

प्रथम खण्ड ]

[चरित्र

दुर्गति-नाशिनि दुर्गी जय जय, काल-विनाशिनि काली ब्रह्माणी जय सीता रुविमणि जय, राधा साम्ब - सदाशिव, साम्ब सदाशिव, सदाशिव, शंकर। जय दुखहर सुखकर अघ-तम-हर शकर हर हर हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश, जय शुभ-आगारा॥ जयित शिवा-शिव जानिक-राम । गौरी-शंकर जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-राम ॥

सं॰ २०४८ द्वितीय संस्करण १०,०००

### मूल्य-- साठ रुपये

### भक्त-वाणी

जो लोग अपना सर्वस्व लूटनेवाले छः (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या श्रोत्र, चक्षु, नासा, जिह्वा, त्वचा और मन—) डाकुओपर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मान बैठते है कि हमने दसो दिशाओको जीत लिया है, वे मूर्ख है। वस्तुतः जिस ज्ञानी और जितेन्द्रिय महात्माको समस्त प्राणियोके प्रति समता प्राप्त हो जाती है, उसीके अपने अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोधादि शत्रु मरते है। फिर उसके बाहरके शत्रु तो रहते ही कहाँसे! (वास्तवमे वही सच्चा विजयी है।)

जय पावक रिव चन्द्र जयित जय। सत्-चित्-आनॅद भूमा जय जय।। जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥

सम्पादक—हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, एम्॰ ए॰, शास्त्री मुद्रक-प्रकाशक—रामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर

# ॥ श्रीहरू ॥ विषय-सूची

|                                                         |                 |         |             | Ann                      |                 | eretir | 1112271      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------|
| विषय                                                    | Ð               | ष्ठ-संख | त्या        | विषय                     |                 |        | -सख्या       |
| १-भक्त-भक्ति-भगवान्की वन्दना                            | ••              | • •     | १           | २६-२७-भक्त भद्रतनु और    | उनके गुरु दान्त | •••    | ७९           |
| २-श्रीनारदीयमिक्तसूत्राणि •                             | ••              | • •     | २           | २८~भक्त पुण्डरीक         | •••             | •••    | ८२           |
| ३-श्रीशाण्डिलीयभक्तिसूत्राणि                            |                 | • •     | २           | २९-सुतीक्ष्ण मुनि        | •••             | •••    | ८४           |
| ४-भक्तमाल ( भक्तराज श्रीनाभाज                           | ी महाराजकृत ) ' | ••      | ą           | ३०-महर्षि शरभङ्ग         | • • •           | •••    | ८५           |
| ५-उत्तराई भक्तमाल ( भक्तप                               |                 | बृ      |             | ३१—महर्षि मुद्गल         | •••             | •••    | ८६           |
| हरिश्चन्द्रजीकृतः काशीनागरीप्र                          |                 |         |             | ३२-दो मित्र भक्त         | • • •           | •••    | ८७           |
| प्रकाशित 'भारतेन्दु-ग्रन्यावली'र                        |                 | •• २    | ٥ (         | ३३-शिवभक्त वैश्वानर      |                 | •••    | 66           |
| -श्रीभक्तनाममालिका (संस्कृत                             |                 | )       |             | ३४-शिवभक्त महाकाल        |                 | •••    | <b>९</b> २ - |
| ( पं० श्रीवनमालीदासजी शास्त्र                           |                 | ·•် ခု  | કુલ્        | ३५-शिवमक्त उपमन्यु       | •••             | •••    | ९६           |
| ७ से ५५७ चरित्र                                         |                 |         | •           | ३६-शिवभक्त मंकणक         | •••             | •••    | ९८           |
|                                                         |                 |         |             | ३७-महात्मा जडभरत         |                 | •••    | 99           |
| १-श्रीगणेशजी • •                                        |                 |         | 88          | ३८-भक्त रामकृष्ण मुन्    |                 | •••    | १००          |
| २-भगवान् शङ्कर                                          |                 |         | <b>√</b> ₹  | ३९-भक्त भद्रमति          | •••             | •••    | १०१          |
| ३-भगवान् ब्रह्मा ''                                     |                 |         | ४६          | ४०-भक्त रामानुज          | •••             | •••    | १०२          |
| ४-श्रीयमराजनी                                           |                 |         | 86          | ४१-भक्त पद्मनाभ          |                 |        | १०३          |
| ५-सनकादि कुमार                                          | ••              |         | <b>4</b> \$ | ४२-ब्राह्मण देवमाली      | • • •           |        | १०६          |
| ६-देवर्षि नारद                                          | • • • • •       |         | ५०          | ४३-महर्षि मैत्रेय        | •••             |        | १०८          |
| ৬-রদ্বার্দি বহান্ত                                      | ••              | • (     | ५३          | ४४-भगवान् वेदव्यास       | • • •           |        | १०९          |
| ८-महर्षि अत्रि                                          | ••              | • (     | ५४          | ४५-श्रीशुकदेवजी          | •••             |        | ११०          |
| ९-महर्षि भृगु                                           | ••              | • (     | ५५          | ४६-महर्षि शौनक           | • • •           |        | ११२          |
| १०~महर्षि ऋभु •                                         | ••              | • 1     | ५५          | ४७-सला सुदामा            | •••             |        | ११३          |
| ११-महर्षि कश्यप •                                       | ••              | • (     | ५७          | 2                        | गा उन्हान       |        | ११६          |
| ११ महान मामल                                            | ••              | • 1     | ५७          | ४८-गुरुभक्त आरुणि        |                 |        | - •          |
| १३-भहर्षि शुकाचार्य •                                   | ••              | •       | ५८          | ४९-गुरुभक्त उपमन्यु      |                 |        | ११७          |
| १४-ब्रह्मर्षि विश्वामित्र '                             |                 | • ;     | ५९          | ५०-गुरुमक्त उत्तङ्क      |                 |        | ११९          |
| १५-आदिकवि वास्मीकि                                      | ••              | • ,     | ६०          | ५१-भक्त गोकर्ण           | •••             |        | १२०          |
| १६-भरद्वाज मुनि                                         | ••              | •       | ६२          | ५२-मक्त महर्षि मुद्रल    |                 |        | १२२          |
| १७-महर्षि शाण्डिल्य :                                   | ••              | •       | ६२          | ५३-५४-भक्त हरिमेधा व     |                 |        | १२३          |
| १८—मार्कण्डेय मुनि                                      | ••              |         | ६३          | ५५-५६-भक्त विष्णुचित्त ३ |                 |        |              |
| १९-भक्त सुवत                                            | ••              |         | ६७          | ५७-महाराज मनु            | •••             |        | १२४          |
| २०-२१-महर्षि अगस्त्य और                                 | र राजा शङ्क 😁   | •       | ६९          | ५८—महाराज प्रियवत        | • • •           |        | १२६          |
| २२–कण्डु मुनि                                           | ••              | •       | ७२          | ५९-मक्तश्रेष्ठ ध्रुव     | •••             |        | १२८          |
| २३-आरण्यक मुनि                                          | ••              |         | ७४          | ६०-राजर्षि भरत           | •••             | •••    | १३१          |
| २४–भक्त गुनि उत <b>ङ्क</b> ः<br><b>२५–महर्षि द</b> षीचि | ••              |         | ७६          | ६१—महाराज पृथु           | •••             |        | १३२          |
| १। यहात संबाध्य                                         | • •             | - 1     | 66          | ६२-भक्त राजा इन्द्रशुः   | T               | •••    | १३४          |

| <b>६३</b> —विष्णुमक्त राजा दनेत        | ••• १३६            | <b>१०२-</b> कुमार वजनाभ ***             |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| ६४-मक प्रचेतागण                        | ः १३७              | १०३-१०४-शिवमक्त राजा चन्द्रसेन और       |
| ६५-परदुः खकातर महाराज रान्तिदेव        | 38,2-2,36          | श्रीकर गोप ••• ••• १९५                  |
| ६६-शरणागतवत्सल राजा शिवि               | रें १३९            | १०५-मक्त राजा तोण्डमान ••• १९७          |
| ६७-मक चन्द्रहास                        | ٠٠٠                | १०६–भक्तराज सुदर्शन (पं०श्रीश्यामानन्द- |
| ६८-महाराज मुचुकुन्द                    | <b>१</b> ४३        | जी झा, सा० आ०, पु० शास्त्री ) · · · १९९ |
| ६९-राजा चित्रकेषु                      | ٠٠٠                | १०७-कुमारी सन्ध्या २०३                  |
| ७०-रानिषं खट्वाङ्ग                     | •••                | १०८ सती देवहूति २०४                     |
| ७१-परमभागवत राजा अम्बरीष               | …                  | १०९—सती अनस्या *** • • २०६              |
| ७२-राजा रुक्माङ्गद                     | ••• १५०            | ११०-जननी कीसस्या २०८                    |
| ७३-सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र           | ••• १५१            | १११—माता सुमित्रा ••• २१२               |
| ७४-महाराज दिलीप ***                    | ••• १५२            | ११२-माता केंकेयी २१४                    |
| ७५-महाराज रघु                          | ••• १५३            | ११३-माता देवकी ११८                      |
| ७६-विदेह-मंक्त राजा जनक (              | श्री-              | ११४-माता रोहिणी २२०                     |
| कृपानारायणजी ) ***                     | ••• १५४            | ११५-माता यशोदा २२२                      |
| ७७-चात्तल्यभक्त महाराज दशरय            | ••• १५६            | ११६-भाग्यवती यज्ञपितयाँ ••• २२५         |
| ७८-भीमरतजी                             | ••• १५८            | ११७-भक्तिकी परम आदर्श श्रीगोपीजन " २२७  |
| ७९—श्रीलक्ष्मणजी                       | ••• १५९            | ११८-श्रीकुन्तीदेवी ( श्रीजयदयालजी       |
| ८०-श्रीशत्रुप्रकुमारजी                 | ••• १६१            | गोयन्दका) · · · २३४                     |
| ८१-रामभक्त राजा सुरय                   | ••• १६२            | ११९-परम भक्तिमती द्रीपदी *** २३७        |
| ८२-८३-भक्त चोलराज और भक्त विष्णु       | दास                | १२०-सती उत्तरा ••• २४२                  |
| ब्राह्मण •••                           | ••• १६३            | १२१-भक्त प्रहाद ••• २४५                 |
| ८४-राजा रत्नग्रीव                      | ••• १६५            | १२२-दैत्यराज विरोचन *** *** २४८         |
| ८५-एक भक्त राजा ***                    | ••• १६७            | १२३—महादानी विल ••• २४९                 |
| ८६-मक्त राजा पुण्यनिधि                 | १६८                | १२४-द्यिवमक्त वाणासुर २५१               |
| ८७-मक्तराज भीष्मिपतामह                 | ••• १७१            | १२५-मक्तहृदय कुम्मकर्ण ••• २५२          |
| ८८-महाराज उम्रसेन ***                  | ••• १७३            | १२६-शरणागत भक्तश्रीविमीषणजी " २५३       |
| ८९-वात्सल्यमक्त श्रीवसुदेवजी           | १७४                | १२७-असुर मक्त गुडाकेश ••• २५७           |
| ९०-भक्त अक्तूर                         | ••• १७५            | १२८-असुर भक्त गय *** स्५८               |
| ९१-वात्सस्य-भक्त नन्दवावा              | ••• १७६            | १२९-असुरराज भक्त वृत्र " २५९            |
| ९२ मक्तश्रेष्ठ युधिष्टिर •••           | १७८                | १३०-भगवान् दोष ••• २६२                  |
| ९३-सल्यमक्त अर्जुन ःः                  | १७९                | १३१-मक्तराज गरुङ्जी ••• २६२             |
| ९४-भक्त पण्डिव                         | \$C8               | १३२-मक्तराज काकसुद्युण्डि ••• २६३       |
| ९५-न्रजसला गोपकुमार<br>९६-भक्त उद्धवजी | ··· १८५<br>••• १८६ | १३३-प्रेमी जटायु ••• •• २६४             |
| _                                      | १८५<br>शौर         | १३४-मक्त ऋधराज जाम्बवान् ••• २६५        |
| ब्राह्मण श्रुतदेव                      | ··· १८७            | १३५-महात्मा वालि ••• ••• २६६            |
| ९९-मक्त सुधन्ता •••                    | ५८९                | १६६-सला सुग्रीष ••• २६७                 |
| १००-भक्त मयूरस्वज ***                  | ··· १ <b>९</b> २   | १३७-रामदृदय श्रीहनूमान्जी२६८            |
| १०१-महाराज परीक्षित् ***               | ••• १९३            | १३८-युवराज अङ्गद · · · २७१              |
|                                        |                    |                                         |

1

|                                            |       | २७२           | १८४-श्रीयामुनाचार्य •••                                     | •••    | ३२५                |
|--------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 2 & 2 at on a source                       |       | <b>२</b> ७३   | १८५-श्रीरामानुजाचार्य •••                                   |        | ३२६                |
| 100 ANI MILL AND                           |       | <b>२७४</b>    | १८६-श्रीवेङ्कटनाय वेदान्ताचार्य                             | या     | • • •              |
| १४१–मक्त तुलाधार वैश्यः                    |       | २७६<br>२७५    | श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य                                      |        | <b>३२</b> ९        |
| १४२-सचिव सुमन्त्र "                        |       | • •           | श्रापदाराजा पान<br>१८७-श्रीनिम्बार्काचार्यजी                |        | ३३०                |
| tottoo dantidada a a a a a                 |       | २७६           | १८८-श्रीमध्वाचार्यजी (पं० श्रीनारायणाचा                     |        |                    |
| १४५-निष्काम भक्त द्वलाधार                  |       | २७८           | वरखेड्कर) ***                                               | •••    | ३३२                |
| १४६-प्रेमी चिकिक भीलः                      |       | २७९           | १८९-आचार्य श्रीश्रीघर खामी                                  |        | ३३४                |
| १४७-१४८ भक्त निषाद वसु और उसका पुत्र       |       | २८०           | १८९आचाय श्राश्रावर स्वामा<br>१९०-महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी |        | ३३५                |
| १४९-१५०-भक्त भीम कुम्हार और उसकी पती       |       | २८१           | _                                                           |        | ३३७                |
| १५१-भक्त रोमहर्षणजी                        |       | २८२           | १९१—गोसाई श्रीविद्वलनाथजी                                   |        | ३३८                |
| १५२-१५२-भक्त दर्जी और सुदामा माली          |       | २८३           | १९२-श्रीश्रीचैतन्यमहाप्रसु                                  |        | ३४१                |
| १५४—महात्मा विदुरजी ***                    |       | २८४           | १९३-प्रभु श्रीनित्यानन्द ''                                 |        | २०६<br>३४२         |
| १५५-भक्त सञ्जय                             |       | २८५           | १९४-गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी                          |        |                    |
| १५६-१५७–भक्त किरात और नन्दी वैश्य          |       | २८७           | १९५-स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी ( श्रीअ                     | াজ্যন- | 71.00              |
| १५८-प्रह्रादजननी कयाधू                     |       | २९०           | प्रसादर्जी शुक्र, एम्० ए० )                                 |        | ₹ <b>8</b> 8       |
| १५९-रावणपत्नी मन्दोदरी                     |       | २९१           | १९६-प्रभुचरणरसिक हरिरायजी                                   |        | ३४७                |
| १६०–भक्तिमती शवरी ःः                       | •••   | २९२           | १९७-भक्त स्रदासजी ***                                       |        | ३४८                |
| १६१-जीवन्ती वेश्या •••                     |       | २९६           | १९८-मक्त कुम्मनदासजी                                        |        | ३५१                |
| १६२–भाग्यवती विदुरपत्नी                    | •••   | २९८           | १९९-भक्त श्रीपरमानन्ददासजी                                  |        | ३५३                |
| १६२—भाग्यवती मालिन ***                     | •••   | .  २९९        | २००–भक्त श्रीकृष्णदासजी                                     |        | ३५४                |
| १६४-त्यागमयी भीलनी ***                     | •••   | ' ३००         | २०१-भक्त श्रीगोविन्ददासजी                                   |        | ३५५                |
| १६५-शिवभक्त चाण्डाली                       | • • • | . ३० <i>६</i> | २०२भक्त श्रीनन्ददासजी                                       |        | ३५७                |
| १६६गन्धर्वराज पुष्पदन्त 🗇                  | • • • | ' ३०२         | २०३—भक्त श्रीछीतस्वामीजी                                    |        | ३५८                |
| १६७-महान् भक्त विष्णुस्वामी                | • •   | • ३०३         | २०४–भक्त श्रीचतुर्भुजदासनी                                  |        | ३५९                |
| १६८–भगवान् शङ्कराचार्य                     | •••   | . ५०४         | २०५–राजा आसकरणजी * * *                                      |        | ३६०                |
| १६९–आचार्य श्रीकण्ठ \cdots                 | • •   | • ३०७         | २०६–भक्त श्रीआग्रुधीरजी (पं० श्रीश्यामर्                    |        |                    |
| १७०-श्रीअभिनवगुप्ताचार्य                   | • •   | • ३०७         | जी चतुर्वेदी, शास्त्री, साहित्यरत्न )                       |        | ३६१                |
| १७१-महाराज भर्तृहरि ***                    | • • • | · ३०८         | २०७-भक्त श्रीपतिजी (श्रीमदनमो                               | हनजी   |                    |
| १७२-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)           | • • • | • ३०९         | खण्डेलवाल ) \cdots                                          | •••    | ३६२ ,              |
| १७३–भक्तिमती आण्डाळ या रङ्गनायकी           | 4.    | · ३११         | २०८–भक्त रखखान •••                                          | •••    | ३६३                |
| १७४–श्रीकुलशेखर आळवार                      |       | • ३१३         | २०९–रसिकशेखर् स्वामी हरिदासजी                               | •••    | ३६४                |
| १७५-श्रीविप्रनारायण ( भक्तपदरेणु )         | • •   | • ३१५         | २१०-गायकाचार्य तानसेन                                       |        | ३६५                |
| १७६-श्रीमुनिवाहन (तिरुप्पनाळवार)           |       | • ३१८         | २११-श्रीविद्वलविपुलदेवजी                                    | _      | ३६६                |
| <b>७-१७९</b> —श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार |       | •             | २१२-श्रीभगवतरसिकजी (साहित्य                                 |        |                    |
| पेयाळवार •••                               |       | · ३१९         | पं० श्रीलोकनायजी द्विवेदी, सिला                             | काराः  |                    |
| १८०-श्रीभक्तिसार ( तिस्मिडिसे आळवार        |       |               | 'साहित्यरत्न' )<br>२१३–मक्त श्रीगदाधर म <b>ट्ट</b> जी       |        | ३६७<br>३६८         |
| १८१-श्रीनीलन् ( तिसमञ्जेयाळवार )           |       | • ३२१         | २१४-श्रीसूरदास मदनमोहनजी                                    | •••    | 446<br><b>3</b> 08 |
| <b>४८२</b> –श्रीशठकोपाचार्य · · ·          |       | · ३२३         | २१५-श्रीकेशव मद्द कास्मीरी                                  | •••    | ३७२                |
| १८३-श्रीमधुर कवि आळवार                     |       | • ३२५         | २१६-भक्त श्रीमद्दजी                                         | 4.6    | 101                |
|                                            |       |               |                                                             |        | •                  |

| २१७-मक्त श्रीहरिव्यासदेवजी                             | ••  ३७४          | २५०-२५१-भक्त राँका-बाँका ""         | ४१५                 |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| २१८-श्रीघनानन्दनी                                      | ••• ३७५          | २५२-भक्त साँवता माली ***            | … ४१६               |
| २१९-श्रीव्यासदासजी · · ·                               | ••• ३७६          | २५३-भक्त नरहरि सुनार                | 8\$A                |
| २२०–भक्त रसिकमुरारिजी                                  | ••• ३७९          | २५४—चोखा मेळा                       | ••• ४१७             |
|                                                        |                  | २५५-भक्त मनकोजी बोघला               | … ጸሄ८               |
| २२१-श्री [हित] लाल्खामीजी (                            | ··· ३८०          | २५६-श्रीमानुदासजी                   | ··· <sub>४</sub> २१ |
| श्रीहितशरणजी महाराज )                                  |                  | २५७-भक्त श्रीएकनायजी                | ••• ४२२             |
| २२२-श्रीहित ध्रुवदासजी (श्रीचश्मावाले व                |                  | २५८-जनीजनार्दन                      | ••• ४२६             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | हाराज<br>••• ३८२ | २५९-भक्तकवि मुक्तेश्वर '''          | ••• ४२६             |
| ( चश्मावाले वावा )<br>२२४–श्रीपरग्रुरामदेवजी ***       | 707              | २६०-भक्त पुरन्दरदासजी               | 854                 |
| २२४–श्रापरशुरामदवजा<br>२२५–भक्त श्रीनरहरिदेवजी         | 400<br>41.       | २६१–श्रीत्र्यम्बकराज                | ··· ४२९             |
|                                                        |                  | २६२–भक्त रमावल्छभदासजी              | ··· ४२९             |
| २२६-२२७-श्रीलिलतिकशोरीजी औरश्रीलिलत                    |                  | २६३-भक्त श्रीतुकारामजी चैतन्य       | 8\$°                |
| २२८-ऌिलिकशोरीजी और नधुनी वा                            |                  | २६४—समर्थ गुरु रामदास स्वामी        | ं ••• ४३३           |
| २२९-श्रीनारायण स्वामीजी                                |                  | २६५–भक्त उद्धव गोसावी ( श्रीविद्वल  | •                   |
| २३०-शिव-भक्त अपय्य दीक्षित                             |                  | देशपाण्डे, बी० ए०, एल-एल्०          |                     |
| २३१–भक्त कण्णप (=                                      |                  | २६६-गुरुभक्त कल्याणस्वामी (श्रीएम्  |                     |
| श्रीराजगोपाळाचारीजी )<br>२३२–अरुणगिरिनाय (विद्वान् के० |                  | धारकर) "                            |                     |
|                                                        | •                | २६७-भक्त मुनिजी [ स्वामी नरहर्यान   | _                   |
| चिदम्बरम्, एम्० ए०, 'भारद्वाजः<br>२३३-एक सम्बन्धः      | \$68<br>x.) 474  | ( श्रीमगवानदासजी)                   |                     |
| २३३-भक्त सम्बन्ध •••<br>२३४-भक्त अप्पर •••             | <b>ś</b> &       | २६८—भक्तशिरोमणि गोस्वामी दुल्सीदा   |                     |
| २३५-भक्त माणिक वाचक                                    | ••• ३९५          | २६९-भक्त क्वीरजी                    |                     |
| २३६-भक्त पट्टिणतु पिल्लैयार (पं०श्रीवि                 |                  | २७०-भक्तवर श्रीदादूजी ***           |                     |
| दत्तजी शर्मा, शास्त्री )                               |                  | २७१-गुरु नानकदेवजी(कुमारी श्रीनिर्म |                     |
| २३७-मक्त रामनारायण •••                                 |                  | २७२-उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी   |                     |
| २३८-मक्त श्रीशिरघर वाबा (श्रीह                         |                  | श्रीसर्वदानन्दजीमहाराज, दर्शन       | •                   |
| प्रसादसिंहजी ) •••                                     | ••• ३९८          | २७३-भक्तप्रवर स्वामी श्रीहरिदासजी   |                     |
| २३९-रामभक्तं कम्बर् · · ·                              | 399              | पुरुषजी ] (श्रीमंगलदासजी स्वा       |                     |
| २४०-पहल्वान भक्त घनुर्दास                              | 800              | २७४-श्रीहरिरामदासजी महाराज          | 888.                |
| २४१—मक्त विल्वमङ्गळ 👓                                  | ४०२              | २७५-भक्त श्रीरामचरणजी रामसनेही      |                     |
| २४२-महाकवि मुकुन्दराज                                  | ··· ४०५          |                                     |                     |
| २४३-भक्त दामाजी पंत ***                                | ४० <i>६</i>      |                                     | ४५०                 |
| २४४-भक्त विद्वल्पंत (कुमारी                            | राजेन्द्री       | २७७–श्रीरानावाईजी (श्रीरामस्वरूपजीः | शास्त्री) ४५१       |
| श्रीवास्तवः विशारद )                                   | 8°C              | २७८-महात्मारामसुखजी(श्रीरामखरूप     | ाजीशास्त्री)४५१     |
| २४५-श्रीज्ञानेश्वर                                     | X08              | २७९-श्रीध्यानदासजी महाराज(श्रीराम   | ाखरूपजी <b>र</b>    |
| २४६-गोरा कुम्हार •••                                   | ४११              | शास्त्री) · · ·                     | ··· ४५२             |
| २४७-मक्त कूर्मदास •••                                  | •••`४११          | _                                   | ··· ४५ <b>२</b>     |
| २४८-विसोबा सराफ                                        | ४१२              |                                     | ••• ४५३             |
| २४९-मक्त नामदेव •••                                    | ः. ४१३           | २८२-मक नरवी मेइताजी                 | *** ४५४             |

| २८३-भक्तश्रीजाम्भोजीमहाराज (हा० श्रीहरवंश-    | ३२० भक्त कृष्णदास कविराज ''' ५१९                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| सिंहजी तथा श्रीरमेशचन्द्रजी शास्त्री) *** ४५६ | ३२१-आचार्य बलदेव विद्याभूषण ''' ५२०                  |
| २८४–मेवातके भक्त स्वामी श्रीलाल्दासजी         | ३२२-मधु गोखामी ५२०                                   |
| (श्रीकृष्णगोपालजी) ् ४५७                      | ३२३-रघुनाथदास महापात्र " ५२१                         |
| २८५–भक्त भलराजजी ( चौधरी श्रीशिवसिंहजी        | ३२४-भक्त नारायणदास ••• ••• ५२५                       |
| चोयल ) " ४५८                                  | ३२५ दृतिश्रयी ब्राह्मणभक्त ''' ५२७                   |
| २८६-प्रेमी भक्त गणेशनाथजी                     | ३२६-भक्त नवीन्चन्द्र ••• ५२९                         |
| २८७-रामभक्त मोरोपंत *** ४६०                   | ३२७-भक्त रामहरि भट्टाचार्य ''' ५३१                   |
| २८८-रसिकभक्त रामजोशी " ४६१                    | - ३२८-डाकू भगत ••• ५३३                               |
| २८९-भागवत महीपति ः ः ४६२                      | ३२९-श्रीजगन्नायदास गोस्वामी ( राजा                   |
| २९०-महाभागवत ज्योतिपंत " ४६३                  | श्रीलक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव                     |
| २९१-रिंक भक्त अनन्तर्भंदी ः ४६५               | पुरातन्वविशारदः विद्यावाचस्पतिः                      |
| २९२-भक्त हरिनारायण ४६६                        | विमर्शिवनोद) ५३८                                     |
| २९३-भक्त गिरवर ४६७                            | ३३०-बन्धु महान्ति · · · · ५४०                        |
| २९४-भक्त रामचन्द्र ४७१                        | ३३१-भक्त बालीग्रामदास ••• ५४२                        |
| २९५-गीता-दण्डवती भक्त जोग परमानन्द *** ४७४    | ३३२–भक्त नीलाम्बरदास ••• ५४५                         |
| २९६-मक्त वेंकट · · · ४७५                      | ३३३-भक्त गङ्गाधरदास · · · ५४६                        |
| २९७–भक्त वेङ्कटरमण · · · ४७७                  | ३३४-डाकुर उद्धारणदत्त "'५४८                          |
| २९८-भक्त दामोदर और उनकी धर्मपत्नी *** ४७९     | <b>३३५</b> —भक्त महेरा मण्डल <b>५४९</b>              |
| २९९-त्यागी भक्त विद्वलदास · · · ४८१           | ३३६-श्रीस्वामिनारायण (पं० श्रीनारायणचरण-             |
| ३००-शान्तोबा और उसकी धर्मपत्नी        ४८३     | जी तर्क-वेदान्त-तीर्थ ) ५५२                          |
| ३०१–दक्षिणी मुलसीदासःः ः ४८६                  | ३३७-भक्त शङ्कर पण्डित · · · • ५५३                    |
| ३०२-गायक भक्त त्यागराज " ४८७                  | ३३८-भक्त पुरुषोत्तम · · · • ५५५                      |
| ३०३-भक्त कविरत्न जयदेवजी " ४८८                | ३३९–विरक्त रामभक्त श्रीबनादासजी                      |
| ३०४-श्रीमधुसूदन सरस्वती " ४९३                 | (बाबा श्रीराघवदासजी एम्० <b>ए</b> ल० ए०) <b>५५</b> ७ |
| ३०५-रसिकमक्त विद्यापति " ४९४                  | ३४०-भक्त मुरारीदास · · · · ५५८                       |
| ३०६-भक्त चण्डीदास · · · ४९५                   | ३४१-महाराज व्रजनिधि ःः ५५९                           |
| ३०७-३०८-श्रीरूप-सनातन ४९६                     | ३४२-भक्त प्रेमनिधि ५६०                               |
| ३०९—जीव गोस्वामी ••• ••• ५०२                  | ३४३-भक्त हिम्मतदास ५६१                               |
| ३१०-भक्त विष्णुपुरीजी · · · · ५०३             | ३४४-बालक मोहन ५६३                                    |
| ३११-स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजी सरस्वती 😬 ५०४    | , ३४५-भक्त ललिताचरण ः                                |
| ३१२-ठाकुर रामचन्द्र कविराज 💎 😬 ५०५            | ३४६-भक्त हरिदासजी · · · ५६७                          |
| ३१३—राजा प्रतापरुद्र · · · ् ५०६              | ३४७-ठाकुर मेघसिंह ् ५६८                              |
| ३,१४-भक्त रघुनायदास ••• ••• ५०६               | ३४८भक्त भुवनसिंह चौहान ५७२                           |
| ३१५-भक्त प्रतापराय ५१०                        | ३४९-मक्त अङ्गदसिंह · · · · ५७४                       |
| <b>३१६</b> –भक्त लोकनाथ गोखामी                | ३५०-भक्त राव जगतसिंहजी ( श्रीसिरेहमलजी               |
| ३१७-भक्त श्रीनिवास आचार्य " ५१४ .             | पचोली) ः प् प७७                                      |
| ३१८-भक्त हरिदास यवन ्र ५१६                    | ३५१-भक्त नागरीदासजी और उनका परिवार                   |
| ३१९-भक्त लोचनदार ूं ५१८                       | ् विद्याभूषण साख्य-साहित्य-वेदान्त-                  |

| पुराण-तीर्थ <sub>क्ष</sub> श्रीव्रजवल्लभश <b>र</b> ण | जी        | ३८४-कान्ह्रपात्रा •••                         | • •   |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| वेदान्ताचार्य) •••                                   | ••• ५७८   | ३८५-भक्त जनावाई •••                           | • •   |
| ३५२-ठाकुर किशनसिंह ***                               | ••• ५८१   | <b>१८६</b> -साध्वी सखूबाई •••                 | •••   |
| ३५३-भक्त रामदास                                      | ••• ५८३   | ३८७-भक्तिमती करमैतीबाई                        | •••   |
| ३५४-भक्तवर पीपाजी ( पं० श्रीरामनि                    | वासजी     | ३८८-भक्तिमती कर्मठी वाई ( श्रीचश्माव          | ाले   |
| शर्मा)                                               | ५८४       | बाबा) •••                                     | ••    |
| ३५५-दीनवन्धुदास और उनका कुटुम्ब                      | ५८५       |                                               | • •   |
| ३५६-भक्त विमलतीर्थ ***                               | wc        | •                                             | •••   |
| ३५७-धन्ना जाट                                        | ५९०       | ३९१-भक्तिमती मङ्गलागौरी (श्रीदेवेन्द्र        | राय   |
| ३५८-गोपाल चरवाहा ***                                 | ••• ५९१   | पुरुशोत्तमराय मजूमदार, वी॰ ए                  |       |
| ३५९-परमेष्ठी दर्जी                                   | ••• ५९३   | कोविद )                                       | • • • |
| ३६०-भक्त रामदास चमार                                 | ••• ५९५   | ३९२-३९३-गङ्गा-जमुनावाई (बावा श्रीहितरारण      | ाजी   |
| ३६१-रघु केवट                                         | ••• ५९६   | महाराज) ***                                   | •••   |
| ३६२-मणिदास माली                                      | ५९९       | ३९४-भक्तिमती विष्णीवाई(वावा श्रीहितदास        | जी)   |
| ३६३-कृवा कुम्हार                                     | ••• ६००   | ३९५-भक्तिमती गजदेवी और हरदेवी                 | •••   |
| ३६४-भक्त सेन नाई                                     | ••• ६०१   | ३९६—भक्तिमती निर्मेळा                         |       |
| ३६५-सदन कसाई                                         | ••• ६०२   |                                               | •••   |
| ३६६-भक्त साळवेग •••                                  | ••• ६०४   | ३९८–भक्तिमती क्वॅअर-रानी                      |       |
| ३६७-भक्त देवाजी पुजारी                               | ••• ६०६   |                                               |       |
| ३६८-भक्त माधवदासजी •••                               | •• ६०७    |                                               |       |
| ३६९-मक्त छाखाजी और उनका                              |           | ४०१-भक्त बालकराम                              | •••   |
| परिवार                                               | ••• ६०९   | ४०२-मामा प्रयागदासजीः                         |       |
| ३७०-मक्त गोविन्द्रदास ***                            | ••• ६१२   | ·                                             |       |
| ३७१-श्रीगोविन्द प्रमु                                | ••• ६१३   | ४०३-भक्त स्वामी रामअवधदास                     |       |
| ३७२-पयहारी श्रीकृष्णदासजी                            | ••• ६१४   | ४०४–भक्त रामरूपजी ( श्रीरामलखनदासक            |       |
| ३७३-महात्मा श्रीअग्रदासजी                            | ••• ६१४   | श्रीवेजनायदासजी)                              | • • • |
| ३७४-परमभागवत नामादासजी                               | ••• ६१५   | ४०५-श्रीसुवंशनायजी त्रिपाठी (                 | पं०   |
| ३७५-स्वामी श्रीचरणदासनी महाराज                       | ••• ६१६   | श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी, एम्० ए            | ;0,   |
| ३७६-भक्तराज भीखंजन ( श्रीदेवकी                       |           | एल्-एल्॰ वी॰ असित्याचार्य )                   | •••   |
| खेडवाल) …                                            | ••• ६१७   | ४०६-मक्त दामोदरदासजी (धर्मभूषण                |       |
| ३७७-भक्त गरीवदासजी ***                               | ••• ६१८   | श्रीमधुसूदनाचार्यजी महाराज )                  | •••   |
| ३७८-श्रीमद्वमुरारीजी (                               | महन्त     | ४०७—संत श्रीव्रह्मचैतन्यजी महाराज             |       |
| श्रीरघुनायदासजी महाराज )                             | ••• ६१९   | ( श्रीभैरवशंकरजी शर्मा )                      | • • • |
| ३७९-भक्त गोवर्धन                                     | ••• ६१९   | ४०८-महात्मा श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र (श्री     | युत   |
| ३८०-भक्त सेठ रमणलाल                                  | ••• ६२२   | एन्० कनकराज अय्यर, एम्० ए०)                   | _     |
| ३८१-मक्त चतुर्भुज •••                                | ••• ६२४   | ४०९-भक्त दत्तात्रेयजी आण्णाब                  |       |
| ३८२-भक्तिमती रिवया ***                               | ••• ६२५   |                                               | • • • |
| ३८३-परम शिवभक्ता टस्लेश्व                            |           | ४१०-पूज्य स्वामी इन्दिराकान्ततीर्थं श्रीपाद्व | हेर   |
| ( पण्डित श्रीअमरनाथजी सप्                            | ) ••• ६२८ | (श्रीरामचन्द्र क्षणा क्राग्न )                |       |

| ४ १ १ - भक्तराज श्रीगुळाबरावजी मधाराज            | ४३५-महात्मा सरयूदासजी महाराज                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ( श्रीरामनारायणजी श्रीवास्तव ) · · ६७९           | ( प० श्रीअग्वापसाद नर्मदाशङ्करजी                |
| ४१२—भक्त पण्डित छक्ष्मणमसादजी चवेले              | ग्रुह्म, एम्० ए०, साहित्यरत ) · · · ७१०         |
| ( श्रीभैयालाल हरिवंशजी आर्य ) · · ६८०            | ४३६-भक्त दासी जीवण " ७११                        |
| ४१३—आसामके भक्तवर श्रीशङ्करदेव तथा उनके          | ४३७–मक्त लालाजी (प० श्रीमङ्गलजी                 |
| शिष्य (स्वामी श्रीभूमानन्दजी महाराज ) ६८१        | उद्भवनी शास्त्री ) ७११                          |
| ४१४-महात्मा शिशिरकुमार घोष " ६८२                 | ४३८-प्रेमी कवि बालाशङ्कर *** ०१२                |
| ४१५-भक्त लोकमान्य तिलक "६८४                      | ४ <b>३९</b> –महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज       |
| ४१६-मक्तिमती डा॰ एनी बेसेट ६८४                   | ( वेदा बदरुद्दीन राणपुरी ) ७१३                  |
| ४१७-महामना मक्त माल्वीयजी ६८५                    | ४४०-श्रीधारशी भगत ७१४                           |
| ४१८-विश्वासी भक्त गॉधीजी ६८८                     | ४४१-महाराज श्रोरामदासजी ( श्रीतुल्सीजी ) ७१५    |
| ४१९भक्त श्रीअरविन्द (श्रीक्यामसुन्दर             | ४४२-मक्त केदावदासजी (श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ७१६ |
| द्युनद्युनवाला, एम्० ए० ) "६९४                   | ४४३—श्रीमत् स्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज         |
| ४२०-भक्त स्थामसुन्दर चक्रवर्ती (श्रीसुरेश-       | (भक्त श्रीरामगरणदासजी) '७१६                     |
| चन्द्र देव) •••                                  | ४४४-परमाचार्य श्रीयुगछानन्यगरणजी                |
| ४२१-देशवन्धु भक्त चित्तरञ्जन दास " ६९७           | महाराज ( श्रीरामछाल्बारणजी )                    |
| ४२२-भक्त भाणसाहेब ( श्रीमाणेकळाळ                 | ४४५-श्रीजानकीवरशरणजी महाराज (श्री-              |
| शंकरलाल राणा ) · · ·                             | जानकीशरणजी 'स्नेहलता' रामायणी ) ७१७             |
| ४२३-महान् भक्त रविसाहेब (श्रीमाणेकलाल            | ४४६—स्वामी रामवल्टभाशरणजी ७१८                   |
| शंकरलाल राणा )***                                | ४४७-पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज ः ७१९         |
| ४२४-मक्त खीमसाहेब ( श्रीमाणेकलाल                 | ४४८–स्वामी श्रीसियारामशरणजी [श्रीरूपछता-        |
| शंकरलाल राणा ) · · · · · · · • ०१                | जी ] ( श्रीरामगुलामजी नाटाणी ) · · · ७२०        |
| ४२५-भक्त मोरार साहेब (श्रीमाणेकलाल               | ४४९–भक्त श्रीहंसकलाजी (श्रीद्वारकाप्रसाद-       |
| शंकरलाल राणा )··· ७०२                            | सिंहजी बी० ए०) ७२१                              |
| ४२६-भक्त गंगसाहेव (श्रीमाणेकलाल                  | ४५०-मक्त श्रीरूपकलाजी " ७२१                     |
| द्यंकरलाल राणा ) · · · ७०३                       | ४५१-परमहस श्रीसियालालगरणजी महाराज               |
| ४२७-महीकॉठाके भक्त मेहाजल( श्रीमाणेक-            | [श्रीप्रेमलताजी] (श्रीस्नेहलताजी) · · · ७२३     |
| ळाळ इांकरळाळ राणा )                              | ४५२-भक्तः श्रीक्यामदासजी महाराज (श्री-          |
| ४२८-कच्छके महान् भक्त दादा मेकण                  | जानकी दारणजी (स्नेहलता) रामायणी) '' ७२३         |
| (श्रीयदरुद्दीन राणपुरी) ७०५                      | ४५३-परमहंस रामदासजी (श्रीकेसरीनन्दन-            |
| ४२९-मेघ स्वामी ( श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ) · ः ७०६ | प्रसादजी ) ७२४                                  |
| ४३०-भक्त कवि अखा (श्रीसीतारामजी सहगळ) ७०६        | ४५४-मक्त श्रीमगवान्दासजी मधुकरिया               |
| ४३१-भक्त कवि श्रीदयारामभाई                       | ( श्रीअंजनीनन्दनद्यरण श्री-                     |
| (जोशी श्रीजीवनलाल छगनलालर्जा) ७००                | द्यीतलासहायजी ) · ·                             |
| ४३२-भक्त कवि केशव (श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ७०८    | ४५५-स्वामी श्रीगोमतीदासजी " ७२५                 |
| ४३३-रामभक्त श्रीगोपीनायाचार्य (श्रीकन्हैया-      | ४५६-भक्तवर श्रीरामाजी ( डा० श्री-               |
| ं लाल भाईशंकर दवे )७०८                           | सत्यनारायणसहायजी ) ५२६                          |
| ४३४-भक्त कानस्वामी (गोसाई पीताम्बरपुरी,          | ४५७-सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज गोवर्धन-        |
| प्रेमपुरी) · · · ७०९                             | वाले(ठाकुर श्रीगङ्करसिंहजी,बी०ए०) ७२७           |

| ar.H     | विषय                         | पृष्ठ द्वां इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LH.        | faqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the s | -10          | 事并                 | in the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | He   |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| हरर- गाः | maning ( April               | Teleffin 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 3 aurinini i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न्याति विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ri <sub>c</sub> o  | anii Imme a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nginaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| W.       | accompanii                   | 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Miles Infile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | niiridi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                    | To HERVIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ने भागे) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1183 |
|          | nej 🛥 dia pinta ( Ain        | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | जेवलके प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sorreit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de           | 74.C               | लेत वस्त्रामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and text at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|          | none ini)                    | - 30 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | स्वास्त गानव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गांगाल भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de           | 1                  | जीपद्गामनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ள்னர்)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 453  |
| 878- II  | क्त जनगाई 🔫 🖒 नाम            | region to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14</b>  | no vito-custon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | over the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365          | 17.5               | OPPOPER DITT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पंचा वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| - 40     | पाउट <del>ाला सुमा</del> र ; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4-         | रमानी श्रीरिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | interestrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    | मी पी॰ पीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>समदर्गा</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| WINC TO  | क न्यंतर साम ५ र जीना        | iganori .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | diversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -++          | 3                  | इक्तित विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)  |
|          | विकासकार्था सम्बद्धाः —      | 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | ्श्रीसम्पुकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ना बहायी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 430          | Xino-              | नायसङ्ख्या पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63   |
| 895- F   | क गणबादक होनाम               | रेक्सला 😿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9-         | TIE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ON A MIGHANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | West-              | ाम भिन्नर दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मंत्रका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444  |
| - 10     | sconn um'i                   | 11 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | असारा राजा स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Te 00/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433          | W2-4               | पता पास्यमा है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | व्यायकृत्याना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 639  |
| ₩ (4- H  | होकाबाक पूरा में             | क्रामान अर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (0)        | पत्र गोरूपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कानी 👑 🗀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 683          | 34th-              | कारारी होतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | लदात-दार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 1        | श्रामाण हलात                 | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -73        | गरमास्य भेरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | म्मा <u>ल्लाक्षकारमा</u> व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T.           |                    | (बसमारी भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एए <del>उट</del> ्डमी <i>०</i> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 606  |
| - 41     | भ-रत्काल गामा।               | 35.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | क्षासम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Personal I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 205E-              | भागको छरनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | डाकुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 636  |
| ₩9¢- ₩   | कार्व माम् क दाद             | Harm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ( अस्मित्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | đ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 627          | 695                | वस् नगदन्तुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 643  |
| .0       | बानदरुद्धन प्रशस्त्र         | 95 P. 1969 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180        | पव अस्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>रामुनी</u> नेवाग्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 800 <sub>0</sub> - | बारामधाम वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विश्वासा नामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| WEST B   | व इसमा । बोन्हा होता ।       | माहित - ७१९ <b>०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | । शासानका व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एएडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 7.2        |                    | ( ह्यामी श्रीपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मन-द्रदासमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 687. |
| ¥3-0-1 ¶ | क्त बर्णिक स्थापत ए के मोहरू | जानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | '।वेडला।' प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | माध्या । —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49           | AACE-              | पायद्वाम सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | milt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 689  |
| 18       | त्वगणः।                      | 7044 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.5        | प्रसद्ध ग्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वास्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | MOK-               | खगा गामका है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A REPURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| 37119    | क् काँच गोदस्यासम            | of Catalogue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ( anaverne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इंड बसादली)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450          |                    | ाणिक बाइन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ाग प्रश्नार्ग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45   |
| 19       | विमानकाला । साम              | লালৰা) জংগ্ৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100        | भक्त आगगव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द्यासनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 805                | आगण्यपाद व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>। बन्द्रांच्याव</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| SIE 1    | ाग बर्वेड केसी (।            | माबदरगीनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | भिनुकारिया। गरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रे सदावन्द्रदश्य <u>ा</u> णा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            |                    | House and C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ellin Ett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 70       | 199 <b>0</b> 1 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>वार्याच्यामा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O.K.W        |                    | गागागड हुन्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मरख)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488  |
| 811-5    | म्बर्धाः जीत्राम्बर्धाः      | समार्ग ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | liby:      | स्वानी खोगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MCDUM -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 030          | BC-0-              | ग्रीमदानाना ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | णकानन्दली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|          | विक-देगाटकाः श्रीहरून        | 可第)。M53:W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45         | <b>升集80</b> 前期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भागा ( इ.र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1                  | नागांच मिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वा कारमगामा /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 KV |
| প্রক: ব  | <b>्ट</b> कानस्वामी र प      | REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Metable in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MENNIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 216          | MODE               | बादु असुरस्कृतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Death ( and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110  |
|          | विवास्करपुरी, अपपुर          | हो ) ===================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W/OF       | सिंद प्राकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Steel pinns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THE STATE OF | l .                | Minnispanie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नामा, तस्र ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9    |
|          | प्रशास करानुहार्यना          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | पानगंतनाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    | विकासिक व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          | र्षेत्र जी संस्कृतसम्ब       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          | अंग दुरास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मा बाट एवं)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 11         | No.                | गक्त अर्द्धिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
|          | र्मदासञ्जू स्था 🕴 🕫          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Me:        | 6 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EIII THE SHIPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    | Commit Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   |
|          | (o; स्वाहरूका =              | The state of the s |            | 181 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gail and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    | mie to un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L.,  |
|          | प्रभावता जात्ता —            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55         | to the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कि अक्ट्रणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    | Hilberton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.83 |
|          | on billing of 150 gr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हता भागपः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198          | NG P               | The state of the s | STATE OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          | हर्मनी पास्ती । -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (A)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |                    | (an airthu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
|          | ell mili montes              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rem, ame Tro i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1000               | minent-pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 954  |
|          | क्षामा क्षमानस्य             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । तलेख-पालव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | RCE                | नक आसी ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          | वहां नारक्षण । ।।ग           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1                  | (बाकवाङ्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 1000     | रामाम् भागः                  | And the second s | N.S.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सामान भी 👑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 80                 | ज्ञासी जीवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |
| LA       | तावत वापस्यक्त्री ।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\0.</b> | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | क्यमं में पहल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55           |                    | No Chamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SWA  |
|          | THE PROPERTY                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |                    | ल्ला और (र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 1.4      | भाक्षक्रीताम् ह              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | liq =13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1111               | गामगार्गः पृद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2034 |
|          | विसार स्थानी अस्ताप          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alsali antial chis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 66-0-              | 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 577  |
|          | Hall Althermanic             | The second secon |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580          | 606                | संग होनाग है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          | एसमार्ग श्रीमुर्ग            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55         | and the same of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |                    | एंडाम्बा ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - 1      | नवारामा एगों क्रान्ट्रेशी    | New William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | समाग्रहे । प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 7 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 079          | 6                  | - 100 miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -900 |

| <b>39.</b> (1). | invs.                                                          | पृष्ट संध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 顶世             | विषय                                |                                                                                                                                                                                                                                 | ग्री.स≎                    | MIN.          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>न्छ−</b> ‡‡ः |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                 | सुरक्षाक्ष्य गरिन्द्रा                                         | 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | just <del>e</del> um m              |                                                                                                                                                                                                                                 | ->                         |               | भृह भागियों कृ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
|                 | i primitero di pre-                                            | TT :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | ं श्री <del>कार श</del> ्रीन        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |               | ्तिक्ष स्ट्रेनद्रश                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
|                 | भ्रां <u>ने सामग्रह</u> ्मकर्णी ।                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,4%-          | धन्द्र सीमी ।                       | विकास करत                                                                                                                                                                                                                       | <b>6</b> 1                 | 191           | गता जीव्यक                               | होजगुर्काली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 5       |
| 13 .            | भुक्त, बन्दुःगणः । स                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | diament :                           | [10] j                                                                                                                                                                                                                          | 443                        |               | क्रमाई महे औह                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| U 5 -           | faminis                                                        | با نبريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Legia          | क्षान विशेष                         | त्रेहीके ( प्राप्त                                                                                                                                                                                                              | 415                        |               | गोतः केह्नुव्                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 4       |
|                 | विकास भागी क्यों ।<br>विकास भागी क्यों ।                       | .11, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | कारेया प्रति                        |                                                                                                                                                                                                                                 | E) 448                     | 444-          | जान जार है                               | ीन परम्भक्षश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | লি              |         |
| # 4 4 T         | ्रिक्स को एक जी                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Li È E         | The Princip of                      | <u>पानकाता</u>                                                                                                                                                                                                                  | भाग                        |               | ाञ्चल काल्या                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Har Sa          |         |
|                 | स्ट्रांसीच्या । हिन्दित                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            | . यस्ति श्रीपाप                     | ज्युः<br>ज्युक्ति द्वासक                                                                                                                                                                                                        | मा। ८८३                    | 1 P. M. Spine |                                          | हो   वर्षः <del>। वर</del> ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transfer of     |         |
| 124             | र्य <u>सामीत ए हैं क्यांस्कृत</u><br>इस्तान सामार्थिक          | क्षात्रक्ष्याः<br>स्थानिकारम्यः । ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. F 2-        | क्षांतस्थास क                       | STEER!                                                                                                                                                                                                                          |                            | 1             | मुक्टिनेति ।                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A A             | 1       |
|                 | भूतातुष्यास्थारणः<br>- पात्तुष्यास्थि                          | organis in issues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1111           | िक्षेत्रकारमा                       | विकास                                                                                                                                                                                                                           | 11 460                     | W. F. F.      | गंग्ह । जन्म                             | THE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Part of         | o ij.   |
| 1 de-           | भित्र के कि पुरुष्टियाँ<br>भित्रकातिकारी                       | an resort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.50          | वन्यात भागत व                       | क्रमणाहरू प                                                                                                                                                                                                                     | 17                         | 14年之一         | कता की है।                               | भाष्ट्र (चेंद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| 19.1            |                                                                | engen engele seleje<br>Malan indige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1800           | (भव भारत                            | न्त्रारण्ड <u>सा</u>                                                                                                                                                                                                            | ने। <i>८८१</i>             |               | <b>मिन्द्रेश</b> न                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =               | ibli.   |
| ingles .        | - वाहारा ≥ स्थितपुर्ग<br>- कडी≛ राव चीपरा                      | #####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.04           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 6.10          | FETT TOTAL                               | grani)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
|                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nes.           | ( इस्मन्या                          | · ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                         | 1                          |               | ( शीरपुणाकर                              | भी बुक्कते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ita .           | Dia.    |
| 17.0            | ्यास ब्राह्म का स्थाप<br>(एक सम्बंध                            | 4-1<br>(c. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.70           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 466           | द्राप्तर्दं भ. <del>भी</del>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
|                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            | ् अगिनस्क                           | तास की भी है।<br>जाना की भी है                                                                                                                                                                                                  | ñ iba                      | 1000          | विद्या सी उस                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| 科学              | - बाबो इस्तापि ग्रीव                                           | ज्ञ । स्त्राभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E 519          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |               | _ धम् <sub>र</sub> भी सद                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
|                 |                                                                | ainth à 1 . Cit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 1448         | विकास सम्बद्धाः<br>विकासी सी        | - in a section                                                                                                                                                                                                                  | ergenge<br>Edition of the  | 0.00          | चल्याति ।                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 6 Q     |
| 110             | . ज्योक्षस्य प्राविकारी                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | - (स्विक्शास                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 0.765         | —ःद्वा(धना चरि                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
|                 | अधारी विमहत्त                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | - स्टब्स्<br>स्टब्स्<br>इस्स्       | Aller and                                                                                                                                                                                                                       | nerse<br>Santia            |               | जिल्ला है                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200             |         |
|                 |                                                                | क्षा (सस्ताः) ह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6              | - 400                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |               | - श्रीसामान्या                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| 1.00            | : प्राथमाञ्च असंस                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              | - files ill a                       | ा स्थापना व्यापना है जिस्सा है<br>जिस्सा है जिस्सा है | edi. Ze                    | 100           | ी जिसमस्य                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | ers     |
|                 |                                                                | मनवस्याम् । ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |               | 1 MIN 111000                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| 11,08           | नद्य प्रमामम्                                                  | Target of the same | -              | क्यामी सीर्ट<br>राज्या              | the sheet section                                                                                                                                                                                                               | raginggan<br>Basis is is a |               | t - १६३६ आज्य                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 1 10 11 |
|                 |                                                                | दुवं। देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | ियों से अर्थ                        |                                                                                                                                                                                                                                 | -മാസ്യം<br>ക്രമറ് ് സ      | SET CALM      | अभ्यक्षता । अर्थु<br>इ.स. १६०० वर्गान्यक | ing series and series are series and series are series and series and series and series and series and series |                 | w P 3   |
| $i_{4Z}$        | हें - हाइन जाना                                                | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | - क्लिस साम                         |                                                                                                                                                                                                                                 | -9116 vs1                  |               | थूल्यु) ( डी                             | ស្នេចក្រុមក្រោយ<br>ស្រួកក្រាយ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAYER SEE       | e v     |
| 'a,0            | इ- भारसम्बद्धाना                                               | विश्वीतक्षणम् ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iff            | विस्ताप है के                       | THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                    | न् । ८८<br>n.              | 7 100         | २- नम् भिन्द                             | a fain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Miles           | 159     |
| 40, 0           | ४ क्यूनर्ग द्वा <u>र</u> ्गा                                   | रेक्सा रिक्सकेट द्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | le G=          | a sermona Si                        | Maile Shiria                                                                                                                                                                                                                    | LT                         |               | ्र<br>ह्र≪क्ष्मद्रमा व                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
|                 | (भू ।। <del>ज्याक सहित्र</del> ।                               | ता भी <del>केंद्र</del> पट थे। 🐠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 6            | ( भगावा अह                          | 山林神経山 雲                                                                                                                                                                                                                         | Hall &                     | \$ PP         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| lu T            | ্ লাকুন্ধল                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إد وا          | ८- जाना शह                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |               |                                          | ardin illimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 70      |
| 40              | र्ट <u>साम्य सम्बद्धाः।</u><br>ज्ञास्त्रदेशाः नाम              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.0            |                                     | तम्बंतगदा                                                                                                                                                                                                                       |                            | 641           |                                          | ी श्रामुखान ।<br>———-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 8.0     |
|                 | भ <del>ार कालते</del> है                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (A) [6]        | a velist                            | । शास्त्रक                                                                                                                                                                                                                      | ब्रंड नाग का<br>-          |               | दः विद्वासमूत                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| 140             | ् चांधा च्यांना                                                | paris i seculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | (当前) 劉                              | सन्मान                                                                                                                                                                                                                          | क्षेत्रम् 🖟                | र दे          | ein jui                                  | भूग जी करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 160     |
|                 | 1                                                              | ள் <del>கொ</del> ≡ு <i>க்</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | se NR          | १— भ्राज्यस्य                       | रेल्ड्स्स स्वाहर                                                                                                                                                                                                                | ्<br><u>ज्यानकाला</u>      |               | **************************************   | त नामिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 444     |
|                 | <sub>रि</sub> च्या स्थानाः सा                                  | ह्वास्थरिक और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                     | भाषकार्यंदा                                                                                                                                                                                                                     |                            | 88            | <b>1-9m 13</b> m                         | 네-45 분an (:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —<br>Spo. 1974, | ereals  |
|                 | ( Faring a little                                              | orthograph a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 47          | क - संस्थान                         | सन् । विद्राव                                                                                                                                                                                                                   | a correction               |               |                                          | regent të                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| ā,              | .ए. पात <del>ुक क्रांब</del> ्राहि                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | रुम∈ म                              | क्षां द्वारा                                                                                                                                                                                                                    | जानदी,                     | - 1           | ५- मीत-गा                                | 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |
| -               |                                                                | हो सम्भाग ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :549           | गुपुर हैं।                          | 1                                                                                                                                                                                                                               | 1211r- 1                   |               | गीस्मर्ग                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | . OF    |
| lu.             | i Gifer - 196 di                                               | तं च औ (असंस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,1           | ्र वात्रमा                          | 111115 - al                                                                                                                                                                                                                     | वा उन्ह                    |               | ा- बर्गत्स्                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | . 420   |
| -               |                                                                | क्षा वर्गको : (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1890           | 30178H                              | एक माह                                                                                                                                                                                                                          | द्वः "तान्। हैं । हे       |               |                                          | व्यागीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| 0               | i i finale ( inc.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r <sub>q</sub> | हु <del>न</del> जनहमा               |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |               |                                          | uff life.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <b>a</b> .      | राज्ञक्य कार्                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | i Que                               | e maile                                                                                                                                                                                                                         |                            | 4             | hills.                                   | द्रोत, २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 心事是             | § 10, 1 |
|                 |                                                                | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309 W          | }¢ ु <u>ञ्चारं</u> कर्वे            | mer rate                                                                                                                                                                                                                        | ्राच्याम् .                | 114           | 5776 9                                   | च्या, वन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ggis,           | 65.     |
| 1               | । । । इन्हास्तर्भः । ।<br>इन्हेन <del>बहुत्तास्तर्भः</del> । । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19             | ाण <u>क्रा</u><br>क्राहर पास्तिक्षी | , यक्त , केंद्र                                                                                                                                                                                                                 | per .                      |               | %/4% D                                   | GK WHIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$/4,           | 607     |
| ' 1,            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            |                                     | होन जागापूर                                                                                                                                                                                                                     |                            | 693           | Lot L                                    | 341,634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 30           |         |
|                 | 原面在原料性。                                                        | ग्मस्का∈ . ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Graf.          | in Library                          | A CALLER                                                                                                                                                                                                                        | ite                        |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |

| ५०६-भक्त यज्ञनारायणजी पाण्डेय (पं॰                                                | ५२६–भक्तवर श्रीप्यारेटालजी ( भक्त                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीशिवनाथजी दुवे, साहित्यरत ) '' ७७१                                             | श्रीरामशरणदासनी )                                                                          |
| ५०७—बाबा रघुपतिदासजी (बान्ना श्रीलक्ष्मण-                                         | ५२७वाबा श्रीरघुवीरदासजी (भक्त श्रीराम-                                                     |
| दासजी महाराज )                                                                    | गरणदास्जी ) · · · · · • ৬८६                                                                |
| ५०८भक्त लाला भगवानसहायजी (श्री-                                                   | ५२८-परम वैष्णव श्रीदेवनायकाचार्यजी                                                         |
| वासुदेवजी चामछीकर 'मृगाङ्क') ' ७७३                                                | ( भक्त श्रीरामशरणदासजी )                                                                   |
| ५०९-मक्त कुझविहारीसिंहजी (पण्डित                                                  | ५२९-भक्तवर पण्डित श्रीहरनारायणजी                                                           |
| श्रीजानकीनाथजी द्यमी ) " ७७४                                                      | ( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) " ७८७                                                             |
| ५१०-श्रीचित्रकूटके मौनी बावा (धर्मभूषण                                            | ५३०-परम भक्त संत श्रीहरिहरबाबाजी                                                           |
| श्रीकामतासिंहजी वकील )                                                            | (पं॰ श्रीब्रह्मदत्तजी चतुर्वेदी,एम्॰ ए॰)  ७८८<br>५३१–महात्मा प्रयागदासजी (श्रीउदयप्रताप-   |
| ५११-चित्रकूटके परम त्यागी श्री-                                                   | नारायण बहादुर पाल ) . ७८९                                                                  |
| रामनारायण ब्रह्मचारीजी (धर्मभूषण                                                  | ५३२-परमहंस स्वामी श्रीसियारामजी महाराज                                                     |
| श्रीकामतासिंहजी वकील ) '' ७७५                                                     | ( श्रीरामरक्खाजी )                                                                         |
| ५१२-बुखाराके भक्त बाजन्द ( वैद्य                                                  | ५३३-गुजरातके महान् भक्त श्रीप्रीतमदासजी ७९४                                                |
| श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) ' ७७५                                                     | ५३४-श्रीवीरजी भक्त (वैद्य श्रीबदरुद्दोन राणपुरी) ७९४                                       |
| ५१३-सिन्धके भक्त गाह अब्दुल लतीफ                                                  | ५३५–भक्त गास्त्रीजी शङ्करलाल माहेश्वर                                                      |
| (श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) " ७७६                                                     | (वैद्य श्रीबदरुद्दीन रोणपुरी)                                                              |
| ् ५१४–भक्त होथी (श्रीमाणेकलाल शंकरलाल राणा) ७७८                                   |                                                                                            |
| `                                                                                 | ५३७-प्रसिद्ध भक्त श्रीजादवजी महाराज " ७९६                                                  |
| ५१५-मक्त वावा ताजुद्दीन (श्रीसैयद                                                 | ५३८-भक्त श्रीहरिदा्सजी महाराज 😬 ७९७                                                        |
| कासिम अलीः साहित्याळङ्कार ) ः ७७८                                                 | ५३९-महान् भक्त और पारमार्थिक लेखक                                                          |
| ५१६—महात्माजी श्रीपावनहारी वाबा                                                   | श्रीअमृतलाल पढियार                                                                         |
| ( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) "७७९                                                     | ५४०–मक्त श्रीक्बुभाईजी (श्रीभगवानदासजी                                                     |
| ५१७–भक्तिमती वनमाला ( श्रीजयनारायण-<br>प्रसादजी )                                 | जैयल्या) ७९८                                                                               |
| प्रवादणा / ५१८-कृष्णभक्ता श्रीयद्योदा माई ( भक्त                                  | ५४१-भक्तवर भीमगनलाल हरिभाई व्यास ७९८                                                       |
| १९८-कृष्णमका आवशादा माइ ( मक्<br>श्रीरामशरणदासजी )                                | ५४२-भक्त श्रीहरि वापू ( वैद्य श्रीवदरुहीन                                                  |
| श्रासमसर्गदातमा )<br>५१९-श्रीआनन्दीबाईजी (श्रीरामदासजीगास्त्री) ७८१               | राणपुरी) ८००                                                                               |
| ५२०-मक्तिमती श्रीगोपी मा (श्रीनिरञ्जन-                                            | ५४३–भक्त कान्हडदासजी ( श्रीसुधाकरजी                                                        |
| दासजी घीर ) ७८१                                                                   | युजारी ) ८००                                                                               |
| ५२१-श्रीशान्तिदेवी ( श्रीवीरवहादुरसिंहजी                                          | ५४४-परमहंस श्रीसीताशरणजी " ८०१                                                             |
| चौहान 'प्रभाकर') ७८२                                                              | ५४५—भिक्षु श्रीअखण्डानन्दजी                                                                |
| ५२२–रिषकमक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( राय                                          | ५४६-भक्त श्रीडाहयाभाई (श्रीदास तुल्सी) ८०२                                                 |
| श्रीअम्बिकानाथासेंहजी )                                                           | ५४७-दुर्गाभक्त पण्डित राधानाथ दूवे ८०३                                                     |
| ५२३—भक्तवर पण्डित मोहनलालजी अग्निहोत्री                                           | ५४८-बालभक्त ओमप्रकाश " ८०३                                                                 |
| (भक्त श्रीरामशरणदासजी) ७८४                                                        | ५४९-श्रीजगन्नाथप्रसाद परमहंस ( श्रीराम-                                                    |
| ५२४-स्वामी श्रीनिरञ्जनानन्दजी तीर्थ                                               | स्वरूपजी ) े ८०५<br>५५०-भक्त चेता माली ८०५                                                 |
| (पं० श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र ) · · · ७८४                                          |                                                                                            |
| ५२५–भक्त संतदासजी ( श्रीनेहपालसिंहजी,<br>रिटायर्ड आई० ई० एस्० )               ७८५ | ५५१-एक क्षत्रिय भक्त ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) ८०६<br>५५८-नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना " ८०७ |
| 1/2142 2162 52 6/10 ) 056                                                         | र्पटन्त्र । तपद्र आर जमान्नायना ८०७                                                        |

### संगृहीत

| १-अदतार-यन्दन। (            | मारतन्दु वाषू हारश्रन्द्रणाः |     |
|-----------------------------|------------------------------|-----|
| <del>कृ</del> त भीत-गोविन्द | 'के एक पदका अनुवाद) · · ·    | ३४  |
| २-प्रहादकृत श्रीनृसिंह      | ज़िकी स्तुति (श्रीप्रभुदत्त- |     |
| जी ब्रह्मचारीकृत '          | श्रीभागवत-चरित' से )         | २४४ |
| ३-भक्त नरसीजीकी र्          | हुंडी (ठा० श्रीरणवीरसिंहजी   |     |
| शक्तावत 'रसिक'              | )                            | ४५५ |
| ४-मीरॉ-चरित्र (पं०          | श्रीवासुदेवजीगोम्वामी) · · · | ६४३ |
| ५-समर्पण                    | • ••                         | 606 |
|                             |                              |     |

नंगीज

२५-मतवाली मीरॉ

भक्त-याणी ४१, ४५, ४८, ५८, १४७, १५०, १७७, २०२, २०७, २४३, २४८, २५७, २७०, २८२, २८९, २९१, २९८, ३५२, ३७४, ३७८, ३७९, ३८९, ४२६, ४८२, ४९२, ५०३, ५२४, ५२६, ५४८, ५५६, ५८२, ६११, ६७७, ६७८, ६८३, ७०४, ७०९, ७१०, ७५३, ७५६, ७७९, ७८८,

069

... १६९

| रगान                                 |                      | इकरग                              |             |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| १~च <del>तुर्निय-भक्त</del>          | ~મુલદ્દુશ~           | २६-महर्षि ऋभु · · ·               | ۰۰۰ قر      |
| २-भगवान् श्रीराधा-मनमोहनकी झॉकी      | ٠٠٠ ٤                | २७-मक्त सुमत                      | ۰۰۰ قر      |
| ३-भगवान् शङ्कर                       | 8\$                  | २८-ऋषि अगस्त्य-राजा शङ्ख          | ۰۰۰ قر      |
| ४-देवर्षि नारदजी                     | ٠٠٠ ५٥               | २९-भक्त फण्डुमुनि                 | ۰۰۰ قر      |
| ५महर्षि व्यासदेव                     | ٠٠٠ ५٥               | ३०-महर्षि द्यीचि                  | ٠٠٠ ﴿ ﴿     |
| ६–भगवान् श्रीरामचन्द्रकी झॉकी        | ··· ७६               | ३१-भक्त उतह                       | ··· ६९      |
| ७-समदृष्टि श्रीशुकदेवजी · · ·        | ·· <b>१</b> ११       | ३२-भक्त भद्रतनु                   | ٤٤          |
| ८-मक्त ध्रुव                         | 858                  | ३३-महर्षि मुद्गल · · ·            | ((          |
| ९-महाप्रयाणके समय भीष्मपर भगवान्व    | <b>ही क्रुपा १७३</b> | ३४-भक्त पुण्डरीकको भगवदर्शन       | ८८          |
| १०–भक्तिके नौ प्रकार                 | २०८                  | ३५-दो मित्र मक्त                  | ८८          |
| ११–भक्त प्रह्वाद                     | ••• २४५              | ३६-भक्त वैश्वानर •••              | ··· <8      |
| १२-परम मक्त श्रीहनूमान्जी ''         | … २६९                | ३७-शिवमक्त महाकाल · · ·           | 58          |
| १३-मगवान् श्रीराङ्कराचार्य 😬         | ३०४                  | ३८−मक्त पद्मनाभ                   | 58          |
| १४—संत श्रीराठकोपाचार्य 😬            | <u>\$</u> 08         | ३९-मक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य | <\$         |
| १५-श्रीरामानुजा्चार्य                | ३३२                  | ४०—मक्त शिवि                      | <b>ś</b> &o |
| १६-श्रीमध्वाचार्य                    | ३३२                  | ४१-भक्त रन्तिदेव •••              | {Xo         |
| <b>.१७-श्रीवल्लमाचार्य</b>           | ••• ३३२              | ४२-मिक्कि वारह आचार्य · · ·       | <b>१</b> ४१ |
| १८-श्रीरामानन्दाचार्य                | ••• ३३२              | ४३-मक चन्द्रहास · · ·             | *** १६८     |
| १९-श्रीनिम्बार्काचार्य               | ३४०                  | ४४-मक राजा चित्रकेषु · · ·        | १६८         |
| २०-श्रीश्रीचैतन्य                    | <b>₹</b> ४०          | ४५-मक राजा सुरय                   |             |
| २१-महाराष्ट्र संत शानेश्वरजी         | …                    | ४६-मक्त रलप्रीवका विमानारोहण      | १६८         |
| २२—संत एकनायजी प्यासे गदहेको जल पिला | रहे हैं ४२४          | ४७-भक्त राजा पुण्यनिधि            | ··· १६८     |
| २३- सत स्रदासजी                      | ጱጾሄ                  | ४८-भक्त सुधन्वा · · ·             | १६९         |
| २४—गोखामी तुल्सीदासजी · · ·          | 88 <i>\$</i>         | ४९-भक्त धृत्रासुर · · ·           | १६९         |
| े २५-मतवाली मीरॉ •••                 |                      |                                   | ··· १६९     |

५०-भक्त मलाधार कट

| ५१-भक्त किरात और नन्दीवैश्य                | ••• २९२         | ९०-भक्त नानक                      | ·•• ४३४ |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|
| ५२-प्रेममतवाली विदुरानी                    | २९२             | ९१-भक्त खामी हरिदासजी ***         | ••• ४३५ |
| ५३–भक्त चिक्रिक भील                        | २९२             | ९२-भक्त रामचरणजी                  | ••• ४३५ |
| ५४-भक्तिमती शबरी                           | २९२             | ९३–नरसीजीके सॉवलसाह सेट           | ••• ४३५ |
| ५५-भक्त माणिक्क वाचक                       | … २९३           | ९४–मक्त जाम्भोजी                  | ••• ४३५ |
| ५६-भक्त कण्णप                              | २९३             | ९५-भक्त स्वामी लालदासजी '''       | •••     |
| ५७-विष्णुचित्त ( पेरियाङवार )              | ··· ३२ <i>०</i> | ९६-भक्त गणेशनाथजी                 | …       |
| ५८-श्रीअ।ण्डाल ( रंगनायकी )                | ••• ३२०         | ९७-भक्त ज्योतिपंतपर गणेशजीकी कृपा | ••• ४६८ |
| ५९-कुलशेखर आलवार                           | ••• ३२०         | ९८-भक्त हरिनारायण                 | ••• ४६८ |
| ६०-श्रीविप्रनारायण ( भक्तपदरेणु )          | ३२०             | ९९-भक्त गिरवर                     | ••• ४६९ |
| ६१-श्रीमुनिवाहन ( तिरुप्पनालवार )          | •• ३२१          | १००-गौरी और उसका पुत्र उदयराज     | ••• ४६९ |
| ६२-श्रीपोयगै, भृतत्तालवार और पेयालवार      | ••• ३२१         | १०१-भक्त रामचन्द्र                | ••• ४६९ |
| <b>६३—नीलन्</b> आलवार                      | ∵ ३२१           | १०२-भक्त जोग परमानन्द             | … ४६९   |
| ६४-राममक्त कबर्                            | ••• ३२१         | १०३-भक्त वेंकट और रमाया           | ••• ४७६ |
| ६५—गोखामी विद्वलनाथजी                      | … ३६८           | १०४-भक्त वेंकटरमण                 | ••• ४७६ |
| ६६-श्रीहितहरिवंशजी •••                     | … ३६८           | १०५-अतिथि-सत्कार •••              | ••• ४७६ |
| ६७—श्रीजीसहित श्रीरंगीलालजीः * *           | … ३६८           | १०६—भक्त विद्वलदास . ***          | •• ४७६  |
| ६८-भक्त गदाधर भट्ट                         | … ३६८           | १०७-भक्त शान्तीया                 | ··· ४७७ |
| ६९-भक्त रसवान                              | … ३६९           | १०८∸भक्त दक्षिणी तुलसीदासजी       | ··· ४७७ |
| ७०-श्रीकेशव काश्मीरी                       | … ३६९           | १०९-भक्त त्यागराज                 | ··· ४७७ |
| ७१-स्वामी हरिदासजी, अकबर और तानसेन         | … ३६९           | ११०-भक्त कवि जयदेवजी              | ··· ४७७ |
| ७२-श्रीमर्द्वजीको श्रीराधाकृष्णके दर्शन    | 800             | १११-भक्त रघुनाथदास                | ••• ५२० |
| ७३—भक्त श्रीव्यासदासजी                     | 800             | ११२-भक्त प्रतापराय ***            | ••• ५२० |
| ७४–भक्त रसिकमुरारी हाथीको दीक्षा दे रहे है | 800             | ११३-यवन भक्त हरिदास ***           | ५२०     |
| ७५-श्रीपरशुरामदेवजी                        | 800             | ११४-भक्त रघुनाथ महापात्र          | ५२०     |
| ७६-भक्त रामनारायण                          | 808             | ११५माल्तीपर भगवत्कृपा 👓           | ••• ५२१ |
| ७७-भक्त श्रीशिरधर वावा                     | 808             | ११६–रामहरिके वदले पुत्रकी हत्या   | ••• ५२१ |
| ७८-भक्त धनुर्दासकी पत्नी हेमाम्वा          | 80 s            | ११७-भक्त नवीनचन्द्र ***           | ••• ५२१ |
| ७९-भक्त दामाजी पंत                         | ४०१             | ११८-डाकू भगत                      | ··· 486 |
| ८०-श्रीनामदेवजी                            | … ४१६           | ११९-भक्त वालीग्रामदास •••         | 486     |
| ८१-भक्त रॉका बॉका                          | … ४१६           | १२०-मक्त बन्धु महान्ति •••        | ५४८     |
| ८२–भक्त मनकोजी बोघला                       | … ४१६           | १२१-भक्त जगन्नायदास गोस्वामी      | ५४८     |
| ८३-भक्त भानुदासजीको सूर्यदर्शन             | ४१६             | १२२भक्त गंगाधरदास •••             | ५४९     |
| ८४-भक्त पुरन्दरदासकी स्त्री                | ४१७             | १२३—भक्त महेश मण्डल 🕶             | ५४९     |
| ८५-भक्त तुकाराम                            | 880             | १२४-श्रीस्वामिनारायणजी            | ··· 488 |
| ८६-भक्त व्यम्बकराज                         | ४१७             | १२५-भक्त शङ्कर पण्डित ""          | ••• ५४९ |
| ८७-समर्थ रामदास ( छत्रपति शिवाजी )         | <i>&amp;</i> ∮& | १२६-श्रीवनादासजी                  | ••• ५६४ |
| ८८-कल्याण्स्वामीकी गुरुभक्ति               | <b>,,, </b> 8∮& | १२७-भक्त प्रेमनिधि                | ••• ५६४ |
| ८९-भक्त कबीर                               | Aśa             | १२८-भक्त हिग्मतदास                | ••• ५६४ |

| '१२९–मक्त मोहन गोपालमाईके साथ        | ••• ५६४         | १६८-डा॰ एनी वेसंट '''                                         | ••• ६८३           |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| १३०-भक्त लिलाचरण                     | ٠٠ ५६५          | १६९-लोकमान्य तिलक                                             | ••• ६८३           |
| १३१–भक्त हरिदासजी                    | ••• ५६५         | १७०-महामना मालवीयजी                                           | … ६८८             |
| १३२भक्त ठाकुर मेर्घासहजी             | •• પેદ્દેપ      | १७१-महात्मा गाधीजी                                            | ६८८               |
| १३२-भक्त अगदसिंहजी                   | • ५६५           | १७२-श्रीयोगी भक्त अर्रावन्द                                   | ६८९               |
| १२४–ठाकुर किशनसिंहजी                 | 466             | १७३-मक्त श्रीचित्तरंजन दाम                                    | ••• ६८९           |
| १३५–भक्त दीनवन्धुदास                 | ५८८             | १७४-श्रीरविसाहेव                                              | ٥٠٠ ن             |
| १३६-भक्त विमलतीर्थ                   | ·· ५८८          | १७५-श्रीमोरार साहेव                                           | ٥٠٠ ناه           |
| १३७-मक्त धन्ना जाट                   | ५८८             | १७६-श्रीदयाराम भाई                                            | ٠٠٠ ٥٥٢           |
| १३८-मक्त गोपाल चरवाहा                | ··· ५८९         | १७७-रामभक्त श्रीगोपीनाथाचार्य                                 | ७०८               |
| १३९–मक्त परमेष्ठी दर्जी              | ·· ५८९          | १७८-स्वामी श्रीसरयूदासजी महाराज                               | ··· ७० <b>९</b>   |
| १४०-भक्त रामदास चमार                 | ·· ५८९          | १७९-महात्मा मस्तरामजी                                         | 008               |
|                                      | ५८९             |                                                               | 606               |
| १४१-मक्त रघु केवट                    | ·               | 10 - 3141/411 4411                                            | _                 |
| १४२-भक्त मणिदास माली                 | ·· ६०४          | १८१-श्रीगद्धरलाल माहेश्वर गास्त्री<br>१८२-श्रीयतन्त्राचार्यजी | 908               |
| १४३-मक्त सदन कसाई ''                 | ·· ६०४          | 101 sheld of state                                            | ७१६               |
| १४४-मक्त क्वा कुम्हार                | . ६०४           | १८३-श्रीयुगलानन्यशरणजी                                        | ः ७१६             |
| १४५-मक्त सालवेग                      | ६०४             | १८४-श्रीजानकीवरशरणजी                                          | ··· ७१६           |
| १४६-गंगाबाईके पतिपर भगवत्क्वपा       | ६०५             | १८५-स्वामी रामवहलभागरणजी                                      | ••• ७१६           |
| १४७-भक्त गोविन्ददास                  | ··· ६० <b>५</b> | १८६-पं ० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज                            | ••• ७१७           |
| १४८—खामी श्रीअग्रदामजी               | • ६०५           | १८७-श्रीसियारामशरणजी                                          | ७१७               |
| १४९-मक्त गोवर्धन                     | ٠٠ ६٥५          | १८८-श्रीसियालालगरणजी ( प्रेमलताजी )                           | ••• ७१७           |
| १५०-श्रीपयहारीजी और महाराजा पृथ्वीर  | ाज · ६१६        | १८९-श्रीगोमतीदासजी                                            | ··· ७३८           |
| १५१-श्रीचरणदासजी ''                  | · · ६१६         | १९०-परम भक्त श्रीग्वारिया वावा                                | ७३८               |
| १५२—मक्त रमणलाल                      | ·· ६१७          | १९१-श्रीरूपक्रलाजी •••                                        | ∵ ७३८             |
| १५३-भक्त जनावाई                      | ••• ६१७         | १९२-श्रीरामकृष्ण परमहस · · ·                                  | ७३९               |
| १५४-भक्त सख्याई                      | ∙•• ६१७         | १९३-श्रीदुर्गाचरण नाग                                         | ··· ७३९           |
| १५५-भक्त करमैती वाई                  | •• ६१७          | १९४-श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी · · ·                              | •• ७३९            |
| १५६-भक्तिमती कर्मठीवाई               | ६५२             | १९५-श्रीकुल्दानन्द ब्रह्मचारी 😁                               | ? <b>5</b> 80 ··· |
| १५७-रानी रलावती                      | •• ६५२          | <b>१९६-श्री</b> शिवरामकिङ्कर योगत्रयानन्दर्जा                 | <i>७</i> ४८       |
| १५८-गजदेवीपर् कृपा                   | •• ६५२          | १९७-श्रीनन्दिकशोर मुखोपाभ्याय                                 | ٠٠٠ ٥٨٢           |
| १५९-विश्वनाथजीपर ऋषा                 | • ६५२           | १९८-स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज                                | 68°               |
| १६०-बिंहन सरस्वती                    | · ६५३           | १९९-श्रीदाशरिथ स्मृतिभूषण                                     | ٠٠٠ ١٥٨٥          |
| १६१-जर्मीदार-वधूकी रक्षा             | • ६५३           | २००-पागल हरनाथ                                                | <i>७४९</i>        |
| १६२-हमीना-हमीदापर कृपा ••            | · ६५३           | २०१—प्रमु जगद्बन्धु · ·                                       | 688               |
| १६३-मामा प्रयागदासजी                 | . ६८२           | २०२-श्रीकाठियावावाजी                                          | ७४९               |
| १६४-रामळगनपर हनुमान्जीकी कृपा        | ६८२             | २०३-श्रीसंतदास वाबाजी                                         | ७४९               |
| १६५-मक्त गुलावरावजी                  | . ६८२           | २०४–भक्त रसिकमोहन विद्याभूषण                                  | ··· ७५६           |
| १६६-स्वामी श्रीमद् इन्दिराकान्ततीर्थ | · ६८ <b>२</b>   | २०५-श्रीसत्यदेवज़ी महाराज •••                                 | ··· ७५६           |
| १६७-महात्मा शिशिरकुमार घोष           | • ६८३           | २०६-प्रभु श्रीअतुलकृष्ण गोस्वामी                              | ·· ७५ <i>६</i> ,  |
|                                      |                 |                                                               | - 17              |

### ( १५ )

| २०७-ठाकुर सरोजकुमार            | ••• ७५६          | २१७-श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज      | ··· ७६९         |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| २०८-स्वामी रामतीर्थ            | ••• (384)        | २१८-भारतेन्द्र बाबू इरिश्चन्द्र ''' | ७६९             |
| २०९-संत श्रीसियारामजी          | ••• હવંહ         | २१९-भक्त राधिकादासजी                | ••• ७९६         |
| २१०-भक्त श्रीरघुजी             | ••• હ્રષ્        | २२०–भक्त रामनामके आदृतिया           | ·· ७ <b>९</b> ६ |
| २११–भक्त कोकिलजी               | ··· ৬ <b>५</b> ७ | २२१पं॰ मोहनलालजी अग्निहोत्री        | ••• ७९६         |
| २१२-मक्त राजारघुराजसिंहजी ''   | ••• ७६८          | २२२–श्रीडाह्याभाई '''               | ••• ७९६         |
| २१३–भक्तराजाश्रीचतुरसिंहजी '   | ··· ७६८          | २२३-भक्त श्रीजादवजी महाराज          | ··· <i>৬९७</i>  |
| २१४–श्रीश्रीअनन्तमहाप्रभुजी    | •• ७६८           | २२४–भिक्षु अखण्डानन्दजी ः           | • • ৬९७         |
| २१५–भक्त पं ० श्रीदेवीसहायजी ः | • 🗸 ७६८          | २२५-भक्त श्रीहरिदासजी महाराज        | • ७९७           |
| २१६-मक्तिमती यशोदा माई         | ••• ७६९          | २२६-भक्त कब्बू भाई                  | ••• ७९७.        |

## आरती

( रचियता—पं० श्रीकृष्णदत्तजी मारद्वाज, पुम्० ए०, आचार्य )

जय लक्ष्मी-विष्णो !

जय लक्ष्मी-नारायण जय लक्ष्मी-विष्णो । जय माधव जय श्रीपति जय जय जय जिण्णो ॥ १ ॥ जय॰ जय चम्पा-सम-वर्णे जय नीरदकान्ते । जय मन्द-स्मित-शोभे जय अद्भृत-शान्ते॥२॥जय० वराभयहस्ते शंखादिकधारिन् । कमल कमलालयवासिनि गरुडासनचारिन् ॥ ३ ॥ जय॰ सिचन्मयमूर्ते । सचिन्मयकरचर्णे दिन्यानन्दिवलासिनि जय सुखमयमूर्ते ॥ ४ ॥ जय • तुम त्रिमुवनकी माता तुम सबके त्राता। तुम लोकत्रय-जननी तुम सबके धाता॥ ५॥ जय० तुम धन-जन-सुख-सन्तति-जय देनेवाली। परमानन्द-विधाता तुम हो वनमाली ॥ ६ ॥ जय ॰ तुम हो सुमति घरोंमें तुम सबके स्वामी। चेतन और अचेतनके अन्तर्यामी॥ ७॥ जय॰ शरणागत हूँ मुझपर कृपा करो माता I जय लक्ष्मी-नारायण नव-मङ्गल-दाता॥ ८॥ जय•



भगवान् श्रीराधा-मनमोहनकी झॉकी



यत्कृष्णप्रणिपातभूलिधवलं तद्वर्ष्म तद्वच्छुभं नेत्रे चेत्तपसोर्जिते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्देश्यते । साबुद्धिर्विमलेन्दुशङ्क्षधवलाया माधवन्यापिनी सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृप मुहुर्या स्तौति नारायणम् ॥

--नारद

वर्ष २६

गोरखपुर, सौर माघ २००८, जनवरी १९५२

संख्या १ पूर्ण संख्या ३०२

## भक्त-भक्ति-भगवान्की वन्दना

ये मुक्ताविप निःस्पृहाः प्रतिपद्प्रोन्मीलदानन्ददां यामास्त्राय समस्तमस्तकमणि क्वर्वन्ति यं स्वे वशे। तान् भक्तानिप तां च भक्तिमिप तं भक्तिप्रियं श्रीहरिं वन्दे सन्ततमश्रयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं भजे॥

जो मुक्तिकी भी परवा नहीं करते, उन भक्तोंकी मै निरन्तर वन्दना करता हूँ; जो पद-पदपर बढ़नेवाले आनन्दका स्रोत बहाती है और जिसका आश्रय लेकर भक्तलोग सबके मुकुटमणि भगवान्को अपने वरामे कर लेते है, उस भक्तिकी ही मै प्रतिदिन याचना करता हूँ; और जिन्हें वह भक्ति अत्यन्त प्रिय है, उन रारणागतवत्सक भगवान् श्रीहरिका मै नित्य भजन करता हूँ।



### श्रीनारदीयभक्तिस्त्राणि

अभावी मिक्त व्याग्यामाम ॥ १॥ सा स्वसिन् परमप्रेमस्पा ॥ २ ॥ क्रमतानुरूपा च ॥ ३ ॥ यस्त्रच्या पुषान मिद्धा भवति, अगुगा मत्रवि, वृहो भवति ॥ ४ ॥ बरप्राप्य न शिक्षिद्वान्छनि न शासी न देखिन स्मने ना मादी भरति ॥ ५ ॥ पञ्चात्वा मनो मनति गतन्त्रो मनति आत्मारामी भवति ॥ ६॥ मा न कामपमाना निरोधरूपन्वान् ॥ ७ ॥ निरोपसा होस्बेद त्यापारन्याम ॥८॥ विस्त्रन बता विदिगेषिष्ट्रासीनवा च ॥९॥ अन्याभ्याणा त्यागोऽनत्यता ॥ १० ॥ सोके बेटेषु तदनुक्नाचरण तदिराधि पुदामीनवा ॥ ११ ॥ मरत निश्रवराकांद्रचे जासग्दराम् ॥१२॥ अन्यभा पातित्याश्रद्भमा ॥ १३ ॥ रोबोऽपि नावरेव किन्तु मोत्रनादि-म्यापारम्बाद्यशिरवारणाउघि ॥ १४ ॥ तन्तसणानि वाच्यन्ते बानामनमेटात् ॥१५॥ पूजादिष्यनुगग अति पागशर्य ॥ १६॥ स्पादिप्वित गर्ग ॥ १७॥ आत्मत्यिगिधेनेति गाण्टिन्य ॥ १८॥ नारदम्तु तद्धिताचिताचाग्वा तद्धि माणे परमव्याङ्गरतेति ॥ १९॥ अम्त्वेत्रमेत्रम् ॥ २० ॥ क्या जनग्विकानाम् ॥ २१ ॥ तत्रापि न माहातम्यज्ञानविस्मृन्यत्रवाद् ॥२२॥ तदिहीन जाराणामित्र ॥ २३ ॥ नास्येव तमिमताममुजिन्वम् ॥२४॥ सा त कर्षज्ञानयोगेभ्रोऽप्यधिकतग ॥२५॥ फलम्पत्यात् ॥ २६ ॥ ईबरसाप्यमिमानदेविन्ताट् दैन्यप्रियन्ताच २७ तसा ज्ञानमेत्र साधनमिन्येके ॥२८॥ अन्योन्याश्रयन्त्रमियाये ॥ २९ ॥ स्वय पलरूपनेति अग्नरुमारा ॥ ३० ॥ राजगृहमाञ्चनादिपुत्तथैय दण्टल्ल्य ॥ ३१ ॥ न तेन गत्रपरिवाप. धुपाद्यान्तिवा ॥ ३० ॥ तमात्सैंब ग्रापा मुपुधुमि ॥ ३३ ॥ त्रखाः माधनानि गायन्स्वाचार्याः ॥ ३४ ॥ तत् विषयन्यागात् महत्यागाच ॥ ३५ ॥ अव्याष्ट्रतमजनान् ॥ ३६ ॥ होकेऽपि मगरदुगुणअर गर्नातेनात् ॥ ३७ ॥ मुख्यतस्त महत्र्वपैत मगान्हपालेशाहा ३८ महत्महस्तु दुर्नभाऽगम्योऽमीपश्व॥ ३९॥ सम्पतेऽपि तत्कृपपैर ॥ ४० ॥ नसिनजने मेटामारात्र ॥ ४१ ॥ तदेव साध्यता तद्व नाध्यताम् ॥ ४२ ॥ द्रभद्ग सर्वेषेत्र न्याज्य ॥ ४३ ॥ कामकाथमाहम्मृतिश्रणबुद्धिनाष्ठ १र्व-नागुकागणन्वातु ॥ ४४ ॥ तरहायिता अपीमे सहात्मग्रहायन्ति ॥४५॥ कमानि व मानि मापाम ? य महास्मवजनि या महानुमान मेरने, निर्ममो भवति ॥४६॥ यो विविक्तवान सेउने, वो लोकन प्रमुन्मल-यति, निर्मेगुन्यो भवति, योगश्चम स्वनति ४७ CONTRACTOR CONTRACTOR

य क्रांफल त्यवति, क्रमीम गन्यराति, दवो निईन्द्रो मनति ॥ ४८ ॥ वैरानपि सापराठि, पेतरमिनिष्ठभा तुमय समने ॥ ४९ ॥ म हार्ति म हरा। म जैनास्त्रप्रिशित्।। अभिर्वति वेगस्य पम् ॥ ५१ ॥ गृहामादनस्य ॥ ५२ ॥ ब्राम्बने हापि मात्रे ॥ ५३ ॥ गुप्तरदिव सास्तारदिय प्रतिज्ञावर्षनान प्रतिन्द्रित सन्तरमञ्जानस्ययः ॥ ५४ ॥ वाचाया नदेशवलोहर्भात स्वयं मुमोति भारत माह्यति तदेश विन्तयति ॥ ५५ ॥ र्गाणी त्रिमा गुणसेदारार्ना निमेत्राहा ॥ -६॥ उनरमादनरसान्पर्वसा। श्रेयाय भवति ५७ जन्मसार मीरम्य मर्ना ॥ ५८ ॥ प्रमायान्तरसानपेक्षन्तात् सपप्रमागत्वात् ५९ श्चान्तिस्पान्यामानन्दरपाय ॥ ६० ॥ लाक्दानी चिल्ला न गार्च निवेदिशाम लॉक्वेदरबात ॥ ६१ ॥ न तर्रामर्दा लोकन्यवहारो हेप किना पहरत्याका माया च कार्ययेर ॥ ६२ ॥ सीधननानिकारिना न भरणीयम् ६३ अभिमानरक्मादिक स्वान्यम् ॥ ६४ ॥ वदिवाविहाचार सन कामण्लेषा बिमानाटिक वृत्त्रियेय बरणीयम् ॥ ६५ ॥ विरुपगहपूर्वक नित्यदामनि पद्मन्ता-भजना मक वा प्रमेर कार्यम्, प्रमेर वार्मम्६६ मका एकान्विनी मुख्याः ॥ ६७ ॥ कच्टावरोधरोमाद्याश्रुमि परम्पर लपमानाः पाउपनि कुनानि पृथित्री च ॥ ६८ ॥ र्ताधाङ्कर्भान्त र्ताधानि सर्पीदर्शना कर्मागि सच्छायीङ्बंन्ति साम्रामि ॥६९॥ वन्ता ॥ ७० ॥ मोदलो पितरो जून्यन्ति देश्ता सनाथा चेय अर्नवति ॥ ७१ ॥ जानिविद्यारपङ्गनधन-तंष किपादिमेद्र, ॥ ७२ ॥ यतम्रीया ॥ ७३ ॥ षादो नावनम्प्यः ॥ ७३ ॥ बाइन्यासम्बद्धादनियतत्त्व ॥ ७५॥ मक्तिशामाणि मननीपानि तदुर्वोषक कर्माप्यपि वरणीयानि ॥ ७६ ॥ सुन्दर्भेच्छातामादित्यके काले ब्रहीस्य-माने भगाईमपि म्यर्थ न नेयम् ॥ ७७ ॥ अहिमामत्यग्रीचद्यामिक्वादि-चारिज्यानि परिपालनीपानि ॥ ७८ ॥ सर्वदा सर्वमावेन निधिन्तिवैर्मगद्मानेद मजनीयः ॥ ७९ ॥ स कीर्त्यमान' श्रीयमेशदिर्मनि अन-भावपति च भक्तान् ॥ ८० ॥ त्रिए यस गक्तिरव गरीयमी मक्तिरेव गरीयमी ॥ ८१ ॥ गुजमाहान्स्यासकिर्यामन्ति पुत्रामन्ति सरणायकिदास्तामकिमम्यामकिकान्ता-सक्तिशत्सल्यामञ्ज्या मनिवेदारामकि-वन्मवतामक्तिपरमविगद्दामक्तिरूपा घाप्येगारक्षमा मनति ॥ ८२ ॥ इत्येत वर्णन्त जनतस्यनिर्मेश एकप्रता डमग नामशुरकाण्डित्वगर्गनिष्तुकान्डिन्य-शेषोद बारुभिव निष्द सुमद्रिमी बनाद यो मस्त्याचार्याः ॥ ८३ ॥ य १६ नारदप्रोक **भि रानु**श्चामन विभागिति अद्भे म प्रेप्ट लभी म प्रेप्ड

रमन इति ॥ ८४ ॥



### श्रीशाण्डिलीयभक्तिस्वाणि

अधारी मिलिजिला ॥ १ ॥ मा परानुसीतरीपरे ॥ २ ॥ नन्मव्यम्भान्यक्तोपदेशात् ॥ २ ॥ हानभिति धेन दिश्योऽनि जनस वदमस्यिते ।। ४ ॥ तबोरसमाय ॥ ५ ॥ द्वेषप्रविषयमाराज्ञमञ्ज्ञाच रणाः ॥ ६ ॥ न किया कृत्यनपद्धणान्द्रात्रस्त ॥ ७ ॥ अव एन पठान पम् ॥ ८ ॥ तद्वतः प्रपति गुन्दाच न ज्ञाननिनरप्रपतिस्त ९ सा मुम्बेक्सपेधिक शत ॥ १० ॥ प्रस्ताच ॥ ११ ॥ दर्घनस्टिमिवि ये**म** तेन स्परपानात ॥१२॥ रहत्वाच ॥ १३ ॥ व्यव एक वदमाशहरूपीनाम् ॥ १४ ॥ जानावी वि **चेक्रानिक**ऱ्या अक्रवा साहाय्यात् ॥ १५ ॥ प्राप्तको प्राप्त १६ ॥ एतेन रिकन्योऽनि प्रत्युक्तः ॥ १७ ॥ देवमकिरिवरमित गाहाप्रवित्र ॥ १८ ॥ योगम्बूमवार्थमपधनात्रुप्रवाजवत् ॥ १९ ॥ गाँग्यातुसमाधिनिद्धिः ॥ २० ॥ हेपा साप्तसदिति पेत्रोतनासपटात्रत सदस्य ॥ २१ ॥ तदेव कर्मित्रानियोगिस्य आधिवयप्रस्तात २२ प्रश्ननिरूपनाम्बामाधिक्यमिद्धे ॥ २३॥ नैव श्रद्धा तु माधारम्यात् ॥ २४ ॥ यसा यस्त्रे चानरन्यानात् ॥ २५ ॥ माराड तुम्ही वदानुहानाप सागान्यात् ॥ २६ ॥ इद्विस्ट्रप्रश्वित विरादेखपाठवद् ॥२७॥ वरहानां च ॥ २८ ॥ दानैधर्परां काञ्चर परन्यात ॥२९॥ आ वैस्पर्धं बादरायम् ॥ ३० ॥ उनपपरां शान्त्रित्य भन्दोपपतिम्याम् ।३१। वैतम्पार सिटनिति पेमानिज्ञानवद्व विष्टपात् ॥ ३२ ॥ न पहिए पर-साइनन्तर विशेषात ॥ ३३ ॥ ऐभर्य वयेति चेन्त्र स्वामान्यात् ॥ ३४ ॥ अप्रतिविद् पर्थयं नद्भावाच नैविनारवाम् ३५ सर्गानृते किमिनि येन्नैरम्बुद्रपानन्या । र्रे६। प्रकृतन्त्र**राजाद्वैकार्य** ् चिन्मधेनान-वर्तमानात् ॥ ३०॥ वन्त्रतिष्टा गृहपीटवत् ॥ ३८ ॥ नियोऽपेमगादुमयम् ॥ ३९ ॥ चन्याचित्रेर्न तृतीयम् ॥ ४० ॥ युक्ती च सम्परागान् ॥ ४१ ॥ धकिन्वायानृत वेषम् ॥ ४२ ॥ वत्परिगुद्धिः गम्या लोकशक्तिस्य ॥४३॥ सम्मानबहुमानप्रीतिविरहृतग्विचित्रमा-मरिमन्यानिक्यभेपात्रकाननरीयनामर्वतद्व-माशप्रविद्वयादीनि च सरजेभ्यो शहुन्यातु ॥ द्वेपादयम्तु नैश्म् ॥ ४५ ॥ तहास्यशेषात् प्रादुमविष्वपि मा ॥ ८६ ॥ जामर्रमधिरधाजनग्रास्त्रात् ॥ ४७ ॥ वष दिव्य सञ्चलितात्रोद्भवत् ॥ ४८॥ मुस्य तस हि बाह्यप् ॥ ४९॥

श्राणिसत्र विष्टांत्य ॥ ' । धनगानगेत्रयो प्रतिनेधाच ॥ ५१ ॥ बातदेवेऽपाति वैद्यानारनारा शतः॥ ५२ ॥ प्रत्यमित्राताच ॥ ५३ ॥ कृष्णिक भैद्रपैन तन ॥ ५४ ॥ एवं प्रसिद्धेषु च ॥ ५५ ॥ मजनोरमंहागदीन्त बदेवाराव ॥ ५६ ॥ रागार्थप्रक्रीर्वसाहचर्यक्ष्मेन्द्रसम् ॥ ५७ ॥ प्रनाति सु क्षेत्रा, स्प्रतामाही च काष्ट्र शत् ॥ ५८॥ वास्यः गारित्र्यद्वपत्रमात् ॥ ५९ ॥ टामु प्रधानपीगाङ् कलाधिक्यमेके॥ ६०॥ नामेंति जैमिनिः सम्भवतः ॥ ६१ ॥ अवाहप्रयोगाण यथास्त्रक्षमञ्जूषे ग्रहा दियत् ॥ ६२ ॥ र्मसत्त्रणकोऽति बनी ॥ ६३ ॥ अस्तोर्क्षाल एक्ष्म् ॥ ६४ ॥ प्याननियमम्तु रहमीतर्रात्र ॥ ६५ ॥ नवित प्रतायानितरेतां नीत् ॥ ६६॥ पाटोहरू तु पादमन्याते ॥ ६७॥ रवयमीयतः ब्राधमस्त्रीतात् ॥ ६८ ॥ निवित्रगुनास्यवेदनार परायेषु स्परस्य १६९। परान्द्रिनमन्यपा हि वैनिष्टपन् ॥ ७० ॥ गुरुव बाद्यारतुमाशाच विवास भेरानः ७१ गीन बीक्स्पिमित्राम स्तुपर्यन्तात्र साह पर्वत् ॥ ७२ ॥ परिन्ताम्यम्भपनंतिमस्य ॥ ७३ ॥ स्पृतिर्मन्त्री क्यादेवार्ज प्रावितन-मारात् ॥ ७५ ॥ म्पगामन नुहितिसित चेदाप्रवासद्वयम-हागा मन्त्रमति ॥ ७५ ॥ त्रपति भनाधिकारे महावेशकमनानर्ग शनात्॥ ७६॥ व मानत्वादनन्यपर्गं सठेशनीस्त् ॥७॥ आनिन्दयोन्द्रशिक्ते नारम्यक्त साम्प्रन्यस्तु ॥ ७८ ॥ अते प्रविक्रमासामामी दल्लीके ॥ ७९ ॥ कर्नेहगन्युरवनेस्तु ॥ ८० ॥ उ कान्तिम्हतिगम्बद्धेराच ॥ ८१ ॥ न्दागतिस्त्रां सतीं ॥ ८२ ॥ सैकान्तमारे गीतार्वप्रन्यमित्रानात्॥ ८३ ॥ पर्ग इन्देर खरेंचे वधा सार ॥ ८४ ॥ मबर्नापेनादिरियनिद क्राग्नन देग्न-रूपन्यात ॥ ८५ ॥ वन्त्रिक्तिया द्वरमायान्यात् ॥ ८६ ॥ म्यापर शहपानानाम् ॥ ८० ॥ न प्राणिनुद्धियोज्यम्भगत् ॥ ८८ ॥ निर्मयोद्यास्य शुर्जात्रं निमिमाने पितृबद् ८९ मिभारदेशानोति भेष्र मन्दलाद् ॥ ९० ॥ पनगराहारमन्त्री दशात् ॥ ५१ ॥ न्युक्रभाद्ययमधा रष्टम् ॥ ९२ ॥ तर्वग नानात्वस्त्वनुपाधिपागदाना दादिरपन्त ॥ ५३ ॥ ष्ट्रभगिति येष परेणामम्बन्धात प्रकाशानाम् ॥ ९४ ॥ न रिकाम्बिर्ग कालदिशासन्॥ ९५॥ जनन्यभन्या तर्कृदिर्वदिलबादत्यन्तम् ।९६। जानुषिरमिनरेनां तु हानिरनाम्पदत्तान्।।९७॥ ममृतिरेशावयन्ति सामामानात् कमनानिद्वं ॥ ९८ ॥ वीण्येता नेवानि शन्दितक्काश्चनेदाबुद्रदश्व ९१। आविनिरोधावानिकाः स्तुः विवाहनमं योगात् ॥ १०० ॥

### भक्तमाल

( रचयिता— साकेतवासी भक्तराज श्रीनाभानी महाराज )

### मङ्गलाचरण दोहा

भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक । इन के पद बंदन किएँ नासत विष्न अनेक ॥ मंगल आदि बिचारि रिह बस्तु न और अनूप । हरिजन को जस गावते हरिजन मंगलरूप ॥ संतन निरने कियो मिथ श्रुति पुरान इतिहास । भिजवे को दोई सुघर के हिर के हिरदास ॥ (श्रीगुरु) अग्रदेव आग्या दई भक्तन को जस गाउ । भवसागर के तरन को नाहिन और उपाउ ॥

### छप्पय

जय जय मीन बराह कमठ नरहिर बिल-बावन ।
परसुराम रघुवीर कृष्ण कीरित जग पावन ॥
बुद्ध कलकी ब्यास पृथू हिर इंस मन्वंतर ।
जग्य रिषम हयग्रीव धुक्व बरदैन धन्वंतर ॥
बद्रीपति दत किपलदेव सनकादिक करुना करो ।
चौबीस रूप लीला किचर (श्री) अग्रदास उर पद घरो ॥

अंकुस अंबर कुलिस कमल जब धुजा धेनुपद ।
संख चक्र स्वस्तिक जंबूफल कलस सुधाहद ॥
अर्घचंद्र षटकोन मीन बिंदु ऊरधरेखा ।
अष्टकोन त्रयकोन इंद्रधनु पुरुषविशेषा ॥
सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका ।
चरन चिह्न रघुबीर के संतन सदा सहायका ॥

विधि नारद संकर सनकादिक किपलदेव मनुभूप ।
नरहिरदास जनक भीषम बलि सुकमुनि धर्मस्वरूप ॥
अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इन कौ जस गावै ।
आदि अंत लौं मंगल तिन को श्रोता बक्ता पावै ॥
अजामेल परसँग यह निरने परम धर्म को जान ।
इन की कृपा और पुनि -समझै द्वादस भक्त, प्रधान ॥

बिष्वकरोन जय बिजय प्रबल बल मंगलकारी ।
नंद सुनंद सुमद्र भद्र जग आमयहारी ॥
चंड प्रचंड बिनीत कुमुद कुमुदाच्छ करनालय ।
सील सुसील सुषेन भाव भक्तन प्रतिपालय ॥
लक्ष्मीपित प्रीणन प्रबीन भजनानँद भक्तन सुदृद ।
मो चित्रवृति नित् तहँ रही जह नारायन (पद) पारषद ॥

कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडस प्रभु पद रति । हनु जमवंत सुग्रीव विभीषन सबरी खगपति ॥ ध्रुव उद्धव अँबरीष विदुर अक्रूर सुदामा । चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा ॥ कौषारव कुंती वध्रू पट ऐंचत लजा हरी । हरि बह्लम सब प्रारयों (जिन) चरन रेनु आसा धरी ॥

जोगेस्वर श्रुतदेव अंग मुचु (कुंद) प्रियव्रत जेता ।
पृथ्य परीच्छित सेष सूत सीनक परचेता ॥
सतरूपा त्रयसुता सुनीति सती (सबाह) मंदालस ।
जग्यपित व्रजनारि किए केसव अपने बस ॥
ऐसे नर नारी जिते तिनही के गाऊँ जर्से ।
पद पंकज बांछों सदा जिन के हिर नित उर वर्से ॥

प्राचिनवर्हि सत्यब्रत रहुगन सगर भगीरथ।

बालमीक मिथिलेस गए जे जे गोविंद पथ ॥
रकमांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा ।
सुरथ सुधन्वा सिविर सुमित अति बिल की दारा ॥
नील मोरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति राचिहीं ।
अंद्री अंबुज पांसु को जनम जनम हीं जाचिहीं ॥
रिभु इक्ष्वाकु र ऐल गाधि रघु (रै) गै सतधन्वा ।
अमुरत रंति उतंक भूरि देवल (बेबस्वत) मन्वा ॥
नहुष जजाति दिलीप पूरु जदु गुह मांधाता ।
पिप्पल निमि भरद्वाज दच्छ सरभंग सँघाता ॥
संजय समीक उत्तानपद जाग्यबल्क जस जग भरे ।
तिन चरन धूरि मो भूरि सिर जे जे हरिमाया तरे ॥

कि हिर करभाजन भक्ती रत्नाकर भारी । अंतरिच्छ अरु चमस अनिनता पर्धात उधारी ॥ प्रबुध प्रेम की रासि भूरिदा आविरहोता । पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवान्धि पार के पोता ॥ जयंति नंदन जगत के त्रिविध ताप आमय हरन । निमि अरु नव जोगेस्वरा पादत्रान की हौं सरन ॥

श्रवन परीच्छित सुमित न्यास सावक संकीरतन । सुठि सुमिरन महलाद पृथु पूजा कमला चरनन मन॥ बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपित कपीस्वर । सख्यत्वे पारत्य समर्पन आतम बिल घर॥ उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के। पद पराग करना करों (जे) नेता नवधा भगति के॥ संकर सुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना ।
विष्वकसेन प्रहलाद बिल र भीषम जग जाना ॥
अर्जुन श्रुव ॲवरीप विभीषन महिमा भारी ।
अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी ॥
भगवत भुक्त अविशय की कीरति कहन सुजान ।
हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान ॥

पुल्ह अगस्त्य पुल्स्त्य च्यवन सौभरि वसिष्ठ रिपि ।
कर्दम अत्रि रिचीक गर्ग गौतम सुन्यास सिपि ॥
लोमस भृगु दालभ्य अगिरा स्रिग प्रकासी ।
माडव विस्वामित्र दुवासा सहस अठासी ॥
जावालि जमदग्नि मायादर्श कस्यप परवत पारासर पद रज घरौं ।
ध्यान चतुर्भुज चित धरयो तिन्हे सरन हों अनुसरों ॥

व्रह्म विष्नु सिव लिंग पद्म अस्केंद् विस्तारा । वामन मीन वराह अग्नि क्र्रम ऊदारा ॥ गरुड नारदी भविष्य ब्रह्मवैवर्त श्रवन सुचि । मार्केडेय ब्रह्मंड कथा नाना उपने रुचि ॥ परम धर्म श्रीमुख कथित चातुक्लोकी निगम सत । साधन साध्य सत्रह पुरान फल्रूपी श्रीभागवत ॥

मनुस्मृति अत्रै वैष्नवीय हारीतक यामी । जाग्यवस्क्य अगिरा सनैश्चर सॅवृतक नामी ॥ कात्यायिन साखिस्य गौतमी वसिठी दाघी । सुरगुरु साताताप पारासर कृतु मुनि भाषी ॥ आसा पास उदार धी परलोक लोक साधन सो । दस आठ सुमृति जिन उच्चरी तिन पद स्रसिज भाल मो ॥

धृष्टी विजय जयंत नीतिपर मुचिर विनीता । राष्ट्रवर्धन निपुन सुराष्ट्र परम पुनीता ॥ असोक सदा आनंद धर्मपालक तत्ववेता । मन्त्रीवर्य सुमंत्र चतुर्भुज मंत्री जेता ॥ अनायास रघुपति प्रसन भवसागर दुस्तर तरें । पावै भक्ति अनपाइनी (जे ) राम सचिव सुमिरन करें ॥

दिनकर सुत हरिराज वालिन्न केसिर औरस ।
दिधमुख द्विविद मयंद रिच्छपित सम को पौरस ॥
उल्का सुमट सुषेन दरीमुख कुमुद तील नल ।
सरम रु गवै गवाच्छ पनस गॅधमादन अतिबल ॥
पद्म अठारह ज्यपित रामकाज भट भीर के ।
सुम हृष्टि वृष्टि मो पर करी जे सहचर रघुनीर के ॥

घरानंद घ्रुवनंद तृतिय उपनंद सु नागर । चष्ठर्थ तहाँ अभिनंद नंद सुखिंखु उजागर ॥ सुठि सुनंद पसुपाल निर्मल निस्चे अभिनंदन । कर्मा धर्मानंद अनुज बल्लम जग वंदन ॥ आस पास वा वगर के (जह ) विहरत पसुप सुछंद । इन वहे गोप पर्जन्य के सुत नीके नव नंद ॥

नंद गोप उपनंद ध्रुव धरानंद ( महिर ) जसोदा । कीरतिदा वृपभानु कुँअरि सहचिर (विहरति)मन मोदा॥ ( मधु ) मगल मुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा । मंडल ग्वाल अनेक स्थाम संगी बहु नामा ॥ घोष निवासिन की कृपा सुर नर बास्त आदि अज । बाल बृद्ध नर नारि गोप हों अर्थी उन पाद रज ॥

रक्तक पत्रक और पत्रि सवही मन मार्चे ।

मधुकंटो मधुवर्त रसाल विसाल सुहार्चे ॥

प्रेमकंद मकरंद सदा-आनँद चंद्रहासा ।

पयद वकुल रसदान सारदा बुद्धिप्रकासा ॥

सेवा समय विचारि के चारु चतुर चित की लहें ।

व्रजराज सुवन सँग सदन वन अनुग सदा तत्पर रहें ॥

जंबू और पलच्छ सालमिल बहुत राजरिषि ।
कुस पित्रत्र पुनि काँच कौन मिहमा जाने लिखि ॥
स्वाक विपुल विस्तार प्रिधि नामी अति पुहकर ।
पर्वत लोकालोक ओक टापू कंचनघर ॥
हिरिभृत्य बसत जे जे जहाँ तिन सीं नित प्रित काज ।
सप्त दीप में दास जे ते मेरे सिरताज ॥

इब्जर्वते अधिईस सॅकर्पन अनुग सदासित । रमनक मछ मनु दास हिरन्य क्रम अर्यम इव ॥ कुछ बराह भू भृत्य वर्ष हिर सिंह प्रहलादा । किंपुरुष राम किंप भरत नरायन बीना नादा ॥ मद्रासु ग्रीवह्य भद्रस्व केतु काम कमला अनूप । मध्य दीप नव खंड में भक्त जिते मम भूप॥

श्रीनारायन (को) बदन निरंतर ताही देखें।
पलक परें जो बीच कोटि जमजातन लेखें॥
तिन के दरसन काज गए तह बीनाधारी।
स्थाम दई कर सैन उलटि अब निहं अधिकारी॥
नारायन आख्यान दृढ तह प्रसंग नाहिन तथा।
स्वेबद्वीप मे दास जे श्रवन सुनौ तिन की कथा॥

इलापत्र मुख अनँत अनँत कीरति विसतारत ।
पद्म संकु पन प्रगट ध्यान उर ते निहं टारत ॥
अँसु कंवल वासुकी अजित आग्या अनुवरती ।
करकोटक तच्छक सुभद्द सेवा सिर धरती ॥
आगमोक्त सिवसंहिता अगर एकरस भजन रित ।
उरग अष्टकुल द्वारपित सावधान हरिधाम यिति ॥

(श्री)रामानुज ऊदार सुधानिधि अवनि कल्पतर । विष्नुस्वामि बोहित्य सिंघु संसार पार कर ॥ मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया । निम्वादित्य अदित्य कुहर अग्यान जु हरिया ॥ जनम करम भागवत घरम संप्रदाय थापी अघट । चौबीस प्रथम हरि वपु धरे (त्यों) चतुर्ब्यूह कल्जिंग प्रगट ॥

(रमा पधित रामानुज विष्नुस्वामि त्रिपुरारि ।
निवादित्य सनकादिका मधुकर गुरु मुखन्वारि ॥)
विष्वकसेन मुनिव सुपुनि सठकोप प्रनीता ।
बोपदेव भागवत छप्त उधरयौ नवनीता ॥
मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरीकाच्छ परम जस ।
रामिश्र रस रासि प्रगट परताप परांकुस ॥
जामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान ।
सँप्रदाय सिरोमनि सिंधुजा रच्यो भक्ति वित्तान ॥

गोपुर है आरूढ ऊँच स्वर मंत्र उचारथो ।
सूते नर परे जागि बहत्तरि श्रवनिन धारथो ॥
तितनेई गुरुदेव पधित महेँ न्यारी न्यारी ।
कुर तारक सिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी ॥
कृपनपाल करना समुद्र रामानुज सम नहि बियो ।
सहस आस्य उपदेस करि जगत उद्धरन जतन कियो ॥

श्रुतिप्रज्ञा श्रुतिदेव रिषभ पुहकर इस ऐसे । श्रुतिधामा श्रुति उदिध पराजित बामन जैसे ॥ (श्री) रामानुज गुरुवंधु विदित जग मंगलकारी । सिवसंहिता प्रनीत ग्यान सनकादिक सारी ॥ इँदिरा पर्धति उदारधी सभा साखि सार्ग कहैं । चतुर महँत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहें ॥

(कोउ) मालाधारी मृतक बह्यो सरिता मे आयो । दाह कृत्य ज्यो बंधु न्योति सन कुटुँब बुल्ययो ॥ नाम सकोचिहें निप्र तबिहें हरिपुर जन आए । जेंवत देखे सबिन जात काहू निहें पाए ॥ छालाचारज लच्छधा प्रचुर भई महिमा जगित । (श्री) आचारज जामात की कथा सुनत हिर होइ रित ॥ गुरू गमन (कियो) परदेस सिष्य सुरधुनी दढाई ।

एक मंजन एक पान दृदय बंदना कराई ॥

गुरु गंगा में प्रविति सिष्य को वेगि बुलायो ।

बिष्नुपदी भय जानि कमळपत्रन पर धायो ॥

पाद पद्म ता दिन प्रगटः सब प्रसन्न मन परम रुचि ।

श्रीमारग उपदेस कृत श्रवन सुनौ आख्यान सुचि ॥

देवाचारज दुतिय महामिहमा हरियानँद । तस्य राघवानंद भए भक्तन को मानद ॥ पृथ्वी पत्रावलॅव करी कासी अस्थाई । चारि वरन आश्रम सवही को भक्ति दृढ़ाई ॥ तिन के रामानँद प्रगट विश्वमॅगल जिन्ह वपु धरघो । (श्री) रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत है अनुसरको ॥

अर्नेतानंद कत्रीर सुखा (सुरसुरा) पद्मावित नरहरि ।
पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुर की घरहरि ॥
औरौ सिष्य प्रसिष्य एक ते एक उजागर ।
बिस्वमँगळ आधार सर्वोनँद दसधा आगर ॥
बहुत काळ बपु धारि कै प्रनत जनन की पार दियो ।
(श्री) रामानँद रघुनाय च्यों दुतिय सेष्ठ नग तरन कियो ॥

जोगानंद गयेस करमचँद अल्ह पैहारी।
(सारी) रामदास श्रीरंग अवधि गुन महिमा भारी।।
तिन के नरहरि उदित सुदित मेहा मंगलतन।
रघुवर जदुवर गाइ विमल कीरति संच्यो धन।।
हरिभक्ति सिंधु बेला रचे पानि पद्मजा सिर दए।
अनँतानंद पद परिस के लोकपाल से ते भए।।

जाके िंदर कर धरयो तासु कर तर निह अड्ह्यो । आप्यो पद निर्वान सोक निर्भय करि अड्ह्यो ॥ तेजपुंज बळ भजन महामुनि ऊरधरेता । सेवत चरन सरोज राय राना भुवि जेता ॥ दाहिमा बंस दिनकर उदय संत कमल हिय सुख दियो । निर्वेद अवधि किल कुष्नदास अन परिहरि पय पान कियो ॥

कील्ह अगर केवल चरन व्रत हठी नरायन।
स्रज पुरुषा पृथू तिपुर हरि भक्ति परायन॥
पद्मनाभ गोपाल टेक टीला गदाधारी।
देवा हेम कल्यान गंग गंगासम नारी॥
विष्नुदास कन्हर रँगा चाँदन सिविरि गोविंद पर।
पैहारी परसाद तें सिष्य सबै भए पार कर॥

राम चरन चिंतविन रहित निषि दिन छै। छागी ।
सर्व भूत षिर निमत सूर भजनानँद भागी ॥
सांख्य जोग मत सुदृद िकए अनुभव हस्तामछ ।
ब्रह्मरंध्र करि गौन गए हिर तन करनी वल ॥
सुमेरदेव सुत जग विदित भू विस्तारयो विमछ जस ।
गांगेय मृत्यु गंज्यो नहीं त्यों कील्ह करन नहिं काल वस ॥

सदाचार ज्यों संत प्रात जिसे करि आए।
सेवा सुमिरन सावधान (चरन) राघव चित लाए।।
प्रसिध वाग सों प्रीति सुहय कृत करत निरंतर।
रसना निर्मल नाम मनहुँ वर्षत धाराधर।।
(श्री)कृष्णदास कृपा करि भक्ति दतमन वचक्रम करिअटल दयो।
(श्री) अग्रदास हरि भजन विन काल वृया निर्ह विचयो।।

उतसंखल अग्यान जिते अनईस्वरवादी । बुद्ध कुतर्की जैन और पाखंडिह आदी ॥ बिमुखिन को दियो दंड ऐंचि सन्मारग आने । सदाचार की सींव विस्व कीरतिहि बखाने ॥ ईस्वरास अवतार महि मरजादा माँड़ी अघट । किल्जुग धर्मपालक प्रगट आचारज संकर सुभट॥

बालदसा बीठल पानि जाके पय पीयो ।

मृतक गऊ जीवाय परची असुरन कों दीयो ॥

सेज सिलल तें काढ़ि पहिल जैसी ही होती ।

देवल उल्ट्यो देखि सकुचि रहे सबही सोती ॥

पहुरनाय कृत अनुग ज्यों छानि स्वकर छह घास की ।

नाम देव प्रतिग्या निर्वही (ज्यों ) त्रेता नरहरिदास की ॥

प्रचुर भयो तिहुँ लोक गीतगोविंद उजागर।
कोक काव्य नव रस्त सरस सिंगार को सागर॥
अष्टपदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि वढ़ावें।
राधारमन प्रसन्न सुनन निश्चे तहें आवें॥
संत सरोक्ह पंड कों पद्मापित सुखजनक रिव।
जयदेव कवी नृप चक्कवे खंडमॅडलेस्वर आन किव॥

तीनि काड एकत्व सानि कोउ अग्य वसानत ।
कर्मठ ग्यानी ऐंचि अर्थ की अनरय बानत ॥
परमहंस संहिता विदित टीका विस्तारयो ।
पट सम्ब्रिन अविरुद्ध वेद संमतिह विचारयो ॥
परमानंद प्रसाद तें माधौ सुकर सुधार दियो ।
श्रीभर श्रीभागवत में परम घरम निरनय कियो ॥

करनामृत मुकवित्त जुक्ति अनुचिष्ट उचारी । रिसक जनन जीवन जु दृदय हाराविल घारी ॥ हिर पकरायो हाय बहुरि तहँ लियो छुटाई । कहा मयो कर छुटैं बदौं जो हिय तें जाई ॥ चिंतामिन सँग पाय कें ब्रजबधू केलि बरनी अनुप । कृष्न कृपा का पर प्रगट विल्वमँगल मंगलस्वरूप ॥

भगवत धर्म उतंग आन धर्म आन न देखा।
पीतर पटतर विगत निकष ज्यों कुंदन रेखा॥
कुष्न कुषा किं वेलि फलित सतसंग दिखायो।
कोटि ग्रंथ को अर्थ तेरह विरचन में गायो॥
महा समुद्र भागवत तें भिक्त रतन राजी रची।
किं जीव जैंजाली कारने विष्णुपुरी बिंद निधि सँची॥

नाम तिलोचन िष्य स्र सिंस सहस उजागर । गिरा गंग उनहारि कान्य रचना प्रेमाकर ॥ आचारज हरिदास अतुल वल आनँद दायन । तेहिं मारग वल्लम्भ विदित पृथु पर्धात परायन ॥ नवधा प्रधान सेना सुदृढ़ मन वच क्रम हरि चरन रित । विष्णुस्वामि सँपदाइ - इढ़ ग्यानदेव गंभीर मित ॥

भक्तदास इक भूप श्रवन सीता हर कीनो ।

मार मार करि खड़ग बाजि सागर में दीनो ॥

नरिंह को अनुकरन होइ हिरनाकुस मारयो ।

वहै भयो दसरत्य राम विद्युरत तन छार्यो ॥

कृष्नदास बॉधे सुने तिहि छन दीयो प्रान ।

संत साखि जानें सबै प्रगट प्रेम किट्जुग प्रधान ॥

हीं कहा कहीं बनाइ बात सबही जग जाने।
करतें दौना भयो स्थाम सौरभ मन माने॥
छपन भोग तें पिहल खीच करमा कौ भावे।
सिलपिले के कहत कुँअरि पै हरि चिल आै॥
भक्तन हित सुत बिप दियो भूपनारि प्रभु राखि पति।
परसाद अवग्या जानि के पानि तज्यो एके नृपति॥

रंगनाय को सदन करन बहु बुद्धि विचारी।
कपट धर्म रचि जैन द्रब्य हित देह बिसारी॥
हंस पकरने काज विधक वानों घरि आए।
तिलक दाम की सकुच जानि तिन आप बँधाए॥
सुत बध हरिजन देखि के दै कन्या आदर दियो।
आसय अगाध दुहुँ मक्त को हरितोषन अतिसय कियो॥

दारुमई तरवार सारमय रची भुवन की ।
देवा हित सित केस प्रतिग्या राखी जन की ॥
कमधुज कं किप चारु चिता पर काष्ठ जु ल्याए ।
जैमल के जुध माहिं अस्त चिंद आपुन घाए ॥
मैंस चौगुनी घृत सहित श्रीधर सँग सायक धरन ।
चारौ जुग चत्रभुज सदा भक्त गिरा साँची करन ॥

निहिकिचन इक दास तासु के हरिजन आए।
विदित बटोही रूप भए हिर आपु छटाए॥
साखि देन को स्थाम खुरदहा प्रभुहि पघारे।
रामदास के सदन राय रनछोर सिघारे॥
आयुध छत तन अनुग के बिल बंधन अपु बपु घरें।
भक्ति सँग भगवान नित (ज्यों) गऊ बच्छ गोहन फिरें॥

जस् स्वामि के बृषभ चोरि ब्रजवासी ल्याए। तैसेई दिए स्थाम बरष दिन खेत जुताए॥ नामा ज्यों नॅददास मुई इक बन्छि जिवाई। अंब अल्ह कों नए प्रसिध जग गाथा गाई॥ बारमुखी के मुकुट को (श्री) रंगनाथ को सिर नयो। बच्छ हरन पाछे बिदित सुनो संत अचरज भयो॥

बीच दिए रघुनाथ भक्त सँग ठिगया लागे।
निर्जन बन में जाय दुष्ट कर्म कियो अभागे॥
बीच दियो सो कहाँ राम कि नारि पुकारी।
आए सारँगपानि सोक सागर ते तारी॥
दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्रान संग्या धरी।
और जुगन तें कमलनैन कलिजुग बहुत कृपा करी॥

तिलक दाम घरि कोइ ताहि गुरु गोविंद जाने।

घटदरसनी अभाव सर्वथा घट करि माने॥

भॉड़ भक्त को भेष हॉसि हित मॅंड कुट स्थाए।

नरपित के हढ़ नेम ताहि ये पॉव धुवाए॥

भॉड़ भेष गाढो गह्यो दरस परस उपजी भगति।

एक भूप भागौत की कथा सुनत हरि होय रित ॥

हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावै। अलगन इहि विधि रहे अंगना मरम न पावै॥ निद्रा बस सो भूप बदन तें नाम उचारघो। रानी पित पर रीझि बहुत बसु तापर वारघो॥ रिपिराज सोचि कह्यो नारि सो आज मिक मेरी कजी। अंतरिषठ नृपाल इक परम घरम नाहिन धुजी॥ अनुचर आग्या मॉगि कह्यो कारज कों जैहों।
आचारज इक बात तोहि आए तें किहहों॥
स्वामी रह्यो समाय दास दरसन कों आयो।
गुरु की गिरा विस्तास फेरि सब घर मैं ल्यायो॥
सिषपन सॉचो करन कों (विश्व) सबै सुनत सोई कह्यो।
गुरु गदित बचन सिष सत्य अति इद प्रतीति गादो गह्यो॥

सदाचार श्रुति सास्त्र बचन अविरुद्ध उचारयो । नीर खीर विवरन्न परम इंसिन उर धारयो ॥ भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई । राजसिंहासन बैठि ग्याति परतीति दिखाई ॥ बरनाश्रम अभिमान तिज पद रज बंदिहें जासु का । संदेह ग्रंथि खंडन निपुन बानि विमल रैदास की ॥

भक्ति विमुख जो धर्म सोइ अधरम करि गायो ।
जोग जग्य व्रत दान भजन विनु तुच्छ दिखायो ॥
हिंदू तुरक प्रमान रमैनी सबदी साखी ।
पच्छपात निहं बचन सबिह के हित की भाषी ॥
आरूढ़ दसा है जगत पर मुख देखी नाहिंन भनी ।
किवर कानि राखी नहीं बरनाश्रम घटदरसनी ॥

प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मॉगन को धायो।
सत्य कह्यो तिहिं सिक्त मुदद हिर सरन वतायो॥
(श्री) रामानॅद पद पाइ भयो अति भक्ति की सीवॉ।
'गुन असंख्य निर्मोल संत धरि राखत श्रीवॉ॥
परिस प्रनाली सरस भइ सकल विस्व मंगल कियो।
पीपा प्रताप जग बासना नाहर कों उपदेस दियो॥

घर आए हरिदास तिनिह गोधूम खबाए। तात मात डर खेत घोथ लांगलहिं चलाए॥ आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई॥ अचरज मानत जगत मैं कहुं निपज्यो कहुंवै बयो। धन्य धना के मजन कों बिनिहं बीज अंकुर भयो॥

प्रभू दास के काज रूप नापित को कीनो।
छिप्र छुरहरी गही पानि दर्पन तहेँ छीनो॥
ताहस है तिहिं काल भूप के तेल लगायो।
उलटि राव भयो सिष्य प्रगट परचो जब पायो॥
स्याम रहत सनमुख सदा ज्यों बच्छा हित धेन के।
बिदित बात जग जानिए हरि मए बहायक बेन के॥

सुरामागर थी राज राग भौरी र्यान स्वार्ग । यद रचना शुरू भए मार्ग आवण अनुसर्ग ॥ निस्त प्रिम प्रवार द्वात स्वार को तिर्देश । दिर शुन क्या अगाथ भाउ सारा को प भग ॥ स्वत पात पोपन विगाउ और विगूध गम्भा स्वरंग । भिक्त दान भय एन भु : स्वार्ग प्रारंग प्रमं ॥

एत भी प्रथं जाता वास्त रहा चरह महाहा । देगारेगी निष्यं तिनहीं पाँच ते गाए ॥ तिन पर स्थानी विशेषमान स्थितिन दिन दिनागी । तिन तैंने परनान भूमि पर संदर्भ साल ॥ सुरसुरी सुपर पुनि उदयने पुरुष रेड् मुग्ति हरें। भीरमा महामगाद सी सुरस्यानर स्टेनी हरी ॥

अति उदार दंवती स्थाप एए यन को गए। । अन्तरत्र भयो गर्गणा कन मन जिल्ही दिग्ही ॥ येडे हुते एकात आप कपूर्णन दुन्न दीकी। दुमिरे सारेश्यानि रूप नर्गार को जीकी। सुरसुरानद की पर्यन को गर सम्बो नर्गण हो। महामती सत स्थाम (स्था) सन मुस्मूर्ग को स्टंगा

हार पर रचनी नाहि गीन को गदन उद्यो । सिता भक्त में पोलि दिनहिं प्रति परिदे हार्र ॥ स्पी परोसी हीन भनानी र्मि में गाउँ । बदले की बेगारि मूह पार लिए हार्रे ॥ भरत प्रस्ता को कार्याला द्वरार भई ॥ निषट नरहन्यानद को करदाला द्वरार भई ॥

नाम महानिधि मंत्र नाम ही छेता पूरा । जर तर तीर्य नाम नाम हिन और म दूरा ॥ नाम प्रीति नाम वैर नाम व्हिंद नामा योटें। नाम अनामिट छाटि नाम वधन ते होटें॥ नाम अधिक रघुनाय तें नाम निषट हनुमत हहों। कविर छुपा ते परम नत्न पद्मनाम परनों हहाँ॥

मिक्त सुधा जल समुद्र भए नेएए ग्रिंग गार्टा ।
पूरवजा ज्यों रीति प्रीति उनरोतर बाटी ॥
रचुकुल सहस्र सुभाव सिष्ट गुन सदा धर्म रत ।
सद् धीर कदार द्यापर दच्छ अनि इन ॥
पदमपद पदमा पर्धात प्रकृतित कर मिवता उदित ।
तत्वाजीवा दक्ति देस बसोदर राजत विदित ॥

स्थित देव १६००० स्थित १४४० तस्य इस्थात प्रसीद भ्या १० सीमा र प्राच्यात्म स्थित १४४ ६ सम्बंद स्थित स्था ६४६ ६४६ देश्या रिल्लाम् १ १९०० के ति त्रिति १४५ प्राच एक १००० ति १ राम्युक्त प्रसाद स्थात स्थात त्रा १ ५०० ति है। १

भी र प्राप्त के स्वास किन्द्र पुराहर है है है की के प्राप्त की क्षा के किन्द्र की की की के का साम्य पहा भी र का का की का साम के स्वास की क्षा का प्राप्त का का किन्द्र की का पाका किस की की की का की किन्द्र की का साम की का साम की

तिस देश प्राप्त स्व १ वेन्य स्व १ वेन्य विद्याल

मा निकार मुख्या पान श्रांत है कर कर कर है। इसके मिंग के रहीत कार्य स्कूत मुख्या है। मिंगिया किया मूल अप कर है के ता रहा है। स्थित मुंच मूल की में मह सुन भर के मी न

भैगोह मात के देर मोदा रिका सद माई। अन्तर बड़ा पर बात हु है पड़िनों मुकानाई। नैमीन मीर प्रवाह पड़त केंग्रान केन देन ! मदगद रिता पदार स्थान मोना को ने उन्हां सारम सात होकों अहे अगम हु ह पायेस दल। सम्बद्द मेरि को तुम रिके सम्मादि कारों देश के स

वन्तीरी की हत्य त्या त्यारि त्या सेटत ।

इट दरिभाँच द्वारा आत्र धर्म विद्या किरेटत ।'

महरा माना माना चार वर्ष क्षावट होते ।

कार्त आहित जनत द्वीर कार्य मान्ति हार्य ।

विदिश्य कार्य संनद सद १ । स्तिन नर्गहर दुर्ग ।

विदेश कार्य संनद सद १ । स्तिन नर्गहर दुर्ग ।

विदेश कर्या संनद सद भा स्तिन की महास विद्यारी ॥

मधुर भाव समिलित लिलत लीला सुवलित छित्र ।

निरखत हरपत हृदै-प्रेम वरषत सुकलित कित ॥
भव निस्तारन हेतु देत हृद भक्ति सविन नित ।
जासु सुजससिस उदे हरत अति तम भ्रम श्रम चित ॥
आनंद कंद श्रीनंदसुत श्रीवृषभानुसुता भजन ।
श्रीभटट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन ॥

खेचिर नर की सिन्य निपट अचरज यह आवै । विदित बात संसार संत मुख कीरित गावै ॥ बैरागिन के बृंद रहत सँग स्याम सनेही । ज्यों जोगेस्वर मध्य मनो सोभित वैदेश ॥ श्रीमद्व चरन रज परस तें सकल सृष्टि जाकों नई । इरि ब्यास तेज हरि मजन बल देवी कों दीव्छा दई ॥

उपदेसे नृपसिंह रहत नित आग्याकारी ।

पनव बृच्छ ज्यों नाय संत पोषक उपकारी ॥

बानी भोळाराम सुद्धद सबिहन पर छाया ।

भक्त चरन रज जाचि विसद राघौ गुन गाया ॥

करमचंद कस्यप सदन बहुरि आय मनो बपु धऱ्यो ।
अग्यान ध्वात अंतिह करन द्वितिय दिवाकर अवतऱ्यो ॥

राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर । सय्या भूषन वसन रचित रचना अपने कर ॥ वह गोकुल वह नंदसदन दीछित को सोहै । प्रगट विभव जह घोष देखि सुरपित मन मोहै ॥ बल्लम सुत बल मजन के कल्जिंग में द्वापर कियो । बिठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाल लड़ाय के सुख लियो ॥

श्रीगिरघर जू सरससील गोविंद जु साथि । वालकृष्ण जसबीर धीर श्रीगोकुलनाथि ॥ श्रीरघुनाथ जु महाराज श्रीजदुनाथि मिज । श्रीघनस्याम जु पगे प्रभू अनुरागी सुधि सिज ॥ ए सात प्रगट विभु भजन जग तारन तस जस गाइये । श्रीविद्ठलेस सुत सुदृद श्रीगोवरधन धर ध्याइये ॥

श्रीवल्लम गुरु दत्त भजन सागर गुन आगर । कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा मे नागर ॥ बानी बंदित विदुष सुजस गोपाल अलंकृत । ब्रज रज अति आराष्य वहै धारी सर्वेसु चित ॥ सानिष्य सदा हरि दास बर गौर स्याम दृढ ब्रत लियो । गिरिधरन रीझि फुष्णदास कों नाम माझ साझो दियो ॥ श्रीभागवत बखानि अमृतमे नदी वहाई । अमल करी सब अविन ताप हारक सुखदाई ॥ भक्तन सों अनुराग दीन सों परम दयाकर । भजन जसोदानंद संत संघट के आगर ॥ भीषमभट अंगज उदार कलिजुग दाता सुगति के । वर्द्धमान गंगल गॅभिर उमें थंम हरि भगति के ।

रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जानै । सर्वस सीताराम और कछु उर निर्हे आने ॥ धनुष वान सों प्रीति स्वामि के आयुध प्यारे । निकट निरंतर रहत होत कबहूँ निर्हे न्यारे ॥ सूरवीर हनुमत सहस परम उपासक प्रेम भर । रामदास परताप ते खेम गुसाई खेमकर ॥

तिलक दाम सों प्रीति गुनिह गुन अंतर धाऱ्यो ।

भक्तन को उत्कर्ष जनम भिर रसन उचाऱ्यो ॥

सरल हुदै सतोष जहाँ तहूँ पर उपकारी ।

उत्सव में सुत दान कियौ क्रम दुसकर भारी ॥

हिर गोविंद जै जै गुविंद गिरा सदा आनंददा ।

बिठलदास माथुर मुकुट भयो अमानी मानदा ॥

उप्र तेज ऊदार सुघर सुथराई सीवा ।
प्रेम पुंज रस रासि सदा गदगद सुर ग्रीवा ॥
भक्तन को अपराध करें ताको फल गायो ।
हिरनकसिपु प्रहलाद परम दृष्टात दिखायो ॥
सस्फुट बकता जगत मे राज समा निधरक हिनो ।
हिरिराम हठीले मजन बल राना को उत्तर दियो ॥

पंडित कला प्रवीन अधिक आदर दें आरज । संप्रदाय सिर छत्र द्वितिय मनों मध्वाचारज ॥ जेतिक हरि अवतार सबै पूरन किर जाने । परिपाटी ध्वजिबजै सहस भागवत वखाने ॥ श्रुति स्मृती संमत पुरान तप्त मुद्राधारी भुजा । कमलाकर भट जगत में तत्ववाद रोपी धुजा ॥

गोप्य खल मथुरा मॅडल जिते धाराह वालाने ।
(ते) किए नरायन प्रगट प्रसिध पृथ्वी मे जाने ॥
भक्ति सुधा को सिधु सदा सतसंग समाजन ।
परम रसग्य अनन्य कृष्न लीला को भाजन ॥
ग्यान समारत पन्छ को नाहि न कोउ खंडन नियो ।
व्रजभूमि उपासक भट्ट सो रचि पन्वि हरि एक कियो ॥

नृत्य गान गुन निपुन रास में रस बरमावत । अब लीला लिलतादि बलित दंपतिहि रिझावत ॥ अति उदार निस्तार सुजस ब्रज मडल राजत । महा महोत्सव करत बहुत सबही सुख साजत ॥ श्रीनारायन भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए । बजबल्लभ बल्लभ परम दुर्लभ सुख नैननि दिए ॥

गौड़ देस बंगाल हुते सबही अधिकारी ।

इय गय भवन भँडार विभव भूभुज उनहारी ॥

यह मुख अनित विचारि बास बृंदावन कीन्हो ।

जया लाभ संतोष कुंज करवा मन दीन्हो ॥

प्रज भूमि रहस राघाकृषन मक्त तोष उद्धार कियो ।
संसार स्वाद मुख बांत ज्यो (दुह) रूप सनातन तिज दियो ॥

राधा चरन प्रधान हृदय अति सुदृढ उपासी ।

कुंज केळि दपती तहाँ की करत खवासी ॥

सर्वसु महाप्रसाद प्रसिध ताके अधिकारी ।

बिधि निषेध नहिं दास अनि उतकट व्रत धारी ॥

स्यास सुवन पथ अनुसरे सोइ भले पहिचानिहै ।

(श्री) हरिबंस गुसाई भजन की रीति सकृत कोउ जानिहै ॥

खुगल नाम सों नेम जपत नित कुंजबिहारी । अवलोकत रहें केलि सखी सुख के अधिकारी ॥ गान कला गंधर्व स्थाम स्थामा कों तोषे । उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषें ॥ नृपति द्वार ठाढ़े रहें दरसन आसा जास की । आसधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की ॥

काहू के आराध्य मच्छ कछ नरहरि सूकर । बामन फरसाधरन देतबंधन जु सैंड कर ॥ एकन के यह रीति नेम नवधा सों लाएँ । सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जु लड़ाएँ ॥ नै गुन तोरि नूपुर गुह्यो महत समा मधि रास कें । उतकर्ष तिलक अरु दाम को भक्त इष्ट अति ब्यास कें ॥

बेटा भजन सुपक कषाय न कबहूँ लागी । बृंदावन दृद बास जुगल चरनि अनुरागी ॥ पोषी लेखन पान अघट अच्छर चित दीनो । सद्यंथिन को सार सबै हस्तामल कीनो ॥ संदेह प्रथि छेदन समर्थ (रस) रास उपासक परम धिर । (भी) रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई सर गॅभिर ॥ सर्वेष राधारमन भट्ट गोपाल उजागर ।
हुषीकेस भगवान निपुल बीठल रस सागर ॥
यानेस्वरिजग (नाथ) लोकनाथ महमुनि मधु श्रीरँग।
कुप्नदास पंडिच उमै अधिकारी हरि अँग ॥
प्रमंडी जुगलिकसोर भृत (भू) गर्भ जीव हद व्रत लियो ।
बंदाबन की माधुरी इन मिलि आस्वादन कियो ॥

तन मन धन परिचार सहित सेवत संतन कहें ।
दिन्य भोग आरती अधिक हरि हू ते हिय महें ॥
श्रीवृंदावनचंद स्याम स्यामा रॅग भीने ।
मगन प्रेम पीयूप पयधि परचे वहु दीने ॥
(श्री) हरिषिय स्यामानंद वर मजन भूमि उद्घार कियो ।
(श्री) रिषक मुरारि उदार अति मत्त गजहि उपदेस दियो ॥

सोझा सींव अधार धीर हरिनाम त्रिलोचन । आसाधर द्योराजनीर सधना दुखमोचन ॥ कासीखर अवधूत कृष्न किंकर कटहरिया । सोभू ऊदाराम, नाम डूँगर व्रतधिरया ॥ पदम पदारथ रामदास विमलानंद अमृत श्रए । भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भए ॥

जतीराम रावल्य स्थाम खोजी सॅतसीहा। दल्हा पद्म मनोरत्थ रॉक द्यौगू जप जीहा॥ जाड़ा चाचा गुरू सवाई चॉदा नापा। पुरुषोत्तमसों साच चतुर कीता मन की जिहि मेट्यो आपा॥ मति सुंदर धीधागश्रम संसार नाच नाहिन नचे। करुना छाया भक्ति फळ ए कल्जिन पादप रचे॥

लिखमन लफरा लड्स संत जोधापुर त्यागी। सूरज कुंमनदास विमानी खेम विरागी॥ भावन विरही भरत नफर हरिकेस लटेरा। हरिदास अजोध्या चक्रपानि (दियो) सरजूतट डेरा॥ तिलोक पुखरदी बिज्जुली उद्धव बनचर बंसजे। पर अर्थ परायन भक्त ये कामधेनु कलिजुगा के॥

सोम भीम सोमनाथ विको विद्याखा लमध्याना ।

महदा मुकुँद गयेस त्रिविकम रघु जग जाना ॥
बालमीक बृधन्यास जगन झाँझ् विठलअन्तारज ।
हरिभू लाला हरिदास बाहुबल राघव आरज ॥
लालो छीतर उद्धव कपुर घाटम घूरा कियो प्रकास ।
अभिलाष अधिक पूरन करन ये निंतामीन चतुरदास ॥

देवानंद नरहऱ्यानंद मुकुंद महीपित संतराम तंमोरी।
खेम श्रीरंग नंद विष्नु बीदा बाजू सुत जोरी ॥
छीतम द्वारकादास माधव माडन रूपा दामोदर ।
मछ नरहरि भगवान बाळ कान्हर केसी सोहें घर ॥
दास प्रयाग छोहंग 'गुपाळ नागू सुत गृह भक्त भीर ।
मक्तपाळ दिग्गज भगत ए थानाइत सूर धीर ॥

केसव पुनि हरिनाय भीम खेता (गोविंद) ब्रह्मचारी । बालकृष्ण बड़ भरथ अच्युत अप्या ब्रतधारी ॥ पंडा गोपीनाथ मुकुँद गजपती महाजस । गुननिधि जसगोपाल देइ भक्तिन को सरबस ॥ श्रीअंग सदा सानिधि रहै (कृत) पुन्य पुंज भल भाग भर । बद्रिनाथ उड़ीसे द्वारका सेवक सब हरि भजन पर ॥

विद्यापित ब्रह्मदास बहोरन चतुरिबहारी ।
गोविंद गंगा रामलाल बरसानियाँ मंगलकारी ॥
प्रियदयाल परसराम भक्त भाई खाटी को ।
नंदसुवन की लाप किवत केसव को नीको ॥
आसकरन पूरन नृपति (भीषम) जन दयाल गुन नहिन पार ।
हिर सुजस प्रचुर कर जगत मैं ये कविजन अतिसय उदार ॥

रघूनाय गोपीनाथ रामभद्र दासूखामी । गुँजामालि चित उतम बिठल मरहठ निहकामी ॥ जदुनंदन रघुनाथरामानॅद (गोबिंद) मुरली सोती । हरिदास मिश्र भगवान मुकुँद केसव दंडौती ॥ चतुर्भुज चरित विष्णुदास बेनी पद मो सिर धरौ । जे बसे बसत मथुरा मॅडल (ते) दयादृष्टि मो पर करौ ॥

सीता झाली सुमित सोभा प्रमुता उमा भटियानी ।
गंगा गौरी कुँविर उबीठा गोपाली गनेसदे रानी ॥
कला लखा कृतगढ़ौ मानमित सुचि सितभामा ।
जमुना केली रामा मृगा देवा दे भक्तन विश्रामा ॥
जुमजीवा की कमला देवकी हीरा हरिचेरी पोषे भगत ।
किलजुग जुवती जन भक्तराज महिमा सब जानै जगत ॥

नरबाहन बाहन बरीस जापू जैमल बीदावत । जयंत धारा रुपा अनमई ऊदा रावत ॥ गंभीरा अर्जुन जनार्दन गोविंद जीता । दामोदर सॉपिले (गदा ) ईस्वर हेमबिदीता ॥ मयानंद महिमा अनंत गुढिले तुलसीदास । इरि के संमत ने भगत ते दासन के दास ॥ यहैं बचन परमान दास गाँवरी जिटयाने भाऊ ।
बूँदी बिनयां राम मेंडौते मोहनबारी दाऊ ॥
माडौठी जगदीसदास लिछमन चढुयावल भारी ।
सुरपय में भगवान सबै सलखान गुपाल उधारी ॥
जोबनेर गोपाल के भक्त इष्टता निरबही ।
श्रीमुख पूजा संत की आपुन तें अधिकी कही ॥

सुरघरखंड निवास भूप सब आग्याकारी।
राम नाम विस्वास भक्त पद रज ब्रतधारी॥
जगन्नाथ के द्वार हुँडौतिन प्रभु पे धायो।
दई दास की दादि हुँडी करि फेरि पठायो॥
सुरधुनी ओघ संसर्ग ते नाम बदल कुच्छित नरो।
परमहंस बंसनि मै भयो विभागी बानरो॥

महाः समारत लोग भक्ति लौलेस न जानें । माला मुद्रा देखि तासु की निंदा ठानें ॥ ऐसे कुल उतपत्र भयौ भागवत तिरोमनि । ऊसर तें सर कियो षंड दोषहि खोयो जिनि ॥ बहुत ठौर परचो दियो रस रीति भक्ति हिरदे धरी । जगत विदित नरसी भगत (जिन) गुजर धर पावन करी ॥

सुत कलत्र संमत्त सबै गोबिंद परायन ।
सेवत हरि हरिदास द्रवत सुख राम रसायन ॥
सीतापित को सुजस प्रथम ही गवन बखान्यो ।
दे सुत दीजै मोहि किवत सबही जग जान्यो ॥
गिरा गदित लीला मधुर संतिन आनेंद दायनी ।
दिवदास बंस जसुधर सदन भई भक्ति अनपायनी ॥

लीला पद रस रीति ग्रंथ रत्वना मे नागर ।
सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर ॥
प्रत्युर पयध लौं सुजस रामपुर ग्राम निवासी ।
सकल सुकुल संबिलत भक्त पद रेनु उपासी ॥
चंद्रहास अग्रज सुद्धद परम प्रेम पथ में प्रो ।
(श्री) नंददास आनंदिनिधि रसिक सु प्रभु हित रगमो ॥

भक्ति तेज अति भाल संत मंडल को मंडन ।
बुधि प्रवेस भागवत ग्रंथ संसय को खंडन ॥
नरहड़ ग्राम निवास देस वागड़ निस्ताच्यो ।
नवधा भजन प्रवोध अनिन दासन ब्रत धाच्यो ॥
भक्त कृपा बाळी सदा पद रज राधालाल की ।
संवार सकल स्थापक भई सकरी जन गोपाल की ॥

प्रसिध प्रेम की बात गढागढ परचो दीयो ।
जॅचे तें भयो पात स्याम सॉचो पन कीयो ॥
सुत नाती पुनि सदस चलत कही परिपाटी ।
भक्तिन सों अति प्रेम नम नहिं किहुं अँग घाटी ॥
नृत्य करत नहिं तन सँभार सम सर जनकन की सकति ।
नाधब दृढ महि जगरें प्रचुर करी लोढा भगति॥

नग अमोल इक ताहि सबै भूपित मिलि जार्चे । साम दाम बहु करें दास नाहिन मत कार्चे ॥ एक समें संकट में लेबें पानी महि डाऱ्यो । प्रभू तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचाऱ्यो ॥ पाँच दोय सत कोस ते हिर हीरा ले उर धऱ्यो । अभिलाष भक्त अंगद्द को पुरुषोत्तम पूरन कऱ्यो ॥

भक्तागमन सुनत सनमुख जोजन इक जाई । सदन आनि सतकार सहस गोविंद बड़ाई ॥ पाद प्रछालन सुह्य राय रानी मन साचें । धूप दीप नैवेद्य बहुरि तिन आगें नाचे ॥ यह रीति करौलीधीस की तन मन धन आगे धरे । चत्रभुज नृपति की भगति कों कौन भूप सरवरि करे ॥

सहस गोपिका प्रेम प्रगट किल्जुगिह दिखायो ।
निरअंकुस अति निडर रिसक जस रसना गायो ॥
दुर्शन दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कीयो ।
बार न वॉको भयो गरल अमृत ज्यों पीयो ॥
भिक्त निसान वजाय के काहूँ ते नाहिन लजी ।
लोक लाज कुल सुंखला तिज मीरॉ गिरिधर भजी ॥

(श्री) कृष्णदास उपदेस परम तत्व परचोपायो ।
निरगुन सगुन निरूप तिमिर अग्यान नसायो ॥
काछ बाच निकलंक मनौ गागेय जुधिष्ठिर ।
हरि पूजा प्रहलाद धर्मध्वज धारी जग पर ॥
पृथीराज परचो प्रगट (तन) संख चक मंडित कियो ।
ऑवेर अछित कूरम्म को द्वारकानाय दरसन दियो ॥

छघु मथुरा मेड़ता भक्त अति जैमल पोषे ।

टोड़े भजन निर्धान रामचँद हरिजन तोषे ॥
अभैराम एक रसिंह नेम नीमा के भारी ।
करमिं सुरतान भगवान बीर भूपित ब्रतधारी ॥
ईस्वर अखैराज रायमल (कन्हर) मधुकर नृप सरबसु दियो ।
भक्ति को आदर अधिक राजबंस में इन कियो ॥

रैना पर गुन राम भजन भागवत उजागर ।
प्रेमी प्रेम किसोर उदर राजा रतनाकर ॥
हरिदासन के दास दसा ऊँची ध्वजधारी ।
निर्भय अनिन उदार रिसक जस रसना भारी ॥
दसधा संपति संत वल सदा रहत प्रफुलित बदन ।
खेमाल रतन राठौर के अटल भक्ति आई सदन ॥

अजर धर्म आचर्यो छोक हित मनो नीलकॅठ ।
निंदक जग अनिराय कहा (मिहमा) जानेगो भूसठ॥
विदित गॅधवीं ब्याह कियो दुसवंत प्रमाने ।
भरत पुत्र भागवत स्वमुख सुकदेव वखाने ॥
और भूप कोड छ्वे सके दृष्टि जाय नाहिन धरी ।
किल्जुग भक्ति कररी कमान रामरेन कें रिज़ करी ॥

आरज को उपदेस सुतौ उर नीकें धार्यो । ननधा दसधा प्रीति आन धर्म सबै विसार्यो ॥ अन्युत कुळ अनुराग प्रगट पुरुपारथ जान्यो । सारासार विवेक वात तीनों मन मान्यो ॥ दासत्व अनन्य उदारता संतन मुख राजा कही । हरि गुरु हरिदासिक सों राम धरिन सॉची रही ॥

पायिन न्पूर वॉधि नृत्य नगधर हित नाच्यो ।
राम कल्स मन रली सीस तार्ते निह वॉच्यो ॥
वानी विमल उदार भिक्त मिहमा विस्तारी ।
प्रेम पुंज सुठि सील विनय संतिन रुचिकारी ॥
सृष्टि सराहै राम सुब लघु बैस ल्छन आरज लिया ।
अभिलाय उमै लेमाल का ते किसोर पूरा किया ॥

हरीदास हरिभक्त भक्ति मंदिर को कल्सो।
भजन भाव परिपक्ष दृदय भागीरिय जल सो॥
त्रिधा भॉति अति अनिन राम की रीति निवाही।
हिर गुरु हिर वल भॉति तिनिह सेवा दृढ़ साही॥
पुरन इंदु प्रमुदित उदिध त्यों दास देखि बाढ़ै रली।
खेमाल रतन राठौर के सुफल वेलि मीठी फली॥

गायो भक्ति प्रताप सन्निहं दासत्व दृढायो ।
राधा बल्लभ भजन अनिनता गर्न बढायो ॥
सुरलीधर की छाप किनत अति ही निर्दूषन ।
भक्ति की ॲघि रेनु वहै धारी सिर भूषन ॥
सतसंग महा आनंद मैं प्रेम रहत भीज्यो हियो ।
(श्री) इरिनंस चरन बल चहुरसुज गोंड देस तीरय कियो ॥

सक कोप सुठि चरित प्रसिध पुनि पंचाध्याई ।
कृष्न रुक्मिनी केलि रुचिर भोजन निधि गाई ॥
गिरिराज धरन की छाप गिरा जलधर ज्यों गाजे ।
संत सिखंडी खंड हुदै आनंद के काजे ॥
जाड़ा हरन जग जाडता कृष्नदास देही धरी।
चालक कि चरचरी चहूँ दिसि उदिध अंत लो अनुसरी॥

गोपीनाथ पद राग भोग छप्पन भुंजाए।
पृथु पद्धित अनुसार देव दंपित दुलराए॥
भगवत भक्त समान ठौर द्वे को बल गायो।
किवत सूर सो मिलत भेद कछु जात न पायो॥
जन्म कर्म लीला जुगित रहिस भिक्त भेदी मरम।
विमलानंद प्रबोध बॅस संतदास सीवॉ धरम॥

ग़ान कान्य गुन राप्ति सुद्धद सहचरि अवतारी ।
राधाकृष्न उपास्य रहित सुख के अधिकारी !!
नवरस मुख्य सिंगार विविधि भॉतिनि करि गायो ।
बदन उच्चरित वेर सहस पायिन है धायो ॥
अँगीकार की अविध यह ज्यो आख्या भ्राता जमल ।
(श्री) मदनमोहन सुरदास की नाम सुखला खुरि अटल ॥

मारग जात अकेल गान रसना जु उचारे। ताल मृदगी बृच्छ रीझि अंबर तहूँ गारे।। गोप नारि अनुसारि गिरा गदगद आवेसी। जग प्रपंच ते दूरि अजा परसें नहिं लेसी।। भगवान रीति अनुराग की संत साखि मेली सही। कात्यायनि के प्रेम की बात जात कापै कही।।

विदित त्रिलोंदा गॉव देस मुरधर सब जाने ।

महा महौछे मध्य संत परिपद परवाने ॥

पर्गान घूँ घुक बॉधि राम को चिरत दिखायो ।
देसी सार्गपानि हंस ता संग पठायो ॥

उपमा और न जगत मे पृथा बिना नाहिन वियो ।
कुष्न बिरह कुंती सरीर त्यो मुरारि तन त्यागियो ॥

त्रेता काव्य निवंध करी सत्कोटि रमायन ।

इक अच्छर उच्चरे ब्रह्महत्यादि पलायन ॥
अव भक्तिन सुख दैन बहुरि लीला विस्तारी ।
राम चरन रस मन् रटते अह निसि ब्रतधारी ॥
संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो ।

कि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीिक ग्रुल्सी भयो ॥

करुना बीर सिंगार आदि उज्ज्वल रस गायो ।

पर उपकारक धीर किवत किवजन मन भायो ॥
कोसलेस पद कमल अनिन दासत ब्रत लीनो ।
जानिक जीवन सुजस रहत निसि दिन रॅग भीनो ॥
रामायन नाटक की रहिस उक्ति भाषा धरी ।
गोप्य केलि रघुनाथ की मानदास परगट करी ॥

अर्थ धर्म काम मोच्छ भक्ति अनपायिन दाता । हातामळ श्रुति ग्यान सबिह सास्त्रन को ग्याता ॥ परिचर्या ब्रजराज कुँचर के मन कों कों । दरसन परम पुनीत सभा तन अमृत बों ॥ बिद्ठलेस नंदन सुभाव जग कोऊ नहिं ता समान । बिछ्नमजू के बंस में सुरतरु गिरिधर भ्राजमान ॥

उदिध सदा अच्छोम सहज सुंदर मितभाषी ।
गुरुवर्तन गिरिराज भलप्पन सब जग साखी ॥
विडलेस की भक्ति भयो बेला दृद् ताके ।
भगवत तेजं प्रताप निमत नरबर पद जाके ॥
निर्विलीक आसय उदार भजन पुंज गिरिधरन रित ।
बहलभजू के बंस में गुननिधि गोकुलनाथ अति ॥

बात किवत बड़ चतुर चोख चौकस अति जानै ।
सारासार विवेक परम हंसिन परवानै ॥
सदाचार संतोष भूत सब कों हितकारी ।
आरज गुन तन अमित भक्ति दसधा ब्रतधारी ॥
दरसन पुनीत आसय उदार आलाप चिंचर सुख धाम को ।
रिसक रॅगीलो भजन पुँज सुठि वनवारी स्थाम को ॥

नाम नरायन मिश्र बंस नवला जु उजागर।

भक्तन की अति भीर भक्ति दसधा को आगर।

आगम निगम पुरान सार सास्त्रिन सब देखे।

सुरगुरु सुक सनकादि ब्यास नारद जु बिसेषे॥

सुधा बोध मुख सुरधुनी जस बितान जंग में तन्यो।

भागवत भली बिधि कथन को धनि जननी एकै जन्यो॥

काम कोध मद मोह लोभ की लहर न लागी। सरंज ज्यों जल ग्रहै बहुरि ताही ज्यो त्यागी॥ सुंदर सील सुभाव सदा संतन सेवा व्रत। (गुरु)धर्म निकष निर्वेद्योविस्त में विदित बड़ो भृत॥ अल्ह राम रावल कृपा आदि अंत धुकती घरी। किल्काल कठिन जग जीति यों राघो की पूरी परी॥ अन्युत कुल सों दोप सुपतेहूँ उर नहिं आने । तिलक दान अनुराग सबित गुरुष्टन गरि माने ॥ सदन माहि बेगम्प बिटेहिन की मी भोती । राम चरन मनरंद गहित मनगा महमाति ॥ जोगानंद द्यागर बंग गरि निति दिन गरि गुन गाउनो । हरिदान भरूपन भजन वह बायन व्यो बद्यो पायनो ॥

त्यां चंदन को पान नीय पुनि चान राग्हें।

यहुत राज तम निविद्द उदय दीरफ प्यों हरई ॥

श्रीमट पुनि हरिज्यान सन मारग अनुनगई।

क्या चीरनन नेम रसन हरि सुन उपगई॥
गोविंद भक्ति गद रोग गनि ति ए दाम मद नेद हर।
जंगनी देन के तोग मद (धी) परसुराम दिए परराद ॥

सजन मुद्द मुगीय यनन आरत मिता प ।

निर्मेत्सर निद्रमम हमा परना को जाए ॥

अनि मजन दृढ करन धरमी व्यु भरानि करी ।

परम धरम को गेतु विदिन ग्रांगन गारी ॥

मागजत सुधा बरपी बदन कह को नाहिन दुगद ।

सुन निकर गदाधर मह अति द्व ही को नाहि गुगद ॥

चीमुख चौरा चंद्र रगत ईस्वर गुन राने ।

वरमानँद अरु पोरह अन्द्र अन्द्रर परवाने ॥

माधी मथुग मध्य माधु जीवानँद्र गाँत ।

तुदा नगयनदास नाम गाँदन नक्षांवा ॥
चौरामी न्यक चतुर वरनत वानी जुड़्या ।

चरन सरन चारन भगत हरि गायक एला हुआ ॥

सवपा गीन सङोक बेटि दोश गुन नगरम ।
पिगल काल्य प्रमान विभिन्न विभिन्न गापो हरिन्छ ॥
पर दुरा बिदुरा मराष्य बचन रचना छ भिचार ।
अर्थ वित्त निर्मील सपै मार्गेग छर धार ॥
हिम्मनी ल्ता वरनन अनुप वागीछ वदन गल्यान सुव ।
नरदेव छमय भाषा निमुन प्रमीराज कविराज हुव ॥

असुर अजीज अनीति अगिनि में हरिपुर यीपी । साँगन सुत ने सादराय रनछोरे दीधी ॥ धरावाम धन काज मरन यीजा हूँ माँदै । कमधुज कुट के हुवी चीक चत्रभुजनी चाहे ॥ बाढेल बाढ कीवी कटक चाँद नाम चाँहे सवल । झरका देखि पालंटती अचढ सीवे यीधी अटल ॥ ष्मा बीरान प्रीत नीर भवति थी भति । महामहोती मूहित निष्य नैदार राष्ट्री ॥ मुब्दे प्रान निरान भी र महिता राज्याम । प्राथ तीन न वित्ते हेण अन्ते नहिंदगी ॥ भारान मुद्दे वित्ती रोजेर सहस मुसला निर्दे । प्रतिस्त सुप्र सुरुष्ण भले द्वा राष्ट्री ॥

(भी)यामन्त्रा की भी (की त्यन दिन्दें कार्यों । संस्तुत्र समा राज की भी कुँड किलापूरी ॥ सदावार मुश्लिक केंद्रिया तक्षण जाराय । सम्दास मुश्लिक कोंग्रा क्षण भी अगर्य ॥ पुरुषोत्त्र परस्थ है जने की दोश्य क्षण्यों काम । पारीय क्रिक्ट कुण मॉसक्ट्या उपस्था मीक्ष काम ॥

महानार भंगीय रहा कृष्टि क्षेत्र मुनाते ।
हरात बीगर पहला केट क्षा पर इसकी ॥
हरि दी दिवें जिलात केट देश पर मारी ।
हरा कृष्य के कि काल कार्य कि धारी ॥
(धी) प्रदेशन सुरू बगर की के कहा की संबंधी ।
दिशान पर साने हैं समुग्राण के कहती ॥

पड रीतो पर्याण्ड जीति जाते हह गाते । अच्छर सनमा भागे महागोरन रॅंग गाते ॥ नाचा एवं पोड पादि बादि वे या परि जाते । निव रिवित से रहचे शिवा के दुव्यते ॥ इतिया समार देगार पूर्व होतपुर प्रश्नी को बदायो ॥ इतक नगपनदाल पो देग हुँग आगे पद्यो ॥

योहित सम गुनाउ हुँपायत गीर्दित माँहित । सीतनमानि उत्तरत गराचा अलेगाँद भाता। सीतामानिभर्यानदार बस्ताउ पन्तर रणमापन । गोस् सामदार नागद स्ताम दुनि सीतात्रास्त ॥ सन्तरित मगयान जन मनामदात विद्या भग्नादा । सुन गन वित्रद सुनात के एते एत भग्न भूतिदा ॥

उभय रामरेतु परम (गम) गैंगा भूगेत नियामी । अन्युतकुरा बहादात विधाम नेपागह के पानी ॥ विषय कुटा मुम्पदान गेंगा मेंदा गोंगानेंद । जंदेवरापी विदुर दयान दामोदर मोहन परमानेंद ॥ उदय राष्ट्रनायी चतुरोनगन द्वांग ओक के स्टत अव । निरवर्ष भए धंवार हैं के मेरे अक्रिमान स्व ॥ सदा जुक्त अनुरक्त भक्त मंडल को पोषत ।
पुर मधुरा ब्रज भूमि रमत सबही को तोषत ॥
परम धरम इढ करन देव श्री गुरू आराध्यो ।
मधुर बैन सुठि ठौर ठौर हरिजन सुख साध्यो ॥
संत महंत अनंत जन जस विस्तारत जासु नित ।
श्रीस्वामी चत्ररोनगन मगन रैन दिन भजन हित ॥

गोमा परमानंद (प्रधान) द्वारिका मथुरा खोरा । काछुष सॉगानेर भलौ भगवान को जोरा ॥ बीठल टोड़े खेम पॅडा गूनो रे गार्जे । स्थामसेन के बंस विधर पीपा रिव राजे ॥ जैतारन गोपाल को केवल कूबै मोल लियो । मधुकरी मॉगि सेवैं भगत तिनपर हो बलिहार कियो ॥

जंगी प्रसिध प्रयाग विनोदि पूरन बनवारी । नरसिंह मल भगवान दिवाकर दृढ़ ब्रतधारी ॥ कोमलदृदय किसोर जगत जगनाय सलूधी । औरी अनुग उदार खेम खीची धरमधीर लघु ऊधी ॥ त्रिविधि ताप मोचन सबै सौरभ प्रमु जिन सिर भुजा । (श्री) अत्र अनुग्रह ते भए सिष्य सबै धर्म कि धुजा ॥

अंगज परमानंद दास जोगी जग जागै। खरतर खेम उदार ध्यान (केसो) हरिजन अनुरागै।। सस्फुट त्योला शब्द लोहकर वस उजागर। हरीदास कपि प्रेम सबै नवधा के आगर॥ अन्युत कुल सेवैं सदा दासन तन दसधा अघट। मरतखंड भूधर सुमेर टीला लाहा (की) पद्धति प्रगट॥

चारि बरन आश्रम्म रक राजा अन पाने ।

भक्तिन को बहुमान बिमुख कोऊ निह जाने ॥

बीरी चंदन बसन कृष्न कीरत्तन बरषे ।

प्रभु के भूषन देय महामन अतिसय हरषे ॥

बीठल सुत बिमल्यो फिरे दास चरन रज सिर धरे ।

मधुपुरी महोछी मॅगल्यप का टर कैसो को करे ॥

आविह दास अनेक उठि सुआदर करि लीजे । चरन घोय दंडीत सदन में डेरा दीजे ॥ ठौर ठौर हरिकया हृदय अति हरिजन मार्वे । मधुर बचन मुँह लाय बिविधि भातिन्ह जुलड़ार्वे ॥ सावधान सेवा करें निर्दूषन रित चेतसी । भक्तीन सों कल्जिंग मले निवही निवा खेतसी ॥ यह अन्वरज भयो एक खॉड़ घृत मैदा नरषे ।
रजत रुक्म की रेल सृष्टि सबही मन हरषे ॥
भोजन रास निलास कृष्न कीरत्तन कीनो ।
भक्ति को बहुमान दान सबही को दीनो ॥
कीरित कीनी भीमसुत (सुनि) भूप मनोरथ आन के ।
बसन बढ़े कुंतीबधू त्यों तूँबर भगवान के ॥

भक्ति सो अति भाव निरंतर अंतर नाही ।
कर जोरे इक पाय मुदित मन आग्या माही ॥
श्रीबृंदाबन बास कुंज क्रीडा रुचि भावे ।
राधाबल्लभ लाल नित्य प्रति ताहि लड़ावे ॥
परम धरम नवधा प्रधान सदन सॉच निधि प्रेम जड़ ।
जसवंत भक्ति जैमाल की रूड़ा राखी राठबड़ ॥

अमित महागुन गोप्य सार बित सोई जानै ।
देखत को तुलाधार दूर आसै उनमानै ॥
देय दमामौ वैज बिदित बृंदावन पायो ।
राधावल्लभ भजन प्रगट परताप दिखायो ॥
परम धरम साधन सुदृढ कल्जिंग कामधेनु मे गन्यो ।
हरिदास भक्तनि हित धनि जननी एकै जन्यो ॥

बॉबोली गोपाल गुनिन गंभीर गुना रट।
दिन्छिन दिसि विष्नुदास गॉव कासीर भजन भट।।
भक्तिन सों यह भाय भजें गुरु गोबिंद जैसे।
तिलक दाम आधीन सुबर संतिन प्रति तैसे।।
अन्युत कुल पन एकरस निबहचो ज्यों श्रीमुख गदित।
भक्ति भार जुड़ें जुगल धर्म धुरंधर जग विदित॥

आसकरन रिषिराज रूप भगवान भक्त गुर । चतुरदास जग अभै छाप छीतर जु चतुर बर ॥ टाखें अद्भुत रायमहा खेम मनसा क्रम बाचा । रिसक रायमछ गांदु देवा दामोदर हिर रॅग्राचा ॥ सबै सुमंगट दास दृढ़ धर्म धुरधर भजन भट । कीव्ह कृपा कीरित बिसद परम पारपद सिष प्रगट ॥

आगम निगम पुरान सार सास्त्रनि ज बिचारचो ।
ज्यों पारो दे पुटिंद् सबिन को सार उधारचो ॥
(श्री) रूप सनातन जीव मट्ट नारायन भाष्यो ।
सो सर्वसु उर साँच जतन किर नीके राख्यो ॥
फनी बंस गोपाल सुव रागा अनुगा को अयन ।
रस रास उपासक भक्तराज नाथ मट्ट निर्मल बयन ॥

नस्वर पित रित त्यागि कृष्न पद सों रित जोरी । सबै जगत की फॉसि तरिक तिनुका ज्यों तोरी ॥ निर्में कुल काँयइया धन्य परमा जिहिं जाई । विदित वृँदावन बास संत मुख करत बदाई ॥ संसार स्वाद मुख बात करि फेर नहीं तिन तन चही । कठिन काल किल्युग्ग में करमेती निक्लॅक रही ॥

गोपी ग्वाल पितु मातु नाम निरने कियो भारी । दान केलि दीपक प्रचुर अति बुढि उचारी ॥ सखा सखी गोपाल काल लीला में चितयो । कायय कुल उद्धार भिक्त हद अनत न चितयो ॥ गौतमी तत्र उर ध्यान धरि तन त्याग्यो मंडल सरद । गोविंदचंद सुन प्रथन को खटमसेन वानी विसद ॥

स्यामा जू की खखी नाम आगम विभि पायो ।
ग्वाल गाय व्रजगाँव पृथक नीर्के करि गायो ॥
कृष्नकेलि सुख सिंधु अघट उर अंतर धरई ।
ता रस में नित मगन असद आलाप न करई ॥
व्रजवास आस व्रजनाय गुरु मक्त चरन रज अनिन गति ।
सखा स्याम मन भावतो गग ग्वाल गंभीरमित ॥

परम भक्ति परताप धर्मध्यज नेजा धारी । चीतापित को सुजस बदन सोभित अति भारी ॥ जानिक जीवन चरन सरन थाती थिर पाई । नरहरि गुरु परसाद पृत पोर्ते चिल आई ॥ राम उपासक छाप हढ और न कछु उर आनियो । सोति स्लाध्य सतिन सभा दुतिय दिवाकर जानियो ॥

हृदै हरी गुन खानि सदा सतसँग अनुरागी ।
पद्मपत्र भ्यों रह्यों लोभ की लहर न लागी ॥
विष्नुरात सम रीति बचेरे त्यों तन त्याच्यो ।
भक्त बराती बृंद मध्य दूलह च्यों राज्यो ॥
खरी भक्ति हरिपापुरे गुरु प्रताप गाढ़ी गही ।
जीवत जस पुनि परम पद लालदास दोनों लही ॥

निसिदिन यहै विचार दास जिहिं विधि सुख पार्वे । तिलक दाम सों प्रीति हृदें अति एरिजन भावें ॥ परमारय सों काज हिएँ स्वारथ निहं जाने । दस्था मत्त मराल सदा लीला गुन गाने ॥ आरत हरि गुन सील सम प्रीति रीति प्रति पाल की । भक्ति हित भगवत रची देही माधी ग्वाल की ॥ मामन बाचक वाय राम चरनिन च्या दीनो ।
भक्ति में। श्रांत श्रेम भावना करि छिर छीनो ॥
राम मन्य निर्जान देह हुति दमा दिरग्रई ।
आदो चित्रयो अक महोठी पूर्ग पार्ट ॥
क्यारे कल्य औटी ध्या बिहुप महाया भाग मी
श्रीक्षमर सुगुर परताप तें पूरी पर्य प्रयाग मी

सुंदर मील सुभाव मधुर वानी मगट गर ।

मक्ति को सुदा देन पत्यो बहुना दमना तक ॥

सदन वसन निर्वेद सारभुक जगन असंगी ।

सजाचार कदार नेम हिस्टाम प्रसंगी ॥

दया हिंह विस आगरे कथा लोग पायन परमो

प्रमट अमिन सुन प्रेमीनिव भन्य विष है हिं नाम भरमो ।

सटाचार गुरु लिप्य त्याग निश्नि प्रगट दिराई ! बाहेर भीतर दिनद त्या निर्दे तित्तुग याई ॥ रापी स्विर सुभाप अगर आलाप न भाई । कथा कीरनन नेम मिर्चे संतीन गुन गाये ॥ ताप तोल पूरी निष्य (प्यों) पन अस्ति गिरो सईत । दूबरो जाहि दुनियां करें सो भक्त भागन मोटो महत्त ॥

हरिनारायन नृपित परम देग्छ विराज । गाँव हुमंगायाद अटए कभी मेट छाउँ ॥ भेले तुल्खीदाम स्यात भट देवकस्यानो । बोहित बीरा रामदास मुद्देश परम मुजानो ॥ ओटी परमानंद के ध्वजा स्वयंत धर्म कि गई। । दासनि के दासन को चीजम चीका ए मही॥

देमा प्रगट सत्र तुनी रामाताई (यीरा) श्रीसमिन । लाली नीरा तन्छि जुगत्र पानती जगत धिन ॥ र्याचिन वेसी धना गोमती भक्त उपाधिनि । बादररानी विदित गंग जनुना रेदासिनि ॥ जेवा हरसा जोइसिनि छुवैरिराय कीरति अमल । अत्रला सरीर साधन सवड ए बाई हरिमक्ति बल ॥

श्रीगुरु सरने आप भक्ति मारग सत जान्यो । संसारी धर्म छॉडि झॅंड अरु सॉच पिटान्यो ॥ प्यों साखा हुम चंद जगत मों हिंह विधि न्यारो । सर्व भृत समदृष्टि गुनिन गंभीर अति भारो ॥ भक्त भटाई बदन नित कुवचन स्वहूँ निर्दं कह्यो ॥ कन्हरदास संतनि कृषा हिर हिरदे हावो हह्यो ॥ कहनी रहनी एक एक प्रभु पद अनुरागी ।
जस वितान जग तन्यों संत संमत बड़भागी ॥
तैसोंइ पूत सपूत नूत फल जैसोइ परसा ।
हिर हिरिदासीन टहल कबित रचना पुनि सरसा ॥
(श्री) सुरसुरानंद संप्रदा हद केसव अधिक उदार मन ।
लटयों लटेरा आन विधि परम धरम अति पीन तन ॥

भक्ति भागवत बिमुख जगत गुरु नाम न जानें ।

ऐसे लोक अनेक ऐचि सनमारग आनें ॥

निर्मल रित निहकाम अजा ते सदा उदासी ।

तत्वदरिस तम हरन सील करुना की रासी ॥

तिलक दाम नवधा रतन कृष्न कृपा करि दृढ़ दिया ।

केवलराम कलिजुगा के पतित जीव पावन किया ॥

धर्मसील गुनसीव महाभागवत राजरिष ।
पृथीराज कुल्दीप भीमसुत त्रिदित कीव्ह सिष ॥
सदाचार अति चतुर बिमल बानी रचना पद ।
सूर धीर ऊदार बिनय भलपन भक्तिन हद ॥
सीतापित राधा सुबर भजन नेम कूरम धरथो ।
(श्री) मोहन मिश्रित पद कमल आसकरन जस बिस्तरथो ॥

कथा कीरतन प्रीति संत सेवा अनुरागी। खरिया खुरपा रीति ताहि ज्यों सर्वेसु त्यागी।। संतोषी सुठि सील असद आलाप न भावे। काल वृथा निहें जाय निरंतर गोविंद गावे।। सिष सपूत श्रीरंग को उदित पारषद अंस के। निहिंकचन भक्ति भजे हिर प्रतीति हरिवस के।।

नविकसोर दृढ़वत अनन्य मारग इक धारा ।

मधुर बचन मन हरन सुखद जानत संसारा ॥

पर उपकार बिचार सदा करुना की रासी ।

मन बच सर्वस रूप भक्त पद रेन उपासी ॥

धर्मदास सुत सील सुठि (मन) मान्यो कृष्न सुजान के ।

हरिभक्ति भलाई गुन गॅभीर बॉटे परी कल्यान के ॥

आदि अंत निर्बाह भक्त पद रज व्रतधारी ।
रह्यो जगत सों ऐड़ तुन्छ जामें संसारी ॥
प्रभुता पित की पधित प्रगट कुल दीप प्रकासी ।
महत सभा में मान जगत जाने रैदासी ॥
पद पढ़त भई परलोक गित गुरु गोविंद जुग फल दिया ।
विठलदास हरि भिक्त के दुहूँ हाथ लाडू लिया ॥

क्वाह्य श्रीरॅग सुमित सदानॅद सर्वसु त्यागी । स्यामदास लघुलंब अनिन लाखे अनुरागी ॥ मारू मुदित कल्यान परसर्वसी नारायन । चेता ग्वाल गुपाल सॅकर लीला पारायन ॥ संत सेय कारज किया तोषत स्याम सुजान कों । भगवंत रचे भारी भगत भक्तनि के सनमान कों ॥

सरनागत को सिविर दान दाधीच टेक बिल ।

परम धरम प्रहलाद सीस जगदेव देन किल ॥

बीकावत बानैत भक्त पन धर्म धुरंधर ।

त्वर कुल दीपक्क संत सेवा नित अनुसर ॥

पार्थ पीठ आचरज कौन सकल जगत मे जस लियो ।

तिलक दाम परकास कों हरीदास हिर निर्मयो ॥

तान मान सुर ताल सुलय सुंदर सुठि सोहै।
सुधा अंग भूभंग गान उपमा कों को है।।
रतनाकर संगीत राग माला रॅग रासी।
रिझये राधालाल भक्त पद रेनु उपासी।।
स्वर्नकार खरगू सुवन भक्त भजन पद दृढ़ लियो।
नंदकुँवर कृष्नदास कों निज पग ते नूपुर दियो।।

चितसुख टीकाकार भक्ति सर्वोपर राखी । श्रीदामोदर तीर्थ राम अर्चन विधि भाषी ॥ चंद्रोदय हरिभक्ति नरसिंहारन्य जु कीनी । माधौ मधुसूदन्न (सरस्वती )परमहॅस कीरति लीनी ॥ परबोधानॅंद रामभद्र जगदानंद कल्जिंग धनि । परमधर्म प्रतिपोष को संन्यासी ये मुक्टमिन ॥

सरिता कूकस गाँव सिल्ल में ध्यान घरयो मन ।
राम चरन अनुराग सुदृढ़ जार्के साँचो पन ॥
सुत कल्प्च धन धाम ताहि सो सदा उदासी ।
कठिन मोह को फंद तरिक तोरी कुल फाँसी ॥
कील्ह कुपा बल भजन के ग्यान खड़ा माया हनी ।
अष्टाग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी ॥

उदै अस्त परवत्त गहिर मधि सरिता भारी । जोग जुगित विस्वास तहाँ हृढ़ आसन धारी ॥ ब्याघ सिंह गुँजै खरा मनिंह कछु संक न मानें । अर्ध न जातें पौंन उछटि ऊरध कों आनें ॥ साखि सब्द निर्मेछ कहा कथिया पद निर्चान । पूर्न प्रगट महिमा अनेंत करिहै कौन वखान ॥ 4

सदाचार मुनिवृत्ति भजन भागवत उजागर ।

भक्तिन सों अति प्रीति भक्ति दसधा को आगर ॥

संतोषी सुठि सीछ हृदय स्वारथ नहिं लेसी ।

परम धर्म प्रतिपाल संत मारग उपदेसी ॥

श्रीभागवत बखानि के नीर छीर विवरन करयो ।
(श्री)रामानुज पद्दति प्रताप भट्ट लच्छिमन अनुसरयो ॥

कृष्नदास किंछ जीति न्यौति नाहर पछ दीयो । अतिथि धर्म प्रितपाल प्रगट जस जग मे लीयो ॥ उदासीनतः अविध कनक कामिनि निहें रातो । राम चरन मकरंद रहत निसि दिन मदमातो ॥ गलते गलित अमित गुन सदाचार सुठि नीति । दर्धाचि पार्छे दूसरी (करी) कृष्णदास किंछ जीति ॥

टाट विहारी जपत रहत नििं वासर फूल्यो ।
सेवा सहज सनेह सदा आनँद रस झूल्यो ॥
भक्तिन सों अति प्रीति रीति सबही मन भाई ।
आसय अधिक उदार रसन हरि कीरति गाई ॥
हरि विस्वास हिय आनि कै सपनेहुं आन न आस की ।
भटी भाँति निवही भगति सदा गदाधरदास की ॥

मित जोग जुत सुदृढ़ देह निज बल करि राखी ।

हिएँ सरूपानंद लाल जस रसना भाषी ॥

परिचय प्रचुर प्रताप जान मिन रहस सहायक ।

श्रीनारायन प्रगट मनो लोगिन सुखदायक ॥

नित सेवत संतिन सहित दाता उत्तर देस गति ।

हिर भजन सींव स्वामी सरस श्रीनारायनदास अति ॥

भजन भाव आरूढ गूढ़ गुन बिलत लिलत जर । श्रोता श्रीभागवत रहिंच ग्याता अच्छर रस ॥ मशुरापुरी निवास आस पद संतिन किचित । श्रीजुत खोजी स्थाम धाम सुखकर अनुचर हित ॥ अति गंभीर सुधीर मित हुल्सत मन जाके दरस । भगवानदास श्रीसहित नित सुदृद सील सजन सरस ॥

जगन्नाथ को दास निपुन अति प्रभु मन भायो ।
परम पारपद समुझि जानि प्रिय निकट बुलायो ॥
प्रान प्रयानो करत नेह रघुपति सों जोरयो ।
सुत दारा धन धाम मोह तिनुका ज्यों तोरयो ॥
कोंधनी ध्यान उर में लस्यो, राम नाम मुख जानकी ।
भक्त पच्छ ऊदारता, यह निवही कल्यान की ॥

संतदास सदबृत्ति जगत छोई करि डारघो ।

महिमा महा प्रवीन भक्ति वित धर्म विचारघो ॥

बहुरघो माधौदास भजन बल परचौ दीनो ।

करि जोगिनि सों बाद बसन पावक प्रतिलीनो ॥

परम धर्म विस्तार हित प्रगट भए नाहिन तथा।
सोदर सोभूराम के सुनौ संत तिन की कथा॥

कृष्त भक्ति को यंभ ब्रह्मकुल परम उजागर । छमासील गंभीर सर्व लच्छन को आगर ॥ सर्वसु हरिजन जानि हृदय अनुराग प्रकारे । असन वसन सनमान करत अति उज्ज्वल आसे ॥ सोभूराम प्रसाद तें कृपादृष्टि सब पर बसी । सूड्रिए विदित कन्हर कृपाल आतमाराम आगम दसीं ॥

रिचरसील घननील लील रुचि सुमित सरित पित । विविधि भक्त अनुरक्त बहु चरित चतुर अति ॥ लघु दीरघ सुर सुद्ध बचन अविरुद्ध उचारन । विस्ववास विस्तास दास परिचय विस्तारन ॥ जानि जगत हित सब गुननि सुसम नरायनदास दिय । भक्त रतनमाला सुधन गोविंद कंठ विकास किय ॥

श्रीजित नृपमिन जगतिंद दृढ़ भक्ति परायन । परम प्रीति किए सुवस सील लक्ष्मीनारायन ॥ जासु सुजसु सहजहीं कुटिल किल कर्प जु घायक । आग्या अटल सुपगट सुभट कटकिन सुखदायक ॥ अतिही प्रदांह मार्तेद सम तम खंडन दोर्देड बर । भक्तेस भक्त भव तोषकर संत नृपति वासो कुँवर ॥

प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति गदगद वानी । अंतर प्रभु सों प्रीति प्रगट रहे नाहिन छानी ॥ चृत्य करत आमोद बिपिन तन बसन विसारे । हाटक पट हित दान रीझि तत्काल उतारे ॥ मालपुरे मंगल करन रास रच्यो रस रंग को । गिरिधरन ग्वाल गोपाल को सखा सॉचिलो संग को ॥

प्रगट अंग मे प्रेम नेम सों मोहन सेवा।
किल्जुग कलुष न लग्यो दास तें कबहुँ न छेवा॥
बानी सीतल सुखद सहज गोबिंद धुनि लागी।
लज्लान कला गॅमीर धीर संतिन अनुरागी॥
अंतर सुद्ध सदा रहै रिएक भिक्त निज उर धरी।
गोपाली जन पोष्र कों जगत जसोदा अवतरी॥

सीतल परम सुसील बचन कोमल मुख निकसे ।
भक्त उदित रिव.देखि इदय बारिज जिमि बिकसे ॥
अति आनँद मन उमेंगि संत परिचर्जा करई ।
चरन घोय दंढोत बिबिधि भोजन बिस्तरई ॥
बक्तन निवास बिस्तास हरि जुगल चरन उर जगमगत ।
(श्री) रामदास रस रीति सो भली भाँति सेवत भगत ॥

भक्ति ग्यान बैराग जोग अंतर गति पाग्यो ।
काम कोध मद लोभ मोह मतसर सब त्याग्यो ॥
कथा कीरतन मगन सदा आनँद रस भूल्यो ।
संत निरित्त मन मुदित उदित रिव पंकज फूल्यो ॥
बैर भाव जिन द्रोह किय तासु पाग खिस भवे परी ।
बिप्र सारसुत घर जनम रामराय हरि रित करी ॥

कुंजिबहारी केलि सदा अभ्यंतर भासे । दंपति सहज सनेह प्रीति परिमिति परकासे ॥ अनिन भजन रस रीति पुष्ट मारग करि देखी । बिधि निषेध बल त्यागि पागि रित हृदय विसेषी ॥

माधव सुत संमत रितक तिलक दाम धरि सेव लिय । भगवंत मुदित ऊदार जस रस रसना आखाद किय ॥

गौर स्याम सों प्रीति प्रीति जमुना कुंजिन सों । बंसीबट सों प्रीति प्रीति ब्रज रज प्रुंजिन सों ॥ गोकुल गुरुजन प्रीति प्रीति घन बारह बन सों । पुर मथुरा सों प्रीति प्रीति गिरि गोवर्द्धन सों ॥ बास अटल बृंदा बिपिन हद करि सो नागरि कियो ।

दुर्लम मानुष देह को लालमती लाहो लियो कबिजन करत विचार बड़ो कोउ ताहि मनिज्जै । कोउ कह अवनी बड़ी जगत आधार फनिज्जै ॥

सो धारी सिर सेस सेंस सिंव भूषन कीनो । सिव आसन कैलास भुजा भरि रावन लीनो ॥ रावन, जीत्यो बाल्जि (युनि) बाल्जि राम इक सर दॅंडे ।

रावन जीत्यों बाल्जि (युनि) बालि राम इक सर देंडे । अगर कहें त्रैलोक में हरि उर धारें ते बड़े ॥

नेह परसपर अघट निवहि चारों जुग आयो । अनुचर को उतकर्ष स्थाम अपने मुख गायो ॥ ओत प्रोत अनुराग प्रीति सवही जग जानें । पुर प्रवेस रघुवीर भृत्य कीरति जु बखानें ॥ अगर अनुग गुन बरनते चीतापित नित होयँ वच । हरि सुजल प्रीति हरि दाल के त्यों भावे हरि दाल जल ॥

दुर्बीसा प्रति स्याम दासवसता हरि भाषी ।
ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साधी ॥
राजस्य जदुनाय चरन घोय जूँठ उठाई ।
पांडव बिपांत निवारि दिए विष विषया पाई ॥
किल बिसेष परचो प्रगट आस्तिक है के चित घरो ।
उतकर्ष सुनत संतिन को अचरज कोऊ जिनि करो ॥

दोहा

पादप पेड़िह सींचते पावै ॲग ॲंग पोष । पूरबजा ज्यो बरनते सब मानियो संतोष ॥ भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जायं। समुद पान श्रद्धा करे कहँ चिरि पेट समाय ॥ श्रीमूर्ति सब बैष्नव लघु बड़ गुननि अगाध । आगे पीछे बरनते जिनि मानौ अपराध ॥ फल की सोभा लाभ तर तर सोभा फल होय । गुरू सिष्य की कीर्ति मे अचरज नाहीं कोय ॥ चारि जुगन में भगत जे तिन के पद की धूरि । सर्वमु सिर धरि राखिहों मेरी जीवन मूरि ॥ जग कीरति मंगल उदै तीनौं ताप नसाय । हरिजन को गुन बरनते हरि हृदि अटल वसायँ ॥ हरिजन को गुन बरनते (जो) करै असूया आय । इहाँ उदर बाढै बिथा औ परलोक नसाय ॥ (जो) हरि प्रापित की आस है तौ हरिजन गुन गाव । नतर सुकृत भुंजे बीज ज्यो जनम जनम पछिताव ॥ भक्त दास संग्रह करै कथन अवन अनुमोद । सो प्रभु प्यारौ पुत्र ज्यों बैठै हरि की गोद ॥ अच्युत कुल जस बेर इक जाकी मित अनुरागि । उन की भक्ती सुकृत को निहँचै होय विभागि ॥ भक्त दास जिन जिन कथी तिन की जूठिन पाय । मो मति सार अच्छर है कीनों सिली बनाय ॥ काहू के बल जोग जग्य कुल करनी की आस । भक्त नाम माला अगर ( उर ) बसौ नारायनदास ॥

इति श्रीमक्तमाल सूल श्रीनारायणदासजी ( नामाजी ) कृत समाप्त



# उत्तराई भक्तमाल

( रचयिता-मक्तप्रवर मारतेन्दु श्रीहरिश्चन्द्र )

दोहा

वलभी बल्लभ बल्लमताइ । राधावल्लभ चार नाम बपु एक पद बंदत सीस नवाइ॥ दे प्रतच्छ वित गृह निकट दियो प्रेम को दान। जय जय जय हरि मधर वप गुरु रस रीति निधान ॥ जग के विषय छुड़ाइ सन सुद्ध प्रेम दिखराइ। यमे दूर है सहज पुनि जै जै जादवराइ॥ वन जन हरि निर्हित करि फिर डारयी भव जाल। सोचि जुगति कछू मोहि जिन जै जै सो नॅदलाल॥ कछ गीता मैं भापि के सुक है करना धारि। कही भागवत में प्रगट प्रेम रीति निरुवारि॥ पुनि बल्लभ है सो कही कबहूँ कही जु नाहि। सद प्रेम रस रीति सव निज ग्रंथन के माहि॥ वस रूप करि के द्विविध यापी पुनि जग सोय। अव हैं। जाके लेस सों पामर प्रेमी होय॥ न्यास कृष्नचैतन्य हरिदास सु हित हरिबंस। विविध ग्रप्त रस पुनि कहे धरि वपु परम प्रसंस ॥ भाँति भाँति अनुभव सरस जिन दिखरायो आप। अधमहुको सो नित जयति समन समन पुर दाप ॥ अतिहि अघी अतिहीन निजअगगधी लिन दीन । जदिप समा के जोग निह तक दया अति कीन ॥ छत्रानी सी यो कह्यों या कहें जानहु संत। अहो ऋगाल ! ऋगालता तुमरी को नहिं अंत ॥ ज्वर तापित हिय में प्रगट जुगल हँसत आसीन। म्वर्ण सिंहासन पर लिऍ कर जुग कज नवीन ॥ अगिनि वरत चारहुँ दिसा पै मधि सीतल नीर । ताहि उजारत चरन सो देत दास कहँ घीर ॥ बहु नट बपु है आपुही कसरत करत अनेक। कवर्हे पौढ़े महल में तानि झीन पट एक ॥ क्रवहूँ सेत पापान की कोच जुगल छवि धाम । वैठे वाग वहार मैं गल भुज दिएँ ललाम ॥ साँम समय आरति करत सत्र मिछि गोपी ग्वाछ । कबहुँ अफेले ही मिलत पिय नँदलाल दयाल ॥ कवहुँ गौर दुति वाल वपु रजत अभूपन अंग। पंचनदी पोखाक तन धरें किएँ सोइ ढंग ॥

कबहुँ जुगल आवत चले साँझ समय बरसात । के वसंत जहुँ हरित घर चारहुँ ओर दिखात ॥ देखि दीन भुव में छठत फूल छरी सिर मारि । हँसत परमपर रस मरे जिय अति दया विचारि ॥ कबहुँ प्रगट कबहूँ सुपन कबहुँ अचेतन माहिं। निज जय हदता हैत जो बारंबार दिखाहिं॥ होत बिमुख रोकत सुरत करत विविध उपदेस । जे जे जे हरि राधिका बितरन नेह बिसेस ॥ मायाबाद मतंग मद हरत गरिज हरि नाम । जयति कोऊ सो केसरी बृंदाबन बन धाम ॥ तम पाखंडहिं हरत किर जन मन जलज विकास । जयति अलैकिक रिव कोऊ श्रुति पथ करन प्रकास ॥

#### अथ परम्परा

तन्नमामि निज परम गुरु कृष्न कमल दल नैन । जाको मन श्रीराधिका नाम जपत दिन रैन ॥ श्रीगोपीजन पद जुगल बंदत करि पुनि नेम । जिन जग मैं प्रगटित कियो परम गुप्त रस प्रेम ॥ श्रीसिव पद निज जानि गुरु बंदत प्रेम प्रमान । परम गुप्त निज प्रगट किय भक्ति पंथ अभिधान ॥ वदौँ श्री नारद चरन भव पारद अभिराम। परम विसारद कृष्न गुन गान सदा गतकाम ॥ पुनि बंदत श्री ब्यास पद वेद भाग जिन कीन। कृष्न तत्व को ग्यान सव सूत्र विरचि कहि दीन ॥ बंदत श्री सुकदेव जिन मोध प्रेम को पंथ। इमसे किल मल ग्रसित हित कह्यो भागवत ग्रंथ ॥ विष्नुस्वामि पद जुगठ पुनि प्रनवत जिन प्रगटायो प्रेम पथ बहत जानि संसार ॥ गोपीनाय अरंभि जैदेवादिक मध विल्वमॅंगल लों सप्त सत गुरु अवली प्रनमामि ॥ नमो बिल्वमंगल चरन भक्ति बीज उतकर्ष । सूक्त रूप सों तर रहे जो अनेक सत वर्ष॥ यह मारग डूबत निरिल जिन प्रगटायो रूप। नमो नमो गुरुवर चरन श्रीन्छम द्विजभूप॥ जुगल सुअन तिन के तनय जिनहिं आठ निरधारि। मक्ति रूप दसधा प्रगट बंदत तिनहि विचारि॥

एक मिक्त के दान हित यापित परम प्रसंस ।
भयो अहै अरु होइगो जै श्री बल्लभ बंस ॥
प्रगट न प्रेम प्रभाव नित नासन सोग कुरोग ।
जै जै जग आरति हरन विदित बल्लभी लोग ॥
जे प्रेमी जन कोउ पय हिर पद नित अनुरक्त ।
बंदत तिन के चरन हम करहु क्या सब भक्त ॥

#### अथ उपक्रम

नाभा जी महराज ने भक्तमाल रस जाल। अलबाल हरि प्रेम की बिरची होइ दयाल ॥ ता पाछें अब ली भए जे हिर पद रत संत। तिन के जस बरनन करत सोइ हरि कहें अति कंत ॥ कबहूँ कबहूँ प्रसंग बस फिर सों प्रेमी नाम। ऐहें या नव ग्रंथ मै पूरव कथित ललाम।। भक्तमाल जो ग्रंथ है। नामा रचित विचित्र । ताही को एहि जानियो उत्तर भाग पवित्र॥ भक्तमाल उत्तर अरध याही सी सुभ नाम। गुयी प्रेम की डोर मैं संत रतन अभिराम ॥ नव माला हरि गल दई नाभाजी रचि जीन। दुगुन आजु करि कृष्न की पहिरावत हीं तीन ॥ लिखे कुष्न हिय मैं सदा जदिप नवल कोउ नाहिं। नाम घाम हरि भक्त के आदि समय ह माँहि ॥ तदपि सदा निज प्रेम पथ दीपक प्रगटन काज । समय समय पठवत अवनि निज भक्तन व्रजराज ॥ ताही सों जब आवही भुव तब जानहिं लोग। भक्त नाम गुन आदि सव नासन भव भय रोग ॥ तिनही भक्त दयाल की परम दया वल पाइ। तिन को चरित पवित्र यह कहत अही कछ गाइ ॥

### खवंश-वर्णन

बैस्य अग्रकुल में प्रगट बालकृष्न कुलपाल । ता सुत गिरिधर चरन रत बर गिरधारीलाल ॥ अमीचंद तिन के तनय फतेचंद ता नंद । इरषचंद जिन कें भए निज कुल सागर चंद ॥ श्रीगिरिधर गुरु सेह के घर सेवा पधराह । तारे निज कुल जीव सब हरि पद मक्ति हढ़ाह ॥ तिन के सुत गोपाल सित प्रगटित गिरिधरदास । कठिन करम गति मेटि जिन कीनी मक्ति प्रकास ॥ मेटि देव देवी सकल छोड़ि कठिन कुल रीति । याप्यो यह मैं प्रेम जिन प्रगटि कृष्न पद प्रीति ॥ पारवती की कूख सों तिन सों प्रगट अमंद । गोकुलचंद्राग्रज भयो भक्त दास हरिचंद ॥ तिन श्रीवल्लभ वर कृपा विरची माल बनाइ । रही जीन हरिकंठ में नित नव है लपटाइ ॥ लहिहैं भक्त अनंद अति हैहें पतित पवित्र । पिट पिट के हरिभक्त को चित्र विचित्र चरिन ॥

#### छप्पय

श्रीसुक्ष सौं लिह ग्यान आध्र भुव पावन कीनी।
नृप प्रधानता जगत जाल गुनि के तिज दोनी।।
हठ करि हरि कों अपुने कर नित भोग लगायो।
भक्ति प्रचारन द्विविध वंस भुव माहिं चलायो।।
जग मैं धनेक सत वरस बसि नाम दान भुव छक्तरी।
श्रीविष्मुस्वामि संसार में प्रगढ राजसेवा करी।।

द्राविड भुव मैं अरुन गेह द्विज है प्रगढाए। तम पखंड दल मलन सुदरसन वपु कहवाए॥ सकल वेद को सार कहाँ। दसही छदन महेँ। सुक मुख सों भागवत सुनी नृप देवरात जहेँ॥ विन अरक वृच्छ चिंद दरस दे अतिथि संक सब हरि लई। श्रीनिंबादित्य सरूप धरि आपु तुंगविद्या भई॥

अगनित तम पाखंड प्रगट है धूरि मिलायो । वीर बनक सों सुदृढ भक्ति को ५ंथ चलायो ॥ बादी गनन प्रतच्छ सेस बनि दरसन दीनो । गुरु को चार मनोरथ पन करि पूरन कीनो ॥ जा सरन जाइ निरदुंद है जीव नरक भय तजि जियो । मायाबादी घननाद मद रामानुज मईन कियो ॥

प्रथम सास्त्र पिढ़ सकल अरंभन खंडन ठान्यो । द्वैतबाद प्रगटाइ दासभाविह दृढ़ मान्यो ॥ थापि देव गोपाल धरिन निज विजय प्रचारयो । मितमंडित पंडितगन बल खंडित किर डारयो ॥ दे सख चक्र की छाप भुज दई मुक्ति सारूप्य झट। दृढ़ भेद भगति जग मैं करन मध्य अचारज भुव प्रगट॥

तिलँग वंस द्विजराज उदित पावन वसुधा तल ।

भारद्वाज सुगोत्र यजुर साखा तैत्तिर कल !!

जग्यनरायन कुलमनि लिछमनभट तन्भव ।

इल्लमगारू गर्भ रत्नसम श्रीलक्ष्मी धव ॥

श्री गोपिनाय विद्वल पिता भाष्यादिक वहु ग्रंयकर ।

श्रीविष्तुस्वामि पय उद्धरन जै जै वल्लभ राजवर ॥

श्री श्री वल्लम सुअन विप्रकुल तिलक जगत बर । माया मत तम तोम 'बिमर्दन ग्रीष्म दिवाकर ॥' जन चकोर हित चंद भिक्त पथ भुव प्रगटावन । अंतरंग सिल भाव स्वामिनी दास्य दृढावन ॥ दैवी जन मिलि अवलंब हित इक जा पद दृढ़ करि गह्यो । निज प्रेम पंथ सिद्धात हरि विद्वल वपु धरि के कह्यो ॥

गुरुबर गोपीनाथ प्रगट पुरुषोत्तम प्यारे । श्री गिरिघर गोबिंदराय रुक्मिनी दुलारे ॥ बालकृष्न श्रीबल्लभ माला बिजय प्रकासन । श्री रघुपति जदुनाथ स्थामघन भव भय नासन ॥ मुरलीधर दामोदर मुकल्यानराय आदिक कुँवर । निज फ्लित प्रफुल्लित जगत मै जय बल्लभ कुल कलपतर ॥

श्री गोपीजन सम हिर हित सब सों मुख मोरखों। लोक लाज भव जाल सकल तिनुका सो तोरखों।। बेद सार हिरनाम दान किर प्रगट चलायों। अनुदिन हिर रस निरतत जुग हग नीर बहायों।। नित मत्त कृष्न मधु पान किर सपनेहुँ ध्यान न अन्य को। जग कठिन संखला सिथिल किर प्रगट प्रेम चैतन्य को।।

विजयभ्वज अति निपुन वहुत बादी जिन जीते ।

माधर्वेद्र नरसिंह भारती हरि पद प्रीते ॥

ईस्वरपुरी प्रकासभट्ट रघुनाय अचारज ।

त्रिपुर गंग श्रीजीव प्रवोधानंद सु आरज ॥

अद्देत सुनित्यानंद प्रभु प्रेम सूर सिंस से उदित ।

ये सध्य संप्रदा के परम प्रेमी पंडित जग विदित ॥

निंबारक मत विदित प्रेम को सारिह जान्यो । जुगल केलि रस रीति भलें किर इन पहिचान्यो ॥ सखीभाव अति चाव महल के नित अधिकारी । पियहू सों बिंढ़ हेत करत जिन पें निज प्यारी ॥ जग दान चलायो भक्ति को व्रज सरबर जल जलज खिलि । जान्यो बृंदावन रूप हरिदास ब्यास हरिबंस मिलि॥

मौनीदास गुर्विददास निवार्कसरन जु । लिलतमोहनी चतुरमोहनी आसकरन जु ॥ सखीचरन राधाप्रसाद गोबर्द्धन देवा । कवल लिलत गरीवदास भीमासखि सेवा ॥ श्रीविद्यास अनन्य लघु विद्वल मोहन रस पगे । ये बृंदावन के संत सब जुगल भाव के रॅग रॅगे ॥ किय रसाब्धि नव काब्य कृष्न रस रास मनोहर । श्री गोकुल सिंस सेह लहे अनुभव बहु सुंदर ॥ पिता पितामह प्रिपतामह की पंडितताई । भक्ति रीति हरि प्रीति भलें करि आपु निभाई ॥ जानकी उदर अंबुधि रतन पितु गुन जिन में विदित घट । रघुनाथ सुअन पंडित रतन श्री देविकनंदन प्रगट ॥

श्रीबछम पाछें बुधि वल आचार्य कहाए। निरनय बाद विवाद अनेकन ग्रंथ बनाए॥ गाड़ा पैं धुज रोपि जयित बछम लिखि तापर। ग्रंथ साथ सब लिएँ फिरे जीतत चहुँ दिसि धर॥ श्रीबालकृष्न सेवा निरत निज बल प्रगटायो अमित। पीतावर सुत विद्या निपुन पुरुषोत्तम बादींद्रजित॥

सेवा भाव अनेक गुप्त इन प्रगट दिखाए। श्रीजुगल नित्य रस रास कीरतन बहुत बनाए॥ सुद्ध पुष्टि अनुभवत उच्छलित रस हिय माहीं। सपनेहुँ जिनकी बृत्ति कबहुँ लौकिकमय नाहीं॥ श्रीबछभ को सिद्धांत सब थित जिनके चित नित विमल। श्रीद्धारकेस ब्रजपितृ ब्रजाधीस भए निज कुल कमल॥

रिसक नाम सौ ग्रंथ रचे भाषा के भारे। नाम राखि हरिदास तथा संस्कृत के न्यारे॥ परम गुप्त रस प्रगट विरह अनुभव जिन कीनो। सेवा महॅ सब त्यागि सदा हिर की चित दीनो॥ हिर इच्छा लखि बिनु समयहू मंदिर इन खुलवाइयो। श्री श्री हरिराय स्वभक्ति बल नाथिह फिर बुलवाइयो॥

सात सरूपिंह फिर श्रीजी पासिंह पधराए।'
पिंहले ही की भॉति अन्नकुट भोग लगाए॥
सन रितु उच्छव प्रगट एक रितु माहिं दिखाए।
हून परस किर सो कर फिर निहं प्रमुहि छुवाए॥
किर लाखन व्यय सेवा करी किय गोकुल मेवाड़ अंट।
जो अनुभव श्रीविद्वल कियो सोइ दाऊजी मैं उघट॥

बालकपन खेलत ही मैं पाषान तिरायो। बादी दिन्छन जीति पंथ निज सुदृढ़ दृढ़ायो॥ श्रीसुकुंद भव दुंद हरन कासीं पधराए। थापी, कुल मरजादा अनुभव प्रगट दिखाए॥ पूरे किर ग्रंथ अनेक पुनि आपहुँ बहु बिरचे नए। लिख कठिन काल फिर आपुही आचारज गिरिधर भए॥ श्रीगिरिधर की सुता सतोगुनमय सब अंगा।
हिर सेवा में चतुर पतित पावनि जिमि गंगा।।
घट रितु छप्पन भोग मनोर्थ करि मन भायो।
बंदावन को अनुभव कासी प्रगटि दिखायो॥
थिर थापी करि सब रीति निज सुजस दसहु दिसि में छयो।
बारानसि प्रगट प्रभाव श्रीस्थामा वेटी को भयो॥

मोम चिरैया रिच के श्री रनछोर उड़ाई।
पुरुषोत्तम प्रभु पद रिच लीला लिलत सुनाई॥
विडलनाथ दयाल सतोगुनमय बपु धारे।
तैसेहिं गोविंदलाल गोकुलाघीस पियारे॥
जीवनजी जन जीवन करन विविध ग्रंथ विरचे नए।
ये बल्लभ कुल के रल मिन बालक सब भुव मैं भए॥

बिछम सागर विद्वल जाहि जहाज बलान्यो । जग किंव कुल मद हरधो प्रेम नीकें पहिचान्यो ॥ एक वृत्ति नित सवा लाख हरि पद रिच गाए । श्रीबिछम बिछम अभेद किर प्रगट जनाए ॥ जा पद बल अब लो नर सकल गाह गाइ हरि गुनि जियो । अध निकर सूर कर सूर पथ सूर सूर जग मैं उयो ॥

राधा माधव विनु कोउ पद निज कबहुँ न गायो । विरह रीति हरि प्रीति पंथ करि प्रगट दिखायो ॥ सुनत कुष्न को नाम अवन हियरो भरि आवत । प्रेम मगन नित नव पद रिच हरि सनमुख गावत ॥ श्रीविक्षभ गुरु पद जुग पदुम प्रगट सरस मकरंद जनु । श्रीकुंभनदास कृपाल अति मूरति धारें प्रेम मनु ॥

हिय हरि रस उच्छिलित निरित्त गुरु कर धिर रोक्यो । जिन के हम जुम जुमल रूप रितकन अवलोक्यो ॥ लाखन पद रिच कहे बिरह ब्यापी अनुष्ठिन गित । सखी सखा बात्सस्य महातम भाव सिद्ध श्रुति ॥ श्रीबिक्षभ प्रभु पद प्रेम सों जागरूक जम जस लह्यो । परमानँददास उदार अति परमानँद ब्रज बसि लह्यो ॥

अंतरंग हरिसखा स्वामिनी के एकंगी।
जासु गान मुनि नचत मुदित है छिलत त्रिभंगी।।
जगत प्रीति अभिमान द्वेष हरि को अपनावन।
इन के गुन औगुन प्रगटे तनहू तिज पावन।।
नव बारबधू हरि भेंट करि बल्लम पद कर सुदृद्द गह।
भीकृष्नदास अधिकार करि कृष्न दास्य अधिकार छह।।

हिर सँग खेलत फिरत तुरग यनि कयहूँ धावत । भूख लगत यन छाक लेन तय इनहि पटावत ॥ अनुछिन सायहि रहत केलि परतच्छ निहारत । गाइ रिशावत हरिहि प्रेम जग में विस्तारत ॥ दे से बावन पद जुगल रम केलि मए निरचे नए । गोविंदस्वामी श्रीदाम वपु सखा अंतरंगी भए॥

तुलिसदास के अनुज मदा विष्टल पदचारी।
अंतरंग हरिसखा नित्य जेहि प्रिय गिरिधारी॥
भाषा में भागवत रची अति नरस सुहाई!
गुरु आगें द्विज कथन सुनत जल माहिं हुवाई॥
पंचाध्यायी हिंठ करि रखी तब गुरुवर दिज भय हरत।
श्री नंददास रस रास रत प्रान तज्यों सुवि सो करत॥

निज मुख कुंभनदास पुत्र पूरो जेहि भाप्यो ।
गाइ गाइ पद नवल कु॰न रस नित जिन चाल्यो ॥
विद्धिरि विरह अनुभयो सग रहि जुगल केलि रस ।
सब छिन सोइ रॅग रॅगे बल्लभी जन के सरवस ॥
सेयो श्रीबिद्दल भाव किर जगत वासना सों विरत ।
श्री दास चतुर्भुज तोक वपु सल्य दास्य दोऊ निरत ॥

गुरुहि परिच्छन हेत प्रथम सनमुख जब आए ।
पोलो नरियर खोटो रुपया भेट चढ़ाए ॥
श्रीविद्वल तेहि सॉचो किय लिख अचरज धारी ।
सरन गए कहि छमहु नाथ यह चूक हमारी ॥
पद विरचि सेइ श्रीनाथ कहें विविध गुप्त अनुभव चले ।
श्रीछीतस्वामि हरि और गुरु प्रगट एक करि कै टखे ॥

चौरासी परसंग मै मम आयसु धरि सीस । छंद रचे ब्रजचंद कछु सुमिरि गोकुलाधीस ॥

स्य चौरासी वैष्णत-प्रसङ्ग

जिन कहें श्री प्रभुक्ष कहाँ। कियो तेरे हित मारग ।
एकमात्र ये रहे रहस्यन के नित पारग ॥
बल्लभ पथ के खंभ समर्पन प्रथम किये जिन ।
अनुदिन छाया सरिस संग रहि भेद लहे इन ॥
रिहर्षे जब लो भुव पंथ यह अंतरंग नॅदलाल के ।
दामोदरदास दयाल भे स्त्रह्म यह माल के ॥

<sup>\*</sup> चौरासी वार्चा-प्रसङ्गमें 'प्रमु' शस्दसे श्रीमहाप्रमु श्रीवहामा-चार्वजीका नाम जानना चाहिये।

जय गुरु बरस्थभ बेदच्यास दिग मिलन पथारे । तीनि दिवस लौ जल बिनु ठाडे रहे हुआरे ॥ निस में गगा तरि गुरु के हित चूडा लाए । करि प्रसन्न श्रीप्रभुहि परम उत्तम बर पाए ॥ गिरि सिला हाथ रोकी गिरत भूमि परिक्रम सँग गए । हद दास्य परम विस्वास के कुष्नदास मेधन भए ॥

हिर सेयो तिज लाज सबै भय लीक मिटाई।
नारी सिर घट धारि प्रगट गागरी भराई॥
नृन सम धन के मोह तजे सेवा हित धारी।
अन्याश्रय को त्याग सदा भक्तन हितकारी॥
नित सेवत मथुरानाथ को प्रकट संप्रदा फल लहे।
दामोदरदास कनौज के सॅभलवार खत्री रहे॥

नाम दान है व्यास वृत्ति प्रमु रुख छै त्यागी ।
भीपो अनुचित जानि पृष्टि मारग अनुरागी ॥
कौद्धी छकड़ी वेचि भागवत कृत निरवाहे ।
छोला ही ते तोषि इष्ट ऐश्वर्ज न चाहे ॥
सरवग्य भक्त अरु दीन हित जानि एक कृष्नहि भजे ।
पद्मनाभदास कन्नीज कों श्रीमथुरानाथ न तजे ॥

सखरी महाप्रसाद जाति भय भगत न छीनी। जिय मे यही विचारि बै॰नवी पूरी कीनी।। वै दोउन को श्रीमथुरापति कही सपन मे। उत्थरिह महाप्रसाद जाति भय करौ न मन मे॥ श्रीगोस्वामी हू मुदित मे सानुभावता अति छषी। तनया पद्मनामदास की तुलसा बै॰नव रुचि रुषी॥

िरुष्यो कुष्ट विरतात महाप्रभु निकट पठायो ।

नेवक दुख सुनि कै प्रभुहूँ कछु जिय दुख पायो ॥

हट विस्वास सुहेत दई अग्या प्रभु सेवहु ।

वर पुरुषोत्तमदास कथा को समझ्यो मेवहु ॥

सेवत ही चारहि मास के भई पूर्व गति पीय की ।

पद्मनामदास की बहू की ग्लानि गई सब जीय की ॥

श्रीगोस्वामी चरन कमल बंदे गोकुल मै। पाई सुगम मुराह तिगुनमय या वपु कुल मे॥ श्री मथुरापित प्रगट भाववस विहरत भूले। या कुल की मरजाद जान जापें अनुकूले॥ परमानॅद सोनी सग ते परम भागवत पद लहे। नाती पद्मनाभदास के रघुनाथदास सास्त्री रहे॥ श्राम्च छन्छिमन भट्ट सरिप कछु थोरो हो तहूँ।

महाप्रभुन घृत हेत पठाए रावक तेहि पहूँ॥

दिए नहीं वहु नॉति मॉगि थिक पारिष छीने।

इन ठाकुर घी देनो अति अनुचित दृढ कीने॥

श्राधहु दिन प्रभुहि जिवॉइ के छोक मेटि हरि गति छही।
छन्नानी रजो अडेछ की परम भागवतरूप ही॥

नाम दान मनमान जासु गिरिजापित कीने ।
निसि दिन भैरौ द्वारपाल सिव सासन दीने ॥
अन्याश्रय गत विरज मदनमोहन अनुरागी ।
महाप्रभुन की कृपापात्रता जिन सिर जागी ॥
जिन घर नंदादिक कूप सों प्रगटि जनम उत्सव लहे ।
पुरुषोत्तमदास मुसेठ वर छत्री श्री कासी रहे ॥

गगास्तानहु सों बढि जिन सेवा गुनि छीनी। श्रीगोस्वामी श्रीमुख जासु वड़ाई कीनी॥ गहन नहानी एक बार चौबीस बरप मे। सेठौ सुनि में मगन भजन सुखसिंधु हरफ मे॥ सेवक स्वामी एकै अहै यातै नित एकतै रहत। जाई पुरुषोत्तमदास की रुकमिनि मोहन मदन रत॥

भगवद नामस्मरन हुँकारी प्रगट आप भर । श्रीगोस्वामी श्रीमुख जिनहिं सराहत निरभर ॥ भगवद छीटा सदा नित्तं नव अनुभव करते । तिलक सुबोधनि पाठ कीरतन चित हित धरते ॥ पुरुषोत्तमदास सुबंस मे अति अनुपम अवतंस मन । गोपालदास तिन तनय को सुमिरत श्री मोहन मदन ॥

देनो दियो चुकाइ जासु नवनीत पियारे। श्री आचारज महाप्रभुन धनि धन्य उचारे॥ बालमाव निज इष्टिहें सेवत बालक पाए। सेवा मैं बसु जाम लीन तन धन विसराए॥ नित सकल काम पूरनं परम दृढ़ विस्वास सरूप ये। सारस्वत ब्राह्मन रामदास ठाकुर हित चाकर भये॥

जजमानाश्रय भोग मदनमोहन के राषे। जो आवे सो सकल तुरत अपने अभिलाषे॥ जा दिन निंह कछु मिलै छानि जल अर्पन करते। भूषे ही रिंह आप बैष्नविन हित अनुसरते॥ सागौ स्वादित अति जासु घर भक्त भाव सीं निहं टेरे। गदाधरदास द्विज सारसुत अतिहि कठिन पन चित घरे॥ बेनीदास महान भागवत बड़े भ्रात है। विषई माधवदास अनुज पै नहिं रिसात है।। बॉटि सकल धन भए बिलग कामिनि अनुकूले। मुक्तमाल लिय मोल इष्ट हित आपुहि भूले॥ प्रगटे ठाकुर बोरन लगे भए बिषय ते तब बिरत। बेनीदास रु माधवदास दोउ श्री नवनीतिष्रिया निरत॥

द्वै दिन पटना रहे तहाँ हाकिम चित ऐसी।
अनुसरिहें हम तुरत करें ये आग्या जैसी।।
सपने ठाकुर कही डोल झूलन हम चाहत।
हाकिम ते द्वै विदा तथारी करी वचन रत।।
श्रीकासी मे आए तुरत डोल झुलाए प्रेम बस।
हरिवेंस पाठक सारसुत ब्राह्मन श्रीकासी निवस।।

चारि भाग निज द्रब्य प्रभुन आग्या ते कीने ।

एक भाग श्रीनाथै इक निज गुरु कहें दीने ॥

एक भाग दे तजी नारि एक आपुहि छीने ।

सोउ बैष्नवन हेत कियों सब ब्यय भय हीने ॥

तजि देव अस गुरु अंस छहि सेवा केसवराय नित ।

गोविंददास भल्छा तज्यौ प्रानहु प्रिय निज इष्ट हित ॥

अम्मा बालक दोय ताहि करि प्यार पुकारें।

मरे एक के ता रोवत हिर दुख जिय धारे।।

रोवत रोवत मरो सोऊ सुत बहु बिलाप कर।

श्रीगोस्वामी समुझावन हित आए तेहि घर।।

मंदिर को टेरा खोलि के देषे पय पीवत निकट।
अम्मा पें नित अनुकूल श्रीबालकृष्ण ठाकुर प्रगट।।

जिन विन ठाकुर महाप्रभू घरहू नहिं रहते।
जे ठाकुर विन अतिहि दुसह दुख सहत न कहते।।
छन विछुरत इन देह दहत जर वे न अरोगत।
इन दोउन की प्रीति परसपर कौन किह सकत।।
सब भावहि वस नितही रहे दिए जिनहिं निज परम पद।
गंजन धावन छत्री हुते श्रीनवनीतिषया सुखद॥

धन कहँ गुन्यो विगार देखि निज सेज चहूँ कित । दिय बुहारि फिंकवाइ बहुरि लिपवायो हॅसि हित ॥ श्रीगोकुलचंद्रमा धीर खाई जिनके घर । आरोगाई प्रभुन कही मित डरी जाति डर ॥ तबहीं ते सखरी खीर निहं यहै रीति या पुष्टिमत । ब्रह्मचारि नरायनदास जु बसत महाबन भजन रत ॥ पृथ्वी परिक्रम करत महाप्रभु तहाँ पधारे।
पाए श्रुति सरबस्य आपने प्रान अधारे॥
चार बेद के सार चार हिर बिग्रह रूरे।
आस पास ही बसन मनोरथ निज जन पूरे॥
तिन मै यह प्रेम सुरंग रॅंगि रही धरे अति भक्ति हिय।
छत्रानी एक महाबनहिं सेवत नित नवनीतिष्रय॥

उभय तनय पुरुषोत्तमदास छबीलदास जिन ।
सेवा कीनी कछुक दिवस इन पे संतति बिन ॥
तिन के मामा कृप्नदास पुनि सेवा कीनी ।
तिन पीछे तिन मित्र सोई सेवा सिर लीनी ॥
तहुँ डेढ बरस रहि पुनि गए मंदिर निज प्रिय प्रान के ।
जियदास मजन रत जाम चहुँ श्री लाड़िले सुजान के ॥

देवा पत्नी सहित सरस सेवा चित दीन्ही।
तिनहीं छी तह रहे ठाकुरौ भावहि चीन्ही।
रहे तनय तिन चारि छई निहं तिन ते सेवा।
भाव बस्य भगवान जासु कर्मादि कलेवा।।
अंतरध्यान भे भौन ते निज इच्छा विचरन मही।
श्री ललित त्रिभंगी लाल की सेवा देवा सिर रही।।

तुरति हैं धावत सुनत महाप्रभु कथा कहत अत्र । काचिहि लीटी पाइ लेत सुधि रहित न तन तम्र ॥ जानि कही प्रभु अति अनुचित तुम करी कथा हित । भोग लगाइ प्रसाद पाइ अत्र ते ऐही नित ॥ येई श्रोता अत्र आजु ते श्रीमुख यह आपै कही। रसिकाई दिनकरदास की कथा सुननि में अकथ ही॥

श्री आचारज महायभुन पद प्रीति जिनहि अति । याही ते प्रभु तिल्क सुवोधिन में तिन की मित ॥ निज मुख श्रीभागवत कहै निहें सुनै अपर मुख । कर्म सुभासुभ जिनत पंडितिन सुल्भ न वह सुख ॥ बरनाश्रम धर्मिन बंचकिन सहजहि में इन टिंग लिए । मुंकुँददास कायस्थ है जिन मुकुंदसागर किए ॥

यह मारग अति विषम कृष्नचैतन्य सुनत ही ।
मूर्छित है है जाहिं सु जिन कहें सुलम सुखद ही ॥
बृंदावन प्रति बृच्छ पत्र व्रज प्रगट दिखाए ।
अवगाहन नहिं दीन प्रभुन परसाद पवाए ॥
सेवा श्री मोहन मदन की जिनहिं सावधानी दई ।
छत्री प्रभुदास जलोटिया टका मुक्ति दै दिध लई ॥

सेवत नीकी भाँति ठाकुरिं वृद्ध भए अति । तीर्थ पृथूदक पहुँचाए सब अन्याश्रित मित ॥ अन्याश्रय छिप सावधान आए निज घर कहें । किर सेवा निज सेव्य छलन की तनी देह तह ॥ निंदा किर कीरित चौधरी मार खाइ पद बदियो । प्रभुदास भाट सिंहनंद के तीर्थ पृथूदक निंदियो ॥

श्रीगोस्वामी एक समै आए तिन के घर ।

भई रखोई भोग समप्यों किए अनौसर ॥

पुनि सादर निज सेन्य ठाकुरै के भाजन में ।

आरोगाए जस आरोगे नंद भवन मे ॥

श्रीठाकुरही की सेज पै पौढाए सेवत रहे ।

पुरुषोत्तमदास जु आगरे राजघाट पै रहत है ॥

श्रीहरि के रॅग रॅगे प्रभुन पद पदुम प्रीति अति ।
सही कैंद दह जिनहिं प्रक्त बहु मार मंदमित ॥
बिन चरनोदक महाप्रसाद लिए न पियत जल ।
इन कहँ खेदित जानि ठाकुरहु परत न छन कल ॥
गजी की फरगुल इनहिं की हरे सीत श्रीनाय के ।
घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायय जात के ॥

आयमु छहि श्रीनाय हेत मंदिर समराए।

सुम मुहूर्त मे जहँ श्रीनाथिह प्रभु पथराए॥

अति सुगंध अरगजा समर्पे जिन अपने कर।

दिय ओढाय आपने उपरना गोस्वामीबर॥

गहल परसादी नाथ के बरस बरस पावत रहे।

पूरनमल छत्री प्रभुन के कृपापात्र अतिही रहे॥

श्रीगोस्तामी संग कहूँ परदेस चलत जग ।

एक दिवस की सामग्री के भार बहत सन्न ॥
सेवा करिंह रसोई निसि में पहरा देते ।

मास दिवस के काम एकही दिन करि लेते ॥
जे कूप खोदि निज कर कमल खारो जल मीठो करत ।
जादवेंद्रदास कुम्हार श्रीगोस्वामी आयसु निरत ॥

ठाकुर सेवा महाप्रभुन इन सिर पधराए। सेये नीकी ऑति ठाकुरिह अतिहि रिझाए॥ ठाकुर आयमु पाइ बदिरकाश्रमिह पधारे। ठाकुर सेवा काहु भागवत माथे धारे॥ जिन यह इन सें निरधार किय ठाकुर देव न इहि तनैं। गोसॉईदास सारस्वत देह तजी बदरी वर्नै॥ अतिहि दीन है लिखी सुबोधिन महाप्रभुन पै । सेवा में अपराध परयो अनजाने उन पै ॥ लघु वाधा में तजी देह चोरिन सर लागे । श्री आचारज महाप्रभुन पद रित रस पागे ॥ श्रीनाथी जिनकी कानि तें निज पामिह पधरादयो । माधवभट कसमीर के मेरे बालकहि प्याइयो ॥

आवत श्री द्वारिका पद्मरावल नियसे जहूँ।

सुनि गोपालदास सेवा सो पहुँचि गए तहूँ॥

पृछि कुसल लिख द्वारिकेस दरसन अभिलापी।

कही प्रगट रनछोर अड़ेल लपौ निज ऑपी॥

सुनि विरजो माव पटेल ले आह दरस लहि मे मुदित।
गोपालदास पै सदन बहु पियक्रीन के विश्राम हित॥

परमारथी गुपालदास सिपए ये आए।
महाप्रभुन दरसन करि निज अभिमत फल पाए ॥
लै प्रभु पद चंदन चरनामृत मे विद्याधर।
श्रीठाकुर आयसु तें गए कोऊ सेवक घर॥
पय बहु रोटी अरपन करी घी चुपरी न रुपी परी।
दुज साँचोरे रावल पदुम श्रीरनछोर कही करी॥

आए ये उज्जैन पद्मरावल के सुत घर ।
रहे तहाँ पे तिन सन इन को कीन अनादर ॥
वहे पुत्र तिन कृष्णभट्ट निज घर पधराए ।
राखे तहूँ दिन चारि प्रसादहु भले लिनाए ॥
सुनि सतसंगी हरिनंस के गोस्वामी मुख भगत हित ।
पुरुषोत्तम जोसी दुज हुते कृष्णभट्ट पे अति मुदित ॥

श्रीठाकुर अर्पित असुद्ध गुनि अति दुख पाए । ताती पीर समर्पि सिषे जो प्रभुन सिगाए ॥ ज्वार भोग अनकुट पें पेट कुपीर उपाई । इरिपा सों दुरजन इन पें तरवारि चलाई ॥ तेहि श्रीकर सों गहि कै कही मारे मित ये महत जन । ऐसे भूले रजपूत कों जगन्नाय लीने सरन ॥

इक इक मुहर भेंट हित दे पठए दोउ भाइन । नाम निनेदन हेतु प्रभुन पें अति चित चाइन ॥ मिले कृपा करि दियो दरस पुरुषोत्तम नगरी । भई स्वरूपासिक तुरत भूली सुधि सगरी ॥ पुनि मॉगि भेंट की मुहर प्रभु लिए सरन दोउन तहीं। जननी नरहर जगनाय की महाप्रभुन छिंव छिक रहीं॥ भोग अरोगन आए सिसु है अपन विसारी।
पै इन प्रभु की कानि रंचको चित न विचारी॥
सावधान भे सुनत अनुज सों प्रभु की करनी।
गोस्वामी के सरन-किए जजमान सघरनी॥
तेहि जरत बचाए आगि ते ऐसे ये सुखदान है।
नरहर जोसी जगनाथ के भाई बड़े महान है॥

जगन्नाय जोसी गर मुद्गर तिपत छाह कै। हाकिम पें अबिकारी इन कों किए जाह कै।। जिन की मित छिह राजपुतानी सती मई निहें। सुद्ध होइ आई ताकों तिन दिए नाम तिहें।। पुनि सरनागत करि प्रभुन के पर उपकारी पद छहे। सॉचोरा राना ब्यास दुज सिद्धपुर निवसत रहे।।

श्री नटवर गोपाल पादुका गुरु सेयौ इन । श्रीरनछोर सु कहे ग्रहन किय निज नारिहु जिन ॥ ठाकुरही आयसु तें तिय कों नामहु दीने । तब ताके कर महाप्रसाद मुदित मन लीने ॥ पुनि नाम निवेदन प्रभुन पैं करवाए कहि कानि सत । घनि राजनगर वासी हुते रामदास दुज सारस्वत ॥

श्रीगोस्वामी पत्र पाइ मीरिह द्भुत त्यागी। श्री ठाकुर रनछोर बारता रस अनुरागी।। प्रभुन थार के महाप्रसाद दिए निहें इक दिन। सकल बैष्नविन सिहत उपास किए तिहि दिन तिन।। सुनि भूखे श्रीरनछोर सो थार महापरसाद दिय। गोबिंद दूवे साँचोर दिज नवरलहि नित् पाठ किय।।

रामकृष्न हरिकृष्न बड़े छोटे दोउ भाई। बड़े पढ़े बहु कथा कहें छघु मूढ़ सदाई॥ भावज की कदु सुनि दूवे के सरनिहें आए। अष्टोत्तर सतनाम बार है जिप सब पाए॥ पुनि पाइ नाम श्रीप्रभुन पें मे निज कुछ के कछस धुज। राजा माधौ दूवे हुते दोउ भाई साँचोर दुज॥

करें रसोई प्रीति समेत परोसि लिवावें। याही तें श्रीनाथ सेवकिन कों अति मावें॥ श्रीगोस्वामी रीझि रहे लिघ सुद्ध प्रेम पन। रस बात्सस्य अलौकिक जानि सिहाहिं मनहिं मन॥ मन सुद्धाद्देत सरूप मित कृष्नमिक्त तिज तन लह्यौ। जननी स्लोकोत्तमदास कों नाथ सेवकिन मिलि कह्यौ॥ स्लोकोत्तम जन नाम धन्य येऊ पुनि पाए।
नाथ चेवकिन अधिक घीय दे मातु कहाए॥
अविरल भक्ति विसुद्ध गुसाई सीं इन लीन्ही।
महाप्रभुन पथ प्रीति रीति इन दृढ़ करि चीन्ही॥
पाई चेवा श्रीअंग की सरन अनाथिन नाथ के।
ईस्वर दृबे साँचोर के मुखिया मे श्रीनाथ के॥

श्रीगोपीपित मुहर गुसाई पैं पहुँचाई।
करी दंढवत छाइ पहुँच पित्रका मुहाई।।
मधुरा तें आगरे गए आए जुग जामें।
सीहनंद बैंध्नविन उछाहिन में अभिरामें।।
मन डेढ़ नित्त ये खात हैं ढाछ गुरज इक कर छिए।
बासुदेव जन जन्मस्थली काजी मद मरदन किए।।

श्रीकेसव के कीर्तिनिया ये अरु जादव जन । कृष्नदास तहूँ गिरिबरधर ध्यावत त्यागे तन ॥ नाथ दरस किर गिरि नीचे बेनू तन त्यागे । जादवदासौ सर रिच नाथ धुजा के आगे ॥ किह नाथ देह तिज आगि धिर बायु बहे तिन तन दहे । बाबा बेनू के अनुजबर कृष्नदास घघरी रहे ॥

एक स्लोक के अर्थ प्रभुन त्रय जाम विताए।
कही मास है तीनि बीतिहैं सुनि सिर नाए॥
देहु नाम इन विनय करी तब प्रभु अपनाए।
पुनि श्रीमहाप्रभुन कों नित निज घर पधराए॥
तहें नित सेवा विधि तिनिहें किह सावधान सेवन कहे।
जगतानेंद दुज सारसुत थानेसर निवसत रेंहे॥

आनंददास बड़े भाई नित बैठि अनुज सँग।
महाप्रभुन के चिरत कृष्न गुन कहत पुछिक अँग॥
सोइ जात जब दास विसंभर भरत हुँकारी।
भरत आप तब श्रीहरिजू निज जन हितकारी॥
कहि कथा पूछि अनुजहि मुदित जानि ठाकुरिह ठिंग गये।
दोऊ भाई छत्री हुते महाप्रभुन रस रँग रँथ॥

माटी के स्व पात्र सदन साँकरो सुहायो।
बृद्ध भई निज ठाकुर रत अपरस बिसरायो॥
लिख बैष्नव श्रीमहाप्रभुन पथराए तेहि घर।
प्रीति भाव लिख मे प्रसन्न अतिही जिय प्रभुबर॥
सेवकन कह्यो मरजाद तिज इन प्रभु पद हढ़ किर गहै।
इक निपट अकिंचन ब्राह्मनी जिन हिर कहूँ निज कर लहे॥

दिन दस के लड़आ इक ही दिन करि के राखे। सो प्रभु आप उठाइ अंक ले तुरतिह चाले॥ यह मरजादा भंग देखि रोई भय होई। आरित के हित कियो कह्यों तब प्रभु दुख जोई॥ तब नित सामग्री नव करित ऐसी चतुर सुजानि ही। छत्रानी इक हिर नेह रत बत्सल्ता की खानि ही॥

सास गौरजा महाप्रमुन के दरस पथारी ।

तव यह हरि सनमुख छाई रिच रुचि के यारी ॥

जव न अरोगे तव इन कछु आपहु निहें खायो ।

ऐसेहीं हठ करि जल विनु दिन कछुक वितायो ॥

तव आपु प्रगट है प्रेम सों जल ले याहि पिवाइयो ।

समराई हठ करि प्रमुन कों निज कर भोग लगाइयो ॥

जव गोस्वामी कहँ चतुर्थ वालक प्रगटाए। तव श्रीवल्लम गोस्वामी वर नाम धराए॥ कृष्ना भाष्यो इन कीं गोकुल्नाय पुकारो। तालों जग में यहै नाम सव लेत हॅकारो॥ गोस्वामीहू जा कानि सों यहै नाम भापे तुरत। दासी कृष्ना मित रुचि भरी गुरु सेवा मैं अति निरत॥

जिजमानिह हरिवंस एक ही छंद सुनाई।
करम लिखीहू उल्टन पतनी गोद भराई॥
छत्री को इन सकल मनोरथ पूरन कीनो।
करना चित मैं धारि दान वालक को दीनो॥
हरि गुरु वल जो मुख सें कह्यों सोई हठ करि कै कियो।
श्रीवूला मिश्र उदार अति विनु रितुहू वालक दियो॥

हिर गुरु परम अभेद भाव हिय रहत सदाई । याही तें गुरु कीरित इन हिर सनमुख गाई ॥ मीरा भाष्यो हिर चिरित्र गाओ दिजराई । सुनि अति कोपे इन जाने निह बल्लभराई ॥ लिख दैधभाव तिज गाँव सों दूर वसे मित गुरु भई । मीरावाई की प्रोहिती रामदास जु तिज दई॥

जन प्रगटे प्रभु प्रयम गुनरधन गिरि के ऊपर ।
नाम नवल गोपाललाल त्रय दमन मनोहर ॥
तन श्रीवल्लभ इन कों सेवा हिर की दीनी ।
रहे मॅड़ैया छाइ परम रित में मित मीनी ॥
नित व्रज को गोरस अरिप के सेवत हिर सुख खान है ।
सेवक गोवरधननाथ के रामदास चौहान है ॥

गुरु रिस करि के तज्यों तऊ हरि जेहि नहिं त्याग्यों ।
दरसायो सिद्धात यहै पथ को अनुराग्यों ॥
विकल पथिह पथ फिरत खात तन की सुधि नाहीं ।
निरित्त जलेबी हरिहि समर्पी अति चित चाही ॥
ताको रस हरि के बसन में देख्यों गुरुबर भावनिधि ।
दिज रामानंद बिछिप्त बनि जगहि सिखाई प्रेम विधि ॥

हिर सेवक विन लेत न जल्हू प्रेम वढ़ावन ।

भट्टनहू के परस लेत निहें जानि अपावन ॥

श्रीगोस्वामी चरन कमल मधुकर ये ऐसे ।

स्वाती अंवर कों चातक चाहत है जैसे ॥

धनि धनि जिन के प्रेम पन अन्याश्रय गत धीर चित ।

छीपा कुल पावन भे प्रगट विष्नुदास वार्दीद्रजित ॥

एक समै श्रीमहाप्रभू दरसन करिवे हित । आवत हे सब सीहनंद के बैप्नव इक चित ॥ छागे करन रसोई मग में घन घिरि आए । निहचे जानि अकाज अनन्यनि अति अकुलाए ॥ चिंद आई गुर की कानि चित मघवा मद जिन हरि छए । जन जीवन प्रभु की आनि दै मेघनि नहिं वरसन दए ॥

श्रीआचारज जाइ विराजे इन के धर जहूँ।
नित उठि प्रातिह करिं दंडवत ये सादर तहूँ॥
तातें कोउ निंह धरत पाँव तेहि पूजित ठौरिह।
ठाकुर जिन सों सानुभाव किहए का औरिह॥
सेये जिन अपन विसारि के भरी निरंतर भाँवरी।
भगवानदास सारस्वते दई प्रभुन श्रीपाँवरी॥

कछु सामग्री दाझि गई इक दिन अनजाने। गोस्वामी सेवा तें वाहिर किए रिसाने॥ सुनि जन अच्युत गोस्वामी सों रोइ विनय की। नाथ हाथ गति प्रभु संबंधी जीव निचय की॥ सुनि कर गहि है गिरिराज पै कही सेइ अब ते सुमति। भगवानदास श्रीनाथ के हुते भितरिया सुखद अति॥

आवें नित सिंगार समें श्रीनाय दरस हित ।
पुनि निज यल कों जात हुते ऐसो साहस चित ॥
नाय परिक्रम दंडवती इन तीन करी जव ।
श्रीगोस्वामी श्रीमुख करी बड़ाई बहु तब ॥
है गुनातीत ये भगवदी प्रभुन भगित रस वहत है।
दुज अच्युतदास सनोड़िया चक्रतीर्थं पै रहत है॥

सेवा पथराई श्री मोहन मदन लाल की।
आपहु बैठे पाट प्रगटि तन छिन रसाल की।।
सेये नीकी भॉति मदनमोहन रिझवारे।
श्रीगोस्वामी जिनहि नमत लिष अपन निसारे॥
प्रभु असुर निमोहन चरित लिष निद्रनाथ दरसन लहे।
दुज गौड़ दास अच्युत तहीं प्रभु निरहानल तन दहे॥

प्रभु सँग पृथी परिक्रम किर पद पाँचिर पूजत ।
प्रभु के छौकिक करम धरम तिन कहें निहें सूझत ॥
जिन छिष नर सुर असुर विमोहि परत भवसागर ।
गुनातीत प्रभु चिरत मगन मन जन नव नागर ॥
मोहित जन छिष प्रभु दरस दै कहे सगुन प्रागट्य निज ।
श्रीप्रभुन सरूप सुजान सुभ अच्युत अच्युतदास द्विज ॥

नृप नौकर अवसर न पावते प्रभु दरसन कों ।

उतकंठित दिन राति धन्य धिन जिन के मन कों ॥

कत्र जैहों भैया श्रीबल्लभ के दरसन हित ।

चाकर राषे सुरित देन कों यों छन छन तिन ॥

बहु भेंट पठावत हे प्रभुहि ऐसे ये भागवत है।

नरायनदास प्रभु पद निरत अंबालय मे बसत है॥

जिन कों आयसु दई मदनमोहन गुनि प्रभु जन ।
बाहिर मुहिं पधराउ कादिहों गुप्त इते बन ॥
मथुरा तें निकसाइ सुरत बाहिर पधराए ॥
पुनि श्रीगोपीनाथ सिंहासन पे बैठाए ॥
तातें दरसन करि सबै सहजहिं अभिमत फल लहे ।
दासनरायन भाट जाति मथुरा में निवसत रहे ॥

पातसाह ठडा के ये दीवान हेत है। दुसह दंड में परि नित पॉच हजार देत है।। रुपया लाख पचास भरन लौं कैद किए तिन। इक दिन के द्वै गुरभाइन को देइ दिये जिन।। छुटि पातसाह सों साँच कहि सहस मुहर प्रभु पद धरे। नरिया नारायनदास भे सरन प्रभुन के अनुसरे॥

श्रीनवनीतिया की करित अकिंचन सेवा। तरकारी हित सिमु छौं झगरत जासों देवा!! माया बिद्या अनसखरी सखरी के त्यागी। भाविह भूषे घी चुपरी रोटिहि अनुरागी!! माया विसिष्ट प्रगटत सदा प्रेमहि तें प्रभु सुरत ही। छत्रानी एक अकेलिये सीहनंद मैं बसत ही! जिन की जुबती हुती बीरबाई प्रस्तिका। श्रीठाकुर सेवा की सोई सुचि विभूतिका॥ छई स्तको में सेवा जासों प्रभु पावन। सेवक प्रभुन सरूप होत निहं कबहुँ अपावन॥ निहं आतम सुद्धासुद्ध कहुँ सोइ प्रभु सोइ सेवक सज्यो॥ कायय दामोदरदास जिन श्रीकपूररायिह भज्यो॥

निपटे लघु घर हुतो मेड़ ठाकुर पौढ़ाए। जिन के डर सों सोवत निसि ऑगन सचु पाए।। पावस रितु में भीजत जानि पुकारि कही सुनि। घर मे सोवहु भीजो मित न करो ऐसो पुनि।। तौऊ सॉस न पावै वजन सोए या आनंद में। छत्री दोउ स्त्री पुरुष हे रहे आइ सिहनंद में।।

प्रभुन दरस विन किए रहे निहें जे एको दिन ।
छुटे सकल ग्रहकाज भए घर के सब मुख बिन ॥
याही ते प्रभु आप आवत हुते सदन जिन ।
बहुत बारता करत हुते धिन जिन सों अनुदिन ॥
पै दिन चौथे पचये न कछु जननी रिस जिय धारते ।
श्रीमहाप्रभुन स्तार घर श्रम पिछानि पग धारते ॥

अन्यमारगी भवन नेह बस गए एक दिन ।

किए पाक तेहि ठाकुर आगें नाथ अरिप तिन ॥

भोग सराए ताहि लिबाए लिय आपौ पुनि ।

भूषे ठाकुर ताहि जगाय कही सब सों सुनि ॥

परभाव जानि या पंथ को भयो सरन सोऊ विकल ।
अन्यमारगी मित्र इक छत्री सेवक अति विमल ॥

श्री आचारज महाप्रभुन पद रित रस भीने । आप के गुन श्रवन कीरतन सुमिरन कीने ॥ आप कहूँ आतम अरपे सेये पूजे जन । सखा दास आपिह के बदे आपिह कीं इन ॥ आपहु जिन कों अतिही चहे भिक्त भाव धिर जीय मिहें । चित छघु पुरुषोत्तमदास के गुरु ठाकुर मैं भेद निहें ॥

तीनों भाई नाम पाह कें किए निवेदन ।
नाथ निकट बहु किवत पड़े प्रभु भए मुदित मन ॥
धिन धिन धिन वे किवत धन्य वे धन्य भमति जिन ।
धिन धिन धिन श्रीप्रभुन नाम उद्धारन अगतिन ॥
किय किवत अनेकिन प्रभुन के सदा प्रभुन मन भावते ।
किवा भाट श्रीनाथ कों नित नव किवत सुनावते ॥

मार्केडे पूजत हे प्रभु निज जन्मोत्सव दिन ।

इक दिन आगें आए हे गाए पद तेहिं छिन ॥

सुनि माधव मे बल्लम हरि अवतरे दास मुख ।

कृष्न भगति मुद मगन भए तिज ग्यानादिक सुख ॥

वहु छंद प्रबंध प्रबीन ये बारे रिसक दुहून पे ।

गोपालदास टोरा हुते अति आसक्त प्रभून पे ॥

दरसन करत प्रभुन पूरन पुरुषोत्तम जाने ।
करी विनय कर जोरि सरन मोहि लेहु सुजाने ॥
आपो आग्या दई न्हाइ आवो ते आए ।
पाइ नाम पुनि किए समर्पन अति चित चाए ॥
ये संनिधान श्रीनाथ के न्यारे हैं भेच पास तें ।
जनार्दनदास छत्री भए सरन पूर्न विस्वास तें ॥

गए प्रभुन पें न्हाइ दंडवत करी विनय के ।
कही सरन मोहि लेहु नाथ अब देहु अभय के ॥
कही आप मुस्कितय कही स्वामी किमि सेवक ।
पुनि विन बंदन करी कही आग्या मुहि देवक ॥
लिह नाम सेवकिन सहित निज किए निबेदन मुद लहे ।
गडुस्वामी ब्रह्म सनोड़िया प्रभुन सरन भे प्रभु कहे ॥

श्रीमद्रोस्वामीजू जिन सों पढ़े ग्रंथ बहु । हनकी कहा बड़ाई करिए मुख अतिही छहु ॥ प्रेम दास्य विस्वास रूप ये नीकें जानत । श्रीहरि गुरु की भगति भाव करि कै पिहचानत ॥ निज गमन समय राख्यो इन्हें थापन कों भुव पंथ निज । कन्हैयालाल छत्री जिन्हें प्रभुल पढ़ाए ग्रंथ निज ॥

जिन घर बैठे पाट मदनमोहन पिय प्यारे । सोए सहित सनेह जानि प्रेमिह पर वारे ॥ पुनि पधराए श्रीगोस्वामी पैं यह गुनि जिय । ये सुख पैहें यहीं ठाठ हैं इनहीं के प्रिय ॥ पुनि गोस्वामी पधराहयो श्रीरघुनार्थ सदन सुखद । गीड़िया सु नरहरिदासजू प्रभुन कृपा पाए सुपद ॥

आछे भट तें सुने भागवत नाम पाइ कैं।
जाते श्रीरनछोर प्रभुन तह टिके आइ कें॥
पाए प्रभु पैं नाम समर्पन किए मए सँग।
दरसन करि पुनि आइ मोरवी रँगे प्रभुन रँग॥
पुनि रहे तहें आयसु प्रभुन आपुन श्रीगोकुछ गए।
बादा श्रीप्रभु की कृपा ते दास बादरायन मए॥

देवदमन जिन सदन पियत पय नरों पियावति । जात कटोरों भूलि ताहि मुखियहि दे आवित ॥ मॉगि प्रभुन सों गाय नाम गोपाल घराए । निज प्रागट्य जनाइ प्रभुन तिन गृह पधराए ॥ प्रभु कृपापात्र सुचि भगवदी मूरति ब्रह्मानंद की ॥ नरों सुता तिय आदि सब सद्दू मानिकचंद की ॥

एक समें श्रीमहाप्रभू द्वारिका पधारे।

बेना कोठारिहु है एऊ संग विधारे॥

तहाँ विनय करि किए सुसेवक सरन प्रमुन के।

जिन के सरनागत पै वस नहिं चलत तिगुन के॥

सेवा अपराधौ तिगुन सिर भेद भगति यह दृढ़ मती।

सन्यासी नरहरदास पै सुगुरुकृपा अतिसय हुती॥

ग्रीषम भोग अरोगि जामिनी जगमोहन में ।
पौढत जह श्रीनाथ स्वामिनी के गोहन में ॥
ऑखि मीचि चहुँ जाम करत बीजन तहूँ ठाढ़े ।
मसु आयसु तें आल्स गत अति आनँद बाढ़े ॥
ठाकुर सेवक कहूँ दंड दै वादि विरह में तन दहे ।
गोपालदास, जटाधारी नाथ खवासी करत है ॥

बैष्नव धर्म अर्किचनता तेहि प्रगटि दिखाई। जिन की तिय करि कौल विनक सों सीधो छाई॥ करी रसोई भोग अरिप पुनि भोग सराए। बहुरि अनीसर करि के सब बैष्नविन जिंवाए॥ छिष ग्यानचंद पै प्रमु कुपा आपुहि कौल चिताइयो। सित धर्म मूल तिय विनक गृह कृष्नदास पहुँचाइयो॥

श्रीहरि पद अरबिंद मरंद मते मिलिंद में।
गावन में हरि चरित मौन में अति अमंद ये॥
अनआश्रय अरु बैष्नच धन विष जिनहिं विषहु तें।
याही तें ये हुते नियारे द्वंद दुखहु तें॥
कौड़ी बेंचत हे ढाइये पैस्तनि हित अधिक न चहे।
श्रीगोस्वामी के प्रानिष्ठय संतदास स्त्री रहे॥

माधवदास कृष्नचैतन्य सुसेवक हढमित । जाको भोग समर्पित पावत प्रेत दुष्ट अति ॥ पै तिहि हढ़ विस्वास जु श्रीठाकुरै अरोगत । श्री आचारज प्रभुन निंदि सो लह्मी दंह दुत ॥ अपराध आधनों जानि कैं महाप्रभुन की आस मे । सुंदरदासहि के संग तें बैष्नव माधवदास मे ॥ श्रीगोकुल है वेर साल में सदा आवते। गाड़ा गाड़ा गुड़ घृत सौजिन सिंहत लावते॥ एक पात्र श्री गोकुल इक श्रीनाथद्वार रह। खिरक लिवावत मोग समर्पित सब ग्वालिन कहँ॥ पुरुषोत्तम खेतिह वैष्नविन सबै लिवाए सुद मरे। बिरजो मावजी पटेल दोउ बैष्नव ही हित अवतरे॥

एक समै गोपालदास श्रीनाथिं आए।
आयो ज्वर द्वे चारि भए लंघन दुख पाए॥
लागी प्यास कही सेवक सो सोइ गयो सो।
आपुहि क्षारी लै प्याए जल दुख विसरो सो॥
श्रीगोस्वामी की सीघ सों प्रभुता मद रंच न रहे।
गोपालदास रोड़ा दिए नाम दान प्रभु के कहे॥

श्रीविडलसुत जेहि काका सम आदर करहीं।
बैष्नव पर अति नेह सुअन सम नित अनुसरहीं।।
नाम दान दे जगत जीव फिरि फिरि के तारे।
ठौर ठौर हिर सुजस भक्ति हित वहु विस्तारे॥
प्रिय कंस धंस के होइ के छित्रहु वल्लभ बंस भे।
काका हरिबंस प्रसंस मित धरम परम के इंस भे॥

जवन उपद्रव जब श्रीप्रभु मेवाङ पधारे । मारग में यह साथ रही हिय भगति विचारे ॥ जब रथ कहुँ अड़ि जात तबै सब इनहिं बुलार्वे । श्रीजी के ढिग मेजि नाथ इच्छा पुछवार्वे ॥ श्रीबिट्ठल गिरिधर नाम सीं पद रचि हिर लीला गईं । गंगा बाई श्रीनाथ की अतिहि अंतरंगिनि भई ॥

नंददास अग्रज द्विज कुल मित गुन गन मंडित ।
किन हरिजस गायक प्रेमी परमारथ पंडित ॥
रामायन रिच राम भिक्त जग थिर किर राखी ।
थोरे मैं बहु कह्यों जगत सब याको साखी ॥
जग लीन दीनहू जा कृपा बल न रामचिरतिह तजे ।
श्रीष्ठळिसदास परताप तें नीच ऊँच सब हरि भजे ॥

मह नागजी कृष्नभट पद्मा रावल सुत ।

माधोदास हिसार बास कायथ निज पितु जुत ॥

बिडलदास निहालचंद श्रीरूपमुरारी ।

रूपचंद नंदा खत्री भाइला कुठारी ॥

राजा लाला हरिदास माई जलौट हरि नाम रट ।

गोस्वामी बिडलनाथ के ये सेवक जन में मगट ॥

कृष्नदास कायस्य नरायनदास निहाला ।

ग्यानचंद ब्रह्मनी सहारनपुर के लाला ॥

जनअर्दन परसाद गुपालदास पायी गनि ।

मानिकचंद मधुसदनदास गनेस ब्यास पुनि ॥

जदुनाय दास कान्हो अजब गोपीनाथ गुआल सत ।

गोस्वामी विद्वलनाथ के ये सेवक हरि चरन रत ॥

कही जुगल रस केलि माधुरीदास मनोहर।
विद्वलिवपुल विनोदिवहारिनि तिमि अति सुंदर॥
रिक्तविहारी त्यौही पद बहु सरस बनाए।
तिमि श्रीभद्वहु कृष्नचरित गुप्तहु बहु गाए॥
कल्यानदेव हित कमल्हग नरवाहन आनंदघन।
हित रामराय भगवान विल हठी अली जगनाथ जन॥

भट्ट गदाघर मिश्र गदाघर गंग गुआला।
कृष्नजिवन हरि ल्लीराम पद रचत रसाला॥
जन हरिया घनस्याम गोविंदा प्रभु कल्याना।
विचित्रविहारी प्रेमसली हरि सुजस बखाना॥
रस रसिकविहारी गिरिधरन प्रभु सुकुंद माधव सरस।
श्रीललितिकेसोरी भाव सों नित नव गायो कृष्नजस॥

बसत अजुध्या नगर कृष्न सों नेह बर्दावत । कृष्न कुत्हल किह गुपाल लीला नित गावत ॥ दोऊ कुल की बृत्ति तिन्का सी तिज दीनी । ब्याह कियो निहें जानि दुखद हिर पद मित भीनी ॥ किर बाद पथ थापन कियो ग्रंथ रचे नव तीन गिन । श्रीबल्लभ आचारज अनुज रामकृष्ण कि सुकुटमिन ॥

बल्लभ पथिह हदाइ कुष्नगढ़ राजिह छोड़थी। धन जन मान कुटुंबिह वाधक लिख मुख मोड़थी॥ केवल अनुभव सिद्ध गुप्त रस चिरत वखाने। हिय सँजोग उच्छलित और सपनेहुँ निहँ जाने॥ करि कुटी रमन रेती बसत सपद भिक्त कुवेर भे। हरि प्रेम माल रस जाल के नागरिदास सुमेर भे॥

बारवधू दिग वसत सबै क्छु पीयो खायो।
पै छनहूँ हिय सों नहिं सो अनुभव विसरायो॥
सुनतिहँ बिडल नाम भक्त मुख श्रवन मँझारी।
प्रान तज्यो कि अहो तिनहिं सुधि अजहुँ हमारी॥
दरसन ही दे हरिभक्त अपराध कुष्ट जन दुख दहे।
हिय गुप्त वियोगहि अनुभवत बड़े नागरीदास है॥

निज गुरु हित हरिवंस कृष्नचैतन्य चरन रत ।
हरि सेवा में सुदृढ़ काम क्राधादि दोप गत ॥
अद्भुत पद बहु किए दीन जन दै रस पाषे ।
प्रभु पद रित विस्तारि भक्तजन मन सतीषे ॥
इढ़ सखीभाव जिय में वसत सपनेहुँ निहें कहुँ और मन ।
श्रीगृंदावन के सर सित उभय नागरीदास जन॥

अलीखान पाठान सुता सह व्रज रखवारे । सेख नवी रसखान मीर अहमद हरि प्यारे ॥ निरमलदास कवीर ताजखाँ बेगम वारी । तानसेन कृष्नदास विजापुर नृपति दुलारी ॥ पिरजादी वीवी रास्ती पद रज नित सिर धारियै । इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदुन वारियै ॥

वार वार निज सौज साधुजन लखत छटाई।
वेदी वंस प्रसंस प्रगटि रस रीति हदाई॥
गुप्त भाव हरि प्रियतम को निज हिये पुरायो।
गाइ गाइ प्रभु सुजस जगत अघ दूरि वहायो॥
जग ऊँच नीच जन करि कृपा एक भाव अपनाइ लिय।
वावा नानक हरिनाम दै पंचनदहि उद्धार किय॥

सेन वंस श्रीसिवानंद सुत वंग उजागर।
सुर वानी मैं निपुन सकल रस के मनु सागर॥
अति छोटे तन गुरु महिमा करि छद वखानी।
जननि गोद सों किलकि हॅसे निज गुरु पहिचानी॥
परमानंद सों चैतन्य सिस नाम पलटि दूजो दियो।
कवि करनपूर हरि गुर चिरत करनपूर सब को कियो॥

नाम नरायनदास विदित हनुमत कुल जायो ।
अग्र कील्ह गुरु छपा नयन खोयोहू पायो ॥
गुरु आयसु धरि सीस भक्त कीरति जिन गाई ।
भक्तमाल रस जाल प्रेम सी गूथि बनाई ॥
नितही नव रूप सुवास सम सुमन सत करनी कथित ।
बनमाली के माली भए नामाजी गुन गन गथित ॥

कृष्नदास बगाल कृप्न पद पहुम परम रत । प्रियादास सुखदास प्रिया जुग चरन कुमुद नत ॥ लिलत लालजीदास एक औरहु कोउ लाला । लाल गुमानी तुलिसराम पुनि अग्गरवाला ॥ परतापसिंह सिधुआपती भृपति जेहि हिर चरन रित । ये भक्तमाल रस जाल के टीकाकार उदारमित ॥

छोडि सकल धन धाम वास वज को जिन लीनो । मॉगि मॉगि मधुकरी उदर पूरन नित कीनो ॥ हरि मंदिर अति रुचिर बहुत धन दे बनवायो । साधु सत के हेत अन्न को सत्र चलायो।। जिनकी मृत देहहु सब लखत ब्रज रज लोटन फल लहे। बृदाबन निवसत रहे ॥ वाबू वंगाल के प्रथम लखनऊ वसि श्रीवन सो नेह बढायो। तहँ श्री जुगल सरूप थापि मंदिर बनवायो ॥ द्वापर को सुखरास रास कल्जिंग में कीनी। सोइ भजन आनंद भाव सहचरि रॅग भीनी ॥ लाखन पद लिलत किसोरिका नाम प्रगटि बिरचे नए। कुल अग्रवाल पावन करन कुंदनलाल प्रगट भए ॥ रामायन भागवत गर्गसहिता कथामृत । भाषा करि करि रचे वहुत हरि चरित सुभाषित ॥ दान मान करि साधु भक्त मन मोद बढायो। सब कुल्देवन मेटि एक हरिएथ हढायो।। लच्छाविध ग्रंथन निरमए श्रीवरूजम विस्वास अट । गिरिधरनदास कवि कुछ कमछ वैस्य वंस भूषन प्रगट॥

श्रीरामानुज बृद्ध हरिचरन बिनु सव त्यागी।
भाई सिंह दयाल भजन मै अति अनुरागी॥
किविवर दास अमीर कृष्न पद मै मित पागी।
मयाराम रस रास लिलत प्रेमी बैरागी॥
श्रीहरि के प्रेम प्रचार हित जिन उपदेस बहुत दए।
यह चार भक्त पंजाब मे चार बेद पावन भए॥
अविवय बंस सलावसिंद सन पान समारा

छित्रिय बंस गुलाविसह सुत मत रामानुज । रामकुमारी गर्भ रत्न त्यागी मंडल धुज ॥ सुबसु वेद वसु चद आठ कातिक प्रगटाए । श्रीहरि महिमा ग्रथ लिलत बन्तीसक्ष बनाए ॥ रनजीत सिंह नृप वहु कह्यो तदिष नाहिं दरसन दियो । श्री भक्त रत्नहरिदास जू पावन अमृतसर कियो ॥

\* श्रीरघुनाथके परम भक्त अति रसिक विद्वजनमान्य महानुभाव श्रीरत्नहरिदासजीने ३२ अन्य नवीन बनाये हैं। इन अन्योंमें प्रतिपद यमक-अनुप्रासादि अलकार भरे हैं और वर्णमैत्रीकी तो प्रतिश्चा है कि एक पद वर्णमैत्रो विना नहीं होगा। तथा उनके पढ़नेसे ऐसा आनन्द प्रकट होता है कि कथनमें नहीं आता। जो पुरुष सुनते हैं, वहीं मोहित हो जाते हैं। कुछ अन्योंके नाम इस प्रकार हैं—

१-रामरहस्य--चौपाई-दोहादि छन्दोंमें बाल्यलीला रघुनाथ-जीकी, रलोक ५०००। अग्रज कुंदनलाल सदा दैवत सम मान्यो । परम गुप्त हिर विरह अमृत सों हियरो सान्यो ॥ अंतरंग सिखमाव कवहुँ काहू न लखायो । करम जाल विध्वंसि प्रेम पथ सुदृढ़ चलायो ॥ श्रीकुंदनलाल उदार मित वंधु भगित अति घारि हिय । वेता में जो लिखमन करी सो इन कलिजुग माहिं किय ॥

नित्य पाँच पद विरचि कृष्न अरचन तब ठानत ।
गान तान बंधान बाँधि हरि सुजस बखानत ॥
देस देस प्रति धूमि धूमि नर पावन कीनो ।
निज नयनन के प्रेम बारि हियरो नित भीनो ॥
धर त्यागि फिरत इत उत भ्रमत भक्त-बनज बन प्रगट रिब ।
नित स्याम सखी सम नेह नब स्याम सखा हिर सुजस किव ॥

२-प्रश्नोत्तरी--दोहा ४०। शुकप्रोक्त प्रश्नोत्तरीकी भाषा है। २-रामल्लाम--लित पद छन्दोंमे रामायण है। इलीक ६०००। रामकलेवा प्रन्थवत्।

४-सार-सगीत-उक्त छन्दोंमें इलोक ६०००। भागवतकी कथा।

५--नानक-चन्द्र-चन्द्रिका---चौपाई-दोहादि छन्दोंमं श्रीनानक-शाहका जीवन-चरित-वर्णन ।

६-दाशरथी-दोहावली---दोहा ११००। रामायण है अति चमत्कारयुत ।

७-जमकदमक दोहावली-दोहा १२५, प्रति दोहेमें ४ जमक हैं।

८-गूदार्थ दोहावली--दोहा १०० फुटकर हैं।

९-- पकादशस्कन्ध-भागवतका चौपाई-दोहोंमें ।

१०-कौशलेश कवितावली--किवत्त १०८, रामायण-क्रमसे।

११--गुरु-कीरति-कवितावली---१०८। नानकृशाहका चरित्र है।

१२-कुसुमक्यारी-कित ३६, दशमस्कन्थके समाससे।

१३--दशमस्कन्थ-कवितावली---कवित्त १६७, अति विचित्र हैं।

१४-महिम्न-कवितावली-कवित्त २७।

१५-नानक-नवक-कित्त ९ । नानकशाहकी स्तुति ।

१६-रासपब्राध्यायी--कवित्त ६०।

१७-व्रजयात्रा-कवित्त १५०। व्रजकी यात्राका वर्णन ।

१८-कवित्त-कादिन्वनी--भागवत-क्रमसे कवित्त १५०।

२०-पदरकावली--विष्णुपदों रामायण । इसी प्रकार और भी उत्तम प्रन्थ हैं।

भ॰ च॰ अं॰ ३---

चोखा सावंता माली । **वुकाराम** महार नामदेव गोरा कुम्हार पंढ्री सुचाली ॥ एकनाथ मायूर रामदास पुनि कृष्ना साबू और कृप्न अर्पन रत वाई॥ वधूत ग्यानेस्वर दामाजी अमृतराव दत्त दिच्छिन के ये सब भक्तवर संत मामलेदार सह ॥

गट्टूजी महराज काठजिभ ऋष्नदास धरि । तुलाराम रघुनाथदास विद्युनायसिंह हरि ॥ युगुलानन्य सुप्रियादास राधिकादास कहि । हरिविलास नवनीत गोप जै श्रीकृष्ना लहि ॥ मथुरा सिस हरख अजीत हरिराम गुलाम गुपाल के नारायन सालग्राम हरिभक्त प्रगट यहि काल के ॥

रामसखा हरिहरप्रसाद ल्छमीनारायन । अवधदास चौपई उमादत जन रामायन ॥ रामचरन सुक लोटा गट्टू रामप्रसादा । सेवक सीताराम पौहरी गल्लू दादा ॥ बिल रामनिरंजन जुगल जुगराज परमहंसादि ये । द्विज ब्रह्मदत्त सह प्रगट एहि समय भक्त हरि के भये ॥

राम नाम रत रामदास हापड़ के वासी।
त्यागि संपदा भए सुनत सप्ताह उदासी॥
जागो भट्ट प्रसिद्ध भजनप्रिय सेवत कासी।
राम नाम रत माजी नागर वंस प्रकासी॥
'श्रीहरिमाऊ हरिभाव रत स्लटंक सिव ढिग वसत।
ये चार भक्त एहि काल के औरहु हरि पद कंज रत॥

### दोहा

उनइस से तेंतीस वर संवत भादों मास ।
पूनो सुभ सि दिन कियो भक्तचिरत्र प्रकास ॥
जे या संवत लो भए जिनको सुन्यो चिरत्र ।
ते राखे या प्रंथ मे हरिजन परम पवित्र ॥
प्राननाथ आरित हरन सुमिरि पिया नॅद-नंद ।
भक्तमाल उत्तर अरध लिखी दास हरिचंद ॥
जो जग नर है अवतरयो प्रेम प्रगट जिन कीन ॥
तिनहीं उत्तर अरध यह भक्तमाल रिच दीन ॥
जय बल्लम विद्वल जयित जै जै पिय नॅदलाल ।
जिन विरची यह प्रेम-गुन गुथी भक्तिकी माल ॥
निहें तो समरथ यह कहाँ हरिजन गुन सक गाय ।
ताह में हरिचंद सो पामर है केहि भाय ॥

जगत जाल में नित बँध्यो परयौ नारि के फंद ।

मिथ्या अभिमानी पतित झुठो किव हरिचंद ॥

धोवी वच में सिय तजन ब्रज तिज मथुरा गौन ।

यह है सका जा हिये करत सदा ही भौन ॥

दुखी जगत गित नरक कहँ देखि क्रूर अन्याय ।

हरि दयालुता में उठत संका जा जिय आय ॥

ऐसे सिकत जीअ सों हरि हरि भक्त चरित्र ।

कवहूँ गायो जाइ निहं यह बिनु सक पिवत्र ॥

हरि चरित्र हरि ही कह्यो हरिहि सुनत चित लाय ।

हरिह बढ़ाई करत हरि ही समुझत मन भाय ॥

हम तो श्रीबिटलम कृपा इतनो जान्यो सार । सत्य एक नॅदनंद है झूठो सब संसार ॥ तासों सब सों बिनय किर कहत पुकार पुकार । कान खोलि सबही सुनौ जौ चाहौ निस्तार ॥ मोरौ मुख घर ओर सों तोरौ भव के जाल । छोरौ जग साधन सबै भजौ एक नॅदलाल ॥ हिरिश्चन्द्रो माली हिरिपदगतानां सुमनसा सदाम्लानां भिक्तप्रकटतरगन्धां च सुगुणाम् । अगुम्फत् सन्माला कुरत दृदयस्थां रसपदा यतोऽन्येषा स्वस्थ प्रणयसखदात्रीयमत्तला ॥

## अवतार-वन्दना

( गोतगोविन्द' के एक पदका भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रकृत अनुवाद)

जय जय जय जगदीश हरे ।

प्रलय भयानक जलनिधि जल घॅसि प्रभु तुम बेद उघारे ।

करि पतवार पुच्छ निज बिहरे मीन सरीरिह घारे ॥ श्रु० ॥

किन पीठ मंदर मंथन किन छिति भर तिल सम राजे ।

गिरि धूमिन सुहरानि नींद-वस कमठ रूप अति छाजे ॥ जय० ॥

कनक नयन वध रुधिर छीट मिलि कनक बरन छित छायो।

रद आगें घर सिंस कलंक मनु रूप बराह सुहायो ॥ जय० ॥

कर नख केतिकपत्र अग्र अलि कनककसिणु तन फान्यो ।

खंभ फारि निज जन रच्छन हित हरि नरहरि वपु धा न्यो ॥ जय० ॥

अद्भुत बामन यनि बिल छिल के तीन पेंड जग नाप्यो ।

दरसन मजन पान समन अध निज नख जल थिर थाप्यो ॥ जय० ॥

अभिमानी छत्रीगन विध तिन रुधिर सींचि घर सारी। इकइस वार निछत्र करी भुव हरि भृगुपित वपु धारी। जिया। दस दिसि दस सिरमौलि दियो बिल सब सुरगन भय हारे। सिय ल्रेंडमन सह सोभित सुंदर रामरूप हरि धारे। जया। सुंदर गौर सरीर नील पट सिस में घन ल्पटायो। करसन कर हल सों जमुना जल हलधर रूप सुहायो। जया। अति करना करि दीन पसुन पें निंदे निज मुख बेदा। किल्जुग् घरम कहे हरि है के बुद्ध रूप हर खेदा। जया। म्लेंड्ड बधन हित कठिन धार तरबार धारि कर भारी। नासे जवन सत्यज्ञग् याप्यो कलिक रूप हरि धारी। जया। नंद नेंदन जंग वदन दस वपु धरि लीला बिस्तारी। गाई किन जयदेव सीई 'हरिचंद' मक्त भय हारी। जया।

उत्तरार्द्ध भक्तमाल एव अवतार-वन्दना नागरी-प्रचारिणी-समा, काशीके द्वारा प्रकाशित 'भारतेन्दु-प्रन्थावली भाग २' से उद्धृत

# श्रीभक्तनाममालिका

## (श्रीभक्तसहस्रनाम)

<sup>ः</sup> स्रग्धरावृत्तमेतत्

श्रीकृष्णं प्रापयन्ती सकलजनमनोदोहदं दापयन्ती पापाद्रिं दारयन्ती गुरुभवजलधेरञ्जसा तारयन्ती । कामादीन्नाशयन्ती निखिलरिपुगणान् वासनां शासयन्ती भक्तानां नामगङ्गावतु मम रसनाभूमिभागे पतन्ती॥ वसन्ततिलकावृत्तमेतत् लोपं विलोक्य भुवि सख्यरसस्य तस्य सञ्चारणाय हरिणा कलकण्ठनामा। सम्प्रेषितो य इह तं व्यतरजनेभ्य-स्तं श्रीगुरुं स्वकमहं शरणं वजामि॥ इतः क्षेकपञ्चके पञ्चचामरवृत्तं श्रेयम् हरिः प्रसन्नतां तथा न याति नामकीर्तनैः खकैर्यथा निसर्गतः स्वभक्तनामकीर्तनैः। इतीव चिन्तयन्नहं करोमि भक्तमालिका-क्रमेण कृष्णप्रीतये हु भक्तनाममार्लिकाम् ॥ नमामि भक्तमालिकागतानहं पुरा सत-स्ततस्तु प्रार्थये भृशं विनीतभावतः स्थितः। यदि व्यतिक्रमः कचित्तु वृत्तभङ्गभीरुणा मया कृतो भवेत्तदापि मर्षयन्तु सजनाः॥ विरिश्चिनारदी शिवः कुमारकर्दमात्मजी मनुः कयाधुनन्दनो विदेहजश्च भीष्मकः । बलिः शुकश्च धर्भराडिमेऽवयन्ति द्वादश सुधर्ममन्तरङ्गमन्तरङ्गता गता अजामिलस्ततो हरेरमी प्रधानपार्षदाः सुषेणविश्वगर्वसेनकौ जयो विपूर्वकः। जयो बलः प्रपूर्वको बलः सुनन्दनन्दकौ सुभद्रभद्रकौ ततः प्रचण्डचण्डकौः मतौ॥ कुपूर्वको मुदः कुपूर्वको मुदाक्षकस्ततः सुशीलशीलको मतो कप्रत्ययोऽत्र स्वार्थिकः।

\* मर्थात् पूर्ववर्तमानस्य नाम्नः पश्चान्त्रेखन पश्चाद्वर्तमानस्य च पूर्वत्रेखनं यन्मया विहित तत्तु वृत्तस्य भन्नो माभूदिति भियेव न तु पूर्व्यापूर्व्यविवेकेनेति वृत्तत्त्वविद एव विदाङ्कवन्तुतराम् ।

मनोगतिर्ममास्त तत्र यत्र पार्षदा हरेः॥

इमे हरिं सदैव प्रीणयन्ति सर्वभावतो

इतः क्लोकपञ्चके शार्द्लविकीडितम् श्रीलक्सीर्गेरुडः समीरतनयः श्रीजाम्बवानुद्धवः सुग्रीवः शबरी विभीषणजटायू अम्बरीषो ध्रुवः । अक्रो विदुरः सुदामगजराजग्राहभीमार्जुना मैत्रेयो नकुलो युधिष्ठिरसदेवौ चन्द्रहासः कृती॥ कुन्ती द्रौपदिका सदा विजयते श्रीचित्रकेषुः कृती अङ्गः श्रीश्रतदेवकश्च मुचुकुन्दः श्रीपरीक्षित्पृथू । शेषः शौनकमुख्यकाः प्रियवतः सूतः प्रचेतोगण आकृतिश्च प्रसृतिरस्ति शतरूपा देवहृतिः सती ॥ गोप्यो यज्ञसती सुनीतिरपरा# मन्दालसा पार्वती वाल्मीकिश्च भगीरथश्च सगरो वाल्मीकिरन्योऽपिच । श्रीसत्यवतताम्रकेषुसुरयाः प्राचीनबर्हिः शिविः श्रीक्क्माङ्गदराडलकेभरतौ नीलो 🕇 मयूरध्वजः ॥ श्रीविन्ध्यावलिजीरहूगणसुधन्वानो हरिश्चन्द्रक इक्वाकुश्च दघीचिरैल ऋभुगाघी श्रीरघुः श्रीगयः। उत्तङ्कश्च रयोऽप्यमूर्तिनहुषौ वैवस्वतः श्रीमनु-र्भूरिर्देवलरन्तिदेवश्चतधन्वानो ययातिर्यद्धः ॥ मान्धाता निर्मापप्पलायनभरद्वाजा दिलीपो गुहः पूरुर्दक्षशमीकसञ्जयवरा उत्तानपादस्तथा । मातङ्गः शरभङ्गको विजयते श्रीयाशवल्क्यो मुनि-रेतेषा चरणाञ्जधूलिषु मनः स्नातुं ममोत्कण्ठते॥ हरिणीवृत्तमेतत् कविरय हरिः पूज्यः श्रीपिप्पलः करभाजनो द्रुमिलचमरावाविहींत्रोऽन्तरिक्षप्रबुद्धकौ भजनचतुरा जायन्तेया इमे गदिता निमिसदसि ते पूज्यन्ते कौ यया च नवग्रहाः ॥ पञ्चचामरवृत्तमेतत् पुलस्त्यगर्गगौतमा अगस्त्यसौभरी र्वसिष्ठकर्दमात्रिलोमशा ऋचीककश्यपौ । पराशरोऽङ्गिराश्च दुर्विकाशनश्च विभाण्डकश्च व्यासिशिष्य ऋष्यशृद्धदारुम्यकौ ॥ इतः श्लोकद्वये उपजातिः अरिष्टनेमिः कवषः सुतीक्ष्णो मेघातियीन्द्रप्रेमदेष्मवाहाः।

उतय्य और्वोऽप्यरुणः शरद्वान् घौम्योऽप्ययोध्याघिप आर्ष्टिषेणः ॥

सुरुचिर्द्धवस्य विमाता । † नीक्ष्यवः ।

सरस्वती तुम्बुरुरग्रसेनो व्याघो गणेशो नृगदारुकौ च। अरुन्धती गार्ग्यनस्यिका च मैत्रेयिका वायक एव कुब्जा ॥

इत इलोकाष्टके अनुष्टुव्वृत्तम्

कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी सरमा स्मा। युनयनाप्यञ्जनाह्ल्या तारा मन्दोदरी तथा॥ पिङ्गला च सुदामा च वैशम्पायन आरुणिः। जैमिनिर्वरणश्चैव कुवेरतनयौ वीरसेनोऽकृतवणः । वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा अथर्वा सुमतिः पैलः सुमन्तुद्रीण आसुरिः॥ विश्वामित्रोऽय जावालिर्माण्डव्यरच्यवनस्तथा । पुलहो जमदिग्नस्तयैव च ॥ मार्कण्डेयोऽथ द्वैपायनः शतानन्दो वामदेवोऽसितोऽरुणिः। द्वितस्त्रितश्चैकतश्च कण्वो रामश्च गालवः॥ हिमणी सत्यभामा च सत्या जाम्बवती तथा। मित्रविन्दा च कालिन्दी भद्रान्या लक्ष्मणा तथा ॥ भौमगेहगताः कन्याः सहस्राणि च षोडश । कृष्णेन मोचिताः काराजरासन्धस्य भूभुजः॥ अष्टादशपुराणानि स्मृतयोऽष्टादशैव एते च स्मृतिकर्तारो शेया निम्नाङ्किता बुधैः ॥

श्रोकद्रये वसन्ततिलकावृत्तम्

अत्रिर्मनुर्यमबृहस्पतियाशवल्क्या

हारीतगौतमशनैश्चरदक्षशङ्खाः

कात्यायनऋतुवसिष्ठपराशराश्च

विष्णुः शतातपवराङ्गिरसौ सॅवर्तः॥ धृष्टिर्जयन्तविजयौ खल्ज धर्मपालः

श्रीराष्ट्रवर्धनसुराष्ट्रसुमन्त्रवर्याः

निष्कोप एत इह राघवमन्त्रिवर्या

अष्टौ मया निगदिता हरिर्भाक्तप्राप्त्यै ॥

तोटकवृत्तमेतत्

पनसोऽङ्गदगन्धमदद्विविदाः

कुमुदो नलनीलदरीवदनाः । शरमो दिधतुण्हसुषेणमय-न्दगवाक्षवराः सुमटो गवयः॥ इत. श्रोकद्वये रन्द्रवज्रावृत्तम्

श्रीदेवमीढस्य वभ्वतुर्दे भार्ये हि विट्षित्रियवंशजाते । पर्जन्यनामाजिन वैश्यपुत्र्या राजन्यपुत्र्यापि च्रार्सेनः ॥ श्रीशूरसेनाद् वसुदेवनामा भार्याभवद् यस्य च देवकीति । पर्जन्यनाम्नोऽपि च गोपराजान्नन्दादयो वै नव संवभूवः॥

पज्झटिकावृत्तम्

उपनन्दो नन्दोऽप्यभिनन्दः कर्मानन्दो धर्मानन्दः। धरानन्दभ्रुवनन्दसुनन्दा वर्ष्टभनन्द इमे नव नन्दाः॥ शिखरिणीवृत्तमेतत्

यशोदारोहिण्याविष च वृपभानुश्च जयित सुकीर्तिः श्रीराधा पशुपयुवतीमण्डलगता । कदम्बाद्या वृक्षा भ्रमरमृगवृन्दावनलता रवेः पुत्री गोवर्धनगिरिरथान्यच सकलम् ॥ इतः 'श्लोकद्वये अनुष्डबृवृत्तम्

लिलता च विशाखा च रङ्गदेवी सुदेविका। चित्रा च चम्पकलता तुङ्गविद्येन्दुलेखिका॥ श्रीराधिकाषखीन्यूहे त्वष्टसख्य इमाः स्मृताः। आसा पदरजिश्चतं मूर्घ्ना वोद्धं ममोत्सुकम्॥

द्रतविलम्बितवृत्तम्

1

11

सुवलकोकिलमङ्गरभारतीसुमधुमङ्गलवन्यवसन्तकाः ग्रहलगन्यकडारसनन्दनार्जुनविदग्यकसाधिकहंसकाः

श्रोकद्वये स्वागतावृत्तम्

गोभटर्षभसुवाहुकमोजाः श्रीसुदामविजयौ कलविङ्कः । देवप्रस्थवसुदामसुयक्षाः श्रील्दामनृषभेन्द्रभटाश्च ॥ वीरभद्रवलभद्रसुभद्राः स्तोककृष्णमणिवन्धविटङ्काः । भद्रसेनसुविशालकरण्डा दामिकिङ्किणिवरूथपवेधाः ॥

रतः श्रोकदये पञ्झटिकावृत्तम्

भद्रवर्धनशिवौ च सुकण्ठो मङ्गलांशुकपिलाः कलकण्ठः । उज्ज्वलश्च सुमना ओजस्वी पछवश्च वकुलस्तेजस्वी ॥ पुण्डरीककुल्वीरमिलिन्दा महाभीमरणमीमकलिन्दाः ।

सुरेशविलासिशरप्रभकुन्दाः पुष्पहासरणधीरमरन्दाः॥

**उपजातिकृत्तमेत**त्

इमे सखायो व्रजराजस्नोः सर्वप्रकारैः सुखयन्ति नित्यम् । कुर्वन्तु दीने करुणा मयीमे यथा भवेयं सखिषु प्रविष्टः ॥ कोकद्रये पञ्सटिकावृत्तम्

रक्तकवकुल प्रेमाकन्दः पत्रकमधुवर्ती मकरन्दः । पत्रिरसात्रविद्यालशारदाश्चनद्रहासमधुकण्ठपयोदाः ॥

श्रीरामकृष्णयोर्मधुरावळोकनसमये यो वेशमक्स्पयत् स
 इत्यर्थः ।

<sup>†</sup> मयुरावलोकनसमये श्रीरामकृष्णयोगीले यो माङामर्पयत् स रत्यशः।

सदानन्द्रसबुद्धिप्रकाशा उक्ताः कृष्णस्यैते दासाः।
गृहे वने सर्वत्र दिनान्ते हिर्रे यथासमयं सेवन्ते॥
शार्द्कविकीडितमेतत्

सप्तद्वीपनिवासिनश्च नवखण्डान्तर्गता ये जनाः द्वेतद्वीपनिवासिनश्च किल ते भक्तास्तु भूपा मम । एलापल्लवशेषकम्बलमहापद्मास्तया वासुिकः शङ्कस्तक्षक इत्यमी उरगराजोऽष्टी सकर्कोटकाः॥ पश्चचामरमेतव

कृतादिकत्रिकेऽभवन्निमे समेऽपि वैष्णवा अनन्तकोटिवेष्णवेष्विमे प्रसिद्धिमागताः । अतोऽद्धिता मया सहर्षमन्यवेष्णवानहं कथं लिखामि दिव्यदृष्टिरस्ति नाल्पमेधसः ॥ उपजातिरेषा

एवं कृतादित्रिकजातभक्तनामावर्ली हर्षभरेण गायन् । प्रवर्तते श्रीकलिजातभक्तनामानि गातुं वनमालिदासः॥

रत. श्रोकाष्टके पज्झटिकावृत्तम्

किहतजीवानां तरणाय श्रीहरिपादाम्बुजवरणाय। चत्वारश्चतुरैरतिललिता मार्गाः पूर्वाचार्यैः कलिताः॥ तेषां नामानीह लिखामः पूर्वे मूर्घ्ना तान् प्रणमामः। श्रीरामानुजमध्वाचार्यो श्रीलविष्णुनिम्बार्कीचार्यौ ॥ श्रीराठकोपबोपदेवौ च नायमुनिपुण्डरीकाक्षौ च। राममिश्रजिपराङ्कशवर्यों श्रीयामुनमुनिपूर्णाचार्यो ॥ क्रेराश्च धनुद्धिश्च श्रुतिप्रज्ञः श्रीश्रुतिदेवश्च । श्रुतिधामा श्रीशृत्युद्धिश्च ललाचार्यपादपद्मी च॥ देवाचार्यो हर्यानन्दो राघवानन्दो रामानन्दः। श्रीलकवीरोऽनन्तानन्दः सुखानन्दसुरसुरानन्दकौ ॥ नृहर्यानन्दः श्रीपीपाः श्रीभावानन्दः। पद्मावती गालवानन्दो योगानन्दो रैदासश्च घनाः कर्मचन्दः॥ सेनोऽल्हः सुरसुरी गयेशः पयोवतः श्रीलक्वष्णदासः। राणाः सारी रामसुदासः श्रीरङ्गः श्रीनरहरिदासः ॥ कुल्हुराजकील्हावग्रदासः केवलदासश्चरणसुदासः। वते हठी नारायणदासः पृथुदासः पुरुषोत्तमदासः॥ रतः श्लोकद्रये श्न्दवज्रावृत्तम्

श्रीस्र्यदासिस्रपुरस्य दासो गोपालदासश्च हि पद्मनाभः । श्रीटेकरामश्च गदाघरः श्रीटीलास्ततः श्रीयुतदेवपण्डाः ॥ कल्याणदासः सञ्ज हेमदासो गङ्गा च रङ्गा च हि विष्णुदासः । श्रीचाँदनः कान्द्रनरदासवर्षो गोविन्द्दासश्च स्वीरिययः ॥ **उपजातिवृ**त्तम्

सुमरेदेवश्च हि मानसिंहो नामावरः श्रीयुतशङ्करार्यः । पद्मार्थपृथ्वीधरकार्यवर्यो श्रीतोटकान्वार्यस्वरूपकार्यो ॥

रन्द्रवज्रावृत्तम्

श्रीवामदेवश्च हि नामदेवः श्रीजानदेवश्च त्रिलोचनश्च । पद्मावती श्रीजयदेववर्यः श्रीश्रीधरो विल्वसुमङ्गलश्च ॥ पद्मिटकामृत्तम्

चिन्तामणिलक्ष्मणभट्टी च परमानन्दो व्रह्मभट्टः । विष्णुपुरीः कुलशेखरभक्तो रितमन्ती लीलारतभक्तः ॥ वपजातिवृत्तमेतव

प्रसादनिष्ठः पुरुषोत्तमे नृपः सिल्पिल्लभक्तेऽलमुभे हि बालिके। कर्मा च भक्तार्थविषपदे ह्युभे स्वस्तीयभक्तश्च हि मातुलस्तथा॥ शार्द्शविकीहितम्

हंसाश्चेव सदावती भुवनचौहानश्च कामध्वजो ग्वालः श्रीहरिपालको जयमलः श्रीसाक्षिगोपालकः । सस्त्रीकद्विजरामदासवरजः सुस्वामिवाराङ्गना अन्तर्निष्ठसुवेषनिष्ठनृपती श्रीनन्ददासस्तथा॥ इतः श्लोकद्वये पञ्झटिकावृत्तम्

गुरुनिष्ठो लड्डूभक्तश्च पद्मनाभतत्त्वाजीवाश्च । माधवदासविज्ञगोस्वामी श्रीरघुनायदासगोस्वामी ॥ श्रीवलदेवकृष्णनामानौ याववतीर्णो सुवि भूमानौ । नित्यानन्दकुष्णचैतन्यौतावेव हि गदितौ न हि चान्यौ ॥

इत. श्रोकपञ्चके शार्द्र् विक्रीडितम्
अद्देतश्च सनातनश्च वररूपो माधवेन्द्रः पुरी
जीवः श्रीरघुनायभट्ट इतरो गोपालभट्टस्तया ।
श्यामानन्दगदाधराविप शची लक्ष्मीश्च विष्णुप्रिया
श्रीगोपालगुरुस्तथा न्रहिरः श्रीमज्ञगन्नायकः ॥
श्रीमत्केशवभारतीश्वरपुरीवयों च विद्यानिधिः
श्रीनायश्च सुकुन्दरामहिरदासाः श्रीनृसिंहस्तथा ।
श्रीवासश्च हि सार्वभौमजगदानन्दौ प्रतापो नृपः

श्रीदामोदरशङ्करावि मनोहारिप्रियादासकौ ॥ श्रीवक्रेश्वरचन्दनेश्वरमुरारिश्रीस्वरूपप्रवो-

धानन्दाश्च हि विश्वनायवल्देवश्रीलगोविन्दकाः । श्रीयुक्काम्बरकृष्णदासकविराजश्रीशिवानन्दकाः

भीकान्तः कविकर्णपुर उदितः भीविश्वरूपस्तया ॥

भीहाहाइकवीरचन्द्रवसुभापकावर्ता जाह्या गीरीदासनरोत्तमी नकुन्यणी शीनियाण्यया । भूगर्भक सनातनकं गसुरागानन्दकः श्रीधरः सीता भट्टगदाधरी तयनिमक्षी गाभवाचार्यकः ॥ श्रीनीलाम्बरको सुरारिरिस्याः श्रीवरभाचार्यकः प्रमुक्तक हि रामचन्द्रज्ञन्यामिश्री सुरानन्दकः । कृष्णानन्दपुरी नृगिहसुपृरी श्रीन्यभ्याचार्यकः श्रीकृन्दावनद्रामहर्यहद्यानन्द्राक्षः गार्थाभरः ॥ गण्यतिच्याक्तनेष्द

श्रीत्रदासमदनादिकमोहनश्च श्रीचन्द्रदेशगरहरगयुर्धावस्तुद्रायः । वंशीमुणश्च मधुराषगपण्डिनी च श्रीवामुदेवनिषिणोचनदक्तुस्थः ॥

विधुनगरायुक्तमे ३३

गोपीनाथात्वार्यो प्रकातन्त्रः शीम राधितमः । गञ्जादासः श्रीमप्रामानन्दः शीमप्रामिनाथः ॥ शतः दशेषद्रये शत्रवज्ञातः ।

- प्रभुवासुदे गः आचार्यरयः भाषित गामापी । चार्यसमा चेतन्यभक्ताः रस्य भनगाग नारैरतुना अंत्र ते मरानिषः॥ અપિ चेतन्यभका सनमाना मध्ये निरुकाम प्रथम गया संयोज्य एकन मना नियुगा नापि सम्बद्धारिकातम् ॥ इत पाराधिमानुभाषमम्

प्रवानश्रीकेशवभटी परमानन्दराग्रधीनही । भीहरिव्यानदिवाकरनायी श्रिपुरदागर्थीयहण्यायी ॥ गिरिघरगोविन्दगोकुलनाया वाल्फ्रण्यस्पुनागयदुनायाः । भीषनस्यामकृष्णदानी च गंगल्यर्पमानभन्ती च ॥ भीष्मभट्टकमलाकरभट्टी विहल्दामनागपणभट्टी । हरिरामहठी क्षेमगोस्वामी नाउभक्ष हरियंशनामी ॥

बस्तिनिन्सार्यभेता
श्रीआद्युधीरतनयो हाँग्दास्ययं:
श्रीव्यासकोऽलिभगवान् मधुगोर्पातश्च ।
श्रीविहलादिविषुलश्च धर्माण्टरस्नै)
श्रीकृष्णदासबुधवर्णिवरी = च सोसाः ॥

## ५० कृष्णदासनी, मधानारी कृष्णदासनी।

#### # ४ दंश्हीकोद्देश्यक्ष

लालपानीन रामधेः मै.वं मृत्ति रोणे वर्षे ।
आपातं हरिनामपूर्णे प्राप्तां विकास निवादि ।
हार्पात्रां विकास पूर्णे स्थाद विकास कि ।
हार्पात्रां विकास पूर्णे से स्थाद विकास प्रदार कि ।
सार्थे हुमारा स्थापे विकास के स्थाद कि प्राप्तां के ।
सार्थे प्राप्ता स्थापे के स्थाद कि प्राप्तां के ।
सार्थे कि स्थापे स्थापे के स्थाद के स्थापे के ।
सार्थे कि स्थापे के स्थापे के स्थापे स्थापे ।
सार्थे कि स्थापे के स्थापे स्थापे के स्थापे के स्थापे ।
सार्थे कि स्थापे के स्थापे स्थापे के स्थापे ।
सार्थे कि स्थापे के स्थापे स्थापे के स्थापे के स्थापे ।
सार्थे कि स्थापे के स्थापे के स्थापे के स्थापे के स्थापे ।
सार्थे के स्थापे के स्थापे के स्थापे के स्थापे के स्थापे ।
सार्थे के स्थापे के स्थापे के स्थापे के स्थापे के स्थापे के स्थापे ।

\$1.504 - + \$ 1.6.40 MH

सीन्त्रस्य वृत्तास्य से स्थापी

वित्यम्भः सुरावदीर्गः बीमाण्याः । शेराराधाः सर्वाद्यस्य नेत्र्यस्य भेरतीर्गायमः प्रत्यात्रस्य विकासः । का कीमभे भाष्ट्रस्य

सहस्य मुहुन्य रतेश्वय विश्वितः । यानसीरेश्व स्पृत्ती ज्यते कृष्णान्यः । सीस्थ शिहणान्ती द्रिन्तेश्वरणाः । साम बाद्दी भाषा स्पत्तावर्गसीति । उद्यक्ष सद्यक्ष भारती स्थित व । देशसम्बद्धान्ति च स्ट्यीनस्य स्व च ।

भीरहाती प्रावर्भन्य सार रासान-

श्रीनाद्वित्याकाष्ट्रमाधावित्रकाकः । दामोदरी सूर्वेश्वरकादीद्वरूषः श्रीदार्वित्यपुरण्योकः भगवाभ्यः सम्मान्

सीवारामः वेद्यानेद्यते च नोहीरासम्बद्धानम् । गोपार्वितप्रदेशासम्बद्धाः गोपार्वाची विस्त सप्त्रकृष्णः ॥ ५५४/१३५५ ।

बद्धमानोष्ठ-तु । धुतु स्वरणानी । धुर्णानीब्रहास्य अवस्थानी । विद्यार्थानी मोबीनाची च सम्मदार्णालकोरनानी च ।

<sup>•</sup> दारिनदराम ।

<sup>†</sup> गोपीनामपञ्चा ।

इतः श्रोकद्वये अतुष्टुब्वृत्तम्
रामलालो विहारी च गोविन्दस्वामिकस्ततः ।
भक्तभाईपियदयालो गंगारामकस्ततः ॥
श्रीमत्पर्श्वरामश्च खाटीकः केशवस्तथा ।
आशकरनपूरनभीष्मा जनदयालकः ॥

इतः पज्झटिकावृत्तद्वयम्

दास्स्वामी श्रीरघुनाथो गुङ्जामाली गोपीनायः । रामभद्रवीठलभक्तौ च चितउत्तममरहठभक्तौ च ॥ गोविन्दयदुनन्दनरघुनाथा भगवत्केशवमुकुन्दनाथाः । मुरलीश्रोत्रियरामानन्दौ श्रीहरिदासमिश्रजिमुकुन्दौ ॥ इतः श्लोकद्वये उपजातिः

चरित्रभक्तश्च चतुर्भुजश्च श्रीविष्णुदासोऽपि च वेनिभक्तः । झाली च सीता सुमितिश्च शोभा उमा च गङ्गा प्रभुता कुमारी ॥ गोपाल्युवीठा च गणेशदेवी कला लखा चैव कृतङ्गदौजी। श्रीसत्यभामा यसुना च कोली रामा मृगा मानवती च देवा॥ इन्द्रबजाइत्तम्

कीकी च जेवाद्रयमेव हीरा श्रीदेवकी श्रीकमला च गौरी। जापूस्तथा श्रीहरिचेरिका च धारा च रूपा नरवाहनश्च॥
पञ्झटिकावृत्तमेततः

मधुकरशाहवाहनवरीशौ जयमलदीदावतकावीशौ\*। गम्भीरार्जुनकश्च जयन्तः श्रीगोविन्द उदा रावन्तः॥ उपजातिरेषा

जनार्दनश्चानुभवी च जीता दामोदरः सापिलंको गदाश्च । श्रीलेश्वरो हेमविदीतकश्च श्रीमन्मयानन्दगुढ़ीलको च ॥ इत. श्रोकचतुष्टये पञ्झटिकावृत्तम्

मोहनवारीतुल्सीदासौ वनियाँरामगाँवरीदासौ । दाऊरामजगदीशदासौ श्रीमल्लक्ष्मणभगवद्दासौ ॥ श्रीगोपालो लाखाभक्तो गोपालक्ष जोबनेरस्थः । नरसीभक्तश्रीदिवदासौ श्रीलयशोधरनन्दसुदासौ ॥ खिन्नदास उ चतुर्भुजदासक्चेतस्वामी माधवदासः । चतुर्भुजोऽङ्गदजनगोपालौ मीरा पृथ्वीराह्जयमालौ ॥ लघुजनरामचन्द्रनीवाश्च अभयरामभगवद्विरमाश्च । रायमलोऽक्षयराज ईश्वरो मधुकरशाहः श्रीलकान्हरः ॥ उपजातिकृत्तमेतत्

खेमाल्रकश्च किशोरसिंहः स्वधर्मपत्नीयुतरामरेनः। चतुर्भुजश्रीहरिदाससन्तदासास्तथा चालककृष्णदासः॥

रन्द्रवज्रावृत्तमेतत्

कात्यायनी चैव मुरारिदासो गोखामिपूर्वस्तुलसीसुदासः। श्रीमानदासो गिरिधारिलालो गोखामिश्रीगोकुलनाथवर्यः॥ रतः श्रोकपञ्चके शार्द्ष्विकीडितवृत्तम्

चौडाचौमुखचण्डकोल्हकरमानन्दाल्हका श्रीसाधुर्वनमालिदासदुदुको चौरासिको माण्डनः। श्रीनारायणमिश्रवायनकजीवानन्दसीवास्तथा सीवाराघवदासकौ परञ्जरामो दासनारायणः ॥ पृथ्वीराजजिप्रेमसिंहजु**जुवाः** कल्याणसिंहस्तथा श्रीमन्माधवसिंहवोहिथवरौ राज्ञी च रत्नावती। श्रीनारायणदासनर्तकमणिः श्रीरामदासस्तथा गोविन्दश्च हि वर्षमान उ जगन्नाथादिपारीषकः॥ छीतस्वामिगदाधरौ च मधुरादासस्तथा श्रीगोसूयशवन्तकन्हरवराः श्रीरामगोपालकः । श्रीश्यामश्च कुमारवर्यहरिनाभामिश्रकौ नारदी दीनादासकवत्सपालकवरौ श्रीरामदासस्तथा ॥ श्रीगङ्गाभगवजनावलमनन्तानन्दकश्चोद्धवो विश्रामश्च हि कृष्णजीवनवरो नारायणान्तो हरि:। कुंडाकिङ्करब्रह्मदासपरसा रामा विहारी श्रीखेमाच्युतरामरेणुजयदेवश्यामदासास्तथा गोपानन्ददयालराघववरा दामोदरो श्रीसोठाविदुरोद्धवाश्च परमानन्दः प्रधानस्तथा । श्रीखोरा चष्ठरोनगानरघुनायाः कृष्णदासस्तथा **\*श्रीखेमा †भगवद्द्दयी च परमानन्दश्च ‡गोमोद्भव: ॥** 

वसन्ततिलकावृत्तमेतव्

श्रीरयामदासजयतारणविद्वलाश्च

रिकरायमछदेवादासौ

गोपालचीधडजिकेवलदासपीपाः ।

जंगी च पूरनविनोदिप्रयागदासाः

श्रीमद्दिवाकरवरो वनमालिदासः॥ इतः इलोकसप्तके पज्झटिकावृत्तम्

नृतिंहदासो भगवद्दासः किशोरदासश्च जगतदासः ।
सल्दूधो जगन्नायदासः श्रीखांचीः श्रीखेमादासः ॥
टीला लघुद्भवो धर्मदासः श्रीलीहाः परमानन्ददासः ।
खेमदासकः खरतरदासो ध्यानदासकः केशवदासः ॥
श्रीमत्योलाः श्रीहरिदासः श्रीवीठलमुतकान्हरदासः ।
नीवास्त्वा भगवद्दासो जसवन्तो भीमो हरिदासः ॥
विष्णुदासको गोपालश्च आसकरनराजर्षिवरश्च ।
स्पदासको भगवद्दासश्चमुरदासकश्चीतरदासः ॥

लालैदामोदरभक्तौ च गोपालदासनायभट्टी च॥

गौरदासजिरायम्लदासी।

समर्थावित्यर्थः ।

खेमा पण्डा । † काळखेके, साँगानेरके । ‡ गोमाबाठे ।



भगवान् शङ्खर

## श्रीगणेशजी

महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रमाऊ ॥ (श्रीरामचरितमानस)

सर्वमय सर्वरूप करणासागर भगवान जीवोपर कृपा करके स्वयं ही उनको अपनाते हैं । संसारके नाना प्रकारके रोग-शोक, जन्म-मृत्यु आदि कष्टोमे पड़े हुए, काम-क्रोध-लोभ-मोहादि विकारोंसे अन्धे बने जीवोको सन्मार्गपर लानेके लिये, उनको कल्याणका ठी म-ठीक मार्ग वतलानेके लिये एक होकर भी वे दयामय अनेक दिव्य मङ्गलमय रूप धारण किये हुए है और अपने उन चिन्मय आनन्दमय रूपोसे ऐसी लीलाएँ करते हैं। जिनका ध्यान करके। जिनका श्रवण एवं कीर्तन करके संसार-सागरमे इबते-उतराते प्राणी धरलतासे इससे पार हो जाते हैं। वे परम उदार प्रभु अपनी अहैतकी कुपासे ऐसी लीलाएँ करते है, जो जीवको उसके उद्धारका मार्ग बतलाती हैं। प्राणियोंके उद्धारके लिये ही वे परम प्रकाशक, सबके परमाराध्य स्वयं अपने द्वारा अपनी ही आराधना करते है। भक्तिका मङ्गलमय मार्ग अपने आचरणसे वे प्रभु दिखलाते हैं और फिर उस मार्गपर चलनेवालेको स्वयं अपनाते है।

भगवान्के मङ्गलमय लीला-रूपोकी गणना करना तो सम्भव ही नहीं है। भगवान्के रूप अनन्त हैं, उनकी लीलाएँ अनन्त हैं और उनके लीलाविलास भी अनन्त है। भगवान्के सभी रूप परस्पर अभिन्न—एक तथा सम्पूर्ण दिन्य नित्य शक्तियोसे युक्त हैं। भगवान्के इन अनन्त नित्य चिन्मय रूपोमे पाँच रूप हमारे सामाजिक संस्कारोमे प्रमुखता-से पूजित होते हैं—१. भगवान् नारायण, २. भगवान् शिव, ३. भगवती महाशक्ति, ४. भगवान् सूर्य, एवं ५. भगवान् गणपति। इनमे भी भगवान् गणपति सभी आराधनाओं एवं मङ्गल कार्योमे प्रथम पूज्य माने जाते हैं।

श्रीगणेराजीके प्रथम पूज्य होनेकी अनेक कथाएँ मिलती हैं। वे रुद्रगणोके अधिपति हैं, अतः उनकी प्रथम पूजा करनेसे कार्य निर्विन्न समाप्त होता है। उस कार्यमे रुद्रगण

कोई विघ्न उपिथात नहीं करते । जब सृष्टिके प्रारम्भमें देवताओमे प्रथम पूज्य किसे माना जाय, यह प्रश्न उठा तब सब देवता ब्रह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने उन्हे बताया कि जो कोई पूरी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा सबसे पहले कर ले, वही प्रथम पूज्य माना जाय । सब देवता अपने-अपने वाहनोपर बैठकर प्रदक्षिणांके लिये चल पड़े। गणेशजीका शरीर स्थूल है, वे लम्बोदर हैं और उनका वाहन है चूहा । देवताओं में अनेकोके वाहन पक्षी हैं। कुछ रथपर, अश्वपर या हाथीपर विराजते हैं। उन सबके साथ भला गणेराजी कैसे दौड़ सकते थे ? देवर्षि नारदजीशी सम्मतिसे गणेशजीने भूमिपर 'राम' यह भगवान्का नाम लिखा और उसीकी सात प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजीके पास पहुँच गये। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने उन्हींको प्रथम पूज्य बताया; क्योंकि 'राम' नाम ता साक्षात् श्रीरामका स्वरूप है और श्रीरामके तो रोम-रोममे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड है । श्रीगणेशजीने राम-नामकी परिक्रमा करके समस्त ब्रह्माण्डोकी परिक्रमा कर ली थी।

एक कथा ऐसी भी है कि श्रीगणेशजीने भगवान् शहर एवं पार्वतीजीकी ही प्रदक्षिणा की; क्योंकि 'माता साक्षात् क्षितेस्तनः' अर्थात् माता साक्षात् पृथ्वीरूप एवं पिता प्रजापतिके स्वरूप हैं। कल्पमेदसे दोनों ही कथाएँ सत्य हैं। श्रीगणेशजी तो भगवान्के ही स्वरूप हैं और नित्य हैं। उन्होंने इस प्रकार भगवनामकी श्रेष्ठता तथा माता-पिताकी भिक्तका आदर्श स्थापित किया और वताया कि केवल शरीरके बल या दूसरे लोकिक साधनोंसे होनेवाली सक्तलता झूठी है और उसपर विश्वास करनेवाला कभी भी धोखा खा सकता है। कोई किसी प्रकारकी भी सफलता चाहता हो, उसे भगवान्का ही आश्रय लेना चाहिये। मङ्गलमूर्ति गणेशजीकी प्रथम पूजा सभी विन्नोको तो दूर करती ही है, भगवान्के चरणोंमें ही सब ओरसे लगनेका आदर्श भी उसमें है। गणेशजीकी बड़ी विस्तृत कथाएँ हैं। उनका उपनिपद् है, गणेश-गीता है। सभी मनन करने योग्य हैं।

## भक्त-वाणी

यः समर्चयते भक्त्या तस्य विद्वो न जायते । तस्मै ददाति सन्तुष्टः सर्वान् कामान् विनायकः ॥ जो भक्तिपूर्वक श्रीगणेशजीकी पूजा करता है, उसे कभी विद्वका सामना नहीं करना पड़ता । श्रीगणेशजी सन्तुष्ट होकर उसे सम्पूर्ण मनचाही वस्तुएँ दे देते हैं । (स्कन्द० पु० अ० अवन्तीक्षेत्रमाहाल्य २८ । २२ )।

## भगवान् शङ्कर

नाम प्रमाउ नान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥ (श्रीरामचरितमानस)

भगवान् शङ्कर एव भगवान् नारायण सदा ही अभिन्न हैं। आराधकोंकी किच एवं अधिकारभेदसे उन्हें अभीष्ट आराध्य रूपका अवलम्बन देनेके लिये वे एक सिद्धदानन्द- भन ही नित्य मङ्गलमय दो रूपोंमें स्थित हैं। कर्पूरगौर, अहिभूषण, चर्माम्बर, विभूति-भूषण, गङ्गाधर, चन्द्रशेखर, नीलकण्ड, मुण्डमाली, त्रिशूल्धारी, वृप्रभवाहन, उमानाय और नव-जलधर कुन्दर, रलाभरणभूषित, पीताम्बरधारी, धीवत्सवधाङ्कित कौत्तुभकण्ड, वनमाली, शञ्च-चकादिधारी, गरहवाहन, श्रीपति—ये दोनों एक ही तत्वके दो नित्य चिन्मय लीला-विग्रह हैं। इनमेंसे किसीमें भेदबुद्धि करनेवाला किसी एकका आराधक हो तो वह अपनी भेदबुद्धिसे अपने ही आराध्यका अपमान कर रहा है—यह उसे समझना चाहिये। मगवान् श्रीरामने स्वयं कहा है—

सिव द्रोही मम मगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न भावा ॥

भगवान् नारायणः मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम एवं लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र परम शैव हैं। भगवान् विष्णुने शहरजीकी पूजामे सहस्र कमल चढ़ानेका सङ्कल्प किया और जब उनमें एक कमल घट गया, तब अपना कमलरूपी नेत्र शी चढ़ा दिया। भगवान् श्रीरामने रामेश्वरलिङ्गकी स्थापना **ही । श्रीकृष्णचन्द्रने भगवान् शहूरकी आराधना करके** स्वामिकार्तिकको ही महारानी जाम्बवतीके पुत्र साम्बके रूपमें पाया । इसी प्रकार भगवान् राह्नर परम वैष्णव हैं । श्रादश भागवताचायों में शङ्करजी प्रमुख हैं। उन भोले बाबाको निरन्तर राम-नाम-जप तथा भगवान श्रीहरिके चिन्तनके अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं । अपने भविमुक्तधाम काशीपुरीमे मरनेवाले प्रत्येक प्राणीको 'राम' इस तारकमन्त्रका उपदेश मृत्यु-क्षणमें करके शहरजी उसे मुक्त कर दिया करते हैं । श्रीवल्लभाचार्यका पुष्टिमार्ग ( ग्रदादेत- ) वैध्णव सम्प्रदाय मूलमें भगवान् शङ्करसे ही प्रवर्तित हुआ है। अनेक अन्य वैष्णव आराधनाग्रन्य एवं पेसी उपासना-परम्पराऍ हैं, जिनके आदि आचार्य भगवान् शक्करजी हैं।

भगवान् विष्णु और भगवान् शक्कर दोनी ही नित्य एव चिन्मय हैं। भगवान् ब्रह्माके भ्रमध्यसे तो नीललोहित

रूपमें रुद्रकी अभिन्यक्ति हुई है । कर्पूरगीर त्रिनयन मगवान् शिवका श्रीविग्रह नित्य है। भगवान् शङ्करकी मङ्गलमयी अनन्त लीलाएँ है। उनमेसे उनका हलाहलपान तो लोकमङ्गलका मूल ही है । देवता और दैत्य—दोनों मिलकर धीरिसन्धुका मन्यन कर रहे थे। मन्दराचलको मयानी वनाकर, उसमें वासुकि नागको लपेटकर वे समुद्र मय रहे थे । भगवान् नारायणने कच्छपरूपसे मन्दराचलकी अपनी पीठपर ले रक्खा था। जन देवता और दैत्य यक गये और कोई परिणाम न हुआ। तव स्वयं भगवान् विष्णु अपने हार्थोमें वास्तिका सिर तथा उसकी पूँछ पकड़कर समुद्र मयने लगे । अमृत पानेके इस प्रयत्नमें पहले समुद्रसे घोर हलाहल विप निकला। भगवान विष्णु तथा उभी देवता समुद्र मथनेमें लगे थे। प्रजापतिगणने देखा कि हलाहल संसारमें व्यापक होता जा रहा है और उसकी ज्वालांसे संसारके जीव नष्ट हो रहे हैं। प्रजाकी रक्षाका उत्तरदायित्व प्रजापतिगणपर है। वे लोग दूसरा कोई रक्षक न देखकर भगवान शहरकी शरणमें गये और स्तृति करके उन्होंने आशुतोप प्रभुको प्रसन्न किया । भगवान् विञ्वनायने विषष्टे आर्त एवं पीड़ित जीवोंको देखा और उन दयामयने भवानी-से नहा-'देवि! ये वेचारे प्राणी वड़े ही न्याकुल हैं। ये प्राण वचानेकी इच्छासे मेरी शरण आये हैं। मेरा कर्तव्य है कि में इन्हें अभय करूं: क्योंकि जो समर्थ है, उनकी सामर्थ्यका उद्देश्य ही यह है कि वे दीनोंका पालन करें। साधुजन अपने क्षणभङ्कर जीवनकी विल देकर भी प्राणियों-की रक्षा करते हैं। कल्याणी ! जो पुरुप प्राणियोंपर कृपा करता है, उससे सर्वातमा श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और जिसपर वे श्रीहरि सन्तुष्ट होते हैं, उससे में तथा समसा चराचर जगत् भी सन्तुष्ट होता है।

महायक्तिको अपने आराध्यकी अनुक्रम्पामें वाधा तो देनी नहीं थी। उन ममतामयीको भगवान् विश्वनाथका प्रमाव सर्वथा ज्ञात था। उन्होंने अनुमोदन किया और भगवान् शङ्करने उस व्यापक हलाहल विश्वको अपनी हथेली-पर एकत्र करके भगवान्का नाम लेकर पान कर लिया। शङ्करजीने उस विश्वको अपने कण्ठमें रख लिया, इसले उनके कण्ठका उल्ज्वल वर्ण नीला हो गया। भगवान् शिवके

कण्ठकी वह नीलिमा विश्वमङ्गलका उज्ज्वल पदक है। वह उन विश्वनाथकी मूर्तिमती कृपा ही है, जो उनको भूषित करती है। उन नीलकण्ठ प्रभुके पावन पदपङ्कजकी महिमा अगुलनीय है।

हमारे वद, शास्त्र, पुराण, हितहास और तन्त्र भगवान् श्रीशङ्करकी महिमा, गौरव गरिमा, विविध लीला तथा उनके विविध उपदेशों और उनकी बतलायी हुई असख्य साधन-प्रणालियोंसे भरे हैं। पद्मपुराणमें उन्होंने एक जगह भगवान्-के गुण-लीला-रिक देविंप नारदजीसे श्रीराधाकृष्णकी उपासना, उनके स्वरूप और मन्त्रादिके विषयमें बड़े रहस्य और महत्त्वकी बातें बतलायी है। यहाँ भिक्त-साधकोंके लाभार्थ उनमेसे कुछका अनुवाद दिया जाता है। श्रीशङ्करजी कहते हैं—

श्रीकृष्णके 'मन्त्रचिन्तार्माण' नामक दो अत्युत्तम मन्त्र है—एक प्रोडशाक्षर है और दूसरा दशाक्षर ।

#### मन्त्र

बोडशाक्षर मन्त्र है—
'गोपीजनवल्छभचरणान् शरणं प्रपचे।'
भीर दशाक्षर है—

### 'नमो गोपीजनवल्लभाभ्याम्'

इन मन्त्रोंके अधिकारी सभी वणोंके, सभी आश्रमोंके और सभी जातियोंके वे स्त्री-पुरुष है, जिनकी सर्वेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति है—( 'भक्तिर्भवदेषा कृष्णे सर्वेश्वरेश्वरे ।') श्रीकृष्णभक्तिसे रहित याश्विक, दानशील, तान्त्रिक, सत्यवादी, वेदवेदाङ्गपारग, कुलीन, तपस्वी, व्रती और ब्रह्मनिष्ठ—कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसलिये ये मन्त्र श्रीकृष्णके अभक्त, कृतष्न, दुरिममानी और श्रद्धा-रहित मनुष्योंको नहीं वतलाने चाहिये।

दम्भः लोभः काम और क्रोधादिसे रहितः श्रीकृष्णके अनन्य भक्तको ही ये मन्त्र देने चाहिये। इनका यथाविधि न्यास करके श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये। फिर उनका इस प्रकार घ्यान करना चाहिये—

#### ध्यान

सुन्दर वृन्दावनमें कल्पवृक्षके नीचे सुरम्य रत्नसिंहासनपर भगवान् श्रीकृष्ण श्रीप्रियाजीके साथ विराजमान हैं । श्रीकृष्ण-का वर्ण नवजलघरके समान नोल-स्याम है, पीताम्बर धारण

किये हुए हैं, द्विभुज हैं, विविध रत्नोकी और पुष्पीकी मालाओंसे विभूषित हैं, मुखमण्डल करोड़ो चन्द्रमाओसे भी सुन्दर है। तिरछे नेत्र हैं, ललाटपर मण्डलाकृति तिलक है जो चारो ओर चन्दनसे और बीचमें कुङ्कमबिन्दुसे वनाय हुए हैं। कानोंमें सुन्दर कुण्डल गोभायमान है, उन्नत नासिकाके अग्रभागमे मोती लटक रहा है। पके विम्वफलंक समान अरुणवर्ण अधर हैं, जो दॉतोकी प्रभासे चमक रह हैं। भुजाओमे रक्तमय कड़े और बाजुबंद हैं और ॲगुलियो मे रत्नोकी ॲगूठियाँ शोभा पा रही है। बाये हाथमे मुरलं और दाहिनेमें कमल लिये हुए हैं। कमरमे मनोहर रत्नमयी करधनी है, चरणोमें नूपुर सुशोभित है। बडी ही मनोहर अलकावली है, मस्तकपर मयूरपिच्छ गोभा पा रहा है। सिरमे कनेरके पुष्पोके आभूषण है। भगवान्की देहकान्ति नवोदित कोटि-कोटि दिवाकरोके सहग रिनम्ध ज्योतिर्मय है। उनके दर्पणोपम कपोल स्वेदकणोसे सुशोभित हैं। चञ्चल नेत्र श्रीराधिकाजीकी ओर लगे हुए है। वामभागम श्रीराधिकाजी विराजिता है, तपे हुए सोनेके समान उनकी देहप्रभा है, नील वस्त्र धारण किये है, मन्द-मन्द मुसकरा रही है। चञ्चल नेत्रयुगल स्वामीके मुखचनद्रकी ओर लंग हुए हैं और चकोरीकी भॉति उनके द्वारा वे व्याम-मुख चन्द्र-सुधाका पान कर रही है । अङ्गुष्ठ और तर्जर्ना ॲगुलियोंक द्वारा वे प्रियतमके मुखकमलमे पान दे रही है : उनके गलेमे दिव्य रत्नोके और मुक्ताओके हार हैं। श्रीण कटि करघनीसे सुशोभित है। चरणोमे नूप्र, कड़े और चरणाङ्गलियोमें अङ्गलीय आदि गोभा पा रहे है। उनके प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्गसे लावण्य छिटक रहा है। उनके चारं ओर तथा आगे-पीछे यथास्थान खड़ी हुई मखियाँ विविध प्रकारसे सेवा कर रही हैं।

श्रीराधिकाजी कृष्णमयी हैं, व श्रीकृष्णकी आनन्द रूपिणी हादिनी शक्त हैं। त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियाँ उनकी करोड़वीं कलाके करोड़वे अंशके समान है। सब कुछ वस्तुतः श्रीराधाकृष्णसे ही भरा है। उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड-चेतन अखिल जगत श्रीराधा कृष्णमय है—

## चिद्चिल्लक्षणं सर्वं राधाकृष्णमयं जगत्।

परन्तु वे इतने ही नहीं हैं। अनन्त अखिल ब्रह्माण्डसं परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सबमें हैं और सबसे सर्वथा विलक्षण हैं। यह श्रीकृष्णका किञ्चित् ऐक्वर्य है।

#### साधन

वहुत दिनोंसे विदेश गये हुए पितकी पितपरायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पितमे ही अनुरागिणी होकर, एकमात्र पितका ही सङ्ग चाहती हुई, दीनमावसे सदा-सर्वदा उस स्वामीके गुणोंका चिन्तन, गान और अवण किया करती है, वैसे ही श्रीकृष्णमे आसक्तचित्त होकर साधकको श्रीकृष्णके गुण-लीलादिका चिन्तन, गायन और अवण करते हुए ही समय विताना चाहिये। और बहुत लंबे समयके बाद पितके घर आनेपर जैसे पितनता स्त्री अनन्य प्रेमके साथ तद्गतिचत्त होकर पितकी सेवा, उसका आलिङ्गन आदि तथा नयनोंके द्वारा उसके रूपसुधारसका पान करती है, वैसे ही माधकको उपासनाके समय शरीर, मन, वाणीसे परमानन्दके माथ श्रीहरिकी सेवा करनी चाहिये।

एकसात्र श्रीकृष्णके ही गरणापत्र होना चाहिये और यह भी श्रीकृष्णके लिये ही; दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। अनन्य मनसे श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये। श्रीकृष्णके सिवा न किसीकी पूजा करनी चाहिये और न किसीकी निन्दा। किसीका जूँठा नहीं खाना चाहिये और न किसीका गहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिये। भगवान्की निन्दा करनेवालेंसे न तो बातन्त्रीत करनी चाहिये और न भगवान् और भक्तोंकी निन्दा सुननी ही चाहिये।

जीवनभर चांतकीवृत्तिसे अर्थ समझते हुए युगलमनत्रकी उपासना करनी चाहिये। चातक जैसे सरोवर, नदी और ममुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाश्योंको छोड़कर एकमात्र मेघजलकी आशासे प्याससे तड़पता हुआ जीवन विताता है। प्राण चाहे चले जाय, पर मेघके सिवा किसी दूसरेसे जलकी प्रार्थना नहीं करता, इसी प्रकार सायकको एकाप्र मनसे एकमात्र श्रीकृष्णगतिचत्त होकर साधना करनी चाहिये।

परम विश्वासके साथ श्रीयुगलसरकारसे निम्नलिखित गार्थना करनी चाहिये—

संसारसागराजायो पुत्रमित्रगृहाकुळात्।
गोष्ठारो मे युवामेव प्रपद्मभयभञ्जनौ॥
योऽहं ममास्ति यत्किञ्चिदिह्छोके परत्र च।
तत्सर्वं भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्॥
अहमस्म्यपराधानामाळ्यस्त्यक्तसाधनः।
अगतिश्च ततो नायौ भवन्तावेव मे गितिः॥

तवासि राधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा।
कृष्णकान्ते तवैवासि युवामेव गतिमंम॥
शरणं वां प्रपन्नोऽसि करूणानिकराकरी।
प्रसादं कुहतं दास्यं मिय दुष्टेऽपराधिनि॥
(पद्मपुराण, पातालक्षण )

नाथ! पुत्र, मित्र और घरसे मरे हुए इस संसार-सागरसे आप ही दोनो मुझको बचानेवाले हैं। आप ही रारणागतके मयका नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलेकमे मेरा जो कुछ भी है, वह सभी आज में आप दोनोंके चरणकमलोंमें समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधोंका मण्डार हूँ। मेरे अपराधोंका पार नहीं है। मैं सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिहीन हूँ। इसलिये नाथ! एकमात्र आप ही दोनों प्रिया-प्रियतम मेरी गति हैं। श्रीराधिकाकान्त श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णकान्ते राधिके! मैं तन-मन-बचनसे आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं आपकी शरण हूँ। आपके चरणोंपर पड़ा हूँ। आप अखिक कृपाकी खान हैं। कृपापूर्वक मुझपर दया कीजिये और मुझ इष्ट अपराधीको अपना दास बना लीजिये।'

जो भगवान् श्रीराधाकृष्णकी सेवाका अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं। उन साधकोंको भगवान्के चरण-कमलोमें स्थित होकर इस प्रार्थनामय मन्त्रका नित्य जप करना चाहिये।

भगवान् शङ्करने फिर नारदजीसे कहा-

देवर्षि ! में भगवान्के मन्त्रका जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनोंतक कैलासपर रहा, तब भगवान्ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिये और वर मॉगनेके लिये कहा । मैने वारवार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की—'कुपासिन्धो ! आपका जो सर्वानन्ददायी समस्त आनन्दोका आधार नित्य मूर्तिमान् रूप है, जिसे विद्वान् लोग निर्गुण, निध्किय, शान्तन्वस कहते हैं, हे परमेश्वर ! मैं उसी रूपको अपनी ऑलोंसे देखना चाहता हूँ ।'

भगवान्ने कहा— 'आप श्रीयमुनाजीके पश्चिमतटपर मेरे वृन्दावनमें जाइये, वहाँ आपको मेरे स्वरूपके दर्शन होंगे।' इतना कहकर भगवान् अन्तर्घान हो गये। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुनातटपर जाकर देखा—समस्त देवताओं के ईश्वरोंके ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण मनोहर गोपवेष धारण किये हुए हैं। उनकी सुन्दर किशोर अवस्था है। श्रीराधाजीके कबेपर अपना अति मनोहर बायाँ हाथ रक्खे वे सुन्दर त्रिभङ्गी-से खड़े मुसकरा रहे हैं। उनके चारो ओर गोपियो-का मण्डल है। गरीरकी कान्ति सजल जलदके सहशा स्निग्ध श्यामवर्ण है । वे अखिल कल्याणके एकमात्र आधार है ।

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने अमृतोपम मधुर वाणीमे मुझसे कहा---

ख्या दृष्टमिनं रूपमलीकिकम्। यद्द्य मे घनीभृतामलप्रेमसिचदानन्दविग्रहम् नीरूपं निर्गुणं ब्यापि क्रियाहीनं परात्परम्। वदन्त्युपनिषत्सद्वा इदमेव ममान्ध ॥ **पकृत्युत्थगुणाभावादनन्तत्वात्त्रयेश्वर** असिद्धत्वान्मद्गुणानां निर्गुणं मां बद्दित हि॥ भद्दयत्वान्ममैतस्य रूपस्य वर्मचक्षपा। भरूपं मां वदन्त्येते वेदाः सर्वे सहैसार ॥ व्यापकस्वाचिदंशेन ब्रह्मेति विदुर्बेधाः। अकर्तृस्वात्प्रपद्धस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि॥ मायागुणैर्यती मेंऽशाः कुर्वन्ति सर्जवादिकम्। न करोमि स्वयं किञ्चित सृष्ट्यादिकमहं शिव ॥

'शङ्करजी ! आपने आज मेरा यह परम अलैकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद् मेरे इस घनीभूत निर्मेल प्रेममय सिंबदानन्दयन रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वन्यापी, निष्किय और परात्पर 'ब्रह्म' कहते हैं। मुझमें प्रकृतिसे उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनन्त है—उनका वर्णन नहीं हो सकता। और मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टिसे सिद्ध नहीं होते, इसिलिये ये सब मुझको 'निर्गुण' कहते हैं।

महेश्वर ! मेरे इस रूपको चर्मचक्षओके द्वारा कोई देख नही सकता, इसलिये वेद इसको अरूप या 'निराकार' कहते है। मै अपने चैतन्याशके द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिये विद्वान लोग मुझको 'ब्रह्म' कहते हैं । और में इस विश्वप्रपञ्चका रचियता नहीं हूँ, इसलिये पण्डितगण मुझको 'निष्किय' बतलाते हैं। शिव ! बस्ततः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मे स्वयं नहीं करता । मेरे अंश ही (ब्रह्मा विष्णु-रुद्र ) माया गुणोके द्वारा सृष्टि-संहारादि कार्य किया करते है।

देवर्षि ! भगवान्के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करनेपर मैंने उनसे पूछा--'नाथ । आपके इस युगलस्वरूपकी प्राप्ति किस उपायसे हो सकती है ! इसे कृपा करके बतलाइये ।' भगवानने कहा—'हम दोनोके शरणापन होकर जो गोपीभावसे हमारी उपासना करते हैं। उन्हींको इमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसीको नही।

गोपीभावेन देवेश स मामेति न चेतरः।

 प्स सत्य बात और है—वह यह है कि पूरे प्रयक्तोंके साथ इस भावकी प्राप्तिके लिये श्रीराधिकाकी उपासना करनी चाहिये | हे घद्र ! यदि आप मुझे वशमे करना चाहते हैं तो मरी प्रिया श्रीराधिकाजीकी शरण ग्रहण कीजिये-

'भाभित्य मिष्प्रयां रुद्ध मां वशीकर्तुमहीस ।

इसी प्रकार भगवान् शङ्करने विविध उपासनाओव अमोघ उपदेश किये हैं।

भगवान्के भक्त, सखा और खामी भगवान् श्रीराङ्करजी को कोटि-कोटि प्रणाम ।

भक्त-वाणी पार्वती ! भगवान विष्णुके सहस्रनामींमें जो सारभूत नाम है, मैं उसीका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता हूँ। मैं राम-नाम जपता हूँ और उसीके अङ्गकी मालाके द्वारा गिनती करता हूँ। ××× राम-नाम कोटि मन्त्रोंसे अधिक फल देनेवाला है। 'राम' इस दो अक्षरके नामका जप सब पापोंका नारा करनेवाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्रीराम-बामका कीर्तन करनेसे इह लोकमें सुख पाता है और अन्तमें भगवान्का पार्षद होता है।×××इस भूमितलपर राम-नामसे बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम-नामः की शरण छे चुके हैं, उन्हें कभी यमछोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो-जो विश्वकारक दोष हैं, सब राम-नामका उद्यारण करनेमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। x x 'राम' यह मन्त्रराज्य भय तथा व्याधियोंका नाश करनेवाला है, युद्धमें विजय देनेवाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथोंका सिद्ध करनेवाला है। (स्कन्दपुराण ब्राह्मखण्ड चातुर्मास्यमाहातस्य )। -भगवान शहर

## भगवान् ब्रह्मा

म्बयम्भूनीरदः शम्भुः कृमारः कपिलो मनुः।
प्रहादो जनको भीष्मो बिलिवेंबासिकर्वयम्॥
द्वादशैते विजानीमो धर्म भागवतं भटाः।
गुद्यं विशुद्धं दुर्वोधं यं शात्वामृतमञ्जुते॥
(श्रीमग्रा०६। १ । २०-२१)

श्रीपमराजजीने अपने द्तोंको भागवताचार्योका वर्णन करते हुए कटा —'शरो । जिस रहस्यमय दुर्वोघ विश्वद्ध भागवतधर्मको जानकर प्राणी अमृत्व प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान् ब्रह्मा, भगवान् ब्रह्मर, देवर्षि नारद, सनकादि कुमार महर्षिकपिल, महाराज मनु, भक्तराज प्रह्माद, महाराज जनक, श्रीभीष्मजी, दैत्यराज विल, महामुनि शुकदेवजी और म—वे वारह आचार्य ही जानते हैं।'

जपरके इन बारह भागवताचायों में भी भगवान् ब्रह्माका नाम प्रथम है । सृष्टिके आदिमे भगवान् श्रेपशायीकी नामिसे एक निखिललोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रलय-सिन्धुमें प्रकट हुआ और उसी कमलकी कर्णिकापर ब्रह्माजी प्रकट हुए । यहले तो ब्रह्माजीने यह देखनेके लिये कि यह कमल क्र्रांसे निकला है, उसके नाल-छिद्रमें प्रवेश किया और सहस्र दिल्य वर्षोत्तक वे उस नालका पता लगाते रहे । जब कोई पता न लगा, तब निराग होकर वे कमलपर लीट आये । उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणीमें 'तप' यह शब्द दो बार मुनायी पड़ा । दीर्घकालतक ब्रह्माजी तप करते रहे । तपके द्वारा चित्तके सर्वथा निश्चल होनेपर उन्हें अपने अन्तःकरणमे ही भगवान् शेपशायीके दर्शन हुए । ब्रह्माजीके द्वारा स्त्रुति किये जानेपर भगवान्ने उन्हें भागवत-तत्त्वका चार स्त्रोकोमें उपदेश किया । वही मूल चतुःस्त्रोकी भागवत है । भगवान्ने कहा—

प्रद्वाजी! विज्ञानके सहित जो मेरा परम गोपनीय जान है, उसे उसके रहस्य एवं अङ्गोके साथ में उपदेश कर गहा हूँ, आप उसे ग्रहण करें। में जिस प्रकारका हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है और जो कमें हैं, उन सबका यथावत् तत्त्वज्ञान आपको मेरी कृपासे हो।' इस प्रकार दों खोकोंमेसे पहलेमे ज्ञानकी महत्ता वताकर दूसरेमें भगवान्ते बताया कि उपदेशमें न आनेवाला भगवत्त्वरूप, भगवन्त्राव, भगवान्ते लीलारूप, गुण एवं कर्मादि भगवान्ते अनुग्रहसे म्वय ब्रह्माजीके हृद्यमें स्फुरित हो जायंगे। इन दोनों श्लोकोक पश्चात् चार श्लोकोमे मूल भागवतका भगवान्ते उपदेश किया—

'खिष्टिंगे पूर्व केवल में ही था। सत्, असत् या उसने परे मुझसे भित्र कुछ नहीं था। खिष्ट न रहनेपर (प्रत्यकालमें) भी में ही रहता हूँ। यह सब खिष्टिंग्य भी में ही हूँ भीर जो कुछ इस खिष्ठ, स्थिति तथा प्रत्यसे यच रहता है, यह भी में ही हूँ।'

'जो मुस मूल तत्त्वको छोदकर प्रतीत होता है और आत्मामें प्रतीत नहीं होता, उसे आत्माकी माया समझो । जैसे ( बस्तुका ) प्रतिविष्य अथवा अन्यकार ( छाक्र ) होता है।'

'जैसे पञ्चमहाभूत ( पृष्ती, जल, अधि, वायु श्रीर आकाम ) संसारके छोटेन्यदे सभी पदार्थीमें प्रियट होते हुए भी उनमें प्रियट नहीं हैं, वैसे ही में भी विश्वमें न्यायक होनेपर भी उससे असम्प्रक्त हूँ।'

'आत्मतत्त्वको जाननेकी इन्छा रमनेवालेके लिये इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय (सृष्टि) तथा व्यक्तिक (प्रलय) क्रममें जो तत्त्व एवं एवं एवंदा रहता है। वहीं आत्मतत्त्व है।

इस चतुःश्लोबीका उपदेश करके भगवान्ते एक श्लोक में उसका माहात्म्य वतलाते हुए, वहा—'ब्रह्माजी ! आप परम समाधिके द्वारा इस मत (विचार) पर स्पिर हों। ऐसा करनेपर कल्पोंका विकल्प (मंकल्य-द्यप्टि) करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे।'

> मे पदिशानसमन्त्रितम्। परमग्रहा सरहस्य तदहं च गृहान गदित मया॥ यथागावी यावानह यहपगुणकर्मकः । तथेव तत्त्वविद्यानमस्त महमेवासमेवाग्रे नान्यबत्सदसत्परम् । पथादह यदेतम योऽवशिष्येत सोऽरम्यहम्॥ श्रातेऽथै यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चारमनि । तिद्रियादात्मनो मार्या यथाऽऽभासो यथा तम. ॥ भूतानि भूतेपूगावचेष्वनु। महान्ति प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तया तेषु न तेष्वर्ग् ॥ जिशास्यं सत्त्वजिशासनाऽऽस्मनः । अन्वयव्यतिरेकाभ्या यत्स्याद् सर्वत्र सर्वदा ॥ समातिष्ठ परमेण भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कर्षिनिद् ॥

(श्रीमद्भा० २। ९।३०-३३)

इस प्रकार साक्षात् भगवान्से ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिमें तत्त्वज्ञान प्राप्त किया एवं उनके दृदयमे भगवान्की अनुकम्पा- से भगवान्की अपार महिमा तथा उनके अनन्त दिव्य नित्य ह्या, गुण एवं लीलाओंका प्रकाश हुआ । ब्रह्माजीने देविष नारदके पूछनेपर उन्हें इस भगवत-तत्त्वका उपदेश किया और भगवत्क्रपांसे दृदयमें स्फुरित भगवालीलाओंमेंसे मुख्य चौबीस अवतारोंके चरित सूत्ररूपमें सुनाये। देविष नारदजीने वह तत्त्वज्ञान एवं भगवच्चरित भगवान् व्यासको सुनाया और व्यासजीने उसे श्रीमद्भागवतके रूपमें अठारह सहस्र रलोको- का रूप देकर शुकदेवजीको पढ़ाया। इस कमसे श्रीमद्भागवत- का लोकमे विरतार हुआ।

जब भी पृथ्वी असुरोके अधर्म-भारसे पीड़ित होती है तो वह देवताओंके साथ स्टिश्कर्ताके समीप जाकर अपना दुःख निवेदन करती है। भगवान् ब्रह्मा देवताओंके साथ उन जगदाधार परम प्रभुकी स्तुति करते हैं और तब जैसा भी भगवान्का आदेश होता है, वैसा कार्य करनेका आदेश वे देवताओंको देते है। इस प्रकार अधिकांश भगवान्के अवतार ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही होते हैं और उन अवतारोके समय ब्रह्माजी समय-समयपर भगवान्की लीलाके दर्शन करने प्रधारते हैं।

जन भगवान् वामनने दैत्यराज बलिके यज्ञमें बलिसे तीन पग पृथ्वीके दानका संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट् रूपको प्रकट करके उन्हों ने अपना दाहिना पैर स्वर्गकी ओर उठाया, तन्न भगवान्का वह चर्ण ब्रह्मलोक-तक पहुँच गया । उस समय ब्रह्माजीने बड़ी ही श्रद्धासे भगवान्के उस चरणको घोया और उसकी पूजा की । भगवान्-के उस चरणके अँगूठेके नखसे इस ब्रह्माण्डका बाह्यावरण तिनक फट गया और उस छिद्रसे ब्रह्माण्डसे बाहरका ब्रह्मवारि भगवान्के श्रीचरणपर आ गया । ब्रह्माजीने भगवान्का चरणोदक वह 'ब्रह्मद्रव' अपने कमण्डलुमे भर लिया और वे सदा उस चरणोदकको अपने साथ ही रखते हैं। महाराज भगीरथके तप करनेपर उसी कमण्डलुसे जो थोड़ा जल ब्रह्माजीने छोड़ दिया, वही तीन रूपमे हो गया। स्वर्गमें मन्दाकिनी, पातालमे भोगवती तथा पृथ्वीपर गङ्गाजीके रूपमे भगवान्का वही परमपावन चरणोदकरूप साक्षात् ब्रह्मद्रव प्रवाहित हो रहा है।

ब्रह्माजीने स्वयं अपने दृदय एवं मनकी स्थितिका वर्णन करते हुए कहा है— भेरी वाणी कभी असत्यकी ओर प्रवृत्त नहीं होती, मेरा मन कभी असत्यकी ओर नहीं जाता, मेरी इन्द्रियाँ कभी असन्मार्गकी ओर नहीं छकतीं; क्योंकि मैं दृद्रयमें सदाही बड़ी उत्कण्ठासे श्रीहरिको धारण किये रहता हूँ। बस, यही तो भागवतधर्मका' आदर्श है।

इस प्रकार भागवतधर्मके प्रथमाचार्य ब्रह्माजीने अपनी स्थितिके द्वारा प्राणियोको यह भी बताया है कि वाणीसे असला भाषण न हो, मन कुमार्गमें न जाय, इन्द्रियाँ विषयोंमें प्रवृत्त न हो; इसका एकमात्रं उपाय है कि भगवान्को उत्कण्ठापूर्वक इदयमें धारण किया जाय। चित्तको सब प्रकारसे उन प्रभुमें ही लगाये रक्खा जाय।

भगवान्की शरणागित—भगवान्का हो जाना ही सारे दुःख, क्रेश और वन्धनोका नाश करनेवाला है । इसपर ब्रह्माजी भगवान्की स्तुति करते हुए कहते हैं—'जबतक मनुष्य आपके अभयप्रद चरणारिवन्दोंका आश्रय नहीं लेता, तभीतक उसे धनः घर और वन्धुजनोंके कारण प्राप्त होनेवाले भयः शोकः, दीनता और अत्यन्त लोभ आदि सताते हैं और तभीतक उसे 'मेरेपन' का आग्रह रहता है, जो दुःखकी एकमात्र जह है।' शिकृष्ण ! तभीतक राग-द्रेष आदि चोर पीछे लगे हैं, तभीतक घर कैदखानेकी तरह बॉधे हुए है और तभीतक मोहकी बेड़ियाँ पैरोंमे पड़ी है—जबतक यह जीव आपकी शरणमें नहीं आ जाता—आपका नहीं हो जाता।' !

<sup>\*</sup> न भारती मेडक मृषोपलक्ष्यते न वै कविन्मे मनसो मृषा गति.। न में हृषीकाणि पतन्त्यसत्पये यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि:॥

<sup>†</sup> ताबद्भयं द्रविणगेइसुहिन्निमित्त शोकः -्रस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः । ताबन्म मेत्यसद्वग्रह आर्तिमूल यावन्न तेऽङ्विमसय प्रवृणीत लोकः ॥
( श्रीमद्भा० ३ । ९ । ६ )

<sup>‡</sup> ताबद्रागादयः स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहम्। तावन्मोहोऽङ्घिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः॥

<sup>(</sup>श्रीमङ्का० १०। १४। ३६)

## श्रीयमराजजी

जिह्म न वक्ति भगवहुणनामधेयं चेतश्च न सारति तच्चरणारविन्दम् । कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान्॥

(श्रामद्भा०६।३।२९)

श्विनकी जीभ भगवान्के मङ्गलमय गुणों एवं परम पवित्र नामोंका वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान्के चरणकमलोका चिन्तन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करनेके लिये नहीं छुका, भगवान् विष्णुके पावन कर्मोंसे सर्वथा पृथक् रहनेवाले केवल उन इष्टोंको ही वुमलोग यहाँ (यमपुरीमें) लाया करो। यह यमराजजीने अपने दूतोंको आदेश दिया है।

जब भी यमदूत हाथमें पाश लेकर मर्त्यलोकके मरणासक प्राणियोंको लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कानमें यमराजजी समझाते हैं—'जो लोग भगवान्की कथाको कहने सुननेमें लगे रहनेवाले हैं, उनके पास तुम मत जाना। उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियोंको कर्मका दण्ड देनेवाला स्वामी हूं, पर भगवान्के भक्तोंको दण्ड देनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। मैं उनका स्वामी नहीं है।'

नित्य देव होनेपर भी यमराजजी भगवान् सूर्यनारायणके पुत्र हैं। वे देवजिल्पी विश्वकर्माकी पुत्री सज्ञासे उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीरका रंग श्याम वर्णका है और वे हायमें भयहर दण्ड लिये रहते हैं। उनका वाहन मैंसा है। भगवान् ब्रह्माकी आज्ञासे ही प्राणियोक्ते कर्मोंके अनुसार फलका निर्णय करने-जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया। वैसे तो वे भगवान्के अश हैं और कारक पुरुष हैं। कल्पान्ततक सयमनीपुरीमें रहकर वे जीवोको उनके कर्मानुसार फलका विधान करते रहते हैं।

पुण्यात्मा जीवोको यमराजजी धर्मराजके रूपमे वड़े सोम्य दीखते है । पुण्यात्मा जीव शरीर छोड़नेपर घर्मराजके सौम्य, सुन्दर, शीलवान दूतांद्वारा वहे सुत एव आदरपूर्वक संयमनी पहुँनाया जाता है और धर्मराज उसके उसके पुण्यके अनुसार उच्च लोकोंमें भेजते हैं; िन्तु पापियोंको उग्ररूपमें दर्शन देना, उन्हें नरकोंमे टालना आदि भयद्वर कर्म भी वे द्यासे ही करते हैं। यमराज प्रधान भागवतानायों में है, अतएव उनके द्वारा निष्टुरता तो सम्भव ही नहीं है। वे तो दण्ड इमिल्ये देते हैं, जिमने प्राणी पापेंसे छूटकर पवित्र हो जाय। वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जानेयोग्य हो और उसे भगवान्को पानका अवसर प्राम हो सके। जेसे अशुद्ध सोनेको अग्निम तमते है शुद्ध करनेके लिये, वंसे ही यमराजजीके द्वारा नरककी विविध यातनाएँ जीवके पापक्रमोंके मलको दूर करनेके लिये ही दी जाती हैं।

यमराजजीने अपने दूतीका भक्तितस्यका उपटेश करते हुए वहा है--- जीवके समन पार्पीको दूर दरनेके लिये इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान्के दिव्य गुण, मङ्गलमय चरित एवं परम पावन नामीं का वीर्तन करे । जो बुद्धिमान् पुरुष है। वे ऐसा सोचकर अनन्त स्वरूप भगवानुमे ही सम्पूर्ण भावनाओंके साथ चित्तको लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दण्ड पानेयोग्य नहीं है। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवद्गुणानुवाद उसका नाश कर देता है। जो समदर्शी भगवच्छरणागत साधजन हैं, उनके पवित्र चरित तो देवना तथा सिद्धगण भी गायः करते हैं। मेरे दुतो ! भगवान् श्री गदा सदा उनकी रक्षा किया करती है। तुमल्येग उनके पात मत जाना। मेरा कोई सेवक या स्वय में भी उन्हें दण्ड देनेमें समर्थ नहीं । निष्किञ्चन वीतराग परमहस जन रसम होकर भगवानके चरण कमलोंके जिस मकरन्दमे निरन्तर लगे रहते हैं। भगवान मुकुन्दके उस पादार्रावन्दमकरन्दसे विमुख होकर तृष्णाके द्वारा नरकके द्वारम्प घरोंमे जो बंधे हैं। उन ( काम कोध-परायण न्नी-पुत्रादि ससारातक ) असत् पुरुपों को ही तुमलोग यहाँ ( यमपुरीम ) लाया करो।'

## भक्त-वाणी

रदमेव हि माह्नल्यमिदमेव धनार्जनम्। जीवितस्य फलं चैतद् यद् दामोदरकीर्तनम्। यह जो दामोदरका नामगुणकीर्तन ह, यही मङ्गलकार्य है, यही यथार्थ धनसञ्चय हे—यही जीवन-का फल है। (पद्मपुराण पातालखण्ड २० ५८। ५९)।

## सनकादि कुमार

भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। भज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार-नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः॥ (श्रीमद्रा० माहात्म्य २। ७६)

'अनेक जन्मोके किये हुए पुण्योंने जब जीवके सौभाग्यका उदय होता है और वह सत्पुरुपका सङ्ग प्राप्त करता है, तब अज्ञानके मुख्य कारणरूप मोह एवं मदके अन्धकारको नाग करके उसके चित्तमे विवेकके प्रकाशका उदय होता है।'

सृष्टिके प्रारम्भमे ब्रह्माजीने जैसे ही रचनाका प्रारम्भ करना चाहा, उनके संकल्प करते ही उनसे चार कुमार उत्पन्न हए-सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमार । ब्रह्माजीने सहस्र दिव्य वर्षातक तप करके हृदयमे भगवान् शेषशायीका दर्शन पाया था । भगवान्ने ब्रह्माजीको भागवतका मूल-ज्ञान दिया था । इसके पश्चात् ही ब्रह्माजी मानसिक सृष्टिमे लगे थे। ब्रह्माजीका चित्त अत्यन्त पवित्र एवं भगवान्मे लगा हुआ था। उस समय सृष्टिकर्ताके अन्तःकरणमे शुद्ध सत्त्वगुण ही था। फलतः उस समय जो चारो कुमार प्रकट हुए, वे शुद्ध सत्त्वगुणके स्वरूप हुए । उनमे रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं । न तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सृष्टिके कार्यमे उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हे सृष्टि करनेको कहा तो उन्होने सृष्टिकर्ताकी यह आज्ञा स्वीकार नहीं की । विश्वमे ज्ञानकी परम्पराको बनाये रखनेके छिये म्वयं भगवान्ने ही इन चारो कुमारोंके रूपमे अवतार धारण किया था। कुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवान्के नाम तथा गुणका कीर्तन करने, भगवान्की लीलाओंका वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओको सुननेमे थी। भगवान्को छोड़कर एक क्षणके लिये भी उनका चित्त संसारके किसी विषयकी ओर जाना ही नहीं। ऐसे सहज स्वभावसिद्ध विरक्त भला कैसे सृष्टिकार्यमे कव लग सकते थे ?

उनके मुखसे निरन्तर 'हरिः शरणम्' यह मङ्गलमय मन्त्र निकलता रहता है। वाणी इसके जपसे कभी विराम लेती ही नहीं। चित्त सदा श्रीहरिमे लगा रहता है। इसका फल है कि चारों कुमारोपर कालका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे

सदा पाँच वर्षकी अवस्थाके ही बने रहते हैं । भूख-प्यास, सदीं-गरमी, निद्रा-आळस्य—कोई भी मायाका विकार उनके। स्पर्शतक नहीं कर पाता । वैसे तो कुमारोका अधिक निवास धाम जनलोक है—जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवद्भक्त तपन्वी-जन ही निवास करते हे । उस लोकमें सभी निल्यमुक्त हे । परंतु वहाँ सब-के-सब भगवान्के दिव्य गुण एवं मङ्गलमय चिरत सुननेके लिये सदा उत्किण्टत रहते है । वहाँ सदा-सर्वदा अखण्ड सत्सङ्ग चलता ही रहता है । किसीको भी वक्ता बनाकर वहाँके शेप लोग बड़ी श्रद्धाते उसकी सेवा करके, नम्रतापूर्वक उससे भगवान्का दिन्य चरित सुनते ही रहते हैं । परन्तु सनकादि कुमारोका तो जीवन ही सत्सङ्ग है । वे तो सत्सङ्गके बिना एक क्षण रह नहीं सकते। मुखसे भगवन्नामका जप, हृदयमे भगवान्का ध्यान, बुद्धिमे व्यापक भगवत्तत्वकी स्थिति और श्रवणोमे भगवद्गुणानुवाद—बस, यही उनकी सर्वदाकी दिनचर्या है ।

चारो कुमारोकी गित सभी लोकोमे अबाध है। वे नित्य पञ्चवर्षीय दिगम्बर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं। पातालमे भगवान् शेषके सभीप और कैलासपर भगवान् शक्क समीप वे बहुत अधिक रहते हैं। भगवान् शेष एव शक्करजीके मुखसे भगवान्के गुण एवं चरित सुनते रहनेमें उनकी कभी तृप्ति ही नहीं होती। जनलोकमे अपनेमेसे ही किसीको बक्ता बनाकर भी वे अवण करते हैं। कभी-कभी किसी परम अधिकारी भगवद्भक्तपर कृपा करनेके लिये वे पृथ्वीपर भी पधारते हैं। महाराज पृथुको उन्होंने ही तत्त्वज्ञानका उपदेश किया। देविष नारदजीने भी कुमारोसे श्रीमद्भागवतका अवण किया। अन्य भी अनेक महाभाग कुमारोके दर्शनसे एव उनके उपदेशामृतसे कृतार्थ हुए हैं। भगवान् विष्णुके द्वाररक्षक जय-विजय कुमारोका अपमान करनेके कारण वैकुण्ठसे भी च्युत हुए और तीन जनमोतक उन्हे आसुरी योनि मिलती रही।

सत संगति मुद मगरु मूला । सोइ फर सिधि सब माधन फूजा ॥
सनकादि चारो कुमार भक्तिमार्गके मुख्याचार्य हैं।
सत्सङ्गके वे मुख्य आराधक है । अवणमे उनकी गाढतम
निष्ठा है। ज्ञान, वैराग्य, नाम जप एव भगवचरित्र सुननेकी
अवाध उत्मण्डाका आदर्श ही उनका स्वरूप है।

# देवर्षि नारद

प्रगायतः स्वत्रीयांणि तीर्धपादः प्रियक्षवाः। आहूत इव मे शीव्यं दर्शनं याति चेतन्यि॥ (श्रीमझा० ४ १६ १३४०

स्वय देविं नारदजीने अपनी स्थितिक विषयमे कहा है—'जब में उन परमपावनचरण उदारश्रवा प्रभुके गुणेंका गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलम्ब मेरे निक्तमें बुलाये हुएकी भाँति तुरत प्रकट हो जाते हैं।'

श्रीनारदजी नित्य परिवाजक है। उनका काम ही है---अपनी वीणाकी मनोहर झंकारके साथ भगवान्के गुणोंका गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तनके परमाचार्य है, भागवतधर्मके प्रधान वारह आचार्योमें हे और भिक्तिसूत्रके निर्माता भी हैं; साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है---समूर्ण पृथ्वीपर घर-घर एवं जन-जनमें भिक्तकी स्थापना करनेकी। निरन्तर वे भिक्तके प्रचारमें ही हमो रहते हैं।

पूर्व कल्पमे नारदजी उपवर्षण नामके गन्धर्व ये। बढ़े ही सुन्दर थे शरीरसे। और अपने रूपका गर्व भी या उन्हें। एक वार भगवान् ब्रह्माके यहाँ सभी गन्धर्व, किन्नर आदि भगवान्का गुण-कीर्तन करने एकत्र हुए। उस समूहमे उपवर्षण स्त्रियोंको साथ लेकर गये। जहाँ भगवान्में चित्त लगाकर उन मङ्गलमयके गुणगानसे अपनेको और दूसरोंको भी पवित्र करना चाहिये, वहाँ कोई स्त्रियोंको लेकर श्रद्धारके भावसे जाय और कामियोंकी भाँति चटक-मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्माजीने उपवर्षणका यह प्रमाद देखकर उन्हें श्रद्भयोनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया।

महापुरुषों का कोध भी जीवंक कल्याणके लिये ही होता है। ब्रह्माजीने गन्धर्व उपवर्हणपर कृपा करके ही ब्राप दिया था। उस शापके फल्से वे सदाचारी, संयमी, वेदवादी ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाली श्र्द्भा दासीके पुत्र हुए। भगवान् ब्रह्माकी कृपासे बचपनसे ही उनमें धीरता, गम्भीरता, सरलता, समता, शील आदि सहुण आ गये। उस दासीके और कोई नहीं रह गया था। वह अपने एकंमात्र पुत्रसे बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालककी अवस्था पाँच वर्षके लगभग थी, तब कुछ योगी संतोंने वर्षामृतुमें एक जगह चातुर्मास्य किया। बालककी माता उन साधुओंकी सेवाम लगी रहती थी। वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वय

नारदणीने भगवान् व्यासंग्रं गृहा है—'व्यास्त्री! उस समय यद्यपि में बहुत छोटा याः पित भी सुस्रमे चक्कला नहीं थीं, में जितिन्द्रिय याः दूसरे सब गेल छोट्टर आपुर्विक आशानुसार उनकी सेनामें लगा रहना था। वे संत भी मुक्ते भोला-भाला शिद्य जान कर मुस्त्रर यदी कृषा करते थे। में शूद्र बालक या और उन बाह्मण-सतों ही अनुमतिसे उनके वर्तनों में रामा हुआ अन दिनमें एक बार गा लिया करता था। इसने मेरे हृदयका सब कत्मप दूर हो गया। मेरा चित्र शुद्ध हो गया। संत जो परस्तर भगनान् ही चर्चा करने थे। उसे मुननेमें नेरी हित्र हो गयी।

चातुर्मास्य करके जन ये साधुगण जाने ल्ह्रो, तप उस दासीके बालककी दीनता, नम्रता आदि देगक्द उस्दर उन्होंने कृपा थी। यालकको उन्होंने भगवान्के स्वरूपरा ध्यान तथा नामके जपका उपदेश किया । साधुओंके चडे जानेके कुछ समय पश्चात् यह गृहा दासी रानरो अँधेरेन अपने स्वामी ब्राह्मणदेवताही गाय दुइ रही थी कि उछे वैरमें सर्पने बाट लिया। नर्पये बाटनेसे उसकी मृत्यु हो गयी । नारदर्जीने माताकी मृत्युको भी भगवान्त्री कृषा ही समसा। स्नेहवश माता उन्हें वहीं जाने नहीं देती थी। माताका वात्सस्य भी एक वन्धन ही या, जिसे भक्ततसन प्रभुने दूर कर दिया। पाँच वर्षकी अवस्था भी, न देशका पता था और न काटका। नारदजी दयामय विभग्नसके भरोंचे ठीक उत्तरकी ओर वनके मार्गंचे चल पट्टे और बढते ही गये। बहुत दूर जाकर अब वे यक गये, तब एक शरीवरका जल पीकर उसके किनारे पीचल्ये नीचे दैटकर, साधुओंने जैसा वताया या वैसे ही। भगवान्ता ध्यान करने हने । ध्यान करते समय एक धणके छिये सहसा हृदयमं भगवान् प्रकट हो गये। नारदजी आनन्दमग्र हो गये। परंतु यह दिव्य शाँकी तो वियुत्की भाँति आयी और चली गयी। अत्यन्त व्याकुल हो वार-वार नारदजी उसी झाँजीको पुनः पानेका प्रयत्न करने लगे। यालकको बहुत ही न्याकुल होते देख आकाशवाणीने आश्वासन देते हुए वतलाया—'इस जन्ममें तुम मुझे देख नहीं सकते । जिनका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है। वे मेरे दर्शनके अधिकारी नहीं। यह एक झाँकी मैंने तुन्हें कृपा करके इसलिये दिखलायी कि इसके दर्शनसे तुम्हारा चित्त मुसमें लग जाय।

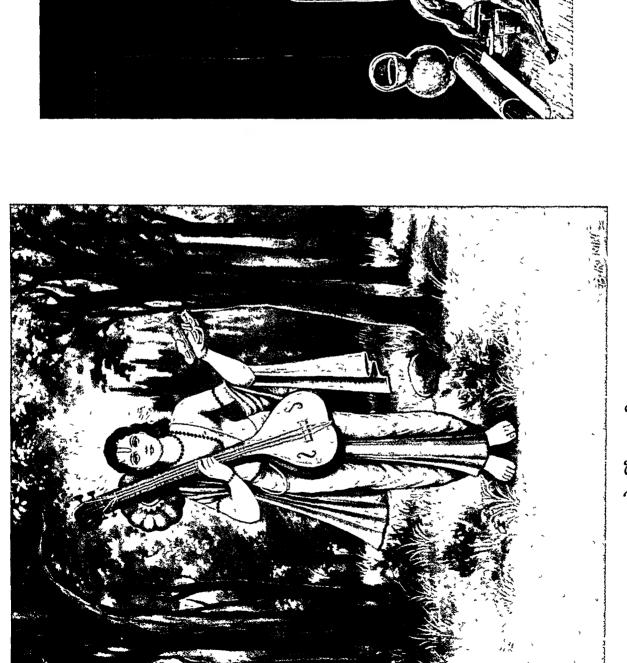

# देवर्षि नारदजी

नारदजीने वहाँ भूमिमे मस्तक रखकर दयामय प्रभुके प्रति प्रणाम किया-और वे भगवान्का गुण गाते हुए पृथ्वी-पर घूमने लगे । समय आनेपर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्पमें उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पान्तमे वे ब्रह्माजीमे प्रविष्ट हो गये और सृष्टिके प्रारंम्भमे ब्रह्माजीके मनसे प्रकट हुए। वे भगवान्के मनके अवतार है। दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते है, देवर्षिके द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है।

प्रह्रादजी जब माताके गर्भमें थे, तभी गर्भस्य बालकको रुक्य करके देवित्रने उन दैत्यसाम्राज्ञीको उपदेश किया था। देवर्षिकी कृपासे प्रह्लाद जीको वह उपदेश भूला नही। उसी शानके कारण प्रहादजीमे इतना दृढ भगविद्धश्वास हुआ। इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माताके वचनींसे रूठकर वनमें तप करने जा रहे थे, तब मार्गमे उन्हे नारदजी मिले। नारदजीने ही घ्रुवको मन्त्र देक्र उपासनाकी पद्धति वतलायी। प्रजापति दक्षके हर्यश्व नामक दस सहस्र पुत्र पिताकी आज्ञासे सृष्टिविस्तारके लिये तप कर रहे थे। देवर्षिने देखा कि ये श्रदहृदय वालक तो भगवत्प्राप्तिके अधिकारी हैं, अतः उन्हे उपदेश देकर नारदजीने सबको विरक्त बना दिया । इस समाचारसे बहुत दुःखी हुए। उन्होंने दूसरी बार एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये । ये शबलाश्व नामक दक्षपुत्र भी तपर्में लगे और इन्हें भी कृपा करके देवर्षिने भगवन्मार्गपर अप्रसर कर दिया। प्रजापति दक्षको जब यह समाचार मिला, तव वे अत्यन्त क्रोधित हुए । उन्होने देवर्षिको गाप दिया कि 'तुम दो घड़ीसे अधिक कही ठहर नहीं सकोगे।' नारदजीने शापको सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें इसमे तिनक भी क्षोम नहीं हुआ; क्योंकि वे तो इसे अपने आराष्य प्रभुकी इच्छा समझकर सन्तुष्ट हो रहे थे।

देवर्षि नारदंजी वेदान्त, योग, ज्यौतिष, वैद्यक, सङ्गीत-शास्त्रादि अनेक विद्याओं आचार्य हैं और भक्तिके तो वे सुस्याचार्य हैं। उनका पाञ्चरात्र भागवत-मार्गका मुख्य ग्रन्थ है। देवर्षिने कितने लोगोपर कब कैसे कृपा की है, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपाकी ही मूर्ति हैं। जीवापर कृपा करनेके लिये वे निरन्तर त्रिलोकीमे घूमते रहते हैं। उनका एक ही वत है कि जो भी मिल जाय, उसे चाहे जैसे हो, भगवान्के श्रीचरणोतक पहुँचा दिया जाय। जो जैसा अधिकारी होता है, उसे वे वैसा मार्ग बतलाते है। प्रह्लाद तथा ध्रुवको उनके अनुसार और हिरण्यकशिपु तथा कंसको उनके अनुसार मार्ग उन्होंने वताया। उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी-से-जल्दी भगवान्को प्राप्त करे। देविप ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर, असुर समानरूपसे आदर करते रहे हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितेषी है।

ः भगवान् व्यास<sup>्</sup>जब वेदोका विभाजन तथा महाभारतंकी रचना करके भी प्राणियोकी कल्याण-कामनासे खिन्न हो रहे थे, तब उन्हें भागवत-तत्त्वका उपदेश करते हुए नारदजीने बताया-- वह वाणी वाणी नहीं है, जिसके विचित्र पदोमें त्रिभुवनपावन श्रीहरिके यशोका वर्णन न हुआ हो। वह कौओका तीर्थ है, जहाँ मानसरोवरविहारी सुशिक्षित हंस क्रीडा नहीं करते अर्थात् जैसे घृणित विष्ठापर चोंच मारनेवाले कौओके समान मलिन विषयानुरागी कामी मनुष्योका मन उस वाणीमे रमता है, वैसा मानसरोवरमे विहरण करनेवाले राजहसोक़े समान परमहस भागवतींका मन उसमे कभी नहीं रमता। उस वाणीको बोलना तो संसारपर वज्रपात करनेके समान तथा लोगोको पापमम करनेवाला है, जिसके प्रत्येक पदमे भगवान्के वे मङ्गलम्य नाम एवं यश नहीं हैं, जिनको साधुजन सुनते हैं, ,गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान्की भक्ति-भावनासे शून्य निर्मल निरञ्जन नैष्कर्म्य ज्ञान भी शोभा नही देता: फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो कैसे शोभा दे सकता है, जो निष्कामभावसे भगवान्को समर्पित नही कर दिया गया है।

भगवान् श्रीकृष्णने नारदजीके गुणोकी प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उम्रसेनसे कहा था---

अहं हि सर्वदा स्तौमि नारदं देवदर्शनम्। महेन्द्रगदितेनैव स्तोत्रेण श्रुणु तन्तृप ॥ उत्सङ्गाद्रहाणो जातो यस्याहन्ता न विद्यते। अगुप्तश्रुतिचारित्रं नारदं तं नमाम्यहम् ॥ अरतिः क्रोधचापल्ये भयं नैतानि यस्य च। अदीर्घसूत्रं तं धीरं नारदं शणमाम्यहम्॥ कामाद्वा यदि वा लोभाद् वाचं यो नान्यथा वदेत्। उपास्यं सर्वजन्त्नां नारदं तं नमाम्यहम्॥ अध्यात्मगतितस्वज्ञं 'ज्ञानशक्ति जितेन्द्रियम् । ऋजुं यथार्थवक्तारं नारदं तं नमाम्यहम्॥

तेजसा यशेसा ब्रद्धचा नयेन विनयेन च। जन्मना तपसा वृद्धं नारदं प्रणमाम्यहम्॥ सुलशीलं सुसंवेषं सुभोजं भास्वरं शुचिम्। सुचक्षुषं सुवाक्यं च नारदं प्रणमाम्यहम्॥ कल्याणं करते बाढं पापं यस्मित विद्यते। न प्रीयते परार्थेन योऽसौ तं नौमि नारदम्॥ वेदस्मृतिपुराणोक्तं धर्मं यो नित्यमास्थितः। प्रियाप्रियविमुक्तं तं नारदं प्रणमास्यहम्॥ अशनादिष्विष्टित च पण्डितं नालसं द्विजम्। बहुश्रृतं चित्रक्षयं नारदं प्रणसास्यहम् ॥ नार्थे कोधे च कामे च भूतपूर्वोऽस्य विभ्रम । येनैते नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहम्॥ वीतसम्मोहदोषो यो **द्दभक्तिश्च** श्रेयसि । सुनयं सत्रपं तं च नारदं प्रणमाम्यहम्॥ . असक्त. सर्वसङ्गेषु यः सक्तात्मेव लक्ष्यते। अदीर्वसंशयो वाग्मी नारदं प्रणमाम्यहम्॥ नासूयत्यागमं किञ्चित् तप कृत्येन जीवति । भवध्यकालो वस्यातमा तमहं नौमि नारदम्॥ कृतश्रमं कृतप्रज्ञं न च तृष्तं समाधितः। नित्ययताप्रमत्तं च नारदं तं नमाम्यहम्॥ न हृप्यत्यर्थलाभेन योऽलाभे न व्यथत्यपि। स्थिरबुद्धिरसक्तात्मा तमहं नौमि नारदम्॥ सर्वगुणसम्पन्नं दक्षं शुचिमकातरम्। कालज्ञ च नयज्ञं च शरणं यामि नारदम्॥ इम स्तत्रं नारदस्य नित्यं राजन् जपाम्यहम्। तेन में परमां प्रीतिं करोति सुनिसत्तमः॥ अन्योऽपि यः शुचिर्भूत्वा नित्यमेतां स्तुतिं जपेत् । अचिरात्तस्य देवर्षिः प्रसादं कुरुते परम्॥ एतान् गुणासारदस्य त्वमप्याकण्यं पार्थिव। जप निन्यं स्तवं पुण्यं प्रीतस्ते भविता सुनि.॥

( स्वन्द० माटे० कुमारिका० ५४। २७—४६ ) ''मैं देवराज इन्द्रद्वारा किये गये स्तोत्रसे दिन्यदृष्टिसम्पन्न श्रीनारदजी की सदा स्तुति करता हूँ । वह स्तोत्र श्रवण कीजिये—

'जो ब्रह्माजीकी गोदसे प्रकट हुए हैं, जिनके मनमें अहङ्कार नहीं है, जिनका शास्त्र-ज्ञान और चरित्र किसीसे छिपा नहीं है, उन देविंप नारदकों मैं नमस्कार करता हूँ। जिनमें अरित ( उद्देग ), कोध, चपलता और भयका सर्वथा अभाव

है, जो धीर होते हुए भी दीर्घसूत्री ( किसी कार्यमे अधिक विलम्ब करनेवाले ) नहीं हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम. करता हूँ। जो कामना अथवा लोभवश झूटी वात मुँहरें नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं। उन नारदजी हो मैं नमस्तार करता हूँ । जो अध्यातमगतिके तत्त्वको जाननेवाले। शानशक्तिसम्पन्न तथा जितेन्द्रिय हैं। जिनमे सरलता भरी है तथा जो यथार्थ वात कहनेवाले हैं, उन नारदजीको मै प्रणाम करता हूँ। जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपत्या सभी दृष्टियोसे वढे हुए हैं, उन नारदजीको मै नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव सुखमयः वेप सुन्दर तथा भोजन उत्तम है। जो प्रकाशमानः पवित्र, ग्रुमदृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोलनेवाले हैं, उन नारदजीको मै प्रणाम करता हूँ । जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमे पापका लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करनेसे कभी अघाते नहीं हैं, उन नारदजीको में नमस्कार करता हूँ । जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताये हुए धर्मका आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रियके रिंत हैं। उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूं । जो म्हान-पान आदि भोगोमे कभी लिप्त नहीं होते हैं, जो पण्डितः आलस्महित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण है, जिनके मुखसे अद्भुत वात-विचित्र कथाएँ सुननेको मिलती हैं, उन नारदंजीको मै प्रणाम करता हूँ । जिन्हे अर्थ (धन) के लोभ, काम अथवा कोधके कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ है, जिन्होंने इन (काम, क्रोध और लोभ ) तीनों दोपोका नाश कर दिया है, उन नारहजीको मै प्रणाम करता हूँ। जिनके अन्तःकरणसे सम्मोहरूप दोष दूर हो गया है, जो क्रव्याणमय भगवान् और भागवतधर्ममे दृढ भक्ति रखते हैं, जिनकी नीति वहुत उत्तम है तथा जो सङ्कोची स्वभावके हैं, उन नारदजीको में प्रणाम करता हूँ। जो समस्त सङ्कोंसे अनासक्त है, तथापि सवमें आसक्त हुए-से दिखायी देते हैं। जिनके मनमे किसी संशयके लिये स्थान नहीं है। जो बड़े अच्छे वक्ता हैं। उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ। जो किसी भी शास्त्रमें दोषदृष्टि नहीं करते। तपस्याका अनुष्टान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगविधन्तनके विना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मनको सदा वशमें रखते हैं, उन श्रीनारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने तपके लिये श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वशमे है, जो स्माधिसे कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्नमें सदा सावधान,

रहनेवाले उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थलाम होनेसे हर्ष नहीं मानते और लाम न होनेपर मनमे
क्लेशका अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा
अनासक्त है, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सर्वगुणसम्पन्न, दक्ष, पवित्र, कातरतारहित, कालज्ञ और नीतिज्ञ
है, उन देवर्षि नारदको मैं भजता हूँ।

नारदजीके इस स्तोत्रका मैं नित्य जप करता हूँ । इससे चे मुनिश्रेष्ठ मुझपर अधिक प्रेम रखते हैं । दूसरा कोई भी चिद पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुतिका पाठ करता है तो देविषें नारद बहुत शीघ उसपर अपना अतिशय कृपाप्रसाद प्रकट करते है । राजन् ! आप भी नारदजीके इन गुणोको सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्रका जप करें, इससे वे मुनि आपपर बहुत प्रसन्न होगे ।" देवर्षि नारदजीका स्तवन करके भगवान् कई रहस्योंको खोलते हैं—(१) भक्तोंमे कैसे आदर्श गुण होने चाहिये। (२) भक्तोंके गुणोका स्मरण करनेसे मनुष्य उनका प्रीतिभाजन होता है और उसमे भी वे गुण आते हैं।(३) भक्तके गुण-स्मरणसे अन्तःकरण पवित्र होता है।(४) भक्तकी इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान् भी उसकी स्तुतिभक्ति करते हैं और (५) भक्तकी स्मृति तथा गुणचर्चांसे जगत्का मङ्गल होता है; क्योंकि भक्तोंके गुणोंको धारण करनेसे ही जगत्के अमङ्गलोका नाश तथा मङ्गलोकी प्राप्ति होती है। गुणोका धारण-स्मरण कथा-चर्चांके विना होता नहीं। ऐसे परमपुण्यजीवन देविंके चरणोंमें हमारे अनन्त प्रणाम।

## ब्रह्मिषं विशष्ठ

सब साधन कर यह फ़रू माई । भनिश राम सब काम बिहाई ॥

मित्रावरुणसे विशिष्ठजीकी उत्पत्ति कही गयी है और फिर निमिके शापसे देह त्यागकर वे आग्नेय-पुत्र हुए । वैसे वे सृष्टिके प्रथम कल्पमें ब्रह्माजीके मानस पुत्र ये । सती-शिरोमणि भगवती अरुन्धती उनकी पत्नी है । जब ब्रह्माजीने इन्हें सूर्यवंशका पुरोहित बननेको कहा, तब ये उसे अस्वीकार करने लगे । शास्त्रोमे पुरोहितका पद ब्राह्मणके लिये श्रेष्ठ नहीं मानां गया है । जिसमे धनका लोभ न हो, विषय-भोगोकी इच्छा न हो, वह भला क्यों ऐसे छोटे कामको स्वीकार करे । परन्तु ब्रह्माजीने समझाया—'बेटा! मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम इसी वशमे आगे चलकर प्रकट होंगे । तुम उनके गुरुका गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे ।' इससे विशिष्ठजीने यह पद स्वीकार कर किया।

पहले पूरे सूर्यवंशके बिशिष्ठजी ही पुरोहित थे; किन्तु निमिसे विवाद हो जानेके कारण सूर्यवंशकी दूसरी शाखाओं- का पुरोहित-कर्म इन्होंने छोड़ दिया और ये अयोध्याके समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इस्वाकुके वंशका ही पौरोहित्य करते थे। जब कभी अनावृष्टि होती, अकाल पढ़ता, तब अपने तपोबलसे वृष्टि करके ये प्रजाकी रक्षा करते थे। जब भी अयोध्याके राजकुलपर कोई सङ्कट आया, बिशिष्ठजीने अपने तपोबलसे उसे दूर कर दिया। भगीरथ

जब तपस्या करते हुए गङ्गाजीको लानेके विषयमे निरादा है। गये, तव विशिष्ठजीने हीं उन्हें प्रोत्साहित किया और मन्त्र बताया। महाराज दिलीपके कोई सन्तान नहीं होती थी, तव सन्तानके लिये निन्दिनी गौकी सेवा बताकर राजाका मनोरथ विशिष्ठजीने ही पूर्ण किया।

एक वार जब विश्वामित्रजी राजा थे, सेनाके साथ वशिष्ठजीके अतिथि हुए । वशिष्ठजीने अपनी कामधेनु गौके प्रभावसे मलीमॉित राजाका तथा सेनाका अनेक प्रकारकी भोजनसामग्रीसे सत्कार किया । गौका प्रभाव देखकर विश्वामित्र उसे लेनेको उद्यत हो गये। परन्त किसी भी मुल्यपर किसी भी पदार्थके बदले कोई ऋषि गो-विकय नहीं कर सकता। अन्तमे विश्वामित्रजी बलपूर्वक गायको छीन लेनेको उद्यत हो गये; किन्तु विशाशनीने अपने ब्रह्मवलसे अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्रको पराजित कर दिया। पराजित होनेपर विश्वामित्रजीका द्वेष और बढ गया। व तपस्या करके राह्यरजीसे अनेक दिव्यास्त्र प्राप्तकर फिर आये: किंत महर्षि वशिष्ठके ब्रह्मदण्डके सम्मुख उन्हें पराजित ही होना पड़ा । अब उन्होने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेका निश्चय किया । विश्वामित्रजीने महर्षि वशिष्ठके सौ पुत्र मार दिये; किंतु ये महर्षि तो क्षमाकी मूर्ति थे। विश्वामित्रपर इनका तनिक भी रोष नहीं था। एक दिन रात्रिमें छिपकर विश्वामित्रजी जब इन्हे मारने आये, तब

उन्होंने सुना कि एकान्तमें विशिष्ठ अपनी पत्नीसे कह रहे हैं—'इस सुन्दर चॉदनी रातमे तप करके भगवान्को सन्तृष्ट करनेका प्रयत्न तो विश्वामित्र-जैसे बड़भागी ही करते हैं।' शत्रुकी एकान्तमे भी प्रशंसा करनेवाले महापुरुपसे द्वेष करनेके लिये विश्वामित्रजीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ। ,वे शस्त्र फेककर महपिके चरणोंपर गिर पड़े। विशिष्ठजीने उन्हे हृदयसे लगा लिया और ब्रह्मर्षि स्वीकार किया।

भगवान् श्रीरामको शिष्यरूपमे पाकर वशिष्ठजीने अपने पुरोहित पदको धन्य माना । थोगवाशिष्ठ-जैसे ज्ञानके मूर्तरूप प्रनथका उन्होंने श्रीरामको उपदेश किया । वशिष्ठसंहिताके द्वारा उन्होंने कर्मके महत्त्व एवं आचरणका आदर्श लोकमे स्थापित किया । उनके अनेक विस्तृत चरित पुराणों तथा अन्य शास्त्रीय यन्थोंमें है । उनका जीवन तो श्रीरामके प्रेमकी मूर्ति ही है । उनका एक ही हढ़ निश्चय था—

'गखं राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ।'

श्रीभरतलाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आशा करें तो रघुनाथजी वनसे अयोध्या लोट चलेंगे; किंतु वे यह भी जानते थे—'मुनि पुनि कहव राम रख जानी।' श्रीरामकी क्या इच्छा है, यह जानकर महर्पि सदा उसके अनुकृत ही चलेंगे। श्रीरामकी इच्छामें अपनी इच्छाको उन्होंने एक कर दिया था। आज भी जगत्के कल्याणके लिये विशिष्ठजी देवी अरुन्धतीके साथ सप्तर्षियों स्थित हैं।

## महर्षि अत्रि

नमामि भक्त वस्सलं। कृपालु शील कोमलं। भजामि ते पदांतुजं। अकामिनां म्वधामदं॥

( अत्रि )

ये ब्रह्माके मानसपुत्र और प्रजापति है। ये दक्षिण दिशामे रहते है, इनकी पत्नी अनस्या भगवदवतार भगवान् कपिलकी भगिनी तथा कर्दम प्रजापतिकी पत्नी देवहूतिके गर्भसे पैदा हुई हैं। जैसे महर्षि अत्रि अपने नामके अनुसार त्रिगुणातीत परम भक्त थे, वैसे ही अनस्या भी अस्यारहित भक्तिमती थीं । इन दम्पतीको जब ब्रह्माने आजा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करनेके पहले तपस्या करनेका विचार किया और वड़ी घोर तपस्या की । इनके तपका लक्ष्य सन्तानोत्पादन नहीं था, विल्क इन्ही ऑखोंसे भगवान्के दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकालकी निरन्तर साधना और प्रेमसे आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश—तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपिथत हुए । उस समय. ये दोनों उनके चिन्तनमें इस प्रकार तल्लीन ये कि उनके भानेका पतातक न चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाथा तव ये उनके चरणोंपर गिर पड़े, किसी प्रकार सॅभलकर उटे और गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सत्य और निष्ठाको देखकर उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मॉगनेको कहा । इन दम्पतीके मनमे अत्र ससारी सुखकी इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु

ब्रह्मकी आजा थी सृष्टि करनेकी और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे; तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मॉगकर उन्हों तीनोंको पुत्ररूपमे मॉगा और भक्तिपरवश्य भगवान्ने इनकी प्रार्थना न्वीकार करके 'एवमस्तु' कृष्ट् दिया। समयपर तीनोंने ही इनके पुत्ररूपसे अवतार प्रहण किया। विष्णुके अंगसे 'दत्तात्रेय', ब्रह्माके अंशसे 'चन्द्रमा' और शङ्करके अशसे 'दुर्वासा'का जन्म हुआ।

जिनकी चरणधूलिके लिये बड़े-बड़े योगी और शानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान् अत्रिके आश्रममे वालक बनकर खेलने लगे और दोनों दम्पती उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेहके द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनस्याको तो अब कुछ दूसरी बात स्झती ही न थी। अपने तीनों बालकोंको खिलाने-पिलानेमे ही वे लगी रहतीं।

इन्हींके पातिव्रत्य, सतीत्व और भक्तिसे प्रसन्न होक्स वनगमनके समय स्वयं भगवान् श्रीराधवेन्द्र श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीके साथ इनके आश्रमपर पधारे और इन्हें जगजननी मा सीताको उपदेश करनेका गौरव प्रदान किया।

उस समय अत्रिजीने बड़े ही सुन्दर शब्दोंमें भगवान् श्रीरामचन्द्रकी स्तुति करते हुए अन्तमे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना की—

विनती करि मुनि नाइ सिरु, कह कर जोरि बहोरि । चरनसरोरुह नाय जिन, कबहुँ तजै मित मोरि ॥

# महर्षि भृगु

भृगुजी ब्रह्माक मानसपुत्रोमेंस एक है। व एक प्रजापति भी हैं। चाक्षष मन्वन्तरमे इनकी सप्तर्षियोमे गणना होती है। इनकी तपस्याका अमित प्रभाव है। दक्षकी कन्या ख्यातिका इन्होने पत्नीरूपमे स्वीकार किया था; उनसे धाता, विधाता नामके दो पुत्र और श्री नामकी एक कन्या हुई । इन्ही श्रीका पाणिग्रहण भगवान् नारायणाने किया था। इनके और बहुत-से पुत्र हैं, जो विभिन्न मन्वन्तरोमे सप्तर्षि हुआ करते हैं। वाराहकल्पके दसवें द्वापरमे महादेव ही भृगुके रूपमे अवतीर्ण होते हैं। कहीं-कहीं स्वायम्भव मन्वन्तरके सप्तर्षियोमे भी भूगुकी गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हींके पुत्र हैं। इन्होने अनेको यज्ञ किये-कराये है और अपनी तपस्यांके प्रभावसे अनेकोको सन्तान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद दो महीनोमे भगवान् सूर्यके रथपर निवास करते हैं। पायः सभी पुराणोमे महर्षि भृगुकी चर्चा आयीं है । उसका अशेषतः वर्णन तो किया ही नही जा सकता। हॉ, उनके जीवनकी एक बहुत प्रसिद्ध घटना, जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं। लिख दी जाती है।

एक बार सरस्वती नदीके तटपर ऋषियोकी बहुत बड़ी परिषद् बैटी थी । उसमे यह विवाद छिड गया कि बहा, विण्णु और महेश—इन तीनोमे कौन बड़ा है। इसका जब कोई सन्तोपजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बातका पता लगानेके लिये सर्वसम्मतिसे महर्षि भृगु ही चुने गये। ये पहले ब्रह्माकी सभामे गये और वहाँ अपने पिताको न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। अपने पुत्रकी इस अवहेलनाको देखकर ब्रह्माजीके मनमे वडा कोध आया; परन्तु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हे क्षमा कर दिया, अपने कोधको दबा लिया। इसके बाद ये कैलासपर्वतपर अपने

वड़े भाइ रुद्रदेवकं पास पहुँचे । अपने छोटे भाई भृगुको आते देखकर आलिङ्गन करनेके लिये वे बड़े प्रेमसे आगे बढ़े, परन्तु मृगुने यह कहकर कि 'तुम उन्मार्गगामी हो'-उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर इन्हें मारनेके लिये दौड़ पड़े। अन्ततः पार्वतीन उनके चरण पकडकर प्रार्थना की और क्रोध शान्त किया। अव विष्णु भगवान्की बारी आयी । ये बेखटके वैकुण्ठमें पहॅच गये। वहाँ ब्राह्मण-भक्तोके लिये कोई रोक-टोक तो है नही । ये पहुँच गये भगवान्के शयनागारमे । उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हे पंखा झल रही थीं, उनकी सेवामे लगी हुई थीं। इन्होंने बेघड़क वहाँ पहुँचकर उनके वक्षः खलपर एक लात मारी । तुरंत भगवान विष्णु अपनी गय्यापरसे उठ गये और इनके चरणोपर अपन। सिर रखकर नमस्कार किया और बोले-- भगवन् ! आइये-आइये वराजिये। आपके आनेका समाचार न जाननेके कारण ही मैं आपके स्वागतसे विश्वत रहा । क्षमा कीजिये । क्षमा कीजिये ! कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्रकर्करा छाती । आपको बड़ा कष्ट हुआ ।' यह कहकर उनके चरण आने हाथो दवाने लगे । उन्होंने कहा-- 'ब्राह्मणदेवता ! आपने मुझपर बड़ी कृपा की । आज मै कृतार्थ हो गया। अब यह आपके चरणोकी धूलि सर्वदा मेरे हृदयपर ही रहेगी।' कुछ समय बाद महर्षि भृग वहाँसे लौटकर ऋषियोकी मण्डलीमे आये और अपना अनुभव सुनाया । इनकी बात सुनकर ऋषियोने एक स्वरसे यह निर्णय किया कि जो सास्विकताके प्रेमी है, उन्हें एकमात्र भगवान् विष्णुका ही भजन करना चाहिये । महर्षि भृगुका साक्षात् भगवान्से सम्बन्ध है, ये परम भक्त है। इनकी स्मृति हमें भगवान्की स्मृति प्रदान करती है।

# महर्षि ऋभु

महर्षि ऋभु ब्रह्माके मानस पुत्रोमेसे एक है। ये स्वभावसे ही ब्रह्मतत्त्वज्ञ तथा निवृत्तिपरायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु-मर्यादाकी रक्षाके लिये इन्होंने श्रद्धाभक्तियुक्त होकर अपने बड़े भाई सनस्मुजातकी शरण ली थी। उनसे सम्प्रदायगत मन्त्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थितिमें ही रहने लगे। मल, विक्षेप तथा आवरणसे रहित होकर ये जहाँ कही भी पड़े रहते। गरीरके अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी।

यो ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्य ऋषिके आश्रमके समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलस्त्यका पुत्र निदाध वेदाध्ययन कर रहा था। निदाधने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकारको देखकर महर्षि ऋभुको वड़ी दया आयी। उन्होंने कहा—'इस जीवनका वास्तविक लाभ आत्मजान प्राप्त करना है। यदि वेदोको सम्पूर्णतः रट जाय और वस्तुतत्त्वका ज्ञान न हो तो वह किस कामका है ! निदाय! तुम आत्मज्ञानका सम्पादन करो।'

महर्पि ऋभुकी वात सुनकर उसकी जिजासा जग गयी। उसने इन्हींकी शरण ली। अपने पिताका आश्रम छोड़कर वह इनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवामे तन्मयता और त्याग देखकर महिष्ने उसे तत्वज्ञानका उपदेश किया। उपदेशके पश्चान् आजा की कि भीनदाध । जाकर गृहस्थ-धर्मका अवलम्बन लो। मेरी आज्ञाका पालन करो।

गुरुदेवकी आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिताके पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात् देविका नदीके तटपर वीरनगरके पास एक उपवनमे निदाधने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नीके साथ गाईस्थ्यका पालन करने लगा। कर्मपरायण हो गया।

वह्त दिनोंके बाद ऋभुको उसकी याद आयी। अपने अङ्गीकृत जनका कल्याण करनेके लिये वे वहाँ पहुँच गये। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं। उसे फिर कभी नहीं छोडते। वे वलिवैश्वदेवके समय निदाघके द्वारपर उपिसत हुए । निदाघने उन्हें न पहचाननेपर भी गृहस्थ-धर्मानुसार अतिथिको भगवद्रुप समझकर उनकी हिचके अनुसार भोजन कराया। अन्तमे उसने प्रश्न किया कि 'महाराज । भोजनसे तृप्त हो गये क्या ! आप कहाँ रहने हैं १ कहांसे आ रहे है ? और किघर पधारनेकी इच्छा है ?? महर्षि ऋभुने अपने कृपाल स्वभावके कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया—'ब्राह्मण ! भृख और प्यास प्राणोको ही लगती है। मैं प्राण नहीं हूं। जब भूख-प्यास मुझे लगती ही नहीं, तव तृप्ति-अतृप्ति क्या वताऊँ ? स्वस्थता और तृप्ति मनके ही धर्म है। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक् है। रहने और आने-जानेके सम्बन्धमे जो पूछा, उसका उत्तर सुनो । आत्मा आकाशकी भाँति सर्वगत है । उसका आना-जाना नहीं वनता । मैं न आता हूँ, न जाता हूँ और न किसी एक स्थानपर रहता ही हूँ । तृप्ति-अतृप्तिके हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अनुप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषमस्वभाव पदार्थोंपर आस्या मत करो; इनकी ओरसे दृष्टि मोड़कर त्रिगुण, त्र्यवस्था और समस्त

अनातम वस्तुओसे ऊपर उठकर अपने-आपमे स्थिर हो जाओ।
ये सब संसारी लोग मायाके चक्करमे पड़कर अपने स्वरूपको
भूले हुए हैं। तुम इस मायापर विजय प्राप्त करो।' महर्षि
ऋभुके इन अमृतमय वचर्नोको सुनकर निदाघ उनके
चरणोपर गिर पड़े। फिर उन्होंने वतलाया कि 'मै तुम्हारा गुरु
ऋभु हूं।' निदाघको बड़ी प्रसन्नता हुई, महर्षि चले गये।

बहुत दिनोके पश्चात् फिर महर्षि ऋमु वहाँ पश्चारे। संयोगवश उस दिन वीरपुरनरेशकी सवारी निकल रही थी। सडकपर वड़ी भीड़ थी। निदाय एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनेमें ही महर्पिने इनके पास आकर पूछा—'यह भीड़ कैसी है!'

निदाधने उत्तर दिया--'राजाकी सवारी निकलनेके कारण भीड है। ' उन्होंने पूछा-- 'तुम तो जानकार जान पडते हो । मुझे बताओ इनमे कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं ?' निदाघने कहा—'जो इस पर्वतके समान र्जेचे हायीपर सवार हैं, वे राजा हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग है।' ऋभुने पूछा-- 'महाराज! मुझे हाथी और राजा-का ऐसा लक्षण बताओं कि मैं समझ सकूँ कि ऊपर क्या है ! नीचे क्या है ?' यह प्रवन सुनकर निदाघ झपटकर उनपर सवार हो गये और कहा—'देखों, मैं राजाकी भाति ऊपर हूँ । तुम हाथीके समान नीचे हो । अव समझ जाओ राजा और हाथी कौन हैं।' महर्षि ऋभुने बड़ी जान्तिसे कहा-प्यदि तुम राजा और मैं हाथीकी भॉति स्थित हूं तो बताओ तुम कौन हो और मै कौन हूं ?' यह वात सुनते ही निदाध उनके चरणोपर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे-'प्रभो । आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋुमु हैं । आपके समान अद्दैतसस्कार-संस्कृतचित्त और किसीका नहीं है। आप अवश्य-अवश्य मेरे गुरुदेव हैं, मैंने अनजानमें वड़ा अपराध किया । सत स्वभावतः क्षमाञ्चील होते हैं। आप कृपया मुझे क्षमा करें।' ऋभुने हँसते हुए कहा-

'कौन किसका अपराध करता है ? यदि एक वृक्षकी दो शाखाएँ परस्पर रगड़ खायँ तो उनमें किसका अपराध है ? मैने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्गसे आत्माका उपदेश किया था। उसे तुम भूल गये। अब अन्वय-मार्गसे किया है। इसपर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गोपर विचार करोगे तो संसारमें रहकर भी तुम इससे अलिस रहोगे।' निदाधने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छन्दतया चले गये।

श्रृभुकी इस क्षमाशीलताको सुनकर सनकादि गुरुओको बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होने ब्रह्माके सामने इनकी महिमा गायी और इनका नाम क्षमाका एक अक्षर लेकर श्रृभुक्ष रख दिया । तबसे साम्प्रदायिक लोग इन्हें श्रृभुक्षानन्दके नामसे स्मरण करते हैं। इनकी कृपासे निदाघ आत्मनिष्ठ हो गये। आज भी महर्षि ऋमु हमारे पास न जाने किस रूपमे आते होगे। उन्होंने न जाने निदाघ-जैसे कितनोंको संसारसागरसे पार उतारा होगा।

# महर्षि कश्यप

इतिहासपुराणानि तथाख्यानानि यानि च। महात्मनां च चरितं श्रोतन्यं नित्यमेव च॥

समस्त लोकोके पितामह भगवान् ब्रह्माने ही इस चराचर स्रष्टिको उत्पन्न किया है। स्रष्टिकी इच्छासे उन्होने छः मानसिक पुत्र उत्पन्न किये—जिनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और कृत्त हैं। मरीचिके पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापतिने अपनी तेरह कन्याओका विवाह इनके साथ कर दिया। उनके नाम ये हैं—अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मनु और कृत्रू। इन संबकी इतनी सन्तानें हुई कि उन्हींसे यह सम्पूर्ण सृष्टि भर गयी। अदितिसे समस्त देवता तथा बारह आदित्य हुए। सभी दैत्य दितिके पुत्र हैं। दनुके दानव हुए। काला और दनायुके भी दानव ही हुए। सिंहिकासे सिंह-न्याम हुए। क्रोधाके क्रोध करनेवाले असुर हुए। विनताके गरुड, अरुण आदि छः पुत्र हुए। कृत्रूके सर्प, नाग आदि हुए। मनुसे समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त स्थावर-जङ्गम, पशु-

पत्नी, देवता-दैत्य, मनुष्य—हम सब सगे भाई हैं। एक कश्यपभगवान्की ही हम सन्तान हैं। वृक्ष, पशु, पक्षी—हम सब कश्यपगोत्री ही हैं।

इन तेरह कन्याओं में 'अदिति' भगवान् कश्यपकी सबसे प्यारी पत्नी थी । उन्हों से इन्द्रादि समस्त देवता हुए और भगवान् वामनने भी इन्हों के यहाँ अवतार लिया । इनका तप अनन्त है, इनकी भगवद्गक्ति अटूट है । ये दम्पती भगवान्के परम प्रिय है । तीन बार भगवान्ने इनके घरमें अवतार लिया । अदिति और कश्यपके महातपके प्रभावसे ही जीवोको निर्गुण भगवान्के सगुणरूपमे दर्शन हो सके ।

कस्य प अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मै पूरव बर दीन्हा ॥

भगवान् जिनके पुत्र बने, उनके विषयमे अधिक क्या कहा जा सकता है ! भगवान् करयपकी पुराणोमे बहुत-सी कथाएँ हैं । यहाँ उनके सम्बन्धमे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये महानुभाव अपने भक्तिबलसे भगवान्को निर्गुणसे सगुण-साकार बनानेवाले हैं तथा हम सब जीवोके आदि-पिता है ।

# महर्षि कपिल

अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी।

जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमन्छो यथा॥

(श्रीमद्भा०३।२५।३३)

भगवान् ही इस सृष्टिके आदिकारण हैं। वे सर्वेश्वर अपने संकल्पसे ही इस जगत्का विस्तार करते हैं और फिर वे ही सर्वश्चित्तमान् इसका पालन भी करते हैं। जीवोंके कल्याणके लिये वे दयामय विभिन्न रूप धारण करके जगत्मे आते हैं। वे ही परम प्रभु मनु एवं प्रजापतिरूपसे जगत्के प्राणियोंका पालन करते हैं। वे उदारचरित ही श्रृषि एवं योगेश्वरूपसे इस भवसागरसे पार होनेका मार्ग बतलाते हैं और उसपर स्वय चलकर आदर्श रखते हैं संसारके लिये। उन लीलामयकी इस विश्वलीलाका तात्पर्य ही है कि अनादि कालसे माया-मोहित त्रितापतप्त जीव उन दयाधाम आनन्द-सागरको प्राप्त कर ले। अतः वे प्राणियोंके जीवनका ही रक्षण नहीं करते, उन प्राणियोंके कल्याणके साधनोका भी वे ही प्रवर्तन एवं रक्षण करते हैं। ज्ञान एवं साधनोकी परम्परा वे अपने उपदेशोंसे विस्तृत करते हैं और अपने तपसे फिर उसकी रक्षा करते हैं। श्रीनर-नारायण, किएल, व्यास आदि भगवान्के ऐसे ही अवतार-स्वरूप हैं।

तत्त्वज्ञानका प्राणियोंको उपदेश करनेके लिये सृष्टिके प्रारम्भिक पाद्मकल्पके स्वायम्भुव मन्वन्तरमे ही प्रजापति कर्दमके यहाँ उनकी पत्नी देवहूतिसे भगवान्ने किपलरूपमें अवतार ग्रहण किया। अपनी माता देवहूतिको ही भगवान्ने सर्व-प्रथम तत्त्वज्ञान एव भक्तिका उपदेश किया। मर्त्यलोकां परमिवरक्ता वे मनुपुत्री देवहूतिजी ही सर्वप्रथम भागवत-ज्ञानकी अधिकारिणी हुई और उसे प्राप्त करके उनका स्थूल शरीर भी दिव्य हो गया। जब देवहूतिजी भगवान् किपल्हारा उपदेश किये भागवत-ज्ञानमे चित्तको एक करके सिद्धावस्थाको प्राप्त हो गर्यी, तब उन्हे पतातक नहीं चला कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका वह पावन देह दब होकर सरिता बन गया और अब प्राणियोंके लिये वह तीर्थ है।

माताको भगवान् किपल्ने जिस ज्ञानका उपदेश किया, उसका वड़ा सुन्दर वर्णन श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्धमें है। ज्ञानके लिये आवश्यक है कि प्राणिक मनमे संसारके समस्त भोगोसे वैराग्य हो। इस देहमे हड्डी, मज्ञा, मास, रक्त आदि अपवित्र वस्तुओंको छोड़कर और तो कुछ है नहीं। ऐसे घृणित देहमे आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकारके अनर्थ करता है। फल यह होता है कि वड़े कप्टसे उसकी मृत्यु होती है। मृत्युके पश्चात् यमदूत उसे नाना प्रकारकी भीपण यातनाएँ देते हैं। अनेक नरकोंमे सहसों वर्ष वह भयंकर कृष्ट भोगता है। कदाचित् भगवान्की कृपासे ही वह इस लोकमे मनुष्य-योनिमें आ पाता है। यहाँ भी गर्भमे दु:ख-ही-दु:ख है। बाल्यकाल पराधीनता, विवशताके कप्टोंसे भरा है और युवावस्थान

में काम-क्रोधादि विकार मनुष्यको अंधा कर देते हैं। वह नाता चिन्ताओं में बराबर जलता रहता है। बृद्धावस्था तो दुःखरूप है ही। इस प्रकार यह समस्त जीवन क्लेशपूर्ण है। जब बराबर विचार करनेसे सत्कमों के पुण्य-प्रभावसे वैराग्यका चित्तमें उदय होता है, तब मनुष्य इस संसारके दुःखकों समझ पाता है। भगधान्के चरणों में अनुराग होनेसे, भगधान्- के तामका जप, उनकी मङ्गलमयी तीलाओं का ध्यान, उनके दिव्य गुणोंका कीर्तन करनेसे हृदय गुद्ध होता है। निष्काम भिक्तके द्वारा भगधान्में चित्तकों लगाये रहनेसे जीवकों बन्धनमें रखनेवाले पाँचों कोश स्वय धीरे-धीर नष्ट हो जाते हैं। भिक्तसे निर्मल चित्तमें ही शानका उदय होता है। बिना भगधान्की शरण लिये हृदय गुद्ध नहीं होता। अतः मनुष्यको बड़ी सावधानीसे संसारके दुःखरूप भोगोंसे मनकों हटाकर भगवान्के चरणोंमें लगाना चाहिये। यह भगधान् कपिलके उपदेशका बहुत ही संक्षिप्त तात्वर्य है।

माताको उपदेश देकर किपलजी, आज जहाँ गङ्गासागर-संगम है, वहाँ चले गये। समुद्रने उन्हे स्थान दिया। सागरके भीतर वे अवतक तपस्या कर रहे हैं। भगवान् किपल भागवतधर्मके मुख्य बारह आचार्योमे है। निरीश्वर साख्य तो पीछेके तर्क-प्रधान लोगोंकी कल्पना है। भगवान् तो अपने तप तथा संकल्पसे विश्वकी ज्ञानपरम्पराकी रक्षा करते हुए स्थित हैं। अनेक अधिकारी साधक अनेक युगोंमें भगवान्के दर्शन एवं उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं।

# महर्षि शुकाचार्य

भगवान् ब्रह्माजीके तीसरे मानसिक पुत्र भृगु हुए। इन भृगुके कवि हुए और कविके असुरगुरु महर्षि शुक्राचार्य हुए। ये योगविद्यामें पारङ्गत थे। इनकी 'शुक्रनीति' बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये असुरोंके गुरु थे, किंतु मनसे भगवान्के—अनन्य भक्त थे। असुरोंके गुरु थे, किंतु मनसे भगवान्के—अनन्य भक्त थे। असुरोंके रहते हुए भी ये उन्हें सदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे। इन्हेंकि प्रभावसे प्रह्लाद, विरोचन, र्बाल आदि भगवद्भक्त वने और श्रीविष्णुके प्रीत्यर्थ बहुत- से यज्ञ-याग आदि करते रहे।

इनके पास 'मृतसंजीवनी विद्या' थी। इससे ये संग्राममें मरे हुए असुरोंको जिला लेते थे। बृहस्पतिजीके पास यह विद्या नहीं थी। इसल्यि उन्होंने अपने पुत्र कचको इनके पास यह विद्या सीखनेके लिये भेजा। इन्होंने उसे बृहस्पतिजीका पुत्र- जानकर बड़े ही स्नेहसे वह विद्या सिखायी। असुरोको जब यह वात माल्म हुई, तब उन्होंने कई बार कचको जानसे मार डाला, किंतु शुकाचार्यजीने अपनी विद्याके प्रभावसे उसे फिर जीता ही बुला लिया। अन्तमे दैत्योंने कचको मारकर उसकी राखको शुकाचार्यजीको घोखेमे सुराके साथ पिला दिया। ऋषिने ध्यानसे देखा और कचसं कहा, मैं तुझे पेटमे ही विद्या सिखाता हूँ। मेरा पेट फाड़कर निकल आ, फिर मुझे जिला लेना। कचने ऐसा ही किया। वह सिद्ध हो गया। तबसे शुकाचार्यजीनं नियम बना दिया—

यो ब्राह्मणोऽच प्रश्वतीह कश्चिन्मोहात्सुरां पास्पति मन्दबुद्धिः । अपेतधर्मा ब्रह्महा चैव स स्वाद्सिछोके गर्हितः स्वास्परे च मया चैतां विप्रधमोक्तिसीमां मर्यादां वै स्थापितां सर्वलोके । सन्तो विप्राः शुश्रुवांसो गुरूणां देवा लोकाश्चोपश्रण्वन्तु सर्वे ॥

भीं आजसे ब्राह्मणोके धर्मकी यह मर्यादा बॉधता हूँ, मेरी मर्यादाको देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो अपने बड़ोकी बात सुनना चाहते हो तथा अन्य समस्त प्राणी सुने । जो मन्दबुद्धि ब्राह्मण भूलसे भी आजसे मदिरा पीयेगा, उसके समस्त धर्मका नाश हो जायगा और उसे ब्रह्महत्याका पाप लगेगा तथा वह इस लोक और परलोक दोनोंमे निन्दित होगा।

इस प्रकार ग्रुकाचार्यने मर्यादा बॉध दी, जिसे समस्त लोगोने स्वीकार किया । बलिके यज्ञमे भगवान् ग्रुकाचार्यने यजमानकी श्रद्धा देखनेके लिये उसे बहुत मना किया कि ग्रम वामनरूपधारी भगवान्को भूमिदान न करो; किंतु बलिने उन्हे भूमिदान कर ही दिया। शुकाचार्यकी एक कन्या देवयानी महाराज ययातिके साथ विवाही थी, ये अवतक आकाशमें एक नक्षत्रके रूपमें स्थित है और वर्षा आदिकी स्चना देती हैं। शुकाचार्य बड़े भगवद्भक्त हैं। बलिके यश्चमें पधारे हुए भगवान्से शुकाचार्य कहते हैं—

मन्त्रतसन्त्रतिष्ठद्रं देशकालाहेवस्तुतः । सर्वं करोति निश्चिद्धं नामसङ्गीर्तनं तव॥ ﴿ श्रीतझ० ८ । २३ । १६ )

'भगवन् ! मन्त्रकी । कि अनुष्ठान-पद्धितकी )। देशा काला पात्र और वस्तुका करी भूले आपके नाम-संकीर्तनमात्रसे सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियोंको पूरी कर देता है।'

### ब्रह्मर्षि विश्वामित्र

सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनपार बिनु जिमि जरू जानू ॥
कुशिकवंशमे महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजी हुए ।
वंशके नामपर इन्हें कौशिक कहा जाता है । महर्षि वशिष्ठके
आश्रमपर एक बार ये सेनासहित पहुँचे । अपनी कामधेनुकी
शक्तिसे महर्षिने इनका यथोचित सत्कार किया । उस गौका
प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्रजीने उसे लेना चाहा । जब
महर्षिने स्वेच्छासे देना अस्वीकार कर दिया, सब वे बलात्
उसे ले जाने लगे; किंतु वशिष्ठजीकी अनुमतिसे कामधेनुने अपने
शरीरसे लाखों सैनिक प्रकट करके इनकी सेनाको पराजित
कर दिया । अब ये तप करके वशिष्ठको पराजित करनेमे
लगे । जब तपस्या करके शङ्करजीद्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र भी
ब्रह्मर्षि वशिष्ठके ब्रह्मदण्डमे लीन हो गये, तब विश्वामित्रजीने
स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेका निश्चय किया ।

तपस्यामे, साधनमे, भगवान्के भजनमे—जीवके कत्याणके जितने मार्ग हैं, उन सबमे काम, क्रोध और छोम ही सबसे बड़े बाधक है। ये तीनो नरकंके द्वार है। 'त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।' कोई कितना विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी क्यो न हो, यदि काम-क्रोध-छोभ-मेसे एकके भी वश हो जाता है, तो उसकी विद्या, बुद्धि, तपका कोई अर्थ नहीं। ये तीनों विकार बुद्धिको मोहमे डाल देते हैं और बुद्धिभ्रमसे जीवका सर्वनाश हो जाता है। विश्वामित्रजी-जैसा महान् तप कदाचित् ही किसीने किया हो;

किंतु अनेक बार काम, कोध या लोभने उनके बड़े कप्टसे उपार्जित तपका नारा कर दिया। इन्द्रकी भेजी मेनका अप्सराने एक बार उन्हें प्रलुब्ध कर लिया । दसरी बार राजा त्रिराङ्क विशिष्ठजीका शाप होनेपर भी इनके पास सरारीर स्वर्ग जानेके लिये आया । विश्वामित्रजीने उसे यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया । उस यज्ञमे दूसरे सब ऋषि आये, किंतु वशिष्ठके सौ पुत्रोमेसे कोई न आया । रोषमे आकर विश्वामित्रने वशिष्ठके सभी पुत्रोको मार डाला, अपने तपोबलसे त्रिशङ्कको सदेह स्वर्ग भेज दिया और जब देवताओने उसे नीचे ढकेल दिया, तब मध्यमे ही वह रुका रहे, यह व्यवस्था विश्वामित्रजीने तपोबलसे कर दी । इस प्रकार बार-बार तपके नाशसे भी वे महाभाग निराश नहीं हुए । तपस्याके प्रभावसे वे इतने समर्थ हो गये कि दूसरी सृष्टि करने लगे । अनेको नवीन प्राणिशरीर, जो ब्राह्मी सृष्टिमे नहीं थे, उन्होने बनाय । भगवान ब्रह्माने उनको इस सृष्टिकार्यसे रोका और ब्राह्मणत्व प्रदान किया । वशिष्ठजीने उन्हे 'ब्रह्मर्पि' स्वीकार किया ।

काम, क्रोध और लोभके कारण अनेक बार विष्न पड़नेसे विश्वामित्रजीने इन तीनो विकारोकी नाशक शक्तिको पहचान लिया था। उन्होंने भगवान्का आश्रय लेकर इन तीनोको सर्वथा छोड़ दिया। उनके आश्रममे प्रत्येक पर्वके समय रावणके अनुचर मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना लेकर चढ़ आते और हड्डी, रक्त, मास, मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओकी वर्षा करके, यज्ञको दूषित कर देते। महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसींके उपद्रवसे यज्ञ कर नहीं पाते थे। इतनेपर भी शाप देकर राक्षसोको भस्म करनेका सङ्कटपतक उनके मनमे नहीं उठा। समर्थ होनेपर भी कोधको उन्होंने वशमे रक्खा। लोभको तो फिर आने ही नहीं दिया। जब इन्हें पता लगा कि भगवान्ने पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये अयोध्यामें अवतार ले लिया है, तब ये अयोध्या गये और वहाँसे श्रीराम-लक्ष्मणको ले आये। जब श्रीरामने एक ही वाणसे ताड़काको मार दिया, तब इनको श्रीरामके परात्पर स्वरूपका पूरा निश्चय हो गया। अनेक प्रकारके दिन्यास्त्र तथा विद्याएँ इन्होंने दोनों भाइयोंको प्रदान कीं।

महर्षि विश्वामित्रजीने ही श्रीराम-लक्ष्मणको जनकपुर पहुँचाया । इन्हींकी प्रेरणासे धनुष टूटा और श्रीजनकराज कुमारीका श्रीराममद्रने पाणिग्रहण किया । महाराज दश्यरथ जब जनकपुरसे वारात विदा कराके लौटे, तव विश्वामित्रजी भी उनके साथ अयोध्या आये । वहाँ पर्याप्त समयतक महाराजसे सत्कृत, पूजित होकर रहे और तव अपने आश्रमपर गये । चित्रकृटमें जब महाराज जनक श्रीरामसे मिलने गये, तब विश्वामित्रजी भी उनके साथ वहाँ पथारे । जनकजीके साथ ही महिष लौटे भी । महिष विश्वामित्रजीका पूरा जीवन ही तप एवं परोपकारमे व्यतीत हुआ । वे वेदमाता गायत्रीके द्रष्टा हैं । उनके अनेक धर्मग्रन्य हैं । साक्षात् भगवान् श्रीराघयेन्द्र जिन्हें महिष विश्वाप्त करोंसे जिनके चरण दबाते ये, उनके सौभाग्य तथा उनकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है !

### आदिकवि वाल्मीकि

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां चन्दे वाल्मीकिकोक्षिसम्॥

अङ्गिरागोत्रमें उत्पन्न एक ब्राह्मण था रत्नाकर । छुटेरेढाकुओंके सङ्गसे वह भी कृरहृदय ढाक् हो गया था । धर्मकर्म तो कभी किया ही नहीं था, वचपनसे ही कुसङ्गमे
पड़नेसे विद्या भी नहीं प्राप्त की । चनमे छिपा रहता और
उधरसे निकलनेवाले यात्रियोको छूट-मारकर जो कुछ मिलता,
उससे अपने परिवारका भरण-पोषण करता । संयोगवरा एक
दिन उधरसे नारदजी निकले । रत्नाकरने उन्हें भी ललकारा ।
देवर्षिने निर्भय होकर वड़े स्नेहसे कहा—भया ! मेरे पास
धरा ही क्या है । परंतु तुम प्राणियोंको क्यों व्यर्थ मारते
हो ! जीवोंको पीड़ा देने और मारनेसे वड़ा दूसरा कोई पाप
नहीं है । इस पापसे परलोकमे प्राणीको भयद्वर नरकोमें
पड़ना पड़ता है ।

जब अकारण कृपाछ श्रीहरि दया करते हैं, जब अनेक जन्मोंके पुण्योंका उदय होता है, जब जीवके कल्याणका समय आ पहुँचता है, तभी उसे सच्चे साधुके दर्शन होते हैं। रजाकर जिसे लूटता, वह रोता, गिड़गिड़ाता, भयभीत होता। आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था, जो तिनक भी उससे डरा नहीं, जिसने अपनी प्राणरक्षाके लिये एक शब्द नहीं कहा, जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था। कूर डाक्पर प्रभाव पड़ा । उसके निष्ठुर हृदयमें रोने, कलपनेवालों-का गिड़गिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता था; किंतु इस साधुकी निर्भयता और स्नेहपूर्ण वाणीने उसे प्रभावित कर दिया । वह बोला—'मेरा परिवार वड़ा है । उन सबका पालन-पोषण अकेले मुक्ते करना पड़ता है । में यदि लूटकर धन न ले जांकें तो वे भूखों मर जाय ।'

देविषेने कहा—'भाई! तुम जिनका भरण-पोषण करने के लिये इतने पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पापमे भाग लेंगे या नहीं—बह उनसे पूछ आओ। डरो मत, में भागकर कहीं नहीं जाऊँगा। विश्वास न हो तो मुझे एक वृक्षसे वॉघ दो।'

नारदजीको बॉधकर रत्नाकर घर आया। उसने घरके सभी लोगोंसे पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया— हमारा पालन-पोषण करना द्युम्हारा कर्तव्य है। हमे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन ले आते हो। हाय! हाय! जिनके लिये खून-पर्धीना एक करके, घोर वनमें भूखे-प्यासे दिन-रात वह छिपा रहता है, वर्षा, सर्दी, गरमी तथा दूसरे किसी कष्टकी जिनके लिये चिन्ता नहीं करता, जिनके लिये इतने प्राणियोंको उसने मारा, इतना पाप किया, उन्हें उसके पाप-पुण्यसे कुछ मतलब नहीं? मारे शोकके रत्नाकर पागल-सा हो गया। एक क्षणमें उसके मोहका सारा बन्धन दूद गया। रोता हुआ वह चनमें गया और अधिके बन्धन

काटकर उनके चरणोपर गिर पडा । वह छटपटाता हुआ कन्दन करने लगा—'मेरे-जैसे अधमका कैसे उद्धार होगा ?'

देविष भी सोच-विचारमे पड गये। भगवन्नाम भगवान्ना साक्षात् स्वरूप है। वह दया करके ही सौमाग्यशाली
नीवोंके मुखपर स्वयं आता है। पापी रत्नाकर 'राम' यह
सीघा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारदर्जीने
उसे 'मरा' यह उलटा नाम जपनेका आदेश दिया और
चले गये। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगा—मरामरा
मरामरामरामरा'''''''। मास बीते, श्रृतुऍ बीती, वर्ष
मीता और युग बीत गया; किंतु रत्नाकर उठा नहीं। उसने
नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखण्ड चलता रहा। उसके
शरीरपर दीमकोने घर बना लिया। वह उनकी बॉबी—
वल्मीकसे दक गया। अन्तमे ब्रह्माजी इस तपस्वीके पास
आये। उन्होंने अपने कमण्डलुका अमृत-जल छिड़ककर उसके
दीमकोंद्वारा खाये हुए अङ्गोको सुन्दर, पृष्ट बना दिया। उन सृष्टिकर्ताने ही उसे श्रृषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। वल्मीकसे
निकलनेके कारण उस दिनसे वह वाल्मीकि हो गया।

जो कभी कूर दस्यु था, प्राणियोको मारना ही जिसका कर्म था, भगवन्नाम-जपके प्रभावसे वह परम दयाछ ऋषि हो गया। जब उसके सामने एक दिन एक व्याधने क्रौंच पक्षीके जोड़ेमेसे एकको मार दिया, तब दयाके कारण व्याधको शाप देते समय उसके मुखसे श्लोक निकला। वैदिक छन्द तो अनादि है, किंतु लौकिक छन्दोंका वह प्रथम छन्द था। उसी छन्दसे वाहमीकिजी आदिकवि हुए।

वनवासके समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम भाई लक्ष्मण एवं जानकीजीके साथ वाल्मीकिजीके आश्रममे पधारे। वहाँ श्रीरामके पूछनेपर जो चौदह स्थान श्रृषिने उनके रहने योग्य बताये, उनमे भक्तिके सभी साधन आ जाते है। इन चौदह स्थानोंका सुन्दर वर्णन गोसाईजीकी भाषामे ही देखिये—

सुनहु राम अब कहउँ निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुमग सिर नाना ॥ मरिहं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ लोचन चातक जिन्ह किर राखे । रहिं दरस जलवर अमिलावे ॥ निदरिह सिरित सिंघु सर मारी । रूप बिदु जल होहिं सुखारी ॥ तिन्ह कें हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥

जस तुम्हार मानस निमल हंसिनि जीहा जासु। मुकताहल गुन गन चुनद्र राम बसहु हिय तासु॥१२८॥

प्रमु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु रुहइ नित नासा ॥
तुम्हिह निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं ॥
सीस नविं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सिंहत किर विनय विसेषी ॥
कर नित करिह राम पद पूजा । राम भरोस इदय निहं दूजा ॥
चरन राम तीरथ चिक जाहों । राम वसहु तिन्ह के मन माहों ॥
मंत्रराजु नित जपिह तुम्हारा । पूजिहें तुम्हिह सिहत परिवारा ॥
तरपन होम करिहं विधि नाना । विप्र जेवॉइ देहि बहु दाना ॥
तुम्ह तें अधिक गुरिह जियं जानी । सकरु भायं सेविहं सनमानी ॥

सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन रित होउ।
तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनदन दोठ॥१२०॥
काम कोह मद मान न मोहा। कोम न छोम न राग न द्रोहा॥
जिन्ह कें कपट दंम निह माया। तिन्ह कें हदय बसहु रघुराया॥
सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सिरस प्रसंसा गारी॥
कहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी॥
तुम्हिह छाडि गित दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥
जननी सम जानिहं परनारी। घनु पराव बिष तें बिष मारी॥
जे हरषिं पर संपित देखी। दुखित होहिं पर विपित विसेषी॥
जिन्हिह राम तुम्ह प्रानिपआरे। तिन्ह के मन सुम सदन तुम्हारी॥

स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात ।

मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोउ आत ॥१३०॥
अवगुन तिज सब के गुन गहहों । विप्र धेनु हित संकट सहहों ॥
आवगुन तिज सब के गुन गहहों । विप्र धेनु हित संकट सहहों ॥
आवगुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका॥
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब मॉित तुम्हार भरोसा ॥
राम मगत प्रिय लागिहें जेही । तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥
जाति पॉित धनु घरमु बडाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
सब तिज तुम्हिह रहइ उर लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥
सरगु नरकु अपबरगु समाना । जह तह देख घर घनु बाना ॥
करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि कें उर डेरा ॥

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।
बसहु निरंतर तासु मृन सो राउर निज गेहु ॥१३१॥
अन्तिम समयमे जब मर्यादापुरुषोत्तमने लोकापवादके
कारण श्रीविदेहनन्दिनीका त्याग कर दिया, तब वे
वाल्मीिकजीके ही आश्रममे रही । वही लव-कुशकी उत्पत्ति
हुई । महर्षिने रामायण-गानकी शिक्षा लव-कुशको ही पहले
दी । महर्षि वाल्मीिकका रामायण पश्चम वेदके समान परम
सम्मान्य तथा भवसागरसे पार करनेवाला है । महर्षिने अपने
दिल्य ज्ञानके प्रभावसे रामायणकी रचना रामावतारसे पहले
ही कर दी थी ।

# भरद्वाज मुनि

महामोहु महिषेसु विसाला । रामकथा कालिका कराला ॥

भगवान्के मङ्गलमय चिरतोंको सुननेसे त्रयतापसंतात प्राणीको शान्ति प्राप्त होती है। मायाके काम, कोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर होते हैं। हृदय निर्मल होता है। इसीलिये संत-सत्पुरुष सदा भगवत्कथा कहने-सुननेमे ही लगे रहते हैं। श्रीहरिके नित्य दिव्य गुणोमे जिनका हृदय लगाया, उनको फिर ससारके सभी विषय फीके लगते हैं। उन्हे वैराग्य करना या जगाना नहीं पड़ता, अपने-आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगोसे विरक्त हो जाता है। आनन्दकन्द प्रभुके चिरत भी आनन्दरूप ही हैं। उनकी सुधा-मधुरिमाका स्वाद एक बार मनको लगाना चाहिये, फिर तो वह अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं चाहेगा।

देवगुरु वृहस्पतिजीके भाई उतथ्यके पुत्र भरद्वाजजी श्रीरामकथा-श्रवणके अनन्य रिंक ये । ये ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, तपस्वी और भगवान्के परम भक्त थे । तीर्थराज प्रयागमे गङ्गा-यमुनाके सङ्गमे थोड़ी ही दूरपर भरद्वाजजीका आश्रम था । सहस्रों ब्रह्मचारी इनसे विद्याध्ययन करने आते और बहुत-से विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपने अधिकारके अनुसार योग, उपासना, तत्त्वानुसंघान आदि पारमार्थिक साधन करते हुए आत्मकल्याणकी प्राप्तिमें लगे रहते । भरद्वाजजीके दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्वयम् जीको विवाही थी और दूसरी विश्रवा मुनिकी पत्नी हुई, जिसके पुत्र लोकपाल कुनेरजी हुए।

भगवान् श्रीराममे भरद्वाजजीका अनन्य अनुराग था। जब श्रीराम वन जाने लगे। तब मुनिके आश्रममे प्रयागराजमे उन्होंने एक रात्रि निवास किया। मुनिने भगवान्से उस समय अपने हृदयकी निश्चित धारणा वतायी यी---

करम बचन मन छाडि छलु अब रुगि जनु न तुम्हार । तब रुगि सुखु सपनेहुँ नहीं फिए कोटि उपचार ॥

जव श्रीभरतलालजी प्रभुको लौटानेके उद्देश्यसे चित्रकृट जा रहे थे, तब वे भी एक रात्रि मुनिके आश्रममं रहे थे। अपने तपोबलसे, सिद्धियोंके प्रभावसे मुनिने अयोध्याके पूरे समाजका ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि सब लोग चिकत रह गये। जो भगवान्के सच्चे भक्त हैं, उन्हें भगवान्के भक्त भगवान्से भी अधिक प्रिय लगते हैं। किसी भगवद्भक्तका मिल्न उन्हे प्रभुके मिलनसे भी अधिक मुखदायी होता है। भरद्वाजजीको भरतजीसे मिलकर ऐसा ही असीम आनन्द हुआ। उन्होंने कहा भी—

सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ सब साधन कर सुफ़्र सुहावा । रख़न राम सिय दरसनु पावा ॥ तेहि फ़्रु कर फ़्रु दरस तुम्हारा । सहित प्याग सुमाग हमारा ॥

जव श्रीरघुनायजी लद्घाविजय करके लौटे, तव भी वे पुष्पक विमानसे उत्तरकर प्रयागमे भरद्वाजजीके पास गये । श्रीरामके साकेत पंधारनेपर भरद्वाजजी उनके भुवनसुन्दर रूपके ध्यान तथा उनके गुणोके चिन्तनमें ही लगे रहते थे । माघ महीनेमें प्रतिवर्ष ही प्रयागराजमे श्रृपि-मुनिगण मकरस्तानके लिये एकत्र होते थे । एक वार जय माघभर रहकर सब मुनिगण जाने लगे, तब बड़ी श्रद्धासे प्रार्थना करके भरद्वाजने महर्षि याजवल्क्यको रोक लिया और उनसे श्रीरामकथा सुनानेकी प्रार्थना की । याज्ञवल्क्यजीने प्रसन्न होकर श्रीरामचरितका वर्णन किया । इस प्रकार भरद्वाजजीकी कृपासे लोकमें श्रीरामचरितका मङ्गल-प्रवाह प्रवाहित हुआ ।

# महर्षि शाण्डिल्य

कश्यपवंशी महर्षि देवलके पुत्र ही शाण्डिल्य नामसे प्रसिद्ध थे । ये रघुवंशीय नरपित दिलीपके पुरोहित थे । इनकी एक संहिता भी प्रसिद्ध है । कहीं-कहीं नन्दगोपके पुरोहितके रूपमे भी इनका वर्णन आता है । शतानीकके पुत्रेष्टि-यशमे ये प्रधान ऋत्विक् थे । किसी-किसी पुराणमे इनके ब्रह्माके सारिय होनेका भी वर्णन आता है । इन्होंने

प्रमासक्षेत्रमे शिवलिङ्ग स्थापित करके दिव्य सौ वर्षतक घोर तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की थी। फलखरूप भगवान् शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्त्वज्ञान, भगवद्भक्ति, एवं अष्ट सिद्धियोका वरदान दिया। विश्वामित्र मुनि जब राजा त्रिशङ्कुसे यज्ञ करा रहे थे, तब ये होताके रूपमे वहाँ विद्यमान थे। भीष्मकी शरशस्याके अवसरपर भी इनकी उपस्थितिका उल्लेख मिलता है। शङ्क भौर लिखितः जिन्होंने पृथक्-पृथक् धर्मस्मृतियोंका निर्माण किया है, इन्होंके पुत्र थे। जैसे भगवान् वेदव्यासने समस्त श्रुतियोंका समन्वय करनेके लिये शानपरक ब्रह्मसूत्रोंका प्रणयन किया है, वैसे ही श्रुतियों और गीताका भक्तिपरक तात्पर्य-निर्णय करनेके लिये इन्होने एक छोटेन्छे किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भक्तिस्त्रका प्रणयन किया है। उसमे कुल तीन अध्याय हैं और एक-एक अध्यायमे दो-दो आह्निक हैं। इससे सुचित होता है कि इन्होंने इस प्रन्थका निर्माण छ: दिनमें किया होगा । इनके मतमे जीवोका ब्रह्मभावापन्न होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्मसे अत्यन्त अभिन्न हैं। उनका आवागमन स्वाभाविक नहीं हैं। किंत्र जपाक्रसमके सानिध्यसे रफटिकमणिकी लालिमाके समानः अन्तःकरणकी उपाधिसे ही होता है। किंतु केवल औपाधिक होनेके कारण ही वह शानसे नहीं मिटाया जा सकता, उसकी निवृत्ति तो उपाधि और उपाधेय-इन दोनोंमेसे किसी एककी निवृत्तिसे या सम्बन्ध छूट जानेसे ही हो सकती है। चाहे जितना ऊँचा शान हो; किंतु जैसे स्फटिकमणि और जपाकुसुमका सान्निध्य रहते लालिमाकी निरृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जबतक अन्तःकरण है, तबतक न तो उपाधि और उपाधेयका सम्बन्ध छुड़ाया जा सकता और न आवागमनसे ही जीवको बचाया जा सकता है। अतः उपाधिके नाशसे ही भ्रमकी निष्ठिति हो सकती हैं। आत्मज्ञानसे नहीं । उपाधि-नाशके लिये भगवद्भक्तिसे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है । ब्रह्मभावोपलिधके लिये यही उपाय भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

मां च योऽज्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान् समतीस्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

इस भक्ति त्रिगुणात्मक अन्तःकरणका लय होकर ब्रह्मानन्दका प्रकाश हो जाता है। इससे आत्मज्ञानकी व्यर्थता भी नहीं होती; क्योंकि अश्रद्धारूपी मलको दूर करनेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। गीतामे स्थान-स्थानपर भक्तिके साधनके रूपमे ज्ञानकी चर्चा आयी है। भक्तिका लक्षण है—भगत्रान्मं परम अनुराग। क्या परानुरक्तिरीश्वरें (शाण्डिल्य-सूत्र)। इस अनुरागसे ही जीव भगवन्मय हो जाता है। उसका अन्तःकरण अन्तःकरणके रूपमें पृथक् न रहकर भगवान्मे समा जाता है। यही मुक्ति है।

इस प्रकार महर्षि आण्डिल्यने भगवद्गक्तिकी उपयोगिता और ज्ञानकी अपेक्षा भी उसकी श्रेष्ठता सिद्ध को है। भक्तिके प्रकार, उसके साधन और उसके विष्नोकी निष्ट्यि आदिका बड़ा सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचन किया है। भक्तिप्रेमियोंको उसका अध्ययन करना चाहिये।

# मार्कण्डेय मुनि

तस्मै नमो भगवते पुरुपाय भूक्षे विश्वाय विश्वगुरवे परदेवताये। नारायणाय श्रापये च नरोत्तमाय हंसाय संयतिगरे निगमेश्वराय॥ ( श्रीमद्गा० १२ । ८ । ४७ )

'उन ऐश्वर्याधीशः परमपुरुषः, सर्वन्यापीः, विश्वरूपः, विश्वरू परम गुरु एवं परम देवताः हंसस्वरूपः वाणीको वशमे रखनेवाले ( मुनिरूपधारी )ः श्रुतियोंके भी आराध्य भगवान् नारायण तथा ऋषिश्रेष्ठ नरको नमस्कार ।'

भगवान्ने तपका आदर्श स्थापित करनेके लिये ही नर-नारायणस्वरूप धारण किया है। वे सर्वेश्वर तपस्वी ऋषियोंके रक्षक एवं आराध्य हैं। मृकण्डु ऋषिके पुत्र मार्कण्डेयजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्यनत लेकर हिमालयकी गोदमे पुष्पभद्रा नदींके किनारे उन्हीं ऋषिरूपधारी भगवान् नर-नारायणकी आराधना कर रहे ये। उनका चित्त सब ओरसे हटकर भगवान्मे ही लगा रहता था। मार्कण्डेय मुनिको जब हस प्रकार भगवान्की आराधना करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गये, तब इन्द्रको उनके तपसे भय होने लगा । देवराजने वसन्तः कामदेव तथा पुक्षिकस्थली अप्सराको सुनिकी साधनामे विष्न करनेके लिये वहाँ भेजा । वसन्तके प्रभावसे सभी वृक्ष पुष्पित हो गये, कोकिला कूजने लगी, शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु चलने लगा । अलक्ष्य रहकर वहाँ गन्धर्व गाने लगे और अप्सरा पुक्षिकस्थली सुनिके सम्मुख गेंद खेलती हुई अपने सौदर्यका प्रदर्शन करने लगी । इसी समय कामदेवने अपने फूलोंके धनुपपर सम्मोहन वाण चढ़ाकर उसे मुनिपर-छोड़ा । परंतु कामदेव तथा अप्सराके सब प्रयत्न व्यर्थ हो गये । मार्कण्डेयजीका चिच भगवान् नर-नारायणमें लगा हुआ था, अतः भगवान्की छुपान से उनके हृदयमें कोई विकार नहीं उठा । मुनिकी ऐसी हृद्ध अवस्था देखकर काम आदि हरकर भाग गये । मार्कण्डेयजीमे कामको जीत लेनेका गर्व भी नहीं आया । वे उसे भगवान्की कृपा समझकर और भी भावनिमम हो गये ।

भगवान्के चरणोंमे मार्कण्डेयजीका चित्त तो पहलेसे लगा था। अत्र भगवान्की अपनेपर इतनी बड़ी कृपाका अनुभव करके वे व्याकुल हो गये। भगवान्के दर्शनके लिये उनका दृदय आहुर हो उठा। भक्तवरसल भगवान् उनकी व्याकुलतासे द्रवित होकर उनके सामने प्रकट हो गये। भगवान् नारायण सुन्दर जलभरे मेघके समान श्याम वर्णके और नर गौर वर्णके थे। दोनोंके ही कमलके समान नेत्र करुणासे पूर्ण थे। इस ऋिपवेशमें भगवान्ने जटाएँ वढा रक्खी थीं और शरीरपर मृगचर्म धारण कर रक्खा था। भगवान्के मङ्गलमय भव्य स्वरूपको देखकर मार्कण्डेयजी हाय जोड़कर भूमिपर गिर पड़े। भगवान्ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया। मार्कण्डेयजीने किसी प्रकार कुछ देरमें अपनेको स्थिर किया। उन्होंने भगवान्की भलीभाँति पूजा की। भगवान्ने उनसे वरदान माँगनेको कहा।

मार्कण्डेयजीने स्तुति करते हुए भगवान्से कहा—'प्रभो ! आपके श्रीचरणोंका दर्शन हो जाय, इतना ही प्राणीका परम पुरुषार्थ है। आपको पा लेनेपर फिर तो कुछ पाना शेप रह ही नहीं जाता; किंतु आपने वरदान मॉगनेकी आज्ञा दी है, अतः मै आपकी माया देखना चाहता हूं।'

भगवान तो 'एवमस्तु' कहकर अपने आश्रम बदरीवन-को चले गये और मार्कण्डेयजी भगवान्की आराधना, ध्यान, पूजनमें लग गये । सहसा एक दिन ऋपिने देखा कि दिशाओं को काले-काले भेघोंने दक दिया है । वहीं भयंकर गर्जना तथा विजलीकी कड़कके साथ मुसलके समान मोटी-मोटी धाराओंसे पानी बरसने लगा । इतनेमे चारों ओरसे उमडते हुए समुद्र बढ आये और समस्त पृथ्वी प्रलयके जलमे हुव गयी । मनि उस महासागरमे विक्षिप्तकी भाँति तैरने लगे । भूमि, बृक्ष, पर्वत आदि सव डूव गये थे । सूर्य, चन्द्र तथा तारोंका भी कहीं पता नहीं था । सब ओर घोर अन्धकार था । भीपण प्रत्यसमुद्रकी गर्जना ही सुनायी पड़ती थी । उस धमद्रमे वडी-वड़ी भयंकर तरङ्गे कभी मुनिको यहाँसे वहाँ फेंक देती थीं, कभी कोई जलजन्तु उन्हें काटने लगता था और कभी वे अलंग द्ववने त्याते थे । जटाएँ खुल गयी थीं, बुद्धि विक्षित हो गयी थी। दारीर शिथल होता जाता था। अन्तमे बहुत व्याकुल होकर उन्होंने भंगवान्का सारण किया ।

मगवान्का स्मरण करते ही मार्कण्डेयजीन देखा कि सम्बने ही एक बहुत वड़ा वटका वृक्ष उस प्रलयसमुद्रमे खड़ा है। पूरे वृक्षपर कोमल पत्ते भरे हुए हैं। आश्चर्यसे मिन और समीप आ गये। उन्होंने देखा कि वटवृक्षकी ईशान कोणकी शाखापर पत्तींके सट जानेसे वड़ा-ता मुन्दर दोना वन गया है। उन्न दोनेम एक अद्मृत बालक लेटा हुआ है। वह नव-जलधर मुन्दर रयाम है। उसके कर एवं चरण लाल-लाल अत्यन्त मुकुमार हैं। उसके त्रिमुवनमुन्दर मुखपर मन्द-मन्द हास्य है। उसके बड़े-बड़े नेत्र प्रसन्नतासे खिले हुए हैं। श्वास लेनेसे उसका मुन्दर त्रिवलीभूपित पक्षवके समान उदर तिनक-तिक ऊपर-नीचे हो रहा है। उस शिशुके शरीरका तेज इस घोर लन्धकारको दूर कर रहा है। शिशु अपने हाथोंकी मुन्दर अँगुलियोंसे दाहिने चरणको पकड़कर उसके अँगूटेको मुखमें लिये चूस रहा है। मुनिको वड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रणाम किया—

करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् । वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि॥

उनकी सब यकावट उस बालकको देखते ही दूर हो गयी । वे उसको गोदमें लेनेके लिये लालायित हो उठे और उसके पास जा पहुँचे । पास पहुँचते ही उस शिशुके श्वाससे खिचे हुए मुनि विवश होकर उसकी नासिकांक हिद्रसे उसीके उदरमें चले गये ।

मार्कण्डेयजीने शिशुके उदरमे पहुँचकर जो कुछ देखा उसका वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ उन्होंने अनन्त ब्रह्माण्ड देखे । वहाँकी विचित्र सृष्टि देखी । सूर्य, चन्द्र, तारागण प्रभृति सव उन्हें दिखायी पड़े । उनको वहाँ समुद्रः नदीः सरोवर, दृक्ष, पर्वत आदिसहित पृथ्वी भी सभी प्राणियोंसे पूर्ण दिखायी पड़ी । प्रेंग्वीपर घूमते हुए वे शिशुके उदरमें ही हिमालय पर्वतपर पहुँचे । वहाँ पुष्पभद्रा नदी और उसके तटपर अपना आश्रम भी उन्होंने देखा । यह सब देखनेमे उन्हें अनेक युग बीत गये। वे विस्मयसे चिकत हो गये। उन्होंने नेत्र बंद कंर लिये । इसी समय उस शिशुके श्वास लेनेसे श्वासके साथ वे फिर वाहर उसी प्रलयसमुद्रमें गिर पड़े । उन्हें वहीं गर्जन करता समुद्र, वही घट-बृक्ष और उसपर वही अर्द्धुत सीन्दर्यधन विद्यु दिखलायी पड़ा । अव मुनिने उसं वालकसे ही इस सव दृश्यका रहस्य पूछना चाहा । जैसे ही वं कुछ पूछनेको हुए, सहसा सब अहरय हो गया । मुनिने देखा कि वे तो अपने आश्रमके पास पुष्प-भद्रा नदीके तटपर सन्ध्या करने वेसे ही बैठे हैं । वह शिश्च

वह वटवृक्ष, वह प्रलयसमुद्र आदि कुछ भी वहाँ नहीं है । भगवान्की कृपा समझकर मुनिको बड़ा ही आनन्द हुआ।

भगवान्ने कृपा करके अपनी मायाका खरूप दिखलाया कि किस प्रकार उन सर्वेश्वरके भीतर ही समस्त ब्रह्माण्ड हैं, उन्हींसे सृष्टिका विस्तार होता है और फिर सृष्टि उनमें ही लय हो जाती है। इस कृपाका अनुभव करके मुनि मार्कण्डेय ध्यानस्थ हो गये। उनका चित्त दयामय भगवान्मे निश्चल हो गया। इसी समय उधरसे नन्दीपर वैठे पार्वतीजीके साथ भगवान् शङ्कर निकले। मार्कण्डेयजीको ध्यानमे एकाम देख भगवती उमाने शङ्करजीसे कहा—'नाथ! ये मुनि कितने तपस्वी हैं। ये कैसे ध्यानस्थ है। आप इनपर कृपा कीजिये, क्योंकि तपस्वियोकी तपस्थाका फल देनेमे आप समर्थ हैं।'

भगवान शङ्करने कहा- 'पार्वती ! ये मार्कण्डेयजी भगवान्के अनन्य भक्त हैं। ऐसे मगवान्के भक्त कामताहीन होते हैं । उन्हे भगवान्की प्रसन्नताके अतिरिक्त और कोई इच्छा नही होती; किंतु ऐसे भगवद्भक्तका दर्शन तथा उनसे वार्तालापका अवसर बड़े भाग्यसे मिलता है, अतः मै इनसे अवश्य बातचीत करूँगा। इतना कहकर भगवान् शङ्कर मुनिके समीप गये, कितु ध्यानस्य मुनिको कुछ पता न छगा। वे तो भगवान्के ध्यानमे शरीर और संसारको भूल गये थे। शहरजीने योगबलसे उनके हृदयमे प्रवेश किया। हृदयमे त्रिनयन, कर्प्रगौर शङ्करजीका अकस्मात् दर्शन होनेसे मुनिका ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलनेपर भगवान् शङ्करको आया देख वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने पार्वतीजीके साथ शिवजीका पूजन किया। भक्तवत्सल भगवान् शङ्करने उनसे वरदान मॉगनेको कहा । मुनिने प्रार्थना की--- दयामय ! आप मुझपर प्रसन्न है तो मुझे यही वरदान दे कि भगवान्मे मेरी अविचल भक्ति हो । आपमे मेरी स्थिर श्रद्धा रहे । भगवद्-भक्तोंके प्रति मेरे मनमे अनुराग रहे।'

शङ्करजीने 'एचमस्तु' कहकर मुनिको कल्पान्ततक अमर रहने और पुराणाचार्य होनेका वरदान दिया। मार्कण्डेय-पुराणके उपदेशक मार्कण्डेय मुनि ही है।

मार्कण्डेयजीपर श्रीभगवान् शङ्करकी कृपा पहलेसे ही थी। पद्मपुराण उत्तरखण्डमे आया है कि इनके पिता मुनि मृकण्डुने अपनी पत्नीके साथ घोर तपस्या करके भगवान् शिवजीको प्रसन्न किया था और उन्हींके वरदानसे मार्कण्डेयको पुत्ररूपमे पाया

था। भगवान् शङ्करने उसे सोलह वर्षकी ही आयु उस समय दी थी । अतः मार्कण्डेयकी आयुका सोल्हवाँ वर्ष आरम्भ होनेपर मृकण्ड मुनिका हृदय शोकसे भर गया । पिताजीको उदास देखकर जब मार्कण्डेयने उदासीका कारण पूछा, तब मृकण्डुने कहा- 'बेटा! भगवान् राह्मरने तुम्हे सोलह वर्षकी ही आय दी है; उसकी समाप्तिका समय समीप आ पहॅचा के इसीसे मुझे शोक हो रहा है।' इसपर मार्कण्डेयने कहा-(पिताजी ! आप शोक न करे । मैं भगवान् शङ्करको प्रसन्न करके ऐसा यत करूँगा कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं।' तदनन्तर माता-पिताकी आज्ञा लेकर मार्कण्डेयजी दक्षिण समृद्रके तटपर चले गये और वहाँ विधिपूर्वक शिवलिङ्गकी स्थापना करके आराधना करने लगे। समयपर 'काल' आ पहुँचा। मार्कण्डेयजीने कालसे कहा-- भी शिवजीका मृत्युञ्जय स्तोत्रसे स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ; तवतक क्रम ठहर जाओ। कालने कहा-(ऐसा नहीं हो सकता। 'तब मार्कण्डेयजीने भगवान शङ्करके बलपर कालको फटकारा । कालने क्रोधमे भरकर ज्यों ही मार्कण्डेयको हठपूर्वक ग्रसना चाहा, त्यो ही स्वयं महादेवजी उसी लिङ्गसे प्रकट हो गये। हुकार भरकर मेघके समान गर्जना करते हुए उन्होंने कालकी छातीमें लात मारी । मृत्यु देवता उनके चरण-प्रहारसे पीडित होकर द्र जा पहे। भयानक आकृतिवाले कालको दूर पड़े देख मार्कण्डेयजीने पुनः इसी स्तोत्रसे भगवान् शङ्करजीका स्तवन किया-

#### स्तोत्र

रत्नसानुशरासनं रजताद्रिश्रङ्गनिकेतनं **शिक्षिनीकृतपन्नगेश्वरम**च्युतानलसायकम् क्षिप्रदर्भपुरत्रयं त्रिदशा**लयैरभिवन्दि**तं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम.॥ पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भसादिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमन्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम. ॥ मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घिसरोरुहम् देवसिद्धतरङ्गिणीकरसिक्तशीतजठाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं अवनेश्वरम् ।

ŧ,

अन्धकान्तकमाश्चितामरपाद्पं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिप्यति वै यमः॥ यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूपणं **द्योलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्** क्ष्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिप्यति वे यमः॥ भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविछोचनम्। भक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसद्वनिवर्हणं चन्द्रशेखासाश्रये सम किं करिप्यति वै यसः॥ अस्त्रत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिद्म्बरं सर्वभूतपति परात्परमप्रमेयमनूपमम् । भूमिवारिनभोहुताशन सोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये सम किं करिप्यति वै यमः॥ विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं प्रपद्धमरोपलोकनिवासिनम् । संहरन्तमथ क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाययूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः॥ रुद्धं पञ्जपति स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्। नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिप्यति॥ कालकण्ठं कलामृत्तिं कालाग्नि कालनाशनम्। नमामि शिरसो देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ बीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरूपद्भवम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिप्यति॥ महादेवं **छोकना**थं जगद्ररुम् । वामदेवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिप्यति ॥ देवेशमृष्भध्वजम् । देवदेव जगस्रार्थं नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिप्यति ॥ **अनन्तम**व्ययं शान्तमक्षमालाध नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिप्यति ॥ आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणम्। नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिप्यति॥ स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिप्यति ॥

(पद्म० उत्तर० २३७। ७५—९०) कैलासके शिखरपर जिनका निवासगृह है, जिन्होंने मेकिगिरिका धनुपः, नागराज वासुकिकी प्रत्यश्चा और भगवान् विष्णुको अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्योंके तीनी पुरीको दग्ध कर डाला था, सम्पूर्ण देवता जिनके चरणोंकी बन्दना करते हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी में शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

मन्दार, पारिजात, सन्तान, कलपृष्ट और इरिचन्दन-इन पाँच दिव्य वृक्षोंके पुष्पींचे सुगन्धित सुगल चरण-कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने छछाटवर्ती नेत्रचे प्रकट हुई आगकी प्वालामें कामदेवके शरीरको भस्म कर हाला था, जिनका श्रीविग्रह सदा भस्में विभूपित रहता है, जो भव—सबकी उत्पत्तिके कारण होते हुए भी भव— संसारके नाशक है तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी में शरण छेना हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो मतवाले गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओड़े परम मनोहर जान पहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धोंकी नदी गङ्गाकी तरद्गोंसे भीगी हुई शीतल जटा घारण करते हैं। उन भगवान् चन्द्रशेप्तरकी में शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

गेंडुली मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुण्डलका काम देते हैं, जो चुपभपर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनिश्वर जिनके वैभवकी स्ताति करन्ने हैं, जो समस्त भुवनोंके स्वामी, अन्धकारसुरका नाश करनेवाले, आश्रितजनोंके लिये कल्पवृक्षके समान और यमराजको भी शान्त करनेवाले हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी में शरण लेता हू। यमराज मेरा क्या करेगा!

जो यक्षराज कुनेरके सला, भग देवताकी ऑख फोइने-वाले और सपोंके आभूपण घारण करनेवाले हैं, जिनके श्रीविग्रहके सुन्दर वामभागको गिरिराजिकशोरी उमाने सुशोमित कर रक्खा है, कालकूट विष पीनेके कारण जिनका कण्ठभाग नीले रंगका दिस्वायी देता है, जो एक हाथमें फरसा और दूसरेमें मृगमुद्रा घारण किये रहते हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी में शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा!

नो जन्म-मरणके रोगसे प्रस्त पुरुषोंके लिये औपघरूप हैं, समस्त आपित्तयोंका निवारण और दक्ष-यज्ञका विनाश करनेवाले हैं, सत्त्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो तीन नेत्र घारण करते, मोग और मोक्षरूपी फूल देते तथा

<sup>\*</sup> इस स्तोत्रके श्रद्धापूर्वक कम-से-कम १०८ पाठसे मरणासन्न अनुष्य मी अच्छे हो जाते हैं, यह अनुभूत है।

सम्पूर्ण पापराशिका संहार करते हैं। उन मगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो मक्तीपर दया करनेवाले हैं। अपनी पूजा करनेवाले मनुष्योंके लिये अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगम्बर रहते हैं, जो सब भूतोंके स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा-रहित है; पृथ्वी, जल, आकाश, अप्रि और चन्द्रमांके द्वारा जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है। उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं भारण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर विष्णु-रूपसे सबके पालनमें संलग्न रहते और अन्तमें सारे प्रपञ्चका संहार करते हैं, सम्पूर्ण लोकोमें जिनका निवास है तथा जो गणेशजीके पार्षदोसे घिरकर दिन-रात मॉति-मॉतिके खेल किया करते हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। समराज मेरा क्या करेगा ?

र अर्थात् दुःखको दूर करनेके कारण जिन्हे रुद्र कहते हैं, जो जीवरूपी पशुओका पालन करनेसे पशुपित, स्थिर होनेसे स्थाणु, गलेमें नीला चिह्न धारण करनेसे नीलकण्ठ और भगवती उमाके स्वामी होनेसे उमापित नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवकों में मस्तक झकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी १

जिनके गलेमे काला दाग है, जो कलामूर्ति, कालाग्नि-स्वरूप और कालके नाशक हैं, उन भगवान् शिवंको मैं मस्तक श्वकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? जिनका कण्ठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यन्त निर्मल और उपद्रवरहित हैं, उन भगवान् शिव-को मैं मस्तक द्युकाकर प्रगाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगदुर नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवको मै मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्के स्वामी और देवताओपर भी शासन करनेवाले हैं, जिनकी ध्वजापर वृषभका चिह्न बना हुआ है, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो अनन्त, अविकारी, शान्त, रुद्राक्षमालाधारी जिरे सबके दुःखोका हरण करनेवाले हैं, उन मगवान् शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी!

जो परमानन्दस्वरूप, नित्य एवं कैवल्यपद—मोक्षकी प्राप्तिके कारण है, उन भगवान् शिवको मै मस्तक चुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर छेगी !

जो स्वर्ग और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन और संहारके कर्ता है, उन भगवान् शिवको मैं महाक द्धकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

इस प्रकार शङ्करजीकी कृपाले मार्कण्डेयजीने मृत्युपर विजय लाभ किया था।



सोमरामा नामक एक सुराील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नीका नाम सुमना था। सुवत उन्होंके सुपुत्र थे। भगवान्की कृपासे ही ब्राह्मणदम्पतिको ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। पुत्रके साथ ही ब्राह्मणका घर ऐश्वयंसे पूर्ण हो गया था। सुवत पूर्वजन्ममें धर्माङ्गद नामक भक्त राजकुमार थे। पिताके सुखके लिये उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्वजन्मके अभ्यासवरा लड़कपनमे ही वे भगवान्का चिन्तन और ध्यान करने लगे थे। वे जब बालकोंके साथ खेलते, तब अपने साथी बालकोंको भगवान्के ही हरि, गोविन्द, मुकुन्द, माधव आदि नामोंसे पुकारते। उन्होंने अपने सभी मित्रोंके नाम मगवान्के नामानुसार ही रख लिये थे। वे कहते—भैया केराव, माधव, चक्रघर ! आओ। पुरुषोत्तम ! आओ।

हमलोग खेलें। मधुस्दन! मेरे साथ चलो। खेलते-खाते, पढ़ते-लिखते, हँसते-बोलते, सोते-जागते, खाते-पीते, देखते-धुनते—सभी समय वे भगवान्को ही अपन सामने देखते। घर-बाहर, सवारीपर, ध्यानमें, ज्ञानमे—सभी कमोंमे, सभी जगह उन्हें भगवान्के दर्शन होते और वे उन्हींको पुकारा करते। तृण, काठ, पत्थर तथा स्ले-गीले सभी पदार्थोंमे वे पद्म-पलाश-लोचन गोविन्दकी झॉकी करते। जल-यल, आकाश-पृथ्वी, पहाइ-चन, जड-चेतन जीवमात्रमे वे भगवान्के सुन्दर मुखारविन्दकी छवि देख-देखकर निहाल होते। लड़कपनमे ही वे गाना सीख गये थे और प्रतिदिन ताल-लयके साथ मधुर स्वरसे भगवान्के गुण गा-गाकर भगवान् श्रीकृष्णमे प्रेम बढाते। वे गाते—

·वेदके जाननेवाले लोग निरन्तर जिनका ध्यान करते हैं। जिनके एक-एक अङ्गमे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं, जो सारे पापोका नारा करनेवाले हैं, मैं उन योगेश्वरेश्वर मधुसूदन भगवान्के शरण हूँ । जो सब लोकोंके खामी हैं, जिनमे सब लोक निवास करते हैं, में उन सर्वदोषरहित परमेश्वरके चरण-कमलोमे निरन्तर नमस्कार करता हूँ । जो ममस्त दिव्य गुणोंके भण्डार हैं, अनन्त-गक्ति है, इस अगाध अनन्त सागरसे तरनके लिये मै उन शीनारायणदेवकी गरण ग्रहण करता हूँ । जो योगिराजोके मानस सरोवरके राजहंस है, जिनका प्रभाव और माहातम्य सदा और सर्वत्र विस्तृत है, उन असुरोके नाग करनेवाले भगवान्के विशुद्ध, विशाल चरण-कमल मुझ दीनकी रक्षा करे । जो दुःखके ॲधेरेका नाग करनेके लिये चन्द्रमा है, जिन्होने लोक-कल्याणको अपना धर्म वना रक्खा है, जो समस्त ब्रह्माण्डोके अधीश्वर है, उन सत्यस्वरूप सुरेश्वर जगद्गुरु भगवान्का मे ध्यान करता हूँ। जिनका स्मरण ज्ञानकमलके विकासके लिये सूर्यके समान है, जो समस्त भुवनोंके एकमात्र आराध्यदेव हैं, मै उन महान् महिमान्वित आनन्दकन्द भगवान्के दिन्य गुणोका ताल-स्वरके साथ गान करता हूँ । मैं उन पूर्णामृतस्वरूप सकल-कलानिधि भगवान्का अनन्य प्रेमके साथ गान करता हूँ । पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मै सदा सर्वदा उन भगवान् केरावकी ही शरणमे पड़ा हूँ।' इस प्रकार गान करते हुए सुव्रत हाथोंसे ताली वजा-बजाकर नाचते और बचोंके साथ आनन्द ऌ्रते । उनका नित्यका यही खेल था । वे इस तरह भगवान्के ध्यानमे मस्त हुए बच्चोके साथ खेलते रहते। खाने-पीनेकी कुछ भी सुधि नहीं रहती। तत्र माता सुमना पुकारकर कहती—'वेटा! तुम्हे भूख लगी होगी। देखो, भूखके मारे तुम्हारा मुख कुम्हला रहा है । आओ, जल्दी कुछ खा जाओ ।' माताकी बात सुनकर सुव्रत कहते—'मा! श्रीहरिके ध्यानमे जो अमृत-रस झरता है, मैं उसीको पी-पीकर तुप्त हो रहा हूँ।' जब मा बुला लाती और वे खानेको बैठते, तत्र मधुर अन्नको देखकर कहते—'यह अन्न भगवान् ही है, आत्मा अन्नके आश्रित है। आत्मा भी तो भगवान् ही है । इस अन्नरूपी भगवान्से आत्मारूप भगवान् तृप्त हो । जो सदा क्षीरसागरमे निवास करते है, वे मगवान् इस भगवत्स्वरूप जलसे तृप्त हो। ताम्बूल, चन्दन और इन मनोहर सुगन्धयुक्त पुष्पोसे सर्वात्मा भगवान् तृप्त हो।' धर्मात्मा सुवत जब सोते, तब श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए

कहते—'में योगनिद्रासम्पन्न श्रीकृष्णके शरण हूँ।' इस प्रकार खाने-पहनने सोने-बैठने आदि सभी कार्योमे वे श्रीभगवान्का स्मरण करते और उन्हींको सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लड़कपनका हाल है।

वे जब जवान हुए, तब सारे विषयभोगोका त्याग करके नर्मदाजीके टक्षिण तटपर वैदूर्य पर्वतपर चले गये और वहाँ भगवान्के ध्यानमे लग गये। यो तपस्या करते जब सी वर्ष बीत गये, तब लक्ष्मीजीमहित श्रीभगवान् प्रकट हुए। बडी सुन्दर झॉकी थी। सुन्दर नील-स्वाम शरीरपर दिच्य पीताम्बर और आभृपण शोभा पा रहे थे। तीन हाथोमे शक्का जौर गदा सुशोभित थे। चौथे करकमलसे भगवान् अभयमुद्राके द्वारा भक्त सुवतको निर्भय कर रहं थे। उन्होंने कहा—'वेटा सुवत! उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, मै स्वयं श्रीकृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। उठो, वर ग्रहण करो।'

श्रीभगवान्की दिव्य वाणी सुनकर सुन्नतने ऑखें खोर्ली और अपने सामने दिव्यमूर्ति श्रीभगवान्को देखकर वे देखते ही रह गये । आनन्दके आवेशसे सारा शरीर पुलकित हो गया । नेत्रोंसे आनन्दाशुओंकी झडी लग गयी। फिर वे हाथ जोड़कर वड़ी ही दीनताके साथ वोले—

'जनार्दन । यह संसार-सागर वड़ा ही भयानक है । इसमे बड़े-बड़े दुःखोकी भीषण छहरे उठ रही हैं, विविध मोहकी तरङ्गोंसे यह उछल रहा है। भगवन् ! में अपने दोष्रे इस सागरमें पड़ा हूँ । भैं वहुत ही दीन हूँ । इस महासागरसे मुसको उवारिये । कमेंकि काले-काले बादल गरज रहे हैं और दुःखोंकी मूसलघार वृष्टि कर रहे हैं । पापोके सञ्चयकी भयानक विजली चमक रही है । हे मधुसूदन ! मोहके अधिरेमें में अंघा हो गया हूँ । मुझको कुछ भी नहीं सूझता, में वड़ा ही दीन हूँ । आप अपने करकमलका सहारा देकस मुझे बचाइये । यह संसार बहुत बड़ा भयावना जंगल है । यह भॉति-भॉतिके असंख्य दुःख-वृक्षोसे भरा है, मोहमय सिंह-वामोंसे परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्तः हे श्रीकृष्ण ! इसमे बहुत ही बुरी तरह जल रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिये । यह बहुत पुराना संसार-वृक्ष करुणा और असंख्य दुःख-शाखाओंसे घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री-पुत्रादिमे आसिक ही इसके पत्ते हैं। हे मुरारे! मै इस वृक्षपर चढकर गिर पड़ा हूँ, मुझे बचाइये । भॉति-भॉतिके मोहमय दुःखींकी भयानक आगसे मै जला जा रहा

# कल्याण 🖯 🗯



महर्षि ऋभु

[ पृष्ठ ५६



भक्त सुव्रत

[ पृष्ठ ६८



ऋषि अगस्त्य-राजा शङ्ख [ पृष्ठ ७२



भक्त कण्डु मुनि [ पृष्ठ ७४

### कल्याण



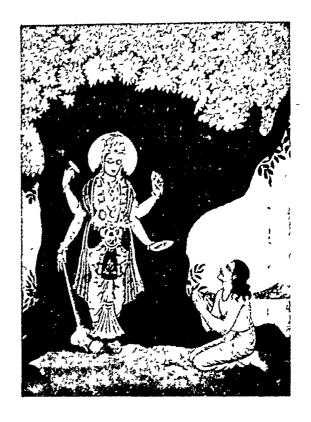

भक्त उतङ्क

[ মৃত্র ০০

भक भद्रतनु

[ वेष ८४



महर्षि द्घीचि

১০ ৪৫ ]

हूँ, दिन-रात शोकमे हूबा रहता हूँ । मुझे इससे छुड़ाइये । अपने अनुम्रहरूप ज्ञानकी जलधारासे मुझे शान्ति प्रदान कीजिये । मेरे स्वामी ! यह संसाररूपी गहरी खाई बढ़े मारी अंधेरेंसे छायी है । मै इसमे पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ । इस दीनपर आप कुपा कीजिये । मै इस संसारसे विरक्त होकर आपकी गरण आया हूँ । जो लोग अपने मनको निरन्तर बड़े प्रेमसे आपमे लगाये रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे आपको ज्ञाप करते हैं । देवता और किन्नरगण आपके परम पिवन श्रीचरणोमे सिर छकाकर सदा उनका चिन्तन करते हैं । प्रमो ! मै भी न तो दूसरेकी चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और न तो चिन्तन ही करता हूँ । सदा आपके ही नाम-गुण-कोर्तन, भजन और स्मरणमे लगा रहता हूँ । मै आपके श्रीचरणोमे निरन्तर नमस्कार करता हूँ । श्रीकृष्ण !

मेरी मनःकामना पूरी कीजिये । मेरी समस्त पापराशि नष्ट हो जाय । में आपका दास हूं, किक्कर हूं । ऐसी कृपा कीजिये जिससे में जब जहाँ भी जन्म छूं, सदा-सर्वदा आपके चरण-कमछोका ही चिन्तन करता रहूँ । श्रीकृष्ण ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिये । है देवाधिदेव ! मेरे माता और पिताके सहित मुझको अपने परम धाममे छे चिछये ।' इस प्रकार स्तुति करके सुवत चुप हो गये । तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'ऐसा ही होगा । तुम्हारा मनोरथ पू होगा ।' इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और सुवतने अपने पिता सोमशर्मा और माता सुमनाके साथ सहारीर भगवान्के नित्यधामकी शुभ यात्रा की ।

#### 

# महर्षि अगस्त्य और राजा शङ्ख

यह बर मागउँ ऋपानिकेता । बसहु हृद्य अप्री अनुज समेता ॥ अबिररु भगति बिरित सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ (अगरत्यजी)

महर्षि अगस्त्य वेदोंके एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि है। इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे विभिन्न प्रकारकी कथाएँ मिलती हैं। कहीं मित्रावरणके द्वारा विशिष्ठके साथ घड़ेमे पैदा होनेकी बात आती है तो कही पुलस्त्यकी पत्नी हविर्भूके गर्भसे विश्रवाके साथ इनकी उत्पत्तिका वर्णन आता है। किसी-किसी प्रन्थके अनुसार खायम्भुव मन्वन्तरमे पुलस्त्यतन्य दत्तालि ही अगस्त्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। ये सभी बाते कल्पभेदसे ठीक उत्पत्ती है। इनके विशाल जीवनकी समस्त घटनाओंका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेपतः दो-तीन घटनाओंका उल्लेख किया जाता है।

एक बार जब इन्द्रने वृत्रासुरको मार डाला, तव कालेय नामके दैत्योंने समुद्रका आश्रय लेकर ऋषियो-मृतियोंका विनास करना शुरू किया । वे दैत्य दिनमे तो समुद्रमे रहते और रातको निकलकर पवित्र जंगलोंमे रहनेबाले ऋषियोंको खा जाते । उन्होंने विशेष्ठ, च्यवन, भरद्राज—सभीके आश्रमो-पर जा-जाकर हजारोकी संख्यामे ऋषि-मृतियोका मोजन किया या । अब देवताओंने महर्षि अगस्त्यकी शरण ग्रहण की । उनकी श्रार्थनासे और लोगोंकी व्यथा तथा हानि देखकर उन्होंने अपने एक चुल्ल्मे ही सारे समुद्रको पी लिया । तब देवताओने जाकर कुछ दैत्योका वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गये।

एक बार ब्रह्महत्याके कारण इन्द्रके स्थानच्युत ही जानेपर राजा नहुष इन्द्र हुए थे। इन्द्र होनेपर अधिकारके मदसे मत्त होकर उन्होंने इन्द्राणीको अपनी पत्नी बनानेकी चेष्टा की। तब बृहस्पतिकी सम्मतिसे इन्द्राणीने उन्हें एक ऐसी सवारीरो अपने समीप आनेकी बात कही, जिसपर अनतक कोई सवार न हुआ हो । मदमत्त नहुषने सवारी ढोनेके लिये ऋषियोको ही बुलाया । ऋषियोंको तो सम्मान-अपमानका कुछ खयाल था ही नहीं। आकर सवारीमे जुत गर्वे । जब सवारीपर चढकर नहुप चले, तब शीघातिशीघ पहॅचनेके लिये हाथमें कोड़ा लेकर 'जल्दी चलो ! जल्दी चलो !' ( 'सर्प-सर्प' ) कहते हुए उन ब्राह्मणोको विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्यसे देखी नहीं गयी। वे इसके मूलमे नहुषका अधःपतन और ऋषियोका कष्ट देख रहे थे। उन्होने नहुषको उसके पापोका उचित दण्ड दिया। शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाजकी मर्यादा सहद रक्ष्मी तथा धन-मद और पद-मदके कारण अन्धे लोगोंकी ऑखे खोल दी।

भगवान् श्रीराम वनगमनके समय इनके आश्रमधर पथारे ये और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमसे उनका सत्कार किया और उनके दर्शन, आलाप तथा संसर्गसे अपने ऋषि- बहुएको इसके पार्यका राजित ४४८ दिया। साप देकर उस एक भरतकार सर्प क्या दिया और रह ब्लॉर समामको समादा स्टूड् सर्वी अधा पर-यद जीर पट्-यदके कारण जन्मे जोगीको कीर्य वील थी।

भगवान् धाराम वनगणनेवा समय इनके जाधनपर पातां से और इन्होंने लड़ी भड़ा, पाकि एवं ऐम्मर उनकी माक्तर किया और उनके रेशन आलान गण संस्तिये प्रवादी प्रकारके स्टास्त्र किया। नाम ही खान्न प्रवाद कई प्रकारके स्टास्त्र विये और मूर्तीयस्थानकी पहाति नाम्यी। सङ्काफे युद्धमें उनका उच्चाम अध्य स्वय भगवान् श्रीमाने उनके महत्त्वको अधिकृष्टि ली। इन्होंने भगवान् श्रीमाने अध्यान्त्रमामाने पहा हिन्सा है.

मोक व्यक्तिमान्द्रनयामकाश्च से। धार्धवितेषा नेवरण कदाचन ॥ मत्त्रव्यक्षणास्थामा युका एव व महावा। खङ्क्यमृतगानाना प्रोक्षः स्वर्गर्शय मा भवेत्।। कि सम चतुरोक्तेर आर्थ किल्डिह्रदेशीय से। गास्तिकुलकाकृता ॥ साध्यक्ष सिवाह मामाः समिताः देः विस्मृतः विमतिभगः। दान्ताः प्रशानगञ्ज्यद्भवयं विकृताविकत्कापनः॥ सम्बिद्धिनी।। इड़ांग्रितिबस्बेंध्य भावा: THE PERSON NAMED IN मञ्जूनगञ्जलकर्मिणः समिता यसदिग्षांसम्बद्धाः अतुम् यत् कत्वित्। 1/A : (1 खुलाहुका) भवाकाती लातकश्राक्षणा भाजास्त्राण गाम मनातने। समंद्रीत सार्थ व्यक्तमानुषप्तादी विकानं विष्तुलं स्कृटम्॥ युक्तभागीऽयमाधश्चातुरसञ्जलः। 部門 <del>देवलक्षणाः ।।</del> सम्बद्धाः च्यानिक्सिप विश्वतः। भूषाद्धाः मङ्गस्यद्धनाषुः भय वि सफले अन्य भवन्य-दर्गनादभूत्॥ अस्य ने कतम् सर्वे मनूनः सकलाः धर्मा। मस वे मीलम साथ दूर्य वस गण्ड। गच्छलास्त्रप्रता वाणि स्मृतिः स्यान्यं सद्। सावि ॥ ८ अनेग्यक्षमाम्ब ६ | १% - ६४ |

'ससीरने जो लॉग आपको भनिये नत्यः और आपके ही मन्त्रका उपासना अपनेताल है उन्होंके अने: करणमें विकास प्राप्तुकीय होता है और किसाक कथी नहीं पाता। अतः जो पुरुष आपको परिवर्त बगाइ हैं व निरुप्तरेह सुक्त हो. 👫 आपको भौत्रेक्टप अमृतक बिना स्वध्नमें भी मोस नहीं हो सकता। शमभाह ही ऑपिक क्या कहूँ े इस विश्ववर्ग जो सता जात है, बह आपका बढाग रेता है—हंबारमें साधुसंग ही भोस्तना कारण है। संधारमें को क्लेंग संपद-बिमद्में सामानीवित. स्पृष्टाराहा, दूव विकादिको १,५नाम रहित, प्रदियोक हमन करनेवाले, शासीचत्त, आपक भक्त, सम्पूर्ण कामनाओंस सून्य, इह तथा अनिहत्नी प्राक्षित्र सद्य ग्रानेकाले, जान्तीस्त्रकत ममन्त्र अर्थका ननम् स्थाग कतनवानं, सर्वदा वासप्रप्रप्र रहनेवाले, वस आदि पुणीसे सम्मन नेवा श्री कुछ निस्त काय, तसीय क्षेत्रम् रहमेजाले होते हैं, वे ही साधु कहरूको है। किस संतय ऐसे साथ पुरुषोका सम हाता है तब अपके कथा-ब्रवणमें देश हो जन्म है। नदननी हे हुन आप समारण पुनवहें भांस्त हो जिली है, अध आपको प्रति हो जानपर जायको विशास स्कृट तीन प्रति दोता है—यही चतुर-स्मसंदत मुक्तिका आध्मार्ग है। अतः रायम् । जायमें नेरी सदा प्रमानकाणा भीता वनी रहे। दुवे अधिकत्तर अतमञ्ज भक्तांका संग प्राप्त हो। जार्न माल आवंद देशीवरी भैरा कच्च राफल की गंगा। है प्रभी। अन्त भी सम्पूर्ण यन सफल हो गर्प । है समझ सीवाक सहित् आप समित पर इत्यों निवास करें: मुझे चलत-फिन्त तथा खंड होन सदा आपका स्मरण ग्या रहे।

प्रेमणीतात मृतिपाल न्यस्य परम सुलक्ष्य इतावि हिन्दा व । इनको तत्त्रसता और प्रेमके स्वरणने आण भी लोग भगवान्यों और जागम होते हैं । संकाया विकर्ष प्राप्त करके वन भगवान ब्राप्तम क्योच्याको लोट आपे और उनका एव्याभिषेक हुआ, सब महति अगस्य वहीं असे और उन्होंने भगवान शीरामको भनेती प्रकान्ये क्यापे स्नावें । वात्याफोपराकारणका उत्तरकाण्डको अधिकार विचार इति द्वार जगरमा नहीं कुई हैं । इनावे उपदेश और सन्दर्भन्य द्वार जगरमा नहीं कुन्याण किया। इनके दुस राजन अगरमाविता न्यस्मा एक टपासना-सम्बन्धा बहा युटा एवा है। जिल्ह्याकी हेसका अवसीकन करना करिया

एक बार स्वर्धनभूष्करियोंक तटयर तका सङ्घक साथ रनको भगनान विष्णुके दिव्य दर्शन हुए थे, वर इतिहास संक्षेपमें इस प्रकार है—

देवध्यंत्रके सेनिक, उपामलका अमेरिक राजा राख् लदा अपने बनको पष्टबार्म समाय रहते थे। य राज्य हुताशिधानके पुत्र शे। धर्मपूर्वक प्रकाना गालन करनेके धाय निवर्मितरूपसे व थएलाव्या पूजन एवं ध्यन करते थे। बिना किमी प्रकारको कामनाक जेखन प्रमाणनंको प्रसंत्र करनेके लिये के बराबर चुग्च, दान, जल तथा पत्ती-पडी दाक्षणाओं में युक्त व्य किया करते है। उन्होंने यह तथा स्वर्ग थानेको इच्छाको सर्वेगा लगाका केवल भगवान्ता सन्ता अतर्क लिवं स्वान्-स्थापण कुएँ, बामली, धर्मशाला आदि बनवामी थीं। बिहान ब्राह्मणीसे ने भगवान्के मङ्गलमय जाँग क्ष्मा करत के। धानामक निर्म पूर्णिक वृक्तामनी पहोत्स्य करते है। भगवनामका करेतंन, भगवानुकः। स्वरण-यहाँ उनक 'परम प्रिष्ठ कार्थ थे। इस उन्ता जनका स्वित सब स्त्रेसी भगवान्में ही लगा रहता था। भगवान्में लगा कित अपने आप निमान ही आता है और इसमें अपने-आय ती विद्यालका उद्धय क्रोता है।

्राज्य शङ्ककं मनमं वेतरवकं साक्ष धनामस्कृतं वर्तको स्कान्य काम गर्मा। अब ते बराबर सीवते रहते— वृहे भगमान्ते कव दर्शन होंगे । द्रथायक मुझ हव अपनार्थेंगे, में ने। सामा अवस है कि उत्तरे भोकरणींक सम्मृद्ध जानेका आध्वारो कथी हा हो नहां सकता; किंगु वे मेर्न बदयमन नो क्यांक समुद्र ही हैं। ने सुहरू में खुद्रपर भी क्या कभी कुण करेंगे। में क्या करें- केस हन मिन्द्रपर्मिन्धुकी एक सिकी फाउँहें। मानकी आधुनताना कभी भार नहीं था। उनके प्राणा कदमदाने समे।

सहसा कहाँ हो कपुंग व्यक्ति शक्तने मुनी—'शक्तन् । तुम कोन कोड दो। तुम हो मुझे बहुत हो ज्याने हो। तुमा मेरे नियं बहुत कह सक्तः है बहुत एयं किया है, मैं तुमपा मंतुष्ट हैं, जिल्ला अभी हुन्ते में दर्शन होनेने एक शक्त वयक। दा है। तुम्हारी/ ही भॉति कारी। अगटन र्चना आहु तो इस चाणीको सुमते की बारे तर्पन कवर्षे ल्लो। उल्का इदय शेलाल हो गया। भारत मुहा अधनको भग जन्म दर्जन जाँ। तो।' बन्दें ती एक उपान वर्ष एक अण्यो को छोड़े भगे। मोहे समयके सत्पन्छी उकता जानेवाल लागांधे धराकनका पंच मही दोता। जिसके बद्धमं प्रेम हैं, उसे तो वह चता का जाना कि 'कभी उसे प्रमास्पर प्रभू सिल्य-बहुत बाध करदान है।' डो भगवान केटर-कलपको नाभनासे अस्वर्गीको पी कदानित हो मिलते हैं. वे हुआ। बर्गमें मिलेंगे—ब्ह्र तो बहुत थीं सुगम जल हो गर्जे। वे हजार नर्गाको कुछ गिनते ही नहीं। राजले उसी समय अमन बढ़ पुत्र बज्जा राष्याभिषेक करामा और वे बेह्नदेशपर्यकर्ता और जन चंद्रे। अगमानुका दशेन तो हुआर वर्षीचे होगा हो. एक अंव तथ रुधा एवंन वटो किया भाग-वह बात प्रकरे मन्से नहीं जाती। इसे तो दाउन हो जानेपर भी भगनको छोड़ देता स्थाकत नहीं होता। राजारी ना अपनेपन भागमन्त्री कृपायत अनुसन कर लिया पा, इसस उनकी पननमें परिच अल्यन्त वह समा थी। शिवजीने कहा 🗠 आ। व्य सुमात केट व्यवशाति करानु वर्ण अस्त ह सामा। पर्वतापर पर्वेचका स्थापितार्थमें स्थाप्तपृष्टभीर्गाक पाम उन्होंने अवर्गा पणकुटी बना तो भीर किनको धगवानुमें लगान्दर कडोर हम करने होंगे।

माणि अगस्य उसी पर्वतको परिकास कर रहे थे। देवताओं एवं कृषियोंको पता लग गया कि आस्त्यकार दशभ देनके लिये भगकन यहाँ प्रकट होनेकाले हैं। असः ने कीम भी पर्वतालुके दर्शनको इन्ह्याने वहाँ एकत्र हो। गर्म। अब तम एवं पृथ्य करते हुए सम्प्रमा एक हानम् वर्ष चीह गर्म और अन्याद्युक्तता हुई। वे बहुत हो नहीं हुए, सम उनी चहु। आद्युक्तता हुई। वे बहुत हो हु:खी हो गर्म। माम्यान्को अवस्थिता पा दःख बद नहीं दोगा है, हवा भगवान सुन्त हरान देश है। उसी सम्पय बन्यानीको भीते चुहस्मानको, सुकाबर्ग आहे भगवान्के लिये पवं पर धूमधामसे महोत्सव करते थे। भगवन्नामका कीर्तन, भगवान्का स्मरण—यही उनके परम प्रिय कार्य थे। इस प्रकार उनका चित्त सब ओरसे भगवान्में ही लगा रहता था। भगवान्मे लगा चित्त अपने-आप निर्मल हो जाता है और उसमे अपने-आप ही वैराग्यका उदय होता है।

राजा शङ्कि मनमे वैराग्यके साथ भगवान्को पानेकी उत्कण्ठा जाग गयी। अब वे बराबर सोचते रहते—'मुझे भगवान्के कब दर्शन होंगे ? वे दयामय मुझे कब अपनायेंगे, मैं तो इतना अधम हूँ कि उनके श्रीचरणोंके सम्मुख जानेका अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता; किंतु वे मेरे हृदयधन तो कृपाके समुद्र ही है। वे मुझ-से क्षुद्रपर भी क्या कभी कृपा करेंगे ? मै क्या करूं, कैसे उन सौन्दर्यसिन्धुकी एक सॉकी पाऊँ ?' राजाकी व्याकुलताका कहीं पार नहीं था। उनके प्राण छटपटाने लगे।

सहसा बड़ी ही मधुर ध्विन राजाने सुनी—'राजन्! तुम शोक छोड़ दो। तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुमने मेरे लिये बहुत कष्ट सहा है, बहुत तप किया है, मै तुमपर सन्तुष्ट हूँ; किंतु अभी तुम्हें मेरे दर्शन होनेमें एक सहस्र वर्षकी देर हैं। तुम्हारी ही भॉति महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शनके लिये व्याकुल हो रहे हैं। ब्रह्माजीके आदेशसे वे वेकटेश पर्वतपर तप कर रहे हैं। अब तुम भी वहीं जाकर मुझमें मन लगाकर मेरा भजन करों। वहीं तुम्हें मेरे दर्शन होंगे।'

राजा शक्क तो इस वाणीको सुनते ही मारे हर्षके नाचने लगे। उनका हृदय शीतल हो गया। 'भला, मुझ अधमको भगवान्के दर्शन होंगे तो।' उन्हें तो एक हजार वर्ष एक सणसे भी छोटे लगे। योड़े समयके साधनसे उकता जानेवाले लोगोंमे भगवान्का प्रेम नहीं होता। जिसके हृदयमे प्रेम हैं, उसे तो यह पता लग जाना कि 'कभी उसे प्रेमास्पद प्रभु मिलेगे—बहुत बड़ा वरदान है।' जो भगवान् कल्प कल्पकी साधनासे ऋ ष्योकों भी कदाचित् ही मिलते हैं, वे हजार वर्षोमे मिलेगे—यह तो बहुत ही सुगम वात हो गयी। वे हजार वर्षोमे मिलेगे—यह तो बहुत ही सुगम वात हो गयी। वे हजार वर्षोकों कुछ गिनते ही नहीं। राजाने उसी समय अपने बड़े पुत्र वज्रका राज्याभिषेक कराया और वे वेड्कटेशपर्वतकी ओर चल पड़े। भगवान्का दर्शन तो हजार वर्षोमे होगा ही, फिर अब तप तथा भजन क्यों किया जाय—यह बात भक्तके मनमे नहीं आती। उसे तो दर्शन हो जानेपर भी भजनको छोड़ देना स्वीकार नहीं होता। राजाने तो अपनेपर भगवान्की

कृपाका अनुभव कर लिया था, इससे उनकी भजनमे रुचि अत्यन्त बढ गयी थी । शिवजीने कहा है—'उमा राम सुभाव जेहि जाना । जाहि भजन तिज भाव न आना ।' पर्वतपर पहुँचकर स्वामितीर्थमे स्वामिपुष्करिणीके पास उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली और चित्तको भगवान्मे लगाकर कठोर तप करने लगे ।

महर्षि अगस्त्य उसी पर्वतकी परिक्रमा कर रहे थे । देवताओ एवं ऋषियोंको पता लग गया कि अगस्त्यजीको दर्शन देनेके लिये भगवान् यहाँ प्रकट होनेवाले है । अतः वे लोग भी भगवान्के दर्शनकी इच्छासे वहाँ एकत्र हो गये । जब तप एवं पूजन करते हुए लगभग एक हजार वर्ष बीत गये और अगस्त्यजीको श्रीनारायणके दर्शन नहीं हुए, तब उन्हें बड़ी व्याकुलता हुई । वे बहुत ही दुखी हो गये । भगवान्की अप्राप्तिका यह दुःख जब बढ़ जाता है, तब भगवान् तुरत दर्शन देते हैं । उसी समय ब्रह्माजीके भेजे बृहस्पतिजी, ग्रुकाचार्य आदि महर्षि-गणोंने आकर उनसे कहा—'भगवान् ब्रह्माने हमे कहा है कि हम आपको लेकर स्वामिपुष्करिणीक तटपर शङ्ख राजाके पास जायं। वहीं भगवान् श्रीहरिके दर्शन होगे ।'

वे महर्षिगण तथा देववृन्द, जिनकी सब लोग आराधना ,करते हैं,स्वयं अगस्त्यजीको साथ लेकर राजा राङ्खकी कुटिया-पर पहुँचे । राजाने उन सबकी पूजा की । देवगुरु बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीका सन्देश सुनाया । उसे सुनकर राजा भगवान्के प्रेममे मझ होकर भगवान्के गुण एवं नामोका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे । सभी लोग श्रीगोविन्दके कीर्तनमे सम्मिलित होकर तन्मय हो गये। तीन दिन स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तनकी यह धारा अखण्ड चलती रही । तीसरे दिन रात्रिमे जब स**ब** लोग विश्राम करने लगे, तक रात्रिके पिछले प्रहरमे उन्होंने स्वप्न देखा । स्वप्नमे उन्होंने शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज भगवान्के दर्शन किये। प्रातःकाल सबको निश्चय हो गया कि आज भगवान्के दर्शन होगे । पुष्करिणीमे स्नान करके सब मिलकर भगवानुकी नाना प्रकारसे स्तुति करने लगे । 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए उनके हृदय अत्यन्त उत्किण्ठित हो गये भगवान्के दर्शन करनेके लिये । इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ । कोटि-कोटि सूर्य भी उतने प्रकाशमान नही हो सकते । इतनेपर भी उस तेजमे न तो ताप था और न

नेत्र ही उससे चौंथियाते थे। वह वहा ही स्तिग्ध, जीतल प्रकाश था। उस तेजको देखते ही सब भगवान् नारायणका स्थान करने लगे। उन्होंने तत्काल उन श्रीहरिके दर्शन किये। भगवान्का वह स्वरूप मन तथा वाणीसे परे है। उनके सहस्रो मस्तक, सहस्रो नेत्र, सहस्रो नासिका, कर्ण तथा मुख हैं। उनके वाहु एवं चरणोंकी भी कोई गणना नहीं। भगवान्का दिव्य शरीर तपाये हुए सोनेके समान है। उनकी आकृति मनोहर होनेपर भी अत्यन्त भयंकर है। उनकी दाढे कराल हैं, उनके मुखसे अग्निकी लपटें निकल रही हैं। उन अनादि, अनन्त, अचिन्त्य, सर्वेश्वर, सर्वशिक्त मान्के इस स्वरूपको देखकर डरते हुए भी सब हर्षके माथ जय-जयकार करते हुए उनकी स्नुति करने लगे।

वहीं भगवान्के सभी शक्षः, चक्र आदि आयुध मूर्तिमान् हो गये। सबने भगवान्की पूजा की। भगवान् ब्रह्मा, शक्षर-जी, सनकादि ऋषि, सभी सिद्धः, योगीं, भगवत्पार्षद वहाँ भगवान्के दर्शन करनेके लिये एकत्र हो गये। सब भगवान्के इस भयंकर रूपसे डर रहे थे। सब सौन्दर्यघन श्रीहरिको परम सुन्दर चतुर्भुजरूपमे ही देखना चाहते थे। भक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रभुने सबकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये अपने उस विराट्रूपको अन्तर्हित कर लिया और दूसरे ही क्षण वे एक सुन्दर रलखचित विमानपर चतुर्भुज पीताम्बरधारों, परम सुन्दर खरूपमे प्रकट हो गये। सबने भगवान्की फिर वड़ी भक्तिसे स्तुति की, उनका पूजन किया। भगवान्के इस मुश्रिमामय खरूपका दर्शन करके सबके हृदय आनन्दमग्न हो रहे थे। भगवान्ने अगस्त्यजींसं कहा—'तुमने मेरे लिये बड़ा तप किया है। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मॉग लो।'

महर्षि अगस्त्यने भगवान्से उनके चरणोंमें भिक्तका वरदान माँगा और देवताओकी प्रेरणासे यह प्रार्थना की कि न्य भगवान् वेंकटेशपर्वतपर निवास करें और वहाँ जो दर्शन करने आयें, उनकी कामना पूर्ण हो । महिषपर कृपा करके उस पर्वतपर भगवान् श्रीविग्रहरूपमें अब भी विद्यमान हैं । वेंक्टेशपर्वत उसी समयसे तीर्थ हो गया । भगवान्ने राजा शङ्क्षि भी वरदान माँगनेकों कहा । किमी भी सच्चे भक्तकों भगवान्की भिक्तकों छोडकर और कुछ कभी अभीष्ट नहीं होता । राजाने भी वरदानमें भिक्त ही माँगी ।

महर्षि अगस्त्य भगवान्की भक्तिके प्रतापसे सप्तर्पियों में स्थान पाकर व्रत्यान्ततक अमर हो गये । उनके तेजसे रावण जैसे त्रिमुबनावेजयी भी डरते थे। महर्षिने अपना आश्रम विन्ध्याचलसे दक्षिण बनाया था। वहाँ दण्डकारण्यमे राक्षसीं-का उत्पात होनेपर महर्षिके आश्रममे वे उपद्रव करनेका साहस नहीं करते थे। जब विन्ध्याचलने बढ़कर सूर्यका मार्ग रोकना चाहा, तब महर्षिने ही उसे भूमिमे प्रणत पढ़े रहनेका आदेश दिया और तबसे वह बैसे ही पड़ा है।

भगवान्के परम भक्त श्रीअगस्त्यजीको **बा**र-वार नमस्कार ।

### कण्ड मुनि

ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः। तथा रागादयो टोपाः प्रयान्तु प्रशमं मम॥ (अद्मपुराण १७८। ११७)

'जैसे भगवान् पुरुपात्तम सर्वव्यापकः निर्विकारः अजन्मा एवं नित्य हैं, वैसे ही ( उनके स्मरणसे ) मेरे रागादि दोष शान्त हो जाय ।'

मन वड़ा ही प्रवल है । जन्म-जन्मसं वासनाओं के संस्कार चित्तमे दवे पड़े हैं। कव कौन-सा दोष, कौन-सी वासना भड़क उठेगी—इसका कुछ ठिकाना नहीं है। जो दोष अपनेमें हूंढनेसे भी नहीं जान पड़ते, वे ही समय पाकर इस प्रकार उभड़ पड़ते हैं कि मनुष्य उनका दास-

सा वन जाता है । सारे संयम, सन विचार धरे रह जाते हैं । अपने वलपर जो संयम करना चाहता है, उसके संयमका भवन पानीपर खड़ा है । धर्मके स्वामी तो अच्युत हैं । भगवान्के भरोसे, उन्हींकी कृपाके सहारे धर्म एवं संयम जन चलते हैं, तभी वे सुदृढ़ होते हैं । भगवान्पर विश्वास होना ही धर्मका प्राण है । जहाँ प्राण नहीं है, वहाँ सामाजिक सदाचारके रूपमे संयम, सत्य आदि हो भी तो वे मृत हैं । वे कन नष्ट हो जायेंगे, इसकां कुड़ ठिकाना नहीं ।

प्राचीन कालमे कण्डु नामक एक मुनि गोमती नदिके तीरपर एकान्त स्थानमे तपस्या करते थे। उनका तपोवन फुलो-फुलोसे भरे वृक्ष-लताओसे बड़ा ही सुहावना था। वहाँ वे मुनि व्रतः उपवासः मौन आदि नियम-संयमका पालन करते हुए कठोर तपमे लगे रहते थे। गरमीमे वे पञ्चामि तापते, वर्षामे खुले स्थानमे भूमिपर पड़े रहते, जाड़ोमे भीगा वस्त्र पहनते या जलमे खड़े रहते । मुनिका तप देखकर देवराज इन्द्र डर गये । उन्होने तपमे विघ्न डालनेके लिये प्रम्लोचा नामकी अप्सराको कामादिके साथ भेजा । मुनिके आश्रममे आकर वह अप्तरा उनके सामने नाचने-गाने और उन्हें छुमाने लगी । कामदेवने मुनिके मनमे श्रोभ उत्पन्न कर दिया। मुनि अवतक अपने तपके ही वलपर रहनेवाले थे, भगवान्का आश्रय था नहीं; वे उस अप्सराके वशमे हो गये । कामवश हो प्रम्लोचाको उन्होने आश्रमम रख लिया और तपोबलसे स्वयं सोलह वर्षके युवक बनकर उसके साथ रहने लगे। वे अप्सरामे आसक्त हो गये थे। उनके स्नान, सन्ध्या, हवन, तर्पण, व्रत, नियम, उपवास—सब छुट गये । इस प्रकार एकान्तमे स्त्रीका साथ बड़े-बड़े तपस्वियों के लिये भी पतनका कारण होता है। आजकल अमर्यादितरूपसे स्त्री-पुरुषोके मिलने तथा वयस्क लड्के-लड़िकयोंके साथ पढ़नेपर जोर देनेवाले भाई नहीं समझना चाहते कि इससे कितने अनर्थ होगे । साधकको तो एकान्तमे किसी भी पर-स्त्रीके साथ कुछ देर भी रहना, उससे बात करना सर्वथा त्याग देना चाहिये—वह स्त्री चाहे कोई भी हो और उससे अपना कोई भी सम्बन्ध क्यों न हो ।

कण्डु मुनि कामवश उस अप्सरामे इतने आसक्त हो गये कि उन्हे रात-दिन, पक्ष-मास तो क्या, वर्षोंका भी कुछ पता नहीं चळता था । इस प्रकार सौ वर्ष बीत जानेपर अप्सराने स्वर्ग जानेकी इच्छा की । मुनिने उसे कुछ दिन और ठहरनेको कहा । सौ वर्ष और बीतनेपर प्रम्लोचाने फिर आशा माँगी, तब भी ऋषिने उसे कुछ दिन ठहरनेको कहा । इसी प्रकार शताब्दियाँ बीतती चळी गयीं । मुनि आशा देते नहीं थे और उनके शापके भयसे अप्सरा जा नहीं पाती थी । एक दिन पूर्वकृत पुण्योके प्रभावसे मुनिको कुछ चेत हुआ । वे शीघतापूर्वक कुटियासे बाहर जाने लगे । अप्सराने पूछा—'आप कहाँ बा रहे हैं ?' उन्होंने बताया—'सूर्यास्त हो रहा है, सन्ध्या करनी है । अन्यथा कर्मका लोप हो जायगा ।' अप्सराने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा—'भगवन ! आज

क्या नया सूर्यास्त हो रहा है ? वह तो नित्य ही हाता है । कितना समय बीत गया, आपंने किंसी और दिन तो सन्ध्या की नहीं।

मुनिको आश्चर्य हुआ। उन्होने कहा—'नुम यह क्या कह रही हो ? आज सबेरे ही तो तुम आयी हो ?' अप्सरा , ने वताया—'भगवन्! यह तो ठीक है कि मैं जब आयी, तब प्रातःकालका ही समय था; किंतु उसे तो नौ सौ सात वर्ष, हः महीने, तीन दिन बीत चुके।'

मुनिको विश्वास ही नहीं होता था। अप्सराने समझाया—'आपके सम्मुख झूठ बोलनेका मला, कौन साहस करेगां। फिर जब आप आज सत्पथपर पुनः आरूढ़ हो रहे है, तब मैं इस समय आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूं।' प्रम्लोचाकी बात सुनकर मुनिको बड़ा दुःख हुआ। वे बोले— 'पापिनि! तूने बहुत बुरा किया। तूने मेरे तपका नाश कर दिया। मैं तुझे शाप दे सकता हूं; पर सत्पुरुष जिसके साथ सात पग भी चल लेते है, उसे अपना मित्र मान लेते हैं। मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा। तेरा दोष भी क्या है। मैं ही इन्द्रियोंका दास हूँ। मुझे धिकार है। मेरा मन मेरे वशमे नहीं। विषयलों छुपतामें फॅसकर मैंने स्वय अपना सर्वनाश किया है। अब तू यहाँसे शीघ चली जा।' प्रम्लोचा प्राण बचाकर भाग गयी। वह गर्भवती थी। उसके गर्भसे कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारिषा हुआ। यही मारिषा दक्षप्रजापतिकी जननी हुई।

तपोश्रष्ट होनेसे कण्डु मुनिको वड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे बहुत ही दुखी हुए। उस स्थानको छोड़कर वे श्रीजगन्नाथ-धाम चले आये। उन पुण्यात्माके पूर्वकृत पुण्योका उदय हुआ। पश्चात्तापसे व्याकुल होकर उन्होंने भगवानकी शरण ग्रहण की। वे श्रीपुरुषांत्तमका ध्यान करते हुए, कठोर नियम-वर्तोका पालन करते तथा श्रद्धांके साथ एकाग्र मनसे उन करणावरुणालय प्रभुकी ही स्तुति किया करते थे। भगवान्मे लगते ही मुनिका मन निर्मल हो गया। उसमे भगवान्के दर्शनकी प्रवल उत्कण्ठा जाग गयी। उनके प्राण भगवान्की भुवनमोहन छिवका दर्शन पानेके लिये तड़पने लगे। मुनिकी मिक्त एवं उत्कण्ठा देखकर भगवान् उनके सम्मुख प्रकट हो गये।

अलसीके फूलके समान रङ्गवाले, परम सुन्दर सुकुमार ज्योतिर्मय श्रीअङ्गपर पीताम्बर पहने, शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म धारण किये, वक्षपर श्रीवत्सके चिह्न तथा वनमालासे भूषित त्रिभुवनसुन्दर भगवान्को मुनिने अपने सामने ही देखा। भगवान्ने उनसे कहा—'सुत्रत! तुम क्या चाहते हो १ तुमको जो कुछ भी मॉगना हो, मॉग लो।'

कण्डु मुनि प्रभुके चरणोपर गिर पड़े । उनके मुखसे निकला—'आज मेरा जन्म सफल हो गया।' उन्होने भगवान्की पूजा की और फिर भगवान्के गुण, प्रभाव आदिका वर्णन करते हुए स्तुति की।

भगवान्के पुनः वरदान मॉगनेको कहनेपर मुनिने कहा—'प्रभो ! यह ससार बड़ा ही दुस्तर सागर है । है तो यह अनित्य, दुःखमय तथा केलेके पेड़के समान सारहीन । यह मायासे ही दीखता है, जलके बुलबुलेके समान क्षणभंगुर है; फिर भी इसमे महान् उपद्रव हैं । यह भयानक है, कष्ट-ही कष्ट है इसमे । आपकी मायासे मैं इसमे मोहित होकर अनादिकालसे चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय- से इसमे डूबा रहा, फिर भी इमका अन्त नहीं मिला। अब में इससे भयभीत होकर आपकी झरण आया हूँ। देवदेवेश! गोविन्द! आप मुझपर कृपा करें। मुझे इस संसार-सागरसे सदाके लिये पार कर दें।

भगवान्ने कहा—'मुनि ! तुम्हें अवस्य मोध प्राप्त होगा। स्त्री या पुरुप—िकसी वर्णका कोई भी मनुष्य हो, जो कोई मेरी शरण आता है, जो भी मेरी भिक्त करता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त कर लेता है।' भक्तत्वलल श्रीहरि मुनिको वरदान देकर अन्तर्हित हो गये। कण्डु मुनिने भी समस्त क्रमनाओं को त्यागकर, ममता तथा अहंकारको छोड़कर, इन्द्रियोंको भलीभाँति संयत करके, मनको भगवान्में लगा दिया और वे देवदुर्लभ परम पदको प्राप्त हुए।

### आरण्यक मुनि

राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि मद मोहा ॥
श्रेतायुगमे भगवान् श्रीरामका अवतार हुआ, उससे
पहलेकी बात है । आरण्यक मुनि परमात्मतत्त्वको
जानकर परम शान्ति पानेके लिये घोर तपस्या कर रहे थे ।
दीर्घकालीन तपसे भी जब सफलता नही मिली, तब मुनि
किसी ज्ञानी महापुरुषकी खोज करने लगे । वे अनेक
तीर्थोंमे घूमे, बहुत लोगोसे मिले; पर उनको सन्तोप नही
हुआ । एक दिन उन्होने तीर्थयात्राके लिये तपोलोकसे
पृथ्वीपर उतरते दीर्घजीवी लोमश ऋषिके दर्शन किये । वे
ऋषिके समीप गये और चरणोमे प्रणाम करके नम्रतापूर्वक
प्रार्थना की—'भगवन् ! दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर जीव
किस उपायसे दुस्तर संसारसागरको पार कर सकता है ?
आप दया करके मुझे कोई ऐसा वत, दान, जप, यज्ञ
या देवाराधन वतलाइये, जिससे में इस भवसागरसे पार
हो सक्रें।'

महर्षि लोमशने कहा—'दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यश, योग, तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं; किंतु इनका फल स्वर्ग है। जवतक पुण्य रहता है, प्राणी स्वर्गके मुख भोगता है और पुण्य समाप्त होनेपर नीचे गिर जाता है। जो लोग स्वर्गसुखके लिये ही पुण्यकर्म करते है, वे कुछ भी श्रुभ कर्म न करनेवाले मृढ लोगोसे तो उत्तम हैं; पर

बुद्धिभान् नहीं है। देखो, मै तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतलाता हूँ-भगवान् श्रीरामसे यहा कोई देवता नहीं। रामसे उत्तम कोई वत नहीं, रामसे श्रेष्ट कोई योग नहीं और रामसे उत्कृष्ट कोई यत्र नहीं । श्रीराम-नामका जप तथा श्रीरामका पूजन करनेसे मनुष्य इस लोक तथा परलोकमें भी सुखी होता है। श्रीरामकी शरण लेकर प्राणी अनायास ससार-सागरको पार कर जाता है। श्रीरामका सारण-ध्यान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती है और उसे परम पद प्राप्त करानेवाली भक्ति भी श्रीराम देते है। जो उत्तम कुलमे उत्पन्न हुए हे, उनकी तो चर्चा ही क्याः चाण्डाल भी श्रीरामका प्रेमपूर्वक स्मरण करके परम गति पाता है। श्रीराम ही एकमात्र परम देवता हैं। श्रीरामका पूजन ही प्रधान वत है, राम-नाम ही सर्वोत्तम मन्त्र है और जिनमें रामकी स्तुति है, वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन लगाकर श्रीरामका ही भजनः पूजन एवं ध्यान करो।

आरण्यक मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश मुनकर । उन्होने महर्षि लोमशसे ध्यान करनेके लिये श्रीरामके स्वरूपको जानना चाहा । महर्षिने कहा—'रमणीय अयोध्या नगरीमें कल्पतस्के नीचे विचित्र मण्डपमें भगवान्

श्रीरामचन्द्र विराजमान हैं। महामरकतमणिः नीलकान्तमणि और स्वर्णसे बना हुआ अत्यन्त मनोहर उनका सिंहासन है। सिंहासनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही है। नवदूर्वादल-श्याम सौन्दर्यसागर देवेन्द्रपूजित भगवान् श्रीरघुनाथजी सिंहासनपर बैठे अपनी छटासे मुनियोका मन हरण कर रहे है। उनका मनोमुग्धकारी मुखमण्डल करोड़ों चन्द्रमाओकी छिवको लिजत कर रहा है। उनके कानोमे दिव्य मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। मस्तकपर किरीट सुशोभित है। किरीटमें जड़ी हुई मणियोंकी रंग-विरंगी प्रभासे सारा शरीर रिक्षत हो रहा है। मस्तकपर काले घुँघराले केंग हैं। उनके मुखमें सुधाकरकी किरणो-जैसी दन्तपंक्ति शोभा पा रही है। उनके होठ और अधर विद्रुममणि-जैसे मनोहर कान्तिमय हैं । जिसमे अन्यान्य शास्त्रींसहित ऋक् साम आदि चारो वेदोकी नित्य-स्फूर्ति हो रही है, जवाकुसुमके समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुखके भीतर शोभा पा रही है। उनकी सुन्दर देह कम्बु-जैसे कमनीय कण्ठसे सुशोभित है। उनके दोनों कन्धे सिंह-स्कन्धोंकी तरह ऊँचे और मांसल हैं। उनकी छंबी भुजाएँ घुटनौतक पहुँची हुई हैं। ॲगूठीमें जड़े हुए हीरोंकी आभासे अँगुलियाँ चमक रही हैं। केयूर और कड़्रण निराली ही शोभा दे रहे हैं। उनका सुमनोहर विशाल वक्षःखल श्रीलक्ष्मी और श्रीवत्सादि विचित्र चिह्नोंसे विभूषित है। उदरमें त्रिवली है, गम्भीर नामि है और मनोहर कटिदेश मणियोंकी करधनीसे सुशोभित है। उनकी मुन्दर निर्मल जघाएँ और मनोहर घुटने हैं। योगिराजोके ध्येय उनके परम मङ्गलमय चरणयुगलमें वज्र, अङ्करा, जौ और ध्वजादिके चिह्न अङ्कित हैं। हाथोंमें धनुष-बाण और कन्धेपर तरकस शोभित है। मस्तकपर सुन्दर तिलक है और अपनी इस छविसे वे सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं।

इस प्रकार भगवान्के मङ्गलमय तथा छविमय दिव्य स्वरूपका वर्णन करके लोमशजीने कहा—'मुनि! तुम इस प्रकार भगवान् श्रीरामका ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार-सागरसे पार हो जाओगे।'

लोमशनीकी बात सुनकर आरण्यक मुनिने उनसे विनम्न शब्दोंमें कहा—'भगवन्! आपने कृपा करके मुझे भगवान् श्रीरामका ध्यान बतलाया सो बड़ा ही अच्छा किया, में आपके उपकारके भारसे दब गया हूँ; परंतु नाथ! इतना भीर बतलाइये कि ये श्रीराम कौन हैं, इनका मृलस्वरूप क्या है और ये अवतार क्यों लेते हैं ?' महर्षि लोमराजीने कहा—'हे वत्स ! पूर्ण सनातन परात्पर परमात्मा ही श्रीराम है। समस्त विश्व-ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है; यही सबके आधार, सबमे फैले हुए, सबके स्वामी, सबके स्रजन, पालन और सहार करनेवाले हैं। सारा विश्व इन्होंकी लीलाका विकास है। समस्त योगेश्वरोंके भी परम ईश्वर दयासागर ये प्रभु जीवोंकी दुर्गति देखकर उन्हें घोर नरकसे बचानेके लिये जगत्मे अपनी लीला और गुणोंका विस्तार करते हैं, जिनका गान करके पापी-से-पापी मनुष्य भी तर जाते हैं। ये श्रीराम इसी हेतु अवतार धारण करते हैं।'

इसके बाद लोमराजीने भगवान् श्रीरामका पवित्र चरित्र संक्षेपमें सुनाया और कहा—'त्रेताके अन्तमे भगवान् श्रीराम अवतार धारण करेंगे। उस समय जब वे अश्वमेष यज्ञ करने लगेगे, तब अश्वके साथ उनके छोटे भाई रात्रुमजी आपके आश्रममे पधारेंगे। तब आप श्रीरामके दर्शन करके उनमें लीन हो सकेंगे।'

महर्षि लोमशके उपदेशानुसार आरण्यक मुनि रेवा नदीके किनारे एक कुटिया बनाकर रहने छगे। वे निरन्तर राम-नामका जप करते थे और श्रीरामके पूजन-ध्यानमें ही लगे रहते थे। बहुत समय बीत जानेपर जब अयोध्यामें मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीराधवेन्द्रके रूपमें अवतार धारण करके लंका-विजय आदि लीलाएँ सम्पन्न कर लीं और अयोध्यामें वे अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तत्र यज्ञका अश्व छोडा गया। अश्वके पीछे-पीछे उसकी रक्षा करते हुए वडी भारी सेनाके साथ शत्रुप्तजी चल रहे थे। अश्व जब रेवातटपर मुनिके आश्रमके समीप पहुँचा, शत्रुप्तजीने अपने साथी सुमतिसे पूछा-- 'यह किसका आश्रम है !' समितिसे परिचय प्राप्त कर वे मुनिकी कुटियापर गये। मुनिने उनका स्वागत किया और शतुम्रजीका परिचय पाकर तो वे आनन्दमम हो गये। ·अव मेरी बहुत दिनोकी इच्छा पूरी होगी । अव मैं अपने नेत्रोसे भगवान् श्रीरामके दर्शन करूँगा । मेरा जीवन धारण करना अब सफल हो जायगा। १ इस प्रकार मोचते हुए मुनि अयोध्याकी ओर चल पडे।

आरण्यक मुनि देवदुर्लभ परम रमणीय अयोध्या नगरीमें पहुँचे। उन्होंने सरयूके तटपर यज्ञशालामे यज्ञकी दीक्षा लिये, नियमके कारण आभूषणरिहत, मृगचर्मका उत्तरीय बनाये, हाथमें कुश लिये, नवदूर्वादलश्याम श्रीरामको देखा। वहाँ दीन-दिखोंको मनमानी वस्तुएँ दी जा रही थीं । विप्रोंका सत्कार हो रहा था । ऋषिगण मन्त्रपाट कर रहे थे; पर 1 आरण्यक मुनि तो एकटक श्रीरामकी रूप-माधरी देखते हुए जहाँ-के तहाँ राष्ट्रे रह गये। उनका शरीर पुलकित हो गया । वे वेसुध-मे होकर उस भुवनमञ्जल छविको देखते ही रहे । मर्यादापुरुपोत्तमने तपस्वी मुनिको देखा और देखते ही वे उठ खड़े हुए। इन्द्राटि देवता तथा लोकपाल भी जिनके चरणों में मरतक शुकाते हैं, वे ही सर्वेका श्रीराम 'मुनिवर ! आज आपके पधारनेमे में पवित्र हो गया।' यह कहकर मनिके चरणींपर गिर पहे। तपखी आरण्यक मुनिने झटपट अपनी मुजाओंसे उठाकर श्रीरामको हृदयसे लगा लिया। इसके पश्चात् मुनिको उचासनपर वैठाकर राघवेन्द्रने स्वयं अपने हाथसे उनके चरण घोये और वह चरणोदक अपने मस्तकपर छिट्नक लिया । भगवान् ब्रह्मण्यदेव हैं। उन्होंने ब्राह्मणकी स्तुति की-मिनिश्रेष्ठ ! आपके चरणजलसे में अपने बन्ध्र यान्धर्वोंके साथ पवित्र हो गया । आपके पधारनेसे मेरा अश्वमेध यह सफल हो गया। अत्र निश्चय ही मैं आपकी चरणरजरे पवित्र होकर इस यशदारा रावण-क्रम्भकर्णादि ब्राप्तण सन्तानके वधके दोपसे छूट जाऊँगा ।'

मगवानकी प्रार्थना सुनकर मुनिने कुछ हँसते हुए कहा—'प्रमो! मर्यादाके आप ही रक्षक है, वेद तथा ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति हैं। अतएव आपके लिये ऐसी वार्ते करना ठीक ही है। दूसरे राजाओं के सामने उच्च आदर्ग रखनेके लिये ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्महत्याके पारि छूटनेके लिये आप अश्वमेध यज कर रहे हैं, यह सुनकर में अपनी हँसी रोक नहीं पाता। मर्यादापुक्योत्तम! आपका मयीदापालन धन्य है। सांग्रहाफोंकि विस्तीत आचरण फरने वाला सर्वथा मर्ग्य और महापाणी भी जिसका नाम-मरण करते ही पापिक समुद्रकों भी लॉधकर परमपट पा जाता है। वह ब्रह्माह्त्यांक पापि छुटनेके लिये अक्षमंप यह करे—यह क्या कम हँसीकी बात है ? भगवन् ! जवनक मनुष्य आतंक नामका भर्छाभाँति उद्यारण नहीं करना। तभीतन इसे भ्य देनेक लिये बहे बड़े पाप गरजा करते हैं। रामनामन्त्री छिहकी गर्जना सुनते ही महापापर पी गर्जीका प्रणानक नहीं लगता। मैंने मृनियाँ मुना है कि जवतक रामनामका भरीभाँति उत्यारण नहीं होता। तभीतक पाण गर्जुकों पाप-ताप भयभीत करते हैं। श्रीतम ! आज मैं भन्य हो गया। आज आपके दर्शन पाकर में संसारक हात्री ह्यूट गया।

भगवान् शीरामने मुनिक पचन मुनकर उनका पूजन किया। सभी ऋगि मुनि भगयान्णी यह र्गाण देशकर धन्य-धन्य' कहने रागे। आरण्यक मुनिने भागोदानें मको कहा—'मुनिगण! आरलोग मेरे भाग्यको तो देखें कि सर्वलोकमहेश्वर श्रीराम मुक्ते प्रणाम करते हैं। ये सबके परमाराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रीतयाँ जिनके नरण-कमलोंकी खोज करती है। ये मेरा चरणोडक लेकर अपनेको पवित्र मानते हैं। में आज धन्य हो गया! यह कहते-कहते सबके सामने ही मुनिका बहारका पढ़ गया। यह जोरका धढ़ाका हुआ। न्यांमें दुन्दुभियाँ यजने त्यां। देवता पूलोंकी यर्षा करने लगे। ऋगि-मुनि ने देखा कि आरण्यक मुनिवे मस्तकसे एक विचित्र तेज निकला और वह धीरामके मुखमें प्रथि ने गया!

## मक्त मुनि उतङ्क

सठ सुघरिहं सत सगित पाई । पारस परस कुषातु सुद्दाई ॥
सीवीर नगरमें एक सुन्दर वगीचेमें मगवान् विष्णुका
बड़ा ही भव्य मन्दिर था । उस वगीचेमें महात्मा उतद्वजी 
रहते थे । उतद्वजी परम शान्त, निःस्पृह, दयालु, शानी,

रहते थे । उतङ्कजी परम शान्त, निःस्पृह, दयाछ, शानी, भगवान्की सेवामें लगे रहनेवाले और तपस्वी थे। वे चित्तको । ओरसे हटाकर भगवान्में ही लगाये रहते थे। उनकी सव कियाएँ भगवान्के लिये ही होता थीं। मन्दिरमें ये भगवान्की सेवा करते थे।

एक दिन कणिक नामक व्याध-डाक् मन्दिरके पाछछे निकला। वह बड़ा ही पूर था। उसका काम ही दूसरेंकी निन्दा करना, दूसरेंका धन छीन छेना और प्राणियोंको मारना था। वह देवता, ब्राह्मण, गुच—किसीको भी मानता

<sup>\*</sup> मारवाडके गुरुभक्त उत्तह्मऋषि, जिनपर भगवान् श्रीकृष्णने कृषा की, इनसे भिन्न है।



भगवान् श्रीरामचन्द्रकी झॉकी

नहीं था। मन्दिरके शिखरपर विशाल स्वर्ण-कलग देखकर उस डाकूने सोचा कि भीतर मन्दिरमें बहुत धन होगा। रातके समय वह मन्दिर लूटनेके लिये चुपके-से घुस पड़ा। उस समय महात्मा उतङ्क मन्दिरमें बैठे भगवान्का ध्यान कर रहे थे। डाकूने उन्हें मार डालनेका विचार किया। वह तलवार खीचकर उनके सामने खड़ा हो गया। जब इससे उतङ्कजीका ध्यान न टूटा, तब उसने उन मुनिको धक्का देकर पटक दिया और उनकी छातीपर पैर रखकर एक हाथसे. उनके केश पकड़कर उनका सिर काटनेको उद्यत हो गया। उतङ्कजीने नेत्र खोले और डाकूकी ओर देखा। वे न तो डरे और न रुष्ट हुए। उनके नेत्रोमे ऐसा तेज एवं इस प्रकारका स्तेह उमड़ रहा था कि डाकू किंगकपर जैसे जादू हो गया। उसके हाथसे तलवार छूटकर गिर पड़ी। वह दूर खड़ा होकर महात्माको एकटक आश्चर्यसे देखने लगा।

बड़े ही शीतल शब्दोमें उतङ्कजीने डाकूसे कहा-- भाई! तुम मुझ निरपराधका वध क्यो करना चाहते थे ? मैंने तुम्हारा क्या विगाड़ा है ? संसारमें जो अपराध करता है, उसीको दण्ड दिया जाता है। सौम्य! मैने तुम्हारा कोई अपराध किया हो। ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं आता । सज्जन लोग तो पापीको भी मारते नहीं, वे उसके पापका ही विनाश करते हैं। विरोधी मूर्ख भी हो, तो भी उसमे कोई गुण तो शान्तचित्त साधुजन उस गुणकी ही प्रशंसा करते हैं पुरुषोत्तम भगवान्की उसीपर कृपा होती है, जो अनेक प्रकारसे सताये जानेपर भी सतानेवालेको क्षमा ही करता है, उसका कल्याण ही करना चाहता है। चन्दनका वृक्ष काटनेपर भी अपने काटनेवाले कुल्हाड़ेको सुगन्धित ही करता है; ऐसे ही संतजन किसीके द्वारा सताये जानेपर भी सतानेवालेसे शत्रुता न करके उसका हित ही करना चाहते हैं। यह विधाताका विधान ही कुछ विचित्र है कि सब प्रकारके सङ्गका त्याग करके भगवान्का भजन करनेवाले लोगोंको भी बुरे लोगोमे कष्ट सहना पड़ता है। दुर्जनलोग सीधे-सादे साधुलोगोको अकारण ही सताया करते हैं । बलवान्को कोई नहीं सताता। घास तथा जलपर सन्तोष करनेवाले मृगो तथा मछलियोंको ही व्याघ तथा धीवरलोग मारा करते है। मनुष्य स्त्री-पुत्र तथा परिवारके मोहसे जान-बूझकर अपने ऊपर दुःख लेता है, यह मायाकी महिमा है। जो दूसरेका धन छ्दकर अपने परिवारका पालन करता है, उसे भी सबको छोडकर एक दिन

जाना पड़ेगा। मेरे माता-पिता, मेरे स्त्री-पुत्र, मेरे मित्र-परिवार-इस प्रकारकी ममता ही जीवोको सदा होश देती है। मरनेके बाद तो मनुष्यके साथ उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। पापसे धन एकत्र करके जो परिवारका पालन करते हैं। मरनेपर पापका फल उन्हें अकेले ही भोगना पड़ता है। उस समय परिवारके लोग् उनकी थोड़ी भी सहायता नहीं करते। विषयासक्त मनुष्य यह जानकर भी कि 'प्रारब्धमे जो है, वही होगा, उसे मिटाया नहीं जा सकता' मोहवश धन कमाकर सुखी होनेकी आज्ञा करता है और इसी आगासे वह नाना प्रकारके पाप करता है । भाई ! तुम क्या कर रहे हो। गह तुमने कभी सोचा है ? इंस पापका कितना भयद्वर फल होगा, इसपर तुमने कभी विचार किया है ? यह मनुष्य-जीवन पाप बटोरनेमे लगाया जाय, यह तो बड़ा ही अनर्थ है। यह जीवन तो भगवान्को पानेके लिये ही जीवको मिलता है। तुम मोहको छोड़कर जीवनको सफल बनाओ । पापींसे अपने-को अलग करके भगवान्के भजनमें लगो। इससे तुम्हारा कस्याण होगा ।'

सत्तक्किती मिहमा अपार है। व्याधपर महात्मा उतक्किती वाणीका प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसका हृदय पूर्णतया बदल गया। वह पश्चात्तापसे व्याकुल होकर उन महात्माके चरणोंपर गिर पड़ा। अपने घोर कमीका स्मरण करके फूट-फूटकर रोने लगा। वह कहने लगा—'हाय! मैं बड़ा अधम हूं। मैंने बड़े बड़े पाप किये हैं। मेरी क्या गित होगी १ हे भगवन्! हे अधमीको तारनेवाले हिर! हे नारायण! मुझपर दया करो। तुमको छोड़कर अब मुझे कौन सहारा दे सकता है।'

मारे दुःखंके व्याध धड़ामसे गिर पड़ा और उसी समय उसकी मृत्यु होगयी । दयाल उतङ्कजीने व्याधके मृत शरीरपर भगवान्का चरणोदक लिडक दिया । व्याधने मरते समय पापोके लिये पश्चात्ताप किया था, भगवान्का स्मरण किया था और उसके शरीरपर भगवान्का चरणोदक पड़ा था, अतः वह सभी पापोसे लूटकर भगवान्के परम धामका अधिकारी हो गया । भगवान्के पार्षद विमान ले आये । दिव्य देह धारण करके विमानपर बैठकर भगवान्के धामको जाते समय उसने वार-बार उतङ्कमुनिकी स्तुति की । उनसे क्षमा माँगकर वह दिव्यधाम चला गया ।

व्याधकी यह सद्गति देखकर उतङ्कमुनि चिकत हो गये। भगवान्की महिमा एवं उन द्यामयकी असीम द्यांका स्मरण करके उनका शरीर पुलकित हो गया। गद्गद कण्ठसे वे मगवान्की स्तृति करने लगे। उन विद्वान् महात्माने वेद-विहित तत्वांसे, भक्तिपूर्ण हृदयसे मगवान्की स्तृति बहुत देरतक की। उनके स्तवनसे प्रभु प्रसन्न हो गये। वे दयामय अपने परम भक्त उतङ्कके सामने प्रकट हो गये। उतङ्कमुनिने शोमासिन्धु प्रभुके दर्शन किये। भगवान्के तेजोमय अद्भुत लावण्यधामस्तर पको देखकर मुनिके नेत्रोंसे ऑसुओंकी घारा चलने लगी। उनकी वाणी बंद हो गयी। मुरारि! रक्षा करो, रक्षा करो ! इतना ही वे कह सके और भगवान्के चरणींपर गिर पड़े।

गरुडध्वल श्रीहरिने अपनी विगाल मुनाओं सुनिको उठाकर अपने हृद्यसे लगा लिया। मगवान्ने कहा— 'वत्स! में तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिये अन कुछ भी असाध्य नहीं है। तुम जो चाहो, वह मॉग लो।'

मुनिने वड़ी नम्रताचे कहा— किं मां मोहयसीश त्वं किमन्येदेव मे वरैः। स्विय मिक्तदंबा मेऽस्त जन्मजन्मान्तरेष्वि॥ कीरेषु पक्षिषु मृगेषु सरीसृषेषु
रक्षःपिजाचमनुजेष्यपि यत्र यत्र ।
जातस्य मे भवतु केजव ते प्रसादान्
रव्ययेव भक्तिरचलाव्यभिचारिणी च॥
( वृहन्नार्टीयपु० ३८ । ४८-४९ )

प्रमो ! आप मुझे मोहित क्यों करते हैं ! मुझे कोई वरदान नहीं चाहिये ! जन्म-जन्मान्तरमें मेरी आपके चरणोंमें अविचल भक्ति सदा वनी रहे । मैं कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी, सर्प-अजगर, राक्षस-पिशाच या मनुष्य— किसी भी योनिमें रहूँ, हे केशव ! आपकी कृपासे आपमें मेरी सदा-सर्वदा अव्यभिचारिणी भक्ति वनी रहे ।'

मगवान् बहुत ही प्रसन्न हुए । अपना दिव्य शहू मुनिके शरीरसे स्पर्ग कराके भगवान्ने मुनिको भक्तिके वरदानके साथ परम दुर्लभ जान भी प्रदान किया । मुनिकी पूजा स्वीकार करके भगवान् अन्तर्हित हो गये । भक्तश्रेष्ठ उतद्व-मुनि शेष जीवन भगवान्की सेवामें व्यतीत करके अन्तर्में भगवदाम पधार गये ।

# महर्षि दधीचि

योऽध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यद्यः पुमान् । ईहेत भृतद्यया स शोच्यः स्थावरेरिषि ॥ (श्रीमद्भा०६।१०।८)

'जो पुरुष नागवान् शरीरके द्वारा समर्थ होकर मी प्राणियोंपर दया करके धर्म या यश प्राप्त करनेकी इच्छा, चेष्टा, प्रयत्न नहीं करता, वह तो स्थावर वृक्ष-पर्वतादिके द्वारा भी शोचनीय है: क्योंकि वृक्ष-पर्वतादि भी अपने शरीरके द्वारा प्राणियोंकी नेवा करने हैं।

देवराज इन्डिन प्रांतजा कर ही थी कि 'जो कोई अश्वितीकुमारों को ब्रह्मविद्याका उपदेश करेगा, उसका मलक में वज़से काट डाल्रॅगा।' वैद्य होने के कारण अश्विती-कुमारों को देवराज हीन मानते थे। अश्वितीकुमारों ने महर्पि दची चिसे ब्रह्मविद्याका उपदेश करने की प्रार्थना की। एक जिज्ञासु अश्विकारी प्रार्थना करे तो उसे किसी भय या लोभ-वश्च उपदेश न देना धर्म नहीं है। महर्पिन उपदेश देना स्वीकार कर छिया। अश्वितीकुमारों ने ऋषिका मलक काट-कर श्रीपषद्वारा सुरक्षित करके अलग रख दिया और उनके सिरपर घोड़ेका मस्तक लगा दिया । इसी घोड़ेके मस्तकसे उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । इन्द्रने वज्रसे जब स्मृपिका वह मस्तक काट दिया, तब अश्विनीकुमारोंने उनका पहला सिर उनके धड़से लगाकर उन्हें जीवित कर दिया । इस प्रकार ब्रह्मपुत्र अथवी स्मृपिके पुत्र ये दधीचि-जी घोड़ेका सिर लगनेसे अश्विशरा भी कहे जाते हैं।

जन त्वष्टाके अग्नि-कुण्डसे उत्पन्न होकर चृत्रासुरने इन्द्रके स्वर्गपर अधिकार कर लिया और देवताओंने अपने जिन अलोंसे उसपर आधात किया, उन अल शलोंको भी वह असुर निगल गया, तन निरस्न देवता नहुत हरे । कोई और उपाय न देखकर देवता नहाजीकी शरणमें गये । महाजीने भगवान्की स्तुति की । भगवान्ने प्रकट होकर दर्शन दिया और वताया—'महर्षि दधीचिकी हिंदुयाँ उम्र तपस्याके प्रभावसे हद तथा तेजिस्वनी हो गयी हैं । उन हिंदुयोंने वज्र बने, तभी इन्द्र उस वज्रसे वृत्रको मार सकते हैं । महर्षि दधीचि मेरे आश्रित हैं, अतः उन्हें बल्पूर्वक कोई मार नहीं सकता । उमलोग उनसे जाकर

याचना करो । मॉगनेपर वे तुम्हे अपना शरीर दे देंगे।

देवता साभ्रमती तथा चन्द्रभागांके सङ्गमपर दधीचिश्रृषिके आश्रममे गये । उन्होंने नाना प्रकारसे स्तृति
करके ऋषिको सन्तृष्ट किया और उनसे उनकी हिंदुगाँ
माँगी । महर्षिने कहा कि उनकी इच्छा तीर्थयात्रा करनेकी थी । इन्द्रने नैमिषारण्यमे सब तीर्थोंका आवाहन किया ।
वहाँ स्नान करके दधीचिजी आसन लगाकर बैठ गये ।
जिस इन्द्रने उनका सिर काटना चाहा था। उन्हींके लिये
श्रृषिने अपनी हिंदुगाँ देनेमे भी सङ्कोच नहीं किया !
श्रीरसे उन्हे तनिक भी आसक्ति नहीं थी । एक-न-एक

दिन तो शरीर छूटेगा ही । यह नश्वर देह किसीके भी उपयोगमे आ जाय, इससे वड़ा और कोई लाम नहीं उठाया जा सकता । महर्षिने अपना चित्त भगवान्में लगा दिया । मन तथा प्राणोको हृदयमे लीन करके वे शरीरसे अपर उठ गये । जङ्गली गायोंने अपनी खुरदरी जीमोंसे महर्षिके शरीरको चाट-चाटकर चमड़ा, मासादि अलग कर दिया । इन्द्रने ऋषिकी हड्डी ले ली । उसी हड्डीसे विश्वकर्माने वज्र बनाया और उस वज्रसे इन्द्रने चुत्रको मारा । इस प्रकार एक तपस्वीके अनुपम त्यागसे इन्द्रकी, देंबलोककी वृत्रसे रक्षा हुई ।

### भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दान्त

जलबुद्बुदवन्मूढ क्षणिवध्वंसि जीवनम्। किमर्थं शाश्वतिधया करोषि दुरितं सदा॥ (पद्मपुराण, क्रियायोग० १६।३२)

'अरे मूर्ख प्राणी! यह जीवन तो जलके बुलबुलेके समान एक क्षणमें नष्ट हो जानेवाला है, फिर तू क्यो इसे शाश्वत—अविनाशी मानकर सदा पाप ही करता है?'

प्राचीन समयमे पुरुषोत्तमपुरीमे एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु । वह देखनेमे सुन्दर था और पिवत्र कुलमे उत्पन्न हुआ था। माता-पिता उसे बचपनमे ही अनाथ करके परलोक चले गये। कोई सरक्षक न होनेसे भद्रतनु युवावस्थामे कुसङ्गमे पड़ गया। युवावस्था, धन, स्वतन्त्रता और कुसङ्ग—इन चारमेसे एक ही मनुष्यको पत्तनके मार्गपर ले जानेको पर्याप्त है; जहाँ चारो हो, वहाँ तो विनाश आया ही मानना चाहिये। भद्रतनु कुसङ्गके प्रभावसे स्वाध्याय, सयम, नित्यकर्म आदिसे विमुख हो गया। सत्य, अतिथि-सत्कार, उपासनादि सब उसके छूट गये। वह धर्मका निन्दक हो गया, सदा परधन तथा परस्त्रीको पानेकी घातमे रहने लगा। भोगासक और काम-कोध-परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरापान प्रभृति दोष उसमे आ गये।

नगरके पास ही सुमध्या नामक एक सुन्दरी वेश्या रहती थी। बुरे सङ्गमे पड़कर उसका पतन हो गया था और परिस्थितिवरा उसको वेश्या बनना पड़ा था; किंतु इस वृत्तिसे उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशापर सदा दुखी रहती, पछताती; पर उससे खूटनेका मार्ग नही था। मनुष्यका एक बार पतन हो जानेपर फिर सम्हलना बहुत कठिन होता है। भीड़मे जो गिर पड़ता है, उसका कुचल जाना ही सहज सम्भाव्य है, वह कदाचित् ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होनेपर भी सुमध्याने साहस नही छोड़ा। उसके हृदयमे धर्मका भय था, परलोकपर विश्वास था, ईश्वरपर आख्या थी। अपने उद्धारके लिये वह भगवान्से सदा प्रार्थना करती रहती थी।

भद्रतनुका सुमध्यापर बड़ा प्रेम था। वह तो कासुक था और वेश्याके सौन्दर्थपर लट्टू था, पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। अनेक स्थानोंसे जवकर वह उस ब्राह्मण-कुमारसे अनुराग करने लगी थी। उसने भद्रतनुको अनेक बार समझाना चाहा। जुआ-शराब आदिके भयद्वर परिणाम बतलाकर उसे दोषमुक्त करनेके प्रयत्नमे वह लगी ही रहती थी। इस ब्राह्मण-युवकके पतनसे उसे बड़ा दुःख होता था। परन्तु उसे यह भरोसा नहीं था कि वह छोड़ दे तो भद्रतनु सुधर जायगा तथा और कहीं न जायगा। फिर वेश्याके पेटका भी सवाल था; अतः भद्रतनुको वह इस कुमार्गसे रोक नहीं पाती थी, मन मारकर रह जाती थी।

एक दिन भद्रतनुके पिताका श्राद्ध-दिवस आया । श्रद्धा न होनेपर भी लोक-निन्दाके भयसे उसने श्राद्धकर्म किया । किंतु उसका चित्त सुमध्यामे लगा रहा । श्राद्धकार्यसे छुटकारा पाकर वह वेश्याके यहाँ पहुँच गया । देर होनेका कारण बतलाकर कामियोंके प्रलापके समान उसने सुमध्याके सौन्दर्य तथा अपनी आसक्तिकी लंबी-चौड़ी बाते कीं । समध्या ब्राह्मण-कुमारकी मूर्खतापर हस रही थीं । उसे

मद्रतनुपर कोध आया । उसने कहा-अरे ब्राह्मण ! धिकार है तुझे। तेरे-जैसे पुत्रके होनेसे अच्छा था कि तेरे पिता पुत्र-हीन ही रहते। आज तेरे पिताका श्राद्ध-दिन है और त् निर्लज होकर एक वेश्याके यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं; तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्धके दिन स्त्री-सहवास करता है, परलोकमे उसके पितर तथा वह भी वीर्य-भक्षण करते हैं। मेरे इस शरीरमे हड्डी, मास, रक्त, मजा, मेद, मल, मूत्र, थूक आदिके अतिरिक्त और क्या है ? तू क्यों इस नरककुण्ड-में कृदने आया है ? ऐसे घृणित शरीरमें तूने क्यों सौन्दर्य मान लिया है ? क्या मनुष्य-शरीर हुझे पाप कमानेके लिये ही मिला है १ मै तो वेश्या हूँ, अधम हूँ, मुझमे आसक्त होकर तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान्मे होती तो, पता नहीं, अवतक तु कितनी ऊँची खिति-को पा लेता। जीवनका क्या ठिकाना है, मृत्यु तो सिरपर ही खड़ी है। कच्चे घड़ेके समान काल कभी भी जीवनको नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्पजीवनमे क्यों पापमे लगा है ? विचार कर । मनको मुझसे हटाकर भगवान्में लगा। भगवान् वड़े दयाल है, वे तुझे अवश्य अपनालेंगे।

सुमध्याके वचनोका भद्रतनुपर बहुत प्रभाव पड़ा । वह सोचने लगा—'सचमुच मैं कितना मूर्ख हूं ! एक वेश्यामें जितना ज्ञान है, उतना भी मुझ दुरात्मामें नहीं है । ब्राह्मण-कुलमें जन्म लेकर भी मैं पाप करनेमें ही लगा रहा । जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्युके पश्चात् पापका दण्ड भोगनेके लिये यमराजके पास जाना भी निश्चित ही है, तब क्यों मैं और पाप करूं ! मैंने तो जप-तप, अध्ययन-पूजन, हवन-तर्पण आदि कोई सत्कर्म किये नहीं । मुझसे भगवान्की उपासना भी नहीं हुई । अब मेरी क्या गित होगी १ कैसे मेरा पापोसे छुटकारा होगा ।' इस प्रकार पश्चात्ताप करता वह सुमध्याको पूज्यभावसे प्रणाम करके लीट आया । सुमध्याने भी उसी समयसे वेश्या-वृत्ति छोड़ दी और वह भगवान्के भजनमे लग गयी ।

भद्रतनु पश्चात्ताप करता हुआ मार्कण्डेय मुनिके समीप गया। वह उनके चरणोपर गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा। मार्कण्डेयजीने भद्रतनुकी बात सुनकर उससे बड़े स्नेहसे कहा—'तुम पाप करनेवाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापोके लिये पश्चात्तापः पापसे घृणा और फिर पाप न करनेका निश्चय बड़े पुण्य-बलसे ही होता है।

ससारंक अधिकाश लोग तो पापको पाप मानते ही नहीं। वे वि उत्साहसे उसीमे लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पापसे अलग हुई, यह तुमपर भगवान्की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो, पर पापप्रवृत्ति छोड़कर भगवान्के भजनका निश्चय कर ले, तो वह भगवान्का प्रिय पात्र है; भगवान् ही उसे पापसे दूर होनेकी सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों मे भगवान्की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण जीव्र होगा। मै इस समय एक अनुष्ठानमे लगा हूँ, अतः तुम दान्त मुनिके पास जाओ। वे सर्वश्च महात्मा तुम्हे उपदेश करेंगे।

भद्रतनु वहाँसे दान्त मुनिके आश्रमपर गया। वहाँ उसने मुनिके चरणोंमे मस्तक रखकर प्रार्थना की—'महात्मन्! मैं जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप ही किये हैं। आप सर्वज है, दयाछ हैं। कृपया मुझ पापीके लिये संसार-बन्धनसे छूटनेका उपदेश कीजिये।'

दान्त मुनिने कृपापूर्ण स्वरमे कहा— भाई ! भगवान्कीं कृपासे ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है । मै तुम्हे वे उपाय वतला रहा हूँ, जिनसे मनुष्य सहज ही भव-वन्धनसे छूट जाता है ।' मुनिने भद्रतनुको पाखण्डका त्यागः काम, क्रोधः लोभ, मोह, मद, मत्तर, असत्य और हिंसाका त्याग—ये दो 'निषेध' रूप तथा दया-शान्ति-दमका सेवन करते हुए भगवान्की पूजा, भगवन्नामोका जप तथा अहोरात्रवत, पञ्चमहायज्ञ और भगवद्गुणानुवाद-श्रवण—ये चार 'विधि' रूप उपदेश किये। भद्रतनुने इन साधनोंको भलीभाँति समझानेकी प्रार्थना की तो मुनिने वताया—

१-वेद-शास्त्र-सम्मत कर्मोंको छोड़कर दूसरा कर्म करने-वाला पाखण्डी है और शास्त्रानुकूल अपने वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवाला सज्जन है।

२—कामिनी-काञ्चन आदि विपर्योको सेवन करनेकी इच्छा 'काम' कहलाती है। अपने विपरीत काम हाते देख या अपने अपमान तथा निन्दासे जो हृदयमे जलन होती है, वह 'कोघ' है। दूसरेके घनको पानेकी इच्छा 'लोभ' है। 'मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार'आदिरूप मेरापन 'मोह' है। अपने घन, वल, परिवार, गुणका गर्व होना 'मद' है। दूसरे अपनेसे श्रेष्ठ क्यो है, ऐसी डाहको 'मत्सर' कहते है। सबको सुख पहुँचानेवाले यथार्थ वचनको सत्य कहते हैं और जो वाणी इससे उलटी है, वह 'असत्य' है। दूसरेको हानि पहुँचानेका विचार और यस 'हिंसा' है। इन सबका त्याग करना चाहिये।

३ -दूसरेके कष्टको दूर करनेकी इच्छा 'दया' है। जो कुछ प्राप्त हो, उस थोड़ेमे ही तृप्ति मान लेना 'शान्ति' है। बुरे काय से चित्तको हटाना 'दम' है। सुंख-दुःख, शत्रु-मित्र, सबमे एक सा भाव रखना 'समदृष्टि' है। भगवान्पर विश्वास करके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदिसे श्रद्धांके साथ भगवान्के श्रीविशहकी पूजा करना 'आराधना' है।

४-दोपहर और मध्यरात्रिम भोजन न करना (पूरे चौत्रीस घंटेका उपवास) 'अहोरात्रवत' है तथा भगवान्के साथ आत्माके एकत्वका बरावर स्मरण रखना 'विष्णु-स्मरण' है।

५-ब्रह्मयज्ञ, नरयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, और भूतयज्ञ---ये पाँच भहायज्ञ, हैं।

६-५ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—यही द्वादशाक्षर मन्त्र जप करनेमें सर्वोत्तम है।

दान्त मुनिने ये साधन वताये और भद्रतनु एकान्तमं जाकर मन लगाकर श्रद्धापूर्वक उनका आचरण करता हुआं भजन करने लगा । भगवान्ने कहा ही है कि को महापापी भी मेरा अनन्यभावसे भजन करता है, वह सब पापोसे छूटकर साधु हो जाता है। भगवान्की अनन्य भक्तिसे भद्रतनुका हृदय ग्रद्ध हो गया। अतः उसपर छुपा करनेके लिये उसके सम्मुख दयामय प्रभु प्रकट हो गये।

भगवान्का दर्शन करके भद्रतनुको बड़ा आनन्द हुआ; वह गद्गद खरसे स्तुति करने लगा । भगवान्की महिमाका वर्णन करते हुए उसने भगवद्भक्तोंके भावका बड़ा सुन्दर वर्णन किया । उसने कहा-- भगवन् ! जिनका भजन , करके लोग समस्त विपत्तियोसे छूट जाते हैं और परमपद प्राप्त कर लेते हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रहे । जो धन, स्तुति, दान, तपस्याके विना केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हें, उन आपमे मेरा मन लगा रहे । जो कृपापूर्वक गौ, ब्राह्मण और साधुओका नित्य हित करते हैं; जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियोंका दुःख दूर करते हैं; जो देवता, नाग, मनुष्य, राक्षस और कीट-पतङ्गमे भी समान भावरे विराजमान हैं; जो पण्डित-मूर्ख, धनी-दरिद्र--सवमे समद्दष्टि हैं; जिनके तनिक लीलापूर्वक रोष दिखलानेपर पर्वत भी तृणके समान हैं। जाता है और जिनके तुष्ट होनेपर तृण भी पर्वत कार हो जाता है— उन आपमें मेरा मन लगा रहे । जैसे पुण्यात्मा पुरुषका मन पुण्यमें, पिताका पुत्रमे तथा सती स्त्रीका अपने पतिमे लगा

रहता है, वैसे ही मेरा मन आपमे लगा रहे। जैसे कामीका मन स्त्रीमें, लोभीका धनमें, भूखेका भोजनमें, प्यासे-का जलमे, गरमीसे व्याकुलका चन्द्रमाकी शीतलतामें और जाड़ेसे ठिटुरतेका सूर्यमें लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रहे। १%

इसके पश्चात् मद्रतनुको अपनं पापोका ध्यान आया । उसने उनका जो वर्णन किया, वह साधकोंके वड़े कामका है । उनसे सबको बचना चाहिये । उसने कहा-प्रभो ! मैंने बुद्धिमान् होकर परस्त्री-सङ्ग कियाः मोहवश अवध्यका वध किया, अज्ञानमे पडकर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और न पीनेयोग्य सुरापान किया। लोभवश दूसरेका वन हरण किया; भ्रूणहत्या, व्यभिन्वार, परनिन्दा, हिंसा आदि पाप किये; शरणागतका अहित किया, दूसरेकी जीविका नष्ट की, दैसरोको लिजत करके नीचा दिखाया, अयोग्यसे दान लियाः रास्ते, देवस्थान, गोशाला आदिमे मल-मूत्र त्याग किया; हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजनको जाते मनुष्योको रोका, पिता-माताके प्रति अभक्ति और अश्रद्धा की, घर आये अतिथिका सत्कार नहीं किया, जल पीनेके लिये दौड़कर जाती हुई गायोको रोक दिया, प्रारम्भ किये वतको बीचमे ही छोड़ दिया, पति-पत्नीमं भेद डाला, भगवत्कथामे विभ किये, मन लगाकर दूसरोकी निन्दा सुनी, जीविका चलाने वाळोंका तिरस्कार किया, दूसरोकी धापचर्चा सुनी, याचको और ब्राह्मणोका अपमान किया - ऐसे-ऐसे सहस्रो पाप मैते अनेक जन्मोमे किये; परन्तु आज वं सव दूर हो गये! आज में आपका दर्शन करके कतार्थ हो गया । प्रभो ! दयासय! आपको नमस्कार ।

भगवान्की कृपाका अनुभव करके भद्रतनु विद्वल होकर उनके चरणोपर गिर पड़ा । भगवान्ने उसे उठाकर हृदयरे

( पद्मपुराण, क्रियायोग० १७। ३९-४०)

ो यही सब पापकर्न है, ये किसीको भी नहीं करने चाहिये।

अ पुण्यात्मनां यथा पुण्ये निजपुत्रे यथा पितु ।
यथा पतौ सतीनां च तथा त्विय मनोऽस्तु मे ॥
यूनां चित्तं यथा योनौ छुन्धाना च यथा धने ।
अधिताना यथात्रे च तथा त्विय मनोऽस्तु मे ॥
धर्मात्तीनां यथा चन्द्रे शीतात्तीनां यथा रचौ ।
नृष्णार्तानां यथा तोये तथा त्विय मनोऽस्तु मे ॥

लगा लिया। भगवान्का दर्शन करते ही भद्रतनुकी मुक्तिकी इन्छा दूर हो गयी थी। वह तो भक्तिका भ्ला हो उठा था। उनने भगवान्से प्रार्थना की — 'प्रभो! आपके दर्शनसे में इनार्थ हो गया। फिर भी में आपसे एक वरदान मॉगता हूँ। आपके चरणोगे जन्म-जन्म मेरा अनुराग अविचल रहे।'

जन्मजन्मिन से भिन्तस्त्वय्यस्तु सुदृढा प्रभो । (पद्मपुराण, क्तियायोग० १७ । ९१)

भगवान्ने उसे 'सख्य-भक्ति' प्रदान की । उसके अनुरोधपर उसके गुरु दान्त मुनिको भी भगवान्ने दर्शन दिये । दान्त मुनिने भी भगवान्से भक्तिका ही वरदान माँगा। गुरु-शिष्य दोनोको कृतार्थ करके भगवान् अन्तर्धान हो गये। भक्तिमय जीवन विताकर अन्तमे गुरु दान्त मुनि और उनके शिष्य भद्रतनु दोनो ही भगवान्के परम धामको प्राप्त हुए।

#### भक्त पुण्डरीक

म्मृतः सन्तोषितो वापि पूजितो वा द्विजोत्तमः । पुनाति भगवद्गक्तश्चाण्डालोऽपि यहच्छया ॥ ( पद्मपुराण, उत्तर० ३०। ८० )

'सरण करनेपर, सन्तुष्ट करनेपर, पूजा करनेपर भगवान्का भक्त अनायास ही चाण्डालतकको भी पवित्र कर देता है।' पुण्डरीकजी ऐसे ही महाभागवत हो गये है। पुण्डरीकका जन्म ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। वे वेद-शास्त्रोंके शाता, तपस्वी, स्वाध्यायप्रेमी, इन्द्रियविजयी एवं क्षमाशील थे। वे त्रिकाल सन्ध्या करते थे। प्रातः-साय विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे। बहुत दिनोंतक उन्होंने गुरुकी अद्धापूर्वक सेवा की थी और नियमित प्राणायाम तथा भगवान् विष्णुका चिन्तन तो वे सर्वदा ही करते थे। वे माता-पिताके भक्त थे। वर्णाश्रम-धर्मानुकूल अपने कर्तव्योका भलीभाँति विधिपूर्वक पालन करते थे।

धर्मके मूल हें भगवान् । धर्मके पालनका यही परम फल हे कि ससारके विषयों में वैराग्य होकर भगवान्के चरणों में प्रीति हो जाय । भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही लिकिक-वैदिक समस्त कमों का पुण्डरीक पालन करते थे । ऐसा करनेसे उनका हृदय शुद्ध हो गया । संसारके किसी भी पदार्थ में उनकी आस्तिक, ममता, स्पृहा या कामना नहीं रह गयी । वे माता-पिता, भाई-बन्धु, मिन्न-सखा, सुहुद्-सम्बन्धी आदि स्नेहके—मोहके बन्धनोसे छूट गये । उनके हृदयमें केवल एकमात्र भगवान्को प्राप्त करनेकी ही इच्छा रह गयी । वे अपने सम्पन्न घर एवं परिवारको तृणके समान छोड़कर भगवत्याप्तिके लिये निकल पड़े ।

भक्त पुण्डरीक सागः मूलः फल-जो कुछ मिल जाताः उसीसे शरीरनिर्वाह करते हुए तीर्याटन करने ल्यो । गरीरके मुख-दुःखकी उन्हें तिनक भी चिन्ता नहीं थी, वे तो अपने प्रियतम प्रभुको पाना चाहते थे । घूमते- धूमते वे शालग्राम नामक स्थानपर पहुँचे । यह स्थान रमणीक था, पवित्र था । यहाँ अच्छे तत्त्वज्ञानी महात्मा रहते थे । अनेक पवित्र जलाद्यय थे । पुण्डरीकने उन तीर्थकुण्डोंमें स्नान किया। उनका मन यहाँ लग गया । यहीं रहकर अव वे भगवान्का निरन्तर ध्यान करने लगे । उनका हृदय भगवान्के ध्यानसे आनन्दमग्न हो गया। वे हृदयमे भगवान्का दर्शन पाने लगे।

अपने अनुरागी भक्तोको दयामय भगवान सदा ही सारण रखते है। प्रभुने देविषं नारदजीको पुण्डरीकके पास भेजा कि वे उस भोले भक्तके भावको और पृष्ट करें। श्रीनारदजी परमार्थके तत्त्वज्ञ तथा भगवानके हृदय-खरूप है । वे सदा भक्तोंपर कृपा करने। उन्हे सहायता पहुँचाने-को उत्सुक रहते हैं। भगवान्की आशासे हर्षित होकर वे शीघ ही पुण्डरीकके पाम पहुँचे । साक्षात् सूर्यके समान तेजस्वीः वीणा बजाकर हरिगुण-गान करते देवर्षिको देखकर पुण्डरीक उठ खड़े हुए । उन्होने साधाङ्ग प्रणाम क्रिया । देवर्षिके तेजको देखकर वे चिकत रह गये । संसारमे ऐसा तेज मनुष्यमें सुना भी नहीं जाता । पूछनेपर नारदजीने अपना परिचय दिया । देवर्षिको पहचानकर पुण्डरीकके हर्षका पार नहीं रहा । उन्होंने नारदजीकी पूजा करके बड़ी नम्रतासे प्रार्थना की--प्रभो ! मेरा आज परम सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए ! आज मेरे सत्र पूर्वेज तर गये । अब आप अपने इस दासपर कृपा करके ऐसा उपदेश करें, जिससे इस संसार-सागरमें हूबते इस अधमका उद्धार हो जाय । आप तो भगवान्के मार्गपर चलनेवालींकी एकमात्र गति हैं, आप इस दीनपर दया करें 1'

पुण्डरीककी अभिमानरहित सरल वाणी सुनकर देवर्षिने कहा- 'दिजोत्तम! इस लोकमे अनेक प्रकारके मनुष्य है और उनके अनेक मत हैं। नाना तकाँसे वे अपने मतोका समर्थन करते हैं। मैं तुमको परमार्थ-तत्त्व बतलाता हूं। यह तत्त्व सहज ही समझमे नहीं आता । तत्त्ववेत्तालोग प्रमाणद्वारा ही उसका निरूपण करते हैं । मूर्खलोग ही प्रत्यक्ष तथा वर्तमान प्रमाणोंको मानते है। वे अनागत तथा अतीत प्रमाणोंको स्वीकार नहीं करते । मुनियोने कहा है कि जो पूर्वरूप है, परम्परासे चला आता है, वही आगम है। जो कर्म, कर्मफल-तत्त्व, विज्ञान, दर्शन और विभु है; जिसमे न वर्ण है, न जाति; जो नित्य आत्मसंवेदन है; जो सनातन, अतीन्द्रिय, चेतन, अमृत, अज्ञेय, शाश्वत, अज, अविनाशी, अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्तमे विभू और निरक्षन है-वही द्वितीय आगम है। वही सचराचर जगत्मे व्यापक होनेसे 'विष्णु' महलाता है। उसीके अनन्त नाम है। परमार्थसे विमुख लोग उस योगियोंके परमाराध्य-तत्त्वको नहीं जान सकते ।

''यह हमारा मत है'—यह केवल अभिमान ही है। ज्ञान तो शाश्वत है और सनातन है । वह परम्परासे ही चला आ रहा है । भारतीय महापुरुष सदा इतिहासके रूपमे इसीचे शानका वर्णन करते रहे हैं कि उसमें अपने अभिमान-की क्षुद्रता न आ जाय । देवर्षि नारदजीने कहा कि ''मैंने एक बार सृष्टिकर्ता अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा था। उस समय परमार्थ-तत्त्वके विषयमे ब्रह्माजीने कहा--- भगवान् नारायण ही समस्त प्राणियोंके आत्मा है। वे ही प्रभु जगदाघार हैं । वे ही सनातन परमात्मा पचीस तत्त्वोंके रूपमें प्रकाशित हो रहे हैं । जगत्की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय नारायणसे ही होता है। विश्व, तैजस, प्राज्ञ-ये त्रिविध आत्मा नारायण ही हैं । वे ही सबके अधीश्वर, एकमाञ सनातन देव हैं। योगीगण ज्ञान तथा योगके द्वारा उन्हीं जगनायका साक्षात्कार करते है। जिनका चित्त नारायणमं लगा है। जिनके प्राण नारायणको अर्पित हैं, जो केवल नारायणके ही परायण हैं। वे नारायणकी कृपा और शक्तिसं जगत्में दूर और समीप, भूत, वर्तमान और भविष्य, स्थुल और सूक्ष्म---सबको देखते है। उनसे कुछ अजात नहीं रहता ।

''ब्रह्माजीने देवताओंसे एक दिन कहा या-'धर्म नारायणके आश्रित है। सब सनातन लोक, यश, शास्त्र, वेद, नेदाङ्ग तथा और भी जो कुछ है, सब नारायणके ही आधारपर हैं। वे अव्यक्त पुरुष नारायण ही पृथ्वी आदि पञ्चभूतरूप है। यह समस्त जगत् विष्णुमय है। पापी मनुष्य इस तत्वको नहीं जानता। जिनका चित्त उन विश्वेश्वरमें लगा है, जिनका जीवन उन श्रीहरिको अर्पित है, ऐसे परमार्थ-ज्ञाता ही उन परम पुरुषको जानते हैं। नारायण ही सब भूतरूप हैं, वे ही सबमें व्याप्त है, वे ही सबका पालन करते है। समस्त जगत् उन्हींसे उत्पन्न है, उन्हींमें प्रतिष्ठित है। वे ही सबके स्वामी हें। सृष्टिके लिये वे ही ब्रह्मा, पालनके लिये विष्णु और संहारके लिये च्रहरूप धारण किये है। वे ही लोकपाल हें। वे परात्पर पुरुष ही सर्वाधार, निष्कल, सकल, अणु और महान् है। सबको उन्हींकं श्रारण होना चाहिये।"

देवर्षिने कहा-- 'ब्रह्माजीने ऐसा कहा था, अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम भी उन्हीं श्रीहरिकी शरण लो । उन नारायणको छोड़कर भक्तोंके अभीष्टको पूरा करनेवाला और कोई नहीं है । वे ही पुरुषोत्तम सबके पिता-माता है: वे ही लोकेश, देवदेव, जगत्पति हैं । अग्निहोत्र, तप, अध्ययन आदि सभी सत्कर्मोंसे नित्य-निरन्तर सावधानीके साथ एकमात्र उन्हे ही सन्तुष्ट करना चाहिये । तुम उन पुरुषोत्तमकी ही शरण लो। उनकी शरण होनेपर न तो वहुत-से मन्त्रोकी आवश्यकता है, न वतोका ही प्रयोजन है। एक नारायण-मन्त्र---(ॐ नमो नारायणाय' ही सब मनोरथोको पूरा करनेवाला है। भगवान्की आराधनामे किसी बाहरी वेषकी-आवश्यकता नहीं । कपडे पहने हो या दिगम्बर हो, जटाधारी हो या मूँड मुड़ाये हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो --सभी भगवान्की भक्ति कर सकते हैं। चिद्ध (वेष) धर्मका कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्देश, पापी, द्रष्टात्मा और कुकर्मरत रहे है, वे भी नारायण-परायण होनेपर परम धामको प्राप्त हो जाते हे । भगवान्के परम भक्त पापके की चड़मे कभी लिप्त नहीं होते । अहिंसारे चित्तको , जीतकर वे भगवद्भक्त तीनो लोकोको पवित्र करते है। प्राचीनकालमे अनेक लोग प्रेमसे भगवान्का भजन करके उन्हें प्राप्त कर चुके हैं । श्रीहरिकी आराधनासे सबको परम गति मिलती है और उसके विना कोई परमपद नहीं पा सकता । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी -कोई भी हो। परमपद तो भगवान्के भजनसे ही मिलता है। भी हरिभक्तोका दास हूँ'-यह सुबुद्धि सहस्रो जमोंके अनन्तर भगवान्की कृपासे ही प्राप्त होती है । ऐसा

पुरुप भगवान्को प्राप्त कर लेता है। तत्त्वज्ञ पुरुष इसीलिये चित्तको सब ओरसे हटाकर नित्य-निरन्तर अनन्यभावसे उन मनातन परम पुरुषका ही ध्यान करते हैं। देवर्षि यह उपदेश देकर चले गये।

पुण्डरीककी मगवद्गिक देविंकि उपदेशसे और भी हह हो गयी। वे नारायणमन्त्रका अखण्ड जप करते और सदा भगवानके ध्यानमें निमग्न रहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गयी कि उनके हृदयकमल्पर भगवान् गोविन्द सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहने लगे। सत्त्वगुणका पूरा साम्राज्य हो जानेने निद्रा, जो पुरुषार्थकी विरोधिनी और तमोरूपा ह, सर्वथा नष्ट हो गयी।

वहत-से महापुरुपोमे यह देखा और सुना जाता है कि उनके मन और बादिमें भगवान्का आविर्भाव हुआ और वे दिव्य मगबद्रपम परिगत हो गये; किंतु किसीका स्थल-शरीर रिध्य हो गया हो। यह नहीं सुना जाता । ऐसा तो कदाचित् ही होता है। पुण्डरीकमे यही लोकोत्तर अवस्था प्रकट हुई। उनका निष्पाप देह न्यामवर्णका हो गया, चार भुजाएँ हो गर्या; उन हायोमे शङ्क, चक्र, गदा, पद्म आ गये । उनका वस्त्र पीताम्बर हो गया । एक तेजोमण्डलनं उनके इरिरको घेर लिया। पुण्डरीकसे वे 'पुण्डरीकाक्ष' हो गये। वनके सिंह, ज्यात्र आदि कृर पशु भी उनके पास अपना परस्यरका सहज वैर-भाव भूलकर एकत्र हो गये और प्रसन्नतः प्रकट करने ट्यो । नदी-सरावर, वन-पर्वत, इस टताएँ -सव पुण्डरीकक अनुकूल हो गये। सब उनका नेवाके लिये फर, पुष्प, निर्मल जल आदि प्रस्तुत रखने लगे । पुण्डरीक भक्तवत्वल भगवान्की कृपांचे उनके अत्यन्त पियपात्र हो गये थे । प्रत्येक जीव, प्रत्येक जड-चेतन उस

परम वन्दनीय भक्तकी सेवाने अपनेको कृतार्थ करना चाहता था!

पुण्डरीकके मन-बुद्धि ही नहीं, शर्गर भी दिव्य भगवद्-रूप हो गया था; तथापि द्यामय करुणास गर प्रभु भक्तको परम पावन करने, उसे नेत्रोका चरम लाभ देने उसके सामने मकट हो गये। भगवान्का स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी अङ्ग-कान्ति जिस मनमे एक झलक दे जाती है, वह मन, वह जीवन धन्य हो जाता है। उसका वर्णन कर सके, इतनी शक्ति कहाँ किसमें है। पुण्डरीक मगवान्के अचिन्त्य सुन्दर दिव्य रूपको देखकर प्रेम विद्वल हो गये। भगवान्के श्रीचरणोमे प्रणिपात करके मरे कण्ठसे उन्होंने स्तृति की। स्तृति करते-करते प्रेमके वेगसे पुण्डरीककी वाणी रुद्ध हो गयी।

मगवान्ने पुण्डरीकको वरदान मॉगनेके लिये कहा। पुण्डरीकने विनयपूर्वक उत्तर दिया—'मगवन्! कहाँ तो में दुर्जुद्धि प्राणी ओर कहाँ आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ। मेरे परम सुहृद् स्वामी! आपके दर्शनके पश्चात् और क्या शेष रह जाता है, जिसे मॉगा जाय—यह मेरी समझमं नहीं आता। मेरे नाय! आप मुझे मॉगनेका आदेश कर रहे हैं तो मैं यही मागता हूँ कि मै अवोध हूँ; अतः जिनमं मेरा कल्याण हो, वही आप करे।

भगवान्ते अपन चरणोम पड़े पुण्डरीकका उठाकर हृदयसे लगा लिया। वे बोले— वत्स! तुम मेरे साथ चलो। तुम्हे छोड़कर अब में नहीं रह एकता। अब तुम मेरे भाममें मेरे समीप मेरी लीलामे सहयोग देते हुए निवास करो।

मगनान्ते पुण्डरीकको अपने साथ गरुड़पर बैठा लिया और अपने नित्यधाम ले गये।

#### सुतीक्ष्ण मुनि

गम सदा सेवक रुचि राखी। वेर्द पुरान सेत सब साखी॥

महर्षि अगस्त्यके शिष्य सुतीश्णजी जब विद्याध्ययन कर सुके, तब गुरुदेवसे उन्होंने दक्षिणांके लिये प्रार्थना की। महर्षिने कहा—'ुमने जो मेरी सेवा की, वही बहुत बड़ी दक्षिणा है। में दुमसे प्रसन्न हूँ।' किंगु सुतीश्णजीका मतोष गुरुदेवकी कुछ सेवा किये विना नहीं हो सकता था। वे बार वार आग्रह करने लगे। उनका हठ देखकर सर्वज्ञ महर्पिने उन्हें आशा दी—'दक्षिणांम तुम मुझे भगवान्कें दर्शन कराओ।' गुरुकी आज्ञा स्वीकार करके सुतीक्ष्णजी उनके आश्रमधे दूर उत्तर ओर दण्डकारण्यके प्रारम्भमें ही आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने गुरुदेवसे सुना था कि भगवान् श्रीराम अयोध्यामे अवतार लेकर इसी मार्गसे रावणका वध करने लंका जायेंगे। अतः वे वहीं तपस्या तथा भगवान्का भजन करते हुए उनके पधारनेकी प्रतिक्षा करने लगे। जब श्रीरामने पिताकी आज्ञासे बनवास स्वीकार किया

और चित्रक्रूटसे वे विराधको भूमिमे गाड़कर सद्गति देते, हारभंगऋषिके आश्रमसे आगे बढ़े, तब सुतीक्ष्णजीको उनके आनेका समाचार मिला। समाचार पाते ही वे उसी ओर दौड़ पड़े। उनका चित्त भाव-निमन्न हो गया। वे सोच रहे थे—

हे विधि दीनवंचु रचुराया । मोसं सठ पर करिहहिं दाया ॥ सिहत अनुज मोहि राम गोसाईं । मिलिहिह निज सेवक की नाईं ॥ मोरे जियं मरोस दढ नाहीं ! मगति विरित न ग्यान मन माही॥ नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं दढ चरन कमल अनुरागा॥ एक बानि कहनानिधान की । सो प्रिय जाकों गति न आन की ॥ होईहें सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन-पंकज मव-मोचन ॥

प्रेमकी इतनी वाढ़ हृदयमें आयी कि मुनि अपनेको भूल ही गये। उन्हे यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे कीन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कभी वे कुछ दूर आगे चलते, कभी खड़े होकर 'श्रीराम, रघुनाथ, कौसल्यानन्दन' आदि दिन्य नाम लेकर कीर्तन करते हुए तृत्य करने लगते और कभी पीछे लौट पड़ते। श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजी वृक्षकी आड़में छिपकर मुनिकी यह अद्भुत प्रेम-विभोर दशा देख रहे थे। नृत्य करते-करते सुतीश्णजीके हृदयमें श्रीरामको दिन्य झॉकी हुई। वे मार्गमे ही बैटकर ध्यानस्थ हो गये। आनन्दके मारे उनका एक एक रोम खिल उठा। उसी समय श्रीराम उनके पास आ गये। उन्होने मुनिको पुकारा, हिलाया, अनेक प्रकारहे

जगानेका प्रयत्न किया; किंतु वे तो समाधिदशामे थे। अन्तमे श्रीरामने जब उनके हृदयसे उनका आराध्य द्विभुज रूप दूर करके वहाँ अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया, तब मुनिने व्याकुल होकर नेत्र खोल दिये और अपने सम्मुख ही श्रीजानकीजी तथा लक्ष्मणजीसिहत श्रीरामको देखकर वे प्रभुके चरणोमे गिर पड़े, श्रीरघुनाथजीने दोनो हाथीसे उठाकर उन्हे हृदयसे लगा लिया।

सुतीश्णजी बड़े आदरसे श्रीरामको अपने आश्रमपर ले आये। वहाँ उन्होने प्रभुकी पूजा की, कन्द-मूल-फलमे उनका सत्कार किया और उनकी स्तुति की। श्रीरामने उन्हें वरदान दिया—

अविरंक मगित ग्यान विग्याना । होहु सकक गुन ग्यान निधाना ॥

कुछ दिन श्रीराम मुनिसे पूजित-सःकृत होकर उनके आश्रममे रहे । वहाँसे जब वे महर्षि अगस्त्यके पास जाने छगे, तब मुनिने साथ चलनेकी अनुमित माँगी । उनका तात्पर्य समझकर प्रभुने हॅसकर आशा दे दी । जब प्रभु अगस्त्याश्रमके पास पहुँचे, तब आगे जाकर दण्डवत् प्रणाम करके सुतीक्ष्णजीने अपने गुरुदेवसे निवेदन किया—

नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आधारा ॥ राम अनुज समेत बैदेही । निसि दिन देव जपत हहु जेही ॥

गुरुदेवकी गुरुदक्षिणाके रूपमें इस प्रकार उनके द्वारपर सर्वेश्वर, सर्वाधार श्रीरामको लाकर खड़ा कर देनेवाले मुतीक्ष्णमुनि धन्य है और धन्य है उनकी मिक्तका प्रताप!

## महर्षि शरभङ्ग

तपीभूमिदण्डकारण्य-क्षेत्रमे अनेकानेक ऊर्धरेता ब्रह्मवादी श्रृषियोने घोर तपस्याएँ की है। कठिन योगाम्यास एवं प्राणायामादिद्वारा संसारके समस्त पदायोसे आसक्ति, ममता, स्प्रहा एवं कामनाका समूल नाश करके अपनी उप तपस्यद्वारा समस्त इन्द्रियोपर पूर्ण विजय प्राप्त करनेवाले अनेकानेक श्रृपियोंमेंसे शरभङ्गजी भी एक थे।

अपनी उत्कट तपस्य द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोकपर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इन्द्र इन्हें सत्कारपूर्वक ब्रह्मलोक-तक पहुँचानेके निमित्त आये । इन्होंने देखा कि पृथ्दी से कुछ ऊपर आकाशमें देवराजका रथ खड़ा है । बहुतन्से देवताओं से धिरे वे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अभिके समान उनकी शोमा है। देवाङ्गनाएँ उनकी स्वर्ण-दण्डिकायुक्त चमरोंसे सेवा कर रही हैं। उनके मस्तकपर क्वेत छत्र शोभायमान है। गन्धर्च, सिद्ध एव अनेक ब्रह्मिष्ठं उनकी अनेक उत्तमोत्तम वचनोद्दारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोककी यात्राके लिये तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीवलोचन कोशलिकशोर श्रीराघवेन्द्र रामभद्र भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्रीसीताजीसहित इनके आश्रमकी ओर पधार रहे हैं। ज्यो-ही भगवान् श्रीरामके आगमनका ग्रुम समाचार इनके कानोंमे पहुँचा, त्यो-ही तपःपूत अन्तःकरणमे भिक्तका सञ्चार हो गया। वे मन-ही-मन सोचने लगे—'अहो! लोकिक और वैदिक समज्ञ धमाँका पालन जिन भगव,न्के चरण-कमलोकी प्राप्तिके लिये ही किया जाता है—चे ही भगवान् स्वयं जब मेरे आश्रमकी ओर पधार रहे हैं, तब उन्हे छोड़कर ब्रह्मलोकको जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोकके प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं—तब वहाँ जाना निष्प्रयोजनीय ही है। अतः मन-ही-मन यह निश्चय कर कि 'तपस्याके प्रभावसे मैंने जिन-जिन अक्षय लोकोपर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब में भगवानके चरणोंम नमर्पित करता हूं' इन्होंने देवराज इन्द्रको विदा कर दिया।

ऋषि शरभङ्गजीके अन्तः करणमे प्रेमजनित विरह-भावका उदय हो गया--

'चिनवत पथ रहंठें दिन राती ।'

वे भगवान् श्रीरामकी अल्प-कालकी प्रतीक्षाको भी युग युगके समान समझने लगे । 'भगवान् श्रीरामके सम्मुख ही मैं इस नश्चर शरीरका त्याग करूँगा'—इस दृढ़ सङ्कल्पने वे भगवान् रामकी क्षण-क्षण प्रतीक्षा करने लगे ।

कमल-दल-लोचन श्यामसुन्दर भगवान् श्रीराम इनक आश्रमपर पधारे ही। सीता-लक्ष्मणसहित रघुनन्दनको सुनिवरने देखा। उनका कण्ठ गद्गद हो गया। वे कहने लगे— चितवत पंथ रहेठँ दिन राती । अब प्रमु देखि जुड़ानी छाती ॥ नाथ सकल साथन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जनु दीना ॥

भगवान् श्रीरामको देखते ही प्रेमवश इनके छोचन भगवान्के रूप-सुधा-मकरन्दका साग्रह पान करने छगे। इनके नेत्रोंके सम्मुख तो वे थे ही—अपने प्रेमसे इन्होंने उन्हें अपने अन्तःकरणमे भी वैठा छिया—

मीता अनुज समेत प्रभु नीत जलद तनु स्थाम । मम हियँ वसह निरंतर सगुन रुप श्रीराम॥

भगवान्को अपने अन्तःकरणमं चैठाकर मुनि योगागिसे अपने शरीरको जलानेके लिये तत्पर हो गये। योगागिने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त-सभीको जलाकर मस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीरको नष्टकर वे अभिके समान तेजोमय शरीरसे उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमारके रूपमें वे अभियो, महात्मा ऋपियो और देवताओंके भी लोकोंको लॉयकर दिव्य घामको चले गये।

# महर्षि मुद्गल

मुद्रल नामक ऋषि कुरुक्षेत्रमे रहते थे। ये वड़े धर्मीत्मा, जितेन्द्रिय, भगवन्द्रक्त एवं सत्यवक्ता थे । किसीकी भी निन्दा नहीं करते थे। वड़े कर्मनिष्ठ एवं महात्मा थे। ये गिलोञ्छवृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह फरते थे। पद्रह दिनोमें एक द्रोण घान्य, जो करीव ३४ सेरके बरावर होता है। इकटा कर लेते थे। उसीसे इप्टीकृत नामक यज्ञ मरते और प्रत्येक पंद्रहवें दिन अमावास्या एव पूर्णिमाको दर्श-पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञोंने देवता और अतिथियोंको देनेसे जो अन्न वचता, उसीसे परिवारसहित निर्वाह किया करते थे । जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे, वैसे द्दी उनकी धर्मपत्नी और सन्तान भी थीं । सुद्रलजी सपरिवार गहीनेमं केयल दो ही बार-अमावास्या और पूर्णिमाके दिन ही गोजन किया करते, सो भी अतिथि अभ्यागतींको भोजन करानेके वाद । कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था कि मत्येक पर्वके दिन साक्षात् देवराज इन्द्र देवताओंसिहत उनके यशमें आकर अपना माग लेते थे। इस प्रकार मुनिष्टृत्तिसे रहना और - प्रसन्नचित्तसे अतिथियोंको अस देना-यही उनके जीवनका वत था।

मुनिके इस मतकी ख्याति बहुत दूरतक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति-कथा दुर्वासा मुनिके कार्नोमें पड़ी। उनके मनमें उनकी परीक्षा करनेकी आ गयी । दुर्वासा महाराज जहाँ तहाँ वतशील उत्तम पुरुषोंको वतमें पका करनेके लिये ही कोधित वेशमें धूमा करते हैं। वे एक दिन नग-घडंग पागलोंका-सा वेप वनाये, मूँड मुँडाये, कटु वचन महते हुए वहाँ आ पहुँचे। आते ही वोले—'विप्रवर! आपको माल्म होना चाहिये कि मैं भोजनकी इच्छारे यहाँ आया हूँ ।' उस दिन पूर्णिमाका दिवस था । मुद्रलने आदर-सत्कारके साथ ऋषिकी अम्यर्थना करके उन्हें भोजन कराने वैठाया । उन्होंने अपने भूखे अतिथिको वड़ी श्रद्धांसे भोजन परोसकर जिमाया । मुनि भूखें तो थे ही, श्रद्धांसे प्राप्त हुआ वह अन्न उन्हें वड़ा सरस भी लगा। वे बात-फी-वातमें रसोईमें वना हुआ सब कुछ जीम गये। वचा-खुचा शरीरपर चुपइ लिया। जूँठा अन्न शरीरपर लपेटकर ने जिभरसे आये थे, उधर ही निकल गये।

मुद्गल सपरिवार भूखें रहे। यों प्रत्येक पवपर नुर्वासाजी





दो मित्र भक्त

০১ ৪৫ ]



が部」

महपि मुद्रल









शिवभक्त महाकाल

[ पृष्ठ ९५



भक्त पद्मनाभ

[ पृष्ठ १∙५



भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य [ पृष्ठ १२४

आते और भोजन करके चले जाते । मुनिको परिवारसिंहत भूखे रह जाना पड़ता । पंद्रह दिनोतक कटे हुए खेतोमे विखरे दानोको वे बीनते और स्वयं निराहार रहकर प्रत्येक पंद्रहवे दिन वे उसे दुर्वासा ऋषिके अपण कर देते । स्त्री-पुत्रने भी उनका साथ दिया । भूखसे उनके मनमे तनिक भी विकार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ । कोध, ईर्ष्या एव अनादरका भाव भी नहीं आया । वे ज्यों-के-त्यों शान्त बने रहें । इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक पर्वपर आये । पंद्रह दिनोंमें एक बार भोजन करनेवाला तपस्वी कुडम्ब तीन महीनेतक लगातार भूखा रहा—परंतु किसीके भी मनमें कुछ भी दुःख, कोध, क्षोभ या अपमानका विकार नहीं हुआ । श्रीदुर्वासाजीने हर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मल ही पाया ।

दुर्वासाजी इनके धैर्यको देख अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होने मुनि मुद्गलसे कहा—'मुने! इस संसारमे तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्घ्या तो तुमको छू तक नहीं गयी है। भूख बड़े-बड़े लोगोंके धार्मिक विचारोको डिगा देती है और धेर्यको हर लेती है। जीम तो रसना ही उहरी, वह सदा रसका स्वाद लेनेवाली है। मन तो इतना चञ्चल है कि इसको वशमे करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है। मन और इन्द्रियोको काबूमें रखकर भूखका कष्ट उठाते हुए परिश्रमसे प्राप्त किये हुए धनको शुद्ध हृदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है। देवता भी तुम्हारे दानकी मिहिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करेंगे।'

महर्षि दुर्वासा यो कह ही रहे थे कि देवंदूत विमान लेकर मुद्रलके पास आया । देवदूतने कहा—'देव ! आप महान् पुण्यवान् हैं, सशरीर स्वर्ग पधारे।'

देवदूतकी बात सुनकर महर्षिने उससे कहा-'देवदूत!

सत्पुरुषोमें सात पग एक साथ चलनेसे ही मित्रता हो जाती है; अतः मैं आपसे जो कुछ पूछूं, उसके उत्तरमें जो सत्य और हितकर हो, वही बतलाये। मैं आपकी बात सुननेके बाद ही अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। देवदूत! मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्गमें क्या सुख है एवं क्या दुःख है ??

देवदूतने महर्षि मुद्गलके उत्तरमे स्वर्गलोक एवं उससे भी ऊपरके भोगमय लोकोके मुखोका वर्णन किया । तत्पश्चात् वहाँका सबसे बड़ा दोष यही बताया कि 'वहाँसे एक-न-एक दिन पतन हो ही जाता है । ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी लोकोंमे पतनका भय जीवको सदा बना रहता है ।' वे कहने लगे कि—'मुखद ऐश्वर्यका उपभोग करके उससे निम्न स्थानोंमें गिरनेवाले प्राणियोंको जो असन्तोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है।'

यह सुनकर महर्षि मुद्गलने देवदूतको विधिपूर्वक नमस्कार किया तथा उन्हे अत्यन्त प्रेमसे यह कहकर लौटा दिया —

यत्र गत्वा न शोचिन्त न न्यथिन्त चरन्ति वा । तद्द स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम् ॥ (म०भा० वनपर्व २६१।४४)

'हे देवदूत! मैं तो उस विनाशरहित परम धामको ही प्राप्त करूँगा, जिसे प्राप्त कर छेनेपर शोक, व्यथा, दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।'

देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर उनकी बुद्धिमत्ताकी प्रशंसा करता हुआ: लौट गया एवं तत्पश्चात् मुनि मुद्गल स्तुति-निन्दा, स्वर्ण तथा मिट्टीमें समभाव रखते हुए ज्ञान-वैराग्य तथा भगवद्भक्तिके साधनसे अविनाशी भगवद्भामको प्राप्त हुए।

## दो मित्र भक्त

स्था करं कुरुते पापं समस्तक्षेशदायकम् ॥ (पशपुराण, क्रियायोग ०१६ । ३३ )

'जिसके ललाटपर (भाग्यमे ) मृत्यु—ये दो अक्षर (निश्चित मरण) लिखे हैं, वह समस्त क्लेश देनेवाले पाप कैसे करता है। कुरुक्षेत्रमे एक ब्राह्मण पुण्डरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीष रहते थे। दोनोमे बड़ी मित्रता थी। खाना-पीना, टहलना-सोना, सब काम उनका साथ ही होता था। दोनों युवक थे, स्वतन्त्र थे; पासमे धन था और उसपर कुसङ्गमें पड़ गये। अब देव-पूजन, सन्ध्या-तर्पण, पढ़ना-लिखना तो सब छूट गया और वे कुमार्गमें लग गये। वेश्या और मिंदरा उन्हें प्रिय हो गयी । धर्म और परलोकका स्वप्नमें भी उन्हें ध्यान नहीं रहा ।

पापमे आधी उम्र वीतते-वीतते दोनोका धन नष्ट हो गया। वेदया और शरावके चक्करमे घर-द्वार नीलाम हो गये। मॉगनेपर एक पैसा भी मिलना कठिन हो गया। उनके चिर्चित मित्रोने साथ छोड़ दिया। वेदयाने धक्के देकर उन दिखोको अपने घरसे निकाल दिया। समाजमे कोई उनसे वोलना तक नहीं चाहता था। अत्यन्त दुखी होकर दोनोंने अपनी जन्मभूमिका त्याग किया। उन्हें अब अपने कर्मींपर वड़ा पश्चात्ताप हो रहा था।

भटकते हुए दोनो एक यश्तमण्डपके पास पहुँचे । पश्चात्तापसे उनके पाप कुछ घट गये थे । पूर्वजन्मके किसी पुण्यका उदय हो आया । ऋपियोंकी वेदघ्विन कानमें पड़ी तो दोनोंको यज-दर्शनकी इच्छा हुई । वे यजशालामें गये । यश्च-दर्शनसे उनका चित्त और ग्रुद्ध हुआ । उनमें पश्चात्ताप विशेष वेगसे जागा । उनका हृदय दुःखित, पीड़ित होने लगा— 'हमने जो भयंकर पाप किये हैं, वे कैसे नष्ट होंगे ? हमारे उद्धारका मार्ग कौन वतायेगा ?'

उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण वड़े दयाछ होते हैं, अतः अवस्य ये ऋषिगण हमपर कृपा करके कोई उपाय बतायेंगे। दोनो मित्र ऋषियोंके पास जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़े। फूट-फूटकर रोते हुए अपने पापोका वर्णन करके वे उनसे छूटनेका उपाय पूछने लगे। पाप और पुण्य दोनो ही ऐसे हैं कि वर्णन करनेसे इनका क्षय होता है। वर्णन करनेसे इन दोनोंके पाप और घटे। दयाछ विप्रोने घैर्यपूर्वक इन दोनोंकी बाते सुनीं, पर इन दोनोंके उपयुक्त कोई प्रायश्चित्त इन्हें सूझ ही न पड़ता था। अन्तमे उनमेसे एक भक्तने कहा—'तुम दोनों अपने पापोंके लिये पश्चात्ताप कर रहे हो, यह बड़ा शुभ लक्षण है। तुम अब भगवान्की गरण ले लो। जो अपने

पिछले पापोंके लिये पश्चात्ताप करता है। आगे पाप न करनेका हढ निश्चय करके भगवान्की दारण ले लेता है और उन सर्वेश्वरके भजनमें ही जीवन विताता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान्की कृगसे उनका देवदुर्जभ दर्गन पाकर कृतार्थ हो जाता है। अतएव तुम दोनों श्रीजगन्नाथ-धाम जाओ और वहाँ दारुमय पुरुपोत्तमके दर्गन करों। भगवान् जगन्नाथके दर्गन करके तुम सभी पापोंसे छूट जाओगे।

वे दोनो उन महर्पिका उपदेश प्राप्तकर वड़ी उमंगसे पुरुपोत्तमक्षेत्रकी ओर चले । भगवान्का ध्यान और भगवनामका जप-यही अब उनका वत हो गया। श्रीजगनाय-पुरी पहॅचकर उन्होंने समुद्र-स्तान किया । तदनन्तर वे भगवानुके दर्शन करने गये, पर उन्हें भगवानुकी मुर्तिके दर्शन नहीं हए । भगवानके श्रीविग्रहके दर्शन न होनेसे उन्हें यड़ा दुःख हुआ । भगवान्के पापहारी नामींका आर्तभावसे कीर्तन करते हए वे तीन दिन निर्जल वहीं पड़े रहे । तीसरे दिन रात्रिमे उन्हे ज्योतिके दर्शन हुए । तीन दिन और वे उसी प्रकार उपवास किये कीर्तन करते रहे । सातवीं रात्रिको स्वप्नमें भगवान्ने अपने दिव्य रूपकी झॉकी दी। कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके मनमे पश्चात्ताप जाग पड़े, वह पुनः पाप न करनेका निश्चय करके भगवान्की शरण हे हे, तो अवश्य प्रभु उसे अपना हेते है। वे दोनो मित्र सात दिनसे भगवानुके द्वारपर निराहार रहकर उन मंगलमयके दिन्ये नामोंका श्रद्धा-विश्वासपूर्वक आर्तभावसे कीर्तन कर रहे थे । उनके सारे पाप भसा हो चुके थे। प्रभुने उनपर कृपा की। नेत्र खुलते ही स्वप्नमें होनेवाली भगवान्की ज्योतिर्मयी दिव्य झॉकीको प्रत्यक्ष देखकर वे कृतार्थ हो गये! भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उन्हे। फिर तो वे भगवान्का भजन करते जीवनभर पुरुपोत्तमपुरीमे ही रहे।

## शिवभक्त वैश्वानर

प्राचीन कालमे पुण्यसिल्ला नर्मदाके पायन तटपर नर्मपुर नामक एक अति रमणीय छोटा-सा गाँव था । उसमें विश्वानर नामक एक पुण्यात्मा ब्रह्मचारी रहते थे । उनके मुखपर ब्रह्मतेज था, इन्द्रियाँ वशमें थीं, हृदय पवित्र था और वे प्रायः स्वाध्यायमें लगे रहते थे । वे भगवान् शहुरके अनन्य भक्त थे । जब उन्होंने ब्रह्मचर्याश्रममे वेद-वेदाङ्गोंका अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनकी व्यवहारक्षेत्रमें उतरनेकी इच्छा हुई। विश्वानरने मनमें विचार किया कि 'ग्रहस्थाश्रम ही अन्य तीन आश्रमोका आधार है। देवता, पितर, मनुष्य और पशु-पक्षी भी ग्रहस्थोंका ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन और दान ग्रहस्थके लिये आवस्यक धर्म हैं। इस आश्रममें जपके लिये भी कोई बाधा नहीं है। चित्त स्वभावमें ही चञ्चल है। गृहस्थका चित्त एक स्त्रीमे बॅघा रहता है। चरित्रकी रक्षाके लिये घर्मपत्नी उसका कवच है। यदि मै विवाह नहीं करूँ, इठसे, लोकलाजसे अथवा स्वार्थवरा ब्रह्मचारीके ही वेशमे रहूँ और मेरे मनमे बुरी वासनाएँ आर्ये-व्याती रहें तो मेरा वह ब्रह्मचर्य किस कामका ! यदि ग्रहस्य परस्त्रीपर कुदृष्टि न डाले, अपनी स्त्रीसे ही सन्तुष्ट रहे और शृतुकाळमें सहवास करे तो वह ग्रहस्थ होनेपर भी ब्रह्मचारी ही है। जो राग-द्वेषसे रहित होकर सदाचारपूर्वक ग्रहस्थ-नीवन व्यतीत करता है, वह वानप्रस्थसे भी श्रेष्ठ है। श्राणिक वैराग्यके आवेशमे आकर कोई घर छोड़ दे और धरकी बातोका ही चिन्तन करता रहे तो उसे त्यागका कोई फल नहीं मिलता । जो गृहस्य किसीसे किसी वस्तुकी याचना नहीं करता, भगवान जिस परिस्थितिमे रक्ले, उसीमें प्रसन्न रहता है, वह उन संन्यासियोसे बहुत ही उत्तम है। जो भोजनके अतिरिक्त किसी भी वस्तुकी भिक्षा मॉगते हैं । अतएव मुझे गृहस्थाश्रमको ही स्वीकार करना चाहिबे।

तदनन्तर शुभ मुहूर्तमे उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कत्वासे विवाह किया और गृहस्थधमें अनुसार सदान्वार-का पालन एवं भगवान्का स्मरण-चिन्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे । उनकी पत्नीका नाम शुचिष्मती था । वे अपने पतिको ही भगवान्का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थीं । पञ्च-महायश—देवता, पितर श्रीर अतिथियोंकी पूजा-सेवा प्रतिदिन होती । विश्वानरके पूजा-पाट एवं अर्थोपार्जनका समय निश्चित था । उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्यमे निःसङ्कोच सहायता करती थीं । वे दो शरीर, एक प्राण थे । उनका जीवन सुखमय था । भगवान्-का प्रेम दोनोंके द्वदयसे छलकता रहता था । इस प्रकार बहुत दिन बीत गये ।

सन्तान न होनेसे शुचिष्मतीका मन दुःखी रहता था। उसने एक दिन पतिसे कहा। उनके मनमे आयी, इसके लिये भगवान् शङ्करकी आराधना करनी चाहिये और इसके बाद अपनी पत्नीको आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्यके लिये कारीकी यात्रा की।

काशी भगवान् शङ्करका नित्य निवासस्थान है। काशीमें पहुँचते ही विश्वानरंके त्रिविध ताप शान्त हो गये, सैकड़ों जन्मोके संस्कार धुल गये । उन्होंने गङ्गास्नान करके भगवान् शङ्करकी विविध लिङ्ग-मूर्तियोंका दर्शन और पूजन किया। यज्ञ करके सहस्र-सहस्र ब्राह्मण-संन्यासियोंको मोजन कराया। अन्तमे उन्होंने यह निश्चय किया कि भगवान् वीरेश्वरकी आराधना करनी चाहिये। 'अवतक बहुत-से स्त्री-पुरुषोंने वीरेश्वरकी आराधना करके अपनी-अपनी अभिलाषा पूर्ण की है। मैं इन्हींकी आराधना करूँगा, इन्हींकी सेवा-अर्चासे इन्हें पुत्ररूपमें प्राप्त करूँगा। ऐसा हद निश्चय करके विश्वानर भगवान्की उपासनामे लग गये।

उन्होंने तेरह महीनेतक भगवान्की पूजा की। कभी एक समय खा लेते; कभी बिना माँगे जो कुछ मिल जाता, वही खाकर रह जाते; कभी दूघ पी लेते; कभी फल खा लेते; कभी कुछ नहीं खाते। एक महीनेतक एक मुद्दी तिल प्रतिदिन खाकर रह गये। किसी महीनेमें पानी ही पीकर रह गये तो किसी महीनेमे वह भी नहीं। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्होने बारह महीने व्यतीत किये। तेरहवें महीने एक दिन प्रातःकाल ही गङ्गास्नान करके भगवान्की पूजा करनेके लिये आये। उन्होने जब मूर्तिकी ओर देखा, तब बीचो-बीच लिङ्गमे एक बालक दिखायी पड़ा। आठ वषकी अवस्था मालूम पड़ती थी। सब अङ्गोमे भसा लगा हुआ था। बड़ी-बड़ी ऑखें थीं, लाल-लाल अघर थे, सिरपर पीली जटा और मुखपर हॅसी थी। बालकोचित वेश था, शरीरपर वस्त्र नहीं था। लीलापूर्ण हॅसीसे चित्तको मोह रहा था। यह बालक बालक नहीं, साक्षात् भगवान् राह्वर थे । विश्वानर अपने इष्टदेवको पहचानकर उनके चरणोपर गिर पड़े और ऑखोके जलसे उनका अभिषेक किया । रोमाञ्चित एवं गद्गद कण्ठसे अञ्जलि बॉधकर उन्होने स्तुति की और उनके चरणोंपर गिर पड़े । भगवान् शङ्करने कहा— 'तुम्हारी जो इच्छा हो, मॉग लो।' विश्वानरने कहा-'प्रमो ! आप सर्वज्ञ हैं; आपके लिये अज्ञात क्या है ! एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराघ किया; दूसरे, अब आप याचना करनेको कह रहे हैं! याचना तो दीनताकी मूर्ति है। आप जान-बूझकर मुझे इसके लिये क्यो प्रेरित कर रहे हैं !' भगवान् शङ्करने कहा—'तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। शुचिष्मतीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये तुमने जो तपस्या की है, वह सर्वथा उचित है। मैं एक रूपसे तुम्हारा पुत्र बन्ँगा । मेरा नाम ग्रहपति, अग्नि अथवा वैश्वानर

होगा। १ इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और विश्वानर बड़े आनन्दके साथ भगवान्का स्मरण करते हुए अपने घर छोट आये।

समयपर शुचिष्मती गर्भवती हुई । विश्वानरने शास्त्रके अनुसार सभी सस्कार किये। जिस दिन पुत्रजनम हुआ, उस दिन सब दिशाएँ आनन्दसे परिपूर्ण हो गर्यो । नवजात शिशका जातकर्म-संस्कार और श्रतिके अनुसार नामकरण किया गया । शिशुका नाम ग्रहपित रक्ता गया । पाँचवें वर्ष यशोपवीत-संस्कारके साथ ही कुमारका वेदाध्ययन प्रारम्भ हुआ । कुल तीन वर्षके समयमें समस्त शास्त्रोंका साद्गोणज अध्ययन मरके—जब कि दूसरोंके लिये इतने अल्पकालम उनका पारायण भी असम्भव है-विश्वानर अपने पिताके पास लीट आये और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सिंहप्णुता आदिसे न फेवल अपने माता-पिताको, बल्कि सभी लोगोंको चिकत कर दिया। वालकोंका एकमात्र कर्तव्य है---माता-पिताकी सेवा, उनकी आशका पालन और सबके साथ विनयका व्यवहार । वैश्वानर इसके आचार्य थे, आदर्श थे। विद्यांके साथ विनय भी चाहिये, यही मणि-काञ्चन-सयोग है।

एक दिन घुमते-घामते देवर्षि नारद नर्मपुरमें विश्वानरके बर आये । श्रचिष्मती और विश्वानरने प्रेम और आनन्दसे भरकर उनका आतिष्य-सत्कार किया। वैश्वानर गृहपतिने आकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । देवर्षि नारदने आशीर्वाद देकर विश्वानरसे वालककी प्रशंसा करते हुए **कहा**—'तुम्हारा दाम्पत्य-जीवन धन्य है! यह तुम्हारा वहा बीभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्रके लिये तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है। उसके लिये माता-पिता ही गुरु और देवता हैं, उनकी सेवा ही सदाचार है। उनके चरणोंका जल ही तीर्थ है। पुत्रके लिये ससारमे पिता ही परमात्मा है, पितासे भी बढकर माता है; क्योंकि दस महीनेतक पेटमें रखना और बचपनमें पालन-पोषण करना माताका ही काम है। गङ्गाके पवित्र बढसे अभिषेक करनेपर भी वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती। जैसी माताके चरणामृतके स्पर्शेसे प्राप्त होती है! संन्यास केनेपर पुत्र पिताके लिये वन्दनीय हो जाता है, परंतु माता संन्यासी पुत्रके लिये भी वन्दनीय ही रहती है। तुम दोनों बन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्ररत प्राप्त हुआ है।' देविष

नारद जब यह कर्रहे थे, माता पिताके हृदयमें फितना हर्ष हुआ होगा—इसका अनुमान कीन कर सकता है।

देवर्षि नारदने वैधानरको अपने पाय तुलाने ६० करा--धेटा ! आओ, मेरी गांदम धैट आओ। में तिक त्रहारे शरीरके लक्षणोंको तो देगेँ। । माना-पितामी आकरंग वैश्वानर देयपि नारदको प्रणान फर्नेह वदी नग्नवासे उनकी गोदमें बैठ गये। देवर्षि नार्दने दर्गारका एक-एक स्थाप देखा; तालू, जीभ और दाँत भी देखें। हमके प्रधान गीरी बाहर और गणेबाको नमस्मार मरफे बहुमने रैंगे हुए सूत्रेस उत्तर में हु राहे हुए याल्यामी दिसे लेकर विस्तक नाप लिया । उसके बाद फहा-पी विश्वासर ! एक मी आठ अङ्गल जिसके शरीरका परिमाण हाता है। वह लेंडपाड होता है। तुम्हारा याल्फ वैधा ती है। इसवे अर्थारमें उच्चम पुरुषके वत्तीसी लक्षण मिलते हैं। इसने पाँच अङ्ग दी ैं है— दोनों नेत्र, ठोटी, जान और नासिमा। पान अह सम्भ र्ध—त्वचा, केरा, दाँत, डॅगलियां और डॅगलियांकी गाँठें । इसके तीन अहा हुन्व रें-ग्रीयाः जहा और गृत्रेन्ट्रिय । खर, अन्तःभरण और नानि-ये तीन गम्भीर है। इसंक ष्ठः स्वान कॅने १-विधास्वरः, उदर, मुस्तः ननाटः, गर्भ और हाथ। इसके मात स्थान लाल र्-दोना हाय, दोनी ऑसोंके कोने, ताट, जिहा, ओय, अपर और नस । तीन स्यान विन्तीर्ण है---लगट, इटि और वक्षःसल । इन लक्षणींसे यह सिद्ध होता है कि यह बाल्क महापुरुष है।' देवर्षि नारदने इनके अतिरिक्त भाता पिताका और बहुत है लक्षण दिरमाये, जिनमे इस यालकर्या असाचारणता विद होती थी। माता-पिता चुनते-सुनते अधाते न ये। वे चाहते ये दैवर्षि और कुछ कहें। देवरिने भी अपनी ओरते कोई राज उठा न रनखी।

देविपिने अन्तमं कहा—'इस वालकमं सव गुण हैं, सब लक्षण हैं। यह निष्कलक्ष चन्द्रमा है। फिर भी बहा। इसे छोड़ेंगे नहीं। विधाताके विपरीत होनेपर सारे गुण दोप यन जाते हैं। अभी इसका नवाँ वर्ष चल रहा है, बारहवें वर्ष विद्युत्के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है।' इतना कहकर देविपि नारद आकाशमार्गसे चले गये। माता-पिताके हृदयपर तो मानो अभी बन्नपात हो गया। वैश्वानरने देखा, मेरे मा-वाप बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने सुसकराकर कहा—'मा! तुमलोग इतने हर क्यों गये! तुम्हारे चरण-कमलोकी धूलि जब मैं अपने िषरपर रक्खें रहूँगा, तब काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर एकता-वज्रमे तो रक्खा ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही पूजनीयो ! मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मै तुम्हारा पुत्र हूँ तो ऐसा काम कर दिखाऊँगा कि चन्न और मृत्यु दोनो मझने भयभीत रहेगे। मै भगवान मृत्यु अयभी आराधना करूँगा। वे कालके भी काल हैं, उनकी कुपासे कुछ भी असम्भव नहीं है। वैश्वानरकी वाणी क्या थी, अमृतकी वर्षा थी। माता-पिताका दृदय शीतल हो गया। उनके सुखकी सीमा न रही । वे बोले--- भगवान् राष्ट्रर बहे दयाल हैं। उन्होने एक नहीं, अनेकोकी रक्षा की है। प्रलयकी षघकती हुई आग वह हलाहल विष--जिसकी ज्वालासे त्रिलोकी भस्म हो जाती—करुणापरवश होकर भगवान् शहुर पी गये ! उनसे बढ़कर दयाछ और कौन हो सकता है। जाओ। तम उन्हींकी शरणमे जाओ। उनका आराधन ही जीवनकी पूर्णता है। वैश्वानरने पिता-माताके चरणोमे प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशीकी यात्रा की ।

वैश्वानरका द्भृदय काशीके दर्शनमात्रसे खिल उठा ! मिणकणिकाधाटपर स्नान करके विश्वेश्वरका दर्शन किया— इतना सुन्दर, इतना मनोहर दर्शन ! मानो परमानन्द ही उस लिङ्कके रूपमे प्रकट हो गया हो । वैश्वानरने सोचा— भी धन्य हूँ, त्रिलोकीके सारसर्वस्व शङ्करका दर्शन करके । मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मै अपने प्रभुके दर्शनसे सनाथ हुआ । देविष नारदने मुझपर वड़ी कृपा की, जिससे जीवनका यह परम लाम मुझे प्राप्त हुआ । मैं अब कृत-कृत्य हूँ ।' वैश्वानरके दृदयमे आनन्दमय भावोकी बाढ आ गयी ।

भगवानकी भक्तिका रहस्य भगवान् ही जानते हैं। अस्पर्श जीव अनन्त प्रेमार्णवके एक सीकरकी भी तो कस्पना नहीं कर सकता। इसीसे करणापरवश भगवान् भक्तके वेशमें आते हैं। भक्त कभी भगवान्से विभक्त नहीं होते। चाहे भगवान् भक्तके दृदयमे प्रकट होकर प्रेमकी लीला करें, चाहे भक्तके रूपमें—दोनोंमें एक ही बात है। आज साक्षात् शङ्कर भी जीवोंके कस्याणके लिये भक्तोंका साज सज रहे हैं। यह उनके लिये तो एक लीला है; परंतु जीवोंके लिये भक्ति-भावनाका, आराधनाका एक सुन्दर आदर्श है। इस मार्गपर चलकर भला, कीन नहीं अपना कस्याण-साधन कर सकता।

वैश्वानरने ग्रुम मुहूर्तमे शिविङ्क्की स्थापना की। पुजाके बड़े कठोर नियम स्वीकार किये । प्रतिदिन गङ्गाजीसे एक सौ आठ घडे जल लाकर चढाना। एक हजार आठ नीले कमलाकी माला चढाना, छः महीनेतक सप्ताहमे एक बार कन्द-मूल रखाकर रह जाना, छः महीनेतक सूखे पत्ते खाना, छः महीनेतक जल और छः महीनेतक केवल हवाके आधारपर रहना । जप, पूजा, पाठ, निरन्तर भगवान् शुद्भरका चिन्तन । सरल हृदयं भक्ति-भावनाओसे परिपूर्ण । कभी भगवान्की कर्पूर-धवल, भस्मभूषित, सर्पपरिवेष्टित दिव्यमृतिका ध्यानः तो कभी करुणापूर्ण दृदयसे गद्गद प्रार्थना । दो वर्ष बीत गये पलक मारते-मारते । सुखके दिन, सौभाग्यके दिन यो ही बीत जाया करते हैं। एक दिन जब वैश्वानरका बारहवाँ वर्ष चल रहा था। मानो नारदकी बात सत्य करनेके लिये हाथमे वज्र लिये हुए इन्द्र आये । उन्होने कहा-विश्वानर ! मै तुम्हारी नियम-निष्ठासे प्रसन्न हूं। तुम्हारे हृदयमे जो अभिलाषा हो, मुझसे कहो; मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा।' वैश्वानरने वड़े ही कोमल स्वरमे कहा-(देवेन्द्र!मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं; परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शहर है, में उनके अतिरिक्त और किसीसे वर नहीं ले सकता। इन्द्रने कहा- 'बालक ! तु मूर्खता क्यो कर रहा है ? मझसे भिन्न शहरका कोई अस्तित्व नहीं है। मै ही देवाधिदेव हा। जो तुझे चाहिये, मुझसे मॉग ले ।' वैश्वानरने कहा—'इन्द्र ! आपका चरित्र किससे छिपा है । मै तो शहरके अतिरिक्त और किसीसे वर नहीं माँग सकता। इन्द्रका चेहरा लाल हो गया । उन्होने अपने हाथमे स्थित भयद्भर वज्रसे वैश्वानरको डराया। वज्रकी भीषण आकृति देखकर, जिसमेसे विद्युत्की लपटें निकल रही थी, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गये। ठीक इसी समय भगवान् गौरीशङ्करने प्रकट होकर अपने कर-कसलोके अमृतमय संस्पर्शसे वैश्वानरको उजीवित करते हुए कहा—'बेटा! तुम्हारा कल्याण हो ! उठो, उठो; देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। ' उस सुधा-मधुर वाणीको सुनकर वैश्वानरने अपनी ऑर्खें खोलीं और देखा कि कोटि-कोटि सूर्यके समान प्रकाशमान भगवान् शङ्कर सामने खेडे है। ललाटपर लोचन, कण्ठमे कालिमा, वार्यी ओर जगजननी पार्वती। जटामे स्थित चन्द्रमाकी किरणें आनन्दकी वर्षा कर रही थीं। कर्पूरोज्ज्वल शरीरपर गजचर्मका आच्छादन और

सॉपोंके आभृषण ! आनन्दके उद्रेक्से वैश्वानरका गला भर आया, शरीर पुलकायमान हो गया, वोलनेकी इन्ला होनेपर भी जवान वद हो गयी । वैश्वानर चित्रलिप्तेकी मॉति स्थिर हो गया । अपने आपको भी भूल गया । न नमस्कार, न स्तोत्र और न तो प्रार्थना । एक ओर गौरी-शद्धर और दूसरी ओर वैश्वानर ! वैश्वानर चिकत था, भगवान शद्धर मुसकरा रहे थे ।

भगवान् शद्धरने मौन भङ्ग किया। वे बोले— 'वाल विश्वानर! क्या तुम इन्द्रका वज्र देखकर भयभीत हो गये! हरो मत, मैंने ही इन्द्रका रूप धारण करके तुम्हें परराना चाहा था। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, वे तो गेरे स्वरूप ही हैं; और तुम, तुम तो मेरे स्वरूप हो ही। इन्द्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्तका वाल भी बाँका नहीं कर सकते। तुम्हारी जो इच्छा हो, वह मैं पूर्ण कर सकता हैं।

तुम्हें मेंने अग्रिका पद दिया। तुम समस्त देवताओं के मुस्त वनागे। सब देवता तुम्होरे प्रारा ही अपना-अपना भाग प्रहण कर सकेंगे। समन्त प्राणियों के शरीरमें तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशांक अनिपति इन्द्र हें और दक्षिण दिशांक यमराज। तुम दोनोंकि वीनमें दिक्पाल-स्पमे निवास करें। तुम आजमे आग्रंस कोणके अग्निति हुए। अपने पिता माता और बन्धुजनोंके साथ विमानपर चदकर तुम अग्रलोकों जाओ और अपने पदके अनुसार कार्य करें। भगवान् शहरके इतना कहते ही विभानपके माता-पिता बन्धु-यान्यय सब वहाँ उपस्थित हो गये। सबके साथ भगवान् शहरके चरणोंमें नमन्तर करके वैभानर अग्नि अपने लोकको चले गये और भगवान् शहर उसी हिन्नों स्पा गये। जिसकी पूजा वैभानर किया करते थे। भगवान शहरने स्वयं उस लिक्नकी बही महिमा गायी है।



#### शिवभक्त महाकाल

प्राचीनकालमें वाराणसी नगरीमें माण्टि नामके एक महायरास्त्री ब्राह्मण रहते थे। वे शिवजीके बहे भक्त थे और सदा शिवमन्त्रका जप किया करते थे। प्रारम्थवश उनके कोई सन्तान नहीं थी। इसलिये उन्होंने पुत्रकी कामनासे दीर्घकालतक शिवमन्त्र-जपका अनुष्टान किया। एक दिन भगवान् शङ्कर उनकी तपश्चयांसे प्रसन्न हो उनके मामने प्रकट हुए और बोले—'वत्स माण्टि! में तुम्हारी आराधनांसे प्रसन्न हूं। तुम्हारा मनोरय शीव ही पूर्ण होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली एवं शक्तिसम्पन्न मेघावी पुत्ररल प्राप्त होगा, जो तुम्हारे समग्र वंशका उद्धार करेगा।' यो कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये और माण्टि भगवान् शहरके योगिदुर्लभ, नयनाभिराम रूपका दर्शन करके और उनसे मन-चाहा वरदान पाकर अल्पन्त हर्षित हुए।

माण्टिकी पत्नीका नाम चटिका था। वह महान् पतिवता एवं तपस्याकी मानो मूर्ति ही थी। समय पाकर तपोमूर्ति वासणपत्नी गर्भवती हुई। क्रमशः गर्भ वढने लगा और उसके साथ-साथ उस सतीका तेज और भी विकसित हो उठा; किंतु पूरे चार वर्ष व्यतीत हो गये, सन्तान गर्भसे बाहर नहीं आयी। इस घटनाको देखकर सभी आश्चर्यचिकत हो गये। माण्टिने सोचा कि अवस्य ही यह कोई अलौकिक बालक है, जो गर्भसे बाहर नहीं आना चाहता। अतै: वे

अपनी पत्नीके पास जाकर गर्मस्य शिशुको संवोधन करके कहने लगे—'वला ! सामान्य पुत्र भी अपने माता-िताके आनन्दको बटानेवाले होते हैं; पिर तुम तो अत्यन्त पित्र चिरित्रवाली माताके उदरमें आये हो और भगवान् शहरके अनुप्रहसे हमारी दीर्घकालकी तपस्याके कल्फ्यमें प्राप्त हुए हो। ऐसी दशामें क्या तुम्हारे लिये यह उचित है कि तुम माताको हम प्रकार कर हे करें हो और हमार्थ भी निन्ताके कारण वन रहे हो है हुए ! यह मनुष्यजनम ही कर्म, अर्थ, काम और मोसका सावक है। शास्त्रोमें इसे देवताओं के लिये भी दुर्लभ बताया गया है। फिर क्यों नहीं तुम बीध ही बाहर आकर हम सब लोगोंको आनन्दित करते !'

गर्भ गेला—'हे तात! जो दुछ आपने कहा- वह दब मुझे गत है। में यह भी जानता हुँ कि इस भूमण्डलमें मनुष्यजन्म अत्यन्त दुर्लभ है; परंतु में कालमार्गसे अत्यन्त भंयभीत हूँ। वेदोंमें काल और अर्चि नामके दो मार्गोका वर्णन आता है। कालमार्गसे जीव कमेंकि चक्करमें पढ़ जाता है और अर्चिमार्गसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। कालमार्गसे चलनेवाले जीव चाहे पुण्यके प्रभावसे स्वर्गमें ही क्या न चले जायँ, वहाँ भी उन्हें सुखकी प्राप्ति नहीं होती। इसल्ये सुद्धिमान् पुष्प निरन्तर इस चेष्टामें लगे रहते हैं कि जिससे छन्हे इस घोररूप गम्भीर कालमार्गमे न भटकना पड़े। भतः यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सर्के, जिससे मेरा मन नाना प्रकारके सासारिक दोयोसे लिस न हो, तो मै इस मनुष्यलोकमे जन्म ले सकता हूँ।

गर्भस्य शिशुकी इस शर्तको सुनकर माण्टि और भी भयभीत हो गये। उन्होंने सोचा कि भगवान् गङ्करको डांड़कर कौन इस शर्तको पूरा कर सकता है! जिन्होने क्रपा फरके मेरे मनोरथको पूर्ण किया है, वे ही इस शर्तको भी पूरा करेंगे । या सोचकर वे मन-ही-मन भगवान् शङ्करकी शरणमे गये और उनसे प्रार्थना की। माण्टिकी प्रार्थना भगवान् आशुतोषने सुन ली । उन्होंने अपने धर्म, शान, वैराग्य, ऐश्वर्यादिको मूर्तरूपमे बुलाकर कहा कि 'देखो, माण्टिपुत्रको विपरीत ज्ञान हो गया है, अतः तुमलोग जाकर उसे समझाओ और ठीक रास्तेपर लाओ ।' भगवान् महेश्वरकी आज्ञा पा, वे विभूतियाँ साकार विग्रह धारणकर गर्भस्य शिशुके निकट गयीं और उसे सम्बोधित कर कहने कर्मी- 'महामति माण्टिपुत्र ! तुम किसी प्रकारका भय न करो । भगवान् शङ्करकी कृपासे हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुम्हारे मनका परित्याग नहीं करेंगे। अतः द्रम निर्भय होकर गर्भसे वाहर निकल आओ ।' यों कहकर वे चारो दिव्य मूर्तियाँ चुप हो गयीं । उनके चुप हो जानेपर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य भी विकराल मूर्तियाँ **बारणकर भगवान् शङ्करकी आज्ञासे वहाँ उपिश्यत हुए तथा** माण्टिपुत्रसे कहने लगे कि 'तुम यदि हमारे भयसे बाहर न आते होओ, तो इस भयका त्याग कर दो । भगवान शङ्करकी आज्ञासे इम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

इस प्रकार धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनेश्वर्यकी आश्वासन-वाणीको सुनते ही वालक माण्टिपुत्र अविलम्ब गर्भसे बाहर निकल आया और कॉपते-कॉपते कदन करने लगा । उस समय मगवान शङ्करकी विभूतियोने माण्टिसे कहा—देखो, माण्टि ! तुम्हारा पुत्र अब भी कालमार्गके मयसे कॉप और से रहा है। अतः तुम्हारा यह पुत्र कालमीति नामसे विख्यात होगा ।' यो कहकर विभूतिगण अपने स्वामी शङ्करजीके पास चले गये।

बाजक कालभीति शुक्रपक्षके चन्द्रमाकी भॉति कमशः बढ्ने बगा । पिताने कमशः उसके उपनयनादि सस्कार किये और उसे पाशुपतव्रतमे परिनिष्ठितकर शिव-पञ्चाक्षर-मन्त्र (नमः शिवाय ) की दीक्षा दी । कालभीति अपने पिताके समान ही पञ्चाक्षरमन्त्रके परायण हो गये । उन्होने तीर्थयात्राके प्रसङ्गरे विविध रुद्रक्षेत्रोमे भ्रमण किया और धूमते-धूमते स्तम्भतीर्थ नामक क्षेत्रमे पहुँचे, जहाँका प्रभाव उन्होने लोगोसे पहले ही सुन रक्ला था। वहाँ वे घोर तपस्या करते हुए एकाग्र मनसे रुद्रमन्त्रका जप करने लगे । उन्होने यह नियम ले लिया कि 'सौ वर्षतक भोजनको तो कौन कहे, जलकी एक बूंद भी प्रहण नहीं करूँगा। ज्यो ही सौ वर्ष समाप्त होनेको आये कि एक अज्ञात पुरुष जलसे भरा हुआ एक घड़ा लेकर कालभीतिके पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मणसे कहने लगा-- 'हे महामति कालभीति! आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान् शङ्करकी कृपासे पूर्ण हो गया है। तुम्हे भूख-प्यास सहते पूरे सौ वर्ष हो गये हैं। मै बड़े प्रेमसे अत्यन्त पवित्र होकर यह जल तुम्हारे लिये ले आया हूं। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रमको सफल करो। १

कालभीतिको वास्तवमे प्यास बहुत सता रही थी। अञ्जलभर पानीके लिये उनके प्राण छटपटा रहे थे। पर द्व सहसा एक अपरिचित व्यक्तिके द्वारा लाया हुआ जल प्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे शङ्कापूर्ण नेत्रोसे उस्त आगन्तुक पुरुषकी ओर देखते हुए वोले—'आप कौन हैं ? आपकी जाति क्या है और आपका आचार कैसा है, कृपाकर बताइये। आपकी जाति और आचारको जान लेनेके बाद ही मैं आपके लाये हुए जलको प्रहण कर सकता हूं।' इसपर वह अपरिचित व्यक्ति बोला—'तपोधन! मेरे माता-पिता इस लोकमे है या नहीं, इसका भी मुझे पता नहीं है। उनके विषयमे मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सदा इसी ढगसे रहता हूं। आचार अथवा धर्मसे, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः आचारकी बात में क्या कह सकता हूं? सच पूछिये तो मैं किसी आचार-विचारका पालन मीं नहीं करता।'

कालभीति बोले— 'यदि ऐसी बात है, तब तो मै आपसे क्षमा चाहता हूँ । मैं आपके दिये हुए जलको म्रहण नहीं कर सकता । इस सम्बन्धमे मेरे गुरुदेवने जो श्रुतिसम्मत उपदेश मुझे दिया है, उसे मै आपको सुनाता हूँ । जिसके कुलका हाल अथवा रक्तग्रिक्किना पता न हो, साधु व्यक्ति उसके दिये हुए अन्न-जलको म्रहण नहीं करते । इसी मकार जो व्यक्ति भगवान्के सम्बन्धमे कुछ भी जान नहीं रखता और न उनकी भक्ति करता है, उसके हाथका अन्न-जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता । भगवान्को अपण किये विना जो व्यक्ति भोजन करता है, उसे यहा पाप लगता है। गद्धा-जलसे भरे हुए घड़ेमे एक चूँद मदिराके मिल जानेसे जैसे वह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान्की भक्ति न करनेवालेका अन्न चाहे कितनी ही पिवत्रतासे बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य शिवभक्त भी हो, परतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हॉ तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता । अन्न-जलके सम्बन्धमें शास्त्रोंमे दोनो वातोका विचार रक्खा गया है। अन्न या जल—जो कुछ भी प्रहण किया जाय, नह भगवान्को अपित हो और जिसके द्वारा वह अन्न अथवा जल लाया गया है, वह जाति तथा आचारकी दृष्टिसे पवित्र हो।

कालभीतिके इन वचनोंको मुनकर वह मनुष्य हॅसने लगा और वोला—'ओर तपस्वी । तुम तप एव विद्यासे रापन होनेपर भी मुझे नितान्त मुर्ख प्रतीत होते हो । तुम्हारी इस वातको सुनकर मुझे ऍसी आती है। अरे नादान ! क्या तुम नहीं जानते कि भगवान् शिव सभी भृतोंके अंदर समान-रूपसे निवास करते हैं १ ऐसी दशामें किसीको पवित्र और किमीको अपित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपित्र कहकर किसीकी निन्दा करना प्रकारान्तरसे उसके अदर रहनेवाले भगवान् शङ्करकी ही निन्दा करना है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरेके अंदर भगवानकी सत्ताके सम्बन्धमें सन्देष्ट करता है। मृत्यु उस भेदञानी मनुष्यके लिये विशेष रूपसे भयदायक होती है। फिर जरा विचारो तो सही कि जलमें अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्रमें इसे में ले आया हूँ, वह मिटीका बना हुआ है—मिटी भी ऐसी-वैसी नहीं, किंतु अवेंकी आगमे भलीगोंति तपायी हुई; और फिर वह जलके दारा शुद्ध हो चुनी है। मृत्तिका, जल और अमि-इनमेंसे फौन-सी वस्तु अपवित्र है ? यदि फहो कि इमारे संसर्गसे यह जल अपवित्र हो गया है, तो यह कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि तुम और इम दोनों ही इस मिटीसे ही तो वने हैं और मिटीपर ही सदा रहते हैं। मेरे संसर्गसे यदि जल अशुचि हो सकता है तो जिस जमीनपर में खड़ा हूँ, वह जमीन भी मेरे संसर्गसे अपवित्र हो जानी चाहिये। तब तो तुम्हें भूमिको छोड़कर आकाशमें विचरण करना होगा । इन सव वीर्तोपर विचार करनेसे तुम्हारी उक्ति मुझे नितान्त मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है।'

कालभीतिने कहा—'अवस्य ही भगवान् शद्धरका सभी भ्तोंमें निवास है। परंतु इस बातको लेकर जो यव भृतीकी व्यवहारमें समानता करना है, वह अव्यदिका परित्याम करके मृत्तिका अथवा भस्मसे उदरपूर्ति क्यों नहीं करना ! क्योंकि उसके मतानुसार अवमें जो भगवान् हैं, वे ही तो मृत्तिका और भस्ममें भी हैं। परंतु उसकी यह मान्यता टीक नहीं। परमार्थ-हिएसे सब दुन्छ शिवरूप होनेपर भी व्यवहारमें भेद आवश्यक है। इसीलिये शास्त्रमें नाना प्रकारकी शुद्धिके विधान पाये जाते हैं और उनके फल भी अलग-अलग निर्विष्ट हुए हैं। शास्त्रकी आजाके विस्ता आवश्यक मना कदापि उचित नहीं है। जो शास्त्र भगवान् शिवकी मत्ता सर्वत्र बतलाते हैं, वे ही व्यवहारमें भेदका भी विधान करते हैं। शास्त्रकी एक बात तो मानी जाय और दूसरी न मानी जाय, यह कहाँतक उचित है। दोनों ही बातें अपनी-अपनी हिएसे टीक हैं और दोनोंकी परस्पर स्मृति नी है।

'अति कहती है कि बाहर शीतरकी पवित्रता रक्तो । इसी वातको इतिहाम-पुराण इन शन्दोंमें फहते हैं-यि परलोकमें सुखी रहना चारते हैं। और क्ष्मेंसे यचना चाहते हो। तो मौचाचारका पालन करो । पृथ्वीपर रहनेवाले व्यक्तियाँ। के लिये शीचाचारका पालन अवध्यकर्तव्य है। ऐसी दशाम यदि आप श्रुतियोकी अवहेलना करके 'सव कुछ शिवमय है' यह कहकर व्यवहारके भेदको मिटाना चात्ते हैं तो फिर बताइचे, क्या श्रित-पुराणादि जान्त व्यर्थ नहीं हों जावेंगे ? आप नो यह कहते हैं कि भगवान् शिव सभी भूतोंमें स्थित हैं, यह टीक है । भगवान् शिव सर्वत्र है, यह बात अक्षरणः सत्य है। फिर भी व्यक्तिभेदसे उनकी सत्तामं भी भेद कहा जा सकता है। इसके लिये में आपको एक दृष्टान्त देता हूँ। ययपि नमी सोनेके गहने सुवर्ण नामकी एक ही घानुसं यने हुए होते हैं, तव भी सवका सोना एक ही दामका अथवा एक ही रंगका नहीं होता । उनमेंसे एकका सोना एकदम शुद्ध-टक्छाठी होता है, दूसरेका उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जेका होता है और तीसरेका और भी निकृष्ट होता है। परंतु यह तो मानना ही पहेगा कि सभी सुवर्णके गहनोंमें सोना मौजूद है । साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनोंका सोना एक-सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान् शिव भी सब भूतोंमें हैं अवश्य; परंतु एकके अंदर उनका प्रकाश अत्यन्त शुद्ध है, दूसरेके अंदर वह उतना ग्रुद्ध नहीं है और तीसरेके अदर वह और मी मल्जि है। इस प्रकार समस्त पदार्थोंमें व्यवहार**ी** 

इष्टिसे ममता नहीं की जा सकती । जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणीका सोना दाहादिके द्वारा शोधित होकर क्रमशः उत्कर्षको ₹, उसी मलिन पाप होता प्रकार तथा मलिन देहवाले जीव शौचादिके द्वारा शुद्ध होकर ही शुद्ध शिवत्वके अधिकारी होते है। सामान्य शौचादिके द्वारा सहसा राद्ध शिवत्वका लाभ सम्भव नहीं है, इसीलिये शास्त्रोमे देइ-शोधनकी आवश्यकता बतायी गयी है। देह शोधित होनेपर ही देही स्वर्गीदि उच्च लोकोको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष देहशोधनकी इच्छा रखते है, वे चाहे जिस व्यक्तिसे अन्न-जल नहीं ग्रहण करते। इसके विपरीत जो लोग शौचाचारका विचार न करके चाहे जिसका अन्न-जल ग्रहण कर लेते हैं, वे पवित्र आचरणवाले होनेपर भी कुछ ही समयमे तमोगुणसे आच्छन्न होकर जडीभूत हो जाते हैं। इसलिये मै आपका यह जल ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिये आप मुझे क्षमा करें।'

तपस्वीके इस गास्त्रानुमोदित एव युक्तियुक्त भापणको सुनकर वह अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पैरके अँगूठेसे बात-की-वातमे एक वडा-सा गङ्धा खोद डाला और उसमे उस मटकेके जलको उँडेल दिया। वह वड़ा गङ्खा उस योड़ेसे जलसे लंबालय भर गया, फिर भी थोड़ा जल उस मटकेमे वच रहा। उस वचे हुए जलसे उसने निकटवर्ती एक सरावरको भर दिया। इस अद्भुत न्यापारका देखकर कालभीति तिनक भी विस्मित नहीं हुए । उन्होंने सोचा, भूतादिकी उपासना करनेवाले बहुधा इस प्रकारकी आश्चर्यजनक घटनाएँ कर दिखाया करते है; परतु इस प्रकारके आश्चर्योंसे श्रुतिमार्गमे कोई विरोध नहीं आ सकता।

भक्त कालभीतिके दृढ़ निश्चयको देखकर वह अपरिचित व्यक्ति सहसा जोरसे हसता हुआ अन्तर्धान हो गया। कालभीति भी यह देखकर आश्चर्यमे द्भूव गये और उस व्यक्तिके सम्बन्धमें नाना प्रकारके ऊहापोह करने लगे। इस प्रकार जब वे विचारमे द्भूवे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस विस्व-मृक्षके मूलकी ओर गयी। वहाँ उन्होंने देखा कि एक विशाल शिवलिङ्ग अकस्मात् प्रादुर्भूत हो गया है। उसके तेजसे दसो दिशाएँ उद्भासित हो उठी हैं। आकाशमे गन्धवंगण सुमधुर गान कर रहे हैं और अन्सराएँ नृत्य कर रही हैं। देवराज इन्द्र उसके ऊपर पारिजातके पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं तथा अन्यान्य देवता एवं मुनिगण भी जय-जयकार करते हुए नाना प्रकारसे भगवान् शङ्करकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा । कालभीतिने भी अत्यन्त आनन्दित होकर उस स्वयम्भू लिङ्गको प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा—

'जो पापराशिके काल हैं, संसाररूपी कर्दमके काल हैं, तथा कालके भी काल हैं, उन कलाघर, कालकण्ठ महाकालकी मैं शरण आया हूं। आपको मैं बार-वार नमस्कार करता हूं। हे शिव! आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि हैं। जहाँ-जहाँ जिस-जिस योनिमे मैं जन्म लेता हूं, वहाँ-वहाँ आप मेरे ऊपर करणाकी निरन्तर वर्षा करते हैं। हे ईश्वर! जो संसारसे विरक्त होकर आपके पड़क्षर मन्त्रका जप करते हैं, आप उन समस्त मुनिगणोपर बहुत जब्दी प्रसन्न हो जाते है। हे प्रभो में उसी 'ॐ नमः शिवाय' इस पड़क्षर मन्त्रका निरन्तर जप करता हूं।'

भक्तश्रेष्ठ कालभीतिकी स्तुतिको सुनकर भगवान् गङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे उसी लिङ्गमेसे अपने स्वरूपमें प्रकट हो गये और दिव्य प्रकाशसे त्रिलोकीको प्रकाशित करते हुए उस ब्राह्मणसे बोले—'द्विजश्रेष्ठ ! तुमने इस महीतीर्थमें कठोर तपस्याके द्वारा जो मेरी आराधना की है, इससे मै तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । अब मेरी इपासे कांल भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा । मैने ही मनुष्य-शर्रार धारण करके तुम्हारे विश्वासकी परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षामें तुम पूर्णतया सफल हुए । तुम्हारे-जैसे दढविश्वासी पुरुष जिस धर्मका आचरण करते हैं, वही धर्म वास्तवमे श्रेष्ठ है । मैं तुम्हारे लिये जो जल ले आया था, वह समस्त तीर्थोका जल है और अत्यन्त पवित्र है । मैने उसके द्वारा ही उस गड्ढे एवं सरोवरको भरा है । अब तुम मुझसे अपना अभिलित वर माँगो । तुम्हारी आराधनासे मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ हूँ कि तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय न होगा।'

कालभीतिने कहा—'प्रभो ! आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता प्रकट की है, उससे में वास्तवमे धन्य हो गया हूँ । वास्तवमे धर्म वही है, जिससे भगवान्की प्रसन्नता सम्पादित होती है । जिस धर्मसे आप भगवान्की सन्तुष्टि नहीं होती, वह धर्म धर्म ही नहीं है । अब आप यदि सुझपर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरी आपके चरणोमे यही प्रार्थना है कि आप अबसे सदा इस लिङ्गमें विराजमान रहे, जिससे कि इस लिङ्गके प्रति जो कुछ भी पूजा-अर्चा की जाय, वह अक्षय फल देनेवाली हो जाय।'

भगवान् शङ्करने कालभीतिकी इस निष्काम प्रार्थनाको

स्वीकार करते हुए कहा—'वत्स ! तुमने मेरी आराधनाके द्वारा कालमार्गपर विजय प्राप्त की है, इसलिये द्वम की महाकाल नामसे विख्यात होकर नदीकी भाँति मेरे अनुचररूपमें चिरकालतक मेरे लोकमे सुखपूर्वक निवास करोंगे। कुछ ही दिनों वाद इस स्थानपर करन्धम नामके राजिं तुमसे मिलने आर्येंगे, उन्हें धर्मका उपदेश देकर तुम मेरे लोकमे चले आना ।' भगवान् शिव यह कहकर उस लिक्क अदर लीन हो गये। इसके वाद महाकाल भी आनन्द- रूर्वक उस स्थानमें रहकर तपस्या करने लगे।

कुछ दिनो बाद राजा करन्धम महाकालतीर्थका माहात्म्य और महाकालके चरित्रकी कथा सुनकर धर्मके सम्बन्धमें विशेष तत्त्व जाननेकी इच्छासे वहाँ आये। महाकाल लिङ्गका दर्शन करके करन्धम राजाके आनन्दकी सीमा न रही। उन्होंने उस समय अपने जीवनको सफल समझा। इसके बाद महामहोपचारसे उन्होंने महाकाल लिङ्गकी पूजा की और फिर भक्तवर महाकालके पास पहुँचकर प्रणाम किया। राजाको आते देखकर महाकालको भगवान् शङ्करका वचन स्मरण हो आया और उन्होंने हास्ययुक्त वदनसे राजाके सामने आकर उनका स्वागत किया। राजा करन्धमने शान्तमूर्ति भक्तवर महाकालसे कुशल-प्रश्नके अनन्तर अनेको धर्मविषयक प्रश्न किये और महाकालने उन सबका शास्त्रानुमोदित उत्तर देकर राजाका समाधान किया। उनके उपदेशका सार यही था कि घरमें ही रहकर इस लोकमे धर्म, अर्थ, काम तथा मृत्युके बाद मोक्ष प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय मादेश्वर-धर्मका पालन अर्थात् सत्र प्रकारसे भगवान् श्रष्ठरके शरण होकर उनकी भक्ति करते हुए उन्हींकी प्रीतिक लिये वर्णाश्रमोचित कर्तव्यका पालन करना है।

इस प्रकार महाकाल विविध धमाका उपदय कर ही रह थे कि सहसा आकाशमें बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकालने उस ओर ताका तो वे क्या देगते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, बद्र, उनके अनुचर तथा मगवतीके सहित स्वयं भगवान् शक्कर आ रहे हैं। उनके साथ इन्द्रादि देवता, विध्यादि सुनीभर तथा ग्रुम्बुरु प्रभृति गन्धर्व हैं। महामित महाकालने भक्तिनर्भर चित्तसे उठकर सबकी अम्यर्थना की और अनेक प्रकारसे पूजा की। ब्रह्मादि देवताओंने महाकालको उत्तम रलिंद्दासनपर विठाकर उस महीसागर-सङ्गम क्षेत्रमे उनका अभियेक किया! देवी भगवतीने महाकालको वात्सस्य-भावसे आलिञ्जनकर गोदमे विठाया और पुत्रवत् प्यार करती हुई बोली— 'शिवबतपरायण वत्स! यह ब्रह्माण्ड जवतक रहेगा, तमतक नुम शिवमित्तके प्रभावसे शिवलंकमे निवास करोंगे।'

उस समय ब्रह्मा, विण्णु प्रभृति देवगण साधु-साधु कहकर महाकालकी प्रशंसा और स्तृति करने लगे, चारणलोग उनका गुणगान करने लगे और गन्धवंगण मनोहर गानक द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे । करोड़ी शिवजीके गण उनकी स्तृति करते हुए उन्हें धेरकर चारों ओर खड़े हो गये । इस प्रकार अपूर्व समारोहके साथ भक्तश्रेष्ठ महाकाल अपने आराष्यदेवके साथ सगरीर शिवलोकको चले गये ।

### शिवभक्त उपमन्यु

मक्तराज उपमन्यु परम शिवभक्त, वेदतत्त्वके शाता महिष् व्याव्रपादके बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्युने मातासे दूध माँगा। घरमें दूध था नहीं। माताने चावलोंका आटा जलमें धोलकर उपमन्युको दे दिया। उपमन्यु मामाके घर दूध पी चुके थे। अतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध नहीं है, मातासे कहा—'मा! यह तो दूध नहीं है।' ऋषिपत्नी धुठ बोलना नहीं जानती थी; उन्होंने कहा—'बेटा! तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं है। नदी-किनारे बनों और पहाड़ोंकी गुफाओंमें जीवन बितानेवाले हम तपस्वी मनुष्योके यहाँ दूध कहांसे मिल सकता है, हमारे तो सर्वस्व श्रीशिवजी महाराज

है। त्यदि दूध चाहता है तो उन जगनाथ श्राव्यक्ति। प्रमन्न कर ! वे प्रमन्न होकर तुसे दूध-भात देंगे।

माताकी बात सुनकर बालक उपमन्युने पूछा—'मा! भगवान् श्रीशिवजी कौन है ! कहाँ रहते हैं ! उनका कैसा रूप है। मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे ! और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय क्या है !?

गालकके सरल वचनोंको सुनकर स्नेह्वश मातार्का ऑखोंमें ऑस् भर आये। माताने उसे शिवतत्त्व बतलाया और कहा—प्त उनका भक्त वन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हींका मजन कर, उन्हींको नमस्कार कर । यो करनेसे वे कल्याणखरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे । उनको प्रसन्न करनेका महामन्त्र है—'नमः शिवाय'।'

मातासे उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिवको प्राप्त करनेका दृढ़ सङ्कल्प करके घरसे निकल पड़े। वनमें जाकर प्रतिदिन 'नमः शिवाय' मन्त्रके द्वारा वनके पत्र-पुष्पोंसे भगवान् शिवजीकी पूजा करते और शेष समय मन्त्र-जप करते दुए कठोर तप करने लगे। वनमे अकेले रहनेवाले तपस्वी उपमन्युको पिशाचोने बहुत कुछ सताया; परन्तु उपमन्युके मनमें न तो भय हुआ और न विष्न करनेवालोंके प्रति क्रोध ही! वे उच्च स्वरसे 'नमः शिवाय' मन्त्रका कीर्तन करने कगे। इस पवित्र मन्त्रके सुननेसे मरीचिके शापसे पिशाचने बोनिको प्राप्त हुए, उपमन्युके तपमें विष्न करनेवाले वे मुनि पिशाचयोनिसे छूटकर पुनः मुनिदेहको प्राप्त हो कृतज्ञताके साथ उपमन्युकी सेवा करने लगे।

तदनन्तर देवताओं के द्वारा उपमन्युकी उग्र तपस्याका कमाचार सुनकर सर्वान्तर्यामी भक्तवत्सल भोलेनाथ श्रीशङ्कर- जी भक्तका गौरव वढ़ाने के लिये उनके अनन्यभावकी परीक्षा करनेकी इच्छाते इन्द्रका रूप धारणकर इवेतवर्ण ऐरावतपर स्वार हो उपमन्युके समीप जा पहुँचे। मुनिकुमार भक्तश्रेष्ठ उपमन्युने इन्द्रक्पी भगवान् महादेवको देलकर धरतीपर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा—'देवराज! आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधारकर मुझपर वड़ी कृपा की है। बतलाइये, में आपकी क्या सेवा करूँ?' इन्द्रक्पी परमात्मा धङ्करने प्रसन्न होकर कहा—'हे सुनत! तुम्हारी इस तपस्यासे में बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनमाना वर मॉगो; तुम जो कुछ मॉगोगे, वही में तुम्हे दूँगा।'

इन्द्रकी बात सुनकर उपमन्युने कहा—'देवराज !आपकी वहीं कृपा है, परन्तु में आपसे कुछ भी नहीं चाहता । मुझे न तो स्वर्ग चाहिये, न स्वर्गका ऐश्वर्य ही । मैं तो भगवान् श्रह्मरका दासानुदास वनना चाहता हूं । जवतक वे प्रसल होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, तवतक में तपको नहीं छोड़ें गा । त्रिभुवनसार, सबके आदिपुरुष, अदितीय, अविनाशी भगवान् शिवको प्रसल किये बिना किसीको स्थिर शान्ति नहीं मिल सकती । मेरे दोपोंके कारण मुझे इस जन्ममे भगवान्के दर्शन न हों और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमे भी भगवान् शिवमर ही मेरी अक्षय और अनन्य भक्ति वनी रहे ।'

इन्द्रसे इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्यामें लग गये। तव इन्द्ररूपधारी श्रद्धरने उपमन्युकं सामने अपने गुणोंद्वारा अपनी ही निन्दा करना आरम्भ किया। मुनिको शिवनिन्दा सुनकर वड़ा ही दुःख हुआ; कभी कोष्य न करनेवाले मुनिके मनमें भी इष्टकी निन्दा सुनकर कोधका सञ्चार हो आया और उन्होंने इन्द्रका वध करनेकी इच्छासे अधौराख्रसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर इन्द्रपर केंकी, और शिवनिन्दा सुननेके प्रायिश्वत्तस्वरूप अपने श्ररीरको भस्म करनेके लिये आग्नेयी धारणाका प्रयोग करने लगे।

उनकी यह स्थिति देखकर भगवान् शङ्कर परम प्रसन्न हो गये । भगवान्के आदेशसे 'आग्नेयी धारणा'का निवारण हो गया और नन्दीने अघोरास्त्रका निवारण कर दिया। इतनेमें ही उपमन्युने चिकत होकर देखा कि ऐरावत हाथीन चन्द्रमाके समान सफेद कान्तिवाले बैलका रूप धारण कर लिया और इन्द्रकी जगह भगवान् शिव अपने दिव्य रूप्में जगजननी उमाके साथ उसपर विराजमान हैं। वे करोड़ों स्यॅकि समान तेजसे आच्छादित और करोड़ों चन्द्रमाओंके समान सुशीतल सुधामयी किरणधाराओं से धिरे हुए हैं। उनके चीतल तेजसे सव दिशाएँ प्रकाशित और प्रफुछित हो गयीं। वे अनेक प्रकारके सुन्दर आभूषण पहने थे । उनके उज्ज्वल सफेद वस्त्र थे। सफेद फूलोंकी सुन्दर माला उनके नलेमें थी। क्वेत मस्तकपर चन्दन लगा था। क्वेत ही ध्वजा थी। स्वेत ही यहोपवीत था। धवल चन्द्रयुक्त मुकुट था। सुन्दर दिन्य शरीरपर सुवर्ण-कमलोंसे गुंथी हुई और खोसे जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमाकी शोभा भी अवर्णनीय थी । ऐसे देव-मुनिवन्दित भगवान् शङ्करके माता उमाके सहित दर्शन प्राप्तकर उपमन्युके हर्षका पह नहीं रहा। उपमन्यु गद्गद कण्ठसे प्रार्थना करने लगे।

भक्तकी निष्कपट और सरल प्रार्थनासे प्रसन्न हाकर भगवान् शक्करने कहा—'वेटा उपमन्यु! में तुझपर बरम प्रसन्न हूँ। मैंने भलीभाँति परीक्षा करके देख लिया कि त् मेरा अनन्य और दृढ भक्त है। वता, त क्या चाहता है! यह याद रख कि तेरे लिये मुझको कुछ भी अटेय नहीं है।' भगवान् शक्कर स्नेहभरे वचनों को सुनकर उपमन्युके आनन्दर्क सीमा न रही। उनके नेत्रोंसे आनन्दक ऑसुओंका धारा वहने लगी। वे गद्गद स्वरसे वोले—'नाथ! आज मुझ क्या मिलना वाकी रह गया! मेरा यह जन्म सदाके लिये सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, में देवदेव आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान हैं—इससे अधिक मुझे और क्या चाहिये। इसपर भी आप यदि देना ही चाहते है तो यही दीजिये कि आपके श्रीचरणोमें मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा वनी रहे।

भगवान् चन्द्रशेखरने उपमन्युका मस्तक सूंघकर उन्हें देवीके हाथोमे सौंप दिया । देवीजीने भी अत्यन्त स्नेहसे उनके मस्तकपर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमारपर प्रदान किया। तदनन्तर भगवान् शिवजीने कहा—'वेटा! त् आज अजर, अमर, तेजस्वी, यशस्वी और दिव्य जानयुक्त हो गया। तेरे सारे दुःखोका सदाके लिये नाश हो गया। त् मेरा अनन्य भक्त है। यह दूध-भातकी खीर ले।' यह कहकर शिवजी अन्तर्थान हो गये। उपमन्युने ही भगवान् श्रीकृष्णको शिवमन्त्रकी दीक्षा दी थी।

#### शिवभक्त मंकणक

पण्यसिलला सरस्वती नदीके किनारे एक परम तपस्वी मंकणक नामके ब्राह्मण रहते थे । एक दिनकी वात है। अपने नित्य-नैमित्तिक कर्मके छिये कुग लाते समय कुशकी नोक उनके हाथमे गड़ गयी। उनके हायोसे खून बहने लगा । उसे देखकर उन्हे इतनी प्रसन्नता हुई कि वे हर्षावेशमे नाचने लगे । उनकी तपस्याके प्रभावसे प्रभावित होनेके कारण स्थावर-जगम सम्पूर्ण जगत ही उनके नत्यकी गतिमे गति मिलाकर नृत्य करने लगा । उनके तेजसे सभी मोहित हो गये। उस समय इन्द्रादि देवगण एवं तपोधन ऋषियोने मिलकर ब्रह्मासे प्रार्थना की कि-आप ऐसा उपाय करे कि इनका नृत्य वद हो जाय ।' बद्धाने इसके लिये रदसे कहा, क्योंकि मकणकजी भगवान बद्रके परम भक्त थे। ब्रह्माकी वात मानकर रुद्रदेव वहाँ गये और उन ब्राह्मण देवतासे कहा-(विप्रश्रेष्ठ ! तम किसलिये नृत्य कर रहे हो ? देखो, तुम्हारे नृत्य करनेसे सारा जगत् नृत्य कर रहा है। ' रुद्रदेवकी इस वातको सुनकर मंकणकने कहां—'क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे हाथसे खून वह रहा है ? उसीसे प्रसन्न और हर्षाविष्ट होकर मै नाच रहा हूँ ।' महादेवने कहा-- व्राह्मण ! द्भम देखते नहीं कि तुम्हारे इस अखण्ड नृत्यसे मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है ? तुम मेरी ओर देखों ता सही । मंकणक सोचने लगे—'ये कौन है, जो मुझे नाचनेसे रोक रहे हैं ।' उस समय महादेवने अपनी ॲगुलियोंके

अग्रभागसे अपने ॲग्ट्रेको ट्याया और उससे उसी समय वरफके समान श्वेत वर्णका भस्म निकलने लगा। यह देखकर उन ब्राह्मण देवताको वड़ी लजा आयी और वेधवराकर महादेवके चरणोमें गिर पड़े। उनके मुँहसे वरवस ये जब्द निकल पड़े—'प्रभो ! आपसे बढकर और कोई देवता है ही नहीं। सारे जगत्के आधार आप ही हैं; आप ही इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। प्रभो ! मैने आपके सामने वड़ा अपराध किया है। मुझसे अनजानमें आपका वड़ा अपमान हो गया है, मुझ वालककी चूकपर हिं न डालिये। क्षमा कीजिये। थमा कीजिये।

भगवान् शङ्करने वड़ी प्रसन्नतासे कहा—'ब्राह्मणदेव! इसमे अपराधकी क्या वात है! आवेशके कारण तुम नाच रहे थं, ऐसी स्थितिमे अपमानकी तो कोई वात ही नहीं है। मेरी इच्छासे तृत्य वंद कर देनेके कारण में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। यह तुम्हारी तपस्या और भी हजारों गुना वढ जाय। इस प्राची सरस्वतीके किनारे ही में सर्वदा तुम्हारे साथ निवास करूँगा।' इतना कहकर शङ्करने सरस्वती नदीकी और भी महिमा बतलायी तथा ब्राह्मण मंकणकपर महान् भक्तवत्सलता प्रकट करके आञ्चतोष भगवान् शङ्कर उन्हींके साथ वहीं निवास करने लगे। आज भी भगवान् शङ्कर अपने आजाकारी भक्त मंकणकके साथ सरस्वतीतटपर विचरते रहते हैं।

#### भक्तवाणी

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्यजेः। क्षमार्जवद्याशौचं सत्यं पीयूषवत् पिबेः॥

भाई! यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर।

#### महात्मा जडभरत

प्राचीन कालमे भरत नामके एक महान् प्रतापी एवं भगवद्भक्त राजा हो गये हैं, जिनके नामसे यह देश भारतवर्षं कहलाता है। अन्त समयमे उनकी एक मृगशावकमे मासक्ति हो जानेके कारण उन्हें मृत्युके बाद मृगका शरीर मिला और मुगशरीर त्यागनेपर वे उत्तम ब्राह्मण-कुलमे जडभरतके रूपमें अवतीर्ण हुए । जडभरतके पिता थे और वड़े गोत्रके वेदपाठी ब्राह्मण सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे । वे शम, दम, सन्तोष, क्षमा, नम्रता आदि गुणोसे विभृषित थे और तप, दान तथा बर्माचरणमे रत रहते थे। भगवान्के अनुग्रहसे जडभरतको अपने पूर्वजन्मकी स्मृति बनी हुई थी। अतः वे फिर कहीं मोहजालमे न फॅस जायॅ, इस भावसे बचपनसे ही निःसङ्ग होकर रहने लगे । उन्होने अपना स्वरूप जान-बूझकर उन्मत्त, जड, अन्धे और वहिरेके समान बना लिया और इसी छद्मवेषमें वे निर्द्धन्द्व होकर विचरने लगे । उपनयनके योग्य होनेपर पिताने उनका यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया और वे उन्हे शौचाचारकी शिक्षा देने लगे। परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जॉन-वूझकर पिताकी शिक्षाके विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मणने उन्हे वेदाध्ययन करानेके विचारसे पहले चार महीनोतक व्याहृति, प्रणव और शिरके सहित त्रिपदा गायत्रीका अभ्यास कराया; परंतु इतने दीर्घकालमें वे उन्हें स्वर आदिके सहित गायत्री-मनत्रका उच्चारण भी ठीक तरहसे नहीं करा सके । कुछ समय बाद जडभरतके पिता अपने पुत्रको विद्वान् देखनेकी आशाको मनमे ही लेकर इस असार संसारसे चल बसे और इनकी माता इन्हें तथा इनकी विहनको इनकी सीतेली माको सींपकर स्वयं पतिका सहगमन कर पतिलोकको चली गयी।

पिताका परलोकवास हो जानेपर इनके सौतेले भाइयोंने, जिनका आत्मविद्याकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्मकाण्डको ही सब कुछ समझते थे, इन्हे जडबुद्धि एव निकम्मा समझकर पढ़ानेका आग्रह ही छोड़ दिया। जडभरतजी भी जब लोग इनके स्वरूपको न जानकर इन्हें जड, उन्मत्त आदि कहकर इनकी अवशा करते, तब उन्हे जड और उन्मत्तका-सा ही उत्तर देते। लोग इन्हे जो कोई भी काम करनेको कहते, उसे ये तुरंत कर देते। कमी वेगारमें, कभी मजदूरीपर, किसी समय भिक्षा मॉगकर

और कभी बिना उद्योग किये ही जो कुछ बुरा-भला अन इन्हे मिल जाता, उसीसे ये अपना निर्वाह कर लेते थे। स्वादकी बुद्धिरे तथा इन्द्रियोकी तृप्तिके लिये कभी कुछ न खाते थे। क्योंकि उन्हें यह वीध हो गया था कि स्वयं अनुभवरूप आनन्दस्वरूप आत्मा मै ही हूं और मान-अपमान, जय-पराजय आदि द्वन्द्वोसे उत्पन्न होनेवाछे मुख-दु:खसे वे सर्वथा अतीत थे । वे सर्दी, गरमी, वायु तथा बरसातमे भी वृषभके समान सदा नग्न रहते । इससे उनका शरीर पुष्ट और दृढ हो गया था । वे भूमिपर शयन करते, शरीरमे कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीरपर धूल जम गयी थी और उनके उस मिलन वेषके अंदर उनका ब्रह्मतेज उसी प्रकार छिप गया था, जैसे हीरेपर मिट्टी जम जानेसे उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमरमें एक मैला-सा वस्त लपेटे रहते और शरीरपर एक मैला-सा जनेक डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जातिमात्रका ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते । परंतु ये इसकी तनिक भी परवा नहीं करते थे। इनके भाइयोंने जब देखा कि ये दूसरोंके यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तत्र उन्होंने लोकलजासे इन्हें धानके खेतमे क्यारी इकसार करनेके कार्यमे नियुक्त कर दिया; किंतु कहाँ मिट्टी अधिक डालनी चाहिये और कहाँ कम डालनी चाहिये-इसका इन्हें विल्कुल ध्यान नहीं रहता और भाइयोके दिये हुए चावलके दानोको, खलको, भूसीको, घुने हुए उड़द और बरतनमें लगी हुई अन्नकी ख़ुरचन आदिको बड़े प्रेमसे खा छेते।

#### × × ×

एक दिन किसी छुटेरोके सरदारने सन्तानकी कामना-से देवी भद्रकालीको नरविल देनेका सङ्कल्प किया । उसने इस कामके लिये किसी मनुष्यको पकड़कर मँगवाया, किंतु वह मरणभयसे इनके चंगुलसे छूटकर भाग गया। उसे ढूँढनेके लिये उसके साथियोने बहुत दौड़-धूप की, परतु ॲधेरी रात्मे उसका कहीं पता न चला। अकस्मात् दैवयोगसे उनकी दृष्टि जहभरतजीपर पडी, जो एक टॉग-पर खड़े होकर हरिन, सूअर आदि जानवरोसे खेतकी रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न दूध और 'यह पुरुष-पशु उत्तम लक्षणोवाला है, इसे देवीकी मेंट चढ़ानेसे हमारे स्वामीका कार्य अवश्य सिद्ध होगा' यह समझकर वे लोग इन्हें रस्सीसे वॉधकर देवीके मन्दिरमं ल गये। उन्होंने इन्हें विधिवत् स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाये और आमूषण, पुष्पमाला और तिलक आदिसे अलक्षतकर भोजन कराया; फिर गान, स्तृति एवं मृदङ्ग तथा मजीरोंका शब्द करते हुए इन्हें देवीके आगे ले जाकर विटा दिया। तदनन्तर पुरोहितने उस पुरुष-शुके रुपिररूप मद्यसे देवीको तृप्त करनेके लिये मन्त्रोंसे अभिमान्त्रत किये हुए कराल खड्गको उठाया और वाहा कि एक ही हाथसे उनका काम तमाम कर दें। इतनेमें ही उसने देखा कि मूर्तिमेसे बड़ा भयद्भर शब्द दुआ और साक्षात् भद्रकालीने मूर्तिमेसे प्रकट होकर पुरोहितके हाथसे तलवार छीन छी और उसीसे उन गर्पा दुएके किर काट हाले।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

एक दिनकी बात है, सिंधुसौवीर देशोका राजा रहूगण तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे कपिलमुनिके आश्रमको जा. रहा था। इक्षुमती नदीके तीरपर पालकी उटानेवालोमे एक कहारकी कमी पड़ गयी। देवयोगसे महात्मा जडभरत-जी आ पहुँचे। कहारोंने देखा कि ध्यह मनुष्य हट्टा-कट्टा, नौजवान और गठीले गरीरका है, अतः यह पालकी ढोनेमे बहुत उपयुक्त होगा। ' इसल्प्रिये उन्होंने इनको

जबरदस्ती पकडकर अपनेमे शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलनेमें हिंसा न हो जाय, इस भयसे ये वाणभर आगेकी पृथ्वीको देखकर वहाँ कोई कीड़ा, चींटी आदि तो नहीं है-यह निश्चय करके आगे बढते थे। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठानेवालोके साथ एक-सरीखी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तव राजाको उन पालकी उटानेवालापर बड़ा कोध आया और वह उन्हें डॉटने लगा । इसपर उन्होंने कहा कि 'हमलोग तो ठीक चल रहे हैं। यह नया आदमी ठीक तरहसे नहीं चल रहा है ।' यह मुनकर राजा रहूगण, यद्यपि उनका स्वभाव वहुत शान्त था, क्षत्रियस्वभावके कारण कुछ तमतमा उठे और जडमरतजीके स्वरूपको न पहचान उन्हें बुरा-भला कइने लगे। जडभरतजी उनकी वातोको वड़ी शान्ति-पूर्वक सुनते रहे और अन्तमें उन्होंने उनकी वातीका वड़ा मुन्दर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया । राजा रहूगण भी उत्तम श्रद्धाके कारण तत्त्वको जाननेके अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकारका सुन्दर उत्तर उस पालकी ढोनेवाले मनुष्यमे सुना, तव उनके मनमे यह निश्चय हो गया कि हो-न-हो ये कोई छद्मवेषधारी महात्मा है । अतः वे अपने वड़प्पनके अभिमानको त्यागकर तुरंत पालकीसे नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणोमें गिरकर गिडागड़ाने और क्षमा मॉगने । तव जडभरतजीने राजाको अध्यात्मतत्त्वका बड़ा सुन्दर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गरे और अपनेको धन्य मानने छो।

#### भक्त रामकृष्ण सुनि

यह मनुष्य-जीवन वड़ा दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति संसारका दुख भोगनेके लिये नहीं, भगवान्को प्राप्त करके ससार-वन्धनसे मुक्त हो जानेके लिये ही हुई है। वे लोग बड़े भाग्यशाली, हैं जो भगवान्के लिये लौकिक सुखोंपर लात मारकर कठिन से कठिन तपस्यांम प्रवृत्त हो जाते हैं। प्राचीन कालमे विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो गये हैं। वे महान् सत्यवादी, शीलवान्, श्रेष्ठ भगवद्गक्त, समस्त प्राणियोपर दया करनेवाले, शत्रु और मित्रके प्रति समान भाव रखनेवाले, जितात्मा, जितेन्द्रिय और तपस्वी तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं तत्त्ववेत्ता थे। एक दिन भगवान्के सिद्यतनन्दमय सगुण साकार विप्रहक्ता दर्शन करनेके लिये

वे वेद्धटाचलके मनोरम जिखरपर गये और एक मरांवरके तटपर तपस्या करने लगे। वे अपने सब अङ्गोको स्थिर करके खड़े रहते थे। इस प्रकार कई सौ वर्ष व्यतीत हो गये। उनके शरीरपर वल्मीक (बॉबी) की मिट्टी जम गयी, जिससे उनके सब अङ्ग आच्छादित हो गये। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्यासे विचलित नहीं हुए। देवराज इन्द्रको उनकी तपस्यासे भय हो गया। वे यह नहीं जानते थे कि बीतराग महात्माकी दृष्टिमे स्वर्गके समस्त भोग स्कर्रविष्ठासे भी गये-वीते हें। उन्होने अपने स्वभावके अनुसार महर्षिको तपस्यासे विचलित करनेके लिये घोर प्रयत्न किया। मेघोंको मेजकर उनके उनस्र बड़े

थेगमे मुसलघार दृष्टि करवायी । लगातार सात दिनोंतक वर्षा होती रही, फिर भी मुनिने अपने नेत्र बंद करके यधिक दःसह कष्टको सहन किया । तत्पश्चात् वडी भारी गहगडाहटके साथ विजली ठीक वल्मीकके ऊपर गिरी। बस्मीक उह गया परंतु सुनिपर ऑच नहीं आयी । रामकृष्ण-ने ऑख खोलकर देखा तो सामने गङ्ख-चक्र गदाधारी भगवान विष्ण विराजमान हैं। वे गरुडपर आरूढ थे। गलेमे मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढा रही थी। उनका त्रिभुवनमोहन रूप देखकर रामकृष्ण मुनि कृतार्थ हो गये । उनकी ऑखें एकटक होकर भगवान्की रूप-सुघाका पान करने लगीं। भगवानूने मुनिके कानोमे अमृत उँदेलते हुए मधुर वचनोंमें कहा- 'रामकृष्ण ! तुम वेद-शास्त्रोंके पारङ्गत विद्वान् और तपस्याकी निधि हो । तुम्हारे इस दुष्कर नपसे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ । आज मेरे प्रादुर्भावका

दिन है, सूर्य मकरराशिपर विराजमान हैं, महातिथि पूर्णिमाका भी योग आ पहुँचा है। साथ ही पुष्यनक्षत्रका भी सयोग आ गया है। आजके दिन तुम्हे स्नानपूर्वक मेग दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा मम्पूर्ण मनोरथ सफल होगा। इस गरीरका अन्त होनेपर तुम मेरे योगिजनदुर्रुभ वैकुण्ठ धाममे निवास करोगे । आजमे यह सरोवर तुम्हारे पवित्र नामकी स्मृतिसे युक्त होकर 'कृष्णतीर्थ'के नामसे विख्यात होगा । तुम्हारे-जैसे संतपुरुष ही महातीर्थरूप हैं। उनके सम्पर्कसे ही तीथोंंसे तीर्थत्व प्रकट होता है । जो लोग यहाँ स्नान करेंगे, वे भी सब पापोसे मक्त होकर उत्तम गतिके भागी होगे।

यो कहकर भगवान अन्तर्धान हो गये। आज भी वह महातीर्थ मुनिवर रामकृष्णके भक्तिभावका पवित्र संस्मरण कराता हुआ वेंकटगिरिकी शोभा बढा रहा है।

# भक्त भद्रमति

प्राचीनकालमे भद्रमति नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गये हैं। वे बड़े विद्वान् और निःस्पृह् थे। उन्होने एक समय यह उद्गार प्रकट किया था कि जो आशाके दास हैं, वे समस्त संसारके दास हैं और जिन्होंने आशाको अपनी दासी बना लिया है, उनके लिये यह सम्पूर्ण जगत् दासके तुल्य है।\*

एक समय धर्मात्मा भद्रमति अपनी पत्नीके साथ वेंकटाचल-पर गये और भगवान् श्रीनिवासके मन्दिरमे जाकर उनके भीविग्रहका दर्शन किया । वे मन-ही-मन जिन अन्तर्यामी प्रभुका निरन्तर चिन्तन करते थे, उन्हींके दिव्य अर्चाविग्रहका इर्शन करके आज उनके दृदयमे प्रेमका अगाध सिन्धु उमड़ भाया । उनके नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहने लगे । चिरा एकाग्र हो गया और वे भक्तिभावसे भगवान् श्रीनिवासकी इस प्रकार स्त्रति करने लगे---

नमो नमस्तेऽखिरुकारणाय नमो नमस्तेऽखिरुपारुकाय। नमो नमस्तेऽमरनायकाय नमो नमो दैत्यविमर्दनाय ॥ नमो नमो भक्तजनिवयाय नमो नमः पापविदारणाय। नमो नमो दुर्जननाशकाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥ नमो नमः कारणवामनाय नाराप्रणायामितविक्रमाय। श्रीशार्क्षचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥

ये दासा दासास्ते सर्वलोकस्य । \* आशाया माञा दासी येषां तेषां दासायते लोक ॥ (स्क० पु० वै० वे० २०।१८)

ममः पयोराशिनिवासकाय नमोऽस्तु लक्ष्मीपतयेऽब्ययाष । नमोऽस्तु सूर्याद्यमितप्रभाय नमो नमः पुण्यगतागताय ॥ नमो नमोऽर्केन्द्रविलोचनाय नमोऽस्त ते यज्ञफलप्रदाय। नमोऽस्त यज्ञाङ्गविराजिताय नमोऽस्त ते सज्जनवल्लभाय ॥ नमो नमः कारणकारणाय नमोऽस्त शब्दादिविवर्जिताय । नमोऽस्तु तेऽभीष्टसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनोरमाय ॥ नमो नमस्तेऽद्भुतकारणाय नमोऽस्तु ते मन्दरधारकाय। नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय ॥ नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय । नमोऽस्तु ते रावणमर्दनाय नमोऽस्तु ते नन्दसुताप्रजाय ॥ नमस्ते सुखदायिने । कमलाकान्त

श्रितार्तिनाशिने सुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः॥

'सवके कारणरूप आप भगवान्को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करनेवाले आपको नमस्कार है, नमस्कार । समस्त देवताओंके म्वामी आपको नमस्कार है। नमस्कार है। दैत्योका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। नमस्कार है। जो भक्तजनोके प्रियतम पापोके नागक तया दुष्टोंके संदारक हैं। उन जगदीश्वरको वार-वार नमस्कार है : जिन्होने किसी विशेष हेतुसे वामनरूप धारण तिया, जो नार स्वरूप जलमे निवास करनेके कारण नारायण कहलाते है, जिनके विकमकी कोई सीमा नहीं है तथा जो गार्क, चक, खड़ और गदा धारण करते हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमको बार-वार नमस्कार है । क्षीरसिन्धुमें निवास करनेवाले भगवान्-को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार है। जिनके अनन्त तेजकी सूर्यआदिसे भी तुलना नहीं हो सकती। उन भगवानको नमस्कार है तथा जो पुण्यकर्मपरायण प्रक्षींको स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपाछ श्रीहरिको वार-वार नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण पर्शोंका फल देनेवाले हैं, यजाङ्गोमे जिनकी गोभा होती है तथा नो साधुपुरुषोंके परम प्रिय हैं, उन भगवान् श्रीनिवासको बार-वार नमस्कार है। जो कारणके भी कारण, दाब्दादि विषयोसे रहित, अभीष्ट सुख देनेवाले तथा भक्तोके हृदयमें रमण करनेवाले हैं, उन भक्तवत्सल भगवान्को वार-वार नमस्कारहै । अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मन्दराचल पर्वत घारण करनेवाले कच्छपरूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञवाराहरूपमे प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्षको विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। वामनरूपघारी आपको नमस्कार है । क्षत्रियकुलका अन्त

करनेवाले परशुरामरूपमें आपको नमस्कार है। रावणका मर्टन करनेवाले श्रीरामरूपधारी आपको नमस्कार है तथा नन्दनन्दन श्रीकृष्णके बड़े भाई बलरामरूपमें आपको नमस्कार है। कमलाकान्त ! आपको नमस्कार है। सबको सुख देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन् ! आप शरणागतींकी पीड़ाका नाश करनेवाले हैं। आपको वारवार नमस्कार है।

ब्राह्मण भद्रमितके इस प्रकार स्तुति करनेपर भक्तत्रस्य भगवान् श्रीनिवास बढ़े प्रसन्न हुए । उन्होंने भद्रमितको अपने दिव्य स्वरूपका साक्षात् दर्शन कराया और स्नेइपूर्धक कहा—'वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो, में तुम्हारे इस महास्तोत्रवे बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम इस लोकमें पुत्र-पौत्र, धन-वैभव आदिसे सुखी रहोगे और अन्तमें तुम्हें मेरे परमधामकी प्राप्ति होगी ।'

यों कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्घान हो गये । भद्रमतिने अपना गेप जीवन भगवान्के भजन-कीर्तनमें ही व्यतीत किया और अन्तमें उन्हें प्रभुके वैकुण्ठधामकी प्राप्ति हुई ।

#### 

#### भक्त रामानुज

दक्षिणमें रामानुज नामसे प्रसिद्ध एक जितेन्द्रिय ब्राह्मण ये । भगवान् विष्णुके चरणोंमें उनका अट्ट अनुराग या । उन्होंने क्रमगः व्रहाचर्य और गृहस्य आश्रमको पार करके षानप्रस्पमं प्रवेश किया । वेंकटाचलके वनमे उन्होंने कटी बनायी और आकाशगङ्गाके तटपर रहकर तपस्या प्रारम्भ की। मीष्म-ऋतुमे वे पञ्चाग्नि सेवन करते हुए भगवान् विष्णुके न्यानमें सलग्न रहते थे । वर्पामें खुले आकागके नीचे बैठकर मुखसे अप्राक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप और मनसे भगवान् जनार्दनका चिन्तन करते ये। जाड़ेकी रातमें भी जलके भीतर खड़े रहकर भगवान्का न्यान किया करते ये । उनके हृदयमे सन प्राणियोंके प्रति <uाका भाव था । वे सव प्रकारके द्वन्द्वेंसि दूर रहनेवाले थे । उन्होंने कितने ही वर्षोतक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया। कुछ कालतक जलके आहारपर ही जीवन-यापन किया भौर कितने ही वर्षोतक वे केवल वायु पीकर रहे। उनकी कठिन तपस्या और निश्छल भक्ति देखकर भक्तवत्सल भगवान् विष्णु प्रसन्न हो गये । उन्होंने अपने प्रिय भक्त रामानुजको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । भगवान्के हायोंमें शङ्क, चक्र और गदा आदि आयुघ शोभा पा रहे थे।

उनके नेत्र विकसित कमलदलकी भाँति सुन्दर थे। श्रीअकाँ है कोटि-कोटि स्येंकि समान दित्य प्रभा वरस रही थी। गरुडपर बैठे हुए भगवान्के ऊपर छत्र तना हुआ था। पार्षदराण चॅवर इला रहे थे । दिव्य हार, भुजवन्ध, मुकुट और कह्रण आदि आभूषण भगवान्के अङ्गोंका सुखद् सङ्ग पाकर स्वयं विभूषित हो रहे थे । विष्कन्सेन, सुनन्दादि पार्षद उन्हें सव ओरसे घरकर खड़े थे। नारदादि देवर्षि वीणा आदि वजाकर भगवान्की महिमाका गान कर रहे थे । उनके कटिभागमें पीताम्बर शोभा पा रहाथा । वक्षःस्यलमें श्रीवत्स-चिह्न सुरोभित था। मेघके समान स्याम प्रभा वड़ी मनोहर थी । भगवान्के मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छटा छा रही थी। कोटि-कोटि सूर्योंको भी विलिजत करनेवाले श्रीहरि अपनी दिव्य प्रभासे समस्त दिशाओंको उद्गासित कर रहे थे । दोनो पार्श्वीमें खड़े हुए सनकादि योगेश्वर भगवान्की सेवामें संलग्न थे । भगवान्की यह अनुपम अदृष्टपूर्व झाँकी देखकर रामानुज निहाल हो गये। भक्तवत्सल प्रमुने अपनी चारों वाँहोंसे पकड़कर उन्हे दृदयसे लगा किया और प्रेमपूर्वक कहा—'महामुने ! तुम कोई वर माँगो । मैं तुम्हारी प्रेम-भक्ति और तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ।'

रामानुजने कहा—'नारायण ! रमानाथ ! श्रीनिवास ! जगन्मय ! जनार्दन ! आपको नमस्कार है । गोविन्द ! तरकान्तक ! वेकटाचलिश्रोरोमणे ! मै आपके दर्शनसे ही कृतार्थ हो गया। आप धर्मके रक्षक है । ब्रह्माजी और महादेवजी भी जिन्हे यथार्थरूपसे नहीं जानते, तीनो वेदोंको भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, वे ही परमात्मा भाप आज मेरे समक्ष आकर मुझे अपने दर्शनसे कृतार्थ कर रहे हैं—इससे बढ़कर और कौन-सा वरदान हो सकता है। प्रमो ! मै तो इतनेसे ही कृत्यकृत्य हो गया हूँ, फिर भी आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये मै यही वर मांगता हूँ कि आपके युगल चरणारविन्दोमे मेरी अविचल भक्ति बनी रहे ।' श्रीभगवान्ने कहा—'एवमस्तु'। मुझमे दुम्हारी हढ़ भक्ति होगी । प्रारब्धके अनुसार जब इस धरीरका अन्त होगा, तब तुम्हे मेरे स्वरूपकी प्राप्ति होगी।'

प्रभुका यह वरदान पाकर रामानुज धन्य-धन्य हो गये । उन्होंने बड़ी विनयके साथ भगवान्से कहा— 'प्रमो ! आपके भक्तोंके लक्षण क्या हैं, किस कर्मसे उनकी पहचान होती है—यह मैं सुनना चाहता हूं।'

भगवान् वेंकटेशने कहा— जो समस्त प्राणियोके हितेषी है, जिनमे दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं है, जो किसीसे भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी, निःस्पृह तथा शान्तिचत्त है, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा दूसरोको पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करनेका स्वभाव नहीं है, उत्तम कथा श्रवण करनेमे जिनकी सात्तिक बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो मेरे चरणारिवन्दोंके भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता-पिताकी सेवा करते हैं, देवपूजामें तत्पर रहते हैं, जो भगवत्पूजनके कार्यमें सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मनमे

आनन्द मानते है, वे भगवद्भक्तोमे सर्वश्रेष्ठ हैं । जो ब्रह्मचारियो और सन्यासियोकी सेवा करते है दूसरोकी निन्दा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिये हितकारक वचन बोलते है और जो लोकमे सद्गोंक ग्राह्क है, वे उत्तम भगवद्भक्त है । जो सब प्राणियोंको अपने समान देखते है तथा शत्रु और मित्रमे समभाव रखते है, जो धर्मशास्त्रके वक्ता तथा सत्यवादी है और जो वैसे पुरुषोकी सेवामे रहते है, वे सभी उत्तम भगवद्भक्त हं । दूसरोका अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते है तथा भगवन्नामोका कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवानके नामोका अभिनन्दन करते, उन्हें सुनकर अत्यन्त हर्षमें जाते और सम्पूर्ण अङ्गोसे रोनाञ्चित हो उठते है, जो अपने आश्रमोचित आचारके पालनमे तत्पर, अतिथियोके पूजक तथा वेदार्थके वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं। जो अपने पढ़े हुए शास्त्रोको दूसरोंके लिये बतलाते हैं और सर्वत्र गुणोंको ग्रहण करनेवाले हैं, जो एकादशीका वर्त करते, मेरे लिये सत्कर्माका अनुष्ठान करते रहते, मुझमें मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजनके लिये लालायित रहते तथा सदा मेरे नामोके स्मरणमें तत्पर होते है, व उत्तम भगवद्भक्त है। सद्गुणोकी ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं।'

इस प्रकार उपदेश देकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये । मुनिवर रामानुजने आकाशगङ्काके तटपर रहकर भगवान्के भजनमे ही शेष आयु व्यतीत की । अन्तमे करुणामय भगवान्की कृपासे उन्हे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई ।

#### भक्त पद्मनाभ

प्राचीन कालकी बात है। आजकल जहाँ श्रीवालाजीका मन्दिर है, वहाँसे थोड़ी दूर एक चक्रपुष्करिणी नामका तीर्थ था। उसके तटपर श्रीवत्सगोत्रीय पद्मनाभ नामके बाधण निवास करते थे। उनके पास न कोई संग्रह था, न परिग्रह। भगवान्के नामका जप, उन्हींका स्मरण, उन्हींका चिन्तन—यही उनके जीवनका व्रत था।

इन्द्रियाँ उनके वशमे थीं, हृदयमे दीन-दुखियोंके प्रति दया थी । सत्यसे प्रेम, विषयोंके प्रति उपेक्षा तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमे आत्मभाव—यही उनका जीवन था । अपने सुख-दुःखकी उन्हें कभी परवा नहीं होती थी । परतु दूसरेके दुःखकी कल्पनासे ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था । कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पानीपर ही निर्वाह कर लेते और कभी-कभी तो भगवान्के ध्यानमे हतने नन्म्य हो जाते कि शरीरकी मुध ही नहीं रहती, फिर खाये-पीये कौन । परंतु यह सब तो बाहरकी बात धी । उनका दृदय भगवान्के लिये छटपटा रहा था । उनके मामने अपने जीवनका कोई मृल्य नहीं था । वे नो ऐसे-ऐसे सौ-सौ जीवन निछावर करके भगवान्को, अपने प्रियतम प्रभुको प्राप्त करना चाहते थे। उनके दृदय-में आशा और निरागांके भयद्वर तूफान उठा ही करते।

कभी वे सोचनं लगते कि "भगवान् वड़े दयाछ हैं, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे, में उनके चरणोपर लोट जाऊँगा, अपने प्रेमाशुओंने उनके चरण भिगों दूँगा, वे अपने करकमलोंसे मुझे उठाकर हृदयसे लगा लेंगे, मेरे सिरपर हाय रक्लेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे और में आनन्दके समुद्रमे डूवता-उतराता होऊँगा। कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समयका जीवन! वे कहेंगे 'वरदान मॉगो' और में कहूँगा 'मुझे कुछ नहीं चाहिये, में तो तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हे देखा करूँगा! तुम मुझे भूल जाओ या याद रक्खों, में तुम्हे कभी नहीं भूलँगा।" ऐसी भावना करते-करते पद्मनाम आनन्द-विभोर हो जाते, उनके गरीरमे रोमाञ्च हो आता, ऑखोंसे ऑसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम-मुग्ध अवस्था बहुत देरतक रहती। वे नारे संसारको भूलकर प्रभुकी नेवामे लगे रहते।

कभी-कभी उनके चित्तमे ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती--- 'कहाँ मै एक क्षुद्र प्राणी-दीन-हीन, मलिन-ह्रदयः कहाँ निखिल ब्रह्माण्डोके अधिपति भगवान् ! मेरे इस पापपूर्ण हृदयमे वे क्यो आने लगे १ मैंने कौन-सी ऐसी साधना की है, जिसपर रीझकर वे मुझे दर्शन देंगे ! न जप न तप, न व्रत न समाधि । जिस हृद्यसे उतका चिन्तन करना चाहिये, उससे संसारका चिन्तन ! यह तो अपराध है, इसका दण्ड मिलना चाहिये। मैं हुःखकी ज्वालामे द्युलस रहा हूँ, विषयोंके लिये भटक ग्हा हूँ संसारमे; फिर मी भगवत्प्राप्तिकी आशा ! यह मेरी दुरागा नहीं तो क्या है ! शरीरके लिये िकतना चिन्तित हो जाता हूँ, विषयोके लिये कितनी उत्सुकता आ जाती है मेरे हृदयमे; मंसारके लिये कितनी बार रो चुका हूँ मैं, पर भगवान्के लिये ऑखोमे हो चूँद ऑस्तक नहीं आते। कैसी विडम्बना है, कितना परारूमुख जीवन है। क्या यही जीवन भगवत्प्राप्तिके शोग्य है ! इसका तो विनाश ही उचित और श्रेयस्कर है । यही सब सोचते-सोचते उनके हृदयमें इतनी वेदना होती कि ऐसा मालूम होता मानो अब उनका हृदय फट जायगा ।

कई वार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भाररूप हो जाता, कभी-कभी वे मूर्च्छित हो जाते और वेहोंगीमें ही पुकारने लगते—'हें प्रभो, हे स्वामी, हें पुक्षोत्तम ! क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोंगे ! इसी प्रकार रोते-रोते, विलखते-विलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्यमें बदा है ! मै मृत्युसे नहीं डग्ता, इस नीच जीवन का अन्त हो जाय—यही अच्छा है । परंतु में तुम्हें देख नहीं पाऊँगा । न जाने कितने जन्मोके बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे । मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानोतक नहीं पहुँचती ! अपना लो, प्रभो ! मेरी ओर न देखकर अपनी ओर देखो ।' इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतनाशून्य हो जाते और उनका शरीर घंटोंतक यो ही पड़ा रहता ।

लोग कहते हैं, भगवान्के लिये तप करो; परंतु तपका अर्थ क्या है-इसपर विचार नहीं करते । जेठकी दुपहरीमें जब सूर्य बारहो कलासे तप रहे हो, पाँच अथवा चौरासी अग्नियोके बीचमें बैठना अथवा घोर सर्दीमें पानीमें खरे रहना—तपकी केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है। तपका अर्थ है-अपने किये हुए प्रमादके लिये पश्चात्ताप! अपने जीवनकी गिरी स्थितिसे असन्तोष और मगवानके विरहकी वह ज्वाला, जो जीवनकी सम्पूर्ण कलुपताओंको जलाकर उसे मोनेकी भाँति चमका दे । वास्तवमें यही तपका अर्थ है। यही ताप देवदुर्लभ तप है। पद्मनाभका जीवन रूठी तपस्यासे परिपूर्ण या और वे सच्चे अर्थमे तपस्वी थे । एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ट्राको पहुँच गयी । उन्होंने सच्चे हृदयसे, सम्पूर्ण भगवान्से प्रार्थना की--- 'हे प्रभो ! अव मुझे अधिक मत तरसाओ । तुम्हारे दर्शनकी आशामें अब में और कितने दिनोंतक जीवित रहेंगा ! एक-एक पल करप के समान बीत रहा है, संसार सूना दीखता है और मेरा यह दग्ध जीवन, यह प्रभुहीन जीवन विषसे भी कट मालूर हो रहा है। वे आँखें किस कामकी, जिन्होंने आजतक तुम्हारे दर्शन नहीं किये १ अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवनमें तुम नहीं मिल सकते तो इसे ना कर दो । मुझे स्त्री-पुत्र, घन-जन, लोक-परलोक, 🗫 नहीं चाहिये । मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिये, तुम्हारी सेवा चाहिये । एक वार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो—वस, इतना ही चाहिये । गज, ग्राह, गणिका और गीषपर जैसी कृपा तुमने की, क्या उसका पात्र में नहीं हूं १ तुम तो बड़े कृपाछ हो, कृपापरवश हो; कृपाछता ही तुम्हारा विरद है ! मेरे ऊपर भी अपनी कृपाकी एक किरण डालो।' इस प्रकार प्रार्थना करते-करते पद्मनाभ भगवान्की अहैतुकी कृपाके स्मरणमें तन्मय हो गये ।

भगवानके घैर्यकी भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियो-से कबतक छिप सकते हैं। वे तो सर्वदा, सब जगह, सब-के पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होनेका अवसर ढूँढ़ा करते हैं। जब देखते है कि मेरे प्रकट हुए विना अव काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभके पास पहलेसे ही थे, उनके तप, उत्कण्ठा और प्रार्थनाको देख-देखकर मुग्ध हो रहे थे । जब उनकी अविध पूरी हो गयी, तब वे पद्मनाभ ब्राह्मणके सम्मुख प्रकट हो गये । सारा स्थान भगवान्की दिव्य अङ्गज्योतिसे जगमगा उठा । पद्मनाभकी पलकें उस प्रकाशको रोक नहीं सकीं, उनकी ऑखें बलात् खुल गयीं। सहस्र-सहस्र सूर्यों-के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज भगवान् ! हृदय शीतल हो गया । ऑखें निर्निमेष होकर रूप-रसका पान करने लगीं। पद्मनाभका सम्पूर्ण दृदय उन्मुक्त होकर भगवान्के कृपापूर्ण नेत्रोंसे वरसती हुई प्रेम-धारामे डूबने-उतराने लगा । जन्म-जन्मकी अभिलाषा पूरी हुई। कुछ कहा नहीं जाता था। भगवान्ने एकाएक ऐसे अनुप्रहकी वर्षा की कि वे चिकत-स्तम्भित रह गये। भगवान् केवल मुसकरा रहे थे।

कुछ क्षणोतक निस्तन्ध रहकर गद्गद वाणीसे पद्मनाभने स्तुति की—प्रमो ! आप ही मेरे, निखिल जगत्के और जगत्के स्वामियोंके भी स्वामी है; सम्पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित हैं । आप पतितपावन हैं, आपके स्मरण-मात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है । आप घट-घटमे व्यापक है, जगत्के बाहर और मीतर केवल आप ही हैं । आप विश्वातीत, विश्वेश्वर और विश्वरूप होनेपर भी भक्तोपर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं । ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणोंमे मिक्तमावसे नम्न होकर प्रणाम करते हैं । आपकी सुन्दरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रेमपरवश्वता किसे आपकी

ओर आकृष्ट नहीं कर लेती १ आप क्षीरसागरमें शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने मक्तोंकी विपक्तिका नाश करने के लिये सर्वत्र चक्रधारी रूपमें विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप मक्तोंके! जिसने आपके चरणोमें अपना सिर सकाया, उसको आपने समस्त विपक्तियोंसे वचाकर परमानन्दम्य अपना धाम दिया। आप योगियोंके लिये समाधिगम्य है, वेदान्तियोंके शानस्वरूप आत्मा हैं और मक्तोंके सर्वस्व है। मैं आपका हूं, आपके चरणोंमें ममर्पित हूं—नत हूं। इतना कहकर पद्मनाम मौन हो गये। और कहना ही क्या था।

अब भगवान्की बारी आयी । वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त हैं, इनके चित्तमें संसारके भोगोकी तो वात ही क्या-मुक्तिकी भी इच्छा नहीं है। इसलिये उन्होंने पद्मनामसे वर मॉगनेको नहीं कहा । उनके चित्तकी स्थिति जानकर उनको सुधामयी वाणींचे चीचते हुए भगवान्ने कहा-- 'हे महाभाग ब्राह्मणदेव ! में जानता हूँ कि तुम्हारे हृदयमें केवल मेरी सेवाकी ही इच्छा है। तुम लोक-परलोक, मुक्ति और मेरे धामतकका परित्याग करके मेरी पूजा-सेवामें ही सुख मानते हो और वही करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्पपर्यन्त मेरी सेवा करते हुए यहीं निवास करो । अन्तमे तो तुम्हे मेरे पास आना ही पहेगा। इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और पद्मनाभ भगवान्की शारीरिक तथा मानिसक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एवं आनन्दमय जीवन व्यतीत करने लगे । भगवान्की सेवा-पूजासे बढ़कर और ऐसा कर्तव्य ही कौन-सा है, जिसके लिये भगवान्के प्रेमी भक्त जीवन धारण करें ? पद्मनाभकी प्रत्येक किया, उनकी प्रत्येक भावना भगवान्के लिये ही होती थी और स्वभावसे ही उनके द्वारा जगत्का कल्याण सम्पन्न होता था। ऐसे भक्त एकान्तमे रहकर भी-भगवान्की सेवामे ही लगे रहकर भी अपने शुद्ध सङ्कल्पसे संसारकी जितनी सेवा कर सकते हैं, उतनी सेवा काममे लगे रहकर बढ़े-वड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते।

इसी प्रकार भगवान्की सेवा-पूजा करते हुए पद्मनाभको अनेको वर्ष बीत गये। वे एक दिन भगवान्का स्मरण करते हुए उनकी पूजाकी सामग्री इकडी कर रहे थे। इसी समय एक भयद्वर राष्ट्रसने उनपर आक्रमण किया। उन्हें अपने शरीरका मोह नहीं था। मरनेके बाद मुझे किसी दुःखमय स्मानमें जाना पढ़ेगा, यह आशक्का भी उनके

चित्तमें नहीं थी। परंतु राक्षस खा जायगा, इस कल्पनासे उनके चित्तमें यह प्रश्न अवस्य उठा कि 'तव क्या भगवान्ने मुझे अपनी सेवा-पूजाका जो अवसर दिया है, वह आज ही—इसी क्षण समात हो जायगा है मेरे इस सौभाग्यकी यहीं इस प्रकार इतिश्री हो जायगी है भगवान्ने मुझे जो एक कल्पतक पूजा करनेका वरदान दिया है, वह क्या छठा हो जायगा है यह तो बड़े दुःखकी वात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान्से प्रार्थना की। भगवान्ने भक्त पद्मनाभकी रक्षाके लिये अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चकको भेजा। चकका तेज कोटि-कोटि स्याँकि समान है। भक्तोके भयको जला डालनेके लिये आगकी भीपण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्रकी तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और बाहाणको छोड़कर बड़े वेगसे भागा। परतु सुदर्शन उसे कब छोड़नेवाले थे। इन्हे उस राक्षसका भी तो उद्धार करना था।

यह राक्षस आजसे सोलह वर्ष पहलं गन्धर्व था। उसका नाम था सुन्दर। विशिष्ठजीके शापसे राक्षस हो गया था। इसकी स्त्रियोके प्रार्थना करनेपर विशिष्ठजीने कहा था कि 'यह राक्षस तो होगा, परंतु आजके सोलहवें वर्ष जब वह भगवान्के भक्त पद्मनाभपर आक्रमण करेगा, तब सुदर्शन चक्र इसका उद्घार कर देगा।'

आज वही सोलहवाँ वर्ष पूरा होनेवाला था। राक्षस वड़े वेगसे भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्रसे वचकर कहाँ जा सकता था। देखते-ही-देखते सुदर्शन चक्रने उसका सिर काट लिया और तत्क्षण वह राक्षस गन्धर्व हो गया। दिव्य शरीर दिव्य वस्त्र-एवं दिव्य आभूपणोंसे युक्त होकर सुन्दरने सुदर्शन चकको प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तदनन्तर उसने दिव्य विमानपर सवार होकर अपने लोककी यात्रा की।

भक्त पद्मनामने सुन्दरंक गन्धर्वछीकमें चले जानेपर सुदर्शन चक्रकी स्तुति की- 'हे सुदर्शन! में तुम्हें बार-बार प्रणाम करता हूं। तुम्हारे जीवनका वत है संसारकी रक्षा। इसीसे भगवान्ने तुम्हें अपने कर-कमलोंका आभूपण बनाया। तुमने समय-समयपर अनेक भक्तोंको महान् विपत्तियोंसे वचाया है, में तुम्हारी इस कृपाका ऋणी हूँ। तुम सर्वशक्तिमान हो, में तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि तुम यहीं रहो और सारे संसारकी रक्षा करो। गुदर्शन चक्रने भक्त पद्मनामकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा-- भक्तवर ! तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवानके परम कृपापात्र हो । में यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूँगा। तुम निर्भेय होकर भगवान्की सेवा-पृजा करो। अन तुम्हारी उपासनामें किसी प्रकारका विन्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाभको इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक सामनेकी पुष्करिणीमें प्रवेश कर गया। इसीसे उसका नाम चकतीर्थ हुआ।

भगवान्की कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभका हृदय प्रेम और आनन्दसे भर गया । वे और भी तन्मयता तथा तत्परतासे भगवान्की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे । ऐसे प्रेमी भक्तोंका जीवन ही धन्य है, क्योंकि वे पल-पलपर और पग-पगपर भगवान्की अनन्त कृपाका अनुभव करके मस्त रहा करते हैं।

#### बाह्मण देवमाली

स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः। भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा च्यसनानि च॥ एते पञ्चदशानर्था हार्थमूला मता नृणाम्। तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्था दुरतस्त्यजेत्॥ (श्रीमद्भा०११, १२३।१८-१९)

'चोरी, हिंसा, झुड, दम्भ, काम, क्रोध, अहङ्कार, मद, मेदबुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, डाह और स्त्री, सुरा एव द्यूतके व्यसन—इन पंद्रह अनर्थोंकी जड़ धन ही है। अतएव जिसे आत्मकल्याणकी इच्छा हो। उसे इस अर्थ कहलानेवाले अनर्थको दूरसे ही त्याग देना चाहिये।

रैवत देशमे एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था। था तो वह वेद-वेदाङ्गोंका विद्वान्, शास्त्रज्ञ, प्राणियोपर दया रखनेवाला और भगवान्की पूजा करनेवाला; किंतु घर और घनमें उसकी वहुत आसक्ति थी। घन प्राप्त करनेके लिये वह निपिद्ध कर्म करनेमें भी हिचकता न था। वह रसादिका विकय करता और चाण्डालसे भी दान ले लेता। अपने

व्रत, तप, पाठ आदिको भी दक्षिणा लेकर दूसरोके लिये सङ्कल्प कर देता। उसके दो पुत्र हुए---यज्ञमाली और सुमाली। बड़े होनेपर पुत्रोंको भी उस लोभी ब्राह्मणने धन कमानेके अनेक उपाय सिखलाने प्रारम्भ किये। इसी प्रकारका जीवन विताते हुए वह वृद्ध हो गया। एक दिन वह अपने धनको गिनने बैठा । करोड़ो सोनेकी मुहरे गिनते-गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर उस धनराशिको देखकर भगवानकी कृपासे उसके चित्तमे विचारका उदय हुआ । वह सोचने लगा—'ओहो ! अच्छे-बरे नाना उपायोसे मैंने इतना धन एकत्र कर लिया, यह धन एकत्र करते-करते मै बृढ़ा हो गया, फिर भी अभी मेरा लोभ नहीं गया। अब भी मै अपने घरमे सोनेका पर्वत देखनेकी तृष्णासे रात-दिन जल रहा हूँ । लोग कहते हैं कि घनसे सख होता है; किंतु इस धनने मुझे क्या सुख दिया ! बाहरसे मैं भले सुखी दीखता होऊँ, पर मेरे हृदयमें तो तिनक भी चैन नहीं है। मै तो रात-दिन तृष्णा तथा चिन्ताकी आगसे जला करता हूँ । यह धनकी तृष्णा ही मेरे क्रेशोंका कारण है। जिसको तृष्णा है, वह कुछ पा जाय तो उसकी तृष्णा और बढ़ती ही है। बुढ़ापेमें नेत्र, कान, हाथ-पैर आदि सब इन्द्रियाँ और शरीर तो दुर्बल हो जाता है; किंतु तृष्णा तो और भी बलवान् होती जाती है। जिसको धनकी तृष्णा है, वह विद्वान् होनेपर भी मृढ, शान्त होनेपर भी कोधी और बुद्धिमान् होनेपर भी मूर्ख है। धनके लिये मनुष्य बन्धु-बान्धवोसे शत्रुता करता है। अनेक प्रकारके पाप करता है। बल, तेज, यहा, विद्या, शूरता, कुलीनता और मान—सभीको धनकी तृष्णा नष्ट कर देती है। धनका लोभी अपमान और क्लेगकी चिन्ता नहीं करता, पापको पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथो अपने लिये दुःख और नरकका मार्ग उत्साहपूर्वक बनाता है। हाय ! हाय ! मैने धनकी तृष्णामें पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी । मेरा शरीर जीर्ण हो गया । पाप बटोरनेमे ही मेरा जीवन लगा।' इस प्रकार पश्चात्तापसे ब्राह्मण व्याकुल हो गया। वह भगवान्से अपने उद्धारके लिये प्रार्थना करने लगा।

पश्चात्ताप एवं भगवान्की प्रार्थनासे हृदयमें बल आया । ब्राह्मणने शेष जीवन भजनमें लगानेका निश्चय किया। उसने स्वयं बन कमाया था। अतः आघा धन अपने पास रखकर शेष आधेमेंसे दोनों पुत्रोंको बराबर-बराबर दे दिया। अपने भागके घनको उसने मन्दिर, सरोवर, कुएँ, धर्मशाला बनवाने, वृक्ष लगाने, अन्न दान करनेमे व्यय कर दिया। इस प्रकार अपने अपार घनको सत्कर्ममे लगाकर वह तपस्या करने बदरिकाश्रमको चला गया।

बदिरकाश्रममें देवमालीने पुष्प-फलोसे सुशोभित सुन्दर वृक्षोवाला एक आश्रम देखा। वहाँ शास्त्र-चिन्तनमें लगे, भगवत्सेवा-परायण अनेक वृद्ध मुनिगण निवास करते थे। मुनियोंके बीचमें एक परम शान्त तेजःपुञ्ज महात्मा भगवान्की स्तुति कर रहे थे। देवमालीने उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया। वे केवल सूखे पत्ते खाकर रहनेवाले परम तपस्वी महात्मा जानन्ति थे। ब्राह्मणने अपना सारा इतिहास सुनाकर नम्रतापूर्वक मुनिसे अपने उद्धारका उपाय पूछा।

महात्मा जानन्तिने कृपा करके ब्राह्मणसे कहा-- 'तुम नित्य-निरन्तर भगवान् विष्णुका ही स्मरण और भजन करो। किसीके दोष मत देखो। किसीकी चुगली मत करो। सदा परोपकारमें लगे रहो । मूर्खोंका साथ छोड़कर श्रीहरिकी पूजामे ही लगे रहो। काम, क्रोध, लोम, मोह, मत्सरको त्यागकर सभी प्राणियोको सर्वथा अपने समान समझो । न तो कभी किसीसे कोई कठोर वचन कहो और न कोई निर्दयताका व्यवहार करो। डाह, परनिन्दा, दम्भ और अहङ्कारको सावधानीपूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियोपर दया करो । सत्पुरुषोकी सेवा करो । जो पापी हैं, उन्हे पापसे छुड़ानेका प्रयत करो, उन्हे धर्मका सचा मार्ग बतलाओ । प्रतिदिन आदरपूर्वक अतिथियोकी सेवा करो । पत्र, पुष्प, माला, फल, तुल्सी आदिसे प्रतिदिन नियमपूर्वक भगवान् नारायणकी पूजा करो । देवताः ऋषि तथा पितृगणोंके लिये यथासमय विधिपूर्वक हवन, तर्पण तथा श्राद्व करो । एकाग्रचित्तसे भगवानके मन्दिरको स्वच्छ करना, लीपना, पुराने मंन्दिरोका जीर्णोद्धार करना, मन्दिरमे दीपक जलाना आदि तुम्हारे समस्त पापोको दूर कर देंगे। भगवान्की पूजा, भगवान्की स्तुति, पुराण-श्रवण, पुराण-पाठ और शास्त्रोकाः, वेदान्तका प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिये। इन उपायोंसे शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जायगा । निर्मल चित्त होनेपर उसमे स्वयं शानका उदय होगा और तब तुम्हारे सभी दुःख दूर हो जायँगे। तुम्हें परम शान्ति प्राप्त होगी ।

मुनि जानन्तिकी आज्ञा मॉगकर देवमाली साधनमें छन

गया। कमी कोई शङ्का होनेपर वह गुरुसे पूछकर सन्देह दूर कर लेता। इस प्रकार श्रद्धा एव हडतासे नियमपूर्वक साधन करनेमे वह शीघ्र निष्पाप हो गया। उसका हृदय निर्मल हो गया। भगवान्की कृपाये उसे बोघ प्राप्त हुआ। अन्तमें गुरुदेवकी आज्ञासे वाराणसी (काशी) में आकर देवमालीने भगवान्का परम पद प्राप्त किया।



# महर्षि मैत्रेय

महर्षि मैत्रेय पुराणवक्ता ऋषि हैं। वे 'मित्र' के पुत्र होनेके कारण मैत्रेय कहाये। श्रीमद्भागवतमें इनके सम्बन्धमें इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराश्रके शिष्य और वेदव्यासजीके सुदृद् सखा थे। पराश्र सुनिने जो विष्णु-पुराण कहा, उसके प्रधान श्रोता ये ही हैं। इन्होंने खयं कहा है—

स्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतमिखलं गुरो। धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाक्वानि यथाक्रमम्॥ स्वट्यसादान्सुनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम्। वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशो येऽपि विद्विषः॥

हे गुरुदेव! मैंने आपसे ही सम्पूर्ण वेद, वेदाङ्ग और सकल धर्मशास्त्रोंका कमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ!-आपकी कृपासे मेरे विपक्षी भी मेरे लिये यह नहीं कह सकते कि मैंने सम्पूर्ण शास्त्रोंके अम्यासमें परिश्रम नहीं किया है।' इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये मगवान् वेदन्यासके सुद्धद् और सखा थे, वैसे ही ये पूर्ण शानी और शास्त्रमर्मश्च भी थे। मगवान् श्रीकृष्णकी इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोकको पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त शान इन्होंको दिया था।

भगवान् जब परम धामको पधारने लगे तब खोजते-खोजते उद्भवजी उनके पास पहुँचे। भगवान् एक अश्वत्थ मृक्षके नीचे सरस्वतीके तटपर प्रभासक्षेत्रके समीप सुखासीन थे। उद्भवजीने उन प्रभुके दर्शन किये। उसी समय महामुनि मैत्रेयजी भी वहाँ पहुँच गये। भगवान्ने उन्हें शानोपदेश

दिया और आशा की कि इसे महामुनि विदुरको भी देना। जब उद्धवजीसे यह समाचार मुनकर महामना विदुरजी इनके समीप पहुँचे, तब ये बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवद्दत्त शानका, जिसे इन्होंने विदुरजीको दिया था, वर्णन श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धके चौथे अध्यायसे आरम्भ होता है। महामुनि मैत्रेयका नाम ऐसा है, जिसे समस्त पुराणपाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेयजी शानके भण्डार, भगवल्लीलाओं परम रिक्त और भगवान्के परम कृपापात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराश्चरने विष्णुपुराण मुनानेके अनन्तर अपनी गुरुपरम्परा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराणको, जिसे दुमने मुझसे मुना है, तुम भी कलियुगके अन्तमें शिनीकको मुनाओं।। इस प्रकार ये चिरजीवी हैं और अब भी किसी-न-किसी रूपमें इस घराधामपर विद्यमान हैं। मगवान्की कथाका महत्त्व बतलाते हुए ये कहते है—

को नाम होके पुरपार्थसारिवत्
पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्।
आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहामहो विरज्येत विना नरेतरम्॥
(श्रीमद्भा०३। १३। ५०)

'संसारमें पशुओको छोड़कर, अपने पुरुषार्थका सार जाननेवाला ऐसा कीन पुरुष होगा, जो आवागमनसे छुड़ा देनेवाली भगवान्की प्रान्वीन कथाओं मेसे किसी भी अमृत-मयी कथाका अपने कर्णपुटोंसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन इटा लेगा ?'

#### भगवान् वेदव्यास

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। भहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीद्ति॥ (श्रीमद्भा०१।२।६)

'इन्द्रियातीत परमपुरुष भगवान्मे वह निष्काम एवं निर्वाघ भक्ति हो, जिसके द्वारा वे आत्मस्वरूप सर्वेश्वर प्रसन्न होते हैं—यही पुरुषका परम धर्म है।'

कलियुगमे अस्प सस्त, थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण बुद्धिके लोग होगे। वे सम्पूर्ण वेदोको स्मरण नहीं रख सकेगे, वैदिक अनुष्ठानो एवं यशोके द्वारा आत्म-कल्याण कर लेना कलियुगमे असम्भवप्राय हो जायगा—यह वात सर्वश्च दयामय भगवान्से छिपी नहीं थी। जीवोके कल्याणके लिये भगवान् द्वापरके अन्तमे महर्षि वशिष्ठके पौत्र श्रीपराशर सुनिके अशसे सत्यवतीमे प्रकट हुए। महर्षि कृष्णद्वेपायनके रूपमें भगवान्का यह अवतार कलियुगके प्राणियोको शास्त्रीय शान सुलभ करनेके लिये हुआ था।

व्यासजीका जन्म द्वीपमें हुआ, इससे उनका नाम द्वैपायन हैं; शरीरका श्याम वर्ण है, इससे वे कृष्णद्वेपायन हैं और वेदोका विभाग करनेसे वेदव्यास हैं। भगवान व्यास प्रकट होते ही माताकी आज्ञा लेकर तप करने चले गये। उन्होंने हिमालयकी गोदमे भगवान नर-नारायणकी तपोभूमि बदरीवनके शम्याप्रासमे अपना आश्रम बनाया। वेदोको यज्ञकी पूर्तिके लिये व्यासजीने चार भागोमे विभक्त किया। अध्वर्यु, होता, उद्गाता एवं ब्रह्मा—यज्ञके इन चार ऋत्विक्-कर्म करानेवालोके लिये उनके उपयोगमे आनेवाले मन्त्रोका पृथक्-पृथक् वर्गीकरण कर दिया। इस प्रकार वेद चार भागोमे हो गया।

भगवान् व्यासने देखा कि वेदों के पठन-पाठनका अधिकार तो केवल दिजाति पुरुपोको ही है, स्त्रियो, ग्रुद्रो तथा अन्य वर्णबाह्य लोगोका भी उद्धार होना चाहिये, उन्हें भी धर्मका ज्ञान होना चाहिये । इसलिये उन्होंने महाभारतकी रचना की । इतिहासके नाना आख्यानोंके द्वारा व्यासजीने धर्मके सभी अङ्गोका महाभारतमे वर्णन किया बढ़े सरल ढंगसे।

भगवान् कृष्णद्वैपायन ध्यासजीकी महिमा अगाघ है । सारे संसारका ज्ञान उन्हींके ज्ञानसे प्रकाशित है । सब व्यासदेवकी जूँठन है । वेदव्यासजी ज्ञानके असीम और अनन्त समुद्र हैं, भक्तिके परम आदरणीय आचार्य हैं। विद्वत्ताकी पराकाष्ठा हैं, कवित्वकी सीमा हैं। संसारके समस्त पदार्थ मानो व्यासजीकी कल्पनाके ही अंश हैं। जो कुछ तीनों लोकोमे देखने-सुननेको और समझनेको मिलता है, सब व्यासजीके हृदयमें था। इससे परे जो कुछ है, वह भी व्यासजीके अन्तस्तलमे था। व्यासजीके हृदय और वाणीका विकास ही समस्त जगत्का और उसके शानका प्रकाश और अवलम्बन हैं। व्यासजीके सहश महापुरुष जगत्के उपलब्ध इतिहासमे दूसरा नहीं मिलता। जगत्की सस्कृतिने अवतक भगवान् व्यासके समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं किया। व्यास व्यास ही हैं।

व्यासजी सम्पूर्ण संसारके परम गुरु है । प्राणियोको परमार्थका मार्ग दिखानेके लिये ही उनका अवतार है । उन सर्वज्ञ करुणासागरने बहासूत्रका निर्माण करके तत्त्वशानको व्यवस्थित किया । जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय हैं, वे ब्रह्मसूत्रको प्रमाण मानकर उसके आधारपर ही स्थित है । परन्तु तत्त्वज्ञानके अधिकारी संसारमें थोड़े ही होते हैं । सामान्य समाज तो भावप्रधान होता है और सच तो यह है कि तत्त्वज्ञान भी हृदयमे तभी स्थिर होता है, जब उपासनाके द्वारा हृदय ग्रद्ध हो जाय । किंतु उपासना अधिकारके अनुसार होती है । अपनी रुचिके अनुसार ही आराधनामे प्रवृत्ति होती है । भगवान् व्यासने अनादिपुराणोकी पुनः रचना आराधनाकी पुष्टिके लिये की । एक ही तत्त्वकी जो चिन्मय अनन्त लीलाएँ हैं, उन्हें इस प्रकार पुराणोमें संकलित किया गया कि सभी लोग अपनी रुचि तथा अधिकारके अनुकूल साधन प्राप्त कर लें।

वेदोका विभाजन एव महाभारतका निर्माण करके भी भगवान् व्यासका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। वे सरस्वतीके तटपर खिन्न बैठे थे। उन्हें स्पष्ट लग रहा था कि उनका कार्य अभी अधूरा ही है। प्राणियोकी प्रवृत्ति कल्युगमे न तो वैदिक कर्म तथा यज्ञादिमें रहेगी और न वे धर्मका ही सम्यक् आचरण करेंगे। धर्माचरणका परम फल मोक्ष उन्हें सुगमतासे प्राप्त हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। व्यासजी अनन्त कर्मणासागर हैं। जीवोंकी कल्याण-कामनासे ही वे अत्यन्त चिन्तित थे। उसी समय वहाँ देविष नारदजी

पधारे । देवर्षिने चिन्ताका कारण पूछा और तब श्रीमद्भागवत-का उपदेश किया । देवर्षिके चले जानेपर भगवान् व्यासने श्रीमद्भागवतको अठारह सहस्र श्लोकोंमें व्यक्त किया ।

जीवका परम कल्याण भगवान्के श्रीचरणोंमें चित्तकों लगा देनेमें ही है। सभी धर्मोंका यही परम फल है कि उनके आचरणसे भगवान्के गुण, नाम, लीलांके प्रति दृदयमें

अनुरिक्त हो। न्यासजीने समसा प्राणियोंके कल्याणके लिये पुराणोंमें भगवान्की विभिन्न लीलाओंका अधिकारभेदके समस्त दृष्टिकोणोंसे वर्णन किया। भगवान् न्यास अमर ईं, नित्य हैं। वे उपासनाके सभी मागोंके आचार्य हैं और अपने संकल्पसे वे सभी परमार्थके साधकोंकी निष्ठाका पीपण करते रहते हैं।

## श्रीशुकदेवजी

भारमारामाश्च मुनयो निर्जन्या अप्युरुक्तमे। कुर्वन्त्यहैतुर्की भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः॥ (श्रीमद्भा०१।७।१०)

'जो आत्माराम, आप्तकाम, मायाके समस्त वन्धनों से मुक्त मुनिगण हैं, वे भी भगवान्में निष्काम भिक्त रखते हैं, वे भी बिना किसी कारणके ही भगवान्से प्रेम करते हैं; क्योंकि भगवान्के मङ्गलमय दिव्य गुण ही ऐसे हैं।'

श्रीशुकदेवजी साक्षात् नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके स्वरूप ही हैं। भगवानके नित्य गोलोकधाममें भगवानकी आह्रादिनी पराशक्ति श्रीराधाजीके वे लीलाशुक हैं और भगवदाम, वहाँके पदार्थ, वहाँके परिकर-पार्षद—सब भगवान्से नित्य अभिन्न उन आनन्दघनके स्वरूप ही होते हैं। शुकदेवजी तो स्वरूपसे भी नन्दनन्दनके समान ही सदा घोडरा वर्षकी अवस्थामें रहनेवाले, नवधन-सुन्दर अङ्गकान्तिसे युक्त, कमल-लोचन, सर्वावयवमनोहर हैं और प्रभावसे तो वे आनन्दरूप हैं ही । श्रीश्यामसुन्दर जब अपनी लीला इस लोकमें व्यक्त करनेके लिये वजमें पधारे, तब श्रीराधिकाजीके वे लीलाशुक गोलोकष्रामसे उड़ते-घूमते भगवान् शिवके लोकमें पहुँचे। वहाँ शङ्करजी भगवती पार्वतीको भगवान्की वह अद्भुत लील सुना रहे थे, जो श्रवणमात्रसे प्राणीको अमरत्व प्रदान कर देती है। पार्वतीजी कथा-अवणमें तल्लीन होकर आत्म-विस्मृत हो गर्यी। कथा दके नहीं, इसलिये वे लीलाशुक मध्यमें हुंकृति देते रहे। अन्तमें भगवान् शङ्करको जन शात हुआ कि एक पक्षीने यह कथा सुन ली है, तब वे मारने दौड़े त्रिशूल लेकर; क्योंकि पक्षीदेह उस कथाको घारण करनेका अधिकारी नहीं या । ग्रुक वहाँसे उद्दे और व्यासाधममे आक्र व्यासपत्नीके मुखसे उनके उदर्में प्रविष्ट

हो गये। भगवान् शङ्कर सन्तृष्ट होकर लौट गये। अत्र भगवान् व्यासके पुत्र होकर शुक्त उस कथा एवं ज्ञानको धारण किये रहें, इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी।

श्रीशुकदेवजीकी जन्मसम्बन्धी विविध कथाएँ विभिन्नविभिन्न पुराणों एवं इतिहास-प्रन्थोंमें मिलती हैं। कल्पभेदसे वे सभी सत्य हैं। एक जगह आया है—इनकी माता
विका एवं पिता बादरायण श्रीव्यासजीने पृथ्वी, जल,
आकाश और वायुके समान घर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त
करनेके लिये मगवान् गौरीशक्करकी विहारस्थली सुमेदश्वक्तपर अत्यन्त घोर तपस्या की। यद्यपि मगवान्
श्रीकृष्णद्वेपायनकी इच्छा और दृष्टिमात्रसे कई महापुरुपोंका
जन्म हो सकता या और हुआ है, तथापि अपने शान तथा
सदाचारके घारण करने योग्य पुत्रकी प्राप्तिके लिये एवं संतारमें
किस प्रकारके पुत्रकी सृष्टि करनी चाहिये—यह बात बतानेके
लिये ही उन्होंने तपस्या की। इनकी तपस्यासे प्रसन्न हो
भगवान् शक्करजीने तेजस्वी पुत्रकी प्राप्तिका वरदान दे इन्हें
कृतकृत्य किया। समयपर गर्भिस्थिति हुई।

शुकदेवजी माताके गर्भमें वारह दर्प वने रहे । अपनी योगैशक्ति वे इतने छोटे वने हुए ये कि माताको कोई कष्ट नहीं था । उन्हें गर्भसे वाहर आनेके लिये भगवान् व्यास तथा दूसरे ऋपियोंने भी आग्रह किया; पर वे सदा यही कहते ये कि जीव जवतक गर्भमें रहता है, उसका शान प्रकाशित रहता है। भगवान्के प्रति उसमें भक्ति रहती' है और विषयोंसे वैराग्य रहता है; किंतु गर्भसे वाहर आते ही भगवान्की अचिन्त्यशक्ति माया उसे मोहित कर देती है। उसका समस्त शान विस्मृत हो जाता है, वह मायामोहित होकर दु:खरूप घृणित संसार एवं उसके विषयोंमें आसक

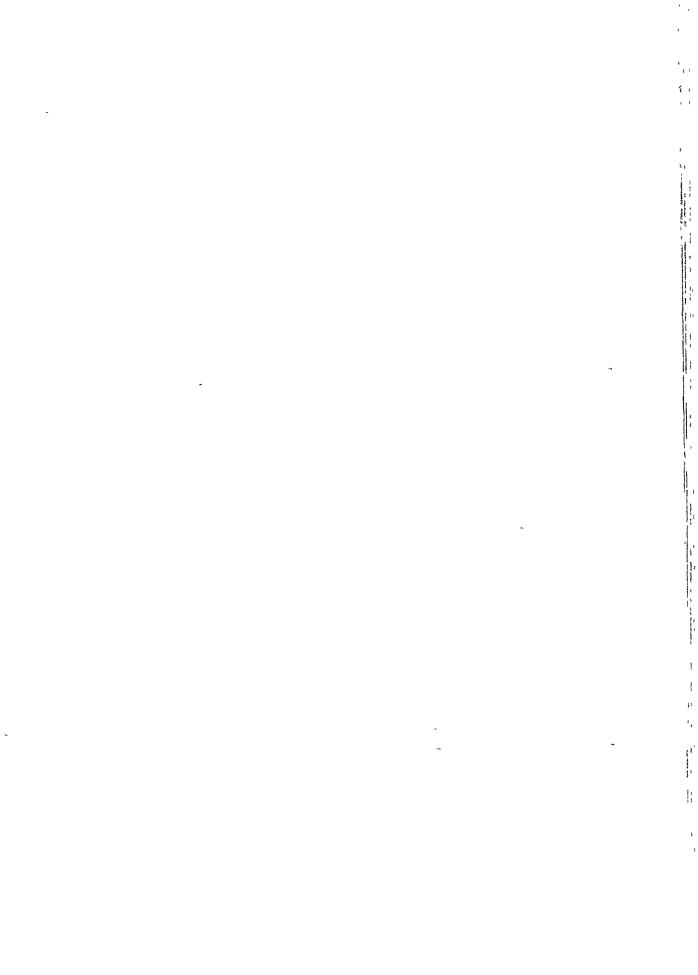



हो जाता है, आसक्तिवश नाना अपकर्म करता है और फिर जन्म-मरणके चक्रसे उसका छुटकारा बहुत ही कठिन हो जाता है। अतः मैं गर्भसे बाहर नहीं आऊँगा।

जब देवर्षि नारदजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकां यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भसे बाहर आनेपर भी श्रीव्यासनन्दनको माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहा गया है कि जब भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं वहाँ आकर दर्शन दिया और आश्वासन दिया, तब शुकदेवजी माताके उदरसे बाहर आये। जन्मते ही ये वनकी ओर चल पड़े। इनका नालोच्छेदन-संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुन्दर, सुकुमार, ज्ञानी पुत्रको इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वनमे जाते देख भगवान् व्यास व्याकुल हो गये। वे पुत्र! पुत्र! पुकारते हुए शुकदेवजीके पीछे चलने लगे। शुकदेवजीमे भेदबुद्धिका लेश नहीं था। सचराचर जगत्मे उनका अखण्ड एकात्मभाव जागरूक था। उनकी इस एकात्मताका इतना प्रभाव हुआ कि वृक्षोसे वाणियाँ फूट पड़ीं और उनकी ओरसे वृक्षोने व्यासजीकी पुकारका उत्तर दिया।

भगवान् व्यास ग्रुव देवजीको पुकारते हुए उनके पीछे विह्नल हुए चले जा रहे थे। एक स्थानपर उन्होंने देखा कि वनके एकान्त सरोवरमे कुछ देवाङ्गनाएँ स्नान कर रही थी। वे व्यासजीको आते देख लजावश बड़ी शीघतासे जलसे निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगीं। आश्चर्यमे पड़कर व्यासजीने पूछा—'देवियो! मेरा पुत्र युवक है, दिगम्बर है, इधरसे अभी गया है। आप सब उसे देखकर तो जलकीड़ा करती रही, उसे देखकर आपने लजाका भाव नहीं प्रकट किया; फिर मुझ बृद्धको देखकर आपने लजाका भाव नहीं प्रकट किया; फिर मुझ बृद्धको देखकर आपने लजाका भाव क्यो प्रकट किया;

बड़ी नम्रतासे देवियोने कहा—'महषें! आप हमें क्षमा करें। आप यह पहचानते है कि यह पुरुष है और यह स्त्री है; अतः आपको देखकर हमें लजा करनी ही चाहिये। किंतु आपके पुत्रमें तो स्त्री-पुरुषका भाव ही नहीं है। वे तो सबको एक ही देखते है। उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना या न पहने रहना एक-सा ही है।'

देवियोकी बात सुनकर भगवान् व्यास लौट आये। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शीके लिये पिता-पुत्रका सम्बन्ध कोई अर्थ नहीं रखता। वह बुलानेसे नहीं लौटेगा। परतु स्यासजीका स्नेह अपार था। वह बढ़ता ही जाता था। वे

चाहते थे कि ग्रुकदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय शार्न प्राप्त करें। ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, श्रोतिय भी हो जायँ। व्यासंजी जानते थे कि ऐसे आत्माराम विरक्तों के केवल मगवान्का दिव्यरूप एवं मङ्गलमय चरित ही आकर्षित करता है। अतएव व्यासजीने अपने शिष्यों को श्रीश्यामसुन्दरके परम मनोहर स्वरूपकी झॉकीका वर्णन करनेवाला एक श्लोक पढ़ाकर आदेश दिया कि वनमे वे उसे बरावर मधुर स्वरसे गान किया करें। ब्रह्मचारीगण समिधा, फल, पुष्प, कुश लेने वनमे जाते तो वह श्लोक गाया करते थे। ग्रुकदेवजीके कानोमें जब वह श्लोक पड़ा, तब जैसे मृग सुन्दर रागपर मुग्ध होकर खिंचा चला आता है, वे उन ब्रह्मचारियों के पास चले आये और उस श्लोकको सीखनेका आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी उन्हें व्यासजीके पास ले आये और वहाँ पूरे श्रीमद्मागवतका अध्ययन किया ग्रुकदेवजीने।

गुरुके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिसे लोकमे आचार्य होना है, उसे शास्त्रीय मर्यादाका पूरा पालन करना ही चाहिये। भगवान् व्यासकी आज्ञा स्वीकार करके शुकदेवजी मिथिला गये और मिथिला पहुँचकर जब वे राज-महलमे घुसने लगे, तव द्वारपालने उन्हे वही डॉटकर रोक दिया । वे निर्विकार शान्तचित्तसे वही खड़े रह गये । न उन्हे रास्तेकी थकावटका कोई ध्यान था, न भूख-प्यासका और न प्रचण्ड घामका। कुछ समय बाद दूसरे एक द्वारपालने आकर आदरके साथ हाथ जोंड़ तथा विधिके अनुसार पूजा करके उन्हें महलकी दूसरी कक्षामे पहुँचा दिया। अपमान और मानकी कुछ भी स्मृति न रखते हुए वे वही बैठकर आत्मचिन्तन करने लगे। धूप-छॉहका उन्हे कोई खयाल नहीं था । अब तीसरी परीक्षा हुईं, उन्हें अन्तःपुरसे सटे हुए 'प्रमदावन' नामक सुन्दर बगीचेमे पहुँचा दिया गया और पचास खूव सजी हुई अति सुन्दरी नवयुवती वाराङ्गनाएँ उनकी सेवामे लग गर्यी । वे बातचीत करने और नाचने-गानेमे निपुण थी । मन्द मुसकानके साथ बाते करती थी । वे वाराङ्गनाएँ श्रीशुकदेवजीकी पूजा करके उन्हे

\* श्रीमद्भागवतका वह श्रोक इस प्रकार है—ं वहांपीड नटवरवपुः कर्णयोः कार्णकार

विभ्रद् वासः कनककिपशं वैजयन्ती च मार्छाम् । 'रन्ध्रान् वेणोरभरसुभया पूरयन् गोपवृन्दै-

र्वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः ॥

(शीमझा०१०।२१।५)

नहला तथा खिला-पिलाकर वगीचेकी सेर कराने ले गयीं। उस समय वे हॅसती, गाती तथा नाना प्रकारकी कीड़ाएँ करती जाती थीं। परंतु श्रीशुकदेवजीका अन्तःकरण सर्वथा विश्वद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे। स्त्रियोंकी सेवासे न उन्हें हर्ष हुआ, न कोध। तदनन्तर उन्हें देवताओंके वैठने योग्य दिव्य रत्नजड़ित पलंगपर बहुमूल्य विछोने विछाकर उसपर शयन करनेके लिये कहा गया। वे वहीं पवित्र आसनसे वैठकर मोक्षतत्त्वका विचार करते हुए ध्यानस्य हो गये। रात्रिके मध्यभागमें सोये और फिर ब्राह्ममुहूर्तमे जग गये तथा शौचादिसे निवृत्त होकर पुनः ध्यानमन्न हो गये।

अव राजा स्वय मन्त्री और पुरोहितोंको साथ लेकर वहाँ आये, उनकी राजाने पूजा की और अंदर महलमें ले गये। वहाँ महाराज जनकसे उन्होंने अध्यातम-विद्याका उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो वे जन्मसे ही परम विरक्त हैं। नंगे, उन्मत्तकी मॉति अपने-आपमें आनन्दमन्न, भगवान्की लीलाओका अस्फुट खरमे गान करते तथा हृदयमें भगवान्की दिव्य झॉकीका दर्शन करते वे सदा विचरण करते रहते हैं। वे नित्य अवधृत किसी ग्रहस्थके यहाँ उतनी देरसे अधिक कभी नहीं रुके, जितनी देरमें गाय दुही जाती है।

जव ऋषिके शापका समाचार महाराज परीक्षित्कों मिला कि उन्हें सात दिन पश्चात् तक्षक काट लेगा और उससे उनका शरीरपात हो जायगा, तव वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजयको राजतिलक करके स्वयं निर्जल वतका निश्चय कर गङ्गातटपर आ केटे । इस समाचारके फैलते ही दूर-दूरसे ऋषिगण महामागवत परीक्षित्पर कृपा करने वहाँ पघारे । उसी समय कहीं वे धूमते हुए अकस्मात् शुकदेवजी भी वहाँ पहुँच गये । उन्हें उनमत्त समझकर वालक घेरे हुए थे । शुकदेवजीको देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए । सबने उनका आदर किया । परीक्षित्ने उच्चासनपर बैठाकर उनका पूजन किया । परीक्षित्के पूछनेपर शुकदेवजीने सात दिनमें उन्हें पूरे श्रीमद्भागवतका उपदेश किया ।

श्रीशुकदेवजी भागवताचार्य तो हैं ही, वे शाह्यर अद्देत सम्प्रदायके भी आद्याचार्यों है । अगले मन्वन्तरमें वे सप्तर्पियों स्थान ग्रहण करेंगे । वे अवधूत वजेन्द्रसुन्दरको दृदयमे धारण किये, उनके स्मरण एवं गुणगानमें मत्त सदा विचरण ही किया करते हैं। भगवत्कृपासे अनेक बार अधिकारी महापुरुपोंने उनका दर्शन प्राप्त किया है।

## महर्षि शौनक

ये नैमिषारण्यके अठासी हजार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। मृगुवंशमें उत्पन्न होनेसे भागेव और ग्रुनकके पुत्र होनेके कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणोको और महाभारतको इन्होंने ही स्तजीके मुखसे सुना था। पुराणोंको श्रवण करनेवाला ऐसा कौन-सा मनुष्य होगा, जो इनके नामको न जानता हो। समस्त पुराणोमें शौनक उवाच पहले ही आता है। हमे पुराणोमें वतोका माहात्म्य तथा तीर्थाकी महिमा जो कुछ भी सुनायी पड़ती है, सब शौनकजीकी ही छपाका फल है। ये हजारो वर्षोका श्रवणसत्र करते थे। एक जगह कहा है—

किमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्। आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः॥

'कलियुगको आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव-क्षेत्रमे भगवान्की कथाओका आनन्द लेते हुए दीर्घकालका सत्र कर रहे हैं।' इनका समस्त समय भगवत्कथा-श्रवणमे ही व्यतीत होता था। ऋषियोंमे जैसा विशुद्ध और संयमयुक्त लीलाकथारसिक चरित्र महर्षि शौनकका मिलता है, वैसा अन्य किसी ऋषिका शायद ही हो। ये नियमसे हवन आदि नित्यकर्म करके कथाश्रवणके लिये वैठ जाते थे और फिर भगवान्की कथाओंमें ही पूरा समय लगाते थे। इस प्रकार शौनकजी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिये, इसकी शिक्षा देते हैं। भगवच्चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिये, कथामे किस प्रकार एकाम्रता रखनी चाहिये और समयका कैसे सदुपयोग करना चाहिये—इन समस्त बातोकी शिक्षा हमे शौनकजीके चरित्रसे मिलती है। भगवान्के भजनमे कितनी और कैसी निष्ठा इनकी थी, यह इनके निम्नलिखित वचनोंसे प्रकट है—

आयुईरति वै पुंसामुचन्नस्तं च यन्नसी। तस्तर्ते यक्षणो नीत उत्तमस्रोकवार्तया॥ तरवः किं न जीवन्ति भस्ताः किं न श्वसन्त्युत ।
न स्वादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे ॥
श्वविद्वराहोष्ट्रखरेः संस्तुतः पुरुषः पशुः ।
न यस्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाम्रजः ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । १७-१९)

पितनका समय भगवान् श्रीकृष्णके गुणोके गान अथवा श्रवणमे व्यतीत हो रहा है, उनके अतिरिक्त सभीकी आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान् सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्तसे उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। जीनेके लिये तो कृक्ष भी जीते हैं—इहारकी धौंकनी क्या श्वास नहीं लेती! गॉवके पालत् जानवर क्या मनुष्योकी ही तरह खाते-पीते या मल-मूत्र-त्याग नहीं करते—तव उनमे और मनुष्योमें अन्तर ही क्या है। जिसने भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथा कभी नहीं सुनी—वह नर-पशु कुक्ते, प्राम-सूकर, ऊँट और गधेसे भी गया-वीता है।

बतोरुक्रमविक्रमान् बिले कर्णपुरे ऋण्वतः नरस्य। स जिह्वासती दार्दुरिकेव सूत चोपगायत्युरुगायगाथाः॥ पट्टकिरीटज्रष्ट-भार: परं मप्युत्तमाङ्ग नमेन्सुकुन्दम् । न शावी करी नो कुरुतः सपर्या हरेर्लसत्काञ्चनकञ्चणी वा ॥ वहाँयिते ते नयने नराणां लिङ्जानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादी नृणां ती द्वमजन्मभाजी

क्षेत्राणि नानुवजतो हरेयों॥
जीवव्छवो भागवताङ्घिरेणुं
न जातु मत्योंऽभिलमेत यस्तु।
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः
श्रसव्छवो यस्तु न वेद गन्धम्॥
(श्रीमद्रा०२।३।२०-२३)

(सूतजी । मनुष्यके जो कान भगवान् श्रीकृष्णकी कथा कभी नहीं सुनते, वे ( सॉपके ) बिलके समान है। जो जीम भगवान्की लीलाओका गायन नहीं करती, वह मेढककी जीमके समान टर्र-टर्र करनेवाली है, उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें श्चकता नहीं—वह रेशमी वस्त्रसे मुसजित और मुकुटसे युक्त होनेपर भी बोझामात्र ही है। जो हाथ भगवान्की सेवा-पूजा नहीं करते, वे सोनेके कंगनसे भूषित होनेपर भी मुर्देके हाथ हैं; जो ऑखे भगवान्की याद दिलानेवाली मूर्ति। तीर्थ, नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं, वे मोरोकी पॉखोर्म बने हुए ऑखोके चिह्नके समान निरर्थक हैं। मनुष्योके वे पैर चलनेकी गक्ति रखनेवाले होनेपर भी न चलनेवाले पेड़ोके समान ही हैं;—जो भगवान्की लीलाखिलयोकी यात्रा नहीं करते । जिस मनुष्यने भगवत्प्रेमी संतोके चरणोंकी धूलि कभी सिरपर नहीं चढ़ायी, वह जीता हुआ भी मुर्दा ही है। और जिस मनुष्यने भगवान्के चरणीमे चढ़ी तुलसीकी गंघ नहीं ली, वह श्वास लेता हुआ भी श्वासरहित शव है।'

#### सखा सुदामा

स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम् । सर्वासामपि सिद्धीनां मूखं तश्वरणार्चनम् ॥ (शीमद्वा०१०।८१।१९)

'पुरुषके लिये स्वर्गकी, पृथ्वीकी तथा पातालकी समस्त सम्पत्ति, मोक्ष एवं समस्त सिद्धियोंका मूल उन परम पुरुष पुरुषोत्तमके चरणोकी पूजा ही है।'

विप्रवर सुदामा जन्मसे ही दरिद्र थे । श्रीकृष्णचन्द्र जब अवन्तीमें महर्षि सान्दीपनिके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गये, तब सुदामाजी भी वहीं गुरुके आश्रममेथे। वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रसे उनकी मैजी हो गयी। दीनवन्धुको छोड़कर दीनोसे भला, और कौन मिजता करेगा। त्यामसुन्दर तो गिने-चुने दिन गुरु-गृह रहे और उतने ही दिनोंमे वे समस्त वेद-वेदाङ्ग, शास्त्रादि तथा सभी कलाओकी जिक्षा पूर्ण करके चले आये। वे द्वारकाधीश हो गये। सुदामाकी भी जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेवकी आज्ञा लेकर वे भी अपनी जनमभूमि लोट आये। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक टूटी

शोपड़ी, फूटे-टूटे दो-चार पात्र और लजा ढकनेको कुछ मैले चियड़े—नस, इतनी ही गृहस्थी थी मुदामाकी । जनमन सरल, सन्तोषी सुदामा किसीसे कुछ मॉगते नहीं थे। जो कुछ विना मॉगे मिल जाय, भगवानको अर्पण करके उसीपर उनका एव उनकी पत्नीका जीवन-निर्वाह होता था। प्रायः पति-पत्नीको उपवास करना पडता था। उन दोनोके शरीर क्षीण—कडालप्राय हो रहे थे।

जिसने श्यामसुन्दरकी खप्तमे भी एक झॉकी कर ठी, उसके हृदयसे वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं; फिर सुदामा तो उन भुवन-मोहनके सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाठीके साथ अनेक दिन उन्होंने पटा था, गुरुकी सेवा की थी, वनमे साथ-साथ कुश, सिमधा, फल-फूल एकत्र किये थे। उस मयूरसुकुटीने उनके चित्तको चुरा लिया था। वे उसीका वरावर ध्यान करते, उसीका गुणगान करते। पत्नीसे भी वे अपने सखाके रूप, गुण, उदारता आदिका वखान करते यकते न थे।

नुदामाकी पत्नी सुशीला थी, साध्वी थी, पतिपरायणा थी। उसे अपने कष्टकी कोई चिन्ता नहीं थी, किंनु उसके दुबले, क्षीणकाय, धर्मात्मा पतिदेवको जब उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते-डरते खामीसे कहा—'महाभाग । ब्राह्मणोके परम मक्त, साक्षात् लक्ष्मीपति, शरणागतवत्सल यादवेन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र आपके मित्र हें। आप एक बार उनके पास जाइये। आप कुटुम्बी है, दरिद्रताके कारण क्षेत्र पा रहे हैं, वे अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्रीचरणोंकी सेवा करनेवालेको अपने आपको दे डालते हैं। फिर धन दे देंगे, इसमे तो सन्देह ही क्या है। में जानती हूं कि आपके मनमे धनकी रत्तीभर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुम्बी हैं। आपके कुटुम्बका इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जाये।

सुदामाने देखा कि ब्राह्मणी भृखके कष्टसे व्याकुल हो गयी है, दरिद्रतासे घवराकर वह मुझे द्वारका भेज रही है। किंतु क्यामसुन्दरके पास धनकी इच्छासे जानेमे उन्हें बड़ा सकोच हुआ। उन्होंने स्त्रीसे कहा—प्पाली! ब्राह्मणको धनमें क्या काम। तू कहे तो मैं भिक्षा माँग लाऊँ, पर धनके लिये द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमे तो सन्तोपपूर्वक भगवान्का भजन करनेमे ही सुख मानना चाहिये।

ब्राह्मणीने बहुत आग्रह िमया । वह चाहती थी िक सुदामा अपने मित्रसे केन्नल मिल आये एक बार । सुदामाने भी सोचा िक श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन हो जायँ, यह तो परम लामकी बात है। परंतु मित्रके पास खाली हाथ कैसे जायँ ? कहनेपर किसी प्रकार ब्राह्मणी िकसी पड़ोसिनसे चार सुद्दी रूखे चिउरे मॉग लायी और उनको एक चिथड़ेमे वॉधकर दे दिया। वह पोटली बगलमे दवाकर सुदामाजी चल पड़े द्वारकाकी ओर।

जन कई दिनोकी यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुँचे। तव वहाँका ऐश्वर्य देखकर हक्के वक्के रह गये । गगनसुम्बी स्फटिकमणिके भवन, स्वर्णके कलश, रलखचित टीवारें-स्वर्ग भी जहाँ फीका, झोपडी-सा जान पड़े, उस द्वारकाको देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठकू रह गये । किसी प्रकार उन्हें पृछनेका साहस हुआ । एक नागरिकने श्रीकृष्णचन्द्रका भवन दिखा दिया । ऐसे कंगाल, चिथड़े लपेटे, मैले-कुचैले ब्राह्मणको देखकर द्वारपालको आश्चर्य नहीं हुआ । उसके स्वामी ऐसे ही दीनोंके अपने हैं, यह उसे पता था । उसने सुदामाको प्रणाम किया । परंतु जव सुदामानं अपनेको भगवानका 'मित्र' वताया, तब वह चिकत रह गया । देवराज इन्द्र भी अपनेको जहाँ वड़े संकोचसे 'दास' कह पाते थे, वहाँ यह कगाल 'मित्र' कह रहा था। किंतु उन अशरण-गरण कुपासिन्धुका कीन कैला मित्र है, यह भला, कब किसीने जाना है। नियमानुसार सुदामाजीको द्वारपर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया ।

त्रिभुवनके स्वामी, सर्वेश्वर यादवेन्द्र अपने भवनमें शय्यापर बैठे थे। श्रीकिमणीजी अपने हाथमें रलदण्ड लेकर व्यजन कर रही थीं भगवान्को। द्वारपालने भूमिमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा—'एक फटे चिथड़े लपेटे, नगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला-कुचैला, बहुत ही दुर्वल ब्राह्मण द्वारपर खड़ा है। पता नहीं, वह कौन है और कहाँका है। बड़े आश्चर्यसे चारो ओर वह देखता है। अपनेको प्रभुका मित्र कहता, प्रभुका निवास पूछता है और अपना नाम 'सुदामा' बताता है।'

'सुदामा' यह शब्द कानमे पड़ा कि श्रीकृष्णचन्द्रने जैसे सुधि-बुधि खो दी । मुकुट घरा रहा, पटुका भूमिपर गिर गया, चरणोंमें पादुकातक नहीं, वे विद्वल दौड़ पड़े । द्वारपर आकर दोनो हाथ फैलाकर सुदामाको इस प्रकार दृदयसे लगा लिया, जैसे चिरकालसे खोयी निधि मिल गयी हो। सुदामा और श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंके नेत्रोंसे अजस अश्रुप्रवाह चलने लगा। कोई एक शन्दतक नहीं बोला। नगरवासी, रानियाँ, सेवक—सब चिकत हो देखते रह गये। देवता पुष्पवर्षा करते हुए ब्राह्मणके सीभाग्यकी प्रशंसा करने लगे।

बड़ी देरमे जब उद्धवादिने सावधान किया। श्यामसुन्दर सुदामाको लेकर अपने भवनमें पर्वारे । प्रिय सखाको उन्होने अपने दिव्य पलंगपर बैठा दिया । स्वयं उनके चरण घोने वैठे । ओइ, मेरे सखाके पैर इस प्रकार विवाइयोसे फट रहे हैं ! इतनी दिखता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव !' हाथमे सुदामाका चरण लेकर कमललोचन अशु गिराने लगे । उनकी नेत्र-जलघारासे ही ब्राह्मणके चरण धुल गये । रिक्मणीजीने भगवान्की यह भावविह्नल दशा देखकर अपने हाथो चरण घोये। जिन भगवती महालक्ष्मीकी कृपा-कोरकी याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मणका पाद-प्रक्षालन करती रहीं। द्वारकेशने वह चरणोदक अपने मस्तकपर छिड़का, तमाम महलोमे छिड्कवाया । दिन्य गन्धयुक्त चन्दन, दूब, अगुर, कुङ्कम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदिसे विधिपूर्वक सुदामाकी भगवान्-ने पूजा की । उन्हें नाना प्रकारके पक्षान्नोसे भोजन कराके तृप्त किया । आचमन कराके पान दिया ।

जय भोजन करके सुदामा बैठ गये, तब भगवान्की पटरानियाँ स्वयं अपने हाथो उनपर पंखा झलने लगीं। श्रीकृष्णचन्द्र उनके समीप बैठ गये और उनका हाथ अपने हाथमे लेकर वातें करने लगे। श्यामसुन्दरने उनसे गुरुग्रहमे रहनेकी चर्चा की, अपनी मित्रताके मधुर संस्मरण कहे, घरकी कुशल पूछी। सुदामाके मनमे कहीं कोई कामना नहीं थी। घनकी इञ्छाका लेश भी उनके मनमे नहीं था। उन्होंने कहा — 'देवदेव! आप तो जगद्गुरु हैं। आपको गला, गुरुग्रह जानेकी आवश्यकता कहाँ थी। यह तो गेरा सौमाग्य था कि मुझे आपका साथ गिला। सम्पूर्ण गङ्गलोकी उत्पत्ति आपसे ही है। वेदमय ब्रह्म आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरुग्रहमे अभ्ययन तो एक विडम्बनामात्र था।

अब इसते हुए लीलामयने पूछा—'भाई । आप मेरे लिये भेंट क्या लाये हैं १ प्रेमियोकी दी हुई जरा-सी वस्तु भी भुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तोका विपुल उपहार भी भुझे सन्तुष्ट नहीं करता।'

सुदामाका साहस कैसे हो द्वारकाके इस अतुल ऐश्वर्यके स्वामीको रूखे चित्ररे देनेका । वे गस्तक सुकाकर चुप रह

गये । सर्वान्तर्यामी श्रीहरिने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर ही लिया था कि 'यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धनकी इच्छासे इसने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है। किंद्र अपनी पतिव्रता पत्नीके कहनेसे जब यह यहाँ आ गया, तब मैं इसे वह सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है।'

थह क्या है ! भाभीने मेरे लिये जो कुछ भेजा है, उसे आप छिपाये क्यों जा रहे हैं !? यह कहते हुए श्रीकृष्णचन्द्रने स्वयं पोटली खींच ली | पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया ! चिउरे बिखर पड़े | भगवान्ने अपने पीतपटमें कंगालकी निधिके समान उन्हें शीष्रतासे समेटा और एक मुडी भरकर मुखमे डालते हुए कहा—'मित्र ! यही तो मुझको परम प्रसन्न करनेवाली प्रिय मेंट है | ये चिउरे मेरे साथ समस्त विश्वको तृप्त कर देंगे ।'

नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सस्ते। तर्पयन्त्यद्ग मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः॥ (श्रीमद्गा०१०।८१।९)

'नड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट । ऐसा अमृत-जैसा पदार्थ नो कभी कहीं मिला ही नहीं ।' इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्रीकृष्णचन्द्रने दूसरी मुढी भरी, तब रुविमणीजीने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा—'प्रभो ! वस कीजिये । मेरी कृपासे इस लोक और परलोकमे मिलनेवाली सब प्रकारकी सम्पत्ति तो इस एक मुढी चिउरेसे ही इस ब्राह्मणको मिल चुकी । अब इस दूसरी मुढीसे आप और क्या करनेवाले हैं ! अब आप मुझपर दया कीजिये ।' भगवान मुढी छोड़का मुसकराने लगे ।

कुछ दिनोतक सुदामाजी वहाँ रहे । श्रीकृण्णचन्द्र तथा उनकी परगिनयोने गड़ी सेवा की उनकी । अन्तमे अपने सम्माकी जाजा लेकर ने परको विदा हुए । लीलामयने दूरतक पहुँ नाकर उनको निदा किया । सुदामाजीको धनकी नितक भी इच्छा नहीं थी । श्रीकृष्णचन्द्र विना माँगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदयमे नहीं उठी थी। दारकासे कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो हुआ ही नहीं । उछटे वे गोनते जा रहे थे— ओह ! मैने अपने परम उदार सखाकी बाद्याण-भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिह, पाणी और कहाँ वे लक्ष्मीनिवास पुण्यचरित्र! किंतु मुझे उन्होंने उछितित होकर हृदयसे लगाया, अपनी प्रियांके पलंगपर बैठाया, मेरे चरण भीये। साक्षात शिलक्ष्मीजीकी अवतार इतिमणीजी

मुझपर चॅवर करती रहीं । मेरे परम मुद्धद् श्रीकृष्ण कितने दयाछ हैं ! मनुष्यको उनके चरणोक्ती सेवा करनेसे ही तीनों लोकोकी सम्पत्ति, सब सिद्धियाँ और मोक्षतक मिल जाता है। उनके लिये मुझे घन देना कितना सरल था; किंतु उन दयामयने सोचा कि यह निर्धन घन पाकर मतवाला हो जायगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याणके लिये उन्होंने धन नहीं दिया।

धन्य सुदामा ! घरमे भूखी स्त्रीको छोड़ आये हैं, अन्नवस्त्रका ठिकाना नहीं, पत्नीको जाकर क्या उत्तर देंगे, इसकी चिन्ता नहीं, राजराजेश्वर मित्रसे मिलकर कोरे लैटे—इसकी ग्लान नहीं । घनके लिये घनके भक्त भगवान्की आराधना करते हैं और घन न मिलनेपर उन्हें कोसते हैं; किंतु सुदामा-जैसे भगवान्के भक्त तो भगवान्को ही चाहते हैं । पर भगवान्के पास सुदामा पत्नीकी घेरणासे गये थे । सुदामाके मनमें कोई कामना नहीं थी, पर पत्नीने घन पानेकी इच्छासे ही प्रेरित किया था उन्हें । भक्तवाञ्छाकरपत्तर भगवान्ने विश्व-कर्माको भेजकर उनके ग्रामको द्वारका-जैसी भव्य सुदामापुरी

यनवा दिया या । एक रातमें झोपड़ीके स्थानपर देवदुर्लभ ऐश्वर्यसे पूर्ण मिणमय भवन खड़े हो गये थे । जय सुदामा वहाँ पहुँचे, उन्हें जान ही न पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं । कहाँ मार्ग भूलकर पहुँच गये, यह भी वे समझ नहीं पाते थे । इतनेमें बहुत-से सेवकोने उनका सत्कार किया, उन्हें भवनेमें पहुँचाया । उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्गकी देवी-जैसी हो गयी थी । उसने सेकड़ो टासियोंके साथ आकर उनको प्रणाम किया । उन्हें घरमें ले गयी । सुदामाजी पहले तो विस्मित हो गये, पर पीछे सब रहस्य समझकर भावगद्गद हो गये । वे कहने लगे—'मेरे सम्बा उदार-चकच्चुड़ामणि हें । वे मॉगनेवालेको लिजत न होना पड़े, इसल्यि चुपचाप छिपाकर उसे पूर्णकाम कर देते हें । परंतु मुझे यह सम्पत्ति नहीं चाहिये । जन्म-जन्म में उन सर्वगुणागार-की विश्वद्ध मिक्तमें लगा रहूँ, यही मुझे अभीए है ।'

सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे । विषय-भोगोंसे चिक्तको इटाकर भजनमें ही वे सदा लगे रहे । इस प्रकार वे ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये ।



### गुरुभक्त आरुणि या उद्दालक

गुरुर्वेद्धा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेइवरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

'गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं और गुरु ही साक्षात् परब्रह्म हैं । उन गुरुको नमस्कार है ।'

जीवनमें किसीपर श्रद्धा हो, किसीपर भी पूर्ण विश्वास हो तो वस, वेड़ा पार ही समिन्नये । किसीके वचनको माननेकी इच्छा हो, आजापालनकी इटता हो तो उसके लिये जीवनमें कौन-सा काम दुर्लम है। सबसे अधिक श्रद्धेय, मनसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्रीसद्गुरु ही हैं, जो निरन्तर शिष्यका अज्ञान दूर करनेके लिये मनसे चेष्टा करते रहते हैं। गुरुके बरावर दयाछ, उनके बरावर हितैषी जगत्में कौन होगा। जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, गुरुक्टपासे ही प्राप्त किया है।

प्राचीन कालमें आजकी भाँति विद्यालय, हाईस्कूल और पाठगालाएँ तथा कालैज नहीं थे। विद्वान् तपस्वी गुरु नंगलोंमें रहते थे, वहीं शिष्य पहुँच जाते थे। वहाँ भी कोई नियमसे कापी-पुस्तक लेकर चार-छः घटे पढ़ाई नहीं होती थी। गुढ अपने जिष्योको काम सौंप देते थे, खय भी काम करते थे। काम करते करते नातो-ही-नातोंमें वे अनेकों प्रकारकी शिक्षा दे देते थे। और किसीपर गुढ़की परम कृपा हो गयी तो उसे खयं ही सब विद्याएँ आ जाती थीं।

ऐसे ही एक आयोदधीम्य नामके ऋषि थे। उनके यहाँ आहणि, उपमन्यु और वेद नामके तीन विद्यार्थी पढ़ते थे। घोम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे, वे विद्यार्थियोंसे खूब काम लेते थे। किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरुभक्त थे कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते, उसका पालन वे बड़ी तत्परताके साथ करते। कभी उनकी आज्ञाका उल्लुन न करते। उनके कड़े गासनके ही कारण अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आये। पर जो आये, वे तपानेपर खरा सोना वनकर ही गये। तीनों ही विद्यार्थी आदर्श गुरुभक्त छात्र निकले।

एक दिन खूव वर्षा हो रही थी, गुरुजीने पाञ्चालदेशके आरुणिसे महा---'नेटा आरुणि । तुम अभी चले जाओ और वर्षाम ही खेतकी मेड बॉघ आओ, जिससे वर्षाका पानी खेतके बाहर न निकलने पाये। सब पानी बाहर निकल जायगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। पानी खेतमे ही सूखना चाहिये।

गुरुकी आजा पाकर आरुणि खेतपर गया। मूसलाधार पानी पड़ रहा था। खेतमे खूब पानी भरा था, एक जगह बड़ी ऊँची मेड़ थी। वह मेड़ पानीके वेगसे बहुत कट गयी थी। पानी उसमेसे बड़ी तेजीके साथ निकल रहा था। आरुणिने फावड़ीसे इधर-उधरकी बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड्पर डाळी । जबतक वह मिटी रखता और दूसरी मिद्दी रखनेके लिये लाता, तनतक पहली मिद्दी बह जाती । उसने जी-तोड़कर परिश्रम किया, कितु जलका वेग इतना तीव था कि वह पानीको रोक न सका। तब उसे बड़ी चिन्ता हुई । उसने सोचा गुरुकी आज्ञा है कि पानी खेतसे निकलने न पाये और पानी निरन्तर निकल रहा है। अतः उसे एक बात सूझी । फावड़ेको रखकर वह कटी हुई मेड़की जगह स्वयं लेट गया। उसके लेटनेसे पानी रुक गया। थोड़ी देरमे वर्षा भी बंद हो गयी। किंतु खेतमे पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता है तो सव पानी निकल जाता है, अतः वह वही चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। वहाँ पड़े-पड़े उसे रात्रि हो गयी।

अन्तःकरणसे सदा भलाईमे निरत रहनेवाले गुहने

सन्ध्याको अपने सन्न शिष्योको बुलाया, उनमे आरुणि नहीं था । गुरुजीने सबसे पूछा-- 'आरुणि कहाँ गया ?' शिष्योंने कहा---(भगवन् ! आपने ही तो उसे प्रातः खेतकी मेड़ बनाने भेजा था।' गुरुने सोचा—'ओहो! प्रातःकालसे अभीतक नहीं आया! चलो, चले, उसका पता लगायें। यह कहकर वे शिष्योंके साथ प्रकाश लेकर आरुणिकी खोजमें चले । उन्होंने इधर-उधर बहुत ढूँढ़ा, किंतु आरुणि कहीं दीखा ही नहीं । तब गुरुजीने जोरोसे आवाज दी-- 'बेटा आरुणि ! तुम कहाँ हो ! हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं ।' दूरसे आरुणिने पड़े-ही-पड़े उत्तर दिया-- 'गुरुजी ! मैं यहाँ मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ ।' आवाजके सहारे-सहारे गुरुजी वहाँ पहुँचे । उन्होने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ बना पड़ा है और पानीको रोके हुए है। गुरुजीने कहा-'बेटा ! अब तुम निकल आओ ।' गुरुजीकी आशा पाकर आरुणि मेड्को काटकर निकल आया, गुरुजीका हृदय भर आया । उन्होंने अपने प्यारे शिष्यको छातीसे चिपटा लिया, प्रेमसे उसका माथा सूघा और आशीर्वाद दिया- 'बेटा ! मै तुम्हारी गुरुभक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हे बिना पढ़े ही सब विद्या आ जायगी, तुम जगतुमे यशस्वी और भगवद्गक्त होओगे। आजसे तुम्हारा नाम उदालक हुआ।' वे हीआरुणि मुनि उदालकके नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद उपनिषद्मे आता है।

#### गुरुभक्त उपमन्य

महिषें आयोदधीम्यके दूसरे शिष्यका नाम उपमन्यु या । गुरुने उसे गौऍ चरानेका कार्य दे रक्खा था । वह दिनभर जंगलोमे गौऍ चराता, रात्रिमे गुरुग्रहको लौट आता । एक दिन गुरुने उसे खूब हृष्ट-पुष्ट देखकर पूछा—'बेटा उपमन्यु ! हम तुझे खानेको तो देते नहीं, तृ इतना हृष्ट-पुष्ट कैसे है ११

उपमन्युने कहा-- भगवन् । मैं भिक्षा माँगकर अपने शरीरका निर्वाह करता हूँ।

गुरुने कहा—'वेटा ! बिना गुरुके अर्पण किये भिक्षा-को पा लेना पाप है; अतः जो भी भिक्षा मिल्ले, उसे पहले भुझे अर्पण किया करो । मैं दूँ, तब तुझे खाना चाहिये।' 'बहुत अच्छा' कहकर शिष्यने गुरुकी आज्ञा मान ली और वह प्रतिदिन भिक्षा लाकर गुरुके अपण करने लगा। गुरु तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे कसौटीपर कस रहे थे, अग्निमें तपाकर कुन्दन बना रहे थे। उपमन्यु जो भिक्षा लाता, वे उसे पूरी-की-पूरी रख लेते, उसको खानेके लिये कुछ भी न देते।

कुछ दिनों बाद गुरुने देखा उपमन्यु तो पहलेकी ही भॉति हृष्ट-पुष्ट है, तब उन्होंने कहा—'बेटा उपमन्यु ! तुम आजकल क्या खाते हो ?'

उपमन्युने कहा—'भगवन्! पहली भिक्षा मॉगकर मैं आपके अपण कर देतां हूं । फिर दुवारा जाकर भिक्षा मॉग लाता हूं, उसीपर अपना निर्वाह करता हूं।' गुरुने कहा—'यह भिक्षा-धर्मके विरुद्ध है, इससे गृहस्योपर भी वोझा पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मॉगनेवालोंको भी संकोच होगा। अतः आजसे दुवारा भिक्षा मत मॉगना।' विश्वने गुरुकी आशा शिरोधार्य की और दूसरी वार भिक्षा गॉगना छोड़ दिया।

कुछ दिनों बाद गुक्ते फिर उपमन्युको प्यों का व्यों देखकर पूछा—'उपमन्यु! अब तुम क्या पाते हो ?' उपमन्युने कहा—'मैंने तुवारा भिक्षा लाना छोड़ दिया दे, भे अब केवल गीओका दूध पीकर रहता हूँ।'

गुरुने कहा—'यह तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो। मरे विना पूछे गौओंका दूध कभी नहीं पीना चाहिये। आजगे गौओंका दूध मत पीना।'

शिध्यने गुरुकी यह भी बात मान ली और उसने गीओका दूध भी छोड़ दिया। धोड़े दिनों बाद गुरुने फिर उपमन्युको हृष्ट-पुष्ट देखा और पूछा—'वेटा! तुम दुवारा भिक्षा भी नहीं लोते, गीओंका दूध भी नहीं पीते, फिर भी विस्तारा सरीर प्यों-का त्यों बना है! तुम क्या खाते हो!

उसने महा—'गगवन् ! में वछड़ोंके मुखगेंगे गिरने गाले फेनको पीकर अपनी दृत्ति चलाता हूँ।'

-गुक्ते कहा—'देखों) यह तुम टीक नहीं करते । यछ है दयानग तुम्हारे लिये अधिक फेन गिरा देते होंगे । इससे वे भूखें रह जाते होंगे । तुम वछ होंका फेन भी मन गिया करो ।' उपमन्युने इसे भी स्वीकार कर लिया और उस दिनसे भेन पीना भी छोड़ दिया ।

अय वह उपवास करने लगा। प्रतिदिन उपवास करता और दिन मर गौओं के पीछे धूमता। भूखे रहते-रहते उसकी सब इन्द्रियाँ शिथिल पड़ गर्या। भूखके धेगंगं वह बहुत है आक्रके पत्तोंको ला गया। उन कड़के, विगेले पत्तोंको स्नानेसे उसकी ऑखें फूट गर्या। फिर भी उसे गौओंके पीछे तो जाना ही था, वह धीरे-धीरे आवाजके सहारे गोओंके पीछे चलने लगा। जागे एक कुआं था, वह उसीमें गिर पड़ा।

गुर उसके साथ निर्दयताके कारण ऐसा वर्गान नहीं

करते थे, वे तो उसे पक्त बनाना नाहते थे। कहुआ रहना तो जलमें है, किंतु अपने शण्डों को सेता रहना है। इसीने अण्डे वृद्धिको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपरेंगे तो मुक्ती ऐसा वर्ताव करते थे, भीनरसे सदा उन्हें उपमन्सुकी निन्ना लगी रहती थी। रातिमं जन उपमन्सु अभी लोटकर नहीं आया! अपने दूसरे शिष्यसे पूछा—'उपमन्सु अभी लोटकर नहीं आया! गीएँ तो लोटकर आ गर्या। मादम होता है, बहुन कह सहते-महते वह सुर्गी होकर भ्राते कारण कहीं भाग गया। नलों, उसे जगरमं चलकर हुँ हैं। यह कहकर सुर जगलमं उपमन्सुको सोजने लगे। स्वांत्र वे नोर्ग आगाव देते—'बेटा उपमन्सु! तुम कहाँ हो। जादी आओ।'

कुएँग पदे हुए उपमन्युने गुरुनी आवात तुन ली। उसने नहींगे जोरने नहा—पुरुनी। में यहाँ कुएँमें पदा हूँ।

गुरजी वहाँ पहुँचे। एव हाउ गुनमर ने इदयने बहें प्रसन्न हुए । उन्होंने महा — भेटा ! ऋगेदमी मानाओं ने तुम देवताओं के नैय अध्वनी हुमारमी स्तुति मरो। ने तुम्हें आँखें दे देंगे।

उपने वैषा ही किया। खरके साथ वैदिक शृज्याओं ने उसने अश्विनीकुगारोंकी प्रार्थना की। उससे प्रकृत होकर अभिनीकुगारोंने उसकी ऑंटों अच्छी कर दीं और उसे एक पृशा देकर वहां कि 'इसे तुम सा लो।'

उसने कहा—'देवताओ | मैं अपने गुरुको बिना अर्पण किये इस पूपको कभी नहीं ला सुकता ।'

अस्तिनीकुगारींने कहा-- 'पहले तुम्हारे मुक्ते जब हगारी खुति की थी, तब हमने उन्हें भी पूजा दिया या और उन्होंने निना सुक्ते अर्पण किये ही उसे सा लिया गा।'

उपमन्युने महा—'चारे जो हो। ने गेरे गुरु हैं। भें ऐसा नहीं कर सकता।' तव अदिवनीकुगारोंने उसे सब विधाओं के स्क्रिरित होनेका आगीर्वाद दिया। बाहर आनेपर गुरुने भी उन्हें छातीसे लगाया और देवताओं के आग्नीर्वादका अनुमोदन किया।

कालान्तरमें उपमन्यु भी आचार्य हुए । वे गुरुकुलके कष्टको जानते थे, अतः अपने किसी शिष्यसे कोई काम नहीं लेते थे, सबको प्रेमपूर्वक पढाते थे ।

#### गुरुभक्त उत्तङ्क

आयोदधौम्यके तीसरे शिप्य वेद ये । वेदऋपि जय विद्याध्ययन समाप्त कर चुके, तब वे घर गये और वहाँ वे गृहस्थ-धर्मका पालन करते हुए रहने लगे । उनके भी तीन शिष्य हए । वेदमुनिको राजा जनमेजय और राजा पौष्यने अपना राजगुरु बनाया । वेदमुनिके प्यारे शिष्य उत्तक्क थे । वे जब भी कहीं वाहर जाते, तब उत्तद्धके ही ऊपर घरका सब भार सौंप जाते । एक बार वेदमुनि किसी कामसे बाहर जाने लगे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तह्नसे कहा-वेटा ! मेरे घरमें जिस चीजकी जरूरत हो। उसका प्रवन्ध करना । मेरी अनुपिखतिमें तुम्हीं सब कामोको करना ।' उत्तह्कने गुरुकी आज्ञा शिरोधार्य की, गुरु चले गये । स्नेहमयी पवित्रहृद्या शिष्योके कल्याणकी इच्छा करनेवाली गुरुपत्नीने परीक्षाके निमित्त अपनी सहेलियोसे कहलाया-पें ऋतुस्नान करके निवृत्त हुई हूं । तुम्हारे गुरु यहाँ है नहीं । वे तुमसे अपनी अनुपस्थितिमे सब कार्य करनेको कह गये हैं; तुम ऐसा काम भरो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाय।

उत्तद्धने जय यह बात सुनी, तय उसने बड़ी नम्नतासे कहा—'गुरुजी सुझसे अनुचित कार्य करनेको नहीं कह गये हैं। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूँगा।'

कालान्तरमें जब गुरु लौटे, तब अपने शिष्यके इस सदाचारमय वर्तावको सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसे सर्वशास्त्रविद् होनेका आशीर्वाद दिया।

उत्तह्नका अध्ययन समाप्त हो गया । वे घर जाने लगे । विद्याध्ययनकी समाप्तिपर गुरुदक्षिणा अवश्य देनी चाहिये । वे गुरुजीसे वार-वार कहने लगे—'मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ ! मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ !' गुरुने वहुत समझाया कि 'तुमने मेरी मनसे सेवा की है, यही सबसे वड़ी गुरुदक्षिणा है ।' किंतु उत्तह्मने नहीं माना, वे वार-वार गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करने लगे । तब गुरुने कहा—'अच्छा, भीतर जाकर गुरुपत्तीसे पूछ आओ । उसे जो प्रिय हो, वही तुम कर दो, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है ।' यह सुनकर उत्तह्म भीतर गये और गुरुपत्तीसे प्रार्थना की; तब गुरुपत्तीने कहा—'राजा पौष्यकी रानी जो कुण्डल पहने हुए हैं, उन्हें मुझे आजसे चौथे दिन पुण्यक नामक व्रतके अवसरपर अवश्य ला दो । उस दिन मैं उन कुण्डलोंको पहनकर व्राह्मणोंको

भोजन कराना चाहती हूं। यह सुनकर उत्तद्ध ऋषि गुरु और गुरुपत्नीको प्रणाम करके पौष्य राजाकी राजधानीको चल दिये।

रास्तेमें उन्हें धर्मरूपी वैलपर चढ़े हुए इन्द्र मिले। इन्द्रने कहा, 'उत्तह ! तुम इस वैलका गोवर खा हो। भय मत करो, तुम्हारे गुरुने भी इसे खाया है।' उनकी आशा पाकर वैलका पवित्र गोवर और मूत्र उन्होंने प्रहण किया। जल्दीमें साधारण आचमन करके वे पौष्य राजाके यहाँ पहुँचे। पौष्यने ऋषिके आगमनका कारण पूछा। तव उत्तह्नने कहा—'गुरुदक्षिणामे गुरुपत्नीको देनेके लिये में आपकी रानीके कुण्डलोकी पाचना करने आया हूं।' राजाने कहा—'आप खातक ब्रह्मचारी हैं। स्वयं ही जाकर रानीसे कुण्डल माँग लाइये।' यह सुनकर उत्तह्न राजमहलमे गये, वहाँ उन्हें रानी नहीं दीखीं। तत्र राजाके पास आकर वे बोले—'महाराज। क्या आप मुझसे हॅसी करते हैं। रानी तो भीतर नहीं हैं।'

तय राजाने कहा-- 'व्रहान्! रानी भीतर ही हैं। जरूर आपका मुख उच्छिष्ट है। सती स्त्रियाँ उच्छिष्ट-मुख पुरुपको दिखायी नहीं देतीं।' उत्तङ्कको अपनी गलती मालूम हुई। उन्होंने हाथ-पैर घोकर प्राणायाम करके तीन बार आचमन किया। तब वे भीतर गये। वहाँ जाते ही रानी दिखायी दीं। उत्तङ्कका उन्होंने सत्कार किया और आनेका कारण पूछा। उत्तङ्कने कहा---'गुरुपतीके लिये मैं आपके कुण्डलोकी याचना करने आया हूँ।'

उसे स्नातक ब्रह्मचारी और सत्पात्र समझकर रानीने अपने कुण्डल उतारकर दे दिये और यह भी कह दिया कि 'बड़ी सावधानीसे इन्हें ले जाना । सपोंका राजा तक्षक इन कुण्डलोकी तलाशमे सदा धूमा करता है ।' उत्तङ्क मुनि रानीको आशीर्वाद देकर कुण्डलोंको लेकर चल दिये । रास्तेमें एक नदीपर वे नित्यकर्म कर रहे थे कि इतनेमें ही तक्षक मनुष्यका वेष वनाकर कुण्डलोंको लेकर भागा । उत्तङ्कने भी उसका पीछा किया । किंतु वह अपना असली रूप धारणकर पातालमे चला गया । इन्द्रकी सहायतासे उत्तङ्क पातालमे गये और वहाँ इन्द्रको अपनी स्तुतिसे प्रसन्न करके नागोको जीतकर तक्षकसे उन कुण्डलोंको ले आये । इन्द्रकी ही

सहायतासे वे अपने निश्चिन समयसे पहले गुरुपत्रीके पास पहुँच गये। गुरुपत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोर्ली—'यदि तुम थोडी देर और न आते तो में तुम्हें ज्ञाप देनेवाली थी। अब आजीर्वाद देती हूँ। तुम्हें सब सिद्धियाँ प्राप्त हो।

गुरुपतीको कुण्डल देकर उत्तङ्क गुरुके पास गये। सव समाचार सुनकर गुरुने कहा---(इन्द्र मेरे मित्र हैं। वह गोवर अमृत था, इनीके कारण तुम पातालमे जा सके । मैं तुम्हारे साहससे बहुत प्रसन्न हूँ । अत्र तुम प्रसन्नतामे घर जाओ ।' इस प्रकार गुरु और गुरुपत्नीका आशीर्वाद पाकर उत्तद्ध अपने घर आ गये ।

उत्तङ्क वंद ही प्रतापी, तपस्वी, ज्ञानी श्रृप्ति थे। भगवान् श्रीकृष्णने महाभारतयुद्धके अनन्तर हारका छैटते समय इन्हें अपने महिमामय 'विराट स्वरूप'का दर्शन कराया था।

### भक्त गोकर्ण

पूर्वकालमे दक्षिण भारतकी तुङ्गभदा नदीके तटपर एक मुन्दर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान् तथा धनवान् ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम बुन्धुली था। वह वड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दम्पतिको सव प्रकारके सासारिक सुख प्राप्त होनेपर भी मन्तानका अभाव बहुत खटकता था। उन्होने सन्तानके निमित्त बहुत-से उद्योग किये, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन इसी चिन्तामें ब्राह्मण घरसे निकल पड़ा और वनमें जाकर एक ताळावके किनारे चैठ गया। वहाँ उसे एक सन्यासी महात्माके दर्शन हुए । ब्राह्मणने उनसे अपने दुःखका हत्तान्त कहा । महात्माको ब्राह्मणपर वडी दया आयी । अन्होने ध्यानके द्वारा उसके प्रारब्धको जानकर कहा— 'ब्राह्मण ! तुम्हारे प्रारब्धमे सात जन्मातक सन्ततिका योग नहीं है। अतः तुम्हे सन्तानकी चिन्ता छोड़कर भगवान्में मन लगाना चाहिये। १ परंतु ब्राह्मणको महात्माके वचनोसे सन्तोष नहीं हुआ। वह बोला---'महाराज ! मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिये। मुझे तो सन्तान दीजिये । नहीं तो, मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग करता हूँ ।' ब्राह्मणके इस इठको देखकर महात्माने कहा-- 'तुम्हारा इस प्रकार इठ करना ठीक नहीं है। विधाताके लेखके बिरुद्ध पुत्र प्राप्त होनेसे भी तुम्हें सुख न होगा । किंतु फिर भी तुम न मानोंगे तो यह फल लेजाओ। इसे तुम घर छे जानर अपनी स्त्रीको खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परंतु तुम्हारी स्त्रीको चाहिये कि वह पुत्र उत्पन्न होनेके समयतक पवित्रतासे रहे, सत्य बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवन-निर्वाह करे। इससे तुम्हें अच्छी सन्तान होगी ।' यह कहकर ब्राह्मणको उन्होने एक फल दिया।

बाह्मणने ले जाकर फल अपनी स्त्रीकां दे दिया। उसकी स्त्रीने सोचा—'फल खानेसे मुझे नियमपूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारणसे भी कप्ट होगा; और पुत्र उत्पन्न हो जानेपर उसके लालन-पालनमें बड़े कप्टोंका सामना करना पड़ेगा। इससे तो बॉझ रहना ही अच्छा है।' यह सोचकर उसने फल अपनी गौको खिला दिया और पितसे झूठ-मूठ कह दिया कि 'मैंने फल खा लिया।' उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहिन गर्भवती हुई। धुन्धुलीने उसके साथ यह तय कर लिया कि 'जो सन्तान उसे होगी, उसे लाकर वह धुन्धुलीको दे देगी।' समय आनेपर धुन्धुलीको दे दिया। लेक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुन्धुलीको दे दिया। लोकमे यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुन्धुलीके पुत्र हुआ है और उसका नाम धुन्धुकारी रक्खा गया।

तीन मासके अनन्तर गौको भी एक वालक उत्पत्त हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्यके से थे, केवल कान गौके से थे। इसीलिये उसका नाम गोकर्णः रक्खा गया। गोकर्ण देखनेमे वड़े सुन्दर, तेजस्वी और बुद्धिमान् थे। ये थोड़ी ही अवस्थामें बड़े विद्वान् और शनी हो गये। इधर धुन्धुकारी बड़ा दुश्चरित्र, आचारहीन, कोधी, नोर, निर्देशी और वेश्यागामी निकला। वह माता-पिताको भी बहुत दुःख देता और उनका सब धन अपहरणकर वेश्याओको दे आता। आत्मदेव उसके बर्तावसे बहुत दुखी होकर रोने लगे; तव गोकर्णने उन्हें समझाया और शानका उपदेश दिया। पुत्रके उपदेशसे प्रभावित हो वह बुद्ध ब्राह्मण घरसे निकल पड़ा और वनमे जाकर भगवान् श्रीहरिके परायण हो उसने शरीर त्याग दिया।

पिताके चले जानेपर धुन्धुकारीने उनका सारा धन नष्ट

कर दिया और वह अपनी माताको वहत सताने लगा, जिससे दखी होकर उसने कुऍमे गिरकर प्राण त्याग दिये। गोकर्णने भी अब घरमे रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थयात्राके निमित्त वहाँसे चल दिये । उन्हें माताकी मृत्य तथा पिताके वनवासका तथा घरकी सारी सम्पत्तिके नष्ट हो जानेका तनिक भी दुःख न हुआ । क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गयी थी; उनकी दृष्टिमें न कोई शत्र था और न कोई मित्र था। इधर धुन्धकारी पाँच वेश्याओंको लेकर स्वच्छन्दतापूर्वक घरमे ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओने उसे वडी निर्दयतापूर्वक मार डाला और उसके शरीरको किसी गड़हेमें डाल दिया। धुन्धुकारी अपने दृषित कमोंसे प्रेतयोनिको प्राप्त हुआ और इधर-उधर भटकता हुआ बहुत क्रेश पाने लगा । गोकर्णने जब उसकी मृत्युका रामाचार सुना, तब गया जाकर वहाँ उसका श्राद्ध किया और फिर जिस-जिस तीर्थमे वे गये, वहाँ उन्होंने बडी श्रद्धांके साथ उसे पिण्डदान दिया।

#### × × ×

गोकर्ण तीर्थयात्रा करके छौट आये। वे जब रातको धरमे सोने गये, तब प्रेत बना हुआ धुन्धुकारी वहाँ अनेको प्रकारके उत्पात मचाने लगा। गोकर्णने देखा कि अवस्य ही यह कोई प्रेत है और बड़े धैर्यके साथ उससे पूछा कि न्तू कौन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई ?? यह सुनकर धुन्धुकारी बड़े जोरसे रोने लगा, किंत चेष्टा करनेपर भी कुछ बोल न सका। तब गोकर्णने अपनी अञ्जलिमे जल लेकर मन-ही-मन कोई मन्त्र पढ़ा और उस जलको उस प्रेतके ऊपर छिडक दिया, जिससे वह पापमुक्त होकर बोलने लगा । उसने बड़े दीन शब्दोमे अपना सारा वृत्तान्त कह मुनाया और उस भीपण यातनासे छूटनेका उपाय पूछा। गोकर्णने साचा कि जव इसकी गयाश्राद्धसे भी मुक्ति नहीं हुई, तब इसके लिये कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा, . **सा**धारण उपायोसे काम नहीं चलेगा।' उन्होने प्रेतसे कहा— अञ्छा इस समय तुम जाओ । टुम्हारे लिये अवस्य कोई उपाय सोचेंगे, भय न करो। दूसरे दिन गोकर्णने कई विद्वान् योगी और ब्रह्मवादियोस इस विषयमे परामर्श किया। उन सबकी राय यह हुई कि भगवान् सूर्यनारायणसे इस विषयमे पूछा जाय और वें जो उपाय बताये, वही किया जाय । गोकर्णने उसी समय सबके सामने मन्त्रबलसे भगवान् सूर्यदेवकी गतिको रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस सम्बन्धमे प्रश्न किया। सूर्यदेवने स्पष्ट शब्दोमे

यह कहा कि 'इसकी श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती है। उसका सात दिनमें पाठ करों ।' यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद्भागवतके पारायणमें प्रवृत्त हुए।

गोकर्णके द्वारा श्रीमद्भागवतके पाठका समाचार सनकर आस-पासके गाँवोके बहत-से लोग वहाँ एकत्रित हो गये। जिस समय व्यासासन्पर बैठकर गोकर्णने कथा कहनी आरम्भ की, उस समय धुन्धुकारी प्रेत भी कथामण्डपमे आया और बैठनेके लिये इधर-उधर स्थान ढूँढने लगा। उसने देखा कि वहाँ सात गाँठोका एक ऊँचा-साबाँस खडा है। वह वायुरूप तो था ही, उसी बॉसकी जड़के एक छिद्रमे वसकर बैठ गया। ज्यों ही सायंकाल हुआ और पहले दिनकी कथा समाप्त हुई, लोगोने देखा कि उस बॉसकी एक गाँठ नड़ी कड़कड़ाहटके साथ टूट गयी । दुमरे दिन दूसरी गाँठ और तीसरे दिन तीसरी गाँठ टूटी । इस प्रकार सात दिनोमे उस वॉसकी सातो गाँठें ट्रट गयी और कथा समाप्त होते-होते वह धुन्धुकारी प्रेतयोनिको त्यागकर दिव्यरूपको प्राप्त हो गया। लोगोने देखा-उसके गलेमे तलसीकी माला पडी हुई है, मस्तकपर मुकट विराजमान है, कानोमे कुण्डल स्रशोभित है, उसका स्याम वर्ण है और वह पीताम्बर पहने है। वह गोकर्णके सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोडकर कहने लगा- भाई गोकर्ण ! तमने मुझपर बड़ी दया की जो मुझे इस प्रेतयोनिसे छुड़ाया। अब मै इस दिव्य शरीरको प्राप्तकर भगवान्के परम धामको जा रहा है। देखों, मेरे लिये यह विमान खड़ा है और भगवान विष्णुके पार्षद मुझे बुला रहे है। यह कहकर वह सब लोगोके देखते हुए विमानपर आरूढ होकर भगवान् विष्णुके परम धामको चला गया।

श्रावणके महीनेमें गोकर्णने फिर उसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी कथा कही। कथा-समाप्तिके दिन स्वयं भगवान् अपने पार्षदोसहित अनेक विमानोको साथ लेकर वहाँ प्रकट हुए और जय-जयकारकी ध्वनिसें आकाश गूँज उठा। भगवान्ने स्वयं अपना पाञ्चजन्य शङ्क बजाया और गोकर्णको हृदयसे लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते-देखते मण्डपमें उपस्थित श्रोतागण भी विष्णुरूप हो गये और उस गाँवके और भी जितने लोग थे, वे सब-के-सब महात्मा गोकर्णकी कृपासे विमानोपर बैठकर योगिदुर्लभ विष्णुलोकको चले गये। भक्तवत्सल भगवान् भी अपने भक्तको साथ लेकर गोलोकको चले गये। इस प्रकार उस महान् भक्तने अपनी भक्तिके प्रभावसे गाँवभरका उद्धार कर दिया।

## भक्त महर्षि मुद्गल

दक्षिण महासागरके तटपर परम पवित्र देवीपुरके समीप फ़्लुग्रामके नामसे एक तीर्थस्थान है । वहीसे प्रारम्भ करके भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने महासागरमें सेतु वॉधा था । पूर्वकालमें वहाँ वेदोक्त मार्गपर चलनेवाले एक मुनि रहते थे, जिनका नाम मुद्गल था । उन्होंने भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये एक उत्तम यज्ञका अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ तथा भक्तिभावसे सन्तुष्ट होकर गरुड़की पीठपर बैठे हुए भगवान् विष्णुने उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवानुकी कान्ति मेघके समान स्याम थी । उनके श्रीअङ्गोपर पीताम्बर बोमा पा रहा था। वक्षःस्यलपर कौस्तुममणि अपना प्रकाश विखेर रही थी । चारों हाथ क्रमशः शङ्क, चक्र, गदा और पद्मसे सुगोभित थे। भगवान्का दर्शन पाकर महर्षि मुद्गल प्रेम-निमय हो गये । उनके शरीरमे रोमाञ्च हो आया । उन्होने वड़ी भक्तिके साथ मधुर शब्दोंमें भगवान्का इस प्रकार स्तवन किया- भगवन् ! आप ही ब्रह्मा होकर ससारकी सृष्टि करते हैं, आप ही विष्णुरूपसे सम्पूर्ण जगत्का पालन और चद्ररूपसे इसका संहार करते हैं। नारायण! आपको नमस्कार है। मच्छ, कच्छ आदि अवतार धारण करनेवाले सिचदानन्दमय प्रभु ! आपको प्रणाम है। करणासित्धो । जगदीश्वर । आप मेरी रक्षा कीजिये । मै निर्लज, कृपण, कूर, दम्भी, दुर्बल, लोभी, विपयलोल्लप तथा दूसरोके दोष देखनेवाला हूँ। आप मेरे इन दोषोंको दूर कीजिये । मुझमे ऐसी शक्ति और साहस दीजिये, जिससे मैं आपके अनन्य भक्तोंके पावन पथपर चल सकूँ और निरन्तर आपके ही चिन्तनमे सलग्न रहूँ।

भगवान्ने कहा—मुद्गल ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ और इस यज्ञमे तुम्हारे हिवष्यको प्रत्यक्षरूपसे भोग लगानेके लिये आया हूँ ।

सुद्रलने कहा— हृषीकेश ! मैं कृतार्थ हो गया । मेरी वर्मपत्नी भी घन्य-घन्य हो गयी । मेरा जनम, मेरा जीवन सफल हो गया । मेरी तपस्याका फल मिल गया । आज मेरा कुल, मेरा पुत्र, मेरा घर और मेरी ममताका आश्रयभूत सब कुल आपके श्रीचरणोमे समर्पित होकर घन्य-घन्य हो गया । योगीजन अपने हृदयमें सदैव जिनकी खोज करते हैं, वे ही

साक्षात् भगवान् मेरी यज्ञजालामे हिवप्य ग्रहण करनेके लिये पधारे हैं —यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है।

यो कहकर मुद्गलने सुन्दर आसनपर भगवान्को विराजमान किया और चन्दन एवं पुष्प आदि उपचारोंसे भगवान्को अर्घ्य देकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। फिर बढे प्रेमसे पुरोडाग अर्पण किया। भक्तवत्सल प्रभुने अपने प्रेमी भक्तके दिये हुए हिव्यको स्वयं अपने हाथमें लेकर भोजन किया। भगवान्के भोजन कर लेनेपर अग्निसहित सम्पूर्ण देवता तृप्त हां गये। सम्पूर्ण चराचर प्राणी सन्तुष्ट हो गये। तदनन्तर भगवान्ने मुद्गल मुनिसे कहा— 'सुन्नत! में प्रसन्न हूं और तुम्हे वर देना चाहता हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।'

मुद्गलने कहा—प्रभो । आपने प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देकर मेरी सेवा स्वीकार की है। इतनेसे ही में कृतार्थ हो गया । इससे अधिक और क्या वरणीय हो सकता है। तथापि आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये में दो वर मॉगता हूँ। आपमें मेरी निश्चल एवं निश्चल भक्ति बनी रहे—यह मेरा पहला वर है। इसके सिवा में प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूपभूत अग्निकी नृप्ति एव आपकी प्रीतिके लिये गायके दूधसे हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो—यही मेरे लिये द्वितीय वर होगा।

भक्तवाञ्छाकल्पतह भगवान्ने अपने प्रेमी भक्त मुद्गलकी ये दोनो ही इच्छाएँ पूर्ण कीं । उन्होने विश्वकर्माके द्वारा एक सरोवरका निर्माण कराया और सुरिमको आजा दी कि तुम प्रतिदिन सबेरे और शामको यहाँ आकर इस सरोवरको अपने दूधसे भर दिया करो । सुरिमने 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान्की आजा स्वीकार की । भगवान्ने मुद्गलसे यह भी कहा—'महर्षे ! तुम देहावसान होनेके पश्चात् सब बन्धनोसे मुक्त हो मेरे परम धाममे आ जाओगे ।' यो कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये । महर्षिने आजीवन यज्ञ—होमके द्वारा भगवान्की आराधना की और अन्तमे उन्हींका सायुज्य प्राप्त किया । उनके जीवनकालतक सुरिम प्रतिदिन वहाँ दूध देती रही । आज भी वह सरोवर क्षीरसागरके नामसे विख्यात परम तीर्थ वनकर महर्षि मुद्गलके मूर्तिमान् सुयशकी मांति शोमा पा रहा है ।



## भक्त हरिमेघा और सुमेघा

प्राचीन कालकी बात है-काश्मीर देशमे हरिमेधा और समेघा नामके दो ब्राह्मण थे, जो सदा भगवान विष्णुके भजनमे संलग्न रहते थे । भगवान्मे उनकी अविचल भक्ति थी। उनके हृदयमे सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति दया भरी हुई थी। वे सब तत्त्वोका यथार्थ मर्म समझनेवाले थे। एक समय वे दोनो ब्राह्मण एक ही साथ तीर्थयात्राके लिये निकले। जाते-जाते किसी दुर्गम वनमे पहुँचकर वे बहुत थक गये। वहीं एक स्थानपुर उन्होंने तुलसीका वन देखा। उनमेसे सुमेधाने उस तुलसीवनकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । यह देख हरिमेधाने भी वैसा ही किया और समेधारे पूछा-- 'ब्रह्मन् । तुलसीका माहातम्य क्या है ?' समेधाने **क**हा---- 'महाभाग । चलो, उस बरगदके नीचे चलें; उसकी **ा**यामे बैठकर में सब बात बताऊँगा । यह कहकर सुमेधा बरगदकी छायामे जा बैठे और हरिमेधासे बोले— 'विप्रवर ! पूर्वकालमे जब समुद्रका मन्थन किया गया था, उस समय उससे अनेक प्रकारके दिव्य रत प्रकट हुए । अन्तमे भन्वन्तरिरूप भगवान् विष्णु अपने हाथमे अमृतका कलश लेकर प्रकट हुए । उस समय उनके नेत्रोसे आनन्दाशुकी कुछ बूँदे उस अमृतके ऊपर गिरीं । उनसे तत्काल ही मण्डलाकार तुलसी उत्पन्न हुई । इस प्रकार समुद्रसे प्रकट

हुई लक्ष्मी तथा अमृतसे उत्पन्न हुई तुलसीको सब देवताओंने श्रीहरिकी सेवामे समर्पित किया और भगवान्ने भी प्रसन्नता-पूर्वक उन्हें ग्रहण किया । त्रवसे सम्पूर्ण देवता भगविष्या तुलसीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हैं । भगवान् नारायण संसारके रक्षक हें और तुलसी उनकी प्रियतमा है । इसलिये मैंने उन्हें प्रणाम किया।

सुमेधा इस प्रकार तुलसीकी महिमा बता ही रहे थे कि
सूर्यके समान तेजस्वी एक दिव्य विमान उनके निकट आता
दिखायी दिया। इसी समय वह बरगदका दृक्ष भी उखड़कर
गिर गया। उससे दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेजसे
सम्पूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनोंने
हरिमेधा और सुमेधाको प्रणाम किया और अपना परिचय
देते हुए कहा—'हम दोनो देवता है और अपने पूर्वपापके
कारण ब्रह्मराक्षस होकर इस वटवृक्षपर निवास करते थे।
आज आपके मुखसे यह भगवद्विषयक चर्चा सुनकर तथा
आप दोनो महात्माओं का सङ्ग पाकर हम दोनों इस पापयोनिसे
मुक्त हो गये है और अब दिव्यधामको जा रहे है।' •

यो कहकर वे दोनो हिरमेधा और सुमेधाको वार-वार प्रणाम करके उनकी आज्ञा छे विमानद्वारा दिव्य छोकको चछे गये। वास्तवमे भगवद्भक्तोके सङ्गका ऐसा ही माहात्म्य है।

## भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य नरपति

सब के प्रिय सब के हितकारी । दुग्व सुख सिरस प्रसंसा गारी ॥ कहि सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ तुम्हिह छाडि गित दूसिर नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ (रामचिरतमानस)

दक्षिण भारतके पाण्ड्यदेशमें धन्तिनगरमें मुकुन्द नामके एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचारी, भगवद्भक्त, शास्त्रत्र और वर्मात्मा थे। उनके कोई सन्तान नहीं थी। भगवान्से सन्तानकी प्रार्थना करनेपर स्वप्नमे पुत्र-प्राप्तिका आश्वासन उन्हें मिला। समय आनेपर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बालकका नाम रक्खा गया विष्णुचित्त। बचपनसे ही उसमे दिव्य गुण थे। बड़े प्रेमसे वह भगवान्की कथा सुनता था। बच्चोंके साथ भी भगवान्की लीलाओंके ही खेल खेलता। माता-पिताकी क्षाज्ञा मानता। उसे किसीसे लड़ते अथवा किसीकी निन्दा या

शिकायत करते देखा ही नहीं गया । पिताने उसका यशोपवीत-संस्कार कराया । इसके कुछ दिनो बाद पिताका परलोकवास हो गया ।

विष्णुचित्त हृष्ट-पुष्ट थे, मधुरमाषी थे, शरीरसे सुन्दर थे; किंतु जवानीमें भी उनपर कभी प्रमादका अधिकार नहीं हुआ । सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन तथा साधु-सेवा उनकी निर्वाध चलती रही । भगवान् श्रीकृष्णको उन्होने अपना आराध्य माना तथा उन श्यामसुन्दरके चरणोपर ही आत्मसमर्पण कर दिया । रात-दिन वे श्रीकृष्णके नामका जप करते और उनके गुण-लीलाके चिन्तनमें मग्न रहते । उनका शरीर भी भगवान्की सेवामे ही लगा रहता था । कभी भगवान्के लिये फूल चुनते, कभी माला गूँथते, कभी चन्दन धिसते, कभी नैवेद प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते ।

भगवान्के सारण, नाम-जप और पूजनके अतिरिक्त और कोई काम नहीं था उनके पास ।

विष्णुचित्तजीने, भगवान्की सेवाके लिये पुष्प मिले, इसलिये एक सुन्दर वगीचा लगाया था। उसी बगीचेमे मिन्दर बनाकर उन्होंने भगवान्के श्रीविमहकी स्थापना की थीं और स्वय भी भगवान्की सेवा करते हुए वही रहते थे। उस देशके राजा उधरसे कहीं घोड़ेपर बैठे जा रहे थे। बगीचा देखकर वे विश्रामके लिये भीतर गये। घोड़ेसे उत्तरकर उन्होंने भगवान्के दर्शन किये। विष्णुचित्तके तेजस्वी शरीर एवं भजनमे लीन भावको देखकर राजाकी उनमे श्रद्धा हो गयी। राजाने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करनेकी प्रार्थना की।

विष्णुचित्तजीने कहा—'जैसे बनजारे आठ महीने देश-विदेशमे व्यापार करके चौमासेमे उसे घर बैठकर खाते है, वैसे ही जीवके लिये मनुष्य-जन्म कमाई करनेका और दूसरे सब जन्म भोगनेके है। मनुष्य-जन्ममे यदि कमाई ठीक न हो तो दूसरे जन्मोमे उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य-जन्ममे जो पुण्य करते है, उन्हें देवता आदिके उत्तम शरीर मिलते है और पाप करनेवाले नरकमे जाते है तथा कीट-पतङ्ग आदि शरीरोमे जन्म लेकर मयंकर कष्ट भोगते है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको पाप तो भूलकर भी नहीं करना चाहिये। उसे पुण्य ही करना चाहिये। परंतु मनुष्य-जन्मकी सफलता पुण्य करनेमे भी नही है। पुण्य करनेसे भी जन्म तो लेना ही पड़ता है । मनुष्य-जनमकी सफलता तो जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जानेसे है। श्रीकृष्णके भजनसे ही यह बन्धन छूटता है । पता नहीं, पृथ्वीपर कितने राजा हुए । एक-से-एक प्रताणी राजाओको भी काल खा गया । इसल्यि तुम राजमदमे आकर जीवन नए मत करो। पाप करके या विषय-भागोमं लगकर इस दुर्लभ जन्मको मत गॅवाओ । भगवान् श्रीकृष्ण ही जीवके सच्चे स्वामी हैं। तुम अपनेको उन्हींके चरणोमें समर्पित कर दो। उनके नामका जप करो । उनके गुण गाओ । उनके चरणोका चिन्तन करो । सभी प्राणियोको उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो । राज्यको उन पुरुपोत्तमका मानो और तुम दीवान वन जाओ । अपने काममे उतना ही राज्य-धन लो, जितना शरीरके लिये अत्यन्त आवश्यक हो । केवल भगवान-को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो। दयामय भगवान् इस प्रकार रहनेसे तुमपर कृपा करेंगे।'

राजाने उपदेश हृदयसे ग्रहण किया । उसकी विषया-सिक्त दूर हो गयी । उसकी प्रत्येक किया भगवत्प्रीत्यर्थ होने लगी । उसका जीवन ही पूजामय हो गया । कुछ समय बाद उसे और विष्णुचित्तको भगवान्ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया । श्रीलक्ष्मीनारायणके दर्शन करके वे कृतार्थ हो गये । दोनों गुरु-शिष्य भगवत्कैद्धर्य प्राप्तकर परम धाम सिधारे ।

#### यहाराज मनु

मिन विनु फिन जिमि जल बिनु मीना।

मम जीवन तिमि तुम्हिह अधीना॥

( श्रीरामचिरितमानस )

जब ब्रह्माजीने सृष्टिके प्रारम्भमे देखा कि उनकी मानसिक सृष्टि नहीं बढ रही है तब अपने शरीरसे उन्होंने एक दम्पतिको प्रकट किया। ब्रह्माजीके दाहिने अङ्गसे मनु तथा वाये अङ्गसे उनकी पत्नी शतरूपा प्रकट हुई। ब्रह्माजीने मनुको सृष्टि करनेका आदेश दिया। उस समय पृथ्वी जलमे हूब गयी थी। मनुने स्थलकी माँग की प्रजाविस्तारके लिये। ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर भगवान्ने वाराहरूप धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया। पृथ्वीका उद्धार हो जानेपर मनु अपनी पत्नीके साथ तप करने लये। तपके द्वारा उन्होंने मगवान्को प्रसन्न किया। भगवद्दर्शन करके भगवान्की

आगासे महाराज मनुने प्रजा उत्पन्न करना स्वीकार किया; क्योंकि सन्तानोत्पादनका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि सन्तान उत्तम गुणवाली तथा भगवन्द्र क हो और वह अपने पूर्वजोंको परलोकमे अपने कमंसि सन्तुष्ट करें। कामवासनासे स्त्री-सेवन तो एक प्रकारका पाप ही है। वासनासे उत्पन्न की गयी सन्तानमें भी वासना ही प्रधान होगी। तप, भगवन्द्रजन आदिके द्वारा जब अपना चित्त निर्मल हो जाय, तभी सन्तानोत्पत्ति करनी चाहिये—यह हिंदू-धर्मकी बड़ी पवित्र मान्यता थी। भगवान्का दर्शन हो जानेके पश्चात् मनुने शतरूपासे दो पुत्र तथा तीन कन्याएँ उत्पन्न कीं। महाराज मनुके पुत्र हुए प्रियमत एवं उत्तानपाद तथा कन्याएँ हुई आकृति, देवहृति तथा प्रसृति।

सुष्टिके प्रथम कल्पमे इन स्वायम्भुव मनु महाराजकी

सन्तानोसे ही पृथ्वीपर सभी मनुष्य-वंश बढ़े । महाराज मनुके प्रथम पुत्र प्रियव्रतजी परम भगवद्भक्त हुए । उन्होंने ही इस पृथ्वीको सप्तद्वीपवती बनाया । दूसरे पुत्र उत्तानपाद-जीके पुत्र ध्रुवजी-जैसे भक्तश्रेष्ठ हुए । मनुकी कन्या आकृतिका विवाह महर्षि किचसे हुआ, जिससे भगवान् यज्ञरूपमे अवतरित हुए । दूसरी कन्या देवहूतिका विवाह महर्षि कर्दमसे हुआ, जिससे भगवान्ने किपलरूपमे अवतार लिया । तीसरी कन्या प्रस्ति ब्रह्माजीके मानसपुत्र दक्षको विवाही गर्यो । इनकी सन्तानोसे ही जगत्मे मनुष्यसृष्टिका सर्वाधिक विस्तार हुआ । महाराज मनुने अपनी सन्तानोको कल्याणप्यपर चलानेके लिये भानव-धर्मशास्त्र का उपदेश किया । यह मनुस्मृति अब भी स्मृतियोमे प्रधान मानी जाती है ।

अपना मन्वन्तर-काल व्यतीत होनेपर मनुजीने राज्य पुत्रोको दे दिया और स्वयं विरक्त होकर पत्नीके साथ तप करने वनमे चले गये । दीर्घकालीन अखण्ड राज्यमे मनुने देख लिया था कि विषयोका कितना भी सेवन किया जाय, उनसे तृप्ति नहीं होती । इन दुःखदायी विषयोधि समको बलपूर्वक हटाकर ही प्राणी शान्ति पाता है। समस्त विषयमोगोको त्यागकर वे वनमे पहुँचेऔर भगवत्प्राप्तिके लिये कटोर तप करने लगे । वे द्वादशाक्षर मन्त्रका निरन्तर जप करते और बराबर उनका चित्त भगवान् वासुदेवमे लगा रहता। उनके मनमे केवल एक ही इच्छा थी कि जो सर्वेदवर, सर्वमय, परम प्रभु है, उनका इन चर्मचक्षुओ- से साक्षात्कार हो।

वं दयामय प्रमु यद्यपिअखण्ड हैं, अनन्त है, निरुपाधि-खरूप हैं; किंतु वे भक्तवत्सल भक्तोंके वशमे रहते हैं। भक्तोपर कृपा करनेके लिये वे नाना मङ्गलमय रूप धारण करते हैं। अवश्य वे दयाधाम मुझपर दया करेंगे।' मनु इस अविचल विश्वाससे तपस्यामे लगे थे। उनके साथ उनकी साध्वी पत्नी शतरूपा भी तप कर रही थीं। दीर्घकाल-तक वे केवल जल पीकर रहे और फिर उसे भी छोड़ दिया। वे महान् दम्पति एक पैरसे खड़े होकर मगवान्मे चित्त लगाये एकाय मनसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे करुणा-मय कृपा करते है। अनेक बार ब्रह्माजी तथा दूसरे देवता मनुके समीप आये और उन्होंने वरदान मॉगनेको कहा; किंतु मनुकी निष्ठामे अन्तर नहीं पड़ा। वे अपने निश्चयपर स्थिर थे। अपने आराध्यको छोड़ दूसरेसे उन्हे कुछ कहना नहीं था। तपस्या करते-करते दम्पतिके शरीर अस्थियोंके

ढॉचेमात्र रह गये; किंतु उनका मन प्रसन्न था। उनके चित्तमे खेद या निराशाका नाम नहीं था। भगवान्की कृपापर उन्हें पूरा भरोसा था। अन्ततः प्रमु द्रवित हुए। आकाशवाणीने महाराज मनुको वरदान मॉगनेको कहा। वह साधारण आकाशवाणी नहीं थी, उसके कानोमे पड़ते ही दोनोके शरीर पुष्ट हो गये। प्राणोमे जैसे अमृतसंचार हो गया। रोम-रोम खिल उठा। मनुने दण्डवत् करके बड़ी अद्वासे कहा—'प्रभो! यदि हम दीनोपर आपका स्नेह है तो आप हमे दर्शन दें! श्रुतियाँ आपके जिस सौन्दर्य-माधुर्य-मय रूपका वर्णन करती है, भगवान् शंकर आपके जिस रूपका ध्यान करते है, उस आपके मुवनमङ्गल रूपको हम मर नेत्र देखना चाहते है।'

भक्तवासल भगवान् मनुकी प्रार्थना सुनकर उनके सम्मुख प्रकट हो गये। प्रभुके नवीन-जलधर-सुन्दर श्री-अङ्गकी छटासे दिशाएँ आलोकित हो गयीं। एकटक मनु उस पीताम्बरधारी, सर्वाभरणभूषित मुनिमनहारी दिव्य-रूपको देखते रह गये। प्रभु अकेले नहीं प्रकट हुए थे, उनके साथ उनकी परा शक्ति भी प्रकट हुई थीं। \* भगवान्ने प्रकट होकर फिर वरदान मॉगनेके लिये कहा। महाराज मनु एकटक उस दिव्यरूपको देख रहे थे। नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। हृदय कहता था कि यह रूप सदा नेत्रोंके सामने ही रहना चाहिये। मनुने बड़े सकोचसे कहा—'द्यामय! आप उदारचूड़ामणि है। आपके लिये अदेय कुछ भी नहीं है। मेरे मनमे एक लालसा है तो सही; किंतु मुझे वडा संकोच हो रहा है—

\* श्रीगोस्तामी कुलसीदासजीने भगवान्के स्वरूपका देखिये, कैसा सुन्दर वर्णन किया है—

नील सरीरुह नील मिन नील नीरघर स्याम ।
लाजहिं तन सोमा निरिष्त कोटि कोटि सत काम ॥
सरद मयक बदन छिव सीवा । चारु कपोल चितुक दर श्रीवा ॥
अधर अरुन रद सुदर नासा । विधु कर निकर बिनिंदक हासा ॥
नव अबुज अंवक छिव नीकी । चितविन लिलत भावँती जीकी ॥
भूकुटि मनोज चाप छिव हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥
कुंडल मकर सुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥
केहरि कंधर चारु जनेक । बाहु विभूपन सुदर तेक ॥
करि कर सरिस सुमग मुजदंडा । किट निषम कर सर कोदंडा ॥

तिहत विनिदक पीन पट उदर रेख वर तीनि । नाभि मनोहर होति जनु जमुन भवेर छवि छीनि ॥ दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सितमाउ । चाहउँ तुम्हिह समान सुत प्रमु सन कवन दुराउ ॥ भगवान्ने जब वार-वार निःसङ्कोच मॉगनेको कहा तब, मनुने मॉगा—'आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो ।' भगवान् हॅस पड़े । भला, उनके समान रूप-शिल-गुणमे दूसरा कोई कहाँसे आ सकता है । उन्होंने स्वयं मनुका पुत्र होना स्वीकार किया ।

श्रीशतरूपाजीने भगवान्के आग्रह करनेपर कहा—'मेरे पितदेवने जो यरदान मॉगा है, मुझे भी वही अत्यन्त प्रिय है।प्रमो । आपके जो अपने जन हैं, जो भक्त आपको परम प्रिय हैं, उनको जो सुख, जो गित, जो मिक्त, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही आप हमे प्रदान करें।'

महाराज मनुने हाथ जोड़कर भगवान्से पुनः प्रार्थना

की—'दयाधाम! मेरा चित्त आपमे वात्सल्यमावसे लगा रहे। चाहे संसारमे में मोहमुग्ध अज्ञानी ही कहा जाऊँ, पर मेरा अनुराग आपमे ऐसा हो कि मेरा जीवन आपके विना सम्भव न रहे। जैसे मणिके बिना सर्प तथा जलके विना मछली जीवित नहीं रहती, वैसे ही मेरा जीवन आपर अवलम्बित रहे।'

भगवान्ने मनुको आश्वासन दिया । त्रेतामं यही
महाराज मनु अयोध्यानरेश दशरथजी हुए और उनकी
पत्नी शतरूपा कौसल्या हुईं । भगवान्ने श्रीरामके रूपमें
अवतार प्रहण किया। अपने अंशोके साथ वे महाराज दशरथके पुत्र बने और उनकी नित्यशक्ति मिथिलाराजकुमारीके
रूपमे प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथकी पुत्रवधू बनीं ।

#### महाराज प्रियव्रत

महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः। छायानिर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः॥ (श्रोमद्भा०५।१।३)

'जिन महापुरुषोके चित्तमे उत्तम श्लोक' श्रीहरिके पाद-पद्मोकी छायाने ससारके तुन्छ भोगोसे विरक्ति उत्पन्न कर दी है, उनमे कुटुम्बी होनेकी स्पृहा या कुटुम्बासिक नहीं होती।'

स्वायम्भुव मनुके पुत्र प्रियव्रतजी जन्मसे ही भगवान्के परम भक्त थे। उन्हें भगवान्के गुण-गान, उन उत्तमश्लोकके मङ्गलचिरत-श्रवणको छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देविष नारदकी कृपासे उन परमभागवतने परमार्थ-तत्त्वको जान लिया था। वे देविषिके समीप गन्धमादनपर्वत-पर रहकर निरन्तर मगवान्का चिन्तन करते और नारदजीसे भगवान्की परम पावन लीलाका श्रवण करते। जब मनुजी ब्रह्मसत्रकी दीक्षा लेने लगे, तब उन्होने प्रियव्रतको राज्य करनेके लिये बुलाया; किंतु जिनका चित्त मगवान् वामुदेवमे ही सब ओरसे लगा था, उन प्रियव्रतजीको राज्यकरोने लगे लगे। उन्होने ससारके विषयोंको विषके समान समझ लिया था। अतएव राज्य-स्त्र्वालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

जन हम संसारके विषयोंको अपने सुखके लिये, अपना मानकर भोगते हैं, तब वे हमारे लिये दन्धनका कारण बनते हैं। तब चित्त उनमें आसक्त होता है। परंतु सर्चा बात यह है कि यह सारा संसार भगवान्कास्वरूप है। यह भगवान्की लीला है। जीव इस भगवान्के रंगमञ्जपर उनकी लीलामें सहयोंग देने आया है। जिसके लिये जो कर्तव्य इस लीलामें प्रभुने दिया है, उसे प्रभुकी सेवा समझकर उस कर्तव्यका पालन करना चाहिये। हम भगवान्की प्रसन्नताके लिये, उनकी लीलामें योग देनेके लिये, कर्म कर रहे हैं—इस प्रकार जो भगवान्को बरावर स्मरण रखकर- कर्मोंमें अहता न करके स्वकर्मके द्वारा भगवान्का निष्काम पूजन करता है, वह कभी सायाके जालमें नहीं फँसता। उसके सब कर्म भगवान्की सेवाके लिये होते हैं। उसका जीवन ही मगवत्यूजा-रूप हो जाता है।

प्रियमतने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया, तब स्वयं भगवान् ब्रह्मा उन्हें समझानेके लिये ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे। आकाशसे हंसवाहन स्रष्टिकर्ताको आते देख नारदजी और प्रियमत खड़े। हो गये। उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्माजीने कहा—'बेटा प्रियमत! अप्रमेय, सर्वेश्वरः प्रभुने जो कर्तव्य उम्हें दिया है, उसमे उम्हे दोष्रदृष्टि नहीं करनी चाहिये। मैं, शङ्करजी, महर्षिगण विवश होकर उन प्रभुके आदेशका पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योगवल, मनोवल, अर्थ या

या दूसरोकी सहायताते भी उन सर्वसमर्थके मन्यथा नहीं कर सकता । उन प्रभुको प्रसन्न भी उद्देश्य है, अतः तुम्हे उनके विधानसे पालन करना चाहिये। देखों, जो मुक्त ी अभिमानग्रून्य होकर प्रारब्ध रोष रहनेतक ना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्धका भोग-किंतु जैसे स्वप्नमे अनुभव किये भोग जाग धित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारम्धके भोग दूसरा द्यरीर नहीं दे पाते। रही घरमे रहने और नी बात, सो जो प्रमत्त है, उसके लिये वनमे । है। क्योंकि उसके चित्तमे काम-क्रोध, लोभ-र--- ये छः विकार लगे हैं । किंतु जो सावधान है, आत्मचिन्तनमे लगा है, भगवदाश्रयी है, अम क्या हानि कर सकता है। जो कामादि जीतना चाहता हो, उसे पहले गृहस्थाश्रममे को जीत लेना चाहिये। क्योंकि गृहस्थाश्रमके ता हुआ किलेमे सुरक्षित राजाके समान गत्रुरूप को वह सरलतासे जीत सकता है। तुम तो ारायणके चरणकमलरूपी गढका आश्रय लेकर को जीत चुके हो; अतः अव मगवान्के दिये ते भोगो और आसिन्तरहित होकर प्रजाका 1,

ाने अपनेसे श्रेष्ठ ब्रह्माजीकी आहा। स्वीकार की।

ानसे सत्कृत होकर अपने लोकको चले गये।

ारमें आये। ब्रह्माजीके इस उपदेशमे आजके

छेये बहुत ही महत्त्वकी बाते। ब्रतायी गयी हैं।

उत्तेजना या दुःखके कारण घरका त्याग करना

त नहीं है। घर छोड़कर बाहर जानेसे अधिक

ा, यह भी मनका एक भ्रम ही है। जबतक मनमे

ा, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, तबतक घर छोड़

नका भय ही अधिक है। इन दोषोमर घर रहकर

एलतासे विजय पायी जा सकती है, उतनी बाहर

ावान्के चरणोका आश्रय लेकर, भगवन्न मका जय

, कर्तव्यका पालन करते हुए घर रहकर ही इन

जीतना चाहिये। इन शत्रुओंसे बच्चे रहनेके लिये

।त किला है। जो घरमें इन दोषोसे ध्वराता है,

उसे जानना चाहिये कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ जायगी, दोषोको बढ़नेके लिये बाहर अधिक अवसर मिलेगा।

ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर प्रियन्नत राजधानीमे आये। उन्होंने राज्य और गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री बर्हिष्मतीसे उन्होने विवाह किया। उनके दस पुत्र और एक कन्या हुई। प्रियनत सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके स्वामी थे । उन्हें यह अच्छा न लगा कि आधी पृथ्वीपर एक समय दिन और आधीपर रात्रि रहे। भौं रात्रिकों भी दिन वना दूंगा ।' यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथपर बैठकर वे सूर्य-रथकी गतिके समान ही वेगसे रात्रिवाले भागमें यात्रा करने लगे । इस प्रकार सात दिन-रात्रि वे घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमण्डलपर दिनके समान प्रकाश बनाये रक्खा । ब्रह्माजीने इस कार्यसे उन्हे रोका । उनके रथके पहियोसे ही सात समुद्र बन गये । उन समुद्रोसे घिरे एक-एक द्वीपका अधिपति उन्होंने अपने एक-एक पुत्रको बनाया । आग्नीध्र, इध्मजिह्न, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र-ये उनके सात पुत्र कमशः जम्बूदीप, प्रश्नद्वीप, शाल्मलिद्वीप, कुश्चद्वीप, कौञ्चद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्करद्वीपके स्वामी हुए । कवि, महावीर और सवन--पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी, आत्मवेता परमहंस ये तीन हो गये।

इतना बड़ा अखण्ड साम्राज्य, पूरे भूमण्डलका ऐश्वर्य, पुत्र-पुत्री, स्त्री आदि समस्त सुख और स्त्रगांदि लोकों के लोकपाल भी मित्र ही थे; किंतु भगवान्के परम भक्त प्रियत्रतको इन सबका तिनक भी मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि न्यर्थ ही मैने यह प्रपञ्च बढाया। वे अपनेको यहासक्त तथा पत्नीमे कामासक्त मानकर बराबर धिकारते थे। पुत्रोको राज्य देकर वे सम्पूर्ण ऐश्वर्यका त्याग करके किर गन्धमादनपर नारदजीके पास चले गये। मगवान्का निरन्तर चिन्तन करना उन्होंने अपना एकमात्र वत बना लिया। कर्मके द्वारा, पुण्यके द्वारा और योगके द्वारा मिलनेवाला पृथ्वी और स्वर्गादि लोकोका समस्त भोग उन्हें प्राप्त था; किंतु उन महाभागने उसे नरकके भोगके समान मानकर त्याग दिया। परमपुक्ष भगवान्के अनन्त सुधा-सिन्धुमे जिनका चित्त निमन्न हो गया है, वे धन्यभाग्य भगवद्भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते है!

# भक्तश्रेष्ठ ध्रुव

धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः। एकमेव हरेस्तत्र कारणं 'पादसेवनम्॥ (श्रीमङ्का०४।८।४१)

'जो कोई धर्म, अर्थ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी इच्छा करता हो, उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका एकमात्र कारण शीहरिके श्रीचरणोका सेवन ही है।'

म्वायम्भव मनुके दो पुत्र हुए--प्रियवत एवं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं--सुनीति एवं सुरुचि । सुनीतिके पुत्र ये ध्रवऔर सुरुचिके उत्तम। राजाको अपनी छोटी गर्ना सुरुचि अत्यन्त प्रिय थीं । सुनीतिसे महाराज उदासीन-प्राय रहतं थे । एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको गोदमे लेकर उससे स्नेह कर रहे थे, उसी समय वहाँ भ्रुव भी खेलते हुए पहुँचे और पिताकी गोदमें बैठनेकी उत्सकता प्रकट करने लगे । राजाने उन्हे गोदमे नहीं उठाया तो वे मचलने लगे। वहाँ यैठी हुई छोटी रानीने अपनी सौतके पुत्र ध्रुवको मचलते देख ईर्ष्या और गर्वसे कहा--·बेटा ! तूने मेरे पेटसे तो जन्म लिया नहीं है, फिर महाराजकी गोदमे वैठनेका प्रयत्न क्यो करता है ? तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तुके लिये है। बच्चा होनेसे ही त् नहीं समझता कि किसी दूसरी स्त्रीका पुत्र राज्यासनपर नहीं बैठ सकता। यदि उत्तम-की भाँति तुझे भी राज्यासन या पिताकी गोदमे बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान्को प्रसन्न कर और उनकी कपासे मेरे पेटसे जन्म ले।

तेजस्वी बालक ध्रुवको विमाताके ये वचन-वाण लग गये। उनका मुख क्रोधसे लाल हो गया, श्वास जोर-जोरसे चलने लगा। रोते हुए वे वहाँसे अपनी माताके पास चल पड़े। महाराज भी छोटी रानीकी बाते सुनकर प्रसन्न नहीं हुए; किंतु वे कुछ बोल न सके। ध्रुवकी माता सुनीतिने अपने रोते पुत्रको गोदमें उठा लिया। बड़े स्नेहसे पुचकारकर कारण पूछा। सब बाते सुनकर सुनीतिको बड़ी व्यथा हुई। वे भी रोती हुई बोली—'वेटा!सभी लोग अपने ही भाग्यसे सुख या दुःख पाते हैं। अतः दूसरेको अपने अमङ्गलका कारण नहीं मानना चाहिये। तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्यके कारण ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य

महाराज मुझे अपनी भार्याकी भाँति राजसदनमे रखनेमें लजित होते हैं। परंत्र वेटा ! तुम्हारी विमाताने जो शिक्षा दी है, वह निर्दोप है । तुम उसीका आचरण करो । यदि तुम्हें उत्तमकी भॉति राज्यासन चाहिये तो कमलनयन अधोक्षज भगवान्के चरण-कमलोकी आराधना करो । जिनके पादपदाकी सेवा करके योगियोके भी वन्दनीय परमेष्ठी-पदको ब्रह्माजीने प्राप्त किया तथा तुम्हारे पितामह भगवान् मनुने यज्ञींके द्वारा जिनका यजन करके दूसरोंके लिये दुष्प्राप्य भूलोक तथा स्वर्गलोकके भोग एवं मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं मक्तवत्तल भगवान्का आश्रय लो । अनन्यभावसे अपने मनको उनमें ही लगाकर उनका भजन करो । उन कमल-लोचन भगवान्के अतिरिक्त तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला और कोई नहीं है। भगवान तो समस्त ऐश्वयाँके स्वामी हैं । जिन लक्ष्मीजीका दूसरे सव अन्वेषण करते हैं, वे भी हाथमे कमल लिये उन परम पुरुषके पीछे उनको ही हूँढती चलती हैं। अतएव तुम उन दयामय नारायणकी ही शरण लो।?

माताकी बात सुनकर ध्रुवने अपने चित्तको स्पिर किया और पिताके नगरको छोडकर वे वनकी ओर चल पड़े। जब कोई भगवान्पर विश्वास करके उनकी ओर चल पढ़ता है, तव वे दयामय उसकी सारी चिन्ता स्वयं करते हैं। आजकल गुरु हॅंद्नेका, संत हॅंद्नेका प्रयत बहुत लोग करते हैं; किंतु जाननेकी बात यह है कि हूँदनेसे संत या गुरु नहीं मिला करते । संत तो भगवान्के स्वरूपहोते हैं। भगवान्-की कृपासे सन्चे अधिकारीको ही वे मिलते हैं। उनको वानेका प्रयत नहीं करना पडता, वे स्वयं आते हैं। क्ष्म जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े, तब उन्हें मार्गमें नारदजी मिले। देवर्षिने ध्रुवको समझाकर उन्हे लोम और मय दिखलाकर लौटाना चाहा; किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादशाक्षर मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' की दीक्षा दी और भगवान्की पूजा तथा ध्यान-विधि बताकर यमुनातटपर मधुवनमे जानेका आदेश दिया । ध्रुवको भेजकर नारदजी महाराज उत्तानपादके पास आये । राजाने जबसे सुना था कि भूव वनका चले गये, तबसे वे अत्यन्त चिन्तित थे। अपने व्यवहारपर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी । देवर्षिने आश्वासन देकर शान्त किया।

| <b>)</b> , [ , |
|----------------|



भगवान् विष्णु भक्त ध्रुवके कपोलसे शङ्खका स्पर्श करा रहे है।

भगवान हैं, वे दयामय हैं और हमे मिलेंगे-जनतक ऐसी श्रद्धा पक्की न हो, तबतक भजनमे दृढता तथा प्रेम नहीं आता । जो वस्तु मिलनी सम्भव न जान पड़ती हो, उसे पानेके लिये न तो इच्छा होती है और न प्रयत्न। जनतक मनमे यह बैठा है कि हमें भगवत्प्राप्ति भला कैसे होगी। तब-तक भजनमें मन नहीं लगता । तभीतक हृदयमे अनुराग जाग्रत नहीं होता । हम चाहे जैसे हो, चाहे जितने पापी और अधम हो; पर भगवानकी कृपा हमारे पाप एवं अपराधोसे अनन्त महान् है । वे उदारचक-चूड़ामणि अवश्य-अवश्य हमे अपनायेंगे । हम उन्हे पायेगे, अवश्य पायेगे, पाकर रहेगे; क्योंकि वे करणासागर हमे अपनाये बिना रह नही सकते। ऐसा दृढ विश्वास हो जानेपर ही भजन होता है। ध्रुवको तनिक भी सन्देह नहीं था भगवत्प्राप्तिमे । वे मध्रवनमे यमुनातटपर पहुँचे । श्रीकालिन्दीके पापहारी प्रवाहमे स्नान करके जो कुछ फल-पुष्प मिल जाता, उससे भगवान्की पूजा करते हुए वे नारदजीसे प्राप्त द्वादशाक्षर मन्त्रका अखण्ड जप करने लगे । पहले महीने तीन दिन उपवास करके, चौथे दिन कैय और घेर खा लिया करते थे। दूसरे महीनेमे सप्ताहमे एक बार बृक्षसे खयं ट्रकर गिरे पत्ते या सखे तणका भोजन करके ध्रुव मगवान्के ध्यानमे तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने नौ दिन बीत जानेपर केवल एक बार वे जल पीते थे। चौथे महीने तो बारह दिनपर एक बार वायु-मोजन करना प्रारम्भ कर दिया उन्होंने और पाँचवे महीनेमे श्वास लेना भी छोड दिया । प्राणको वशमें करके भगवान्का ध्यान करते हुए पॉच वर्षके बालक घ्रुव एक पैरसे निश्चल खड़े रहने लगे।

पाँच वर्षके बालक ध्रुवने समस्त लोकोके आधार, समस्त तत्वोंके अधिष्ठान भगवान्को हृदयमे स्थिररूपसे धारण कर लिया था। वे भगवन्मय हा गये थे। जब वे एक पैर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके भारसे पृथ्वी जलमे नौकाकी भाँति डगमगाने लगती थी। उनके श्वास न लेनेसे तीनो लोकोके प्राणियोका श्वास बंद होने लगा। श्वासरोधसे पीड़ित देवता भगवान्की शरणमे गये। भगवान्ने देवताओको आश्वासन दिया—वालक ध्रुव सम्पूर्ण रूपसे मुझमे .चेत्त लगाकर प्राण रोके हुए है, अतः उसके प्राणायामसे ही आप सबका श्वास रका है। अब मैं जाकर उसे इस तपसे निवृत्त करूँगा।

भगवान् गर्इपर बैठकर ध्रुवके पास आये; किंतु ध्रुव

इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। श्रीहरिने अपना स्वरूप ध्रुवके द्ध्यमेसे अन्तिहित कर दिया। द्ध्यमें भगवान्का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब ध्रुवने नेत्र खोले तो अनन्त-सौन्दर्य-माधुर्यधाम भगवान्-को सामने देखकर उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही। हाथ जोड़कर वे भगवान्की स्तृति करनेके लिये उत्सुक हुए; पर क्या स्तृति करें, यह समझ ही न सके। द्यामय प्रभुने ध्रुवकी उत्कण्ठा देखी। अपने निष्विल-श्रुतिरूप शङ्क्षे बालकके कपोलको उन्होने छू दिया। वस, उसी क्षण ध्रुवके दृदयमे तत्त्वज्ञानका प्रकाश हो गया। वे सम्पूर्ण विद्याओंसे सम्पन्न हो गये। बड़े प्रेमसे बड़ी ही भावपूर्ण स्तृति की उन्होने।

मगवान्ने ध्रुवको वरदान देते हुए कहा—मोटा ध्रुव! वुमने मॉगा नहीं, किंतु में तुम्हारी हार्दिक इच्छाको जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ, जो दूसरोके लिये दुष्प्राप्य है। उस पदपर अवतक दूसरा कोई भी पहुँचा नहीं है। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारामण्डल उसकी प्रदक्षिणा करते है। पिताके वानप्रस्थ लेनेपर तुम पृथ्वीका दीर्घकालक शासन करोंगे और फिर अन्तमें मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्माण्डके केन्द्रभूत धाममे पहुँचोंगे, जहाँ जाकर फिर ससारमे लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार वसदान देकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

भगवानके सच्चे भक्त अपने स्वामीसे उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं माँगते । ध्रवको भगवानके अन्तर्धान होनेपर बड़ा खेद हुआ। वे मन-ही-मन कहने लगे--'मेरी बहिर्भुखता कितनी बड़ी है, मै कितना मन्दभाग्य हूँ कि संसारचकको सर्वथा समाप्त कर देनेवाले श्रीनारायणके चरणोको प्राप्त करके भी मैने उनसे केवल नश्वर मोग मॉगे (कल्पान्तमे अन्ततः वह ब्रह्माण्डकेन्द्र भी नष्ट ही होगा )। अवस्य ही असहिष्ण देवताओंने मेरी बुद्धिमे भ्रम उत्पन्न कर दिया था। देवर्षिने तो मुझसे ठीक ही कहा था। उन्होंने तो मझे मोक्षके लिये ही भगवानको प्राप्त करनेका आदेश दिया और ईर्घ्या-देख-मानापमानको तुच्छ मानकर छोडु देनेको कहा। पर मैने उनकी तथ्यपूर्ण वाणीको ग्रहण नहीं किया । मैने जो श्रेष्ठ पद मॉगा, वह तो नश्वर है; व्यर्थ ही मैंने उसकी याचना की। जगदात्मा, परम दुर्लभ, भवभयहारी भगवान्को तपसे प्रसन्न करके भी मैंने संसार—संस.रका ही भोग (ध्रुवपद) मॉगा। मै कितना अभागा हूँ !' इस प्रकार अपनेका धिकारते हए वे घरको लौटे।

× × × ×

जो भगवानकी ओर लग जाता है, उसकी प्रतिकृलताएँ अनुकृलतामे बदल जाती हैं। जिसपर वे निखिलात्मा भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं, उसपर सभी प्राणी प्रमन्न हो जाते हैं। सभी उसका आदर करने हैं। शत्रु भी शत्रुता छोडकर उसके मित्र बन जाते है । ध्रुवके वन जाते ही महाराज उत्तानपादके हृदयमे बड़ा भारी परिवर्तन हो गया । वे पुत्रके अनुरागसे व्याकुल हो गये । वे ध्रुवकी माताका बहुत अधिक सम्मान करने लगे। राज्य, भोग तथा मन सुख उन्हें फीके लगने लगे । वे केवल ध्रुवका ही रात-दिन चिन्तन करने लगे । जब उन्हें घुवके छौटनेका समान्वार मिला तब उनके हर्षका पार न रहा । बड़े उत्साहस वाजे-गाजेसे हाथियोको सजाकर रानियों, मन्त्रियो, ब्राह्मणोके साथ वे पुत्रको आगे लेने गये। नगरसे बाहर जैसे ही बालक धुव आते दीख पहे, राजा हाथीसे भूमिपर उतर पड़े । उन्होने भूमिपर लेटकर प्रणाम करते पुत्रको गोदमे उठाकर हृदयसे लगा लिया। उनके नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा चलने लगी । ध्रुवने पिताके पश्चात् विमाता सुरुचिको प्रणाम किया । सुरुचिने भी उन्हे गोदमे ले लिया और वह कण्ट ६क जानेसे केवल इतना बोल सकी-विदा ! जीते रहो ।' माता सुनीतिको तो अपने प्राणींके समान पुत्र मिला था । सब लोग सुनीतिके पुण्य-प्रभावकी प्रशंसा कर रहे थे। नगर भलीभाँति सजाया गया था। वडे सत्कारपूर्वक घ्रुवको महाराज राजभवनमे ले आये।

कुछ दिनोके पीछे महाराजको वैराग्य हो गया। ध्रुवका उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया और स्वय भगवान्का भजन करने तपोवन चले गये। ध्रुवकी विमाता सुरुचिके पुत्र उत्तमका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वनमे आखेट करते समय वे कुवेरकी अलकापुरीके पास हिमालयपर पहुँच गये। वहाँ यक्षोंसे विवाद हो गया और यक्षोंने उन्हें मार डाला। भाईकी मृत्यु सुनकर ध्रुवको बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने यक्षपुरीपर आक्रमण कर दिया। वड़ा ही प्रचण्ड सम्राम हुआ। बहुत-से यक्ष मारे गये। अन्तमें बढ़ालोकसे आकर भगवान मनुने ध्रुवको समझाया—'बेटा! ये यक्ष उपदेव हैं। इनके स्वामी कुबेरजी भगवान शहरके सखा हैं। तुम्हे उनका सम्मान करना चाहिये। प्राणी अपने ही कर्मसे जीवन या

मृत्यु पाता है। यश्च तो निरपराध हैं। यदि किसीने अपराध किया भी हो तो एकके अपराधके बदले दूसरे बहुतोको दण्ड देना उचित नहीं है। कोध छोड़कर उम कुबेरजीसे क्षमा मॉग, लो। ' ध्रुवने पितामहकी आजा स्वीकार कर ली। उनके युद्धसे अलग हो जानेपर कुबेरजीने उन्हें दर्शन दिया और बरदान मॉगनेको कहा। श्रुवने बरदान मॉगा— 'भगवान्के चरणोमे मेरा अविचल अनुराग हो।' वरदान देकर कुबेरजी अहदय हो गये। ध्रुव अपनी राजधानीको लीट आये।

मोगोंसे विरक्त होकर, चिक्तको मगवान्मे लगाये हुए दीर्घकालतक ध्रुवने राज्य किया। अन्तमे वेसम्पूर्ण भूमण्डलके अधिपति मोगोसे विरक्त होकर बदरिकाश्रम पहुँचे। वहाँ मन्दार्किनीमे स्नान करके वे मगवान्का एकान्न चिक्तसे ध्यान करने लगे। उसी समय आकागसे एक दिव्य विमान आया। विमानके साथ मगवान्के पार्घद भी आये। मगवत्पार्घदोको देखकर भगवन्नामोंका कीर्तन करते हुए ध्रुवने उन्हे साष्टाङ्ग प्रणिपात किया। पार्घदोने कहा—प्राजन्। हम भगवान् नारायणके पार्घद हैं। आपने भगवान्को अपने तपसे प्रसन्न किया था। अब आप इस विमानपर बैठकर उस दिव्य लोकको चलें, जिसकी सभी ग्रह-नक्षत्रादि प्रदक्षिणा करते हैं।

ध्रुवने स्नान किया। वहाँके ऋषि-मुनियोको प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लेकर जब वे विमानमे बैठने लगे, तब उनका अशीर्वाद लेकर जब वे विमानमे बैठने लगे, तब उनका शरीर दिल्य हो गया। उसी समय वहाँ मृत्युदेवता आये। मृत्युने कहा—'मेरा स्पर्श किये विना कोई इस लोकसे न जाय, ऐसी मर्यादा है।' ध्रुवने उन मृत्युदेवके मस्तकपर पैर रक्खा और विमानपर चढ गये। मगवान्के भक्तोका चरण-स्पर्श पाकर मृत्युदेव भी धन्य होते हें। विमानमें जाते हुए ध्रुवने अपनी माताका स्मरण किया। भगवान्के पार्पदोंने आगे-आगे विमानसे जाती सुनीतिदेवीको दिखाया। ऐसे पुत्रकी जननी धन्य है। भगवद्भक्त अपने पूरे कुलको तार देता है! ध्रुव आज भी अपने अविचल धाममें भगवान्का भजन करते निवास करते हैं। ध्रुवतारा उनका वही ज्योतिर्मय धाम है।

# राजर्षि भरत

परम भगवद्भक्त राजर्षि भरत भगवान् ऋषभदेवके सौ पत्रोंमे सबसे बड़े थे। इन्होंने पिताकी आज्ञासे राज्यभार स्वीकारकर विश्वरूपकी पञ्चजनी नामकी कन्याके साथ विवाह किया और उसके द्वारा पाँच पुत्र उत्पन्न किये। इमारा यह भारतवर्ष, जो पहले अजनाभखण्डके नामसे प्रसिद्ध था, इन्हीं महानुभावके नामपर भरतखण्ड अथवा 'भारतवर्ष' कहलाया । ये सब शास्त्रोके मर्मको जाननेवाले और धर्मके अनुकल वर्ताव करनेवाले थे और पिताके समान प्रजाका पालन करते थे। इन्होंने यज्ञकतुरूप भगवानुका समय-समयपर अपने अधिकारके अनुसार अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, सोमयाग प्रभृति छोटे-बड़े यहोके द्वारा श्रद्धा-धूर्वक आराधन किया । ये यज्ञसे उत्पन्न होनेवाले धर्म-नामक अपूर्व कर्मफलकी सर्वान्तर्यामी, परमदेव, यज्ञपुरुष भगवान वासुदेवके अंदर भावना करते हुए अपनी कुशलतासे रागादि मलोका क्षय करके यज्ञके भोक्ता सूर्यादि दिवताओं भी भगवान वासदेवके नेत्र आदि अवयवीमे यकत्वरूपसे चिन्तन करने लगे । इस प्रकार कर्मकी पूर्णतासे श्चद्धचित्त हुए भरतके हृदयमे भगवान् वासुदेवके प्रति उत्तरोत्तर बढनेवाली विशुद्ध भिक्त उत्पन्न हुई । और उस भक्तियोगका आचरण करते उन्हें कई हजार वर्ष बीत गये। अदनन्तर वे अपने राज्यको पुत्रोमे विभक्त कर घरको त्याग-कर पुलह ऋषिके आश्रम हरिक्षेत्रको चले गये। वहाँ विद्या-भर नामक कुण्डमे भक्तोके ऊपर दया करनेवाले भगवान् अब भी वहाँ रहनेवाले अपने भक्तोको स्वरूपेंस सिक्षध्यका धुख देते हैं और वहाँ गण्डकी नदी शालग्राम-शिलाके न्वक्रोसे ऋषियोंके आश्रमोंको चारो ओरसे पवित्र करती है। उस क्षेत्रमे पुलहाश्रमकी पुष्पवाटिकामे रहते हुए राजर्षि अरत विषयवासनासे मुक्त होकर और अन्तःकरणको वशमे करके अनेक प्रकारके पत्र-पुष्प, तुलसीदल, जल, कन्द, मूल, फल आदि सामग्रियोसे भगवानुकी आराधनां करने लगे। इस प्रकार निरन्तर भगवदाराधना करते-करते उनके हृदयमे भगवत्रेमकी इतनी बाढ़ आ गयी कि फिर उनसे आराधन। भी विधिपूर्वक नहीं हो पाती थी। वे भगवत्प्रेममे इतन मस्त हो जाते थे कि उन्हें क्या करना है, इस बातको भूल जाते थे और घटो भावावेदामे मग्न रहते थे।

एक दिन राजा भरत गण्डकी नदीमे स्नान-सन्ध्यादिक नित्य-नैमित्तिक कर्म करके प्रणवका जप करते हुए तीन

घंटोतक नदीतीरपर बैठे रहे । इतनेमे वहाँ जल पीनेकी इच्छासे अपनी टोलीसे विखुड़ी हुई एक हरिणी आयी। उसने ज्यो-ही जल पीना आरम्भ किया, त्यो-ही सिंहके दहाड़ने-की आवाज आयी। वह बेचारी मारे भयके जल पीना तो भल गयी और उसने बड़े वेगसे नदीके उस पार छलॉग मारी । छलाँग मारते समय उसके गर्भाशयमेसे बच्चा बाहर निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमें गिर गया। हरिणीने भी एक गुफामे जाकर प्राण त्याग दिये । इस सारे दृश्यको देखकर भरतका कोमल हृदय करुणासे भर गया। उन्होने दयापरवश हो उस मात्रहीन बच्चेको जलमेसे बाहर निकाल लिया और उसे अनाथ समझकर वे अपने आश्रममे ले आये। धीरे-धीरे उस वच्चेमे उनकी आसक्ति और ममता हो गयी। वे बड़े चावसे उसे खिलाते-पिलाते, हिंस जन्तुओसे उसकी रक्षा करते, प्रेमसे उसे पुचकारते और उसके शरीरको खजलाते तथा सहलाते । इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी उस बचेमे आसक्ति बद्धमूल हो गयी और उसके पीछे उनका सारा कर्म-धर्म छूट गया । वे रात-दिन उसीके लालन-पालनमें लगे रहते । उनकी आसक्ति कर्तव्यबुद्धिके रूपमे उनके सामने आकर उन्हें घोखा देने लगी। वे 'सोचते कि कालचक्रने ही इस बचेको अपने माता-पितासे छुड़ाकर मेरी शरणमे पहॅचाया है । अतः इस शरणागतकी सब प्रकारसे रक्षा करना मेरा धर्म है।' एक दिन वह मृगदाविक खेलता-खेलता आश्रमसे बहुत दूर निकल गया और लौटा नहीं । अब तो राजर्षि उसके वियोगमे बहुत ब्याकुल हो गये और उसे याद कर-करके रोने लगे। उन्होंने सोचा कि उसे किसी हिंस पद्मने मार तो नही डाला और इस अनिष्टाशङ्काने उनके हृदयको व्यथित कर डाला । इस प्रकार उनके प्रारब्धने ही मानो हरिणके बच्चेका रूप धारणकर उन्हे योगमार्गसे और भगवदाराधनारूप कर्मसे भ्रष्ट कर दिया; अन्यथा जिस राजर्षिने अपने औरस पुत्रो-अपने हृदयके टुकड़ो और अपनी पाणिग्रहीता पत्नीका परित्याग कर दिया उसकी एक पोसे हुए हरिणके बच्चेमे इतनी आसक्ति हैसे होती ! अस्तु,

एक दिन राजा उसी मृगशायककी चिन्तामे बैठे थे कि अकस्मात् उनका मृत्युकाल उपिश्यित हो गया और उन्होंने उसी मृगछौनेका ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिये । 'अन्ते मितः सा गितः' इस नियमके अनुसार उन्हें अगले जन्ममे हिरणका शरीर मिला, परंतु भगवदाराधनके प्रभावसे उनकी पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं हुई । उन्होंने सोचा 'अरे, मैंने यह क्या किया । एक हरिणके मोहमें दुर्छम मनुष्य-जन्मको व्यर्थ ही खो दिया ।' अब तो वे पूर्णतया सावधान हो गये । वे अपने परिवारको छोड़कर उसी पुलहाश्रममें चले आये और वहाँ सब प्रकारका मङ्ग त्यागकर मुनिकी भाँति अकेले

ही विचरते और मृत्युकी बाट देखते रहे। जब मरणकाल निकट आया, तब उन्होंने गण्डकी नदीमे स्नानकर उस मृग-शरीरको त्याग दिया। उन्हें तीसरे जन्ममे ब्राह्मणयोनि प्राप्त हुई। वहाँ वे जडभरत कहलाये और उसी शरीरसे वे मुक्त हो गये। जडभरतजीका चरित्र अन्यत्र दिया गया है।

#### महाराज पृथु

न कामये नाथ तद्रप्यह छचि-त्र यत्र युग्मचरणाःबुजासवः। महत्तमान्तह्रेदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः॥ (श्रीमद्रा०४।२०।२४)

भगवान्सं दरदान माँगते हुए पृथुने कहा—'नाथ! जहाँ आपके चरणकमलोका मधु मकरन्द नहीं है, ऐसा कोई पद, कोई भोग—कुछ भी में कभी नहीं चाहता। महापुरुपोके हृदयमें ही आपके चरणोंका वह अमृत रहता है। उन भगवद्धक्तोंके हृदयसे उनकी वाणीद्वारा आपके लीलागुणवर्णन रूपमें वह निकलता है। उसे पान करनेके लिये मेरे एक सहस्र कान हो जायं—में हजार कानोकी शक्तिसे आपके दिव्य गुण एव चरित सुनता रहें, यही आप मुझे वरदान दें।'

राजपि अङ्गकी पत्नी सुनीथाका पुत्र देन अपने मातामह कालके स्वभावपर चला। वह अत्यन्त उग्र और अधार्मिक था। लोगोंको कष्ट देने, मारनेमे ही उसे आनन्द आता था। राजा होनेपर उसने सब प्रकार धर्मका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । जब ऋषियोंके बहुत समझानेपर भी वह अपनी धर्म-विरोधी, ईश्वर-विरोधी नीतिको छोड़नेके लिये तैयार न हुआ। तत्र ऋषियोने हुकार करके अपने तपके तेजसे उसे मार डाला। अपने पुत्रका शरीर मुनीथाने कुछ दिन सुरक्षित रक्खा। राजांस रहित राज्यमे चोर, डाकू, छुटेरे बढ गये। वे दीन, हीन, असहाय प्रजाको कष्ट देने लगे। यह देखकर भृषियोन वेनका शरीर लेकर उसका मन्थन किया। पहले तो एक नाटे कदके काले पुरुषकी उससे उत्पत्ति हुई, जो 'निषाद' कहलाया I उसके पश्चात् शरीरके दिहेने भागसे आजानुबाहु, कमललोचन एक पुरुष और वाम भागसे एक सुन्दरी स्त्री उत्पन्न हुई। ये पुरुप ही भगवान्के अवतार आदिराज महाराज पृथु ये और स्त्री भगवती लक्ष्मीके अनसे उत्पन्न उनकी पत्नी अर्चि थीं । ऋषियोंने प्रथके दाहिने हाथमें चक्र

तथा चरणोमे कमलका विस् देखकर समझ हिया कि ये भगवान्के अंगावतार हा विधिषूदक उनका अभिषेक हुआ। भविष्यज्ञाता ऋषियोकी प्रेरणासे विद्याने महाराज पृथुके आगामी पराक्रमोका वर्णन करके उनकी स्तृति की।

जब अधर्म बढता है, तब पृथ्वीपर अन्न, जरु, फल-म्ल-सवका हास होने लगता है। दुर्मिक्ष, महामारी आदि उपद्रव अधर्मसे ही होते हैं। इसम प्रधान कारण होता है—राजा । राजा वेनके पापाचारसे पृथ्वीपर अन्न नष्ट हो गया था। अकाल पडनेसे प्रजा व्याकुल हो रही थी। भूखें-प्यासे लोग राजाके पास पुकार करते आये । पृथुन विचार करके देखा तो जान पड़ा कि पृथ्वीने ही वीजोंको यस हिया। वोधे बीज उगे ही नहीं । अतः पृथ्वीको दण्ड देनेके लिये अपने धनुषपर उन्होनं वाण चढाया। पृथको क्रोध करतं देख भूमिकी अधिष्ठातृ-देवी गौका रूप धारण करके भागीं; किन्तु जहाँ-जहाँ वे गयी। पृथ उनके पीछे दौड़ते ही गये। अन्तमे प्रथ्वीने उनकी स्तुतिकी । भूमिने कहा-- 'मृने पापियोके द्वारा दुरुपयोग-में आते देख बीजोंको अपनेमें रोक लिया; किन्त अधिक समय होनेसे वे मझमे जीर्ण हो गये--पच गये। अब तो कोई उपाय करना चाहिये।' पृथ्वीके वतानेसे पृथ्ने उनका दोहन करके उससे ओपधि-बीज अन्नादिका उत्पादन किया। पृथ्वीके ऊँचे-नीचे भागोको भी उन्होने समान किया? जिससे कृषि हो सके। महाराज पृथुने ही नगर एव ग्राम बसाये ।

आदिराज महाराज पृथु परम भागवत थे । उन्हें सासारिक विपय-भोगोकी तिनक भी इच्छा नहीं थी । भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये वे बड़े-बड़े यज्ञ करते थे । जब वे निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ कर चुके और सौवॉ करने लगे, तब इन्द्रने उसमे बाधा दी । इन्द्र शतकतु कहलाते हैं। दूसरा कोई सौ अश्वमेध करके शतकतु हो जाय, यह उन्हें सहन नहीं होता । पाखण्डसे अनेक प्रकारके वेप बनाकर वे यज्ञके घोड़ेको चुरा छेते । महर्षि अत्रिके आदेशसे पृथुपुत्र विजिताश्च वार-वार उनसे घोड़ा छीन छाते थे । जब कई वार इन्द्रने यह उत्पात किया तब ख्वयं पृथु उन्हें दण्ड देनेको उद्यत हुए । ऋषियोने कहा—'महाराज! यज्ञमें दीक्षित व्यक्ति किसीको दण्ड न दे, ऐसी मर्यादा है । हम आपके देषी इन्द्रको अग्निमे आहुति डालकर मस्म कर देंगे।' जब ऋषिगण आहुति डालने छगे, तब ब्रह्माजीने प्रकट होकर उन्हें रोका। उन्होने पृथुसे कहा—'राजन्! आपको सौ यम करके इन्द्र तो होना नहीं है। आप तो मगवान्के भक्त है। आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है। अतः इस यज्ञको अब बंद कर दें। देवराज इन्द्रपर आपको कोध नही करना चाहिये।'

ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर पृथुने यज्ञकी वही पूर्णाहुति कर दी। उनकी इस नम्रता, सहनशीलता और निष्कामभावसे प्रसन्न होकर भगवान् प्रकट हो गये। इन्द्र भी भगवान्के साथ वहाँ आये। देवराजने लिजत होकर पृथुके पैर पकड़ लिये। पृथुने उन्हे क्षमा कर दिया। उठाकर दृदयसे लगा लिया। भगवान्का दर्शन करके पृथुका शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रोसे अश्रुप्रवाह चलने लगा। भगवान्ने उनसे वरदान मॉगनेको कहा, तब पृथु हाथ जोडकर बोले—जाय! ससारके सभी विषयभोग तो नरकमें पड़े रहनेवाले जीवोको भी मिलते हैं। मै आपसे उन नारकीय भोगोकी याचना कैसे कर सकता हूँ। आपके चरणकमलोको छोड़कर सुझे कुछ नहीं चाहिये। प्रभो ! मेरे कान आपकी कथा ही सुनते रहे। आपके जनोके मुखसे निकले कथामृतको वे सहस्र कानोके समान शक्तिशाली होकर सुनै—जस, यही वरदान मुझे चाहिये।'

'राजन्! तुम्हारी बुद्धि मुझमे लगी रहे!' इस प्रकार वरदान देकर, पृथुसे पूजित होकर भगवान् अपने धामको चले गये।

#### × , × ,×-

गङ्गा-यमुनाके मध्य प्रयागराजमे पृथुने अपनी राजधानी बना ली थी। संसारमे सदा अनासक्त रहते हुए वे प्रजाका पालन करते थे। सम्पत्ति भगवान्के पूजनके लिये ही है—यह पृथुका हद निश्चय था। वे अनक प्रकारके सत्र, पूजन-महोत्सव करते ही रहते थे। एक बार एक बड़े यज्ञमे सव

देवता, ब्रह्मिं, राजिं एवं प्रजाजन उपस्थित थे। उसमे पृथुने मनके सम्मुख प्रजाको उपदेश देते हुए कहा— 'सम्यो! जो राजा प्रजासे कर लेता है और प्रजाको दण्ड देता है, किन्तु प्रजाको धर्मकी गिक्षा देकर धर्मपथमे नहीं लगाता, वह प्रजाके समस्त पापका भागी होता है और अपने ऐश्चर्यको खो देता है। अतः आप सन् लोग अपने समस्त लौकिक एवं पारलौकिक कर्म भगवान्की सेवाके लिये ही भगवत्सेवा-बुद्धिसे करे, यही आपका मुझपर बहुत अनुग्रह होगा।' भगवान्की महिमा बताकर पृथुने भगवद्भजनके द्वारा कलेशोसे निवृत्ति, मोक्षकी प्राप्ति वतलायी। ब्राह्मणोका सम्मान करनेका आदेश दिया। धर्मकी शिक्षा दी। महाराजका उपदेश सनकर सन् लोग उनकी प्रशंसा करने लगे।

लोग परम पराक्रमी महाराजकी खुति कर ही रहे थे कि वहाँ लोगोने आकागसे सूर्यके ममान तेजस्वी चार सिद्धोंको उतरते देखा। राजाने बड़े हर्षसे उन सनकादि कुमारोको प्रणाम करके उच्चासनपर बैठाकर उनका पूजन किया और फिर उनसे पूछा—'इस ससारमे प्राणीका कल्याण कैसे हो ?' सनकादि कुमारोने राजाको भगवान् मधुसूदनकी पराभक्तिका उपदेश किया। भगवद्भक्तका स्वरूप, भक्तिके श्रवण-कीर्तनादि अङ्ग, भगवान्की महिमा आदि बतायी। महाराजने उस उपदेशसे अपनेको कृतकृत्य माना। चारो कुमार अधिकारी राजाको उपदेश करके ब्रह्मलोक गये।

वहुत दिनो तक पृथुने प्रजापालन किया। अन्तमे पुत्रको राज्य देकर वे पत्नीके साथ तपोवन चले गये। वहों
वानप्रस्थाश्रमके कठोर नियमोका पालन करते हुए सनकादिकुमाराने जिस भिक्तयोगका उपदेश किया था, उसके द्वारा
भगवान्मे चिक्तको लगाकर स्थिर हो गये। इस प्रकार
भगवान्मे चिक्त लगाकर एक दिन आसनपर वे वैठे और
योगधारणाके द्वारा देहका त्याग कर दिया। उनकी सुकुमारी
पत्नी अर्चि सदा अपने पतिकी सेवा करती थीं। वे साम्राज्ञी
वनमे सिमधा, फूल, फल, कुश, जल ठाकर पतिके पूजनभजनमे निरन्तर योग देती रहती थीं। जब उन्होंने पतिपूजनके समय देखा कि पतिदेवके देहमे उष्णता नहीं है, तब
उन्हें पता लगा कि उनके पति परमधाम चले गये। उन्हें
शोक हुआ। अवतक इस काठेन तपमे भी पतिसेवामे लगकर अपने कप्टका कभी स्मरणतक उन्हें नहीं हुआ था।

उन्होंने पतिदेहको स्नान कराया, लकडियाँ चुनकर चिता बनायी और उसमे अग्नि लगाकर वे पृथुके शरीरके साथ चितामे बैट गर्या । जैसे पृथु आदि राजा थे, वैसे ही उनकी पत्नी पतिके साथ सहानुगमन करनेवाली पहिली सती थीं। देवाङ्गनाओकी पुष्पवर्षा और स्तुति होती रही। वे सती अपने पतिके लोक—परम धामको प्राप्त हो गयीं।



#### भक्त राजा इन्द्रसुम्न

सन्ययुगकी बात है, मालबप्रदेशकी अवन्तिकापुरीमें इन्द्रशुम्न नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उनका जन्म स्थैवंशमें हुआ था। व ब्रह्माजीने पाँच पीढी नीचे थे। राजा इन्द्रशुम्न महान् सत्यवादी, सदाचारी, शुद्धात्मा तथा सास्तिक पुरुषोमें अग्रगण्य थे। वे प्रजाको अपनी सन्तान समझते और सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे। वे अध्यात्मवेत्ता, शूर्यीर, उद्यमशील, ब्राह्मणभक्त, विद्वान्, रूपवान्, सौभाग्यशाली, शीलवान्, दानी, प्रियवक्ता, यश्चोका अनुष्ठान करनेवाले तथा सत्यप्रतिश्च थे। भगवान् विष्णुके चरणोमे उनकी अनन्य भक्ति थी। वे अपने चर्मचक्षुओंसे भगवान् श्रीनिका साक्षात् दर्शन पा लेनेके लिये सदैव उपारीन रहते थे।

एक दिन राजाके यहाँ देवर्षि नारद पंघारे। राजाने वाद्य, अर्घ्य आदि देकर देवर्षिका पूजन किया और उन्हें सुन्दर सिंहासनपर बैठाकर विनयपूर्वक कहा—पंभगवन्! आज आपके पदार्वणसे मेरा यह घर और कुल पवित्र हो गये। आपके दर्शन पाकर यह सेवक कृतकृत्य हो गया। योग्य सेवाके लिये आदेश देकर मुझे अनुगृहीत कीजिये।

राजाकी यह विनयभरी बात सुनकर देविष नारद मुसकराते हुए बोले— 'नृपश्रेष्ठ । मैने सुना है, तुम भगवान् श्रीहरिका साक्षात् दर्शन करनेकी इच्छासे नीलाचल जानेका विचार कर रहे हो। यदि ऐसी बात है तो तुमने यह बहुत उत्तम निश्चय किया है। यह ससार एक भयद्भर वन है। इसमें पग-पगपर दुःख और संकटके कॉटे बिछे हुए हैं। यहाँ भटकनेवाले मनुष्योंके लिये एकमात्र भगवान् विष्णुकी भित्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्योंके भारी-से-भारी पाप भी विष्णुभित्तिकां आगमे भस्म हो जाते हैं। प्रयाग, गङ्गा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेष यहा, बड़े-बड़े दान, वत, उपवास और नियम—इन सबका सहस्रो बार अनुष्ठान किया जाय और इन सबके सम्मिलित पुण्योंको कोटि-कोटि-

गुना करके रक्खा जाय तो भी वह विष्णुभक्तिके हजारवे अशके बराबर भी नहीं कहा जा सकता । अ

राजाने पूळा—'भगवन् ! भक्तका क्या स्वरूप है ११

नारदजीने कहा-राजन्! सावधान होकर सुनो । गुणींके भेदसे भक्तिके तीन भेद है--सात्त्विकी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है, जो निर्गुणा मानी गयी है। राजन्! जो लोग काम और क्रोधके वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष (इस जगत्) के सिवा और किसी (परलोक आदि ) की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपनेको लाम और दूसरोंको हानि पहुँचानेके लिये जो भजन करते हैं। उनकी वह भक्ति तामसी कही गयी है। अधिक यशकी प्राप्तिके लिये अथवा दूसरेकी स्पर्धा (लाग-डाट) से, प्रसङ्गवश परलोकके लिये भी, जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गयी है। पारलैकिक लाभको स्थायी समझकर और इहलोकके समस्त पदार्थाको नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रमके धर्मीका परित्याग न करते हुए आत्मज्ञानके लिये जो भक्ति की जाती है। वह सास्विकी है। यह जगत् जगन्नाथका ही खरूप है। उनसे भिन्न इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं भी भगवान्से भिन्न नहीं हूं और वे भी मुझसे पृथक नहीं हैं-यों समझकर भेद उत्पन्न करनेवाली बाह्य उपाधियोंका त्याग करना और अधिक प्रेमसे भगवत्-स्वरूपका चिन्तन करते रहना-यह अद्देत (निर्गुणा) नामवाली भक्ति है, जो मुक्तिका साक्षात् साधन है। यह अत्यन्त दुर्लभ है।†

- \* अश्वमेष. क्रतुवरो दानानि सुमहान्ति च।

  वतोपवासनियमाः सहस्राण्याजिता अपि॥

  समूह एषामेकत्र गणितः कोटिकोटिभिः।

  विष्णुभक्तेः सहस्राशसमोऽसौ न हि कीर्तितः॥

  (स्क० वै० उ० १०। ७३-७४)
- † जगच्चेद जगन्नाथो नान्यचापि च कारणम्। अद्दं च न ततो मिन्नो मत्तोऽसौ न पृथक् स्थित.।।

अब मै विष्णुके भक्तोंके लक्षण बताता हूँ--जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमलभाव रखते है, जिन्होने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दुसरोसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत रहता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणोके संग्रह तथा दूसरोके कार्यसाधनमे जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते है, सदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल ( निष्कलङ्क ) बना रहता है, जो दूसरोके उत्सवको अपना उत्सव मानते है, सब प्राणियोके भीतर भगवान् वासुदेवको विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्घ्या-द्वेष नहीं रखते। दीनोपर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो गदा परहितसाधनकी इच्छा रखते है, अविवेकी मनुष्योका विषयोंमे जैसा प्रेम होता है, उससे सौ कोटि गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार जो भगवान श्रीहरिके प्रति करते हैं, # नित्य कर्तव्यबुद्धिसे विष्णुस्वरूप शङ्कर आदि देवताओका भक्ति-पूर्वक पूजन और ध्यान करते है, पितरोमे भगवान् विष्णुकी ही बुद्धि रखते है, भगवान् विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखते, समष्टि और व्यष्टि सब भगवानके ही स्वरूप है, भगवान् जगत्से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, 'हे भगवान् जगन्नाथ! मैं आपका दास हूं, आपके स्वरूपमे भी में हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ, जब आप भगवान विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमे विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नही हैं? भावनासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय युगलचरणारविन्दोवाले श्रीहरिको सदा प्रणाम उनके नामोका कीर्तन करते, उन्हींके भजनमे रहते और संसारके लोगोके समीप अपनेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं, जगत्मे सब लोगोका उपकार करनेके कुशलताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुशलक्षेमको अपना ही मानते हैं। दूसरोका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे

हानं बहिरुपाधीना प्रेमोत्कर्षेण भावनम् । दुर्लभा भक्तिरेषा हि मुक्तयेऽद्वेतसिर्धाः॥ (स्कृ० वै० च० १० । ८६, ८८)

विषयेष्वविवेकाना या प्रीतिरुपजायते ॥
 वितन्वते तु ता प्रीतिं शतकोटिगुणां हरौ ।
 (स्क० वै० ड० १० । १०४-१०५)

द्रवीभूत हो जाते है तथा सबके प्रति मनमे कल्याणकी भावना करते है, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध है। जो पत्थर, परधन और मिट्टीके ढेलेमे, परायी स्त्री और कूटशाल्मली नामक नरकमे, मित्र, शत्रु, भाई तथा वन्धुवर्गमें समान बुद्धि रखनेवाले है, वे ही निश्चितरूपसे विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध है। जो दूसरोक्षी गुणराशिसे प्रसन्न होते और पराये मर्मको ढकनेका प्रयत्न करते है, परिणाममे सबको सुख देते हैं, भगवान्मे सदा मन लगाये रहते तथा प्रिय वचन बोलते है, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध है।\*

नारद जीका यह उपदेश सुनकर राजा इन्द्र सुम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले—'भगवन्! आपके सङ्ग और सदुपदेशसे मेरे अज्ञानमय अन्धकारका नाश हो गया। इस समय मेरा मन भगवान् नीलमाधवके दर्शनके लिये उत्सुक एवं विकल है। अतः आप और हम दोनो रथपर बैठकर नीलाचल चले और भगवानके दर्शन करें।'

नारदजीके 'तथास्तु' कहनेपर महाराज इन्द्रद्युम्नने यात्राकी आवश्यक तैयारी कर ली और राजकीय मन्दिरमें भगवान् विष्णुके दर्शन करके वे नारदजीके साथ रथनर सवार हुए। मार्गमे महानदी तथा भुवनेश्वरक्षेत्र आदि पुण्यस्थानो एवं देवताओका दर्शन करते हुए वे यथासमय दल-वलसहित पुरुषोत्तम क्षेत्रमे जा पहुँचे। वहाँ राजा इन्द्रद्युम्नने नारदजीके साथ भगवान् नृसिंहजी, कल्पवट तथा श्रीनीलमाधवके स्थानके दर्शन किये।

नारदजीने जब वहाँ भगवान् नृतिंहकी प्रतिमाकी स्थापना की, उस समय राजाने भगवान्का स्तवन करते हुए कहा कि भगवन् ! आप मुझे अपने चरणारिवन्दोकी श्रेष्ठ भक्ति दीजिये। आप मुझ अनाथपर कृपा कीजिये, जिससे मैं अपने इस चर्मचक्षुसे आपके दिव्य स्वरूपका दर्शन कर सकूँ।

तत्पश्चात् उन्होने एक हजार अश्वमेध यशोका अनुष्ठान आरम्भ किया। जब वे अश्वमेध यश नौ सौ निन्यानवेकी संख्यातक पहुँच गये। तब सोमरस निकालनेक सात दिनके बाद जो रात्रि आयी। उसके चौथे प्रहरमे राजा इन्द्रसुमनने

<sup>\*</sup> दृषदि परधने च लोष्टखण्डे परविनतासु च कूटशाल्मलीपु । सिखरिपुसहजेषु बन्धुवर्गे सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ गुणगणसुमुखाः परस्य मर्मच्छदनपराः परिणामसौख्यदाहि । भगवित सततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ ( स्क० वै० उ० पु० १० । ११-१२)

अविनागी भगवान् विष्णुका ध्यान किया। उस ध्यानमें उन्हें एक रानिसहासनपर शङ्ख चक्र-गदाधारी भगवान् विष्णुका दर्शन हुआ। उनके श्रीअङ्गोकी कान्ति नीलमेघके समान क्याम थी। वे वनमालासे विभूषित थ। उनके दाहिने भागमे शेषजी विराजमान थे, जो फणरूपी मुकुटका विस्तार करके सुन्दर छत्रके आकारमे परिणत हो गये थे। भगवान्के वामभागमे भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। भगवान्के आगे ब्रह्माजी हाथ जोडे खडे थे। सनकादि मुनीक्वर उनकी स्तृति कर रहे थे। ध्यानमे भगवान्का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इन्द्रचुम्नको बडा हर्ष हुआ। इन्द्रचुम्नने भगवान्की स्तृति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यानके अन्तमे राजाको अपने-आपका भान हुआ, तब उन्होने नारद्रजीसे सब बाते कही। तब नारदजीने आक्ष्मान् यहाँ प्रत्यक्ष स्त्रीन देगे। ये सब बाते दूसरे किसीके आगे प्रकाशित न करना।'

राजा इन्द्रसुम्नके अश्वमेध यत्रके समाप्त होनेपर आकाशवाणी हुई। तदनुसार वहाँ भगवान् स्वयं चार विग्रहोमें प्रकट हुए। बलमद्र, सुभद्रा और सुदर्शनचक्रके साथ भगवान् जगन्नाथजी दिव्य आसनपर विराजमान हुए। भगवान्के चार दिव्य रूप सम्पन्न हो जानेपर पुनः आकाशवाणी हुई कि 'इन चारों प्रतिमाओंकी नीलाचलपर कर्यच्यकोणमें सौ हाथकी दूरीपर और भगवान् रृसिंहके उत्तर भागमे जो मैदान है, उसमें मन्दिर बनवाकर स्थापना करो।' राजाने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन किया। राजा इन्द्रसुम्नने भगवान् जगन्नाथजीकी स्थापना करके उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काष्ठमयी प्रतिमाओंका विधिवत् पूजन किया। यह वहीं पुरुपोत्तमक्षेत्र है, जो चारो धामोंमेसे एक है और जगन्नाथपुरीके नामसे प्रसिद्ध है। राजर्षि इन्द्रसुम्न भगवान् पुरुषोत्तमको प्रसन्न करके नारदानिके साथ ब्रह्मलोकमें चले गये।



### विष्णुभक्त राजा श्वेत

प्राचीन युगमे द्वेत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। वे उत्तम व्रतके पालनमे तत्पर रहकर भगवान् पुरुषोत्तमका भजन किया करते थे। पूर्वकालमे महाराज इन्द्रयुग्नके द्वारा निश्चित किये हुए भोगोकी मात्राके अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान् लक्ष्मीपितके लिये भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक भक्ष्य-भोज्य पदार्थ, भलीभाँति सस्कार किये हुए षड्विध रस, विचित्र माल्य, सुगन्ध, अनुलेपन तथा नाना प्रकारके राजोचित उपचार समय समयपर भगवान्की सेवामे समर्पित करते रहते थे।

एक दिन राजा ज्वेत प्रातःकाल पूजाके समय भगवान्के दर्शन करनेके लिये गये और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरिके दर्शन किये । देवाधिदेव जगदीशको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए प्रसन्नतापूर्वक वे मन्दिरके द्वारके समीप खड़े रहे । अपने ही द्वारा तयार किये हुए उत्तम उपचारो तथा सहस्रो उपहारकी सामग्रियोको राजाने मगवान्के सम्मुख उपस्थित देखा । तव वे ध्यानस्थ होकर मन-ही-मन इस प्रकार सोचने लगे—क्या भगवान् श्रीहरि यह मनुष्य-निर्मित भोग ग्रहण करेगे ? यह बाह्य पूजनसामग्री माव-दूषित होनेके कारण निश्चय ही भगवान्को प्रसन्न करनेवाली न होगी।

इस प्रकार विचार करते हुए राजाने देखा, सामने ही दिव्य सिंहासनपर साक्षात् भगवान् विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगन्ध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारोंसे विभूषित साक्षात् लक्ष्मीदेवी उनके आगे अन्न-पान आदि भोजन-सामग्री परोष रही हैं। भगवान् बड़ी प्रसन्नतासे वह सन्न सामान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झॉकी देखकर राजाने अपनेको कृतार्थ माना और ऑखें खोल दीं। फिर उन्हें पहले देखी हुई सन्न बातें दिखायी दीं। इससे राजाको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। वे भगवान्को निवेदित किया प्रसाद खाकर ही रहते थे।

एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्रमे राजा श्वेतने बड़ी भारी तपस्या की। मन्त्रराज आनुष्टुभका नियमपूर्वक जप करते हुए उन्होंने सौ वर्षोतक तप किया। इससे संतुष्ट होकर लक्ष्मीसिहत भगवान् नृसिंहने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर अनुग्रहीत किया। भगवान् नृसिंह योगासनपर कमलके ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भागमे भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुतिमे लगे थे। भगवान्के इस प्रकार दर्शन पाकर राजा श्वेत आश्चर्यन्विकत हो गये और हर्षगद्गद वाणीमे बोले—'हे नाथ!

प्रसन होइये, होइये ।' इतना कहकर राजा भगवान्के चरणोंमें गिर पड़े । उनका शरीर तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल हो गया था । उस समय भक्तवत्सल भगवान् नृषिंहने मधुर वाणीमे कहा—'वत्स । उठो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम कोई वर माँगो ।'

राजा क्वेत उठे और दोनो हाथ जोडकर बोले— स्वामिन्! इस तुच्छ दासपर आपकी वड़ी भारी कृपा है। मेरी यही इच्छा है कि इस देहका अन्त होनेपर मै आपका सारूप्य प्राप्त करके आपकी सेवामें संलग्न रहूँ । और जवतक इस भूतलपर राजा होकर रहूँ, तवतक मेरे राज्यमे किसी भी मनुष्यकी अकाल मृत्यु न हो । साथ ही मेरे राज्यमे मेरे हुए प्रत्येक मनुष्यको आपके परम पदकी प्राप्ति हो ।' 'एवमस्नु' कहकर भगवान्ने अपने भक्तका मनोरथ पूर्ण किया । फिर वे राजाके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । राजा आजीवन भगवान्की सेवामे ही लगे रहे । अन्तमे उन्हे भी भगवान्का सारूप्य प्राप्त हुआ ।

-- 4

### भक्त प्रचेतागण

तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः।
नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः॥
(श्रीमद्गा०४।३१-९)

'वही जन्म सफल जन्म है, वं ही कर्म ठीक कर्म है, वही आयु आयु है, वही मन मन है और वही वाणी वाणी है, जिनके द्वारा मनुष्य सर्वसमर्थ विश्वारमा श्रीहरिकी सेवा करते हैं।'

आदिराज पृथुके वशमें बर्हिषद नामक एक पुण्यात्मा राजा हो गये हैं। उन्होंने इतने यश किये कि पृथ्वी उनके यशिय कुशों से आच्छादित हो गयी। इनकी पत्नी शतद्रुतिसे दस पुत्र हुए, जो 'प्रचेता' कहे गये। ये सब-के-सब भगवान्के भक्त थे और परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि इनके धर्म, शील, आचार, व्यवहारमें तिनक भी कही अन्तर नहीं रहा था। पिताने इन्हें विवाह करके सन्तान उत्पन्न करनेकी आशा दी। आज तो विवाह और सन्तानोत्पादन भोग हो गये हैं। विषयसेवनके लिये आज विवाह होता है: किंतु शास्त्रोका कहना है कि जो पुत्र अपने पूर्वजोको नरकसे छुड़ा सके, वही पुत्र है। ऐसी सन्तित भगवान्की कुपाके विना नहीं प्राप्त होती। भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये प्रचेतागण तप करने चल पड़े।

प्रचेताओंने पश्चिम समुद्रके किनारे एक विस्तृत स्वच्छ सरोवर देखा। वहाँ मृदङ्ग आदि वाजे वज रहे थे, गन्धर्व गान कर रहे थे। उस दिन्य गानको सुनकर राजकुमारोंको आश्चर्य हुआ। इसी समय उस सरोवरसे अपने उज्ज्वल हृपमपर बैठे भगवान् शङ्कर प्रकट हुए। शङ्करजीने राजपुत्रों से कहा—'राजपुत्रों! जो कोई भगवान् वासुदेवकी शरण लेता है, उससे वढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। मुझे जितने प्रिय श्रीहरि हैं, उतने ही प्रिय उनके मक्त भी हैं और

उन नारायणके भक्तोका भी मैं अत्यन्त प्रिय हूँ । तुमलोग भगवान्के भक्त हो, अतः मुझे परम प्रिय हो । तुमपर कृपा करके में तुम्हारे पास आया हूँ । में तुम्हे एक दिल्य स्तोत्र वतलाता हूँ । इन्द्रियोको वशमे करके, मनको एकाग्र करके भगवान्का स्मरण करते हुए इस स्तोत्रका जप करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा । सर्वात्मा श्रीहरि तुमपर प्रसन्न होगे ।' भगवान् शक्कर उस दिल्य स्तोत्रका उपदेश करके अन्तर्धान हो गये ।

प्रचेतागणीने अपना सौभाग्य माना कि उनपर आञ्चतोष प्रभुने स्वयं कृपा की । वे समुद्रके जलमे खड़े होकर उस स्तोत्रका जप करते हुए दस सहस्र वर्षतक तप करते रहे। उनके तपसे प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हो गये। प्रचेतागणने आनन्दविद्वल होकर भगवान्की स्तुति की । भगवान्ने उनके सौ भ्रातृत्वकी प्रशसा की । उन्हें लोकप्रसिद्ध पुत्र होनेका आशीर्वाद दिया। परत जो कोई भगवान्के श्रीचरणोका आश्रय हे हेता है, उसने चाहे कामनापूर्वक ही भगवान्का भजन प्रारम्भ किया हो, भजनके प्रभावसे उसका दृदय ग्रुद्ध अवश्य हो जाता है। उसकी समस्त कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जाती है। निष्पाप प्रचेतागणने पिताके आज्ञानुसार कर्तव्यवुद्धिसे सन्तानोत्पादनके लिये यह आराधना की थी। उनके चित्तमें पहले भी कामना नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की---(प्रभी! आप स्वयं हमपर प्रसन्न हुए, हमने इन चर्मचक्षुओसे आ१के आनन्दघन रूपके दर्शन किये-इससे महान् सौभाग्य हमारा और क्या होगा ? आपसे हम इतना ही चाहते हें कि आपकी मायासे मोहित होकर कर्म करते हुए उनके फल-स्वरूप जबतक इस संसारमे घूमते रहें, तबतक प्रत्येक जन्ममें

हमे आपके भक्तोंका सङ्ग प्राप्त होता रहे। सासारिक भोगींकी तो चर्चा ही क्या, स्वर्ग और मोक्ष भी साधुसमागमके सामने नगण्य हैं। स्वामी! हमने जो जलमे खड़े होकर दीर्घकालतक तप किया है, वह तप आपको सन्तुष्ट करे। आप उसे स्वीकार कर हैं।

भक्तवत्सल प्रभु प्रचेताओंको सन्तुष्ट करके उनका इच्छित वरदान देकर अपने धाम पधारे । वहाँसे, घर आकर ब्रह्माजीके आदेशसे चूश्लोके द्वारा समर्पित मारिषा नामकी कन्यासे उन्होने विवाह किया । भगवान् शङ्करका अपराध करके शरीर त्यागनेवाले दक्षने फिर प्रचेताओं के पुत्ररूपमें जन्म लिया । जब ब्रह्माजीने दक्षको प्रजापित बना दिया, तब पत्नीको पुत्रके पास छोड़कर, प्रचेतागण समस्त भोगों को त्यागकर भगवान्के ध्यानमे लग गये । उन्होंने प्राणायामादिसे इन्द्रियो तथा मनको संयत करके चित्तको ब्रह्मचिन्तनमें लगा दिया । उसी समय देविष नारदजी उनके पास आये । देविषेने कृपा करके उनको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । उसे ग्रहण करके प्रचेता भगवान्के श्रीचरणोका ध्यान करते हुए परमपदको प्राप्त हुए ।

# परदुःखकातर महाराज रन्तिदेव

न कामयेऽद्र गतिमीश्वरात्परामष्टर्द्धियुक्तामपुनर्भव वा।
आर्ति प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः॥'
(श्रीमद्भा०९।२१।१२)

चन्द्रवर्शी राजा सकृतिके दो पुत्र ये—गुह और रिन्तिदेव। इनमें रिन्तिदेव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयाछ थे। दूसरोकी दरिद्रता देखना उनसे सहा ही नहीं जाता था। अपनी सारी सम्पत्ति उन्होंने दीन-दुखियोको बॉट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनतासे निर्वाह करते थे। ऐसी दशांम भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था, उसे दूसरोको दे देते थे और स्वयं मुखे ही रह जाते थे।

एक वार रिनतदेव तथा उनके पूरे परिवारको अड़तालीस दिनांतक भोजनकी तो कौन कहे, पीनेको जल भी नहीं मिला। देशमें घोर अकाल पड़ जानसे जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख-प्याससे राजा तथा उनका परिवार—सब-क-सब मरणासन्न हो गये। उनचासने दिन कहींसे उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। अड़तालीस दिनोके निर्जल नती थे वे। उनका शरीर कॉप रहा था। कण्ठ सूख गया था। गरीरमे उठनेकी शक्ति नहीं थी। भूखा मृतुष्य ही रोटीका मूल्य जानता है। रिनतदेव ऐसी दशामें भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गये। करोड़ो रुपयोमेंसे दस-पाँच लाखका दान कर देना सरल है। अपना पूरा धन दान करनेवाले उदार भी मिल सकते हैं; किंतु जब अफ़ के बिना प्राण निकल रहे हों, तब अपना पेट काट-

कर दान करनेवाले महापुरुष विरले ही होते हैं। रन्तिदेवने बड़ी श्रद्धारे उन विप्रको उसी अन्नमेंसे भोजन कराया।

विप्रके भोजन कर लेनेपर वचे हुए अन्नको राजाने अपने परिवारके लोगों में बॉट दिया । वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शुद्र अतिथि आ गया । उस दरिद्र शुद्रको भी राजाने आदरपूर्वक भोजन करा दिया । अब एक चाण्डाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा—'राजन्! मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ।'

रिन्तिदेवने उन सवका भी सत्कार किया। सभी प्राणियो-में श्रीहरिको देखनेवाले उन महापुरुघने वचा हुआ साराअन्न कुत्तों और चाण्डालके लिये दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था, जो एक मनुष्यकी प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कण्ठ गीला करना चाहते थे कि एक और चाण्डाल आकर दीन स्वरसे कहने लगा—'महाराज! में बहुत थका हूँ। मुझ अपवित्र नीचको पीनेके लिये थोड़ा पानी दीजिये।'

चाण्डाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी वहे परिश्रमसे निकलती जान पड़ी थी। उसकी दशा देखकर राजाको बड़ी दया आयी। उन्होंने भगवान्से प्रार्थना की—प्रमो! मैं अणिमादिक अष्ट सिद्धियाँ या मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब प्राणियोंके अन्तःकरणमे रहकर मैं ही उनके सब दुःख मोगूँ, जिससे वे लोग दुःखसे छूट जायँ।

'इस मनुष्यके प्राण जलके विना निकल रहे हैं। यह प्राण-रक्षाके लिये मुझसे जल मॉग रहा है। इसे यह जल देनेसे मेरी भूख-प्यास, थकावट, चकर, दीनता, क्लान्ति, शोक-विषाद और मोहादि सब मिट जायँगे। इतना कहकर स्वयं प्यासके मारे मरणासन्न रहनेपर भी परम दयाछ राजारन्तिदेव-ने वह जल आदर एवं प्रसन्नताके साथ चाण्डालको पिला दिया।

भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले त्रिसुवनके स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रन्तिदेवकी परीक्षाके लिये इन रूपोंमे आये थे। राजाका घैर्य देखकर वे प्रकट हो गये। राजाने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहनेपर भी रन्तिदेवने कोई वरदान नहीं माँगा। जैसे जगनेपर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान् वासुदेवमे चित्तको तन्मय कर देनेसे राजा रन्तिदेवके सामनेसे त्रिगुणमयी माया लीन हो गयी। रन्तिदेवके प्रभावसे उनके परिवारके सव लोग भी नारायणपरायण होकर योगियोंकी परम गनिको प्राप्त हुए।

### शरणागतवत्सल राजा शिबि

न स्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्॥

'मुझे राज्य नहीं चाहिये, स्वर्ग नहीं चाहिये और मोक्ष भी में नहीं चाहता। मै तो नाना प्रकारके दुःखींसे पीड़ित प्राणियोकी आर्ति—पीड़ाका नाश चाहता हूं।'

उशीनरके पुत्र शरणागत-वत्सल महाराज शिबि यज्ञ कर रहे थे। शिविकी दयाछता तथा भगवद्भक्तिकी ख्याति पृथ्वीसे स्वर्गतक फैली थी। देवराज इन्द्रने राजाकी परीक्षा करनेका निश्चय किया । इन्द्रने बाज पक्षीका रूप घारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाजके भथसे हरता, काँपता, धवराया कवृतर उद्गता आया और राजा शिविकी गोदमें बैठकर उनके वस्रोंमे छिप गया । उसी समय वहाँ एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्यकी भाषामे राजासे कहने लगा-- 'राजन ! आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परन्त आज यह धर्मविरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं ? आपने कृतमको धनसे, ब्रुटको सत्यसे, निर्दयको क्षमासे तथा दुर्जनको अपनी साधुता-से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करनेवालेका भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अहित सोचते हैं, उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं; पापियोपर भी आप दया करते हैं। जो आपमें दोष हूँढते रहते हैं, उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूखसे व्याकुल हूँ और भाग्यसे मुझे यह कबूतर आहारके रूपमें मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं !'

कबूतरने राजासे बड़ी कातरतासे कहा—'महाराज! मैं इस बाजके भयसे प्राणरक्षाके लिये आपकी शरण आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें।'

राजाने बाजसे कहा-पद्मी ! जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागतकी रक्षा नहीं करते या लोम। द्वेष अथवा भयसे उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है, सर्वत्र उनकी निन्दा होती है। मैं मलँगा— इस प्रकार सभीको मृत्युका भय तथा दुःख होता है। अपने-से ही दूसरेके दुःखका अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिये। जैसे तुम्हे अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूखसे नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरेकी जीवनरक्षा भी तुम्हें करनी चाहिये। मैं शरण आये हुए भयभीत कबूतरको तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ।

बाजने कहा— 'वह धर्म धर्म नहीं है, जो दूसरेके धर्म-में बाधा दे। मोजनसे ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नही रह सकता। में भूखसे मर जाऊँ तो मेरे बाल-बच्चे भी मर जायँगे। एक कबूतरको बचानेमे अनेकोंके प्राण जायँगे। आप परस्पर-विरोधी हन धर्मोंमे सोच-समझकर निर्णय करें कि एककी प्राण-रक्षा ठीक है या कईकी।

राजाने कहा—'वाज! भयभीत जीवोकी रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दयासे द्रवित होकर जो दूसरोको अभयदान
देता है, वह मरनेपर संसारके महान् भयसे छूट जाता है।
यश और स्वर्गके लिये तो बहुत लोग दान-पुण्य करते हैं;
किन्तु सब जीवोकी निःस्वार्थ भलाई करनेवाले पुन्म थोड़े ही
हैं। यशोंका फल चाहे जितना बड़ा हो, अन्तमें क्षय हो
जाता है, पर प्राणीको अभयदान देनेका फल कभी क्षय नहीं
होता। में सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ,
पर इस भयभीत दीन कब्तुतरको नहीं दे सकता। तुम तो
केवल आहारके लिये ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई मी
दूसरा आहार माँग लो, मैं तुम्हें दूँगा।

बाजने कहा—'राजन्! में मासभक्षी प्राणी हूँ। मास ही मेरा आहार है। कबूतरके वदले आप और किसी प्राणीको मारें या मरने दें; इससे कबूतरको मरने देनेमें मुझे तो कोई अन्तर नहीं जान पडता। हाँ, आप चाहे तो अपने शरीरसे इस कबूतरके वरावर मास तौलकर मुझे दे सकते हैं। मुझे अधिक नहीं चाहिये।'

राजाको वडा हर्ष हुआ । उन्होने कहा— वाज । वुमने मुझपर वडी कृपा की । यदि यह शरीर प्राणियोके उपकारमें न आये तो प्रतिदिनका इसका पालन-पोषण व्यर्थ ही है । इस नागवान् अनित्य शरीरसे नित्यः अविनागी धर्म किया जायः यही तो शरीरकी सफलता है।

एक तराजू मेंगायागया। एक पलडेमें कवूतरको रखकर दूसरेमे राजा जिवि अपने हाथों अपने शरीरका मास काट-काटकर रखने लगे। कवूतरके प्राण वचे और वाजको भी भूखका कष्ट न हो। इसलिये वे राजा विना पीडा या खेद प्रकट किये अपना मास काटकर पलड़ेपर रखते जाते थे। किन्तु कबूतरका वजन बढता ही जाता था। अन्तमें राजा खयं

तराजूपर चढ गये। उनके ऐसा करते ही आकाशमें बाजे बजने लगे।। ऊपरसे फूलोकी वर्षा होने लगी।

भ्ये मनुष्यभाषा बोलनेवाले बाज और कब्तर कौन हैं ? ये बाजे क्यों बजते हैं ? राजा शिवि यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इन्द्र अपने वास्तविक रूपमे प्रकट हो गये। देवराज इन्द्रने कहा—'राजन्! तुमने वडोंसे कभी ईप्यां नहीं की, छोटोंका कभी अपमान नहीं किया और वरावरवालोसे कभी स्पर्धा नहीं की; अतः तुम संसारमें सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणोंको त्यागकर भी दूसरोंकी प्राण-रक्षा करता है, वह परम धामको जाता है। पश्च भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं; पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं, जो परोपकारके लिये जीते हैं। संसारमे तुम्हारे समान अपने सुखकी इच्छासे रहित केवल परोपकार-परायण साधु जगत्की रक्षाके लिये ही जन्म लेते हैं। तुम दिल्यरूप प्राप्त करो और चिरकालतक पृथ्वीका सुख भोगो। अन्तमे तुम्हें परमपद प्राप्त होगा।' यो कहकर इन्द्र और अग्नि स्वर्ग चले गये।

राजा शिवि भगवान्मे मन लगाकर चिरकालतक पृथ्वीका शासन करते रहे और अन्तमें भगवद्धाम पघारे।

#### भक्त चन्द्रहास

जाको राखें साईँयाँ, मार न सिकहैं कोय । बार न बाँका करि सके, जो जग बेरी होय॥

केरलदेशमें एक मेघावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओंने उनके देशपर चढ़ाई की। युद्धमें महाराज मारे गये। उनकी रानी पतिके साथ सती हो गयीं। उस समयंतक राजाके एक ही पुत्र थे—चन्द्रहास। राजकुमारकी अभी शिशु अवस्था ही थी। धायने चुपकेसे उन्हें नगरसे निकाला और कुन्तलपुर ले गयी। वह स्वामिभक्ता धाय मेहनत-मजदूरी करके राजकुमारका पालन-पोपण करने लगी। चन्द्रहास वहें ही सुन्दर थे और बहुत सरल तथा विनयी थे। मभी स्त्री-पुरुष ऐसे भोले सुन्दर वालकसे स्नेह करते थे।

जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथनाथ, अनाश्रयोंके आश्रय श्रीकृष्ण अपने हो जाते हैं, वे उसके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ वालक चन्द्रहासको उनके विना और कीन

आश्रय देता। उन दयामयकी प्रेरणासे एक दिन नारद्जी धूमते हुए कुन्तलपुर पहुँचे। वालकको अधिकारी समझकर वे उसे एक शालग्रामकी मूर्ति देकर 'रामनाम' का मन्त्र वता गये। नन्हा वालक देवर्षिकी कृपासे हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने-आपको भूलकर अपने कोमल कण्ठसे भगवन्नामका गान करते हुए गृत्य करने लगता, देखनेवाले मुग्ध हो उठते। चन्द्रहासको प्रत्यक्ष दीखता कि उसीकी अवस्थाका एक परम सुन्दर सॉवरा-सलोना वालक हाथमें मुरली लिये उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चन्द्रहास और भी तन्मय हो जाता।

कुन्तलपुरके राजा परम भगवद्भक्त एवं ससारके विषयोसे पूरे विरक्त थे । उनके कोई पुत्र तो या नहीं, केवल चम्पकमालिनी नामकी एक कन्या थी । महर्षि गालवको राजाने अपना गुरु बनाया था और गुरुके उपदेशानुसार वे भगवान्के भजनमें ही लगे रहते थे। राज्यका पूरा प्रबन्ध मन्त्री धृष्टबुद्धि करता था । मन्त्रीकी पृथक् भी बहुत वड़ी मम्पत्ति थी और कुन्तलपुरके तो एक प्रकारसे ने ही





# कल्याण 🚃



भक्तिके वारह आचार्य

शासक थे । उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्यकार्यमें सहायता करते थे । उनके 'विषया' नामकी एक मुन्दरी कन्या थी । मन्त्रीकी रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्र करनेमें ही थी; किंतु उनके पुत्र मदनमे भगवान्की भक्ति थी । वह साधु-संतोंका सेवक था। इसलिये मन्त्रीके महलमे जहाँ विलास तथा राग-रङ्ग चलता था, वहीं कभी-कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान्की पावन कथा भी होती थी। अतिथि-सत्कार तथा भगवन्नाम-कीर्तन भी होते थे। इन कार्योमे रुचि न होनेपर भी मन्त्री अपने पुत्रको रोकते नहीं थे। एक दिन मन्त्रीके महलमें श्रृषिगण बैठे थे। भगवान्की कथा हो रही थी। उसी समय सङ्कपर भवनके सामनेसे भगवन्नाम-कीर्तन करते हुए चन्द्रहास बालकोकी मण्डलीके साथ निकले । बच्चोकी अत्यन्त मधुर कीर्तन-ध्वनि सुनकर ऋषियोके कहनेसे मदनने सबको वहीं बुला लिया । चन्द्रहासके साथ बालक नाचने-गाने लगे । मन्त्री घृष्टबुद्धि भी इसी समय वहाँ आ गये । मुनियोने तेजस्वी बालक चन्द्रहासको तन्मय होकर कीर्तन करते देखा । वे मुग्ध हो गये । कीर्तन समाप्त होनेपर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियोंने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीरके लक्षणोको देखने लगे । ऋषियोंने चन्द्रहासके शारीरिक लक्षण देखकर धृष्टबुद्धिसे कहा-'मन्त्रिवर! तुम इस बालकका प्रेमपूर्वक पालन करो। इसे अपने घर रक्खो । यही तुम्हारी सम्पूर्ण सम्पत्तिका स्वामी तथा इस देशका नरेश होगा।

'एक अज्ञात-कुल-शील, राहका भिखारी बालक मेरी सम्पत्तिका स्वामी होगा।' यह बात भृष्टबुद्धिके हृदयमे तीर-सी लगी। वे तो अपने लड़केको राजा बनानेका स्वप्न देख रहे थे। अब एक भिक्षुक-सा लड़का उनकी सारी इच्छाओको नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसीसे कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कोको मिठाई देनेके बहाने घरके भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कोंको तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चन्द्रहासको रोक लिया। एक विश्वासी विधकको बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चन्द्रहासको भेज दिया।

विधकको पुरस्कारका भारी छोभ मन्त्रीने दिया था। चन्द्रहासने जब देखा कि मुझे यह सुनसान अगर्छमें रातके ममय छाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा—भाई! तुम मुझे भगवान्की पूजां कर छेने दो, तब मारना। विधकने

अनुमति दे दी । चन्द्रहासने शालग्रामजीकी मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गद्गद कण्ठसे स्तृति करने लगा । मोले बालकका सुन्दर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान्की भक्ति देखकर विधककी ऑखोंमे भी ऑसू आ गये । उसका दृदय एक निरपराध बालकको मारना स्वीकार नहीं करता था । परंतु उसे मन्त्रीका भय था । उसने देखा कि चन्द्रहासके एक पैरमे छः ॲगुलियॉ हैं । विधकने तलवारसे जो एक ॲगुली अधिक थी, उसे काट लिया और बालकको वहीं छोड़कर वह लीट गया । धृष्टबुद्धि वह ॲगुली देखकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्हे लगा कि 'अपने बुद्धि-कौशलसे अपृषियोकी अमोध वाणी मैंने झूठी कर दी।'

कुन्तलपुर राज्यके अधीन एक छोटी रियासत थी— चन्दनपुर। वहाँके नरेश कुलिन्दक किसी कार्यसे बड़े सबेरे वनकी ओरसे घोड़ेपर चढ़े जा रहे थे। उनके कानोंमे बड़ी मधुर भगवनाम-कीर्तन-ध्विन पड़ी। कटी अँगुलीकी पीड़ासे भूमिमे पड़े-पड़े चन्द्रहास करुण-कीर्तन कर रहे थे। राजाने कुछ दूरसे बड़े आश्चर्यसे देखा कि एक छोटा देवकुमार-जैसा वालक भूमिपर पड़ा है। उसके चारो ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वनकी हरिणियाँ उसके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके जपर पंख फैलाकर छाया किये हुए हैं और उसके लिये वृक्षोंसे पके फल ला रहे हैं। राजाके और पास जानेपर पशु-पक्षी वनमें चले गये। राजाके कोई सन्तान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान्ने मेरे लिये ही यह वैष्णव देवकुमार भेजा है।' घोड़ेसे उतरकर बड़े स्नेहसे चन्द्रहासको उन्होंने गोदमें उठाया। उनके शरीरकी धूलि पोंछी और उन्हें अपने राजमवनमे ले आये।

चन्द्रहास अब चन्दनपुरके युवराज हो गये। यशोपवीत-संस्कार होनेके पश्चात् गुरुके यहाँ रहकर उन्होंने वेद, वेदाङ्ग तथा शास्त्रोंका अध्ययन किया। राजकुमारके योग्य अस-शस्त्र चलाना तथा नीतिशास्त्रादि सीखा। अपने सदुणोंसे वे राजपरिवारके लिये प्राणके समान प्रिय हो गये। राजाने उन्हींपर राज्यका भार छोड़ दिया। राजकुमारके प्रवन्धसे छोटी-सी रियासत हरिगुण-गानसे पूर्ण हो गयी। घर-घर हरिचर्चा होने लगी। सब लोग एकादशीवत करने लगे। पाठशालाओ-में हरिगुणगान अनिवार्य हो गया।

चन्दनपुर रियासतकी ओरसे कुन्तलपुरको दस हजार स्वर्णमुद्राएँ कर'के रूपमें प्रतिवर्ष दी जाती थीं । चन्द्रहासने उन मुद्राओंके साथ और भी बहुतन्ते घन-रक्षादि उपहार भेजे। धृष्टबुद्धिने जब चन्दनपुर राज्यके एंश्वर्य एवं वहाँके युवराजके सुप्रबन्धकी बहुत प्रश्नसा सुनी, तब स्वयं वहाँकी व्यवस्था देखने वे चन्दनपुर आये। राजा तथा राजकुमारने उनका हृदयसे स्वागत किया। यहाँ आकर जब धृष्टबुद्धिने चन्द्रहासको पहचाना, तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़केको मरवा डालनेका पूरा निश्चय कर लिया। स्नेह दिखाते हुए वे राजकुमारसे मिले। उन्होंने एक पत्र देकर कहा—'युवराज! बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसीपर मेरा विश्वास नहीं। उम स्वयं यह पत्र लेकर कुन्तलपुर जाओ। मार्गमे पत्र खुलने न पाये। कोई इस बातको न जाने। इसे मदनको ही देना।'

चन्द्रहास घोड़ेपर चढकर अकेले ही पत्र लेकर कुन्तलपुर-को चल पड़े । दिनके तीसरे पहर वे क्रन्तलपुरके पास वहाँके राजाके बगीचेमें पहुँचे । बहुत प्यासे और यके ये, अतः घोडेको पानी पिलाकर एक ओर बॉध दिया और स्वयं सरोवरमें जल पीकर एक इक्षकी शीतल छायामें लेट गये। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गयी। उसी समय उस बगीचेमें राजकुमारी चम्पकमालिनी अपनी सखियो तथा मन्त्रीकी कन्या 'विषया'के साथ घूमने आयी थी। संयोगवरा अकेली विषया उधर चली आयी, जहाँ चन्द्रहास सोये थे। इस परम सुन्दर युवकको देखकर वह मुग्ध हो गयी और ध्यानसे उसे देखने लगी। उसे निद्रित कुमारके हाथमे एक पत्र दीख पड़ा। कुन्हलवश उसने धीरेसे पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिताका था। उसमें मन्त्रीने अपने पुत्रको लिखा था-- 'इस राजकुमारको पहुँचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्यां आदिका कुछ भी विचार न करके मेरे आदेशका दुरंत पालन करना।' मन्त्रीकी कन्याको एक बार पत्र पढकर बड़ा दुःख हुआ। उसकी समझमे ही न आया कि पिताजी ऐसे सुन्दर देवकुमारको क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूलसे ·या' अक्षर छोड़ गये । उसने भगवान्के प्रति कृतज्ञता पकट की कि 'पत्र मेरे हाथ लगा; कहीं दूसरेको मिलता तो कितना अनर्थ होता ।' अपने नेत्रके काजलसे उसने पत्रमें विष्के आगे उससे सटाकर 'या' लिख दिया, जिससे 'विषया दे देना' पदा जाने स्त्रा। पत्रको बंद करके निद्रित राजकुमारके हायमें ज्यों-का-त्यों रखकर वह शीव्रतासे चली गयी।

चन्द्रहासकी जब निद्रा खुली, सब वे शीघतापूर्वक मन्त्रीके

घर गये। मन्त्रीके पुत्र मदनने पत्र देखा और ब्राह्मणोंको बुलाकर उसी दिन गोधूलि मुहूर्तमें चन्द्रहाससे उन्होंने अपनी बहिनका विवाह कर दिया। विवाहके समय कुन्तलपुर-नरेश स्वयं भी पधारे। चन्द्रहासको देखकर उन्हें लगा कि भोरी कन्याके लिये भी यही योग्य वर है। उन्होंने चन्दनपुर-के इस युवराजकी विद्या। बुद्धि, शूरता आदिकी प्रशंसा बहुत सुन रक्खी थी। अब राजपुत्रीका विवाह भी चन्द्रहाससे करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया।

धृष्टबुद्धि तीन दिन बाद लौटे। यहाँकी स्थिति देखकर वे कोधके मारे पागल हो गये। उन्होंने सोचा—'भले मेरी कन्या विधवा हो जाय, पर इस शत्रुका वध में अवस्य करांके रहूँगा।' द्वेपसे अंधे हुए द्वदयकी यही स्थिति होती है। अपने द्वदयकी बात मन्त्रीने किसीसे कही नहीं। नगरसे बाहर पर्वतपर एक देवीका मन्दिर था। धृष्टबुद्धिने एक क्र्र् विधकको वहाँ यह समझाकर भेज दिया कि 'जो कोई देवीकी पूजा करने आये, उसे दुम मार डालना।' चन्द्रहासको उसने यह बताकर कि 'भवानीकी पूजा उसकी कुलप्रथांके अनुसार होनी चाहिये' सायंकाल देवीकी पूजा करनेका आदेश दिया।

इघर कुन्तलपुर-नरेशके मनमें वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्यको करनेमें सत्पुरुष देर नहीं करते। राजाने मन्त्रीपुत्र मदनसे कहा—'वेटा ! तुम्हारे वहनोई चन्द्रहास बड़े सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान्ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारीका ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासनपर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊँगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो।'

मनुष्यकी कुटिलता, दुष्टता, प्रयत क्या अर्थ रखते हैं। वह दयामय गोपाल जो करना चाहे, उसे कौन टाल सकता है। चन्द्रहास पूजाकी सामग्री लिये मन्दिरकी ओर जा रहे ये। मन्त्रिपुत्र मदन राजाका सन्देश लिये वड़ी उमंगसे उन्हें मार्गमे मिला। मदनने पूजाका पात्र स्वयं ले लिया यह कहकर कि—'मैं देवीवी पूजा कर आता हूँ' चन्द्रहासको उसने राजमवन भेज दिया। जिस मुहूर्तमे धृष्टजुद्धिने चन्द्रहासके वधकी व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्तमे राजमवनमें चन्द्रहास राजकुमारीका पाणिग्रहण कर रहे ये और देवीके मन्दिरमें विधकने उसी समय मन्त्रीके पुत्र मदनका सिर काट हाला!

**पृष्ठबुद्धिको जब पता लगा कि चन्द्रहास तो राजकुमारी**से

विवाह करके राजा हो गये, उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवीके मन्दिरमे दौड़े गये । पुत्रका शरीर देखते ही शोकके कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया । धृष्टबुद्धिको उन्मत्तकी भॉनि दौड़ते देख चन्द्रहास भी अपने व्यग्रुरके पीछे दौड़े । वे तनिक देरमे ही मन्दिरमे आ गप्त । अपने लिये दो प्राणियोंकी मृत्यु देखकर चन्द्रहासको वडा क्लेग हुआ । उन्होंने निश्चय करके अपने विल्यानके लिये तलवार खींची । उसी समय भगवती साक्षात् प्रकट हो गर्यो । मातृहीन चन्द्रहासको उन्होंने गोदमे उठा लिया । उन्होंने कहा—'वेटा ! यह धृष्टबुद्धि तो बड़ा दुष्ट था । यह सदा तुझे मारनेके प्रयत्नमे लगा रहा । इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवद्भक्त था; किंतु उसने तेरे विवाहके समय तुझे अपना शरीर टे डालनेका संकल्प किया

था, अतः वह भी इस प्रकार उन्नमण हुआ। अब तू वरदान मॉग।

चन्द्रहासने हाथ जोड़कर कहा—'माता! आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दे, जिससे श्रीट्रिमे मेरी अविचल भक्ति जन्म-जन्मान्तरतक बनी रहे और इस धृष्टबुद्धिके अपराधको आप क्षमा कर दे। मेरे लिये मरनेवाले इन दोनोको आप जीवित कर दे और धृष्टबुद्धिके मनकी मलिनताका नाश कर दें।'

देवी 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गयी। घृष्टबुद्धि और मदन जीवित हो गये; घृष्टबुद्धिके मनका पाप मर गया। चन्द्रहासको उन्होंने हृदयसे लगाया और वे भी भगवान्के परम भक्त हो गये। मदन तो भक्त था ही। उसने चन्द्रहासका बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानन्द घर लौट आये।

# महाराज मुचुकुन्द

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

सूर्यवंगमे इक्ष्वाकुकुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमे साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीरामरूपसे अवतीर्ण हुए । इसी वंशमे महाराज मान्धाता-जैसे महान् प्रतापगाली राजा हुए । महाराज मुचुकुन्द उन्हीं मान्धाताके पुत्र थे । ये सम्पूर्ण पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् थे । वल-पराक्रममे ये इतने बढ़े-चढ़े थे कि पृथ्वीके राजाओकी तो वात ही क्या, देवराज इन्द्र भी इनकी सहायताके लिये लालायित रहते थे ।

एक बार असुरोने देवताओं को दबा लिया, देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापित नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचुकुन्दसे सहायताकी प्रार्थना की। महाराजने देवराजकी प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समयतक देवताओं की रक्षांके लिये असुरोसे लड़ते रहे। बहुत कालके पश्चान् देवताओं को शिवजीं के पुत्र स्वामिकार्तिकेय-जी योग्य सेनापित मिल गये। तब देवराज इन्द्रने महाराज मुचुकुन्दसे कहा—'राजन्! आपने हमारी बड़ी सेवा की, अपने स्त्री-पुत्रों को छंड़कर आप हमारी रक्षांमें लग गये। यहाँ स्वर्गमें जिसे एक वर्ष कहते हैं, पृथ्वीमें उतने ही समयको तीन सौ साठ वर्ष कहते हैं। आप हमारे हजारो वर्षों से पहाँ हैं। अतः अब आपकी राजधानीका कही पता भी नहीं हैं।

आपके परिवारवाले सब कालके गालमे चले गये। हम आप-पर बड़े प्रसन्न है। मोक्षको छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मॉगना चाहे, मॉग ले; क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्तिके वाहरकी बात है।

महाराजको मानवीय बुद्धिने दबा लिया। स्वर्गमें वे सोये नहीं थे। लड़ते-लडते बहुत थक भी गये थे। अतः उन्होने कहा—'देवराज! मैं यही वरदान मॉगता हूँ कि मैं पेटभर सो लूँ, कोई भी मेरी निद्रामे विभ्न न डाले। जो मेरी निद्रा भग करे, वह दुरत भस्म हो जाय।'

देवराजने कहा—'ऐसा ही होगा, आप पृथ्वीपर जाकर शयन कीजिये। जो आपको जगायेगा, वह तुरंत भस्म हो जायगा।' ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचुकुन्द भारतवर्षमे आकर एक गुफामे सो गये। सोते-सोते उन्हें कई युग बीत गये। द्वापर आ गया, भगवान्ने यदुवंशमें अवतार लिया। उसी समय कालयवनने मथुराको घर लिया। उसे अपने-आप ही मरवानेकी नीयतसे और महाराज मुचुकुन्दपर कृपा करनेकी इच्छासे भगवान् श्रीकृष्ण कालयवनके सामनेसे लिपकर भागे। कालयवनको अपने बलका बड़ा घमंड था, वह भी भगवान्को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते-भागते भगवान् उस गुफामे घुसकर छिप गये, जहाँ महाराज मुचुकुन्द सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान्ने अपना पीवामर धीरे

उन्हें ओढ़ा दिया और आप छिपकर तमाजा देखने लगे; क्योंकि उन्हें छिपकर तमाज्ञा देखनेमें बड़ा आनन्द आता है। द्रष्टा ही जो उहरे!

कालयवन वलके अभिमानमें भरा हुआ गुफामें आया और महाराज मुचुकुन्दकों ही भगवान् समझकर जोरोसे दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दीसे उठे। सामने कालयवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो गया। अव तो महाराज दृष्टर-उघर देखने लगे। भगवान्के तेजसे सम्पूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होन नवजलध्दस्याम पीतकौरोयवासा वनमालीको सामने मन्द-मन्द मुसकराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक् रह गये। अपना परिचय दिया। प्रभुका परिचय पूछा। गर्गाचार्यके वचन स्मरण हो आये। ये साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हैं, यह समझकर वे भगवान्के चरणोंपर लोट-पोट हो गये।

भगवान्ने उन्हें उठाया, छातीसे चिपटाया, मॉित-भॉितके वरोका प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी-

पदार्थोंकी निःसारता समझ चुके थे। अतः उन्होने भी सासारिक वर नहीं मॉगा । उन्होने यही कहा-- भ मझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिये, जिससे मैं स लगनके साथ भलीभाँ ति आपकी उपासना कर सकुँ; श्रीचरणोंकी भलीभॉति भक्ति कर सकूँ, ऐसा वरव दीजिये । प्रभु तो मुक्तिदाता है, मुकुन्द है। उनके दर्श के बाद फिर जन्म-मरण कहाँ ! किंतु महाराजने अभीर मलीमॉति उपासना नहीं की थी । और वे मुक्तिसे भी बढ़ उपासनाको चाहते थे। अतः भगवान्ने कहा- अवः ब्राह्मण होओगे, सर्व जीवोमे समान दृष्टिवाले होओगे, मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना । तुम मेरे तो वन गये। तुम्हारी उपासना करनेकी जो अभिलापा है। उर लिये तुम्हे विग्रुद्ध ब्राह्मणवंश्रमे जन्म लेना पड़ेगा और ह तुम उपासना-रसका भलीभाँति आस्वादन कर सकोगे वरदान देकर भगवान् अन्तर्घान हो गये। और महार मुचुकुन्द ब्राह्मण-जन्ममे उपासना करके अन्तमे प्रभके स अनन्य भावसे मिल गये।

# राजा चित्रकेतु

अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानकियात्मकः। देहिनो विविधक्रेशसन्तापकृदुदाहृतः॥ (श्रीमद्रा० ६ । १५ । २५ )

'जीवका यह स्थूल शरीर द्रव्य (पञ्चभूतादि), शान (अहकार) तथा कर्म (प्रारब्ध) से बना है और शास्त्रोका कहना है कि यह देह जीवके लिये नाना प्रकारके क्लेश तथा सन्ताप ही देनेवाला है।'

श्र्रसेन देशमे प्राचीन समयमें चित्रकेतु नामके एक राजा थे। बुद्धि, विद्या, वल, धन, यश, सौन्दर्य, स्वास्थ्य आदि सव था उनके पास । उनमे उदारता, द्या, क्षमा, प्रजावात्सल्य आदि सद्गुण भी पूरे थं। उनके सेवक नम्न और अनुकूल थे। मन्त्री नीति-निपुण तथा स्वामिमक्त थे। राज्यमे भीतर-वाहर कोई शत्रु नहीं था। राजाके बहुत-सी सुन्दरी रानियाँ थीं। इतना सव होनेपर भी राजा चित्रकेतु सदा दुखी रहते थे। उनकी किसी रानीके कोई सन्तान नहीं थी। वंश नष्ट हो जायगा, इस चिन्तासे राजाको ठीक निद्रा-तक नहीं आती थी। एक वार अङ्किरा ऋषि सदाचारी भगवद्रक्त राजा चित्रकेतुके यहाँ पधारे। महर्षि राजापर कृपा

करके उन्हें तत्वज्ञान देने आये थे; किंतु उन्होंने देखा मोहवरा राजाको पुत्र पानेकी प्रवल इच्छा है । ऋषिने से लिया कि जव यह पुत्र-वियोगसे दुखी होगा, तभी इर वैराग्य होगा और तभी कल्याणके सच्चे मार्गपर चलने यो होगा । अतः राजाकी प्रार्थनापर ऋषिने त्वष्टा देवताका व किया और यज्ञसे बचा अन्न राजाको देकर यह कह दिया 'इसको तुम किसी रानीको दे देना।' महर्पिने यह भी व कि 'इससे जो पुत्र होगा, वह तुम्हे हर्ष-दोक दोनो देगा।

उस अनको खाकर राजाकी एक रानी गर्भवती हुई उसके पुत्र हुआ। राजा तथा प्रजा दोनोको अपार हर्ष हुआ अव पुत्रस्नेह्वरा राजा उसी रानीसे अनुराग करने लगे दूसरी रानियोंकी याद ही अब उन्हें नहीं आती थी। राजा उपेक्षासे उनकी दूसरी रानियोंके मनमें सौतियाडाह उत्प हो गया। सबने मिलकर उने नवजात वालकको एक दि विष दे दिया और बच्चा मर गया। बालककी मृत्युसे म शोकके राजा पागल-से हो गये। राजाको ऐसी विपत्तिमे दे उसी समय वहाँ देवर्षि नारदके साथ महर्षि अङ्गिरा आये वे राजाको मृत बालकके पाल पढ़े देख समझ

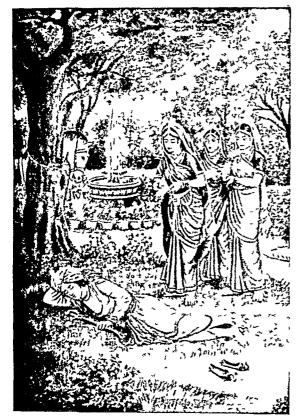

भक्त चन्द्रहास [ पृष्ठ १४२

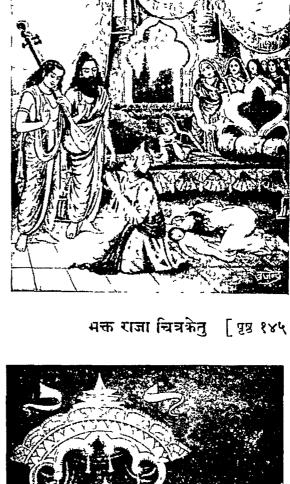



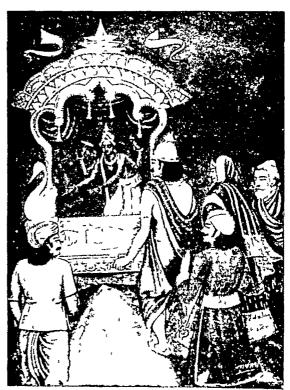

भक्त राजा सुर्भ [ पृत्र १९३ भक्त रहागीनका विमानानोहण [ पृत्र १६७

#### कल्याण

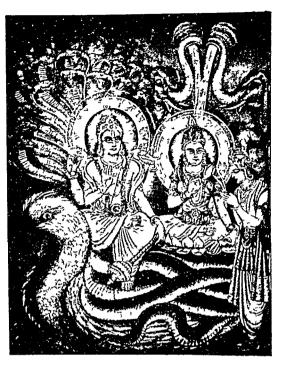

भक्त राजा पुण्यनिधि [ पृष्ठ १७०



भक्त सुदन्वा

[विष्ठ ६८६



भक्त वृत्रासुर [ पृष्ठ २६०

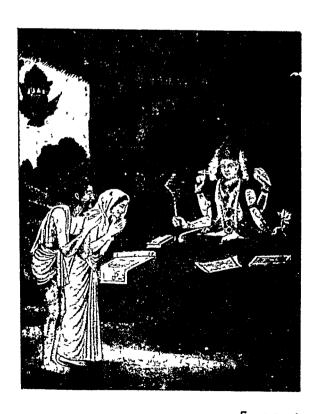

भक्त तुलाधार शृद्ध ि १४ २५४

लगे—'राजन् ! तुम जिसके लिये इतने दुखी हो रहे हो, वह तुम्हारा कौन है ? इस जन्मसे पहले वह तुम्हारा कौन था ? अब आगे वह तुम्हारा कौन रहेगा ? जैसे रेतके कण जलके प्रवाहसे कभी एकत्र हो जाते हैं और फिर अलग-अलग हो जाते हैं, वैसे ही कालके द्वारा विवश हुए प्राणी मिलते और अलग होते हैं। यह पिता-पुत्रका सम्बन्ध किटपत है। ये शरीर न जन्मके पूर्व थे, न मृत्युके पश्चात् रहेगे। अतः तुम इनके लिये शोक मत करो।'

राजाको इन बचनोसे कुछ सान्त्वना मिली। उसने पूछा— 'महात्मन्! आप दोनो कौन है १ मेरे-जैसे विषयोमे फॅसे मूद्बुद्धि छोगोको ज्ञान देनेके लिये आप-जैसे भगवद्भक्त सिद्ध महापुरुप निःस्वार्थ भावसे पृथ्वीमे विचरा करते हैं। आप दोनो मुझपर कृपा करे। मुझे ज्ञान देकर इस शोकसे बचाये।"

महर्षि अङ्गिराने कहा—'राजन् ! मैं तो तुम्हे पुत्र देनेवाला अङ्गिरा हूँ और मेरे साथ ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदजी हैं। तुम ब्राह्मणोके और भगवान्के भक्त हो, अतः तुम्हे होंश नहीं होना चाहिये। मैं पहले ही तुम्हे ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र-प्राप्तिमे लगा था। अब तुमने पुत्रके वियोगका होंग्र देख लिया। इसी प्रकार स्त्री, धन, ऐश्वर्य आदि भी नश्वर हैं। उनका वियोग भी चाहे जब सम्भव है और ऐसा ही दुःखदायी है। ये राज्य, यह, भूमि, सेवक, मित्र, परिवार आदि सब शोक, मोह, भय और पीड़ा ही देनेवाले हैं। ये स्वप्नके हस्योके समान हैं। इनकी यथार्थ सत्ता नहीं है। अपनी भावनाके अनुसार ही ये सुखदायी प्रतीत होते है। द्रव्य, ज्ञान और कियासे बना इस शरीरका अभिमान ही जीवको होश देता है। एकामचित्तसे विचार करो और एकमात्र भगवान्को ही सत्य समझकर उन्हींमें चित्त लगाकर शान्त हो जाओ।

राजाको बोध देनेके लिये देवर्षि नारदने जीवका आवाहन करके बालकको जीवितकर उसके कहा—'जीवात्मन्!देखो। ये तुम्हारे पिता-माता, बन्धु-बान्धव तुम्हारे लिये व्याकुल हो रहे हैं। तुम इनके पास क्यो नहीं रहते ?'

जीवात्माने कहा— ये किस-किस जन्ममे मेरे माता-पिता हुए थे १ में तो अपने कर्मोका फल भोगनेके लिये देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोमे अनन्त कालसे जन्म लेता आ रहा हूँ । सभी जीव परस्पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शतु, कभी सजातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक, कभी विनाशक, कभी आत्मीय और कभी उदासीन बनते हैं।

ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यो हैं ? जातु मानकर प्रसन्न क्यो नहीं होते ? जैसे व्यापारियोंके पास वस्तुएँ आनी और चली जाती हैं, एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके शतुका है, वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियोंमें जन्म लेता घूमता है। जितने दिन जिस शरीरका साथ है, उतने दिन ही उसके सम्बन्धी अपने हैं। यह स्त्री-पुत्र-घर आदिका सम्बन्ध यथार्थ नहीं है। आत्मा न जन्मता न मरता है। वह नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सर्वाधार, स्वयंप्रकाश है। वस्तुतः भगवान् ही अपनी मायासे गुणोंके द्वारा विश्वके नाना रूपोमे व्यक्त हो रहे हैं। आत्माके लिये न कोई अपना है, न पराया। वह एक है और हित-अहित करनेवाले शत्रु मित्र आदि नाना बुद्धियोंका साक्षी है। साक्षी आत्मा किसी भी सम्बन्ध तथा गुण-दोपको ग्रहण नहीं करता। आत्मा तो कभी मरता नहीं, वह नित्य है और शरीर नित्य हैनहीं, फिर ये लोग क्यो व्यर्थ रो रहे हैं?

राजपुत्रका जीवात्मा इतना कहकर चला गया । उसकी 🚶 बातोसे सबका मोह दूर हो गया। मृतकका अन्त्येष्टि संस्कार करके राजा शान्त हो गये। जब बालकको विष देनेवाली रानियोने यह ज्ञान सुना, तब उन्हे बड़ा पश्चात्ताप हुआ। यमुनातटपर जाकर उन्होंने अपने पापका प्रायश्चित्त किया। राजा चित्रकेतु ऋषियोके उपदेशसे शोकः मोहः भय और क्लेश देनेवाले दुस्त्यज गृहके स्नेहको छोड़कर महर्षि अङ्गिरा और देवर्षि नारदजीके पास जाकर उनसे भगवत्प्राप्तिका साधन पूछने लगे। नारदजीने उन्हें भगवान् शेषका ध्यान तथा स्तुति-मन्त्र बतलाया। उपदेश करके दोनो ऋषि चले गये । राजाने सात दिन केवल जलपर रहकर एकाग्र चित्तरे उस स्तुतिरूप विद्याका अखण्ड जप किया। उसके प्रभावसे व विद्याधरोके स्वामी हो गये। कुछ दिनोमे राजा चित्रकेतु विद्याके बलसे मनोगतिके अनुसार भगवान् शेषके समीप पहुँच गये। यहाँ उन्होने सनत्कुमारादि महर्षियोसे सेवित संकर्षणभगवान्के दर्शन किये । राजाने प्रेमविद्वल होकर भगवानके चरणोमे प्रणिपात किया और वे भगवानकी स्तृति करने लगे। दयामय भगवान् प्रसन्न हुए। उन्होने चित्रकेतु-को परम तत्त्वका उपदेश किया । तत्त्वज्ञानका उपदेश करते हुए अन्तमे संकर्षण प्रभुने कहा—'राजन् । मनुध्यशरीरमे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है। जो मानव-देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता-आत्माको नही जानता, उसका फिर किसी योनि-में कल्याण नहीं होता । विषयोमें लगनेसे ही दुःख होता है। उन्हें छोड देनेमें कोई भय नहीं है; अतः बुद्धिमान् पुरुपको

विपयोसे निवृत्त हो जाना चाहिये। जगत्के सभी स्त्री-पुरुप दुःखोको दूर करने और सुग्य पानेके लिये अनेक प्रकारके कर्म करते हैं; पर उन कर्मामें न तो दुःख दूर हो पाते और न सुख ही मिलता है। जो लोग अपनेको बुद्धिमान् मानकर कर्मोमें लगे हैं, वे दुःख ही पाते हैं। आत्मा जाग्रत्, स्वप्त, सुपुति—इन तीनो अवस्थाओसे पृथक् है—यो समझकर बुद्धिमान् पुरुपको चाहिये कि इन अवस्थाओमें प्राप्त होनेवाले विपयोसे निवृत्त हो जाय, लोक परलोकसे चित्त हटा ले और ज्ञान-विज्ञानसे सतुष्ट होकर मेरी भित्त करे। एक परमात्मा ही सब स्थानोमें सर्वदा है, यह योगमार्गमें लगनेवालोको जान लेना चाहिये। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

चित्रकेतु द्वन्द्वरित समदर्शी हो गये थं। वे कामना, स्प्रहा, अहकार छोड़कर सदा परमात्मामे ही चित्त लगाये रहते थे। तपोवलसे इच्छानुसार चौदहो सुवनोंमें वे घूम सकते थे। एक दिन विमानपर वेठकर वे आकाशमार्गसे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने सुनियोकी सभामे पार्वतीजीको भगवान् शङ्करकी गोदमे वैठेदेखा। चित्रकेतुको यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। भगवान् शङ्कर तो आलोचना सुनकर हसकर रह गये, पर पार्वतीजीको क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया—'त् वड़ा अविनीत हो गया है, अतः भगवान्के चरणोंमें रहने-योग्य नहीं है। जाकर असुरयोनिमे जन्म ग्रहण कर।'

शाप सुनकर चित्रकेतुको न डर लगा, न दुःख हुआ। असुरयोनिमे भी सर्वव्यापी भगवान तो हैं ही, यह वे जानते थे। शिष्ट व्यवहार करनेके लिये विमानसे वे उत्तर पड़े और उन्होंने पार्वती जीके चरणोमें प्रणाम करके कहा—'माता! आपने जो शाप दिया है, उसे मैं सादर स्वीकार करता हूँ। में जानता हूँ कि देवतालोग मनुष्यके लिये जो कुछ कहते हैं, वह उसके कर्मानुसार ही कहते हैं। अज्ञानसे मोहित पाणी इस संसारचक्रमे धूमता हुआ सदा, सब कहीं सुख-दुःख भोगता ही रहता है। गुणोंके इस प्रवाहमे शाप-वरदान, स्वर्ग-नरक, सुख-दुःख—सुछ भी वास्तविक नहीं है। स्वयं मायातीत भगवान अपनी मायासे प्राणियोंको

रचते और उनके सुख-दुःख, वन्ध-मोक्षकी व्यवस्था करते हैं। उन ईश्वरका न कोई अपना है, न पराया; न कोई प्रिय है, न अप्रिय । वे सर्वत्र समान और असझ हैं। जब उन सर्वेश्वरको सुखसे प्रेम नहीं है, तब क्रोध तो होगा ही केंसे। परत उनकी मायासे मोहित जीव जो पुण्य पापरूप कर्माको करता है, वे कर्म ही उसके सुख-दुःखादिके कारण होते हैं। देवि! में आपसे छूटनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। आपको मेरे वचन बुरे लगे, इसके लिये आप मुझे क्षमा करें।

इस प्रकार क्षमा मॉगकर चित्रकेतु विमानपर वैठकर चले गये। उनकी यह असङ्ग स्थिति देखकर सबको बङ्ग आश्चर्य हुआ । शङ्करजीने कहा-'देवि ! तुमने भगवान्के दासानुदासोका माहात्म्य देखा ? भगवान् नारायणके परायण भक्त किसीसे भी डरते नहीं । वे स्वर्ग, नरक तथा मोक्षमें भी एक-सी दृष्टि रखते हैं। भगवान्की लीलारे ही जीव देह धारण करके सुख-दुःखः, जन्म मरणः, शाप-अनुग्रहका भागी होता है। जैसे रस्सीमें अज्ञानसे सर्पका भ्रम होता है। वैसे ही इष्ट-अनिष्टका वोध अज्ञानसे ही है । भगवान्के आश्रित भक्त ज्ञान-वैराग्यके वलसे किसी भी सासारिक पदार्थको अच्छा मानकर ग्रहण नहीं करते। जत्र में, ब्रह्माजी, सनत्कुमान, नारदः, महर्पिगण तथा इन्द्रादि देवता भी परमेश्वरकी लीला-का रहस्य नहीं जान पाते, तत्र अपनेको समर्थ माननेवाले क्षद्र अभिमानी उन परम प्रभुका स्वरूप कैसे जान सकते हैं। उन श्रीहरिका न कोई अपना है, न पराया । वे सबके आत्मा होनेसे सबके प्रिय हैं। फिर भी यह महाभाग चित्रकेत उन्हीं भगवानका प्यारा भक्त है, उन्हींकी रुचिसे चलनेवाला है, शान्त और समदर्शी है। मैं भी उन्हीं अच्युतका भक्त हूं। अतः मझको उसपर क्रोंध नहीं आया । ऐसे शान्त, समदर्शी, भगवद्भक्त महापुरुषोंके चरित्रपर आश्चर्य नहीं करना चाहिये।

सतीका आश्चर्य इन वचनोसे दूर हो गया। शाप देनेमें समर्थ होनेपर भी चित्रकेतुने पार्वतीको शाप नहीं दिया था, उन्टे उनका शाप स्वीकार करके क्षमा मॉगी। इसी शापके फलसे त्वष्टाके यश्चमें दक्षिणाभिसे वे वृत्रासुरके रूपमे प्रकट हुए।

वृत्रासुरका चरित्र इसी अङ्कमें आगे दिया जायगा।

# राजर्षि खट्वाङ्ग

कि धमैर्धनदेवी कि कामैवी कामदैरत। मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिवीत जन्मदैः॥ (श्रीमद्रा०११।२३।२७)

जो मृत्युके फंदेमें जकड़ा है, उस प्राणीके लिये घनसे या घन देनेवालोंसे क्या प्रयोजन । कामनाओंसे तथा कामनाओंको पूर्ण करनेवालोसे ही उसे क्या लाम और जन्म देनेवाले (जन्म-मृत्युके चक्रमे डालनेवाले) कमोंसे ही उसका क्या हित होना है।'

महाराज सगरके वंदामे विश्वसहके पुत्र हुए महाराज खट्वाङ्क । जन्मसे ही वे परम धार्मिक थे । अधर्ममे उनका चित्त कभी जाता ही नहीं था । उत्तमक्षोक भगवान्को छोड़कर और कोई वस्तु उन्हें स्वभावसे ही प्रिय नहीं थी । न तो स्वर्गादि लोक देनेवाले सकाम कमोंमे उनका अनुराग था न लक्ष्मी, राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री-पुत्र तथा परिवारमे ही उनकी आसक्ति थी । कर्तव्यबुद्धिसे भगवत्सेवा मानकर ही वे प्रजापालन करते थे ।

महाराज खट्वाङ्गने रारणागतकी रक्षाका वत ले रक्खा था। उनका इतना महान् पराक्रम तथा प्रभाव था कि जब भी देवता असुरंखि पराजित हो जाते, तब महाराजकी रारण लेते। उन दिनो असुर प्रवल हो रहे थे। पराजित होनेपर भी वे बार-बार स्वर्गपर आक्रमण करते थे। महाराजको बार-बार देवताओंकी सहायता करने जाना पडता था। एक बार असुरोको पराजित करके महाराज स्वर्गसे पृथ्वीपर लौट रहे थे, तब देवताओंने उनसे इच्छानुसार वरदान मॉगनेको कहा।

महाराज पहलेसे ही भोगोसे विरक्त ये । संसारकैं मिथ्या प्रलोभनोंमें उनकी आसक्ति नहीं थी । उन्होने सोचा—प्यदि जीवनके दिन अधिक शेष हो। तव तो यह

कर्तव्यपालनं राज्यशासनादि ठीक ही हैं; किंतु यदि आयु थोदी ही हो ती इस प्रकार भोगोमें लगे रहना बढ़ी मूर्खता होगी। इस मनुष्य-शरीरका पाना कठिन है। इसी शरीरसे भवसागर पार न किया तो फिर पता नहीं। किस-किस योनिमे जाना पड़े। ये देवता भी इन्द्रियों के वगमें है। इनकी इन्द्रियों भी चक्कल हैं। इनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं। दूसरोकी तो चर्चा ही क्या, ये देवगण भी अपने इदयमे निरन्तर स्थित परमप्रियस्वरूप आत्मतत्त्वको नहीं जानते। जब ये स्वयं आत्मशानरिहत है, तब मुझे कैसे मुक्त कर सकते है। यह सब सोचकर उन्होंने देवताओसे पूछा—'आपलोग कृपाकर पहले यह बताइये कि मेरी आयु कितनी शेष है।'

देवताओंने बताया कि 'महाराजकी आयु दो घड़ी ही वाकी है।' जब दो ही घड़ी आयु रोप है, तब भोगोंको लेकर क्या होगा। देवगण दीर्घायु दे सकते थे; किंतु महाराजको रारीरका मोह नहीं था। वे शीष्रतापूर्वक परम पवित्र भारतवर्षमें पहुँचे और भगवान्के ध्यानमें मग्न हो गये। महाराज खट्वाङ्गका मन एकाग्र भावसे भगवान्मे लगा था। शरीर कब गिर गया, इसका उन्हे पतातक न लगा।

धन्य हैं महाराज खट्वाङ्ग ! महाराजकी आधु तो उस समय दो घड़ी बची थी; किंतु हम सबको तो यह भी पता नहीं कि दो पल भी आधु शेष है या नहीं । भगवान्को पानेमे कुछ दस, बीस या मौ, दो सौ वर्ष नहीं लगतें । सच्चे दृदयसे एक बार पुकारनेपर वे आ जाते हैं । चित्तको एकाम्र भावसे उनके चरण-चिन्तनमे लगाकर एक क्षणमे प्राणी उन्हें पा लेता है । खट्वाङ्गजीकी भाँति सिरपर मृत्युको खडी देखकर भोगोसे चित्त हटाकर उसे तुरंत भगवान्के चरणोमे ही लगा देना चाहिये ।

# भक्त-वाणी

कीटेषु पक्षिषु मृगेषु सरीस्रपेषु रक्षःपिशाचमनुजेष्वपि यत्र यत्र । जातस्य में भवतु केशव ते प्रसादात् त्वय्येव भक्तिरचलाऽव्यभिचारिणी च ॥ —हुपद

कीड़े-मकोड़ोमे, पशु-पक्षियोमे, साँप आदि रंगनेवाले जीवोमे, राक्षस, पिशाच अथवा मनुष्योंमे जहाँ-कहीं भी मेरा जन्म हो, केवव ! तुम्हारी कृपासे मेरी तुम्हारे चरणोमे अडिग एवं अनन्य भक्ति बनी रहे।

#### परमभागवत राजा अम्बरीष

दुष्करः को जु साधूनां दुस्त्यजो वा महारमनाम् । यैः संगृहीतो भगवान् सारवतामृषभो हरिः॥ (श्रीमद्रा०९।५।१५)

(जिन लोगोंने सत्त्वगुणियोंके परमाराध्य श्रीहरिको हृदयमें धारण कर लिया है, उन महात्मा साधुओंके लिये भला, कीन-सा काम दुष्कर है और ऐसा कौन-सा त्याग है, जिसे व नहीं कर सकते। अर्थात् वे सब कुछ करनेमें समर्थ हैं और सब कुछ त्यागनेमें भी समर्थ हैं।

अम्बरीपजी सप्तदीपवती सम्पूर्ण पृथ्वीके स्वामी थे और उनकी सम्पत्ति कभी समाप्त होनेवाही नहीं थी। उनके ऐश्वर्यकी संसारमें कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगांकि अभावमें वैराग्यवान् वन जाय, यह तो सरल है; किंत धन-दौलत होनंपर, विलास-भोगकी पूरी सामग्री प्राप्त रहते वैराग्यवान् होनाः विषयोंसे दूर रहना महापुरुषोंके ही बद्यका है और यह भगवान्की कृपासे ही होता है। थोड़ी सम्पत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्यको मदान्ध बना देता है; किंतु जी भाग्यवान् अशरण-शरण दीनवन्धु भगवान्के चरणांका आश्रय छे लेते हैं, जो उन मायापित श्रीहरिकी रूप माधुरीका सुधास्वाद पा लेते हैं। मायाकी मादकता उन्हें रुखी लगती है। मोहनकी मोहिनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, मायाका ओछापन उन्हें छुभानेमें असमर्थ हो जाता है। वे तो जलमे कमलकी भाँति सम्पत्ति एव ऐश्वर्यके मध्य भी निर्हित ही रहते हैं। वैवस्वत मनुके प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभागके पुत्र अम्बरीपको अपना ऐश्वर्य खप्नके समान असत जान पहता था। वे जानते थे कि सम्पत्ति मिलनेसे मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान् वासुदेवके भक्तोंको पूरा विश्व ही मिट्टीके देलीं-सा लगता है। विश्वमें तथा उसके मोगोंमें नितान्त अनासक्त अम्बरीषजीने अपना सारा जीवन परमात्माके पावन पाद-पद्मोंमें ही लगा दिया था।

अम्बरीयने अपने मनको श्रीकृष्णके चरण-चिन्तनमें, वाणीको उनके गुण-गानमें, हाथोको श्रीहरिके मन्दिरको आइने-बुहारनेमें, कानोंको अच्युतके पिवत्र चरित सुननेमें, नेत्रोंको भगवन्मृतिके दर्शनमें, अङ्गोंको भगवत्सेवकोके स्पर्शमें, नासिकाको भगवानके चरणींपर चढ़ी तुलसीकी गन्ध लेनेमें, जिहाको भगवत्ससादका रस लेनेमें, पैरीको श्रीनारायणके पवित्र स्थानोमें जानेमें और मन्तकको द्वृतीकेशके चरणों क्षं वन्दनामें लगा रक्खा था। दूसरे संसारी लोगोकी मॉति वे विषय-भोगोमें लिस नहीं थे। श्रीहरिके प्रसादरूपमें ही वे भोगोंको स्वीकार करते थे। भगवान्के भक्तोंको अर्ण करके उनकी प्रसन्नताके लिये ही भोगोंको ग्रहण करते थे। अपने समस्त कर्म यशपुरुष परमात्माको अर्पण करके, सबमें वह एक प्रभु आत्मरूपसे विराजमान है—ऐसा हट निश्चय रखकर भगवद्भक्त ब्राह्मणोंकी वतलायी रीतिमे वे न्यायपूर्वक प्रजापालन करते थे।

निष्कामभावसे यहाँका राजाने अनुष्ठान किया, विविध वस्तुओंका प्रचुर दान किया और अनन्त पुण्य-धर्म किये। इन सबसे वे भगवान्को ही प्रसन्न करना चाहते थे। स्वर्ग-सुख तो उनकी दृष्टिमें तुच्छ था। अपने हृदय-सिंहासनपर वे आनन्दकन्द गोविन्दको नित्य विराजमान देखते थे। उनको भगवत्प्रेमकी दिव्य माधुरी प्राप्त थी। गृह, स्त्री, पुत्र, स्वजन, गज, रथ, घोड़े, रव, वस्त्र, आभरण आदि कभी न घटनेवाला अक्षय भण्डार और स्वर्गके भोग उनको नीरस, स्वप्रके समान असत् लगते थे। उनका चित्त सदा भगवान्में ही लगा रहता था।

'जैसा राजा, वैसी प्रजा।' महाराज अग्वरीयके प्रजा-जन, राजकर्मचारी—सभी लोग भगवान्के पवित्र चरित सुनने, भगवान्के नाम-गुणका कीर्तन करने और मगवान्के पृजन-ध्यानमें ही अपना समय लगाते थे। भक्तवत्सल भगवान्ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिन्तनमे ही लगे रहते हैं, तो भक्तोंके यागक्षेमकी रक्षा करनेवाले प्रभुने अपने सुदर्शन-चक्को अम्बरीप तथा उनके राज्यकी रक्षामे नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वरार छोड़कर उनका हो जाता है, तब वे दयामय उसके योगक्षेमका दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिन्त कर देते हैं। चक्त अम्बरीयके द्वारपर रहकर राज्यकी रक्षा करने लगा।

राजा अम्त्ररीषने एक वार अपनी पत्नीके साथ श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये वर्षकी सभी एकाद्शियोंके व्रतका नियम किया। वर्ष पूरा होनेपर पारणके दिन उन्होंने धूम-धामसे भगवान्की पूजा की। ब्राह्मणोंको गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्योंसहित पधारे। राजाने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करनेकी प्रार्थना की। दुर्वासाजीने राजाकी प्रार्थना

स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना-तटपर चले गये। द्वादशी केवल एक घंड़ी शेष थी। द्वादशीमे पारण न करनेसे वत भङ्ग होता। उधर दुर्वासाजी आयेगे कवा यह पता नहीं था। अतिथिसे पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणोसे व्यवस्था लेकर राजाने भगवान्के चरणोदकको लेकर पारण कर लिया और भोजनके लिये ऋषिकी प्रतीक्षा करने लगे।

दुर्वासाजीने स्नान करके छौटते ही तपोवलसे राजाके पारण करनेकी बात जान ली। वे अत्यन्त क्रोधित हुए कि मेरे भोजनके पहले इसने क्यो पारण किया। उन्होने मस्तकसे एक जटा उखाड ली और उसे जोरसे पृथ्वीपर पटक दिया। उससे कालामिके समान कृत्या नामकी भयानक राक्षसी निकली । वह राक्षसी तलवार लेकर राजाको मारने दौड़ी। राजा जहाँ-के तहाँ स्थिर खड़े रहे | उन्हे तिनक भी भय नहीं लगा । सर्वत्र सब रूपोमं भगवान् ही है, यह देखनेवाला भगवान्का भक्त भला, कहीं अपने ही दयामय स्वामीसे डर सकता है ! अम्बरीपको तो कृत्या भी भगवान् ही दीखती थी। परत भगवानका सुदर्शनचक तो भगवानकी आशासे पहलेसे ही राजाकी रक्षामें नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्याको भसा कर दिया और दुर्वासाकी भी खबर छेने उनकी ओर दौडा। अपनी कृत्याको इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्रको अपनी ओर आते देख दुर्वासाजी प्राण लेकर भागे । वे दसी दिशाओं में, पर्वतीकी गुफाओंमे, समुद्रमे-जहाँ-जहाँ छिपनेको गये, चक वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पातालमे सब कही वे गये। इन्द्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्माजी और शङ्करजीने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिवजीने उनको भगवानके ही पास जानेको कहा। अन्तमे वे वैकुण्ड गये और भगवान् विष्णुके चरणोपर गिर पदे । दुर्वासाने कहा-- 'प्रभो । आपका नाम लंनसे नारकी जीव नरकसे भी छूट जाते हैं, अतः आप मरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपराध किया, इसलिये आप मुझे क्षमा करे।'

भगवान् अपनी छातीपर भृगुकी लात तो सह सकते हैं, अपना अपराध वे कभी मनमे ही नहीं लेते; पर भक्तका अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते । प्रभुने कहा—'महर्षि ! मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ । मैं तो भक्तोंके पराधीन हूँ । साधु भक्तोंने मेरे हृदयको जीत लिया है । साधुजन मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ । मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानता ।

साधु भक्तोको छोड़कर में अपने इस शारीरको भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मीजीको जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र, घर-परिवार्ट घन-प्राण, इहलोक-परलोक सबको त्यागकर मेरी शरण आया है, भला में उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतित्रता स्त्री पतिको अपनी सेवासे वगमें कर लेती है, वैसे ही समदर्गी भक्तजन मुझमें चित्त लगाकर मुझे भी अपने वगमं कर लेते है। नश्वर स्वर्गादिकी तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवाके आगे मुक्तिको भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तोंके मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर! आप उन महामाग नाभागतनयके ही पास जायं। वही आपको शान्ति मिलेगी।

इधर राजा अम्बरीष बहुत ही चिन्तित थे। उन्हें लगता था कि भेरे ही कारण द्वर्वासाजीको मृत्युभयसे प्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्थामं मेरे लिये भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जख पीकर ऋषिके लौटनेकी पूरे एक वर्षतक प्रतीक्षा करते रहे। वर्षभरके बाद दुर्वासाजी जैसे भागे थे, बैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आये और उन्होंने राजाका पैर पकड़ लिया। ब्राह्मणके द्वारा पैर पकड़े जानेसे राजाको बड़ा सकीच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शनको ज्ञान्त किया।

महर्षि दुर्वासा मृत्युके भयसे छूटे । सुदर्गनका अत्यु । ताप, जो उन्हें जला रहा था, शान्त हुआ । अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे — आज मैने भगवान्के दासोका महत्त्व देखा । राजन ! मैने तुम्हारा इतना अपराध किया था पर तुम मेरा करयाण ही चाहते हो । जिन प्रमुका नाम लेनेसे ही जीव समस्त पापांसे छूट जाता है, उन तीर्यपाद छीहरिके भक्तोंके लिये कुछ भी कार्य शेप नहीं रह जाता । राजन् । तुम बड़े दथाछ हो । मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण-रक्षा की !

अम्बरीपके मनमं ऋषिके वाक्योसे कोई अमिमान नहीं आया। उन्होने इसको भगवान्की छ्पा समझा। महर्षिके चरणोमे प्रणाम करके बड़े आदरसे राजाने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जानेपर एक वर्ष पश्चात उन्होने वह पवित्र अन्न प्रसादरूपसे लिया। बहुत कालतक परमात्मामे मन लगाकर प्रजापालन करनेके पश्चात् अम्बरीषजीने अपने पुत्रको राज्य सौंप दिया और भगवान् वासुदेवमे मन लगाकर वनमे चले गये। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होने भगवान्को प्राप्त किया।

राजा रुक्माङ्गद

प्रहादनारदपराशरपुण्डरीक-ब्यासाम्बरीष्शुक्त्रीनकभीष्मग्रालभ्यान् । रुक्माङ्गदार्जनवशिष्टविमीषणादीन्

पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि ॥

इस्वाकुवंशर्मे अयोग्यानरेश ऋतन्वजके पुत्र महाराज नस्माहद हुए । ये धर्मात्मा तथा भगवान् नारायणके प्रिय मक्त थे । इनकी पत्नी मन्ध्यावलीसे एक सुझील पितृमक पुत्र हुआ । उसका नाम था—धर्माङ्गद । महाराज नक्साञ्चदकी निष्ठा एकादशी-त्रतमें थी । एकादशी-वत बीहरिको अत्यन्त प्रिय है । जो दशमीको दोपहरमे एक ही समय मोजन करके रात्रिको ब्रह्मचर्यपूर्वक भूमि या वरुतेपर सोता है। एकाटशीको प्रातः वतका सङ्खल्प करके निर्जल वत करता है और यथामम्भव समस्त उपचारींसे श्रद्धा-पूर्वक भगवान्का पूजन करता है। रात्रिम जागरण करते हुए मगवान्के नाम एवं गुणींका कीर्तन करता है और दूसरे दिन भगवान्का पूजन करके ब्राह्मणोको भोजन कराके वतका पारण करता है। उसपर सर्वेश्वर विष्णु-भगवान् जीघ्र प्रसन्न होते हैं । एकादशी-व्रतके दिन इन्द्रियोंको संयत करके दिन-रात केवल भगवान्के पूजन, अर्चन, कीर्तन तथा भगवान्की कथा सुननेमें ही लगाना चाहिये। उस दिन काम-क्रोघ-लोमादिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। असत्य तथा कटुवाणी भूलकर भी नहीं वोलनी चाहिये और न किसीकी निन्दा ही करनी चाहिये । धर्मसे द्वेष करनेवाले, नास्तिक, शास्त्रनिन्दक, भगवान्मे विश्वास न करनेवाले लोगोसे उस दिन वात भी नहीं करनी चाहिये। महाराज रक्माङ्गद बड़ी सावधानीसे इन नियमीका पालन करते थे। राजाकी धर्मपरायणताके कारण उनकी समस्त प्रजा धार्मिक थी । प्रजाके भी सब लोग एकादशीका व्रत पूरी विधिसे करते थे।

जो नियमपूर्वक विधिसहित एकादशी-त्रत करता है, उसके घरमें यमराजके दूत प्रवेश ही नहीं कर सकते । महाराज इक्साङ्गदके राज्यमे यमदूतोंका प्रवेश नहीं था; परंत्र छष्टि तो जनम-मरणरूप है। यमराजजीने छिष्टिकर्तासे कहा कि अयोध्याके राज्यभरमें लोग अमर वने रहेगे तो मर्त्यलोककी मर्यादा नष्ट हो जायगी । ब्रह्माजीने एक परम सुन्दर मोहिनी स्त्री बनाकर उसे पृथ्वीपर मेजा । उस स्त्रीको देखकर महाराज मुग्घ हो गये। उसने भी इस गर्तपर राजाको पति वनाना स्वीकार किया कि वह जो कहेगी, उसे महाराज अस्वीकार नहीं करेंगे। महाराजने यह गर्त मान 'ली | एकादशी आनेपर मोहिनीने कहा कि 'राजा व्रत न करें।' महाराज तो सुनते ही सन्न रह गये । उन्होंने कहा-परानी ! तुम कही तो में अपने प्राण भी दे सकता हूँ; किंतु भगवान् नारायणका एकादशी-व्रत में नहीं छोड़ सकता । इसके वदले दुम और कुछ मॉग लो।'

मोहिनीने कहा-- 'आप एकाटशी-त्रत नहीं छोड़ना चाहते तो अपने हायमे क्रमार धर्माञ्जदका मस्तक काटकर मझे दे दें।

महाराज कैसे अपने एकमात्र पुत्रका मस्तक कार्टे ! इसपर राजकुमारने कहा-'पिताजी ! आप सङ्कोच न करें। गरीर अमर तो है नहीं; कल नष्ट हो या आज, यह नष्ट तो होकर रहेगा; फिर इस देहरे धर्मकी रक्षा हो, पिताके वत तथा सत्यकी रक्षामें यह देह लगे-इससे वहा सौभाग्य कहाँ मिलना है। आप अपने सत्यकी रक्षा करें।

राजकुमारकी माता परम सती रानी सन्ध्यावलीने भी पुत्रकी वातका समर्थन किया । अन्तमें महाराज खन्न लेकर पुत्रका मस्तक काटनेको उद्यत हुए । जैसे ही राजाने तलवार उठायी। अनन्त करणाघाम श्रीहरिने प्रकट होकर उन्हें द्र्यन दिया । भगवान्की कृपांछे विमान आया और उसमें बैठकर सपरिवार महाराज भगवद्वाम पघारे।

·<del>> SO</del> भक्त-वाणी

अिकञ्चनत्वं राज्यं च तुलया समतोलयत् । अिकञ्चनत्वमधिकं राज्यादिप हितात्मनः ॥ अिकखनता और राज्य दोनों कॉटिपर रखकर तौले गये थे। (परम ज्ञानी महर्षियोंने दोनोंके परिणामपर विचार करके निश्चय किया ) तो यही पता लगा कि अपना हित चाहनेवाले मनुष्यके लिये राज्यकी अपेक्षा अकिञ्चनता ही श्रेष्ठ है।

### सत्यवादी राजा हरिश्रन्द्र

सत्य मूल सब सुकृत सुहाए । बेद पुरान प्रगट मनु गाए ॥

महर्षि विश्वामित्रजीकी कृपासे सरारीर स्वर्ग जानेवाले
और वहाँसे देवताओद्वारा गिराये जानेपर बीचमे ही अबतक स्थित रहनेवाले महाराज त्रिशङ्क विख्यात ही हैं । इन्हींके
पुत्र महाराज हरिश्चन्द्रजी थे । ये प्रसिद्ध दानी, भगवद्भक्त तथा
धर्मात्मा थे । इनकी धार्मिकताके प्रभावसे इनके राज्यमे कमी
अकाल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं फैलती थी, दूसरे भी कोई
दैविक या मौतिक उत्पात नहीं होते थे । प्रजा सुखी थी, प्रसन्न
थी, धर्मपरायण थी। महाराज हरिश्चन्द्रकी सत्य-निष्ठा त्रिभुवनमे
विख्यात थी । देवर्षि नारदसे महाराजकी प्रशंसा सुनकर
देवराज इन्द्रको भी ईर्ष्या हुई और उन्होने परीक्षा छैनेका
निश्चय करके विश्वामित्रजीको इसके लिये तैयार किया ।

विश्वामित्रजीने अपने तपके प्रभावसे स्वप्नमे राजासे सम्पूर्ण राज्य दानमे लेलिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उसे मॉगा। सत्यवादी राजाने स्वप्नके दानको भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोष मुनिको सौंप दिया। हरिश्चन्द्रजी पूरी पृथ्वीके चक्रवर्ती राजा थे। राज्य तो दान हो गया। शास्त्र कहते हैं कि काशीपुरी भगवान् शङ्करके त्रिशूलपर बसी है, अतः पृथ्वीके राज्यमे उसे नहीं गिना जाता। हरिश्चन्द्रने काशी जानेका निश्चय किया। अव ऋषि विश्वामित्रने कहा— 'इतने बड़े दानकी साङ्गताके लिये दक्षिणा दीजिये।'

आज राजा हरिश्चन्द्र, जो कलतक पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् थे, कगाल हो गये । उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। इतनेपर भी उन्होंने श्रमुषिको दक्षिणा देना स्वीकार किया। अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी शैब्याके साथ वे काशी आये। दक्षिणा देनेका दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्नीको उन्होंने एक ब्राह्मणके हाथ बेंच दिया। बालक रोहित भी माताके साथ गया। विश्वामित्रजी जितनी दक्षिणा चाहते थे, वह इतनेसे पूरी नहीं हुई। राजाने अपनेको भी बेंचना चाहा। उन्हें काशीके एक चाण्डालने स्मद्यानपर पहरा देनेके लिये और मृतक-कर वस्तल करनेके लिये खरीद लिया। इस प्रकार हरिश्चन्द्रने श्रमुषिको दक्षिणा दी।

सोना अग्निमे पड़कर जल नहीं जाता, वह और चमकने लगता है। इसी प्रकार सङ्घटोंने पड़नेसे धर्मात्मा पुरुष धर्मसे पीछे नहीं हटते। उनको धर्मनिष्ठा विपत्तिकी अग्निमे मस्म होनेके बदले और उज्जवलतम होती है, और विशेषक्रपरे चमकने लगती है। हरिश्चन्द्र चाण्डालके सेवक हो गये। एक चकवर्ती सम्राट् रमशानमें रात्रिके समय पहरा देनेके कामपर लगनेको विवश हुए। परत हरिश्चन्द्रका धैर्य अडिंग रहा। उन्होंने इसे भी भगवान्का कृपा-प्रसाद ही समसा।

महारानी शैब्या आज पतिके धर्मका निर्वाह करनेके लिये ब्राह्मणकी दासी हो गयीं। वे वहाँ वर्तन मलने, झाड़-देने, घर लीपने, गोबर उठाने आदिका काम करने लगीं। जिस राजकुमार रोहिताश्वके सङ्केतपर चलनेके लिये सैकड़ो सेवक सदा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वह नन्हा सुकुमार बालक ब्राह्मण-के यहाँ आज्ञाका पाल्न करता, डॉटा जाता और चुपचाप रो लेता! एक दिन सन्ध्या-समय कुछ अन्धकार होनेपर रोहिताश्व ब्राह्मणकी पूजाके लिये फुल तोड़ने गया था, वहाँ उसे सर्पने काट लिया। बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया। वेचारी शैब्या-वह जब महारानी थी। तब थी। आज एकमात्र पुत्र मरा पड़ा था उसका उसके सामने; न तो कोई उसे दो शब्द कहकर धीरज दिलानेवाला था और न कोई उसके पुत्रके शवको श्मशान ले जानेवाला था। रात्रिमे अकेली, रोती-विलखती बेचारी अपने हाथोपर पुत्रके देहको लेकर उसे जलाने समशान गयी । विपत्तिका यहीं अन्त नहीं हुआ । श्मशानके खामी चाण्डालने हरिश्चन्द्रको आज्ञा दे रक्खी थी कि विना कर दिये कोई भी लाश जलाने न पाये। रीन्याका रोना सुनकर हरिश्चन्द्र वहाँ आ पहुँचे और कर मॉगने लगे । हाय ! हाय ! अयोध्याके चक्रवर्तीकी महारानीके पास था क्या आज जो वह करमे दे। आज अयोध्याके युवराजकी लाश उसकी माताके सामने पड़ी थी। माता कर दिये बिना उसे जला नहीं पाती थी। शैब्याके रुदन-क्रन्दन-से हरिश्चन्द्रने उसे पहचान लिया । कितनी भयद्भर स्थिति हो गयी-अनुमान किया जा सकता है। पिताके सामने उसके एकमात्र पुत्रका देह लिये पत्नी रो रही थी और पिताको उस कंगालिनीसे कर वसूल करना था। बिना कर लिये अपने ही पुत्रके शरीरका दाह रोकना था उन्हें। परंतु हरिश्चन्द्रका धर्म अविचल था। उन्होंने कहा—'भद्रे! जिस धर्मके लिये मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा और रोहितको छोड़ा, जिस धर्मके लिये में यहाँ चाण्डालका खेवक बना, तुम दाखी बनी, उस घर्मको मैं नहीं छोड़ें गा। तुम मुझे धर्मपर ढटेरहनेमें सद्यायता दो।

शैब्या पतित्रता थीं । पितकी धर्मरक्षाके लिये जिस महारानीने गज्य छोड़कर दासी बननातक स्वीकार किया था। वे पितके धर्मका आदर न करे—यह कैसे सम्भव था। परतु आज माताके सामने उसके पुत्रका निर्जीव शरीर था और उसे दाह करना था। पितका धर्म कर माँग रहा था और देनेको क्या रक्खा था वहाँ । अन्तमे उस देवीने कहा—'नाथ! मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है। मेरी यही एक मेली साड़ी है, जिसे में पिहने हूं। इसीके अञ्चलसे दक्कर अपने बेटेको में ले आयी हूं। आपके पुत्रके देहपर कफातक नहीं है। आप मेरी इस साड़ीको ही आधा फाड़कर है ले कर'क रूपमे।

हिरश्चन्द्रन हर दशांगे भी साड़ीका आधा भाग लेगा स्वीकार कर लिया। जैसे ही शैक्याने साड़ी फाड़ना चाहा, स्वयं भगवान् विष्णु प्रकट हो गये वहाँ। सत्य और धर्म भगवान्का म्वरूप है। जहाँ सत्य तथा धर्म है, वहीं स्वय भगवान् प्रत्यक्ष हैं। देवराज इन्द्र तथा विश्वामित्रजी भी देवताओं के माथ वहाँ आ गये। धर्मने प्रकट होकर बनाया कि भी स्वय चाण्डाल बना था। इन्द्रने अमृत-वर्षा करके कुमार रोहिता को जीवित कर दिया। भगवान्ने हरिश्चन्द्रको मित्तका वरदान दिया। इन्द्रने उनसे पत्नीके साथ मदारीर स्वर्ग चलनेकी प्रार्थना की। हरिश्चन्द्रने कहा—'मेरी प्रजा मेरे वियोगमे इतने दिन दुखी रही। में अपने प्रजाजनोको छोडकर स्वर्ग नहीं जाऊँगा।'

इन्द्रने कहा—'राजन् । आपके इतने पुण्य हैं कि आप अनन्त कालतक स्वर्गमे रहे । यह तो भगवान्का विधान है । प्रजाके लोगोंके कर्म भिन्न-भिन्न हैं । सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं ११

राजा हरिश्चन्द्रने कहा — 'में अपना समस्त पुण्य अपने प्रजाजनोको देता हूँ । मैं स्वयं स्वर्ग जाना नहीं चाहता । आप उन्हीं लोगोको स्वर्ग ले जाय । मेरी प्रजाके लोग स्वर्गमें रहें । मैं उन सबके पाप भोगने अकेला नरक जाऊँगा।' महाराजकी यह उदारता, यह प्रजावस्तलता देखकर देवता सन्तुष्ट हो गये । महाराजके प्रभावसे समस्त अयोध्यावासी अपने स्त्री-पुत्रादिके साथ सदेह स्वर्ग गये।पीछेविश्वामित्रजीने अयोध्याको फिरसे बसाया और कुमार रोहिताश्वको वहाँ सिंहासनपर बैठाकर सम्पूर्ण पृथ्वीका एकच्छत्र सम्राट बना दिया।

#### ~~???#\$£\$\$~~

### महाराज दिलीप

गावों में अग्रतः सन्तु गावों में सन्तु पृष्ठतः। गावों में सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

इस्ताकुवनमं महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजपि हो गये हैं। वे बड़े भक्त, वर्मात्मा और प्रनापालक राजा थे। नारो वर्ण उनके शासनसे नन्तृष्ट थे। महाराजको सभी प्रकारके सुख थे, किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं थी। एक बार ये इसके लिये अपने कुलगुरु महर्पि वशिष्ठजीके आश्रमपर गये और अपने आनेका कारण बताकर उनसे उपाय पूछा।

महर्पि विशिष्टने दिल्यदृष्टिसं सब बातें समझकर कहा— 'राजन् । आप एक बार देवासुर संग्राममे गये थे । वहाँसे लोटकर जब आप आ रहे थे, तब रास्तेमें आपको सुरनिन्दनी कामघेनु मिली । आपके सामने होनेपर भी आपकी दृष्टि उनपर नहीं पड़ी, इसल्ये आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया । कामघेनुने इसे अविनय समझकर आपको सन्तानहीनताका भाप दे दिया । उस समय आकाश्चना बड़े जोरोसे शब्द कर रही थी, इससे आपने उस गापको सुना नहीं। अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार उस गौको आप प्रसन्न कीजिये। वह गौ तो अब यहाँ है नहीं। उसकी बिछया मेरे पास है, आप उसकी सेवा करे। भगवान्ने चाहा तो आपका मनोरथ गीव्र ही पूरा होगा।

गुरकी आज्ञा शिरोधार्यकर महाराज अपनी महारानीके सिहत गौकी सेवामे लग गये। वे प्रातः बड़े ही मबेरे उठते, उठकर गौकी बिछ्याको दूध पिलाते, ऋषिके हवनके लिये दूध दुहते और फिर गौको लेकर जंगलमे चले जाते। गौ जिधर भी जाती, उसके पिछे-पीछे चलते। वह बैठ जाती तो स्वय भी बैठकर उसके गरीरको सहलाते। हरी हरी दूव उखाड़कर उसे खिलाते। जिधरसे भी वह चलती, उधर ही चलते। सारांश कि महाराज छायाकी तरह गौके साथ-साथ रहते। इस प्रकार महाराजको हक्कीस दिन हो गये।

एक दिन वे गौके पीछे पीछे जगलमे जा रहे थे। गौ एक बहुत बड़े गहन वनमें घुस गयी। महाराज भी पीछे पीछे धनुषसे लताओं को हटाते हुए चले। एक वृक्षके नीचे जाकर उन्होंने क्या देखा कि गी नीचे है, उसके ऊपर एक सिंह चढ़ बैठा है और गौका वध करना चाहता है। महाराजने माथेसे बाण निकालकर उस सिंहको मारना चाहा, किन्तु उनका हाथ जहाँ-का-तहाँ जड़वत् रह गया। अब वे क्या करते। उन्होंने अत्यन्त दीनतासे कहा— आप कोई सामान्य सिंह नहीं हैं, आप देवता है। इस गौको छोड़ दीजिये; इसके बदलेमें आप मुझे जो भी आज्ञा दे, में करनेको तैयार हूँ।' सिंहने कहा— 'यह वृक्ष भगवती पार्वतीको अत्यन्त प्रिय है, मुझे शिवजीने स्वयं अपनी इच्छासे उत्पन्न करके इसकी रक्षामें नियुक्त किया है। यहाँ जो भी आता है, वही मेरा भाहार है। यह गौ यहाँ आयी है, इसे ही खाकर मैं पेट मरूँगा। इस विषयमे आप कुछ भी नहीं कर सकते।'

महाराजने कहा— 'सिंहराज ! यह गौ मेरे गुरुदेवकी है, मैं इसके बदले आपको सब कुछ देनेको तैयार हूँ; आप मुझे खा लें और इसे छोड़ दे।'

सिंहने बहुत समझाया कि 'आप महाराज है, प्रजाके प्राण हैं, गुरुको ऐसी लाखों गौँ देकर सन्तुष्ट कर सकते हैं।' किन्तु महाराजने एक न मानी। अन्तमे सिंह तैयार हो गया, महाराज जमीनपर पड़ गये । थोड़ी देरमें उन्होंने देखा तो न वहाँ सिंह था, न वृक्ष; कैवल कामधेनु वहाँ खड़ी थी। उसने कहा—'राजन्! मैं आपपर बहुत प्रसंत्रं हूँ, यह सब मेरी माया थी; आप मेरा दूध अभी दुहकर पी ले, आपके पुत्र होगा।' महाराजने कहा—'देवि! आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है; िकन्तु जबतक आपका बछड़ा न पी लेगा। गुरुके यज्ञके लिये दूध न दुह लिया जायगा और गुरुजीकी आज्ञा न होगी, तबतक मैं दूध नहीं पीऊँगा।'

इसपर गौ बहुत सन्तुष्ट हुई । गौ सन्ध्याको महाराजके आगे-आगे भगवान् विशिष्ठके आश्रमपर पहुँची । सर्देश ऋषि तो पहले ही सब जान गये थे। महाराजने जाकर जब यह सब चुत्तान्त कहा, तब वे प्रसन्न होकर बोले—'राजन् ! आपका मनोरथ पूरा हुआ । गौकी कृपासे आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा । आपका वंश उसके नामसे चलेगा।'

नियत समयपर ऋ िषने निन्दिनीका दूध राजा और रानीको दिया । महाराज अपनी राजधानीमे आये और रानी गर्भवती हुई । यथासमय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ । यही बालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रघु नामसे विख्यात हुआ । महाराज दिलीप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके वृद्धप्रितामह हैं।

#### ~~??}**;**#\${es\_\_\_

#### महाराज रघु

स्यंवंशमें जैसे इक्ष्वाकु, अजमीट आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवन्द्रक्त और पवित्रजीवन हो गये हैं। इन्हींके नामसे 'रघुवश' प्रसिद्ध हुआ। इसीलिये सिच्चदानन्दघन परमात्मा भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंशिवभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा में। इन्होंने अपने पराक्रमसे समस्त पृथ्वीको अपने अधीन कर लिया था। चारो दिशाओं दिग्वजय करके ये समस्त भूमिखण्डके एकच्छत्र सम्राट् हुए। ये प्रजाको विल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे, 'राज्यकर' भी ये बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे, उनसे किसी प्रकारका कर वसूल नहीं करते थे।

एक बार ये दरबारमे बैठे थे कि इनके पास कौत्स नामके एक स्नातक ऋषिकुमार आये । अपने यहाँ स्नातकको देखकर महाराजने उनका विधिवत् स्वागत सत्कार किया । पाद्य-अर्घ्यसे उनकी पूजा की । ऋषिकुमारने विधिवत् उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल-प्रश्न पूछा । थोड़ी देरके अनन्तर ऋषिकुमार चलने लगे, तब महाराजने कहा—'ब्रह्मन्! आप कैसे पधारे और विना कुछ अपना अभिप्राय बताये आप लीटे क्यो जा रहे हैं ?'

ऋषिकुमारने कहा—'राजन् ं! मैने आपके दानकी ख्याति सुनी है, आप अद्वितीय दानी है। में एक प्रयोजनसे आपके पास आया था; किंतु मैने सुना है कि आपने यशमें अपना समस्त बैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देनेके लिये भी कोई धाुका पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टीके पात्रसे अर्घ्य दिया है, अतः अब मै आपसे कुछ नहीं कहता।

राजाने कहा—'नहीं, ब्रह्मन् ! आप मुझे अपना अभिप्राय बताइये; मै यथासाध्य उसे पूरा करनकी चेष्टा करूँगा ।'

स्नातकने कहा—''राजन् ! मैने अपने गुरुके यहाँ रहकर साङ्गोपाङ्ग वेदोका अध्ययन किया । अध्ययनके अनन्तर मैने गुरुजीसे गुरुदक्षिणाके लिये प्रार्थना की । उन्होंने कहा—'हम तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिये।' गुरुजीके यो कहनेपर भी मैं बार-बार उनसे गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता ही रहा। तब अन्तमे उन्होंने झल्लाकर कहा—'अच्छा तो चौदह लाख सुवर्णमुद्रा लाकर हमेदो।' मैं इसीलिये आपर्के पास आया था।"

महाराष्ट्रने कहा—'ब्रह्मन् ! मेरे हाथोमे धनुष वाणके रहते हुए कोई विद्वान् ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँसे विमुख जाय तो मेरे राज-पाटः धन-वैभवको धिक्कार है । आप वैठिये, मैं कुवेर-लोकपर चढ़ाई करके उनके यहाँसे धन लाकर आपको दूँगा।'

महाराजने सेनाको सुसजित होनेकी आज्ञा दी। वात-की-बातमें सेना सज गयी। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्षने आकर महाराजसे निवेदन किया कि महाराज! रात्रिमे सुवर्णकी वृष्टि हुई और समस्त कोष सुवर्ण-मुद्राओंसे भर गया है। महाराजने जाकर देखा कि सर्वत्र सुवर्णमुद्राऍ भरी हैं। वहाँ जितनी सुवर्णमुद्राऍ थीं, उन सबको महाराजने ऊँटोपर लदवाकर ऋषिकुमारके साथ भेजना चाहा। ऋ पिकुमारने देखा, ये मुद्राऍ तो नियत संख्यासे बहुत अधिक हैं, तब उन्होंने राजासे कहा— 'महाराज! मुझे तो केवल चौदह लाख ही चाहिये। इतनी मुद्राओंका में क्या करूँगा, मुझे तो केवल कामभरके लिये चाहिये।' इस त्यागुको धन्य है।

महाराजने कहा—'ब्रह्मन् ! ये सब आपके ही निमित्त आयी हैं, आप ही इन सबके अधिकारी हैं, आपको ये सब मुद्राऍ लेनी ही होंगी । आपके निमित्त आये हुए द्रव्यको भला, मैं कैसे रख सकता हूं ?'

ऋषिकुमारने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे, अन्तमें ऋषिको जितनी आवश्यकता थी, वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरुके यहाँ चले गये। शेप जो धन बचा, वह सब बाह्मणोंको छुटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वीपर कौन होगा, जो इस प्रकार याचकोंके मनोर्थ पूर्ण करे। अन्तमें महाराज अपने पुत्र अजको राज्य देकर तपस्या करने वनमें चले गये। अजके पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रके पिता होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

#### ----

# विदेह-भक्त राजा जनक

( लेख<del>क ---श्रीकृपानारायणजी चौ</del>धरी )

आत्मारासाश्च सुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। कुर्वन्त्यहैतुर्की भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः॥ (श्रीमद्भा०१।७।१०)

'जिनकी साया-यनिथयां टूट गयी है, ऐसे आत्माराम, आप्तकाम, जीवनमुक्त मुनिगण भी भगवान् श्रीहरिकी अहैतुकी भक्ति करते हैं; क्योंकि श्रीहरिमे ऐसे ही गुण हैं।

महाराज निमिका शारीर मन्थन करके ऋषियोंने जिस कुमारको प्रकट किया, वह 'जनक' कहा गया। माताके देहसे न उत्पन्न होनेके कारण 'विदेह' और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 'मैथिल' भी उनकी उपाधि हुई। इस वशमें आगे चलकर जो नरेश हुए, वे सभी जनक और विदेह कहलाये। महर्षि याज्ञवल्क्यकी कृपासे वे सभी योगी और आत्मज्ञानी हुए। इसी वशमें उत्पन्न सीताजीके पिता महाराज 'सीरध्वज' जनकको कौन नहीं जानता। आप सर्वगुणसम्पन्न और सर्वस्त्रवाधार, परम तत्त्वज्ञ, कर्मज्ञ, असाधारण ज्ञानी, धर्म-धुरन्थर और नीति-निपुण महान् पण्डित थे।

आपकी विमल कीर्ति विविध भाँतिसे गायी गयी है। परंतु आपके यथार्थ महत्त्वका पता बहुत थोड़े लोगोंको लग सका है। श्रीगुसाईजी महाराज आपको प्रणाम करते हुए कहते हैं—

प्रनवउँ परिजन सिहित विदेहू । जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ॥ जोग मोग महँ राखेउ गोई । राम विलोकत प्रगटेउ सोई ॥

पूर्णब्रह्म सिच्चदानन्दघन महाराज श्रीराघवेनद्रके साथ श्रीजनकजीका जो अत्यन्त 'गूढ़ सनेह' और नित्य 'योग' (प्रेमका अमेद सम्बन्ध ) है, वह सर्वधा अनिर्वचनीय है। कहना तो दूर रहा, कोई उसे सम्यक् प्रकारसे समझ भी नहीं सकता। उस प्रेमतत्त्वको तो बस आप ही दोनों जानते हैं। आपने उस अकथनीय अनुपम दिन्य प्रेम-धनको पूरे लोभीकी मॉति इन्द्रिय-न्यवसायरूप प्रपञ्चोंमे छिपा रक्खा है और एक धन-प्राण विषयी मनुष्यके सहश उसी परम धनके चिन्तनमें निरन्तर निमग्न रहते हैं। लोग आपको एक महान् ऐश्वर्यसम्पन्न राजा, नीतिकुशल प्रजारक्षक नरपति

समझते हैं, कुछ लोग ज्ञानियोका आचार्य भी मानते हैं; परंतु आपके अन्तस्तलके 'निगूढ प्रेम'का परिचय बहुत कम लोगोको है।

प्यारी—दुलारी श्रीसीतांजीके स्वयंवरकी तैयारी हुई है, देश-विदेशके राजा-महाराजाओंको निमन्त्रण दिया गया है। पराक्रमकी परीक्षा देकर सीतांको प्राप्त करनेकी लालसांसे बड़े-बड़े रूप-गुण और वल-वीर्यसे सम्पन्न राजा-महाराजा मिथिलांसे पन्नार रहे हैं।

इसी अवसरपर गाधि-तनय मुनि विश्वामित्रजी अपने तथा अन्यान्य ऋषियोंके यज्ञोंकी रक्षांके लिये अवधराज महाराज दशरथजीसे उनके प्राणाधिक प्रिय पुत्रद्वय श्रीराम-लक्ष्मणको मॉगकर आश्रममे लाये थे। यह कथा प्रसिद्ध है। श्रीविश्वामित्र मुनि भी महाराज जनकका निमन्त्रण पाते हैं और दोनों राजकुमारोको साथ लेकर मिथिलाकी ओर प्रस्थान करते हैं। रास्तेमे गापप्रस्ता मुनि-पत्नी अहल्याका उद्धार करते हुए परम कृपाल श्रीकोशलिकशोरजी कनिष्ठ भ्रातासहित गङ्गा-स्नान करके वनोपवनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए जनकपुरीमे पहुँचते हैं और मुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम आम्रवाटिकामे ठहरते है।

मिथिलेश महाराज इस शुभ संवादको पाकर श्रेष्ठ समाज-सिहत विश्वामित्रजीके दर्शन और स्वागतार्थ आते हैं और मुनिको साष्टाङ्क प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। इतनेमें ही फुलवारी देखकर—

स्पाम गौर मृदु वयस किसोरा । कोचन सुखद विस्व चित चोरा॥

—स्याम-गौर-शरीर, किशोर वयवाली, नेत्रोंको परम मुख देनेवाली, अखिल विश्वके चित्तको चुरानेवाली 'जुगल जोड़ी' वहाँ आ पहुँची। ये ये तो बालक; परंतु इनके आते ही लोगोपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग उठ खड़े हुए—'उठे सकल जब र्ष्युपति आए।' विश्वामित्र सबको वैठाते हैं। दोनो प्रभु शिल-सकोचके साथ गुरुके चरणोंमे बैठ जाते हैं। यहाँ जनकरायजीकी बड़ी ही विचित्र दशा होती है। उनकी प्रमस्पी सूर्यकान्तमणि श्रीरामरूपी प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी रिश्मयोको प्राप्तकर द्रवित होकर बह चलती है। गुप्त प्रेम-धन श्रीरामकी मधुर छवि देखते ही सहसा प्रकट हो गया। युगोंके सिखत धनका खजाना अकस्मात् खुल पड़ा।

मूरित मधुर मनोहर देखी। मयउ विदेह विदेह विसेषी॥

प्रेम मगन मनु जानि नृपु किर विवेकु धरि धीर ।
बोलें मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गमीर ॥
कहहु नाथ सुंटर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥
ब्रह्म जो निगम नेति किह गावा । उमय बेष धिर की सोइ आवा ॥
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थिकत होत जिमि चंद चकोरा ॥
ताते प्रमु पूछउँ सितमाऊ । कहहु नाथ जिन करहु दुराऊ ॥

जनकजी कहते हैं—'मुनिनाथ! छिपाइये नहीं, सच बतलाइये—ये दोनो कौन हैं! मैं जिस ब्रह्ममें लीन रहता हूँ, स्या वह वेदविदत ब्रह्म ही इन दो रूपोमे प्रकट हो रहा है! मेरा स्वामाविक ही वैरागी मन आज चन्द्रमाको देखकर चकोरकी मॉति यका जाता है।' जनकजीकी इस दशापर विचार कीजिये।

जनकका मन आत्यन्तिक प्रेमके कारण बलात्कारसे ब्रह्मसुखको छोड्कर रामरूपके गम्भीर मधुर सुधा-समुद्रमें निमग्न हो गया।

इन्हिह बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखिह मन त्यागा ॥

जो मन-बुद्धि अपनेसे अगोचर ब्रह्मके निरितशय सुखकी अनुभूतिमे लगे थे, उन्होंने आज उस अगोचरको प्रत्यक्ष नयनगोचर देखकर उस अगोचरके सुखको तुरंत त्याग दिया। गोदका छोड़कर पेटवालेकी आशा कौन करे। ऐसा कौन समझदार होगा, जो 'नयनगोचर'के मिल जानेपर 'अगोचर' के पीछे लगा रहे। धीरबुद्धि महाराज जनकके लिये यही उचित था। अमेद भिक्त-निष्ठ विदेहराजकी पराभक्ति संशयरहित है।

इसी प्रकार वे वारातकी विदाईके समय जब अपने जामातासे मिलते हैं, तब भी उनका प्रेमसागर मर्यादा तोड़ बैठता है। उस समयके उनके वचनों में असीम प्रेमकी मनोहर छटा है—जरा, उस समयकी झॉकी भी देखिये। बारात विदा हो गयी। जनकजी पहुँचानेके लिये साथ-साथ जा रहे हैं। दशरथजी लौटाना चाहते हैं, परन्तु प्रेमवग राजा लौटते नहीं। दशरथजीने फिर आग्रह किया तो आप रथसे उतर पड़े और नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओकी धारा बहाते हुए उनसे विनय करने लगे। इसके बाद मुनियोसे स्तुति-प्रार्थनाएँ कीं। तदनन्तर श्रीरामके—अपने प्यारे जामाता रामके—समीप आये और कहने लगे—

राम करों केहि मॉित प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ करिह जोग नोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता महु त्यागी ॥ न्यापकु ब्रह्म अलखु अविनासी । चिदानन्दु निरगुन गुनरासी ॥ मन समेत जेहि जान न वानी । तरिक न सकहि सकल अनुमानी ॥ महिमा निगमु नेति कहि कहिई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥

नयन विषय मो कहुँ भय उसो समस्त सुसमूर । सबइ लामु जग जीव कहँ मएँ ईसु अनुकूर ॥ सबिह मीति मोहि दीन्हि बढाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥ होहि सहस दस सारउ सेषा। करिह करूप कोटिक मिर केसा॥ मोर माग्य राउर गुन गाया। किह न सिराहि सुनहु रघुनाया॥ मै कछु कहुउँ एक बरू मोरें। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें॥ बार बार माग्डँ कर जोरें। मनु परिहरै चरन जिन मोरें॥

धन्य जनकजी । धन्य आपकी गुप्त प्रेमामिक !

जय मिथिला यह समाचार पहुँचा कि महाराज दगरथने श्रीरामको वनवास दे दिया, तव जनकजीने कुगल राजनीतिजकी मॉति अयोध्याका समाचार—भरतकी गतिविधि जाननेके लिये गुप्तचर मेजे । भरतलालके अनुरागका परिचय पाकर वे चित्रकूट अपने समाजके साथ पहुँचे । चित्रकूटमे महाराजकी गम्भीरता जैसे मूर्तिमान् हो जाती है । वे न तो कुछ भरतजीसे कह पाते हैं और न कुछ श्रीरामसे ही कहते हैं। उन्हें भरतकी अपार भिक्त तथा श्रीरामके परात्पर स्वरूपपर अटूट विश्वास है। महारानी कौशल्यातक उनके पास सुनयनाजीद्वारा सन्देश भिजवाती हैं; किन्तु वे कहते हैं कि भरत और श्रीरामका जो परस्पर अनुराग है, उसे समझा ही नही जा सकता, वह अतर्क्य है—

देवि परंतु मरत रघुवर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥

स्वयं महाराजके बोधरूप चित्तमे कितना निगृढ प्रेम है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। जनक कर्म-योगके सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य है और बारह प्रधान भागवताचायोंमे है।

जनकजी परम जानी थे; परत परम जानकी अवधि तो यही है कि ज्ञानमें स्थित रहते हुए ही परम ज्ञानस्वरूप भगवान्की मूर्तिमान् माधुरीको देखकर उसपर रीझ जाय। ज्ञानका प्रेमके पवित्र द्रवरूपमे परिणत होकर अपनी अजस सुधाधारासे जगत्को प्रावित कर देना ही उसकी महानता है! जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया!

#### वात्सल्यभक्त महाराज दशरथ

बंद उँ अवच भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद ।
विद्धरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिहर ।।
जिनके यहाँ भक्ति-प्रेमवश साक्षात् सिचदानन्दघन प्रभु
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए, उन परम भाग्यवान् महाराज श्रीदशरथकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है । महाराज
दशरथजी मनुके अवतार थे, जो भगवान्को पुत्ररूपसे प्राप्तकर अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेके लिये ही घराधाममे पधारे ये और जिन्होंने अपने जीवनका परित्याग और
मोक्षतकका सन्यास करके श्रीरामप्रेमका आदर्श स्थापित
कर दिया।

श्रीदगरथजी परम तेजस्वी मनु महाराजकी मॉित ही प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे। वे वेदके शाताः विशाल सेनाके स्वामीः दूरदर्शीः, अत्यन्त प्रतापीः नगर और देशवासियोंके प्रियः महान् यज्ञ करनेवालेः धर्मप्रेमीः स्वाधीनः महर्षियोके सहश सद्गुणोवालेः राजिः त्रैलोक्य प्रसिद्ध पराक्रमीः शत्रुनाशकः उत्तम मित्रोवालेः जितेन्द्रियः अतिरथीः \* धन-

\* जो दस हजार धनुर्धारियोंके साथ अकेला लड सकता है, **उसे 'महारथी'**' कहते हैं और जो ऐसे दस हजार महार्थियोंके माथ अकेला लोहा लेता है, यह 'अतिरथी' कहलाता है। धान्यके सञ्चयमे कुवेर और इन्द्रके समान, सत्यप्रतिज्ञ एवं धर्म, अर्थ तथा कामका शास्त्रानुसार पालन करनेवाले थे। (देखिये वा० रा० १।६।१ से ५ तक)

इनके मिन्त्रमण्डलमे महामुनि वशिष्ठ, वामदेव, सुयरा, जावालि, काश्यप, गौतम, मार्कण्डेय, कात्यायन, षृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्षन, अकोन और धर्मपाल आदि विद्याविनयसम्पनन, अनीतिमे लजानेवाले, कार्यकुगल, जितेन्द्रिय, श्रीसम्पन्न, पवित्र-हृदय, शास्त्रग, प्रतापी, पराक्रमी, राजनीति-विगारद, सावधान, राजाज्ञाका अनुसरण करनेवाले, तेजस्वी, धमावान्, कीर्तिमान्, हसमुख, काम-क्रोध और लोभसे बचे हुए एव सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान थे। (वा०रा०१। ७)

आदर्श राजा और मिन्त्रमण्डलके प्रभावसे प्रजा सब प्रकार-से धर्मरत, सुखी और सम्पन्न थी। महाराज दशरथकी सहायता देवतालोग भी चाहते थे। महाराज दशरथने अनेक यश किये थे। अन्तमे पितृ-मातृ-भक्त अवणकुमारके वधका प्रायश्चित्त करनेके लिये अश्वमेध, तदनन्तर ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिराज, अभिजित्, विश्वजित् और आहोर्याम आदि यश किये। इन यशोमें दशरथने अन्यान्य वस्तुओंके अतिरिक्त दस लाख दुग्धवती गार्ये, दस करोड़ सोनेकी मुहरें और चालीस करोड़ चाँदीके रुपये दान दिये थे।

इसके बाद पुत्रप्रांतिके लिये ऋप्यशृहको ऋत्विज बनाकर राजाने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमे समस्त देवतागण अपना-अपना भाग लेनके लिये स्वयं पधारे थे। देवता और मुनि-ऋषियोंकी प्रार्थनापर साक्षात भगवान्ने दशरथके यहाँ पुत्र-रूपसे अवतार लेना म्वीकार किया और यशपुरुषने स्वयं प्रकट होकर पायसान्नसे भरा सुवर्णपात्र देते हुए दशरयसे कहा-पराजन ! यह खीर अत्यन्त श्रेष्ठः आरोग्य-वर्षक और प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाली है। इसको अपनी कौसल्यादि तीनों रानियोंको खिला दो । राजाने प्रसन्न होकर मर्यादाके अनुसार कौसल्याको वडी समझकर उने खीरका आधा माग, मॅझली समित्राको चौथाई भाग और कैकेथीको आठवाँ भाग दिया। समित्राजी वड़ी थीं, इससे उनको सम्मानार्थ अधिक देना उचित था; इसीलिये बचा हुआ अष्टमारा राजाने फिर सुमित्राजीको दे दिया, जिससे कौसल्याके श्रीराम, सुमित्राके (दो भागोंसे) लक्ष्मण और शत्रुष्न एवं कैकेयीके भरत हुए । इस प्रकार भगवान्ने चार रूपोसे अवतार लिया।

राजाको चारो ही पुत्र परम प्रिय थे। परतु इन सबमें श्रीरामपर उनका विशेष प्रेम था। होना ही चाहिये; क्योंकि इन्हेंकि लिये तो जन्म धारणकर सहस्रो वर्ष प्रतिक्षा की गयी थी! वे रामका अपनी ऑखोंसे क्षणभरके लिये भी ओझल होना नहीं सह सकते थे। जब विश्वामित्रजी यशरक्षार्थ श्रीराम-लक्ष्मणको मॉगने आये, उस समय श्रीरामका वय पंद्रह वर्षसे अधिक या; परंतु दशरथने उनको अपने पाससे। हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनेमे बड़ी आनाकानी की। आखिर विश्वके बहुत समझानेपर वे तैयार हुए। श्रीरामपर अत्यन्त प्रेम होनेका परिचय तो इसीसे मिलता है कि जबतक श्रीराम सामने रहे, तबतक प्राणोको रक्खा और अपने वचन सत्य करनेके लिये, रामके बिछुड़ते ही राम-प्रेमानलमें अपने प्राणोंकी आहुति दे डाली

श्रीरामके प्रेमके कारण ही दशरथ महाराजने राजा केकयके साथ शर्त हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको युवराज पदपर अभिषिक्त करना चाहा था। अवृश्य ही ज्येष्ठ पुत्रके अभिषेककी कुलपरम्परा एवं भरतके त्याग, आश्रावाहकता, धर्मपरायणता, शील और रामप्रेम आदि सद्गुण भी राजाके इस मनोरथमें कारण और सहायक हुए थे। परंतु मगवान्ने केंक्रेयीकी मित फेरकर एक ही साथ कई काम करा दिये। जगत्मे आदर्श मर्यादा स्थापित हो गयी, जिसके लिये श्रीभगवान्ने अवतार लिया या। इनमें निम्नलिखित १२ आदर्श मुख्य है—

- (१) दशरथकी सत्यरक्षा और श्रीरामप्रेम ।
- (२) श्रीरामके वनगमनसे राक्षस-वधादिरूप कार्यों-के द्वारा दुष्ट-दलन ।
- (३) श्रीभरतका त्याग और आदर्ग म्रातृ-प्रेम ।
- (४) श्रीलक्ष्मणजीका ब्रह्मचर्यः सेवाभावः रामपरायणता और त्याग ।
- (५) श्रीसीताजीका आदर्श पवित्र पातित्रतधर्म ।
- (६) श्रीकौसल्याजीका पुत्रप्रेम, पुत्रवधूप्रेम, पातिवतः धर्मप्रेम और राजनीति कुशलता।
- (७) श्रीसुमित्राजीका श्रीरामप्रेम, त्याग और राजनीति-कुशलता।
- (८) कैंकेयीका बदनाम और निरस्कृत होकर भी प्रिय 'रामकाज' करना।
- ( ९ ) श्रीहनुमान् जीकी निष्काम प्रेमाभक्ति ।
- (१०) श्रीविभीपणजीकी शरणागति और अभय-प्राप्ति।
- (११) सुग्रीवके साथ श्रीरामकी आदर्श मित्रता।
- (१२) रावणादि अन्यान्तारियोका अन्तमे विमाश और उद्धार ।

र्याद भगवान् श्रीरामको वनवास न होता तो इन मर्यादाओकी स्थापनाका अवसर ही गायद न आता। वे सभी मर्यादाऍ आदर्श और अनुकरणीय हैं।

जो कुछ भी हो, महाराज दगरथने तो श्रीरामका वियोग होते ही अपनी जीवन लीला समाप्तकर प्रेमकी टेक रख ली।

जिअन मरन पहु दसरथ पाता ।
अंड अनेक अमरु जसु छावा ॥
जिअत राम बिधु बदनु निहारा ।
राम बिरह कि मरनु सँवारा ॥

श्रीदशरथजीकी मृत्यु सुधर गयी। रामके विरहमे प्राण देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया। दशरथके समान भाग्यवान् कौन होगा। जिन्होंन श्रीगम दर्शन-लालसामे अनन्य भावसे रामपरायण हो। रामके लिये और प्राम राम पुकारते हुए प्राणीका स्थाग किया! श्रीरामायणमे लङ्का-विजयके बाद पुनः दशरथके दर्शन होते हैं। श्रीमहादेवजी भगवान् श्रीरामको विमानपर बैठे हुए दशरयजीके दर्शन कराते हैं। फिर तो दशरथ सामने आकर श्रीरामको गोदमें बैठा लेते हैं और आलिङ्गन करते हुए उनसे प्रेमालाप करते हैं। यहाँ लक्ष्मणको उपदेश करते हुए महाराज दशरथ स्पष्ट कहते हैं कि 'हे सुमित्रासुखवर्धन लक्ष्मण! श्रीरामकी सेवामे लगे रहना, तेरा इससे वड़ा कल्याण होगा। इन्द्रसिहत तीनो लोक, सिद्ध पुरुप और सभी महान् ऋषि- मुनि पुरुपोत्तम श्रीरामका अभिवन्दन करके उनकी पूजा करते हैं। वेदोंमें जिस अव्यक्त अक्षर ब्रह्मको देवताओं का हृदय और गुप्त तत्त्व कहा है, ये परम तपस्वी राम वही हैं। (वा॰ रा॰ ६। ११९। २७—३०)

#### श्रीभरतजी

मरत सिरस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेही ॥ श्रीभरतजी श्रीरामके ही स्वरूप हैं । वे व्यूहावतार माने जाते हैं और उनका वर्ण ऐसा है कि—

मरत राम ही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥

विश्वका भरण-पोषण करनेवाले होनेसे ही उनका नाम 'भरत' पड़ा । धर्मके आधारपर ही सृष्टि है। धर्म ही धराको धारण करता है। धर्म है, इसीलिये ससार चल रहा है। संसारकी तो बात जाने दीजिये, यदि एक गॉवमेसे पूरा-पूरा धर्म चला जाय, वहाँ कोई धर्मात्मा किसी रूपमे न रहे तो उस गाँवका तत्काल नाश हो जायगा। भरतजीने धर्मके उसी धुरे—आदर्शको धारण किया।

जीं न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरनि धरत को।।

जन्मसे ही भरतलाल श्रीरामके प्रेमकी मूर्ति थे। वे सदा श्रीरामके सुख, उनकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहते थे। मैं प्रनका भान उनमे कभी आया ही नहीं। उन्होंने स्वय कहा है—

महूँ सनेह सकोच वस सनमुख कही न वैन । दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन॥

वड़ा ही सकोची स्वभाव था भरतलालका। अपने बड़े भाईके सामने वे सकोचकी ही मूर्ति बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्रानुभक्त भावमयको जब पता लगा कि माता कैकेयीने उन्हें राज्य देनेके लिये श्रीरामको वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथाका पार नहीं रहा। कैकेयीको उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे। परतु ऐसी अवस्थामे भी वे द्यानिधि किसीका कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मन्थराने यह सब उत्पात किया था, उसीको जब शतुक्ष-लाल दण्ड देने लगे, तब भरतजीने छुडा दिया। धैर्यके साथ पिताका और्व्वदेहिक 'कृत्य करके, भरतजी श्रीरामको

वनसे छौटानेके लिये चले । राज्यकी रक्षाका उन्होंने प्रयन्ध कर दिया था । अयोध्याका जो साम्राज्य देवताओंको भी छुभाता था, उस राज्यको, उस सम्पत्तिको भरतने तृणसे भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया । वे वार-वार यह सोचते थे—'श्रीराम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणोंसे वनके कठोर मार्गमे भटकते होंगे ।' यही व्यथा उन्हे व्याकुल किये थी । वे भरदाजजीसे कहते ई—

राम रुखन सिय त्रिनु पग पनहीं। करि मुनि वेष फिरहिं वन वनहीं॥ अजिन वसन फरु असन मिंह सयन डासि कुस पात ॥ विसे तरु तर नित सहत हिम आतप वरण वात ॥ पिंह दुख दाह दहइ दिन छाती। भूस न वासर नीद न राती॥

वे स्वयं मार्गमं उपवास करते, कन्द-मूल खाते और भूमिपर गयन करते थे। साथमं रथ, अश्व, गज चल रहे थे; किंतु भरतलाल पैदल चलते थे। उनके लाल-लाल कोमल चरणोमं फफोले पड़ गये थे; किंतु उन्होंने सवारी अखीकार कर दी। सेवकोंने उन्होंने कह दिया—

रामु पयादेहि पायँ सिधाए । हम कहँ रय गज नाजि ननाए ॥ तिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सन तें सेवक धरमु कठोरा ॥

भरतका प्रेम, भरतका भाव, भरतकी विद्वलताका वर्णन तो श्रीरामचरितमानमके अयोध्याकाण्डमे ही देखने योग्य है। ऐसा अलौकिक अनुराग कि जिसे देखकर परथरतक पिघलने लगे। कोई 'श्रीराम' कह दे, कहीं श्रीरामके स्मृति-चिह्न मिले, किसीसे सुन पड़े श्रीरामका समाचार, वहीं, उसीसे भरत विद्वल होकर लिपट पड़ते हैं। सबसे उन्हे अविचल राम-चरणानुराग ही मॉगना है। चित्रक्ट पहुँचकर वे अपने प्रमुके जब चरणचिह्न देखते हैं, तो—

हरषिं निरिष्त राम पद अंका । मानहुँ पारसु पायउ रंका ॥ रज सिर धरिहियँ नयनिन्ह काविह।रघुवर मिलन सरिस सुख पाविहें॥ महर्षि भरद्वाजने ठीक ही कहा था— तुम्ह तौ मरत मोर मत पहू । घरें देह जनु राम सनेहू ॥

चित्रकूटमे श्रीरामजी मिळते हैं। अयोध्याके समाजके पीछे ही महाराज जनक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। महर्षि विशष्ठ तथा विश्वामित्रजी और महाराज जनकतक कुछ कह नहीं पाते। सब लोग परिस्थितिकी विषमता देखकर थिकत हो जाते हैं। सारी मन्त्रणाएँ होती हैं और अनिर्णीत रह जाती हैं। केवल जनकजी ठीक स्थिति जानते हैं। वे भरतको पहचानते हैं। एकान्तमे रानी सुनयनासे उन्होंने कहा—

परमारथ स्वारथ सुख सार । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि लिख परत भरत मत पहू ॥

भौरेहुँ भरत न पेलिहिह मनसहुँ राम रजाइ॥

श्रीराम क्या आज्ञा दे ? वे भक्तवत्मल हैं। भरतपर उनका असीम स्नेह है । वे भरतके लिये सब कुछ त्याग सकते हैं। उन्होने स्पष्ट कह दिया—

मनु प्रसन्न करि सकुच तिज कहहु करों सोइ आजु ।

परंतु धन्य हैं भरतलाल ! धन्य है उनका अनुराग ! आराध्यको जो प्रिय हो, जिसमे श्रीरामको प्रसन्नता हो, जो करनेसे श्रीरवुनाथको संकोच न हो, वही उन्हें प्रिय है । उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े; किंतु श्रीरामको तिनक भी संकोच नहीं होना चाहिये । उनका अविचल निश्चय है— जो सेवक साहिबहि सँकोची । निज सुख चहइ तासु मित पोची ॥

अतएव श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये उनकी चरणपादुका लेकर भरत अयोध्या लीट आये। राजसिंहासनपर पादुकाएँ पधरायी गयीं । राम वनमें रहे और भरत राजसदनके सुख भोगे, यह सम्भव नहीं था । अयोध्यासे बाहर निद्माममे भूमिमे गड्ढा खोदकर कुशका आसन बिछाया उन्होंने । चौदह वर्ष वे महातापस विना लेटे बैठे रहे । गोमूत्र-यावक-वत ले रक्खा था उन्होंने । गायको जौ खिला देनेपर वह जौ गोवरमे निकलता है । उसीको गोमूत्रमे पकाकर वे ग्रहण करते थे । चौदह वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही, यह गोस्वामी तुलसीदासजी बतलाते हैं—

पुरुक गात हियँ सिय रघु बीरू । जीह नामु जप सोचन नीरू ॥

भरतजीने इसी प्रकार वे अवधिके वर्ष विताये । उनका दृढ़ निश्चय था---

बीतें अविध रहिं जी प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥

श्रीराम भी इसे मलीभॉति जानते थे। उन्होंने भी विभीषणसे कहा—

बीतें अवधि जाउँ जौ जिअत न पावउँ बीर ॥

इसीलिये श्रीरघुनाथजीने हनुमान् जीको पहले ही भरत-के पास भेज दिया था। जब पुष्पकसे श्रीराघवेन्द्र आये, उन्होंने अपने तपस्यासे कृश हुए, जटा बढ़ाये भाईको देखा। उन्होंने देखा कि भरतजी उनकी चरण-पादुकाएँ मस्तकपर रक्खे चले आ रहे हैं। प्रेमविद्धल रामने भाईको हृदयसे लिपटा लिया।

तत्त्वतः भरत और राम नित्य अभिन्न हैं। अयोध्यामें या नित्य साकेतमे भरतलाल सदा श्रीरामकी सेवामे सलग्न, उनके समीप ही रहते हैं।



# श्रीलक्ष्मणजी

बंदें उं रुछिमन पद जरुजाता । सीतरु सुमग भगत् सुखदाता ॥ रघुपति कीरति बिमरु पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥

श्रीरामके चतुर्व्यूह स्वरूपमेसे ही एक रूप उनका लक्ष्मणजी हैं । वाल्मीिकजीने उन्हें जो 'सहस सीसु अहीसु मिहंधर' कहकर भगवान् शेषका अवतार बताया है । श्रीरामकी सेवा करना ही उनके जीवनका एकमात्र वत है । जब वे बहुत छोटे थे, पलनेमे रहते थे, तभीसे श्रीराघवके अनुयायी थे।

बारिहि तें निज हित पति जानी । लिछमन राम चरन रित मानी ॥

जब विश्वामित्रजीकी यश-रक्षा बरने ये रामजीके साथ गये, तब बड़े भाईकी सम्पूर्ण सेवा स्वयं ही करते थे। रात्रिमे जब दोनो भाई मुनि विश्वामित्रके चरण दबाकर उनकी आशासे विश्राम करने आते, तब लक्ष्मणजी बड़े भाईके चरण दबाने लगते और वार-वार बहुत कहनेपर तब कहीं सोनेके लिये जाते। प्रातःकाल भी वे श्रीरामसे पहले ही जम जाते थे।

लक्ष्मणजी बड़े ही स्नेहमयः कोमल खभावके थे। उनके इस खभावका अनेक बार लोगोंको पता लगाः

किंत कोई श्रीरामका किसी भी प्रकार अपमान या अनिष्ट करता जान पड़े, यह इन्हें सहन नहीं होता था। फिर ये अत्यन्त उग्र हो उठते थे और तब किसीको कुछ भी नही गिनते थे। जत्र जनकपुरमं राजाओंके द्वारा धनुष न उठनेपर जनकजीने कहा-- भैंने समझ लिया कि अब पृथ्वीमे कोई वीर नहीं रहा ।' (वीर विहीन मही मैं जानी ) तव कुमार लक्ष्मणका लगा कि इससे तो श्रीरामके बलका भी तिरस्कार होता है। वे यह सोचते ही उग्र हो उठे। उन्होने जनकजीको चनौती देकर अपना शौर्य प्रकट किया । इसी प्रकार जब परशुरामजी विगड्ते-डॉटते आये, तब भी लक्ष्मणजीसे उनका दर्प सहा नही गया । ये श्रीरामको अपना स्वामी मानते थे। सेवकके रहते स्वामीका तिरस्कार हो। ऐसे सेवकको धिकार है। परग्ररामजीको इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, उनकी युद्धकी चुनौती तकका उपहास कर दिया। ऐसे परम भक्त लक्ष्मणने जब सुना कि पिताने माता वैकियीके कहनेसे रामको वनवास देना निश्चित किया है, तत्र कैकेयी और राजापर इन्हे बड़ा कोध आया । परंतु श्रीरामकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी करना इन्हे अभीष्ट नहीं था। 'यदि रामजी वनको जाते हैं तो लक्ष्मण कहाँ अयोध्यामे रहनेवाले हैं। यह बात सभी जानते थे । जब प्रभुने राजधर्मः पिता-माताकी सेवाका कर्तव्य समझाकर इन्हे रहनेको कहा, तब इनका मुख सख गया । व्याकुल होकर बड़े भाईके चरण पकड़ लिये इन्होने और रोते-रोते प्रार्थना वरने लगे---

गुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पितआहू ॥ जहँ लिग जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ मोरें सबद एक तुम्ह स्वामी । दीनवयु उर अंतरजामी ॥ धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरित मृति सुगति प्रिय जाही ॥ मन क्रम बचन चरन रत होई । इपासिंघु परिहरिअ कि सोई ॥

अयोध्याका राजसदन, माता-िपताका प्यार, राज्यके सुखमोग छोड़कर घोर वनमे भटकना स्वीकार किया स्वस्मणने । श्रीरामते उन्हें साथ चलनेकी आज्ञा दी तो उन्हें यह वरदान प्रतीत हुआ । वल्कल वस्त्र धारण करके अयोध्यासे इन्होंने श्रीरामका अनुगमन किया । माता सुमित्राने अपने इस पुत्रको आदेश दिया था—

रागु रोकु इरिया मदु मोहू। जिन सपनेहुँ इन्हें के बस होहू॥ सकल प्रकार बिकार बिहाई। मन कम बचन करेहु सेवकाई॥ जिसने अपना चित्त श्रीरामके चरणों में लगा दिया है। उसमें राग-रोप, ईर्ष्या-द्वेप, मद-मोह आदि विकार आ ही कैंसे सकते हैं। लक्ष्मणजीने तो वनमें सेवावत लेकर भृख-प्यास, निद्रा यकावट आदि सवपर विजय प्राप्त कर ली। वे सदा सावधान रहते थे। मार्गमें चलते समय भी—

सीय राम पद अक बराएँ । लखन चलहि मग दाहिन लाए ॥

कहीं प्रभुके चरण चिह्नांपर अपने पैर न पड़ जायं, इसके लिये सतत सावधान रहते थे। जल, फल, कन्दर, पुण्प, सिमधा आदि लाना, अनुकूल स्थानपर कुटिया बनाना, रात्रिमे जागते हुए पहरा देना प्रभृति सब छोटी-बड़ी सेवाऍ लक्ष्मणजी बढ़े उत्साहसे बनमें करते रहे। जैसे अज्ञानी पुरुप बड़े यससे अपने दारीरकी सेवामें लगा रहता है, वेसे ही लक्ष्मणजी यलपूर्वक श्रीरामकी सेवामें लगे रहते ये। श्रृङ्गवेरपुर्में जब श्रीरामको पृथ्वीपर सोते देख निपादराज दुखी हो गये, तब लक्ष्मणजीने उन्हें तत्त्वज्ञान तथा रामजीके स्वरूपका उपदेश किया। बनवासके समय मगवान स्वय लक्ष्मणजीको अनेक बार जान, बैराग्य, भक्ति आदिके उपदेश करते रहे।

श्रीलक्ष्मणजीका सयम, ब्रह्मचर्य-व्रत आश्चर्यजनक है। अपने चौदह वर्षके अखण्ड ब्रह्मचर्यके बलपर ही ये मेघनादको युद्धमें जीत सके थे। जब सुग्रीवने ऋण्यमूक पहुँचनेपर सीताजीके द्वारा गिराये आभृषण दिये, तब श्रीरघुनाथजी उन्हें लक्ष्मणको दिखाकर पूछने लगे—'देखो, ये जानकीके ही आभूषण हैं न ?' उस समय लक्ष्मणजीने उत्तर दिया—

केयूरे नैव जानामि नैव जानामि कुण्डले। नुपुरे त्वेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्॥

'प्रभो ! में केयूरो तथा कुण्डलोको नहीं पहचानता । मैं तो केवल न्पुरोको नित्य चरणवन्दनके समय देखते रहनेसे पहचानता हूँ ।' इस निष्ठा और संयमकी कोई क्या मिहमा वर्णन करेगा । लगभग चौदह वर्ष धराबर साथ रहे, अनेक बार श्रीरामके चनमें जानेपर अकेले रक्षक बने रहे, सब प्रकारकी छोटी बड़ी सेवा करते रहे; िं तु कभी जानकीजीके चरणोसे ऊपर हाँष्ट गयी ही नहीं ! धन्य मर्यादा !

मारीचके छल्से जब श्रीरामजी उसके पीछे धनुपपर बाण चढ़ाकर दौड़-गये और उस राक्षसकी कपटभरी पुकार सुनकर सीताजीने भगवान्की लीला सम्पन्न करनेके लिये लक्ष्मणजीकी नीयतपर ही सन्देह-नाट्य किया, तब भगवान्की आशा न होनेपर भी वे एकाकिनी श्रीजानकीको छोड़कर श्रीरामके पास चले गये। जहाँ किसी प्रकारकी आशङ्का हो। वहाँ किसी भी सत्पुरुषको रहना नहीं चाहिये।

जब श्रीराम समुद्रके पास मार्गकी प्रार्थना करनेके विचारसे कुश बिछाकर बैठे, तब यह बात लक्ष्मणजीको नहीं हची। ये पुरुषार्थ-प्रिय है। इन्होंने कहा 'दैवके भरोसे तो कादरलोग बैठें रहते है।' असलमे तो इन्हें यह सहा नहीं या कि उनके सर्वसमर्थ स्वामी समुद्रसे प्रार्थना करें।

श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मण कठोर-से-कठोर कार्य भी करनेको उद्यत रहते थे। सीताजीको वनमे छोड़ आनेका काम भरत और शत्रुझजीने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मणजीके लिये वह हृदयपर पत्थर रखकर करनेका काम था; किंतु श्रीरामकी आज्ञा वे किसी प्रकार टाल नहीं सकते थे। यह कार्य भी उन्होंने स्वीकार किया। उनका आत्म-त्याग महान् है। श्रीराम एकान्तमे कालके साथ वात कर रहे थे। उन्होंने यह निश्चय किया था कि इस समय यदि कोई यहाँ आ जायगा तो. उसे प्राणदण्ड दिया जायगा। लक्ष्मणजीको द्वारपर नियुक्त किया गया था। उसी समय वहाँ दुर्वासाजी आये और तुरंत श्रीरामसे मिलनेका आग्रह करने लगे। विलम्ब होनेपर शाप देकर पूरे राजकुलको नष्ट कर देनेकी धर्मकी दी उन्होंने! लक्ष्मणजीने भगवान्को जाकर सवाद दिया। श्रीरामने दुर्वासाजीका सत्कार किया। श्रिष्ठिक चले जानेपर श्रीरघुनाथजी बहुत दुःखी हुए। प्रतिशाके अनुसार लक्ष्मणजीको उस समय भीतर जानेके लिये प्राणदण्ड होना चाहिये था। स्वामीको दुःख न हो, उनकी प्रतिशा रक्षित रहे, इसलिये उन्होंने स्वयं माँगकर निर्वासन स्वीकार कर लिया; क्योंकि प्रियजनका निर्वासन प्राणदण्डके ही समान है। इस प्रकार आजन्म श्रीरामकी सेवा करके, श्रीरामके लिये ही उनका वियोग भी लक्ष्मणजीने स्वीकार किया।

# श्रीशत्रुप्तकुमारजी

रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥

संसारमे भगवान्के कई प्रकारके भक्त होते हैं। सबके आचार तथा सबके व्यवहार भिन्न-भिन्न प्रकारके होते है। शतुष्ठकुमार उन सब भक्तोंमे विलक्षण हैं। वे मूक कर्म-योगी है। उन्हें न कुछ कहना रहता, न पूछना रहता। भगवान्के भक्तका अनुगमन करना, भक्तकी सेवा करना, भक्तके ही पीछे लगे रहना—यह सबसे सुगम साधन है। भगवान् क्या करते है, कब कुपा करेंगे, केसे कुपा करेंगे, हन बातोंको सोचना छोड़कर किसी सच्चे प्रेमी संतकी शरण ले लेना और निश्चिन्त होकर उसकी सेवा करना, उसीपर अपनेकों छोड़ देना अनेक महाभाग पुरुषोंमे देखा गया है। शत्रुष्ठकुमारने भी इसी प्रकार भगवान्के परम प्रिय भक्त श्रीभरतलालजीकी सेवाको अपना आदर्श बना लिया था और इससे वे कभी भी विचलित नहीं हुए।

शतुष्तजीके विषयमे ग्रन्थोमे बहुत ही कम चर्चा आयी है; पर जो आयी है, उससे उनकी एकान्त निष्ठाका पूरा परिचय मिलता है। उन्होंने भरतजीका आश्रय लिया और फिर एक बार भी उस आश्रयसे पृथक् नहीं हुए। कोई भी यह सोचतक नहीं सकता था कि शतुष्ठ्रं कभी भरतसे अलग रह सकते हैं। चित्रक्टमे परीक्षाके लिये जब विशेष्ठजीने भरतलालसे कहा—'श्रीराम-लक्ष्मण अयोध्या लीट जाय

और तुम दोनो भाई वनका जाओ । तब बिना एक क्षण-के विलम्बके भरतजीने इसे स्वीकार कर लिया। शत्रुक्षसे भी पूछना चाहिये, यह सोचनेकी आवश्यकता मानना तो शत्रुक्षके भावपर अविश्वास करना होता।

एक बार निनहालसे जब भरत-शत्रुघ्न लौटे, तब मन्यरा-पर छोटे कुमारका रोष प्रकट हुआ। वे उस कुटिलाको बहुत कठोर दण्ड देना चाहते थे। दया करके भरतजीने उन्हें रोक दिया । इसके पश्चात् वे शान्त हो गये । फिर किसीसे व रुष्ट नही हुए । चित्रकूटसे लौटनेपर भरतजी नन्दिग्राममे तपस्वी रहने लगे। माताओकी, राज-परिवारकी, सेवकोकी, सभी-की व्यवस्थाका भार शत्रुघ्नजीपर पड़ा । शत्रुघ्नजीको क्या किसीसे कम दुःख था १ श्रीरामके वनवाससे उन्हें कम पीड़ा हुई थी ? ऐसी व्यथामे सारे भोग-सुख काटने दौड़ते हैं। उस समय सब कुछ छोड़कर वत, उपवास, संयम, नियम, तप करनेसे आत्मतोष होता है। हृदयकी पीड़ा कुछ घटती है । परंतु जब हृद्यं पीड़ासे हाहाकार कर रहा हो, जब वस्त्र-आभूषण जलती अग्नि-से लगते हो, तब दुसरोको प्रसन्न करनेके लिये, दूसरोको सुख देनेके लिये हृदय दवाकर, मुखपर हॅसी बनाये रखकर उन सबको स्वीकार करना कितना बड़ा तप है-इसका कोई सहृदय अनुभवी परुष

ही अनुमान कर सकता है। शत्रुघ्नजीपर माताओकी सेवाका भार था। उन दुःखिनी माताओको समान भावसे प्रसन्न रखना था। शत्रुघ स्वयं वस्त्राभरणसे सजे न रहे, प्रसन्न न दीखें तो माताओका शोक जग जायगा। उन्हे अपार पीड़ा होगी। अतएव शत्रुघ्नजीने चौदह वर्ष अंदरसे भगवान्के साथ पूर्ण योग रखते हुए, पूर्ण सयम पालते हुए भोगको स्वीकार करके, प्रसन्न रहनेकी मुद्रा रखनेका

सबसे कठोर तप किया । उन्होंने सबसे कठिन कर्तव्यका पूरे चौदह वर्ष निर्वाह किया ।

श्रीरामराज्याभिषेकके पश्चात् रघुनाथ जीकी आज्ञासे लवण नामक असुरको मारकर शत्रुष्ठजीने मधुपुरी वसायी, वहाँ राज्यकी स्थापना की और पीछे वहाँका राज्य अपने पुत्रोको देकर फिर वे श्रीरामके समीप पहुँच गये। पूरे जीवनमे वे भरतलालकी आजाके अनुवर्ती थे।

#### ----

#### रामभक्त राजा सुरथ

सब साधन कर फरू यह माई । भिजअ राम सब काम बिहाई ॥

कुण्डलपुरके राजा सुरथ परम धार्मिक एवं मगवद्भक्त थे। जब उनके पास कोई मनुष्य किसी कामसे जाता, तब वे उससे पूछते—'भाई । दुम्हें अपने वर्णाश्रमधर्मका जान तो है ! तुम एकपत्नीवतका पालन तो करते हो ! दूसरेके धनको छेने और दूसरेकी निन्दा करनेमे तो नुम्हारा मन नही जाता ! वेदके विरुद्ध तो तुम कोई आचरण नहीं करते ! मगवान् श्रीरामका तुम सदा स्मरण तो करते हो ! जो धर्मविरुद्ध चलनेवाले पापी है, वे तो मेरे राज्यमे थोड़ी देर भी नहीं रह सकते।'

उनके राज्यमे कोई मनसे भी पाप करनेवाला नहीं था। पर-धन तथा पर-स्त्रीकी ओर किसीका चित्त भूलकर भी नहीं जाता था। सब निष्पाप थे। सब भगवान् श्रीरामके नाम और गुणोकी चर्चा छोड़कर उससे विपरीत बाते या कठोर शब्द बोलना नहीं जानते थे। फलतः उस राज्यमे यमदूतोका प्रवेश ही नहीं था। सब जीवनमुक्त थे वहाँ।

एक समय खय यम जटाधारी मुनिका वेष बनाकर राजाकी भक्तिको परखने वहाँ आये। उन्होने देखा कि वहाँ की राजसभा सक्षात् सत्सङ्ग-मन्दिर है। सबके मस्तकोपर वुल्सीदल रक्खा है। बात-बातमे सब भगवान्का नाम लेते हैं। भगवान्की चर्चा छोड़कर दूसरी बात ही वहाँ नहीं उठती। राजाने तपस्वीको देखा तो आदरपूर्वक उठ खड़े हुए। जेंचे आसनपर बैठाकर उनका पूजन किया और कहने लगे—'आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप-जैसे सत्पुक्षों-का दर्शन वड़ा ही दुर्लभ है। अब मुझपर कृपा करके मुवनपावनी हरिकथा मुनाइये।'

राजाकी वात सुनकर बड़े जोरसे हॅसते हुए मुनि बोले— 'कौन हरि ? किसकी कथा ? यह तुम क्या मूर्लों-जैसी वात करते हो ? संसारमें कर्म ही प्रधान है । जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है । तुम भी सत्कर्म किया करो । व्यर्थ हरि-हरि क्यों करते हो ?

भगवद्भक्त राजाको मुनिकी वातसे बड़ा धोभ हुआ। उन्होंने नम्रतासे कहा—'आप भगवान्की निन्दा क्यों करते हैं ? आपको स्मरण रखना चाहिये कि कर्मोंका सर्वोत्तम फल भोगनेवाले देवराज इन्द्र तथा ब्रह्माजीको भी भोग समाप्त होनेपर गिरना पड़ता है, किंतु श्रीरामके सेवकोंका पतन नहीं होता। श्रुव, प्रह्लाद आदिका चरित आप जानते ही है। भगवान्की निन्दा करनेवालोंको यमराजके दूत घोर नरकोंमें पटक देते हैं। आप तो ब्राह्मण है; फिर आप भगवान्की निन्दा करे, यह तो उचित नहीं है।

राजाकी भक्तिसे प्रसन्न होकर यमराज अपने रूपमे प्रकट हो गये और उन्होंने राजासे वरदान मॉगनेको कहा। राजा सुरथ उन भागवताचार्यके चरणोंमे गिर पहें। उन्होंने वरदान मॉगा—'जवतक भगवान् श्रीरामावतार लेकर यहाँ न पधारे , तवतक मेरी मृत्यु न हो।' यमराज 'तथास्त्र' कहकर अन्तर्धान हो गये।

राजा सुरथ वड़ी उत्कण्ठासे अपने आराध्यके पधारनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें भगवान्के अयोध्यामें अवतार-प्रहणका समाचार मिला, मिथिलामें श्रीरामके द्वारा धनुष तोड़नेका समाचार मिला, वनवासका समाचार मिला और रावण-वध आदिका समाचार भी मिला। उनकी उत्कण्ठा बढती ही जाती थी। भगवान् श्रीराम जब अश्वमेध यश करने लगे, तब राजाने अपने दूत राज्यके चारों और सावधानीसे नियुक्त कर दिये। एक दिन कुछ दूतोने आकर समाचार दिया 'अयोध्याधिपति महाराज श्रीरामके अश्वमेधका अश्व राज्यसीमाके पाससे जां रहा है। उसके भालपर विजय-पट्ट लगा हुआ है।'

राजा इस संवादसे बड़े ही प्रसन्न हुए । उन्होने सोचा कि 'अब मुझे अवस्य अपने आराध्यके दर्शन होगे।' सेवकोको उन्होंने यज्ञिय अश्व पकड़ लेनेकी आज्ञा दी। राजाज्ञासे घोड़ा पकड़ लिया गया। युद्धकी तैयारी होने लगी। राजा सुरथ अपने दस पुत्रोंके साथ युद्ध-क्षेत्रमे आ डटे। रातृष्नजी अश्वकी रक्षा सेनाके साथ कर रहे थे। उनको घोडेके पीछे-पीछे चलना था। घोडा पकडा गया। यह समाचार पाकर उन्होंने अङ्गदको दूत वनाकर सुरथके पास भेजा । अङ्गदजीने बल-प्रतापका वर्णन करके घोडा छोड देनेके लिये राजासे कहा। राजाने कहा- 'आप जो भी कह रहे है, सब सत्य है। अयोध्याक प्रतापको मै जानता हूँ। अपने आराध्यके छोटे माई शत्रुध्नजीकी शूरताका मुझे ज्ञान है। मेरा राज्य छोटा है, मेरी शक्ति अल्प है—यह भी मै जानता हूँ; कितु शत्रुध्नजीके भयसे मै अश्व नही छोड़ गा। में उन दयामय श्रीरामके भरोसे ही धर्मयुद्ध करनेको तैयार हुआ हूँ । श्रीरामके तेज-बल-प्रतापसे में शत्रुघनजीसहित सबको जीतकर बंदी कर लूँगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। मै तो श्रीरामका दास हूँ । उनके चरणोमे मुझे पुत्रोसहित पूरा राज्य, सब कोष, परिवारादि, समस्त सेना और अपनेको भी चढा देना है; किंतु जबतक मेरे प्रभु स्वय यहाँ न पधारे, मे युद्धसे पीछे नहीं हटूँगा।

अद्भद लौट गये । युद्ध प्रारम्भ हो गया । भयद्भर सम्राम हुआ । राजा सुरथने रामास्त्रका प्रयोग करके शत्रुव्नजी-के साथ पुष्कल, अद्भद, हनुमान् आदि सबको वॉध लिया । बंदी हुए हनुमान्जीने राजाके कहनेपर श्रीरामका स्मरण किया। हनुमान्जीके स्मरण करते ही पुष्पकपर बैठकर भरत तथा लक्ष्मणसे सेवित भगवान् श्रीरघुनाथ जी ऋषि-मिनयों के साथ वहाँ आ पहुँचे। भगवान्को पधारे देख राजा सुरथ प्रेमसे उन्मत्त हो गये। वे बार-बार भगवान्के चरणों में नमस्कार करने लगे। उनका यह अनवरत प्रणिपात क्कता ही नहीं था। श्रीरामने उनका प्रेम देखकर चतुर्भुज रूपसे उन्हें दर्शन दिया और हृदयसे लगा लिया।

राजा सुरथ भगवान्के चरणोमे गिरकर अपने अपराध-की क्षमा मॉगने लगे। श्रीराघवेन्द्रकी कृपा-दृष्टि पडते ही सबके बन्धन छूट गये और सब धाव भर गये। मर्यादा-पुरुषोत्तमने राजाके शौर्यकी प्रश्नसा की। उन्हें आश्वासन दिया—'राजन्! क्षत्रियोका धर्म ही ऐसा है कि कर्तव्य-वश स्वामीसे भी युद्ध करना पडता है। इसमे कोई दोप नहीं है। उमने तो मेरे लिये, मेरी प्रीतिके लिये, मुझे पानेके लिये ही युद्ध किया। उम्हारी इस 'समरपूजा'से में बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ।'

भगवान् चार दिन वहाँ राजाके आग्रहसे रहे। पुत्रो-सिहत राजाने भगवान् तथा उनके पूरे परिकरकी बड़ी ही भक्तिसे सेवा की। चौथे दिन मुनिमण्डलीके साथ श्रीराघवेन्द्र अयोध्या पधारे। राजा सुरथने अपने पुत्र चम्पकको राज सौप दिया और वे स्वय सेना लेकर शत्रुप्तजीके साथ धोड़ेके पीछे भगवान्की सेवाके निमित्त चल दिये। पूरा जीवन उन्होंने श्रीराम-सेवामे ही त्रिताया और अन्तमे दिव्य साकेत धामको पधारे।

# भक्त चोलराज और भक्त विष्णुदास ब्राह्मण

भगवान् भक्ति-भावके भूखे हैं। धन-वैभवके नही । वे भक्तका हृदय देखते हैं। उसके द्वारा भेट की जानेवाली वस्तु वहुमूल्य है या तुच्छ, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती । वे अपने प्रेमी भक्तके द्वारा प्रेमपूर्वक अर्पित किये हुए पन्न, पुष्प, फल, जल आदिको बड़े प्रेमसे भोग लगाते हैं। भक्त पुष्प चक्रवर्ती नरेश हो या अकिञ्चन भिक्षु—दोनोके लिये उनके हृदयमें समान आदर है। भक्तके हृदयमें तिनक भी अभिमानका अङ्कुर उदित हो, यह भगवान्को सहा नही है। अभिमानश्चर्य अकिञ्चन भक्त भक्तिभावका अभिमान रखनेवाले समृद्धिशाली पुरुषकी अपेक्षा भगवान्के दरवारमे पहले पहुँचता है।

प्राचीन कालकी बात है। दक्षिण भारतकी काञ्ची नगरीमे चोल नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उन्होंके नामपर उनके अधीनस्थ प्रदेशको भी चोल कहा जाने लगा। राजा बड़े धर्मात्मा थे; उनके राज्यमे कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुर्खा और पापाचारी नहीं था। एक दिन महाराज चोल अनन्तशयन नामक तीर्थमे गये। यह वही स्थान है, जहाँ जगदीश्वर भगवान् विष्णुने योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ राजाने भगवान् विष्णुके शेषशायी दिल्य विग्रहकी विधिपूर्वक पूजा की, दिल्य मिणयोकी जगमगाती हुई माला भेंट की, मोतियोके हार चढ़ाये तथा सुवर्णमय सुन्दर पुष्पोसे

भगवान्के श्रीअङ्गोंको सजाया । फिर साष्टाङ्ग प्रणाम करके वे वही कुछ कालतक वैठे रहे । इसी समय एक ब्राह्मण-देवता वहाँ आये । वे भी काञ्ची नगरीके ही निवासी थे । उनका नाम विष्णुदास था । उन्होंने भगवान्की पूजाके लिये अपने हाथमे तुलसीदल और जल ले खखा था । भगवद्-विग्रहके निकट जाकर ब्रह्मर्षि विष्णुदासने विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान्को स्नान कराया और तुलसीदल एव तुलसीमञ्जरीसे उनकी विधिवत् पूजा की । राजा चोलने दिव्य रहोंद्वारा जो भगवानकी पूजा की थी, वह सब तुलसीदलोंसे आच्छादित हो गयी । यह देख धन-वैभवका ही समादर करनेवाले राजा चोल कुपित होकर बोळे—'विष्णुदास ! मैने मणियों और सुवर्णोंसे भगवान्का जो शृङ्गार किया था, उसकी कितनी शोभा हो रही थी। तुमने नुलसीदल चढाकर उसे ढॅक दिया। बताओं तो ऐसा क्यों किया १ मै समझता हूँ—तुम दरिद्र और गॅवार हो, इसीलिये तुम्हारे द्वारा ऐसी भूछ हुई है । तुम्हारे मनमे भगवान् विष्णुके प्रति भक्तिभाव-का सर्वथा अभाव प्रतीत होता है।

राजांके इस प्रकार आक्षेप करनेपर विष्णुदासने कहा— 'महाराज! भक्ति क्या वस्तु है, इससे आप सर्वथा अपिरिचित हैं। केवल राजलक्ष्मीके कारण आपको अपनी श्रेष्ठताका अहङ्कार हो गया है। बतलाइये, आजसे पहले आपने कितने वैष्णव-वर्तोका पालन किया है ११

विष्णुदासकी यह बात सुनकर राजा चोल हॅस पहें और उनका तिरस्कार करते हुए बोले—'ब्राइमण ! तुम सदाके दिद्र हो, मिणयो तथा रक्तोका मूल्य क्या जानो । मला, भगवान् विष्णुके प्रति तुममें भिक्त ही कितनी है । क्या तुमने भगवान् विष्णुको संतुष्ट करनेवाला कोई महान् यह किया है ? कभी बहुमूल्य वस्तुएँ दानमें दी हैं ? आजतक एक भी भगवान्का मन्दिर बनवाया है ? इतने-पर भी तुम्हें यह गर्व है कि मै भगवान्का बहा भारी मक्त हूं। अच्छा, मैं देखूँगा, तुममें कितनी भिक्त है । आज यहाँ जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सब मेरी बात सुन लें । आपलोग देखें, भगवान् विष्णुका दर्शन पहले मुझे होता है या इस विष्णुदासको । इसीसे किसमें कितनी भिक्त है, इसका निर्णय हो जायगा ।'

यों कहकर राजा अपने मवनको चले गये । वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गलको आचार्य बनाकर महान् वैष्णावयत्र प्रारम्भ किया । उधर विष्णुदास मगवान् विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाले वत एवं नियमोंका पालन करते हुए पर्दी भगवान्के मन्दिरके समीप टिक गये। वे माघ एवं कार्तिकके वर्तांका पालन करते, तुलसीके वगीचे लगाते, सींचते और उनकी रक्षा करते थे । एकादशीको द्वादशाक्षर मन्त्रका जप तथा वृत्य, गीत आदि मङ्गलमय आयोजनोंके साथ घोडशोपचारसे भगवान्की पूजा करते । चलते, फिरते, सोते भगवान्का ही चिन्तन करते । उनकी दृष्ट सर्वत्र सम हो गयी थी । वे सब प्राणियोंके भीतर एकमात्र भगवान् विष्णुको ही स्थित देखते थे । इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों मगवान्की आराधनामें सलग्र थे।

एक दिन विष्णुदासने नित्य-कर्म करनेके पश्चात् भोजन तैयार किया । किंतु जब वे भगवान्को भोग अर्पण वरनेके लिये गये, उस समय किसी अलक्षित व्यक्तिने आकर उसको चुरा लिया । विष्णुदासने लौटकर देखा भोजन नहीं है । परंत उन्होंने वुबारा भोजन नहीं वनाया । क्योंकि ऐसा करनेपर सायक्कालकी पूजाके लिये उन्हें अवकाश नहीं मिळता या । उन्होंने जो नियम ले रक्खा था। उसमें किसी भी कारणसे किञ्चित् भी तृटि हो। यह उन्हे स्वीकार नहीं था। दूसरे दिन पुनः उसी समयपर वे भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान्को अर्पण करने लगे त्यों ही किसी अहस्य व्यक्तिने पुनः सारा भोजन हड्डप छिया । इस प्रकार लगातार सात दिनोंतक वे भूखे रह गये । इससे उनके मनमें यहा विसाय हुआ । वे सोचने छो 'कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई उठा ले जाता **है ।** यदि दुवारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायङ्कालकी उपासनामें श्रुटि आती है । यदि रसोई बनाकर द्वरंत ही मोजन कर लेनेकी बात सोचूँ तो यह भी मुझसे न होगा। क्योंकि भगवान् विष्णुवो सब कुछ अर्पण किये विना कोई भी वैष्णव 'भोजन नहीं करता । आज सात दिन हो गये, मुझे अन्न नहीं मिला। इस प्रकार में व्रतपालनमें कव-तक स्थिर रह सकता हूँ । अच्छा, आज रसोईकी रक्षापर मलीमाँति दृष्टि रक्लूँगा ।

ऐसा निश्चय करके वे भोजन बनानेके पश्चात् एकान्त स्थानमें छिपकर खड़े हो गये । इतनेमें ही उन्हें एक बाण्डाख दिखायी दिया, जो रसोईका अब उठा छे जानेके लिये तैयार खड़ा था। उसका शरीर अत्यन्त दुर्बेष्ठ था। मुखपर दीनता छा रही थी। देहमें हाड़ और चामके सिवा और कुछ नरीं था । उसकी दयनीय दशा देख सबमें भगवानका दर्गन करनेवाले विष्णुदासका हृदय दयासे भर आया । उन्होंने चाण्डालकी ओर देखकर कहा-भीया ! जरा ठहरो तो, क्यों रूखा-सूखा खाते हो ? यह घी तो ले लो ।' विष्णुदासकी आवाज सुनते ही चाण्डाल मयमीत होकर बढ़े वेगसे भागा और थोड़ी ही दूर जाते-जाते मुन्छित होकर गिर पड़ा । विष्णुदास हाथमें घीकी कटोरी लिये दौड़ते हुए उसके पास गये और उसे मुर्च्छित देख करणावश अपने वस्नके छोरसे हवा करने लगे। इतनेमें वह उठकर खड़ा हो गया। विष्णुदासने देखा—वह चाण्डाल नहीं, साक्षात् भगवान् नारायण सामने खड़े हैं। सब ओर दिव्य प्रकाश छा रहा है। चार हायोंमें शक्क, चक्क, गदा और पद्म शोभा पा रहे हैं। मुखपर मन्द-मन्द मुसकान मुशोभित है और नेत्रोंसे स्नेह एवं वात्सल्यकी वर्षा हो रही है। अपने प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास हर्षः रोमाञ्च एवं अशुपात आदि सास्विक भावोंके वशीभृत हो गये । स्तुति और नमस्कार करनेमें भी समर्थ न हो सके । भगवानूने अपनी मुजाएँ फैलाकर विष्णुदासको छातीसे लगा लिया अपनेही-जैसा रूप देकर वे वैकुण्ठधामको और उन्हें ले चले।

उस समय यज्ञमें दीक्षित हुए राजा चोलने देखाः भाकाशमें एक दिख्य विमान जा रहा है। उसपर विष्णुदास भगवान्के साथ बैठकर विष्णुषाममें जा रहे हैं।
यह देखकर राजाने महर्षि मुद्रलको बुलाया और इस
प्रकार कहा—'जिसके साथ होड़ करके मैंने यह महायह
प्रारम्भ किया था, वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही वैकुण्ठधामको
जा रहा है! मैंने होम, यह, दान आदिके द्वारा महान्
धर्मका अनुष्ठान किया, तथापि अभीतक मगवान् मुझपर प्रसम्भ
नहीं हुए। विष्णुदासको केवल भक्तिके ही कारण भगवान्ने
मुझसे पहले ही अपना लिया। जान पहला है भगवान्
श्रीहरि केवल दान और यहाँसे प्रसन्न नहीं होते। उनकी
प्राप्तिमें विशुद्ध भिक्त ही प्रधान कारण है।'

यों कहकर राजाने अपने भानजेको राजसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं यज्ञशालामें जाकर यज्ञकुण्डके सामने खड़े हो गये। फिर भगवान् विष्णुको सम्बोधित करके तीन बार उज्ञस्वरसे निम्नाङ्कित वचन बोले— भगवान् विष्णु! आप मुझे मनः वाणीः शरीर और कियाद्वारा होनेवाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिये।' यों कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुण्डमें कृद पहे। राजाका अभिमान गल चुका था। भक्तवत्सल मगवान् विष्णु उसी क्षण अग्निकुण्डमें प्रकट हो गये। उन्होंने राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर बैठाया और उन्हें साथ ले वैकुण्डधामको प्रस्थान किया।

यही विष्णुदास और चोल वैकुण्ठधाममें मगवान् विष्णुके 'पुण्यशील' और 'सुशील' नामक पार्षद हुए ।

# राजा रत्नप्रीव

यो नरी जन्मपर्यन्तं स्वीदरस्य प्रप्रकः। न करोति हरेः पूजां स नरो गोवृषः स्मृतः॥

'जो मनुष्य जीवनभर अपना पेट भरनेमें ही लगा रहता है और श्रीहरिकी पूजा नहीं करता वह तो मनुष्यरूपमें बैलके समान है।'

त्रेतायुगकी बात है, काञ्चीनगरमें रक्षप्रीव नामके एक भगवन्तक प्रजावत्सल आदर्श राजा राज्य करते थे। उनमें अंद्रक्कारका नामतक नहीं था। राज्यकोषको वे अपने विलासका साधन नहीं मानते थे। उनका मतथा कि कोष तो प्रजाका है और प्रजा साक्षात् जनार्दनका स्वरूप है। राजाकी धर्मनिष्ठाके कारण पूरा राज्य आदर्श हो गया था। सब लोग वर्णाश्रम-धर्मके अपने कर्तव्योंका यथोन्तित पालन करते थे। ब्राह्मण वेदाध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन तथा स्वीकार किये हुए दानको दान कर देनेमें तत्पर रहते थे। क्षत्रिय सदा धर्मयुद्धके लिये प्रस्तुत, प्राणियोंकी रक्षामें उद्यत शूरवीर थे और वैश्यन्यायसंगत रितिसे कृषि या वाणिज्यके द्वारा उपार्जन करते थे। शूद्ध समाजकी सेवा अपना कर्तव्य समझकर करते थे। स्त्रियाँ पतिवता, कलहसे विमुख, गृहकार्यमें कुशल, मधुरमाधिणी तथा सुशीला थीं और पुरुष उद्योगी, धीर, परस्त्रीको माता समझनेवाले तथा सदान्वारी थे। सब लोग सदा मगवज्ञामके जपमें लगे रहते थे। सब मगवद्धक्त थे। दया, सत्य, शम, दम, दान आदि पूरे राज्यमें व्यापक थे। कहीं कोई असल्य वोलनेवाला, चोर, आन्वारहीन, कटुमाधी नहीं था। राजा प्रजाने उत्पादनका केवल स्वरा

भाग ही लेते थे । दूसरा कोई भी 'कर' प्रजापर नहीं था । यह 'कर' भी प्राय: प्रजाके हितमे ही लगाया जाता था।

राजाकी आयुक्ता यडा भाग कर्तव्यपालन करते हुए व्यतीत हो गया। अब राजाने अपना रोप समय तीर्थवास और भगवान्के भजनमे लगानेका निश्चय किया। उन्होने रानीसे सम्मति ली। पतिव्रता पत्नीने पतिका समर्थन किया। राजाने राज्यका भार पुत्रको सीपकर तीर्थयात्राकी तैयारी की। उस दिन रात्रिमे उन्होने स्वप्नमे एक तेजस्वी ब्राह्मणको देखा। दूसरे दिन राजाके पास एक जटा-चल्कलधारी नपस्वी ब्राह्मण आये। विप्रदेवका यथाविधि सत्कार-पूजन करके पूछा—पमे किस तीर्थमे जाकर निवास करूँ १ कहाँ रहकर भगवान्का भजन करूँ कि जिससे में जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाऊँ ११

ब्राह्मणने अयोध्याः हरद्वारः अवन्तिकाः काञ्चीः कागी आदि तीथोंका माहात्म्य वतलाते हुए वताया कि राजाको श्रीपुरुपोत्तमपुरीमे जाकर निवास करना चाहिये। तीर्थयात्रा-की विधि पूछनेपर उन्होंने कहा--(तीर्थयात्राके लिये श्रद्धा-पूर्वक निश्चय करके भगवान्में ही मन लगाना चाहिये । स्ती-पुत्र, घर-सम्पत्तिको अनित्य समझकर इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिये। तीर्थयात्री भगवन्नामका उचारण करता हुआ घरसे निकले और एक कोस जाकर किसी जलागयपर क्षौर कराके स्नान करे । ती यों म मनुष्योके पाप उनके केगो-के आश्रयसे ही रह जाते हैं, इसीसे मुण्डन करानेकी विधि है। लोभ छोडकर दण्ड ( लाठी ), कमण्डलु ( पात्र ) और आसन लेकर तीर्थयात्रीके वेशमे चले। श्रीहरिके क्षेत्रकी ओर जिसके चरण जा रहे हैं, भगवान्की मेवामे जिसके हाथ लगे है, श्रीनारायणके चिन्तनमें जिसका चित्त छगा है, जिसकी जीभपर अखण्ड भगवन्नाम विराजमान है, जो भगवानके शानको ही विद्याः भगवत्प्राप्तिके साधनको ही तप और नारायणकी सेवाको ही अपनी कीर्ति मानता है, उसीकी तीर्थयात्रा मफल है । भगवन्नामोका उच्चस्वरमे कीर्तन करते हुए तीर्थयात्रीका पदल ही चलना चाहिये। कोई भी सवारी काममें छेनेसे तीर्थयात्राका फल कम हो जाता है।'

राजाने विधिपूर्वक तीथँयात्राका निश्चय किया। उन्होंने राज्यमें घोषणा कर दी कि यमदण्डसे मुक्त होकर भगवान्को पानेकी इच्छासे जो भी मेरे साथ चलना चाहे, चले। इस राजाज्ञाकी घोषणा होनेपर बहुतसे नर-नारी उत्साहपूर्वक राजाके साथ पुरुषोत्तमक्षेत्र जानेको उद्यत हो गये। मनको कामादि दोषोंसे अलग करके भगवान्में लगाकर भगवन्नामका कीर्तन करते हुए वे सब लोग एक कोस गये और वहाँ धौर कराके स्नान किया। मार्गमें भगवान्की कथा कहते-सुनते, भगवान्की लीला एव गुणोंके लिलत पदोका गान करते, दीन-दुखियोंको दान देते सब लोग गण्डकीके किनारे पहुँचे। ब्राह्मणने राजासे कहा—पराजन्! जिसके मस्तकपर तुल्सीदल हो, हृदयपर मुन्दर जालग्राम-शिला हो, मुँहसे राम-नामका उचारण या कानमे उसका श्रवण होता हो, वह संसारसे निश्चय मुक्त हो जाता है। राजाने सबके साथ वहाँ गण्डकी-तीर्थमे स्नान-तर्पण आदि करके भगवान् जालग्रामका पूजन किया।

वहाँसे चलकर जब सब लोग गङ्गा-मागर सङ्गमपर पहुँचे।
तब राजाकी भगवदर्शन-लालसा बहुत तीव हो गयी। जब
ब्राह्मणने बताया कि हम नीलपर्वतके घेरेमे आ गये हैं। जहाँ
भगवान्की महिमाका प्रत्यक्ष प्रभाव है। तब तो राजा और
भी उत्सुक हो उठे। उनकी उत्कण्ठा देखकर ब्राह्मणने
आदेश दिया—'जबतक भगवान्के दर्शन न हो जायँ।
तबतक सब लोग यहीं बैठकर भगवान्का नामकीर्तन करें।
वे भक्तवत्सल प्रभु कभी भक्तकी उपेक्षा नहीं करते।'

सव लोग निर्जल उपवास कर रहे थे। सबके मनमें भगवान्के दर्शनोंकी तीव लालसा थी। बड़े प्रेमसे, एकाग्र-चित्तसे सव मिलकर भगवान्तमोंका कीर्तन कर रहे थे। अनेक प्रकारसे सब भगवान्की स्तृति कर रहे थे। इस प्रकार जब उपवासवती राजाको पाँच दिन कीर्तन तथा स्तवन करते बीत गये, तब उन निष्पाप महाभागके सम्मुख वे लीलामय एक संन्यासीके देशमे प्रकट हुए। राजाने 'ॐ विष्णवे नमः' कहकर उन्हें नमस्कार किया। पाद्य-अर्थ्य आदिसे पूजन किया। राजाने कहा—प्रभो! जब मुझे आपने दर्शन दिया है, तब अब अवस्य श्रीगोविन्द भी मुझे दर्शन देंगे।'

सन्यासीने कहा—'राजन् । मैं अपने ज्ञानवलसे तीनों कालकी बाते जानता हूं । मुझे इसीसे पता है कि कल मध्याहके समय आपको भगवान्के परम दुर्लम दर्शन होगे । केवल दर्शन ही नहीं होगे, विल्क आप, आपके मन्त्री, आपकी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और आपके नगरका करम्व नामक साधुचरित जुलाहा—ये सभी परम पद प्राप्त करेगे ।' इतना कहकर वे सन्यासी वहीं अदृश्य हो गये । राजाने वहुत खोज करायी, पर उनका कहीं पता न चला ।

ब्राह्मणदेवताने वताया कि 'इस वेशमे भक्तवत्सल, दयामय श्रीहरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अब कल मध्याह्नको वे अपने दिव्यरूपका दर्शन देंगे।'

राजाको उस समय वड़ा ही आनन्द हुआ। कल प्रमुके दर्शन होगे, यह स्मरण करके उनके आनन्दका पार नहीं रहा। वे कभी भगवनाम एवं भगवान्के गुणोका गान करते हुए नाचने लगते, कभी हॅसने लगते, कभी भूमिपर लोटते, कभी स्तुति करते और कभी पद गाते। इस प्रकार दिन बीत गया। रातमे राजाको स्वप्नमे ऐसा दिखायी पड़ा कि शङ्ख-चक्रादिधारी चतुर्भुज भगवान् नारायण अपने पार्वदो तथा शङ्करजी आदिके साथ नृत्य कर रहे हैं। जागनेपर उन्होंने अपना स्वप्न बाह्मणदेवताको सुनाया तो वे बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कहा—'भगवान् आपको अपना सारूप्य देना चाहते हैं, ऐसा लगता है।'

सव लोग भगवन्नाम-कीर्तनमे लग गये । दोपहर होते

ही आकागसे फूलोंकी वर्षा होने लगी । देवताओकी दुन्दुभियाँ वजने लगीं । इसी समय करोड़ो सूयंकि तेजको अपनी ज्योतिसे मिलन करनेवाले तेजोमय नीलाचलके दर्शन हुए । उसके शिखर स्वर्ण एवं चाँदीके थे । इसी समय भगवान् प्रकट दुए । राजाने पत्नी तथा सेवकोंके साथ भगवान्का पूजन करके स्तुति की । भगवान्ने राजाको अपना नैवेद्य-प्रसाद देकर शीघ ग्रहण करनेका आदेश दिया । भगवान्का नवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गये । उस दिव्य प्रसादको पाते ही उनका शरीर तुरत दिव्य श्यामवर्ण, चतुर्भुज हो गया । उसी समय एक दिव्य विमान उतरा । भगवान्की आज्ञासे राजा रत्नग्रीव, उनकी पत्नी, सत्य नामका उनका मन्त्री, तापस ब्राह्मण, करम्व जुलाहा—थे सभी उसमें बैठकर भगवान्के चिन्मय धामको चले गये । प्रजाके लोग भगवान्का दर्शन पाकर राजाकी प्रशंसा करते हुए तीर्थकान करके घर लौटे ।

#### एक भक्त राजा

एक वहत ही धर्मात्मा राजा भगवान्का बड़ा भक्त था। धर्मपूर्वक राज्य करनेपर यथाकाल उसकी मृत्यु हो गयी। पुण्यातमा होनेपर भी किसी एक पापका फल भुगतानेके छिये यमद्त उसे सम्मानपूर्वक नरकमार्गसे छे गये । नरकोका दृश्य देखकर राजाका हृदय दहल गया। वहाँके पीड़ित प्राणियोका चीत्कार उससे सुना नही जाता था। वहाँका दृश्य देखकर ज्यो ही वह यमसेवकोंके साथ नरक छोडकर जाने लगा, त्यो ही नरककी असह्य पीड़ा भोगनेवाले सव-के-सव नरकवासी बड़े जोरोसे चिल्ला उठे और करण विलाप करते हुए पुकारकर राजासे कहने लगे--धराजन ! आप कृपा कीजिये। घड़ीभर तो आप यहाँ और ठहर जाइये । आपके अङ्गते स्पर्श करके आनेवाली हवासे हमे वड़ा ही सुख मिल रहा है। इस सुखद-शीतल वायुके स्पर्शमात्रसे हमारी सारी नारकी पीड़ा और जलन एकदम चली गयी है और हमपर मानो आनन्दकी वर्षा हो रही है; दया कीजिये।' राजाने यह सुनकर यमद्तीसे पूछा-भीरे यहाँ रहनेसे इन लोगोंको सुख मिलनेका क्या कारण है ? मैने ऐसा कौन-सा कार्य किया है, जिसके कारण इनपर आनन्दकी वर्पा हो रही है ?' यमदूतोने कहा—'महाराज ! आपने पितृ, देवता, अतिथि और आश्रितोका भरण-पोषण पहले करके उनसे

बचे हुए द्रव्यसे अपना भरण-पोपण किया है तथा श्रीहरिका स्मरण किया है, इसीलिये आपके शरीरसे स्पर्ग की हुई हवासे इन पापियोंकी नरक-यातना सहज ही नष्ट हो रही है। आपके तेज और आपके दर्गनसे पापियोंको पीड़ा पहुँचानेवाले यमराजके अस्त्र-शस्त्र, तीक्षण चोचवाले पक्षी, नरकािम आदि सभी तेजहत होकर मृदु हो गये है; इसीलिये नरकवासी पापियोंको इतना सुख मिल रहा है। यह सुनकर राजाने कहा—'इनके सुखसे मुझे बड़ा सुख मिल रहा है; मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोंकमें भी वैसा सुख नहीं होता । यदि मेरे यहाँ रहनेसे इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतो! मैं तो पत्थरकी तरह अचल होकर यहीं रहूँगा।' राजाकी यह बात सुनकर दूतोंने कहा—'चलिये, यह तो पापियोंके नरकमोगका स्थान नरक है। आप यहाँ क्यों रहेगे—आप दिव्यलोंकोंमें अपने पुण्योंका फल भोगिये।'

राजाने कहा- 'जबतक इनका दुःखोसे छुटकारा नहीं होगा, तबतक में यहाँसे नहीं हटूँगा; क्योंकि मेरे यहाँ रहनेसे इन्हें सुख मिल रहा है। आर्त और आतुर होकर शरण चाहनेवाले शत्रुपर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार है। दुखियोंके दुःख दूर करनेमे जिसका मन नहीं है। उसके यह, दान, तप आदि कुछ भी इस लोक और परलोकमें मुखके कारण नहीं होते। बालक, आतुर, दुखी और दुखोंके प्रति जिसका चित्त कठोर है। मेरी समझभे वह मनुष्य नहीं, राक्षस है। इन लंगोंके पास रहनेसे मुझे नारकीय अग्रिके तापसे अथवा भूख-प्यासके कारण बेसुध कर देनेवाला महान दुःख क्यों न भोगना पड़े, इनको सुखी करनेसे मिले हुए उस दुःखकों में अपने लिये स्वर्गसुखसे भी बढकर समझँगा। मुझ एकके दुःख पानेसे यदि इतने आर्त जीवोंको सुख होता है, तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाभ होगा। '

यमदूर्तोंने कहा—'महाराज ! देखिये, यं साक्षात् धर्म और देवराज इन्द्र आपको ले जानेके लिये यहाँ आये हैं; अव आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव पधारिये ।' धर्मने कहा— 'राजन् । आपने सम्यक् प्रकारसे मेरी उपासना की है, इसीलिये में स्वय आपको स्वर्गमे ले जाऊँगा; आप डर न करे, विमानपर जल्दी सवार हों ।' राजाने कहा— प्धर्मराज! हजारा जीय नरकमें दुःख पा रहे हैं और मेरे यहाँ गहनेसे इनका दुःख दूर होता है; ऐसी हालतमें मैं यहाँसे नहीं जा सकता।' इन्द्र बोले—'राजन्! अपने-अपने कर्मफलसे ये पापीलोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये स्वर्गमें चलना चाहिये। इन नरकवासियो-पर दया करनेसे आपका पुण्य लाखों गुना और भी बढ गया है। अतएव इस पुण्यफलके भोगके लिये आप अवस्य स्वर्ग चलिये।' राजाने कहा—'जब मेरे पुण्यसे इनको सुख मिलता है, तब में अपना सब पुण्य इनको देता हूँ। इस पुण्यसे ये सारे यातनाभोगी पापी नरकसे छूट जायं। मैं यहीं रहूँगा!' इन्द्रने कहा—'महाराज! आपके पुण्यदानसे देखिये, सारे पापी नरकसे छूटकर विमानोंपर सवार होकर जा रहे हैं। पर इस पुण्यदानसे आपका पुण्य इतना बढ गया है कि अव आप और भी ऊँची गतिमें जायंगे।'

राजापर पुष्पवृष्टि होने लगी और इन्द्र उन्हे विमानपर चढ़ाकर स्वर्गमे ले गये। नरकके सारे प्राणियोका उद्धार हो गया।

# भक्त राजा पुण्यनिधि

दक्षिण देशमे पाण्ड्य और चोलवशियोंके राज्य चिरकालसे प्रसिद्ध हैं। दोनों ही वशोमे बड़े-बड़े धर्मात्मा, न्यायशील, भगवद्भक्त राजा हो गये है। जिन दिनोकी वात कही जा रही है, उन दिनो पाण्ड्यवशकी राजधानी मधुरा थी—जिसे आजकल मदुरा कहते है। उसके एकच्छत्र अधिपति थे राजा पुण्यनिधि। पुण्यनिधिका नाम सार्थक था, वास्तवमे वे पुण्योके खजाने ही थे। उनका सादा जीवन इतना उच्च और आदर्श था कि जो भी उन्हें देखता। प्रभावित हुए विना नहीं रहता। उनके जीवनमें शान्ति थी, उनके परिवारमें शान्ति थी और उनके राज्यमें शान्ति थी । उनके पुण्य-प्रतापसे, उनके शुद्ध व्यवहारसे सम्पूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी। शासनकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, सब लोग बड़े प्रेमसे 'अपने अपने कर्तव्यका पालन करते थे। उनके पास सेना प्रयाकी रक्षाके लिये ही थी। उनका सारा व्यवहार प्रेम और आत्मश्रलसे ही चलता था । वे समय समयपर तीर्थयात्रा करते, यश करते, दान करते और दिल खोलकर दीन-दुिखयोंकी सहायता करते । सबसे बड़ा गुण उनमे यह था कि वे जो कुछ भी करते थे, सब भगवान्के लिये,

भगवान्की प्रसन्नताके लिये और भगवान्के प्रेमके लिये। उनके चित्तमे लोक-परलोककी कोई भी कामना नहीं थी।

एक बार अपने परिवार और सेनाके साथ राजा पुण्यनिधिने सेतुबन्ध रामेश्वरकी यात्रा की । इस बार इनकी यह इच्छा थी कि समुद्रके पवित्र तटपर, गन्धमादन पर्वतकी उत्तम भूमिमें अधिक दिनोंतक निवास किया जाय, इसलिये उन्होंने राज्यका सारा भार पुत्रको सौंप दिया था और वे आवश्यक सामग्री एवं सेवकोंको लेकर वहीं जाकर निवास करने लगे। राजा पुण्यनिधिका मन वहीं रम गया। वे बहुत दिनींतक वही रह गये । उनके हृदयमे भगवान्की भक्ति थी । वे जहाँ जाते, जहाँ रहते। वहीं भगवान्का स्मरण-चिन्तन किया करते। मनमें कोई कामना तो थी नहीं, रसलिये उनका अन्तःकरण गुद्ध था । गुद्ध अन्तःकरणमें जो भी सद्भरप उठता है, वह भगवान्की प्रसन्नताके लिये होता है और उस सङ्कल्पके अनुसार जो किया होती है। वह भी भगवान्के लिये ही होती है। राजाके चित्तमे विष्णु और शिवके प्रति कोई भेद-भाव नहीं था। वे कभी भगवान् शङ्करकी पूजा करते करते मस्त हो जाते तो कभी जगलोंमे धूम-धूमकर भगवान् श्रीरामकी

लीलाओका अनुसन्धान करते । एक बार राजा धनुष्कोटि-तीर्थमे गये । उस तीर्थमे स्नान करके राजाको बडा आनन्द हुआ । भगवान्की स्मृतिके साथ जो भी काम किया जाता है, वह आनन्ददायक होता ही है ।

राजा पुण्यनिधि जब स्तान, दान, नित्यकर्म और भगवान्की पूजा करके वहाँसे छौटने छगे, तब उन्हें रास्तेमे एक बड़ी सुन्दर कन्या मिछी । वह कन्या क्या थी, सौन्दर्यकी प्रत्यक्ष प्रतिमा थी। वास्तवमें वह मगवान्की प्रसन्नता ही थी। न जाननेपर भी राजाका चित्त उसकी ओर खिच गया, मानो वह उनकी अपनी ही लड़की हो। उन्होंने वात्सल्य-स्नेहसे भरकर पूछा-विटी ! तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ किस लिये आयी हो ?' कन्याने कहा—'मेरे मा-बाप नहीं है, भाई-बन्धु भी नहीं है, मैं अनाथा हूँ । मैं आपकी पुत्री बननेके लिये आयी हूँ । मैं आपके महलमे रहूँगी, आपको देखा कलॅगी; लेकिन एक गर्त है, यदि कोई मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेगे तो बहुत दिनो-तक मैं आपके पास रहूँगी। राजाने कहा—'बेटी ! तुम जो कह रही हो, वह सब मै कल्जा। मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का है; तुम अन्तःपुरमे मेरी धर्मपत्नीके साथ पुत्रीके रूपमे निवास करो । जत्र तुम्हारी अवस्था विवाहके योग्य होगी, तब तुम जैसा चाहोगी, वैसा कर दूँगा। कन्याने राजाकी बात स्वीकार की और उनके साथ समयपर राजधानीमे चली गयी । राजा पुण्यनिधिकी धर्मपत्नी विन्ध्यावली अपने पतिके समान ही शुद्ध हृदयकी थीं । अपने पतिको ही भगवान्की भूर्ति समझकर उनकी पूजा करती थीं। उनकी प्रसन्नताके लिये ही प्रत्येक चेष्टा करती थी । उनका मन राजाका मन था। उनका जीवन राजाका जीवन था। यह कन्या पाकर उन्हें वड़ी प्रसन्नता हुई। राजाने कहा—'यह इमलोगोकी लड़की है, इसके साथ परायेका-सा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिये।' विन्ध्यावलीने प्रेमसे उस कन्याका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्भजात पुत्रीके समान ही उसका पालन-पोषण करने लगी । इस प्रकार कुछ दिन बीते ।

भगवान्की लीला बड़ी विचित्र है। वे कत्र किस बहाने किसपर कृपा करते हैं, यह उनके सिवा और कोई नहीं जानता। राजा पुण्यनिधिपर कृपा करनेके लिये ही तो यह लीला रची गयी थी। अब वह अवसर आ पहुँचा। एक दिन वह कन्या सिवयोंके साथ महलके पुष्पोद्यानमे फूल चुन रही थी। एक ही उम्रकी सब लडिकयाँ थीं। हॅस-खेलकर आपसमे मनोरञ्जन कर रही थी । उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया । उसके कधेपर एक घडा थाः जिसमे जल भरा हुआ था। एक हाथसे वह उस घड़ेको पकड़े हुए था और दूसरे हाथमे छाता लिये हुए था, मानो अभी गङ्गा-स्नान करके लौट रहा हो। उसके जरीरमें भसा लगा हुआ था और मस्तकपर त्रिपुण्ड्र था । हाथमे रुद्राक्षकी माला और मुखमें भगवान् राह्मरका नाम । इस ब्राह्मणको देखकर वह कन्या स्तब्ध-सी हो गयी; वह मन-ही-मन जान गयी कि ब्राह्मणके वेशमे यह कौन है। यह छद्मवेशी ब्राह्मण इसी कन्याको तो हूँढ़ रहा था । कन्याकी ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मणने पहचान लिया और जाकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया । कन्या चिल्ला उठी । उसकी सिखयोने भी साथ दिया । उनकी आवाज सुनते ही कई सैनिकांके साथ राजा पुण्यनिधि वहाँ पहुँच गये और उन्होंने पूछा—'बेटी ! तुम्हारे चिछानेका क्या कारण है, किसने तुम्हारा अपमान किया है ?' कन्याकी ऑखोमे ऑसू थे। वह खेद और रोषसे कातर हो रही थी। उसने कहा---(पाण्ड्यनाथ ! इस ब्राह्मणने बलात् मेरा हाथ पकड़ लिया, अन्न भी यह निडर होकर पेड़के नीचे खड़ा है।' राजा पुण्यनिधिको अपनी प्रतिज्ञा याद हो आयी । वे सोचने लगे कि भौने इस कन्याको वचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारी इच्छाके विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो मै उसे दण्ड दूँगा। इस कन्याको मैने अपनी पुत्री माना है। मुझे अवश्य ही इस ब्राह्मणको दण्ड देना चाहिये।' उनके चित्तमे इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि मेरे भगवान् इस रूपमे मुझपर कृपा करने आये होगे । उन्होने सैनिकोंको आज्ञा दी और ब्राह्मणदेवता पकड़ लिये गये। हाथोमे हथकडी और पैरोमे बेड़ी डालकर उन्हे रामनाथके मन्दिरमे डाल दिया गया। कन्या प्रसन्न होकर अन्तःपुरमे गयी और राजा अपनी बैठकमं गये।

रात हुई । राजाने स्वप्नमे देखा कि जिस ब्राह्मणको केंद्र किया गया है, वह तो ब्राह्मण नहीं है, साक्षात् भगवान् हैं। वर्षाकालीन मेघके समान स्यामल छिन, चारों करकमलोमें शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म, शरीरपर पीताम्बर एवं वक्षः स्थलपर कौस्तुभमणि और वनमाला धारण किये हुए है। मन्द्र-मन्द्र मुसकराते हुए मुखमेसे दॉतोकी किरणे निकलकर दिशाओं को उज्ज्वल कर रही है। मकराकृति कुण्डलोकी छटा निराली ही है। गरुड़के ऊपर शेषंशय्यापर विराजमान हैं।

साथ टी राजाकी वह कन्या लक्ष्मीके रूपमे खिले हुए कमलपर बैठी है। काले काले ब्रॅघराले वाल है। द्यायमं कमल है। वडे-वडे दिगाज स्वर्ण-कलगोंमे अमृत भरकर अभिपेक कर रहे हैं। अमृल्य रत और मणियोंकी माला पहने हुए है। विष्वक्सेन आदि पार्पद, नारदादि मुनगण उनकी सेवा कर रहे हैं। महाविष्णुके रूपमें उस ब्राह्मणको और महालक्ष्मीके रूपमे अपनी पुत्रीको देखकर राजा पुण्यनिधि चिकत-स्तिमित हो गये। स्वप्न टूटते ही वे अपनी कन्याके पास गये। परंतु यह क्या १ कन्या कन्याके रूपमे नहीं है; स्वप्नमे जो रूप देखा था वही रूप सामने है । महालक्ष्मीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके वे उनके साथ ही रामनाथ मन्दिरमे गये। वहाँ ब्राह्मणको भी उसी रूपमे देखा, जिस रूपमे खप्नके समय देखा था। अपने अपराधका स्मरण करके राजा मूर्च्छित से हो गये। 'हाय! त्रिलोकीके नायकों मैने कैदमे डाल दिया। जिसकी पूजा करनी चाहिये, उसको वेड़ीसे जकड़ दिया! धिकार है, मुझे सौ-सौ वार धिकार है । भगवान्के हाथोंमे मैने हथकड़ी डाल दी ! मुझरे वड़ा अपराधी भला, और कौन हो सकता है।' राजा पुण्यनिधिका हृदय फटने लगा, शरीर शिथिल हो गया, उनकी मृत्युमें अब आधे क्षणका भी विलम्ब नहीं था। इतनेमे ही उन्हें भगवान्की कृपाका स्मरण हो आया। 'ऐसी अद्भत लीला! भला, उन्हें कौन वॉध सकता है। यशोदाने बॉधा था प्रेमसे और मैने वॉधा अपनी शक्ति-के घमडसे, रोपसे। पर मुझसे भी वॅध गये! प्रभो! यह तुम्हारी कुपापरवंशता नहीं तो और क्या है।

राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध दृदयसे, गट्गद कण्ठसे, ऑस्मरी ऑखोसे, सिर झकाकर, रोमाञ्चित शरीरसे, हाथ जोड़कर स्तुति की—'प्रभो! में आपके चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मुझपर कृपा करें, प्रसन्न हों; मैंने अनजानमें यह अपराध किया है। परंतु अपराध चाहे जैसे किया गया हो, है अपराध ही। आपकी मूर्ति कृपामयी है। आप यदि अपनेको प्रकट न करें तो संसारी लोग मला, आपको कैसे पहचान सकते हैं। दयामूर्ते! मैंने आपको हथकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर महान् अन्याय और अपराध किया है। यदि आप मुझपर कृपा नहीं करेंगे तो मेरे निस्तारका कोई साधन नहीं है। मैंआपके चरणोंमें बार-वार नमस्कार करता हूं।

राजा पुण्यिनिधिने महाल्क्ष्मीकी ओर दृष्टि करके कहा— 'हे देवी ! हे जगढात्री ! मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ । आपका निनास भगवान्का वद्यः खळ है । मैंने साधारण कन्या समझकर आपको कप्ट दिया हे । आपकी महिमाका भळा, कीन वर्णन कर सकता है । सिद्धि, सन्ध्या, प्रभा, श्रद्धा, मेधा, आत्मिवद्या आदिके रूपमे आप ही प्रकट हो रही हैं । हे मा ! संसारकी रक्षाके छिये आप ही वेदोंके रूपमे प्रकट हुई हैं । हे ब्रह्मस्करूपिणी ! अपनी कृपादृष्टिसे मुझे जीवनदान दो ।' इस प्रकार भ्तुति करके राजाने भगवान्से प्रार्थना की—'प्रभो ! मेंने अनजानमें जो अपराध किया है, उसे आप ध्यमा कर दीजिये । मधुसूदन ! शिशुओ-का अपराध गुरुजन ध्यमा करते ही आये हैं । प्रभो ! जिन दैत्योने अपराध किया था, उनको तो आपने अपने स्वरूपका दान किया । भगवन् ! आप मेरे इस अपराधको भी ध्यमा करें । हे कृपानिधे ! हे छथ्मीकान्त ! आप अपनी कृपान्कोमल दिष्टे मेरे जपर भी डालें।'

पुण्यनिधिकी प्रार्थना सनकर भगवान्ने कहा-'राजन्! मुझे कैद करनेके कारण भयभीत होना उचित नहीं है। मै तो स्वभावसे ही प्रेमियोंका बदी हूँ, भक्तोंके वशमे हूँ । जो मेरी प्रसन्नताके लिये कर्म करते हैं, वे मेरे भक्त है; तुम्हारी सेवासे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ । इसीसे चाहे तुम हथकड़ी-वेड़ी पहनाओ या मत पहनाओ, में तुम्हारे प्रेमकी वेड़ीमे सदा वेंधा हूँ। मैं अपने मक्तोके अपराधको अपराध ही नहीं गिनता । इसलिये डरनेकी कोई वात नहीं है । ये महालक्ष्मी मेरी अर्दाङ्गिनी दाक्ति है। तुम्हारी भक्तिकी परीक्षाके छिये ही मेरी सम्मतिसे ये तुम्हारे पास आयी थीं । तुमने इनकी रक्षा करकें, अनाथ वालिकाके रूपमे हानेपर भी इन्हें अपने घरमें रखकर और सेवा करके मुझे सन्तुष्ट किया है। इनके नाथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उनकी रक्षाके लिये मुझे कैदमें डालना किसी प्रकार अनुचित नहीं है । तुमने इनकी रक्षा की है। अनाथकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये। यह तुमने दिखा दिया। इसलिये में तुमपर प्रसन्न हूं। ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री हैं, ऐसा ही समझो । यह सत्य है, इसमे सन्देह नहीं ।

महालक्ष्मीने कहा—'राजन्! तुमने बहुत दिनोंतक मेरी रक्षा की है, इसिलये में तुमपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान्ने और मैंने तुम्हारी मिक्तको ग्रुद्ध करनेके लिये ही प्रमक्लहका बहाना बनाया और इस प्रकार हम दोनों ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए। तुमने कोई अपराध नहीं किया। हम तुमपर प्रसन्न हैं। हमारी कृपांसे तुम सर्वदा सुखी रहोंगे। सारे भूमण्डलका ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा। जवतक

जीवित रहोंगे, हमारे चरणोंमे हुम्हारी अविचल भक्ति वनी रहेगी। हुम्हारी बुद्धि कमी पापम न जायगी, सदा धर्ममे ही लगी रहेगी। हुम्हारा हुट्य निरन्तर गक्ति रसमें डूबा रहेगा। इस जीवनके अन्तमे तुम हमारा सागुज्य प्राप्त करोंगे।' इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान्के वक्षःखलमे समा गयी। भगवान्ने कहा—'राजन् । यह जो तुमने मुझे वॉधा है, यह वडा मधुर बन्धन है। में नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊँ और इसवी स्मृति यही छप्त हो जाय। इसलिये अब में यहाँ इसी रूपमे निवास करूँगा और मेरा नाम 'सेतुमाधव' होगा । इतना कहकर भगवान् चुप हो गये ।

राजा पुण्यनिधिने भगवान्की इस अर्चा-मृर्तिकी पूजा की और रामनाथ-लिङ्गकी सेवा करके अपने घर गये। जीवनपर्यन्त वे अपनी पत्नीके साथ भगवान्का स्मरण-चिन्तन करते रहे। अन्तमे दोनो भगवान्की सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करके भगवान्से एक हो गये।

# भक्तराज भीष्मपितामह

परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः।
यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथञ्चन॥
—भीष्म (महाभारत)

महर्षि विशिष्ठके शापसे आठो वसुओको मनुष्यलोकमे जन्म लेना था । श्रीगङ्गाजीने उनकी माता होना स्वीकार किया । वे महाराज शन्तनुकी पत्नी हुई । सात वसुओको तो जन्मते ही उन्होंने अपने जलमे डालकर उनके लोक भेज दिया, पर आठवे वम चौको शनतन्त्रीने रख लिया। इसी बालकका नाम 'देववत' हुआ । महाराज शन्तनु दाशराजकी पालिता पुत्री सत्यवतीपर मुग्ध हो गये; किंतु दाशराज चाहते थे कि उनकी पुत्रीकी सन्तान ही सिंहासनपर बैठनेकी अधिकारिणी मानी जाय, तब वे महाराजको अपनी कन्या दे । महाराज अपने ज्येष्ठ सुजील पुत्र देववतका स्वत्व छीनना नहीं चाहते ये और सत्यवतीकी आसक्ति भी उनमे थी । वे उदास रहने लगे । मन्त्रियोसे पिताकी उदासीका पता लगाकर देववत दाशराजके पास गये और उन्होने कहा---(मै राज्यासन नही ऌॅगा ।' जब दागराजंने शङ्का की कि तुम तो राजगद्दीपर नहीं बैठोगे, पर तुम्हारी सन्तान राज्यके लिये झगड सकती हैं तव उन्होंने आजन्म अविवाहित रहनेकी प्रतिजा की । देवताओने इस प्रतिजासे प्रसन्न होकर उनपर पुष्पवर्षा की, और ऐसी भीषण प्रतीज्ञा करनेके कारण उनको 'भीष्म' कहवर सम्बोधित किया। महाराज शन्तनु अपने पुत्रकी पितृभक्तिसे परम सन्तुष्ट हुए । उन्होने भीष्मको आगीर्वाद दिया—वेटा ! 'जव तुम चाहोंगे, तभी दुम्हारा शरीर छूटेगा । तुम्हारी इच्छाके बिना मृत्यु तुम्हारा कुछ भी विगाड नहीं सकेगी।

भीष्मजीने भगवान् परशुरामने धनुर्वेद सीग्वा था। जब परशुरामजी काशिराजकी कन्या अम्बाकी प्रार्थना

मानकर भीष्मजीके पास आये और उनसे कहने लगे कि 'तुम उस कन्यासे विवाह कर लो,' तब भीष्मजीने बड़ी नम्नतासे कहा—' गुरुजी! मैं त्रिलोकीके राज्यके लिये या स्वर्गके सिंहासनके लिये अर्थवा दोनोसे भी अधिक महान् पदके लिये भी 'सत्यको कभी नहीं छोड़ सकता।'

परशुरामजीने भय दिखायां और अन्तमे वे भीष्मसे युद्ध करने लगे। वडा ही उग्र संग्राम हुआ। ऋषियोने भीष्मको समझाना चाहा, पर उन तेजस्वीने कहा—'भय, दया, धनके लोभ और कामनासे मैं क्षात्रधर्मका त्याग नहीं कर सकता। मैं युद्धमें पीठ नहीं दिखाऊँगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं प्रतिपक्षका आघात सहता हुआ पैर पीछे नहीं रक्खूँगा।' अन्तमे देवताओं के कहनेसे परशुरामजीको ही मानना पडा। मीष्मका व्रत अटल रहा।

जब सत्यवतीके दोनो पुत्र मर गये, तब भरतवशकी रक्षा एव राज्यके पालनके निमित्त सत्यवतीने भीष्मको सिहासनपर बैठने तथा सन्तानोत्पादन करनेके लिये कहा। भीष्मन मातासे कहा—पञ्चभूत चाहे अपना गुण छोड दे, सूर्य चाहे तेजोहीन हो जाय, चन्द्रमा चाहे शीतल न रहे, इन्द्रमेसे नल और धर्मराजमेसे धर्म चाहे चला जाय; पर तिलोकीके राज्यके लिये भी मै अपनी प्रतिज्ञा छोड नहीं सकता। माता। तुम हम विषयमें गुडाने कुछ मत कहो। '

युधिप्रिरके राजस्य यजमे भी मनीने ही पहले कहा— 'तेज, वल पराक्रम तथा सभी गुणोमे श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है और वे ही अग्रपूजा पानेके अधिकारी हैं।' जब इस बातसे जलकर शिशुपाल तथा उसके समर्थक उनकी मर्त्सना करने लगे, तव उन्होंने खुलकर घोषणा करते हुए कहा—'हम जानते हैं कि श्रीकृष्ण ही, समस्त लोकोकी उत्पत्ति तथा विनाशके मूल कारण है। इन्होंके द्वारा यह सचराचर विश्व रचा गया है । ये ही अव्यक्त प्रकृति हैं, ये ही कर्ता ईश्वर हैं, ये ही समस्त भ्तोंसे परे सनातन ब्रह्म हैं । ये ही सबसे बड़े एवं सबसे पूज्य हैं। समस्त सद्गुण श्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित हैं।'

आश्रयदाताकी सहायता करना धर्म है, इसीलिये भीष्मजीने महाभारतके युद्धमें दुर्योधनका पक्ष लिया। वे दुर्योधनको उसके अन्यायोंके लिये सदा धिकारते रहते ये। युद्धमें भी वे दुर्योधनको समझाते रहते थे। अवश्य ही वे पूरी शक्तिसे दुर्योधनके पक्षमें लड़ रहे थे; पर हृदयसे धर्मपर स्थित पाण्डवोंकी विजय ही उन्हें अभीष्ट थी। उन्होंने स्वयं अपनी मृत्युका उपाय बताया और युधिष्ठिरको अपने वधके लिये आशा दी।

महाभारतके युद्धमें भगवान् श्रीकृष्णने शस्त्र ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। दुर्योधनद्वारा उत्तेजित किये जानेपर भीष्म नीने प्रतिहा कर छी कि 'मगवान्को शस्त्र प्रहण करा दूँगा।' दूसरे दिनके युद्धमें भीष्मने अर्जुनको अपनी बाण-वर्षारे विकल कर दिया। भक्तवत्तल भगवान् अपने भक्तके प्रणकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिशा भंग करके सिंहनाद करते हुए अर्जुनके रथसे कूद पड़े और हाथमें रथका दृदा पहिया लेकर भीष्मकी और दौड़े। सेनामें हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे-५भीष्म मारे गये! भीष्म मारे गये। प्रयी कॉपने लगी; किन्तु भीष्म देख रहे थे कि श्रीकृष्ण-चन्द्रका पीताम्बर कन्धेसे गिरकर भूमिमें लोटता जा रहा है। उन श्यामसुन्दरके चरण युद्धभूमिमें रक्तसे लथपथ होते दौड़े आ रहे हैं। अलकें उड़ रही हैं। भालपर स्वेद तथा शरीरपर कुछ रक्तकी बूँदें झलमला रही हैं। भृकुटियाँ कठोर किये श्रीकृष्ण हुंकार करते आ रहे हैं। भीष्म मुग्ध हो गये भगवानुकी भक्तवत्सलतापर । वे उनका स्वागत करते हुए बोले-

'पुण्डरीकाक्ष ! देवदेव ! आओ ! आओ ! तुमको मेरा नमस्कार । पुरुषोत्तम ! आज इस युद्धभूमिमें तुम मेरा वध करो । परमात्मन् ! श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! तुम्हारे हाथसे मरनेपर अवश्य मेरा कल्याण होगा ! आज में त्रिलोकीमें सम्मानित हूं ! निष्पाप प्रमो ! इच्छानुसार तुम अपने इस दासपर प्रहार करो !'

अर्जुनने दौड़कर पीछेसे भगवान्के चरण पकड़ लिये और बड़ी कठिनाईसे अन्हे रथपर लौटा छा सके।

भीष्मजीके इस्यमें भगवान्की यह मूर्ति वस गयी। व

उसे अन्ततक नहीं भूल सके। सूरदासजीने भीष्मजीका मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है—

वा पट पीत की फहरान ।

कर धरि चक्र चरन की धावनि, निहं विसरित वह बान ॥

रथ तें उत्तरि अवनि आतुर है, कच रजकी कपटान ।

मानों सिंह सैक तें निकस्यो, महामत्त गज जान ॥ जिन गुपाल मेरो प्रन राख्यो, मेटि बेद की कान ।

सोई सूर् सहाय हमारे निकट मए हैं आन

भीष्मजीने अपनेको रणशय्या देनेकी विधि स्वयं बतायी थी। जब शिखण्डीको आगे करके अर्जुन उनपर वाण चलाने लगे, तब भी उन्होंने शिखण्डीपर आधात नहीं किया। पितामह भीष्मका रोम-रोम बाणोंसे विध गया। रथसे जब वे गिरे तो उनका शरीर उन वाणोंपर ही उठा रह गया। केवल उनका मस्तक लटक रहा था। पितामहने अर्जुनसे कहा—प्वत्स! मेरे योग्य तिकया दो! अर्जुनने तीन बाण उनके मस्तकमें मारकर सिरको अपर उठा दिया। दुर्योधनके भेजे चिकित्सक जब वहाँ आये, तब पितामहने उन्हें आदरपूर्वक लौटा दिया।

महायुद्ध समाप्त होनेपर जन युधिष्ठिरका अभिषेक हो गया, वे रात्रिमें एक दिन भगवान् श्रीकृष्णके पास गये । युधिष्ठिरने भगवान्को प्रणाम करके कुशल पूछी, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला । उन्होंने देखा कि श्रीकृष्णचन्द्र ध्यानस्थ हैं । उनका रोम-रोम पुलकित हो रहा है । युधिष्ठिरने पूछा कि—'प्रभो ! भला आप किसका ध्यान कर रहे हैं ?' भगवान्ने बताया—'शरशय्यापर पड़े हुए पुरुषश्रेष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे; उन्होंने मेरा स्मरण किया था, अतः मैं भी उनका ध्यान करनेमें लगा था । मैं उनके पास चला गया था ।

भगवान्ने फिर कहा—'युधिष्ठिर! वेद एवं धर्मके सर्व-श्रेष्ठ शाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्मके न रहनेपर जगत्के शानका सूर्य अस्त हो जायगा। अतः वहाँ चलकर तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिये।'

युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर भाइयोके साथ जहाँ भीष्मजी शरशय्या पर पड़े थे, वहाँ गये। बड़े-बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनि घहाँ पहलेसे उपस्थित थे। श्रीकृष्णचन्द्रने पितामहसे कहा—'आप युधिष्ठिरको उपदेश करें।' भीष्मजी-



ने बताया कि भोरे शरीरमे बाणोंकी अत्यधिक पीड़ा है। इससे मन स्थिर नहीं है। अन्होंने स्पष्ट कहा—आप जगद्भुक्के सामने मैं उपदेश करूँ, यह साहस मैं नहीं कर सकता।

भगवान्ने स्नेहपूर्ण वाणीमें कहा-पितामह ! आपके शरीरका क्रेश, मूर्च्छा, दाह, ग्लानि, धुधा-पिपासा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जायँ और आपके अन्तःकरणमें सब प्रकारके शानका स्फरण हो । आप जिस विद्याका चिन्तन करेंगे, वह आपके चित्तमें प्रत्यक्ष हो जायगी ।' भगवान्ने बताया-'मैं स्वयं उपदेश न करके आपसे इसलिये उपदेश करनेको कहता हूँ, जिसमें मेरे भक्तकी कीर्तिका विस्तार हो।' भगवान्की कृपासे पितामहकी सारी पीड़ा दूर हो गयी। उनका चित्त स्थिर हो गया। उनके दृदयमें भूत, भविष्य, वर्तमानका समस्त ज्ञान प्रकट हो गया। उन्होंने बड़े उत्साहसे युधिष्ठिरको धर्मके समस्त अङ्गोंका उपदेश किया।

अन्तमे सूर्यके उत्तरायण होनेपर एक सौ पैंतीस वर्षकी अवस्थामें माघ शुक्र अष्टमीको सैकड़ो ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनियोंके बीचमें शरशस्त्रापर पड़े हुए पितामहने अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, चित्तको उन परम पुरुषमें एकाम्र करके शरीरका त्याग कर दिया।

### महाराज उग्रसेन

बिषि बस सुजन कुसंगित परहीं। फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं।

महाराज उग्रसेन प्रजावत्सल, धर्मात्मा और भगवद्भक्त ये। विधिका विधान ही कुछ विचित्र है। अनेक बार हिरण्यकशियु-जैसे देवता, धर्म तथा ईश्वरविरोधी असुरस्ट्य लोगोंके कुलमें प्रहाद-जैसे भगवद्भक्त उत्पन्न होते हैं और अनेक बार ठीक इससे उलटी बात हो जाती है। उग्रसेनजीका पुत्र कंस बचपनसे कूर था। धर्मके प्रति सदासे उसकी उपेक्षा थी। असुरों तथा आसुरी प्रकृतिके लोगोंसे ही उसकी मित्रता थी। इतना होनेपर भी कंस बलवान् था, तेजस्वी था और शूर था। उसने दिग्वजय की थी। महाराज उग्रसेन अपने पुत्रकी धर्मविरोधी रुचिसे बहुत दुस्ती रहते थे; किंतु कंस पिताकी सुनता ही नहीं था। सेनापर उसीका प्रभुत्व था। महाराज विवश-जैसे थे।

जब कंसने वसुदेव-देवकीको वन्दीगृहमें डाल दिया,
तब महाराज उप्रथेन बहुत असन्तुष्ट हुए । इसका परिणाम
उस्टा ही निकला । दुरात्मा कंसने अपने पिता उप्रयेन्ज़ीको
भी कारागारमें बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा ।
धन और पदके लोभसे नीच पुरुष माता-पिता, भाई-मित्र
तथा गुरुका भी अपमान करते नहीं हिचकते । वे इनकी
हत्यातक कर डालते हैं । नश्वर शरीरमें मोहबश आसक्त
होकर मनुष्य नाना प्रकारके पाप करता है । कंस भी शरीरके
मोह तथा अहङ्कारसे अन्धा हो गया था ।

कारागारमे महाराज उम्रसेनको सन्तोष ही हुआ। उन्होंने सोचा-भगवान्ने कृपा करके पापी पुत्रके दुष्कमांका भागी होनेसे मुझको बचा दिया।' वे अपना सारा समय भगवान्के चिन्तनमे विताने लगे । श्रीकृष्णचन्द्रने कंसको पछाड़कर
परम धाम भेज दिया और महाराजको कारागारसे छुड़ाया।
उम्रसेनजीकी इच्छा राज्य करनेकी नहीं थी; किंतु श्रीकृष्णके
आम्रहको वे टाल नहीं सकते थे। स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने
कहा—'महाराज! में आपका सेवक होकर आपकी
आज्ञाका पालन करूँगा। देवतातक आपकी आज्ञाको
स्वीकार करेंगे।'

द्वारकाका ऐश्वर्य अकल्पनीय था । देवराज इन्द्र भी
महाराजके चरणोंमें प्रणाम करते थे । त्रिभुवनके स्वामी
मधुसूदन जिनको प्रणाम करें, जिनसे आज्ञा माँगे, उनसे श्रेष्ठ
और कौन हो सकता है ? परंतु कभी भी महाराज उप्रसेनको
अपने प्रभाव, ऐश्वर्य या सम्पत्तिका गर्व नहीं आया । वे तो
श्रीकृष्णकी प्रसकताके लिये ही सिंहासनपर बैठते थे । अपना
सर्वस्व श्रीकृष्णको ही उन्होंने बना लिया था । श्रीकृष्णकी
इच्छा पूर्ण हो, वे केशव सन्तुष्ट रहे, इसीके लिये उप्रसेनजीके
सव कार्य होते थे ।

महाराज उग्रसेनने अःवमेधादि बड़े-बड़े यत्त भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये किये । नित्य ही ब्राह्मणोः दीनों। दुखियोंको वे बहुत अधिक दान किया करते थे । इस प्रकार निरन्तर श्रीकृष्णके सानिध्यमेः उन कमललोचनका ध्यान करते हुए महाराजका जीवन बीता और भगवान्के लीला-संवरण करनेपर वे भी भगवान्के अनुगामी हुए ।

#### वात्सल्यभक्त श्रीवसुदेवजी

किं दु.सहं नु साध्नां विदुपा किमपेक्षितम्। किमकार्यं कडर्याणां दुस्त्यजं किं धतात्मनाम्॥ (श्रीमद्वा०१०।१।५८)

'साधु पुरुषोके लिये कोई कप्टतुःसह नहीं होता। विद्वानी-को किसीकी अपेक्षा नहीं होती। कदर्य पुरुषोके लिये कोई भी कार्य अकरणीय नहीं जान पडता और धर्यशील पुरुषोके लिये कुछ भी दुस्त्यज नहीं है।'

यदि ऐसे लोकोत्तर साधु घैर्यशील पुरुप लोकमे न हो।
तो धर्मपर ही स्थित रहनेवाला ससार एक क्षण भी न टिके।
भगवान् पृथ्वीपर अवतार लेते हे ऐसे ही साधु मक्तोको
सतुष्ट करनेके लिये। भक्तोकी भावना ही उन भक्तवत्सलको
ससारमे बुला पाती है। धर्मस्यापन आदि कार्य तो गौण होते
हैं—भगवान्के लिये।

पूर्वकरपमे प्रजापित सुतपा तथा उनकी पत्नी पृश्चिने वहुत दिनोतक तपस्या करके मगवान्को सतुष्ट किया। जव भगवान्ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मॉगनेको कहा, तव उन लोगोने भगवान्को ही अपने पुत्ररूपमे पानेकी इच्छा प्रकट की। प्रमुने तीन वार उनसे 'दिया, दिया, दिया' कहा। उस कल्पमे भगवान्का अवतार माता पृश्चिसे हुआ और वे 'पृश्चिगर्भ' कहल्पये। दूसरे कल्पमे प्रजापित सुतपा हुए कश्यप्जी और पृश्चि हुई देवमाता अदिति। भगवान्ने 'वामन'रूप-से उनके यहाँ अवतार लिया। क्योंकि तीन वार भगवान्ने 'दिया, दिया, दिया' कहा था, अतः तीसरी वार प्रजापित सुतपा बदुवंशमं शूरसेनजीके पुत्र वसुदेवजी हुए। इनके जन्मके समय देवताओकी दुन्दुभियाँ स्वयं वज उठी थीं, इसलिये इनको लोग आनकदुन्दुभि भी कहते थे। माता पृश्चि मथुरानरेश उग्रसेनके भाई देवकजीकी सबसे छोटी कन्या देवकी हुई।

वसुदेवर्जाके कुल अठारह विवाह हुए थे। देवककी छः कन्याएँ तो वसुदेवर्जाको विवाही ही गयी थीं; जब देवकी-जीका भी विवाह उनमें हो गया, तब उम्रसेनजीका ज्येष्ठ पुत्र कंस अपनी छोटी चचेरी बहिनके स्नेहवग स्वय वसुदेव-देवकीके रथका सार्थि वनकर उन्हें घर पहुँचाने चला। मार्गमें आकाशवाणीने उससे कहा—'मूर्ख । तू जिसे पहुँचाने जा रहा है, उसकी आठवीं मन्तानके हाथसे तेरी मृत्यु होगी।' रतना सुनते ही कसने तलवार खींच ली और वह देवकीको मारनेके लिये उद्यत हो गया। वसुदेवजीने उसे बहुत समझाया। शारीर तो नश्चर है। मृत्यु एक-न-एक दिन होगी ही। मनुष्यकों कोई ऐसा काम इस दो क्षणके जीवनके लिये नहीं करना चाहिये कि मरनेपर लोग उसकी निन्दा करें। जो प्राणियोकों मोहवज कुछ देता है, मरनेपर यमके दूत घोर नरकमें डालकर युगोतक उसे भयङ्कर पीड़ा देते हैं। कसके ऊपर ऐसी वातोंका कोई प्रभाव पडता न देख अन्तमें वसुदेवजीने कहा—'तुम्हें इस देवकीसे तो कोई भय है नहीं। तुमको इसके पुत्रोसे भय है, सो में उत्पन्न होते ही इसकी सन्तानोंको तुम्हारे पास पहुँचा दिया करूँगा।' कंस जानता था कि वसुदेवजी इतने धर्मात्मा है, इतने सत्यनिष्ठ है कि वे अपनी वात टाल नहीं सकते। उसने देवकीकों मारनेका प्रयत्न छोड़ दिया।

समय आनेपर देवकीके पुत्र हुआ । वसुदेवजी-जैसे संत, सत्पुरुपके लिये कोई भी त्याग दुष्कर नहीं । अपने प्राणिपय पुत्रको वे जन्मते ही कसके पास उठा छे गये। पहले तो कसने उनकी सत्यनिष्ठा देखकर वालकको लौटा दिया: पर पीछे नारदजीने जब उसे उलटा-सीधा समझा दिया। तब उस वालकको उसने मार डाला और वसुदेव-देवकीको भी कारागारमे डाल दिया । देवकीके पुत्र उत्पन्न होते ही कस उसे मार डालता था । छः पुत्र उसने इसी प्रकार मार दिये । सातवे गर्भमे सङ्कर्पणजी थे। योगमायाने उन्हे देवकीके पेटसे रोहिणीजीमे आकर्षित कर दिया । अष्टम तो भाद्रपद कृष्ण-पक्षकी अष्टमीको आधी रातमे स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र ही प्रकट हुए। भगवान्के आदेशसे वसुदेवजी रात्रिमे ही उन्हे गोकुल नन्दभवनमे पहुँचा आये और वहाँसे यशोदाजीकी नवजात वालिका ले आये। कस जब उस बालिकाको मारने चला तो वह उसके हाथसे छुटकर आकागमे चली गयी। अप्रमुनादेवीके रूपमे प्रकट होकर उसने कममे कहा-'तेरा वध करनेवाला शत्र कही प्रकट हो गया।' कंसने यह सुनकर वसुदेव-देवकी-को कारागारसे छोड दिया।

दुरातमा कस जान गया कि उसे मारनेवाला नन्दग्रहमें ही आया है। उसके जो अमुर वजमे गये, वे सभी श्रीकृष्णके हाथों मद्गति पा गये । जय नारदजीसे पता लगा कि श्रीकृष्ण-यलराम तो वसुदेवजीके ही पुत्र है, तब तो वह बहुत रुष्ट हुआ। उसने ह्यकड़ी-वेड़ीसे वसुदेव-देवकीको जकड़कर पुनः वंदीग्रहमें डाल दिया। अन्ततः श्रीकृष्णचन्द्र मथुरा आये। कंसको उन्होने मारकर मुक्त कर दिया। पिता-माताकी वेडियाँ काटकर जब राम-स्याम उनके पदोमे प्रणाम करने लगे, वसुदेवजी आश्चर्यसे खड़े रह गये। वे जानते थे कि श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात् परमात्मा है। परंतु लीलामय स्याम-सुन्दरने पिता-मातासे क्षमा मॉगी, मीठी बाते कीं और उनमे वात्सल्य-भाव जायत् कर दिया।

श्रीवसुदेवजीकी महिमा, उनके सौमाग्यका कोई अनुमान भी कैसे कर सकता है। जगन्नाथ बलराम श्याम उन्हे पिता कहकर सदा आदर करते थे। नित्य प्रातःकाल उनके पास जाकर उनको प्रणाम करते थे। उनकी सब प्रकारकी सेवा करते थे। कुरुक्षेत्रमे सूर्य-ग्रहणके समय वसुदेवजीने ऋपियोको कर्मके द्वारा संसारसे मुक्त होनेका मार्ग पूछा । ऋषियोंने उनसे यज्ञानुष्ठान कराया । वहाँ ऋषियोंने उनसे कहा था— 'श्रीकृष्ण ही साक्षात् ब्रह्म हैं ।' द्वारकामे वसुदेवजीने जब श्यामसुन्दरसे यही बात कही, तब उन मयूरमुकुटधारीने पिताको एक ही आत्मा सबमे, सर्वत्र, एक रस व्याप्त है, यह तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । इसके पश्चात् देविषे नारदने वसुदेवजीको अध्यात्मज्ञान तथा भक्तिका तत्त्व बताया ।

जब प्रभासक्षेत्रमे श्रीकृष्णचन्द्रने लीलासंवरण कर ली और दारुकसे यह सवाद प्राप्त हुआ, तव वसुदेवजी भी शङ्कोद्धार-तीर्थसे प्रभास गये और वहाँ उन्होने भी श्रीकृष्णका अनुगमन किया।

### भक्त अक़र्

देहंग्रुतामियानर्थो हित्वा दम्भं भियं ज्ञुचम् । सन्देशाद्यो हरेर्लिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः॥ (श्रीमद्भा०१०।३८।२७)

प्राणियोंके देहधारण करनेकी सफलता इसीमे है कि निर्दम्भ, निर्भय और शोकरिहत होकर अक्रूरजीके समान भगवत्चिहोंके दर्शन तथा उनके गुणोंके श्रवणादिके द्वारा वह भाव उत्पन्न करे, जो कंसका सँदेसा मिलनेके समयसे उन अक्रूरजीमे प्रकट हुआ था।

भक्तिशास्त्रमे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, वन्दन, अर्चन, सख्य, दास्य और आत्मिनवेदन—इस तरह नौ प्रकारकी भक्ति बतलायी गयी है। इसके उदाहरणमे एक-एक भक्ति नाम लेते हैं—जैसे श्रवणमे परीक्षित्, कीर्तनमे वेदव्यास आदि-आदि। इसी तरह वन्दन-भक्तोमे अक्रूरजीको बतलाया गया है। ये भगवान्के वन्दन-प्रधान भक्त थे। इनका जन्म यदुवंशमे ही हुआ था। ये वासुदेवजीके कुटुम्बके नातेसे भाई लगते थे। इनके पिताका नाम श्वफल्क था। ये कंसके दरबारके एक दरबारी थे। कंसके अत्याचारोसे पीड़ित होकर बहुत-से यदुवंशी इधर-उधर भाग गये थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंसके दरवारमे ही पड़े हुए थे।

जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान्को नही मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुषयज्ञ रचा और उसमे मल्लोके द्वारा मरवा डालनेके लिये गोकुलसे गोप-वालोंके सिंहत श्रीकृष्ण-बलरामको बुलवाया। उन्हे आदरपूर्वक लानेके लिये अकूरजीको भेजा गया। कंसकी आज्ञाको पाकर अकूरजीकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान्के दर्शनके लिये बड़े उत्किण्ठित थे। किसी-न-किसी प्रकार वे भगवान्के दर्शन करना चाहते थे। भगवान्ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा सयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थसे प्रभुके दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनिषकार चेष्टा है। कोटि जन्ममे भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परात्पर प्रभुके सामने पुरुषार्थके बलपर पहुँच सके। जब प्रभु ही अपनी अहैतुकी कृपाके द्वारा जीवको अपने समीप बुलाना चाहे, तभी वह वहाँ जा सकता है। प्रभुने कृपा करके घर बैठे ही अकूरजीको बुला लिया।

प्रातःकाल मथुरासे रथ लेकर वे नन्दगाँव भगवान्को लेने चले । रास्तेमे अनेक प्रकारके मनोरथ करते जाते थे । सोचते थे— अहा ! उन पीताम्बरधारी बनवारीको मै इन्हीं चक्षुओसे देखूँगा; उनके सुन्दर मुखारविन्दको, ग्रुंघराली काली-काली अलकावलीसे युक्त सुकपोलोको निहारूँगा ! वे जब मुझे अपने सुकोमल करकमलोसे स्पर्श करेगे, उस समय मेरे समस्त शरीरमे विजली-सी दौड़ जायगी । वे मुझसे हँस- हॅसकर बाते करेगे । मुझे पास विठायेंगे । बार-बार प्रेम- पूर्वक 'चाचा', 'चाचा' कहेगे । मेरे लिये वह कितने सुखकी स्थिति होगी ।' इस प्रकार मॉति-मॉतिकी कल्पनाएँ करते हुए वे बन्दावनके समीप पहुँचे । वहाँ उन्होने वज्र, अङ्कुरा, यव, ध्वजा आदि चिह्नोसे विमूिषत स्थामसुन्दरके चरण-

चिह्नोंको देखा । वस, फिर क्या था। वे उन धनश्यामके चरण-चिह्नोंको देखते ही रथसे कूद पड़े और उनकी वन्दना करके उस धूलिमे लोटने लगे । उन्हें उस धूलिमे लोटनेमें कितना सुख मिल रहा था, यह कहनेकी वात नहीं हैं। जैसे-तैसे वज पहुँचे । सर्वप्रथम वलदेवजीके साथ श्याम-सुन्दर ही उन्हें मिले । उन्हें छातीसे लगाया, घर ले गये । कुशल पूली, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने ।

दूसरे दिन रथपर चढ़कर अकूरके साथ क्यामसुन्दर और बल्राम मथुरा चले । गोपियोंने उनका रथ घेर लिया। वड़ी कठिनतासे वे आगे वढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना-किनारे अक्रूरजी नित्य-कर्म करने ठहरे । स्नान करनेके लिये ज्यो ही उन्होंने डुवकी लगायी कि भीतर चतुर्भुज श्रीश्याम-सुन्दर दिखायी दिये । घयराकर ऊपर आये तो दोनो भाइयोंको रथपर वैठे देखा । फिर डुवकी लगायी तो फिर वहीं मूर्ति जलके भीतर दिखायी दी। अक्राजीको ज्ञान हो गया कि जलमे, खलमे, शून्यमे—कोई भी ऐसा स्थान नहीं, जहाँ श्यामसुन्दर विराजमान न हो । भगवान् उन्हे देखकर हॅस पड़े । वे भी प्रणाम करके रथपर वैठ गये। मथुरा पहुँचकर भगवान् रथपरसे उत्तर पड़े और वोले—'हम अकेले ही पैदल जायॅगे।' अक्रूरजीने वहुत प्रार्थना की-'आप रथपर पहले मेरे घर पधारे, तव कहीं अन्यत्र जायें।' भगवान्ने कहा- अपके घर तो तभी जाऊँगा, जब कंसका अन्त हो जायगा। अकृरजी दुखी मनसे चले गये।

कंसको मारकर भगवान् अक्रूरजीके घर गये । अव अक्रूरजीके आनन्दका क्या टिकाना । जिनके दर्शनके लिये योगीन्द्र-मुनीन्द्र हजारों-लाखो वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही विना प्रयासके घरपर पधार गये । अक्रूरजीने उनकी विधिवत् पूजा की और कोई आज्ञा चाही । भगवान्ने अक्रूरजीको अपना अन्तरङ्ग सुद्धद् समझकर आज्ञा दी कि 'हस्तिनापुरमे जाकर हमारी बूआके लडके पाण्डवोके समाचार ले आइये । हमने सुना है, धृतराष्ट्र उन्हे दुःख देता है ।' भगवान्की आज्ञा पाकर अक्रूरजी हम्तिनापुर गये और धृतराष्ट्रको सब प्रकारसे समझाकर और पाण्डवोके समाचार लेकर लीट आये ।

भगवान् जय मथुरापुरीको त्यागकर द्वारका पवारे, तय अक्रूरजी भी उनके साथ ही गये । अक्रूरजी इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते, वहाँ खूव वर्षा होती, अकाल नहीं पडता । किसी प्रकारका कप्ट और महामारी आदि उपप्रव नहीं होते । एक वार वे जय किसी कारणवश द्वारकासे चले गये थे, तब द्वारकामे दैविक और भौतिक दुःखोसे प्रजाको बडा भारी मानसिक और गारीरिक कप्ट सहना पड़ा था । आखिर भगवान्ने उनको दुँढवाकर वापस बुलवाया । ये सम्बन्धमे भगवान् श्रीकृष्णके चचा होनेपर भी उनके सच्चे भक्त थे । अन्तमे भगवान्के साथ ही वे परम धामको पधारे ।



#### वात्सल्य-भक्त नन्दबाबा

श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः। अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म॥

वैसे तो नन्दवावा नित्य-गोलोकधाममें सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके नित्य सिद्ध पिता हैं। जब क्यामसुन्दरको पृथ्वीपर आना होता है। तब गोप, गोपियाँ, गायें और पूरा बजमण्डल नन्दवावाके साथ पहले ही पृथ्वीपर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकारके भगवान्के नित्यजन पृथ्वीपर पधारते हैं, कोई-न-कोई जीव जो सृष्टिमे उनका अंशरूप होता है, उनसे एक हो जाता है। इसलिये ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्वक्ष्यमे वसुश्रेष्ठ हो,ण और उनकी पत्नी धरादेवीने भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये वहुत कठिन तपस्या की।

जव ब्रह्माजी उन्हें वरदान देकर तप्तसासे निवृत्त करनेके लिये उनके समीप आये, तव उन्होंने सृष्टिकर्तासे वरदान मॉगा—'जव विश्वेश्वर श्रीहरि धरापर प्रकट हो, तव हमारा उनमें पुत्रभाव हो।' ब्रह्माजीके उसी वरदानके प्रभावसे द्रोण ब्रजमें नन्द हुए और धरादेवी यशोदा हुई।

मधुरामे वृष्णिवंशमे सर्वगुणालङ्कृत राजा देवमीढजी हुए । इनके दो पितयाँ थीं—एक क्षत्रियकन्या और दूसरी वैश्यपुत्री । क्षत्रियकन्यासे इनके पुत्र हुए—शूरसेन-जी । इन्हीं शूरसेनजीके पुत्र वसुदेवजी हुए । वैश्यकन्यासे हुए—पर्जन्यजी । ये अपनी माताके कारण गोप-जातिके माने गये और मधुराके अन्तर्गत वृहद्दनमे—यमुनाजीके एस पार महावनमें इन्होंने अपना निवास बनाया । मधुरा-

मण्डलकी गो-सम्पत्तिके ये प्रमुख अधिकारी हुए । इनके पुत्र हुए-उपनन्द, अभिनन्द, नन्द, सन्नन्द और नन्दन। पिताके पश्चात् व्रजमण्डलके गोष्ठनायको तथा भाइयोकी सम्मतिसे योग्य होनेके कारण मझले भाई होनेपर भी नन्दजी ब्रजेश्वर हुए । वसुदेवजी इनके भाई ही लगते थे और उनसे नन्दवावाकी घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरामे कंसका अत्याचार बढ्ने लगा, तब वसुदेवजीने अपनी पत्नी रोहिणी-को नन्दजीके यहाँ भेज दिया। गोकुलमे ही रोहिणीजीकी गोदमे बलरामजी पधारे । श्रीकृष्णचन्द्रको भी वसुदेवजी चुप-चाप नन्दगृहमे रख आये । राम-श्याम नन्दगृहमे लालित-पालित हुए । नन्दवावा वात्सल्य-रसके अधिदेवता हैं । उनके प्राण श्रीकृष्णमे ही वसते हैं । अपने स्थामके लिये ही वे उठते-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते, प्राण धारण करते तथा दान-धर्म, पूजा-पाठ आदि करते थे । कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे-वस, एकमात्र यही चिन्तन और यही इच्छा उनमें थी।

जब गोकुलमें नाना प्रकारके उत्पात होने लगे, शकट-का गिरना, यमलार्जुनका टूटना आदि घटनाएँ हुई, तब नन्दबाबा अपने पूरे समुदायके साथ वहाँसे बरसानेके पास नन्दगाँव चले गये । एक बार बाबाने एकादशीका बत किया था। रात्रि-जागरण करके वे गोपोंके साथ हरि-कीर्तनमें लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातःकाल समझकर वे स्नान करने यमुनाजीमें उतर गये। वरुणका एक दूत उन्हे पकड़कर वरुणजीके पास ले गया। बज-वासी नन्दबाबाको न देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्रीकृष्णचन्द्र यमुनामे कूदकर वरुणलोक पहुँचे। जलके अधिदेवता वरुणने भगवाम्का वड़ा आदर किया, ससम्मान पूजा की। बाबाको वहाँसे लेकर श्यामसुन्दर लौट आये। इसी प्रकार शिवरात्रिको अभिवका-बनकी यात्रामें रातको सोते समय जब बाबाको अजगरने आकर पकड़ लिया और गोपाद्वारा जलतो लकड़ियोंसे मारे जानेपर भी वह टस-से-मस नहीं हुआ, तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने चरणोसे छूकर उसे सद्गति दी और बाबाको छुड़ाया।

अक्राजी वजमे आये । नन्दबाबा गोपोंके साथ राम-श्थामको लेकर मथुरा चले गये । मथुरामे श्रीकृष्णचन्द्रने कंसको मारकर अपने नाना उपरेनको राजा बनाया । वसुदेव-देवकीको कारागारसे छुड़ाया । यह सब तो हुआ। किंतु राम-स्याम बज नहीं लौटे। वे मथुरा ही रह गये। नन्दवाबाको लौट आना पड़ा वज । जब उद्धवजी श्याम-का सन्देश लेकर वज आये, तब बाबाने उनसे व्याकुल होकर पूछा- 'उद्धत्रजी! क्या कभी श्यामपुन्दर हम सबको देखने यहाँ आयेंगे ? क्या हम उनके हॅसते हुए कमज-मुखको एक बार देख सकेंगे ? हमारे लिये उन्होंने दावाग्निपान किया, कालियदमन किया, इन्द्रकी वर्षां हमें बचाया, अजगरसे मेरी रक्षा की । अनेक सङ्घटोसे वजका परित्राण किया उन्होंने। उनका पराक्रम, उनकी हॅसी, उनका बोलनाः उनका चलनाः उनकी कीडा अदिका जब हम सारण करते हैं और जब हम उनके चरण-कमलेंसे अद्भित पर्वत, पृथ्वी, वन एव यमुना-पुलिनको देखते हैं, तब अपने आपको भूल जाते हैं। हमारी सब कियाएँ शिथिल पह जाती हैं।

श्रीवलरामजी द्वारकारे एक वार वज आये और दे महीने वहाँ रहे। फिर सूर्पग्रहणके समय कुठक्षेत्रमें पूरा वजमण्डल और द्वारकाका समाज एकत्र हुआ। यहीं वावाने अपने क्यामको फिर देखा। कुठकेत्रसे लौटनेपर तो वजमण्डल, उसके सभी दिव्य तक, लता, पादपतक अन्तहित हो गये। जेसे नन्दवाबा गोप, गोगी, गौएँ तका वजमण्डलके साथ नित्यलोकसे पृथ्वीपर प्रकट हुए के वैसे ही नित्यलाकको चल्ले गये सबका साथ लेकर।

#### भक्त-वाणी

पतावानेव छोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः। भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः॥ (श्रीमद्रा•६।३।२२)

इस जगत्में जीत्रोंके छिये बस, यही सबते बड़ा कर्तव्य—परमवर्म है कि वे नाम-कीर्तन आदि उपायोंसे —चाहे जिस प्रकार भगवान्के चरणोमे भक्तिभाव प्राप्त कर छें।

## भक्तश्रेष्ठ युधिष्ठिर

सदानधर्माः सदाराः सदाराः सवान्धवास्त्वच्छरणा हि पार्थाः। ( युधिष्ठर )

धर्मराज युधिष्टिर पाण्डवोंमे सबसे बड़े थे। र्थाधिष्ठर सत्यवादी, धर्ममृतिं, सरल, विनयी, मद-मान-मोहवर्जितः दम्भ काम-क्रोधरहितः दयालु, गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक, महान् विद्वान्, जानी, धैर्यसम्पन्न, क्षमाशील, प्रजावत्तलः मात्र-पितृ-गुरु-भक्तः और श्रीकृष्ण-भगवान्के परम भक्त थे । धर्मके अशसे उत्पन्न होनेके कारण वे धर्मके गृढ तत्त्वको खृव समझते ये । धर्म और मत्यकी सूध्मतर भावनाओका यदि किसीके अंदर पूरा विकास था तो वह धर्मराज युधिष्ठिरमें ही था। सत्य और क्षमा तो इनके सहजात सद्गुण थे। बहे-मे बहे विकट प्रसङ्गोंमे इन्होंने सत्य और क्षमाको ख्व निवाहा । द्रौपदीका वस्त्र उत्तर रहा है । भीम-अर्जुन सरीखे योद्धा भाई इशारा पाते ही सारे कुरुकुलका नाश करनेको तैयार है। भीम वाक्यप्रहार करते हुए भी बड़े भाईके संकोचसे मन मसोस रहे हैं; परत धर्मरान धर्मके लिये चुपचाप सब सुन और सह रहे हैं।

नित्यशत्रु दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखलाकर दिल जलानेके लिये द्वैतवनमें जाता है । अर्जुनका मित्र चित्रसेन गन्धर्व कौरवोकी बुरी नीयत जानकर उन सवको जीतकर स्त्रियोंसिंहत कैद कर छेता है। युढसे भागे हुए कौरवोंके अमात्य युधिष्टिरकी शरण आते हैं और दुर्योधन तथा कुरुकुलनामिनयोंको छङ्गनेके लिये अनुरोध करते हैं । भीम प्रसन्न होकर कहते है— अच्छा हुआ, हमारे करनेका माम दूसरोंने ही कर डाला! परंतु धर्मराज दूसरी ही धुनमें हैं, उन्हें भीमके वचन नहीं सुहाते; वे कहते हैं---भाई । यह समय कठोर वचन कहनेका नहीं है । प्रथम तो ये छोग हमारी शरण आये है, भयभीत आश्रितोंकी रक्षा करना क्षत्रियोका कर्तच्य है; दूसरे अपनी जातिमे आपसम चाहे जितना कलह हो। जब कोई बाहरका दूसरा आकर सताये या अपमान करे, तव उसका हम सवको अवस्य प्रतीकार करना चाहिये । हमारे भाइयों और पवित्र कुरुकुलकी स्त्रियोंको गन्धर्व कैंद करें और हम बैठे रहें, यह सर्वथा अनुचित है।

ने शतं हि वय पद्म परस्परविवादने। परेंस्तु विग्रहे शासे वयं पद्माधिकं शतम्॥

'आपसमे विवाद होनेपर वे सी भाई और हम पाँच भाई है। परंतु दूसरोंका सामना करनेके लिये तो हमें मिलकर एक मी पाँच होना चाहिये।' युधिष्ठिरने फिर कहा, 'भाइयो। पुरुपिमहो। उठो! जाओ। बारणागतकी रक्षा और कुलके उढारके लिये चारों भाई जाओ और बीव कुलकामिनियोंसिहत दुर्योधनको खुड़ाकर लाओ। १ कैंगी अजातशत्रता, धर्मिष्यता और नीतिजता है! धन्य!

अजातरात्रु धर्मराजके वचन सुनकर अर्जुन प्रतिक करते हैं कि प्यदि दुर्योधनको उन छोगोंने द्यान्ति और प्रेमसे नहीं छोड़ा तो—

अद्य गन्धर्वराजस्य भृमि. पास्यति शोणितम्। (मए० वन० ३४।३।२१)

श्याज गन्धर्वराजकं तप्त रुधिरमे पृथ्वीकी प्याम बुझायी जायगी ।' परस्पर छड़कर दूसरोंकी शक्ति यदानेवाले भारतवासियों ! इस चरित्रसे शिक्षा ग्रहण करों ।

वनमें द्रीपदी और भीम युद्धके लिये धर्मराजको वेतरह उत्तेजित करते हैं और मुँह आयी सुनाते हैं; पर धर्मराज सत्यपर अटल है। वे कहते हैं—'वारह वर्ण वन और एक सालके अजातवासकी मैंने जो जर्त स्वीकार की है, उसे मैं नहीं तोड़ सकता।'

सम प्रतिज्ञां च नियोध सत्यां

वृणे धर्मममृताजीविताच ।

राज्यं च पुत्राश्च यशो धनं च

सर्व न सत्यस्य कलासुपैति॥

भिरी सत्य प्रतिशाको सुनो; मैं धर्मको अमरता और जीवनमे श्रेष्ठ मानता हूँ । सत्यके सामने राज्य, पुत्र, यश और धन आदिका कोई मूल्य नहीं है।

एक वार युद्धके समय द्रोणाचार्यवधके लिये असत्य बोलनेका काम पड़ा; पर धर्मराज शेपतक पूरा असत्य न रख सके, सत्य शब्द 'कुखर' का उचारण हो ही गया। कैसी सत्यप्रियता है!

युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार

उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदीसे कहा—'सुनों ! मैं धर्मका पालन इसिलये नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले; गास्त्रोंकी आज्ञा है, इसिलये वैसा आचरण करता हूँ । फलके लिये धर्माचरण करनेवाले सच्चे धार्मिक नहीं है, परतु धर्म और उसके फलका लेन-देन करनेवाले व्यापारी है।'

वनमे यक्षरूप धर्मके प्रश्नोका यथार्थ उत्तर देनेपर जब धर्म युधिष्ठिरसे कहने छगे कि 'तुम्हारे इन भाइयोमेसे तुम कहो उस एकको जीवित कर दूँ' तव युधिष्ठिरने कहा—'नकुछको जीवित कर दीजिये।' यक्षने कहा—'तुम्हे कौरवोसे छडना है, भीम और अर्जुन अत्यन्त बलवान् है; तुम उनमेसे एकको न जिलाकर नकुछके लिये क्यो प्रार्थना करते हो १' युधिष्ठिरने कहा—'मेरे दो माताएँ वी—कुन्ती और माद्री; कुन्तीका तो मै एक पुत्र जीवित हूँ, माद्रीका भी एक रहना चाहिये। मुझे राज्यकी परवा नहीं है।' युधिष्ठिरकी समबुद्धि देखकर धर्मने अपना असली खरूप प्रकटकर सभी भाइयोको जीवित कर दिया।

भगवान् श्रीकृष्णने जब वनमे उपदेश दियाः तब हाथ जोड़कर वे बोले—'केशव ! निस्सन्देह पाण्डवोकी आप ही गति हैं। हम सब आपकी ही शरण है, हमारे जीवनके अवलम्बन आप ही है।' कैसी अनन्यता है!

द्रौपदीसहित पॉचो पाण्डव हिमाल्रय जाते है । एक कुत्ता साथ है। द्रौपदी और चारो भाई गिर पड़े, इन्द्र रथ लेकर आते है और कहते है—'महाराज! रथपर सवार होकर सदेह स्वर्ग पधारिये!' धर्मराज कहते हैं, 'यह कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी साथ ले चलनेकी आज्ञा दे।' देवराज इन्द्रने कहा—'वर्मराज! यह मोह कैसा! आप सिद्धि और अमरत्वको प्राप्त हो चुके हैं, कुत्तेको छोड़िये।' धर्मराजने कहा—'देवराज! ऐसा करना आयं का धर्म नहीं है; जिस ऐश्वर्यके लिये अपने भक्तका त्याग करना पड़ता हो, वह मुझे नहीं चाहिये। स्वर्ग चाहे न मिले, पर इस भक्त कुत्तेको मै नहीं त्याग सकता।' इतनेमे कुत्ता अदृश्य हो गया, साक्षात् धर्म प्रकट होकर बोले—'राजन्! मैने तुम्हारे सत्य और कर्तव्यकी निष्ठा देखनेके लिये ही ऐसा किया था। तुम परीक्षामे उत्तीर्ण हुए।'

इसके बाद धर्मराज साक्षात् धर्म और इन्द्रके साथ रथमे बैठकर स्वर्गमे जाते हैं। वहाँ अपने भाइयो और द्रौपदीको न देखकर अकेले स्वर्गमे रहना पसंद नहीं करते। एक बार मिथ्याभाषणके कारण धर्मराजको मिथ्या नरक दिखलाया जाता है। उसमे वे सब भाइयोसिहत द्रौपदीका किल्पत आर्तनाद सुनते है और वही नरकके दुःखोमे रहना चाहते है। कहते है—'जहाँ मेरे भाई रहते है, मै भी वहीं रहूँगा।' इतनेमे प्रकाश छा जाता है, मायानिर्मित नरकयन्त्रणा अद्देश्य हो जाती है, समस्त देवता प्रकट होते हैं और महाराज युधिष्ठिर अपने भ्राताओसिहत भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करते है। धन्य धर्मराज!

# सख्यभक्त अर्जुन

एष नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः । नारायणो नरश्चैव सरवमेकं द्विधा कृतम्॥ (महाभारतः उद्योगपर्व ४९।२०)

साक्षात् श्रीहरि ही भक्तोपर कृपा करनेके लिये, जगत्के कल्याणके लिये और ससारमे धर्मकी स्थापनाके लिये नाना अवतार धारण करते हैं। नर-नारायण इन दो रूपोमे बद्रिकाश्रममे तप करते हैं लोकमङ्गलके लिये। श्रीकृष्णचन्द्र और अर्जुनके रूपमे वे ही द्वापरके अन्तमे पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पाण्डवोमे मझले माई थे अर्थात् युधिष्ठिर तथा भीमसेनसे अर्जुन छोटे थे और नकुल तथा सहदेवसे बड़े। श्रीकृष्णचन्द्रके समान ही उनका वर्ण नवजलधर-क्याम था। वे कमलनेत्र एवं आजानुवाह थे।

भगवान् व्यासने तथा भीष्मिपतामहने अनेक बार महाभारतमे कहा है कि वीरताः स्पूर्तिः, ओजः तेजः गस्त्र सञ्चालनकी कुशलता और अस्त्रज्ञानमे अर्जुनके समान दूसरा कोई नहीं है। सभी पाण्डव धर्मान्माः उदारः विनयीः ब्राह्मणो-के भक्त तथा भगवान्को परम प्रिय थे; कितु अर्जुन तो श्रीकृष्णचन्द्रसे अभिन्नः उन स्यामसुन्दरके समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे।

हट प्रतिज्ञाके लिये अर्जुनकी बड़ी ख्याति है। पूर्वजन्मके कई शाप-वरदानोके कारण पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीका विवाह पॉचो पाण्डवोसे हुआ। संसारमे कलहकी मूल तीन ही वस्तुऍ है—स्त्री, धन और पृथ्वी। इन तीनोमे भी स्त्रीके लिये जितना रक्तपात हुआ है, उतना और विसीके लिये नहीं हुआ । एक स्त्रीके कारण भाइयों मे परस्पर वैमनस्य न हो, इसलिये देवर्षि नारदजीकी आज्ञासे पाण्डवोंने नियम बनाया कि 'प्रत्येक भाई दो महीने वारह दिनके कमसे द्रौपदीके पास रहे। यदि एक भाई एकान्तमें द्रौपदीके पास हो और दूसरा वहाँ उसे देख है तो वह बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार वरे ।' एक बार रात्रिके समय एक ब्राह्मणकी गायें चुरा हीं। वह पुकारता हुआ राजमहलके पास आया । वह कह रहा 'जो राजा प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता, वह पापी है ।' अर्ज़न ब्राह्मणको आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गये। जहाँ उलके धनुष आदि थे, वहाँ युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ एकान्तमें स्थित थे। एक ओर ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाका प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासनका भय । अर्जुनने निश्चय किया—'चाहे कुछ हो। मैं गरणागतकी रक्षासे पीछे नहीं हटूँगा ।' भीतर जाकर शस्त्र ले आये वे और छटेरोका पीछा करके उन्हें दण्ड दिया । गौएँ छुड़ाकर ब्राह्मणको दे दी । अव वे धनक्षय निर्वासन स्वीकार करनेके लिये उद्यत हुए । युधिष्ठिरजीने बहुत समझाया-'वड़े भाईके पास एकान्तमें छोटे भाईका पहुँच जाना कोई बड़ा दोष नहीं । द्रौपदीके साथ साधारण बातचीत ही तो हो रही थी। ब्राह्मणकी गार्ये बचाना राजधर्म था, अतः वह तो राजाका ही कार्य हुआ ।' परंतु अर्जुन इन सब प्रयत्नींसे विचलित नहीं हुए । उन्होंने कहा—'महाराज ! मैंने आपसे र्टी सुना है कि धर्मपालनमें बहानेवाजी नहीं करनी चाहिये। मै सत्यको नहीं छोड़ॅगा । नियम बनाकर उसका पाछन न करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाईके वचनोंका लाभ लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छासे निर्वासन स्वीकार किया।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

व्यासजीकी आज्ञासे अर्जुन तपस्या करके दास्त्र प्राप्त करने गये । अपने तप तथा पराक्रमसे उन्होंने भगवान् शङ्करको प्रसन्न करके पाञ्चपतास्त्र प्राप्त किया । दूसरे लोकपालोंने भी प्रसन्न होकर अपने-अपने दिव्यास्त्र उन्हें दिये । इसी समय देवराज इन्द्रका सार्यथ मातलि रथ लेकर उन्हें बुलाने आया । उसपर बैठकर वे स्वर्ग गये और वहाँ देवताओंके द्रोही असुरोंको उन्होंने पराजित किया । वहीं चित्रसेन गन्धर्वसे उन्होंने खर्य-गान-वाद्यकी कला सीखी ।

एक दिन अर्जुन इन्द्रके साथ उनके सिंहासनपर बैठे थे। देवराजने देखा कि पार्थकी दृष्टि देवसभामें नाचती हुई उर्वशी अप्सरापर लगी है । इन्द्रने समझा कि अर्जुन उस अप्सरापर आसक्त हैं। पराक्रमी धनक्षयको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने एकान्तमें चित्रसेन गन्धर्वके द्वारा उर्वशीको रात्रिमें अर्जुनके पास जानेका सन्देश दिया । उर्वशी अर्जुनके भव्य रूप एवं महान् पराक्रमपर पहलेसे ही मोहित थी। इन्द्रका सन्देश पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई । उसी दिन चॉदनी रातमें वस्त्रामरणसे अपनेको भलीमाति सजाकर वह अर्जुनके पास पर्चेची । अर्जुनने उसका आदरसे स्वागत किया । जो उर्वशी बड़े-बड़े तपस्वी-ऋ (पर्योक) खूब सरलतारे विचलित करनेमें समर्थ हुई थी। भगवान् नारायणकी दी हुई जो स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी। एकान्तमें वह रात्रिके समय अर्जुनके पास गयी थी । उसने इन्ट्रका सन्देश कहकर अपनी वासना प्रकट की । अर्जुनके मनमें इससे तनिक भी विकार नहीं आया । उन्होंने कहा-- 'माता ! आप हमारे पृरुवंदाके पूर्वज महाराज पुरूरवाकी पत्नी रही हैं। आपसे ही हमारा वश चला है। भरतकुलकी जननी समझकर ही देवसभामें मैं आपको देख रहा या और मैंने मन-ही-मन आपको प्रणाम किया था। देवराजको समझनेमें भूल हुई। मैं तो आपके पुत्रके समान हूँ । मुझे क्षमा करें ।'

उर्वशी काममोहिता थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्गकी अप्सराऍ किसीकी पनी नहीं होतीं। उनका उपमोग करनेका सभी स्वर्ग आये लोगोंको अधिकार है। परंतु अर्जुनका मन अविचल था। उन्होंने कहा—'देवि! में जो कहता हूँ, उसे आप, सब दिशाएँ और सब देवता सुन लें! जैसे मेरे लिये माता कुन्तो और माद्री पूज्य हैं, जैसे शची मेरी माता हैं, वैसे ही मेरे वंशकी जननी आप भी मेरी माता है। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ।

रष्ट होकर उर्वशीने एक वर्षतक नपुंसक रहनेका शाप दे दिया! अर्जुनके इस त्यागका कुछ ठिकाना है! सभाओं में दूसरोंके सामने बड़ी ऊँची बातें करना तो सभी जानते हैं; किंतु एकान्तमे युवती स्त्री प्रार्थना वरे और उसे भा' कहकर वहाँसे असूता निकल जाय, ऐसे तो विरले ही होते हैं। अर्जुनका यह इन्द्रियसयम तो इससे भी महान् है। उन्होंने उस उर्वशीको एकान्तमें रोती, गिड़गिड़ाती लीटा दिया, जिसके कटाक्षमात्रसे बड़े-बढ़े तपस्वी क्षणभरमें विचलित हो जाते थे!

× × × ×

श्रीकृष्णचन्द्र क्यों अर्जुनको इतना चाहते थे, क्यो उनके प्राण धनञ्जयमे ही बसते थे—यह बात जो समझ जाय, उसे श्रीकृष्णका प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेमस्वरूप भक्तवत्सल क्यामसुन्दरको जो जैसा, जितना चाहता है, उसे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्णकामको बल, ऐश्वर्य, धन या बुद्धिकी चुरतासे कोई नहीं रिझा सकता। अर्जुनमे लोकोत्तर झ्रता थी, वे आडम्बरहीन इन्द्रियविजयी थे। और सबसे अधिक यह कि सब होते हुए अत्यन्त विनयी थे। उनके प्राण श्रीकृष्णमे ही बसते थे। युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञका पूरा भार श्रीकृष्णचन्द्रपर ही था। क्यामने ही अपने परम भक्तधर्मराजके लिये समस्त राजाओको जीतनेके लिये पाण्डवोको भेजा। उन मधुस्दनकी कृपासे ही भामसेन जरासन्धको मार सके। इतनेपर भी अपने मित्र अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये सुधिष्ठरको चौदह सहस्र हाथी भगवानने भेटस्वरूप दिये।

जिस समय महाभारतके युद्धनें अपनी ओर सम्मिलित होनेका निमन्त्रण देने दुर्योधन श्रीद्वारकेशके भवनमें गये। उस समय श्रीकृष्णचन्द्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसनपर बैठ गये। अर्जुन भी कुछ पीछे पहुँचे और हाथ जोड़कर स्यामसुन्दरके श्रीचरणोंके पास नम्रतापूर्वक बैठ गये। भगवान्ने उठकर दोनोका स्वागत-सत्कार किया। दुर्योधनने कहा—'मे पहले आया हूँ, अतः आपको मेरी ओर आना चाहिये।' श्रीकृष्णचन्द्रने बताया कि 'मैने पहले अर्जुनको देखा है।' लीलामयने तिनक हॅसकर कहा—''एक ओर तो मेरी 'नारायणी सेना' के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा; परतु मैं शस्त्र नही उठाऊँगा। आपमेसे जिन्हें जो रुचे। ले ले हैं। कितु मैने अर्जुनको पहले देखा है। अतः पहले माँग लेनेका अधिकार अर्जुनका है।'

एक ओर भगवान्का बल, उनकी सेना और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान्। एक ओर भोग और दूसरी ओर श्यामसुन्दर। परंतु अर्जुन-जैसे भक्तको कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होने कहा—'मुझे तो आपकी आवश्यकता है। में आपको ही चाहता हूँ।' दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। उसे अकेले शस्त्रहीन श्रीकृष्णकी आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोगकी इच्छा करनेवाले विषयी लोग इसी प्रकार विषय ही न्याहते हैं। विषयभोगका त्याग कर श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा उनके मनमे नहीं नगती। श्रीकृष्णचन्द्रने दुर्योधनके जानेपर अर्जुनसे कहा—'भ्रष्टा, तुमने शस्त्रदीन

अकेले मुझे क्यो लिया १ तुम चाहो तो तुम्हे दुर्योधनसे भी बड़ी सेना दे दूँ। अर्जुनने कहा—प्रभो ! आप मुझे मोहमें क्यो डालते हैं। आपको छोड़कर मुझे तीनो लोकोका राज्य भी नहीं चाहिये। आप शस्त्र ले या न ले, पाण्डवोके तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं।

अर्जुनकी यही भक्ति, यही निर्भरता थी, जिसके कारण श्रीकृष्णचन्द्र उनके सारिय बने । अनेक तत्त्ववेत्ता ऋषिमुनियोको छोड़कर जनार्दनने युद्धके आरम्भमे उन्हे ही अपने श्रीमुखसे गीताके दुर्लभ और महान् ज्ञानका उपदेश किया । युद्धमे इस प्रकार उनकी रक्षामे वे दयामय छगे रहे, जैसे माता अयोध पुत्रको सारे सकटोसे बचानेके लिये सदा सावधान रहती है।

#### $\times$ $\times$ $\times$

युद्धमे जब द्रोणाचार्यके चक्रव्यूहमे फॅसकर कुमार अभिमन्युने वीरगति प्राप्त कर ली, तब अर्जुनने अभिमन्यु-की मृत्युका मुख्य कारण जयद्रथको जानकर प्रतिज्ञा की-·यदि जयद्रथ मेरी, धर्मराज युधिष्ठिरकी या श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण न आ गया तो कल सूर्यास्तरे पूर्व उसे मार डालूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो मुझे वीर तथा पुण्यात्माओको प्राप्त होनेवाले लोक न मिले । पिता-माताका वध करनेवाले, गुरु-स्त्री-गामी, चुगलखोर, साधु-निन्दा और परनिन्दा करनेवाले, धरोहर हड्डप जानेवाले, विश्वासघाती, भुक्तपूर्वा स्त्रीको स्वीकार करनेवाले, ब्रह्महत्यारे, गोघाती आदिकी जो गति होती है, वह मुझे मिले, यदि मैं कल जयद्रथको न मार दूँ। वेदाध्ययन करनेवाले तथा पवित्र पुरुपोका अपमान करने-वाले, वृद्ध, साधु एवं गुरुका तिरस्कार करनेवाले, ब्राह्मण, गौ तथा अभिको पैरसे छूनेवाले, जलमे थूकने तथा मल-मूत्र त्यागनेवाले, नंगे नहानेवाले, अतिथिको निराग लौटानेवाले, घ्सखोर, झूट बोलनेवाले, ठग, दम्भी, द्सरोको मिथ्या दोष देनेवाले, स्त्री-पुत्र एव आश्रितको न देकर अकेले ही मिठाई खानेवाले, अपने हितकारी, आश्रित तथा साधुका पालन न करनेवाले उपकारीकी निन्दा करनेवाले निर्देयी शरावी, मर्यादा तोड्नेवाले, कृतम, अपने भरण-पोषणकर्ताके निन्दक, गोदमे भोजन रखकर वाये हाथसे खानेवाले, धर्मत्यागी, उपाकालमें सोनेवाले, जाड़ेके भयसे स्टान न करनेवाले, युद्ध छोड्कर भागनेवाले क्षत्रिय, वेदपाठरहित तथा एक कुऍवाले ग्राममें छः माससे अधिक रहनेवाले, शास्त्र-निन्दकः दिनमें स्त्रीसङ्ग करनेवाले, दिनमें सोनेवाले, घरमें आग लगानेवाले, विप देनेवाले, अग्नि तथा अतिथिकी मवासे विमुख, गौको जल पीनेसे रोकनेवाले, रजस्वलासे रित करनेवाले, कन्या वेचनेवाले तथा दान देनेकी प्रतिज्ञा फरके लोमवश न देनेवाले जिन नरकोमे जाते हैं, वे ही मुझे मिले, यिद मैं कल जयद्रथकों न मार्हे । यदि कल मूर्याग्नतक मैं जयद्रथकों न मार मका तो चिता वनाकर उममें जल जाऊँगा।

यक्तके प्रणकी चिन्ता भगवान्को ही होती है। अर्जुनने नो श्रीकृष्णचन्द्रसे कह दिया—'आपकी कृपासे मुझे किसीकी चिन्ता नहीं । मैं सबको जीत लूँगा ।' बात सच अर्जुनने अपने रथकी, अपने जीवनकी बागडोर जब मधुसद्नके हाथोमे दे दी। तव वह क्यो चिन्ता करे । दूसरे दिन घोर समाम हुआ । श्रीकृष्णचन्द्रको अर्जुनकी प्रतिजाकी रक्षाके लिये सारी व्यवस्था करनी पडी । सायकाल श्रीहरिने म्यंको ढककर अन्धकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर अर्जुन चितामे प्रवेश करनेको उद्यत हुए । सभी कौरव-नक्षके महारथी उन्हें इस दशामें देखने आ गये । उन्हींमें जयद्रथ भी आ गया। भगवान्ने कहा— अर्जुन । जीवता फरो । जयद्रथका मस्तक काट लो, पर वह भूमिपर न गिरे ! मावधान !' भगवान्ने अन्धकार दूर कर दिया । सूर्य अस्ताचल जाते दिखायी पड़े । जयद्रथके रक्षक चकरा गये । अर्जुनने उसका सिर काट लिया । श्रीकृष्णने पतायो—-'जयद्रथके पिताने तप करके शकरजीसे वरदान गया है कि जो जयद्रथका सिर भृमिपर गिरायेगा, उसके मिरके सौ दुकडे हो जायॅगे।' केदावके आदेशसे अर्जुनने नयद्रथका सिर वाणसे ऊपर-ही-ऊपर उड़ाकर जहाँ उसके पिता सन्न्याके समय सूर्योपस्थान कर रहे थे, वहाँ . गहुँचाकर उनकी अञ्जलिमे गिरा दिया। झिझक उठनेसे पताके द्वारा ही सिर भूमिपर गिरा । फलतः उनके सिरके सौ इकड़े हो गये।

#### × · × ×

इन्द्रने कर्णको एक अमोध शक्ति दी थी। एक ही बार उन शक्तिका कर्ण प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रिको वे नकत्य करते थे दूसरे दिन अर्जुनपर उसका प्रयोग करनेके लिये, किंतु श्रीकृष्णचन्द्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे शक्तिका प्रयोग करना भूल जाते थे। भगवान्ने भीमके पुत्र घटोत्कचको रात्रि-युद्धके लिये भेजा। उसने राक्षसी पायाने कौरव-सेनामें 'त्राहि-त्राहि' मचा दी। दुर्योधनादिने कर्णको विवश किया—'यह राक्षस अभी सबको मार देगा। यह जब दीखता ही नहीं, तब इसके साथ युद्ध केंसे हो, इसे चाहे जैसे भी हो मारो।' अन्तमं कर्णने वह शिक्त घटोत्कचपर छोडी। वह राक्षस मर गया। घटोत्कचकी मृत्युसे जब पाण्डव दुखी हो रहे थे, तब श्रीकृष्णको प्रसन्न होते देख अर्जुनने कारण पृछा। भगवान्ने वताया—'कर्णने तुम्हारे लिये ही शिक्त रख छोड़ी थी। शिक्त न रहनेमे अब वह मृत-सा ही है। घटोत्कच बाहाणांका होपी, यजहोही, पापी और धर्मका लोप करनेवाला था; उसे तो में स्वय मार डालता; किंतु तुमलोगोंको बुरा लगेगा, इसलिये अवनक छोड़ दिया था।'

कर्णके युद्धमें अर्जुनने अपने सखासे पृद्धा—'यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे ?' भगवान् ने कहा— 'चाहे सूर्य भूमिपर गिर पड़े, समुद्र सूख जाय, अग्नि शीतल वन जाय, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसारमें प्रलय हो जायगी। में अपने हाथों-से ही कर्ण और शस्यको मसल डाल्गा।'

भगवान्ने तो बहुत पहले घोषणा की थी—'जो पाण्डवोंके मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं और जो पाण्डवोंके शत्रु हैं, वे मेरे शत्रु हैं।' उन भक्तवत्सलके लिये भक्त मदासे अपने हैं। जो भक्तींसे द्रोह करते हें, श्रीकृष्ण सदा ही उनके विपक्षी हैं।

कर्णने अनेक प्रयत्न किये। उसने सर्पमुख वाण छोड़ा, दिशाओं में अग्नि लग गयी। दिनमें ही तारे टूटने लगे। खाण्डयदाहके समय वचकर निकला हुआ अर्जुनका शतु अरवसेन नामक नाग भी अपना वदला लेने उसी वाणकी नोकपर चढ वैठा। वाण अर्जुनतक आये, इससे पहले ही भगवान्ने रथको अपने चरणोसे दवाकर पृथ्वीमे घॅसा दिया। वाण केवल अर्जुनके मुकुटमे लगा, जिससे मुकुट भ्मिपर जलता हुआ गिर पड़ा।

महाभारतके युद्धमे इस प्रकार अनेक अवसर आये, अनेक वार अर्जुनकी बुद्धि तथा गिक्त कुण्ठित हुई। किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुनने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बाणसे प्रलय कर देनेवाला पाग्रुपतास्त्र था; परंतु प्राण सकटमे होनेपर भी उसको काममें लेनेकी उन्होने इच्छा नहीं की। इसी प्रकार श्रीकृष्णके चरणोमें उनका विश्वास एक पलको भी शिथिल नहीं हुआ। इसी प्रेम और विश्वास-ने भगवान्को बाँध लिया था। भगवान् उनका रथ हाँकते, बोड़े धोते और आपित्तमे सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्रीकृष्णके प्रतापसे ही पाण्डव महाभारतके युद्धमे विजयी हुए। विजय हो जानेपर अन्तिम दिन छावनीपर आकर भगवान्ने अर्जुनको रथसे पहले उतरनेको कहा। आज यह नयी वात थी, पर अर्जुनने आज्ञापालन किया। अर्जुनके उतरनेपर जैसे ही भगवान् उतरे कि रथकी ध्वजापर बैठा दिव्य वानर भी अहश्य हो गया और वह रथ घोड़ोके साथ तत्काल भस्म हो गया। भगवान्ने बताया—'दिव्यास्त्रोके प्रभावसे यह रथ भस्म तो कभीका हो चुका था। अपनी शक्ति में इसे अवतक बचाये हुए था। आज तुम पहले न उतर जाते तो रथके साथ ही भस्म हो जाते।'

× × × ×

अश्वत्थामाने जब ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। तव भगवान्-ने ही पाण्डवोकी रक्षा की । अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रके तेजसे उत्तराका गर्भस्य वालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। उसे श्रीकृष्ण-चन्द्रने जीवित कर दिया । सुधन्वाको मारनेकी अर्जुनने प्रतिशा कर ली। तब भी मधुसूद्दनने ही उनकी रक्षा की ।

द्वारकामे एक ब्राह्मणका पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाया करता था । दुखी ब्राह्मण मृत शिशुका शव राजद्वारपर रखकर वार-वार पुकारता—'पापी, ब्राह्मणद्रोही, शठ, लोभी राजांके पापसे ही मेरे पुत्रकी मृत्यु हुई है । जो राजा हिंसा-रत, दुश्चिरित, अजितेन्द्रिय होता है, उसकी प्रजा कष्ट पाती है और दिरद्र रहती है।' ब्राह्मणके आठ वालक इसी प्रकार मर गये । किसीके किये कुछ होता नहीं था। जब नवें बालकका मृत शव लेकर वह ब्राह्मण आया, तब अर्जुन, राजभवनमें ही थे। वे श्रीकृष्णके साथ द्वारका आये हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणकी करुण पुकार सुनी तो पास आकर कारण पूछा और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भी आपकी रक्षा करूँगा।' ब्राह्मणने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुनने प्रतिश्वा की—'यदि आपके वालकको न वचा सकूँ तो मै अग्निमें प्रवेश करके शरीर त्याग दूँगा।'

दसर्वे वालकके उत्पन्न होनेके समय ब्राह्मणने समाचार दिया । उसके घर जाकर अर्जुनने सूतिकागारको ऊपर-नीचे चारो ओर वाणोसे इस प्रकर ढक दिया कि उसमेंसे चींटी भी न जा सके । परतु इस बार बड़ी विचिन्न बात हुई । बालक उत्पन्न हुआ, रोया और फिर सशरीर अदृश्य हो गया । ब्राह्मण अर्जुनको धिकारने लगा । वे महारथी कुछ बोले नहीं । उनमें अब भी अहङ्कार था । भगवान्से भी

उन्होंने कुछ नहीं कहा । योगिविद्याका आश्रय लेकर वे यमपुरी गये । वहाँ ब्राह्मणपुत्र न मिला तो इन्द्र, अग्नि, निर्ऋित, चन्द्र, वायु, वरुण आदि लोकपालोंके धाम, अतल, वितल आदि नीचेंके लोक भी ढूँढ़े; परंतु कहीं भी उन्हेंं ब्राह्मणका पुत्र नहीं मिला । अन्तमे द्वारका आकर वे चिता बनाकर जलनेको तैयार हो गये ।

भगवान्ने अब उन्हें रोका और कहा-भं तुम्हें द्विजपुत्र दिखलाता हूँ। मेरे साथ चलो ।' भगवान्को तो अर्जुनमे जो अपनी शक्तिका गर्व था, उसे दूर करना था। वह दूर हो चुका । अपने दिन्यरथमे अर्जुनको वैठाकर भगवानने सातो द्वीप सभी पर्वत और सातो समुद्र पार किये। लोकालोक पर्वतको पार करके अन्धकारमय प्रदेश-मे अपने चक्रके तेजसे मार्ग बनाकर अनन्त जलके समुद्रमें पहॅचे । अर्जुनने वहाँकी दिन्य ज्योति देखनेमें असमर्थ ने बंद कर लिये । इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको ेकर भगवान् रोषशायीके समीप पहुँचे । अर्जुनने वहाँ भगवान् अनन्त--शेषजीकी शय्यापर सोये नारायणके दर्शन किये। उन भूमा पुरुषने दोनोका सत्कार करके उन्हे बाह्मणके बालक देते हुए कहा-(तुमलोगोको देखनेके लिये ही मैंने ये बालक यहाँ मँगाये थे। तुम नारायण और नर हो। मेरे ही स्वरूप हो । पृथ्वीपर तुम्हारा कार्य पूरा हो गया । अव शीघ यहाँ आ जाओ।' वहाँसे आज्ञा लेकर दोनो लौट आये। अर्जनने ब्राह्मणको चालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की ।

प्रमहाभारतके तो मुख्य नायक ही श्रीकृष्ण और अर्जुन है। अर्जुनकी श्रूरता, धर्मनिष्ठा, उदारता, भगवद्भिक्त तथा उनपर भगवान मधुसद्दनकी कृपाका महाभारतमे विस्तरसे वर्णन है। दूसरे पुराणोम भी अर्जुनका चरित है। उन ग्रन्थोंको अवश्य पढना चाहिये। यहाँ तो थोंड़ेसे चरित सकेत रूपसे दिये गये है। अर्जुन भगवानके नित्य पार्षद हैं। नारायणके नित्य सगी नर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम धाम गये, तब वहाँ अर्जुनको उन्होंने भगवानके पार्षदोमे देखा। दुर्योधनतकने कहा— अर्जुन श्रीकृष्णकी आत्मा हैं और श्रीकृष्ण अर्जुनको आत्मा है। श्रीकृष्णकी विना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और अर्जुनके लिये श्रीकृष्ण अपना दिव्यलोक भी त्याग सकते हैं। भगवान् स्वयं अर्जुनको अपना प्रिय सखा और परम इष्टतक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना-अर्जुनका प्रेम बने रहने तथा बढनेके लिये अग्निसे वरदानतक चाहा था।

#### भक्त पाण्डव

घर्मी विवर्धति युधिष्टिरकीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन। क्षत्रुविनश्यति धनक्षयकीर्तनेन माद्गीसुतो कथयतां न भवन्ति रोगाः॥

जैसे शरीरमें पाँच प्राण होते हैं, वैसे ही महाराज पाण्डु-के पाँच पुत्र हुए—कुन्तीदेवीके द्वारा धर्म, वायु तथा इन्द्रके इंग्रसे युधिष्ठिर, भीम तथा अईन और माद्रीके गर्भसे अश्विनीकुमारोके अंशसे नकुल और सहदेव | महाराज पाण्डु-का इनके बचपनमें ही परलोक्तवास हो गया | माद्री अपने पतिके साथ सती हो गर्यी | पाँचों पुत्रोंका लालन-पालन कुन्तीदेवीने किया | ये पाँचों भाई जन्मसे ही धार्मिक, सत्य-वादी, न्यायी थे | ये क्षमावान्, सरल, दयालु तथा भगवान्के परम भक्त थे |

महाराज पाण्डुके न रहनेपर उनके पुत्रोको राज्य मिलना चाहिये था; कितु इनके वालक होनेसे अन्धे राजा धृतराष्ट्र सिंहासनपर बेटे । उनके पुत्र स्वभावसे दृर और स्वार्थी थे । उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पाण्डवोंसे हेंप करता या । मीमसेनसे तो उसकी पूरी शत्रुता थी । उसने मीमसेनको विष देकर गङ्गाजीमें मृहिंत दशामे फेंक दिया; परतु मीम बहते हुए नागलेक पहुँच गये । वहाँ उन्हें सपाने काटा, जिससे खाये विपका प्रभाव दूर हो गया । नागलोकसे वे छोट आये । दुर्योधनने पाण्डवोको लाक्षाग्रह बनवाकर उसमें खाया और राजिको उसमें अन्ति लगा दी । परंतु विदुर्जीने पहले ही इन लोगोंको सचेत कर दिया था । वे अग्तिसे बचकर चुपचाप वनमें निकल गये और रुप्तरूपमें बात्रा करने छगे ।

मीमरेन शरीरसे बहुत विशाल थे। वलमें उनकी बोइका मिलना कॉटन था। वे बड़े-बड़े हार्थियों को उटाकर सहज ही पैंक देते थे। वनमें माता बुन्ती और सभी माइयों को वे कन्धों पर वैटाकर मजेसे यात्रा करते थे। अनेक उक्षिसों को उन्होंने वनमें मारा। घनुर्दिशामें अर्जुन अहितीय में। इसी बनवासमें पाण्डव हुपदके यहाँ गये और स्वयंवर-स्त्रामें अर्जुन मत्स्यं घ करके द्रीपदीको प्राप्त किया। माता बुन्तीके सत्यकी रक्षाके लिये द्रीपदी पाँचों माहयों की क्वी वनीं। धृतराष्ट्रने समाचार पाकर पाण्डवों को हिस्तनापुर हुलका लिया कीर आधा राज्य दे दिया। शुधिष्ठरके

घर्मशासन, अर्जुन तथा भीमके प्रभाव एवं भगवान् श्रीकृष्ण-की कृपासे पाण्डवोका ऐश्वर्य विपुल हो गया। युधिष्ठिरने दिग्विजय करके राजसूय-यज किया और वे राजराजेश्वर हो गये; परंतु दुर्योधनसे पाण्डवोका यह वेभव सहा न गया। धर्मराजको महाराज धृतराष्ट्रकी आशासे जुआ खेलना स्वीकार करना पड़ा। जुएमें सब कुछ हारकर पाण्डव वारह वर्षके लिये वनमें चले गये। एक वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। यह अविध समाप्त हो जानेपर भी जब दुर्योधन उनका राज्य लौटानेको राजी नहीं हुए, तब महाभारत हुआ। उस युद्धमें कौरव मारे गये। युधिष्ठिर सम्राट् हुए। छत्तीस वर्ष उन्होंने राज्य किया। इसके वाद जब पता लगा कि भगवान् श्रीकृष्ण परम थाम पधार गये, तब पाण्डव भी अर्जुनके पौत्र परीक्षित्को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमालयकी ओर चलदिये।वेभगवान्में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गये।

मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र तो धर्म और भक्तिके साथ हैं। जहाँ धर्म है। घर्म है, वहीं श्रीकृष्ण हें और जहां श्रीकृष्ण हैं, वहीं धर्म है। प्राण्डवोंमें धर्मराज युधिष्ठिर सक्षात् धर्मराज ये और भगवान्के अनन्य भक्त थे और अर्जुन तो श्रीकृष्णके प्राण-प्रिय सखा ही थे। उन महाराज युधिष्ठिर तथा महावीर धनझयके चिरत पृथक् दिये गये हैं। भीमसेन स्यामसुन्दरको बहुत मानते थे। भगवान् भी उनसे बहुत हास-परिहास कर लेते थे; किंतु कभी भी भीमसेनने श्रीकृष्णके आदेशपर आपित नहीं की। कोई युधिष्ठित्र या श्रीकृष्णके अपमान करे, यह उन्हें तिनक भी सहून नहीं होता था। जब राजस्य यजमे शिशुपाल स्यामसुन्दरको अपगब्द कहने लगा, तय भीमकोधसे गदा लेकर उसे मारनेको उद्यत हो गये।

पाण्डवोंकी भक्तिकी कोई क्या प्रशंसा करेगा। जिनके प्रेमके वश होकर स्वयं त्रिभुवननाथ द्वारकेश उनके दूत वने, सार्य वने और सब प्रकारसे उनकी रक्षा करते रहे, उनके सौभाग्यकी क्या सीमा है। ऐसे ही पाण्डवोंका भ्रातृप्रेम भी अद्वितीय है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों माइयोंको प्राणके समान मानते थे और चारों भाई अपने वड़े माईकी ऐसी भक्ति करते थे, जैसे वे उनके खरीदे हुए सेवक हों। युधिष्ठिरने जुआ खेला, उनके दोषसे चारों माइयोंको वनवास हुआ और अनेक प्रकारके कष्ट झेलने पढ़े; पर बढ़े माईके प्रति पूच्यमाव उनके मनमें च्यों-का-

स्यों बना रहा । क्षोभवश भीम या अर्जुन आदिने यदि कभी कोई कड़ी बात कह भी दी तो तत्काल उन्हे अपनी बातका इतना दुःख हुआ कि वे प्राणतक देनेको उद्यत हो गये।

पाण्डवोके चरित्रमे ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें भीमसेन-जैसे बली थे, अर्जुन-जैसे अस्त्रविद्यामे अद्वितीय कुशल श्रूरवीर थे, नकुल-सहदेव-जैसे नीतिनिपुण एवं व्यवहार-की कलाओमे चतुर थे; किंद्ध ये सब लोग धर्मराज युधिष्ठिरके ही वशमें रहकर, उन्हींके अनुकूल चलते थे। बल, विद्या, शस्त्रज्ञान, कला-कौशल आदि सबकी सफलता धर्मकी अधीनता स्वीकार करनेमें ही है। धर्मराज भी श्रीकृष्णचन्द्र-को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्रीकृष्णकी इच्छाके अनुसार ही चलते थे। भगवान्में भक्ति होना, भगवान्के प्रति सम्पूर्ण रूपसे आत्मसमर्पण कर देना ही धर्मका लक्ष्य है। यही बात, यही आत्मिनिवेदन पाण्डवोमे था और इसीसे स्यामसुन्दर उन्हींके पक्षमें थे। पाण्डवोकी विजय इसी धर्म तथा भक्तिसे हुई।

### व्रजसखा गोपकुमार

यत्पादपांसुर्बहुजन्मकृच्छ्रती धतात्मभियोगिभिरप्यलभ्यः । स एच यद्दग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजीकसाम् ॥ (श्रीमद्रा०१०।१२।१२)

वजके गोप, गोपियाँ, गोपकुमार, गाये, वनके पशु-पक्षी आदि सभी घन्य हैं। जिनकी घ्यानमयी मूर्ति एक क्षणको दृदयमे आ जाय तो जन्म-जन्मान्तरके पाप-ताप भस्म हो जाते हैं और जीव कृतार्थ हो जाता है, जिनकी चरण-रज इन्द्रिय एवं मनको संयमित करके घ्यान-धारणादि करनेवाले योगियोक्ते अनेक जन्मोकी कठोर साधनाके पश्चात् भी दुर्लभ ही रहती है, वे'स्वयं जिनके सम्मुख रहे, जिनके साथ खेलेक्त्रे, नाचे-गाये, लड़े-झगड़े, जिनसे रीझे और स्वयं जिन्हें रिझाया, उन वजवासियोंके सौभाग्यका कोई क्या वर्णन करेगा।

वर्जमें गोप, गोपियाँ, गायें, गोपबालक आदि सभी वर्गोमें कई प्रकारके लोग हैं। एक तो श्यामसुन्दर मदन-मोहनके नित्यजन, उन गोलोकविहारीके शाश्वत सखा! दूसरे वेदोंकी श्रुतियाँ, तीसरे बहुतसे श्रुषि-मुनि तथा अन्य लोग जो किसी-न-किसी अवतारके समय भगवान्की रूप-माधुरीपर मुग्ध हुए और उनको किसी रूपमें अपना बनानेको उत्कण्ठित हो गये, देवता तथा देवाङ्गनाएँ और पाँचवें वे धन्यभाग जीव, जो अपनी आराधनासे भगवान्के समीप पहुँचनेके अधिकारी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक जन्मों में इसीलिये जप-तप, भजन-ध्यान किये थे कि वे परम ब्रह्म बरमात्माको इसी पृथ्वीपर अपने किसी सुदृद्के रूपमें प्राप्त करें।

व्रज-शिक्षणका वज तो है ही प्रेमका दिव्यधाम । वहाँ सभी प्रेमकी ही मूर्तियाँ रहती हैं। वहाँके किसीका प्रेम लैकिक मनकी सीमामे नहीं आता । उनमे भी गोपकुमारोंके प्रेमका तो कहना ही क्या । सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, वरूथप, तोककृष्ण आदि तो श्रीकृष्णके चचेरे भाई ही थे। श्रीदाम थे श्रीराधिकाजीके भाई । इनके अतिरिक्त सहस्रों सखा थे । इन बालकोंके तो श्रीकृष्ण ही जीवन थे, श्रीकृष्ण ही प्राण थे, श्रीकृष्ण ही सर्वस्व थे । ये श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये दौड़ते, कृदते, गाते, नाचते और भॉति-भॉतिकी-क्रीडाऍ तथा मनोविनोद करते । स्याम गाता तो ये ताली बजाते; कन्हाई नाचता तो प्रशंसा करते; वह तनिक दूर हो जाता तो इनके प्राण तड़पने लगते और ये अपने उस जीवनसर्वस्वको छूने दौड़ पड़ते । मोहनको ये पुष्पीं, किसलयों) गुझा तथा वनधातुओं से सजाते । वह थक जाता तो उसके चरण दवाते । उसके ऊपर कमलके पत्तेसे पंखा झलते । श्यामधे ये खेलते, लड़ते-झगड़ते और रूठा भी करते; किंतु मोहनके नेत्रोंमें तनिक भी दुःख या क्षोभकी छाया इन्हें सहन नहीं हो सकती थी ।

श्रीकृष्णचन्द्र दूसरोंके लिये चाहे जो और जैसे रहे हों, अपने इन सखाओंके लिये सदा स्नेहमय, सुकुमार प्राणप्रिय सखा ही रहे—न कम, न अधिक! सखाओंका मान रखना उनका सदाका वत रहा । गोपकुमारोका उनपर कितना विश्वास था, यह इसीसे स्पष्ट है कि सामने पर्वताकार अधासुरको देखकर भी उन्होंने उसे कोई कुत्हलप्रद गिरि-राप्त ही समझा। किसीने सन्देह भी किया—ध्यदि यह सचमुच अजगर ही हो तो ?' बालकोंने हँसीमें उडा दी

यह बात । उन्होंने कितने विश्वाससे कहा—'हो अजगर तो हुआ करे । यदि यह अजगर हुआ और इसने हमे भक्षण करनेका मन किया तो क्याम इसे वैसे ही फाडकर फेक देगा, जैसे उसने वगुले (वकासुर) को फाड़ दिया था।' ऐसे निश्चिन्त विश्वाससे जो क्यामपर निर्भर करते हैं, क्याम उन्हींका तो है । अपने सखाओंके लिये वह भुवनपावन अधासुरके मुखमे गया और उसका मस्तक फोड़कर अपने सखाओंका उसने उद्धार किया। इतना ही नहीं; क्योंकि गोपकुमारोंने अधासुरको खेलनेकी गुफा समझा था, श्रीकृणने असुरको निष्प्राण करके उसके देहको सखाओंके खेलनेकी गुफा वना दिया। इसी प्रकार व्योमासुर जब बालकोमे गोपबालक बनकर आ मिला और खेलके बहाने छिपे-छिपे उन्हें गुफामे बद करने लगा, तब क्यामने उसे पकड़कर धूसे-थप्पड़ोसे ही मार डाला।

श्यामसुन्दरने सखाओके लिये दावाग्निका पान किया और जब वालकोने तालवनके फल खानेकी इच्छा प्रकट की। तब धेनुकासुरको बड़े भाईके द्वारा परधाम भिजवाकर कन्हाईने उस वनको ही निर्विष्ठ कर दिया। कालियहृदका जल कालियनागके विषसे दूषित हो गया था। उसे अनजानमे पीकर गायं तथा गोपबालक मूर्छित हो गये । यह कात श्रीकृष्णचन्द्रसे भला, केसे सही जाती । अपनी अमृब्र- हिएसे सबको उन्होंने जीवन दिया तथा कालियके हदमें कूदकर उस महानागके गर्वको चूर चूर कर दिया और उसे वहाँसे निर्वासित कर दिया ।

श्रीकृष्ण मधुरा गये और फिर वज नहीं आये—यह वात दूसरे सव लोगोंके लिये सत्य है, संसारके लिये भी सत्य है; किंतु मोहनके भोले सखाओंके लिये यह सत्य सदा ही असत्य रहा और रहेगा । जो कन्हाईको एक घड़ी तो क्या, एक धण काल्यिके वन्धनमें निश्चेष्ट पड़ा देखकर मूर्छित हो गये, मृतप्राय हो गये, वे क्या अपने मयूरमुकुटी सखाका वियोग सह सकते थे ? वे कन्हाईके विना जीवित रहते ? श्रुति इसीसे तो श्रीकृष्णको सर्वसमर्थ, विभु और सर्वशिक्तमान् कहती है । वे वजसे गये मथुरा और फिर नहीं लौटे; किंतु वजके गोपकुमारोंजेंसे परम प्रेमियोंके हृदयमें उनके चरण प्रेमकी रज्जुसे इतने ढीले नहीं वेधे थे कि वहाँसे वे खिसक सर्के । अतएव गोपकुमारोंके लिये तो वे कहीं गये ही नहीं । शास्त्र कहता है—वे वृन्दावन छोड़कर एक पग भी कहीं वाहर नहीं जाते\*।



### भक्त उद्धवजी

दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमै. । श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते ॥ (श्रीमद्भा० १० । ४७ । २४ )

'दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, जप, वेदाध्ययन, इन्द्रियसयम तथा अन्य अनेक प्रकारके पुण्यकमोद्वारा श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्ति ही प्राप्त की जाती है। भक्तिकी प्राप्तिमे ही इन सब साधनोकी सफलता है।

उद्धवजी साक्षात् देवगुरु वृहस्पतिके शिष्य थे। इनका शरीर श्रीकृष्णचन्द्रके समान ही श्यामवर्णका था और नेत्र कमलके समान सुन्दर थे। ये नीति और तत्त्व-ज्ञानकी मूर्ति थे। मथुरा आनेपर श्यामसुन्दरने इन्हे अपना अन्तरङ्ग सखा तथा मन्त्री बना लिया। भगवान् ने अपना सन्देश पहुँचाने तथा गोपियोको सान्त्वना देने इनको ब्रज भेजा। वस्तुतः दयामय भक्तवत्सल प्रभु अपने प्रियं भक्त उद्धवजीको ब्रज एवं ब्रजन वासियोंके लोकोत्तर प्रेमका दर्शन कराना चाहते थे। उद्धवजी जब वज पहुँचे, नन्दबावाने इनका बड़े स्तेहसे सत्कार किया। एकान्त मिलनेपर गोपियोंने घेरकर स्यामसुन्दरका समाचार पूछा। उद्धवजीने कहा—'व्रजदेवियो! श्रीकृष्णचन्द्र तो सर्वव्यापी हें। वे तुम्हारे हृदयमें तथा समल जड-चेतनमें व्याप्त है। उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो नहीं सकता। उनमें भगवद्बुद्धि करके तुम सर्वत्र उनको ही देखो।'

गोपियाँ रोपडीं। उनके नेत्र झरने लगे। उन्होने कहा— 'उद्धवजी!आप ठीक कहते हैं। हमे भी सर्वत्र वे मयूर-मुकुटधारी ही दीखते है। यमुना-पुलिनमे, नृक्षोंमे लताओमे, कुर्कोंमे— सर्वत्र वे कमललोचन ही दिखायी पड़ते हैं हमे। उनकी वह स्याममूर्ति हृदयसे एक क्षणको भी हटती नहीं।' अनेक प्रकारसे वे विलाप करने लगीं।

वृज्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छिति ।

उद्धनजीमें जो तिनक-सा नत्वज्ञानकी प्राप्तिका गर्व या, वह वजके इस अलौकिक प्रेमको देखकर गल गया। चे कहने लगे—'मैं तो इन गोपकुमारियोकी चरण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिनके द्वारा गायी गयी श्रीहरिकी कथा तीनो लोकोको पवित्र करती है। इस पृथ्वीपर जन्म लेना तो इन गोपाङ्गनाओका ही सार्थक है; क्योकि भवभयसे भीत मुनिगण तथा हम सब भी जिसकी इच्छा करते हैं, निखिलात्मा श्रीनन्दनन्दनमें इनका वही इद अनुराग है। श्रुति जिन भगवान् मुकुन्दका अवतक अन्वेषण ही करती है, उन्होंको इन लोगोने स्वजन तथा घरकी आसक्ति एवं आर्वपथ—लोकिक मर्यादाका मोह छोड़कर प्राप्त कर लिया। अतः मेरी तो इतनी ही लालसा है कि मै इस वृन्दावनमें कोई भी लता, वीक्ष्, तृण आदि हो जाऊँ, जिसमे इनकी पदध्लि मुझे मिलती रहे।'

उद्धवजी वजके प्रेम-रससे आप्छत होकर लौटे।
भगवान्के साथ वे द्वारका गये। द्वारकामे क्यामसुन्दर इन्हें
सदा प्रायः साथ रखते थे और राज्यकायोंमे इनसे सम्मति
लिया करते थे। जब द्वारकामे अपशकुन होने लगे, तब
उद्धवजीने पहले ही भगवान्के स्वधाम पधारनेका अनुमान
कर लिया। भगवान्के चरणोंमें इन्होने प्रार्थना की—पप्रभो!
मैं तो आपका दास हूँ। आपका उच्छिष्ट प्रसाद, आपके
उतारे बस्नाभरण ही मैंने सदा उपयोगमे लिये हैं। आप मेरा
त्याग न करें। मुझे भी आप अपने साथ ही अपने धाम
ले चले। भगवान्ने उद्धवजीको आक्वासन देकर

तत्त्वज्ञानका उपदेश किया और बदरिकाश्रम जाकर रहनेकी आज्ञा दी।

श्रीकृष्णचन्द्रने कहा है—'उद्धव ही मेरे इस लोकसे चले जानेपर मेरे ज्ञानकी रक्षा करेंगे। वे गुणोमे मुझसे तनिक भी कम नहीं हैं। अतएव अधिकारियोंको उपदेश करनेके लिये वे यहाँ रहें।'

भगवान्के स्तधाम पधारनेपर उद्धवजी द्वारकासे मथुरा आये। यहीं विदुरजीसे उनकी भेंट हुई। अपने एक स्थूलरूपसे तो वे बदिरकाश्रम चले गये भगवान्के आज्ञानुसार। और दूसरे स्क्ष्मरूपसे व्रजमे गोवर्धनके पास लता-चृक्षोमे छिपकर निवास करने लगे। महर्षि शाण्डिल्यके उपदेशसे वज्रनाभने जब गोवर्धनके समीप संकीर्तन-महोत्सव किया, तब लताकुक्कोंसे उद्धवजी प्रकट हो गये और एक महीनेतक वज्र तथा श्रीकृष्णकी रानियोको श्रीमद्भागवत सुनाकर अपने साथ नित्य व्रजभूमिमे वेलेगये।

श्रीभगवान्ने स्वयं भक्तोकी प्रशंसा करते हुए उद्धवसे कहा है—

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शक्करः। न च सङ्कर्षणो न श्रीनैवातमा च यथा भवान्॥ (श्रीमद्वा०११।१४।१५)

'मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शङ्कर, श्रीवलरामजी, श्रीलक्ष्मीजी भी नहीं हैं। अधिक क्या, मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है।'



# मिथिलाके राजा बहुलाख और ब्राह्मण श्रुतदेव

देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः। रानैः पुनन्ति कालेन तदप्यहेत्तमेक्षया॥ (श्रीमद्भा०१०।८६।५२)

'देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे-धीरे बहुत दिनोमे पवित्र करते हैं। परंतु महापुरुष अपनी दृष्टिसे ही सबको पवित्र कर देते हैं।'

मिथिलामे वहाँके नरेश महाराज बहुलाश्व भगवान्के भक्त, अहङ्कारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगरमे श्रुतदेव धामके भगवान्के परम भक्त दिरद्र ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान् थे, बुद्धिमान् थे और गृहस्थ थे। किंतु वे अत्यन्त शान्त स्वभावके थे, विषयों उनकी तिनक भी आसिक नहीं थी। भगवान्की भिक्ति ही वे सन्तुष्ट थे। बिना माँगे जो कुछ मिल जाता, उसीसे वे जीवन-निर्वाह करते थे। एक दिनका घरका काम चल जाय, इससे अधिक वस्तु बिना माँगे मिलनेपर भी वे लेते नहीं थे। वे 'कलके लिये' संग्रह नहीं करते थे। सन्ध्या-तर्पण, देवाराधन आदि शास्त्रसम्मत अपना कर्तव्य विधिपूर्वक करते थे और भगवान्की पूजा तथा ध्यानमे लगे रहते थे। महाराज बहुलाश्व भी सदा भगवान्के स्मरण-पूजनमें ही लगे रहते थे। भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये

महाराज यज्ञ, दान एवं गौ, व्राह्मण तथा अतिथिका प्रजन आदि वडी श्रद्धारे करते थे।

जव श्रीसत्यभामाजीके पिता सत्राजित्को रातधन्याने रातमें छिपकर भवनमें प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्रीराम-कृष्ण द्वारकामे नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर- से आये। शतधन्या भयके मारे घोड़ेपर वैठकर भागा। बल्ट्रामजीके साथ श्रीकृष्णचन्द्रने उसका रथमें बैठकर पीछा किया। मिथिला-नगरके वाहरी उपवनमें पहुँचकर शतधन्या मारा गया। उस समय श्रीकृष्णचन्द्र तो द्वारका लौट गये, किंनु वल्ट्रामजी मिथिलामें महाराज बहुलाखके समीप चले आये। महाराजकी भक्ति, सेवा तथा प्रेमसे प्रसन्न होकर, द्वारकासे वार वार सन्देश आते रहनेपर भी, श्रीवल्ट्रामजी मिथिलामें लगभग तीन वर्ष रह गये। फिर मिथिलानेरेराको सन्तुष्ट करके वे द्वारका गये।

जवसे महाराज बहुलाश्व और विप्रश्रुतदेवने सुना कि भगवान् श्रीकृष्ण मिथिलांके वाहरी उद्यानतक आकर लौट गये, तबसे उनका दृदय व्याकुल रहने लगा । दोनोंको ही लगा कि 'अवश्य हमारी भक्तिमें, हमारे प्रेममें ही कमी है । भगवान् तो दया-सागर हैं । वे तो अकारण दया करते हैं । अवश्य हममें कोई बड़ी त्रुटि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान्-ने हमें दर्गन नहीं दिये ।' दोनों और भी प्रेमसे भगवान्-की पूजा तथा उनके नाम-जपमें लग गये । सच्चे प्रेमका यही लक्षण है कि निराग होनेसे प्रेमी भक्तका भजन छूटता नहीं । उसे अपनेमें ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है । इससे उसका भजन और बढ जाता है ।

व्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुलाश्वपर कृपा करके उन्हें दर्शन देनेके लिये श्रीद्वारकानाथ रथपर बैठकर मिथिला पघारे। भगवान्के साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यासजी, परशुरामजी, असित, आहणि, शुकदेवजी, बृहस्पति, कण्य, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि-मुनि भी द्वारकासे मिथिला आये। भगवान्के आनेका समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकारके उपहार लेकर नगरसे बाहर आये और उन्होंने भूमिपर लेटकर भगवान्को प्रणाम किया। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनोंको ऐसा लगा कि भगवान् सुझपर कृपा करने पघारे हैं। अतएव दोनोंने एक साथ भगवान्को प्रणाम किया और फर एक साथ हाथ जोड़कर अपने-अपने घर पथारनेकी प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान्ने

दोनोंका भाव समझकर ऋषि मुनियोंसहित दो रूप धारण कर लिये । श्रुतदेव और बहुलाक्व दोनोंके साय वे उनके घर गये । प्रत्येकने यही समझा कि भगवान् मेरे ही घर पधारे हैं ।

विदेहराज जनक (बहुलाख) ने अपने राजभवनमें भगवान्को तथा ऋषियोंको स्वर्णके सिंहासनोंपर वैठाकर उनके चरण धोये। विधिपूर्वक पूजा की। भगवान्के चरण अपनी गोदमे लेकर धीरे-धीरे दवाते हुए उन्होंने भगवान्की स्तृति को और प्रार्थना की—'प्रभो। कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवासे मुझे कृतार्थ होनेका अवसर दें।' भगवान्ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

दूसरी ओर श्रतदेव अपनी कुटियापर भगवान्को लेकर पहुँचे। वे भगवान्की कृपाका अनुभव करके प्रेममें इतने तन्मय हो गये कि सब मुिंध-बुधि भूल गये। अपना दुपट्टा फहराते—उड़ाते हुए भगवान्के मङ्गलमय नामोका कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देरमें सावधान हुए, तब कुगकी चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदिपर उन्होंने सबको आसन दिये। कंगाल ब्राह्मणकी झोपड़ीमें सबके वेटनेके लिये चटाई भी पूरी कहाँसे आती। श्रतदेवने भगवान्के चरण धोये और वह चरणोदक मस्तकपर चढ़ाया। पूजा किस कमसे करनी चाहिये, वे इस बातको भूल ही गये। भगवान्को कन्द, भूल तथा फल और खस पड़ा हुआ शितल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसीके नीचेकी सुगन्धित मिट्टी ही उनके लिये चन्दन था, दूर्वादल, कुश, तुलसीदल और कमलके पूल—वस-इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा करनेकी। इन्होंसे उन्होंने भगवान्की पूजा की।

शृतदेव भक्तिके आवेशमें आत्मविस्मृत हो गये ये ।
भगवान् चुपचाप भक्तिके इस मावको देखकर प्रसन्न हो रहे
थे। शृतदेव जव पूजा करके, स्तृति करके कुछ सावधान
हुए, तव भगवान्ने उन्हें संतोका माहात्म्य समझाया और
ऋृिपयोंका पूजन करनेको कहा। अवतक शृतदेवने जानचूझकर ऋृिषयोका पूजन न किया हो, ऐसी वात नहीं थी।
वे तो अपनेको भी भूल गये थे। अव उन्होंने उसी श्रदा,
उसी सम्मानसे प्रत्येक ऋृषिका पूजन किया, जिस प्रकार
भगवान्का पूजन किया था। सवको उन्होंने भगवान्का
स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। शृतदेवकी जिस झोपड़ीमें बैठनेके लिये पूरे पीढे और चटाइयाँ भी नहीं थीं, उसी

शोपड़ीमे ऋपियोंके साथ समस्त ऐश्वयोंके स्वामी द्वारका-नाय प्रभु उतने ही दिनोतक रहे, जितने दिन वे जनकके राज-महलमे रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों श्रीकृष्णचन्द्रके लिये समान हैं—यह उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहाँ रहकर राजा वहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेवसे विदा लेकर वे द्वारका लोट आये। बहुलाश्व तथा भुतदेव उन आनन्दकन्द मुकुन्दका चिन्तन करते हुए अन्तमें उनके धामको प्राप्त हुए।

#### भक्त सुधन्वा

ये सरिन्त च गोविन्दं सर्वकामफलप्रद्रम् । तापत्रयविनिर्मुक्ता जायन्ते दुःखवर्जिताः ॥ 'जो लोग सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, समस्त 'फ्लोंके दाता श्रीगोविन्दका स्मरण करते हैं, वे तीनो तापोसे स्टूटकर सर्वथा दुःखरहित हो जाते हैं।'

. चम्पकपुरीके राजा हंसच्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजा-पालक, श्र्वीर और भगवद्भक्त थे। उनके राज्यकी यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजाके सभी पुरुप 'एकपनीवत्' का पालन करते थे। जो भगवान्का भक्त न होता या जो एकपनीवती न होता, वह चाहे जितना विद्वान् या श्र्रवीर हो, उसे राज्यमे आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान्की भक्त, दानपरायण थी। पाण्डवोके अश्वमेध यहका घोड़ा जब चम्पकपुरीके पास पहुँचा, तब महाराज हंसध्वजने सोचा—'मै बृद्ध हो गया, पर अवतक मेरे नेत्र श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनसे सफल नहीं हुए। अब इस घोड़ेको रोकनेके बहाने मै युद्धभूमिम जाकर भगवान् पुरुषोत्तमके दर्शन करूँगा। मेरा जन्म उन स्यामसुन्दर सुवनमोहनके श्रीचरणोहेक दर्शनसे सफल हो जायगा।'

घोड़ेकी रक्षाके लिये गाण्डीवधारी अर्जुन प्रद्युम्नादि महारिययों के साथ उसके पीछे चल रहे थे, यह सबको पता था; किंतु राजाको तो पार्थ-सारिथ श्रीष्ट्रण्णचन्द्रके दर्शन करने थे ! अश्व पकड़कर बॉघ लिया गया । राजगुरु शङ्ख तथा लिखितकी आज्ञासे यह घोषणा कर दी गयी कि अमुक समयतक मब योद्धा रणक्षेत्रमें उपस्थित हो जाय । जो ठीक समयपर नहीं पहुँचेगा, उसे उबलते हुए तेलके कड़ाहेमें डाल दिया जायगा ।

राजा हंसध्वजके पाँच पुत्र ये—सुबल, सुरय, सम, सुदर्शन तथा सुधन्वा । छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माताके पास आशा लेने पहुँचे । वीरमाताने पुत्रको हृदयसे लगाया भीर आदेश दिया—'बेटा ! त् युद्धमें जा और विजयी

होकर लीट ! परंतु मेरे पास चार पैरवाले पशुको मत ले आना । मैं तो मुक्तिदाता 'हिर' को पाना चाहती हूँ । तू वहीं कर्म कर, जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हों । वे भक्तवत्सल हैं । यदि तू अर्जुनको युद्धमे छका नके तो वे पार्थकी रक्षाके लिये अवस्य आयेगे । वे अपने भक्तको कभी छोड़ नहीं सकते । देखा तू मेरे दूधको लिजत मत करना । श्रीकृष्णको देखकर डरना मत । श्रीकृष्णके सामने युद्धमे मरनेवाला मरता नहीं, वह तो अपनी . इक्कीस पीढ़ियाँ तार देता है । युद्धमे लड़ते हुए पुरुषोत्तमके सम्मुख तू यदि वीरगति प्राप्त करेगा तो मुझे सची प्रसन्नता होगी ।' धन्य माता !

सुधन्वाने माताकी आज्ञा स्वीकार की । वहिन कुवला अज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्तकर वे अपने अन्तःपुरमे गये । द्वारपर उनकी सती पत्नी प्रमावती पहले पूजाका थाल सजाये पितकी आरती उतारनेको खड़ी थी । उसने पितकी पूजा करके प्रार्थना की—'नाथ ! आप अर्जुन से संप्राम करने जा रहे हैं । मैं चाहती हूं कि आपके चले जानेपर एक अञ्जिल देनेवाला पुत्र रहे।'

सुधन्वाने पत्नीको समझाना चाहा, पर वह पितत्रता थी। उसने कहा—'मेरे स्वामी! मैं जानती हूँ कि श्रीकृष्ण-चन्द्रके समीप जाकर कोई इस संसारमें लौटता नहीं। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हितमें ही मेरा हित है। मैं आपके इस मङ्गळ-प्रस्थानमें वाधा नहीं देना चाहती। इस द्रासीकी तो एक तुच्छ प्रार्थना है। आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिये।'

अनेक प्रकारसे सुधन्याने समझाना चाहा; किंतु अन्तमें प्रभावतीकी विजय हुई। सती नारीकी धर्मसम्मत प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। वहाँसे फिर स्नान-प्राणायाम करके वे युद्धके लिये रथपर बैठे।

उधर युद्ध-भूमिमें महाराज हंसध्वज अपने चारी राजकुमारेंकि साथ पहुँच गये। सभी शूर एकत्र हो गये; किंतु समय हो जानेपर भी जब सुधन्वा नहीं पहुँचे, तब राजाने उन्हें पकड़ लानेके लिये कुछ सैनिक मेजे। सैनिकोको सुधन्वा मार्गमें ही मिल गये। पिताके पास पहुँचकर जब उन्होंने विलम्बका कारण बताया, तब कोधमें भरकर महाराज कहने लगे—'तू बडा मूर्ख है। यदि पुत्र होनेसे ही सद्गति होती हो तो सभी क्कर-श्कर स्वर्ग ही जायं। तेरे धर्म तथा विचारको धिकार है। श्रीकृष्णचन्द्रका नाम सुनकर भी तेरा मन कामके बदा हो गया! ऐसे कामी, भगवान्से विसुख कुपुत्रका तो तेलमें उबलकर ही मरना ठीक है।'

राजाने व्यवस्थाके लिये पुरोहितों के पास दूत भेजा। धर्मके मर्मज, रमृतियों के रचियता ऋृषि शङ्ख और लिखित बहें कोधी थे। उन्होंने दूतसे कहा—'राजाका मन पुत्रकें मोहसे धर्मश्रष्ट हो गया है। जब सबके लिये एक ही आजा थी, तब व्यवस्था पूछनेकी क्यों आवश्यकता हुई !' जो मन्दबुद्धि लोभ, मोह या भयसे अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरकके दाहण दुःख मिलते हैं। हंसच्यज पुत्रकें कारण अपने वचनोंको आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजाके राज्यमें हम नहीं रहना चाहते।' इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े।

दूतसे समाचार पाकर राजाने मन्त्रीको आदेश दिया-'सुघन्वाको उनलते तेलके कड़ाहेमे डाल दो ।' इतना आदेग देकर वे दोनों पुरोहितोंको मन्त्रने चले गये। मन्त्रीको वड़ा दुःख हुआ; किंतु सुधन्त्राने उन्हें कर्तव्यपालनके लिये दृद्तापूर्वक समझाया । पिताकी आजाका सत्पुत्रको पालन करना ही चाहिये, यह उसने निश्चय किया । उसने तुलसीकी माला गलेमे डाली और हाथ जोड़कर भगवान्से प्रार्थना की-- 'प्रभो ! गोविन्द, मुकुन्द ! मुझे मरनेका कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणोंमे देहत्याग करने ही आया था, परतु में आपका पत्यक्ष दर्शन न कर सका, यही मुझे दुःख है। मैने आपका तिरस्कार करके वीचमें कामकी सेवा की, क्या इसीलिये आप मेरी रक्षाको अपने अमय हाथ नही बढ़ाते १ पर मेरे स्वामी ! जो लोग कप्टमे पड़कर, भयसे न्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं। उन्हें क्या सखकी प्राप्ति नहीं होती ? मै आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः, आपको अवस्य प्राप्त होऊँगा; किंतु लोग कहेंगे कि सुधन्या वीर होकर भी कड़ाहेमें जलकर मरा। मै तो आपके मक्त अर्जुनके बाणोंको अपना शरीर भेंट करना चाहता हूँ । आपने अनेक भक्तोंकी टेक रक्खी है, अनेकोंकी इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण की जिये । अपने इस चरणाश्रितकी टेक भी रिखये । इस अग्निदाहरे वचाकर इस शरीरको अपने चरणोमें गिरने दीजिये ।' इस प्रकार प्रार्थना करके 'हरे ! गोविन्द ! श्रीकृष्ण !' आदि भगवन्नामोंको पुकारते हुए सुधन्ना कड़ाहेके खौलते तेलमे कृद पड़े ।

एक दिन प्रह्लादके लिये अग्निदेव शीतल हो गये थे, एक दिन वजवालकोंके लिये मयूरमुकुटीने दावाग्निको पी लिया था, आज सुधन्वाके लिये खौलता तेल शीतल हो गया ! सुधन्वाको तो शरीरका भान ही नहीं था । वे तो अपने श्रीकृणाको पुकारने, उनका नाम छेनेमें तल्लीन हो गये थे; किंतु देखनेवाले आश्चर्यमूद हो रहे थे। खौलते तेलमें सुधन्वा जैसे तैर रहे हो । उनका एक रोमतक झल्स नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनो पुरोहितोंके साथ वहाँ आये। श्रद्धारहित तार्किक पुरोहित गङ्गको सन्देह हुआ-'अवश्य इसमे कोई चालाकी है। भला, तेल गरम होता तो उसमें सुधन्वा वचा कैसे रहता ! कोई मन्त्र या ओपधिका प्रयोग तो नहीं किया गया ११ तेलकी परीक्षाके लिये उन्होंने एक नारियल कड़ाहेमे डाला। उनलते तेलमे पड़ते ही नारियल तड़ाक्से फूट गया । उसके दो दुकड़े हो गये और उछलकर वे वहे जोरसे शङ्क तथा लिखितके सिरमें लगे। अब उनको भगवान्के महत्त्वका शान हुआ । सेवकोसे उन्होंने पूछा कि 'सुधन्वाने कोई ओपिध शरीरमे लगायी क्या ! अथवा उसने किसी मन्त्रका जप किया था !' सेवकोंने बताया कि ध्राजकुमारने ऐसा कुछ नहीं किया | वे प्रारम्भरे भगवान्का नाम हे रहे हैं ।' अब राङ्गको अपने अपराधका पता लगा । उन्होने कहा-पुझे धिकार है ! मैने भगवान्के एक सन्चे भक्तपर सन्देह किया। प्रायश्चित्त करके प्राण त्यागनेका निश्चय कर शङ्खमुनि उसी उवलते तेलके कड़ाहेंमें कृद पड़े; किंतु सुधन्वाके प्रभावसे उनके लिये भी तेल शीतल हो गया । मुनिने सुधन्वाको हृदयसे लगा लिया । उन्होंने कहा—'कुमार ! तुम्हे धन्य है। मै तो ब्राह्मण होकर, शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूं 🖡 मूर्ख हूं में । बुद्धिमान् और विद्वान् तो वही है, जो भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करता है । तुम्हारे स्पर्शिस मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया । तुम-जैसे भगवान्के भक्तोंका तो दर्शन ही मनुष्य-जीवनकी परम सफलता है राजकुमार !

अब तुम इम तेलसे निकलो । अपने पिता, भाइयो और सेताको पावन करके मेरा भी उद्धार करो ! त्रिलोकीके स्वामी श्रीकृष्ण जिनके सारिथ बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुनको संश्राममे तुम्ही सन्तुष्ट कर सकते हो।'

मनिके साथ सधन्वा कडाहेसे वाहर आये । राजा हसध्वजने अपने भगवद्भक्त पुत्र हा समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया । पिताकी आशासे सुधन्वा सेनानायक हुए। अर्जुनकी सेनासे उनका संग्राम होने लगा। सुधन्वाके शौर्यके कारण पाण्डवदलमे खलबली मच गयी। वृष्केतुः प्रचुम्न, कृतवर्मा, सात्यिक आदि वीरोको उस तेजस्वीन घायल करके पीछे हटनेको विवश कर दिया। अन्तमे अर्जुन सामने आये । अर्जुनको अपनी शूरताका कुछ दर्प भी था; किन्त सधन्वा तो केवल श्यामसन्दरके भरोसे युद्ध कर रहे थे । भगवान्को अपने भक्तका प्रभाव दिखलाना था । बालक सुधन्याको अपने सामने देख पार्थको वडा आश्चर्य हुआ । सुधन्वाने उनसे कहा- 'विजय ! सदा आपके रथपर श्रीकृष्णचन्द्र सार्थिके स्थानपर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे, इसीसे आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सार्थिको कहाँ छोड़ दिया ? मेरे साथ युद्ध करनेमे श्रीकृष्णने तो आपको नहीं छोड दिया ? आप अव उन मुकुन्दरों रहित है, ऐसी दशामे मुझसे सम्राम कर भी सकेंगे या नहीं ११

सुधन्वाकी बातोसे अर्जुन कुद्ध हो गये । उन्होने बाण-वर्षा आरम्भ कर दी। परंतु हॅसते हुए सुधन्वाने उनके बाणोके दुकडे-दुकड़े उडा दिये। अर्जुनके दिव्यास्त्रोको भी राजकुमारने व्यर्थ कर दिया। स्वय पार्थ घायल हो गये। उनका सार्थि मरकर गिर पडा। सुधन्वाने फिर हॅसकर कहा—'धनञ्जय! मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वन्न सार्थिको छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सार्थि मारा गया। आप मेरे बाणोसे घायल हो गये है। भव भी शीघतासे अपने उस श्यामरूप सार्थिका स्मरण कीजिये।'

अर्जुनने बार्ये हाथसे घोडोकी डोरी पकड़ी । एक हाथसे युद्ध करते हुए वे भगवान्को मन-ही-मन पुकारने लगे । उनके स्मरण करते ही श्रीऋष्णचन्द्र प्रकट हो गये । बन्होने अर्जुनके हाथसे रथकी रिक्म ले ली । सुधन्वा और अर्जुन दोनोंने भगवान्को प्रणाम किया । सुधन्वाके नेत्र आनन्दसे खिल उठे। जिसके लिये उसने युद्धमे अर्जुनको छकाया था, वह कार्य तो अव पूरा हुआ। कमललोचन श्रीकृष्णचन्द्र आ गये। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे मला, और क्या चाहिये। उसने अर्जुनको ललकारा—'पार्थ! आपके ये सर्वसमर्थ सारिथ तो आ गये। अब तो आप मुझपर विजय पानेके लिये कोई प्रतिशा करें।'

अर्जुनको भी आवेग आ गया। उन्होंने तीन बाण निकालकर प्रतिज्ञा की—'इन तीन बाणोंसे यदि में तेरा सुन्दर मस्तक न काट दूँ तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरकमे गिर पड़े।'

अर्जुनकी प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वाने हाथ उठाकर कहा—'ये श्रीकृष्ण साक्षी हैं। इनके सामने ही मै तुम्हारे इन तीनो बाणोको काट न दूँ तो मुझे घोर गित प्राप्त हो।' यह कहकर सुधन्वाने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको बाणोसे घायल कर दिया। उनके रथको कुछ तोड डाला। बाणोसे मारकर उनके रथको कुम्हारके चाककी माँति घुमाने लगा। चार सौ हाथ पीछे हटा दिया उस रथको। भगवान्ने कहा—'अर्जुन! सुधन्वा बहुत बाँका वीर है। मुझसे पूछे विना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ-वधके समय तुम्हारी प्रतिज्ञाने कितना सङ्गट उपिथत किया था, यह तुम भूल कैसे गये। सुधन्वा 'एकपत्नीवत' के प्रभावसे महान् है और इस विषयमे हम दोनो पिछड़े हए है।'

अर्जुनने कहा—'गोविन्द ! आप आ गये हैं, फिर मुझे चिन्ता ही क्या । जबतक आपके हाथमें मेरे रथकी डोरी हैं, मुझे कौन सङ्कटमें डाल सकता है । मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी ।' अर्जुनने एक बाण चढाया । मगवान्ने अपने गोवर्धन-धारणका पुण्य उस्म बाणको अर्पित किया । बाण छूटा । कालाग्निके समान वह बाण चला । सुधन्त्राने गोवर्धनधारी श्रीकृष्णका स्मरण करके बाण मारा और अर्जुनका बाण दो दुकड़े होकर गिर पड़ा । पृथ्वी कॉपने लगी । देवता भी आश्चर्यमें पड़ गये । भगवान्की आज्ञासे अर्जुनने दूसरा बाण चढ़ाया । मक्तव्यस्त प्रभुने उसे अपने बहुत-से पुण्य अर्पण किये । सुधन्याने—'श्रीकृष्णचन्द्रकी जय !' कहकर अपने बाणसे उसे भी काटं दिया । अर्जुन उदास हो गये । रणभूमिमें हाहाकार मच गया । देवता सुधन्वाकी प्रशंसा करने लगे ।

अव नीसरे वाणको भगवान्ने अपने रामावतारका पूरा पुण्य दिया। वाणके पिछले भागमें ब्रह्माजीको तथा मध्यमें कालको प्रतिष्ठित करके नोकपर वे स्वयं एक रूपसे वेठे। अर्जुनने वह वाण भगवान्के आदेशसे धनुषपर चढ़ाया। सुधन्वाने कहा—'नाथ! तुम मेरा वध करने स्वय वाणमें स्थित होकर आ रहे हो, यह मै जान गया हूँ। मेरे स्वामी! आओ। रणभूमिमें मुझे अपने श्रीचरणोका आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन! तुम्हे धन्य है! साक्षात् नारायण तुम्हारेवाणको अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वय बाणमें स्थित भी होते हैं। विजय तो तुम्हारी है ही; किन्तु भूलो मत! में इन्हीं श्रीकृष्णकी कृपासे इस बाणको भी अवस्य काट दूँगा!'

वाण छूटा । सुधन्वाने पुकार की--- भक्तवत्सल गोविन्द-

की जय!' और बाण मार दिया। मक्त प्रभावको काड़ देवता रोक लें, यह सम्भव नहीं । अर्जुनका बाण बीचमेंसे कटकर दो टुकड़े हो गया। सुधन्वाकी प्रतिश्चा पूरी हुई। अब अर्जुनका प्रण पूरा होना था। बाण कट गया, पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाणने ही ऊपर उठकर सुधन्वाका मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधन्वाके शरीरने पाण्डवसेनाको तहस-नहस कर दिया और उसका सिर भगवान्के चरणोपर जाकर गिरा। श्रीकृष्णचन्द्रने—'गोविन्द, मुकुन्द, हरि' कहते उस मस्तकको अपने हाथोंमे उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधन्वाके मुखसे एक ज्योति निकली और सबके देखते-देखते वह श्रीकृष्णचन्द्रके मुखमे प्रविष्ट हो गयी।

# भक्त मयूरध्वज

द्वापरके अन्तमे रत्नपुरके अधिपति महाराज मयूरध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवद्भक्त सत हो गये हैं। इनकी धर्मजीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान्के प्रति स्वाभाविक अनुराग अुलनीय ही था। इन्होंने भगवद्मीत्यर्थ अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किये थे, करते ही रहते थे।

एक बार इनका अश्वमेधका घोड़ा छूटा हुआ थ। और उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्यज्ञ तथा प्रधान मन्त्री सेनाके साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिरका भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा या और उनके घोड़ेके रक्षकरूपमे अर्जुन और उनके सारिथ स्वय भगवान् श्रीकृष्ण साथ थे। मणिपुरमे दोनोक्की मुठमेड़ हो गयी।

उन दिनो भगवान्के सारथ्य और अनेको वीरोपर विजय प्राप्त करनेके कारण अर्जुनके मनमे कुछ अपनी भिक्त तथा वीरताका गर्व-सा हो आया था। सम्भव है इसीलिये अथवा अपने एक छिपे हुए भक्तकी मिहमा प्रकट करनेके लिये भगवान्ने एक अद्भुत लीला रची। परिणामतः युद्धमे श्रीकृष्णके ही वलपर मयूरध्वजके पुत्र तामध्वजने विजय प्राप्त की और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनाको मूर्च्छित करके वह दोनों घोड़ोंको अपने पिताके पास ले गया। पिताके पूछनेपर मन्त्रीने वड़ी प्रसन्नतासे सारा समाचार कह सुनाया। किन्तु सब कुछ सुन लेनेके पश्चात् मयूरध्वजने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा—'6ुमने बुद्धिमानीका काम नहीं किया । श्रीकृष्णको छोड़कर घोड़ेको पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है ! 6ुम मेरे पुत्र नहीं, बल्कि शत्रु हो, जो भगवान्के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आये ।' इसके बाद वे बहुत पश्चात्ताप करने लगे।

उंधर जब अर्जुनकी मुर्च्छा टूटी, तत्र उन्होने श्रीकृष्णसे घोड़ेके लिये बड़ी व्ययता प्रकट की । भगवान् अपने भक्तकी महिमा दिखानेके लिये स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुनको अपना शिष्य बनाया तथा दोनो मयूरध्वजकी यज्ञशालामें उपिखत हुए । इनके तेज और प्रभावको देखकर मयूरध्वज अपने आसनसे उठकर नमस्कार करनेवाले ही थे कि इन्होने पहले ही 'स्विस्त' कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वजने इनके इस कर्मको अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत-सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी । ब्राह्मणवेदा-धारी भगवान्ने अपनी इच्छित वस्तु लेनेकी प्रतिज्ञा कराकर बतलाया—'मै अपने पुत्रके साथ इधर आ रहा या कि मार्गमे एक सिंह मिला और उसने मेरे पुत्रको खाना चाहा। मैंने पुत्रके बदले अपनेको देना चाहा, पर उसने खीकार नहीं किया । बहुत अनुनय-विनय करनेपर उसने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूरव्वज पूर्ण प्रसन्नताके साथ अपनी स्त्री और पुत्रके द्वारा अपने आधे शरीरको आरेसे चिरवाकर मुझे दे दें, तो मै ठुम्हारे पुत्रको छोड़ सकता हूं।' राजाने बड़ी प्रसन्नतासे यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम

हुआ कि इस वेशमें स्वयं भगवान् ही मेरे सामने उपिश्यत हैं। यह बात सुनते ही सम्पूर्ण सदस्यों में हलचल मच गयी। साध्वी रानीने अपनेको उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा, पर भगवान्ने दाहिने अंशकी आवश्यकता वतलायी। युत्रने भी अपनेको पिताकी प्रतिमूर्ति बताकर सिंहका ग्रास बननेकी इच्छा प्रकट की; पर भगवान्ने उसके द्वारा चीरे जानेकी बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी।

अन्तमें दो खंभे गाइकर उनके बीचमे हॅसते हुए और उच्चसर भगवान भगविन्द', 'मुकुन्द', 'माधव' आदि मधुर नामोंका सस्वर उच्चरण करते हुए मयूरध्वज वैठ गये और उनके स्त्री-पुत्र आरा लेकर उनके सिरको चीरने लगे। सदस्योंने आपित करनेका भाव प्रकट किया; परन्तु महाराजने यह कहकर कि 'जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वे ऐसी बात न सोचें' सबको मना कर दिया। जब उनका शारीर चीरा जाने लगा, तब उनकी वार्यी ऑखसे ऑस्क्री कुछ बूँदें निकल पड़ीं, जिन्हे देखते ही ब्राह्मणदेवता बिगड़ गये और यह कहकर चल पड़े कि 'दु:खसे दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता।' फिर अपनी स्त्रीकी प्रार्थनांसे मयूरध्वजने उन ब्राह्मणदेवताको बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि 'भगवन्! ऑस् निकलनेका यह भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है; बल्कि बार्यी ऑखसे ऑस् मिकलनेन

का यह भाव है कि ब्राह्मणके काम आकर दाहिना अङ्ग तो सफल हो रहा है, परन्तु बायाँ अङ्ग किसीके काम न आया। नायों ऑखके खेदका यही कारण है।

अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वजका यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान्ने अपने-आपको प्रकट कर दिया। शङ्क-चक्र-गदाधारी, चतुर्भुज, पीताम्बर पहने हुए, मयूरमुक्टी प्रभुने अभयदान देते हुए उनके शरीरका स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूरध्वजका शरीर पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर, हृष्ट-पुष्ट एवं वलिष्ठ हो गया। वे भगवान्के चरणोंपर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान्ने उन्हें सान्त्वना दी और वर माँगनेको कहा । उन्होने भगवान्के चरणोमे अविचल प्रेम मॉगा और आगे चलकर 'वे भक्तोंकी ऐसी परीक्षा न लें? इसका अनुरोध किया। भगवान्ने बड़े प्रेमसे उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिरपर कठोरताका लाञ्छन लेकर भी अपने भक्तकी महिमा बढ़ायी। अर्जुन उनके साथ-ही-साथ सब लीला देख रहे थे । उन्होंने मयूरध्वजके चरणोंपर गिरकर अपने गर्वकी बात कही और भक्तवत्सल भगवान्की इस लीलाका रहस्य अपने घमंडको चूर करना वतलाया। अन्तमे तीन दिनोंतक उनका आतिथ्य स्वीकार करनेके पश्चात् घोड़ा लेकर वे दोनों चले गये और मयूरध्वज निरन्तर भगवान्के प्रेममे छके रहने लगे।

## महाराज परीक्षित

यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच विनश्यति । तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता॥

'जो भोजन आज प्रातःकाल बनाया गया है, शामतक बह नष्ट हो जायगा—सड़ने लगेगा। ऐसे अन्नके रससे ही वह शरीर पुष्ट हुआ है, फिर उसमें नित्यता या टिकाऊपन कैसा?'

सुभद्राकुमार अभिमन्युकी पत्नी महाराज विराटकी पुत्री उत्तरा गर्भवती थीं । उनके उदरमें कौरव एवं पाण्डवोका एकमात्र वंशघर था । अश्वत्थामाने उस गर्भस्थ बालकका विनाश करनेके लिये ब्रह्माख्रका प्रयोग किया । भयविह्नल उत्तरा भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमे गयी । भगवान्ने उसे अभयदान दिया और बालककी रक्षाके लिये वे सूक्ष्मरूपसे उत्तराके गर्भमें स्वयं पहुँच गये । गर्भस्य शिशुने देखा कि एक प्रचण्ड तेज चारों ओरसे समुद्रकी भाँति उमहता हुआ उसे भसा करने आ रहा

है । इसी समय वालकने अँगूठेकें वरावर ज्योतिर्मय भगवान्को अपने पास देखा । भगवान् अपने कमलनेत्रोसे वालकको स्नेहपूर्वक देख रहे थे । उनके सुन्दर क्याम-वर्णपर पीताम्बरकी अद्भुत शोभा थी । सुकुट, कुण्डल, अद्भुद, किद्धिणी प्रभृति मणिमय आभरण उन्होंने घारण कर रक्खे थे । उनके चार भुजाएँ थीं और उनमें शङ्क, चक्र, गदा, पद्म थे । अपनी गदाको उल्काके समान चारों ओर शीष्रतासे घुमाकर मगवान् उस उमद्धते आते अस्त्र-तेजको बरावर नष्ट करते जा रहे थे । वालक दस महीनेतक भगवान्को देखता रहा । वह सोचता ही रहा—'ये कौन हैं ?' जन्मका समय आनेपर भगवान् वहाँसे अद्दर्थ हो गये । बालक सृत-सा उत्पन्न हुआ; क्योंकि जन्मके समय उसपर ब्रह्मास्त्रका प्रभाव पढ़ गया था। दुरंत श्रीकृष्णचन्द्र प्रसुतिकायहमें आये और उन्होंने उस

शिशुको जीवित कर दिया । यही वालक परीक्षित्के नामसे प्रसिद्ध हुआ।

जव परीक्षित् बढ़े हुए, पाण्डवोंने इन्हें राज्य सौप दिया और स्वयं हिमालयपर चले गये। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षितने राज्यमे पूरी सुव्यवस्था स्थापित की । एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, इन्होने एक उज्ज्वल सॉड देखा, जिसके तीन पैर टूट गये थे । केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रगका शृद्ध राजाओंकी मॉति मुकुट पहने, इाथमें डडा लिये गाय और बैलको पीट रहा था। यह जाननेपर कि गौ पृथ्वीदेवी हैं और वृपम साक्षात घर्म है तथा यह कलियुग शुद्र बनकर उन्हे ताड़ना दे रहा है-परीक्षित्ने उस गूड़को मारनेके लिये तलवार खींच ली । शूद्रने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित्के पैरोपर गिर पड़ा । महाराजने कहा—'कलि ! तम मेरे राज्यमं मत रहो । तुम जहाँ रहते हो, वहाँ असत्य, दम्भ, छल-कपट आदि अधर्म रहते हैं। किलने प्रार्थना की-ध्याप तो चकवर्ती सम्राट् है, अतः मै कहाँ रहूँ, यह आप ही मुझे वता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ेँ गा। परीक्षित्ने कलिको रहनेके लिये जुआ, दाराव, स्त्री, हिंसा और खर्ण-ये पाँच स्थान बता दिये । ये ही पाँचो अधर्म-रूप कलिके निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामीको वचना चाहिये।

एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित् वनमें भटक गये। भ्ख और प्याससे व्याकुल वे एक ऋषिके आश्रम-में पहुँचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजाने उनसे जल मॉंगा, पुकारा; पर ऋषिको कुछ पता नहीं लगा । इसी समय कलिने राजापर अपना प्रभाव जनाया । उन्हें लगा कि जान-बृझकर ये सुनि मेरा अपमान करते हैं । पासमे ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुपसे उठाकर ऋषिके गलेमे डाला—यह परीक्षा करनेके लिये कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं, और फिर वे राजधानी लीट गये। वालकोके साथ खेलते हुए उन ऋषिके तेजस्वी पुत्रने जब यह समाचार पाया, तव शाप दे दिया—'इस दुष्ट राजाको आजके सातवें दिन तक्षक काट लेगा।'

घर पहॅचनेपर परीक्षित्को स्मरण आया कि 'मुझसे आज वहत वड़ा अपराध हो गया।' वे पश्चात्ताप कर ही रहे थे, इतनेमे शापकी वातका उन्हें पता लगा । इससे राजाको तिनक भी दुःख नहीं हुआ । अपने पुत्र जनमेजयको राज्य देकर वे गङ्गातटपर जा वैठे । सात दिनोतक उन्होने निर्जल वतका निश्चय किया । उनके पास उस समय बहुत-से ऋषि-मुनि आये । परीक्षित्ने कहा- 'ऋषिगण ! मुझे शाप मिला, यह तो मुझपर भगवान्की कृपा ही हुई । मै विपय-भोगोंमे आसक्त हो रहा था। दयामय भगवानने शापके वहाने मुझे उनसे अलग कर दिया । अव आप मुझे भगवान्का पावन चरित सुनाइये।' उसी समय वहाँ घूमते हुए श्रीशुकदेवजी पहुँच गये । परीक्षित्ने उनका पूजन किया । उनके पूछनेपर शुकदेवजीने सात दिनोंमें उन्हें पूरे श्रीमद्भागवतका उपदेश किया । अन्तमे परीक्षितने अपना चित्त भगवानमें लगा दिया । तक्षकने आकर उन्हें काटा और उसके विषसे उनका देह भस्म हो गया; पर वे तो पहले ही शरीरसे अपर उठ चुके थे । उनको इस सबका पतातक नहीं चला ।

#### कुमार वज्रनाभ

को नाम तृष्येद्रसिवित्कथार्या महत्तमैकान्तपरायणस्य ।

नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु-योगिश्वरा ये भवपाश्रमुख्याः॥ (श्रीमद्रा०१।१८।१४)

श्रीअनिरुद्धजीके पुत्र वज्रनाम ही यदुकुलके महासहारमेंसे वन्ने थे। स्त्रियों, सेवको आदिके साथ अर्जुन उन्हें हिस्तनापुर ले आये। वहीं युधिष्ठिरजीने मधुरा-मण्डलका उनको राजा बना दिया। उस समय वज्रनामकी स्वस्था छोटी ही थी। पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात् परीक्षित्जी स्वयं वज्रनामको मधुराका राज्य सौपने आये । उस समय पूरा वजमण्डल उजाड़ पड़ा था । वहाँ कोई पग्छ-पक्षी भी नहीं रहा था। मधुरामें केवल सूने भवन थे साधारण पत्थरोंके । परीक्षित्ने वज्रनाभसे कहा—'तुम राज्य, कोष, सेना आदिके लिये चिन्ता मत करना । यह सब मैं तुम्हें यहुत अधिक दूँगा। कोई शत्रु मेरे जीते-जी तुम्हारी ओर देखतक नहीं सकता । तुम तो केवल माताओंकी सेवा करो । इनको जैसे प्रसन्नता हो, वही तुम्हें करना चाहिये।'

वजनाभने कहा-चाचाजी! यद्यपि मैं अभी बालक

हूँ, फिर भी मुझे सभी अस्त्र-शस्त्रोंका जान है। राज्य, धन या शत्रुकी मुझे कोई चिन्ता नहीं; किंतु मैं यहाँ राज्य किसपर करूँ ? यहाँ तो प्रजा ही नहीं है। आप इसकी कोई व्यवस्था करें।

परीक्षित्जीने पता लगाया तो यमुना-किनारे महपि शाण्डिल्यजीका आश्रम मिल गया । राजाके बुलानेपर वे मजराज श्रीनन्दरायके परोहित आये । उन ऋषिश्रेष्ठने बताया-'राजन् ! व्रजभूमि तो दिव्यभूमि है। साधारण नेत्रोंसे तो उसके तभीतक दर्शन होते है, जबतक श्रीकृष्णचन्द्र इस लोकमें अपनी लीला प्रकटरूपसे करते हैं। श्रीकृष्णके अपने धाम पधारनेपर वज भी अदृश्य हो गया। अब तो उसका दर्शन अधिकारी पुरुष ही कर पाते हैं। तुम मथुराके मणिमय भवनोको तो इन पत्थरोके रूपमे बदला देखते भी हो; पर वजमे तो कूप, सरोवर आदितक नहीं दीलों गे। वहाँ तो अन केनल कॅरीली लताएँ, सूखे वृक्ष, रेतीली भूमि वियोगकी सूचनारूपमे रह गयी है; परंत तुम चिन्ता मत करो । मैं तुम्हे श्रीकृष्णकी सभी लीलाखलियाँ बताऊँगा। तुम वहाँ लीलाके अनुरूप सरोवर, कुण्ड, कूप बनवाओ तथा भगवान्के श्रीविग्रहकी स्थापना करो । बाहरसे कपि, मयूर, गौ आदि वे पशु-पक्षी यहाँ लाकर बसाओ, जो स्यामसुन्दरको प्यारे थे और वजके लोगोके जो सम्बन्धी अन्यत्र मिले, उनको भी यहाँ ले आकर धन-धान्यसे सन्दुष्ट करके बसाओ।' महर्षिकी अखासे परीक्षित् तथा वज्रनाम वजमे सरीवरः मन्दिर आदि बनाने तथा लोगोंको वाहरसे लाकर वहाँ बसानेमें लग गये ।
एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी पित्रयोने श्रीयमुनाजीके
साक्षात् दर्शन किये । यमुनाजीको सौभाग्यवतीके वेगमें
देखकर आश्चर्यसे उन्होंने कारण पूछा । दयावग भगवती
कालिन्दीने वताया—'श्रीकृष्णचन्द्रसे तो हम सबका कभी
वियोग होता ही नहीं । वे व्रजराजकुमार व्रजेश्वरी
श्रीराधिकाजीके साथ ही नित्य रहते हैं । जिन्हे श्रीराधाका
दास्य प्राप्त है, नन्दनन्दनका नित्य सामीप्य उन्हें प्राप्त रहता
है। तमलोग उद्धवजीके दर्शन करों । गोवर्धनके समीप

उद्धवजी लता-कुओमे एक होकर रहते हैं। स्यामसुन्दरके

लीला-गण-नाम-कीर्तनसे वे प्रत्यक्ष हो जायँगे । उनके

दर्शनसे तुम्हें श्रीनन्दनन्दनकी प्राप्ति होगी।'
श्रीकृष्णचन्द्रकी पित्रयोने वज्रनामसे यह बात कही।
वज्रनामने गिरिराज गोवर्धनके समीप सङ्कीर्तन-महोत्सव
प्रारम्भ किया। उद्धवजी लता-गुल्मोसे प्रकट होकर उस
महोत्सवमे आ गये। सबने उद्धवजीकी पूजा की।
परीक्षित्को उद्धवजीने कलियुगका निरोध करनेके लिये
आग्रहपूर्वक भेज दिया। शेष सबको उन्होने एक महीनेमें
वैष्णवी रीतिसे श्रीमद्भागवतकी कथा सुनायी। कथाकी पूर्णा हुति-पर नन्दनन्दन स्यामसुन्दर वजमण्डलके साथ व्यक्त हो गये।
वज्रनाभ तथा रानियोने उस नित्य धाममे अपना स्थान देख
लिया। जगत्के नेत्रोके लिये जैसे वह चिन्मयधाम अलक्षित
हुआ, वैसे ही उस धाममे पहुँचकर वज्रनाभ तथा रानियों भी
अद्दर्थ हो गयीं।

# शिवभक्त राजा चन्द्रसेन और श्रीकर गोप

भगवान् शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बन्धु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव हें भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वही जिहा सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तृति करती है। वही मन सार्थक है, जो भगवान् शिवके ध्यानमें सलग्र होता है। वे ही कान सफल हैं, जो उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिव जीकी पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं, जो भगवान् शिवजीकी पूजाका दर्जन करते हैं। वह मस्तक धन्य हैं, जो भगवान् शिवके सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं, जो भनवान् शिवके शिवों स्तामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं, जो भिक्तपूर्वक शिवके क्षेत्रोंमें सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इन्द्रियाँ भगवान् शिवके कार्यों में कार्यों स्ता हैं जो स्ता संस्तार स्वार शिवके कार्यों स्ता रहती हैं वह संसार-सागरसे पार हो जाता है भीर

भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान् शिवकी भक्तिसे युक्त मनुष्य चाण्डाल, पुल्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। अ जिसके दृदयमे भगवान् शिवकी लेशमात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियोंके लिये वन्दनीय है।

\* शिवो गुरु शिवो देव. शिवो वन्धु शरीरिणाम् । शिव आतमा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किन्नन ॥ सा जिहा या शिवंस्तीति तन्मनो ध्यायते शिवम् । तौ कणों तत्कथालोलो तौ हस्तौ तस्य पूजकौ ॥ ते नेत्रे पश्यतः पूजा तन्छिरः प्रणतं शिवे । बी पादी मी शिवशेतं अस्ता पर्वद्धः सदा ॥ उजियनीके राजा चन्द्रसेन इसी श्रेणीके शिवमक्त थे। वे भगवान् महाकालके अनन्य उपासक थे। शिवपार्धरों में अग्रगण्य श्रीमणिभद्रजी, राजाकी अनन्य मिक्त देख, उनके सखा हो गये थे। उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज चन्द्रसेनको एक ऐसी दिव्य चिन्तामणि प्रदान की थी, जो सूर्य तथा कौस्तुभमणिके समान देदीप्यमान थी। वह चिन्तन करने मात्रसे ही मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाली थी। उस चिन्तामणिको कण्ठमें घारण करके राजा जब सिंहासनपर बैठते, तब देवताओंके बीचमें भगवान् सूर्यकी माति उनकी शोमा होती थी। महाराज चन्द्रसेनकी इस चिन्तामणिके प्रति बहुतसे राजाओंके मनमें लोभ पैदा हो गया था। एक दिन कई राजाओंने एक साथ बहुत सी सेना लाकर मालवपर आक्रमण किया और उज्ञियनीके चारों द्वारोंको घेर लिया।

महाराज चन्द्रसेनको जब यह समाचार मिला, तब वे भगवान् महाकालकी ही शरणमें गये। उनके तो सब कुछ महाकाल ही थे। भगवान् शिवसे सारी परिस्थिति बताकर वे उन्होंकी आराधनामें संलग्न हो गये। भक्तवत्सल भगवान शिवने भक्तकी रक्षाका निश्चय करके तदनुकूल उपायपर विचार किया । उन दिनों उजयिनीमें एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसके पाँच वर्षका एक बालक था। उस वालकको गोदमें लेकर वह महाकालजीके मन्दिरमें गयी। वहाँ उसने राजा चन्द्रसेनद्वारा की हुई गौरीपतिकी महा-पूजाका दर्शन किया । उस आश्चर्यमय पूजोत्सवको देखकर ग्वालिनने भगवान्को प्रणाम किया और वह अपने निवास-स्यानपर लौट आयी । ग्वालिनके उस वालकने भी वह सारी पूजा देखी थी। वालक अनुकरणशील तो होते ही हैं। घर आकर उसने भी शिवजीकी पूजा प्रारम्भ कर दी। एक सुन्दर पत्थर लाकर घरसे थोड़ी दूर एकान्तमें रख दिया। वही उसके लिये मानो भगवान् शिवका प्रतीक था। फिर उसने अपने हायसे प्राप्त होने लायक बहुत-से फूलोंका संप्रह किया । तत्पश्चात् उस शिवलिङ्गको स्नान कराया और मिक्क-भावसे उसकी पूजा की। कृत्रिम अलङ्कार, चन्दन, धूप,

> यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्मस्य । स निस्तरित संसारं मुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥ शिवमक्तियुतो मर्त्यशाण्डाङः पुस्कसोऽपि च । नारी नरो वा वण्डो वा सबो शुच्चेत संस्तेः ॥

(ুस्द॰ पु॰ मा॰ मद्यो॰ ४। १, ७—१०)

दीप और अक्षत आदि उपचार चढ़ाये । माँति-माँतिके सुन्दर पत्रों और पुष्पोंसे भगवान्का श्रङ्कार किया और मानसिक नैवेद्य निवेदन करके भगवान्के चरणोंमें मस्तक द्युकाया । इसके बाद भावावेद्यसे उसने नृत्य भी किया । इसी समय म्वालिनने भोजन तैयार करके उस वालकको खुलाया । जब वह नहीं आया, तब वह स्वयं उसके पास गयी । उसने देखा उसका लाइला भगवान् शिवकी पूजा करके ध्यान लगाये बैठा है। ग्वालिनने हाथ पकड़कर खींचा, तब भी वालक नहीं उठा । इसपर वह खीझ उठी और बालकको पीटने लगी । इतनेपर भी जब वह उठनेको राजी नहीं हुआ, तब उसकी माने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया । उसपर चढ़ी हुई सारी पूजा-सामग्री इधर-उधर विखर गयी । यह देख वालक 'हाय ! हाय !' करके रो उठा । 'देवदेव महादेव !' की रट लगाता हुआ वह सहसा मूर्च्छित होकर गिर पड़ा ।

थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ, तब ऑखें खोलकर उसने देखा, उसका वही निवास-स्थान एक परम रमणीय शिवालय वन गया था। मिणयोंके जगमगाते हुए खंभे उसकी शोभा वढ़ा रहे थे । उसके द्वार, किंवाड़ तथा सदर फाटक सभी सुवर्णमय थे । वहाँकी भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरोंके चवृतरोंसे शोमा पा रही थी। यह सब देखकर बालक उठा और हर्षके पारावारमे निमम्न हो गया। उसे यह समझते देर न लगी कि यह सब कुछ भगवान शिवकी पूजाका प्रभाव है । उसने भगवान् शिवको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और इस प्रकार प्रार्थना की--'देव उमापते ! मेरी माताका अपराध क्षमा करें। भगवान् शिवको संतुष्ट करके वालक जब सन्ध्याके समय मन्दिरसे बाहर निकला, तब अपने घरमें गया। वह स्थान इन्द्रनगरकी मॉति शोभा पा रहा था। भवनके भीतर प्रवेश करके उसने देखा, उसकी माता बहुमूंल्य पलॅगपर राजोचित वस्त्राभूषणींको धारण करके सो रही है। उसने माताको जगाया। ग्वालिनने उठनेपर सब कुछ अपूर्ववत् देखा । पुत्रके मुखसे यह जान-कर कि सब कुछ भगवान् शिवकी कृपाका प्रसाद है, वह बहुत प्रसन्न हुई । उसने इस घटनाका समाचार महाराजको दिया । महाराज चन्द्रसेनने पुरोहित और मन्त्रियोंके साथ आकर यह सारा वैभव देखा और मगवान् शिवकी भक्त-वत्सलताका विचार करके प्रेमके ऑस् बहाते हुए उन्होंने गोपवाककको हृद्यसे कगा किया ।

इस अद्भुत घटनाका समाचार सब ओर बिजलीकी तरह फैल गया। युद्धके लिये आये हुए राजाओने जब यह बात सुनी, तब उनके हृदयसे वैरभाव जाता रहा। वे भी राजाकी आज्ञासे नगरमें आये और भगवान् शिवकी महिमा को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणोंमें मन लगाया। यही वालक श्रीकर गोपके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान् शिवने अपने शरणागत भक्तकी रक्षा की और अन्तमें वे दोनो भक्त भगवान् शिवके परम धाममें गये।

## भक्त राजा तोण्डमान

चन्द्रवंशमें सुवीर नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । दक्षिण भारतके नारायणपुरमे उनकी राजधानी थी । महाराज सुवीरके रानी निन्दिनीके गर्भसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम तोण्डमान रक्खा गया । राजकुमार तोण्डमान बड़े वीर थे । पाँच ही वर्षकी अवस्थासे उनके हृदयमें भगवान् विष्णुकी भक्ति प्रकट हो गयी थी । युवा होनेपर पाण्डय-नरेशकी सुन्दरी पुत्री पद्माके साथ उनका विवाह हुआ । विभिन्न देशोकी अनेक राजकुमारियोने भी स्वयंवरसमोमे उनका वरण किया था । उन्हें देवराज इन्द्रकी भाँति ऋदि, सिद्धि एवं सुख-भोगकी सामग्री सुलभ थी; तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवान्के चिन्तनमें ही संल्य रहते थे ।

एक दिन राजकुमार तोण्डमान पिताकी आज्ञासे वेह्नट-गिरिके समीप शिकार खेलनेके लिये गये । शिकारमे वे उन्हीं हिंसक जीवोका वध करते थे, जो प्रजाके लिये भय उपिखत करनेवाले थे । स्वर्णमुखरी नदी पार करके ब्रह्मर्षि शुक और रेणुका देवीका दर्शम करते हुए तोण्डमान जब पश्चिम दिशाकी ओर बढ़े, तब एक जगह उन्हें पॅचरंगा तोता दिखायी दिया । वह देखनेमें वड़ा ही सुन्दर था और भगवान् श्रीनिवासका नाम रट रहा था । उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोलीपर राजकुमार मुग्ध हो गये और उसे पकड़नेके लिये उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वेड्कटाचलके शिखरपर जा पहुँचा । तोण्डमान भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराजपर चढ़ गये। परंतु वहाँ वह तोता कहीं नहीं दिखायी दिया । पास ही श्यामाक-वन था। निषादराज वसु, जो भगवान् श्रीनिवासके अनन्य भक्त थे। उस वनकी रखवाली कर रहे थे। राजकुमारको आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीतभावसे दोनों हाथ जोड़कर कहा- 'युवराज ! स्वागत है ! कहिये, आपकी क्या सेवा करूँ !'

राजकुमार बोबे- अवनेचर । इघर एक पँचरंगा तोता

उड़ता हुआ आया है । क्या तुमने उसे देखा है ! वह भीनिवास ! श्रीनिवास !' की रट लगा रहा था । मैं उसीकों हुँदता हूं; वताओं वह किघर गया है !'

वसुने कहा—'युवराज ! वह भगवान् श्रीनिवासका तोता है, उसे श्रीदेवी और भृदेवीने पाल-पोसकर बड़ा किया है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान्को वह शुक बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान्की आराधनाके लिये जाता हूँ; जबतक लौटकर न आऊँ, तबतक आप यहीं वृक्षके नीचे विश्राम करें।'

राजाने कहा—'निषादराज ! मैं भी भगवान्के दर्शन करूँगाः मुझे अपने साथ छे चलो ।'

वसुने 'बहुत अच्छा' कहकर युवराजका अपन साथ ले लिया । स्वामिपुष्करिणीमे युवराजसहित विधिपूर्वक स्नान करके वह दिव्य विमानमे विराजमान भगवान श्रीनिवासके समीप गया । तोण्डमानने देखा, बिल्ववृक्षके नीचे भगवान्का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है। उसके भीतर भगवान् श्रीनिवास विराज रहे हैं, परम सुन्दरी श्रीदेवी और भूदेवी उनकी सेवामें संलय हैं । उनके श्रीअङ्गोंकी श्यामलता अलसीके फल-सी सशोभित रही थी। नेत्र खिले हुए कमलदलकी भाँति सुन्दर एवं विशाल थे । चार भुजाएँ थीं । भगवानके अङ्ग-अङ्गसे उदारता प्रकट हो रही थी। उनके मुखारविन्दपर मन्द मुसकराहटकी छटा मनको मोह लेती थी । श्रीअङ्गीपर पीताम्वरकी अपूर्व शोभा थी। शह्व, चक्र आदि आयुघ मूर्तिमान् होकर भगवान्की सेवा कर रहे थे । युवराज भगवान्का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गये और उन्होंने अपना तन, मन, धन एवं जीवन उन्हींके चरणोमे न्यौछावर कर दिया । उन दिनो वहाँ गये हुए सभी बहुमागी भक्तोको उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते ये । निषादराजने भगवानका पूजन करके उन्हें मधुमिश्रित सावाँका भात निवेदन किया भौर प्रसाद डेकर राजकुमारके साथ वे पुनः अपनी कुटीपर

लौट आये । रातमे उनकी कुटीपर रहकर राजकुमारने सत्सङ्गका सुख उठाया और प्रातःकाल सेवकोंसिहत अपने नगरको प्रस्थान किया। मार्गमे उन्हें शुक्रमुनि तथा रेणुका देवीका भी कुपाप्रसाद प्राप्त हुआ।

कुछ दिनों बाद राजा सुवीरने अपने पुत्रको राज्य दे स्वयं वानप्रस्य-आश्रम प्रहण किया । महाराज तोण्डमान घर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए भगवान्की आराधनाम तत्पर रहने लगे । एक दिन निपाटराज वसु राजद्वारपर उपस्थित हुए । सूचना पाकर महाराजने उन्हें दरबारमें बुलाया और स्वागत-सत्कार करके पूछा—'निपादराज ! कैसे पधारे हो ?'

वसुने कहा--'राजन्! मैंने वनमें एक बड़े आश्चर्यकी बात देखी है । रातमे एक खेत रंगका वाराह आकर मेरा सावॉ चरने लगा । यह देख मैने हाथमे धनुष लेकर उसका पीछा किया। वाराह मुझे देखते ही हवा हो गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा । स्वामिपुष्करिणीके तटपर जाकर वह वाराह एक वॉवीमे घुस गया। तब मै कोधमें आकर उस बॉबीको ही खोदने लगा। इतनेमे ही मूर्छित होकर गिर पड़ा । उसी समय मेरा पुत्र भी वहाँ आ पहॅचा । मुझे मूर्छित देख वह भगवान् मधुसूदनकी स्तृति करने लगा । तव भगवान् वाराहका मुझमे आवेश हुआ । उन्होने मेरे पुत्रसे कहा--(निपादराज वसु शीघ ही महाराज तोण्डमानके पास जाकर मेरा सारा वृत्तान्त उनसे कहे । राजा काली गौके दूधरे मेरा अभिषेक करते हुए इस वल्मीकको धो डाले। इसके भीतर एक सुन्दर शिला प्राप्त होगी, उसे लेकर शिल्पी-द्वारा मेरी वाराह-मूर्तिका निर्माण कराये, जिसमे मै भूमि-देवीको अपने बाये अङ्कमे लेकर खड़ा रहूँ । मूर्ति तैयार हो जानेपर वड़े-बड़े मुनीश्वरो और वैखानस महात्माओद्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोण्डमान भी उसकी पूजा करे। यो कहकर भगवान् वाराहने मुझे छोड़ दिया । तब मैं पूर्ववत् स्वस्य हो गया । देवाधिदेव भगवान् वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं। यह बतानेके लिये ही मै आपकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ।'

राजाने भगवान्की इस आज्ञाको वड़ी प्रसन्नताके साथ शिरोधार्य किया। ग्वालोंको आज्ञा दे दी—'मेरे यहाँ जितनी भी काली और किपला गीएँ हैं। उन सबको वेड्कटाचलपर ले चलो।' मन्त्रियोंको आदेश मिला—'कल ही याचा करनी है, इसकी समुचित न्यवस्था की जाय।' तदनन्तर तोण्डमान अन्तः पुरमें गये और सभी रानियोंसे वाराहभगवान्का वह आदेश सुनाकर रातमें वहीं सोये । सपनेमें भगवान् श्रीनिवासने उन्हें विलका मार्ग दिखलाया और राजदार छे लेकर विलके समीपतक पलव विल्वा दिये। सबेरे उठनेपर राजाने अपना स्वप्न लोगोंपर प्रकट किया और द्वारपर विले हुए पल्लव वहाँ प्रत्यक्ष दिखायी दिये।

महाराजने शुभ मुहुर्तेमें यात्रा की और विलके लगीप पहुँचकर वहाँ एक सुन्दर नगर वसाया । भगवान्के आदेशके अनुसार उन्होंने मूर्ति-निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजनका कार्य वड़ी धूम-धामसे सम्पन्न किया । वे प्रतिदिन विलक्षे मार्गसे आकर भगवान्को प्रणाम करते और लौट जाते थे। एक दिन राजाके यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नीके साथ पधारे और इस प्रकार वोले-- 'महाराज ! में वसिप्रकुलमे उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ । मेरा नाम वीरदार्मा है । हम दोनों दम्पति घरसे तीर्थयात्राके लिये निकले हैं; परतु गर्भवती होनेके कारण मेरी पत्नीसे चला नहीं जाता । अतः आप इसे अन्तःपुरमे रखकर तवनक इसकी रक्षा करे, जवतक मैं तीर्थयात्रासे लौट न आऊँ ।' राजाने 'तथास्तु' कहकर उसकी रक्षाका भार हे हिया । ब्राह्मणदेवता निश्चिन्त होकर चले गये । महाराजने सेवकोंको आज्ञा देकर ब्राह्मणीके लिये अन्तःपुरमे एक एकान्त गृहकी व्यवस्था करा दी और एक बार छः महीनेके लिये अन्न दिलवा दिया। बाह्मणी पतिवता और लजावती थी। वह किसी भी परपुरुपसे वात नहीं करती थी। छः महीनेतक वह उस अन्नसे निर्वाह करती रही। दैववश राजाको ब्राह्मणीकी याद न रही। छः महीने वाद अन्नका अभाव हो गया, तो भी ब्राह्मणीने स्वय मुँह खोलकर माँगा नहीं। वेचारी भूखकी पीड़ा सहती हुई मर गयी। ब्राह्मणदेवता तीर्थयात्रा पूरी करके दो वर्ष बाद लौटे, तवतक ब्राह्मणीके एकान्त निवासमे कोई नहीं गया था। ब्राह्मणने महाराजके दरवारमे उपियत हो गङ्गाजलसे भरी हुई एक शीशी भेट की और अपनी पत्नीका कुशल-समाचार पृद्धा । महाराजको अय याद आयी । वे शिक्षत होकर अन्तः पुरमे गये । ब्राह्मणीकी मृत्यु हो चुकी है-यह जानकर वे चुपचाप विलके मार्गसे भगवान् श्रीनिवासके समीप वेद्वटाचलपर चले गये और भगवान्मे सव समाचार कह सुनाया। भक्तवत्वल प्रभुने देखा, राजा तोण्डमान ब्रह्म्यापसे भयभीत हैं। तव उन्हें सान्त्वना देते इए कहा-पानन् । गराँचे पूर्वभागमें जो सिख्यितरोवर

है, उसीमें द्वादशी तिथिको आकर ब्राह्मणीके शवको स्नान कराओ । वह जीवित हो जायगी ।'

भगवान् श्रीनिवासका यह वचन सुनकर राजा अपने नगरमे आये । फिर अपनी रानियो तथा ब्राह्मणीके नवको भी अलग-अलग डोलियोंमे विठाकर भगवान्का दर्शन करनेके ब्याजसे चले । अस्थिसरोवरमे पहुँचकर उन्होंने रानियोको स्नान करनेकी आज्ञा दी । रानियोने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणीके शवको भी उस सरोवरके जलमें डाल दिया । भगवान्की कृपासे वह जी उठी । उसके सभी अङ्ग पूर्ववत् हो गये । तत्पश्चात् ब्राह्मणी रानियोके साथ सरोवरसे बाहर आयी और तीर्थयात्रासे लोटे हुए अपने पूज्य पतिसे प्रसन्नतापूर्वक मिली । राजाने बहुत धन देकर ब्राह्मण-दम्पतिको आदरपूर्वक विदा किया । ब्राह्मणने अपनी स्त्रीका समाचार और भगवान् वेङ्कटेश्वरका अद्भुत प्रभाव सुना । वे राजाको आशीर्वाद देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने देशको लौट गये। एक दिन महाराजने एक भगवद्भक्त कुम्हार दम्पतिके परमधामगमनकी अद्भुत घटना अपनी ऑखों देखी । फिर तो उनका मन इस संसारके सुखभोगसे सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवासको राज्य देकर स्वयं वेङ्कटाचलपर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान्ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा—'राजन् ! वर मॉगो।' राजाने भगवानके नित्य धाममे रहकर उनकी सेवाका सौभाग्य मॉगा। भगवान्ने 'एवमस्तु' कहकर भक्तको अनुगृहीत किया। राजाने प्रभुके चरणोमे साष्टाङ्ग प्रणाम करके इस नश्वर देहको त्याग दिया और विष्णु-सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमानपर जा बैठे। उस समय देवता और गन्धर्व आकाशसे फूलोकी वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोण्डमानने अपनी अनन्य भक्तवत्सल श्रीहरिका जरा-मृत्युरिहत प्रभावसे पुनरावृत्तिशूत्य वैकुण्ठधाम प्राप्त किया।

--->33%##E&&--

# भक्तराज सुदर्शन

( लेखक—पं० श्रीश्यामानन्दजी हा, सा० आ०, पु० शास्त्री )

सरयूके तटपर समृद्धिशालिनी अयोध्या नगरी पुष्पपुत्र महाराज ध्रुवसन्धिके सुप्रबन्धसे अमरावतीको भी लिजित कर रही थी, जिसमे महाराज ध्रुवसन्धि देवराजसहश सुशोभित थे। उनकी दो स्त्रियाँ थीं, पटरानी कलिङ्गराजतनया मनोरमा और छोटी उज्जयिनीपति-दुहिता लीलावती। मनोरमासे सर्वलक्षणसम्पन्न मक्तराज सुदर्शनका और लीलावतीसे शत्रुजित्का जन्म हुआ। महाराजकी दोनोपर समहिष्टि थी। दोनोंका लालन-पालन साथ ही होने लगा।

महाराजको आखेटका व्यसन था। दैववश एक दिन सिंहके शिकारमे उसके साथ ही महाराजकी भी मृत्यु हो गयी। मन्त्रियोने महाराजकी पारलोकिक किया करवाकर सुदर्शनको राज्य देनेका विचार किया। इतनेमे उज्जयिनी-पित युधाजित् और कलिङ्गनरेश वीरसेन दोनों अपने-अपने दौहित्रोके हितके लिये सैन्यसहित अयोध्यामे आ डटे। बात-ही वातमे लड़ाई छिड़ गयी। वीरसेन युधाजित्से लड़कर बीरगितको प्राप्त हुए। बालपुत्रा मनोरमा भयभीत हो, मन्त्री विदल्लसे परामर्श करके सुदर्शनको लेकर विदल्ल और धायके साथ निकल गयी। गङ्गा पार होकर सब महर्षि भारद्वाजके आश्रममे आये और उनसे आश्वासन पाकर वहीं रहने छगे।

उधर युधाजित् भी अपने दौहित्र शत्रुजित्को सिंहासनपर बैठा, मन्त्रियोको राज्यभार सौप, अपनी राजधानीको चले गये। मार्गमे दूतमुखसे सुदर्शनको मुनिके आश्रममे जानकर उसे मारनेके लिये आश्रममे आये; किंतु मुनिके प्रभावसे उन्हें वहाँसे निराश लौटना पडा।

मन्त्री विदल्ल नपुंसक थे, जिसे संस्कृतमे 'क्लीव' कहते हैं। आश्रममे बार-बार मुनिकुमारोंके मुँहसे 'क्लीव' 'क्लीव' मुनकर बालक सुदर्शन भी 'क्ली' 'क्ली' करने लगा। पूर्वपुण्यके उदयसे वही अभ्यासरूपमे परिणत हो गया। इस तरह बालभक्त सुदर्शन सोते, जागते, खाते, पीते, वही 'क्ली' 'क्ली' रटने लगा। लीलामयीकी लीला, जगदम्बाकी महिमा, कुछ ही दिनोमे उस अबोध बालकके निरन्तर स्मरणसे प्रभावित होकर जगजननी स्वप्नमे दर्शन देकर बीजको शुद्ध कर गयीं। अब तो भक्त गालक सुदर्शन अनुक्षण 'क्लीं' मन्त्रमें लीन रहने लगा। महर्षि भारद्दाजकी अनुक्म्पासे उसके क्षत्रियोचित उपन्यनादि संस्कार भी समयपर सम्पन्न हुए। शुक्त-शास्त्र-विद्याएँ भी

देवीकी दया और महर्षिक स्वल्प उद्योगसे ही मानो स्वयमेव उपिश्वत हो गर्यी। वनमें खेलनेके समय अक्षय तृणीरके साथ दिव्यथनुप पड़ा हुआ मिला। उसी समय निपादराज 'बल' मुसज्जित रथ लेकर उपिश्यत हुआ और भक्तराजरें मित्रता जोड़ गया। क्यों न हो—

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास एव निमृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना॥

'उन्हींका देशमें सम्मान होता है, उन्हींको धनकी प्राप्ति होती है, उन्हींको यश मिलता है, उन्हींके धर्मादि पुरणार्थ अविकलरूपसे सिद्ध होते हैं, वे ही धन्य हैं और वे ही पुत्र, भृत्य एवं पत्नी आदिसे सम्पन्न रहते हैं, जिनपर ऐश्वर्यदात्री आप प्रसन्न होती हैं।'

परंतु इतनेसे ही माको सन्तोग कहाँ ? ऐगे ही अनन्य भक्तोंके लिये तो उनका वचन है—'योगक्षेमं वहाम्यहम्'। फिर तो भक्तराजके विवाहकी तैयारी होने लगी।

काशिराज सुबाहुकी कन्या शशिकला महाविदुपी और भक्तिमती थी। स्वप्नमें सुदर्शनको दिसाकर माने उससे कहा— मेरे भक्त सुदर्शनको त् वरण कर—

वरं वरय सुश्रोणि मम भक्तः सुदर्शनः। सर्वकामप्रदस्तेऽस्तुः

'मुन्दरि ! तुम सुदर्शनको वररूपमें स्वीकार करो । यह मेरा भक्त है। यह तुम्हारी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करेगा ।'

श्रिकला प्रमुदित हो उसी समय भक्त मुद्रांनको मनसा वरण कर चुकी। पुत्रीके रोकनेपर भी महाराज मुवाहु 'वनवासी मुद्रांनको कन्या नहीं देंगे' यही निश्चय कर स्वयंवर-की तैयारियाँ करने लगे। मुद्रांनको आमन्त्रित भी नहीं किया गया। यह सब देख-मुनकर दुखित हो शशिकलाने एक ब्राह्मणको सवाद देकर भारद्वाजाश्रम भेज दिया।

धीरे-धीरे स्वयंवरमें आनेवाले नरपतियों से काशी मुरारित हो उठी। अपने दीहिन्नके साथ युधाजित् भी पधारे। उधर माका स्मरण कर माको साथ ले, ऋषियों से आशीवांद ग्रहण कर, भक्तराज सुदर्शन भी स्वयंवर देखने काशी आये। सबका पयोचित सत्कार किया गया।

अब राजाओंके बीचमें मक्ताजकी चर्चा चळी । किसी-

ने कहा—'सुनते हैं, सुदर्शन भी अपनी मार्क साथ स्वयंवर देराने आया है, कत्या भी उसीको चरण करेगी।' युपाजित् जल उटा। सुवाह बुन्हाये गये। 'आपका क्या अभीष्ट है! आप किसे कत्या देना चाहते हैं!' यही उनसे पृद्धा गया। लड़की कहती है—'मं तो सुदर्शनको चर चुकी हूँ। मेरे समज्ञानेपर भी नहीं मानती।' सुवाहुका छोटा-धा उत्तर या।

अन तो युपाजित्की अद्भुत अयस्या थी। भं मुबाहुसित मुदर्शनको मारकर कन्याका हरण करके अपने दीहितको दे हूँगा। नहीं तो कन्याको स्वयंवरमें लाओ। १ इस तरह
युधाजित्का प्रणाप सन अन्य राजाओंने एकान्तमें मुदर्शनको
युलाया। सनने कहा— प्रपाजित सुमारो मारका चाहता है।
हमलोगोंको दया आयी। इसीये सुमें मुलाया है। दुम स्वयंवरमें विना सैन्यके क्यों आये ! अय सुमहारी क्या इन्छा है !'
इसपर भक्तरावने वहाँ अपने निष्याट हृदयको रतेल दिया—

न बलं न सहायों में न कोपो हुगैसंग्रयः । न नियाणि न सीहार्द् न नृपा रक्षका सम ॥ इसं स्वयंगरं शुखा द्रष्टुकाम इहागतः । स्वमे देग्या मेरितोऽसि भगवग्या न संदावः ॥ नान्यश्वितीपितं मेऽच मामाह जगदीश्वरी । तया यद्विहितं तथा भविताच न मंद्रायः ॥ न हायुरित संमारे कोऽप्यय जगदीश्वराः । सर्वत्र पर्यतो मेऽच भवानीं जगद्रिककाम् ॥ यः करिप्यति हायुत्वं मया सह नृपान्मताः । हान्ता तस्य महाविद्या नाई जानामि हायुताम् ॥

'राजाओ ! मेरे पास न सैन्य-यल है, न मेरा कोई सहायक है; न कोप है न दुर्गका आश्रय है; न मित्र हैं न हित् हैं; न कोई मेरे रहाक हैं। में तो स्वयंवरकी चर्चा सुनकर उसे देखनेकी अभिलापासे पहाँ चला आया हूँ। अवश्य ही मुझे स्वममें देवी भगवतीकी प्रेरणा हुई है। में आज और दुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे तो जगदीश्वरी देवीने जो दुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे तो जगदीश्वरी देवीने जो दुछ कहा है और जो कोई विधान मेरे लिये उन्होंने रच रक्या है। निःसन्देह वही होगा। है जगदीश्वरो ! संसारमें आज मेरा कोई भी शत्रु नहीं है; क्योंकि मुझे सर्वत्र जगदम्या मवानीके दर्शन होते हैं। राजकुमारो ! जो कोई मेरे साथ शत्रुता करेगा। उसका शासन ये महाविधा ही करेंगी। में तो जानता भी नेहीं कि शत्रुता किसे कहते हैं।'

न्या ही विद्युद्ध भाव है। कहीं छल-कपटका गन्धतक नहीं। जैवे हमारे प्रातःस्मरणीय भीतुक्सीदास्त्री 'विश्वको सीयराममय' देखते थे, वैसे ही भक्तराज सुदर्शन निखिल चराचरमे भवानीको ही देखते थे।

राजाओं के पाससे भक्तराज डेरेपर आये । प्रातःकाल स्वयंवरका कार्य आरम्भ हुआ । शशिकला नहीं आयी । सुबाहु समझाकर हार गये । आती कैसे १ वह भक्तराजका वरण जो कर चुकी थी । अव दूसरोके लिये स्थान कहाँ १ पिताके अत्यन्त आग्रहको देख शशिकलाने कहा—

विभेषि यदि राजेन्द्र नृपेभ्यः किल कातरः। सुदर्शनाय दस्वा मां विसर्जय पुराद्वहिः॥ स मां रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात्।

'राजेन्द्र ! यदि तुम कायरतावश राजाओसे डरते हो तो मुझे सुदर्शनके हवाले करके नगरसे बाहर छोड़ आओ । वे मुझे रथपर चढ़ाकर तुम्हारी राजधानीसे वाहर चले जायंगे।'

इतनेपर भी सुबाहुकी चिन्ता नहीं गयी। इसपर उसने कहा—

मा चिन्तां कुरु राजेन्द्र देहि सुदर्शनाय माम् । विवाहं विधिना कृत्वा शं विधास्पति चण्डिका ॥ यन्नामकीर्तनादेव दुःखोघो विलयं व्रजेत् । तां स्मृत्वा परमां शक्ति कुरु कार्यमतन्द्रितः ॥

'राजेन्द्र! आप चिन्ता न करें; मेरा सुदर्शनके साथ विधि-पूर्वक विवाह करके मुझे उनके हाथ सौप दें। भगवती चण्डिका आपका और हमारा कल्याण करेंगी। जिनके नामोच्चारणसे ही दुःखराशिका नाग हो जाता है, उन्ही पराशक्तिका स्मरण करके आलस्परहित होकर कार्य कीजिये।'

अव सुनाहुके हृदयमें भी विश्वास हो आया। कन्याके वचनानुसार राजाओंसे जाकर वे वोले—'आज आपलोग जायें। कल स्वयंवर होगा।' सन इस वचनको सत्य समझ चले गये। इघर उसी रातमें सुदर्शनको बुलाकर विधिवत् पाणिग्रहण करा दिया। प्रातःकाल मंगलवाद्य सुनकर राजाओंने समझा—'विवाह हो गया।' युधाजित् ससैन्य काशीको घर बैठे कि 'रास्तेमें ही सुदर्शनको मारकर कन्या-हरण किया जाय।' और राजागण भी 'क्या होता है' यह देखनेके लिये ठहर गये।

भक्तराज सस्त्रीक रथपर बैठकर भारद्वाजाश्रम चले। सुवाहु भी जामाताकी रक्षाके लिये अपने सैन्यसहित पीछे हो ळिये। भक्तराजको निर्भय होकर आते देख सब कोलाहल कर उठे । युधाजित् शत्रुजित्के साथ उनको मारनेके लिये आगे आये । दोनोंमे युद्ध छिड़ गया । परंतु—

धर्मी जयति नाधर्मः। 'धर्मकी ही विजय होती है, अधर्मकी नहीं।'

भक्तराजके स्मरणमात्रसे जगजननी दुर्गा सिंहपर सवार हो प्रकट हो गयीं । देखते ही भक्तराज गद्गद हो गये। अपने सेनापितसे कहने लगे—'निर्भय होकर आगे बिंदेये। सहायताके लिये मा आ पहुँची हैं।'

साहाय्यं जगदम्बा मे करिष्यति न संशयः। जगदम्बापदस्मर्तुः सङ्कटं न कदाचन॥

'जंगदम्या निश्चय ही मेरी सहायता करेंगी। जगदम्याका चरण-चिन्तन करनेवालेपर किसी प्रकारका सकट नहीं आ सकता।'

उधर श्रीदुर्गादशंनसे भयभीत अपने सैन्यको देखकर युधाजित् शत्रुजित्के साथ आगे बढ आये कितु हुआ वही जो होना था ''''माके शस्त्रसे कटकर दोनो सुरलोक सिधारे। सेना भी छिन-भिन्न हो गयी।

अत्र सुवाहु आगे आये और स्तृतिके बाद उन्होने वरदान मॉगा—

तव भिक्तः सदा मेऽस्तु निश्चला ह्यनपायिनी।
नगरेऽत्र त्वया मातः स्थातव्यं मम सर्वदा॥
दुर्गा देवीति नाम्ना वै त्वं शक्तिरिह संस्थिता।
यथा सुदर्शनस्त्रातो रिपुसंघादनामयः।
तथात्र रक्षा कर्तव्या वाराणस्यास्त्वयाम्बिके॥
यावत् पुरी भवेद्ममौ सुप्रतिष्टा सुसंस्थिता।
तावस्वयात्र स्थातव्यं दुर्गे देवि कृपानिधे॥

'तुम्हारे चरणोमें मेरी सदा-सर्वदा अविचल एवं अट्टूट भक्ति हो। मा! तुम्हे सदा मेरे इस नगरमे निवास करना चाहिये। दुर्गादेवीके नामसे तुम महाशक्ति यही विराजमान हो जाओ। जिस प्रकार तुमने शत्रुओसे सुदर्शनकी रक्षा की और उसका बाल भी बॉका नहीं हुआ, उसी प्रकार मा! तुम्हे इस वाराणसी नगरीकी रक्षा करनी चाहिये। जबतक यह नगरी भूमण्डलपर सुप्रतिष्ठित और सुस्थिर न हो जाय, तबतक हे दुर्गे! हे कुपानिधान देवि! तुम्हे यहीं रहना चाहिये।'

इसी वरदानके कारण मा अभी भी श्रीदुर्गाके रूपमें काशीकी रक्षा कर रही हैं। अब भक्तराज सुदर्शन पुलकित होकर रहित करते-करते कहने लगे— करोमि किं ते वद देवि कार्यं क वा वजामीत्यनुमोदयाञ्च । कार्ये विमुद्धोऽस्मि तवाज्ञ्याहं गच्छामि तिष्ठे विहरामि मातः॥

'देवि ! वताओं, मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य करूँ ! अथवा कहाँ जाऊँ ! शीघ्र अनुमित प्रदान करों । मैं स्वयं किंकर्तव्यविमूद हो रहा हूँ । माता ! तुम जैसी आज्ञा करों—में यहाँसे चला जाऊँ, ठहरूँ अथवा स्वेच्छापूर्वक विचरूँ !'

अहा ! इनका तो अपना कुछ है ही नहीं, फिर क्यों नहीं पूछें कि 'हम कहाँ जायें ? क्या करें ?' इसपर माने कहा—

> गच्छायोध्यां महाभाग कुरुराज्यं कुलोचितम् । स्मरणीया सदाहं ते पूजनीया प्रयत्नतः। शं विधास्यास्यहं नित्यं राज्यं ते नृपसत्तम॥

'महाभाग्यवान् सुदर्शन ! तुम अयोध्या जाकर अपनी कुल-परम्पराके अनुकूल वहाँका शासन करो । तुम मुझे सदा स्मरण करते रहना और यत्नके साथ मेरी पूजा-उपासना करना । हे नृपश्रेष्ठ ! में सदा तुम्हारा कस्याण करूँगी और तुम्हारे राज्यकी रक्षा करूँगी ।'

— इत्यादि उपदेश देकर मा अन्तर्हित हो गयी। इसके बाद सब राजाओने भक्तराजका आधिपत्य स्वीकार किया। वहाँसे आनन्दपूर्वक वे अयोध्या आये। देखिये इनका दृदय, पहले सौतेली माके पास जाते हैं। प्रणाम करके कहते हैं—

दासोऽस्मि तव हे मातर्यथा मम मनोरमा। तथा त्वमपि धर्मज्ञे न भेदोऽस्ति मनागिप॥ अहं वनगतो मातनीभवं दुःखमानसः। चिन्तयन् स्वकृतं कर्म भोक्तव्यमिति वेद्यि च॥ दु.खं न मे तदा ह्यासीत् सुखं नाद्य धनागमे।
न वैरं न च मात्सर्यं मम चित्ते तु किहेंचित्॥
मानुष्यं दुर्लमं मातः खण्डेऽस्मिन् भारते ह्युमे।
आहारादिसुखं नूनं भवेत्सर्वासु योनिषु॥
प्राप्य तं मानुषं देहं कर्तव्यं धर्मसाधनम्।
स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां दुर्लमं चान्ययोनिषु॥

'मा ! में तुम्हारा सेवक हूँ । धर्मजे ! मेरे लिये जैसी माता मनोरमा हैं, वैसी ही तुम भी हो । मेरी दृष्टिमें तुम दोनोके बीच कोई अन्तर नहीं है । वनमें रहते हुए मेरे चित्तको तिनक भी क्लेश नहीं हुआ; क्योंकि में सोचता था कि यह मेरे ही किसी कर्मका फल है और में यह भी जानता था कि उसका फल अवश्य भोगना होगा । उस समय मुझे कोई दुःख नहीं था और आज धनकी प्राप्ति हो जानेपर मुझे कोई सुख नहीं है । मेरे दृदयमें न किसीसे वैर है और न डाह ही है । माता ! इस पवित्र भारतभूमिमें मनुष्य-जनम वड़ी कठिनतासे मिलता है; आहार, निद्रा, मेथुन आदिका सुख तो निश्चय ही सभी योनियोमं प्राप्त होता है । इस मनुष्य-शरीरको पाकर धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि मनुष्योंको इसीसे स्वर्गादि लोको तथा मोक्षतककी प्राप्ति होती है, जो अन्य योनियोके लिये दुर्लम है ।'

ऐसा उदाराशय भक्त अव कहाँ ?

इसके वाद पहले स्वर्ण-सिहासनपर माकी मूर्ति स्थापित कर, पीछे भक्तराज उन्हींका काम मानकर, उन्हींकी आजासे राज्यसिंहासनपर विराजे । अभी भी कोसलदेशमे 'अम्बिका-देवी' के नामसे मा विद्यमान हैं।

इस तरह भक्तराज सुदर्शन श्रीजगदम्त्राके प्रसादसे यावजीवन अखण्ड राज्य भोगकर अन्तमे मणिद्वीपको सिधारे ।

#### भक्त-वाणी

अहो वत श्वपचोऽतो गरीयान् यिज्ञहाग्ने चर्तते नाम तुभ्यम्।
तेपुस्तपस्ते जहुनुः सस्नुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणिन्त ये ते॥(श्रीमद्भा०२।३३।७)
अहो ! जिसकी जिह्वापर आपका पित्रत्र नाम विराजता है, वह चाण्डाल इसीलिये (नाम लेनेके कारण ही)
श्रेष्ठ है । जो भाग्यवान् पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होने तप, हवन, तीर्थ-ख्नान, सदाचारका पालन और वदाध्ययन—सव कुछ कर लिया; क्योंकि इन सबका जो परम फल है, वह उन्हें नामके उच्चारणसे ही मिल जायगा। अथवा यह सब वे पूर्वजन्ममें कर चुके हैं—तभी तो वे नामोच्चारण करते हैं, जो सब साथनोका फल है।
—देवहति

## कुमारी सन्ध्या

एक समयकी वात है, लोकिपतामह ब्रह्माजी कमलके आसनपर बैठे भगवान्का ध्यान कर रहे थे। उस समय उनके मनमें सृष्टिका संकल्प हो आया और तत्काल ही एक त्रेभुवनसुन्दरी कन्या उनके मनसे प्रकट हो गयी। ब्रह्माकी वह मानस-कन्या सम्यक् ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी, इसिलये उसका नाम 'सन्ध्या' हुआ। वह तपस्या करनेके लिये चन्द्रभाग पर्वतपर गयी। वहाँ जाकर उसे इस बातकी चिन्ता हुई कि तपस्या कैसे करूँ। वह चाहती थी, कोई संत महात्मा सद्गुरु मिल जाय और मुझे तपस्याका मार्ग बता दे। इसी विचारसे वह 'बृहल्लोहित' नामक सरोवरके पास इधर-उधर घूमने लगी। भगवान्की दयासे वहाँ महर्षि विशिष्ठ आ गये। उन्होंने सन्ध्याको वहाँ अकेली देखकर पूछा—'भद्रे! उम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस भयद्भर वनमें अकेली कैसे घूमती हो शयदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना उद्देश्य बतलाओ।'

सन्ध्याने अपने मनकी बात वता दी । तव विशिष्ठजीने दयापरवश हो उसे द्वादशाक्षर मन्त्र बतलाकर तप करनेके नियम बतला दिये और कहा, 'जबतक भगवान्के दर्शन न हो, उत्साह और प्रेमके साथ इस नियमको चलाते रहना चाहिये । वृक्षोका वल्कल पहनना और जमीनपर सोना—इस नियमके साथ मौन तपस्या करती हुई निरन्तर भगवान्के सरणमें लगी रहो; इससे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णु निश्चय ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे ।'

इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि विशिष्ठ चले गये। सन्ध्याको तपस्याका मार्ग मिल गया, अतः उसके हर्षकी सीमा न रही। वह बड़े आनन्द और उत्साहके साथ भगवान्-की पूजामे लग गयी। महर्षिके बताये हुए नियमोका वह बड़ी सावधानीके साथ पालन करती थी। इस प्रकार वरावर चार युगोतक उसने अपनी तपस्याको चालू रक्सा। उसका वत, उसका नियम तथा उसकी भगवानके प्रति सुदृढ़ निष्ठा देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। सन्ध्याकी तपस्या पूर्ण हुई—भगवान् विष्णु उसकी भावनाके अनुसार मनोहर रूप धारण कर उसके नेत्रोके समक्ष प्रकट हुए। वे गरुइ-पर विराजमान थे। अपने प्रभुकी वह मनोहारिणी छिव देखकर सन्ध्या शीघ ही आसनसे उठकर खड़ी हो गयी। अनन्दातिरेकसे उसकी अवस्था जडवत् हो गयी। उसे यह

स्फ़रित नहीं होता था कि मैं इस समय क्या करूँ और क्या कहूँ । उसके मनमे भगवान्की स्तुति करनेकी अभिलाषा हुई, किंतु असमर्थतावग वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवान्ने उसकी मनोदशाकी ओर लक्ष्य किया और दया करके उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की । अब वह बड़े उत्साहके साथ भगवान्की स्तृति करने लगी । उसके एक-एक वाक्यमे हृदयके प्रेम और भक्तिका स्रोत उमड़ा पडता था। शानपूर्ण स्तृति करते करते सन्ध्या भगवान्के चरणोमे गिर पड़ी । उसका शरीर तपस्यासे अत्यन्त दुर्वल हो गया था। यह देखकर भगवान्का हृदय करुणासे भर आया। उन्होने अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे देखकर उसे पहलेकी भाँति दृष्ट-पुष्ट बना दिया और स्नेहमरे मधुर वचनोमें कहा--- भद्रे ! मै तुम्हारी तपस्यासे बहत सन्तुष्ट हूँ । तुम अपने इच्छानुसार वर मॉगो । सन्ध्याने कहा-- भगवन् ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और वर देकर मुझे अनुगृहीत करना चाहते हैं तो मै पहला वर यही मॉगती हूं कि 'संसारमें पैदा होते ही किसी भी प्राणीके मनमें कामके विकारका उदय न हो ।' दूसरा वर मुझे यह दीनिये कि भेरा पातिवत कभी खिण्डत न होने पाये। इसके सिवा एक तीसरे वरके लिये भी मै प्रार्थना करती हूँ; वह यह है कि अपने भगवत्स्वरूप पतिके अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष मेरी ओर कामभावसे देखे, वह पुरुषत्वहीन-नपुंसक हो जाय।

भगवान्ने कहा—'कल्याणी ! द्वारीरकी चार अवस्थाएँ होती हैं—बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा । इनमेसे दूसरी अवस्थाके अन्तमे लोगोंके अन्तःकरणमे कामभावनाका उदय होगा । तुम्हारी इस तपस्याके प्रभावसे आज मैने यह मर्यादा स्थिर कर दी है कि कोई भी प्राणी पैदा होते ही कामभावनासे युक्त नहीं होगा । तुम्हारे सतीत्वकी प्रसिद्धि तीनों लोकोमे होगी और तुम्हे तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो भी कामदृष्टिसे देखेगा, वह नपुंसक हो जायगा । तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान्, तपस्वी, सुन्दर तथा तुम्हारे साथ-साथ सात कल्योतक जीवित रहनेवाले होगे । तुमने जो-जो वर माग, वे सब मैंने दे दिये । अब तुम्हारे मनकी वात बताता हूं, सुनो । तुमने पहले आगमे जलकर अपने इस द्वारीरको त्याग देनेकी प्रतिश्चा की थी; यह प्रतिश्चा तुम्हें इसल्ये करनी

बड़ी कि तुमपर किसीकी कामदृष्टि पड़ चुकी थी और इसीसे तुम अपने इस शरीरको निर्दोष होनेपर भी त्याग देने योग्य मान चुकी हो । यहाँसे पास ही चन्द्रभागा नदी है, उसके तटपर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, जो बारह वर्षोंमे पूर्ण हुआ करता है । उसी यज्ञमें जाकर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो; किंतु वहाँ ऐसे वेशमें जाओ, जिससे मुनियोंकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके । मेरी कृपासे अब तुम अग्निदेवकी पुत्री हो जाओगी । जिसे तुम अपना पित बनाना चाहती हो, उसका चिन्तन करते करते अग्निमे ही अपने शरीरको त्याग दो।

यों कहकर भगवान्ने अपने पिवत्र करकमलें द्वारा सन्ध्याके शरीरका स्पर्श किया । उनके स्पर्श करते ही सन्ध्याका शरीर पुरोडाश (यज्ञका हिविष्य) बन गया। भगवान्ने ऐसा इसलिये किया कि सुनिके उस यज्ञमें, जो सम्पूर्ण लोकोंके कल्याणके लिये हो रहा था, अग्निदेव मासभोजी न हो जायें। तदनन्तर सन्ध्या अदृश्य होकर उस यज्ञमण्डपमे जा पहुँची । उस समय उसके मनमें एक ही भावना थी कि 'मूर्तिमान् ब्रह्मचर्यस्वरूप ब्रह्मर्षि विशष्ठ मेरे पति हों ।' उन्हींका चिन्तन करते-करते सन्ध्याने अपने पुरोडाशमय गरीरको पुरोडाशके ही रूपमे अग्निदेवको समर्पित कर दिया । भगवान्की आज्ञासे अग्निदेवने सन्ध्याके शरीरको जलाकर सूर्यमण्डलमें प्रवेश करा दिया । सूर्यने उसके शरीरके दो भाग करके देवता और पितरोंकी प्रसन्नता-के लिये अपने रथपर स्थापित कर दिया । उसके शरीरके ऊपरी भागका, जो दिनका प्रारम्भ अर्थात् प्रातःकाल है, नाम प्रातःसन्ध्या' हुआ और शेष भाग दिनका अन्त सार्य-सन्ध्या' हुआ ।

इस प्रकार कुमारी सन्ध्याने, जो त्याग-तपस्याकी मूर्ति थी, अग्निमे प्रवेश करके अपने उस जीवनको समाप्त कर दिया । भगवान्के वरदानसे वही दूसरे जन्ममे 'अरुन्धती'के रूपमें प्रकट हो ब्रह्मर्षि विशिष्ठकी पतिव्रता-शिरोमणि धर्म-पत्नी हुई ।

# सती देवहूति

<del></del>⇔э**≘**с⊹

देवहति ब्रह्मावर्तदेशके अधिपति एवं बर्हिष्मतीपुरीके निवासी महाराज स्वायम्भुव मनुकी पुत्री थीं । इनकी माताका नाम शतरूपा था। ये महर्षि कर्दमको व्याही गयी थीं और इन्हींके गर्भसे सिद्धोंके स्वामी भगवान् कपिलका प्राद्धर्भाव हुआ था। ये बचपनसे ही बड़ी सद्गुणवती थीं। रूप और लावण्यमें तो इनकी समानता करनेवाली उस संमय कोई दूसरी स्त्री थी ही नहीं । देवहूति भारतवर्षके सम्राटकी लाइिली कन्या होकर भी राजवैभवके प्रांत आसक्त नहीं थीं। इनके मनमें धर्मके प्रति स्वाभाविक अनुराग या। त्याग और तपस्याका जीवन इन्हें अधिक प्रिय था। ये चाहतीं तो देवता, गन्धर्व, नाग, यक्ष तथा मनुष्योंमें किसी भी ऐश्वर्य-शाली वरके साथ विवाह कर सकती थीं; किंतु इन्हें अच्छी तरह ज्ञात या कि ध्यह जीवन भोगविळासके लिये नहीं मिला है । मानवभोगोंसे स्वर्गका भोग उत्कृष्ट बताया जाता है: किंत्र वह भी चिरस्थायी नहीं है, अन्तमे दुःख ही देनेवाला है। जीवनका उद्देश्य है—आत्माका कल्याण, इसे ममता और आसक्तिके वन्धनीसे मुक्त करके भगवान्से मिलाना । जिसने मत्तुष्यका गरीर पाकर इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं की, उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर लिया। जिसने इस

मोक्ष-साधक शरीरको विषयभोगों में ही छगा रक्खा है, वह अमृत देकर विषका संग्रह कर रहा है। दिन्हीं उच विचारों के कारण देवहूति किसी राजाको नहीं, तपस्वी मुनिको ही अपना पति वनाना चाहती थीं।

देवर्षि नारदजीकी सम्मतिसे महाराज मनु महारानी शतरूपा तथा पुत्री देवहूतिको साथ छेकर महर्षि कर्दमके आश्रमपर गये और वहाँ जाकर मनुजीने उनको प्रणाम किया। रानी और कन्याने भी मस्तक झकाया। कर्दमजीने आशीर्वाद दे राजाका यथोचित सामग्रीसे विधिवत् सत्कार किया तथा उनके राजोचित गुणोंकी प्रशंसा करते हुए आश्रमपर पधारनेका कारण पूछा। मनुजीने कहा—'ब्रह्मन्! मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन मिले और में आपके चरणोंकी मङ्गलमयी धूल मस्तकपर चढ़ा सका। आपलोगोंकी कृपा सदा ही मुझपर रही है और इस समय भी उस कृपाका में पूर्णरूपसे अनुभव कर रहा हूँ। जिस उद्देश्यको छेकर आज मैने आपका दर्शन किया है, वह बतलाता हूँ, सुनिये। यह मेरी कन्या, जो प्रियनत और उत्तानपादकी बहन है, अवस्था, श्रील और गुण आदिमें अपने योग्य पति प्राप्त करनेकी इच्छा रखती है। इसने

देवर्षि नारदजीके मुखसे आपके शील, रूप, विद्या, आयु और उत्तम गुणोका वर्णन सुना है और तभीसे आपको ही अपना पित बनानेका निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धासे अपनी यह कन्या आपकी सेवामे समर्पित करता हूं। आप इसे स्वीकार करे।'

कर्दमजीको भगवान्की आज्ञा मिल चुकी थी; अतः उन्होने महाराज मनुके वचनोका अभिनन्दन किया तथा कुमारी देवहूतिके रूप और गुणोकी प्रशंसा करते हुए उनके साथ विवाह करनेकी स्वीकृति दे दी। इतनी शर्त अवश्य लगा दी कि 'सन्तानोत्पत्ति-कालतक ही मै ग्रहस्थ-आश्रममें रहूँगा, इसके बाद संन्यास लेकर भगवान्के भजनमें ही शेष जीवन विताऊँगा।' मनुजीने देखा—इस सम्बन्धमें महारानी शतरूपा तथा राजकुमारीकी भी स्पष्ट अनुमित है। अतः उन्होंने कर्दमजीके साथ अपनी गुणवती कन्याका विवाह कर दिया। महारानी शतरूपाने भी बेटी और जामाताको बड़े प्रेमपूर्वक बहुत-से बहुमूल्य वस्न, आभूषण और ग्रहस्थोचित पात्र आदि दहेजमे दिये।

देवहूति तन, मन, प्राणसे प्रेमपूर्वक पितकी सेवा करने लगीं। उन्होंने कामचासना, कपट, द्वेष, लोम और मद आदि दोषोंको कभी अपने मनमें नहीं आने दिया। विश्वास, पित्रता, उदारता, संयम, ग्रुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्गुण उनके दृदयमे स्वभावतः वढ़ते रहे। इन्हीं सद्गुणोंके द्वारा देवहूतिने अपने परम तेजस्वी पितको पूर्णतः सन्तुष्ट कर लिया। निरन्तर कठोर वत आदिका पालन करते रहनेसे उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। वे पितको परमेश्वर मानतीं और उन्हें सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना परम धर्म समझती थीं। इस प्रकार पितकी सेवा करते-करते उन्हें कितने ही वर्ष बीत गये।

एक दिन देवहूतिकी सेवा, तपस्या और आराधनापर विचार करके तथा निरन्तर व्रत आदिके पालनसे उन्हे दुर्बल हुई देखकर महर्षि कर्दमको दयावश कुछ खेद हुआ और वे प्रेमपूर्ण गद्गदवाणीमें कहने लगे—'देवि! तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, सभी देहधारियोको अपना शरीर बहुत प्रिय होता है; किंतु तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीण होनेकी कोई चिन्ता नहीं की। अतः मैंने भगवान्की कृपासे नप, समाधि, उपासना और योगके द्वारा जो भय और शोकसे रहित विभृतियाँ प्राप्त की हैं, उनपर मेरी सेवाके

प्रभावसे अब तुम्हारा अधिकार हो गया है । मैं तुम्हे दिव्य-हृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हे देखो । पातिव्रत्य-धर्मका पालन करनेके कारण तुम्हे सभी प्रकारके दिव्य भोग सुलभ हैं, तुम इच्छानुसार उनका उपभोग कर सकती हो।' इसपर देवहूतिने सन्तानिषयक अभिलाषा प्रकट की । कर्दमजीने अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेका निश्चय किया । उनके संकल्पमात्रसे एक अत्यन्त सुन्दर विमान प्रकट हो गया, जो इच्छानुसार सर्वत्र आ-जा सकता था ।

पतिके साथ दिच्य विमानपर बैठकर सहस्रो दासियोसे सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षोतक इच्छानुसार विहार किया। कुछ कालके पश्चात् देवहृतिके गर्भसे नौ कन्याएँ उत्पन्न हुई, जो अद्वितीय सुन्दरी थी। उनके अङ्गोसे भी कमलकी सुगन्ध निकलती थी। कन्याओके जन्मके पश्चात् अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जानेसे कर्दम ऋषि वनमे जानेको उद्यत हो गये। उन्हें संन्यासके लिये जाते देख देवहूतिने उमझते हुए ऑसुओको किसी प्रकार रोका और विनययुक्त वचनोमें कहा- भगवन् ! आपकी प्रतिज्ञा तो अब पूरी हो गयी, अतः आपका यह वनकी ओर प्रस्थान करना आपके खरूपके अनुरूप ही है; तथापि मै आपकी शरणमे हूँ, अतः मेरी दो-एक विनय और सुन लीजिये। इन कन्याओको योग्य वरके हाथमें सौंप देना पिताका ही कार्य है, अतः यह आपको ही करना पड़ेगा । साथ ही, जब आप वनको चले जाय, उस समय मेरे जन्म-मरणरूप शोक और बन्धनको दूर करनेवाला भी कोई यहाँ होना चाहिये। प्रभो! अवतक भगवान्की सेवासे विमुख रहकर मेरा जो जीवन इन्द्रिय-सुख भोगनेमें बीता है, वह तो व्यर्थ ही गया । आपके प्रभावको न जाननेके कारण ही मैने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग किया है, तो भी यह मेरे संसारवन्धनको दूर करनेवाला ही होना चाहिये; क्योंकि साधुपुरुषोका सङ्ग सर्वथा कल्याण करनेवाला ही होता है । निश्चय ही, भगवान्की मायाद्वारा में ठगी गयी। तभी तो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिको पाकर भी मैं संसारवन्धनसे छूटनेका कोई उपाय न कर सकी ।'

देवहूतिके ये वैराग्ययुक्त वचन सुनकर कर्दमजी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने पत्नीको सान्त्वना देते हुए कहा— 'प्रिये ! तुम मनमे दुखी न होओ, कुछ ही दिनोंमे साक्षात् भगवान् तुम्हारे गर्भसे प्रकट होगे । अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदिका अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और भक्तिके साथ भगवान्की आराधना करो ।' पतिकी इस आज्ञाके अनुसार देवहूित पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वासके साथ भगवान्के भजनमें लग गर्यो । समयानुसार देवहूितके गर्भमें भगवान्का अंश प्रकट हुआ । इसी बीचमें ब्रह्माजी नी प्रजापतियोंके साथ वहाँ आये । उनके आदेशसे कर्दमजीने अपनी नौ कन्याओंका विवाह नौ प्रजापतियोंके साथ कर दिया । कला मरीचिको, अनस्या अत्रिको, श्रद्धा अङ्गराको, हियर्भू पुलस्त्यको, गति पुलहको, किया कृतुको, ख्याति मृतुको और अरुन्धती विश्वाह मुनिको व्याही गयी ।

तदनन्तर ग्रुभमुहूर्तमें देवहूितिके गर्भसे भगवान् किपलने अवतार ग्रहण किया और अपने पिता कर्दमको उपदेश दिया। तत्पश्चात् वे विरक्त होकर जंगलमें चले गये और धर्वत्र सर्वात्मभूत भगवान्का अनुभव करके उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। देवहूितने भी विषयोकी असारताका अनुभव कर लिया था। उनकी दुःखरूपता और असत्यताकी बात उनके मन वेट गयी थी। भगवान् किपलसे उन्होंने अपने उद्धारके लिये पार्थना की। भगवान्ने उन्हें योग, ज्ञान और भिक्तके उपदेश दिये। अपना अभिमत साख्यमत माताको स्पष्टरूपसे बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद्भागवत वृतीय स्कन्धके पचीसवें अध्यायसे आरम्भ होकर वत्तीसवें अध्यायमे पूर्ण होना है। आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोको उसका अध्ययन अवस्य करना चाहिये। भगवान्के उपदेशसे देवहूितिका मोहरूप आवरण हट गया, अज्ञान

दर हो गया। वे कृतकृत्य होकर भगवान् कपिलकी स्तृति करने छर्गी। स्तृति पूर्ण होनेपर किपलदेवजी माताकी आजा ले वनमें चले गये और देवहृति वहीं आश्रमपर रहकर भगवानुका ध्यान करने लगीं । भगवानुक अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अव उनके मनमें नहीं आती थी। वे भगवान्में इतनी तन्मय हो गयीं कि उन्हें अपने दारीरकी भी सुध नहीं रह गयी । उस समय उनके शरीरका पाटन-पोपण केवल दासियोंके ही प्रयक्तरे होता था। अरीरपर घल पड़ी रहती। फिर भी उसका तेज कम नहीं होता था। वे धूमसे आच्छादित अग्निजी भाँति तेजोमधी दिखायी देती थीं । बाल खले रहते, बस्त्र भी गिर जाता; फिर भी उनको इसका पता नहीं चलता था। निरन्तर श्रीभगवानमें चित्त-वृत्ति लगी रहनेके कारण और किसी वातका उन्हें भान ही नहीं होता था । किपल्डेवजीके वताये हुए मार्गका आश्रय लेकर थोड़े ही समयमे उन्होंने नित्यमुक्त परमात्मखरूप श्रीभगवान् को प्राप्त कर लिया । उन्हींके परमानन्दमय स्वरूपमं स्थित हो गयीं। जिस स्थानपर देवहृतिको सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह आज भी सिद्धिपदके नामसे सग्स्वतीके तटपर स्थित है। देवहतिका गरीर सब प्रकारके दोवेंसि रहित एवं परम विद्युद्ध वन गया थाः वह एक नदीके रूपमें परिणत हो गया, जो सिद्धगणोंसे सेवित तथा सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली है।

### सती अनसूया

मारतवर्षकी सती साध्वी स्त्रियों में अनस्याजीका स्थान बहुत ऊँचा है। इनका नन्म अत्यन्त उच्च कुलमें हुआ था। स्वायम्भुव मनुकी पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्मिं कर्दम इनके पिता थे। भगवान् विण्णुके अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई है। अनस्याजीमे अपने वंशके अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सिहण्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणोंका स्वाभाविकरूपसे विकास हुआ था। ब्रह्माजीके मानसपुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रिको इन्होंने पतिरूपमें प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेमसे अनस्याने महर्षि अत्रिके हृदयको जीत लिया था। पतिव्रता तो ये थीं ही, तपस्यामें भी बहुत चढ़ी-बढी थीं; किंतु पतिकी सेवाको ही ये भारीके लिये परम कल्याणका साधन मानती थीं। पातिव्रत्यके

प्रभावसे ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकरको शिशु बनाकर गोदमें खेलाया था।

महर्षि अत्रि तथा श्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे सीताने आश्रमके भीतर जाकर शान्तभावसे अनसूयाजीके चरणोमें प्रणाम किया, अपना नाम बतलाया और हाथ जोड़कर वड़ी प्रसन्नतासे उन तपस्विनी देवीका कुदाल-समाचार पूछा। उस समय अनसूयाजीने सीताको सान्त्वना देते हुए जिस प्रकार सतीधर्मका महत्त्व वतलाया, वह प्रत्येक नारीके लिये अनुकरणीय तथा कण्ठहार बनाने योग्य है। अनसूयाजी बोर्ली—'सीते ! यह जानकर मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्मपर दृष्टि रखती हो; बन्धु-बान्धवोको छोड़कर और उनसे प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम वनमे भेजे हुए रामका अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्यकी बात है । अपने स्वामी नगरमे रहे या वनमे, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियोंको वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान् अभ्युद्यशाली लोकोकी प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभावका, मनमाना वर्ताव करनेवाला अथवा धनहीन ही क्यो न हो वह उत्तम स्वभाववाली नारियोके लिये श्रेष्ठ देवताके समान है। वैदेही!मै बहुत विचार करनेपर भी पतिसे बढ़कर कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती । तपस्याके अविनाशी फलकी मॉित वह इस लोक और परलोकमे सर्वत्र सुख पहुँचानेमे समर्थ होता है। जो असाध्वी स्त्रियाँ अपने पतिपर भी शासन करती हैं, वे इस प्रकार पतिका अनुसरण नही करतीं, उन्हे गुण-दोपोका ज्ञान नहीं होता । ऐसी नारियाँ अनुचित कमोंमे फॅसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती है और संसारमे उन्हें अपयशकी प्राप्ति होती है; किंतु जो तुम्हारे-जैसी लोक-परलोकको जाननेवाली साध्वी स्त्रियाँ है। वे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर पुण्यकमोंमे संलग्न रहती हैं। अतः हुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे लगी रहो। सतीधर्मका पालन करो। पतिको प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो । इससे तुम्हे धर्म और सुयश दोनोकी प्राप्ति होगी।

तदनन्तर सीताजीने भी सतीधर्मकी महिमा सुनायी।

उसे सुनकर अनस्याको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा— सीते! तुम्हे आवश्यकता हो या न हो, प्रमारी निर्लोमतामें मुझे जो हर्ष हुआ है, उसे मैं अवश्य सफल करूँगी। ये हार, वस्त्र, आभूषण, अङ्गराग और उत्तम-उत्तम अनुलेपन मै तुम्हे देती हूँ। इनसे तुम्हारे अङ्गोकी घोमा होगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी! पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्त्र और आभूषणोको धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर सुझे प्रसन्न करो। इस प्रकार सीताका सत्कार करके अनस्याजीने प्रेमपूर्वक उनको विदा किया।

गोस्वामी तुलसीदासजीने रामचिरतमानसमे अनस्याजीके उपदेशका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुबोध एवं सरस पद्यमय होनेके कारण प्रत्येक स्त्रीके लिये सदा सरण रखने योग्य है; इसलिये उसे यहाँ अविकलरूपसे उद्धृत किया जाता है—

मातु पिता श्राता हितकारी। मितप्रद सब सुनु राजकुमारी॥ अमित दानि मर्ता बयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तही॥ धीरज धर्म मित्र अठ नारी। आपद काल परिखिअहि चारी॥ बृद्ध रोगवस जड धनहीना। अंध बिधर कोधी अति दीना॥ ऐसेहु पित कर किएँ अपमाना। नारि पात जमपुर दुख नाना॥ एकइ धर्म एक क्रत नेमा। कार्य बचन मन पित पद प्रेमा॥ जग पितवता चारि विधि अहहीं। बेद पुरान संत सब कहहीं॥ उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ मध्यम परपित देखइ केसें। श्राता निता पुत्र निज जैसें॥ धर्म बिचारि सम्झि कुल रहई। सोनिकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई॥ बेनु अवसर मय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥ पित बंचक परपित रित करई। रीरव नरक कल्प सत परई॥ छन सुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुझ तेहिसम को खोटी॥ बिनु श्रम नारि परम गित लहई। पितवित धर्म छाडि छल गहई॥ पित प्रितकूर जनम जह जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥

सहज अपाविन नारि पति सेवत सुम गित लहइ। जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय॥

#### भक्त-वाणी

पतितः स्बलितश्चार्तः क्षुत्त्वा वा विवशो ब्रुवन् । हरये नम इत्युचैर्मुच्यते सर्वपातकात् ॥ ( श्रीमद्भा० १२ । १२ । ४६ )

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दु:ख भोगते अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे खरसे बोल उठता है—'हरये नमः', वह सब पापोस्रे छूट जाता है। —सूतजी

### जननी कौसल्या

बंदर्वें कीमल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माची॥ प्रगटेउ जहॅरघुपति ससि चारू। विस्व सुखद खल कमल तुसारू॥

रामायणमे महारानी कौसल्याजीका चरित्र बहुत ही उदार और आदर्ग है। ये महाराज दशरथकी सबसे बड़ी पत्नी और भगवान श्रीरामचन्द्रकी जननी थीं। प्राचीन कालमें मनु-शतरूपाने तप करके श्रीभगवान्को पुत्ररूपसे प्राप्त करनेका वरदान पाया था; वे ही मनु-शतरूपा यहाँ दशरथ-कौसल्या है और भगवान् श्रीराम ही पुत्ररूपसे उनके घर अवतरित हुए हैं। श्रीकौसल्याजीके चरित्रका प्रारम्भ अयोध्या-काण्डसे होता है। भगवान् श्रीरामका राज्याभिषेक होने-वाला है। नगरभरमें उत्सवकी तैयारियाँ हो रही हैं। आज माता कौसल्याके आनन्दका पार नहीं है; वे रामकी मङ्गल-कामनासे अनेक प्रकारके यज्ञ, दान, देवपूजन और उपवास-व्रतमे संलग्न हैं। श्रीसीतारामको राज्यसिंहासनपर देखनेकी निश्चित आशासे उनका रोम-रोम खिल रहा है। परंतु श्रीराम दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सौन्दर्योपासक महाराज दशरथ केंकेयीके साथ वचनवद्ध होकर श्रीरामको बनवास देनेके लिये बाध्य हो जाते हैं।

#### धर्मके लिये त्याग

प्रातःकाल श्रीरामचन्द्र माता कैकेयी और पिता दशरथ महाराजि मिलकर वनगमनका निश्चय कर लेते हैं और माता कौसल्यासे आज्ञा लेनेके लिये उनके महलमें पधारते हैं। कौसल्या उस समय ब्राह्मणोंके द्वारा अधिमें हवन करवा रही हैं और मन-ही-मन सोच रही हैं कि 'मेरे राम इस समय कहाँ होंगे, ग्रुम लग्न किस समय है ?' इतनेमें ही नित्य प्रसन्नमुख और उत्ताहपूर्ण हृदयवाले श्रीरामचन्द्र माताके समीप जा पहुँचते हैं। रामको देखते ही माता तुरंत उठकर वैसे ही सामने जाती हैं जैसे घोड़ी बछेरेके पास जाती है। राम माताको पास आयी देख उनके गले लग जाते हैं और माता भी भुजाओंसे पुत्रको आलिङ्गन कर उनका सिर सूंघने स्थाती हैं। (वा० रा० २। २०। २०-२१)

इस समय कौसल्याके हृदयमें वात्सल्य-रसकी बाढ आ गयी, उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओकी धारा बहने लगी। कुछ देरतक तो यही अवस्था रही, फिर कौसल्या रामपर निछावर करके बहुमूल्य बस्राभूषण बॉटने लगी। श्रीराम चुपचाप खड़े थे। अन स्नेहमयी मातासे रहा नहीं गया। उन्होने हाथ पकड़-कर पुत्रको नन्हे-से शिशुकी मॉिंत गोदमे बैठा लिया और लगी प्यार करने।

बार बार मुख चुंबति माता । नयन नेह जलु पुरुक्तित गाता ॥

जैसे रंक कुचेरके पदको प्राप्तकर फूळा नहीं समाता, आज वही दशा कौसल्याकी है। इतनेमे स्मरण आया कि दिन बहुत चढ़ गया है। मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया भी नहीं होगा। अतएव मा कहने लगीं—

तात जाउँ विक वेगि नहाहू । जो मन माव मघुर कछु साहू ॥

माता सोच रही हैं कि 'लगनमें बहुत देर होगी। मेरा राम इतनी देर भूखा कैसे रह सकेगा। कुछ मिठाई ही खा ले, दो-चार फल ही ले ले, तो ठीक है।' उन्हें यह पता नहीं या कि राम तो दूसरे ही कामसे यहाँ आये हैं। भगवान् रामने कहा—'माता! पिताजीने मुझको बनका राज्य दिया है, जहाँ सभी प्रकारसे मेरा बड़ा कल्याण होगा।' तुम प्रसन्न चित्तसे मुझको बन जानेके लिये आज्ञा दे दो, चौदह साल बनमें निवासकर पिताजीके बचनोंको सत्य करके पुनः इन चरणोंके दर्शन कल्गा। माता! तुम किसी तरह दुःख न करो।'

रामके ये वचन कौसल्याके हृदयमें शूलकी मॉित विंध गये ! हा ! कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊँचे सिंहासनपर बैठनेकी बात और कहाँ अब प्राणाराम रामको वन जाना पड़ेगा । कौसल्याजीके हृदयका विपाद कहा नहीं जाता, वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं और थोड़ी देर बाद जगकर मॉित-मॉितसे विलाप करने लगीं ।

कौसल्याके मनमें आया कि पिताकी अपेक्षा माताका स्थान ऊँचा है; यदि महाराजने रामको वनवास दिया है तो क्या हुआ, में नहीं जाने दूँगी। परंतु फिर सोचा कि 'यदि वहिन कैकेयीने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा रोकनेका क्या अधिकार है; क्योंकि मातासे भी सौतेली माताका दर्जा ऊँचा माना गया है।' इस विचारसे कौसल्या श्रीरामको रोकनेका भाव छोड़कर मार्मिक शब्दोमें कहती हैं—

जों केवरु पितु आयसु ताता । तौ जिन जाहु जानि विह माता ॥ जों पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवघ समाना ॥ मातासे कहा गया कि पिताकी ही नहीं। माता कैकेयीकी



भक्तिके नौ प्रकार

|  |   |  | , |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  | - |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

भी यही सम्मित है। यहाँपर कौसल्याने बड़ी बुद्धिमानीके साथ यह भी सोचा कि यदि मैं श्रीरामको हठपूर्वक रखना चाहूँगी तो धर्म जायगा ही, साथ ही दोनों भाइयोंमें परस्पर विरोध भी हो सकता है।

राखर्वे सुतिहि करउँ अनुरोधू । धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥

अतएव सव तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कौसल्याने दृदयको कि करके रामसे कह दिया कि बेटा! जब पिता-माता दोनोकी आज्ञा है और तुम भी इसको धर्मसम्मत समझते हो तो मै तुम्हें रोककर धर्ममे बाधा नहीं देना चाहती; जाओ और धर्मका पालन करते रहो। ' मेरा एक अनुरोध अवश्य है—

मानि मातु कर नात बिक्त सुरित विसरि जिन जाइ॥'
पातित्रतधर्म

कह तो दिया; परंतु फिर हृदयमे तूफान आया। अब कौसल्या साथ ले चलनेके लिये आग्रह करने लगीं और बोर्ली—

यथा हि धेतुः स्वं वर्त्सं गच्छन्तमनुगच्छति। अहं स्वानुगिमण्यामि यत्र वस्त गिमप्यसि॥ (वा० रा० अ० २ । २४ । ९)

भीटा! जैसे गाय अपने बछड़ेके पीछे, जहाँ वह जाता है वहीं जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ जाओगे, वही जाऊँगी।' इसपर भगवान् श्रीरामने माताको अवसर जानकर पातिव्रत-धर्मका बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया, जो स्त्रीमात्रके लिये मनन करने योग्य है। भगवान् बोले—

भाताजी ! पितको पिरियाग कर देना स्त्रीके लिये बहुत बड़ी क्रूरता है; तुमको मनसे भी ऐसा सोचना नहीं चाहिये, करना तो दूर रहा । जबतक ककुत्स्यवंशी मेरे पिताजी जीवित है, तबतक तुमको उनकी सेवा ही करनी चाहिये; यही सनातन धर्म है । सधवा स्त्रियोंके लिये पित ही देवता है और पित ही प्रभु है । महाराज तो तुम्हारे और मेरे स्वामी और राजा हैं । माई भरत भी धर्मात्मा और प्राणिमात्रके साथ प्रिय आचरण करनेवाले हैं; वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धर्ममें नित्य प्रेम है । माता ! मेरे जानेके बाद तुमको बड़ी सावधानीके साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे महाराज दुखी होकर दारुण शोकसे अपने

प्राण न त्याग दें। सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महाराजके हितकी ओर ध्यान दो। वत-उपवासादि नियमों में तत्पर रहनेवाली धर्मात्मा स्त्री भी यदि अपने पतिके अनुकूल नहीं रहती तो वह अधम गतिको प्राप्त होती है; परंतु जो देवताओका पूजन-वन्दन आदि विल्कुल न करके भी पतिकी सेवा करती है, उसको उसीके फलस्वरूप उत्तम स्वर्गकी प्राप्त होती है। अतएव पतिका हित चाहनेवाली प्रत्येक स्त्रीको केवल पतिकी सेवामें ही लगे रहना चाहिये। स्त्रियोंके लिये श्रुति-स्मृतिमे एकमात्र यही धर्म बतलाया गया है। (वा रा २१। २४)

साध्वी कौसल्या तो पतित्रता शिरोमणि थीं ही, पुत्रस्नेहसे रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थीं; अव
पुत्रके द्वारा पातित्रत-धर्मका महत्त्व सुनते ही पुनः कर्तव्यपर
इट गयीं और श्रीरामको वन-गमन करनेके लिये उन्होंने
आज्ञा दे दी । कौसल्याके पातित्रतके सम्बन्धमें निम्नलिखित
उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है—जिस समय
श्रीसीताजी स्वामी श्रीरामके साथ वन जानेको तैयार
होती हैं, उस समय कौसल्याजी उत्तम आचरणवाली
सीताको दृदयसे लगाकर और उनका सिर सूँघकर निम्नलिखित उपदेश करती हैं—

'पुत्री! जो स्त्रियाँ पितके द्वारा सब प्रकारसे सम्मान पानेपर भी गरीबीकी हालतमें उनकी सेवा नहीं करतीं, वे असती मानी जाती हैं। जो स्त्रियाँ सती हैं, वे ही शीलवती और सत्यवादिनी होती हैं, वड़ोंके उपदेशके अनुसार उनका बर्ताव होता है, वे अपने कुलकी मर्यादाका कभी उछाड्वन नहीं करतीं और अपने एकमात्र पितको ही परम पूज्य देवता मानती हैं। बेटी! आज मेरे पुत्र रामको पिताने बनवासी बना दिया है; वह धनी हो या निर्धन, तेरे लिये तो वही देवता है। अतः कभी उसका तिरस्कार न करना।'

यद्यपि परम सती सीताजीको पातिवतका उपदेश करना सूर्यको दीपक दिखाना है, तथापि सीताने सासके बचनोंसे कुछ बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं समझा और उनकी बातें धर्मार्थयुक्त समझ हाथ जोड़कर कहा—'माताजी ! मैं आपके उपदेशानुसार ही कहाँगी; पतिके साथ किस प्रकारका बर्ताच करना चाहिये, इस विषयका उपदेश माता-पिताके द्वारा मुझको प्राप्त हो चुका है। आप असाध्वी स्त्रियोके साथ मेरी तुलना न करें—

धर्माद्विचिलतुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥ नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचको विद्यते रथः । नापितः सुखमेधेत या स्यादिष शतात्मजा ॥ मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । अमितस्य तु दातारं भतीरं का न पूजयेत्॥

(वा० रा० २ । ३९ । २८-३० )

भी कदापि धर्मसे विचलित न हो सकूँगी। जिस प्रकार चन्द्रमासे चाँदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार विना तारके वीणा नहीं बजती, जिस प्रकार विना पहियेके रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्त्री चाहें सौ पुत्रोंकी भी मा क्यों न हो जाय, पित विना वह कभी सुखी नहीं हो सकती। पिता, माता, भाई और पुत्र आदि जो कुछ सुख देते हैं, वह परिमित होता है और केवल इसी लोकके लिये होता है, परतु पित तो मोक्षरूप अपिरिमित सुखका दाता है। अतएव ऐसी कौन दुष्टा स्त्री है, जो अपने पितकी सेवा न करेगी।

जव श्रीराम वनको चले जाते है और महाराज दशरथ दुखी होकर कौसल्याके भवनमे आते है, तव आवेशमे आकर वे उन्हें कुछ कठोर वचन कह वैठती है; इसके उत्तरमे जब दुखी महाराज आर्तभावसे हाथ जोड़कर कौसल्यासे क्षमा मॉगते है, तब कौसल्या भयभीत होकर अपने कृत्यपर बड़ा भारी पश्चात्ताप करती है । उनकी ऑखोंसे निर्झरकी तरह ऑसू बहने लगते हैं, और वे महाराजके हाथ पकड़ उन्हें अपने मस्तकपर रखकर घवराहटके साथ कहती है-- 'नाथ ! मुझसे बड़ी भूल हुई । मै धरतीपर सिर टेककर प्रार्थना करती हूँ, आप मुझपर प्रसन्न होइये । मै पुत्रवियोगसे पीड़ित हूँ, आप क्षमा कीजिये । देव ! आपको जब मुझ दासीसे क्षमा मॉगनी पड़ी, तब मैं आज पातिवत-धर्मसे भ्रष्ट हो गयी । आज मेरे शीलपर कलंक लग गया । अब मैं क्षमाके योग्य नहीं रही, मुझे अपनी दासी जानकर उचित दण्ड दीजिये। अनेक प्रकारकी सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करनेयोग्य बुद्धिमान् स्वाभी जिस स्त्रीको प्रसन्न करनेके लिये बाध्य होता है, उस स्त्रीके लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे स्वामिन्!में धर्मको जानती हूँ; आप सत्यवादी है, यह भी मै जानती हूँ। मैंने जो कुछ कहा सो पुत्र-शोककी अतिशय पीड़ासे

घवराकर कहा है ।' कौसल्याके इन वचनोसे राजाको कुछ सान्त्वना हुई और उनकी ऑख लग गयी।

उपर्युक्त अवतरणोसे यह पता लगता है कि कोसल्या पातिव्रत धर्मके पालनमे बहुत ही आगे बढी हुई थी। स्त्रियोंको इस प्रसङ्गते शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

#### कर्तव्यनिष्टा

दशरथजी श्रीरामके वियोगमे व्याकुल है, खान-पान छूट गया है, मृत्युके चिह्न प्रत्यक्ष दीख पड़ने लगे हैं, नगर और महलोमे हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी अवस्थामे धीरज धारणकर अपने दुःखको मुला श्रीरामकी माता कौसल्या, जिनका प्राणाधार पुत्र वधूमहित वनवासी हो चुका है, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यको समझती हुई महाराजसे कहती है—

नाय समुज्ञि मन करिअ विचारू । राम वियोग पयोधि अपारू ॥ करनधार तुम्ह अवध जहाजू । चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ धीरजु धरिअ त पाइअ पारू । नाहि त वृद्धिह सबु परिवारू ॥ जो जियं धरिअविनय प्रिय मोरी । रामु लखनु सिय मिलहि वहोरी ॥

धन्य ! राम जननी देवी कौसल्या ऐसी अवस्थामे तुम्हीं ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो, धन्य तुम्हारे धैर्य, साहस, पातिवत, विश्वास और तुम्हारी आदर्श कर्तव्य-निष्ठाको ।

#### वधू-प्रेम

कौसल्याफो अपनी पुत्रवधू सीताके प्रति कितना वात्सल्य-प्रेम था। इसका दिग्दर्शन नीचेके कुछ शब्दोसे होता है। जब सीताजी रामके साथ वन जाना चाहती है। तब रोती हुई कौसल्या कहती है—

मैं पुनि पुत्रमवू त्रिय पाई । रूप राप्ति गुन सीक सुहाई ॥ नयन पुतरि करि प्रीति वढाई । राखें उ प्रान जानिकहि काई ॥ पर्लेग पीठ तिज गोद हि डोरा । तियं न दीन्ह पगु अविन कठोरा ॥ जिअनमृरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीप वाति निहं टारन कहऊँ ॥

जब सुमन्त श्रीसीता-राम-लक्ष्मणको वनमे छोड़कर अयोध्या आते हैं, तब कौसत्या अनेक प्रकार चिन्ता करती हुई पुत्रवध्का कुशल-समाचार पूछती हैं। फिर जब चित्रकटमें सीताको देखती हैं, तब बड़ा ही दुःख करती हुई कहती हैं—'बेटी।धूपसे सूखे हुए कमलके समान, मसले हुए कुमुदके समान, धूलसे लिपटे हुए सोनेके समान और बादलों छिपाये हुए चन्द्रमाके समान तेरा यह मिलन मुख देखकर मेरे हृदयमे जो दुःखरूपी अरणीसे उत्पन्न शोकामि है, वह मुझे जला रही है।

यदि आज सभी सामुओका बर्ताव पुत्रवधुओंके साथ ऐसा हो जाय, तो घर-घरमे मुखका स्रोत बहने छगे।

#### राम-भरतमें समानभाव और प्रजा-हित

कौसल्या राम और भरतमे कोई अन्तर नहीं मानती थी । उनका द्ध्य विशाल था। जब भरतजी निहालसे आते हैं और अनेक प्रकारसे विलाप करते हुए एवं अपनेको धिकारते हुए, सारे अनथोंका कारण अपनेको मानते हुए माता कौसल्याके सामने फूट-फूटकर रोने लगते हैं, तब माता सहसा उटकर ऑस् बहाती हुई भरतको द्ध्यसे लगा लेती हैं और ऐसा मानती है मानो राम ही लौट आये। उस समय शोक और स्नेह उनके द्ध्यमे नहीं समाना, तथापि वे बेटे भरतको धीरज बॅधाती हुई कोमल वाणीसे कहती हैं—

अजहुँ बच्छ विर् घीरज धरहू । कुसमउ समुझि सोक परिहरहू ॥ जिन मानहु हियँ हानि गलानी । काल करभ गति अचिटत जानी ॥

राम प्रानहु तें प्रान तुम्हार । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥ विवु वित्र च है सत्रै हिमु आगी । होइ बारिचर बारि विरागी ॥ भए ग्यानु बम् भिटै न मोहू । तुम्ह रामिह प्रतिमूक न होहू ॥ मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहुँ मुख सुगति न लहहीं ॥ अस कहि मातु भरतु हियँ लाए । थन पय सवहि नयन जल छाए॥

कैसे आदर्श वाक्य हैं ! रामकी माता ऐसी न हो तो और कौन होगी !

महाराजकी दाह-िक्रयाके उपरान्त जब विशिष्ठजी और नगरके लोग भरतको राजगद्दीपर बैठाना चाहते हैं और जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते, तब माता कौसल्या प्रजाके सुखके लिये धीरज धरकर कहती हैं—

प्रजा-हितका इतना ध्यान श्रीराम-माताको होना ही

चाहिये । माताने रामके वन जाते समय भी कहा था-— 'मुझे इस बातका तिनक भी दुःख नहीं है कि रामको राज्यके बदले वन मिल रहा है; मुझे तो इसी बातकी चिन्ता है कि रामके बिना महाराज दशरथ, पुत्र भरत और प्रजाको महान् क्लेश होगा—

राजु देन किह दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु । तुम्ह बिनु भरतिह मृपतिहि प्रजिह प्रचंड कलेमु ॥

#### पुत्र-प्रेम

कौसल्याकी पुत्र-वत्सलता आदर्श है। रामके वनवाससे कौसल्याको प्राणान्त क्लेश है; परन्तु प्यारे पुत्र श्रीरामकी धर्मरक्षाके लिये कौसल्या उन्हे रोकनी नहीं, वरं कहती है।

न शक्यसे वारियतुं गच्छेदानीं रघूत्तम। शीघं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे॥ यं पालयिस धर्मं त्वं भीत्या च नियमेन च। स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वासिस्सतु॥ (वा०रा०२।२५।२-३)

'वेटा! में नुझे इस समय वन जानेसे रोक नहीं सकती।
त् जा और शीघ ही छोटकर आ। सत्पुरुषोके मार्गका
अनुसरण करता रह। त् प्रेम और नियमके साथ जिस
धर्मका पालन कर रहा है, वह धर्म ही तेरी रक्षा करे।'
इस प्रकार धर्मपर दृढ रहने और महात्माओं के सन्मार्गका
अनुसरण करनेकी शिक्षा देती हुई माता पुत्रकी मङ्गलरक्षा
करती हैं और कहती हैं—

पितु बनदेव मातु बनदेवी । खग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ अंतर्हु उचित नृपहि बनवासू । बय बिलोिक हियँ होइ हरासू ॥

कर्तव्यपरायणा धर्मशीला त्यागमूर्ति माता कौसल्या इस प्रकार पुत्रको सहर्ष वनमे भेज देती है। वियोगके दावानलसे दृदय दग्ध हो रहा है; परंतु पुत्रके धर्मकी टेक और उसकी हर्ष-शोक-रहित सुख-दुःख-शून्य आनन्दमयी मञ्जुल मूर्तिकी ओर देख-देखकर अपनेको गौरवान्वित समझती हैं। यह है सच्चा प्रेम! यहाँ मोहको तनिक भी अवकाश नहीं। भरतजीके सामने कौसल्या गौरवके साथ प्यारे पुत्र श्रीरामकी प्रशसा करती हुई कहती है—'बेटा! महाराजने तेरे बड़े भाई रामको राज्यके बदले वनवास दे दिया; परंतु इससे रामके मुखपर म्लानता भी नहीं आयी। पितु आयस मृगन वसन तात ! तजे रघुवीर । विसमउ हरषु न हृदयं कछु पहिरे वलकल चीर ॥

मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू । सब कर सब विधि करि परितोषू ॥ चि विधिन सुनि सियसँग कागी । रहक्ष न राम चरन अनुरागी ॥ सुनतिहं रुखनु चके उठि साघा । रहिहं न जतन किए रघुनाथा ॥ तब रघुपित सबही सिरु नाई । चके सग सिग अरु कघु माई ॥

यह सब होनेपर भी माताका द्वदय पुत्रका मधुर मुखड़ा देखनेके लिये निरन्तर व्याकुल है। चौदह साल बड़ी ही कठिनतासे श्रीरामके ध्रुव सत्य वचनोंकी आशापर बीतते है। लंका विजयकर श्रीराम जब अयोध्या लौटते हैं और जब माताको यह समाचार मिलता है, तब वे सुनते ही इस प्रकार दौलती हैं, जैसे गाय बछड़ेके लिये दौडा करती है। कीमत्यादि मातु सब धाईं। निराद्वि बच्छ जनु धेनु लबाई।।

जनु धेनु बालक बच्छ तजि
गृहँ चरन बन परवस गईं।
दिन अस्त पुर रुख सन्नत यन
हुकार करि धानति मईं॥

बहुत दिनोके बाद पुत्रका मुख देखकर कौसल्याके प्रेमसमुद्रकी मर्यादा टूट जाती है, वे पुत्रको हृदयसे लगाकर बार-बार सिर सूँघती हैं और कोमल मस्तक तथा मुखमण्डलपर हाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर देखती हुई मनमें बहुत ही आश्चर्य करती हैं कि मेरे इस कलके कोमल कमनीय जरा-ते बच्चेने रावण-जैसे प्रवल पराक्रमीको कैसे मारा होगा । मेरे गम लक्ष्मण तो बड़े ही सुकुमार हैं। ये महाबली राक्षसोंसे कैसे जीते होंगे ?

कौसल्या पुनि पुनि रघुनीरिह । चितनित कृपासिंघु रनधीरिह ॥ इदम निचारित नारिह नारा । कवन भाँति रुंकापित मारा ॥ अति सुकुमार जुगरु मेरे नार । निसिचर मुमट महावक मारे ॥

माता ! क्या तुम इस वातको भूल गर्या कि तुम्हारे सुकुमार बारे बालक लीला-सकेतते ही त्रिभुवनको बनाने-विगाइनेवाले हैं । इन्हींकी मायासे सब कुछ हो रहा है । ये तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट होकर जगत्का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं । माता तुम धन्य हो !

कौसत्याको अपने धर्मपालनका फल मिलता है। उनका दोप जीवन सुखमय बीतता है और अन्तमें वे श्रीरामके द्वारा तत्त्वशान प्राप्तकर—

रामं सदा हृदि ध्यात्वा छिरवा संसारबन्धनम् । अतिक्रम्य गतीसिस्रोऽध्यवाप परमां गतिम्॥

'द्धदयमें सर्वेदा श्रीरामका ध्यान करने संसारवन्धनको छित्रकर सात्त्विक राजस, तामस तीनों गतियोंको लॉंघकर परम पदको प्राप्त हो जाती हैं।'

# माता सुमित्रा

प्रात सुमित्रा नाम जग जे तिय होहि तनेम ।
तनम कखन रिपुदमन सम पात्रहि पित पद प्रेम ॥
महाराज दशरथकी रानियोंकी सख्या कहीं तीन सौ साठ
और कहीं सात सौ बतायी जाती है । जो भी हो; महारानी
कौसल्या पट्टमहिषी थीं और महारानी कैकेयी महाराजको
सर्वाधिक प्रिय थीं । शेषमें श्रीसुमित्राजी ही प्रधान थीं ।
महाराज छोटी महारानीके भवनमें ही प्रायः रहते थे । सुमित्राजीने उपेक्षित प्रायः महारानी कौसल्याके समीपरहना ही उचित
समझा । वे बड़ी महारानीको ही अधिक मानती थीं ।

पुत्रिष्टि यश समाप्त होनेपर अग्निके द्वारा प्राप्त चरका आधा भाग तो महाराजने कौसल्याजीको दे दिया । शेषका आधा कैकेयीजीको प्राप्त हुआ । चतुर्थीश जो शेप था, उसके दो भाग करके महाराजने एक कौसल्या तथा दूसरा कैकेयीजीके हाथोंपर रख दिया। दोनों महारानियोंने अपना-अपना वह भाग सुमित्राजीको प्रदान कर दिया। महाराज यदि सुमित्राजीको भाग देते तो सभी रानियोंको देनेका प्रश्न उठता।

समयपर माता सुमित्राने दो हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त किये। उनमें की सल्याजीके दिये भागके प्रभावते लक्ष्मणजी श्रीरामके तथा कैकेयीजीके दिये भागके प्रभावते शतुप्रजी भरतजीके अनुगामी हुए। यों चारो कुमारोंको रात्रिमें माता सुमित्राकी गोदमें ही निद्रा आती थी। सबकी सुख-सुविधाका, लाल्न-पालनका, की डाका प्रवन्ध माता सुमित्रा ही करती थीं। गोस्थामी तुल्सीदासजीने गीतावलीमें बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। अनेक बार माता की सल्या श्रीरामको अपने पास सुला लेतीं। रात्रिको जगनेपर वे रोने लगते। माता रात्रिमें ही सुमित्राजीके भवनमें पहुँचकर कहतीं— मुमित्रा! अपने राम- को हो। इन्हे तुम्हारी गोदके विना नींद ही नहीं आती। देखो तो। रो-रोकर ऑखे लाल कर ली हैं। श्रीराघव सुमित्राजी-की गोदमे जाते ही चुप हो जाते।

वड़े होनेपर प्रभु प्रातः उठकर पिता तथा माताओंको प्रणाम करते । नित्य उन्हे पूछना पड़ता कि मझली मा कहाँ हैं । क्योंकि राजसदनके समस्त प्रवन्धका निरीक्षण, दास-दासियोकी नियुक्ति, पूजा तथा दानके लिये सामग्रियोको प्रस्तुत करना, अतिथियोंको आमन्त्रण दिया गया कि नहीं—यह देखना, दैनिक एवं नौमित्तिक उत्सवो, पूजादिकोकी व्यवस्था करना—सब सुमित्राजीने अपने ऊपर ले लिया था । इन कार्योंमे व्यस्त रहनेके कारण वे प्रातःकाल राजसदनके किसी निश्चित स्थानपर नहीं रहा करती थीं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

पितासे वनवासकी आज्ञा पाकर श्रीरामने माता कौसल्या-से तो आज्ञा ली, परंत समित्राजीके समीप वे स्वयं नहीं गये। वहाँ उन्होंने केवल लक्ष्मणजीको भेज दिया । माता कौसल्या अपने पत्रको रोककर कैकेयीसे विरोध नहीं कर सकती थीं। भगवानके लिये भी माताकी अपेक्षा विमाता कैकेयी शास्त्रके आज्ञानुसार अधिक सम्मान्य थीं । परंत्र समित्राजीके सम्बन्धमें यह बात नहीं थी। यदि न्यायका पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड जायं तो क्या होगा ? वे श्रीरामको वन न जानेकी आज्ञा निःसङ्कोच दे सकती थीं । उनके रुष्ट होनेपर कोई भी उनका प्रतीकार करनेमे समर्थ नहीं था। लक्ष्मण और शत्रुघ दोनो माताके परम आज्ञाकारी थे। इस प्रकारकी असमज्जसमयी स्थितिसे बचनेके लिये ही श्रीरघनाथजी सुमित्राजीसे आज्ञा लेने नहीं गये । लक्ष्मणजीको आज्ञा मॉगनेपर माता समित्राने जो आज्ञा दी है, उसे हम श्रीरामचरितमानससे ज्यों-की-त्यों उदधत किये देते हैं। माताके विशाल हृदयका इससे विशद परिचय और कहीं भी प्राप्त होना दुर्लभ है।

तात तुम्हारि मातु बेदेही । पिता रामु सब मॉित सनेही ॥
अवध तहाँ जह राम निवासू । तह इँ दिवसु जह मानु प्रकासू ॥
जो पै सीय रामु बन जाहीं । अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥
गुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिं सकक प्रान की नाई ॥
रामु प्रानिप्रय जीवन जीके । स्वार्थरित सखा सबही के ॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें । सब मानिअहि रामके नातें ॥
अस जियं जानि संग बन जाहू । केहु तात जग जीवन लाहू ॥

मृरि माग माजनु मयहु मोहि समेत बिल जाउँ। जो तुम्हरें मन छाड़ि छठु कीन्ह राम पद ठाउँ॥ पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपित मगतु जासु सुतु होई ॥ सकल सुकृत कर बढ फलु एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥ रागु रोषु दिषा मदु मोहू । जिन सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥ सकल प्रकार बिकार बिहाई । मन कम बचन करेहु सेवकाई ॥ तुम्ह कहुँ बन सब मॉति सुपासू । सँगिपतु मातु रामु सिय जासू ॥ जिहिं न रामु बन लहिं कलेसू । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू ॥

माताने इस प्रकार पुत्रको केवल आज्ञा ही नहीं दी, 'पुत्रवती जुत्रती' आदिसे उन्होंने नारी-जीवनकी सफलता भी बतलायी। आज्ञाके साथ आज्ञीवींद दिया—

रित होउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ।

माता सुमित्राका ही वह आदर्श हृदय था । प्राणाधिक
पुत्रको निःसङ्कोच उन्होने कह दिया—

रामं दशरयं विद्धि मां विद्धि जनकारमजाम् । अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम् ॥

× × ×

चित्रक्टमे माता सुमित्राकी नीतिशताका बड़ा मनोहर परिचय हमे मिलता है। श्रीजनकजीकी महारानी सुनयनाका कैकेयीपर अपार रोष है। कौसल्याजीके बार-बार समझानेपर भी उनका चित्त शान्त नहीं होता। 'सुनिअ सुधा, देखिअहिं गरल'के समान कट्ट् कियों वे सुनाती जा रही हैं। सहसा सुमित्राजीने 'देवि दंड जुग जामिनि बीती।' कहकर इस प्रसंगको ही समाप्त कर दिया है।

दूसरी बार हमे उनके उसी गौरवमय हृदयका परिचय मिलता है, जिस गौरवसे उन्होंने लक्ष्मणको वन जानेकी आज्ञा दी थी । 'लङ्कामे घोर युद्ध हो रहा है । लक्ष्मण रण-भूमिमे आहत होकर मूर्च्छित हो गये हैं।' यह समाचार घौलागिरि लेकर जाते हुए हनुमान् जीने भरतजीके बाणसे आहत होकर गिरनेपर दिया । अयोध्यामे अत्यन्त उदासी और न्याकुलता छा गयी।

'छिन छिन गात सुबात मातु के छिन छिन होत हरे हैं।'

उस समय माता सुमित्राकी मनोदशा विचित्र हो गयी। 'लक्ष्मण—मेरा पुत्र, श्रीरामके लिये सम्मुख युद्धमे चीरता-पूर्वक लड़ता हुआ गिरा है। अहा! मैं धन्य हो गयी।' प्रसन्नतासे वे खिल उठी। पर दूसरे ही क्षण—'ओह! शत्रुओंके मध्यमे श्रीराम अकेले रह गये!' यह सोचते ही उनका मुख सूख गया। पर तुरंत ही 'क्या चिन्ता है, अभी शत्रुष्ठ तो है ही!' एक निश्चयपर आकर उन्होंने सतोष व्यक्त

किया । पुत्रको तुरत आजा दी—'तात जाहु किप संग ।' ऐसी जननीका पुत्र प्रमादी या भीर नहीं हुआ करता । 'रिपुस्दन उठि कर जोरि खरे हैं।' आज्ञाका पालन हुआ । महिंप विसिष्ठने नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे पुत्रकों भी श्रीरामकी सेवामे लड्डा भेजनेसे स्कृती नहीं। उन्होंने

स्टरमणको आजा देते समय कहा था— 'राम सीय संवा सुचि हैं ही, तब जानिहाँ मही सुत मेरे ।'

और इस सेवाकी अग्निमें तपकर जब उनका लाल तम विद्युद्ध काञ्चनकी माँति अधिक उप्प्चल होकर लीटा, तभी उन्होंने उसे हृदयमें लगाया । धन्य !

# माता कैकेयी

कैकेयी पद कमल सुचि वदौं वारं वार । राम काज-हित जिन कुजस विपुत लियों सिर घार ॥ रामायणमे महारानी कैकेयीका चरित्र सबसे अधिक बदनाम है। जिसने सारे विश्वके परमप्रिय प्राणाराम रामको विना अपराध वनमे भिजवानेका अपराध किया—उसका पापिनीः कलकिनी। राधसी। कुलविनाशिनी कहलाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं । समस्त सद्गुणोके आधार, जगदाधार राम जिसकी ऑखॉं-के कॉटे हो गये, उसपर गालियोकी बौछार न हो, तो किसपर हो । इसीसे लाखो वर्ष बीत जानेपर भी आज जगत्के नर-नारी कैकेथीका नाम सुनते ही नाक-भौ सिकोड़ छेते हैं और मौका पानेपर उसे दो-चार ऊँचे-नीचे राब्द सुनानेसे बाज नहीं आते । परत इससे यह नहीं समझना चाहिये कि कैंकेयी सर्वथा दुर्गुणोकी ही खान थीं। उनमें कोई सद्गुण था ही नहीं । सची वात तो यह है कि यदि कैकेयीके श्रीराम-वनवासका कारण होनेका प्रसङ्ग निकाल लिया जाय तो कैकेयीका चरित्र रामायणके प्रायः सभी स्त्री-चरित्रोंमे शायद वदकर समझा जाय । कैकेयीके रामवनवासका कारण होनेमे एक वडा भारी रहस्य छिपा हुआ है। जिसका उद्घाटन होनेपर यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीरामके अनन्य और अनुकुल भक्तोमे कैकेयीजीका स्थान सबसे ऊँचा है। इस विपयपर आगे चलकर यथामति विचार प्रकट किये जायँगे। पहले कैंकेयीके अन्य गुणोकी ओर दृष्टि डालिये।

कैकेयी महाराज कैकयकी पुत्री और दगरथजीकी छोटी रानी थीं। ये केवल अप्रतिम मुन्दरी ही नहीं थीं, प्रथम श्रेणी-की पतिवता और वीराइना भी थीं। बुद्धिमत्ता, सरलता, निर्मयता, दयालता आदि सद्गुणोका कैकेयीके जीवनमें पूर्ण विकास था। इन्होंने अपने प्रेम और सेवाभावसे महाराजके हृदयपर इतना अधिकार कर लिया था कि महाराज तीनो पटरानियोमे कैकेयीको ही सबसे अधिक मानते थे। कैकेयी पति-सेवाके लिये सभी कुछ कर सकती थीं। एक समय महाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके लिये शम्बरा-सुर नामक राधसमे युद्ध करने गये। उम समय केकेयीजी भी पतिके साथ रणाङ्गगमें गयी थीं—आराम या भाग भोगनेके लिये नहीं, सेवा और श्रातासे पतिदेवको सुख पहॅचानेके लिये। केंकेयीका पातिवत और वीरत्व इसीसे प्रकट होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथके सार्थिक मर जानेपर स्वयं वडी टी कुशस्तामे सार्थिका कार्य करके महाराजको संकटमे बचाया या। उमी युद्धमे दूसरो बार एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे। इतनेमें उनके रथके पहियेकी धुरी गिर पड़ी । राजाको इस बातका पता नहीं लगा। कैंकेथीने इस घटनाको देख लिया और पतिकी विजय-कामनासे महाराजसे विना कुछ कहे-सुने तुरंत धुरीकी जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी धीरतासे बैठी रहीं । उस समय वेदनाके मारे कैंनेयीके ऑखोके कीये काले पड़ गये, परतु उन्होंने अपना हाय नहीं हटाया। इस विकट समयमे यदि कैकेग्रीने वृद्धिमत्ता और सहनशीलतासे काम न लिया होता तो महाराजके प्राण यचने कठिन थे।

दानुओंका सहार करनेके बाद जब महाराजको इस घटनाका पता लगा, तब उनके आश्चर्यका पार नही रहा। उनका हृदय कृतजता तथा आनन्दसे भर गया। ऐसी बीरता और त्यागपूर्ण किया करनेपर भी उनके मनमें कोई अभिमान नहीं, वे पतिपर कोई अहसान नहीं करतीं। महाराज घरदान देना चाहते हैं तो वे कह देती हैं कि 'मुझे तो आपके प्रेमके सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये।' जब महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो वर देनेके लिये हठ करने लगते हैं, तब देवी प्रेरणावज 'आवज्यक होनेपर मॉग लूँगी' कहकर अपना पिण्ड छुड़ा लेती है। उनका यह अपूर्व त्याग सर्वथा सराहनीय है।

भरतः गतुः। निहाल चले गये हैं। पीछेसे महाराजने चैत्रमासमे श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी की। किसी भी कारणसे हो, उस समय महाराज दशरथने इस महान् उत्सवमें भरत और शत्रुवको बुलवानेकी भी आवश्यकता नहीं समझी, न कैकयराजको ही निमन्त्रण दिया गया । कहा जाता है कि कैकेयीके विवाहके समय महाराज दगरथ-ने इन्हींके द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अधिकारी मान लिया था; परंतु रघुवंशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप युवराजपद प्रदान करनेकी तैयारी कर ली गयी। यही कारण था कि रानी कैंकेयीके महलोमे भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे थे । रानी कैंकेयी अपना खत्व जानती थीं। उन्हें पता था कि भरतको मेरे पुत्रके नाते राज्याधिकार मिलना चाहिये; परंतु कैकेयी इस वातकी कुछ भी परवा न करके राम-राज्याभिषेककी बात सुनते ही प्रसन्न हो गयी। देव-प्रेरित कुवड़ी मन्थराने आकर जब उन्हे यह समाचार सुनाया, तव वे आनन्दमे हूव गर्यी । वे मन्थराको पुरस्कारमे एक दिव्य उत्तम गहना देकर--- 'दिव्यमाभरणं तस्यै कुव्जायै प्रददौ शुभम्'- -कहती है---

ह्दं तु मन्थरे महामाख्यात ५ सं प्रियम् । एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते ॥ रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपळक्षये । नस्मानुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेश्यति ॥ न मे परं किञ्जिदितो वरं पुनः

प्रियं प्रियाहें सुवर्च वचोऽसृतम् ।
तथा द्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं
वरं परं ते प्रदृटामि तं वृणु ॥
(वा० रा०२।७।३४–३६)

'मन्थरे! तूने मुझको यह वड़ा ही प्रिय संवाद मुनाया है, इसके बदले में तेरा और क्या उपकार करूँ ? यद्यपि भरतको राज्य देनेकी वात हुई थी, फिर भी राम और भरतमें मैं कोई भेद नहीं देखती। में इस वातसे वहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज कल रामका राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी! रामके राज्याभिषेकका सवाद मुननेसे वढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृतके समान मुखप्रद वचन सब नहीं मुना सकते। तूने यह वचन मुनाया है, इसके लिये तू जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले; में तुझे देती हूँ।'

इसपर मन्थरा गहनेको फेककर कैकेयीको वहुत कुछ उलटा-सीधा समझाती है; परंतु फिर भी कैकेयी तो श्रीराम- के गुणोकी प्रशंसा करती हुई यही कहती है कि 'श्रीरामचन्द्र धर्मज्ञ, गुणवान्, संयतेन्द्रिय, सत्यवती और पवित्र है। वे राजाके ज्येष्ठ पुत्र है, अतएव हमारी कुलप्रथाके अनुसार उन्हे युवराजपदका अधिकार है। दीर्घायु राम अपने भाइयो और सेवकोको पिताकी तरह पालन करेगे। मन्थरा! तू ऐसे रामचन्द्रके अभिषेककी बात सुनकर क्यो दुखी हो रही है! यह तो अन्युदयका समय है। ऐसे समयमे तू जल क्यो रही है! इस भावी कल्याणमे तू क्यो दुःख कर रही है!

यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । कोसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु ॥ राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा । मन्यते हि यथाऽऽत्मानं तथा श्रातॄंस्तु राघवः ॥

(वा० रा० २ । ८ । १८-१९ )

'मुझे भरत जितना प्यारा है, उससे कही अधिक प्यारे राम है; क्योंकि राम मेरी सेवा कौसल्यासे भी अधिक करते हैं। रामको यदि राज्य मिलता है तो वह भरतको ही मिलता है, ऐसा समझना चाहिये; क्योंकि राम सब भाइयोंको अपने ही समान समझते है।'

इसपर जब मन्थरा महाराज दगरथकी निन्दा करके कैकेयीको फिर उभाइने लगी, तब तो कैकेयीने बड़ी बुरी तरह उसे फटकार दिया—

ईंदशी यदि रामे च बुद्धिस्तव समागता । जिह्वायारछेंदनं चैव कर्तव्यं तव पापिनि॥

पुनि अस कबहुँ कहिस घरकोरी । तौ धरि जीम कढावउँ तोरी ॥

इस प्रसङ्गसे पता, लगता है कि कैंकेयी श्रीरामकों कितना अधिक प्यार करती थी और उन्हें श्रीरामके राज्याभिषेकमें कितना बड़ा सुख था। इसके बाद मन्थरांके पुनः वहकानेपर कैंकेयीके द्वारा जो कुछ कार्य हुआ, उसे यहाँ लिखनेकी आवश्यकता नहीं। उसी कुकार्यके लिये तो कैंकेयी आजतक पापिनी और अनर्थकी मूलकारणरूपा कहलाती है; परंतु चिचार करनेकी बात है कि श्रीरामकों इतना चाहनेवाली, कुलप्रथा और कुलकी रक्षाका सर्वदा ध्यान रखनेवाली, परम सुजीला कैंकेयीने राज्यलोभसे ऐसा अनर्थ क्यों किया। जो थोडी देर पहले रामकों भरतसे अधिक प्रिय बतलकर उनके राज्याभिषेकके सुसंवादपर दिव्याभरण पुरस्कार देती थी और राम तथा

दशरथकी निन्दा करनेपर, भरतको राज्य देनेकी प्रतिशा जाननेपर भी, मन्थराको 'घरफोरी' कहकर उसकी जीभ निकलवाना चाहती थीं, वे ही जरा-सी देरमें इतनी कैसे बदल जाती हैं कि वे रामको चौदह सालके लिये वनके दुःख सहन करनेके लिये भेज देती हैं और भरतके शील-स्वभावको जानती हुई भी उनके लिये राज्यका वरदान चाहती हैं ?

इसमे रहस्य है; वह रहस्य यह है कि कैकेयीका जन्म भगवान् श्रीरामकी लीलामें प्रधान कार्य करनेके लिये ही हुआ था। कैकेयी भगवान् श्रीरामको परब्रह्म परमात्मा समझती थों और श्रीरामके लीलाकार्यमें सहायक वननेके लिये उन्होंने श्रीरामकी रुचिके अनुसार यह जहरकी घूँट पी थी। यदि कैकेयी श्रीरामको वन भिजवानेमें कारण न वनर्ती तो श्रीरामका लीलाकार्य ही सम्पन्न न होता । न सीताका हरण होता और न राधसराज रावण अपनी सेनासहित मरता । श्रीरामने अवतार धारण किया या-- 'दुष्कृतोंका विनाश करके साधुओका परित्राण करनेके लिये ।' दुष्टोके विनाशके लिये हेतुकी आवश्यकता थी। विना अपराध मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम किसीपर आक्रमण करने नयो जाते । आजकलके राज्यलोभी लोगोंकी भाँति वे जनरदस्ती परस्वांपहरण करना तो चाहते ही नहीं थे। मर्यादाकी रक्षा करके ही सारा काम करना या उन्हें। रावणको मारनेका कार्य भी दयाको लिये हुए था। मारकर ही उसका उद्धार करना था। दुष्टकार्य करनेवालींका षध करके ही साधु और दुर्होका-दोनोंका परित्राण करना था। साधुओंको दुष्टोंसे बचाकर सदुपदेशसे और दुष्टोंका कालमूर्ति होकर मृत्युरूपसे-एक ही वारसे दो शिकार करने थे। पर इस कार्यके लिये भी कारण चाहिये, वह कारण था सीताहरण । इसके सिवा अनेक शाप-वरदानींको भी सचा करना या, पहलेके हेतुओंकी मर्यादा रखनी थी; परंतु वन गये विना सीताहरण होता कैसे ? राज्याभिषेक हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं रह जाता । महाराज दशरथकी मृत्युका समय समीप आ पहुँचा था, उसके लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी थी। अतएव इस निमित्तके लिये देवी कैकेयीका चुनाव किया गया और महाराज दश्ररथकी मृत्यु एवं रावणका वध, इन दोनो कार्यांके लिये कैकेयीके द्वारा राम-वनवासकी व्यवस्था करायी गयी।

सर्विनयन्ता भगवान् श्रीरामकी ही प्रेरणासे देवताओं के

द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैंकेयीकी बुद्धि फेर गयी और जब उनपर उसका पूरा असर हो गया—'भावी बस प्रतीति उर आई'—तब भगवदिच्छानुसार बरतनेवाली कैंकेयी भगवान्के मायावण ऐसा कार्य कर बैठीं, जो अस्यन्त क्रूर होनेपर भी भगवान्की लीलाकी सम्पूर्णताके लिये अत्यन्त आवस्यक था।

अव प्रस्त यह है कि जब कैकेयी भगवान् की परम भक्त थीं, प्रभुकी इस आम्यन्तरिक गुह्मलीलाके अतिरिक्त प्रकाशमें भी श्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती थीं, राज्यमें और परिवारमें उनकी बड़ी सुख्याति थी। सारा कुटुम कैंकेवीरे प्रसन्न या, फिर भगवानने उसीके दारा यह भीषण कार्य कराकर उसे कुद्रियों और अवधवासियोंके द्वारा तिरस्कृतः पुत्रद्वारा अपमानित और इतिहासमें सदाके लिये लोकनिन्दित वयों बनाया ! जब भगवान ही सबके प्रेरक हैं, तब साध्वी सरला कैंकेयीके मनमें सरस्वतीके द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवायी, जिससे उनका जीवन सदाके छिये दुखी और नाम सदाके लिये बदनाम हो गया ?' इसीमें तो रहस्य है । भगवान् श्रीराम साक्षान् सिचदानन्द परमातमा हैं। कैकेयी उनकी परम अनुरागिणी खेविका हैं। जो सबसे गुह्य और कठिन कार्य होता है, उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न हर कोई उसे करनेमें ही समर्थ होता है। वह कार्य तो किसी अत्यन्त कठोरकर्मी, घनिष्ठ और परम प्रेमीके द्वारा ही करवाया जाता है । खास करके जिस कार्यमें कर्ताकी वदनामी हो। ऐसे कार्यके लिये तो उसीको चुना जाता है। जो अत्यन्त ही अन्तरङ्ग हो । रामका लोकापवाद मिटानेके लिये श्रीसीताजी वनवास स्वीकार करती हुई सन्देशा कहलाती हैं कि भी जानती हूँ मेरी शुद्धतामें आपको सन्देह नहीं है; केवल आप लोकापवादके भयसे मुझे त्याग रहे हैं। तथापि मेरे तो आप ही परम गति हैं। आपका लोकापवाद दूर हो। मुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं है। ' यहाँ सीताजी 'रामकाज' के लिये कप्ट सहती हैं। परंतु उनकी वदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है; उनके पातिवतकी आजतक पूजा होती है। परंतु कैकेयीका कार्य इससे अत्यन्त महान् है। उसे तो 'रामकाज' के लिये रामविरोधी प्रख्यात होना पड़ेगा। 'यावचन्द्रदिवाकरी' गालियाँ सहनी पहेंगी । पापिनी, कलंकिनी, कुलघातिनीकी उपाधियाँ प्रहण करनी पहेंगी, वैभव्यका दुःख स्वीकारकर पुत्र और नगरनिवासियोंके द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा ! तथापि 'रामकाज' जरूर करना पड़ेगा ! यही रामकी इच्छा है और इस 'रामकाज' के लिये रामने कैंकेयीको ही प्रधान नात्र चुना है। इसीसे यह कलङ्कका चिर टीका उन्हींके िं पोता गया है। यह इसीलिये कि वे परब्रह्म श्रीरामकी परम अन्तरङ्ग प्रेमपात्री हैं, वे श्रीरामकी लीलाओं में सहायिका हैं, उन्हें बदनामी-खुशनामीसे कोई काम नहीं, उन्हें तो सब कुछ सहकर भी 'रामकाज' करना है । रामरूपी सूत्रधार जो कुछ पार्ट दे, उनके नाटककी साङ्गताके लिये उनके आशानुसार इन्हें तो वही खेल खेलना है, चाहे यह कितना ही कृर क्यो न हो । कैकेयी अपना पार्ट वड़ा अच्छा खेलती हैं । राम अपने 'काज' के लिये सीता और करमणको लेकर खुदी-खुदी वनके लिये विदा होते हैं। कैकेयी इस समय पार्ट खेल रही थीं, इसीलिये उनको नाटकके स्वामीसं, जिसके इगितसे उस सूत्रधारसे, जगनाटकका प्रत्येक परदा पड़ रहा है और उसमे प्रत्येक किया सुचारुरूपसे हो रही है, एकान्तमे मिलनेका अवसर नहीं मिलता। इसीलिये वे भरतके साथ वन जाती हैं और वहाँ श्रीरामसे-नाटकके स्वामीसे एकान्तमे मिलकर अपने पार्टके लिये पूछती है और साधारण स्त्रीकी मॉति बीलासे ही लीलामयसे उनको दुःख पहुँचानके लिये क्षमा चाहती हैं, परंतु लीलामय भेद खोलकर साफ कह देते हैं कि 'यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी ही इच्छासे, मेरी मायासे हुआ था । तुम तो निमित्तमात्र थी; सुखसे मजन करो और मुक्त हो जाओ ।' वहाँका प्रसङ्ग इस प्रकार है । जब भरत भीरामको लौटा ले जानेका बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं मानते, तब भगवान् श्रीरामका रहस्य जाननेवाले म्रनि विश्वष्ठ श्रीरामके सकेतसे भरतको अलग ल जाकर एकान्तमें समझाते हैं—'पुत्र ! आज मैं दुशे एक गुप्त रहस्य द्धना रहा हूं । श्रीराम साक्षात् नारायण हैं; पूर्वकालमे ब्रह्माजीने इनसे रावण-वधके लिये प्रार्थना की थीं इसीसे इन्होने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लिया है । श्रीसीताजी साक्षात् योगमाया हैं। श्रीलक्ष्मण शेषके अवतार हैं, जो सदा श्रीरामके साथ उनकी सेवामे लगे रहते हैं श्रीरामको रावणका वध करना है, इससे वे जरूर वनमें रहेंगे; तेरी माताका कोई दोष नहीं है-

कैकेय्या वरदानादि यद्यन्निष्ठुरभाषणम् ॥ सर्वे देवकृतं नोचेदेवं सा भाषयेत्कथम् । तस्मास्यजाम्रहं तात रामस्य विनिवर्तने ॥ (अ० रा०.२ । ९ । ४५-४६) 'कैंकेयीने जो चरदान मॉंगे और निष्ठुर वचन कहे थेंं सो सब देवका कार्य था—रामकाज था। नहीं तो भलां कैंकेयी कभी ऐसा कह सकती ? अतएव नुम रामको अयोष्या लौटा ले चलनेका आग्रह छोड़ दो।'

रास्तेमे भरद्वाज मुनिने भी संकेतसे कहा था-

भरत! त माता कैकेयीपर दोषारोपण मत कर । रामका वनवास समस्त देव-दानव और ऋषियोके परम हित और परम सुखका कारण होगा ।' अब श्रीविशव्रजीसे स्पष्ट परिचय प्राप्तकर भरत समझ जाते हे और श्रीरामकी चरण-पादका सादर लेकर अयोध्या लौटनेकी तैयारी करते हैं। इधर कैकेयीजी एकान्तमे श्रीरामक समीप जाकर ऑखोरे ऑसओ-की धारा बहाती हुई व्याकुल-हृदयसे हाथ जोड़कर कहती हैं--- श्रीराम ! तुम्हारे राज्याभिषेकमे मैने विन्न किया था। उस समय मेरी बुद्धि देवताओंने विगाइ दी थी और मेरा चित्त तुम्हारी मायासे मोहित हो गया था। अतएव मेरी इस दृष्टताको तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु क्षमाशील हुआ करते है। फिर तुम तो साक्षात् विष्णु हो। इन्द्रियोसे अध्यक्त सनातन परमात्मा हो। मायासे मनुष्यरूपधारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे हो । तुम्हीसे प्रेरित होकर लोग साध-असाध कर्न करते हैं। यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है। अस्वतन्त्र है, अपनी इच्छामे कुछ भी नहीं कर सकता। जरे कठपुतिलयाँ नचानेवालेके इच्छानुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हे देवताओका कार्य करना था, अतएव तुमने ही ऐसा करनेके लिये मुझे प्रेरणा की । हे विश्वेश्वर ! हे अनन्त ! हे जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो । मै तुम्हे नमस्कार करती हूँ । पुम अपनी तत्त्वज्ञानरूपी निर्मेल तीक्ष्णधार तलवारसे मेरी पुत्र-वित्तादि विषयोमे स्नेहरूपी फोमी काट दो । मैं तुम्हारे शरण हूं।' ( अध्यात्मरामायण )

कैनेयीके स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान्ने हॅखते हुए कहा—'हे महाभागे! तुम जो कुछ कहती हो, सत्य कहती हो; इसमें किञ्चित् भी मिथ्या नहीं है। देवताओका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी ही प्रेरणासे उस समय तुम्हारे मुखसे वैसे वचन निकले थे। इसमे तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तुमने तो मेरा ही काम किया है। अब तुम जाओ और हृदयमे सदा मेरा ध्यान करती रहो। तुम्हारा स्नेहपाश सब ओरसे दूट जायगा और मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीष्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ। मेरे न तो

कोई देष्य है और न प्रिय। मुझे जो भजता है, मैं भी उसीको भजता हूँ; परंतु हे माता! जिनकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित है, वे मुझको तत्त्वसे न जानकर सुख-दुःखोका भोक्ता साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्यका विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह भवनाशक तत्त्वज्ञान हो गया है। अपने घरमे रहकर मेरा स्मरण करती रहो। तुम कभी कमोंसे लित नहीं होओगी।' (अध्यात्मरामायण)

भगवान्के इन वचनोरे कैकेयीकी स्थितिका पता लगता है। भगवान्के कथनका सार यही है कि "तुम 'महाभाग्यव्रती' हो, लोग चाहे तुम्हे अभागिनी मानते रहे। तुम निर्दोष हो, लोग चाहे तुम्हे दोषी समझें। तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया था। जिन लोगोकी बुद्धि मायामोहित है, वे ही तुमको मामूली स्त्री समझते है, तुम्हारे हृदयमे तो मेरा तत्त्वज्ञान है, तुम धन्य हो!"

भगवान् श्रीरामके इन वचनोको सुनकर कैकेयी आनन्द

और आश्चर्यपूर्ण हृदयसे सैकडो बार साष्टाङ्ग प्र**माम** और प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या लौट गर्यी।

उपर्युक्त स्पष्ट वर्णनसे यह भलीमाँति सिद्ध हो जाता है कि कैंकेयीने जान-वृक्षकर स्वार्थबुद्धिसे कोई अनर्थ नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया, सो श्रीरामकी प्रेरणांसे 'रामकाज' के लिये! इस विवेचनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि कैंकेयी बहुत ही उच्चकोटिकी भक्तहृदया देवी थीं। वे सरल, स्वार्थहीन, प्रेममय, स्नेह-वात्सल्ययुक्त, धर्म-परायणा, बुद्धिमती, आदर्श पतिव्रता, निर्मय सीराझना होनेके साथ ही भगवान् श्रीरामकी अनन्य भक्ता थीं। उनकी जो कुछ बदनामी हुई और हो रही है, सो सव श्रीरामकी अन्तरङ्ग प्रीतिका निदर्शनरूप ही है। जिस देवीने खगत्के आधार, प्रेमके समुद्र, अनन्य रामभक्त भरतको जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं हो सकती, हेसी प्रातःसरणीया देवीके चरणोंमे वार-बार अनन्त प्रणाम हैं।



### माता देवकी

विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते
यथावकाशं पुरुषः परो भवान्।
बिभित्तें सोऽयं मम गर्भगोऽभूदहो नृलोकस्य विद्वस्वनं हि तत्॥
(शीमझा० १० । ३ । ३१)

श्रीदेवकीजी कहती है— 'प्रलयके अन्तमे जब आप इस सम्पूर्ण व्रह्माण्डको अपनेमे लीन कर लेते हैं, तब सम्पूर्ण विश्व आपके उदरमे समा जाता है, किसीको भी अवकाशकी न्यूनता नहीं होती। वे ही आप मेरे गर्भमे आये हैं, यह लोगोके लिये एक आश्चर्यकी वात है— इसपर भला, कौन विश्वास करेगा।

महाराज उग्रसेनके एक भाई थे, उनकानाम देवक था।
महाभाग्यवती देवकीजी उन्होंकी पुत्री थीं। कंस इनका
भाई था। ये कससे छोटी थीं, अतः वह इन्हें बहुत प्यार
करता था। इनका विवाह यदुवंशी राजा श्रीवसुदेवजीसे
हुआ। देवकजीने अपनी पुत्रीका विवाह बड़े ही उल्लासके
साथ किया। वहुत-सा दहेज वसुदेवजीको दिया गया और
बड़ी घूमघामसे विवाहका समस्त कार्य सम्पन्न हुआ। कंस
अपनी वहिनके प्रति स्नेह प्रदिश्त करनेके लिये विदाईके
समय उसके रथको स्वयं हॉकने लगा। रथमे नविवाहिता

देवकीजी और वसुदेवजी बैठे थं। कस घोड़ोको झॅक रहा था। इसी समय आकाशवाणी हुई—'अरे ओ मूढ कंस! तू जिस बहिनके रथको इतनी प्रीतिसे हॉक रहा है, इसीका अष्टम गर्भ तुझे मारेगा।' बस, फिर क्या था, रंगमें मंग पड गया, अमृतमें विष मिल गया। हर्षके स्थानमें उदासी छा गयी, स्तेहका स्थान देवने ग्रहण कर लिया। कोचके आवेशमें कंस रथसे कूद पडा। उसने तलवार निकाल ली और देवकीजीकी चोटी पकड़कर वह बड़े क्रोधके साथ बोला—'बस, न रहेगा बॉस न बजेगी बॉसुरी। विषके इसको बढ़ने ही क्यो दिया जाय कि फिर उसके फलेंसे मृत्युकी सम्भावना हो। बढनेके पहले बृक्षकों काट ही देना बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकीका अन्त किये देता हूँ।'

पासमे बैठे हुए वसुदेवजीने बड़े धैर्यके साथ उसे समझाया, ज्ञानकी बातें बतायीं, धर्म सुझाया और अन्तमें विश्वास दिलाया कि 'इसके जितने भी पुत्र होगे, हम सब तुम्हे दे जाया करेंगे। तुम इस अवलाको, जो तुम्हारी छोटी बहिन है, नवविवाहिता है, क्यो मारते हो ?' मगवान्की प्रेरणा, उसके मनमे यह बात बैठ गयी। उसने देवकीको छोड़ दिया; परंतु पीछेसे वसुदेवजीके सहित देवकीको कारावासमें बंद कर दिया।

कमशः देवकीजीके गर्भसे सात संतानें हुई । अपने प्रतिज्ञानुसार वसुदेवजीने उन्हे कसको सौप दिया और उस दुष्टने सभीको मार डाला । अष्टम गर्भमे साक्षात् श्रीभगवान् चतुर्भुजरूपमे प्रकट हुए । यह गर्भ देवकीके लिये 'हर्षशोकविवर्धनः' हुआ। हर्ष तो इस बातका था कि साक्षात् भगवान् अवतीर्ण हुए है, शोक कंसके अत्याचारोको लेकर। जब भगवान् अपनी प्रभासे दसो दिशाओंको जगमगाते हुए क्रञ्ज, चक्र, गदा, पद्मके साथ चतुर्भुजरूपमे प्रकट हुए, तब देवकीमाताने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की-प्रभो ! में कंससे बहुत डरती हूँ, वह तुम्हे भी मार हालेगा । अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह अलैकिक रूप छिपा लो ।' लीलामय भगवान्ने कहा-'यदि ऐसा ही है तो मुझे नन्दजीके गोकुलमे भेज दो; वहाँ यशोदाजीके गर्भसे मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ ।' यह कहकर प्रभु साधारण शिशु हो गये। वसुदेवजी भगवान्को नन्दजीके यहाँ पहुँचा आये और वहाँसे कन्याको ले आये । बालक उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर कस आया और उसने उस शिशु-कन्याको पत्थर-**९**र पटककर मार डाला।

भगवान् वजमे ही बड़े हुए। देवकी माता अपने हृदयके डुकड़ेको देखनेके लिये तरसती रहीं। उनका मन उस श्यामसुन्दर सलोनी मनमोहिनी मूर्तिके लिये तरसता रहा। कंसको मारकर जब भगवान् देवकी जी और क्सुदेवजीके पास आये, तब भगवान्ने अत्यन्त स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा—'आपलोग सदा मेरे लिये उत्काण्ठत रहे; किंतु मै आपलोगोकी कुछ भी सेवा- श्रुशूषा नहीं कर सका। बाल्य-कालकी कीड़ाएँ करके बालक माता-पिताको प्रमुदित करता है; मेरे द्वारा यह भी नहीं हो सका, अतः आप क्षमा करे—

तत् क्षन्तुमर्हथस्तात मातनी परतन्त्रयोः। अकुर्वतोर्वा ग्रुश्रूषां क्लिप्टयोर्दुर्हदा म्हशम्॥ (श्रामद्रा०१०।४५।९)

इस प्रकार भगवान्ने मातृ-पितृ-भक्ति प्रदर्शित की ,

जब श्रीमधुरापुरी छोड़कर भगवान् द्वारका पधारे, तब दैवकीजी द्वारकामे ही भगवान्के समीप रहती थीं । वे उन्हें
अपना प्रिय पुत्र ही समझती थीं । पुत्र-स्नेह भी कैसा
मधुमय सम्बन्ध है! भगवत्ताका उन्हें स्मरण भी नहीं
होता था। उनके लिये तो स्थामसुन्दर बालक ही थे;
उन्हें अपने हाथसे खिलाती-पिलाती- भॉति-मॉतिकी शिक्षाएँ
देतीं । मातृ-स्नेहको ब्यक्त करनेके लिये भगवान् भी
देवकीजीकी हर प्रकारसे सेवा करते। जन्मके समय अगवान्ने अपने चुर्भुजरूपसे जो माताको दर्शन दिया था; उसे
वे भूल गयीं और अब उन्हें फिर अपना पुत्र ही मानने
लगीं। भगवान् तो माताको असली ज्ञान कराना चाहते थे,
अतः उनके मनमे एक प्रेरणा की।

माताने जब सुना कि मेरे पुत्र राम-कृष्णने गुरुद्धिणामे गुरुके मृतक पुत्रको ला दिया, तब उन्होंने भी प्रार्थना की
कि भेरे भी कंसके द्वारा जो पुत्र मारे गये हैं, उन्हे ला दो।'
माताकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान् वासुदेव बलदेवजीके
साथ पाताल-लोकमे गये और वहाँसे उन पुत्रोको ले
आये। माताने देखा, वे तो अभी उसी अवस्थाके हैं।
माता अपने आपको भूल गयीं। उनके स्तनोमें दूध
टपकने लगा। बड़े स्नेहसे उन्हे गोदीमे विठाकर वे दूध
पिलाने लगी। वे भी श्रीकृष्णोच्छिए स्तनका पान
करके देवलोकको चले गये। अब माताको ज्ञान हुआ
कि भेरे साधारण पुत्र नहीं। ये तो चराचरके स्वामी
है, विश्वके एकमात्र अधीश्वर है।' माताकी मोह-ममता
दूर हो गयी, वे भगवान्के ध्यानमे मन्न हो गयीं।

अन्तमे जव प्रभास-क्षेत्रकी महायात्रा हुई और उसमे सब यदुवंशियोका नाश हो गया तथा भगवान् भी अपने लोकको पधार गये, तब यह समाचार दाक्कके द्वारा वसुदेव-देवकीजीने भी सुना । वे दौड़े-दौड़े प्रभास-क्षेत्रमे आये । वहाँ आनन्दकन्द श्रीकृष्ण और बलरामको न देखकर माता देवकीजीने श्रीवसुदेवजीके साथ भगवान्के विरहमे पाञ्चमौतिक शरीरसे उसी क्षण सम्बन्ध त्याग दिया । वे उस भगवद्धामको चली गयी, जहाँ उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते है ।

## माता रोहिणी

जब कश्यपजीने वसुदेवके रूपमे जन्म धारण किया, तव उनकी पत्नी सपोंकी माता कट्टू भी रोहिणीके रूपमे उत्पन्न हुई । ससय आनेपर वसुदेवजीसे रोहिणीका विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मिद्रा, रोचना, इला और देवकी आदि और बहुत-सी पित्वयाँ वसुदेवजीके थीं।

जब कूर कसने वसुदेव-देवकीको कारागारमे बंद कर दिया, तब रोहिणीजी बड़ी व्याकुल हुई; पर कससे इनको पति-सेवाके लिये कारागारमे जानेकी आज्ञा मिल गयी। ये नहाँ जाया करतीं। इससे इनका दुःख बहुत कुछ कम हो गया। वहीं जब देवकीजीमे सातवें गर्भका प्रकाश हुआ, तब इनमें भी साथ-ही-साथ गर्भके लक्षण दीख पड़े। वमुदेवजीको चिन्ता हुई कि जैसे यह कंस देवकीके पुत्रोंको मार दे रहा है, वैसे ही रोहिणीके पुत्रको भी कहीं शक्कावश न मार दे। इस भयसे उन्होंने रोहिणीको अपने भाई वजराज नन्दके यहाँ गुप्तभावसे भेज दिया।

जब रोहिणीजी नन्दालय आयी थीं, तब उनके तीन मासका गर्भ था । वजपुर आनेके चार मास पश्चात् योगमायाने इनके गर्भको तो अन्तर्धान कर दिया तथा देवकीजीके सातवें गर्भको वहाँसे आकर्षितकर रोहिणीजीमें स्थापित कर दिया । इस प्रकार बलरामजीकी जननी बननेका परम सौभाग्य रोहिणीजीको प्राप्त हुआ । योगमायाद्वारा गर्भस्थापनाके सात मास पश्चात्—सब मिलाकर चौदह मास गर्भ-धारणकी लीला हो जानेपर रोहिणीजीने श्रावणी पूर्णिमाके दिन, श्रीकृष्ण-जन्मसे आठ दिन पूर्व, अनन्तको प्रकट किया। अनन्तरूप बलराम रोहिणीके गर्भसे अवतरित हुए ।

जिस दिनसे रोहिणी नन्दालय पधारी थीं, उसी दिनसे यशोदा एवं रोहिणीमे इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों दो देह, एक प्राण हों। रोहिणीको पाकर यशोदाके आनन्द-की सीमा न रही। उनके आनन्दका एक यह भी कारण था कि रोहिणी अपने पातिव्रत्यके लिये विख्यात थीं। अतः मजरानी सोचने लगीं—जब ऐसी सतीके चरण घरमे आ गये हैं, तब मेरी गोद भी अवश्य भर जायगी। हुआ भी

यहीः सती रोहिणींक पधारनेपर यशोदाका अङ्क भी श्रीकृष्ण चन्द्रसे विभूषित हो ही गया ।

वजरानी तो रोहिणीक गुणोको देख-देखकर मुग्ध रहर्ती । उन्होंने अपने घरका सारा भार रोहिणीजीके हाथमें सौंप रक्खा था, वजरानीके घरकी मालकिन तो रोहिणीजी वन गयी थीं। अस्तु, नव रोहिणीजीको पुत्र हुआ, तव नन्दालयमें सर्वत्र आनन्द छा गया । अवश्य ही यह आनन्द प्रकट नहीं हुआ, यशोदारानी जी भरकर उत्सव भी न मना सकीं; क्योंकि भाई वसुदेवका नन्दजीको यह आदेश मिल चुका था कि रोहिणीके पुत्रजन्मकी वात सर्वथा गुप्त रक्खी जाय । व्रजराजने गुप्त भावसे ही रोहिणीजीके पुत्रका जातकमें पवित्र ब्राह्मणोंके द्वारा करवाया और दक्षिणामे एक छाख गार्थे दीं । रोहिणीजी पहलेसे ही नन्ददम्पतिके व्यवहारको देखकर उनपर न्यौछावर थीं । पुत्र होनेके अवसरपर जब यह उदारता देखी, तव तो उनका रोम-रोम कृतज्ञताचे भर गया । उनके नेत्रोंसे अक्षुधारा वह चली । साथ ही पुत्रकी छवि देख-देखकर वे आत्मविस्मृत भी होती जा रही थीं। वह छवि ही जो ऐसी थी-

शुभ्रांशुवक्त्रं तिंद्रालिलोचनं नवाब्द्केशं शरदभ्रविग्रहम् । भानुप्रभातं तमस्त रोहिणी तत्तत्र युक्तं स हि दिव्यवालकः॥

समृद्धित चन्द्रके समान तो उसका मुख था, विद्युत्रेखा-जैसी नेत्रांकी गोमा थी, उसके सिरपर नवजलधर-कृष्ण केश थे; समस्त अङ्गोंकी आमा शारदीय शुभ्र मेघके समान थी, वह बालक सूर्यके समान दुम्प्रधर्ष तेजःशाली था। ऐसे परम सुन्दर बालकको श्रीरोहिणीने जन्म दिया। बालकका इस तरह शोभासम्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था; क्योंकि यह अस्थि-मजा-मेद-मासनिर्मित प्राकृत गिशु तो था नहीं—यह तो परम दिल्य बालक था। बालक भी कथनमात्रका ही, बास्तव-मे तो स्वयं भगवान् व्रजेन्द्रनन्दनका 'अनन्त'—'शेष' नामसे अभिहित रूप ही बालक बनकर आया था।

रोहिणीजीको एक दुःख भूलता न था। वह था पित-वियोगका। पुत्रको देखकर वह दुःखभार बहुत कुछ कम हो गया। फिर भी रह-रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती और रोहिणीजी पितके लिये व्याकुल हो जातीं; किंतु जिस

<sup>\*</sup> यह वर्णन भी मिलता है कि कश्यपपत्नी अदितिके ही दो भाग हो गये। एक भागसे वे देवकीके रूपमें उत्पन्न हुई, दूसरेसे रोहिणीके रूपमे। कल्प-मेदसे दोनों ही वर्णन सत्य है।

दिनसे यशोदानन्दनका जन्म हुआ, जिस क्षणसे रोहिणीजीने उन्हें देखा, बस, उसी क्षणसे रोहिणीजी मानो सर्वथा बदल गर्यी। उनके दृदयकी सारी वेदना, सारी जलन यशोदानन्दनके मुखचन्द्रने हर ली, उनके प्राण शीतल हो गये। व्रजपुरमं आज पहली बार रोहिणीको गोपियोंने वस्त्राभूषणोसे मुसजित देखा।

ग्यारह वर्ष, छः महीने राम-श्यामकी मधुर बाललीलाओसे भरती हुई दिव्यातिदिव्य रसमन्दािकनी वजपुरमे प्रवाहित होती रही; उसमे निरन्तर अवगाहनकर रोहिणी धन्य होती ग्रहीं। इसके पश्चात् राम-श्याम मधुपुर चले गये। कंसका निधन हुआ, वसुदेव कारागारसे मुक्त हुए पुत्रोको हृदयसे लगाकर वसुदेवने छाती ठडी की। यह होनेपर उन्होंने रोहिणीजीको बुलानेके लिये वजपुरमे दूत भेजा। पतिका आह्वान सुनकर रोहिणीजीकी विचित्र ही अवस्था हुई। वे ब्याकुल होकर मन-ही-मन सोचने लगीं—

भाज्ञा पत्युर्दिदक्षाप्यथ नवसुतथोर्जातु हातुं न शक्या सेयं गोविन्दमाता बत कथमिव वा हेयतामाशु यातु । तस्मादेकैकनेत्राधवयवमिष चेद्धागमेकं तनोर्मे पुर्यो जीवे न कुर्योदपरिमह विधिस्तर्ह्याहं निस्तरेऽयम् ॥

'आह ! एक ओर पितकी आशा है, उसे में टाल नहीं सकती; अपने दोनो पुत्रोको देखनेकी इच्छा छोड़ देना भी मेरे वशकी बात नहीं । पर, हाय ! श्रीकृष्णजननी यशोदाको भी सहसा कैसे छोड दूँ । आह ! कदाचित् विधाता मेरे शरीरके दो भाग कर देता—एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीरमे, बचा हुआ नेत्र एव अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीरमे, एक तो मधुपुरीके जीवनके लिये एवं एक यहाँ यशोदाकी सभालके लिये—इस कमसे इस उद्देश्यको लेकर यदि देव मेरे अङ्गोको बाँट दे, तो ही मै इस विपत्तिसागरको पार कर सकूँगी । अन्यथा और कोई उपाय नहीं है।

रोहिणीजीको अतिशय विषण्ण देखकर यशोदाने रोकर समझाया—'बहिन ! तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनोने क्षणभरके लिये भी राम-श्याममे भेद नहीं देखा। तो बहिन ! मेरी बात मान ! मैं मन्दभागिनी तो जा नहीं सकती, तू चली जा। राम-क्यामको देखकर तेरे प्राण क्षीतल हो जायंगे तथा पुत्रोंको देखकर यदि तेरे प्राण रह गये तो मैं भी जी आऊंगी; क्योंकि तेरे-मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न हैं। इसके सिवा मेरे प्राण बचानेका और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दीखता।' वास्तवमे रोहिणीजी यही सोचकर मधुपुरी चली आयीं।

#### $\times$ $\times$ $\times$

मथुरासे जल वसुदेवजीको छेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका चले गये, तब रोहिणीजी भी द्वारका चली गर्यी । उनके मनर्में आनन्द तो यह रहता था कि वे निरन्तर राम-श्यामकी लीलाएँ देखती थों, सुनती थीं; पर जब यशोदाका स्मरण होता, तब प्राणोमें टीस चलने लगती, वे फुफकार मारकर रो उठतीं।

कुरुक्षेत्रमे रोहिणीजीका यशोदासे पुनः मिलन हुआ। यगोदाको कण्ठसे लगाकर, उनके अनन्त गुणोको सबसे कह-कहकर न जाने वे कितनी देरतक रोती ही रहीं।

एक बार रोहिणीजी फिर व्रजपुरी पघारी थीं। दन्त-वनत्रका विनाश करके जब श्रीकृष्णचन्द्र व्रजपुर गये, तब उन्होंने रामके सहित रोहिणी मैयाको बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलरामके साथ आयीं। से तथा जब वर्जेश्वरी यशोदा एवं नन्द अन्तर्धान होने लगे, तब ये भी नित्य लीलाकी रोहिणी-मे मिल गर्यी। अवश्य ही जनसाधारणकी दृष्टिमे तो रोहिणी-जी व्रजपुरसे लौट आयीं तथा श्रीकृष्णचन्द्रकी शेष लीलामें योगदान करती रहीं। जब यदुकुल ध्वंस हुआ और दाकक इस समाचारको लेकर द्वारका लौटे, तब वसुदेव-देवकीके सिहत रोहिणीजी चीत्कार करती हुई वहाँ गर्यी, जहाँ यदुविश्वयोंके मृत शरीर पड़े थे। वहाँ जब राम-कृष्णको—अपने पुत्रोंको नहीं पाया, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ीं। रोहिणीजीकी यह मूर्च्छा फिर नहीं टूटी। रोहिणीजीके साथ ही वसुदेव-देवकी-की भी यही दशा हुई—

देवकी रोहिणी चैव वसुरेवस्तथा सुतौ। कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् ॥ प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः।

<sup>\*</sup> रोहिणीजाके और भी बहुत-से पुत्र वे । छनके गर्भसे बसुदेवजीने बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, धन-सीर कृतः आदि पुत्र छत्वन्त्र किये थे ।

#### माता यशोदा

नेमं विरिद्धो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया। श्रसादं ठेभिरे गोपी यत्तव्याप विमुक्तिदात्॥ (श्रीमद्गा०१०।९।२०)

'मुक्तिदाता भगवान्से जो कृषाप्रसाद नन्दरानी यशोदा मैयाको मिला, वैसा न ब्रह्माजीको, न शङ्करको, न अर्घाङ्गिनी लक्ष्मीजीको भी कभी प्राप्त हुआ ।'

वसुश्रेष्ठ द्रोणने पद्मयोनि ब्रह्मासे यह प्रार्थना की— 'देव! जब मैं पृथ्वीपर जन्म धारण करूँ, तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान् श्रीहरि श्रीकृष्णचन्द्रमें मेरी परमा भक्ति हो।' इस प्रार्थनाके समय द्रोणपत्नी धरा भी वहीं खड़ी थीं। धराने मुखसे कुछ नहीं कहा; पर उनके अणु-अणुमे भी यही अभिलाषा थी, मन-ही-मन धरा भी पद्मयोनिसे यही माँग रही थीं। पद्मयोनिने कहा—'तथास्तु—ऐसा ही होगा।' इसी वरके प्रतापसे धराने ब्रजमण्डलके एक मुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटलाकी कन्याके रूपमे भारतवर्षमें जन्म धारण किया—उस समय जब कि स्वयं भगवान् श्री-कृष्णचन्द्रके अवतरणका समय हो चला था, द्वेतवाराह-कल्पकी अद्वाईसवीं चतुर्युगीके द्वापरका अन्त हो रहा था। पाटलाने अपनी कन्याका नाम यभोदा रक्खा। यशोदाका विवाह ब्रजराज नन्दसे हुआ। ये नन्द पूर्वजन्ममे वही द्रोण नामक वसु थे, जिन्हे ब्रह्माने वर दिया था।

भगवान् की नित्यलीलामें भी एक यशोदा हैं। वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी नित्य माता हैं। वात्सल्यरसकी घनीभूत मूर्ति ये यशोदारानी चदा भगवान्को वात्सल्यरसका आखादन कराया करती हैं। जब भगवान्के अवतरणका समय हुआ, तब इन चिदानन्दमयी, वात्सल्यरसमयी यशोदाका भी इन यशोदा (पूर्वजन्मकी धरा) में ही आवेश हो गया। पाटलापुत्री यशोदा नित्ययशोदासे मिलकर एकमेक हो गर्यो।

तथा इन्हीं यशोदाके पुत्रके रूपमे आनन्दकन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अवतीर्ण हुए।

जन मगवान् अवतीर्ण हुए थे, उस समय यशोदाकी आयु दर खुकी थी। इससे पूर्व अपने पति नन्दके साथ यद्योदाने न जाने कितनी चेष्टा की थी कि पुत्र हो; पर पुत्र हुआ नहीं। अतः जब पुत्र हुआ, तब फिर आनन्दका कहना ही क्या है—

अपुच्या एक नाम महोत्साह भी था।

स्रूबत धानन की ज्यौं पान्यो, यों पायी या पनमें।
—यशोदाको पुत्र हुआ है, इस आनन्दमें सारा व्रजपुर
निमम हो गया।

× × ×

छठे दिन यशोदाने अपने पुत्रकी छठी पूर्जा। इसके दूसरे दिनसे ही मानो यशोदा-वात्सस्य सिन्धुका मन्यन आरम्भ हो गया, मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननीका हृद्र मथते हुए राशि-राशि भावरक निकाल-निकालकर निखेरने लगे, वतलाने लगे, घोपणा करने लगे—'जगत्की देवियो ! देखो, यदि तुममेसे कोई मुझ परब्रह्म पुरुपोत्तमको अपना पुत्र बनाना चाहो तो में पुत्र भी वन सकता हूँ; पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सस्यभावसे मेरा मजन कैसे होता है—इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिने इन सर्वथा अनमोल रलेंको निकालकर में जगत्मे छोड़ दे रहा हूँ, ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे; इन्हे पिरोकर अपने हृदयका हार बना लेना। हृदय आलोकित हो जायगा; उस आलोकमें आगे बढ़कर पुत्ररूपसे मुझे पालोगी, अनन्तकालके लिये मुखी हो जाओगी।' अस्तु,

कंसप्रेरित पूतना यशोदानन्दनको मारने आयी। उसने अपना विपपूरित स्तन यशोदानन्दनके श्रीमुखमें दे दिया। किंद्र यशोदानन्दन विपमय दूधके साथ ही पूतनाके प्राणोंको भी पी गये। शरीर छोड़ते समय श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर ही पूतना मधुपुरीकी ओर दौड़ी। आह! उस क्षण यशोदाके प्राण भी मानो पूतनाके पीछे-पीछे दौड़ चले। यशोदाके प्राण तभी लीटे, तभी उनमें जीवनका सञ्चार हुआ, जब पुत्रको लाकर गोपसुन्दरियोंने उनके वक्षःस्थलपर रक्खा। यशोदाने रनेह्वश उस समय परमात्मा श्रीकृष्णपर गो-पुच्छ फिराकर उनकी मक्कल-कामना की।

× × ×

क्रमशः यशोदानन्दन बढ रहे थे एवं उसी क्रमसे मैयाका आनन्द भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। यशोदा मैवा पुत्रको देख-देखकर फूली नहीं समाती थीं—

जसुमित फूली फूली डोलित । अति आनंद रहत सगरे दिन हिस हिस सब सों बोलिज ॥ मंगल गाय उठित अति रस सो अपने मनको मायो ॥ विकसित कहित देख जजसुंदिर कैसो लगत सुद्धार्य ॥ कभी पालनेपर पुत्रको सुलाकर आनन्दमें निमग्न होती रहतीं—

परना स्पाम झुरावति जननी । अति अनुराग परस्पर गावति, प्रफुरित मगन होति नॅद घरनी ॥ उमॅगि उमॅगि प्रमु मुजा पसारत, हरिष जसोमति अंकम भरनी । मूब्रस्स प्रमु मुदित जसोटा, पूरन भई पुरातन करनी ॥

इस प्रकार जननीका प्यार पाकर श्रीकृष्णचन्द्र तो आज इक्वासी दिनके हो गये; पर जननीको ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैने अपने पुत्रका यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्रको एक विशाल शकटके नीचे पलनेपर मुला आयी थीं। इसी समय कसप्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और उस गाड़ीमे प्रविष्ट हो गया; शकटको यशोदानन्दनपर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था। पर इससे पूर्व ही यशोदानन्दनने अपने पैरसे शकटको उलट दिया, शकटामुरके ससरणका अन्त कर दिया! इघर जब जननीने शकट-पतनका मयझर शब्द मुना, तब ये सोच बैटी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं। बस, ढाढ मारकर एक बार चीत्कार कर उठीं और फिर सर्वथा प्राणश्चर्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनतामे गोपमुन्दरियाँ उनकी मूर्च्छा तोडनेमे सफल हुई। उन्होंने ऑखे खोलकर अपने पुत्रको देखा, देखकर रोती हुई ही अपनेको धिकार देने लगीं—

'हाय रे हाय! मेरा यह नीलमणि नवनीतसे भी अधिक सुकोमल है, केवल तीन महीनेका है और इसके निकट शकट हठात् भूमिपर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले, में उन्हीं प्राणोकों लेकर अभीतक जीवित हूं, तो बही कत्य है कि मैं वज़से भी अधिक कठोर हूं। में कहलाने-मात्रकों माता हूं; मेरे ऐसे मातृत्वको, मातृवत्सलताको धिकार है।'

#### × × × ·

क्सोदारानी कभी तो प्रार्थना करती—हे विधाता ! मेरा वह दिन कब आयेगा, जब मै अपने लालको बकैयाँ चलते देख्स्फि दूधकी दॅतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र श्रीतल होंगे, इसकी तोतली बोली सुनकर कानोमें अमृत बहेगा—

नंद धरिन आनँदमरी, सुत स्याम खिलावे। कमहि धुटुस्विन चलहिंगे, कहि बिधिहि मनावे॥ कमहि देंतुलि है दूध की देखी इन नैनिन श कमिहें कमल मुख बोलिहें, सुनिहों उन बैनिन॥

चूमित कर पा अधर भू, कटकित कट चूमित । कहा बरिन सूरज करें, कहूँ पाने सो मित ॥
—कभी श्रीकृष्णचन्द्रसे ही निहोरा करने जातीं—
नान्हरिया गोपाल लाल, तू बेिंग वडी किन होहि ।
इहिं मुख मधुर बचन हॅिंस कैयों जनि कहै कब मोहि ॥

जननीका मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्रीकृष्णचन्द्र बोलने भी लगे, बकैयाँ भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतनेमे वर्ष पूरा हो गया, यशोदाशनीने अपने पुत्रकी प्रथम वर्षगाँठ मनायी। इसी समय कंसने तृणावर्त दैत्यको भेजा। वह आया और यशोदाके नीलमणि-को उड़ाकर आकाशमे चला गया। यशोदा मृतवत्सा गौकी माँति पृथ्वीपर गिर पड़ी। इस बार जननीके जीवनकी आशा किसीको न थी। पर जब श्रीकृष्णचन्द्र तृणावर्तको चूर्ण-विचूर्णकर लौटे, गोपियाँ उन्हे दैत्यके छिन्न-भिन्न शरीरपरसे उठा लायीं, तव तत्क्षण यशोदाके प्राण भी लौट आये— शिशुमुपसय यशोदा दनुजह तं द्राक् चिचेत लीनापि। वर्षाजलमुपलभ्य प्राणिति जातिर्यथेन्द्रगोपाणाम्॥

'दैत्यके द्वारा अपहृत शिशुको पाकर महाप्रयाण (मृत्यु) मे लीन होनेपर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चंतन्य हो गर्यी जैसे वर्षाका जल पाकर इन्द्रगोप (वीरबहूटी) कीटकी जाति जीवित हो जाती है।'

#### × × ×

यशोदा एव श्रीकृष्णचन्द्रमे होड लगी रहती थी।
यशोदाका वात्सल्य उमइता, उसे देखकर उससे सौगुने
परिमाणमे श्रीकृष्णचन्द्रका लीलामाधुर्य प्रकाशित होता; फिर
इस लीलामाधुरीको देखकर सहस्रगुनी मात्रामे यशोदाका
मावसिन्धु तरिक्तित हो उठता, इन भावलहरियोसे धुलकर पुनः
श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाकिरणें निखर उठतीं, क्षणभर पूर्व जो
थीं उससे लक्षगुणित परिमाणमे चमक उठतीं—इस कमसे
बढकर यशोदाका वात्सल्य अनन्त, असीम, अपार बन गया
था। उसमे डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गयी थीं,
केवल नीलमणि ही उनके नेत्रोमे नाचते रहते थे। कब दिन
हुआ, कब रात्रि आयी—यशोदाको यह भी किसीके बतानेपर
ही भान होता था। उनको क्षणभरके लिये भावसमाधिसे
जगानेके लिये ही मानो यशोदानन्दनने मृत्तिका-भक्षणकी लीला
की। श्रीकृष्णने मिट्टी खायी है, यह सुनकर यशोदा उनका
मुख खुलाकर मिट्टी ढूँदिने गयीं और उनके मुखमें सारा विश्व

अवस्थित देखा, देखकर एक बार तो वे कॉप उठीं । किंतु इतनेमें ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वैष्णवी मायाका विस्तार हुआ। यशोदा-वात्सल्यसागरमे एक लहर उठी, वह यशोदाके इस विश्वदर्शनकी स्मृतितकको वहा ले गयी, नीलमणिको गोदमे लेकर यशोदा अपने प्यारसे उन्हें स्तनपान कराने लगीं—

अक म लगाइ नद नद को अनंद माइ।
ग्यान गृढ मृलि गाँ, भयं मुपुत्र प्रेम आइ॥
देखि वाट लाज को फँसी सु माह फॉस आइ।
सीस सूँचि चृमि चारु दूघ ट हिये अघाड॥
× × ×

यशांदा भूली रहती थीं। पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदाके अनजानमे ही उनके पुत्रकी दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुँची। फिर देखते-देखते ही उनके नीलमणि दो वर्ष दो महीनेके हो गये। पर अब नीलमणि ऐसे, इतने चञ्चल हो गये थे कि यशोदाको एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियोके घर जाकर तो न जाने कितने दहीके माँड फोड़ आया करते थे; एक दिन मैयाका वह दहीमाँड भी फोड़ दिया, जो उनके कुलमे वर्षोसे सुरक्षित चला आ रहा था। जननीने डरानेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णचन्द्रको ऊंखलमे बाँघा। सारा विश्व अनन्त कालतक यशोदाकी इस चेष्टापर वलिहार जायगा—

जिन बॉध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रवलकर्म की डारी । मोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हिंठ बॉध्यो सकत न छोरी ॥

इस वन्धनको निमित्त बनाकर यशोदाके नीलमणिने दो धर्मुनवृक्षोंको जड़से उखाड़ दिया । फिर तो वजवासी यशोदानन्दनकी रक्षाके लिये अतिशय व्याकुल हो गये। पूतनासे, शकटसे, तृणावर्तसे, वृक्षसे—इतनी बार तो नारायणने नीलमणिको वचा लिया; अब आगे यहाँ इस गोकुलमे तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये। गोपोने परामर्श करके निश्चय कर लिया—वस, इसी क्षण वृन्दावन चले जाना है। यही हुआ, यशोदा अपने नीलमणिको लेकर वृन्दावन चली आयाँ।

× × ×

वृन्दावन आनेके पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेकों भुवन-मोहिनी लीलाओका प्रकाश हुआ । उन्हें गोपबालकांके मुखरे सुन-सुनकर तथा कुछको अपनी ऑखों देखकर यशोदा कभी तो आनन्दमें निमग्र हो जातीं, कभी पुत्रकी रक्षांके लिये उनके प्राण न्याकुल हो उठते।

श्रीकृष्णचन्द्रका तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर भी वे बछड़ा चराने वनमें जाने लगे। वनमें वत्सासुर-वकासुर आदिको मारा । जब इन घटनाओंका विवरण जननी सुनती थीं। तब पुत्रके अनिष्टकी आश्रहारे उनके प्राण छटपटाने लगते । पॉचर्चे वर्षकी शुक्राप्टमीसे श्रीकृष्णचन्द्रका गोचारण आरम्भ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीध्मके समय उनकी कालियदमन-लीला हुई । कालियक वन्धनमें पुत्रको वैँधा देखकर यशोदाकी जो दशा हुई थी, उसे चित्रित करनेकी क्षमता किसीमे नहीं । छठे वर्षमे जैसी-जैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठकीडा श्रीकृष्णचन्द्रने की, उसे सुन-सुन यशोदाको कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करनेकी शक्ति किसीमे नहीं । सातवें वर्ष धेनुक-उदारकी लीला हुई। आठवें वर्ष गोवर्षनघारणकी लीला हुई, नवें वर्षमें सुदर्शनका उद्धार हुआ, दसर्वे वर्ष अनेकों आनन्दमयी बालकीड़ाऍ हुई, ग्यारहवें वर्ष अरिष्ट-उद्धार हुआ, बारहवें वर्षके गौण फाल्गुनमासकी द्वादशीको केशी दैत्यका उद्घार हुआ । इन-इन अवसरोपर यशोदाके हृदयमे हुई अथवा दुःखकी जो घाराएँ फूट निकलती थीं। उनमे यशोदा स्वय तो इव ही जातीं, सारे वजको भी निमम कर देती थीं।

इस प्रकार ग्यारह वर्ष, छः महीने यशोदारानीके भवनको श्रीकृष्णचन्द्र आलोकित करते रहे; किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जानेवाला था । श्रीकृष्णचन्द्रको मधुपुरी ले जानेके लिये अकूर आ ही गये। वही फान्सुन द्वादशीकी सन्ध्या थी, अकूरने आकर यशोदांके दृदयम्पर मानो अतिकूर वज्र गिरा दिया। सारी रात कंजेश्वर कज्ञरानी यशोदांको समझाते रहे; पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थीं, किसी हालतमे पुत्रको कंसकी रंगशाला देख आनेकी अनुमित नहीं देती थीं। आखिर योग मायाने मायाका विस्तार किया, यशोदा भ्रान्त हो गर्वी। अनुमित तो उन्होंने फिर भी नहीं दी; पर अबतक जो विरोध कर रही थीं, वह न करके ऑस् ढालने लगीं। विदा होते समय यशोदारानीकी जो करण दशा थी, उसे देखकर कीन नहीं रो पड़ा। आह!

बात्रामङ्गलसम्पदं न कुरुते व्यग्ना तदात्वोचितां बात्सल्यौपयिकं च नोपनयते पाथेयमुद्भान्तधीः। बूळीजालमसौ विलोचनजलैर्जिम्बालयन्ती परं गोविन्दं परिरम्य नन्दगृष्टिणी नीरन्ध्रमाकन्दिति॥ न्यग्र हुई यशोदा यात्राके समय करने योग्य मङ्गलकार्य मी नहीं कर रही हैं। इतनी भ्रान्तचित्त हो गयी हैं कि भपने वात्सल्यके उपयुक्त पुत्रको कोई पाथेय (राहखर्च) तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गयी है। श्रीकृष्णचन्द्रको इदयसे लगाकर निरन्तर रो रही हैं, उनके अजस्त अश्रुपवाह-से भूमि पङ्किल हो रही है।

रथ श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर चल पडा। रथचको (पिहयो) के चिह्न भूमिपर अङ्कित होने लगे, मानो धरारूपिणी यशोदा-के छिदे हुए हृदयको पृथ्वीदेवी व्यक्त कर रही थीं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रीकृष्णचन्द्रके विरहमे जननी यशोदाकी क्या दशा हुई, हुंचे यथार्थ वर्णन करनेकी सामर्थ्य सरस्वतीमे भी नहीं। क्योदा मैया वास्तवमे विक्षिप्त हो गयीं। जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र रथपर बैठे थे, वहाँ प्रतिदिन चली आतीं। उन्हें दीखता समी-अभी मेरे नीलमणिको अक्रूर लिये जा रहे हैं। वे चीत्कार कर उठतीं—'अरे! क्या वजमे कोई नहीं, जो मेरे जाते हुए नीलमणिको रोक ले, पकड़ ले। वह देखो, रथ वढा जा रहा है, मेरे प्राण लिये जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ; कोई दौड़कर मेरे नीलमणिको पकड़ लो, मैया!'

कभी जड-चेतन, पशु-पक्षी, मनुष्य—जो कोई भी दृष्टिके सामने आ जाता, उसीसे वसुदेवपत्नी देवकीको यनेकों सदेश भेजतीं। सँदेसो देव की सौं कहियो।

हों तो धाय तुम्हार सुत की, मया करत नित रहियो ॥ जदिष टेव तुम जानत उन की, तऊ मोहि कहि आवे । प्रातिह उठत तुम्हार सुत कों मालन रोटी सावे॥ तेक उबटनी अरु तातौ जल देखत ही मिज जावे। जोइ जोड मॉगत, सोइ सोइ देती, क्रम क्रम किर किर न्हावे॥ सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ्यी रहत उर सोच। मेरी अरुक लड़ेती मोहन हुँहै करत सकोच।

किसी पिथकने यशोदाका यह संदेश श्रीकृष्णचन्द्रसे जाकर कह भी दिया। सान्त्वना देनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने उद्धवको भेजा। उद्धव आये, पर जननीके ऑस् पोंछ नहीं सके।

#### × × ×

यशोदारानीका हृदय तो तब शीतल हुआ। जब वे कुक क्षेत्रमे श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलीं। राम-स्यामको हृदयसे लगाकर। गोदमे बैठाकर उन्होंने नव-जीवन पाया।

कुरुक्षेत्रसे जब यशोदारानी लौटीं, तब उनकी जानमें उनके नीलमणि उनके साथ ही वृन्दावन लौट आये। यशोदाका उजड़ा हुआ संसार फिरसे बस गया।

श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीला समेटनेवाले ये। इसीिक्ये अपनी जननी यशोदाको भी पहलेसे भेज दिया। जल भानुनन्दिनी गोलोकविहारिणी श्रीराधाकिशोरीको वे विदा करने लगे, तब गोलोकके उसी दिव्यातिदिव्य विमानपर जननीको भी विटाया तथा राधाकिशोरीके साथ ही यशोदा अन्तर्धान हो गर्या, गोलोकमे पधार गयी।

### भाग्यवती यज्ञपतियाँ

तन्नेका विश्वता भन्नी भगवन्तं यथाश्रुतम्। इदोपगुद्य विजहौ देहं कर्मानुबन्धनम्॥ (श्रीमद्रा०१०।२३।३४)

'उनमेसे एकको उसके पतिने जनर्दस्ती पकडकर रक्खा। वह भगवान्के पहले सुने हुए रूपका ध्यान करती दुई कर्मबन्धनोसे मुक्त होकर, चैतन्य होकर भगवत्स्वरूपमे जा मिली।'

वृन्दावनमें कुछ याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान् भीकृष्णने अपने सखाओंको भूखा जान उनके पास अन्नके लिये भेजा। याज्ञिकोने उन्हें फटकारकर खदेड दिया। तक भगवान्ने याज्ञिक ब्राह्मणोकी पित्रयोके पास उनको भेजा। वे श्रीकृष्णका मधुर नाम सुनते ही विविध भोजनोके थाल सजाकर चल दी।

जब यज्ञशालासे सभी याज्ञिकोकी पित्तयाँ व्यामसुन्दरके समीप जाने लगीं, तब एक याज्ञिक-पित्तीके पात भोजन कर रहे थे। वे बड़े ही क्रोंधी और कृपण थे। उनकी पित्तीने जब सभीको जाते देखा, तब उसका हृदय भर आया। स्यामसुन्दरकी सलोनी सूरतको देखनेकी कितने समयकी उसकी

साध थी । मनमोहनकी मञ्जुल मूर्तिका ध्यान करते-करते ही उसने अनेको दिन तथा राजियोको विताया था । वे ही घनस्याम आज समीप ही आ गये हैं और सङ्गकी सभी सहेलियाँ उस मनोहारिणी मूर्तिके दर्शनसे अपने नेत्रोको सार्थक बनायेगी । इस वातके समरणसे उसं ईप्यां सी होनं लगी । उसने भी जर्ल्दी-जर्ल्दी एक थाल सजाया ।

उसके पतिने पूछा— क्यां, कहाँकी तैयारी हो रही है ?' उसने सरलनाके स्वरमे कहा— 'सुन्टरताके सागर स्यामसुन्दरके दर्जनके लिये में संटेलियोंक साथ जाऊँगी।'

उसने कहा— मैं भोजन जो कर रहा हूँ ?'

उसने अत्यन्त ही निनय और स्नेहके स्वरमे कहा— -आप मोजन तो कर दी चुके हैं, अब मुझ नानेकी आज्ञा दीजिये। देखिये, मेरी सब सहित्याँ अने निकली जा रही है ?'

कोधी ब्राह्मण एकदम अभिश्चर्मा वन गये और कठोर स्वरमे वोछे— वड़ी उतावली लगी है। वया घरा है वहाँ ?? उसने कहा—'वहाँ त्रिभुदनमोहन स्वामकी झाँकी है।

बाह्मण-तत्र वया तृ तिना गये न मानगी ?'

मर। मन विना राये नहीं मानता ।

उसने वहा—हाँ, मैं उन मदनमोहनके दर्शनके लिये अवस्य जाऊँगी। कोधके स्वरमें ब्राह्मणने कहा—'न जायतव ११

उसने दृदतांस कहा— 'न कैसे जाऊँगी ! जरूर जाऊँगी और सबसे आगे जाऊँगी ! मठा, जो मेरे प्राणोंके प्राण हैं, मनके मन है और आत्माके आत्मा है, उन सच्चे स्वामीके पास न जाऊँगी, तो क्या जगत्के झुठे—चनावटी सम्बन्धोंमे क्सी रहूँगी ?'

ब्राझणने कहा---'तेरा स्वामी तो मै ही हूँ । मुझे भी छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी है क्या ?'

उसने कहा—'आप मेरे शरीरके स्वामी हैं। आत्माके प्रभु तो वे सारे जगत्के समस्त प्राणियोंके अधीश्वर—सर्वलोक-महेश्वर परमात्मा श्रीमदनमोहन ही हैं। उन्हीं सच्चे स्वामीके दर्शनसे आज इन नेत्रोको सार्थक करूँगी।'

ब्राह्मण साना-पीना भूल गये। उन्हें पतीपर वड़ा कोध आया । सुने स्वामी न मानकर और मेरी उपेक्षा करके यह दूसरेके पास जाती है। इससे वे अभिमानी ब्राह्मण जल उठे। अत्यन्त ही हठके साथ उन्होंने कोध और दृढताके स्वरमें कहा—श्वन्छी बात है। देखता हूं त् मेरी आज्ञाके विना कैसे जाती है। उसने कहा—'आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं । मेरा-उनका ऐसा सम्बन्ध है कि कोई लाख प्रयत्न करे, मुक्के उनके दर्शन करनेमें रोक नहीं सकता।'

ब्राह्मणने उसी स्वरमे कहा—'हाथ क्रगनको आरसी क्या। देखना है, तू कैंमे मदनमोहनके दर्शन करती है।' यह कत्कर उन कोधी ब्राह्मणने पनीके हाथ-पैरोंको कसकर बॉध दिया और म्वयं उमके पाम ही बैठ गया।

यजपन्नीने दृढताके स्वरमें कहा—'यमः इतना ही करेंगे या और भी कुछ ?'

उसने कहा--- और यह करूँगा कि जागक वे सब लोटकर नर्। आवेंगी नवनक यहीं वैटा बेटा पहरा देता सहूँगा।'

उसने मुखी हॅसी हॅमकर कहा— पहरकी अब क्या आवश्यकता है। शरीरपर आपका अधिकार है, उसे आपने बॉघ ही लिया। प्राण और आत्मा नो उन्हीं परमात्मा शीनन्दनन्दनके हैं, उनपर ता उन्हींका एकमात्र अधिकार है। शरीरने न मही, तो मेरे प्राणोके और आत्माके साथ उनका मेल होगा। यह कहकर उसने आंखें मूँद लीं।

जिस सुन्दरी मालिनको मनमोहनने अपनाकर निहाल कर दिया था, अपना यथार्थ स्वरूप-जान करवाकर कृतार्थ कर दिया था, अपना यथार्थ स्वरूप-जान करवाकर कृतार्थ कर दिया था, वही मालिन मथुराम इन ब्राह्मणोंके घरोंमे पूल-माला देने जाया करती थी। वही प्रतिदिन जा-जाकर इन विप्रपित्रयोंके सामने स्यामसुन्दरके स्वरूप-सौन्दर्यका वखान किया करती। उसीके मुखसे इसने यशोदानन्दनके स्वरूपकी व्याख्या और प्रशंसा सुनी थी। उसने जिस प्रकार वजेन्द्रनन्दनके स्वरूपका वर्णन सुना था, उसी रूपका वह ऑखें मूद धीरे-धीरे ध्यान करने लगी।

ध्यानमे उसने देखा, नीलमणिके समान तां शरीरकी सुन्दर आभा है, भरे हुए गोल-गोल मुखके उपर काली-काली घुँघराली लटें लटक रही है। गलेमे सुन्दर फूलोकी माला तथा कंठे आदि आभूपण पढ़े हुए है। कमरमे सुन्दर पीली घोती वॅधी है। कघोपर जरीका सुपट्टा फहरा रहा है। हाथमे छोटी-सी सुरली गोभायमान है। ऐसे मन्द-मन्द सुसकराते हुए श्यामसुन्दर अत्यन्त ही ममताके साथ देखते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ब्राह्मणीका श्वास कक गया। उसके नेत्रोके दोनों कोरोंमेंसे अशु हलक पढ़े। सुख्य प्राण उसके शरीरसे निकलकर प्रियतमके शरीरमें समा गये। ब्राह्मणीका वचन सत्य हुआ। उसकी आत्मा सबसे पहले क्यामसुन्दरके पास पहुँच गयी। ब्राह्मणने देखा उसकी पत्नीका प्राणहीन गरीर उसके पास पडा है। वह हाय-द्वाय करके अपने भाग्यको कोसने लगा। हे प्राणोके प्राण ! हे सभीके प्रिय स्वामिन् ! इस ब्राह्मणीकी-सी उत्कट अभिलापा और ऐसी एकामता कभी इस प्रेमहीन जीवनमें भी एक-आध क्षणके लिये हो सकेगी क्या !

- 0-04/carporty-0--

# भक्तिकी परम आदर्श श्रीगोपीजन

ता मन्मनस्का मत्याणा मद्धे स्यक्तदेहिकाः। मामेत्र द्थितं प्रेष्टमात्मानं मनसा गताः॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—'उन गोपियोका मन मेरा मन हो गया है, उनके प्राणः उनका जीवनसर्वण्य में ही हूँ । मेरे लिये उन्होंने अपने गरीरके सारे सम्बन्धोको छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धिसे केवल मुझको ही अपना प्याराः प्रियतम और आत्मा मान लिया है।'

किल्दनिन्दनी श्रीयमुनाजीके तटपर बृद्दन नामका प्रक अतिशय सुन्दर वन था। इस वनमे एव वनके पार्स-देशोमे अनेका वज वसे हुए थे। इन वजोमे अगणित गोप निवास करते थे। प्रत्येक गोपके पास अपार गोधनकी सम्पत्ति थी। गोपालन ही इनकी एकमात्र जीविका थी। सब घरोमे दूध दिधकी धारा वहा करती। बड़े मुखसे अनका जीवन थीतता था। छल-कपट ये जानते ही नहीं थे। धर्ममें पूर्ण निष्ठा थी। इन्हीं गोपोके घर श्रीगोपीजनोका अवतरण हुआ था—विश्वमे श्रीकृष्णप्रेमका आदर्श स्थापित करनेके लिये, एक नवीन मार्ग दिखाकर त्रितापसे जलते हुए कागत्के प्राणियोको और उधर परमहंस मुनिजनोको भगवत्येमसुधाकी धारासे सिक्त कर, उस प्रवाहमे बहाकर अचिन्त्य अनिर्वचनीय चिन्मय आनन्दमय लीलारससिन्धुमे सदाके लिये निमन्न कर देनेके लिये।

लगभग पॉच हजार वर्ष पूर्वकी वात है, उपर्युक्त ब्रजी-के गोपोके एकच्छत्र अधिपति महाराज नन्दके पुत्ररूपमें श्रवादा रानीके गर्भसे परब्रहा पुरुपोत्तम गोलोकविहारी स्वयं अगवान् श्रीइष्णचन्द्रका अवतार हुआ । व्रजपुरकी वसुन्धरा-बर मबोदानन्दनकी विश्वमोहिनी लीला प्रसरित हुई । सक्की अपने सौभाग्यका परम फल प्राप्त होने लगा । इनमे सर्व-श्रथम अवसर मिला वहाँकी वात्सल्यवती गोपियोको । इन श्रजोंमें जितनी पुत्रवती गोपियाँ थी, सबने अखिल ब्रह्माण्ड-नामक बशोदानन्दनको अपने अक्कमे घारण किया, वे उन्हें अपना स्तनदुग्ध पिठाकर कृतार्थ हुई । योगीन्द्र-हुनीन्द्रगण अपने भ्याननथम भी जिनका स्पर्भ पा लेनेके लिये तदा लालायित रहने हैं, उन अनन्तैश्वर्यनिकेतन महामहेश्वरकों, अपने विद्युद्ध वात्मस्थमय प्रेमकी भेट चढाकर इन गोपियोने—मानो ने उनके ही हाथकी कठपुतली हों— इस रूपमे पाया। सर्वेश्वरकी वह प्रेमाणीनता, भक्तवश्यता देखने ही योग्य थी—

देत करताल वे लाल गोपाल सों पकर व्रजवाज कपि ज्यां नचावे॥ कोउ कहें लक्न पकराव मोहि पांवरी,

कोउ कहै लाल बलि काओं बीही । कोउ कहें ललन गहाव मोहि सोहनी,

काउ कह ललन गहान माह साहना,

कोऊ कहै लाल चढ़ि जाउ सीड़ी॥ कोउ कहै लाजन देखाँ मोर कैसे नर्चे,

कोउ कहै भ्रमर कैसे गुँजारै। कोउ कहै पौर लगि दौर आऔ लाल!

रीझ मोतीन के हार वारें॥ जो कछु कहें बजवयू सोइ सोइ करत,

तोतरे वेन बोरून सुद्धार्वे । रोय परत वस्तु जब मारी न उठै तके,

चूम मुख जननी उर सौं लगावें ॥ दन कहि लौनी पुनि चाहि रहत बदन,

हॅस स्तमुज बीच है है क्लोहें। धाम के काम बजबाम सब मृह रहीं,

कान्ह बलराम के संग डोहें।। सूर भिरिधरन मधु चरित मधु पान के,

और अमृत कछु थान कामै। और सुख रक की कीन इच्छा करे,

मुक्तिहू लौन सी सारी कारी।।

किंतु इन वात्सल्यवती गोपिकाओं की अपेक्षा भी । निर्मलतर, निर्मलतम प्रेमका निदर्शन व्यक्त हुआ मधुरभावछे श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति आत्मनिवेदनः सर्वसमर्पण करनेवाली श्रीगोपीजनोंमें । वजकी इन गोपकुमारिकाओंकाः गोप-पुन्दरियोंका श्रीकृष्णप्रेम जगत्के अनादि इतिहासमें सर्वथा श्रप्रतिम वना रहेगा । प्रेमकी जैसी अनन्यता इनमें हुई और फिर सर्वथा निर्वाध भगवत्सेवाका जो अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ, वह अन्यत्र कहीं है ही नहीं।

उस समयकी वात है जब वजराजकुमार रेंगते हुए भपने ऑगनमे खेल रहे थे। कुछ वड़ी आयुकी गोप-कुमारिकाएँ भी अपनी जननियोंके साथ नन्दभवनमे इन्हें देखने आया करतीं । सब-की-सव सरलमति वालिकाएँ थीं, पर श्रीकृष्णचन्द्रके महामरकत-स्यामल अङ्गोपर दृष्टि पड़ते ही इनकी दशा विचित्र हो जाती। ये ऐसी निष्पन्द हो नातीं मानो सचमुच कनकपुत्तलिका ही हों। न जाने, इनकी समस्त शैंगवोचित चञ्चलता उस समय कहाँ चली जाती । जो गोपवालक थे, वे जब श्रीकृष्णचन्द्रके समीप आते, उनकी माताएँ जब उन्हें नीलसुन्दरके पास लातीं, तब वे तो अतिशय उल्लासमे भरकर किलकने लगते। भ्रत्यन्त चञ्चल हो उठते । पर उनसे सर्वथा विपरीत दशा इन बालिकाओकी होती। वे विचित्र गम्भीर हो जातीं। केवल इनकी ही नहीं; जो बहुत छोटी थीं, अथवा श्रीकृष्णचन्द्रकी समवयस्का या उनसे कुछ मास बड़ी थीं, उनकी भी यही दशा होती । बृद्धा गोपिकाऍ स्पष्ट देखर्ती—'यह सुकमार किलका-सी नन्ही वालिका-जिसे जन्मे एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, उसने देखा यशोदाके नीलमणिकी ओर केवल आधे क्षण भर ही, और वस, माताकी गोदमें वह सर्वथा स्थिर हो गयी, उसके नेत्रोंका स्पन्दन भी रुद्ध हो गया ।' माताएँ एक बार तो आश्चर्य करने लगतीं। पर फिर तुरत ही उनका समाधान हो जाता-'इस सॉवरे शिशुका रूप ही ऐसा है-जडमें विकृति हो जाती है, ये तो चेतन हैं। अन माताओंको क्या पता कि ये समस्त वालिकाएँ वजमे जन्मी ही हैं श्रीकृष्णचन्द्र-के लिये। वे नहीं जानतीं कि ये नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ही न्नेताके दश्ररथनन्दन श्रीरामचन्द्र हैं। कोशलपुरसे ये मिथिला पघारे ये । श्रीजनकनन्दिनीका स्वयंवर था । घनुर्भङ्गके अनन्तर श्रीवैदेहीने जयमाला राघवेन्द्रके गलेमें डाली। रघुकुलचन्द्रका विवाह सम्पन्न हुआ । उस समय मिथिलाकी पुरन्त्रियाँ उनका कोटि-मदन-सुन्दर रूप देखकर विमोहित हो गुर्यी। प्राणोंमें उत्कण्ठा जाग उठी--(आह, हमारे पति ये होते !) किंद्र सर्वसमर्थ श्रीराघव उस समय तो मर्यादापुरुषोत्तम थे।

इसीलिये सत्यसङ्कल्प प्रभुने यही वरदान दिया—'देविवो ! शोक मत करो, 'मा शोकं कुरुत स्त्रियः'; द्वापरके अन्तमें तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा—

द्वापरान्ते करिष्यामि भवतीनां मनोरथम्।
परा श्रद्धा एवं भक्तिके द्वारा तुम सव वजर्मे गोपी वनोगी—
श्रद्धया परया भक्त्या वजे गोप्यो भविष्यथ।

उसीके परिणामस्वरूप वे मिथिलाकी ललनाएँ ही वालिकाऍ वनकर उनके घर पधारी हैं। श्रीकृष्णचन्द्रके चार पादपद्मोमे न्यौछावर होनेके लिये ही आयी हैं---मला, इस रहस्यको वे वृद्धा भोलीगोपिकाएँ क्या जानें ? इसके अतिरिक्त कोशल देशकी ओर लौटते हुए दूल्हा श्रीरामको देखकर न जाने कितनी पुर-रमणियाँ विमोहित हुई और अशेषदशी कोरालेन्द्रनन्दनने उन्हें भी यह मूक स्वीकृति दी थी- 'क्रजे गोप्यो भविष्यथ ।' अपने वनवासी रूपके दर्जनसे मुग्ध हुए दण्डकारण्यके ऋषियोंको भी उन्होने द्वापरके अन्तमें गोपी वननेका वरदान दिया था । प्रजारञ्जनका पवित्र आदर्श रखते हुए राजा रामचन्द्रने अपनी प्रागपिया श्रीजानकीका—उनके चर्वथा नित्य पवित्र रहनेपर भी-परित्याग किया । तथा फिर जब-जब व यज करने बैठे, तब-तब प्रत्येक यज्ञमें ही उनकी अर्द्धाङ्गिनीके स्थानपर खर्णनिर्मित सीता विराजर्ती । सर्वेश्वरकी मायाका क्या कहना है-एक दिन वे अगणित स्वर्णसीता-मूर्तियाँ चैतन्यघन वन गयीं और सबके छिये राघवेन्द्रके मुखसे यह वरदान घोषित हुआ था-- 'तुम समी पुण्य चृन्दावनमे गोपी बनोगी, मै तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा । रिचपुत्र श्रीयराभगवान्के सौन्दर्यसे विमोहित हुई देबाङ्गनाओने तपस्या करके, परमा भक्तिते श्रीहरिको संतुष्टकर गोपी वननेका अधिकार पाया था । श्रुतियोंको गोपी बननेका वरदान मिला था। न जाने किन-किनने श्रीहरिके विभिन्न अवतारोंके द्वारा प्रत्यक्ष या मूक 'एवमस्तु'का वरदान पाकर द्वापरके शेषकालमें गोपीपदका सौभाग्य लाभ किया था। प्रवञ्च-गत कितने वहभागी जीवोने, वड़े-वड़े ऋषि-मुनियोंने, साक्षात् ब्रह्मिच्या आदिने शत-सहस्र जन्मोकी उपासनासे जगदीश्वर-की कृपा प्राप्त की थी और उनके मुखसे निर्गत 'तथास्त' का बल लेकर वजकी गोपी बननेके अधिकारी हुए ये। इन सबकी गणना किसके पास है ? एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्रकी अचिन्त्यलीला-महाशक्तिको ही इसका पूर्ण विवरण शात रहता है। जजकी सीधी-सादी वृद्धा गोपियोंको इस रहस्यका

क्या पता । इतना ही नहीं, वे बेचारी नहीं जानतीं कि स्वयं गोलोकविहारी ही वजमे पधारे हैं। और जब वे आये हैं, तब गोलोकविद्दारिणी भी आयी ही होंगी, उनके नित्य परिकरोका भी अयतरण अवस्य हुआ होगा। घराका दुःसह देत्यभारसे पीड़ित होना, विधाताके समीप जाकर अपना दुःख निवेदन करनाः ब्रह्माका जगन्नाथकी स्तुति करनाः परमपुरुषके अवतरण-का संदेश प्राप्त करना। परमपुरुषकी प्राणिपयाकी सेवाके लिये सुरवनिवाओंके प्रति भूतलपर उत्पन्न होनेका आदेश होना— यह कथा इन आभीर-गोपिकाओंने सुनी नहीं है। इसलिये वे कत्यना ही नहीं कर सकतीं कि इन गोपवालिकाओंके रूप-में नित्यलीलाके महामहिम परिकर हैं, अपने स्वामीकी भुवन-पावनी लीलामे योगदान करने आये हैं; देवाङ्गनाएँ हैं, श्रुतिगच 🖏 प्रपञ्चके अगणित सौभाग्यशाली साधनसिद्ध प्राणी 🖏 जो यहाँ गोपी वनकर क़तार्य होने आये हैं। वे स्वयं कौन 🖏 यही उन्हें पता नहीं है। फिर अपनी पुत्रियो—इन गोप-बालिकाओंके सम्बन्धमें वे कैसे जानें । श्रीकृष्णचन्द्रकी अषटन-घटना-पटीयसी योगमायाकी यवनिकाकी ओटमे क्या है, इसे कोई जान नहीं सकता । स्मृतिका जितना अंश लीलारस-पोषणके लिये आवश्यक होता है, उतने अंशपरसे योगमाया भावरण इटा लेती है; शेष भाग पूर्णतया आदृत ही रहता है। यही कारण है कि यशोदानन्दनको देखते ही इन नन्ही-सी बालिकाओंकी, अथवा किञ्चित्-वयस्का गोपकुमारिकाओंकी रेखी क्यों हो जाती है, इसका वास्तविक रहस्य वे वृद्धा गोपियाँ नहीं जान सकती थीं।

दिन वीतते क्या देर लगती है। जो वयस्का गोपकुमारिकाएँ धीं, वे व्याहके योग्य हो गयों। गोपोंने इन विभिन्न वजों में अच्छे वर-वर देखकर उनका व्याह किया। विवाहके सभी संस्कार विधिवत् सम्पन्न हुए, भावरें फिरीं। पर आदिसे अन्ततक एक अतिशय आश्चर्यसयी घटना उन दुलहिन बनी दुई गोपबालिकाओं की ऑसों के सामने घटित हो रही थी। इसे और तो किसीने नहीं देखा; पर बालिका स्पष्टरूपसे अनुस्व कर रही थी, वरके—उसके भावी पतिके अणु-अणु- में नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र समाये हुए है, उसके साथ भावरें नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र समाये हुए है, उसके साथ भावरें नन्दनन्दन ही दी हैं, उसका पाणिग्रहण श्रीकृष्णचन्द्रने किया है। वह स्वप्न देख रही है, या जाग्रत्में ही सचमुच ऐसा हो रहा है—वह कुछ समझ नहीं पाती थी। उसका रोम-रोम एक अनिर्वचनीय आनन्दमें परिष्ठत हो रहा था। भान्त-सी हुई वह अपने व्याहकी विधि देखती जा रही थी।

जिसके साथ उसने अपनी सगाईकी वात सुन रक्खी थी, वह वर क्षणभरके लिये भी उसके दृष्टिपथमें न आया। अञ्चलकी ओटमें विस्फारित नेत्रीसे वह एकत्रित समुदायकी ओर कभी देखती। पर कुछ भी निर्णय नहीं कर पाती । निर्णय कर लेना उसके वशकी बात ही नहीं है । वास्तवमे तो बात यह है-गोपी न तो स्वम देख रही थी, न उसे मतिभ्रम हुआ था। वह सर्वथा सत्यका ही दर्शन कर रही थी। सचमुच श्रीकृष्णचन्द्रने ही उसका पाणिग्रहण किया था । जो एकमात्र उनकी ही हो चुकी हैं, उनके लिये ही वजमे आयी हैं, उन्हें परपुरुष स्पर्श भी कैसे कर सकता है। यह तो लीलारसकी चृद्धिके लिये विवाहका अभिनय था। इसका नियन्त्रण कर रही थीं श्रीकृष्णचन्द्रकी अचिन्त्यमहाशक्ति योगमाया। लोकदृष्टिमे यह प्रतीति हुई कि अमुक गोपवालाका अमुक गोपबालकके साथ विवाह हुआ। पर सनातन सत्य सिद्धान्त है - वजसुन्दरियोंका कभी क्षणभरके लिये भी मायिक पतियोंहे मिलन होता ही नहीं—

'न जातु व्रजदेवीनां पतिभिः सह सङ्गमः।'

एक कालमे एक ही स्थानपर सत्यको आवृत कर योगमाया किसे कन क्या प्रतीति करा देगी, इसे वे ही जानती हैं। गोपवालाने अभी-अगी सत्यको प्रत्यक्ष देखा है; किंदु पुनः उसकी स्मृतिमें आगे कितना उलट-फेर वे करती रहेंगी और परिणामस्वरूप उसका श्रीकृष्णप्रेम उत्तरोत्तर कितना निखरता जायगा—इसकी इयत्ता नहीं है। जो हो, प्रायः प्रत्येक विनाहमे ही दुलहिन गोपीको औरोंकी प्रतीतिसे सर्वथा विरुद्ध उपर्युक्त अनुभृति ही हुई। और जहाँ ऐसी अनुभृति नहीं हुई, वहाँ आगे चलकर श्रीकृष्णमिलनमे, मगवत्यादपक्की के स्पर्शमे किञ्चित् व्यवधान हो ही गया। उन-उन व्रज सुन्दरियोको श्रीकृष्णचन्द्रकी चरणसेना मिली अवस्य; पर इस देहसे नहीं—इस देहको छोड़ देनेके अनन्तर।

जो गोपकुमारिकाएँ श्रीकृष्णचन्द्रकी समवयस्का याँ या उनसे कुछ ही छोटी या वड़ी थीं—उनके लिये एक दूसरी ही बात हुई । समस्त वज बृहद्दनसे उठकर वृन्दावन चला आया और वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी वत्सचारणलीला आरम्भ हुई । फिर उनकी आयुका चौथा वर्ष आरम्भ होनेपर शरह् श्रुतुमें ब्रह्माने समस्त गोवत्स एवं गोपशिशुओंका अपहरण किया । एक वर्षके लिये स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र ही विभिन्न ब्रजोंके असंख्य बालक एवं गोवत्सोंका रूप धारणकर लीला करते रहे । किसी वजवासी गोपको गन्धतक न मिली कि

उनके पुत्र तो ब्रह्माकी मायांसे मुग्य होकर कही अन्यत्र पड़े हैं और नन्दनन्दन ही उनकी सन्तानके रूपमें खेल रहे हैं। इसी बीच्चेमे योगमात्राकी प्रेरणारे सबने अपनी कन्याओकी सगाई की। धर्मकी साओं टेकर सबने बजहालक बने हुए श्रीकृष्णचन्द्रको ही अपनी कन्या देनका वचन दे डाला। सबके अनजानमें ही श्रीकृष्णचन्द्र उन समस्त गोप-कुमारिकाओंके भावी जिंत बन गये।

गानसुन्दरियाकः गापकुमारिकाओके भकार श्रीकृष्णमेवाधिकार प्राप्त होनेकी भूमिका प्रस्तुत हुई । और जब नन्दनन्दनको आठवाँ वर्प छग। एव छगभग एक मास भौर वीत गया, बुन्दावनमे बारदकी बाभा विकसित होने लगी; तब श्रीगोपीजनोमे श्रीकृष्णामलनकी उत्कण्ठा ( पूर्वराग ) जगानेका कार्य भी सम्पन्न हो गया । अवस्य ही एक प्रकारसे नहीं । स्वेच्छामय श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीगोपीजना-के प्रेमविवर्धनने लिये जहाँ जो पढ़ित उपयुक्त थी, उसी-को अपनाया । उनके पौगण्डवयःश्रित व्यामल अङ्गोके अन्तरालसे केंगोर ऑक सा रहा था। और सच तो यह है कि वे तो नित्यकिगोर हें। इसी कैंगोर रूपकी आवश्यकता थी श्रीगोपीजनोकी ऑखोंक लिये, उनके प्रेमोपहारको **बह**ण करनेके लिये । इसीलिये वह उनके समझ व्यक्त होने लगा । और फिर एक दिन गूँज उठी वंशीध्वान । इससे पूर्व भी वंगीका स्वर वज-सुन्दरियाने नुना अवस्य था । पर भाजकी तान निराली थी। कर्णरन्त्रोंमें प्रवंश करते ही गोपसुन्दरियोंकी दशा कुछ-की-कुछ हो गयी-

कलना गन अग अनंग तये। कर तान सरासन वान हये॥ इक मुर्छि गिरी न सम्हार तहाँ। उर माँझ मनामव पीर महाँ॥ इक आनन चंद लखे ललकै। दग चाहि चक्तोर को चलके॥ इक तान बिंची दग कों बरखे। इक चालन सीस करें हरखे॥ इक रूप अभी धर घ्यान रही। इक चित्र लिखी इमि मोइ गई॥

वे उत्तमुच ही क्षणोंमें ही सर्वथा बदल गयीं। हृदयका सिंद्यत श्रीकृष्ण-प्रेम उमड़ा और उसके प्रवाहमें उनके प्राण, मन, इन्द्रियों, शरीर—सभी बह चले। योगमायाने इस अवसरपर भी अपने अञ्चलकी किद्धित छाया-सी डाल दी। गोपसुन्दरियोंकी स्मृतिका कुछ अश्च दक गया और वे मोचने लगीं, अनुभव करने लगीं कि इससे पूर्व उन्होंने कभी श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन नहीं किये, कभी वंशीकी यह अमृत-पारा कर्णप्यमें आयी ही नहीं। प्रथम बार श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन कुए हैं, प्रथम वार वंशीसे झरते हुए पीयूषका

वे पान कर सकी है। कितनी तो यह भी भूल गयी कि यह व्यामवर्ण सौन्दर्यनिवि बालक कौन है और परम्पर एक दूसरीं भे पिन्चय ५ छंने लगीं— 'री बिन्न ' वे किनके पुत्र है ?'

गापनुन्दरियाके लिये श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त अब अन्य कुछ रहा ही नहीं। वे सन-ही-मन नन्दनन्दनपर न्योछावर हो गर्वा । घर, माता-पिता, भाई-बन्ब, पित, समे सम्बन्धी-सवकी समना निमटकर श्रीकृष्णचन्द्रमे केन्द्रित हो गयी । अव न अन्यमनस्क-सी रहने लगी । निरन्तर उनके नेत्र सजल रहने लगे। प्राणोम एक विचित्र व्यथा थीः जिसे वे प्रकट भी नहीं कर पाती थीं, सह भी नहीं सकती थीं। श्रीकृष्णदर्शनके लिये सतत व्याकुल रहतीं । प्रातः एवं सायं अपने द्वारपर पार्डी हो जाती । वन जाते हुए वज छीटते हुए श्रीकृष्णचन्त्रके दर्शन जहाँ जिम स्थानमे हो सकते, वहीं वे चली जाती। गृहकार्य पडा रहता। गुरुजन खीझते, शल्लाते, समझातं; किंत्र सिर नीचा कर लेनेके अतिरिक्त वे और कोई उत्तर न देतीं । कितनोके अङ्ग पीछे पड़ गये । अभिभावकोंन समझा ये रुग्ण हो गयी है। उनके लिये वैद्य ब्रुलाये गये । वैद्योने वताया—किसी गहरी चिन्ताके कारण इनकी ऐसी अवस्था हो गयी है। पर क्या चिन्ता है-यह किसीको पता नहीं लग सका । भाव वढत-वढते यह दशा हुई कि उनके द्वारा गृहकार्व होना सर्वथा असम्भव हो गया। वे करे तो क्या करे । उनके नेत्रों भे, मनमें श्रीकृष्णचन्द्र समा गये थं। सचेत करनेपर वे कार्यभार सॅभालने अवस्य चलतीं, पर ज्यो चलतीं कि दीखता। आगे-पीहे दाहिने-वॉर्ये-चारो ओरसे हमे घेरकर श्रीकृष्णचन्द्र साथ चल रहे हैं। झाड़ देने चलती, तो प्रतीत होता झाड़के कण-कणमे श्रीकृष्णचन्द्र समाये हए हैं। दहीके भाँडमे, मन्थन-डोरीमे, मथानीम श्रीकृणचन्द्र खड़े हॅसते दीखते। वे कैंडे दही विलोयें १ वर्तन मॉजने जाती, उनके कह्वणसे सन्-सन् शब्द होता और उन्हें अनुभव होने लगता-श्रीकृष्णचन्द्रके न् पुरकी रुनद्यन-रुनद्यन ,ध्यनि है । ये चिकत नेत्रोंसे द्वारकी ओर देखने लगतीं और उन्हें यही भान होता—'वह देखों, द्वारपर वे खंड हैं।' दीपक संजोकर वे दीपदान करने चल्तीं। पर दीपककी लौमे श्रीकृष्णचन्द्र नाचते दीखते और दीपक हाथसे गिर जाता। चलते-फिरते, सोते-जागते किसी ओर भी दृष्टि फेरते समय श्रीकृष्णचन्द्र उनके सामने निरन्तर बने रहते थे। इस परिखितिमें घरके काम कैसे हीं।

कितनी वो उन्मत्तप्राय हो गयीं। सिरपर दहीका माट लिये वे आर्ती नन्दव्रजमे दही वेचने और 'दही लो' के वदले कुकार उठतीं 'श्रीकृष्ण लो!' 'श्रीकृष्ण लो!' लोग चिकत नेत्रोसे देखते और वे वावरी-सी इस वीधीसे उस वीधीमें किरती रहती। जिनका वाह्य-शान छप्त नही हुआ था एवं इदयमें निरन्तर श्रीकृष्णकी स्फूर्ति रहनेपर भी किसी प्रकार अपनेको संभालनेमें समर्थ थीं, उनका कार्य रह गया था—केवल श्रीकृष्णनामका गान—पनघटपर, यमुना-तटपर, गोष्ठमें, व्रजपुरकी गलियोंमे, हाटमें मिलकर परस्पर एक दूसरीके वर्षी अपने प्राणवछभ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्बन्धकी चर्ची करते रहना—

हे सिंख सुनु यह बचन अनूपा । नयनवंत कहेँ यह फल रूपा ॥ गंदसुअन दरसन तें आना । अपर लाम कछ मैं निहं जाना ॥

अपर कहत यह नात, अति निचित्र कखु वेष नर ।

स्रोठे ये दोठ भ्रात, गोप भाग महँ सुभग अति ॥

है भटनर सुभ नेष, गानत सुमग सुराग नर ।

अस मैं कबहुँ न पेख, गीर स्याम सिंख कसत जुग ॥

हे सिंख यह नंसी नहभागी । कौन सुकृत इन किय अनुरागी ॥

दामोदर अधराधर कागी । रहत निरंतर छन निहं त्यागी ॥

अपर कहें सुनु सखी सयानी । यह बृंदानन भू सुखदानी ॥

स्वर्गहुतें अति सुभग सुहानी । कीरित निसद भई जग जानी ॥

नंटसुअन पद अंकित गाता । अति निचित्र सन कहँ सुख दाता ॥

गिरि के चहुँ दिसि जीव गन, नचत देखि गन मोर । रहे थिकत है तिज किया, निरखत नंदिकसोर ॥ अस सुख अपर लोक निहंदेखा । पिह तें यह छिति सुखद विसेषा ॥

हे सिंख ! दिखि इहि बनकी हरिनी । जदिष मूढमित इनकी बरनी ॥
केतु नाद सुनि अति सच्च पावति । पितन सिहत चित हिरि पे आविते ॥
सुंदर नंद फुँवर बर बेपा । निरखत लगत न नैन निमेपा ॥
प्रेम सिहत अवलोकित दूजे । आदर सिहत हिरिहि जनु पूरे ॥
हे सिखि ! अवर चित्र इक चही । गगन में सुरबनिता किन लही ॥
केठी जदिष विमानन मिहियाँ । अपने पितन सौं दै गरबिहयाँ ॥
दिष्ट परे सॉवरे अनुपा । निपटिहं बनिता उत्सव रूपा ॥
पुनि सुनि वेनु गीत गित नई । कल निहं परत बिकल है गई ॥
हे सिख ! देवबधुन की रही । तुम इन गाइन तन किन चही ॥
परि मुख तें चु छनत है नाल । बेनु गीत पीयूष रसाल ॥
प्रवन उठाइ पितत है पेसे । निक कहें छिर जाइ न जैसे ॥
हे सिख ! वन विहंग किन हेरी । सुनत जु केनु गीत पिम केरी ॥

वठे रुचिर दुमन की डारें। इकटक मोहन वदन निहारें। हे सिख ! चेतन जन की रहीं। ये जु अचेतन ते किन चहीं। वेनु गीत सुनि सिरता जिती। उमिंग मनोमन नियकित तिती। बन में बल अरु मुदर स्याम। पमु चारत, परसत दिखि धाम। निरखहु सजिन मेह को नेह। छत्र किर हियों अपनी देह। देखी सखी गोवर्धन कहियाँ। परम श्रेष्ठ हरिज्ञासन महियाँ। रामकृष्म पद परसन किर के। रह्यों जु अति अनंदिह भिर के। हे सिख भिरि गोधन की रहीं। सुदर नदकुँ अर तन चहां। अद्भुत गोपवेष वर करें। सेली कंध सु मुनि मन हरें। अद्भुत गोपवेष वर करें। सेली कंध सु मुनि मन हरें। ठाढ़े गाइ गहन के काज। किए फिरत खालन की साज। तीसिय रूप माधुरी सरसे। रंग रली मुरली मधु बरसे। ता किर हरे सवन के हिए। चर कीने थिर, थिर चर किए।

इन गोपिकाओमे न रही थी लजा और न रहा या कोई भय। ये निश्चय कर चुकी थीं—

हों तो चरन कमक रूपरानी जो भावें सो होष री।

× × × × × × जो मेरी यह कोक जायंगो औ परकोक नसाय री।

जो मेरा यह कोक जायनो आ परकोक नसाय री।
नंदनंदन को तऊ न छाँडू, मिर्कूनी निसान बजाय री॥
× × ×

परमानॅद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों वार री। दिन-रात श्रीकृष्णचिन्तन, श्रीकृष्णचरित्रकी चर्चा करती रहकर वे तन्मय हो गर्यों—

वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः॥ (श्रीमद्गा०१०।२१।२०)

उन गोपकुमारियोकी दशा भी विचित्र थी। वे प्रायः श्रीकृष्णचन्द्रके समान वयकी ही थीं। किंतु जैसे नन्द-नन्दन केशोर शोभासे मण्डित हो चुके थं, वैसे ही इनके शेशवकी ओरसे नवयौवन व्यक्त होनेकी प्रस्तावना कर रहा था। सब-की-सब अविवाहिता थीं। इन सबने देखा वजराज-तनयकी उस सौन्दर्यराशिको; इनके प्राण, मनमे भी वह रूप समा गया। फिर तो आराधना आरम्भ हुई नन्दनन्दन-को पतिरूपमे पानेके लिये। हेमन्तके प्रथम मासमे दल-की-दल ये श्रीयमुनाके तटपर अरुणोदयसे पूर्व एकत्र हो जातीं। परस्परका स्नेह भी अद्भुत ही था। एक दूसरीका हाथ पकहे उचकण्ठसे श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाका गान करती चलतीं। स्नान करके जलके समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवीकी बाद्यकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारोसे पूजा करतीं और अन्तरतलकी श्रद्धासे प्रार्थना करतीं—पमाता! नन्द-

बन्दनको हमारा पति वना दो, हन तुम्हं नमस्कार कर रही हैं-- 'नन्दगोपसुतं देवि पतिं में कुरु ते नमः।' एक मासतक निर्वाघ यह व्रत चलता रहा । योगेश्वरेश्वर श्रीकृणचन्द्रका द्भव द्रवित हो उठा दुनकी यह अतुलनीय लगन देखकर। चराचरके अधीश्वर, सर्वव्यापक, अन्तर्यामी, विश्वातमा, **षजरा**जनन्दन भ्वयं पवारे उनके जतको सफल करनेके लिये। चीरहरण-श्रीकृष्णमिलनमे वाथक समस्त दूर कर देनेकी पवित्रतम लीला सम्पन्न हुई। आज इन नीपकुमारिकाओका सर्वस्व समर्पण-सस्कार पूर्ण हुआ स्वय अखिलात्मा महामहेश्वर—उनके ही प्रियतम प्राणवल्लम मजराज-दुलरिके हाय सेवाधिकारप्राप्तिका वचन पाकर वे कृतार्थ हुई । प्राणोमे गूँज उठा श्रीकृष्णचन्द्रके द्वारा दिया हुआ उस समयका यह वरदान—'देखोः आगामी शारदीय रात्रियोमे तुम सब मेरे साथ रमण करोगी-मेरे स्वरूपानन्द-का निर्वाध उपभोग, मेरी सेवाका सख पाओगी 'मयेमा रंखय क्षपा: ।?

इसके दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमाकी उज्ज्वल रात्रिमे गोपसुन्दरियोका, गोपकुमारिकाओका महारासके लिये आहान हुआ। इनकी मिलनोत्कण्ठा चरम सीमाको स्पर्श करने ठगी थी। ठीक उसी समय श्रीकृष्णचन्द्रकी वंशी पुनः बन उठी। आज इस समयकी ध्वनि प्रविष्ट भी हुई केवल उनके ही कानोंमे। व्विन पुकार रही थी उन्हे ही—उनके नाम ले-लेकर । उनका मन तो श्रीकृष्णचन्द्रके पास था ही । शरीरमें मनकी छायामात्र थी । वह भी आज ध्वनिके बाथ ही चर्ला गयी। और तब दौड़ी उस स्वरके पीछे-पीछे सब-की-सब गोपनालाएँ । जो जहाँ जिस अवस्थामे भी, वह वहींसे वेंसे ही दौड़ पड़ी। दूध दुहना बीचमे ही ए गया; दुग्धपूर्ण पात्र, सिद्ध हुए भोज्य अन चूल्हेपर ही रह गये; भोजन परोसनेका कार्य जितना हो चुका था, उतना ही रह गया; घरके शिशुओंका सलालन, अपने पतियोंकी **रे**वा **घरी रही; अ**पने सामने भोजनके लिये परसी हुई थाली पदी ही रह गयी; अपने शरीरमे अङ्गरागलेपनकी, अङ्ग-मार्जनकी, नेत्रोमे अञ्जनदानकी क्रिया भी जितनी हो पुकी थी, उतनी ही रही; और वे सब कुछ छोड़कर, भूलकर चल पड़ीं श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर । कहाँ पहननेके वस्त्र कहाँ **पइन लिये गये**। किस अङ्गके आभूषण कहाँ धारण कर लिये गये-कितनी उलट-पुलट हो गयी है, कैसी विचित्र वेशभूषासे सजित होकर वे जा रही हैं। यह ज्ञान भी उन्हें

नहीं । पित आदि गुरुजनोने उन्हें रोकनेका कम प्रयास नहीं किया। पर वे तो चली ही गर्यी; जा पहुँचीं श्रीकृष्णचन्द्रके चरणप्रान्तमे। हाँ, कुछ अवस्य रोक ली गर्यी। पितर्योने द्वार बंद कर दिये; किंतु पितयोका अधिकार, वल्प्पयोग शरीरपर ही था न ? मन एवं प्राणपर तो नहीं ! फिर विलम्ब क्यों ? वे रुद्ध हुईं, विरहंन जलती गोपसुन्दरियाँ ध्यानस्य हो गर्या। श्रीकृष्णचन्द्रके चरण उनके व्यानप्थमें उत्तर आये। और इधर ट्टा उनका समस्त बन्धन। इस गुणमय टेहको सदाके लिये छोडकर वे भी जा खड़ी हुईं अपने प्रियतम प्राणवल्लम श्रीकृष्णचन्द्रके अत्यन्त समीप 'जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणवन्धनाः।' उनके ये शरीर सचमुच पितमुक्त हो चुके थे, श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवाके अयोग्य थे। प्राकृताश किञ्चित् अवशिष्ट था उनमे। इसीलिये उनक। परित्याग करके ही श्रीकृष्णचन्द्रकी साक्षान् सेवा, सर्वया निर्वाध परिपूर्ण सेवाका अधिकार वे पा सर्की।

उपर जो वंशीरवसे आकर्षित होकर राश्चि-राश्चि गोप-सुन्दरियाँ एकत्रित हुई थीं, उनकी पहले तो अत्यन्त कठिन प्रेम-परीक्षा हुई। पर इसमे वे सब-की-सब उत्तीर्ण हुई। उनके परमोज्ज्वल भावके मूल्यमे विश्वातमा उनके हाथौं दिक गये । गोपसुन्दरियाँ श्रीकृष्णचन्द्रके हृदयसे लगकर कृतार्थं हो गर्यो । उसी समय वियोगकी लीला भी हुई। श्रीकृष्ण चन्द्र कुछ समयकें लिये अन्तर्धान हुए । और तव निखर। गोपसुन्दरियोंके प्रेमका रूप । श्रीकृष्णविरहमे उनके द्वार। घटित चेष्टाएँ, उनका श्रीकृष्णगान, प्रलाप, कर्ण-ऋन्दन-सभी सदा अद्वितीय ही रहेगे । श्रीकृष्णचन्द्र कहीं गैंये योदे थे। वहीं थे, छिपकर प्रेमसुख ले रहे थे। वे उनके बीचमें ही मन्मथ-मन्मथरूपमे प्रकट हो गये । गोपसुन्दरिर्वेने उनके लिये अपने उत्तरीयका आसन विछाया । स्नेहभारहे दबे हुए वे विराजे उसी ओढ़नीके आसनपर। कौन 🕻 🖣 विराजे, जिनके लिये अपने हृदयमें आसन विद्याकर योगेश्वर मुनीश्वर प्रतीक्षा करते रहते है। जो हो, अपने दर्शनके, प्रेमभरी वाणीसे श्रीकृष्णचन्द्रने सबके प्राण शीतल कर दिये । फिर महारास हुआ । इस प्रकार गोपसुन्दरिबींक सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। आदिसे अन्ततक यह **ऐसी** निश्वपावन लीला हुई कि जिसे श्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनकर, गाकर विश्वके प्राणी आज भी महा भयद्वर हृद्रोग-काम-विकारसे त्राण पा लेते हैं।

दो वर्ष, कुछ महीनांतक गोपीजन प्रतिदिन ही अदुल्नाव

परमानन्दरसका उपभोग करती रहीं । दिनके समय तो वे श्रीकृष्णभावनाके स्रोतमे अवगाहन करती रहतीं एवं रात्रिके समय निमम हो जाती रास-रस-सिन्ध्रमें। पर सहसा एक दिन उनकी एकमात्र निधि ही छिन गयी, श्रीकृष्णचन्द्र मथरा चले गये । प्रियतमके विरहमे उनकी क्या दशा हुई-इसे कोई कैसे चित्रित करे । उनके अन्तरकी व्यथाको उन्होंके प्राणोकी छायामे अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय बद्भागी अनुभव भले कर ले, अन्यथा वाणीमे तो वह आनेसे रही । बाह्य दशाके सम्बन्धमे वाणी सक्षेपमें इतना ही कह सकती है-उसके बाद गोपबालाओने अपने केश नहीं संवारे, उनकी वे सुचिक्ण काली बुंघराली अलकें-जिन्हे अखिलातमा स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र स्पर्शकर प्रेम-विह्नल हो जाते—उलझकर जटान्सी बनती गर्यो । किसीने फिर गोपसुन्दरियोंके अधरोपर पानकी लाली नहीं देखी, अङ्गोपर उन्हें आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका शरीर क्षीण-क्षीणतर होता गया । मलिन चस्त्र घारण किये यमुनाके तटपर वन-वृक्षींके नीचे गिरिराजके चरणप्रान्तमे-जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-चिह्नकी भावना होती। वहीं वे बैठी रहतीं। उनके नेत्र निरन्तर झरते रहते। पहले भी वेश-विन्यास ये अपने लिये तो करती नहीं थीं, करती थीं श्रीकृष्णचन्द्रके सुखके लिये । अपने अङ्गोंको सजानेके रूपमे इनके द्वारा विशुद्ध भगवत्सेवा होती थी। इनके इस सजे हुए रूपको देखकर श्रीकृष्णचन्द्र सुखी होते हैं, इसीलिये ये श्रद्भार धारण करती थीं । जब श्रीकृष्ण ही चले गये, तब फिर क्या सजना । यही काम और प्रेममे अन्तर है । 'काम चाहता है अपना सुख, अपनी इन्द्रियोकी तृप्ति' और भ्रेम चाहता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पदस्वरूप श्रीकृष्ण-चन्द्रका सुख, अपने द्वारा वे सुखी हो। १ श्रीगोपीजनोमे आदिसे अन्ततक विशुद्ध प्रेमका प्रवाह है । इन्होंने श्रीकृष्ण-चन्द्रके लिये लोकधर्म—लोकाचारका त्याग किया; वेदधर्म— कर्माचरणको जलाञ्जलि दी; देहधर्म-धुत्-पिपासा आदिको भी सर्वथा भूलकर इनके साधनोंकी उपेक्षा कर दी; कौन क्या कहता है। इसकी परवा—लजा छोड़ दी। और तो क्या, ये सत्कुलरमणी थीं, आर्यपथमे पूर्ण प्रतिष्ठित थीं, यह इनके लिये दुस्त्यज था, इसे भी इन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके लिये छोड़ दिया; आत्मीय स्वजनोका भी परित्याग किया; उनके द्वारा की हुई समस्त ताड़नाकी, भर्त्सनाकी भी उपेक्षा कर दी। अपने मुखके सभी साधनोको विसर्जनकर इन्होने श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रेम किया। अपने सुखकी वासना, हम श्रीकृष्णसे सुखी हो—यह वृत्ति कभी इनमें जागी ही नहीं। इसीलिये ये श्रीकृष्णचन्द्रके लिये निरन्तर तड़पती रहीं, पर इतना निकट होनेपर भी वे कभी मधुपुरी नहीं गयीं। क्या पता, हमारे जानेसे प्रियतमके सुखमं व्याघात हो—इस भावनाने कभी उन्हे वृन्दावनकी सीमासे पार नहीं जाने दिया। इसीको कहते हैं वास्तविक श्रीकृष्णप्रेम। इनके इस निर्मलतम प्रेममें कही कामकी गन्य भी नहीं है। श्रीकृष्णसुखके लिये ही इनका श्रीकृष्ण-सम्बन्ध है।

कुछ दिन पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्रके भेजे हुए उद्धव आये इन्हें सान्त्वना देने । बड़े ही तत्त्वज्ञानी थे उद्धव । पर आकर इव गये वे व्रजसुन्दरियोके प्रेमपयोधिमे—

उमग्यों ज्यों तहॅं सिल्कि, सिंघु क तन की घारन । भीजत अंबुज नीर, कंचुकी मूषन हारन ॥ ताही प्रेम प्रवाह मैं, ऊघी चके बहाय । मके ग्यान की मैंड हो, बज मैं प्रगट्यों आय ॥ कूलके त्रन मए ॥

उद्धव चाहने लगे— किसी प्रकार इस वृन्दावनमें लता-पत्रके रूपमें उत्पन्न हो जाऊँ और श्रीगोपीजनकी चरणरज मुझपर निरन्तर पड़ती रहे।

वास्तवमें श्रीकृष्ण-वियोगकी यह लीला तो हुई थी प्रेमकी परिपृष्टिके लिये—'न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पृष्टि-मञ्जूते ।' साथ ही यदि यह लीला न होती तो प्रेमकी चरम परिणतिका रूप एवं भगवान्की प्रेमाधीनताका उच्चतम निद्र्शन जगत्मे अप्रकट ही रह जाता। श्रीगोपीजन जैसे श्रीकृष्णचन्द्रके लिये व्याकुल थीं। वैसे ही श्रीकृष्णचन्द्र मी उनके लिये सतत व्याकुल रहते थे। केवल द्वारकेशकी रानियाँ-विशेषतः पद्दमहिषियाँ ही जानती थीं कि उनके स्वामीकी क्या दशा है वृन्दावनकी, श्रीगोपीजनोकी स्मृतिको लेकर । उन्हें आश्चर्य होता था, वे समझ नहीं पाती थीं। कभी वे सोचने लगतीं कि हममे ऐसी कौन-सी त्रिट है, जो हमारे नाथके हृदयमे आज भी हमारी अपेक्षा बहुत-बहुत अधिक स्थान सुरक्षित है श्रीगोपीजनोके लिये। द्वारकेशने उनकी इस शङ्काका एक दिन समाधान कर दिया। कहते है कि सहसा द्वारकेश्वर रुग्ण हो गये। उस चिदानन्दमय शरीरमें भी कहीं रोग होता है ? यह तो प्रमुका अभिनय था। जो हो, उदरमे पीड़ा थी। सन उपचार हो चुके, पर पीड़ा मिटी नहीं । देवर्षि नारद पधारे । प्रमुने वताया—देवर्षे !

गड़ा हो रही है; इसकी ओपिंध मी है। पर अनुपान तुम ज दो। किसी सच्चे भक्तकी चरणधूि ला दो, फिर में उसे सिरपर धारणकर स्वस्थ हो जाऊँगा। फिर तो पूरी एरावती छान डाली नारदने और सारे भूतलपर धूम आये। केंत्र किसीने भी नरकके भयसे त्रिमुवनपिनको चरणधूिल नहीं दी। वे निराश लौट आये। केवल वजमे जाना वे भूल गये थे। प्रभुने आग्रह करके इस वार वहीं भेजा। वियोगिनी क्रावालाओंने घेर लिया देवर्षिको। वे पूछने लगीं अपने प्रेयतमकी कुशल। उन्होंने भी सारी बात वता दी। सबके नित्र वहने लगे। तुरंत एक साथ ही सबने अपने चरण आगे कर दिये और गद्गद कण्ठसे वे बोलीं—'देवर्षे! जतनी रज चाहिये, ले जाओ। इमारे प्रियतमकी पीड़ा मिट जाय, वे सुखी हो जायँ। इसके बदले यदि हमे अनन्त जन्मोतक रकमे जलना पड़े तो यही होने दो। इसीमे हमे परम सुख है। प्रियतमका सुख ही इमारा सुख है, बावा!' देवर्षिने

एक बार तो स्वयं उस पावन रजमे स्नान किया और द्वारका छौट आये । भगवान् तो नित्य स्वस्थ ये ही । पर पट्टमहिपियोकी ऑर्खें खुल गर्यी ।

कुरक्षेत्रमे गोपसुन्दरियोका श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलन हुआ। प्रियतमसे मिलकर वे शीतल हुई। इसके अनन्तर जब लीला समेटनेका समय आया, गोलोकविहारिणी अपने नित्य धाममे पधारने लगी, तब श्रीगोपीजन भी उनके साथ ही अन्तर्हित हो गर्यी। जो नित्य गोपिकाऍ हैं, उनके लिये तो कोई प्रक्त ही नहीं है। जो साधनसिद्धा गोपिकाऍ थीं, वे भी नित्यलीलामे सदाके लिये प्रविष्ट हो गर्यी।

# श्रीकुन्तीदेवी

( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्वरो । भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥ (श्रीमङ्गा०१।८।२५)

कुन्तीजी मगवान्से प्रार्थना करती है—'जगहुरो ! हमपर जहाँ-तहाँ सदा विपत्तियाँ ही आती रहें क्योंकि विपत्तियोमे ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होनेपर फिर हस संसारके दर्शन नहीं होते, अर्थात् जन्म-मृत्युसे छुटकारा मिल जाता है।'

कुन्तीदेवी एक परम आदर्श आर्य-नारी थीं। ये महातमा
गण्डवोंकी माता एव भगवान् श्रीकृष्णकी वृआ थीं। ये
वसुदेवजीकी सगी विहन थी तथा राजा कुन्तिभोजको
गोद दी गयी थी। जन्मसे इन्हें लोग पृथाके नामसे पुकारते
थे, परतु राजा कुन्तिभोजके यहाँ इनका लालन-पालन
होनेसे ये कुन्तीके नामसे विख्यात हुई । ये वालकपनसे
ही वड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमगीला एवं भिक्तमती
थीं। राजा कुन्तिभोजके यहाँ एक बार एक बढ़े तेजस्वी
बाह्मण अतिथिरूपमे आये। इनकी सेवाका कार्य बालिका
कुन्तीको सीपा गया। इसकी बाह्मणोमें बड़ी भिक्त थी

और अतिथि-सेवामें वड़ी रुचि थी। राजपुत्री पृथा आलस्य और अभिमानको त्यागकर ब्राह्मणदेवताकी सेवामे तन-मनसे संलग्न हो गयी। उसने ग्रुद्ध मनसे सेवा करके ब्राह्मणदेवताको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मणदेवताका व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समयपर आते, कभी आते ही नहीं और कभी ऐसी चीज खानेको मॉग वेठते, जिसका मिलना अत्यन्त कठिन होता। किंतु पृथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उसने उनके लिये पहलेसे ही तैयारी कर रक्खी हो। उसके शील-स्वभाव एवं सयमसे ब्राह्मणको बड़ा सन्तोष हुआ। कुन्तीकी यह बचपनकी ब्राह्मणको बड़ा सन्तोष हुआ। कुन्तीकी यह इर्ड और इसीसे उनके जीवनमे संयम, सदाचार, त्याग एव सेवाभावकी नींव पड़ी। आगे चलकर इन गुणोका उनके अदर अद्भुत विकास हुआ।

कुन्तीके अदर निष्कामभावका विकास भी वचपनसे ही हो गया था। इन्हे वड़ी तत्परता एवं लगनके साथ महात्मा ब्राह्मणकी सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया। इनके सेवामन्त्रका अनुष्ठान पूरा हुआ। इनकी सेवामे हुँड्नेपर भी बाह्मणको कोई त्रुटि नहीं दिखायी दी । तव तो वे इनपर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने कहा- 'वेटी ! मैं तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई वर मॉग ले।' कुन्तीने बाह्मणदेवताको बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया। श्रीकृष्णकी वृञा और पाण्डचोंकी भावी माताका वह उत्तर उनके सर्वथा अनुरूप था । कुन्तीने कहा-- भगवन् ! आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सन कार्य तो इसीसे सफल हो गये। अन मुझे वरोंकी कोई आनश्यकता नहीं है ।' एक अल्पवयस्का वालिकाके अंदर विलक्षण सेवाभावके साथ-साथ ऐसी निप्कामताका संयोग मणि-काञ्चन-संयोगके समान था । हमारे देशकी बालिकाओको कुन्तीके इस आदर्श निष्काम सेवाभावसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियोको वचपनसे ही मिल जाया करती थी । सच्ची एवं सात्त्विक सेवा वही है। जो प्रसन्नतापूर्वक की जाय—जिसमे भार अथवा उकताहट न प्रतीत हो और जिसके बदलेमे कुछ न चाहा जाय । आजकलकी सेवामे प्रायः इन दोनो बातोंका अभाव देखा जाता है। प्रसन्नतापूर्वक निष्कामभावसे की हुई सेवा कल्याणका परम साधन बन जाती है।

जय कुन्तीने ब्राह्मणसे कोई वर नहीं माँगा, तब उन्होंने उससे देवताओं के आवाहनका मन्त्र ग्रहण करने के लिये कहा। वे कुछन-कुछ कुन्तीको देकर जाना चाहते थे। अबकी बार ब्राह्मण के अपमानके भयसे वह अस्वीकार न कर सकी। तब उन्होंने उसे अथवीयदेके शिरोभागमें आये हुए मन्त्रोका उपदेश दिया और कहा कि 'इन मन्त्रोके वलसे तू जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी, वही तेरे अधीन हो जायगा।' यो कहकर वे ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गये। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उग्रतपा महर्षि दुर्वासा थे। इनके दिये हुए मन्त्रोके प्रभावमे वह आगे चलकर धर्म आदि देवताओंसे युधिष्ठिर आदिको पुत्रह्मपर्म ग्राप्त कर सकी।

कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था। महाराज पाण्डु नड़े ही धर्मात्मा थे। इनके द्वारा एक वार भूळसे मृगरूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो गयी। इस घटनासे इनके मनमें बड़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और इन्होंने सन कुछ त्यागकर वनमें रहनेका निश्चय कर लिया। देवी कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं। ये भी अपने पतिके साथ हिन्द्रयोंको वशमें करके तथा कामजन्य सुखको तिलाङाक

देकर वनमे रहनेके लिये तैयार हो गर्यो । इन्होंने जीवनपर्यन्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन किया और संयमपूर्वक रहीं। पतिका स्वर्गवास होनेपर इन्होने अपने नचींकी रक्षाका भार अपनी छोटी सीत माद्रीको सौपकर अपने पतिका अनुगमन करनेका विचार किया । परंतु मादीने इसका विरोध किया । उसने कहा-'निहिन ! मैं अभी युवती हूँ, अतः मै ही पतिदेवका अनुगमन करूँगी । तुम मेरे वचोकी सँभाल रखना। कुन्तीने माद्रीकी वात मान ली और अन्ततक उसके प्रत्रोको अपने पुत्रोसे बढकर समझा । सपती एवं उसके पुत्रोंके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी हमारी माता-विहनोको कुन्तीके जीवनसे छेनी चाहिये । पतिके जीवनकालमे इन्होने माद्रीके साथ छोटी वहिनका-सा बर्ताव किया और उसके सती होनेके बाद उसके पुत्रींके प्रति वही भाव रक्खा, जो एक आदर्श विमाताको रखना चाहिये । सहदेवके प्रति तो इनकी विशेष ममता थी और वे भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे।

पतिकी मृत्युके वादसे कुन्तीदेवीका जीवन वराबर कष्टमे बीता। परंतु ये वड़ी ही विचारशीला एवं धैर्यवती थीं। अतः इन्होने कष्टोंकी कुछ भी परवा नहीं की और अन्ततक धर्मपर आरुढ़ रहीं । दुर्योधनके अत्याचारोंको भी ये चुपचार सहती रहीं । इनका स्वमाव वड़ा ही कोमल और दयालु था। इन्हे अपने कष्टोकी कोई परवा नहीं थी, परंतु ये दूसरोका कप्ट नहीं देख सकती थीं। लाक्षाभवनसे निकलकर जब ये अपने पुत्रोंके साथ एकचका नगरीमें रहने लगी थीं। उन दिनो वहाँकी प्रजापर एक वड़ा भारी संकट छाया था । उस नगरीके पास ही एक वकासुर नामका राक्षस रहता था। उस राक्षसके लिये नगरवासियोको प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न तथा दो भैसे पहुँचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता, उसे भी वह राक्षस खा जाता। वहाँके निवासियोको बारी-वारीसे यह काम करना पड़ता था। पाण्डचगण जिस ब्राह्मणके घरमे भिक्षुकोंके रूपमें रहते थे, एक दिन उसके घरसे राक्षसके लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी । ब्राह्मणपरिवारमें कुहराम मच गया । कुन्तीको जन इस वातका पता लगा। तव उनका हृदय दयारे भर आया । उन्होने सोचा—'हमलोगोंके रहते ब्राह्मण-परिवार-को कप्ट भोगना पड़े, यह हमारे लिये वड़ी लजाकी बात होगी । फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकार

हमें किसी-न-किसी रूपमें करना ही चाहिये। अवसर आने-पर उपकारीका प्रत्यपकार न करना धर्मसे च्युत होना है। जब इनके घरमें हमलोग रह रहे हैं तब इनका दुःख वॅंटाना हमारा कर्तव्य हो जाता है ।' यो विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर गयीं । उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ बैठे हैं । वे अपनी स्त्रीसे कह रहे हैं--- 'तुम कुलीन, गीलवती और बच्चोकी मा हो। मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हे उसके पास नहीं भेज सकता। 'पतिकी वात सुनकर ब्राह्मणीने कहा-'नहीं, मै स्वयं उसके पास जाऊँगी। पत्नीके लिये सबसे वढकर सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणोकी विल देकर पतिकी भलाई करे। स्त्रियोंके लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि वे अपने पतिसे पहले ही परलोक-वासिनी हो जायें। यह भी सम्भव है कि स्त्रीको अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे । पुरुषका वध निर्विवाद है और स्त्रीका सन्देहग्रस्त; इसलिये भी मुझे ही उसके पास भेजिये। भा-वापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोली--'आप क्यों रो रहे हैं ? देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। इसलिये आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यो नहीं कर छेते ! लोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमे दुःखरे बचाये। कन्याकी बात सनकर मान्वाप दोनों रोने लगे, कन्या भी रोये बिना न रह सकी । सबको रोते देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण-बालक कहने लगा---(पिताजी ! माताजी ! विहन ! मत रोओ । फिर उसने एक तिनका उठाकर हॅसते हुए कहा-भी इसीसे राक्षसको मार डालूँगा ।' तव सब लोग हॅस पड़े। कुन्ती यह सब देख-सुन रही थीं । वे आगे बढ़कर उनसे बोर्ली--'महाराज ! आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है । मेरे आपकी दयासे पाँच पुत्र हैं । राक्षसको भोजन पहुँचानेके लिये मै उनमेसे किसीको भेज दूँगी, आप घबराये नहीं ।' ब्राह्मणदेवताने कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया । उन्होने कहा--'देवि ! आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है; परंतु में तो अपने लिये अपने अतिथिकी हत्या नहीं करा सकता । कुन्तीने उन्हें वतलाया कि 'मै अपने जिस पुत्रको राक्षसके पास मेजूँगी, वह वड़ा बलवान्। मन्त्रसिद्ध और तेजस्वी है: उसका कोई वाल भी बॉका नहीं कर सकता। इसपर ब्राह्मण राजी हो गये । तव कुन्तीने भीमसेनको उस कामके लिये

राक्षतके पास भेज दिया । भला, दूसरोकी प्राण-रक्षाके लिये इस प्रकार अपने हृदयके दुकड़ेका जान-वृझकर कोई माता बलिदान कर सकती है ! कहना न होगा कि कुन्तीके इस आदर्श त्यागका संसारपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा । अतएव सभीको इससे शिक्षा लेनी चाहिये ।

कुन्तीदेवीका जीवन आरम्भरे अन्ततक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपस्यामय और अनासक्त था । पाण्डवोके वनवास एवं अज्ञातवासके समय ये उनसे अलग हस्तिनापुरमे ही रहीं और वहींसे इन्होने अपने पुत्रोंके लिये अपने भतीजे भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा क्षत्रियधर्मपर डटे रहनेका सन्देश भेजा। इन्होंने विदुला और सञ्जयका दृष्टान्त देकर बड़े ही मार्मिक शब्दोमें उन्हें कहला भेजा कि--- 'पुत्रो ! जिस कार्यके लिये क्षत्राणी पत्र उत्पन्न करती है, उस कार्यके करनेका समय आ गया है। \* इस समय तुमलोग मेरे दूधको न लजाना।' महाभारतयुद्धके समय भी ये वहीं रहीं और युद्ध-समाप्तिके बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट्के पदपर अभिषिक्त हुए और इन्हें राजमाता वननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्रवियोगसे दुःखी अपने जेठ-जेठानीकी सेवाका भार अपने ऊपर ले लिया और द्वेष एवं अभिमानसे रहित होकर उनकी सेवामें अपना समय बिताने लगीं। यहाँतक कि जब वे दोनों युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर वन जाने लगे। तब ये भी चुपचाप उनके सङ्ग हो लीं और युधिष्ठिर आदिके समझानेपर भी अपने दृढ़ निश्चयसे विचलित नहीं हुई। जीवनमर दुःख और होश भोगनेके बाद जब सुखके दिन आये, उस समय भी सासारिक सुख-भोगको ठुकराकर स्वेच्छासे त्याग, तपस्या एवं सेवामय जीवन स्वीकार करना कुन्तीदेवी-जैसी पवित्र आत्माका ही काम था। जिन जेठ-जेठानीसे उन्हे तथा उनके पुत्रों एवं पुत्रवधुओंको कष्ट, अपमान एवं अत्याचारके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ-जेठानीके लिये इतना त्याग संसारमे कहाँ देखनेको मिलता है । हमारी माताओ एवं बहिनोको कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा लेनी चाहिये।

कुन्तीदेवीको वन जाते समय भीमसेनने समझाया कि भाता ! यदि तुम्हे अन्तमे यही करना था तो फिर व्यर्थ

 <sup>\*</sup> पतद्धनश्रयो वाच्यो नित्योद्यक्तो वृकोदरः ।
 यदर्थ क्षत्रिय स्त्ते तस्य कालोऽयमागतः ॥
 (महा० उद्योग० १३६ । ९-१० )

हमलोगोके द्वारा इतना नर-संहार क्यो करवाया ? हमारे वनवासी पिताकी मृत्युके बाद हमें वनसे नगरमे क्यो लायीं ?? उस समय कुन्तीदेवीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह हृदयमे अङ्कित करने योग्य है। वे बोलीं—'बेटा! तमलोग कायर बनकर हाथ-पर-हाथ धरकर न बैठे रही। क्षत्रियोचित प्रक्षार्थको त्यागकर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो, शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके लिये हाथ न घो वैठो-इसीलिये मैने तमलोगोको युद्धके लिये उकसाया था। अपने सुखकी इच्छासे ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य-सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है। मै तो अब तपके द्वारा पतिलोकमे जाना चाहती हूं । इसिलये अपने पनवाची जेठ-जेठानीकी सेवामे रहकर में अपना शेष जीवन तपमे ही बिताऊँगी। तुमलोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हए अपने परिजनोको सुख दो ।' इस प्रकार अपने पुत्रोको समझा बुझाकर कुन्तीदेवी अपने जेठ-जेठानीके साय वनमे चली गयीं और अन्त समयतक उनकी सेवामे रहकर उन्होंने उन्होंके साथ दावाधिमें जलकर योगियोंकी भॉति शरीर छोड़ दिया । कुन्तीदेवी-जैसी आदर्श महिलाएँ संसारके इतिहासमे बहुत कम मिलेंगी।

माता कुन्तीने कभी सासारिक सुख नहीं भोगा; जबसे वे विवाहित होकर आयीं, उन्हें विपत्तियोंका ही सामना करना पड़ा। पित रोगी थे, उनके साथ जंगलों में भटकती रहीं। वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देख रेख की, थोड़े दिन हिस्तिनापुरमे पुत्रोके साथ रहीं, वह भी दूसरेकी आशिता बनकर। फिर लाक्षाग्रहसे किसी प्रकार अपने पुत्रोको लेकर भागीं और भिक्षाके अन्नपर जीवन बिताती रही। थोड़े दिन राज्यसुख भोगनेका समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपटके जूएमे सर्वस्व हारकर वनवासी बने। विदुरके घरमें रहकर कुन्तीजी जैसे-तेसे जीवन बिताती रहीं। युद्ध हुआ। परिवारवालोंका संहार हुआ। पाण्डवोकी विजय हुई। पर वे पाण्डवोके साथ राज्य-भोगमे सम्मिलित नहीं हुई। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तिमें ही कटा। इस विपत्तिमें भी उन्हें सुख था। वे इत विपत्तिको भगवान्ते चाहती थीं और हदयसे इसे विपत्ति मानती भी नहीं थीं—

विपदो मैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः। विपद् विसारणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः॥

'विपत्ति यथार्थमें विपत्ति नहीं है, सम्पत्ति भी सम्पत्ति नहीं। भगवान्का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी सम्पत्ति है।' सो उन्हें भगवान्का विस्मरण कभी हुआ नहीं, अतः वे वस्तुतः सदा सुखमें ही रहीं।

# परम भक्तिमती द्रौपदी

भगवान्की सखी आदर्श भगवद्-विश्वासकी मूर्ति देवी द्रौपदी पाञ्चालनरेश राजा द्रुपदकी अयोनिजा कन्या थीं। इनकी उत्पत्ति यसवेदीसे हुई थी। इनका रूप-लावण्यअनुपम था। अङ्गकान्ति स्याम-सुन्दर होनेसे इनको लोग 'कृष्णा' भी कहते थे। इनके शरीरसे तुरंतके खिले हुए कमलकी मधुर सुगन्ध निकलकर एक कोसतक फैलती रहती थी। इनके प्राकट्यके समय आकाशवाणी हुई थी—'देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे इस रमणी-रक्तका प्राकट्य हुआ है। इसके कारण कौरवोंको बड़ा भय होगा।' पूर्वजन्ममे दिये हुए भगवान् शङ्करके वरदानसे इन्हें इस जन्ममे पाँच पति प्राप्त हुए। अकेले अर्जुनके द्वारा स्वयंवरमे जीती जानेपर भी माता कुन्तीकी आशासे इन्हें पाँचों भाहरोंने ब्याहा था।

द्रौपदी उच कोटिकी पश्चित्रता एवं भगवद्भाका थी।

इनकी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अविचल प्रीति थी। ये उन्हें अपना सखा, रक्षक, हितेपी एवं परम आत्मीय तो मानती ही थी; उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वदाक्तिमत्तामें भी इनका पूर्ण विश्वास था। जब कौरवोंकी सभामें दुष्ट दुःशासनने इन्हें नंगी करना चाहा और सभासदोंमेंसे किसीका साहस न हुआ कि इस अमानुपी अत्याचारको रोके, उस समय अपनी लाज बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख इन्हेंनि अत्यन्त आतुर होकर भगवान् श्रीकृष्णको पुकारा—

गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय॥ कौरवै: परिभूतां मां किं न जानासि केदाव। है नाथ! हे रमानाथ! व्रजनाथार्त्तिनादान!॥ कौरवार्णवममां मामुद्धरम्य जनादैन!। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विधारमन् विश्वभावन॥ प्रपन्नां पाहि गोविष्द! कुरुमण्येऽवनीवृतीम्।

( महा० समा० ६८ । ४१ -४४ )

'हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी ! हे सिच्चदानन्दस्वरूप प्रेमधन ! हे गोपीजनविक्ष ! हे केगव ! मैं कौरवोके द्वारा अपमानित हो रही हूँ, इस वातको क्या आप नहीं जानते ! हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे वजनाथ, हे आर्तिनागन जनार्दन ! मैं कौरव-समुद्रमे द्व्य रही हूँ, आप मुझे इससे निकालिये । कृष्ण ! कृष्ण ! महायोगी ! विश्वातमा ! विश्वके जीवनदाता गोविन्द ! मैं कौरवोसे धिरकर बड़े सकटमे पड़ी हुई हूँ, आपकी गरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ।'

सचे द्वरयकी करुण पुकार भगवान् तुरत सुनते हैं। श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामे थे। वहाँमे वे तुरत दौड़े आये और धर्मरूपसे द्रौपदीके वस्त्रोंके रूपमें प्रकट होकर उनकी लाज बचायी। भगवान्की कृपासे द्रौपदीकी साड़ी अनन्तगुना बढ़ गयी। दुःशासन उसे जितना ही खीचता था, उतना ही वह बढती जाती थी। देखते-देखते वहाँ वस्त्रका ढेर लग गया। महावली दुःशासनकी दस हजार हाथियोंके चलवाली प्रचण्ड भुजाएँ थक गर्यी, परन्तु साड़ीका छोर हाथ नहीं आया। 'दस हजार गजवल थक्यों, घट्यों न दस गज चीर।' उपियत सारे समाजने भगवद्भक्ति एवं पातिवतका' अद्भुत चमत्कार देखा। अन्तमे दुःशासन हारकर लिजत हो बैठ गया। भक्तवत्सल प्रभुने अपने भक्तकी लाज रख ली। धन्य भक्तवत्सलता!

एक दिनकी वात है—जब पाण्डव द्रौपदीके साथ काम्यक वनमे निवास कर रहे थे, दुर्योधनके भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने दस हजार शिष्योंको साथ लेकर पाण्डवोंके पास आये । दुष्टमित दुर्योधनने जान-बूझकर उन्हें ऐसे समय भेजा जब कि सब लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिरने अतिथिसेवाके उद्देश्यसे ही भगवान् सूर्यदेवसे एक ऐसा चमत्कारी वर्तन प्राप्त किया था, जिसमे पकाया हुआ थोड़ा-सा भी भोजन अक्षय हो जाता था; परंतु उसमे दार्त यही थी कि जबतक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थीं, तभीतक उस वर्तनमे यह चमत्कार रहता था। युधिष्ठिरने महर्षिको शिष्यमण्डलीके सहित भोजनके लिये आमन्त्रित किया और दुर्वासाजी स्नानादि नित्यकर्मने निवृत्त होनेके लिये सबके साथ गङ्गातटपर चले गये।

दुर्वासाजीके साथ दस हजार शिष्योका एक पूरा-का-पूरा विश्वविद्यालय चला करता था। धर्मराजने उन सक्को भोजनका निमन्त्रण तो दे दिया और ऋषिने उसे स्वीकार भी कर लिया; परन्तु किसीने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसिलये मर्थके दिये हुए वर्तनसे तो उन लोगोंके भोजनकी व्यवस्था हो नहीं मकती थी। द्रौपदी वड़ी चिन्तामें पड़ गर्यी। उन्होंने सोचा— 'ऋषि यदि विना भोजन किये वापस लौट जाते हैं तो वे विना आप दिये नहीं मानेंगे।' उनका कोधी स्वभाव जगिद्धल्यात था। द्रौपदीको और कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही-मन भक्तभयभञ्जन भगवान श्रीकृष्णका स्मरण किया और इस आपित्तमे उवारनेकी उनसे विन्वासपूर्ण आर्त प्रार्थना करते हुए अन्तमें कहा—आपने जैसे राजसभामें दुःशासनके अत्याचारसे मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकटसे तुरत बचाइये—

दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा। तथैव सङ्कटादस्मान्मामुद्धर्तुमिहाईसि॥ (महा०वन०२६३।१६)

श्रीकृष्ण तो सदा सर्वत्र निवास करते और घट-घटकी जाननेवाले हैं, वे तुरत वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर द्रीपदी-के शरीरमे मानो प्राण लौट आये, डूवते हुएको मानो सन्ना सहारा मिल गया । द्रौपदीने संक्षेपमे उन्हें सारी वात सुना दी । श्रीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा---'और सब बात पीछे होगी। पहले मुझे जल्दी कुछ खानेको दो। मुझे वड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो में कितनी दूरसे हारा-थका आया हूँ ।' द्रौपदी लाजके मारे गड़-सी गर्यी । उन्होंने रकते-रकते कहा-- 'प्रभो ! मैं अभी-अभी खाकर उठी हूँ। अन तो उस नर्तनमें कुछ भी नहीं नचा है।' श्रीकृष्णने कहा-- 'जरा अपना वर्तन मुझे दिखाओ तो सही ।' कृष्णा उसे ले आयीं । श्रीकृष्णने हाथमें लेकर देखा तो उसके गलेमे उन्हें एक सागका पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होने उसीको मुँह्मे डालकर कहा-'इस सागके पत्तेसे सम्पूर्ण जगतुके आत्मा यजभोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जायँ। इसके वाद उन्होंने सहदेवसे कहा-भैया ! अव तुम मुनीश्वरोको भोजनके लिये बुला लाओ ।' सहदेवने गङ्गातट-पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। व.त यह हुई कि जिस समय श्रीकृष्णने सागका पत्ता मुँहमे डालकर वह सङ्करप किया, उस समय मुनीश्वरलोग जलमे खड़े होकर अधमर्पण कर रहे थे। उन्हें अकसात् ऐसा अनुभव होने लगा मानो उन सबका पेट गलेतक अन्नसे भर गया हो। वे सव एक दूसरेके मुँहकी ओर ताकने लगे और कहने लगे कि 'अब हमलोग वहाँ जाकर क्या खायेँगे।'

दुर्वासाने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा; क्योंकि वे यह जानते थे कि पाण्डव भगवद्भक्त है और अम्बरीषके यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी, उसके बादसे उन्हें भगवद्भक्तोंसे बड़ा हर लगने लगा था। बस, सब लोग वहाँसे चुपचाप भाग निकले। सहदेवको वहाँ रहनेवाले तपस्वियोमे उन सबके भाग जानेका समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराजसे कह दी। इस प्रकार द्रौपदीकी श्रीकृष्णभक्तिसे पाण्डवोंकी एक भारी विपत्ति सहज ही टल गयी। श्रीकृष्णने प्रकट होकर उन्हें महर्षि दुर्वासाके दुर्वमनीय कोधानलसे बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागतवत्सलताका परिचय दिया।

#### × × ×

राजस्य यज्ञकी समाप्तिपर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका चले गये थे। शाल्वने अपने कामचारी विमान सौभके द्वारा उत्पात मचा रक्खा था। पहुँचते ही केशवने शाल्वपर आक्रमण किया। सौभको गदाघातसे चूर्ण करके शाल्व तथा उसके सैनिकोको परमधाम भेजकर जब वे द्वारकामे लौटे तंब उन्हें पाण्डवोके जुएमे हारनेका समाचार मिला। वे सीधे हिस्तनापुर आये और वहाँसे जहाँ वनमे पाण्डव अपनी स्त्रियो बालको तथा प्रजावर्ग एवं विप्रोके साथ थे, पहुँचे। पाण्डवो से मिलकर उन्होंने कौरवोंके प्रति रोष प्रकट किया।

द्रीपदीने श्रीकृष्णसे वहाँ कहा—'मधुसद्दन! मैंने महर्षि असित और देवलसे सुना है कि आप ही सृष्टिकर्ता है। परशुरामजीने बताया था कि आप साक्षात् अपराजित विष्णु हैं। आप ही यक्त, श्रृषि, देवता तथा पश्चभ्तस्वरूप है। जगत् आपके एक अंशमे स्थित है। त्रिलोकीमे आप व्याप्त हैं। निर्मलहृदय महर्षियोके हृदयमे आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही शानियो तथा योगियोकी परम गति है। आप विभु है, सर्वात्मा हैं, आपकी शक्ति ही सबको शिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुःख आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ।'

यो कहते कहते द्रौपदीके नेत्रोसे ऑसुओकी झड़ी लग गयी। वे फुफकार मारती हुई कहने लगीं—'मैं महापराक्रमी पाण्डवोकी पत्नी, धृष्टसुम्नकी बहिन और आपकी सखी हूँ। कौरवोकी भरी सभामे मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एकवस्त्रा रजस्वला थी, मुझे नग्न करनेका प्रयत किया गया! ये मेरे पति मेरी रक्षा न कर सके । इसी नीच दुर्योधनने भीमको विप देकर जलमे बॉधकर फेक दिया था । इसी दुष्टने पाण्डवोको लाक्षाभवनमे भस्म करनेका प्रयत्न किया था । इसी पिशाचने मेर केश पकड़-कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है।

पाञ्चाली फूट-फूटकर रोने लगी। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गयी। वे श्रीकृष्णको उलाहना दे रही थी—'तुम मेरे सम्बन्धी हो, मै अग्निसे उत्पन्न गौरवमयी नारी हूँ, तुमपर मेरा पवित्र अनुराग है, तुमपर मेरा अधिकार है और रक्षा करनेमे तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है !!'

भक्तवत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा—'कल्याणी! जिनपर तुम रुष्ट हुई हो, उनका जीवन समाप्त हुआ समझों। उनकी स्त्रियों भी इसी प्रकार रोयेगी और उनके अशु सूखनेका मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनोमे अर्जुनके बाणोसे गिरकर वे श्वमाल और कुत्तोंके आहार बनेगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाय, समुद्र सूख जाय, हिमालय चूर हो जाय; पर मेरी बात असत्य न होगी, न होगी।'

#### × × ×

इसी यात्रामे एक दिन बातो-ही बातोमे सत्यभामाजीने द्रीपदीसे पूछा- बहिन ! मै तुमसे एक बात पूछती हूं । मै देखती हूँ कि तुम्हारे शूरवीर और बलवान् पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं; इसका क्या कारण है १ क्या तुम कोई जतर-मंतर या औषध जानती हो ? अथवा क्या तुमने जप, तप, वत, होम या विद्यासे उन्हे वशमे कर रक्खा है ? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे भगवान ज्यामसन्दर मेरे वशमे हो जाय ।' देवी द्रौपदीने कहा- वहिन ! आप श्यामसुन्दरकी पटरानी एव प्रियतमा होकर कैसी बाते कर रही है। सती-साध्वी स्त्रियॉ जंतर-मतर आदिसे उतनी ही दूर रहती है। जितनी सॉप-विच्छ्रमे । क्या पतिको जंतर-मंतर आदिसे वशमे किया जा सकता है १ भोली-भाली अथवा दुराचारिणी स्त्रियाँ ही पतिको वशमे करनेके लिये इस प्रकार-के प्रयोग किया करती है। ऐसा करके वे अपना तथा अपने पतिका अहित ही करती हैं। ऐसी स्त्रियोसे तो सदा दूर रहना चाहिये।

इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पितयोको प्रसन्न रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती था। उन्होंने कहा—'बिहन! मैं अहङ्कार और काम-कोधका परित्याग करके बड़ी सावधानीसे सब पाण्डवोकी और उनकी स्त्रियोकी सेवा

करती हूँ । मैं ईर्ष्यांते दूर रहती हूँ और मनको वशमे रखकर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोके मन रखती हूँ । मै कटुभाषणसे दूर रहती हूँ, असम्यतासे खड़ी नहीं होती, खोटी बातोपर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फटकती तथा पतियोंके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ । देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान्—कैसा ही पुरुष क्यो न हो। मेरा मन पाण्डवोके सिवा और कहीं नहीं जाता । अपने पतियोंके भोजन किये विना मै भोजन नहीं करती, स्नान किये बिना स्नान नहीं करती और वैठे बिना स्वय नहीं वैठती। जब-जब मेरे पति घर आते हैं। तब-तब मैं खड़ी होकर उन्हे आसन और जल देती हूँ। मैं घरके वर्तनोको मॉज-घोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ , समयपर भोजन कराती हूँ । सदा सजग रहती हूं, घरमे अनाजकी रक्षा करती हूं और घरका झाड़-बुहारकर साफ रखती हूँ । मै वातचीतमे किसीका तिरस्कार नहीं करती, कुलटा स्त्रियोंके पास नही फटकती और सदा ही पतियोके अनुकूल रहकर आलस्यसे दूर रहती हूँ। मै दरवाजेपर वार-वार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली अथवा कुड़ा-करकट डालनेकी जगहपर मी अधिक नहीं ठहरती। किन्तु सदा ही सत्यमाषण और पतिसेवामें तत्पर रहती हैं। पतिदेवके बिना अकेली रहना मुझे विल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर चले जाते हैं, तब मै पुष्प और चन्दनादिको छोड़कर नियम और वर्तीका पालन करती हुई समय बिताती हूँ । मेरे पति जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ । स्त्रियों के लिये शास्त्रने जो-जो बातें बतायी है, उन सबका मै पालन करती हूँ। शरीरको यथाप्राप्त वस्नालंकारोंसे सुसजित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमे तत्पर रहती हूँ।

'सासजीने मुझे कुटुम्ब सम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, उन सबका मै पालन करती हूँ । भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, स्यौहारोपर पकवान बनाना, माननीयोका आदर करना तथा और भी मेरे लिये जो-जो धर्म विहित है, उन सभीका मै सावधानीसे रात-दिन आचरण करती हूँ; मै विनय और नियमोको सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हूँ । मेरे विचारसे तो स्त्रियोका सनातनधर्म पतिके अधीन रहना ही है, वही उनका इष्टदेव है । मैं अपने पतियोसे बढ़कर कभी नहीं

रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे विदया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सासजीरो वाद-विवाद करती हूँ, तथा सदा ही संयमका पालन करती हूँ। मै सदा अपने पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढोंकी सेवामें लगी रहर्ता हूँ। अपनी सासकी मैं भोजनः वस्त्र और जल आदिसे सदा ही सेवा करती रहती हूँ । वस्त्र, आभूपण और मोजनादिमें में कभी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिरके दस हजार दासियाँ थी। मुझे उन सबके नाम, रूप, वस्त्र आदि सबका पता या और इस बातका भी ध्यान रहता या कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं । जिस समय इन्द्रप्रस्थमे रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी-पालन करते थे, उस समय उनके साथ एक लाख घोड़े और उतने ही हाथी चलते ये। उनकी गणना और प्रवन्ध में ही करती थी और में ही उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी। अन्तःपुरके ग्वालों और गड़रियोंसे लेकर सभी सेवकोके काम-काजकी देख-रेख भी में ही किया करती थी।

भहाराजकी जो कुछ आय, व्यय और यचत होती थी, उस सबका विवरण में अकेली ही रखती थी। पाण्डवलोग कुटुम्यकासारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा-पाठमे लगे रहते वे और आये-गयोंका स्वागत-सत्कार करते थे; और में सब प्रकारका सुख छोड़कर उसकी सँभाल करती थी। मेरे पितयोंका जो अटूट खजाना था, उसका पता भी मुझ एकको ही था। में भूख-प्यासको सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी सेवामें लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो गये थे। में सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। सत्यभामाजी! पितयोंको अनुकूल करनेका मुझे तो यही उपाय माल्य है। एक आदर्श ग्रहपत्रीको घरमें किस प्रकार रहना चाहिये—इसकी शिक्षा हमे द्रीपदीके जीवनसे छेनी चाहिये।

#### × × ×

द्रीपदीके जिन लंबे-लंबे, काले बालोका कुछ ही दिन पहले राजस्य यज्ञमे अवभृथ-कानके समय मन्त्रपूत जल्से अभिषेक किया गया था, उन्हीं वालोंका दुष्ट दुःशासनके द्वारा भरी सभामें खींचा जाना द्रीपदीकों कभी नहीं भूला। उस अभूतपूर्व अपमानकी आग उनके दृदयमें सदा ही जला करती थी। इसीलिये जब-जब उनके सामने कौरबोसे सिध्ध करनेकी बात आयी, तब-तब इन्होने उसका विरोध ही किया और बराबर अपने अपमानकी याद दिलाकर अपने पितयोको युद्धके लिये प्रोत्साहित करती रहीं। अन्तमे जब यही तय हुआ कि एक वार कौरवोंको समझा-बुझाकर देख लिया जाय, और जब भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर हितानापुर जाने लगे, उस समय भी इन्हें अपने अपमानकी वात नहीं भूली और इन्होंने अपने लवे-लवे काले वालोको उन्हें दिखाते हुए श्रीकृष्णसे कहा—'श्रीकृष्ण! तुम सन्धि करने जा रहे हो सो तो ठीक है; परतु तुम मेरे इन खुले केशोको न भूल जाना—-

जाहु मर्डे कुरुराज पै धारि दूत को वेस । मृिक न जैयो पै वहां केसी ! कृष्णा-केस ॥

'मधुस्दन! क्या मेरे ये केश आजीवन खुले ही रहेंगे ? यदि पाण्डव युद्ध नहीं करना चाहते तो में अपने पॉचो पुत्रोंको आदेश दूँगी, बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा, मेरे बृद्ध पिता और भाई सहायता करेंगे। पर श्रीकृष्ण! उम्हारा चक्र क्या शान्त ही रहेगा?'

इसपर श्रीकृष्णने गम्भीरताके साथ कहा—'कृष्णे ! ऑसुओको रोको; मैने प्रतिज्ञा की है, और प्रकृतिके सारे नियमोके पलट जानेपर भी वह मिथ्या नहीं होगी । उम्हारा जिनपर कोप है, उनकी विधवा पित्रयोको तुम शीघ ही रोते देखोगी।'

काम्यक-वनमे जब दुए जयद्रथ द्रौपदीको वलपूर्वक ले जानेकी चेष्टा करने लगा, तब इन वीराङ्गनाने उसे इतने जोरसे धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर पड़ा; किंतु फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और इन्हें वलपूर्वक रथपर बैठाकर ले चला । जब भीम अर्जुन उसे पकड़ लाये और उसको अपने दुष्कर्मका पर्याप्त दण्ड मिल गया, तब इन्होंने दया करके उसे छुड़ा दिया। क्रोधके साथ-साथ क्षमाका कैसा अपूर्व मेल है! इनका पातिव्रत-तेज तो अपूर्व था ही । जिस किसीने भी इनके साथ छेड़-छाड़ की, उसीको प्राणोसे हाथ धोने पड़े । दुर्योधन, दु:शासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक आदि सबकी यही दशा हुई । महाभारत-युद्धमे जो कौरवोंका सर्वनाश हुआ, उसका मूल सती द्रौपदीका अपमान ही था।

महाभारत समाप्त हुआ । पाण्डव-सेना शान्तिसे शयन कर रही थी । श्रीकृष्ण गाँचो पाण्डवो तथा द्रौपदीको लेकर

उपष्ठव्य नगर चले गये थे। प्रातः दूतने समाचार दिया कि रात्रि में शिविरमे अग्नि लगाकर अश्वत्थामाने सबको निर्दयता-पूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथमे बैठकर शिविरमे पहुँचे। अपने मृत पुत्रोंको देखकर द्रीपदीने बडे करुण खरमे कन्दन करते हुए कहा—'मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्धमे लड़ते हुए मारे गये होते तो मै सन्तोष कर लेती। क्रूर बाह्मणने निर्दयतापूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है!'

द्रौपदीको धर्मराजने समझानेका प्रयत्न किया; परंतु पुत्रके श्राचोके पास रोती माताको क्या समझायेगा कोई । भीमने क्रोधित होकर अश्वत्थामाका पीछा किया । श्रीकृष्णने वताया कि नीच अश्वत्थामा भीमपर ब्रह्मास्त्र-प्रयोग कर सकता है । अर्जुनको लेकर वे भी पीछे रथमे बैठकर गये । अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया । उसे शान्त करनेको अर्जुनने भी उसी अस्त्रसे उसे शान्त करना चाहा । दोनो ब्रह्मास्त्रोंने प्रलयका ह्रस्य उपिथ्यत कर दिया । भगवान् व्यास तथा देविप नारदने प्रकट होकर ब्रह्मास्त्रोंको लौटा लेनेका आदेश दिया । अर्जुनने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया । पकड़कर द्रोण-पुत्रको उन्होंने वॉध लिया और अपने शिविरमे ले आये ।

अश्वत्थामा पशुकी मॉित वॅधा हुआ था। निन्दित कर्म करनेसे उसकी श्री नष्ट हो गयी थी। उसने सिर झका रक्खा था। अर्जुनने उसे लाकर द्रीपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरुपुत्रको इस दशामें देखकर द्रीपदीको दया आ गयी। उन्होंने कहा—'इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे सम्पूर्ण अस्त्रश्लोकी आपलोगोने शिक्षा पायी है, वे भगवान् द्रोणाचार्य ही पुत्ररूपमे स्वयं उपिस्थित हैं। जैसे 'पुत्रोके शोकमे मुझे दुःख हो रहा है, मै रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्रीको होता होगा। इनकी माता देवी कृपीको यह शोक न हो! वे पुत्रश्लममें मेरी तरह न रोयें! ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है। इन्हें शीघ छोड़ दो! ब्राह्मणोका हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिये।' धन्य माताका हृदय!

भीमसेन अश्वत्थामाके वधके पक्षमे थे । अन्तमे श्रीकृष्ण-की सम्मतिसे द्रोणपुत्रके मस्तकपर रहनेवाली मणि छीनकर अर्जुनने उसे शिविरसे वाहर निकाल दिया।

द्वारकासे लौटकर अर्जुनने जब यदुवंशके सक्षयका समाचार दिया, तब परीक्षित्का राज्याभिषेक करके धर्मराजने अपने राजोचित वस्तोंका त्याग कर दिया। मौन-व्रत लेकर वे निकल पड़े। भाइयोंने भी उन्हींका अनुकरण किया। द्रौपदीने भी वस्कल पहना और पितयोंके पीछे चल पड़ीं। धर्मराज सीधे उत्तर चलते गये। बदिरकाश्रमसे ऊपर वे हिमप्रदेशमे जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे। कोई किसीकी ओर देखता नहीं था। द्रौपदी-ने अपना चित्त सब ओरसे एकाग्र करके परात्पर भगवान् श्रीकृष्णमे लगा दिया था । उन्हे शरीरका पता नहीं था। हिमपर फिसलकर वे गिर पड़ी। शरीर उसी क्वेत हिम-राशिमें विलीन हो गया। महारानी द्रीपदी तो परम तत्त्वसे एक हो चुकी थी। वे तो वस्तुतः भगवान्की अभिन्न शक्ति ही थीं।

#### सती उत्तरा

महाराज विराटने कल्पना भी नहीं की थी कि अज्ञात-वासमे पाण्डव उन्हींके यहाँ छिपे हैं। जब उन्होने सुना कि उनके पुत्र उत्तरने अकेले ही भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृप प्रभृति समस्त कौरवपक्षीय महारिथयोको दुर्योधनके साथ पराजित करके अपनी गायोको लौटा लिया है, तब वे आनन्दा-तिरेकमे पुत्रकी प्रशसा करने लगे। उन्हें असह्य हो गया कि राजसभामे पासा बिछानेको नियुक्त ब्राह्मण कड्क उनके पुत्रके बदले नपुसक बृहज्ञलाकी प्रशंसा करे। उन्होंने पासा खींच-कर मार दिया। कड्ककी नासिकासे रक्त निकलने लगा। सैरन्ध्री बनी हुई द्रौपदी दौडी आयी और उसने कटोरी सामने रखकर रक्तको भूमिपर गिरनेसे बचाया। इसी समय कुमार उत्तरने राजसभामे प्रवेश करके महाराजको समझाया और महाराजने ब्राह्मणसे क्षमा माँगी।

तीसरे दिन महाराज विराटको पता लगा कि कड्कके वेशमे पाण्डवराज महाराज युधिष्ठिरका ही उन्होंने अपमान किया था। बड़ा खेद हुआ उन्हे। पाण्डवोका परिचय प्राप्त करके महाराजने अनजाने अपरोधोंके परिमार्जन तथा स्थायी मैत्री-स्थापनके उद्देश्यसे प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण करे । अर्जुनने बड़ी गम्भीरतामे उत्तर दिया—'राजन् ! बृहन्नलाके वेशमें मैं कुमारी उत्तराको वर्षभर नृत्य एव सङ्गीतकी शिक्षा देता रहा हूँ । अनेक बार एकान्तमे राजकुमारीको मैने शिक्षा दी है। अब यदि मै उन्हें स्वीकार कर लूँ तो ससारमें मेरे चरित्रपर सन्देह किया जायगा । आपकी पुत्रीके चरित्रपर भी लोग सन्देह करेंगे। मैंने सदा पुत्रीकी भाँति मानकर राजकुमारीको शिक्षा दी है। राजकुमारीने भी मुझे सदा आदर दिया है और पूज्य माना है। अतएव राजकुमारी मेरे लिये पुत्रीके समान हैं। अपने पुत्र अभिमन्युकी पत्नीके रूपमे मैं उन्हे स्वीकार करता हूँ । भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके भानजेको जामातारूपमें स्वीकार करना आपके लिये भी गौरवकी बात होगी।

सभीने अर्जुनकी धर्मनिष्ठाकी प्रशसा की। यथावसर उत्तराका विवाह सुभद्राजीके परम तेजस्वी पुत्र कुमार अभिमन्युसे हो गया!

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

महाभारतके विकट संग्राममें जब अर्जुन शत्रुओं के ललकारनेपर दूर उनके साथ संग्राम करने चले गये, तब आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया। भगवान् शह्नरके वरदानके प्रतापसे जयद्रथ पाण्डवपक्षके सभी शूरों को व्यूहमें प्रवेश करनेसे रोकनेमे उस दिन समर्थ हो गया। अकेले अभिमन्यु व्यूहमें जा सके। भयद्भर संग्राममे जब सभी कर्णादि महारथी उस तेजस्वी वालकसे पराजित हो गये, तब अधर्मपूर्वक आठ महारथियोंने एक साथ उसपर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु वीरगतिको प्राप्त हुए। उत्तरा उस समय गर्भवती थीं। श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें आश्वासन देकर पतिके साथ सती होनेसे रोक लिया।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

'हे देवदेव ! हे त्रिभुवनके स्वामी ! हे शरणागतवत्सल ! मेरी रक्षा करो ! यह प्रज्वलित वाण मेरी ओर आ रहा है । भले यह मेरा विनाश कर दे, किंतु मेरे उदरमें मेरे स्वामीकी जो एकमात्र धरोहर है, वह सुरक्षित रहे !' पाण्डवोसे विदालेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जानेके लिये रथपर बैठने ही जा रहे थे कि अन्तः पुरसे कातर चीत्कार करती भयविह्वला उत्तरा उनके पैरोपर आ गिरी । उसके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये थे । केश खुले हुए थे और नेत्र कातर हो रहे थे । इसी समय पाण्डवोंने देखा कि उनकी ओर भी पाँच प्रज्वलित बाण आ रहे हैं ।

भात डरो !' कहकर चक्रपाणिने चक्र उठाया और पाण्डवीं-

की ओर आते हुए बाणोको ज्ञान्त कर दिया। स्क्ष्मरूपसे उत्तराके गर्भमे प्रविष्ट होकर उन्होने शिशुकी रक्षा की। अश्वत्थामाने जब द्रौपदीके पाँचो पुत्रोंको मार डाला तथा शिवरमें अग्नि लगाकर वह भाग गया, तब प्रातः अर्जुन उसे पकड़ लाये। यद्यपि वह वध्य था, किंतु पाञ्चालीने उसे मुक्त करा दिया। उसकी शिरःस्थ मणि छीनकर अर्जुनने उसे निकाल दिया। इतज्ञ होनेके बदले अश्वत्थामाने अपमानका अनुभव किया। उसने पाण्डुके वशका ही उन्मूलन करनेका सङ्कल्प करके यह ब्रह्मास्त्र प्रयुक्त किया था। जबतक उत्तराको वालक न हो जाय, तबतकके लिये श्रीकृष्णका द्वारका जाना स्थिगित हो गया।

सीकपर इवीकास्त्रसयुक्त ब्रह्मास्त्रका अश्वत्थामाने प्रयोग किया था। गर्भमे श्रीकृष्णने शिशुके चारो और गदा धुमाते हुए अस्त्रके प्रभावको दूर रक्खा; किंनु उत्पन्न होते ही वालक अस्त्रप्रभावसे जीवनहीन सा हो गया। यह समाचार पाकर जनार्दन स्तिकायहकी ओर चले। उन्होने अश्वत्थामाको डॉटकर कहा था— वाह्मणाधम! यदि तेरे ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्युका पुत्र मर भी गया तो मै उसे पुनर्जीवन दूंगा। उन्हे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। मार्गमे ही कुन्तीदेवी मिली। उन्होने बड़े कातर खरोमे उस वालकको जीवित करनेके लिये प्रार्थना की। पैरोमे पड़कर उसी समय सुभद्राने कहा— पुन्ने बहिन समझकर, पुत्रहीना समझकर या एक अनाथ अवला ही समझकर मेरी रक्षा करो। तुम सब कर सकते हो! मेरे पौष्ठको जीवन दान दो।

थे तुम्हारे श्रञ्जरतुल्य श्रीद्वारकेश पधार रहे हैं !' द्रौपदीने उत्तराको सूचना दी। वह उसी दुखियाकी सेवामे लंगी थी। सूतिकाग्रह खेत पुष्पोकी मालाओंसे मलीमॉति सुसांजत था। तीक्ष्ण शस्त्र चारो ओर लटक रहे थे। तिन्दुक (तेंदू) काष्ठकी प्रज्वलित अमिमे घृतकी आहुतियाँ पड़ रही थी। चारो कोनोमे अमि प्रज्वलित थी। अनेक निपुण चिकित्सक तथा बृद्धा स्त्रियाँ उपस्थित थी। रक्षोन्न द्रव्य मलीमॉति यथास्थान रक्षे थे।

उत्तराने वस्त्रसे अपने सारे अङ्गोको ढककर भूमिपर

मस्तक रखकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। वह रोती हुई कहने लगी—'मेरे पितदेवने मुझे यही एक थाती दी थी। इसे खोकर मै अब क्या मुख उन्हे दिखाऊँगी। वे कहा करते थे कि यह बालक द्वारकामे जाकर शस्त्र-शिक्षा प्राप्त करेगा। वे कभी झूठ नहीं बोले थे। हाय, उनकी अन्तिम बात झूठी हो रही है। यही एकमात्र पाण्डवोंके वंशमे बचा था। अब कौन पूर्वजोंको पिण्ड देगा। इसके बिना मै, आपकी बहिन, माता कुन्ती तथा कोई भी जीवन-धारण नहीं करेगा। पार्थका पौत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ, इसे सुनकर धर्मराज मुझे क्या कहेगे ? मेरे श्रशुर ही मुझे क्या कहेगे ? आपका अपने मानजेपर अत्यन्त प्रेम था। उन्हींका यह पुत्र निर्दयतासे ब्रह्मास्त्रद्वारा मार डाला गया है। मैं आपसे इसकी भिक्षा माँगती हूँ।'

पगलीकी भॉति उत्तराने मृत बालकको गोदमे उठा लिया और कहने लगी-विटा। ये त्रिभुवनके स्वामी तेरे सम्मुख खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान् पिताका पुत्र है। यह अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वरको प्रणाम कर। इनके मङ्गलमय मुखारविन्दका दर्शन करके अपने नेत्रोको सार्थक कर। मैने सोचा था कि तुझे गोदमे लेकर इन उत्पत्ति-पालन-प्रलयसमर्थ सर्वाधारके श्रीचरणोपर मस्तक रक्लूंगी। मेरी सारी आशाएँ नष्ट हो गयी।

श्रीकृष्णने पवित्र जल लेकर आचमन किया और ब्रह्मास्त्र-को शमित कर दिया। इतना करके वे बोले—'यदि धर्म और ब्राह्मणोमें मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाय। यदि मुझमें सत्य और धर्मकी निरन्तर स्थिति रहती हो तो अभिमन्युका यह बालक जीवनलाम करे। यदि मैने राग-देषरहित बुद्धिसे केशी और कंसको मारकर धर्म किया हो तो यह ब्रह्मास्त्रसे मृत शिशु अभी जी उठे।'

सहसा बालकका श्वास चलने लगा । उसने नेत्र खोल दिये । चारो ओर आनन्दकी लहर दौड़ गयी । पाण्डवोका वशघर यही शिशु परीक्षित् था । विष्णुके द्वारा रक्षित होनेके कारण उसका एक नाम 'विष्णुरात' भी पड़ा ।

### भक्त-वाणी

क्षणार्धेनापि तुल्ये न खर्ग नापुनर्भवम् । भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किसुताशिषः ॥ — हर्र ऐसे भगवान् के प्रेमी भक्तोका यदि आधे क्षणके लिये भी समागम हो जाय तो उसके सामने मै खर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं समझता । 

### प्रह्लादकृत श्रीनृसिंहजीकी स्तुति

नरहरि कर परसत तुरत, झरत नयन तें नीर । करन छंगे प्रह्लादजी अस्तुति गिरा गँभीर॥ जव परी जननीपै भीर तर्वाह दुख टारे। हे क्रपानाथ ! करुणेश ! जगत-रखवारे ॥ नित सत्त्व-प्रकृति सुर तुमहि रिझावैं, ध्यावें । अज-सिव-सनकादिक पार न पावैं, गावैं ॥ हम नीच असुर अति कुर, अधम कहलावें। क्यों करी कृपा गुभ दरशन दीन्हे प्यारे ॥ हे कृपा० निर्ह कोई तुमकूँ तप प्रभाव तें पार्वे। यदि भक्त होय तो पशु हु पैदुरि जार्वे॥ हों भक्तहीन हिज, निह तिन मल महँ आवें। अगनित खळश्वपचहु भक्त भक्तित तारे॥ हे कृपा० जो जैसे तुमकुँ नरहरि भगवन् ! ध्यावै । वह तैसो दरशन नाथ ! तुम्हारो पावै ॥ ज्यों दरपनमें प्रतिविम्व-खरूप लखावै। है प्रकट खंभते मेटे दुःख हमारे॥ हे कृपा० मक्तनि हित नित नव कच्छ-मच्छ वपु धारौ । जो शत्रु भावतें मर्जे तिनहिं संहारौ ॥ असुरनिक्रँ दैकें मुक्ति सुरनि दुख टारो । जगजीवनिहित अति मधुर चरित विस्तारे॥ हे कृपा० नित तुमरे चरितनि भक्त-जनन में गाऊँ। नित रूप मनोहर तुमरो नरहरि !ध्याऊँ॥ भव-तरनि चरन गहि नाथ ! पार है जाऊँ । हैं जग-जीवन अति सुखमय चरन तिहारे ॥ हे कृपा० यह जीव जगतमें तुमकों तजिकै भटक्यो । मायाके फंदे फँस्यो गुननिमहँ अटक्यो ॥ चौरासी चकर माहि अविद्या पटक्यो। हो तम ही नरहरि केवल एक सहारे ॥ हे कृपा० नहिं उत्तम मध्यम अधम बुद्धि है तुमरी। है तुमकूँ सृष्टि समान चराचर सबरी॥ हम काल-ज्यालसे डसे, लेउ सुधि हमरी। ये काम-कोध-मद-लोभ-मोह अहि कारे ॥ हे कृपा० यह मन मेरो है नरहरि ! चंचल भारी। नहिं सुनै तुम्हारी कथा सकल अघहारी॥ हों दीन हीन अति छीन गँवार भिखारी। हे नाथ लगाओ डूवत नाव किनारे॥ हे कृपा० माया अपरम्पार तुम्हारी खामी। कैसे पार्वे हम तुम्हें असुर खल कामी॥ घट-घट-च्यापी प्रभुवर अन्तरयामी। निगमागम सवरे नेति-नेति कहि हारे ॥हे कृपा० जगत-रखवारे । जय परी जननिपै भीर, तवहिं दुख टारे ॥ कृपानाथ, करुणेश,

-श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीकृत 'श्रीभागवत-चरित'#से

<sup>\*</sup> श्रीब्रह्मचारीजी-रचित प्रसिद्ध 'भागवती कथा' मासिकरूपमे २५० पृष्ठोंमे प्रकाशित हो रही है । उसमे श्री-मद्भागवतकी कथाएँ बहुत ही रोचक ढगसे लिखी गयी हैं। अवतक ४४ खण्ड प्रकाशित हो चुके है। वार्षिक मृल्य १५=) है। उपर्युक्त 'स्तुति' उनके 'श्रीभागवत-चरित'से ली गयी है। इस ग्रन्थमे सुन्दर सरल भाषाके छापय है। सात दिन ( सप्ताह ) की दृष्टिसे इसमें श्रीमद्भागवतकी कथा साररूपसे लिखी गयी है । स्त्री-वालक भी इसे पढ़कर समझ सकते और लाभ उठा सकते हैं। लगभग ९०० पृष्ठकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५१) है। दोनोके मिलनेका पता है - संकीर्तन-भवन, इसी (इलाहाबाद )।

|  |  | · . |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |



भक्त प्रह्लाद गुरुपुत्रोको जीवित कर देनेके लिये प्रार्थना कर रहे है।

#### भक्त प्रहाद

रामनाम जपतां कुतो भयं सर्वतापशमनैकभेषजम्। पर्य तात मम गात्रसन्निधो पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना॥

जन भगवान वाराहने पृथ्वीको रसातलसे लाते समय हिरण्याक्षको मार दिया, तन उसका नड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकशिपु नहुत ही कोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि भी अपने भाईका नदला लेकर रहूँगा। अपनेको अजेय एनं अमर ननानेके लिये हिमालयपर जाकर नह तप करने लगा। उसने सहस्रो नपातक उम्र तप करके ब्रह्माजीको सन्तुष्ट किया। ब्रह्माजीने उसे नरदान दिया कि प्तुम किसी अस्त्र-शस्त्रसे, ब्रह्माजीद्वारा निर्मित किसी प्राणीसे, रातमे, दिनमे, जमीनपर, आकाशमे—कही मारे नहीं जाओगे।

जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओने दैत्योकी राजधानीपर आक्रमण किया। कोई नायक न होनेसे दैत्य हारकर दिशाओमे भाग गये। देवताओने दैत्योकी राजधानीको छूट लिया। देवराज इन्द्रने हिरण्यकशिपुकी पत्नी क्याधूको बंदी कर लिया और स्वर्गको ले चले। रास्तेमे देविष नारद मिल गये। उन्होने इन्द्रको रोका कि 'तुम दैत्यराजकी पतिवता पत्नीको मत ले जाओ।' इन्द्रने बताया कि 'कयाधू गर्भवती है। उसके जब सन्तान हो जायगी, तब उसके पुत्रका वध करके उसे छोड़ दिया जायगा।'देविषेने कहा—'इसके गर्भमे भगवान्का परम भक्त है। उससे देवताओको भय नहीं है। उस भागवतको मारा नहीं जा सकता।' इन्द्रने देविषिकी बात मान ली। वे 'कयाधूके गर्भमे भगवान्का भक्त है' यह सुनकर उसकी परिक्रमा करके अपने लोकको चले गये।

जब कयाधू देवराजके बन्धनसे छोड़ दी गयी, तब वह देविषिक ही आश्रममे आकर रहने लगी। उसके पित जबतंक तपस्यासे न लोटे, उसके लिये दूसरा निरापद आश्रय नहीं या। देविषे भी उसे पुत्रीकी मॉित मानते थे और बराबर गर्भस्य बालकको लक्ष्य करके उसे भगवद्भक्तिका उपदेश किया करते थे। गर्भस्य बालक प्रह्लादने उन उपदेशोको प्रहण कर लिया। भगवान्की कृपामे वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं।

जब वरदान पाकर हिरण्यकशिपु लौटा, तब उसने सभी देवताओंको जीत लिया । सभी लोकपालोको जीतकर वह उनके पदका स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान्से घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियोको वह कष्ट देने लगा। यश उसने बंद करा दिये। धर्मका वह घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गये थे। अपने पुत्र प्रह्लादको उसने अपने गुरुपुत्र षण्ड तथा अमर्कके पास शिक्षा पाने भेज दिया। प्रह्लाद उस समय पाँच ही वर्षके थे। एक बार प्रह्लाद घर आये। भाताने उनको वस्त्राभरणोसे सजाया। पिताके पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकशिपुने प्रह्लादको गोदमे बैठा लिया। स्नेहपूर्वक उनसे उसने पूछा—'बेटा! तुमने जो कुछ पढा है, उसमेसे कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो।'

प्रह्लादजीने कहा—'पिताजी ! संसारके सभी प्राणी असत् ससारमे आसक्त होकर सदा उद्धिग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिये यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन करानेवाले जलहीन अन्धकूपके समान घरोको छोड़कर मनुष्य वनमे जाकर श्रीहरिका आश्रय ले।'

हिरण्यकशिपु जोरसे हॅस पड़ा। उसे लगा कि किसी शत्रुने मेरे बच्चेको बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रोको सावधान किया कि 'वे प्रह्लादको सुधारे। उसे देत्यकुलके उपयुक्त अर्थ, धर्म, कामका उपदेश दे।' गुरुपुत्र प्रह्लादको अपने यहाँ ले आये। उन्होने प्रह्लादसे पूछा कि 'तुमको यह उलटा ज्ञान किसने दिया है?' प्रह्लादने कहा—'गुरुदेव! यह मै हूं और यह दूसरा है, यह तो अज्ञान है। भगवान्की इस मायासे ही जीव मोहित हो रहे है। वे दयामय जिसपर दया करते है, उसीका चित्त उनमे लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनन्त कृपासे ही उन परम पुरुषकी ओर सहज खिंच गया है।'

गुरुपुत्रोने बहुत डॉटा-धमकाया और वे प्रह्लादको अर्थ-शास्त्र, दण्डनीति, राजनीति आदिकी शिक्षा देने लगे। गुरुद्वारा पढायी विद्याको प्रह्लाद ध्यानपूर्वक सीखते थे। वे गुरुका कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होने विद्याका ही तिरस्कार किया; पर उस विद्याके प्रति उनके मनमे कभी आस्था नहीं हुई। गुरुपुत्रोने जब उन्हे भलीभाँति सुशिक्षित समझ लिया, तब दैत्यराजके पास ले गये। हिरण्यकशिपुने अपने विनयी पुत्रको गोदमें बैठाकर फिर पूछा—'बताओ, बेटा! तुम अपनी समझसे उत्तम शान क्या मानते हो?' प्रह्लादजीने कहा—'भगवानके गुण एवं चरित्रोंका धवण, उनकी लीलाओं तथा नामोका कीर्तन, उन मङ्गलमयका स्मरण, उनके श्रीचरणोकी सेवा, उन परम प्रभुकी पूजा, उनकी वन्दना, उनके प्रति दास्त्रभाव, उनसे सख्य, उन्हें आत्म-निवंदन—यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्तिके आश्रयसे भगवान्मे चित्त लगाना ही समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फल में मानता हूं।

हिरण्यकिंगपु तो कोधसे लाल पीला हो गया। उसने गोटसे प्रह्लादको धका देकर भूमिपर पटक दिया। गुरुपुत्री-को उसने डॉटा कि 'तुमलोगोने मेरे पुत्रको उलटी गिक्षा देकर शत्रका व्यवहार किया है ।' गुरुपुत्रोंने वताया कि 'इसमे हमारा कोई दोप नही है। ' प्रह्लादजी पिताद्वारा तिरस्कृत होकर भी ज्ञान्त खड़े थे। उन्हें कोई क्षोम नहीं था। उन्होंने कहा--(पिताजी! आप रुष्ट न हो । गुरुपुत्रोका कोई दोप नहीं है। जो छोग विपयासक्त है-परके, परिवारके मोहमे जिनकी बुद्धि वॅधी है, वे तो, उगले हुएको खानेके समान, नरकमे ले जानेवाले विषयोके, जो बार बार भोगे गये है, चेवन करनेमे लगे है। उनकी बुद्धि अपने-आप या दुसरेकी प्रेरणासे भी भगवान्मे नहीं लगती । जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धेको मार्ग नहीं वता सकता, वैसे ही जो सासारिक मुखोको ही परम पुरुपार्थ माने हुए हैं, वे भगवान्के स्वरूपको नहीं जानते । वे भला, किसीको क्या मार्ग दिखा सकते हैं। सम्पूर्ण हुंदोा, सभी अनर्थोंका नाग तो तभी होता है, जब बुढि भगवान्के श्रीचरणोमे लगे । परन्तु जवतक महा-पुरुपाकी चरण-रज मस्तकपर धारण न की जाय, तवतक बुद्धि निर्मल होकर भगवान्मे लगती नहीं।

नन्हा-सा वालक त्रिभुवनिवजयी दैत्यराजके सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शतुका पक्ष ले, यह असह्य हो गया दैत्यराजको । चिल्लाकर हिरण्यकिंगपुने अपने क्रूर समासद् दैत्योको आजा दी—'जाओ, दुरत इस दुष्टको मार डालो ।' असुर माले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर एक साथ 'मारो ! काट डालो ।' चिल्लाते हुए पाँच वर्षके वालकपर टूट पड़े । पर प्रह्वाद निर्भय खड़े रहे । उन्हें तो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु ही दिलायी पड़ते थे । डरनेका कोई कारण ही नहीं जान पड़ा उन्हें । असुरोंने पूरे बलसे अपने अन्त्र शरू वार-बार चलाये; किंतु प्रह्वादको कोई क्लेश नहीं हुआ । उनको तिनक भी चोट नहीं लगी । उनके शरीरसे छूते ही वे हथियार दुकड़े-दुकड़े हो जाते थे ।

अव हिरण्यकिंगपुको आश्चर्य हुआ । उसने प्रहादको मारनेका निश्चय कर लिया । अनेक उपाय करने लगा वह । मतवाले हाथीके सामने हाथ-पैर वॉधकर प्रह्लाद डाल दिये गये, पर हाथीने उन्हें सूँड्से उठाकर मस्तकपर वैठा लिया। कोठरीमें उन्हें बंद किया गया और वहाँ भयंकर सर्प छोड़े गये। पर वे सर्प प्रहादके पास पहुँचकर केनुओंके समान सीधे हो गये। जंगली सिंह जब वहाँ छोडा गया, तब वह पालतू कुत्तेके समान पूछ हिलाकर प्रहादके पास जा वैठा । प्रहादको भोजनमे उग्र विप दिया गयाः किंत उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ, विप जैसे उनके उदरमें जाकर अमृत हो गया हो । अनेक दिनोंतक भोजन तो क्या, जलकी एक बूँदतक प्रह्लादको नहीं दी गयी; पर वे शिथिल होनेके बदले ज्यों-के-त्यो वने रहे । उनका तेज बढता ही जाता था । उन्हें ऊँचे पर्वतपरसे गिराया गया और पत्थर बॉधकर समुद्रमे फेंका गया। दोनों वार वे सक्कुशल भगवन्नामका कीर्तन करते नगरमे लौट आये। वडा भारी लकड़ियोंका पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकशिपुकी वहिन होलिकाने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अमिमे जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढकर प्रह्लादको गोदमें लेकर उस लकड़ियोके देरपर बैठ गयी। उस देरमे अप्रिलगादी गयी। होलिका तो भस्म हो गयी। पता नहीं। कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसके देहसे; किंतु प्रह्लाद तो अग्निमे चैठे हुए पिताको समझा रहे थे-- 'पिताजी! आप भगवान्से द्वेप करना छोड़ दे । राम-नामका यह प्रभाव तो देखे कि यह अप्ति मुझे अत्यन्त जीतल लग रही है। आप भी राम-नाम ले और ससारके समस्त तापोसे इसी ' प्रकार निर्भय हो जाय ।'

देत्यराज हिरण्यकशिपुके अनेक दैत्योने मायाके प्रयोग किये; किंतु माया तो प्रहादके सम्मुख टिकती ही नहीं । उनके नेत्र उठाते ही मायाके हश्य अपने-आप नष्ट हो जाते हैं । गुरुपुत्र पण्ड तथा अमर्कने अभिचारके द्वारा प्रहादको मारनेके लिये कृत्या उत्पन्न की; परंतु उस कृत्याने गुरुपुत्रोको ही उलटे मार दिया । प्रहादने भगवान्की प्रार्थना करके गुरुपुत्रोको फिरसे जीवित किया । यों मारनेकी चेष्टा करनेवालोंको उनके मरनेपर जिला दिया । धन्य है । इस प्रकार दैत्यराजने अनेको उपाय कर लिये प्रहादको मारनेके, पर कोई सफल न हुआ । जिनका चित्त भगवान्मे लगा है, जो सर्वत्र अपने दयामय प्रभुको प्रत्यक्ष देखता

है, भला, उसकी तिनक-सी भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं।

अब दैत्यराजको भय लगा। वे सोचने लगे कि 'कहीं यह नन्हा-सा बालक मेरी मृत्युका कारण न हो जाय ।' गुरुपुत्रोके कहनेसे वरुणके पाशमे बॉधकर प्रहादको उन्होने फिर गुरुगृह भेज दिया । शिक्षा तथा सङ्गके प्रभावसे उनकी इच्छा थी। बालक स्धर जाय; यह गुरुगृहमें प्रह्वादजी अपने गुरुओकी पढायी विद्या पढते तो थे। पर उनका चित्त उसमे लगता नहीं था । जब दोनो गुरु आश्रमके काममे लग जाते, तब प्रह्वाद अपने सहपाठी वालकोको बुला लेते । एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यन्त नम्र तथा सबसे स्नेह करनेवाले थे; अतएव सब बालक खेलना छोड़कर इनके बुलानेपर इनके समीप ही एकत्र हो जाते थे । प्रह्लादजी बड़े प्रेमसे उन बालकोको समझाते थे---'भाइयो ! यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवनमे भगवान्को न पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हुई । घर-दार, स्त्री-पुत्र, राज्य-धन आदि तो दुःख ही देनेवाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है । इन्द्रियोके विपयोसे हटा छेनेमे ही सुख और शान्ति है। भगवान्को पानेका साधन सबसे अच्छे रूपमे इस कुमारावस्थामे ही हो सक्रता है। बड़े होनेपर तो स्त्री, पुत्र, धन आदिका मोह मनको बाँघ लेता है और भला, बृद्धावस्थामे कोई कर ही क्या सकता है । भगवान्को पानेमे कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं । वे तो हम सबके द्वदयमें ही रहते हैं। सब प्राणियोमे वे ही भगवान हैं, अतः किसी प्राणीको कष्ट नहीं देना चाहिये । मनको सदा भगवान्मे ही लगाये रहना चाहिये।'

सीध-सादे सरल-चित्त दैत्यनालकोपर प्रह्लादजीके उपदेशका प्रभाव पड़ता था। बार-बार सुनते-सुनते वे उस उपदेशपर चलनेका प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्यके पुत्रोने यह सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रह्लादको दैत्यराजके पास ले जाकर सब बाते बतायी। अब हिरण्यकशिपुने अपने हाथसे प्रह्लादको मारनेका निश्चय किया। उसने गरजकर पूछा—'अरे मूर्ख! तू किसके बलपर मेरा बराबर तिरस्कार करता है ? मैं तेरा वध करूँगा। कहाँ है तेरा वह सहायक १ वह अब तुझे आकर बचाये तो देखूँ!'

प्रह्लादजीने नम्नतासे उत्तर दिया—'पिताजी! आप कोध नकरें। सबका वल उस एक निखिल शक्तिसिन्धुके सहारे ही है! में आपका तिरस्कार नहीं करता। ससारमे जीवका कोई शत्रु है तो उसका अनियन्त्रित मन ही है। उत्पथगामी मनको छोडकर दूसरा कोई किसीका शत्रु नहीं। भगवान् तो सब कहीं है। वे मुझमें हैं, आपमें है, आपके हाथके इस खड़्नमें हैं, इस खम्मेमें हैं, सर्वत्र है।

वं इस खम्भेमे भी है ?' हिरण्यकशिपुने प्रह्लादकी वात पूरी होने नहीं दी । उसने सिंहासनसे उठकर पूरे जोरसे एक घूँसा खम्भेपर मारा। घूँसेके शब्दके साथ ही एक महाभयक्कर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्माण्ड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गये। हिरण्यकशिपु भी इघर-उघर देखने लगा। उसने देखा कि वह खम्भा बीचसे फट गया है और उससे मनुष्यके शरीर एवं सिंहके मुखकी एक अद्भुत भयक्कर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान् नृसिंहके प्रचण्ड तेजसे दिशाएँ जल-सी रही थीं। वे बार-बार गर्जन कर रहे थे। देल्यने वहुत उछल-कूद की, बहुत पैतरे बदले उसने; किंनु अन्तमें नृसिंह भगवान्ने उसे पकड़ लिया और राजसभाके द्वारपर ले जाकर अपने जानुपर रखकर नखोंसे उसका हृदय फाड़ हाला।

दैत्यराज हिरण्यकिंगु मारा गया, किंतु भगवान् नृसिंहका क्रोध शान्त नहीं हुआ। वे वार-वार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्माजी, शकरजी तथा दूसरे सभी देंवताओं ने दूरसे ही उनकी स्तुति की। पास आनेका साहस तो भगवती लक्ष्मीजी भी न कर सकीं। वे भी भगवान्का वह विकराल कुद्ध रूप देखकर डर गर्यी। अन्तर्में ब्रह्माजीने प्रह्लादको नृसिंह भगवान्को शान्त करनेके लिये उनके पास भेजा। प्रह्लाद निर्भय भगवान्के पास जाकर उनके चरणोपर गिर गये। भगवान्ने स्तेहसे उन्हे उठाकर अपनी गोदमे बेठा लिया। वे बार-बार अपनी जीभसे प्रह्लादको चाटते हुए कहने लगे—वेटा प्रह्लाद! मुझे आनेमें बहुत देर हो गयी। तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े। तु मुझे क्षमा कर दे।'

प्रह्लादजीका कण्ठ भर आया । आज त्रिभुवनके स्वामी उनके मस्तकपर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेहसे चाट रहे थे। प्रह्लादजी धीरेसे उठे। उन्होंने दोनो हाथ जोड़कर भगवान्की स्तुति की। वहें ही भक्तिभावसे उन्होंने भगवान्का गुणगान किया। अन्तमें भगवान्ने उनसे वरदान मॉगनेको कहा। प्रह्लादजीने कहा—प्रभो!

आप वरदान देनेकी वात करके मेरी परीक्षा क्यों छेते हैं ? जो सेवक स्वामीसे अपनी सेवाका पुरस्कार चाहता है, वह तो सेवक नहीं, व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं। आपको सेवाकी अपेक्षा नहीं है और मुझे भी सेवाका काई पुरस्कार नहीं चाहिये। मेरे नाथ! यदि आप मुझे गुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही माँगता हूँ कि मेरे हृदयमें कभी कोई कामना ही न उटे।'

फिर प्रह्लादजीने भगवान्से प्रार्थना की—'मेरे पिता आपकी और आपके भक्त मेरी निन्दा करते थे,वे इस पापसे छूट जायें।' भगवान्ने कहा—'प्रहाद ! जिस कुलमें मेरा भक्त होता है, वह पूरा कुल पित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो, वह तो परम पित्र हो जुका। तुम्हारे पिता तो इक्कीस पीढियोंके साथ पित्र हो जुके। मेरा भक्त जिस स्थानपर उत्पन्न होता है, वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है, जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है।' भगवान्ने वचन दिया कि 'अब में प्रहादकी सन्तानोंका वध नहीं कर्क्त्या।' कल्पपर्यन्तके लिये प्रहादकी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पीत्र बलिके साथ अब भी स्तुतलमें भगवान्की आराधनामें नित्य तन्मय रहते हैं!

#### दैत्यराज विरोचन

ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसङ्कटम् । यटि वेट न याचेत नेति नाह यदीइवरः॥ (श्रीमद्गा०६।१०।६)

श्रीप्रहादनीके पुत्र दैत्यराज विरोचन परम ब्राह्मणभक्त थे। इन्द्रके साथ ही ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके पास ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उन्होंने निवास किया था। ब्रह्माजीके द्वारा उपदेश किया हुआ तत्त्वज्ञान यथिप वे यथार्थरूपसे ब्रह्म नहीं कर सके, तथापि धर्ममे उनकी श्रद्धा थी और उनकी गुरूभक्तिके कारण महर्षि शुक्राचार्य उनपर बहुत प्रसन्न थे। विरोचनके दैत्याधिपति होनेपर दैत्यों, दानवों तथा असुरोंका बल बहुत बढ़ गया था। इन्द्रको कोई रास्ता ही नहीं दीखता था कि कैसे वे दैत्योंकी बढ़ती हुई शक्तिको दवाकर रक्खें।

विरोचनने स्वर्गपर अधिकार करनेकी इच्छा नहीं की थी; किंतु इन्द्रका भय वढ़ता जाता था। इन्द्र देखते थे कि यदि कभी दैरयोने आक्रमण किया तो हम धर्मातमा विरोचनको हरा नहीं सकते। अन्तमे देवगुरु बृहस्पतिकी सलाहसे एक दिन वे बृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण करके विरोचनके यहाँ गये। ब्राह्मणोंके परम मक्त और उदार-

शिरोमणि दैत्यराजने उनका स्वागत किया, उनके चरण घोये और उनका पूजन किया। इन्द्रने विरोचनके दान और उनकी उदारताकी बहुत ही प्रशंसा की।

विरोचनने नम्रतापूर्वक वृद्ध ब्राह्मणसे कहा कि आपको जो कुछ मॉगना हो, उसे आप संकोच छोड़कर मॉग छें। इन्द्रने वातको अनेक प्रकारसे पक्की कराके तब कहा— दित्यराज ! मुझे आपकी आयु चाहिये। वात यह थी कि यदि विरोचनको किसी प्रकार मार भी दिया जाता तो शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्यांसे फिर जीवित कर सकते थे।

विरोचनको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे कहने लगे—भं धन्य हूँ । मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा जीवन एक विप्रने स्वीकार किया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिये और क्या हो सकता है।'

अपने हाथमें खड्ग लेकर स्वय उन्होंने अपना मस्तक काटकर वृद्ध ब्राह्मण वने हुए इन्द्रको दे दिया । इन्द्र उस्त मस्तकको लेकर भयके कारण शीव्रतासे स्वर्ग चले आये और यह अपूर्व सान करके विरोचन तो भगवान्के नित्य धाममें ही पहुँच गये । भगवान्ने उन्हें अपने निज जनोंमें ले लिया ।

#### भक्त-वाणी

तुलयाम लवेनापि न खर्ग नापुनर्भवम्। भगवत्सिक्सिक्सस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। (श्रीमद्रा०१।१८।१३) भगवान्के प्रेमी भक्तोंके क्षणमात्रके सत्सङ्गसे खर्ग अथवा मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर संसारके तुन्छ भोगोंकी तो वात ही क्या है।—ग्रौनक

## महादानी बिल

किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः

कि रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः।

कि जायया संस्तिहेतुभूतया

मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः॥

(श्रीमद्गा०८।२२।९)

भक्ते अद्वादके पुत्र विरोचनकी पत्नी सुरोचनारे देत्यकुलकी कीर्तिको अमर करनेवाले उदारमना बिलका जन्म हुआ था । विरोचनके पश्चात् ये ही दैत्येक्चर हुए । जब दुवांसा ऋषिके वापसे इन्द्रकी श्री नष्ट हो गयी, तब दैत्य-दानवोंकी सेना लेकर बिलने देवताओगर चढाई की और स्वर्गपर पूरा अधिकार कर लिया । देवता पराजित होकर बहाजीके पास गये । ब्रह्माजीने भगवान्की स्तृति की । वे प्रभु प्रकट हुए और उन्होने कीरिसन्धुके मन्थनका आदेश दिया । मगवान् विष्णुकी सम्मतिसे इन्द्रने बिलसे सिम्ध कर ली । अमृतकी प्राप्तिके लिये देवता एव दैत्य दोनोने मिलकर समुद्रका मन्थन किया, परंतु सफलता तो सदा श्रीहरिके चरणोमे ही रहती है । भगवान्का आश्रय लेनेके कारण देवताओको अमृत मिला और भगवान्से विमुख दैत्य उससे चिन्नत ही रह गये !

भगवान्ने मोहिनी रूप धारण करके क्षीरसमुद्रसे निकले अमृत कल्डाको, जिसे दैत्योने छीन लिया था, ले लिया और युक्तिपूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिया। इस भेदके प्रकट होनेपर दैत्य वहुत ही कुद्ध हुए। देवताओं एव दैत्योमे बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान्की कृपा देवताओपर थी, अतः उनको विजयी होना ही था। दैत्य पराजित हुए। बहुत-से मारे गये। स्वयं दैत्यराज बिल युद्धभूमिमे बज्रद्वारा मारे गये । स्वयं दैत्यराज बिल युद्धभूमिमे बज्रद्वारा मारे गये थे। बच्चे हुए दैत्योने चिल तथा दूसरे सभी अपने पक्षके सेनिकोंके मृत या घायल शरीरोको उठा लिया और वे उन्हे अस्ताचल पर्वतपर ले गये। वहाँ दैत्यगुरु शुकाचार्यजीने अपनी सजीवनी विद्यासे सभी मृत दैत्योको जीवित कर दिया।

विल पहलेते ही ब्राह्मणोके परम भक्त थे। अव तो आचार्य ग्रुकने उन्हें जीवन ही दिया था। वे सब प्रकारसे गुरु एवं चित्रोंकी सेवामे लग गये। उनकी निश्छल सेवासे आचार्य वड़े ही प्रसन हुए। ग्रुकाचार्यजीने बिलसे यज्ञ कराना प्रारम्भ किया। उस विश्वजित् यज्ञके सम्पूर्ण होनेपर सन्तुष्ट हुए अभिने प्रकट होकर बिलको घोड़ोसे जुता रथ, दिन्य धनुप, अक्षय त्रोण एवं अभेद्य कवच प्रदान किये। आचार्यकी आज्ञासे उनको प्रणाम करके बिल उस रथपर सवार हुए और उन्होंने स्वर्गपर चढाई कर दी। इस बार उनका तेज असह्य था। देवगुरु वृहस्पतिके आदेशसे देवता विना युद्ध किये ही स्वर्ग छोड़कर भाग गये। बिल अमरावतीको अधिकारमे करके त्रिलोकीके अधिपति हो गयं। आचार्य गुक्रने उनसे अस्वमेधयज्ञ कराना प्रारम्भ किया। विना सौ अस्वमेधयज्ञ किये कोई इन्द्र नहीं बन सकता, आचार्य गुक्र सौ अञ्चमेध कराके बिलको नियमित इन्द्र बना देना चाहते थे।

देवमाता अदितिको बड़ा दु'ख हुआ कि मेरे पुत्रोको स्वर्ग छोड़कर इधर-उधर पर्वतोकी गुफाओमे छिपे हुए बड़े कप्टसे दिन विताने पड़ते हैं। वे महासती अपने पित महिंपि कश्यपकी शरण गयीं और महिंपिके आदेशानुसार उन्होने भगवान्की आराधना की। भगवान्ने दर्शन देकर देवमाताको बताया— 'माता! जिसपर देवता तथ्या ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो धर्मपर स्थिर हो, उसके विरुद्ध बलप्रयोग सफल नहीं होता। वहाँ तो विरोध करके कष्ट ही मिलता है। बिल धर्मात्मा और ब्राह्मणोंके परम भक्त हैं। मैं भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, किंतु मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपकी इच्छा किसी प्रकार अवश्य पूरी करूंगा।'

भगवान् वामनरूपते देवमाता अदितिके यहाँ पुत्र वनकर प्रकट हुए । महर्पि कश्यपने ऋषियोके साथ उन वामनजीका यश्चोपवीत-सरकार कराया । वहाँसे भगवान् विलक्षी यश्चशालाकी ओर चले । नर्मदाके उत्तर तटपर शुक्राचार्यकी अध्यक्षताम बिलका सौवाँ (१०० वाँ) अश्वमेधयश चल रहा था । निन्यानवे अश्वमेध वे पूरे कर चुके थे । सबने देखा कि सूर्यके समान तेजस्वी, वामनरूपके एक ब्रह्मचारी छत्ता, पलाशदण्ड तथा कमण्डछ लिये यश्चशालामे पदार्थण कर रहे हैं। शरीरके अनुरूप बढ़े ही सुन्दर छोटे-छोटे सुकुमार अङ्गवाले भगवान्को देखकर सभी लोग खड़े हो गये । बिलने वामन ब्रह्मचारी-रूपधारी भगवान्को सिंहासनपर वैठाकर उनके चरण धोये। वह पवित्र चरणोदक मस्तकपर चदाया । मलीमाँति पूजन करके बिलने कहा—

'ब्रह्मचारीजी! आपके आगमनसे आज मैं कृतार्थ हो गया। मेरा कुल धन्य हो गया। अब आप जिस लिये पधारे हैं, वह निःसंकोच कहें; क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी उद्देश्यसे ही यहाँ आये हैं।'

भगवान्ने बिलकी प्रशास की । उनके कुलकी शूरता, दानशीलताकी प्रशास की और तब तीन पद भूमि मॉगी । बिलको हँसी आ गयी । उन्होंने अधिक भूमि मॉग लेनेका भगवान्से आग्रह किया । भगवान्ने कहा—'राजन्! तृष्णाकी तृप्ति तो कभी होती नहीं । मनुष्यको अपने प्रयोजनसे अधिककी इच्छा नहीं करनी चाहिये; अन्यथा उसे कभी शान्ति न मिलेगी । जिसकी भूमिमे कोई तप, जप आदि किया जाता है, उस भ्स्वामीको भी उसका भाग मिलता है, अतः में तीन पद भूमि अपने लिये चाहता हूँ । मुझे इससे अधिक नहीं चाहिये।'

बिल जब भूमिदानका संकल्प देने लगे, तब आचार्य शुक्रने उन्हें रोका । शुक्राचार्यने बताया कि 'ये ब्रह्मचारीरूपमें साक्षात् विष्णु है और त्रिलोकी नाप लेने आये हैं।' आचार्यने यह भी कहा कि 'तीनो लोक इनके दो पदमे ही आ जायंगे। तीसरे पदको स्थान नहीं रहनेसे दानका संकल्प पूरा न होगा और उसके फलस्वरूप तुम्हें नरक भी मिल सकता है।' परंतु बलिने सोचकर आचार्यसे कह दिया कि 'मुझे ऐश्वर्यके नाश या नरकका भय नहीं है। में दान देनेको कहकर अस्वीकार नहीं करूँगा।' शुक्राचार्यने रुष्ट होकर बिलको शाप दे दिया— 'तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, अतः तेरा यह ऐश्वर्य नष्ट हो जायगा।'

आचार्यके गापसे भी बिल डरे नहीं । उन्होंने स्थिर चित्तसे श्रद्धापूर्वक वामनभगवान्को भूमिका दान किया। भूमि दानका संकल्प हो जानेपर वामनभगवान्ने अपना रूप वढाया। वे विराट्रूप हो गये। उन्होंने एक पदमे समस्त पृथ्वी नाप ली और उनका दूसरा चरण ब्रह्मलोकतक पहुँच गया। आक्रमणके लिये उचत दैत्योको भगवान्के पार्घदोंने मारकर भगा दिया। वे सब पाताल चले गये। भगवान्की आजासे गरुड़जीने बिलको वरुणपाशमे बॉध लिया। अब भगवान्ने कहा—प्विली! तुम्हे अपनी सम्पत्तिका बड़ा गर्च था। तुमने मुझे तीन पद भूमि दी श्री; किंतु तुम्हारा समस्त राज्य दो पदमे तुम्हारे सामने मैंने नाप लिया। अब मेरी एक पद भूमि और दो।

धर्मात्मा, सत्यवादी, ब्राह्मण-भक्त विल राज्य छिन जाने और वन्धनमे होनेपर भी स्थिर थे। उन्हें तिनक भी दुःख या क्षोभ नहीं हुआ था। उन्होंने नम्रतासे कहा—'भगवन्! सम्पत्तिका स्वामी उस सम्पत्तिसे वड़ा होता है। आपने दो पदमे मेरा राज्य ले लिया, अव एक पदमें मेरा शरीर ले ले। तीसरा पद आप मेरे मस्तकपर रक्खे।' विल धन्य हो गये!

मगवान्ने तीसरा पद विलक्षे मस्तकपर रख दिया। भगवान् ब्रह्मा यह सब देखकर स्वयं आये। यदि धर्मात्मा पुरुप बन्धनमे पड़े तो धर्मके आधारपर स्थित विश्व वैसे रहेगा। ब्रह्माजीने मगवान्से प्रार्थना की—'प्रम्ते! आपके चरणोमें जो श्रद्धापूर्वक एक चुल्द जल और दूर्वाके कुछ अंकुर चढ़ाता है; वह भी सम्पूर्ण वन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाता है, फिर जिसने स्थिरचित्तसे श्रद्धापूर्वक आपको श्रिलोकीका राज्य दान कर दिया, वह वन्धनमें कैसे रह सकता है।'

यह बिलका बन्धन थोड़े ही था, यह तो बस्तुतः भगवान्ने स्वय अपने वॅधनेके लिये ही अपने मनका एक प्रकारका बन्धन-रज्जु प्रस्तुत किया था।

भगवान्ते ब्रह्माजीकी ओर देखा और फिर स्नेह्से बिलकी ओर देखते हुए वे बोले— 'ब्रह्माजी! धर्मका फल ही है मुझे सन्तुष्ट करना। मैं प्रह्मादके इस धर्मात्मा पौत्रकी परीक्षा ले रहा था। आप जानते ही हैं कि जो अपने आपको मुझे दे देता है, मैं भी अपनेको उसे दे देता हूँ। इस बिलने मुझे जीत लिया है। बेटा बिल! उठो! अब दुम अपने पितामह प्रह्मादके साथ सुतलमे जाओ। उस सुतलका राज्य करो, जिसके बैभवकी तुलनामे स्वर्ग किसी गणनामे नहीं है। मैं स्वयं अब बराबर गदा लिये वहाँ सदा-सर्वदा तुम्हारे द्वारपर उपिश्यत रहूँगा। जो भी दैत्य-दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, उन्हें मेरा चक्र दण्ड देगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होंगे। पुत्र !तुम्हें इन्द्र ही तो होना था। मैं स्वयं दुम्हें अगले सावर्णि मन्वन्तरमें इन्द्रपदपर वैठाऊँगा।'

बिलके नेत्रोसे अश्रुका प्रवाह चलने लगा । वे वोलनेमें असमर्थ हो गये । 'ये करुणामय प्रभु इतनी तुच्छ सेवासे द्रिवत हो गये। ये सम्पूर्ण भुवनोके खामी अब दैत्योके द्रारपर द्राररक्षक वनेगे।' विलने भगवान्के चरणींपर मस्तक रख दिया। भगवान्की आज्ञासे छुकाचार्यने वह यज्ञ पूर्ण कराया। विल अब सुतलमे भगवान् वामनके द्वारा सुरक्षित विराजते है।

## शिवभक्त बाणासुर

बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मनः । येन वामनरूपाय हरयेऽदािय सेदिनी ॥ तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा । मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो दढवतः ॥

1 1

'जिन्होंने वामनरूपधारी श्रीविष्णुभगवान्को यह समस्त पृथ्वी दान दे दी, उन्हीं महात्मा बलिके सौ पुत्र थे; उन सौमे बाणासुर सबसे बड़े थे। ये बड़े मान्य, उदार, बुद्धिमान, सत्यप्रतिश्च, दृढवत और शिवजीके परम भक्त थे।'

असुरवंगमे प्रह्लादजी ऐसे कुलदीपक हुए कि उनके प्रभावसे उनका सारा वंश ही भक्त हो गया। प्रह्लादजी स्वयं परम भागवत विष्णुभक्त थे। पुण्यवान् परम भागवतोकी जहाँ गणना होती है। वहाँ प्रह्लादजीका सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। इनके पुत्र विरोचन थे; विरोचनके पुत्र बिळ दानिशिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात् विष्णु-भगवान्को उनके यज्ञमे अभना पडा और छद्मवेशसे उन्हे बॉधकर अन्तमे स्वयं विलेके प्रेमपाशमे बॅध जाना पड़ा । और तबसे अवतक उनके दरवाजेपर द्वारपाल बनकर विराजमान हैं। बलिके सौ पुत्र हुए, उनमे बाणासुर सबसे ज्येष्ठ थे । इन्होने हिमालय प्रान्तमे केदारनाथजीके पास शोणितपुरको अपनी राजधानी वनाया। ये परम शिवभक्त और दृदमितज्ञ थे। इनके हजार हाथ थे। ये हजारो वर्षोतक शिवजीकी आराधना करते रहे। जब ताण्डव नृत्यके समय शकरजी लयके साथ नाचते । तब ये हजार हाथोसे बाजे बजाते। इनकी सेवासे भूतनाथ भवानीपति परम प्रसन्न हुए । उन्होने इन्हे चरदान मॉगनेको कहा। इन्होने प्रार्थना की-प्यभो ! मुझे तो आपकी कृपा चाहिये। जैसे मेरे पिताके यहाँ सदा विष्णुभगवान् विराजमान रहकर उनकी पुरीकी रक्षा करते है, उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानीके निकट सदा निवास करे और मेरी रक्षा करते रहे। अञ्जतोप भगवान्ने कहा, अच्छी बात है, ऐसी ही होगा ।' यह कहकर शकरजी वहाँ रहने लगे।

अधिक बल, विद्या, धन, वैभव आदि पाकर अभिमान-का होना खाभाविक है; किंतु जिनके कोई इष्ट है, जो भक्त है, उनके अभिमानरूपी रोगको कल्याणकारी श्रीइष्टदेव शीघ ही नष्ट कर देते है। इसी प्रकार वाणामुरको भी अपने बलका और हजार भुजाओका अभिमान हो गया था। वह पृथ्वीमे लडाईके लिये अपने समान वलवालेको खोजता रहा । दिग्गज उसके वलको देखकर भाग गये, देवता इर गये और इन्द्रने हार मान ली। तीनो लोकोमे वाणासुरको कोई भी परास्त नहीं कर सका। इससे उसका अभिमान और बढ गया। उसने शिवजीके पास जाकर उनके चरणोमे प्रणाम करके कहा—'भगवन्! ये सहस्र बाहु मेरे लिये भाररूप ही है, इनसे युद्ध करनेके लिये कोई बली मुझे भिलता ही नहीं। क्या करूँ ? कैसे इनकी खुजली मिटाऊँ ?'

सर्वान्तर्यामी शिव उसकी दर्पभरी वाणीका अभिप्राय समझ गये। वे तो दर्पहारी है ही, उन्होने वाणासुरको एक झंडी दी और कहा—'जिस दिन यह झंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी, उसी दिन समझना कि तुझसे अधिक वली तुझसे लड़ने आयेगा और तेरे दर्पको चूर्ण करेगा।' झडी लेकर वाणासुर प्रसकताके साथ घर लौट गया। कालान्तरमे भगवान् वासुदेवने आकर उसके मदको चूर्ण किया और उसकी हजार भुजाओमेसे केवल चारको छोड़कर सभीको काट डाला। इतिहास इस प्रकार है—

वाणासुरकी एक कषा नामकी घोडरावर्पीया विवाहयोग्य कत्या थी, उसने एक दिन भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीके पौत्र अनिरुद्धको स्वप्नमे देखा। ऐसी मनोहर मूर्तिको देखते ही वह उसपर अनुरक्त हो गयी। उसकी एक चित्ररेखा नामकी सखी थी, वह चित्रविद्या और आकाशमे उडनेकी विद्या जानती थी। जब कषा जागी और घबरायी, तब चित्ररेखाने सबके चित्र बनाये। जब अनिरुद्धजीका चित्र बनाया, तब कषाने कहा—'येही है।' चित्ररेखा योगबळसे वहाँ गयी और रात्रिमे सोते हुए अनिरुद्धको उठा लायी और उन्हे कपाके महलोमे रख दिया।

बहुत दिनोतक अन्तःपुरमे रहनेसे धीरे-धीरे यह बात ऊषाके पिता बाणासुरके कानोतक पहुँची। उसे बडाकोध आया और उसने एक दिन स्वय जाकर अनिरुद्धको पकड लिया और उन्हें कारागारमे बॉधकर डाल दिया। इधर-की-उधर खबर देनेवाले, वायुसे भी अधिक वेगवान, चतुर्दश भुवनोमें बिना रोक-टोक वूमनेवाले देविंप नारदजीने यह सब बृत्तानत हारकापुरीमे जाकर समस्त यादवीसे और श्रीकृष्णभगवान्से कहा। इसे सुनकर भगवान् बड़ी भारी सेनासहित श्रीणितपुर-

पर चढ़ आये । आकर बाणासुरसे युद्ध किया । अन्तमे उसने अपने इष्टरेच शंकरजीको स्मरण किया । शंकरजी तो औढर-दानी ठहरे, भक्तसे पूछा—क्या चाहते हो ?' उसने कहा, 'मेरे लिये आप युद्ध करे ।' 'एवमस्तु' कहकर भगवान् भोलेनाथ युद्ध करने लगे । भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीका और शिवजीका परस्पर वडा घोर युद्ध हुआ । दोनो ही ईश्वर थे । एक ही भगवान् दो रूपोमे प्रकट थे । उनका युद्ध ही क्या था, भक्तको मान देने और भक्तिकी मर्यादा चढ़ानेके लिये ही उन्होने यह लीला रची थी । अन्तमे दोनो ओरसे प्रेमसिध हुई । शिवजीने भगवान्से कहा—प्रमो ! आपको मला, कौन

जीत सकता है ! यह बाणासुर मेरा बडा भक्त है, इसपर कृपा कीजिये, इसे अभयदान दीजिये ।'

भगवान्ने कहा—'एक तो यह आपका भक्त, दूसरे प्रह्लादका प्रपौत्र, मै इसे मालँगा नहीं । मैने प्रह्लादके वंशजोको न मारनेकी प्रतिशा की है । इसकी भाररूप जो ये हजार भुजाएँ हैं, उन्हें मै काटे देता हूं; केवल चार भुजाएँ इसकी सदा रहेगी । यह आजसे आपका प्रधान पार्षद माना जायगा और सदा अजर-अमर रहेगा ।' यह कहकर भगवान्ने वाणासुरको अभयदान दे दिया । उसी दिनसे परम शिवभक्त वाणासुर अजर-अमर हो गये ।

# भक्तहृदय कुम्भकर्ण

रामहि केवल प्रेम पिआरा । जानि केउ जो जाननिहारा ॥

भगवान्की लीला अद्भुत है। जो तर्क करना चाहते हैं, वे उसमे अविश्वास करके अशान्त होते हैं और जो श्रद्धाछ है, विश्वासी है, वे उन लीलामयकी अद्भुतकीड़ाओं में आनन्द प्राप्त करते है। रावणका छोटा भाई कुम्भकर्ण स्टिष्टका ही प्राणी था, फिर भी वह स्टिष्टकर्ताके लिये ही एक समस्या हो गया था। जब तपस्या करते हुए कुम्भकर्णके पास ब्रह्माजी वरदान देने पहुँचे, तब वरदान देना तो दूर, उन्हे दूसरी ही चिन्ता हो गयी। वे सोचने लगे—'यदि कही यह नित्य भोजन करेगा तो सारा विश्व कुछ ही कालमे ही इसके द्वारा नष्ट हो जायगा।' सरस्वतीके द्वारा ब्रह्माजीने कुम्भकर्णकी बुद्धि भ्रमित करा दी और उसने छः महीने सोते रहनेका वरदान माँग लिया।

पाप-पुण्य, धर्म-कर्मसे भला, कुम्भकर्णको क्या काम । वह तो छः महीनेतक खरांटे लेता पड़ा रहता था एक पहाड़की बड़ी भारी गुफामें। छः महीनेपर केवल एक दिनके लिये जागता था। वह दिन भोजन करने तथा कुझल-मङ्गल पूछनेमे ही बीत जाता था। रावणके अपकर्मोंमे कुम्भकर्णका कोई हाय नहीं था, न हो ही सकता था। उस महाकायका द्धदय निर्मल था। वह इतना ग्रुद्ध अधिकारी था कि स्वयं देवर्षि नारदने उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया था।

जव छङ्काकी चेना वानर-रीछोंकी मारसे सत्रस्त हो गयी, जव अवनि, अकम्पन आदि राक्षसनायक कपियोके हाथ मारे गये, त्व रावणने कुम्मकर्णको जगानेका आदेश दिया। अनेक उपायोंके द्वारा किसी प्रकार राक्षस कुम्भकर्णको जगा सके । जागनेपर सब दातें सुनकर कुम्भकर्णको बड़ा दुःख हुआ । उसने रावणसे कहा—

जगदंबा हारे आनि अब सठ चाहत कल्यान । मरु न कीन्ह तें निसिचरनाहा । अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ अजहूँ तोत त्यागि अमिमाना । मजहु राम होइहि कल्याना ॥

परंतु बड़े भाईका अनादर करना कुम्भकर्णको अभीष्ट नहीं था । वह तो अपने नेत्रोको सफल करना चाहता था । उसने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की—

स्याम गात सरसीरुह लोचन । देखों जाइ तापत्रय मोचन ॥

विभीषणजी जानते थे कुम्भकर्णके निष्कपट हृदयको । वे युद्धके लिये आते हुए उस अपने भाईके समीप गये। कुम्भकर्णने उनको बड़ी सुन्दर शिक्षा दी—

धन्य धन्य ते धन्य विभीषन । भण्हु तात निसिचरकुरु भूषन ॥ बंघु बंस तें कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोमा सुख सागर ॥

बचन कर्म मन कपट तिज मजेह राम रनधीर।

हृदयमे भक्तिका यह निर्मल भाव लेकर कर्तन्यपे विवश वह महाकाय युद्धमे आया । वह 'देखों जाइ तापत्रय मोचन' का संकल्प लेकर चला था । अतः भक्तवत्सल प्रभुने भी कहा—'मै देखउँ खल बल दलहि' और वे 'राजिवनैन' स्वयं 'कर सारंग साजि किट भाथा' कुम्भकर्णके सम्मुख पहुँचे। संग्राममे पराक्रम प्रदर्शित करके, श्रीरामके वाणोधे शरीर त्याग-कर कुम्भकर्ण उन प्रभुमें ही लीन हो गया।

वासु तेज प्रमु बदन समानो । सुर मुनि सबद्धि अचंग्रह माना ॥

परंतु इसमें आश्चर्य करनेकी कोई वात नहीं है। यह ठीक है कि कुम्भकर्ण राक्षस था, राक्षसी आहार करनेवाला था, तमोगुणरूपा घोर निद्रामे पड़ा रहता था और रावणका पक्ष लेकर लड़ने आया था; किंतु श्रीराम तो भाव देखते है और कुम्भकर्णका भावपूर्ण हृदय श्रीरघुनाथजीको परम ब्रह्म ही मानता था । वह उनके दर्शन करके, उनके वाणोसे देह-त्याग कर कृतार्थ होने ही आया था और तय उसकी परमगति हो, इसमे आश्चर्यकी भला, कौन-सी वात है।

#### शरणागत भक्त श्रीविभीषणजी

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतव् वर्तं सम॥ (वा०रा०६।१८।३३)

भगवान्ने कहा है—जो एक बार भी शरणागत होकर कहता है 'प्रभो ! मै तुम्हारा हूं', उसे मै सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय कर देता हूं । यह मेरा व्रत है ।

ब्रह्माजीके मानसपुत्र महर्पि पुलस्त्य, पुलस्त्यजीके विश्रवा मुनि और विश्रवा मुनिकी एक प्रति कुवेरजी, दूसरीसे रावण, कुम्भकर्ण तथा विभीपण हुए । रावण-कुम्भकर्णके साथ विभीपणजी भी कठोर तप करने लगे । जब ब्रह्माजी इन्हें बरदान देने आये, तब इन्होंने कहा—'नाथ ! मुझे तो भगवान् की अविचल भक्ति ही चाहिये।' लोकस्वष्टा 'तथास्तु' कहकर चले गये । रावणने असुरोकी प्राचीन राजधानी लङ्कापर अधिकार किया और अपने भाइयो तथा अनुचरोके साथ वह चही रहने लगा । रावण देवताओका शत्रु था और स्वय उसे भजन-पूजन आदिसे एक प्रकारका द्वेष भी था; किंतु अपने छोटे माईको इन कामोसे रोककर उसने कप्ट देना नहीं चाहा । विभीपण लङ्कामे भगवान्का भजन-पूजन करते रहते थे और जब रावण दिग्वजयके लिये चला जाता था, तब लङ्काका राज्यकार्य भी वही देखते थे; क्योंक कुम्भकर्ण तो सोया ही करता था।

रावणकी अनीति, उसका अधर्म विभीषणजीको सदा ही हो देता था। वे अनेक बार समझाना भी चाहते थे; किंच रावण अहद्भारी था। विभीषण बड़े भाईका पूरा आदर भी करते थे। जब दशानन श्रीसीताजीको चुरा लाया, तब उन्होने बहुत समझाया— (परस्त्रीका सेवन यग, आयु और पुण्यका नाश करनेवाला है। इस पापसे नरक होता है। किसी सतीको इस प्रकार ले आना और पीड़ा देना बहुत ही अनुचित है। परंतु रावणने उनकी एक भी बावपर ध्यान नहीं दिया।

जव हनुमान्जी लङ्का पहुँचे, तव रात्रिमे श्रीजानकीजीको हूँढते हुए उन्हे विभीपणका घर दीख पड़ा । उस घरके पास भगवानुका मन्दिर बना था । घरकी दीवालींपर चारों ओर भगवान्का मङ्गलमय नाम सुन्दर अक्षरोमे अङ्कित था। तुल्सीके नवीन वृक्ष घरके सामने लगे थे । हनुमान्जी आश्चर्यमें पड़ गये कि लङ्कामें यह भगवन्द्रक्त-जैसा घर किसका है। उस समय रात्रिके चौथे प्रहरके प्रारम्भमें ही विभीपण-जीकी निद्रा टूटी । वे जगते ही भगवान्का स्मरण-कीर्तन करने लगे । हनुमान्जी 'साधु' समझकर ब्राह्मण-वेशमे उनके पास गये । ब्राह्मणको देख विभीपणजीने वड़े आदरसे उनको प्रणाम किया । लङ्कामे सामान्य ब्राह्मण आ नहीं सकता था । उन्हें सन्देह हुआ कि भेरे दयामय प्रभुने अपने किसी भक्तको मुझ अधमपर कृपा करके तो नही भेजा है ! स्वयं वे भक्तवत्सल श्रीराम ही तो मुझ दीनको कृतार्थ करने नहीं पधारे हैं ?? हनुमान्जीने जब अपना परिचय दियाः तब बड़े ही करण स्वरमे उन्होने कहा---

तात कबहुँ मोहि जानि अनाया । करिहहिं कृरा मानुकुरुनाथा ॥ तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ अब मोहि मा भरोस हनुमता । बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता ॥

हनुमान् जीने आश्वासन दिया। प्रभुके परम उदार कोमल स्वभावका वर्णन किया । विभीपणजीसे पता पाकर वे श्रीजानकीजीके समीप गये और उनसे मिलकर बातन्वीत की। जब मेघनाद नागपाशसे हनुमान् जीको बॉधकर राजसभामें छे आया और रावणने उनके वधकी आशा दी, तब विभीषणने 'नीति विरोध न मारिअ दूता' कहकर उनकी रक्षा की।

हनुमान्जी लङ्का जलाकर लौट गये। सभी राक्षस भयसे सशक्कित रहने लगे। एक दिन समाचार मिला कि श्रीराम बहुत बड़ी वानरी सेना लेकर समुद्रके उस पार आ पहुँचे हैं। रावण अपनी राजसभामें आगेके कर्तन्यका निश्चय करने वैठा । चाहुकार मन्त्री उसकी मिथ्या प्रशंसा करने लगे । उस समय विभीषणने प्रणाम करके नम्रतापूर्वक कहा—

जो आपन चाहे कल्याना । सुजसु सुमित सुम गित सुप्त नाना ॥ सो परनारि किरार भोलाई । तज्ञ च्छिय के चदि कि नाई॥ चौड़ह भुवन एक पित होई । भृत द्रोह तिष्ट नहिं सोई॥ गुन सागर नागर नर जोऊ । अलप होम मल कहट न कोऊ॥

काम क्रोध मद होन सब नाथ नरक के पथ । सब पिहिर रघुवीरिह नजहु नजिह जेहि सत ॥ इतनी नीति बताकर भगवान् श्रीरामके खरूपका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा—

तात गम निह नर भूपाला । मुबनेस्वर कालहु कर काला ॥ वहा अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनाटि अनता ॥ गो दिज धेनु देव हितकारी । कृपासिधु मानुष तनु धारी ॥ जन रजन भंजन राल बाता । वेद धर्म रच्छक सुरजाता ॥ ताहि वयर ति नाद्य माथा । प्रनतारित भजन रघुनाथा ॥ देहु नाथ प्रभु कहँ वैदेही । भजहु राम सब मॉिन सनेही ॥ सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा । विस्त द्रोह कृत अब जेहि लागा ॥ जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रगट समुझु जियं रावन॥

परतु रावणके सिरपर तो काल नाच रहा था। उसे ऐसी कल्याणकारिणी शिक्षा अच्छी न लगी। भरी सभामें विभीपणको लात मारकर उसने लङ्कासे निकल जानेकी आगा दी। इतना अपमान सहकर भी विभीपणजीने उसे प्रणाम किया। संतजन अपना अहित करनेवालेका भी हित ही चाहते हैं। विभीपणने तव भी कहा—

तुम्ह िषतु सिरस भठेहिं मोहि मारा । राम भजें हित होइ तुम्हारा ॥
तदनन्तर मिन्त्रियोको साथ छेकर विभीषण आकाशमार्गसे भगवान्के पास पहुँ चनेके छिये चल पड़े । मार्गमे
वे सोचते जा रहे थे—

देखिह उँ जाइ चरन जल जाता। अरुन मृहुल सेवक सुपदाता॥ जे पद परिस तरी रिपि नारी। दहक कानन पावन कारी॥ जे पद जनकसुता उर लाण। कपट कुरंग संग धर धाण॥ हर उर सर सरोज पद जेई। अहोमाग्य में देखिह उँ तेई॥

जिन पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन लाह ।
ते पद आजु विलोकिहर्ड इन्ह नयनन्हि अब जाइ॥
धन्य है वह हृदय, जिसमें उन अक्रन मृदुछ चरणोंको देखनेकी तीव छालसा जागती है । विभीपण समुद्र-

पार पहुँचे । प्रमुको सन्देश मिला । सुप्रीवने शहा की; किंतु कही उन शरणागतकमल अशरण-शरणकी शरण लेनेमें कोई वाधा खड़ी होनेका साहम कर मकती है ? प्रभुकी आगारे हनुमान्त्री तथा अगढ वह आढरसे विभीषणको ले गये प्रभुके पास । राववेन्द्रकी वह जटामुकुटवारी, दूर्वादल व्याम शरीरकी अनुपम शोमा देखकर नेत्र निहाल हो गये । विभीषणने अपना परिचय दिया और सुमिपर प्रणाम करते वे चर्णोंपर गिर पहें—

श्रवन सुजम मुनि आयडँ प्रमु मजन मग्र भीर । जाहि जाहि आरति हरन मरन मुखद रनुवीर ॥

श्रीराघवेन्द्र इतटकर उठे और विभीपणको उठाकर उन्होंने इदयमे लगा लिया । उसी दिन मर्चेश्वर श्रीरामके करोने सागरके जलमे विभीपणको ल्झाके राज्यार अभिपिक कर दिया । 'ल्ह्हेंग' तो वे उमी दिन हो गये । रावणसे युद्र हुआ और राक्षसराज अपने समन्त परिकरोके साथ मारा गया । विभीपणको लङ्काके सिंहासनपर वैठाकर तिलक करनेकी विधि भी पूरी हो गयी ।

विभीषणका प्रभु बहुन नम्मान करते थे। उनकी सम्मित मानकर लक्ष्मणजीके विरोध करनेपर भी और यह जानकर भी कि इससे कुछ लाभ न होगा। केवल विभीषणकी सम्मितका मान रखनेके लिये वे तीन दिनोंतक कुछ विधाकर नमुद्रके किनारे निर्जल मत करते हुए समुद्रसे मार्ग पानेकी प्रार्थना करते रहे थे। रावणके मारे जानेके पश्चात् जब विभीषणजी राजा हो गये। तब उन्होंने वानर-निर्होका खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान उन्होंने प्रभुकी सेवाम अर्थण कर दिया और उस विमानसे प्रभुके साथ ही वे अयोध्या आये—अयोध्यामें श्रीराधवेन्द्रका राज्याभिषेक हो जानेपर छुछ दिन वहाँ रहकर तब भगवान्की आजाने लक्षा लेटे।

#### श्रीरामकी पुनः लङ्कायात्रा और सेतु-मङ्क

लद्भाविजयके बहुत दिनो वाद एक समय भगवान् श्रीरामको भक्त विभीषणका स्मरण हो आया । उन्होने सोचा कि विभीषण धर्मपूर्वक ज्ञासन कर रहा है या नहीं ? देविवरोधी व्यवहार ही राजाके विनाशका स्त्र है । मैं विभीषणको लद्धाका राज्य दे आया हूँ, अब जाकर उसे सम्हालनाभी चाहिये। कही राज्यमदमें उससे अधर्माचरण तो नहीं हो रहा है। अतएव मैं स्वय लद्धा जाकर उसे देखेंगा और हितकर उपदेश दूँगा, जिससे उसका राज्य अनन्त कालतक स्थायी रहेगा ।' श्रीराम यो विचार ही रहे थे कि भरतजी भी आ पहुँचे । भरतजीने कभी लङ्का देखी नहीं थी, अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा लेकर वे भी साथ हो लिये । दोनो भाई पुष्पक-विमानपर सवार होकर मुनियोंके आश्रमोंमे होते हए किष्किन्धापुरीमे जाकर भक्त सुग्रीवसे मिले। सुग्रीवने राज-घरानेके सब स्त्री-पुरुषो तथा नगरीके समस्त नर-नारियोसमेत महाराज श्रीराम और भरतका बड़ा खागत किया । फिर सुग्रीवको साथ लेकर विमानपरसे भरतको विभिन्न स्थान दिखलाते और उसकी कथा सुनाते हुए भगवान् लङ्कामे जा पहुँचे। विभीषणको दूतोंने यह शुभ समाचार सुनाया। श्रीरामके छङ्का पधारनेका सवाद सुनकर विभीषणको बड़ी प्रसन्नता हुई । सारा नगर वात-की-वातमे सजाया गया और अपने मिनत्रयोको साथ लेकर विभीषण अगवानीके लिये चले। सुमेरुस्थित सूर्यकी भाँति विमानस्थ श्रीरामको देखकर साष्टाङ्क प्रणामपूर्वक विभीषणने कहा-- 'प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गये; क्योंकि आज मैं जगद्दन्द्य अनिन्द्य आप दोनो स्वामियोंके दर्शन कर रहा हूँ । आज स्वर्गणसी देवगण भी मेरे भाग्यकी बलाघा कर रहे है। मै आज अपनेको त्रिदगपति इन्द्रकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझ रहा हूँ।

सर्वरत्न सुशोभित उज्ज्वल भवनमे महोत्तम सिंहासनपर श्रीराम विराजे, विभीषण अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर भरत और सुग्रीवकी स्तुति करने लगे । लङ्कानिवासी प्रजाकी रामदर्शनार्थ भीड़ लग गयी। प्रजाने विशीषणको कहलाया—प्रभो ! हमको उस अनोखी रूपमाधुरीको देखे बहुत दिन हो गये। युद्धके समय हम सब देख भी नहीं पाये थे। आज हम दीनोपर दया करके हमारा हित करनेके लिये करणामय हमारे घर पधारे हैं। अतएव शीघ्र ही हमलोगोको उनके दर्शन कराइये ।' विभीषणने श्रीरामसे पूछा और दयामयकी आज्ञा पाकर प्रजाके लिये द्वार खोल दिये । लङ्काके नर-नारी राम-भरतकी झॉकी देखकर पवित्र और मुग्ध हो गये। यो तीन दिन बीते। चौथे दिन रावणमाता कैकसीने विभीषणको बुलाकर कहा-विटा ! मैं भी श्रीरामके दर्शन करूँगी। उनके दर्शनसे महामुनिगण भी महापुण्यके भागी होते हैं। श्रीराम साक्षात् सनातन विष्णु हैं, वे ही यहाँ चार रूपोमें अवतीर्ण हैं। सीताजी स्वयं लक्ष्मी हैं। तेरे भाई रावणने यह रहस्य नहीं जाना । तेरे पिताने कहा था कि रावणको

मारनेके लिये भगवान् रघुवंशमें दशरथके यहाँ प्रादुर्भूत होगे। विभीषणने कहा— भाता! आप नये वस्त्र पहनकर कञ्चन थालमें चन्दन, मधु, अक्षत, दिधि, दूर्शका अर्घ्य सजाकर भगवान् श्रीरामके दर्शन करे। सरमा (विभीषण-पत्नी) को आगे करके और अन्यान्य देवकन्याओको साथ लेकर आप श्रीरामके समीप जायं। मैं पहले ही वहाँ पहुँच जाता हूँ।

विभीषणने श्रीरामके पास जाकर वहाँसे सब लोगोंको बिल्कुल हटा दिया और श्रीरामसे कहा-'देव! रावणकी, कुम्भकर्णकी और मेरी माता कैकसी आपके चरण कमलोके दर्शनार्थ आ रही हैं, आप कृपापूर्वक उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करे। श्रीरामने कहा, "भाई ! तुम्हारी मा तो मेरी 'मा' ही है। मै ही उनके पास चलता हूँ, तुम जाकर उनसे कह दो।" इतना कहकर विभु श्रीराम उठकर चले और कैकसीको देखकर मस्तकसे उसे प्रणाम किया तथा बोले—'आप मेरी धर्ममाता है, मै आपको प्रणाम करता हूँ । अनेक पुण्य और महान् तपके प्रभावसे ही मनुष्यको विभीषणके सदृश भक्तोंकी जननीके चरण-दर्शनका सौभाग्य मिलता है । आज मुझे आपके दर्शनसे वड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे श्रीकौसल्याजी हैं, वैसे ही मेरे छिये आप है ।' बदलेमे कैंकसीने मातृभावसे आशीर्वाद दिया और भगवान् श्रीरामको विश्वपति जानकर उनकी स्तुति की । इसके बाद 'सरमा' ने भगवान्की स्तुति की । भरतको सरमाका परिचय जाननेकी इच्छा हुई, उनके सकेतको समझकर 'इगितविद्' श्रीरामने भरतसे कहा—'यह विभीषण-की साध्वी भार्या है, इनका नाम 'सरमा' है। ये महाभागा सीताकी प्रिय सखी है और इनकी सखिता बहुत हद है। इसके बाद सरमाको समयोचित उपदेश दिया । फिर विभीषणको विविध उपदेश देकर कहा---(निष्पाप ! देवताओका प्रिय कार्य करना। उनका अपराध कभी नं करना। लङ्कामे कभी मनुष्य आये तो उनका कोई राक्षस वध न करने पाये । विभीषणने आज्ञानुसार चलना स्वीकार किया । तदनन्तर वापस लौटनेके लिये सुग्रीव और भरत-सहित श्रीराम विमानपर चढ़े । तब विभीषणने कहा-प्रमो ! यदि लङ्काका पुल ज्यो-का-त्यों बना रहेगा तो पृथ्वी-के सभी लोग यहाँ आकर हमलोगोंको तंग करेगे; इसलिये क्या करना चाहिये ?' भगवान्ने विभीषणकी वात सुनकर पुलको बीचमे तोड़ डाला और दस योजनके बीचके

डुकड़ेके फिर तीन डुकड़े कर दिये। तदनन्तर उस एक-एक डुकड़ेके फिर छोटे-छोटे डुकड़े कर डाले, जिससे पुल टूट गया और यो लङ्काके साथ भारतका मार्ग पुनः विन्छिन्न हो गया।

विभीपण तथा उनके परिवारके प्रति भगवान्का कितना स्नेह था, इस कथासे इसका पता लगता है।

इतना ही नहीं। विभीपणके प्रति रामका कितना स्नेह था—इसकी एक कथा और पिंढये—

#### विभीषणके वदले खयं दण्ड ग्रहण करनेको तैयार

एक समय श्रीरामको मुनियोके द्वारा समाचार मिलता है कि लड्डाधिपति विभीपण द्रविड़ देशमे केंद्र हैं। भगवान् श्रीराम अव नहीं ठहर सके, वे विभीषणका पता लगाने और उन्हें छुड़ानेंके लिये निकल पड़े । खोजते-खोजते विप्रघोष नामक गाँवमे पहुँचे । विभीपण वही केंद्र थे । वहाँके लोगोने श्रीरामको दिखलाया कि विभीपण जमीनके अंदर एक कोठरीमे जंजीरोसे जकड़े पड़े हैं । श्रीरामके पूछनेपर ब्राह्मणोने कहा---'राजन् ! विभीपणने ब्रह्महत्या की थी; एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवनमें तप कर रहा था, विभीपणने वहाँ जाकर उसे पददिलत करके मार डाला। ब्राह्मणकी मृत्यु होते ही विभीपणके पैर वहीं एक गये, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ सका, ब्रह्महत्याके पापसे उसकी चाल वंद हो गयी। हमलोगोंने इस दुष्ट राक्षसको बहुत मारा-पीटा, परंतु इस पापीके प्राण किसी प्रकार नहीं निकले। अब है श्रीराम! आप पधारे हैं; आप चक्रवर्ती राजराजेश्वर हैं; इस पापात्माका वध करके धर्मकी रक्षा कीजिये।' यह सुनकर श्रीराम असमञ्जसमें पड गये । एक ओर विभीपणका मारी अपराध है और दूसरी ओर विभीषण श्रीरामके ही एक सेवक हैं । यहाँपर श्रीरामने ब्राह्मणोंसे जो कुछ कहा, वह बहुत ही ध्यान देने योग्य है। शरणागत भक्तके लिये भगवान् कहॉतक करनेको तैयार हैं, इस वातका पता भगवान्के शब्दोंसे छग जायगा । भगवान् श्रीराम स्वय अपराधीकी तरह नम्रतासे कहने लगे-

वरं ममैव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम्। राज्यमायुर्मया दत्तं तथैव स भविष्यति॥ भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इप्यते । रामवाक्यं द्विजाः श्रुत्वा विस्मयादिदमञ्जवन् ॥ (पश्रपुराण, पातालखण्ट)

भी अत्या ! विभीपणको तो में अखण्ड राज्य और आयु दे चुका, वह तो मर नहीं सकता। फिर उसके मरनेकी जरूरत ही क्या है। वह तो मरा भक्त है, भक्तके लिये में स्वय मर सकता हूँ। सेवकके अपराधकी जिम्मेवारी तो वास्तवमे स्वामीपर ही होती है। नौकरके दोपसे मालिक ही दण्डका पात्र होता है, अतएव विभीपणके वदले आपलोग मुझे दण्ड दीजिये। अरिगमके मुखसे ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणमण्डली आश्चर्यमें डूव गयी। जिसको श्रीरामसे दण्ड दिलवाना चाहते थे, वह तो श्रीरामका सेवक है और सेवकके लिये उसके स्वामी स्वयं श्रीराम ही दण्ड ब्रह्मण करना चाहते है। अहा हा! स्वामी हो तो ऐसा हो। भ्रान्त मनुष्यो! ऐसे स्वामीको विसारकर अन्य किस साधनसे सुखी होना चाहते हो?

ब्राह्मण उसे दण्ड देना भूल गये । श्रीरामके मुखसे ऐसे वचन मुनकर ब्राह्मणोंको यह चिन्ता हो गयी कि विभीपण जल्दी छुट जाय और अपने घर जा सके तो अच्छी वात है। वे विभीपणको छोड़ तो सकते थे, परंत छोड़नेसे क्या होता । ब्रह्महत्याके पापसे उसकी तो गति रुकी हुई थी। अतएव ब्राह्मणोने कहा--- 'रामभद्र ! इस प्रकार उन्हें वन्धनमे पड़े रखना उचित नहीं है । आप वशिष्ठ प्रभृति मुनियोंकी रायसे उन्हे छुड़ानेका प्रयत्न कीजिये। अनन्तर श्रीरामने प्रधान-प्रधान मुनियोसे पूछकर विभीषणके लिये तीन सौ साठ गोदानका प्रायश्चित्त वतलाकर उन्हे छुड़ा लिया । प्रायश्चित्तद्वारा विशुद्ध होकर जब विभीपण भगवान श्रीरामके सामने आकर सादर प्रणाम करने छगे, तव श्रीरामने उन्हें सभामें ले जाकर हँसते हुए यह शिक्षा दी-·ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिये । जिसमे अपना हित हो, वही कार्य करना चाहिये । हेराक्षसराज ! तुम मेरे सेवक हो, अतएव तुम्हें साधुशील होना चाहिये, सर्वत्र दयाल रहना चाहिये।'

विभीपणजी वस्तुतः भगवान्के श्रेष्ठ भक्त है और सात चिरजीवियोंमेसे एक हैं। स्वयं श्रीरामने इन्हे अपना सखा कहकर वार-बार इनकी बड़ी प्रशंसा की है।

### असुर भक्त गुडाकेश

बहत पहले, सृष्टिके प्रारम्भमे ही महासुर गुडाकेश ताविका शरीर धारण करके चौदह हजार वर्षतक अडिग श्रद्धा और बड़ी हढताके साथ भगवान्की आराधना करता रहा। उसकी निश्चयपूर्ण तीव्र तपस्यासे सन्तुष्ट होकर भगवान् उसके रमणीय आश्रमपर प्रकट हए । तपस्यानिरत गुडाकेश भगवानको देखकर कितना आनिन्दत हुआ, यह बात कही नहीं जा सकती । राङ्ग-चक्र-गदाधारी, चतुर्वाह, पीताम्बर पहने, मन्द-मन्द मुसकराते हए भगवानके चरणोपर वह गिर पड़ा। उसके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया, ऑखोसे ऑस बहने लगे, हृदय गद्गद हो गया, गला चॅंध गया और वह उनसे कुछ भी बोल नहीं सका। थोड़ी देरके बाद जब कुछ सम्हला, तव अञ्जलि बॉधकर, सिर झुकाकर भगवानके सामने खडा हो गया । भगवान्ने मुसकराते हुए कहा-- 'निष्पाप गुडाकेश! तमने कर्मसे, मनसे, वाणीसे जिस वस्तको वाञ्छनीय समझा हो, जो चीज तुम्हे अच्छी लगती हो, मॉग लो । मैं आज तुम्हे सब कुछ दे सकता हूँ।' भगवान्की बात सुनकर गुडाकेशने विशुद्ध हृदयसे कहा-भगवन् ! यदि आप मुझपर पूर्णरूपसे प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करे कि मैं जहाँ-जहाँ जन्म लूँ, हजारों जन्मतक आपके चरणोंमे ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। भगवन् ! एक बात और चाहता हूँ। आपके हायसे छुटे हुए चक्रके द्वारा ही मेरी मृत्यु हो और जब चक्रसे मैं मारा जाऊँ, तब मेरे मांस, मजा आदि ताबिके रूपमें हो जायँ और वे अत्यन्त पवित्र हों । उनकी पवित्रता इसीमें है कि उनमें भोग लगानेसे आपकी प्रसन्नता सम्पादित हो। अर्थात् मरनेपर भी मेरा शरीर आपके ही काममें आता रहे।'
भगवान्ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा—'तवतक
तुम ताँवा होकर ही रहो। यह ताँवा मुझे बड़ा प्रिय होगा।
वैशाख शुक्ल द्वादशीके दिन मेरा चक तुम्हारा वध करेगा
और तब तुम सदाके लिये मेरे पास चले जाओगे।' यह कहकर
भगवान् अन्तर्हित हो गये। और वह मनमे इस उत्सुकताके
साथ बड़ी तपस्या करने लगा कि कब वैशाख शुक्ल द्वादशी
आये और कब अपने प्रियतमके हाथोंसे छूटे हुए चकके
द्वारा मेरी मृत्यु हो, जो मुझे उनके प्यारसे भी मीठी होगी।
अन्तमे वह द्वादशी आ गयी। बड़े उत्साहके साथ वह
भगवान्की पूजा करके प्रार्थना करने लगा—

# मुख मुख प्रभो ! चक्रमपि विद्वसमप्रभम् । आत्मा मे नीयतां शीवं निकृत्याङ्गानि सर्वेशः॥

प्रभो ! शीघातिशीघ्र धधकती हुई आगके समान जाज्वस्य-मान चक्र मुझपर छोड़ो, अब विलम्ब मत करो । नाथ ! मेरे शरीरको दुकड़े-दुकड़े करके मुझे शीघातिशीघ्र अपने चरणोकी सिकिधिमे बुळा लो ।' अपने भक्तकी सची प्रार्थना सुनकर भगवान्ने तुरत ही चक्रके द्वारा उसके शरीरको दुकड़े-दुकड़े करके अपने पास बुळा लिया और अपने प्यारे भक्तका शरीर होनेके कारण वे आज भी तॉवेसे बहुत प्रेम करते हैं और वैष्णवलोग बड़े प्रेमसे तॉबेके पात्रमें भगवान्को अर्घ्य-पादादि समर्पित करते हैं । इसीके मलसे सीसा, लाख, कॉसा, रूपा और सोना आदि भी बने हैं । तभीसे भगवान्को तॉबा अत्यन्त प्रिय है ।

#### भक्त-वाणी

जिह्ना न विक्त भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न सारित तश्चरणारिवन्दम्।
कृष्णाय नो नमित यिष्ठिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान्॥ (श्रीमद्धा॰६।३।२९)
—यमराज

जिनकी जीम मगवान्के गुणो और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी मगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता—उन भगवत्सेवा-विमुख पापियोको ही मेरे पास छाया करो ।

#### असुर भक्त गय

नार्छ द्विज्ञत्वं देवत्वसृषित्वं वासुरारमजाः। प्रीणनाय सुकुन्दस्य न सूत्तं न बहुज्ञता॥ (श्रीमद्रा०७१७।५१)

'असुरपुत्रो! भगवान् मुकुन्दको प्रसन्न करनेके लिये न तो ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यवर्णरूप दिज होना पर्याप्त है और न देवता अथवा ऋषि होना। वे दयामय न तो आचारसे प्रसन्न होते हैं, न बहुत-से शास्त्रोंका शान होनेसे।' यह उपदेश प्रह्वादजीने पाद्मकल्पने अपने सहपाठी दैत्यपुत्रोंको दिया था।

असुरवंशमें उत्पन्न होनेपर भी गय परम भागवत था। उसमे अधर्मका लेश भी नहीं था। उसने दैत्यकुलितलक अपने पूर्वज प्रह्वादजीके उपदेशको हृदयमें धारण कर लिया और तपस्या करने लगा।

गयकी तपस्या अत्यन्त कठोर थी। वह एक पैरसे सहस्रों वर्ष निर्जल, निराहार खड़ा रहा । भगवान्में उसका चित्त लगा हुआ था। उसके हृदयमें भगवान्की मनमोहिनी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गयी थी । दृदयमें भगवानकी जो अमृतमयी दिव्य झॉकी होती थी। उससे गयका शरीर सदा पुलकित रहता था। उसे भूख-प्यासः सदीं-गरमी आदिका पतातक नहीं या। उसका शरीर भीतरके अनन्त आहादके कारण विना कछ खाये पिये भी सुपृष्ट था । उसका बल तिनक भी घटता नहीं था । उसका तेज दिशाओं में बढ़ता ही जाता था । अनेक बार ब्रह्माजी, शंकरजी वरदान देने गयके पास आये; किंत्र उसे तो कोई वरदान ही नहीं चाहिये था। वह तो भगवान्को प्रसन करनेके लिये तप कर रहा था और तप करते ही रहना चाहता था। इस तपको छोड़ना भी चाहिये, यह उसका मन सोच ही नहीं सकता था। इन्द्र, वरुण आदिने उसे मार देनेके लिये अनेक प्रयक्त किये । किंतु गयके शरीरपर किसी अस्त्र-शस्त्रका कोई प्रभाव नहीं होता था और वह महात्मा क्रोध करना तो दूर, किसीकी ओर नेत्र उठाकर देखतातक नहीं था।

तपस्यासे तेज बढता है। गयका तेज बढ़ता ही जाता या। देवता भी उसके आगे हतप्रभ हो गये। दिशाएँ उस तेजसे ढक गयीं। ब्रह्माजी सोचने लगे कि अब बया हो ? गयका तेज इसी प्रकार बढता ही गया तो सारी सृष्टिका रजोगुण और तमोगुण इस तपखिके प्रभावसे नष्ट हो जायगा। सस्वगुण सीमा छोड़कर बढ़ जाय तो भी प्रलय हो जायगी ।' अन्तमें ब्रह्माजीने भगवान्की द्यारण ली। भगवान्की दिक्षाके अनुसार गयके पास आकर वे बोले—'असुरश्रेष्ठ! दुम तो मुझसे कोई वरदान माँगते नहीं। किंतु आज में तुमसे वरदान माँगने आया हूँ। मुझे यज्ञ करना है। सृष्टिमें तुम्हारे द्यारीर-जैसा पवित्र स्थल कोई नहीं है। यज्ञ करनेके लिये में भूमिके रूपमें तुमसे तुम्हारा द्यारीर चाहता हूँ।'

गयने कहा-- 'प्रजापित ! मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर किसी अच्छे काममें आयेगा। मेरेशरीरपर यह करके आप मेरे स्वामी यज्ञपुरुप नारायणका भजन करेंगे, इससे बड़ा फल इस देहका मुझे और नया मिलना है। आप प्रसन्तासे यज्ञ करें।' इतना कहकर असुर गय छेट गया । ब्रह्माजीने उसकी देहपर यज्ञवेदी, कुण्ड आदि बनाये । ऋषियोंके साम सैकड़ों वर्षमें समात होनेवाला बढ़ा भारी यह उन्होंने किया । सृष्टिकर्ताके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । गयका शरीर थोड़ा भी जला नहीं था । बिना हिले-डुले विना श्वास लिये वह महाभाग इतने समयतक सुपचाप पहा रहा । अब यश समाप्त होनेपर उसने उठना चाहा । ब्रह्माजी बहुत हरे । उन्होंने फिर भगवान्को पुकारा । अब भगवानने गयके विभिन्न अङ्गोपर विभिन्न देवताओंको स्यापित किया और स्वयं गदा लेकर उस तपस्वी असुरके हृदय-पर खड़े हो गये। गयने कहा-- 'ब्रह्माजी! मैं चाहॅ तो अब भी सहज ही उठकर खड़ा हो सकता हूँ; क्योंकि इन सर्वात्मा नारायण-ने कृपा करके मुझे पहले ही अपरिमित शक्ति दे दी है। किंतु मेरे स्वामी स्वयं जवतक मेरे ऊपर खड़े हैं। तवतक मै हिल भी नहीं सकता । अपने आराध्यका अपमान में नहीं करूँगा । हाँ, यदि भगवान् मेरे ऊपरसे चले गये तो तुरंत उठ खड़ा होऊँगा । आप सबमें कोई मुझे दबाये नहीं रख सकता ।'

भगवान्से गयने वरदान मॉगा—'जो कोई मेरे शरीरपर अपने पितरांके लिये पिण्डदान करे, उसके पितर मुक्त हो जायँ।' भगवान्ने गयको यह वरदान दिया । गयका पूरा तीर्थक्षेत्र गयके शरीरपर ही है और भगवान् गदाधर उसके दृदयदेशपर अब भी श्रीविमहरूपमें स्थित हैं। विष्णुपदके उस तीर्थमें पितरोंको पिण्डदान करनेसे अक्षय नृति प्राप्त होती है और वे सारे क्लेशोंसे छूट जाते हैं।

#### असुरराज भक्त घुत्र

ममोत्तमक्षोकजनेषु सख्यं संसारचके श्रमतः स्वकर्मभिः। स्वन्माययाऽऽस्तारमजदारगेष्टे-

> प्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्॥ (श्रीमङ्गा० ६ । ११।२७)

'हे पुण्यकीर्ति प्रमो ! अपने कमं से संसारचक्रमे घूमते हुए मेरी मित्रता आपके मक्तोसे—आपके जनोसे ही हो । हे स्वामी ! मेरा चित्त आपकी मायाके कारण स्त्री-पुत्र घर आदि-मे जो आसक्त हो रहा हे, ऐसा न हो ! यह अब आपको छोड और कही आसक्ति न करे ।'

एक बार देवराज इन्द्रने आचार्य बहस्पतिके देवसभामे आनेपर गर्वच्या उनका सत्कार नहीं किया, इससे बहस्पतिजी रुष्ट होकर योगवलसे ऐसे स्थानपर चले गये कि ढूँढनेपर भी देवताओको मिले नहीं । गुरुहीन देवताओपर असुरोने चढाई कर दी और देवता हार गये । ब्रह्माजीकी सम्मतिसे देवताओने त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपको पुरोहित चनाया । विश्व-रूपको 'नारायणकवच' का ज्ञान था । उसके प्रभावसे बलवान् होकर इन्द्रने असरोको पराजित किया । किंत् विश्वरूपकी माता असुर-कन्या थीं। इन्द्रको सन्देह हुआ कि विश्वरूप प्रत्यक्ष तो हमारी सहायता करते है, पर गुप्तरूपसे असुरोको भी हविर्भाग पहुँचाते है। इस सन्देहसे क्रोधवश इन्द्रने विश्वरूपको मार डाला । पुत्रकी मृत्युसे दुखी त्वष्टाने इन्द्रसे बदला लेनेके लिये उसका शतु उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प करके अभिचार-यज्ञ किया । उस यज्ञते अत्यन्त भयंकर वृत्रका जन्म हुआ। यह वृत्रासुर पूर्व जन्ममे भगवान्के 'अनन्त'स्व रूपका परम भक्त चित्रकेतु नामक राजा था । पार्वतीजीके शापसे उसे यह असुरदेह मिला था। असुर होनेपर भी पूर्वजनमके अभ्याससे वृत्रकी भगवद्भक्ति उत्तरोत्तर बढती ही गयी।

साठ हजार वर्ष कठोर तप करके वृत्रासुरने अमित शक्ति प्राप्त की । वह तीनो लोकोको जीतकर उनके ऐश्वर्यका उपभोग करने लगा । वृत्र असुर था, उसका शरीर असुर-जैसा था; किंतु उसका हृदय निष्पाप था । उसमे वैराग्य था और भगवान्की निर्मल-निष्काम प्रेमरूपा भक्ति थी । भोगो की नश्वरता वर् जानता था । एक बार सयोगवज्ञ वह देवताओसे हार गया । तव असुरोंके आचार्य शुक्र उसके

पास आये। उस समय आचार्यको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वृत्रके मुखपर राज्यच्युत होनेका तथा पराजयका कोई खेद नहीं है । उन्होने इसका कारण पूछा । उस महान् असरने कहा-- भगवन! सत्य और तपके प्रभावने में जीवो-की जन्म-मृत्य तथा सुख-दु:खके रहस्यको जान गया है। इससे मुझे किसी भी अवस्थामे हुई या शोक नही होता। जीव अपने कर्मोंके अनुसार पुण्यका फल भोगने स्वर्ग तथा पापका फल भोगने नरक जाता है और वहाँके फलभोगसे वचे कमोंके परिणाम-स्वरूप उत्ते मन्प्य, पश्च, पक्षी आदि योनियोमे जनम लेना पडता है। मरकर फिर वह इसी प्रकार स्वर्ग-नरकादिमे जाता है। भगवान्ने कृपा करके मुझे अपने तरवका ज्ञान करा दिया है। इससे जीवोके आवागमन तथा भोगोके मिलने-न-मिलनेमे मुझे विकार नहीं होता। मैने घोर तप करके ऐश्वर्य पाया और फिर अपने कमेंसे ही उसका नाश कर दिया । मुझे उस ऐश्वर्यके जानेका तनिक भी द्योक नहीं है। इन्द्रसे युद्ध करते समय मैने अपने स्वामी श्रीहरिके दर्शन किये थे। भगवानकी कृपासे और पहले किये तपके अवशिष्ट पुण्यप्रभावसे मेरी बुद्धि अभी ग्रुद्ध है। मैं आपसे और कोई इच्छा न करके यही प्रार्थना करता हूँ कि किस कर्मसे, किस प्रकार भगवान्की प्राप्ति हो, यह आप मझे उपदेश करें।'

शुकाचार्यने वृत्रकी भगवद्भिक्तिकी प्रशंसा की और भगवान्के प्रति नमस्कार किया। उसी समय सनकादि कुमार वहाँ घूमते हुए आ पहुँचे। शुक्राचार्यतथा वृत्रने उनका आदरपूर्वक पूजन किया। शुक्राचार्यके पूछनेपर सनत्कुमारजीने कहा—'जो भगवान् सम्पूर्ण विश्वमे स्थित है, जो सृष्टि, पालन तथा सहारके परम कारण हैं, वे श्रीनारायण शास्त्रज्ञान, उग्र तप और यजके द्वारा नहीं मिलते। मनसहित सब इन्द्रियोको सासारिक विषयोसे हटाकर उनमे लगानेसे ही वे प्राप्त होते है। जो दृढतर अध्यवसायसे निष्कामभावपूर्वक भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये कर्तव्यक्तमं करते है और शम-दम आदि साधनोको करके चित्तशुद्धि प्राप्त कर लेते है, वे ही इस आवागमन-चक्रसे छूटते है। जैसे वार-बार तपानेपर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही अनेक जन्मोतक प्रयत्न करते रहनेसे जीव भी शुद्ध हो जाता है। जैसे थोड़ी सुगन्यिसे सरसोका तेल अपनी गन्य नहीं छोड़ता,

वैसे ही थोड़े यत्नसे चित्तका मल नहीं मिटता । शरीरके मैलके समान इदयका मेल भी साधनोंसे दूर होता है। प्रवल प्रयत्न करनेवाला पुरुष एक जन्ममे भी इदयको शुद्ध कर लेता है। बुद्धिके विषयासिक आदि दोष बार-बारके महान् प्रयत्नसे नष्ट हो जाते हैं। सचराचरमे एकमात्र भगवान् ही व्यात हैं। सभी रूपोमे वे नारायण ही दिखलायी पड़ रहे हैं। निर्मल-इदय पुरुष ज्ञान-दृष्टिसे सबको नारायणस्कर देखते हैं। इस समदृष्टिसे वे ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाते हैं। सभी जीव मरकर अपने प्रारम्धानुसार नाना योनियोंमें जन्म लेते हैं और फिर मृत्युको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड भी सृष्टि-प्रलयके चक्रमे है; किन्तु जो इन्द्रियोंको संयत करके सुख-दु:खमे सम रहते हैं, जो निर्मल मनसे परम पवित्र भगवद्गतिको जानना चाहते हैं, वे ब्रह्म-साक्षात्कार करके दुर्लभ मोक्षस्वरूप अविनाशी परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं।

वृत्रासुर अब दृढ् निश्चयसे सर्वत्र सबमें भगवान्का अन्भव करने लगा। वह ऐसा भगवद्भावयुक्त हो गया कि उसकी तुलना कहीं सम्भव ही नहीं । राज्यहीन होनेपर भी निर्भय होकर वह अपने शत्रु देवताओंके बीचमें रहने लगा । इन्द्रादि देवताओने उसे मारनेका बहुत प्रयत्न किया; पर वे सफल न हुए । मारनेवालोंके तेजको वह हरण कर लेता था और उनके अस्त्र-शस्त्र निगल जाता था। तव देवताओने भगवान्की शरण ली। उन्होंने भगवान्की बहुत ही ज्ञानमयी स्तुति की। भगवान्ने प्रकट होकर कहा--'देवताओ! में तुमपर प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न होनेपर फिर जीवको कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता; किन्तु जिनकी बुद्धि अनन्यभावसे मुझमें लगी है, जो मेरे तत्त्वको जानते हैं, वे मुझे छोड़कर और कुछ नही चाहते । विषयोंको ही यथार्थ माननेवाला पुरुष विषयोंकी ही इच्छा करता है; क्योंकि वह अपने वास्तविक कल्याणको जानता नहीं । ऐसे विषयकी इच्छा करनेवालेको कोई विषय ही दे तो वह भी अज्ञानी ही कहा जायगा। जैसे अच्छा वैद्य रोगीके चाहनेपर भी उसे कुपध्य नहीं देता वैसे ही सत्पुरुष अज्ञानी विषयेच्छुको बन्धनकारी भोग देने-वाले कमोंका उपदेश नहीं करते।

भगवान्के इस उपदेशका तात्पर्य स्पष्ट है। बहुत ज्ञान-मयी स्तुति करके भी देवता वृत्रका वध चाहते थे। उन्हें स्वर्गके भोगोंको निर्विष्ठ भोगनेकी तुच्छ कामना थी। दयामय भगवान् उनपर प्रसन्न थे, फिर भी वे भगवान्को सर्वदाके लिये पानेकी प्रार्थना नहीं कर रहे थे। किन्तु देवताओंको वोलते न देख अपार कृपासिन्धु प्रभुने देख लिया कि ये विपयाभिलापी ही है। प्रभुको अपने परम भक्त वृत्रको असुर-शरीरसे मुक्त करके अपने पास बुलाना था, अतः उन्होंने इन्द्रसे कहा—'अच्छा, तुम महर्पि दधीचिके पास जाकर उनसे उनका शरीर मॉग लो। वे महात्मा तुम्हें अपनी देह दे देंगे। उनकी हिंदुयोंसे वने वज्रके द्वारा तुम असुरराज वृत्रको मार सकोगे।'

इन्द्रके माँगनेपर महर्षि दधीचिने योगद्वारा गरीर छोड दिया । विश्वकर्माने इनकी हिंदूयोंसे वज्र वनाया । वज्र लेकर ऐरावतपर सवार हो वड़ी भारी सेनाके साथ इन्द्रने चत्रपर आक्रमण किया । इस प्रकार इन्द्रको अपने सामने देखकर वह महामना असुर तिनक भी घवराया या डरा नहीं। वह निर्भय, निश्चल इसता हुआ युद्ध करने लगा। इसी समय भगवान् विष्णुने इन्द्रके शेरीरमें प्रवेश किया। भगवान् शङ्करके ज्वरने वृत्रके शरीरमें प्रवेश करके उसे शिथिल कर दिया। इतनेपर भी ज्वरग्रस्त वृत्र इन्द्रसे पराक्रममें प्रवल पड़ रहा था। उसने ऐरावतपर एक गदा मारी तो ऐरावत रक्त वमन करता अहाईस हाय पीछे हट गया। अपने शत्रको ऐसे सकटमे पड़े देख वृत्र उलटे आश्वासन और प्रोत्साहन देता हुआ बोला—'इन्द्र! घनराओ मत्! अपने इस अमोघ वज़रे मुझे मारो । शङ्का मत करो, वज्र खाली नहीं जायगा । तुम्हारा बज्र तो महर्षि दघीचि और भगवान्के तेजसे सम्पन्न है। जहाँ भगवान् हैं, वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है और सारे गुण भी वहीं हैं। भगवान्की सची कृपा मुझपर है। मैं अपने मनको भगवानके चरणकमलोंमे लगाकर तुम्हारे वज्रद्वारा इस दारीरके बन्धनसे छूटकर योगियोंके लिये भी दुष्प्राप्य परम धामको प्राप्त कर लूँगा । इन्द्र ! जिनकी बुद्धि भगवान्में लगी है, उन श्रीहरिके भक्तोंको स्वर्ग, पृथ्वी या पातालकी सम्पत्ति भृगवान् कभी नहीं देते; क्योंकि ये सम्पत्तियाँ राग-द्वेप, उद्देग-आवेग, आधि-व्याधि, मद-मोह, अभिमान क्षोभ, व्यसन-विवाद, परिश्रम-क्लेश आदिको ही देती हैं। अपनेपर निर्भर अवोध शिशुको माता-पिता कभी अपने हाथो क्या विष दे सकते है ? मेरे स्वामी दयामय है, वे अपने प्रिय जनको विषय-रूप विष न देकर उसके अर्थ-धर्म-कामसम्बन्धी प्रयतका ही नाश कर देते हैं। मुझपर

भगवान्की कृपा है, इसीसे तो मेरे ऐश्वर्यको उन्होने छीन लिया और तुम्हें वज्र देकर भेजा कि तुम इस शरीरते मुझे छुड़ाकर उनके चरणोंमे पहुँचा दो। परंतु इन्द्र! तुम्हारा अभाग्य है। तुमपर प्रभुकी कृपा नहीं है; इसीसे अर्थ, धर्म, कामके प्रयक्षमे तुम लगे हो। भगवान्की कृपाका रहस्य तो उनके निध्कञ्चन भक्त ही जानते हैं।

असरराज वृत्र भगवानकी कृपाका अनुभव करके भाव-मन्न हो गया । वह भगवानुको प्रत्यक्ष देखता हुआ-सा उनसे प्रार्थना करने लगा- 'हरे! में मरकर भी तुम्हारे ही चरणोके आश्रयमे रहूँ, तुम्हारा ही दास वन् । मेरा मन तुम्हारे गुणों-का सदा स्मरण करता रहे, मेरी वाणी तुम्हारे ही गुण-कीर्तन-में लगी रहे, मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करता रहे। मेरे समर्थ स्वामी ! मुझे स्वर्ग, ब्रह्माका पद, सार्वभौम राज्य, पातालका स्वामित्व, योगसिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिये। मैं तो चाहता हूँ कि पक्षियों के जिन बचों के अभी पंख न निकले हों, वे जैसे चुगा लाने गयी हुई अपनी माताके आने-की उत्सुक प्रतीक्षा करते हैं, जैसे रस्सीसे बॅधे भूखसे व्याकुल छोटे बछहे अपनी माता गौका स्तन पीनेके लिये उताबले रहते हैं, जैसे पतित्रता स्त्री अपने दूरदेश गये पतिका दर्शन पानेको उत्कि । मेरे प्राण व्याकुल रहे । इस संसारचक्रमे में अपने कमाँसे जहाँ भी जाऊँ, वही आपके भक्तोसे मेरी मित्रता हो और आपकी मायासे जो यह देह-गेह, स्त्री-पुत्रादिमें आसक्ति है, वह मेरे चित्तका स्पर्श न करे। \*

प्रार्थना करते-करते वृत्र ध्यानमग्न हो गया । कुछ देरमे सावधान होनेपर वह इन्द्रकी ओर त्रिशूल उठाकर

\*अहं हो तव पादैकमूलदासानुदासो भिवतासि भूयः।
मनः सरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः॥
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्।
न योगसिद्धीरपुनर्भव वा समक्षस त्वा विरहय्य काह्वे॥
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वस्सतराः ध्वधार्ताः।
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरिवन्दाक्ष दिवृक्षते त्वाम्॥
ममोत्तमक्षोकजनेषु सख्य संसारचके अमतः स्वकर्मसिः।
त्वन्माययाऽऽरमात्मजदारगेहेष्वासक्तिचक्तस्य न नाथ भूयात्॥

(श्रीमद्भा० ६। ११। २४-२७)

दौड़ा । इन्द्रने वज्रसे वृत्रकी वह दाहिनी भुजा काट दी । वजने फिर परिघ उठाकर बायें हाथसे इन्द्रकी ठोढीपर मारा । इस आघातसे इन्द्रके हाथसे वज्र गिर पड़ा और वे लिजत हो गये। इन्द्रको लिजत देख असर वृत्रने हॅसकर कहा-- 'शक ! यह खेद करनेका समय नहीं है। वज हाथसे गिर गया तो हथा क्या । उसे उठा लो और सावधानीसे मझपर चलाओ । सभी जीव सर्वसमर्थ भगवानके वशमे हैं। सबको सर्वत्र विजय नहीं मिलती । जैसे जालमे बॅधे पक्षी हो। इसी प्रकार सब जीव परमात्माकी इच्छाके वशमे हैं। सबके संचालक भगवान काल है, वे ही जय-पराजयके हेतु हैं। ओज, साहस, शक्ति, प्राण, अमृत और मृत्युरूपसे सबमे वे काल भगवान ही स्थित हैं। मोहवश ही लोग जड शरीरको कारण मानते हैं। कठपुतलीके समान सभी जीव भगवान्के हाथके यन्त्र हैं। जो लोग नहीं जानते कि ईश्वरके अनुप्रहके विना प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पञ्चभूत, इनिद्रयाँ, मन आदि कुछ नहीं कर सकते, वे छोग ही अज्ञानवश पराधीन देहको स्वाधीन मानते है। प्राणियोका उत्पत्ति-विनाश कालकी प्रेरणासे ही होता है। जैसे बिना चाहे प्रारब्ध एवं कालकी प्रेरणासे दुःख, अयश, दरिद्रता मिलती है, उसी प्रकार भाग्यसे ही लक्ष्मी, आयु, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जब ऐसी बात है, तब यश-अपयश, जय-पराजय, सुख-दुःखः जीवन-मरणके लिये कोई क्यों हर्ष-विषाद करे । सुख-दुःख तो गुणोंके कार्य हैं और सत्त्व, रज, तम-ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं । जो अपनेको तीनों गुणोंका साक्षी आत्मा जानता है, वह सख-दु:खसे लिप्त नही होता ।

इन्द्रने बृत्रासुरके निष्कपट दिव्य भावकी प्रशंसा की— 'दानवेन्द्र! तुम तो सिद्धावस्थाको प्राप्त हो गये हो। तुम सबमे एक ही आत्माको देखनेवाले भगवान्के परम भक्त हो। तुम आसुरीभावको छोड़कर महापुरुष हो गये हो। तुम सबको मोहित करनेवाली भगवान्की मायासे पार हो चुके हो। आश्चर्यकी बात है कि रजोगुणी स्वभाव होनेपर भी तुमने अपने चिक्तको दृदतासे सत्त्वमूर्ति भगवान् वासुदेवमे लगा रक्ला है। तुम्हारा स्वर्गादिके भोगोमें अनासक्त होना ठीक ही है। आनन्दसिन्धु भगवान्की भक्तिके अमृत-सागरमें जो विहार कर रहा है, उसे स्वर्गादि सुख-जैसे नन्हे गढ़ोमे भरे खारे गंदे जलसे प्रयोजन भी क्या।'

इसके बाद कुत्रने मुख फैलाकर ऐरावतसहित इन्द्रको

ऐसे निगल लिया, जैमे कोई वडा अजगर हाथीको निगल ले। निगले जानेपर भी इन्द्र नारायणकवचके प्रभावसे मरे नहीं। वज्रसे असुरका पेट फाइकर वे निकल आये और फिर उमी वज्रसे उन्होंने उस दानवका मिर काट डाला। वृत्रके शरीरसे एक दिव्य ज्योति निकली, जो भगवान्के खरूपमें लीन हो गयी।

## भगवान् शेष

शास्त्रोंमे भगवानके पद्मविध स्वरूप माने गये हैं। इनमें एक रूप 'व्यूर्'के नाममे परिचित है । यह रूप स्षित्र पालन और सहार करनेके लिये, संमारीजनोका सम्क्षण करनेके लिये और उपासकीपर अनुग्रह करनेके लिये ग्रहण किया जाता है। यामुदेवः सक्तर्पणः प्रयुम्न और अनिस्ह-वे चार व्यृह है। वास्तवमे सकर्पणादि तीन ही व्यृह है। वासदेव तो व्यहमण्डलमे आकर व्यहरूपमे केवल गिने जाते हैं । इनमेसे सकर्पण जीवतत्त्वके अधिष्ठाता है। इनमे जान और बल-इन दो गुणांकी प्रधानता है। यही भीप अथवा ·अनन्त के रूपमे पातालमुलमे रहते हैं और प्रलयकालमे इन्होंके मुखमेंने सवर्तक अग्नि प्रकट होकर सारे जगत्को भस्म कर देती है । ये ही भगवान् आदिपुरुष नारायणके पर्यद्व रूपमे क्षीरसागरमे रहते हैं । ये अपने सहस्र मुखाके द्वारा निरन्तर भगवान्का गुणानुवाद करते रहते हे और अनादि कालमे या करते रहनेपर भी अघाते या ऊवते नहीं । ये भक्तींके परम सहायक हैं और जीवको भगवान्की

शरणमें छे जाते हैं। इनकी सारे देवता वन्दना करते हैं और इनके वल, पराक्रम, प्रभाव और स्वरूपको जानने अथवा वर्णन करनेकी सामर्घ्य किमीमें भी नहीं है। गन्धर्व, अप्तरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई भी इनके गुणांकी थार नहीं लगा सकते-इसीमे इन्हे 'अनन्न' कहते हैं। ये पञ्चविध ज्योतिःसिद्धान्तके प्रवर्तक माने गये हैं। ये मारे विश्वके आधारमृत भगवान् नारायणके श्रीविग्रहको धारण करनेके कारण सब लोकोंमे पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं । ये सारे ब्रह्माण्डको अपने मस्तकपर धारण किये रहते हैं । ये भगवान्के निवास—जय्याः आसनः, पादुकाः, वस्त्रः, पादपीठ, तिकया तथा छत्रके रूपमें शेप अर्थात् अङ्गीभृत होनेके कारण 'दोप' कहलाते हैं । त्रेतायुगमें श्रीलक्ष्मणजीके रूपमे और द्वापरमे श्रीवलगमजीके रूपमे ये ही अवतीर्ण होकर भगवान्की छीलामे सहायक वनते है। ये भगवान्के नित्य परिकर, नित्यमुक्त एवं अखण्ड ज्ञानसम्पन्न माने जाते हें।

#### भक्तराज गरुड़जी

ते भी भगवान्के अन्य परिकरोकी भाँति नित्यमुक्त एवं अग्वण्ड जानसम्बन्न माने जाते हैं। ये वेदोके अधिष्ठातृ- देवना एव वेदात्मा कहे जाते हैं। अतएव इन्हें बाम्ब्रोमें सर्वज भी कहा गया हे । इनका भगवान्के दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान एवं व्यजनके रूपमें वर्णन आता है। श्रुतिमें इन्हें 'मर्ववेदमयविग्रह' कहा गया है। श्रुपिमद्रागवतमें एक जगह वर्णन आता है कि वृहद्रथ और रथन्तर नामक सामनेदके दो भेद ही इनके पख हैं और

\* 'मुपणांऽसि गरत्मान् त्रिवृत्ते त्रिरो गायत्र चक्षु ' दत्यादि । 'तम्य गायत्री जगती च पक्षावभवतामुण्णिक् च त्रिष्टुप् च पक्तिश्च धुर्या वहत्ये गेनित भवत म ण्तं छन्त्रोर्थमास्थाय एतमध्वानमनुसम-चरद ।' (सीपर्णश्रुतिः ) उड़ते समय उन पंखों से सामगान की ध्वीन निकलती है। असे भगवान्के नित्य संगी हैं और सदा उनकी मेवामे रत रहते हैं। इनके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि इनकी पीठ्यर भगवान्के चर्ण सदा स्थापित रहते हैं, जिससे इनके चमड़ेपर घटा सा पड़ गया है। यह परम सीभाग्य इन्होंको प्राप्त है। भगवान्के उच्छिप्ट प्रमादको ग्रहण करनेका अधिकार भी इन्होंको मिला हुआ है। असुरादिके साथ युद्धमें भगवान् इन्हें अपने सेनापतिका पद देकर अपना सारा भार इनपर छोड़ देते हैं; क्योंकि ये भगवान्के अत्यन्त विश्वासगत्र सेवक हैं। भगवान्के नित्य परिकर

<sup>\*</sup> आर्भायन् पत्ररघेन्द्रपक्षेरुचारित स्तोममुदीर्णसाम । ( श्रीमझा० ३ । २१ । ४४ )

होनेपर भी इनका जन्म कश्यप और विनताते हुआ या । अतएव ये 'वैनतेय' कहलाते हैं । भगवान्ने गीतामें इन्हें अपनी विभूति बतलाया है । ये भगवान्के नित्य परिकर होनेके नाते भक्तोंके सर्वम्ब एवं महान् सहायक

हैं। अष्टादशपुराणान्तर्गत गरुइपुराण इन्हेंकि नामसे प्रसिद्ध है। भगवान्की कृपा एवं प्रेरणाते इन्होंने ही इस पुराणका कथन कश्यपजीके सामने किया था और उसीको फिर ज्यासजीने सङ्कलन करके प्रसिद्ध किया।

# भक्तराज काकसुशुण्डि

गारि मर्थे घृत होइ वह सिकता ते वह तेल ।
निनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेज ॥
जब छङ्काके युद्धमें मेघनादने नागपाशमें श्रीरामको बाँध लिया, तब नारदजीने पिक्षराज गण्डको वहाँ भेजा। गण्डजीने नागोंको भक्षण तो कर लिया, किंतु उन्हें सन्देह हो गया—'जिते एक राक्षस बाँध ले, वे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर केंसे हो सकते हैं।' अपने सन्देहको दूर करनेके लिये वे कई खानोंपर गये। अन्तमें शङ्करजीने उन्हें काकभुशुण्डिजीके आश्रमपर भेजा। उस आश्रमका प्रभाव ही ऐसा था कि वहाँ प्रवेश करते ही गण्डकोंसे पूरा रामचरित सुना।

गरङ्जीके पूछनेपर काकभुद्युण्डिजीने बताया कि 'पूर्वके किसी कल्पमें मेरा जन्म अयोध्यामें हुआ था । मैं जातिसे श्रुद्ध था। जब देशमें अकाल पड़ गया। तब जनमभूमि छोडकर मैं उज्जयिनी पहुँचा । वहाँ एक त्यागी, धर्मात्मा, भगवद्भक्त ब्राह्मणसे सैंने शिवमन्त्रकी दीक्षा ली । उस समय मेरे मनमें बड़ा भेदभाव था। मैं शहरजीका भक्त होनेपर भी भगवान् विष्णु तथा राम-कृष्णसे द्वेष करता था। श्रीनारायणकी में निन्दा करता था। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। मेरी इस द्वेप-बुद्धिसे उन्हें खेद होता था । मेरे कल्याणके लिये वे बार-वार समझाते थे----भगवान् शङ्कर और भगवान् विष्णु परस्पर अभिन हैं। शहरजी तो श्रीराम-नामका जप करते रहते हैं। तुम देव-बुद्धि छोड़ दो।हरिऔर हरमें भेद मानना तथा दोनोंमेंसे किसी भी एककी निन्दा करना बड़ा भारी अपराध है। इससे पतन होता है। पर मैं अहक्कारके कारण गुरुकी नातपर ध्यान नहीं देता था । मैं गर्वमं चूर होकर गुरुदेवकी उपेक्षा करने लगा।

'एक दिन शूद्ररूपमें मैं भगवान् शङ्करके मन्दिरमें बैठा शिव-मन्त्रका जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु वहाँ आये, पर मैंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न उठकर खड़ा ही दुआ। संतस्वभाव ब्राह्मणको तो कुछ भी बुरा नहीं लगा; किंतु भगवान् शंकर श्रूदका यह अपराध नहीं देख सके । उसी समय मन्दिरमें आकाशवाणीने श्रूदको शाप दिया— दुम्हें एक हजार वार कीट-पतंग आदिकी योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा ।' यह आकाशवाणी सुनकर दयाछ ब्राह्मणको वड़ी ल्यथा हुई । उन्होंने वड़ी ही मिक्तिले शङ्करजीकी स्तुति करके प्रार्थना की— 'नाथ! यह तो अज्ञानी है। इसे क्षमा कर दें।' भगवान् शङ्कर ब्राह्मणके इस दयाभावसे सन्तुष्ट हो गये। उन्होंने आशीर्वाद दिया— 'इसे जन्म-मरणका कष्ट नहीं होगा। जो भी देह इसे मिलेगी, उसे यह विना कष्टके शीष्ट ही छोड़ देगा। मेरी कृपासे इसे ये सब बातें स्परण रहेंगी। अन्तिस जन्ममें यह ब्राह्मण होगा। उस समय भीराममें इसका अनुराग होगा और इसे अल्याहत गित भी प्राप्त होगी।'

शापके अनुसार अनेक योनियोंमें भटकनेके बाद सुझे ब्राह्मण-शरीर मिला। माता-पिता बचपनमें ही परलोक चले गये थे। शङ्करजीकी कुपासे अव्याहत गति थी। अब एक ही इच्छा मनमें थी कि किसी भी प्रकार सर्वेश्वर, सर्वाधार श्रीरामके दर्शन हो । ऋषि-मुनियोंके आश्रमोमें में घूमने लगा । सभी लोग निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्मका मुझे उपदेश करते थे; पर मेरा इदय तो त्रिभुवनसुन्दर साकार ब्रह्मके दर्शन-को छटपटा रहा था। घूमता हुआ मैं महर्षि लोमशके पास पहुँचा । महर्षिने भी मुझ विरक्त ब्राह्मणवालकको परम अधिकारी समझकर ब्रह्मशानका उपदेश देना प्रारम्भ किया। महर्षि निर्गुणतत्त्वका प्रतिपादन करने छगे तो मैं उसका खण्डन करके सगुणका समर्थन करने लगा । बार-बार लोमराजी निर्गुण ब्रह्मको समझाना चाहते और प्रत्येक बार मैं उसका खण्डन करके सगुणकी प्राप्तिका उपाय पूछता। अन्तमं महर्षिको कोध आ गया । उन्होंने शाप दिया—'दुष्ट ! तुझे अपने पश्चपर यहा दुरामह है। अतः तू पक्षियों में अधम कौआ हो जा।' तुरंत 🧦 काकदेहभारी हो गया; किंतु इसका मुझे कोई खेद नहीं हुआ। ऋषिको प्रणाम करके मैं उहकर जाने

लगा। मुझ-जैसे क्षमागील, नमको शाप देनेका ऋषिके मनमे पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने स्नेहपूर्वक पास बुलाकर मुझको राम-मन्त्र दिया और श्रीरामके वालरूपका ध्यान बताया तथा आग्नीर्वाद दिया—'तुम्हारे हृदयमे श्रीरामकी अविचल भिक्त निवास करे। मेरे आश्नीर्वादसे तुम अव इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और मृत्यु भी तुम्हारी इच्छाके वश रहेगी। तुममे ज्ञान और चैरास्य पूर्णरूपसे रहेंगे। तुम जिस आश्रममे रहोगे, वहाँ एक योजनतक अविद्याका प्रभाव नहीं रहेगा।

गुह-आशा लेकर में नीलाचलपर चला आया। जब कभी रामाबतार होता है, तब में श्रीरामकी पाँच वर्षकी आयुतक उनकी बाललीलाओंका दर्शन करता हुआ अयोध्यामें रहता हूँ। भगवजामका जप, ध्यान, मानिक पूजा और दिव्य राजहंसोंको भगवान्की कथा सुनाना, यही मेरा नित्यका कर्म है। स्वयं भगवान् शद्धर राजहस बनकर मेरे आश्रममें रामकथा सुननेके लिये निवास कर चुके हैं। गरुइजीको श्रीकाकजीने श्रीरामकी भन्तिका जो उपदेश किया, वह श्रीरामचिरतमानसके उत्तरकाण्डमें देराने योग्य है।

## प्रेमी जटायु

सर्वत्र खलु इत्रयन्ते साधवो धर्मचारिणः। ग्रुराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यगुयोनिगतेष्वपि॥

श्रीराम कहते हैं—'लध्मण! सर्वत्र—यहाँतक कि पशु-पक्षी आदि योनियोमे भी श्रूरवीर, शरणागतरक्षक, धर्मपरायण साधुजन मिछते हैं।'

प्रजापित कस्यपजीकी पत्नी विनतासे दो पुत्र हुए.— अरुण और गरुड़ । इनमेंसे भगवान् सूर्यके सारिय अरुणजी-के दो पुत्र हुए.—सम्पाती और जटायु । वचपनमें सम्पाती और जटायु उड़ानकी होड़ लगाकर ऊँचे जाते हुए सूर्य-मण्डलके पासतक चले गये । असह्य तेज न सह सकनेके कारण जटायु तो लौट आये, किंतु सम्पाती ऊपर ही उड़ते गये । सूर्यके अधिक निकट जानेपर सम्पातीके परा सूर्यतापसे भस्म हो गये । वे समुद्रके पास पृथ्वीपर गिर पड़े । जटायु लौटकर पञ्चवटीमे आकर रहने लगे । महाराज दटारथसे आखेटके समय इनका परिचय हो गया और महाराजने इन्हें अपना मित्र बना लिया ।

वनवासके समय जव श्रीरामजी पञ्चवटी पहुँचे, तव जटायुसे उनका परिचय हुआ । मर्यादापुरुपोत्तम अपने पिताके सखा गीधराजका पिताके समान ही सम्मान करते थे । जब छल्से स्वर्णमृग वने मारीचके पीछे श्रीराम वनमें चले गये और जब मारीचकी कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मणजी बड़े भाईको हुँदुने चले गये, तब स्नी कुटियासे रावणने सीताजीको उटा लिया। बल्पूर्वक रथमें वैठाकर वह उन्हें ले चला । श्रीविदेहराज-दुहिताका करण कन्दन सुनकर जटायु कोधमें भर गये। वे ललकारते-धिकारते रावणपर दूर पड़े और एक बार तो राक्षसराजके केंद्रा पऊड़कर उसे भूमिमें पटक ही दिया।

जटायु वृद्ध थे। वे जानते थे कि रावणणे युद्धमें वे जीत नहीं सकते। परन्तु नश्वर शरीर राम-काजमें लग जाव दसने वड़ा सीभाग्य और क्या होगा। रावणने उनका भवंकर संग्राम हुआ। अन्तमे रावणने उनके परा तलवारमे काट लिये। वे भूमिपर गिर पड़े। जानकीजीको लेकर रावण भाग गया। श्रीराम विरह-व्याकुल जानकीजीको हूँ ढते वहाँ आये। जटायु मरणासन् हो रहे थे। उनका चित्त श्रीरामके चरणोंमं लगा था। उन्होंने कहा—परापव! राझसराज रावणने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीनाजीको लेकर दिखण दिशाकी ओर चला गया है। मेने तो तुम्हारे दर्शनके लिये ही अवतक प्राणोंको रोक रक्या था। अब वे विदा होना चाहते है। तुम आजा दो।

श्रीराघवके नेत्र भर आये। उन्होंने कहा-'आप प्राणींको रोकें। में आपके शरीरको अजर-अमर तथा स्वन्य बनाये देता हूँ।' जटायु परम भागवत थे। शरीरका मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा-'श्रीराम! जिनका नाम मृत्युके समय मुखसे निकल जाय तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है-ऐमी तुम्हारी महिमा श्रुतियोंमें वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो; फिर में शरीर किम लामके लिये रक्खूँ!'

दयाधाम श्रीरामभद्रके नेत्रों में जल भर आया । वे कहने लगे—'तात! में तुम्हें क्या दे सकता हूँ । तुमने तो अपने ही कर्मसे परम गति प्राप्त कर ली है । जिनका चित्त परोपकारमें लगा रहता है, उन्हें संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है । अव इस शरीरको छोड़कर आप मेरे धाममें पधारें ।'

श्रीरामने जटायुको गोदमें उठा लिया था । अपनी

जटाओंसे वे उन पिक्षराजकी देहमे लगी धूलि झाड़ रहे थे । जटायुने श्रीरामके मुख-कमलका दर्शन करते हुए उनकी गोदमें ही शरीर छोड़ दिया—उन्हे भगवान्का सारूप्य प्राप्त हुआ । वे तत्काल नवजलधरसुन्दर, पीताम्बर-धारी, चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण करके वैकुण्ठ चले गये । जैसे सत्पुत्र श्रद्धापूर्वक पिताकी अन्त्येष्टि करता है, वैसे ही श्रीरामने जटायुके शरीरका सम्मानपूर्वक दाहकर्म किया और उन्हें जलाङालि देकर श्राद्ध किया । पिक्षराजके सौमाग्यकी महिमाका कहाँ पार है । त्रिभुवनके स्वामी श्रीराम, जिन्होंने दशरथजीकी अन्त्येष्टि नहीं की, वे जटायुकी अन्त्येष्टि विधिपूर्वक करते रहे । उस समय उन्हे श्रीजानकीजीका वियोग भी मूल गया था ।



#### भक्त ऋक्षराज जाम्बवान्

स्वारय साँच जीव कहें एहा। मन क्रम बचन रामपद नेहा॥

भगवान् ब्रह्माने देखा कि सृष्टिकार्यमे छगे रहते पूरा समय भगवान्की सेवामे नहीं दिया जा सकता। अतः वे अपने एक रूपसे ऋधराज जाम्बवान् होकर पृथ्वीपर आ गये। भगवान्की सेवा, भगवान्के नित्यमङ्गलमय रूपका ध्यान, भगवान्की लीलाओका चिन्तन—यही जाम्बवान्जीकी दिन-चर्या थी। सत्ययुगमे जब भगवान् वामनने विराट्रूप धारण करके बलिको बॉध लिया, उस समय उस विराट्रूप प्रभुको देखकर ऋधराज जाम्बवन्तजीको बड़ा ही आनन्द हुआ। वे भेरी लेकर विराट्भगवान्का जयधोप करते हुए दिशाओंमें सर्वत्र महोत्सवकी घोपणा कर आये और दो घड़ियोंमे ही दौड़ते हुए उन्होने सात प्रदक्षिणाएँ विराट् भगवान्की कर लीं!

त्रेतामे जाम्बवन्तजी सुग्रीवके मन्त्री हो गये। आयु, बुद्धि, वल एमं नीतिमे सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण वे ही सबको उचित सम्मित देते थे। वानर जब सीतान्वेषणको निकले और समुद्रके तटपर हताश होकर वैठ गये, तब जाम्बवन्तजीने ही हनुमान्जीको उनके बलका स्मरण दिलाकर लङ्का जानेके लिये प्रेरित किया। भगवान् श्रीरामके युद्धकालमे तो जैसे ये प्रधान मन्त्री ही थे। सभी कार्योमे भगवान् इनकी सम्मित् लेते और उसका आदर करते थे। लङ्का-युद्धमे मेघनादने अपनी मायासे सभीको व्याकुल कर दिया था, पर जाम्बवन्तजीको वह माया स्पर्श भी नहीं कर सकी। मेघनाद और रावण भी इनके मुष्टि-प्रहारसे मूर्छित हो जाते थे। जब भगवान् अयोध्या लौट आये और राज्याभिषेकके अनन्तर सबको विदा करने लगे, तब जाम्बवन्तजीने अयोध्यासे जाना तभी स्वीकार किया, जब प्रभुने उन्हें द्वापरमे फिर दर्शन देनेका वचन दिया।

जाम्बवन्तजीकी इच्छा थी कि कोई मुझे द्दन्द्युद्धमें सन्तुष्ट करे । लङ्काके युद्धमे रावण भी उनके सम्मुख टिक नहीं सका था। भगवान् तो भक्तवाञ्छाकल्पतक हैं। अपने भक्तकी इच्छा पूर्ण करना ही उनका वत है। द्वापरमें श्री कृष्णचन्द्रका अवतार हुआ । द्वारका आनेपर यादवश्रेष्ठ सत्राजित्ने सूर्यकी आराधना करके स्यमन्तक मणि प्राप्त की । एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रने सत्राजित्से कहा कि वह मणि महाराज उग्रसेनको दे दो।' कितु लोभवश सत्राजितने यह बात स्वीकार नहीं की । संयोगवश उस मणिको गलेमे बॉधकर सत्राजित्का भाई प्रसेनजित आखेटके लिये वनमें गया और वहाँ उसे सिंहने मार डाला । सिंह मींग लेकर गुफामें गया तो जाम्बवन्तजीने सिंहको मारकर मणि छे छी और गुफाके भीतर अपने बच्चेको खेलनेके लिये दे दी। द्वारकामे जव प्रसेन नही छोटा, तव सत्राजित्को शङ्का हुई कि 'श्रीकृष्णचन्द्रने मेरे भाईको मारकर मणि छीन ली है।' धीरे-धीरे यह बात फैलने लगी। इस अयगको दूर करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र मणिका पता लगाने निकले । मरे घोड़ेको, फिर मृत सिंहको देखते हुए जाम्बवन्तकी गुफामे पहुँचे। एक अपरिचित पुरुषको देख वच्चेकी घाय चिल्ला उठी। जाम्बवन्त इस चिछाहटको सुन कोधमे भरे दौड़े । केशवके साथ उनका द्वन्द्रयुद्ध होने लगा। सत्ताईस दिन-रात विना विश्राम किये दोनो एक दूसरेपर वज्रके समान घूँसे मारते रहे। अन्तमे जाम्बवन्तका शरीर मधुसूदनके घूँसोसे शिथिल होने लगा। जाम्बवन्तजीने सोचा- 'मुझे पराजित कर सके, ऐसा कोई देवता या राक्षस तो हो नहीं सकता। अवस्य ये मेरे स्वामी श्रीराम ही हैं। वे यह सोचकर रुक गये। भगवान्ने उसी समय उन्हे अपने धनुपधारी रामरूपका दर्शन दिया । जाम्बवन्तजी प्रभुके चरणोपर गिर पड़े । श्रीकृष्णचन्द्रने अपना हाथ उनके शरीरपर फेरकर समस्त

पीड़ा, आन्ति, ह्रेशको दूर कर दिया । अपनी कन्या जाम्बवतीको ऋधराजने श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें समर्पित किया और उस मणिको भी दे दिया। इस प्रकार अपने जीवनको ही भगवान्के चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिया।

#### महात्मा बालि

ठमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचात्रत रामु गोसाईं॥

देवराज इन्द्रके अंशि उत्पन्न किष्किन्धानरेश वानरराज बालि अमित पराक्रमी थे। वे सन्ध्या, पूजन, देवाराधन करते थे। ब्राह्मणी तथा गौओंके मक्त थे। उनमें न कोई अधर्म था और न उनको प्रमाद ही स्पर्श करता था। उनका अपार ऐश्वर्य और महान् धन-वैभव था। पराक्रम इतना महान् या कि युद्धके लिये आये राधसराज रावणको उन्होंने नन्हे-से कीहेकी भाँति पकड़कर अपनी काँख ( वगल ) में छः महीने दवाये रक्खा और फिर लाकर घरमें वाँघ दिया। महर्षि पुलस्यके कहनेपर उन्होंने दशाननको छोड़ा। बालिके भयसे राधस उनके राज्यमें उत्पात नहीं करते थे। परंतु प्रारब्धकी महिमा अपार है। अपने छोटे भाई सुप्रीवसे उनको चिद् हो गयी। सुप्रीवको मारकर उन्होंने निकाल दिया और उसकी सम्पत्ति तथा स्त्री छीन ली।

वालिको सुमीव प्राणोंके समान प्रिय ये और समीव भी वालिका पिताके समान आदर करते थे। एक दिन मयका पुत्र मायावी नामक राक्षस आया और आघी रातको नगरदारपर आकर उसने बालिको युद्धके लिये ललकारा । वालि दौड़ पड़े । राधस भागकर एक गुफार्मे घुस गया । सुमीव भी बहे भाईके साथ दौहे आये थे । उन्हें द्वारपर पंद्रह दिनतक प्रतीक्षा करनेको कहकर बालि गुफामें चले गये । सुधीर एक महीने वहीं बैठे रहे । अन्तमें जत्र गुफांचे रक्तकी धारा निकली, तत्र उन्होंने निश्चय किया कि 'राक्षसने मेरे भाईको मार दिया।' तव गुफा-द्वारपर शिला रखकर श्राणभयने वे भाग आये । मन्त्रियोंने आते ही उन्हें राज्यतिलक कर दिया। कुछ समय बाद असुरको मारकर वालि लौटे। गुफाद्वार वंद देखकर उन्हें क्रोध आया । शिल इटाकर नगरमें अ,नेपर जब उन्होंने सुमीवको राजा बना देखा, तय उन्हें ऐसा लगा कि जान-बूसकर सुप्रीवने ही मुझे गुफामे बंद करके मार हालना चाहा था; अतः वे सुग्रीवपर टूट पहे । घायल होकर सुग्रीव भाग खड़े हुए। इस प्रकार केवल भ्रमके कारण इतना बढ़ा अनर्थ हो गया।

वालिने दुन्दुभि नामक राक्षसको मारकर एक वार श्रूच्यम्क पर्वतपर फेंक दिया था । उस राक्षसके रक्तसे मतंग श्रूपिका आश्रम अपिवत्र हो गया । इससे श्रूपिने शाप दिया—'वालि इस पर्वतपर आते ही मर जायगा ।' इससे वालि वहाँ नहीं जाते थे । सुप्रीव उसी पर्वतपर रहने लगे । वहीं मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामसे उनकी मित्रता हुई । श्रीरामने उन्हें बालिसे युद्ध करने भेजा । जब सुप्रीवकी ललकार सुनकर वालि दौड़े, तब ताराने पैर पकड़कर उन्हें समझाना चाहा । उस समय वालिने कहा—'तारा ! श्रीराम तो समदर्शी हैं और यदि कदाचित् वे मुझे मारेंगे भी, तो मैं सदाके लिये सनाथ हो जाऊँगा ।'

वालि श्रीरामके स्वरूपको जानते थे । जब प्रभुने उनकी छातीमें बाण मारा और वे गिर पहे, तब सर्वेश्वर उनके सम्मुख आये । बालिने उन्हे उलाहना दिया छिनकर मारनेके लिये; किंतु 'इद्वॅ प्रेम मुख बचन कठोरा' को वे सर्वान्तर्यामी मलीमॉति जानते थे । बालि कहें कुछ भी, उनकी अवस्था तो दूसरी ही थी—

पुनि पुनि चित्रइ चरन चित दीन्हा । सुफ्र जन्म माना प्रमु चीन्हा ॥

भगवान्ने भी बालिके वचनका उत्तर देकर बताया कि यह जानकर भी कि सुग्रीव भगवान्के आश्रित हैं उन्हें मारनेका प्रयत्न अहङ्कारवश ही किया गया । बालिके हृद्यमें प्रेम था। वे विवाद करनेकी स्थितिमे भी नहीं थे। उन्होंने कहा—'नाथ! आप स्वामी हैं, समर्थ हैं। आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती; किंतु अब अन्त समयमें जब मैं आपकी परम गति पा रहा हूँ, तब भी क्या पापी ही हूँ ?'

दयामयने वालिके शरीरको अमर कर देनेको कहा। बालिने उत्तर दिया—'प्रभु ! ऐसा सुअवसर बार-वार हाथ नहीं लगता।'

जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अंत राम किह आवत नाहीं ॥ जासु नाम बरु संकर कासी । देत सबिह सम गति अबिनासी ॥ मम कोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रमुअस बनिहि बनावा॥

वालिने भगवान्की स्तृति की और वरदान मॉगा-

'नाथ ! कर्मवरा जिस भी योनिमे जन्म ग्रहण करूँ, वही मेरा आपके श्रीचरणोमे प्रेम रहे-

वह दिव्य झॉकी उस धन्यभाग्यके सम्मुख थी-

स्याम गात सिर जटा बनाएँ । अहन नयन सर चाप चढाएँ ॥ श्रीरामके चरणोमे ,चित्तको लगाकर इस छविका दर्शन जेहिं जोनि जन्मों कर्म वस तहें राम पद अनुरागऊँ॥ करते वालिने इस प्रकार शरीर छोड दिया-

'सुमन माल जिभि कंठ ते गिरत न जानइ नाग॥

## सखा सुग्रीव

सर्वे आतर्रस्तात भवन्ति भरतीपमाः। सिंहधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भविह्रधाः॥

श्रीरामजी सुप्रीवजीसे कहते हैं-- भैया ! सब भाई भरतके समान आदर्श नहीं हो सकते । सव पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नही हो सकते और सब सुद्धद् तुम्हारी तरह दुःखके साथी नहीं हो सकते।'

सब सम्बन्धोके एकमात्र स्थान श्रीहरि ही है। उनसे जो भी सम्बन्ध जोडा जाय, उसे वे पूरा निभाते हैं। सची लगन होनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये । प्रेमपाशमे बॅधकर प्रभु स्वामी वनते है। वे सखा, सुहुद्, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बननेको तैयार है । उन्हे शिष्टाचारकी आवश्यकता नहीं, वे तो सचा स्नेह चाहते हैं।

प्रभु तरु तर कपि टार पर ते किए आपु समान । तुरुसी कहूँ न राम सो साहिच सीलिनिधान॥

सुग्रीवको भगवान्ने स्थान-स्थानपर अपना सखाभक्त माना है। वालि और सुग्रीव-ये दो भाई थे। दोनोमे ही परस्पर वडा स्नेह था । गालि वडा था, इसलिये वही वानरोंका राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रिमे किष्किन्धा आया। आकर वड़े जोरसे गरजने लगा। बालि उसे मारनेके लिये नगरसे अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाईके स्नेहके कारण उसके पीछे-पीछे चला। वह राक्षस एक वडे भारी विलमे घुस गया । बालि अपने छोटे भाईको द्वारपर बैठाकर उस राक्षसको मारने उसके पीछे-पीछे उस गुफामे चला गया । सुग्रीवको बैठे-बैठे एक वर्ष वीत गया, किंतु बालि उस गुफामेसे नहीं निकला। एक महीने वाद गुफामेसे रक्तकी धार निकली। सुग्रीवने समझा, मेरा भाई मर गया है; अतः उस गुफाको एक बड़ी भारी शिलासे ढककर वह किप्किन्धापुरीमे छौट गया । मन्त्रियोने जन राजधानीको राजासे हीन देखा तो उन्होने सुग्रीवको राजा वना दिया। थोड़े ही दिनोमे वालि आ गया। सुग्रीवको राजगद्दीपर बैठा देखकर वह बिना ही जॉच-पड़ताल किये कोधसे आगवनूळा हो गया और उसे मारनेको दौड़ा। सुगीव भी अपनी प्राणरक्षाके लिये भागा । भागते-भागते वह मतंग ऋषिके आश्रमपर पहुँचा । बालि वहाँ शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह छोट आया और सुग्रीवका धन-स्त्री आदि सभी उसने छीन लिया । राज्या स्त्री और धनके हरण होनेपर दुखी सुग्री अपने हनुमान् आदि चार मन्त्रियोके साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहने लगा।

सीताजीके हरण हो जानेपर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणजीके साथ उन्हें खोजते-खोजते शवरीके वतानेपर ऋष्यमूक पर्वतपर आये । मुग्रीवने दूरसे ही श्रीराम-लक्ष्मणको देखकर हनुमान् जीको भेजा । हनुमान्जी उन्हे आदरपूर्वक ले आये । अप्तिको साक्षी करके दोनोमे मित्रता हुई । सुग्रीवने अपना सब दुःख भगवान्को सुनाया । भगवान्ने कहा-- भै बालिको एक ही बाणसे मार द्रा। । मुग्रीवने परीक्षाके लिये अस्थिसमूह दिखाया। श्रीरामजीने उसे पैरके ॲगूठेसे ही गिरा दिया । फिर सात ताडोको एक बाणसे गिरा दिया । सुग्रीवको विश्वास हो गया कि श्रीरामजी वालिको मार देगे । सुप्रीवको लेकर श्रीरामजी बालिके यहाँ गये । बालि लड्ने आया, दोनो भाइयोमे वडा युद्ध हुआ । अन्तमे श्रीरामचन्द्रजीने एक ऐसा बाण तककर बालिको मारा कि वह मर गया।

वालिके मरनेपर श्रीरामजीकी आज्ञासे सुग्रीव राजा बनावे गये और बालिके पुत्र अंगदको युवराजका पद दिया गया । तदनन्तर सुग्रीवने वानरोको इधर-उधर और श्रीहनुमान्जी-श्रीसीताजीकी खोजके लिये भेजा द्वारा सीताजीका समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंकापर चढ गये। वहाँ उन्होंने वहा पुरुषार्थं दिखलाया । सुग्रीवने सग्राममे रावणतकको इतना छकाया कि वह भी इनके नामसे डरने लगा।

लंका-विजय करके ये भी श्रीरामजीके साथ श्रीअवध-पुरी आये और वहाँ श्रीरामजीने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठजीसे कहा—

ए सत्र सखा सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर कहुँ बेरे ॥ मम हित कागि जनम इन्ह हारे । भरतहु तें मोहि अधिक पिओरे ॥

श्रीरामजीने सुग्रीवजीको स्थान-स्थानपर 'प्रिय सखा' कहा है और अपने मुखसे स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निःस्वार्थ सखा संसारमें विरले ही होते हैं। श्रीरामजीने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरीमे रखकर विदा कर दिया और ये भगवान्की लीलाओंका स्मरण-कीर्तन करते हुए अपनी पुरीमे रहने लगे। अन्तमें जब भगवान् निजलोक पधारे, तब ये भी आ गये और भगवान्के साथ ही साकेत गये। सुग्रीव-जैसे भगवत्कृपाप्राप्त सखा संसारमें विरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन रामकाज और रामस्मरणमें ही बीता। यही जगमें जीवनका परम लाम है। भगवान्से प्रार्थना करते हुए सुग्रीवजी कहते हैं—

स्वत्पादपश्चापितिचत्तवृत्तिस्त्वश्चामसङ्गीतकथासु वाणी।
स्वद्गक्तसेवानिरती करी मे स्वदङ्गसङ्गं रुभतां मदङ्गम् ॥
स्वन्मृर्तिभक्तान् स्वगुरुं च चक्षुः पश्यत्वजन्नं स श्रणोत्तुकर्णः।
स्वज्जनमकर्माणि च पादयुग्मं व्रजस्वजन्नं तव मन्दिराणि॥
अङ्गानि ते पाटरजोविमिश्रतीर्थानि विश्रस्विहशत्रुकेतो।
शिरस्त्वदीयं भवपश्चजार्थेर्जुष्टं पदं राम नमत्वजसम्॥

प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणकमलों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपके नामका गान करती रहे, हाथ आपके भक्तोंकी सेवामें लगे रहें और मेरा शरीर (आपके पाद-स्पर्श आदिके मिससे) सदा आपका अंगस्या करता रहे । मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरुका दर्शन करते रहें; कान निरन्तर आपके दिव्य जन्म कमोंकी कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरोंकी यात्रा करते रहें । हे गरुड़्वज ! मेरा शरीर आपकी चरण-रजसे युक्त तीर्थोदकको धारण करें और मेरा सिर निरन्तर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे, जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदीव सेवा करते हैं। '

## रामहृदय श्रीहनूमान्जी

**₹** 

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं

मारुति नमत राक्षसान्तकम्॥

प्रनवर्डे पवनकुमार खल बन पावक ग्यान घन । जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप घर ॥

भगवान् शङ्करके अंशसे वायुके द्वारा किपराज केसरीकी पत्नी अञ्जनामे हन्मान्जीका प्रादुर्भाव हुआ । मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामकी सेवा शङ्करजी अपने रूपसे तो कर नहीं सकते थे; अतएव उन्होंने ग्यारहवें रुद्ररूपको इस प्रकार पानररूपमे अवतरित किया । जन्मके कुछ ही समय पश्चात् महावीर हनुमान्जीने उगते हुए सूर्यको कोई लाल-लाल फल समझा और उसे निगलने आकाशकी ओर दौड़ पड़े । उस दिन सूर्यप्रहणका समय था । राहुने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्यको पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आनेवालेको पकड़ने चला; किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े, तब वह डरकर भागा । राहुने इन्द्रसे पुकार की । ऐरावतपर चढ़कर इन्द्रको आते देख पवनकुमारने ऐरावसको

कोई बड़ा-सा सफेद फल समझा और उसीको पकड़ने लपके। घवराकर देवराजने वज्रसे प्रहार किया । वज्रसे इनकी ठोड़ी (हनु) पर चोट लगनेसे वह कुछ टेढ़ी हो गयी, इसीसे ये हन्मान् कहलाने लगे। वज्र लगनेपर ये मूर्चित होकर गिर पड़े। पुत्रको मूर्चित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति वंद कर ली। खास रकनेसे देवता भी व्याकुल हो गये। अन्तमें हनुमान्को सभी लोकपालोंने अमर होने तथा अग्नि-जल-वायु आदिसे अभय होनेका वरदान देकर वायुदेवको सन्तुष्ट किया।

जातिस्वभावसे चञ्चल हनुमान् ऋषियोंके आश्रमोंमें वृक्षोंको सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रमकी वस्तुओंको अस्तव्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियोंने इन्हे शाप दिया—'तुम अपना वल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हे स्मरण दिलायेगा, तभी तुम्हें अपने बलका भान होगा।' तबसे ये सामान्य वानरकी भाँति रहने लगे। माताके आदेशसे सूर्यनारायणके समीप जाकर वेद, वेदाङ्ग प्रभृति समस्त शास्त्रो एवं कलाओका इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात् किष्कत्थामे आकर सुप्रीवके साथ रहने लगे।



परम भक्त श्रीहनूमान्जी

सुग्रीवने इन्हे अपना निजी सिचव बना लिया। जब बालिने सुग्रीवको मारकर निकाल दिया, तब भी ये सुग्रीवके साथ ही रहे। सुग्रीवके विपत्तिके साथी होकर ऋष्यमूकपर ये उनके साथ ही रहते थे।

बचपनमे माता अञ्जनासे बार बार आग्रहपूर्वक इन्होने अनादि रामचरित सुना था । अध्ययनके समय वेदमेः पुराणोंमे श्रीरामकथाका अध्ययन किया था । किष्किन्धा आनेपर यह भी जात हो गया कि परात्पर प्रभुने अयोध्यामे अवतार धारण कर लिया। अब ये बड़ी उत्कण्ढासे अपने स्वामीके दर्शनकी प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद्भागवतमे कहा गया है---(जो निरन्तर भगवान्की कृपाकी आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्धसे प्राप्त सुख-दुःखको सन्तोषपूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीरसे भगवान्को प्रणाम करता रहता है-हृदयसे भगवानुका चिन्तन, वाणीसे भगवान्के नाम-गुणका गान-कीर्तन और शरीरसे भगवान्का पूजन करता रहता है, वह मुक्तिपदका स्वत्वाधिकारी हो जाता है। अहिनुमान्जी तो जन्मसे ही मायाके बन्धनीसे सर्वथा मुक्त थे । वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्रीरामके ही चिन्तन-में लगे रहते थे। अन्तमे श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके साथ रावणके द्वारा सीताजीके चुरा लिये जानेपर उन्हें हूँढ़ते हुए ऋष्यमूकके पास पहुँचे । सुग्रीवको शङ्का हुई कि इन राजकुमारोको वालिने मेरे मारनेको न भेजा हो । हनुमान्जी-को परिचय जाननेके लिये उन्होंने भेजा । विप्रवेष धारणकर हनुमान्जी आये और परिचय पूछकर जब अपने खामीको पहचानाः तव वे उनके चरणीपर गिर पड़े । वे रोते-रोते कहने लगे---

प्कु मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान ।
पुनि प्रमु मोहि बिसारेउ दीनबंघु भगवान ॥

श्रीरामने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। तभीसे हनुमान्जी श्रीअवधेशकुमारके चरणोंके समीप ही रहे। हनुमान्जीकी प्रार्थनासे भगवान्ने सुग्रीवसे मित्रता की और वालिको मारकर सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य दिया। राज्यभोगमें सुग्रीवको प्रमत्त होते देख हनुमान्जीने ही उन्हें मीतान्वेषणके लिये सावधान किया। वे पवनकुमार ही वानरोंको एकत्र कर लाये। श्रीरामजीने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। सौ योजन समुद्र लॉघनेका प्रश्न आनेपर जब जाम्बवन्तजीने हनुमान्जीको उनके बलका स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही रामकार्य सम्पन्न करनेके लिये हुआ

है, तब अपनी शक्तिका बोधकर केसरीकिशोर उठ खड़ें
हुए । देवताओं के द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसाको
सन्तुष्ट करके समुद्रमें छिपी राक्षसी सिंहिकाको मारकर
हनुमान्जी छङ्का कुँचे । द्वाररिक्षका छिङ्किनीको एक धूँसेमें
सीधा करके छोटा रूप धारणकर ये छङ्कामे रात्रिके समय
प्रविष्ट हुए । विभीपणजीसे पता पाकर अशोकवाटिकामे जानकीजीके दर्शन किये । उनको आखासन देकर अशोकवनको
उजाड़ डाला । रावणके भेजे राक्षसो तथा रावणपुत्र अक्षयकुमारको मार दिया । मेघनाद इन्हे किसी प्रकार बॉधकर
राजसभामे छे गया । वहाँ रावणको भी हनुमान्जीन
अभिमान छोडकर भगवान्की शरण छेनेकी शिक्षा दी ।
राक्षसराजकी आशासे इनकी पूँछमे आग छगा दी गयी ।
इन्होने उसी अग्निसे सारी छङ्का फूँक दी । सीताजीसे चिह्नस्वरूप चूडामिण छेकर भगवान्के समीप छौट आये ।

समाचार पाकर श्रीरामने युद्धके लिये प्रस्थान किया । समुद्रपर सेतु बॉधा गया । संग्राम हुआ और अन्तमे राचण अपने समस्त अनुचर, बन्ध-बान्धवोके साथ मारा गया । युद्धमे श्रीहनुमान् जीका पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही । वानरीरेनाके संकटके समय वे सदा सहायक रहे । राक्षस उनकी हुकारते ही कॉपते थे । लक्ष्मण-जी जब मेघनादकी शक्तिसे मूर्च्छित हो गये, तब मार्गमें पाखण्डी कालनेमिको मारकर द्रोणाचलको हनुमान्जी उखा**ड** लाये और इस प्रकार संजीवनी ओषधि आनेसे लक्ष्मणजी-को चेतना प्राप्त हुई । मायावी अहिरावण जब माया करके राम-लक्ष्मणको युद्धभूमिसे चुरा छे गया, तब पातान जाकर अहिरावणका वध करके हनुमान्जी श्रीरामजीको भाई लक्ष्मण-जीके साथ ले आये । रावणवधका समाचार श्रीजानकीजीको सुनानेका सौभाग्यः और श्रीराम छौट रहे है—यह आनन्ददायी समाचार भरतजीको देनेका गौरव भी प्रभुने अपने प्रिय सेवक हनुमान्जीको ही दिया।

हनुमान्जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रमकी मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होनेपर भी अभिमान उन्हे छूतक नहीं गया। जब वे लङ्का जलाकर अकेले ही रावणका मानमर्दन करके प्रभुके पास लौटे और प्रभुने पूछा कि 'भुवन-विजयी रावणंकी लङ्काको तुम कैसे जला सके १' तब उन्होंने उत्तर दिया—

साखामृग के विंड मनुसाई । साखा तें साखा पर जाई ॥ नावि सिद्यु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बिंघ विंपिन उजारा ॥ सो सत्र तत्र प्रताप रघुराई । नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥ म्छान हनुमान्जीकी भक्ति तो अठुलनीय है । अयोध्यामें स्वां

राज्याभिषेक हो जानेपर भगवान्ने सवको पुरस्कृत किया। सवये अमृत्य अयोध्याके कोएकी सर्वश्रेष्ठ मणियोंकी माला श्रीजानकी जीने अपने कन्ठने उतारकर हन्मान्जीके गलेमें डाल दी । हनुमान्त्री मणियोंको ध्यानसे देख देखकर तोड्ने छगे और मुखर्में डालकर फोड़ने भी लगे। दुर्लभ रत्नोंको इस प्रकार नष्ट होते देख कुछ लोगोको बड़ा कष्ट हुआ। कुछमे उन्हें रोका । हनुमानुजीने कहा- 'में इनमे भगवानु-का नाम तथा उनकी मूर्ति हूँढ रहा हूँ । जिस दस्तुमें मेरे स्वामी श्रीसीतारामका नाम न हो, जिसमे उनकी मूर्ति न हो, वह तो व्यर्थ है। 'प्रस्त करनेवालेने पूछा-- 'स्या आपके दारीरमे वह मूर्ति और नाम है ?' तुरंत अपने नखीं मे हनुमान्त्रीने छातीका चमड़ा फाइकर सबको दिखाया। उनके रोम रोममे 'राम' यह परम दिव्य नाम अद्भित था और उनके हृदयमे श्रीजनकनिदनीजीके साथ सिंहासनपर बैठे महाराजाधिराज श्रीअवधेशकी भुवनसुन्दर मूर्ति विराजमान थी। सव लोग 'जयजयकार' करने लगे । भगवान्ने हनुमान्जीको हृदयसे लगा लिया।

हनुमान्जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। व्याकरणके महान् पण्डित हैं, वेदम हैं, श्रानिजिरोमणि है, वड़े विचारशील, तीक्ष्णबुद्धि तथा अनुलपराक्रमी हैं। श्रीहनुमान्जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार एक देव-ऋषि-दानवोके महान् सम्मेलनमें जलाशयके तटपर भगवान् शकर तथा देविर्ध नारदजी आदि गा रहे थे। अन्यान्य देविर्ध-दानव भी योग दे रहे थे। इतनेमे ही हनुमान्जीने मधुर म्वरसे ऐसा सुन्दर गान आरम्भ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गये, जो बड़े उत्साहसे गा-वजा रहे थे और सभी अपना-अपना गान छोडकर मोहित हो गये और चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान्जी ही गा रहे थे—

म्लानमम्लानमभवत् कृशाः पुष्टास्तदाभवन् । स्वां स्वां गीतिमतः सर्वे तिरस्कृत्येव मूर्छिताः ॥ सूर्ण्णीमभूतं समभवद् देविधगणदानवम् । एकंः स हनुमान् गाता श्रोतारः सर्वे एव ते ॥ (पद्मपुराण, पानान्यक्ट)

जनतक पृथ्वीपर श्रीरामकी कथा रहेगी, तन्नतक पृथ्वीपर रहनेका वरदान उन्होंने क्यां प्रभुमे मॉग त्या है। श्रीरामजीके अक्ष्यमेधयगमं अक्ष्यकी रक्षा करते समय जन अनेक महासंग्राम हुए, तन उनमें हनुमान्जीका पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारतमें भी केसरीकुमारका चरित है। वं अर्जुनके रथकी ध्वजापर बेंटे रहते थे। उनके बेंटे रहनेसे अर्जुनके रथकी कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरॉपर उन्होंने अर्जुनकी रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुडजीको आपने अभिमानसे भी बचाया था।

कहते हैं कि हनुमान्जीने अपने वज्रनखसे पर्वतकी शिलाओंपर एक रामचरित-काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्पि वाल्मीकिको दुःख हुआ कि यदि वह काव्य लोकमें प्रचलित हुआ तो मेरे आदिकाव्यका समादर न होगा। ऋपिको सन्तृष्ट करनेके लिये हनुमान्जीने वे जिलाएँ समुद्र-मे डाल दीं। सच्चे भक्तमे यक्ष, मान, वड़ाईकी इच्छाका लेग भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभुका पावन यश ही लोकमें गाता है।

श्रीरामकथा-श्रवणः राम-नामकीर्तनके हनुमान् जी अनन्यप्रेमी है। जहाँ भी रामनामका कीर्तन या रामकथा होती है। वहाँ वे गुप्तरूपने आरम्भमें ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिरसे लगाये सबसे अन्नतक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेमके कारण उनके नेत्रोंसे वरावर ऑन्स् इरते रहते हैं। उन अनन्य तथा अनुलनीय श्रीरामभक्तके पावन पदकमलोंमे अनन्त नमस्कार!

#### भक्त-वाणी

इग्रं दत्तं तपो जप्तं मृत्तं यचात्मनः प्रियम् । दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मे निवेदनम् ॥—प्रबुद्ध मनुष्य जो कुछ यज्ञ, दान, तप अथवा जप करे, सदाचारका पालन करे—यह सब, और स्त्री, पुत्र, धर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लगता हो—सब-का-सब भगवान्के चरणोमे निवेदन कर दे—उन्हें सौप दे ।



#### युवराज अङ्गद

मूरु मला कैसे सकें ये जगजन मृते हुए। नीलकान्त प्रमु बाहुके अङ्गद स्वर्णाङ्गद हुए॥

वनवासके समय भगवती जानकीका अन्त्रेपण करते हुए मर्यादापुरुपोत्तम ऋष्यमूकपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने सुप्रीवसे मित्रता की । सुप्रीक्का पक्ष लेकर उन्होंने वानरराज बालिको मारा । मरते समय बालिने अपने पुत्र अङ्गदको उन सर्वेश्वरके चरणोंमें अर्पित किया । बालिने कहा—

यह तनय मम सम बिनय वल कल्यानप्रद प्रमु लीजिए। गहि बॉह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए॥

प्रभुने अङ्गदको स्वीकार किया । सुगीवको किष्किन्धाका राज्य मिला, किंतु युवराजपद बालिकुमार अङ्गदजीका ही रहा । अङ्गदने भगवान्की इस ऋषाको दृदयसे प्रहण किया । श्रीसीताजीको दूँदते हुए जब वानर वीरोंका दल दक्षिण समुद्रतटपर निराश होकर बेठ गया, तब अङ्गदजीने अपने भाव स्पष्ट व्यक्त किये—

पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही II

सौ योजन समुद्र पार करके लड्कामे जाना और वहाँसे सकुशल लौट आना सन्देहकी बात थी; फिर भी युवराज रामकाजके लिये लड्का जानेको उद्यत हो गये थे। जाम्बवन्त-जीने ही उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान्जी लड्का गये और वहाँके समाचार ले आये। भगवान्की कृपासे समुद्रपर सेतु बाँधा गया। असंख्य वानरी सेना लड्काके त्रिक्टपर्वतपर उत्तर गयी। अब प्रभुने अङ्गदको दूत वनाकर रावणके पास भेजा। श्रीरामजीने अङ्गदके विषयमे वहाँ कहा है—

बहुत बुसाइ तुम्हिह का कहऊँ । परम चतुर मैं जानत अहऊँ ॥

अङ्गदजीके इस दौत्यकर्मको ठीक-ठीक समझना चाहिये। श्रीहनुमान्जी रावणसे मिल चुके थे। जो साम-नीति, जो समझानेका प्रयत उन्होंने किया, वह असफल हो चुका था। उसीको फिर दुहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहङ्कारी है, शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता, प्रलोभनका उसपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता—यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान्जीके कार्यको आगे बढाना था। डाँटकर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहङ्कारी लोगोंको रास्तेपर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहसको तोड़ देना, उसके अनुचरोंको भयभीत कर देना आनेवाले युद्धके लिये वड़ा उपयोगी होगा। अङ्गदजीने यही किया। रावणकी राजसभामें उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। 'श्रीराम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवककी प्रतिशा त्रिलोकीमें कोई मंग नहीं कर सकता।' यह अविचल विश्वास अङ्गदमें था, इसीसे उन्होंने रावणकी सभामें प्रतिशा की—

जी मम चरन सकिस सठ टारी । फिरहिं रामु सीता मैं हारी ॥

इस प्रतिशाका दूसरा कोई अर्थ करना अक्कदके दृद् विश्वासको न समझना है। रावण नीतिश्च था। उसने अनेक प्रकारकी भेदनीतिसे काम लिया। उसने सुझाया—'बालि मेरा भित्र था। ये राम-लक्ष्मण तो बालिको—तुम्हारे पिताको मारनेवाले हैं। यह तो बड़ी द्दीनता है कि तुम अपने पितृघातीका पक्ष ले रहे हो।' अङ्गदने रावणको स्पष्ट फटकार दिया—

सुनु सठ भेद होइ मन ताकें। श्रीरघुवीर इदय नहिं जाकें॥

जब रावण भगवान्की निन्दा करने लगा, तब युवराज उसे सह नहीं सके। कोध करके उन्होंने सुद्धी बॉधकर दोनों भुजाएँ भूमिपर बड़े जोरसे दे मारीं। भूमि हिल गयी। रावण गिरते-गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वीपर गिर पड़े। उनमेंसे चार मुकुट अङ्गदने उठाकर भगवान्के पास फेंक दिये। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभुके पास आये और जब उन दयामयने पूछा—रावन जातुषान कुरु टीका। मुजबल अतुल जासु जग लीका॥ तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहहु तात कवनी बिधि पाए॥

परंतु जिनपर प्रभुकी कृपा है, जो भगवान्के चरणोंके अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार मी अहक्कार नहीं आता । उस समय अङ्गदजीने बड़ी सरलतासे उत्तर दिया— सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहिं मूर गुन चारी ॥ साम दान अरु दंड विभेदा । नृप उर बसहिं नाय कह बेदा ॥ नीति धर्म के चरन सुहाए । अस जियं जानि नाथ पहिं आए ॥

जैसे अङ्गदने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोधतक नहीं । वे सर्वथा निरिभमान हैं । इसके पश्चात् युद्ध हुआ । रावण मारा गया । उस युद्धमें युवराज अङ्गदका पराक्रम वर्णनातीत है । लङ्का-विजय करके श्रीराम अयोध्या पधारे । राज्याभिषेक हुआ। अन्तमें किषनायकोको विदा करनेका अवसर आया। भगवान् एक-एकको बस्त्राभरण देकर विदा करने छगे। अङ्गदका हृदय धक्-धक् करने छगा। वे एक कोनेमे सबसे पीछे दुवककर बैठ गये। कही प्रभु मुझे भी जानेको न कह दे! इस आगङ्कासे—श्रीरामके चरणोसे पृथक् होना होगा, इस कल्पनासे ही वे व्याकुछ हो गये। जब सभी वानर एवं रीछ नायकोको भगवान्ने अपने उपहार दे छिये, जब सब आजा पाकर उठ खड़े हुए, तब अन्तमे प्रभुने अङ्गदजीकी ओर देखा। अङ्गदका द्यारिर कॉपने छगा। नेत्रोसे ऑम्की धारा बहने छगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गये और कहने छगे—

सुनु सर्वग्य कृपा सुख सिघो । दीन दयाकर आरत बंघो ॥
मरती बेर नाय मोहि वाली । गयउ तुम्हारेहि कों घाली ॥
असरन सरन विरद समारी । मोहि जिन तजहु मगन हितकारी ॥
मोरें तुम्ह प्रमु गुर पितु माता । जाउँ कहाँ तिज पद जलजाता ॥
तुम्हि विचारि कहहु नरनाहा । प्रमु तिज भवन काज मम काहा॥
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन जानि जन दीना ॥
नीचि टहल गृह के सब करिहउँ। पद पंकज विलोकि मव तरिहउँ॥

'नाथ ! मेरे पिताने मरते समय मुझे आपके चरणोमें डाला है, अब आप मेरा त्याग न करें । मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणोमे ही पड़ा रहने दें !' यह कहकर अद्भद श्रीरघुनाथजींके चरणोपर गिर पड़े । करणासागर प्रमुने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया । अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कण्ठकी माला श्रीराघवने अद्भदको पहनायी और स्वयं अद्भदको पहुँचाने चले । अद्भद बार-बार प्रमुको दण्डवत्-प्रणाम करते हैं । बार-बार उस कमलमुखकी ओर देखते हैं । बार-बार सोचते हैं—'अब तो मुझे प्रमुक्त दें कि 'अच्छा, तुम यहीं रहो ।'

दूरतक दयाधामने अङ्गदको पहुँचाया । जव हनुमान्जी सुग्रीवसे अनुमति लेकर श्रीरामके पास लौटने लगे। तव अङ्गद-जीने उनसे कहा—

करेहु दडवत प्रमु सें तुम्हिह कहउँ कर जोरि। वार वार रघुनायकिह सुरित कराण्हु मोरि॥

महाभाग ! आपकी 'सुरति' क्या रघुनायकको करानेकी आवश्यकता है १ वे दयाधाम क्या अपने ऐसे प्रेमियोको कभी भूछ सकते हैं ?

◆\$¢\v**=**\$**©** 

#### भक्त गजेन्द्र

यः कश्चनेशो बिलनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगाद्भिधावतो सृशम् । भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया-न्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ (शीमद्भा०८।२।३३)

'अत्यन्त वलवान् प्रचण्ड वेगसे निरन्तर दौड़ते हुए कालरूपी अजगरके भी जो स्वामी हैं। जो भयभीत हो कर शरणमे आये हुएकी रक्षा करते हैं। जिनके भयसे मृत्यु भी दौडती है—कियाशील है। मैं उन्हों परम रक्षककी शरण हूँ।'

द्रविड देशमे पहले पाण्ड्यराज्यके एक राजा थे इन्द्रशुम्न । वे सदा भगवान्के स्मरणः ध्यानः पूजन तथा नामजपमे ही लगे रहते थे । एक बार वे कुलाचल पर्वतपर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्रीहरिकी अर्चा करते थे । उसी समय वहाँ शिप्योंके साथ अगस्त्यजी पधारे । राजा उस समय भगवान्के पूजनमे लगे थे, अतः न तो कुछ बोले और न उन्होंने उठकर सुनिका सत्कार ही किया । अगस्त्यजीको इससे क्रोध आ गया । उन्होने शाप देते हुए कहा—'यह मूर्ख मतवाले हाथीकी भाँति वन गया है, ब्राह्मणका यह अपमान करता है; अतः इसे हाथीकी योनि प्राप्त हो।'

शाप देकर अगस्त्यजी चले गये। उनके शापके प्रभावचे शरीर छूटनेपर राजा इन्द्रशुम्न क्षीरसागरके मध्य त्रिक्ट पर्वत-पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान् थे। उनके भयसे वहाँ व्याघ्र, सिंह भी गुफाओं छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने यूथकी हथिनियों, दूसरे हाथियों और कलभो (हाथिके बच्चो) के साथ वनमें घूम रहे थे। धूप लगनेपर जब प्यास लगी, तब कमलकी गन्ध सूंघते हुए वह यूथ वहाँके सरोवरमें पहुँचा। वह सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा था। कमन्न खिले थे। सभी हाथियोंने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंझमें जल लेकर उछालते हुए जलकीडा करने लगे।

उस सरोवरमें महर्षि देवलके शापसे ग्राह होकर हुहू

नामक गन्धर्व रहता था। वह ग्राह जलकीडा करते हुए गजराजके पास चुपकेसे आया और पैर पकड़कर उन्हें जलमें
सींचने लगा। गजराजने चिग्धाड़ मारी, दूसरे हाथियोने भी
सहारा देना चाहा; किंतु ग्राह बहुत बल्वान् था। दूसरे
हाथी शीव्र ही थक गये। कभी ग्राह जलकी ओर खीच ले
जाता और कभी गजराज उसे किनारेके पास खीच लाते।
इस प्रकार बराबर दोनो एक दूसरेको खीचते रहे गजराजमें
हजारो हाथियोके समान बल था, पर वह घटता जाता था।
वे थकते जाते थे। ग्राह तो जलका प्राणी था। वह इनसे
जलमे बल्वान् पड़ने लगा। जब ग्राहके द्वारा खींचे जाते
गजेन्द्र बिल्कुल थक गये, उन्हें लगा कि वे अब डूब जायेंगे।
तब उन्होंने भगवान्की शरण लेनेका निश्चय किया। पूर्वजन्मकी आराधनाके प्रभावसे उनकी बुद्धि भगवान्मी लगी।
पासमे एक कमल-पुष्प तोड़कर सूँड़मे उठाकर वे भगवान्की
स्तुति करने लगे।

जब कोई अत्यन्त कातर होकर भगवान्को पुकारता है,

तव वे दयामय एक क्षणकी भी देर नहीं करते। कातर कण्ठते गजराज भगवान्की स्तिक कर रहे थे। देवता भी उनके म्वरमें स्वर मिलाकर भगवान्का स्तवन कर रहे थे। उसी समय भगवान् गरुड़पर बैटे वहाँ प्रकट हुए। भगवान्का दर्शन करके गजराजने वह पुष्प ऊपर उछालकर कहा— भगवा्यण! निखिल जगत्के गुरु। भगवन्। आपको नमस्कार।

आते ही भगवान्ने एक हाथसे गजराजको ग्राहके महित जलमेसे निकालकर पृथ्वीपर रख दिया। अपने चक्रसे ग्राहका मुख फाडकर भगवान्ने गजराजको छुडाया। भगवान्के चक्रसे मरकर ग्राह ऋषिके शापमे छूटकर फिर गन्धवं हो गया। उसने भगवान्की राति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोकको चला गया। गजराजको भगवान्का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञानका बन्धन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथीका शरीर सुन्दर दिन्य चुर्भुज रूपमे परिणत हो गया। भगवन्पार्षदोका रूप पाकर वे भगवान्के साथ उनके नित्य-धाममं पहुँच गये।

## भक्त समाधि वैश्य

किन्द्र देशके वैश्य राजा विराधके पौत्र और दुर्मिलके पुत्र समाधि वैश्यको भला, कौन नहीं जानता। हिंदुओके घर-घरमें विराजनेवाली सप्तशतीका प्राकट्य इन्होंके कारण हुआ, जिसके कारण हम इन्हें चिरकालतक स्मरण करते रहेगे।

समाधिक घरमें किसी बातकी कमी नहीं थी। वडी सम्पत्ति थी और अतुल ऐश्वर्य था। परंतु उनके स्त्री-पुत्रोंने ही धनपर सर्वथा अपना स्वामित्व स्थापित करनेक लिये इन्हें धोखा दिया और गुरुजनोंने भी इनकी उपेक्षा की। ये बहुत दुखी होकर जंगलमें चले गये। वहाँ एक मुनिक आश्रमपर पहुँचकर इन्होंने उनका आश्रय लिया, परंतु अभी मनमें शान्ति नहीं थी। ये अपने सम्बन्धियों के ही मुख-दुः खकी चिन्तामें पड़े थे। उसा समय इन्हें सुरथ नामके एक राजा मिले, जो अपने मन्त्रियों, सेनापितयों और स्वजनोंसे ही घोखा खाकर शिकार खेलनेक बहाने घरसे भाग आये थे। दोनोंमे परस्पर परिचयके बाद वैश्वरने अपनी करण कथा और मानिसक

दशा राजाको कह सुनायी। समाधिकी वात सुनकर राजा सुरथने कहा—'जिन दुष्ट और लोभी स्वजनोने तुम्हें घोखा दिया और घरसे निकाल दिया, उनके कुगल-क्षेमकी चिन्ता तुम क्यों कर रहे हो ? उनके पित इतना रनेह, इतनी ममता क्यों हा रही है ?' समाधिने कहा—'महाराज। क्या कहूँ, मेरी समझमें भी यह बात नहीं आती। मैं वहुत चाहता हूँ कि मेरा मन निर्मम हो जाय; परतु इसका ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिस स्त्रीने पितमात्र और पुत्रने पितृमावका परित्याग करके अनके लालचसे मुझे घरमे निकाल दिया, उन्हींके प्रति मेरा मन स्नेहिशिथिल हो रहा है। क्या करूँ, कुछ समझमें नहीं आता।'

दोनोकी मनोदशा और बाह्य परिस्थिति एक-सी ही थी। दोनोने मुनिके पास जाकर अपने दुःख तथा मनकी स्थितिका निष्कपट होकर सचाईके सार्थ वर्णन किया। उन्होने कहा— भगवन्! हम जानते है कि इन वित्रयोमे दुःख-ही-दुःख है;

<sup>\*</sup> गजेन्द्रकी यह स्तुति कई प्राचीन प्रन्थोंमें है। श्रीमद्भागवतमें आठवें स्कन्धके तासरे अध्यायमें है। इस तीसरे अध्यायका आर्त-भावसे पाठ करनेपर ऋणमुक्ति, सकटसे मुक्ति और भगवान्में प्रीति उत्पन्न होती है। महामना मालवीयजी महाराजने इसका कई वार प्रयोग करके अनुभव किया था।

फिर भी इन्होंके प्रति हमारी समता होती है, इसका क्या कारण है ?' उन कृपाल मुनिने कहा—'भैया । यो साधारण शान तो सभी प्राणियोंको रहता ही है । क्या ये पशु-पक्षी शान से शून्य है ? परतु महामायाका कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि लोग उसके द्वारा मोहित हो रहे है । ये महामाया इतनी प्रभावशालिनी है कि वड़े-वड़े शानियोंका चित्त भी बलात खींचकर मोहके पजेमें डाल देती है । यह सारी दुनिया इन्हींकों माया है । इनकी आराधना और प्रसन्नतासे ही इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है।' इसके बाद उन दोनोंने महामायाकी महिमा और उनकी पूजा-पद्धति पूछी, जिसके उत्तरमें इन्हें सम्पूर्ण 'दुर्गासप्तश्ती' सुनायी गयी और अन्तमे दोनो ससारके विषयोंकी समता छोड़कर भगवतींकी आराधना करने लगे। नदींके किनारे मृत्तिकांकी मृत्ति वंनाकर पुष्प, धूप, दीप आदि षोडशोपचारसे पूजा करते और आहार-विहार नियमित करके बढ़ी सावधानींके साथ निरन्तर भगवतींका ही चिन्तन करते।

इस तरह तीन वर्ष आराधना करनेपर भगवती साक्षात् उनके सामने प्रकट हुई और वर मॉगनेको कहा। राजा सुरथके मनमे संसारकी वासना थी। इसलिये उन्होंने संसारी भोग ही मॉगे। परंतु समाधि वैक्यके मनमे अव ससारकी किसी वस्तुकी कामना नहीं रह गयी थी। उनकी दुःखरूपताः अनित्यता और असत्यता इनकी समझमे आ चुकी थी। विद्यास्वरूपिणी महामायाको प्रसन्न करके और उन्हें साक्षात् अपने सामने 'वर मॉगो' यह कहती हुई पाकर भी उनसे संसारी भोग मॉगना इन्हें ठीक न जंचा। इन्होंने भगवतीसे प्रार्थना की कि 'दिव ! अव ऐसा वर दो कि 'यह मैं हूं' और 'यह मेरा है' इस प्रकारकी अहंता-ममता और आसक्तिको जन्म देनेवाला अज्ञान नष्ट हो जाय और मुझे विद्युद्ध ज्ञानकी उपलिध हो।' भगवतीने वड़ी प्रसन्नतासे समाधि वैक्यको ज्ञान दान किया और ये स्वरूपस्थित होकर परमात्माको प्राप्त हो गये।

## भक्त तुलाधार वैश्य

ये तुलाधार वैश्य अत्यन्त भगवद्भक्त और सत्यपरायण पुरुप थे। इनकी प्रशसा सभी लोग करतेथे। ये ज्यापारमे लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ और भगविचन्तन-परायण थे कि इनकी समता करनेवाला उस समय और कोई न था।

इन्हीं दिनो 'जाजिल' नामके एक ब्राह्मण समुद्रके किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने आहार-विहारको नियमित करके वस्रके स्थानपर वल्कलका उपयोग करते हुए मन-प्राण आदिको रोककर योगसाधनाकी बहुत ऊँची भूमिकामे पहुँच गये थे। एक दिन जलमे खड़े होकर ध्यान करते-करते उनके मनमे सृष्टिके ज्ञानका उदय हुआ। भूगोल-खगोल आदिके विषय उन्हे करामलकवत् प्रत्यक्ष होने लगे। उनके मनमे यह अभिमान हो गया कि 'मेरे समान कोई दूसरा नहीं है।' उनके इस भावको जानकर आकाशवाणी हुई— महागय! आपका यह सोचना ठीक नहीं। काशीमे एक वुलाधार नामके व्यापारी रहते हैं, वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते; आपको तो अभी ज्ञान ही क्या हुआ है।' इसपर जाजिल बुलाधारके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो गये और मार्गका ज्ञान प्राप्त करके वे काशीकी ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते हुए वे काशी पहुँचे और उन्होने देखा कि महात्मा

तुलाधार अपनी दूकानपर बैठे व्यापारका काम कर रहे हैं। जाजिको देखते ही वे उठ खड़े हुए और बड़ा स्वागत-सर्तकार करके नम्रताके साथ बोले—'ब्रह्मन्! आप मेरे ही पास आये हैं, आपकी तपस्याका मुझे पता है। आपने सर्दी-गरमी और वर्षाकी परवा न करके केवल वायु पीते हुए ठूँठकी तरह खड़े रहकर तपस्या की है। जब आपको स्खा वृक्ष समझकर जटामे चिड़ियोंने घोसले बना लिये, तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नही डाली। कई पिथ्योंने आपकी जटामें ही अडे दिये और वही उनके अडे फूटे और बच्चे सयाने हुए। यह सब देखते-देखते आपके मनमे तपस्याका घमंड हो आया, तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अब बतलाइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ!

तुलाधारकी ये वाते सुनकर जाजिलको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि 'आपको इस प्रकारका निर्मल ज्ञान और व्यवसायात्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त हुई १' तुलाधारने सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्मोंकी वात सुनाकर अपने विशेषधर्म, सनातन वर्णाश्रमधर्मपर बड़ा जोर दिया। उन्होंने बतलाया कि—'अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पालन करते हुए जो 'लोग किसीका अहित नहीं करते और मनसा-वाचा-कर्मणा सबके हितमें ही तत्पर रहते हैं, उन्हें कोई वस्तु दुर्लंभ नहीं । इन्हीं बातोंके यिकञ्चित् अगमे मुझे यह थोडा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है । यह सारा जगत् भगवान्का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं । मिट्टी और सोनेमें तिनक भी अन्तर नहीं । इच्छा, देप और भय छोडकर जो दूसरोंको भयभीत नहीं करता और किमीका बुरा नहीं सोचता, वहीं सच्चे ज्ञानका अधिकारी है । जो छोग सनातन सदाचारका उछज्जन करके अभिमान आदिके बशमे हो जाते है, उन्हें वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती ।' यह कहकर तुलाधारने जाजिछको सदाचारका

उपदेश किया। यह कथा महाभारतके शान्तिपर्दमें आती है। इसमें श्रद्धा, सदाचार, वर्णाश्रमधर्म, सत्य, समबुद्धि आदिपर वडा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकार्मा पुरुपको इसका अध्ययन करना चाहिये। तुलाधारके उपदेशोसे जाजलिका अज्ञान नष्ट हो गया और वे ज्ञान सम्पन्न होकर अपने धर्मके आचरणमें लग गये। बहुत दिनोतक धर्मपालनका आदर्श उपस्थित करके और लोगोको उपदेशादिके द्वारा कल्याणकी ओर अक्सर करके दोनोने सद्गति प्राप्त की।

#### सचिव सुमन्त्र

मोड जीवन सोई जनम, सोइ तन सफ्ल सनाथ। अपनो कहि जानत जिनहि, सतकारत रघुनाथ॥

सुमन्त्रजीका जन्म सूत्रकुलमे हुआ था। अयोध्या-सम्राट् महाराज दशरथके ये वालिमत्र थे, सखा थे और महाराजके निजी सारिथ भी थे। उत्तर कोसल-साम्राज्यके यही महामन्त्री थे। इनकी सम्मितिसे ही महाराज राज्यके सब कार्य करते ये और सभी राज्यसेवकोके ये अध्यक्ष भी थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहत् कर्म अयोध्यामे होते थे, उनकी पूरी व्यवस्था सुमन्त्रजी ही करते थे। श्रीराम अपने पिताके इन सखा एव मन्त्रीको पिताके समान ही आदर देते थे। महारानियाँ भी सुमन्त्रका सम्मान करती थी।

गुरु वशिष्ठजीसे आजा लेकर महाराज दशरथने सुमन्त्रने सम्मति ली और श्रीरामको दूसरे ही दिन युवराज-पद देना निश्चित हो गया । सुमन्त्र उस महोत्सवका प्रवन्ध करनेमे लग गये; किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज बहुत देरनक राजभवनसे निकले ही नहीं । सुमन्त्र ही अन्तः पुरमे जाकर महाराजको जगा सकते थे । सुमन्त्र भीतर गये । उन्होंने कोपभवनमे भूमिपर मूर्च्छित पड़े हुए महाराजको और पास बैठी रोपकी मूर्ति कैकेयीको देखा । यहींसे उनकी व्यथाके अपार समुद्रका प्रारम्म हो गया । कैकेयीके कहनेसे वे श्रीरामको वहाँ बुला लाये । कैकेयीके मुखसे उन्होंने श्रीरामको वनवास देनेकी बात सुनी और एक शब्दतक व्यथाके मारे उनके मुखसे नहीं निकल सका ।

श्रीराम भाई लक्ष्मण और जानकीजीके साथ वनको

चले । महाराजकी आजासे सुमन्त्रने उन्हे रथपर बैठाया । शृङ्कवेरपुरतक रथ आया । शृङ्कवेरपुरमे गङ्कातटपर श्रीरामने अपनी घुँघराली काली अलकोंको वटके दूधसे चिपकाकर जटा बना लिया । सुमन्त्रका हृदय फटा जाता था । उन्होंने महाराज दशरथका सन्देश सुनाकर श्रीरामको लौटनेके लिये कहा; श्रीजनकराजकुमारीको वनके क्लेश बताकर अयोध्या चलनेकी प्रार्थना की, किंतु कोई फल न हुआ । श्रीराम और वैदेही तो सदासे उनको पिताकी मॉति मानते आये है । आज भी वही सम्मान, वही आदर, वही सकोचपूर्ण विनय; किंतु कोई भी लौटकर साथ नहीं चलना चाहता । सुमन्त्रने बहुत प्रयत्न किया कि 'उसे ही वनमे साथ चलनेकी अनुमति मिल जाय, पर ऐसा कन्न सम्भव था । समन्त्रकी दशा क्या हो गयी ?'

नयन सूत्र नहिं सुनइ न काना । किह न सकइ कछ अति अक्लाना॥

बहुत प्रकार समझा-बुझाकर श्रीरघुनाथ जीने उन्हें लौटाया।
पर सुमन्त्र लौट न सके । वे वार-बार लौट आते थे।
केवटने नाव चला दी। अयोध्याके जीवन-धन वन चले
गये। जब निषादराज कुछ दूर श्रीराधवको पहुँचाकर लौटे,
तव उन्होंने जलसे बाहर पड़ी मछलीकी मॉति तडपते
सुमन्त्रको देखा। साथमे चार सेवक देकर किसी प्रकार
उन्हें अयोध्या लौटाया। सुमन्त्रकी अन्तर्वेदनाका पार नहीं
है। वे क्या सुख लेकर अयोध्या जायें। पुरवासियोको,
सेवकोको, महारानी कौसल्याको और महाराजको कौन सा
संवाद सुनायें। किसी प्रकार अन्धकार होनेपर वे नगरमे
गये। रथ राजद्वारपर छोड़कर भवनमे प्रवेश किया।

किसी प्रकार महाराजके पास पहुँचे । सुमन्त्रका सन्देश— उन्होंने बहुत प्रयक्त किया महाराजको धेर्य देनेका; किंतु उन्होंका द्वदय हाहाकार कर रहा था । उन्होंने सन्देशके अन्तमें कहा—

मैं आपन किमि कहीं करेसू। जिअत किएँ केइ राम सॅदेसू॥ महाराज दशरथने शरीर त्याग दिया। अयोध्या अनाथ हो गयी। सुमन्त्र धैर्य धारण न करें तो उनके हृदयधन श्रीरामका साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे! निनहालसे भरतजी लीटे और पिताकी अन्त्येष्टि करके वे निप्पाप चित्रक्ट पहुँचे बड़े भाईको मनाने । वहाँसे वे श्रीरामकी चरण-पादुका ले आये । सिंहासनपर वे पादुकाएँ प्रतिष्ठित हुई । सुमन्त्रने धैर्यपूर्वक व्यवस्था सँभाल ली और वे चौदह वर्ष उसे सँभाले रहे । अन्तर्मे अयोध्याके स्वामी अयोध्या छोटे। श्रीरामने सुमन्त्रको सदा पिताकी मांति ही आदर दिया और सुमन्त्र राम-राज्यमें भी उस साम्राज्यके महामन्त्री-पद्पर प्रतिष्ठित रहे ।



#### भक्त निषादराज तथा केवटभक्त

स्वपच सबर खस जमन ज्ञड पाउँर कोल किरात । रामु कहत पादन परम होत मुदन विसंयात॥

गञ्जातटपर शृंगवेरपुरमें निपादोंके राजा गुहका निवास था। ये बचपनसे ही श्रीरामके सखा थे। जब श्रीराम आखेट करने वनमें जाते थे, तब ये भी उनके साथ रहते और राजकुमारकी सुविधाका पूरा प्रबन्ध करते थे। जब पिताकी आज्ञा स्वीकार करके श्रीराम लक्ष्मणजी तथा जानकीजीके साथ रथमें बैठकर शृंगवेरपुर पहुँचे, तब निपादराज समाचार पाते ही फल-मूल-कन्द आदि उपहार लेकर मिलने आये। उन्होंने प्रार्थना की—

देव धरिन धनु धानु तुम्हारा । मै जनु नीचु सहित परिवारा ॥ कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ । धापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥

महाराज दशरथने श्रीरामको वनवास दिया है, यह सुन-कर आजके स्वार्थी मित्रोंके समान संकटमे पड़े मित्रसे मुख फेर लेनेकी बात सोचना ही गुहके लिये सम्भव नहीं था। श्रीराम तो उनके प्राण थे। एक क्षणमें उन्होंने अपनेको, अपने परिवारको, राज्यको श्रीरामके चरणोंमे समर्पित कर दिया। उनकी प्रार्थना थी—'मैं तो नीच हूँ। मेरा राज्य भी तुच्छ है; किंतु कुपा करके आप इसे स्त्रीकार कर लें। मै पूरे परिवारके साथ तुच्छ दास बनकर आपकी प्रत्येक आशाका पालन करूँगा।'

मर्यादापुरुषोत्तमने सखाको समझाया। पिताकी आज्ञा बतायी। रात्रिमें विदेहराजकुमारीके साथ श्रीरामको वृक्षके नीचे कुशकी साथरीपर सोते देख निषादराज अत्यन्त व्याकुछ हो गये। उस समय लक्ष्मणजीने उन्हें तत्त्वज्ञानका उपदेश किया। दूसरे दिन राधवको गङ्गा पार करनी थी। उन्होंने घाटपर आकर नौका मॉगी । घाटके मक्त महाहने सरलतासे कहा—'दयामय ! मैंने सुना है कि आपकी चरणरज लगनेसे एक पत्थर ऋषि-पत्नी बन गया । मेरी नौका तो लकड़ीकी है और बराबर जलमें रहनेसे वह लकड़ी भी सड़कर दुर्बल हो गयी है । कहीं यह नौका भी स्त्री बन गयी तो मेरे वाल-बच्चे भूखों मर जायेंगे । पेट पालनेका दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं । अतः यदि आपको मेरी नौकासे ही पार जाना हो तो आशा दीजिये, मै आपके चरण धो लूँ और तब आपको नौकापर चढा लूँ।'

नियादराज चाहे जितनी नौकाओंका प्रयन्ध कर सकते थे, परत वे केवटके प्रेमको पहिचानकर चुप ही रहे। श्रीरामने भी अपने इस भोले भक्तसे अनेक प्रकारसे अनुरोध किया; किंतु वह तो अपनी हठपर अड़ा ही रहा। वह कह रहा या—'इस घाटसे थोड़ी ही दूरपर गङ्गाजी एक स्थानपर उथल हैं। वहाँ कुल कटितक जल है। आप चलें तो मैं वह स्थान दिखा दूँगा। मुझे अपनी नौका नहीं खोनी है। मैं आपकी और महाराज दशरथकी शपथ खाकर कहता हूँ कि भले मुझे थे छोटे कुमार लखनलाल अपने वाणसे मार डालें, पर मैं विना चरण धोये आपको अपनी नौकापर नहीं चढ़ाऊँगा।

भक्तकी हठ रखना उन दयामयको ही आता है। उन्होंने आज्ञा की—'अच्छा भाई! तू झटपट जल लाकर मेरे पैर घो ले। मुझे देर हो रही है, पार तो उतार किसी प्रकार।' प्रेमी केवटको तो जैसे परम निधि मिल गयी। पूरे कठौतेभर जल लेकर वह आ बैठा श्रीरामके सम्मुख। उन सुरमुनि-दुर्लभ चरणोंको अपने हाथसे भलीमांति उसने धीरे-धीरे धोया। उस चरणोदकको स्वयं उसने पान किया, घर-

वालोंको पिलाया, परिवारवालोको पिलाया, दूसरोको दिया जो वहाँ एकत्र थे और तब श्रीरामको भाई लक्ष्मण तथा जानकी-जीके साथ नौकामे बैठाकर उस पार ले गया। रघुनाथजी उसे जानकीजीके हाथकी मुद्रिका लेकर उतराई देने लगे, तब व्याकुल होकर वह चरणोंपर गिर पड़ा। उसने प्रार्थना की—भेरे स्वामी! आज मुझे क्या नहीं मिला ? जीवनभर मै श्रम करता रहा, पर मुझे पारिश्रमिक तो आज ही मिला है। आप लौटते समय इसी घाटसे आये। उस समय आप जो प्रसाद देंगे, उसे मै मस्तकपर घारण करूँगा।

केवटको परम दुर्लभ भिक्तको वरदान प्राप्त हुआ। निमादराज भी नौकासे पार आये थे। उन्होंने कुछ दूर साथ चलनेकी प्रार्थना की। श्रीरामके साथ वे कुछ दूर गये। दो-एक दिन साथ रहकर मर्यादापुरुषोत्तमके आग्रहसे उन्हें लौट आना पड़ा। श्रंगवेरपुर रहते हुए भी वनके कोल-किरातोसे निमादराज श्रीरामका पूरा सवाद नित्य पाते रहते थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली थीं कि वनमे रहते हुए राम, लक्ष्मण या जानकीजीकी छोटी-बड़ी सभी बातें, प्रतिदिनके सब कार्य उनको ज्ञात होते रहें। इसीलिये जब भरतर्जाको लेकर वे चित्रकृट पहुँचे, तब उन्होंने उस स्थानका इस प्रकार वर्षन किया, जैसे वे वहीं रहे हो। वटके नीचेकी वेदिका खयं जानकीजीने अपने हाथो बनायी है, तुलसीके वृक्षोंमे किसे लक्ष्मणजीने और किसे श्रीसीताजीने लगाया है, इमे ये जानते थे।

जब श्रीरामको मनानेके लिये भरतजी पूरे समाजके माथ चित्रकूटको चले, तब उनके साथ सेना होनेका समाचार पाकर निपादराजको सन्देह हो गया! उन्हे आशङ्का हुई कि वनमे एकाकी श्रीरामका अनिष्ट करनेके विचारसे तो भरत सेना लेकर वनमे नहीं जा रहेहैं। ऐसी शङ्काका होना स्वामाविक या। शङ्का होते ही गुहने भरतको रोकनेका निश्चय कर लिया। पाण देकर भी मै भरतको गङ्कापार नहीं होने दूंगा। यह हट सङ्कल्प कर लिया उन्होने। युद्धके लिये अपने सहायको, सैनिकोके साथ वे उद्यत हो गये। अयोध्याकी श्रवल सेनाके साथ संग्रामका क्या फल होगा, यह सब जानने थे; कितु वहाँ प्राणींका मोह था ही नहीं। निषादराजने कहा अपने सैनिकोंसे—

समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनमंगु मरीत ॥ उनका अविचल निश्चय हो गया—

तजर्ठ प्रान रघुनाथ निहोरें। दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरें।।
सब तैयारी हो गयी, पर एक वृद्धकी सलाहसं पहले
भरतसे मिलकर उनका भाव जानना उचित प्रतीत हुआ।
बहुत-सी भेंट लेकर निषादराज भरतजीसे मिलने गये।
भरतलालको जैसे ही पता लगा कि ये 'रामसखा' है, वे रश्र
छोड़कर उत्तर पड़े और उन्हें हृदयसे लगा लिया। निषादराजने
भरतजीका पूरे समाजके साथ सत्कार किया। भरतजी नो पूरी
यात्राभर उनको ही साथ लिये रहे।

चित्रकूट पहुँचनेपर निषादराज गुहके श्रीरामप्रमका अद्भुत परिचय मिलता है। वे भरतजीके साथ श्रीरामके पास पहुँचे और अपने उन पूज्य सखासे मिले। मिलते ही भूल गये कि वे अभी शृंगवेरपुरसे भरतजीके साथ आये है। जैमे वे चित्रकृटमें श्रीरामके ही साथ रहे हैं, श्रीरामके ही साथ है, एमा ही उन्हें प्रतीत होने लगा। श्रीराघव यह सुनकर कि गुरुदेव तथा माताएँ भी पूरे समाजके साथ आयी है, उनके दर्शन करने शीघ्रतासे चल पड़े। लक्ष्मणजीके साथ निषादराज भी आये और जैसे श्रीराम-लक्ष्मणने गुरुदेव, विप्रवर्ग, माताओंको प्रणाम किया, वैसे ही गुह भी पीछे सबको प्रणाम करते गये। उनकी यह प्रेमविद्धल, आत्मविस्मृत दशा देखकर विश्वजीने उन्हे हृदयसे लगा लिया। मानाओंने बड़े स्नेहसे उन्हे आशीर्वाद दिया।

चित्रक्टमे भरतजीके साथ ही निपादराजको भी छौटना पड़ा । चौदह वर्ष व्यतीत होनेपर प्रभु छौटे । वे राज्य- सिंहासनपर आसीन हुए । निपादराज इस महोत्सवमे प्रारम्भमे अन्ततक मेवा सलग्न रहे । जब प्रभु सब छोगोको बिटा करने छगे, तब उपहारादिमे सत्कृत करके बिदा करने ममय निषादराजसे उन्होंने कहा—

जाहु मवन मम सुमिरन करेहू । मन कम बचन धर्म अनुसरेहू ॥
तुम्ह मम सखा भरत मम आता । सदा रहेहु पुर आवत जाना ॥

#### निष्काम भक्त तुलाधार

अकामाच्च वर्तं मर्नमकोधात्तीर्थमेवनम् । द्या जप्यसमा शुद्धं सन्तोषो धनमेव च ॥ (पशपुराण, सध्याण्ट ५३ । ६०)

ंनिप्काम होना ही सर्धव्रत है। कोधको त्याग देना ही तीर्थमेवन है। दया ही जपके तुरुय है और सन्तोप ही शुद्ध घन है।

एक छोटे-मे गॉवमं तुलाधार नामक एक ग्रूद्र रहते थे। वे स्वय सत्यवादी, निर्लोभी, वैराग्यवान् और अनन्य मगवद्भक्त थे। घरमं माध्वी पत्नी थी। ससारंक विपयामं तंराग्य होनेके कारण दम्पति भगवान्के भजनमं ही ममय जगते थे। जीवन-निर्वाहके लिये कोई विद्येप काम न करके खेतमे अन्न कटनेपर गिरे हुए दाने वीनकर एकत्र कर लेना (शिलोञ्छवृत्ति) उन्होंने अपनी वृत्ति बनायी थी। भरपेट अन्न और पहननेको पूरे वस्त्र कभी न मिलनेपर भी उन्हें कोम नहीं होता था। पतिवता पत्नीको पतिकी दरिद्रता अस्तरती अवस्य थी, पर वह पतिमे कुछ कहती नहीं थी और न तो पतिकी रुचिके विपरीन किसी दूसरे उपायसे (मजदूरी आदि करके) पैसे कमानेका ही यत्न करती थी। पति जमा चाहं, वैसे ही चलना उसने अपना धर्म बना लिया था।

भगवान् बड़ं दयालु और भक्तवत्सल ह । सर्वान्तर्यामी होनेपर भी भक्तकी मिहमा जगत्मे विख्यात करनेके लिये वे भक्तकी परीक्षा जवन्तव लिया करते हैं । उन लीलामयने बुलाधारकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया। बुलाधारके पास बस्त्रके नामपर एक फर्टी धोती और एक न्विथड़े-जेसा गमछा या। इन नाममात्रके बन्त्रोंने बुलाधारका काम चलता नहीं या। भगवान्ने दो उत्तम बस्त्र नदी-किनारे, जहाँ बुलाधार नित्य स्नान करने आते थे, रख दिये। भक्त बुलाधार आये, उन्होंने बस्त्रोंको देखा भी; किंतु दूसरेकी बस्तु लेनेका लोभ उनके मनमे तनिक भी नहीं आया। स्नान करके वे सहज ही लौट आये।

दूसरे दिन भगवान्ने तुलाधारके स्नान करनेके स्थानपर एक वड़ी डिल्या गूलर-जैसी वड़ी-चड़ी सोनेकी डिल्योंसे भरकर रख दी। तुलाधारने सोनेकी डिल्योंको देखा और उनको अपनी दरिद्रताका ध्यान भी आया; परतु उनके हृदयने कहा—''इस धनको ले लेनेसे मेरा 'अलोभवत' नए हो जायगा। धनसे अहङ्कार आता है। लाभसे लोभ वढता है।

मनुष्य निन्यानवेके चफरम पड जाता है । लोभीको कभी शानित नहीं मिलती । धन होनम पापकी रुचि होती है । लोभ नरकका द्वार है । धन होनम खी पुत्र सब मदसे मतवाले हो जाते हैं। धन काम तथा का बका बढ़ाकर बुद्धिका नाश कर देना है। धनम तथ नष्ट हो जाता है और मनुष्यका पतन होता है। इस प्रकार सोचकर मुलाबार सोनेको वहीं छोड़कर सहज घर चल आयं।

इयर भगवान् ज्योतियी वनकर उस गाँवमें पहुँचे । छोगोका हाय देखने और भूत भविष्य वतचाने छगे । गुलावारकी स्त्री भी छोगोंक साथ उनसे अपना भविष्य पृछने पहुँची । मगवान्ने कहा—'तेरे भाग्यमे दिखता ही लिखी है । तेरा पित इतना मूर्य है कि घर आयी त्रद्मीका भी वह अनादर करता है । उसे आज ही सोभाग्यमे घन मिल रहा था, पर वह उसे छोड आया । घर जाकर पृछ तो सही कि उसने ऐसा खो किया ?'

वह स्ती घर आयी । पतिसे उसने सव बातें कहीं । तुलाधार उसे लेकर इसिलये ज्योतियीक पास आये कि प्योतिपीको उनके धन मिलनेकी यातका पता कैसे लगा । ज्योतिपीजीने उनले भी वरी बात करी। जो न्नींसे करी थी और वे समझाने छंगे कि 'अब भी जाकर वह धन छे आओ ।' तुरुाधारने करा—धनमें मेरा जरा भी मोह नहीं । मैं यह समञ्जता हूँ कि धन मनुष्यको फॅसानेवाला यड़ा भारी जाल है। जिसकी धनमे आसक्ति है, उसकी गुक्ति कभी नहीं हो सकती । धनमें मादकता है, मोत् है, माता है और झुठ है । धन मिलते ही चौरने, राजासे, यहाँतक कि अपने ही परिवार-के लोगोंने भय लगने लगता है। अविश्वास हो जाता है सवपर । सब धनके हिये ही परस्पर होप करते हैं। काम, कोध, अहद्वारका तो धन निवास है। यह दुर्गति करानेवाला है। अतः मुझे धन नहीं चाहिये ।' ज्योतिपीजीने धनकी प्रशासा की-प्यनमे इस लोकमे स्य सुख मिलते हैं। जिसके पास धन है, उसीके मित्र, वान्यवर कुल, शील, पाण्डित्य, रूप, सीभाग्य और यग हैं। स्त्री-पुत्रादि भी उसीका आदर करते है । निर्धनको कोई नहीं पूछता । सर्वत्र उसका तिरस्कार होता है। धन्दीनका न कोई मित्र है न धर्म। उसका जन्म ही सार्थक नहीं । यज, दान, परोपकार-सन्न धनसे

ही होते हैं। मन्दिर, कुऑ, तालाव आदि धनसे ही बनाये जाते है। धनसे ही धर्म करनेपर स्वर्ग मिलता है। वतः तीर्थ, जपः जीविकाः भोग आदि सब धनसे ही होते है। शतुविजयः स्त्रीमुखः विद्याः रोगका प्रतीकारः ओषधिः आत्मरक्षा अर्थात् सभी अच्छे-बुरे काम धनसे ही सम्पन्न होते हैं। जिसके पास धन है, वही इस लोकमे उत्तम भोग भोग सकता है और दानादि करके वही स्वर्ग भी जा सकता है।

तुलाधारने नम्रतासे उत्तर दिया—'भगवन् ! यहाँके भोग और स्वर्ग, ये दोनो अनित्य है । भोगोंमे सुख मानना ही मोह है । अहिंसा ही परम धर्म है । शिलोञ्छ ही उत्तम वृत्ति है । गाकाहार ही मेरे लिये अमृतके समान है । उपवास ही मेरा तप है । जो मिले, उसमे सन्तुष्ट रहना ही मेरे भोग है । मेरे लिये परस्त्री माताके समान और पराया धन मिड़ीके वेलेके समान है । ज्योतिषीजी! मै धन नहीं लूँगा । कीचड़-को हाथोमे लगाकर फिर उसे धोनेकी अपेक्षा तो उससे दूर रहना ही अच्छा है ।' इतना कहनेपर तुलाधारके मनमे विचार आया कि 'ये ज्योतिषी कौन है ? इतना सुन्दर रूप, इतनी मधुर वाणी और फिर एक दरिद्रपर इतनी कृपा कोई ससारी मनुष्य विना कारण क्यो करेगा ?' यह सोचकर तुलाधारने निश्चित किया कि अवश्य ये मेरे दयाधाम स्वामी ही है । उसने भगवान्के दोनो चरण पकड लिये । प्रार्थना करने लगा— 'प्रमो ! जब आप इस दीनपर दया करने पधारे हैं, तब फिर यह छद्मवेष क्यो ? अन तो कृपा करके अपने इस दासको अपने त्रिस्चनसुन्दर रूपकी झॉकी दिखलाकर कृतार्थ कीजिये ।'

भक्तकी कातर प्रार्थना सुनकर भगवान्का हृदय द्रवित हो गया । वे ठुरत वहाँ अपने वास्तविक रूपमे प्रकट हो गये । भगवान् विष्णुकी उस ज्योतिर्मयी चतुर्भुज दिव्य छटा-को देखकर तुलाधार अपनी स्त्रीके साथ भगवान्की स्तुति करने लगा । दोनोने भगवान्की पूजा की और अन्तमें भगवान्की आज्ञासे दिव्य विमानपर बैठकर दोनो उनके दिव्य धामको पधार गये ।

## प्रेमी चिक्रक भील

व्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः श्रुद्धाश्चान्येऽन्त्यजास्तथा । हरिभक्ति प्रपन्ना ये ते कृतार्था न संशयः ॥ (पद्मपुराण, क्रियायोग० अ० २६)

'व्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः ग्रूद्र तथा अन्य अन्त्यज लोगोमेसे भी जो हरिभक्तिद्वारा भगवान्के श्वरणागत हुएः वे कृतार्थं हो गये—इसमे कोई सन्देह नहीं।'

द्वापरमे चिकिक नामक एक भील वनमे रहता था।
भील होनेपर भी वह सचा, मधुरभाषी, दयालु, प्राणियोकी
हिंसासे विमुख, कोधरिहत और माता-पिताकी सेवा
करनेवाला था। उसने न तो विद्या पढ़ी थी, न शास्त्र सुने
थे; किंतु था वह भगवान्का भक्त। केशव, माधव, गोविन्द
आदि भगवान्के पावन नामोका वह बराबर स्मरण किया
करता था। वनमे एक पुराना मन्दिर था। उसमे
भगवान्की मूर्ति थी। सरलहृदय चिकिकको जब कोई
अच्छा फल वनमे मिलता, तब वह उसे चलकर देखता।
यदि फल स्वादिष्ट लगा तो लाकर भगवान्को चढ़ा देता
और मीठा न होता तो स्वयं खा लेता। उस भोले अपढको
ध्वादे फल नहीं चढाने चाहिये?—यह पता ही नहीं था।

एक दिन वनमे चिक्रिकको पियाल वृक्षपर एक पका फल मिला । फल तोड़कर उसने स्वाद जाननेके लिये उसे मुखमे डाला । फल बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मुखमे रखते ही वह गलेमे सरक गया । 'सबसे अच्छी वस्तु भगवान्को देनी चाहिये' यह चिक्रिककी मान्यता थी। एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला तो वह भगवान्का था । भगवान्के हिस्सेका फल वह स्वयं खा ले, यह तो बड़े दु:खकी बात थी । दाहिने हाथसे अपना गला उसने दबाया, जिसमे फल पेटमे न चला जाय । मुखमे अंगुली डालकर वमन किया, पर फल निकला नहीं । चिक्रिकका सरल हृदय भगवान्को देने योग्य फल स्वयं खा लेनेपर किसी प्रकार प्रस्तुत नहीं था। वह भगवान्की मूर्तिके पास गया और कुल्हाड़ीसे गला काटकर उसने फल निकालकर भगवान्को अपण कर दिया। इतना करके पीडांके कारण वह गिर पड़ा।

सरल भक्तकी निष्ठासे सर्वेश्वर जगन्नाथ रीझ गये। वे श्रीहरि चतुर्भुजरूपसे वहीं प्रकट हो गये और मन-ही-मन कहने लगे— यथा भक्तिमतानेन सारिवकं कर्म वे कृतम्। यद्श्वानृण्यमाप्तोमि तथा वस्तु किमस्ति मे॥ ब्रह्मत्वं वा शिवत्वं वा विष्णुत्वं वापि दीयते। तथाप्यानृण्यमेतस्य भक्तस्य न हि विद्यते॥

( पद्मपुराण, कियायोग० १५। २२, २४)

'इस भक्तिमान् भीलने जैसा सात्त्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसे देकर में इसके ऋणसे छूट सक्रूँ श्वहाका पद, शिवका पद या विष्णुपद भी दे दूँ, तो भी इस भक्तके ऋणसे में मुक्त नहीं हो सकता।'

फिर भक्तवत्सल प्रेमाधीन प्रभुने चिक्तकके मन्तकपर अपना अभय करकमल रख दिया । भगवान्के कर-स्पर्ग पाते ही चिक्तिकका घाव मिट गया । उसकी पीड़ा चली गयी । वह तत्काल स्वस्थ होकर उठ वैठा । देवाधिदेव नारायणने अपने पीताम्बरमे उसके दारीरकी धूलि इस प्रकार झाड़ी, जैसे पिता पुत्रके शरीरकी धूलि झाड़ता है। भगवान्कों मामने देख चिककने गद्गद होकर, दोनों हाथ जोड़कर मरल भावसे स्तुति की—'केशव!गोविन्द! जगटीश! मैं मूर्ख भील हूँ। मुझे आपकी प्रार्थना करनी नहीं आती, इसिल्ये मुझे क्षमा करो। मेरे स्वामी! मुझपर प्रसन्न हो जाओ। आपकी पूजा छोड़कर जो लोग दृसरेक्षी पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं।

भगवान्ने वरदान मॉगनेको कहा । चिक्रिकने कहा— •कृपामय ! जब मंने आपके दर्शन कर लिये तब अब और क्या पाना रह गया १ मुझे तो कोई वरदान चाहिये नहीं । वस भेग चित्त निरन्तर आपमें ही लगा रहे ऐसा कर दो ।'

भगवान् उस भीलको भक्तिका वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । चिक्रिक वहाँसे द्वारका चला गया और जीवनभर वहीं भगवद्भजनमें लगा रहा।

## भक्त निषाद वसु और उसका पुत्र

दक्षिण भारतमे वेंकटगिरि (वालानी) सुप्रसिद्ध तीर्थ है। महर्पि अगस्त्यकी प्रार्थनासे भगवान विष्णुने वेद्घटाचल को अपनी नित्य निवास-भूमि बनाकर पवित्र किया है। पर्वतके मनोरम शिखरपर स्वामिपुष्करिणी तीर्थ है, जहाँ रहकर पार्वतीनन्दन स्कन्द स्वामी प्रतिदिन श्रीहरिकी उपासना करते हैं। उन्होंके नामपर उस तीर्थको स्वामिपुष्करिणी कहते हैं। उसके पास ही भगवान्का विशाल मन्दिर है, जहाँ वे श्रीदेवी और भूदेवीके साथ विराजमान हें। सत्ययुगमे अञ्चनिगिरि, त्रेतामे नारायणिगिरि, द्वापरमे सिंहाचल और किलयुगमें वेद्घटाचलको ही भगवान्का नित्य निवास-स्यान बताया गया है। कितने ही प्रेमी भक्त यहाँ भगवान्के दिल्य विमान एव दिल्य चतुर्भुज स्वरूपका सुदुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो चुके हैं। श्रद्धाल पुरुष सम्पूर्ण पर्वतको ही भगवास्करूप मानते हैं।

पूर्वकालमें वेकटाचलपर एक निपाद रहता था।
उसका नाम था वसु । वह भगवान्का बड़ा मक्त
था। प्रतिदिन स्वामिपुण्करिणीमें स्नान करके श्रीनिवासकी
पूजा करता और क्यामाक (सावाँ) के भातमें मधु
मिलाकर वही श्रीभूदेवियोंसिहत उन्हें भोगके लिये निवेदन
करता था। भगवान्के उस प्रसादको ही वह पत्नीके साथ
स्वय पाता था। यही उसका नित्यका नियम था। भगवाम

श्रीनिवास उमे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्तालाप करते ये। उसके और भगवान्के वीचमें योगमायाका पर्दा नहीं रह गया या। उस पर्वतके एक भागमें सावाँका जगल था। वसु उसकी सदा रखवाली किया करता था, इसलिये कि उसी- का चावल उसके प्राणाधार प्रभुके भोगमें काम आता था। वसुकी पत्नीका नाम था चित्रवती। वह वड़ी पतिवता थी। दोनों भगवान्की आराधनामें संलग्न रहकर उनके सात्रिध्यका दिल्य सुख लूट रहे ये। कुछ कालके बाद चित्रवतीके गर्भसे एक सुन्दर वालक उत्पन हुआ। वसुने उसका नाम वीर' रक्खा। वीर यथानाम-तथागुणः था। उसके मनपर दौरावकालसे ही माता-पिताके भगविच्चन्तनका गहरा प्रभाव पड़ने लगा। जब वह कुछ बड़ा हुआ, तब प्रत्येक कार्यमें पिताका हाथ बॅटाने लगा। उसके अन्तःकरण-मं भगवान्के प्रति अनन्य भक्तिका भाव भी जग चुका था।

भगवान् बड़े कौतुकी हैं। वे भक्तोंके साथ भाँति-भाँतिकें खेल खेलते और उनके प्रेम एवं निष्ठाकी परीक्षा भी लेतें रहते हैं। एक दिन वसुको ज्ञात हुआ कि घरमें मधु नहीं है। भगवान्के भोगके लिये भात बन चुका था। वसुने सोचा—'मधुके विना मेरे प्रभु अच्छी तरह भोजन नहीं कर सक़ेंगे।' अतः वह चीरको सावांके जंगल और घरकी रखवालीका काम सोपकर पत्नीके साथ मधुकी खोजमें चल

दिया। बहुत विलम्बके बाद दूरके जंगलमे मधुका छत्ता दिखायी दिया। वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने युक्तिसे मधु निकाला और घरकी ओर प्रस्थान किया।

इधर निषाद-कुमार वीरने यह सोचकर कि भगवान्के भोगमे विलम्ब हो रहा है' तैयार किये हुए भातको एक पात्रमे निकाला । उसमेसे कुछ अग्निमे डाल दिया और शेष सब भात बृक्षकी जड़मे स्थापित करके भगवान्का आवाहन किया । भगवान्ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ भोग स्वीकार किया । तत्पश्चात् प्रमुका प्रसाद पाकर वालक वीर माता-पिताके आनेकी बाट देखने लगा । वसु अपनी पत्नीके साथ जब घर पहुँचा, तब देखता है, वीरने भातमेसे कुछ अंश निकालकर खा लिया है। इससे उसे बड़ा दुःख हुआ । प्रमुके लिये जो भोग तैयार किया गया था, उसे इस नादान बालकने उन्छिष्ट कर दिया ! यह इसका अक्षम्य अपराध है।' यह सोचकर वसु कुपित हो उठा। उसने तलवार खीच ली और वीरका मस्तक काटनेके लिये हाथ ऊँचा किया। इतनेमे ही किसीने पीछेसे आकर वसुका हाथ पकड़ लिया। वसुने पीछे बृक्षकी ओर धूमकर देखा तो भक्तवत्मल भगवान् स्वय उसका हाथ पकड़े खड़े है। उनका आधा अड्न वृक्षके सहारे टिका हुआ है। हाथोमे शङ्क, चक्र और गदा सुशोभित है। मस्तकपर किरीट, कानोमें मकराकृति कुण्डल, अधरोपर मन्द-मन्द मुसकान और गलेमें कौस्तुभमणिकी छटा छा रही है। चारो ओर दिन्य प्रकाशका पारावार-सा उमड़ पड़ा है।

वसु तलवार फेककर भगवान्के चरणोमे गिर पड़ा और बोला—'देवदेवेश्वर! आप क्यों मुझे रोक रहे हैं! वीरने अक्षम्य अपराध किया है!'

भगवान् अपनी मधुर वाणीसे कानोमे अमृत उड़ेलते हुए बोले—'वसु ! तुम उतावली न करो ! तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इसीलिये मैने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टिमे मै सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टिमे केवल स्वामिपुष्करिणीके तटपर ही मेरा निवास है।'

भगवान्का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ । वीर और चित्रवती भी प्रभुके चरणों में छोट गये। उनका दुर्छम कृपा-प्रसाद पाकर यह निषाद-परिवार धन्य-धन्य हो गया!

## भक्त भीम कुम्हार और उसकी पत्नी

**ルンととはことさい** 

दक्षिणमे वेंकटाचलके समीप कूर्मग्राममे एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था भीम। वह मगवान्का बड़ा भक्त था। साधारण लोगोको उसकी भाव-भक्तिका कुछ भी पता नहीं था। परन्तु अन्तर्यामी वेंकटनाथ उसकी प्रत्येक सेवा बड़ी प्रसन्नताके साथ स्वीकार करते थे। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनो भगवान् श्रीनिवासके अनन्य भक्त थे।

इन्हीं दिनो भक्तपवर महाराज तोण्डमान प्रतिदिन भगवान् श्रीनिवासकी पूजा सुवर्णमय कमल-पुष्पोसे किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, भगवान्के ऊपर मिट्टीके बने हुए कमल तथा तुलसीपुष्प चढ़े हुए है। इससे विस्मित होकर राजाने पूछा—'भगवन्! ये मिट्टीके कमल और तुलसीपुष्प चढाकर कौन आपकी पूजा करता है!' भगवान्ने कहा—'कूर्मग्राममे एक कुम्हार है, जो मुझमे बड़ी भक्ति रखता है। वह अपने घरमे वैठकर मेरी पूजा करता है और मैं उसकी प्रत्येक सेवा स्वीकार करता हूं।'

राजा तोण्डमानके हृदयमे भगवद्गक्तोके प्रति बड़े आदर-का भाव था । वे उस भक्तशिरोमणि कुम्हारका दर्शन करनेके लिये स्वयं उसके घरपर गये। राजाको आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। राजाने कहा— 'भीम । तुम अपने कुलमे सबसे श्रेष्ठ हो; क्योंकि तुम्हारे हृदयमें भगवान् श्रीनिवासके प्रति परम पावन अनन्य भक्तिका उदय हुआ है। मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। बताओ, तुम भगवान्की पूजा किस प्रकार करते हो ?'

कुम्हार बोला—'महाराज ! मैं क्या जानूँ, भगवान्की पूजा कैसे की जाती है। भला, आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है ?'

राजाने कहा—'स्वयं भगवान् श्रीनिवासने तुम्हारे पूजन-की बात बतायी है।'

राजांके इतना कहते ही कुम्हारकी सोयी हुई स्मृति जाग उठी । वह बोला—'महाराज । पूर्वकालमें मगवान् वेंकटनाथ-ने मुझे वरदान दिया था कि 'जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जायगी और जब राजा तोण्डमान तुम्हारे द्वारपर आ जायंगे तथा उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, उसी समय तुम्हें परमधामकी प्राप्ति होगी ।' उसकी यह बात पूर्ण होते ही आकागसे एक दिव्य विमान उतर आया। उसके ऊपर साक्षात् भगवान् विष्णु विराजमान थे। कुम्हार और उसकी पत्नीने भगवान्को प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिये तथा राजाके देखते-देखते वे दोनो दिन्य रूप धारण करके विमानपर जा बैठे। विमान उन्हे लेकर परम धाम वैकुण्ठको चला गया।

## भक्त रोमहर्षणजी

आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 'सन्न शास्त्रोका मन्थन करके तथा पुनः-पुनः विचार करके यही निष्कर्ष निकाला है कि भगवान् नारायण ही सदा ध्यान करने योग्य हैं।'

श्रीरोमहर्षणजी सृत जातिके थे। ये भगवान् वेदव्यासजी-के परम प्रिय शिष्य थे । भगवान् व्यासने इन्हे समस्त पुराणोको पढाया और आशीर्वाद दिया कि 'तुम समस्त पुराणोंके वक्ता होओगे ।' इसीलिये ये समस्त पुराणोंके वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियोके आश्रमोमे घूमते रहते थे और सबको पुराणोकी कथा सुनाया करते थे। नैमियारण्यमे अठासी हजार ऋषि निवास करते थे। सूतजी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जातिके थे। फिर भी पुराणोंके वक्ता होनेके कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्चासनपर विठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपासके ऋषिगण जय सुन लेते थे कि अमुक जगह सूतजी आये है, तब सभी दौड़-दौड़कर इनके पास आ जाते और विचित्र कथाएँ सुननेके लिये इन्हे घेरकर चारो ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियोकी पूजा करते, उनका कुशल-प्रश्न पूछते और कहते--- 'ऋषियो ! आप कौन-सी कथा मुझसे सुनना चाहते है ?' इनके प्रश्नको सुनकर शौनक या कोई वृद्ध ऋषि किसी तरहका प्रश्न कर देते और कह देते---'रोमहर्षण सूतजी!

यदि हमारा यह प्रश्न पीराणिक हो और पुराणोंमं गाया हो। तो इसका उत्तर दीजिये।'

ऐसी कौन-सी बात है, जो पुराणींमे न हो। पहले तो सूत उनके प्रथमा अभिनन्दन करते और फिर कहते-'आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके सम्बन्धम मैने अपने गुरु भगवान् व्याससे जो कुछ सुना है, उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिये। इतना कहकर सूतजी कथाका आरम्भ करने और यथावत् समस्त प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कथाएँ सुनाते । इस प्रकार ये सदा भगवत्-लीलाकीर्तनमें लगे रहते थे । इनसे बढकर भगवानका कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्य भगवान् वलदेवजीके द्वारा हुई। नैमिपारण्यमे तीर्थयात्रा करते हुए वलदेवजी पहुँचे । ये उस समय व्यासासनपर बैठे थे । उन्हें देखकर उठे नहीं । इसपर वलरामजीको क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया । ऋषियोने वलरामजीसे कहा-प्वह आपने अच्छा नहीं किया, हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इस उचारानपर विठाया था। आपको ब्रह्महत्याका पाप लगा है, आप प्रायश्चित्त करें ।' ऋषियोकी आज्ञा वलदेवजीने शिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित्त बताया था, वैसा किया । उस समयसे इनके पुत्र उग्रश्रवाको वह गद्दी दी गयी और तबसे रोमहर्षणकी जगह उग्रश्रवा पुराणोंके वक्ता हुए। 'आत्मा वै जायते पुत्रः' के नाते उग्रश्रवामें अपने पिताके समस्त गुण मौजूद थे।

### भक्त-वाणी

यमादिभियोगपथैः कामलोभहतो सुद्धः । मुकुन्दसेवया यद्वत् तथाऽऽत्माद्धाः न शास्यति ॥(श्रीमद्भा० १।६।३६) —देवर्षि नारद

जो हृदय कामना एवं छोभसे बार-बार विंधता रहता है, वह यम-नियमादि अष्टाङ्ग योगमार्गसे वैसी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता, जैसी भगवान् श्रीकृष्णकी छीछाओंके श्रवण-कीर्तनरूप भजनसे प्राप्त होती है।



## भक्त दर्जी और सुदामा माली

रामिं केवल प्रेम पिआरा । जानि केठ जो जाननिहारा ॥

मथुरामे एक भगवद्भक्त दर्जी रहता था। कपड़े सीकर अपना तथा अपने परिवारका पालन करता एवं यथासम्भव दान करता था। भगवान्का स्मरण, पूजन, ध्यान ही उसे सबसे प्रिय था। इसी प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मथुरामे था। भगवान्की पूजाके लिये सुन्दर-से-सुन्दर मालाएँ, फूलोके या अपना-अपना काम करता था। दर्जी और माली दोनो ही अपना-अपना काम करते हुए वरावर भगवान्के नामका जप करते रहते थे और उन स्यामसुन्दरके स्वरूपका ही चिन्तन करते थे।

भगवान् न तो घर छोड़कर वनमे जानेसे प्रसन्न होते है और न तपस्याः उपवास या और किसी प्रकार शरीरको कष्ट देनेसे। उन सर्वेश्वरको न तो कोई अपनी बुद्धिसे सन्तुष्ट कर सकता है और न विद्यासे। बहुत-से ग्रन्थोको पढ लेना या अद्भुत तर्क कर लेना, काव्य तथा अन्य कलाओंकी राक्ति अथवा बहुत-सा धन परमात्माको प्रसन्न करनेमे समर्थ नही है। दर्जी और माली दोनोमे कोई ऊँची जातिका नहीं था। किसीने वेद-शास्त्र नहीं पढ़े थे, कोई उनमे तर्क करनेमे चतुर नहीं था और न उन लोगोंने कोई बड़ी तपस्या या अनुष्ठान ही किया था। दोनो गृहस्थ थे । दोनोके बाल-बच्चे थे। दोनो अपने-अपने काममे लगे रहते थे। परतु एक वात दानोमे थी—दोनो मगवान्के भक्त थे। दोनो धर्मात्मा थे । अपने-अपने कामको बड़ी सचाईसे दोनो करते थे। ईमानदारीसे परिश्रम करके जो मिल जाता, उसीमे दोनोंको सन्तोष था। झ्ठ, छल, कपट, चोरी, कठोर वचन, दूसरोकी निन्दा करना आदि दोष दोनोमे नहीं थे । भगवान्-पर दोनोका पूरा विश्वास था। भगवान्को ही दोनोने अपना सर्वस्व मान रक्खा थाऔर 'राम, कृष्ण, गोविन्द' आर्दि पवित्र मगवन्नाम उनकी जिह्वापर निरन्तर नाचा करते थे । भगवान्को तो यह निश्छल सरल भक्ति-भाव ही प्रसन्न करता है।

अकूरजीके साथ बलरामजी और श्रीकृष्णचन्द्र मधुरा आये। अकूरको घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करनेके पश्चात् दिनके चौथे पहर वे सखाओं हि छिरे हुए मधुरा नगर देखने निकले। कंसके घमंडी घोबीको मारकर स्थामसुन्दरने राजकीय बहुमूल्य वस्त्र छीन लिये। वस्त्रोंको स्वयं पहना,

बड़े भाईको पहनाया और सखाओमे बॉट दिया । वे वस्त्र कुछ राम-श्याम तथा बालकोंके नापसे तो बने नहीं थे, अतः ढीले-ढाले उनके शरीरमे लग रहे थे। भक्त दर्जीने यह देखा और दौड़ आया वह। त्रिभुवनसुन्दर श्रीकृष्णचनद्र हॅसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गये। जिनकी एक झॉकीके लिये वड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र तरसते रहते हैं, वे क्यामसुन्दर दर्जी-के सम्मुख खड़े थे। महाभाग दर्जीने उनके वस्त्रोको काट-छॉटकर, सीकर ठीक कर दिया। श्रीबलरामजी तथा सभी गोप-वालकोके वस्त्र उसने उनके शरीरके अनुरूप बना दिये। प्रसन होकर भगवान्ने दर्जींसे कहा- 5 में जो माँगना हो, मॉगो। दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया श्रीकृष्ण-चन्द्रका। उसने किसी इच्छासे, किसी स्वार्थसे तो यह काम किया नही था। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की—'प्रभो ! मैं नीच कुलका ठहरा, मुझे आपलोगोकी सेवाका यह सौभाग्य मिला, यही क्या कम हुआ ।' भगवान्ने दर्जीको वरदान दिया-- 'जवतक तुम इस छोकमे रहोगे, तुम्हारा शरीर स्वस्यः सवलः आरोग्य रहेगा । तुम्हारी इन्द्रियोकी शक्ति क्षीण नहीं होगी । तुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी। ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर रहेगी। इसके पश्चात् मेरा रूप धारण करके तुम मेरे लोकमे मेरे पास रहोगे । तुम्हे मेरा सारूप्यप्राप्त होगा।'

इसके पश्चत् श्रीकृष्णचन्द्र सुदामा मालीके घर गये । सुदामा तो राम-स्यामको देखते ही आनन्दके मारे नाचने लगा कीर्तन करते हुए। उसने भूमिमे लोटकर दण्डवत्-प्रणाम किया । सबको आसन देकर बैठाया । सखाओ तथा वलराम-जीके साथ श्यामसुन्दरके उसने चरण घोये । सबको चन्दन लगायाः मालाऍ पहनायीः विधिवत् सबकी पूजा की। पूजा करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उसने कहा— भगवन् ! मैने ऋषि-सुनियोंसे सुना है कि आप दोनो ही इस जगत्के परम कारण हैं। आप जगदीश्वर हैं। संसारके प्राणियोका कल्याण करनेके लिये, जीवोके अभ्युदयके लिये आपने अवतार लिया है । आप तो सारे संसारके आत्मस्वरूप हैं। सभी प्राणियोके सुदृद् है। आपमे विषमदृष्टि नहीं है। सभी प्राणियोमें , समरूपसे आप स्थित है । फिर भी जो आपका भजन करते हैं, उनपर आपका अनुग्रह होता है। मैं आपका दास हूँ। अतएव मुझे कोई सेवा करनेकी आज्ञा अवश्य करें; क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीवपर यही

होती है कि आप उसे अपनी सेवाका अधिकार दें । आपकी आज्ञाका पालन करना ही जीवका परम सौमाग्य है।

सुदामाने सखाओं के साथ भगवान्की पूजा कर ली थी, उन्हें मालाएँ पहनायीं थीं; फिर भी उसे प्रसन्न करने के लिये श्रीकृष्णचन्द्रने कहा—'सुदामा! हम सबको ठुग्हारी सुन्दर मालाएँ और फूलों के गुच्छे चाहिये।' माली सुदामाने बड़ी श्रद्धासे बहुत ही सुन्दर-सुन्दर मालाएँ फिर भगवान्को तथा सभी गोप वालकों को पहनायीं, उन्हें फूलोंसे सजाया और उनके हाथों में फूलोंके सुन्दर गुच्छे बनाकर दिये।

भगवान्ने कहा—'सुदामा ! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम वरदान माँगो ।'

सुदामा भगवान्के चरणोंमे लोट गया । हाथ जोड़कर उसने फिर प्रार्थना की—'प्रभो ! आप अखिलात्मामें मेरी अविचल भक्ति रहे, आपके भक्तींसे मेरी मैत्री रहे और सभी प्राणियोंके प्रति मेरे मनमें दया-भाव रहे—मुझे यही वरदान आप दें।'

भगवान्ने 'एवमस्तु' कहकर फिर कहा— 'तुमने जो मॉगा, वह तो तुम्हें मिल ही गया । तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी । तुम्होरे शरीरका वल तथा कान्ति कभी क्षीण नहीं होगी । लोकमें तुम्हारा सुयश होगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा । वह धन तुम्हारी सन्तानपरम्परामे बढ़ता ही जावगा । मालीको यह वरदान टेकर श्रीकृष्णचन्द्र नगर-दर्शन करने चले गये ।

वे दर्जी और माली जीवनभर भगवान्का सारण-भजन करते रहे और अन्तमें भगवान्के लोकमें उनके नित्य-पार्यद हुए ।

## महात्मा विदुरजी

वासुदेवस्य ये भक्ताः शान्तास्तद्गतमानसाः।
तेषां दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि ॥

माण्डव्य ऋषिके शापसे यमराजजीने ही दासी-पुत्रके रूपमे घृतराष्ट्र तथा पाण्डुके भाई होकर जन्म लिया था । यमराजजी भागवताचार्य हैं । अपने इस रूपमें, मनुष्य-जन्म लेकर भी वे भगवान्के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही रहे । विदुरजी महाराज धृतराष्ट्रके मन्त्री थे और सदा इसी प्रयत्नमें रहते थे कि महाराज धर्मका पालन करें । नीतिशास्त्रके ये महान् पण्डित और प्रवर्तक थे । इनकी विदुरनीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है ।

जन कभी पुत्र-स्नेहनश धृतराष्ट्र पाण्डनोको हुँग देते या उनके अहितकी योजना सोचते, तम विदुरजी उन्हें समझानेका प्रयत्न करते । स्पष्टवादी और न्यायका समर्थक होनेपर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे । दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था । धर्मरत पाण्डुके पुत्रों थे ये स्नेह करते थे । जब दुरात्मा दुर्योधनने लाक्षामननमे पाण्डवोंको जलानेका पड्यन्त्र किया, तब विदुरजीने उन्हें बचानेकी व्यवस्थाकी और गुद्ध भाषामें सदेश भेजकर युधिष्ठिरको पहले ही सावधान कर दिया तथा उस भयद्वर गृहसे वच निकलने-की युक्ति भी बता दी ।

सजनींको सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है।

अन्याय तथा अधर्मका विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिये अनेकों बार दुर्जनोंसे उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुरजी दुर्योधनके दुष्कर्मोंका प्रवल विरोध करते थे। जब कौरवोंने भरी सभामे द्रौपदीको अपमानित करना प्रारम्भ किया, तब वे कष्ट होकर सभाभवनमे चले गये। पाण्डवोंके वनवासके समय विदुरजीको दुर्योधनके भड़कानेसे धृतराष्ट्रने कह दिया—'तुम सदा पाण्डवोंकी ही प्रशास करते हो, अतः उन्होंके पास चले जाओ।' विदुरजी वनमे पाण्डवोंके पास चले गये। उनके चले जानेपर धृतराष्ट्रको उनकी महत्ताका पता लगा। विदुरसे रहित अपनेको वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुरजीको उन्होंने फिर बुलाया। मानापमानमें समान भाव रखनेवाले विदुरजी लोट आये।

पाण्डवोके वनवासके तेरह वर्ष कुन्तीदेवी विदुरजीके यहाँ ही रही थीं । जब श्रीकृष्णचन्द्र सिध कराने पघारे तब दुर्योधनका स्वागत-सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया । उन मधुसूदनको कभी ऐश्वर्ष सन्तुष्ट नहीं कर पाता वे तो भक्तके भावभरे वुलसीदल एवं जलके ही भूखे रहते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रने धृतराष्ट्र, भीष्म, भृरिश्रवा आदि समस्त लोगों-का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुरजीके घर वे विना निमन्त्रणके ही पहुँच गये। अपने सच्चे भक्तका घर हो

उनका अपना ही घर है। विदुरके शाकको उन त्रिभुवन-पतिने नैवेद्य बनाया। विदुरानीके केलेके छिलकेकी कथा प्रसिद्ध है। महाभारतके अनुसार विदुरजीने विविध च्यञ्जनादिसे उनका सत्कार किया था।

महाराज घृतराष्ट्रको भरी सभामे श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख
तथा केशवके चले जानेपर अकेले भी विदुरने समझाया—
'दुर्योधन पापी है। इसके कारण कुरुकुलका विनाश होता
दीखता है। इसे वॉधकर आप पाण्डवोको दे दें।' दुर्योधन
स्रक्ते बहुत विगड़ा। उसने कठोर यचन कहे। विदुरजीको
सुद्रमे किसीका पक्ष लेना नहीं था। अतः शस्त्र छोड़कर वे
तीर्याटनको चले गये। अवधूतवेशमे वे तीर्थोंमें धूमते
रहे। विना माँगे जो कुछ मिल जाता। वहीं खा लेते। नंगे
शरीर कन्द-मूल खाते हुए वे तीर्थोंमें लगभग ३६ वर्ष

विचरते रहे । अन्तमे मयुरामें इन्हें उद्धवजी मिले । उनसे महाभारतके युद्ध, यदुकुलके क्षय तथा भगवान्के स्वधामगमनका समाचार मिला । भगवान्ने स्वधाम पधारते समय महर्पि मैत्रेयको आदेश दिया था विदुरजीको उपदेश करनेका । उद्धवजीसे यह समाचार पाकर विदुरजी हरद्वार गये । वहाँ मैत्रेयजीसे उन्होंने भगवदुपदिष्ट तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और फिर हित्तनापुर आये । हित्तनापुर विदुरजी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्रको आत्मकत्याणका मार्ग प्रदर्शन करने आये थे । उनके उपदेशसे धृतराष्ट्र एवं गान्धारीका मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वनको चले गये । विदुरजी तो सदासे विरक्त थे । वनमे जाकर उन्होंने भगवान्मे चित्त लगाकर योगियोकी मॉति श्ररीरको छोड़ दिया ।

#### भक्त सञ्जय

श्रीमद्भगवद्गीतामे सञ्जय प्रधान व्यक्ति है । सञ्जयके मुखसे ही श्रीमद्भगवद्गीता धृतराष्ट्रने सुनी थी । सञ्जय विद्वान् गावरगण नामक स्तके पुत्र थे। ये बड़े शान्त, शिष्टः ज्ञान-विज्ञानसम्पन्नः सदाचारीः निर्भयः सत्यवादीः जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और श्रीकृष्णके परम भक्त तथा उनको तत्त्वसे जाननेवाले थे। अर्जुनके साथ सञ्जयकी लड़कपनसे मित्रता थी; इसीसे अर्जुनके उस अन्तःपुरमे, जहाँ अभिमन्यु और नकुल सहदेवका भी प्रवेश निपिद्ध था, मञ्जयको प्रवेश करनेका अधिकार था । जिस समय सक्षय कौरवोकी ओरसे पाण्डवोके यहाँ गये थे। उस समय अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्ण अन्तःपुरमे थे । वहीं देवी द्रौपदी और महाभागा सत्यभामाजी भी थी। सञ्जयने वापस जाकर वहाँका वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्रसे कहा था---भौने अर्जुनके अन्तःपुरमे जाकर देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपने दोनो चरण अर्जुनकी गोदमें रक्खे हुए है तथा अर्जुन-के चरण द्रौपदी और सत्यभामाकी गोदमे हैं । अर्जुनने बैठनेके लिये एक सोनेका पादपीठ (पैर रखनेकी चौकी) मेरी ओर सरका दी । मै उसे हाथसे स्पर्श करके जमीनपर बैठ गया । उन दोनो महापुरुषोको इस प्रकार अत्यन्त प्रेमसे एक आसनपर बैठे देखकर में समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञामे रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिरके मनका सङ्गल्प ही पूरा होगा।

महाभारत युद्ध आरम्भ होनेसे पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान् व्यासने धृतराष्ट्रके पास जाकर युद्धका अवस्यम्भावी होना वतलाते हुए यह कहा कि 'यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिन्य दृष्टि देता हूँ।' धृतराष्ट्रने अपने कुलका नारा देखनेकी अनिच्छा प्रकट की; पर श्रीवेद-व्यासजी जानते थे कि इससे युद्धकी वातें जाने-सुने विना रहा नहीं जायगा। अतएव वे सञ्जयको दिव्य-दृष्टि देकर कहने लगे कि 'युद्धकी सब घटनाएँ सञ्जयको मालूम होती रहेंगी, वह दिव्य-दृष्टिसे सर्वज्ञ हो जायगा और प्रत्यक्ष-परोध या दिन-रातमे जहाँ जो कोई घटना होगी-यहाँतक कि मनमें चिन्तन की हुई भी सारी बाते सञ्जय जान सकेगा।' ( महा० भीष्म० अ० २ ) इसके वाद जब कौरवोके प्रथम सेनापति भीष्मपितामह दस दिनोतक घमासान युद्ध करके एक लाख महारिययोको अपार सेनासहित वध करनेके उपरान्त शिखण्डीके द्वारा आहत होकर शरशय्यापर पड गये, तव सञ्जयने आकर यह समाचार धृतराष्ट्रको सुनाया । तव भीष्मके लिये शोक करते हुए धृतराष्ट्रने सञ्जयसे युद्धका सारा हाल पूछा । तदनुसार सञ्जयने पहले दोनों ओरकी सेनाओका वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरम्भ किया। गीता भीष्मपर्वके २५ वेसे ४२ वे अध्यायतक है।

महर्षि व्यास, सञ्जय, विदुर, और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे, जो भगवान् श्रीकृष्णके यथार्थ स्वरूप- को पहचानते थे। धृतराष्ट्रके पूछनेपर सञ्जयने कहा था कि भीं स्त्री-पुत्रादिके मोहमे पड़कर अविद्याका सेवन नहीं करता, मै भगवानके अर्पण किये बिना ( वृथा ) धर्मका आचरण नहीं करता, में शुद्र भाव और भक्तियोगके द्वारा ही जनादन श्रीकृष्णके स्वरूपको यथार्थ जानता हूँ। भगवानुका स्वरूप और पराक्रम वतलाते हुए सञ्जयने कहा-- 'उदारहृदय श्रीवासुदेवके चक्रका मध्यभाग पाँच हाथ विस्तारवाला है। परत भगवानके इच्छानुकूल वह चाहे जितना वडा हो सकता है। वह तेज:पुञ्जसे प्रकाशित चक सबके सारासार बलकी थाह लेनेके लिये बना है। वह कौरवोका सहारक है और पाण्डवोका प्रियतम है। महावलवान् श्रीकृष्णने लीलासे ही भयानक राक्षस नरकासुर, भवरासर और अभिमानी कस, शिशुपालका वध कर दिया था । परम ऐश्वर्यवान् सुन्दर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके सङ्कल्पसे ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गको अपने वशमे कर सकते हैं।''एक ओर सारा जगत् हो और दूसरी ओर अकेले श्रीकृष्ण हो तो साररूपमें वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छामात्रसे ही जगत्को भस्म कर सकते हैं; परत उनको भसा करनेमे सारा विश्व भी समर्थ नहीं है--

यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीरार्जवं यतः । ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥

'जहाँ सत्य, धर्म, ईश्वरविरोधी कार्यमे लजा और हृदयकी सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं निःसन्देह विजय है। सर्व-भूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण लीलासे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गका सञ्चालन किया करते, हैं। वे श्रीकृष्ण सव लोगोको मोहित करते हुए से पाण्डवीका वहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रोंको भस्म करना चाहते है । भगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रभावसे काल-चक्र, जगत्-चक्र और युग-चक्रको सदा घुमाया (बदला) करते है। मै यह सत्य कहता हॅ कि भगवान् श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर-जङ्गमरूप जगत्के एकमात्र अधीश्वर हैं । जैसे किसान अपने ही बोये हुए खेतको ( पक जानेपर ) काट लेता है, इसी प्रकार महायोगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त जगत्के पालनकर्ता होनेपर भी स्तय उसके सहारके लिये कर्म करते हैं। वे अपनी महामायाके प्रभावसे सबको मोहित किये रहते हैं परंत जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे मायासे कभी मोहको प्राप्त नहीं होते।

#### ये त्वामेव प्रपद्यन्ते न ते मुद्द्यन्ति मानवाः ।

इसके बाद धतराष्ट्रने भगवान श्रीकृष्णके नाम और उनके अर्थ पूछे। तत्र परम भागवत सञ्जयने कहा— भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना-समझा हूँ, वही संक्षेपसे कहता हूँ । श्रीकृष्ण मायासे आवरण करते हैं और सारा जगत् उनमे निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं-इससं उनको 'वासुदेव' कहते हैं। अथवा सव देवता उनमें निवास करते हैं, इसिटिये उनका नाम 'वासुदेव' है । सर्वव्यापक होनेके कारण उनका नाम 'विप्णु' है। 'मा' यानी आत्माकी उपाधिरूप वृद्धि-वृत्तिको मौन, भ्यान या योगसे दूर कर देते हैं, इससे श्रीकृष्णका नाम 'माधव' है। मधु अर्थात् पृथ्वी आदि तत्त्वोंके संहारकर्ता होनेसे या वे सव तत्त्व इनमे लयका प्राप्त होते हैं, इससे भगवान्को 'मधुहा' कहते हैं । मधु नामक दैत्यका वध करनेवाले होनेके कारण श्रीकृष्णका नाम 'मधुस्दन' है । 'कृषि' शब्द सत्तावाचक है और 'ण' मुखवाचक है, इन दोनों धातुओंके अर्थरूप सत्ता और आनन्दके सम्बन्धसे भगवान्का नाम 'कृष्ण' हो गया है । अक्षय और अविनाशी परम स्थानका या हृदयकमलका पुण्डरीक । भगवान् वासुदेव उसमे विराजित रहते है और कभी उसका क्षय नहीं होता, इससे भगवान्को 'पुण्डरीकाक्ष' कहते हैं। दस्यओका दलन करते हैं, इससे भगवान्का नाम 'जनार्दन' है । वे सत्त्वसे कभी च्युत नहीं होते और सत्त्व उनसे कभी अलग नहीं होता, इससे उनको 'सात्वत' कहते हैं। वृषभका अर्थ वेद है और ईक्षणका अर्थ है शापक अर्थात् वेदके द्वारा भगवान् जाने जाते है। इसिल्ये उनका नाम 'वृषभेक्षण' है। वे किसीके गर्भसे जन्म प्रहण नहीं करते, इससे उनको 'अज' कहते है । इन्द्रियोमे स्वप्रकाश हैं तथा इन्द्रियोका अत्यन्त दमन किये हुए हैं, इसिलये भगवान्का नाम 'दामोदर' है। हर्ष, खरूप-सुख और ऐश्वर्य—तीनो ही भगवान् श्रीकृष्णमे हैं, इसीसे उनको 'दृषीकेश' कहते हैं । अपनी दोनो विगाल 🥕 भुजाओंसे उन्होने स्वर्ग और पृथ्वीको धारण कर रक्खा है इसलिये वे 'महावाहु' कहलाते हैं । वे कभी अधःप्रदेशमे क्षय नहीं होते यानी संसारमें लिप्त नहीं होते, 'अघोक्षज' है । इसलिये उनका नाम

आश्रय होनेके कारण उन्हे 'नारायण' कहते हैं । वे सव भूतोंके पूर्ण कर्ता हैं और सभी भृत उन्हींमें लयको प्राप्त होते हैं, इसिलये उनका नाम 'पुरुपोत्तम' है। वे सव कार्य और कारणोंकी उत्पत्ति तथा प्रलयके स्थान हैं तथा सर्वज्ञ हैं; इसिलये उनको 'सर्व' कहा जाता है। श्रीकृष्ण सत्यमें हैं और सत्य उनमे हैं तथा वे गोविन्द व्यावहारिक सत्यकी अपेक्षा भी परम सन्यरूप हैं, इससे उनका नाम 'सत्य' है। चरणोंद्वारा विश्वको व्याप्त करनेवाले होनेसे 'विष्णु' और

सवपर विजय प्राप्त करनेके कारण मगवान्को 'जिप्णु' कहते हैं। शाश्वत और अनन्त होनेसे उनका नाम 'अनन्त' है और गो यानी इन्द्रियोके प्रकाशक होनेसे 'गोविन्द' कहे जाते हैं। वास्तवमें तत्त्वहीन (असत्य) जगत्को भगवान् अपनी सत्ता-स्फूर्तिसे तत्त्व (सत्य) सा वनाकर सबको मोहित करते हैं।'

यह सञ्जयकी श्रीकृष्णमिक्त और श्रीकृष्ण-तत्त्व-जानका एक उदाहरण है।

## भक्त किरात और नन्दी वैश्य

प्राचीन कालमे नर्न्दा नामक वैश्य अपनी नगरीके एक धनी-मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे । वे बड़े सदाचारी और वर्णाश्रमोचित धर्मका दृढतासे पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान् शहुरकी पूजा करनेका तो उन्होंने नियम ही ले रक्खा था। जिस मन्दिरमे नन्दी वैश्य पूजा करते थे। वह वस्तीसे कुछ दूर जगलमे था। एक दिनकी वात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधरसे निकला । वह प्राणियोकी हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जडप्राय थीं। उसमें विवेकका लेश भी नहीं था । दोपहरका समय था। वह भूख-प्याससे ब्याकुल हो रहा था । मन्दिरके पास आकर वहाँके सरोवरमे उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझायी। जब वह वहाँसे छौंटने लगा, तव उसकी दृष्टि मन्दिरपर पडी और उसके मनमे यह इच्छा हुई कि मन्दिरमे चलकर भगवान्का दर्शन कर हूँ । उसने मन्दिरमे जाकर भगवान् राष्ट्ररका दर्शन किया और अपनी बुद्धिके अनुसार उनकी पूजा की।

उसने कैसी पूजा की होगी, इसका अनुमान सहज ही लग सकता है । न उसके पास पूजाकी सामग्री थी और न वह उसे जानता ही था। किस सामग्रीका उपयोग किस विधिसे किया जाता है, यह जाननेकी भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई । उसने देखा, लोगोने स्नान कराकर विस्वपत्र आदि चढाये हैं । उसने एक हाथसे विस्वपत्र तोड़ा, दूसरे हाथमें मास पहलेसे ही था। गण्डूप-जलसे स्नान कराकर उसने विस्वपत्र और मांस चढ़ा दिया। मांसभोजी भील था। उसको इस बातका पता नहीं था कि देवताको

मास नहीं चढाना चाहिये । यही काम यदि कोई जान-वृझकर करे तो वह दोषका भागी होता है । परंतु उसने तो भावसे, अपनी शक्ति और ज्ञानके अनुसार पूजा की थी । वड़ा आनन्द हुआ उसे, प्रेममुग्ध होकर वह शिवलिङ्गके सम्मुख साष्टाङ्ग दण्डवत् करने लगा । उसने दृढतासे यह निश्चय किया कि आजसे में प्रतिदिन भगवान् शङ्करकी पूजा करूँगा । उसका यह निश्चय अविचल था; क्योंकि यह उसके गम्भीर अन्तस्तलकी प्रेरणा थी ।

दूसरे दिन प्रातःकाल नन्दी वैश्य पूजा करने आये। मन्दिरकी स्थिति देखकर वे अवाक रह गये। कलकी पूजा इधर-उधर विखरी पड़ी थी। मासके द्वकड़े भी इधर-उधर पड़े थे । उन्होने सोचा-- 'यह क्या हुआ ? मेरी पूजामे ही कोई त्रुटि हुई होगी, जिसका यह फल है। इस प्रकार मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला विष्न तो कभी नहीं हुआ था। अवस्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उन्होंने मन्दिर साफ किया और पुनः स्नानादि करके भगवान्की पूजा की । घर छौटकर उन्होंने पुरोहितसे सारा समाचार कइ सुनाया और बड़ी चिन्ता प्रकट की। पुरोहितको क्या पता था कि इस काममें भी किसीका भक्ति-भाव हो सकता है । उन्होने कहा—'अवश्य ही यह किसी मूर्खका काम है; नहीं तो रलोंको इधर-उधर विखेरकर भला कोई मन्दिरको अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यो करता । चलो, कल हम भी तुम्हारे साय चलेंगे और देखेंंगे कि कीन दुष्ट ऐसाकाम करता है। नन्दी वैश्यने बड़े दुःखसे वह रात्रि व्यतीत की ।

प्रातःकाल होते-न-होते नन्दी वैश्य अपने पुरोहितको

लेकर शिव मन्दिर पहुँच गये। देखा वही हालत आज भी थी, जो कल थी। वहाँ मार्जन आदि करके नन्दीने शिवजीकी पञ्चोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुतिपाट करने लगे। वेद-मन्त्रोकी ध्वनित्ते वह जगल गूँज उठा। सवकी ऑख लगी हुई थी कि देखें मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला कव किथरसे आता है।

दोपहरके समय किरात आया । उसकी आकृति वड़ी
भयद्भर यी । हाथोमे धनुप नाण लिये हुए था । शद्भरभगवान्की कुछ ऐसी लीला ही थी कि किरातको देखकर
सव-के-सव डर गये और एक कोनेमे जा छिपे । उनके
देखते-देखते किरातने उनकी की हुई प्जा नष्ट-भ्रष्ट कर दी
एवं गण्डूब-जलते स्नान कराकर विल्वपत्र और मास चढाया।
जब वह साष्टाङ्ग प्रणाम करके चला गया, तब नन्दी वैश्य
और ब्राह्मणोके जी-मे-जी आया और सब बस्तीमे
लीट आये । नन्दीको व्यवस्था मिली कि उस लिङ्गमूर्तिको
ही अपने घर ले आना चाहिये । व्यवस्थाके अनुसार
शिवलिङ्ग वहाँसे उखाड़ लाया गया और नन्दी पैश्यके
धरपर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गयी । उनके घर सोने
और मणि-रत्नोकी कमी तो थी ही नहीं, सकोच छोडकर
उनका उपयोग किया गया; परन्तु भगवान्को धन-सम्पत्तिके
अतिरिक्त कुछ और भी चाहिये ।

प्रतिदिनके नियमानुसार किरात अपने समयपर भगवान् ग्राह्मरकी पूजा करने आया; परंतु मूर्तिको न पाकर सोचने लगा-- 'यह क्या, भगवान् तो आज है ही नहीं।' मन्दिरका एक-एक कोना छान डाला, एक-एक छिद्रको उसने ध्यानपूर्वक देखा; परतु सब व्यर्थ! उसके भगवान् उसे नहीं मिले। किरातकी दृष्टिमे वह मूर्ति नही थी, स्वयं भगवान् थे । अपने प्राणोके लिये वह भगवान्की पूजा नहीं करता था। किंतु उसने अपने प्राणोको उनपर निछावर कर रक्खा था । अपने जीवन-सर्वस्व प्रभुको न पाकर वह विह्वल हो गया और बड़े आर्त्तस्वरसे पुकारने लगा - 'महादेव ! शम्मा ! मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गये ! प्रभो ! अव एक क्षणका भी विलम्ब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़फड़ा रहे है, छाती फटी जा रही है, ऑखोसे कुछ स्झता नहीं । मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे जीवनदान दो। अपने दर्शनसे मेरी ऑखें तृप्त करो ! जगन्नाथ । त्रिपुरान्तक !! यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो में जीकर क्या करूँगा १ में प्रतिज्ञापूर्वक कह्ता हूँ और सच कहता हूँ, दुम्हारे थिना मै जी नहीं सकता।

इस प्रकार प्रार्थना करते-करते किरातकी ऑखोसे ऑसुओंकी धारा अविरल रूपसे वहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथोको पटकने तथा शरीरको पीटने लगा। उसने कहा— 'अपनी जानमें मैंने कोई अपराध नहीं किया है; फिर क्या कारण है कि तुम चले गये? अच्छा, यही सही; मैं तो तुम्हारी पूजा करूँगा ही।' किरातने अपने हाथसे शरीरका बहुत-सा मास काटकर उस स्थानपर रक्खा, जहाँ पहले शिवलिङ्ग था। स्वस्थ हृदयसे, क्योंकि अब उसने प्राणत्याग-का निश्चय कर लिया था, फिर सरोवरमे स्नान करके सदाकी मॉति पूजा की और साष्टाङ्ग प्रणाम करके ध्यान करने वैठ गया।

किरातके चित्तमं अब एक भी वासना अवशेष न थी, वह केवल भगवान्का दर्शन चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु, यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि विना किसी विक्षेपके उसने लक्ष्यवेध कर लिया और उसका चित्त भगवानुके लीलालोकमे विचरण करने लगा । उसकी अन्त-र्देष्टि भगवान्के कर्पूरोज्ज्वल, भस्मभृषित, गङ्गा-तरङ्ग-रमणीय जटाकलापसे शोभित एवं सर्प-परिवेष्टित अङ्गोकी सौन्दर्यसुधा-का पान करने लगी और वह उनकी लीलामे सम्मिन्ति होकर विविध प्रकारसे उनकी सेवा करने लगा। उसे बाह्य जगत्, रारीर अथवा अपने आपकी सुधि नहीं थी; वह केवल अन्तर्जगत्की अमृतमयी सुर्भिसे छक रहा या। देखनेपर उसका शरीर रोमाञ्चित ऑखोरे ऑसूकी बूँदे दुलक रही थीं, रोम-रोमरे आनन्दकी धारा फूटी पडती थी। उस कृरकर्मा किरातके अन्तरालमें इतना माधुर्य कहाँ सो रहा था। इसे कौन जान सकता है।

किरातकी तन्मयता देखकर शिवजीने अपनी समाधि मङ्ग की। ये उसके चर्मचक्षुओंके सामने प्रकट हो गये। उनके ललाटदेशिस्त चन्द्रने अपनी सुधामयी रिक्मपेंसे किरातकी काया उज्ज्वल कर दी। उसके शरीरका अणु-अणु वदलकर अमृतमय हो गया। परन्तु उसकी समाधि ज्योंकी-त्यों थी। भगवान् मानो अपनी अनुपिखितिके दोषका पिमार्जन करते हुए किरातसे कहा—'महाप्राज्ञ! वीर!! मैं तुम्हारे भिक्तभाव और प्रेमका ऋणी हूँ, तुम्हारी जो बड़ी-से-वड़ी अभिलाषा हो, वह मुझसे कहो; मैं तुम्हारे लिये सब कुछ कर सकता हूँ।' भगवान्की वाणी और सङ्कर्पने किरातको वाहर देखनेके लिये विवश किया। परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था, वही बाहर भी

## कल्याण



भक्त किरात और नन्दी वैक्य [ पृष्ठ २८८



भक्त चिकक भील



व्रममतवाळी विदुरानी

[ युष्ठ २९८



भक्तिमती शवरी

[ पृष्ठ २९४







है, तब तो उसकी प्रेमभक्ति पराकाष्ट्राको पहुँच गयी और वह सर्वोङ्गसे नमस्कार करता हुआ श्रीभगवान्के चरणोमे लोट गया । भगवान्के प्रेमपूर्वक उठानेपर और प्रेरणा करनेपर उसने प्रार्थना की--- भगवन् ! मै तुम्हारा दास हूं, तुम मेरे स्वामी हो-मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े, मै तुम्हारी सेवामें संलग्न रहूँ। प्रतिक्षण मेरे हृदयमे तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे । प्रभो ! तुम्हीं मेरी दयामयी मा हो और तुम्हीं मेरे न्यायशील पिता हो । मेरे सहायक बन्धु और प्राणिपय सखा भी दुम्ही हो । मेरे गुरुदेव, मेरे इष्टदेव और मेरे मन्त्र भी तुम्ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनो लोकोमे और कुछ नहीं है। और तीनो लोक भी कुछ नहीं हैं, केवल तुम्ही हो।' किरातकी निष्काम प्रेमपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने सदाके लिये उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षदरूपमे प्राप्त करके भगवान् शङ्करको बड़ा आनन्द हुआ और वे अपने उल्लासको प्रकट करनेके लिये डमरू वजाने लगे।

भगवान्के डमरूके साथ ही तीनो लोकोमे भेरी, शहू, मृदङ्ग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र 'जय-जय' की ध्वनि होने लगी। शिवभक्तोके चित्तमे आनन्दकी बाढ् आ गयी। यह आनन्द-कोलाहल तत्क्षण नन्दी वैश्यके घर पहुँच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलम्ब वहाँ पहुँचे। किरातके भक्तिभाव और भगवत्-प्रसादको देखकर उनका हृदय गद्गद हो गया और जो कुछ अज्ञानरूप मल था उनके चित्तमें कि 'भगवान् धन आदिसे प्राप्त हो सकते है' वह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरातकी स्तुति करने लगे—'हे तपस्वी! तुम भगवान्के परम भक्त हो; तुम्हारी भक्तिसे ही प्रसन्न होकर भगवान् यहाँ प्रकट हुए हैं।

मैं तुम्हारी शरणमे हूँ । अब तुम्हीं मुझे भगवान्के चरणोमे अर्पित करो ।' नन्दीकी बातसे किरातको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने तत्क्षण नन्दीका हाथ पकड़कर भगवान्-के चरणोमे उपिखत किया। उस समय भोलेवावा सचमुच भोले बन गये। उन्होंने किरातसे पूछा-'ये कौन सजन है ? मेरे गणोमे इन्हे लानेकी क्या आवश्यकता थी ?? किरातने कहा-प्रभो ! ये आपके सेवक है, प्रतिदिन रत-माणिक्यसे आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिये और स्वीकार कीजिये ।' शङ्करने हॅसते हुए कहा-- 'मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो; परन्तु ये कौन है ! देखो भाई ! जो निष्काम हैं, निष्कपट है और हृदयसे मेरा स्मरण करते है, वे ही मुझे प्यारे है; मै उन्होंको पहचानता हूँ।' किरातने प्रार्थना की---भगवन् ! मै आपका भक्त हूं और यह मेरा प्रेमी है । आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनो ही आपके पार्षद हैं।' अब तो भगवान गद्धरको बोलनेके लिये कोई स्थान ही नहीं था। भक्तकी स्वीक्कित भगवान्की स्वीकृतिसे बढ़कर होती है। किरातके मुँहसे यह बात निकलते ही सारे संसारमें फैल गयी। लोग शत-शत मुखसे प्रशंसा करने लगे कि किरातने नन्दी वैश्यका उद्घार कर दिया।

उसी समय बहुत-से ज्योतिर्भय विमान वहाँ आ गये। भगवान् शङ्करका सारूप्य प्राप्त करके दोनो भक्त उनके साथ कैलाश गये और मा पार्वतीके द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे । यही दोनो भक्त भगवान् शहूरके गणोमे 'नन्दी' और 'महाकालके' नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार नन्दीकी भक्तिके द्वारा किरातकी भक्तिको उत्तेजित करके और किरातकी भक्तिके द्वारा नन्दीकी भक्तिको पूर्ण करके आशुतोष भगवान् शङ्करने दोनोको स्वरूप-दान किया और कृतकृत्य बनाया ।

## भक्त-वाणी

वासुदेवं परित्यज्य येऽन्यं देवमुपासते। तृषिता जाद्ववीतीरे कूपं वाञ्छन्ति दुर्भगाः॥

जो छोग भगवान् वासुदेवको छोड़कर दूसरे किसी देवताकी ( उनसे मिन्न मानकर ) उपासना करते हैं, वे अभागे गङ्गा-तटपर रहकर भी प्यासके मारे छटपटाते हुए कुऍकी अभिलाषा करते हैं।



### प्रहादजननी कयाधू

माता ही पुत्रकी सच्ची गुरु है। गर्भस्य बालकपर माता-के स्वभाव, आचरण एवं विचारोका जो प्रभाव पड़ता है, वह बालकके सम्पूर्ण जीवन-निर्माणका आधार होता है। यदि माता शिशुके उदरमे आनेपर सात्त्विक आहार, धार्मिक जीवनचर्या, यम-नियमका पालन और भगवद्गुणानुवाद-श्रवणादिमे लग गयी तो उसका बालक अवश्य धार्मिक एवं भगवद्भक्त होगा तथा अपने कुलको पवित्र करेगा।

दैत्यमाता दितिने परम प्रतापी हिरण्यकशिपु एव हिरण्याक्ष—हन दो पुत्रोको उत्पन्न किया । दोनो त्रिमुवन-विजयी, मुरामुरोसे अजेय एवं दुर्धर्ष हुए । दोनो भाइयोमे परम स्नेह था । सृष्टिके प्रारम्भमें ही भगवान् नारायणने 'जलौघमग्ना सचराचरा घरा'का उद्धार करते समय महावाराह-रूप घारण करके छोटे भाई हिरण्याक्षको मार डाला । हिरण्य-कशिपुको बड़ा दुःख हुआ । अत्यन्त क्रोध आया । उसने अपनेको अमर बनानेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया । माता दिति, भाईकी पत्नी तथा भ्रातृपुत्रोको सदुक्तियोसे आखासन देकर, राज्यका भार नमुन्ति, शम्बर, पुलोमा आदि मन्त्रियोपर छोड़कर वह मन्दराचलपर कठोर तपस्या करने चला गया ।

इन्द्रने देखा कि दैत्यराज्य इस समय नरेशहीन हो गया है। उन्होंने देवताओं के साथ उसपर आक्रमण कर दिया। देवताओं के पराजित दैत्य इघर-उघर, जहाँ शरण जान पड़ी, वनों एव पर्वतों में भाग गये। देवताओं ने दैत्यपुरीकों छ्ट छिया और जला दिया। दैत्यराज हिरण्यकशिपुके प्रवल पराक्रमसे महेन्द्र अत्यन्त भयभीत थे। उन्हें भय था कि पराक्रमी पिताके पुत्र भी कही वैसे ही महान् न हो। ऐसा होनेपर तो देवताओंपर घार विपत्ति आ जायगी। महेन्द्रने दैत्यराजके तीनो बालक पुत्र—हाद, अनुहाद और संहादको मार डाला।

हिरण्यकशिपुकी पत्नी दैत्येश्वरी कयाधू इस समय गर्भवती थीं । उनके सभी अनुचर, समस्त दैत्य भाग गये थे । इन्द्रने बलपूर्वक उन्हे रथमे बैठाया और अमरावतीकी ओर लेचले । वे साध्वी अत्यन्त करणस्वरसे विलाप कर रही थीं और किसी-से भी सहायताकी प्रार्थना कर रही थीं । इन्द्रको उन्होंने बहुत धिकारा, बद्दी भत्सना की । क्या लाभ १ 'स्वार्थी दोषं न पश्यति ।' 'महेन्द्र ! तुम देवराज हो ! तुम्हे शोभा नहीं देता कि परस्त्रीका हरण करो ! इस पतित्रताको शीघ छोड़ दो, शीघ !' वह आर्तकन्दन देवर्षि नारदके कार्नोमे पड़ा । कोमल हृदय द्रवित हो गया । आगे वढकर देवराजको उन्होंने रोका ।

'इसके गर्भमें दैत्येन्द्रका अविपद्य तेज है। हमें उससे अत्यन्त भय है। हम उसे मार डालना चाहते हैं। भ्रूणहत्यासे बचनेके लिये में इसे अमरावती ले जा रहा हूँ। पुत्र उत्पन्न हो जानेपर इसे छोड़ दूँगा। वहाँ इसको कोई कप्ट नहीं होगा और न कोई इसका अपमान करेगा।' देवर्पिको प्रणाम करके इन्द्रने नम्रतापूर्वक निवेदन किया।

'तुम नहीं जानते कि इसका गर्भस्य वालक चिरजीवी है। उसका वध तुम्हारी शक्तिके वाहरकी वात है। उससे देवताओकों कोई भय नहीं। वह तो तुम्हारे कल्याणका कारण वनेगा। भगवान्का परम भक्त है दैत्यराज्ञीके इस गर्भमे।' देविषेने वतायां।

'भगवान्का परम भक्त इनके गर्भमे है !' महेन्द्रने आदर-पूर्वक कयाधूकी परिक्रमा की। उन्हे प्रणाम करके, रथसे उतारकर वे चले गये।

'नेटी! तुम्हारा दैत्यपुर तो ध्वस्त हो गया। अव तुम मेरे आश्रममे चलकर तवतक सुखपूर्वक रहो, जवतक दैत्येश्वर तपस्या समाप्त करके लौटते नहीं।' उस समयतक देवर्षिको प्रजापित दक्षने शाप नहीं दिया था। वे अविश्रान्त परिवाजक नहीं बने थे। आश्रम बनाकर भगवान्का भजन करते हुए निवास करते थे। कयाधूने उनकी आजा स्वीकार कर ली और उनके साथ-साथ आश्रम पहुँचीं।

वड़ी श्रद्धासे कंयाधू देवर्षिकी सेवा करती। वे सम्राज्ञी होकर भी तपस्विनी हो गयी थी। अपने हाथो आश्रमको स्वच्छ करतीं, लीपती और नदीसे जल ले आतीं। देवर्षिके आदेशानुसार बड़े भक्तिभावसे भगवान्का पूजन करतीं, नामजप करतीं। अपने पुत्रकी मङ्गल-कामनासे वे सब प्रकार देवर्षिको प्रसन्न करनेका यत्न करतीं। वेदीपर कुशासन डालकर श्रयन करतीं, वल्कल-वस्न पहनतीं, कठिन व्रतोका पालन करतीं तथानीवार एवं कन्द-मूलसे धुषा शान्त कर लेतीं। अवसर मिलते ही देवर्षि उन्हें भगवान्के दिव्य स्वरूप, अनन्त गुण एवं असुत

माहात्म्यका श्रवण कराते। गर्भस्थ शिशुको लक्ष्यकर देवर्पि योगः सांख्यः भक्ति तथा तत्त्वज्ञानके गूढ़ तत्त्वोंका उपदेश करते। संसारकी असारता बताकर वैराग्यका प्रतिपादन करते।

दैत्यपित्रयाँ स्वेच्छा-प्रसवमे समर्थ होती हैं। देवताओंके

भयते क्याधूने प्रसव नहीं किया। कई सहस्र वर्षोपर जब दैत्यरान वरटान पाकर लोटे, तब देवपिने कयाधूको उनके पति-के समीप पहुँचा दिया। साध्वी कपाधूके इसी गर्भते समस्त सुरासुर-वन्दित (परम मागवत) प्रह्लादजीका जनम हुआ।

### रावणपत्नी मन्दोद्री

त्रिपुरनिर्माताः दानवराज मयने अप्तरा हेमाते परिणय किया। अप्तरा कवतक दानवपुरीमे रहेगी। देवताओं के आह्वानपर वह स्वर्ग चली गयी। नवजात पुत्रीको वह मयके समीप छोड़ती गयी। मयने पुत्रीका नाम मन्दोदरी रक्खा। पत्नीके वियोगसे व्याकुल मयका सारा स्नेह पुत्रीमे केन्द्रित हो गया। वे स्त्री-वियोगसे कातर इधर-उधर घूमते रहते थे। स्वर्णपुरीमें उन्हें विश्राम नहीं मिलता था। अपनी कन्याको वे सदा अपने साथ ही रखते थे।

मय अपनी कन्याको लिये पृथ्वीपर घोर अरण्यमे घूम रहे थे। मन्दोदरीने पंद्रहवें वर्षकी आयुमें प्रवेश किया था। उस सौन्दर्यमयी किशोरीमें तारुण्यने प्रवेश पाया था। अकरमात् राक्षसराज रावणसे मयका वहीं साक्षात् हो गया। अभी रावण था अविवाहित। दानवेन्द्र और राक्षसेन्द्रका परस्पर परिचय हुआ। पितामह ब्रह्माके प्रपौत्र रावणने अपने वंशका परिचय देकर मयसे कन्याकी याचना की। दानवेन्द्रको सुयोग्य पात्र मिला। उन्होंने वहीं रावणको विधिवत् कन्यादान किया। दहेजमें अनेक दिव्यास्त्र तथा अमोध शक्ति दी। इस प्रकार मन्दोदरी रावणकी पट्टमहिषी हुई।

रावणने अनेक देव, गन्धर्व एवं नागकन्याओंसे विवाह किया; परंतु मन्दोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावणको सबसे पिय रही। मन्दोदरीने सदा रावणका कल्याण चाहा और उसे सदा सत्यथपर बनाये रखनेके प्रयक्तमें रही। उसने रावण-के दुष्कृत्योंका सदा नम्रतापूर्वक विरोध किया।

सतीत्व स्वयं एक महासाधन है और उससे समस्त सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। सती नारी केवल पतिसेवारे निःश्रेयस-को भी सरलतासे प्राप्त कर लेती है। मन्दोदरीके सतीत्वने उसके हृदयमे स्वयं यह प्रकाश प्रकट कर दिया कि परात्पर पुरुषोत्तम-का अवतार अयोध्यामे हो चुका है। जब रावणने छलते श्री-जनकनिन्दनीका हरण किया, तब मन्दोदरीने बडी नम्रता एवं गिष्टतापूर्वक उसे समझाया—'नाथ! श्रीराम मनुष्य नहीं हैं; वे सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ, सिच्चदानन्दधन साक्षात् परम पुरुप हैं। उनका अनादर मत करें। वैदेही साक्षात् जगजननी योगमाया हैं। यह वैर आपके लिये योग्य नहीं। श्रीजनकनिन्दनीको श्रीरामके समीप पहुँचा दे। लङ्काका राज्य मेधनादको दे दे। हम दोनो वनमे कहीं उन कोसलकुमारका ध्यान करे। वे करुणामय अवश्य आपपर कृपा फरेंगे।'

एक-दो नहीं, अनेक बार चरण पकड़कर मन्दोदरीने पितको समझाया। जब भी लङ्केश्वर अन्तःपुरीमे मिलता, यह साध्वी उससे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती। पूरी रात्रि अनुनय एवं उपदेशमे व्यतीत हो जाती। जिस अहङ्कारीने 'सीता देहु राम कहं' कहनेपर विभीपणको लात मारकर लङ्कासे निकाल दिया था, जिसने वृद्ध नाना माल्यवन्तको भरी समामे डॉटने-मे कोई संकोच नहीं किया, वही रावण कभी भी मन्दोदरी-का तिरस्कार न कर सका। हंसकर टाल जाता या उठकर चल देता। वह जानता था कि पत्नी सन्चे हृदयसे उसका कल्याण चाहती है।

जो होना था, हो गया। सर्वात्माके संकल्पमे वाघा देना सम्भव नहीं। श्रीराघवेन्द्र पृथ्वीका भार दूर करने साकेतसे पघारे थे। उन्हें तो रावण-वध करना ही था। रणक्षेत्रमें दशाननके शवपर रोती-विलखती मयपुत्रीको उन्होंने कृपाकी दिश्ये देखा। शुद्ध हृदयपर भगवत्कृपा हुई। मायाका आवरण छित्र हो गया। कहाँका शोक और कंसा माह ?

## भक्त-वाणी

सकर्मफलनिर्दिष्टां यां योनि व्रजाम्यहम्। तस्यां तस्यां हृषीकेश ! त्विय भक्तिर्देढास्तु मे ॥ —कुन्ती अपने कर्मफलके द्वारा निर्दिष्ट की हुई जिस-किसी भी योनिमे मुझे जन्म लेना पड़े, हृषीकेश ! वहीं तुस्तारे प्रति मेरी दृद भक्ति बनी रहे।

### भक्तिमती शबरी

त्रेतायुगका समय है। वर्णाश्रम-धर्मकी पूर्ण प्रतिष्ठा है। वनोमे स्थान-स्थानपर ऋषियों पिवत्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों के यजधूमसे दिशाएँ आच्छादित और वेदध्विनसे आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसे समय दण्डकारण्यमें पित-पुत्र-विहीना भक्ति-श्रद्धा-सम्पन्ना एक वृद्धा भीलनी रहती थी। जिसका नाम था शत्ररी।

शबरीने एक बार मतंग ऋषिके दर्शन किये। सत-दर्शनसे उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओंकी सेवा वन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने ऋषियोके आश्रमोसे थोड़ी दूरपर अपनी छोटी-सी कुटिया बना ली और कन्द-मूल-फलसे अपना उदर-पोषण करती हुई अपनेको नीच समझकर वह अप्रकटरूपरे ऋषियोंकी सेवा करने लगी । जिस मार्गसे ऋषिगण स्नान करने जाया करते। उपाकालके पूर्व ही उसको झाइ-बुहारकर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कॉटा नहीं रहने पाता। इसके सिवा वह आश्रमोके समीप ही प्रातःकालके पहले-पहले ईेंघनके सूखे ढेर लगा देती। कॅकरीले और कॅटीले रास्तेको निष्कण्टक और कंकड़ोसे रहित देखकर तथा द्वारपर समिधाका सम्रह देखकर ऋषियोंको वड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्योंको यह पता लगानेकी आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामोंको कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रातको पहरा देने लगे और उसी दिन रातके पिछले पहर शबरी ईंधनका बोझा रखती हुई पकड़ी गयी। शबरी बहुत ही डर गयी। शिष्यगण उसे मतंग मुनिके सामने ले गये और उन्होंने मुनिसे कहा कि 'महाराज ! प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जानेवाले चोरको आज हमने पकड लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है।' शिष्यों-की वातको सुनकर भयकातरा शवरीं मुनिने पूछा, 'तू कौन है और किसलिये प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंघन लानेका काम करती है ?' भक्तिमती शवरीने कॉपते हुए अत्यन्त विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, 'नाथ ! मेरा नाम शबरी है, मन्दभाग्यसे मेरा जन्म नीच कुलमें हुआ है, मैं इसी वनमे रहती हूं और आप-जैसे तपोधन मुनियोंके दर्शनसे अपनेको पवित्र करती हूँ । अन्य किसी प्रकारकी सेवामें अपना अनिधकार समझकर मैंने इस प्रकारकी सेवामें ही

मन लगाया है। भगवन्! मैं आपकी सेवाके योग्य नहीं। कुपापूर्वक मेरे अपराधको क्षमा करें । शवरीके इन दीन और यथार्थ वचनोंको सुनकर मुनि मतंगने दयापरवश हो अपने शिष्योंसे कहा कि 'यह वड़ी भाग्यवती है, इसे आश्रम-के वाहर एक कुटियामें रहने दो और इसके लिये अन्नादि-का उचित प्रवन्ध कर दो ।' ऋषिके दयापूर्ण वचन सुनकर शवरीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा-- 'कृपानाथ! मैं तो कन्द-मूलादिसे ही अपना उदर-पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न-प्रसाद तो मुझे इसीलिये इच्छित है कि इससे मुझपर आपकी वास्तविक कृपा होगी। जिससे में कृतार्थ हो सकूँगी। मुझे न तो वैभवकी इच्छा है और न मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। दीनबन्घो ! मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी भगवान्में प्रीति हो।' विनयावनत श्रद्धालु शबरीके ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंगने कुछ देर सोच-विचारकर प्रेमपूर्वक उससे कहा-'कल्याणि ! तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान्के नामका जप किया कर ।' ऋषिकी कृपासे शवरी जटा-चीर-घारिणी होकर भगवद्गजनमें निरत हो आश्रममें रहने लगी। अन्यान्य श्रृषियोंको यह वात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषिसे कह दिया कि 'आपने नीच जाति शवरीको आश्रम-में स्थान दिया है, इससे हमलोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, सम्भाषण भी करना नहीं चाहते। भक्तित्व-के मर्मज्ञ मतंगने इन शब्दोंपर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बातको जानते थे कि ये सब भ्रममें हैं, शबरीके स्वरूप-का इन्हें शान नहीं है, शवरी केवल नीच जातिकी साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवद्गक्तिपरायणा उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेशसे शबरीकी मक्ति बढाते रहे।

इस प्रकार भगवद्गुण-स्मरण और गान करते-करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषिने शरीर छोड़नेकी इच्छा की, यह जानकर शिष्योंको बड़ा दुःख हुआ, शवरी अत्यन्त क्रेशके कारण कन्दन करने लगी। गुरुदेवका परमधाममें पधारना उसके लिये असहनीय हो गया। वह बोली—न्नाय! आप अकेले ही न जायँ, यह किक्करी भी आपके साथ जानेको तैयार है। विषण्णवद्रना कृताञ्जलि दीना शबरीको सम्मुख देखकर मतंग ऋषिने कहा—'सुवते! तू यह विषाद छोड़ दे, कोसलिकशोर भगवान् श्रीरामचन्द्र इस समय चित्रकूटमें हैं। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू हन्हीं चर्म-चक्षुओंसे प्रत्यक्ष देख सकेगी, वे साक्षात् परमात्मा नारायण हैं। उनके दर्शनसे तेरा कल्याण हो जायगा। भक्तवत्सल भगवान् जब तेरे आश्रममें पधारें, तब उनका मलीमांति आतिथ्य करके अपने जीवनको सफल करना। तबतक तू श्रीराम-नामका जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर।'

शवरीको इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्यलोकको चले गये । इधर शबरीने श्रीराम-नाममे ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बातका ध्यान ही नहीं रहा । शबरी कन्द-मूल-फलोंपर अपना जीवन-निर्वाह करती हुई भगवान् श्रीरामके शुभागमनकी प्रतीक्षा करने लगी। ज्यो-ज्यो दिन बीतते हैं, त्यों-ही-त्यों शबरीकी राम-दर्शन-लालसा प्रबल होती जाती है। जरा-सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आतुरताके साथ प्रत्येक चृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलोंसे तथा पशु-पक्षियोसे पूछती है कि 'अब श्रीराम कितनी दूर हैं, यहाँ कच पहुँचेंगे ?' प्रातःकाल कहती है कि भगवान् आज सन्ध्याको आयेंगे। सायंकाल फिर कहती है, कल सबेरे तो अवस्य पंघारेंगे । कभी घरके बाहर जाती है, कभी भीतर आती है। कहीं मेरे रामके कोमल चरण कमलोंमें चोट न लग जाय, इसी चिन्तासे बार-बार रास्ता साफ करती और कॉंटे-कंकड़ोंको बुहारती है। घरको नित्य गोबर-गोमूत्रसे लीप-पोत कर ठीक करती है। नित नयी मिट्टी-गोवरकी चौकी बनाती है। कभी चमककर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है, भगवान् बाहर आ ही गये होंगे। वनमें जिस पेड़का फल सनसे अधिक सुरवाद और मीठा लगता है, वही अपने रामके लिये बढ़े चावसे रख छोड़ती है। इस प्रकार शवरी उन राजीवलोचन रामके शुभ द्रश्तेनकी उत्कण्ठा-से 'रामागमनकाङ्ख्या' पागल-सी हो गयी है। सूले पत्ते वृक्षींचे शङ्कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्दको शबरी अपने प्रिय रामके पैरोंकी आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्रीराममें रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आये। एक वार मुनिवाछकोंने कहा-धावरी। तेरे राम आ रहे हैं। 'फिर क्या था! बेर आदि फलोको ऑगनमे रखकर वह दौड़ी धरोवरसे जल लानेके लिये। प्रेमके उन्मादमें उसे शरीरकी सुधि नहीं थी। एक ऋषि कान करके लौट रहे थे। शबरीने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बहे कुद्ध हुए । वे

बोले-किसी दुए। है! जान-वृह्मकर हमलोगोंका अपमान करती है। श्रावरीने अपनी धुनमे कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवरपर चली गयी। ऋषि भी पुनः स्नान करनेको उसके पीछे-पीछे गये। ऋषिने ज्यों ही जलमे प्रवेश किया। त्यों ही जलमें कीड़े पड गये और उसका वर्ण रुधिर-सा हो गया । इतनेपर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवद्भक्तिपरायणा शवरीके तिरस्कारका फल है। इधर जल लेकर शवरी पहुँचने ही नहीं पायी थी कि दूरसे भगवान् श्रीराम भेरी शवरी कहाँ है ?' पूछते हुए दिखायी दिये । यद्यपि अन्यान्य मुनियोंको भी यह निश्चय था कि भगवान् अवस्य पधारेंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्व-प्रथम हमारे ही आश्रमोमे पदार्पण करेंगे। परंतु दीनवत्सल भगवान् श्रीरामचन्द्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर शबरी-की मॅढैयाका पता पूछने लगे, तब उन तपोबलके अभिमानी मुनियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। शवरीके कानोंमें भी सरल ऋषिवालकोंके द्वारा यह बात पहुँची । श्रीरामका अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर शवरीको जो सुख हुआ, उसकी कल्पना कौन कर सकता है।

इतनेमे ही भगवान् श्रीराम लक्ष्मणसहित शवरीके आश्रममें पहुँचे—

सबरी देखि राम गृहॅं आए । मुनि के बचन समुिह्न जियं माए ॥
सरितज लोचन वाहु बिसाला । जटा मुकुट िसर उर वनमाला ॥
स्याम गीर सुंदर दोउ माई । सबरी परी चरन लपटाई ॥
प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज िसर नावा ॥
(रामचरितमानस)

आज शवरीके आनन्दका पार नहीं है। वह प्रेममें पगली होकर नाचने लगी। हाथसे ताल दे-देकर नृत्य करनेमें वह इतनी मम हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्नतकका ध्यान नहीं रहा। शरीरकी सारी सुध-बुध जाती रही। इस तरह शवरीको आनन्दसागरमें निमम देखकर भगवान् वड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुसकराते हुए लक्ष्मणकी ओर देखा। तव श्रीलक्ष्मणजीने हॅसते हुए गम्भीर स्वरसे कहा कि 'शवरी! क्या त् नाचती ही रहेगी? देख! श्रीराम कितनी देरसे खड़े हैं! क्या इनको बैठाकर त् इनका आतिष्य नहीं करेगी?' इन शब्दों शवरीकों चेत हुआ और उस धर्मपरायणा तापसी सिद्धा संन्यासिनीने धीमान् श्रीराम-लक्ष्मणको देखकर उनके चरणोंमे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद्य आचमन आदिसे उनका पूजन किया। (वा० रा० ३। ७४। ६-७)

सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे॥

भगवान् श्रीराम उस धर्मिनरता शवरीसे पूछने लगे— 'तपोधने! तुमने साधनके समस्त विद्योपर तो विजय पायी है! तुम्हारा तप तो बढ रहा है! तुमने कोप और आहारका संयम तो किया है! चारुभाषिणि! तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे है! तुम्हारे मनमें शान्ति तो है! तुम्हारी गुरुसेवा सफल तो हो गयी! अब तुम क्या चाहती हो ११ (वा० रा० ३। ७४। ८-९)

श्रीरामके ये वचन सुनकर वह सिद्धपुरुषोमें मान्य वृद्धा तापसी बोळी—भगवन्! आप मुझे 'सिद्धा' 'सिद्धसम्मता' 'तापसी' आदि कहकर लिजत न कीजिये। मैने तो आज आपके दर्शनसे ही जन्म सफल कर लिया है।

हे भगवन् ! आज आपके दर्शनसे मेरे सभी तप सिद्ध हो गये हैं, मेरा जन्म सफल हो गया । आज मेरी गुरुओंकी पूजा सफल हो गयी; मेरा तप सफल हो गया । हे पुरुषोत्तम ! आप देवताओंमे श्रेष्ठ रामकी कृपासे अव मुझे अपने स्वर्गापवर्गमें कोई सन्देह नहीं रहा। (वा०रा०३।७४।११-१२)

शवरी अधिक नहीं बोल सकी । उसका गला प्रेमसे रुँघ गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली—प्रमो ! आपके लिये संग्रह किये हुए कन्द-मूल-फलादि तो अभी रक्षे ही हैं। भगवन्! सुझ अनाथिनीके फलोंको ग्रहणकर मेरा मनोरय सफल कीजिये।' यों कहकर शवरी फलोंको लाकर भगवान्को देने लगी और भगवान् यहे प्रेमसे पविश्व प्रेम-रससे पूर्ण उन फलोंकी बार-बार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे।

पद्मपुराणमें भगवान् व्यासजीने कहा है—
फलानि च सुपकानि मूळानि मधुराणि च।
स्वयमास्ताद्य माधुर्य परीक्ष्य परिभक्ष्य च॥
पद्माक्तिवेदयामास राषवाभ्यां रतवता।
फलानमस्ताद्य काळुत्स्यस्तस्य मुक्ति परां ददी॥

शवरी वनके पके हुए मूल और फलोंको खयं चख-चखकर परीक्षा करके भगवान्को देने लगी। को अत्यन्त मधुर फल होते वही भगवान्के निवेदन करती और भगवान् मानो कई दिनोके भूखे हों, ऐसे चाव और भावसे उनको पाने लगे।

बेर बेर बेर कै सराहैं बेर बेर बहु,
'रिंसकविहारी' देत बधु कहें फेर फेर ।
चािल चािल भार्से यह बाहू तें महान मीठो,
तेहु तो कलन यों बलानत है हेर हेर ॥
बेर बेर देवेको सबरी सुबेर बेर,

तोऊ रघुवीर देर देर ताहि टेर टेर। वेर जिन काओ देर देर जिन काओ देर,

बेर जिन लाओ वेर लाओ कहें बेर बेर ॥

यही नहीं, भगवान् श्रीराघवेन्द्र शवरीजीके इन प्रेम-सुधा-रसपूर्ण फलोंका स्वाद कभी नहीं भूले—घरमे, गुरुजीके यहाँ, मित्रोंके घरपर, ससुरालमें—जहाँ कहीं इनका स्वागत-सत्कार हुआ, भोजन कराया गया, वहीं ये शबरीके फलोकी सराहना करना नहीं भूले—

घर, गुरुगृहें, प्रियसदन, सासुरें मह जब जहें पहुनाई। तब तहें कहि सबरी के फलनि की रुचि माघुरी न पाई॥

अस्तु, इस तरह मक्तवत्यल भगवान्के परम अनुप्रहसे शबरीने अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता लाभ की । तदनन्तर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी। प्रभुको देख-देखकर उसकी प्रीति-सरितामें अत्यन्त बाढ़ आ गयी। उसने कहा—

केहि विधि अस्तुति करौँ तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़मंति भारी॥

उसको भगवान् श्रीरामने 'श्रमणी, धर्मसंस्थिता, सिद्धा, सिद्धसम्मना, तापसी' आदि कहा है। इसके सिवा यह भी सिद्ध नहीं होता कि उसने उसी समय चख-चसकर भगवान्को जूठे फल दिये थे। पश्रपुराणके वर्णनका यह अर्थ होगा कि वह जब फल लाती थी, तब उस गेड़के फलको पहले चखकर देख लेती थी। जिस पेड़के फल अच्छे होते, उसीके लाकर मगवान्के लिये संग्रहमें रखती। 'स्वयमाखाध माधुर्य परीक्ष्य परिमक्ष्य च' का यही भाव उचित प्रतीत होता है।

बास्तवमें प्रेममें कोई नियन नहीं होता, परंतु मगवान् श्रीरामकी जीवन-लीला मयादाकी है, इसीसे पेसा समझना ही उचित है; परंतु जो सज्जन प्रेमवश कैसा अर्थ करते हैं, वे मी प्रेमके कारण सर्वदा स्तुत्य हैं, भिलनीके बेर' तो प्रसिद्ध ही हैं।

<sup>#</sup> वाल्मीकिरामायणके वर्णनसे यह प्रतीत होता है कि शबरी कोई नीच जातिकी नहीं भी, उसका नाम शबरी था। शबर मीलको कर्छ हैं, इससे लोग उसे सम्मवतः भीलनी कहने लगे। शबरी संन्यासिनी भी और तपस्यामें बहुत ही बडी-चड़ी हुई थी, इमीलिये

अधम अधम अति नारी। अधम ते महँ में तिन्ह मितमंदै अचारी ॥ (रामचरितमानस)

आर्त्तत्राणपरायण पतितपावन भक्तवत्सल श्रीरामने उत्तरमे कहा। 'भामिनि ! तुम मेरी वात सुनो । मैं एकमात्र भक्तिका नाता मानता हूँ । जो मेरी भक्ति करता है, वह मेरा है और मैं उसका हूँ। जाति पाँति, कुल, धर्म, बड़ाई, द्रव्य, वल, कुटुम्ब, गुण, चतुराई—सब कुछ हो; पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य विना जलके बादलोंके समान शोभाहीन और व्यर्थ है।

अध्यात्मरामायणमे भगवान् श्रीराम कहते है-पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्॥ यज्ञदानतपोभिर्वा वेदाध्ययनकर्मभिः। नैव द्रष्टमहं शक्यो मद्गक्तिविमुखेः सदा॥ (3180120-28)

'पुरुपः स्त्री या अन्यान्य जाति और आश्रम आदि मेरे भजनमे कारण नहीं है; केवल भक्ति ही एक कारण है।

·जो मेरी भक्तिसे विमुख है, यज्ञ, दान, तप और वेदाष्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते। यही घोषणा भगवान्ने गीतामे की है।

इसके बाद भगवान्ने शवरीको नवधा भक्तिका खरूप वतलाया और कहा---

नवधा भगति कहउँ तोहि पार्हा। घर मन माहीं॥ सुन भगति प्रथम सतन्ह कर संगा। रति दूसरि मम कथा प्रसंगा ॥ गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। न्वौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ मंत्र जाप मम ह्रढ विस्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ छठ दम सील विरति वहु करमा। निरत निरंतर सञ्जन धरमा ॥ सातवॅ मोहिमय सम जग देखा। अधिक मोर्ते संत करि लेखा ॥ भाठव जयालाभ संतोषा । नहिं सपनेह देखर

परदोषा ॥

छ उहीना । सर्ल सब सन मम भरोस हियँ हरप न दीना॥ महुँ एकउ जिन्ह कें होई। नारि कोई ॥ पुरुष सचराचर सोइ अतिसय त्रिय भामिनि मोरें। प्रकार भगति दढ तोरें॥ X × जोगि बुंद दुरलभ गति तो कहुँ आजु सुरुम मइ

उसी समय दण्डाकरण्यवासी अनेक ऋषि-मुनि शबरीजीके आश्रममे आ गये। मर्यादापुरुपोत्तम भगवान् श्रीराम और लक्ष्मणने खड़े होकर मुनियोका खागत किया और उनसे कुशल-प्रश्न किया। सबने उत्तरमे यही कहा-प्यत्रश्रेष्ठ! आपके दर्शनसे हम सब निर्भय हो गये हैं।

त्वदर्शनाद् रघुश्रेष्ठ जाताः स्मो निर्भया वयम् ॥

'प्रमो ! हम बड़े अपराधी है । इस परम भक्तिमती शबरीके कारण हमने मतंग-जैसे महानुभावका तिरस्कार किया। योगिराजोंके लिये भी जो परम दुर्लभ हैं-ऐसे आप साक्षात् नारायण जिसके घरपर पधारे है, वह भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है । हमने वडी भूल की । इस प्रकार सब ऋषि-मुनि पश्चात्ताप करते हुए भगवान्से विनय करने लगे । आज दण्डकारण्यवासी ज्ञानाभिमानियोकी ऑखे खली !

'हमारे तीन जन्मोको ( एक गर्भसे, दूसरे उपनयनसे और तीसरे यज्ञदीक्षासे ), विद्याको, ब्रह्मचर्यवतको, बहुत जाननेको, उत्तम कुलको, यजादि कियाओमे चतुर होनेको बार-बार धिकार है; क्योंकि हम श्रीहरिके विमुख है। निःसन्देह भगवान्की माया वड़े-बड़े योगियोको मोहित कर देती है । अहो ! हम लोगोंके गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने ही सच्चे स्वार्थसे (हरिकी भक्तिमे) चूक गये।' अस्त ।

ऋषि-मुनियोको पश्चात्ताप करते देखकर श्रीलक्ष्मणजीने उनके तपकी प्रशंसा करके उन्हें कुछ सान्त्वना दी। तदनन्तर एक ऋषिने कहा-'शरणागतवत्तल ! यहाँके सुन्दर सरोवरके जलमे कीड़े क्यो पड़ रहे है तथा वह रुधिर-सा क्यो हो गया है !' लक्ष्मणजीने हॅसने हुए कहा-

भ्मतंग मुनिके साथ द्वेष करने तथा शवरी-जैसी

रामभक्ता साध्वीका अपमान करनेके कारण आपके अभिमान-रूपी दुर्गुणसे ही यह सरोवर इस दशाको प्राप्त हो गया है।

मत्रुत्भुनिविद्वेषाद् रामभक्तावमानतः। जलमेतादशं जातं भवतामभिमानतः॥

इसके फिर पूर्ववत् होनेका एक यही उपाय है कि शवरी एक वार फिरमे उसका स्पर्श करे । भगवान्की आजासे शवरीने जलाशयमे प्रवेश किया और तुरंत ही जल पूर्ववत् निर्मल हो गया। यह है भक्तोकी महिमा!

भगवान्ने प्रसन्न होकर फिर शवरीसे कहा कि 'तू कुछ वर मॉग ।' शवरीने कहा— यस्वां साक्षाव्यपस्यामि नीचवंशभवाष्यहम्। तथापि याचे भगवंस्त्वयि भक्तिर्देहा मम॥

भे अत्यन्त नीच कुलमे जन्म लेनेपर भी आपका साक्षात् दर्शन कर रही हूँ, यह क्या साधारण अनुग्रहका फल है; तथापि में यही चाहती हूँ कि आपमें मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान्ने हँसते हुए कहा— (यही होगा। '

गवरीने पार्थिव देह परित्याग करनेके लिये भगवान्की आज्ञा चाही, भगवान्नं उसे आजा दे दी। शवरी मुनिजनोंके सामने ही देह छोड़कर परम धामको प्रयाण कर गयी और सव ओर जय-जयकारकी ध्वनि होने लगी।

### जीवन्ती वेश्या

( सुआ पढ़ावत गणिका तारी )

मृत्युकाले द्विजश्रेष्ठ रामेति नाम यः सरेत्। स पापारमापि परमं मोक्षमामोति जैमिने॥ (भगवान् वेदव्यासजी)

प्राचीन कालकी कथा है, एक नगरमे जीवन्ती नामकी एक वेश्या रहती थी । छोक-परलोकके भयसे रहित होकर वह वेश्या व्यभिचारवृत्तिसे उदर-पोपण किया करती। एक दिन एक तोता वेचनेवालेसे उसने सुन्दर देखकर एक छोटा-सा सुगोका वचा खरीद लिया । वेस्याके कोई सन्तान नहीं थी। इसलिये वह उस पिक्ष-शावकका पुत्रवत् पालन करने लगी । प्रातःकाल उठते ही उसके पास बैठकर उसे 'राम-राम' पढाती । जब वह नहीं बोलता, तब उसे अच्छे-अच्छे रसभरे फल खानेको देती। स्था 'राम-राम' सीख गया और अभ्यासवग वड़े सुन्दर स्वरोसे वह रात-दिन राम-राम बोलने लगा । वेग्या छुट्टी पाते ही उसके पास आकर वैठ जाती और उसीके साथ वह भी 'राम-राम' का उच्चारण किया करती । एक दिन एक ही समय दोनोका मृत्युकाल आ गया। 'राम' उच्चारण करते-करते दोनोंने प्राण त्याग दिये । सूआ भी पहलेका पापी था । अतएव दोनो पापियोंको लेनेके लिये चण्ड आदि यमराजके कई दूत हार्योमें फॉसी और अनेक प्रकारके गस्त्र लिये वहाँ पहुँचे । इधर विष्णुतुत्य-पराक्रमी शङ्घ-चक्र-गदाधारी भगवान् विष्णुके दूत भी आ उपस्थित हुए । उन्होने

यमदूतोंने कहा—'तुमलोग इन दोनो निष्पाप जीवोंको क्यों फॉसीमे वॉध रहे हो, तुम किसके दूत हो १'

यमदूत—हम महाराज सूर्यपुत्र यमराजके किङ्कर हैं। इन दोनों पापात्माओंको यमपुरीमें ले जाते हैं।

विण्णुदूत—(कोधसे इसकर) इन यमदूर्तोकी वात तो सुनो । क्या भगवनाम लेनेवाले हरिभक्त भी यमराजसे दण्ड पाने योग्य हैं १ दुर्षोका चित्र कभी उत्तम नहीं होता, वे सर्वदा ही साधुओंने द्वेप रखते हैं । पापी मनुष्य अपने ही समान नवको पापी समझा करते हैं । पुण्यात्मा पुरुपोको सारा जगत् निष्पाप दीखता है । धार्मिक पुरुप पुण्यात्माओंके पुण्यचरित सुनकर प्रसन्न होते हैं और पापियोंको पापकथाने प्रसन्नता होती है । भगवान्की कैसी माया है ! पापसे महान् पीड़ा होती है, यह समझते हुए भी लोग पाप करनेसे नहीं चुकते।

विष्णुदूतोने इतना कहकर चकसे दोनोंके वन्धन काट दिये। इसपर यमदूतोंको बहुत कोध आया और वे विष्णुदूतों-को ललकारकर बोले— 'तुमलोग पापियोंको लेने आये हो। यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि तुमलोग वलपूर्वक उन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो।'

दोनों पक्षके दूतोमें घोर युद्ध होने लगा । अन्तमें विष्णुदूतोंसे पराजित होकर अपने मूर्चिछत सेनापति चण्डको उठाकर हाहाकार करते हुए यमदूत यमपुरीको भाग गये । इघर विष्णुदूतोने हर्षके साथ जयध्विन करके दोनोको विमानमे वैठाया और विष्णुलोकको ले गये ।

रक्ताक्त-कलेवर यमदूत यमराजके सामने जाकर रोने लगे और वोले—

'सूर्यपुत्र महावाहो ! हम आपके आज्ञाकारी सेवकोकी विष्णुदूतोने बहुत ही दुर्गति की है । आपका प्रभुत्व अब कौन मानेगा । यह पराभव हमारा नहीं, परंतु आपका है ।'

यमराजने कहा—'दूतो ! यदि उन्होने मरते समय 'राम' इन दो अक्षरोका स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी दण्डनीय नहीं है । उस 'राम' नामके प्रतापसे भगवान् नारायण उनके प्रभु हो गये—

वूता यदि सारन्ती ती रामनामाक्षरद्वयम् । तदा न मे दण्डनीयी तयोर्नारायणः प्रभुः॥

संसारमें ऐसा कोई पाप नहीं है, जिसका रामनामस्मरणसे नाग न हो जाय। किङ्करगण! सुनो, जो प्रतिदिन
भक्तिपूर्वक मधुसदनका नाम लेते है, जो गोविन्द, केशव,
हरे, जगदीश, विष्णो, नारायण, प्रणतवत्सल और माधव—
इन नामोका भक्तिपूर्वक सतत उच्चारण करते है, जो सदा
इस प्रकार कहते हैं—'हे लक्ष्मीपते! सकलपापविनाशकारी!
श्रीकृष्ण! केशिनिपूदन! आप हमलोगोको अपना दास
बनाये!' वे लोग मुझसे दण्ड पानेके याग्य नहीं हैं। जिनकी
जीभपर दामोदर, ईश्वर, अमरवृन्दमंख्य, श्रीवाधुदेव,
पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं, भै
उन लोगोको प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जगत्के एकमात्र
स्वामी नारायण सुरारिका माहात्म्य कीर्तन करनेमे जिन
लोगोका अनुराग है, हे वीरो! में उनके अधीन हूँ।

्जो भक्त भगवान् विष्णुकी पूजामे लगे रहते हैं, जो क्पटरहित हो एकादशीका व्रत करते हैं, जो विष्णुचरणामृतको मस्तकपर धारण करते हैं, जो भोग लगानेके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो तुलसी-सेवी हैं, जो अपने माता-पिताके चरणोको पूजनेवाले हैं, जो ब्राह्मणोंकी पूजा और गुरुकी सेवा करते हैं, जो दीन-दुखियोके हृदयको मुख पहुँचाते हैं, जो सत्यवादी, लोकप्रिय और शरणागतपालक हैं, जो

दूसरोंके धनको विषके समान समझते है, जो अन्न, जल, भूमिका दान करते है, जो प्राणिमात्रके हितेषी हैं, जो वेकारोको आजीविका देते है, जो शान्तिचत्त है, जो जातिके सेवक है, जो दम्म-क्राध मद-मत्सरसे रहित है, जो पापदृष्टिसे बचे हुए है और जो जितेन्द्रिय है, उनको मै प्रणाम करता हूँ, मै उनके अधीन हूँ; ऐसे लोगोकी मै कभी नरकके लिये चर्चा भी नहीं करता।

भगवान् व्यासने कहा—यमदूत इस प्रकार यमराजके द्वारा समझाये जानेपर भगवान्का माहात्म्य जान गये। भगवान्नाम वेदसे भी अधिक हैं - स्वविदाधिकानि वैं। तत्त्वज्ञ पुरुष रामनामका स्मरण करते है। राम' मन्त्र सब मन्त्रीसे अधिक महत्त्वका है। रामनामका पूरा प्रभाव भगवान् महादेवजी ही जानते हैं, अन्य कोई भी देवता नहीं जानते। रामनामके उच्चारणमें कोई श्रम नहीं होता, सुननेमें भी बड़ा सुन्दर हैं; तो भी दुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते। जब अत्यन्त दुर्लम मुक्ति रामनामसे मिल सकती है, तब रामनामको छोड़कर और करनेयोग्य काम ही कौन-सा है। जबतक रामनामका स्मरण चालू नहीं होता, तभीतक पाप रहते है। अतएव सबको श्रीरामनामका जप करना चाहिये।

मृत्युकाले द्विजश्रेष्ठ रामेति नाम यः स्मरेत्। स पापात्मापि परमं मोक्षमाप्नोति जैमिने॥

व्यासदेव फिर कहने लगे—'जैमिने! मृत्युसमयमे रामनाम स्मरण करनेसे पापात्मा भी मोक्षको प्राप्त होता है। रामनाम समस्त अमङ्गलका नाश करनेवाला, मनोरथ पूर्ण करनेवाला और मोक्ष देनेवाला है; इसलिये बुद्धिमानोको सदा राम-नाम स्मरण करना चाहिये।'

रामेति नाम विप्रधे यसिन्न सार्यते क्षणे। क्षणः स एव व्यर्थः स्यात् सत्यमेतन्मयोच्यते॥ रामनामामृतस्वाद्भेदज्ञा रसना च या। तन्नाम रसनेत्याहुर्मुनयस्तरवद्शिनः॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतन्मयोच्यते। सारन्तो रामनामानि नावसीद्दित मानवाः॥

( पद्मपुराण )

'जिस समय मनुष्य राम-नाम-स्मरण नहीं करता, वही समय व्यर्थ जाता है—यह मै सत्य कहता हूं। जो रसना रामनामके रस-भेदको जानती है, तत्त्वदर्शी मुनिगण कहते हैं कि वस, वही रसना है । मैं सत्य, सत्य और फिर सम्य कहता हूँ कि राम-नाम स्मरण करनेवाले मनुष्य कभी विपादको प्राप्त नहीं हो सकते ।

## भाग्यवती विदुरपत्नी

विदुर आदग भगवद्भक्त, उच्चकोटिके साधु और स्पष्टवादी थे । दुर्योधन इनकी स्पष्टवादितापर सदा ही नाराज रहता । विदुरजीका धृतराष्ट्रपर बहुत प्रेम था । इसीसे वे समय-समयपर दुर्योधनके द्वारा अपमान सहकर भी वहाँ रहते थे । इनके लिये कौरव-पाण्डव दोनो ही समान थे। पर धर्मके मार्गपर स्थित होनेके कारण पाण्डव इनको विशेष प्रिय थे। ये सदा पाण्डवोकी मङ्गल-कामना किया करते । श्रीकृष्णमे इनकी अनुपम प्रीति थी । इनकी धर्मपत्नीभी परम साध्वी, त्यागमूर्ति तथा भगवद्भक्तिमयी थी। भगवान् जब दूत बनकर् हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधनके प्रेमरहित महान् स्वागत-सत्कारका परित्याग करके उन्होंने इन्हीं-के घर ठहरकर इनके घरकी रूखी-सूखी शाक-भाजी खायी थी । कहा जाता है कि जिस समय भगवान् दुर्योधनके यहाँसे विना भोजन किये प्रस्थानकर विदुरके घर पहुँचे, उस समय विदुरपत्नी घरके भीतर नहा रही थी । विदुर घरपर थे नहीं। परिग्रहके अभावसे या स्वेच्छाकृत दिखतासे विदुरके घरमे वस्त्रोका अत्यन्त अभाव था। अतएव वह नगी नहा रही थी । दरवाजेपर पहुँचकर भगवान् श्रीकृष्णने आवाज की—'किवाड़ खोलो, मैं कृष्ण खड़ा हूँ; मुझे बड़ी भूख लगी है।' भगवान्की आवाज सुनते ही वह सुध-बुध भूल गयी और उन्मत्त-सी होकर उसी दशामे किवाड़ खोलनेको दौड़ी आयी । झटसे किवाड खोल दिये । भगवान्ने उसकी प्रेमोन्मत्त स्थिति समझकर उसी क्षण अपना पीताम्बर उसके शरीरपर डाल दिया, दिव्य पीतपटने उसके समस्त शरीरको ढक लिया । तदनन्तर वह प्रेमोन्मादिनी भगवान्को हाथ पकड़कर भीतर ले गयी, उसे

बस, इतना ही याद था—'मैं कृष्ण भूखा हूँ।' जल्दी-से-जल्दी क्या खिलाऊँ ? अंदर ले जाकर उसने एक उलटे पीढ़ेपर उन्हें बैठा दिया और खिलानेके लिये केले लेकर उनके पास बेठ गयी। प्रेम और प्रसन्नतासे मतवाली विदुरपन्नी केले छील छीलकर उसका गृदा तो फेंकने लगी और छिलके भगवान्को देने लगी। भगवान्की तो प्रतिशा ही ठहरी—

पत्रं पुष्पं फरुं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छित । तदहं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ (गीता ९ । २६ )

भगवान् वड़े प्रेमसे सराह-सराहकर छिलके खाने लगे। दोनो प्रेमदान तथा प्रेमसुधापानमे तन्मय थे। इतनेमें विदुरजी आ गये। वे कुछ देर तो स्तिम्भत होकर खड़े रहे। फिर उन्होंने यह व्यवस्था देखकर पत्नीको डॉटा; तव उसे चेत हुआ और वह पश्चात्ताप करनेके साथ ही अपने मनकी सरलतासे श्रीकृष्णको उलाहना देने लगी—

छिलका दीन्हे स्पान कहूँ, मूली तन मन ज्ञान ।
साए पे क्यों आपने, मूलि गए क्यों मान ॥
भगवान इस सरल वाणीपर हॅस दिये । भगवान्ने
कहा—'विदुरजी! आप बड़े बेमौके आये । मुझे बड़ा ही मुख
मिल रहा था। में तो ऐसे ही भोजनके लिये सदा अतृप्त
रहता हूँ।' अब विदुरजी भगवान्को केलेका गूदा खिलाने
लगे। भगवान्ने कहा—'विदुरजी! आपने केले तो मुझे
बड़ी सावधानीसे खिलाये; पर न मालूम क्यो इनमें छिलकेजैसा स्वाद नहीं आया!'

विदुर-पत्नीके नेत्रीं प्रेमके ऑसू झर रहे थे।

## भक्त-वाणी

तस्य यक्षवराहस्य विष्णोरतुलतेजसः। प्रणामं ये प्रकुर्वन्ति तेषामि नमो नमः॥ —सहदेव उन यज्ञमय वराहरूपमें प्रकट हुए अतुल तेजस्वी भगवान् विष्णुको जो प्रणाम करते है, उन्हें भी मेरा बार-बार प्रणाम है।

## भाग्यवती मालिन

फलविकयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम् । फलैरपूरयद्वरनैः फलभाण्डमपूरि च॥ (श्रीमद्वा०१०।११।११)

फलोंका नाम सुनते ही दोनो हाथोकी पसरमे अन्न भरे हुए श्रीकृष्ण फल लेनेके निमित्त दौड़े । उनकी पसरमेंसे धीरे-धीरे अन्न गिरता जाता था । श्रीकृष्णको देखकर मालिन-ने उनके दोनो हाथ फलोंसे भर दिये । भगवान्ने भी अपने हाथके शेष अन्नसे उसकी टोकरी रत्नोसे पूर्ण कर दी ।

मधुराकी एक भाग्यवती मालिन व्रजमे साग-भाजी तथा पूल-फल बेचनेके लिये आया करती थी । नन्हे-से सॉवरेकी सलोनी स्रतपर वह अनुरक्त थी । मुरलीमनोहरकी मनोहर मूर्ति उसके मन-मन्दिरमे सदा वसी रहती और वह भावोंके पुष्प चढाकर अहर्निश उनकी अर्चा पूजा किया करती । श्यामसुन्दर उसके मनोभावको जानते थे, किंतु उसके अनुरागको बढ़ानेके निमित्त उससे बोलते नहीं थे । वह जब भी आती, तभी आप खेलनेके बहाने बाहर निकल जाते । वह बेचारी मन मसोसकर रह जाती और मन-ही-मन कहती— श्यामसुन्दर ! तुम इतने निष्ठुर क्यों हो ? जो तुम्हे चाहते हैं, उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे बैर करते हैं, उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे बैर करते हैं, उनसे तुम दूर स्थान हो हो । तुम्हारी इस वक्रताका असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है ।

मालिनके मनसे मदनमोहन कभी दूर हटते ही नहीं थे, किंतु शरीरसे सदा अलग ही रहते, मानो वे उसते डरते हो । मालिन घंटो नन्दभवनमे बैठी रहती, किंतु नन्दलालके साथ आजतक उसका कभी संलाप नहीं हुआ । कभी उस विहारीन ने मालिनकी ओर हँसकर नहीं देखा !

प्रेमकी कुछ उलटी ही रीति है, प्रेमी ज्यो-ज्यो अपनी ओर उपेक्षांके भाव दिखाता है, त्यों-ही-त्यों अनुरागके भाव अधिकाधिक उमड़ने लगते हैं। प्रेमका स्वारस्य वियोगमे ही है। विकलता उस आनन्दका परिवर्द्धन करती है। वेदना ही उसका फल है, 'चाह' ही उसतक पहुँचाती है। मालिनका मन-विहक्कम अब दूसरी जगह न जाकर सदा नन्दके आँगनमें ही उद-उदकर चक्कर लगाने लगा।

वैसे तो मास्मिन साग-पात बेचकर मधुरा चली जाती।

किंतु उसका मन गोकुलमें रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वह मनकी खोजमे फिर गोकुल आती और मनमोहनकी मन्द-मन्द मुसकानके साथ अपने मनको कीडा करते देखकर वह अपने-आपको भूल जाती। उसका शरीर सॉवलेकी मुन्दर अरुणवर्ण पतली-पतली अंगुलियोंको स्पर्श करनेके लिये सदा उत्सुक रहता। मनकी एकमात्र यही साध थी कि मेरे रहनेका घर भी श्याममुन्दरके मुखद स्पर्शेस पावन बन जाय। जब मालिनकी चाह पराकाष्ठाको पहुँच गयी, जब उसे संसारमोहनके सिवा कुछ भी नहीं दीखने लगा, तब फिर मोहनके मिलनमें क्या देर थी। मोहन तो चाहनेवालोसे दौड़कर लिपटनेवाले हैं, किंतु वह चाह होनी चाहिये असली। अब मालिनकी चाहमें किसी प्रकारका आवरण नहीं रहा, उसकी चाह मोहनमयी बन गयी।

एक दिन वह मोहनकी मञ्जुल मूर्तिका ध्यान करती हुई व्रजमे आवाज दे रही थी 'फल छे लो री फल' । सम्पूर्ण फलोके एकमात्र दाता श्रीहरि मालिनसे फल खरीदनेके लिये घरसे दौड़े । अरुण-वर्णके छोटे-छोटे दोनों हाथोंमें धान्य भरकर जल्दी-जल्दी हॉफते हुए वेमालिनकी ओर आ रहे सन्धियोंमेंसे अनाज बिखरता कोमल करोकी चला आता था। मोहन उस मालिनसे फल लेनेको अधीर थे, मालिनका मन भी मोहनमय बना हुआ उस अवर्णनीय दृश्यमे तन्मय था । चिरकालकी साधको पृरी होते देखकर मालिन अपने-आपको भूल गयी । कन्हैयाके परम दुर्लम कोमल कर-स्पर्शके सुखके लिये अधीर हुई उस मालिनने कमलकी पंखुड़ियोंके समान खिले हुए उन दोनो जुड़े हुए हाथोंको फलोंसे भर दिया। अहा! उस समय उसकी क्या द्ञा हुई होगी, उसका वर्णन कौन कवि अपनी कविता-द्वारा करनेमे समर्थ हो सकता है। श्यामसुन्दरके लिये उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया। सम्पूर्ण अभिलावाओंको पूर्ण करनेवाले हरिने भी प्रेमके अमूल्य मोतियों े उसके रिक्त भाण्डको भर दिया । मालिनका जीवन सफल हुआ । उसने साधारण फल देकर फलोका भी परम फल, दिव्य फल प्राप्त किया। मनमोहनका ध्यान करते-करते वह उन्हींकी नित्यिकिक्करी हो गयी । प्रभुने उसे अपना लिया । उसी क्षण वह घन्य हो गयी।

सही रहा, कसका चेल भीहतम्यो कर संगी।

एक दिन वर बोहरको मञ्जूल धूनिका छ्यान कार्ना हुई इसमें आबाब दे रही भी 'फूल के ली से फूल'। नंप्पूर्ण फलिक एकस्माई शिला श्रीहार्ग मानिनस पटल खरोदमेक किये करसे दोहे। अन्य कालो कीट-र्राटे देली जातीर्थ धान्य भवकः उन्हो-जन्दो गोपल हम् व पारित्को और का सी भे कोमल क्रारांको जीन्योंपेरे अनाव विश्वरता चला आणा गा। माहन उस मालनसे फल लेनेको अधीर थे, सहित्यका हन थे। मोहासस बना मुक्ता उस अवण्लीय दृश्यम तन्त्रम आ। विस्कालको नाधको पूर्व होते देखकर शालिश अपने जांको नाव गया। कन्हेंग्राकं परव दलेंगे कामता कर नगरीते नाखके

लिने अधीर दूई उस सामिनने सरामध्ये पेंग्युड्रियोंके सम्बद्ध प्रवाल हुए उन वीची जुड़े 🌃 हुनके पूर्व केलीसे क दियो। असा। इस समय अताले क्या दमा हुई होगी उसका ब्रमण कान कवि अपनी कविताहार कर्रदेरे समर्थ हो संस्ता है। अग्रहसुन्दर्क निर्ध यमने सर्वसः समर्पण वस दिया। सम्यूणं अधिकाषाओंको पूर्णं करने त कृतिने भी फेलके अन्यान्य सीतियाँचे तसक दिला भाग्छा। म दिया। कालनका जो क वर्षले हुआ। इसने सामारे पन देशर गत्नीको भी याच कल दिखा फल भाग किया। सदसीवरण्या व्यान चंदते-करने का इन्हेंथिते निक्कि दूरी हो गया। चथ्न हस अवना विसा भाग कर एक हो गर्ने।

## त्यागमयी भीलनी

बगई नामक तक सरल हृदयका भीता गगलमे कता था। कार्ने हुँछ-फूंटा दुरमा जिल्लाम था। उसमे कोई हुआ नहीं करता गा। चण्ड उस बुर्तिको उसका क्रप्ते था (स् आर्थ) आर्ग किसीस पश्चार वता । जसाभस्य बेलपूत्र और पत्रिक कूल आदिसे बद्धाः भाक्तपूर्वक धगवानं जिल्हामते पुत्रा काने लाए। जला बेलाम, धत्रेके भूत्व तो जंगनमें थे औं। इसरम्बर्ध जोन्स जा सप्त दर्गाक लिय जिनाभरमकी पोरली की लाता। एक दिन रांतको ।तनी बोरको उपरे हुई कि उपराज्यों मारी गाख अह गयो । उसी दिन चण्डको पुनाक किये लागी हुई चिताभस्य मंत्राप्त हो गर्फ थी। उसमें बहुत दयन किसा, कानो भद्रब जागा, पर कर्ता एत्ताको चम्म नही मिली। इसके प्रतमें बंदा है। दु:शा व्यं जीव प्रगंकाको युगा केसे होगो। इसके नेबोफ़े ऑस करने लगे जार का दिस क्यानुकार केन सभा । उसको यह दशा देशकार जणहरातीन विसासी पूछा—े जांप जाने इसी दुःखी केंगी हैं?

उपने कता—'क्या धलाई, वे बहा अभागा है। अवज कहाँ भी चिताभस्त नहीं मिली। अन्त भागानमनी पूर्वा केले होगी मध्यल, भूजा किल में जुला में जुला भी जैसे भी जातना है। आज भनपान विमा ह्याके केंगे। डावर्ग पालको अध्यक्ष्मती बाक सुरुष्ट उसलो पुरत एक जीन

वृक्ती और का चेल्की-

ेबस, इतनी सी सातक लिए आए इसने व्याकृत हैं? जनान कीविये। जिनाधान्य अधी विका जायमी। ाररन्तर यह वहाँगी चल दो और हार्क सम्मुक बीती र्शिया एक फॅप्स्सका वृक्ष था। यहाँ कन्ना उसा मिहोको बेदो बनाया और झोएडीका सब सामान निकान विकासका उस वृक्षक्ष गांध रखने लगे। पर्लंखी इस बंधाको देखकर कर्जने पुष्ट - 'तूम चह सब को क्ष भागे हो? और देश प्रवद्या-बक्का रोकन गलीके ओ। देखने जाता। उपके कुछ भी समाप्तमें नहीं आमा।

पन्ना 'बाल!-' आग बल्डा उनान करके पार्वनुकी गोपलके नीचे वेदीया बैता दें। सींगड़ी को दूसरी आज आए सम्भ्यातस बना हो लेंने। उसमें आरिन लगातन 🖣 जल जाती है। आपके भागसन्त्री पुंजाके लिये बहुई स्याकः जिलाभस्य हो जापगी।

जिस निर्धिक्षासे भीना वस प्राप्तिका आखेर करती शा उसा निरमेक्सचं भोलना अपने शरीरको बाहुनि देनेको बाए कह हती ही जैसे वह एक साध्याण छात करने जा त्वीं है।

बण्डमे धनात्म मखर्मी और दृत्वः पंत्येक लाग, प्रम और धारिन सो प्रेम निद्वल का दिया। पर करने (34,-4)

डस्को कहा— 'शार्था की मुख धर्म और पृथ्यका कारण | आफंक कार्याम केस किए अनुसार करा की सर्वोक्त है। दुन अपने सर्वेद्वत मन, बसाओं।'

भौतियोंने पतिके चर्गणेयर सिर एककर सहरू

भी भारतिक। एक दिन दो में महैंगी हो। हैस शरीर भगनानको सेकमें होते, इससे बड़ा पुण्य की। हता होगा। में बड़ी भाग्यततो (िक केंग्र इसीर भगवानकी पुणान लगेगा। मुझे सेको पता। आज्ञा दो। पोलका नेकसे और बाने लगे। वह बीलनेन आगार्थ हो गता।

भीलनाने एक स्तान किया। बाङ्करवाकी पाएलके नीकिनी पेटीपर बैठागा और ऑन्क्ट्रोमें अनि लगा हो। पत्तिको पुनः प्रधान काकि वर्ग भगवान शङ्करवी स्नुशि करने लगो। अद्या, पातिकता एवं स्थापने उसका प्रदेशको बाङ बना दिया। करके सार जातरण भास्त हो गरे। किराद्ध जान हा अना-करमण हो है। उस दिख्य जानके परिपृत उसकी बाणी बेमसे गृहद हो हो। थे।

> कारणाम नाम्मण सर्वकार्ताम्यं द स्वर्गभूषिमाचला ५ पर्द विधातः। भूमो भवाषि वर्ते उन्ते नाम निर्म स्वरमादपञ्चलसम्बदस्यभूमी ॥ ति अन्यत्। सर्वाकार्यमनास्यर्भमी ॥ विक्र विधाय सर्वकार्यास्थितिकार्याम्। विक्रमण सर्वकार्यास्थितिकार्याम्।

(अ० स० म० १७) 'हे प्रभी ने ती पें कुतिस्का पद जाती हैं, व स्वर्ग

न ब्रह्मलोक और च म्हास हो। मी बाहे जिएने जन्म हो मैं सदा ज्याणि करणमनलीको जन्म भूमरी रहें। भाषक काणीय गैरा किन अनुसार बना तो । सर्वोका अर्णने जन्म दोने सम्मूले कास्त्र-विचारमें मधर्च दोने विचा पढ़ते अमेरिने क्या लाभ किसका किन काण परमेश्वरक भाक्ये लगा है, उसमें अधिक विभूचनमें और काल भन्य है।

प्राणिक करते हुए उसने प्रणातिका अग्निमें प्रवेश किया। गरीर परम हर समा। वण्डने कान किया। गृष्ट प्रकान किये। जात कालकर पाँडी-सी किताभरम शीवल करके उससे पूजा जी। आज उसके इरवने अपूर्व पांच था। अन्तरमें क्लोक त्यानने प्रेमको साम प्रवाहित कर दो थी। नैवेश ज्याकि यह इत्याको भीति भूगवानुके सम्मुख नृत्य करने खड़ा हुआ। आजस पूर्व पति वर्ती केनी भगवानुके सम्मुख नायने थे। आज बहें अकेल सर्थेगा।

हैं। ये स्वप्न तो नहीं देख रहा है? तुम गहाँ कर्म। गुम को अधिने जाम गयो। यो न?' चम्ह नॉक गड़ा। उसने देखा कि उसको जायों और नित्यको भीति आध निक्तिको उसको गसी खड़ी है।

'सपना आहेजा? आपक सामने अध्यक्ते दासी में ही में खड़ी हूँ। सुझे हो स्मरण जहीं कि मैं कब आगमें ज़ुली।' भीलतीने प्रक्रियों कार्ताने आख़ार्ग प्रकट किया।

भौति-दम्मास जामी आश्चर्यसे सुटकारा नहीं पा सके थे कि एक डिव्य विभान आकारामें उत्तरा और एक भाग्नान शङ्करक पापटन दोनीसे प्रार्थना की—'कामली) केलास नभी । भगवान नदांभर आपका सराय का रहे हैं।' और आदरपूर्यक होनीकी विभानमें बैडाका शिक्यापेट इसी शिव्योक्त्यों से गर्म।

وعبوط المجالة المعالم عنرت

#### भक्त-वाणी

व्यक्तिष् क्षे दुंड सक्तेषं सक् सुकार । मुखाबी पुरुषस्परक्तासुष्टः सक्ते धंतेत्॥ —गानम निर्मादकपी बच्चित पानके दुन भानतीयक पुरुषोद्यो को सुख १, धनक लोपना इयर उपर क्षेत्रकर्तीके स्थादक व्य सुख कर्षा (। अनुकार हो तस ;:ख १ अस पन्ताम वा पान पुरुष ॥। स्थानिक सुख च'डनश्राले पुरुषका (आकानुक्ति हो हुई प्रत्येक स्थितिक) सद्या सेतुष्ट क्रमा-क्विटिये।

---

#### शिवभक्त चाण्डाली

युण्यतीर्थ गोकर्ण सेव्यं शिवसायिका पर्ध है असंपर तर नारी इस मध्यत गंतपा भगवान शिवके दर्गन-प्रकास निर्ध मध्यत है। अक्षत, चन्दर खिल्क्यचे आर्थ पूष्प आदिसे पूजाका भाग कामार्थ अञ्चान भक्तान प्रकारको अंग कर्ल जा रहे हैं। 'भगवान विकास कर्माण्डल 'करा हर। सहादव।' आहिको ध्वत्स आक्रमण्डल गूँक उसा है। पाणिक जन्मार्थ गांव उत्साह और उम्माकी अद्भार कर्मा उस्ती दिखागी देनी है।

सन्दर्भ कुछ हा दुराप्ट एक कल्डाली चांकत. धीनत भागतेम-सी छड़ी है। यनसमातके न्यांनी पवती हुई वह राष्ट्रि हुटवा आ पहें है। शरीर अस्पन्त इबल, सम्भलमात्र या गमा 🗀 गोता सहस्य पर हुए अहाँका आँक्खुर्जी धिमधिना रही है। बीधत्यसाई इसि-हो वा बढ़ा रूपा बार्र समस्त वर गारिपेंडर सुपाला का क्षा रहा है। स्थारक रक्ष और पास्त्रों सना फल-पुरान क्या देशीकीं में मुख्याका ५०० उन्यत का गा है। जीकाओ क्रबंकर रहेर्न क्रम्यान किया है या क्लक अभावक यह करना करिन है। बन भी हो। शबनाविके एक दिन प्राक्षेत्रे ही वह निरामार है, सहावहाली हुई मन्दिरक विकट्सक जा वर्गी है। प्लर्गे एक हो तक है के हारका बिट्याब भगवानंत अर्पान किसी प्रकार पहुँच बागा। क्ष्मिर्री देवाल प्रवर्के उसकी यह जाभ पूरी करे ही। धन ती-सम उसर्व धर्मावान सिम्पके ब्लॉबर्स विन्तर किया और मनमें भी उनका सेमा-पूजा कर भी। रसासन्। भारेश्वाने उरकारे शाल-श्रमिका भार मंत्रीकार का रहे।

भीड़ डींड गर्गी। दूगमे ही मनवानुका दर्शन करका उसन भारतीया घरसका रखकर प्रणाम किया आर 'शाव किया को जम करनी दुई एक बीग कर्ना गर्मा। गराधर उस क्षेत्रमें आगरण करने दूगरे दिस कर केवले जाका भिक्तारी। दापतरका समय है। भगवत्। भारतर तथ रह वै। एक सरेकरके करपर कम्मदको स्थल काम्य है। भारकार्ग करिन्छ आने-आर स्थित्रम क्रिक्ट पिर पृद्धे। आवस साम्यन बकाब दे दिया। मृत्युका घटा आ परिची। इसी सम्बर्ध भारतम्ह स्था स्थल क्रिक्ट करार।

ध्वाक्रमें तक नवा। यति॥ गाममं बडी इस्ता दसी दिवा अस्पाने के ते। क्वांने नायमलीकी वह दुर्दका देखा और भगवान गिवक गानंदाहारा लागे हुए उसे दिख विकलात भी दुरियात क्रिया। उनमें पता रहा नया। दे पूल बेटे—' नेने बने। जाप भगवा। शिवके फर्केंद्र हैं, आमका नगरकार है। इस दिख्य विमानको लेखर ऑपलीग धर्म केव रुके दे? आपके भनमें क्वांने निगद भी नहीं सूल है?' नगवान निगक गार्थ्वेंने नायम जिने की सम्द्रेंने करके कहा— 'हमलीग हसीका लेखेंके लिये कामे हैं।

नीतमंत्रीने इकित शैकः पृहर—'अह। यह शा कार्केका ताप प्रक्रूचे द्वी उड़मेके कारण अत्यन निन्दित बाग्डालगीनिने उन्का हुई है। इसके रोग को क्या रहे हैं कि पृष्ठ प्रकार इसते बड़े-बड़े पाप अक्षा हींगा। फिर बाग्डाम इस दिख्यानीक में ने बानेतोग्य कैस्से पापले हैं? इंग्रस्कों क्या जीता है, यह समझमें करी कार्या।

भगवन् विविधः भागवांत कहा— मृत। शास्ता कहा कि कि विविधः इसके क्षणः सर्वमृत वर मणकर गा। दुए हैं, वर्णां। अब वह भगवान रिवको प्राण श चुको है, उनके नामोंका इसने उच्चारण किया है। यो समापान विवकी आण से कर्ल है और इनके समीक कोलें। करता है, वह सब नामकीने कर नामा है। महस्रमाहेजम उपवास करके रावन इसने जागरण क्षित्र है और इसके हर्णके विवस्त्रपत्र तथा कानसिक गुजन मगवान किको स्वीको किना है। इसी अनुस्क पुजन मगवान किको स्वीको किना है।

र्मामा कर कर भगमान शिवक दुर्गीन इस जीतानी जागमान्यानचे द्वाचक्क विद्या नामोका सर्म प्रदान किया। वह तक्काल क्षित्र ने उसे सम्प्रक दिखानी देने समी। दिखा नारियोंने जागनपृष्टि इस्टेबिमानमा विद्यानी आग्रेडिका अथ इसो तो एसी। उसकी समास्य दिख्य स्थान और दिख्य प्रकास किन् रहे थे। विस्तानमा कैन्छन का सामान किया किल मीग्रेस स्टेबिका मार्गरीनितिनी अहस्यत हो गया। इसकी यह दिख्य गरी। देखकर समस्त नीजातन आक्षांसे बाकिन में सर्थ। ठीक है। पूर्वजनममें इसके द्वारा सचमुच बड़े भयंकर पाप हुए हैं, तथापि अब यह भगवान् शिवकी शरण ले चुकी है। उनके नामोका इसने उचारण किया है। जो भगवान् शिवकी शरण ले लेता है और उनके नामोंका कीर्तन करता है, वह सब पातकों से तर जाता है। गोकर्ण के स्रो उपवास करके रातमें इसने जागरण किया है और इसके हाथका बिल्वपत्र तथा मानसिक पूजन भगवान् शिवने स्वीकार किया है। इसी अनुपम पुण्यका अद्यय फल भोगनेके लिये यह आद्यानीप शिवके मङ्गलमय धाममें जा रही है।

ऐसा कहकर भगवान् शिवके दूर्तोने उस जीवको चाण्डाल-योनिसे खींचकर दिव्य नारीका शरीर प्रदान किया। वह तत्काल अद्भुत तेजसे सम्पन्न दिखायी देने लगी। दिव्य नारियोंने स्वागतपूर्वक उने विमानपर विठाया। चाण्डाली अब देवी हो गयी। उसके शरीरमे दिव्य सुगन्ध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। विमानपर बैठकर वह साक्षान् नित्य शिव-धाममे पहुँचकर पार्वतीजीकी सहचरी हो गयी। उसकी वह दिव्य गति देखकर समस्त लोकपाल आश्चर्यसे चिकत रह गये।

## गन्धर्वराज पुष्पदन्त

शैव भारत ही नहीं, आसेतु हिमाचलके विशाल भूमि-भागमें शिवमहिम्नस्तोत्रकी जो प्रतिष्ठा है, जो पूज्य-भावना है, जो आदर बुद्धि है, उससे सिद्ध होता है कि श्रीविण्यु और श्रीराम-कृष्णकी तरह ही भगवान् शिवका भी भारतीय मस्तिष्क-पर पूर्ण प्रभाव रहता चला आया है। शिवमहिम्नस्तोत्र शिवविषयक साहित्यका अत्यन्त विशिष्ट और प्रधान अज्ञ है। इसके रचियता परम शिवभक्त गन्धर्वराज पुष्पदन्त ये। शिवकी यश-भागीरथीमे उनकी पवित्र वाणीने अवगाहन कर शैव-जगत्को जो रत्न प्रदान किये हैं, वे भक्ति-साहित्य-की श्रीवृद्धिमें सदा अमूल्य योग देते रहेंगे।

गन्धर्वराज पुष्पदन्त प्रतिदिन प्रातःकाल ही एक राजांके उपवनसे ताजे पुष्प तोड़ लाया करते थे। राजा पुष्पोंको न पाकर मालियोंको कठोर दण्ड दिया करता था। मालियोंने बड़े-बड़े प्रयत्न किये, पर फूल ले जानेवालेका पता नहीं लगता था। वे सब इस निर्णयपर पहुँचे कि फूल ले जानेवाला उपवनमे आते ही किसी विशेष शक्तिकी कृपासे अहस्य हो जाया करता है। सिचवोंने समस्याका समाधान निकाला; सर्वसम्मतिसे निश्चय हुआ कि 'उपवनके चारों ओर शिवनिर्माल्य फैला दिया जाय, शिव-निर्माल्यको लॉघते ही चोरकी अहस्य होनेकी शक्ति क्षीण हो जायगी।' ऐसा ही किया गया। गन्धर्वराजको निर्माल्यका उल्लिइन करते ही मालियोंने देख लिया। वे पकड़ लिये गये, कारागारमे डाल दिये गये।

उन्हें जब यह पता चला कि भैने शिव-निर्माल्य लॉघकर महान् अपराध किया है' उन्होंने भगवान् आञ्चतोष-को प्रसन्न करने और उनकी दया प्राप्त करनेका हद संकल्प किया। एक दीन-हीनकी तरह, असमर्थ और सर्वथा विवश होकर गन्धर्वराजने भगवान शिवका कारागारमे स्मरण किया । अपराध-मार्जनका एकमात्र उपाय शिवाराधन ही था । उन्होंने भगवान् गिवकी प्रसन्नताके लिये स्तोत्र रचा । आग्रतीय भगवान भोलेनाथकी तो गति न्यारी ही है, भक्तने सच्चे हृदयसे पुकारा था। योगियोंकी अखण्ड समाधि। मुनियों और ध्यानी जानियोंकी तपस्याकी भी उपेक्षा कर देनेवाले शद्भर भक्तकी पुकारपर दौड़ पड़े । कारागारमे दिव्य प्रकाश छा गया । गन्धर्वराजने देखा कि भगवान् शिवके मस्तकपर गद्रा मसकरा रही हैं, कण्ठ नीला है, गौर वर्णपर सपोंकी मालाएँ वड़ी सुन्दर लग रही हैं, गजकी खाल्से प्रतिक्षण उनकी सुन्दरता बढ़ती जा रही है। लोक-लोकान्तरकी समस्त सम्पदा उनके चरणोंपर लोट रही है। भगवान शिवके साक्षात्कारने उनकी भीपण तपस्याको सफल कर दिया। उनका अपराध मिट गया। उन्होने अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की । चरण धूलि मस्तकपर चढाकर निवेदन किया-भगवन् ! आपकी महिमाकी परमावधिको न जानते हुए यदि मेरी स्तुति अनुचित है तो सर्वज ब्रह्मा आदिकी वाणी भी तो पहले आपके यशः स्तवनमं थक चुकी है । ऐसी अवस्थामं स्तुति करनेवालेपर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। आपके स्तोत्रमे मेरा उद्योग अखण्ड और निर्विध्न हो। भगवान् शद्भरने भक्तको अभय-दान दिया। उनके जन्म-जन्मके वन्धन कट गये । दूसरे दिन राजाने कारागारमे स्वयं उपियत होकर उनके दर्शनसे अपने सौभाग्यकी सराहना की; जिन्हें भगवान् शिवने अपने दिव्य दर्शनसे मुक्त कर दिया, उनको कारागारमे वंद रखनेका साहस दूसरा

व्यक्ति भला, किस तरह कर सकता । राजाने उनसे अपने अपराधके लिये क्षमा मॉगी।

गन्धर्वराज पुष्पदन्तकी गणना महान् शिवभक्तोमे की जाती है। उन्होने प्रभासक्षेत्रमे पुष्पदन्तेश्वर शिवलिङ्गकी स्थापना की थी । उन्होंने शिवमिहम्नस्तोत्रके रूपमे जो साहित्य दान किया है, उससे असख्य जीवींका कल्याण हो रहा है। शिवमिहम्नस्तोत्रके साथ-ही-साथ परम भक्तप्रवर गन्धर्व-राज पुष्पदन्तका भी नाम अमिट और अमर है।

## महान् भक्त विष्णुस्वामी

धर्मराज युधिष्ठिरके संवत् २५०० व्यतीत होनेपर अर्थात् विक्रमसे ६०० वर्ष पूर्व द्विविद्धेशके एक क्षत्रिय राजाके मन्त्री भक्त ब्राह्मणने भगवान्की वडी आराधना करके विष्णुस्वामीको पुत्रके रूपमे प्राप्त किया था। कोई-कोई इनका समय विक्रमके बाद भी मानते हैं। भगव्यद्धिमूितस्वरूप होनेके कारण वचपनमे ही इनमे अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिमा थी, वैसा ही सुन्दर शरीर भी था। यज्ञोपवीत-संस्कारके अनन्तर थोड़े ही दिनोमे इन्होने सम्पूण वेद वेदाङ्क, पुराणादिका यथावत् ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो यदंशः सतं भजेत्र के नियमानुसार अब ये परम मुखके अन्वेषणकी ओर अप्रसर हुए। इन्होने मर्त्यलोकिस लेकर ब्रह्मलोकतकपर विचार किया, परंतु इन्हे इनके अभीष्ट वस्तुके दर्शन नहीं हुए।

अन्ततः इन्होंने उपनिषदोकी शरण ली। बृहदारण्यक उपनिषद्के अध्याय ४ के ब्राह्मण ४ में 'स वा एष महानज आत्मा सर्वस्य वशी'से लेकर 'एष सेतुर्विधारण एषां लोकानामसंभेदाय' तक जो वर्णन हुआ है, उसीके अनुसार ईश्वरका निश्चय करके इन्होंने उपासना प्रारम्भ कर दी। इनका निश्चय हढ़ था। प्रमुके साक्षात्कारपर इन्हें पूर्ण विश्वास था। इनकी उपासना बहुत दिनोतक बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ एक सी चलती रही; परंतु अभिलाषा पूर्ण न हुई।

अत्र इन्होंने भगवद्वियोगमे अन्न-जलका त्याग कर दिया, परंतु भगवत्सेवा पूर्ववत् चलती रही। छः दिन बीत गये, शरीर शिथिल पड़ गया, परंतु उत्साहमे न्यूनता नहीं आयी। सातवे दिन इनकी विरह-व्यथा इतनी तीत्र हो गयी कि इन्हे एक-एक क्षण कल्पके समान जान पड़ने लगा, जीना भारत्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीरको विरहाग्रिमे जला देनेका निश्चय किया। इसी समय इनका इदय प्रकाशसे भर गया और भगवत्प्रेरणासे ऑखें खुलनेपर इन्होंने—'सन्तं वयसि कैशोरे' आदि स्रोकोमें वर्णित किशोराकृति, वेणुवादनतत्पर शृंगाररसमूर्ति, पीताम्बरधारी, सखीद्वयसेवितः त्रिभङ्गललित भगवान् श्यामसुन्दरका सुर-मुनिदुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। उस समय इनकी जो दशा हुई, वह सर्वथा अवर्णनीय है । आनन्दपूर्ण हृदयसे इन्होंने भगवान्के चरणकमलोपर सिर रख दिया एवं पुलकित शरीरसे अश्रुधारा बहाते हुए वहीं लोटने लगे । भगवान्ने इन्हें निज करकमलोसे उठाकर हृदयसे लगाया एवं इनके सिर तथा पीठपर हाथ फेरकर कृतार्थ किया। थोड़ी देर बाद सम्हलकर अञ्जलि बॉधकर इन्होने भगवान्की स्तुति की । इनके मनमे उपनिषदोके अभिप्रायके सम्बन्धमे कुछ सन्देह था, अतः उसका निवारण करनेके लिये भगवान्ने इन्हे अपने गुह्यतम तत्त्वका रहस्य बताया । भगवान्ने कहा-अपने मनमे इस सन्देहको तो स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान्के, जो तुम्हारे सामने साकाररूपसे, साक्षात् प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्त्व है। इसी साकाररूपसे एक, अद्वितीय त्रिविधमेदशून्य अनिर्वचनीय परम तत्त्व मैं हूं। माया, जगत् आदि कुछ नही, सब मै ही हूं। जितने विरुद्ध धर्म दीखते हैं, सब मुझमे हैं। मैं ही सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, सविशेष-निर्विशेष-सब कुछ हूँ । अतः यह शुद्धा छोड़कर सर्वभावसे मेरा ही भजन करो।'

इसके पश्चात् विष्णुस्वामीसे भगवान्की बहुत देरतक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि 'अब आप अन्तर्धान न हो; सर्वदा मुझे दर्शन दिया करे या अपने साथ छे चले।' भगवान्को तो इनसे भिक्तका प्रचार कराना था। अतः एक मूर्ति बनानेवालेको बुलाकर दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा-सेवा करनेका आदेश दिया और स्वयं उसमे प्रवेश कर गये। विष्णुस्वामी उस विग्रहको साक्षात् भगवद्रूप मानकर अर्चा-पूजा करते हुए आनन्दसे जीवन विताने लगे। ये 'श्रीकृष्ण तवास्मि' इस मन्त्रका जप करते थे।

भगवत्प्रेरणासे भक्तिकी संवर्द्धना करते-करते इनकी श्रदा-वस्या आ गयी। तत्र इन्होंने शास्त्रमर्यादाके रक्षणके लिये त्रिदण्डसंन्यास ग्रहण किया और भगविच्चिन्तन करते-करते भगवान्के नित्यधाममें प्रवेश किया।

इनके सम्प्रदायमें सात सौ आचार्य हुए हैं, उनमे एक विस्वमंगल भी थे। ये विस्वमंगल तीन-चार प्रसिद्ध विस्व-मंगलोंसे भिन्न हैं। जब इनके उपदेशसे अनिधकारी भी मिक्तराज्यमें प्रवेश करने लगे, तब इन्हें संसारकी व्यवस्था ठीक करनेके लिये अन्तर्धान होकर रहनेकी आज्ञा हुई। जिस समय आचार्य वहाभ एक दूसरे मतमें मिलने जा रहे थे, तब स्वप्नमें प्रकट होकर विल्वमंगलने उन्हें भगवान्का आदेश बताया और शुद्धाद्वीत अथवा पुष्टिमार्गका उपदेश किया।

इन्हीं श्रीविष्णुस्वामीके सिद्धान्तके आधारपर आचार्य वछभने अपना सिद्धान्त स्थिर किया और समय-समयपर भगवान्ने उनके सामने प्रकट होकर उसका समर्थन किया।

## भगवान् शङ्कराचार्य

शृहरावतार भगवान् श्रीशहराचार्यके जन्मसमयके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है । कुछ छोगोंके मतानुसःर ईस.से पूर्वकी छठी शताब्दीसे लेकर नवम शताब्दीपर्यन्त किसी समय इनका अविर्भाव हुआ था । 'कल्याण'के 'वेदान्ताङ्क'मे यह सिद्ध किया है कि आचार्यपादका जन्मसमय ईसासे लगभग चार सौ वर्ष पूर्व ही है । मठोकी परम्परासे भी यही वात प्रमाणित होती है। अस्तु, किसी भी समय हो, केरल प्रदेशके पूर्णा नदीके तटवर्ती कलान्दी नामक गाँवमे बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रीदात्रगुरुकी धर्मपतनी श्रीसुभद्रा # माताके गर्भ-से वैशाख शुक्क पञ्चमीके दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्मके पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जानेपर भी इनके माता-पिता सन्तानहीन ही थे । अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा-मक्तिसे भगवान राह्मरकी आराधना की । उनकी सची और अन्तरिक आराधनासे प्रसन्न होकर आशुतीष देवाधिदेव भगवान् शङ्कर प्रकट हुए और उन्हे एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्ररत होनंका वरदान दिया । इसीके फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्र ही। विल्क स्वय भगवान् शङ्करको ही इन्होनं पुत्ररूपमे प्राप्त किया । नाम भी उनका शह्वर ही रक्खा गया।

वालक शङ्करके रूपमें कोई महान् विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलन लगा। एक वर्षकी अवस्था होते-होते बालक शङ्कर अपनी मातृभाषामें अपने भाव प्रकट करन लगे और दो वर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादि-की कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे। तीन वर्षकी अयस्थामे उनका चूडाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गये। पाँचवें वर्षमें यशोपवीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये भेज दिया गयाऔर केवलसात वर्षकी अवस्थामे ही वेद, वेदान्त

\* कहीं-कहीं इनका नाम 'विशिष्टा' भी मिलता है । सम्भवतः दो नाम रहे हों। और वेदाङ्गोंका पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गये। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्य-चिकत रह गये।

विद्याध्ययन समाप्तकर शक्करने संन्यास लेना चाहा; परंतु जब उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी तब उन्होंने नाहीं कर दी। शक्कर माताके बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माताके साथ वे नदीमे स्नान करने गये। उन्हें एक मगरने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्रको सक्करमें देखकर माताके होश उड़ गये। वह वेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शक्करने मातासे कहा—'मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा।' माताने तुरंत आज्ञा दे दी और मगरने शक्करको छोड़ दिया। इस तरह माताकी अज्ञा प्राप्तकर वे आठ वर्षकी उम्रमें ही घरसे निकल पड़े। जाते समय माताकी इच्छाके अनुसार यह वचन देते गये कि 'तुम्हारी मृत्युके समय मैं घरपर उपस्थित रहूँगा।'

घरसे चलकर शक्कर नर्मदा-तटपर आये और वहाँ स्वामी गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा ली। गुरुने इनका नाम मगवत्पूज्यपादाचार्य रक्खा। इन्होने गुरूपिदेष्ट मार्गसे साधना आरम्भ कर दी और अल्पकालमें ही बहुत बड़े योगसिख महात्मा हो गये। इनकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें काशी जाकर वेदान्तसूत्रका भाष्य लिखनेकी आशा दी और तदनुसार ये काशी चले गये। काशी आनेपर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी प्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनन्दन हुए, जो पीछे पद्माचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। काशीमे शिष्योंको पद्मनेक साथ-साथ ये ग्रन्थ भी लिखते जाते थे। कहते हैं, एक दिन भगवान् विश्वनाथने चाण्डालके रूपमे इन्हें दर्शन दिये और इनके पहचानकर प्रणाम करनेपर ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखने और धर्मके प्रचार करनेका आदेश दिया।





|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | 1 |   |  |

इसके बाद इन्होंने काशी, कुरक्षेत्र, बदरिकाश्रम आदि-की यात्रा की, विभिन्न मतवादियोंको परास्त किया और बहुत-से ग्रन्थ लिखे । प्रयाग आकर कुमारिलभट्टखे उनके अन्तिम समयमे भेट की और उनकी सलाहसे माहिष्मतीमे मण्डनमिश्र-के पास जाकर शास्त्रार्थ किया । शास्त्रार्थमे मण्डनकी पत्नी भारती मध्यस्था थी । अन्तमे मण्डनने शङ्कराचार्यका शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा । तत्पश्चात् आचार्यने विभिन्न मठोकी स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद सिद्धान्तकी शिक्षा-दीक्षा होने लगी ।

एक बार एक कापालिकने आचार्यसे एकान्तमे प्रार्थना की कि 'आप तत्त्वज्ञ हैं, आपको शरीरका मोह नहीं; मैं एक ऐसी साधना कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एक तत्त्वज्ञके सिरकी आवश्यकता है; यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाय।' आचार्यने कहा—'भाई !किसीको मालूम न होने पाये; मै अभी समाधि लगा लेता हूँ, तुम सिर काट ले जाना।' अन्वार्यने समाधि लगायी और वह सिर काटनेवाला ही था कि पद्माचार्यके इष्टदेव नृसिंहभगवान्ने ध्यान करते समय उन्हे सूचना दे दी और पद्मपादने आवेशमे आकर उसे मार डाला।

अन्वार्यने अनेकों मन्दिर बनवाये, अनेकोंको सन्मार्गमे लगाया और कुमार्गका खण्डन करके भगवान्के वास्तविक खरूपको प्रकट किया । इन्होंने मार्गमें सभी मतोंकी उपयोगिता यथास्थान स्वीकार की है। और सभी साधनोंसे अन्तःकरण ग्रुद्ध होता है, ऐसा माना है। अन्तःकरण ग्रुद्ध होनेपर ही वास्तविकताका बोध हो सकता है। अग्रुद्ध बुद्धि और मनके निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं। अतः इनके सिद्धान्तमे सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है और उसके लिये अपने धर्मानुसार कर्म, योग, भक्ति अथवा और भी किसी मार्गसे अन्तःकरणको ग्रुद्ध बनाते हुए वहाँतक पहुँचना चाहिये।

भगवान् शङ्करने भक्तिको ज्ञानप्राप्तिका प्रधान साधन माना है, तथापि वे स्वयं बड़े भक्त थे । कुछ लोग उन्हें 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहते हैं; परन्तु वस्तुतः वे ज्ञानसिद्धान्तके अन्तरालमें छिपे 'महान् भक्त' थे । अतः उन्हें 'प्रच्छन्न भक्त' कह सकते हैं। प्रबोधसुधाकरके नीचे उद्धृत क्लोंकोंसे तो यह सिद्ध होता है कि आचार्यपाद भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे और उनकी वनभोजन-लीलाकी झाँकी किया करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे । नीचे उस झॉकी तथा प्रार्थनाको देखिये—

#### भगवान्की झाँकी

यमुनातटनिकटिस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये ।
कल्पद्धमतलभूमी चरणं चरणोपिर स्थाप्य ॥
तिष्टन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तिमह विश्वम् ।
पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्प्रिलप्ठसर्वाङ्गम् ॥
आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डल्युगमण्डितश्रवणम् ।
मन्दसितमुखकमलं सुकौस्तुभोदारमणिहारम् ॥
बलयाङ्गलीयकाद्यानुज्ज्वलयनतं स्वलङ्कारान् ।
गलविलुलितवनमालं स्वतेजसापास्तकिकालम् ॥
गुआरवालिकलितं गुआपुआन्विते शिरसि ।
भुआनं सह गोपैः कुआन्तरवर्तिनं हरिं सरत ॥

'श्रीयमुनाजीके तटपर स्थित चृन्दावनके किसी महामनोहर बगीचेमे जो कल्पचृक्षके नीचेकी भूमिमे चरणपर चरण रक्खें बैठे हैं, जो मेघके समान श्यामवर्ण हैं और अपने तेजसे इस निखिल ब्रह्माण्डको प्रकाशित कर रहे हैं, जो सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं तथा समस्त शरीरमे कर्णूरमिश्रित चन्दन-का लेप लगाये हुए हैं, जिनके कर्णपर्यन्त विशाल नेत्र हैं, कान कुण्डलके जोड़ेसे सुशोभित हैं, मुखकमल मन्द-मन्द मुसका रहा है तथा जिनके वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणियुक्त सुन्दर हार हैं, और जो अपनी कान्तिसे कङ्कण और अंगूठी आदि सुन्दर आभूषणोकी भी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके गलेमें वनमाला लटक रही है और अपने तेजसे जिन्होंने कलिकालको परास्त कर दिया है तथा जिनका गुझावलिविभूषित मस्तक गूँजते हुए भ्रमरसमूहसे सुशोभित हैं, किसी कुझके भीतर बैठकर ग्वालबालोके साथ भोजन करते हुए उन श्रीहरिका स्मरण करो।'

मन्दारपुष्पवासितमन्दानिल्सेवितं परानन्दम् । मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महापुरुषम् ॥

'जो कल्पवृक्षके पुष्पोंकी गन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायुसे सेवित हैं, परमानन्दस्वरूप हैं तथा जिनके चरणकमलोमे श्रीगङ्गाजी विराजमान हैं, उन महानन्ददायक महापुरुषको नमस्कार करो।'

सुरभीकृतिदेग्वछयं सुरभिशतैराष्ट्रतं सदा परितः । सुरभीतिक्षपणमहासुरभीमं यादवं नमत ॥ धिन्होंने समस्त दिशाओंको सुगन्धित कर रक्खा है, जो चारों ओरसे सैकड़ों कामधेनु गौओंसे घिरे हुए हैं तथा देवताओं के भयको दूर करनेवाले और बड़े-बड़े राक्षसोंके लिये भयक्कर हैं। उन यदुनन्दनको नमस्कार करो।

कन्दर्पकोटिसुभगं वाञ्छितफलदं दयाणवं कृष्णम् । स्यक्त्वा कमन्यविषयं नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहते॥

'जो करोड़ो कामदेवोसे भी सुन्दर हैं, वाञ्छित फलके देनेवाले हैं, दयाके समुद्र हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर ये नेत्रयुगल और किस विषयको देखनेके लिये उत्सुक होते हैं!

ब्रह्माण्डानि बहू नि पङ्कजभवान् प्रत्यण्डमत्यद्भुतान् गोपान् वत्सयुतानदर्शयदजं विष्णूनशेषांश्च यः । शम्भुर्यचरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् क्रष्णो वै पृथगस्ति कोऽष्यविकृतः सिचन्मयो नीलिमा ॥

'जिन्होंने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक ब्रह्माण्डमें पृथक् पृथक् अति अद्भुत ब्रह्मा, वत्सोंके सहित समस्त गोप तथा [भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोके] समस्त विष्णु दिखाये, और जिनके चरणोदकको श्रीब्रह्मर अपने सिरपर धारण करते हैं, वे श्रीकृष्ण त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) से भिन्न कोई अविकारिणी सिचदानन्दमयी नीलिमा है।'

कृपापात्रं यस्य त्रिपुरिपुरम्भोजवसितः सुता जह्नोः प्ता चरणनखिनणेजनजलम् । प्रदानं वा तस्य त्रिभुवनपितत्वं विभुरिप निदानं सोऽसाकं जयित कुलदेवो यदुपितः॥

'त्रिपुरारि शिव और कमलासन ब्रह्मा जिनकी कृपाके पात्र हैं, परमपावनी श्रीगङ्गाजी जिनके चरणनखका धोवन हैं तथा त्रिलोकीका राज्य जिनका दान है, वे सर्वव्यापक और हम सबके आदिकारण तथा कुलदेव श्रीयदुनाथ सदा विजयी हो रहे हैं।'

मायाहस्तेऽर्पयित्वा भरणकृतिकृते मोहमूलोज्जवं मां मातः कृष्णाभिधाने चिरसमयमुदासीनभावं गतासि । कारुण्यैकाधिवासे सकृदपि चदनं नेक्षसे त्वं मदीयं तरसर्वज्ञे न कर्तुं प्रभवति भवती किं नु मूलस्य शान्तिम्॥

'हे कृष्णनाम्नी मातेश्वरि ! मोहरूपी मूलनक्षत्रमे उत्पन्न हुए मुझ पुत्रको भरण-पोषणके लिये मायाके हाथोमे सौंपकर त् बहुत दिनोसे मेरी ओरसे उदासीन हो गयी है। अरी ! एकमात्र करणामयी मैया ! त् एक बार भी मेरे मुखकी ओर नहीं देखती १ हे सर्वज्ञे ! क्या त् उस मोहरूपी मूलकी शान्ति करनेमें समर्थ नहीं है १' नित्यानन्दसुधानिधेरधिगतः सम्नीलमेघः सता-मौत्कण्ट्यप्रबलप्रभञ्जनभरेराकिषेतो वर्षति । विज्ञानामृतमञ्जुतं निजवचोधाराभिरारादिदं चेतश्चातक चेन्न वान्छिस मृपाकान्तोऽसि सुप्तोऽसि किम्॥

'नित्यानन्दरूपी अमृतके समुद्रसे निकला हुआ और सजनोकी उत्कण्ठारूप प्रगल वायुसे उड़ाकर लाया हुआ सत्त्वरूप नील मेघ तेरे पास ही अद्भुत विज्ञानामृतकी अपने वचनरूपी धाराओंसे वर्षा कर रहा है। अरे चित्तरूपी पर्पाहे! यदि तुझे उसे पीनेकी इच्छा नहीं होती तो तुझे व्यर्थ ही किसीने पकड़ रक्खा है, या तू सो गया है ?'

चेतश्रञ्जलतां विहाय पुरतः सन्धाय कोटिद्वयं तत्रेकत्र निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपतिम् । विश्रान्तिहितमप्यहो क नु तयोर्मध्ये तदालोच्यतां युक्त्या वानुभवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सेज्यताम् ॥

'अरे चित्त! चञ्चलताको छोड़कर अपने सामने तराज्के दोनो पलड़ोको रख; उनमेंसे एकमे समस्त विषयोंको और दूसरेमे भगवान् श्रीपतिको रख। उन दोनोमेसे किसमे अधिक श्रान्ति और हित है—इसका विचार कर, और युक्ति तथा अनुभवसे जिसमे परमानन्दकी प्रतीति हो, उसीका सेवन कर।'

काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किञ्चित्फलं स्वेप्सितं केचित्स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः। अस्माकं यदुनन्दनाङ्घियुगलध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गेश्च किम्॥

'कोई लोग तो सकाम उपासनाके द्वारा नित्यप्रति अपने किसी अभीष्ट फलकी प्रार्थना किया करते हैं और कोई योग तथा यज्ञादि अन्य साधनोसे स्वर्ग और अपवर्गकी याचना करते हैं; किंतु श्रीयदुनाथके चरणकमलोके ध्यानमे ही सदा लगे रहनेके इच्छुक हमलोगोंको लोकसे, दमसे, राजासे, स्वर्गसे और मोक्षसे क्या काम है।'

सुतरामनन्यशरणाः क्षीराद्याहारमन्तरा यद्गत् । केवलया स्तेहदशा कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति ॥

'जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है, ऐसे कछुईके बज्चे जिस प्रकार दूध आदि आहारके बिना ही केवल माताकी स्नेहदृष्टिसे ही पलते हैं, उसी प्रकार अनन्य भक्त भी भगवान्-की द्यादृष्टिके सहारे ही जीवन-निर्वाह करते हैं।'

इससे भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमे इनकी अनुभूति और

भक्तिका पता लग जाता है। इनके द्वारा रचित प्रन्थोंकी बड़ी लंबी सूची है। परंतु प्रधान-प्रधान ग्रन्थ ये हैं— ब्रह्मसूत्रभाष्य, उपनिषद् (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्रक्य, ऐतरेय, तैतिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, वृसिंह-पूर्वतापनीय, स्वेताश्वतर आदि)-भाष्य, गीताभाष्य, विष्णु-सहस्रनामभाष्य, सनत्सुजातीयभाष्य, हस्तामलकभाष्य, लिलता-त्रिश्चतीभाष्य, विवेकचूडामणि, प्रवोधसुधाकर, उपदेशसाहस्री,

अपरोक्षानुभृति, शतकोकी, दशकोकी, सववेदान्तसिद्धान्तसार-संग्रह, वाक्यसुधा, पञ्चीकरण, प्रपञ्चसार, आत्मवोध, मनीपापञ्चक, आनन्दलहरी, विविध स्तोत्र इत्यादि।

इनका सिद्धान्त मी बहुत ऊँचा था तथा अधिकारी पुरुषोंके ही समझनेकी चीज है। सभी देशोके दार्शनिकोने उसके सामने सिर झुकाया है और सभी विचारशीलोंने मुक्त कण्ठसे उसकी महिमाका गान किया है।

# आचार्य श्रीकण्ठ

श्रीकण्ठाचार्यके जीवनके सम्बन्धमें विशेष कोई बात नहीं मिलती। अनुमान होता है कि उनका जन्म कहीं दक्षिण भारतमे हुआ था और वे चौथी शताब्दीके अन्तिम भागते लेकर पाँचवीं शताब्दीके आरम्भतक वर्तमान थे। कुछ लोगोंका मत है कि श्रीकण्ठ श्रीशङ्करते भी पहले हुए थे; परंतु यह बात उननी प्रामाणिक नहीं मालूम होती। श्री-रामानुज,श्रीमध्य आदि सब आचार्योंसे तो वे अवस्य ही पहले हुए थे; परंतु श्रीशङ्करते वे बादमें ही हुए थे। श्रीकण्ठने स्पष्टरूपमे अपने भाष्यमे श्रीशङ्करमतका उल्लेख किया है। इससे मालूम होता है, वे श्रीशङ्करके बाद ही हुए थे।

श्रीकण्ठके विषयमें अप्पय्य दीक्षितने अपने ग्रन्थ 'शिवार्कमणिदीपिका' में लिखा है—

महापाग्रुपतङ्गानसम्प्रदायप्रवर्तकान् । अंशावतारानीशस्य योगाचार्यानुपास्महे ॥ इससे मालूम होता है कि श्रीकण्ठ एक महान् शिवभक्त तथा परम योगी थे और वे भगवान् शिवके अंशावतार माने जाते थे । उन्होने ब्रह्मसूत्रपर जो 'शैवभाष्य' लिखा है, उससे उनके अगाध पाण्डित्यका परिचय मिलता है अप्पय्य दीक्षितने श्रीकण्ठको दहरविद्याका उपासक लिखा है। उनकी असाधारण शिवभक्ति भी उनके ग्रन्थोमे सर्वत्र परिस्फुटित हुई है।

श्रीकण्ठने दो ग्रन्थोंकी रचना की—ब्रह्मसूत्रका भाष्य और मृगेन्द्रसंहिताकी वृत्ति । श्रीकण्ठका भाष्य ही शैवभाष्य कहलाता है । इस भाष्यके विषयमे स्वयं श्रीकण्ठने छिखा है—'मधुरो भाष्यसन्दर्भो महार्थो नातिविस्तरः ।'

वास्तवमें उस भाष्यकी भाषा बड़ी मधुर तथा प्राञ्जल है और वह संश्लेपमें ही लिखा गया है।

## श्रीअभिनवगुप्ताचार्य

श्रीअभिनवगुताचार्यका जन्म काश्मीरमें हुआ था। उन्होंने अपने गीताभाष्यमें अपने वंशका परिचय दिया है। वरुचि-जैसे विद्वान् और ज्ञानी कात्यायन उनके पूर्वज थे। उनके वंशमे स्थिरबुद्धि और अत्यन्त विद्वान् सौचुकने जन्म प्रहण किया था। सौचुकके पुत्र महात्मा श्रीभृतिराज थे। भृतिराजकी प्रतिभासे समस्त लोक आलोकित हो उठा था। उन्होंके चरणारविन्दके मधुप अभिनवगुत्त थे। वे स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान् और भगवद्भक्त थे। उन्होंने भगवान्का साक्षात्कार किया था और इसी कारण गीताका अर्थ लिखने में समर्थ हुए थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि ब्राह्मणोंके

अनुरोधसे मैंने गीताभाष्य लिखा। गीताभाष्यके अन्तमें उन्होने शिवके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट की है। वे लिखते हैं—

भभिनवरूपा शक्तिस्तद्गुप्तो यो महेश्वरो देवः । तदुभयथात्मकरूरमभिनवगुप्तं शिवं वन्दे॥

अभिनवगुप्तान्वार्यके गीताभाष्यका नाम 'गीतार्थसंग्रह' है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिवसूत्रकी व्याख्या भी लिखी थी; परंतु यह कहींने प्रकाशित हुई या नहीं, मासूम नहीं।

## महाराज भर्तृहरि

योगिराज भर्तृहरिका पवित्र नाम वैराग्यका ज्वलन्त प्रतीक है। वे त्यागः वैराग्य और तपके प्रतिनिधि थे। हिमालयसे कन्याअन्तरीपतकके भृमिभागमे उनकी पद्मबद्ध पवित्र जीवन-गाथा भिन्न-भिन्न भाषाओंमें योगियों और वैरागियोद्वारा एक अनिश्चित कालसे गायी जा रही है और भविष्यमे भी बहुत दिनोंतक यही कम चलता रहेगा।

महाराज भर्तृहरि निःसन्देह चिकमकी पहली सदीमे उपस्थित थे । उज्जैनके अधिपति थे । उनके पिता महाराज गन्धर्वसेन बहुत योग्य शासक थे। उनके दो विवाह हुए। पहलेसे महाराज भर्तृहरि और दूसरेसे महाराज विकमादित्य हुए थे। पिताकी मृत्युके बाद भर्तृहिरिने राजकार्य संभाला। विक्रमके सवल कन्धींपर शासनभार सन्निहित कर वे निश्चिन्त हो गये। उनका जीवन कुछ विलासी हो गया था। वे असाधारण कवि और राजनीतिश तथा संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने अपने पाण्डित्य और नीतिशता तथा काव्य-शान-का सदुपयोग श्रङ्कार और नीतिपूर्ण रचना तथा साहित्य-संवर्धनमें किया। विक्रमादित्यने उनकी विलासी मनोवृत्तिके प्रति विद्रोह किया। देश उस समय विदेशी आक्रमणसे भयाकान्त था। समाज और धर्मपर वौद्धधर्मके विकृत रूपका ताण्डव हो रहा था। भर्तृहरिने विक्रमादित्यको राज्यसे निर्वासित कर दिया, पर समय सबसे अधिक बलवान् होता है। विधाताने भर्तृहरिके भालमें योग-लिपि लिखी थीं। एक दिन जब उन्हें पूर्णरूपसे पता चल गया कि जिस पिङ्गलाको वे प्राणींसे भी प्रिय समझते हैं, वह तो काली नागिन है—वह तो अश्वदाालांके अध्यक्षके प्रेम पाशमे आवद है-उनको वैराग्य हो गया। वे असार-संसारका त्याग करके राजमहलसे बाहर निकल पहे । उन्हें विश्वास हो गया कि 'विषय-भोगमें रोगका भय है, कुलमें च्युतिका, धनमें राज्यका, शास्त्रमें विवादका, गुणमें दुर्जनका, शरीरमें मृत्युका-यों संसारकी सभी वस्तुएँ भयावह हैं, केवल वैराग्य ही अभय है। ' उनके शृङ्गार और नीतिपरक जीवनमे वैराग्यका समावेश हो गयाः उनके अधरोंपर शिवनामासतः तरिङ्गणीका नृत्य होने लगा, नृष्णा और वासनाने त्याग

और तपस्याकी विदोपता सिद्ध की। उन्होंने अपने आत्मामे परमात्माकी व्याप्ति पायी, ब्रह्मानुभूति की, वेदान्तके सत्यका वरण किया। उन्होंने अपने-आपको धिकारा कि 'विपयोंको हमने नहीं भोगा है, उन्होंने हमें ही भोग डाला है; हमने तप नहीं किया। तपीने ही इमको तपा डाला है; कालका अन्त नहीं हुआ, उसीने हमारा अन्त कर हाला है; हम जीर्ण हो चले। पर तृष्णाका अभाव नहीं हुआ ।' उनका जीवन साधनमय और शानपूर्ण हो उठा । उन्होंने शिवतत्त्वकी प्राप्ति की । जानोदयने शिवके रूपमें उन्हें शान्तिका अधिकारी वनाया । संसारके आघात प्रतिघातसे दूर रहकर उन्होंने ब्रह्मके शिवरूपकी साधना की, वैराग्यका अद्भुत सागर उँडेलकर आध्यात्मिक चेतनाको नया जीवन दिया । उन्होंने दसों दिशाओं और तीनों कालोंमें परिपूर्ण, अनन्त चैतन्यस्वरूप अनुभवगम्यः गान्त और तेजोमय ब्रह्मकी उपासना की । विरक्ति ही उनकी एकमात्र सङ्गिनी हो चली। महादेव ही उनके एकमात्र देव थे।वे आशाकी कर्मनासासे पार होकर भक्तिकी भागीरथीमें गोते लगाने लगे।

उन्होंने शृद्धार-नीति-शास्त्रोंकी तो रचनाकी ही थी। अव उन्होंने वेराग्यशतककी रचना की । व्याकरण शास्त्रका परम प्रसिद्ध प्रन्थ 'वाक्यपदीय' उनके महान् पाण्डित्यका परिचायक है। वे शब्द-विद्याके मीलिक आचार्य थे। शब्द 'ब्रह्म' का साक्षात् रूप है। अतएव वे 'शिवभक्त' होनेके साथ-ही-साथ 'शब्दभक्त' भी थे। शब्द-ब्रह्मका ही अर्थरूप नानात्मक जगत्-विवर्त है। योगी शब्दब्रह्मसे तादात्म्य हो जानेको मोक्ष मानते हैं। भर्तृहरि शब्द-ब्रह्मके योगी थे। उनका वैराग्यदर्शन परमात्माके साक्षात्कारका पर्याय है।

उनकी समाधि अलवर राज्यके एक सघन वनमें अव भी विद्यमान है। उसके सातर्वे दरवाजेपर एक अखण्ड दीपक जलता रहता है। उसे 'भर्तृहरिकी ज्योति' स्वीकार किया जाता है। भर्तृहरि महान शिवभक्त और सिद्ध योगी ये।

## श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)

आळवार भक्तोंमे श्रीविष्णुचित्तका नाम पहले आता है। इनका प्रसिद्ध नाम पेरि आळवार' (महान् आळवार) है। जिनके पदोको वैष्णवलोग मङ्गलाचरणके रूपमे देखते हैं।

पाण्डयवंशके बलदेव नामक राजा थे, जो मदुरा और तिन्नेवेली जिलोपर शासन करते थे। उन दिनो राजालोग अपनी प्रजाके हितका इतना अधिक ध्यान रखते थे कि बहुधा प्रजाके कष्टोका पता लगाने और उनका निवारण करनेके लिये रात्रिके समय भेप बदलकर घूमा करते थे। बलदेव भी प्रजाको किसी प्रकारका कष्ट न हो, इस बातका वड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन रातके समय जब वे मदुरा नगरीमे इसी प्रकार भेष बदलकर घूम रहे थे, उन्होंने किसी आगन्तकको एक वृक्षके नीचे विश्राम करते देखा। राजाने आगन्तकसे पूछा-- 'तुम कौन हो और कहाँसे आये हो ?' आगन्तकने कहा--- भहाशय ! मैं एक ब्राह्मण हूँ, गङ्गा-स्नान करके मैं अब सेठूं नदीमे स्नान करनेके लिये जा रहा हूँ। रातभर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठहर गया हूँ। राजाने कहा- 'अच्छी बात है, आपकी बातोसे मालूम होता है कि आप वड़े विद्वान् है और देशाटन किये हुए है। अतः आप मुझे अपने अनुभवकी कोई बात कहिये। अगगन्तकने कहा, अच्छा सुनिये---

#### नर्पार्थमष्टौ प्रयतेत मासानिशार्थमर्धं दिवसं यतेत। वार्द्धक्यहेतोर्वयसा नवेन परत्रहेतोरिह जन्मना च॥

राजाने कहा—फूपया इसका अर्थ समझाइये। 'आगन्तुक-ने कहा, 'मनुष्यको चाहिये कि आठ महीनेतक खूब परिश्रम करे, जिससे वह वर्षाश्चृतुमे सुखपूर्वक खा सके, दिनमर इसिलये परिश्रम करे कि रातमे सुखकी नींद सो सके, जवानी-मे बुढापेके लिये समह करे और इस जन्ममे परलोकके लिये कमाई करे। 'राजाने कहा—'ब्राह्मणदेवता! आप बहुत ठीक कहते हैं, मुझे अपनी मूल मालूम हो गयी। हाय! मैने अपने अन्नतकके जीवनको संसारके पचड़ेमे फॅसकर व्यर्थ ही खोया। अन मेरी वड़ी अभिलाया है कि मै उन गुणोंका अर्जन करूँ, जिनसे मुझे सच्चा मुख प्राप्त हो सके। कुपा करके आप तीर्थयात्रासे लौटकर जल्दी आइये और कुछ दिन मेरे पास रहकर मुझे सच्चा मार्ग दिखलाइये।'

त्राह्मण राजाको भक्तिमार्गकी दीक्षा देकर वहाँसे विदा हो गये। अब राजाके इदयमें परमात्माके तत्त्वको जाननेकी

उत्कण्ठा जाय्रत् हो गयी । उन्होंने अपने पुरोहित चेल्वनिन-को बुलाया, जो बड़े सदाचारी और सच्चे विष्णुभक्त थे और कहा--- भहाराज! मैं धर्माचरण करके अपने जीवनको सुधारना चाहता हूँ, जिससे मै भगवान्के चरणोंके निकट पहुँच सकूँ। आप कृपया वताइये कि मुझे क्या करना चाहिये।'पुरोहितने कहा-'राजन ! संतों और भक्तोकी सेवा करना, उनके उपदेशोका श्रवण करना, उनके संग रहना और उनके आचरणोका अनुकरण करना-यही सचा मुख प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है और यही मनुष्यमात्रका कर्तव्य है।' 'ऐसे संत कहाँ मिलेगे, कृपाकर बताइये और उन्हें कैसे पहचाना जाय ?' राजाने कहा । पुरोहितने उत्तर दिया—'राजन्। भक्तोंके बाह्य वेशको देखकर पहचानना बड़ा कठिन है। वे किसी स्थानविशेषमे नहीं रहते और न उनके रहनेका कोई निश्चित प्रकार ही है। वे चाहे जहाँ और चाहे जिस रूपंरी रह सकते हैं। अतः उनका दर्शन प्राप्त करनेका एक ही उपाय है-वह यह कि देशभरके धर्मी, सम्प्रदायो और मजहबोके प्रतिनिधियोकी एक सभा एकत्रित कीजिये और उसमे यह घोपणा कर दीजिये—'मै उस सच्चे और सरल मार्गको जानना चाहता हूँ, जिसपर चलकर हम आनन्द-रूप भगवानको प्राप्त कर सके।' साथ ही यह भी घोषणा करवा दे कि 'जो मनुष्य हमारे प्रश्नका संतोषजनक एवं यथार्थ उत्तर देगा, उसे कई भार सोना उपहाररूपमे दिया जायगा ।' यो करनेसे आपको कम-से-कम उस समामे एकत्रित होनेवाले संतो और भक्तोको देखनेका और उनसे सम्भाषण करनेका सौभाग्य तो प्राप्त हो ही जायगा।' राजाने पुरोहितकी आज्ञाके अनुसार मदुरामे सारे धर्मोंके प्रतिनिधियो-की एक सभा एकत्रित की । शैव, वैष्णव, शाक्त, सूर्योपासक, गाणपत्य, मायावादी, साख्य, वैशेषिक, पाशुपत, जैन और बौद्ध-सभी धर्मोंके प्रतिनिधि उस सभामें उपस्थित हुए। उनमे परस्पर बड़ा विवाद हुआ, परंतु राजाका समाधान कोई भी नहीं कर सका। उनका दृदय किसी महान भक्तकी खोजमे था। हमारे चरित्रनायक विष्णुचित्तके सिवा दूसरा कोई भक्त उन्हें कहाँ मिलता । अब उनके पवित्र जीवनका कुछ वृत्तान्त सुनिये।

मद्रासमदेशके तिन्नेवेली जिलेमें विक्लीपुत्र नामकापवित्र स्थान है। वहाँ मुकुन्दाचार्य नामके एक सदाचारी ब्राक्षण

रहते थे । उनकी पत्नीका नाम पद्मा था । मुकुन्दाचार्य और उनकी पतिवता स्त्री दोनों चटपत्रशायी भगवान् महाविष्णुके मन्दिरमे जाकर प्रतिदिन उनसे एक दिव्य पुत्रके लिये प्रार्थना 🧚 किया करते थे । उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई । हमारे चरित्र-नायक उसी ब्राह्मण-दम्पतिके यहाँ अवतीर्ण हुए । ये गरुड़के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एकादशी रविवारको स्वाति नक्षत्रमें हुआ था । इनकी माताको प्रसवके समय कोई वेदना नहीं हुई। वालक देखनेमे वड़ा सुन्दर था और उसके दारीरके चारो ओर एक दिव्य तेजोमण्डल था। सामान्य वालकोसे यह वालक कुछ विलक्षणता लिये हए था। माता-पिताने वालकका बड़े प्रेमके साथ लालन-पालन किया और उसके ब्राह्मणोचित सभी संस्कार करवाये । सातवें वर्षमे उसका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ । बालकने भगवान् विष्णुको विना जाने-पहचाने ही अपने ,अन्तरात्माको उन्हींके चरणोमें लगा दिया था। अतएव उन्हें लोग विष्णुचित्तके नामसे पुकारने लगे । वे अपना अधिकाश समय भगवान्के मन्दिर-में ही विताते थे और उत हरिदाउकी मॉित मगवान नारायणके स्वरूपका ध्यान और उनके नामका जप किया करते और विष्णुसहस्रनामको गाया करते ये। 'नारायण विद्याओंके सार<sup>'</sup>हैं और सारे ही सारी एकमात्र ध्येय हैं। अतः मैं उन्हींकी शरण ग्रहण करूँगा' ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपनेको भगवान् विष्णुके चरणोमे समर्पित कर दिया । मक्तिके आवेशमें उन्हें संसारकी भी सुध-बुध न रही। अभी वे नव्युवक ही थे कि उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति वेच डाली और बदलेमें एक सुन्दर उपजाऊ भूमि खरीदकर वहाँ एक सुन्दर वगीचा लगाया। प्रतिदिन सवेरे 'नारायण' शब्दका उचारण करते हुए वे फूल चुनते और उनके सुन्दर हार गूँथकर भगवान् नारायणको धारण कराते। उन हारोंसे अलङ्कृत भगवान्की दिव्य मूर्तिको देखकर वे मुग्ध हो जाते और निर्निमेष नेत्रोंसे उनकी अनूप रूप-माधुरीका आस्वादन करते । उन्हें भगवछेमके अतिरिक्त कोई दूसरी बात सुहाती ही न थी। एक दिन रातको विष्णुचित्त बहुत देरतक भजन ध्यान करनेके बाद विश्राम कर रहे थे कि उन्हें भगवान् नारायणने स्वप्नमें दर्शन दिये और उनसे कहा कि 'तुम तुरंत मतुरामें जाकर वहाँके धर्मात्मा राजा वलदेवसे मिलो । वहाँ सारे धर्मोंके प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं और राजाने यह घीषणा की है कि जो पुरुष **ए**च्चे आनन्दकी प्राप्तिका **एवंश्रेष्ठ** मार्ग बतलायेगा, उसे उपहाररूपमें कई भार छोना दिया जायगा । वहाँ जाकर मेरी

विजयपताका फहराओ । मेरे प्रेम और भक्तिका महत्त्व लोगों-पर प्रकट करो । वहाँ जाकर यह प्रमाणित कर दो कि भगवान्के सविशेष रूपकी उपासना ही आनन्द प्राप्त करनेका एकमात्र सचा और सरल मार्ग है।'

विष्णुचित्त भगवान्के स्वप्नादेशको पाकर मारे इषके फूले न समाये और भगवान्से इस प्रकार कहने लगे—'प्रभो ! मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, मैं अभी मदुराके लिये खाना होता हूं । किंतु मुझे शास्त्रोंका शान विल्कुल नहीं है, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ । आपके चरणोंको हृदयमें रखकर मैं उस सभामें जाता हूं। ऐसी कृपा कीजिये कि आपका यह यन्त्र आपकी इच्छाको पूर्ण कर सके।' यों कहकर विष्णुचित्र मदुरा चले गये। राजाने इनका बड़ा सत्कार किया और वहाँकी पण्डितमण्डलीमें विष्णुचित्त नक्षत्रोंमें चन्द्रमाके समान सुशोभित हए । उन्होंने सबकी शङ्काओंका यथोचित उत्तर देते हुए यह सिद्ध किया कि-भगवान् नारायण ही सर्वोपिर हैं और उनके चरणोंमें अपने-को सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याणका एकमात्र उपाय है। भगवान् नारायण ही हमारे रक्षक हैं, वे अपनी योगमायारे साधुओकी रक्षा और दुर्धोका दलन करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूतोंके दृदयमें स्थित हैं। भगवान् ही मायारे परे हैं और उनकी उपासना ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है । उनपर विश्वास करोः उनकी आराधना करो। उनके नामकी रट लगाओ और उनका गुणानुबाद करो । ॐ नमो नारायणाय ।'

विष्णुचित्तके उपदेशका राजापर बड़ा प्रभाव पड़ा । वह उनके चरणोंपर गिर पड़ा और उन्हें अपने गुरुके रूपमें वरणकर बड़ी धूमधामके साथ उनका जुलूस निकाला । किंतु विष्णुचित्त इस सम्मानसे प्रसन्न नहीं हुए । उन्होंने बड़े करणांपूर्ण नेत्रोंसे ऊपर आकाशकी ओर देखा तो वहाँ उन्हें साक्षात् भगवान् नारायण महालक्ष्मीके साथ गरुड़पर विराजे हुए दिखायी दिये । वे अपने भक्तका सम्मान देखकर तथा लाखों नर-नारियोंके मुखसे 'नारायण'मनत्रकी ध्वनि सुनकर बढ़े प्रसन्न हो रहे थे । विष्णुचित्त अपने इष्टदेवका दर्शन पाकर इतार्थहों गये । वे राजासे विदा लेकर विल्लीपुत्र चले गये और वहाँ उन्होंने कई सुन्दर पद रचकर उनके द्वारा भगवान्की अर्चा की । उनके एक पदका भाव तम्नोंके तौरपर नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं— वे वास्तवमे दया-के पात्र हैं, जो भगवान् नारायणकी उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माताको व्यर्थ ही प्रसवका कष्ट दिया। जो लोग नारायण-नामका उच्चारण नहीं करते, वे पाप ही खाते हैं और पापमें ही रहते हैं। जो लोग भगवान् माधवको अपने हृदयमन्दिरमे स्थापितकर प्रेमरूपी सुमनसे उनकी पूजा करते हैं, वे ही मृत्युपाशसे छूटते हैं।

विष्णुचित्त भगवान्की वात्सस्यभावसे उपासना करते थे ।

---

#### भक्तिमती आण्डाळ या रज्जनायकी

प्राचीन कालमे दक्षिण भारतमें कावेरी-तटपर स्थित एक गाँवमें विष्णुचित्त नामके एक परम वैष्णव भक्त रहते थे। वे बड़े ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ पुरुष थे। अहर्निश वे भगवद्भजन, हरिकीर्तन और नाम-जपमे निरत रहते थे । उन्हें भगवान्के सिवा और कुछ सुहाता ही न था। बड़ा ही क़ुरम्य उनका एक तुलसीका उपवन था । वे नित्य प्रातःकाल गुलसीके थाल्होमे जल डालते और गुलसी-दलकी ही माला बनाकर भगवान्का शृङ्कार करते । एक समय प्रातःकाल जब वे घड़ेमे जल भरकर तुलसी सींचने गये, तब वहाँ उन्हे एक परम मनोहर नवजात कन्या दिखायी पड़ी । उन्होंने बड़े स्नेहसे उस बालिका-को उठा लिया तथा उसे वटपत्रशायी भगवान नारायणके चरणोंमें रखकर कहा-प्रभो ! यह तुम्हारी ही सम्पत्ति है, जो तुम्हारी सेवाके लिये आयी है। इसे अपने पाद-पद्मोमे आश्रय दो ।' इसपर मूर्तिमेसे शब्द आया—'इस लड़कीका नाम 'कोदई' रक्खो और इसे अपनी ही लड़की मानकर इसका लालन-पालन करो।' 'कोदई' का अर्थ है-'फूलोके हारके समान कमनीय ।' इसी लड़कीको आगे चलकर जब भगवानका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त हो गयी, तव लोग 'आण्डाळ' कहने लगे थे ।

रातमे भगवान्ने स्वप्नमे विष्णुचित्तजीको कन्याका सारा हाल वतावा—'वाराहावतारमें मैने पृथ्वीका उद्धार किया था, तब पृथ्वीने मुझसे पूछा कि 'आपको किस प्रकारकी पूजा परम प्रिय है ?' उस समय मैंने बतलाया था कि 'मुझे नामकीर्तन तथा पत्र-पुष्प-फल-तोयकी पूजा सर्वप्रिय है। मुझे प्राप्त करनेके लिये भक्त मेरे नामका कीर्तन करे और प्रेम-भक्तिके साथ मेरी पूजा-अर्चा करे।' मेरी उस बातको हृदयमे धारणकर पृथ्वी इस कन्याके रूपमे प्रकट हुई है और अब सुम्हारे घरमे बसना चाहती है। यदि सुम इस कन्याकी सेवा करते रहोगे तो अवस्य परम- पदको प्राप्त होओगे। श्राह्मण-ब्राह्मणी इस कन्याको पाकर परम प्रसन्न हुए। यथासमय उन्होने कन्याके जातकर्मादि संस्कार कराये।

लड़की जब बोलने लगी, तब उसके मुखसे 'विष्णु' के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता था। जब वह कुछ सयानी हुई, तब भगवान्के गीत गाने लगी। पिताके मन्दिर चले जानेपर वह उनके पीछे उपवनकी रखवाली करती और भगवान्की पूजाके लिये फूलोके हार गूँथती। कन्याकी बनायी मालाको लेकर विष्णुचित्त ब्राह्मण श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरमे जाते और माला भगवान्को चढ़ा आते। जब वह कुछ और बड़ी हुई, तब भगवान् रङ्गनाथको अपने पतिके रूपमे मजने लगी। वह अपने प्रियतमके प्रेममे अपने आपको इतना भूल जाती कि भगवान्के लिये गूँथे हुए हारको स्वयं पहनकर दर्पणके सम्मुख खड़ी हो जाती और अपने सौन्दर्यकी स्वयं प्रशंसा करती हुई कहती—'क्या मेरा सौन्दर्य मेरे प्रियतमको आकर्षित कर सकेगा ।'

एक दिन मन्दिरके पुजारीने विष्णुचित्तकी माला यह कहकर लीटा दी कि उसमें किसी मनुष्यके सिरका बाल लगा हुआ है। ब्राह्मणको यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने ताजे पुष्प चुने, नवीन हार बनाया और भगवान्को अर्पण किया। दूसरे दिन भी पुजारीने कहा कि माला कुछ सुरक्षायी हुई है। विष्णुचित्तने अपने मनमे सोचा कि अवश्य ही इसमे कोई-न-कोई रहस्य होना चाहिये। वे जब इसका कारण घरपर हूँ दुनेमें लगे, तब उनकी दृष्टि अकस्मात् अपनी लड़कीपर गयी। उन्होंने देखा कि वह परदेके पीछे नवीन पुष्पोंका हार पहने दर्पणके सम्मुख खड़ी है और मन-ही-मन अपने प्रियतम भगवान्से कुछ बातें कर रही है। वे दौड़कर लड़कीके पास गये और चिल्लाकर बोछे—'बेटी ! यह तूने क्या किया ? तू पागळ

तो नहीं हो गयी जो भगवान्के लिये तैयार किये हारोंको स्वयं धारण करके जूँठा कर रही है ?' विष्णुचित्तने फिरसे दूसरे हार बनाये और प्रमुको चढ़ाये, परंतु आण्डाळ तो अपनेको प्रमुके चरणोंमें समर्पित कर चुकी थी । समर्पण जब सम्पूर्ण होता है, तब देवताको स्वीकार होता ही है। आवश्यकता इस बातकी है कि हृदयको प्रमुके चरणोमें चढ़ाते समय वह सर्वथा शून्य, सर्वथा निरावरण रहे। आण्डाळका मधुर और सम्पूर्ण समर्पण मला मगवान्को अङ्गीकार क्यों न हो ? उसी दिन रातको विष्णुचित्तको भगवान्ने स्वप्नमे आदेश दिया । 'मुझे आण्डाळकी पहनी हुई माला धारण करनेमे विशेष मुख मिलता है, इसलिये वही हार मुझे चढाया करो।' अब तो विष्णुचित्तको अपनी कन्याके महत्त्वका पूरा निश्चय हो गया। कुछ दिनों बाद आण्डाळकी धारण की हुई मालाओको ही वे भगवान्को निवेदन करने लगे।

आण्डाळ अहर्निश प्रभुके प्रेममें मतवाली रहती। एक दिन उसने अपने धर्मिपतासे वड़े ही अनुनय-विनयके साथ दिव्य धामों तथा तीर्थस्थानोंके विषयमें पूछा । विष्णुचित्त-का चित्त प्रभुके चरणींका अनुरागी या ही। उन्होंने बहुत " प्रेम और श्रद्धाभरे रार्ब्दोमें अपनी वेटीसे भगवानके वैकुण्ठ आदि दिव्य धार्मीके नाम वतलाये और अन्तमें कहा, 'दक्षिणमें कावेरीके तटपर भगवान् श्रीरङ्गनाथका वास है।' भगवान् श्रीरङ्गनाथका नाम सुनते ही आण्डाळके रोमाञ्च हो आया और उसकी ऑखोंसे प्रेमाशुओंकी धारा बरस पड़ी। उनमे विद्वल होकर अपने इष्टदेवके सम्बन्धमे अधिक जाननेकी इच्छा प्रकट की। तन विष्णुचित्त सुनाने लगे---(इस्वाकुके यशकी पूर्तिके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर भगवान् विष्णु वहाँ प्रकट हुए । भगवान्का साक्षात्कार हो जानेपर इस्वांकु कृतार्थ हो गये और ब्रह्माकी आज्ञारे वे सरयूके तटपर अयोध्यामें तपस्या करने लगे। तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माने इस्वाकुरे वर मॉगनेके लिये कहा । इक्वाकुने यही बर माँगा कि भगवान् विष्णुका यहीं अवधमें अवतार हो और वे श्रीरङ्गनाथजीके रूपमें उनके कुलदेव रहें।' ब्रह्माने उन्हें मुँहमाँगा वरदान दे दिया।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी जब लक्काको जीतकर अयोध्या आये, तव उनके साथ विभीषण भी पघारे थे । वे जब लक्का जाने लगे, तव उन्होंने भगवान्से कहा कि आपका वियोग भेरे किये सर्वथा असहा है। अतएव मुझे ऐसी कोई वस्त दीजिये. जिससे मेरे हृदयको घीरज हो । विभीषणके अटल प्रेमको देखकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें श्रीरङ्गनाथजीकी प्रतिमा दी। जब विभीषण कावेरी-तटपर आये, तब वे किसी दूसरे यज्ञ-अनुष्ठानमे सलग्न हो गये। फिर भगवान् श्रीरङ्गनाथजीने लङ्का जाना अस्वीकार कर दिया और विभीषणने वहीं भगवान्की मूर्ति स्थापित की। विभीषण भगवान्की पूजा-अचिंक लिये नित्य लङ्कासे यहाँ आया करते थे।

मगवान् श्रीरङ्गनाथका वर्णन सुनकर आण्डाळकी उत्कण्ठा और भी तीव हो गयी | उसने पितासे भगवान्की प्राप्तिका साधन पूछा | अब आण्डाळके लिये एक क्षणका वियोग भी असह्य था |

आण्डाळकी विरह्व्यथा बढ्ती ही गयी। उसके प्राण रात-दिन जीवनधनमें अटके रहते थे। वह उसीका नाम जपती, उसीका कीर्तन करती और उसीकी धुनमे हूबी रहती । उसकी ऑखोमें, हृदयमे, प्राणोंमे, रोम-रोममे श्रीरङ्गनायजी ही छाये हुए थे। वह रोती और दहाड़ मारकर छाती पीटती-पियतम! स्वप्नमे आकर तुमने मिलनेका जो उपक्रम किया है, उससे तो मेरे भीतरकी विरहामि और भी धधक उठी है। यो तड़पानेमें तुम्हें कौन-सा रस मिलता है। हाय ! एक क्षण भी तुम्हारे विना रहा नहीं जाता। देव ! मेरे जीवनधन ! यदि मेरे प्राणींकी इस आकुल तङ्गरे धुम्हारा कठोर दृदय तनिक भी पत्तीजे तो अभी आकर मुझे अपने चरणोंमें खीकार कर लो । प्रभो ! ओ मेरे प्राणा-धार ! सीताकी सुधि छेनेके लिये तुमने समुद्रमें पुल बँधवाया और रावणको मारकर उसे अयोध्या लौटा लाये । शिञ्जपालका वध करके रुक्मिणीको अपनी शरणमें छे लिया। द्रौपदी, गज, गणिका और गोपियोंकी टेर सुन ली; परंतु मेरी ही बार इतना विलम्ब क्यों कर रहे हो ! मैं जानती हूँ कि मैं अपराधिनी हूँ; परंतु जैसी भी हूँ, तुम्हारी हूँ--- तुम्हीं मेरे . प्राणवल्लम, हृदयेश्वर, जीवनसर्वस्व और अवलम्ब हो ! तुम्हें छोड़कर किसकी शरणमें जाऊँ ! जिस प्रकार चकोर चन्द्रमाको और चातक श्यामधनको चाहता है। वैसे ही मेरा हृदय प्रमहें देखनेके लिये व्याकुल है।

आण्डाळ सदा अपने शरीरसे ऊपर उठी रहती थी। वह अपने बाहर-भीतर सर्वत्र अपने प्राणवछम प्रमुके अतिरिक्त और किसी वस्तुको देखती ही न थी। वह शरीरसे विष्णुचित्तके बगीचेमें रहती थी; किन्द्र उसका मन नित्य वृन्दावनमे विचरता रहता था। वह गोपियोके साथ खेलती और मिट्टीके घरोदे बनाती। इतनेमे ही श्रीकृष्ण आकर उसके घरोदोको ढहा देते और हैंसने लगते। कभी वह गोपियोके साथ सरोवरमें सान करने लगती और प्रियतम श्रीकृष्ण आकर उन सबके वस्त्रोको उठाकर ले जाते और कदम्बपर चढ़कर बैठ जाते। कभी-कभी वह मनसे ही वृन्दावनमे विचरती और रास्ता चलनेवालोसे पूछती, 'क्या उमने मेरे प्राणवल्लभको इधर कहीं देखा है ? क्या किसीको मेरे कमलनयनका पता है ?' और अपने-आप ही अपने प्रक्रीका उत्तर भी देती—'अजी, देखा क्यो नहीं ? वह तो वृन्दावनमें बॉस्टरी बजाकर गोपियोके साथ विहार कर रहा है।'

वसन्त ऋसुमे वह कोयलको सम्बोधन करके बड़े करण स्वरमे कहती—'अरी कोयल! मेरा प्राणवल्लम मेरे सामने क्यो नही आता? वह मेरे हृदयमे प्रवेश करके मुझे अपने वियोगसे दुखी कर रहा है। मै तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है।'

एक दिन जब वह अपने प्रियतम भगवान्के विरहमें अत्यन्त व्याकुल हो गयी। भगवान् रङ्गनाथने ख्राप्तमें मन्दिरके अधिकारियोको दर्शन देकर कहा—भोरी प्रियतमा आण्डाळको मेरे पास ले आओ। १ इधर उन्होने विष्णुचित्तको

भी स्वप्नमे दर्शन देकर कहा--- 'तुम आण्डाळको लेकर शीघ मेरे पास चले आओ, मैं उसका पाणिग्रहण करूँगा।' यही नहीं, उन्होंने स्वप्नमे आण्डाळको भी दर्शन दिये और उसने देखा कि मेरा विवाह बड़ी धूमधामके साथ श्रीरङ्गनाथजीके साथ हो रहा है। उनका स्वम सचा हो गया। दूसरे ही दिन श्रीरङ्गजीके मन्दिरसे आण्डाळ और उसके धर्मिपता विष्णुचित्तको लेनेके लिये कई पालकियाँ और दूसरे प्रकारका लवाजमा भी आया। दोल बजने लगे, शङ्खकी ध्वनि होने लगी, वेदपाठी ब्राह्मण वेद पढने लगे और भक्तलोग आण्डाळ और उसके स्वामी श्रीरङ्गनाथजीकी जय बोलने लगे। आण्डाळने प्रेममे मतवाली होकर मन्दिरमे प्रवेश किया और त्ररंत वह भगवानकी शेषशय्यापर चढ गयी । इतनेमे ही लोगोने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छ। गया और उस प्रकाशमे देवी आण्डाळ सबके देखते-ही-देखते बिजली-सी चमककर विलीन हो गयी। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गये। आण्डालके जीवनका कार्य आज पूरा हो गया। वह भगवान नारायणमे जाकर मिल गयी।

दक्षिणके वैष्णव-मन्दिरोमे आज भी आण्डाळके विवाह-का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है । विष्णुचित्तने भी अपना शेष जीवन भगवान् श्रीरङ्गनाथ और उनकी प्रियतमा श्रीआण्डाळदेवीकी उपासनामे व्यतीतकर भगवद्धाम-को प्रयाण किया !

### श्रीकुलशेखर आळवार

कोहिनगर (केरल) के राजा दृद्वत बड़े धर्मातमा थे, किंतु उनके कोई सन्तान न थी। उन्होंने पुत्रके लिये तप किया और भगवान् नारायणकी कृपासे द्वादशीके दिन पुनर्वस्र नक्षत्रमें उनके घर एक तेजस्वी बालकने जन्म लिया। बालकका नाम कुल्शेखर रक्खा गया। ये भगवान्की कौस्तुभमणिका अवतार माने जाते है। राजाने कुल्शेखरको विद्या, ज्ञान और भिक्तके वातावरणमे संवर्धित किया। कुल् ही दिनोमे कुल्शेखर तमिळ और संस्कृत भाषामे पारक्षत हो गये और इन दोनों प्राचीन भाषाओंके सभी घार्मिक ग्रन्थोका उन्होंने आलोडन कर डाला। उन्होंने वेद-वेदान्तका अध्ययन किया और चौसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त विद्या। यही नहीं, वे राजनीति, युद्धविद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गान्धविवद तथा नृत्यकलामे भी प्रवीण हो गये।

जब राजाने देखा कि कुलशेखर सब प्रकारसे राज्यका भार उठानेमे समर्थ हो गया है, तब कुलशेखरको राज्य देकर वे स्वयं मोक्षमार्गमे लग गये । कुलशेखरने अपने देशमे रामराज्यकी पुनः स्थापना की । प्रत्येक गृहस्थको अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार शिक्षा देनेका समुचित, प्रवन्ध किया । उन्होंने व्यवसायों तथा उद्योगधन्धोंको सुव्यवस्थित रूप देकर प्रजाके दारिद्रधको दूर किया । अपने राज्यको धन, शान और सन्तोषकी दृष्टिसे एक प्रकारसे स्वर्ग ही बना दिया । यद्यपि वे हाथमे राजदण्ड धारण करते थे, उनके हृदयने भगवान् विष्णुके चरण-कमलोको हृदतापूर्वक पकड़ रक्खा था । उनका शरीर यद्यपि सिंहासनपर बैठता था, हृदय, भगवान् श्रीरामका सिंहासन बन गया था । राजा होनेपर भी उनकी विष्योंमे तनिक भी प्रीति नहीं थी । वे सदा यही सोचा करते 'वह दिन कव होगा, जब ये नेत्र भगवान्के त्रिभुवनसुन्दर मङ्गलिवप्रहका दर्शन पाकर कृतार्थ होगे ! मेरा मस्तक भगवान् श्रीरङ्गनाथके चरणोके सामने कव झकेगा ! मेरा हृदय भगवान् पुण्डरीकाक्षके मुखारिवन्द-को देखकर कव द्रवित होगा, जिनकी इन्द्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं ! ये नेत्र किस कामके हैं, यदि इन्हें भगवान् श्रीरङ्गनाथ और उनके भक्तोंके दर्शन नहीं प्राप्त होते ! मुझे उन प्यारे भक्तोंकी चरण-धूलिकव प्राप्त होगी ! वास्तवमे 'बुढिमान्' वे ही है, जो भगवान् नारायणके पीछे पागल हुए घूमते हैं, और जो उनके चरणोको भुलाकर संसारके विपयोम किसे रहते हैं, वे ही 'पागल' हैं।'

भक्तकी सची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रिके समय भगवान् नारायण अपने दिव्य विग्रहमे भक्त कुलगेखरके सामने प्रकट हुए । कुलगेखर उनका दर्शन प्राप्तकर गरीरकी सुध-बुध भूल गये, उसी समयसे उनका एक प्रकारसे कायापलट ही हो गया। वे सदा भगवद्भावमे लीन रहने लगे। भगवद्भक्तिके रसके सामने राज्यसुख उन्हें फीका लगने लगा। वे अपने मनमे सोचने लगे---(मुझे इन संसारी लोगोसे क्या काम है, जो इस मिय्या प्रपञ्चको सत्य माने वैठे है। मुझे तो भगवान् विष्णुके प्रेममे डूव जाना चाहिये। ये संसारी जीव कामदेवके वाणोंके शिकार होकर नाना प्रकारके भोगोके पीछे भटकते रहते हैं। मुझे केवल भक्तोका ही सङ्ग करना चाहिये। सांसारिक भोगोंकी तो वात ही क्या, खर्गका सुख भी मेरे लिये तुच्छ है।' ऐसा निश्चय करके वे अपना सारा समय सत्सङ्ग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान्के अलौकिक चरित्रोंके श्रवणमें ही व्यतीत करने लगे। उनके इष्टदेव श्रीराम थे और वे दास्यभावसे उनकी उपासना करते थे।

एक दिन वे बड़े प्रेमके साथ श्रीरामायणकी कथा सुन रहे थे । प्रसङ्ग यह था कि भगवान् श्रीराम सीताजीकी रक्षा-के लिये लक्ष्मणको नियुक्तकर स्वयं अकेले खर-दूपणकी विपुल रेनासे युद्ध करनेके लिये उनके सामने जा रहे हैं । पण्डितजी कह रहे थे—

चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धो भविष्यति ॥ अर्थात् धर्मात्मा श्रीराम अकेले चौदह हजार राक्षसोंसे युद्ध करने जा रहे हैं, इस युद्धका परिणाम क्या होगा !

कुलशेखर कथा सुननेमें इतने तन्मय हो रहे ये कि उन्हें

यह बात भूल गयी कि यहाँ रामायणकी कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि 'भगवान् वास्तवमें खर-वृपणकी सेनाके साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं।' यह वात उन्हें कैसे सहा होती, व तुरंत कथामेसे उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शह्ध वजाकर अपनी सारी सेना एकच कर ली और सेना-नायकका आजा दी कि 'चलो, हमलोग श्रीरामकी सहायताके लिये राक्षसोंसे युद्ध करने चले।' ज्यों ही वे वहाँसे जानेके लिये तैयार हुए, उन्होंने पण्डितजींके मुँहसे सुना कि 'श्रीरामने अकेले ही खर-वृपणसहित सारी राक्षससेनाका संहार कर दिया।' तव कुलशेखरको शान्ति मिली और उन्होंने सेनाको लीट जानेका आदेश दिया।

भक्तिका मार्ग भी वाधाओंसे शुन्य नहीं है। मन्त्रियों और दरवारियाने जब यह देखा कि महाराज राजकाजको भ्रलाकर रात-दिन भक्तिरसमें हुवे रहते हैं और उनके महलोंमें चौत्रीसो घंटे भक्तोका जमाव रहता है। तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा—'कोई ऐसा उपाय रचना चाहिये, जिससे राजाका इन भक्तोंकी ओरसे मन फिर जाय।' परतु यह कव सम्भव था। एक दिनकी वात है, राज्यके रत्नभंडारसे एक वहुमूल्य हीरा गुम हो गया । दरवारियोंने कहा-(हो-न-हो) यह काम उन भक्तनामधारी धूतोंका ही है।' राजाने कहा--'ऐसा कभी हो नहीं सकता।' मैं इस वातको प्रमाणित कर सकता हूँ कि 'वैष्णव भक्त इस प्रकारका आचरण कभी नहीं कर सकते ।' उन्होंने उसी समय अपने नौकरोसे कहकर एक वर्तनमे वद कराकर एक विषधर सर्प मॅगवाया और कहा- 'जिस किसीको हमारे वैप्णव भक्तोंके प्रति सन्देह हो, वह इस वर्तनमं हाथ डाले, यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो सॉप उसे काट नहीं सकेगा।' उन्होंने यह भी कहा-भिरी दृष्टिमें वैष्णव भक्त विस्कुल निरपराध हैं। किंतु यदि वे अपराधी है तो सबसे पहले इस वर्तनमे मैं हाथ डालता हूं। यदि ये लोग दोपी नहीं हैं तो सॉप मेरा कुछ भी नहीं विगाड़ सकता ।' यों कहकर उन्होंने अपना हाथ झट उस वर्तनके अंदर डाल दिया और लोगोंने आश्चर्यके साथ देखा किं सॉप अपने स्थानसे हिला भी नहीं, वह मन्त्रमुग्धकी भाँति ज्यों-का-त्यों वैठा रहा । दरवारीलोग इस वातपर बड़े लजित हुए और अन्तमें वह हीरा भी मिल गया । इधर कुलशेखर तीर्थयात्राके लिये निकल पड़े और अपनी भक्तमण्डलीके साथ भजन-कीर्तन करते हुए भिन्न-भिन्न तीर्थोंमें घूमने लगे।

वे कई वर्षातक श्रीरङ्गक्षेत्रमे रहे। उन्होंने वहाँ रहकर भुकुन्दमाला नामक संस्कृतका एक बहुत सुन्दर स्तोत्र-ग्रन्थ रचा, जिसका, संस्कृत जाननेवाले अब भी वडा आदर करते है। इसके बाद ये तिरुपतिमे रहने लगे और वहाँ रहकर इन्होंने बड़े सुन्दर भिक्तरसंसे भेरे हुए पदोकी रचना की। उनके कुछ पदोंका भाव नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं—

'मुझे न धन चाहिये, न शरीरका मुख चाहिये; न मुझे राज्यकी कामना है, न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौमपद चाहिये। मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढी बनकर रहूँ, जिससे मुम्हारे भक्तों के चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पड़े। अथवा प्रभो। जिस रास्तेसे मक्तलोग मुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा रजःकण ही बना दो, अथवा जिस नलीसे तुम्हारे बगीचेके मुझोंकी सिंचाई होती है, उस नलीका जल ही बना दो, अथवा अपने बगीचेका एक चम्पाका पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने पहाँके सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्त ही बना दो।'

इन्होंने मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि कई उत्तरके

तीर्थोकी भी यात्रा की थी और श्रीकृष्ण तथा श्रीरामकी लीलाओंपर भी कई पद रचे थे । इनके सबसे उत्तम पद अनन्य शरणागितपरक हैं। जिनमेसे कुछका भाव नीचे दिया जाता है।

#### वे कहते हैं---

'यदि माता खीझकर बच्चेको अपनी गोदसे उतार भी देती है तो भी बच्चा उसीमे अपनी छो छगाये रहता है और उसीको याद करके रोता-चिछाता और छटपटाता है। उसी प्रकार हे नाथ। तुम चाहे मेरी कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दुःखोकी ओर ध्यान न दो, तो भी मै तुम्हारे चरणोको छोड़कर और कही नहीं जा सकता, तुम्हारे चरणोके सिवा मेरे छिये कोई दूसरी गति ही नहीं है। यदि पित अपनी पितवता स्त्रीका सबके सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुतकारों, मै तुम्हारे अभय चरणोको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर ऑख उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है। मेरी अभिलापाके एक-मात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हे चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं।

#### श्रीविप्रनारायण ( भक्तपदरेणु )

भगवान्की लीला विचित्र है। किसी-किसीपर वे बहुत शीष्र दुल जाते हैं और किसी-किसीकी वे बड़ी कठिन परीक्षा लेकर तब उन्हें अपना कृपापात्र बनाते हैं। और जिस प्रकार कॉटेको कॉटेसे ही निकाला जाता है, उसी प्रकार किसी-किसीको मायामुक्त करनेके लिये वे उसपर अपनी मायाका ही प्रयोग करते हैं। विप्रनारायणके साथ उन्होंने तीसरे प्रकारका प्रयोग किया था।

विप्रनारायण भगवान्की वनमालांके अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मणकुलमे हुआ था। इन्होंने भलीमाँति वेदाध्ययन करके अपनेको समस्त वेदोंके सारभूत भगवान्के चरणोंमे ही सर्वतोभावेन समर्पित कर देना चाहा था। ये भगवान्से प्रार्थना करते—'मुझे आपकी कृपांके सामने इन्द्रका पद भी नहीं चाहिये। शास्त्रोंमे मनुष्यकी आधु सो वर्षकी बतायी गयी है। इसमेसे आधी तो

निद्रामे ही बीत जाती है और आधीमसे भी पंद्रह वर्ष बालकपनकी अज्ञान अवस्थामे निकल जाते हैं और शेष आयु भी भूख-प्यास, काम-क्रोधादि विकारों तथा नाना प्रकारकी व्याधियों और मानसिक कष्टोमे ही बीतती है। अतः हे नाथ! ऐसी कृपा कीजिये कि मुझे इस संसारमे पुनः जन्म न लेना पड़े और यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवाका सुख निरन्तर मिलता रहे। इस प्रकार मन-ही-मन प्रार्थना करते हुए वे श्रीरंगजीके स्थानपर गये और वहाँ अपने आपको श्रीरंगजीके अर्पणकर विष्णुचित्तकी भाँति मिन्दरके चारों ओर एक सुन्दर बगीचा लगा दिया। बहाँसे पूल ला-लाकर और उनके हार गूँथ-गूँथकर वे भगवान्कों अर्पण किया करते। वे स्वयं एक वृक्षके नीचे एक मामूली सोंपड़ी बनाकर रहते थे और भगवान् श्रीरगनाथके प्रसादसे ही जीवननिर्वीह करते थे। संसार उनकी हिप्टमे मानो

था ही नहीं, भगवान् श्रीरंगनाथजी उनके लिये सब कुछ थे। वे कहते— 'अहा! जब-जब में भगवान्को शेषशय्यापर लेटे हुए देखता हूं, मेरा शरीर प्रेम-विद्यल हो जाता है।' वे जब इस प्रकार भगवान्के ध्यान और भजनमें लीन थे, भगवान्ने कदाचित् उन्हें ग्रद्ध करने और उनकी वासनाओंका क्षय करनेके लिये ही उनकी एक बार कठिन परीक्षा ली।

वहाँ एक बड़ी रूपवती वाराङ्मना रहती थी। जिसके सौन्दर्यपर स्वयं राजा भी मुग्ध थे। उसका नाम देवदेवी था। एक दिन वह अपनी बहिनको साथ लेकर विप्रनारायणके बगीचेमें आयी और वहाँकी प्राकृतिक शोभाको देखकर दोनोंकी दोनों चमत्कृत हो गयीं। सहसा देवदेवीकी दृष्टि विप्रनारायणपर पढ़ी । ये भगवान्का नाम छेते जाते थे और मुल्सीके कुक्षोंको सींचते जाते थे। वे अपनी धुनमें इस प्रकार मस्त थे कि उन्होंने देवदेवीकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा । उनकी इस उपेक्षासे देवदेवीके मानको बढ़ी ठेस पहुँची। उसने सोचा-भीरे जिस अनुपम सौन्दर्यपर राजालोग भी मुग्ध हैं। यह तपस्वी युवा उसकी ओर ऑख उठाकर भी नहीं देखता ।' देवदेवीकी बहिनने कहा-- 'जिनका चित्त अखिल सौन्दर्यके भण्डार भगवान् नारायणके चरणकमलींका चञ्चरीक वन चुका है, वे क्या नारीके घृणित रूपपर आसक्त हो सकते हैं !' देवदेवीने बहे गर्वके साथ कहा-- भें भी देखूँगी कि यह ब्राह्मणकुमार मेरे रूपपाशमें कैसे नहीं वेंधता। उसकी बहिनने कहा-'तुम्हारी यह आशा दुराशामात्र है । यदि तुम्हारे रूपका जादू इस ब्राक्षणकुमारपर चल गया तो मैं छः महीनेतक प्रमहारी दासी होकर रहँगी।' देवदेवीने भी बड़े आत्मविश्वासके साथ कहा-'यदि मेरा चक्कर इसपर न चल सका तो मैं भी छः महीनेतक तुम्हारी दासी होकर रहूंगी।' इस प्रकार दोनों विह्नोंमें होड वद गयी।

उक्त घटनाको कई दिन हो गये। एक दिन अकस्मात् विप्रनारायणने देखा कि उनके सामने एक संन्यासिनी खड़ी है। उन्होंने चिकत होकर पूछा—'तुम कौन हो और यहाँ क्या आयी हो? तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना उचित नहीं, अतः शीघ छोट जाओ।' संन्यासिनीने कहा—'महाराज! एक बार मेरी फक्ष-क्या सुन छीजिये, इसके बाद जैसा उचित समझें, करें। मेरी माता मुझे अपनी आवरू वेचकर धन कमानेके छिये वाध्य करती है; किंतु मेरी इच्छा नहीं है कि में अपने जीवनको इस प्रकार कलंकित करूँ। अतः में आपकी शरणमें आयी हूँ, आप कृपाकर मुझे आश्रय दीजिये। में इसी वृष्ठके नीचे पड़ी रहकर आपके वगीचेकी रक्षा करूँगी, भगवान्के स्थि मुन्दर हार गूँ यकर आपके अर्पण करूँगी और आपकी जूँठन पाकर अपना शेप जीवन व्यतीत करूँगी। सरलहृदय विप्रनारायणको उसकी इस कपटभरी करण कथाको मुनकर दया आ गयी और उन्होंने दया परवश होकर उसे अपने वगीचेमें रहनेके लिये अनुमति दे दी।

माघका महीना है। वह जोरकी वर्ष हो रही है और साथ-साथ ओले भी गिर रहे हैं। वह दीन-हीन संन्यासिनी पाहर खड़ी ठिवुर रही है, उसकी साद्दी पानीसे तर हो गयी है। उसकी इस दशाको देखकर विमनारायणको दया आ गयी, उन्होंने उसे अपनी झोंपदीमें बुला लिया और उसे पहननेको सुले वस्त्र दिये। शास्त्रोंकी आशा है कि पुरुपको परस्त्रीके साथ और स्त्रीको परपुरुपके साथ एकान्तमें भूलकर भी नहीं रहना चाहिये। ऐसे समय मनका वश्में रहना वहा कठिन होता है। विमनारायण उस छम्रवेशिनी संन्यासिनीके चंगुलमें कॅस गये। उनकी तपस्या, उनका शास्त्रान, उनका त्याग, उनका वैराग्य सब कुछ उस वाराङ्गनाकी मोह-सरितामें वह गया! कुसंगका परिणाम होता ही है!

विमनारायणं जो अवतक भगवान्की सेवामें तछीन रहते थे आज एक वेश्याके क्रीतदास हो गये । देवदेवीने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया । वह वापस अपने स्थानको चली गयी और विमनारायण प्रतिदिन खिंचे हुए उसके घर जाने लगे । उन्होंने अपना सर्वस्व उसके चरणोंमें न्योछावर कर दिया । उनकी विपुल सम्पत्ति, उनके देवोपम गुण और उनका उदात्त चरित्र सब कुछ स्वाहा हो गया !

परंतु जिसने एक बार भगवान्के चरणोंका आश्रय हे लिया। भगवान् क्या उसकी उपेक्षा कर सकते हैं! फदापि नहीं । देवदेवीने विप्रनारायणका सब कुछ स्टब्क्र उन्हें दर-दरका भिखारी बना दिया। जब उनके पास उसकी पूजा करनेको कुछ भी न रहा। तब उसने उन्हें दुत्कारकर अपने घरसे बाहर निकाल दिया और लास गिइगिइनिपर भी भीतर न आने दिया । विप्रनारायण निराश होकर

लौट गये, परंतु उनका देवदेवीके प्रति आकर्षण कम न हुआ।

रात्रिका समय है । देवदेवीने देखा कि कोई बाहर खड़ा हुआ उसके द्वारको खटखटा रहा है । पूछनेपर माल्म हुआ वह विप्रनारायणका सेवक है। उसने कहा 'विप्रनारायणने आपके लिये एक सोनेका थाल भेजा है।' याल देखकर देवदेवी फूली न समायी। उसने झटसे यालको ले लिया और नौकरसे कहा—'विप्रनारायणजीको जल्दी मेरे पास भेज दो, में उनके लिये व्याकुल हो रही हूँ।' इघर उसी आदमीने विप्रनारायणको जगाकर कहा—'जाओ, तुम्हें देवदेवी याद करती है।' इस संवादको सुनकर विप्रनारायणके निर्जीव देहमे मानो प्राण आ गये। वे चारपाईसे उठकर सीधे देवदेवीके यहाँ पहुँचे और देवदेवीने उस दिन उनकी वड़ी आवभगत की! अन हमे यह देखना है कि विप्रनारायणका यह नौकर कौन था।

दूसरेदिन प्रातःकाल श्रीरंगजीके मन्दिरमे बड़ी सनसनी फैल गयी। पुजारीने देखा कि 'श्रीरंगजीका सोनेका थाल गायब है। ' राज्यके कर्मचारियोंने जॉच-पड़ताल आरम्भ की। चोरी-का पता लगानेके लिये गुप्तचर भी नियुक्त हुए। अन्तमे वह थाल देवदेवीके यहाँ मिला । देवदेवीने फर्मचारियोंको बतलाया कि 'यह थाल कल रातको ही उसे विप्रनारायणका नौकर दे गया था।'विप्रनारायणने कहा-भीं तो एक दीन-हीन कंगाल हूँ, मेरे पास नौकर कहाँसे आया। और न मेरे पास इस प्रकारकी मूल्यवान् चीजें ही हैं।' थाल मन्दिरमें पहुँचा दिया गया । देवदेवीको चोरीका माल स्वीकार करने-के लिये राज्यकी ओरसे दण्ड दिया गया और विप्रनारायण-को निगलापुरीके राजाकी ओरसे हिरासतमे रक्खा गया; क्योंकि श्रीरंगम्का मन्दिर निगलापुरीके राजाके अधीन ही था। राजाकी विमनारायणके सम्बन्धमे यह धारणा थी कि वे बड़े अच्छे भक्त हैं; अतः उनकी बुद्धि इस सम्यन्धमें कुछ निर्णय नहीं कर सकी । उन्होंने सोचा, 'जो विप्रनारायण श्रीरंगनाथजीकी इतनी भक्ति करते हैं, क्या वे उन्हींकी वस्तुको इस प्रकार चुरा सकते हैं ? इसी उधेड्बुनमे उन्हें नींद लग गयी। स्वप्नमें उन्हें श्रीरगनाथजीने दर्शन दिये और कहा—'यह लीला मैने सब अपने भक्तका उद्धार करनेके लिये की है । मैने ही उनका नौकर वनकर थाल देवदेवीके यहाँ पहुँचाया था। मैं

तो सदा ही अपने भक्तोका अनुचर रहा हूँ । विप्रनारायण विल्कुल निर्दोष है; उन्हें वापस अपनी कुटियामें भेज दो, जिससे पुनः मेरी भक्ति और सेवामे प्रवृत्त हो जाय ।' राजाको यह स्वप्न देखकर बड़ा आक्चर्य हुआ, उनका हृदय भगवान्की दयाका स्मरण करके गद्गद हो गया। उन्हें इस बातके लिये बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि मैने एक भक्तको हिरासतमें रखकर उनका अपमान किया और उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया।

इस घटनासे विप्रनारायणकी ऑखे खुल गयीं, उनके नेत्रोसे अज्ञानका पर्दा हट गया। उनके नेत्रोंमे ऑसू भर आये और हृदय पश्चात्तापसे भर गया। वे दीड़े हुए श्रीरगजीके मन्दिरमे पहुँचे और भगवान्के चरणोंमे गिरकर उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति और अपनी गईणा करने छगे। उन्होंने कहा-प्रभो ! मै बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, पापी हूँ; फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आपने मेरे इस वज्रहृदयको भी पिघला दिया । मैंने अवतक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया। मेरा हृदय बड़ा कलुषित है । मेरी जिहाने आपके मधुर नामका परित्याग कर दिया, मैने सत्य और सदाचारको तिलाञ्जलि दे दी, मैने स्वयं अपने पैरोंमं कुल्हाड़ी मारी और मैं एक वाराङ्गनाके रूपजालमें फँस गया। मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ, जिससे आपकी सेवा कर सकूँ। मैं जानता हूँ आप अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते । मैं जनताकी दृष्टिसे गिर गया हूँ, मेरी साधन-सम्पत्ति जाती रही । अब संसारमे आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। पुरुषोत्तम! अब मैने आपके चरणोंको दृढतापूर्वक पकड़ लिया है। आप ही मेरे माता-पिता हैं। आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवनधन! अब मुझे आपकी कृपाके सिवा और किसीका भरोसा नहीं है। इसी समयसे विप्रनारायणका जीवन पलट गया, वे दृढ वैराग्यके साथ भगवान्की भक्तिमे लग गये । उन्होंने अपना नाम 'भक्तपद-रेणु' रक्खा और वड़ी श्रद्धाके साथ वे भक्तोंकी सेवा करने लगे । उनकी वाणी निरन्तर भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन करने लगी। इधर देवदेवीको भी अपने पापमय जीवनसे घुणा हो गयी, उसने अपनी सारी सम्पत्ति मन्दिरको भेंट कर दी और वह स्वयं सब कुछ त्यागकर श्रीरंगजीकी चेवा करने लगी । इस प्रकार भक्तपदरेण और उनकी प्रेयसी देवदेवी दोनो भगबानके परम भक्त हो गये।

#### श्रीमुनिवाहन (तिरुपनाळवार)

तिरुप्पनाळवार जातिके अन्त्यज माने जाते थे। वे एक धानके खेतमे पडे हुए मिले थे, जहाँसे उन्हे एक अस्पृश्य पुरुष उठा ले आया था और उसीके द्वारा इनका लालन-पालन हुआ । यह अस्पृश्य गान-विद्यामे बङ्गा निपुण था । बालक मुनिवाहनने भी उससे वहुत जल्दी ही सङ्गीतका ज्ञान प्राप्त कर लिया और वीणा बजाना सीख लिया। परंत्र वीणा-पर वे भगवान्के नामके अतिरिक्त और कुछ नहीं गाते थे। उनका हृदय भगवानुके नामसे जितना आकर्षित होता था। उतना और किसीसे आकर्षित नहीं होता था । उन्हें भगवान् श्रीरङ्गनाथके दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई, परंतु नियमानुसार उनका मन्दिरमे प्रवेग नहीं हो सकता था। उन्होने आज-कलकी भाँति मन्दिरप्रवेशके लिये सत्याग्रह नहीं किया | वे निशुलापुरी नामक अछ्तोकी एक बस्तीको छोड़कर श्रीरङ्गक्षेत्रमे चले आये, जिस प्रकार यवन हरिदास जगन्नाथ-पुरीमे रहने लगे थे। उन्होंने कावेरीके दक्षिणतटपर एक छोटी-सी सोपड़ी बना ली और वहाँ रहकर भगवानके नाम-गुणोंका कीर्तन और उनके स्वरूपका ध्यान करने लगे। उत्तचोके दिनोमे जब भगवान् श्रीरङ्गनाथकी सवारी निकलती। तत्र वे दूरसे ही उनके श्रीविग्रहका दर्शन कर लिया करते थे। उस समय उनके हृदयकी विचित्र दशा हो जाया करती थी और उनके नेत्रोंसे आँसुओकी झड़ी लग जाया करती थी। उनके मनमे इस बातकी तीव अभिलाषा थी कि वे भगवान्के मन्दिरमें जाकर उनका दर्शन करें; किंस वे बड़े विनयी। दीन और सौम्य स्वभावके थे। अछूत माने जानेके कारण न तो कोई उनके पास जाता था और न वे ही किसीके पास जानेका साहस करते थे; किंतु वे इस अवस्थामे बड़े सुखी थे। वे जन-संसर्गसे अपने-आप ही मुक्त हो गये थे, जिसके लिये लोग बड़ा प्रयत्न किया करते हैं। उनके मनमे एकमात्र अभिलाषा यही थी कि जिस किसी प्रकारसे उन्हे भगवान् नारायणके दर्शन प्राप्त हो । 'नारायण' गब्दके अतिरिक्त. उनके मुँहरे और कोई शब्द निकलता ही न था। वे मस्त होकर गाया करते और कहते 'इन नेत्रोंने जब एक बार श्रीरङ्गनाथके मुखारविन्दका दर्शन कर लिया तो अन्न उन्हें और कोई वस्तु सुहाती ही नहीं। श्रीरङ्गनाथने मेरे हृदयको चुरा लिया है। अहा ! उनकी शोभा क्या वर्णन करूँ । उन्होंने मेरे दृदय और मनपर पूरा अधिकार कर लिया है। ' वे बहुधा श्रीरङ्गजीके मन्दिरके

समीप चले जाते, परंत भीतर प्रवेश नहीं करते। वे सबेरे तीन बजे उठते और चुपचाप मन्दिरके सामने जाकर उस रास्तेको साफ करते, जिस रास्तेसे भक्तलोग अपने इष्टदेवका दर्शन करने आया करते थे। एक दिन किसी ब्राह्मणकी उनपर दृष्टि पड़ गयी, जिससे वे इनपर बहुत विगड़े और कहा कि 'तूने अन्त्यज होकर मन्दिरके समीप आनेका साहस क्यों कर लिया ११ परंतु भक्त मुनिवाहनको इस बातसे तनिक भी दुःख नहीं हुआ। वे चुपचाप अपनी झोंपड़ीमे चले गये और भगवान रङ्गनायका और भी तत्परताके साथ गुणगान करनेमें लग गये। वे संसारको एकदम भूल गये और उन्हें एक प्रकारकी प्रेमसमाधि लग गयी। इतनेमें ही एक महात्मा अकस्मात् उनकी शोपड़ीमे चले आये। उन्हें देखते ही भक्त मुनिवाहन उनके चरणोंपर गिर पड़े । वे सोचने लगे--- क्या मै यह कोई खप्त तो नहीं देख रहा हुँ', और मारे हर्षके उनका गला भर आया। वे कुछ बोल न सके । इतनेमें ही आगन्तुक महात्मा बोल उठे, भीया ! मैं भगवान् श्रीरङ्गनाथका एक तुच्छ सेवक हूँ । मुझे सारज्जमा मुनि कहते हैं। भगवान्ने मुझे आज्ञा दी है कि प्रम मेरे भक्तको कन्धेपर चढ़ाकर बढ़े आदरपूर्वक मेरे पास ले आओ । इसलिये हे भक्तवर ! तुम मेरे कन्वेपर चढ जाओ और मुझे अपने चरणस्पर्धि कृतार्य करो ।' मक्तने सोचा-- 'आज मैं यह क्या सुन रहा हूँ !' वे कहने लगे--'कहाँ मैं नीच अन्त्यज और कहाँ आप उच्च कुलके ब्राह्मण ! में तो आपकी छायाका भी स्पर्ध नहीं कर सकता, बल्कि मन्दिरकी सङ्कके पास जानेका भी मुझे अधिकार नहीं है। फिर मैं आपके कन्धेपर सवार होकर श्रीरङ्गनाथके दर्शन करने जाऊँगा, इससे बढ़कर मेरे लिये पापकी और कौन-सी बात हो सकती है। प्रभो ! आपकी क्या मर्जी है ?'

सारक्षमा मुनिने और कुछ भी न कहकर भक्तको अपने कन्धेपर विठा लिया और वे श्रीरक्षजीके मन्दिरकी ओर चल दिये। अहा ! अब भक्त मुनिवाहनके आनन्दका क्या ठिकाना, वे भगवान्के प्रेममें तन्मय हो गये। उनकी वही दशा थी, जैसी किसी अन्धेकी नेत्र मिल जानेपर होती है अथवा किसी वन्ध्याकी पुत्र उत्पन्न होनेपर होती है अथवा किसी वन्ध्याकी पुत्र उत्पन्न होनेपर होती है। सारक्षमा मुनि इन्हें कन्धेपर चदाकर ले गये, तभीसे इनका नाम 'मुनिवाहन' पड़ गया। ये भगवान् श्रीरक्षनाथका

दर्गन पाकर कृतार्थ हो गये और उनकी स्तुति करने लगे। और कहने लगे—'प्रभो ! आपने मेरे कर्मकी बेड़ियोको काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया । आज आपके दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफल हो गया ।' इस प्रकार वे बहुत देरतक आनन्दमे मम होकर भगवान्की स्तुति करते रहे; स्तुति करते-करते उनका गला भर आया और वाणी

रुक गयी। उनका गरीर नक्षत्रकी भाँति चमकने लगा। लोगोने देखा उनके मस्तकपर भगवान्का चरण रक्खा हुआ है और चारो ओर दिच्य प्रकाश छाया हुआ है। बड़ा अद्भुत दृश्य था। मुनिवाहन सबके देखते-देखते उस दिन्य प्रकाशमे लीन हो गये। ये मुनिवाहन श्रीवत्सके अवतार माने जाते हैं।



## श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

यहाँ हमतीन अत्यन्त प्राचीन आळवारो का परिचय देगे, जो शान और भक्तिकी सजीव मूर्ति थे । इनके बनाये हुए लगभग तीन सौ भजन मिलते हैं; जिन्हे लोग ऋग्वेदका सार मानते हैं। इनमें पहलेका नाम सरोयोगी अथवा पोयगै आळवार था। इनका जन्म काञ्ची नगरीमे हुआ था, जो उन दिनो विद्याका एक प्रधान केन्द्र था। ये पाञ्चजन्यके अवतार माने जाते हैं। भूतत्ताळवारका जन्म महाबलीपुरमे हुआ था और उन्हें लोग भगवान्की गदाका अवतार मानते हैं } पेयाळवारका जन्म मद्रासके मैलापुर नामक स्थानमे हुआ था । इन्हें लोग भगवान्के खड्गका अवतार कहते हैं । ये लोग जन्मसे ही भक्त थे, इनका जीवन बड़ा पवित्र एवं निष्कलङ्क था। ये तीनो-के-तीनो ज्ञानके मण्डार थे और पराविद्यामें निष्णात थे। वे यदि चाहते तो उन्हे राजाकी ओरसे बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता; परंतु वे धन, मान अथवा कीर्तिके तनिक भी लोभी नहीं थे। इन्हें भगवान्के चरणोको छोड़कर और किसी वस्तुकी आकाङ्का ही नही थी। इनकी किसी स्थानविशेषपर ममता नहीं थी, ये एक जगह अधिक दिन नहीं रहते थे और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तीर्थाका दर्शन करते हुए तथा भगवान्का गुण गाते हुए भिन्न-भिन्न स्थानोमे विचरा करते थे।

एक बार ये तीनो भक्त तिरुक्कोई छूर नामक क्षेत्रमे गये। उस समयतक ये लोग एक दूसरेसे परिचित नहीं थे। मिन्दरमे भगवान्की पूजा करके रात्रिके समय सरोयोगी एक भक्तकी कुटियामे आकर लेट गये। रात अधिरी थी और कुटिया बहुत छोटी थी। वे पड़े-पड़े भगवान्का ध्यान कर रहे थे कि इतनेमे बाहरसे आवाज आयी—'भीतर कौन है? क्या मुझे भी रातभरके लिये आश्रय मिल सकता है?' मला, भक्त किसी शरणागतकी प्रार्थनाको टाल सकते हैं। सरोगीने उत्तर दिया 'अवश्य मिल सकता है। इस कुटियामें

इतना स्थान है कि एक आदमी मजेमें लेट सकता है और दो आदमी बैठ सकते हैं; आओ, हमलोग दोनों बैठ रहे।' यो कहकर दोनो बैठकर भगवत्-चर्चा करने लगे। इतनेमे ही बाहरसे एक आदमीकी आवाज फिर आयी और उसने भी वही प्रश्न किया, जो दूसरेने किया था। सरोयोगीने कहा-तुम भी आ सकते हो; इस कुटियामे इतना स्थान है कि एक आदमी लेट सकता है, दो आदमी बैठ सकते है और तीन खड़े रह सकते है। ' इसपर तीनो मनुष्य खड़े होकर भगवान्का ध्यान करने लगे। इतनेमे ही तीनोने ऐसा अनुभव किया मानी उनके बीचमे कोई चौथा मनुष्य और आ गया है; प्ररंतु उन्हें कोई दिखायी नहीं दिया । वे मन-ही-मन सोचने लगे-ध्यह क्या बात है ? यह चौथा व्यक्ति हमारे बीचमे कीन आ गया ?' तव उन्होंने ध्यानके नेत्रोसे देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि साक्षात् भगवान् नारायण ही उनके बीचमे उतर आये है। देखते-देखते कुटियामे महान् प्रकाश छा गया और वे तीनो-के-तीनो एक ही साथ भगवान्के दर्शन प्राप्तकर आनन्दसे मुग्ध हो गये । उन्हे शरीरकी कुछ भी सुंध-बुध न रही । भगवान् नारायणने उनसे कहा—'वर मॉगो ।' इसपर तीनो-के-तीनो उनके चरणोपर गिर पड़े और भगवान्से यही प्रार्थना करने लगे कि प्रामो ! आपका गुणगान कभी न छूटे हम आपसे यही वरदान मॉगते हैं। र इसपर भगवान्ने उत्तर दिया, भेरे प्यारे भक्तो । तुम लोगोंने मुझे अपने प्रेम-पाशसे बॉध लिया है, अतः मै तुम्हारे दृदयको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। अब तुमलोग जीवोको मेरे प्रेमका महत्त्व बताओ, इस लोकका कार्य पूराकर फिर वैकुण्डमे चले आना। उसी समय इन तीनो आळवारोने भगवान् नारायणकी महिमाके सौ-सौ पद रचे, जिन्हे 'शानका प्रदीप' कहते हैं, जिसके कुछ पद्योंका भाव नीचे दिया जाता है-

भगवान्के सहश और कोई वस्तु संसारमें नहीं है,

सारे रूप उनीके हैं। आकाश, वायु, अपि, जल, पृथ्वी, दिशाएँ, नक्षत्र और प्रह, वेद एवं वेदोंका तालपं—सब कुछ वे ही हैं। अतः उन्हींके चरणोंकी शरण प्रहण करो, मनुष्यजन्मका साफस्य हसीमें है। वे एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उचारण करो। उम धनसे सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही दुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही ज्ञान हैं, वे ही श्रेय हैं और वे ही ज्ञानके द्वार हैं। उन्हींके तत्वको समझो। मटकते हुए मन और इन्द्रियोंको काब्में करो, एकमान उन्हींकी इन्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे

उपासना करो । वे मक्तींके लिये सगुण मूर्ति धारण करते हैं। जिस प्रकार लता किसी वृक्षका आश्रय हूँद्ती है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान्के चरणोंका आश्रय हूँद्ता है। उनके प्रममें जितना सुख है, उतना इन अनित्य विषयोंमें कहाँ। प्रमो ! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवल ग्रम्हारा ही गुण गान करे, मेरे हाथ ग्रम्होंको प्रणाम करें, मेरे नेष्र सर्वत्र ग्रम्हारे ही दर्शन करें, मेरे कान ग्रम्हारे ही गुणोंका भवण करें, मेरे चित्तके द्वारा ग्रम्हारा ही चिन्तन हो और मेरे हृदयको ग्रम्हारा ही स्पर्श प्राप्त हो।

#### श्रीमक्तिसार (तिरुमडिसे आळवार)

दक्षिणमें तिरुमिंधसे (महीसरपुर) नामका एक प्रसिद्ध तीर्य है, वहाँ कई महर्षियोंने तपस्या की है। इन्हीं तपस्वियोंमें मार्गव नामक एक महान विष्णुभक्त भी हो गये हैं। इनकी पत्नीका नाम कनकावती था। जो इनकी तपस्यामें वही सहायता करती थी । इन्हें भिक्तिसार नामका एक पुत्ररत प्राप्त हुआ । तिरमहिमेंसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हें लोग तिरमहिसे आळवार कहने ल्यो । इनके माता-पिताने इनको सरकण्डोंके यनमें छोड़ दिया था। कहते हैं कि स्वयं श्रीमहालक्ष्मीने इन्हें अपना दुग्ध-पान कराया । दैवयोगसे तिरुवाहन् नामका व्याघ और उसकी पत्नी पद्भजवल्ली दोनों उस स्थानमें सरकप्रे काटनेके लिये उधर आ निकले, उनकी दृष्टि उस बालकपर पड़ी और उन्होंने उसे भगवान्की देन समझकर उठा लिया और अपने घर हे आये । उनके कोई सन्तान नहीं थी, इसी-लिये उन्होंने उस बालकको अपने ही बालकके रूपमें पाला-पोरा और उसका नाम 'मिकसार' रक्ला । इस बालकमें यह विशेषता थी कि वह किसी भी स्त्रीका स्तन-पान नहीं करता था। एक वृद्ध मनुष्यने इस बालककी आकृति देखकर पहचान लिया कि यह कोई असाधारण बालक है और उसे गायका दूध पिलाने लगा । बालकके पीनेके बाद जो दूध कटोरेमें बचा रहता। उत्तेयह हृद्ध मनुष्यऔर उत्तकी पत्नी दीनों पी जाते । इस प्रसादके प्रभावसे उन्हें भी कनिकल नामका एक पुत्र हुआ। ये कनिकन मिक्ततारके प्रधान शिष्य हुए।

भक्तिसार अलैकिक प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति थे। उन्होंने योदी ही अवस्थामें प्रायः सभी धार्मिक प्रन्थ पद हाले और वेदान्तदर्शन, मीमांधादर्शन, बौद्धदर्शन एवं जैनदर्शन—सभी-का अम्यास किया। इन्हें मगवान् श्रीनारायणकी शरणते ही परमानन्दकी प्राप्त हुई। ये भगवान्ते इस प्रकार प्रार्थना किया करते—'प्रभो! मुझे इस जन्म-मरणके चकरसे खुदाओ। मैंने अपनी इच्छाको ग्रम्हारी इच्छाके खंदर विलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा ग्रम्हारे चरणोंका ध्यान किया करता है। ग्रम्हीं आकाश हो, ग्रम्हीं प्रध्वी हो, ग्रम्हीं पवन हो और ग्रम्हीं सेरे स्वामी हो। ग्रम्हीं मेरे पिता हो, ग्रम्हीं मेरी माता हो और ग्रम्हीं रक्षक हो। ग्रम्हीं शब्द हो और ग्रम्हीं उसके अर्थ हो। ग्रम वाणी और मन दोनोंके परे हो। यह जगत् ग्रम्हारे ही अंदर स्थित है और ग्रम्हारे ही अंदर लीन हो जाता है। ग्रम्हारे ही अंदर सारे भूत-प्राणी उत्पन्न होते हैं, ग्रम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर ग्रम्हारे ही अंदर लीन होजाते हैं। दूधमें घीकी भाँति ग्रम सर्वत्र विद्यमान हो।'

गजेन्द्र-सरोवरके तटपर इन्होंने कई वर्षतक ध्यानयोगका अभ्यास किया। उन्हीं दिनों एक दिन देवता इनके सामने आये और इनसे कहा कि 'वर मॉगो।' इन्होंने देवताओं एछा, 'क्या, आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं ?' देवताओंने कहा, 'नहीं!' 'तो क्या आप किसीकी मृत्युको टाल सकते हैं ?' देवताओंने कहा, 'नहीं!' 'तो क्या आप किसीकी मृत्युको टाल सकते हैं ?' देवताओंने फिर कहा 'नहीं!' इससे देवता भक्तिसारसे रुष्ट होकर आप क्या कर सकते हैं ?' इससे देवता भक्तिसारसे रुष्ट होकर चले गये, परंग्र वे इनका कुछ भी नहीं बिगाइ सके। इस प्रकार साधकोंके साधनमें विम डालनेके लिये बहुत बार देवता आया करते हैं। साधकको चाहिये कि उनकी कुछ भी परवा न करके भक्तिसारकी भाँति अपने लक्ष्यपर सुदृढ़ रहे।

# कल्याण 🚟



विष्णुचित्त (पेरियालवार)



कुलदोस्रर भालवार [ पृष्ठ ३१८



श्रीआण्डाल ( रंगनायकी )



धीश्विपनारायण ( अक्तपद्रेणु )

#### कल्याण राष्ट्र



श्रीमुनिवाहन (तिरुपनाळवार)



नीलन् आलवार





श्रीपोयगै, भूतत्तालवार और पेयालवार



रामभक्त कंबर् [ पृष्ठ ३९९

इनके अंदर अहङ्कारका लेश भी नहीं था। इनके बनाये हुए पदोके कारण जब इनकी प्रसिद्धि बढने लगी, तब इन्होंने एक दिन अपने पदोकी सारी पोधियाँ काबेरी नदीमें डाल दीं। और सब पुस्तके तो नदीके प्रवाहमें वह गयी, केवल दो पुस्तकें बच रहीं। गुरुते हैं, ये पुस्तके प्रवाहके साथ न बहकर अपने-आप किनारेकी ओर लीट आयी। उनके कुछ उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है—'मुक्ति भगवान्की कृपासे ही प्राप्त होती है। भगवान्की कृपाको प्राप्तकर मनुष्य अजेय हो जाता है। भगवत्प्रेम ही मनुष्यके लिये सबसे बड़ी सम्पत्ति है। भगवान् ही वेदोके सार हैं। पूजा और स्तुतिके योग्य एकमात्र भगवान् नारायण ही है। वे ही संसारके आदि-कारण हैं। जाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनो वे ही है। नारायण ही सब कुछ हैं। नारायण ही हमारे सबस्व हैं।

## श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार)

किसी जंगलमे हरिनको फॅसानेके लिये पालतू हरिनकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जगद्गुर भगवान् नारायण भी भक्तोंके द्वारा ही जीवोका उद्धार करते हैं। भगवान जाति, कुल, विद्या आदिका विचार नहीं करते । वे तो केवल प्रेमसे ही वशीभृत होते है । नीलन् ( तिरुमङ्गेयाळवार ) का जन्म चोळ देशके किसी याममे एक शैवके घरानेमे हुआ था । इनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे । उन्होने इन्हें युद्ध-विद्यामे भलीभॉति निपुण कर दिया । ये वाण चलानेमे, घोड़ेकी सवारी करनेमे तथा सेनाका नेतृत्व करनेमे बड़े कुदाल हो गये । चोळ देशके राजाने इनकी वीरतापर प्रसन्न होकर इन्हे अपने सेनानायकके पदपर प्रतिष्ठित किया । जिस समय नीलन् सेना लेकर किसी रात्रुपर आक्रमण करते, लोगोके मनमे यह निश्चय हो जाता कि विजय इन्हींके पक्षमे होगी। राजाने इन्हें कुछ भूमि भी प्रदान की । यद्यपि इनकी अध्यात्मकी ओर रुचि थी, तथापि वह रुचि उसी राजसी जीवनके कारण एक प्रकार दव-सी गयी थी।

दक्षिणके तिस्वालि नामक क्षेत्रमे कुमुदच्छी. नामकी एक कुमारी कन्या रहती थी। जिस प्रकार विग्णुचित्तने आण्डाळका पालन-पोपण किया था, उसी प्रकार इसका लालन-पालन भी किसी भक्तके द्वारा ही हुआ था। यह कुमारी तिस्वालिके मन्दिरमे स्थित मगवान् श्रीनारायणकी बड़ी भक्त थी। वह देखनेमें भी बड़ी सुन्दर थी। वहे वड़े राजालोग उसका पाणिग्रहण करनेके लिये लालायित थे, परतु उसने किसीक साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। जब नीलन्ने यह समाचार सुना, तब उनके मनमे भी उस बालिकाके प्रति वड़ा आकर्षण हुआ। उन्होंने कुनुदवल्लीके पिताके पास जाकर उनसे अपने हृदयका भाव कहा। पिताने इस विषयमे कुमुदवल्लीकी राय पूछी। बुमुदवल्लीने कहा—

'मेरा विवाह किसी विष्णुभक्त ही हो सकता है।' नीलन्ने यह रार्त मजूर कर ली। वे तुरंत किसी वैष्णव आचार्यके पास गये और उनसे दीक्षा लेकर चले आये। कुमुदवर्लाने कहा—'केवल बाह्य परिवर्तन पर्याप्त नहीं है; यदि मुझसे विवाह करना है तो अपनी वैष्णवताका कियात्मक परिचय देना होगा। तुम्हे एक सालतक प्रतिदिन एक हजार आठ भक्तोको भोजन करवाकर मुझे उनका प्रसाद लाकर देना होगा।' नीलन्ने कुमुदवल्लीकी यह दूसरी रार्त भी मजूर कर ली और रार्तके अनुसार दोनोका विवाह हो गया।

इस प्रकार प्रतिदिन हजारसे ऊपर ब्राह्मणोको भोजन करानेसे उनके अदर बड़ा परिवर्तन हो गया। उनका चित्त निरन्तर भगवान्का चिन्तन करने लगा। उनके नेत्रोसे अज्ञानका पर्दो हट गया। अपनी भिक्तमती पत्नीके सङ्गके प्रभावसे वे भी भगवान् श्रीनारायणके अनन्य भक्त हो गये। उन्होंने सोचा—'मेरी सारी सम्पत्ति और शक्ति भक्तोकी चरण-धूलिके समान भी नहीं है।' यह विचारकर वे बड़े प्रेमसे भक्तोकी सेवामे लग गये और प्रतिदिन हजारोकी संख्यामे उन्हें भोजन कराने लगे। यहाँतक कि उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति इसी काममे लगा दी और उनके पास कुछ भी नहीं वचा।

परत फिर भी उन्होंने भक्तोको भोजन करानेका काम वंद नहीं किया। उन्होंने अपने मनमे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि 'चाहे हम भूखो मर जायँ, किंतु इस सेवाके कार्यको नहीं छोड़ सकते; भगवान् नारायण हमारी रक्षा करेगे।' उन्होंने चोळ देशके राजाको वार्षिक कर देनेके लिये जो रुपया बचा रक्खा था, वह भी इसी काममे खर्च हो गया। महीनो बीत गये, राजाके कोषमें नीलन्का कर नहीं पहुँचा। अब लोगोको उनके विरुद्ध राजाके कान भरनेका अच्छा मौका हाथ लगा। राजाने उन्हें गिरफ्तार करनेके लिये एक बहुत वडी सेना भेजी। नीलन्ने वड़ी वीरताके साथ राजकीय सेनाका मुकावला किया और उसे भगा दिया। तब राजा स्वयं बहुत वडी सेना लेकर आये। परंतु नीलन् फिर भी बड़ी निर्भाकताके साथ युद्ध करता रहा। राजा उसकी वीरताको देखकर दग रह गये और उन्होंने उसके सामने सन्धिका प्रसाव भेजा। जब वे राजाके सामने आये, तब राजाने उनसे कहा—'तुमने सेनापित होकर मेरी ही सेनाके साथ युद्ध किया, यह उचित नहीं था, फिर भी तुम्हारे इस अपराधको में क्षमा करता हूँ। किंतु तुम्हे अपना वार्षिक कर तो भरना ही होगा और जबतक तुम्हारा कर राज्यके कोपमे जमा न हो जाय, तबतक तुम्हें मेरे कारागारमे बन्दी होकर रहना होगा।'

नीलन् राजांक कारागारमे बंद हो गये, परंतु उन्होंने यह प्रण कर छिया था कि भी भगवान्के भक्तोंको भोजन कराकर ही उनका प्रमाद ग्रहण करूँगा।' करानंकी व्यवस्था कैदखानेमे हो नहीं सकती थी, इसिलये उन्होंने वहाँ रर अन्न-जल कुछ भी नहीं लिया। उनके इस व्रतको देखकर भगवान् प्रसन्न हो गये। उन्होने नीलन्को स्वप्नमे दर्शन देकर कहा-पकाञ्चीनगरीमे वेगवती नदीके तटपर अमुक स्थानमे विपुल सम्पत्ति गड़ी हुई है, उस सम्पत्तिको स्वायत्तकर उससे अपना सेवाका कार्य चाळू रख सकते हो । नीलन्ने राजासे कहला भेजा— भे काञ्चीनगरीमे जाकर अपना कर जुका दूँगा।' राजाने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्ह कई अधिकारियोंके साथ काञ्ची भेज दिया। नीलन्को निर्दिष्ट स्थानमे अपार सम्पत्ति प्राप्त हो गयी। जिसमे उन्होंने व्याजसहित राजाका कर भी चुका दिया और भक्तोको भोजन करानेका कार्य फिरसे ग्ररू कर दिया। काञ्चीमे भगवान् वरदराजने नीलन्को दर्शन दिये। तव चोळदेशके राजाको यह निश्चय हो गया कि नीलन् कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे भगवान्के वड़े भक्त और कृपापत्र हे और भगवान् सदा उनकी रक्षा करते हैं। राजा म्बॅय भक्तके पास आये और उनके चरणोपर गिरकर उनमे क्षमा मॉगने लगे। जो रुपया करके रूपमे उनसे वसूल किया गया था। वह भी उन्होंने छोटा दिया और कहा कि 'इमे अपने पवित्र काममे लगा देना।'

नीलन्ने अव और भी अधिक उत्साहके साथ भक्तोंको

भोजन करानेका कार्य प्रारम्भ कर दिया । भोजन करनेवालीं-की संख्या प्रतिदिन बदनी जाती थी। भगवानकी कृपासे इन्हें जो कुछ धन प्राप्त हुआ था। वह भी खर्च हो गया और भक्त पहलेकी भॉति फिर कंगाल हो गये; परंतु कुमुदवली और नीलन्ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा । जबतक उन्हे भक्तोका प्रसाद नहीं मिल जाता। तवतक वे अन्न-जल ग्रहण नहीं करते; परंत भक्तोको भोजन करानेके लिये धन कहाँसे आये ? अन्तमे नीलन्ने सोचा-- भै एक बलवान् सिपाही हूँ। धनवानोको क्या अधिकार है कि वे आवश्यकतासे अधिक धन अपने पास बटोरकर रक्खे और हजारो मनुष्य निर्धन होकर उनका मुँह ताका करे। अच्छा, मै इन लोगोंको लूटकर इनके अन्यायोपार्जित धनको दिरहोमे बॉट दूँगा; तब इन लोगोकी ऑर्खे खुलेगी।' यह कहकर उन्होने एक बहुत वडा गिरोह बनाया और दिनदहाड़े अमीरोंको ॡटना आरम्भ कर दिया; परतु वे ऌटके मालमेसे अपने पास एक पैसा भी नही रखते थे, सारा-का-सारा गरीय भक्तोको बॉट देते थे।

नीलन्का उद्देश्य अच्छा होनेपर भी उनका यह कार्य कदापि अनुमोदनीय नहीं था। भगवान्ने जब देखा कि मेरा भक्त विपरीत मार्गपर चल रहा है, तब उन्होंने उसे रास्तेपर लाकर अपने लक्ष्यपर स्थिर करनेका विचार किया।

आज नीलन्को गहरा माल हाथ लगनेवाला है। सामनेसे एक बहुत बड़ा धनी गहनोसे लदी हुई अपनी पत्नीके साथ आ रहा है। ज्यों ही वे दम्पति निकट पहुँचे, नीलन्के दलने उन्हे घेर लिया और कहा कि 'भगवान्के नामपर अपना सारा मालमता हमारे सुपुर्द कर दो, नहीं तो अपनी जानसे भी हाथ घो बैठोगे ।' यो कहकर उन्होने उस धनीकी स्त्रीके सारे गहने छीन लिये। उनके सामने सोने और जवाहरातका ढेर लग गया; परत गठरी इतनी भारी हो गयी कि वह किसीके उठाये न उठी । सब-के-सब अपना-अपना जोर लगाकर हार गये। किंतु वह गठरी टस-से-मस न हुई। अव तो नीलन्के मनमे कुछ सन्देह हुआ कि अवस्य ही इसमे कोई जाद है। उन्होंने उस धनीसे कहा-- अवश्य तमने किसी मन्त्रके बलसे इस गठरीको भारी बना दिया है: अतः या तो वह मन्त्र मुझे वताओं, नहीं- तो मै तुम्हे यहाँसे जाने न दूँगा ।' धनीने नीलन्को अलग ले जाकर उसके कानमे 'ॐ नमो नारायणाय' यह अप्रक्षर् मन्त्र पढ दिया । उस मन्त्रके कानमे पड़ते ही नीलन्के शरीरमे मानो बिजली-सी दौड़ गयी। वह उस मन्त्रका उचारण करते हुए नाचने

लगा। इतनेमे ही उन्होंने देखा कि न तो वे दम्पति हैं और न वह धनका देर ही है। अब तो नीलन्के आश्चर्यका ठिकाना न रहा । उन्होंने ऑख उठाकर ऊपरकी ओर देखा तो उनके नेत्र वहीं अटक गये। उन्होंने देखा—साक्षात् भगवान् नारायण लक्ष्मीजीके सहित गरुड़पर सवार होकर आकाशमार्गसे जारहे हैं। अब तो नीलन्को सारा रहस्य मालूम हो गया। वे मन-ही-मन पछताने लगे और कहने लगे कि भी कैसा दृष्ट और पापी हूँ कि मुझे इस पापकर्मसे बचानेके लिये साक्षात् मेरे इष्टदेव और इष्टदेवीको इतना कष्ट उठाना पड़ा । हाय ! मैंने अपने इन पापी हाथोरे उनके शरीरपर हाथ लगाया, उन्हें डराया-धमकाया और उन्हे मारनेपर उतारू हो गया। हाय! मैं कितना नीच हूँ। किंतु साथ ही अहा ! मेरे स्वामी कितने दयाछ हैं। प्रभो ! मेरे अपराधोको क्षमा कीजिये और मुझे अपनी शरणमे लीजिये। प्रभो ! आज हुमने मुझे बचा लिया। प्रभो ! मैने आपके साथ कितने अत्याचार किये; परंतु आपने मेरे अपराधोंकी ओर न देखकर मेरी रक्षा की ।' उनकी इस आत्मग्लानिको सुनकर ऊपरसे

आवाज, आयी—'मेरे प्यारे नीलन ! मै तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम किसी प्रकारकी ग्लानि मनमे न लाओ । अब तुम श्रीरंगम् जाकर वहाँके मिन्दरको पूर्ण कराओ और अपने भजनरूपी हारोसे मेरी पूजा करो । जबतक जिओ, मेरी भिक्त और प्रेमका प्रचार करो और शरीर त्यागनेपर मेरे धाममे मुझसे मिलो।'

उस दिनसे नीलन्का जीवन पलट गया । उन्हें वह मन्त्र मिल गया, जिससे उनके सारे पाप धुल गये । उन्होंने भगवान विष्णुकी स्तुतिके हजारो पद वनाये, जिन्हे लोग प्महावाक्य' कहते हैं । ये भगवान्के शार्ड्स धनुषके अवतार माने जाते हैं । इन्होने लाखों रुपये लगाकर भगवान् श्रीरंगजीके मन्दिरको पूर्ण करवाया । ये भगवान्की दास्यभावसे उपासना करते थे और इनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवान्की सेवामे बीतता था । ये प्रसिद्ध शैवाचार्य श्रीज्ञानसम्बन्धके समसामयिक थे और वे भी इनके पदोका बड़ा आदर करते थे । इन्होने एक वार बौद्धोको शास्त्रार्थमे हराकर विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तकी स्थापना की थी ।

## श्रीशठकोपाचार्य

भारतके तिमळमाषा-भाषी प्रान्तके मध्ययुगमें, जो ईसवी सन्की छठी शताब्दीसे प्रारम्भ होकर ग्यारहवीं शताब्दीमें समाप्त होता है, धर्मकी महान् जागृति हुई, जिसकी छाया उस समयके धार्मिक साहित्यपर भी मलीमाति पड़ी मालूम होती है। उस समयके शैव और वैष्णव दोनों ही सम्प्रदायोमें जागृतिक स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उस समयके शैव-संत शैवसमयाचायोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 'तैवरम्' नामक प्रतिद्ध ग्रन्थकी रचना की, जिसमें भगवान् शिवकी लीलाओंका वर्णन है। वैष्णव संत आळवारोंके नामसे विख्यात हुए। इनके परवर्ती मक्त आचार्य कहलाये और दक्षिण भारतमें विष्णवधर्मके प्रचारमें इनका बहुत अधिक हाथ रहा। आळवारों अथवा तिमळ वैष्णव संतोंमें महात्मा शठकोपका स्थान बहुत ऊँचा और आदरके योग्य गिना जाता है। इनका तिमळ नाम नम्माळवार है और तिमळ वैष्णव इन्हे जन्मसिद्ध मानते है।

इनके प्रसिद्ध नाम शठकोपन् और मारन् है। यो तो प्रत्येक आळवारका ही जन्म अलौकिक ढंगसे हुआ। प्रत्येक आळवारकी—और तमिळ-परम्पराके अनुसार इन आळवारोंकी संख्या बारह मानी जाती है—भगवान्के आयुधिवशेष अथवा आभूषणिवशेषका स्वरूप माना जाता है। किंतु नम्माळवारको लोग आज भी विष्वक्षेनका अवतार मानते है। प्रत्येक प्रधान देवताको किसी गणिवशेषका अथवा अनेक गणोंका अधिपित माना जाता है। भगवान् शिवका भी एक नाम गणपित प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भगवान् विष्णुके भी कई गण हैं और उनके अधिनायकविष्वक्षेत्र हैं। शिवजीके गणोंमे गणेशका जो स्थान है, वही स्थान विष्णुके गणोमे विष्वक्षेनका है और नम्माळवार उन्हीं विष्वक्षेनके अवतार माने जाते हैं।

शठकोपके पिताका नाम करिमारन् था । ये पाण्ड्यदेशके राजाके यहाँ किसी ऊँचे पदपर थे और आगे चलकर कुरुगनाडु नामक छोटे राज्यके राजा हो गये, जो पाण्ड्यदेशके ही अधीन था। शठकोपका जन्म अनुमानतः तिरुक्कुरुकूर नामक नगरमे हुआ था, जो तिरुनेल्वेली जिलेमे ताम्रपर्णी नदीके तटपर अवस्थित था। इनके सम्बन्धमे यह कथा प्रचलित है कि जम्मके बाद दस दिनतक इन्हें भूख, प्यास कुछ भी नहीं

लगी। यह देखकर इनके माता पिताको वड़ी चिन्ता हुई। वे इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके। अन्तमे यही उचित समझा गया कि इन्हें भगवान्के मन्दिरमे ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाय । वसः इस निर्णयके अनुसार इन्हे स्थानीय मन्दिरमे एक इमलीके वृक्षके नीचे छोड़ दिया गया। तबसे लेकर सोल्ह वर्षकी अवस्थातक बालक नम्माळवार उसी इमलीके पेडके कोटरमे योगकी प्रक्रियासे ध्यान और भगवान श्रीहरिके साक्षात्कारमें लगे रहे। नम्माळवारकी ख्याति दर दरतक फैल गयी । तिरुक्तोईलूर नामक स्थानके एक ब्राह्मण, जो मधर कविके नामसे विख्यात ये और जो स्वयं आगे चलकर आळवारोकी कोटिमे गिने जाने ल्यो, नम्माळवारके साधनकी वात सुनकर हूँ दते-हूँ दते उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ यह बालक भक्त अपने भगवान श्रीनारायणका ध्यान कर रहे थे। इनकी प्रार्थनासे महात्माने इन्हें अपना शिप्य बना लिया । इस प्रकार यह भी कहा जाता है कि नम्माळवार आचार्य भी थे; क्योंकि उन्होंने मधुर कवि-जैसे शिष्योंको दीक्षा देकर उन्हें धर्म और अध्यात्मतत्त्वके गृढ रहस्य बताये।

इतिहास यह है कि जब नम्माळवारजी ध्यानमे मग्न थे, दयामय भगवान् नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें 'ॐ नमो नारायणाय' इस अप्टाक्षर मन्त्रकी दीक्षा दी। बालक गठकोप पहलेसे ही विशेष शक्तिसम्पन्न थे और अब तो वे महान आचार्य तथा धर्मके उपदेष्टा हो गये। कहते हैं कि नम्माळवार पैंतीस वर्षकी अवस्थातक इस मर्त्यलोकमें रहे और इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रहको त्याग दिया। कहा जाता है, इनके जीवनका अधिकाश भाग राधा-भावमे बीता । वे सर्वत्र सब समय सारी परिस्थितियो और घटनाओं अपने इष्टदेवमे ही रमे रहते । ये भगवानुके विरहमे राते, चिल्लाते, नाचते, गाते और मूर्छित हो जाते थे। इसी वीचमे इन्होंने कई भक्तिभावपूर्ण धार्मिक ग्रन्थोंकी रचना की, जो बड़े विचारपूर्ण, गम्भीर और भगवत्प्रेरित जान पड़ते हैं। इनमे प्रधान ग्रन्थोंके नाम तिरुविरुत्तम्। तिरुवाशिरियम् पेरिय तिरुवन्त और तिरुवायमोळि हैं। महात्मा शठकोपके ये चार ब्रन्थ चार देदोके तुल्य माने जाते हैं। इन चारोमे भगवान् श्रीहरिकी लीलाओका वर्णन है और ये चारों-के-चारों भगवत्प्रेमसे ओतप्रोत है।

प्रनथकारने अपनेको प्रेमिकाके रूपमे व्यक्त किया है और श्रीहरिको प्रियतम माना है। तिरुविरुत्तम्मे आदिसे अन्ततक यही मान भरा हुआ है। इनके प्रनथोंमेसे अकेले तिरुवाय्मोळिमे, जिसका अर्थ है—पिनत्र उपदेन, हजारसे ऊपर पद्य हैं। दक्षिणके वैष्णनोंके प्रधान ग्रन्थ दिन्यप्रवन्धम्के चतुर्थोद्यमे इसीके पद सग्दीत हैं। तिरुवाय्मोळिके पद मन्दिरोंमे तथा धार्मिक उत्सनोंमें बड़े प्रेमसे गाये जाते हैं। तिमळके धार्मिक साहित्यमे तिरुवाय्मोळिका अपना निराला ही स्थान है। वहाँ इसके पाठका उतना महत्त्व माना जाता है, जितना वेदाध्ययन और वेदपाठका; क्योंकि इसमे वेदका सार भर दिया गया है।

इस वृत्तान्तको समाप्त करनेके पूर्व महात्मा शठकोपके कालके सम्बन्धमें कुछ निवेदन करना आवश्यक है। इसके सम्बन्धमें विद्वानोंमें वडा मतभेद है और इस विषयपर वहत खण्डन-मण्डन हो चुका है। कुछ विद्वान् इनका समय ईसवी सनकी पॉचवीं शताब्दी मानते हैं और कुछ लोग इनका जन्म ईसवी सन्की दसवीं अथवा ग्यारहवीं शताब्दी मानते हैं। ये दोनों ही मत प्रामाणिक नहीं माळूम होते। स्वर्गीय श्रीयत गोपीनाथराव आनमलेके शिलालेखोकी छान-वीन करके इस निर्णयपर पहुँचे थे कि महात्मा शठकोप ईसवी सन्की नवीं शताब्दीके पूर्वाईमे इस मर्त्यलोकमे थे। र्कितु हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं, जिनके सामने यह मत भी नहीं ठहरता; किंतु इस छोटेसे निवन्धमे इस विषयकी विस्तृत आलोचना सम्भव नहीं है। यहाँपर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि ये महात्मा ईसवी सन्की सातवीं शतान्दीके उत्तरार्द्धमें विद्यमान थे । हम पहले ही वता चुके हैं कि इनका एक नाम मारन भी था। उस समयके राजाका नाम भी यही था। वेळिवकुडीके दानपत्रके अनुसार मारन को इछदैयन्के पितामह थे। हमारे पक्षमे एक प्रवल प्रमाण यह भी है कि दक्षिणके वैष्णवोंकी गुरुपरम्पराओमे भी शठकोपको तिरुमंगई मन्नन् नामके एक दूसरे प्रसिद्ध आळवारका पूर्ववर्ती माना गया है। तिरुमंगईका जीवनकाल प्रायः सव लोगोने आठवी शताब्दीका पूर्वीर्द्ध माना है। इसके आधारपर महात्मा शठकोपका काल सातवीं शताब्दीका उत्तराई मानना अनुचित न होगा ।

#### श्रीमधुर कवि आळवार

मधुर कवि गरुड़के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म तिरुक्कोलूर नामक स्थानमे एक सामवेदी ब्राह्मणकुलमे हुआ था। ये वेदके बड़े अच्छे ज्ञाता थे; परंतु इन्होंने सोचा कि प्रेम, भक्ति और तत्त्वबोधके विना विद्या किसी कामकी नहीं। ऐसा विचार करके इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अकेले तीर्थ-यात्राके लिये निकल पड़े । इनके मनमे भगवत्प्रकाश प्राप्त करनेकी वड़ीं अभिलापा थी। इसी उद्देश्यसे ये अयोध्या, मथुरा, काशी आदि अनेक तीर्थ-स्थानोको गये। एक दिन जब ये गङ्गातटपर विचर रहे थे, इन्हे दक्षिणकी ओर एक बड़ा दिव्य प्रकाश दिखायी दिया। वह प्रकाश इन्हे लगातार तीन दिनोंतक दिखायी देता रहा । ये उस प्रकाशसे इतने अधिक आकर्षित हुए कि उसके पीछे-पीछे बहुत दूरतक चले गये। जब ये कुरुकूर नामक स्थानमे पहुँचे, तब इन्होने देखा कि वह प्रकाश सहसा छप्त हो गया। पूछ-ताछ करनेपर मालूम हुआ कि वहाँ एक महान् भक्त योगी रहते है। ये उस भक्त योगीके पास गये और देखा कि एक मन्दिरके पास एक इमलीके पेड़के कोटरेमे वे ध्यानस्य बैठे हैं। मधुर कवि बहुत देरतक इस आशासे बैठे रहे कि महात्माकी समाधि टूटे तो उनसे कुछ बातचीत की जाय। अन्तमे इनसे नहीं रहा गया। इन्होने योगिराजको आवाज दी, किंतु आवाजका उन्हे कोई उत्तर नहीं मिला। इन्होंने ताली बजायी, किंतु फिर भी महात्मा टस-से-मस नहीं हुए। अन्तमे इन्होंने मन्दिरकी दीवाल-पर पत्थर मारा जिससे बड़े जोरकी आवाज हुई; किंतु उसका भी महात्मापर कोई असर नहीं हुआ । वे ज्यो-के-त्यो आसन लगाये बैठे रहे। तब मधुर किव साहस करके कोटरके पास गये और बोले—'महाराज! मै आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ—यि सत् पदार्थ (सूक्ष्म चेतनगिक्त) असत् (जड प्रकृति) के अंदर आविर्भूत हो जाय तो वह क्या खायेगा और कहाँ विश्राम करेगा!' अब योगीने अपना मुँह खोला और कहा—'वह उसीको खायगा और वहींपर विश्राम करेगा!' यह जीव क्या खाता है और कहाँ कैसे रहता है, इसका उत्तर यह है कि 'सूक्ष्म आत्मा हृदयके अन्तस्तलमे रहकर प्रकृतिके कर्मोंका द्रष्टारूपसे उपभोग करता है। वह क्षेत्रज्ञरूपमें असङ्ग होकर प्रकृतिके खेलका आनन्द लेता है।' मधुर किवने अपने गुरुको पहचान लिया और मक्तराजने भी अपने शिष्यको हूँद् निकाला, जिसकी वे बहुत दिनोसे बाट देख रहे थे। वे इस असत् (शरीर) के अंदर सत् (परमात्मा) के रूपमे विद्यमान थे।

मधुर किन अपने गुरुकी स्तुति करते हुए कहा—'मैं इन्हें छोड़कर दूसरे किसीको नहीं जानता। मैं इन्हींके गुण गाऊँगा, मैं इन्हींका भक्त हूं। हाय! मैंने अनतक संसारके पदार्थोंका ही भरोसा किया। मैं कितना अभिमानी और मूर्ख था। सत्य तो यही है। मुझे आज उसकी उपलब्ध हुई। अन मैं अपने शेष्ठ जीवनको इन्हींकी कीर्तिका चारों दिशाओं में प्रचार करने में विताऊँगा। इन्होंने आज मुझे वेदोका सार-तत्त्व बताया है। इनके चरणों में प्रेम करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा।'

-v32828fer-

#### श्रीयामुनाचार्य

भारतमे भक्तिके आचायों और दार्शनिकोंने जिस प्रकार भारतीय संस्कृति और धर्म, समाज और शिष्टाचारकी रक्षा की, वह इतिहासकी एक चिरस्मरणीय घटना है। श्रीशंकराचार्य, श्रीयामुनाचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्व, श्रीवल्लभ, श्रीचैतन्य आदिने इस ग्रुभकार्यमें महान् योग दिया। भक्तिकी आदिभूमि दक्षिण भारत है, बड़े-बड़े भक्तिके आचार्योने दक्षिण भारतमे ही जन्म लिया था। श्रीयामुनाचार्य महान् भक्त, भगवान्के परम विश्वासी और विशिष्टाद्देत-सिद्धान्तके प्रचारक थे। भगवद्भक्तिके प्रचारमे उन्हें पूर्ण सफलता मिली।

यामुनाचार्यका जन्म संवत् १०१० वि० में मदुरामें हुआ था। श्रीवेष्णवसम्प्रदायके आचार्य नायमुनिके पुत्र ईश्वर-

मुनि उनके पिता थे। पिताकी मृत्युके समय उनकी अवस्था दस सालकी थी। पितामहके संन्यास ले लेनेपर उनका पालन-पोषण दादी और माताकी देख-रेखमे हुआ। वे बाल्यावस्थासे ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान् थे। उनका स्वभाव बहुत मधुर, प्रेममय और उदार था। पाण्ड्यराजके महापण्डित कोलाहलको शास्त्राधंमे परास्त करनेके उपलक्ष्यमे महारानीने उन्हें आधा राज्य सौप दिया था। रानीने उनके विजयी होनेपर 'आळवन्दार' की उपाधिसे विभूषित किया था। बामुनाचार्य जब पैतीस सालके हुए, अपने देहावसान-कालमें नाथमनिने शिष्यप्रवर रामिश्रसे कहा—एऐसा न हो कि यामुन राजकार्यमें ही अपना अमृत्य

समय विता दे, विषय-भोगमे ही उनकी आयु बीत जाय।' नाथमुनिके देहावसानके बाद रामिश्र यामुनको उनकी सम्पत्ति-का अधिकार सौंपनेके लिये ले जा रहे थे। रास्तेमे श्रीरंगके मन्दिरमे दर्शनके निमित्त आनेपर यामुनके हृदयमे सहसा भक्तिका स्रोत उमड़ आया । उनके हृदयमें पूर्ण और अखण्ड वैराग्यका उदय हुआ, माया और राज्यभोगकी प्रवृत्तिका नाश हो गया। उन्होंने शुद्ध हृदयसे भगवान् श्रीरंगकी स्तुति की--- 'परमपुरुष ! मुझ अपवित्र, उद्दण्ड, निघुर और निर्छन-को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका पार्षद होनेकी इच्छा करता है। आपके पार्पदभावकी, बड़े-बड़े यो नीश्वरोंके अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी, पाना तो दूर रहा, मनमे सोच भी नहीं सकते।' उन्होने अत्यन्त सादगी और विनम्रतासे कहा कि 'आपके दास्यभावमें ही सुखका अनुभव करनेवाले सजनोके घरमें मुझे कीड़ेकी भी योनि मिले, पर दूसरोके घरमे मुझे ब्रह्माजीकी भी योनि न मिले।' वे भगवान् श्रीरंगके पूर्ण भक्त हो गये, उनके अधरोंपर भक्ति-की रसमयी वाणी विहार करने लगी।

श्रीयामुनाचार्यने भगवान्को पूर्ण पुरुषोत्तम मानाः जीवको अंश और ईश्वरको अंशीके रूपमें निरूपित किया। जीव और ईश्वर नित्य पृथक् हैं। उन्होंने कहा कि जगत् ब्रह्मका परिणाम है। ब्रह्म ही जगत्के रूपमें परिणत है। जगत् ब्रह्मका शरीर है। ब्रह्म जगत्के आत्मा हैं। आत्मा और शरीर अभिन्न हैं। इसिलिये जगत् ब्रह्मात्मक है। ब्रह्म सिवेशेप—सगुण, अशेप कल्याणगुणगणसागर सर्विनियन्ता हैं। जीव स्वभावसे ही उनका दास है, भक्त है; भिक्त जीवका स्वधर्म है, आत्म-धर्म है। भिक्त शरणागतिका पर्याय है। भगवान् अशरण-गरण हे।

यामुनाचार्य श्रीरामानुजके परमगुरु थे। स्तोत्ररल, सिद्धित्रय, आगमप्रामाण्य और गीतार्थसंग्रह उनके ग्रन्थ-रतन हैं। उनका आळवंदारस्तोत्र बड़ा ही मधुर है। यामुनाचार्यने आजीवन भगवान्से अनन्य-भिक्तका ही वरदान माँगा। उनके लिये भगवान् ही परमाश्रय थे। उन्हींके चरणोंकी शरण लेनमे उन्हें वन्धनमुक्ति दीख पड़ी। वे अपने समयके महान् दार्शनिक, अनन्य भक्त और विचारक थे। यामुनाचार्यने महाप्रयाणकालमें श्रीरामानुजाचार्यको याद किया, परतु उनके पहुँचनेसे पहले ही वे दिव्यधामको पधार गये। उनकी तीन अंगुलियाँ उठी रह गयीं। वे ही उनके मनमें रही तीन कामनाएँ थीं, जिनको श्रीरामानुजाचार्यने पूर्ण किया।

#### <del>→</del>

### श्रीरामानुजाचार्य

श्रीरामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान्, सदाचारी, धैर्यवान्, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आळवन्दार (यामुनाचार्य) की परम्परामे थे। इनके पिताका नाम केशवमट था। ये दिक्षणके तिरुकुद्र नामक क्षेत्रमे रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी, तभी इनके पिताका देहान्त हो गया और इन्होंने काञ्चीमे जाकर यादवप्रकाश नामक गुरुसे देदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरुकी व्याख्यामे भी दोप निकाल दिया करते थे। इसीलिये गुरुजी इनसे बड़ी ईप्यां करने लगे, यहाँतक कि वे इनके प्राण लेनेतकको उतारू हो गये। उन्होंने रामानुजके सहाध्यायी एवं चचेरे भाई गोविन्दभट्टसे मिलकर यह षड्यन्त्र रचा कि गोविन्दभट्ट रामानुजको काशीयात्राके बहाने किसी धने जंगलमे ले जाकर वहीं उनका काम तमाम कर दें। गोविन्दभट्टने ऐसा ही किया, परंतु भगवान्की कुनाने एक व्याध और उसकी स्त्रीने इनके प्राणोकी रक्षा की।

विद्याः चरित्रवल और भक्तिमें रामानुज अद्वितीय थे।

इन्हें कुछ योगसिद्वियाँ भी प्राप्त थीं, जिनके बलसे इन्होंने काञ्चीनगरीकी राजकुमारीको प्रेतवाधासे मुक्त कर दिया। जव महात्मा आळवन्दार मृत्युकी घडियाँ गिन रहे थे। उन्होंने अपने शिप्यके द्वारा रामानुजाचार्यको अपने पास बुलवा भेजा। परंतु रामानुजके श्रीरङ्गम् पहुँचनेके पहले ही आळवन्दार (यामुनाचार्य) भगवान् नारायणके धाममें पहॅच चुके थे। रामानुजने देखा कि श्रीयामुनाचार्यके हाथकी तीन उँगिलयाँ मुड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरत ताड़ गये कि यह सकेत मेरे लिये है। उन्होंने यह जान लिया कि श्रीयामुनाचार्य मेरेद्वारा ब्रह्मसूत्र, विष्णुसहस्रनाम और आळवन्दारोंके 'दिन्यप्रवन्धम्' की टीका करवाना चाहते हैं । उन्होने आळवन्दारके मृत शरीरको प्रणाम किया और कहा-भगवन् ! मुझे आपकी आज्ञा गिरोधार्य है, मै इन तीनों प्रन्योकी टीका अवश्य लिल्गा लिखवाऊँगा।' रामानुजके यह कहते ही आळवन्दारकी तीनों उँगलियाँ सीधी हो गयीं। इसके वाद श्रीरामानुजने

आळवन्दारके प्रधान शिष्य पेरियनाभ्विसे विधिपूर्वक वैष्णव-दीक्षा ली और वे भक्तिमार्गमे प्रवृत्त हो गये ।

रामानुज गृहस्थ थे; परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थीमे रहकर अपने उद्देश्यको पूरा करना कठिन है। तब उन्होंने गृहस्थका परित्याग कर दिया और श्रीरङ्गम् जाकर यितराज नाम सन्यासीसे संन्यासकी दीक्षा छे छी। इधर इनके गुरु यादवप्रकाशको अपनी करनीपर बडा पश्चात्ताप हुआ और वे भी संन्यास छेकर श्रीरामानुजकी सेवा करनेके लिये श्रीरङ्गम् चले आये। उन्होंने अपना संन्यास-आश्रमका नाम गोविन्दयोगी रक्खा।

आचार्य रामानुज दयामे भगवान् बुद्धके समानः प्रेम और सहिष्णुतामे ईसामसीहके प्रतियोगी। जरणागतिमे आळवारोके अनुयायी और प्रचारकार्यमे सेन्ट जॉनके समान उत्साही थे। इन्होने तिरुको द्वियूरके महात्मा नाम्बिसे अद्यक्षर मन्त्र ( ॐ नमो नारायणाय ) की दीक्षा ली थी। नाम्बिने मन्त्र देते समय इनसे कहा था कि 'तुम इस मनत्रको गुप्त रखना।' परंतु रामानुजने सभी वर्णके लोगोको एकत्रकर मन्दिरके शिखरपर खड़े होकर सब लोगोको वह मन्त्र सुना दिया । गुरुने जब रामानुजकी इस धृष्टताका हाल सुना, तब वे इनपर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे--- 'तुम्हे इस अपराधके बदले नरक भोगना पड़ेगा । श्रीरामानुजने इसपर बड़े विनयपूर्वक कहा कि 'भगवन् ! यदि इस महामन्त्रका उचारण करके हजारो आदमी नरककी यन्त्रणासे बच सकते है तो मुझे नरक भोगनेमे आनन्द ही मिलेगा । रामानुजके इस उत्तरसे गुरुका क्रोध जाता रहा, उन्होंने वड़े प्रेमसे इन्हे गले लगाया और आशीर्वाद दिया । इस प्रकार रामानुजने अपनी समदर्शिता और उदारताका परिचय दिया।

रामानुजने आळवन्दारकी आज्ञाके अनुसार आळवारों के 'दिल्यप्रवन्धम्' का कई बार अनुशीलन किया और उसे कण्ठ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गये और उन्होंने इन्हें आळवन्दारकी गद्दीपर विठाया; परंतु इनके कई शत्रु भी हो गये, जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालनेकी चेष्टा की। एक दिन इनके किसी अञ्जने इन्हें भिक्षाने विप्र मिला हुआ भोजन दे दिया; परंतु एक स्त्रीने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुजके प्राण बच गये। रामानुजने आळवारोंके भिक्तमार्गका प्रचार करनेके लिये सारे भारतकी यात्रा की और गीता तथा ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखे। वेदान्तसूत्रोपर इनका भाष्य 'श्रीभाष्य' के नामसे

प्रसिद्ध है और इनका सम्प्रदाय भी श्रीसम्प्रदाय' कह्लाता है; क्यों कि - इस सम्प्रदायकी आद्यप्रवर्तिका श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी मानी जाती है। यह ग्रन्थ पहले-पहल काश्मीरके विद्वानीको सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्यका नाम क्रताळवार (क्रेश) था। क्रताळवारके परागर और पिछन् नामके दो पुत्र थे। रामानुजने परागरके द्वारा विष्णुसहस्रनामकी टीका लिखवायी और पिछन्से 'दिव्यप्रवन्धम्' की टीका लिखवायी। इस प्रकार उन्होंने आळवन्दारकी तीनों इन्छाओको पूर्ण किया।

उन दिनो श्रीरङ्गम्पर चोळदेशके राजा कुळोत्तुङ्गका अधिकार था। ये वड़े कट्टर शैव थे। इन्होने श्रीरङ्गजीके मन्दिरपर एक ध्वजा टॅगवा दी थी, जिसपर लिखा था—धीवात्परं नास्ति' (शिवसे बढ़कर कोई नहीं है)। जो कोई इसका विरोध करता, उसके प्राणीपर आ वनती थी। कुळोत्तुङ्गने रामानुजके शिध्य कूरेताळ्यारको बहुत पीड़ा दी।

इंस समय आचार्य रामानुज मैस्र्राज्यके शालग्राम नामक स्थानमे रहने लगे थे। वहाँके राजा भिट्टिदेव विध्नावधर्मके सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुजने वहाँ बारह वर्षतक रहकर वैष्णवधर्मकी बड़ी सेवा की। सन् १०९९ में उन्हें नम्मले नामक स्थानमें एक प्राचीन मन्दिर मिला और राजाने उसका जीणोंद्धार करवाकर पुनः नये ढंगसे निर्माण करवाया। वह मन्दिर आज भी तिरुनारायणपुरके नामने प्रसिद्ध है। वहाँपर भगवान् श्रीरामका जो प्राचीन विग्रह है, वह पहले दिल्लीके बादशाहके अधिकारमे था। बादशाहकी लड़की उसे प्राणोंसे भी बढकर मानती थी। रामानुज अपनी योगशक्तिके द्वारा बादशाहकी स्वीकृति प्राप्तकर उस विग्रहको वहाँसे ले आये और उसकी पुनः तिरुनारायणपुरमे स्थापना की।

राजा कुळोत्तुङ्गका देहान्त हो जानेपर आचार्य रामानुज श्रीरङ्गम् चले आये । वहाँ उन्होंने एक मन्दिर बनवाया, जिसमे नम्माळवार और दूसरे आळवार सतोकी प्रतिमाएँ स्थापित की गर्यी और उनके नामसे कई उत्सव भी जारी किये । उन्होंने तिरुपतिके मन्दिरमे भगवान् गोविन्दराज-पेरुमलकी पुनः स्थापना करवायी और मन्दिरका पुनः निर्माण करवाया । उन्होंने देशमरमे भ्रमण करके हजारा नर-नारियोको भिक्तमार्गमे लगाया । आचार्य रामानुजके चौहत्तर शिष्य थे, जो सब-के सब संत हुए । इन्होंने कूरत्ताळवारके पुत्र महात्मा पिछलोकाचार्यको अपना उत्तराधिकारी वनाकर एक सौ वीस क्यंकी अवस्थामे इस असार संसारको त्याग दिया ।

रामानुजके विद्धान्तके अनुसार भगवान् ही पुरुपोत्तम हैं। वे ही प्रत्येक शरीरमें साक्षीरूपमें विद्यमान हैं। वे जगत्के नियन्ता, शेपी (अवयवी) एवं स्वामी हैं और जीव उनका नियम्य, शेष्र तथा सेवक है। अपने व्यष्टि अहङ्कारको धर्वथा मिटाकर भगवान्की सर्वतोभावेन शरण प्रहण करना ही जीवका परम पुरुपार्थ है। भगवान् नारायण ही सत् है, उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित् हैं और यह जगत् उनके आनन्दका विलास है, रज्जुमें सर्पकी भाँति असत् नहीं है। भगवान् लक्ष्मीनारायण जगत्के माता-पिता और जीव उनकी सन्तान हैं। माता-पिताका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही सन्तानका धर्म है। वाणीसे भगवान् नारायणके नामका ही उच्चारण करना चाहिये और मन, वाणी, शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये।

श्रीरामानुजाचार्यने 'प्रपत्ति' पर वहुत जोर दिया है। न्यासिवन्ना ही वह प्रपत्ति है। आनुकूल्यका सङ्कल्प और प्रातिकूल्यका वर्जन प्रपत्ति है। भगवान्मे आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति है। सब प्रकारसे भगवान्के शरण हो जाना प्रपत्तिका लक्षण है। नारायण विभु हैं, भूमा हें, उनके चरणोमे आत्मसमर्पण करनेसे जीवको शान्ति मिलती है। उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिल सकती है। उन्हे सर्वस्व निवेदन करना होगा। सब विपयोको त्यागकर उनकी शरण लेनी होगी।

सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण वैकुण्डनाथ अपारकारुण्यसोशील्यवात्सल्यो-दार्थेश्वर्यसोन्दर्यमहोदधे, अनालोचितविशेषाविशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यजल्धे, अनवरत्तविदितनिखिल्ल-भूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूतिनिखिल्जिनयमाशेष-चिद्चिद्वस्तुशेषिभूत निखिल्जगदाधाराखिल्जगत्स्वामिन्, अस्मत्स्वामिन्, सत्यकाम सत्यसंकल्प सक्लेतरविलक्षण अथिंकल्पक आपत्सख, श्रीमन्नारायण अशरणशरण्य, अनन्यशरणं त्वत्पदारविन्द्युगलं शरणमहं प्रपद्ये !

'हे पूर्णकाम, सत्यसङ्कल्प, परब्रह्मस्त्ररूप पुरुपोत्तम! हे महान् ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण! हे वैकुण्ठनाथ! आप अपार करुणा, सुजीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोके महासागर है; छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोको आप शरण देते हैं, प्रणतजनोंकी पीड़ा हर लेते हैं। गरणागतोके लिये तो आप वत्सलताके समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चराचर भृतों, सारे नियमों और समस्त जड़-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये सभी आपके अवयव हैं)। आप समस्त संसारके आधार है, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका सक्कल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपञ्चसे इतर और विलक्षण है। याचकोंके लिये तो आप कल्पमृद्ध हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आअयहीनोकों आअय देनेवाले हैं श्रीमन्नारायण ! में आपके चरणारविन्दयुगलकी श्ररणमें आता हूँ; क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है।'

पितरं मातरं दारान् पुत्रान् वन्धृन् सखीन् गुरून् । रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥ सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् । स्रोकविकान्तचरणौ शरणं तेऽव्रजं विभो ॥

'हे प्रभो ! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, सब रख, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अक्षरसित सम्पूर्ण कामनाओका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आकान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमे आया हूँ।'

मनोवाक्कायेरनादिकारुप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरण-भगवद्यचारभागवतापचारासह्यापचाररूपनानाविधानन्ता-पचारानारव्धकार्याननारव्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणांश्च सर्वान् अर्शेषतः क्षमस्त ।

अनादिकालप्रवृत्तिवपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजग-द्विपयं च विपरीतवृत्तं चाशेपविषयमद्यापि वर्तमानं वर्तिप्यमाणं च सर्वं क्षमस्य ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रमृत्तां भगवत्स्वरूपितरोधानकरीं विपरीतज्ञानजननी स्विवपयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननी देहेन्द्रिय-त्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां देवो गुणमयीं मायां दासभूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति व्यतारं मां तारय ।

्हे भगवन् ! मनः वाणी और शरीरके द्वारा अनादि कालसे अनेकों न करने योग्य कर्मोंका करनाः करने योग्य कर्मोंको न करनाः भगवान्का अपराधः भगवद्भक्तोका अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकार- के अनन्त अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन सुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोकों तथा जिन्हें में कर चुका हूं, जिन्हें कर रहा हूं और जिन्हें अभी करनेवाला हूं, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये।'

'आत्मा और सारे संसारके विषयमे जो मुझे अनादिकालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोमे जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहनेवाला है, वह सब-का-सब आप क्षमा कर दे।' भीरे अनादि कमोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो विपरीत ज्ञानकी जननी, अपने विषयमें भोग्यबुद्धिको उत्पन्न करने-वाली और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे भी आपका दास हूँ, किङ्कर हूँ, आपकी श्ररणमें आया हूँ, इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ दीनका आप उद्धार कर दीजिये।

यह श्रीरामानुजाचार्यकी 'प्रपत्ति'स्वरूप भगवत्प्रार्थना है।

## श्रीवेङ्कटनाथ वेदान्ताचार्य या श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य

श्रीरामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् । श्रीमद्वेद्वटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्॥

आचार्य रामानुजने वैष्णवमतका प्रचार करनेके लिये अपने ७४ शिष्योंको नियुक्त किया था। उनको सिंहासनाधिपति कहते हैं। उनमे एक शिष्यका नाम अनन्त सोमयाजी था। अनन्त सोमयाजीके एक पौत्र थे अनन्तस्रि। अनन्तस्रिने तोतारम्बा नामनी एक स्त्रीसे विवाह किया। तोतारम्बा श्रीरामानुज द्वितीय या वादिहंसाम्बुदाचार्यकी वहिन थी। श्रीवादिहंसाम्बुदाचार्य श्रीरामानुजाचार्यके द्वारा स्थापित ७४ पीठोंमेंसे एक प्रधान पीठके पीठाधिपति थे। अनन्तस्रि अपनी पत्नीके साथ काञ्ची नगरीमे रहते थे। काञ्ची उस समय श्रीक्षाका केन्द्रस्थान था।

वेंकटनाथ वेदान्ताचार्यका जन्म तोतारम्बाके गर्भसे १३२५ वि॰ सं॰मे काञ्चीके पास थूपिल नामक गाँवमें हुआ या। यशोपवीत होनेके बाद वेकटनाथ अपने मामा रामानुजके बास पढ़नेके लिये भेजे गये। वे बड़े प्रतिभाशाली और तीम-बुद्धि थे। उन्होंने २० वर्षसे कम उम्रमें ही सब विद्याओं में पारदर्शिता प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विवाह किया और अन्त समयतक ग्रहस्थ ही रहे। अद्वैतवादी आचार्य विद्यारण्य और वेंकटनाथ सहपाठी एवं मित्र थे। इनके जीवनमे यही अन्तर है कि वेद्धटनाथ बराबर ग्रहस्थ रहे और विद्यारण्यने पीछे संन्यास ले लिया। ये दोनो दार्शनिक और कि थे तथा दोनों सौ वर्षसे अधिक कालतक जीवित रहे। विद्यारण्यके जीवनमे असाधारण राजनीतिक प्रतिभा देखी जाती है; परतु वेद्धटनाथका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था।

वेंकटनाथ विद्यारण्य मुनिके सहपाठी और पुराने मित्र थे । इसिंखये विद्यारण्य उन्हें आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते ये। विद्यारण्यने उन्हें एक बार विजयनगर आनेके लिये निमन्त्रित किया, परंतु उन्होंने राजा और मित्रके निमन्त्रणको एकदम अस्वीकार कर दिया। इससे माळ्म होता है कि उनके अंदर कितनी निःस्पृहता और वैराग्यका मान था। एक बार जब विद्यारण्यके साथ मध्यमतावलम्बी अक्षोभ्य मुनिका शास्त्रार्थ हुआ, तब भी मध्यस्थता करनेके लिये वेह्नटनाथको बुलाया गया। परंतु वे फिर भी नहीं गये। तब दोनो आचार्योन अपने विचार उनके पास निर्णयके लिये लिख भेजे। इस बातसे सहज ही समझा जा सकता है कि उस समय दक्षिणमे उनकी विद्वत्ताकी कितनी धाक थी।

इसके बाद वेद्घटनाथका यश चारों ओर फैलने लगा। विजयनगरके वैष्णव उनसे वैष्णवमतके ऊपर प्रत्थ लिखनेकी पार्थना करने लगे। लोगोंके अनुरोधपर वेंकटनाथने देगी भाषामे कई प्रवन्धोंकी रचना की, जिनमे 'सुभाषितनीति' सब-से अधिक प्रसिद्ध है। अन्त समयमे उन्होंने अपना मत 'रहस्यत्रयसार' नामक प्रन्थमे संक्षेप है लिखा।

वेकटनाथका आध्यात्मिक जीवन वडा मधुर था। उनको न तो कोई पेत्रिक सम्पत्त प्राप्त थी और न उन्होंने स्वयं कभी धन संग्रह किया। वे सदा उन्छन्नित्ते जीविका चलाते थे। उनका जीवन बड़ा पवित्र और सरल था। वे काञ्ची तथा श्रीरक्कममे विभिन्न मतावलिन्योंके साथ रहते थे और सब लोग एक समान उन्हें भिक्त और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे। वे सासारिक धन-ऐश्वर्यको सदा घृणित समझते थे। उनका सारा जीवन प्रायः धर्मोपदेश करने तथा धार्मिक साहित्यकी रचना करनेमे बीता। वे नम्रताकी तो मूर्ति ही थे। एक दिन उनकी दीनताकी परीक्षा करनेके लिये एक वैष्णवने उन्हें अपने घर आमिन्त्रत किया। उस वैष्णवने

अपने घरके दरवाजेपर एक जोड़ा खड़ाऊँ लटका दिया था। जब वेङ्कटनाथने घरमे घुसते समय खड़ाऊँ देखी, तव उन्होंने खड़ाऊँ मस्तकसे लगाकर कहा—

कर्मावलम्बकाः केचित् केचिज्ज्ञानावलम्बकाः। वयं तु हरिदासानां पादपन्नावलम्बकाः॥

वेद्वटनाथको किवतार्किकसिंह की उपाधि मिली थी। एक दिन श्रीरंगनाथके मन्दिरमें यह निश्चित हुआ कि जो रातभरमे एक हजार क्षोक वनायेगा, उसे यह उपाधि दी जायगी। परत किसीको इसमे सफलता न मिली। एक विद्वान् पण्डितने बड़ी किठनतासे रातभरमे ५०० क्षोक लिखे। परंत वेद्वटनाथने केवल तीन घंटेमें हजार क्षोक लिख डाले और साथ ही उनके क्षोक सर्वोत्तम भी थे। अतएव यह उपाधि उन्हींको मिली। श्रीरङ्गम्मे ही उन्हें भ्वेदान्ताचार्यं की भी उपाधि मिली यी। श्रीविष्णवोका विश्वास है कि उन्हें भगवान् श्रीरंगनायने वेदान्ताचार्यकी उपाधि दी थी।

इस प्रकार वेङ्कटनाथकी जीवनीकी आलोचना करनेसे यह माल्म होता है कि वे मूर्तिमान् वैराग्य और भक्तिस्वरूप ही थे। उनके अंदर तेजस्विता और दीनताका अपूर्व सम्मिश्रण देखा जाता था। अहङ्कार तो उन्हें छूतक नहीं गया था। दूसरी ओर दार्शनिकता और कवित्वका भी अपूर्व समन्वय उनके अंदर हुआ था। धर्मोषदेशक आचार्यमें जो गुण होने चाहिये, वे सब उनमे मौजूद थे। वे एक आदर्श शिक्षक भी थे। जिक्षकमे क्यान्क्या गुण होने चाहिये। इस विपयमें उन्होंने लिखा है—

सिद्धं सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सत्त्रस्थं सत्यवाचं समयनियतत्त्रया साधुनृत्या समेतम् । दम्भास्यादिमुक्तं जितविषयगुणं दीनवन्धुं दयालुं स्वालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भृष्णुरीप्सेत्॥

वेह्वटनाथ वेदान्ताचार्य विशिष्टाद्वेत सम्प्रदायके अनुवायी थे। उनकी श्रीरामानुजाचार्यमे वड़ी भक्ति थी और वे उनके प्रन्थोंको बड़े आदरकी दृष्टिते देखा करते थे। उन्होंने अपने जीवनमें लगभग १०८ यह थोकी रचना की, जिनमे भगवद्धि कूट-कूटकर भरी है। ये सब ग्रन्थ प्रायः तमिळ लिपिमे हैं और अधिकांश तिमळ भाषामें हैं। उनमें कुछके नाम इस प्रकार हैं—गरुडपञ्चरातीः अन्युतगतक, रघुवीरगद्यः दायशतक, अभीतिस्तव, पादुकासहस्र, सुभाषितनीति, रहस्य-त्रयसार, संकल्पसूर्योदय, इंससन्देश, यादवाम्युदय, तत्त्व-अधिकरणसारावलीः न्यायपरिशुद्धिः न्याय-मुक्ताकलाप, सिद्धांञ्जन, शतदूषणी, तत्त्वटीका, गीताकी टीका, गद्यत्रयकी टीका, सेश्वरमीमांसा, ईशावास्योपनिपद्भाष्य, गीतार्थसंग्रह-रक्षा और वादित्रयखण्डन ।

इस तरह सारा जीवन भगवद्गक्ति तथा लोकोपकारार्थं ग्रन्थरचनामें विताकर आचार्य वेद्घटनाथ श्रीवेदान्तदेशिक वि॰ सं॰ १४२६में १०२ वर्षकी अवस्थामें परलोकवासी हुए।



### श्रीनिम्बार्काचार्यजी

वैष्णवोंके प्रमुख चार सम्प्रदायोंमें एक सम्प्रदाय है देताद्वेत या निम्नार्क-सम्प्रदाय । निश्चितरूपसे यह मत बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है । श्रीनिम्नार्काचार्यजीने परम्पराप्राप्त इस मतको अपनी प्रतिभासे उज्ज्वल करके लोक-प्रचलित किया, इसीसे इस देतादेत मतकी निम्नार्क-सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्धि हुई।

ब्रह्म सर्वशक्तिमान् हैं और उनका सगुणभाव ही मुख्य है। इस जगत्के रूपमे परिणत होनेपर भी वे निर्विकार हैं। जगत्से अतीतरूपमे वे निर्गुण हैं। जगत्की सृष्टि, स्थिति एवं लय उनसे ही होते हैं। वे जगत्के निमित्त एवं उपादान कारण है। जगत् उनका परिणाम हैं और वे अविकृत परिणामी हैं। जीव अणु है और ब्रह्मका अंश है। ब्रह्म जीव तथा जड़से अत्यन्त पृथक् और अपृथक् भी हैं। जीव भी ब्रह्मका परिणाम तथा नित्य है।

इस सृष्टिचकका प्रयोजन ही यह है कि जीव भगवान्की प्रसन्नता एवं उनका दर्शन प्राप्त करें । जीवके समस्त क्लेशोंकी निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति भगवान्की प्राप्तिसे ही होगी । ब्रह्मके साथ अपने तथा जगत्के अभिन्नत्वका अनुभव ही जीवकी मुक्तावस्था है । यह भगवत्प्राप्तिसे ही सम्पन्न होती है । उपासनाद्वारा ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । ब्रह्मका सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपोमें विचार किया जा सकता है; किंतु जीवकी मुक्तिका साधन भक्ति ही है । भक्तिसे ही भगवान्की प्राप्ति होती है । सत्कर्म एवं सदाचारके द्वारा शुद्धचित्तमें जब भगवत्कथा एवं भगवान्की गुणगण-भवणसे भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करनेकी इच्छा जाग्रत् होती है, तब सुमुखु पुरुष सद्गुरुकी शरण ग्रहण करता है। गुरुद्वारा उपदिष्ट उपासनाद्वारा शुद्धचित्तमें भक्तिका प्राकट्य होता है। यही भक्ति जीवको भगवत्प्राप्ति कराकर सुक्त करती है।

थोड़ेमे द्वैताद्वैतमतका सार यही है। भगवान् नारायणने हंसस्वरूपसे ब्रह्माजीके पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमारको इसका उपदेश किया। सनकादि कुमारे हे देवर्षि नारदजीने पाया और देवर्षिने इसका उपदेश श्रीनिम्वार्काचार्यजीको किया। यह इस सम्प्रदायकी परम्परा है। श्रीनिम्वार्काचार्यजीने अपने ब्रह्मस्त्रोके भाष्यमें 'अस्मद् गुरवे नारदाय' कहा है। सनकादि कुमारोका भी उन्होंने स्मरण किया है उसी ब्रन्थमें गुरुपरम्परामे। देवर्षि नारदजीने श्रीनिम्वार्काचार्यजीको भोपालमन्त्र'की दीक्षा दी, ऐसी मान्यता है।

भक्तोंके मतसे द्वापरमें और सम्प्रदायके कुछ विद्वानेंके मतसे विक्रमकी पॉचवीं शताब्दीमे श्रीनिम्त्रार्काचार्यजीका प्रादुर्माव हुआ। दक्षिण भारतमे वैदूर्यपत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिणकाशी भी कहते हैं। यही स्थान श्रीएकनाथजीकी जन्मभूमि है। यहीं श्रीअकणमुनिजीका अक्णाश्रम था। श्रीअक्णमुनिजीकी पत्नी जयन्तीदेवीकी गोदमें जिस दिव्य कुमारका आविर्भाव हुआ, उसका नाम पहले नियमानन्द हुआ और यही आगे श्रीनिम्बार्काचार्यजीके नामसे प्रख्यात हुए।

श्रीनिम्त्रार्काचार्यजीके जीवनष्टत्तके विषयमे इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कव गृह त्यागकर व्रजमे आये, इसका कुछ पता नहीं है। व्रजमे श्रीगिरिराज गोवर्धनके समीप ध्रुवक्षेत्रमे उनकी साधन-भूमि है। एक दिन समीपके स्थानसे एक दण्डी महात्मा आचार्यके समीप पधारे। दो शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्रचर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समयका दोमेंसे किसीको ध्यान नहीं रहा। सायङ्कालके पश्चात् आचार्यने अतिथि यतिसे प्रसाद ग्रहण करनेके लिये निवेदन किया। सूर्यास्त होनेके पश्चात् नियमतः यतिजी मिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होने असमर्थता प्रकट की। परन्तु आचार्यजी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान् अतिथि उपोषित रहें। आश्रमके समीप एक नीमका वृक्ष था, सहसा उस वृक्षपरसे चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा, जैसे नीमके वृक्षपर सूर्यनारायण प्रकट हो गये हैं। कोई नहीं कह सकता कि

आचार्यके योगवलसे भगवान् सूर्य वहाँ प्रकट हो गये थे या श्रीकृष्णचन्द्रका कोटिसूर्यसमप्रम सुदर्शन चक्र, जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे, प्रकट हो गया था। अतिथिके प्रसाद ग्रहण कर लेनेपर सूर्यमण्डल अहस्य हो गया। इस घटनासे आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क नामसे विख्यात हुए। आचार्यका वह आश्रम 'निम्बग्राम' कहा जाता है। यह गोवर्धनके समीपका निम्बग्राम है, माटके समीपका नीमगाँव नहीं। वे यतिजी उस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे, वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है।

श्रीनिम्त्राकीचार्यजीका वेदान्तस्त्रोंपर भाष्य 'वेदान्त-सौरभ' और 'वेदान्तकामधेनुदशक्षोक' ये दो ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं। ये दोनो ग्रन्थ ही अत्यन्त सक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त गीताभाष्यः कृष्णस्तवराजः गुरुपरम्पराः वेदान्त-तत्त्वबोधः वेदान्तसिद्धान्तप्रदीपः स्वधर्माध्वबोधः ऐतिह्य-तत्त्वसिद्धान्तः राधाष्टक आदि कई ग्रन्थ आचार्यने लिखे थे।

श्रीनिम्नार्काचार्यजीके शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्यजी । इन्होंने आचार्यके ब्रह्मस्त्रभाष्यपर 'वेदान्तकौस्तुभ' नामक अन्य लिखकर उसकी व्याख्या की । इस 'वेदान्तकौस्तुभ'की टीका आगे चलकर काश्मीरी केशव भट्टाचार्यजीने की । श्रीनिवासाचार्यजीके पश्चात् शिष्यपरम्परासे ग्यारहवे आचार्य हुए श्रीदेवाचार्यजी । इन्होने 'वेदान्तजाह्नदी' तथा 'भक्ति-रतावली' नामक दो अन्य लिखे, जिनका सम्प्रदायमे अत्यन्त सम्मान है ।

श्रीदेवाचार्श्वजीके दो शिष्य हुए श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजी तथा श्रीव जभूषण देवाचार्यजी । इन दोनों आचार्योकी परम्परा आगे चलकर विस्तीर्ण हुई । श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजीकी शिष्यपरम्परामें सत्रह भट्टाचार्य आचार्य और हुए । इनमें सोलहवें काश्मीरी श्रीकेशव भट्टाचार्यजी हुए । काश्मीरी केशव भट्टाचार्यजी हुए । काश्मीरी केशव भट्टाचार्यजी हुए । काश्मीरी केशव श्रीभट्टजीने 'युगल-शतक'की रचना की । यही ग्रन्थ 'आदि वाणी' कहा जाता है । श्रीभट्टजीके श्रातृवंशज गोस्वामी अब भी निम्वार्क-सम्प्रदायकी सीधी परम्परामें ही है । श्रीभट्टजीके प्रधान शिष्य श्रीहरिव्यासजी हुए । इनके अनुयायी आगे चलकर अपनेको 'हरिव्यासी' कहने लगे । श्रीहरिव्यासजीके बारह शिष्य हुए, जिनमें श्रीशोभूराम-देवाचार्य, श्रीपरश्चरामदेवाचार्य, श्रीघमण्डदेवाचार्य तथा श्रीलपरागोपालदेवाचार्य अपनी प्रमुख विशेषताओंके कारण

उल्लेखनीय हैं। इनमेंसे श्रीशोभ्रामदेवाचार्यजीकी शिष्य-परम्परामें चतुर-चिन्तामणिकी परम्परा इस समय देशमें अधिक व्यापक है। श्रीपरशुरामदेवाचार्य श्रीमहाराजकी परम्पराको ही सर्वेश्वरकी अर्चा प्राप्त है और निम्नार्क-सम्प्रदायके पीठाधिपति इसी परम्पराके आचार्य होते हैं। व्रजमे जो रासलीलाका वर्तमान प्रचार है, वह श्रीधमण्ड-देवाचार्यजीकी भावुकतासे प्रादुर्भृत परम्परा है। श्री-लपरागोपालदेवाचार्यजीके शिष्य श्रीगिरिधारीशरणदेवाचार्यजी जयपुर, ग्वालियर आदि अनेको राजकुलोके गुरु हुए हैं। श्रीहरिव्यासदेवजीकी यह शिष्य-परम्परा है। उनके भ्रातृवंशज अपनेको 'हरिव्यासी' नहीं मानते। वे निम्नार्क सम्प्रदायकी सीधी परम्परामें हैं।

श्रीदेवाचार्य जीके दूसरे जिन्य श्रीव्रजम्पणदेवाचार्य जीकी परम्परामे श्रीरिसकदेवजी तथा श्रीहरिदासजी हुए हैं। ऐसी भी मान्यता है कि महाकवि जयदेव इसी परम्परामें हैं। श्रीरिसकदेवजीके आराध्य श्रीरिसकविहारीजी तथा श्रीहरिदास- जीके आराध्य श्रीवॉकेविहारीजी हैं। श्रीहरिदासजीके अनुयायियोंकी एक परम्पराके लोग अपनेको 'हरिदासी' कहते हैं। इनका मुख्य स्थान चुन्दावनमे टटीस्थान है। कृष्ण-प्रणामी या प्रणामी-सम्प्रदायके आद्याचार्य श्रीप्राणनायजीकी जीवनीमे उनको हरिदासजीका जिएय कहा गया है। इस प्रकार 'कृष्ण-प्रणामी' परम्परा भी निम्वार्क-सम्प्रदायकी हरिदासजीकी परम्पराकी ही द्याखा है। इस प्रणामी-सम्प्रदायका मुख्यपीठ पन्ना ( बुन्देलखण्ड ) में है।

श्रीनिम्त्रार्काचार्यजी तथा उनकी परम्पराके अधिकांश आचार्योंकी यह प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे आचार्योंके मतका खण्डन नहीं किया है। श्रीदेवाचार्यजीने ही अपने प्रन्थोंमे अद्वेतमतका खण्डन किया है। श्रीनिम्त्रार्काचार्यजीने प्रस्थानचत्रियको स्थानपर प्रस्थानचत्रुष्टयको प्रमाण माना और उसमे भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद्भागचतको परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक वीतराग, मानुक मगवद्भक्त इस परम्परामें सदा ही रहे हैं।

## श्रीमध्वाचार्यजी

( लेखक—पं० श्रीनारायणाचार्यजी बरखेड़कर )

श्रीभगवान् नारायणकी आज्ञासे स्वयं वायुदेवने ही भक्ति-सिद्धान्तकी रक्षाके लिये मद्रास प्रान्तके मंगलूर जिलेके अन्तर्गत उड़्पाक्षेत्रसे दो-तीन मीछ दूर देछिछ ग्राममे भागवगोत्रीय नारायणभट्टके अंशंस तथा माता वेदवतीके गर्भसे विकम-संवत १२९५ की माघ गुक्का सप्तमीके दिन आचार्य मध्वके रूपमें अवतार ग्रहण किया था। कई लोगोंने आश्विन शुक्का दशमी-को इनका जनम-दिन माना है। परंतु वह इनके वेदान्त-साम्राप्यके अभिपेकका दिन है। जन्मका नहीं । इनके जन्मके पूर्व पुत्रप्राप्तिके लिये माता-पिताको वड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। वचपनसे ही इनमे अलैकिक शक्ति दीखती थी। इनका मन पढने-लिखनेमें नहीं लगता था; अतः यजोपवीत होनेपर भी ये दौड़ने, कदने-फॉदने, तैरने और क़श्ती लड़नेमें ही लगे रहते थे। अतः बहुत-से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेवके स्थानपर इन्हें 'भीम' नामसे पुकारते थे। ये वासुदेव-के अवतार थे, इसिलये यह नाम भी सार्थक ही था। परंतु इनका अवतार-उद्देश्य खेलना-कृदना तो था नहीं; अतः जव वेद शास्त्रोंकी ओर इनकी रुचि हुई, तव थोड़े ही दिनोंमें इन्होंने सम्पूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब

इन्होंने संन्यास लेनेकी इच्छा प्रकट की, तब मोहवश माता-पिताने वड़ी अड़चनें डार्छों; परंतु इन्होंने उनकी इच्छाके अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो अवतक एक सरोवर और वृक्षके रूपमें इनकी जन्म-भूमिमें विद्यमान हैं, और एक छोटे माईके जन्मकी वात कहकर, ग्यारह वर्षकी अवस्थामें अदेतमतके संन्यासी अच्युतप्रधाचार्यजीसे संन्यास ग्रहण किया। यहाँपर इनका संन्यासी नाम (पूर्णप्रक्र) हुआ। संन्यासके पश्चात् इन्होंने वेदान्तका अध्ययन आरम्भ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीन थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुक्जीको ही समझाने लगते और उनकी व्याख्याका प्रतिवाद कर देते। सारे दिखण देशमें इनकी विद्वताकी धूम मच गयी।

एक दिन इन्होंने अपने गुरुसे गङ्गास्नान और दिग्विजय करनेके लिये आज्ञा मॉगी । ऐसे सुयोग्य शिष्यके विरहकी सम्भावनासे गुरुदेव व्याकुल हो गये । उनकी व्याकुलता देखकर अनन्तेश्वरजीने कहा कि भक्तोंके उद्धारार्थ गङ्गाजी स्वयं सामनेवाले सरोवरमे परसो आयंगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे । सचमुच तीसरे दिन उस तालावमें हरे पानीके



श्रीरामानुजाचार्य



श्रीमध्वाचार्य



श्रीवल्लभाचार्य



श्रीरामानन्दाचार्य

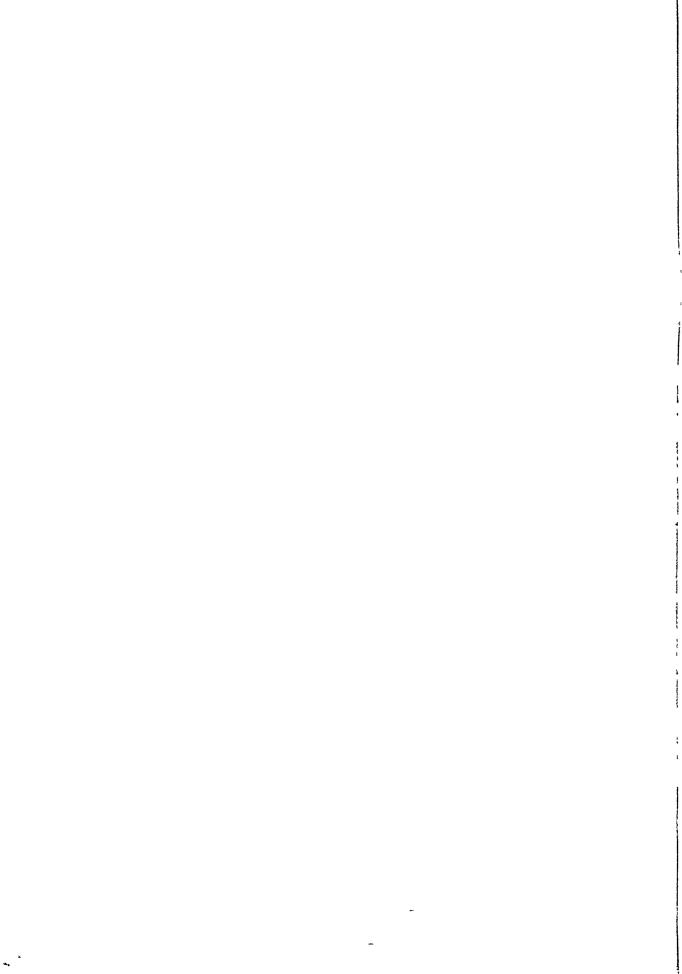

स्थानपर सफेद पानी हो गया और तरक्के दीखने लगी। अतएव आचार्यकी यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर बारहवें वर्ष एक बार वहाँ गङ्काजीका प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मन्दिर भी है।

कुछ दिनोंके बाद आचार्यने यात्रा की और स्थान स्थान-पर विद्वानोके साथ शास्त्रार्थ किये । इनके शास्त्रार्थका उद्देश्य होता भगवद्गक्तिका प्रचार, वेदोकी प्रामाणिकताका स्थापन, मायाचादका खण्डन और मर्यादाका सरक्षण । एक जगह तो इन्होंने वेदः महाभारत और विष्णुसहस्रनामके क्रमशः तीनः दस और सौ अर्थ हैं-ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पण्डितमण्डलीको आश्चर्यचिकत कर दिया। गीतामाष्यका निर्माण करनेके पश्चात इन्होने बदरीनारायणकी यात्रा की और बहाँ महर्षि वेदव्यासको अपना भाष्य दिखाया । कहते है कि द्रांबी जनताका उद्धार करनेके लिये उपदेश, ग्रन्थनिर्माण आदिकी इन्हे आज्ञा प्राप्त हुई । बहुत से नृपतिगण इनके शिष्य हुए, अनेकों विद्वानोने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेको प्रकारकी योगसिद्धियाँ प्राप्त की थीं और इनके जीवनमे समय-समयपर वे प्रकट मी हुई । इन्होने अनेको मूर्तियोकी स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं। श्रीवदरीनारायणमे व्यासजीने इन्हे शालग्रामकी तीन मूर्तियाँ भी दी थीं, जो इन्होंने सुब्रह्मण्य, छद्रिपि और मध्यतलमे पधरायी । एक बार किसी व्यापारीका जहाज द्वारकासे मलाबार जा रहा था। तुलुबके पास वह डूब गया । उसमे गोपीचन्दनसे दकी हुई एक भगवान् श्रीकृष्ण-की सुन्दर मूर्ति थी। मध्याचार्यको भगवान्की आजा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्तिको जलवे निकालकर उडूपिमे उसकी स्थापना की । तभीसे वह रजतपीठपुर अथवा उडूपि मध्व-मतानुयायियोका तीर्थ हो गया। एक वार एक व्यापारीके डूबते हुए जहाजको इन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी सम्पत्ति इन्हें देने लगा। परंतु इनके रोम-रोममे भगवान्का अनुराग और संसारके प्रति विरक्ति भरी हुई थी। ये भला उसे क्यों लेने लगे। इनके जीवनमें इस प्रकारके असामान्य त्यागके बहुत-से उदाहरण है,। कई बार लोगोंने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए प्रन्थ भी चुरा लिये । परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुच्य नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जानेपर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेमका व्यवहार किया । ये मिरन्तर भगवत्-चिन्तनमें संद्रम् रहते थे । बाह्री काम-काज भी केवल

भगवत्-सम्बन्धि ही करते थे। इन्होंने उड्डपिमे और भी आठ मन्दिर स्थापित किये, जिनमे श्रीसीताराम, दिभुज कालियदमन, चतुर्भुज कालियदमन, विट्ठल आदि आठ मूर्तियाँ हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवनका लाभ लेते हैं। ये अपने अन्तिम समयमे सरिदन्तर नामक स्थानमे रहते थे। यहींपर उन्होंने परम धामकी यात्रा की। देहत्यागके अवसरपर पूर्वाश्रमके सोहन महको—अब जिनका नाम पद्मनामतीर्थ हो गया था—श्रीरामजीकी मूर्ति और ज्यासजीकी दी हुई शालग्रामिशला देकर अपने मतके प्रचारकी आज्ञा कर गये। इनके शिष्योंके द्वारा अनेको मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेको ग्रन्थोका प्रचार होता रहा। इनके मतका विशेष विवरण इस संक्षिप्त परिचयमें देना सम्भव नहीं है।

#### श्रीमन्मध्वाचार्यके उपदेश

- १. श्रीमगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तकालमे उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ो बिच्छुओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमे जैसी पीड़ा होती है; वात, पित्त, कफ़्से कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके सांसारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घवराहट हो जाती है। ऐसे समयमे भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है।
- २. सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमे भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो। भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत्के माता-पिता है। इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हींके अपण करने चाहिये। (इा० स्तो० ३।१)
- ३. व्यर्थकी सासारिक झंझटोके चिन्तनमे अपना अमूल्य समय नष्ट न करो । भगवान्मे ही अपने अन्तःकरणको लीन करो । विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनसे बढ़कर ससारमे अन्य कोई पदार्थ नहीं है। (ब्रा० स्तो० ३ । २)
- ४. भगवान्के चरणकमलोका स्मरण करनेकी चेष्टामात्र-से ही तुम्हारे पापोका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा । फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (इ10 स्वों ० १ । १)

५. सजनो ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर बारथपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान्की बराबरी करनेवाला भी इस चराचर जगत्मे कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है । वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं ।

(द्वाः स्तोः ३।४)

६. यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त ससार उनके अधीन किस प्रकार रहता । और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो ससारके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभृति होनी चाहिये थी ।

(दा० स्तो० ३।५)

#### आचार्य श्रीश्रीधर स्वामी

वागीशा यस्य वदने रुक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि । यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे॥ —श्रीधरस्वामी

प्रामाणिक सामग्री तो कोई है नहीं; जो किंयदन्तियाँ 🖏 उन्हींके आधारपर कुछ कहना है। महापुरुपोके जीवनके सत्यको ऐसी किनदन्तियाँ ही वहत कुछ प्रकट कर पानी हैं। ईसाकी दसनीं या ग्यारहर्वी सदीकी बात होगी । दक्षिण भारतके किसी नगरमे वहाँके राजा और मन्त्रीमे मार्ग चलते समय भगवान्की कृपा तथा प्रभावके सम्बन्धमे वात हो रही थी । मन्त्री कह रहे थे--- भगवान-की उरासनारे उनकी कपा पाप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान् हो जाता है।' संयोगकी बात या दयामय भगवानकी इच्छा-राजाने देखा कि एक बालक ऐसे पात्रमे तेल लिये जा रहा है, जिसका उपयोग कोई योड़ा समझदार भी नहीं करेगा । राजाने मन्त्रीसे पूछा-- 'क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है ?' मन्त्रीने वड़े विश्वासके साथ कहा-- 'भगवान्की कृपासे अवस्य हो सकता है।' बालक बुलाया गया । पता लगा कि वह ब्राह्मणका बालक है ।

अव इस वालककी विद्वत्ताका क्या पूछना । भगवान्की दी हुई विद्याकी लोकमें भला, कौन बराबरी कर सकता था।

उसके माता-पिता उसे वचपनमें ही छोड़कर परलोक चले

गये थे । परीक्षाके लिये नृसिंहमन्त्रकी दीक्षा दिलाकर उसे आराधनामें लगा दिया गया। वालक भी सब प्रकारसे भगवानके

भजनमे लग गया। उस अनाथ बालककी भक्ति देखकर

अनायोंके वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गये। नृसिंहरूपमें

दर्शन देकर भगवान्ने वालकको वरदान दिया- 'मुम्हें

वेद, वेदाङ्ग, दर्गनगास्त्र आदिका सम्पूर्ण ज्ञोन होगा और

मेरी मिक्त तुम्हारे हृदयमे निवास करेगी ।' वालक और कोई

नहीं, वे हमारे चरित्रनायक श्रीधर खामी ही थे।

बड़े-बड़े विद्वान् इनका सम्मान करने लगे । राजा इन्हें आदर देने लगे । धनका अभाव नहीं रहा । विवाह हुआ और पत्नी आयी । परंतु भगवान्के भक्त विपयामें उलझा नहीं करते और न दयामय भगवान ही भक्तोंको संसारके विषयोंमे आसक्त रहने देते हैं । गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घरमे लगता नहीं था । सन कुछ छोडकर केवल प्रभुका भजन किया जाय, इसके लिये इनके प्राण तङ्गते रहते थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई। प्रथम सन्तानको जनम देकर वह परलोक चली गयी। स्त्रीकी मृत्युसे इन्हे दुःख नहीं हुआ । इन्होंने इसे प्रभुकी कृपा ही माना । परंतु अब नवजात बालकके पालन-पोषणमे ही व्यस्त रहना इन्हे अखरने लगा । ये विचार करने लगे—'मैं मोहवश ही अपनेको इस बच्चेका पालन-पोपण करनेवाला मानता हूँ । जीव अपने कर्मोंसे ही जन्म लेता है और अपने कर्मोंका ही फल भोगता है। विश्वम्भर भगवान् ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं।' ये शिशुको भगवान्की दयापर छोडकर भजनका निश्चय करके घर छोड़नेको उद्यत हए, पर वच्चेके मोहने एक बार रोका । लीलामय प्रमुकी लीलासे इनके सामने घरकी छतसे एक पक्षीका अण्डा भूमिपर गिर पड़ा और फूट गया । अण्डा पक चुका था। उससे लाल-लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस वन्चेको भूख लगी है; यदि अभी कुछ न मिला तो यह मर जायगा । उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अण्डेके रसपर आ बैठा और उसमे चिपक गया । पक्षीके वन्चेने उसे खा लिया। भगवान्की यह लीला देखकर श्रीघर स्वामीके इदयमे बल आ गया । ये वहाँसे काशी चले आये । विश्वनाथपुरीमें आकर ये भगवानके भजनमे तल्लीन हो गये।

गीता, भागवत, विष्णुपुराणपर श्रीधर स्वामीकी टीकापेँ

मिलती हैं। इनकी टीकाओंमे भक्ति तथा प्रेमका अखण्ड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीकाका सभी सम्प्रदायके लोग आदर करते हैं। कुछ लोगोंने इनकी भागवतकी टीकापर आपित्त की, उस समय इन्होंने वेणीमाधवजीके मन्दिरमें भगवान्के पास प्रन्थ रख दिया । कहते हैं कि स्वयं भगवान्ने अनेक साधु-महात्माओंके सम्मुख वह प्रन्थ उठाकर दृदयसे लगा लिया । भगवान्के ऐसे लाइले भक्त ही पृथ्वीको पवित्र करते हैं ।

## महाप्रभु श्रीवलभाचार्यजी

मध्यकालीन ग्लेच्छाकान्त भारत देशमें भक्ति-कल्पलताका छाया-विस्तार करके भागवतधर्मकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखनेमें महाप्रभु श्रीवछमाचार्यने जो श्रेय प्राप्त किया, उससे उनकी प्रगाढ भगवद्गक्ति, मौलिक विचार-धारा और विशिष्ट उपासना-पद्धतिकी महत्ता प्रकट हो जाती है। वेदान्तके रङ्ग-मञ्चपर प्रतिष्ठित आत्मरमगशील ब्रह्मकी चिन्तन-नीरसतासे प्रभावित जन-मिस्तिष्कको भक्तिके अतल रस-सुधा-सागरमे संष्ठावन-सुख-से सम्पन्नकर उन्होंने भगवान्के श्रीकृष्णरूपकी, रसरूपकी प्रधानताकी पताका पहरायी। वे महाभागवत, महादार्शनिक और भक्तिके महान् आचार्य थे।

पॉच सौ साल पहलेकी बात है, संबत् १५३५ वि० मे दक्षिण भारतसे एक तैलङ्ग ब्राह्मण लक्ष्मणभट्ट तीर्थयात्राके लिये उत्तर भारतका भ्रमण कर रहे थे । वैशाख मास था, वे उस समय अपनी पत्नी इल्लम्मागारुके सहित काशीमें थे। अचानक सुना गया कि काशीपर यवनोंका आक्रमण होनेवाला है; अतः वे दक्षिणकी ओर चल पड़े। रास्तेमे चम्पारण्य नामक वनमे इल्लम्माने पुत्र-रत्नको जन्म दिया । वैशाख कृष्ण एकादशी थी, माताने महानदीके निर्जन तटपर नवजात बालकको छोड दिया। पर माताकी ममताने करवट ली। लक्ष्मण और इल्लम्मा बालकको लेकर काशी लौट आये, हनुमानघाटपर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौन्दर्यसे सम्पन्न होनेके कारण सबका प्रियपात्र था। बाल्यावस्थामे लोगोने उसे 'बालसरखती वाक्पंति' कहना आरम्भ किया । विष्णुचित् तिरुम्मल और माधव यतीन्द्र-की शिक्षासे बाल्यावस्थामे ही वल्लभ समस्त वैष्णव-शास्त्रोंमे पारङ्गत हो गये, उनमे भगवद्गक्तिका उदय होने लगाः तुलसीमाला, एकादशी, विष्णुवत और भगवदाराधनमे उनका षमय बीतने लगा; तेरह सालकी ही अवस्थामें वे वेद, वेदाङ्क, पुराण, धर्मशास्त्र आदिमें पूर्ण निष्णात हो गये।

धीरे-धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी, लोग उनकी भगवद्गक्तिकी सराहना करने लगे। श्रीवछभाचार्यके चरित्र- विकासपर विष्णुस्वामी-सम्प्रदायके भक्ति-सिद्धान्तोका अधिक मात्रामे प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगरकी राजसभामे शङ्करके दार्शनिक सिद्धान्तों, वेदान्त और मायावादका खण्डन करके भगवान्की शुद्ध भक्तिकी मर्यादा स्थापित की । राजाने उनका कनकाभिषेक किया। वे जगतुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्यकी उपाधिसे सम्मानित किये गये । कनकाभिपेकके बाद उन्होने उत्तर भारतमे भागवतधर्मके प्रचारके लिये यात्रा की।अहाईस सालकी अवस्थामे उन्होंने विधिपूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मीने उनके जीवनको सुखमय और भगवदीय बनानेकी प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्य-जीवन बहुत आनन्दपद रहा। उस समय वे प्रयागके सिक्कट यमुनाके दूसरे तटपर अडैलमे रहा करते थे। वे आचार्यत्व पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों एक स्वरसे उनके पाण्डित्य, भक्ति-सिद्धान्त और आचार्यत्वके धामने नत हो चुके थे। अडैल-निवास-कालमें ही महाप्रभ वल्लभने परमानन्ददासको ब्रह्मसम्बन्ध दिया था।

आचार्यने पृष्टिमार्गकी संखापना की । उन्होंने श्रीमद्भागवत-में वर्णित भगवान् श्रीक्रण्णकी लीलाओमे पूर्ण और अखण्ड आखा प्रकट की । उनकी प्रेरणासे खान-खानपर श्रीभागवत-का पारायण हीने लगा । वे स्वयं भागवतसप्ताह-श्रवणमें बड़ी ऑभरुचि रखते थे । उन्होंने अपने महाभागवत होनेकी सार्थकता चरितार्थ कर दी । सारे भागवत-धर्मावलिम्बर्गेके वे आश्रय हो गये । अपने समकालीन श्रीचैतंन्य महाप्रभुसे भी उनकी जगदीश्वर-यात्राके समय भेट हुई थी । दोनोने एक-दूसरेके साक्षात्कारसे अपनी ऐतिहासिक महत्ताकी एक-दूसरेपर छाप लगा दी । उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भागवत और श्रीगीताको अपने पृष्टिमार्गका प्रधान साहित्य घोषित किया । प्रेमलक्षणा भक्तिपर विशेष जोर दिया । पृष्टि भगवदनुग्रह या कृपाका प्रतीक है । उन्होंने वात्सल्यरससे ओतमोत भक्ति पढ़ितकी सीख दी । भगवान्के यश-लीला-गानको वे अपने पुष्टिमार्गका

श्रेय मानते थे । उन्होंने श्रीराङ्कराचार्यके मायावादका विरोध करके सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है जितना सत्य ब्रह्म है। फिर भी वह ब्रह्मका अंश और सेवक ही है। अतएव उसका ब्रह्मके प्रति दास्य, सख्य, माधुर्य-कान्ताभाव सहज सिद्ध है। उन्होंने कहा कि जीव भगवानकी भक्तिके विना कल ही नही पा सकता । उन्होंने जीवके अणुत्वका समर्थन किया। ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति होनेके कारण जगत् भी ब्रह्मकी तरह सत् है। परमात्माको साकार मानते हुए श्रीविष्टिभने जीवात्मक और जडात्मक सृष्टि निर्धारित की । श्रीराह्मराचार्यकी तरह अद्वैत ब्रह्मका समर्थन करनेपर भी जीव और ब्रह्मके ग्रुद्ध अद्वैतभावका उन्होंने प्रतिपादन करके भगवानकी भक्ति-प्राप्तिके लिये जीवको प्रेरित किया । भगवान्के अनुग्रहसे ही जीवका पोपण होता है । लौकिक और वैदिक कर्मफलका त्याग अनिवार्य है । भगवान श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं । उनकी सेवा ही जीवका परम कर्तव्य है । संसारकी अहंता और ममताका त्याग करके श्रीकृष्णके चरणोंमें सर्वस्व समर्पणकर भक्तिके द्वारा उनका अनुग्रह पाना ही ब्रह्म-सम्बन्ध है ।

इसी आशयको व्यक्त करनेवाला एक मन्त्र है, जो 'आतम-निवेदन-मन्त्र'के नामसे प्रसिद्ध है। कहते हैं आचार्य-चरणोंके उपास्य श्रीनाथजीने ही यह मन्त्र आचार्यको कलि-मल-ग्रसित जीवोंके उद्धारार्थ प्रदान किया था। मन्त्र इस प्रकार है—

'सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्णवियोगजनितताप-क्रेशानन्दितरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्तः-करणानि तद्धर्माश्च दारागारपुत्राप्तवित्तेहापराणि आत्मना सह समर्पयामि दासोऽहं श्रीकृष्ण तवासि ।'

श्रीवल्लभके उपर्युक्त सिद्धान्त थे। उन्होंने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताको ही भक्ति-तत्त्वकी संज्ञासे विभूषित किया। पृष्टि श्रीकृष्ण-प्रेमको प्रकट करनेवाली भक्तिका नाम है। श्रीवल्लभने कहा कि गोलोकस्य श्रीकृष्णकी सायुज्य-प्राप्ति ही सुक्ति है। जो जीव पुरुपोत्तमके साथ युक्त है, वह सब कुछ उपभोगमे ला सकता है। पृष्टिभक्तिके उदयका मूलाधार भगवत्प्रसाद ही है। आचार्य वल्लभने साधिकार सुनोधिनीमे अपना यह मत प्रकट किया है कि प्राणिमात्रको मोक्षदानके लिये ही भगवान् अभिव्यक्त होते हैं।

श्रीवल्लभने कहा---

गृहं सर्वात्मना त्याज्यं तच्चेस्यक्तुं न शक्यते । कृष्णार्यं तत्प्रयुक्षीत कृष्णोऽनर्थस्य मोचकः॥

श्रीवल्लभके जीवनका अधिकाश वजमें वीता, वे अङ्गेलसे वज आये । अङ्गेलसे वज आते समय उन्होने गऊघाटपर महाकवि सूरदासको दीक्षित किया, दो या तीन दिनों वाद उसी यात्रामें विश्रामघाटपर कृष्णदास अधिकारीको पुष्टिमार्गमे सम्मिलितकर ब्रह्म-सम्बन्ध दिया । कुम्भनदास भी उनके शिष्य हए । गोवर्धनमें एक मन्दिर यनवाकर उसमें श्रीनाथजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित की । उनके चौरासी शिप्योंमं प्रमुख सूर, कुम्भन, कुष्णदास और परमानन्द श्रीनाथजीकी विधिवत् सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवोंको गुरुतत्त्व सुनाया, लीला-भेद वताया । सूरने उनकी चरण-भक्तिमे साहित्यमें भगवान्की लीलाका सागर उँडेल दियाः कुम्भनदासने श्रीवल्लभके प्रतापसे प्रमत्त होकर सीकरीमे लोकपति अकवरका मद-मर्दन कर दिया। परमानन्ददासने परमानन्दसागरकी सृष्टि की श्रीकृष्णदासने कहा--- 'कृष्णदास गिरिधरके द्वारे श्रीवल्लभ-पद-रज-वल गरजत ।' चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पलताके अमर फल थे।

व्रजमे श्रीनाथजीकी कीर्ति-पताका फहराकर वे अपने पूर्व निवासस्थान 'अड़ैल' मे चले आये । श्रीआचार्यके दो पुत्र हुए । पहलेका नाम गोपीनाथ था और दूसरेका नाम श्रीविद्दलनाथ था । उनका पारिवारिक जीवन अत्यन्त सुखमय और शान्त था ।

एक वारकी वात है—एक सजन शालग्रामशिला एवं प्रतिमा दोनोकी एक साथ ही पूजा कर रहे थे; परंतु उनके मनमे भेदभाव था । वे शिलाको अच्छी एवं प्रतिमाको निम्नश्रेणीकी समझते थे । आचार्यने उन्हे समझाया कि भगवद्-विग्रहमे इस तरहकी भेदभावना नही रखनी चाहिये।' इसपर वे सजन विगड़ खड़े हुए एवं अकड़कर प्रतिमाकी छातीपर शालग्रामको रखकर रातमें पधरा दिया। प्रातःकाल देखनेपर मालूम हुआ कि शालग्रामकी गिला चूर-चूर हो गयी है। तब तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्यचरणोंसे क्षमा माँगी। फिर आचार्यन भगवान्के चरणामृतसे उस चूर्णको भिगोकर गोली बनानेको कहा। ऐसा करनेपर मूर्ति फिर ज्यों-की-त्यों हो गयी।

उनका समग्र जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं से ओत-प्रोत था; परंतु एक महान् भगवद्भक्त के जीवनमे इन चमत्कारों-को कोई भी ऊँचा स्थान है ही नहीं । गोकुलमे -भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये थे । सबसे ऊँची no outrestandenties in hyphosolister appropriation of continuous and appropriation of the continuent o मूर्त किन वर्ग-ली-नेंगी ही ।का

उतका समग्र बावन एसा चमव्यारपूर्ण घटनाकांस आसप्रीत था। परंतु एक कहाने पणवज्रताना जीवनर्ग इन चम्तकारीका कोई भी केचा स्थाप है हा नहीं। पाकृतकी धगवान् श्रीकृष्णने यसे पन्तर्भ दर्शन दिये थे। सबसे केया जन तो उनके बोदनमें हैं भगागत्की विशुद्ध <u> चन्नामिक्स ।</u>

इन्होंने तन-पर्न अन सम नास भगनावको प्रमापत कर दिवा था। एक बार भीगके लिये इस्सका अभाव देखकर इनोनि गानकी कदोरी गरबी रखवाका भगवानक सामने जोग उपस्थित किया। उन्होंने न्वर्थ प्रसाद नहीं किया। दो विनके बाद हल आरोपर प्रसाद सिला। वैष्णवीक पुरसंपर उन्होंने कहा- करोगी सक्राणीको पूर्व लगणित थी, उनके भागका प्रसाद लेना कागातक ते । इस पटनास उनको कथनी करनीक सान्यका गता कलता है। आजारीने घोषणा कर दी भी कि 'सेर चेहते. या मरा कहलाकर जा कोई भग्नद द्रव्यका उपयोग करेगा/, उसका नाम हो पायंगा।'

विक्षणान्त्रणे नद्वारा एक हायस आगे हो दश्लाशासक प्रकाण्डः गाण्डलः । । उसलि ब्रह्मसूत्रण यहा सर्वर ं अमुभारत जिल्ला है और श्रीभागवतक दशन स्थला तमा कुछ अन्य स्कार्थापा सुवाधिनी शिका किछो हो। शामद्भानवताको वे प्रस्थानहर्गाक अन्सर्गत मानते थे।

बावसमके पामधाम प्रधारनेके विषयम एक घटना प्रसिद्ध 👫 । ये भएन जीवनके मन्तिम दिनामें भईताश बीहकाः प्रभागः होता हुए। ऋयो। आः प्रयं थे। अपन नायमके कार्य नागानक के एक दिन हनुमानमाट्या म्बा-स्नान करने गर्ने। जतीपर खड़ हाकर वे स्नान को गई थे, पहास एक उच्चल च्याति-शिक्षा हती और जात-से सारागगाँख पासन श्रावसम सद्ध जपर उठने लगे और न्लेगोंक देखते-ही-एक्से आजाणारे तीय हो गर्व । तसुभाषणाद्वपर उत्तको एक बेठक बनो हुई ी। इस प्रकार चिंठ मेंठ १५८७ आपना शब्दा । की ५२ जर्मको अलस्यामे जापने भगवानुका आज्ञानुकार अलोकिक रामिस इस्तरमा सवरण कार्क गालीकको क्रप्रकृष्य किया

## गोसाई श्रीविद्वलनाथजी

गीसर्हं गोविद्वलगध्योटी सरियाका बाह्यन असम्बद नहीं हो फाउन अवस्य है। है श्रीकक्षभाचार्यजा पहुलाजक पुष्टिक्टानीके पाथकार पे। जनको नीनिस्पान अपूर्व गामकारने अस्यापिक म्बासमाय कुरदासे, कुरुधतुदास आदिन शहरती भाक्तका आंग्रेपेस करके भाग्रेटरायमंकी जी विज्ञासना प्रताका कहरायी, वह अन्तवस्थातक बबक्षेत्रमे लहसका व्यवस्था पृथ्योगः उतः आरके क्रिये ञ्चलेती देवी रहेगी। क्षीविद्धतनार्थक मीननकालमें भारत रसमग्री हो उठा, अगुष्यप्रेयसे सर्वधा सर्वात हो ठर्छ। बन्तान नहाप्रभु बाहनाच्छलता प्रमलक्षणा भारतको आस् वितः दुत्तीः एक-बामुना बढा दो। अष्टरायकः काचनान उनके पति को समाय यहापिक अपनी रक्ताओं प्रकट कि है। जा उसकी परमेक्ष्यान्य भगवतीप्रवाची परिचारिका ते । श्रीमहुलमस्य नतारभु नक्षभके सुद्धारीकरमंगके भारतम्बर्धाः मे ।

श्रीगोसाई विहलताय महाप्रभू ग्रह्मक दितीय पुर भे। उनके प्रकट होनेमर्र केवल तैलेनकुछ ही नहीं प्रविध हुआ, अपित समस्त भारतदेश योगित और कुलाये हो गमा। उत्तलन जन्म संवत् १५७३ विक में कारोंके किकट चाणाट (चुनार) ने धुआ। उनके पिता श्रीवालभ नवजात शिराको अपने पूर्व विवासस्थाने अञ्चल ही आमें और वर्षी वन्त्रीने उनके आवश्यक संस्कार कराये। भागवणाली बिहुलक पाक्टावर विहासी सूर्य सङ्गलगीत गाया हा। गोकुसमें नटमहात्मख भनामा नगा था। बालियपके नीवान उद्धार और संताक भारतालयक लिये ही उनका अन्य सुआ था। भवत १५८० विठ में अहसमें उनका पत्नोंपणीत हुआ । जबने पिताको तरह ते भी प्रास्का है: उन्हाने द्वाराष्ट्रवाहः हिन्से से, पाहली अनोका नाम अनिकासी नीर दुक्तीको पंचावती हो। उनके तीवनका उपिकांश गावभगः औरः गाञ्चनम् व्यातिनः हुआ । उत्यवे : विद्वाद्वार विधारिक ध्यावनको आउ प्रतिक्षितं अनुसार विधिकत् विभिन्न विभिन्न स्थापको पञ्चाप आस्ता परलोक बना किसा। सेका कारके मार्करसामृतका आस्वादम करनेको ही अञ्चरने गोक्सल और गोवर्धनकी धूमि उन्हें सिश्कुरक कर्नात केपमार्थ स्थीकार किसा।

सवत १५८७ विव में क्षेत्रकार मालाक-प्रसाणक णद् उनके लेहिः पुत्र श्रोणियोगान्त्री उत्तराधिकारी हुए। धोड़े हाँ समयक्त चाद उनका भी लीलाप्रचेक वो नगा। गाणनावागांका विधवाने अपने पृत्र बापुमगानगका यक्ष लिया। कृष्णसाम अधिकारीने भी उन्होंका साथ देकर वानियुक्ताथका अमेहीदर्गन ग्रंट का स्थिम के बीतास्प्रीके विदर्भने पहिल्लागुर्वका अपने विन विताने लगे। बे परामोली चले गये और बारिस गीताव्यक्ति मन्द्रिक त्तरीखेको और देखा करते थे। उसकी पताबङको पिल्य नसम्बन्ध कर लिया करते थे । परासीलींगे बहुते लमद उन्तनि असाधवाँके क्रियामध्ये को रचना और यह 'बिजामि' नामसे प्रसिद्ध 👣 जब उनके 🖼 गिरिषरणीने सुसुराक दाकिमरी शिकाचरा करके कुण्यदोंमें अधिकारीको केंद्र करकी विमा अर्ब गोपाईबार्च अस-बलका । भाग कर दिवा कुरातामंके मुक्त होतेया हो उन्होंने भीजन किया। इस सहानुभूतिका कृष्णससम्बद्धाः प्रभाव पद्धाः उन्होते गोसाई तेने समा जीती और उनके उत्तराधिकारका 취교리 원.

क्रीविद्धलनावजीने पृष्टिमार्गक विद्धाा और प्रयक्तियं बद्धा पीप दिया। उन्होंने श्रीकृष्णको प्रक्रियांको अपनी नेट्यकारिता, कावस्पर्यक्ता, संगीतिवपुणता और पित्रकारिताका नेपुणतेन करके अस्त्वा पास्त्रको भवसागरेक गार उत्तर दिया। अगुव्यक्ति तो उनको क्रिक लिक प्रमाति गी। नेट्यकाल प्रयानवद्धार, क्रुक्ति स्वरूपत्रको कावताको नेट्यकाल प्रयानवद्धार, विक्रिक्ता अन्यत्व कावताको अष्टसापको पाचित्र गहीपर अतिधिकको अन्यति प्रक्रिका राज्यको स्वरूपत्र अनुक्रम अन्तर्भ काविको अमर कता है। आद्यात अनुक्रम अन्तर्भ कावस्थानदस्य गामिकी, गीरमको अगदि उनको बहा प्रस्मान करते थे। शक्त जानकारण, स्वामिक्यको स्वर्गनिति प्रसानका करते थे। जीवित उनके यसकी गुझान आसा परलोक बना लिखा। अञ्चयने गोकुल और गायधंत्रकी धूमि उन्हें भिशुस्क दे दो थी। श्रीगोसाई विद्वलसाधने गुझरतका भी गाया की थी, उन श्रीमी भागवत- वर्षका प्रचार किया था। उनके स्पर चेळाव जिल्ला चहुए ही प्रसिद्ध है। क्लासमें वे नत्त लिल्ल विद्यल थे। नत्त्रदाम आदि काळ महारिध्यान एक स्वरसे उनकी करण्युलिकी अलीवित्वनाका बच्चात

संबत् (२४६ वि० में गोवर्धनाम एक कररामें प्रवशका इसाम अपनी बॉवन-लीला समाम की। उनके लॉला-अवेशके समय अष्टवापके प्रसिद्ध पक कवि चतुभुक्यतानी सीस्थित थे। उन्होंने क्रिक्शकारमें अन्वविक् प्रमान प्रदासाति क्रिक्ट की।

भौतिहलनाथ से प्रभुं भए ग हैति। भाडे मुनं न देखे आणे, वह सेंग फिरिं न सन्हें।।

की किरिनेद्राय को बैधम क्रावामिन बिलाहें॥ अन्तिम चरणमें अर्चन शोकका नाएका समेटकर की गान पाम, उससे जीतिहलास्थ्यीके प्राचन स्वाधित्व अवल हो गया। किल्ला करण-गान है।

भीषक्षण जुन दरसम् नगर अस पत्र कार पहिन्छ।

सम्पूर्णकरण नाम स्तर्भ को सुनियन करानु सिर्मात

गासती विद्वलगानका जीवन चरित्र भगवान् स्रोकृष्णके मोना—गोन्दर्यका दर्शन संग्रह है । वे उपने सम्प्रके बदुत बड़े मागवत और शास्त्रक विश्वलगाम थे। हास्त्री विद्वलगाम गोकी गालानगामके बाद उसकी भूमि और एडी उनके सात बुवामें विभ्याजित हो गर्म । सएकापके कुछ कर्तिसीने गोसाईगोके सात पुत्राका अपने पद्मी कर्ती-कर्ती यण गाया है । पासाईगोके जिहन्मण्डन, निवन्ध-प्रकार-देका अणुभाष्यके आंक्रम अध्याय, सुनीधनीय दिप्पणी, गोक्रम भावने श्रीक-मर्नजनोके कीर्तिसाम्म है । वे आसार्थ, गान गोर गोण्डव—गोनो कि गर्भानीन समन्त्रत थ।



गोखामी विद्वलनाथजी [ पृउ ३३७



श्रीहितहरिवंशजी [ पृष्ठ ३४२



र्थाजीसंहत श्रीरगीलालजी



भक्त गदाघरभट्ट

परासोलीमें रहते समय उन्होंने श्रीनाथजीके वियोगमे जो रचना की, वह 'विज्ञिति' नामसे प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरिधरजीने मथुराके हाकिमसे शिकायत करके कृष्णदास अधिकारीको केंद्र करवा दिया, तब गोसाईंजीने अन्न-जलका त्याग कर दिया। कृष्णदासके मुक्त होनेपर ही उन्होंने मोजन किया। इस सहानुभृतिका कृष्णदासपर बढा प्रभाव पढा। उन्होंने गोसाईंजीसे क्षमा मॉगी और उनके उत्तराधिकारको मान्यता दी।

श्रीविद्वलनाथजीने पृष्टिमार्गके विकास और प्रगतिमे बड़ा योग दिया । उन्होने श्रीकृष्णकी भक्तिप्राप्तिमें अपनी कलाकारिताः काव्यमर्मज्ञताः संगीतिनपुणता और चित्र-कारिताका सदुपयोग करके असंख्य जीवोको भवसागरके पार उतार दिया । भगवद्गक्ति तो उनकी सहज सिद्ध सम्पत्ति थी । महाकवि सूर, नन्ददास कुम्भनदास, परमानन्ददासः चतुर्भुजदासः छीतस्वामीः गोविन्ददास, कृष्णदासकी कविताको अष्टछापकी पवित्र गहीपर प्रतिष्ठित-कर उन्होंने भक्तिका रसराजत्व सिद्ध किया। अप्रछाप उनकी कीर्तिकी अमर लता है। वादगाह अकवर और उनके सभा-सदस्य मानसिंह, वीरवल आदि उनका वड़ा सम्मान करते चे । राजा आसकरणः महारानी दुर्गावती तथा अन्य भगवदीय जीवोंने उनके यशकी गङ्गामे अपना परलोक बना लिया । अकवरनै गोकुल और गोवर्धनकी भृमि उन्हें निःशुल्क दे दी थी । श्रीगोसाईं विद्वलनाथने गुजरातकी भी यात्रा की थी। उस क्षेत्रमे भागवत-धर्मका प्रचार किया था। उनके २५२ वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वास्तवमे वे मञ्जलरूप निधान थे। नन्ददास आदि काव्य-महार्राथयोंने एक स्वरसे उनकी चरणधूलिकी अलौकिकताका ब<mark>खान</mark> किया है।

सवत् १६४२ वि० मे गोवर्धनकी एक कन्दरामे प्रवेश-कर उन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की । उनके लीला-प्रवेशके समय अष्टछापके प्रसिद्ध भक्त कवि चतुर्भुजदासजी उपस्थित थे । उन्होंने करणस्वरसे आचार्यके प्रति श्रदाख़िल प्रकट की ।

श्रीविद्वरुतनाथ सं प्रमु भए न हेहैं। पाछै सुने न देखें आगे, वह संग फिरि न बनहैं॥

को फिरि नदराय को वेमन ज्ञजनासिन निलसेईं ॥

अन्तिम चरणमे भक्तने शोकका पारावार समेटकर जो गान गाया, उससे श्रीविद्धलनाथजीके यशका स्थायित्व अचल हो गया। कितना करण-गीत है।

श्रीब्रह्मम सुत दरसन कारन अब सब कोउ पिछतेहै । 'चतुर्भुजदास' आस इतनी जो सुमिरन जनमु सिरैहै ॥

गोसाई विद्वल्लनाथका जीवन-चरित्र भगवान् श्रीकृष्णके लीला-सौन्दर्यका दर्शन-बोध है। वे अपने समयके वहुत पढ़ें भागवत और भक्तिके विशेपश्च थे। गोसाई विद्वल्लनाथजीकी गोलोकयात्राके वाद उनकी सूमि और गद्दी उनके सात पुत्रोंमें विभाजित हो गयी। अष्टलापके कुछ कवियोंने गोसाईजीके सात पुत्रोंका अपने पदामे कहीं-कहीं यश गाया है। गोसाईजीके 'विद्दनमण्डन, निवन्ध-प्रकाश टीका, अणु-भाष्यके अन्तिम अध्याय, सुवोधिनीपर टिप्पणी, भक्तिहंस, भक्तिस्त, श्रङ्काररसमण्डन, विश्वति, आदि अनेक प्रन्थ उनकी मक्ति-मर्मज्ञताके कीर्तिसम्भ हैं। वे आचार्य, भक्त और पण्डित—तीर्नोंके समीचीन समन्त्रय थे।

## श्रीश्रीचैतन्यमहाप्रभु

श्रीचैतन्यमहाप्रभुका प्राकट्य शक-संवत् १४०७ की फाल्गुन शुक्रा १५ को दिनके समय सिंहलग्रमे पश्चिमी बंगालके नवद्वीप नामक ग्राममे हुआ था। इनके पिताका नाम जगन्नाथ मिश्र और माताका नाम शचीदेवी था। ये मगवान् श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्रीराधाका अवतार मानते हैं। बङ्गालके वैष्णव तो इन्हें साक्षात् पूर्णब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवनके अन्तिम छः वर्ष राधाभावमें ही बीते। उन दिनो इनके अंदर महाभावके सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्रीकृष्णके विरहमें उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थरका हृदय भी पिघल

जाता था । इनके व्यक्ति चका लोगोपर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि श्रीचासुदेव सार्वभीम और प्रकाशानन्द सरस्वती- जैसे अद्देत-वेदान्ती भी इनके थोड़ी देरके सङ्ग्रसे श्रीकृष्ण- प्रेमी वन गये । यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त वन गये और जगाई-मधाई-जैसे महान् दुराचारी भी संत वन गये । कई बड़े-बड़े संन्यासी भी इनके अनुयायी हो गये । यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवद्भक्ति और भगवज्ञामका प्रचार करना और जगत्मे प्रेम और शान्तिका साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनोंकी कभी निन्दा नहीं की । इनके भिक्त-

सिद्धान्तमे हैत और अहैतका वडा सुन्दर समन्वय हुआ है। इन्होंने कल्पिमलग्रसित जीवोंके उद्धारके लिये भगवन्नामके जप और कीर्तनको ही मुख्य और सरल उपाय माना है। इनकी दक्षिण-यात्रामे गोदावरीके तटपर इनका इनके जिसमें इन्होंने राधामावको सबसे ऊँचा भाव बतलाया। इन्होंने अपने शिक्षाष्टकमे अपने उपदेशोंका सार भर दिया है। यहाँ शिक्षाष्टकको अर्थसहित मन लगाकर पढिये।

चेतोद्र्पणसार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेय.केरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् । आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्वपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥

भगवान् श्रीकृष्णके नाम और गुणोका कीर्तन सर्वोपरि है. उसकी तुलनामें और कोई साधन नहीं ठहर सकता। वह चित्तरूपी दर्पणको स्वच्छ कर देता है, संसाररूपी धोर दावानलको बुझा देता है, कल्याणरूपी कुमुदको अपने किरण-जालसे विकसित करनेवाला तथा आनन्दके समुद्रको वढा देनेवाला चन्द्रमा है, विद्यारूपिणी वधूको जीवन देने-वाला है, पद-पदपर पूर्ण अमृतका आस्वादन करानेवाला तथा सम्पूर्ण आत्माको जान्ति एवं आनन्दकी धारामे डुवा देनेवाला है।

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-स्तन्नार्पिता नियमितः सारणे न कालः। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदशमिहाजनि नानुरागः॥

भगवन् ! आपने अपने अनेकों नाम प्रकट करके उनमें अपनी सम्पूर्ण भागवती शक्ति डाल दी—उन्हें अपने ही समान सर्वशक्तिमान् बना दिया और उन्हें स्मरण करनेका कोई समयविशेष भी निर्धारित नहीं किया—हम जब चाहें, तभी उन्हे याद कर सकते हैं । प्रभो ! आपकी तो इतवी कृपा है; परंतु मेरा दुर्भाग्य भी इतना प्रबल है कि आपके नाम-स्मरणमें मेरी रुचि—मेरी प्रीति नहीं हुई ।

तृणादिष सुनीचेन तरोरिच सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय. सदा हरि:॥

तिनुकेसे भी अत्यन्त छोटा, वृक्षसे भी अधिक सहन-श्रील, स्वयं मानरहित किंतु दूसरोंके लिये मानप्रद बनकर भगवान् श्रीहरिका नित्य-निरन्तर कीर्तन करना चाहिये। न धनं न जनं न सुन्द्री कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मिन जन्मनीश्वरे भवताङ्क्तिरहैतुकी त्विय॥

हे जगदीश्वर । मुझे न धन-बल चाहिये न जनबल, न सुन्दरी स्त्री और न कवित्व-शक्ति अथवा सर्वज्ञत्व ही चाहिये। मेरी तो जन्म-जन्मान्तरमे आप परमेश्वरके चरणोमे अहेसुकी भक्ति—अकारण प्रीति बनी रहे।

अयि नन्दतन्ज किङ्करं पृतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कजस्थित्वधूलीसदशं विचिन्तय॥

अहो नन्दनन्दन ! घोर संसार-सागरमे पड़े हुए मुझ सेवकको कृपापूर्वक अपने चरण-कमलोमे लगे हुए एक रजः कणके तुल्य समझ लो।

नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुरुकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति॥

प्रभो ! वह दिन कब होगाः जब तुम्हारा नाम लेनेपर् मेरे नेत्र निरन्तर बहते हुए ऑसुओकी धारासे सदा भीगे रहेगेः मेरा कण्ठ गद्गद हो जानेके कारण मेरे मुखसे रक-रुककर वाणी निकलेगी तथा मेरा शरीर रोमाञ्चसे व्याप्त हो जायगा !

युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्। शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द्विरहेण मे॥

अहो ! श्रीगोविन्दके विरहमे मेरा एक-एक पल युगके समान बीत रहा है, नेत्रोमे पावस ऋतु छा गयी है। सारा संसार सूना हो गया है।

आश्चिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु वा।
यथा तथा वा विद्धातु रुम्पटो
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः॥

वह लम्पट चाहे मुझे गलेते लगाये अथवा पैरोंते लिपटी हुई मुझको चरणोके तले दवाकर पीस डाले अथवा मेरी ऑखोंसे ओझल रहकर मुझे मर्माहत करे। वह जो कुछ भी करे, मेरा प्राणनाथ तो वही है, दूसरा कोई नही।

श्रीचैतन्य भगवन्नामके बडे ही रिसकः अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होने बतलाया है—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ — 'यह महामन्त्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत्प्रेम-को बढानेवाला है । भगवन्नामका बिना श्रद्धांके उच्चारण करनेसे भी मनुष्य संसारके दुःखोसे छूटकर भगवान्के परम धामका अधिकारी बन जाता है।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने हमें यह वताया है कि भक्तोंको भगवनामके उच्चारणके साथ दैवीसम्पत्तिका भी अर्जन करना चाहिये। दैवीसम्पत्तिके प्रधान लक्षण उन्होंने वताये हैं—दया, अहिंसा, मत्सरश्रून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्तकी खिरता, इन्द्रियदमन, युक्ताहारविहार, गम्भीरता, परदुःख-कातरता, मैत्री, तेज, धेर्य इत्यादि । श्रीचैतन्यमहाप्रभु आचरणकी पविम्तापर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपने संन्यासी शिष्योंके लिये यह नियम बना दिया था कि कोई खीसे बाततक न करे। एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदासने माधवी नामकी एक वृद्धा स्त्रीसे बात कर ली थी, जो स्वयं महाप्रभुकी भक्त थी। केवल इस अपराधके लिये उन्होंने हरिदासका सदाके लिये परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका चरित्र सर्धया निदोंष था।

श्रीचैतन्यमहाप्रभु चौबीस वर्षकी अवस्थातक ग्रहस्था-श्रममें रहे । इनका नाम 'निमाई' पिछत था, ये न्यायके बड़े पण्डित थे । इन्होंने न्यायशास्त्रपर एक अपूर्व ग्रन्थ लिखा था। जिसे देखकर इनके एक मित्रको वड़ी ई॰र्या हुई । क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रन्थके प्रकाशमें आनेपर उनके प्रत्थका आदर कम हो जायगा। इसपर श्रीचेतन्यने अपने प्रन्थको गङ्गाजीमें बहा दिया । कैसा अपूर्व त्याग है ! पहली पत्नी लक्ष्मीदेवीका देहान्त हो जानेके बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्रीविष्णुप्रियाजीके साथ किया था । परंतु कहते हैं, इनका अपनी पत्नीके प्रति सदा पवित्र भाव रहा । चौनीस वर्षकी अवस्थामें इन्होंने केशव भारती नामक संन्यासी महात्मासे संन्यासकी दीक्षा प्रहण की । इन्होंने संन्यास इसलिये नहीं लिया कि भगवत्प्राप्तिके लिये संन्यास लेना अनिवार्य है; इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थोंके संन्यासियोको भक्तिमार्गमे लगाना था । बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसीको संन्यासकी दीक्षा नहीं देते थे । इसीलिये इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनायदासको संन्यास लेनेसे मना किया था।

इनके जीवनमें अनेकों अलैकिक घटनाएँ हुई, जो किसी मनुष्यके लिये सम्भव नहीं और जिनसे इनका ईश्वरत्व मकट होता है। इन्होंने एक बार श्रीअदैतप्रभुको विश्व- रूपका दर्शन कराया था तथा नित्यानन्दप्रभुको एक बार शक्क, चक्र, गदा, पद्म, शार्ड्ड धनुप तथा मुरली लिये हए षडभुज नारायणके रूपमे दूसरी बार दो हाथोंमे मुरली और दो हाथोमे शङ्क-चक्र लिये हुए चतुर्भुजरूपमें और तीसरी बार द्विभुज श्रीकृष्णके रूपमे दर्शन दिया था। इनकी माता शचीदेवीने इनके अभिन्नहृदय श्रीनित्यानन्द-प्रभु और इनको बलराम और श्रीकृष्णके रूपमें देखा या। गोदावरीके तटपर राय रामानन्दके सामने ये रसराज ( श्रीकृष्ण ) और महाभाव ( श्रीराषा ) के युगलरूपमें प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानन्द अपने शरीरको नहीं सम्हाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने जीवनके शेष भागमे, जब ये नीलाचलमे रहते थे, एक बार ये बंद कमरेमेंसे बाहर निकल आये थे । उस समय इनके शरीरके जोड़ खुल गये, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गये। एक दिन इनके अवयव कछुएके अवयवींकी भॉति सिकुड गये और ये मिट्टीके लोधेके समान पृथ्वी-पर पहे रहे । इसके अतिरिक्त इन्होंने कई साधारण चमत्कार भी दिखलाये । उदाहरगतः श्रीचैतन्य-चरितामृतमें लिखा है कि इन्होंने कई कोढियों और अन्य असाम्य रोगोंसे पीड़ित रोगियोको रोगमुक्त कर दिया । दक्षिणमें जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुरके गाँव श्रीखण्डमें पहुँचे तब नित्यानन्दप्रभुको मधुकी आवश्यकता हुई। इन्होंने उस समय एक सरोवरके जलको शहदके रूपमे पलट दिया। जिससे आजतक वह ताळाव मधुपुष्करिणीके नाममे विख्यात है । इनके उपदेशों और चरित्रोका प्रभाव आज भी लोगोपर खूब है।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके मधान-प्रधान अनुयायियोंके नाम हैं—श्रीनित्यानन्दप्रभुः श्रीअहैतप्रभुः राय समानन्द्रः श्रीरूपगोस्वामीः श्रीसनातनगोस्वामीः रघुनाथमङः श्रीजीव-गोस्वामीः गोपालमङः रघुनाथदासः हरिदास साधु और नरहरि सरकार ठाकुर ।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुका जीवन प्रेममय है, उते जाननेके लिये अंगरेजीकी Lord Gourang और बङ्गलाके श्री-चैतन्य-चरितामृत, श्रीचैतन्य-भागवत और अमिय-निमाईचरित तथा हिन्दीके श्रीचैतन्य-चरितावली नामक प्रन्थोंको पढ्ना चाहिये । चैतन्यचरितावली गीताप्रेसते प्रकाशित हुई थी; इस समय वह अप्राप्य है, पर शीघ ही छपनेवाली है ।





श्रीनिम्बाकांचार्य

# प्रभु श्रीनित्यानन्द

भारतीय इतिहासके मध्यकालीन भक्ति-विकासमे निताई और निमाईका नाम बड़ी श्रद्धासे लिया जाता है । भगवद्गक्तिके प्रचारते निताई और निमाईने केवल वङ्गदेश-को ही नहीं, समस्त भारतको प्रभावित किया । नित्यानन्द मधुरातिमधुर भक्ति-सुधाका पान करके रात-दिन उन्मक्तकी तरह हरिनाम-ध्वनिसे असंख्य जीवोका उद्धार करते रहते थे।

शस्यश्यामला वङ्गभूमिके वीरभूमि जनपदके एकचाका गाँवमें शार्क १३९५ के माघ मासमे श्रीनित्यानन्दका जनम हुआ था। उनके पिता-माता हॉड़ाई पिण्डत और पद्मावती बड़े धर्मिनिष्ठ थे। दोनों विष्णुभक्त थे। एक बार पद्मावतीने स्वप्नमें एक महापुरुषको देखा। उन्होंने कहा कि 'तुम्हारे गर्भसे एक ऐसा पुत्र उपत्र होगा, जो पापियोंका उद्धार करेगा और नर-नारियोको भक्तिका मार्ग दिखायेगा।' नित्यानन्दने महापुरुषके कथनकी सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपनसे ही नित्यानन्दमे अलैकिक पुरुषके लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्रीकृष्णकी बाल-लीलाका अनुकरण करते-करते उन्मच हो जाया करते थे। वे बाल्यावस्थासे ही संसारके प्रपन्नोंके प्रति उदासीन रहने लगे।

एक बार उनके घरपर एक संन्यासी आये । निताईके स्वभाव और उनकी प्रतिभापर आकृष्ट हो कर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया, निताई इस घटनाके बाद फिर कभी घर नहीं लौटे । निताईने तीर्थाटन आरम्भ किया । अयोध्या, हस्तिनापुर होते हुए वे व्रज पहुँचे । इस तीर्थयात्रामे उनकी श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे भेट हुई । दोनों प्रेमविह्नल होकर एक-दूसरेसे मिले । तदनन्तर निताई वृन्दावनमें एक पागलकी तरह भगवान् श्रीकृष्णके अन्वेषणमें घूमने लगे । विना माँगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते । महात्मा ईश्वरपुरीने उनसे एक बार कहा—'ठाकुर! यहाँ क्या देखते हो, तुम्हारे श्रीकृष्ण तो नवद्वीपमे शचीके घर पैदा हो गये हैं ।' निताई नवद्वीपके लिये चल पड़े । नित्यानन्द नवद्वीप पहुँचकर नन्दन आचार्यके घर ठहर गये । निमाई पण्डित (श्रीचेतन्य) ने अपने शिष्योंसिहत निताईके दर्शन किये। उनके कार्नोंमे कुण्डल थे, शरीरपर पीताम्बर लहरा रहा था। उनकी

मुजाएँ घुटनोतक लंबी थीं, उनकी कान्ति अत्यन्त दिख्य थी । निमाई अपने-आपको अधिक समयतक सँभाल न सके । श्रीगौरचन्द्रने उनकी चरण-वन्द्रना की । नित्यानन्द्रने उनको अपने प्रेमालिङ्गनमें आबद्ध कर लिया । दोनोन् अद्भुत कम्प, अभ्रपात, गर्जन और हुंकारसे सारे वातावरणको प्रभावित कर दिया । चैतन्यने कहा—'बंगालमे भक्तिः भागीरथीके प्रवाहित होनेका समय आ गया है ।' निताई और निमाईकी अलैकिक छविने नबद्वीपको मनोमुग्ध कर लिया ।

शची माता निताईको अपने बढ़े लईकके सभान मानती थी। उनके जीवनकी अनेक अलैकिक घटनाएँ है। एक बार वे गौरके घर अवधूतवेषमे पहुँच गये । गौर विष्णुप्रियासे वात कर रहे थे । विष्णुप्रिया लजासे घरमें छिप गर्यी । निताईके नयनोंसे अश्रु बह रहे थे, मधुर हरिनामका रसनासे उचारण हो रहा था। वे वाह्यज्ञान-शून्य थे । गौरने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया । निताई चैतन्यके आदेशसे नवद्वीप और उनके आस-पासके स्थानोंमें हरिनामका प्रचार करने लगे । जगाई-मधाई-सरीखे पातिकयोके उद्धारमें उन्होंने महान् योग दिया। निताईने दोनों भाइयोंसे श्रीकृष्णनामोन्नारण करनेके लिये कहा । वे मदिरोन्मत्त थे । मधाईने निताईके सिरपर फुटा घड़ा फेंका, उनका शरीर रक्तसे सराबोर हो उठा । जगाईके मधाईको फटकारा, चैतन्यने जगाईको गले लगाया । इसपर मधाईको बड़ा पश्चात्ताप हुआ, उसने निताईसे क्षमा मॉगी, चरण-स्पर्श किया; उसका उद्धार हो गया।

नवद्गीपसे वे पुरी आये । फिर चैतन्यके आदेश से गौड़देशमे हरिनामका प्रचार करनेके लिये चल पहें । गौराङ्गके कहनेपर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन मे प्रवेश किया । अम्पिकानगरके सूर्यदासकी कन्या वसुधा और जाह्मवीका उन्होंने पाणिप्रहण किया । वे खड़दहमे भगवती भागीरथीके तटपर निवास करने लगे । उनके वीरचन्द्र नामका एक पुत्र भी हुआ । एक दिन भगवान् स्थामसुन्दरके मन्दिरमे हरिका नाम लेते-लेते वे सदाके लिये अचेत हो गये । भगवान्ने भक्तको अपना लिया ।



#### गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी

रसिकमक्तिशिरोमणि गोखामी श्रीहितहरिवंशचन्द्र महाप्रभुजीका जन्म मथुराके निकट वादग्राममे वि० संवत् १५५९ वैज्ञाख गुक्का एकादजीको हुआ था । इनके पिताका नाम श्रीव्यासमिश्रजी और माताका श्रीतारादेवी था। व्यासमिश्रजी नौ भाई थे, जिनमे सबसे बडे श्रीकेशवदासजी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यासाश्रमका नाम श्रीवृसिंहाश्रमजी था । शेष आठ भाइयोंके केवल यही एक ज्यास-कुलदीपक थे, इसलिये ये सभीको प्राणींसे बदकर प्रिय ये और इसीसे इनका लालन-पालन भी बड़े लाड़-चाव-मे हुआ था। ये बड़े ही सुन्दर थे और शिशुकालमें ही राधां नामके वडे प्रेमी थे । राधां सनते ही ये वडे जोरसे किलकारी मारकर हॅसने लगते थे । कहते हैं कि छः महीनेकी अवस्थामें ही इन्होंने पछनेपर पौढ़े हुए 'श्रीराघा-संधानिधिं स्तवका गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्रीनिसंहाश्रमजीने लिपिनद्ध कर लिया या ।

वस्तुतः 'राधासुधानिधि' भक्तिपूर्ण शृङ्काररसका एक अतुलनीय ग्रन्थ है। वड़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। इसमे आचार्यने अपनी परमाराध्या वृष्यभानुकुमारी श्रीराधाजीके विशुद्ध प्रेमका बड़ी ही लिलत भाषामे चित्रण किया है। इसमे आरम्भसे अन्ततक केवल विशुद्ध प्रेमकी ही झॉकी है।

इनके वालपनकी कुछ वातें वडी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ताका कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी वालसखाओं के साथ वर्गीचेमें खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने दो गौर-श्याम वालकों को श्रीराधा मोहनके रूपमे सुसजित किया। फिर कुछ देर वाद दोनों के शृङ्कार वदलकर श्रीराधाको श्रीमोहन और श्रीमोहनको श्रीराधाके रूपमे परिणत कर दिया और इस प्रकार वेश-भूषा वदलनेका खेल खेलने लगे।

प्रातःकालका समय था। इनके पिता श्रीव्यासजी अपने मेच्य श्रीराधाकान्तजीका शृङ्कार करके मुग्ध होकर युगल-छविके दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पढ़े। उन्होंने श्रीविग्रहोंमें श्रीराधाके रूपमें श्रीकृष्णको और श्रीकृष्णके रूपमें राधाजीको देखा। सोचाः मृद्धावस्थाके कारण स्मृति नष्ट हो जानेसे शृङ्कार घरानेमें भूल हो गयी है। क्षमा-याचना करके उन्होंने शृङ्कारको सुधार। परतु सुरंत ही अपने-आप वह शृङ्कार भी बदलने लगा। तन घनराकर व्यासजी नाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि नागकी ओर गयी, देखा—हरिनंग अपने सखाओंके साथ खेल-खेलमे नही खरूप-परिनर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा इसकी सची भावनाका ही यह फल है। निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है।

एक वार श्रीव्यासजीने अपने सेव्य श्रीठाक्तरजीके सामने छड्डूका भोग रक्खा; इतनेमं ही देखते हैं कि छड्डुऑके साथ फल-दलोंसे भरे बहुत से दोने थालमं रक्खे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिनकी बात याद आ गयी। प्जनके बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पतालगा कि हरिवदाजीनं वगीचेमे दो हुआंको नीले-पीले पुष्पोंकी मालाओंसे सजाकर युगल-किगोरकी भावनासे उनके सामने फल-दलका भोग रक्खा है। इस घटनाका भी व्यासजीपर बड़ा प्रभाव पड़ा।

एक वार श्रीहरिवंशजी खेल-ही-खेलमें वर्गीचेके पुराने सूने कुऍमें सहसा कूद पड़े । इससे श्रीव्यासजी, माता तारादेवी और कुदुम्बके लोगोंको तो अपार दुःख हुआ ही, सारे नगरिनवासी व्याकुल हो उठे । व्यासजी तो बोकाकुल होकर कुऍमें कूदनेको तैयार हो गये । लोगोंने जबरदस्ती उन्हें पकड़कर रक्खा ।

कुछ ही क्षणोंके पश्चात् लोगोंने देखा, कुऍमें एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्रीहरिवंशजी श्रीव्यामसुन्दर के मञ्जुल श्रीविग्रहको अपने नन्हे-नन्हे कोमल कर-हुए अपने-आप कुऍसे सम्हाले उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुँच गये और पहुँचनेके साथ ही कुऑं निर्मल जलसे भर गया। माता-पिता तथा अन्य सन लोग आनन्द-सागरमें इनिकयाँ लगाने लगे । श्रीहरिवंशजी जिन भगवान स्यामसुन्दरके मधुर मनोहर श्रीविग्रहको लेकर ऊपर आये थे। उस श्रीविग्रहकी शोमाश्री अतुलनीय थी । उसके एक-एक अङ्गरे मानो सौन्दर्य-माधुर्यका निर्झर बह रहा या। सव लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गये। तदनन्तर श्रीठाकुरुजीको राजमहलमें लाया गया और वड़े समारोहसे उनकी प्रतिष्रा की गयी। श्रीहरिवंशजीने उनका परम रसमय नामकरण किया-शीनवरङ्गीलालजी । अत्र श्रीहरिवंशजी निरन्तर अपने श्रीनवरङ्गीलालजीकी पूजा-सेवामें निमप्त रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था पाँच वर्षकी थी।

इसके कुछ ही दिनो बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवासे विमुग्ध होकर साक्षात् रासेश्वरी नित्य-निकुञ्जेश्वरी कृषभानुनन्दिनी श्रीराधिकाजीने इन्हें दर्शन दिये, अपनी रस-भावनापूर्ण सेवा-पद्धतिका उपदेश किया और मन्त्रदान करके इन्हें शिष्यरूपमें स्वीकार किया। इसका वर्णन करते हुए गो० श्रीजतनलालजी लिखते हैं—

करत भजन इक दिवस लाडिली छवि मन अटक्यो । रूपसिंघु के मॉझ परथों कहुँ जात न मटक्यो ॥ विवस होइ तब गए भए तनु प्यारी हरिकै । झुके अविन पर सिथिल होइ अति सुख में मरिकै ॥ इण करी श्रीराधिका प्रगट होइ दरसन दियों । अपने हिन को जानिकै हित सौ मन्त्र सु कहि दियों ॥

आठ वर्षकी अवस्थामे उपनयनसंस्कार हुआ। सोलह वर्षका अवस्थामे श्रीरुक्मिणीदेवीसे आपका विवाह हो गया। पिता-माताके गोलोकवासी हो जानेके बाद आप सब कुछ त्यागकर श्रीवृन्दावनके लिये विदा हो गये। श्रीनवरङ्गीलाल-जीकी सेवा भी अपने पुत्रोको सौप दी, जो इस समयतक आफ्के तृतीय पुत्र श्रीगोपीनाथ प्रमुके वंशजोके द्वारा देववन-में हो रही है।

देववनसे आप चिडयावल आये । यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मणके घर ठाकुरजी श्रीराधावल्लभजी विराजमान ये । आत्मदेवजीको स्वमादेश हुआ और उसीके अनुसार श्रीराधावल्लभजी महाराजको श्रीहरिवंशजी बृन्दावन ले आये । बृन्दावनमे मदन-टेर नामक स्थानमें श्रीराधावल्लभजीने प्रथम निवास किया । इसके पश्चात् दन्होंने भ्रमण करके श्रीबृन्दावनके दर्शन किये और प्राचीन एवं गुप्त सेवाकुल्ल, रासमण्डल, वशीवट एवं मानसरोवर नामक चार पुण्यस्थलोको प्रकट किया। तदनन्तर आप सेवाकुल्लके समीप ही कुटियोमे रहने लगे तथा श्रीराधावल्लभ-जीका प्रथम प्रतिष्ठा-उत्सव इसी स्थानपर हुआ।

स्वामी श्रीहरिदासजीसे आपका अभिन्न प्रेमका सम्बन्ध था । और ओरछेके राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्रीहरिरामजी व्यासने भी आकर-श्रीहिताचार्य प्रभुजीसे ही दीक्षा ग्रहण की थी। 'श्रीवृन्दावन-महिमामृतम्' के निर्माता महाप्रभु श्रीचैतन्यके भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्रीप्रबोधानन्दजीकी भी आपके प्रति बडी निष्ठा और प्रीति थी।

श्रीमगवान्की सेवामे किस प्रकार अपनेको लगाये रखना चाहिये। और कैसे अपने हार्थो सारी सेवा करनी चाहिये, इसकी शिक्षा श्रीहितहरिवंश प्रभुजीके जीवनकी एक घटनासे बहुत सुन्दर मिलती है। श्रीहितहरिवंशजी एक दिन मानसरोवरपर अपने कोमल करकमलोसे सूखी लकडियाँ तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्रीनाहरमलजी दर्शनार्थ वहाँ आ पहुँचे। नाहरमलजीने प्रभुको लकडियाँ तोड़ते देख दुखी होकर कहा—'प्रभो! आप खयं लकड़ी तोडनेका इतना बड़ा कष्ट क्यो उठा रहे है, यह काम तो किसी कहारसे भी कराया जा सकता है। '''यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकोका तो जीवन ही व्यर्थ है।'

नाहरमलके आन्तरिक प्रेमसे तो प्रभुका मन प्रसन्न था, परंतु सेवाको महत्ता बतलानेके लिये उन्होने कठोर स्वरमे कहा-- 'नाहरमल ! तुम-जैसे राजसी पुरुषोंको धनका बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्रीठाकुरजीकी सेवा कहारोके द्वारा करवानेकी बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धिसे मुझे बड़ा कष्ट हुआ ।' कहते है कि श्रीहितहरिवंश प्रभुजीने उनको अपने पास आनेतकसे रोक दिया । आखिर जब नाहरमलजीने दुखी होकर अनशन किया-पूरे तीन दिन बीत गये, तब वे कृपा करके नाहरमलजीके पास गये और प्रेमपूर्ण शब्दोमे बोले—'भैया ! प्रभुसेवाका .स्वरूप बड़ा विलक्षण है । प्रभुसेवामे हेयोपादेय <u>बु</u>द्धि करनेसे जीवका अकल्याण हो जाता है । प्रभु-सेवा ही जीवका एकमात्र धर्म । ऐसा विरोधी भाव मनमे नहीं लाना चाहिये । मै तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम अन्न-जल ग्रहण करो ।' यों कहकर उन्होने स्वयं अपने हाथोंसे प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया।

श्रीहितहरिवंशजीकी रसभजनपद्धतिकं सम्बन्धमें श्रीनाभाजी महाराजने कहा है—

श्रीराधा चरन प्रधान हृदय अति सुदृढ उपासा ।

कुज केिक दपती, तहां की करत खनासी ॥

सर्वसु महाप्रसाद प्रसिध ताके अधिकारी ।

बिधि-निषेध निहें दासि अनन्य उत्कट व्रतधारी ॥

श्रीव्यास-सुवन पथ अनुसरे सोइ मले पहिचानिहें ।

हरिबंस गुसाई भजन की रीति सकृत कोउ जानिहें ॥

स्वकीया-परकीयाः विरह-मिलन एवं स्व-पर-भेदरिहत नित्यविहार-रस ही श्रीहितहरिवंशजीका इष्ट तत्त्व है। इन्होंने 'श्रीराधासुधानिधि' नामक अनुपम ग्रन्थका निर्माण तो किया ही । इनकी व्रजमाषामे भी बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं, जो 'हितचौरािंग' और 'स्फुट वाणी'के नामसे प्रसिद्ध हैं । इन्होंने कहा है—

सव सौं हित निषकाम मत बृदाबन बिष्राम में (प्री) राषावळ्ळमलालको हृदय ध्यान, मुख नाम ॥ तनिह राखु सतसग में मनिह प्रेम रस मेव । सुद्ध चाहत हरिबंम हित कृष्ण कलपतर सेव ॥

श्रीहितहरिदंश प्रभुजीका वैराग्य वड़ा विलक्षण था। अर्थ-कामकी तो बात ही दूर, यहाँ तो धर्म और मोक्षमें भी राग नहीं था। इनकी निष्ठाके कुछ नमूने देखिये—

कदा नु वृन्दावनकुञ्जवीथी-प्वहं नु राधे द्यतिथिभीवेयम्। 'श्रीराधे ! क्या में कभी वृन्दावनकी कुञ्जवीथियोमे अतिथि होऊँगी।'

'कहा रसाम्ब्रधिसमुन्नतं वदनचन्द्रमीक्षे तव !'
'मैं कब तुम्हारे समुन्नत रससमुद्ररूप मुखचन्द्रको
देखूँगी !'

कहिं स्यां श्रुतिशेखरोपरि चरन्नाश्चर्यचर्या चरन्। 'श्रीराधे! में कव तुम्हारी श्रुतिशेखर—उपनिषदु-

परि परिचर्या आश्चर्यमयी परिचर्याका आचरण करूँगी !?

'बृथा श्रुतिकथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः'

'श्रुति-कथा व्यर्थ है और कैवस्य तो भयपद है।' ये कहते है—

'धर्माद्यर्थचतुष्टयं विजयतां किं तद् वृथावार्तया।'

भे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसीके लिये आदरणीय होगे । मेरे लिये इनकी व्यर्थ चर्चांसे क्या लाम है ?

मै तो वस---

यत्र यत्र मम जन्मकर्मभिर्नारकेऽथ परमे पदेऽथ वा। राधिकारतिनिकुक्षमण्डली तत्र तत्र हृदि मे विराजताम्॥

भी अपने जन्मकर्मानुसार नरक अथवा परम पद कहीं भी जाऊँ, सर्वत्र मेरे हृदयमं श्रीराधिकारतिनिकुञ्जमण्डली ही सर्वदा विराजित रहे।

अड़तालीस वर्षांतक इस धराधामको पावन करनेके पश्चात् सं० १६०९ वि० की शारदीय पूर्णिमाके दिन आपने निकुञ्जलीलामे प्रवेश किया।

# स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी

( लेखक--श्रीअर्जुनप्रसादजी शुद्ध, एम् ० ए० )

अयं निजः परो वेति गणना छघुचेतसाम्। हदारचरितानां तुं वसुधैव कुटुम्बकम्॥

श्रीरामायत या श्रीरामानन्दी वैष्णव-सम्प्रदायके प्रवर्तक साचार्य श्रीरामानन्दजी एक उच्चकोटिके आध्यात्मिक महापुरुष ये । आचार्य रामानन्दजीका कान्यकुब्ज ब्राह्मणकुल्मे माध-कृष्ण सप्तमी, भृगुवार, संवत् १३२४ को प्रयागमे त्रिवेणीतटपर जन्म हुआ था । पिताका नाम पुण्यसदन था और माताका भीमती सुग्रीला । कुलपुरोहित श्रीवाराणसी अवस्थीने शिशुके माता-पिताको यह उपदेश दिया था कि 'तीन वर्षतक वालकको परसे बाहर न निकालना । उसकी प्रत्येक रुचिका पालन करना । उसको दूध ही पान कराना और कभी दर्पण न दिखाना ।'

चौये वर्षमे अन्नप्राश्चन संस्कार हुआ । वालकके सामने सब प्रकारके व्यञ्जन रक्खे गये, पर वालकने खीर ही खायी । और इसके उपरान्त खीर ही उसका एकमात्र आहार बन गया। कुछ समय पश्चात् कर्णवेध सस्कार हुंआ। इनके पिता वेद, व्याकरण तथा योग आदिके पूर्ण ज्ञाता थे। एक समय जव उन्होंने रामायणपाठका अनुष्ठान आरम्भ किया, तव देखा कि जो कुछ वे पाठ करते जाते थे, पास वैठे हुए वालकको वह समग्र कण्ठस्थ होता जाता था। वालककी श्रवणशक्ति तथा धारणाशक्ति पूर्णरूपसे विकसित थी। वालकके कण्ठस्थ पाठका सस्वरगान विद्वत्समाजको आश्चर्यचिकत कर देता था। इस प्रकार इस बालकको आठ वर्षकी अवस्थामे ही कई ग्रन्थ कण्ठस्थ हो गये। एक दिन बालक खेलता हुआ आया और अपने पिताका शक्क लेकर बजाने लगा। पिताने वह शक्क उसीको दे दिया।

आठवे वर्ष उपनयन-संस्कार किया गया । उपनीत ब्रह्मचारी जय पलाशदण्ड धारणकर काशी विद्याध्ययन करने चला, तव आचार्य एवं सम्बन्धियोंके आग्रह करनेपर भी नहीं लौटा । विवश हो माता-पिता भी साथ हो लिये और बालक अपने माताके साथ ओंकारेश्वरके यहाँ काशीमें ठहरकर विद्याध्यम करता रहा। बारह वर्षकी अवस्थातक बालक ब्रह्मचारीने समस्त शास्त्रोंका अध्ययन समाप्त कर लिया।

विवाहकी चर्चा चली । बालकने इन्कार कर दिया । इसके पश्चात् स्वामी राघवानन्दजीसे दीक्षा लेकर पञ्चगङ्गा घाटपर जाकर एक घाटवालेकी झोपड़ीमे ठहरकर तप करना आरम्भ कर दिया । लोगोने ऊँचे स्थानपर एक कुटी बनाकर तपस्वी बालकसे उसमे रहनेकी विनय की । उनकी विनय सनकर वे उस कुटियामे आ गये और उसीमे ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे । उनके अलौकिक प्रभावके कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई । दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे उनकी प्रसिद्धि दूर-दूर स्थानोंमें फैलती गयी, बड़े-बड़े साधु और विद्वान् आपके दर्शनार्थ आश्रममे आने लगे ।

उनके राङ्क्षकी ध्विन सुनकर लोग सफलमनोरथ हो जाते थे। मानो उस ध्विनमे सञ्जीवनी राक्ति थी। धीरे-धीरे वहाँ बड़ी भीड़ एकि ति होने लगी। इससे भजनमे विष्न होने लगा। अतएव स्वामीजीने राङ्क वजाना बंद कर दिया। फिर लोगोकी प्रार्थनापर स्वामीजीने केवल प्रातःकाल राङ्क बजाना लोककल्याणके लियें स्वीकार किया। इसके पूर्व वे नियमपूर्वक चार बार राङ्क बजाया करते थे।

इनके पास मुसल्मान, जैन, बौद्ध, वेदान्ती, शास्त्रज्ञ, श्रेन और शाक्त—सभी मतवादी अपनी-अपनी शङ्काएँ लेकर निवारण करनेके लिये आते थे और समुचित उत्तर पाकर शान्तचित्तसे वापस जाते थे।

कहते हैं किसी शुभ पर्वपर काशीमे विभिन्न प्रान्तोसे श्रद्धावान् पुरुष एकत्रित हुए थे। उन लोगोने आश्रमपर जाकर मुसल्मानोंके अत्याचारोकी शिकायत की। तैमूरलंग- द्वारा नरहत्या और लखनवतीका उपद्रव—ये सब अत्याचार धर्मके नामपर होते थे। उन लोगोंने कहा कि 'इन उपद्रवकारियोको उचित शिक्षा देनी चाहिये। हम आपकी शरणमे आये हैं। हमपर कृपा कीजिये और दुष्टोको दण्ड दीजिये।' स्वामीजीने कहा, 'धैर्य धारण करनेसे ही विपत्तिके बादल हटते हैं।'

इसके पश्चात् खामीजीकी तपस्याके प्रभावसे अज्ञानके समय मुलाओके कण्ठ अवरुद्ध होने लगे। यह देखकर सभी मुसल्मानोकी बुद्धि चक्करमे पड़ गयी। राजा, रंक, मौलवी-

मुला सब-के-सब इस बातसे परेशान हो गये कि सब मुलाओकी जनानपर उसी समय क्यो लकवा मार जाता है जब वे अज़ान देनेको चलते है। इवन्तूर तथा मीर तक्कीने यह निश्चय किया कि यह किसी सिद्ध महापुरुषकी करामात है। वे लोग और उनके साथ कुछ मुसल्मान विद्वान, काशी आये और कवीरजीको अपने साथ लेकर स्वामी रामानन्दजीके आश्रमपर पहेंचे। िकहते हैं कि स्वामीजीने इसी समय शङ्ख बजा दिया, जिसके मुनते ही सब मुसल्मान मौलवी-मुला बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़े। उस दशामे उन लोगोने मुहम्मद साहबको देखा, जिन्होंने स्वामीजीकी आज्ञापर चलनेका आदेश दिया 📘 उनकी विनय सुनकर स्वामीजीने सबको सम्बोधित करके कहा-भगवान् केवल मुसल्मानोंका ही नही है, सम्पूर्ण संसारका है। ईश्वर एक है, जो सब स्थानोपर सब हृदयोमे वास करता है। भाइयो ! जब उत्पत्तिः पाला और संहार करनेवाला एक परमात्मा है और उसी एकको सब अनेक नामोसे सारण करते हैं, तत्र केवल पूजाके विधानमे भेद होनेसे दूसरोपर (१) जजिया कर लगाना बडा ही अनुचित कार्य है। यह बद कर दिया जाय। (२) जैसे भोजन-वस्त्र शरीर धारण करनेके हेतु आवश्यक है, उसी प्रकार उपासना करनेका स्थान भी है। इसीलिये हिंदुओं के द्वारा मन्दिर बनवानेमे जो प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उसे दूर कर देना चाहिये। (३) किसीको बलपूर्वक धर्मभ्रष्ट कर देना बड़ा ही निन्दनीय कार्य है। यह न हो। (४) मस्जिदके सामने जाते हुए दूरुहेको पालकीसे उतारकर पैदल चलनेको विवश न किया जाय: क्यांकि यह प्राचीन धर्मनीतिके विषद्ध है। (५) गोहत्या वंद कर देनी चाहिये। (६) राम-नामके प्रचारमे रुकावट नहीं डालनी चाहिये । (७) धर्मग्रन्थोको अग्निसे नहीं जलाना चाहिये और न किसीके दृदयको ही दुखाना चाहिये। (८) पहलेसे बने हुए हिंदुओंके मन्दिरोको विध्वंस न किया जाय। (९) बलपूर्वक किसीको मुसल्मान न बनाया जाय और न महर्रममे पर्व-त्यौहार आदिके मनाने-मे कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय । (१०) किसी स्त्रीका सतीत्व कभी नष्ट न किया जाय और न शङ्क बजानेका ही निषेध किया जाय। (११) कुम्भ आदि पर्वोपर यात्रियोसे कर न लिया जाय। (१२) यदि कोई हिंदू श्रद्धापूर्वक किसी फकीरके पास जाय तो उसको उसीके धर्मानुसार उपदेश दिया जाय। अगर इन बारह प्रतिज्ञाओं में के किसीका भी उल्लान किया जायगा तो राज्य भ्रष्ट हो जायगा।

बुजुर्ग तथा विचारवान् मुलाओ एव पीरोंने काशीमे अज्ञान वद होनेकी और स्वामी रामानन्दकी वारह शतोंकी बात वादशाह गयामुद्दीन तुगलकको लिखी । वादशाहने मलीमॉति जॉच-पड़ताल करवायी । जब बादशाहको इसकी सचाई माल्रम हुई। तब उसने शाही फरमान लिखवाकर उसपर अपने हस्ताक्षर करके शाही मुहर लगवा दी । इसके पश्चात् काशीमे हुग्गी पीटी गयी कि आजसे राज्यमे इन सब वातोंसे प्रतिबन्ध हटा लिया गया । ऐसी व्यवस्था हो जानेपर अजान-नमाजका कार्य तुरत पूर्ववत् चलने लगा ।

प्रकार एक दूसरे प्रसङ्गम श्रीगनसिंहदेव स्वामीजीके आश्रमपर आये और निवेदन किया कि 'महाराजः' मैं अयोध्यापति हरिसिंहदेवका भतीजा हॅ और स्र्यवशी हूँ । मेरे चचा वैशाख शुक्र दशमी सोमवार संवत् १३८१ को जूनाखाँ तुरालकके भयसे तराईमें भगवद-भजनके बहाने भाग गये थे । तबसे अयोध्याके सिंहासनपर कोई नहीं बैठा । छलपूर्वक खड़े किये हुए शिविरमें अपने पितासे मिलते समय तम्बू गिराकर पिताका घातक जुनाखाँ बीसों हजार प्राणियोंको धर्मभ्रष्ट कर चुका है। तबसे आजतक पचास वर्षके भीतर धर्मभ्रष्टोंकी संख्या वढती ही गयी है। मैं भी म्लेच्छ-स्पर्शसे भ्रष्ट हो गया हूँ । प्रायश्चित्तके लिये पण्डितोंके पास गया। किंतु कोई काम नहीं हुआ । दयानिघान ! आप ही हम सर्वोका उद्धार कीजिये । इसके पश्चात् स्वामीजी शिष्यमण्डलीके साथ अयोध्या गये और सरयू-किनारे ले जाकर सवको शुद्ध कर दिया।

तीर्थयात्रा करनेके लिये स्वामीजी अपनी शिष्यमण्डली और साधुसमाजके साथ जगन्नाथजी, विजयनगर गये। यहाँपर विजयनगरके महाराज वृक्कारायने इनका बड़ा स्वागत किया। स्वामीजीकी पहुनाईमें कई बड़े-बड़े भण्डारे हुए, जिनमें साधु और ब्राह्मणोने प्रसाद पाया। एक दिन स्वामीजीने महाराजको यह सुन्दर उपदेश दिया कि प्राजयोगमे मोगविलास अत्यन्त हानिकारक है। जहाँ राजा भोगविलासमें लिप्त हुआ कि वह राज्य और राजवंशसमेत नष्ट हो जाता है।' नौ दिनोंतक स्वामीजी अपनी मण्डलीके साथ विजयनगरमें ठहरे और फिर रामेश्वरम्को चले गये। काञ्ची, श्रीरङ्गम्, जनार्दन, द्वारका, मधुरा, वृन्दावन, मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि अनेक तीर्थोंका पर्यटन करके काशीमें अपनी कुटीपर छीट आये।

स्वामी रामानन्दने जगत्का महान् कल्याण किया । उनका

दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्रमें भी उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्रमें । उस महाभयद्वर कालमें आर्य-जाति और आर्य-धर्मिक त्राणके माथ ही विश्वकल्याण एवं भगवद्धमें अभ्युत्थानके लिये जैसे दाक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्यकी आवश्यकता थीं खामी रामानन्दजी वेसे ही जगद्गुरु थे। देश-देशान्तरोंके सत एवं विद्वान उनकी सेवामें उपस्थित होते थे और जानप्रकाश लेकर तथा सफलमनोरय होकर ही जाते थे। मेद-भाव तो वहाँ या हां नहीं। सभी सम्प्रदायके अनुयायी महात्मा उनसे लाभ उठाते थे। उनका कथन था कि सव दिशाओं में परमात्मा मरपूर है। कहीं से भी कोई उसे प्राप्त कर सकता है।

स्वामीजीने देशके लिये तीन मुख्य कार्य किये—(१) साम्प्रदायिक कलहको शान्त किया । (२) बादशाह गयासुद्दीन तुनालककी हिंदू-संहारिणी सत्ताको पूर्णरूपने दवा दिया और (३) हिंदुओंके आर्थिक संकटको भी दूर कर दिया।

संवत् १४५४ का समय (तैमूरलंगका आक्रमण) हिंदुओके लिये अत्यन्त ही संकटपूर्ण था। निरसन्देह उस भयद्भर समयमें देश। धर्म और आर्य-जातिकी रक्षा करनेके लिये श्रीभगवान् रामानन्द-जैसे सर्वशक्तिशाली दिव्य महापुरुपकी ही आवश्यकता थी। वे आध्यात्मिक जगत्के सार्वभौम चकवर्ती थे। सब जगत् उनका था और वे सारे जगत्के थे। जगद्गुरु शब्द उनके सम्बन्धमें अक्षरशः सार्थक था।

मौलाना रशीदुदीन नामक एक फर्कार काशीमें स्वामीजी के समकालीन हो गये हैं। उन्होंने 'तज्ञकीरतुल फुकरा'नामक एक पुन्तक लिखी है, जिसमें मुसल्मान फर्कीरोंकी कथाएँ हैं। उसमें उन्होंने स्वामी रामानन्दका भी वर्णन किया है। वेलिखते हैं— 'काशीमें पञ्चगङ्गाधाटपर एक प्रसिद्ध महात्मा निवास करते हैं। वे तेज: पुङ्क एवं पूर्ण योगेश्वर हैं। वे वैष्णनोंके सर्वमान्य आचार्य हैं। सदाचारी एवं ब्रह्मनिष्ठस्वरूप हैं। परमात्मतत्व-रहस्यके पूर्ण जाता हैं। सच्चे मगवत्-प्रेमियों एव ब्रह्मविदोंके समाजमें उत्कृष्ट प्रभाव रखते हें। अर्थात् धर्माधिकारमें हिंदुओंके धर्म-कर्मके सम्राट् हैं। केवल ब्राह्मवेलांभे अपनी पुनीत गुफासे गङ्का-स्नानहेतु निकलते हैं। इस पवित्र आत्माको स्वामी रामानन्द कहते हैं। उनके शिष्योंकी सख्या ५०० से अधिक है। उस शिष्यसमूहमें द्वादश गुकके विशेष कुपापात्र हैं—(१) अनन्तानन्दः (२) सुखानन्द

इसी वकार एक दूसी प्रसक्षी सर्वाध्याने बीमानीमेंश्वेब क्काताबोक अध्याप आगे भार निवेदरा किया कि 'सहारक, वे अभीत्यायति हरिनिवेददेवका पतीया ै और भूगवर्गी है। मेरे अचा देशाध शुक्ल दक्तने सोमवा सेला १३८१ को जुनामा गुगलक के भयमें साहंगे भगावद्-भवानक बहाने भाग गुने हो। तबसे अगोध्याके सिंहानगा कोर्र गर्न केंगा। केलपूर्वक खंद किय बुए शिक्षिम अपने पितास मिली समय हम्बू गिरिकर पिताकः पाकः जुनावी बीमी हिन्स परिणयोका धर्मधा कार खुक्त है। तजले अवज्ञतान नक्ताम अर्थिक भौतर प्रमाण्डाको संख्या बहुत हो गयी है। में भी स्टेच्छ-स्मनीयो धन् हो गया है। ज्ञायिक्तक सिये पण्डितीक ाह्य गया, विंश कोई कान नहीं हुआ। दवानगम। आग ा हम तबीका बद्धार कीजिये। इसके प्रश्नात न्यामीजी विष्णामण्डलांक साथ क्षयांच्या एवं आर सरग्नांकनों ले जाका सबको गुरु का दिया

क्षित्रसात्र कराके स्थि स्वामिनी अपना शिल्यपण्डली
और बाधुस्मानके बाए गणनामंत्री, विजयनमा गर्व।
वर्हायर विजयनगरके महागण कुक्काराण्ये स्तका चढ़ा
स्वता। किया। स्वामीजीकी महुनाईम कई बढ़-बढ़
भण्डों हुए, जिल्में रहा। औ। बाह्यपणि प्रभाद पामा।
एक दिन स्वामीजीके महाग्रावरत घर मुन्दर उपदेश दिया
कि 'गलगोगमें भौगविकारम अभ्यान हार्किकारक है। कहीं
को प्रतिकासमें शिम हुआ। कि बना सम्य और
मानकामिन नष्ट मी जाता। है ' नी दिन्दिक स्वामीकी
सम्मानिक साथ विजयनगरमें ठर्म और फिल्मिस मुन्दा सम्मानिक साथ।
विजयमानिक साथ। विजयनगरमें ठर्म और फिल्मिस मुन्दा कराने साथ।
विजयमानिक साथ। विजयनगरमें ठर्म और फिल्मिस मुन्दा कराने साथ।

ज्यामी समातन्त्रने वगयुका पहलू कल्याण किया।
इनका दिल्ल केल सक्ष्मीविक केली भी उसी एकत प्रमुक्ता का जिस प्रकार भार्मिक केल्पी। उस नक्षाप्यकुर कालमे आर्थ-वाकि कार आर्थ-अर्थक ताणक स्थम हो विश्वकल्याण कुन भएनद्वर्मिक अस्पुत्याक्क तिने केले स्थितिकारम्या स्था प्रमुक्ताया आयामका आवस्पनता सी, ह्यासी समारकार्क वसे ही जन्तरमुक भी देश-

> स्वामी जीते देशके जिसे मुख्य कार्य किये—(1) साम्प्रकृषिक कलहको जान किया। (२) जदशह गक्तमुद्दान सुगुलव को हिन्दू सहारिणो सकाको पूर्णरूपसे दल दिखा और (३) हिन्दुओं है आधिक संकटको भी दर कार दिया।

> मंबत् १९०१४ को समस् । नैस्तालको आक्रमणी हिंदुओंके लिये अत्वन्त हो सक्टपूर्ण था। निस्तन्देह उस धम्मूर सम्मान देश, धर्म और आप-आमिक्सिको छो। करनेके स्टिन् भीभाषाच् तन्त्रचन्द्र-तेसे सर्वशिकशक्ती दिख्य महापुरधको हो आवश्यक्षा छो। व आप्यात्मिक भाग्ये सार्थको से आवश्यक्षा छो। व अप्यात्मिक भाग्ये सार्थको से अग्रद्धको छो। व कर्याद् उत्तका था और वे सार्थको से। बग्रद्धुरु शब्द उत्तके सध्यन्थ्ये गर्मारेश: सार्थक था।

मालाना रशाहरात नामक एक ककार काशीम स्वामीजीके समकालीन हो गये हैं। उन्होंने क्वाफीस्तुल पुकार नामक एक पुस्तक ज़िम्बी है, जिसमें पुस्तकरान फर्क्ससम्बद्ध कथार्ग् है। उसमें इन्होंने स्वामी धनामन्द्रका भी करेंग किया है। वे लिखर रें — कारोमें फर्केंग हुस्माट्यर एक प्रसिद्ध नतात्वा निकास काली ते। व नेकापुत्र एव कृति तीर्गेक्षर हैं। वे वैष्णमंकि नर्गमन्त्र आसार्थ 🖺 भवासारी एवं इत्यानप्रस्थक्ष है। परमात्मतत्त्व -रहस्यके पूर्ण करा 👣 बच्चे भगवन्त्रीयसी एवं वर्जाक्ट्रीक समाजने उत्कार प्रभाव रखाँ हैं अधारा प्रमाधिकाने सिंदुओंक गर्म-कर्यके समाह है। केवल बाह्यदेसार्थ अपनी पुनील गुकाली एड्डा-बार्स्टर् निकलते हैं। इस प्रतित आयाची स्थामी समानने बाहर है। देनके शिष्याका भारता ५०० में आपित है। उस शिष्यसमूहर्य हाराज गुरुके गिर्माण कृपापांत हैं—(१) अननसन्द (२) सम्बानन्द्र (४) न्तरमुगणन्द्र (४) नाष्टरिकानन्द्र

(६) योगालक (बाह्मणं), (६) योगालो (स्वत्रिय),

• प्रभु-बद-सा अध-बिस्त मित बदी अन्त बदार • ername decuestature executamente que la recenta de partir de parti

(७) कभीर (बुनाक्षा), (८) येन (नर्ग), ८९) धना िलारो । (१४) विदास ((च्यमार)) (११) पदावर्ते । (१२) नुसारि (जिमी)। इन्होंने ब्राह्मणीकी भौति जन्म जातिक लोगोको भी शास मन्द्रको शक्षा है। उनके गरेंच जायण, पांच तपाकाचित निम्नवर्गक और दी स्त्री भिष्यार्ग भी। इसके असिरिक्ट उनके और भी अनेक चेते थे। प्राप्तविक इस सम्प्रदासका नाम बैरागी है, जो लोक-पालीकको इच्छाओका त्याग करता है। कहते है कि सम्बदायको प्रकृतिका जगजननी वीसीतावी है। उन्होंने काले हनुमानुजीको उपदश दिया था और फिर वनसे संसारमें इस गहानाता प्रकाश हुआ। इस नाएप इस सम्प्रदायका नाम 'श्रीसमस्दाय' है और इसके नुख्य गन्तको समतास्य करते हैं। इस प्रवित्र मन्त्रकी गुरु शिरसके कानमें। दीशा देशा है। ऋष्वपूष्ट रिस्तक ललाट्यर कमाते हैं। पूर्णतमा अजनमें रहना ही इस बायुह्मण्डी रोति है। अधिकांग्रा बंत परपहानी जीवन विवाह करते हैं।

कुछ समय प्रशान स्वातांत्रीने अपनी शिष्यपवडलीको. सम्बंधित करके कहाँ जि 'धर्म शास्त्रीका सार भगवस्म्बर्ग है जो सच्चे संतीका बीवनाधार है। कल बीरामनवर्गा है। 🍳 अक्षेध्याको आफ्रेंगा। यस्यु में अकला जाकैमा। सब लाम नहीं रहकर इस्तव मनाये। करीकित में लीट न सन्धे, आपकोग घेरी द्वृष्टियों वर्व ऑक्नब वाहिको क्षमा कीवियोगा। यह मुनकर सबके नत्र सकल हो एपे। दुसरे दिन स्थामीनो संसत् १५१५ में अपनी कुटीमें अन्तथाम को गया।

मित लेख 'कल्यान' के संद-अह और 'प्रसंग-पारिकात! नामक पुस्तकको सहायतासे लिखा गर्धा है, विभावते श्रोचतन्त्रदासभीने १५१७ विक्रय-संबत्तने विसाची भाषामें तिल्ला या। उसलते अनुसाद हिंदीन गोरखपुरके एक सानी बाजान जिल्लामा नीतवर्ग समाप्त हो चुका गा. न्यातीय स्कृतक एक विद्यार्थीके द्वारा योहात्याहा कर्ने यूल प्रसङ्गपारिकारमाहित यत शताब्दीक अतुर्ग यरणर्ने लिखवाचा था।

#### 

#### प्रभुचरणरसिक हरिरायजी

श्रामा।प्रभु हरिरामजीका जन सेंग्र १६ ४५ सिंग्र में भारपद् कृष्ण मञ्जामिकी हुआ था। वे गतमाई श्रीविद्वसनाथनी महाराजक हिलाब पुत्र गोलिन्दरायओंक गाँव और कल्वाणरामजीक एक थे। कल्वाणस्कर्ता भागभागवत मे। बॉक्क्षभकुलके इंशरीय ऐसपे एका डीकल्याणसरजीके कालाल्य और प्रतिभाने हरिरायजीके इदयको जनसिद्ध धिकृषापक्तिको बाल्यावस्थामे हो पूर्ण इस्फूटिन कर दिना। विवासी हो तरह श्रीगोलाई विद्वसनाम और अनुवार्यप्रस्त होगोनुनाताथ बार्चे जन्मी कृष्ट भन्ति थी। हरिसायकोके अधन संया भौतरमसे समो। रहते प्रा होत्रीकृतनाष्ट्रकोके अञ्चलकार्ये, उनका ब्रह्मसम्बन्ध सम्बन हुआ था। वे पुष्टि-सार्गक सहास् पीयक ती नहीं, विभूति भी भी। कार्याग्रहणींक प्रत्य अवलीकतमें ही उनका टरिकात संसर बीत्ता था। उनुषा आर्म्पक जीवन

नीकुलमें ही व्यतीत हुआ। बालधनीके नेपाट मधारतेपर उन्होंने श्रीनावद्यांगर्ये हो अपना स्थापी निवास स्थिर किया।

पृष्टि-साहित्यक विकासमें बार्रास्यास्त्री बड़ा नाग दिया। उतका सबसे बढ़ा बार्य बार्ता-माहित्यका संबद्धान था। वे बोगोबुलनाधजीक सचनोंन प्रचारक और सम्पादक है। उन्होंने चौरासी और हो सी सावन वैव्यालीकी वालको २०७ जनगेक सिवे ! शासप्रकाश ! रियम सिवा । व संस्कृत गुजराती और प्रजनामा साहित्यक प्रकाण्ड विद्वान और प्रभेत थे। उन्होंने 'निकामा, निश्चम, निरामस्य, रहस्य एएच्य्, विवेक, विवेचन, विवृत्ति, लेक्षणसन्बन्धा पहि-एक्सेको रचना को। उपको अष्टपर्वीन जैन्द्रम, श्रीकृष्ण श्रीत श्रीताचारानीक प्रति दृष्ट् विक्तिका परिचय मिलता है।

हारराक्योंको भांच लिग्तमृतत थी, ते सत⊹दिन

ब्रोपिकापिकाको तरह भगगीन बीकुणका सह देखा इंग्डे थे। वे उच्चलीटिके श्राचार्य ले के ही, रामिक प्रकृ और महान करि भी में। उन्हें 'महाप्रमु और प्रयुक्तरण की उचाधिक समल्हत करनेमें पृष्टि-त्यातने अध्यत सीधाम नाना। 'ब्राधानमतसमाह'में उसका अखण्ड और पूर्व आस्य मी। भगनानुके प्रति सदा देनामान रखते थे। उन्होंने एक देति-होत्तेको तस्त होश्राधको कृपा-सन्दन्तको ो अपना विविध-साफल्य समझा। व कहा करते ये कि ी धनवान् भी। रिका द्या है, प्रभुका सेवक हैं। अलोकिक मृङ्गारसात्मक ब्रधक विद्वापायका श्रेष्ट्रता इन्होंने स्थान-स्थापमर अपनी कृतियोगि स्वीकार को है। ्यामं अगम प्रसिद्ध कृत्व ! शिक्षापः वे देन्यपालामा उत्तरीतम वर्णन किन है। राष्ट्र-दिन ब्रामाधर्मके रसम्प दर्मनेक निर्ध नद्रपते रहना ही उनके जीवनका महान् ाह्यसम्बद्धाः

उन्होंने देशमें कई जा जाना करके पुष्टिमार्गका ार्थक्ष प्रचार किया छ। श्रीमध्यक्रिक विशेषको एक. अपने लिये भी के नहीं सह सकते में, उनके मेवाड ाण्यतेणः उन्होंने गाकुन छोड़ दिया। सुसोरिपनीते गण्य रहस्यरूप गोपीमाङ्गी वे सदा भावित रहते थे। बन्य श्रीमध्यतीकी यहाँ कृपा रहती थी। रैगीले ठाकर उपर) विसपर रोज जार्य, इसाङ्का कल्याण हो जाय। कार्क प्रसादक करिरायक 'सीस्कराब'की संतास विश्वासन हर । इतिस्वर्गोङ्ग खेननम् कई अलीधिक ा चनल्कारपूर्ण घटनाएँ ोो सोटेत हुई थाँ। एक बार =:=== भाषुरुगोत्तमःडी अयंति दक्षिणुकतानो श्रीकांचनीने ियों भीवा लाग थे। उन्होंने शक्कामे काबा शृहार क्षेत्रीय सम्पर्धित करनेको प्राचना की। यह निश्चय हुआ मा स्टिक बाद मीमा उनमें लिख गायमा। क्रिकेट के बार्चिक इच्छा थी कि मोबा शुक्रार्थ रहे, बला। न जाय। पुरिधाको प्रसंत करके उन्होंने मिना लिया। इधा श्रीनाश्चेत्रीते हरिसक्तशीवते स्वयंग्रे दर्शन देकर देख्या की कि किया बता दिखा कर्य। वे

पुरत कामनारस जल यह, झडल्डाश काम लेकर उन्होंने श्रीनामजीका पट बहिलकर मीज उनारे।

राजभाग-समर्गणके बाद शब्यके नेमप होनामश्रीके प्रधारनेके जिये नहीं विकासी जाती थी। एक समा भूतकं गरी नहीं विकासी चा सकी। शीलकातीकी तिणारी हरिरावजीने खीमनारसे आकर गरा (बहाया: म्बप्रमें भादेश हुआ था, 'चर्चभीगक बाद खड़ा है, गही अहाँ विकाया पया 🕆 किस सरह उर्ले।'

श्रीर्वीसामनी खोमनोसी नियमपूर्वक प्रवचन किया करते थे। एक राजनुष्यरी भी आया करती भी। वह सी और योवनसे सर्वेषा सन्तस थो। हरियाधवीके रूप-न्यसण्यसे असके भागों नातनाना उदय पूजा। उसने पकानाम उत्तका जलाङ्ग भाभ केरना जाहा. समस्त नारीमानको माताके करमें देखनेवाले हारराषकोसे मिलते श्री गुडकुभागेकी कामसासमाका अन्त हो यथ। श्रीनामनीका इरिस्तनने ध्यान किया और दोनभावरा प्रभुवत कृषाकः स्परण किया। राजकुमारीको व ताकि ज्लाने दीव गडे। राजवासारीन देखा कि इसके अपने सालात बशासाको कदमन्द्रको कान्य-गान का। रहा है, उसका मनोविकार उसी क्षण नव्ह ही एसा। उसने फॉवन इदयरी नकारम् विदेशायको परण-धृति मस्तकामा अवाका भक्तिका वाण विस्त्रेता

एक भी पन्छेश वर्षको पूर्ण आयु भागकः उन्होंन पीरंगीक प्राप्त किया। उतका सीलाइवेश संव १७०५ विक में हुआ था। आलोक्स हन्द्रीने भन्तिसम्बन्धाः पान कियो। ये ऋठों करते थे कि यह भरता प्रशिक्षपरे (मध्या है, सन्त्रा सन्तर्भ तो श्रीकृष्यसे हो तिबाहन चाहिये। सको लोगों तो जोनन्दसुमार हो है। उसके स्टीवनका उदेश्य प्रमाम्को धील एकट करता छ। दतक ह्यानी बन्दक्रमार थे; ज्वाधिको कारेप्यत जीतस्थातको औ। उन्होंने कहा जि पुष्टि-वीवनवा ऑन्तप ध्यस भागाए डी 👣 बोक्स ही प्रशासित है। बॉररानजी भगनार्क रस≡पके व्याख्याकार थे। प्रसं संसक थे।

का उत्तमोत्तम वर्णन किया है। रात-दिन श्रीनाथजीके रसमय दर्शनके लिये तडपते रहना ही उनके जीवनका महान् उद्देश्य था।

उन्होंने देशमे कई बार यात्रा करके पुष्टिमार्गका व्यापक प्रचार किया था। श्रीनाथजीके विरहको एक क्षणके लिये भी वं नहीं सह सकते थे, उनके मेवाड पधारनेपर उन्होंने गोकुल छोड दिया । सुबोधिनीमे वर्णित रहस्यरूप गोपीभावसे वे सदा भावित रहते थे । उनगर श्रीनाथजीकी बड़ी कृपा रहती थी । रॅगीले ठाकुर ठहरे ! जिसपर रीझ जायॅ, उसीका कल्याण हो जाय । उन्होंके प्रसादसे हरिरायजी 'रसिकराज'की संज्ञासे विभूषित हुए । हरिरायजीके जीवनमे कई अलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाएँ भी घटित हुई थी। एक बार गूरतके श्रीपुरुषोत्तमजी अपनी दक्षिणयात्रासे श्रीनाथजीके लिये माजा लाये थे। उन्होंने दाऊजीसे मोजा शृङ्कार-झॉकीमें समर्पित करनेकी प्रार्थना की; यह निश्चय हुआ कि चार घटेके बाद मोजा उतार लिया जायगा । पुरुषोत्तमजीकी हार्दिक इच्छा थी कि मोजा शङ्कारमे रहे, उतारा न जाय। मुखियाको प्रसन्न करके उन्होंने मना लिया । इघर श्रीनाथजीने इरिरायजीको स्वप्नमे दर्शन देकर प्रेरणा की कि भोजा उतार लिया जाय।' वे तुरत खीमनोरसे चल पड़े, दाऊजीसे चाभी छेकर उन्होंने श्रीनाथजीका पट खोलकर मोजे उतारे।

राजभोग-समर्पणके बाद रायनके समय श्रीनायजीके पधारने-के लिये गद्दी विछायी जाती थी। एक समय भूलते गद्दी नहीं बिछायी जा सकी । श्रीनाथजीकी प्रेरणासे हरिरायजीने खीमनोरसे आकर गद्दी विछायी; स्वप्नमे आदेश हुआ था, 'राजभोगके बाद खड़ा हूँ, गद्दी नहीं विद्यायी गयी है, किस तरह चलूँ।'

श्रीहरिरायजी खीमनोरमे नियमपूर्वक प्रवचन किया करते थे। एक राजकुमारी भी आया करती थी। वह श्री और योवनसे सर्वथा सम्पन्न थी। हरिरायजीके रूप-लावण्यसे उसके मनमे वासनाका उदय हुआ। उसने एकान्तमें उनका सत्सङ्ग लाभ करना-चाहा, समस्त नारीमात्रको माताके रूपमे देखनेवाले हरिरायजीसे मिलते ही राजकुमारीकी कामवासनाका अन्त हो गया। श्रीनाथजीका हरिरायने ध्यान किया और दीनभावसे प्रमुकी कुपाका स्मरण किया। राजकुमारीको वे स्त्रीके रूपमे दीख पड़े। राजकुमारीने देखा कि उसके सामने साक्षात् यशोदाजी नन्दनन्दनको सान्य-पानकरा रही हैं, उसका मनोविकार उसी क्षण नष्ट हो गया। उसने पवित्र हृदयसे महाप्रमु हरिरायकी चरण-धूलि मस्तकपर चढाकर भक्तिका वरण किया।

एक सौ पन्नीस वर्षकी पूर्ण आयु भोगकर उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। उनका लीलाप्रवेश सं० १७७२ वि० में हुआ था। आजीवन उन्होंने भिक्तरसामृतका पान किया। वे कहा करते थे कि यह संसार पूर्ण रूपसे मिथ्या है, सच्चा सम्वन्य तो श्रीकृष्णसे ही निवाहना चाहिये। सच्चे स्नेही तो श्रीनन्दकुमार ही हैं। उनके जीवनका उद्देश्य भगवान्की भिक्त प्रकट करना था। उनके स्वामी नन्दकुमार थे, स्वामिनी रासेश्वरी श्रीराधा-रानी थीं। उन्होंने कहा कि पुष्टि-जीवनका अन्तिम ध्येद भगवान् ही हैं। श्रीकृष्ण ही ब्रह्मतत्त्व है। हिररायजी भगवान्-के रसरूपके व्याख्याकार थे, परम रिक्त थे।

# भक्त सूरदासजी

स्रदासको किसी विशेषण या उपाधिसे समछंकृत करनेमें उनकी परमोत्कृष्ट भगवद्गक्ति, अत्यन्त विशिष्ट कवित्व-शक्ति और मौलिक अलैकिकताकी उपेक्षाकी आशंका उठ खंडी होती है, स्रदास पूर्ण भगवद्भक्त थे, अलौकिक कि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके शब्दोमें वे भक्तिके सागर' और श्रीगोसाई विडलनाथकी सम्मतिमे वे पुष्टिमार्गके जहाज' थे। उनका स्रसागर काव्यामृतका असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त थे। भगवान्की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण्ण सम्पत्ति थी।

दिलीसे थोड़ी दूरपर सीही गॉवमे एक निर्धन ब्राह्मण \* ने घर संवर्त १५३५ वि० मे वैशाख शुक्ल पञ्चमीको घरतीपर एक दिव्य ज्योति वालक स्रदासके रूपमे उतरी, चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया; ऐसा लगता या कि किलकालके प्रभावको कम करनेके लिये भगवती भागीरथीने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गॉववाले और शिशुके माता-पिता आश्चर्यचिकत हो गये। शिशुके नेत्र बंद थे, घरमें

\* इन्हें कोई 'ब्रह्मभट्ट' वतलाते हैं, कोई 'सारस्वन' । इस सम्बन्थमें हमारा कोई आयह नहीं है। जनता के मनमें आदर तो श्रीस्रदासजीकी परमश्रेष्ठ भक्तिका है। 'स्र'ने जन्म लिया। अन्धे बाउकके प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे, घरके और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। धीरे-धीरे उनके अलौकिक और पिवत्र संस्कार जाग उठे, घरके प्रति उनके मनमे वैराग्यका भाव उदय हो गया, उन्होंने गॉवके बाहर एकान्त स्थानमे रहना निश्चय किया। स्र घरसे निकल पड़े, गॉवसे थोड़ी दूरपर एक रमणीय सरीवरके किनारे पीपल वृक्षके तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगोको शकुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बतायी बाते सही उतरतीथी।

एक दिन एक जमीदारकी गाय खो गयी । सूरने उसका ठीक ठीक पता बता दिया । जमीदार उनके चमत्कारसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिये एक सोपड़ी बनवा दी । सूरका यश दिन-दूना रात-चौगुना बढ्ने लगा । मुदूर गाँवोंसे लोग उनके पास शकुन पूछनेके लिये अधिकाधिक संख्यामें आने लगे । उनकी मान-प्रतिष्ठा और वैभवमे नित्यपति वृद्धि होने लगी । सूरदासकी अवस्था इस समय अठारह सालकी थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया-मोहसे उपराम होनेके लिये मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान्के भजनमें विध्न होते देखकर सूरने उस स्थानको छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवानुके भजन और ध्यानमे रस लेते थे। वे मधुरा आये, उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होने गऊघाटपर रहनेका विचार किया । गऊघाट जानेके कुछ दिन पूर्व वे रेणुकाक्षेत्रमे भी रहे, रेणुका ( रुनकता ) में उन्हें संतों और महात्माओंका सत्सन्न मिला; पर उस पवित्र स्पानमें उन्हे एकान्तका अभाव बहुत खटकता था । रुनकतासे तीन मील दूर पश्चिमकी ओर यमुनातटपर गजधारमे आकर वे काव्य और सङ्गीतशास्त्रका अम्यास करने लगे। स्रदासकी एक महात्माके रूपमें खपाति चारों ओर फैलने लगी।

पुष्टिसम्प्रदायके आदि आचार्य महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य अपने निवास-स्थान अड़ेल्से व्रजयात्राके लिये संवत् १५६० वि०में निकठ पड़े। उनकी गम्भीर विद्वत्ता, शास्त्रज्ञान और दिग्विजयकी कहानी उत्तर भारतके धार्मिक पुरुषोके कानोंमें पह चुकी थी। महाप्रभुने विश्रामके लिये गऊघाटपर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदासने व्हाभाचार्यके दर्शनकी उत्कट इच्छा प्रकट की, आचार्य भी उनसे मिल्ला चाहते थे। पूर्वजन्मके शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारोसे अनुप्राणित होकर सूरने आचार्यके दर्शनके लिये पैर आगे बढ़ा दिये, वे चल पड़े । उन्होंने दूरते ही चरण-वन्दना की, हृदय चरण-धूलि-स्पर्शके लिये आकुल हो उठा। आचार्यने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बैठा लिया, उनके पवित्र संस्पर्शसे स्रके अङ्ग-अङ्ग भगवद्भिक्तकी रसामृत उहरीमें निमम हो गये । सूरने विनयके पदं सुनाये, भक्तने भगवान्के सामने अपने-आपको पतितीका नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था-यही उस पदका अभिप्राय था। आचार्यने कहा, 'तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिषियाते हो। भगवान्का यश सुनाओ, उनकी छीलाका वर्णन करो।' सर आचार्यचरणके इस आदेशसे बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होने विनम्रतापूर्वक कहा कि भैं भगवान्की लीलाका रहस्य नहीं जानता ।' आचार्यने सुबोधिनी सुनायीः उन्हें भगवानकी लीलाका रस मिला, वे लीला-सम्बन्धी पद गाने लगे । आचार्यने उन्हे दीक्षा दी । वे तीन दिनोतक गऊघाट-पर रहकर गोकुल चले आये। सूरदास उनके साथ थे। गोकलमे सरदास नवनीतिप्रयका नित्य दर्शन करके लीलाके सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे । आचार्य वल्लभके भागवत-पारायणके अनुरूप ही सुरदास लीलाविषयक पद गाते थे। वे आचार्यके साथ गोक्रलसे गोवर्धन चले आये, उन्होने श्रीनाथजीका दर्शन किया और सदाके लिये उन्हीकी चरण-रारणमे जीवन वितानेका शुभ संकल्प कर लिया। श्रीनाथजीके प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्यकी कुपासे वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए।

गोवर्षन आनेपर स्र्ने अपना स्थायी निवास चन्द्रसरोवरके सिनकट परासोलीमे स्थिर किया। वे वहाँसे प्रतिदिन श्रीनाथजीका दर्शन करने जाते ये और नये नये पद रचकर उन्हे बड़ी श्रद्धा और मिक्तमे समर्पित करते थे। धीरे धीरे वर्जके अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टिमार्गके भक्त किव नन्ददास, कुम्मनदास, गोबिन्ददास आदिसे उनका सम्पर्क बढने लगा। भगवद्भिक्तकी कल्पलताकी शीतल छायामे बैठकर उन्होने स्रसागर जैसे विशाल प्रन्थकी रचना कर डाली। आचार्य वल्लमके लीलाप्रवेशके बाद गोसाई विद्वलने स्रदासकी अष्टछापमें स्थापना की। वे प्रमुख किव घोषित हुए। कभी-कभी परासोलीसे वे नवनीतिप्रयके दर्शनके लिये गोकुल भी जाया करते थे।

एक बार सङ्गीत-सम्राट् तानसेन अकवरके सामने सरदामका एक अत्यन्त सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पदकी सरसतापर मुग्ध हो गये । उन्होंने स्रदाससे स्वयं मिलनेकी इच्छा प्रकट की । उस समय आवश्यक राजकार्यसे मथुरा भी जाना था । वे तानसेनके साथ स्रदाससे सवत् १६२३ वि० मे मिले । उनकी सहृदयता और अनुनय-विनयसे प्रसन्न होकर स्रदासने पद गायाः जिसका अभिप्राय यह था कि 'हे मन ! तुम माधवसे प्रीति करो ।' अकबरने परीक्षा लीः उन्होंने अपना यश गानेको कहा । स्र तो राधा-चरण-चारण-चक्रवर्ती श्रीकृष्णके गायक थेः वे गाने लगे—

नाहिन रह्यों हिय महं ठौर । नदनदन अछत कैसें आनिए उर और ॥

अकबर उनकी निःस्पृहतापर मौन हो गये। भक्त स्रके मनमे सिवा श्रीकृष्णके दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो रासेश्वर, लीलाधाम श्रीनिकुञ्जनायकके प्रेम-मार्गपर नीलाम हो चुका था।

स्रदास एक बार नवनीतिष्रयका दर्शन करने गोकुल गये, वे उनके शृङ्गारका ज्यो-का-त्यों वर्णन कर दिया करते थे । गोसाई विष्ठ ब्नाथके पुत्र गिरधरजीने गोकुलनायके कहनेसे उस दिन स्रदासकी परीक्षा ली । उन्होंने भगवान्का अद्भुत शृङ्गार किया, वस्त्रके स्थानपर मोतियोंकी मालाएँ पहनायों । स्रने शृङ्गारका अपने दिन्य चक्षुसे देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे—

देखे री हिंर नगम नगा । जलसुत भूषन अंग विराजत, वसन हीन छवि उठत तरंगा ॥ अग अग प्रति अमित माधुरी, निरिष्त लिजत रित कोटि अनंगा । किलकत दिधसुत मुख के मन भिर, सूर हॅसा ब्रज जुवितन सग्।॥

भक्तकी परीक्षा पूरी हो गयी। भगवान्ने अन्धे महाकवि-की प्रतिष्ठा अञ्चण्ण रक्खी। वे भक्तके हृदय-कमल्पर नाचने ल्यो। महागायककी सङ्गीत-माधुरीसे रासरसोन्मत्त नन्दनन्दन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके खरूपका!

स्रदासजी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्रीवछभाचार्यके सिद्धान्तोंके पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत्सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्रीराधारानी और श्रीकृष्णका यश-वर्णन ही श्रेय-मार्ग समझा। गोपी-प्रेमकी ध्वजा भारतीय काव्य-साहित्यमें फहरानेमे वे अग्रगण्य स्वीकार किये जाते हैं।

उन्होंने पचासी सालकी अवस्थामें गोलोक प्राप्त किया । एक दिन अन्तिम समय निकट जानकर सूरदासने श्रीनाय-जीकी केवल मङ्गला-आरतीका दर्शन किया । वे नित्य श्रीनायजीकी प्रत्येक झॉकीका दर्शन करते थे । गोसाई विद्वलनाथ शृङ्गार-झॉकीमे उन्हें अनुपिखत देखकर आश्चर्य-चिकतहो गये। उन्होने ज्यामसुन्दरकी ओर देखा, प्रभुने अपने परम भक्तका पद नहीं सुना था, सूरदासजी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुम्भनदास, गोविन्ददास आदि चिन्तित हो उठे। गोसाईजीने करुण स्वरसे कहा-- आज पृष्टिमार्ग-का जहाज जानेवाला है। जिसको जो कुछ लेना हो। वह ले ले।' उन्होंने भक्तमण्डलीको परासोली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे क्रम्भनदास, गोविन्ददास और चतुर्भजदास आदिके साथ स्वयं गये। इधर सूरकी दशा विचित्र थी। परासोली आकर उन्होंने श्रीनाथजीकी ध्वजाको नमस्कार किया । उसीकी ओर मुख करके चबूतरेपर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्णरूपसे हरिकी सेवामे नहीं प्रयुक्त हो सकी । वे अपने दैन्य और विवशताका सारण करने लगे । समस्त लौकिक चिन्ताओंसे मन इटाकर उन्होंने श्रीनायजी और गोसाईजीका ध्यान किया । गोसाईजी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सुरदासका कर अपने हायमें ले लिया । महाकवि-ने उनकी चरण-वन्दना की । सूरने कहा कि भै तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था।' वे पद गाने लगे-

खजन नेन रूप रस मात ।
अतिसय चारु चपरु अनियार, परु पिजरा न समाते ।
चित्र चित्र जात निकट सन्ननि के, उरुटि परुटि ताटक फॅदाते ।
सुरदास अजन गुन अटके, नतरु अबिह उडि जाते ।

अन्त समयमे उनका ध्यान युगलस्वरूप श्रीराधा-मनमोहनमे लगा हुआ था। श्रीविद्दलनाथके यह पूछनेपर कि 'चित्तवृत्ति कहाँ है !' उन्होंने कहा कि 'मैं राधारानीकी' वन्दना करता हूँ, जिनसे नन्दनन्दन प्रेम करते हैं।'

चतुर्भुजदासने कहा कि 'आपने असंख्य पदोकी रचना की, पर श्रीमहाप्रभुका यश आपने नहीं वर्णन किया !' स्रकी गुरु-निष्ठा बोळ उठी कि 'मै तो उन्हें साक्षात् भगवान्का रूप समझता हूँ, गुरु और भगवान्में तनिक भी अन्तर नहीं है ! मैंने तो आदिसे अन्ततक उन्हींका यश गाया है !' उनकी रसनाने गुरु-स्तवन किया !

भरोसो दढ इन चरनिन केरो । श्रीवछम नख चंद्र छटा बिनु सत्र जग माझ ॲघेरो ॥ साधन नाहि और या किल में जासों होय निवेरो। 'स्मू' कहा कहै हिबिधि ऑधरो बिना मोल को चेरो॥

चतुर्भुजदासकी विशेष प्रार्थनापर उन्होने उपिस्थत भगवदीयोंको पुष्टिमार्गके मुख्य सिद्धान्त संक्षेपमे सुनाये! उन्होंने कहा कि 'गोपीजनोंके भावसे भावित भगवान्कें भजनसे पृष्टिमार्गके रसका अनुभव होता है। इस मार्गमें केवल प्रेमकी ही मर्यादा है।' सूरदासने श्रीराधाकुणकी रसमयी छविका ध्यान किया और वेसदाके लिये ध्यानस्थ हो गये।

#### भक्त कुम्भनदासजी

कुम्भनदास परम भगवद्भक्त, आदर्श गृहस्य और महान् विरक्त थे। वे निःस्पृह, त्यागी और महासन्तोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्रकी विशिष्ट अलैकिकता यह है कि भगवान् साक्षात् प्रकट होकर उनके साथ सखामावकी क्रीडाऍ करते थे।

कुम्भनदासका जन्म गोवर्धनके सन्निकट जमुनावतो ग्राममें संवत् १५२५ वि॰ मे चैत्र कृष्ण एकादशीको हुआ था । वे गोरवा क्षत्रिय थे । उनके पिता एक साधारण श्रेणीके व्यक्ति थे । खेती करके जीविका चलाते थे । कुम्भनदासने भी पेतृक वृत्तिमे ही आस्था रक्खी और किसानीका जीवन ही उन्हें अच्छा लगा । परासोलीमें विशेषरूपसे खेतीको कार्य चलता था । उन्हें पैसेका अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसीके सामने हाथ नहीं पसारा । भगवद्भक्ति ही उनकी सम्पत्ति थी । उनका कुदुम्ब बहुत बड़ा था, खेतीकी आयसे ही उसका पालन करते थे ।

महाप्रभु वह्नभाचार्यजी उनके दीक्षा-गुरु थे। सवत् १५५० वि० मे आचार्यकी गोवर्धन-यात्राके समय उन्होंने ब्रह्म-सम्बन्ध हिया था। उनके दीक्षा-कालके पंद्रह साल पूर्व शीनाथजीकी मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्यकी आज्ञासे वे शीनाथजीकी सेवा करने लगे। नित्य नये पद गाकर सुनाने लगे। पुष्टि-सम्प्रदायमे सम्मिलित होनेपर उन्हें कीर्तनकी ही सेवा दी गयी थी। कुम्भनदास भगवत्क्वपाको ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेल् संकटमे भी वे अपने आस्था-पथसे कभी विचलित नहीं हुए।

श्रीनायजीके श्रृङ्कारसम्बन्धी पदोकी रचनामे उनकी विशेष अभिकृषि यी। एक बार श्रीवल्लभाचार्यजीने उनके युगल-लीलासम्बन्धी पदसे प्रसन्न होकर कहा था कि 'तुम्हे तो निकुञ्जलीलाके रसकी अनुभूति हो गयी।' कुम्भनदास महाप्रभुक्ती कृपासे गद्गद होकर बोल उठे कि 'मुझे तो इसी रसकी नितान्त आवश्यकता है।'

महाप्रभु वल्लभाचार्यके लीला-प्रवेशके बाद कुम्भनदास गोसाई विडलनाथके संरक्षणमे रहकर भगवान्का लीला-गान करने लगे । विद्वलनाथजी महाराजकी उनपर बड़ी कृपा थी । वे मन-ही-मन उनके निर्लोभ-जीवनकी सराहना किया करते थे । संवत् १६०२ वि० मे अष्टछापके कवियोमे उनकी गणना हुई । बड़े-बड़े राजा-महाराजा आदि कुम्भनदासका दर्शन करनेमें अपना सौभाग्य मानते थे । वृन्दावनके बड़े-बड़े रिसक और सत-महात्मा उनके सत्सङ्ककी उत्कट इच्छा किया करते थे । उन्होंने भगवद्भिक्तका यश सदा अक्षुण्ण रक्खा, आर्थिक संकट और दीनतासे उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया।

एक बार श्रीविद्दलनाथ उन्हे अपनी द्वारिका-यात्रामे साथ ले जाना चाहते थे; उनका विचार था कि वैष्णवोक्ती भेटसे उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जायगी। कुम्भनदास श्रीनाथजीका वियोग एक पलके लिये भी नहीं सह सकते थे; पर उन्होंने गोसाईजीकी आज्ञाका विरोध नहीं किया। वे गोसाईजीके साथ अप्सराकुण्डतक ही गये थे कि श्रीनाथजीके सौन्दर्य-स्मरणसे उनके अङ्ग-अङ्ग सिहर उठे, भगवान्की मधुर-मधुर मन्द मुसकानकी ज्योत्स्ना विरह-अन्धकारमे थिरक उठी, माधुर्य-सम्राट् नन्दनन्दनकी विरह-वेदनासे उनका दृदय घायल हो चला। उन्होंने श्रीनाथजीके वियोगमे एक पद गाया—

केते दिन जु गए बिनु देखें ।
तरुन किसोर रिसक नॅदनंदन, कछुक उठित मुख रेखें ॥
वह सोमा, वह काति बदन की, कोटिक चंद बिसेखें ।
वह चितवन, वह हास मनोहर, वह नटवर बपु मेखें ॥
स्थाम सुँदर सँग मिलि खेलन की आवित हिये अपेखें ।
'कुंमनदास' काल गिरिघर बिनु जीवन जनम अलेखें ॥

श्रीगोसाईजीके हृदयपर उनके इस विरह-गीतका बड़ा प्रभाव पड़ा । वेनहीं चाहते थे कि कुम्भनदास पलभरके लिये भी श्रीनाथजीसे अलग रहे । कुम्भनदासको उन्होंने लौटा दिया । श्रीनाथजीका दर्शन करके कुम्भनदास स्वस्थ हुए ।

एक बार अकबरकी राजसमामें एक गायकने उनका पद गाया, बादशाहने उस पदसे आकृष्ट होकर कुम्मनदासकी फतहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुम्मनदास जाना नही चाहते थे। पर सेनिक और दूतोंका विशेष आगह देखकर वे पैदल ही गये। श्रीनाथजीके सभामदस्यको अकवरका देखय दो कोड़ीका लगा। कुम्भादासको पगड़ो कही हुई थी। तिया मैली थी; वे आत्मग्लानिमें ह्य रहे थे कि किम पापंके फरम्बरूप उन्हें इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। यादशाहने उनकी वड़ी आवभगत की। पर कुम्भनदासको तो ऐसा लगा कि किमीने उनको नरकमे ला खड़ा कर दिचा है। वे सोचने लगे कि राजसभाते तो कहीं उत्तम बाग है। जिसमें स्वयं श्रीनाथजी खेलते रहते हैं। अकवरने पद गानेकी प्रार्थना की। कुम्भनदास तो भगवान् श्रीकृष्णके ऐश्वर्य-माध्यके किव थे। उन्होंने पद-गान किया--

भगत को करा सीकरी काम । आवत जात पर्नेयां टूटों, तिमरि गया हरिनाम ॥ जाको मुख देखें दुख लागे, ताको करनो पऱ्यो प्रनाम । 'कुमनदास' लाक गिरियर जिनु और सर्वे बेकाम ॥

बादशाह सह्दय थे, उन्होंने आदरप्र्यंक उनको घर भेज दिया। संवत् १६२० वि० में महाराज मानसिंह मज आये थे। उन्होंने चुन्दावनके दर्शनके बाद गोवर्धन की यात्रा की। श्रीनाथ जीके दर्शन किये। उस समय मृदंग और वीणाके साथ कुम्भनदासजी कीर्तन कर रहे थे। राजा मानसिंह उनकी पद-गानशीलीसे बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिचने जमुनावतो गये। कुम्भनदासकी दीन हीन दशा देराकर वे चिकत हो उठे। कुम्भनदास भगवानके रूप चिन्तनमें ध्यानस्य थे। ऑग्य खुल्नेपर उन्होंने भतीजीसे आसन और दर्पण माँगे, उत्तर मिला कि 'आसन (धास) षड़िया राग गयी, दर्पण (पानी) भी पी गयी।' आशय यह या कि पानीमें मुरा देराकर वे तिलक करते थे। महाराजा मानसिंहको उनकी निर्धनताका पता लगा गया। उन्होंने सोनेका दर्पण देना चाहा,

भगवान्कं भक्तने अस्वीकार कर दिया; में।हर्गेकी भैटी देनी चाही, विश्वपतिकं सेप्रकने उनकी उपेका कर दी । चलते समय मानसिंहने वमुनावनी गाँव कुम्भनदानकं नाम करना चाहा; पर उन्होंने कहा कि भौरा काम तो करीलकं पेद और वेरके युक्षम ही चल जाता है ।' राजा मानसिंहने उनकी निःस्पृहता और त्यामकी सरहना जी, उन्होंने कहा कि भाषाकं भक्त तो मने बहुत से देखें है, पर वास्तविक भगवद्भक्त ने। आप ही है।'

वृद्धावस्थांभं भी कुम्भनदास नित्य अमुनापतीले श्रीनायजी के दर्शनके लिये गोवर्धन आया करते थे। एक दिन संकर्षण कुण्डपर शान्योगंके निकट ने ठहर गये। अष्टडापके प्रसिद्ध किंव चतुर्भुजदासकी, उनके छोटे पुष्त, साथ थे। उन्होंने चतुर्भुजदासने कहा कि स्थय पर चत्यक क्या करना है। कुछ समय बाद वार्यर ही दूटनेवाला है।' गोसाई विहलनाय जी उनके देहायसानक समय उपस्थित थे। गोसाईजीने पूछा कि प्रस समय मन किन लीलामें ल्या है?' कुम्मनदासने बद्दा, खाल तेरी चित्रपन चितांद सुगर्यः' और इसके अननस सुगर्यन्यस्पती छिविके स्थानमें पद गाया—

रिकिनी रम में राज गरी।

गनम देनि बृगमानुनीरेनी स्वाम तमाम चरी॥
विगयत श्रीनिधियन लाम मैंन, जोने पाठ परी।

दुननदामा प्रभु भोदासनाय योग सम वेनि बढी॥

उन्होंने गरीर छोट् दिया । गोगाई जीने कहणस्वरंते ध्राजित अर्थित की कि ऐसे भगनदीय अन्तर्भान हो गये । अब प्रस्वीपर सन्ते भगनद्भन्तों गा तिरोधान होने त्या है। बालवम कुम्भनदानजी निःस्पृह्ताके प्रतीक थे, त्याग और तपस्यके आदर्श थे, परम भगवरीय और सिधे-सादे पहस्य थे। संवत् १६३९ वि० तक वे एक सी तेरह सालकी उम्र पर्यन्त जीवित रहे।



#### भक्त-वाणी

असंतोपः परं दुःखं संतोपं परमं सुखम् । सुखार्थी पुरुपस्तसात्सन्तुष्टः सनतं भवेत् ॥—गीतम संतोपरूपी अमृतके पानसे तृप्त शान्तचित्त पुरुपोंको जो सुख है, धनके लोभमे इधर-उधर दौड़नेवालोंके नसीवमे वह सुख कहाँ है । असंतोप ही परम दुःख है और संतोप ही परम सुख है । इसलिये सुख चाहनेवाले पुरुषको (भगवान्की दी हुई प्रत्येक स्थितिमें ) सदा संतुष्ट रहना चाहिये ।

#### भक्त श्रीपरमानन्ददासजी

श्रीपरमानन्ददासजी भगवान्की लीलांके मर्मेश, अनुभवी किव और कीर्तनकार थे। वे अष्टछापके प्रमुख किवयों मेसे एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान्की लीला गायी। श्रीमद्वल्लभाचार्यकी उनपर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद-संग्रह परमानन्दसागर के नामसे विख्यात है, उनकी रचनाएँ अत्यन्त सरस और भावपूर्ण हैं। लीलागायक किवयों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है।

परमानन्ददासजीका जन्म सं० १५५०वि० मे मार्गशीर्ष शुक्र ७ को हुआ या। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कन्नीजके रहनेवाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए, उसी दिन एक धनी व्यक्तिने उनके पिताको बहत-सा धन दिया। दानके फलस्वरूप घरमे परमानन्द छा गया, पिताने बालकका नाम परमानन्द रक्ला । उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई, बचपनसे ही उनके स्वभावमे त्याग और उदारताका बाहुस्य था। उनके पिता साधारण श्रेणीके व्यक्ति थे, दान आदिसे ही जीविका चलाते थे । एक समय कन्नौजमे अकाल पडा । हाकिमने दण्ड-रूपमे उनके पिताका सारा धन छीन लिया । वे कंगाल हो गये। परमानन्द पूर्णरूपसे युवा हो चुके थे। अभीतक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिताको सदा उनके विवाहकी चिन्ता बनी रहती थी और परमानन्द उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाहकी चिन्ता न करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आय हो, उससे परिवारवालोका पालन करें, साधु-सेवा और अतिथि-सत्कार करें ।' पर पिताको तो द्रव्योपार्जन-की सनक थी, वे घरसे निकल पड़े । देश-विदेशमे घूमने लगे । इधर परमानन्द भगवान्के गुण-कीर्तन, लीला-गान और साध-समागममे अपने दिन विताने लगे । वे युवावस्थामे ही अच्छे कवि और कीर्तनकारके रूपमे प्रसिद्ध हो गये। लोग उन्हे परमानन्द स्वामी कहने लगे । छब्बीस सालकी अवस्थातक वे क्त्रौजमे रहे, उसके बाद वे प्रयाग चले आये। स्वामी परमानन्द-की कुटीमे अनेकानेक साधु-संत सत्मङ्गके लिये आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गयी और काव्य तथा संगीतमे वे पूर्ण-रूपसे निपुण हो गये।

स्वामी परमानन्द एकादशीकी रात्रिको जागरण करते थे, भगवान्की लीलाओका कीर्तन करते थे। प्रयागमे भगवती कालिन्दिक दूसरे तटपर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्यका अङ्गेलमे निवास-स्थान था। उनका जलघरिया कपूर परमानन्द स्वामीके जागरण-उत्सवमे सम्मिलित हुआ करता था। एक दिन एकादशीकी रातको स्वामी परमानन्द कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा; यमुनामे नाव नहीं थी, वह तैरकर इस पार आ गया। परमानन्द स्वामीने देखा कि उसकी गोदमे एक स्यामवर्णका शिशु बैठा है; उसके सिरपर मयूरिपच्छका मुकुट है, नयन कमलके समान प्रफुिल्लत है, अधरोपर अमृतकी ज्योत्सना लहरा रही है, गलेमे वनमाला है, पीताम्बरमे उसका शरीर अत्यन्त मनोमोहक-सा लग रहा है। परमानन्दके दिव्य संस्कार जाग उठे; उन्हे पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्तकी माधुर्यमयी गोदमें भगवान् स्यामसुन्दर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्नमे उन्हे श्रीवल्लभाचार्यके दर्शनकी प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलनेके लिये चल पड़े। आचार्यप्रवरने उनसे भगवान्का यश वर्णन करने-को कहा। परमानन्दजीने विरहका पद गाया—

जियं की साथ जु जियहिं रही री।
बहुरि गुपाल देखि नहिं पाए बिलपत कुंज अहीरी।।
इक दिन सो जु सखी यहि मारग बेचन जात दही री।
प्रीति के लिएँ दान मिस मोहन मेरी वॉह गही री।।
बिनु देखेँ छिनु जात कलप सम बिरहा अनल दही री।
परमानँद स्वामी बिनु दरसन नैनन नदी बही री।।

उन्होंने आचार्यको बाललीलाके अनेक पद सुनाये। आचार्यने उन्हें ब्रह्म-सम्बन्ध दिया। परमानन्द स्वामीसे दास बन गये।

सं० १५८२ वि०मे वे महाप्रभुजीके साथ वज गये। उन्होंने इस यात्रामे आचार्यको अपने पूर्व निवासस्थान कन्नौज-मे ठहराया था। आचार्य उनके मुखसे 'हरि तेरी छीछा की सुधि आवै।' पर्द सुनकर तीन दिनोंतक मूर्च्छित रहे।

वे आचार्यप्रवरके साथ सर्वप्रथम मोकुल आये। कुछ दिन रहकर वे उन्हींके साथ वहाँसे गोवर्धन चले आये। वे सदाके लिये गोवर्धनमें ही रह गये। सुरभी-कुण्डपर स्थामतमाल हक्षके नीचे उन्होंने अपना खायी निवास खिर किया। वे नित्य श्रीनाथजीका दर्शन करने जाते थे। कभी-कभी नवनीतिप्रियके द्र्शनके लिये गोकुल भी जाया करते थे।

सं० १६०२ वि० मे गोसाई विद्वलनाथजीने उनको 'अष्टछाप'में सम्मिलित कर लिया । वे उचकोटिके कवि और भक्त थे। भगवान्के छीला-गानमे उन्हें वड़ा रस मिलता था। एक वार विद्वल्नाथ जीके साथ जन्माप्टमीको वे गोकुल आये। नवनीतिप्रियके सामने उन्होंने पद-गान किया; वे पद गाते-गाते सुध-बुध भूल गये। ताल-स्वरका उन्हें कुछ भी पता नहीं रहा। उसी अवस्थामे वे गोवर्धन लाये गये। मुन्छी समाप्त होनेपर अपनी कुटीमे आये। उन्होंने वोलना छोड़ दिया। गोसाई जीने उनके शरीरपर हाथ फेरा। परमानन्ददास-ने नयनों में प्रमाश्र भरकर कहा कि ध्रेम्यात्र तो केवल नन्द-नन्दन हैं। भक्त तो सुख और दुःख दोनों में उन्हींकी कृपांके सहारे जीते रहते हैं।

सं० १६४१ वि० में माद्रपद कृष्ण नवमीको उन्होंने गोलोक

प्राप्त किया । वे उन समय मुरभी-कुण्डपर ही थे । मध्याह-का समय था । गोसाई विद्वल्याय उनके अन्तसमयमे उपिश्वत थे । परमानन्दका मन युगलस्वरूपकी माधुरीमें उंलप्त था । उन्होंन गोसाईजीके सामने निवेदन किया—

राधे बैठी तिरुक्त सँवारित ।

मृगनेनी कुमुमायुत्र कर धि नद मुद्रनको रूप विचारित ॥
दर्पन हाथ मिगार बनाउति, बायर जुग सम टाग्ति ।
अंतर प्रीति स्वामसुंदर सों हिर भग केि संनारित ॥
नामर गत रजनी ब्रज आवत मिरुत गोवर्धन ध्यारी ।
'परमानेंद' स्वामी के सग मुदित मई ब्रजनारी ॥

इस प्रकार श्रीराथाकृष्णकी रूप सुधाका चिन्तन करते हुए उन्होंने अपनी गोलोक-यात्रा सम्पन्न की ।

#### 

#### भक्त श्रीकृष्णदासजी

श्रीकृष्णदासजीका जन्म सं०१५५३ वि० में गुजरातप्रदेश-के अहमदावाद जनपदमें चलोतर नामक गॉवमें हुआ था। वे कुनवी कायस्थ थे। पॉच वर्पकी अवस्थासे ही वे भगवान्के लीला-कीर्तन, भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। वाल्यावस्थामें ही बड़े सत्यितिष्ठ और निडर थे। जब वे बारह सालके थे, उनके गॉवमें एक बनजारा आया, उसने माल बेचकर बहुत-सा रुपया जमा किया था। कृष्णदासके पिता गॉवके प्रमुख थे, उन्होंने रातमें उसका रुपया छुटवाकर हड़प लिया। कृष्णदासके सीधे-सादे हृदयपर इस घटनाने बड़ा प्रभाव टाला, उन्होंने अपने पिताके विच्छ बनजारेद्वारा न्यायालयमें अभियोग चलाया और उनके साध्यके फलस्वरूप बनजारेको पैसा-पैसा मिल गया। वे घरसे निकाल बाहर किये गये, तीर्ययात्राके लिये चल पड़े।

महाप्रभु श्रीवल्छभाचार्य अङ्गेलसे वज जा रहे थे। उन्होंने गऊघाटपर अभी दो ही चार दिन पहले स्रको ब्रह्मसम्बन्ध दिया था। महाप्रभुजीने मथुराके विश्रामघाटपर युंवक कृष्णदासको देखा, देखते ही समझ लिया कि वालक यड़ा संस्कारी है; उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षितकर ब्रह्मसम्बन्ध दिया। आचार्यसे मन्त्र प्राप्त करते ही उन्हें सम्पूर्ण भगवल्लीलाका स्मरण हो आया। आचार्यने उनको श्रीनाथ-जीके मन्दिरका अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देखनेखमें श्रीनाथजीकी सेवा राजसी ठाटसे होने लगी। दूर-दूरतक उनकी प्रसिद्ध फैल गयी। वे श्रीनाथजीकी सेवा करते थे

और मरस पदोक्षी रचना करके भक्तिपूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रिजार-भावना प्रधान है। भक्ति और श्रिजारिमिश्रित प्रेम-लीला, रामलीलाके सम्बन्धमे उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। 'युगल-मान-चरित्र' की रचना-माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्तिरे प्रभावित होकर श्रीविद्दलनायने उनको अष्टलपमें गौरवपूर्ण स्थानसे सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे।

एक समय किसी विशेष कार्यसे कुणादासजी आगरा गये थे। उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और क्लाका केन्द्र था। कृष्णदासजी वाजारमं सौदा कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वेश्यापर पड़ गयी । वह मधुर, सरस और अत्यन्त कोमल कण्ठसे गाना गा रही थी । भगवान्के भक्तके हृदयमे सात्विक भाव उमइ आये । विपयोन्मत्त वाराजनाके उद्धारका समय आ गया, भगवान्के यश-गायक्के दर्शनसे उसकी भावनाएँ पवित्र हो चली थीं । कृष्णदासने सोचा कि यह अभिशापप्रस्त देवी जीव है। यदि मेरे 'लाला' साक्षात नन्दनन्दनको रिझाये, उनके सामने पद गाये तो इसके भवसागरसे पार होनेमें कुछ भी सन्देह नहीं है। उन्होंने वाराङ्गनासे कहा कि 'क्या घ्रम' मेरे वाल-गोपाल श्रीनायजीके सामने पद गाओगी ११ कृष्णदासके हृदयमे वालस्यका सागर लहरा उठा । वाराङ्गना उनके अनुरोधको अखीकार नहीं कर सकी । भक्तने तो उसकी कलाको सरस गायकीको श्रीनाथजीके चरणोंमें समर्पित कर दिया था । अपने रिकन-

शेखर लालाको रिझानेके लिये वे उसे आगरेसे व्रज ले आये । वाराङ्गनाने विधिपूर्वक स्नान किया, पवित्र और स्वच्छ वस्र धारण किये । कृष्णदासने उससे कहा कि 'तुमने विषयी जीवोको बहुत रिझाया है; आज मेरे, लालाको, व्रजेश्वरको रिझाकर अपना जन्म सफल करो ।' वेश्याके जन्म-जन्मके पुण्य प्रकट हो गये । श्रीनाथजीकी उत्थापन-झॉकीका समय था, यशोदानन्दन मन्द-मन्द मुसकरा रहे थे । कृष्णदास आनन्दिनमग्न थे, उनके लालाका श्रङ्गार अत्यन्त अद्भुत था। वाराङ्गनाने कृष्णदासका रिचत पद समर्पित किया । सातों स्वर एक साथ उसकी पायल-ध्वनिपर नाच उठे; मृदंग और झॉझ, वीणा और करतालके ताल तुकपर, लय-यितपर वातावरणके कण-कणमे रस भर उठा । वाराङ्गनाकी अधराम्त्र-लहरी श्रीनाथजीके चरण पखारने लगी।

मो मन गिरिघर छनि पै अटक्यों। लिलत त्रिमंग चाल पै चिल के चिनुक चारु गिंड ठटक्यों॥ सजल स्थाम घन बरन लीन है, फिरि चित अनत न मटक्यों। 'कृष्णदास' किए प्रान निछावरि, यह तन जग सिर पटक्यों॥

गीत समाप्त होते ही श्रीनाथजीके अङ्गसे एक ज्योति निकली, वाराङ्गना उसीमे लीन हो गयी । उसके प्राण भगवान्की सेवामे समर्पित हो गये । कृष्णदासके लालाकी रीझ तो न्यारी ही थी । जिनके चरणारविन्द-मकरन्दके रसास्वादनके लिये त्रिदेव ब्रजमें परिक्रमा करते रहते हैं, उन्होंने भक्तकी मनःकामना पूरी कर दी । कृष्णदासके रसिक गोपालने उनको धन्य कर दिया; भक्तने उपहार दिया था, अस्वीक्रार करना कठिन था।

सं० १६३६ वि० के लगभग वे एक कुओं बनवा रहे थे। उसका निरीक्षण करते समय वे कुऍमे गिर पड़े। इस दुर्घटनासे उनकी मृत्यु हो गयी। श्रीगोसाईजीने कुऍको पूरा कराकर उनकी आत्माको शान्ति दी।

निस्सन्देह तत्कालीन पुष्टिमार्गके भक्तो और महाप्रभुके शिष्योंमे उनका व्यक्तित्व अत्यन्त विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है । वे बहुत बड़े भगवदीय थे ।

#### भक्त श्रीगोविन्ददासजी

श्रीगोविन्ददासजीका जन्म वजके निकट ऑतरी ग्राममे सं० १५६२ वि०में हुआ था । वे ब्राह्मण थे । वाल्यावस्थासे ही उनमे वैराग्य और भक्तिके अङ्कर प्रस्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनोतक गृहस्थाश्रमका उपभोग करनेपर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया। महावनमे जाकर भगवान्के भजन और कीर्तनमें समयका सदुपयोग करने लगे। महावनके टीलेपर बैठकर शास्त्रोक्त विधिसे कीर्तन करते थे। धीरे-धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर-दूरतक फैल गयी । वे गानविद्याके आचार्य थे । काव्य एवं सङ्गीतका पूर्ण रूपसे उन्हे ज्ञान था । गोसाई विद्वलनाथजी उनकी भक्ति-निष्ठा और सङ्गीत-माध्ररीसे परिचित थे। यद्यपि दोनोका साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी दोनो एक दूसरेकी ओर आकृष्ट थे। गोविन्दस्वामीने श्रीविद्वलनाथजीसे सं० १५९२ वि० मे गोकुल आकर ब्रह्म-सम्बन्ध ले लिया। उनके परम कुपापात्र और भक्त हो गये। गोसाईजीने कर्म और भक्तिका तास्विक विवेचन किया। उनकी कुपासे गोविन्द स्वामीसे गोविन्ददास हो गये। उन्होंने गोवर्धन-को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धनके निकट कदम्ब वृक्षोंकी एक मनोरम वाटिकामें वे रहने लगे। वह स्थान 'गोविन्ददासकी कदमखण्डी' नामसे प्रसिद्ध है। वे सरस पदोंकी रचना करके श्रीनाथजीकी सेवा करते थे। व्रजके प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने व्रजकी महिमाका बड़े सुन्दर ढंगसे बखान किया है। वे कहते हैं— 'वैकुण्ठ जाकर क्या होगा, न तो वहाँ कलिन्दिगिरिनन्दिनी-तटको चूमनेवाली सलोनी लितकाओकी शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर वंशीध्वनिकी रसालता है; न तो वहाँ नन्द-यशोदा हैं और न उनके चिदानन्दघनमूर्ति श्यामसुन्दर हैं; न तो वहाँ व्रजरज है, न प्रेमोन्मत्त राधारानीके चरणारविन्द-मकरन्दका रसास्वादन है।'

गोविन्ददास स्वरचित पदोंको श्रीनाथजीके सम्मुख गाया करते थे। भक्तिपक्षमे उन्होंने दैन्य-भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपित साक्षात् नन्दनन्दन हो। दैन्य भला उनका स्पर्श ही किस तरह कर सकता है। गोविन्ददासका तो स्वाभिमान भगवान्की सख्य-निधिमें संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विद्वलनाथने उन्हें कवीश्वरकी संज्ञासे समल्ड्कृतकर अष्टछापमे सम्मिलित किया था। सङ्गीत-सम्राट् तानसेन उनकी सङ्गीत-माधुरीका आस्वादन करनेके लिये कभी-कभी उनसे मिलने आया करते थे।

प्रक समय आँतरी ग्रामसे कुछ परिचित व्यक्ति उनसे

मिलने आये, वे यशोदाघाटपर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गॉववालोको पहचान लिया; पर वे नहीं जान सके कि गोविन्द-स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविन्ददाससे पूछा कि 'गोविन्द-स्वामी कहाँ हैं?' गोविन्ददासने कहा—'वे तो मरकर गोविन्ददास हो गये।' गॉववालोने उनके चरणका स्पर्श किया, उनके पवित्र दर्शनसे अपने सौभाग्यकी सराहना की।

एक दिन गोविन्ददास यशोदाघाटपर वैठकर बड़े प्रेमसे भैरव राग गा रहे थे। प्रातःकालके शीतल शान्त वातावरणमें चराचर जीव तन्मय होकर भगवान्की कीर्तिमाधुरीका पान कर रहे थे। बहुतसे यात्री एकत्र हो गये। भक्त भगवान्के रिझानेमे निमग्न थे। वे गा रहे थे—

आओ मेरे गोविंद, गोकुरु चंदा । भइ बिंड बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाय देहु आनंदा ॥ गायन कीं आवन की बिरियॉ, दिन मिन किरन होति अति मंदा । आप तात मात छतियॉ लगे, 'गोविंद' प्रमु झज जन सुख कंदा ॥

मक्तके दृदयके वात्सल्यने भैरव रागका माधुर्य वढा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रच्छन्न वेषमे उपिस्थित ये। उनके मुखसे अनायास 'वाह-वाह' की ध्विन निकल पड़ी। गोविन्ददास पश्चात्ताप करने लगे और उन्होंने उसी दिनसे श्रीनाथजीके सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया! उनके दृदयमें अपने प्राणेश्वर प्रेमदेवता व्रजचन्द्रके लिये कितनी पवित्र निष्ठा यी।

गोविन्ददासजीकी भक्ति सख्य-भावकी थी, श्रीनायजी साक्षात् प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल-लीलाएँ किया करते थे। गोविन्ददास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटिके भक्त थे। एक बार रासेश्वर नन्दनन्दन उनके साथ खेल रहे थे, कौतुकवश गोविन्ददासने श्रीनाथजीको कंकड़ मारा। गोसाई विद्वलनाथजीसे पुजारीने शिकायत की, गोविन्ददासने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके लालाने तो तीन कंकड़ मारे थे। श्रीविद्दलने उनके सौभाग्यकी सराहना की।

भक्तोंकी लीलाएँ बड़ी विचित्र होती हैं। उनको समझनेके लिये प्रेमपूर्ण हृदय चाहिये। एक बार गोविन्ददासजी श्रीनाथ-जीके साथ गुल्ली खेल रहे थे, राजभोगका समय हो रहा था, भगवान् बिना दाँव दिये ही मन्दिरमें चले गये। गोविन्ददासने पीछा किया, श्रीनाथजीको गुल्ली मारी। प्रेमराज्यमें रमण करने-वाले सखाकी भावना मुखिया और पुजारियोंकी समझमें न आयी, उन्होंने उनको तिरस्कारपूर्वक मन्दिरसे बाहर निकाल दिया। गोविन्ददास रास्तेपर बैठ गये; उन्होंने सोचा कि श्रीनाथजी इसी मार्गसे जायँगे, बदला लेनेमें सुविधा होगी। उधर भगवान्के सामने राजभोग रक्खा गया। मित्र रूठकर चले गये, विश्वपतिके दरवाजेसे अपमानित होकर गये थे। भोगकी थाली पड़ी रह गयी, भोग अस्वीकार हो गया। सखा भूखे हों, रूठे हों और भगवान् भोग स्वीकार करें ! असम्भव बात थी। मन्दिरमें हाहाकार मच्च गया, त्रजके रॅगीले ठाकुर रूठ गये, उन्हे तो उनके सखा ही मना पार्येगे। विद्वलनाथजीने गोविन्ददासकी बड़ी मनौती की, वे उनके साथ मन्दिर आ गये। भगवान्ने राजभोग स्वीकार किया, गोविन्दर दासने भोजन किया, मित्रता भगवान्के पवित्र यशसे धन्य हो गयी।

एक बार पुजारी श्रीनाथजीके लिये राजमोगकी थाली ले जा रहा था; गोविन्ददासने कहा कि पहले मुझे खिला दो । पुजारीने गोसाईजीसे कहा । गोविन्ददासने सख्यभावके आवेशमें कहा कि 'आपके लाला खा-पीकर मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं।' गोसाईजीने व्यवस्था कर दी कि राजमोगके साथ ही-साथ गोविन्ददासको भी खिला दिया जाय।

मगवान्को जो जिस भावसे चाहते हैं, वे उसी भावसे उनके वशमें हो जाते हैं। एक समय गोविन्ददासको श्रीनाथ-जीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्यामदाकपर दैठकर वंशी बजा रहे थे। इधर मन्दिरमे उत्थापनका समय हो गया था। गोसाई जी स्नान करके मन्दिरमें पहुँच गये थे। श्रीनाथजी उतावलीमें वृक्षसे कृद पहे, उनका बागा वृक्षमे उलझ कर फट गया। श्रीनाथजीका पट खुलनेपर गोसाई विद्वलनाथने देखा कि उनका बागा फटा हुआ है। बादमे गोविन्ददासने रहस्योद्घाटन किया, गोसाई जीको साथ ले जाकर वृक्षपर लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविन्ददासका सखाभाव सर्वथा सिद्ध था।

क्रमी-क्रमी कीर्तन-गानके समय श्रीनाथजी स्वयं उपिख्यत् रहते ये, एक बार उन्हें श्रीनाथजीने राधारानीसिहत प्रत्यक्ष दर्शन दिये । श्रीनाथजी स्वयं पद गा रहे थे और श्रीराधाजी ताल दे रही थीं । गोविन्ददासने श्रीगोसाईजीसे इस घटनाका स्पष्ट वर्णन किया ।

श्रीनायजी उनसे प्रकटरूपसे वात करते थे, पर देखने-वालोंकी समझमें कुछ भी नहीं आता था। एक समय शृङ्कार- दर्शनमे श्रीनाथजीकी पाग ठीकरूपसे नहीं बॉधी गयी थी। गोविन्ददासने मन्दिरमे प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की । भक्तोंके चरित्रकी विलक्षणताका पता भगवान्के भक्तोको ही लगता है। गोविन्दस्वामीने गोवर्धनमे एक कन्दराके निकट संवत् १६४२ वि० मे लीला-प्रवेश किया । उन्होंने आजीवन श्रीराधा-कृष्णकी श्रङ्कार-लीलाके पद गाये, भगवान्को अपनी सङ्गीत और काव्य-कलासे रिझाया ।

#### भक्त श्रीनन्ददासजी

श्रीनन्ददास भक्तिरसके पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे । उनका जन्म वि० संवत् १५७० मे हुआ था । गोसाई विद्वलनायजीने उन्हें अष्टछापमे गौरवपूर्ण स्थान दिया था। उनके पिताका नाम जीवाराम और चाचाका आत्माराम था; वे शुक्क ब्राह्मण थे, रामपुर ग्रामके निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदासजी उनके गुरुभाई थे; नन्ददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे । वे युवक होनेपर उन्हींके साथ काशीमे रहकर विद्याध्ययन किया करते थे । एक बार काशी-से एक वैष्णव-समाज भगवान् रणछोरके दर्शनके लिये द्वारका जा रहा था। नन्ददासने तुलसीदासजीसे आज्ञा मॉगी: उन्होंने पहले तो जानेकी मनाही कर दी, पर बादमे नन्ददासने उनको पर्याप्त अनुनय-विनयसे प्रसन्न कर लिया । मधुरामे उन्होंने वैष्णव समाजका साथ छोड़ दिया । वे वहाँसे द्वारका-के लिये स्वयं आगे बढ़े । दैवयोगसे वे रास्ता भूल गये। कुरुक्षेत्रके सन्निकट सीहनन्द नामक गाँवमे आ पहेंचे और वहाँसे किसी कारणवश पुनः श्रीवृन्दावनको लौट पड़े । नन्ददास भगवती कालिन्दीके तटपर पहुँच गये। यमुना-दर्शनसे उनका लैकिक माया-मोहका बन्धन टूट गया। उन्होंने उस पार वृन्दावनके बड़े-बड़े मन्दिर देखे, अपने जन्म-जन्मके सखाका प्रेम-निकुक्ष देखा। प्रियतमकी मुसकान यमुनातटकी धवल और परमोज्ज्वल बालुकामे बिखर रही थी। उन्हें त्रजदेवता प्रेमालिङ्गनके लिये बुला रहे थे। वैष्णव-परिवारसे गोसाई विद्वलनाथने पूछा कि 'ब्राह्मण देवता कहाँ रह गये ?' लोग आश्चर्यचिकत हो उठे। नन्ददासको अपने शिष्य भेजकर उन्होंने बुलाया, वे गोसाई जीके परम पवित्र दर्शनसे धन्य हो उठे । गोसाईजीने उनको नवनीत-प्रियका दर्शन कराया, नन्ददासजीको दीक्षित किया; उन्हें देहानुसन्धान नहीं रह गया । चेत होनेपर नन्ददासकी काव्य-वाणीने भगवान्की लीलारसानुभृतिका माङ्गलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे, उनके हृदयमें शुद्ध भगवत्प्रेमकी भागीरथी बहने लगी । श्रीगोसाई विद्वलनायने उन्हें गले

लगाया। नन्ददासने गुरु-चरणकी वन्दना की, स्तुति की। उनकी भारतीके स्वरमय सरस कण्ठने गुरुक्कपाके माधुर्यसे उपिस्थत वैष्णव-मण्डलीको कृतार्थ कर दिया, वे गाने लगे—

श्रीबिटुल मंगल रूप निघान ।
कोटि अमृत सम हंस मृदु बोलन, सब के जीवन प्रान ॥
करुनासिंघु उदार कल्पतरु देत अमय पद दान ।
सरन आये की लाज चहूँ दिसि बाजे प्रकट निसान ॥
तुमरे चरन कमल के मकरँद मन मधुकर लपटान ।
'नंददास' प्रभु द्वारे रटत है, रुचत नहीं कछ आन ॥

उन्होंने गोसाईजीके चरण-कमलके स्थायी आश्रयके लिये उत्कट इच्छा प्रकट की । श्रीवल्लभनन्दनका दास कहलानेमें उन्होंने परम गौरव अनुभव किया । नन्ददासने उनके चरण-कमलोंपर सर्वस्व निछावर कर दिया । उनका मन भगवान् श्रीकृष्णमे पूर्ण आसक्त हो गया । उन्होंने गोवर्धनमें श्रीनाथजीका दर्शन किया । वे भगवान्की किशोर-लीलाके सम्बन्धमे पद-रचना करने लगे । श्रीकृष्णलीलाका प्राणधन रासरस ही उनकी काव्य-साधनाका मुख्य विषय हो गया । वे कभी गोवर्धन और कभी गोकुलमे रहते थे ।

नन्ददास उच्च कोटिके कि थे। उन्होंने सम्पूर्ण भागवत-को भाषाका रूप दिया। कथावाचको और ब्राह्मणोंने गोसाई विद्वल्नाथसे कहा कि 'हमलोगोंकी जीविका चली जायगी।' गुरुके आदेशसे महाकिव नन्ददासने केवल व्रजलीला-सम्बन्धी पदोके और प्रधान रूपसे रास-रंसके वर्णनको बचा रक्खा, शेष भाषाभागवतको यमुनाजीमे बहा दिया। नन्ददास-ऐसे निःस्पृह और रसिक श्रीकृष्णभक्तका गौरव इस घटनासे बढ गया।

नन्ददासकी स्रदाससे बड़ी घनिष्ठता थी । महाकवि स्र-ने उनके बोधके लिये अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साहित्य-लहरी'की रचना की थी । एक दिन महात्मा स्रने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि 'अभी तुममे वैराग्यका अभाव है।' अतः महाकवि स्र- की आज्ञासे वे घर चले आये । कमला नामक कन्यासे उन्होंने विवाह कर लिया । अपने ग्रामका नाम ज्यामपुर रक्खा, इयामसर नामक एक तालाव बनवाया । वे आनन्दसे घरपर रहकर भगवान्की रसमयी लीलापर काव्य लिखने लगे । पर उनका मन तो श्रीनाथजीके चरणोंपर न्योछावर हो चुका था, कुछ दिनोंके बाद वे गोवर्धन चले आये। वे स्थायीरूपसे मानसी गङ्गापर रहने लगे तथा शेष जीवन श्रीनाथजीकी सेवामें समर्पित कर दिया।

भगवान् श्रीकृष्णका यश-चिन्तन ही उनके काव्यका
प्राण था। वे कहा करते थे कि 'जिस कवितामें हरिके यशका
रस न मिले, उसे सुनना ही नहीं चाहिये।' भगवान् श्रीकृष्णकी रूप-माधुरीके वर्णनमें उन्होंने जिस योग्यताका परिचय दिया,
वह अपने ढंगकी एक ही वस्सु है। नन्ददासने गोपी-प्रेमका
अत्यन्त उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्यमें निरूपित किया है।
वज-काव्य-साहित्यमें रासरसका पारावार ही उनकी लेखनीसे
उमइ उठा। नित्य नवीन रासरस, नित्य गोपी और नित्य
श्रीकृष्णके सौन्दर्य-माधुर्यमें ही वे रात-दिन सरावोर रहते थे।
रिसकोंके सङ्गमें रहकर हरि-लीला गाते रहनेको ही वे जीवन-

का परमानन्द समझते थे। उनकी दृढ मान्यता थी— रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आहि। सो सब गिरिधर देव को, निधरक बरनीं ताहि॥

नन्ददासजीने संवत् १६४० वि० में गोलोक प्राप्त किया । वे उस समय मानसी गङ्गापर रहते थे । एक वार अकवरकी राजसभामें तानसेन नन्ददासका प्रसिद्ध पद 'देखों देखों री नागर नट निरतत कालिन्दी तट' गा रहे थे । उसकाअन्तिम चरण था—'नन्ददास तहॅं गावै निपट निकट ।' बादशाह आश्चर्यमें पड गये कि नन्ददास किस तरह 'निपट निकट' थे । वे वीरवलके साथ उनसे मिलनेके लिये मानसी गङ्गापर गये । अकवरने नन्ददाससे अपनी शङ्काका समाधान चाहा, नन्ददासके प्राण प्रेमविह्नल हो गये, उनकी कामनाने उनको अनुप्राणित किया ।

मोहन पिय की मुस्किनि, ढलकिन मोरमुकुट की।
सदा वसी मन मेर फरकिन पियरे पट की॥
उनके नेत्र सदाके लिये बंद हो गये। गोसाई विडल•
नाथने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला-प्रवेशकी सराहना की।
नन्ददास महारिक प्रेमी भक्त थे।

#### भक्त श्रीछीतस्वामीजी

श्रीछीतस्वामी मथुराके चौवे थे, उनका जन्म लगभग संवत् १५७२ वि॰ में हुआ था। वे वाल्यावस्थासे ही नटखट और असाध प्रकृतिके व्यक्ति थे। परम भक्तिके महान आचार्य) परम भगवदीय गोसाई विडलनायकी कपा-संघाने छीत चौनेको परम भक्त, हरिपरायण और रसिक मगवद्यश-गायकमें रूपान्तरित कर लिया। ये बीस सालकी अवस्थामें गोसाई विद्वत्वनाथनीके शिप्य हो गये । उन दिनो श्रीविद्दलनायजीकी अलैकिक मिक्त-निष्ठाकी चर्चा चारों ओर तेजीसे फैल रही थी। कुछ साथियोंको लेकर छीत चौवेने उनकी परीक्षा छेनेके लिये गोकुलकी यात्रा की । गोसाई जीके हायमें सूखे नारियल और खोटे रुपयेकी मेंट रक्खी। नारियलमें गिरी निकल आयी और खोटा रुपया ठीक निकला । गोसाईजीके दर्शनसे उनका मन बदल चुका था, उनके चमत्कारसे प्रमावित होकर उन्होंने क्षमा माँगी और कहा कि 'मुझे अपनी चरण-रारणके अभय दानसे कृतार्य कीजिये। आप दयासिन्धु हैं, हरिभक्तिसुधादानसे मेरे पाप-तापका शमन करके मवसागरसे पार होनेका मन्त्र दीजिये । आपका प्रश्रय छोड़कर दूसरा स्थान मेरे लिये है

भी तो नहीं; सागरसे सिरता मिलती है तो प्यासी थोड़े रह जाती है। अगोसाईजी महाराजने उनको ब्रह्म-सम्बन्ध दिया, गुरुके पादपद्ममकरन्दके रसास्वादनसे प्रमत्त होकर छीतस्वामीने अपनी काव्य-भारतीका आवाहन किया—

मई अब गिरिघर सों पहिचान ।
कपटरूप घरि छितिबे आये, पुरुषोत्तम निह जान ॥
छोटी बढी कछू निहं जान्यी, छाय रह्यी अग्यान ।
'छीत' स्वामि देखत अपनायी, बिद्रुत कृपानिधान ॥

दीक्षा-ग्रहणके वाद उन्होंने नवनीतिप्रयके दर्शन किये । उन्होंने गोसाईजीसे घर जानेकी आजा मॉगी । सुछ कालके बाद वे खायीरूपसे गोवर्धनके निकट पूँछरी खानपर व्याम तमाल वृक्षके नीचे रहने लगे । वे श्रीनाथजीके सामने कीर्तन करते और उनकी लीलाके सरस पदोंकी रचना करते थे । उनके पद सीधी-सादी सरल भाषामें हैं। मजभूमिके प्रति उनमें प्रगाद अनुराग था। प्रहो विधिना! तो सों ॲचरा पसारि मॉर्गों, जनम जनम दीजे याही व्रज बसिबें। से उनकी व्रजक्षेत्रके प्रति आखाका पता चलता है।

गोसाई विद्वलनाथजीने उनकी दृढ़ भक्ति और सरस पद-रचनासे प्रसन्न होकर उनको अष्टछापमे सम्मिलित कर लिया। वे निःस्पृहताके मूर्तिमान् रूप थे। श्रीविद्वलंके लीला-प्रवेशके बाद संवत् १६४२ वि० में उन्होंने अपने निवासस्थानपर पूँछरीमे देहत्याग कर दिया। उन्होंने पुष्टिमार्गके विकासमे महान् योग दिया।



# भक्त श्रीचतुर्भुजदासजी

चतुर्भुजदासका जीवनचरित्र आजीवन चमत्कारो और अलैकिक घटनाओरे सम्पन्न स्वीकार किया जाता है। उनका जन्म सं० १५७५ वि०मे जमुनावती ग्रनममें हुआ था। वे पुष्टिमार्गके महान् भगवद्भक्त महात्मा कुम्भनदासजीके सबसे छोटे पुत्र थे । कुम्भनदासजीने बाल्यावस्थासे ही उनके लिये भक्तोका सम्पर्क सुलभ कर दिया था। वे उनके साथ श्रीनाथ-जीके मन्दिरमे दर्शन करने भी जाया करते थे। पारिवारिक वातावरणका उनके चरित्र-विकासपर बड़ा प्रभाव पड़ा था। कुम्भनदासके सत्प्रयत्नसे गोसाई विद्वलनाथजीने चतुर्भुजदासको जन्मके इकतालीस दिनोंके बाद ही ब्रह्म-सम्बन्ध दे दिया था। वे बाल्यावस्थासे ही पिताकी देखा-देखी पद रचना करने लगे थे, घरपर अनासक्तिपूर्वक रहकर खेती-बारीका भी काम सँभालते थे। श्रीनाथजीकी सेवामे उनका मन बहुत लगता था। बाल्यावस्थासे ही भगवान्की अन्तरङ्ग लीलाओकी उन्हे अनुभूति होने लगी थी। उन्हींके अनुरूप वे पद-रचना किया करते थे। उनकी कान्य और संगीतकी निपुणतासे प्रसन्न होकर श्रीविद्वलनाथ-जीने उनको अष्टछापमे सम्मिलित कर लिया था । वृद्ध पिताके साथ अष्टछापके कवियोमे एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना उनकी दृढ़ भगवद्भक्ति, कवित्वशक्ति और विरक्तिका परिचायक है।

ब्रह्म-सम्बन्धसे गौरवान्वित होनेके बाद वे अपने पिताके साथ जमुनावतोमे ही रहा करते थे। नित्य उनके साथ श्रीनाथजीकी सेवा और कीर्तन तथा दर्शनके लिये गोवर्धन आया करते थे। कभी-कभी गोकुलमे नवनीतिप्रयके दर्शन-के लिये भी जाते थे, पर श्रीनाथजीका विरह उनके लिये असह्य हो जाया करता था।

श्रीनायजीमे उनकी भक्ति सखाभावकी थी। भगवान् उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर साथमे खेळा करते थे। भक्तोकी इच्छापूर्तिके लिये ही भगवान् अभिव्यक्त होते हैं। श्रीविद्धल-नाथजी महाराजकी कृपासे चतुर्भुजदासको प्रकट और अपकट लीलाका अनुभव होने लगा। एक समय श्रीगोसाईजी भगवान्का शङ्कार कर रहे थे, दर्पण दिखला रहे थे, चतुर्भुज- दासजी रूप माधुरीका आस्वादन कर रहे थे। उनके अधरो की भारती मुसकरा उठी-

'सुमग सिंगार निरिष मोहन को के दर्पन कर पियहि दिखार्वे॥'

भक्तकी वाणीका कण्ठ पूर्णरूपसे खुल चुका था, उनका मन भगवान्के पदार्रावन्द-मकरन्दके मदसे उन्मत्त था, उनके नयनोने विश्वासपूर्वक सौन्दर्यका चित्र उरेहा—

माई री आज और, काल और , छिन छिन प्रति और और ॥

भगवान्के नित्य-सौन्दर्यमे अभिवृद्धिकी रेखाऍ चमक उठीं। भगवान्का सौन्दर्य तो क्षण-क्षणमे नवीनतासे अल्ड्कृत होता रहता है। यही तो उसका वैचिन्न्य है। लीला-दर्शन करनेवालेको भगवान् सदा नये-नये ही लगते हैं।

एक समय गोसाई विद्वलनाथ गोकुलमे थे। गोसाईजी-के पुत्रोने परासोलीमे रासलीलाकी योजना की। उस समय श्रीगोकुलनाथजीने चतुर्भुजदाससे पद गानेका अनुरोध किया। चतुर्भुजदास तो रससम्राट् श्रीनाथजीके सामने गाया करते थे। भक्त अपने भगवान्के विरहमे ही लीन थे। श्रीनाथजी-ने चतुर्भुजदासपर कृपा की। श्रीगोकुलनाथने उनसे गानेके लिये फिर कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पदको भगवान् प्रकटरूपसे सुनेगे। चतुर्भुजदासने पद गाना आरम्भ किया।

भक्त गाये और भगवान् प्रत्यक्ष न सुनें, यह कैसे हो सकता है। उनकी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त जहाँ गाते है, वहाँ मै उपिखत रहता हूँ। भगवान् प्रकट हो गये, पर उनके दर्शन केवल चतुर्भुजदास और श्रीगोकुलनाथको ही हो सके। गोकुलनाथजीको विश्वास हो गया कि भगवान् भक्तों- के हाथमे किस तरह नाचा करते है। चतुर्भुजदासने गाया—

'अद्रमृत नट वेष घरें जमुना तट । स्यामसुंदर गुननिघान ॥ गिरिबरघरन रास रॅग नाचे ।' रात बढती गयी। देखनेवालोंके नयनोंपर अतृप्तिकी वारुणी चढती गयी।

भक्तकी प्रसन्नता और सतोपके लिये भगवान् अपना विधान बदल दिया करते हैं। एक समय श्रीविहलनायजीने विदेश-यात्रा की, उनके पुत्र श्रीगिरिधरजीने श्रीनाथजीको मयुरामें अपने निवास-स्थानपर पधराया। चतुर्भुजदासजी श्रीनायजीके विरहमें सुध बुध भूलकर गोवर्धनपर एकान्त स्थानमें हिलग और विरहके पद गाया करते थे। श्रीनाथजी सन्ध्या समय नित्य उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वे पूर्णरूपसे विरहविदग्ध होकर गा रहे थे—

'श्रीगोवर्धनगासी सॉवर लाल , तुम विन रह्यी न जाय हो ।' भगवान् भक्ति मनोद्द्यामे स्वयं व्याकुल हो उठे। उन्होंने गिरिधरजीको गोवर्धन पधरानेकी प्रेरणा दी। चतुर्द्याको एक पहर रात क्षेप रहनेपर कहा कि 'आज राजमोग गोवर्धनपर होगा।' भगवान्की लीका गर्यथा विचिन्न है। नरिहिच्चतुर्द्यिको ये गोवर्धन लाये गये। राजमोगमें किन्न हो। गया, राजभोग और व्ययन-भाग गाथ ही-साय होनों उनकी सेवामें रक्ते गये। नरिहिच्चतुर्द्यीको ये उसी दिनसे दो राजभोगकी गेवास पूजित होते हैं।

उनका देशारणान संप्रत् १६४२ वि॰ में कहकुण्डपर एक इसकीके कृदके नीचे हुआ था । ये शृह्हारिमिश्रत भितन प्रधान प्रिति रिमफ और महान् भगगद्भक्त थे।

#### राजा आसकरणजी

गोसाई विद्वल्नायके दीक्षित शिष्य परम भगपदीय राजा आसकरण एक ऐसे ही सोभाग्यशाली जीव थे। जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं अपनी अनेक लीलाओंका साक्षात्कार कराया था।

राजा आसकरण नरवरगढ़के राजा थे। सम्राट् अक्तरके समकालीन थे। बाल्यावस्थासे ही भगवद्गिक्ति माधुरी और संगीतकी सरसताके आस्वादनमें उनकी विशेष अभिकृषि थी। उनकी राजसभामें सुदूर प्रान्ति के किंग कर्णकार और गायक आया करते थे। एक बार संगीतसम्राट् तानसेन उनकी राजसभामें पहुँच गये। उनकी संगीत-माधुरीमें राजा आसकरण भाव-निमम हो गये और मन्त्रमुग्धकी तरह उनका विष्णुपद सुनने लगे। तानसेन गोविन्दस्यामीका पद गा रहे थे; भाव यह या कि शरद्-रात्रिकी दिल्य ज्योतकामें श्रीकृष्ण राधाजीके साथ बैठकर रसभरी वार्ते कर रहे हैं, ज्ञीतल-मन्द-सुगन्ध समीर वह रहा है, कोयल मीठी बोली बोल रहे हैं तथा भीरे नव निकुक्षकी कलिकाओंका रसास्वादन कर रहे हैं : ... राजा आसकरण ध्यानस्य हो गये। वे तानसेनके साथ गोविन्दस्वामीका दर्शन करनेके लिये वज आये।

अपार समृद्धि, विश्वाल राजप्रासाद, असीम अधिकारपर लात मारकर आसकरणने भगवान् श्रीकृष्णकी सभाके गायकसे मिलनेमे गौरवानुभूति की। गोकुल पहुँचकर तानसेनकी प्रेरणासे उन्होंने श्रीविडलनाथसे दीक्षा ली। उनके साथ ही वे नवनीत-

प्रियके दर्शनके लिये गये । उत्त समय गोनिन्दस्वामी नननीत-प्रियंके सामने कीतंन कर रहे थे। मायनका महीना था। मलरकी सरमता मन्दिरमें पूर्णरूपने प्रचाहित हो रही थी। राजाने समझ लिया कि गोतिन्दन्वामी ही गा रहे हैं। वे पद-का भाव चिन्तन फरने लगे । नयन यंद ये । राजाने ज्यानमें मार होकर देखा कि 'परम पवित्र कान्न्दिकि तदपर शीराधा-कृष्ण कुसुम चयन कर रहे हैं। आकारामें का निकारी पटाएँ उमह रही हैं। कुछ धूँदैं भी पहने लगी । नन्दनन्दन राधारानीके साथ वंशीवटकी ओर जा रहे हैं। उनका पीन पट लहरा रहा है, रागेश्वरीकी नीली चूनरी चारों ओर शिलमिल-रि। या करती हुई अत्यन्त मोहिनी छ्या वितिर रही है। कितना मादक दृस्य या । राधारानीकी कृतामृत-रहरीते आतकरणकी समाधि लग गयी । कुछ देरके बाद चेत होनेपर वे गोविन्द-स्वामीं मिले । वे जयतक मजक्षेत्रमें रहे, नित्य गोविन्द-स्वामीके साथ रमणोतीमें विचरण किया करते ये। कुछ दिनोंके बाद गोसाईजीकी आशांसे ये नरवर लौट आये । गुरुने उनको मदनमोहनजीकी धेवा सीपी थी । नरपर आनेपर उन्होंने राजकार्य दीवानको सींप दिया। भगवानकी सेवामें उनके दिन बीतने लगे । उनकी मानसी सेवा सिद्ध यी। उनका मन राजपदरे ऊच गया या ।

राजा आसकरणको राप्य-चुख अधिक दिनींतक मोहमें न रख सका । वे तो भगवान्के सन्ते भक्त थे। राजकार्य भतीजेको सौंपकर भगवान् श्रीकृष्णकी राजधानी वृन्दावनकी ओर चल पड़े । कुछ दिनोतक गोकुलमे भी रहे । उन्हे समय-समयपर भगवान्की लीलाके प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे । वे लीला दर्शनके अनुरूप पद-रचना करके अपनी वाणीको भगवत्-रससे सींचने लगे ।

एक बार राजा आसकरण स्नान करने जा रहे थे। भगवान्-ने रमणरेतीमें वंशी वजायी। सलोने स्थामसुन्दर उस समय रंगोत्सवमें मस्त थे। होली खेल रहे थे। राजाने उनकी रंगभरी छवि-माधुरीके स्तवनमें गाया, धमारकी स्वरभरी मीटी ध्विनिसे लीलास्थलका एक-एक कण रसमय हो उठा। उनकी भारतीका कण्ठ खुल गया।

'या गोकुरु के चौहटे रॅग गची म्वारु । मोहन खेरे फाग ••••••॥

लीला तो समाप्त हो गयी। पर संगीतका क्रम चलता ही रहा। वे तीन दिनतक अचेत पड़े रहे। उन्हें भगवालीलाका साक्षात्कार हो गया था। गोसाईजीने उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक वज-भ्रमणकी आज्ञा दे दी। वे उन्मत्त होकर भगवान्के यश-कीर्तन और लीला-गानमे दिन विताने लगे। नयनोमें भगवान्की छवि-वारुणीका ऐसा प्रभाव था कि कोटि प्रयत्न करनेपर भी वह न उतरता। खाने-पीनेकी कुछ भी चिन्ता नहीं

रहती थी। वे उच्चकोटिके रिक भक्त थे। लीलारसामृतका पान ही उन्हें निश्चिन्त कर देता था। एक वार यशोदाजी अपने बाल-गोपालको दूध पिला रही थी। सोनेके कटोरेमें औटा दूध लेकर ग्वाल बालोकी मण्डलीमे खेलते हुए धनश्यामको नन्दरानी दूध पीनेके लिये बार-बार बुला रही थीं। आसकरणके नयन इस पवित्र लीलाका दर्शन करके धन्य हो गये।

एक समय उन्हें भगवान्की शयन-लीलाका विचित्र दर्शन हुआ । उन्होंने देखा कि भगवान् निकुक्षमे कोमल शय्यापर अपने नयनोमें मीठी नींद भरकर ऊँघ-से रहे है, भगवान् सो नहीं रहे हैं । भक्तका हृदय विकल हो उठा, उन्होंने मीठी वाणीसे उनकी मनुहार करनी आरम्भ की—

तुम पौढ़ी, हो संज वनाऊँ । चाप चरन, रहॅ पायन तर, मधुरे स्वर केंद्रारी गाऊँ ॥

'आसकरन' प्रमु मोहन नागर यह सुख स्याम सदा हो पाऊँ ॥' भगवान् भक्तकी प्रसन्नताके लिये सो गये । आसकरण उनके मुखकी माधुरीमे लीन हो गये । इसी तरह उन्हें सदा भगवान्की लीलांके दर्शन होते रहते थे । राजा आसकरण वास्तवमे राजिष थे । वे भगवान्के लीलागायक रिसक कवि और अनन्य भक्त थे ।

#### भक्त श्रीआशुधीरजी

( लेखक-प०श्रीश्यामसुन्दरजी चतुर्वेदी शास्त्री, साहित्यरल )

वीतराग अनन्य भक्त श्रीआशुधीरजीका जन्म वि॰ सं॰ १४८० के लगभग सारस्वत वंशमे हुआ। आप वृन्दावनके पुलिनमे सदैव विश्राम किया करते थे; अतः उस स्थानका नाम भी धीर समीर' पड़ गया। वह स्थान इतना दिव्य और पुनीत है कि उसके विषयमे एक संस्कृत कविने तो यहाँतक कह दिया कि—

'धीरसमीरे यमुनातीरे वसति सदा वनमाली।'

गायक सम्राट् तानसेनके गुरु स्वामी हरिदासजी तो आपके एक दोहेको सुनकर ही सर्वस्व त्यागकर आपके शिष्य हो गये और अन्तमे भगवत्-सानिध्य प्राप्त कर ही लिया। यात इस प्रकार थी कि युवावस्थामे हरिदासजी एक श्रेष्ठ अश्वपर चढ़कर वृन्दावनमे भ्रमण कर रहे थे। अश्वकी टापोसे वृन्दावन खुद रहा था, इसे देखकर भावुक भक्तका चिक्त विचलित हो उष्टा और वे कह ही तो बैठे—

निहं पावत ब्रह्मादि सुर विलसत जुगल सिहाय। अस कल कोमल भृमि प तुरॅग फिरावत हाय॥

दोहेको सुनते ही हरिदासजीकी दिन्य दृष्टि हो गयी और वृन्दावन उन्हें दिन्य रजजिटत दीखने लगा। तुरंत ही अश्व छोड़कर उन्होंने सदैवके लिये स्वामीजीके चरण पकड़ लिये और अन्तमे युगल श्रीकुञ्जविहारीका प्रत्यक्ष दर्शन किया। उनके विषयमे किंवदन्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं।

प्रयागमे कुम्भका पर्व था । वृन्दावनसे बहुत से महातमा दर्शन-स्नानके लिये जा रहे थे । आग्रुधीरजीने भी ५ सुपारी एक साधुको देकर कह दिया कि गङ्गाजीको दे देना । वे साधु स्नान करके गङ्गातटपर विचार करने लगे कि मुझे चढ़ानेको तो कहा नहीं है, देनेको कहा है । वे तुरंत ही गङ्गा-जीको पुकारने लगे । गङ्गाजीने आवाज सुनकर जलसे बाहर टक्षिण भुजा पसार दी और सुपारी लेकर अन्तर्धान हो गयीं।

इनके विषयमें किमी मार्मायक कविने प्रशंसामें यह छन्द कहा था----

'निंवारक वम अवतस तामें हंसवत अमित प्रसंस रित मिन गिन ग्राम हैं। गंडिन अम्बडित है, वेदमित मंडित है गम मौं न काम कितु धारी उर राम है॥ तिलक विमाल भाल, रिसिक रसाल रम

परम ऋषालु, पर अंगुन का खाम हैं।

लिक्त फलाम स्याम स्यामा सुखधाम नाम

रेत आठों जाम आसुधीर अमिराम है।।

आपके ५२ शिष्य हुए, जिनमें स्वामी हरिदासजी प्रमुख
हैं, जिनसे तानसेनजीने सङ्गीत सीखा। निकुझवास आपका

ल्लाभग सोलहचीं शताब्दीका उत्तरार्ध है। आज भी आपका
स्थान प्टट्टीस्थान के नामसे दर्शनीय तथा प्रसिद्ध है।

#### भक्त श्रीपतिजी

( लेखक--श्रीमदनमोहनजी खण्डेखवाल )

भक्त श्रीपितजी बादशाह अकबरकं दरबारी किव थे। पर वे कभी बादशाहकी प्रशंसामे कोई किवता नहीं करते थे। उनका विश्वास सर्वथा उन परम पिता परमात्मापर ही था। वे हर समय भगवान्की असीम क्रपाका ही अनुभव किया करते थे। अतः वे सर्वथा निडर हो चुके थे।

दरवारके अन्यान्य किव स्वार्थवश बादशाहके गुणानुवादमं ही लगे रहते थे। मानो भगवान्की सत्ताको वे भूल ही गये थे। पर बादशाह गुणप्राही थे। वे कभी-कभी भक्तवर श्रीपतिजीकी कवितापर प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार दे दिया करते थे। इससे अन्य कविलोग श्रीपतिजीसे जलते थे तथा उन्हें नीचा दिखानेकी सोचते रहते थे।

एक वार सबने मिलकर भक्तवर श्रीपितजीको नीचा दिखानेकी एक युक्ति सोच निकाली। बादशाह अकबरका दरवार हो रहा था। बादशाहके सामने सब कवियोंने (केवल भक्तवर श्रीपितजीको छोड़कर) यह प्रस्ताव रक्खा कि आगामी दिन सब कवि नये-नये छन्द सुनाये और प्रत्येककी अन्तिम गंक्तिम अन्तिम वाक्य रहे—'करौ मिलि आस अकब्बर की।' मुबने स्वीकार किया। दूसरे दिन दरवारमे लोगोंकी बड़ी भीड थी। मभी दरवारियोंकी दृष्टि भक्तवर श्रीपितजीपर ही

थी। पर भक्तवर अपने प्रभुके आनन्दमे मन्न थे। उन्हें किसी भी वातका भय नहीं था। सदाकी भाँति वे अपने स्थानपर निश्चिन्त वैठे थे तथा निःसङ्कोच अपने प्रभुको स्मरण कर रहे थे।

सव किवयोने वादशाहकी प्रशंसामे अपनी-अपनी किवताएँ सुनायीं। तत्पश्चात् भक्तवर श्रीपतिजीकी वारी आयी। लोगोने सोच रक्खा था कि आज श्रीपतिको अपना वत तोड़ना ही पड़ेगा। भक्तवर श्रीपतिजी मुसकराते हुए उठे और उन्होंने निम्नलिखत स्वरचित कवित्त सुनाया—

अन के सुलना फिनयान समान है, बॉचत पाग अटब्बर की, तिज एक को दूसर को जो भजे, किट जीम गिरे वा लब्बर की। मरनागत 'श्रीपित' श्रीपित की, निहें त्रास है काहुहि जब्बर की, जिन को हिर की कछु आस नहीं, सो करी मिलि आस अकब्बर की।

—इस कवित्तको सुनते ही समस्त दरवारियोके मुख कमलकी तरह खिल उठे । पड्यन्त्रकारियोके मुखोपर वेसे ही रुखाई छा गयी, जैसे पानी पड़नेपर खवासेका पौघा सूख जाता है । वादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्त श्रीपतिजीको इनाम देकर उनका सम्मान किया ।

#### भक्त रसखान

रसखानका सम्बन्ध वादशाही वंशसे थाः वे दिल्लीके एक समृद्धिशाली पठान थे । उनका जन्म लगभग सं० १६४० वि॰ में हुआ था। उनकी भाषा पर्याप्त परिमार्जित और सरस तथा काव्योचित थीः वजभाषामे जितनी उत्तमतासे अपने हृदयके भाव वे व्यक्त कर सके, उतना और कवियोके लिये कष्टसाध्य या । उनकी परमोत्कृष्ट विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने लैकिक प्रेमको भगवत्प्रेममे रूपान्तरित कर दिया। असार संसारका परित्याग करके सर्वथा नन्दकुमारके दरबारके सदस्य हो गये। एक समय कही भागवत-कथामे उपियत थे। व्यासगद्दीके पास श्यामसुन्दरका चित्र रक्खा हुआ था। उनके नयनोंमे भगवान्का रूपमाधुर्य समा गया। उन्होंने प्रेममयी मीठी भाषामे व्यासमे भगवान श्रीकृष्णका पता पूछा और व्रजके लिये चल पड़े। रासरसिक नन्दनन्दनसे मिलनेके लिये विरही कविका हृदय-बीन बज उठा, वे अपनी प्रेमिकाकी बात सोचते जाते थे; अभी थोड़े ही समय पहले उसने कहा था कि जिस तरह तुम मुझे/ चाहते हो, उसी तरह यदि श्रीकृष्णको चाहते तो भवसागरंसे पार उतर जाते। पैर और वेगसे आगे बढ़ने लगे; उसी तरह नही—उसमे भी अधिक चाह्नेके लिये वे श्रीकृष्णकी लीलाभूमिमे जा रहे थे। अभी उन्होंने कल ही भागवतके फारसी अनुवादमे गोपी-प्रेमके सम्बन्धमें विशेषरूपसे प्रेममयी स्फूर्ति यायी थी। उन्होंने अपने मनको बार-बार धिकारा, मूर्खने लोक-बन्धनम मुक्ति-सुख मान लिया था। उनके कण्ठमें भक्तिकी मधुर रागिनीने अमृत घोल दिया। वजरजका मस्तकसे स्पर्श होते ही, भगवती कालिन्दिके जलकी शीतलताके स्पर्श-सुखसे उन्मत्त समीरके मदिर कम्पनकी अनुभूति होते ही। स्याम-तमालसे अवसी लताओंकी हरियालीका नयनोमे आलोडन होते ही वे अपनी सुषि-सुषि खो वैठे । संसार छूट ग्या भगवान्में मन रूम गया, उन्होंने दृन्दावनके ऐश्वर्यकी स्तुति की, भक्तिका भाष्य कियाः उन्होंने चन्दावनके जड-जीव, चेतन और जङ्गममें आत्मात-भूतिकी आत्मीयता देखी । पहाड़, नदी और विद्वंगींसे अपने जन्म-जन्मान्तरका सम्बन्ध जोहा । वे कह छहे-

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर कौ तजि हारौ । आद्रक्कु सिंद्धि नवौ निवि कौ सुख नंद की गाय चराय विसारों॥ 'रसम्बान' सदा इन नयनन्हिं सौं ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिनह करुषीत के घाम करीरु की कुंजन ऊपर वारों॥ कितना अद्भुत आत्मसमर्पण था, मावमाधुर्य था। प्रेमसुधाका निरन्तर पान करते वे व्रजकी शोभा देख रहे थे।
उनके पैरोंमें विरक्तिकी बेड़ी थी, हाथोंमें अनुरक्तिकी
हथकड़ी थी, हृदयमें मिक्तकी वन्धन-मुक्ति थी। रसखानके
दर्शनसे वज धन्य हो उठा। वजके दर्शनसे रसखानका जीवन
सफल हो गया। वेगोवर्धनपर श्रीनाथजीके दर्शनके लिये मन्दिरमे
जाने लगे, द्वारपालने धक्का देकर निकाल दिया, श्रीनाथजीके
नयन रक्त हो उठे। इधर रसखानकी स्थिति विचित्र थी,
उन्हें अपने प्राणेश्वर क्यामसुन्दरका भरोसा था। अन्न-जल
छोड़ दिया, न जाने किन पापोके फलस्वरूप पौरियाने
मन्दिरसे निकाल दिया था। तीन दिन बीत गये, भक्तके प्राण
कलप रहे थे। उधर भगवान भी भक्तकी भावनाके अनुमार
विकल थे। रसखान पड़े-पड़े सोच रहे थे—

देस बिदेस के देखे नरेसन, रीझि की कोड न बूझ करेगी। तार्ते तिन्हें तिज जान गिरथी गुन सा गुन औगुन गाँठि परेगी॥ बॉसुरीबारों बढ़ी रिझवार है स्याम जो नैकु सुढार ढरेगी। लाहिलों छैल वही तो अहीर की पीर हमार हिंचे की हरेगी॥

अहीरके छैलने उनके हृदयकी वेदना हर ही तो ली।
भगवान्ने साक्षात् दर्शन दिये, उसके बाद गोसाई
श्रीविहलनाथजीने उनको गोविन्दकुण्डपर स्नान कराकर
दीक्षित किया, रसखान पूरे 'रसखानि' हो गये। भगवान्के
प्रति पूर्णकपसे समर्पणका भाव उदय हुआ। रसखानकी
कान्य-साधना पूरी हो गयी। उनके नयनोंने गवाही दी—
ब्रह्म में ढूंट्यों पुरानि गानि, वेद रिचा सुनि चौगुने चायन।
देख्यों सुन्यों कबहूं न कितूं वह केसे सरूप श्री केसे सुभायन।
देख्यों, दुरयौ वह कुंज कुटीर में बैट्यी पंकोटतु राधिका पायन।

रोप, गणेश, महेश, दिनेश और सुरेश जिनका पार नहीं पा सके, वेद अनादि, अनन्त, अखण्ड, अभेद कहकर नेति-नेतिके भ्रममागरमें हूव गये, उनके खरूपका इतना भव्य ससमय दर्शन जिस सुन्दर रीतिसे रसस्त्रमूने किया, वह इतिहासकी एक अद्मुत घटना है। भिक्त-साहित्यका रहस्यमय वैचित्रय है। वे आजीवन वजमे ही भगवान्की लीलाको काव्यरूप देते हुए विचरण करते रहे। भगवान् ही उनके एकमात्र स्नेही, सखा और सम्बन्धी थे। पैतालीस सालकी अवस्थामें उन्होंने भगवान्के दिन्य धामकी यात्रा की। प्रेमदेवता राधारमणने अन्तिम समयमे उनको दर्शन दिया था। उन्होंने भगवान्के सामने यही कामना की। विदा-वेलामे केवल इतना ही निवेदन किया—

मानुस हों तो वही 'रससान' बसों ब्रज गोकुरु गाँव के ग्वारन । जो पसु हों तो कहा बस मेरी चरों नित नंद की धेनु मँझारन ॥ पाहन हों तो वही गिरि को जो धरथों कर छत्र पुरंदर धारन । जो खग हों तो बसेरी करों नित कालिदी कुरु कदंब की डारन ॥ भक्तके हृदयकी विवशताका कितना मार्मिक आत्मनिवेदन

है यह । भगवान्की लीलासे सम्बद्धः दृश्योः खलेंः जीवेंकि प्रति कितनी समीचीन आत्मीयता है! भगवान्के सामने ही उनके प्राण चलवसे। जिनके चरणोकी रजके लिये कोटि-कोटि जन्मोंतक मृत्युके अधिदेवता यम तरसा करते हैं उन्हींने भक्तकी कीर्तिको समुज्ज्वलतम और नितान्त अक्षुण्ण रखनेके लिये अपने ही हाथोंसे अन्त्येष्टि-किया की। प्रमुकी कृपाका अन्त पाना कठिन है, असम्भव है। प्रेमके साम्राज्यमे उनकी कृपाका दर्शन रखलान-जैसे भक्तोंके ही सौभाग्यकी बात है।



#### रसिकशेखर स्वामी हरिदासजी

पाँच सौ साल पहलेकी बात है, वृन्दावनसे आधे कोस-की दूरीपर राजपुर गॉवमे सं० १५३७ वि० के लगभग स्वामी हरिदासजीका जन्म हुआ। उनके पिताका नाम गंगाधर और माताका चित्रादेवी था । वे ब्राह्मण थे । बाल्यावस्थासे ही उन्हें भगवान्की लीलाके अनुकरणके प्रति प्रेम था और वे खेलमे भी विहारीजीकी सेवायुक्त क्रीड़ामे ही तत्पर रहते थे। माता-पिता भगवान्के सीधे-सादे भक्त थे, हरिदासके चरित्र-विकासपर उनके सम्पर्क और सङ्ग तथा शिक्षा-दीक्षा और रीति-नीतिका विशेष प्रभाव पडा । हरिदासका मन घर-गृहस्थीमे बहुत ही कम लगता था, वे उपवनोंमे, सर-सरिताके तटपर और एकान्त स्थानोंमे विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर पचीस वर्षकी अवस्थामे एक विरक्त वैष्णवकी तरह वे घरसे अचानक निकल पड़े । माता-पिताका स्तेह भगवदनुरागकी रसमयी सीमामे वढ़नेसे उन्हे रोक न सका । परिवार-सुख वैराग्यकी अचल नीवकी न हिला सका। बचपनमे उन्हें कान्य और सङ्गीतकी सुन्दर शिक्षा मिली थी। इन दोनों कलाओंके अभ्यासका सुख उन्होने भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावरकर उनके सरस यश-गानको ही अपनी साधनाकी परमोत्कृष्ट सिद्धि समझा । वे घरसे सीधे वृन्दावन आये, अपने उपास्यदेवता विहारीजीके दर्शन किये और उन्हींके दारणागत होकर निधिवनमे रहने लगे। आशुधीरजी उनके दीक्षा-गुरु थे । धीरे-धीरे उनके त्याग, निःस्पृहता, रसोपासना और सङ्गीतदक्षताकी प्रसिद्धि चारों ओर भक्त, संत तथा सङ्गीतस मण्डलीमे व्यास हो गयी। होग उनके सरस चमत्कार और गम्भीर जीवनचर्यासे आकृष्ट होकर सुदूर प्रान्तोंसे दर्शनके लिये आने लगे । शिष्योकी सम्बा बढने लगी।

भावावेशमे सदा उनकी सहज समाधि-सी लगी रहती थी।
प्रिया-प्रियतम श्रीराधा-कृष्णके सौन्दर्य और माधुर्यके महासागरमे
वे रात-दिन दूने रहते थे। उनका वही अचल धन था।
उन्होंने बड़ी सरलतासे भगवान्का स्तवन करते हुए कहा है—
'हरि! तुम जिस तरह हमे रखना चाहते हो, उसी तरह रहनेमे हमें सन्तोष है।' उनका पूर्ण विश्वास था कि सव कुछ विहारी-विहारिनिजीकी कृपासे ही होता है। हरिदास निम्बार्क सम्प्रदायके अनुयायी थे, उनकी उपासना सखीभावकी थी और भक्ति शृङ्कारमूलक रात्रेश्वरकी सौन्दर्य-निष्ठाकी प्रतीक थी। उनके सिद्धान्तसे भोक्ता केवल भगवान् हैं और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटीके सामने दर्शनके लिये बड़े-बड़े राजा-महाराजाओंकी भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसीकी मुँहदेखी नहीं की। करका करवा ही उनका एकमात्र सामान था।

एक बार वे भगवती यमुनाकी रेतीमे बैठे हुए थे। वसन्त ऋतुका यौवन अपनी पराकाष्ठापर था। चारो ओर कोयलकी सुरीली और मीठी कण्डम्बनि कुञ्ज-कुञ्जमे अनुपम उद्दीपनका संचार कर रही थी। लताएँ कुसुमित होकर पादपोंके गाढ़ालिङ्गनमें शयन कर रही थीं, वृन्दावनके मन्दिरोंमे धमारकी धूम थी। रिसक हरिदासका मन डोल उठा। उनके माणप्रिय रास-विहारी और उनकी रासेश्वरी श्रीराधा रानीकी कुपांटिष्टकी मनोरम दिन्यता उनके नयनोमे समा गयी, वृन्दावनकी चिन्मयताकी आरसीमे अपने उपास्त्रकी झॉकी करके वे ध्यानस्थ हो गये। उन्हें तिनक भी बाह्य ज्ञान नहीं था, वे मानस-जगत्की सीमामे भगवदीय कान्तिका दर्शन करने लगे। भगवान राधारमण रंगोत्सवमे प्रमत्त

होकर राधा रानीके अङ्ग-अङ्गको करमे कनक-पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता, विशाखा आदि रासेश्वरीकी ओरसे नन्दनन्दनपर गुलाल और अबीर फेंक रही थीं। यमुना-जल रंगसे लाल हो चला था, बालुकाओमे गुलाल और बुक्तेके कण चमक रहे थे। भगवान् होली खेल रहे थे। हरिदासके प्राणोंमे रंगीन चेतनाएँ लहराने लगीं । नन्दनन्दन-के हाथकी पिचकारी छूट ही तो गयी, हरिदासके तन-मन भगवान्के रंगमे शीतल हो गये, उनका अन्तर्देश गहगहे रंगमे सराबोर था । भगवान्ने भक्तको हरिदासने भगवानके पीताम्बरपर इत्रकी शीशी उडेल दी। इत्रकी शीशी जिसने भेट की थी। वह तो उनके इस चरित्रसे आश्चर्यचिकत हो गया । जिस वस्तुको उसने इतने प्रेमसे प्रदान किया था, उसे उन्होंने रेतीमे छिड़ककर अपार आनन्दका अनुभव किया। रिएक हरिदासकी ऑखें खुली, उन्होंने उस व्यक्तिकी मानिसक वेदनाकी बात जान ली और शिष्योके साथ श्रीविहारीजीके दर्शनके लिये भेजा । उस व्यक्तिने विहारीजीका वस्त्र इत्रसे सराबोर देखा और देखा, पूरा मन्दिर विलक्षण सुगन्धसे परिपूर्ण था। वह बहुत लजित हुआ; पर भगवान्ने उसकी परम प्यारी भेट स्वीकार कर ली, यह सोचकर उसने अपने सौभाग्यकी सराहना की।

एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्तिने हरिदाससे दीक्षित होनेकी इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेट-स्वरूप दिया। हरिदासने पारसको पत्थर कहकर यमुनाजीमे फेक दिया और उसे शिष्य बना लिया।

अपने दरवारी गायक भक्तवर तानसेनसे एक वार सम्राट् अकवरने पूछा था-क्या तुमसे बढकर भी कोई गानेवाले व्यक्ति है १ तानसेनने विनम्रतापूर्वक स्वामी हरिदासजीका नाम लिया। अकवरने उन्हें राजसभामे आमन्त्रित करना चाहा; पर तानसेनने निवेदन किया कि वे कहीं आते-जाते नहीं । निधिवन जानेका निश्चय हुआ। हरिदासजी तानसेनके सङ्गीत-गुरु थे, उनके सामने जानेमे तानसेनके लिये कुछ भी अङ्चन नहीं थी। रही अकवरकी वात, सो उन्होंने वेप बदलकर एक साधारण नागरिकके रूपमे उनका दर्शन किया। तानसेनने जान-वृह्मकर एक गीत गलत रागमे गाया। स्वामी हरिदासने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिलकण्ठसे जव अलाप भरना आरम्भ किया, तव सम्राट् अकवरने सङ्गीतकी दिव्यताका अनुभव किया। तानसेनने कहा—'स्वामीजी सम्राटोंके सम्राट् भगवान् श्रीकृष्णके गायक है।'

एक वार श्रीकृष्णचैतन्य गौराङ्ग महाप्रभुसे वे वात कर रहे थे। ठीक उसी समय राधाकुण्ड-निवासी रघुनाथदास मानसिक श्रङ्कारमे खोयी हुई प्रियाजीकी पुष्प-वेणी खोजते उनके निकट आ पहुँचे। स्वामीजीने अस्वत्थ वृक्षके नीचे पता लगाकर उनकी मानसिक सेवाकी समस्त व्यवस्थाका निरूपण कर दिया।

स्वामी हरिदासने रसकी प्रीति-रीति चलायी; जिस पथपर यती, योगी, तपी और संन्यासी ध्यान लगाकर भगवान्के दर्शनसे अपनी साधना सफल करते है और फिर भी उनके रूप-रसकी कल्पना नहीं कर पाते, उसीको स्वामी हरिदासने अपनाकर भगवान् 'रसो वै सः' को मूर्तिमान् पा लिया।

स्वामी हरिदासजी निम्नार्क-सम्प्रदायके अन्तर्गत 'टट्टी-संस्थान' के संस्थापक थे । संवत् १६३२ वि० तक वे निधिवनमे विद्यमान थे । चृन्दावनकी नित्य नवीन भगवछीलामयी चिन्मयताके सौन्दर्यमे उनकी रसोपासनाने विशेप अभिवृद्धि की ।

#### गायकाचार्य तानसेन

तानसेनजीका जन्म ग्वालियर राज्यके बेहट प्राममें मकरन्द पाण्डेयके घर सन् १५३२ ई० मे हुआ था। भगवान् शक्करकी उपासनाके फलस्करूप मकरन्दको तानसेन-जैसे पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई थी। पॉच सालतक वे मूक रहे, भगवान् महेश्वरकी कृपासे उनका कण्ठ खुल गया। उनमें बाल्यावस्थासे ही सङ्गीत और वैराग्यके प्रति निष्ठा थी। एक दिन उनके मनमे वैराग्यका उदय हुआ, वे गेहआ वस्त्र धारणकर, हाथमें माला लेकर परमात्माका नाम लेते हुए घरसे निकल पड़े । उस समय रीवॉमें महाराज रामचन्द्र राज करते थे । प्रातःकालका समय था । वे मधुर कण्ठसे सङ्गीत गाते हुए राजपथपर विचरण कर रहे थे, राजाने उन्हें अपने प्रासादमें बुलाकर पूर्णरूपसे स्वागत किया । वे रीवॉमे रामचन्द्रके ही साथ रहने छगे । धीरे-धीरे उनके सङ्गीत-माधुर्यकी ख्याति देशके कोने-कोनेमं फैल गयी । तानसेनके सङ्गीतगुरु चन्दावनके र्रासकराजेश्वर स्वामा हरिदासजी थे । एक वार वे थकावट और अममे क्रान्त होकर वृन्दावनमे रातको किसी वृक्षके नीचे विश्राम कर रहे ये कि प्रातःकाल निधिवनसे कालिन्दी-तटपर जाते समय स्वामी हरिदासने उनपर कृपा-वृष्टि की । उनके आशीर्वादसे तानसेन महासङ्गीतज्ञ हो गये । भारतके तत्कालीन सम्राट् अकबरकी सभाके नवरत्नोमेसे वे एक प्रमुख रज घोषित किये गये । भारतके वृद्धे-बृद्धे देशपित और सामन्त उनकी कला-कारितासे धन्य होनेके लिये लालायित और उत्सुक रहा करते थे । अकबरकी राजसभामे तानसेन एक सङ्गीतसाधककी तरह भगवद्धिक्तसम्बन्धी पद ही विशेषरूपसे गाया करते थे । कई बार उनके साथ अकबरने बज आदि भक्ति-क्षेत्रों-में आकर भगवान्के लीला-गायकोंके सङ्गीत सुने थे । मेवाइकी राजरानी भक्तिमती मीराका अकबरने तानसेनके साथ ही पवित्र दर्शन करके अपने-आपको कृतार्थ किया था । उन्हींके साथ अकबरने स्वामी हरिदासजीके मुखसे भगवदुण-गान सुना था ।

तानसेनकी स्रदाससे घनी मित्रता थी । दोनां एक दूसरेकी दृदयसे सराहना करते थे। अपने जीवनके अन्तिम समयमे तानसेनने गोसाई विडलनाथजी महाराजसे दीक्षा ले ली। एक बार वे वज गये हुए थे। गोसाईजीने उनका गीत सुना और दस हजार रुपयेकी थैली पुरस्काररूपमे दी, साय-ही-साथ एक कीड़ी भी थी। कारण पूछनेपर

उन्होंने तानसेनसे कहा कि 'तुम वादशाहकें कलाकार हो। इसलिये उचित पुरस्कार देना आवश्यक था; पर हमारे श्रीनाथजी और नवनीतिप्रयके गायकोंके सामने तुम्हारा गीत एक कौड़ीका है ।' गोसाईंजीकी आजासे तानसेनके सामने गोविन्ददासने विष्णुपद गाया । तानसेनने गोसाईंजीसे ब्रह्मसम्बन्ध लिया, वे प्रायः वजमे ही रहा करने थे । एक बार वे श्रीनाथजींके सामने पद गा रहे थे, श्रीनाथजी उनके वश हो गये । वजिश्वरके अधरोपर मुसकानकी ज्योत्स्ना थिरक उठी, तानसेनने सर्वस्व अपंग कर दिया और आजीवन उन्हीकी सेवा करते रहे ।

तानसेन सङ्गीत-साधक और भक्त दोनों थे। वृन्दावनकी प्राकृतिक वासन्ती शोभासे ओतपोत रासरसेश्वर श्रीकृष्ण सदा उनके नयनोंमे झूला करते थे। उनके श्याम सदा कुझ-धाममें वसन्त खेलते रहते थे। यद्यपि उन्होंने भगवान्कों 'बहुनायक' पदसे विभृपित किया। तथापि उनके दर्शनके लिये वे रात-दिन तड्या करते थे। वे विरही चातककी तरह अपने सङ्गीतसे अपने प्राणेश्वर धनश्यामका आवाहन करके दृदयका विरह-ताप शीतल किया करते थे।

अकवरके देहावसानके वाद भी वे जहाँगीरके शासन-कालमे बहुत दिनोतक जीवित रहे । उनकी सङ्गीत-साधना भगवान् नन्दनन्दनके यश-कर्तिनमे कृतार्थ हो गयी।

# श्रीविद्वलविपुलदेवजी

महात्मा विद्वलियुलदेव बड़े भगवद्गक्त और रिसक ये। उनके नेत्र, कान और अधर आदि भगवान्की रूप-रस-माधुरीने सदा संप्लावित रहते थे। वे रिसकराज स्वामी हरिदासजीके शिष्य थे, समकालीन थे। उनकी अनन्य गुरुनिष्ठा यी। स्वामीजीके वे विशेष कृपापात्र थे।

विहलविपुलदेव हरिदासजीके ममेरे भाई थे। उनसे अवस्थामें कई वर्ष बड़े थे। वे कभी-कभी हरिदासजीके साथ उनकी वाल्यावस्थाके समय भगवल्लीलानुकरणमे सम्मिलित हो जाया करते थे, उनके संस्कार पहलेसे ही पवित्र और शुद्ध थे। तीस वर्षकी अवस्थामे विहलविपुलदेव वृन्दावन गये, उन्हें कुछ-कुछमे भगवान् श्रीकृष्णकी लीलामाधुरीकी सरस अनुभूति होने लगी। साथ-ही-साथ स्वामी हरिदासके सम्पर्क और सत्सङ्गका भी उनपर विशेष प्रभाव पड़ा। अपने गुरु आद्युधीरजी महाराजकी आजासे हरिदासजीने उन्हें दीक्षित

कर लिया। वे उनकी कृपासे वृन्दावनके मुख्य रिसकोंमें गिने जाने लगे। वे परमोत्कृष्ट त्यागी और सुदृढ रसोपासक थे।

दीक्षित होनेके वाद उन्होंने वृन्दावनको ही अपना स्थायी निवासस्थान चुना । सं० १६३१ में स्वामी हरिदासके नित्यधाम पधारनेपर संतों और महन्तोंने उन्हें उनकी गद्दी सौंपी, वड़े आग्रह और अनुनय-विनयके वाद उन्होंने उत्तराधिकारी होना स्वीकार किया । गुरुविरहके दुःस्रके कातर होकर उन्होंने ऑखोमें पट्टी बॉध छी थी । जिन नेत्रोंने रिसंकराजेश्वर हरिदासके दिव्य अङ्गोका माधुर्य-पान किया था, उनसे संसारका दर्शन करना उनके लिये सर्वथा असह्य था।

वे बड़े भावुक और सहृदय थे। एक बार ष्टृन्दावनकी सत-मण्डलीने रासलीलाका आयोजन किया । सर्वेसम्मतिसे महात्मा विद्वलियपुलटेचको जुलानेका निश्चय किया गया। रिसक्पवर व्यासजीके विशेष आग्रहपर वं रास-दर्शनके लिये उपस्थित हुए । उनके नेत्रों अश्रुओकी धारा वह रही थीं। जरीर वश्में नहीं था, रास आरम्भ हुआ । प्रिया-प्रियतमकी अद्भुत पदन् पुरध्वनिपर उनका मन नाच उठा । दिव्य-दर्शनके लिये उनके हृदयमें तीन लालसा जाग उठी । विलम्ब असह्य हो गया । मगवान्से भक्तकी विरह-पीड़ा न सही गयी । उनकी आह्यादिनी शक्ति रसमयी रासस्थित श्रीरासे अरीने कहा, भेरे दर्शन करो ! में राधा हूँ । नित्यके लिये विवश किया। उन्होंने पट्टी हटा दी।

नेत्रोने रासरसिक शेखर नन्दनन्दन और राधारानीका रूप देखा। वे खुले तो खुले ही रह गये, पट्टी अपने स्थानपर पड़ी रह गयी। विद्वलविपुलदेवने रासस्य भगवान् और उनकी भगवत्ता-स्वरूप, साक्षात् राधारानीके दर्शन किये। उनके अधरापर स्फुरण था—पहेरासेश्वरी! तुम करूणा करके मुझे अपनी निता लीलामे स्थान दो। अब मेरे प्राण संसारमं नही रहना चाहते है। वस वे नित्यलीलामं सदाके लिये सम्मिल्ति हो गयं। उनकी रसोपासनाने पूर्ण सिद्धि अपनायी। वे भगवान्कं रासरसंकं मच्चे अधिकारी थे, रसिक संत और विरक्त महात्मा थे। भगवान्ने उन्हें अपना लिया, किनना चड़ा सौभाग्य था उनका!

#### श्रीभगवतरसिकजी

। लेखकु—साहित्याचाय प० श्रीलोकनाथजी दिवेदी, सिलाकारी, 'साहित्यरल' )

श्रीभगवतरिंसकजीका जन्म सवत् १७९५मं सागर जिले-के गढकोटा स्थानमं हुआ था । टट्टी-सम्प्रदायके मुख्याचार्यो-मं श्रीस्वामी छल्टितिकशोरीजीके शिष्य श्रीस्वामी छल्टित-मोहिनीदासजीके कृपापात्र शिष्य श्रीभगवतरिंसकजी थे । इनकी उपामना श्रीविहारीजीकी थी । ये स्वामी श्रीहरिदासजी-के सम्प्रदायके संत थे ।

कहते हे कि भगवतरिसकजी पहले श्रीगणेशजीके उपासक थे। अपनी अनन्य निष्ठा और एकान्त उपासनारे इन्होंने भगवान् श्रीगणेशजीको प्रत्यक्ष कर लिया था। श्रीगणेशजीने ही पहले इन्हें श्रीकृष्णभगवान्की अनन्य प्रेमलक्षणा भक्ति 'सखीभाव'से करनेका उपदेश दिया और उसकी सिद्धिका वरदान भी दिया। यह बात इनके निम्नलिखित पदस्त भी प्रकट होती है—

हमें बर गुरु गनस हें दीनों।
जल भिर संड फिराय सीसपर संसकार सुन कीनों।।
दे प्रसाद परनीति बढाई, दुख दारिद सब छीनों।
अपने पाँच रूप दरसाए, सुख उपजाइ नवीनों।।
ब्यापक पूज्य साबी आचारज अति ऐश्वर्य प्रवीनों।
लोक-बेद-भय-भर्म नगाए, ताप सिराए तीनों।।
आनंदघन की पद दरसायी, दंपित-रित-रस भीनों।
भगवतरिक लडेती लालन लिलत मुजन भिर लीनों।।
टट्टी-सम्प्रदायके अष्टाचार्योमे सबसे अन्तिम श्रीलिलतमोहिनीदासजीके गोलोक सिधारनेपर भक्त महानुभावोके अत्यन्त

आग्रह करनेपर भी श्रीभगवतरिकजीने गर्दाका अधिकार नहीं लिया और ये जन्मभर निर्छिप्त भावसे श्रीजीकी सेवाम लगे रहे। यथार्थ तो यह है कि ये महात्मा श्रीकृष्ण-मिक्तमें लीन एक प्रेमयोगी थे। श्रीकृष्ण-मिक्तिके सखी-सम्प्रदायके मक्तिमा-भावुक महाकवियोमे इनका आसन श्रेष्ठ है। इस प्रेमयोगी कविका हृदय प्रेमरसमें सरावोर था। इन्होंने स्वयं लिखा है——'भगवतरिक रिसक की वाते रिसक विना कोड समृन्नि सके ना।

इनके रचे हुए पॉच ग्रन्थ वतलाये जाते है—(१) अनन्यनिश्चयात्मक, (२) श्रीनित्यविहारीयुगलध्यान, (३) अनन्यरिकामरण, (४) निश्चयात्मक ग्रन्थ, उत्तरार्ध, (५) निर्वोधमनरज्जन । इनकी रचनाओका एक संग्रह-ग्रन्थ भगवतरिककी वाणी'के नामसे वर्तमान महंतने प्रकाशित किया है। श्रीमगवतरिकजी अपनी उपासनापद्वतिकं सम्बन्धने लिखते हैं—

कुंजन ते उठि प्रात गात जमुना में धात ।
निधि बन किर दंडवत, बिहारी को मुख जांते ॥
करे भावना बैठि स्वच्छ धल रहित उपाधा ।
धर-घर लेय प्रसाद, लगे जब भोजन साधा ॥
संग करे भगवत रिसक, कर करवा, गूदिर गरें ।
बृंदाबन बिहरत किरे, जुगल रूप नेनन मरें ॥
श्रीभगवतरिसकजीके मतानुसार संतका उक्षण
प्रकार है—

इतने गुन जामें सो संत । श्रीमागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकृंत ॥ हिर की भजन, साधु की संवा, सर्व भृत पर दाया । हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागै, विष सम देखे माया ॥ सहनसीरु, आसय उदार अति, धीरज सहित निवेकी । सत्य वचन सवकों सुखदायक, गिह अनन्य व्रत एकी ॥ इद्रीजित, अभिमान न जाके, करे जगत को पावन । 'मगवतरसिक' तासुकी संगति तीनहुँ ताप नसावन ॥

# भक्त श्रीगदाधर भट्टजी

मह गडावर साधु अति, विद्या मजन प्रवीन । सरस कथा, वार्ना मृतुर, सुनि रुचि होत नवीन ॥

रिमकमोहन नन्दनन्दन श्रीवृन्दावनचन्द्रका उज्ज्ञल अनुराग जन्म जन्मक पुण्योके प्रभावसे किसी निर्मल चित्तमं ही आता है। वह कुल धन्य है, वह भृमि वन्दनीय है, जिसमे ,भगवान्के प्यारे भक्त प्रकट होते हैं। समस्त पृथ्वी ही ऐसे भगवन्द्रक्तांकी जन्मभृमि है। प्राणिमात्र ही उनके खजन है। अपने परम प्रियतम प्रभुको सदा सर्वत्र देखनेवाले ऐसे लोकोत्तर पुरुषोका अपना-पराया क्या। वे सबके हैं, उनको पाकर सम्पूर्ण पृथ्वी धन्य होती है।

सजनताः सव प्राणियोके साथ सहज सुहृदताः, दीनोके प्रति दयाः मधुर वाणीः मद-लोभ-कोध-मत्सर आदिका सर्वथा अभाव, निष्कामभावः सत्यः करुणा प्रभृति समस्त सद्गुणोंके आधार एकमात्र श्राहरि हैं । जिस दृदयमे भगवान्का प्रेम है, वहाँ यदि सदुण आज पूरे नहीं भी है तो कल निश्चय आयेगे । भगवत्येम जहाँ ही, वहाँ कोई दुर्गुण टिक नहीं सकता; परन्तु जहाँ भगवान्का प्रेम, उन सर्वेशके प्रति आस्था और विश्वास नहीं, वहाँ यदि सद्गुण हों भी तो उनकी नींव वालूपर है। वे कय स्वार्थके धक्केसे हवा हो जायंगे, इसका कुछ ठिकाना नहीं । सद्गुण तो भगवान्मे ही है; फिर जिनके हृदयमे प्रेमके हढ वन्धनमे वॅधे वे लीलामय सदा विराजमान रहते हैं, वहाँ सब गुण एक साथ रहेगे ही । गदाधर भट्ट समस्त सद्गणोकी मूर्ति थे । वचपनसे उनमे नम्रताः दया आदि गुण उज्ज्वल रूपमे प्रकट होते और बढ़ते गये । इसके साथ उन्हे प्रतिभा प्राप्त हुई । भगवान्के परम प्रियजन भगवती सरस्वतीकी कृपा पाकर अपने प्रियतम प्रभुका ही तो गुणानवाद गायेंगे। गदाधर भट्टजीका कण्ठ वडा ही मधुर था। वे अपने बनाये भगवान्की लीला, रूपमाधुरी, प्रार्थना आदिके भावपूर्ण पद वड़े प्रेमसे गाया करते थे।

सली, हों स्याम रंग रँगी।
देखि विकाइ गई वह मृरित सूरित माहिं पगी॥
संग हुतौ अपनी सपनी-सी सोइ रही रस खोइ।
जागेहुँ आगें दृष्टि परे सिल नेकु न न्यारौ होंइ॥
एक जु मेरी ॲखियन में निसिद्योस रह्यों किर मीन।
गाय चरावन जात सुन्यों सिल ! सो घों कन्हैया कीन॥
कासों कहों कीन पितयांवे, कीन करे बकवाद।
केसें के कहि जात गदाधर गूँगे की गुड स्वाद॥

भक्तवर गदाधरजीका यह पद वृन्दावनमें श्रीजीव गोस्वामीजीने किसीके मुखसे एक दिन सुना । गदाधरजीके भावपूर्ण पद भावुकजन प्रायः कण्ठ कर लेते और गाया करते थे। श्रीजीव गोस्वामीजी पद सुनते ही भावविह्वल हो गये। रत्नका पारखी ही रत्नको पहचानता है। जीव गोस्वामीजीने समझ लिया कि यह पद किसी सामान्य किवका नहीं हो सकता। उन्होने दो संतोंको एक पत्र देकर गदाधर भट्टजीके पास भेजा। पत्रमे लिखा था— 'मुझे बड़ा आश्चर्य है कि विना रंगसाजके ही आपपर स्यामरंग चढ कैसे गया।'

दोनो संत गदाधरजीके ग्राम पहुँचे । प्रातःकालका समय था । सूर्योदय हुआ नहीं था । गदाधरजी दाँतौन कर रहे थे । संतोंने उनसे ही पूछा—'इस ग्राममें गदाधर भट्टजीका मकान कौन-सा है ११

गदाधर भट्टजीकी प्रसन्नताका क्या पूछना । आज प्रातःकाल ही संतोके दर्शन हुए और वे आये भी उन्हींके यहाँ हैं। संतोकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त होगा, इनके मुखसे भगवान्का गुणानुवाद सुननेको मिलेगा!धन्य है आजका दिन।

आनन्दके भावोमे निमम्न भट्टजीने सहज हां संतोसे पूछा—अआपलोग कहाँसे पथारे हैं ?'

संतोने उत्तर दिया—'हम श्रीवृन्दावनसे आये हैं।' 'श्रीवृन्दावन!' भट्टजीके श्रवणोमे यह शब्द पड़ा और वे धड़ामसे गिर पड़े मूर्चिंछत होकर । दांतीन दूर गिर गया । नेत्रांसे अश्रप्रवाह चलने लगा । विचित्र दशा हो गयी उनकी । पहलेसे ही दृदयमे भाव उमड रहा था, श्रीधाम वृन्दावनका नाम सुनते ही वह उद्दीत हो उटा । शरीर सग्राहीन हो गया । दोनो संतोने चिकत होकर सम्हाला उन्हे । लोगोसे पता लगा कि गदाधर भड़जी तो यही हैं; तब संतोने उनके कानोंके पास मुख ले जाकर जोरसे कहा—'हम वृन्दावनसे आपके लिये एक पत्र ले आये हैं ।' पत्रका नाम कानोमे जाते ही भड़जी उठ वैठे । जैसे उनके प्राण इसी पत्रकी प्रतीक्षा करते रहे हों । पत्रको लेकर उन्होंने मस्तकसे, नेत्रोंसे, दृदयसे लगाया । पत्रको वार-वार पढते, अश्रु बहाते विद्वल होते रहे । संतोंका भली प्रकार सत्कार किया और फिर सर्वस्व दीन-दुलियोंको वॉटकर उन संतोंके साथ ही वृन्दावन चले आये ।

श्रीगदाधर भट्टजीपर स्यामरग तो पहले ही चढ चुका या, अब वृन्दावन आकर उन्हें श्रीजीव गोस्वामीजी-जैसे भिक्त-मार्गके उद्भट रंगसाज मिल गये। वह रंग और गाढ़ा हो गया, साथ ही भिक्तिशास्त्रका अध्ययन हुआ। अब वृन्दावनमे भट्टजीकी श्रीमन्दागवतकी परम मधुर कथा होने लगी। उनकी कथामे प्रेमी भक्तों, सतोकी भीड़ सदा बनी रहती थो। मधुर कण्ठ, भावपूर्ण हृदय, प्रतिभाके साथ भिक्तशास्त्रका विपुल शान—इस प्रकार भट्टजीका भागवतच्यास्त्रका विपुल शान—इस प्रकार भट्टजीका भागवतच्यास्त्रका विपुल शान—इस प्रकार अध्यास्त्रका वर्षा करनेवाले मेघ ही माने जाते थे और उस अमृतके पिपासु चातक उनमे प्रगाढ निष्ठा रखते थे।

श्रीमङ्जीकी कथाके प्रेमी श्रोताओं एक श्रोता थे कल्याणिसंह राजपूत। कथाके निरन्तर श्रवणने उनके हृदयको शुद्ध कर दिया। हृदयमे जब भगवरप्रेमकी अद्भुत रसधार प्रकट होती है, तब संसारके सभी विषय अपने-आप सारहीन जान पड़ते हैं। जिसने उस अद्भुत प्रेमरसका स्वाद पाया, उसको विषयों के रसकी दुर्गन्धमे रुचि कसे रह सकती है। कल्याणिसंह वृन्दावनके समीपके धौरहरा ग्रामके रहनेवाले थे। नित्य नियमपूर्वक कथा सुनने आते थे। हृदय शुद्ध या, उसमें श्रद्धा थी; प्रेमका प्रादुर्भाव हो गया। विषयों से स्वतः विरक्ति हो गयी। गृहस्थके कर्तव्यका पालन करते हुए भी वे परम विरक्त संयमीका जीवन व्यतीत करने लगे।

कल्याणसिंहजीकी स्त्री सामान्य स्त्री ही थी । उसकी विषयासिक गयी नहीं थी । पतिकी उदासीनताका कारण उसे भट्टजी ही प्रतीत होने लगे । वह मन-ही-मन भट्ट-जीमे द्वेष करने लगी । काम ही प्रतिहत होनेपर क्रोध वन जाता है। क्रमशः बुद्धि मारी जाती है और मनुष्य न करनेयोग्य कर्म कर वैठता है । यही दशा उसकी हुई । उसने सोचा कि प्यदि मैं भट्टजीको कलिंद्धत कर सकी तो मेरे पतिकी उनमे अश्रद्धा हो जायगी और तव वे घरमे अनुरक्त हो जायँगे । विकृतवृद्धि नारीको महापुरुषकी महिमाका क्या पता । लीलामय प्रभुको भी अपने भक्तका महत्त्व प्रकट करना था । उस स्त्रीने एक गर्भवती भिक्षा मॉगनेवाली स्त्रीको बीस रुपये देकर सिखा-पढ़ाकर बन्दावन भेज दिया। भट्टजीकी कथा हो रही थी। भक्तोका समुदाय एकत्र था । उसी समय वह भिक्षणी वहाँ पहेंची । उसने सीधे भट्टजीके समीप जाकर सबको सुनाते हुए कहा- भहाराज ! आपका दिया यह गर्भ अब पूरा होनेको आया । अब तो आप मेरे लिये किसी निवासकी व्यवस्था कर दीजिये । इसे लिये लिये में कहाँ भटकती फिरूँ।

भिक्षुणीकी बात सुनकर श्रोताओं में बड़ी सनसनी फेल गयी । कुछ लोग जोर-जोरसे कहने लगे—'यह सूठ बोलती है । एक संतको किसीके बहकानेसे कलिंद्धत करना चाहती है । हम इसे मार डालेंगे।'

श्रीगदाधर भट्टजीके मुखपर मंद हॅसी आयी । दयामय प्रभुने जगत्के मिथ्या आदर-मानसे बचानेके लिये यह व्यवस्था की है, यह सोचकर वे आनन्दसे पुलकित हो उठे । उन्होंने बिना संकोचके सबको सम्बोधित करके कहा— 'भाइयो ! आपलोग रुष्ट न हो । इस देवीका कोई अपराध नहीं है । यह ठीक ही कहती है ।'

लोग आश्चर्यसे अवाक् रह गये। किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता था। भट्टजीने उस स्त्रीसे बड़े स्नेहसे कहा— देवि! मै तो तुम्हारा नित्य ही स्मरण करता हूँ। तुम मुझे दोषी क्यो बताती हो। तुम कहाँ भटक रही थीं। आओ, आज अच्छी आयी तुम। बैठो, भगवान्की कथा सुनो।

संतोके अद्भुत चिरत कौन समझ सकता है। जो सर्वत्र अपने ही परम प्रिय प्रभुको देखते हैं, वे किसीका स्मरण नहीं करते, यह कैसे कहा जा सकता है। श्रीगदाधर भट्टजी तो सब कही अपने उस दृदयहारी, वृन्दावनविहारीको ही देखते थे। उस स्त्रीके रूपमे भी अपने वही प्रियतम प्रभु उन्हें दीख रहे थे । परन्तु श्रोताओंकी विचित्र दशा थी । भट्टजीमे उनकी अगाध श्रद्धा थी । इस दरिदा स्त्रीके वचनोंको वे कभी सत्य नहीं मान सकते थे । उनमेरी अनेकोंके नेत्रोंसे इस दुःखरे अश्र चलने लगे कि हमे आज एक महापुरुषकी निन्दा सुननी पड़ी। अन्तमे एक संत उस स्त्रीके पास गये। उसे एक ओर ले जाकर उन्होंने सत्य कहनेके लिये समझाया । वह भिक्षुकी, वह भी मनुष्य ही थी । ऐसा महान् पुरुष उसने देखा ही नहीं था । ऐसे कलक्ककी मिथ्या बात कहनेपर भी जो न रुष्ट हुआ, न कड़ी बात कही-उस सतको झुठा कलड़ देने आयी वह । लजासे, ग्लानिसे उसका मस्तक झक गया था । वह रो रही थी । उसने संतरे सची बात कह दी और भट्टजीके चरणोंपर गिरकर फूट-फूटकर रोने ल्गी । भइजीने उसे आश्वासन दिया । श्रोताओंको बढा आनन्द हुआ सची वातके प्रकट हो जानेसे; किंतु कल्याणसिंह-ने अपनी तलवार खींच ली । वे क्रोधसे कॉपने लगे। उनकी जिस दुष्टा स्त्रीने महापुरुषको कलङ्कित करनेका यह असत् प्रयत्न किया था, उसे वे तत्काल मार देना चाहते थे । भइजीने प्रेमसे कल्याणसिंहको रोका । उनको समझाया कि 'उस देवीने तो मुझे एक नवीन ढंगसे शिक्षा दी है कि संसारका तनिक भी संसर्ग कैसा भयानक है।

#### × × ×

भट्टजीकी भागवत-कथाकी ख्याति दूर-दूरतक पहुँच गयी । श्रीवृन्दावनधाम सदासे भगवद्येमके प्रेमी भक्तवृन्दोंका प्रिय केन्द्र रहा है। अब जो भी यात्री चृन्दावन आता, वह श्रीगदाधर भट्टजीकी कथा सुनने अवस्य ही पहुँचता। कहीं से एक वैष्णव महन्त कथामें एक दिन आये। भट्टजीने बड़े आदरसे उन्हें आगे आसन दिया । महन्तजीने देखा कि कथा होते समय सभीके नेत्रोंसे अशुधारा चलने लगी है। केवल उन्हींके नेत्रोंमें अश्रु नहीं आये । इससे उन्हें वड़ी लजा प्रतीत हुई । दूसरे दिन महन्तजी जब कथामे आये, तब गुप्तरूप-से वस्त्रोंमे महीन पिसी हुई लालमिर्चकी एक छोटी पोटली भी ले आये। कथाके समय नेत्र और मुख पोंछनेके बहाने उस पोटलीको वे बार-बार नेत्रोपर फेर छेते थे। लाल मिर्च नेत्रोंमे लगनेसे नेत्रींसे अभूपवाह चलने लगता था। समीप बैठे एक व्यक्तिने इसे ताड़ लिया । जब कथा समाप्त हो गयी और दूसरे सब श्रोता उठकर चले गये, तब उसने महजीचे कहा-पहाराज ! यह जो महन्त आगे बैठा था।

वह बड़ा दम्मी है। वर्ज़ोंमें मिर्चेक्षी पोटली वह लाया या और उसीको नेत्रोंपर रगड़-रगड़कर लोगोंको दिखानेके लिये अश्रु वहा रहा या।'

साधारण व्यक्ति दूसरोंके गुणोंमे भी दोप हूँढना चाहते हैं; किंतु महापुरुपोके चित्तमे ही जब दोव नहीं, दम्भ नहीं, तव उन्हें दम्भ और दोप दीखें कहाँसे। उन्हे तो सर्वत्र गुण-ही-गुण दिखायी पडते हैं। प्रियश्रवा भगवानके परम प्रियजन सदा सत्रमें गुण ही देखते हैं। श्रीगदाधर भट्टजीने जैसे ही उस व्यक्तिकी वात सुनी, वहाँसे तुरत उठकर आतुरतापूर्वक उन महन्तजीके समीप पहॅचे और उनको प्रणिपात करके कहने लगे--- 'आप धन्य ईं। आपका भगवछोम धन्य है ! मैंने सुना है कि आप नेत्रीमें लाल मिर्च लगाकर इसलिये नेत्रोंको दण्ड देते हैं कि उनमें भगवत्येमके अशु नहीं आये । अवतक मैने सुना ही था कि जो अंग भगवान्की सेवामें न लगे, उनके दिव्य अनुरागसे द्रवित या पुलकित न हो, वह दण्डनीय है; पर आज मैने आपको प्रत्यक्ष इस आदर्शपर चलते देखा । आप-जैसे महापुरुपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। भट्टजीने महन्तजीको दोनों भुजाओंमे भरकर दृदयसे लगा लिया और अब तो दोनोंके नेत्र झर रहे थे। दोनोंके शरीर पुलकित थे । ऐसे परम भागवतके अंगस्पर्शसे महन्तजीमें भगवत्प्रेमका स्रोत उमड उठा या !

#### $\times$ $\times$ $\times$

एक रात्रिमें श्रीगदाधर भट्टजीकी कुटियामें एक चार चोरी करने घुस आया । भट्टजीने जो चोरको देखा तो चुपचाप पढ़े रह गये । चोरको जो कुछ भी मिला, उसने बॉघ लिया । जब वह गठरी उठाने लगा, तव उस भारी गठरीको उठा न सका । गदाधर भट्टजी तो पड़े-पड़े सब देख ही रहे थे । उन्हें तो लग रहा था कि उनके लीलामय प्रमु जैसे गोपियोंके घरमे छिपकर माखन खाने जाते थे, वैसे ही आज इस वेषमे उनके यहाँ आये हैं। जब उन्होंने देखा कि भारी गठरी चोरते सिरपर उठती नहीं, तब आसनसे उठे और गठरी उसके मस्तकपर उठवा दी । चोरको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पूछा कि 'अपना माल इस प्रकार उठानेवाले आप है कौन ?' जब भट्टजीने अपना नाम वताया, तब तो चोर गठरी फेंककर उनके चरणोंपर गिरकर रोने लगा । उसने उनका नाम सुन रक्खा था। ऐसे महापुरुषके यहाँ चोरी करने आनेके लिये बड़ा दुःख हुआ उसे । श्रीगदाघर महजीने उसे प्रेमसे समझाया— 'भाई! तुम इतने दुखी क्यों होते हो। तुमने प्राणोका भय छोड़कर इस ॲधेरी रात्रिमे यहाँ आनेका कष्ट किया है, इतना श्रम किया है और यही तुम्हारी आजीविका है; अतः तुम इसे प्रसन्तासे ले जाओ! मेरी चिन्ता मत करो! जिसने तुमको यहाँ मेजा है, जो इस सारे जगत्का पालन करता है, उसने मेरे लिये पहलेसे व्यवस्था कर रक्खी होगी। तुम इधर यह सब ले जाओगे और सबेरा होते ही इससे दसगुना वह मेरे पास भेज देगा।'

चोर फूट-फूटकर रोने लगा। करुणामय संतोंका हृदय तो नवनीतसे भी कोमल होता है। भट्टजीने उसपर कृपा की। चोरी तो छूट ही गयी, भगवान्का अनुराग भी प्राप्त हुआ। वह परम भागवत हो गया।

× × ×

गदाधरजीका भगवद्विग्रहकी सेवा-पूजामे अत्यधिक अनुराग था। पूजाकी समस्त सामग्री वे स्वयं प्रस्तुत करते थे। भगवत्केङ्कर्यका कोई भी काम वे दूसरोंसे लेना नहीं चाहते थे। एक बार भगवत्प्रसाद प्रस्तुत करनेके लिये आप अपने हाथसे चौका लगा रहे थे। इतनेमे सेवकने आकर एक धनी श्रद्धालुका नाम बताते हुए कहा—'वे बहुत-सी भेट लेकर आपके पास आ रहे है। आप हाथ घोकर उनसे बात करें। मैं तबतक चौका लगा देता हूं।'

भट्टजीको सेवककी बुद्धिपर दया आयी। उन्होंने उसे शिक्षा देते हुए कहा—'मैं अपने त्रिमुवनके स्वामी प्रभुकी सेवामे लगा हूँ। इससे वडा कार्य अब कौन-सा हो सकता है कि भगवत्कें क्कर्य छोड़कर उसके लिये मैं इससे हाथ घो लूँ। कोई श्रद्धालु आता है, तो उसे आने दो। मुझे प्रभुकी सेवाके कार्यमें लगा देखकर वह भी भगवत्सेवाके लिये पेरित होगा।'

इस प्रकार जीवनभर भगवत्तेवाः श्रीमद्भागवतप्रवचन एवं संतोंका सत्कार करते हुए श्रीगदाधर भट्टजी चृन्दावन धाममे ही रहे । अन्तमे उनका पार्थिव शरीर उसी नित्य धामकी पावन रजमे एक हो गया और उन्होंने अपने श्यामसुन्दरका शाश्वत सान्निध्य प्राप्त किया ।

# श्रीसूरदास मदनमोहनजी

स्रदास मदनमोहन गौड़ीय सम्प्रदायके नैष्ठिक वैष्णव ये, उनका नाम स्रष्ट्यज था। वे जातिके ब्राह्मण थे, सम्राट् अकवरकी सभामे उनकी पूरी पहुँच थी। बादशाहने उनकी स्वामिमिक्तिसे प्रसन्न होकर उनको संडीलेका अमीन नियुक्त किया था। वे महान् साधुसेवी थे; पासमें जो कुछ भी रहता था, सब संतोंकी सेवामे लगा देते थे।

एक बार उनके जीवनमे अत्यन्त क्रान्तिपूर्ण घटना हुई । उन्होंने संडीले सूबेके तेरह लाख रुपये साधुओंकी सेवामे लगा दिये और खजानेवाली पेटीमे एक कागज डाल-कर उसे राजधानीमे भेज दिया । कागजमें लिखा था—

'तेरह लाख सँडीके आये, सब साघुन मिलि गटके । सूरजदास मदनमोहनजी आघि रातको सटके ।

टोडरमलने बादशाहको बहुत समझायां कि अमीनने बहुत बड़ा अपराध किया है; यदि कड़े-से-कड़ा दण्ड न दिया गया तो राज्यमें अराजकता फैल जायगी। पर बादशाहके हृदयपर तो स्रदास मदनमोहनकी सत्यनिष्ठा, संतसेवा और भगवान्की मिकका प्रमाव पद चुका था; अकबरने श्वमा-दान किया और उन्हें बुला भेजा। पर स्रदास मदनमोहन तो नन्दनन्दनकी राजधानीमें पहुँच चुके थे, परम पितृत्र कालिन्दीके तटपर मिक्तकी विलास-भूमिमे प्रिया और प्रियतमकी शृङ्कार-लीलाका गान कर रहे थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि 'अब तो मैं किसी औरका हो चुका हूँ। वृन्दावनकी गिल्योमे झाड़ू देना मुझे अत्यन्त सुखद प्रतीत होता है।' वे व्यवराजके मक्त थे, संसारसे बहुत दूर आ चुके थे। वे कालिन्दी-तटपर भगवान्की मुरली-माधुरीका रसास्वादन करने लगे। मधुरमधुर वंशीध्वनिकी महती रसधारामें नित्य निमम होकर भगवान्से दर्शनकी भीख माँगना उनका कार्यक्रम हो चला, वे अपने प्रियतमसे कहा करते थे—

'मधु के मतवारे स्याम, खोलौ प्यारे पलकें, सीस मुकुट कट छुटी, और छुटी अलकें। सुर नर मुनि द्वार ठाढे, दरस हेतु किलकें, नासिका के मोति सोहैं, बीच काल कलकें। पीताबर, कर मुरली, स्नवन कुँडल झलकें, सूरदास मदनमोहन दरस देहो मल कें। स्रदास मदनमोहनने लीला-गानमे जिम काव्य-माधुर्यका स्रोत उंडेला है, वह उनकी बड़ी मधुर और मूल्यवान् सम्पत्ति है । अपने भगवान्मे उनकी इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने अपने नामके साथ 'मदनमोहन' प्रत्येक पदमें जोडा है। उनके सरस पदोंमें उनकी मृहुता, सहदयता और अंडिंग भिक्की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है।

---

## श्रीकेशव भट्ट काश्मीरी

जिस समय शस्त्रश्यामला स्वर्णिम वगभूमि श्रीगौराङ्ग महाप्रभुकी कीर्तन-माधुरीका रसाखादन कर रही थी। नवद्वीपके बड़े-बड़े न्यायशास्त्री और दर्शनवेत्ता तर्क और संन्यास लेकर भक्ति-कल्पलताकी छायामें विश्राम करते हुए भगवान् श्रीकृणकी लीलाका मधुर गान कर रहे थे। ठीक उसी समय उत्तरापयमे दिग्विजयकी विजीयनी पताका फहराते हुए एक बहुत यहे शिष्यसमृहके साथ चौडोल पालकीपर चढकर पण्डितराज केराव काश्मीरीने पुण्यसिल्ला भगवती भागीरथीके मनोरम तटपर नवद्वीपमे शास्त्रार्थकी शङ्घध्विन की । न्यायका गढ नवद्वीप शास्त्रवेत्तासे उठा, इतने वडे लोहा अत्यन्त कठिन था । महापण्डितने देखा नवद्वीपसे एक वहत बड़ा जनसमूह श्रीकृष्णका पवित्रः मधुमय और आनन्दः मय नाम उचारण करता हुआ उनके निवासकी ओर चला आ रहा है। लोगोंके आगे-आगे उन्होंने एक ऐसे युवकको प्रमत्त नृत्य करते हए आते देखा, जिसका गरीर तप्त हेमवर्णका-सा था, गलेमं पुष्पोंका आकर्षक हार था। अधरोमे हरिनामकी पवित्र भागीरथीके निनादका आलोडन था। मुस्रकानकी ज्योतिर्मयी किरणोंकी तरङ में अङ्ग-अङ्ग आप्लानित थे। वे सहजही इस दिव्य, तेज:पुदा विलक्षण युवककी ओर आरुष्ट हो गये; हाथ चरणधूलि मस्तकपर चढानेके लिये चञ्चल हो रहे थे, पर प्रकाण्ड शास्त्र-ज्ञानके गर्वभारसे इतने दये हुए थे कि धरतीका स्पर्ग न कर सके । विनम्रताने दिग्विजयी पण्टितका वरण तो किया, पर जयपत्रके खाभिमानका मद नयनां से उत्तर न सका । मन कहता था कि आलिङ्गन करना चाहिये। पर जन-समूहके विनम्र संकोचने ऐसा 'करने नहीं दिया। युवक गौराङ्गने अपना परिचय दिया । केशव काश्मीरीने शास्त्रार्थ करनेकी इच्छा प्रकट की । (निमाई पण्डित ) चैतन्यका न्याय-पाण्डित्य तो चारों ओर ख्यातिकी पराकाष्टापर था; पर उन्होने शास्त्रार्थकी बात न चलाकर केशव काश्मीरीसे कलिमलहारिणी अच्यत-चरणतरिङ्गणी भगवती गङ्गाकी महिमा वर्णन करनेका विनस्रता-पूर्वक निवेदन किया । केशव कास्मीरीने आशुक्रवित्व-शक्तिके

सहारे गङ्गाजीके स्वरूप चित्रणमें सी श्लोक नये-नये रचकर मुरंत मुना दिये। पर इतनेथे ही उन्हें मंतोप न हुआ । उन्होंने गौराद्वरो अपने क्लोकों में दोप निकालनेके ठिपे पट्टा । महाप्रभ-ने दोप वत राये। उनके मुख्यमं अचित और युक्तिसंगन दोष मुनकर वे आश्चर्यचिकत हो गये। उनका मुख लजाने लाउ होकर अवनत हो गया । मनमं संस्वतीका स्मरण किया। अपनी हारपर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी। सरम्बनीदेवीके सरणमे उन्हे जात हुआ कि श्रीचैतन्य असाधारण अलैनिक पुरुषोत्तम ही हैं। उनकी विद्वताका मद उतर गया। ज्ञान भक्तिके सामने विनत हो गया । केलव कान्मीरीने गौराङ्गके चरण पकड़कर आत्मोद्धारकी भिक्षा मॉगी: जन-समृहने जयभ्यनि की । श्रीगौराङ्गने कहा कि भिविष्यमे न तो आव शास्तार्थ करें और न किसी व्यक्तिको एरानेकी चेण करे । श्रीकृष्णके चरण चिन्तन-माधुर्यका आम्बादन ही भवमागरसे पार उत्तरनेका सहज उपाय है। उनकी भक्ति ही मुक्तिका वैदिक मार्ग है । भगवान् हरि ही समस्त शान्त्रोंके मृष्ट हैं । आगम निगम सभी शान्त्र श्रीकृष्णकी महिमाका कीर्तन गाते हैं । वे ही जगत्के जीवनस्वरूप हे । जिम व्यक्तिकी मतिगति श्रीकृष्णचरणमे नहीं है। वह सर बास्त्रींका जाता होतर भी गास्त्रके वास्तविक रसका आम्वादन नहीं कर सकता श्रीकृष्णका भजन छोड़कर जो व्यक्ति शास्त्रकी आलोचनामे ही कुंगल है, वर निरे गदहेके समान भान भारका वहन करता रै । सिद्धवर्णोंका समासाय तो श्रीकृष्णकी टी कृपा दृष्टिमे होता है।' केराव काव्मीरी श्रीचैतन्यमहाप्रभुके शिष्य हो गये। श्रीकृणाके परमानुरागके किलेमे आप-से-आप बंद हो गये। श्रीकृष्ण-भक्तिकी माधुरीके प्रचारमे उन्होंने महान् योग दिया।

केशव काश्मीरीके समयमें भारतका अधिकाश म्लेन्छा-कान्त था, स्थान-स्थानपर वैदिक परम्पराकी कड़ी विधर्मियोंद्वारा तोड़नेका दुस्साहस चल रहा था। भगवान् श्रीकृष्णके पवित्र लीला-क्षेत्र मथुरामण्डलको भ्रष्ट करनेकी चेष्टामें यवनोंका बहुत बहा हाथ था। कलिन्दनन्दिनीके तटस्य विधामवाटपर उनका एक समूह कुतकों तथा अन्यान्य उपायों से हिंदुओं को धर्म-च्युत होने के लिये विवश कर रहा था। उत्तरापथकी हिंदू-जनताने मधुरामण्डलकी पवित्रताको अक्षुण्ण रखने के लिये दिग्विजयी महापण्डित परम भागवत केशव काश्मीरीका दरवाजा खट-खटाया। केशव काश्मीरीने सदल-बल उपस्थित होकर विश्राम-घाटपर अधिकार करके उन लोगों को मधुरामण्डलसे बाहर कर दिया, उनके पड्यन्त्रका जनाजा निकाल दिया और व्रजसूमिकी भक्तिमती पवित्रता और भगवदीयताका संरक्षण किया।

केशव काश्मीरीका नाम श्रीचैतन्यके तत्कालीन अनुयायियों और भक्तोंकी श्रेणीमें श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। वे भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त थे। चैतन्यकी दिव्यताके प्रचारक थे और सिद्ध भागवत थे।

#### 

### भक्त श्रीभट्टजी

विक्रमीय संवत्की सोलहवीं सदीके पूर्व वृन्दावनकी पवित्र भूमि मधुर भक्तिसे पूर्ण आप्लावित थी। इसी समय व्रजमाप्राके महान् कवि रिसक श्रीभट्टने श्रीराधा-कृष्णकी उपासनासे समाजको सरस और नवीन भक्ति-चेतनासे समलङ्कतकर सगुण लीलाका प्रचार किया।

श्रीमद्द वज और मथुराकी ही सीमामे रहनेको परम सुख और आनन्दका साधन समझते थे। वजकी लताएँ, कुझ, सरिता, हरितिमा और मोहिनी छिवको वे प्राणोंसे भी प्रिय मानते थे। वे केशव काश्मीरीके अन्तरङ्ग शिष्य थे। युगल-शतकके नामसे उन्होंने सौ पदोंकी रचना की।

वे भगवान्की रसरूप-माधुरीकी उपासनामे रात-दिन तल्लीन रहते थे । उनकी भावना परम पवित्र और ग्रुद्ध थी। उसीके अनुरूप उन्हें समय-समयपर भगवान्की नयी-नयी लीलाओंके दर्शन होते रहते थे। जब वे तन्मय होकर पद गाने लगते। तब कभी-कभी उसीके ध्यानानुरूप भगवान्की दिव्य झॉकीका साक्षात्कार हो जाता था।

एक बार वे भगवती किलन्दनिन्दिनीके परम पिवत्र तटपर विचरण कर रहे थे, उन्होंने नीरव और नितान्त शान्त निकुक्कों की ओर दृष्टि डाली, भगवान्की लीला-माधुरीका रस नयनों में उमझ आया । आकाशमें काली घटाएँ छा गयीं, यमुनाकी लहरोका यौवन चञ्चल हो उठा, वंशीवटपर नित्य रास करनेवाले राधारमणकी वंशीस्वर-लहरीने उनकी चित्तवृत्तिपर पूरा-पूरा अधिकार कर लिया । वे नन्दनन्दन और श्रीराधारानीकी रसमयी छविपर सर्वस्व समर्पण करनेके लिये विकल हो उठे । सरस्वतीने उनके कण्ठदेशमें करवट ली । 'सरस समीरकी मन्द-मन्द गति' उनकी दिव्य सङ्गीत-सुधासे आलोडित हो उठी । रसिक श्रीभद्दके प्राण भगवान्के दर्शनके लिये लालायित थे, वे गाने लगे ।

भीजत कब देखी इन नेना। स्यामाजू की सुरॅंग चूनरी, मोहन को उपरैना।

भगवान्से विरह-दुःख अव और न सहा गया, उनकी इच्छापूर्तिके लिये वे श्रीरासेश्वरीजीके सहित प्रकट हो गये। श्रीमट्टने देखा कि कुझमे कदम्बके नीचे कोटि-कन्दर्प-लावण्य-युक्त रास-विहारी अपनी प्रियतमा राधा रानीके कन्धदेशपर कोमल कर-स्पर्शका सौन्दर्य विखेर रहे हैं; यमुनाकी स्वच्छ धाराएँ उनके चरण चूमनेके लिये कुलकी मर्यादा तोड़ देना चाहती हैं, पर बाछकाकी सेनाएँ उनहें विवश कर देती हैं कि वे आगे न वढें। श्रीमट्टने अपना जीवन सफल माना, उन्होंने भगवान्की दिव्य और कुपामयी झॉकीको काव्यरूप देकर अपने सौभाग्यकी सराहना की। रोम-रोम पुलकित हो उठा, मलाररागका भाग्य जाग उठा—

स्यामा स्याम कुंज तर ठाढे, जतन कियो कछु मैं ना । श्रीमट उमिंड-घटा चहुँ दिसि तें घिरि आई जल सेना ॥

'बसौ मेरे नैनिन मे दोउ चंद' की कान्तिमयी इच्छा-पूर्ति ही उनकी अतुल सम्पत्ति थी। भगवान्का रस-रूप ही भवबन्धनसे निवृत्त होनेका कल्याणमय विधान था। श्रीमङ्के पदोमे भगवान्के रसम्रूपका चिन्तन अधिकतासे हो सका है। उनकी रसोपासना और मिक्त-पद्धतिसे प्रभावित होकर अन्य रसोपासको और कवियोने श्रीराधाङ्गण्यकी निकुञ्ज-लीला-माधुरीके स्तवन और गानसे मिक्तसाहित्यकी श्रीवृद्धिमे जो योग दिया है, वह सर्ध्या स्तुत्य है। श्रीमङ्क रस-साहित्यके मर्मज्ञ और भक्त कवि थे।

#### भक्त श्रीहरिव्यासदेवजी

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमे परम वैष्णव आचार्य श्रीहरि-न्यासदेवजी बहुत ऊँचे संत हो गये हैं । आपका जन्म गौड़ ब्राह्मणकुलमें हुआ या। आपने श्रीभद्दजीसे दीक्षा ली थी । पहली बार जब आप दीक्षांके लिये श्रीगुरुचरणोंमे गये, उस समय श्रीमदृजी गोवर्घनमें वास कर रहे थे और युगलसरकार श्रीप्रिया-प्रीतमको गोदमें विठाकर लाड लडा रहे थे। श्रीभट्टजीने पूछा—'हरिव्यास! हमारे अंगमे कौन विराजते हैं ?' हरिव्यासजी बोले, 'महाराज! कोई नहीं।' इसपर श्रीमङ्जीने कहा-- 'अभी तम शिष्य होनेयोग्य नहीं हो, अभी वारह वर्षतक श्रीगोवर्धनकी परिक्रमा करो।' गुरु-आज्ञा प्राप्तकर आपने बारह वर्षतक परिक्रमा की । तत्पश्चात् फिर गुरुसमीप आये । गुरुदेवने फिर वही प्रश्न किया और इसपर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया । पुनः वारह वर्ष श्रीगोवर्घनकी परिक्रमा करनेकी आज्ञा हुई । आज्ञा शिरोधार्य-कर श्रीहरिन्यासदेवने पुनः वारह वर्षतक परिक्रमा की । तदुपरान्त गुरु-आश्रममे आये और आचार्यकी गोदमें प्रिया-प्रियतमको देखकर कृतकृत्य हो चरणोंमें लोट गये । अव इन्हें योग्य जान आचार्यने दीक्षा दी।

भक्तमाल' मे आपके सम्बन्धमे एक बढ़े प्रभावशाली वृत्तान्तका वर्णन है। ये अपने सैकड़ों विद्वान् शिष्योंको साथ लेकर भगवद्गिकरूप अलैकिक रसकी वर्षा करते हुए पंजाव प्रान्तके गढयावल नामक ग्राममें पहुँचे। गाँवके बाहर एक उपवनमे एक देवीका मट था। वहाँके राजाकी ओरसे सैकड़ों ककरे विल्दानके लिये वहाँ वॅथे थे। निरीह पशुओंकी यह दयनीय दशा देख स्वामीजीकी ऑखोमें ऑसू आ गये। सव शिष्योसहित वे वहाँसे चलते बने। रातको राजा स्वप्नमे देखता है कि देवी बड़ा ही भीषण रूप धारणकर उसके सामने खड़ी है और डॉटकर कह रही है, 'दुष्ट! तूने मेरे नामपर जो कूर कर्म जारी कर रक्खा है, उससे आज एक भगवद्गक्तका चित्त दुखी हुआ है। भगवद्गक्तके इस

क्षोभसे मेरा गरीर जला-सा जा रहा है। अतः जाकर उन सव वकरोंको खोल दे और फिर कभी ऐसा कर्म न करनेकी प्रतिज्ञा कर। साथ ही स्वामीजीसे जाकर माफ्री मॉग और उनसे दीक्षा ले। मैं भी वैष्णवी दीक्षा लूंगी।'

राजा घवराकर उठा और तुरंत स्वामीजीके पास पहुँच चरणोंमे गिरकर क्षमायाचना की । स्वामीजीने उसे आशीर्वाद दिया और सबेरे उसे तथा देवीजीको वैष्णवी दीक्षा दी । कहा जाता है, उस स्थानमे अब भी वैष्णवी देवीका सुप्रसिद्ध मन्दिर है । वहाँ अवतक जीव-विष्टान नहीं होता । फूल-वताशे चढते हैं ।

इसके वाद आप वृन्दावन आये और गुरुदेव श्रीभट्ट-जीके आज्ञानुसार 'युगल्दातक' पर संस्कृतमें भाष्य लिखा । स्वामीजीने संस्कृतमें कई मूलग्रन्थ भी लिखें । इनमें ध्रसन्न-भाष्य' मुख्य है । 'दशकोकी' के अन्यान्य भाष्योंसे इसमें विशेषता यह है कि वेदके तत्विनरूपणके अतिरिक्त उपासना-पर काफी जोर दिया गया है। व्रजभाषामे 'युगल-शतक' नामक पुस्तकमे आपके सौ दोहे और सौ गेय 'पद' संग्रहीत हैं, जो मिठासमें अपना जोड़ नहीं रखते । ऊपर दोहेमें जो वात संक्षेपमें कही है, वही नीचे 'पद'में विस्तारसे कही गयी है। इस सम्प्रदायमें 'युगलशतक' पहली ही हिन्दी-रचना है। शायद इसीसे इसे आदिवाणी कहते हैं। और ये ही सर्वप्रथम उत्तरभारतीय सम्प्रदायाचार्य हैं । इनसे पहलेके सभी आचार्य शायद दाक्षिणात्य थे । स्वामीजी इस सम्प्रदायमें उस शाखाके प्रवर्तक हैं, जिसे 'रसिकसम्प्रदाय' कहते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण-के शृङ्गारी रूपकी उपासना ही इनका सर्वस्व है। श्रीइरिव्यास-देवजीका इतना प्रभाव हुआ कि श्रीनिम्वार्कसम्प्रदायकी इस शाखाके संतोंको तवसे लोग 'हरिव्यासी' ही कहने लगे। वैष्णवींके चारो सम्प्रदायोंमें इस सम्प्रदायके संत अव भी 'हरिव्यासी' ही कहलाते हैं ।

#### भक्त-वाणी

त्विय में अनन्यविषया मितर्मधुपते असकत् । रितमुद्धहतादद्धा गङ्गेवी घमुदन्वित ॥ —कुन्ती श्रीकृष्ण ! जैसे गङ्गाकी अखण्ड धारा समुद्रमें गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे ।

#### श्रीघनानन्दजी

श्रीघनानन्दजीका जन्म संवत् १७४६ के लगभग हुआ था । वे भटनागर कायस्य थे । फारसी, वजभाषा और संस्कृत-साहित्यमे उनकी विशेष अभिरुचि और पहुँच थी। पहले वे मुगल वादशाहके राजकार्यालयमे एक साधारण अधिकारी थे। पर बादमे अपनी कार्यदक्षताः खामिभक्ति और परिश्रमके प्रभावसे वे बादशाह महम्मदशाहके 'खास कलम' हो गये। काव्य और सङ्गीतका उन्हें अच्छा अभ्यास था। उनकी कविता बड़ी सरस, मधुर और भक्तिपूर्ण होती थी। आरम्भर्से ही वे भगवान् श्रीकृष्णकी सरस लीलाओके प्रेमी थे। श्रीनन्दकुमार-के दरबारका आश्रय ही उनके लिये परम मान्य था। वे उच कोटिके प्रेमी थे। लैकिक प्रेमको अलैकिक, सर्वथा दिव्य अथवा ईश्वरीय बनानेमे उन्होंने जो सफलता पायी, वह भक्ति-जगत्की एक अत्यन्त मौलिक और अपूर्व देन है । पहले वे 'सुजान' नामक एक वेश्याके रूप और सौन्दर्यपर आसक्त थे। पर बादमे उन्होंने अपनी आसक्ति भगवान् श्रीकृष्णकी भक्तिके चरणोंपर समर्पित कर दी। उनके जीवनमे एक अभूतपूर्व घटना हुई-वे मुहम्मदशाह-की राजसभामे बैठे हुए थे । कुछ दरबारियोने बादशाहसे कहा कि 'धनानन्द बहुत अच्छा गाते हैं ।' बादशाहके कहनेपर घनानन्दने नहीं गाया, पर 'सुजान' के कहनेपर उन्होंने उसीकी ओर मुख करके गाया। सारी सभामे आनन्द छा गया। बादशाहने उनकी प्रशंसा की, पर 'आज्ञा-अवहेलनाके अपराधमें उनको राजधानीसे बाहर निकाल दिया । घनानन्द तो नन्दक्रमारकी छविपर बिक चुके थे। देशपति रूठे तो रूठ जाय, पर वजराज न रूठें । बादशाहके उच्चाधिकारीने संसारकी मायाका त्याग कर दिया, वे चल पड़े व्रजकी ओर । भगवान् राधारमणकी लीला-भूमिमे पहुँच ही तो गये । कालिन्दीके नीले जलको देखकर नीलमणि नन्दनन्दनका सारण हो आया। नयनोंमें जल उमड़ पड़ा, उनके प्राण कलप उठे, अघरोंने कण्ठकी वाणीका भाष्य किया।

> गुरिन बतायौ, राधा मोहन हू गायौ सदा सुखद सुहायौ बृंदाबन गाढे गहि रे। अदमुत अमृत महिमंडन परे ते परे, जीवन कौ लाहु हाहा क्यौं न ताहि लहि रे॥

आनँद को घन छायों रहत निरंतर ही
सरस सुदेय सों पपीहा पन बहि रे।
जमुनाके तीर केिक कोलाहल भीर,
ऐसे पावन पुक्तिन पे पतित । परि रहि रे॥

जगत्के नयनोमे पतित और भगवान्के नयनोमे परम पावन घनानन्दने रासस्थली-वंशीवटके मनोरम क्षेत्रमे घरना देकर रासेश्वरके दर्शनकी इच्छा की । वे समय-समयपर भगवान्को वियोग-श्रङ्कारसे सजाया करते थे । आकाशमे उमड़ते बादलोंको देखकर अनुनयपूर्वक कहा करते कि 'तुम मेरे नयनोंके अश्र-जलको सुजान घनश्यामके ऑगनेमे बरसा दो ।' कभी-कभी चातककी तरह प्रियतमको सम्बोधन कर कह उठते थे—

आरतवंत पपीहन कों घनआनंद जू पहिचानौ कहा तुम । प्रेमकी गूढ़-से-गूढ़ अन्तर्दशाकी सूस्मताका परिचय उनकी उक्तिमे अच्छी तरह मिलता है।

वे प्रायः वंशीवटके निकट वृक्षके ही तले रहा करते थे । कमी-कभी समाधिमे दो-तीन दिन बीत जाते थे । वजवास-कालमे ही इन्होने 'सुजान-सागर' की रचना की । वे निम्बार्क-सम्प्रदायमें दीक्षित थे ।

सं० १७९६ वि०मे नादिरशाहने भारतपर आक्रमण किया।
वृन्दावनमे नादिरशाहके सिपाहियोंने बादशाह मुहम्मदशाहके
'खास कल्म'को फक्कड़के वेषमे देखकर 'जर, जर, जर'
कहा । खजाना माँगा । घनानन्दके पास सिवा व्रज-रजके और
कुछ भी नहीं था । उन्होंने तीन बार 'रज, रज, रज' कहा
और उनके ऊपर व्रजरज डाल दिया । सिपाहियोंने उनका
दाहिना हाथ काट डाला । विरही घनानन्दके प्राण सुजान
नन्दलालके विरहमे चीख उठे । उनकी काव्यभारतीने करुणस्वरमे गाया ।

अधर तमे हैं आनि करि कै पयान प्रान चाहत चतन ये सेंदेसी तै सुजान की॥ उन्होंने पूरा छन्द अपने खूनसे तकियेपर लिखा। सैनिकोंने योड़े समयके बाद उन्हे जानसे मार डाला। अन्तिम समयमे भी विरहीने घनश्यामको ही पुकारा!

#### श्रीव्यासदासजी

यसामश्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मेलः। तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते॥ (श्रीमङ्गा०९।५।१६)

ओड्छा ( बुन्देलखण्ड ) के राज्यपुरोहित पण्डित सुमोखन शर्मा ग्रुक्लकी धर्मपत्नीने मार्गशीर्ष कृष्णा पञ्चमी विक्रम संवत् १५६७ को एक पुत्ररत पाया । वालकका नाम हरिराम रक्ला गया । पिताने यथावसर सव संस्कार कराये और अध्ययन कराया । यथासमय पुत्रका विवाह भी उत्तम कुलकी सुशीला कन्यासे कर दिया ।

पण्डित हरिराम बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान् थे। बड़े-वड़े विद्वान् इस युवकसे शास्त्रोंका मर्म समझने आते थे। पिताके परलोकवासी होनेपर ओङ्छानरेश राजा मधुकरशाहके ये राजपुरोहित हो गये । इन्हे वाद-विवाद करके पण्डितोंको पराजित करनेका व्यसन था। कहीं किसी विद्वान्का नाम सुनते तो वहीं शास्त्रार्थ करने पहुँच जाते। इनके साथ राज्यके अङ्गरक्षक रहते थे। एक वार ये काशी पधारे। वहाँके गण्यमान्य विद्वानोंसे भी शास्त्रचर्चा हुई और उसमे इनकी उत्कृष्टता रही । श्रावण मासमें वडे विधि-विधानसे इन्होंने विश्वनाथजीका अभिषेक कराया । भगवान आञ्चतोष प्रसन्न हुए । उसी रात स्वममें एक साधुने इनसे शङ्का की-·विद्याकी पूर्णता कव है ?' इन्होंने उत्तर दिया—'सत्यासत्यको जानकर प्राप्त करनेयोग्य पदार्थको प्राप्त करनेमें है। साधुने कहा--- 'पण्डितजी! आप दूसरोंको जितना समझाते हैं। उतना स्वयं क्यों नहीं समझते ? विद्याकी पूर्णता जव प्राप्त करनेयोग्य पदार्थको प्राप्त करनेमे है, तब वह वाद-विवादके द्वारा दूसरोंको लिजत करनेसे क्या प्राप्त हो जायगा ? वह पदार्थ तो भक्तिसे ही प्राप्य है। भगवद्गक्तिमें ही विद्याकी पूर्णता है। अपनी विद्याको पूर्ण करनेके लिये आपको मक्ति करनी चाहिये। अपूर्ण और अधूरी विद्या क्या आपको शोभा देती है ११

पण्डितजी जागे तो उनका विद्याका नशा उतर गया था। काशीमें जीतकर भी वे अपनेको हारा हुआ मान रहे थे और यही उनकी सची विजय थी। उनके जीवनका मन्त्र हो गया—'मही पढ़ विद्या, जामें भक्ति को प्रवोध होय।' काशीसे वे सीधे ओड़छा चले आये। अब उन्हें धन-दौलत, मान-प्रतिष्ठा आदि सब ज्यर्थ माल्स होने लगा। किसी महापुरुष-

की शरण ग्रहण करनेके लिये उनका दृदय ललक उठा। उसी समय महाप्रभु श्रीहितहरिवंशजीके शिष्य संत श्रीनवल-दासजी ओड़छा पधारे। पण्डित हरिरामको इनके सत्संगसे यड़ी तृप्ति हुई। इनके उपदेशसे वे घर-द्वार छोड़कर सं० १५९१ वि० के कार्तिक मासमें वृन्दावन पहुँचे।

जय ये यमुना-स्नान करके श्रीहितहरिवंशजी महाप्रभुके पास पहुँचे, तव वे श्रीराधावहरूमजीको भोग प्रस्तुत करनेके लिये रसोई बना रहे थे। उसी समय इन्होंने वार्ते करनी लिये रसोई बना रहे थे। उसी समय इन्होंने वार्ते करनी चाहीं। महाप्रभुने चूल्हेपरसे पात्र उतार दिया और जलसे अग्निको शान्त कर दिया। इन्होंने कहा—'रसोई और चर्चा दोनों काम साथ हो सकते थे।' महाप्रभुने समझाया—'दो स्थानोंपर मन लगाये रखना व्यभिचारात्मक चित्तवृत्ति है। यह कालसपेसे ग्रसित है, अतः उस कालव्यालसे वचनेके लिये चित्तको सब ओरसे खींचकर श्रीश्यामाश्यामके चरणोंमें ही लगानेवाला धन्य है।' हरिरामजीने महाप्रभुसे दीक्षा ग्रहण कर ली। अब वे ओड़छाके राजपुरोहित नहीं रहे। उनका नाम हो गया व्यासदास। सेवाकुक्कके पास एक मन्दिर वनवाकर उसमे श्रीराधाकृष्णके युगल-स्वरूपको पधराकर ये सेवामें लग गये।

कुछ दिनों वाद ओङ्छानरेशने इनको लिवा लानेके लिये अपने मन्त्रीको वृन्दावन भेजा । मन्त्रीने बहुत आग्रह-अनुरोध किया। पर श्रीधाम चृन्दावन छोड्ना इन्होंने खीकार नहीं किया। मन्त्रीने देखा कि ये ऐसे नहीं चलेंगे तो श्रीहितमहाप्रभुजीसे पार्थना की। महाप्रभुने स्वीकार कर कहेंगे। इनको जब इस बातका पता लगा कि गुरुदेव ओड़छा जानेकी आज्ञा देनेवाले हैं, तब ये यमुना-किनारे झाउओंमे छिप गये । तीन दिनतक इनका कुछ पता ही न लगा । महाप्रभुने पता लगानेके लिये शिष्योंको भेजा । गुरुदेवका बुलावा सुनकर ये झाउओंमेसे निकले और देरतक यमुना-**का**न करते रहे । फिर बहुत-सा कोयला घिसकर मुखपर पोत लिया और एक गधा साथ कर लिया। पूछनेपर बोले--- जिनकी शरणमें आकर मैंने श्रीधाम वृन्दावनका निवास पाया, वे ही मुझे यहाँसे बाहर जानेकी आज्ञा देनेवाले हैं। उनकी आज्ञासे इस दिव्यधामसे मुख काला करके गधेपर वैठकर मुझे नरक-रूप संसारमें विवशतः जाना पहेगा । उस समय कोयला

और गधा कदाचित् न मिले, इसिलये मैने अभीसे इन्हें ले लिया है। यह समाचार महाप्रभुतक शिष्योने पहुँचाया तो महाप्रभु वोले—'मै उस बड़भागीसे वृन्दावन छोड़नेके विषयमे एक शब्द भी नहीं कहूँगा। व्यर्थ ही मैने उसके मक्तहृदयकों क्लेश दिया।' गुरुदेवकी इस बातका समाचार पाकर मुख धोकर व्यासदासजीने आकर उनके चरणोमे प्रणाम किया। महाप्रभुने इनको उठाकर हृदयसे लगा लिया।

मन्त्रीका आग्रह बना ही था। उसने इनके साथ अपने आदमी कर दिये, जिससे ये कहीं छिए न जायं। दूसरे दिन भगवान्का भोग लग जानेके पश्चात् भक्तोंकी पंगत बैठी। जब भक्त प्रसाद पाकर उठ गये, तब अपने नित्यके नियमानुसार व्यासदासजी ने सभी भक्तोंकी पत्तलों मेसे उठाकर जूंठन—'सीथ' ग्रहण किया। यह सब देखकर मन्त्रीने समझ लिया कि अब ये आचारसे गिर गये हैं। राजपुरोहित होनेयोग्य नहीं रहे हैं। मन्त्रीकी अश्रद्धा हो गयी। मन्त्रीने इनसे महाराजके नाम पत्र ले लिया और लौट गये।

मन्त्रीने ओड़ छे जाकर राजा मधुकरशाहको पत्र दिया और बताया 'राजपुरोहित अब सबका जूटा खाने छगे हैं। वे यहाँ छे आने योग्य नहीं हैं।' राजा भगवद्भक्त थे। उनके ऊपर दूसरा ही प्रभाव पड़ा। वे सोचने छगे—'मेरे राजपुरोहित अब सब्चे महापुरुष हो गये है। यदि वे एक दिनको भी यहाँ आ जाय तो राज्य और राजमहछ धन्य हो जाय।' अतः अब स्वयं राजा उन्हें मनाने वृन्दावन पहुँचे।

राजा मधुकरशाहने चृन्दावन आकर व्यासदासजीसे आग्रह प्रारम्भ किया—'अधिक नहीं तो एक दिनके लिये ही सही, आप ओड़ छे एक बार अवश्य पधारे।' व्यासदासजी इन्हें टालने लगे। कभी कोई फूल-बँगला दर्शन करनेकों कहते, कभी कोई उत्सव। महाराजके आग्रहसे संत भी इनसे कहने लगे कि 'एक दिनके लिये जानेमे क्या हानि है ?' परंतु इन्होंने तो चृन्दावनसे बाहर न जानेका नियम कर लिया था। अन्तमे राजाने अपने कर्मचारियोकों बलपूर्वक इनको पालकीमें बैठाकर ले चलनेकों कहा। इन्होंने कहा—'जब चलना ही है, तब मुझे अपने भाई-बन्धुओसे मिल तो लेने दो!'

एक-एक कदम्ब या तमालसे भुजा फैलाकर व्यासदासजी मिलने लगे। देरतक उससे चिपटे रहते। फूट-फूटकर रो रहे थे। एकसे हटानेपर दूसरेसे जा चिपटते थे। कहते थे— 'तुम्हीं मेरे सर्वस्व हो। तुम्हीं मेरे पुरुषार्थ हो। तुम मुझपर दया क्यो नहीं करते ? तुम मुझ दीनको क्यों छोड रहे हो १ मुझसे ऐसा कौन-सा अपराघ हो गया ? तुमको छोड़कर मै जी नहीं सकता।

राजा मधुकरशाहका हृदय व्यासदासजीके लिये दूटा पड़ता था। वे किसी प्रकार एक बार इन्हें ओड़छा ले जाना चाहते थे। अन्तमे निराश होकर वे रो पड़े। हाथ जोड़कर चरणोपर सिर रखकर क्षमा माँगते हुए बोले—'आपने मेरे दुराग्रहसे बहुत कष्ट उठाया। आपके हृदयको स्वार्थवश मैंने बहुत व्यथा दी। इतनेपर भी आपने मुझे कोई कठीर बचन नहीं कहे। मेरे स्नेहको तोड़ा नहीं। मेरे अपराधको क्षमा कर दे। मैं अब और हठ नहीं करूँगा। आपकी जिसमे प्रसन्नता हो, वहीं करे। मुझे अपना अनुचर जानकर उपदेश करे।' व्यासदासजीने राजाको भगवद्भक्ति और संतसेवाका उपदेश किया। गुक्की आज्ञासे ओड़छानरेश लौट आये।

राजपुरोहितानीजीने जब देखा कि मेरे पतिदेव राजाके जानेपर भी नहीं छोटे, तब वे स्वयं वृन्दावन पुत्रोंके साघ पहुँची। व्यासदासजीने पूरी उदासीनता दिखायी। उन्हें भला, अब स्त्री-पुत्रसे क्या मोह ? क्या प्रयोजन ? लोगोने सिफारिश की तो उन्होंने कहा—'जो नारी परमार्थमें न लगी हो, उसे पास रखना तो यमके पाशमें अपने गलेको फॅसा लेना है।'

पतित्रता स्त्री पतिके चरणोंमें गिर पड़ी और उसने जैसे पितदेव आज्ञा करे, वैसे ही रहना स्वीकार किया। व्यासदासजीने दीक्षा देकर उनका नाम 'वैष्णवदासी' रख दिया और संतोकी सेवामे लगे रहनेका उन्हें उपदेश किया। माताने अपने पुत्रोकों मी पास रखनेकी अनुमित चाही। बहुत आग्रह करनेपर यह प्रार्थना भी स्वीकार हो गयी। पर पुत्रोकों दीक्षा व्यासदासजीने नहीं दी। उनमेसे एक पुत्रने एक दिन संतस्वामी हरिदासजीकी प्रशंसा की, तब आप उसपर प्रसन्न हों गये। उसे आपने स्वामीजीसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा दे दी। वे 'चतुर युगलिकशोरदास' नामसे प्रसिद्ध हुए। संतोंमें इनका बहुत अनुराग था। वृन्दावन छोड़कर ये कहीं नहीं गये। इनके भावपूर्ण पद मिलते हैं।

न्यासदासजी भगवान्के, भगवद्भक्तोके तथा भगवस्प्रसाद-के अनन्य भक्त थे। एक बार रासके समय श्रीराधारानीके चरणोंका नृपुर टूट गया, तब आपने यज्ञोपवीत तोडकर उसे गूँथ दिया। लोगोंने पृछा—'आपने यह क्या किया ?' तो बोले—'अवतक तो इसका भार ही ढोता आया था। आज यह सफल हो गया।'

ये बड़े ही सहनशील थे। एक बार एक संत इनकी परीक्षा करने आये और कहने लगे 'मुझे बहुत भूख लगी है। श्रीष्ट्र भोजन कराओ।'

इन्होने कहा—'आप विराजे । थोड़ी देरमे ही प्रभुको राजमोग ल्योगा, तब भगवत्प्रसाद आप पा लेना । भोग ल्यो बिना कैसे आप भोजन कर सकते हैं।'

संतने इतना सुनते ही गालियाँ देना प्रारम्भ किया । ये चुपचाप सुनते रहे । दर्शकोमें कुछको बुरा लगा। वे संतको मना करने लगे तो इन्होंने उनको रोक दिया । जब भगवान्-का भोग लग गया, तब प्रसादका थाल लाकर संतके सामने रखकर नम्रतासे बोले—'प्रभु! आप पहले प्रसाद पा लें । जो गालियाँ शेष रह गयी हो, उन्हें फिर दे लेना।'

संत प्रसाद पाने बैठे और ये उनको हवा करने लगे। प्रसाद पाकर जूठी थाली संतने इनके सिरपर दे मारी। ये वह सब जूठन बटोरकर पाने लगे। अब तो वे संत इनके चरणो-पर गिर पड़े और बोले—'आपके धैर्य और साधु-सेवाको धन्य है।'

श्रीठाकुरजीको एक बार ओड़ छेसे आयी रत्नजिटत वंशी धारण कराने लगे तो वंशी मोटी होनेसे प्रभुकी अँगुली किञ्चित् छिल गयी। इन्हें बड़ा दुःख हुआ। वंशी मन्दिरमें रखकर जब ये बाहर आये, तब श्यामसुन्दरने स्वयं वंशी धारण कर ली। इसी प्रकार किसीकी मेजी जरकसी पाग ये ठाकुर-जीको एक बार बॉध रहे थे, पर बहुत प्रयत्न करनेपर भी मनोऽनुकूल पाग वॅधती नहीं थी। इन्होंने कहा—'मेरी बॉधी पसंद नहीं आती तो आप ही बॉधो।' पगड़ी रखकर ये मन्दिरसे बाहर आ गये। ठाकुरजीने स्वयं पगड़ी बॉध ली। भगवान्के महाभाग भक्त उनसे नित्य अभिन्न होते हैं। ऐसे भक्तोके सामने प्रभुकी लीला सदा ही प्रकाशित रहती है। व्यासदासजी ऐसे ही श्रीराधाकृष्णके नित्य सेवक थे। इनके ज्ञजभाषामे बड़े ही मधुर पद मिलते हैं। उनमेसे कुछ नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

हम कव होंहिंगे ब्रजवासी । ठाकुर नंदिकसोर हमारे, ठकुराइन राघा-सी ॥ कव मिलिहें वे सखी सहेली हरिवंसी हरिदासी । वंसीचट की सीतल छैंगाँ सुमग नदी जमुना-सी ॥ जाकी वैभव करत लालसा कर मीडत कमला सी ।

जाको वेमव करत काकसा कर मीडत कमका सी । इतनी आस ब्यास की पुजवहु चृंदा विपिन विकासी ॥

जो सुख होत मक घर आये।
सो सुख होत नहीं बहु सम्पति, बॉझिह बेटा जाये॥
जो सुख मक्ति की चरनोदक पीवत गात लगाये।
सो सुख सपने हू निहें पैयत कोटिक तीरथ न्हाये॥
जो सुख मक्ति को मुख देखत उपजत दुख विसराये।
सो सुख होत न कामिहि कबहूँ कामिनि उर लपटाये॥
जो सुख होत मक बचनिन सुनि नैनन नीर बहाये।
सो सुख कबहुँ न पैयत पितु घर पूत को पूत खिलाये॥
जो सुख होत मिलत साधुनि सों, छिन छिन रंग बढ़ाये।
सो सुख होत न रंक 'ब्यास'को लंक सुमेरहि पाये॥

साँचे मंदिर हिर के संत ।
जिनि में मोहन सदा बिराजत, तिनिह न छोडत अंत ॥
जिनि महें रुचि कर मोग मोगवत पाँचों स्वाद अदंत ।
जिनि महें वालत हॅसत कृपा किर चितवत नैन सुपंत ॥
अपने मत मागवत सुनावत रित दै रस वरवंत ।
जिनि में विस संदेह दूरि किर देह धर्म परजंत ॥
जहाँ न संत तहाँ न मागवत मक सुसील अनंत ।
जहाँ न 'च्यास' तहाँ न रास रस बृंदावन की मंत ॥

#### भक्त-वाणी

खं वायुमिं सिललं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादींन् । सिरत्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किश्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ (श्रीमद्रा० ११।२।४१) राजन् ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, निद्यौँ, समुद्र—सब-के-सब भगवान्के शरीर हैं; सभी रूपोमे खयं भगवान् प्रकट हैं, यो समझकर, वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे भगवद्भावसे प्रणाम करता है।

## भक्त रसिकमुरारिजी

भक्त रसिकमुरारिजी भगवान् स्यामसुन्दरके रूप-रस और लीला-माधुर्यके पूरे रसिक थे । वे दिव्य युगल स्वरूपके उपासक थे। स्यामास्यामकी निकुञ्ज-लीलाका चिन्तन ही उनका परम धन था। नन्दनन्दन और रासेश्वरी रसमयी श्रीवृषमानुनन्दिनीका स्मरण ही उनके जीवनका आधार था। संत-सेवा और गुरुभक्तिमे उनकी हृद् निष्ठा थी। वे सरल और सरस स्वभावके रसिक प्राणी थे।

रसिकमुरारिजीके गुरु श्यामानन्दकी जागीर एक दुष्ट राजाने छीन ली। श्यामानन्दने उनको पत्र लिखा कि तुम जिस दशामे हो। उसीमे शीव ही चले आओ । उस समय वे भोजन कर रहे थे। बिना हाथ-मुख घोये ही वे चल पडे। गुरु-आज्ञाकी मर्यादा ही ऐसी थी । गुरुका निवास सत्रह कोसकी द्रीपर था। श्यामानन्दजीने उन्हे उस दशामे देख-कर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और उनकी कार्यतत्परता और आज्ञाकारिताकी बड़ी सराहना की। रसिकमुरारिने गुरुकी जागीर लौटानेके लिये राजाके पास जानेका निश्चय किया, किंतु उनके शिष्योंने उन्हे राजाकी दृष्टतासे अवगत कराया और जानेसे रोका। उन्होंने किसीकी बात नहीं मानी। राजाने उनके आनेकी बात सुनकर एक मतवाला दृष्ट हाथी उनके ऊपर छोड़नेका इरादा किया और सभासदोसे कहा कि प्यदि उनमे कुछ शक्ति होगो तो हाथी उन्हे छोड़ देगा और इस तरह उनकी सिद्धिका भी पता चल जायगा। ' पर यह सब कुछ तो बहाना था। वह तो उन्हें जानसे मारकर जागीर हड़प लेना चाहता था।

गजराज झूमता हुआ उनके पथपर मदोन्मत्त-सा विचर रहा था । श्यामा-श्यामके अनन्य सेवक रसिकमुरारि-

की पालकी राजसभाकी ओर आ रही थी। वे निर्भयता-पूर्वक प्रभुका सारण करते पालकीमे सवार होकर चले आ रहे थे। जीव चराचरमें भगवान नन्दनन्दनके दर्शन करने-वाले रसिक भक्तने देखा कि कहारोने पालकी रख दी और वे भाग खड़े हुए । सामने मदर्मत्त गजराज झूमता-झामता पहुँच गया । रसिकमरारिको अपनी प्राणरक्षाकी चिन्ता नहीं थी। उन्हें तो गजराजको किसी तरह इस भयानक पाप-कर्मसे मुक्तकर भगवान्की भक्तिका माधुर्य चलाना था। उन्होंने क्रपामरी दृष्टिसे गजराजको देखा । प्रेमभरी मुसकान विखेरकर कहा कि 'भैया ! तुम चेतन हो, तुम्हारे रोम-रोममे भगवत्-सत्ता व्याप्त है, तुम हाथीका तमोगुण छोड़ दो । इस पापग्राहसे छुटकारा पानेके लिये भगवान्का स्मरण करो। भव-बन्धनसे मुक्ति मिल जायगी। भक्तकी रसमयी वाणीके प्रभावसे गजराजका मद उतर गया। उसका हृदय भक्ति-भावसे आह्नादित हो उठा । हाथीने नतमस्तक होकर रिकन-मुरारिकी चरण-वन्दना की। ऐसा लगता था कि तमोगुणने सत्त्वगुणकी प्रभुता स्वीकार कर ली। वह अधीर हो उठा, नयनोसे अश्रकी धारा बहने लगी। रसिकमुरारिने उसे श्रीकृष्ण-नामसे अभिमन्त्रितकर कहा--- श्रीकृष्णका नाम माधुर्यका अनन्त सागर है। एक कणिकामात्रके संस्पर्शसे करोड़ो जन्मोके पाप मिट जाते है। जीव उनके रूप-रसमे अवगाहनकर धन्य और कृतार्थ हो जाता है।' उन्होंने इस शिष्य हाथीका नाम 'गोपालदास' रक्खा । भक्त मुरारिके दर्शनसे राजाकी दुष्टताका नाश हो गया । उसने उनके चरण पकड लिये, क्षमा मॉगी । स्यामानन्दकी जागीर लौटा दी । रसिकमुरारिकी गुरुभक्ति धन्य हो गया ।

#### भक्त-वाणी

विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगहुरो । भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥ जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् । नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामिकञ्चनगोचरम् ॥

(श्रीमद्भा०१।८।२५-२६)

जगहुरो ! हमारे जीवनमें सदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें; क्योंकि विपत्तियोंमे निश्चितरूपसे आपके दर्शन हो जानेपर फिर जन्म-मृत्युके चक्करमे नहीं आना पड़ता । ऊँचे कुळमे जन्म, ऐश्चर्य, विद्या और सम्पत्तिके कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता; क्योंकि आप तो उन छोगोंको दर्शन देते हैं, जो अकिञ्चन है ।

#### श्री (हित) लालस्वामीजी

( लेखक--वावा श्रीदितशरणजी महाराज )

कोई चार सौ वर्ष पूर्वकी बात है—गोस्वामी श्रीहरिवंश-चन्द्रजीके तृतीय पुत्र श्रीगोपीनाथजी महाराज देववन (सहारन-पुर) में विराजमान थे। इन्हीं आचार्य-कुल-कमल-दिवाकरके सङ्गसे अनेकों जीवोने अपने जीवन-जन्मको सफल बनाया था। उनमेसे एक लालस्वामीजी भी थे।

लालखामीजीका जन्म हरपापुर ग्राममं, ब्राह्मणवंशमं हुआ था, किंतु देखनेते ये क्षत्रिय जान पढ़ते थे। ये अपने पास एक बाज रखते और शिकार किया करते थे। लालदासजी न्यवहारमें तो बड़े कुगल थे, पर परमार्थके नाम कोरे थे। एक दिन ये किसी कार्यवश देववन आये और कारणवश वहाँ तीन घंटेके लिये ठहरें भी।

इसी बीच 'श्रीराधारङ्गीलालजी' (श्रीगोपीनाथ गोस्वामी-के प्रष्टदेव ) की श्टंगार-आरतीका समय आ गया । मन्दिर-का टकोरा (घण्टेकी ध्विन ) सुनकर सब नर-नारी प्रभुके दर्शनोंको चल पहे । लालदासजी भी कौत्इलवश सबके साथ हो लिये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा—

गोपीनाथजी आरित करें । जो देखें तिन को मन हरें ॥ गोस्वामीजीके पुनीत दर्शनोंने लालदासजीका मन चुरा लिया—

लालदास की मन हर लयी। देखि स्वरूप चित्र सी भयी॥

जब सब लोग आरती करके लौटे। तब इनके साथियोंने इन्हें भी चलनेको कहा—'लालदासजी! चिलिये। क्या सोच रहे हैं ?' परंतु लालदासजीपर तो अकारण करणामयकी निर्देशकी कृपाकी वर्षा हो चुकी थी। उनके पूर्व संस्कारोंके सुकृत-सुयोगसे उन्हें श्रीठाकुरजी अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। अतः वे वोले—

अति सुगंच हरिनंस तन मलयागिरि को नृट । लालदास दृढ गहि रह्यों या मंदिर की खूँट॥ यह उत्तर देकर लालदास—

पगन गुसाई के रूपटाने । काहू की सिख नेकु न माने ॥ देखि सक्ष्य मिक उर आई । पिटली अपनी कुमति सुनाई ॥

इनकी सरलता और अनुनय-बिनयसे प्रसन्न होकर श्रीगोपीनाथजी महाराजने इन्हें मन्त्रदीक्षा दे दी | ये कृत-कृत्य हो गये | अव लालदासजी देववनमं श्रीगुरुदेवके पास ही रहने लगे तथा उनके वताये हुए उपक्रमसे भजन-भावना करने लगे। इन्होंने ममता, मोह सब छोड़ दिया और तन-मन-धन सब प्रमुको समर्पण कर दिया, जैसा कि श्रीभगवत-मुदितजीने इनके विषयमे लिखा है—

ममता मोह सबै तज दीनों । तन-मन-धन सब अर्पन कीनों ॥ संतनको निज बेप बनायों । पहिलो सब आचरन बहायों ॥ हिर गुरू सेवा सों चित लायों । तब तो स्वामी आप कहायों ॥ लाल करत प्रमु मोग मावना । कहन सुननको तहाँ दाव ना ॥

ये प्रभुकी अष्टयाम मानसी सेवामें तन्मय रहते थे। एक दिन अपनी भावनामें श्रीठाकुरजीको मोग रख रहे थे। इतनेमें इनके गुरुजीने एक रुपया देते हुए इनसे कहा, स्वामीजी! श्रीजीको मुंह पाँछनेको वस्त्र नहीं है, अतः एक मिहीं वस्त्र ले आओ। ' लालस्वामी अपनी भावनामें पग रहे थे। उन्हें वस्त्रका ध्यान तो रहा नहीं। वे एक रुपयेके लड्डू उठा लाये। वस्त्रकी जगह लड्डू देखकर महाराजजीको वड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ गये, जरूर कोई कारण है। उन्होंने पूछा—'भैया! हमने तो वस्त्र मंगवाया था, ग्रुम लड्डू केसे ले आये?' इन्होंने अपनी भूल वताकर क्षमा-प्रार्थना की। गुरुजी वोले—'में तुम्हें अपराधी योड़े ही मानता हूँ, जो क्षमा-याचना करते हो। भूलका सच-सच कारण कह दो।' अन्तमें महाराजजीके शपथ दिलानेपर इन्होंने सत्य घटना कह सुनायी, जिससे गोसाईजी वड़े प्रसन्न हुए।

तदनन्तर गुरुदेवकी आज्ञासे ये घर आ गये। घरमें इनकी पत्नी तथा एक पुत्र थे। तीनों प्राणी मिलकर श्रीहरि और उनके भक्तोंकी सेवा करने लगे।

इन श्रीलाल्खामीजीके विषयमें चाचा श्रीवृन्दावन-दासजी लिखते हैं—

वॉके अनन्य हित धर्म पय स्वामी लाल गंभीर मित ॥ वॉको विपिन विलास बंक जस बरन्यो जाको । जिहि मग औवट घाट बंक ही चलन तहाँ को ॥ कहनी रहनी बंक, बंक बोलन रस माती । निरखत बंक बिहार छके छनि में दिन राती ॥ सुद्ध प्रीति हित नाम सौ हिर गुरु संतन चरन रित । बॉके अनन्य हित धर्म पथ स्वामी लाल गॅमीर मित ॥ येसदा सर्वदा अपना समय भजनमे ही बिताते थे। यथा— अधिक प्यार है भजन सौ, और न कछू सुहात । कहत मुनन मनवत जमिह, निमि दिन जाहिं बिहात ॥ ——धवदासनी

-+-

# श्रीहित भ्रुवदासजी

( लेखक--चरमावाले बाबा )

श्रीष्ट्रवदासजीके घरका क्या नाम याः कुछ पता नहीं । इनके पूर्व-संस्कारोने इनमे केवल पाँच वर्षकी ही अवस्थामे उत्कट वैराग्य और प्रभु-प्रेमकी लगन उत्पन्न कर दी थी । बालकभक्त ध्रुवने भी पाँच वर्षमे अपनेमे यह लगन पायी थी । इसी साम्यके कारण इन्हे लोग ध्रुवदास कहने लगे ।

श्रीष्ठ्रवदासजीके पिता श्यामदासजी कायस्य देववन (सहारनपुर) के निवासी थे। इनके यहाँ कई पीढ़ियोंसे मिक्त चली आ रही थी। इसलिये इनमे भी वही संस्कार प्रकट हुए। बालक ध्रुवदासके बाबा श्रीबीठलदासजी बड़े गुरुभक्त थे। जिन्होंने अपने गुरुदेव श्रीहितहरिबंशचन्द्र महाप्रभुके वियोगमें अपने प्राणतक विसर्जन कर दिये।

श्रीष्ठ्रवदासजीका जन्म लगभग संवत् १६४० के समीप-का माना जाता है। ये पाँच वर्षकी अवस्थामें ग्रह-त्याग करके श्रीवन आ गये और इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामे ही प्रभु-प्राप्ति कर ली।

इन्होंने बचपनमे ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी । इनके गुरुदेव श्रीगोपीनाथजी महाराज गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्र महाप्रभुके तृतीय पुत्र थे। श्रीष्ठुवदासजी बड़े एकान्त-प्रेमी भक्त थे। ये अपनी सरस वन-विहारकी भावनाओं में तल्लीन हुए श्रीवनकी बीहड़ वनस्थलीमें पड़े रहते थे। इनका सरस हृदय कवित्वशक्तिसे पूर्ण था। ये मेधावी, सुशील और नम्न थे। बाल्यकालमे ही इन्होंने विद्याध्ययन किया, फिर जीवनभर उसकी सरस साधनामे लगे रहे।

श्रीष्ठुवदासजीके मनमे युगल-िकशोरकी ललित कीड़ाओके वर्णन करनेकी बड़ी अभिलाषा थी; किंतु संतोके सङ्कोच और अपने प्रभुके भयसे वे ऐसा कर नहीं पाते थे।

एक बार चरित्र-लेखनकी उत्कट लाल्साने इन्हे विवश कर दिया, जिससे ये वृन्दायन गोयिन्दघाटके महारासमण्डल- पर श्रीप्रियाजीकी आशा प्राप्त करनेके लिये जा पड़े। लगातार तीन दिन, तीन रात बिना अन्न-जल लिये पड़े रहे। इनकी इस रुचि और लगनसे प्रसन्न होकर प्रेम-मूर्ति स्वामिनी श्रीराधाने चौथे दिन अर्ध-रात्रिको दर्शन दिया और इनके सिरपर अपने सुकोमल चरणोका स्पर्श कराके आशिष और आशा दी कि तुम हमारी ललित कीड़ाओंका वर्णन करो। तुम्हारे द्वारा वर्णन किये गये लीला-चरित्र प्रेमी रिसक संतोंको सुखदायी ही होंगे।

श्रीस्वामिनीजीकी आज्ञा पाकर प्रसन्न मनसे श्रीहित ध्रुवदासजीने युगलिकशोर श्रीराधा-वल्लमलालकी ललित केलिकलाओंका वर्णन किया । इन्होंने बयालीस ग्रन्थों में युगल-किशोरके रसा भावा लीला स्वरूपा तत्त्वा धामा केलि आदि अनेक विषयोंका वर्णन किया है। इन सब ग्रन्थोंका सङ्कलितरूप 'बयालीस-लीला' के नामसे प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थावलीका प्रचार श्रीघ्रुवदासजीके जीवनकालमे ही दूर-दूरतक हो गया था।

श्रीहित ध्रुवदासजीकी श्रीवृन्दावनधाममे अनन्य निष्ठा थी। ये जीवनभर श्रीवनको छोड़कर अन्यत्र कहीं गये ही नहीं। नम्न और सिहण्णु तो इतने थे कि यदि कोई गलत बात कहकर भी इन्हें कुछ अनुचित कह देता, तो भी ये उसका और उसकी बातका कोई प्रतीकार न करते—सब सह लेते थे। इनके जीवनकी कई घटनाएँ इसकी साक्षी है।

अन्तमे लगभग सं० १७०० वि० के समीप आप श्रीवन गोविन्दघाट रास-मण्डलपर श्रीहित हरिवशचन्द्र महाप्रभुके समाधि-स्थलके पास एक तमालके तरुमें सदेह लीन हो गये। वह तमाल आज भी तीन सौ वर्षोंके बाद महात्मा श्रीहित भ्रुवदासजीकी पावन स्मृति करा रहा है।

बिल जाऊँ देस कुल धामकी जहँ ध्रुवदास सो औतरथी।
— नाना हित रुन्दाननदास

#### गोस्वामी श्रीरूपलालजी महाराज

( लेखक---चरमावाले वाबा )

जानहिं संत सुजान हिये जिन के निरदूपन।

कालत भजन रस रीति निर्वहन कुल के मूपन॥

हित कुल उदित उदार प्रेम पद्धित चिल आई।

कृष्ण बल्लभा चरन कमल के मृग सदाई॥

सोइ बिदित बात संसार में मन क्रम सेवत जुगल पद।

गुन गहर सिंधु सम देखिए श्रीरूपलाल सन कीं सुखद॥

—चाचा शीवृन्दावन हितरूप।

रितकाचार्य गोस्वामी श्रीहित्तहरिवंशचन्द्र महाप्रभुपादके पवित्र एवं भक्ति-परायण कुलमें गोस्वामी श्रीरूपलालजी महाराजका जन्म विक्रम संवत् १७३८ वैशाख कृष्णा सप्तमी-को हुआ था। आपके पिताका नाम गोस्वामी श्रीहरिलाल एवं माताका नाम श्रीकृष्णकुँवरि था।

इनका वचपन महापुरुपोचित अनेकों चमत्कारों पूर्ण था, जिनका वर्णन यहाँ अप्रासिक्षक होगा। ये ज्यों-ज्यों बड़े होते गये, इनके शील, सौजन्य, कोमल स्वभाव, दया, प्रेम आदि गुणोंका क्रमगः स्वामाविक प्रस्फुरण होने लगा।

उन दिनों भारत मुगल-शासनमें था। यवनोंके अत्याचार वृद्धिकी सीमापर थे। उनसे पीड़ित चृन्दावनवासी भक्तगण अपने-अपने इष्टदेवके अर्चा-विग्रहोंको यत्र तत्र छिपाये फिरते थे। वादशाह औरङ्कजेवसे सताये जानेपर महाप्रभु श्रीहित-हरिवंशचन्द्रके इष्टदेव श्रीराधावल्लभलालजी महाराज, जो वंश-परम्परासे श्रीहरिलालजीके भी इष्टदेव थे, उन दिनों कामवन-के समीप अजानगढ़में छिपे विराजते थे।

एक वार श्रावणके महीनेमें यमुनामें भारी वाढ़ आयी। जिससे अजानगढ़ हूवने लगा। अजानगढ़ के हूवनेकी खबर श्रीवनमे अभीतक किसीको न थी। एक दिन वालक रूपलाल अकस्मात् विलख-विलखकर रोने लगे। उनके शरीरमें एक साथ प्रेमके अनेकों सान्तिक भाव उदय हो आये। इनके पिताजी और अन्य भक्तोंके पूछनेपर और कुछ न कहकर इन्होंने अजानगढ (कामवन) चलकर श्रीराधा-बल्लभजीके दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की। पुत्रवत्सल पिता श्रीहरिलालजी इन्हें अजानगढ़ ले गये। बाढकी कठिनाइयोंको झेलते हुए ये कामवन (अजानगढ) पहुँचे।

श्रीराधावल्लभजीका दर्शन करके ये ऐसे प्रेम-तन्मय हुए कि शरीरकी सुधि ही जाती रही । ऑखोंसे ऑसुओंकी अविरल धारा वह चली । वहुत देरके पश्चात् जब इन्हें चेतना हुई, ये अपलक नेजोंसे अपने प्रियतमकी रूप-माधुरीका पान करने लगे ।

इनकी दगा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बहुत समयसे विछुद्दे दो प्रेमियोंका आज प्रथम मिलन है। प्रेमके आवेशमें ये अपने आपको सम्हालनेम असमर्थ हो गये और झुचि-अझुचि अवस्थाका भी ध्यान भूलकर श्रीराषावल्लभ-लालको अपने भुज-यन्धनमें वॉघ लेनेके लिये उनकी ओर लपके। ये शीघतासे निज-मन्दिरकी देहलीको पार किया ही चाहते थे, तवतक इनके पिताजीने इन्हें अपनी गोदमें उठा लिया। अपने आपको यन्धनमें देखकर ये उसी भावावेशमें जोर-जोरसे चिल्लाने लगे—'मुझे छोड़ दो! में राषावल्लमसे मेंट्रॅगा, में उन्हें निरल्यूँगा; अरे, में उनके कोमल-कोमल चरणोंका स्पर्श करूँगा; मुझे छोड़ दो! मुझे छोड़ दो!'

इनकी छटपटाइट और प्रेमकी उतावलीको देखकर पिताजीने प्यारसे पुचकारते हुए समझाया—पेटा! श्रीजीसे ऐसी अपावन दशामें योढ़े मिला जाता है। अभी सुमने स्नान नहीं किया है और फिर तुम्हारा संस्कार भी तो नहीं हुआ है। हमारे कुलकी परम्पराके अनुसार कोई भी गोस्वामी-यालक विना द्विजाति-संस्कार और वैष्णवी दीक्षाके न तो श्रीजीके मन्दिरमे प्रवेश कर सकता है और न उनका स्पर्श ही। और फिर तुम तो अभी केवल नौ वर्षके छोटे-से बालक हो। फिर यह सब केसे हो सकता है।'

पिताजीकी वात सुनकर आप शीघतासे उनकी गोदसे कूद पड़े और उसी आवेशमें वोले—'अच्छा ! लो, स्नान तो में अभी किये आता हूं । रही संस्कारोंकी वात, उन्हें आप चाहे जब करिये; में तो प्रभुका दर्शन-स्पर्श करूँगा ही।'

यों कहकर आप वहां तीन गतिसे यमुनाजीकी ओर दोड़े और भीषण बाढ़में कूद गये। नौ वर्षके वालककी ऐसी प्रेमासक्ति देखकर पिताजीका दृदय आनन्दसे वॉसों उछलने लगा। उन्होंने पुत्रकी प्रेम-पिपासको शान्त करनेके लिये उन्हें स्नान कराया और स्वयं भी किया और शीघ ही संक्षिप्त रीतिसे निज-मन्त्रका दान कर दिया । ये मन्त्र-श्रवण करते ही पुनः उसी प्रेमावेशमे आ गये तथा उसी प्रेमोन्मादमयी दशामे उन्हे मन्दिरमे प्रवेश कराया गया । अपने अनन्त-प्राणाधिक प्रियतम श्रीराधावल्लभलालजीके कोमल चरणोका स्पर्श करते ही इनके शरीरमे विद्युत्का सा संचार हुआ तथा इनका शरीर दिव्य द्युतिसे चमक उठा । ये प्रेम-मुग्ध होकर अपने प्रियतमके चरणोसे लिपट गये और लंबी-लंबी सुविकयाँ भरते हुए पावन प्रेमाशुओसे उनके चरणोका प्रक्षालन करने लगे । इनकी प्रेम-सुग्ध दशा देखकर पिताजीने इनसे प्रभुके चरणोंको छोड़नेकी बात कही, पर ये छोड़ते ही न थे; तब स्वयमेव श्रीहरिलालजीने इन्हे पकड़कर दूर किया। चरणोंसे दूर कर दिये जानेपर ये दोनो हाथोकी ॲजुली बॉधकर विरिहणीकी भाँति फूट-फूटकर रोने लगे। बालक रूपलालका रोदन सुनकर वहाँ उपिखत सहस्रो नर-नारियोका हृदय भी भर आया । अन्तमे इनके बाबा श्रीकमलनयनाचार्यजीने इन्हें समझाया और आशिष दिया कि 'बेटा ! तुम हमारे कुल-के भूषण होओगे।' बाबाके वाक्य सुनकर ये लजा गये और शान्त होकर एक किनारेपर जा खड़े हुए । पश्चात् प्रसादी चन्दन, फूलमाला, बीड़ी आदि देकर इन्हें डेरेपर भेज दिया गया ।

इस प्रकार कितने ही दिनोतक आप पिताजीके साथ काम-वनमे रहकर श्रीजीका दर्शन-सुख छेते रहे। पश्चात् काम-वनसे बरसाना होते हुए श्रीवन आये। मार्गमे बरसानेकी सॉकरी खोरसे होकर जब ये आ रहे थे, एक मतवाला हाथी इनकी पालकीकी ओर आता दीखा, जिससे सारे अङ्करक्षक और कहार पालकी छोड़कर भाग गये। इससे इनके पिताजी धबरा उठे, पर परिणाम हुआ कुछ और ही। मतवाले गजराजने पालकीके पास आकर बालक रूपलालके चरणोंका अपनी सँहसे स्पर्श किया और वह चुपचाप एक ओर चला गया।

क्यों न हो । जिन संतोंके पुनीत हृदयमे राग-रोष-रिहत समता और स्नेह है, वहाँ ऐसे तमोगुणी स्वभाववाले जीवोका हुक जाना, अपना स्वभाव छोड़ देना क्या आश्चर्य है । श्रीरिसकमुरारिजीने तो मतवाले हाथीको शिष्यतक वना डाला था, जो पीछे महंत गोपालदासजीके नामसे प्रख्यात हुआ।

इस घटनासे इनके पिताजी खूब प्रमावित हुए और

वे मलीभॉति समझने लगे कि यह वालक साधारण बालक नहीं—अवस्य कोई दिन्य महापुरुष है।

बालक रूपलालके दृदयमे श्रीठाकुरजीकी सेवाका वड़ा चाव था। उत्तम आचार्य ब्राह्मणकुल तथा धन-धान्यसम्पन्न प्रतिष्ठित घरमे उत्पन्न होकर भी आप स्वयं अपने हाथों श्रीप्रियाजीके रास-मण्डलकी सोहनी (बुहारी) लगाया करते थे। यदि कोई इनके इस कार्यको छोटा बताकर इससे निवारण करनेकी बात कहता तो आप झट कह देते—तो क्या गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रने 'भवनाङ्गणमार्जनी स्याम्' अर्थात् 'हे राधे! में आपके भवनके ऑगनकी मार्जनी हो सकूँ ?' यह असत्य ही कह दिया है शऔर स्वामी श्रीहरिदास-जीने भी तो कहा है—'कुंजिन दीजै सोहनी।' क्या यह भी व्यर्थ है ?

इनके इन शब्दोंसे प्रस्फुटित होनेवाली श्रद्धा, भक्ति और सेवा-निष्ठा लोगोंको निरुत्तर ही नही करती वर्र सेवा-परायण बना देती थी । सेवाकी इस लगनने इनमे केवल ग्यारह वर्षकी ही अवस्थामे एक विलक्षणता उत्पन्न कर दी । ये सेवा करते, चलते-फिरते—हर समय अपने सामने युगलसरकारका दर्शन किया करते।

विद्याध्ययन और विवाह-संस्कारके पश्चात् लगभग बीस-इक्कीस वर्षकी अवस्थाके उपरान्त आपने अपना सम्पूर्ण जीवन भक्ति-प्रचार और भ्रमणमे व्यतीत किया । प्रथम बार गुजरात-प्रान्तकी यात्रामे आपने श्रीरामकृष्ण मेहताके घर, जो परम वैष्णव थे, प्रीतिवश लगातार आठ मासतक विश्राम किया । इनके सत्सङ्गसे मेहताजी कृतकृत्य हो गये । उन्हें गोस्वामीजीकी कृपासे युगलिकशोर श्रीराधा-श्यामसुन्दरके दर्शन भी हुए।

आपने वज-मण्डलकी भी अनेकों यात्राएँ कीं, जिनमेसे एक बार गोविन्द-कुण्ड (गोवर्द्धन गिरिराज) में निवास करते हुए आपने एक गिरिराज-शिलाका लगातार छः मासतक आराधन किया, जिससे उस शिलासे युगल-किशोरका प्राकट्य हुआ, जो अभी भी राधा-कुण्डमें विराजमान हैं। वहाँ श्रीरूपलालजीकी बैठक भी है।

आपकी दूसरी यात्रा पूर्वीय भारतकी हुई। इस समय जब आप जीवोंको भगवन्मार्गमे लगाते हुए श्रीप्रयागराज पहुँचे, तब वहाँ एक महात्माने इन्हें सिद्धिप्रद नारिकेल-फल देते हुए कहा कि इसे खा लो, इससे आपमे अनेको सिद्धियो-का प्रकाश हो जायगा। गोस्वामीजीने उस नारियलको लेकर गङ्गा-सङ्गममे फेक दिया और कहा—'महाराज ! जिसे भगवान् श्रीकृष्णकी चरण-कृपा और प्रीतिकी वाञ्छा है, उसके लिये इन सिद्धियों-का प्रलोभन व्यर्थ ही नहीं, विल्क अहितकर भी हैं । मुझे कहीं नाटक-चेटक थोड़े ही दिखाना है, जो में आपका नारियल रक्कूँ।'इनके इस उत्तरसे वे सिद्ध महात्मा लिजत-से हो गये। इस वहाने मानो आपने अपने भक्तोंको सिद्धियोंमे न फॅसकर अनन्य रूपसे श्रीकृष्ण-भिक्त ही करनेका उपदेश दिया।

पश्चात् आप काशी होते हुए पटना आये। पटनामें रामदास वैष्णवका प्रेममय आग्रह और अपने प्रमुकी आणा मानकर आपने उनके घरमे विराजमान युगलिकशोरके श्रीविग्रहको लेना स्वीकार किया।

जगन्नायपुरी जाकर नीलाचलनायके दर्शन करके आप अत्यन्त आनन्दित हुए और प्रभुके महाप्रसादकी प्रत्यक्ष महिमा देखकर आपका दृदय प्रसन्नतासे फूल उठा।

पूर्वीय प्रान्तोकी यात्रा चार वर्षों भूर्ण करके जब आप श्रीवृत्दावन आ रहे थे मार्गमें कुछ दिनोंके लिये आगरा ठहरे । वहाँ आपने अपने शिष्य वैष्णव दयालदासकी पुत्री विष्णीवाईकी वीमारी दूर की । यही विष्णी गुरु-कृपासे आगे चलकर परम भक्ता हुई ।

अस्तु, श्रीहितरूपलालजी गोखामीकी इप्ट-निष्ठा वृन्दा-वनेश्वरी श्रीराधाके चरणोंमें थी; अतः वे एक वार उनका दर्शन करने वरसाने गये। वहाँ गोखामीजीके अनुराग और भावसे प्रसन्न होकर खामिनी वृपभानु-दुलारी श्रीराधाने आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिये । श्रीस्यामिनीजीका दर्शन करके आप मुदित मनसे गा उठे—

वरसानों वर सिंघु मान वहु रुहिरनु सर्से । ठीका चिरत सुवारि मरयी मानुक दग दर्से ॥ टुटिंग रतन जा मध्य वास परिकर जु मानु की । रिमक जीहरी रुद्धत, तहां गम नहीं आन की ॥ सिंस तें प्रकास कोटिक जु सब राघा सिंम जहें टिटत है । मंडर अखंड चित एकरस मोहन चकोर रुखि मुटित है ॥

गोस्वामी श्रीहितरूपलालजी महाराज श्रीराधावल्लमीय सम्प्रदायके केवल आचार्य ही नहीं वरं एक सच्चे रिक्त संत थे। इनका चरित्र ही इनकी इष्ट-निष्ठा, प्रीति, भक्ति, मेवा, लगन, निःस्पृह भाव, दयाद्धता, लोक-सेवा, निवंरता आदिका माक्षी है। इन्होंने अपने धर्म-पालनके लिये श्रीवृन्दायन और अपने इष्टाराध्य श्रीविष्ठह श्रीराधावल्लभ-लालजीका परित्याग करनेम भी कोई हिचक नहीं की।

गोखामीजी भक्त तो पूरे ये ही; साय-माय विद्वान् भी अच्छे ये। आपने अपने जीवन-कालमें अनेकों मिक्त-प्रत्योंकी रचना की है, जिनमेंसे अवतक कोई वीस प्रन्य उपलब्ध हुए है। उनमेंसे कुछके नाम दिये जाते हैं—

(१) अष्टयाम-सेवाप्रवन्धः (२) मानसी सेवाप्रवन्धः (३) आन्वार्य-गुरु-सिद्धान्तः (४) नित्य-विहारः (५) गृढ-ध्यान (गोप्य-केल्ट)ः (६) पद-सिद्धान्तः (७) राघास्तोत्र (गौतमी तन्त्रके आधारपर)ः (८) व्रज-भक्ति और (९) वाणी-विलास इत्यादि ।

# श्रीपरशुरामदेवजी

श्रीपरश्चरामदेवजीका जन्म जयपुर राज्यमें सोलहवीं सदीमें हुआ था। वे परमरिक महात्मा हरिव्यासदेवजीके शिष्य थे। परश्चरामदेव अच्छे किव और रसोपासक थे। मगवान्की कथा-सुधाके रसास्वादनमे उन्हें अमित आनन्द मिलता था। दूसरोको कथा-मृत पान करानेके लिये वे सदा प्रस्तुत रहते थे। वे तिलक लगाने, माला फेरने और भगवहुणानुवाद करनेको यहा महत्त्व देते थे। वे कहा करते थे कि जहाँ धर्मकी खेती होती है, भगवान्के भक्तजन रहते हैं, वहीं साधु और संत अपने रहनेका

स्थान बना लेते हैं । जिस तालावमें पानी नहीं होता, उसके किनारे हंस नहीं रहा करते । जिस मनुष्यमें भगवान्का प्रेम नहीं होता, उसके पास भक्तजन भूलकर भी नहीं जाते ।

परश्रामदेवका व्यक्तित्व बहुत ऊँचा या। उनमे अलैकिक तेज या। उनका जीवन पूर्णरूपसे तपोमय या। विधमीतक उनके दर्शनसे प्रभावित हो जाया करते थे। अजमेरके निकट सलेमशाह नामका एक फकीर रहता था। वह हिंदुओ तथा अन्य मतावलिम्बयोको हेय द्विसे देखता था। साधु-

<sup>#</sup> वैष्णव रामदास्त्रजीके युगलिकशोर अमी मां गोस्वामी श्रीरूपलालको महाराजके वशजोद्दारा वड़ी सरकार श्रीवृन्दावनमें पूजित हो रहे हैं।

संतोपर अत्याचार करनेमे उसे तिनक मी संकोच नहीं होता था। लोग उससे डरते थे कि कही अपनी सिद्धियोसे वह उन्हें हानि न पहुँचा दे। महात्मा हरिक्यासजीकी आज्ञासे परग्रुरामदेवने उसके दम्म और पाखण्डका अन्त किया। जनताका उसके आतङ्कसे परित्राण करके भगवद्भक्तिकी महिमाका विस्तार किया। सलेमाबादमे उन्होंने राधा-माधवके मन्दिरका निर्माण करवाया और शहरका नाम परग्रुरामपुर रक्खा।

परशुरामदेवंजी उच्चकोटिके रिसक थे, बड़े ठाट-बाटसे रहते थे। देखनेवालोको भ्रम हो जाया करता था कि वे विरक्त है या ग्रहस्थ। एक बार एक ब्राह्मणने इनकी त्यागन्निकी परीक्षा ली। उसने इनसे माया-त्यागकी बात चलायी। संतो और मक्तोका चरित्रवैचिच्य दूसरोके उपकारके लिये होता है। परशुरामदेवने अपनी सारी वस्तुऍ त्याग दीं, केवल कौपीन घारणकर वे उसके साथ नागेश्वर पहाडकी गुफामे चले गये। योड़ी ही देरमे एक बनजारा आया, उसने अपनी सम्पत्ति इनके चरणोमे चला दी। ब्राह्मण परशुरामदेवकी इस सिद्धि

और प्रभावसे चिकत हो उठा । उसने चरण पकड़कर क्षमा मॉगी, उनकी आज्ञामे प्राणतक निछावर करनेको तैयार हो गया।

परशुरामदेवने भगवान्की रसमयी भक्तिसे अनेकों जीवोका कल्याण किया । एक बार एक अद्वैतवादी वेदान्ती संन्यासीके शिष्यने उनसे दीक्षा लेकर भक्तिमार्गका अवलम्बन लिया । संन्यासीने उसके सिरपर एक घड़ा जल भरकर उनके सामने भेजा, जिसका आशय यह था कि मैने इसके हृदयको अद्वैत-जलसे परिपूर्ण कर दिया था । इसे नये ज्ञानकी आवश्यकता नहीं थी । परशुरामदेवने घड़ेमे मीठा डाल दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि अभी भक्ति-माधुरीकी उसमे कमी थी । संन्यासी उनकी ओर आकृष्ट हो गया और उनमे उसकी श्रद्धा हो गयी ।

उन्होंने 'परशुरामसागर' नामका एक ग्रन्थ निर्माण किया । इस ग्रन्थमे बाईस सौ दोहे, छप्पय, छन्द और अनेक पद है। इस सरस ग्रन्थमे भक्ति, ज्ञान, गुरुनिष्ठा और प्रेमकी महिमाका बखान विशेषरूपसे किया गया है।

## भक्त श्रीनरहरिदेवजी

श्रीनरहरिदेवका जन्म बुन्देलखण्डके गृहो नामक गाँवमे सवत् १६४० वि०मे हुआ था। उनके पिताका नाम विष्णुदास और माताका उत्तमा था। उनके जीवनमे बच्चपनसे ही भगवान्की कृपासे कुछ अलौकिक और परहितकारी सिद्धियाँ धीं। उनका रूप अत्यन्त आकर्षक और मनोमोहक था। गाँववाले उनको अपने बच्चेकी ही तरह प्यार करते थे। बाल्यावस्थासे ही उनकी सिद्धि और ईश्वर-भिक्ति चर्चा दूर-दूरतक फैलने लगी। लोग सुदूर देशोसे उनके दर्शनके लिये आने लगे।

वे जब छोटे-से बालक थे, तभी उन्होंने एक वानयेको भयंकर कुछरोगसे मुक्त किया था। वह वडा सम्पन्न और कुलीन व्यक्ति था। पर कुछके कारण लोग उससे घृणा करते थे। उसे अपना जीवन भारस्वरूप प्रतीत होने लगा। वह जगन्नाथपुरी गया, भगवान्के सामने उसने दृढ़ संकल्प किया—ध्यदि मेरा रोग अच्छा नहीं होगा तो मैं प्राण दे दूँगा। भगवान्ने रातमे उसे स्वप्न दिया—'गूढो गाँवमें मेरे मक्त सरहरिहैं। मेरे और मेरे भक्तोंके स्वरूपमे त्निक भी विभिन्नता नहीं है। तुम उनके चरणामृत-पानसे कुछरोगसे मुक्त' हो

सकोगे। विनया प्रमुकी प्रसन्नता और क्वपाका संबल लेकर गूढो ग्राम जा पहुँचा। लोग उसके मुखसे स्वप्नमे भगवत्साक्षात्कार और नरहिरदेवकी सिद्धिकी बात सुनकर हँस पड़े। उन्हें विश्वास ही न हुआ। पर बनिया तो भगवान् और उनके भक्तकी कृपाका अधिकार-पत्र पा चुका था। उसने श्रद्धापूर्वक भगवान्का स्मरण किया और नरहिरदेवके चरणामृतसे अपने अधरांकी प्यास बुझायी। कुष्टरोगसे उसे मुक्ति मिल गयी। लोग नरहिरदेवमे श्रद्धा और मिक्त करने लगे। उनकी प्रसिद्धि दिन-दूनी, रात-चौगुनी बढने लगी।

नरहरिदेव नित्य भगवान्के चरित्रों और लीलाओपर पद बना-बनाकर गाया करते थे। उनकी भक्तिमे ही रात-दिन तब्लीन रहते थे। यद्यपि उनका जीवन-गूढोंमे सुन्वाहरूपसे बीत रहा था, तो भी बृन्दावनकी निकुझ-माधुरीने उनका मन संपूर्ण रूपसे आकृष्ट कर लिया। वे त्रजके लिये चल पड़े। यमुनाजीके स्थाम जलकी लहरियोंने उनकी भावनाओंमे भगवान् श्रीकृष्णकी स्थामता एव श्रद्धार-माधुरी भर दी, उन्होंने बालुका-कण मस्तकपर चढा लिये। वे प्रेमोन्मत्त हो उठे। वे सोचने लगे, कितनी पवित्र है यह भूमि। और, वंशीवटका सौभाग्य तो निराल ही है। श्रीकृष्ण वहीं रात-दिन राम किया करते हैं; सामने रेतीकी रजत-चिन्द्रकामे ही तो श्रीचैतन्य आदिने मगवान्की दिच्य लीलाका दर्शन किया था। वे आत्ममुग्ध थे। उन्होंने वृन्दावनके मंदिरोपर मगवान्के यशको दिग्दिगन्तमे फैलानेवाली गगनस्पर्शी पताकाओको नमस्कार किया। वे मगवान्की दिव्य छिवकी झॉकीके लिये लालायित हो उठे। वृन्दावनके कण-कणमे उन्हें उनके रम्यरूपका दर्शन होने लगा, उनके अधरोंने रसमयी स्वरलहरीमे भगवान्का प्रेमामृत उड़ेल दिया। रिक नरहरिदास गाने लगे—

जार्को मनमोहन दृष्टि पर । सो तौ भयौ सादन की आंधरी सूझत ग्ग हरे । जड चैतन्य कछू नहिं समझत, जित देखें तित स्थाम खरे॥ विह्नल विकार सम्हार न तन की, घूमत नैना रूप मरे । करनी अकरनी दोड विचि मूली, विधि निषेव सब रहे घरे ॥ 'नरहरिदास' जे भए वाबरे, ते प्रेम प्रवाह परे ।

वे गाते-गाते मूर्ज्छित हो गर्ये। एक बुढ़ियाने उनका हाक पकड़ लिया। योड़े समयके बाद उनको चेत हुआ। बुढ़ियाने के मुखसे महात्मा सरसदेवकी बात सुनकर वे आनन्दमग्न हो गये, पूर्व संस्कार जाग उठे; उन्हे ऐसा लगा कि कोई अहत्र शिक्त उनके पास जानेके लिये उन्हे प्रेरित कर रही है। उन्होंने महात्मा सरसदेवका दर्गन किया, 'गुरुदेवने उन्हें श्रीराधाकुण्णकी रूप-माधुरीका पूरा-पूरा ज्ञान कराया। वे स्वयं एक उच्च कोटिके रसोपासक संत थे। इस समय नरहरिदेवकी अवस्था केवल पैतीस सालकी थी। वे सरसदेवके विशेष कृपापात्रोमेसे थे। संवत् १७४१ वि०मे नरहरिदेव नित्यन्तिकुझलीलामे लीन हो गये।

## श्रीलिलतिकशोरीजी और श्रीलिलतमाधुरीजी

400 TO BOTH

छाँडि वादसाही वैमव लिछमनपुर त्याग्यौ । श्रीवृंदावन वास दृढ व्रत अति अनुराग्यौ ॥ लिस्ति निकुंज वनाय राधिकारमन विराजे । रास विलास प्रकास लच्छ पद रचना आजे ॥ व्रज रज मध्य समाधि लिय जुगर आति निर्भय निपुन । श्रीलिस्तिकिसोरी (लिस्ति ) माधुरी प्रेममूर्ति वृंदाविपिन ॥ (नवमक्तमाल)

लखनऊमें उन दिनो नवार्वोका वोख्वाला था। वहीं साह गोविन्दलालकींका परिवार जौहरियोंमे मुख्य था। गोविन्दलालकी दूसरी स्त्रीते साह कुन्दनलाल और साह फुन्दनलाल हुए। दोनो भाइयोंमें प्रगाढ प्रेम था। भारतेन्दु-जीके गर्ब्दोंमे तो यह 'राम-लखनकी जोडी' थी। पारिवारिक कलहके कारण दोनो भाई संवत् १९१३ वि० में लखनऊ छोड़कर चुन्दावन चले गये। चुन्दावन उन दिनों प्रेमी मक्तोका अखाड़ा हो रहा था। साह कुन्दनलाल 'श्रीललित-किगोरी' की छापसे और साह फुन्दनलाल 'श्रीललित-माधुरी' के नामसे भगवान्की प्रेम-लीलाओंका गुणगान करने लगे। पद दस हजारसे कम न होंगे। संवत् १९१७ वि० मे इन्होंने संगमरमरका एक अति विचित्र मन्दिर वनवाना आरम्भ किया और सं०१९२५ वि०में उस मन्दिरमे श्रीठाकुर-जी पधराये गये। इस मन्दिरका नाम 'लिलतिनिकुक्त' रक्खा गया । श्रीलिलितिकशोरीजी कार्तिक शुक्त २, संवत् १९३० वि॰ को सगरीर श्रीवृन्दावनरजमे लीन हो गये । इन्होंने 'रास-विलास', 'अप्टयाम' और 'समयप्रवन्ध'सम्बन्धी बढ़े ही मधुर और प्रेमपूर्ण पद रचे हैं ।

अपने बड़े भाईके गोलोकवासी हो चुकनेपर श्रीलिलत-माधुरीने जितने पद रचे हैं, उन सबमे अपने नामको न रखकर लिलतिकशोरीकी ही छाप दी है। इनकी भ्रातृमिक और हरिभक्ति धन्य है। श्रीलिलतिकशोरीजीकी अलमस्तीका मजा भी उनका अपना है—

जमुना पुलिन कुंज गहबर की कोकिल हैं द्रुम क्र्क मचाऊँ। पद पंकज प्रिय लाल मधुप हैं मधुरे मधुरे गूंज सुनाऊँ॥ क्रूकर हैं वन वीयिन होलों, बचे सीय रिसकन के खाऊँ। लिलितिक्रेसोरी आस यहैं मम, ब्रज रज तिज छिन अनत न जाऊं॥

श्रीलिलतमाधुरीने वृन्दावनके दिव्य आनन्दको क्रिस उल्लासके साथ गाया है !—

देसी बिल बृंदावन आनद ।
नवरु सरद निसि नव वसंत रितु, नवरु सु राका चद ॥
नवरु मोर पिक कीर कोकिला, कूजत नवरु मितद ।
रटत श्री राषे राषे माधव, मास्त सीतरु मंद ॥
नवरु किसोर उमंगन खेळत, नवरु रास रस कंद ।
रितितमाधुरी रसिक दोउ वर, निरतत दियें कर फंद ॥

### लिलतिकशोरीजी और नथुनीबाबा

भक्तोमें एक सखीसम्प्रदाय प्रचिलत है। इसमे अपनेको भन्नवान्की आज्ञाकारिणी सखी मानकर और भगवान् श्रीकृष्णको अपना प्रियतम सखा समझकर उपासना की जाती है। इस सम्प्रदायका विश्वास है कि सखीभावस उपासना किये बिना किसीको निकुञ्जसेवाका अधिकार नहीं प्राप्त होता।

भक्तप्रवर साहजी और नथुनीबाबा—ये दोनो मखी-सम्प्रदायमे सर्वमान्य भक्त हो गये है । साहजी चृन्दावनमे लिलतिनकुञ्जके भीतर रहते थे और आप ग्लिलतिकगोरी' नामसे प्रसिद्ध थे ।

नथुनीवावा ब्राह्मणकुलभूषण थे। आप परम र्रासक, निःस्पृह, सदा प्रसन्न और मगवान्की रूपरसमाधुरीमं नित्य छके रहनेवाले थे। वृन्दावनमे आप सर्खीमावसे रहते थे। मगवत्संगी ही आपके प्रिय थे और मगवान् राधारमण ही परमाराध्य देव थे। आप सदा नथ धारण करते थे, इमीसे 'नथुनीवाबा' के नामसे आपकी प्रसिद्धि हो गयी। वृन्दावनमे एक प्राचीन मन्दिरके कुझमे ही आपका मदा निवाम था। छः महीने बीतनेपर एक बार कुझ । हार खुलता था, उम समय वृन्दावनके मभी भक्त महात्मा सखीजीका दर्शन करने जाते और उनके मुखारविन्दसे सुधास्वादोपम माधुर्यरसकी कथा सुनकर कृतकृत्य होते थे। यही तो सत्सङ्गकी महिमा है, जिससे भगवान्की रसमरी कथा सुननेको प्राप्त हाती है।

एक बार नियमित समयपर नथुनीबाबांक कुञ्जका द्वार खुळा, सभी संत-महात्मा सखीजीके दर्शनार्थ पधारे, भक्तोंके हृदयमे प्रेमप्रवाह वह चला । साहजी भी, जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है, श्रीराधारमणके प्रमादका पेडा लेकर वहाँ पधारे और सखीजीको प्रणाम करके देठ गये । साहजी और नथुनीवाबा—इन दोनो भक्तोंक समागमसे भक्तमण्डली बहुत ही सन्तुष्ट हुई, सभी चुप हो गये । ये दोनो ही महात्मा रागानुगा भिक्तमे सदा ही निमन्न रहते थे । साहजीको देखकर नथुनीवाबा नेत्रोंसे प्रेमापु बहाते हुए गढ्गद वाणीमे वोले—प्दारी आयी क्या ? जीवन सफल करनेमे कोई पास न रखना ।' यह सुनव्य साहजी भी प्रेम-प्रवाहमें बहते हुए बोले—'हाँ जी, आपके पास आयी हूँ, अभिलापा पूरी कीजियो—

कोई दिलवर की डगर बताय दे रे। लोचन कज कुटिल मृकुटी कच कानन कथा रुनाय दे रे॥ लिलेतिकसोरी मेरी वाकी चित की सॉट मिलाय दे रे। जाके रग रंग्यौ सब तन मन, ताकी झलक दिखाय दे रे॥

यह गीत गाकर साहजी पुन, बोले—'कभी छिलतकु इसे पधारों।' बाबा बोले—'यदि गोडा छोडें तो।' तात्पर्य यह कि प्रियतमका आलिङ्गन सदा होता रहता है, फिर बाहर कैसे जाया जाय! बस, इतना सुनकर साहजी गद्गद हो गये और पुन: प्रणाम करके लौट आये। ऐसं-ऐसे महात्मा अब भी बृन्दावनमें विराजते हैं। जिनपर भगवान्की कृपा होती है, वे ही यह रम लटते हैं।

### श्रीनारायण स्वामीजी

श्रीनारायण स्वामीका जन्म सं०१८८६ वि०मं रावलिण्डीमे एक सारम्वत ब्राह्मणके घर हुआ था । वे वाल्यावस्थासे
ही संतों और भगवद्भक्तोंमे विशेष अभिकृष्य रखते थे,
उनका मन घरपर बहुत कम लगता था । वृन्दावनकी सरस
महिमाकी कथा सुनकर उन्हें समय-समयपर रोमाञ्च हो आता
था । संवत् १९०० वि०मे उनका मन भगवान्की दर्शन-माधुरीके
लिये आकुष्ठ हो उठा । वे वृन्दावनके विये चल पड़े ।
भगवान्का रूप ही ऐमा है कि एक बार भी उमका
रसाम्वादन करनेवाला उन्होंका हो जाता है। व्रजभूमिमे आते

हीं। वृन्दावनके प्रेमदेवता श्रीकृष्णके लीलाकुक्कोंका दर्शन होते ही उन्होंने सावधानीसे अपने मनको समझाया—'मूढ़! अब तुम्हें कही और नहीं। भटकना है। व्रजराजकुँवर श्रीकृष्णके परिचयमात्रसे ही तुम भवसागरके पार उत्तर जाओंगे।' इन समय उनकी अवस्था यौवनके प्रदेश-द्वारपर थीं। उनका रूप-लावण्य अत्यन्त मनोमोहक था। लोग उनकी सुकुमारता देखकर चिकत हो जाते थे। उन्होंने जीविका-निर्वाहके लिये लालाबाबूके मन्दिरके कार्या ज्यमे नौकरी कर ली। वे दिनभर काम करते थे और रातको राष-लीला देखते

र दारो' प्रेमकी गारुं है, जार पितसे मिलनेवाली स्त्रीके लिये इस शब्दका प्रयोग होता है । परकीया-प्रेमोपासनाके कारण
 रेसा कहा जाता है ।

तथा भगवान्के रूप-रसकी सुधा पीकर मन्दिरोमे दर्शन करते और छोटनेपर नित्य पद-रचना किया करते थे।

उन्हें भगवान्का स्मरण सदा बना रहता था। वे मस्त होकर बृन्दावनकी गली-गलीमें अपने प्रियतम प्राणेश्वरका दर्शन पानेके लिये विचरण किया करते थे। उनके लिये स्तुति और निन्दा समान थी। धूप और छायाकी भेददृष्टिका अस्तित्व उनके लिये ममाप्त हो चुका था। घनक्यामके प्रेमी तो होते ही ऐसे हैं। वे डकेकी चोट घोषणा किया करते थे कि जवतक नन्दकुमार दृष्टिमें नहीं आते, तभीतक ब्रह्मजानी ब्रह्मके म्वरूपका विवेचन कर सकता है। उनको देखते ही, उनकी कृपा-दृष्टिकी द्यांतल ज्योत्स्नामें आते ही जीव ब्रह्मज्ञान भूल जाते हैं, उनका मन मगवत्साक्षात्कार-की सुधामें सरावार हो जाता है। वे कभी-कभी विरहोन्माद-में गा उठते थे—

'सॉबरे क्यों मोतों रिस मानी । तर काज घर धार त्यागि के गित्यन फिरत दिवानी ॥ कोक काज, कुक गीति प्रीति जग इनहूँ को दियों पानी । 'नागयन' अब तो हिस चितवी, एरे रूप गुमानी ॥ नारायण म्वामी प्रायः केशीघाटपर खपिटया वावाके घेरेम यमुनातटपर रहते थे। रासमण्डलियोमें उनकी वड़ी प्रतिष्टा थी। रासधारी उनके रचे पद गाया करते थे। कुछ दिनोंके वाद नौकरी छोडकर उन्होंने पूर्ण वैराग्य छे लिया। वे बड़े सरल और उटार स्वभावके थे। कभी धामु स्पर्ण नहीं करते थे। कामिनी-कञ्चनकी ओर दृष्टि उठाना महापातक मानते थे। बुन्टावनकी पवित्र भृमिपर वे कभी शौच नहीं जाते थे। आचार-विचारका उन्होंने आजीवन ध्यान रक्या।

उन्होंने 'वज-विहार' नामक भक्तिरसके एक ग्रन्थकी रचना की थी। उसमे भगवान्की छीलाओका श्रङ्काररससे ओतप्रोत सरस वर्णन हुआ है। कहीं-कहीं अनुभवके भी सरस पदोंका दर्शन होता है। उनकी वाणी सर्वथा प्रेममयी और मधुर है। उनके पद और दोहे बड़े ही उपदेशपद और सरस हैं। वे सदा प्रेम-सिन्धुमे निमग्न रहते थे।

श्रीगोवर्धनके समीप फाल्गुन कृष्ण एकादशी सं०१९५७ वि० को कुसुमसरोवरपर उद्ववजीके मन्टिरमे उनका सदाके लिये लीला-प्रवेश हो गया । वास्तवमे वे महान् रिमक थे, उनके पदोंको पढनेमे भागवती निष्ठा और भक्तिकी अभिवृद्धि-मे वडा वल मिलता है ।

#### शिव-भक्त अपय्य दीक्षित

भगवान् गङ्कराचार्यद्वारा स्थापित अद्वैत सम्प्रदाय-परम्परा-में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, उन्होंमेसे एक अण्यन्य दीक्षित भी हैं । विद्वत्ताकी दृष्टिसे इन्हें वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष एवं मधुम्दन सरस्वतीके समकक्ष कहा जा सकता है। ये एक माथ ही आलङ्कारिक, वैयाकरण और दार्गनिक थे। इन्हें सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कहा जाय तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हें विश्वसाहित्याकाशका एक देदीप्यमान नक्षत्र कह मकते हैं। मुगलसम्राट् अकवरः जहाँगीर और बाहजहाँका बासनकाल ( ईम्बी १५५६ से १६५८ तक ) भारतीय साहित्यका सुवर्णयुग कहा जा सकता है । इस समयमे अलङ्कार, नाटक, काव्य एवं दंर्शन-सभी प्रकारके ग्रन्थोका खूब विस्तार हुआ था। संम्भव है, इस समयकी राजनीतिक मृद्यवस्था ही इसमे कारण हो । अपयय दीक्षित अकवर और जहाँगीरके शासनकालमे हुए थे । इनका जन्म सन् १५५० ई० मे हुआ या और मृत्यु बहत्तर वर्षकी आयुमे सन् १६२२

मे । इनके जीवनमे जिस माहित्यिक प्रतिभाका विकास हुआ, उने देखकर चित्त चिकत हो जाता है।

इनके पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्गराजाम्बरि थे । ऐसे प्रकाण्ड पण्डितों के बंशवर होनेके कारण इनमें अद्भुत प्रतिभाका विकास होना स्वामानिक ही था । ये दो भाई थे; इनके छोटे भाईका नाम अय्यान दीक्षित या । अपय्य दीक्षितने अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की यी । पिता और पितामहके संस्कारानुसार इन्हें भी अद्देतमतकी ही शिक्षा मिली थी, तथापि ये परम शिव-मक्त थे । इनका हृदय भगवान् ब्राह्मरके प्रेमसे भरा हुआ था । अतः शैव-सिद्धान्तकी स्थापनाके लिये ये प्रन्थरचना करने लगे । इस उद्देश्यकी प्रतिके लिये इन्होंने विव-तत्त्वविवेक आदि पाण्डित्यपूर्ण प्रन्थोंकी रचना की । इसी समय इनके समीप नर्मदातीरिनवासी श्रीनृसिंहाश्रम स्वामी उपस्थित हुए । उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्साहित किया । तब उन्हींकी प्रेरणासे उन्होंने परिमलः न्याय-रक्षामणि एवं सिद्धान्तलेश नामक ग्रन्थोकी रचना की ।

अप्पय्य दीक्षितके पितामह विजयनगरराज्याधीश्वर कृष्णदेवके आश्रित थे । किन्तु सन् १५६५ ई०मे तालीकोट-युद्धके पश्चात् उस राजवंशका अन्त हो गया था । इस समय दीक्षितकी आयु केवल पंद्रह वर्षकी थी। इस राजवंशका अंत होनेपर एक नवीन वंशका उदय हुआ, जो तृतीय वंशके नामसे विख्यात है । इस वंशके मूलपुरुष रामराज, तिरुमलई और वेङ्कटादि अपने पूर्ववर्ती राजवंशके अन्तिम दो नृपति अच्युतराज और सदाशिवके समय ही बहुत शक्तिमान् हो गये थे । इनमेसे रामराज और तिरुमछईके साथ महाराज कृष्णकी कन्या वेङ्गला और तिरुमलाम्माका विवाह हुआ था। अन्युतका राज्यकाल ई० सन् १५३० से १५४२ तक है तथा सदाशिवका १५४२ से १५६७ तक । तालीकोटके युद्धमे रामराज और वेड्सटादिका देहान्त हो गया था । अतः अब तीनो भाइयोंमे केवल तिरुमछई ही जीवित था। उसने १५६७ ई० तक सदाशिवको नाममात्रका सम्राट् स्वीकार करते हुए राज्यका प्रबन्ध किया और अन्तमे उसकी हत्या कर स्वयं राजा बन गया । तिरुमल्लईके चार पुत्र थे । सन् १५७४ मे उसकी मृत्यु होनेपर उसका दूसरा पुत्र चिन्नतिम्म या दितीय रङ्ग सिंहासनारूढ़ हुआ और उसके पश्चात् सन् १५८५ में सबसे छोटा पुत्र वेङ्कट या वेङ्कटपति राज्यका अधिपति हुआ । अप्पय्य दीक्षित इन तीनो नृपतियों-के सभा-पण्डित थे । उन्होंने अपने विभिन्न ग्रन्थोंमे इन राजाओका नाम-निर्देश किया है । इससे सिद्ध होता है कि अप्पय्य दीक्षितका विजयनगर राज्यमे बहुत सम्मान था।

सिद्धान्तकौमुदीमे महोजिदीक्षितने अपने गुरुरूपसे उनका वर्णन किया है । कुछ कालतक इन दोनों विद्वानोंने काशीमे निवास किया था । अप्पय्य दीक्षित शिव-भक्त थे और महोजिदीक्षित वैष्णव थे; तो भी इन दोनोका सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था । वे दोनो ही शास्त्रज्ञ थे, अतः उनकी दृष्टिमे वस्तुतः शिव और विष्णुमे कोई मेद नहीं था ।

कुछ काल काशीमे रहकर दीक्षित दक्षिणमे लौट आये । वहाँ अपना मृत्युकाल समीप जानकर उन्होंने चिदम्बरम् जाने-की इच्छा की । उस समय उनके हृदयमे जो भाव जाम्रत् हुए, उनको उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है—

चिद्म्बरिम दं पुरं प्रथितमेव पुण्यस्थलं सुताश्च विनयोज्ज्वलाः सुकृतयश्च काश्चित् कृताः । वयांसि मम सप्ततेलपि नैव भोगे स्पृहा न किञ्चिद्हमर्थये शिवपदं दिदृक्षे परम्॥ आभाति हाटकसभानटपादपद्मो ज्योतिर्मयो मनसि मे तरुणारुणोऽयम्।

इस प्रकार दूसरा स्लोक समाप्त नहीं हो पाया था कि उन्होंने श्रीमहादेवजीके दर्शन करते-करते अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी। यह उनकी जीवनव्यापिनी साधनाका ही फल था। मृत्युके समय उनके ग्यारह पुत्र और छोटे भाईके पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित पास ही थे। उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकण्ठपर ही प्रकट किया। उनका जो स्लोक अधूरा रह गर्या था, उसकी उनके पुत्रोंने इस प्रकार पूर्ति की—

'नूनं जरामरणघोरपिशाचकीर्णा संसारमोहरजनी विरतिं प्रयाता॥'

#### भक्त-चाणी

न हि भगवन्नघटितमिदं त्वद्दर्शनान्नुणामखिलपापक्षयः। यन्नामसकुच्छ्रवणात् पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्॥ अथ भगवन् वयमधुना त्वद्वलोकपरिमृष्टाशयमलाः।

—चित्रकेतु

भगवन् ! आपके दर्शनमात्रसे ही मनुष्योंके सारे पाप क्षीण हो जाते है—यह असम्भव नहीं है; क्योंकि आपका तो नाम ही एक बार सुननेसे नीच चाण्डाल भी संसारसे मुक्त हो जाता है । भगवन् ! इस समय आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे अन्त:करणका सारा मल घुल गया है—सो ठीक ही है ।

#### भक्त कृष्णप

( छेखक-चक्रवर्ती श्रीराजगोपाठाचारीजी )

दक्षिणके किसी जंगली प्रदेशमे रहनेवाली एक शिकारी जातिका सरदार नाग था। तसका काम था हत्या करना। उसके बाणोकी नोकमे जहर लगा रहता था, जो आगके समान जरुता था। धनुत्र-बाण चलानेमें वह अत्यन्त चतुर था। कोधोन्मत्त सिंहके समान वह बन्नी था। उसकी पत्नीका नाम तत्ता था। वह भी सिंहनीके ही समान डरावनी थी। वह उजले शह्वों और सिहके दॉतोंकी माला पहनती थी। बहुत दिनोंके बाद उन्हे एक पुत्र उत्पन्न दुआ। उसका नाम तिण्ण रक्खा गया। तिण्णका अर्थ मारी होता है। अपने लड़केको गोदमे उठानेपर नागको वह मारी लगा, इसल्ये उसका नाम उसने तिण्ण रख दिया।

तिण्य सोलह वर्षकी उम्रमे ही धनुप-नाण, भाला, तोमर और वीरोंके योग्य दूसरे अस्त्र-शस्त्र चलानेमे बहुत निपुण हो गया। नागको बुढापा आता हुआ माल्स हुआ। उसने तिण्णको अपनी जातिका सरदार बना दिया। तिण्ण नियमानुसार पहले-पहल आखेटको निकला। बहुत-से जानवर मारनेके बाद उसने घने जंगलमें एक सूअरका शिकार किया। वहीं उसके दो नौकर नाण और काड उससे आ मिले। उन्होंने सूअरको उठा लिया और बढ चले। रास्तोमं उनको जोरोंकी भूख लगी।

तिण्यने पूछा—'यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा ? तुम्हे कुछ पता है ??

नाण बोला—'उस विशाल शालवृक्षके उस पार एक पहाड़ी है और उसीके नीचे सुवर्णानदी बहती है।'

तिण्यने कहा—'चलो तव वहीं चलें।' तीनों चल पहें। वहाँ पहुँचनेपर तिण्यने पहाड़ीपर चढ़नेकी इच्छा जतायी।

नाणने भी जोर दिया। 'हॉ। यह पहाड़ बहुत ही रमणीक है। शिखरपर एक मन्दिर है। जिसमें भगवान् जटाज्द्रवारीकी मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं।'

पहाड़पर चढ़ते-चढते तिण्णकी भूख-प्यास गायब हो गयी । उमे ऐसा माळूम होने लगा मानो सिरपरसे कोई भार उनग जाता हो । उसे एक प्रकारका अनिर्वचनीय आनन्द मिलने लगा । उसके भीतर कोई नयी ही अभिलाषा उत्पन्न हो गयी ।

वह योला—'नाण ! तुम्हींने कहा है न कि अपर भगवान् जटाज्द्रधारीका मन्दिर है; चलो उनके दर्शन कर आर्ये।'

वे शिखरपर चढकर मन्दिरके सामने पहुँचे। देवप्रतिमाखें देखते ही भावुक-हृदय तिणाने लपककर उसे प्रेमालिङ्गनमें बॉघ लिया। उनके आनन्दका पार न रहा। उसकी ऑखों अजस अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगा—प्यारे भगवन् ! क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगलमें जंगली जन्तुओंके बीच रहते हो ! यहाँ मुग्हारा कोई मित्र नहीं है !' भिक्तते उसका हृदय गद्गद हो गया। उसकी इस समाधिस्थ अवस्थामें धनुप सरककर गिर गया। मृर्तिके सिरपर कुछ हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल देखकर वह दुःखित हो गया और कहने लगा—किस नराधमने मेरे स्वामीके सिरपर ये चीजें रक्खी हैं !'

नागने जवाव दिया—'आपके पूच्य पिताके साथ मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मणको यह करते देखा था। उसने देवताके सिरपर ठंडा पानी डाल दिशा और फूल-पत्तियाँ रख दीं। फिर वह खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा, जैसा कि हम ढोल पीट-पीटकर देवताके सामने किया करते हैं; उसने आज भी जरूर यही किया होगा।'

तिण्णको भी पूजा करनेकी बड़ी प्रवल इच्छा थी; किंतु ढंग नहीं मालूम होनेसे उसने सोचा कि भैं भी क्यों न इसी तरह भूले भगवान्को मास लाकर खिलाऊँ।' तिण्ण मन्दिरसे रवाना हुआ, मगर तुरंत ही लौट आया। वह बार-बार जानेकी कोशिश करता था, किंतु इस नयी निषिकों छोड़नेकी इच्छा न होनेसे लौट आता था। उसकी हालत उसी गायकी-सी हो गयी, जो अपने पहले कछड़ेकों नहीं छोड़ना चाहती।

उसने सरल्वाचे कहा—'प्यारे मालिक! मै जाकर तेरे लिये अपने हाथों मांस पकाकर लाऊँगा। तुझे यों अकेला और असहाय छोड़नेको जी नहीं चाहता। किंतु तुझे भूख लग यही है और जाकर तेरे खानेंके लिये कुछ लाना ही होगा।' आंखोमे ऑसू मेरे आते ये। यो वह जंगली शिकारी मन्दिरसे चला। नाण उसके पीछे-पीछे चला। पहाड़ीके नीचे आनेपर उसने दूसरे नौकरको सारी कथा कह सुनायी। यह भी कहा कि मालिकने मूर्तिका आलिङ्गन किया था। उसे देरतक न छोडा और अब देवताके लिये पका हुआ मास ले जानेको आये है।

नौकर रोने लगे—'हमारा तो सर्वनाश हो गया। सरदार पागल हो गये।' तिण्याने उनके रोनेकी जरा भी परवा न की। उसने पकाया। फिर उसे चखकर देखा कि ठीक-ठीक पका तो है, स्वाद ठीक है और सन्तोष हो जानेपर पहाडपर ले जानेके लिये उमे गालके पत्तेमें लपेटकर रक्खा।

नौकरोने मन-ही-मन कहा-- 'पगला ! कर क्या रहा है ? पका हुआ मास मुँहमे डालकर चखता है और इतना भूखा होनेपर भी उसे बिना खाये ही पत्तेपर रख देता है। अपनी भूख-प्यासकी तो कोई बात ही नहीं करता। हमे भी मास देनेका नाम नहीं छेता । अपने देवताके लिये थोडा-सा चुनकर वाकी फेंक देता है। इसका सिर फिर गया है, अब अच्छा नहीं हो सकता। खैर, चलो, इसके वापसे यह बात कह दे। 'दोनो नौकर उसे छोडकर चले गये। तिण्णने न तो उनकी बात सुनी और न उनका जाना ही उसे माळ्म हुआ । वह तो अपने ही काममे मन्न था। अभिषेकके लिये उसने अपने मुहमे ताजा पानी भर लिया; क्योंकि उनके पास कोई बरतन नहीं था। चढानेके लिये अपने बालोमे उसने कुछ जंगली सुगन्धित फूल खोस लिये। एक हाथमे उनने मास लिया और दूसरेमे आत्मरक्षाके लिये तीर, धनुषः और वह दोपहरकी कडकड़ाती धूपमे पहाडपर चढ़ने लगा । यह सोचकर कि देवता भूखे होगे, वह और भी तैजीसे चलने लगा । शिष्वरपर पहॅचनेके बाद वह मन्दिरमे जूता पहने ही दौड़कर घुस गया। दैवताके सिरपरसे पुराने फूल उसने बड़े स्नेहके साथ पैरोसे इटाये, अभिषेकके लिये ऊपरसे कुल्ला कर दिया और देवताके आगे मास रखकर अपनी साधारण बो रीमे खानेका आग्रह करने लगा। ॲधेरा हो आया। तिण्णने सोचा, 'यह समय तो जगली जानवरोके घूमनेका है । देवताको यहाँ अकेले छोडकर मैं नहीं जा सकता ।' उसने हाथमे धनुष-बाण लेकर रातभर पहरा दिया । सबैरा होनेपर जब चिडियॉ चहचहाने लगीं, तब वह देवताके आगे प्रणिपात और प्रार्थना करके ताजा मांस लाने चला गया ।

वह ब्राह्मण पुजारी, जो पूजा किया करता था, नियमानुसार प्रातःकाल आया। मन्दिरमे जूतो और कुत्तों के पैरोंकी छाप देखकर वह कर तथा चारों ओर हाड़-मास छितराया हुआ देखकर वह बहुत ही घबरा गया, विलाप करने लगा, 'हाय, भगवन्! अब मैं क्या कहूँ ! किमी जंगली रिकारीने मन्दिर श्रष्ट कर दिया है ।' लाचार उसने झाड़-बुहारकर साफ किया। मासके दुकडे कहीं पैरोसे छून जाय, इसलिये उसे बड़ी कठिनतासे इधर-उधर चलना पडता था। फिर वह नदीमेंसे स्नान करके आया और मन्दिरकी सम्पूर्ण शुद्धि की। ऑखोंमे ऑस भरकर देवताके आगे प्रणिपात करने लगा। फिर उठकर उसने वेद-ऋचाओंसे परम पुरुष परमात्माकी स्तुति की। पूजा समाप्त करके वह अपने तपोवनको लीट गया।

तिण्णने कई जानवर मारे और पिछले दिनके समान चुनकर मास पकाया और चख-चलकर अच्छे-अच्छे दुकडे अलग रख लिये। उसने कई अच्छे ताजे मधुके छत्ते इकडे किये, उनका मधु मासमे निचोडा। फिर वह मुँहमे पानी मरकर, बालोंमे फूल खोंसकर, एक हाथमे मास लिये हुए और दूसरेमे धनुष-वाण लेकर पहाडपर दौडा। ज्यो-ज्यो मन्दिर निकट आता जाता था, उसकी आतुरता भी बढती जाती थी। वह बहे-बहे डग भरता चला। उसने देवताके सिरपरसे फूल-पत्ते परेसे ठेलकर साफ किये, कुल्ला करके अभिषेक कराया और यह कहते हुए मासका उपहार सामने रक्खा, 'देवता! कलसे आजका माम मीठा है। कल तो केवल स्अरका मास था। आज तो बहुत-से स्वादिष्ट जानवरोंके मास चलकर और खूब स्वादिष्ट चुनकर लाया हूँ। उसमे मधु भी निचोड़ा है।'

इस तरह तिण्णके पॉच दिन, दिनमर शिकार करके देवताके लिये मास इकड़ा करने और रातमर पहरा देनेमें बीते । उसे आप खाने-पीनेकी सुध ही न रही । तिण्णके चले जानेके बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पण्डित आते और रातके इस भ्रष्टाचारपर विलाप करते, मन्दिर धोकर साफ करते, नदी-स्नान करके छिद्व करते और पूजा-पाठ करके अपने स्थानपर लीट जाते । जब इतने दिनोतक तिण्ण नहीं लीटा, तब उसके सभी सम्बन्धी और मा वाप निराश हो गये ।

ब्राह्मण पुजारी रोज ही हार्दिक प्रार्थना करते—'प्रभु! मेरे पाप क्षमा करो। ऐसा भ्रष्टाचार रोको।' एक रात स्वप्नमे परमेश्वर उनके सामने आकर बोले, 'मित्र! तुम मेरे इस प्रिय

शिकारी भक्तको नहीं जानते । यह मत समझो कि वह निरा शिकारी ही है। वह तो बिल्कुल ही प्रेममय है। वह मेरे सिवा और कुछ जानता ही नहीं। वह जो कुछ करता है, मुझको प्रसन्न करनेक लिये ही। जब वह अपने जुतेकी नोकसे मेरे सिरपरसे सूखे फूल हटाता है, तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय पुत्र कुमारदेवके आलिङ्गनसे भी अधिक प्रिय लगता है । जब मुझपर वह प्रेम और भक्तिसे कुल्ला करता है। तब वह कुल्लेका ही पानी मुझे गङ्गाजलसे भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। वह अमपढ मूर्ख सच्चे स्वाभाविक प्रेम और भक्तिसे जो फूल अपने वालोंभंसे निकालकर मुझपर चढाता है, वे मुझे स्वर्गम देवताओंके भी चढाये फूळोंसे अधिक प्रिय लगते हैं। और अपनी मात्रभाषामे वह आनन्द और भक्तिसे भरकर जो योडेसे शब्द कहकर, मेरे सिवा सारी दुनियाका भान भूलकर मुझे प्रसाद पानेको कहता है, वे शब्द मेरे कानोमे ऋषि-मुनियोंके वेद-पाठमे कही अधिक मीठे लगते हैं । यदि उसकी भक्तिका महत्त्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे खडे हो जाना ।'

इस आदेशके बाद पुजारीको रातभर नींद नहीं आयी । प्रातःकाल वह नियमानुसार मन्दिरमे पहुँचा और पूजा-पाठ समाप्त करके मूर्तिकं पीछे जा छिपा । तिण्णकी पूजाका यह छठा दिन था। और दिनोसे आज उसे छछ देर हो गयी थी। इसल्ये वह पैर बढ़ाताआया। रास्तेम, उसे अपशकुन हुए, वह सोचने लगा, 'कहीं खून गिरना चाहिये। कहीं देवताको कुछ हुआ तो नहीं १७ इसल्ये वह दौड़ा। अपने असगुनको पूरा होते देखकर उसके शोकका पार न रहा। हाय! देवताको कितना कष्टहो रहा था; क्योंकि उनकी दाहिनी ऑखसे खूनकी अविरल धारा बह रही थी। तिण्ण यह दुःखद दृश्य नहीं देख सका। वह रोने, विलाप करने लगा। जमीनपर लोटने लगा। फिर उठा। उठकर भगवान्की ऑखसे खून पोछ दिया, परन्तु तो भी खूनका बहना रका नहीं। वह फिर दुःखातुर होकर गिर पड़ा!

तिण्ण विल्कुल ही घवरा गया । उसका चित्त अत्यन्त दुःखी हो गया । वह समझता नहीं था कि क्या करना चाहिये। योडी देर बाद वह उठा और तीर-धनुष लेकर उस आदमी या जानवरको मारने निकला, जिसने देवताकी यह दुर्दशा की हो । परन्तु उसे कहीं कोई प्राणी नहीं दिखलायी पड़ा । वह लौट आया और मूर्तिको छातीसेलगा करके विलाप करने लगा, 'हाय ! में महापापी हूं । रास्तेके सभी अपशकुन सच्चे हुए हैं। मगवन् ! पिता ! मेरे प्यारे ! ग्रुम्हे क्या हुआ है ! में ग्रुम्हें क्या सहायता दूँ !' तब उसे कुछ जड़ी-वृटियोकी याद आयी, जिन्हें उसकी जातिके लोग घावोपर लगाते थे । वह दौड़ा और जब लौटा तो जड़ी-वृटियोका एक गहर लेकर । उन्हें उसने देवताकी ऑखमें एक-एककर निचोड़ दिया, पर इससे कुछ लाम नहीं हुआ । उस समय उसे शिकारियोंकी कहावत याद आयी कि भास माससे ही अच्छा होता है ।' यह खयाल आते ही उसके मनमें आनन्दकी नयी ही उमंग खेलने लगी । उसने देर न की । एक तेज बाणकी नोकसे अपनी दाहिनी ऑख निकाल डाली और भगवान्की ऑखपर धीरेसे घरकर उसे दवाया और आश्चर्य कि इससे तुरंत खूनका बहना रक गया !

वह आनन्दसे नाच उठा । ताल ठोक-ठोककर आनन्दोन्मत्त हो नाचने लगा । उसकी असीम प्रसन्नतापूर्ण <u>इॅ</u>सी और आनन्दध्वनिसे मन्दिर गूँज यह क्या हुआ ? अरे, इस बीच वॉर्यी ऑखसे भी खुन बहने लगा । इसपर दुःख और घवराहटमे तिण्ण मान भूल गया। परन्तु यह विस्मृति क्षणिक ही थी। तुरंत ही वह संभल उठा और उसने कहा, 'मेरे-जैसा कौन मूर्ख होगा, जो इसपर शोक करता है ? इसकी दवा तो मुझे मिल ही गयी है । अब भी मेरी एक ऑख तो है !' तब देवताकी बॉर्यी ऑखपर अपना बॉयॉ पैर रखकर जिससे उसे पता चले कि कहाँ ऑख लगानी है-स्योंकि ऑख निकालनेके बाद उसे कुछ भी नहीं सूझेगा—उसने पहलेसे भी अधिक तेजीसे बॉर्यी ऑखके कोनेमे तीरकी नोक लगायी । देवता उसकी इस भिक्तपर पष्प वरसाने लगे। स्वयं भगवान्ने अपने हाथ बढाकर तिष्णका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा-उहरो, मेरेकणप्य! मेरे कण्णप्य !ठहर जाओ ।' [ कण-ऑख, अप्य-वत्स, कणाप-कण+अप्प । ] फिर परमेश्वरने कणापका हाय पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, 'त्याग और प्रेमकी मूर्ति कण्णप ! तू इसी मॉति सर्वदा मेरे पास रहा कर !'

ब्राह्मण पुजारीने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और समी तथा सीधी-सादी भक्तिका रहस्य समझा !

#### अरुणगिरिनाथ

(लेखक-विद्वान् के० एस्० चिदम्बरम्, एम्० ए० 'भारद्वाजन्')

भगवान् कार्तिकेय दक्षिणमे सुब्रह्मण्यं, पण्मुख, स्कन्दः, सुरुह्न आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। तिमळ नाडवाले उन्हें अपनी भाषाके आदिप्रवर्तक मानते है और समझते है कि तिमळ भाषाके स्तोत्रोंसे भजन करनेपर वे अतीव-तृप्त हो जाते है। तिमळमें ऐसे कितने ही स्तोत्रग्रन्थ है, जिनका स्कन्दभक्त पारायण किया करते है। ऐसे ग्रन्थोम 'तिरुप्पुकळ्' एक है, जिसमे विभिन्न प्रकारके श्रुतिमधुर गान संकळित है। उस प्रन्थके रचियता 'अरुणगिरिनाथर्' करीव पाँच शताब्दियोंके पहले विद्यमान थे।

दक्षिणमे 'तिरवण्णामलै' ( अरुणाचलपुरी ) एक दिव्य क्षेत्र है। भगवान् शिवजीके उन पञ्च महाक्षेत्रोमे यह एक है जहाँ वे पञ्चभूतस्वरूपी होकर विराजमान है। वहाँ वे तेजोलिङ्गरूपी हैं। इनके स्मरणमात्रसे भक्तींको जीवन्मुक्ति हो जाती है, ऐसा विश्वास है। इस पुण्यक्षेत्रमें रुद्रगणिकाओंके वंशमे इनका जन्म हुआ या। इनकी माता 'मुत्तम्मा' पुत्र-की कामनासे प्रतिदिन अरुणाचलेश्वरकी परिक्रमा किया करती थी । एक दिन उस मन्दिरके सुब्रह्मण्यसन्निधानमे जाकर उसने प्रार्थना की--'भगवन् ! आपकी भक्ति करनेवाला एक पत्र मुझे दीजिये। 'कार्तिकेयके मसादसे कालकममे उसके एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ । बड़े लाड़-प्यारसे उसका लालन-पालन हुआ। इसलिये वह बड़ा अक्खड़ निकला। अल्पायु-मे ही उसकी माताका स्वर्गवास हो गया, तब उसकी दीदी बड़े प्यारसे उसका पालन-पोषण करने लगी। समयपर वे तरुण हुए, पर तरुणाईमे वे अत्यन्त विपयसेवी हो गये। उनके घरका सारा धन उनकी विषयेच्छापूर्तिहीमे समास हो गया । निर्धन होनेपर जन वे दोदीके पास गये, तन उसने षिवश होकर कुछ कड़ी वाते कह दीं । दीदीके शब्दोंने उनके जीवनका कायापलट कर दिया । उन्होंने माया-मोह ग्रेड दिया । वैरागी बनकर वे सीधे भगवान कार्तिकेयके सन्निधानमे षहुँचे और अपने पिछले जीवनको यादकर पश्चात्तापके ऑसू

बहाने लगे। पश्चात्ताप ही सच्चा प्रायश्चित्त है। फिर भगवान् का आश्रय साथ हो तो कहना ही क्या है। करणानिधान भगवान् स्कन्ददेवने कृपा की। भगवान्की कृपासे वे वहीं समाधिस्थ हो गये। मनोयोगसे वे सुव्रह्मण्यके तीव ध्यानमे लग गये। फल्स्वरूप उन्हे ध्यानमे स्कन्द भगवान्के दर्शन हुए। अब तो वे भक्तिप्रवण होकर अपने पश्चात्तापपूर्ण विचारोको आशु कवितावद्ध करके, उनकी प्रार्थनांके गीत गाने लगे।

यो भगवान् स्कन्दके गुण गाते वे भिन्न-भिन्न क्षेत्रोमे गये और उन-उन क्षेत्रोमे विभिन्न स्वरूपोमे विराजमान स्कन्दवेचके दर्गन करते रहे। श्रीरुच्चेन्द्र (श्रीजन्तिस्थल) मे उन्हें भगवान्के न्पुरोकी ध्विन सुनायी दी और श्रीरुप्प कुण्ड्रम् में उनके वाहन मयूरके दर्गन हुए। तय उनकी इच्छा उनके समग्र रूपके दर्गनकी हुई। तिरुवण्णामलैमे आकर अनेक प्रकार प्रार्थना करनेपर भी जब उनके दर्गन नहीं हुए, तब वे अत्यन्त क्षुव्ध होकर सीधे मन्दिरके गोपुरपर चढ गये और वहाँसे सुब्रह्मण्यकी प्रार्थना करते हुए भीचे कूद पड़े। भक्तवत्सल भगवान् पण्मुखने मनुष्य-रूपमे आकर उन्हें अपने हाथोमे ले लिया और दर्गन देकर कृतार्थ किया। अरुणिगिरकी प्रार्थनाके अनुसार कृपाछ भगवान् उन्हें प्रणवउन्वार्थका उपदेश देकर अन्तर्धान हो गये।

स्कन्द और स्कन्दभक्तोका पूजा-पुरस्कार करते हुए वे वहीं रहे। उनके द्वारा, कहते हैं, कई एक चमत्कार हुए। ऐसे ही एक चमत्कारके फलस्वरूप उनका शुकरूप हो गया और भक्तोका विश्वास है, वे उसी रूपमे आज भी भगवान कार्तिकेयकी दाहिनी ओर समासीन है और मधुर कीर्तिगान ( तिरूप्कळ्) गा-गाकर उनकी वन्दना कर रहे हैं। उपासकोका निश्चय है कि उनके 'तिरूप्कळ्' गीतीका पारायण करनेवाले अवस्य उनकी कुपाके पात्र वन जाते हैं।



#### भक्त सम्बन्ध

सम्बन्धका जन्म लगभग सन् ६३९ ईम्बीमे हुआ। चार वर्षकी अवस्थामें आपके पिताजी आपको स्नान करानेके लिये एक सरोवरमें ले गये। पास ही एक मन्दिर था। पिता हुवकी मारकर जन्के भीतर इबे कि इन्हें मन्दिरमें माता पार्वती और भगवान् शिवके दिव्य दर्शन हुए। माताने इन्हें एकं सोनेके पात्रमें आध्यात्मिक शक्ति परिपूर्ण दूध पिलाया। वालकके इदयमे प्रेरणा जाग उठी। जानका प्रकाश प्रज्वलित हो उठा। अब आप 'जानसम्बन्ध' हो गये। अन भी उनके मुँहमे दूध लगा हुआ था। पिताने पूछा कि 'दूध कहाँमे लगा है ?' सम्बन्धन आकाशकी ओर संवेत किया और उनके मुखसे गीतकी धारा फुट पड़ी, जिससे शिव और पार्वतीकी अपार अनुकम्पाका विशद वर्णन था। अब वे

गाँव-गाँव घूमकर लोगोंको भगवान्का यग सुनाने लगे।

महरामे विरोधियोद्वारा इनकी कुटियामें आग लगायी

गयी। परंतु इनका वाल भी वाँका नहीं हुआ। अब आपकी

अवस्था मोलह वर्षकी हो गयी और गुरुजनोंके आग्रहसे

आपने विवाह कर लिया। कहते हैं कि विवाहके पूर्व ही

अपनी पत्रीके माय इन्हें कोई देवता किमी सुदूर म्यानको छे

गये थे। इनके जीवन तथा पढ़ोम यह स्पष्ट है कि ये प्रमुको

पिताके मपम पूजते थे। इनकी मुमनोहर कविताओंमें

प्रमुके प्रसाद तथा प्रकृतिके मप-विलामका बहुत सुन्दर

वर्णन है। य नारी-शक्तिके पुजारी थे। शिवकं साथ

उमाकी महिमा इनके प्रत्येक पदम वर्णित है। प्रमुख चार

शैवाचायांमें ये सर्वश्रेष्ट माने जाते हैं।

#### भक्त अपर

ईसाकी सातवीं दाताब्दीमे अप्यरका आविर्माव हुआ। महेन्द्र प्रथमके पल्ल्यनरेश समय ये विद्यमान थे। ६०० ई० सन्में, दक्षिण आरकाट जिलेके एक छोटे-से गॉवमे एक सम्पन्न वेळाल-परिवारमे इनका जन्म हुआ । बहुत बचपनमें ही इनके माता-पिता स्वर्ग सिधार गये। इनकी वड़ी बहिनने इनको पाला-पोसा। एक वार इन्हें भयद्वर पीड़ा हुई। वहिनके कहनेपर ये एक शिवमन्दिरमे जाकर प्रभुमे सुन्दर काव्य-गीतामे प्रार्थना करने लगे। दर्द तो मिट ही गया। साथ ही आकाशवाणी हुई कि 'तुम्हारी वाणीमे सरस्वती बसेंगी। वहिनके आदेशानुसार ये गरीरसे प्रभुकी सेवा, मनसे उनका ध्यान और वाणीसे उनका गुणगान करने लगे। इन्हें परुवनरेश जैनधर्ममे दीक्षित करना चाहते ये और न होनेपर इनको नाना प्रकारके कप्ट दिये गये। कहा जाता है कि इनकी गर्दनमें एक भारी पत्थर वॉधकर इन्हे नदी में छोड़ दिया गया, परंतु पत्थर जलपर तैरने लगा । प्रह्लाद -की भॉति ये अपने धर्मपर अटल रहे।

चिदम्बरम्मे भक्त सम्बन्धमं आप मिले । सम्बन्धने इनको अप्पर (पिता) कहकर पुकारा। तवने ये सभीके लिये 'अप्पर' हो गये। दोना भक्तोंने साथ ही देशके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें भ्रमण किया। दोनोंमे बड़ी प्रगाढ मैत्री हो गयी । तिरुपुगळ्रमे इनको काञ्चन और कामिनीके प्रलोमन दिये गये। परंतु अत्र इन चीजोंके लिये इनके हृदयमें कोई स्वान नहीं रह गया था । अन्तिम दिनोंमे ये भगवान्से आतुर प्रार्थना करते ये कि मुझे अपनी गोदमें उठा हो। यह प्रार्थना प्रभुने स्वीकार कर ली। ८१ वर्षके होकर ये परमात्मामं लीन हो गये । वड़ा ही सरल जीवन इनका या । कौपीनमात्र इनकी सम्पत्ति थी। हाथमें एक झाड़ लिये रहते और मन्दिरोंको बुहारा करते थे। सदैव पाँव-पर्यादे ही चलते । हृदय प्रमु और जीवमात्रके लिये प्रेममे पूर्णतया भरा था। दे बालकके समान मरल और सैनिककी मॉित दढ-प्रतिज थे। इनके उनचास हजार पर्दोंमे अब केवल तीन सौ ग्यारह मिलते हैं। इनकी जीवनी और गीतोंसे आज मी हमें अपूर्व प्रोत्साहन मिलता है।

#### भक्त माणिक वाचक

शैव भक्तों के अप्रणी माणिक वाचक परमात्माकी भक्तिकी काज्वल्यमान मूर्ति थे । डंकेकी चाट इन्होंने कहा कि ष्वमंग्रन्थोंके अनुशीलन, तपश्चर्या, उपवास, कर्मकाण्ड, बन्न-याग, तर्कशास्त्र और दर्शनके अध्यात्मग्रन्थोंके अध्ययन, अधिक क्या, मनुष्यके किसी भी प्रयत्नसे भगवान्की प्राप्ति असम्भव ही है। प्रभुकी प्राप्तिका एकमात्र मार्ग प्रेममार्ग इरि । यह प्रेम गुद्ध, सास्विक और निष्काम होना चाहिये।

मदुराके पास वदानुर ग्राममे एक ब्राह्मणकुलमें इनका जन्म हुआ था। दस वर्षकी अवस्थामे ही इनकी विलक्षण प्रतिभाका प्रकाश फैला और तत्कालीन पाण्ड्यनरेशने इनकी विद्वा और योग्यता देखकर इन्हें अपना प्रधानमन्त्री बन्म लिया। अवस्थामे तो ये एक बालक ही थे, परंतु इनकी कुशामबुद्धिसे शासनकार्यमें बड़ी सहायता मिलती रही। ये राजाके दाहिने हाय थे।

एक बार राजाने इनको कुछ घोड़े खरीदनेक िष्ट्रे तिकपेक्न दुर्र भेजा। यहीं आपको श्रीगुरुदेवके दर्शन हुए। घोड़े खरीदनेके लिये जो रुपये पासमें थे, उन्हें आपने गुरुदेवके लिये मिन्दर बनवाने में लगा दिया। यह बात सुनकर राजाने इनको दण्ड दिया तथा राज्यसे बिहण्कृत कर दिया। अब ये अलमस्त होकर अपने बनाये हुए भजन गाते और मिन्दर-मिन्दर घूमा करते। इन्हे राजदण्डकी तिनक भी चिन्ता न थी। शैवेंकि प्रमुख दुर्ग चिदम्बरम्में इन्होंने शास्त्रार्थमें बौद्धोको हराया। ये नटराजकी उपासना करते थे। तिमळ देशमें आज भी माणिक वाचकके पद बड़े आदर और श्रद्धासे पढ़े-सुने जाते हैं।

## भक्त पट्टिणत्तु पिळ्ळेयार

( लेखक--प॰ श्रीविश्वम्भरदत्तजी शर्मा, शास्त्री )

चार-पाँच सौ साल पहलेकी बात है, मद्रासप्रदेशके कावेरी-पट्टणम् नामक महानगरमे एक समृद्ध वैश्यकुलमें परम शिवमक्त पर्टिणतु पिळ्ळेयारने जन्म लिया। वे जन्मजात ही नहीं, जन्म-खन्मान्तरके शिवमक्त थे, बचपनसे ही आशुतीय भगवान् शिवकी इनपर महती कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वजन्मकी मिक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान् शिवजीने पार्वतीजीसहित कुछ दिनोंतक इनके घरपर दर्जी-दर्जिनके वैषमें रहकर भक्तका मनोरक्षन किया था।

पहिणतु पिळ्ळैयार पहणके बहुत बड़े व्यवसायी थे।
पक बार ये पूजा-घरमे बैठकर भगवान् शिवका ध्यान कर
रहे थे कि इन्होंने सुना कि 'स्इयोंसे लदा जहाज पहणके
बन्दरगाहपर उलट गया है।' पूजा अधूरी छोड़कर वे बंदर-की ओर चल पड़े। पर घोर परिश्रम करनेपर भी एक सई
तक हाय न लगी। घर आते ही देखा कि दर्जी एक
कागज छोड़कर चला गया है; उसपर लिखा हुआ था कि
भारनेके बाद एक दूरी सूई भी साथ नहीं जायेगी।' ये सिरसे
परतक सिहर उठे। इनके मनमें पूर्ण वैराग्यका उदय हुआ।
इन्होंने सम्पत्तिका कुछ अश माको सौंपकर शेषका गरीबोंको
देनेमें सदुपयोग कर दिया। इन्होंने माताको सान्त्वना देकर कि 'तुम्हारा दाहसंस्कार में ही करूँगा' घरसे विदा माँगी। ये निकल पड़े। शिवनामका उञ्चारण करते हुए ये राजा भद्रगिरिके राज्यके एक जंगलमें गणेशमन्दिरमें ठहरकर भगवान् शिवकी भक्ति करने लगे।

अँधेरी रात थी, मूसलाधार दृष्टि हो रही थी। ये मूर्तिसे सटकर ध्यानमग्न हो गये। राजा मद्रगिरिके महलमें चोरी करके चोरोंने रानीका हार गणेशमूर्तिको पहना दिया। वह हार अँधेरेमें पिळळेथारके गलेमें भी पड़ गया। प्रातःकाल सिपाहियोंने उनको राजाके सामने खड़ा किया। वे मौन थे। राजाने उनको श्लीपर चढ़ाकर मार बालनेका आदेश दिया। थोड़ी देरके बाद पिळळेथारने मौनवत त्यागकर कवणकण्डसे शिवकी प्रार्थना की। मोले महादेवकी कुपासे श्लीमें आग लग गयी। राजाने पश्चात्ताप किया, धमा माँगी; वह इनका शिष्य हो गया।

कालान्तरमें इनकी माताका देहान्त हो गया। जबतक वे क्मशानपर नहीं पहुँच गये, चिता आग ही नहीं पकद पाती थी। दाह-संस्कारकी प्रतिशा पूरीकर ये मद्रगिरिके साथ मीनाक्षीके मन्दिरमें शिवकी आराधना करने लगे। इनकी गणना महान् शिवभक्तोंमे होती है। इन्होंने मद्रासके समुद्रतटपर समाधि ली। इस क्षेत्रका नाम तिरुवोत्तियूर है, यहाँ गिवलिङ्ग स्थापित है। यह दक्षिण भारतका एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है।



#### भक्त रामनारायण

भक्त लाला रामनारायणजीकी जन्मभूमि तो पञ्जाव थी,

परंतु वे बहुत समयसे आकर वस गये थे मोक्षदायिनी

भगवान् राङ्करकी काशीपुरीमे । उनके साथ पञ्जावके
कई लोग और भी आये थे । रामनारायणजी भगवान्
राङ्करके अनन्य भक्त थे । प्रतिदिन बहुत तड़के ही
गङ्गा स्नान करके वे भगवान् विश्वनाथजीके दर्गन करते
और फिर घर लौटकर पार्थिवपूजन, निवसहस्रनामका पाठ,

महामृत्युञ्जय मन्त्रका भिक्त-श्रद्धापूर्वक जप करते थे ।

मध्याह्नतक उनका पूजा पाठ चलता । उनकी पत्नी शारदा
और पुत्र शम्भुशरण भी भगवान् निवजीक वडे भक्त थे ।

कल्याणकारी भमः शिवाय' का अनवरत जप तो परिवारमरका स्वभाव ही बन गया था । आशुतोप भगवान् शङ्करकी
कृपासे रामनारायणजीका व्यापार चमका और वे थोड़े
ही दिनोमे सुख-समृद्धिसे सम्पन्न हो गये।

धनसे अभिमान और स्वार्थ बढ़ा करता है, परतु श्रीशङ्करजीकी कृपासे यहाँ सर्वथा विपरीत परिणाम हुआ । श्रीरामनारायणजीके ज्यो-ज्यो सुख-समृद्धि और धन-ऐश्वर्य बढा, त्यो-ही-त्यो उनमे नम्रता, विनय, त्यागकी भावना और अन्यान्य दैवी-सम्पत्तिके गुण बढते गये । सत्पुक्षोंके पास आये हुए न्यायोप।र्जित धनका सुकृत और सेवामे ही सदुपयोग हुआ करता है, इस सिद्धान्तके अनुसार रामनारायणजीका धन सत्कायंमि लगने लगा । इससे उनकी कीर्ति भी बढी ।

पञ्जावसे उनके साथ आये हुए लोगोंमे एक लाला दयालीराम थे। वे रामनारायणजीकी उन्नतिसे मन-ही-मन जला करते। यद्यपि रामनारायणजी हर तरहसे स्वाभाविक ही उनके साथ बड़ी उदारता और प्रीतिका व्यवहार करते, फिर भी लाला दयालीरामकी द्वेषचुद्धि बढ़ती गयी। श्रीरामनारायणजीको इस बातका कुछ भी पता नही था। परंतु दबी आग कबतक रह सकती है। ईघन और हवाका झोका पाते ही घघक उठती है। इसी प्रकार मौका पाते ही लाला दयालीरामकी देपारिन भड़क उठी। अब तो वे खुळमखुळा रामनारायणजीसे वैर करने लगे और

भॉति-भॉतिमे उन्हें सताने, परेशान करने और हानि पहुँचानेका प्रयत्न करने छगे । गालियाँ देने, गुंडोंसे पिटवाने, आग लगा देने और व्यापारमे नुकसान पहुँचाने आदिके रूपमे वैर-सम्पादनके भॉति-भॉतिके प्रयत्न दयालीराम-की ओरसे चलने छगे।

एक दिन रामनारायणजी गङ्गास्नान करके आ रहे थे। दयालीरामने अचानक स्वयं आकर उनके दोज्रते लगा दिये। रामनारायणजी हॅसते हुए चले गये, परतु उन्हे अपने साथी दयालीरामकी इस गिरी हुई हालतपर बड़ी दया आयी। वे उनकी द्रःस्थितिके कारण दुखी हो गये। अपन अपमान और जुतोंकी मारके कारण नहीं, परंतु दयाछीरामकी मानसिक दुर्भावनाके कारण वे चिन्तातर हो गये । उन्होंने सोचा, कैसे वृत्ति ठीक हो । उन्होंने मन-ही-मन दयालीरामजीकी प्रेम करनेका सङ्करप किया सङ्कल्पानुसार कार्य भी आरम्भ कर दिया । यह नियम है कि जब हम किसीके सम्बन्बमें अपने मनमें द्वेष और वैरके विचार रखते हैं। तब वे हमारे विचाररूपी राक्षस उसकी ओर जाते हैं और उसके मनमे भी द्वेप और वैरके विचार उत्पन्न करके उनको फिर अपनी ओर खींचते है। स्वार्थः क्रोधः हिंसाः मद और लोभ आदिके विचारोका भी ऐसा ही असर होता है। इस प्रकार परस्परमे अञ्चभ विचार बढ़ते रहकर तमाम वातावरणको और तमाम जीवनको अग्रुभ बना देते हैं । इसके बदलेमे यदि किसीके प्रति प्रेमके विचारोंका, पोषण हो तो वे भी वहाँतक पहुँचते हैं और उसके मनमे उभड़े हुए देवको दवाकर प्रेमके भाव पैदा करते हैं । यो यदि बार-बार प्रेमके विचारो-को बढ़ा बढ़ाकर भेजा जाय तो अन्तमे उसका द्वेष मिट जाता है और वह भी प्रेम करने लगता है। प्रेम प्रेमका और द्वेष द्वेषकाः जनक है। लाला दयालीरामके मनमे वैर थान परत रामनारायणजीके मनमे अत्यन्त सुदृढ और महान् प्रेम भरा था। अतएव दयालीरामके द्वेपके विन्वारोंका रामनारायण~ जीके प्रेमके बढ़े हुए विचार पर कोई असर नही हुआ; बल्कि

वे विचार प्रेमके प्रबल विचारोसे दबने लगे और उत्तरोत्तर श्लीणशक्ति होकर लौटने लगे। साथ ही रामनारायणजीके बढे हुए निर्मल और प्रबल प्रेमके विचार लगातार वहाँ पहुँचने लगे और उनके हृदयके अशुभ भावोको कमशः मिटाने लगे। अब लाला दयालीरामको अपने कियेपर धीच-बीचमे पश्चात्ताप भी होने लगा।

इधर लाला रामनारायणजीको धैर्य नही हुआ, वे शीघ-से-शीघ दयालीरामको ग्रुम स्वरूपमे देखनेके लिये आतुर हो गये। अतएव उन्होंने एक दिन रातको एकान्तमे आर्त होकर भगवान् आग्रुतोषसे करुण प्रार्थना की—

भोरे स्वामिन् ! मुझे अपने साथी लाला दयालीरामजीके इस पतनका बड़ा ही दुःख है। आप अन्तर्यामी हैं; यदि मेरे मनमें उनके प्रति जरा भी द्वेष रहा हो या अब भी कहीं हो तो मुझे उसका कड़ा दण्ड दीजिये; परंतु उनके मनमे शान्ति, सौहार्द और प्रेम पैदा कर दीजिये । मेरे नरकामिकी पीड़ा भोगनेसे भी यदि उनका चिन शुद्ध होता हो तो मेरे भगवन् ! शीघ्र-से-शीघ्र इसकी व्यवस्था कीजिये । आपके दिये हुए धन-ऐश्वर्य और मान-कीर्तिसे यदि उनके मनमे दुःख होता हो तो प्रभो ! आपकी इन चीजोंको आप पुरंत वापस ले लीजिये । मुझे तुरंत राहका भिखारी और सर्वथा दीन-हीन, अपमानित बना दीजिये । ऐसा धन-वैभव और यश-सम्मान किस कामका, जो किसी भी प्राणीके दुःखका कारण हो । फिर भगवन् ! जहाँतक, मेरे मनका मुझे पता है, मैने तो कभी स्वामीसे धन-सम्मानके लिये प्रार्थना भी नहीं की थीं । मैं तो स्वामीकी दी हुई वस्तुओंको नित्य स्वामीकी ही सम्पत्ति मानकर स्वामीके आजानसार स्वामीकी सेवामे ही लगानेका प्रयत्न करता रहा हूँ। परंतु ऐसा कहना भी मेरा अभिमान ही है। मैं क्या प्रयत्न करता हूँ। स्त्रामी ही तो सन कुछ करा रहे हैं। इस समय भी मै जो कुछ कह रहा हूँ, इसमे भी तो द्यामय स्वामीकी ही प्रेरणा है। प्रभो ! प्रभो ! मै दम्भ करता हूँ, मेरे मनमे अवस्य ही कोई दोषबुद्धि, कोई पापभावना रही होगी। मेरा मन सचमुच ही किसी छिने अपराघसे भरा होगा।तभी तो मेरे कारण मेरे साथीको इतना उद्देग हो रहा है। मै ही तो उनके जीवनकी अशान्ति और व्यथाका कारण हूँ । मैं यह मी कैसे कह सकता हूं कि मेरे मनमे धन-सम्मानकी कामना नहीं थी और मै इसका केवल स्वामीकी सेवामे ही सदुपयोग कर रहा हूं। प्रभो । अपना पाप मुझे दीख नहीं रहा है।

यह मेरा और भी अपराध है। मेरे औढरदानी महादेव! मुझपर आपकी कितनी कृपा है। मै क्या कहूँ ? स्वामीकी कृपा और मेरी नालायकीमे मानो होड लग गयी है। अब जैसा स्वामी उचित समझे, वैसा ही हो। परंतु मेरा मन बार-वार इस दु:खसे रो रहा है कि कैमे दयालीरामजीकी अशान्ति मिटे .....।

हृदयकी सची प्रार्थना निश्चय ही सफल होती है। फिर भगवान् शङ्कर तो आञ्चतोष ठहरे । प्रार्थना करते-करते ही रामनारायणजी समाधिस्य हो गये । उन्होने देखा-भगवान वृषभवाहन सामने उपस्थित हैं। बडी ही उज्ज्वल कर्पूरधवल कान्ति है, सिरपर पिङ्गल जटाज्ट है। गलेमे वासुकि शोभा पा रहे हैं। एक हाथमे त्रिशूल, दूसरेमे डमरू, तीसरेमे रुद्राक्षकी माला है और चौथे हाथसे अभयदान दे रहे हैं। कटिमे रीछकी छाल पहने हैं। विशाल नेत्रोसे मानो कृपासुधाकी वर्षा हो रही है। होठोंपर मुसकान है। देवदेव श्रीराङ्करजीके दर्शन पाकर लाला श्रीरामनारायणजी कृतार्थ हो गये। उनके नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहने लगे, शरीर रोमाञ्चित हो गया। आनन्दातिरेकसे वाणी वंद हो गयी । भगवान्ने उनके मस्तकपर अभयहस्तारविन्द रक्खा और कहा---'रामनारायण ! तेरी श्रद्धा, भक्ति और निष्काम सेवाने मुझको अपने वशमे कर लिया है। यह दयालीराम पूर्वजन्ममे पिगाच था, इसके पहले जन्ममे वह दक्षिणापथमे ब्राह्मण था और तू वहींपर एक व्यापारी था । तेरी बुद्धि उस सयय भी श्रेष्ठ थी। वह ब्राह्मण होनेपर भी कुसङ्गमे पड़कर मद्य-मासका सेवन करता था और डाके डालकर धन कमाया करता था । उसमे बड़ी क्रूरता आ गयी थी । एक दिन उलने तेरे घरमे डाका डाला । तैने उसके साथ उस समय भी वडा सद्व्यवहार किया और मनमॉगा धन देनेके बाद उसे मेरी भक्ति और 'नमः शिवाय' मनत्र-जाप करनेका उपदेश दिया । तेरे सद्व्यवहारका उसपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह मेरी पूजा करने लगा। एक बार रामेश्वरमे जाकर उसने मुझपर जल और विल्वपत्र चढाये थे । अपने पापोके कारण वह दूसरी योनिमे पिशाच हुआ, परंतु तेरे संग तथा मेरी पूजाके फलस्वरूप वह योनि दस ही वर्षामे छूट गयी और उसने पुनः क्षत्रिय-कुलमे जन्म धारण किया। पिछले मानवशरीरमे उसका जीवन द्वेषः, हिंसाः, क्रोध और वैरकी भावनाओंका घर बना हुआ था। निरीहोको सताना और भला फरनेवालोका भी बरा करना उसका स्वभाव वन

गया या । उन्हीं संस्कारोंके कारण उसने इस जन्ममें भी द्वास वेर-विरोध किया । परंतु तेरा दृदय सर्वथा निर्वेर तथा पवित्र प्रेमसे परिपूर्ण होनेके कारण उसके वेरने तुसपर तो कोई असर किया ही नहीं, प्रत्युत तेरे प्रेमसे उसका दृदय कमशः पवित्र होता गया है। आज तो तेरी प्रार्थनासे वह सर्वथा पवित्र हो गया है । सुझे धन्य है, जो अपनी सद्भावनासे त् असतोंको सत् बना रहा है । में तुसपर बहुत ही प्रसन्त हूं ! में जानता हूँ तेरी धन-सम्मानमें जरा भी आसक्ति नहीं है । इसीसे तो उनके द्वारा मेरी आदर्श सेवा हो रही है । आसक्तिमान् पुरुषके धनसे मेरी (भगवान्की) सेवा नहीं बन सकती । तृ सुख-शान्तिपूर्वक यहाँका कर्तव्य पूरा करके मेरे दिव्यलोकमें जायगा । निश्चिन्त रहकर मेरा भजन करता रह ।'

मगवान् श्रीराङ्करजी इतना कहकर ज्यों ही अन्तर्धान हुए त्यों ही लाला रामनारायणजीकी समाधि टूटी । उन्होंने देखा—दयालीराम चरणोंमें पहे रो रहे हैं। रामनारायणजीने उनको भगवान् शहरका कृपापात्र समझकर उठा लिया। दयालीराग चरण छोड़ना नहीं चाहते थे। बार-कार अपनी करत्ते तोंका वर्णन करते हुए कातर कण्ठते रो-रोकर समा माँग रहे थे। उनको सच्चा पश्चात्ताप था। भगवान् शहरजीकी कृपाः रामनारायणजीके सद्भाव और सच्चे पश्चात्तापकी आगने उनके समस्त पाप और पापवीजींको जला दिया। श्रीरामनारायणजीने उठाकर उन्हें हृदयते लगा लिया और बहुत तरहसे सान्त्वना देकर तथा श्रीशहरजीकी मईक्का उपदेश देकर विदा किया।

श्रीदयालीरामके मनमें पूर्वजन्मकी स्मृति आ गयी। वे 'नमः शिवाय' मन्त्रका जाप तथा भक्तिपूर्वक श्रीशक्करजीनकी उपासनामें लग गये। रामनारायणजीके साथ उनका प्रेम अट्टट हो गया। दोनों साथी भगवान् श्रीविश्वनायजीकी सेवामें जीवन समर्पण करके कृतकृत्य हो गये।



#### भक्त श्रीशिरधर वावा

( लेखक-शिहरिकान्तप्रसादसिंहजी )

भक्त श्रीशिरधर बावा ऐसे ही महापुरुषोमे एक हैं, जिनका जन्म हिंदूधर्म, संस्कृति और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये ही हुआ था। इनका जन्म विहार प्रदेशके मुंगेर-भण्डलान्तर्गत वद्दिया प्राममे आजसे करीव ६०० वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी जीवनसम्बन्धी विशेष गाथाओंका कोई उल्लेख नहीं है; परंतु इनके जन्मसे एक महापुरुषका आविर्भाव हुआ था, यह सारे प्रान्तको मान्य है। ये जलेवार ब्राह्मण परिवारके कुल्दीपक ये। ये स्वभावसे ही सहदय और भक्त पुरुष ये। **ये भ**गवती त्रिपुरसुन्दरीकी आराधनामें तन्मय रहते ये और अपने माममें अपनी आराध्य देवीकी प्रतिमा स्थापित करनेकी इन्हें प्रबल इच्छा थी। स्वप्नावस्थामें इन्हें ऐसा शत हुआ कि जगदम्वा कह रही हैं—'मैं ज्वलित शिखा-सी खप्परमें गङ्गाके प्रवाहमें तुम्हारे ग्रामकी ओर आ रही हूँ। 🖫 गाँवके निकटवर्त्ती घाटपर मेरी प्रतीक्षा करो और मण्यलित प्रचण्ड शिखाको मुझे मानकर गङ्गाके तटस्य भूमिपर यन्त्र लिखकर मेरी स्थापना करो ।' आज्ञा शिरोघार्य करते हुए श्रीशिरधर बाबाके हर्ष-विसायका ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही समीपवर्त्ती गङ्गाके तटपर जाकर आराध्य

देवीकी प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीमगवकी त्रिपुरसुन्दरी ज्वलित शिखाके रूपमे प्रवाहित होती सन्निकट दीख पड़ीं । भक्तप्रवरको अमूल्य निधि मिली । जिन्हें कल्ले लाकर यथोपचार विधिसे मृत्तिकापिण्डमें स्थापित किया। ज्योतिःस्वरूपा जगजननी मृत्तिकापिण्डमें जगदम्वाका नाम सार्थक कर रही है। आज सुदुर प्रान्तिंस भक्तजन आकर अपनी सेवाकी मेंट अर्पितकर मनोवाञ्चित फल प्राप्त करके कृतकृत्य हो रहे हैं। इसी समयमे इस प्रदेशमे धर्मविष्ठव हो रहा था । यवनोंका आक्रमण निरीह हिंदूजनतापर यवनधर्मके प्रसारके हेतु चल रहा या। आत्रह्मप्रस्त बहुतसे हिंदुओंको विजातीयधर्म ग्रहण करना वहा । उन आततायियोंमें एक यवन सरदार कामदारखाँ नामक भी था। जो बलात्कारपूर्वक धर्मपरिवर्तन करानेकी चेष्टामे सदलवल इस ओर वढ आया था। यहाँकी जनता कठिन संकटमें पड़ी थी । उनके सामने यही समस्या थी 🕏 यवनधर्म स्वीकार करें अथवा तलवार उठायें। श्रीजगदमाकी आराधना और बाबा शिरधरदेवकी अनुकम्पा ही एक-मात्र सहारा था । मक्तप्रवर शिरघर बाबाकी प्रेरणाते दिघ्वे-

वंशीय भूमिहार ब्राह्मणोने स्वधर्मरक्षार्थ तलवार श्रीजग जननीके गरणमे रखते हुए अभयदानकी याचना की । धर्मयुद्धमे विजयकी संकेत-सूचना देती हुई तण्वार पृथ्वी छोड़कर ऊपर उठ गयी और शरणार्थियोंके प्राण पलट आये। यहाँसे छः मील पश्चिम पुण्यसिलला हरुहड़नदीके तटपर आक्रमणकारियोसे लोहा लिया गया। इस स्थान-पर स्थापित श्रीपरमेश्वरीकी शिल्पमूर्ति हमे आज भी उस अतीतकी याद दिला रही है। युद्धमे आततायियोको हार खानी पड़ी और सारे शत्रु तलवारके घाट उतारे गये। सरदार कामदारखाँ भी मारे गये और हिदूधर्म-ध्वज वीरताका द्योतक हुआ।

यह प्रान्त जो आज विहारप्रदेशकी घनी-से-घनी आबादी कही जाती है, पहले जंगली झाड़ियोसे घिरा था। यहाँकी झाड़ियोंमे सर्प बहुतायतसे पाये जाते थे और नित्यशः जनता- के प्राणनागक कारण बन रहे थे। श्रीजगदम्बाके प्रसादसे पूज्यपाद शिरघर बाबाने यह वर पाया कि दिघवे-वंशीय ब्राह्मण जिस सॉप काटे प्राणीको श्रीजगदम्बाके नामपर जल पिला देंगे, वह विषदोषसे मुक्त हो जायगा। अज लगातार ६०० वर्षोंसे यह वरदान प्रमाणित हो रहा है। असंख्य प्राणियोकी जान बची है और इस प्रान्तका एक भी मनुष्य सप्विषसे कालकविलत नहीं हुआ है। सप् काटनेपर यहाँ औषधोपचार अथवा अन्य तन्त्र-मन्त्रका उपचार नहीं किया जाता। परंतु एक भी प्राणनाशका प्रमाण खोजे नहीं मिल सकता।

वृद्धावस्थामे पूज्यवर शिरधर बाबाने जगदम्बा-मृत्-पिण्डके सिन्नकट ही समाधि ली । और आज मी उनके आशीर्वादसे यहाँके ग्रामीणोने सर्वसम्पन्न रहकर प्रतिवर्ष तीन-चार बार शतचण्डी और एक बार सहस्रचण्डी यस कराये है।

#### रामभक्त कम्बर्

भगवान् श्रीरामका कथामृत रसास्वादन सर्वथा वैदिक हाते हुए भी इतनी सीमातक लोकगत हो चला है कि जीवका भक्तरूप श्रीरामका गुण गाये बिना शान्तिकी वास्तविक अनुभूति ही नहीं कर सकता। गङ्गा, यमुना, नर्मदा, माही और कृष्णा, कांवरी तथा गोदावरीके पवित्र नटके मानवोने समय-समयपर भगवान् श्रीरामके पवित्र चरित्रका जो वखान किया है, वह भारतीय संस्कृतिकी अविच्छित्रता अथवा एकताका साहित्यिक और ऐतिहासिक प्रतीक है।

महार्काव कम्बर् श्रीरामके यशोगायक थे। जिस समय दसवीं और ग्यारहवी सदीके दक्षिण भारतमे धार्मिक पुनरुत्थान हो रहा था, उनकी काव्य-भारतीने धर्म-विग्रह मर्यादा-पुरुपोत्तम भगवान् श्रीरामके ऐश्वर्यको अपनाया था।

कम्बर् नवीं सदीके परम रामभक्त और यशस्वी किव ये। चोळराज्यके तिरुवळुन्दूर नगरमे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताका नामआदवन् था। वे राजपुरोहित थे। वचपनसे ही कम्बर्मे श्रीरामके प्रति हट अनुराग था, अडिंग भक्ति भी। प्रसिद्ध वैष्णव किव और संत नम्माळवार उनके गुरु थे। कम्बर्ने गुरुकी कृपा और भगवान्की भक्तिमे काव्य-स्कृति पाकर प्रसिद्ध काम्ब -रामायणकी रचना की । ठीक पाँच -सालके वाद सन् ८८५ ई०मे फाल्गुन पूर्णिमाको श्रीरङ्गन्त्री साहित्य-सभाने काम्बरामायणको मान्यता प्रदान की । उसने रामभक्त कम्बर्को कविचकवर्तीकी उपाधिसे समल्ड्कृत किया। चोळ और चेरसम्राट् उनका बड़ा सम्मान करते थे और सदा श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे ।

राम-यश-कीर्तनकी प्रतिभा बड़े भाग्यसे मिलती है। उन्होंने काम्बरामायणमे आदिसे अन्ततक रावणके विनाशको ही पवित्र उद्देश रक्खा है। कम्बर्ने श्रीरामके द्वारा रावणके अन्तका स्मरण काव्यके प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्थलपर कराया है। कम्बर्ने घटनावर्णनमे वाल्मीकिका ही अनुसरण किया है, पर कहीं-कही भक्तद्ध्यकी विलक्षण अनुभूति, अपनी विचित्र काव्यशैली और प्रतिभाके कारण अत्यन्त मौलिक हो गये है। चित्र-चित्रणमे उन्होंने देवीसम्पत्तिकी सराहना और आसुरी-सम्पत्तिकी निन्दा की है। कम्बर्ने दया, प्रेम और अहिंसाके वशीभृत होकर अपनी रामायणमे कहीं शास्त्र-नियमका उल्लब्धन नहीं होने दिया है। कम्बर् परम राममक्त, यशस्ति किव और महान् भगवदीय थे।

### पहलवान भक्त धनुदीस

सठ मुचरहि सत सगति पार्ट । पारत परस कुवातु मुहाई ॥

मद्रास प्रान्तमे त्रिचनापछिकि पास एक स्थान उरयूर। इसका पुराना नाम निचुलापुरी है, यह श्रीवैण्णवोका एक पवित्र तीर्थ है। आजसे लगभग एक हजार वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दाम नामका पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरणके लिये धनुर्दास प्रख्यात था। हैमाम्या नामक एक अत्यन्त सुन्दरी वेश्याके रूपपर मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दासने घरमे रख लिया था। उस वेश्याके रूपपर वह इतना मोहित था कि जहाँ जाता, वहाँ उसे साथ ले जाता। रास्तेमें स्त्रीके आगे-आगे उसे देखते हुए पीठकी ओर उलटे चलता। कहीं बैठता तो उस स्त्रीको सामने बैठाकर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिये कीत्हलजनक था, परंतु वह निर्लंड होकर स्त्रीको देखना कहीं भी छोडता नहीं था।

दक्षिण भारतका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है—श्रीरगक्षेत्र । त्रिचनापछिसे यह श्रीरंगम् पास ही है । वर्षमे कई वार यहाँ महोत्सव होता है । दूर-दूरसे लाखो यात्री आते हैं । एक वार श्रीरंगनायका वामन्ती महोत्सव (चैत्रोत्सव) चल रहा था । धनुर्दासजीकी प्रेयसीने उत्सव देखना चाहा । धनुर्दास उसे लेकर नौकर-चाकराके साथ निचुलापुरी-से श्रीरंगम् आ गया । गरमीके दिन, नौ-दम वजेकी कडी धूप, मार्गमे खचाखच भीड़ । जब कि भीडके मारे अरीरको सम्हाल्यताक कठिन था, उन समय वहाँ भी धनुर्दास एक हाथमे छाता लेकर अपनी प्रेयसीको छाया किये हुए या और स्वयं धूपमे, पसीनेम लथपथ उस स्त्रीकी ओर मुख करके पीठकी ओर पीछे चल रहा था । उने मार्गके नीचे-ऊँचेकी सुधि नहीं थी । अपने शरीरका ध्यानतक नहीं था ।

उन दिनों श्रीरामानुजस्तामी श्रीरंगम्मं ही थे। दूसरोंके लिये तो धनुदांसका यह कृत्य पुराना था, नवीन यात्री ही उसे कुत्हलसे देख रहे थे; पर श्रीरामानुजस्तामीके लिये पुरुपका यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्यसे उन्होंने पूछा कि 'वह निर्लंज कौन है ?' परिचय पाकर शिष्यकों कहा—'उससे जाकर कहो कि तीसरे पहर सठपर आकर वह मुझसे मिले।'

घनुर्दासने उस शिष्यसे आदेश सुना तो सन्न हो

गया; वह समझ गया— आचार्यस्वामी अवश्य मेरी निर्लङ्गतापर विगड़े होंगे । विगड़नेकी तो वात ही है। सव लोग जहाँ श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्के दर्शन करने आये , वहाँ भी मैं एक स्त्रीके सौन्दर्यपर मुग्ध हूँ। मठपर जानेपर मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी । पता नहीं, आचार्यस्वामी क्या आदेश देंगे । कितना डॉटेंगे । न जाऊँ, यह भी ठीक नहीं । इससे तो उनका अपमान होगा। अन्तमें उनने मठपर जाना स्वीकार कर लिया।

श्रीरामानुजस्वामीने भगवान् श्रीरंगनाथसे मन्दिरमें नाकर उसी समय प्रार्थना की—'मेरे दयामय स्वामी ! एक विमुख जीवको अपने सौन्दर्यसे आफर्पित करके श्रीचरणोंमें स्वीकार करो।'

भोजन करके धनुदांस मठपर पहुँच गया। समाचार पाकर श्रीरामानुजस्वामीने उसे मठमें भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहारका कारण पूछा। वड़ी नम्रतासे, हाथ जोड़कर धनुदांसने वताया—स्वामी! में उस स्त्रीके सौन्दर्यपर पागल हो गया हूं। उसे देखे विना मुझने रहा नहीं जाता! कामवासना तो मुझमे कुछ ऐसी प्रवल नहीं है; पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। में उसे न देखूं तो वेचैन हो जाता हूं। महाराज! आप जो आज्ञा करें, में वही करूँगा; पर उसका साय न छुडाये।

श्रीरामानुजस्वामीने कहा—'यदि हम उससे बहुत अधिक सुन्दर मुख तुम्हे दिखागर्ये तो ?'

धनुर्दासने कहा—'महाराज ! उसमे सुन्दर मुख देखनेको मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ ।'

श्रीस्वामीने कहा— ऐसा नहीं ! उसका परित्याग तुम मत करो । वह वेश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गयी। तुम छोड़ दोगे तो फित वेश्या हो जायगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिये। वह अब सुधर गयी है। उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो। तुम जो उसके रूपपर इतने मुग्ध हो, बस, यह ठीक नहीं। तुम्हें यह स्वीकार हो तो सन्ध्याके ममय जब श्रीरंगनाथकी आरती होती है, उस समय तुम मन्दिरमे आकर मुझसे मिलना। अकेले ही आना।'

धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ । उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था । आचार्यस्वामीने उसक्त्रेसे नीच जातिके

ते बहुत

हर स 爾賞"

परियाग दुम अब बुग्हारी हो जायगी। गर्या है। उने दो। छम जे क्री सी।

श्रीरंगताधकी

आका मुझले

बहा आश्चर्य भेच जातिक



मक्त रामनारायण [पृष्ठ ३९७



भक्त श्रीशिरधर बावा



भक्त घनुदीसकी पक्षी हेमाम्या



भक्त दामाजी पंत्र

[ 48 400

#### कल्याण



श्रीभट्टजीको श्रीराधारुष्णके दर्शन पृष ३७३



भक्त रसिकमुरारी हाथीको दीक्षा दे रहे हैं। [ १८ ३७९



भक्त श्रीव्यासदासजी [ १४ ३७६



भीपरद्युरामदेवजी

[ 88 \$CX

पुरुपको मठमें भीतर बुजाया, पुत्रकी भाँतिं स्तेहते पास वैठाया और क्षिमा ढाँटे-फटकारे विदा कर दिया। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्यस्वामी यहुत कुछ कहेंगे। वह भयसे थर धर कापता आया था कि कहीं मुझे शाप न दे दें। वह सन तो कुछ नंहीं हुआ। घर अ.कर उसने स्त्रीसे सब बातें कह दीं। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उसपर छट्टू रहे, मार्गमे धनुर्दास उसके आगे-आगे पीछेकी ओर चले। यह व्यवहार उसे भी लक्षाजनक जान पड़ता था। वह अब सच्चे हृदयसे धनुर्दासकी पत्री थीं। वह उसका सुधार चाहती थीं; किंतु इस- भयसे कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे, कुछ कहती नहीं भी 1 उसे प्रसन्ता हुई इस आशासे कि आचार्य-स्वामी धनुर्दासको कदाचित् सुधार देंगे।

जब सन्ध्यासमय धनुर्दास श्रीरगजीके मन्दिरंमे गया
तो उसे किसीने भीतर जानेसे रोका नहीं । आचार्यस्वामीने
उसे ध्यानपूर्वक आरतीके समय भगवान्के दर्शन करनेको
कहा । धनुर्दास तो आरतीके समय ही एकदम बदल
गया । जिस सौन्दर्य-सुधा-सागरके एक सीकरसे स्वर्गका
सारा सौन्दर्य निकला है, त्रिभुवनकी सुपमा जिसकी
छायाके भी किसी अंशमें नहीं, उस सौन्दर्यसार-सर्वस्वकी
आज धनुर्दासने एक झलक पायी और जब वह
झाँकी अहश्य हो गयी, वह पागलकी भाँति आचार्यस्वामीके चरणोंसे लिपट गया । उसमे पूट-पूटकर रोते
हुए कहा—'स्वामी! मुझे जो आज्ञा दो, मै वही करूँगा ।
मुझे कहो तो में अपन हाथसे अपने देहको बोटी-बोटी
काट दूँ; पर वह त्रिभुवनमोहन-मुख मुझे दिखाओ ।
ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रोके सामने ही रहे।'

धनुर्दीत आचार्यस्वामीके समझानेसे घर आया । अव स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी । वह आचार्यस्वामीकी अज्ञाते ही उसे पत्नी बनाये था । कुछ दिनो बाद वे दोनो श्रीरामानुजस्वामीके शिष्य हो गये । श्रीस्वामीजीने भी दोनोंको साम्प्रदायिक शानके विषयमें बहुश बना दिया । दोनोंका आचरण आदर्श हो गया । धनुर्दीत आचार्यस्वामीका अत्यन्त विश्वस्त अनुचर हो गया ।

श्रीरामानु जस्तामी वृद्धावस्थामें कावेरी स्नानको जाते समय तो किसी ब्राह्मणके कन्धेका सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते थे धनुर्दासके कन्धेका सहारा लेकर । मठके ब्राह्मण-शिष्य इससे कुढ़ते थे। उनमेंसे एक दिन एकने कहा-- 'महाराज! आप स्नान करके धनुर्दासको क्यों छूते हैं ! हमलोग तो आपकी सेवाको सदा प्रस्तुत हैं।'

श्रीखामीजीने कहा—'में अपने हृदयके अभिमानको दूर करनेके लिये ही ऐसा करता हूँ । धनुर्दासका आचरण यहाँके अनेक ब्राह्मणोंसे उत्तम है।'

आश्रमके छोग मनुर्दाससे ढाह करते हैं, यह देखकर आचार्यने उस भक्तका माहातम्य प्रकट करके सवका गर्व दूर कर देना चाहा । एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्यको उन ब्राह्मण शिष्योंके कपडोंमेसे एक-एक वित्ता कपडा फाडकर चुपचाप ले आनेको उन्होंने कहा । सबेरे अपने कपड़े फटे देख वे लोग परस्पर झगड़ने लगे । श्रीखामीजीने उन्हे बुलाकर नये कपड़े दिये और इस प्रकार सन्तुष्ट किया। कपहे किसने फाड़े, यह बात छिपी ही रही। कुछ दिनों बाद उन्हीं शिष्योंमेंसे कुछको बुलाकर खामीजीने कहा-आज हम धनुद्रिसको यहाँ अधिक राततक सत्सङ्गमें रोक रक्खेंगे । दुमलोग उसके घर जाकर हेमाम्बाके गहने चुरा लाना और लाकर हमे दे देना ।' ॲधेरा होनेपर वे लोग धनुर्दासके घर गये । किंवाड़ खुले थे और हेमाम्बा पलॅगपर लेटी हुई पतिके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्रीवैष्णवींको छुकते-छिपते दवे पैर घरमे घुसते देखकर वह समझ गयी कि ये लोग कुछ चोरी करने आये है। मनमे यह बात आते ही उसने नेत्र बंद कर लिये और झठे खरीटे लेने लगी । उसे इस प्रकार वेसुध सोते देख आये लोगोने उनके शरीरपर एक ओरके गहने जो ऊपर थे, धीरे-धीरे उतार लिये । हेमाम्बाने सोचा कि ये लोग शरीरके दूसरी गहने भी ले लें तो अच्छा । उसने करवट बदली; किंतु आये लोगोने समझा कि वह नींदसे जगनेवाली है । वे लोग भाग गये । सठपर जब ये लोग पहुँच गये, तव श्रीरामानुजस्वामीने घनुर्दासको घर जानेकी आज्ञा दी । उसके जानेपर इन लोगोंने कहा—'अव तुमलोग छिपकर फिर धनुर्दासके घर जाओ और देखों कि वे स्ती-पुरुष क्या वार्ते करते हैं। वे लोग फिर धनुर्दाखके पीछे छिपे हुए उसके घर आये।

घनुर्दोस घर पहुँचे । पत्नीसे सन वाते सुनकर वे बहुत ही दुखित हो गये । उन्होंने स्त्रीसे कहा—'तुम्हारी घन-दौलतकी लालच अभी गयी नहीं । तुच्छ गहनोंके लोभमें हुमने उन् श्रीवैष्णवेंको करवट यदलकर चौंका दिया । मैं तुम्हे अन अपने पास नहीं रक्लूंगा। वैष्णवींकी भक्ति जिसमें नहीं, उससे मुझे क्या प्रयोजन है।'

बेचारी स्त्री रोते-रोते पितके पैरॉपर गिर पड़ी । उमने कहा—'नाथ! मैंने तो करवट इमीलिये बदली थी कि शरीरके दूसरी ओरके गहने भी वे लोग ले लें; पर मेरे दुर्भाग्यसे वे भाग गये । मेरे अपराधको आप क्षमा कर दें । अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूँगी ।' किसी प्रकार धनुद्धिने उसको क्षमा किया ।

चे ब्राह्मण शिष्य जब लौट आये, तब उनकी बातें सुनकर श्रीरामानुजाचार्यने उस दिनके वे फटे कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा—'तुमलोग इतने-से कपड़ोंके लिये झगड़ते थे और धनुर्दासकी वैष्णवमिक 
तुमने देख ही ली। में हसीलिये उसका आदर करता हूँ,
और कानके वाद उसका सहारा लेकर लीटता हूँ।
धनुर्दासको बुलाकर गहने लीटाते हुए उन्होंने कहा—
'ये गहने मैंने कुछ विशेष कारणसे मँगवाये थे। तुम 
कुछ बुरा मत मानना।' धनुर्दास आचार्यस्वामीके चरणोंमें 
गिर पड़ा। उसने कहा—'प्रमो! में तो आपका दास हूँ। 
मेरा शरीर और जो कुछ है, वह सब आपका ही है। 
बुरा माननेकी क्या बात है इसमें।' हेमाम्बा भी ऐसे 
मगवद्भक्तका साथ पाकर तर गयी। आज भी धनुर्दासका 
नाम श्रीविष्णव बड़े सम्मानसे लेते हैं।

#### 

#### भक्त बिल्वमङ्गल

दक्षिण प्रदेशमे कृष्णवीणा-नदीके तटपर एक ग्राममे रामदास नामक भगवद्भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हींके पुत्रका नाम बिल्वमङ्गल था। पिताने यथासाध्य पुत्रको धर्मशास्त्रोंकी शिक्षा दी थी। बिल्वमङ्गल पिताकी शिक्षा तथा उनके भक्तिभावके प्रभावसे वाल्यकालमे ही अति शान्तः। शिष्ट और श्रद्धावान् हो गया था। परंतु देवयोगसे पिता-माताके देहावसान होनेपर जबसे घरकी सम्पत्तिपर उसका अधिकार हुआ। तमीसे उसके कुसङ्गी मित्र जुटने लगे।

सङ्गदोषसे विस्वमङ्गलके अन्तःकरणमें अनेक दोषोंने अपना घर कर लिया। एक दिन गाँवमें कहीं चिन्तामणि नामकी वेश्याका नाच था, शौकीनोंके दल-के-दल नाचमें जा रहे थे। विस्वमङ्गल भी अपने मित्रोंके साथ वहाँ जा पहुँचा। वेश्याको देखते ही विस्वमङ्गलका मन चञ्चल हो उठा, विवेकशून्य बुद्धिने सहारा दिया, विस्वमङ्गल हूना और उसने हाइ-मासभरे चामके किस्पत रूपपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया—तन, मन, धन, कुल, मान, मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया! ब्राह्मणकुमारका पूरा पतन हुआ। सोते-जागते, उठते-बैठते और खाते-पीते सब समय विस्वम्माकके चिन्तनकी वस्तु केवल एक 'चिन्ता' ही रह गयी।

बिल्वमङ्गलके पिताका श्राद्ध है, इसलिये आज वह नदीके उस पार चिन्तामणिके घर नहीं जा सकता । श्राद्धकी तैयारी हो रही है । विद्वान् कुलपुरोहित त्रिल्वमङ्गलसे श्राद्धके मन्त्रोंकी आहुचि करवा रहे हैं, परंग्न उसका मन 'चिन्तामणि'

की चिन्तामें निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता । किसी प्रकार श्राद्ध समाप्तकर जैसे-तैसे ब्राह्मणोंको शटपट भोजन करवाकर विल्वमङ्गल चिन्तामणिके घर जानेको तैयार हुआ। सन्ध्या हो चुकी थी, लोगोंने समझाया कि 'भाई ! आज तुम्हारे पिताका श्राद्ध है, वेश्याके घर नहीं जाना चाहिये। 'परंत कौन सनता था। उसका हृदय तो कभीका धर्म-कर्मसे सून्य हो चुका था। विस्वमङ्गल दौड़कर नदीके किनारे पहुँचा । भगवान्की माया अपार है। अकस्मात् प्रवल वेगरे तुफान आया और उसीके साथ मूसलघार वर्षा होने लगी। आकाशमें अन्धकार छा गया, वादलोंकी भयानक गर्जना और विजलीकी कड़कड़ाहटसे जीवमात्र भयभीत हो गये । रात-दिन नदीमें रहनेवाले केवटोंने भी नावोंको किनारे बॉधकर वृक्षोंका आश्रय लिया, परंतु बिल्वमङ्गलपर इन सवका कोई असर नहीं पड़ा । उसने केवटोंसे उस पार ले चलनेको कहा, बारम्बार विनती की, उतराईका भी गहरा लालच दिया; परंतु मृत्युका सामना करनेको कौन तैयार होता । सबने इन्कार कर दिया । ज्यों-ज्यों विलम्ब होता या। त्यों-ही-त्यों बिस्वमञ्जलकी व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अन्तमें वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा-पीछा न सोचकर तैरकर पार जानेके लिये सहसा नदीमें कूद पड़ा ! मयानक दुःसाहसका कर्म था, परंतु 'कामातुराणां न सयं न लजा। गंगेगवश नदीमें एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिस्वमञ्जल तो बेहोश था। उसने उसे काठ समझा और

उसीके सहारे नदीके उस पार चला गया। उसे कपड़ोंकी सुघ नहीं है, विल्कुल दिगम्बर हो गया है, चारों ओर अन्यकार छाया हुआ है, वनैले पशु भयानक शब्द कर रहे हैं, कहीं मनुष्यकी गन्ध भी नहीं आती, परतु विल्वमङ्गल उन्मत्तकी भॉति अपनी धुनमे चला जा रहा है। कुछ ही दूरपर चिन्तामणिका घर था । श्राद्धके कारण आज बिल्वमङ्गलके आनेकी बात नहीं थीं, अतएव चिन्ता घरके सब दरवाजोंको बंद करके निश्चिन्त होकर सो चुकी थी। विल्वमङ्गलने बाहरसे बहुत पुकारा; परंतु तूफानके कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनायी पड़ा । विल्वमङ्गलने इधर-उधर ताकते हुए विजलीके प्रकाशमे दीवालपर एक रस्सा-सा लटकता देखा, तुरत उसने उसे पकड़ा और उसीके सहारे दीवाल फॉंदकर अंदर चला गया। चिन्ताको जगाया। वह तो इसे देखते ही स्तम्भित-सी रह गयी ! नंगा बदन, सारा शरीर पानीसे भीगा हुआ, भयानक दुर्गन्ध आ रही है। उसने कहा-- 'तुम इस भयावनी रातमे नदी पार करके बंद घरमें कैसे आये ?' विख्वमङ्गलने काठपर चढकर नदी पार होने और रस्तेकी सहायतासे दीवालपर चढनेकी कथा सुनायी ! वृष्टि यम चुकी थी । चिन्ता दीपक हाथमें लेकर बाहर आयी, देखती है तो दीवालपर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदीके तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्वमङ्गलने भी देखा और देखते ही काँप'उठा । चिन्ताने भर्त्यना करके कहा - 'तू ब्राह्मण है ! अरे, आज तेरे पिताका श्राद्ध था, परंतु एक हाड़-मासकी पुतलीपर त् इतना आसक्त हों गया कि अपने सारे धर्म-कर्मको तिलाञ्जलि देकर इस डरावनी रातमें मुर्दे और सॉपकी सहायतासे यहाँ दौड़ा आया ! तू आज जिसे परम सुन्दर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होनेवाला है, जो तेरी आँखोंके सामने इस सड़े मुदेंका है ! धिकार है तेरी इस नीच वृत्तिको ! अरे ! यदि त् इमी प्रकार उस मनमोहन श्यामसुन्दरपर आसक्त होता—यदि उसरो मिलनेके लिये यों छटपटाकर दौड़ता, तो अवतक उसंको पाकर त् अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता !'

वेश्याकी वाणीने बड़ा काम किया ! विल्वमङ्गल चुप होकर सोचने लगा । वाल्यकालकी स्मृति उसके मनमें जाग उठी । पिताजीकी भक्ति और उनकी धर्मप्राणताके दृश्य उसकी आँखोंके सामने मूर्तिमान् होकर नाचने लगे । विल्वमङ्गलकी दृदयतन्त्री नवीन सुरोंसे बज उठी, विवेककी अग्निका प्रादुर्भाव हुआ, भगवत्-प्रेमका समुद्र उमड़ा और उसकी आँखोंसे अशुओंकी अजस्र घारा वहने लगी। विल्वमङ्गलने चिन्तामणिके चरण पकड़ लिये और कहा—'माता! तूने आज मुझको दिव्यदृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया।' मन-ही-मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगचिन्तामणिकी चारु चिन्तामें निमग्न होकर उन्मत्तकी भाँति चिन्ताके घरसे निकल पड़ा। विल्वमङ्गलके जीवन-नाटककी यवनिकाका परिवर्तन हो गया।

श्यामसुन्दरकी प्रेममयी मनोहर मूर्तिका दर्शन करनेके लिये विल्वमङ्गल पागलकी तरह जगह-जगह भटकने लगा। कई दिनोंके बाद एक दिन अकस्मात् उसे रास्तेमे एक परम रूपवती युवती दीख पड़ी, पूर्व-संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवतीका सुन्दर रूप देखते ही नेत्र चञ्चल हो उठे और नेत्रोंके साथ ही मन भी खिंचा।

विल्वमङ्गलको फिर मोह हुआ। मगवान्को भूलकर वह पुनः पतङ्ग बनकर विपयाग्निकी ओर दौड़ा। विल्वमङ्गल युवतीके पीछे-पीछे उसके मकानतक गया। युवती अपने घरके अंदर चली गयी, विल्वमङ्गल उदास होकर घरके दरवाजेपर बैठ गया। घरके मालिकने बाहर आकर देखा कि एक मिलनमुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। विल्वमङ्गलने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि भैं एक बार फिर उस युवतीको प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, ग्रुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी ग्रहस्थकी धर्मपत्नी थी, ग्रहस्थने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है; यदि उसके देखनेसे ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथिवत्सल ग्रहस्थ अपनी पत्नीको बुलानेके लिये अंदर गया। इधर विल्वमङ्गलके मन-समुद्रने स तरह-तरहकी तरङ्गोंका तूफान उठने लगा।

जो एक बार अनन्यचित्तसे उन अशरण-शरणकी शरणमें चला जाता है, उसके योगक्षेम\*का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज विल्वमङ्गलको सम्हालनेकी भी चिन्ता उन्हींको पड़ी। दीनवत्सल भगवान्ने अञ्चानान्ध विल्वमङ्गलको दिव्यचक्षु प्रदान किये; उसको अपनी अवस्थाका यथार्थ शान हुआ, हृदय शोकसे भर गया और न माल्म क्या सोचकर उसने पासके बेलके पेड़से दो कॉट तोड़ लिये। इतनेमे ही ग्रहस्थकी धर्मपत्नी वहाँ आ पहुँची, विल्वमङ्गलने उसे

भगवत्-प्राप्तिका नाम भोग' और उसके निमित्त किसे दुप
 साधनोंकी रक्षाका नाम क्षेम' दै।

फिर देखा और मन-ही-मन अपनेको धिक्कार देकर कहने लगा कि 'अभागी ऑखें! यदि तुम न होतीं तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता ? इतना कहकर विल्यमङ्गलने,—चाहे यह उसकी कमजोरी हो या और कुछ,—उस समय उन चक्कल नेत्रोंको दण्ड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कॉटोंको दोनों ऑखोंमे मोंक िया! ऑखोंमे किघरकी अजस्र धारा वहने लगी! विल्यमङ्गल हॅसता और नाचता हुआ प्रमुल हिरिष्वनिसे आकाशको गुँजाने लगा। यहस्थको और उसकी पत्नीको बड़ा दुःख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। विल्यमङ्गलका बचा-खुचा चित्त-मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथके नाथको अतिशीष्ट पानेके लिये बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन-नाटकका यह तीसरा पट-परिवर्तन हुआ!

परम प्रियतम श्रीकृष्णके वियोगकी दारण स्ययासे उसकी फूटी आँखोंने चौबीसों घंटे आँसुओंकी झड़ी लगा दी। न भूखका पता है न प्यासका, न सोनेका शान है और न जगनेका। (कृष्ण-कृष्ण) की पुकारसे दिशाओंको गुँजाता हुआ विल्वमङ्गल जंगल-जंगल और गाँव-गाँवमें घूम रहा है! जिस दीनबन्धुके लिये जान-बृक्षकर आँखें फोड़ी, जिस प्रियतमको पानेके लिये ऐश-आरामपर लात मारी, वह मिलनेमें इतना विलम्य करे---यह भला, किसीसे कैसे सहन हो १ पर 'जो सन्चे प्रेमी होते हैं, वे प्रेमास्पदके विरहमें जीवनभर रोया करते हैं, सहस्रों आपत्तियोंको सहन करते हैं, परंतु उसपर दोषारोपण कदापि नहीं करते; उनको अपने प्रेमास्पदमें कभी कोई दोष दीखता ही नहीं ! ऐसे प्रेमीके लिये प्रेमास्पदको भी कभी चैन नहीं पडता । उसे दौड़कर आना ही पड़ता है । आज अन्ध बिल्वमङ्गल श्रीकृष्ण-प्रेममे मतवाला होकर जहाँ-तहाँ भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है। कहीं टकरा जाता है। अन्न-जलका तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशामे प्रेममय श्रीकृष्ण कैसे निश्चिन्त रह सकते हैं। एक छोटे-से गोप-बालकके वेपमें भगवान् विल्वमङ्गलके पास आकर अपनी मुनि-मनमोहिनी मधुर वाणीसे बोले,---(सूरदासजी ! आपको वडी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिटाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ; आप इसे ग्रहण कीजिये। बिल्वमङ्गलके प्राण तो बालकके उस मध्र स्वरसे ही मोहे जा चुके थे, उनके हायका दुर्जभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हुर्घके हिलोरींसे उछल उठा ! बिल्वमङ्गलने वालकसे पूछा, क्षेया ! तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या दे १ तुम क्या किया करते हो ??

यालकने कहा, 'मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं; जो मुझे जिस नामसे पुकारता है, मैं उसीसे बोलता हूं, गौएँ चराया करता हूं । मुझसे जो प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूं ।' विल्वमङ्गल वालककी वीणा-विनिन्दित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया ! वालक जाते-जाते कह गया कि 'मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा ।' विल्वमङ्गलने कहा, 'वड़ी अच्छी वात है; तुम रोज आया करो ।' वालक चला गया और विल्वमङ्गलका मन भी साथ लेता गया । 'मनचोर' तो उसका नाम ही ठहरा ! अनेक प्रकारकी सामग्रियोंसे भोग लगाकर भी लोग जिनकी छुपाके लिये तरसा करते हैं, वही छुपांसिन्धु रोज विल्वभङ्गलको अपने करकमलों से भोजन करवाने आते हें ? धन्य है ! मक्तके लिये भगवान क्या-क्या नहीं करते ।

विल्वमङ्गल अवतक यह तो नहीं तमझा कि मैंने जिसके लिये फर्कारीका बाना लिया और ऑलोंमें काँटे चुभाये, वह वालक वही है; परंतु उम गोप-बालकने उसके द्वदयपर इतना अधिकार अवस्य जमा लिया कि उमको दूसरी बातका सुनना भी असद्य हो उठा । एक दिन विल्वमङ्गल मन-ही-मन विचार करने लगा कि 'सारी आफर्ते छोड़कर यहाँतक आया। यहाँ यह नयी आफत आ गयी । स्त्रीके मोहसे छुटा तो इस वालकने मोहमें घेर लिया'। यों मोच ही रहा था कि वह रसिक वालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना वना देनेवाली वाणीसे बोला, 'बाबाजी ! चुपचाप क्या सोचते हो ? बृन्दावन चलोगे !' बृन्दावनका नाम सुनते ही विल्वमङ्गल-का हृदय हरा हो गया। परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला—'भैया!मैं अन्धा चृन्दावन कैसे जाऊँ ?'बालकने कहा,--- 'यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े-पकड़े तुम्हारे साय चलता हूँ !' विल्वमङ्ग उका मुख खिल उठा, लाठी पकड़कर भगवान् भक्तके आगे-आगे चलने लगे । धन्य दयालुता ! भक्तकी लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी-सी दूर जाकर बालकने कहा, 'लो ! वृन्दावन आ गया, अब मैं जाता हूं।' विल्वमङ्गलने वालकका हाथ पमड् लिया। हाथका स्पर्श होते ही सारे शरीरमे विज्ञी-सी दौड़ गयी, सास्विक प्रकाशसे सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमङ्गलने दिन्य दृष्टि पायी और उसने देखा कि वालकके रूपमे साक्षात् मेरे श्यामसुन्दर ही हैं । विल्वमङ्गलभा शरीर रोमाञ्चित हो गया, आँखोंसे प्रेमाअओंकी अनगरत भारा वहने लगी। सगवान्का हास उसने और भी जोरसे पकड़ लिया और कहा-- अब पहचान

लिया है, बहुत दिनोंके बाद पकड़ सका हूँ । प्रभु ! अब नहीं छोड़नेका !' भगवान्ने कहा, 'छोड़ते हो कि नहीं !' बिक्वमङ्गलने कहा, 'नहीं, कभी नहीं, त्रिकालमें भी नहीं ।'

भगवान्ने जोरते झटका देकर हाय छुड़ा लिया। भला, जिनके बलसे बलान्वित होकर मायाने मारे जगन्को पददलित कर रक्खा है, उसके बलके सामने बेचारा अन्धा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जुमे उनको बॉध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिये बड़ी टेढी खीर थी! हाय छुड़ाते ही बिल्वमङ्गलने कहा—जाते हो। पर स्मरण रक्खो।

हस्तमुरिक्षण्य यातोऽसि बलान्कृष्ण किमद्भुतम्। हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते॥ हाथ छुडाये जात ही, निवज जानि के मोहि। हिरदै तें जब जाहुगे, सबक बदौंगो तोहि॥ भगवान् नहीं जा सके! जाते भी कैसे। प्रतिश कर चुके हैं—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। (गाता ४।११) 'जो मुझको जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ।'

भगवान्ने विल्वमङ्गलकी ऑखोंपर अपना कोमल करकमल फिराया, उसकी आँखें खुल गयीं । नेत्रोंने प्रत्यक्ष भगवान्को देखकर—उनकी भुवनमोहिनी अन्ए रूपराशिके दर्शन पाकर विल्वमङ्गल अपने आपको सँभाल नहीं सका । वह चरणोंमें गिर पड़ा और प्रेमाभुओंसे प्रभुके पावन चरणकमलोंको घोने लगा!

भगवान्ने उटाकर उमे अपनी छातीसे लगा लिया।
भक्त और भगवान्के मधुर मिन्नसे समस्त जगत्में मधुरता
छा गयी। देवता पुष्पदृष्टि करने लगे। संत—भक्तोंके दल
नाचने लगे। हरिनामकी पवित्र ध्वनिसे आकाश परिपूर्ण हो
गया। भक्त और भगवान् दोनों धन्य हुए। वेश्या चिन्तामणि,
गृहस्य और उनकी पत्नी भी वहाँ आ गयीं, भक्तके प्रभावसे
मगवान्ने उन सबको अपना दिल्य दर्शन देकर कृतार्थ किया।

बिल्वमङ्गल जीवनभर भक्तिका प्रचार करके भगवान्की महिमा बढाते रहे और अन्तमें गोलोकधाम पभारे ।

#### 

मुकुन्दराज यहुत बड़े राजयोगी, वेदान्ती और आत्मज्ञानी तथा भक्त थे। भक्ति-साहित्यका इतिहास सङ्केत करता है कि भारतीय भक्तकवि भक्ति और आत्मज्ञान दोनोंमें पूर्ण पारङ्गत होकर भगवान्के स्वरूपका विवेचन करता है। मुकुन्दराजके सम्बन्धमें यह उक्ति नितान्त सच है।

मुकुन्दराजका जन्म शांके १०५० में हुआ था। वे सम्भवतः भास्कराचार्यके समकालीन थे। बाल्यावस्थांसे ही उनका मन वैराग्य और भगवत्येमकी ओर आकृष्ट हो चुका था। उनके गुरु रघुनाथ थे। उनकी गुरुपरम्परामे आदिनाथ, हरिनाथ आदि बड़े बड़े योगीश्वर हो चुके थे। मुकुन्दराज बहुत बड़े गुरुनिष्ठ थे, गुरुको साक्षात् परमात्मा-का स्वरूप मानकर उनके प्रति प्रगाढ प्रेमभाव रखते थे।

मुकुन्दराजके दो ग्रन्थ विवेकसिन्धु और परमामृत-लोक मराठी वाड्मयकी अमूल्य निधि हैं। दोनों ग्रन्थ सरस और प्रसादगुणोपेत हैं। जिन विषयोंका वर्णन विवेकसिन्धुमें पूर्णरूपसे हुआ है, उनकी संक्षिप्त जानकारी परमामृतलोकमें करायी गयी है। ग्रुद्ध समिदानन्द परम्रह्म घनानन्द भूति भगवान्की रसमयी चरित्र-गायाने दोनों ग्रन्थ परिपूर्ण हैं। सर्वत्र आत्मा और परमात्माके ऐक्यका गीत गाया गया है।

भगवान् श्रीहरिकी अनन्यभावि उपासना करनेमें ही उनकी पूर्ण आस्या और दृढ निष्ठा थी। भगवान्को दृृद्यमें प्रतिष्ठितकर बोडशोपचार पूजाविधिसे उनका चिन्तन करते रहना चाहिये—यह उनका अचल भक्ति-सिद्धान्त था। वे कहा करते थे कि ''जो सगुण ब्रह्मकी भक्ति और उपासना नहीं करता, वह मूढ़ है। श्रीराम, श्रीकृष्ण और देवी—सब ब्रह्म हैं। इस तरहकी उपासनासे 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' साधनाकी सिद्धि होती है।"

एक बार निवृत्तिनाथने ज्ञानेश्वरमे कहा था कि तुमने तो गीताको अपनी भाषाका रूप दिया; पर मुकुन्दराज धन्य हैं, जिन्होंने अपनी मितिके अनुसार विवेकसिन्धु ग्रन्थ लिख डाला । उन्होंने बल्लाल जयन्तपाल नरेशकी विशेष प्रार्थनापर आत्ममुखके ही लिये इस ग्रन्थकी रचना की थी ।

मुकुन्दराजका देहावसान शाके ११२० में हुआ था। उनकी समाभि बैतुल जनलखेड़ामें है।

#### भक्त दामाजी पंत

महाराष्ट्रमें तेरहवीं शताब्दीमें भयंकर अकाल पड़ा था। आजतक उस अकालको लोग दुर्गादेवीके नामसे स्मरण करते हैं। अन्नके अभावसे हजारों मनुष्य तड़प तड़पकर मर गये। बृक्षोंकी छाल और पत्तेतक नहीं बचे थे। कप्टकी कोई सीमा नहीं थी। जो लोग जीवित बचे थे, उनको भी देखकर भय लगे—ऐसे वे हो गये थे। देहमें रक्त-मांसका नामतक नहीं, जैसे सूखे कंकालपर चमड़ा चिपका दिया गया हो। भूखोंके आर्तनादमे रात-दिन दिशाएँ रोया करती थीं।

उन दिनों गोवल-कुण्डा वेदरशाही राज्यके अन्तर्गत मंगलवेड्या प्रान्तका शासनभार श्रीदामाजी पंतके ऊपर था। दामाजी पंत और उनकी स्त्री दोनों ही भगवान्के अनन्य भक्त थे। पाण्डुरंगके चिन्तनमें उनका चित्त लगा रहता था। श्रीहरिका स्मरण करते हुए निष्कामभावसे कर्तव्य कर्म करना उनका व्रत था। दीन-दुखियोंकी हर प्रकार वे सेवा-सहायता करते थे। शत्रुको भी कष्टमें पड़ा देखकर व्याकुल हो जानेवाले दामाजी पंत अपनी अकालपीड़ित प्रजाका करुण-क्रन्दन सहन न कर सके। अन्तके लिये तइप-तहपकर प्राण देनेवाले प्राणियोंका आर्त चीत्कार उनसे सुना नहीं गया। राज्य-भण्डारमें अन्न भरा पड़ा था। दयाके सम्मुख बादशाहका भय कैसा। अन्नभण्डारके ताले खोल दिये गये। भूखसे व्याकुल हजारों मनुष्य मरनेसे बच गये।

सव कहीं उदार, पुण्यात्मा पुरुषोंकी अकारण निन्दा करनेवाले होते हैं। दामाजीने, सहायक नायन स्वेदारने देखा कि 'अवसर अच्छा है। यदि दामाजीको बादशाह हटा दें तो मैं प्रधान स्वेदार वन सक्रेंगा।' उसने बादशाहको लिखकर स्चना भेजी—'दामाजी पतने अपनी कीर्तिके लिये सरकारी अन्न-भण्डार छुच्चे-लफ्रंगोंको छुटा दिया।'

नायव स्वेदारका पत्र पाते ही वादशाह क्रोधसे आग-बब्ला हो गया। उसने सेनापितको एक हजार सैनिकोंके साथ दामाजीको गिरफ्तार करके ले आनेको आज्ञा दी। मुसल्मान सेनापित जब मंगलबेड्या पहुँचा, उस समय दामाजी श्रीपाण्डुरंगकी पूजामें लगे थे। सेनापित उन्हें जोर-जोरसे पुकारने लगा। दामाजीकी धर्मपत्नीने तेजस्विताके साथ कहा—'अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं, वे पूजामें बैठे हैं। जबतक उनका नित्यकर्म पूरा न हो जाय, लाख प्रयक्त करनेपर भी तबतक मैं किसीको उनके पास नहीं जाने दूँगी ।' सेनापित पतिवता नारीके तेजसे अभिभूत हो गया । उसका अभिमान छप्त हो गया। वह प्रतीक्षा करने लगा ।'

दामाजीकी पूजा समाप्त होनेपर स्त्रीने उन्हें सेनापितके आनेका समाचार दिया । दामाजी समझ गये कि अन्न छट्या देनेका समाचार पाकर वादशाहने उन्हें गिरफ्तार करनेको सैनिक भेजे हैं। भयका लेशतक उनके चित्तमें नहीं या। पत्नीसे उन्होंने कहा—'चिन्ता करनेकी कोई वात नहीं है। हमने अपने कर्तव्यका पालन ही किया है। वादशाह कटोर-से-कटोर दण्ड दें, इसके लिये तो हम पहलेसे तैयार थे। भगवान पाण्डुरंगका प्रत्येक विधान दयासे पूर्ण होता है। जीवके मंगलके लिये ही उनका विधान है। उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है।

पत्नीको आखासन देकर वे बाहर आये। छेनापतिका अधिकार-गर्व दामाजीकी तेजपूर्ण, शान्त, सौम्य मुखाकृति देखते ही दूर हो गया। उसने नम्नतापूर्वक कहा— 'बादशाहने आपको शीम बुला लानेके लिये मुझे भेजा है।' दामाजाने सेनापतिसे कहा—'पत्नीको आखासन देकर मैं साथ चलता हूँ।'

दामाजीकी मगवद्मका पतिवता स्त्रीने पतिकी गिरफ्तारी-का समाचार सुना । वह बड़ी स्थिरतासे बोली—'नाय! मगवान् पण्डरीनाथ जो कुछ करते हैं, उसमें हमारा हित ही होता है। उन दयामयने आपको एकान्तसेवनका अवसर दिया है। अब आप केवल उनका ही चिन्तन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुःख है कि यह दासी स्वामीकी चरणसेवासे विश्वत रहेगी।' पत्रीसे विदा लेकर में बाहर आ गये। सेनापतिने उनके हाथोंमें हथकड़ी डालदी। उनको बंदी करके ने लेचले।

दामाजीकों न तो वंदी होनेका दुःख है और न पदच्युत होनेकी चिन्ता। वे तो पाण्डुरंग विद्वलकी धुनमें तन्मय हैं। कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवल-कुण्डाके मार्गमें ही पण्डरपुर पड़ता था। दामाजीकी इच्छा भगवास्त्र दर्शन करनेकी हुई, रेनापितने स्वीकृति दे दी। मन्दिरमें प्रवेश करते ही दामाजीका शरीर रोमाञ्चित हो गया। नेत्रोंसे टपाटप बूँदें गिरने लगीं। शरीरकी सुधि जाती रही। कुछ देरमें अपनेको सम्हालकर वे भावमग्न होकर भगवान्की स्तुति करने लगे। विलम्ब हो जानेसे सेनापित उन्हे पुकार रहा था। दामाजी भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम करके उनकी मोहिनी भूतिं दृदयमे धारण किये वाहर आ गये। उन्हें लेकर सेना-पित आगे चल पड़ा।

उधर बेदरका बादशाह कैदी सूत्रेदारकी प्रतीक्षा कर रहा या। देर होनेसे उसका कोध बढ़ रहा था। इतनेमें एक काले रंगका किशोर अवस्थाका ग्रामीण पुरुष हाथमें छोटी-सी लकड़ी लिये, कन्धेपर काली कम्बल डाले निर्भयतापूर्वक दरवारमें चला आया। उसने जोहार करके कहा—'बादशाह सलामत! यह चाकर मंगलबेड्यासे अपने स्वामी दामाजी पंतके पाससे आ रहा है।'

दामाजीका नाम सुनते ही बादशाहने उत्तेजित होकर पूछा—'क्या नाम है तेरा ?' उत्तर मिला—'मेरा नाम तो बिह् है, सरकार ! दामाजीके अन्नसे पला मैं चमार हूँ। यह अद्भुत सुन्दर रूप, यह हृदयको स्पर्श करती मधुर वाणी— बादशाह एकटक देख रहा था उस बिह्को। बादशाहका कोष कबका दूर हो गया था। उन्होंने पूछा—'यहाँ क्यों आये हो ?'

उस प्रामीणने कहा—'सरकार ! अपराध क्षमा हो । अकालमे आपकी प्यारी प्रजा भूखो मर रही थी । मेरे खामी-ने आपके कोठारका गला उसकी प्राण-क्षाके लिये बॉट दिया । मैं उस गल्लेका मूल्य देने आया हूँ। आप कृपा करके पूरा मूल्य खजानेमे जमा करा लें और मुझे रसीद दिलवानेकी दया करें।'

बादशाह तो ठक्से हो गया। अव वह मन-ही-मन बड़ा लिजत हुआ। पश्चात्ताप करने लगा— भैंने दामाजी-जैसे सच्चे सेवकपर बिना सोचे-समझे बेईमानीका दोष लगाया और उसे गिरफ्तार करनेको फौज भेज दी। पश्चात्तापके साथ बिद्का अद्भुत अनूप रूप हृदयमे एक विचित्र हलचल मचाये था।

बादशाहको व्याकुल, अन्यमनस्क देखंकर बिड्ने एक थैली बगल्से निकालकर सामने घर दी और बोला— 'सरकार ! मुझे देर हो रही है। ये रुपये जमा कराके मुझे शीन रसीद दिलवा दें।'

बादशाहका जी नहीं चाहता कि बिद्धू सामनेसे एक पलको मी हटे; किंतु किया क्या जाय ! बिद्धू एक साधारण चमार सही, पर उसकी इन्छाके विपरीत मुखतक खोलनेका साहस नहीं दीखता बादशाहको अपनेमें । उन्होंने खजांचिके पास उसे भेज दिया । वैचारा खजाची तो हैरान रह गया । वह उस नन्ही थैलीसे जितनी बार रुपये उलटता, उतनी ही बार थेली फिर भर जाती । इस जादूगर विद्वुसे पिण्ड छुड़ाया उसने हिसाबके पूरे रुपये गिनकर और रसीद लिखकर ।

रसीद लेकर बिद्ध फिर बादशाहके सामने आया। बादशाहने उसपर हस्ताक्षर किये और शाही मुहर लगाकर रसीद दे दी। बिद्धने कहा—'मेरे स्वामी चिन्ता करते होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिये।' अभिवादन करके वह नौ-दो-ग्यारह हो गया। बादशाहने दीवानको आज्ञा दी कि 'मुम शीघ्रतापूर्वक जाओ और दामाजी पंतकां भड़े आदरके साथ ले आओ।'

इघर दामाजी पंत पण्डरपुरसे आगे चले आये थे। एक दिन प्रातःकाल स्नानादि करके गीता-पाठ करनेके लिये उन्होंने प्रन्य खोला तो उसमे एक सुन्दर कागज निकल आया। उसमे लिखा था—प्दामाजी पंतसे अपने अन्न-भण्डारके पूरे कपये चुकती भरपाये। उसपरशाही मुहर और बादशाहके हाथकी सही थी। दामाजीको बड़ा आश्चर्य हुआ। पर वे पूजा-पाठमे लग गये। उनके पूजासे उठते-न-उठते बादशाहके दूत आ पहुँचे नवीन आशा लेकर। सेनापतिने उनकी हथकड़ियाँ खोल दीं। उनको सम्मान पूर्वक सवारीपर बैठाया गया।

उघर बादशाहकी विचित्र दशा हो रही थी। बिद्ध्के जाते ही वे जैसे पागल हो गये। 'विद्ध्विद्ध्ये पुकार मचा दी अन्होंने। चारों ओर घुड़सवार दौड़ाये गये, पर क्या विट्ड्र् इस प्रकार मिला करता है ! जब सवार निराश होकर लीट आये, तब तो बादशाहकी व्याकुलता सीमा पार कर गयी। 'विद्ध् कहाँ है ! कहाँ है वह विद्ध् !' कहते पैदल ही वे राजधानीसे वाहर दौड़ पड़े। उसी समय दामाजी सामनेसे आ रहे थे। चादशाह दौड़कर उनके गलेसे लिपट गये और बड़ी काठरतासे कहने ल्यो—'दामाजी! दामाजी! जल्दी बताओ, बताओ, मुझ पापीको बताओ—वह प्यारा बिद्ध् कहाँ है ! मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, दामाजी! उस विद्धके सुन्दर मुखको देखें बिना में अभी मर जाऊँगा! देर मत करो! बता दो! में सुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। मुझे बिद्धका पता बता दो!'

दामाजी तो हक्के-बक्के-से हो गये। वे बोले--'हुजूर! कौन बिट्ठू !'

बादशाहने कहा-- 'दामाजी | छिपाओ मत । हाथ जोड़ता

हूँ। अपने उस विद् महारका पता जल्दी बता दो। वही सॉवरा सॉवरा, लॅंगोटी लगाये, हाथमे लकुटी लिये तुम्हारे पाससे रुपये लेकर आनेवाला मेरा विद्यु, कहाँ है वह ११

सहसा दामाजीके सामनेसे एक पर्दा हट गया । वे सारा रहस्य समझ गये। रोते-रोते वे बोले—'आप धन्य हैं! त्रिभुवनके स्वामीने आपको दर्शन दिये। मुझ अमागेके लिये वे सर्वेय्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्यका अभिवादन करने आये । नाथ ! मैंने जिसका अन्न छटवाया या, वह मेरे प्राण लेनेके अतिरिक्त और क्या कर सकता था ! दयाधाम ! सर्वेश्वर ! आपने इतना कष्ट क्यों किया !'

दामाजी मेममे उन्मत्त होकर 'पाण्डुरंग ! पाण्डुरंग !' पुकारते हुए मूर्छित हो गये । भक्तवत्सल भगवान्ने प्रकट होकर उन्हे उठाया । बादशाह भी उन सौन्दर्य-सागरके पुनः दर्शन करके कृतार्थ हो गया ।

# भक्त विट्ठलपंत

( लेखिका-कुमारी राजेन्द्री श्रीवास्तव, विशारद )

महाराष्ट्रमें कदाचित् ही कोई ऐसा होगा, जो भक्त विहल-पंतको न जानता हो। ये श्रीज्ञानेश्वर महाराजके-जो महाराष्ट्र देशमें भक्तिमार्गके आद्यप्रवर्तक और सारे महाराष्ट्रके धर्मगुरु थे-पिता थे। विद्वलपंतके पूर्वज पैठणसे चार कोसकी दूरीपर गोदावरी किनारे एक ग्रामके निवासी थे। आपके पिता गोविन्द पंत थे। ये लोग वहाँ कुलकर्णीका काम करते थे। वे माध्यन्दिन शाखाके यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। वाल्यावस्थासे ही विद्रन्त्रपंतको वेदों और शास्त्रोंकी अन्छी शिक्षा मिन्री थी और इसलिये ये बहुत बड़े ज्ञानी। विरक्त और ईश्वरमक्त थे । ये प्रायः घर-गृहस्थीकी ओरसे उदामीन रहते और तीर्थसेवा, साधु संतोंका सहवास और ईश्वरभक्तिमें ही इनका विशेष मन लगता था। इसीसे ये विवाह न करके छोटी ही अवस्थामे तीर्थयात्राको निकल पड़े। इस प्रकार जब वे पूनाके पास आळन्दी ग्राममे पहुँचे, तत्र वहाँके सिद्धेश्वर मन्दिरमे ठहरे ये। आप देखनेमे तो ज्ञानसम्पन्न ये ही, पर साथ ही वृत्ति भी वड़ी निर्मल थी और आचरण भी बहुत पवित्र था। यहाँ के कुलकर्णी सिद्धो पंतने अपनी सुशील कन्या रुविमणीवाई-का विद्वलपंतमे विवाह कर दिया।

विद्वल्पंतने विवाह तो कर लिया, किंतु उनका मन गृहस्थीमें नहीं लगता था। वे प्रायः मगविचन्तनमे ही लगे रहते थे और यही सोचा करते थे कि यह कहाँका सगड़ा अपने पीछे लगा लिया। रुक्मिणीवाई अत्यन्त् पितपरायणा थी, फिर भी वह अपने ईश्वरभक्त पितको अपने वश्में नहीं कर सकती थी। विद्वल पंतकी विरक्ति उत्तरोत्तर बद्ती जाती थी और वे अपना शेष जीवन काशीमें ही विताना चाहते थे। अन्तमें एक दिन वे गङ्गास्नानके वहाने काशी चले गये और वहाँ उन्होंने स्वामी रामानन्दजीसे संन्यास लेलिया।

इघर रुविमणीबाई बारह वपाँतक उग्र तप करती रही। अन्तमे प्रमन्न होकर प्रभुने उमकी पुकार सुन ली । एक बार ऐसा संयोग हुआ कि रामानन्द स्वामी रामेश्वरयात्राको जाते हुए आळन्दी ग्राममे ठहरे । रुविमणीबाईके प्रणाम करनेपर उन्होंने 'पुत्रवती भव' का आशीर्वाद दिया । यह सुनकर उसको कुछ हॅसी आयी कि महात्माका आशीर्वाद निष्फल हो जायगा । रामानन्द स्वामीको जब यह जात हुआ कि उसका पति काशीमे संन्यास हे चुका है, अतः आशीर्वाद कैसे पूर्ण होगा-तन वे रुक्मिणीबाईसे उसके पतिकी अवस्था। रूप-रग आदिके बारेमें पूछकर उन्होंने अनुमान कर लिया कि यह वही चैतन्याश्रम स्वामी है। चिन्तित हुए कि निःमन्तान युवतीको छोड़कर संन्यास छेनेवाला व्यक्ति और उसका गुरु शास्त्रीय द्राष्ट्रसे दोपी होता है उन्होने यात्रा स्थांगत कर दी । वे इक्मिणीबाई और उनके पिता आदिको लौट गये और चैतन्याश्रम स्वामीको साथ लेकर क.शी बुलाकर सब हाल पूछा उन्होंने उनको आज्ञा दी कि वे पनीमहित आळन्दी ग्राममे जाकर गृहस्य-आश्रममे रहे। चैतन्याश्रम भी गुरुकी आज्ञा टाल न सके । इस प्रकार वे संन्यासीसे पुनः गृहंस्य हो गये।

अव विद्वर्णत और रुक्मिणीवाईपर दूमरी विपत्ति आयी। किसी संन्यासीका पुनः ग्रहस्थाश्रम स्वीकार करना एक निन्दनीय बात थी और इसे समाज किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता था। सामाजिक दृष्टिस इस प्रकार संन्यासाश्रमका अपमान होता था और ग्रहस्थाश्रममें भी कल्क्क लगता था, फलतः सब लोग विद्वल्पंतकी निन्दा करने लगे और उन्हें अनेकों प्रकारके कष्ट पहुँचाने लगे। केवल यही नहीं, ब्राह्मणोंने उन्हें अपने समाजसे बहिष्कृत भी कर दिया। परंतु ज्यों-ज्यों लोकनिन्दा बदती

जाती थी, त्यों-त्यों विद्वल्यंतकी शान्ति, गम्भीरता और अध्ययनकी मात्रा भी उत्तरोत्तर बढती जाती थी। वे अपना सारा समय शास्त्रोंके अध्ययन, आत्म-चिन्तन और ईश्वर-भजनमे ही व्यतीत करते थे और लोक- निन्दाकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। चिनमणीबाई भी प्रतिसेवा करके प्रसन्न रहती थी।

समयपर उनके तीन पुत्र और एक कन्या—(१) निवृत्ति-नाथ, (२) ज्ञानदेव, (३) सोपानदेव तथा (४) मुक्ताबाई उत्पन्न हुए । यह उस परिस्थितिमें एक चिन्ताजनक बात थी। विडलपतकी अवस्था भी बड़ी ही शोचनीय हो रही थी। कहीं भिक्षातक नहीं मिलती थी। कभी फल्ल-मूल, कभी तृण और पत्ते और कभी-कभी तो केवल जल ही पीकर रहना पड़ता था; किंतु फिर भी मन मायांके वश नहीं हुआ। वे सब प्राणी अपने आत्मानन्दमें मझ रहते थे।

सौभाग्यसे तीनो पुत्र बड़े ही कुशाप्रबुद्धि थे और स्वयं

पिता भी शास्त्रोंके पूर्ण पण्डित थे। इसिलये उन पुत्रोंकी शिक्षा बहुत ही सन्तोषजनक रूपमे होने लगी। आगे चलकर चारो सन्तानें बड़ी ही प्रभावशालिनी प्रसिद्ध हुईं।

सात वर्षकी अवस्थामें निवृत्तिनाथका उपनयन-संस्कार करनेके लिये विडलपंतने पैठणके ब्राह्मणोंसे बहुत कुछ कहा, किंतु उनका प्रयत्न निष्फल रहा। सब ओरसे निराश होकर भक्त विडलपंत छः माह न्यम्बकेश्वर रहे। वहाँ मध्यरात्रिमे उठकर कुशावर्तमें स्नान करके सपरिवार ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा करते थे। भगवत्क्रपासे वहाँ अञ्जनीपर्वतकी गुफामे नाथ-सम्प्रदायके आचार्य श्रीगहनीनाथने निवृत्तिनाथको दीक्षित कर राम-कृष्ण-हरिं का मन्त्र दे कृष्णोपासनाके प्रचार करनेकी आज्ञा दी। अपने स्वरूपमे स्थित विडलपंत पूर्ववत् समय विताने लगे। यहाँसे आपेग्राम गये, वहाँ बच्चोंको अपने विडलभगवान्के आश्रय छोड़ पत्नीसहित प्रयाग यात्रा की और वहीं दोनोंने जल-समाधि ले ली।

# श्रीज्ञानेश्वर

श्रीविट्ठलपंतके दितीय पुत्र, श्रीनिवृत्तिनाथके छोटे भाई श्रीज्ञानेश्वरका जन्म सं०१३३२ वि०भाद्रकृष्णाष्ट्रमीकी मध्यरात्रि-में हुआ था। जब ये पॉच वर्षके थे, तभी इनके माता-पिता धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये त्रिवेणीसङ्गममे अपने शरीरोको छोडकर इहलोकसे चले गये थे। श्रीज्ञानेश्वरसे छोटे सोपान उस समय चार वर्षके और सबसे छोटी वहिन मुक्तावाई तीन वर्षकी थी। इस तरह ये चारों बालक बचपनमें ही माता-पिताके विना अनाथ हो गये थे। परंतु इनका चरित्र देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि ये चारो भाई-बहिन इस प्रकार बाह्यतः अनायोकी-सी अवस्थामें ही नाथोंके नाथ सकळलोकनाथका कार्य करनेके लिये आये हुए महान् आत्मा थे। ये मातृ-पितृविहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षामे मॉगकर लाते और उससे अपना जीवननिर्वाह करते हुए सदा भगवद्भजन, भगवत्कथा-कीर्तन और भगवचर्चामें ही अपना समय व्यतीत करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन-संस्कार न होनेकी थी। उसके लिये आळन्दिकि ब्राह्मण इन्हें संन्थासीके लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे। परंतु इनके साधुजीवनका प्रभाव उनपर दिन-दिन अधिक पड़ रहा या और जब विट्ठलपंत तथा रुक्मिणीवाईने अलैकिकरूपसे अपना देहिषर्सर्जन कर दिया, तब तो उन

ब्राह्मणोंपर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा । उनके हृदयमे इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गयी और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि 'तुमलोंग पैठण जाओ । वहाँ के विद्वान् शस्त्र यदि तुम्हारे उपनयनकी व्यवस्था दे देंगे तों हमलोंग भी उसे मान लेंगे ।' अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवन्नाम-संकीर्तन करते हुए पैठण पहुँचे । वहाँ इनके लिये ब्राह्मणोंकी सभा हुई । परंतु सभामे यही निश्चय हुआ कि 'इन बालकोंकी शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती । केवल एक उपाय है और वह यही कि—

विसुज्य सायमानान् स्थान् दशं वीडां च छौकिकीम् । प्रणमेदण्डवद् भूमावाश्वचाण्डालगीखरम् ॥

---श्रीमद्भागवत

अर्थात् 'अपने ऊपर हँसनेवाले लोगोंको और देह-दृष्टि तथा लोक-लाजको त्यागकर ये लोग कुत्ते, चाण्डाल और गौसमेत सबको भूमिपर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकारका भगवान्की अनन्य भक्ति करे।' इस निर्णयको सुनकर चारों भाई-बहिन सन्तुष्ट हो गये। निवृत्तिनाथने कहा—'ठीक है।' सोपान और मुक्ताने कहा—'यह बड़े आनन्दकी' बात है।' और ज्ञानेश्वर गम्भीरतापूर्वक बोले—'आपलोग जो कहे, स्वीकार है।'

बहाँसे चारों भाई-बहिन लौटनेको ही थे कि कुछ दुष्टोंने उनसे छेइ-छाड आरम्भ कर दी । ज्ञानदेवसे किसीने पूछा---'तुम्हारा क्या नाम है ?' उत्तर मिला 'ज्ञानदेव ।' पास ही एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमीने इनको ताना मारा कि 'यहाँ तो यही ज्ञानदेव है। दिनभर बेचारा ज्ञानका ही तो बोझा ढोया करता है। कहिये, देवता ! क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं ?? ज्ञानदेवने कहा--- 'हाँ, हाँ, इसमें सन्देह ही क्या है ? यह तो मेरा ही आत्मा है, इसमें-मझमें कोई भेद नहीं। 'यह सनकर किसीने और भी छेड करनेके लिये भैंसेकी पीठपर सटासट दो सॉटे लगा दिये और ज्ञानदेवसे पूछा कि 'ये सॉटे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे।' शानदेवने कहा---'हाँ' और अपना बदन खोलकर दिखला दिया, उसपर सॉटोके चिह्न थे !' परंत इसपर भी उन लोगोकी ऑखें नहीं खुर्ली । एक सजन बोले-- 'यह भैंसा यदि तुम्हारे-जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञानकी नार्ते कहते हो, वैसी इससे भी कहलाओ ।' शानदेवने भैंसेकी पीठपर हाथ रक्खा। हाथ रखते ही वह भैंसा ॐका उचारण करके वेदमन्त्र वोलने लगा । यह चमत्कार देखकर पैठणके विद्वान् ब्राह्मण चिकत-स्तिम्भित हो गये। उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई महात्मा हैं। एक दिन एक ब्राह्मणके घर श्राद्धके अवसरपर शानेश्वरने ध्यान करके, 'आगन्तव्यम्' कहकर उसके पितरोंको स्वारीर बुला लिया और उन्हें भोजन कराया । इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठणके लोग इनपर मुग्ध हो गये और इनके पास आ-आकर इनसे भगवन्नामकीर्तन और भगवत्कथा-श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणोने वड़ी नम्रताके साथ इन्हें ग्रुद्धिपत्र लिखकर दे दिया । इसके पश्चात् कुछ कालतक चारों भाई-बहिन पैठणमें ही रहे। वहाँ ये लोग गोदावरीमे स्नान करते, वेदान्तकी चर्चा करते, भगवन्नामसंकीर्तन करते, पुराणोंका पठन करते और पैठणवासियोंको भगवद्भक्तिका मार्ग दिखाते थे। वहाँ रहते हुए ही ज्ञानेश्वरने श्रीमच्छंकराचार्यका भाष्य, श्रीमद्भागवतः योगवासिष्ठ आदि प्रन्थ देख डाले और आगे जो ग्रन्थ लिखे, उनकी भूमिका भी वहीं तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ कालतक पैठणवासियोंको अपना अपूर्व ससङ्ग लाम कराकर श्रीज्ञानेश्वरादिने ब्राह्मणोंका दिया हुआ यह शुद्धिपत्र लेकर आलें नामक स्थानसे होते हुए नेवासें पहुँचे ।

इसी नेवार्सेमे ज्ञानेश्वर महाराजने गीताका ज्ञानेश्वरी-भाष्य कहा, जिसे सच्चिदानन्दजीने लिखा । नेवार्सेसे कुछ कालके लिये श्रीज्ञानेश्वरादि आळन्दी चले गये, वहॉके लोगोंने इस बार उनका बड़े आदर और प्रेमके साथ स्वागत किया । फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई- विहनोंके सहित नेवासें लौट आये, तब उन्होंने सद्गुरु श्रीनिवृत्तिनाथके सामने गीताका स्वानुभूत भाष्य कहना आरम्भ किया । उस समयतक श्रीनिवृत्तिनाथ सत्रह वर्षके, श्रीज्ञानेश्वर पंद्रह वर्षके, सोपानदेव तेरह वर्षके और मुक्तावाई ग्यारह वर्षकी हो चुकी थीं । ज्ञानेश्वर महाराजने अपने इस बालजीवनमें जो-जो चमत्कार दिखलाये, उनमे सबसे बढकर चमत्कार तो यह 'ज्ञानेश्वरी' प्रन्थ ही है, जिसे उन्होने केवल पंद्रह वर्षकी अवस्थामें लिखाया था । संवत् १३४७ वि०मे यह 'ज्ञानेश्वरी' प्रन्थ पूर्ण हुआ था ।

इसके बाद श्रीजानेश्वरने तीर्थयात्रा आरम्भ की । यात्रामे गुरु निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई भी साथ थे । कहते हैं कि इस यात्रामें विसोबा खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेळा, नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक संत भी साथ हो लिये थे। सबसे पहले श्रीज्ञानेश्वर महाराज पण्डरपुर गये। जहाँ उन्हे श्रीविट्ठलभगवान्के दर्शन हुए तथा परम विटठलभक्त श्रीनामदेवसे भेंट हुई । तत्पश्चात् श्रीनामदेवजी-को भी साथ लेकर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अनेक स्थानोमे अपने ज्ञानोपदेशद्वारा असंख्य मनुष्योंका उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयागः कागीः गयाः अयोध्याः गोकुलः वृन्दावनः द्वारकाः गिरनार आदि तीर्थस्थानोका परिभ्रमण किया और तदनन्तर वेसन संतोंके साथ पण्डरपुर लौट आये । पैठण आदि स्थानोंमें श्रीज्ञानेश्वर महाराजने जो अद्भुत-अद्भुत चमत्कार दिखलाये, उनके कारण इन चारों भाई-बहिनका यश सर्वत्र फैल गया और सब दिशाओंसे आर्त, जिरासु, अर्थार्थी तथा रानी— सब प्रकारके भगवद्भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनोके लिये आने लगे।

कुल इकीस वर्षः तीन मासः पाँच दिनकी अल्पावस्थामें अर्थात् संवत् १३५३ वि॰ मार्गशीर्षं कृष्णा १३ को श्रीज्ञानेश्वर महाराजने जीवित समाधि ले ली। और उनके समाधि लेनेके बाद एक वर्षके भीतर ही से पानदेवः चागदेवः मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोकसे परमधामको पधार गये। श्रीज्ञानेश्वर महाराजके ये चार मन्य बहुत प्रसिद्ध हैं—भावार्थदीपिका अर्थात् ज्ञानेश्वरीः अमृतानुभवः हरिपाठके अमंग तथा चांगदेव-पासठी (पैंसठी)। इनके अतिरिक्त उन्होंने योगवासिष्ठपर एक अमंगवृत्तकी टीका मी लिखी थीः पर अभीतक वह उपलब्ध नहीं हुई।

#### गोरा कुम्हार

श्रीज्ञानेश्वरकालीन भक्तोमे उम्रमें सबसे बड़े गोराजी कुम्हार थे । इनका जन्म तेरढोकी स्थानमे संवत् १३२४मे हुआ। इन्हें सब लोग 'चाचा' कहा करते थे। ये बड़े विरक्तः दृढनिश्चयी, जानी तथा प्रेमी भक्त थे। इनकी दो स्त्रियाँ थी। भजनानन्दमें तल्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार इनका एक नन्हा बच्चा इनके उन्मत्त नृत्यमे पैरोतले कुचलकर मर गया, पर इन्हें इसकी कुछ भी सुध न हुई । इससे चिढकर इनकी सहधर्मिणी संतीने इनसे कहा कि 'अब आजसे आप मुझे स्पर्श न करें । तबसे इन्होंने उन्हे स्पर्श करना सदाके लिये त्याग ही दिया । संतीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ और बड़ी चिन्ता हुई कि 'इन्हे पुत्र अब कैसे हो और कैसे इनका वंश चले। 'इसलिये उन्होने अपनी वहिन रामीसे इनका विवाह करा दिया । विवाहके अवसरपर श्वशुरने इन्हें उपदेश किया कि 'दोनों वहिनोके साथ एक-सा व्यवहार करना । बस, इन्होने नव-बिवाहिताको भी स्पर्श न करनेका निश्चय कर लिया। एक रातको दोनों बहिनोने इनके दोनो हाथ पकड-कर अपने शरीरपर रक्खे । इन्होने अपने इन दोनो हाथोको पापी समझकर काट डाला । इस तरहकी कई बाते इनके विषयमें प्रसिद्ध हैं । काशी आदिकी यात्राओंसे छौटते हुए श्रीशनेश्वर-नामदेवादि भक्त इनके यहाँ ठहर गये थे। सब भक्त एक साथ बैठे हुए थे। पास ही कुम्हारकी एक थापी पड़ी हुई थी। उसपर मुक्तावाईकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने पूछा, 'चाचा-जी ! यह क्या चीज है ?' गोराजीने उत्तर दिया, 'यह थापी

है, इससे मिट्टीके घड़े ठोंककर यह देखा जाता है कि कौन घड़ा कचा है और कौन पका ।' मुक्ताबाईने कहा 'हम मनुष्य भी तो घड़े ही हैं, इससे क्या हमलोगोंकी भी कचाई-पकाई माळूम हो सकती है ?' गोराजीने कहा, 'हॉ, हॉ, क्यों नहीं ।' यह कहकर उन्होंने थापी उठायी और एक-एक भक्त-के सिरपर थपकर देखने लगे। दुमरे भक्त तो यह कौतुक देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े । उन्हें यह भक्तोंका और अपना भी अपमान जान पड़ा । गोराजी थपते-थपते जब इनके पास आये तो इनको बहुत बुरा लगा । गोराजीने इनके भी सिरपर थापी थपी और बोले-'भक्तोंमे यह घड़ा कचा हैं और नामदेवसे कहने लगे—'नामदेव ! तम भक्त हो। पर अभी तुम्हारा अहङ्कार नहीं गया। जबतक गुरुकी शरण-मेनहीं जाओगे, तबतक ऐसे ही कच्चे रहोगे।' नामदेवको बडा दःख हुआ । वे जब पण्ढरपुर हौट आये, तब उन्होंने श्रीविद्वलसे अपना दुःख निवेदन किया । भगवान्ने उनसे कहा--- भोराजीका यह कहना तो सच है कि श्रीगुरु-की शरणमे जबतक नहीं जाओंगे, तबतक कच्चे रहोंगे। हम तो तुम्हारे सदा साथ है ही; पर तुम्हे किसी मनुष्यदेहधारी महा पुरुषको गुरु मानकर उसके सामने नत होना होगा, उसके चरणोमे अपना अहङ्कार लीन करना होगा ।' भगवान्के आदेशके अनुसार नामदेवजीने श्रीविसोबा खेचरको गुरु माना और गुरूपदेश ग्रहण किया । इस प्रकार गोरा-जी कुम्हार बड़े अनुभवी, ज्ञानी, भक्त थे।

#### भक्त कूर्मदास

-0-C10(2000C2-00-0----

कूर्मदास ज्ञानदेव-नामदेवके समकालीन एक ब्राह्मण थे। ये पैठणमें रहते थे। जन्मते ही इनके हाथ-पैर नहीं थे। जहाँ कहीं भी पड़े रहते, और जो कोई जो कुछ लाकर खिला देता, उसीसे निर्चाह करते थे। एक दिन पैठणमें कहीं हरिकथा हो रही थी। इन्होंने दूरते उसकी ध्वनि सुनी और पेटके बल रेगते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने पण्डरपुरकी आषाढी-कार्तिकी यात्राका माहात्म्य सुना। कार्तिकी एकादशीमें अभी चार महीनेकी अन्नधि थी। कूर्मदासने पेटके बल चलकर तन्नतक पण्डरपुर पहुँचनेका निश्नय किया। वस, उसी क्षण वहाँसे चल पढ़े। एक

कोससे अधिक वे दिनभरमें नहीं रेंग सकते थे। रातकों कही ठहर जाते और भगवान्की उपस्थितिसे कोई-न-कोई उन्हें अम्न-जज देनेवाला मिल ही जाता था। इस तरह चार महीनेमें वे लहुल नामक स्थानमे पहुँचे। वस, अब कल ही एकादशी है और पण्डरपुर यहाँसे सात कोस है। किसी तरहसे भी कूर्मदास वहाँ एकादशीको पहुँच नहीं सकते। छंड-के-छंड यात्री चले जा रहे है, पर कूर्मदास लाचार हैं। 'क्या इस अभागेको भगवान्के दर्शन कल नहीं होंगे? मै तो वहाँतक कल नहीं पहुँच सकता। पर क्या भगवान् यहाँतक नहीं आ सकते हैं वे तो चाहे जो कर सकते हैं।'

यह सोचकर उन्होंने एक चिडी लिखी, है भगवन् ! मै बेहाथ-पैरका आपका दास यहाँ पड़ा हूँ, मै कलतक आपके पास नहीं पहुँच सकता । इसलिये आप ही दया करके यहाँ आये और मुझे दर्शन दे। यह चिडी उन्होंने एक यात्रीके हाथ भगवानके पास भेज दी । दूसरे दिन, एकादशीको भगवान्के दर्शन करके उस यात्रीने वह चिडी भगवान्के चरणोमे रख दी। लहुलमे कूर्मदास भगवान्की प्रतीक्षा कर रहे थे, जोर-जोरसे पुकार रहे थे,—'भगवन्! कब दर्शन दोगे ? अभीतक क्यों नहीं आये ? मैं तो आपका हूँ न ?' इस प्रकार अत्यन्त व्याकुल होकर वे भगवान्को पुकारने लगे । परमकारुणिक पण्डरीनाथ श्रीविडल ज्ञानदेव, नामदेव और साँवता माली, इन तीनोंके साथ कूर्मदासके सामने आकर खड़े हो गये । कूर्मदासने उनके चरण पकड़ लिये । तबसे भगवान्, जबतक कूर्मदास वहाँ थे, वहीं रहे । वहाँ श्रीविडलभगवान्का जो मन्दिर है, वह इन्हीं कूर्मदास-पर भगवान्का मूर्त अनुग्रह है ।

#### विसोबा सराफ

पण्ढरपुरसे पचास कोसपर औं दिया नागनाथ एक प्रसिद्ध शिवक्षेत्र है। यहीपर यजुर्वेदी ब्राह्मणकुलमें विसोवाका जन्म हुआ था। सराफीका काम करने के कारण ये सराफ कहे जाते थे। विसोवाके घरमे साध्वी पत्नी और चार लड़के थे। घरसे ये सम्पन्न थे। इनका गृहस्थ-जीवन सादा और पवित्र था। घरके काम-काज करते हुए भी इनके मुखसे बराबर पाण्डुरंग-का नाम निकला करता था और चित्त उन्ही श्रीविद्धलमे लगा रहता था। अतिथिसेवा तो गृहस्थका सर्वोपिर कर्तव्य है। इनके यहाँसे कभी भी अतिथि बिना सत्कार पाये जाता नहीं था। अतिथिको साक्षात् नारायण समझकर ये उसकी पूजा करते थे।

एक बार दक्षिणदेशमें घोर दुर्भिक्ष पड़ा । अन्न मिलना दुर्लम हो गया । क्षुधासे पीड़ित हजारों स्त्री-पुरुष विसोवाके द्वारपर एकत्र होने लगे । विसोवाने समझा कि नारायणने कृपा की है । इतने रूपोमे वे सेवाका सौभाग्य देने पधारे है । वे खुले हाथों छटाने लगे । जो आता, तृप्त होकर जाता । भीड़ बढती गयी । अन्नभण्डार समाप्त हो गया । रूपयेसे बहुत महँगा अन्न खरीदकर बॉटा जाने लगा । विसोवा निर्धन हो गये, पर भीड़ तो बढती ही गयी । घरके गहने, वर्तन आदि वेचकर भी अभ्यागर्तोका विसोवाने सत्कार किया । जो एक दिन नगरसेट था, वही कंगाल हो गया । संसारके लोग हॅसी करने लगे । कोई मूर्ख कहता था, कोई पागल बतलाता था । धन होनेपर जो चाहुकारी किया करते थे, वे ही व्यक्ष कसने लगे । किंतु विसोवाको इन बातोकी चिन्ता नहीं थी । वे तो अभ्यागतोंक रूपमें नारायणकी सेवा करते थे ।

निरन्तर बॉटा ही जाय तो कुबेरका कोष भी समाप्त हो

जायगा । विसोबाके पास कुछ भी नहीं बचा । अब कंगाल, भूखे अभ्यागतोका स्वागन कैसे हो ? स्वयं नारायण द्वारपर दो मुद्दी अन्न मॉगने आयें तो क्या उन्हे लौटा दिया जा सकेगा ? परंतु देनेके लिये अन्न आये कहाँसे ? विसोबाने अपने गॉवसे कई कोस दूर कॉसे गॉव जाकर वहाँके पठानसे कई हजार रुपये ब्याजपर लिये । पठान इनको नगरसेठ जानता था, अतः उसने रुपये दे दिये । इनके आनन्दका पार नहीं रहा । घर आकर सब रुपयोंका अन्न ले लिया गया और वह दरिद्रनारायणकी सेवामे लगने लगा । गाँवके लोगोंको इनके कर्ज लेनेकी यातका पता लग गया । द्वेषियोंने जाकर पठानसे इनकी वर्तमान दशा बता दी । वह आकर इनसे रुपये मॉगने लगा । इन्होंने कहा-'सात दिनमे मै रुपये दे दूँगा ।' पठान मानता तो नहीं था। पर गॉवके लोगोने उसे समझाया। लोग जानते थे कि विसोबा अपनी बातके पछे हैं। सत्यकी रक्षाके लिये वे प्राण भी दे सकते हैं। पठान चला गया।

छः दिन बीत गये । विसोबा कहाँसे प्रबन्ध करे ? अब उन्हें कौन कुर्ज देगा ? वे रात्रिमे अपने भगवान्से प्रार्थना करने लगे—'नाथ ! आजतक आपने मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने दी । आज मेरी लाज आपके हाथ है । विसोबा आज मर जाय, तो भी उसका सत्य बच जायगा । हे हरि, मै तुम्हारी ही बाट देख रहा हूँ ।' नेत्रोसे अखण्ड ऑस्की धारा चुल रही है । विसोबाको अपनी देहका पता ही नहीं । वे प्रार्थना करनेमे तल्लीन हो गये है ।

सच्चे हृदयकी कातर प्रार्थना कभी निष्फल नहीं गयी। दीनवन्धु प्रभु तो आर्त प्रार्थना सुन लेते हैं अधम पामर प्राणिकी भी । उनका भक्त प्रार्थना करे और वे स्थिर रहें। यह तो सम्भव ही नहीं है । उन लीलामयने विसोवाके मुनीम-का रूप धारण किया और समयपर पठानके पास पहुँच गये । पठानको आश्चर्य हुआ कि ऐसे अकालके समय इतने रुपये विसोवाको किसने दिये; पर उन मुनीम-रूपधारीने उसे समझा दिया कि विसोवाकी साख तथा सचाईके कारण रुपये मिलनेमें कठिनाई नहीं हुई । कई आदिमयोके सामने हिसाव करके ब्याजमहित पाई-पाई मुनीमने चुका दिया और पुरनोटपर भरपाईकी रसीद लिखवा ली।

दूसरे दिन विसोबा स्नान करके गीतापाठ करने बैठे तो पुस्तकमे फटा पुरनोट मिला। वे पूजा करके सीधे पठानके घरको चल पदे। वहाँ जाकर बोले—'भाई! मुझे क्षमा करो। में तुम्हारा रूपया पूरे व्याजसहित दे दूँगा। मुझे कुछ समय दो।' पठान आश्चर्यमे आकर बोला—'आप कहते क्या हैं! आपका मुनीम कल ही तो पूरे रूपये दे गया है। मैंने आपसे रूपये मॉगकर गलती की। जितने रूपये चाहिये, आप ले जाहये। आपसे पुरनोट लिखानेकी मुझे कतई जरूरत नहीं।' विसोबाके आश्चर्यका पार नहीं रहा। गॉवके लोगोने भी बताया कि 'आपका मुनीम रूपया दे गया है।' घर लैटकर मुनीमसे उन्होंने पूछा। बेचारा मुनीम भला, क्या जाने। वह हक्का-बक्का रह गया। अन विसोबाको निश्चय हो गया कि

यह सन् उनके दयामय प्रभुकी ही लीला है। उनहे नदी ग्लानि हुई। उनके लिये पाण्डुरगको इतना कप्ट उठाना पड़ा! सन्द कुछ छोड़-छाड़कर वे पण्डरपुर चले आये। ऐसे उदार स्वामीको छोड़कर अन्न उनका मन अन्यत्र रहनेका नहीं हुआ। वे अन्न भजनमें लीन हो गये।

श्रीज्ञानेश्वरके मण्डलमें विसोवा पीछे सम्मिलित हुए । उन्होंने योगका अभ्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने लगे । उन्होंने स्वयं कहा है—'चागदेवको मुक्तावाईने अङ्गीकारिकया और सोपानदेवने मुझपर कृपा की । अब जन्म-मरणका भय नहीं रहा ।' श्रीज्ञानेश्वरको ये भगवान्का अवतार ही मानते थे ।

श्रीनामदेवजीको भगवान्ने स्वप्नमे आदेश किया कि वे विसावासे दीक्षा लें । इस भगवदीय आज्ञाको स्वीकार करके जब नामदेव इनके पास आये तो ये एक मन्दिरमे शिवलिङ्ग-पर पैर फैलाये लेटे थे । नामदेवको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ । इन्होंने कहा—'निमया ! मै वृद्धा हो गया हूँ । मुझसे पैर उठते नहीं । तू ऐसे स्थानपर मेरे पैर रख दे, जहाँ शिवलिङ्ग न हो ।' नामदेवजीने इनके पैर वहाँसे हटाकर नीचे रखे, पर वहाँ भूमिमेसे दूसरा शिवलिङ्ग प्रकट हो गया । अन नामदेव समझ गये । वे गुरुदेवके चरणोपर गिर पड़े । नामदेवजीने अपने अभंगोंमे इनकी बड़ी महिमा गायी है।

# भक्त नामदेव

सो अनन्य जाके असि मार्त न दरें हनुमंत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि मगवत ॥

हैदराबाद (दक्षिण) के नरसीब्राह्मणी प्राममे एक
भगवद्भक्त छीपी (दर्जी) दामा सेठ नामके रहते थे ।
इनकी प्रतीका नाम या गोणाई । इन्हीं भाग्यवान् दम्प्रतिके
यहाँ रिववार कार्तिक शुक्त प्रतिपद् संवत् १३२७ वि० को
स्योदयके समय नामदेवजीका जन्म हुआ । यह कुछ ही
परम भागवत था । भगवान् विद्वछके एकनिष्ठ उपासक
यदुसेठजीकी पाँचवीं पीड़ीमें दामाजी हुए थे । पूर्वजोकी
भगविब्रष्ठा, सदाचार, सरल प्रकृति, अतिथि सेवा आदि सव
गुण उनमे थे । माता-पिता जो कुछ करते हैं, बालक भी
वहीं सीखता है। नामदेवको शैशवसे ही विद्वछके श्रीविम्हकी
पूजा, विद्वछके गुण-गान, विद्वछ' नामका जप आदि देखनेधननेको निरन्तर मिला। वे स्वयं वि क्षम्य हो गये।

एक समय दामा सेठको घरसे कहीं बाहर जाना पड़ा । उन्होंने नामदेवपर ही घरमे चिडलकी पूजाका भार सौपा। नामदेवने सरल हृदयसे पूजा की और भगवानको कटोरेमे दूधका नैवेच अर्पित करके नेत्र बंद कर लिये। कुछ देरमे नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही रक्खा है। बालक नामदेवने सोचा कि भोरे ही किसी अपराधसे चिडल प्रभु दूध नहीं पीते हैं।' वे बड़ी दीनतासे नाना प्रकारसे प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम न चला तो रोते-रोते बोले—'विडोवा! यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवनभर दूध नहीं पीऊँगा।' बालक नामदेवके लिये वह पत्थरकी मूर्ति नहीं थी। वे तो साक्षात् पण्डरीनाथ थे, जो पता नहीं क्यो रूठकर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चेकी मृतिश सुनते ही वे दयामय साक्षात् प्रकट हो गये। उन्होंने

दूध पिया । उसी दिनसे नामदेवके हाथसे वे वरावर दूध पी लिया करते थे ।

छोटी उम्रमे ही जातीय प्रयाके अनुसार नामदेवजीका विवाह गोविन्द सेठ सदावर्तेकी कन्या राजाईके साथ हो गया था। पिताके परलोक गमनके अनन्तर घरका भार इन्हींपर पड़ा। स्त्री तथा माता चाहती थीं कि ये व्यापारमे लगे; किंतु इन्होंने तो हरि-कीर्तनका—व्यवसाय कर लिया था। नरसी- न्नाहाणी गाँव छोड़कर ये पण्डरपुर आ वसे। यहाँ गोरा कुम्हार, साँवता माली आदि भक्तोंसे इनकी प्रीति हो गयी। चन्द्रभागा नदीका स्नान, भक्त पुण्डलीक तथा उनके भगवान पाण्डुरंगके दर्शन और विद्वलके गुणका कीर्तन—नामदेवकी उपाछनाका यही स्वरूप था। नामदेवजीके अमङ्गोंमे विद्वलकी महिमा है, तत्त्वज्ञान है, भिक्त है और विद्वलके प्रति आभारका अपार भाव है।

श्रीज्ञानेश्वर महाराज नामदेवजीको तीर्थयात्रामें अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेवजीने कहा—'आप पाण्डुरंगसे आज्ञा दिला देतो चलूँगा। भगवान्ने ज्ञानेश्वरजी-से कहा—'नामदेव मेरा बड़ा लाड़ला है। मैं उसे अपनेसे क्षणभरके लिये भी दूर नहीं करना चाहता। तुम इसे ले तो जा सकते हो, पर इसकी सम्हाल रखना।' स्वयं पाण्डुरंगने ज्ञानेश्वरको नामदेवका हाथ पकड़ा दिया।

नामदेवजी शानेश्वर महाराजके साथ तीर्थयात्राको निकले। भगवचर्चा करते हुए वे चले तो जा रहे थे; पर उनका चित्त पाण्डुरंगके वियोगसे व्याकुल था। शानेश्वरजीने भगवान्की धर्वव्यापकता वताते हुए समझाना चाहा तो वे बोले— 'आपकी बात तो ठीक है; किंतु पुण्डलीकके पास खड़े पाण्डुरंगको देखे विना मुझे कल नहीं पड़ती।'

शानेश्वर महाराजके पूछनेपर नामदेवने भजनके सम्बन्धमें कहा—'मेरे भाग्यमे शान कहाँ है। मैं न शानी हूँ, न बहुश्रुत। मुझे तो विठोत्राकी कृपाका ही भरोसा है। मुझे तो नाम-सङ्गीर्तन ही प्रिय लगता है। यही भजन है। गुण-दोष न देखकर सबसे सची नम्नताका व्यवहार करना ही वन्दन है। समस्त विश्वमें एकमात्र विडलको देखना और दृदयमे उनके चरणोंका स्मरण करते रहना ही उत्तम ध्यान है। मुखसे उचारण किये जाते हुए नाममे मननो हढ़तापूर्वक लगाकर तब्जीन हो जाना ही श्रवण है। भगवच्चरणोका हढ अनुसन्धान निदिध्यासन है। सर्वभावसे एकमात्र विडलका ही स्थान, समस्त्र प्राणियोंमें उन्हींका स्थान, समस्त्र प्राणियोंने उन्हींका स्थान, स्थान स्

आसक्ति हटाकर उनका ही चिन्तन भक्ति है। अनुरागसे एकान्तमे गोविन्दका ध्यान करनेके सिवा अन्य कही भी विश्राम नहीं है।

प्रभास, द्वारका आदि तीथोंके दर्शन करते हुए ये दोनों महापुरुष छैट रहे थे। मार्गमें बीकानेरके पास कौलायत गॉवमें पहुँचकर दोनोंको बड़ी प्यास लगी। पासमे एक कुँआ तो था, पर वह सूख चुका था। ज्ञानेश्वरजी सिद्धयोगी थे। उन्होंने लिघमा सिद्धिसे कुऍके भीतर पृथ्वीमे प्रवेश करके जल पिया और नामदेवजीके लिये जल कपर ले आये। नामदेवजीने वह जल पीना स्वीकार नहीं किया। वे भावमम होकर कह रहे थे—'मेरे विद्वलको क्या मेरी चिन्ता नहीं है, जो मैं इस प्रकार जल पीऊँ ?' सहसा कुआँ अपने-आप जलसे भर गया। कपरसे जल बहने लगा। नामदेवने इस प्रकार जल पिया।

कुछ दिनोंमें यात्रा करके वे पण्डरपुर लौट आये । अपने हृदयधन पाण्डुरंगके दर्शन करके आनन्दमें मरकर कहने लगे—'मेरे मनमें भ्रम था, इसीलिये तो आपने मुझे भटकाया । संसारमे अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो चन्द्रभागाकी ओर ही लगा रहता है। आपके विना अन्य देवकी ओर मेरे चरण चलना नहीं चाहते । जहाँ गरुड़-चिहाद्धित पताकाएँ नहीं हैं, वह स्थान कैसा । जहाँ वैष्णवींका मेला न हो, जहाँ अखण्ड हरिकथा न चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा ।

शानेश्वर महाराजके समाधि छेनेपर नामदेवजी उत्तर भारतमे गये । नामदेवजीके जीवनका पूर्वार्ध पण्ढरपुरमें धौर उत्तरार्ध पंजाब आदिमे भक्तिका प्रचार करते बीता । विसोवा खेचरसे इन्हे पूर्ण शानका बोध हुआ था, अतः उन्हें ये गुरु मानते थे । जो मनुष्य सर्वृत्र भगवान्का ही दर्शन करता है वही धन्य है । बही सच्चा भगवद्भक्त है । नामदेवजी प्रत्येक पदार्थमें केवल भगवान्को ही देखते थे । इनकी इस सुदुर्लभ स्थिनिका पता उनके जीवनकी अनेक घटनाओं छे लगता है ।

एक धार नामदेवजीकी कुटियामें एक ओर आग लग गयी। आप प्रेममें मस्त होकर दूसरी ओरकी वस्तुएँ भी अग्निमें फेंकते हुए कहने लगे—'स्वामी! आज तो आप लाल-लाल लपटींका रूप बनाये बड़े अच्छे पधारे; किंतु एक ही ओर क्यों ? दूसरी ओरकी इन वस्तुओंने क्या अपराध किया है, जो इनगर आपकी हुगा नहीं हुई ! आप इन्हें भी स्वीकार करें 1' कुछ देरमें आग बुझ गयी 1 कुटिया जल गयी वर्षाऋतुमें, पर नामदेवको कोई चिन्ता ही नहीं 1 उनकी चिन्ता करनेवाले श्रीविद्यल स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया 1 तयसे पाण्डुरंग 'नामदेवकी छान छा देनेवाले' प्रसिद्ध हुए 1

एक बार नामदेवजी किसी गाँवके सूने मकानमे ठहरने लगे। लोगोंने बहुत मना किया कि इसमें अत्यन्त निष्ठुर ब्रह्मराक्षस रहता है। आप बोले—'मेरे विद्वल ही तो भूत भी बने होंगे। आधी रातको भूत आया। उसका शरीर बड़ा भारी था। नामदेवजी उसे देखकर मावमम होकर नृत्य करने और गाने लगे—

मले पधारे लंबकनाय । धरनी पॉव स्वर्ग लीं माया, जीजन मरके लॉब हाय ॥ सिव समकादिक पार न पार्वे अनिशन साज सजायें साय । नामदेव के तुमही स्वामी, कीजै प्रमुजी मोहि सनाय ॥ अन भला, वहाँ प्रेतका प्रेतत्व कहाँ कैसे टिक सकता या। वहाँ तो शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीपाण्डुरंग नामदेवके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे, मन्द-मन्द मुसकराते हुए।

एक बार नामदेवजीने जंगलमें पेड़के नीचे रोटी बनायी।
भोजन बनाकर लघुशङ्का करने गये। लीटकर देखते हैं तो
एक कुत्ता मुखमे रोटी दवाये भागा जा रहा है। आपने
धीकी कटोरी उठायी और दौड़े उसके पीछे यह पुकारते हुए
'प्रमो! ये रोटियाँ रूखी हैं। आप रूखी रोटी न खायँ।
मुझे घी चुपड़ लेने दें। फिर भोग लगायें।' भगवान उस
कुत्तेके शरीरसे ही प्रकट हुए अपने चतुर्भुजरूपमे। नामदेव
उनके चरणोंपर गिर पड़े।

महाराष्ट्रमे वारकरी पन्यके एक प्रकारसे नामदेवजी ही संस्थापक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणासे भक्तिके पावन प्रथमें प्रवृत्त हुए। ८० वर्षकी अवस्थामे संवत् १४०७ वि० में नश्वर देह त्यागकर ये परमधाम पधारे!

#### भक्त राँका-बाँका

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेह । बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ पण्डरपुरमे लक्ष्मीदत्त नामके एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतोकी बड़े प्रेमसे सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात् नारायण संतरूपने पचारे और आशीर्वाद दे गये कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवद्भक्त पुत्र होगा । इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्क द्वितीया रुखार संवत् १३४७ वि॰ को धनलममें इनकी पत्नी रूपादेवीने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत रॉकाजी हुए। पण्ढरपुरमें ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत् १३५रेवि० को कर्कलममें श्रीहरिदेव ब्राह्मणके घर एक कन्याने जन्म लिया । इसी कन्याका विवाह समय आनेपर राँकाजीसे हो गया। रॉकाजीकी इन्हीं पतिवता भक्तिमती पत्नीका नाम उनके प्रखर वैराग्यके कारण बाँका हुआ। राँकाजीका भी 'रॉका' नाम उनकी अत्यन्त कंगाली रह्कताके कारण ही पहा या।

रॉकाजी रक्क तो थे ही, फिर जगत्की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगालीको पति-पत्नी दोनोंने भगवान्की कृपाके रूपमें बढ़े इर्षसे सिर चढ़ाया थां; क्योंकि दयामय प्रमु अपने प्यारे भक्तोंको अन्थांकी जड़ धनसे दूर ही रखते हैं। दोनों जंगलसे चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें वेचकर जो कुछ मिल जाता, उसीसे भगवानकी पूजा करके प्रमुके प्रसादसे जीवन-निर्वाह करते थे। उनके मनमें कभी किसी सुख-आराम या भोगकी कल्पना ही नहीं जागती थी।

श्रीरॉकाजी-जैसा भगवान्का भक्त इस प्रकार दरिद्रताके कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेवजीको बड़ा विचार होता था। रॉकाजी किसीका दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेवजीने श्रीपाण्डुरङ्गसे प्रार्थना की रॉकाजीकी दरिद्रता दूर करनेके लिये। भगवान्ने कहा—धनामदेव! रॉका तो मेरा हृदय ही है। वह तिनक भी इच्छा करे तो उसे क्या धनका अभाव रह सकता है। परंतु धनके दोषोंको जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देनेपर भी वह कुछ लेगा नहीं। मुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल वनके रास्तेमें छिपकर देखना।

दूसरे दिन भगवान्ने चोनेकी मुहरोंसे भरी थैली जंगलके मार्गमें डाल दी। कुछ मुहरें बाहर बिखेर दीं और छिप गये अपने भक्तका चरित देखने। राँकाजी मित्यकी भाँति भगवन्नामका

हीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थीं। गर्गमे महरोंकी थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फेर कुछ सोचकर वही ठहर गये और हाथोमें धूल लेकर थैली ाथा मुहरोंको ढकने लगे । इतनेमे उनकी पत्नी समीप आ ायीं । उन्होंने पूछा-- 'आप यहाँ क्या दॅक रहे हैं ?' रॉकाजी-ने उत्तर नही दिया । द्ववारा पूछनेपर बोले—'यहाँ सोनेकी हरोंसे भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ ही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मनमें लोभ न आ जाय, सिलिये इसे धूलसे ढके देता हूँ। धनका लोभ मनमें मा जाय तो फिर भगवान्का भजन नहीं होता। ।? ाती यह वात सुनकर हॅस पड़ी और बोली—'स्वामी! सोना **ी तो मिट्टी ही है । आप भूल**से भूलको क्यों ढॅक रहे हैं ।' ॉकाजी झट उठ खड़े हुए । पत्नीकी बात सुनकर प्रसन्न होकर ोले-- 'तुम धन्य हो ! तुम्हारा ही वैराग्य बॉका है । मेरी द्धिमे तो सोने और मिट्टीमें भेद भरा है। तुम मुझसे हित आगे वढ गयी हो ।'

नामदेवजी रॉका-वॉकाका यह वैराग्य देखकर भगवान्से

बोले—'प्रभो ! जिसपर आपकी कृपादृष्टि होती है, उसे तो आपके सिवा त्रिभुवनका राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे अमृतका स्वाद मिल गया, वह भला, सड़े गुड़की ओर क्यों देखने लगा ? ये दम्पति धन्य हैं।'

भगवान्ने उस दिन रॉका-बॉकिंके लिये जंगलकी सारी सख़ी लकड़ियाँ गहे बॉध बॉधकर एकत्र कर दीं। दम्पतिने देखा कि वनमें तो कहीं आज लकड़ियाँ ही नहीं दीखतीं। गहें बॉधकर रखी लकड़ियाँ उन्होंने किसी दूसरेकी समझीं। दूसरेकी वस्तुकी ओर ऑख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाय लीट आये। रॉकाजीने कहा—देखों सोनेकों देखनेका ही यह फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कप्ट मिलता। अपने मक्तनी यह निष्ठा देखकर भगवान् प्रकट हो गये। दम्पति उन सर्वेस्वरफे दर्शन करके उनके चरणोंमें गिर पड़े।

१०१ वर्ष इस पृथ्वीपर रहकर रॉकाजी वैशाख शुक्क पूर्णिमा संवत् १४५२ वि० को अपनी पत्नी वॉकाजीके साथ परम धाम चले गये।

#### भक्त साँवता माली

पण्डरपुरसे दस-वारह मीलपर अरणभेंडी नामक एक मि है । साँवता यहीं के रहनेवाले थे । इनका जन्म तो के ११७२ में हुआ था। इनके पिताका नाम परसुवा और ताका नागिता वाई था । ये मालीका काम करते और नमाली श्रीविद्वलको भजते थे। एक वार श्रीज्ञानेश्वरजी और नमाली श्रीविद्वलको भजते थे। एक वार श्रीज्ञानेश्वरजी और नमाले श्रीविद्वलको भजते थे। एक वार श्रीज्ञानेश्वरजी और तामदेवजी श्रीविद्वलभगवान् के सङ्ग संत कूर्मदाससे मिलने रहे थे। अरणभेडी स्थानके समीप जव आपलोग आये, तव ज्ञावान् ने इन दोनों महान्माओं के कहा कि 'तुमलोग जरा हर जाओ, में अभी 'सॉवतासे मिलकर आता हूँ।' यह इकर भगवान् सॉवताके पास पहुँचे और बोले—'सॉबता! त् क्रिं जब्दी कहीं छिपा दे, दो चोर मेरे पीछे पड़े हैं।' विताने तुरंत खुरपेसे अपना पेट चीरा और उसमें भगवान्- के छिपाकर अपरसे एक चादर ओढ़ ली। इधर ज्ञानदेवजी हिपाकर उससे स्वान्ति प्रतिकाकर यहाँ गये। साँवता नाममें

मग्न थे; इससे यह निश्चय हो गया कि भगवान् यहीं कहीं छिपे हैं। ज्ञानदेवजी और नामदेवजी दोनोंने सॉवता भैयासे पार्थना की कि 'भाई! भगवान्के दर्शन तो करा दो।' सॉवताने भगवान्को बाहर निकाला। तव सभी प्रेमसे गद्गद हो गये। सॉवता सर्वत्र सव पदायोंके अंदर एक भगवान्को ही देखा करते थे। भगवन्नाममें भी उनकी वड़ी विलक्षण निष्ठा थी। एक अभगमें उन्होंने कहा है—'नामका ऐसा वल है कि में अब किसीसे भी नहीं डरता और किलकालके सिरपर डंडे जमाया करता हूं। विडलनाम गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्डपितको यहीं अपने कीर्तनमें खुला लिया करते हैं। इसी भजनानन्दकी दिवाली मनाते हैं और चित्तमें उन वनमालीको पकड़कर पूजा किया करते है। सॉवता कहता है कि 'भक्तिके इस मार्ग-पर चले चलो, चारों मुक्तियाँ द्वारपर आ गिरेंगी।' सॉवता-जीने शाके १२१७ की आषाढ़ कृष्णा १४ को समाधि ली।

#### कल्याण ाष्ट्र



श्रीनामदेवजी [ वृष्ठ ४१३

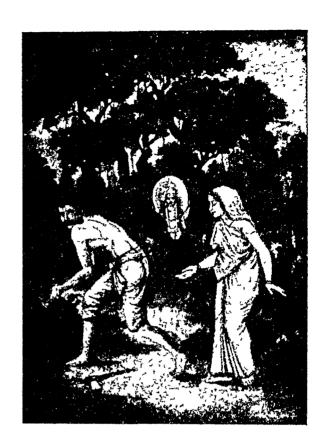

भक्त राँका-बाँका

[ पृष्ठ ४१६



भक्त मनकोजी बोघला [ पृष्ठ ४१९



भक भाजुदासजीको सूर्यद्यान [ १८४२१

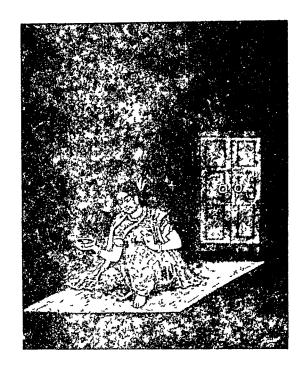

भक्त पुरन्दरदासकी स्त्री [ पृष्ठ ४२७



भक्त तुकाराम [ पृष्ठ ४३०



ि युष्ठ ४२९

भक्त ज्यम्बक्राज

#### भक्त नरहरि सुनार

नरहरि सुनार रहनेवाले थे पण्ढरपुरके ही, पर थे शिवजी-के भक्त-एसे भक्त जो कभी श्रीविद्वलजीके दर्शन ही नहीं करते थे। पण्डरपुरमें रहकर भी कभी इन्होंने पण्डरीनाथ श्रीपाण्डुरङ्गकें दर्शन नहीं किये । शिवभक्तिका ऐसा विलक्षण गौरव इन्हे प्राप्त था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक सजनने इन्हे श्रीविद्वलकी कमरकी करधनी बनानेको सोना ला दिया और कमरका नाप भी बता दिया । इन्होंने करधनी तैयार की, पर वह कमरसे चार अंगुल वड़ी हो गयी। उसे छोटी करनेको कहा गया तो वह कमरसे चार अंगुल छोटी हो गयी। फिर वह बड़ी की गयी तो चार अंगुल बढ गयी; फिर छोटी की गयी तो चार अंगुल घट गयी। इस प्रकार चार बार हुआ । लाचार नरहरि सुनारने स्वयं चलकर नाप लेनेका निश्चय किया। पर कहीं श्रीविद्वल भगवान्के दर्शन न हो जाय, इसिलेये इन्होंने अपनी ऑस्कोंपर पट्टी बॉघ ली और हाथ आगे बढ़ाकर जो टटोउने लगे तो उनके हाथोंको पाँच मुख, दस हाथ, सर्पालङ्कार, मस्तकपर जटा और जटामे गङ्गा-ऐसी शद्भरमूर्तिका स्पर्श हुआ । उन्हे निश्चय हो गया कि ये तो श्रीशङ्कर ही हैं। इसलिये उन्होंने ऑखोंकी पट्टी खोल दी भौर देखातो श्रीविद्वलके दर्शन हो गये । फिर ऑखें बंद करके टटोलने लॅंगे तो फिर उन्हीं पञ्चवक्त्र चन्द्रशेखर श्रीशङ्करका आलिङ्गन हुआ । ऑखे खोलनेपर विद्वल और आँखे बंद करनेपर शह्वर! तीन बार ऐसा ही हुआ। तब नरहरि सुनारको यह बोध हो गया कि जो शङ्कर हैं वे ही विद्वल ( विष्णु ) हैं और जो 'विद्वल हैं, वे ही शङ्कर हैं; दोनी एक ही हरि-हर हैं। तब उनकी उपासना, जो एकदेशीय थी, अति उदार, व्यापक हो गयी और वे श्रीविद्वलभक्तोंके वारकरी-मण्डलमे सम्मिलित हो गये। सुनारी इनकी वृत्ति थी। इसी वृत्तिमें रहकर 'खकमेणा' भगवान्का अर्चन करनेका बोध इन्हे किस प्रकार हुआ, इसका निदर्शक इनका एक अभंग है, जिसमे नरहरि सुनार कहते हैं-- भगवन् ! मै आफ्का सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता हूँ। यह' देह गेलेका हार है, इसका अन्तरात्मा सोना है। त्रिगुणका सॉचा बनाकर उसमे ब्रह्मरस भर दिया। विवेकका हयौड़ा लेकर उससे काम कोधको चूर किया और मन बुद्धिकी कैंचीसे राम-नाम वरावर चुराता रहा । ज्ञानके कॉटेसे दोनों अक्षरोंको तौला और थैलीमे रखकर थैली कंधेपर उठाये रास्ता पार कर गया । यह नरहरि सुनार, हे हरि! आपका दास है, रात-दिन आपका ही भजन करता है।

#### चोखा मेळा

चोखा मेळा महार जातिक थे। मङ्गलबेढा नामक स्थाममे रहते थे। बस्तीस मरे हुए जानवर उठा ले जाना ही इनका धंधा था। बचपनसे ही ये बड़े सरल और धर्मभीर थे। श्रीविहलजीके दर्शनोके लिये बीच-बीचमें ये पण्डरपुर जाया करते थे। पण्डरपुरमे इन्होंने नामदेवजीके कीर्तन सुने। यहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। नामदेवजीको इन्होंने अपना गुरु माना। अपने सब काम करते हुए ये भगवन्नाममे रत रहने लगे। इनपर बड़े-बड़े संकट आये, पर भगवन्नामके प्रतापसे ये संकटोंके ऊपर ही उठते गये। पण्डरपुरके श्रीविहल-मन्दिरका महाद्वार इन्हे अपना परम आश्रय जान पड़ता था और भगवन्नस्तोंके चरणोंकी धूल अपना महाभाग्य। उस धूलमे ये लोटा करते थे। इनकी अनन्य भक्तिसे भगवान इनके हो गये। एक बार श्रीविहल इन्हे मन्दिरके भीतर लिवा लाये और अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ

किया। अपने गलेका रतहार और तुलसी-माला भगवान्ते इनके गलेमे डाल दी। पुजारी जागे, जो अबतक सोये हुए ये। 'चोखा, एक महार, बेखटके घुसा चला आया मन्दिरके भीतर! इसकी यह हिम्मत? और भगवान्के गलेका रतहार इसके गलेमे? इसने ठाकुरजीको भ्रष्ठ कर दिया और रतहार चुरा लिया।' यह कहकर पुजारियोने उसे वेतरह पीटा, रतहार छीन लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस प्रसङ्गपर संत जनाबाईने एक अभंगमे कहा है, 'चोखा मेळाकी ऐसी करनी कि भगवान् भी उसके ऋणी हो गये। जाति तो इसकी हीन है, पर सची भक्तिमे तो यही लीन है। इसने ठाकुरजीको भ्रष्ट किया, यह सुनकर तो यह जनी हॅसने और गाने लगती है। चोखा मेळा ही तो एक अनामिक भक्त है, जो भक्तराज कहाने योग्य है। चोखा मेळा वह भक्त है, जिसने भगवान्को मोह लिया। चोखा मेळाके लिये स्वयं जगत्पति

मरे हुए जानवर ढोने लगे ।' चोखाजी श्रानेश्वर महाराजकी खंतमण्डलीमे एक थे। इनकी भक्तिपर सभी मुग्ध थे। निरन्तर भगवन्नाम-चिन्तन करनेवाले चोखाजी भगवन्नामकी महिमा गाते हुए एक जगह कहते हैं कि 'इस नामके प्रतापसे मेरा संशय नष्ट हो गया। इस देहमें ही भगवान्से भेंट हो गयी।' इनकी पत्नी सोयराबाई और वहिन निर्मलाबाई भी खड़ी भक्तिमती थीं। सोयराबाईकी प्रस्तिमें सारी सेवा स्वयं भगवान्ने की, ऐसा कहा गया है। इनके वेटेका नाम कर्म मेळा था, वह भी भक्त था। बंका महार नामक भक्त इनके साले थे। चोखाजी भगवान्के बड़े लाडिले भक्त माने जाते

हैं। मंगलवेदामें एक बार गॉवकी प्राचीरकी मरम्मत हो रही थी। उस काममें चोखा मेळा भी लगे थे। एकाएक प्राचीर दह गयी, कई महार दबकर मर गये; उसीमें (सन् १३३८ ई॰में) चोखाजीका भी देहान्त हो गया। मक्तोंने चोखाजीकी अस्थियाँ हूँ दीं, नामदेवजी साथ थे। इनकी अस्थियों की पहचान यह मानी गयी कि जिस अस्थिमेंसे विद्यलम्बनि निकले, उसीको चोखाजीकी अस्थि जानें। इन अस्थियोंको नामदेवजी पण्डरपुर ले आये और मन्दिरके महाद्वारपर वे गाड़ी गयीं और उनपर समाधि बनी। जिनकी अस्थियोंमेंसे भी विद्यलं नाम निकल रहा था, उन चोखाजीका सब भक्तोंने जय-जयकार किया।

# भक्त मनकोजी बोधला

ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम्। हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे॥ (श्रीमद्रा०९।४।६५)

मनकोजी बोधला बरार प्रान्तके प्रसिद्ध नगर धामनगाँवके पटेल थे। इनकी स्त्रीका नाम या मामाताई। इनके यमाजी नामका एक पुत्र तथा भागीरथी नामकी एक कन्या थी। स्त्री पतिव्रता थी, पतिकी सेवामें लगी रहती थी। पुत्र सुसील या, विनयी था। माता-पिताकी आज्ञा मानकर चलनेवाला था। कन्या सुन्दरी तथा गुणवती थी। पूरा परिवार साधु-ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाला, सदाचारी और भगवानका भक्त था। घरमें भरपूर धन था। कोठे अन्नसे भरे थे। गोज्ञालामें बैल, गाय और भैंसोंकी पाँत वेंधा करती थी। सदा अतिथियोंका सत्कार होता था।

एक बार देशमें अकाल पड़ गया। मनुष्य अन्न विना भौर पशु चारे निना मरने लगे। मनकोजी बोधलाने पन्नीसे कहा—'देखो! आज भगवान् ही भूखे और दरिद्रके रूपमें हमसे पूजा चाहते हैं। घरमें जो अन्न-धन है, वह उन्हींकी कृपाका प्रसाद है। भूखोंको अन्न, प्यासोंको जल, नंगोंको वस्त्र और रोगियोंको ओषधि देना ही भगवान्की सची पूजा है। पर देखो, कहीं दानका अभिमान न आ जाय। कृपा कृरके ही भगवान् पूजा स्वीकार करते हैं, यह भाव बना रहे। नम्रतापूर्वक मीठी वाणीबे सबका सत्कार करते हुए ही पूजा अपैषा

करनी चाहिये।' पतिकी आज्ञा माननेवाली निर्लोभ मामाताईने बड़ी प्रसन्नतासे यह आज्ञा स्वीकार की।

भूखोंको अन्न, नंगोंको वस्त्र और अनाथोंको अवाध आश्रय मिलने लगा । दूर-दूरसे सैकड़ों-सहस्रों कंगाल, भूखें लोगोंकी भीड़ आने लगी। चीनीपर चींटियोंकी भाँति क्षुघातोंकी भीड़ बढती गयी । मनकोजी और मामाताई बड़े प्रेमसे सबका सत्कार करते थे, किंत उनके पास धन तो था परिमित ही !अन्न समाप्त हो गया, वस्त्र बॅट गये, सोना और रत बैंचकर जो मिला, वह भी बॉट दिया गया। घरमें चारा नहीं रहा तो पशु भी दान कर दिये गये। घरमें बरतनतक न रहे। धामनगाव-जैसे नगरके पटेल मनकोजी बोधला अब स्त्रीकेसाय दूसरोंके घर मजदूरी करके अपना और वचोंका पेट पालने लगे । इस त्यागमें वे बहुत प्रसन्न थे । भोगका आनन्द तो मादक होता है, दुर्गुणोंको जन्म देता है, क्षणिक होता है और उसका अन्त कष्टं रोग, शत्रुता और नरकमें होता है; किंतु त्यागका आनन्द तो सचा आनन्द है। वह दृदयको निर्मल कर देता है। उससे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं। बह जीवको भगवान्के चरणोंमें ले जाता है। इस त्यागके आनन्दसे मनकोजीका हृदय पूर्ण हो गया था । वे परिवारके साय मजदूरी करते और अपने पदार्थोंसे रहित खाली मकानमें खी-प्रचके साथ भगवान्के नामका कीर्तन करते । **बंसारकी** बाबाई भगवान्ने खब दूर कर दी थीं उनकी ।

मनकोजी वोधलाका सदासे नियम था कि प्रत्येक एकादशीको पण्डरपुर जाते थे। चन्द्रभागामें स्नान करके भगवान्के
दर्शन करते, रात्रि-जागरण करते और द्वादशीको चन्द्रभागाके
तटपर अपने सामने ब्राह्मणोंको भोजन कराके, गरीबोंको
अन्न-वस्त्र वॉटकर त्रयोदशीको छोट आते। एकादशी
आनेवाली थी; किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं
भी और मनकोजीको अपना नियम तो पूरा करना ही
चाहिये। पतिव्रता पत्नीको चिन्तित होते देखकर उन्होंने
समझा दिया कि चिन्ताका कोई कारण नहीं। मार्गके
कांगलसे सूखी लकड़ियाँ चुनकर वे पण्डरपुरमें बेच छेंगे और
इससे काम चल जायगा। मार्गमे लकड़ियाँ एकत्र करके
उनका गद्दा लेकर वे पण्डरपुर पहुँचे। लकड़ी बेचनेपर तीन पैसे
मिले। चन्द्रभागामे स्नान करके उन पैसोके फूल-पत्ते लेकर
श्रीपाण्डरङ्गका उन्होंने पूजन किया और रात्रिजागरण किया।

एकादशीके उपवासके पश्चात् द्वादशीको सबेरे ही मनकोजी जंगलसे लकड़ियाँ ले आये । उन्हें बेचनेपर तीन पैसे मिले, उनका आटा लेकर चन्द्रभागाके किनारे ब्राह्मण-भोजनकी इच्छासे ब्राह्मणका रास्ता देखने लगे । दोपहर हो गया, पर किसी ब्राह्मणने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया । द्वादशी-को पण्डरपुरमे चन्द्रभागाके तटपर जहाँ सैकड़ों धनी ब्राह्मणोंको भोजन कराके दक्षिणा देने एकत्र होते हैं, वहाँ एक दिस्का सूखा आटा कौन ले ? न दाल, न साग, न धीऔर न दक्षिणा देनेको एक छदाम । बोधलाके नेत्र भर आये । बे रोते-रोते सोचने लगे—पन्या आज मेरा नियम भंग होगा ?'

दिए भक्तकी प्रेमभरी भेंटका स्वाद तो श्वादीके बेर, सुदामांके तन्दुल और विदुर-पत्नीके केलेंके छिलके खानेवाले पाण्डुरङ्ग ही जानते हैं। वे आज मनकोजीके आटेका स्वाद पानेको उत्सुक हो उठे। दिए बूढ़े ब्राह्मणका वेष बनाब्रे, छाठी टेकते आये और बोले—'अरे ओ भगत! मुझे बढ़ी भूख लगी है। तेरे पास कुछ हो तो जल्दी दे मुझे।'

मनकोजीको तो जैसे वरदान मिला; परंतु यह सोचकर कि ब्राह्मणको खिति स्पष्ट बता देनी चाहिये, वे बोले—'महाराज! मेरे पास केवल सूखा आटा है। और कुछ भी नहीं है।'

ये ब्राह्मण तो आये ही थे वह आटा लेने, बोले—'भाई! मैं कहाँ चावल-दाल, घी-शक्कर मॉगता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। आटा दे जल्दी, बाटियाँ बनाकर खाऊँगा।' बोघलाने आटा दे दिया। वे चाहते ये कि ब्राह्मण उनके

सामने मोजन बनाकर खायँ, सदा सामने मोजन करानेकां नियम था; पर आज सूखा आटा देकर उनमें कुछ कहनेकां साहस नहीं था। घट-घटकी जाननेवाले वे ब्राह्मण देवता ही बोले—'अब खड़ा-खड़ा क्या देखता है। कुछ कण्डे मॉग ला तो मैं यहीं बाटियाँ बना कूँ। मूखके मारे मुझसे कहीं जाया नहीं जायगा।'

मनकोजी बोधला दौड़कर यात्रियोंसे स्ले कण्डे मॉॅंगे लाये, अमि ले आये। यश्चमोक्ता सर्वेश्वर अपने हाथों मक्तका दिया आटा सानने बैठे। समस्त ऐश्वर्यकी अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी भी भक्तोंके ऐसे उपहारका एक कण पानेको ललचाया करती हैं। वे जानती हैं कि उनके स्वामी ऐसे मधुर पदार्थ पाकर उन्हें सर्वथा भूल जाते हैं। मॉगकर आग्रहपूर्वक वे लेने न पहुँचें तो उन्हें एक कण भी नहीं मिलेगा। आज बोधलांके स्ले आटेका लालच उन्हें भी खीच लाया। वे रिक्मणीजी बुद्या ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मणंके पास आयीं और बोली—'मुझे छोडकर यगमानका दिया अन्न आप क्या अकेले ही खाना चाहते हैं?' भगवान् मुसकरा दिये। उन चुद्धा मैयाने बाटियाँ बनानी प्रारम्भ की।

बोधलाको एक ही चिन्ता थी—'आटा तो एकके पेट भरने जितना ही नहीं था, दो कैसे भोजन करेगे।' ब्राह्मण देवताने उन्हें भी भोजन करनेको कहा तो उन्होंने कह दिया— 'मैं तो बचा हुआ जूठन-प्रसाद पा लूँगा।' जगन्नाथ पाण्डुरङ्ग और जगदम्बा सिमणीजीने भरपेट भोजन किया। तृप्त होकर बोमलाके देखते-देखते ही वे अदृश्य हो गये। अन कहीं मनकोजी बोधलाको पता लगा कि उनका आटा स्वीकार करने ब्राह्मणके वेषमे स्वयं बिद्दलदेव ही पधारे थे। वे भावग्रह्मद हो गये।

मनकोजी बोधला वहाँसे मन्दिरमे भगवान्के दर्शन करने गये । उनको लगा कि आज पाण्डुरङ्ग साक्षात् सामने खड़े होकर मुसकरा रहे हैं । उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की— 'दयामय ! आपकी कृपाको धन्य है । बड़े-बड़े धनियोके नाना प्रकारके मोगोको छोड़कर आप मुझ कंगालके सूखे आटेपर रीझ गये । आपने मुझे कृतार्थ कर दिया ।'

भगवान्ने कहा--'भाई! मै तो सब कहीं जाना चाहता हूँ, पर बड़ी-बड़ी ज्योनारोमें मुझे पूछता ही कौन है।'

मनकोजीने कहा—'भगवन् ! ऐसा कैसे हो सकता है ।' भगवान् बोले—'देखों। अमुक धनीके यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं। ब्राह्मणोंको निमन्त्रण भेज दिया गया है। एक हजार ब्राह्मण कल वे जिमायेंगे। मैं भी वहाँ जाऊँगा। तुम द्वारपर रहना।

दूमरे दिन बोधला उन धनीके द्वारपर पहुँच गये । एक हजार पत्तलें और आसन विछ गये थे । मुनीमजी निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी सूचीमें नाम देख-देखकर ब्राह्मणोको वैठा रहे थे । स्वयं बाबूजी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी फालत् आदमी न आ जाय । इतनेमें वे ही बूढ़े ब्राह्मण लाठी टेकते, कमरमे टाटका दुकड़ा लपेटे आये और सेठजीसे कहने लगे— भैं बहुत भूखा हूं ।'

वाबूजीने नाम पूछा, सूची देखी और कहा—'आपको तो निमन्त्रण नहीं दिया गया। आप भोजन नहीं कर सकते।'

वृद्ध ब्राह्मणने कहा—'आप एक हजार ब्राह्मण जिमा रहे हैं, मै वृद्धा हूँ, भूखा हूँ; एक अधिक जिमा देंगे तो कोई हानि न होगी।'

वावूजी विगड़े—'हम भिखमंगोंको खिलाने नहीं आये हैं। चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा।'

ब्राह्मणदेवता भी पूरे हठी निकले। वे एक पत्तलपर बैठते हुए वोले—'मै तो खाकर ही जाऊँगा।'

अब बावूजीका पारा चढ़ गया । वे गरजते हुए बोले— 'इस बदमाशको पकड़कर निकाल दो ! बापका घर नना लिया है कि जबरदस्ती बैठ गया ।' ब्राह्मणने प्रार्थना की तो कोध और भड़क गया । बाबूजीने अपने नौकरोसे धक्का दिलाकर द्वारसे वाहर निकलवा दिया उन्हें ।

बोधला यह सब दूर खड़े देख रहे थे। भगनान्ने पास आकर उनसे कहा—'देख लिया न ? हम-जैसोंको तो यहाँ घक्के ही मिलते हैं। अब इस अभिमानका फल भी देखते जाओ।' बड़े जोरकी ऑधी आयी, पत्तलें तो क्या छप्परतक उड़ गये। मिठाइयाँ नष्ट हो गयीं।ब्राह्मणसब प्राण लेकर भाग गये। भगवान्ने कहा—'बोधला! मैं तुम्हारे-जैसे भक्तोंका रूखा-स्वा अन्न तो बड़े प्रेमसे पा लेता हूँ, पर दिम्भयोंके पक्षान्न नहीं ग्रहण करता।'

भगवान्को प्रणाम करके वोधला अपने ग्रामकी ओर चले । उन्होंने एकादशीका त्रत किया, द्वादशी भी त्रत ही वनी रही और आज त्रयोदशी हो गयी । भूख-प्याससे अत्यन्त ब्याकुल हो गये वे । भगवान्ने अपने भक्तकी सेवा करनेके लिये योजना बनायी । बोधलाजीने मार्गमें एक सुन्दर बगीचा देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बगीचा तो पहले कभी देखा नहीं था। भृख लगी थी, प्याससे मुख सूख रहा था, विश्राम करनेकी इच्छा थी; मनने मान लिया था कि मार्ग भूलकर कहीं दूसरी ओर आ निकले हैं। किंतु दूसरेके बगीचेमे विना पूछे जाय केसे ? इतनेमें इस समस्त सृष्टिरूपी बगीचेकी रक्षा करनेवाली किनगी मैया मालिनके वेपमें आयीं और कहने लगीं—'भगतजी! आप थके जान पड़ते हैं। आप पण्टरपुरके यात्री हैं, अतः आपके सत्कारका पुण्य हमें भी मिलना चाहिये। बगीचेके स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बैलोको सम्हाले हैं, नहीं तो स्वयं आते। अपनी चरण-रजि हमारी कृटिया आप पवित्र करें।'

मनकोजी वगीचेम गये । माली यने भगवान्ने उन्हें पैर धोनेको जठ दिया । फल ले आये उनके लिये । स्वयं रुक्मिणीजीने छील बनाकर फलोंको बोधलाके सम्मुख रक्खा । बोधलाने मन-ही-मन पाण्डुरङ्गको भोग लगाकर प्रसाद पाया । जल पिया । आजके फलोंका स्वाद फिर संसारके पदायोंमें कहाँसे आये । बोधलाकी सब यकावट, सारी भूख-प्यास दूर हो गयी । वे आनन्दमग्र हो गये । विश्राम करके, मालीसे विदा होकर जैसे ही वे बगीचेसे निकले, वैसे ही उनके सामने ही पूरा बगीचा अहस्य हो गया । अब मनकोजी समझ गये कि उनके प्रभुने ही उनके लिये यह व्यवस्था की थी । वहीं भूमिमें मस्तक रखकर अपने कृपासिन्धु विद्वलको प्रणाम किया उन्होंने । वहाँसे भगवन्नाम-कीर्तन करते घर आये ।

इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई । मनकोजी बोधलाके खेतमें खूत जुआर लगी है । मनकोजी खेतकी रखवाली करने वैठे हैं । खेतमें चिड़ियाँ आयीं । उन्हें उड़ाने उठते ही मनकोजी- के चित्तने कहा—'जो भगवान् अन्नके एक दानेसे इतने दाने बना देते हैं, उन्होंने ही तो चिड़ियोंको भी भेजा है । में क्यों इनको खानेसे रोकूँ ।' पक्षी मनमाना चुगकर पेट भरनेपर उड़ गये । मनकोंजीकी स्त्री मामाताई जब खेतपर आयीं, तब उन्हें खेत कुछ उजड़ा जान पड़ा । उन्होंने समझा कि उनके उदार खामीने सिट्टे तोड़कर भिखारियोंको दिये हैं। बराबर दरिद्रताके क्लेश भोगनेसे मामाताई कुछ व्याकुल-सी हो गयी थाँ । उन्होंने कहा—'यदि आप इसी प्रकार भिखारियोंको खेत छटा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खायेंगे ! अब आपको पण्डरीनाथकी श्वाय है जो अपने हाथसे एक भी सिट्टा तोड़कर किसीको दें !'

मामाताई तो चली गयी थीं घर और बोघला खेतकी

रक्षापर बैठे थे। पण्ढरपुरसे साधु-यात्रियोंका एक दल उधरसे जा रहा था। वे लोग भूले थे। उन्होंने दो-चार सिट्टे मॉगे। बोधलाने कहा—'मेरी स्त्री मुझे शपथ दिल्वा गयी है, इसलिये में अपने हाथसे तो सिट्टे तोड़कर दूँगानही। आपलोग स्वयं भले तोड़ ले।' सैकड़ो साधु थे। खुली आज्ञा पाकर खेतमे धुस गये। सारा खेत साफ हो गया। बोधला निश्चिन्त मनसे भगवान्का गुण गाते बैठे रहे। स्त्री-पुत्र जब खेतपर आये, तब खेतकी दशा देखकर रो पड़े।परंतु थे वे मी भगवान्के भक्त। यह जानकर कि पण्ढरीनाथके यात्री उनका ज्वार खा गये, वे सन्तुष्ट हो गये।

बोधलाके खेत उजड़नेकी बात गॉवमें फैलते ही लोगोने नाना प्रकारसे आलोचना करना प्रारम्भ कर दिया। जो दुर्जन लोग सत्पुक्षोको सङ्कटमे पड़ा देखकर सन्तुष्ट होते है, वे बोधलाको कष्ट देनेका षड्यन्त्र करने लगे। उन्होंने लगान-अफसरसे कहा—'पहले बोधलासे लगान वस्तूल किया जाय। जबतक वह लगान नहीं देगा, हमलोग भी नहीं देंगे।' अफसरने हवलदारको रुपये मॉगने बोधलाके घर भेजा। बोधलाके घरमे था ही नया, जो देते। गॉवकी नगाउ साहुकारिनने भी ब्याजपर रुपये देना स्वीकार नहीं किया। विषश होकर बोधला रुपये उधार लेने रलेगस नामक पासके गॉवमे गये। इधर दुष्टोने हल्ला कर दिया कि मनकोजी भाग गया। फल यह हुआ कि हवलदार कुकीं लेकर आया। 'मामाताईको घरते निकाल कर उसने घरमे ताला बंद कर दिया और उनकी गाय-वकरियाँ भी कुर्क कर लीं।

अब भक्तवत्सल प्रभुने धामनगाँवके विद्या महारका रूप धारण किया। भक्तों के योग-धेमका वहन करनेकी उन्होंने प्रतिज्ञा की है। लगान-अफसरके पास जाकर मनकोजी बोधला-का पूरा रुपया देकर उन्होंने रसीद कटवा ली। घरका ताला खुल गया। कुर्की उठ गयी। गाँववालोको भी अब लाचार होकर रुपये भरने पड़े! उधर मनकोजी बोधलाको ब्याजपर रुपये मिल गये थे। वे रुपये लेकर अफसरके पास पहुँचे और क्षमा-प्रार्थना करने लगे, तब अफसरने कहा—'तुम्हारे रुपये तो विद्या महारने भर दिये है। तुम्हारे घरवालोने रुपये मेजे होगे।' बोधला घर आये। घरपर तो फूटी कौड़ी नहीं थी, लगान कौन कैसे भेजता! घरवाले तो जानते थे कि मनकोजीने रुपये भरे हैं, इसीसे कुर्की उठी है। बेचारा धामनगाँवका विद्या महार—उसे कुछ पता नहीं था। उसके पास मला इतने रुपये कहाँसे आते। वह तो मनकोजीके पैरो पड़ रहा था कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं।

अब मनकोजी समझ गये कि उनके लिये पाण्डुरंग विठ्या महार बने । भक्तके लिये वे करणासागर कब क्या नहीं बन सकते । गॉवके कुछ लोगोने आश्चर्यसे उसी समय खेतकी ओरसे दौड़ते हुए आकर समाचार दिया—'मनकोजीका खेत बड़े-बड़े मोटे सिद्योसे लहलहा रहा है । इतना जुआर तो किसी खेतमे कभी नहीं देखने-सुननेमे आया ।'

# श्रीभानुदासजी

श्रीमानुदास आश्वलायनसूत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। इनके कुलमे परम्परासे श्रीविद्धलोपासना चली आयी थी। यथासमय इनका उपनयन हुआ। इन्होंने दस वर्षकी उम्रमें एक प्राचीन जीर्ण मन्दिरके तहखानेमें बैठकर सात दिनोतक लगातार श्रीसूर्यनारायणकी अखण्ड उपासना की। आठवे दिन भगवान् सूर्यदेवने इनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। तभीसे इनका नाम मानुदास हुआ। पीछे इन्होंने तीन गायत्री-पुरश्चरण किये। यथासमय इनका विवाह हुआ, सन्तान हुई। यहाँतक ये काम-धंधा कुछ भी नहीं जानते थे। इनके कुछ हितैषियोंने इन्हे कुछ रुपये देकर कपड़ेका व्यापार करा दिया। ये गाँवमे अपनी दूकान रखते और हर आठवें दिन घोड़ेपर कपड़ा लाइकर आस-पासके गाँवोंमें बेंच आते। जो मिल जाता।

उसीसे निर्वाह करते, पर कभी झूड न बोलते । इनकी सचाई देखकर अपनेको चतुर माननेवाले व्यापारी यही कहा करते कि 'ये व्यापार करके कुल कमा न सकेंगे।' दो बार इनको बड़ा घाटा लगा, पर इन्होंने अपने 'सत्य'व्रतको नहीं छोड़ा। अन्तमे इनकी सचाईकी ऐसी साख जमी कि प्राहक इन्हींकी दूकानपर टूट पड़ने लगे। धन इनके पास नदीकी तरह बहता हुआ आने लगा। चार-पाँच वर्षमे ही ये बहुत बड़े धनी हो गये। व्यापारमे ये कभी मगवान्को नहीं भूले। सतत नामस्मरण करते हुए ही सारा काम-काज करते। समयपर सद्गन्थ-पठन भी किया करते। पण्डरीकी आषाढ़ी-कार्तिकी वारी इनकी कभी न चूकी। भक्तोने शीघ्र ही जान लिया कि ये एक महान् भक्त है।

इन दिनों विजयनगरके राजा महावली और महा-पराक्रमी कृष्णराय थे, जिन्होंने विजयनगर-साम्राज्यका चारों ओर विस्तार किया था और उसकी सर्वाङ्गीण उन्नति की थी। ये श्रीविद्वल्मगवान्के दर्शनोके लिये जव पण्डरप्र आये, तव छौटते हुए श्रीविद्वलमूर्तिको अपनी राजधानीमे ले गये । आपाढी एकादशीके अवसरपर जब भक्तलोग एकत्र हए, तव उन्होंने देखा कि मन्दिरमें श्रीविद्दलमूर्ति नहीं है। इससे वे बहुत दुःखी हुए। भक्तोंने यह संकल्प किया कि जवतक भगवान फिरसे मन्दिरमे नहीं पघारेंगे, तवतक हम-लोग यहीं उनका भजन करते हुए पड़े रहेगे। इन भक्तोमें मानदास भी थे । उन्होंने कहा, 'में भगवानको ले आता हैं। यह कहकर भानुदास विजयनगर गये। मध्यरात्रिके समय वे मन्दिरके समीप पहुँचे । दरवाजोंमें जो ताले लगे ये, वे अपने-आप खल गये; पहरेदार सो गये और भानदास मन्दिरमे घुसकर भगवान्के सामने जा उपिश्यत हए । भगवान्के चरणोंको आलिङ्गनकर उन्हें प्रेमाश्रुओं छे नहलाया और हाय जोड़कर कहने लगे-- भगवन् ! अव आप मेरे साय चिलये।' भगवान्ने अपने गलेका नवरत्नहार भानदासके गलेमे डाल दिया । रतहारसहित भानदास पकडे

गये। राजाज्ञासे सिपाही उन्हें सूलीपर चढानेके लिये ले गये । उस समय भानुदासने श्रीविद्वलको पुकारकर कहा-'चाहे आकाश टूट पड़े या ब्रह्माण्ड फट जाय या तीनों मुबन दावानलके ग्रास वन जायें; तो भी है विद्वल ! मैं तो तम्हारी ही प्रतीक्षा करूँगा। इस प्रकार भानुदास भगवानके साथ तन्मय हो रहे थे, इतनेमे ही जिस सूलीपर वे चढाये जानेको थे, उसमें पत्ते निकल आये और देखते-देखते फल-फूलेंसे लदा एक सुन्दर वृक्ष ही वन गया ! जब राजा कृष्णरायको यह मालूम हुआ, तब यह जानकर कि भानुदास चौर नहीं बिंक कोई बढ़े महापुरुष हैं, वे दौढ़े हुए भानुदासके समीप आये और उनके चरणोंपर लोट गये। तव मानुदासजीने मी राजारे कहा-भौं श्रीविद्दल भगवान्को पण्डरपुर ले जानेके लिये यहाँ आया हूँ । राजाने रत्नजटित पालकीमें मगवान्को पधरवाकर और संरक्षकोंकी एक छोटी-सी सेना साथ देकर भानदासके साथ बड़े ठाट-बाटके साथ विदा किया। कार्तिकी एकादशीसे पहले भगवान्को लेकर भानुदास पण्डरपुर लीट आये । तवसे इसी उपलक्षमे पण्ढरपुरमें कार्तिकी एकादशीके दिन वड़े समारोहके साथ भगवानकी सवारी निकल्ती है। इन्हीं भानुदासके वंशमें आगे चलकर महात्मा श्रीएकनाय महाराज अवतीर्ण हुए ।

#### भक्त श्रीएकनाथजी

भक्तश्रेष्ठ भानुदासजीके पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणिके पुत्र सूर्यनारायण और सूर्यनारायणके पुत्र मक्तराज एकनाय हुए । इनका जन्म सं० १५९० वि०के लगमग हुआ था। इनके जन्मकालमें मूल नक्षत्र था। अतः इनके जन्मते ही इनके पिताका देहान्त हो गया तथा उसके कुछ काल वाद माताका भी। इनके पिता सूर्यनारायण बड़े मेघावी तथा माता हिमणी बड़ी पितवता और सुशीला थीं। इनका लालन-पालन पितामह चक्रपाणिने किया। एकनाय बचपनसे ही बड़े बुद्धिमान्, श्रद्धावान् और मजनानन्दी थे। छठे वर्षमें इनका यशोपवीत संस्कार हो गया था। ब्राह्मकर्मकी इन्हें उत्तम शिक्षा मिली। रामायण, महामारत तथा अनेक पुराण इन्होंने वाल्यावस्थामें ही सुन लिये। बारह वर्षकी अवस्थामें इनके अंदर ऐसी मगवत्यीति जागी कि भगवान्से मिलानेवाले सदुकके लिये ये व्याकुल हो उठे। इसी स्थितिमें, रातके चौथे पहर किसी शिवालयमें

वैठे ये हरिगुण गा रहे ये, तवतक इन्हें यह आकाशवाणी सुनायी पड़ी—'जाओ देवगढ़में, वहाँ जनार्दन पंतके दर्शन करों; वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे।' वस, ये बिना किसीसे कुछ कहे-सुने चल दिये। दो दिन और दो रातका रास्ता ते करके तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ पहुँचे। वहाँ इन्हें श्रीजनार्दन पंतके दर्शन हुए। इन्होंने उनके चरण पकड़ लिये। यह गुरु-शिष्य-संयोग सं० १६०२ वि० में हुआ। एकनाथजी छः वर्ष गुरुकी सेवामें रहे। गुरुसेवाकालमें गुरुसे पहले सोकर उठते थे और गुरुकी निद्रा लग जानेके बाद सोते थे। गुरु जब स्नान करनेके लिये उठते, तब ये पात्रमें जल भर देते, घोती चुनकर हाथमें दे देते, पूजाकी सब सामग्री पहलेसे ही जुटाकर रखते; जबतक पूजा होती, तब-तक पास ही बैठे रहते; जब जो वस्तु आवश्यक होती, उसे आगे कर देते; गुरु भोजन कर लेते, तब उन्हें पान लगाकर

देते और जब वे विश्राम करने लगते, तब ये पैर द्वाते । इस प्रकार गुरु-सेवाको इन्होंने परम धर्म जानकर उसका भलीभाँति पालन किया।

जनार्दन स्वामीने कुछ दिनोंतक एकनाथजीको हिसाब-कितावका काम सौंप रक्खा था। एक दिन इन्हें एक पाईका हिसाब नहीं मिला । इसलिये रातको गुरुसेवासे निवृत्त होकर ये वही-खाता लेकर बैठ गये । तीन पहरतक हिसाव जॉचते रहे। आखिर जब भूल मिली, तब इन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे ताली बजायी । स्वामीजी उस समय सोकर उठे थे। उन्होंने शरोखेरे झॉककर देखा और पूछा कि 'एकनाथ! आज यह कैसी प्रसन्नता है ?' एकनाथजीने वड़ी नम्रतासे पाईकी भूलका हाल बतलाया। गुरुजीने कहा-एक पाईकी भूलका पता ल्यानेसे जब तुम्हें इतना आनन्द मिल रहा है, तब इस संसारकी बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है, उसका पता लग जानेपर तुम कितने आनन्दित होगे ! इसी प्रकार यदि तुम भगवान्के चिन्तनमे लग जाओ तो भगवान् कहीं दूर थोड़े ही हैं।' एकनाथजीने इसे गुरुका आशीर्वाद जाना और फ़तरातारे उनके चरणोमें मस्तक रख दिया। इसके कुछ ही दिनो बाद श्रीएकनायजीको श्रीदत्तात्रेय भगवानका साक्षात्कार हुआ । एकनाथजीने देखा--श्रीगुर ही दत्तात्रेय हैं और श्रीदत्तात्रेय ही गुरु हैं। इसके पश्चात् एकनायजीको श्रीदत्तात्रेय भगवान् चाहे जब दर्शन देने लगे । इस सगुण-साधात्कारके अनन्तर श्रीगुरुने एकनाथजीको श्रीकृष्णोपासना-की दीक्षा देकर ग्रूलभञ्जन पर्वतपर रहकर तप करनेकी आज्ञा दी। एकनाथजी उस पर्वतपर चले गये और वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की । तप पूरा होनेपर वे फिर गुरुके समीप लैटि । इसके बाद श्रीगुरुने उन्हें संत-समागम और भागवत-धर्मका प्रचार करनेके लिये तीर्थयात्रा करनेकी आज्ञा दी और स्वयं भी नासिक ज्यम्यकेश्वरतक उनके साथ गये। इसी यात्रामें एकनाथजीने चतुः श्लोकी भागवतपर ओवी छन्दमें एक प्रन्थ लिखा, जिसको पहले-पहल उन्होंने पञ्चवटी षहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीके सामने गुरु श्रीजनार्दनस्वामीको सुनाया ।

तीर्थयात्रा पूरी करके एकनाथजी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आये, परंतु अपने घर न जाकर पिप्पलेश्वर महादेवके मन्दिरमे उहर गते। इनके वृद्ध दादा-दादी नर्पेंसे इनकी स्रोज कर रहे थे और उन्होंने श्रीगुरु जनार्दनस्वामीसे यह आज्ञापत्र ले लिया था कि 'एकनाय ! अब तुम विवाह करके गृहस्थाश्रममें रहो ।' अतः जब इनके वृद्ध दादा-दादी इनसे मिलने जा रहे थे, तब रास्तेमे ही इनसे भेंट हो गयी । उन्होंने इन्हें छातीसे लिपटाकर श्रीगुरुका वह आज्ञापत्र दिखलाया । इसपर 'एकनायजीने वहीं अपनी तीर्थयात्रा समाप्त कर दी । गुरुदेवके आज्ञानुसार इनका विवाह हुआ । इनकी धर्मपत्नी गिरिजाबाई बड़ी पतिपरायणा, परम सती और आदर्श गृहिणी थीं । और इस कारण इनका सारा प्रपञ्च भी परमार्थपरायण ही हुआ । इनके गाईस्थ्य-जीवनकी दिनचर्या इस प्रकार थी—

बाह्ममुहूर्तमें उठकर पहले प्रातःस्मरण और तत्पश्चात् गुरु-चिन्तन करना । शौचादि एवं गोदावरी-स्नानसे निवृत्त हो। सूर्योदयसे पूर्व सन्ध्या-वन्दन करना । सूर्योदयके बाद घर लौटकर देवपूजन, ध्यान-धारणा आदि करके गीता-भागवतादि प्रन्थोंका पाठ अथवा श्रवण करना । मध्याह्रमें पुनः गोदावरी-घाटपर जाकर सन्ध्या-तर्पण, ब्रह्मवज्ञ करना और तदनन्तर घर छौटकर बलिवैश्वदेव तथा अतिथि-अभ्यागतोके पूर्ण सत्कारके बाद स्वयं भोजन करना । तत्पश्चात् विद्वानों और भक्तोंके साथ बैठकर आत्मचर्चा करना। तीसरे पहर श्रीभानुदासदारा स्थापित श्रीविद्वलमूर्तिके सामने भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी प्रन्थका प्रवचन करना । सायंकाल फिर गोदावरीतटपर जाकर सन्ध्या-वन्दन करना और वहाँसे लौटकर धूप-दीपके साथ भगवान्की आरती और स्तोत्रपाठ करना । इसके अनन्तर कुछ हल्का-सा आहार करके मध्य-रात्रितक भगवत्कीर्तन करना अथवा वेदोपनिषद्-पुराणादिका अध्ययन करना । मध्यरात्रिसे लेकर चार घंटेतक शयन करना।

एकनाथजी ब्राह्मणोंका बड़ा आदर करते थे। इनके यहाँ सदावर्त चलता रहता था। सबको अन्न बाँटा जाता था। रातको जब ये कीर्तन करने लगते थे, उस समय दूर-दूरके लोग इनके यहाँ आते थे, जिनमें अधिकांश ऐसे ही श्रोता होते थे, जो इन्हींके यहाँ भोजन पाते थे। नित्य नवे अतिथि आया ही करते थे। इस प्रकार यद्यपि एकनाथजीके यहाँ बड़ी भीड़-भाड़ रहती थी, फिर भी इनका सारा काम मजेमें चलता था। इन्हें कभी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। अन्न-दान और शान-दानका प्रवाह इनके वहाँ निरन्तर वहा ही करता था। सना, शान्ति, समता, भूतदवा, निरहद्वारता,

निस्सङ्गता, भक्तिपरायणता आदि समस्त दैवी सम्पत्तियों के निघान श्रीएकनाथ महाराजके दर्शनमात्रसे असंख्य स्त्री- पुरुषों के पाप-ताप-संताप नित्य निवारित होते थे। इनका जीवन बद्धां को सुक्षु बनाने, सुमुक्षुओं को सुक्त करने और सुक्तों को पराभिक्तका परमानन्द दिलाने के लिये ही था। इनके परोपकारमय निःस्पृह साधुजीवनकी अनेको ऐसी घटनाएँ है, जिनसे इनके विविध दैवीगुण प्रकट होते हैं। इनके जीवनकी कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख यहाँ किया जाता है—

- (१) एकनाथ महाराज नित्य गोदावरीस्नानके लिये जाया करते थे। रास्तेमें एक सराय थी, वहाँ एक मुसहमान रहा करता था। यह उस रास्तेसे आने-जानेवाले हिंदुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराजकों भी इसने बहुत तंग किया। एकनाथ महाराज जब स्नान करके लौटते, तब यह उनपर छुछा कर देता। एकनाथ महाराज नदीकों लौटकर स्नान कर आते। यह फिर उनपर छुछा करता। इस तरह दिनमें पॉच-पॉच बार इन्हें स्नान करना पड़ता। एक दिन तो इस अत्याचारकी सीमा हो गयी। एक सौ आठ बार उस यवनने इनपर पानीसे कुछा किया और एक सौ आठ बार ये स्नान कर आये। पर महाराजकी शान्ति और प्रसन्नता ज्यों-की-त्यों वनी रही! यह देखकर वह यवन अपने कियेपर बड़ा लजित हुआ और महाराजके चरणों में आ गिरा। तबसे उसका जीवन ही बदल गया।
- (२) एकनाथ महाराजके पिताका श्राह्म था। रसोई तैयार हुई, आमन्त्रित ब्राह्मगोंकी प्रतीक्षामें आप द्वारपर खड़े थे। उघरसे चार-पाँच महार निकले। मिठाईकी सुन्दर गन्ध पाकर वे आपस में कहने लगे कैसी बढ़िया सुगन्ध आ रही है! भूख न हो तो भूख लग जाय! पर ऐसा मोजन हमलोगोंके भाग्यमें कहाँ। एकनाथ महाराजने यह बात सुन ली और तुरंत उन महारोंको बुलाकर उन्हें उस रसोईसे अच्छी तरह भोजन करा दिया और जो कुछ बचा, वह भी गिरिजाबाईने हन महारोंके घरवालोंको बुलाकर खिला दिया। फिर स्थानको भली-भाँति धो-लीपकर ब्राह्मणोंके लिये दूसरी रसोई बनायी गयी। पर निमन्त्रित ब्राह्मणोंको जब यह बात माल्म हुई, तब उनके कोधका पार नहीं रहा। उन्होंने एकनाथ-जीको धर्मश्रष्ट समझकर बहुत अंट-संट सुनाया और फटकारकर कहा— 'तुम्होरे-जैसे पतितके यहाँ हमलोग भोजन नहीं

- करेगे। ' एकनायजीने विनयपूर्वक समझाया कि 'आपलोग भोजन कीजिये, सब द्युद्धि करके नयी रसोई वनी है' पर ब्राह्मण नहीं माने। तब हारकर यथाविधि श्राद्धका सङ्कल्प करके एकनाथ महाराजने पितरोका ध्यान और आवाहन किया। स्वयं पितर मूर्तिमान् होकर प्रकट हो गये। उन्होंने स्वयं श्राद्धान्न ग्रहण किया और परितृत होकर आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो गये। ब्राह्मणोंको जब इस बातका पता लगा, तब वे बहुत लिजत हुए।
- (३) एक बार आधी रातके समय चार प्रवासी ब्राह्मण पैठणमे आये और आश्रय हूँ दृते-हूँ दृते एकनाथ जीके घर पहुँचे। एकनाथ जीने उनका स्वागत किया। मालूम हुआ कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं। उनके लिये रसोई बनाने को गिरिजाबाई तैयार हुई, पर इधर कुछ दिनोंसे लगातार मूसलाधार वृष्टि होने से घरमें सूखा ईधन नाममात्रको भी नहीं रह गया था। इतनी रातमे अब लकड़ी कहाँसे भी पकनाथ जीने अपने पलंगकी निवार खोल दी और पावा-पाटी तोंड़कर लकड़ी तैयार कर दी। पैर धोने के लिये ब्राह्मणांको गरम पानी दिया गया, तापने के लिये ऑगीठियों की सम्य-धन्य कहने लगे।
- (४) कागीकी यात्रा करके एकनाथ महार्स य प्रयागका गङ्गाजल कॉवरमें लिये रामेश्वर जा रहे के व रास्तेमें एक रेतीला मैदान आया। वहाँ एक गधा के प्यासके छटपटा रहा था। एकनाथजीने तुरंत अपनी के उससे पानी लेकर उसके मुँहमें डाला। गधा चंगा होकर वहाँचे चल दिया। नाथजीके सङ्गी और आश्रित उद्धवादि लोग प्रयागके गङ्गाजलका ऐसी उपयोग होते देख बहुत दुखी हुए। एकनाथजीने उन्हें समझाया कि भलेमानसो ! बार वार सुनते हो कि भगवान् घट-घटवासी हैं और फिर भी ऐसे बावले बनते हो ! समयपर जो काम न दे, ऐसा झा किस कामका ! कॉवरका जल जो गधेने पिया, वह सीधे श्रीरामेश्वरजीपर चढ़ गया। महाकवि मोरोपंत एकनाथ महाराजके इस कृत्यको 'लक्षविप्रभोजन' के समान पुण्यप्रद कहते हैं।
- (५) पैठगमें एक वेश्या थी—बड़ी चतुरः सुन्दर और तृत्य-गायनादिमें कुशल । एकनाथ महाराजका कर्तिन सुनने कभी-कभी वह भी जाया करती थी । एक दिन



महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वरजी



संत एकनाथजी प्यासे गदहेको जल पिला रहे है।

महाराजने भागवतका पिङ्गलाख्यान कहा । उसे सुनकर उस बेश्याको बैराग्य हो गया । उसे अपने शरीरसे घृणा हो गयौ । अपने शरीरके नवों द्वारोंसे रात-दिन मैला ही निकलता हुआ प्रतीत हुआ । वह पश्चात्ताप करने लगी कि भीं भी कैसी अभागित हूं, जो चमड़ेसे घिरे हुए इस विद्वा-मूत्रके पिण्डको आलिङ्गन करनेमें अपना जीवन बिता रही थी । दृदयमे स्थित अक्षय आनन्दस्वरूप श्रीहरिका कभी मुझे स्वप्नमे भी ध्यान नहीं हुआ ! इसी प्रकार अनुताप करती हुई वह वेश्या अपने घरका द्वार बंद किये घरमे अकेली ही पड़ी रही । बार-बार एकनाथ महाराजका स्मरण करती, यह भी सोचती कि मुझ-जैसी पापिनको भला, ऐसे महापुरुषके चरणोंका स्पर्श कभी क्यो मिलने लगा ! एक दिन इसी प्रकार वह सोच रही थी कि एकनाथ महाराज गोदावरी-स्नान करके उसी रार्: से लौट रहे थे । झरोखेमेसे उसने महाराजको देखा और दौड़ी हुई दरवाजेपर आयी, बड़ी अधीरतासे द्वार खोलकर गद्गद कण्ठसे बोली;---'महाराज ! क्या इस पापिनके घरको आपके चरण पवित्र करनेकी कृपा कर सकते हैं ?' एकनाथ महाराजने कहा, -- 'इसमे कौन-सी दुर्छम बात है ?' यह कहकर एकनाथजीने घरमें प्रवेश किया । सूर्यंके प्रकाशसे जैसे अन्धकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही एकनाथ महाराजके पदार्पणसे वह पापसदन भगवनाम-निकेतन हो गया। वेश्या अब वेश्या न रही, अनुतापसे उनके सारे पाप धुल गये। एकनाथ महाराजके अनुग्रहसे उसके चित्तपर भगवन्नामकी सहर लग गयी। एकनाय महाराजने उसे 'राम कृष्ण हरि' मन्त्र दिया और सःकर्म-का क्रम बताया । दस वर्ष वाद जब इस अनुग्रहीताका देहावसान हुआ। तब वह श्रीकृष्णस्वरूपके ध्यानमे निमम थी।

(६) एक रात श्रीएकनाथजीका कीर्तन सुननेवालोंकी भीड़में चार चोर घुस बैठे—इस नीयतसे कि कीर्तन समाप्त होनेपर जब सब लोग अपने-अपने घर चले जायँगे और यहाँ भी सब लोग सो जायँगे, तब रातके सन्नाटेमे अपना काम बना लेंगे। रातके दो बजेके लगभग चोरोको यह मौका मिला। कुछ कपड़े और बर्तन इन्होंने हथियाये, तथा और भी हाथ साफ करनेकी घातमें इधर-उधर दूंढ़ने लगे। दूँढ़ते-दूँढ़ते देवगृहके समीप पहुँचे, भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और

एकनाय महाराज समाधिस्य थे । यह उन चोरोंने देखा और देखते ही उनकी दृष्टि अन्धी हो गयी । अब वे निकल भागना ही चाहते थे, पर हिथयाये हुए बर्तनों से उकराकर नीचे गिरे । देवग्रह से एकनाथ महाराज बाहर निकले । पूछा, 'कौन है ?' चोर रोने और गिड़ गिड़ाने लगे,—'महाराज! हमलोग बड़े पापी हैं, क्षमा कीजिये ।' महाराजने उनके नेत्रोंपर हाथ फेरा, उन चोरोंको पूर्ववत् दृष्टि प्राप्त हुई, साथ ही उनकी बुद्धि भी पलट गयी। एकनाथ महाराजने उनसे कहा कि 'ये कपड़े और बर्तन तो तुमलोग ले ही जाओ; और भी जो कुछ इच्छा हो, ले सकते हो ।' यह कहकर उन्होंने अपनी अंगुलीम पहनी हुई अँगूठी भी उनके सामने रख दी। चोर बड़े लिजत हुए, बार-बार महाराजके चरणोंमें गिरे और तबसे उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया।

इस प्रकार परोपकारमय निःस्पृह साधुजीवनसे, उपदेशसे, दानसे सबका उपकार करते हुए गृहस्थाश्रमका दिन्य आदर्श सबके झामने रखकर अन्तमे संवत् १६५६ वि• की चैत्रकृष्णा षष्ठीको एकनाथ महाराजने गोदावरी-तीरपर अपना शरीर छोड़ा । उस समय ये पूर्ण खस्य थे । इन्होंने अपने प्रयाणका दिन पहले ही बतला दिया था । अतः उसके कई दिन पहलेसे ही पैठणमें सर्वत्र मगदत्संकीर्तन हो रहा था । हरिकथाओकी धूम थी । दूर-दूरसे आये हुए दर्शनार्थियोंकी भीड़ जमा हो गयी थी । आकाश भगवन्नामसे गूंज रहा था । जब उस षष्ठी तिथिका प्रातःकाल सामने आ गया, तब श्री-एकनाथ महाराजने गोदावरीमे स्नान किया और बाहर निकलकर सदाके लिये स्माधिस्थ हो गये ।

श्रीएकनाथ महाराजके ग्रन्थोंमें सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत—एकादश स्कन्ध, रुक्मिणीस्वयंवर और भावार्थरामायण हैं। कहते हैं कि भगवान् श्रीराम-चन्द्रजीने स्वयं ही एकनाथजी महाराजसे भावार्थरामायण लिखवाया था। इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त चिरंजीवपद, स्वात्मबोध, आनन्दलहरी आदि अन्य कई छोटे-मोटे ग्रन्थ भी श्रीएकनाथ महाराजके बनाये हुए हैं। आपके सभी ग्रन्थ मराठी भाषामें हैं।

#### जनीजनार्दन

जनार्दन स्वामीके तीन प्रधान शिष्य थे—एकाजनार्दन ( श्रीएकनाथ महाराज ), रामाजनार्दन श्रीर जनीजनार्दन । जनीजनार्दनजी यजुर्वेदी ब्राह्मण, वीडनगरके रहनेवाले थे । मुसरमानोंका राज्य था, ये उस राज्यमे एक अफसरके पदपर नियुक्त थे । दामाजी पंतकी तरह इन्होंने भी एक बार दुर्भिक्षमें पीड़ितोंके प्राण बचानेके लिये सरकारी अनाजके खत्ते छटा दिये । सरकारने इन्हे हाथींके पैरोंतले कुचलवा डालनेका हुक्म दिया । पर ये शान्त थे, इतने शान्त थे कि वह उन्मत्त हाथी भी इनके पास

आकर शान्तिसे पीछे छोट गया । इसी वातपर ये छोड़ दिये गये, पर इन्होंने तय सरकारकी नौकरी छोड़ दी और श्रीगुरु जनार्दन स्वामीकी शरणमें जाकर शेप जीवन भगवद्-भजनके छिये उत्सर्ग कर दिया । इनका 'निर्विकल्पग्रन्थ' या 'उद्भववोध' नामका एक इस्तिलिखित ग्रन्थ है, जिसमें ब्रह्म, जीव, शिव और सगुण-निर्गुणका श्रीकृष्ण-उद्भव-संवादरूपसे प्रतिपादन किया गया है । श्रीएकनाथ महाराजके प्रयाणके दो वर्ष बाद संवत् १६५८ वि० में इनका देहावसान हुआ। इनके वंशज बीडमें हैं । इनके इप्टरेव श्रीगणेशजी थे।

# भक्तकवि मुक्तेश्वर

कविवर मुक्तेश्वर भगवान्के परम भक्त थे। रिसक कि थे। अपने रफुट पदोमे मुक्तेश्वरने अपना संक्षिप्त परिचय स्वयं दिया है। परम पवित्र गौतमी सरिताके रमणीय तट-देशमें उनका जन्म हुआ था। ये पैठणके सुष्रिसद्ध भक्त एकनाथके दौहित्र —उनकी छड़कीके छड़के थे। पैठण ही उनका निवास-स्थान था। उनका उपनाम मुद्र छ था। वे अत्रिगोत्र और आश्वलायन सूत्रके थे। उनके दत्तात्रेयजी उपास्य थे, विश्वम्भर उनके गुरु थे।

मुक्तेश्वर जन्मि ही मृक थे । संत एकनाथजीकी कृपासे वे बोलने लग गये। उनके चिरत्र-विकासपर शानेश्वरका बड़ा प्रभाव पड़ा था। जानेश्वरमें उनकी उत्कट मिक्त थी। बाल्यावस्थासे ही संतों और शानी-महात्माओं के सम्पर्कमें आते रहनेसे उनको शास्त्रका अच्छा शान हो गया था। उनका स्वभाव सत्सङ्क प्रभाव-से अत्यन्त विनम्र और माधुर्यपूर्ण था, कोमल था। उनकी नीति उज्ज्वल, मित पवित्र और प्रतिभा दिन्य थी। उन्होंने अपनी कृतियोंगे देवी-देवताके नाम बड़ी श्रद्धासे लिये हैं। मुक्तेश्वरका दृढ़ सिद्धान्त था कि संसारके दुःखोंसे निष्ट्व होनेका उपाय यह है कि 'जीवात्मा विश्वासपूर्वक श्रीरामके चरणकी अचल मिक्क प्राप्त करे । श्रीरामकी ही शरण जानेसे भव-सागरसे मुक्ति हो सकती है ।' मुक्तेश्वरकी गुरु-निष्ठा बहुत बढ़ी-चढ़ी हुई थी, उन्होंने गुरु विश्वम्भरनाथकी चरण-श्वरण अपनाते समय कहा था—'में तो अवोध शिशु हूँ । आपके चरणपर मस्तक रखनेके सिवा में कुछ और जानता ही नहीं, आप अपने इस पुत्रकी रक्षा कीजियेगा।'

मुक्तेश्वरने महाराष्ट्र-क्षेत्रमें भिक्त-प्रचार करनेमें जो यश कमाया, वह सर्वथा स्तुत्य और सराहनीय है। श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनोंमें उनकी उपास्य-वृत्ति थी। उन्होंने संक्षेपमे रामायण, मुक्तेश्वरी भारत, एकनाथ-चरित्र आदि सद्ग्रन्थोंकी रचना की थी। शाके १५६० में ६५ वर्षकी अवस्थामें उनका देहावसान हो गया। मराठी वाङ्मयके भक्त किवयों-में उन्हे अत्यन्त गौरवास्यद स्थान प्राप्त है।

#### -333#Kter---

#### भक्तवाणी

राम रामेति यद्वाणी मधुरं गायित क्षणम् । स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातकैः ॥ जिसकी वाणी एक क्षण भी 'रामराम'—ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा शराबी ही क्यों न हो, समस्त पापोसे छूट जाता है । समस्त पापोसे छूट जाता है ।

<sup>#</sup> रामाजनार्दनके चरित्रकी कोई बात नहीं मिलती । इनकी बनायी श्रीज्ञानेश्वर महाराजकी एक आरती और श्रीविट्ठलनाथ-छी भी एक आरती मिलती है । इन दोनों आर्रिसयोंकी बड़ी प्रतिष्ठा है।

## भक्त पुरन्दरदासजी

पण्ढरपुरके पास पुरन्दरगढ़ एक नगर है। वहाँ वरदाप्य नायक नामक एक सम्पन्न ब्राह्मण रहते थे। शाके १४०४ के लगभग उन्हे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रीनिवास नायक रक्खा गया । पिताकी मृत्युके पश्चात् श्रीनिवास नायक पिताकी अपार सम्पत्तिके स्वामी हुए । ये न्यापारमे बड़े कुशल थे । विजयनगर और गोलकुण्डाके राज्योंसे हीरा, मोती, माणिक्य आदि बहुमूल्य रत्नोका व्यापार करके श्रीनिवासने अपनी सम्पत्ति बहुत बढ़ा ली । धन सबसे बड़ा मादक है । दूसरे सब नशीले द्रव्योकी भाँति धनका भी यही स्वभाव है कि वह जितना मिलता है, उसकी प्यास उतनी बढती जाती है। फल-स्वरूप धनकी वृद्धिके साथ कंजूसी भी वढ़ती जाती है और उदारता, दया, क्षमा आदि सद्गुण प्रायः नष्ट होते जाते है । श्रीनिवास नायक जैसे-जैसे धन एकत्र करते गये, उनकी कृपणता बढ़ती गयी । उनको एक पैसा भी किसीको देना प्राण देनेके समान कष्टदायी हो गया । मॉगनेवाला उन्हे अपना शत्रु ही दिखायी पड़ता था ।

किस जीवके पूर्व जन्मके कर्म कैसे हैं, यह उसके वर्तमान कर्मोंसे विल्कुल अनुमान नहीं किया जा सकता । भगवानकी कर्न किसपर अहैतुकी कृपा- होगी, यह भी कोई जान नहीं सकता । श्रीनिवास नायक इस धनके विषमे सड़नेके लिये पृथ्वीपर नहीं आये थे । वे इस नरकके प्राणी नहीं थे । उनको इस कृपणताके कीचड़से निकालनेके लिये स्वयं दयामय प्रभु एक दित ब्राह्मणका वेश वनाकर एक दिन उनके यहाँ पहुँचे और बड़ी दीनतासे प्रार्थना करने लगे— भी अत्यन्त कंगाल हूँ । मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है । आप सम्पन्न हैं, मेरी कुछ सहायता कर दे ।

श्रीनिवासने पिण्ड छुड़ानेके लिये कहा—'आज तो मुझे तिनक भी अवकाश नही। आप कल पधारें।' श्रीनिवासको क्या पता था कि यह ब्राह्मण सचमुच कल आयेगा; किंतु जब यह दूसरे दिन आया तो फिर श्रीनिवासने कल आनेको कहा। ब्राह्मण नित्य आता था और श्रीनिवास सदा उसे कल आनेको कहते थे। इस प्रकार छः महीने बीत गये। इस अद्भुत ब्राह्मणपर उन्हें बड़ा कोध आया। अन्तमें एक दिन रही पैसोंसे भरी दो थैलियाँ उसके सामने पटककर वे बोले— इनमेंसे जो तुम्हें पसंद आये, वह एक पैसा ले लो और चले आओ!' ब्राह्मणने योड़ी देर आध्यंसे उनकी ओर देखा।

थैलियोको बिना छुए ही वे चले गये।

ब्राह्मणदेवता श्रीनिवास नायकके घर पहुँचे । उनकी पत्नीसे अपनी दरिद्रता तथा नायकका व्यवहार सुनाकर उन्होंने सहायताकी याचना की । स्त्री उदार-स्वभावकी थी । पतिके कृपण स्वभावसे उसे दुःख होता था । भगवान्मे उसका विश्वास था और साधु-ब्राह्मणोंके प्रति हृदयमें भक्ति थी । परंतु पतिदेव इतने कंजूस थे कि पत्नीके हाथमे एक पैसा भी रहने नही देते थे । ब्राह्मणदेवताको उसने अपने पितासे प्राप्त नकफूल 'श्रीकृष्णार्पमस्तु' कहकर दे दिया ।

श्रीनिवास नायकने समझा था कि दरिद्र ब्राह्मणसे पिण्ड छूटा; पर वह ब्राह्मण उन्हीकी दूकानपर फिर पहुँचा और नकफूल देकर चार सौ मुहरें माँगने लगा। पत्नीका नकफूल पह्चानकर श्रीनिवासको अपनी स्त्रीपर बड़ा क्रोध आया। जिस ब्राह्मणने छः महीने उन्हें तंग किया था, उसे इतना मूल्यवान् नकफूल दे देना कोई साधारण वात नही थी। ब्राह्मणको उन्होंने यह कहकर विदा कर दिया—'इसे मेरे पास रहने दीजिये, कल आपको मैं सौ मुहरे दूँगा।' ब्राह्मणके चले जानेपर नकफूलको तिजोरीमे बंद करके वे सीधे घर आये और स्त्रीसे पूछने लगे—'तुम्हारा वह नकफूल कहाँ है, जिसे तुम सबेरेतक पहने थी ?' बेचारी स्त्री क्या उत्तर देती ? पतिके कोधी स्वभावको वह जानती थी। उसे चुप देखकर श्रीनिवास गरज उठे—'अभी लाकर नकफूल दे, नहीं वो जीते-जी तुझे पृथ्वीमे गाइ दूँगा।'

अव स्त्री क्या करे ? नकफूल तो वह दान कर चुकी और पितिसे सच्ची वात कह नहीं सकती । भयके कारण उसके मुखसे निकल गया—'नकफूल भीतर रक्खा है।' झटपट वह भीतर चली गयी। आत्महत्या करनेके अतिरिक्त उसे कोई दूंसरा मार्ग नहीं सूझा। एक कटोरीमे विष् घोलकर उसने भगवान्से प्रार्थना की—'दयामय! मैंने तुम्हारी प्रसन्नताके लिये नकफूल बाह्मणको दिया था। यदि तुम मुझपर प्रसन्न हो तो मेरे पितदेवकी बुद्धि शुद्ध कर दो। वे अवसे साधुन्नाह्मणोंका सम्मान करे, उन्हें दान दें और तुम्हारा स्मरण करें। मुझे मृत्युका मय नहीं है। मैं तुम्हारे श्रीचरणोंमे आ रहीं हूँ।' प्रार्थना करके जैसे ही कटोरी उसने मुखकी ओर बढ़ायी, कोई वस्तु टपसे उसमे आ गिरी। देखा कि वह तो उसीका नकफूल है। बंद कमरेमें जहाँ एक पक्षीतक नहीं,

वहाँ नकफूल कहाँ से आ गिरा १ श्रीनिवासकी स्त्री लक्ष्मीबाईके नेत्र भर आये । उसे भगवान्की कृपाका साक्षात्कार हुआ । भूमिपर मस्तक रखकर उसने प्रमुको प्रणाम किया ।

श्रीनिवास नायक जानते थे कि नकफूल तो वे दूकानकी तिजोरीमें दंद करके आये हैं और उसकी चाभी उनके पास है। स्त्रीको डॉट-फटकार कर अब वे सोच रहे के कि सबेरे जब वह ब्राह्मण मुहरें लेने आयेगा तब उसे क्या उत्तर देना होगा ? इतनेमें उनकी पत्नीने नकफूल लाकर उनके हायपर घर दिया। अब उनके आश्रयंका ठिकाना नहीं रहा। नकफूल लेकर वे विना कुछ कहे शीष्रतासे दूकान गये। वहाँ तिजोरी ठीक बंद मिली, पर खोलनेपर देखा कि नकफूल उसमें नहीं है। इस चमत्कारको देखकर सहसा श्रीनिवासके हृदयको घष्का लगा। बुद्धि कुछ और हो गयी। मस्तक झकाये हुए वे घर आये और नकफूल पत्नीको देते हुए बड़ी गम्भीरतासे बोले—'लक्ष्मी! सच-सच बताओ कि क्या बात है। मैं तो आश्चर्यमें पड़ गया हूँ। तुमने जिसे नकफूल दिया या, बे ब्राह्मण कीन हैं ? तुम्हें यह फिर कैसे मिला !'

पतिके बदले भाव और कातर स्वरको सुनकर लक्ष्मीयाईने सारी वार्ते सच-सच सुना दीं। सब बार्ते सुनकर श्रीनिवास नायककी ऑखोंसे झर-झर ऑस् बहने लगे। वे हाय जोड़कर प्रार्थना करने लगे—'दयामय! आपने मुझ अधमसे दिख्त ब्राह्मण वनकर याचना की और मैं नीच आपको टालता रहा। मेरे लोभ, मेरे पापपर कुछ ध्यान न देकर आपने मेरी पत्नीके प्राण वचाये।' बड़ी देरतक वे जड़की मॉति खड़े-खड़े पत्नीकी ओर एकटक देखते रहे। इसके बाद उन्होंने उसी समय स्नान किया और तब स्त्रीके साथ भगवान्की पूजा की। पूजाके पश्चात् हाथमें सुलसीदल तथा जल लेकर अपनी समस्त सम्पत्ति उन्होंने 'श्रीकृष्णार्पणमस्तु' कहकर भगवान्के चरणोंपर चढ़ा दी।

श्रीनिवास नायकने सबेरे ही दीनों, कंगालों, ब्राह्मणोंको बुलाकर अपना सारा धन छटा दिया। अपनी स्त्रीके लिये एक कौड़ी भी उन्होंने नहीं छोड़ी। पत्नीने एक सोनेकी डिवियामें सिन्दूर रक्खा था। पता लगनेपर वह डिविया भी उन्होंने फिकवा दी। सच्चे अपरिग्रही होकर वे पण्ढरपुर पहुँचे। यहाँ नामकीर्तन करते हुए वे द्वार-द्वार धूमते। जो कुछ मिल जाता, उसीसे उनके परिवारका काम चलता था। गरीबीके कारण इनको बड़े-बड़े कप्ट झेलने पड़े, किंतु संग्रह करना इन्होंने सबेंथा छोड़ दिया था। वारह वर्षतक ये पण्ढरपुर रहे। जब वहाँ यवनोंका उत्पात बढ़ गया, तब किजयनगर चले गये।

विजयनगरनरेश श्रीकृष्णदेव राज-रत्नेंके व्यापारी श्रीनिवास नायकसे परिचित थे। अव उन्हीं श्रीनिवासको इस रूपमें देखकर राजाको आश्चर्य हुआ और इनमें श्रद्धा भी हुई। राजाके गुरु थे यतिश्रेष्ठ स्वामी व्यासरायजी। श्रीनिवासने इन्हींकी श्ररण ली। स्वामीजीने अपने इस सुयोग्य शिष्यको वेद, पुराण, स्मृति आदिका अध्ययन कराया। गुरुने श्रीनिवास नायकका नया नाम 'पुरन्दर विद्वल' रक्खा और आगे चलकर ये ही 'पुरन्दरदास' कहलाये।

पुरन्दरदासजीमें भी इतनी प्रगाढ़ भगवद्गिक यी कि इनके गुरुदेव व्यासराय स्वामीने स्वयं इनकी महिमाका गान किया है। भिक्षान्न ही इनका आधार था। इनकी पत्नी लक्ष्मीवाई सदा सब प्रकार पतिकी सेवामें तत्पर रहती थीं। पतिदेव जो भिक्षा लाते थे, उसे स्वच्छ करके वे भगवान्का भोग बनातीं और अतिथि-अभ्यागतोंको तृप्त करके पति तथा पुत्रोंको भोजन कराके जो कुछ रोप रह जाता, उसीपर सन्तुष्ट रहतीं। यदि भिक्षान्नमेंसे कुछ बच जाता तो कठके लिये वह स्कला नहीं जाता था। उसे तुंगभड़ा नदीमें जलचरोंके लिये डाल दिया जाता था। आज भी लोग व्यङ्गयमें दिख घरोंको दक्षिणमें 'पुरन्दरदासका घर' कहते हैं। ऐसा कंगाली एवं अपरिग्रहका आदर्श घर था इनका।

एक वार पुरन्दरदासजी भिक्षा मॉगने जब एक द्वारपर गये तो गृहस्वामिनीने द्वार बंद कर लिया । इन्होंने यह देखकर कहा—'भिक्षुकको देखकर जो द्वार बंद कर लेते हैं, वे घरके भीतरके पापको बाहर जानेसे रोक देते हैं।' गुरु-की कृपासे इनकी कवित्वशक्ति जायत् हुई थी। इनके पदींमें लोकशिक्षा, वैराग्य, तत्त्वज्ञान और भगवद्गक्तिके गम्भीर भान हैं। कर्नाटक-संगीतके ये उद्धारक कहे जाते हैं। इनके कीर्तन-के पद दक्षिण मारतमे अत्यन्त प्रिय हैं। कहा जाता है कि इन्होंने पौने पाँच लाख ब्लोक बनाये थे, पर अब उनका एक बहा भाग अप्राप्य है।

लगभग चालीस वर्षतक पुरन्दरदासजी तीर्यांटन करते रहे। अस्सी वर्षकी अवस्थामें सं०१५६२वि०में वे मतवदाम पधारे। उनकी शिक्षा, उनके पद, उनके ग्रन्थ लोक-मङ्गलकारी हैं। कन्नड़ भाषाका उनका साहित्य भक्तोंका प्रिय धन है। एक स्थानपर वे कहते हैं—'दूसरोंकी सम्पत्ति और पसयी स्त्री क्या अस्पृश्य-नहीं हैं ? क्या परमेश्वरकी विस्मृति अस्पृश्य नहीं है ? इनका स्पर्श मत करो।

ऐसे वीतराग भगवान्के प्रियजन धन्य हैं।

#### श्रीत्र्यम्बकराज

भैरव नामक एक कर्मनिष्ठ यजुर्वेदीय ब्राह्मण ये । इन्होंने वंशवृद्धिके लिये तुलजापुरकी भवानी देवीका अनुष्ठान किया । भवानी देवी प्रसन्न हुई और नवीं रात्रिको प्रकट हुई । देवीने तीन फल भैरवजीके हाथपर रक्खे और कहा-'इन्हें खा लो। इनसे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे; इन तीनोंमें जो वीचका फल है। इससे तुम्हारे जो पुत्र होगा, उसके हाथपर त्रिशूलकी रेखाएँ होंगी ।' भैरवजीके यथासमय तीन पुत्र हुए--- रुसिंह, म्यम्बक और कौण्डिन्य । त्र्यम्बक्के हाथपर सचमुच त्रिशूलकी तीन रेखाएँ थीं। भैरवजी इनपर कभी गुस्सा नहीं होते थे। इनकी कोई बात टालते भी नहीं थे । इन्हें उन्होंने खड़ी-पाटी भी नहीं दी, फिर विद्या कहाँ ? इनका उपनयन तो हुआ, पर विवाह करानेके फेरमे इनके पिता नहीं पड़े । इन्होंने श्यम्बकके हाथका त्रिशूल इनकी मा अम्बावतीको दिखाकर कहा कि 'यह कोई महायोगी है।' ज्यम्बकराज जब कुछ बढ़े हुए, तब स्वयं इन्होंने अपनी इच्छारे ही कुछ अध्ययन किया। कुछ काल पश्चात् इनके पिताकी मृत्यु हो गयी। त्र्यम्बकराजने अपने बड़े भाई नृसिंहसे उपदेश ग्रहण किया। कमलाकर नामक किसी सत्पुरुषने भी इन्हें प्रवोध कराया। बहुतोंका सङ्ग किया। पर कहीं इनका चित्त नहीं ठहरा। तव इन्होंने भगवती चण्डीकी उपासना की । सोलहवीं रातको एक पञ्चवर्षीया कुमारी प्रकट हुई । उसने कहा—

'सप्तश्रङ्गीपर जाओ, वहाँ महामाया रहती हैं और इसलिये श्रीसिद्धेश भी वहीं विराजते हैं। व्यम्त्रक सप्तश्रंगीपर गये और ध्यान लगाकर बैठ गये। तीसरी रातमे अम्बा प्रसन्न हुई । त्र्यम्वकराजने उनसे ब्रह्मज्ञान माँगा । करुणामयी भवानीने अपना कर कपोलमे स्पर्श किया, और एक चमत्कार हुआ । द्विजवेषमे श्रीसिद्धेश्वर भी प्रकट हुए । उन्होंने त्र्यम्बकराजको पाँच वचन वताये । उन्हींमे सारा ब्रह्मज्ञान बता दिया। पीछे एक अद्भुत प्रकाश दिखाया, जिसके सम्बन्धमें भ्यम्बकराज अपने प्रन्यमे कहते हैं कि 'वह प्रकाश अभीतक मेरी दृष्टिके सामने सारी सृष्टिमें है, उससे मेरे मनसहित सारी इन्द्रियाँ सदाके लिये निर्मल सुखपात्र वन गर्यी । मैंने अनुष्ठान किया भवानीका, पर भवानीके साथ करुणालय शूलपाणि भी प्रसन हए । मेरे लिये जगत् और मैं सब ब्रह्मानन्दसे भर गया । इसी ब्रह्मानन्दका जगत्को योध करानेके लिये जगदम्बाने मुझे आज्ञा दी ।' उसी आज्ञाके अनुसार च्यम्बकराजने श्रीसिद्धेश-द्वारा प्रदत्त पाँच महावाक्योके आधारपर 'वालबोध' नामक एक ग्रन्थ लिखा । इसमे मुख्यतः ॐकी उपासना बतायी गयी है और उसके साथ योगमार्ग भी दर्शाया गया है । ग्रन्थ संवत १६२९ वि० में लिखना आरम्भ हुआ और संवत १६३७ वि० मे समाप्त हुआ । इस ग्रन्थसे 'सिद्धेशमतसम्प्रदाय' नामक एक सम्प्रदाय ही चल निकला।

#### •

#### भक्त रमावछभदासजी

विक्रमकी १७ वीं शताब्दीके आरम्भमें अम्बाजी पंत नामक एक अगस्त्यगोत्रोत्पन्न ऋग्वेदी ब्राह्मण देवगढ़ (दौलताबाद) में रहते थे। ये वहाँके मुस्लिम राज्यके वजीर अम्बरलाँके नायब थे। बड़े प्रभावशाली और सम्पन्न पुरुष थे। संवत् १६४५ वि० के लगभग इनके एक पुत्र हुआ। उसका नाम 'तुकोजी' या 'तुकोपंत' रक्खा गया। सातवें वर्ष तुकोजीका उपनयन हुआ, बारहवें वर्ष विवाह हुआ और अठारहवें वर्ष पिता जो काम करते थे, वह इन्हें सौंपा गया। बड़ी योग्यता और दक्षताके साथ इन्होंने अपना काम सम्हाल्म। एक बार शत्रुओंने किलेको घर लिया था। पुकोपंत दो इजार घुड़सवार और पदाित सङ्क लेकर शत्रुओंसे लूट लिया गया । उस लूटमे किसीको कीमती कपड़े मिले, किसीको बहुमोल रल मिले, किसीको हाथी और घोड़े मिले, तुकोपंतको लावारिस पड़ी हुई एक पोथी मिली । यह एकनाथी भागवतकी प्रति थी । तुकोपन्तने उसे पढा, पढ़कर उनके मुखसे यह उद्गार निकला कि 'आज मेरा परम भाग्य उदय हुआ, भगवान्ने वड़ी भारी कृपा मुझपर की जो यह पोथी मुझे मिली ।' तुकोजीपंत और उनके वालमित्र कृष्णाजीपंत दोनोंने नाथभागवतके अनेकों पारायण किये । रम गये इस सद्मन्थकी परम रचिमे और चित्तसे भित्त-मन्दाकिनीकी घारा वहने लगी । नाथभागवतके प्रेम-समुद्रमें तैरते-तैरते ये उसमें तन्मय हो गये । यह-प्रपञ्च और राज-काज-सबसे जी उचट गया । सद्गुरुकी खोज होने

लगी, निकल पड़े घरसे वाहर सब काम-काज छोड़-छाड़कर । पहले पण्ढरपुर गये, वहाँ भक्ति-प्रेमानन्दमे चित्त स्थिर हुआ । फिर गोदावरी और प्रवरा नदीके सङ्गमपर स्थित गुरु श्रीलक्ष्मीधरदाससे मिले । उन्होने तुकोपंतपर अनुग्रह उनका नाम रमावल्लभदास रक्ला किया और श्रीरमावल्लभदासको श्रीगुरुने 'श्रीगोपालविद्या' प्रदान की । कहते हैं कि इन्होंने श्रीगुरु लक्ष्मीधरसे ही गीता और भागवत ग्रन्थ पढ़े । एक अभंगमे इन्होने अपनी दो अवस्थाओका वर्णन किया है-एक गुरुप्राप्तिके पूर्वकी बद्ध और मुमुक्षु-अवस्था और दूसरी गुरुप्राप्तिके बादकी मुक्तावस्था— 'मूलमे पहुँचकर देखा, मेरे कोई मा-वाप नहीं । संतोने मुझे पाला । उन्हींका मन कोमल है। पहले मेरा अगस्त्यगोत्र था। अव मेरा व्यापक गोत्र है । पहले मै ऋग्वेदी था, अब भागवती हूं। नामघोष मेरा आचार है और भगवद्गीता ही मेरा विचार है। पहले त्रिकाल सन्ध्या करता था, अब तो सर्वकाल प्रेमकी सन्ध्यामे ही रहता हूँ । पहले मैं मतभेदी था। अब मेरा मत अभेदी है। पहले लौकिक वाणी बोलता था। अब अलैकिक बोलता हूँ। पहले मै सम्मान लिया करता था। अब सबको सम्मान दिया करता हूँ । पहले चतुराई मुझे अच्छी लगती थी। अब भोलापन अच्छा लगता है। पहले मुक्तिके लिये छटपटाता था, अब भक्तिमे बहा\_जाता हूँ। पहले हरि तारक थे, अब उन्होंने मुझे तारक बना दिया है। पहले मै परतन्त्र था, अब मैं सर्वथा स्वतन्त्र हूँ। पहले रूप-नाम रुचता था, अव उसका कुछ काम नहीं रह गया। गुरुग्रहीत होनेके पश्चात् रमावलभदास पञ्चवटी गये। वहाँ उन्हें गोपाल गोस्वामी मिले। कुछ काल पश्चात उनके बालमित्र कृष्णाजीपंत भी आ मिले । ये तीनों गोदावरी-तीरपर कई वर्षोतक विहार करते रहे । इसी समय श्रीरमावल्लभदासने ध्वर्णतक विहार करते रहे । इसी समय श्रीरमावल्लभदासने ध्वर्णत निर्धार नामसे एक ग्रन्थ लिखकर श्रीकृष्णलीलाका वर्णन किया । इसके पश्चात् रमावल्लभदास वाई क्षेत्रमें गये । वहाँ नृतिंह अप्पा, गोविंद बॉकड़ा, राघवदास, उमावल्लभदास आदि कई भक्त मिले । इस भक्तमण्डलीमे रहते हुए रमावल्लभदासजीने श्रीरांकराचार्यकी 'वाक्यवृत्ति' पर एक मराठी टीका लिखी । इसके पश्चात् श्रीरमावल्लभदास अपने शिष्यो, मित्रों और घरवालों (धर्मपत्नी और चार पुत्रों) के साथ दक्षिण-कर्णाटक गये ।

रमावल्लभदासजीके कई मठ कर्णाटक प्रान्तमे हैं और वहाँ उनकी शिक्षा-दीक्षा अभीतक प्रचलित है। 'श्रीकृष्ण-जयन्ती व्रतोत्सव-भजन' नामक पुस्तकमे श्रीरमावल्लभदास-द्वारा निर्धारित श्रीकृष्णजन्मोत्सवपद्धात दी हुई है, उसमें उनके अनेक भजन भी हैं। इस 'जन्मव्रतोत्सव' और 'वाक्य-वृत्ति' की प्राकृत टीका और 'दर्शक-निर्धार' नामक श्रीकृष्ण-जन्माध्यायके अतिरिक्त इनके दो ग्रन्थ और हें—एक श्रीमद्भगवद्गीताकी 'चमत्कारी टीका' और दूसरी 'गुरुवल्ली'। गीताकी यह 'चमत्कारी टीका' संवत् १६८५ वि० में लिखी गयी। यह टीका वड़ी सरस, सुसङ्गत और सुनोध है और इसमें पहले नवें अध्यायसे अठारहवें अध्यायतक और फिर पहले अध्यायसे आठवें अध्यायतक की टीका है। दूसरी वात यह है कि प्रत्येक अध्यायमे जितने विषय आये हैं, उतने वर्ग इन्हांने प्रत्येक अध्यायमे कायम किये हैं। उदाहरणार्थ नवें अध्यायमे तेरह वर्ग है।

# भक्त श्रीतुकारामजी चैतन्य

श्रीतुकारामजीका जन्म दक्षिणक देहू नामक ग्राममें भगवद्भक्तोंके एक पवित्र कुलमे संवत् १६६५ वि० मे हुआ या । इनके माता-पिताका नाम कनकाबाई और बोलोजी था । तेरह वर्षकी अवस्थामे इनका विवाह हो गया । वधूका नाम रखुमाई रक्खा गया । पर विवाहके बाद मालूम हुआ कि बहूको दमेकी बीमारी है । इसलिये माता-पिताने तुरंत ही इनका दूसरा विवाह कर दिया । दूसरी बहूका नाम पड़ा जिजाई । श्रीतुकारामजीके दो और माई थे, बड़ेका नाम था सावजी और छोटेका नाम या कान्हजी । बोलोजी जब बुद्ध

हुए, तब उन्होंने अपनी घर-ग्रहस्थी और अपना काम-काज अपने बड़े पुत्रको सोंपना चाहा; पर वे विरक्त थे, अतः मुकारामजीके ऊपर ही सारा भार आ पड़ा। उस समय इनकी अवस्था सतरह वर्षकी थी। ये बड़ी दक्षताके साथ काम सम्हालने लगे। चार वर्षतक सिलसिला ठीक चला।

इसके बाद तुकारामजीपर सङ्कट-पर-सङ्कट आने लगे। सबसे पहले माता-पिताने साथ छोड़ा, जिससे ये अनाथ हो गये। उसके बाद बड़े भाई सावजीकी स्त्रीका देहान्त हो गया, जिसके कारण मानो सावजीका सारा प्रपञ्चपाश कट गया और वे पूर्ण विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये तथा उधर ही अपना जीवन विता दिया । बड़े भाईका छत्र सिरपर न होनेसे तुकारामजीके कष्ट और भी वढ गये । घर-ग्रहस्थी-के कामोंसे अब इनका भी मन उचटने लगा। इनकी इस उदासीनवृत्तिसे लाम उठाकर इनके जो कर्जदार थे। उन्होने रुपये देनेकी कल्पना ही नहीं की । और जो पावनेदार थे, वे पूरा तकाजा करने लगे । पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी। परिवार बड़ा था—दो स्त्रियाँ थीं, एक बच्चा था, छोटा भाई था और वहने थी । इतने प्राणियोको कमाकर खिलानेवाले अकेले तुकाराम थे, जिनका मन-पंछी इस प्रपञ्च-पिञ्जरसे उड़कर भागना चाहता था । इनकी जो दूकान थी, उससे लामके बदले नुकसान ही होने लगा और ये और भी दूसरोंके कर्जदार वन गये । दीवाला निकलनेकी नीवत आ गयी । एक बार आत्मीयोंने संहायता देकर इनकी बात रक्खी । दो-एक बार समुरने भी इनकी सहायता की; परंतु इनके उखड़े पैर फिर नहीं जमे। पारिवारिक सौख्य भी इन्हें नहींके बरावर था-पहली स्त्री तो इनकी वड़ी सौम्य थी, पर दूसरी रात-दिन किच-किच लगाये रहती थी। घरमे यह दशा और बाहर पावनेदारोका तकाजा । आखिर दीनाला निकल ही गया। तुकारामकी सारी साख धूलमे मिल गयी । इनका दिल टूट गया। फिर भी एक वार हिम्मत करके मिर्चा खरीदकर उसे वेचनेके लिये ये कोंकण गये। परंतु वहाँ भी लोगोने इन्हें खूव ठगा। जो कुछ दाम वस्ल हुए थे, उन्हें भी एक धूर्तने पीतलके कड़ेको, जिसपर सोनेका मुलम्मामात्र चढा था, सोना बतलाकर, उसके बदलेमें लें लिया और वह चम्पत हो गया।

ये बढ़े ही क्षमाशील और सहिष्णु थे। एक बार इनके खेतमें कुछ गन्ने पके थे। ये उनका गठर बॉधकर लारहे थे। रास्तेमें बच्चे पीछे हो गये। उन्होंने गन्ने मॉगने ग्रुरू किये। ये प्रसन्नतासे देते गये। अन्तमें एक गन्ना बचा, उसीको लेकर वे घर आये। भूखी पत्नीको बड़ा कोध आया। उसने गन्ना छीनकर इनकी पीठपर दे मारा। गन्ना टूट गया। ये हॅस पढ़े। बोले—'तुम बड़ी साध्वी हो। हम दोनोंके लिये मुझे गन्नेके दो दुकड़े करने पड़ते, तुमने बिना करें ही कर दिये। इससे इनकी क्षमाशीलताका पता लगता है।

एक बार जिजाईने अपने नामसे रुक्का लिखकर इन्हें दो सौ रुपये दिलाये, जिनसे इन्होंने नमक खरीदा और ढाई सौ रुपये बनाये । परंतु ज्यों ही उन्हें छेकर चले कि रास्तेमे एक दुखिया मिला । उसे देखकर इन्हें दया आ गयी और सब रुपये उसे देकर निश्चिन्त हो गये । उन्हीं दिनो पूना प्रान्तमे भयद्भर अकाल पड़ा । अन्न-पानीके बिना सहसों मनुष्योंने तड़प-तड़पकर प्राण त्याग दिये । इसके बाद सुकारामजीकी ज्येष्ठ पत्नी मर गयी । और स्त्रीके पीछे इनका बेटा भी चल बसा। दुःख और शोककी हद हो गयी।

दुःखके इस प्रचण्ड दावानलसे तुकाराम वैराग्य-कञ्चन होकर ही निकल सके । अब इन्होंने योग-क्षेमका सारा भार भगवानपर रखकर भगवद्भजन करनेका निश्चय कर लिया। घरमे जो कुछ रुक्के रखे हुए थे, उनमेसे आधे तो इन्होने अपने छोटे भाईको दे दिये और कहा-दिखो, बहुताके यहाँ रकम पड़ी हुई है। इन स्क्कोसे तुम चाहे वसूत्र करो या जो कुछ भी करो । तुम्हारी जीविका तुम्हारे हाथमे है ।' इसके वाद तकारामजीने वाकी आधे रक्कोको अपने वैराग्यमे बाधक समझा और उन्हें इन्द्रायणीके दहमें फेक दिया। अब इन्हे किसीकी चिन्ता नहीं रही। ये भगवद्भजनमे, कीर्तनमे या कहीं एकान्त ध्यानमे ही प्रायः रहने लगे। प्रातःकाल नित्यकर्मसे निवृत्त होकर ये विद्वल भगवानके मन्दिरमे जाते और वहीं पूजापाठ तथा सेवा करते । वहाँसे फिर इन्द्रायणीके उस पार कभी भागनाथ पर्वतपर और कभी गोण्डा या भाराडारा पर्वतपर चढ़कर वहीं एकान्त स्थलमे ज्ञानेश्वरी या एकनाथी भागवतका पारायण करते और फिर दिनभर नाम-स्मरण करते रहते । सन्ध्या होनेपर गाँवमे लौटकर हरिकीर्तन सुनते। जिसमे लगभग आधी रात बीत जाती । इसी समय इनके घरका ही, श्रीविश्वम्भर वाबाका वनवाया हुआ श्रीविद्दलमन्दिर बहुत जीर्ग-शीर्ग हो गया था। उसकी इन्होंने अपने हाथोसे मरम्मत की। इस प्रकार-की कठिन साधनाओंके फलस्वरूप श्रीतुकारामजीकी चित्तवृत्ति अखण्ड नाम-स्मरणमे लीन होने लगी । भगवत्क्रपासे कीर्तन करते समय इनके मुखसे अमङ्ग-वाणी निकलने लगी । बड़े-बड़े विद्वान् ब्राह्मण और साधु संत इनकी प्रकाण्ड ज्ञानमयी कविताओको इनके मुखसे स्कृरित होते देखकर इनके चरणोमे नत होने लगे ।

पूनासे नौ मील दूर वाघोली नामक स्थानमे एक वेद-वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनको श्रीतुकारामजीकी यह बात ठीक न जॅची। तुकाराम-जैसे शुद्ध जातिवालेके मुखसे शुद्धपर्यवोधक मराठी अमङ्ग निकलें और आब्राह्मण सब वर्णोंके लोग उसे संत जानकर मानें तथा पूजें, यह बात उन्हें जरा भी पसंद न आयी । उन्होंने देहके हाकिमसे तुकारामजीको देह छोड़कर कहीं चले जानेकी आज्ञा दिलायी । इसपर गुकारामजी पण्डित रामेश्वर भट्टके पास गये और उनसे बोले—'मेरे मुखसे जो ये अभङ्ग निकलते हैं, सो भगवान् पाण्ड्रदङ्गकी आज्ञासे ही निकलते हैं । आप ब्राह्मण हैं, ईश्वरवत् हैं, आपकी आज्ञा है तो मैं अभङ्ग बनाना छोड़ दूँगा; पर जो अभङ्ग बन चुके हैं और लिखे रक्ले हैं। उनका क्या करूँ ?' मट्टजीने कहा- 'उन्हें नदीमें डुवा दो ।' ब्राक्षणकी आज्ञा शिरोधार्य-कर मुकारामजीने देहू लौटकर ऐसा ही किया। अभङ्गकी सारी वहियाँ इन्द्रायणीके दहमें डुवो दी गर्यी । पर विद्वान् ब्राह्मणोंके द्वारा तुकारामजीके भगवत्प्रेमोद्गार निपिद्ध माने नायँ, इससे तुकारामजीके दृदयपर बड़ी चोट लगी। उन्होंने अन्न-जल त्याग दिया और श्रीविद्वलमन्दिरके सामने एक शिलापर बैठ गये कि या तो भगवान् ही मिलेगे या इस जीवनका ही अन्त होगा l इस प्रकार हठीले भक्त <u>त</u>ुकाराम-भी श्रीपाण्डुरङ्गके साक्षात् दर्शनकी लालसा लगाये, उस शिलापर विना कुछ खाये-पिये तेरह दिन और तेरह रात पहे रहे । अन्तमें भक्तपराधीन भगवान्का आसन हिला। हुकारामजीके दृदयमें तो वे थे ही, अब वे वालवेश धारण करके तुकारामजीके समक्ष प्रकट हो गये । तुकारामजी उनके चरणोंमें गिर पड़े । भगवान्ने उन्हें दोनों हाथोंसे उठाकर छातीसे लगा लिया । तत्पश्चात् भगवान्ने मुकारामजीको वतलाया कि 'भैंने तुम्हारे अभङ्गोंकी वहियों को इन्द्रायणीके दहमें चुरिक्षत रक्ला या । आज उन्हें प्रमहारे भक्तोंको दे आया हूँ। यह कहकर भगवान् फिर मुकारामजीके हृदयमें अन्तर्धान हो गये।

इस सगुण साक्षात्कारके पश्चात् तुकारामजी महाराजका श्वरीर पंद्रह वर्षतक इस भूतलपर रहा और जवतक रहा, तबतक इनके मुखसे सतत अमृतवाग्धाराकी वर्षा होती रही । इनके स्वानुभविषद्ध उपदेशोंको सुन-सुनकर लोग इतार्थ हो जाते थे । सब प्रकारके लोग इनके पास क्षाते थे और सभीको ये अधिकारानुसार उपदेश देते तथा साधन बतलाते थे। जिस समय इन्द्रायणीमें अमङ्गी-

की वहियाँ इवा दी गर्यी थी, उसके कई दिनों बाद वे ही पण्डित रामेश्वरमृह पूनेमें श्रीनागनायजीका दर्शन करने जा रहे थे । रास्तेमें वे अनगढ्शाह औलियाकी वावलीमें नहानेके लिये उतरे । नहाकर जो ऊपर आये तो एकाएक उनके सारे शरीरमें भयानक जलन पैदा हो गयी। वे रोने-पीटने और चिछाने लगे । शिप्योंने बहुत उपचार किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ । अन्तमें जय ज्ञानेश्वर महाराजने स्वप्नमें उन्हें तुकारामजीकी शरण जानेके लिये कहा, तव वे दौडकर श्रीतकारामजीकी शरण गये । इस प्रकार रामेश्वरभट्ट-जैसे प्रकाण्ड पण्डितः कर्मनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण भी तुकारामजीको महात्मा मानकर उनका शिष्न होनेमें अपना कल्याण और गौरव मानने लगे। फिर भी श्रीव्रकारामजी पण्डित रामेश्वरभद्दको देवता जानकर प्रणाम करते थे और उन्हें प्रणाम करनेसे रोकते थे। श्रीतुकारामजी महाराज-के सिद्ध उपदेशके अधिकारी वहुत लोग ये । छत्रपति शिवाजी महाराज तुकारामजीको अपना गुरु बनाना चाहते थे; पर उनके नियत गुरु समर्थ श्रीरामदास स्वामी 🕏 यह अन्तर्दृष्टिसे जानकर प्रकारामजीने उन्हें उन्हींकी शरणमें जानेका उपदेश दिया । फिर भी शिवाजी महाराज इनकी इरिकथाएँ वरावर सुना करते थे।

श्रीतुकाराम महाराजके जीवनमें लोगोंने अनेकों चमत्कार भी देखे । स्थानाभावके कारण उनके चमत्कारोंका उल्लेख यहाँ नहीं किया जाता । सं० १७०६ चैत्र कृष्ण २ के दिन प्रातःकाल श्रीतुकारामजी महाराज इस लोकसे विदा हो गये । उनका मृत शरीर किसीने नहीं देखा, वह मृत हुआ भी नहीं । भगवान् स्वयं उन्हें सदेह विमानमें बैठाकर अपने वैकुण्ठधाममें ले गये । इस प्रकार वैकुण्ठ सिधारनेके बाद भी श्रीतुकारामजी महाराज कई बार भगवद्भक्तोंके सामने प्रकट हुए । देहू और लोहगांवमें तुकारामजी महाराजके अनेक स्मारक हैं; परंतु ये स्मारक तो जड हैं, उनका जीता-जागता और सबसे बड़ा स्मारक अभक्क-समुदाब है । उनकी यह अभक्क-वाणी जगत्की अमूल्य और अमर आध्यात्मिक सम्पन्ति है । यह श्रीतुकारामजी महाराजकी वाह्यायी मूर्ति है ।

# समर्थ गुरु रामदास स्वामी

भगवान् श्रीस्यंनारायणके वरदानसे स्यांजी पंतकी धर्मपत्नी राण्वाईके गर्भसे सं० १६६२ मार्गशीर्ष शुक्ला १३ को प्रथम पुत्रका जन्म हुआ, जिसका नाम गङ्काधर रक्ला गया, जिसने अपनी वयस्के ९ वे वर्षमे ही श्रीहनुमान्जीके मन्दिरमे ग्यारह दिनोतक मारुतिकवन्त्रका पाठ करके श्रीहनुमान्जीको प्रसन्न कर लिया और जिसे भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भी दर्शन देकर अनुग्रहीत किया। ये ही गङ्काधरजी आगे चलकर 'श्रेष्ठ' या 'रामीरामदास' के नामसे प्रसिद्ध हुए । इनके जन्मके तीन वर्ष बाद वर्तमान दक्षिण हैदराबादके अन्तर्गत औरङ्काबाद जिलेमे जाम्ब प्राममे संवत् १६६५ की नैत्र शुक्ला नवमिके दिन ठीक श्रीरामजन्मके समय राण्वाईने उस महापुरुषको जन्म दिया, जिसे संसार समर्थ गुरु रामदास स्वामीके नामसे जानता है । इनका नाम पिताने नारायण रक्खा।

नारायण जन पाँच वर्षके थे। तब उनका उपनयन संस्कार हुआ । बचपनमे ये बड़े ऊधमी थे । पेड़ोपर चढ़ना, एक डालसे दूसरी डालपर या एक पेड़से दूसरे पेड़पर कृदना। पहाड़ोंपर तेजीसे चढ़ना-उतरना, उछल्ना-कृदना-फॉदना —ये ही सब इनके खेलथे। पाँचने वर्षमे इनका उपनयन संस्कार हो गया था । लिखना-पढ़ना और हिसान लगाना तथा नित्यका ब्रह्मकर्म भी उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया। सूर्यदेवको ये नित्य दो इजार नमस्कार किया करते थे। आठ वर्षकी अवस्थामे ही इन्होने भी श्रीहनुमान्जीको प्रसन्न किया और श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन प्राप्त किये । भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने खयं इन्हें दीक्षा दी और इनका नाम रामदास रक्खा। जब ये बारह वर्षके हुए, तत्र इनके विवाहकी तैयारी हुई । विवाहमण्डपमे वर-वधूके बीच अन्तः पट डालकर ब्राह्मणलोग मङ्गलाचरणके श्लोक बोलने लगे । पहले मञ्जलाचरणके पीछे सब लोग जब 'ग्रुमलग्न सावधान' बोले, रामदासजी सचमुच ही सावधान होकर वहाँसे ऐसे भागे कि बारह वर्षीतक फिर घरके लोगोंको पता ही न लगा कि वे कहाँ गये। वहाँसे तीन कोसपर गोदावरी नदी है, उसे तैरकर रामदासजीने पार किया और किनारे-किनारे पैदल चलकर वे नासिक-पञ्चवटी पहुँचे । पञ्चवटीमे इन्हे भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके फिर दर्शन हुए । उस अवसरपर रामदासजीने एक 'करुणादशक' दारा बदी करुणापूर्ण

वाणीमे प्रभुकी विनय की । तत्पश्चात् नासिकके समीप टाफली प्राममे जाकर, जहाँ गोदा और निन्दनीका सङ्गम हुआ है, एक गुफामे रहने लगे । वहाँ इन्होने त्रयोदशाक्षर (श्रीराम जय राम जय जय राम) मन्त्रका पुरश्चरण आरम्भ किया । दैनिक नियमींका पालन करनेके पश्चात् दिन या रातको जन्न जो समय मिलताः उसमे ये रामायणः वेद-वेदान्तः उपनिपद्-गीताः भागवत आदि प्रनथ देखा करते थे। इस प्रकार वहाँ तप करते हुए इन्हें तीन वर्ष हो गये । एक दिन रामदासजी सङ्गमपर ब्रह्मयज्ञ कर रहे थे और उधरसे एक विधवा स्त्रीने आकर इन्हें प्रणाम किया । इसपर 'अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव' ऐसा आशीर्वाद श्रीरामदासजीके मुँहरे निकल गया, जिसे सुनकर स्त्रीने पूछा-'इस जन्ममें या दूसरे जन्ममें ?' बात यह थी कि उस स्त्रीके पतिकी मृत्यु हो गयी थी और वह उसके साथ सती होनेको जा रही थी। सती होने जानेके पूर्व सत्पुरुषोको प्रणाम करनेकी जो विधि है, उसके अनुसार वह इन्हे तपस्वी महात्मा जानकर प्रणाम करने आयी थी। रामदासजीने कहा-- 'अच्छा, शक्को यहाँ ले आओ ।' लाशके सामने आते ही रामदासजीने श्रीराम नाम लेकर उसपर तीथोंदक छिड़का । तुरंत वह मृत शरीर 'राम-राम' उचारण करता हुआ जीवित हो उठा । इस प्रकार जो पुनर्जीवित हुए, उनका नाम गिरधरपंत था और उनकी वह सती स्त्री अनपूर्णावाई थी। अनपूर्णासे फिर रामदासजीने कहा-भौने तुसे पहले आठ पुत्रींका आशीर्वाद दिया था। अन श्रीरामक्तपासे दोका और देता हूँ। इस आशीर्वादके अनुसार उस ब्राह्मणदम्पतिको दस पुत्र हुए और उन्होंने प्रथम पुत्र श्रीरामदासजीके चरणोंमे अर्पण किया। वही समर्पित पुत्र उद्धव गोसावीके नामसे प्रख्यात हुआ।

अस्तुः उस स्थानपर संवत् १६८९ मे जन पुरश्चरण समाप्त हुआः तब श्रीरामचन्द्रजीने समर्थ गुरु रामदासजीको दर्शन देकर यह आज्ञा दी कि अव तुम सन तीथोंकी यात्रा करके कृष्णा नदीके तटपर रहो।' तदनुसार श्रीसमर्थ रामदासजी तीर्थयात्राको चले। सबसे पहले श्रीसमर्थ काशी गये। वहाँसे अयोध्या जाकर श्रीराममन्दिरमे उन्होंने अपने परमाराध्यके दर्शन किये। तत्पश्चात् गोकुलः वृन्दावनः मथुराः द्वारका होकर श्रीनगरः वदरीनारायण और केदारेश्वर गये । वहाँमे पवतिशिखरपर ध्यान लगाये बैठे हुए श्रीदवेतमार्धतिकं दर्शन करने गये, जहाँ चार महीने ठहरे और श्रीदवेतमार्धतिने इन्हें प्रमाद-खरूप टोप मेखला, वस्कल, भगवे वस्त्र, जयमाल, पादुका और कुवड़ी दी । यहाँसे उत्तरमानमकी यात्रा करके जगन्नाथपुरी और पूर्वी समुद्रके किनारेसे लेकर दक्षिण समुद्रके तटपर श्रीरामेश्वर संतुवन्य तथा लद्घांक दर्शनकर गोकर्ण, महावलेश्वर, जेपाचल, शैलमिल्लकार्जुन, पञ्च-महालिङ्ग, किष्किन्धा, पम्पामरोवर, श्रम्थमृक पर्वत, करवीर-क्षेत्र, परशुरामक्षेत्र, पण्डम्पुर, भीमार्गंकर और ज्यम्बकेश्वर होते हुए पञ्चवटी लैटे ।

इस प्रकार जब तीर्थयात्रा समाप्त हो गयी, तब समर्थ गोदावरीकी परिक्रमा करने निकले । रास्तेम एक दिन इन्होंने पैटणमे कीर्तन किया और एक अद्भुत चमत्कार दिखटाया। जिसमें वहाँ के लोगोने इन्हें पहचान लिया और कहा कि 'आप तो निश्चिन्त होकर तीथोंमे घूम रहे हैं, परतु धरमे आपकी माता आपके लिये तड़प रही है । आपके चिरहमें रा रोकर उन्होंने नेत्रोकी ज्योति खो दी है। यह सुनकर रामदासजी महाराज तुरंत ही माताके दर्शनार्थ जाम्य गाँव गये । द्वारपरसे आवाज दी 'जय जय रघवीर समर्थ !' श्रेष्ठजीकी धर्मपत्नी यह सुनकर भिन्ना लेकर आयी, पर समर्थनं कहा-पह भिक्षा मॉगनेवाटा कोई वैरागी नही है। वत्रतक माताने आवाज सुनी और पृष्टा—कीन मेरा वेटा नारायण ?' समर्थने कहा—'हाँ, माताजी ! में ही हूँ ।' और यह कहकर उन्होंने माताके समीप पहुँचकर उनके चरणोंमें मस्तक रख दिया। चौबीस वर्षके दीर्घकाटके वाद माता और पुत्रका मिल्न हुआ था। समर्थने माताके नेत्रींपर अपना हाय फेरा, जिससे खोयी हुई नेत्रप्योति माताको फिर प्राप्त हो गयी । इसके बाद समर्थने माताको कपिल्मीता सुनायी और उनसे आग लेकर गोदावरीकी परिक्रमाका रास्ता लिया । सप्तगोदावरी सङ्गमकी सन्य परिक्रमा करके सीधे त्र्यम्बकेश्वर और त्र्यम्बकेश्वरसे पञ्चवटी पहॅचकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके पश्चात् समर्थ टाफलीम आये, जहाँ वे उद्धवसे मिले । यहाँ यह बतला देना आवस्यक है कि तीर्थयात्राके प्रसङ्गते श्रीसमर्थ जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ इन्होंने अपने मठ स्थापित किये और प्रत्येक मठमें एक-एक अधिकारी शिष्यकी नियुक्ति की ।

इस तरह बारह वर्ष तपस्या और बारह वर्ष तीर्थयात्रा

करके श्रीसमर्थ सं० १७०१ के वैद्यान्य मासमें श्रीरामचन्द्रजी-के आगानुसार कृष्णानदीके तटपर जाये । वहाँ माहली-क्षेत्रमं श्रीसमर्थ जब रहने छंग, तब बहे बहे सनलोग इनसे मिउनेके लिये आने लगे । बटगाँवके जयराम स्वामी। निगर्शक रजनाथ स्वामी, बहानालक आनन्दमूर्ति स्वामी, भागा नगरके कवाव स्वामी और न्वय श्रीममर्थ—ये पाँची मित्रकर दाल-प्रशासतन कहलाते थे । यहाँ श्रीतुकारामजी महारान और निचयको देव श्रीमसर्यने मिक्ने आपे। कुछ काट बाद शीयमर्थ माहुनींग कृष्णा और कोपनाके 'प्रीतिमञ्जम' पर कर्हाट खानमे आपे और वर्षेने पाँच मील्पर शाहपुरके ममीर पर्वतकी एक गुकामे रहने त्ये । बाहपुरमे श्रीसमर्थने ध्रतापमाठतिमन्दिर की खापना की और तत्यशान वहाँग चलकर चामल्योरे आये। बहाँक सुवेबारने इनमें दीवा ही। वहाँसे धूमते घामते श्रीयमर्थ करहाउ पहुंचे और फिर वहींने मीरज होते हुए कोल्यापुर गये । योल्यापुर्क सुवेदार पाराजी पंत वर्षेने रनमें दीक्षा की और उनरी यहिन रामावाईने भी अपने अम्बाजी और दत्तात्रेय नामक दो। प्रत्रोक्ष नाथ अपनेकी श्रीसमर्थ नरलोंग सर्लान यह दिया।

मु० १७०२ में शीसमर्थ रामनवमीना उत्सव करने ल्गे । सब्ये पट्टा उत्सद मयुर्वे नहे धूम घामके साथ ममञ्ज हुआ । उसके दाद प्रतिवर्ग अन्यान्य खानीम हमरा श्रीतमर्यनम्प्रदायानुतार नवर्चतन्यके माय श्रीराम-जपन्सलय मनाया जाने लगा। उन्हीं दिनों महाराष्ट्रमे शीयिवाजी महाराज हिंदू-धर्मराज्यकी संखापना करनेके उद्योगमें लगे हुए थे । शीममर्थ रामदास स्वामीकी संकीर्ति सुनकर भीदिवाजीका मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और उन्होंने इनको गुरुह्तपम वरण कर लिया। स॰ १७०६ में चाफलके ममीव शिंगणवाडीमें शीतमर्थने शिष्यरूपमें महण किया और श्रीरामचन्द्रके श्योदगाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया । सं० १७०७ मे श्रीसमर्थ पार्टीमे आकर रहने लगे । वह तभीवे सजनगढ़ कहलाने लगा और वहाँ अनेक साधु-संतांके अतिरिक्त सुभीतेका स्थान होनेके कारण श्रीशिवाजी महाराज बार-बार इनके दर्शनार्थ आने लगे। स० १७१२ में जब शिवाजी महाराज सातारामं थे। तत्र श्रीसमर्थ करजगाँवसे चलकर भिक्षा मॉगते हुए राजदारपर पहुँचे । महाराजने इन्हें साष्टाङ प्रणाम करके एक पत्र लिखकर इनकी सोलीमें

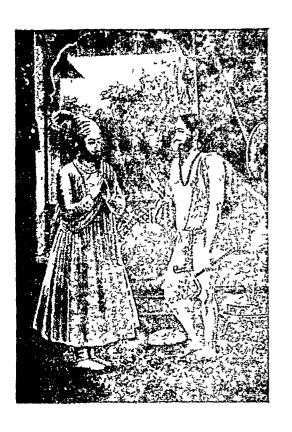

कल्याणलामीकी गुरुभक्ति

ि वे० ४३७

समर्थं रामदास (छन्नपति शिवाजी) [पृ०४२४



भक्त कवीर [ पृ० ४४२



भक्त नानक

[५० ४४५



भक्त खामी हरिदासजी [ १० ४४७



भक्त रामचरणजी [पृ० ४५०

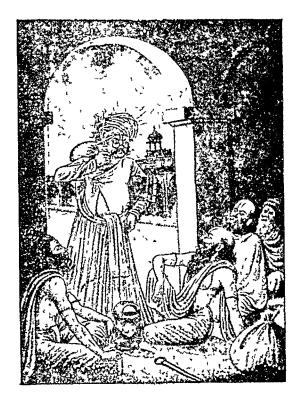

गरजीहीरी खाँबछसा**र** सेंड [१० ४५६



भक्त जाम्भोजी [ पृ॰ ४५६

डाल दिया, जिसमे यह लिखा या कि 'आजतक मैने जो कुछ अर्जित किया है, वह सब स्वामीके चरणोमें समर्पित है।' दूसरे दिन श्रीशिवाजी महाराज स्वामीके साथ झोली लटकाकर भिक्षा भी मॉगने लगे; परंतु जब श्रीसमर्थने उन्हें समझाया कि 'राज्य करना ही तुम्हारा धर्म है,' तब श्रीशिवाजी महाराजने अपने हाथमे फिर शासनसूत्र ले लिया और स्वामीके मन्त्रणानुसार राजकार्य संभालने लगे।

श्रीसमर्थ जब तंजावर गये थे, तव वहाँके एक अन्धे कारीगरको ऑखें देकर इन्होंने श्रीराम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान्जीकी चार मूर्तियाँ वनानेका काम सौंपा था । वे मूर्तियाँ स० १७३८ फाल्गुन कृष्णा ५ को सजनगढ पहुँचीं। उन्हें देखकर श्रीसमर्थको परम सन्तोष हुआ। इन्होंने उसी दिन चारो मूर्तियोकी विधिपूर्वक स्थापना की। उनकी पूजा-अर्चा होने लगी। फिर माध कृष्णा ९ के दिन सबसे कह-सुनकर श्रीसमर्थने महाप्रयाणकी तैयारी की। श्रीराममूर्तिके सामने आसन लगाकर बैठ गये। उनके प्रयाणकालीन उद्गारोंको सुनकर उद्धव आदि शिष्य घबराये। इसपर श्रीसमर्थने कहा कि भाजतक, जो अध्यात्मश्रवण करते रहे, क्या उसका यही फल है ११ शिष्योने कहा—'स्वामी! आप सर्वान्तर्यामी है, घट-घटके वासी हैं; पर आपके प्रत्यक्ष और सम्भाषणका लाम अब नहीं

मिलेगा। 'यह मुनकर श्रीसमर्थने शिष्योके मस्तकपर हाय रखकर कहा— 'आत्माराम', 'दासबोध' इन दो ग्रन्योका सेवन करनेवाले भक्त कभी दुखी न होंगे। तत्पश्चात् इक्कीस वार 'हर-हर' शब्दका उच्चारण करके श्रीसमर्थने ज्यो ही श्रीराम-नाम लिया, त्यो ही उनके मुखसे एक ज्योति निकलकर श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिमे समा गयी!

श्रीसमर्थके प्रसिद्ध प्रन्थोंके नाम ये हैं—'दासनोध मनोनोधः करुणाष्टकः पुराना दासनोधः आत्मारामः रामायणः ओवी चौदह शतकः स्फुट ओवियाँ पिड्रपुः पञ्चीकरणयोगः चतुर्थमानः मानपञ्चकः पञ्चमानः स्फुट प्रकरण और स्फुट क्लोकः।

श्रीसमर्थद्वारा स्थापित जो सुप्रसिद्ध ग्यारह मारुति हैं, उनके स्थान ये हैं—शाहपुर, मस्र, चाफलमे दो स्थान, डवज, शिरसप्त, मनपाडलें, चारगॉच, माजगॉच, शिंगणवाडी और बाहे।

श्रीसमर्थने लगभग सात सौ मठोकी संस्थापना की थी। उनमें कुछ मुख्य मठोके नाम ये हैं—जाव, चाफल, सजनगढ़, टाफली, तंजावर, डोमगॉव, मनपाडले, मीरज, राशिवड़े, पण्ढरपुर, प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, बद्री-केदार, रामेश्वर, गङ्गासागर आदि।

#### भक्त उद्धव गोसावी

(लेखक-श्रीविद्वल रङ्गराव देशपाण्डे बी० ए०, एल्-एल्० बी०)

महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध भक्त समर्थ रामदास स्वामीके ये पट्ट-शिष्य थे । ये महान् भगवद्भक्त थे । इनके पिताका नाम सदाशिव पंत और माताका नाम उमा था । सदाशिव पंत धनवान् थे । युवावस्थामे ही उनकी मृत्यु हो गयी । उनकी धर्मपत्नी उमाने सती होनेका निश्चय किया । उमा अपने पतिके शवको छेकर चितापर आरोहण करने-वाली ही यी कि उसकी दृष्टि एक गुफाकी ओर पड़ी, जहाँ समर्थ रामदास ध्यानस्थ स्थित थे । उनकी तेजःपुक्क, तपस्वी-विभूति देखकर उमाने उनके दर्शनार्थ समीप जाकर नमस्कार किया । स्वामीजीने 'अष्टपुत्रा सौभाग्यवद्गी भव' ऐसा आशीर्वाद दिया । उमाने फिर प्रणाम किया—इस विचारसे कि स्वामीजी ध्यानस्थ हैं, मेरी अवस्थाको समझ लें। परंतु उन्होंने फिर उसी आशीर्वचनको दुहराया। तीसरी बार उमाने प्रणाम किया तो स्वामीने 'दशपुत्री भव'—दस पुत्रोंवाली हो —का आशीर्वाद दिया। इसपर उमाने कहा—'स्वामीजी! मैं तो अब सती होने जा रही हूं और मेरे पतिका देहान्त हो गया है, आपका यह आशीर्वाद कैसे सत्य होगा ?' पर स्वामीजीके कृपाप्रसादसे उसका पति सजीव होकर उठ बैठा। उसने कहा कि 'मुझे कुछ छोग छे जा रहे थे, इतनेमे एक वानरने आकर छुड़ाया और मै जाग्रत् हो गया। मुझे यहाँ क्यो छाये हो ?' उमाने सारा वृत्तान्त कहा। इसपर उसके पतिने स्वामीके दर्शनकी इच्छा की। दर्शनके बाद स्वामीजीने कहा कि 'तुमको जो पुत्र होंगे, उनमेसे प्रथम पुत्र मुझे दे देना।'

दम्पतिने इसे स्वीकार किया और आनन्दसं अपने धर छीट आये । इन्हींके प्रथम पुत्र हमारे चरित्रनायक श्रीउद्धव-म्वामी है।

उड़व खामी जन्मसे ही वेराग्ययक्त भक्त थे । मानो स्वयं स्वामी रामदासने ही शिष्यरूपमे अदतार लिया था । समर्थ रामदास इनके पिताके पास आकर इस बालकको देख-कर बड़े प्रमन्न होते थे और उसे बहुत प्यार करते थे । उद्भव स्वामी भी समर्थ रामदासको ही अपना पिता मानते थे । छः वर्षक बाद जब उपनयन करनेका निश्चय हुआ। तव बालकने कहा कि भीरा उपनयन समदाम स्वामी-की उपस्थितिमें होगा । अन्यथा नहीं । १ पर पिताजीने नहीं माना । उपनयनकी तैयारी कर ही । उतनेम वहाँ समर्थ प्रकट हो गये और उद्भव स्वामीके मनके अनुसार उपनयन हुआ। पश्चात इस वालकको लेकर नमर्थ माता पिताके घरने निकले । गॉववालॉने समझाया कि 'इस छोटेन्से बालकको आप गाता-पितासे अलग क्यों ले जा रहे हैं १ पर उन्होंने किमीकी नहीं सनी । फिर गॉववालेंकि कहनेपर समर्थने उमी गाँवके समीप टाकली ग्राममें इनुमान्जीका मन्दिर वनवाया और उसी स्थानपर इस बालकको राग्या । तदनन्तर स्वामीजी वहाँसे चले गये । जाते वक्त स्वामी-जीने वालकको हनुमान्जीकी प्रजाका विधान वतलाया और कहा कि मैं शीघ्र ही लैटकर आऊँगा।

वालकने खामीजीके आदेशानुसार प्रतिदिन प्रातः चार वजे उठकर स्नान, सन्ध्या, हनुमान्जीकी पूजा, जन और ध्यान-धारणा करनेका नियम कर लिया और अपने अनुष्ठानको अखण्डरूपमे चाल् रक्खा । वर् प्रतिदिन सद्दरकी प्रतीक्षा करता रहा । इस तरह बारह वर्ष व्यतीत हो गये । बालक बरावर अनुष्ठान करता रहा। एक दिन उसके मनमे आयी कि भारती तो शीघ छौटनेका वादा करके गये थे, पिर अभीतक क्यां नहीं आये । वे मुज़पर रूठ तो नहीं गये ११ चित्त व्याकुल हो गया । और गुरुजीके दर्शनकी लालसा अत्यन्त बढ गयी। उसने पूजाके समय इसके लिये श्रीहनमान-जीसे प्रार्थना की । इसपर भी जब समर्थ नहीं आये, तब एक दिन उसने प्रतिशा की कि अब मुझे जवतक दर्शन नहीं होंगे, में अन ग्रहण नहीं करूँगा। इनके भक्तिभावको देखकर हमुमान्जी प्रसन्न हो गये और रात्रिके घारह यजे दर्शन देकर बोले-प्वत्स ! चिन्ता न कर, तेरे गुरुजीको में लेकर आता हूँ ।' इस समय स्वामी रामदासजी सजनगढ़- में निवास करते थे । उनको एनुमान्जीने जगाया और तुरत दर्जन देनेके जिये लेकर आये । उद्धय स्वामी गुरुजीके दर्जन पाकर बदे ही प्रमन्न हुए, । यथायोग्यप्रणाम-पूजनादिके पश्चात् उपदेश देनेकी प्रार्थना की । स्वामी रामदामजीने उनको उपदेश दिया और कुछ दिनोंतक टाकली ग्राममें अपने शिष्यके माथ रहकर उमे हद आत्मानुभय कराया। तदनन्तर ये यहाँमें फिर मजनगढ़ लीट गये।

समर्थ रामदासजीके अकस्मात सजनगढ़में चले जानेके पश्चात् उनके शिष्य कल्याण, शियाणि आदिने वहीं खोज की; परंतु जब कहीं पता न चला, तब ये बड़े तुर्पी हुए । समर्थजीके वापस तीट आनेपर उनसे पृद्धा तो उन्होंने बतलाया कि 'उद्धव खामी नामरा मेरा एक अत्यन्त प्रिय शिष्य है। उसके प्रार्थनापर में अक्रमात् वहाँ चला गया था। अब बहाँसे लीटकर आ रहा हूँ।' यह उहकर उन्होंने उद्धव स्वामीका मारा चृत्तान्त सुनाया। इसपर सभी शिष्योंने उद्धव स्वामीके दर्शनकी इच्छा प्रकट थी। समर्थजीने उद्धव स्वामीको सजनगढ बुल्याया और अपने सब शिष्योंने उनकी भेंट करवायी। उस समय सदको बढ़ा ही आनन्द हुआ।

एक दिन ममर्थजीने उद्धय स्वामीरो अपने प्टाम-बोध'मन्यपर ज्याख्यान करनेकी आहा की । गुरु जीने आहातुमार उद्धय स्वामीने दामबोधरा व्याख्यान इतना मुन्दर किया कि उमे मुनकर गुरुजी यहे प्रमन्न हुए और अपने शिष्यों में उनसे अमस्यान दिया । मजनगढने टाकर्चा मामसा वापम जानेकी आजा होनेपर वहाँ में जब उद्धय स्वामी चले तो छत्रपति शिवाजीने उनमे प्रार्थना की कि भं पाँच गाँव आपके टाकरी-मठको देता हूँ । कृपया स्वीकार कर लीजिये ।' इसपर उन्होंने अत्यन्त नम्रनामे उन्हें लेना अस्वीकार कर दिया । इसमे इनके वैरास्यका पता लगता है ।

टाकली लीटनेके पश्चात् उद्भव स्वामी अपने नित्य कार्यक्रमके अनुमार भजन-पूजनमें लग गये। इस दिल्य व्यक्तिके दिल्य जीवनको देखकर जनता उनकी ओर आकृष्ट होने लगी और उपदेश तथा अनुम्रह करनेके लिये प्रार्थना करने लगी। इसपर उन्होंने पहा कि भी गुरुजीकी आशाके चिना ऐसा महीं कर सकता। एक दिन समर्थ टाकली आये। उस दिन एकादशी थी। समर्थने आशा की—कीर्तन करो। अशानुसार कीर्तन प्रारम्भ हुआ। कीर्तन

इतना सुन्दर और भक्तियुक्त अन्तःकरणसे किया जा रहा या कि स्वय श्रीहनुमान्जी पीछे खडे होकर वाद्य बजाकर कीर्तनमे योग दे रहे थे । सब लोग कीर्तनमे इतने मम हो गये कि कई घंटोतक अखण्ड कीर्तन होता रहा और किसीको समयका खयालतक न रहा । इस प्रकार सुन्दर कीर्तन सुनकर समर्थ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि 'जनताके उत्थानके लिये उद्धव स्वामी उपदेश दिया करें और स्वयं भक्तिभाव बढानेका प्रयत्न करें।' गुरुजीके आदेशानुसार उद्धव स्वामी नित्यप्रति जनता-को भक्ति-भावकी ओर आकृष्ट करनेका उद्योग करते रहे । वे स्वयं भजन-पूजन करते और दूसरोसे करवाते । जनता भी इन अधिकारी पुरुषके आदेशानुसार आचरण करने छगी । इस सिद्धपुरुषके द्वारा महाराष्ट्रभरमे भक्तिका बड़ा प्रसार हुआ । फाल्गुन शु० १ के दिन भजन-पूजन करते हुए आपने अपने आत्माको परमात्मामे विलीन कर लिया । अवतक इनकी पुण्यतिथि मनायी जाती है ।

# गुरुभक्त कल्याणस्वामी

(लेखक-श्री एम्० एन्० धारकर)

श्रीशिवाजी महाराजके सद्गुरु श्रीसमर्थ रामदासस्वामी महाराजका नाम सभी जानते हैं। श्रीसमर्थ महाराजने अनेको मठोंकी स्थापना की और उनमे अपने शिष्योको नियुक्त किया। इन शिष्योने श्रीशिवाजी महाराजको राजनीतिक क्षेत्रमे सहायता दी तथा मुसल्मानोसे आतिङ्कृत हिंदू-जनताको निर्भय किया।

एक समयकी वात है। श्रीसमर्थ महाराज और उनका शिष्यपरिवार कुछ दिनोके लिये एकत्रित हुआ । शिष्योमे परस्पर होड़-सी लगी थी कि सद्गुरुकी सबसे बढकर सेवा कौन करता है और सभी प्रायः अपनेको सर्वोपरि सेवकके रूपमे परिचय देनेके लिये लालायित थे। श्रीसद्गरुसे भला यह बात कैसे छिपी रह सकती थी। इसलिये उन्होने 'सच्ची कसौटीपर कौन शिष्य खरा उतरता हैं' इसकी परीक्षाके लिये एक लीला रची। एक दिन, जब कि समस्त शिष्यमण्डल उपस्थित था, वे जोरसे कराहने छगे। मानो कही उनके वडी पीडा हो रही हो। समस्त शिष्य घवरा गये और सवने समर्थ महाराजसे इसका कारण पूछा । स्वामीजीने कहा-(पुत्रो ! मेरी पिंडलीमे एक वडा भारी फोडा हो गया है और उसमे असहा पीडा हो रही है।' शिष्यमण्डलीमे हलचल-सी मच गयी । सभी शीघ चिकित्सा कराकर गुरुजीको आराम पहुँचानेके लिये आतुर हो उठे। कोई कुछ तो कोई कुछ उपचार करनेके लिये कहने लगा । स्वामीजीने कहा---(मुनो पुत्रो ! यह मेरा फोडा साधारण नहीं है और यह तुम्हारे किसी भी बाह्योपचारसे ठीक नहीं हो सकेगा।' गिष्य आग्रहपूर्वक बोले—'महाराज! कुछ-न-कुछ उपचार तो

अवश्य ही होना चाहिये ।' स्वामी महाराजने उत्तर दिया— 'हाँ, वत्तो ! इसके लिये एक ही उपचार हो सकता है और उससे तुरंत ही मेरी पीड़ा मिट जायगी; परंतु वह दुःसाध्य है। 'इतना कहकर वे चीख-चीखकर पुनः कराहने लगे। यह देखकर शिष्य बोले--'महाराज! कैसा भी दुःसाध्य उपचार क्यों न हो; उसे करनेमे हमे अपने प्राणोंकी भी चिन्ता नहीं है; आप बताये तो सही ।' स्वामीजी सब शिष्योंसे यही तो कहलवाना चाहते थे। उनके इतना कहते ही स्वामीजी बोले--'सुनो, इसका उपचार यह है कि कोई मनुष्य मेरे इस फोड़ेको मुँह लगाकर चूस ले। बस, मेरी वेदना तुरत मिट जायगी, परंतु वह चूसनेवाला मर जायगा। स्वामीजीकी यह बात सुनते ही सब शिष्य एक दूसरेकी ओर ताकने लगे । कोई भी इस कार्यके लिये आगे नहीं बढा । अन्तमे 'कल्याण' नामक शिष्य उठे और उन्होंने स्वामीजीसे फोड़ेपर वॅधी पट्टी खोलनेके लिये कहा। स्वामीजीने कहा— 'पट्टी खोलनेमे मुझे असह्य वेदना होगी, इसलिये पट्टी नहीं खोलनी है। हॉ, पट्टीमेसे एक कोनेपर फोड़ेका काला-सा मुँह दिख रहा है; बस, वहींसे चृसना आरम्भ कर दो।' कल्याणने सद्गुरु-चरणपर सिर रक्खा और फोड़ेको मुँहमे लेकर चूसना आरम्भ कर दिया। फोडेमेसे चार-छ: वूँट लेनेके बाद तो कल्याणने अपना मुँह फोड़ेपर सारी शक्तिसे लगा दिया और वड़े जोरसे चूसना आरम्भ किया। उसे बड़ा मधुर खाद मिल रहा था । स्वामीजी चिल्ला उठे— 'अरे कल्याण ! धीरें अरे धीरे !' पर कल्याण कव माननेवाले थे। कल्याण बोले—'महाराज! आपके प्रतिदिन ऐसे ही फोड़े

हुआ करें और मैं उन्हें चूसा करूँ। दतना कहकर कल्याणने यथाशक्ति सारा फोड़ा चूस डाला। अन्तमें स्वामीजीने पट्टी खोली और पिंडलीपरसे तोतापुरी आमकी एक बड़ी गुठली और छिलका निकल पड़ा। यह देखकर सारे शिष्य लिंबत हो गये। पाठक समझ ही गये होंगे कि स्वामीजीने पके हुए मीठे लवे तोतापुरी आमपर ही पट्टी वॉघ ली थी।

आगे चलकर अपनी अनुपंम गुरुभिक्तिले कल्याण श्रीसमर्थ रामदासस्वामी महाराजके प्रमुख शिष्य होकर कल्याण स्वामी'के नामसे प्रसिद्ध हुए और इन्होंने वड़ा कार्य किया।

# भक्त मुनिजी (स्वामी नरहर्यानन्दजी)

( लेखक-श्रीमगवानदासजी )

आचार्य भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजकी आशा पाकर भक्त मुनिजी चित्रकृटको चल दिये । गङ्गाजीके किनारे-किनारे चलकर प्रयागराज पहुँचे । वहाँसे चित्रकूट गये । चित्रकटमें विमलसिललप्रवाहिनी श्रीमन्दाकिनीजीके किनारे, एक टीलेपर आप खड़े हुए। वहाँ प्राचीन संतकी गुफा थी । उसमेंसे मधुर ध्वनि निकली और वह उनके अवर्णोंमे जा पहुँची । इधर-उधर देखनेपर गुफाका द्वार मिला। टटिया हटाकर भीतर चले गये, भीतर एक महात्माके दर्शन हुए। प्रणाम किया। आशीर्वाद मिला । महात्माजीने कहा कि 'इस सीढीसे गुफामे चले जाओ ।' आज्ञानुसार उसी प्रार्गसे वे भीतर घुस गये। अंदर जानेपर एक वहुत अच्छे साफ-सुथरे प्राङ्गणमें जा पहुँचे, जो अत्यन्त प्रकागमान था । वहाँ देखते हैं कि सुरदर आसन लगे हुए हैं, उनमेंसे चार आसनों-पर चार भक्त मुनि योगसमाधिमें लीन विराजमान हैं। शेष आसन खाली थे। सोचने लगे कि शायद मुनिजन कहीं गये हुए हैं। प्रत्येक आसनपर जलमरा कमण्डल और कन्द-मूल-फल रक्खे हुए थे। बीचमे एक वडा सुन्दर तालाव, पुष्प-वाटिका है, जिसमे नाना प्रकारके फूल खिले हुए हैं, भ्रमर गूँज रहे हैं। यह देखकर आप वहुत प्रसन्न हुए। आपने सरोवरमे स्नानकर पुष्पचयन किया और अपने भगवान् विजय-राघवजी'की पूजा की । एक आसनपर जा बैठे, धूनी जगायी, भगवान्को भोग लगाकर प्रसाद पाया । उस गुफामें जितने भक्तमुनि भजन करते, वे सत्र ऐकान्तिक थे। किसी-से कोई मुनि वातचीत नहीं करता था। कन्द-फूल-फल सबके आसनींपर पहुँच जाता था। वे वहाँ रहकर भजन करने लगे, मन रम गया और आनन्दमे निमन्न रहते हुए बहुत दिन वीत गये। एक दिन अपने भगवान्की पूजाके लिये तुल्सी और फूल लेनेके लिये वाटिकामें गये। तद कुखप्रसारिणीके पास

पहुँचते ही उनका गरीर पत्यरके विग्रहतुल्य हो गया। उसीमें मस्त हुए बहुत दिन हो गये। एक दिन एकाएक सोल्ह योगिनियोंका एक मण्डल उस कुञ्जपसारिणीके पास आकाशसे उतरा। उनकी हथेलीपर एक फूलोंसे भरा हुआ दिन्य याल था। सबने भक्त मुनिकी भव्यमूर्तिपर पुष्प चढ़ाये, नमस्कार किया और अपना-अपना थाल रखकर मनोहर मधुरस्वरसे वे स्तुतिगान करने लंगीं। स्तुतिके समाप्त होते ही उस भव्यमूर्तिमें चेतना दौड़ आयी, स्तब्धता दूर हो गयी और सहज समाधि भङ्ग हुई; वे लड़खड़ाकर गिर पड़े, कुछ देरमें सँभले, तब सब योगिनियाँ चली गर्यों। साधारण स्थितिमे आ जानेपर उन्हें अपने 'विजयराघव' भगवान्की पूजाका स्मरण हो आया। फूल, तुलसीदल उतारनेको आगे बढ़े। अब कोई किसी तरहकी क्कावट थी नहीं। अब तो श्रीकुञ्जपसारिणीजीने अपना रूप ही बदल दिया और वे एक बद्ध तपस्वनीके रूपमे परिणत हो गर्यों, मुनिने चरण छूकर सादर प्रणाम किया।

तपितनीने उनके सिरपर हाथ फेरकर कहा—'बैटा! जा भजन-पूजन कर।'

बूढ़ी माताके वचनोंमे वात्सस्य भरा था; उससे सन्तुष्ट होकर वे आगे वढ़े, तुल्सीदलादि लेकर आसनपर गये। भगवान्की पूजादिसे निवृत्त होकर फलोंका भोग लगाया और पाया। तत्पश्चात् पूर्व स्थितिपर विचार करने लगे—अहो! उस वाटिकामे न जाने कितने वर्ष पाषाणवत् होकर मुसे वीते; तब कहीं योगिनियोंद्वारा उद्धार हुआ और यहाँ आनेपर देखा कि भगवान्के ऊपर जो चन्दन चढ़ा गये थे, वह वैसा ही गीला लगा हुआ है, स्खातक नहीं। माल्म दे रहा है कि अभी-अभी षाटिकामे गये और लौटकर आये हैं। यहाँकी दृष्टिसे दो क्षण लगे है और वहाँकी दृष्टिसे न जाने कितने वर्ष लग गये। महान् आक्चर्यकी वात है। चलकर उन बूढ़े महात्मा-

से पूछना चाहिये। जिन्होंने मुझे यहाँपर कृपा करके निवास दिया है । उनके पास गये और प्रणाम करके बैठ गये ।

महात्माने पूछा—'किहये । इस गुफामे क्या कुछ अनुभव हुआ है ?'

मुनिजी बोले—'भगवन् । विचित्र अनुभव हुआ है।' तदनन्तर फुलवारीकी सब घटना सुना दी और रहस्य पूछा।

महात्माजीने कहा—'इस गुफाका क्षेत्र प्रकृतिसे परे है, यहाँ की सब वस्तुएँ अप्राकृत है। प्राकृतिक देश-कालकी सरिण यहाँ काम नहीं करती। अस्तु! क्षणभरका परिमाण वढकर वर्षोतक पहुँच गया तो इसमे आश्चर्यकी कोई बात नहीं। इसमे जगत्के अन्तर्गत स्वप्न एवं सुषुप्तावस्थाके मोग हुए है। दक्तलकी ज्योति यदि कण्ठ और दृदयमे उतर आयी तो इसमे आश्चर्य ही क्या है। ऐसा हुए बिना भीतर प्रकाश कैसेफैले और अन्तर्जगत् कैसे प्रकाशित हो। इस भगवद्धामकी महिमा निराली है। यहाँ असम्भवका आकार गुप्त हो जाता है। ज्ञान और विज्ञानके धरातलपर भगवचरणचिह्न अद्धित है; ऐसा साफ दर्पण है कि इसमे अपनी मुखाकृति स्पष्ट दिखायी देती है। यहाँ बिना प्रयास आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान्के सौलभ्यगुणका यहाँ सहज विकास है। चृद्धा तपस्विनीजीके उपदेशानुसार भजन-पूजन करते रहो, वुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जायगा।

मुनिजी वहाँसे उठे और आसनपर आकर वाटिकामें वुल्सी उतारनेके लिये गये। देखते हैं कि फुलवारीमें आज एक भी तुल्सीका विरवा नहीं है। खूब ढूँढ़ा, एक भी नहीं। वहें आश्चर्यमें पड़ गये और विचार करने लगे। चारों ओर हिष्ट घुमाकर देखने लगे तो दूरपर एक तुल्सी-विनका दिखायी दी। उसने मुनिराजके चित्तको खींच लिया; परंतु वहाँ जानेका मार्ग पथरीला, विकट और सङ्कीर्ण था। भगवान्का नाम लेकर चल पड़े। सुन्दर पावन नामकी ध्विन सुनकर माता दिव्य भूमिकाको दया आ गयी, उसने सुमनमय मार्ग कर दिया। मुनिजी आनन्दपूर्वक तुल्सी-विनकामे पहुँच गये।

वहाँ एक कन्या मिली । उसने तुलसीदल उतारनेसे मना किया, बढ़ा हुआ हाथ एकदम एक गया ।

मुनिने पूछा—'वत्से! इस वनिकाका स्वामी कौन है १ तू क्यों भगवत्सेवाके लिये श्रीतुलसीदल उतारनेमें रोकती है १ अच्छा! एक ही दल ले लेने दे।

कन्याने इसकर कहा-वाबाजी! यह तुलसीवनिका माता

अनुसूयाजीकी है। उनकी आज्ञा ऐसी ही है। देखिये, यहाँके पक्षी और मृग भी इसमे प्रवेश करनेका साहस नहीं करते। माताकी आज्ञा सबको मान्य होनी चाहिये।

मुनिजीने कहा--- 'मुझे महामाताजीके पास ले चलो, मैं स्वयं उन्हींसे एक तुलसीदल मॉग लूँगा। विश्वास है कि वे एक पत्ता तुलसीदल देना स्वीकार कर लेगी। कन्या उन्हे भूगर्भके मार्गसे ले गयी। वहाँ एक मठ दिन्य मन्दािकनीके तटपर था। उसे दिखाकर कहा कि 'आप माताके स्थानमे पहुँच गये, मै जाती हूँ। दर्शन होनेपर पार्थना कर लीजियेगा। तब मै एक दल तुलसी दे दूँगी। यह कहकर वह गुप्त हो गयी । मुनिजी माताजीके दर्शनकी इच्छा करते हुए इधर-उधर विचरने लगे । इतनेमे दो तेंदुए सामने अकड़ते हुए बड़ी तेजीके साथ आते हुए दिखायी दिये। इन मुनिकी ओर उनकी दृष्टि थी । धीरे-धीरे वे पासकी घनी झाड़ीमें चले गये। डर लगा हुआ था कि कही छिपकर आक्रमण न करे किंतु ऐसा नहीं हुआ । थोड़ी देरमें एक जोड़ा मोरका मठपर दिखायी दिया। वह थोड़ी देर रहकर चला गया। कुछ समय बाद दो परेवा पंख जोड़े आकाशमार्गसे उड़ते हुए उतरे और मनिके कंधेपर बैठ गये । उनका ऐसा करना मुनिको अच्छा नहीं लगा। उन्होने दोनोको पकड़कर पृथ्वीपर छोड़ दिया। वे स्वाभाविक ध्वनि करने लगे । उसे सुनकर मुनिने उन्हे अपने हथेलीपर बैठा लिया।वे सिरपर चढ गये और फ़र्रसे उड गये ।

मुनिराज सोचने लगे—'दो चीते, दो मोर और दो कपोत क्यों आये शक्म या अधिक नहीं।' सन्ध्या हो गयी। थकावट-सी मालूम देने लगी, चन्द्रमाकी चॉदनी फैल गयी, मन्द-मन्द पवन चलने लगा, नीद आ गयी। स्वप्नमे भगवान् अत्रि और माता अनुस्याजीके दर्शन हुए। माताजीने कहा— 'वत्स! हमारे दर्शनार्थ तुम विकल थे; अतएव तेदुआ, मोर और कपोतके रूपमे हमने तुम्हे दर्शन दिया, पर तुम लख न संक। कलिकालमे सहसा प्रत्यक्ष दर्शनका नियम नहीं है। किसी-न-किसी व्याजसे प्रथम दर्शन होते है। अच्छा! अब तुम मिल्लकाकु क्षमे जाकर रहो। कन्यासे कह देना कि 'माताने तुलसीवनका स्वामी बना दिया है। श्रीमुलसी-विनका वह स्थान है, जहाँ महर्पिजीके पास भगवान् राम-लक्ष्मण दोनो भाई बैठे थे। श्रीवैदेहीजी मिल्लकाकु क्षमे ही मुझसे मिलने आयी थीं।'

स्वप्नमे माताकी झॉकी बंद हुई कि ऑख खुल

गर्या। प्रातःसमय उठकर विदा होनेके लिये महात्मा-जीके पास आये और स्वप्नका सब बृत्तान्त कह सुनाया। महात्माजीने वहाँ जानेकी आज्ञा दे दी। मुनिराजने मिल्लकाकुक्षमे जाकर निवास किया। दूसरे दिन जब आप नित्यकृत्यसे निवृत्त हुए और भगविच्चन्तनमे मग्न होनेवाले ही ये कि एक सुन्दर भीलकुमार कंधेपर धनुष लठकाये और कन्द-मूल-फल लिये हुए आया। टोकरी सामने रखकर बोला—'बड़े परिश्रमसे ये मूल-फलादि लाया हूँ, इनको अपने भगवान् 'विजयराध्व'को मोग लगाकर पाइये।' भोग लगाकर कन्दः मूल और फल तीनोमेसे भगवत्प्रसाद दिया। उसने बड़े चावसे प्रसाद पायाः तब मुनि-जीने भी प्रेमपूर्वक प्रसाद पाया।

भीलकुमारने पूछा—'इन तीनोमेसे जो आपको प्रिय लगे हों, बताइये; वेही प्रतिदिन ले आया करूँगा ।'

मुनिजीने कहा—तीनो मधुर, स्वादिष्ट और तृप्तिकर है। मै तीनोको समानरूपसे चाहता हूँ, मुझे तीनो दे जाया कीजिये।

उसने 'बहुत अच्छा' कहा । प्रणाम करके चला गया । मुनि-जी विश्राम करने लगे । सोनेका कोई समय न था। तों भी नींद आ गयी । स्वप्नमे देखते क्या हैं कि श्रीसीता-राम-लक्ष्मण स्फटिक-शिलापर बैठे हुए वही फल भोग लगा रहे हैं।

श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा—इन बावाको भी कन्द-मूल-फल देना चाहिये। श्रीलक्ष्मणजी उठना ही चाहते थे कि बावाजीने हाथ जोडकर कहा—'आपलोग पा ले तो पत्तलपर जो प्रसादी वच जायगी। उसे ही में पाकर आनित्ति हो जाऊँगा ।' भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि—'आपजैसे मुनिको हम अपना उच्छिष्ट कैसे दे सकते हैं। यह तो बड़े असमंजसकी बात है।'

मुनिने कहा—'भगवन् ! मैं तो नित्य आपका ही उच्छिष्ट पाता हूँ । कोई नयी बात नहीं है । भोग लगाते हुए ध्यानमें आयी हुई दिन्य मूर्ति और इस प्रत्यक्ष दर्शनमें तो जरा-सा भी अन्तर नहीं दिखायी देता ।'

श्रीवैदेहीजीने कहा—'वाबा भक्त मुनि है, इनको प्रसाद देना चाहिये ।' श्रीमुमित्रानन्दनजीने कहा—'मनसा-वाचा-कर्मणा जिसे दूसरी गति नहीं है, उसे अवश्य प्रसादके लिये सत्पात्र समझना चाहिये ।' श्रीकौसल्यानन्दनजीने कहा— जब सबकी ऐसी ही अनुकम्पा है, सम्मति है, तो प्रसाद दे दो ।'

श्रीलक्ष्मणजीने शीघ तीनों पत्तल उठाकर मुनिको दे दीं। वाबा निहाल हो गये, वड़े प्रेमसे पाने लगे। करणासे दृदय भर गया, नेत्रोंसे प्रेमरूपी ऑसुओकी धारा वह निकली। उसीसे हाथ-मुँह धुल गया। कृतज्ञ हो चरणस्पर्श करनेको जैसे उठे कि निद्रा भङ्ग हो गयी। वे भक्त मुनि—हमारे स्वामी नरहर्यानन्दजी ही थे, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदासको रामचिरतमानस पढाया था।

# भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी

गोस्वामीजीका आविर्भाव जिस समय हुआ था, वह समय भी हिन्दू जातिके लिये घोर निराशाका ही था । चारों ओर हम अन्धकारसे धिरे हुए थे। कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। तुलसीदासजीने भगवान्का लोकमंगल रूप दिखाकर हिन्दू-जातिको मिटनेसे, तो बचाया ही, साथ ही व्यक्तिके जीवनमें भी आशाका उदय हुआ। हमने भगवान् श्रीरामचन्द्रकी भक्तिका आश्रय लिया और उसकी शक्तिके हमारी रक्षा हुई। गोस्वामीजीने हमारी ही ठेठ भाषामे हमें समझाया कि भगवान् हमसे दूर नहीं हैं, वे सर्वथा हमारे जीवनसे सटे हुए हैं ?

हिन्दीके राजाश्रित कवि अपना तथा अपने आश्रयदाता नरेशका जीवनवृत्तान्त लिखा करते थे, परंतु गोसाईजीने स्वतन्त्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनके ग्रन्थोंसे उनके जीवनके सम्बन्धमे कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, उनकी भक्तिजन्य दीनताकी झलक अवश्य सर्वत्र मिलती है।

गोस्वामी जी वाल्मी किके अवतार माने जाते हैं। आप-का आविर्माव वि० सं० १५५४ की श्रावणशुक्का सप्तमीको बॉदा जिलेके राजापुर गॉवमे एक सरयूपारीण ब्राह्मणके घर हुआ था—

<sup>\*</sup> कुछ महानुनाव श्रीतुळसीदासजाको जन्म-भूमि 'सोरों', स्कर-क्षेत्र मानते हैं। हमें इसमें कोई आग्रह या विवाद नहीं है। श्रीतुळसीदासनं कहींके हों, हम तो उनके भक्त-भावको ही पूजते हैं।

|   | ` |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| - |   |  |  |
| • |   |  |  |

गोस्वामी तुलसीदासजी



'सूर' किसोर कुपाते सब बल हारेको 'हरिनाम'

मंत मूरदासजी

पॅदरह से चडवन विषे, कारिंदी के तीर । श्रावन सुक्ला सप्तमी, तुलसी घरेड सरीर ॥

आपके पिताका नाम था आत्माराम दुवे और माताका नाम था हुल्सी । जन्मके समय आप तिनक भी रोये नहीं और आपके बत्तीसों दॉत उगे हुए थे । आप अमुक्त मूल्मे पैदा हुए थे, जिसके कारण स्वयं वालकके या माता-पिताके अनिष्टकी आशङ्का थी । बन्चपनमे आपका नाम तुलाराम था ।

वि॰ सं॰ १५८३ की ज्येष्ठ ग्रुह्म त्रयोदशीको आपका विवाह बुद्धिमती(या रतावलीजी) से हुआ। पत्नीके प्रति आपकी वड़ी गहरी आसक्ति थी। एक दिन जब वह नैहर चली गयी। आप उसके घर रातको छिपकर पहुँचे। उसे बड़ा संकोच हुआ और उसने यह दोहा कहा—

हाड माल को देह मम, तापर जितनी प्रीति । तिसु आधो जो राम प्रति, अवसि मिटिहि भत्रमीति ॥

यह बात आपको बहुत लगी। विना विरमे हुए आप बहाँते चल दिये। वहाँते आप सीधे प्रयाग आये और विरक्त हो गये। और जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका तथा बदरीनारायण पैदल गये एव तीर्थाटनके द्वारा अपने वैराग्य और तितिक्षाको बढ़ाया। तीर्थाटनमे आपको चौदह वर्ष लगे। श्रीनरहर्यानन्दजीको आपने गुरुरूपमे वरण किया।

घर छोड़नेके पीछे पत्नीने एक बार यह दोहा गोसाईजी-को लिख भेजा—

कटिकी खीनी कनक सी, रहित सिखन सँग सोइ। मोहि फटे को हरु नहीं, अनत कटे हर होइ॥ इसके उत्तरमे गोसाईजीने लिखा—

कटे एक रघुनाथ सँग, वॉधि जटा सिर केस । हम तो चाला प्रेमरस, पत्नी के उपदेस ॥

बहुत दिन पीछे वृद्धावस्थामे आप एक बार चित्रकूट थे लौटते समय अनजानमे अपने ससुरके घर जा पहुँचे । उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गयी थी । बड़ी देरके बाद उसने इन्हें पहचाना । उसकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो राममजन और पतिकी सेवा दोनो साथ-साथ करके जन्म सुधारती । उसने सबेरे अपनेको गोसाईजीके सामने प्रकट किया और अपनी इच्छा कह सुनायी । गोसाईजी तुरंत बहुँसे चलते बने ।

कहते, हैं कि गोसाईजी शौचके लिये नित्य गङ्गापार जाया

करते थे और लौटते समय लोटेका बचा हुआ जल एक पेड़की जड़-में डाल देते थे। उस पेड्रपर एक प्रेत रहता था। जल्से तृप्त होकर वह एक दिन गोसाईंजीके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर मॉगो । गोसाईजीने श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा प्रकट की। प्रेतने बतलाया कि असुक मन्दिरमे नित्य सायंकाल रामायणकी कथा होती है वहाँ कोढ़ीके वेशमे नित्य हनुमान्जी कथा सुनने आते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबके अन्तमे जाते हैं। उन्हें ही हढ़ता-पूर्वक पकड़ो । गोसाईजीने ऐसा ही किया । श्रीहनुमान्जीके चरण पकड़कर आप जोर-जोरसे रोने लगे । अन्तमे हनुमान्-जीने आज्ञा दी कि 'जाओ, चित्रकृटमे दर्शन होगे।' आदेशानुसार आप चित्रकूट आये । एक दिन वनमे घूम रहे थे कि दो सुन्दर राजकुमार—एक श्याम और एक गौर—एक हरिणके पीछे धनुप-नाण लिये। घोड़ा दौड़ाये दिखलायी दिये । रूप देखकर आप मोहित हो गये । इतनेमे हनुमान्जी-ने आकर पूछा-- 'कुछ देखा १' 'हाँ, दो सुन्दर राजकुमार इसी राहसे घोड़ेपर गये है। हनुमान्जीने कहा-'वेही राम-लक्ष्मण थे।

वि० सं० १६०७ की मौनी अमावास्या थी । दिन श्र बुधवार । चित्रक्टके घाटपर नैठकर तुल्सीदासजी चन्दन घिस रहे थे । इतनेमें भगवान् सामने आ गये और आपरे चन्दन मॉगा । दृष्टि ऊपरको उठी तो उस अनूप रूपराशिक्षे देखकर ऑखे मुग्ध हो गर्यी—टकटकी बॅध गयी । श्रारीरकी सारी सुध-बुध जाती रही ।

संवत् १६३१ की रामनवमी, मङ्गळवारको भीहनुमान्-जीकी आज्ञा और प्रेरणासे आपने रामचिरतमानसका प्रणयन प्रारम्भ किया । दो वर्ष, सात महीने, छन्त्रीस दिनोमे आपने उसे पूरा किया । पूरा हो चुकनेपर श्रीहनुमान्जी पुनः प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी और आज्ञीर्वाद दिया कि बह कृति तुम्हारी कीर्तिको अमर कर देगी ।

एक दिन चोर तुलसीदासजीके यहाँ चोरी करने गर्वे तो देखा कि एक श्यामसुन्दर बालक धनुष-बाण लिमे पहस्र दे रहा है। चोर लीट गये। दूसरे दिन भी वे आये तो उसी पहरेदारको देखा। सबेरें उन्होंने गोसाई जीसे पूछा कि आपके यहाँ श्यामसुन्दर बालक कीन पहरा देता है। गोसाई जी समझ गये कि मेरे कारण प्रभुको कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव आपके पास जो कुछ भी था, सब उन्होंने छुळा दिया।

आपके आशीर्वादसे एक विधवाका पित पुनः जीवित हो गया। यह खबर बादगाहतक पहुँची। उमने इन्हें बुला भेजा और वह कहा कि 'कुछ करामात दिखाओ।' आपने कहा कि 'रामनाम' के अतिरिक्त में कुछ भी करामात नहीं जानता। बादशाहने इन्हें कैद कर लिया और कहा कि 'जबतक करामात नहीं दिखाओगे, छूटने नहीं पाओगे।' तुलसीदासजीने श्रीहनुमान्जीकी स्तुति की। हनुमान्जीने बंदरोंकी सेनासे कोटको विध्वस करना आरम्भ किया। बादशाहने आपके पैरोमे गिरकर क्षमा माँगी।

गोसाई जी एक बार वृन्दावन आये। वहाँ एक मन्दिरमें दर्शनको गये। श्रीकृष्णमूर्तिका दर्शन करके यह दोहा आपने कहा—

का बरनउँ छवि आज की, भर्त बने हो नाथ । तुरुसी मस्तक तव नवें (जव ) धनुष बान केओ हाथ ॥ भगवान्ने आपको श्रीरामचन्द्रजीके खरूपमें दर्शन दिये ।

आपके रचे हुए बारह ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं---

दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नहलू, पार्वतीमंगल, जानकी मगल, वर्वे रामायण, रामाज्ञा, विनयपत्रिका, वैराग्यसंदीपनी, कृष्णगीतावली । इनके सिवा रामसतसई, संकटमोचन, हनुमानवाहुक, रामनाममणिकोषमञ्जूपा, रामगलाका, हनुमानचालीसा आदि ग्रन्थ भी आपके नामसे प्रख्यात है।

गोस्वामी तुल्सीदासजीकी रामायण भारतके घर-घरमे बहें आदर और भक्तिके साथ पढ़ी और पूजी जाती है। मानसने कितने विगडोंको सुधारा है, कितने मुमुक्षुआंको मोक्षकी प्राप्ति करायी है, कितने भगवत्-प्रेमियोको भगवान्से मिलाया है—इसकी कोई गणना नहीं है। यह तरन-तारन प्रन्य है। कोई भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है।

१२६ वर्षकी अवस्थामे संवत् १६८० की श्रावण शुक्रा सप्तमी, श्रानेवारको ही आपने अस्सीघाटपर शरीर छोड़कर साकेतलोकको प्रयाण किया—

संवत सोलह से असी, असी गंग के तीर । श्रावन सुङ्गा सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर ॥

#### भक्त कबीरजी

उच्चश्रेणीके भक्तोंमें कबीरजीका नाम बहुत आदर और श्रद्धाके साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे कई प्रकारकी किवर्दान्तयाँ हैं। कहते हैं, जगद्गर रामानन्द स्वामीके आशीर्वादसे ये काशीकी एक विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुए । लजाके मारे वह नवजात शिशुको लहरताराके तालके पास फेंक आयी । नीरू नामका एक जुलाहा उस बालकको अपने घर उठा लाया, उसीने उस बालकको पाला-**षो**सा । यही बालक 'कवीर' कहलाया । कुछ कबीरपन्थी महानुभावोकी मान्यता है कि कबीरका आविर्भाव काशीके लहर-तारा तालाबमे कमलके एक अति मनोहर पुष्पके ऊपर बालकरूप-में हुआ या । एक प्राचीन प्रन्थमे लिखा है कि किसी महान योगीके औरस और प्रतीचि नामक देवाङ्गनाके गर्भसे भक्तराज प्रह्वाद ही कवीरके रूपमे संवत् १४५५ ज्येष्ट शुक्ला १५ को प्रकट हुए थे। प्रतीचिने उन्हें कमलके पर्तेपर रखकर लहरतारा तालाबमे तैरा दिया था और नीरू-नीमा नामके घुलाहा-दम्पती जबतक आकर उस बालकको नहीं ले गये, तवतक प्रतीचि उनकी रक्षा करती रही । कुछ लोगोंका यह भी कथन है कि कवीर जन्मसे ही मुसल्मान थे और सयाने होनेपर स्वामी रामानन्दके प्रभावमे आकर उन्होंने हिंदूधर्मकी बाते जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पञ्चगङ्गाधाटकी सीढ़ियोपर जा पड़े। वहीं है रामानन्दजी स्नान करनेके लिये उतरा करते थे। रामानन्दजीका पैर कबीरके ऊपर पड़ गया। रामानन्दजी चट राम नाम बोल उठे। कबीरने इसे ही श्रीगुरुमुखसे प्राप्त दीक्षामन्त्र मान लिया और स्वामी रामानन्दजीको अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीरके शब्द हैं—

'हम कासी में प्रगट भये हैं, रामानद चेताये।'

मुसल्मान कवीरपिनथयोंकी मान्यता है कि कवीरने
प्रसिद्ध सूफी मुसल्मान फकीर शेख तकीसे दीक्षा ली थी।
परंतु कवीरने शेख तकीका नाम उतने आदरसे नही लिया
है, जितना स्वामी रामानन्दका। इसके सिवा कवीरने पीर
पीताम्बरका नाम भी विशेष आदरसे लिया है। इन बातोंसे
यहां सिद्ध होता है कि कवीरने हिंदू-मुसल्मानका भेदभाव
मिटाकर हिंदू-भक्तों तथा मुसल्मि फकीरोंका सत्संग किया

और उनसे जो कुछभी तत्त्व प्राप्त हुआ, उसे हृदयङ्गम किया।

जनश्रुतिके अनुसार कवीरके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रका नाम था कमाल और पुत्रीका कमाली। इनकी स्त्रीका नाम 'लोई' बतलाया जाता है। इस छोटे-से परिवारके पालनके लिये कवीरको अपने करपेपर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। घरमें साधु-संतोंका जमघट रहता ही था। इसलिये कभी-कभी इन्हें फाकेमस्तीका मजा भी मिला करता था। कवीर 'पढ़े-लिखे' नहीं थे। स्वयं उन्होंके शब्द हैं—

कबीरकी वाणीका संग्रह 'बीजक' के नामसे प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं—रमैनी, सबद और साखी। भाषा खिन्चड़ी है—पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोळी,

'मिस कागद छूयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ।'

अवधी, पूरवी, व्रजभाषा आदि कई बोलियोका पँचमेल है। भाषा साहित्यिक न होनेपर भी बहुत ही जोरदार तथा पुरअसर है। कवीरको शान्तिमय जीवन बहुत प्रिय था और अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि सद्गुणोंके ये

उपासक ये।

कवीरने परमात्माको मित्र, माता, पिता और पित आदि रूपोंमें देखा है। कभी वे कहते हैं 'हरिमोर पिछ, मैं रामकी बहुरिया' और कभी कहते हैं 'हरि जननी, मैं वालक तोरा।' उनकी उल्टवाणियोंमे उनका भगवान्के साथ जो मधुर प्रगाद सम्बन्ध था, उसकी बहुत सुन्दर व्यञ्जना हुई है। अपनी सरलता, साधुस्वभाव और निश्छठ संतजीवनके कारण ही कवीर आज भारतीय जनसमुदायमे ही क्यों, बिदेशोमे भी लोगोंके कण्ठहार बन रहे हैं। इधर यूरोप- वालोंने भी कवीरके महत्त्वको कुछ-कुछ अत्र समझा है।

बुद्रापेमें कवीरके लिये काशीमे रहना लोगोने दूभर कर दिया था। यश और कीर्तिकी उनपर चृष्टि-सी होने लगी। कवीर इससे तंग आकर मगहर चले आये। ११९ वर्षकी अवस्थामे मगहरमे ही उन्होंने शरीर छोड़ा।

संत-शिरोमणि कवीरका नाम उनकी सरलता और साधुताके लिये संसारमें सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ साखियोंकी बानगी लीजिये—

ऐसा कोई ना मिला, सत्त नाम का मीत। तन मन सींपे मिरग ज्यों, सुन बिषक का गीत॥ सुख के माथे सिङ परी, जो नाम हृदय से जाय। बिलहारी वा दुःख की, (जो) पल पल नाम रटाय ॥ तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होय । कह कबीर इस परुक की, करूप न पाने कीय ॥ माली आवत देखि के, कलियां करें प्रकारि। फूली फूली चुनि लिये, काल्हि हमारी बारि II सोओं तो सुपिने मिलै, जागीं तो मन माहि। कोचन राता, सुधि हरी, निखुरत कबहूँ नाहिं॥ हैंस हैंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय। हाँसी खेले पिउ मिलै तो कौन दुहागिनि होय॥ चूडी परकों पर्लंग से, चोली लाउी आगि। जा कारन यह तन धरा, ना सूती गल लाि॥ सब रग तॉन, रवाब तन, विरह बजावे नित्त । और न कोई सुनि सकें, के साईं, के चित्त॥ कबीर प्याला प्रेम का, अंतर किया लगाय। रोम रोम में रिम रहा, और अमल क्या खाय ॥

### भक्तवर श्रीदादूजी

सं० १६०१ वि० की चैत्र शुक्का अप्टमी गुरुवारको अहमदावादमे छोदीराम ब्राह्मणके घर इनका प्राकट्य हुआ था। ये नागर ब्राह्मण थे। छोदीरामके कोई सन्तान नहीं थी। एक दिन भगवान्की दयासे उसने साबरमती नदीमे बहता हुआ एक संदूक देखा। नदीमेसे उसने संदूकको निकाछ छिया और खोछनेपर देखा कि उसमें एक परमज्योतिर्मय छोटा-सा बालक इसता हुआ छेट रहा है। उसने उस बालकको घरपर लाकर अपनी स्त्रीको दिया। उसकी स्त्री भी उसे भगन्नान्की कुपापूर्ण देन समझकर बड़े ध्यारसे पाळने छगी।

भगवान्की मायासे उसके स्तनोंमे दुग्ध भी आ गया। माता पिताके लाइ-प्यारमें पलते हुए दादूजी दूजके चॉदकी तरह दिनोदिन बढने लगे। ग्यारह वर्षकी अवस्थामे भगवान श्रीकृष्णाने इन्हे वृद्धरूपसे दर्गन देकर तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया। दादूजी विरक्त, जानी और भक्त हो गये। ये कुछ समय बाद सत्सङ्गके लिये घरसे निकल पड़े, परंतु माता पिताने पीछा करके इन्हें पकड लिया और घरपर लाकर बड़नगरमे इनका विवाह कर दिया। परंतु सासारिक बन्धन इन्हें बॉध थोड़े ही सकते थे। उन्नीस वर्षकी अवस्थामें ये

फिर घरसे निकल पड़े । घूमते-घामते ये जयपुर-राज्यान्तर्गत षॉभर ग्राममे जा पहुँचे । यहाँपर दादूजीने अपनेको छिपाने एवं शरीरयात्राके लिये रुई पीनने (धुनियाँ) का कार्य भारम्भ कर दिया । तदनन्तर वारह वर्पतक कठिन तपस्या करके पूर्ण सिंडि प्राप्त की थी। ये निरन्तर लययोग एवं भक्तिरसमे छके रहते थे। इनको वचनसिद्धि भी प्राप्त थी, परंतु ये करामात दिखाना पाप समझते थे । अन्तर्मुख रहकर अन्तर्ज्योतिके ध्यान, अभ्याम, सारण एवं महजयोगमे ईश्वरमे लय होनेको ही सर्वापरि साधन मानते व । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, शान्ति, अपरिग्रह, वैराग्य, तितिक्षा, क्षमा, दया, समता, निरभिमानता एव आर्जव आदि सार्त्विक युणोंकी प्राप्तिके लिये मावन करनेवालेकां ही साबु मानते थे।

इन्होने अपने मतको काई सम्प्रदायका रूप नहीं दिया था, कितु कुछ तो इनके जीवनकालमे ही और कुछ इनके पीछेसे होते-होते एक सम्प्रदाय वन ही गया । पहले तो इस सम्प्रदायका कोई नाम न था। पीछेसे शिष्योने 'ब्रहा-सम्प्रदाय' नाम रख छिया । सुन्दरदामजीन भी अपने ग्रन्थमें 'सम्प्रदाय परब्रह्मका' ऐसा उल्लेख किया है । परत जनतामे यह नाम प्रचलित नहीं हुआ । अब यह सम्प्रदाय 'दादूपन्य' या 'दादूसम्प्रदाय' के नामने प्रामिद्ध है। यो तो दादूजीके हजारों शिष्य थे, परंतु मुख्यतः गणनाम १५२ शिष्य ही आते है। इनमेसे १०० शिष्य तो विरक्त हो गये और उन्होंने शिष्य एवं मठ आदि नहीं बनाये। बाकींके ५२ शिष्य, शिष्य वनाने एवं स्थान वॉधनेके कारण, थॉमाधारी

महंत कहलाये । दाद्जी विवाहित थे । उनके दो पुत्र एवं दो पुत्रियाँ थीं । दादूजीका परमपदप्रयाण नारायणा नामक स्थानमें हुआ था । यह दादूपन्थियोंका प्रधान स्थान है और इनके प्रधान महंत भी यहीं रहते हैं। यहाँपर कई बड़े-बड़े दर्शनीय त्यान भी वने हुए हैं। दादूजीका सफेद पत्थरका दाद्द्वारा भी यहीं बना है। बाबन महंतीके खानींमें भी दाद्द्वारे वने हुए हैं। दाद्पन्थी साधु भारतम प्रायः सभी जगह फेले हैं। जयपुर राज्यमे एक दादूपन्यी 'नागा जमात' वड़ी भारी संख्यामें है। इस जमातके साब बड़े बीर होते हैं। अन्य साधु भगवाँ वस्त्र पहनते हैं, परंतु नागा साधु सफेद वस्त्र ही धारण करते हैं। कोई-कोई महात्मा नीले वस्त्र धारण करते देखे गये हैं। दाद्रान्थी साबु प्रायः मदाचारी होते हैं । दाद्रमम्प्रदाय एक प्रतिष्ठित सम्प्रदाय है और इसमें समय-समयपर वड़े धुरन्धर जानी, वीर, गुणी, विद्वान् एवं कलाजार भक्त-संत होते रहे हैं और इस समय भी हैं।

दाद्जीके प्रधान ५२ शिप्योंमे ये अति प्रसिद्ध है— महात्मा गरीवदासजी, वड़े मुन्दरदासजी, रजवजी, जगजीवन-दासजीः वावा वनवारीयासजीः चतुर्भुजजीः मोहनदामजी मेवाडा, वपनाजी, जेमळजी कछवाहा, जैमठजी चौहान, जनगोपालजी, जग्गाजी, जगन्नाथजी कायस्य, मुन्दरदासजी द्वसर (जिनके सुन्दरिवलास आदि प्रन्थ हैं) इत्यादि।

श्रीदाद्जी महाराजने सं० १६६० वि० मे नारायणा स्थानमें परमपदको प्रयाण किया । इनकी गद्दी इनके सबसे बड़े पुत्र श्रीगरीयदासजी महाराजको मिली।

# गुरु नानकदेवजी ( ले॰—कुमारी श्रीनिर्मला माथुर )

मानवकी हासोन्मुखी प्रवृत्तिको जय रोकना अनिवार्य हो चला था, मुगल शासनके अन्तर्गत जब मजहबी तास्सव चरम नीमापर था, स्वधर्म-त्यागके निये प्रजाको नाना कष्ट देकर विवय किया जा रहा था। ऐसे ही समयमे साम्य और एकताके प्रतीक भक्तप्रवर श्रीगुरु नानकदेवजी प्रकाशमे आये थे । गुरुजीकी फुलवारीमे क्रमगः गुरु श्रीगोविन्दसिंहजीपर्यन्त एक-से-एक तंजस्वी और प्रतापी महापुरुपोके आविर्मावकी परम्परा भारतभूमिके पथको पावन प्रकाशमय करती रही ।

श्रीनानकजी विक्रम १५२६ [ सन् १४६९ ] मे पंजाव-प्रदेशान्तर्गत जिला लाहौरके पास जहाँ जन्मे थे, वह स्थान

नानकाना साहित्रके नामते प्रसिद्ध है। उस स्थानपर एक बहुत सुन्दर ताठाव है जिसरर प्रतिवर्ष कार्तिकी पौर्गमासीको वड़ा भारी मेला लगता है।

नानकजीके संस्कार साधारणतया अत्युच थे। वे भाषाके नही थे, पर अध्यातम-विद्याके तो प्रकाण्ड पण्डित रहस्यसे सुपरिचित एक मेधावी पुरुप थे। वचपनसे ही उनकी प्रवृत्तियाँ अन्तर्मुली थीं। भगवान्की ओर उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी । १९ वर्षकी अवस्थामे आपका विवाह हुआ और दो पुत्ररत्न हुए—श्रीचन्द और लक्ष्मीदास। श्रीचन्दजी उदासीपन्यके प्रवर्तक हैं।

आपकी अवस्था जैसे-जैसे बढती गयी, वैसे ही वे आत्मिक उन्नतिके प्रवाहमें वह चले और अन्ततोगत्वा गृहस्थसे विरक्त हो गये, साधु-सङ्गतिमे विचरने लगे। आप सभी मतके साधुओंसे सप्रेम जिजासुके रूपमे मिलते, अध्यात्मचर्चा करते और यथाशक्ति उनकी सेवा करते। गुरुजी नम्र, दयाछ, सम्य, तेजस्वी वक्ता, भजनीक और कवि-दृदय प्राणी थे। आपका अधिक समय प्रायः दिश्वरोपासनामे ही लगता था।

नानकजीकी तेज-शक्तिका प्रकाश चारों ओर फैला । श्रद्धालुजन प्रभावित हुए और आपकी कीर्ति उजागर हुई । जिन-जिन स्थानोमें गुरुजीने भ्रमण करके उपदेश दिया था, उन-उन स्थानोके नाम आपकी स्मृतिमे 'साहिय' सम्बोधनसे प्रख्यात हैं।

भारतवर्षके प्रायः सभी भागों में, विशेषकर पंजाबमें भ्रमण करके गुरुजीने अपना अमृत्य उपदेश दिया। आत्मिक अभ्युदयके लिये शान, भक्ति, नाम-साधन, भजन, सुरत-शब्द-योगका अभ्यास आदि आपके प्रमुख उपदेश थे। इन्होंके द्वारा भवसागर- से निस्तारकी आपकी निष्ठा थी। साम्प्रदायिक हठ वादुराष्ट्रका लेश भी आपमे न था। कोई नवीन पन्य-निर्माण भी उनका ह्येय वा उद्देश्य न था। वे तो एक उच्चकोटिके भगवद्भक्त थे। नानकदेवजीके शिष्य रूढ़िके रूपमें 'सिख' कहलाने लगे। पंथ उन कतिपय घटनाओं का परिणाम है, जो मुख्यतथा पद्मम गुरु अर्जुनदेवके समयसे घटित होनी प्रारम्भ हुई थीं, और दशम गुरु गोविन्दिसहजीके समय एवं उनके प्रभात्तक घटती रहीं।

यह सत्य है कि गुरु नानकदेव जन्मसे पंजावी थे; परंतु वे केवल पंजाव या भारतके ही नहीं प्रत्युत समस्त संसारके लिये आदरणीय हैं। वेमानव-एकताके समर्थक थे और इसीका प्रचार उन्होंने अपने जीवनमें किया। उनका कहना है—

सालक वसे खलक, में खलक बसे रव माह। मदा किसनुं आसिये, जाजिस विन कोइ नाह॥

गुरुजीके जन्मके समय देशमे विदेशियोंका राज्य था और लोग बड़े दुखी थे । सन् १५२६ में जब बाबरने भारतपर आक्रमण किया, तब देशकी स्थिति और भी खराब हो गयी थी। उस समय देशमें जो अत्याचार हुए, हत्याकाण्ड और लूटमार हुई, उसका वर्णन गुरुजीने अपनी वाणीमें बढ़े दर्दभरे शब्दोमें किया है— खुरासान खसमान किया, हिन्दुस्तान ढराया
आंप दोप न देई करदा जमकर मुगल पठाया
जैसी में खसम की वाणी, तैसडा करी वे ज्ञान वे लालों।
पाप की जंज से कावलों धाया, जोरो मंगी दान वे लालों।
जिन सिर सोहन पट्टियॉ मागी पाण संधूर।
सो सिर काले मनियन गल विच आवे घूढ़।।

वे इस अत्याचारके विरुद्ध जोरदार आवाज उठानेके लिये स्वयं एमनावाद गये, जहाँ विशेपरूपसे अन्यायका जोर था। उन्होंने वहाँपर होनेवाले अन्यायका तीव्र विरोध किया और आक्रमणकारियोकी तथा तत्कालीन कमजोर सरकार की निन्दा की। इस विरोधके कारण वावरने उन्हें कैद कर लिया। रिहा होते ही उन्होंने घरवार और परिवार आदि छोड़कर देश-देशान्तरोंका भ्रमण किया। मारतीय साम्यवाद के सन्देशके लिये आपन केवल भारतके एक छोरसे दूसरे छोर तक गये, विल्क नेपाल, भूटान, सिक्स, तिल्वत, चीन, ईरान, अफग़ानिस्तान और अस्व भी गये।

गुरु नानकदेव विभिन्नधर्मावलिम्बयोसे पृथक्-पृथक् रूपसे मिले और उन्होंने धार्मिक स्थानों और मेलोकी भी यात्रा की । आपने अधिकारियों। प्रजाजनो तथा धार्मिक नेताओंको उनकी श्रुटियों इस तरह बतायीं कि वे उनकी बातोंसे प्रभावित हुए । स्थान-स्थानपर बिना किसी भेद-भावके संस्थाएँ स्थापित की गयीं। जहाँ सब लोग आपसमे मिलकर बैठते-उठते। खाते-पीते। प्रभु-चिन्तन करते और सुख-दु:खमे एक दूसरेके धाझीदार बनते ।

गुरुजीको बुराईसे घृणा थी, परंतु वे पतित व्यक्तियाँ हें घृणा नहीं करते थे। उन्होंने पतितोको हूँ दु-हूँ दुकर उनसे प्रेम किया और उन्हें सत्यमार्गपर लगाया। प्रेम, तर्क तथा मीठी वाणीसे दूसरोंके हृदयोको जीता। ऐसे प्रेमपूर्ण विचित्र ढंगसें आप बात शुरू करते कि लोग स्वयं उनकी ओर वैसे ही खिंचे चले आते, जैसे घामसे सताये हुए लोग पानीके मीठे और शीतल स्रोतके समीप आकर इक्टे हो जाते हैं।

गुरुजी (एक पिता एकस के हम वालक'का आवाहन कर देशके सभी सम्प्रदायों को एक स्तर और एक मंचपर लाने की चेष्टामें तन्मय रहे। उन्होंने नेक कमाई करने का उपदेश दिया और बाँटकर खाने की आदत अपने शिष्यों में डाली।

गुर नानकदेवजीके सिद्धान्त-प्रचारके विषयमें विद्धान

क्रनिंघमने अपने लिखे इतिहासकी पाद-टिप्पणीमे लिखा है—

'जगदीश्वर ही सव कुछ है। मानसिक पवित्रता ही सव कुछ है। मानसिक पवित्रता ही प्रथम धर्म है और श्रेष्ठ प्रार्थनीय और साधनीय वस्तु है। नानकजी आत्मोत्सर्ग और आराधना सीखनेका उपदेश देते थे। वे अपनेको अन्य प्रवर्तको-की अपेक्षा श्रेष्ठ और असाधारण गुणी तथा शक्तिगाली नहीं समझते थे। उनका कहना था किंदू सरोंकी भॉति वेभी एक प्राणी हैं। अपने स्वदेशवासियोंको पवित्र जीवन वितानेका वे सदा उपदेश करते थे। '

श्रीगुरु नानकदेवजीका नाम भारतवर्षके धार्मिक इतिहास-में संत-जीवनके अध्यायमें आज भी अङ्कित है और सदा अमर रहेगा।

# उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

(लेखक स्वामी श्रीसर्वदानन्दजी महाराज, दर्शनरत )

उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्त्तक श्रीश्रीचन्द्रजी महाराजका तन्म स० १५५१ भाद्रपद ग्रु० ९ को तलवंडी नामक गॉवमे, जो लाहौरसे तीस कोस पश्चिम है तथा आजकल जिसको नानकाना साहिव कहते हैं, क्षत्रियकुलभूषण श्रीनानकदेवजीकी धर्मपत्नी श्रीसुलक्षणादेवीके गर्भसे हुआ था।

जिस समय आप इस पृथ्वीतलपर प्रकट हुए, उसी समय आपका शिद्य-शरीर जटा-भसादिसे विभूषित था और ज्यों-ज्यों बह बड़ा हुआ, त्यो-त्यों आपने जो एक-से-एक अद्भुत कार्य किये, उनको देख-सुनकर लोगोको यह पक्का विश्वास हो गया कि आप कोई अलौकिक महापुरुष हैं तथा विषयान्य जीवोंके उद्धारार्थ ही पधारे है । यथासमय आपका यज्ञोपवीत-**एंस्कार** सम्पन्न हो गया और आप विद्याध्ययनके लिये कस्मीर भेज दिये गये । वहाँ आपने अल्पकालमे ही वेद-वेदाङ्गीका विधिवत अध्ययन कर लिया और जब आप ब्रह्मचर्याश्रमका प्रालन करते हुए सकल-शास्त्र-निष्णात हो गये, तव **सं० १५७५** की आषाढ़ी पूर्णिमाको कश्मीरमें ही आपने सद्गर स्वामी श्रीअविनाशिरामजीसे उदासीन-सम्प्रदायानुसार दीक्षा ले ली। तत्पश्चात् कुछ दिनोंतक गुरुदेवकी ही सेवामे रहकर आप उनके उपदेशामृतका पान करते रहे । जब आपने धर्मोद्धारका वमय देखा, तव भारतभ्रमणके लिये निकल पड़े। उत्तर भारत-वे लेकर दक्षिण भारतके प्रायः समस्त तीयोंका आपने परिभ्रमण किया और अपने उपदेशोंद्वारा धार्मिक जगत्मे एक नवीन जागृति फैला दी । फिर अन्य स्थानोंमे भी जा-जाकर आपने कितने पाप-परायण जीवोंका उद्धार किया, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती।

कुछ समयके अनन्तर आप फिर कश्मीरकी ओर चले गये और वहाँ जाकर आपने वेद-भाष्योंकी रचना की ।

तत्पश्चात् आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुलकी ओर हुआ। उषरके यक्तिञ्चित् हिंदुओंका जीवन विधर्मियोंके दबावरे संकटमय था, अतः आपने कई स्थानोंपर अपनी योगशक्तिके प्रमावसे हिंदुओंकी रक्षा की । जहाँ-जहाँ आपने हिंदुओंकी रक्षा की, वहाँ-वहाँपर् प्रायः अवतक आपके स्मारक वने हैं । उसी समय सिन्धके हिंदुओंपर भी यवनोंका वड़ा भारी अत्याचार हो रहा या । वहाँके ठहा नामक नगरमें यह खिति यी कि हिंदू अपने मन्दिरोंमें आरती करते समय यवनोंके भयसे षण्टा-राङ्क भी नहीं बजा पाते थे और खुलेआम पाठ-पूजा तो बंद थी ही। यह सुनकर आप शीघ ही वहाँ पहुँचे और अपने योगवलसे वहाँके शासकको परास्त करके आपने हिंदुओं-को घार्मिक स्वतन्त्रता दिलायी । इसी प्रकार आपने जहाँगीर बादशाहको भी एक बार अपने योगबलका परिचय देकर प्रभावित किया या । और काञ्चलके वजीरखाँ नामक मुसल्मान-पर तो आपकी योगशक्तिका प्रभाव जादूकी तरह पड़ा या । वह आपके उपदेशोंके प्रभावसे भगवान् श्रीकृष्णका अनन्य भक्त बन गया और 'हे कृष्ण विष्णो मधुकैटभारे' की ध्वनि लगाने लगा । तात्पर्य यह कि आपने लोकहितके लिये असंख्य चमत्कारपूर्ण कार्य किये । स्थानाभावके कारण यहाँ उनका वर्णन नहीं दिया जा सकता और न आपके बहुमूल्य उपदेश ही यहाँ दिये जा सकते हैं । जिन्हें आपके जीवनकी अनन्त षटनाओं तथा आपके दिव्य उपदेशोको जानना हो। उन्हें श्रीचन्द्रप्रकाशः, उदासीनघर्मरत्नाकरः, उदासीनमञ्जरी प्रभृति प्रन्योंका अवलोकन करना चाहिये । उदासीन-सम्प्रदायके प्रचारद्वारा सनातन-धर्मकी विजय-पताका फहराते हुए आप १५० वर्षोतक इस घराघामपर विद्यमान रहे । जब आपके निर्वाणका अवसर आया, तब आप चम्बाकी पार्वत्य-गुफाओमें जाकर तिरोहित हो गये। इसी कारण आपकी निर्वाण-तिथिका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। ठठा, वारहठ, श्रीनगर, कन्बार और पेशावर—ये पॉच आपके मुख्य निवास-स्थान थे । आपके बाद आपके अनेकों शिष्य भी बड़े-बड़े सिद्ध महातमा हुए और उन्होंने भी विश्वका बड़ा हित किया ।



# भक्तप्रवर स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

( लेखक-श्रीमंगलदासनी स्वामी )

भारतीय प्रदेशमे पंद्रहवीं, सोलह्बीं, सत्रह्वीं शताब्दियों विशेष महत्त्वप्रद रही है। इनमे अनेको ईश्वरके परम भक्त एवं अनेको सत-महात्मा अवतरित हुए थे। नानक, कबीर, नामदेव, रैदास, दादू आदि संत तथा तुल्सी, सूर, मीरा, आदि भक्तोका जो स्थान हमारे समाजमे है, वह किसीको अविदित नहीं। इसी संतल्लेणीमे स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज हुए हैं। इनकी जन्मतिथिका ठीक-ठीक प्रामाणिक तथ्य तो सामने नहीं आया है, पर ये सोलह्बीं सदीके अन्त तथा सत्रहवीं सदीके मध्यमे हुए हैं।

महाराज हरिदासजीका जन्म सॉखला गोत्रके क्षत्रिय-कुलमे परगना डीडवाणेके कापडोद ग्राममे हुआ था । इनका जातीय नाम हरिसिंहजी था । वयस्क होनेपर कुटुम्बी-जनोंने इनका विवाह कर दिया । जब इनपर कुटुम्बके भरण-पोषणका भार आया, तब इन्होंने डाकेका आश्रय लिया । मारवाड़की वीरान भूमिमे अपने गॉवके इघर-उघर ये आते-जाते मुसाफिरोंको लूटकर उस लूटकी सम्पत्तिसे कुटुम्बका भरण-पोषण करने लगे ।

दैनयोगसे एक दिन जब ये लूट-खसोटके लिये जंगलमे स्थित थे, तब कहींसे एक महात्मा पुरुष आ गये। इन्होंने उनके भी पोथी-पत्रे टटोलनेका निश्चय किया। अपने शख़ दिखाकर महात्माको, जो कुछ अपने पास हो, दे देनेको कहा। महात्माके पास वस्तुतः कुछ था नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि 'हमारे पास तुम्हारी लूटके लायक कुछ भी नहीं है।' हिरिसंहजीको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महात्माको अपनी तलाशी देनेको बाध्य किया। महात्माने तलाशी दे दी, उनके पास कुछ निकला नहीं। जब हरिसंहजी कुछ न मिलनेसे हताश हुए, तब महात्माने उन्हे कहा कि 'तुम यह लूट-खसोटका जधन्य कर्म क्यो करते हो श कुटुम्बके मरणपोषणके लिये तो खेती आदिका कार्य भी किया जा सकता है। तम इस निकृष्ट कर्ममे लगाकर अपने अत्युक्तम मनुष्य-

जन्मको अनवरत हिंसासे क्यों पापमय बना रहे हो ! क्या तुम्हारा वह कुटुम्ब, जिसके पालन-पोषणके लिये तुम यह पापकर्म कर रहे हो, तुम्हारे इस पापका भी भागीदार होगा! तुम्हे यह तो ध्यान करना चाहिये। महात्माकी प्रेमभरी, दयाछतामयी वाणीको सुनकर हरिसिंहजीके कठोर हृदयमें कुछ नम्रताने स्थान ग्रहण किया। उन्होंने महात्माको उत्तर दिया कि 'इसमें विचार क्या करना है। जब कुटुम्बके व्यक्ति मेरे द्वारा ले जाये गये धनसे अपना भरण-पोषण करते हैं, तब मेरे पापकार्यके भागीदार भी उन्हे बनना ही पड़ेगा। मैं जो हत्या तथा लूट-पाट करता हूँ, उसका उपयोग अकेले में ही नहीं करता। मैं तो उन्हींके लिये इस कर्मको अपनाये हुए हूँ। इस स्थितिमे वे इससे विश्वत कैसे रह सकते हैं ?'

महात्माने अति शान्त-भावसे हरिसिंहजीको सम्बोधन करते हुए कहा-यह तो तुम अननी कल्पनासे ही निर्णय कर रहे हो । कभी तुमने उनसे यह पूछा भी है कि भीं इस हत्या-कर्मसे यह सब धन लाता हूँ, जिसका कि तुम सब उपयोगकरते हो, उस हत्याकाण्डमें तुम सब भी भागीदार हो या नहीं ?' वस्तुतः इस विषयमें हरिसिंहजीकी अपने कुटुम्बसे कभी बातचीत हुई नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बात तो ठीक है। मैने कुटुम्बवालोसे कभी पूछा तो है नहीं। वे महात्मासे बोले-- मैने इस बारेमे कुदुम्बवालीं-से कभी बातचीत तो नहीं की है। महात्माने कहा--- धुम आज अभी जाकर उनसे पूछ लो, तार्कि तुम्हे पता तो लगे कि उनका इस विषयमे क्या निश्चय है। 'हरिसिंइजीने कहा-भी इसका उत्तर लेकर आऊँ, तनतक तुम्हें यहीं ठहरना होगा ।' उन्होने सोचा-साधु है, क्या पता ठहरे या नहीं । उन्होंने महात्मासे कहा-- 'मुझे भरोसा नही है कि मैं क़द्रम्बसे पूछकर वापिस आकॅगा, तबतक तुम यहीं ठहरे रहोगे १ अतः मैं तुम्हें यहाँ एक पेड़से बॉधकर जाता हूँ, ताकि लीटकर आनेपर तुम मुझे मिलसको ।' उन्होंने महात्माको एक

**इस**से बाँघ दिया तथा स्वयं घोडेपर सवार हो अपने ग्राम गये । घर जाकर उन्होंने माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्रादिसे महात्माके कहे हुए प्रश्नको पूछा । सबने एक ही उत्तर दिया कि 'पाप-पुण्य सब अपने किये हुए ही भोगते है। तुम हत्या करते हो चाहे लूट-खसोट करते हो, उसका फल तुम्हींको भोगना होगा । हम उसमे न शरीक हैं, न हमारा उससे सम्बन्ध है। हमे क्या पता तुम किस उपायसे कमाकर लाते हो । हमारा भरण-पोषणं, तुम्हारा कर्तव्य है । तुम चाहे जिस उपायसे कमाकर लाओं । हमें तो खाने-पहननेको चाहिये। ' सबका एक ही उत्तर सुनकर हरिसिंहजी चिन्तामे निमम हो गये। वे सोचने लगे कि जिनके सुख-आरामके लिये में यह सब कुकर्म कर रहा हूँ, वे तो सब ख़ानेके ही साझीदार हैं। पापके फलभोगर्मे किसीने हिस्सा वॅटानेको नहीं कहा । इस स्थिति-में ये सब पापकर्म, जो अबतक किये हैं तथा कर रहा हूं, उनका फल मुझीको भोगना है; फिर मै यह निकृष्ट कर्म करता ही क्यों रहूं । इस तरह विचार करते हुए हरिसिंहजी वापस उस स्थानपर आये, जहाँ महात्माको बाँघ गये थे।

महात्माके पास जाकर उनके वन्धन खोल हाय जोड़ उनके चरणोंमे गिर गये । उनसे प्रार्थना करने लगे—
'महाराज ! घरके तो सभी व्यक्ति मेरे पापकर्ममे हिस्सा वँटानेसे इन्कार कर गये हैं। मैने इतने समयतक जिनके लिये इतना घोर पाप किया, वे सब तो केवल खानेभरके ही साथी हैं। आपने ठीक ही कहा था। अब आप ही मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइये, जिससे में इस पापकर्मका ठीक-ठीक प्रायश्चित्त कर सकूँ।' महात्माने उपदेश दिया कि 'इसका एक ही मार्ग है—ईश्वरका चिन्तन करना। श्रद्धा तथा प्रेमभावसे ईश्वरके नामका जप करो, इसीसे तुम्हारे सब पापकर्मोंकी निवृत्ति हो जायगी।'

हरिसिंहजीने तत्क्षण ही अपने अस्त्र-शस्त्र एक कुँएमें दाल दिथे और उसी समयसे महात्माके निर्दिष्ट किये हुए नाम-चिन्तनमे लग गये । वहाँसे वे कोलियेके दक्षिणमे स्थित एक हूँगरीपर जाकर निवास करने लगे। इसी जगह उन्होंने परम भदा तथा हढ़ घारणासे नाम-चिन्तन किया । उनके हृदयके सब मिलन भाव समाप्त हो गये । अन्तः करणकी पवित्रता होते ही उनकी कठोर हिंसा-भावनाकी जगह दया और प्रेमने अपना आवास कर लिया । उनकी वृत्ति अत्यन्त पवित्र और विमल हो गयी । वे ईश्वराराधन करते हुए सभी प्राणियोंसे

समान स्नेष्ट करने लगे। डीडवाणे तथा उनके आसपासके क्षेत्रमें सब जगह उनकी ख्याति व्याप्त हो गयी। ढीढवाणे नगरमे एक संतसेवी गाढा महाजन रहते थे । महाराजकी कीर्ति सन वे भी दर्जनार्थ हूँगरीपर महाराजके पास गये। हरिदासजी महाराजके दर्शन करके महाजन परम प्रसन्त हए तथा तभीसे वे महाराज हरिदासजीकी अन्न-जलसे सेवा करने लगे । महाराज हरिदासजीने अपनी पुनीत निष्ठामे परम पदकी प्राप्ति की । डीडवाणेके पास सरमे एक देवीका मन्दिर था । नागरिक लोग परम्परासे देवीको पश्रऑकी विल चढाया करते थे। जब महाराज हरिदासजीने इस स्थितिको देखा। तव उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ । उन्होंने अपने सदुपदेश-द्वारा लोगोंको पशुवध करनेसे रोका । उनकी सद्भावनापूर्ण प्रेरणासे जो लोग बहुत कालसे पशुवलि दिया करते थे, उन्होंने भी उसका परित्याग कर दिया। तवसे अवतक उस पाड़ा देवीके स्थानपर कभी पशुत्रिल नहीं की जाती । इस हिंसाके निवारणसे लोगोंकी उनमें और भी अधिक श्रद्धा हुई | जन-साधारण उन्हें अव दयाल महाराजके नामसे सम्बोधित करने लगे । इस तरह हरिदासजी महाराज अब अपने सदुपदेशों से लोक-कल्याण करते हुए मारवाइके बहुत-से स्वानी-में परिभ्रमण करके अन्तमे गाढा महाजनके विशेष आग्रहरे ढीडवाणे नगरमे पधार आये । महाराजके सैकड़ों शिष्य उनके उपदेशके प्रभावसे ईश्वर-चिन्तनमें ही अपना समय लगाने लगे। हरिदासजी महाराजके जीवनकालमें ही अनेकों शिष्य उन्हींके आदर्शपर चलने लग गये थे। इन शिष्योंकी परम्परा ही आगे चलकर 'निरज्जनी-सम्प्रदाय' कहलाने लगी। राजस्थानके चार संत-सम्प्रदाय (दाद्पन्थी, निरञ्जनी, रामस्नेही शाहपुरा, रामस्नेही सिंहथल ) मे निरञ्जनी-सम्प्रदाय भी अपना प्रमुख स्थान बनाये हुए है। इस सम्प्रदायके मूलप्रवर्तक उपर्युक्त हरिदासजी महाराज ही थे। इन्होंने अपने अभ्यास तथा नाम-चिन्तनसे जो अनुभृति प्राप्त की, उसे अपनी वाणीद्वारा सर्वसाधारणतक पहुँचाया । उनकी यह वाणी ही अव उनका वास्तविक स्मृतिचिह्न है। उक्त वाणीका प्रकाशन जोधपुरके साधु देवादासजीने सं॰ १९८८ वि॰में किया है। उसकी प्राप्ति कुखविहारीजीका मन्दिर, करलावाजार, जोधपुरके पतेपर उन्हें पत्र लिखने<del>रे</del> हो सकती है।

शान, भक्ति, वैराग्यकी त्रिधारा वाणीमे प्रवाहित है। साखी, शब्द, लघुग्रन्थ, अरिल आदिमें महाराजने अपनी साधना तथा अनुभूतिकी जो धारा प्रवाहित की है, वह सर्वे-

साधारणके मनस्तलको छूए विना नही रहती। साधनाद्वारा उन्होंने न केवल अपना ही उद्धार किया, किन्तु उस साधना-मार्ग-का पथ-प्रदर्शन करके उन्होंने औरोंके लिये भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उनके एक पद तथा दो आदेश यहाँ दिये जाते है। उससे उनकी भावधाराका यित्विञ्चत् आभास मिल सकेगा।

मन रे गोविंद के गुन गाय । अव कि जब तब उठि चेतेगों, कहत हूँ समझाय ॥ टेक ॥ अटक अरि हरि ध्यान धर मन, सुरति हरि सों लाय ॥ मज तू भगवत भरम भंजन, संत करन सहाय ॥ १ ॥

तरल नुष्ना त्रिविध रस बस, गिरत गित तहं चंद ॥ मतिमंद ॥ २ ॥ ग्रासे, जाग जाय जोबन, जरा રે रिपु ग्रासमें तें, गहर गुन जलदेह ॥ मोह जन हरिदास आज सकाल नाहों, हरि भजन कर लेह ॥ ३ ॥ सिकार तुरी चढी चटकाइया । माया मारि मारै पताखा लाइया ॥ जन हरिदास भज राम सकर जन घेरिया। हरि हो मनिजाय बसे दरबार तही तै फेरिया॥ १ ॥

### श्रीहरिरामदासजी महाराज

श्रीरामानन्दी वैष्णवसम्प्रदायान्तर्गत एक रामस्नेही नाम-की शाखा मारवाड्यान्तमे प्रसिद्ध है। इसके आद्याचार्य श्रीहरिरामदासजी महाराज हुए । बीकानेरसे नौ कोस पूर्वमे सिंहथल नामक गाँव है। वहाँ भाग्यचन्दजी जोशी नामक ब्राह्मणके घर आपका प्रादुर्भाव हुआ था। विशुद्धबुद्धि होनेसे छोटी अवस्थामे ही ज्यौतिष, योग, वेदान्तादि शास्त्रोमे आप कुशल हो गये। अनन्तर भक्ति, विरक्ति और उपरतिके तीव्र भावोंके कारण आप दुलचासर ग्राममे श्रीरामानन्दी वैष्णव महात्मा श्रीजैमलदासजी महाराजके शरणागत हुए। आपने संवत् १७०० वि० आपाढ् कृष्णा त्रयोदशीको उनसे दीक्षा ली । पश्चात् आप श्रीगुरुदेवका आशीर्वाद प्राप्तकर सिंहथल पधारे । आप प्रतिदिन सन्ध्या होते ही सिंहथलसे सात कोस दुलचासर ग्राममे अपने गुरुदेवके पास चले जाते थे और रातभर सत्सङ्ग करके प्रातः सूर्योदयसे पहले वापस सिंहथल लौट आते थे। इस तरह छः महीने बीत गये। इसके बाद श्रीगुरुदेवकी विशेष आज्ञाके कारण आप प्रतिदिन न जाकर महीनेमे एक बार गुरुदर्शनार्थ पधारते रहे और कुछ ही दिनोंमे श्रीसद्गुरुक्टपासे पूर्ण योगी हो गये। जीवोंके कल्याणार्थ आपने वेद, वेदान्त, उपनिषद् और योगशास्त्रके सिद्धान्तानुसार सारगर्भित अनुभवपूर्ण उपदेश दिये, जो 'वाणी'के रूपमे आज भी प्रचलित हैं । आपके सहस्रो शिष्य-प्रशिष्य हुए तथा आपके जीवनमे अनेको चमत्कार हुए, विस्तारभयसे यहाँ एक-दो ही लिखे जाते है।

स्थानीय स्वरूपसिंहजी नामक बारहट दैवयोगसे बहुत ही आर्थिक कष्टमे पड़कर श्रीमहाराजकी द्वारण हुए और आपकी दयासे उस संकटसे मुक्त होनेके साथ ही मिक्तिके पात्र भी हो गये। इस विषयमे एक दोहा प्रचलित है—

गायौ गुन गोबिंद को, पायौ द्रव्य अमाप । आयौ साथ स्त्ररूप के, सदगुरु द्यारु प्रताप ॥ एक बार प्रायः सब शिष्योने आपके जीवित महोत्सवके

लिये सं० १८३४ वि० चैत्र कृष्णा सप्तमीका दिन निश्चयकर सब-को आमन्त्रित कर दिया । उत्सवकी तैयारी होने लगी, परंतु उक्त निश्चित तिथिसे पंद्रह दिन पूर्व ही आप अचानक शरीर छोड़कर भगवद्धाम पधार गये । इससे शिष्योंको अत्यन्त दुःख हुआ । शिष्योके दुःखसे करुणाई होकर आप भगवान्से एक मासकी आजा लेकर पुनः लौट आये। अब शिष्योके आनन्दका पार नहीं रहा तथा सारे काम फिर धूम-धामसे होने लगे । बहुत जनसमुदाय होनेसे जिन्हे पानीका ठेका दिया था, वे पर्याप्त पानी नही पहुँचा सके । बीकानेरके गाँवोमे जलका अभाव प्रसिद्ध है। लोग घवरा गये। तब शिष्योकी प्रार्थनापर आश्वासन देते हुए आपने कहा-'धवराओ नहीं ईश्वर सव आवश्यकताओकी पूर्ति अपने आप ही करेंगे ।' इतना कहकर खयं अपनी कुटीमे ध्यानस्थ हो गये। एक-ही-दो घड़ीमे प्रभुकुपासे निर्मेल आकाशमे मेघोंने आकर गर्जना की और चारो ओर जल-ही-जल कर दिया । बड़े आनन्दसे महोत्सवकी समाप्ति हुई और लोग अपने-अपने स्थानींको चले गये। तब आपने पूर्वप्रतिज्ञाको यादकर सं० १८३५ वि० चैत्र गुक्का सप्तमी गुक्रवारको तीन पहर पहले ही अन्त्येष्टि-क्रियाकी सब सामग्री मँगवा ली और निर्दिष्ट समयपर शरीर छोड़ दिया।

#### भक्त श्रीरामचरणजी रामसनेही

सवत् १७७६ वि॰ माघ गुक्त १४ के दिन हॅं ढाड़ देशके सोडा नामक ग्राममें बीजावर्गीय वैंड्य श्रीवकतरामजीकी धर्मपत्नीसे आपका जन्म हुआ था। आपका जन्मनाम श्रीरामकृष्णजी था। जब ये इकतीस वर्षके हुए, तब सोते समय इनके चरणोंमे वज्रका चिह्न देखकर एक ब्राह्मण आश्चर्यचित हो गया और सोचने लगा कि 'ये तो कोई सत हैं। अबतक गुप्त म्यो हैं ?' पर भगवान्की ऐसी ही मर्जा थी। उसी समय श्रीरामकृष्णजीको स्वम हुआ कि मे नटीमे बहा जा रहा हूँ और एक पहुँचे हुए महात्मा हाथ पकड़कर मुझे बचा रहे है। बस, अब क्या या, उन्हीं स्वममें देखे हुए महात्माको हूँ ढनेके लिये ये धरसे निकल पड़े। रास्तेमे वैराग्यके बड़े-बड़े विचार मनमें आये। संसारके दुःख और अनित्यताकी छाप इनके

मनपर जम गयी । भेवाइके दॉतड़ा ग्राममें इन्हें वहीं महात्मा मिल गये, उन संतका नाम श्रीकृष्णरामजी महाराज था। और उन्होंने इन्हें योग्य अधिकारी ममझकर भगवत्-तत्त्वका उपदेश किया और इनका नाम श्रीरामचरणजी रख दिया।

ये सं० १८०८ वि० के भाद्रपदमें गृद्डवेश धारण करके गुफामें घुसे और पद्मीस वर्णतक तपस्या करते रहे। तत्पश्चात् इन्होंने छत्तीस इजारसे अधिक साखियों की रचना की। वे अनुभवसे ओत-प्रोत हैं। इनके २२५ शिष्य थे। ये मुमुक्कु-जनों को निर्गुण राम-महामन्त्रका उपदेश करते थे। शाहपुरानरेश आपको वडी श्रद्धासे शाहपुरा ले आये थे और शाहपुरामें ही संवत् १८५५ वि० वैशाख कु० ५ को इन्होंने अपना पाञ्चभौतिक शरीर त्यागा। ये रामस्नेही सम्प्रदायके मूलाचार्य माने जाते हैं।



# भक्त महेशदासजी

( लेखन-दीवानवदादुर श्रीकेशवदासनी )

चार सौ साल पहलेकी वात है । सौन्दर्यकी गोद कश्मीरकी घाटीमें मक्त महेशदासजीका जन्म हुआ था। कश्मीरकी रमणीयताने इनके मनमं सौन्दर्य-उपासनाके प्रति प्रगाद अभिक्चि उत्पन्न कर दी और वचपनसे ही ये चेतन-सौन्दर्य परमात्माकी खोजमें लग गये । ये घरसे निकल पड़े और वीस कांसकी दूरीपर एक पहाड़ी नदीके तटपर पर्वतकी गुफामे रहकर भगवान्का भजन करने लगे। ये प्रायः बीणाके मनोरम तार झंकृतकर एकान्तमे अपने प्रियतमका आवाहन किया करते थे। धीरे-धीरे आस-पासके प्रामों और नगरोंमें इनकी ख्याति बढ़ने लगी। एक दिन इन्होंने अचानक अपनी कुटीके सामने ही एक सिद्ध महात्मा योगीका दर्शन किया। वे तपस्याकी मृर्ति थे। उनके हाथमें जलपात्र था, बगलमें मृगछाला थी। जटाएँ सुनहली थी, मुखमण्डल दिन्य कान्तिसे चमक रहा था। महेशदासजीने अपने-आपको उनके चरणोंमें ममर्पित कर

दिया। ये उनके शिष्य हां गये।

ये अपने गुरुदेव, पिण्डोरीधामके सस्यापक योगिराज श्रीभगवानजी महाराजके साथ गुरुस्थान पिण्डोरीमें चले आये । ये नित्य स्योदयसे पहले व्यास नदीमें स्नानकर प्रकृतिकी शान्तिमयी गोदमें बैठकर भगवान्की आराधना किया करते थे । एक बार मुगल्लसम्नाट् जहाँगीरसे भी इनकी अचानक मेंट हो गयी थी । वे महेशदासजीकी भिक्तिनिष्ठासे बहुत प्रभावित हुए थे । महेशदासजीकी अपित्य भगवान् श्रीसीता-रामभद्र थे । मगवान्ने कृपापूर्वक भक्तकी इच्छा पूर्ण की । उनकी गुरुनिष्ठा भी अत्यन्त प्रभावपूर्ण यी । वे सदा कहा करते थे कि धनवधा भिक्तमेंसे किसी भी एकका आश्रय लेनेपर जीव भगवत्क्रपाके अधिकारी हो जाते हैं। उन्होंने भगवान् श्रीरामकी लीलाका चिन्तन करते-करते शरीर छोड़ा था । उनकी समाधिपर प्रत्येक वर्ष पिण्डोरीमें बहुत बड़ा मेला लगता है ।

# श्रीरानाबाईजी

( प्रेषक-श्रीरामखरूपजी शास्त्री )

श्रीरानावाई जीने मारवाइ के हरनामा ग्राममे जालम जाटके चरपर जन्म लिया था। बाल्यावस्थाते ही भगवान् के चरण-कमलोंमें इनकी अनुरक्ति थी, प्रसिद्ध संत श्रीखोजीजी महाराजकी इनपर वड़ी कृपा रहती थी। उनके सत्सङ्ग के प्रभावसे इनका पूर्ण जीवन भगवान्की भक्तिसे सम्पन्न हो उठा। ये घीरे-घीरे संगारसे विरक्त होने लगीं, योवनके प्रथमकक्ष-में प्रवेश करते ही माता-पिताने इनका विवाह करना चाहा; पर इन्होंने यह कहकर विवाह-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि 'मैने तो पतिरूपमे भगवान्का ही वरण किया है, मेरे मनमे किमी दूसरे प्रस्वकी कामना ही नहीं है।' ये एकान्तमे रहने लगीं, भगवन्द्रजन और सत्सङ्ग तथा खोजी महाराजके दर्शनके तिवा इनके जीवनका कोई दूसरा कार्य-क्रम ही नहीं था।

एक समय गोयन्दराव राठौड़के मनमं यह बात उठी कि रानाबाई एकान्तमें खोजी महाराजसे सत्सङ्ग करती हैं। वे युवावस्थासम्पन्न रमणी है, उसे उनके चरित्रपर शङ्का हुई। उसने छिपकर देखा तो आश्चर्यचिकत हो गया, खोजी महाराज उसे छ: माहके बालकके रूपमे दीख पड़े।

गोयन्दरावने दोनोके चरणोपर गिरकर क्षमा मॉर्गा ।

एक समय जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके आदेशने बोरावडके ठाउँर राजिसंहने अहमदाबादपर अधिकार करनेके लिये सेनासिंहत कूच किया । इन्होंने मन-ही-मन राना-वाईसे प्रार्थना की कि युद्धमें मेरी विजय हो । विजय हो । विजय हो गयी । महाराजा अभयसिंहने उन्हे पुरस्कृतकर हाथी-पर चढाकर बोरावड़ भेजा । हवेलीके सामने हाथी ठहर गया, वह आगे बढ़ता ही नहीं था । उन्हे स्मरण हो आया कि रानाबाईका दर्शन करना तो शेष ही रह गया है, जिनकी कुपासे विजय मिली । वे उनका दर्शन करके कृतार्थ हो गये । रानाबाईने आशीर्वादके रूपमे गोवरभरे हाथोंने राजिसहके पीठपर थापा दिया । थापेका रंग तुरंत केनरका हो गया और सब ओर केसरकी सुगन्ध छा गयी ।

रानाबाईके सम्बन्धमें अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ कही-सुनी जाती है। उन्होंने सवा दो सौ साल पहले परमधामकी यात्रा की, आज भी उनकी पवित्र तपोभूमिमें बहुत बडा मेला लगता है।

# महात्मा रामसुखजी

( प्रेयक-श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री )

महातमा रामसुखजी महाराज उच्च कोटिके भगवद्भक्त थे। वे रामस्नेही सम्प्रदायके आचार्य रामचरणदासजी महाराजके शिष्य थे। उन्होंने ख्वास प्राममे श्रावक वैश्य-जातिमें जन्म लिया था। बाल्यकालसे ही भगवान्के श्रित प्रेमभाव था। संत और साधुओंकी सेवामे उनका मन बहुत लगता था। कुछ दिनोंके बाद उन्होंने शाहपुरामे रामचरणदालजी महाराजके दर्शन किये और दीक्षित होकर बारह सालतक नितान्त एकान्त स्थानमें घोर तपस्या की। धीरे-घीरे उनका वैराग्य, तप और त्यागपूर्ण जीवन अड़ोस-पड़ोसके लोगोंके लिये एक आकर्षक पदार्थ हो गया। वे तपस्याकी अविधिमे मौन-मती हो गये थे।

एक बार मरहठोंकी सेना एक जंगलसे जा रही थी कि उसने देखा एक पुरुष कुछ दूरपर बैठा है। रामसुखजी महाराज भजनमे लीन ये । भगवान्के ध्यानमे समाधिस्थ थे । सेनाके कुछ सैनिकोने उन्हें ठग नमझ-कर उनपर तलवारसे प्रहार किये, चौरासी वार निष्फल हो गये । अन्तमे सेनापितने प्रहारिकया, तब रामसुख महाराजके शरीरसे दूध निकलने लगा । खून नाममात्रको भी न दीख पड़ा । सेनापितने समस्त सेनासिहत क्षमा मॉगी । संतकी चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ायी । एक समय उनके अड़ोस-पड़ोसके ग्रामोके निवासी अकालसे आशक्तित होकर मालवाकी ओर जानेकी तैयारी करने लगे । उन्होंने रामसुखजी महाराजका चरण-स्पर्श किया । संत उनकी मार्मिक वेदनासे पिघल उठे, उन्होंने लोगोको घर छोडकर बाहर जानेकी मनाही कर दी । कुछ ही समयके बाद भगवान्की कुपासे मसलधार जलवृष्टि हुई ।

श्रीराममुखर्जा महाराज बहुत बढ़े त्यागी, भक्त और मगुरमा थे। वे अपने पाम एक फटा-पुराना कन्था और त्म्वा ही रखते थे । उन्होंने आजसे दो सौ साल पहले टोकमे नश्वर गरीर छोड़ दिया ।



### श्रीध्यानदासजी महाराज

( प्रेषक-श्रीरामस्वरूपनी शासी )

श्रीध्यानदामजी महाराजका जन्म मेवाडके आमेट ग्राममे राजपृत जातिमे हुआ था । वे रामस्तेही सम्प्रदायके महात्मा श्रीरामचरणदासजी महाराजके शिष्य रामसेवकजीके द्वारा दीक्षित थे । वे प्रायः विदेहा प्रस्थामे रहते थे । भगवान्के भजन और ध्यानमे ही रात-दिन लगे रहते थे । उन्होंने मौ पत्रत लकर उदयपुरके जगदीं मान्दरके वाहर पत्थरके हाथीं के परने पीठ सटाकर वारह सालतक कड़ी तपस्या की । वे भगवान् श्रीरामके महान् भक्त थे । मेवाडके महाराणा भीम-मिंतजी उत्का वहा सभान करते थे, उनके प्रति श्रद्धा और भिन्त रखते थे । महाराणाने उनके रहनेंक लिये तथा भजन-कीर्तनके लिये एक बहुत बड़ा 'रामद्वारा' वनवा दिया । उदयपुरके पिछोला तालावके जग-निवास महलमे

एक दिन राणाने ध्यानदासजीके दर्शनकी इच्छा की: राणा उस समय उसी महलमे थे। महातमा ध्यानदासने नालावपर जाजिम विछवा दिया। वह कमलके पत्ते के समान जल-तलपर तैरने लगा। कुछ संतोको साथ लेकर ध्यान-दासजी जाजिमपर बैठ गये और जग-निवास महलमे पहुँच गये। महाराणा तथा उदयपुरके निवासी इस चमत्कार-पूर्ण घटनासे आश्चर्यचिकत हो उठे।

उदयपुरमे कुछ दिनोंतक रहनेके वाद ध्यानदासजी महाराजने बीकानेर, कोटा आदि स्थानोंमे भ्रमण करके रामभक्ति- का प्रचार किया । वे आदर्श त्यागी, सिद्ध वैरागी और महान् भक्त थे। दो सौ साल पहले उन्होंने समाधि ले ली।

# भक्त रैदासजी

र्म अपना मन हरिजू सों जोरबी,
हरिजू सों जोरि सबन सों तोरबी।
सब ही पहर तुम्हारी आसा,
मन कम बचन कोंटे रैदासा॥
प्रभुकी भक्तिमें जाति-पॉतिका भेदभाव न कभी था और
न कभी रह ही सकता है।

रैदामने खयं कहा है—
जािन भी ओछी, करम भी ओछा,
ओछा किसन हमारा ।
नीचे से प्रमु ऊँच कियो है,
कह रेटास चमारा ॥

रैदानजीके जन्मकी निश्चित तिथि अवतक सन्दिग्ध-सी है। कवीरके समनामयिक होनेके कारण इनका समय ईस्वी सन्की पंद्रहवीं सदी ठहरता है। रैदासका जन्म काशीमें ही हुआ और ये कई बार कवीरके सत्सङ्गमें भी सम्मिलित हुए थे। कथा है कि पूर्वजन्ममें ये ब्राह्मण थे और स्वामी रामानन्दके शापने चमारके घर उत्पन्न हुए। वचपनरे ही रैदास साधुरेवी थे। इस कारण इनके पिता रघु इनपर नाराज रहा करते थे। बात यहाँतक बढ़ी कि उन्होंने रैदासको घरसे निकाल दिया और खर्चके लिये एक पैसा भी नहीं दिया।

रैदास अलमस्त फक्कड़ थे । लोक परलोककी, निन्दा-स्तुतिकी ओर उनकी दृष्टि गयी ही नहीं । घरमे एक स्ती-सान्वी स्त्री थी । जो कुछ घरमे होता, उसे तैयारकर वह पित की सेवामे ला रखती । रैदास एक मामूली झापडींमे रहते थे । जूते वनाकर अपनी जीविका चलाते थे । पासमे ही श्रीटाकुर-जीकी चतुर्भुजी मूर्ति थी । जूते टॉकते जाते और प्रेमविद्दल वाणींमे अपने हरिकी ओर निहार-निहारकर गाते रहते—

प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी । जाकी अँग अँग वास समानी ॥ प्रभुजी ! तुम घन, वन हम मोरा । जैसे चितवत चद चकोरा ॥ प्रभुजी ! तुम दीपक, हम बाती । जाकी जोति बरें दिन राती ॥ प्रभुजी ! तुम मोती, हम घागा । जैसे सोनहिं मिलत सुहागा ॥ प्रभुजी ! तुम स्वामी, हम दासा । ऐसी मगति करें रैदासा ॥

कहते हैं, इनकी आर्थिक दुरवस्थाको देखकर प्रमुको दया आयी और उन्होंने साधुरूपमें रैदासजीके पास आकर उनको पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीनेके एक लोहेके जीजारको सोना बनाकर दिखा भी दिया। रैदासजीने उस पत्थरको लेनेसे इन्कार कर दिया। परंतु साधु भी एक हठी था। लाजार होकर रैदासने कहा, 'नहीं मानते हो तो छप्परमे खोंस दो।' तेरह महीने बाद जब वही साधु फिर आये और पत्थरका हाल पूछा, तब रैदासने कहा कि 'जहाँ खोस गये थे, बहीं देख लो; मैने उसे छुआ भी नहीं है।'

भक्तमालमे रैदानके सम्बन्धमे कई बाते लिखी हैं। उनमें एक यह भी है कि चित्तीड़की रानीने, जो एक बार काशीयात्राके लिये आयी थीं, रैदासकी महिमा सुनकर उनको अपना गुरु बनाया। रैदासके सम्बन्धमें चमत्कारकी कई बातें प्रख्यात है, जिनसे यही स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवानके दरबारमे जाति-पाँतिका उतना महत्त्व नहीं है जितना भिक्त और लगनका है।

पूरे १२० वर्षके होकर रैदासजी भगवद्धामको प्राप्त हुए । उनके पन्थके अनुयायियोंका विश्वास है कि वे सदेह गुप्त हो गये । गुजरात, विहार आदि कई प्रान्तोमें लाखो आदमी 'ऐसे हैं, जो अपनेको 'रैदासी' कहते हैं । रैदासजी प्रेम और

वैराग्यकी तो मूर्त्ति ही थे। श्रीहरिचरणोका अनन्य आश्रय ही उनकी साधनाका प्राण है—

जो तुम तौरो राम, मैं निह तोरौ ।

तुम सौ तोरि कवन सौ जोरौ ॥

तीरथ वरत न करो अदेसा ।

तुम्हरे चरन कमल क भरोसा ॥

जह जह जाओं तुम्हरी पूजा ।

तुम सा देव और निहं दूजा ॥

रैदासकी विवशता भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है—

नरहिर । चंचरु है मित मेरी, केसे भगित करूँ मैं तेरी ॥
तूँ मोहि देखें, हो तोहि देखें, प्रीति परसपर होई ।
तूँ मोहि देखें, तोहि न देखें, यह मित सब बुधि खोई ॥
सब घट अंतर रमित निरंतर, मैं देखन निहें जीना ।
गुन सब तोर, मोर सब औगुन, छूत उपकार न माना ॥
मैं तें, तोरि मोरि असमिझ सों, केसे किर निस्तारा ।
कह रैदास कुण करुनामय । जे जै जगत अवारा ॥

# भक्तं पर्वतजी

पर्वतजी भक्तराज नरसी मेहताके चचा थे। इनका यह नियम था कि प्रतिदिन हाथमे तुलसीजीका गमला लिया और अपने गाँव माँगरोळ से भगवान्का नाम लेते हुए चल पड़े। कोसों दूर द्वारका जाकर, श्रीरण छोड़राय जीके चरणोमे उसे रखके, दण्डवत् करके फिर अपने घर आ जाते थे। अपने घर केवल रातमे रहते और उसमे भी गमलोमे तुलसी बोते और प्रातःकाल होते ही चल देते। अडसठ वर्षतक इनका यह नियम चलता रहा। अब शरीर बूढा हो गया, ज्वर आने लगा, घरके लोगोने मना किया; फिर भी ये कय मानने लगे। इनका नियम अखण्ड रहा।

एक दिन थक जानेके कारण चार कोस दूर आजक गॉवके बाहर बावलीकी सीढीपर ये सो गये और स्वप्न देखा कि मैं भगवान् द्वारकाधीशकी सेवा कर रहा हूँ । तथा के प्रकट हांकर कह रहे हैं कि 'मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । अगहन शुक्रा षष्ठीको गोमतीको साथ लेकर तुम्हारे गॉवमे मैं ही आ जाऊँगा । अब यहाँ आनेकी आवश्यकता नहीं ।' इतनेमे ही इनकी ऑख खुल गयी। ये अपने भगवान्को देखनेके लिये व्याकुल हो उठे। परंतु न देख सकनेके कारण स्वप्नपर पूरा भरोसा न हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई और फिर वही वात दुहरायी गयी। अव पर्वतदासने भगवान्की आज्ञा शिरोधार्य की। लोगोको बडी प्रसन्नता हुई।

इघर एक कारीगरने, जिसका नाम वासुदेव था, पढ़ ह महीनेतक परिश्रम करके एक सिंहासन बनाया था, उसे लेकर पर्वतदामके घर आनेकी आजा हुई। ठीक वि० सं० १५०० की अगहन ग्रुह्मा प्रष्ठीके दिन चार घड़ी दिन चढते-चढते पर्वतदासके घरके पासकी बावलीमे देवी जल एकाएक बढने लगा और मगवान् श्रीरणछोड़राय उससे प्रकट हुए। सब लोगोने उनकी पूजा की, उसी सिंहासनपर मगवान् विराजमान हुए। श्रीरणछोड़रायजीका वह प्राचीन विग्रह आज भी मॉगरोळमे विराजित है और सिंहासन भी वहीं मौजूद है। इनके प्रतापसे मॉगरोळ भारतका एक पवित्र तीर्थ हो गया है।

#### भक्त नरसी मेहताजी

नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े श्रीकृष्णभक्त हो गये हैं। उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरातमें विक मारे भारतमें वड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये जाते हैं । उनका जन्म काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ शहरमें बड़नगरा जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। बचपनमें र्श उन्हें कुछ साधुओंका सत्सङ्ग प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके हृदयमें श्रीकृष्णभक्तिका उदय हुआ। वे निरन्तर भक्त-साधुओंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और गोपियोंकी वीलाके गीन गाने लगे । धीरे-धीरे भजन-कीर्तनमे ही उनका अविकाश समय वीतने लगा । यह बात उनके परिवारवालीं-को यसद नहीं थी। उन्होंने इन्हें बहुत समझाया, पर कोई छाभ न हुआ। एक दिन इनकी भौजाईने ताना मारकर कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान्से मिलकर क्यों नहीं आतं ?' इस तानेने नरसीपर जादूका काम किया। वे वरम उसी क्षण निकर पड़े और जूनागढसे कुछ दर श्रीमहादेवजीके पुराने मन्दिरमे जाकर वहाँ श्रीशङ्करकी उपासना करने लगे। कहते हैं, उनकी पूजासे प्रसन्न होकर मगवान् शङ्कर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान् र्श्राकृष्णके गोलोकमे ले जाकर गोपियोंकी रासलीलाका अद्भुत दृश्य दिखलाया । वे गोलोककी लीलाको देखकर मुग्ध हो गये।

तपस्या पूर्यकर वं घर आये और अपने वाल नचीं के साथ अलग रहने लगे। परतु केवल भजन-कीर्तनमें लगे रहने के कारण वड़े कहके साथ उनकी गृहस्थीका काम चलता। स्त्रीने कोई काम करने के लिये उन्हें बहुत कहा, परतु नरसीजीने कोई दूसरा काम करना पसद नहीं किया। उनका हु विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे दुःखो और अमावोंको अपने-आप दूर करेगे। हुआ भी ऐसा ही। कहने हैं, उनकी पुत्रीके विवाहमें जितने रुपये और अन्य मामित्रयोंकी जरूरत पड़ी, सब भगवान्ने उनके यहाँ पहुँचायी और स्वय मण्डपमे उपस्थित होकर सारे कार्य सम्पन्न किये। इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवत्कृपासे सम्पन्न हो गया।

कहते हैं नरसी मेहताकी जातिके लोग उन्हें बहुत तंगः किया करते थे। एक बार उन लोगोंने कहा कि अपने पिता- का श्राद्ध करके सारी जातिको मोजन कराओ। नरसीज़ीने अपने भगवान्को स्मरण किया और उसके लिये सारा सामान जुट गया। श्राद्धके दिन अन्तमें नरसीजीको माद्धम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे एक वर्तन लेकर वाजार घी लानेके लिये गये। रास्तेमें उन्होंने एक संतमण्डलीको बड़े प्रेमसे हिरिकीर्तन करते देखा। बस, नरसीजी उसमें शामिल हो गये और अपना काम भूल गये। घरमे ब्राह्मण-भोजन हो रहा था, उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकतासे उनकी बाट देख रही थीं। भक्तवत्सल भगवान् नरसीका रूप धारणकर घी लेकर घर पहुँचे। ब्राह्मण-भोजनका कार्य सुचाररूपये पूरा हुआ। बहुत देर बाद कीर्तन बंद होनेपर नरसीजी घी लेकर वापस आये और अपनी पत्नीसे देरके लिये क्षमा मॉगने लगे। स्नी आश्चर्यसागरमें हुव गर्यी।

पुत्र-पुत्रीका विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ निश्चिन्त हो गये और अधिक उत्ताहमे भजन-कीर्तन करने लगे । कुछ वर्षों बाद एक-एक करके इनकी स्त्री और पुत्रका देहान्त हो गया ।

तवसे वे एकदम विरक्त-से हो गये और लोगोंको भगवद्गक्तिका उपदेश देने लगे। वे कहा करते— भक्ति तथा प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करनेसे सबको मुक्ति मिल सकती है। '

कहते हैं कि एक बार जूनागढके राव माण्डळीकने उन्हें बुलाकर कहा—'यदि तुम सचे भक्त हो तो मन्दिरमें जाकर मूर्तिके गलेमे फूलोंका हार पहनाओ और फिर भगवान्की मूर्तिसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गलेमें डाल दें; अन्यथा तुम्हें प्राणदण्ड मिलेगा ।' नरसीजीने रातभर मन्दिरमें बैठकर भगवान्का गुणगान किया । दूसरे दिन सबेरे सबके सामने मूर्तिने अपने स्थानसे उठकर नरसीजीको माला पहना दी । नरसीकी भक्तिका प्रकाश सर्वत्र फैल गया । पर कहते हैं कि इसी पापसे राव माण्डळीकका राज्य नष्ट हो गया ।

# भक्त नरसीजीकी हुंडी

( लेखक--ठा० श्रीरणवीरसिंहजी शक्तावत 'रसिक' )

#### (दोहा)

जिय में निष्ठि बासर जरत, पुनि नित करत प्रपंच। नरसी मौं बांधव निलंज, राखत प्रेम न रंच॥१॥ वाधवजन के वैर की बरनत हों इक वात। आई गढ़ मैं एक दिन, ज़रि कै संत जमात ॥ २॥ लोगन सौ पूछयो इहाँ, का कहुँ साहू नाहिं ? नाकी हुंडी चिल सकतः पुरी द्वारिका माहिं॥३॥ जरे भुने जे बंधुजन, है नरसी कौ नाम । दीन्ही तिन्हें बताइ द्भुत, ताकी पती तमाम ॥ ४॥ व्याजस्तुति कीन्ही बहुतः बहु विधि बात बनाइ। अधोलिखित पाटी अधम, परिजन दई पढ़ाइ॥५॥ नरसी जौ मानै नहीं, करें साफ इनकार । तौ पग ताके पकरि कै, बिनवह वारबार || ६ || 'संत असंत न देखहीं, देत दुलत्ती झार । खलजन एते खलक मै, चूकत नाहिं चमार ॥ ७ ॥ खलकौ रखिये ख्याल नितः खुदा दूसरो मानि । बंदिय ताकों विनयजुत, जोरि जानु जुग पानि ॥ ८॥ सीधे सादे संत सब, जानि सके नहिं जाल। जहॅं नरसी की झौंपरी, आये तहाँ उताल ॥ ९॥ ·जै नरसी कीं' संतजन, सब बोले इक साथ। नरसी तिन्हें निहारि कै, उठ्यो जोरि दुहूँ हाथ ॥१०॥ बोल्यौ नरसी विनय तै अहोभाग मम आज । क्रिटिया कों पावन करी, सहृदय संत समाज ॥११॥ कह्यों हे साह! स्वार्य वस आए सकल, संत बढै भाग तेरौ बहुत, लाखन कौ है लाह ॥१२॥ यों किह खींचे खोलि अब, खाली कीन्ह नितंत। नरसी ढिंग ढेरी करतः गिनि गिनि रुपया संत ॥१३॥ कहा वात ? नरसी कह्यो, क्रपया देह वताइ । करे जातु हो ढेर क्यो, गिनि गिनि मो ढिग लाइ ॥१४॥ कै गुलाम घनस्याम कौ, कै हरि भगत गुलाम । हौं गुलाम निहं दाम कौ, देहु मोहिं क्यो दाम ॥१५॥ दाम न मोका चाहिये, ही हरि दामनगीर। गिनों न्याल सम दाम कौ, जम की हढ जंजीर ॥१६॥ राम विमुख रखि रात दिन, हिय उपजात हराम । भगत न चाहत दाम सो, भगतन चाहत दाम ॥१७॥

तेरे संत कह्यो हम नाम सुनि, आए पास । काम है हंडी लिखवानी हमें, यहै खास ॥१८॥ जावनौ द्वारिका, हम साधू संत। सब कौ कोऊ मग मै लूटि कै, करिहै सब अंत ॥१९॥ यातै रुपया सात सौ, हम लोगन सौ लेहु । अरे सेठ ! अहसान करि, हम कौ हुंडी देह ॥२०॥ संबोधन 'सेठ', निज नरसी जोरे हाथ। बोल्यो, हो तो दास हो, सेठ द्वारिकानाथ ॥२१॥ हॅसी करत क्यो सत है, मोकौ सेठ पुकार । कौन कहाौ या दीन कै, हुडी कौ व्यौपार ॥२२॥ घास फूस की झोपरी तैसो सर अंजाम । कों तूंबी इहाँ, लेबे कों हरिनाम ॥२३॥ अरे संतजन ! आपको कौन दये भरमाइ । कीन्ह मसखरी कौन यह, दीजै मोहिं बताइ ॥२४॥ 'अरे भगत ! हम साधुजन, कौन हमे भरमाइ । तू भरमावत क्या बृथा बीसौ वात वनाइ ॥२५॥ कहा बताबत यो कुटी, तूँबा हमे तमाम । ये तो प्यारे ! प्रिय हमें, इनही सौ है काम ॥२६॥ सॉचे जानी होत सो। सरल रहत जिमि साध। बैभव तें बौरात नाः उर के होत अगाध ॥२७॥ त् ज्ञानी ध्यानी परम, दानी सेठ तो सानी कोउ और नाः जानी हम यह बात ॥२८॥ तू तौ रुपया लेइ कै, लिखि दे हुंडी साह! पटिहै के पटिहै नहीं, याकी ना परवाह ॥२९॥ कै तौ चाल। जान्यौ नरसी बंधुजन चाली कै भगवत कीन्ही कृपा, भेज्यौ खरच द्याल ॥३०॥ यों विचारि नरसी विवस, सुमरि इष्ट घनस्याम । <u>ç</u> हुंडी लिखि निंज हाथ सौ, सोपी सरनाम ॥३१॥ कह्यो, नाम है सेठ को 'सॉवलसाह' प्रसिद्ध । करौ सत प्रस्थान अब, हैहै सिद्ध ॥३२॥ कारज हुडी हायो हाथ है, सिद्धि करी सब सत्। पुरी द्वारिका पहुँचि कै, उतरे जाइ इकत ॥३३॥ कियौ तहाँ विसराम कछु, खानो पीनो खाइ। हॅंढन लागे साह कोँ, अव वजार मै आइ॥३४॥ लाग्यौ पते न लेसह, होइ हैरान । संत सब ही आए सॉझ को, थाकि आपने थान ॥३५॥ बैठे सोच विचार मैं अत सब होइ उदास। साह रूप धरि सॉवरी, प्रगटि पघारची पास॥२६॥ (किवत्त)

माथे प लपेटि राखी अटपट पान मोटी,
खुलि खुलि जाति चोटी फहरत न्यारी है,
खिसकि खिसकि परी एडिन लो घोती, जाति
धिसी आति अंगरसी घरघारवारी है।
कटि कें लपेटि राख्यों लॉबों सो दुपहो, और
पेट राख्यों काढि कछु चाह क अगारी है;
कान प करुम, बही बगल दवार्ये साह,
कॉधे धरी घम्मसे मुथेली आन ढारी है।।२०॥
(दोहा)

संतन सौं अव सेठजी पृछयौ वोलि प्रनाम । हुंडी को लाए इहाँ ? नरसी की मो नाम ॥३८॥ यह सुनि, संतनके तुरत आए तन मै प्रान। बोलि उठे चट उचिक, हम लाये है श्रीमान ॥३९॥ हारे हम तौ हेरिके सकत द्वारिका पै हमकों तो आप को पतो छग्यो कर्ट नाहिं॥४०॥ आप छुपे रुस्तम अहो, नरमी सेठ समान । जगत सेठ से जचत हो। का हम करें बखान ॥ १॥ साधुन की सुध लेइकै, कियौ अमित उपकार। घर घर होवै आप की, जग मै जय जयकार ॥४२॥ दे असीस हुंडी दई माधूजन सॅभगइ। साह बॉचि तिहिं सात सौ रुपया दए गनाइ ॥४३॥

थैली की मुख बॉधि कें, करि लेखें की काम।
पत्र लिख्नों अन्न प्रेम सां, नरसीजी कें नाम॥४४॥
(कवित्त)

सिद्धि मिरी जूनागढ साह सिरताज सिरी
मक्तराज नरमी सों 'जे जे नरसी कीं' है,

कुसल इहां पे सब आपहूं कुमक, हम—

सतन सों जानी सब बात तहें नीकी है।

हुडी के रुपेया रोक सात सी जुकाद दीन्टे,

खोटी नाहिं कीन्टे, ना लगाई बान पीकी है,

जानिके गुमासता जरूर याद कीज्यी हमें,

काम काज खिखियो दुकान आप ही की है॥४५।

(दोहा)

यां चीठी लिखि चाव सार सोपी साह सुजान । मानी सब सो मॉगिक, दीन्ही निदा निदान ॥४६॥ संत लोग करि जातराः पहुँचे नरनी पास । सापी चीठी माह की हिय दरनाइ हुलास ॥४७॥ पढि कागद अति प्रेम सीं, नरसी गदगद रोइ । नमाचार पूछे सकर, झट संतन दिमि जोइ॥४८॥ अटपट पगरी, पेट कटि, ढीली सटपट सत बरान्यो साह को। टॅसि हॅसि सगरी हाल ॥४९॥ नुनि सुनि के नरमी भगतः भयौ मगन मन माहिं। जम न जतायी ऑख पे होठ हिलायी नाहिं ॥५•॥ संतन के रुपया सकछ संतन काज लगाइ । गयौ उरिन नरमी भगतः कृपा कीन्हि जदुराइ ॥५१॥

## भक्त श्रीजाम्माजी महाराज

( लेखक--टा० श्रीनरवद्यमित्सी तथा श्रीरमेशचन्द्रजी शास्त्री )

श्रीजाम्मोजी महाराजका जन्म स० १५०८ वि० माद्रपद कृष्णा अष्टमीको आधी रातके समय पवॉर क्षांत्रय जातिमे जोधपुर राज्यके पीपामर नामक ग्राममें हुआ था । इनके पिताका नाम ठाकुर लोहटजी या और माताका नाम हॉसादेवी था । इनके विचार बहुत ऊँचे थे और ये ईश्वरकी बड़ी मक्ता थीं । बालक जम्मोजीपर इन्हीका प्रभाव पड़ा और वे भी बचपनसे ही उन्हीं विचारोंके हो गये । वे अपने साथी बच्चोंको भक्तोकी कथाएँ सुनाया करते ये । बालक भी उन्हे बहुत मानते थे और आपसके सब लड़ाई-झगड़े इन्हींसे ते कराते थे; तथा हर प्रकारसे इनकी

आजाका पारन करते थे। ये कभी खुरु नहीं बोलते थे। श्रीकृष्णमगद्यान्की लीलाएँ वडे चावसे सुनते थे। जब में आठ वर्षक हुए, तब इन्हें गायें चरानेका शौक हो गया और सत्ताईस वर्षकी अवस्थातक जंगलमे गाय चराते रहे और साधु-संतोंका सत्सङ्ग करते रहे। महातमा योगियोंके सङ्गसे इन्होंने योगाभ्यास भी किया। तदनन्तर अन्धकारमें पड़ी हुई हिंदू-जातिको ईश्वरभक्तिका प्रचार करके राहपर लानेका बीड़ा उठाया और देशाटनके लिये निकल पड़े। सिकन्दर लोदीका जमाना था। आप उससे मिले और उपदेशद्वारा गौ आदि पशुओकी हत्या बंद करायी। इनके विचारोंपर

बहुत लोग आ गये और सं०१५४२ वि० में इन्होंने विश्नोई (वैष्णय) मत चलाया। जोधपुरः चीकानेर आदि राज्योंमे और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब आदि प्रदेशोंमे आपने भ्रमण किया या। इन जगहोंमें अब भी काफी संख्यामें बिश्नोई लोग मौजूद हैं। आजन्म ब्रह्मचारी रहकर पचासी वर्षकी अवस्थामे सं०१५९३ वि०में मार्गशीर्ष कृष्णपक्षकी नवमीको आपने लालासर नामक ग्रामके जंगलमे इस संसारको छोड़ दिया।

इन्होंने १५४२ वि०मे जब 'विश्नोई' मतकी स्थापना की। तब निम्नलिखित उन्तीस नियम बनाये थे । कुछ लोगोंका कहना है कि 'बीस-नौ' नियमोंके कारण ही इस मतका नाम 'विश्नोई' पड़ा । नियम ये हैं—

१. प्रातःकाल स्नान करना, २. सदा शील-शौच-सन्तोष आदिका पालन करना, ३. दोनो काल सन्ध्या करना, ४. सायंकाल ईश्वरका विशेष चिन्तन करना, ५. चतुर्वर्ग-प्राप्त्यर्थ हवन अवश्य करना, ६. दुराचारियोंके कुसङ्गसे बचना, ७.दूध तथा पानी वस्त्रसे छानकर पीना, ८. यज्ञसमिधा

तथा पाकार्थ ईघन पहले भलीभॉति देख-भालकर लेनाः ९. निन्दा- अपमानको सहनकर धमाशील वनना, १०. हिंसा न कर जीवोपर दया करना तथा उनके रक्षार्थ उद्यत रहनाः ११. चोरीका मन-वचन-कर्मसे त्याग, १२. मन-वचनने किसीकी निन्दा न करना, १३. मिथ्या भाषण और विवाद न करना, १४. अमावस्याके दिन आत्मशुद्ध्यर्थ वत तथा 'देवेष्टि' करना, १५. सदैव 'विष्णु' का भजन करना, १६. शुद्ध वाणी बोलना, १७. हरे वृक्षोको न काटना, १८. काम-क्रोध-मद-लोभादि अजर शत्रुओका तथा इन्द्रिया का दमन करना, १९. असंस्कृतके हाथसे अन्न-जलादि ग्रहण न करना, २०. पशु-शालाऍ वनवाकर गौ आदिका पालन करना २१. बैलको खस्सी न करवाना तथा कमाई-को पशु न वेचनाः २२. अफीम न खानाः २३. तम्बाकु न पीता, २४. भाँग-गाँजा-चरम न पीना, २५. मद्यपान न करना, २६. मास न खाना, २७. नीला वस्त्र नही पहननाः, २८. तीस दिनोंतक जननस्तक रखना और २९. पॉच दिनोतक रजस्वला स्त्रीको घरके कामोमे पृथक् रखना ।

# मेवातके भक्त स्वामी श्रीलालदासजी

( लेखक-श्रीकृष्णगोपालजी )

महात्मा लालदासजी महान् भगवद्भक्त और संत थे। वे जाति और सम्प्रदायभेदसे नितान्त ऊपर उठे हुए थे। उनका जन्म अलवर राज्यके घौलीदूव ग्राममे सवत् . १५९७ वि॰ मे हुआ था। उनका जीवन मानवजातिकी सेवामे अर्पित एक ज्वलन्त कहानी है। वे कवीर और नानककी ही परम्परापर विश्वास रखनेवाले निष्पक्ष संत थे। भक्तराज दादूजी और महाकवि जायसीके समकालीन थे। अपने जीवनकालमे ही उन्होंने महती ख्याति प्राप्त कर ली थी। उनका चरित्रवर्णन तत्कालीन सिद्ध भागवत नामादासजीने वड़ी श्रद्धा और आदरसे अपने भक्तमालमं किया है।

लालदासजीके पिता चॉदमलजी तथा माता समदाजीका जीवन भक्तिमय था। उनके चरित्रविकासपर माता-पिताकी भक्तिनिष्ठाका पूर्ण प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अलवर राज्यके अन्तर्गत बॉघोलीमे अपने जीवनके कुछ दिन विताये। पहाड़ी क्षेत्रांमं घूम-घूमकर जाड़े, वरसात और गरमींम व लोगोंको अपने तपस्यापूर्ण जीवनसे प्रभावित करने लगे। धीरे-धीरे उनके अनुयायियोंकी संख्या वढने लगी। संतका जीवन तो अलौकिक और आश्चर्यजनक घटनाओं तथा चमत्कारोंसे परिपूर्ण ही रहता है। लालदासजीने भी अपने जीवनके कई महत्त्वपूर्ण चमत्कारोंसे लोगोंको कृतार्थ किया। उन्होंने अपने समयके हिंदू-मुसल्मान—सभीको ईश्वरप्रेमके मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया। उन्होंने कहा कि 'जीवमात्र एक ही ईश्वरके अंश है। उनमे पारस्परिक प्रेमका होना अन्यन्त अनिवार्य है।'

महात्मा लालदासजीने सवत् १७०५ वि॰मे १०८वर्षकी अवस्थामे समाधि ले ली। रोरपुरमे उनकी सुन्दर समाधि अव भी अनेक जीवोको शान्ति प्रदान करती है। उनकी बहुत-सी हस्तलिखित पुस्तके प्राप्य हैं, जिनमे वाणी और साखी, सरोधा बारहमासी आदि मुख्य है।

#### भक्त भलराजजी

( लेखक-चौधरी श्रीशिवसिंहजी चोयल )

भल्राजजी राजस्थान (मारवाड़) के विलाड़ा परगनेके भावी ग्राममे वि॰ सं॰ १५९५ के लगभग जन्मे थे। वाल्यावस्थाते ही इनको ईश्वरभक्तिका आनन्द आ गया, जिसके फलस्वरूप भल्राजजी मारवाड़के तत्कालीन भक्त क्वाजी कुम्हारके पक्के मित्र हो गये। जैसा कि प्रसिद्ध है— 'झींयड़ामे कृयो बसे, भावीमें भल्राज।'

भल्राजजी संत-महात्माओंका अतिथि-सत्कार बढे प्रेमसे करते थे । ऐसी प्रसिद्धि है कि एक वार स्वयं भगवान् साधुका वेष धारणकर बहुत्तरे साधु-महात्माओंके साय भलराजजीके घर पघारे । भलराजजी उन महात्माओंको अपनी 'हयाई' पर बड़े प्रेमपूर्वक विठाकर घरमें गये और वे उनके लिये भोजनकी व्यवस्था करने लगे। किंत घरमे अनाज नहीं था और न पासमे पैसा (रुपये) ही। ऐसी विकट परिस्थितिमे अपना कर्तव्य निभाते हुए भलराजजीकी धर्मपत्नीने अपने पैरोकी कड़ियाँ (चाँदीका गहना) निकालकर उन्हे दे दीं। भक्त भलराजजीने अपनी धर्मपतीकी कडियाँ वेचकर उनसे प्राप्त दामोमे अनाज लाकर घरपर आये हए संतोंको भोजन कराया । रातभर भलराजजीके यहाँ साधुओ-की सङ्गति होती रही और वापस जाते समय एक बूढ़े साधने अपनी झोलीमेसे मुहीभर अनाज भलराजजीको दिया और कहा कि 'इस अनाजको अपने घरकी 'कोठी' में डाल दो और ऊपरसे ढकन दे दो। तुम्हारे घरमे

अनाजकी कभी कमी नहीं आयेगी। इसके अतिरिक्त तुम अपने घरके द्वार (दरवाजे) सदा खुले रखना—कभी चोरी नहीं होगी।

एक बार कुछ धाड़ायतों ( छटेरों ) ने मार्चीपर हमन्य बोलकर लूट-मार आरम्भ कर दी । जब भक्त भलराजजीके घरमे छटेरे घुसे, तब वे सब अन्धे हो गये । वे बड़ी कंठिनाईसे घरके बाहर निकल पाये । उन्होंने लूटा हुआ सारा माल वापस लौटा दिया और भावीमें लूट-मार न करनेकी घपय ले ली । मलराजजीके वंदाज आज भी जिन घरोंमे रहते आये हैं, उनको 'अड़ियॉबाले घर' कहते हैं— जिसका अर्थ बिना किंवाइके घर है ।

भलराजजी भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त थे। इसी कारण उन्होंने अपने घरके पास ही चारभुजाजीका एक मन्दिर बनवाया। जो आज भी विद्यमान है। इस मन्दिरका जीणोंद्वार सवत् १९९६ में हुआ।

सौ वर्षकी आयु भोगकर संवत् १६९५ के माधकी शुक्रा पञ्चमीको भावीके तालावकी पोलपर इन्होंने जीतेजी समाधि ले ली थी। भलराजजीके धार्मिक कृत्योंकी प्रशंसामें निम्नलिखित पद्य प्रचलित है—

'अठी गंगा उठी जमुना, बीचे धरम री पाल । 'केवल कृतो' यें कहे, मावी में मलराज ॥' ऐसे भक्त संसारमे विरले ही होते हैं।



# प्रेमी भक्त गणेशनाथजी

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम् । कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥

( नारदपुराण १ । ४१ । १५)

छत्रपति शिवाजी महाराजके समयकी वात है। मध्य-प्रदेशके वालाघाट जिलेमें उज्जैनीके पास एक छोटे ग्राममे गणेशनाथका जन्म हुआ। यह कुल भगवान्का भक्त था। माता-पिता भगवान्की पूजा करते और भगवन्नामका कीर्तन करते थे। वचपनसे ही गणेशनाथमे भक्तिके संस्कार पड़े। माता उन्हें मोत्साहित करती और वे ग्रुतलाते हुए भगवान्का नाम ले-लेकर नाचते। पिताने भी उन्हें संसारके विपयोमे लगनेकी शिक्षा देनेके बदले भगवान्का माहात्म्य ही सुनाया था। धन्य हैं वे माता-पिता, जो अपने बालकको विपतुल्य विपय-भोगोंमें नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान्के पावन चरणोंमे लगनेकी प्रेरणा देते हैं । पिता-मातासे गणेशनाथने भगवन्नाम-कीर्तनका प्रेम और वैराग्यका संस्कार पैतक धनके रूपमे पाया।

माता-पिता गणेशनायकी युवावस्था प्रारम्भ होनेसे पूर्व ही परलोकवासी हो गये थे। घरमें अकेले गणेशनाय रह गये। किंतु उन्हें अब चिन्ता क्या ? हरिनामका रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी-काञ्चनका माया-जाल उनके चित्तको कभी आकर्षित नहीं कर सका । वे तो अब सत्सङ्ग और अखण्ड भजनके लिये उत्सुक हो उठे । उन्होंने एक लँगोटी लगा ली । जाड़ा हो, गरमी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्रके काम नहीं या । वे भगवान्का नाम-कीर्तन करते, पद गाते आनन्दमम होकर कृत्य करने लगते थे । घीरे-धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया । दिनभर जंगलमें वाकर एकान्तमे उद्यस्वरसे नाम-कीर्तन करते और रात्रिको घर लौट आते । रातको गाँवके लोगोंको भगवान्की कथा सुनाते । अन्तमें गाँव छोड़कर थे पण्डरपुर चले आये और वहीं भजन करने लगे।

एक बार छत्रपात शिवाजी महाराज पण्डरपुर पधारे । पण्डरपुरमे उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन-प्रेमके कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे । शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गये । उस समय ये कीर्तन करते हुए कृत्य कर रहे थे । बहुत रात बीत गयी, पर इन्हें तो शरीरका पता ही नहीं था । छत्रपति चुपचाप खड़े रहे । जब कीर्तन समाप्त हुआ, तब शिवाजीने इनके चरणोंमे मुकुट रखकर अपने खीमेंमे रात्रि-विश्राम करनेकी इनसे प्रार्थना की । भक्त बड़े संकोचमें पड़ गये । अनेक प्रकारसे उन्होंने अस्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गये । अन्तमे उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुतसे कंकड़ चुनकर अपने वस्त्रमे बॉधने छगे । छत्रपतिने आश्चर्यसे पूछा—'इनका क्या होगा दें' आपने कहा—'ये मगवान्का स्मरण दिलायेंगे ।'

राजशिविरमें गणेशनाथजीके सत्कारके लिये सब प्रकारकी उत्तम व्यवस्था की गयी। मुन्दर-मुन्दर पकवान सोनेके थालमें सजाये गये, मुगन्धित जलसे उनके चरण धोये स्वयं छत्रपतिने, इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्णके पलेंगपर कोमल गद्दें के ऊपर फूल विछाये गये उनको मुलानेके लिये। गणेशनाथने यह सब देखा तो सन रह गये। जैसे कोई शेर गायके छोटे वछड़ेको उठाकर अपनी मॉदमें ले आये और वह बेचारा बछड़ा भयके मारे भागनेका रास्ता न पा सके, यही दशा गणेशनाथकी हो गयी। उन्हें भोगके ये सारे पदार्थ जलती हुई अभिके समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा-सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गये। उस फूल-विछी शय्यापर अपने साथ लायी बड़ी गठरीके कंकड़ोंको विछाकर उनपर बैठ गये। ये गेते-रोते कहते जाते थे— पाण्डुरंग ! मेरे स्वामी!

दुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया ? अवश्य मेरे कपटी हृदयमें इन भोगोंके प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो दुमने मुझे यहाँ भेजा है। विहल ! मुझे ये पदार्थ नरककी यन्त्रणा-जैसे जान पड़ते हैं । मुझे तो तुम्हारा ही स्मरण चाहिये।

किसी प्रकार रात बीती । सबेरे दिवाजी महाराजने आकर प्रणाम करके पूछा—'महाराज ! रात्रि सुखसे तो व्यतीत हुई ?'

गणेशनाथजीने उत्तर दिया—'जो क्षण विद्वलका नाम छेनेमे बीते, वही सफ्त है। आजकी रात हरिनाम छेनमे व्यतीत हुई, अतः वह, सफ्ल हुई।' शिवाजीने जब संतके भाव सुने, तब उनके नेत्रोसे ऑस् बहने लगे। साधुको आग्रह करके अपने यहाँ छे आनेका उन्हें पश्चात्ताय हुआ। उन्होंने चरणोंमे गिरकर क्षमा माँगी।

साधकके लिये एक सबसे बड़ा विश्व है—लोक प्रख्याति ।

प्रतिष्ठाके कारण जितना शीध्र साधक मोहमें पड़ता है, उतनी
शीध्रतासे पतन दूसरे किसी विश्वसे नहीं होता । अतएव

साधकको सदा सावधान होकर श्रूकरी-विश्वाके समान प्रतिष्ठासे

दूर रहना चाहिये । गणेशनाथजीन देखा कि पण्डरपुरमे

अब लोग मुझे जान गये हैं, अब मनुष्यांकी भीड़ मेरे

पास एकत्र होने लगी है, तब वे घोर जंगलमे चले गये ।

परंतु फूल खिलेगा तो सुगन्धि फेलेगी ही और उससे

आकर्षित होकर मोरे भी वहाँ एकत्र होगे ही । गणेशनाथजीमे

मगवान्का जो दिन्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे

आकर्षित होकर भगवान्के प्रेमी भक्त वनमें भी उनके

पास एकत्र होने लगे।

गणेशनाथजीका भगवत्प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे, वही उन्मत्तकी मॉित नाचने लगता था। वही भगवनामका कीर्तन करने लगता था। श्रीचैतन्य महाप्रभुने अपने भक्तोंसे एक बार कहा था—'सचा मगवद्गक्त वह है, जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होनेपर भी विवशकी मॉित अपने-आप भगवान्का नाम लेने लगे।' गणेशनाथजी इसी प्रकारके भगवान्के भक्त थे।

श्रीगणेशनाथजीके प्रेमकी महिमा अपार है। वे जब भगवान्के प्रेममें उन्मत्त होकर पाण्डुरंग विद्वल, पाण्डुरंग विद्वल ! विठोबा रुक्माई, पाण्डुरंग विद्वल ! कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहाँके सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करनेको जैसे विवश हो जाते थे।

ऐसे भगवद्भक्त तो नित्य भगवान्को प्राप्त हैं। वे

मगबन्मय हैं । उनके स्मरणसे, उनके चरितका हृदयमें चिन्तन करनेसे मनुष्यके पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य हृदयमें मगबान्का अनुराग जाय्रत् होता है।

#### रामभक्त मोरोपंत

मारोपंतके जीवनकालमें महाराष्ट्रके आळन्दी आदि क्षेत्रोमे भगवत्प्रेमी संतोंके द्वारा भगगवतधर्मका प्रचार हो रहा था । वडे-बड़े रसिक और भगवद्गक्त उस समय निश्रमान ये। पंतकी रसवती वाणीने हिंदूधर्मके पुनरुत्थान-मं महान् योग दिया । महाकवि मोरोपंतका जन्म १६५१ शाकेम पन्हालगढमें हुआ या । वे पराड़कर ब्राह्मण थे, उनके मूलपुरुप मोनोपंत थे, मोरोपंतके पिताका नाम गमाजी पंत था। मारोपंतकी माताका नाम लक्ष्मीबाई थाः माता-पिताके आचार-विचार और धार्मिक भावनाका मोरोपतके चरित्र-विकासपर बड़ा प्रभाव पड़ा था। कुल परम पवित्र था, भगवान्के सगुणरूपका चिन्तन करनेवाले महाभागवताने समय-समयपर उसमें जन्म लिया प्रारम्भिक तेईस चौवीस साल पन्हालगढमे ही व्यतीत हुए । उसके बाद वे मपरिवार बारामती चले आये । उनका बाल्यावस्थासे ही रामभक्ति और काव्य-ज्ञानमं अनुराग था । जान्त्र, साहित्य और काव्य-ग्रन्थोकी प्रतिलिपि करनेमं उनकी विशेष अभिरुचि थी; जिस किमी भी प्रत्यमें भगवानकी लीला-कथा मिल जाती, उसे वे अपना प्राणधन समझते थे। उनका यहस्थ-जीवन परम सुखम्य ओर मरस था । मोरोपंतकी स्त्री रमावाई अत्यन्त सती-माच्चीः सुशीला और सद्गुण मम्पन्न थी ।

मोरोपंतका स्वभाव प्रेममय, कोमल और मधुर था। मोरोपंतका परिवार बहुत बड़ा था, उनके-ऐसे प्रेमी, मात्त्विक वृत्ति-सम्पन्न पुरुष ही उतने बड़े कुटुम्बका भरण-पोपण कर सकते थे। उन्होंने एक वार काशी-यात्रा की थी; काशीके पण्डिताने उनकी कविता और भगवद्गक्तिको मान्यता दी, उनकी लोकप्रियता बढ गयी।

मोरोपंतका कान्य-जीवन परम सरल था, उसमे भक्ति-का सरस विलाग था । उन्होंने अखण्ड रूपसे ईश्वर-उपासना की, भगवत्-महिमासे अपने कान्य-साहित्यकी श्री वृद्धि की । पंत पहले भगवद्भक्त और बादमे किंव र्स्वाकार किये जाते हैं, भगवद्भक्त किंव ही भगवान्की

महिमाका विस्तार करते हैं । रामायणः महाभारत और भागवतरूप कल्पलताओंकी छायामे मोरोपंतने विश्राम किया। वे सरस बादलकी नरह इन महासागरोंसे । अमृत खींचकर काव्य-रिक्कोंको जीवन-दान किया करते इन तीन प्रन्थोंपर उन्होंने अपनी काव्य सम्पत्ति निछावर कर दी । मोरोवंतने भगवान् और उनके भक्तोका चरित्र गाया । मराठीमें उन्होंने लाखीं पर्दीकी रचना की, रामसाहित्यका सागर उँडेल दिया । जनताको सीधी-सादी भाषामें भगवररोवाका मर्म वताया । वे भगवद्गक्त और कर्मनिष्ठ समानरूपसे थे । वे सगुणोपासक और अद्वैतवादी दोनां थे। विनयके तो मूर्त्तत्प थे। खयं मंत थे, पर संतों और भगवद्भक्तोंकी चरण-धूलिमं उनकी अनुपम निष्ठा थी; कवीश्वर थे, पर अपने-आपको कवियोंका सेवक मानते थे। महाबुद्धिमान् थे, पर अपने आपको मतिमन्द कहनेमे ही गौरवकी अनुभृति करते थे । बड़े पुण्यशाली थे, पर अपने आपको सदा अति लघु समझतेथे। वे परमार्थके वहत बड़े साधक थे; हरिभक्ति-सायनसे उन्होंने अपना ही नहीं। अनेक जीवोंका मवरोग समाप्त कर दिया।

मोरोपंतका जीवन अलैकिक घटनाओं और चमत्कारोंसे परिपूर्ण था। उनके उपास्य भगवान् श्रीराम थे। पहले वे शालग्रामकी पूजा करते थे। अहमदनगरमें एक रामभक्त महात्मा थे। उनके पास प्राम-पञ्चायतन' मूर्ति थी। भगवान् श्रीरामने उन्हें रातमं स्वप्नमें आदेश दिया कि 'मूर्तिकी पूजाके अधिकारी वारामती-निवासी परम भक्त मोरोपंत हैं, उनके पास मूर्ति पहुँचा दी जाय।' वे भगवत्कृपा-प्रसादके कितने बड़े अधिकारी थे!

शाके १७१६ चैतकी रामनवमीको उन्होंने जमकर श्रीराम का जन्मोत्सव किया। एकादगीको उन्हे ज्वर आया, धीरे-धीरे बढ़ने लगा। पंतके प्रेमीजन तथा परिवारके लोग एकत्र हो गये। मङ्गलवार था, चुत्री पूर्णिमाके शुभ अवसरपर मरणासन्न पंतने अत्यन्त हृदय-द्रावक काव्य-भाषामें गोमाता, भूमाता, तुलसी, गङ्गा-माता और राम-नाम तथा आप्त और भक्तजनोका स्मरणिकया; बस, कुछ ही समयमे उनके प्राण देहसे बाहर हो गये। उनका मरण तत्कालीन मराठी माहित्यके सौभाग्य-सूर्यके लिये कलङ्क बनकर आया।

जनताकी ओरसे उनके भक्त पाण्डुरंग नाइकने एक विशाल राम-मन्दिरका निर्माण उनके ग्रुभ स्मरणके प्रतीक-स्वरूप कराया। मोरोपंत अपने समयकी बहुत वड़ी काव्य-शिक थे, भक्तिके प्रचारक थे, रामके महान् भक्त थे।

# रसिकमक्त रामजोशी

रिषकभक्त रामजोशी भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त थे। इन्होने अपने जीवन-कालमें महाराष्ट्रको व्रज-क्षेत्रमें रूपान्तिरित कर दिया था, इनके सगुण-लीला-गानसे पण्डरपुर वृन्दावन हो चला था। इनके समकालीन महाकवि मोरोपंतने इनके कान्यको पूर्ण मान्यता प्रदान की थी और वे इनके सम्पर्कको अपने लिये परम पुण्यमय मानते थे। मोरोपंतके मित्रमण्डलमे रामजोशीके समान बुद्धिमान् और कोई किय न था।

रामजाशीका जीवन चरित्र अत्यन्त मधुर और सरस है । इनका जन्म शाके १६८४ में शोखपुरमें हुआ था। इनके पिता जगन्नाथ जोगी बहुत बड़े धर्मनिष्ठ थे । राम-जोशीका पालन-पोषण इनके ज्येष्ठ भाता सद्गल भट्टकी देख-रेखमे हुआ था। मुद्रल मह बहुत वडे विद्वान्, शास्त्री और पौराणिक थे। उन्होंने 'यद्भवंश' नामक काव्यकी भी रचना की थी। रामजोशीके हृदयमे भगवान श्रीकृष्णकी किशोर-लीलाआके प्रति दृढ अनुराग था, ये उनका वडी श्रद्धा और भक्तिमे सारण किया करते थे। बढ़े भाईकी विद्वत्ता-का उनपर अमित प्रभाव पड़ा था । उन महाराष्ट्रमे कुछ सामान्य कुलके ब्राह्मण और उनसे भी हीन-कुलके लोग नाच तमाशा किया करते थे। वे अधिकाश श्रीकृष्ण लीलका ही अभिनय जनताके सामने करते थे। रामजोशी तो जन्मजात श्रीकृष्ण-भक्त थे। कवित्व-शक्ति उनकी अपार थी, वे लीलामण्डलीमे सम्मिलित होकर भगवान-के सरस चरित्र-अभिनयपर लावनीकी रचना करते थे और बड़े-बड़े राजा-महाराजाओंकी सभामे तथा प्रसिद्ध मन्दिरोंमे खयं हाथमे डफ लेकर प्रमत्त होकर गाया करते थे । यो सारा-का-सारा महाराष्ट्र उनकी लावनीके रस-सागरमें सराबोर हो उठा, पर मुद्रल भट्टको रामजोशीका यह कार्य उचित न लगा । वे उन्हें महापौराणिक, शास्त्री और लब्धप्रतिष्ठ कविके रूपमे देखना चाहते थे। पर रॅगीले रामजोशीको अपनी जीवन-प्रगतिसे पूर्ण सन्तोष था । मुद्गल भट्टने कुल-म० च० अं० १७प्रतिष्ठाके भयसे उनको घरसे निकाल दिया। अत्र तो रामजीर्गा पूर्ण स्वतन्त्र हो चले, लीला-मण्डलीकेसाय सारे महाराष्ट्रमं घूम-घूमकर इन्होंने स्थामसुन्दरकी रॅगीली भक्तिका प्रचार किया-आवाल-वयोवद्धकी रसनापर श्रीकृष्णलीलाका वाणीरूप विलास करने लगा।

महाकवि मोरोपंत उनकी सरम वाणीसे बहुत प्रभावित थे, उनकी रमिकताकी प्रमिद्धिसे मोरोपंत उनसे मिलनेके लिंग विवश हो गये; कितनी विशालहृदयता थी राममक्त मोरोपंत की ! उन्होंने पत्रमे लिखा था—'जोलापुरके राजश्री कविवर रामजोशीको साष्टाङ्ग नमस्कार । भेट कीजिये, ऐसी विनती है। एक दिन दोनोंके मिलनका ग्रभ दिन आ ही गया। राम जोशी देवसन्दिरमं लावनी गा रहे थे, झुम-झुमकर कविताकी भाषामे श्रीराधा-कृष्णके लीला-सौन्दर्यका चित्र उतार रहे थे। दर्शकोंके सरस नयनोमें कालिन्दीका चल अञ्चल आन्दोलित था । विमल नवनीतोपम शारदीय ज्योत्स्नामे घोयी वालुकापर श्रीकृष्ण रास कर रहे थे। सैकड़ो भक्तजन भगवत्नाधर्यम सम्मोहित होकर कीर्तन कर रहे थे। जनता अन्वानक चिंकत हो उठी, मन्दिरके उस दरवाजेगर गौर वर्णके महापुरुष ग्वंड होकर रामजोशीका कीर्तन सुन रहे थे, भीड़में खलवली मच गयी । 'महाकवि मोरोपंत !' लोगोकी रसनापर 'महाकवि मोरोपंत' की ही वाणी थी; महाकवि जोशीके कीर्तन सननेके लिये अपने आप चले आये । रामजोशीको आलिङ्गन करनेके लिये उनके रूपमे मानो साक्षात रामंभक्ति ही चरी आयी । मोरोपंतने रामजोशीका सुन्दर रूप देखा, कमलके समान नेत्रोमे नन्दनन्दनके चरणारविन्द-मकरन्दकी गङ्गा थी, उनके सौन्दर्यकी कालिन्दी थी। भक्तिकी धरस्वती थी। मोरोपंत अपने आपको सम्हाल न सके। वे आगे बढ गये: महाकविने रामजोशीका आलिङ्गन किया। उन्होंने माङ्गलिक वचन कहे कि 'ऐसी अमृतमयी मधुर वाणी जनताको विषय कीचड़से बाहर निकालनेमें समर्थ है। तुम्हारा जन्म पृथ्वीपर सार्थक हो गया। तुम्हारी विद्वत्ता असाधारण कोटिकी है। उम कविवर हो ।' रामजोशीने विनम्नतापूर्वक रामभक्तकी चरण-भूलि मस्तकपर चढ़ा ली । भरी सभामें डफ तोड़ डालाः लीला मण्डलीका साथ छोड़ दिया और श्रीकृष्णभक्तिके रंगमे मराबोर होकर श्रीकृष्ण-लीलाकी माधुरीमें महाराष्ट्रको संप्लावित कर दिया । 'रंगीले' और 'तमाशगीर' रामजोशी पूर्णरूपसे हरिदास हो गये ।

मुद्गल भट्ट मोरोपंत और रामजोशिक मिलनसे बहुत प्रस्त हुए। उन्होंने अपने कुलका परम पवित्र भाग्य समझा कि मोरोपंत-जैसे महाकविने रामजोशीको गले लगाया। वे अपने छोटे भाईमें मिलने निकल पड़े, उस समय रामजोशी शोलापुरमें ही व्यासगदीपर मैठकर पुराणकी कथा कह रहे थे। दोनो भाई एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक मिले रामजोशीको मुद्गलभट आदरपूर्वक घर ले आये।

रामजोशीका स्वभाव अत्यन्त सरल और उदार था। इनकी वाणीमें विलक्षण आकर्षण था। पण्डरपुर, तुलजापुर, पूना और शोलापुर आदि स्थानों में इन्होंने धूम-धूमकर लोगोंको भगवान्की लीला-सुधाका पान कराया। इनको साहित्य-शास्त्रका अच्छा शान था। इन्होंने भगवान्के भजन और कीर्तनमें ही जीवनका साफल्य माना। मानव-देह मिलनेका फल श्रीपाण्डुरंगकी सेवा है, यह इन्होंने अपनी रचनामें अनेक स्थलीं रर कहा है। शाके १७२४ में इन्होंने परमधामकी यात्रा की। ये उचकोटिक रिसक, कवि, लीलागायक और भक्त थे।

#### - CONTRACTOR

#### भागवत महीपति

भागवत किव महीपितका जन्म ताहरावादमे सन् १७१५ ई० में हुआ था। उनके पिताका नाम दादोपंत था, वे मुगलराज्यके एक कर्मचारी थे। टादोपंत ऋग्वेदी वासिष्ठगोत्री ब्राह्मण थे। महीपित बाल्यावस्थासे ही सद्बुद्धिसम्पन्न थे, वे सुशील और नदाचारी तथा सुन्दर थे। उनका स्वभाव अति विनम्न था। वचपनसे ही उनके हृदयमे भक्तिकी लहर दौड़ा करती थी, वे अपने पिताके भक्तिभाव और आचार-विचारसे विशेष प्रभावित थे। पॉच वर्षकी ही अवस्थामे उन्होंने पण्टरपुरके श्रीपाण्ड्रंगके दर्शनकी इच्छा प्रकट की थी। उन्हें वहाँ जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान्के दर्शन और पिवत्र तीर्थक्षेत्रकी यात्रामे उन्हें अमित रस मिला।

वे बहे होनेपर कभी-कभी ताहराबादके मुसल्मान जागीरदारकी कचहरीमे जाया करते थे । एक वार उन्हें जान, भजन, ध्यान और पूजनमें कुछ विलम्ब हो गया; जागीरदारके िषपाही बुलाने आये । उनके व्यङ्ग कसनेपर महीपतिने कचहरीमें जाना छोड़ दिया । वे भगवान्को ही सब कुछ समझने लगे ।

संत पुकाराम उनके दीक्षागुरु थे। उन्होंने महीपतिको स्वप्नमें दीक्षित किया था। महीपतिने उनके आदेशसे संतो और भक्तोका चरित्र-वर्णन किया। उनकी कृपासे महीपतिकी काव्य-स्फूर्ति वढ़ गयी । महीपितने अपने प्रन्योमे स्वान-स्थानपर तुकारामकी महिमा गायी है- उनके प्रति आमार और श्रद्धाके भाव प्रकट किये हैं। महीपितने स्वीकार किया है कि गुरु तुकाराम और रुक्मिणीनाथकी कृपा, प्रसाद और प्रेरणाने ही मेरे प्रन्य पूर्ण हुए। महीपितने सकड़ों संत-चरित्र लिखे। उन्होंने ३७ सालकी अवस्थामें 'भक्त-विजय' प्रन्य पूरा किया। संतोंके चमत्कारपूर्ण जीवनमें उनकी बड़ी आस्या और श्रद्धा थी। अपनी रचनाओंमें उन्होंने भक्ति-सका पारावार भर दिया है। उनके अभंग, ओवी और पद अत्यन्त सरस है। उनका विश्वास था कि में जो कुछ भी लिखता हूँ, वह सब पाण्डुरंगकी ही कृपाका फल है। उनके 'संतलीलामृत' और 'भक्त-लीलामृत' प्रन्थ अत्यन्त भक्तिपूर्ण और सरस हैं।

वे भक्तिको भगवान्का ही खरूप मानते ये। उनका हद मत या कि भक्तिपूर्वक 'भक्त-विजय' प्रन्यका श्रवण भगवान्के साक्षात्कारका अमूल्य उपाय है। वे भगवान्की कृपाशक्तिके पूर्ण और अविचल विश्वासी थे। उनकी उक्ति है कि भगवान् अपने भक्तोंके चरित्रसे बहुत प्रेम करते हैं भवसागरसे पार उतरनेमें मक्तचरित्र अमोध सहायता करता है। उनकी भक्ति विहलमे अडिग थी। ७५ सालकी अवस्थामे सन् १७९० ई०में उन्होंने समाधि ली।

# महाभागवत ज्योतिपंत

अठारहर्वी शताब्दीमे महाराष्ट्रके सातारा जिलेके बिटे नामक गाँचमे गोपालपंत नामक एक गरीव ब्राह्मण रहते थे। गोपालपंत विद्वान् थे और पढ़ानेमे बढ़े पटु थे। विद्यार्थियोंको पढ़ाकर वे जीवन-निर्वाह करते थे। गोपालके ज्योतिपंत नामका एक पुत्र था। पिताने बहुत प्रयत्न किया, बहुत समझाया और मारा-पीटा; पर बीस वर्षकी अवस्थातक ज्योतिपंतको रामनाम लेना छोड़कर कोई विद्या नहीं आयी। गायत्री-मन्त्रतक उन्हें याद नहीं हुआ। विद्वान् पिताको बड़ा दुःख हुआ। मन्दबुद्धि पुत्रकी अपेक्षा पुत्रकीन रहना उन्हें स्वीकार था। एक दिन कोधमे आकर उन्होंने पुत्रको धरमे निकाल दिया और कह दिया कि विना विद्या पढ़े तुम कभी घरमे न आना।

घरसे निकाले जानेपर ज्योतिपंत अपने मित्रोके पास पहुँचे। सब लड़कोको लेकर वे वनमे गये। वहाँ एक गणेशजी-का पुराना मन्दिर था। सरलहृदय ज्योतिपंतने कहा—'विद्याके दाता गणेशजी तो मिल गये। अब इनसे हम सारी विद्याएँ मॉग लेंगे । ये दयामय क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे ? सब लड़कोंसे उन्होंने वही बैठकर गणेशजीकी स्तुति करनेको कहा । लड़के थोड़ी देरमें ऊन गये । उन्हें भय हुआ कि देर होनेपर घरपर माता-पिता डॉटेंगे । वे सब घर लौटनेको तैयार हो गये । ज्योतिपंतने कहा---भाई ! तुमलोग भी यहाँ रहते तो तुम्हारा ही लाभ या । मैं तो जबतक स्वयं गणेशजी दर्शन न देगे, तबतक यहाँसे नहीं हटूँगा । तुमलोगोको जाना ही हो तो मन्दिरका दरवाजा बंद करके उसे चूने-मिट्टीसे लीप दो, जिसमे कोई बाहरका आदमी मुझे न देखें । गॉवमें मेरे विषयमे किसीसे कुछ कहना मत ।' लड़कोने इसे भी एक खेल समझा । ज्योतिपंत मान्दरमे रह गये । द्वार बंद करके लड़कोंने चूने-मिट्टीसे उसे मलीमॉति लीप दिया और सब घर लौट गये।

ज्योतिपंतकी माताको जब पता लगा कि मेरे पुत्रको पितदेवने घरसे निकाल दिया है, तब वे बहुत दुःखी हुई । पता नहीं लड़का कहाँ होगा । खाया-पीया भी नहीं, उसकी क्या दशा होगी ?' आदि सोचकर वे रोने लगीं। कोध उतरनेपर गोपालपंतको भी पश्चात्ताप हुआ । वे पुत्रको खोजने निकले । जब ज्योतिपंतकां कोई पता

न लगा, तब माता-पिताके क्लेशका पार नहीं रहा । पुत्र-वियोगमे दिन-रात वे रोते रहते थे । घरमें चूल्हा नहीं जलता था । इस प्रकार छः दिन बीत गये । छठी रातको शिवजीने स्वप्नमे गोपालपंतको आश्वासन दिया—- 'लड़केके लिये चिन्ता मत करो । सुम्हारा पुत्र यशस्वी और भगवानका भक्त होगा ।'

मन्दिरमें ग्रंद ज्योतिपंत छः दिनोतक गणेशजीकी प्रार्थना करते रहे । उन्हे भूख-प्यास या निद्राका भान ही नही हुआ । सातवे दिन चतुर्भुज गणेशजीने दर्शन देकर वरदान मॉगनेको कहा । ज्योतिपंत ग्रोले—'भगघन् ! पहले तो मेरी विद्यालामकी इच्छा थी, किंतु अव तो में केवल तत्वज्ञान और भगवान्की निष्काम प्रेमाभक्ति चाहता हूँ ।'

श्रीगणेशजी बोले—'तुम्हारी पहली इच्छाके अनुसार विद्या तो तुम्हे अभी मिल जायगी, पर दूसरा मनोरथ कुछ दिनो बाद पूर्ण होगा। काशी जानेपर भगवान् व्यास तुम्हे दर्शन देंगे और उन्हींसे तुम्हे तत्त्वज्ञान और भिक्त प्राप्त होगी। कोई कार्य हो तो मुझे स्मरण करना। मैं आ जाऊँगा।' भगवान् गणेशजीने ज्योतिपंतकी जीमपर 'ॐ' लिख दिया और अहश्य हो गये। ज्योतिपंतको तत्काल सभी विद्याएँ प्राप्त हो गयीं। वहाँसे वे घर आये। माता-पिता तथा दूसरे लोगोने सहसा उन्हे विद्वान् हुआ देख कर उनकी बातोका विश्वास किया। जो लड़के जंगलसे लौट आये ये, वे अब पछताने लगे।

ज्योतिपंतके मामा महीपित पूनामे पेशवाके प्रधान कार्यकर्ता थे। माताने लड़केको काम सीखनेके लिये मामाके पास भेज दिया। धनी लोग गरीव सम्बन्धियोंकी उपेक्षा ही करते हैं। मामाने चार रुपये महीनेकी नौकरीपर ज्योतिपंतको रख लिया। दफ्तरमे हिसाब-किताबका काम बहुत बाकी पड़ा था। पेशवाने तीन दिनोमे सब बहीखाते ठीक करनेका कड़ा आदेश दे दिया था। काम इतना था कि दफ्तरके सब कर्मचारी मिलकर भी एक महीनेसे कम समयमे उसे पूरा नहीं कर सकते थे। पेशवाकी आशापर बोलनेका किसीको साहस नहीं था। महीपित बड़े चिन्तित थे। ज्योतिपंतने उनसे कहा— भामाजी! यदि आप मेरी बात माने तो तीन दिनोमे सब बहीखाते ठीक हो जायेंगे। एक एकान्त कमरेमे आप

बहीखाते, कागज, कलम दावात, बैठनेके लिये गद्दा-तिकया, राजनी और ग्रुड जल तथा फलाहार रखकर कमरा बंद कर दे। में जबतक न कहूँ, द्वार न खोलें। में तीन दिनोंमें सब काम पूरा कर दूँगा।

लोगोंने इस वातपर वड़ा मजाक किया किंतु ज्योतिपंतकी दृढता देखकर चिन्तातुर महीपतिने सव व्यवस्था कर दी । कमरेका द्वार वंद हो जानेपर ज्योतिपंतने भगवान् श्रीगणेशजीका पूजन करके उनका स्मरण किया । भगवान् गणपित तुरंत प्रकट हो गये । ज्योतिपंतने कठिनाई वतायी । हाथमं कलम लेकर वे भवानीनन्दन स्वयं लिखने वट गये । तीन दिनोंमं ममस्त वहीखाते ठीक-ठीक लिखकर वे अन्तर्भान हो गये ।

लोगोंने महीपितको समझाया—'अनुभवहीन वालक-पर विश्वास करना ठीक नहीं हुआ । वह भूख-प्यासके मारे मर गया तो पाप होगा । आपकी विहन दुखी होकर आपको जाप देगी ।' महीपितको भी वात जॅच गयी । तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा रहे थे कि भीतरसे ज्योतिपंतने पुकारा । द्वार खुलनेपर सब लोग दंग रह गये । सारा वहीखाता पूर्णरूपसे लिखकर तैयार रक्खा था !

पेशवाको अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक हैं। जब वहीखाते उनके सामने दरवारमें आये, तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना काम तीन दिनों में हुआ कैसे। अक्षर इतने सुन्दर थे, जिनकी कोई सुलना ही नहीं। उन्होंने काम करनेवालेको उपस्थित करनेकी आज्ञा दी। ज्योतिपंत पेशवाके सामने लाये गये। इन्होंने नम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया और सब बातें सच-सच बता दीं कि किस प्रकार भगवान् गणेशजीने उनपर कृपा की। ज्योतिपंतपर श्रीगणेशजीकी कृपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न हुए। अपने हाथसे राजकीय मुहर एवं अधिकारकी पोशाक देकर उन्हें पुरंदर किलेकी रक्षाका भार सैंप दिया।

अव ज्योतिपंतका सम्मान महीपितसे भी वढ़ गया। पुरदर किलेमें ही ज्योतिपंतने अपने माता-पिताको भी बुला लिया। उत्तरी भारतपर पठानोंके आक्रमणके समय जव पेगवाने सेना लेकर उनका सामना किया, तव ज्योतिपंत भी उनके साथ थे। एक रात स्वप्नमे ज्योतिपंतको आदेश हुआ—'अव तुम्हें भगवान्की विशेष दया प्राप्त होगी। तुम कागी जाओ।' प्रातःकाल ही उन्होंने पेशवाकी नौकरीसे

सदाके लिये छुटी ले ली । अपनी सम्पत्ति गरीवोको वॉट दी और एक ब्राह्मणको साथ लेकर वे काशीको चल पड़े ।

काजी आकर ज्योतिपंत मणिकणिकाघाटपर दोपहर-जलमं खद्रे-खड़े कमरभर तक गद्राजीमे जप करते । इसके वाद मधुकरी मॉगकर ले आते और भगवानको अर्पण करके पा छेते । छः महीने यह क्रम निर्विष्न चला । छः महीने बीतनेपर एक दिन ज्योतिपंत गङ्गाजीमे खड़े-खड़े जप कर रहे थे कि एक म्लेच्छने आकर उनपर पानीके छींटे हाल दिये । व स्नान करके फिर जप करने लगे। ज्योतिपंतने कुछ आवेद्यमे कहा-- 'किसीके अनुष्टानमें इस प्रकार वाधा डाल्ना उचिन नहीं ।' म्लेच्छ यह सुनकर हॅसने लगा । ज्योतिपंतने आश्चर्यसे देखा कि वह भगवान् व्यासके रूपमे वदल गया है। ज्योतिपंतने व्यासजीको प्रणाम किया । भगवान् व्यासने कहा-'तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया। आज रात तुम व्यास मण्डपमे जाकर सो रहो । मैं वहाँ मुम्हे श्रीमद्भागवत दूँगा । उसकें पारायणसे सम्हे यथार्थ तत्वज्ञान तथा प्रेमाभक्तिकी प्राप्ति होगी ।' द्वादशाक्षर मन्त्रके जपका उपदेश करके व्यासजी अन्तर्धान हो गये।

रातको ज्योतिपंत व्यास-मण्डपमे साये। प्रातः उटनेपर सिरहाने श्रीमद्भागवतका पूरा ग्रन्य उन्हें रक्या हुआ मिला। अन्न वे प्रातः मिणकर्णिकामे स्नान करनेके पश्चात् व्यास-मण्डपमे वैठकर सायद्भान्तक भागवतपारायण करने लगे। एक दिन भगवान् शङ्कर ब्राह्मणका वेश वनाकर सामने खड़े होकर उनका पारायण सुनने लगे। भोलेगवाके प्रभावसे ज्योतिपंतकी जिह्ना लड़स्ड़ा गयी। उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने लगा। विनोदपूर्वक विश्वनायजीने कहा— प्रणिडत! रोज ऐसे ही पारायण करने हो क्या?

ज्योतिपंतने वृहेनावाको पहचान लिया । व उनके चरणोंमे गिर पड़े । शङ्करजीने कहा—'अव प्रमहारा मनोरय पूरा हो गया । मेरी कृपासे तुम्हें तत्त्वज्ञान और प्रेमाभक्ति दोनोकी प्राप्ति हो गयी । अव तुम लोगोंको भजनके मार्गमें लगाकर उनका कल्याण करो।'

काशीमें ज्योतिपंतकी भी तत्त्वदर्शी एवं परम भगवद्धक्त हैं' यह प्रख्याति हो गयी । विद्वानोने श्रीमद्भागवतके साय उनको सिंहासनपर वैठाकर उनकी सवारी निकाली और उन्हें महाभागवतकी उपाधि प्रदान की । इसके बाद वे महाराष्ट्र लौट आये । जीवनभर जगह-जगह घूमकर वे भिक्तका प्रचार करते रहे । उनके बनवाये अनेक मन्दिर हैं । सं० १८४५ वि०मे मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशीको उन्होने यह नश्वर संसार छोडा । मराठीमे ज्योतिपंतजीकी भक्ति-ज्ञान-वैराग्यपरक, बहुत रचनाऍ है। उन्होंने ओवी छन्दमे पूरे श्रीमद्भागवतका अनुवाद भी किया था। पर वह अब मिलता नहीं।

# रसिक भक्त अनन्तफंदी

प्रवरा नदीके परम पवित्र तटपर संगमनेरमे शाके १६६६ मे अनन्तफंदीने जन्म लिया । वे यजुर्वेदी कौण्डिन्यगोत्रीय देशस्य ब्राह्मण थे । उनकी माता राज्यगई धर्मभीर और भगवद्भक्तिसम्पन्ना थी । अनन्तफंदीको वाल्यावस्थामे वे रामायण, महामारत और भागवत सुनाया करती थी । इसके परिणामस्वरूप अनन्तफंदीको श्रीकृष्णकी किशोर-लीलामे अभिरुचि हो गयी । वे सदा यमुना, वृन्दावन, राधा, श्रीकृष्ण, ग्वाल्वाल और गोपियोकी ही प्रेममयी परम पवित्र लीलाओंका ध्यान किया करते थे ।

संगमनेरमे ही भवानी बोवा नामक एक प्रसिद्ध महात्मा औलियावृत्तिसे रहते थे । अनन्तर्फरी उनकी कुटीपर जाया करते थे। संतके प्रसादने उन्हे कवित्व-स्फूर्ति प्रदान की । उन्होंने श्रीकृष्णकी किशोरलीला गानेमे ही कवित्व-शक्तिका सदुपयोग समझा । वे स्वभावसे बड़े रिसक, रॅगीले और महत्त्वाकाङ्की थे; श्रीकृष्णके सरस चरित्र-गानने उनकी पवित्र रिसकताका सौन्दर्य विशेषरूपसे बढ़ा दिया। महाराष्ट्रके आवाल-युचा-चृद्ध सव-के-सव श्रीकृष्ण-लीलाका रस लेने लगे । अनन्तर्फंदी एक बहुत बड़े कीर्तनकारके रूपमे प्रसिद्ध हुए । अपनी तरुणावस्थामे प्रसिद्ध रसिक कवि रामजोशी-की तरह ही वे श्रीराधा-कृष्णके रसपूर्ण शृङ्गारका वर्णन करने लो । उस समय श्रीकृष्ण-लीलासम्बन्धी खेल हुआ करते थे, अनन्तर्फंदीने खेल आरम्भ किया। वे गॉव-गॉव और नगर-नगरमे घूमने लगे। एक बार खेल करते-करते वे होल्कर राज्यमे पहुँच गये । उन्होंने अहल्यावाईकी राज-सभामे श्रीकृष्णकी लीला दिखायी । वाई उनकी श्रीकृष्णभक्ति और लावण्ययुक्त सास पद-रचनासे बहुत प्रसन्न हुईं, पर उन्हें एक ब्राह्मणका खेल करना अच्छा नहीं लगा। इन्दौर-की राजरानीने कहा-'तुम ब्राह्मण हो, खेल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हे परमार्थकी ओर मन लगाकर भगवान् श्रीकृष्णके पवित्र और सरस चरित्रका गान करना चाहिये।' बुद्धिमती परम साध्वी वाईके वचनोका अनन्तफंदीपर बड़ा प्रमाव पड़ा । अपने हायसे भरी राजसभामे उन्होने डफ

तोड़ डाला और भविष्यमे खेल न करनेका व्रत लिया। परंतु एक बार अनन्त स्वामीकी पुण्य-निधिपर संगमनेरकी जनताने खेल करनेके लिये भक्त अनन्तफंदीपर जोर डाला । अनन्तफंदीने खेल करना स्वीकार कर लिया। संगमनेरमे लोगोकी भीड़ लग गयी। खेल आरम्भ हो गया, दर्शक श्रीकृष्णकी वृन्दावन-लीलाके महासागरमे तल्लीन हो गये। दैवयोगसे ठीक उसी समय अहल्याबाई पूनासे संगमनेर होते हुए जा रही थीं; भीड़ देखकर उन्होंने पूछा कि किसका खेल है। उनकी सवारी उधर ही चल पड़ी। अनन्तफंदीको अपनी पूर्वप्रतिज्ञाका स्मरण हो आया, वे पश्चात्ताप करने लगे । उन्हें भय था कि वाई अपना आदेश पालन करवानेके लिये आ रही है। उन्होंने अन्य खेल करनेवालोको हटाकर वाईके सामने अत्यन्त मीठे स्वरसे मध्वनाथका सरस पद गाना आरम्भ किया, श्रीकृष्णकी वंशी-माधुरीके सम्बन्धका पद या-भगवान्की वंशीध्वनि सुनकर गोपियोने घर छोड़ दिया, उन्हें अपनी सुघि-बुधि न रही; परम पवित्र रासस्थलीमे पहुँच गयी । अहल्या कविके सरस लीला-गानमे तलीन हो गयीं, उन्होंने अनन्तर्फंदीको नमस्कार किया, ऐश्वर्यने मक्तिके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बाईने कहा कि 'आप-जैसे भक्त कविकी उपिखतिसे पवित्र भारत-भूमि धन्य हो गयी। आप भगवान्के कवि हैं।' बाईने बहुमूल्य पुरस्कारसे उनका अच्छी तरह सत्कार किया । अनन्तफंदीने खेल करना छोड़ दिया, वे परमार्थमे लग गये, उन्होंने आजीवन भगवान श्रीकृष्णकी रूप-रस-लीला गाकर अपना जन्म सफल कर लिया।

प्रसिद्ध मराठी किव होनाबी बालाने उनकी श्रीकृष्ण-विषयक मिक्त और कवित्व-शक्तिकी बड़ी प्रशसा की है। नाना फड़नवीस, यशवंतराव होस्कर, फतहसिंह गायकवाड़ आदि ऐतिहासिक महापुरुष उनका बड़ा सम्मान करते थे।

अनन्तफंदीने अपने जीवनके अन्तिम दिनोमे असार संसारका त्याग कर हरिनामकी ध्वजा लेकर घर-घर मिक्षा मॉगी और भगवान्की भक्तिका प्रचार किया । नन्दनन्दन और दशरयनन्दनकी सरस कथा-माधुरीसे जन-जनके हृदयमे भक्तिकी गङ्गा बहायी । जाके १७४१ में पचहत्तर बगाब, अवस्थामे उन्होंने परमधामकी यात्रा की ।

# भक्त हरिनारायण

महाराष्ट्र प्रान्तमे हरिनारायणजीका जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम नीराजी था। इनके पिता नारायणराव देशपाण्डेने इन्हे अपने भाई अनन्तरावको दत्तक दे दिया था; क्योंकि उस समयतक अनन्तरावको कोई सन्तान नहीं थी। अनन्तरावने ही इनका नाम हरिनारायण रक्खा। कुछ दिनों बाद अनन्तरावके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अव दत्तक पुत्र हरिनारायणपर उनका स्नेह नहीं रह गया। वे इनसे अकारण ही चिढने लगे। उनके मनका विरोध बढ़ने लगा। अन्तमे एक दिन अपने घरसे हाथ पकड़कर उन्होंने इनको निकाल दिया।

वालक हरिनारायण यचपनसे बड़े सरल स्वभावके थे। सासारिक कामांमें इनकी रुचि नहीं थी। ये सदा अपनी आन्तरिक वृत्तियोंको सुधारनेमे ही लगे रहते थे। इसका फल यह हुआ कि घरके लोग इन्हें निकम्मा समझने लगे। अनन्तरावद्वारा निकाल दिये जानेपर ये अपने पिताके घर आये। पिताने भी इनका तिरस्कार किया और वनमे चले जानेको कहा; किंतु स्नेहमयी माताने इन्हें समझाया—'वेटा! तुम पिताकी वातका बुरा मत मानो। इस अनित्य संसारमे सभी लोग दुःखपूर्ण विषयोंमे फॅसे हैं। पाप-पुण्यका उन्हें विचार नहीं है। सचा सुख तो शान्तिमे है और शान्ति इस संसारके विषयोंसे उपराम हो जानेपर मिलती है। मेरे पास रहकर तुम विषयोंसे मनको धीरे-धीरे हटा लो। इससे तुम्हे शान्ति प्राप्त होगी।' माताका उपदेश सुनकर उस स्नेहमयीके आग्रहसे ये घरपर ही रहने लगे।

कुछ समय वाद इनके माता-पिता तीर्थयात्रा करने काशी गये। घरका सारा भार इन्हींके ऊपर पड़ा। हरिनारायण बड़े ही दयाछ और उदार स्वभावके थे। माता-पिताके न रहनेपर वे घरकी सम्पत्ति साधु-ब्राह्मणोंकी सेवामे, भजन-पूजन तथा हरिकीर्तन आदिके समारोहोमें तथा दीन-दुखियोंको दान देनेमे खर्च करने लगे। धीरे-धीरे घरकी सारी सम्पत्ति-का सदुपयोग हो गया।

तीर्थयात्रासे लौटकर पिताने देखा कि उनके पुत्रने तो घरका सब धन छटा दिया है। वे वहुत ही कुद्ध हुए और बोले—'तू अभी इसी क्षण यहाँसे निकल जा। मुँह काला कर। अब एक क्षण भी यहाँ मत रह।' भगवान्के भक्त ऐसी आपित्तयोसे न तो घबराते हैं और न चिन्तित होते हैं। हरिनारायणजीके लिये जैसा घर, वैसा वन। वे वनमें जानेको उद्यत हो गये।

हरिनारायणजी माता-पिताको प्रणाम करके वनमे जाने-को निकले तो उनके पीछे उनकी पतिवता पत्नी अन्नपूर्णा भी घरसे निकलीं । स्त्रीको साथ आते देख उन्होंने वहुत समझाया कि 'तुम धनी पिताकी पुत्री हो । पिताके घर तुम्हे कोई कष्ट नहीं होगा । वनमे बहुत क्लेश भोगने होंगे । तुम साथ चलनेका हठ मत करो ।'

पितकी यह बात सुनकर रोते-रोते उस पितवताने कहा-ध्वामी! आप मेरा पित्याग न करे। आप अपने हाथसे मुझे चाहे मार डाले, पर अपने चरणोंसे दासीको पृथक् न करे। आपका वियोग मुझसे नहीं सहा जायगा। सुख-दुःख तो प्रारच्धके भोग है। मै आपकी अर्धाङ्गिनी हूँ। आपके सुखमे मुझे सुख है और आपके दुःखमे मेरा भी हिस्सा है। स्त्रीके लिये पितको छोड़कर और कोई गित नही। आप मुझे अनाथिनी बनाकर न छोडे। वह पितके चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोने छगी। हिरनारायण अब उसे साथ चलनेसे मना नहीं कर सके।

गॉवके लोगोकी हरिनारायणपर बड़ी श्रद्धा थी। लोग उन्हें नारदजीका अवतार ही मानते थे। जब लोगोने उनके वनमें जानेकी वात सुनी, तब गॉवमें हाहाकार मच गया। वे दम्पति गॉवके वाहर एक वृक्षके नीचे बैठे थे। वहाँ लोगोंकी भीड़ लग गयी। किसी प्रकार हरिनारायणजीने समझा-बुझाकर सबको वहाँसे विदा किया। उनकी पत्नीने अपने शरीरपरके सब आभूषण उतारकर गरीबोको बाँट दिये। तीन दिनोतक वहाँ हरिकीर्तन होता रहा। चौथे दिन सबको विदा करके वे दम्पति तीर्थयात्रा करने चल पड़े।

काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थाकी यात्रा करके हरिनारायणजी उस 'जोगाइचे आवे' नामक ग्राममे लौट आये । अन्नपूर्णाको तो उन्होंने गॉवमे ठहराया और स्वयं वनमें कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। बारह वर्षतक कठोर तप करनेके बाद भगवतीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें आदेश दिया—'तुम नरसिंहपुर जाओ। वहाँ तुम्हें सद्गुष-की प्राप्ति होगी तथा उन गुरुदेवकी कृपासे तुम्हें भगवान्का साक्षात्कार भी प्राप्त होगा।'

देवीकी आज्ञाके अनुसार हरिनारायणजी अन्नपूर्णाको लेकर नरसिंहपुर चले आये । वहाँ वे एक दिन ब्राह्ममुहूर्तमे उठकर नदीपर स्नान करने गये थे । स्नान करके जलमे ही भगवान्का ध्यान कर रहे थे । उसी समय- नदीमें बाढ आ गयी । लोगोमे व्याकुलता फैल गयी । पतिव्रता स्त्री अपने पतिकी रक्षाके लिये नृसिंहभगवान्से प्रार्थना करने लगी।

इधर जलमे खड़े हरिनारायणजी भगवान्के ध्यानमे इतने तल्लीन हो गये थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके सिरके ऊपरसे बढ़ी हुई नदीकी धारा उमड़ी चली जा रही है। उसी समय वहाँ जलमें ही देविष नारदजी पधारे। भगवान्के नामका मधुर कीर्तन करके देविषिने हरिनारायणजीको सावधान किया और उन्हें परम तत्त्वका उपदेश देकर वे चले गये।

सात दिनोंतक नदीमें वाढका जोर रहा । आठवें दिन जब जल उतर गया। तब गांवके लोग हरिनारायणजीका शरीर ढूँद् निकालनेके लिये वहाँ आये । हरिनारायणजी तो भगवान्-के उस मन्दिरमे जो सात दिनतक जलमे डूबा रहा। भगवान्के सामने हाथमें वीणा और करताल लिये भगवन्नाम-का कीर्तन कर रहे थे । उनके नेत्रोंसे ऑस्की धारा चल रही थी । लोगोको बड़ा आश्चर्य हुआ । सबने उन्हे प्रणाम किया और आग्रह करके उन्हें नृतिहर्जीके मन्दिरमें ले गये। सती अन्नपूर्णा विना अन्न-जलके सात दिन-रात पतिकी मङ्गल-कामना करती, भगवान्से प्रार्थना करती वैठी थी। पतिको सकुशल सुनकर उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ। वे मन्दिरमे जाकर पतिदेवके चरणोंपर गिर पड़ीं।

पण्डरपुर जाकर जब उन्होंने भगवान् पाण्डुरङ्गके दर्शन करके उनके चरणोंमे साष्टाङ्ग प्रणाम किया, तब उसी समय जगत्पति पाण्डुरङ्गने साक्षात् प्रकट होकर उन्हे हृदयसे लगा लिया । भगवान्ने कहा—'तुम्हारी वारीक मुझे पूर्णरूपसे मिल चुकी । अब मैं हरिशयनी तथा प्रवोधिनी एकादशीको स्वयं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा ।' उसी समयसे हरिनारायणजी घरपर ही आषाढ़ी तथा कार्तिकी एकादशीका महोत्सव करने लगे ।

हरिनारायणजीने शेषाद्रि, सेतुवन्ध रामेश्वर आदि दक्षिणके तीथोंकी भी यात्रा की । अपने परम धाम पधारनेकी सूचना उन्होंने पहले ही दे दी । सती अन्नपूर्णाने पतिके भावी वियोगसे व्याकुल होकर पतिकी आज्ञा लेकर पहले ही नश्वर शरीर छोड़ दिया । भक्त हरिनारायण 'वैनवैड़ी' ग्राम-मे आये । वहाँ उनकी गङ्गा-स्नान करनेकी इच्छा हुई तो भगवती भागीरथीने स्वय प्रकट होकर भक्तकी इच्छा पूर्ण की । स्नान-तर्पण-देवार्चनादि करके, गीतामे वर्णित योगासनसे बैठकर प्राणोको भूमध्यमे संयमित करके शाके सं० १६४७ मे हरिनारायणजी समाधिमे स्थित हो गये । उनके शरीरसे दिच्य तेज निकलने लगा और फिर वे ब्रह्मलीन हो गये ।

## भक्त गिरवर

मन न मूल माधव चरन करुनाधाम उदार । जन को हित ही चित धरत नागर नंदकुमार ॥

नर्मदाके पवित्र तटपर एक छोटे-से गाँचमे गिरवर नामके एक राजपूत रहते थे । घरमे बूढे माता-पिता थे । गौरी नामकी पतिव्रता पत्नी थी और एक पुत्र था ऊदा । खेती करके परिवारका निर्वाह होता था । गिरवर और उनकी पत्नी बृद्ध माता-पिताकी सेवा करते थे । घरमे सभी भगवान्के भक्त थे। बालक ऊदा भी माता-पिताकी भक्तिके प्रभावसे बचपनमे ही भगवान्के नाममे मग्न रहने लगा था।

गिरवरका भगवान्की दयापर पक्का विश्वास था। वे बात-वातमे कहा करते थे—'भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।'

यद्यपि गिरवरकी धारणा सची थी, फिर भी गॉवके दुष्ट-लोग उनके पीछे और कोई-कोई सामने भी कह देते थे---

अषादी पकादशीको नियमितरूपसे पण्डरपुर जानेका
 राष्ट्रके अक्तसम्प्रदायका नाम 'वारकरी' पड़ा है।

नाम 'वारी' है। इस 'वारी' को मुख्यता देनेके ही कारण महा-

'घरमे सारे सुख हैं, खानेकों भरपूर अन्न है, अनुकूटा स्त्री है, पुत्र है, मा-वाप हैं; तव ऐसा कहनेमें क्या लगता है। किमीपर कष्ट पड़े, तव पता लगे कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं।'

वात सची है । दुःखमे भी जिसका विश्वास भगवान्की दयापर बना रहे, उसीका विश्वास सच्चा है । गिरवरका विश्वास सच्चा विश्वास था । कुछ समय बाद माता-पिताका देहान्त हो गया । गिरवरको इम वातका दुःख हुआ कि स्तेवाका सौभाग्य नहीं रहा ।' माता-पिताको सेवाका सौभाग्य बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है । जो लोग माता-पिताके जीवनमे उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें माता-पिताके न रहनेपर बहुत पछताना पडता है । गिरवरको कृष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा—'भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।'

थोड़े दिनो वाद गिरवरका आठ वर्षका पुत्र ऊदा नर्मदाजीमे स्नान कर रहा था कि उसे घडियालने पकड़ लिया। वालक चिल्लाया—'हे ठाकुरजी! वचाओ।' मा किनारेपर रोने-चिल्लाने लगी। लोग दौड़े भी, पर वालक पानीमें अदृश्य हो गया। गौरी रोती पीटती घर पहुँची। गिरुवर उस समय भगवान्की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके मुखसे अभ्यासवग निकल गया—'भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण करते हैं।' पीछे उन्हें संकोच हुआ।

गिरवरने पत्नीको समझाते हुए कहा—'देखो ! संसारमें कोई किसीका है नहीं । जो इस जन्ममे पुत्र बना, पता नहीं, किस जन्ममे वह पिता, भाई, शत्रु या और कोई रहा होगा । यह तो एक धर्मशाला है । सब जीव अपने कर्मफल भोगने यहाँ आते हैं । जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है, तभी वह यहाँसे चला जाता है । इसमें शोक करनेकी क्या बात है ।

'उस दिन एक महात्मा आये थे। उन्होंने तुम्हारे सामने ही कहा था कि यह संसार तो भगवान्का वर्गीचा है। हमलोग तां बगीचेके माली हैं। मालीका काम वर्गीचेकी सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामीको समर्पित करना है।यदि स्वामी स्वयं वर्गीचेके किसी फलको पसंद करके ले ले तो यह मालीके लिये और भी प्रसन्नताकी वात है। उदा तो इस वर्गीचेका सबसे सुन्दर उपहार था। वर्गीचेके स्वामीन उसे स्वयं बुला लिया—ले लिया तो हमें प्रसन्न ही होना चाहिये।

'भगवान्की इस स्रष्टिमें कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा ऊदा भी भगवान्की कृपासे कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिये चिन्ता मत करों। ऊदा भगवान्का भक्त था। रोज कीर्तन करता था। घड़ियालद्वारा पकड़े जानेपर भी उसने भगवान्को पुकारा, अतः वह भगवान्के धाममे ही गया होगा। ऐसे पुत्रके लिये तुम शोक क्यों करती हो है सच्ची माताका तो कर्तन्य है कि पुत्रको सुख पहुँचाये। भगवान्के आनन्दमय धाममे पुत्र गया, इससे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये।

'ऊदा मर ही गया हो, इसीका क्या ठिकाना ? वह जीवित भी हो सकता है । तुम्हे फिर मिल भी सकता है कभी । प्रत्येक दशामें तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये। भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।'

गौरीने कहा—'मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है। वह चाहे जब मिले, पर मुझे मिलेगा अवस्य।'

गिरवर बोले—'वह मिले या न मिले। हमें यही क्यों चाह हो कि वह मिले। अवतक भगवान्ने हमें एक सेवा सौप दी थी तो उसे करते थे। अब दूसरी सेवा सापेगे तो उसे करेगे। जो स्वामीकी सेवासे जी चुराता है, वह नमक-हराम है। जो स्वामीकी वस्तुको अपनी समझता है, वह वेईमान है। हमें स्वामी जो सेवा दें, उसीको सावधानींसे करना है।'

गिरवर घाटपर गये, पता लगाया और कुछ पता न लगा तो लौट आये । उन्होंने कहा—'मेरे माता-पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कप्ट होता । उनको पहले ही संसारसे बुलाकर भगवान्ने उनका और हम सबका भी कल्याण ही किया।'

माता-पिता रहे नहीं, पुत्रकां घडियाल ले गया, अव खेतीका झंझट क्यों किया जाय ? खेत अद्धीमें दूसरोकों दे दिये गये । आधी पॉतीमें जो अनाज मिलता था, उसीमें गिरवर तथा उनकी स्त्रीका काम मजेमें चल जाता था । ठाकुरजीकी सेवा-पूजा भी होती थी । अव गिरवर भगवान्का ध्यान करते, पूजा करते, पुराण सुनते और विष्णुसहस्रनामका पाठ करते । उनकी स्त्रीका भी पूरा समय भगवान्की सेवामें ही लगता । गिरवर पत्नीसे कहते—'देखों ! ऊदा होता तो क्या हम इस प्रकार भजनमें लग पाते ! भगवान्ने उसे हटा- なるからなからなからなからなからなからなる





[ वृष्ठ ४६९



गौरी और उसका पुत्र उदयराज [ 98 ४७०



भक्त रामचन्द [ पृष ४७३



भक्त जोग परमानन्द

[ A8 A.

### कल्याण ा



मक स्वामी लालदासजी [ पृष्ठ ४५७



भक्त गणेशनाथजी

[ पृष्ठ ४५९

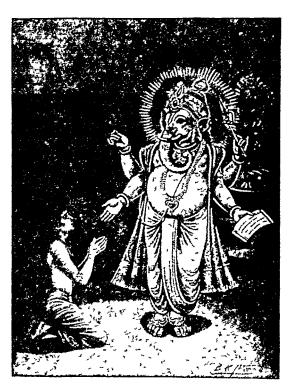

भक्त ज्योतिपंतपर गणेद्याजीकी कृपा [पृष्ठ ४६३



भक्त इरिनारायण [ पृष्ठ ४६७

कर हमलोगोंको अपनी सेवामें लगा लिया। भगवान् जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं।'

स्त्री कहती—'सचमुच भगवान्ने हमपर बड़ी कृपा की है।' परंतु माताके हृदयसे पुत्रकी स्मृति गयी नहीं थी। उसे बार-बार ऊदा याद आ जाता था।

#### × × ×

ऊदाको पानीमें लेकर घड़ियाल डूच गया था। वह कुछ ही दूर गया था कि उसपर किसी दूसरे बड़े घड़ियालने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाईमें ऊदा घड़ियालके मुखसे छूट गया। वह जलके ऊपर आकर फिर डूचनेवाला ही था कि समीप जाती हुई नौकापरके लोगोने उसे नौकापर उठा लिया। नौकापर पहुँचकर वह मूर्छित हो गया।

वात यह थी कि उस प्रदेशके राजा चन्द्रसेनके कोई सन्तान नहीं थी। रानीके मरनेपर उनमे वैराग्यका उदय हुआ। उन्होंने संन्यास छेनेका विचार किया। अकस्मात् उनके पिताके गुरुजी, जो एक सिद्ध योगी थे, उनके यहाँ आये। उन्होंने बताया—'एक अनुष्ठान करनेसे एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा, जो अपने माता-पिताको राज्याभिषेकके दिनतक भूला रहेगा। उसे शिक्षा देकर, सुयोग्य बनाकर तब राज्य सौपकर तुम संन्यास छे सकते हो।' गुरुजीके साथ बनमें आकर राजाने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होनेपर नौकापर बैठकर वे नर्मदाजीमे मछिलयोको अन्न खिला रहे थे, उसी समय इनते हुए ऊदाको देखकर नौकापर उन्होंने उठा लिया था।

जदाके पैरमे घाव था घड़ियालके पकड़नेका। महाराज उसे राजधानी ले आये। इक्कीस दिनतक वह मूर्छित पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सा होनेपर उसके पैरका घाव अच्छा हो गया। होशमे आनेपर वह अपने माता-पिता आदि सबको भूल गया। उसे केवल इतना याद था कि वह धित्रय है और उसका नाम ऊदा है। उसे बताया गया— महाराज चन्द्रसेन तुम्हारे पिता है। तुम्हारी माता महारानी कमलादेवी परलोक जा चुकी हैं। तुम्हारा नाम उदयराज है।

राजकुमार उदयराजकी शिक्षांके लिये सुयोग्य गुरुओंकी नियुक्ति हो गयी। वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे। भगवान्के भक्त थे। प्रजाका सुख-दुःख अपने सुख-दुःखसे भी अधिक महत्त्वका था उनके लिये। विजयनगरके महाराजकी पुत्रीसे उनका विवाह हो गया। महाराज चन्द्रसेनने उन्हें सुशिक्षित

तथा योग्य समझकर राज्याभिषेककी तैयारी की । उन्हें राज्य देकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान्का भजन करने वनमे जानेका दृढ़ निश्चय कर चुके थे।

$$\times$$
 × ×

इघर देशमे अकाल पड़ गया । अन्नके निना लोग मरने लगे और तृणके निना पशु । गिरवर और गौरीको अन ठाकुरजीकी पूजामें भी कठिनाई होने लगी । घरमे जो कुछ था, उसे वेचकर जवतक काम चला, उन्होंने चलाया । अन्तमे मगवान्की श्रीमूर्तिका भार पुरोहितको सौपकर और पूजाखर्चके लिये गौरीकी सोनेकी नथ देकर मगवान्का नाम लेते हुए वे दम्पति घरसे निकल पड़े ।

गॉवसे निकलकर रातको वे लोग एक वृक्षके नीचे लेटे थे। रातमे एक काले सर्पने आकर गौरीके पैरमे काट लिया। गौरी विषसे छटपटाती हुई भगवान्के नामका उच्चारण करने लगी। अन्तमे भगवन्नाम लेते-लेते ही उसका श्वास बंद हो गया। गिरवरके मुखसे निकला—'भगवान् जो कुछ करते हैं। सब कल्याण ही करते हैं। रातमर वे स्त्रीके देहके पास बेठे कीर्तन करते रहे। सॉपसे काटे व्यक्तिको जलाना नहीं चाहिये। अतएव सबेरे गौरीके देहको कन्धेपर उठाकर उन्होंने नर्मदाजीमे प्रवाहित कर दिया।

अब गिरवर अकेले रह गये। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान्को पानेकी लालसा दृद्यमे प्रवलरूपे जामत् हो गयी। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। एक दिन एक वृक्षके नीचे वैठे-वैठे वे फूट-फूटकर रोने लगे। भगवान्को पुकारने लगे। पुकारते-पुकारते मूर्छित हो गये। सहसा मानो कुछ और-का-और ही हो गया हो। नर्मदाजी श्रीयमुनाजीके रूपमे बदल गयी। वह वन दिन्य वृन्दावन हो गया। सामने कदम्बके नीचे मुरली अधरोंसे लगाये त्रिभद्ममुन्दर, मयूरपिच्छधारी, पीताम्बर-परिधान, वनमाली श्रीकृष्णचन्द्रको दिन्य झॉकीको टेखते ही गिरवरके नेत्र वहीं स्थिर हो गये। शरीर जडकी मॉति हो गया। वाणी रुद्ध हो गयी। दृदय जैसे आनन्दसागरमे हिलोरे लेने लगा।

र्धांमसुन्दरने अपने अमृतभरे खरसे कहा—'गिरवर! तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे विना अव मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिये यहाँ दिव्य वृन्दावनका प्राकट्य हुआ है। अव तू मेरे धाममे चल। गौरी मरी नहीं है। उसके मनमें पुत्रसे मिलनेकी प्रवल कामना है, अतः वह ऊदासे मिठकर तब मेरे धाममे आयेगी।'

भगवान्के इतना कहते ही गिरवरका शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणोंमे उसके शरीरसे ज्योतिः पुञ्ज निकला और मुन्दर गोपवालकके रूपमे घनीभूत होकर श्रीकृष्णके चरणोंपर गिर पड़ा। श्यामने उसे प्रेमसे उठाकर दृदयसे लगा लिया। अपने सखा और वृन्दावनके सहित भगवान् अन्तर्धान हो गये। गिरवरका शरीर वनमे, वनदेवीकी रक्षामें वृक्षके नीचे पड़ा रहा।

गौरीका श्ररीर वहते-वहते नदीमे टूटकर गिरे एक वृक्षमे किनारेपर उलझ गया था। सात दिन वह वहाँ उलझा रहा, पर किसी पक्षी या जल-जन्तुने उसे छुआतक नही। आठवे दिन लहरोंके धक्केंसे वहाँसे निकलकर वह आगे वह चला। वहाँसे थोड़ी दूरपर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे स्नान करने आये थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहनेवाले देहमे प्राण है। किनारे उसे लाकर उसपर अभिमन्त्रित करके उन्होंने जलका छींटा दिया। इससे गौरीके देहमे चेतना आ गयी। वह उठ वैठी। महात्माजी उसे कुटीपर ले आये और एक सिद्धफल खानेको दिया। फल खाते ही गौरीको लगा कि उनके मनसे सारे संस्कारोंका वोझ उतर गया।

थोड़ी देरमे गौरीको अपने पतिकी स्मृति हुई । महात्मा-जी दिन्यदर्शी थे । उन्होंने गौरीसे उसके पतिकी परम गतिका वर्णन किया । गौरीने सोचा—'मेरे पतिदेव ठीक कहते थे कि मगवान् जो करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं । मेरे समीप रहनेसे पतिदेवके भगवदर्शनमे बाधा पड़ती । प्रभुने मुझे पृथक् करके पतिदेवको अपना लिया, यह ठीक ही हुआ।'

महात्माजीने गौरीको आत्माकी अमरताका उपदेश किया। फिर बताया कि थोड़ी दूरपर ही उसके पतिका देह पड़ा है। उस देहकी अन्त्येष्टि कर देनेका भी उन्होंने आदेश दिया। उसी समय कहींसे चार ब्रह्मचारी आ गये। वे गौरीके साथ हो गये। बृक्षके नीचे गिरवरके देहके समीप एक दिव्यवसना देवी बैठी थीं। गौरीके वहाँ पहुँचते ही वे अन्तर्धान हो गयीं। ब्रह्मचारियोंकी सहायतासे चिता बनाकर गौरीने पतिदेहका दाह-कर्म किया। भस्मको नर्मदामें वहाकर स्नान करके जलाखाँल दी। अब ब्रह्मचारियोंने उसे गेरुआ वस्त्र और एक इकतारा दिया और वहाँसे चले गये।

गौरीने गेरुआ धारण किया । हायमे इकतारा लिया । भगवान्के नामका कीर्तन करते आनन्दमे मग्न वह एक ओर चल पडी । उसे पता नहीं कि कहाँ जा रही है वह । चलते-चलते वह एक ऐसे नगरमे जा पहुँची, जहाँ बड़ी धूम-धाम यी । बड़ा उत्सव था कोई । वह असङ्ग्रमावसे उसमें प्रविष्ट हुई ।

वात यह हुई कि वह नगर था महाराज चन्द्रसेनका। अभी कल ही महाराजने राजकुमार उदयराजका राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमारको राज्य देकर वे वनमं चले गये थे संन्यासी होकर। आज नवीन नरेश उदयराजका पहला दरवार था। लेकिन उदयराजने अभिषेककी रात्रिमे स्वप्नमें संन्यासिनीरूपमे अपनी मातासे अपना पूरा परिचय पा लिया या। वन जानेसे पूर्व महाराज चन्द्रसेनने भी उनको जलमें पानेसे अवतककी बातें बता गये थे। अतः वे अपनी माताके दर्शनके लिये बहुत उत्किण्ठित थे। सब सेवकोंको कहा गया था कि कोई संन्यासिनी आते ही राजाको समाचार मिले। गौरीके नगरमे पहुँचते ही उदयराजको समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े आये और पहचानकर भा! मा! करते चरणोमे गिर पड़े। गौरीन उन्हे उठाकर दृदयसे लगा लिया। वह कहने लगी—भिरा ऊदा! ऊदा मेरा!

उस समयका दरवार स्थगित हो गया। पुत्र माताको राजमहलमें ले आया। गौरीने पुत्रके मुखसे पूरी वाते सुनीं। ऊदाको भी पिताकी भगवत्प्राप्तिका समाचार मिला। गौरीके मनमें जो पुत्रसे मिलनेकी वासना थी, वह पूर्ण हो गयी। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गयी। अब वह वनमें जाकर भजन करना चाहती थी; किंतु पुत्रने आग्रह करके उसको इस बातपर राजी कर लिया कि वह नगरसे बाहर कुटियामें रहेगी। कुटिया बना दी गयी। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे-धीरे उसका भगवत्प्रेम पराकाष्ठाको पहुँच गया। भगवान्ने दर्शन देकर उसे कुतार्थ किया। भगवान्का दर्शन करते-करते ही देह त्यागकर वह भगवान्के धामको चली गयी।

उदयराज अपनी पत्नीसिंहत भगवान्का भजन करते हुए प्रजापालन करते रहे। भगवान्की सची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया।

#### भक्त रामचन्द्र

दक्षिणमे करवीर ( वर्तमान कोव्हापुर ) के पास ऊर्णा-नदीके तटपर एक गाँचमे एक ब्राह्मण-परिवार रहता था। दो स्त्री-पुरुप थे और तीसरा एक छोटा-सा शिशु था। ब्राह्मण-वृत्तिसे गृहस्थका निर्वाह होता था । घरमे तुलसीजीका पेड था। भगवान् शालग्रामकी पूजा होती थी। पत्नी आज्ञाकारिणी थी। पति पत्नीकी रुचिका आदर करनेवाले थे। दोनोमे धार्मिकता थी, अपने-अपने कर्तव्यका ध्यान था और था वहत ऊँचे हिंदू-आदर्शका अकृत्रिम प्रेम । भगवान्की दयासे वचा भी हो गया था। दग्पति सुखी थे ! परंतु दिन वदलते रहते हैं। सुखका प्रकाशमय दिवस सहसा दुःखकी अमा-निशाके रूपमे परिणत हो जाता है । मनुष्य सोचता है 'जीवन सुखमे ही बीतेगा, ये आनन्दके दिन कभी पूरे होगे ही नहीं, इस प्रेम-मदिराका नशा कभी उतरेगा ही नहीं । छके रहेगे जीवन-भर इसीमे ।' परंतु विधाताके विधानसे बात विगड़ जाती है । कितनी आशासे, अन्तस्तलके कितने अनुरागसे, हृदयके सुधामय स्नेह-सिळले जिस जीवनाधार वृक्षको सींचा जाता है। वहीं सहसा विच्छिन्न होकर हमारे हृदयके सारे तारोंको छिन्न-भिन्न कर देता है। जन्म-मृत्युका चक्र चौबीसो घंटे चलता ही रहता है और वड़े स्पष्टभावसे वह घोषणा करता है-'जीवन क्षणभङ्गर है, सुख अनित्य है और आज्ञा दुःखपरिणामिनी है !' गॉवमे एक बार जोरसे हैजा फैला और देखते-ही-देखते प्राण-प्रतिमा ब्राह्मणी कालके कराल गालमे चली गयी । ब्राह्मण महान् दुखी हो गये । मातृहीन शिशुकी भी बुरी अवस्था थी । कुछ दिनो बाद ब्राह्मण भी हैजेके पंजेमे आ गये और दुधमुँहै नन्हे-से ढाई सालके वचेको छोड़कर बरवस चल वसे। जी बच्चेमे अटका, परंतु मृत्युकी अनिवार्य शक्तिके सामने कुछ भी वस नहीं चला।

गॉवसे बाहर एक साधु रहते थे। पहुँचे हुए थे। पता नहीं, उनके मन्मे कहाँसे प्रेरणा हुई। ममताके उस पार पहुँच राये थे। दया भी मायाकी ही एक त्याच्य वृत्ति थी उनके अनुभवमे। परंतु ब्राह्मण-दम्पतिके मरण और अनाथ बालककी दुर्दशाके समाचारने उनके मनमे दयाका सञ्चार कर दिया, मले ही वह बाधितानुवृत्तिसे ही हो! साधुबाबा दौड़े गये और शिशुको अपनी कुटियापर उठा लाये। वड़ी ममतासे हजार माताओंका स्नेह उँडेलकर वे उसे पालने लगे। उनका प्रधान काम ही हो गया बच्चेको नहलाना-धुलाना, खिलाना-पिलाना

और उसकी देख-रेख करना । भगवान्की लीला !

महात्माकी कुटिया एकान्तमे थी। कुटियाके नीचे ही नदी बहती थी । चारो ओर मनोरम वन था । वड़ा सात्विक वातावरण था। संसारके काम, क्रोध, लोम, असत्य और हिंसा वहाँ फटकते भी नहीं थे, देखनेको भी नहीं मिलते थे। कुत्सित किया या दूषित चेष्टा करनेवाला वहाँ कोई आता ही नहीं था । भोग विलासकी सामग्रियोंके तो स्वप्नमे भी दर्शन नहीं होते थे, खान-पानमे पित्रता और सादगी थी। सोने, उठने और आहार-विहारके समय और परिमाण निश्चित थे। सबसे बड़ी बात तो यह कि वहाँ दिन-रात भगवदाराधना, भगवचर्चा और भगवचिन्तन होता था। मन-इन्द्रियोके सामने ऐसा कोई दृश्य आंता ही न था, जिससे उनमे विकार पैदा होनेकी सम्भावना हो । काम, क्रोध, असत्य और हिंसादि दोष मनके धर्म नहीं हैं, इन्द्रियोकी कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं है। ये तो विकार हैं--आगन्तुक दोष है, जो प्रधानतया सङ्ग-दोषसे उत्पन्न होते हैं और फिर तदनुकूल चेष्टाओंसे बढते-बढते चित्तमे यहाँतक अपना स्थान बना लेते है कि उनका चित्तसे अलगाव दीखता ही नहीं । मालूम होता है कि ये चित्त और इन्द्रियोके सहज स्वाभाविक धर्म हैं, उनके स्वरूप ही है। अस्त ! जन्मसे ही माता-पिताकी सञ्चेष्टा, सतकी कुटियाके ग्रद्ध वातावरण और सत्सङ्गके प्रभावसे वालकके जीवनमे कोई नया दोष तो आया ही नहीं । पूर्वसंस्कारजनित दोष भी दबकर क्षीण हो गये-बहुत से मर गये ! बुरे विचार, बुरी भावना और बुरी क्रियाओंसे मानो वह अपरिचित ही रह गया । महात्मा उसे पढ़ानेके साथ ही परमार्थकी साधनामे भी लगाये रखते थे । पता नही-पूर्वजन्मका कोई सम्बन्ध था या विशुद्ध भगवत्पेरणा थी। महात्माजी अपनी सारी साधना-सारा ज्ञान उस बालकके निर्मल हृदयमे एक ही साथ उँडेल देना चाहते थे । परिणाम यह हुआ कि सोलह वर्षकी उम्रमे ही वालक एक महान साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गये । भगवान्की भक्तिका स्रोत उसके अदरसे फूट निकला और सबको पवित्र करने लगा। उसकी वाणी अमोघ हो गयी सत्यके प्रतापसे, और उसकी प्रत्येक इच्छा फलवती हो गयी संयम और त्यागकी महिमासे। वह वाहर और भीतरसे सचा महात्मा हो गया । उसका चेहरा ब्रह्मतेजसे चमक उठा !

सवका समय निश्चित है। महात्माजीके जीवनकी अविध भी पूरी हो गयी। वे इस असार संसारको छोड़कर हॅसते-हॅसते भगवान्के परम धाममे चले गये। वालक निराश्रय तो हो गया, परंतु महात्माजीकी कृपासे उसे कोई शोक नहीं हुआ। भगवान्का विधान उसने गिरोधार्य किया आदरपूर्वक, गान्त हृदयसे!

महात्माजी उसे रंगनाथ कहते थे, इससे उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया । वह दिन-रात भजन-ध्यानमे रहता । भगवान्की कृपासे जो कुछ मिठ जाता, उसीपर निर्वाह करता । उसके जीवनका एक-एक क्षण भगवत्सेवामे लगता था । उसके तप-तेजकी ख्याति दूर-दूरतक फेल गयी । लोग दर्गनको आने लगे । उसने दिनभरमें एक पहरका समय ऐसा रख लिया, जिसमे लोगोके साथ भगवच्चर्चा होती । गेष सारा समय एकान्तमें वीतता ।

एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथजीके पास आया। उसने उन्हे एकान्तमे अपना दुःख सुनाया । दुःख था-धनकी कामनाका । रंगनाथजीको उसके दुःखसे दुःख अवश्य हुआ। परंतु उन्होंने अपने मनमे कहा कि यह भूलसे ही इतना दुखी हो रहा है । धनमे सुख होता तो जिन लोगोंके पास प्रचर धन है, उनका जीवन तो सुखमय होना चाहिये था। परंतु वे भी तो दुखी ही देखें जाते हैं। दु:खका कारण तो है-अज्ञानजनित असन्तोष । यह मिट जाय तो मनुष्य प्रारव्धानुसार किसी भी हालतमे रहे, वह सर्वदा सुखी रह सकता है। रंगनाथजीने उसको समझानेकी चेष्टा की। बड़े प्रेमसे उसको सन वातें वतलायी । परंतु उसे सन्तोष नहीं हुआ । उसने कहा-- 'एक वार आप अपने मुखसे कह दें कि मेरे खूब धन हो जायगा तो वस, मै क़तार्थ हो जाऊँगा। रंगनाथजीने कहा-- भाई ! प्रथम तो यह वात है कि मेरे कइनेसे होता ही क्या है; दूसरे जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूं और अनुभव करता हूँ कि अधिक धनसे तुम्हारा दुःख बढ़ेगा, घंटेगा नहीं, तव मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो मुम्हें वह मिले, ऐसी इच्छा क्योंकर कर सकता हूँ । साथ ही एक बात और है, धन मिलना वस्तुतः तुम्हारे प्रारब्धके अधीन है। न मालूम धनके मिलनेमे तुम्हारा कौन-सा प्रवल कर्म बाघक है। मैं पुम्हें कह दूँ और धन न मिले तो पुम्हारा भगवान्तकपर अविश्वास हो सकता है। इसलिये भैया! तुम एक काम करो-सर्वात्मभावसे श्रीभगवान्के शरण होकर

उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे विनय करों कि वे तुम्हारे लिये जो कुछ मङ्गलजनक समझते हों, वहीं करें। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा-मेरा सबका कल्याण ही कर रहे हैं। परंतु विश्वास नहीं होता, इसीसे दुःख होता है। भैया! भगवान्के विधानमें प्रसन्न रहो। वे मङ्गलमय हैं। इस प्रकार बहुत समझानेपर जब उसको सन्तोष नहीं हुआ, तब परम तपस्वी रंगनाथजीने उसको एक बार ऑख मूंदनेकों कहा। उसने ऑखें मूंदीं तो क्या देखता है कि उसके जाने-पहचाने हुए बड़े-बड़े धनीलोग—जिनको वह बहुत सुखी समझता था—भीषण नरकामिमे जुळ रहे हैं। उनमेंसे एक कह रहा है—

'सत्य है, धनका ही यह मीषण परिणाम है I मैंने धनके मदमें पागल होकर वड़ा अहङ्कार किया था। मैंने किसीको कुछ नहीं समझा । ज्या-ज्या धन वढा, त्यां-ही-त्यां मेरा लोभ बढ़ता गया । मैंने छ उ-वल कौशलसे दूसरोंका धन हरण किया । लोगोमे बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था मैं। परंतु उस समय भी मै जलता ही था और आज तो इस नरकामिमे कैसी भीषण यातना भोग रहा हूँ — इसे मैं ही rजानता हूँ । दुःखरे छटकारा चाहनेवाला कोई भी **इस** भयद्धर परिणामपर पहुँचानेवाले धनका लोभ न करे। यदि न्याय और सत्यके द्वारा धन प्राप्त हो तो उसपर अपना अधिकार न मानकर उसे श्रीभगवानकी सम्पत्ति समझे और दीन-दुखी जीवोकी सेवाके रूपमे प्रसन्नचित्तसे उसका सदुपयोग करता रहे । धनसे पंद्रह दोष मुझमे उत्पन्न हो गये थे-दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्यः प्रमादः दुःसङ्गः द्युतः, विलासिता और इन्द्रियासक्ति । मैने धनमदान्ध होकर न जाने क्या क्या किया था । उस समय उसका यह भीषण परिणाम नहीं सूझता था । परंतु आज मै उसीका फल-यह नरकानल भोग रहा हूँ ! असलमें अपने लिये तो मनुष्यको उतने ही धनसे प्रयोजन है, जितनेसे अन्न-वस्नका काम चल जाय । अधिक धनका लालच तो भोगवासनाके कारण होता है। मैं उस समय इस बातको भूल रहा था । अब तो हे भगवन् ! किसी प्रकार यहाँसे छुटकारा मिले तो पीड़ा दूर हो ।

दूसरेने कहा—'मैं बहुत धनी था, किसी भी प्रकारसे, धन वटोरना ही मेरे जीवनका उद्देश्य बन गया था। मैने धनको कभी गरीबोकी सेवामे नहीं लगाया। इससे पहले तो सॉप बना और अब इस दुर्गतिको भोग सहा

हूँ ।' कुछ नारकी जीवोंने और भी कई वार्ते सुनायों। फिर नरकयन्त्रणाके मारे सभी फ़फकार-फ़फकारकर रोने लगे। उनका आर्तनाद सुना नहीं जाता था। बड़ा ही करण हक्ष्य था। इसके बाद यकायक वह हक्ष्य हट गया और उसकी ऑखे खुछ गयीं। उसने देखा— महात्मा रंगनाथजी बड़ी करुण-दृष्टिसे उसकी ओर देख रहे हैं और मुसकरा रहे हैं। देखे हुए दृश्यका और भक्त रंगनाथजीकी द्यादृष्टिका उसपर बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ा। आश्रमके सारिवक वातावरण और सत्सङ्कका स्वाभाविक असर तो था ही। भगवत्कृपा-से उसकी धन-कामना नष्ट हो गयी। उसने कहा— 'गुरुदेव! मुझे ऐसा उपाय वतलाइये, जिससे भेरा मानव-जन्म सहज ही सफछ हो जाय। मुझे धन-मान नही चाहिये। मै चाहता हूँ—भगवत्प्रेम, भगवान्की अव्यभिचारिणी भक्ति। आप दया कीजिये।'

उसका नाम था रामचन्द्र । रामचन्द्रके हृदयका सुन्दर परिवर्तन देखकर रंगनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे भगवान्की कृपाका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गहद हो गये। उन्होंने कहा--'भाई रामचन्द्र ! जबतक चित्तमे भोगोंकी कामना भरी है, तबतक उसका अन्धकार नहीं मिटता। और इस अन्धकारके रहते शोक-सन्तापसे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता । भोग-वासनाका नाश सच्चे वैराग्यवान् प्रभुप्रेमी संतोंके सङ्गरे ही हो सकता है। असलमें भगवानके प्रति भक्ति होनी चाहिये। भक्ति विषय-वैराग्य बिना हो नहीं सकती। विषयोंमे प्रीति रहते भगवान्मे प्रीति कैसे हो और जिसमे प्रीति ही नहीं, उसे पानेकी चेष्टा भी क्यो होने लगी। सची बात तो यह है कि भगवान ही हमारे प्राणाधार 🖏 हमारे परम अत्मीय है। सुख-दुःखके नित्य साथी हैं। निज जन 🕏। वे ही परम थ्रियतम हैं। एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया जाय, जान लिया जाय तो फिर उनकी ओर हृदयका आकर्षण हुए विना रह नहीं सकता। ऐसे ही है वे प्राणिप्रयतम— चौन्दर्यः माधुर्यः वात्सस्य और औदार्यके समुद्र ! उनकी एक बार पहचान हो जानी चाहिये, फिर तो प्राण अपने-आप ही उनके लिये रो उठेंगे। उनको प्राप्त किये बिना एक क्षण भी 🗬न नहीं पड़ेगा । कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा । सब कुछ छोड़कर—सारे बन्धनोंको तोड़कर चित्तकी सारी वृत्तियाँ एकमुखी होकर उन्हींकी ओर बहने लगेंगी प्रचण्ड वेगसे, अत्कृत दुतगामिनी होकर ! असहा हो जायगा उनका निमेषमात्रका वियोग । ऐसा होना ही मनुष्य-जीवनकी पूर्ण सफलताका पूर्वरूप है । मनुष्यको अपने जीवन मे इसीके लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । इसका उपाय है भगवान्का भजन । मे तुम्हे द्वादशाक्षर मन्त्र वतलता हूँ—तुम कामिनी, काञ्चन और मान-प्रतिष्ठाका मोह छोड़कर नित्यप्रति इस मन्त्रका पवित्र श्रद्धापूर्ण चित्तसे अधिक-से-अधिक जप किया करना । मन्त्र है—'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' । खबरदार ! बड़े-बड़े प्रलोभन आयेंगे तुम्हें डिगानेके लिये, परंतु किसी प्रकार भी लालचमे फँस न जाना । भगवान् कल्याणमय हैं; तुम्हारी निष्ठा सची होगी तो वे अपने दर्शनसे तुम्हे कृतार्थ करेंगे।'

रामचन्द्र भी अभी अविवाहित थे। उनके पास पिताका छोड़ा हुआ कुछ घन तो या; परंतु उनकी इच्छा थी कि पहले किसी भी साधनसे खूब धनी बनना, तदनन्तर विवाह करके मौज उड़ाना । गृहस्य-धर्म-पालनकी अपेक्षा इन्द्रिय-भोग और मौज-शौकपर उनकी दृष्टि कही अधिक थी। बल्कि यही कहना चाहिये कि वे विलासमय जीवन बितानेके लिये ही धन संग्रह करना चाहते थे । उन्होंने बहुत-से उपाय किये । कोई कुछ भी बतलाता, वही करने लगते । अन्तमे भक्त रंगनाथ-जीकी वाक्सिद्धिकी बात सुनकर किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे वे इनके पास अभे थे और इनके अमोघ सङ्गसे उनकी मोहनिद्रा ट्ट गयी। वे जग गये और घर लौटकर संतके आज्ञानुसार लग गये भगवत्क्रपा प्राप्त करनेके लिये द्वादशाक्षर मन्त्रके जपमे । जितना-जितना जाप बढ़ने लगा, उतना-उतना ही उनका आनन्द बढ्ने लगा । अब तो-जो लक्ष्मी उनसे दूर-दूर रहती थी। वही बिना बुलाये ही उनके पास आने लगी— परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने व्रतपर । वे जितना ही हटते, उतनी ही भोग-सामित्रयाँ आ-आकर उनके सामने लोट पहतीं। उनके चरणोपर न्योछावर होतीं । परतु उन्होंने किसीकी ओर कभी नजर ही नहीं डाली। मनुष्योने, देवताओंने उन्हे जमीन-मकानकेः महल्यस्नकेः स्त्री-पुत्रकेः धन-दौलतकेः मान-प्रतिष्ठा-के बड़े-बड़े प्रलोभन दिये । सब चीजे मानो प्रत्यक्ष होकर उनकी सेवा करनेको तैयार हो गयीं। परंत उन्होंने उनको वैसे ही त्याग दिया, जैसे मनुष्य अपने वमनको त्याग देता है।

उनकी साधना सफल हुई । वे एक दिन पवित्र एकान्त देशमे सन्ध्यावन्दनादि करनेके पश्चात् ध्यानस्य होकर मगवान्के परम मन्त्रका जप कर रहे थे कि साक्षात् भगवान् नारायण वहाँ प्रकट हो गये । रामचन्द्रजी ध्यानसुखमें मम थे। आखिर भगवान्की प्रेरणासे उनके नेत्र खुले और वे साधुरक्षक भगवान्के दिन्य स्वरूपके दर्शन करके निहाल हो गये। निर्निमेप नेत्रोसे रूप-सुधाका पान करने लगे। किसी तरह भी तृप्ति नहीं होती थी । बहुत देरके बाद उनकी वाणी खुळी और वे भगवान्की स्तुति करने छगे । भगवान्ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेमभक्ति दान की । जीवन सफल हो गया !

#### गीता-दण्डवती भक्त जोग परमानन्द

दक्षिण भारतके वारसी नामक ग्राममे जोग परमानन्दजीका जन्म हुआ था। जब ये छोटे बालक थे, इनके गाँवमे
मगवान्की कथा तथा कीर्तन हुआ करता था। इनकी कथा
सुननेमें रुचि थी। कीर्तन इन्हें अत्यन्त प्रिय था।
कभी रातको देरतक कथा या कीर्तन होता रहता
तो ये भूख-प्यास भूलकर मन्त्रमुग्ध-से सुना करते।
एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानन्दजी अपनेआपको भूल गये। व्यास-गद्दीपर बैठे वक्ता भगवान्के
त्रिमुवन-कमनीय खरूपका वर्णन कर रहे थे। जोग
परमानन्दका चित्त उसी स्यामसुन्दरकी रूपमाधुरीके सागरमे डूव
गया। नेत्र खोला तो देखते है कि वही वनमाली,
पीताम्बरधारी प्रमु सामने खड़े है। परमानन्दकी अश्रधाराने
प्रमुके लाल-लाल श्रीचरणोंको पखार दिया और कमललोचन
श्रीहरिके नेत्रोंसे कृपाके अमृतविन्दुओने गिरकर परमानन्दके
मस्तकको धन्य बना दिया।

लोग कहने लगे कि जोग परमानन्द पागल हो गये। संसारकी दृष्टिमें जो विपयकी आसक्ति छोड़कर, इस विपके प्यालेको पटककर वजेन्द्र-सुन्दरमें अनुरक्त होता है, जो उस अमृतके प्यालेको होठोंसे लगाता है, उसे यहाँकी मृगम्मरीचिकामें दौड़ते, तड़पते, जलते प्राणी पागल ही कहते हैं। पर जो उस दिव्य सुधा-रसका स्वाद पा चुका, वह इस गड़े-जैसे संसारके सड़े कीचड़की ओर कैसे देख सकता है। परमानन्दको तो अब परमानन्द मिल गया। जगत्के भोग और मान-बड़ाईसे उन्हे क्या लेना-देना। अब तो वे वरावर प्राम-कृष्ण-हरि' जपते हैं और कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हसते हैं, कभी भूमिपर लोटते हैं विद्वळ, विद्वळ' कहते हुए। उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं।

जोग परमानन्दजी अब पण्डरपुर आ गये थे। वे पण्डरी-नाथका घोडशोपचारसे नित्य पूजन करते और उसके पश्चात् मन्दिरके बाहर भगवान्के सामने गीताका एक स्ठोक पढ़कर साष्टाङ्ग दण्डवत् करते। इस प्रकार सात सौ स्ठोक पढ़कर सात सौ दण्डवत् नित्य करनेका उन्होंने नियम बना लिया था। सम्पूर्ण गीताका पाठ करके सात सौ दण्डवत् पूरी हो जानेपर ही वे भिक्षा करने जाते और भिक्षामें प्राप्त अन्नसे भगवान्को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते।

गरमी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, जोग परमानन्दजीको तो सात सौ दण्डवत् नित्य करनी ही हैं। नेत्रोके सम्मुख पाण्डुरङ्गका श्रीविग्रह, मुखमे गीताके स्ठोक और हृदयमे भगवान्का ध्यान, सारा श्रीर दण्डवत् करनेमें लगा है। ज्येष्ठमे पृथ्वी तवे-सी जलती हो, तो भी परमानन्द-जीकी दण्डवत् चलेगी और पौष-माघमें वरफ-सी शीतल हो जाय तो भी दण्डवत् चलेगी। वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़से ढक गयी है; पर परमानन्दजी भीगते हुए, कीचड़से लथपथ दण्डवत् करते जा रहे हैं।

एक वार एक साहूकार वाजार करने पण्डरपुर आया । जोग परमानन्दकी तितिक्षा देखकर उसके मनमें श्रद्धा हुई । रेशमी कपड़ेका एक थान लेकर वह उनके पास पहुँचा और स्वीकार करनेकी प्रार्थना करने लगा । परमानन्दजीने कहा—'भैया ! मैं इस वस्त्रको लेकर क्या करूँगा । मेरे लिये तो फटे-चिथड़े ही पर्याप्त हैं । इस सुन्दर वस्त्रको तुम श्रीपाण्डुरङ्कको भेंट करो ।' परंतु व्यापारी समझानेसे मान नही रहा था । वह आग्रह करता ही जाता था । वस्त्र न लेनसे उसके हृदयको दुःख होगा, यह देखकर परमानन्द-जीने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया ।

जोग परमानन्दजीने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो किया या न्यापारीको कष्ट न हो इसिलये। पर जब वस्त्र ले लिया, तब इच्छा जगी कि उसे पहनना भी चाहिये। दूसरे दिन वे रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान्की पूजा करने आये। आज भीवर्षा हो रही थी। प्रध्वी कीचड़से भरी थी। परमानन्दका मन वस्त्रपर छमा गया! पूजा करके दण्डवत् करते समय उन्होंने वस्त्र समेट लिये। आज उनकी दृष्टि पाण्डुरङ्ग प्रभुपर नहीं थी—वे बार-बार वस्त्र देखते थे, वस्त्र सँभालते थे। दण्डवत् ठीक नहीं होती थी; क्योंकि मूल्यवान् नवीन रेशमी वस्त्रके कीचड़से खराब हो जानेका भय था। भक्ति-मार्गमे

दयामय भगवान् अपने भक्तकी सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते है, जैसे स्नेहमयी माता अपने अवोध शिशुकी करती है। वालक खिलोना समझकर जब सर्प या अग्निके अङ्कारे लेने दौड़ता है, तब जननी उसे उठाकर गोदमे ले लेती है। जहाँ मायांके प्रलोभन दूसरे साधकोंको भुलावेमे डालकर पथभृष्ट कर देते है, वहाँ भक्तका उनसे कुछ भी नही विगडता। जो अपनेको श्रीहरिके चरणोंमे छोड़ चुका, वह जब कहीं भूल करता है, तब झट उसे वे क्रुपासिन्धु सुधार देते है। वह जब कहीं मोहमे पडता है, तब वे हाथ पकडकर उसे वहाँसे निकाल लाते है। आज जोग परमानन्द रेशमी वस्त्रोंके मोहमे पड़ गये थे। अचानक हृदयमे किसीने पूछा— परमानन्द! तू वस्त्रोंको देखने लगा! मुझे नही देखता आज तू ११ परमानन्दने दृष्टि उठायी तो जैसे सम्मुख श्री-पाण्डुरङ्ग कुछ मुसकराते, उलाहना देते खड़े हो। झट उस रेशमी वस्त्रको डुकड़े-टुकड़े फाड़कर उन्होंने फेक दिया।

'मुझसे बड़ा पाप हुआ । मै बड़ा अधम हूँ ।' जोग जब तु परमानन्दको बड़ा ही दुःख हुआ । वे अपने इस अपराधका साष्टाङ्ग प्रायश्चित्त करनेका विचार करके नगरसे वाहर चल्ले गये । क्ला वि दो बैलोंको जुएमे बॉधा और अपनेको रस्सीके सहारे जुएसे जोग बॉध दिया । चिछाकर बैलोको भगा दिया । शरीर पृथ्वीमे हो गरे

घिरता जाता था, कंकड़ोसे छिल रहा था, कॉटे चुमते और टूटते जाते थे, रक्तकी धारा चल रही थी; किंतु परमानन्द उच्चस्वरसे प्रसन्न मनसे 'राम ! कृष्ण ! गोविन्द !' की टेर लगा रहे थे । जैसे-जैसे श्रीर छिलता, घिरता, वैसे-वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी । वैसे-वैसे उनका स्वर ऊँचा होता जाता था और वैसे-वैसे बैल भड़ककर जोरसे भागते जाते थे ।

भक्तवसल प्रभुसे अपने प्यारे भक्तका यह कष्ट देखा नहीं गया। वे एक ग्वालेके रूपमे प्रकट हो गये। बैलोको रोककर जोग परमानन्दको उन्होने रस्सीसे खोल दिया और बोले—'तुमने अपने शरीरको इतना कष्ट क्यो दिया। भला, तुम्हारा ऐसा कौन-सा अपराध था। तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो, वह मेरे ही मुखमे जाता है। तुम चलते हो तो मेरी उससे प्रदक्षिणा होती है। तुम जो भी वाते करते हो, वह मेरी स्तुति है। जब तुम सुखसे लेट जाते हो, तब वह मेरे चरणोमे तुम्हारा साधाङ्ग प्रणाम हो जाता है। तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे रुला दिया है।' प्रभुने उठाकर उन्हे हृदयसे लगा लिया। जोग परमानन्द श्यामसुन्दरसे मिलकर उनमे एकाकार हो गये।

#### भक्त वेंकट

दक्षिणमे पुलिवेदलाके समीप पापन्नी नदीके किनारेपर
.एक छोटे-से गाँवमे वेंकट नामक एक ब्राह्मण निवास करता
था। ब्राह्मण भगवान् श्रीरङ्गनाथजीका बड़ा भक्त था। वह
दिन-रात भगवान्के पवित्र नामका जप करता। ब्राह्मणकी
पत्नीका नाम था रमाया। वह भी पितकी भाँति ही भगवान्का
भजन किया करती थी। माता-पिता मर गये थे और कोई
सन्तान थी नहीं, इसिल्ये घरमे ब्राह्मण-ब्राह्मणी दो ही व्यक्ति
थे। दोनोंमे परस्पर बड़ा प्रेम था। वे अपने व्यवहार-वर्तावसे
सदा एक-दूसरेको सुख पहुँचाते रहते थे।

पिता राजपुरोहित थे, इससे उन्हे अपने यजमानोसे यथेष्ट धन-सम्पत्ति मिली थी। वे बहुत ही सदाचारी, विद्वान्, भगवद्भक्त और ज्ञानी थे। उन्होंने मरते समय वेंकटसे कहा था—''वेटा! मेरी पूजाके कमरेसे दक्षिणवाली कोटरीमें ऑगनके वीचो-वीच सात कलसे सोनेकी मोहरोके गड़े हैं। मैंने बड़े परिश्रमसे धन कमाया है। मुझे बड़ा दुःख है कि

मै अपने जीवनमे इसका सदुपयोग नहीं कर सका। बेटा! धनकी तीन गितयाँ होती हैं। सबसे उत्तम गित तो यह है कि अपने ही हाथों उसे सत्कार्यके द्वारा मगवान्की सेवामे लगा दिया जाय। मध्यम गित यह है कि उसे अपने तथा अपनी संतानके शास्त्रविहित सुख-मोगार्थ खर्च कर दिया जाय और तीसरी अधम गित उस धनकी होती है, जो न तो भगवान्की सेवामें लगता है और न सुखोपमोगमे ही लगता है। वह गित है उसका दूसरोके द्वारा छीन लिया जाना अथवा अपने या पराये हाथों बुरे कमोंमे खर्च होना। यदि भगवान्की कृपासे पुत्र सत्वगुणी होता है तो मरनेके बाद धन सत्कार्यमे लग जाता है; नहीं तो, वही धन कुपुत्रके द्वारा बुरे-से-बुरे काम— शराब, वेश्या और जुए आदिमे लगकर पीढ़ियोंतकको नरक पहुँचानेमे कारण बनता है। बेटा! तू सुपूत है—इससे मुझे विश्वास है कि तू धनका दुरुपयोग नहीं करेगा। मैं चाहता

हूँ—इस सारे धनको त् भगवानकी सेवामे लगाकर मुझे शान्ति दे। वेटा! धन तभी अच्छा है जब कि उससे भगवत्स्वरूप दुखी प्राणियोकी सेवा होती है। केवल इसीलिये धनवानोंको भगयवान्' कहा जाता है। नहीं तो, धनके समान बुरी चीज नहीं है। धनमे एक नशा होता है, जो मनुष्यके विवेकको हर लेता है और नाना प्रकारसे अनर्थ उत्पन्न करके उसे अपराधोंके गड़हेमे गिरा देता है। भगवान् श्रीकृष्णने भक्तराज उद्धवजीसे कहा है—

स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः सायो मदः । भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ एते पद्धदशानर्था हार्थमूळा मता नृणाम् । तसादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्॥ (श्रीमद्भा०११।२३।१८-१९)

'चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पाखण्ड, काम, कोघ, गर्व, मद, ऊँच-नीचकी और अपने-परायेकी भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, होड़, लग्पटता, जूआ और शरान—इन पंद्रह अनथोंकी जड़ मनुष्यमे यह अर्थ (धन) ही माना गया है। इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि इस 'अर्थ' नामधारी 'अनर्थ' को दूरसे ही त्याग दे।'

''वेटा! मैं इस वातको जानता था, इसीसे मैंने पुझको आजतक इस धनकी बात नहीं बतायी । मैं चाहता था, इसे अपने हाथसे भगवान्की सेवामे लगा दूँ; परंतु संयोग ऐसे बनते गये कि मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। मनुष्यको चाहिये कि वह दान और भजन-जैसे सत्काय को विचारके भरोसे कलपर न छोड़े । उन्हें तो तुरंत कर ही डाले । पता नहीं कल क्या होगा। इस 'कल-कल'मे ही मेरा जीवन बीत गया। मेरे प्यारे वेकट ! संसारमे सभी पिता अपने पुत्रके लिये धन कमाकर छोड़ जाना चाहते हैं। परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। बेटा ! मुझे प्रत्यक्ष दीखता है कि धनसे मनुष्यमे दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे में तुझे अर्थका घनी न देखकर भजनका घनी देखना चाहता हूँ । इसीलिये तुससे यह कहता हैं कि इस सारे धनको तू भगवानकी सेवामे लगा देना। तेरे निर्वाहके लिये घरमे जो कुछ पैतृक सम्पत्ति है—जमीन है, खेत है और थोड़ी-बहुत यजमानी है, वही काफी है। जीवनको सादा, संयमी और ब्राह्मणोचित त्यागसे सम्पन्न रखना, सदा सत्यका सेवन करना और करना श्रीरङ्गनाथ भगवानका मजन । इसीसे तू कुतार्थं हो जायगा और इसीसे तू पुरखोंको

तारनेवाला बनेगा। वेटा! मेरी इस अन्तिम सीखको याद रखना।"

वेंकट अपने पितासे भी बढकर विवेकी था। उसने कहा-'पिताजी! आपकी इस सीखका एक एक अक्षर अनमोल है । सन्चे हितैषी पिताके विना ऐसी सीख कौन दे सकता है। मोहवश संसारके भोगोंमें फॅसाकर जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले पिता-माता तो बहुत होते हैं; परंतु अज्ञानके बन्धनसे छूटनेका सरल उपाय बतलानेवाले तो आप-सरीखे पिता विरले ही होते हैं। मुझे यह धन न देकर आपने मेरा वडा उपकार किया है: परंतु पिताजी ! मालूम होता है, मेरी कमजोरी देखकर ही आपने धनकी इतनी ब्राइयाँ बतलाकर धनको महत्त्व दिया है। वस्तुतः धनकी ओर भजनानन्दियोंका ध्यान ही क्यों जाना चाहिये। धनमें और धूलमें अन्तर ही क्या है । जो कुछ भी हो—मैं आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाता हूँ और आपके सन्तोपके लिये धनकी ओर ध्यान देकर इसे शीघ्र ही भगवान्की सेवामें लगा दूँगा। अब आप इस धनका ध्यान छोड़कर भगवान् श्रीरङ्गनाथजीका ध्यान कीजिये और शान्तिके साथ उनके परम धामको पधारिये । मेरी माताने मझे जैसा आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आप भी यह आशीर्वाद अवस्य देते जाह्ये कि मै कभी भगवान्को भून्द्रँ नहीं-भेरा जीवन भगवत्परायण रहे और आपकी यह पुत्रवधू भी भगवान्की सेवामें ही संख्य रहकर अपने जीवनको सफल करे ।

पिताने 'तथास्तु' कहकर भगवान्में ध्यान लगाया और भगवान्के नामकी ध्वनि करते-करते ही उनका मस्तक फट गया । वेंकट और रमायाने देखा—एक उजली-सी ज्योति मस्तक्ते निकलकर आकाशमें लीन हो गयी ।

वेंकटने पिताका शास्त्रमर्यादाके अनुसार संस्कार किया। फिर श्राद्धमे समुचित ब्राह्मण-भोजनादि करवाकर पिताके आज्ञानुसार स्वर्णमुहरोंके घड़ोंको निकाला और तमाम धन-राशि गरीवोंकी सेवाके द्वारा भगवत्सेवामे लगा दी गयी।

तयसे वेंकट और रमायाकी निष्ठा और भी हद हो गयी। उन्होंने अपना सारा जीवन साधनामय बना डाला। पत्नी अपने पतिकी साधनामें सहायता करती और पति पत्नीकी साधनामें सहायता करती और पति पत्नीकी साधनामें सहायक होता। कहीं किसी कारणसे किसी एकके अंदर कोई दोष दीखता या किसी एकके जरा भी गिरनेकी सम्भावना होती तो दूसरा उसे उचित परामर्श देकर, विनयसे

समझाकर और प्रेमसे सावधान करके रोक देता। दोनो एक ही भगवत्पथपर चलते थे और दोनोसे ही दोनोको बल मिलता था। यही तो सच्चा दाम्पत्य है।

एक दिन दोनों ही भगवान्के प्रेममे तन्मय होकर उनको अपने सामने मानकर—अन्तरके नेत्रोसे देखकर नाच रहे थे और मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे। भगवान् यों तो प्रतिक्षण ही भक्तोंके समीप रहते हैं, पर आज तो वेवहाँ प्रत्यक्ष प्रकृट हो गये और उन्हींके साथ थिरक-थिरककर नाचने लगे। भक्त भगवान्पर मुग्ध थे और भगवान् भक्तोपर। पता नहीं—यह आनन्दका नाच कितने समयतक चलता रहा। भगवान्की इच्लासे जब वेंकट-रमायाको बाह्य ज्ञान हुआ, तब उन्होंने देखा,

दोनोका एक-एक हाथ एक-एक हाथसे पकड़े अपने भगवान् श्रीरङ्गनाथ दोनोंके वीचमे खड़े मन्द-मन्द मुमकरा रहे हैं। भगवान्को प्रत्यक्ष देखकर दोनो निहाल हो गये। आनन्दका पर नहीं था। उनके शरीर प्रेमावेशसे शिथिल हो गये। दोनो भगवान्के चरणोमें गिर पड़े। भगवान्ने उठाकर दोनोके मस्तक अपनी दोनों जॉधोपर रख लिये और उनपर वे अपने कोमल करकमल फिराने लगे। इतनेमे ही दिव्य विमान लेकर पार्पदगण पहुँच गये। भगवान् अपने उन दोनो भक्तोसहित विमानपर सवार होकर वैकुण्ठको पधार गये। कहना नहीं होगा कि भगवान्के संस्पर्शसे दोनोंके शरीर पहले ही चिन्मय दिव्य हो गये थे।



# भक्त वेङ्कटरमण

दक्षिण भारतमे तुङ्गभद्राके तटपर श्रीरङ्गपुरम् नामक एक छोटे-से गाँवमे एक साधारण-से ब्राह्मण परिवारमे वेङ्कटका जन्म ठीकश्रीरामनवमीके दिन दोपहरको हुआ था। परिवार छोटा-सा ही था—माता-पिता, दो वहिने और एक भाई। वेङ्कटको इन सव-का प्यार एक साथ मिला और परिवारके परम्परागत संस्कारोंकी छाप उसके कोमल हृदयपर पड़ती गयी। घरके ऑगनमे तुल्सी-चौतरा था और उसपर सिन्दूरसे पोती हुई श्रीमार्शतकी एक सुन्दर मूर्ति विराजमान थी। चौतरेके एक कोनेपर श्रीमार्शतकी एक विशाल ध्वजा थी, जो ऊँचे आकाशमे फहराती रहती थी। प्रत्येक मङ्गल और शनिवारको रात्रिमे श्रीमार्शतका उत्सव होता, कथा होती, कीर्तन होता और अन्तमे प्रसाद बँटता। वेङ्कटके पिता कथा बाँचते, कीर्तन कराते। मा बच्चेको गोदमे लेकर बैठती और कीर्तनमे पीछे-पीछे बोलती। खूव ताल और स्वरके साथ कीर्तन होता। वालक वेङ्कट अभी माके साथ-साथ तुतलाता हुआ कीर्तन करता।

वेड्कट चौथे वर्षमे पदार्पण कर चुका था। अव अच्छी तरह स्वरके साथ कीर्तन करता था। कथामे भी वेड्कटको विशेष रस आने लगा था। वह बड़े ध्यानसे कथा सुनता। ऐसा मालूम होता कि पूर्वजन्मके संस्कारोंके कारण उसे कथाकी सारी वार्ते अपने-आप खुलती जाती थीं। एक वार मङ्गलका दिन था। अध्यात्मरामायणके किष्किन्धाकाण्डकी कथा हो रही थी। भगवान् श्रीराम अपने प्रिय भाई लक्ष्मणको पूजाकी विधि वतला रहे हैं। प्रसङ्ग बहुत सुन्दर था। आज एक बात वेड्कटको बहुत

प्यारी लगी । कथारम्भके समय ही पिताने व्यासासनसे श्रीमारुतिके चरणोमे वन्दना करते हुए एक स्रोक पढकर उसकी व्याख्या करते हुए उन्होने श्रोताओको समझाया कि जहाँ-जहाँ प्रभु श्रीरघुनाथजीकी कथा और कीर्तन होता है, वहाँ श्रीहनुमान्जी महाराज अवव्यमेव रहते हैं और हाथ जोड़े, ऑखोमे ऑस् मरे प्रेमपूर्वक कथा सुनते हैं । श्रीरघुनाथजीको जो प्रसन्न करना चाहे, वह श्रीहनुमान्जीको प्रमन्न करे, उनका आशीर्वाद-प्रमाद प्राप्त करे । इस प्रकार वड़ी सुगमतासे, बहुत थोड़े समयमे श्रीमारुतिकी कृपासे श्रीरघुनाथजीके चरणोमे अविचल मिक्त प्राप्त होती है । श्रीहनुमान्जीकी उपासना व्यर्थ नहीं जाती।

वेद्घटके हृदयमे यह बात बैठ गयी। उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि अब श्रीमारुतिकी उपासना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका दिव्य दर्शन करूँगा, अवश्य करूँगा! श्रीमारुतिरायके सम्बन्धमे अधिकाधिक जाननेकी टाटसा वेद्घटरमणके हृदयमे बढ़ती गयी। रातको जब सब खा-पी छेते, तब वह पिताके पास जाकर श्रीहनुमान्जीके सम्बन्धमे पूछता। वेद्घटके पिता एक दिन अपने बच्चेको बड़े ही प्यारसे यह समझा रहे थे कि श्रीहनुमान्जीके स्वभावमे यह विशेषता है कि जो इनके सम्पर्कमे आ जाता है, उसे ये किसीन-किसी प्रकार भगवान्की सिलिधिमे पहुँचा ही देते हैं। विभीषणको इन्टोंने भगवान्से मिलाया, सुग्रीवको भगवान्से मिलाया, तुलसीदासको इन्होंने भगवान्से मिलाया। इनका एकमात्र काम है भगवान्की सेवा और भगवान्की शरणमें जानेवालोकी सहायता । इस बातको सुनकर वेद्घटको वड़ा सुख मिला । वह समझने लगा कि अब तो मुझे भगवान्के दर्शन श्रीहनुमान्जीकी कृपासे अवश्य होगे ।

धीरे-धीरे देह्नट सयाना हुआ । नवे वर्षमे उसका विधिवत् यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ । श्रीगुरुमुखसे उसे गायत्रीमन्त्रके साय-साथ 'ॐ हरिः' की दीक्षा मिली । माता-पिताकी आज्ञा और आज्ञीर्वादसे वह गुरुकुलमे शिक्षा प्राप्त करनेके लिये मेजा गया । गुरुके आश्रममे पूरे सोलह वर्ष व्यतीतकर वेट्कट गुरुकी आज्ञासे समावर्तन-संस्कारके अनन्तर घर लौटा । आश्रमकी छाप उसपर पड चुकी थी । अखण्ड ब्रह्मचर्यके तेजसे उसका मुखमण्डल जगमगा रहा था ।

वेङ्कटरमणने अपने जीवनका मार्ग निश्चित कर लिया था। समस्त वेद-वेदाङ्ग, उपनिषद्, पुराण आदिकी गहराईमे हूबनेपर उसे 'ॐ हरिः' के ही दर्शन हुए । नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और 'ॐ हरिः' का अखण्ड एकतार सारण । उसकी इस अनन्यनिष्ठाको देखकर घरवालोने उसके सम्मुख विवाहका प्रस्ताव ही नही रक्खा। पिताको बड़ी प्रसन्नता थी कि उनका पुत्र सन्मार्गपर बढता चला जा रहा है। उन्होंने किसी प्रकारकी छेड़-छाड़ नहीं की । वेड्सटरमण नित्यप्रति प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमे उठता, स्नान-सन्ध्या तर्पणसे निश्चिन्त होकर वेदोंकी कुछ ऋचाओका तथा उपनिषदोके कुछ मन्त्रोका स्वरसे पाठ करता और फिर श्रीमारुतिकी मूर्त्तिके सामने आसन लगाकर एकनिष्ठ होकर बैठ जाता और पूरे छ: घंटे 'ॐ हरि:' का जप करता । दोपहरको घरमे जो कुछ तैयार होता, उसे प्रभुका मधुर प्रसाद समझकर प्राप्त करता और फिर कुछ स्वाध्याय करता। तीसरे पहर वह पुनः जपमे बैठ जाता और चार घटोतक श्वासके द्वारा 'ॐ हरिः' का जप करता । जपकी ओर उसकी प्रवृत्ति वढती ही गयी । निश्चित समयमे तो वह विधिवत् जप करता ही था, शेष समय भी वह मन-ही-मन उसीकी वार-वार आवृत्ति करता रहता था। फल यह हुआ कि रातको सोते समय भी उसके द्वारा जप होंता रहता था।

जपकी ओर मन ज्यो-ज्यो झकता गया, एकान्तकी चाह भी त्यो-ही-त्यो बढ़ती गयी। कभी-कभी चॉदनी रातमे मुद्गभद्राके तटपर एकान्तमे बैठकर जब वह 'ॐ हरिः' की भुन लगाता, तब ऐसा मालूम होता कि उसके रोम-रोमसे 'ॐ हरिः' 'ॐ हरिः' की कोमल किरणें निकल रही है और भीतर-बाहर यह मन्त्र दिव्य लिलत अक्षरोमें लहरा रहा है। पूरे ग्यारह वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधनामें वीत गये; परंतु वेद्घटको माल्म होता अभी कल ही इस मार्गमें प्रवृत्त हुआ हूं।

आज श्रीहनुमान्जीकी जयन्ती थी। दिनभर वेह्नटके घर बड़ी धूम-धाम रही। आधी राततक जागरण हुआ-खूब मजन हुआ, पद गाये गये, कथा हुई, श्रीमारुतिरायके नामका धुऑधार जयधोप हुआ, प्रसाद वॅटा । सव लोग घर गये । परंतु वेङ्गटरमणके मनमें एक विचित्र प्रकारका आन्दोलन छिडा हुआ था । उत्सव समाप्त होते ही पञ्चामृत लेकर वह धीरेसे घरसे सरका और नदीकी ओर बढ़ा । चैत्र शुक्का पूर्णिमाकी आधी रातः तुङ्गभद्राका वालुकामय तट, वासन्ती वयारके झोके, वन्य पुष्पींकी परागसे मदमाती वायुकी अठखेलियाँ ! वेङ्कट अपने इप्टदेव श्रीमारुतिके ध्यानमे बैठ गया । बैठते ही समाधि लग गयी और देखा कि असंख्य वानरोंकी सेना लेकर मारुतिराय आ रहे हैं-धीरे धीरे सभी वानर जाने कहाँ और कच अन्तर्धान हो गये और रह गये केवल श्रीमारुतिराय। वे स्नेहसे भरी दृष्टिसे वेड्सटकी ओर देख रहे थे। वेड्सटके सिरपर अपना दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वेड्सटसे अव रहा नहीं गया । वह प्रभुके चरणोंमे गिर गया और आनन्दके भारसे मूर्छित हो गया । उस दिव्य मूर्छीमे वेह्नटको यह वोध हुआ कि श्रीहनुमान्जी उसके हृदय-पटपर अपनी तर्जनी ॲगुलीसे स्वर्णाक्षरोंमे 'ॐ हरिः' लिख रहे हैं। आज वेड्कटरमणको श्रीमारुतिका दिन्य प्रसाद मिठा ।

अव प्रायः रात्रिको, जय सय सो जाते, वेङ्कट तुङ्गभद्राके तटपर एकान्तमे श्रीमाक्तिसे मिलने लगा। उसे ऐसा लगता मानो श्रीमाक्ति पहलेसे ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चरणोमे मस्तक टेकता और ऑसुओसे उनके वक्षःखलको मिगो देता। फिर श्रीहनुमान्जी उसे अपनी वात्सल्य-धारामे डुवाकर अपने खामीके परम धाम श्रीसाकेतलोकमे ले जाते। वहाँ प्रभु श्रीरघुनाथजीके नित्य लीलाधाममे नित्य लीलाविहारका दर्शन होता। वहाँका दृश्य बहुत ही दिन्य और परम मङ्गलमय था—

कल्पवृक्षके नीचे सोनेका महामण्डप है। उसके नीचे अत्यन्त सुन्दर मणिरलमय सिंहासन है। उसपर भगवान् श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजीसहित विराजित है। नवीन दूर्वादलके समान उनका श्यामवर्ण है। कमलदलके समान विशाल नेत्र हैं। वड़ा ही सुन्दर मुखमण्डल है। विशाल भालपर कर्म्वपुण्ड्र तिलक सुशोभित है। घुँघराले काले केश हैं। मस्तकपर करोड़ो स्थिकि समान प्रकाशयुक्त मुकुट है। मुनिमनमोहन महान् लावण्य है। दिव्य अङ्गपर पीताम्बर विराजित है। गलेमे रक्षोके हार और दिव्य पुष्पोकी माला है। देहपर चन्दन लगा है। हाथोमे धनुष-बाण हैं। लाल लाल होठ है। उनपर मीठी मुसकानकी छवि छा रही है। वायी ओर माता श्रीसीताजी विराजित हैं। इनका उज्ज्वल स्वर्णवर्ण है। नीली साड़ी पहने हुए हैं और हाथोमे रक्त कमल धारण किये है। दिव्य आभूषणोसे सब अङ्ग विभूषित है। वड़ी ही अपूर्व और मनोरम झाँकी है।

प्रभुकी यह दिव्य झॉकी पाकर वेड्सटका जीवन धन्य हो गया!

यह लीला-विहार कितने दिन चलता रहा, वेङ्कटको कुछ पता नहीं । एक दिन अञ्जनीकुमार श्रीहनुमान्जीने प्रसन्न होकर उससे पूछा—'कहो चत्स ! तुम क्या चाहते हो ११ वेङ्कटसे कुछ बोला नहीं गया; परंतु फिर भी मन-ही-मन उसके भीतर यह लालसा जगी कि श्रीहनुमान्जीका जो परम प्रिय पदार्थ है, वही देखना चाहिये। श्रीहनुमान्जी उसके मनकी समझ गये। उन्होंने कहा, 'अच्छा मेरा परम प्रिय पदार्थ, जो मेरे प्राणोसे भी प्रिय है, तुम देखों और सुनो।' यो कहकर वे दोनो हाथोंमे करताल लेकर मस्त होकर कीर्तन करने लगे—

जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम । जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम ॥

मक्तराज हनुमान्का यह दिच्य कीर्तन त्रिभुवनको पावन करनेवाला है, वे सदा इसीका कीर्तन किया करते हैं। परंछ आजका यह कीर्तन केवल वेद्धटरमण ही सुन रहे हैं और उनकी क्या अवस्था है, यह कोई वड़भागी मक्त ही बता सकता है। कीर्तनकी धुन गाढी होती गयी और धीरे-धीरे शीतल, मधुर प्रकाशकी कोमल किरणे समीप आती दीर्खी। साक्षात् प्रभु श्रीरञ्जनाथजी माता जानकीजीसहित वहाँ पधारे और अपने मन्द-मन्द मृदुल हास्प्रसे अपने मक्त श्रीहनुमान्को और अपने मक्तके मक्त वेद्धटरमणको कृतकृत्य कर दिया। वेद्धटके प्राण प्रभुके प्राणोंमे लीन हो गये!

# भक्त दामोदर और उनकी धर्मपती

काञ्ची नगरीमे दामोदर नामक एक कंगाल ब्राह्मण रहतेथे। उनके कोई सन्तान नहींथी। एकमात्र स्त्री ही उनका परिवार थीं जौर भिक्षा ही थीं आजीविका। भगवान्का नाम लेते हुए दामोदर नगरमे भिक्षा माँग लाते। किसी दिन कुछ न मिला तो दम्पति जल पीकर सन्तोष कर लेते। भिक्षामें जो कुछ मिल जाता, ब्राह्मणी उसीसे भगवान्का भोग बनाती। दोनो उस प्रसादको ब्रह्मण करते। किसी दिन कोई अतिथि आ जाता तो उसे वड़े प्रेमसे वे भोजन कराते और स्वयं उपवास कर लेते। दोनोका एकमात्र काम भगवान्का मजन था। भगवान्की भिक्तके अतिरिक्त उनके मनमें और कोई कामना नहीं थी।

काञ्चीके स्वामी वे सर्वेश्वर सदासे बड़े कौतुकी हैं। बड़े-बड़े मन्दिरोंमे नित्य उन्हें छप्पन भोग लगते हैं, धनी-मानी जन उनके लिये नाना प्रकारके पकवान बनाते रहते हैं। ब्रह्मा, इन्द्र, कुनेर उनके कृपा-कटाक्षकी प्रतीक्षा किया करते हैं। भगवती महालक्ष्मी उनके चरणोंको अङ्कमे लिये उनके मुख-कमलकी ओर एकटक निहारती रहती हैं किकभी तो प्रभु किसी नन्ही-सी सेवा करनेका संकेत करे, पर वे ऐसे हैं कि उनको इनमेसे कहीं कुछ देखनेकी इच्छा ही नहीं होती। उन्हें भूख लगती है किसी कंगालके चिउरे चवानेके लिये, किसी प्रेमोन्मादिनीका केलेका छिलका खानेके लिये था ऐसे ही किसी दरिद्रका कोई उपहार पानेके लिये। उन दीनवन्धुकी रुचि है ही निराली। आज उन्हें दामोदरका आतिथ्य पानेकी भूख लग गयी। चूढ़े संन्यासी वनकर उसकी टूटी झोपड़ीके द्वारपर आप पहुँच गये।

बेचारे दामोदरको आज मिक्षामे एक मुद्दी चावल भी नहीं मिला था। खाली हाथ घर लीटकर वे मन-ही-मन मगवान्से प्रार्थना कर रहे थे कि आज कोई अतिथि न आ जाय। जहाँ बाघका भय था, वहीं साँझ हुई। जिस अतिथि के उससे बुढ़ांपेके कारण खड़ा होना कठिन, भूख तथा थकावटके कारण बोलातक कठिनतासे जाता है। दामोदरने द्वारपर आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तेजस्वी, वृद्ध संन्यासीने कहा,—'तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनकर आया हूँ। मैं चाहे

जिसके भोजन नहीं करता। में श्रद्धाछ भक्तोका अन्त तो मॉगकर भी खाता हूँ; पर जिनकी अतिथि-अभ्यागतोमे श्रद्धा नहीं, वे गले पढ़ें तब भी उनके अन्नकी ओर देखतातक नहीं। पुराना शरीर है, चला-फरा जाता नहीं। तुम्हारे अन्नके लोभसे चला आया हूँ। मुझे एक मुद्धी अन्न मिलेगा या नहीं ?'

दामोदर क्या कहें १ उन्होंने सन्यासीजीको घरमे लाकर एक कुश्के आसनपर बैठा दिया । शीतल जलसे उनके चरण धोये । पत्नीसे जाकर सब हाल कहा । बेचारी ब्राह्मणी भी क्या करती । घरमें तो न कोई वर्तन है न वस्त कि उसे बेचा जा सके । फटा-चिथड़ा और मिट्टीकी हॉड़ी ही घरकी सम्पत्ति है । परंतु क्या आज अतिथि घरसे भूखा जायगा १ पति-पत्नी दोनोके नेत्रोंसे टपटप बूँदे गिरने लगीं । सहसा ब्राह्मणीको एक उपाय स्झा । उसने पतिसे कहा—ध्आप तुरंत नाईके घरसे कैंची माँग लाइये और मेरे वालोंको काट लीजिये । हम दोनों मिलकर उनसे वेणी वॉधनेकी डोरी वट लेगे । उसे वेचनेपर अतिथिकी सेवा हो जायगी ।

दामोदर कैची मॉग लाये । ब्राह्मणीके केशोंको चारों ओर थोड़े-थोड़े छोड़कर शेष काट लिया । उन्होने उनसे होरी वटी । सौभाग्यसे एक ब्राह्मकने उसे ले लिया । उसके दैसोसे आंतांथके लिये दाल, चावल, घी आदि आया । ब्राह्मणीन रसोई बनायी । ब्रद्ध संन्यासी भोजन करने बेठे । केलेके पत्तेपर वे यज्ञभोक्ता सर्वेग्वर भोजन करने लगे । दामोदर उन्हें हवा करने लगे । ब्राह्मणीने आग्रह करके वार-वार परोसा । वे अतिथिदेवता जो कुछ बना था, सब भोजन कर गये । कुछ भी बचा नहीं । भोजन करके बोले—-भी तुम-लोगोकी सेवासे बहुत सन्तुष्ट हुआ । ब्रद्ध शरीर है, रातको चला नहीं जायगा, रातको यही रहूँगा । सन्ध्या समय मेरे लिये अधिक खटपट करनेकी आवश्यकता नहीं । एक हॅडिया चावले ही काम चल जायगा ।

दामोदरको अतिथिके लिये सायंकालीन भोजन-व्यवस्थाकी अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ी । ब्राझणीने अपने सिरके वचे हुए केश भी उतरवा दिये और एक चिथड़ा लगेट लिया। केशोंकी डोरी फिर वॅटी गयी। उसके पैसींसे फिर सामान आया और सायंकालीन भोजनमे भी अतिथि देवताने रसोईमे कुछ वचा नहीं रहने दिया। दामोदर और उनकी स्त्रीको बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल जब

दामोदर अपनी स्त्रीके चिथड़ा लपेटे सिरकी ओर देखते, तब उनके नेत्र सजल हो जाते थे।

घास-पत्तोंके आसनपर वे अखिल-ब्रह्माण्डनायक सर्व-लोकमहेश्वर भगवान् शेपशायी मजेसे सो गये। दामोदर उनके धीरे-धीरे चरण दवाने लगे! जब अतिथि सो गये, तब ब्राह्मणीने पतिसे कहा—'साधु महाराज बहुत बूढ़े हैं। इस दुर्वल बरीरसे कल भी इनसे कैसे चला जायगा। आप कल सबेरे ही नगरमें मिश्लाके लिये जाहये। जो कुछ मिल जायगा, उससे हमलोग कल भी इनकी सेवा करेगे। हम दोनों तो जल पीकर कई दिन मजेसे रह सकते हैं।' जैसी ब्राह्मणी, वैसे ब्राह्मण। दोनोंने सलाह पक्की कर ली।

वे अनन्तगायी पड़े-पड़े व्राह्मण-दम्पतिकी बातें सुन रहे थे। उनके कमल-नेत्रोंके कोनेसे करुणाकी धारा वह चली। उनकी इच्छासे ब्राह्मण-दम्पति सो गये। प्रमुने उठकर पतिवता स्त्रीके मस्तकपर हाथ रखकर कहा—'माता! तेरा मस्तक सुन्दर घुँघराले केगांसे मुगोभित हो जाय। तेरा शरीर मणि-रत्नोंके आभूपणोंसे भूपित, सौन्दर्ययुक्त हो जाय। यह कुटिया राजमहल वन जाय। ये घर रत्नोसे भर जायं। सुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अन्तमे मेरे वैकुण्डधाम आओ। मै सदा हुम्हारे साथ रहूँगा।'

सत्यसंकल्प प्रभुके संकल्प मूर्तिमान् होते गये । वे परम दुर्लभ वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । प्रातःकाल जव ब्राह्मणी जगी, तब अपना दिन्य रूप, अपने पतिका कामदेवके समान रूप, चारों ओर वैभवकी बहुल्ता और कुटियाके स्थानमे राजभवन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने हड़बड़ाकर दामोदरको जगाया । उसने पतिसे कहा—'शीष्र उन साधु महाराजका पता लगाइये । वे कोई साधारण साधु नहीं थे।'

दामोदरने कहा—'साध्वी! वे वृद्ध अतिथि क्या कोई मनुष्य थे कि उनका पता लगाया जाय ? उन सनातन पुरुष-को मैं कहाँ खोजने जाऊँ । वे सर्वत्र हैं; पर दर्शन देना चाहें तभी उन्हें देखा जा सकता है। उन भक्तभावनने कृपा करके वृद्ध अतिथिके रूपमें दर्शन दिये। किंग्र उन्हें हम सामान्य मनुष्य ही समझते रहे। हमारे द्वारा उनका कोई सत्कार नहीं हुआ। वे करणासागर हमें क्षमा करें।'

देरतक वे दम्पति भगवान्की प्रार्थना करते रहे, उन लीलामयके गुण गाते रहे। इसके पश्चात् महोत्सवकी तैयारी करने लगे । उनका मन सम्पत्ति पाकर भी उसमे आसक्त नहीं हुआ । सम्पत्तिको भगवान्की सेवा-पूजाका साधन ही उन्होंने माना। भगवान्की, भक्तोकी, गौ-ब्राह्मणोकी तथा दीन-दुखियोकी सेवामे वे जीवनपर्यन्त लगे रहे।

#### -771###LER-

## त्यागी भक्त विट्ठलदास

दक्षिणके एक ब्राह्मणकुलमें दो सगे भाई राजपुरोहित थे। घरमे सम्पत्ति थी। दोनो विद्वान् थे। परंतु घन है ही बुराइयोकी जड़। दोनो भाइयोमे घनके कारण मनसुटाव हो गया। अलग होकर रहनेके लिये वॅटवारेके समय दोनों झगड़ने लगे। लोभ आते ही सत्य, दया आदि सहुण चले जाते हैं। लोभके साथ असत्य, अन्याय, छल, चोरी, कपट, दम्भ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि दुर्गुण रहते हैं। लोभी मनुष्यकी विद्यानुद्धि कुछ काम नहीं आती। लोभ उसे अन्धा कर देता है। दोनो भाई धनके लोभसे झगड़ पड़े और एक दूसरेको मारकर मर गये।

इस ब्राह्मण-परिवारमें उनकी विधवा पित्नयाँ और छोटे भाईका एक लड़का विडलदास ही था। बाउक विडलदास जब समझने-सोचने योग्य हुआ, तब अपने पिता तथा ताऊकी मृत्युका कारण धनको समझनेके कारण उसकी धनसे विरक्ति हो गयी। संसारके सभी भोग धनपर आश्रित है और धन है अनथोंकी जड़। अतएव विडलदासकी चित्तवृत्ति सभी भोगो-से हट गयी। वे भगवान्के चिन्तन-भजनमे लग गये। माताने अपने इकडौते पुत्रको इस प्रकार घर तथा संसारसे उदासीन देखा तो उसे भय हुआ कि कहीं यह गृहत्यागी न हो जाय। उन्होंने पुत्रका विवाह कर दिया। परंतु जिसके दृदयमे सच्चा वैराग्य है, जो एक बार भगवान्के मजनका दिव्य रस अनुमव कर चुका है, वह कही इस प्रकार मायाके बन्धनमे बाँधा जा सकता है ?

दिनोदिन विद्वलदासका ईश्वरप्रेम बढ़ता ही गया।
भगवत्सरणके बिना अब उनका एक क्षण भी नहीं बीतता
या। भगवानकी पूजा करके वे हाथोमे करताल लेकर
भोविन्द, गोपाल, श्याम, यशोदानन्दन! आदि श्रीहरिके
दिव्य नामोंका कीर्तन करते-करते प्रायः मूर्छित हो जाते और
तीन-तीन घंटे बेसुध पड़े रहते। भगवद्भक्त संतजन उनकी
यह दशा देखकर बहुत प्रसन्न होते।

राजाने अपने पुरोहित-पुत्रका समाचार मन्त्रीसे सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । बहुत-सा धन-बस्नादि उन्होंने विद्वलदासके यहाँ भिजवाया, किंतु विद्वलदासने उसे लौटा दिया। राजाकी श्रद्धा इस त्यागको देखकर बहुत बढ़ गयी। उन्होंने विशिष्ट लोगोको भेजकर पुरोहित-पुत्रके पास प्रार्थना भेजी—'अपनी पदरजसे इस घर और कुटुम्बको पवित्र करे।' विद्वलदासने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे भगवन्नामका कीर्तन करते हुए राज-सदन पहुँचे। राजाने उनका पूजन किया। आदर सत्कारके बाद राजाने उनसे हरिकीर्तन सुनानेकी प्रार्थना की। भक्तको अपने भगवान्का गुण गानेसे अधिक तो और कोई भी प्रिय कार्य है ही नहीं। विद्वलदासने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

असुर सदासे देवताओंके शत्रु है। इसी प्रकार आसुरी वृत्तिके लोग अकारण सत-सत्पुरुषोसे द्वेष करते हैं और उन्हे पीड़ा देनेका अवसर ढूँढते रहते हैं । विद्वलदाससे भी कुछ दुर्जन द्वेष करने लगे थे। उन सबको विद्वलदासकी प्रेममूर्छा दम्भ जान पड़ती थी । राजाके यहाँ कीर्तनके लिये खली छतपर आयोजन किया और जान-बूझकर विद्वलदासका आसन ऐसे स्थानपर रक्खा कि यदि वे मूर्छित होकर गिरे तो छतसे नीचे जा पड़ें। उन दुष्टोंके अतिरिक्त और किसीको इस वातका पता नहीं था। यथासमय कीर्तन प्रारम्भ हो गया। सभी श्रोता आनन्दमग्न हो गये। विद्वलदास कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे । सभी श्रोता मन्त्र-मुग्ध-से थे । किसीका ध्यान नहीं गया कि विद्वलदासजीके छतसे गिरनेकी सम्भावना है। वेमूर्छित होकर गिरे और छतते नीचे घड़ामते चले गये। सन लोग घनरा उठे । राजा स्वयं दौड़े हुए नीचे आये ! नीचे विद्वलदासके हृदयकी धड़कन बंद हो चुकी थी। सवको वड़ा दुःख हुआ। किंतु मृतदेहको उनकी माताके पास भेजनेके अतिरिक्त और उपाय भी क्या था । राजाने बहुत-सा धन देकर उनकी माताको किञ्चित् सन्तोष करानेका प्रयत्न किया !

माताके दुःखका कोई क्या वर्णन करेगा । उसे एक श्लीण आगा थी कि उसका पुत्र कही सदाकी भाँति मूर्छित न हो गया हो । वह जानती थी कि विद्वलदास कई दिन मूर्छित पड़े रहते हैं; अतएव शरीरका दाइ-कर्म उसने नहीं कराया। एक चहरसे उसे ढककर वह प्रतीक्षा करती रही । चौथे दिन विहलदास उस महामूर्कांसे जागे । माताने उनसे सब बातें बतायों । छतसे गिरनेपर भी प्राण वच गये, हमे उन्हेंने भगवान्की कृपा माना । अब इम नगरमें यह घटना उन्हें प्रसिद्ध कर देगी । प्रतिष्ठांसे सभी महापुरुप दूर भागते हैं । विहलदासने भी यह स्थान छोड़ देनेका निश्चय कर लिया ।

आधी रातको अकेले विहल्दास चुपचाप घरसे निकल पड़े । सबेरे उन्हें न देखकर माता तथा पत्नी विलाप करने लगीं । समाचार पाकर राजाने चारों ओर दूत भेजे, पर विहलदासका कोई पता नहीं लगा । माता अपने पुत्रके लिये दिन-रात रोने-कल्पने लगी । दयामय भगवान् अपने भक्तकी जननीका यह दुःख सह नहीं सके । एक रात स्वप्नमें माताने विहलदासके मथुरा होनेका पता पाया । पुत्रवधूको लेकर वह नाना प्रकारके कष्ट सहती मथुरा पहुँच गयी । माताके आग्रहन्से विहलदासने उन्हें अपने पाम रख लिया । अब सकुडुम्ब वे भगवान्का भजन करते हुए प्रजमें वास करने लगे ।

विडलदासकी पत्नी पतिमता थी। पिन और मासकी सम छोटी बड़ी सेना बड़ी ही तत्परतामें वह किया करती थी। एक दिन चूल्हा पोतनेके लिये मिटी लाने गयी तो मिटी खोदते समय उसे शङ्ग-चक्र-गदा पद्मधारी चतुर्भुंज भगवान्की एक सुन्दर मूर्ति मिठी और मूर्तिके पास उपने बहुत-सा धन देखा। उस पतिनताके मनमें धनका तिनक भी लोभ नहीं आया। उसने पतिदेवसे आकर सब बार्ते बता दीं। विडल्दासने कहा—'जिसकी भूमि है, भूमिमें मिला धन भी उसीका है। उसे बता दो, वह अगना धन ले जाय।'

भूमिका स्वामी बुलाया गया तो उनने कहा— महाराज ! यह धन तो आपका है । मेरा होता तो मुझे पहले ही मिल जाता । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।'

आज जब कि छुठ बोलकर, घोखा देकर, नाना

प्रकारके पाप करके दूसरेका धन छीन छेना या छम छेना सबने बड़े गौरवकी बात मान छी है, जब कि समाजका ऐसा पतन हो गया है, हम कंसे अपने समाजके छम पवित्र समयको समझ सकते हैं? यह भी हमारे समाजका ही धन्य समय या। पंचायतमे एक झगटा आया था निपटानके लिये। सगझ झड़, घोष्पादेशी या छड़-कपटका नहीं था। झगझ यह था कि एक भूमिस्वामी कहता था—'डमने अपनी भूमि जब किसोको दे दी, तब भूमिके साथ उसके बाहर-भीतरकी सब बस्तुएँ भी दे दी गर्थी। अब भूमि छेनेवाला बया कहना है कि भूमिमें निकल धन उसका न होकर पहुंछ भूमि-वामी का है और यह धन उसे छे ही जाना पहुंगा।

दूसरे पक्षका तर्क भी दुर्ब र नहीं था। यह कहना था— भूमि छेते समय हमने केवर भूमिका करिं। उपयोग देशकर ही उसे छिया था। भूमिमे इतना धन है। यह बात न हमें भात थी। न भूमि वेचनेवारेको । भूमिमें इतना धन है। यह जानकर भूमिका स्वामी कभी हमें थों। मृत्यमें भूमि न देता; अतः भूमिके भीतरका धन विका हुआ नहीं माना जानकता। भूमिका पहला स्वामी अपने धनको पर्वे नहीं उद्याता। उसके धन न उद्यानेसे हमारी भूमि पिरी पढ़ी है। हम इस हांश्रद्यमें नहीं पढ़ना चाहते। धन हमारा विक्कुर नहीं है।

पर्चीन फीमजा किया—'धन अकेटा नहीं मिटा है। धनके माय भगवान्की मूर्ति भी मिटी है। छनः धन भगवान्का है। जहाँ भगवान्की मूर्ति मिटी, यह छट भी भगवान्का है। वहीं एक मन्दिर वनावर उसमें भगवान्को विराजमान करा दिया जाय और धनको मन्दिरवी मेना-पूजाके लिये लगा दिया जाय।'

दोनों पक्ष इस निर्णयसे सन्तुष्ट हो गये । मन्दिर यनवा दिया गया । विहल्दात संपरियार भगवान्का भजन, पूजन, स्मरण करते हुए जीवनभर वहीं रहे ।

#### भक्त-वाणी

रहैवेदं वसु मीत्ये मेत्य वे कुण्ठितोद्यम् । तसान्न ग्राह्यमेवेतत्सुखमानन्त्यमिच्छता ॥—जस्यप

धन यहीं अच्छा लगता है, परलोकमें तो यह उन्नतिमे प्रतिबन्धक है; इसलिये अनन्त सुख चाहनेवाले पुरुषके लिये यह किसी प्रकार भी प्रहण करने बोग्य नहीं है।

#### शान्तोबा और उसकी धर्मपती

जब भारतमे दिल्लीके सिंहासनपर मुगलवंशका प्रभुत्व था, उसी समय दक्षिणके 'र जनम्' नामक गाँचमे शान्तोवा नामके एक धनवान् व्यक्ति रहते थे । सम्पत्ति और सम्मान दोनों उन्हें प्राप्त थे । ससारके भोगोंमे वे खूब आसक्त थे । परमार्थकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं था । परंतु भगवान्की लीला वडी विचित्र है । वे कब किसे अपनाना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता । एक बार श्रीतुकारामजी महाराज शान्तोवाके घर पधारे । सच्चे भक्तका क्षणभरका सङ्ग भी अमोघ होता है । तुकारामजीके उपदेशोने जैसे जादू कर दिया । संसारके सारे सुख-भोग मुच्छ जान पड़ने लगे । शान्तोवाके मनमे वैराग्यका उदय हआ ।

शान्तोया सोचने लगे—'मैने कामिनी-काञ्चनके जालमे पडकर मनुष्य-जन्म न्यर्थ ही खो दिया । मला, मुझे इन भोगोंसे कितनी तृप्ति मिली ! जितना ही विषय-भोग प्राप्त हो, उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है । विषयोंसे अतृप्ति, अशान्ति और दुःख ही मिलता है । अब मेरी क्या गति होगी ! श्रीहरिके अभय चरण मुझे कैसे मिलेंगे !'

शान्तोबाने अपनी सम्पत्तिका बहुत-सा माग दीन-दुखियोको बॉट दिया। घर तथा परिवारका मोह छोड़कर वे निकल पड़े। एक लॅगोटीके अतिरिक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। वे चलते ही गये। उस समय भीमा नदीमें बाढ़ आयी हुई थी। वह सचमुच भीमा वनी थी; किंछु जो संसार-सागरसे पार होने निकग्न हो, उसे ऐसी नदीसे क्या भय। तैरकर नदी पार की उन्होंने और दूसरे तटके पर्वतपर चढ गये। पर्वत एवं वनकी शोभा देखकर उनका मन वहाँ लग गया। अब वे वहीं एक गुफामें रहकर भजन करने लगे।

शान्तोवाके घरवालोको उनका वन जाना अत्यन्त कष्टदायक हुआ । उन्होने उनकी स्त्रीको उनके पास इसिल्ये भेजनेका निश्चय किया कि सुन्दरी पत्नीके मोहमे पड़कर वे घर लौट आयेगे । सती स्त्री भी पतिके पास जानेको उत्सुक थी । उसने सोच लिया था—'मेरे लिये तो पतिदेव-के चरणोंको छोड़कर और कोई गति है नहीं । वे लौट आये तो ठीक; नहीं तो जहाँ वे, वहीं उनकी यह दासी ।'

पतिवता स्त्री उस घोर चनमें शान्तोवाके पास पहुँची

और सिर द्युकाकर खड़ी हो गयी। शान्तोबाके मनमें उसके आनेसे तिनक भी उद्दिशता या मोहका भाव नहीं आया। वे अपने भजनमे लगे रहे। वह साध्वी पितके चरणोपर गिर पड़ी और रोकर कहने लगी—'नाथ! आप हमलोगोको छोड़कर यहाँ भगवान्की आराधना करने चले आये, यह तो ठीक है; परंतु देव! मेरे तो आप ही भगवान् हैं। आपको छोड़कर दूसरे किसी भगवान्को मै नहीं जानती। मै आपके चरणोकी सेवा करने यहाँ आयी हूँ। इस दासीको आप अपने आश्रयसे अलग मत करे। उसका गला भर गया यह कहते-कहते।

शान्तोत्रामे विकारका नाम नहीं था। परंतु स्त्रीके प्रति पतिका कुछ कर्तव्य होता है। नारी केवल काम-वासनाकी तृप्तिका साधन ही नहीं है, वह पुरुषकी अर्धाङ्गिनी है। कर्तव्य समझकर शान्तोबाने कहा—'मेरी तरह रहना हो तो मैं तुम्हें अपने पास रहनेसे रोक्न्गा नहीं। यहाँ रहना हो तो बहुमूल्य बस्त्र और आभूषण उतारकर सादे कपड़े पहनकर रह सकती हो; नहीं तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो, करो। मुझे अपने मार्गसे जाने दो, तुम अपने मार्गसे जाओ।'

पतिके मार्गको छोड़कर पतिव्रताके लिये भला, दूसरा अपना मार्ग कैसा । उस देवीने वस्त्र तथा आभूषण उतारकर फेक दिये । एक सादा कपड़ा पहनकर वह तपिस्वनी बन गयी । पतिकी सेवामें वह सब प्रकार उद्यत रहने लगी । अब पति-पत्नी दोनों वनमें भजन करने लगे।

एक दिन शान्तोबाने पत्नीके संयम, धैर्य तथा त्याग-की परीक्षा लेनेका निश्चय किया । उन्होंने स्त्रीसे कहा— 'रोटी खाये बहुत दिन हो गये । तुम गॉव जाकर कुछ टुकड़े मॉग लाओ । देखो, रोटीके टुकड़ोंको छोड़कर और कुछ भी मत लेना किसीसे ।'

जो स्त्री धनी पिता-माताके घर स्नेहसे पली, धनी श्वशुरकी पुत्र-वधू बनी, अन्तः पुरसे जो कभी बाहर नहीं निकली, वह आज एक मैली-फटी साड़ी पहने भीख माँगने जा--रही है! पितकी आशासे भिशुको बनी इस तपस्विनीकी शोभा ही धन्य है। गाँवमे पहुँचकर वह भीख माँगने लगी घर-घर। उसी गाँवमे उसकी ननदकी समुराल थी। अपनी भाभीको भिखारिनीके बेशमे देखकर उसके दुः खका पार नहीं रहा। उसने पूछा—-भाभी। क्या मेरे बाप-दादाकी सारी-सम्पत्ति

नष्ट हो गयी ११ ननदको उस पितवताने पितके वैराग्यकी बात बताकर कहा—'सुम्हारे भाईको में भूखा छोड आर्यी हूं। मुझे रोको मत। एक टुकड़ा रोटी दे सको तो दे दो; नहीं तो, में दूसरे घर जाती हूं। ननदने पर पकड़कर उसे ठहराया। हलुआ-पूरीका थाल भरकर उमे दिया। ननद किमी प्रकार मानतीं नहीं थी, उमसे विवादमें समय बीना जा रहा था। अन्तमे विवदा होकर वह थाल स्वीकार करना पड़ा। उसे लेकर वह बड़ी शींघतासे चल रही थी। पितदेव भूखे हैं, इस बातको सोचकर वह कभी दौड़ती, कभी धीरे-धीरे चलती। पर्वतके बीहड़ पथमे उसे अनेक बार ठोंकरें लगी। किसी प्रकार वह पितके पाम पहुँची और उनके सामने थाठ रखकर खड़ी हो गयी।

शान्तोवाने थाल देखकर कहा— मैंने ऐसा भोजन लानेको तो तुमसे नहीं कहा था। इसे लौटा आओ। ' उस देवीने डरते-डरते गॉवकी सारी वार्ते सुना दीं। विहनके आग्रहकी वात सुनकर भी शान्तोवाने हलुआ पूरी खाना अस्वीकार कर दिया। पितवता स्त्रीका शरीर पर्वतपर चढने-उतरनेका इतना श्रम करके विल्कुल थक गया था। उसका श्वास वढ गया था। पैरकी ऑगुलिया ठोकर लगनेसे पट गयी थी। इतनेपर भी पितकी आजासे हलुआ-पूरीका याल लौटाकर रोटी माँगने वह विना दो क्षण सुस्ताये तुरंत गाँवकी ओर चल पड़ी।

गाँवमे जाकर वड़ी मधुर वाणीसे ननदको समझाकर उसने थाल लौटा दिया । जल्दी-जल्दी कुछ घरोसे रोटीके द्रकड़े मॉगे; क्योंकि एक ही घरसे रोटियॉ लानेको पतिदेवने मना कर दिया था। अव वह शीघ्रतापूर्वक वनकी ओर चली । सायंकाल हो गया था । कुछ दूर जाते ही आकाश घटाओं से दक गया । मूसलधार वर्षा होने लगी । आज जो रोटियाँ उस पतित्रताके हाथमे हैं, वे उसके प्राणींसे भी प्रिय हैं। उनसे उसके देवताकी भूख दूर होगी । अपनी फटी साड़ी वह रोटियोंपर लपेटती चली गयी उन्हें भीगनेसे बचानेके लिये । वर्षामे भीगकर उसका शरीर थर-थर कॉपने लगा । वर्षाके कारण भीमा नदीमे वाढ आ गयी । बढ़ी हुई भीमाकी तरङ्गोंमें भला, कोई नौका पार हो सकती है ? नदीके किनारे पहुँचकर उस देवीके नेत्रोसे भी वर्षा होने लगी। वह रोती हुई वोली—'सन्ध्या होनेको आयी। मेरे स्वामी सवेरेसे भूखे हैं। ये रोटीके इकड़े उनके पास कैसे पहुँचाऊँ ? दयामय प्रभु ! सर्वेश्वर भगवान् ! तुम इस दरिदापर क्या दया नही फरोगे ११

ऐसी पतिव्रताकी करुण पुकारपर यदि वे सर्वेन्वर दौड़ न पड़ते तो उन्हें कौन दयासिन्धु कहता ? वे केवटका रूप लेकर उपस्थित हुए और बोले—'बहिन! इस वर्षामं तुम अकेली यहाँ किसलिये भीग रही हो ?'

सती पाण्डुरङ्ग प्रभुको पुकार रही थी । नाविकका परम मधुर स्वर सुनकर उपने नेत्र खोले । वह बोली—'भाई ! अवस्य कर्णासागर विहन्दने तुम्हें भेजा है । तुम्हारी कृपाके विना में आज भीमाको पार नहीं कर सकती । तुम मेरे बड़े भाई हो । मेरे स्वामी भूखे वैठे हैं । चाहे जैमे भी हो, तुम मुझे नदी पार कर दो ।'

करणापूर्ण अश्रुसिक्त वाणी सुनकर करणातागर द्रवित हो गये। वे वोले—'विहन! डरो मत। मं तुम्हें नदी पार करके वनमें ठीक मार्गपर पहुँचा दूँगा।' भवनागरमे प्राणियोंको पार उतारनेवाले उन महामल्लाहने सतीको कंधेपर उठाकर नावपर चढ़ाया और फिर उम पार ले जाकर कंधेपर उठाकर उमके पितके आश्रमके ममीपतक ले जाकर छोड़ आये। कृतशताके एक-दो शब्द सुननेको भी वे रुके नहीं। वनमें सुरंत अदृष्य हो गये।

पितकी कुटियाके पाम पहुँचकर उम देवीने रोटी रखनेको साड़ीका पटला खींचना चाहा तो सहसा उसे अपने दारीरका ध्यान आ गया। वर्षामे रोटीको वचानेके लिये वह उसपर वरावर साड़ी लपेटती ही गयी थी। तब उसे केवल रोटीको बचानेका ध्यान था। अब उसने देखा कि पूरी साड़ी रोटीपर लिपटी है। उसके दारीरपर वस्त्र ही नहीं है। उसे बड़ा क्षोम हुआ—'पता नहीं केवटने क्या सोचा होगा?' बड़ी लजा आयी उसे। रोटीपरसे साड़ी उतारकर उसने पहन ली। पितके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके रोटीके दुकड़े उसने उनके सामने धर दिये।

शान्तोवाने रोटीकी ओर देखा ही नहीं । वे एकटक अपनी स्त्रीकी ओर देख रहे थे । उनकी स्त्रीके शरीरमें आज इतना दिव्य तेज, इतना सौन्दर्य, इतना साचिक आकर्षण कहाँसे आया ? कुछ देरमें तिनक सावधान होकर उनहींने पूछा—'साध्वी ! तुम इतने विकट समयमें यहाँ-तक कैसे आ सकीं ?'

पत्नीने गाँव जाकर थाल लौटाने, टुकड़े माँगने, मार्गमे वर्षा और भीमाकी बादका वर्णन करके बताया कि वह कितनी व्याकुल हो गयी थी। कैसे उसने प्रार्थना की और

## कल्याण



भक्त बेंकट और रमाया [ १९६ ४७६



भक्त वेंकटरमण [ মন্ত ৪৫ ]



अतिथि-सत्कार



भक्त विट्ठलदास



भक्त शान्तोवा [ ब्रह ४८४



भक्त दक्षिणी तुलसीदासजी [ पृष्ठ ४८७



[ 88 466 **अन्त म्यागराज** 



भक्त कवि जयदेवजी

[ प्रष्ठ ४८९

कैसे केवटने आकर उसे पार कर दिया । वह कहने लगी— 'वह केवट वडा दयाल था । उमने मुझे विहन कहा । मुझे कुटियाके पासतक छोड़ गया । मै उसे धन्यवादतक न दे सकी थी कि लौट गया वह । उसके स्वरमे तो जैसे अमृत ही भरा था ।'

शान्तोवाके नेत्रांसे ऑसू चलने लगे । उनका कण्ठ मर आया । पत्नीसे वे बोले—'तुम भाग्यवती हो । भीमाकी बाढमे तुम्हे पार उतारना किसी साधारण केवटका काम नहीं था । देवि । उन भवसमुद्रसे तारनेवाले केवटके दर्शनके लिये ही सब कुछ छोड़कर में यहाँ बेंठा हूँ । अब इन रोटियोको पशु-पक्षियोको दे दो । प्रमु मेरे द्वारके पासतक आकर लौट गये, मैं ऐसा अभागा हूँ ! उनके दर्शन किये विना मैं अब जल भी ग्रहण नहीं करूँगा।'

इतने परिश्रमसे लाये हुए रोटीके टुकड़े पतिव्रताने पशु-पक्षियोको दे दिये। जब पतिदेव ही जल नहीं ग्रहण करेंगे, तब वह कैसे अन्न-जल ले सकती है। दम्पतिके अनशन करते कई दिन बीत गये। गॉवमे एक हरिमक्त वैश्य रहते थे। भगवान्ने उन्हें स्वप्नमें शान्तोबाके लिये भोजन ले जानेकी आजा दी। अनेक प्रकारके पक्षान्न लेकर वे वनमें पहुँचे और भगवान्की आजा सुनायी। शान्तोबाने कहा—'भाई! तुम कोई भी हो और तुमको किसीने भी भेजा हो; पर मैं तो उस भेजनेवालेको देखे बिना भोजन करता नही।' वैश्यने बहुत अनुनय-विनय की, पर शान्तोबा अपनी टेकपर अड़े रहे। हारकर वैश्य भोजन वहीं छोड़कर घर लीट गये।

वैश्यके चले जानेपर मोजनके पदार्थोंकी ओर देखकर शान्तोबाने कहा—'प्रमो ! इन पदार्थांका महत्त्व ही क्या है । अभी मोजन किया और सन्ध्यातक इनका मल बन जायगा । में आपको छोड़कर इन्हें कैसे ले लूँ ! दयामय ! आप मुझपर दया क्यो नहीं करते ! मुझे दर्शन दो, नाथ ! एक बार अपनी बॉकी झॉकी दिखाओ !' मक्तकी मनोवेदना मगवान् सह नहीं सके । वे प्रकट हो गये । शान्तोबाके नेत्र धन्य हो गये । वे प्रमुके चरणोमे गिर पड़े । मगवान् देरतक शान्तोबाके सम्मुख खड़े रहे । उन्हे आशोर्वाद देकर प्रमु अन्तर्धान हो गये। अत्र वान्तोत्राका जीवन दूमरा ही हो गया। हृदयमें आनन्दका समुद्र उमड पडा। अत्र वे पित पत्नी निरन्तर भगवान्के चिन्तनमें तहींन रहने लगे। वे कभी-कभी भिक्षाके लिये गॉवमे भी जाते थे। हजारो नर-नारी उनके उपदेशसे कृतार्थ होने लगे।

दक्षिणके मक्त प्रत्येक एकादशीको पण्डरपर पहुँचते हैं। आपादकी देवरायनी एकादशीको वहाँ लाखो भक्तोका मेला होता है। एक बार शान्तीया महाराज भी अपनी पत्नी और ब्राह्मणोंके साथ गाजे-बाजेके साथ नाम-संकीर्तन करते पण्ढरीनाथके दर्शन करनेको चले । उस समय नरसिंहपुर तथा पण्ढरपुरके बीचमे पड़नेवाली नदीमे वाढ़ आयी थी। नदीपर कोई नौका नहीं थी। नदीकी भीषण मूर्ति देखकर तैरनेका साहस अच्छे केवट भी नहीं कर सकते थे । उस दिन दशमीकी रात्रि थी । एकादशीको पण्ढरपुर अवश्य पहुँचना था। साथके सब लोग किनारेपर ठिठक गये । यह देख शान्तोबा बोले-- 'तुमलोग इस क्षद्र नदीको देखकर डर क्यों गये ? जिन प्रभुका नाम भव-समुद्रसे पार करनेवाला है, वे श्रीहरि क्या कही चले गये है ? भगवन्नामकी घोषणा करते हुए मेरे पीछे-पीछे चले आओ !' शान्तोबा इस प्रकार चलते गये, जैसे सूखी भूमिपर जा रहे हो । उनके पीछे उनकी पत्नी चलती गर्यो । उस साध्वीने नदीके जलकी ओर नेत्र उठाकर देखा ही नहीं । वे पतिके चरणोको देखती बढ़ती गयीं। सहसा नदीके बीचमे सूखा मार्ग हो गया । सब लोग शान्तोवाके पीछे-पीछे उस मार्गसे नदी पार हो गये।

पण्डरपुर जाकर सबने पुण्डलीक मुक्तका पूजन करनेके अनन्तर श्रीपाण्डुरङ्गकी पूजा की । शान्तोबा तो श्रीविडलके दर्शन करके तन-मनकी सुधि ही मूल गये । अपने हृदयमे उन्होंने भगवान्का दर्शन किया और सुना कि प्रभु कह रहे है—'शान्तोबा ! अब तुम मेरे पास ही रहो । अपने प्यारे भक्तोके पास रहकर ही मैं सुखी होता हूँ ।' भगवान्की आज्ञासे शान्तोवा पत्नीके साथ फिर जीवनभर पण्डरपुर ही रहे । उनका जीवन भगवत्प्रेमके दिन्योन्मादमे ही बीता ।

## दक्षिणी तुलसीदास

नेहि के नेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिलद न कछु सदेह ॥

दक्षिणी समुद्र-िकनारे विजयापटण नगरमे तुल्सीदास नामके एक क्षित्रय रहते थे। 'श्रीरामचरितमानस' के रत्रियता गोस्वामी तुल्सीदासजीसे ये भिन्न हैं, यह तो ध्यानमें रखना ही चाहिये। ये गरीरसे हृष्ट-पुष्ट, सुगठित, सुन्दर, बल्वान् तथा तेजम्बी थे। हथियार चलाने और बुड़सवारीमें प्रसिद्ध थे। घरमें सुन्दरी, सुद्रीला, पतित्रता पत्नी थी। दो पुत्र और एक कन्या थी। धन भी पर्याप्त था। इतना होनेपर भी घरमें तथा विषयभोगोंमें इनकी आसक्ति नहीं यी। बड़े उदार थे, दाता थे और साधु-संतोंकी सेवा करनेवाले थे। इनका चित्त सदा कथा-कीर्तन और सत्सङ्गमें ही लगा रहता था। नगरमें कहीं भजन-कीर्तन या देव-महोत्सव होता अथवा काई महात्मा पधारते तो ये अवश्य वहाँ पहुँच जाते और दिनभर वहीं बैठे रहते। जवतक कथा या सत्सङ्गका सुयोग देखते, वहाँसे हटनेका नाम न लेते।

तुल्सीदासजीकी शास्त्रोमें अचल श्रद्धा थी। कौंशल्या-नन्दवर्धन भगवान् श्रीरामभद्र उनके आराध्य थे। राम-कथा सुनते समय वे उसमें तन्मय हो जाते, शरीरकी सुधि भूल जाती। कथामे जैसे प्रसङ्ग आते, उनके अनुरूप भाव इनमें प्रकट होते जाते। कभी प्रसन्नता, कभी रोदन, कभी रोप और कभी विद्वल्ता इनमें कथाके अनुसार प्रकट होती।

एक समय विजयापट्टणमे एक अच्छे रामायणी पथारे । वे वड़े सुन्दर ढंगसे रामायणकी कथा कहते थे। सेकड़ों श्रोता नित्य कथामें जाते थे। तुल्सीदासजी कथा सुनते-सुनते कभी तो ठहाका लगाकर हॅसने लगते, कभी आवेशमें हाथसे जंवापर थाप लगाकर छठाँग भरते और कभी आवन्दके मारे खड़े होकर कूदने लगते। एक दिन सीता-हरणका प्रसङ्ग कथामें आया। वनवासकी कथा सुनकर ही तुल्सीदास वेसुध हो रहे थे। रोते-रोते भूमिपर लोट रहे थे। अब सीता-हरणकी वातने तो उनको एकदम कोधित कर दिया। रावण सन्यासीका वेश बनाकर माता जानकीको वलपूर्वक ले जा रहा है और वे कन्दन कर रही हैं, पुकार रही हैं—यह बात तुल्सीदाससे सहन न हो सकी। दो युगों पहलेका हथ जैसे आज उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया। कोधके मारे उनका श्रीर थर-थर कॉपने लगा। नेत्र कंगारोकी

भॉति लाल लाल हो गये। वे भयद्भर स्वरमें गर्जन करते बोले—'इस दुष्ट रावणका इतना साहस ! यह मेरे सामनेसे माताजीका हरण करके लिये जाता है! में इसे दुकड़े-दुकड़े काट डालूँगा । अरे दुष्ट रावण ! भागा कहाँ जाता है! टहर ! टहर !'

तुलसीदासका स्वर कोधके आवेगसे अस्पष्ट हो गया था। उनकी वात दूसरोंकी समझमें ठीक ठीक नहीं आ सकती थी। उनका गर्जन, उनके लाल-लाल नेत्र और उप्रभाव देखकर सब लोग घवरा गये। कोई उनके पास नहीं जा सका। बड़ी तेजीसे दौडते हुए वे अपने घर पहुँचे। जल्दीसे अस्त्र-शस्त्र बॉध लिये और घोड़ेपर सवार होकर वेतहाशा समुद्रकी ओर घोड़ेको दौड़ाने लगे।

भक्तोकी रक्षाका सदा ध्यान रखनेवाले दयामय भगवान्से अपने भावुक भक्त मुलसीदासका भाव छिपा नहीं था। मुलसीदास सीधे समुद्र-किनारेकी ओर घोड़ा दौड़ाये जा रहे थे। उन्हें न अपने देहकी सुध थी और न मार्ग-की। आज घोड़ेपर वे निर्दय हो उठे थे। उनको रोका न गया तो अवस्य समुद्रमें घोड़ेके साथ गिर जायंगे। अनन्त करुणासागर भगवान्ने ब्राह्मणका रूप धारण करके पुकारना प्रारम्भ किया—'खड़े रहो! समुद्रमे मत कूदो! रको!' मुलसीदास आज कुछ सुनने-समझनेकी स्थितिमें नहीं थे।

भक्तकी दृद्तापर भगवान् गद्गद हो गये । तुल्सीदासका घोड़ा समुद्रके एकदम किनारे पहुँच चुका था। प्रभु सामने जाकर खड़े हो गये और बोले—'वीर! तुम्हारी वीरताको धन्य है; परंतु रावण तो कत्रका मर चुका। तुम्हारे श्रीराम रावणको मारकर सीताको अपने घर ले गये। अब तुम लङ्का जाकर क्या करोगे ?'

तुलसीदासने एक बार ब्राह्मणकी ओर देखा और बोले— 'महाराज! आप क्षमा करो। मैं आपकी बातपर विश्वास नहीं करता। आप मुझे वापस लौटानेका व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे सूर्य रातमें उग जाय, चाहे अग्नि श्वीतल हो जाय, चाहे चन्द्रमासे अंगार झड़ने लगें; पर माता जानकीको लौटाये विना तुलसीदास पीछे नहीं लौटेगा। हाँ, यदि सचमुच मेरे प्रभु रावणको मारकर माताको घर छे आये हों तो वे मुझे दर्शन दें । श्रीरामके वामभागमे जानकी माताको विराजमान तथा दाहिनी ओर हाथमें लक्ष्मणजीको धनुप-बाण लिये देखकर ही मैं लौट सकता हूँ।

भगवान्ने देखा कि अय भक्तके आग्रहको रखना ही होगा। तुल्सीदासकी दृढ्ता परीक्षापर पूरी उत्तर चुकी। वे वृद्ध ब्राह्मण उसी क्षण श्रीरामरूपमे यदल गये। लक्ष्मणजी और सीताजीसिहत श्रीरघुनाथजीको अपने सम्मुख देख तुल्सीदास घोड़ेसे कृदकर उनके चरणोंमे गिर पड़े। प्रभुने उठाकर उन्हे दृद्यसे लगाया। आज तुल्सीदासका जन्म सफल हो गया। भक्तने अपने आराध्यकी स्तुति की और वरदान माँगा—'में जब आपका दर्शन करना चाहूँ, जब आपके साक्षात्कारके लिये मेरा मन व्याकुल हो, उसी समय शुद्धि-अशुद्धि, काल-अकालका विचार न करके आप मुझे दर्शन दें। वरदान देकर प्रभु अन्तर्धान हो गये।

अब पुलसीदासकी इच्छा तीर्थयात्रा करनेकी हुई । मगवान्की पित्र लीला-स्थिलयोंका दर्शन हो, यही पैरोकी सफलता है। भगवरप्रेम-प्राप्त महापुरुप तीर्थ-यात्राके वहाने प्राणियोंपर दया करके उन्हें पित्रत्र करनेके हेतुसे तीर्थाटन करते हैं। तुलसीदासजी भी तीर्थयात्रा करने निकले। अनेक तीर्थोंमे घूमते हुए वे बृन्दावन पहुँचे। बृन्दावनकी दिव्य प्रेमभूमिमें आकर वे आनन्दमग्न हो गये।

चृन्दावनमे अब मुलसीदासजीकी प्रख्याति हो गयी थी। उनके दर्शनोको लोगोंकी भीड़ एकत्र होने लगी। प्रतिष्ठासे सभी सच्चें भक्त दूर रहना चाहते हैं। मान-सम्मानसे भजनमें बाधा पड़ती है। मुलसीदासजीने भी प्रतिष्ठाके भयसे चृन्दावन छोड़ दिया और तीथोंकी यात्रा करने निकल गये। है। इसके बाद कहाँ गये, इसका पता किसीको नहीं मिला।

#### गायक भक्त त्यागराज

त्यागराज दक्षिणभारतके सबसे महान् और लोकप्रिय गायक हुए हैं। जो स्थान उत्तर भारतमे सूर, तुल्सी और मीराके पदोंको प्राप्त है, वही दक्षिणमे त्यागराजके गीतोको प्राप्त है। सहस्तेंकी संख्यामे उन्होंने गीत-रचना की और उनमे निश्छल (ईश्वर) प्रेमका स्वर्गीय संगीत भर दिया। केवल पद-रचनाकी ओर उनका उत्त्याह नहीं था, उनका लक्ष्य तो था संगीत-विद्याका उत्थान। राग और लयके वे मर्मश आचार्य हुए। उनके पहले संगीतमे शैली और शब्दकी प्रधानता हो रही थी, जो उसके बाह्य अङ्ग-मात्र हैं। उसका अन्तरङ्ग तो है पवित्र राग और लय। इन्हींका समावेश करके उन्होंने संगीत-विद्याको अपूर्व सौन्दर्य और शोभा प्रदान की। फलतः उन्हें 'संगीत-गुरु' की उपाधि प्राप्त हुई।

ऐसा देखा गया है कि किसी भी मानवीय विद्या या कलाका उत्थान प्रायः भक्ति या धर्मका आश्रय लेकर ही होता है। इसका कारण यही है कि अध्यात्म या धर्मकी सम्बी जागृति होनेपर मानव-मन और बुद्धि अत्यन्त परिष्कृत हो जाती हैं और उस अवस्थामे की गयी रचना शुद्ध और खच्छ हुआ करती है। जीवनके स्थायी सौन्दर्यकी ओर, जिसमें व्यक्तिगत लाभालाभका विचार नहीं रहता, सारी चित्तवृत्तियाँ उन्मुख हो जाती हैं। यही चित्तवृत्ति संगीतगृह संत त्यागराजकी भी थी।

सारे सासारिक प्रलोभनोसे चित्तको हटाकर उन्होंने उसे परमात्माकी ओर लगाया था। उनके अनुपम त्यागकी कथाऍ--जिनसे वे त्यागराज कहलाये-दक्षिणमे अब भी प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, एक बार तंजोरके महाराजने अपना दूत भेजकर उन्हे दरबारमे बुलाया । उनकी इच्छा ऐसे पद सुननेकी थी, जिनमे स्वयं उनकी गुणगाथा गायी गयी हो । किंद्य त्यागराजने ऐसा करना दृदतापूर्वक अस्वीकार कर दिया । उन्होंने राजदूतसे कहा-- (धिकार है भूमि या स्वर्गादि द्रव्यको । यदि मैं उन्हे ही मूल्यवान् समझता तो श्रीरामकी सोनेकी मूर्ति बेचकर मैं मालामाल हो गया होता और दुनियाके सारे सुख-भोग मेरे करतलगत हो गये होते। मेरा मन ऊपरके सुनहले रंगपर नही रीक्ष सकता, वह तो रीझा है भीतरी सौन्दर्यपर, भीतरके दिव्य स्वरूपपर! इन्ही प्यारे रामके मोहमे फॅसकर मैंने उनकी सोनेकी मूर्ति नहीं बेची । उन्हें छोड़कर मैं किसी धनाभिमानी राजाको प्रसन्न नहीं कर सकता ।' यह सुनकर राजदूत अपने स्थानको लौट गया ।

रामकी सोनेकी मूर्ति त्यागराजको घरके बँटवारेमे मिली थी। उसकी कथा इस प्रकार है कि जब त्यागराजके धार्मिक पिताका शरीरान्त हो गया, तब घरकी सम्पत्ति दोनो भादयोंमे बॉट ली गर्नी। त्यागराजका बड़ा भाई उतना ही मूर्ख और सगड़ालू था, जितना वे प्रतिभाशाली और शान्त थे । वॅटवारेमें श्रीराम ( जो त्यागराजके इप्टरेवता थे ) की सोनेकी मूर्ति त्यागराजको मिली; किंतु द्रोहवश बड़े भाईने एक दिन उसे उठाकर पास बहती हुई कावेरी नदीमे फेक दिया । इससे त्यागराजको मार्मिक कप्ट हुआ । वे वाढके प्रवाहमे भी मूर्तिको हूँढ़नेकी लालसासे कावेरीमे कूद पड़े । अपने जीवनकी उन्हे चिन्ता नहीं थी, चिन्ता थी तो मूर्तिकी। अन्तमें भगवत्कृपासे वह मूर्ति उन्हे मिली । इतने कप्टके पश्चात् मिलनेपर त्यागराजने उसे अपना इप्टरेव वनाया। प्राणपणसे वे उसकी पूजा करते थे।

उसकी स्तुतिमे, उसीके प्रेममें विद्वल हो वे गीत-रचना किया करते थे और उसके पीछे सारे ससारको भूल गये थे। ऐसा अनन्य प्रेम होनेके कारण उन्हें भगवान्के साक्षात् दर्शन होते थे और वे भगवान्से वार्तालाप करते थे। जो कुछ हृदयमें होता है, वहीं बाहर आता है। ऐसे ही दिव्य साक्षात्कार उनके गायनमे स्पष्ट होते हैं।

किसी प्रकारकी सङ्कीर्णता या दिखावेके लिये तो उनके मनमें स्थान ही नहीं था । उसे तो वे मगवान्के अमृत-सिन्धुमें डुवा चुके थे । श्रीमन्द्रागवतः महाभारत तथा श्रीरामायणका उन्होंने अध्ययन किया थाः जिनमे रामकथा-की तो छोंटी-से-छोटी आख्यायिका भी उन्हें कण्ठाग्र थीं। अन्य देवताओंकी भी वे बराबर स्तुति किया करते थे। 'जिसपर में प्रेम करता हूँ, उमका सर्वस्व हरण कर लेता हूँ'—श्रीकृष्णके इस वाक्यपर वे मुग्ध हो गये थे। वैराग्यकी ज्वाटा उनके इदयके सारे विकारोंको भस्म कर चुकी थी। फिर संसारका कौन-सा सुख उन्हें छुभाता १ एक वार त्रावणकोरके महाराजने भी उन्हें अपने दरवारमे बुटाकर संगीताचार्यका पद देना चाहा; किंतु उन्होंने कहटा भेजा कि 'महाराज! पदवी तो सद्भक्ति ही है। भगवान्के चरणोंमें अनुराग ही परमपद है। उन्हीं चरणोंने जिसकी बुद्धि विचटित नहीं होती, जिसका मन नहीं डिगता, वही परांमनीय है। पद और सम्मान तो उसीके हैं, जिसका पवित्र और निलेंप मन भगवान्मे टिगा हुआ है। आप अपनी पदवी लौटा छें, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है।'

त्यागराजकी यह त्यागपूर्ण उक्ति चिरस्मरणीय हो गयी है और उनका यह पद दक्षिण भारतमे अनेकींके कण्डमें विराजता है। पद्यमें ही उन्होंने उत्तर दिया था।

अन्तमें अठासी वर्पकी अवस्था पूरीकर ये पूर्ण प्रसन्नताके साथ गरीर त्यागकर भगवानुकी गोदमे जा वैठे । भगवानुके ही स्वप्नमे दर्शन देकर कहनेसे इन्होने अन्तिम समयमें संन्यास लिया था और अत्यन्त कृतजतापूर्ण पद गाकर महासमाधिमे लीन हुए थे ।

# भक्त कविरत जयदेवजी

प्रसिद्ध भक्त-किव जयदेवका जन्म पाँच सौ वर्ष पूर्व बंगालके वीरभूमि जिलेके अन्तर्गत केन्दुिवल्व नामक ग्राममे हुआ था। इनके पिताका नाम मोजदेव और माताका नाम वामादेवी था। ये भोजदेव कान्यकुर्जिस वंगालमें आये हुए पञ्च-ब्राह्मणांमे भरद्वाजगोत्रज श्रीहर्षके वंशाज थे। माता-पिता बाल्यकालमें ही जयदेवको अकेला छोड़कर चल वसे थे। ये भगवान्का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व-संस्कार बहुत अच्छे होनेके कारण इन्होंने कप्टमें रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेमके प्रभावसे भगवान् श्रीकृष्णकी परम कृपांके अधिकारी हो गये थे।

इनके पिताको निरक्षन नामक उसी गाँवके एक ब्राह्मणके कुछ ६पये देने थे। निरक्षनने जयदेवको संसारसे उदासीन जानकर उनकी भगवद्भक्तिसे अनुचित लाभ उठानेके विचारसे किसी प्रकार उनके घर-द्वार हथियानेका निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज वनाया और आकर जयदेवसे कहा— 'देख जयदेव! में तेरे सधा-कृष्णको और गोपी-कृष्णको नहीं जानता या तो अभी मेरे रुपये व्याज-समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेजपर सही करके घर द्वारपर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे!'

जयदेव तो सर्वथा निःस्पृह थे । उन्हें घर-द्वारमें रत्ती-भर भी ममता नहीं थी । उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दक्तावेजपर हस्ताक्षर कर दिये । निरक्षन कब्जा करनेकी तैयारीसे आया ही था । उसने तुरंत घरपर कब्जा कर लिया । इतनेमें ही निरक्षनकी छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घरसे आकर निरक्षनसे कहने लगी—'वाबा ! जल्दी चलो, घरमे आग लग गयी; सब जल गया ।' मक्त जयदेव वहीं थे । उनके मनमें देप-हिंसाका कहीं लेश भी नहीं था, निरक्षनके घरमें आग लगनेकी खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल-लाल लपटोंके अंदर उसके घरमें धुस गये । जयदेवका घरमें घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अहश्य हो गयी, जैसे जागते ही सपना !

जयदेवकी इस अलैकिक शक्तिको देखते ही निरञ्जनके नेत्रोंमें जल भर आया । अपनी अपिवत्र करनीपर पछताता हुआ निरञ्जन जयदेवके चरणोमे गिर पड़ा और दस्तावेजको फाड़कर कहने लगा—'देव! मेरा अपराध क्षमा करो, मैने लोभवश थोड़े-से पैसोके लिये जान-बूझकर वेईमानीसे प्रम्हारा घर-दार छीन लिया है। आज ग्रम न होते, तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो ग्रम! आज मैने भगवद्गक्तका प्रभाव जाना।'

उसी दिनसे निरञ्जनका हृदय ग्रुद्ध हो गया और वह जयदेवके सङ्गसे लाभ अठाकर भगवान्के भजन-कीर्तनमे समय विताने लगा।

भगवान्की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेवका इदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर-द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम-क्षेत्र—पुरी जानेका विचार किया और अपने गॉवके पराशर नामक बाह्मणको साथ छेकर वे पुरीकी ओर चल पड़े। भगवान्का भजन-कीर्तन करते, मम हुए जयदेवजी चलने लगे। एकदिन मार्गमे जयदेवजीको बहुत दूरतक कहीं जलनहीं मिला। बहुत ' जोरकी गरमी पड़ रही थी, वे प्यासके मारे व्याकुल होकर जमीनपर गिर पड़े। तब भक्तवाञ्छाकल्पतर हरिने स्वयं गोपाल-बालकके वेषमें पधारकर जयदेवको कपड़ेसे हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनन्तर मार्ग बतलाकर उन्हें शीम ही पुरी पहुँचा दिया। अवश्य ही भगवान्को छन्नवेषमे उससमय जयदेवजी और उनके साथी पराशरने पहचाना नहीं।

जयदेवजी प्रेममें इवे हुए सदा श्रीकृष्णका नाम-गान करते रहते थे। एक दिन भावावेशमे अकस्मात् उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वतश्रेणी है, नीचे कल-कल-निनादिमी कालिन्दी बह रही है। यमुना-तीरपर कदम्यके नीचे खड़े हुए मगवान् श्रीकृष्ण मुरली हाथमे लिये मुसकरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेवजीके मुखसे अकस्मात् यह गीत निकल पड़ा—

> मेथेर्में हुरमम्बरं वनभुवः इयामास्तमालद्वमे-नंकं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इर्थं नन्दनिदेशतश्रक्षितयोः प्रस्यध्वकुश्रद्वमं राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः॥

पराश्चर इस मधुर गानको सुनकर मुग्ध हो गया । बस, यहाँवे लल्लिमधुर भीत-गोविन्द' आरम्भ हुआ ! कहा जाता है, यहीं जयदेवजीको भगवान्के दशावतारोंके प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने 'जय जगदीश हरे' की टेर लगाकर दर्शे अवतारोंकी कमशः स्तुति गायी । कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य शान हुआ, तब पराशरको साथ लेकर वे चले भगवान् श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करने ! भगवान्के दर्शन प्राप्तकर जयदेवजी बहुत प्रसन्न हुए । उनका हृदय आनन्दसे भर गया ! वे पुरुषोत्तमक्षेत्र—पुरीमे एक विरक्त संन्यासीकी मॉति रहने लगे । उनका कोई नियत स्थान नहीं था । प्रायः वृक्षके नीचे ही वे रहा करते और भिक्षाद्वारा क्षुधा-निवृत्ति करते । दिन-रात प्रभुका ध्यान, चिन्तन और गुणगान करना ही उनके जीवनका एकमात्र कार्य था ।

विवाहकी इच्छा न होनेपर भी सुदेवनामके एक ब्राह्मणने भगवान्की आशासे अपनी पुत्री पद्मावती जयदेवजीको अर्पित कर दी। जयदेवजीको भगवान्का आदेश मानकर पद्मावतीके साथ विवाह करना पड़ा। कुछ दिनो वाद गृहस्थ वने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावतीको साथ छेकर अपने गाँव केन्दुविस्व छोट आये और भगवान् श्रीराधामाधवकी युगल श्रीमूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनो उनकी सेवामे प्रवृत्त हो गये।

कुछ समय केन्दुविल्वमें रहनेके बाद जयदेवजी यात्राको निकले। एक राजाने उनका वड़ा सम्मान करके उन्हे अपने यहाँ रक्खा और वहाँसे चलते समय इच्छा न रहनेपर भी बहुत-सा धन उन्हें दे दिया। जयदेवजीने उसे लेनेसे इनकार किया; परंद्ध राजाने किसी प्रकार भी नही माना, तब मन मारकर उन्होंने राजाकी प्रसन्नताके लिये निःस्पृह और निर्मम भावसे कुछ धन साथ ले लिया और वहाँसे वे अपने गाँवको चल पड़े। मार्गमे कुछ डाकुओने पीछेसे आक्रमण करके जयदेवजीको नीचे गिरा दिया और देखते-देखते ही उनके चारों हाथ-पैर काटकर उन्हें एक कुएँमे डाल दिया। अनित्य धनकी गठरीके साथ ही उन्होंने महान् दुःखके कारणरूप मयानक पापकी भारी पोटली भी बॉध ली। अपनी सफलतापर गर्व करते हुए डाकू वहाँसे चल दिये।

भगवत्कृपासे कुऍमे जल बिल्कुल नहीं था, इससे जयदेवजी दूबे नहीं। भगवान्की दयासे उन्हें कहीं चोट भी नहीं आयी। वे कुऍके अंदर एक सुन्दर शिलाको पाकर उसीपर सुखसे बैठ गये और प्रभुके विधानपर परम प्रसन्न होते हुए उनका नाम-गुण-कीर्तन करने लगे। जयदेवजीने सोचा कि हो-न-हो यह से दे धन प्रहण करनेका ही परिणाम है।

थोड़ी देर बाद उधरसे गौड़ेश्वर राजा लक्ष्मणसेनकी सवारी निकली। कुऍमेंसे आदमीकी आवाज आती सुनकर राजाने देखनेकी आज्ञा दी। एक सेवकने जाकर देखा तो माल्म हुआ, कोई मनुष्य सूखे कुऍमे बैठा श्रीकृष्ण-नाम-कीर्तन कर रहा है। राजाकी आज्ञासे उसी क्षण जयदेव बाहर निकाले गये और इलाज करानेके लिये उन्हें साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गौड़को लौट आये। श्रीजयदेवजीकी विद्वत्ता और उनके श्रीकृष्णप्रेमका परिचय प्राप्तकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके लोकोत्तर गुणोंको देख वह उनका भक्त बन गया। राजाने हाथ-पैर काटनेवालोंका नाम-पता और हुलिया पूछा। जयदेवजी नाम-पता तो जानते ही नहीं थे; हुलिया भी उन्होंने इसिलये नहीं बतायी कि कहीं राजकर्मचारी उनका पता लगाकर उन्हे तंग न करें।

चिकित्सासे जयदेवजीके घाव सूख गये। राजाने उन्हें अपनी पञ्चरत-सभाका प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्षताका सारा भार उन्हें सौप दिया। इसके कुछ दिनो बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी श्रीराधा-माधवकी युगल मूर्तिको लेकर पतिके पास चली आर्यो। राजा हर तरहसे धनादि देकर जयदेवजी-का सम्मान करना चाहते; परंतु धन-मानके विरागी भक्त जयदेव मामूली खर्चके सिवा कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन राजमहलमे कोई महोत्सव था। उसमे भोजन करनेके लिये हजारों दरिद्र भिक्षुक, अतिथि, ब्राह्मण, साधु आदि आये थे। उन्हींमे साधुवेषधारी वे चारों डाक् भी थे, जिन्होंने जयदेवजीको धनके लोभसे उनके हाथ-पैर काटकर कुएँमें फेंक दिया था।

ढाकुओं को क्या पता या कि हमने जिसे मरा समझ लिया या, वही यहाँ सर्वाध्यक्ष है। डाकुओंने दूरसे ही जयदेव-जीको देखा और क्ले-लॅंगड़े देखकर उन्हे प्ररत पहचान लिया। वे डरकर भागनेका मौका देखने लगे। इतनेमें ही जयदेवजीकी दृष्टि उनपर पड़ी। देखते ही वे वैसे ही आनन्दमें भर गये, जैसे बहुत दिनोंके बिछुड़े वन्धुओंको देखकर बन्धुको आनन्द होता है। जयदेवजीने मनमें सोचा, 'इन्हें धनकी आवश्यकता होगी। राजा मुझसे सदा धन लेनेको कहा करते हैं; आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जायगा तो बड़ा सन्तोष होगा।' जयदेवजीने राजासे कहा—'मेरे कुछ पुराने मित्र आये हैं, आप चाहें तो इन्हें कुछ धन दे सकते हैं।' कहने-भरकी देर थी। राजाने पुरंत उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी इच्छाके अनुसार बहुत-सा धन-धान्य देकर आदरपूर्वक

खिलाने-पिलानेके बाद वस्त्रालङ्कारोंसे पुनः सम्मानित करके प्रेमपूर्वक उनको विदा कर दिया। धनका बोझ ज्यादा हो गया था तथा रास्तेमे सँभालकी भी आवस्यकता थी, इसल्यि जयदेव-जीने एक अफसरके साथ चार सेवकोंको उनके साथ कर दिया। राहमें अफसरने उनके इतना धन-सम्मान पानेका रहस्य जाननेके लिये उनसे पूछा कि भाइयो! आपका निःस्पृह भक्तवर जयदेवजीके साथ क्या सम्यन्ध है, जिससे उन्होंने आपलोगोंको इतनी अपार सम्पत्ति दिल्वाकर आपके उपकारका बदला चुकाया है ?'

पापबुद्धि डाकुओने ईश्वरके न्याय और भयको भुलाकर कपटसे कहा—'साहन! सुम्हारा यह अध्यक्ष और हमलोग एक राज्यमे कर्मचारी थे। हमलोग अफसर थे और यह हमारी मातहतीमे काम करता था; इसने एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजाने गुस्सेमें आकर इसका सिर उड़ा देनेकी आशा दे दी। उस समय हमलोगोंने दया करके इसे बचा लिया और इसके हाथ-पैर कटवाकर छोड़ दिया। हम कहीं यह भेद खोल न दें, इसी ढरसे इसने हमारा इतना सम्मान किया-कराया है। हमने भी उसका बुरा हो जानेके ढरसे कुछ भी नहीं कहा।'

डाकुओंका इतना कहना था कि धड़ामसे धरती फटी और चारों जीते ही उसमें समा गये ! राजकर्मचारी आश्चर्यमें इव गया ।

तदनन्तर अफ़सर नौकरोंके सिरपर सारा धन लदबाकर वापस राजधानीको छौट आये और राजासे उन्होंने सारा हाल सुना दिया। राजाने जयदेवको बुलाकर चिकत मनसे सब वार्ते सुनायीं । इतनेमें ही राजा यह देखकर आश्चर्य और हर्पमें हुव गया कि जयदेवजीकी ऑखोंसे ऑसुओंकी धारा वह रहा है और उनके कटे हुए हाय-पैर उसीक्षण पुनः पूर्ववत् स्वाभाविक हो गये हैं। राजाने विस्मित होकर बड़े ही कौतृहलसे आग्रहपूर्वक सारा हाल पूछा। जयदेवजीको अब सची घटना सुनानी पड़ी । दयाछद्दय जयदेवजीने कहा-- 'राजन् ! मैं बहुत ही अभागा हूँ। जिसके कारण उन वेचारोंके प्राण गये। मैने धनको बुरा समझकर छोड़ दिया था, पुनः राजाके आप्रहरे उसे ग्रहण किया । इसीसे वनमें उन वेचारोंकी बुद्धि लोभवश दूषित हो गयी और उन्होंने धन छीननेके लिये मुझे ळूला-लॅंगड़ा करके कुएँमें डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने धनका और धन-महणका प्रत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रताका ही बर्ताव किया । मैं उनके उपकारसे दब गया। इसीसे उन्हें

आपके पातते धन दिलवाया । अधिक धन दिलवानेमें मेरा एक हेतु यह भी था—यदि उनकी धनकी कामना पूर्ण हो जायगी तो वे डाक् पनके निर्देश कामको छोड़ देंगे । अवश्य ही मेरे हाथ-पैर किसी पूर्वकृत कर्मके फजसे ही कटे थे, वे तो केवल लोभवश निमित्त बने थे । आज अपने ही कारणसे उनकी इस प्रकार अप्राकृतिक मृत्युका समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है । यदि उनका दोष हो तो भगवान् उन्हें समा करें । कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष न देखकर भगवान्ने दया करके मेरे हाथ-पैर पुनः पूर्ववत् बना दिये हैं । राजन् ! ऐसे मेरे प्यारे शिकृष्णको जो नहीं भजता, उसके समान अभागा और कीन होगा ।'

भक्तप्रवर श्रीजगदेवजीकी वाणी सुनकर राजा चिकत हो उनके चरणोंमे लोट गया। भक्तद्धदयकी महत्ताका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्तकर वह उससे अत्यन्त प्रभावित होकर भक्त बन गया!

जयदेवजीकी पत्नी पद्मावती भी छायाकी भाँति सब प्रकारसे स्वामीका अनुवर्तन करनेवाली थी। भगवान्के प्रति उसका प्रेम भी असीम था। पातिवत-धर्मका महत्त्व वह भलीभाँति जानती थी। जयदेवजी राजपूज्य थे। इससे रानी, राजमाता आदि राजमहलकी महिलाएँ भी उनके घर पद्मावतीजीके पास आकर सत्सङ्कका लाभ उठाया करती थीं। रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, धर्मपरायणा और पतिवता थी। परंतु उसके मनमें कुछ अभिमान था, इससे किसी-किसी समय वह कुछ दुःसाहस कर बैठती थी। एक दिन पद्मावतीके साथ भी वह ऐसा ही दुःसाहसपूर्ण कार्य कर बैठी।

सत्मङ्ग हो रहा था। बानो-ही-बातोमें पद्मावतीने सती-धर्मकी महिमा बतलाते हुए कहा कि 'जो स्त्री स्वामीके मर जानेपर उसके शवके साथ जलकर सती होती है, वह तो नीची श्रेणीकी ही सती है। उच्च श्रेणीकी सती तो पतिके मरणका समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है। र रानीको यह बात नहीं जँची। उसने समझा, पद्मावती अपने सतीत्वका गौरव बढ़ानेके लिये ऐसा कह रही है। मनमें ईर्ज्या जाग उठी, रानी परीक्षा करनेका निश्चय करके बिना ही कुछ कहे महलको लौट गयी। एक समय राजाके साथ जयदेवजी कहीं बाहर्गये थे। रानी सुअवसर समझकर दग्भते विचाहयुक्त चेहरा बनाकर पद्मावतीके पास गयी और कपट-घदन करते-करते कहा कि पिण्डतजीको वनमें सिंह स्था गया। उसका इतना कहना था कि पद्मावती (श्रीकृष्ण-कृष्ण' कहकर धङ्गामसे पृथ्वीपर गिर पड़ी ! रानीने ' चौंककर देखा तो पद्मावती अचेतन माल्म हुई--परीक्षा करनेपर पता लगा कि पद्मावतीके प्राणपखेरू शरीरसे उड़ गये हैं। रानीके होश उड़ गये। उसे अपने दु:साहसपूर्ण कुकृत्य-पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह सोचने लगी। 'अब मैं महाराजको कैसे मुँह दिखाऊँगी। जन पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेवजीकी धर्मशीला पत्नीकी मृत्युकाकारण मुझको समझेँगे। तव उन्हें कितना कष्ट होगा ! जयदेवजीको भी कितना सन्ताप होगा ! हा दुर्दैव !' इतनेमें ही जयदेवजी आ पहुँचे । राजाके पास भी मृत्यु-संवाद जा पहुँचा था, वह भी दहीं आ गया। राजाके दुःखका पार नहीं रहा। रानी तो जीते ही मरेके समान हो गयी। जयदेवजीने रानीकी सिखर्यीसे सारा हाल जानकर कहा-- 'रानी मासे कह दो, घबराएँ नहीं। मेरी मृत्युके संवादसे पद्मावतीके प्राण निकल गये तो अब भेरे जीवित यहाँ आ जानेपर उन प्राणोंको वापस भी आना पहेगा। जयदेवजीने मन-ही-मन भगवान्से प्रार्थना की । कीर्तन आरम्भ हो गया । जयदेवजी मस्त होकर गाने लगे । धीरे-धीरे पद्मावतीके शरीरमें प्राणींकासञ्चार हो आया। देखते-ही-देखते वह उठ बैठी और हरि-ध्वनि करने लगी। रानी आनन्दकी अधिकतासे रो पड़ी । उसने कल्क्स-मञ्जन श्रीकृष्णको धन्यवाद दिया और भविष्यमें कभी ऐसा दुःसाहस न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली। सब ओर आनन्द छा गया। जयदेवजीकी भक्ति और पद्मावतीके पातिवतका सुयश चारों ओर फेल गया।

कुछ समय गौड़में रहनेके बाद पद्मावती और श्रीराधा-माधवजीके विग्रहोंको लेकर राजाकी अनुमतिसे जयदेवजी अपने गॉवको लोट आये । यहाँ उनका जीवन श्रीकृष्णके प्रेममें एकदम डूब गया । उसी प्रेमरसमें डूबकर इन्होंने मधुर भीत-गोविन्द' की रचना की ।

एक दिन श्रीजयदेवजी 'गीत-गोविन्द' की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पश्चावतीने कहा—'देव! स्नानका समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर आयें तो ठीक हो।' जयदेवजीने कहा—'पद्मा! जाता हूँ। क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है; परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं वैठता। सुम भी सुनो—

स्यक्रमलगञ्जनं मम हृद्यरञ्जनं जनितरतिरङ्गपरभागत्। भणं मस्णवाणि करवाणि चरणहुपं सरसलसद्वक्रकहराणम् ॥ स्यरगरक्षस्यकृतं मम हिरसि मण्डनम्— इसके बाद क्या लिखूँ, कुछ निश्चय नहीं कर पाता!' पद्मावतीने कहा—'इसमे घबरानेकी कौन-सी बात है! गङ्गा-स्नानसे लौटकर शेष चरण लिख लीजियेगा।'

'अच्छा, यही सही । ग्रन्थको और कलम-दावातको उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ।'

जयदेवजी इतना कहकर स्नान करने चले गये। कुछ ही मिनटों बाद जयदेवका वेष धारणकर स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण पधारे और बोले—-'पद्मा! जरा 'गीत-गोविन्द' देना।'

पद्मावतीने विस्मित होकर पूछा, 'आप स्नान करने गये थे न १ बीचसे ही कैसे लौट आये १'

महामायावी श्रीकृष्णने कहा—'रास्तेमें ही अन्तिम चरण याद आ गया, इसीसे छौट आया।' पद्मावतीने प्रन्थ और कलम-दावात ला दिये। जयदेव-वेषधारी भगवान्ने—

#### 'देहि में पदपछवसुदारम्'

—िलखकर किवताकी पूर्ति करदी। तदनन्तर पद्मावती-से जल मॅगाकर स्नान किया और पूजादिसे निवृत्त होकर भगवान्के निवेदन किया हुआ पद्मावतीके हाथसे बना भोजन पाकर पलगपर लेट गये।

पद्मावती पत्तलमे बचा हुआ प्रसाद पाने लगी । इतने-मे ही स्नान करके जयदेवजी लीट आये । पतिको इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गयी और जयदेव भी पत्नीको भोजन करते देखकर विस्मित हो गये । जयदेवजीने कहा— ध्यह क्या ? पद्मा, आज तुम श्रीमाधवके भोग लगाकर मुझको भोजन कराये बिना ही कैसे जीम रही हो ? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा ।'

पद्मावतीने कहा—'आप यह क्या कह रहे हैं ? आप कविताका शेष चरण लिखनेके लिये रास्तेसे ही लौट आये थे, कविताकी पूर्ति करनेके बाद आप अभी-अभी तो स्नान-पूजन-भोजन करके लेटे थे। इतनी देरमें मैं आपको नहाये हुए-सेआते कैसे देख रही हूं!' जयदेवजीने जाकर देखा, पलँगपर कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गये कि आज अवश्य ही यह भक्तवत्सलकी कृपा हुई है। फिर कहा—'अच्छा, पद्मा! लाओ तो देखें, कविताकी पूर्ति कैसे हुई है।'

पद्मावती ग्रन्थ ले आयी । जयदेवजीने देखकर मन-ही-मन कहा—'यही तो मेरे मनमे था, पर मैं सङ्गोचवश लिख नहीं रहा था।' फिर वे दोनो हाथ उठाकर रोते-रोते पुकारकर कहने लगे—'हे कृष्ण! नन्दनन्दन, हे राधावल्लभ, हे नजाङ्गनाधव, हे गोकुलरक, करुणासिन्धु, हे गोपाल! हे प्राणिप्रय! आज किस अपराधसे इस किङ्करको त्यागकर आपने केवल पद्माका मनोरथ पूर्ण किया!' इतना कहकर जयदेवजी पद्मावतीकी पत्तलसे श्रीहरिका प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावतीने कितनी ही वार रोककर कहा— 'नाथ! आप मेरा उच्छिष्ट क्यो खा रहे हैं ?' परंतु प्रभु-प्रसादके लोभी भक्त जयदेवने उसकी एक भी नहीं सुनी।

इस घटनाके बाद उन्होंने 'गीत-गोविन्द' को शीष्र ही समाप्त कर दिया। तदनन्तर वे उसीको गाते मस्त हुए घूमा करते। वे गाते-गाते जहाँ कहीं जाते, वहीं भक्तका कोमलकान्त गीत सुननेके लिये श्रीनन्दनन्दन छिपे हुए उनके पीछे-पीछे रहते। धन्य प्रभु!

अन्तकालमे श्रीजयदेवजी अपनी प्रतिपरायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर, निरक्षन आदिको साथ लेकर चृन्दावन चले गये और वहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर लील देख-देखकर आनन्द छूटते रहे । कहते हैं कि चृन्दावनमे ही दम्पती देह त्यागकर नित्यनिकेतन गोलोक पधार गये ।

किसी-किसीका कहना है कि जयदेवजीने अपने ग्राममें शरीर छोड़ा था और उनके घरके पास ही उनका समाधि-मन्दिर बनाया गया।

उनके स्मरणार्थं प्रतिवर्ष माघकी संक्रान्तिपर केन्दुविष्व गॉवमे अब भी मेला लगता है, जिसमे प्रायः लाखसे अधिक नर-नारी एकत्र होते हैं।

#### भक्त-वाणी

अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दुःखदातावहा। अधर्मबहुला चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत्॥ —भरद्राज तृष्णाका पार नहीं है और उसका पूरा होना भी दुस्साध्य है। तृष्णामे सैकड़ों दुःख हैं और वह बहुत-से अधर्मीसे युक्त है। इसीलिये तृष्णाका त्याग ही करना चाहिये।

### श्रीमधुसूदन सरस्वती

ध्यामाभ्यासवशीकृतेन मनसा तिन्नर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यिनत पश्यन्तु ते । असाकं तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयािच्चरं कािलन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्तीलं महो धावित ॥ वंशीिवभूषितकरान्नवनीरदाभात्

पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्

कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने ॥ ( मधुसूदनी गीताटी० तेरहवें अध्यायके प्रारम्भमें )

प्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम् । न शक्नुवन्ति ये सोढुं ते मूढा निरयं गताः ॥ (म० गी० पद्रहवें अध्यायके अन्तमें )

'ध्यानके अभ्याससे जिनका चित्त वशमे हो गया है, वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योतिको देखते हैं तो देखा करें । हमारे नेत्रोको तो यमुनापुलिनविहारी नीले तेजबाला सॉवरा ही चिरकालतक मुख पहुँचाता रहे।' 'जिसके हाथोंमे वंशी मुशोमित है, जो नव-नील-नीरद-मुन्दर है, पीताम्बर पहने है, जिसके होठ विम्बफलके समान लाल-लाल हैं, जिसका मुखमण्डल पूर्ण चन्द्रके सहश और जिसके नेत्र कमलवत् हैं, उस श्रीकृष्णसे परे कोई तत्त्व हो तो मैं उसे नहीं जानता।' 'प्रमाणोसे निर्णय दिये हुए श्रीकृष्णके अद्भुत माहात्म्यको जो मृढ नहीं सह सकते, वे नरकगामी होंगे।'

ईसाकी लगभग सोलहर्वी शताब्दीमें वंगालके फरीदपुर जिलेके कोटालपाड़ा ग्राममें प्रमोदन पुरन्दर नामक एक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। उनके तृतीय पुत्र हुए कमल-नयनजी। इन्होंने न्यायके अगाध विद्वान् गदाधरभट्टके साथ नवद्वीपके हरिराम तर्कवागीशसे न्यायशास्त्रका अध्ययन किया। काशी आकर दण्डिस्वामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजीसे इन्होंने वेदान्तका अध्ययन किया और यहीं संन्यास ग्रहण किया। संन्यासका इनका नाम 'मधुसूदन सरस्वती' पड़ा।

स्वामी मधुसूदन सरस्वतीको शास्त्रार्थ करनेकी धुन थी। काशीके बढ़े-बढ़े विद्वानोंको ये अपनी प्रतिमाके बलते हस देते थे। परंतु जिसे श्रीकृष्ण अपनाना चाहते हों, उसे मायाका यह थोथा प्रकोमन-जाल कबतक उलकाये रख सकता है। एक दिन

एक वृद्ध दिगम्बर परमहंसने उनसे कहा—'स्वामीजी ! सिद्धान्तकी बात करते समय तो आप अपनेको असक्तः निर्लिस ब्रह्म कहते हैं; पर सच बताइये, क्या विद्वानींको जीतकर आपके मनमे गर्व नहीं होता ? यदि आप पराजित हो जायॅ, तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे ? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणोको दुखी करने, अपमानित करनेका पाप भी होगा ।' कोई दूसरा होता तो मधुसूदन सरखती उसे फटकार देते, परंत उस संतके वचनींसे वे लजित हो गये। उनका मुख मिलन हो गया। परमहंसने कहा-- भैया ! पुस्तकोंके इस थोथे पाण्डित्यमे कुछ रक्खा नहीं है । ग्रन्थोकी विद्या और बुद्धिके बलसे किसीने इस मायाके दुस्तर जालको पार नहीं किया है। प्रतिष्ठा तो देहकी होती है और देह नश्वर है। यश तथा मान-बड़ाईकी इच्छा भी एक प्रकारका शरीरका मोह ही है। तुम श्रीकृष्ण-की शरण लो । उपासना करके हृदयसे इस गर्वके मैलको दूर कर दो । सच्चा आनन्द तो तुम्हे आनन्दकन्द श्रीवृन्दावन-चन्द्रके चरणोंमे ही मिलेगा ।?

स्वामीजीने उन महात्माके चरण पकड़ लिये। दयाछ संतने श्रीकृष्णमन्त्र देकर उपासना तथा ध्यानकी विधि बतायी और चले गये। मधुसद्दन सरस्वतीने तीन महीनेतक उपासना की। जब उनको इस अवधिमें कुछ लाभ न जान पड़ा, तब काशी छोड़कर ये धूमने निकल पड़े। किपलधाराके पास वहीं संत इन्हें फिर मिले। उन्होंने कहा—'स्वामीजी! लोग तो भगवत्माप्तिके लिये अनेक जन्मोंतक साधन, भजन, तप करते हैं और फिर भी बड़ी कठिनतासे उन्हें भगवान्के दर्शन हो पाते हैं; पर आप तो तीन ही महीनेमें घबरा गये।' अब अपनी भूलका स्वामीजीको पता लगा। ये गुरुदेवके चरणोपर गिर पड़े। काशी लौटकर ये फिर भजनमें लग गये। प्रसन्न होकर श्रीश्यामसुन्दरने इन्हें दर्शन दिये।

अद्वैतिसिद्धि, सिद्धान्तिबन्दु, वेदान्तकस्पलितका, अद्वैत-रत्न-रक्षण, प्रस्थानभेदके लेखक इन प्रकाण्ड नैयायिक तथा वेदान्तके विद्वान्ने भक्तिरसायन, गीताकी 'गूढार्थदीपिका' नामक व्याख्या और श्रीमद्भागवतकी व्याख्या लिखी। ये कहते हैं — 'यह ठीक है कि अद्वैत ज्ञानके मार्गपर चलने-षाले मुमुखु भेरी उपावना करते हैं। यह भी ठीक है कि भारमतत्त्वका शान प्राप्त करके मैं स्वाराज्यके सिंहासनपर आरूढ़ हो चुका हूँ; किंतु क्या करूँ, एक कोई गोप-कुमारियोंका प्रेमी शठ है, उसी हरिने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया है। भद्वेतवीधीपधिकैरपास्याः

स्वाराज्यसिंहासनएकधदीक्षाः । शठेन केनापि वयं इठेम दासीकृता गोपवधूविटेन॥

#### ---

## रसिकभक्त विद्यापति

महाकवि विद्यापित भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी ह्यादिनी शक्ति श्रीराधारानीके रूप-लावण्य और भक्तिरसंधे ओत-प्रोत शृङ्कारमाधुर्यके कुशल मर्मक्त और गायक थे। वे बंगालके प्रसिद्ध वैष्णव कवि चण्डीदासंके समकालीन थे। दोनी एक-दूसरेके कविता-प्रेम और श्रीकृष्ण-भक्तिसे प्रभावित थे और परम पवित्र भगवती भागीरयीके तटपर दोनोंका एक समय मिलन भी हुआ था।

विद्यापितने विकासकी पंद्रहवीं सदीमें विसपी प्राममें जनम लिया था। उनका परिवार बिहारके तत्कालीन शासक पहिंदूपित' महाराज शिवसिंहके पूर्वजीका कृपापात्र था और विश्वापितने तो शिवसिंह और उनकी पटरानी महारानी लक्ष्मी (लिखमा) के आश्रयमें मिथिलाको अपनी श्रीकृष्ण-मक्ति-सुधासे कृन्दावन बना दिया। बिहार ही नहीं, उत्तरापथ-की गली-गलीमें, उपवन और सरोवर-तटोंपर काम्यरसिक उनकी पदावलीका रसास्वादन करके प्रमत्त हो उठे। अभिनय कृष्ण महाप्रमु चैतन्यदेव और उनकी भक्तमण्डलीके लिये तो कृषकण्ठहार विद्यापितके पद श्रीराधाकृष्णकी मधुर भक्तिके उद्दीपन ही बन गये। महाप्रमु उनके विरह और प्रेमसम्बन्धी पदोंको सुनते जाते थे और साथ-ही-साथ नयनींसे अनवरत अश्रुकी धारा बहाते थे।

विद्यापित प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, संस्कृतके अच्छे विद्वान् थे। भीमद्भागवतमें उनकी बढ़ी श्रद्धा थी, उन्होंने पाठके लिये स्वयं अपने हाथसे उसकी एक प्रतिलिपि की थी। अग्होंने भाजावाक्यावली और भीदुर्गामं भी उनकी बढ़ी भिक्त थी। उग्होंने भाजावाक्यावली और भुर्गामितितरिक्कणि की रचना की है। उन्होंने हिमाचल-निन्दनी भगवती पार्वतीका अपने पदोंकें कहीं कहीं सादर स्मरण किया है। शिव और पार्वतीमें उनकी अटल निष्ठा थी। उन्होंने एक स्वलपर

'हिमिगिरि कुँबरि चरन हिरदय घरि कवि विद्यापति मासे ।'

भगवान् शिवकी स्तुतिमें उन्होंने बहुत से पद लिखे 🕏 बिहारमें इन 'नचारियों' को लोग बहे उत्साहरे गाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापतिकी दिव-भक्ति प्रसम्म होकर भगवान् भोलेनाथने उनको अपना 'उगना' नाम रखकर रोवकके वेपमें धन्य किया था। यह कहना सरल नहीं है कि विद्यापित शैव ये या वैष्णवः पर उनकी सरस पदावलीसे उनकी श्रीकृष्ण और भीराधाके प्रति भक्ति और इद आखा प्रकट होती है। उन्होंने भक्तिभावते सने प्रेमः विरद्दः मिलनः अभिसार और मानसम्बन्धी अनेक सरस पर्दोकी रचना करके अपनी भीक्रणभक्तिकी उज्ज्वल पताका फहरायी है। भीकृष्ण ही उनके आराध्य देव थे। उनके पदींमें भक्तिसुलभ सरलता और माधुर्यका सुन्दर समन्वय मिलता है। शृङ्कार और भक्तिका इतना मधर समावेश अन्यत्र कठिनतासे हुआ है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती महाकवि गीतगोविन्दकार श्रीजयदेवका पूर्णरूपसे अनुगमन करके अपने 'अभिनव जयदेव' नामकी सत्यता चरितार्थ की । किं घोजर विद्यापितने अपने उपास्यका निम्नलिखित पदमें जो ध्यान किया है। उससे उनके रॅंगीले हृदयकी रसीली भक्तिका पता चलता है---

नन्दक नैंदन कदम्बक तरु तरे घिर-धीरे मुरली बजाब । समय संकेत निकेतन बहसल बेरि-केरि बोलि पठाव ॥ सामरी तोरा लिंग अनुसने निकल मुरारि । जमुना के तीरे ठपवन ट्यवेगल फिरि-फिरि ततिह निहारि ॥ गोरस बिके अबहते जाहते जनि-जिन पुछ बनमारि । तो हे मतिमान सुमित मधुसूदन बचन सुनहु किछु मोरा । मनह बिद्यापित सुन बरजीवित बंदह मंदिकसोरा ॥

विद्यापित रिक्त भक्तः महाकवि और प्रेमी थे। उनको स्वर्ग गये पाँच सौ सालसे अधिक समय हो गया; ती भी मैथिलकोकिलकी काष्यवाणी श्रीकृष्णभक्तिकी सरसताकी साहत्य-जगत्में महिमा प्रकटकर उत्तरोत्तर सम्मानित होती जा रही है।

#### भक्त चण्डीदास

भक्त चण्डीदासका जन्म वीरभूमि जनपदके छटना प्राममें हुआ था। उनकी वाल्यावस्थामें ही बोलपुरसे दस मील दूर नलूरा प्राममे परिवारके लोग जा वसे थे। उस प्रदेशमें इस परिवारकी गणना कहर ब्राह्मणोंमे होती थी, लोग आचार-विचारका बड़ा ध्यान रखते थे। चण्डीदास वासुलीदेवीके मन्दिरमे पुजारी नियुक्त हुए। वे देवीकी उपासना और प्रेम-गीत-साधनामें ही अपनी महती शक्तिका उपयोग करते थे। उस समय उनकी अवस्था सुकुमार थी, मुखपर योवनकी रेखाएँ मुसकरा रही थीं, उनके गौर वर्णपर सौन्दर्य श्रङ्कार-रसका चित्र उतार रहा था, प्रत्येक कियामें अल्हड्दता थी, स्वभाव मृद्धल और प्रेमिल था। कण्डदेशसे सदा सरस स्वरकी मन्दाकिनी प्रवाहित होती रहती थी।

एक दिन वे सरिता-तटकी ओर जा रहे थे, उन्होंने एक सुन्दरी रजककन्याको देखा। उसका नाम रामी या। वह कपड़े धो रही थी। दोनोंने एक दूसरेको देखा। हृदयमें ग्रुद्ध प्रेमका सम्चार हुआ । वासना और आसक्तिकी गन्धतक नहीं थी; रामी ब्राह्मण देवताकी चरणधूलि ले सकती थी, ब्राह्मण चण्डीदास उसे केवल आशीर्वाद दे सकते थे। दोनों ओर विवशता थी। चण्डीदास उसकी ओर आकृष्ट हो गये । उनकी कण्ठभारतीने रामीके सौन्दर्यमे अलैकिकता, दिन्यता और पवित्र प्रेमका दर्शन किया। रामी चण्डीदासके लिये सब कुछ हो चली । देवीकी सेवामे उनकी आसक्ति कम हो गयी, वे रात-दिन प्रेमकी सङ्गीतामृत-लहरीमे सराबोर होकर श्रीराधा-कृष्णके प्रेम-गानमें विभोर रहते थे। कण-कणमे उन्हें श्रीराधा-कृष्णका सौन्दर्य-माधुर्य दीख पड़ने लगा । लोग उन्हे 'पगला चण्डी' कहकर पुकारने लगे। पगलाकी उपाधि तत्कालीन वंगालमें उन्हें दी जाती थी, जो सदा प्रेमनिमम रहा करते थे। वस्तुतः प्रेम भगवान्का ही रूप है। प्रेम आत्माका खरूप है और हृदयकी परम मूल्यवान् गुप्त सम्पत्ति है। जिन्हें एक बार प्रेमका सुधा-रस-विन्दु मिल जाता है, उन्हे संसारमें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । इसीसे प्रेमी चण्डीदासने पार्थिव सौन्दर्यके गीत नहीं गाये । एक पदमे श्रीवृषभानुनन्दिनीके पित्र भावसे भावित होकर वे श्यामसुन्दरसे कह रहे 🧗 नानो श्रीलाङ्गिलीजीअपने प्राण-वियतम श्यामसुन्दरको सामने देसकर उन्हें अपने इदयकी क्रन्दन-ध्वनि सुना रही हैं---

बंधु कि आर बिलब आमि ।
जीवने मरणे जनमे जनमे प्राणनाय हैओ तुमि ॥
तोमार चरणे आमार पराणे वाँधिल प्रेमेर फाँसी ।
सब समर्पिया एक मन हैया निचय हैलाम दासी ॥
मात्रि देखिलाम ए तीन मुबने आर के आमार आछे ।
राधा बिल केह सुधाइते नाइ, दाँडाब काहार काछे ॥
ए कुले ओ कुले दु कुले गोकुले आपना बिलब काय ।
शीतल बिलया शरण लइनु, ओ दुटी कमल पाय ॥
ना ठेलिओ मोरे अबला बिलये, ये हय उचित तोर ।
मात्रिया देखिनु प्राणनाय बिने गित ये नाहिक मोर ॥
ऑखिर निमिषे यदि नाहि देखि, तबे से पराणे मिर ।
वण्डीदास कय परशरतन गलाय गाँथिया परि॥

भेरे प्रियतम ! और मैं छुम्हे क्या कहूँ । बस, इतना ही चाहती हूँ-जीवनमें मृत्युमे, जन्म-जन्ममे तुम्हीं मेरे प्राणनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोमें प्रेमकी गाँठ लग गयी है; मैं सब कुछ पुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे सुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मै सोचकर देखती हूँ—इस त्रिभुवनमे पुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। राधां कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊं ! इस गोकुलमे कौन है, जिसे मैं अपना कहूं ? सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरणकमल ही शीतल हैं; उन्हे शीतल देखकर ही मै पुम्हारी श्वरणमे आयी हूँ । प्रम्हारे लिये भी अन यही उचित है कि मुझ अवलाको चरणोंमें स्थान दे दो: मुझे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फेंक देना। नाथ! सोचकर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ! तुम्हारे विना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेक दोगे तो मैं अवला कहाँ जाऊँगी। मेरे प्रियतम! एक निमेषके लिये भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्शमिण ! प्रम्हें ही तो मैं अपने अङ्गोका भूषण बनाकर गलेमे धारण करती हूँ।

भक्त चण्डीदास और महाकिव विद्यापित परस्पर एक दूसरेसे प्रभावित थे। चण्डीदास विद्यापितसे मिलने गये थे। परम पित्र भगवती भागीरयीके तटपर चण्डीदास और किवशेखर विद्यापितका सम्मिलन हुआ था। प्रेम और सीन्दर्यने एक दूसरेका दर्शन किया था। चण्डीदासने श्रीकृष्णप्रेमका अत्यन्त अलौकिक ढंगसे वर्णन किया, वे श्रीकृष्णके पूर्ण भक्त थे। श्रीश्रीचैतन्यमहाप्रसु उनके गीतोंसे भक्तिके उद्दीपन तत्त्वकी अनुभूति किया करते थे।

चण्डीदासने सुखमे दुःख देखा था। वे मिलन-सुखर्में वियोगके दुःखसे सदा आशक्कित रहते थे। विरहकालमें वे मूर्तिमान् अनुराग हो उठते थे। उनका भगवत्प्रेम अथवा श्रीराधाक्रण्णका भक्तिभाव सर्वथा लोकोत्तर था। उसमें माधुर्य-ही-माधुर्य दीख पड़ता है।

सइ केवा सुनाइल श्याम-नाम ।
कानर भीतर दिया मरमे पशिल गो आकुल करिल मोर प्रान ॥
मा जानि कतेक मघु श्याम नामे आछे गो वदन छाडिते नाहि पारे ।
जपिते जपिते नाम अवश करिल गो केमने पाइव सइ तारे ॥
नाम-परतापे आर ऐछन करिल गो अंगेर परशे किवा हय ।
बे खाने बसति तार नयने देखिया गो युवति घरम कैछे रय ॥
पाशरिते करि मने पाशरा न जाय गो कि करिबो कि हवे उपाय ।
कहे द्विज चण्डीदास कुलवती कुल नाशे आपनार यौवन याचाय ॥

'सिंख ! यह स्याम-नाम किसने सुनाया, यह कानके द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणींको व्याकुल कर दिया। पता नहीं, स्याम-नाममें कितना माधुर्य है, इसे मुँह कभी छोड़ नहीं सकता। नाम जपते-जपते इसने मुझे अवश कर दिया, सिख! में अव उसे कैसे पाऊँगी। जिसके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अङ्ग-स्पर्शसे तो पता नहीं क्या होता है। वह जहाँ रहता है, वहाँ उसे ऑखोंसे देखनेपर युवतीका धर्म कैसे रह सकता है! में भूल जाना चाहती हूं, पर मनमें भुलाया नहीं जा सकता, मैं अव क्या करूँ, मेरे लिये क्या उपाय होगा! चण्डीदास दिज कहता है इससे कुलवतीका कुल नाश होता है, जो अपना यौवन दे देती है।

चण्डीदासका समस्त जीवन प्रेम-साधनासे परिपूर्ण था, उन्होंने अपनी पदावलीमें सर्वत्र श्रीराधा-कृष्णके प्रेमके गीत गाये हैं, भगवदीय माधुर्यकी विज्ञियनी पताका फहराने वालोंमें चण्डीदासका नाम एक गौरवपूर्ण और विशिष्ट स्थानपर प्रतिष्ठित है। चण्डीदासका नाम सुनते ही नवनोंमें प्रेमके अशु उमड़ पड़ते हैं, रसनापर श्रीराधा-कृष्णका सौन्दर्यमाधुर्य छलक पड़ता है, हृदयमे भिक्तकी मन्दाकिनीका वेग वढ़ जाता है। चण्डीदास पूर्ण प्रेमीऔर परम भगवद्भक्त थे।

#### श्रीरूप-सनातन

चार सौ वर्षसे अधिक बीत चुके, बंगालके सिंहासनपर हरीनशाह नामक एक मुसल्मान शासक अधिष्ठित था, जो अपनेको वंगालका बादशाह कहता था । वंगालकी राजधानी उस समय राजमहलके समीप वसे हुए गौड़ नामक नगरमें थी ( यह गौड़ इस समय नष्ट हो गया है )। यद्यपि बादशाह मुसल्मान या, तथापि उसके उचपदस्य कर्मचारी प्रायः हिंदू डी ये। बादशाहके उच्चपदाधिकारियों मे दक्षिणके दो ब्राह्मण-बन्धु मन्त्रीके पदपर प्रतिष्ठित थे । ये अपने देशसे आकर बंगालके रामकेलि नामक गाँवमें वस गये थे और अपनी विद्या-बुद्धिसे इन्होंने इतना ऊँचा पद प्राप्त कर लिया था। राज्यमें ये दबीर खास और साकर महिलकके नामसे प्रसिद्ध थे । ये दोनों पदिवयाँ थीं । सनातनका असली नाम 'अमर' भौर रूपका नाम 'सन्तोष' या। हुसैनशाह इन्हे अपना दाहिना हाय समझता था। वेष-भूषासे ये पूरे मुसल्मान प्रतीत होते थे। इन्होंने प्रचुर घन उपार्जन किया था। रामकेलि ग्राममें ये राजा कहलाते थे । इतना सब होनेपर भी इनका दृदय हिंद-मावोंसे भरा था। श्रीराम और श्रीकृष्णके प्रति इनका

अनुराग था । ब्राह्मण-ताधुओं में इनकी भक्ति थी । रामकेलि प्राममें इनके घरपर ब्राह्मण-ताधुओं का प्रायः मेला-ता लगा रहता था । धनकी कमी नहीं थी, मनमें उदारता थी, धन बँटता था । अनेक विद्वान् ब्राह्मणोका भरण-पोषण इनके द्वारा हुआ करता था । इनके छोटे भाई 'अनुपम' घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाहके पास गौहमें रहते थे ।

श्रीचैतन्य महाप्रभुका नाम सुनकर उनके प्रति स्वामाविक ही इनकी श्रद्धा हो गयी और उस श्रद्धाने क्रमशः बढकर एक प्रकारकी विरह-वेदनाका-सा रूप धारण कर लिया। दोनों माई श्रीचैतन्यके दर्शनके लिये बड़े उत्कण्ठित हो गये। दनीर खास और साकर मल्जिककी तीव दर्शनामिलाषाने श्रीचैतन्यमहाप्रभुके मनको खींच लिया। महाप्रभुसे अब नहीं रहा गया और वे चृन्दावन जानेके बहाने गङ्गाजीके किनारे-किनारे चलकर गौड़के समीप जा पहुँचे। जब महाप्रभु गौड़के समीप पहुँचे, तब उनके हजारों भक्तोंके दलकी तुमुल हरिध्वनिसे सारा नगर गूँज उठा, बादशाहने कोलाहल सुनकर सोचा कि हो-न-हों आज गौड़पर कोई शत्रु चढ़ आया है। उसे वड़ा भय हुआ। उसने द्वीर खास और साकर मिल्लकको बुलाया और उनसे धंन्यासीके सम्बन्धमे पूछा। इन दोनों भाइयोंने अवतक महाप्रमुके दर्शन नहीं किये थे, परंतु इनका प्रगाढ़-विश्वास या कि श्रीचतन्य साक्षात् ईश्वर हैं। उन्होंने अनेक प्रकारमें महाप्रमुके गुणगान करते हुए वादशाहसे कहा—'हुजूर! माल्स होता है, साक्षात् भगवान् धराधाममे अवतीर्ण होकर संन्यासीके वेपसे धूम रहे हैं। जिनके अनुग्रहसे आप आज गौड़के वादशाह हैं, वहीं भगवान् आज आपके दरवाजेपर पधारे हैं।'

यह सुनकर वादशाहने बड़ी नम्रतासे कहा—'मुझे भी कुछ ऐसा ही माल्म होता है। में गौड़का बादशाह हूँ, लाखों आदिमयोंके मारने-जिलानेका अख्तियार रखता हूँ; लेकिन अगर में एक माम्ली नौकरको भी एक दिनकी तनख्वाह न दूँ तो वह अपनी रजामन्दीसे मेरी किसी वातको सुनना नहीं चाहेगा। अगर मैं अपनी फौजको छः महीने तनख्वाह न बॉट्सॅ तो शायद वही मुझे कत्ल करनेके लिये साजिश करने लगे। ताज्जुवकी वात है कि इस कंगाल फकीरके पास एक कौड़ी न होनेपर भी हजारों आदमी अपना घर-वार छोड़कर और नींद-भूखको भुलाकर गुलाम बने साथ घूम रहे हैं। ईश्वरके सिवा ऐसी ताकत और किसमे हो सकती है।'

वादशाहने वार्ते तो वड़ी अच्छी कहीं, परंतु उन दोनों भाइयोंके मनमें यह भय बना ही रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसल्मान वादशाह महामभुके दलको कोई कष्ट न पहुँचा दे। वे चाहते थे कि महामभु यहाँसे शीघ्र ही चले जाय तो ठीक है। परंतु उनका दर्शन करनेके लिये दोनोंके मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो रही थी। इसिलये वाहर-के-वाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़में आ पहुँचे। वे दर्शन दिये विना कत्र लौटनेवाले थे, वे तो आये ही थे दोनों भाइयोंको संसार-कूपसे खींचकर बाहर निकालनेके लिये! रातको दोनों भाई महाप्रभुक्ते दरवारमें पहुँचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्माके प्रेममे समाधिस्थ थे। श्रीनित्यानन्दजीने चेष्टा करके उनकी समाधि भद्ग करवाकर दोनों भाइयोंका परिचय कराया। दोनों मुँहमें तिनके दयाकर और गलेमे कपड़ा डालकर महाप्रभुके चरणोंमे गिर पड़े और वोले —

'प्रभो ! आपने पतित और दीनोंका परित्राण करनेके लिये ही प्रध्वीपर पदार्पण किया है, हम-जैंस दयनीय पतिन आपको और कहाँ मिलेंगे ? आपने जगाई-मधाईका उद्घार किया, परतु वे तो अजानसे पाप करते थे । उद्घार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिये; क्योंकि हमने तो जान-बूझकर पाप किये हैं, वास्तविक पतित तो हमी है नाथ ! अब आपके मिवा हमें और कहाँ ठौर नहीं है।'

महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनताको देखकर मृग्य हो गये, दयासे उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले—प्उठो, दीनताको दूर करो; तुम्हारी इस दीनताको देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है, तुम मुझे बड़े प्रिय हो। में यहाँ तुम्हीं दोनों भाइयामें मिलने आया हूं। तुम निश्चिन्त रहो। शीष्ट्र ही तुमपर श्रीकृष्णकी कृपा होगी। आजसे तुम्हारा नाम प्सनातन' और प्रूप हुआ।' महाप्रभुके चन्त्रन सुनकर सनातन और रूपका हृदय आनन्दमे भर गया और वे कृतकतापूर्ण दिखे महाप्रभुके मुख-कमलकी ओर एकटकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्नोतकी दिशा मह्या बदल गयी!

इसके बाद महाप्रभुने सनाननके परामर्शसे इतने छोगोंको साथ छेकर वृन्दावन जानेका विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल (पुरी) की ओर लीट गये।

इधर रूप-सनातनकी दशा कुछ और ही हो गर्या। वैराग्य उमड पहा । राज्य-वैभव और मन्त्रित्वमे मन हट गया। एक क्षण भी राजकाजमें रहना उनके लिये नरक यन्त्रणाके समान दुःखदायी हो गया । सनातनकी अनुमित्ये रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेलि चले गये। सनातन वीमारीका बहाना करके हेरेपर ही रहने लगे। रूपने दो गुप्तचर महाप्रमुके मभीप नीलाचल भंज दिये और उन्हें ताकीक कर दी कि महाप्रग्रंक बृन्दावनकी ओर प्रयाण करते ही बीघ छीटकर मुझे सुनन। देना । इस बीचमं धन-सम्पत्तिको छटाकर रूप चृन्दावन जानेकी तैयारी करने लगे । इनके छोटे भाईका नाम अनुपग या, वह पहुछेछे ही वटा श्रद्धाह या । उसने भी माईके माथ ही घर छोड़नेकी हैयारी कर ली। रूप मनाननके कोई सन्तान नहीं थी; अनुपमके 'जीव' नामक एक पुत्र था, उँछ थोड़ा-सा धन मीपफर शेष मारा धन गरीबीकी छटा दिया ्तनंमं समाचार मिला कि सनातनकी वादशाहनं केंद्र

कर लिया है। जानी हुई-सी बात थी। रूप और अनुपमने शीघ ही चले जानेका विचार किया और चरोंके नीलाचलसे लौटते ही महाप्रभुके चृन्दावन-गमनकी बात सुनकर दोनो भाई चृन्दावनको चल दिये। जाते समय एक पत्र सनातनको इस आगयका लिख गये कि 'हमलोग दोनो चृन्दावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिण्ड छुड़ाकर आप भी शीघ आहये, आवश्यक व्ययके लिये दस हजार रूपये मोदीके यहाँ रख विये गये हें।

सदा अमीरी ठाटमे रहनेवाले रूप और अनुपमकी आज कुछ विचित्र ही अवस्था है । उन्होंने सारे वस्त्र और आभूपण उतारकर फेक दिये हैं, तनपर एक-एक फटी गुदड़ी है और कमरमे एक एक कौपीन है। भृख-प्यास और नींदकी कुछ भी परवा नहीं है, पासमे एक कौड़ी नहीं है । वे सहर्प कप्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने-आप जो कुछ खानेको मिल जाता है, उसीसे उदरपूर्ति करके रातको चाहे जहाँ पड़ रहते हैं; परंतु उनके मनमे कोई दु:ख नही है। चलते-चलते दोनो भाई प्रयाग पहुँचे। वहाँ जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभ यहीपर है। दोनों भाई दॉतों-तले तिनका दवाकर जगतके वहे-से-बंडे दीन और कंगालकी तरह कॉपते-रोने और पड़ते-उठते महाप्रभुके चरणोमें जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेसके आवेशमें मतवाले से हो गये । कुछ समयके बाद धीरज धरकर योले-- 'हे दीनदयामय! हे पतितपावन! हे नाथ ! हम-जैसे पतितोंको तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा ?

महाप्रसुने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रातके समय रूपको देखा था, परंतु अन उसे देखते ही तुरंत पहचानकर महा-प्रभु हॅसकर नोले—

'उठो, उठो, रूप ! दीनता छोड दो, तुमलोगोपर श्रीकृष्णकी अपार कृपा है । तभी तो उन्होंने तुमलोगोको विषय-कृपरे निकाल लिया है । रूप ! मगवान्को जितने भक्त प्रिय हैं, उतने और कोई नहीं । भगवान्ने कहा है—

न मेऽभक्तश्रतुर्वेदी मद्भक्तः श्वपचः प्रियः। तस्मै देयं ततो ब्राह्मं स च पूज्यो यथा हाहम्॥

'चारो वेदोंको जाननेवाला भी यदि मेरा भक्त न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है; परंतु मेरा भक्त चाण्डाल भी मुझे प्रिय है। मैं उनको अपना प्रेम देता हूँ और उससे प्रेम

ग्रहण करता हूँ। जगत्में जिस प्रकार में सवका पूष्य हूँ, उसी प्रकार मेरा भक्त भी है। दस दलोकको पढ़कर महा-प्रभुने प्रेमसे अश्रपात करते हुए दोनो वन्धुओंको वलपूर्वक अपनी छातीसे लगा लिया और अपने पास वैठाकर समस्त वृत्तान्त पूछने लगे। रूपने कहा—'प्रभो! सुना है कि सनातनको यादशाहने केंद्र कर लिया है। प्रभु वोले—'यवराओं मत! सनातन केंद्रसे छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है! रूप और अनुपम उम दिन महाप्रभुके पास ही रहे और वही प्रसाद लिया।

महाप्रभुने कई दिनोतक उन्हें प्रयागमे अपने पास रक्खा। रूपके द्वारा प्रभुको बहुत बड़ा कार्य करवाना था, बृन्दावनकी दिव्य प्रेमलीलाको पुनर्जीवन देना था। इसिल्ये रूपको एकान्तमें रखकर लगातार कई दिनोतक महाप्रभुने उसको भिक्तका यथार्थ रहस्य भलीभाँति समझाकर अन्तमें कहा—'रूप! म काशी जाता हूँ। तुम बृन्दावन जाओ, मेरी आज्ञाका पालन करो, जीवोका कल्याण करो, अपने मुखकी आशा छोड़कर बृन्दावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचलमें मिलना।' यो कहकर प्रभु वहाँसे चल दिये और बड़े कप्टमे धैर्य धारणकर प्रभुके आज्ञानुमार रूप अपने छोटे माई अनुपमके माथ बृन्दावनको चले।

हत और अनुपमको वृन्दावन भेजकर महाप्रभु काणी चले गये और वहाँ श्रीचन्द्रशेखरके मकानमे ठहरे। इधर सनातनने गौड़के कारागारमें रूपका पत्र पाकर शीष्ठ ही वहाँसे निकलकर महाप्रभुके समीप जानेका विचार कर लिया तथा मौकेसे द्वाररक्षकको कुछ देकर वे कारागारसे निकल पड़े और सात हजार मुहरे देकर उसीकी सहायतासे रातोरात गङ्गाके उस पार चले गये। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर आठ मुहरें अपने पास रख ली थीं। पातड़ा ग्राममें भौमिकोने मुहरोके लोमसे सनातनका बड़ा आदर किया। उनके मनमें पाप था, वे रातको सनातन और ईशानको मारकर मुहरें छीनना चाहते थे। सनातनने मनमें सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, इनको छमानेकी मेरे पास तो कोई घरत नहीं है। उनके मनमे सन्देह हुआ और उन्होंने ईशानसे पूछा— भाल्यम होता है हुम्हारे पास कुछ धन है। ईशानने

एक मुहर छिपाकर कहा—'हाँ, सात मुहरें हैं।' सनातनने कहा—'भाई। इस पापको अपने पास क्यों रक्खा। यदि प्रम इस समय न बताते तो रातको ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते।' उससे सातों मुहरें लेकर सनातनने भौमिकोंको दे दीं, शेष एक मुहरका और पता लगनेपर सनातनने वह मुहर ईशानको देकर उसे वापस देश लौटा दिया, सारा बखेड़ा निपटा। मुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। सन्ध्याके समय हाजीपुर नामक स्थानमें पहुँचे और एक जगह बैठकर बढ़े ऊँचे स्वरसे श्रीकृष्णके पावन नामका कीर्तन करने लगे। उन्हें सबी शान्ति और विश्रान्ति इसीमें मिलती थी। वास्तवमें वात भी ऐसी ही है।

सनातनके बहनोई श्रीकान्त बहुत दिनोंसे हाजीपुरमे थे। वे गौड़ बादशाहके लिये घोड़े खरीदने आये थे। सन्ध्याका समय था। श्रीकान्त एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानोंमें हरिनामकी मीठी आवाज गयी। पहचाना हुआ-सा स्वर था, श्रीकान्त उठकर सनातनके पास आये और देखते ही अवाक् रह गये। उन्होंने सनातन-सम्बन्धी कोई बात नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा, सनातनका शरीर जीर्ण हो गया है, वे फटी हुई मैली-सी घोती पहने हुए हैं, दादी बद रही है, मुखपर वैराग्यकी छाया पड़ी हुई है और जोर-जोरसे मतवालेकी भाँति हरिनामका उचारण कर रहे हैं। श्रीकान्तने सनातनको पुकारकर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालतका कारण पूछा । सनातनने संक्षेपमें सारी कहानी सुना दी । श्रीकान्तने कहा-'ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चिलये। ' सनातनने कहा-प्यर ही तो जा रहा हूँ। अवतक घर भूला हुआ था। पराये घरको घर माने हुए था। अब पता लग गया है, इसीलिये तो दौड़ता हूँ । ऑखें खुलनेपर खप्नके महलोंमें कौन रहता है। जबतक संसारका मायामय घर घर मालूम होता है। तनतक असली घर दूर रहता है। जिसको कभी अपने असली घरका पता लग जाता है, वह तो इसी प्रकार मतवाला होकर दौड़ता है!' श्रीकान्तने समझानेकी बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुएको भूला हुआ न्या समझायेगा । जहाँ वैराग्यका सागर उमझा हो, वहाँ विषयरूपी कुड़ेको कहाँ स्थान मिल सकता है । श्रीकान्तकी बातें सनातनके जामत् दृदयको स्पर्श नहीं कर सकीं, कपर-ही-ऊपर उड़ गयीं। श्रीकान्तने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे । अतएव सनातनके घर लौटनेकी आशा छोडकर उन्होंने उनके राह-खर्चके लिये कुछ देना चाहा। सनातनने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाहा पड़ रहा था, श्रीकान्तने एक बिद्ध्या दुशाला देना चाहा, सनातनने उसे भी नहीं लिया। श्रीकान्त रोने लगे, उनका रोना देखकर सनातनका मन पिघला। मक्त बड़े कोमल-हृदय होते हैं, उनसे दूसरेका दुःख नहीं देखा जाता। अतएव श्रीकान्तके मनको शान्त और सुखी करनेके लिये उन्होंने उनसे एक कम्बल के लिया और देखते-ही-देखते वहाँसे चल पड़े। श्रीकान्त चुपचाप खड़े रोते रह गये।

महाप्रम जिख-राहसे, जिस गाँवसे और जिस नगरसे जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे-वह था हरिनामकी द्रमुल और मत्त-ध्वनि । अतएव सनातनको खोज करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी । वे प्रेममें सूमते हुए हरिनामपरायण लोगोको महाप्रभुका मार्ग-चिह्न समझकर काशी जा पहुँचे और वहाँ जाकर इसी प्रकार सीधे चन्द्रशेखरके मकानके समीप पहुँच गये। खोज प्रत्यक्ष यी। लार्खो नर-नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सनातनका मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे-धीरे जाकर चन्द्रशेखरके दरवाजेपर बैठ गये। महात्रमु घरके भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभुके श्रीचरणींका ध्यान कर रहे हैं। अंदर जानेका साहस नहीं होता । अपने पापींको स्मरण करके मनमें सोचते हैं कि क्या मुझपर भी प्रभुकी कृपा होगी ! मुझ-सरीखे घोर नारकी जीवकी ओर क्या प्रमु निहारेंगे !' सनातनके मनमें कहींपर भी कपट या दम्भकी गन्धतक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदयसे पापोंकी स्मृतिके अनुतापसे दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभुकी शरण चाहते हैं।

सर्वज्ञ महाप्रभुने घरके अंदर बैठे हुए ही इस बातको जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चन्द्रशेखरसे कहा कि 'दरवाजेपर जो वैणाव बैठा है, ं उसे अंदर बुला लाओ।' आज्ञानुसार चन्द्रशेखर बाहर गया और वहाँ किसी वैष्णवको न देखकर वापस लौटकर बोला कि 'बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है।' महाप्रभुने कहा—'क्या दरवाजेपर कोई नहीं बैठा है ?' चन्द्रशेखरने कहा—'क्या दरवाजेपर कोई नहीं बैठा है ?' चन्द्रशेखरने कहा—'दरवाजेपर एक फकीर-सा तो बैठा है।' महाप्रभुने कहा—'जाओ ! उसीको बुला लाओ।' सनातनके कपड़े-लत्ते वैष्णवके-से नहीं थे; परंगु उसका अन्तर तो विष्णुमय था। अन्तरको पहचानना अन्तर्यांमीका ही काम है।

चन्द्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा। सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीरको क्यों बुला रहे हैं। परंछ महाप्रभुके सामने कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ और उसने वाहर जाकर सनातनसे कहा—'आप कीन हैं। आपको प्रभु बुला रहे हैं!' इन शब्दोने विजलीका-सा काम किया। सनातनके हृदयमें हर्ष, आगा, चिन्ता, भय, भिक्त और लजा आदि अनेक भावोकी तरक्षें उठने लगीं। उन्होंने कहा—'हैं! क्या प्रभु बुलाते हैं! क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं। आप भूल ता नहीं रहे हैं! भला, प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे। वे और किसीको बुलाते हैंगे!' चन्द्रशेखरने कहा—

'प्रमु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिये <sup>1</sup>'

सनातनके हृदयमे आनन्दका समुद्र उमड पडा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनतासे वे दॉतो-तले तिनका द्वाकर अपराधीकी भॉति चुपचाप अंदर जाकर प्रमुक्ते चरणांमं लकुटकी तरह गिर पड़े । दोनों नेत्रोंसे ऑसुओकी अजस्व धारा वहने लगी । सनातन बोले—'प्रभो ! मैं पामर हूँ; मैंने आजीवन कामादि पड्विकारोकी सेवा की है, विषय-भागको ही सुख माना है, दिन-रात नीचोंके साथ नीच कर्म करनेमें रत रहा हूँ । इस मनुष्य-जन्मको मैंने व्यर्थ ही खो दिया; मुझ-सरीखा पापी, अधम, नीच और कुटिल और कौन होगा । प्रभो ! आज तुम्हारे चरणोकी शरणमें आया हूँ, अपनी स्वाभाविक दयालुताकी तरफ खयाल करके मुझे चरणोमें स्थान दो । इस अधमको इन चरणोके मिवा और कहाँ आश्रय मिलेगा ।'

प्रभु सनातनके इन गन्दोको नहीं सुन सके, उनका हृदय दयासे द्रवित हो गया। सनातनको जवरदस्ती उठाकर प्रभुने अपनी छातीसे लिपटा लिया। सनातनके नेत्रोंकी अश्रुधारा मानो मन्दािकनीकी धारा वनकर महात्रभुके सशरीर चरणोको धोने लगी और महाप्रभुके नेत्रोंकी प्रेमाश्रुधारा सनातनके मस्तकको सिञ्चनकर उसे सहसा पापमुक्त करने लगी।

सनातन कहने लगे—'प्रभो ! मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं । मेरा यह कछिषत कलेवर आपके स्पर्ग-योग्य नहीं है । इस घृणित और दूषित देहको आप स्पर्श न कीजिये ।' प्रभुने कहा—'सनातन ! दीनताका त्याग करो—-

'तुम्हारी टीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है; जवःश्रीकृष्ण कृपा करते हैं। तव मले बुरेका विचार नहीं फरते । श्रीकृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं; तुमपर श्रीकृष्णकी हतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता । तभी तो उन्होंने तुम्हें विषयकूपसे निकाल लिया है । तुम्हारा गरीर निष्पाप है; क्योंकि तुम्हारी छुढि श्रीकृष्ण-भक्तिमें लगी हुई है । में तो अपनेको पित्रत्र करनेके लिये ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ ।' क्योंकि—

'मिक्तिवर्ते पार तुमि ब्रह्माण्ड शीधिते' 'तुम अपने भक्तिवलसे सरि ब्रह्माण्डको पवित्र करनेम ममर्थ हो ।'

अक्ष्णोः फलं व्यादशदर्शनं हि
तन्याः फलं व्यादशगात्रसङ्गः।
जिह्नाफलं व्यादशकीर्तनं हि
सुदुर्लभा भागवता हि लीके॥
(हरिभक्तिसुपोदय १३। २)

'तुम-जैसे भक्तोंके दर्शनमे ही ऑखोंकी सफलता है। तुम-जैसे भक्तोंके अङ्गस्पर्शमे ही गरीरकी सफलता है और तुम-जैसे भक्तोंके गुणगानमे ही जीभकी सफलता है। संसारमें भागवतोंके दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है।'

यो कहकर महाप्रमुने सनातनके भाग्यकी वड़ी ही प्रशसा की और कहा कि श्रीकृष्ण-प्रेम होनेपर वास्तवमे ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रमुने सनातनसे उसकी कारामुक्तिके सम्बन्धमे पूछा। सनातनने संक्षेपसे सारी कथा सुना दी।

महाप्रभुने चन्द्रशेखरसे कृहा कि 'सनातनका मस्तक मुण्डनकर और इसे स्नान करवाकर नये कपड़े पहना दो।' स्नान कर चुकनेपर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातनको नयी घोती देने लगे, तब सनातनने कहा—'यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते है तो कोई फटा-पुराना कपड़ा दे दीजिये, मुझे नये कपड़ेसे क्या प्रयोजन है।' सनातनका आग्रह देखकर मिश्रने एक पुरानी घोती दे दी और सनातनने फाड़कर उसके दो कौपीन बना लिये। सनातनके इस वैराग्यको देखकर महाप्रभु मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकान्तकी दी हुई कम्त्रल सनातनके कंघेपर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभुने दो-चार वार उसकी ओर देखा; तब सनातनने समझा कि मैंने अवतक यह सुन्दर कम्बल अपने पास रख छोड़ी है, मेरी विषयवासना दूर नहीं हुई है, इसीसे प्रभु वार-वार इसकी ओर ताककर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातनने गङ्गा-तटपर जाकर वह

कम्बल एक गरीवको दे दिया, वदलेमे उससे फटी
गुदड़ी लेकर उसे ओढ लिया। जब महाप्रभुने सनातनको गुदड़ी
ओढ़े देखा, तब वे बड़े प्रसन्त हुए और बोले कि 'सनातन!
श्रीकृष्णने द्वम्हारे विषय-रोगको आज समूल नए कर दिया;
मला, उत्तम वैद्य रोगका जरा-सा अंग भी शेप क्या रहने
देता है ?'

महाप्रसुने सनाननको लगातार दो महीनेतक भक्ति-तत्त्वकी परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे चृन्दावन जानेको कहा और वहाँ रूप-अनुपमके साथ मिलकर श्रीकृष्णका कार्य सम्पादन करनेके लिये आदेश दिया।

महाप्रभु तो नीलाचल चले गये और उनकी आज्ञा पाकर सनातन इन्दावन आये। इन्दावन आनेपर पता लगा कि उनके माई रूप और अनुपम दूसरे मार्गसे काशी होते हुए देश चले गये हैं। सनातन चनमें एक पेड़के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगलसे लकड़ियाँ लाकर बाजारमें बेचते और उसीसे अपना निर्वाह करते; जो कुछ बच रहता सो दीन-दुखियोंको बॉट देते! एक दिन जो वंगालके हर्ता-कर्ता थे, आज वे ही हरिप्रेमकी मादकताके प्रभावसे ऐसे दीन बन गये!

कुछ समयतक वृन्दावनमे निवास करके सनातन महा-प्रभुसे मिलनेके लिये नीलाचलकी ओर चले। रास्तेमे उन्हें चर्मरोग हो गया। कविराज गोस्वामीने लिखा है कि **झार**खण्डके दूषित जलपानसे उनके यह रोग हो गया था । जोकुछ भी हो, सनातन रोगाकान्त होकर नीलाचल पहुँचे और अपनेको दीन, हीन और पतित मानकर श्रीहरिदासजीके यहाँ ठहर गये । श्रीहरिदासजीके यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते । उन्होने जाकर सनातनको देखा, सनातन दूरसे ही चरणोमे प्रणाम करने लगे । महाप्रभुने दौड़कर उन्हे छातीसे लगाना चाहाः पर सनातन पीछे हट गये और बोले कि धमो । आप मुझे स्पर्श न करें; मै अत्यन्त नीच तो हूं ही, तिसपर मुझे कोढ हो गया है । इसिलये धमा करे ।' महाप्रभुने कहा— 'सनातन ! सुम्हारा शरीर मेरे लिये बड़ा ही पवित्र है, तुम श्रीकृष्णके भक्त हो; तुमसे जो घृणा करेगा, वही अस्पृत्य है।' यो कहकर महाप्रभुने सनातनको जबरदस्ती छातीसे लिपटा लिया। सनातनके कोढका मवाद महाप्रभुके सारे शरीरमे लग गया । महाप्रभुने सनातनसे कहा कि 'क्रम्हारे दोनो भाई यहाँ आकर दस महीने रहे थे; इसके बाद रूप तो वापस वृन्दावन छोट गये हैं और अनुपमको यहीं श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी है। छोटे भाईका मरण सुनकर सनातनको खेद हुआ। प्रसुने आश्वासन देकर सनातनसे कहा कि 'तुम यहीं हरिदासजीके पास रहो; तुम दोनोंका ही श्रीकृष्णमें वड़ा प्रेम है, तुमलोगोपर शीघ ही श्रीकृष्ण कृपा करेंगे। यो कहकर महाप्रसु चले गये और इसी प्रकार गेज रोज वहाँ आकर सनातनको आलिङ्गन करने लगे। सनातनके मनमे इसते वड़ा क्षोम होता था।

भगवान मङ्गलमय परम पिता हैं, वे तो अपनी सन्तान-पर नित्य दयामय है; उनसे कुछ भी मॉगना उनकी दयाछता-पर अविश्वास करना है। सनातनने कुष्ठकी भयानक पीड़ा सहर्ष सहन की; परंतु किसी समय भी उनके मनमें यह संकल्प नहीं उठा कि मै प्रमुसे अपने रोगकी निवृत्तिके छिये कुछ प्रार्थना करूँ। इन्ही सब वातोको दिखलानेके लिये समर्थ होनेपर भी उन्होंने केवल दर्शनमात्रसे सनातनके रोगका नाश नहीं किया । जब जगत् सनातनके अपुलनीय निष्कपट, निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनतासे परिचित हो गया, वस, उसी समय सनातन रोगमुक्त हो गये । तदनन्तर महाप्रभुने सनातनको वृन्दावन जाकर जीवोका उद्धार करनेकी अनुमति दी । महाप्रभुको छोड़कर जानेमे सनातनको असीम कष्ट था; परंतु उनकी आज्ञाका उल्लाइन करना सनातनको उससे भी अधिक कष्ट-कर प्रतीत हुआ । सनातन वृन्दावन चले गये । रूप भी पहुँच गये। दोनोने मिलकर वृन्दावनके उद्धारका कार्य किया ।

सनातनने 'बृहद्भागवतामृत', 'हरिमक्तिविलास', 'लीला-स्तव', 'सरणीय टीका', 'दिग्दर्शनी टीका' और श्रीमद्भागवत-के दशम स्कन्धपर 'वैष्णवतोषिणी' नामक टीका बनायी। स्पने 'मिक्तरसामृतिसन्धु', 'मथुरामाहात्म्य', 'पदावली', 'हं सदूत', 'उद्धवसंदेश', 'अष्टादशकच्छन्दः', 'स्तवमाला', 'उत्कलिकावली', 'प्रेमेन्दुसागर', 'नाटकचिन्द्रका', 'छष्टुमागवततोषिणी', 'विदग्धमाधव', 'लिलतमाधव', 'उज्जवलनीलमणि', 'दानकेलिमानिका' और 'गोविन्दिविद्दावली' आदि अनेक अनुपम ग्रन्थोकी रचना की। 'विदग्धमाधव' की रचना वि० संवत् १५८२ में हुई थी। इन सब ग्रन्थोमें भक्त, मिक्त और श्रीकृष्णतत्त्व आदिका वडा विशद वर्णन है!

दोनो भाई वहाँ चुक्षोंके नीचे सोते रहते-भीख माँगकर

रूखी-सूखी खाते, फटी लँगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते। आठ पहरमें केवल चार घड़ी सोते और शेम सब समय करते श्रीकृष्णका नाम-जप-सङ्कीर्तन और शास्त्रोंका प्रणयन। श्रीरूप और सनातन दोनों श्रीवृन्दावनमे ही गोलोक-वासी हुए। एक समय जो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मानमें मत्त थे, वे ही भगवत्कृपासे अत्यन्त विलक्षण निरिममानी, निर्लोभी, वैराग्यवान् और परम प्रेमिक बन गये।

## जीव गोस्वामी

चार सी साल पहलेकी बात है, बङ्गालके महामहिम शासक हुसेनशाहके प्रधान अधिकारी दनीर और साकर (सनातन और रूप) की श्रद्धा और भक्तिसे प्रसन्न होकर श्रीचैतन्य महाप्रभुने रामकेलि ग्रामकी यात्रा की। गङ्गातटपर तारोंभरी रातमें मलयानिलसे सम्पन्न नीरव उपवनमें कदम्बके धरमुटमें जिस समय रूप और सनातनको महाप्रभु चैतन्य हरिनाम-ध्वनिसे इतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे भाई अनुपम अथवा वस्लभके पुत्र जीव गोस्वामीने उनके दर्शन किये और उनके चरणारविन्द-मकरन्दकी अमृत-वारुणीसे प्रमत्त होकर अपने-आपको पूर्णरूपसे समर्पित कर दिया। उनकी अवस्था अस्य थी। पर भक्ति-माधुरीने उनके जीवनको बदल दिया।

वृन्दावनसे अनुपम नीलाचल आये, वहीं उनकी मृत्यु हो गयी । पिताकी मृत्युने जीव गोस्वामीके इदयको बड़ा आघात पहुँचाया । वे आनन्दकन्द नन्दनन्दनकी राजधानी—वृन्दावनमे आनेके लिये विकल हो उठे। एक रातको उन्होंने खप्नमें श्रीचैतन्य और नित्यानन्द महाप्रभु-के दर्शन किये, वे नवद्वीप चले आये । नित्यानन्दने उनको काशी तपनिमश्रके आश्रममें शास्त्र-अध्ययनके लिये भेजा। जीव गोस्वामीने मधुसूदन वाचस्पतिसे वेदान्त, न्याय आदि-की शिक्षा पायी। वे शास्त्रमें पूर्णरूपसे निष्णात होकर परम विरक्त धनातन और रूपके पास बुन्दावन चले आये। जीवन-के शेष पैंसठ वर्ष उन्होंने वृन्दावनमे ही विताये । श्रीभगवान्के स्वरूप तथा तत्त्वविचारमें उन्होने अपने पाण्डिल्य-का सदुपयोग किया । रूपने उनको मन्त्र दिया और समस्त शास्त्र पदाये। ""जीव गोस्वामी पूर्ण विरक्त हो उठे। वे भगवती कालिन्दीके परम पवित्र तटपर निवास करने लगे । वे भगवान्की उपासना माधुर्य-भावसे करते थे । उनके चरित्र और लीलाको परम तत्त्वका सार समझते थे। रूप गोस्वामीकी महती कृपासे वे धीरे-धीरे न्याय, दर्शन और न्याकरणमें पूर्ण पारङ्गत हो गये। उन्होंने जीवन-पर्यन्त असचर्य-व्रतका पालन किया । उन्होंने बृन्दावन-निवासकालमें भीरूपगोस्वामिकृत उज्ज्वलनीलमणिकी टीका

कमसन्दर्भ नामक भागवतकी टीका, भक्तिसिद्धान्त, उपदेशामृत, षट्सन्दर्भ, गोपालचम्पू, गोविन्दिविरुदावली, हरिनामामृत-व्याकरण आदि महान् प्रन्थोंकी रचना की। ये षट् सन्दर्भ, ही गौड़ीयमतानुसार श्रीमद्भागवतकी प्रामाणिक व्याख्या हैं। श्रीजीव गोस्वामीके ये सभी प्रन्थ 'अचिन्द्यमेदाभेद' मतके अनुसार लिखे गये हैं।

एक बार विलिभ में नामक एक दिग्विजयी पण्डितने रूपकी किसी कृतिमें दोष निकाला और घोषणा कर दी कि रूपने जयपत्र लिख दिया। जीवके लिये यह बात अस्य हो गयी, उन्होंने शास्त्रार्थमें विलिभको पराजित-किया। रूपको जब यह बात विदित हुई, तब उन्होंने जीवको अपने पाससे अलग कर दिया। वे सात-आठ दिनतक एक निर्जन स्थानमें पहें रहे। सनातनने रूपसे पूछा कि जीवके प्रति वैष्णवका कैसा व्यवहार होना चाहिये। रूपने कहा—द्यापूर्ण! सनातनने कहा—'तुम जीव गोस्वामीके प्रति हतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो ११ रूपके हृदयपर बहे भाईके कथनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जीवको बुलाकर गले लगाया और अपने पास रख लिया। रूप और सनातनके बाद जीव ही वृन्दाधनके वैष्णवोंके सिरमौर घोषित किये गये।

जीव गोस्वामीने भक्तिको रस माना है। वे रसोपासक और विरक्त महात्मा थे। भक्तिसे ही भगवत्स्वरूपका साक्षात्-कार होता है। जीव गोस्वामीकी मान्यता थी कि भजनानन्द स्वरूपानन्दसे विशिष्ट है। भजनानन्दसे भगवान्की भक्ति मिलती है, स्वरूपानन्द ब्रह्मत्वका परिचायक है। उन्होंने भक्तिको शानसे श्रेष्ठ स्वीकार किया है। भक्ति भगवान्की ओर ले जाती है, शान ब्रह्मानुभूति प्रदान करता है। श्रीमद्भागवतको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्ति-शास्त्र माना है।

आश्विन शुक्र तृतीयाको शाके १५४० मे पचासी साल-की अवस्थामे उन्होंने देह-त्याग किया । वे महान् दार्शनिक पण्डित और भक्तियोगके पूर्ण मर्मज्ञ थे। महात्मा, योगी, विरक्त, भक्त-सबके सहज समन्वय थे।

## भक्त विष्णुपुरीजी

श्रीविष्णुपुरीजी परमहंसकोटिके संन्यासी थे और तिरहुतके रहनेवाले थे। ये बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान्
ये। इनकी भक्तिरलावलीका पंद्रहवी शताब्दीके प्रारम्भमें
कृष्णदास लौरीयके द्वारा वॅगलामे अनुवाद हुआ था, जिससे
यह अनुमान होता है कि विष्णुपुरी चौदहवीं शताब्दीके
अन्तमे विद्यमान रहे होगे। हिंदी विश्वकोपमे लिखा है कि
विष्णुपुरीका दूमरा नाम वैकुण्ठपुरी था और ये मदनगोपालके
गिष्य थे। इन्होंने भगवद्गक्तिरलावली, भागवतामृत, हरिभक्तिकल्पलता और वाक्यविवरण—ये चार ग्रन्थ लिखे थे।

, कहा जाता है कि नवद्दीण्के महाप्रमु श्रीचैतन्यदेव और विष्णुपुरी एक बार काशीमे मिले थे। जब चैतन्य महाप्रमु वृन्दावनसे पुरीको जा रहे थे, उस समय दोनो ही एक दूसरेके प्रति बड़े आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरीके एक शिष्य काशीसे जगन्नाथपुरी गये और वहाँ श्रीचेतन्य मंहाप्रमुसेमिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरीके लिये कोई सन्देशा मेजना हो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपाकर बताइये। तत्र श्रीचैतन्यदेवने सभी वैष्णवोके सामने उस शिष्यके द्वारा विष्णुपुरीको यह कहला मेजा कि आप हमारे लिये एक सुन्दर रत्नावली भेजिये।

श्रीचैतन्य महाप्रभु-जैसे महान् त्यागिके मुँहसे इस प्रकारके शब्द सुनकर उनके साथियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ, परतु उन्हे डरके मारे कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जानेपर विष्णुपुरीका वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया और महाप्रभुके हाथमें एक पुस्तक देकर बोला कि 'गुरुदेवने आपके आदेशानुसार यह रत्नावली आपकी सेवामें भेजी है।' यह सुनकर महाप्रभुके साथियोको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाप्रभुके आश्चयको न समझ सकनेपर वड़ा पश्चात्ताप किया। श्रीचैतन्यमहाप्रभुने उस रत्नावलीको भगवान् श्रीनीलाचलनाथके चरणोमे रख दिया।

एक कथा यह है कि संत विष्णुपुरीके एक मित्र थे माधवदास । उन्होंने एक बार विष्णुपुरीसे एक अनोखे ढंग-की रलावली मॉगी, जिसको धारण करनेसे सुख मिले । अपने उन्ही मित्रके अनुरोधसे विष्णुपुरीने कुछ चुने हुए रलोको सगृहीतकर उन्हे पुरुषोत्तमक्षेत्र भेज दिया, जहाँ उनके मित्र रहते थे।

भक्तिरत्नावलीमे भागवतमेसे नवधा भक्तिविषयक कई सुन्दर वाक्य संग्रहीत किये गये हैं और उन्हें विषयके अनुसार तेरह भागोमे विभक्त किया गया है। प्रत्येक भागका नाम 'विरचन' रक्खा गया है। जो लोग पूरी भागवत नहीं पढ सकते, उनके लिये यह प्रन्य बड़े कामका है। अपने ग्रन्थके सम्बन्धमे वे स्वयं लिखते हैं कि 'मैं चाहें कितना भी अज्ञ एवं अल्पबुद्धि होक्तं, मेरे इस प्रयासका भक्तलोग अवश्य आदर करेंगे। मधुमक्खीमे कितनी बुद्धि हैं और क्या-क्या गुण हैं—इस बातको कोई नहीं पूछता; किंतु उसके द्वारा सिक्षत मधुका सभी बड़े चावसे आस्वादन करते हैं।'

भक्तिरत्नावलीपर कई टीकाऍ मिलती हैं। इनमेसे पहली टीका श्रीधरद्वारा संस्कृतमें लिखी गयी है, इसका नाम है कान्तिमाला। दूसरी टीका हिंदी गद्यमें लिखी गयी है। तीसरी टीका हिंदीक दोहे-चौपाइयोंमें लिखी गयी है। उसका नाम है—भक्तिप्रकाशिका। इसके अतिरिक्त भक्तिरत्नावलीपर दो टीकाऍ गुजरातीमे भी मिलती हैं। भक्तिप्रकाशिकां अनुसार भक्तिरत्नावलीके विरचनोंमे निम्नलिखित विषयोका वर्णन हुआ है। पहले विरचनमें मिक्ति महिमाका वर्णन हुआ है, दूसरेमे महापुरुषोंके तथा उनके संगके प्रभावका वर्णन है। तीसरे विरचनमें भक्तिके कई भेद बताये गये हैं। चौथेसे लेकर वारहवे विरचनतक नवधा भक्तिका अलग-अलग वर्णन है और तेरहवें विरचनमें शरणागितका वर्णन है।

## भक्त-वाणी

वासुदेवस्य ये भक्ताः शान्तास्तद्गतमानसाः। तेषां दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥—विदुर

जो भगवान् वासुदेवके भक्त हैं, जो परम शान्त तथा उन्हींने चित्त छगाय़े हुए है, मै जन्म-जन्म उनके सेवकोंका सेवक बना रहूँ ।

## स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजी सरस्वती

वेदान्ताचार्य स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजी महाराज काशीमे विराजते थे । ये वेदान्तके अद्वितीय विद्वान् थे एवं देव-विग्रहार्चनादिको स्वीकार नहीं करते थे । महाप्रमु श्रीचैतन्यदेव जब प्रेमभक्तिके द्वारा देशको उन्मादित करते हुए विचरण कर रहे थे, उस समय श्रीप्रकाशानन्दजीने उनके समीप एक श्लोक लिखकर भेजा । श्लोक निम्नलिखत था—

यत्रास्ते मणिकणिंकामलसरः स्वहीधिंका दीर्घिका रत्नं तारकमक्षरं तनुमृते शम्भुः स्वयं यच्छति। तस्मिन्नद्भुतधामनि सारियोर्निर्वाणमार्गे स्थिते मूढोऽन्यत्र मरीचिकासु पशुवत् प्रत्याशया धावति॥

'जहाँ मणिकणिंका ही अमल सरोवरके समान है, पुण्यतोया जाह्नवी दीर्घिकाकी मॉित शोभायमान हैं, जहाँ शम्मु स्वयं जीवोंको तारक-मन्त्ररूप दुर्लभ अक्षर-रक्त दान करते हुए निवास करते हैं, जो भगवान् शंकरका दिव्य धाम और मुक्तिका सोपान है, उस काशीके रहते हुए मूर्खलोग जलकी आशासे मरीचिकाकी ओर दौड़नेवाले मृगकी भॉित अन्यत्र दौड़ते हैं।'

श्लोक पढ़कर प्रभुने मुसकराते हुए निम्नलिखित श्लोक उत्तरमे लिख भेजा—

घर्माम्भो मणिकर्णिका भगवतः पादाम्ब भागीरथी काशीनां पतिरर्धमस्य भजते श्रीविश्वनाथः स्वयम्। एतस्यैव हि नाम शम्भुनगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् कृष्णपदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम्॥

'जिनका पसीना ही मणिकर्णिका घाटका जल है एवं जिनके चरणकमलोंसे ही पुण्यसिलला भागीरथीका जन्म हुआ है, काशीपित स्वयं भगवान् शम्भु जिनके अर्द्धाङ्गको सुशोभित करते हैं एवं जिनका तारक नाममन्त्र उन्हीं भगवान् शम्भुकी नगरीमे जीवगणोंका निस्तार करनेको सदा कार्यान्वित रहता है, हे सखे! श्रीपाद! आप उन्हीं मोध्यदायी श्रीकृष्णचरण-कमलोंका भजन क्षीकिये!

स्वामी प्रकागानन्दजीने इस श्लोकको पाकर एक और श्लोक लिख भेजा--- विश्वामित्रपराशरप्रमृतयो वाताम्बुपणौराना-स्तेऽपि स्वीमुखपद्धनं सुलिलतं दृष्ट्वैव मोहं गताः। शाल्यन्नं सपृतं पयोद्धियुतं ये भुजते मानवा-स्तेपामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद विन्ध्यस्तरेत् सागरम्॥

'वायु, जल और वृक्षोंके पत्ते खाकर रहनेवाले परादार, विश्वामित्र प्रभृति ऋषिवृन्द भी जब स्त्रियोंके मुख-कमलको देखकर विमुग्ध हो गये, तब घी, दूध और दहीके साथ शालि चावल खानेवाले लोग यदि इन्द्रियोका निग्रह कर सकें तो यह वैसी ही बात होगी कि विन्ध्याचल पर्वत समुद्रमें तर गया।' महामभुने अपने भक्तोंके साथमें इसके उत्तरस्वरूप निम्नलिखित स्रोंक लिखकर फिर भिजवाया—

सिंहो बली द्विरदश्करमांसभोजी संवत्सरेण कुरुते रतिमेकवारम्। पारावतः खलु शिलाकणमात्रभोजी कामी भवेञ्चनुदिनं वद कोऽत्र हेतुः॥

'सिंह अत्यन्त बलिष्ठ होता है एवं हाथी तथा ग्रूकरोंका मांस खाता है, किंतु साल्भरमे केवल एक बार स्त्रीसङ्ग करता है। किंतु पत्थरके कंकड़ोंको खाकर जीवित रहनेवाला कबूतर पक्षी निरन्तर रितिक्रियामे ही रत रहता है; बताइये, इसका क्या कारण है ?'

प्रकाशानन्दजी इसका क्या उत्तर देते । इसके बाद जब प्रकाशानन्दजीने यह सुना कि नीलाचलके प्रसिद्ध वेदान्ता-चार्य श्रीसार्वभौम चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी हो गये हैं, तब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने सोचा— चैतन्य जरूर कोई इन्द्रजाल जानता है ।

एक वार एक महाराष्ट्र ब्राह्मणने काशीके सभी संन्यासियोंको निमन्त्रित किया । श्रीचैतन्यदेव संन्यासियोंके प्रायः नहीं जाया करते थे, पर ब्राह्मणके आब्रहसे उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । श्रीप्रकाशानन्दजी तो वहाँ आनेवाले थे ही । वे बड़े दिग्गज विद्वान् थे और उन्हें अपनी तर्कशक्तिपर बड़ा विश्वास था । काशीमें उनके अनुयायी हजारों शिष्य-संन्यासी थे । उन्होंने सोचा था कि चैतन्य सामने आयेगा तो दो-चार बातोंमे उनकी जन्नान वंद कर दी जायगी।

महाप्रभु श्रीचैतन्य भगवान्के नामका कीर्तन करते हुए सहसों संन्यासियोंकी उस अपूर्व समामे पहुँचे। उन्होंने वहाँ पहुँचकर बड़े संकोचके साथ सिर नीचा करके सारी संन्यासी-समाको नमस्कार किया। तदनन्तर पैर धोनेकी जगह जाकर पैर धो लिये और वहीं बैठ गये। स्वामी प्रकाशानन्दजी बड़े सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने चैतन्यको बड़ा आग्रह करके सभामे लाकर बैठाया। महाप्रभुके

अत्यन्त विनम्न व्यवहार, उनकी मधुर मनोहर मूर्ति और मोहन हरिनामध्वनि—इन सबका प्रकाशानन्दजीपर बहा प्रभाव पढ़ा । उन्होंने श्रीचैतन्यसे दो-चार बातें कीं, जिसका कल यह हुआ कि प्रकाशानन्दजीके हृदयका सारा गर्व गल गया और उसमें भक्तिका सञ्चार हो आया। अब तो काशीमें मानो हरिनामकी बाढ़ आ गयी। प्रकाशानन्दजी प्रबोधानन्द बन गये और महाप्रमुके पीछे-पीछे चलने लगें।

## ठाकुर रामचन्द्र कविराज

महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके साथ अवतीर्ण होनेवाली विभृतियोंमे एक थे-वृभूरि-ग्रामनिवासी कविराज रामचन्द्र ठाकर । इनका पाण्डित्य समाजमें सब ओर प्रसिद्ध था । सदृदशरीर, स्वर्णकान्तियुक्त गौरवर्ण रामचन्द्र जितने शरीर-से मनोहर लगते थे, उतने ही मनके भी वे सरल और निर्मल थे । विद्या-बुद्धिके अभिमानसे शून्य होनेपर भी जबतक अन्तःकरणमे भगवद्गक्तिका पूर्ण पावन प्रकाश न हो जाय, कामादि विकार छिपे रहते ही हैं। ये विवाह करके घरको लौट रहे थे कि सौभाग्यवश इन्होंने श्रीचैतन्य महाप्रमुके मकानके पार्श्वमें ही सुन्दर घने वट-वृक्षकी स्निग्ध छाया पाकर विश्रामार्थ पड़ाव डालनेका विचार किया । इनके साथ बाजा बजानेवाले, पालकी ढोनेवाले आदि सब मिलाकर बीसों आदमी थे। महाप्रभु उस समय अपने द्वारपर ही बैठे दो-चार शिष्योके साथ श्रीकृष्णलीला-चर्चा कर रहे ये । इनकी सुन्दर आकृति देखकर इनकी ओर आकृष्ट-से हुए वे कहने लगे-- 'देखो!यह व्यक्ति यदि श्रीकृष्णका दास हो जाय तो कैसा उत्तम हो। ऐसे उत्तम देहको श्रीकृष्ण-भजनमें न लगाकर, देखो, यह विवाह करके एंसारके नागपाशमें वेंधने जा रहा है। हाय ! हाय ! वंशवृद्धि करनेकी इच्छासे यह 'घन-घन' 'विषय-विषय' करता केवल दिन-रात घोर' दुःखींमे ही गिरेगा ।' पासमें ही विश्राम करते हुए रामचन्द्रके कार्नोमें जाते ही महाप्रभुके शब्दोंने चमत्कारिक प्रमाव किया। ये अपनी स्थिति सारणकर अपनेको अत्यन्त धिकारने लगे । इनके मनमें भक्त-कृपासे विवेकका उदय हुआ । ये अपने घरको चले गये, परंतु इनके मनमें अब गृहस्यमें तनिक भी उत्साह नहीं रहा । एक दिन, दो दिन, तीन दिन रामचंन्द्रने किसी-न-किसी प्रकार घरमें व्यतीत किये; आखिर विवश होकर वे श्रींप्रभुके पादपर्श्वोमें जाकर गिर गये।

अत्यन्त कातर हो—'रक्षा करो ! नाय ! विषय-कूपमें गिरकर मेरा जीवन अत्यन्त कल्लित हो गया है । मैं अन्यन्त पतित, पापाचारी और विषयी हूँ—मेरे प्रति दया कीजिये' कहते हुए अत्यन्त दीनतासे विलाप करने लगे ।

दयामय महाप्रभु रामचन्द्रकी दीन प्रार्थनांसे द्रवित हो उन्हें आलिक्नन करते हुए कहने लगे—'पुम्हें चिन्ता करनेका कोई प्रयोजन नहीं । भगवान् श्रीकृष्ण निश्चय ही तुमपर कृपा करेंगे।' यों कहकर प्रभुने उन्हें 'राधाकृष्ण' मन्त्रकी दीक्षा दी। प्रभुकी दयासे रामचन्द्रमें अपूर्व भक्तिका प्रकाश हो गया। प्रभु रामचन्द्रको एक क्षणके लिये भी नहीं त्यागते थे। रामचन्द्रके प्रति महाप्रभुका अन्तःकरणसे इतना प्रेम या कि प्रभुके मनकी सभी अवस्थाएँ रामचन्द्रको ज्ञात हो जाया करती यीं।

एक बार लगातार सात दिनोंतक महाप्रमुको बाह्य-शान नहीं हुआ । अनवरत बाह्यज्ञानशून्य समाधि-अवस्थाको जानकर श्रीश्रीविष्णुप्रियाजी आदिको बड़ी चिन्ता हुई । महाप्रमुको चेत करानेके बहुत प्रयत्न किये गये, पर सभी निष्फल हुए । प्रमु तो किसी दूसरे ही लोकमें थे । अन्तमें भक्तोंने श्रीरामचन्द्र ठाकुरसे चिन्ता अभिव्यक्त की । वे प्रभु-के पास ही समाधि लगाकर बैठ गये । कहते हैं श्रीकृष्णकी नित्य-लीलामें प्रविष्ट हो महाप्रभु श्रीप्रियाजीका खोया हुआ कर्णभूषण यमुना-पुलिनमें हुँद रहे थे । सखीरूपमें श्रीरामचन्द्र भी वहीं पहुँच गये और प्रभुके साथ ही उसे खोजनेमें लग गये। कुछ ही देर पश्चात् उन्हें वह आभूषण किसी लताजालमें उलझा हुआ मिल गया । दोनों ही भीविया-जीके पास उस आभूषणको लेकर पहुँचे । श्रीप्रियाजीने उन्हें अत्यन्त इपेंसे अपना चर्वित पान देकर अभिनन्दित किया । उस चर्वित पानको चवाते-चवाते ही दोनोंको बाह्यबान हो

गया । उस दिव्य ताम्बूलकी दिव्य सुगन्धसे समस्त वातावरण सुवासित हो उठा । सभी भक्तवृन्द उस सौरभामृतसे छककर भावाविष्ट हो गये । धन्य है ! जो सुख ब्रह्मादिक देवगणोंको भी दुर्लभ है, वह सुख इन महापुरुपोंके सहवाससे इस वर्सुधराके जीवोंको प्राप्त हुआ ।

#### ----

#### राजा प्रतापस्द्र

विद्वजन-प्रतिपालक राजा प्रतापक्द्र उत्कल देशके राजा ये । इनके पिताका नाम पुरुषोत्तमदेव और माताका नाम पद्मावर्ता था । ये बचपनते ही अत्यन्त विद्या-प्रेमी थे । विद्याभ्यातमे रहकर इन्होंने विविध शास्त्रोंका पर्याप्त शान प्राप्त कर लिया था । ये प्रजाका अपने पुत्रकी तरह पालन करते थे । युद्ध-विद्यामे भी ये वहे निपुण थे । सेतुबन्धतक इन्होंने अपना अधिकार-विस्तार कर लिया था । विजयनगर राज्य भी इन्होंके हाथमें था । पुरुषोत्तम-तीर्थ पुरीधामके ये ही अधिकारी थे ।

भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु जय पुरीधाममें थे, तव उनके दर्शन करनेकी उत्कण्ठाको लेकर राजा वहाँ आये । इन्होंने प्रभुके दर्शनार्थ प्राथना की; किंतु प्रभुने यह कहकर कि भी विषयी राजाओं, महाराजाओं और जमींदारोंसे सर्वया नहीं मिल्रता' उनकी प्रार्थना उकरा दी । प्रभुकी अस्वीकृति सुनकर राजा अत्यन्त दुखी हुए । उनकी प्रभु-दर्शनोत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । अन्तमे अत्यन्त निराश हो, उन्होंने यही निश्चय किया कि श्रीचैतन्य-चरण-दर्शनोंकी आशामे ही मैं यहाँ प्राणोंको त्याग दूँगा । राजाके इस निश्चयको सुनकर राय रामानन्द प्रभृति भक्तों-को बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने महाप्रभु श्रीचैतन्यके सम्मुख राजाका सहस्य जनाया, पर वे अपने निश्चयसे अहिंग रहे।

सत्य ही है-भगवद्विमुख, विषयासक्त पुरुष उच्च-

जातीय एवं संसारके अन्य गुणोंसे सम्यन्न होनेपर भी भक्तोंके लिये तो उपर्रातके ही पात्र हैं।

आखिर राय रामानन्द आदि भक्त-श्रेष्टोंने यही निश्चय किया कि रथ-यात्राके ग्रुभ अवसरपर जब महात्रभु भावोन्मक्त एवं रसाविष्ट हो श्रीहरि-नाम-संकीर्तन करते हुए निकलें, उस समय राजा श्रीरासपञ्चाष्यायीका एक क्षोक उच्चारण करें । जिसकी जिह्नापर भगवान्का निर्मल यश होगा, उसे प्रेमी प्रभु अवश्य ही हृदयसे लगा लेंगे । हुआ भी यही— ज्यों ही प्रभु श्रीहरि-नाम-कीर्तनमें मक्त हो नृत्य करते निकले, राजाने अत्यन्त सुमधुर स्वरमे श्रीमद्रागवतके इस क्षोकका गान आरम्म किया—

तव कथामृतं तसजीवनं
किविभिरीहितं कस्मपापहम्।
अवणमङ्गकं श्रीमदाततं
भुवि गृणनित ये भूरिदा जनाः॥

प्रभुने ज्यों-ही इसे सुना, वे दौड़कर राजासे लिपट गये । महाभावस्वरूप प्रभुके पावन स्पर्शसे ही राजा भगवत्-प्रेमसम्पदासे युक्त हो गये और प्रभुके साथ ही उन्मच होकर नृत्य करने लगे । धन्य है ऐसे त्रिजगपावन-कर्त्ता महापुरुषोंको एवं उनके सङ्गलाभको प्राप्त करनेवाले अनन्त सीभाग्यसीम जीवोंको । तभीसे राजा प्रतापस्द्र महान् भक्त हो गये और श्रीचैतन्यके महान् अनुगत होकर जीवन व्यतीत करने लगे ।

### भक्त रघुनायदास

वंगालमें तीसवीघाके पास पहले एक सप्तग्रामनामक महा-समृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगरमें हिरण्यदास और गोवर्दनदास—ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों माई-माई ही थे। ये लोग गौड़के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैनशाहका ठेकेपर लगान वस्ल किया करते थे और ऐसा करनेमे बारह लाल कपया सरकारी लगान भर देनेके बाद भाठ लाल कपया इनके पास बच जाता था। आठ लाख कार्षिक आय कम नहीं होती और वह भी उन दिनों! खैर, कहनेका मतन्त्र यह कि ऐसे सम्पन्न घरमें रघुनायदासका जन्म हुआ था। हिरण्यदास सन्तानहीन थे और गोवर्द्धनदामके भी रघुनायदासको छोड़कर और कोई सन्तान न थी। इस तरह दोनों भाइयोंकी आशाके स्थल एकमात्र यही थे।

खारें तो थोड़ा, पीरें तो थोड़ा और उड़ारें तो थोड़ा— इस तरह बड़े लाइ-दुलारके साथ बालक रधुनायदासका लालन-पालन हुआ। अच्छे-से-अच्छे विद्वान् पदानेको रक्खे गये । बालक रघुनायने बड़े चावसे संस्कृत पढ़ना भारम्भ कर दिया और योड़े ही समयमे उसने संस्कृतमें पूर्ण भिम्नता प्राप्त कर छी। यही नहीं, भाषाकी शिक्षाके साय-साय रघुनायको उस सङ्गीवनी बूटीका भी स्वाद मिल गया, जिसके संयोगसे विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह सङ्गीवनी बूटी है—भगवानकी भक्ति। बात यह हुई कि अपने जिन कुलपुरे हित श्रीबलराम आचार्यके यहाँ बालक रघुनाय विद्याम्यासके लिये जाता था, उनके यहाँ उन दिनों श्रीचतन्य महाप्रमुके परमित्रय शिष्य श्रीहरिदासजी रहा करते थे। उनके सत्तक्कसे हरिभक्तिकी एक पतली-सी धार उसके दृदयमे भी बह निकली।

उन्हीं दिनो खबर मिली कि श्रीचैतन्यदेव शान्तिपुर भीअद्भैताचार्यके घर पधारे हुए हैं। ज्यों ही यह समाचार मिला त्यों ही आसपासके भक्तोंका दिल खिल उठा। रघुनाय तो खबर पाते ही दर्शनके लिये छटपटा उठा । उसने शान्तिपुर नानेके टिये पितासे आज्ञा मॉगी । पिताके टिये यह एक अनावश्यक-सा प्रस्ताव था; पर जब उन्होने देखा कि रघुनायके चेहरेपर बेचेनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमारकी भाँति बढ़िया पालकीमें बैटाकर, नौकर-चाकरोंके दलके साथ शान्तिपुर भेज दिया । शान्तिपुरमें रघुनायदास सीधा श्रीअद्वैताचार्यके घर पहुँचा। जाकर भेंटकी वस्तुओंके सहित गौरके चरणोंभें टोट-पोट हो गया । गौर इसे देखते ही ताड़ गये कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी उन्होंने 'अनासक्तभावसे घर-गृहस्थीमे रहते हुए भी भगवत्प्राप्ति की जा सकती है, आदि उपदेश देकर आशीर्वादसहित घरके लिये वापस किया। रघुनाथ घर वापस आ रहा था; पर उसे यह ऐसा कठिन माॡ्म पड़ रहा था जैसा नदीमें प्रवाहके विपरीत तैरना।

अस्तु, किसी तरह हृदयकी उयल-पुथलके साथ वह घर आया और माता, पिता तथा ताऊके चरणोंमे प्रणाम किया; पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरेका रंग ही बदला हुआ है। घरवालोंको पछतावा हुआ कि इसे गौराङ्गके पास क्यो जाने दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ; अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिये—ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़केपर चौकी-पहरा बैटा दिया। शायद विवाह हो जानेसे मेरे बेटेका चित्त स्थिर हो जाय—इस खयालसे श्रीगोवर्द्धनदास मजूमदारने झटपट ब्यवस्था करके एक अत्यन्त रूपवती बालिकांके साथ अपने पुत्रका विवाह कर दिया। परंतु पीछे उनका खयाल गलत साबित

हुआ । वह बार-बार घरसे निकल भागनेका प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़कर लोटा लाते । धीरे-धीरे यह मामला इतना अधिक बढ़ा कि स्वजनोंकी सलाहसे माता-पिताने रघुनाथको पागलकी तरह रस्तीसे बँधवा दिया । परंतु पीछे विवेकने उन्हें समझाया कि बहुत कड़ा करके बॉधा हुआ बन्धन जब टूटता है, तब बात-की-बातमे दुकड़े-दुकड़े हो जाता है । इसपर रघुनाथको पागलकी तरह बॉधनेका पागलपन उन्होंने त्याग दिया । हॉ, नजरकी चौकसी उन्होंने पूर्ववत् जारी रक्खी ।

उन दिनों उस देशमे गौराङ्गके बाद यदि किमी महापुरुष-के नामकी धूम थी तो वह थी श्रीनित्यानन्दके नामकी। संन्यासी होकर अनेक देश-देशान्तरे मे परिभ्रमण करनेके बाद श्रीनित्यानन्दमहाराज श्रीगौराङ्गके शरणापन्न हुए थे और उन्हींकी आज्ञासे वे गौड़-प्रदेशमें हरिनामका प्रचार कर रहेथे। उन्होने पानीहाटी ब्रामको हरिनामप्रचारका प्रधान केन्द्र बना रक्खा या । रघुनायदासकी भी इच्छा यह आनन्द ऌटनेकी हुई। पिताने भी रोक नहीं लगायी। उन्होंने भी अब 'रस्सा ढील' नीतिसे काम लेना आरम्भ कर दिया—यानी जैसे बिगड़े हुए घोड़ेकी रस्तीके सिर्फ छोरको मजबूतीसे पकड़े रहकर 'जायगा कहाँ, रस्सीका छोर तो हाथमे हैं यह सोचकर रस्सीको बिल्कुल ढीला करके जी भरकर उछलने-कूदनेके लिये उसे स्वतन्त्र कर दिया जाता है, वैसे ही गोवर्द्धनदासने रघुनाथदासपर निगाह रखनेवालोको तो और अधिक सावधानीके साथ काम करनेका आदेश कर दिया था, पर ऊपरसे स्पष्ट दिखलायी देनेवाला बन्धन हटा लिया था। इसीलिये बड़ी खुशीके साथ रघुनाथदासको पानीहाटी जानेकी अनुमति मिल गयी । रघुनाथदाष्ठ पानीहाटी गये, श्रीनित्यानन्दके दर्शनसे अपने नेत्रोंको सुख पहुँचाया और हरिनामसंकीर्तनकी ध्वनिसे अपने कर्णविवरोको पावन किया । यही नहीं, श्रीनित्यानन्दकी दयासे इन्हें समवेत असंख्य वैष्णवजनोको दही-चिउरेका महाप्रसाद चढ़ानेका भी सुअवसर प्राप्त हो गया । दूसरे दिन बहुत-सा दान-पुण्य करके श्रीनित्यानन्दजीसे आज्ञा लेकर घरको आ गये ।

घर आ 'गये--पर शरीरसे, मनसे नहीं । इस कीर्तन समारोहमें सम्मिलित होकर तो अब वे बिल्कुल ही बेकाब हो गये। इघर इन्होंने यह भी सुन रक्खा था कि गौड़ देशके सैकड़ों भक्त चाहुर्मास्यभर श्रीचैतन्यचरणोंमें निवास

करनेको नीलाचल जा रहे हैं; इस स्वर्णसंयोगको वे किसी तरह हाथसे जाने देना नहीं चाहते थे। एक दिन भगवत्प्रेरित महामायाने एक साथ सारे-के-सारे ड्योढीदारोंको निद्रामे डाल दिया और सबेरा होते-न-होते रघनाथ महलकी चहारदीवारीसे निकलकर नौ-दो-ग्यारह हो गये। इधर ज्यों ही माल्य हुआ कि रघनाथ नहीं हैं तो सारे महलमे सनसनी फैल गर्या । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण—सभी दिशाओंको आदमी दौड पड़े: पर वहाँ मिलनेको अब रघनाथकी छाँह भी नहीं थी । अनमान किया गया कि कहीं परी न गया हो। उन्होंने गॅच घुड्सवारोको पुरीके रास्तेपर दौड़ा दिया: पर वहाँ एवनाथदास कहाँ थे ? भगवानने उन्हें यह बुद्धि दी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं । अनेक यात्रियोसे भेंट होगी । पूछेगे-कौन हो, कहाँसे आये ? उन्हे क्या उत्तर दँगा । बतलानेसे भेद खलता है और उन यात्रियोमे क्या माल्य कोई जान-पहचानका ही निकल आये और मेरे लिये ख़िपया पुलिसका कर्मचारी बन बैठे ! सीधे ऊटपटॉग जंगलके रास्तेसे जाना अच्छा है। इसलिये वे पगडंडिक रास्तेसे गये और रात होते-होते प्रायः तीस मीलपर जा नहुँचे । इधर यात्रियोका सङ्ग लेनेके बाद गोवर्द्धनदासके आदिमयोंको जब शिवानन्दसे मार्द्रम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आये, तब हताश होकर वे लौट आये । सारे महलमे कुहराम मच गया । हित-मित्र---**एभी ऑस बहाकर समवेदना प्रकट करते और समझाते कि एकका रक्षक एकमात्र ईश्वर है**, इसलिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये; पर उन्हे ढॉढस न होता ।

एक राजकुमार, जो कभी एक पग भी विना स्वारीके न चलता था, वह आज बड़े-बड़े विकट वटोहियोंके भी कान काट गया। उत्कट वैरागी रघुनाथको प्रथम दिनकी यात्रा समाप्त करनेकेबाद एक ग्वालेके घरमे बसेरा मिला और उसके दिये हुए थोड़े-से दूधपर बसर करके दूसरे दिन विल्कुल तड़के फिर कूच कर दिया और इस तरह लंबी चलाई करके करीब एक महीनेका रास्ता रघुनाथने कुल बारह दिनोंमे तै कर डाला और इन बारह दिनोंमे उन्होंने कुल तीन बार रसोई बनाकर अपने उदरकुण्डमे आहुति दी।

इस प्रकार प्रभुसेवित नीलाचलपुरीके दर्शन होते ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्रीचरणोंकी ओर अग्रसर हुए। इनके हृदयमे न जाने क्या-क्या तरङ्गे उठ रही थीं। इसी प्रकार भावुकताके प्रवाहमें अलौकिक आनन्द लाभ

करते हुए ये निश्चित स्थानक निकट जा पहुँचे । दूरसे ही इन्होंने देखा कि भक्तजनों हिरे हुए श्रीचैतन्यदेव प्रमुख आसनपर विराजमान हैं। उस अलौकिक गोभासे युक्त मूर्तिका दर्गन करते ही रघुनाथका रोम-रोम खिल उठा। हर्षातिरेक्से उन्हे तन-वदनकी भी सुधि न रही । र्घनायदास श्रीचरणोंके निकट पहॅच गये । सबसे पहले मुक्कन्ददत्तकी निगाह उनपर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा- अच्छा, रघनाथदास, आ गये ?' तुरंत ही गौरका भी ध्यान गया। वे प्रसन्नतासे खिल उठे। 'अच्छा, वत्र रघुनाय ! आ गये ?' कहकर उनका स्वागत किया । और उनके प्रणाम करनेके बाद झटसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक उन्हे उठाकर गले लगाया । पास बैठाकर उनके सिरपर हाथ फेरना ग्ररू किया । रघनायको ऐसा मालूम पडा मानो उनकी रास्तेकी सारी थकावट हवा हो गयी । महाप्रभुकी करुणाशीलता देखकर उनकी ऑखोंसे श्रद्धा और प्रेमके ऑसू वरस पड़े । उन्हें भी गौरने निज करकमलोंसे ही पोंछा।

इसके अनन्तर चेतन्यदेवने स्वरूपदामोदरको अपने पास बुलाकर कहा कि 'देखों, मै इस रघुनायको तुम्हें सोंपता हूँ। खान-पानसे छेकर साधन भजनतक सारी व्यवस्थाका भार तुम्हारे ऊपर है, भला !' बहुत अच्छा !' कहकर स्वरूपने प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनायको अपनी कुटीमें हे गये । उनके समुद्र-स्नान करके वापस आनेपर उन्हें जगन्नाथजीका कई प्रकार प्रसाद और महाप्रसाद लाकर दिया । रघुनाथने उसे बड़े प्रेमसे पाया । परतु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोजका सिङसिङा है, तब उनके मनमे यह विचार उत्पन्न हुआ कि रोज-रोज यह बढ़िया-बढिया माल खानेसे वैराग्य कैसे सधेगा । आखिर चार-पाँच दिनके बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था वदल दी। भीं एक राजकुमारकी हैिसयतका आदमी हॅं इस प्रकारका रहा-सहा भाव भी मुलाकर वह साधारण मिक्कककी भॉति जगन्नाय-जीके सिंहद्वारपर खडे होकर भिक्षावृत्ति करने लगे और बड़े आनन्दके साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगोंको माॡम हुआ कि ये वहुत वड़े घरके छड़के होकर भी इस अवस्थामे आ गये हैं। तब उन्हें अधिकाधिक परिमाणमे विविध प्रकारके पदार्थ देना आरम्भ कर दिया । आखिर घवराकर रघनाथदासको यह क्रम भी त्याग देना पड़ा । अब वह चुपचाप एक अन्नक्षेत्रमे जाते और वहाँसे रूखी-सूखी भीख है आते। रघुनाथको गति-

### कल्याग



भक्त रघुनाथदास [ पृष्ठ ५०९



भक्त प्रतापराय [ पृष्ठ ५१२



ववन भक्त हरिदास [ १४ ५१७



भक्त रघुनाथ महापात्र

[ पृष्ठ ५२४

**山の人からからからからなからなからなからないないからから** 



मास्तीपर भगवत्कृपा [ पृष्ठ ५२६



रामहरिके वदले पुत्रकी हत्या [ पृष्ठ ५३३



भक्त नवीनचन्द्र

्रिय ५२९

中からなかかくからからのからし

विधि व गा-से-क्या हो रही है, श्रीगौराङ्गदेवको पूरा पता लगता रहता । उनके दिन-दिन बढते हुए वैराग्यको देखकर उन्हें यहा सुख मिलता । रघुनायकी उत्कट जिज्ञासा देखकर श्रीमहाप्रभुने एक दिन उन्हें साधनसम्बन्धी कुछ उपदेश दिया। कहा कि मै तुम्हें सब शास्त्रों का सार यह बत उता हूँ कि श्रीकृष्णके नामका स्मरण और कीर्तन ही संसारमे कल्याण-प्राप्तिके सर्वश्रेष्ठ साधन है । पर इस साधनकी भी पात्रता प्राप्त करनेके साधन ये है कि निरन्तर साधुसङ्ग करे, सासारिक चर्चासे बच्चे, परिनन्दासे कोसों दूर रहे, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान करे, किसीका दिल न दुखाये और दूसरेंक दुखानेपर दुखी न हो, आत्मप्रतिष्ठाको विष्ठावत् समझे, सरल और सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करे, आदि ।'

रघुनाथदास इच्छा और अनिच्छासे जबतक राजकमार थे, तवतक थे; अब वह वैरागी बन गये है, इसलिये उनका वैराग्य भी दिन-दिन बड़े वेगसे बढता जाता है। पहले वे अन्नक्षेत्रमं जाकर मिक्षा ले आते थे; पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया। कारण, भण्डारीको जैसे ही इनके वश आदिका परिचय मिला, उसने भिक्षामे विशेषता कर दी। इसिलये इन्हे इस ब्यवस्थाको भी त्यागकर नयी व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथजीमे दूकानोपर भगवान्का प्रसाद भात-दाल आदि विकता है। यह प्रसाद विकनेसे बचते-बचते कई-कई दिनका हो जानेसे सड़ भी जाता है। सड़ जानेसे जब यह विक्रीके कामका भी नहीं रहता, तब सड़कपर फेंक दिया जाता है, जिसे गौएं आकर खा जाती हैं । रघुनाथदासको इस जीविकामे निर्द्दता माळूम हुई। वे उसी फेंके हुए प्रसादमेसे योड़ा-सा वटोरकर हे आते और उसमे बहुत-सा जल डालकर उसे घोते और उनमेसे कुछ साफ से खाने लायक चावल निकाल लेते और नमक मिलाकर उसीसे अपने पेटकी ज्वाला ज्ञान्त करते । गौराङ्गदेवको इनकी इस प्रसादीका पता छगा तो वे एक दिन सायङ्का उको दबे पॉव रघुनाथके पास पहुँचे। ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाय प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और भी दुवक गये, और इसी तरह खड़े रहे; एकाएक वंदरकी तरह शपटकर छापा मारा । झटसे एक मुट्ठी भरके 'वाह बच्चू! मेरा निमन्त्रण बद करके अव अकेले-ही-अकेले यह सब माल उडाया करते हो ?' कहते हुए मुखमे पहुँचाया। घ्यान जाते ही 'वाह प्रभो ! यह क्या ? इस पापसे मेरा निस्तार कैसे होगा !' कहकर झटसे रघुनाथने दोनों हाथोंसे पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सकें । लजा और सङ्कोचसे उनका चेहरा मुर्झा गया और नेत्रोंमें जल-विन्दु झलक आये । महाप्रभु मुँहमे दिये हुए कौरको मुराते-मुराते रघुनाथकी ओर करुणाभरी दृष्टिसे निहारते पुनः हाथ मारनेको लपके और रघुनाथ 'हे प्रभो ! अब तो समा कीजिये' कहते हुए पतली लेकर भागे । तबतक यह सब हल्ला-गुला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुँचे और यह देखकर कि श्रीगौर जबरदस्ती रघुनाथका उच्छिष्ट खानेका प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की—'प्रभो ! दया करके यह सब मत कीजिये, इसमे दूसरेका जन्म-कर्म विगड़ता है।'

चैतन्यदेवने मुखमे दिये हुए ग्रासको चयाते-चयाते ही कहा—'खरूप! तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा मुखादु अन्न मैंने आजतक नहीं पाया।'

इसी प्रकार श्रीगौराङ्गदेवकी कृपार्वृष्टिसे प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथने वहीं पुरीमे रहकर सोलह वर्ष व्यतीत कर दिये । श्रीचैतन्य जब अहर्निश प्रेमोन्मादमे रहने लगे, तब उनका देहरक्षांके लिये वे सदा उनके साथ ही रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धांके साथ सेवा करते और उनके मुखसे निकले हुए वचनामृतका पान करते । आगे चलकर श्रीगौरका तिरोभाव हो गया, जिससे रघनायके शोकक पार न रहा; और प्रभुके बाद जब श्रीखरूप भी विदा हो गये, तब तो उनका पुरीवास ही छूट गया। वे वृन्दावन चले गये; इसके बाद वे वृन्दावनमे श्रीराधाकुण्डके किनारे डेरा डालकर कठोर साधनमे लग गये। वे केवल छाउ पीकर जीवन-यापन करते । रातको सिर्फ घंटे-डेढ-घंटे सोते शेष सारा समय भजनमे व्यतीत करते। प्रतिदिन एक लाख नाम-जपका उनका नियम था। श्रीचैतन्यचरितामृतकारका कहना है कि रघनायदासके गुण अनन्त थे, जिनका हिसाद कोई नहीं लगा सकता। उनके नियम क्या थे, पर्यरकी लीक ये। चार ही घड़ीमे उनका खाना, पीना, सोना आदि सब कुछ हो जाता था-शेष सारा समय साधनामे व्यतीत होता था। वैराग्यकी तो वे मूर्ति ही थे। जीभसे स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे-पुराने केवल लजा और शीतसे रक्षा करनेके लिये रखते थे। प्रभुकी आज्ञाको ही भगवदाज्ञा समझकर चलते थे।

इनका संस्कृत-भाषाका ज्ञान भी वहुत अच्छा था।

शृन्दावनमें रहते समय इन्होंने संस्कृतमें कई मन्य भी वनाये ये । श्रीचैतन्यचरितामृतके लेखक श्रीकृष्णदास कविराजके ये दीक्षागुरु थे । अपने मन्यके लिये बहुत कुछ मसाला उन्हें इन्हीं महायुरुपसे प्राप्त हुआ था। पन्त्रासी वर्णतक पूर्ण वैराग्यमय जीवन विताकर भगवद्भजन करते हुए अन्तर्मे आप भगवचरणोंमें जा विराजे।

#### भक्त प्रतापराय

पश्चिम बगालके हरतीला नामक प्राममें क्षत्रियोंका एक परिवार कभी आकर वेस गया या । बहुत दिनोंतक बंगालमें रहनेते उममे बंगालीपन आ गया था । अब उसके प्रमुख ये मानुरायजी । इनकी पत्नीका नाम था कुमुमी । पर्याप्त भूमि और पशु थे । खूब अब होता था । घरमें महाजनीका काम भी होता था । उचित व्याजपर गाँववालोंको रुपये देते थे । सम्पत्तिके साथ जितने दुर्गुण हैं, भगवत्कृपारे उनमें एक भी इस परिवारमें नहीं था । श्रीगोपालजीकी उपासना घरमे पूर्वजोंसे चली आती थी, अतः शाक्तोंके समुदायके मध्यमें रहकर भी यह कुल आचार-व्यवहार, खान-पानमें शुद्ध वेष्णाव था । भानुराय-जीके दो कन्याएँ याँ—लक्ष्मी और माधवी तथा एक पुत्र ये प्रतापराय । इस प्रकार सब प्रकारका लौकिक सुख भगवान्ते उन्हें दिया था ।

पिता भानुराय और माता कुसुमीका अपने एकमात्र पुत्र प्रतापरायको सद्गुणी वनानेपर पूरा ध्यान था। धनी घरमें एक ही पुत्र हो कन्याओंके बीच तो माता-पिताके लाइ-प्यारें वह प्रायः विगइ जाता है; किंतु यहाँ बात उलटी ही यो। माता-पिता पुत्रके विपयमें बंहुत सावधान रहते थे। प्रतापराय उठते ही भगवान्का स्मरण करते, माता पिताको प्रणाम करते, ज्ञान करके तुल्सीका विरवा सीचते और भगवान्का दर्शन करते; तब उन्हें जलपान मिछता। विनयपूर्वक मधुर वाणी बोलना, बहनोंको बॉटकर खाना, किसी वस्तुके लिये हठ न करना, बच्चोंसे लइना-झगइना नहीं, इसकी माता-पितासे उन्हें शिक्षा मिछी। धूप और वर्षा सहना, जाड़ेमें विना कपड़ेके रह जाना, सादे और मांटे करड़े पहनना, गहने तथा भड़कीले कपड़े या शौकीनीकी चीजोंका लालच न करना, जीमके स्वाद और शरीरकी सजावटसे घृणा करना आदि सद्हित्याका उन्हें पिता मातान भरपूर अभ्यास कराया।

प्रतापरायकी बड़ी बहन लक्ष्मीका विवाह पहले ही हो चुका था। तेरह सालकी उम्रमें उनका और ग्यारह सालकी उम्रमे उनकी छोटी बहनका विवाह भी हो गया। प्रतापरायकी पत्नी मालतीको एक पुत्र प्राप्त हुआ। पिताकी देख-रेखमें प्रतापरायने घरका सब कामकाज सम्हाल लिया था । जब इनकी अवस्था तेईस वर्षकी हुई, तब इनके पिता मानुरायजीका परलोकवास हो गया । पिताकी मृत्युसे इनके सिरका छत्र ही दूर गया; किंतु इन्होंने अपनेको दुखी नहीं बनाया । संन्वा— 'जो जन्मा है, उसकी मृत्यु तो होनी ही है । मेरे पिता तो भगवान्के भक्त थे । उन्होंने तो शरीरको ऐसे छोड़ा जैसे कोई गलेसे स्ला पुष्पहार उतार दे । मृत्युमें कष्ट तो उनको होता है, जिनका मन संमारके पदायों में फँसा हो । पिताजी तो भगवान्के विधानको मङ्गलमय माननेवाले थे । उन्हें मला, क्यों कष्ट होता । वे भगवान्के धाममें गये हैं। मैं स्वार्थवश उनकी इस सद्गितने क्यों देष करूँ।'

कुछ दिनों वाद माता कुषुमीका भी देहान्त हो गया!
प्रतापरायने इसे भी भगवान्का मङ्गल-विधान माना। वे अब घरका सब काम करते हुए भी मनको भगवान्में लगाये रहते ये। भगवान्के नामका जप उनसे कभी छूटता नहीं या। उनके पुत्र दीनवन्धुरायकी अवस्था जव वारह वर्षकी हुई, तब वह वीमार हो गया। उसे सिलिपातिक ज्वर हो गया। प्रतापराब तथा उनकी पत्री मालतीने एकमात्र पुत्रकी इस अवस्थामें भी अपूर्व धेर्य, कर्तव्यनिष्ठा" और भगवद्विश्वासका परिचय दिया। वे पुत्रकी रोग-श्रय्याके पास वैठकर उसे बराबर भगवान्की कथा और उनका मङ्गलमय नाम सुनाते रहे। रात-दिनकी भगवच्चित्रे रोगी वालकका मन संसारने इटकर भगवान्में लगा गया। इसी अवस्थामें उसकी मृत्यु हुई।

प्रतापराय और मालतीने सोचा—'भगवान्ने ही यह
पुत्र दिया था। उनको इससे अब कोई और सेवा लेनी होगी।
इसलिये बुला लिया। अब हमें पुत्र-मोहसे पृथक् करके वे
दयामय अपनी सेवामें लगाना चाहते हैं। मृत्यु तो आत्माकी
होती नहीं और शरीर नश्वर है ही। संमारका यह स्थागवियाग तो एक खेल है। इसके लिये दुखी होना व्यर्थ है।'

कुछ समय बाद छोटी बहन माधवोके पति वलमराब रोगशस्यापर पढ़े। बड़ी बहन कश्मीने हढ प्रारम्भ किया- भैया! तुम भगवान् प्रार्थना करो तो अवस्य वल्लभराय स्रस्य हो जायंगे।

प्रतापराय निष्काम भक्त थे । भगवान्की भक्ति करके प्रभने बदलेमे धन, पुत्र, प्रतिष्ठा, जीवन आदि जो लोग चाहते हैं, वे भक्तिके महत्त्वको नहीं जानते । वे तो नश्चर पदार्थको ही माध्य माननेवाले विपयी लेग हैं । भगवान्को वे इन पदाथकी प्राप्तिका साधन बनाते हैं । वे विपयोंको मगवान्मे भी ऊँचा माने वैटे हैं । प्रतापराय विपयोसे विरक्त थे। अपना हो या आत्मीयका हो, जीवन तो नश्चर ही है । ऐसे नश्चर जीवनके लिये प्रभुने प्रार्थना करना मूर्वता है । यह बात जानते हुए भी बहनके अनुरोधको वे टाल न सके । दुसरे दिन भगवान्से प्रार्थना करनेपर वे राजी हो गये ।

रातको रोगी बहनोईकी शय्याके पास प्रतापराय बैठे थे। वहीं रोगीकी स्त्री माधवी भी बैठी थी। रातके तीसरे पहरमें होनोको तन्द्रा आ गयी। प्रतापरायने देखा—कमरा ज्योतिसे जगमग कर रहा है। भगवान्के चार पार्पद विमान लेकर आये हैं। वे रोगीसे कह रहे हैं—व्हुभ! तुम बड़े पुण्यातमा और भगवद्भक्त हो। पिछले जन्ममे ही तुम भगवान्के दिव्य धाममे पहुँच गये होते, किंतु माधवीके साथ वचनबद्ध होनेसे उमको एक जन्म और लेना पड़ा। माधवी पतित्रता है। उम्हारे शरीर छोड़नेपर सती होकर तुम्हारे साथ ही वह भी भगवान्के धामको चलेगी। हमठोग तुम्हे लेने आये हैं। केंकिन प्रतापराय तुम्हारे स्वास्थ्यके लिये भगवान्से प्रार्थना करनेवाले हैं। वे भक्त हैं। तुम जानते ही हो कि भक्त प्रार्थना करनेवाले हैं। वे भक्त हैं। तुम जानते ही हो कि भक्त प्रार्थना करनेवाले रार्थना क्याना विवान सहज ही पलट देते है। यदि प्रतापरायने प्रार्थना को तो तुमको कुछ दिन और संसारमे रहना होगा। तुम्हारी क्या राय है ??

रोगीकी आत्माने कहा—'आपलोग यह क्या कहते हैं ? प्रतापराय भगवान्के भक्त हैं । वे भगवान्के मङ्गल-विधानको भला, क्यों रोकेंगे ? वे एक जीवको प्रभुमे मिलनेमे कैसे वाधा देना चाहेंगे ? आपलोग मुझे अभी ले चलिये । मुझे तो एक षणका विलम्ब भी असह्य हो रहा है ।'

मतापरायके नेत्र खुले। उन्होंने देखा कि उनके रोगी बहनोई अनेत हैं, किंतु उनके मुखपर आनन्दकी आभा है। हैं समय पास बैठी छोटी बहन माधवी भी चौंककर जग पदी। उसने भी बही हश्य देखा था, जो प्रतापरायने देखा था। साथ ही वह भगवान्के दिव्य लोककी मुषमा भी देख

आयी थी। अपने स्वप्नका हाल कहकर हाथ जोड़कर वह प्रतापरायसे बोली—'भैया! मेरे स्वामी और मैं—हमलोग मरते कहाँ हैं ! हम तो भगवानके दिव्य लोकमे जा रहे हैं। तुम इसमें बाधा क्यों देने लगे ! तुम्हे तो प्रसन्न होना चाहिये न।'

प्रतापरायके नेत्र भर आये । वे मन-ही-मन सोचने लगे—'में कितनी मूर्खता करने जा रहा था । अदूरदर्शी प्राणी अपना कल्याण खयं तो देख नहीं पाते । वे तो नरकके कींड़ेकी भाँति नरकमे ही पड़े रहना चाहते हैं । रोगीके कुपथ्य चाहनेकी भाँति ही हमारी प्रार्थना है । दयामय भगवान् जीवका सदा ही मङ्गल करते हैं । अपनी ओरसे प्रभुसे कुछ प्रार्थना करना तो उल्लेट ठगाना है । हम प्रार्थना करके कभी-कभी सर्वथा अपने कल्याणके विपरीत वस्तु माँग लेते हैं । उससे कुछ हित तो होता नहीं, उल्लेट हमारा वास्तविक हित एक जाता है । भगवान्मे कुछ भी प्रार्थना करके माँगना केवल मूर्खता है । वे दयामय प्रभु मुझे क्षमा करें ।'

इसी समय वल्लभने ऑर्ले खोर्ली । उनके मुखसे प्रणव (ॐ) की ध्विन निकची और मस्तक फट गया । प्रातःकाल माधवी अपने पितके देहको लेकर चितामे बैठ गयी । वह सती हो गयी । बहिन-बहनोईकी ऐसी मृत्युसे प्रतापरायको प्रसन्नता हुई ।

प्रतापराय महाजनीका काम करते थे। एक बड़ा-सा लोहेका सद्क था उनकी बैठकमे। लोग आकर अपने गहने आदि थेली, पोटली, पेटी आदिमे अपने हायमे ही संदृक्तमे रख जाते और रुपये ले जाते थे। सुविधा होनेपर ब्याजसमेत रुपये दे जाते और संदृक्तमेसे अपना सामान स्वयं ले जाते। प्रतापराय केवल बहीमे रुपयोका लेन-देन भर लिखते थे। संदूक्तमे क्या रक्खा गया, वे यह कभी देखते नहीं थे। उनके इस ब्यवहारको देखकर कुछ लोगोंके मनमे लोभ आया। चार दुष्ट पुरुपोने मिलका पड्यन्त्र किया। एकने एक डिब्नेमें कंकड़-पत्थर भरे और तीनने थेलियोमे; बारी-बारीसे चारों डिब्बा तथा थेलियाँ लेकर आये। उन्हें संदूकमे रखकर रुपये ले गये।

कुछ समय बाद एक आया और उसने क्याजसमेत रुपये देकर अपना डिब्बा निकाला । उसने वहीं डिब्बेको खोला और कंकड़-पत्थर भूमिपर डालकर चिलाने लगा— भोरे गहने कहाँ गये १ मैंने तो तुम्हें ईमानदार समझा था; पर सुम्हारी यह वेईमानी १ लाओ, मेरे गहने सीधे दे दो । प्रतापराय तो इक्के-चक्के हो गये। उन्होंने बहुत समझाया, पर उस घूर्तको समझना तो या ही नहीं। उसी समय सधे-बंधे ग्रेष तीनों भी आ गये। उन्होंने भी अपनी थैलियाँ संदूक-से वहाँ एकत्र लोगोंके सामने निकालीं। चारोंने ऐसा ढंग बनाया, जैसे उनका परस्पर कोई परिचय ही न हो। चारों थैलियोंसे कंकड़-पत्थर निकले। अब तो दर्शकोंको भी विश्वास हो गया कि अवस्य प्रतापरायने बेईमानी की है। सब लोगोंने उन्हें बेईमान, धूर्त, पाखण्डी आदि कहना प्रारम्भ किया।

बंगालमें उस समय मुसल्मानोंका राज्य था। धूर्तोंने काजीको लोभ देकर पहले ही मिला लिया था। न्यायका नाटक रचा गया। प्रतापरायको जेलकी सजा हो गयी। उनका घर-द्वार, खेत, पशु आदि सम्पत्ति सब जप्त हो गयी। काजीने तथा षड्यन्त्रकारियोंने उसे वॉट लिया आपसमे। वेचारी मालती घरसे निकाले जानेपर ठाकुरजी तथा अपनी श्रक्कारकी पिटारी लेकर अपने माईके घर चली गयी थी। गाँवके लोगोंने काजीसे शिकायत कर दी। मालती पकड़ मेंगायी गयी। ठाकुरजीके गहने छीन लिये गये। जप्त जायदाद-को चुरानेके जुमेंमें मालतीको भी सजा हो गयी। जेलका हारोगा भला आदमी था। उसने मालतीको प्रतापरायके साथ ही रख दिया।

घन-सम्पत्ति गयी, अपने-पराये सभीने अपमानित किया, कारागार मिला। यह सब किसी स्पराघसे नहीं हुआ। यह हुआ घर्म करते, लोगोंपर विश्वास करते । दूसरा होता तो कहता- धर्मकी वात व्यर्थ है । भगवान् कहीं होते तो क्या मुझ निरपराघकी रक्षा न करते ! द्रौपदी आदिकी बार्ते पोधियोंमे कल्पनासे लिखी गयी हैं। सब बहम है। ' लेकिन प्रतापराय ऐसे 'दुलमुल भगत' नहीं थे। उन्होंने सोचा—'अवश्य भेरे पूर्वजन्मके ही किसी पापका यह सव फल है । भगवान् तो दयासागर हैं। उनके प्रत्येक विधानमें जीवका मङ्गल ही होता है। मैं व्यर्थ ही लेन-देन तथा संसारके व्यवहारमे उलझा या । प्रभुने मुझे यहाँ एकान्तमे भजन करनेका अवसर दिया है। प्रभो ! इमपर दया करो । इमको ऐसा वरदान दो कि द्वम्हारा भजन हमसे कभी न छूटे । हम तो द्वम्हारा दर्शन भी नहीं चाहते । तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें प्रम्हारे ऐसे दर्शनकी इच्छा नहीं है। हम तो प्रम्हारा भजन चाहते हैं। हमपर दया करो।

निष्काम भक्तकी प्रार्थना और उसके हृदयका भाव समझकर भगवान् प्रसन्न हो गये। जेल्लानेकी वह कोठरी भगवान्के प्रकट होनेसे घन्य हो गयी। प्रतापराय और मालती उस रूपराधिको देलकर सुधि-बुधि खो बेठे। वे भगवान्के चरणींपर लोट गये। अपने ऑसुओंसे उन सुरमुनिपूजित चरणकमलोंको उन्होंनेधो दिया। प्रभुने कहा—'मैं तुमलोगींपर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हे विशेषरूपसे अपनाना चाहता था, इसीसे इन कप्टोंके बहाने सुम्हारे पूर्वकृत कर्मोंको मैंने भुगताकर समाप्त कर दिया है। सुम्हारी बहुत कटिन परीक्षा हो चुकी। अब सुम्हें जो मॉगना हो, मॉग लो।' प्रतापरायको तो भजनमे अधिकाधिक प्रीतिको छोड़कर कुछ मॉगना था नहीं। प्रभुने अभीष्ट वर दिया उन्हें और अन्तर्धान हो गये।

इघर काजी और चारों षड्यन्त्रकारियों के श्रीरमें गल्लि कुछ हो गया । उनकी बुरी दशा हो गयी कुछ ही दिनों में । काजीकी बुद्धिमान् स्त्रीने समझाया—'यह भक्त प्रतापरायको निरपराध सतानेका फल है । उससे माफी मॉगनेसे यह रोग दूर हो सकता है ।' काजीको स्त्रीकी बात जँच गयी । वह तथा चारों षड्यन्त्रकारी प्रतापरायके पास आये । प्रतापराय और मालती जेलसे छोड़ दिये गये । ये लोग पैरोंपर गिर-कर कहने लगे—'आप सर्वथा निर्दोष हैं । हमलोगोंने आपपर झुठा कलङ्क लगाया था । आप हमे क्षमा कर दें । हमारे इस रोगको आप ही दूर कर सकते हैं ।'

प्रतापरायने उन्हें उठाया । उनके शरीरपर हाय फेरते हुए भगवान्से प्रार्थना करने लगे—'प्रभो ! ये विचारे बहुत दण्ड पा चुके । अब आप इन्हें क्षमा कर दें । इनकी कृपा न होती तो मुझे जेलमें आपके दर्शन कैसे होते । मुझपर तो इन्होंने उपकार ही किया है । आप इनकी रक्षा करें ! र दतमा कहते ही उन पाँचोके शरीर स्वस्य हो गये । कुछके चिह्नतक नहीं रहे । अब तो गाँवके लोग भी आआकर प्रतापराय और मालतीके चरण छूकर अपने कहे हुए कड़ शब्दोंके लिये वार-वार क्षमा माँगने लगे ।

काजीने प्रतापरायकी सारी सम्पत्ति लौटा दी । प्रतापरायको अब सम्पत्तिका क्या काम ? उन्होंने वह सब गरीबोंको बॉट दी । स्त्रीको साथ लेकर वे वृन्दावन चले आये । तीस वर्षतक निरन्तर भगवान्का भजन करते हुए श्रीधामवृन्दावनमें वे रहे और फिर भगवन्नाम लेते हुए नश्वर देह त्यागकर गोलोक पधारे।

## भक्त लोकनाथ गोस्वामी

बंगालके जैसोर जिलेमे तालखड़ी नामका एक छोटा-सा माम ही गाँव है। लगभग चार सौ वर्ष पूर्व इस गाँवमे एक बहुत ही सम्भ्रान्त कुलके पद्मनाभचकवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे । इनकी पत्नीका नाम या सीतादेवी। धर्मप्राण ब्राह्मग-दम्पतिका एकमात्र लोकताथ । घरमे वैष्णव उपासना परम्परासे चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चकवर्ती श्रीअद्वेत प्रभके शिष्य थे और खदा उन्हींकी सेवा-शुश्रुषामे लगे रहते थे। इन मन कारगों हो कनायको बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए। उसकी प्रतिमा अत्यन्त अलैकिक थी। वह बालकपनमें ही संस्कृतका विद्वान बन गया। साथ ही उसका हृदय भी बडा प्रेमी, भक्तिपरायण एवं निर्मल या । श्रीकृष्णका नाम उसे पाणींसे भी प्यारा था। कहीं किसीसे गोविन्द, वासुदेव, माधवः नारायणः हरि सुना और लोकनायकी कुछ-की-कुछ दशा हो जाती । संसारकी कोई चर्चा लोकनाथको जहर-सी लगती।

प्रेमावतार महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवका नाम और यश बंगालके कोने-कोनेमे शुक्त पक्षके चन्द्रमाकी तरह बढ रहा या । लोकनायके कानोंतक भी यह बात एक त्फान लेकर पहुँची । लोकनाथ उनके दर्शनोंके लिये तहफड़ाने लगे ।

रात-दिन एकान्तमें रोया करते । वे अत्यन्त उदाष्ठ रहते एवं उनका मन किसी भी वस्तुमे नहीं लगता । मा-बापको भय था कि महाप्रभुके संगमें पड़ जानेपर यह लड़का बेहाथ हो जायगा—उन्होंने बहुत प्रयन्न किया कि वह घरमे ही रहे, किंतु लोकनाय नहीं हके एवं एक दिन रात्रिमे चुपचाप चल पड़े ।

रातभर लोकनाय चलते रहे। दूसरे दिन सन्ध्यासमय वे नवद्वीप पहुँचे। नवद्वीप पहुँचनेपर पता चला कि महाप्रभु एक घरमे कीर्तन करने गये हैं। देखा कि महाप्रभु एक उच्च आसनपर विराजमान हैं और श्रीवासादि भक्तों की टोली उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए है। लोकनाथकी वाणी मूक थी। हिष्ट गई। सो गड़ ही गयी। एकटक महाप्रभुकी ओर देखते ही रह गये। ऑगनमे प्रतिमाकी तरह खड़े इस सुकुमार बालकपर महाप्रभुकी हिष्ट गयी। वे दौड़े—दोनो बॉह फैलाये और लोकनाथको उन्होंने अपनी भुजाओं के पाशमे बॉध लिया। भावावेशसे वे प्रभुके वक्षः स्थलपर मूर्छित हो गये।

लोकनायको कुछ पता नहीं । लोकनाथ अव पहलेके लोकनाथ नहीं रहें । उनके रोम-रोमसे कृष्ण-कृष्णकी मधुर ध्विन आ रही थीं । उनका अङ्ग-अङ्ग हरि-हरि पुकार रहा था । प्राण प्राणसे प्रभुकी प्रीति छलक रही थीं । महाप्रभु उनके हृदयसिंहासनपर अपने समस्त प्रेम, सम्पूर्ण सौन्दर्य और समग्र आनन्द-श्रीके साथ प्रकट हुए थे ।

लगातार पाँच दिनोतक वे इस अपूर्व पागलपनमें रहे। छठे दिन महाप्रभुने लोकनाथको चृन्दावन जानेका आदेश दिया। वे कहने लगे—'भाई! वृक्षोके नीचे जहाँ स्थान पाओ, वहीं पड़ रहो। आसपाससे मधुकरी माँग लाओ और ओढ़नेके लिये चिथड़ोंकी गुदड़ी बना लो। श्रीयमुना-जीका जल भरपेट पीओ। सम्मानको कराल विष समझो एवं नीचोंके द्वारा अपमानको अमृत। श्रीराधा-माधवका भजन करो। किंतु मित्र! वृन्दावनको मत छोड़ना।'

महाप्रभुकी आज्ञाको लोकनाथ टाल नहीं सके एवं महाप्रभुक्ता यह आदेश लेकर कि चीरघाटपर कदम्ब तमाल और बकुलकी स्वन कुझोके नीचे बैठकर प्रेम-साधनमें लगे रहो—वे रोते-रोते उनसे विदा हुए । इनके साथ गदाधर पण्डितके शिष्य मूगर्भ भी तैयार हो गये।

वृन्दावनकी दशा उन दिनो विचित्र थी। घने जंगलीं एवं भूमिशायी अस्त-न्यस्त खँडहरोंके सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। वृन्दावनके निवासी भी उस पावन भूमिके महत्त्वको भुला बैठे थे। उन्हें वहाँ न तो चीरघाट मिला न वंशीवट; न निधुवन, भाण्डीर-वन, स्याम और राधाकुण्डही। स्या करे, कहाँ जायें, पता लगायें तो कैसे ? अन्ततोगत्वा निराश हो सर्वतोभावसे वे श्रीराधारागीकी शरण होकर गोविन्द-गोविन्द हरे मुरारे, राधाकुण्ण, गोपीकुण्ण, श्रीकृष्ण पारें का कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें चीरघाटका पता लग गया। ये वहाँ अत्यन्त प्रेमावेशका जीवन बिताने लगे। लोगोमें इनकी प्रसिद्धि भी हुई, लोगोंने इनके लिये कुटिया भी बनानी चाही। परंतु इनके लिये तो निश्चय किया हुआ था कि रहना किसी पेड़के नीचे ही। यहर्णां को कुछ मिल जाता, उसीसे पेटभर यमुनाका जल पीकर मस्त रहते।

कुछ दिनों पश्चात् लोकनायने महाप्रभुके संन्यासकी बात सुनी। साथमे यह भी सुना कि वे दक्षिण भारतमे तीर्थयात्राके लिये गये हैं। ये अत्यन्त उत्कण्टावरा इनसे मिलने दक्षिण भारत पहुँचे तो वहाँ पता चला कि वे चन्दावनके लिये चल पड़े। ये चन्दावन पहुँचे तो पुनः पता चला कि वे चन्दावनके लिये चल पड़े। लोकनाथका ख़द्रय बैठ गया। परतु खप्नमे श्रीमहाप्रभुन इन्हें समझाया कि 'तुम निराश मत होओं। मै अब राहका मिलारी हूँ। तुम मुझे इस वेषमे देखकर बहुत दुःख पाते। इसीलिये में तुमसे नहीं मिला।'

अय लेकनाथ और भूगर्भने चीरघाटपर अपना डेरा जमा लिया और अन्तकालतक वे वर्ग वन रहे। रात दिन कृप कृप्णकी रट लगांचे रहते और रातको वस एक-दो घंटे सो लेते। न कभी किमीसे मिछते न बात करते। लोकनाथने अपने रोप जीवनके दिन वृन्दावनमें भगवान्के भजनका आश्रय लेकर एक आदर्श प्रेमी एवं आदर्श विरहीके रूपमें व्यतीत किये।

'श्रीचंतन्य-चरितामृत'के रचियता श्रीकृष्णदास कियाज अपने ग्रन्थके प्रणयनके पूर्व लोकनाथ गोम्बामीके चरणोंमें आर्यावाद लेने आये। लोकनाथने उसके लिये सहर्ष हाँ भरी, परंतु अपनी एक गर्त रक्खी—वह यह कि इस ग्रन्थमे उनकी कही भी न तो चर्चा आये न उनसे महाप्रभुके सम्बन्धकी ही बात लिखी जाय।

इतनी मूक और निरीह उपासना <mark>थी लोकनाथ</mark> गोस्वामीकी।

#### -----

## भक्त श्रीनिवास आचार्य

श्रीगौराङ्गदेवके अनन्य भक्तोमे श्रीनवाम आचार्य भी रक मराभक्त हो गये हैं। नवद्वीपसे सात-आठ मील दूर चाकन्दी (जिला वर्दवान ) ग्राममे इनके पिता श्रीगङ्गाधर भद्राचार्य साहित्य एवं व्याकरणके अपाबारण पण्डित समझे जाते थे । ये वड़े उदार थे । श्रीचेतन्यदेवकी गुगगरिमा खुनकर इनकी प्रीति उनके चरणांमे दिन-दिन बढती ही जाती थी । एक दिन जब इन्हें यह संवाद मिया कि जबसे निमाई पण्डित गयाम छोटकर आये हे, तत्रमे अपना सारा पाण्डित्य भुताकर भगवर्त्रममे मतवा है हो गये हैं एवं अपने श्रीहरि-कीर्तनके द्वारा नवदीपवासियोको भी मतवाळा बना रहे हैं। ये रुक न सके और गौरदर्शनके लिये चल पड़े। अपनी दृदा माता और नवयौवना पत्नीको भगवान्के भरोसे छोड निमाई पण्डित श्रीकेनवभारतीसे संन्यास-दीक्षा लेकर समार-त्यागी और भगवदनुरागी वन रहे है-यह दृस्य देखकर गङ्गाधर पण्डित भी अपने-आपको संभाल न सके । वे फूट-फूटकर रोने लगे और रोते-रोते अचेत हो गये। तवमे गाँववाले इनकी चेतन्य-भक्ति देख इन्हें चेतन्यदासके नामसे पुकारने लगे।

चेतन्यदासका विवाह हो जानेके उपरान्त भी उन्हें बहुत दिनोतक कोई सन्तान नरीं हुई। कहते हैं पश्चात् श्रीचतन्य-के आशीर्वादसे ही वैद्याखी पूणिमाको ग्रुभ सुहुर्तमे परम- भागवत श्रीनिवासका जन्म हुआ । इनकी माता श्रीलक्ष्मी-प्रिया अल्यन्त धर्मपरायणा थीं । वे स्तन-पानके समय इनके कानोंमे भगवान् एवं भक्तोंके गुण सुनाती जातों । फलताः पहले-पहले इन्होंने अपनी तोतली बोलीसे भगवान् एवं भक्तोंका नामोचारण ही प्रारम्भ किया । इनकी बुद्धि अत्यन्त सुनाग्र थी । योग्य गुस्के सालिध्यमे अल्पकालमे ही ये साहित्य, व्याकरण, न्याय, काव्य आदिके अच्छे पण्डित हो गये।

च्यां-च्यों श्रीनिवास युवा होते गये, उनके हृदयमें मगवदनुराग एवं विपयनिवराग हढ होता गया । पिताकी मृत्युके पश्चात् ये अपने नानाकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी वन जानिग्राम रहने लगे । अप वे एक बार श्रीचैतन्यकी पावन मृतिका दर्शन करनेके थिये तरस उठे । कठवा-निवासी श्रीनरहरि मरकारसे सलाह करके इन्होंने पुरीके लिये प्रस्थान किया । किंतु मार्गम ही इन्हें पता चला कि गौरचन्द्रने तो गोलोकके लिये प्रस्थान कर दिया । यह दुःसंवाद पाते ही वे पछाइ साकर जमीनपर गिर पड़े । अचतक चैतन्यके इन्होंने एक बार भी दर्शन नहीं किये थे; पर अब तो इन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि चेतन्य-चरणोसे विज्ञत होकर जीवन धारण करना ही व्यर्थ है । कुछ देर पश्चात् इन्हें नींद आ गयी । इमी समप श्रीचतन्यदेवने दर्शन देकर इन्हें पुरी जावर श्रीगदाधरजीसे भागवत पढ़नेको कहा ।

पुरी पहुँचकर ये श्रीगदाधर पण्डितके आश्रममे पहुँचे तो देखा वे भी श्रीगौरहरिके वियोगमे अचेत पड़े हैं। ये उनके चरणोमे लोट-लोटकर रोते-रोते श्रीचेतन्यका नाम सुनाने लगे—तब कहीं उनकी मूर्च्छा टूटी। महाप्रभुने उनको भी वही आज्ञा दी थी, परंतु उनके पास जो भागवतकी पुस्तक थी, उनके तो ऑसुओसे भीगकर कुछ अक्षर मिट गये थे। अतः उन्होने इन्हे गौड देश जाकर नयी पुस्तक छानेको कहा। कितु इनके लौटनेके पूर्व ही श्रीगदाधर पण्डित भी इस लोकमे नहीं रहे। थोड़े ही दिनोके पश्चात् इन्हे समाचार मिन्न कि श्रीगौरके परम अन्तरङ्ग श्रीनित्यानन्द, श्रीअदैताचार्य भी नश्चर दारीरको त्यागकर गोलोकमे जा विराजे। सचमुच महापुरुषोंका वियोग अत्यन्त दुःखदायी होता है। ये विक्षित्त-से श्रीगौराङ्गकी जन्मभूमिका दर्शन करने निकले तथा वहाँ उनकी धर्मपत्नी श्रीविष्णु-प्रियाजीसे मिले।

यद्यपि विष्णुप्रियाजी उस समय कठोर तपमे रत थीं प्वं किमीसे भी नहीं मिलती थीं, फिर भी इनसे वे अत्यन्त प्रेमसे मिली एवं इन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीआभिराम गोस्वामीने इन्हें वृन्दावन पहुँच श्रीरूप, सनातन एवं रघुनाथदासके दर्शन करने तथा गोपालभाइसे दीक्षा लेनेको कहा। किंतु वृन्दावन पहुँचते-पहुँचते इन्हें खबर मिली कि श्रीसनातन, श्रीरूप एवं श्रीरघुनाथ तीनो ही परलोक सिधार गये। इसी प्रकार लगातार एकके बाद एक चोट खाते-खाते इनका हृदय बिल्कुल जर्जर हो गया। इनकी बुद्धि काम नहीं देती थी—जैसे-तैसे वृन्दावन पहुँचे। वहाँ जीव गोस्वामी इन्हें अपने आश्रममें ले गये एवं इन्हें श्रीचैतन्यके हाथका लिखा एक पत्र थमाया। श्रीचैतन्यके कर-कम द्वाहित अक्षर देख ये मावमम हो जमीनपर गिर पड़े।

ग्रुभ मुहूर्तमें गोपालभट्टके द्वारा इनका दीक्षा-संस्कार हुआ । अनन्तर जीव गोस्वामीसे इन्होने वैष्णव मन्योंका अध्ययन किया । पश्चात् सबने यह तय किया कि भीरूप-सनातनिवर्शचत तथा अन्यान्य समस्त मिक्त-मन्योंसे सम्पन्न करके इन्हें श्रीनरोत्तम एवं स्थामानन्दके साथ गीड़ भेजा जाय । सभीने नेत्रोमें ऑसू भरकर, एक बैल- गाडींमे एक मजबूत-से संदूकमे इन सभी ग्रन्थोंके साथ इन्हें विदा किया । किंतु रास्तेमे विष्णुपुर (बॉकुडा) के पास डाक्रुओने इसे धनकी गाड़ी समझकर ऌ्ट लिया । पुस्तकोके छिन जानेसे ये अत्यन्त विक्षिप्त हो गये । इन्होने सभीको तो वापस विदा कर दिया एवं स्वयं यह निश्चय कर ठिया कि जबतक पुस्तके नहीं मिलेगी, घर नहीं जाऊँगा। ये विष्णुपुरकी गलियामे ही घूम-घूमकर दिन विताते । जब अत्यन्त भूख लगती, तब किसी प्रकार रूखें सूर्वे अन्नसे अपना पेट भर लेते। ये कभी कहीं किसी वृक्षके नीचे पड़े रहते एवं कभी किसी । किंतु भगवान्की लीलासे ही एक दिन कृष्णदास नामक ब्राह्मण, जो इन्हें कुछ पहचान गये थे, राजा हम्मीरकी भागवतकी कथामे ले गये। यह राजा हम्मीर ही उन डाकुओका सरदार था एवं इसीने इनकी पुस्तके चुरायी थीं। भागवतवक्ता कोई बड़े विद्वान् नहीं थे-वे तो मनमाना अर्थ किया करते थे। इन्हे यह अच्छा प्रतीत नहीं हुआ एवं उसे शास्त्रार्थमे परास्तकर ये स्वयं भागवत-कथा कहने लगे । राजा हम्मीरको इनकी वाणीने खींच लिया । वह अपने कियेपर अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा एव उसने अपना दोष इनके सम्मल स्वीकारकर इन्हे वे शास्त्र ग्रन्थ लौटा दिये । वह पश्चात् राजपाट छोड़ इनका शिष्य हो गया।

वहाँसे ये जाजिग्राम पहुँचे एवं वहीं रहकर अध्ययन तथा हिरिनाम-मङ्कीर्तनमे समय व्यतीत करने लगे। दीर्घकालके वाद अपने पुत्रको आया जान इनकी माता एवं सभी ग्रामवासी अत्यन्त आह्वादित हुए । इनके कारण गौड़के गाँव-गाँव एवं घर-घरमें भगवन्नामका घोष सुनायी देने लगा। अन्तमे ये दूमरी बार वृन्दावन गये एवं वहीं श्रीधाममें ही रम गये। श्रीवृन्दावनिवहारीकी अनुकम्पासे उस पवित्र क्षेत्रमें ही हर्रनाम लेते लेते इनकी अन्तिम घड़ी व्यतीत हुई। इनके पिता चैतन्यदासको श्रीचैतन्यने यह आद्यीवांद दिया था कि 'तुम्हारे जो पुत्र होगा, उसके अंदर मेरा प्रकाश रहेगा।' चैतन्यका वह चैतन्यमय प्रकाश असंख्य अन्धकारपूर्ण हृदयोंको प्रकाशित करता हुआ अन्तमें महाप्रक शमे जा मिला।

## भक्त हरिदास यवन

'भगवन् ! मुझे मारनेवाले इन भूले हुए जीवोंको अपराधसे मुक्त करो, इनपर क्षमा करो, दया करो !' ( इरिदास )

हरिदासजी यशोहर जिलेके मुदन गाँवमे एक गरीब मसल्मानके घर पैदा हुए ये। पूर्व-संस्कारवश लहकपनसे ही हरिदासजीका हरिनामसे अनुराग था । ये घर-दार छोडकर वनग्रामके पास बेनापोलके निर्जन वनमें कटी बनाकर रहने लगे ये । हरिदासजी बढ़े ही क्षमाशील, शान्त, निर्मय और हरिनामके अटल विश्वासी साधु थे। कहते हैं कि इरिदासजी प्रतिदिन तीन लाख इरिनामका जप जोर-जोरसे किया करते थे। जोरसे जप करनेका उनका उद्देश्य यह था कि हरिनाम बढ़ी विलक्षण सुधा है, जोरसे जप करनेसे इस सुघाका रस सब सुननेवालोंको भी मिलता है। कितने **डी** भक्तलोग नित्य हरिदासजीके दर्शनोंके लिये आते ये और उनके चरण छुकर धन्य होते थे। वे सबको हरिनाम हेनेका उपदेश देते थे और कहते थे कि बिना हरिनामके आदमीका उदार नहीं हो सकता । शरीर-निर्वाहके लिये वे गॉवसे मीख मॉग लाया करते थे। किसी दिन कुछ अधिक मिल जाता तो उसे बालकों या गरीबोंको बॉट देते । दूसरे दिनके लिये संग्रह नहीं रखते । इनके जीवनकी दो-तीन प्रधान घटनाएँ पिढये।

एक बार बनमामके रामचन्द्रखाँ नामक एक दुष्टहृदय
नर्मीदारने हरिदासजीकी साधना नष्ट करनेके लिये धनका
लालच देकर एक सुन्दरी वेश्याको तैयार किया । वेश्या
हरिदासजीकी कुटियापर पहुँची, वे नामकीर्तनमें निमम थे।
हरिदासजीका मनोहर रूप देखकर वेश्याके मनमें भी
विकार हो गया और वह निर्लब्बतासे तरह-तरहकी कुचेष्टाएँ
करने लगी। हरिदासजी रातमर जप करते रहे, कुछ भी
न बोले। प्रातःकाल उन्होंने कहा, 'नामजप पूरा न होनेसे
मैं दुमसे बात न कर सका!

बेश्या तीन राततक लगातार हरिदासजीकी कुटियापर आकर अनेक तरहकी चेष्टा कर हार गयी। हरिदासजीका नामकीर्तन क्षणभरके लिये भी कभी रुकता नहीं था। चौथे दिन सर्तको वह हरिदासजीकी कुटीपर आकर देखती है कि हरिदासजी बड़े प्रेमसे नामकीर्तन कर रहे हैं, आँखोंसे ऑसुऑकी धारा बहकर उनके वक्षास्थलको धो रही है। बेश्या तीन रात हरिनाम सुन चुकी थी, उसका अन्तःकरण बहुत कुछ ग्रुद्ध हो चुका था। उसने सोचा, 'जो मनुष्य इस तरह मुझ-जैसी परम सुन्दरीके प्रलोभनकी कुछ मी परवा न करके हरिनाममें इतना उन्मत्त हो रहा है, वह कोई साधारण मर्नुष्य नहीं है। अवश्य ही इसको कोई ऐसा परम सुन्दर पदार्थ प्राप्त है, जिसके सामने जगत्के सारे रूप सुन्दर पदार्थ प्राप्त है, जिसके सामने जगत्के सारे रूप सुन्दर पदार्थ प्राप्त है, जिसके सामने जगत्के सारे रूप सुन्दर पदार्थ प्राप्त है, जिसके सामने जगत्के सारे रूप सुन्दर पदार्थ प्राप्त हदय बदल गया, फँसाने आयी थी, स्वयं फँस गयी। साधु-अवशाके अनुतापसे रोकर वह हरिदास-जीके चरणोंपर गिर पड़ी और बोली, 'स्वामी! मैं महापापिनी हूँ, मेरा उद्धार करो।' हरिदासजी उसे हरिनाम-दान हितार्थकर वहाँसे चल दिये। वेश्या अपना सर्वस्य दीन-दुखियोंको छटाकर तपस्विनी बन गयी और उसी कुटियामें रहकर भजन करने लगी और आगे चलकर वह महान् भक्त हुई। यह साधुसङ्क और नामश्रवणका प्रत्यक्ष प्रताप है।

इस प्रकार वेश्याका उद्धार करके हरिदासजी शान्तिपुर गये । अद्वैताचार्यजी नामके एक प्रसिद्ध विद्वान् वैष्णव वहाँ रहते थे । उन्होंने हरिदासजीको बढ़े प्रेमसे अपने घरमें ठहराया । दोनोंमें बढ़े प्रेमसे हरिचर्चा होने लगी । अद्वैताचार्यजी भागवत आदि प्रन्थोंको पदकर हरिदासजीको सुनाते थे । उन्होंने अपने प्रामके निकट हरिदासजीके लिये एक गुफा बनवा दी थी । हरिदासजी उसीमें हरिभजन किया करते थे । केवल दोपहरमें अद्वैताचार्यजीके घर आकर भोजन कर जाया करते थे ।

शान्तिपुरके पास ही फुलिया गॉव है। यह ब्राझणोंकी बस्ती है। यद्यपि हरिदासजी यवन थे, फिर भी वे जिस प्रेम और मिक्ति हरिकी सेवा करते थे, उससे सब लोग उनका बड़ा आदर करते थे। वे नित्य गङ्गाकान करते और बड़े प्रेमसे हरिनामका उच्चारण करते थे।

उस समय मुसल्मानोंका राज्य या । हिंदुओंको अपने धर्मविश्वासके अनुकूल आचरण करना कठिन था । ऐसे समयमें हरिदासजीका मुसल्मान रहते हुए ही हिंदू-आचरण करना अधिकारियोंको बड़ा खटका । इसलिये गोराई काजीने मुख्रकपतिकी अदालतमें नालिश की कि हरिदासको राजदण्ड मिलना चाहिये । अतएव मुख्रकपतिके आञ्चानुसार हरिदासजी पकड़कर झुलाये गये और जेलखानेमें डाङ

दिये गये । उनकी गिरफ्तारीसे फुलियाके लोगोंके इदयोंमें बड़ी चोट लगी।

वहाँ जेलखानेमें कैदियोंने हरिदासजीके प्रति बढ़े भक्ति-भावका परिचय दिया । हरिदासजीने कहा, 'जैसी भगवानकी भक्ति तुमने इस समय की है, वैसी ही सदा भगवान्में बनाये रक्खो । दुम दो-तीन दिनमें छोड़ दिये जाओंगे ।' उनकी वाणी सत्य निकली । वे दो-तीन दिन बाद छोड़ दिये गये ।

जब हरिदासका मुकदमा लिया गया। तब अदालतमें बड़ी मीड थी। न्यायाधीशने हरिदासजीका सम्मान करके उनको अच्छी तरह बैठनेके लिये आसन दिया। न्यायाधीशने हरिदासजीसे मधुर शन्दों में कहा कि 'आप बड़े भाग्यसे तो मुसल्मान हुए; फिर काफिरोंके देवताओं के नाम स्यों केते हो और उन्हींके से आचरण क्यों करते हो ! में तो हिंदूका मोजन भी नहीं करता। इस पापसे मरनेके बाद भी आपका उद्धार नहीं होगा। अब आप कलमा पढ़ लें तो आपकी रक्षा हो जायगी। 'हरिदासजीने विनयपूर्वक उत्तर हिया—'हे पूज्य न्यायाधीश! इस संसारका मालिक एक ही है। हिंदू और मुसल्मान उसे अलग-अलग नामोंसे पुकारते हैं। मुझे जिस तरह रचता है। उसी तरह मैं ईश्वरकी सेवा करता हूँ। यदि कोई हिंदू मुसल्मान हो जाता है तो हिंदू जसपर अल्याचार नहीं करते। मुझे और कुछ नहीं कहना है।'

हरिदासजीकी विनयपूर्ण और ठीक बातें सुनकर सब प्रसन हुए । न्यायाधीश मुख्यकपति भी प्रसन्न हुए । पर गोराई काजी किसी तरह भी माननेवाला आदमी नहीं था और उसके हृदयमे द्याका लेश भी नहीं था । उसने न्यायाधीशसे कहा कि 'कानूनके अनुसार हरिदासको सख्त सजा होनी चाहिये; नहीं तो, इनकी देखा-देखी और मुस्क्मान भी हिंदू हो जायँगे और इससे इस्लामका बड़ा भहित होगा ।' अदालतने हरिदासजीसे कहा—'ऐसी दशामें या तो आप हरिनाम जपना छोड़ दें, नहीं तो आपको सस्त सजा भोगनी पड़ेगी ।' हरिदासजीने उत्तर दिया—

संड संड करे देह यदि जाय प्रान ।'
तन् आमि बदने ना छाडिन हरिन्म ॥
अर्थात् 'हमारी देहके दुकड़े-दुकड़े कर दो, चाहे प्राण

भी चले जायँ, तब भी हम मुँहसे हरिनामका कहना नहीं छोड़ेंगे।

यह सुनकर न्यायाधीराने काजीकी सलाहसे उन्हें यह सजा दी कि बाईस बाजारोंमें घुमाकर इनकी पीठपर इतने बैंत ल्याये जायँ कि इनके प्राण निकल जायँ । पाषाणहृदय िषपाहियोंने हृदयविदारक दुष्कर्म आरम्भ कर दिया। पर हरिदासजीके मुखसे उप निकजना तो अलग रहा, वे बड़ी प्रसन्नतासे हरिनाम-कीर्तन करने लगे । सिपाही मारते हुए 'हरि' नाम छोड़नेको कहते । हरिदावजी कहते--- एक बार इरिका नाम फिर लो और मुझे मारो ।' आखिर सिपाहियोंकी दशापर दया करके हरिदासजी अ शुपूर्ण नेत्रोंसे भगवान्से प्रार्थना करने लगे-भगवन्! मुझे ये लोग भूलसे पीट रहे हैं। इन जीवोंको इस अपराधसे मुक्त करो, इनपर क्षमा करो-कृपा करो।' यों कहते-कहते हरिदासजी वेहोग्र हो गये। उन्हें मरा समझकर सिपाहियोंने काफिरको कब देना मुनासिव न जान गङ्गामे वहा दिया । योड़ी देर बाद हरिदास-जी चेतन होकर किनारेपर निकल आये। इस घटनाका न्यायाधीश मुखुकपति और काजी दोनोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भी इनके चरणोंपर गिरकर इनके अनुयायी बन गये और हरिनाम लेने लगे । उनकी सच्ची शुद्धि हो गयी !

एक बार हरिदासजी सप्तग्राममें हिरण्य मजूमदार नामक जमींदारकी समामें हरिनामका माहात्म्य वर्णन करते हुए कह रहे थे कि 'मिक्तपूर्वक हरिनाम छेनेसे जीवके हृदयमें जो मिक्तप्रेमका सञ्चार होता है, वही हरिनाम छेनेका फल है।' इसी बातचीतमे जमींदारके गोपाल चकवर्ती नामक एक कर्मचारीने हरिनामकी निन्दा करते हुए कहा कि 'ये सब माबुकताकी बातें हैं। यदि हरिनामसे ही मनुष्यकी नीचता जाती रहे तो मै अपनी नाक कटवा डालूँ।' हरिदासजीने बड़ी हदतासे कहा—'माई! हरिनामसरण और जपसे यदि मनुष्यको मुक्ति न मिले तो मैं भी अपनी नाक काट हालूँगा।' कहा जाता है कि दोन्तीन महीने बाद ही गोपालकी नाक कुछरोगसे गलकर गिर पड़ी! हरिनाम-निन्दाका फल तो इससे भी बरा होना चाहिये!

इसी समय चैतन्य महाप्रभु नवद्वीपमें हरिनाम-सुवा बरसा रहे थे। हरिदासजी भी वहीं आकर रहने और हरि-कीर्तनका आनन्द लूटने लगे। चैतन्यदेवकी आज्ञासे हरिनामके मतवाले हरिदासजी और श्रीनित्यानन्दजी दोनी नाम-कीर्तन और नृत्य करते हुए नगरमे चारों ओर धूम- फिरकर दिनभर नर-नारियोंको हिर नाम वितरण करने छगे।

अन्तमें श्रीचैतन्यके संन्यासी होनेके बाद हरिदासजी पुरीमें आकर श्रीचैतन्यकी आज्ञासे कागी मिश्रके वर्गाचेमें कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। मृत्युके समय श्रीचैतन्य महात्रमु अपनी भक्तमण्डलीसहित हरिदासजीके पास थे । हरिदासजीके मृत शरीरको उठाकर श्रीचैतन्य नाचने लगे । अन्तमें मृत शरीर एक विमानमें रक्ता गया । श्रीचैतन्य स्वयं कीर्तन करते हुए आगे-आगे चले । श्रीचैतन्यने हरि-नामकी ध्वनिसे नभोमण्डलको निनादित करते हुए अपने हाथों हरिदासके शवको समाधिस किया !

# भक्त लोचनदास

बंगालके वर्दवान जिलेमें कोग्राम नामक स्थान भक्तवर श्रीलोचनदासजीकी जन्मभूमि था। घर सम्पन्न था। लोचनदास अपने माता-पिताकी एकमात्र सन्तान थे और उनका निन्हाल भी उसी गाँवमे होनेके कारण वृद्ध नाना-नानी भी उनको बहुत ही प्यार करते थे। इस प्यार-दुलारके कारण लोचन-दासका बाल्यजीवन प्रायः हॅसने-खेलनेमें ही बीता। उन्हें पढने-लिखनेका विशेष अवसर नहीं मिला।

घरमें सम्पन्न होने और माता-पिता तथा नाना-नानीके परम स्नेहसे सदा पले होनेपर भी लोचनदासका मन किसी पूर्वसंस्कारवश विपयोंमे नहीं लगता था। वे खेलनेमे ही मिट्टीके महल बनाते और उन्हें फिर विगाइकर कहते, 'देखो, यह संसार भी ऐसा ही है—आज है, कल नहीं।'

लोचनदासके बहुत मना करनेपर भी उनके माता-पिता-ने उनका विवाह ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही कर दिया। इनकी स्त्री वाम्तवमें लक्ष्मीके समान रूप और गुणोंसे सम्पन्न थी। परंतु लोचनदासका मन इधर नहीं फिरा। जिधर लगा था, वहीं लगा रहा।

श्रीखण्ड नामक स्थानमे श्रीचैतन्यमहाप्रभुके भक्त पण्डितप्रवर नरहरिजी महाराज निवास करते थे। वे जैसे प्रेमी भक्त
थे, वेसे ही सर्वशास्त्रोंके शाता विद्वान् भी थे। श्रीलोचनदास भी
श्रीखण्ड जाकर श्रीनरहरिजीके सरसङ्कका लाभ उठाने लगे। ये
उन्हींसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गये। इनका वैराग्य श्रीकृष्ण-अनुरागके रूपमे बदल गया। संनारकी रही-सही आसक्ति
भी नष्ट हो गयी। ये भगवान्के प्रेममे निमग्न होकर माता-पिता,
पत्नी, गाँव, घर, नगर—सभी भूल गये। इनके माता-पिता,
भी यह जानकर आनन्द हुआ कि लड़का श्रीनरहरि-जैसे सुयोग्य
पाण्डितका शिष्य बना है—परंतु लोचनदासजीकी पत्नीके
पूर्ण युवती हो जानेके कारण वे उन्हें घर ही
स्थाना चाहते थे। इनकी स्थी इनके वियोगमें दिन-रात ऑस

बहाया करती थी । इनके पिता कमलाकरजीने सब हाळ नरहरिजीको सुनाया और उनकी विशेष आज्ञासे ये अपनी पत्नीको लाने आमोदपुर ग्राममें अपनी ससुराल गये।

लोचनदास गुरु-आज्ञासे ससुराल पहुँचे, किंतु ग्राममें भूल जानेके कारण उन्हें अपनी ससुरालका घर याद नहीं या। विधाताका विधान ही कुछ और या। गाँवमें घुसते ही उन्हें एक सुन्दरी युवती मिली। उन्होंने बड़े ही विनीत भावसे उससे पूछा—'माताजी! अमुकका घर कहाँ है! किस रास्ते होकर जानेसे वहाँ पहुँच सकूँगा?' युवती एक बार इनकी ओर देख अँगुलीके इद्यारेसे इन्हें रास्ता दिखा नीचा मुख किये अपनी राह चली गयी। लोचनदास ससुराव पहुँचे।

स्वागत-सत्कारः कुशल-प्रश्ना, स्नान-भोजनके पश्चात् ये जब अपनी पत्नीसे मिलेः तब ये यह जान अत्यन्त भीत हो गये कि जिसे उन्होंने माताजी कहकर सम्बोधित कियाः वही इनकी पत्नी थी।

पतिके मुखसे माताजी शन्द याद आते ही वह तरणी भी कॉप गयी । युवती विषादके आवेगमें साड़ीके आँचल्ले आँखें पॉछकर दूर हट गयी । लोचनदास भी सब समझ गये । उनके मुखसे एक शन्द भी निकल्ना कठिन हो गया ।

समयकी गति बलवान् है। रातभर पति-पत्नी दोनों ऑस् बहाते रहे।

धर्मभीक लोचनदासने अपनी पत्नीको समझाया। उसने भी गद्गद कण्ठसे यही कहा—'स्वामिन्! मेरे तो आप ही आराध्य हैं। आपको छोड़कर मैं दूसरे किसी ईश्वरको नहीं जानती। मैं मोगकी भूखी नहीं। मुझे आपका द्यारिर नहीं चाहिये। मैं यह भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक बर मा कह दिया, उसके साथ पत्नीका-सा व्यवहार करके धर्मपक्षे

च्युत हों । किंतु प्रभो ! मुझे आप सेवाका अधिकार तो टे ही सकते हैं, मुझे अपनेसे विलग मत कीजिये ।'

पवित्र शील वतको धारणकर दोनो पति-परनी परमात्मा-क मार्गपर चलनेके लिये सूर्योदयके पूर्वसे ही वहाँसे चल पड़े ।

पिता-माताकी मृत्युके पश्चात् छोचनदास अपनी सारी धन-दौड़त गरीकोंको बॉटकर प्रामके बाहर एक पर्णकुटी बनाकर सती पत्नीके साथ भजन करने छगे। भगवत्येममे दोनों मस्त रहते थे। छोचनदासजीका श्रीचेतन्यमहाप्रमुके चरणोंमे प्रगाढ प्रेम था। उन्होंने चैतन्यमङ्गल नामक महाकाव्यकी रचना की। लोचनदास चैतन्यमङ्गलका गान करते और सती पत्नी पास कैठी एकाग्र मनसे हर्पाश्रु बहाती हुई सुनती। इस प्रकार युवती पत्नी लोचनदासजीकी साधन-सिङ्गिनी वन गयी। लोचनदासजीके दुर्लभसार, वस्तुतत्त्वसार, आनन्दलीतका, प्रार्थना, चैतन्य-प्रेमिवलस, देहनिरूपण और रागलहरी नामक सात ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका सारा जीवन भजन-कीर्तन और ग्रन्थनिर्माणमे ही बीता।

### ....

# भक्त कृप्णदास कविराज

द्रवति शिखरवृन्देऽचञ्चले वेणुनादे-दिशि दिशि विसरन्तीर्निर्झरापः समीक्ष्य । दृषितखगमृगाली गन्तुसुरका जढाङ्गेः स्वयमपि सविधाप्ता नैव पातुं समर्था ॥ (गोविन्दलीलामृतम्)

श्रीनवद्वीपमे श्रीचैतन्य महाप्रभने प्रेमकी जो महान बहायी, उसी दिव्य प्रेमसल्लामे निमज्ञितकर उसमे अपनेको सर्वथा इवा देने तथा उसीमे लय हो जानेके लिये उस समय अनेको महापुरुषोंने जन्म भरण किया । इन्हीं परम सौभाग्यसम्पन्न प्रेमी महापुरुषोमे एक थे — बॅंगला 'चैतन्य-चरितामृत'के रचयिता प्रसिद्ध वैणावकवि भक्तराज श्रीकृष्णदासजी । ये बर्दवान जिलेके झामटपुर नामक छोटे गॉवके वैद्यवंशमे अवतरित हुए थे। इन्होने बालकपनमे ही संस्कृत भाषा पढी एवं उसमें धुरन्धर विद्वान बन गये । वे शैशवरे ही अत्यन्त धर्मानुरागी थे । इनके माता-पिता श्रीचैतन्यमहाप्रमुके भक्त थे एवं ये भी बालकपनसे ही श्रीचैतन्यके गुणोको सुन चैतन्यभक्त बन गये थे । ज्यों-ज्यों इनकी उम्र बढ़ी, इनका भक्तिभाव एवं विषयवैराग्य भी बढ्ता गया। रात-दिन ये श्रीकृष्णनामजपमे ही व्यतीत करते । एक दिन इन्हें स्वप्नमे श्रीनित्यानन्दजीने दर्शन दिये तया संताराश्रम छोड़नेकी अनुमति दी । तभी कृष्णदास भगवान्की प्रेमलीलाखली चृन्दावनकी ओर चल पड़े।

कृष्णदासनीके जन्म लेनेके समयसे पूर्व ही श्रीचैतन्य लीलासंबरण कर चुके थे। अतः ये परम वीतरागी श्रीचैतन्यके प्रिय शिष्य रघुनाथदासनीसे मिले एवं उन्हींके द्यारणापन्न हुए। रघुनाथदामनीसे दीक्षा ले इन्होंने अपना अविशष्ट समय प्रेमभक्ति-शिक्षा, शास्त्रोंकी आलोचना, महाप्रभु भ• च० अं० १९श्रीचैतन्यदेवके पावन चरित्रके अनुशीलन एवं श्रीकृष्णनाम-जपमे ही ब्यतीत किया ।

श्रीरघुन।यदापजी श्रीचेतन्यदेवके अत्यन्त प्रिय शिष्योंमें से थे। महाप्रभुकी अन्तिम अवस्थामें उनके पास श्रीस्तरूप गोस्वामी एवं रघुनाथदास ही रहते तथा इनकी सेवा-शुश्रूपा करते थे। महाप्रभुके दिव्य महाभावकी उच्च अवस्था, उनकी अपूर्व प्रेममयी स्थिति एवं उनके मनःपटलपर उठती श्रीकृष्णप्रेमकी दिव्य तरङ्गोंको श्रीस्वरूप गोस्वामी उनकी कृपासे जान लिया करते थे। वे यह सब इनको बता दिया करते थे—अतः श्रीरघुनाथदासजी श्रीचेतन्यदेवके प्रेमरइस्यके अत्यन्त मर्भज थे। इन श्रीरघुनाथदासजीने यह सभी प्रेमरहस्य अपने प्रिय शिष्य कृष्णदासपर प्रकट किया। इस प्रकार गुरुकृपासे इन्हें प्रेम-रहस्यका दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ।

श्रीचेतन्यदेवकी अन्तरङ्ग लीलाओका प्रकाश श्रीचेतन्यके लीला कंचरण के पश्चात् वृन्दावनमे किसी-किसीको ही था। उनके सभी भक्तोको चेतन्य प्रेमरहस्यका ज्ञान हो, इसलिये श्रीकृष्णदास जीने अपने अन्तिम समयमे बॅगला भाषामे अत्यन्त ही सुलित छन्दोमे 'श्रीचेतन्य चरितामृत' नामक काव्य प्रस्थ निर्माण किया। कहते हैं उस समय वे अत्यन्त ही दृद्ध हो चुके थे। उनका समस्त अङ्ग जर्जर था। न ऑलोंसे देखा जाता था न कानोसे पूरी तरह सुना जाता। मुखसे उचारण भी पूरा नहीं होता था। किंतु किर भी इन्होंने प्रस्थ लिखा। इनसे किमीने पूछा भी कि 'आप इमे कैसे लिखवा रहे हैं!' इन्होंने उत्तर दिया कि 'मेरी क्या सामर्य्य है जो इस प्रन्थको लिखूं; इसे तो साक्षात् मदनगोपाल लिखा रहे हैं।'

इनके श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्यमें प्रेम-रहस्यकी अत्यन्त गोपनीय वार्तोका अत्यन्त स्क्ष्म विवेचन किया गया है। और सत्य ही इसे मन लगाकर पढनेसे अन्तःकरणमें दिव्य श्रीकृष्णप्रेमका उदय होना सम्भव है। भक्तिसाहित्य- का यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है। उत्तर भारतमे 'रामचरितमानस' का जैसा सम्मान है, वैसा ही वंगालमें 'श्रीचैतन्य-चरितामृत'का है।

इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृतभाषामें वैध्णवाष्टकः गोविन्दलीलामृतः कृष्णकर्णामृतकी सारंगरंगदा टीका की है। इनके ग्रन्थोंसे झलकता है कि ये संस्कृतके भी असाधारण विद्वान् थे।

भावुक भक्तोंमे यह प्रचलित है कि ये श्रीराघारानीकी किसी मञ्जरीके अवतार थे । इन्होंने श्रीचैतन्यचरितामृतमें एक ऐसा प्रयोग किया है जिसे तत्कालीन वैयाकरण खोजनेपर भी किसी व्याकरणमें नहीं पा सके । कहते हैं उस समय उनमेंसे किसी एक प्रमुखने इनकी तीव आलोचना की तो श्रीराधारानीने स्वप्नमें उसे बताया कि ये मेरी मझरीके अवतार है—ये इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते । आप उस व्याकरणको देखिये, उसमें इस प्रकारका प्रयोग है । उन विद्वान्ने जब वह व्याकरण देखा, तब सत्य ही उन्हें वह प्रयोग मिल गया ।

ये अत्यन्त उच्चकोटिके प्रेमी, अद्वितीय वैरागी एवं महान् भक्त थे। ऐसे भक्तोंसे निश्चय जगत्का कल्याण होता रहा है एवं होता रहेगा।

# आचार्य बलदेव विद्याभूषण

आचार्य वलदेवका जन्म वंगालमे हुआ था। वे १८ वीं शतान्दीमे हुए थे। उनके गुरुका नाम श्रीराधादामोदर था। श्रीवलदेव स्यामानन्दके शिष्य रिसकानन्दकी शिष्य-परम्परामें चौथे पुरुष थे। उन्होंने अन्तिम समयमे वृन्दावन जाकर विश्वनाथ चक्रवर्तीका शिष्यत्व ग्रहण किया। उन्होंने शास्त्रा-ध्ययन पीताम्बरदासके पास रहकर किया था।

वेदान्तस्त्रपर श्रीगौड़ीय सम्प्रदायका अपना कोई भाष्य नहीं या । एक वार आचार्य बलदेवने किसी विद्वान्के साथ शास्त्रार्थ किया । शास्त्रार्थके बाद पण्डितने पूछा—'आप जिस मतका प्रतिपादन कर रहे हैं, वह किस सम्प्रदायके भाष्यद्वारा अनुमोदित है ?' इसके बाद एक मासके मीतर श्रीबलदेवने भगवान् गोविन्ददेवके स्वप्नादेशके अनुसार भाष्यकी रचना कर डाली और इसीसे उसका नाम भगवान् गोविन्दके नामपर 'गोविन्दभाष्य' रक्खा । इस भाष्यमे 'अचिन्त्य-भेदाभेदवाद'की व्याख्या की गयी है। इस भाष्यके अतिरिक्त श्रीबलदेवने और भी बहुत-से प्रन्थोंकी रचना की, जिनमे सिद्धान्तरत्न या भाष्यपीठक, प्रमेयरतावली, वेदान्तस्यमन्तक, गीताभाष्य, दशोपनिषद्-भाष्य, स्तवावली और विष्णुसहस्रनामभाष्य अधिक प्रसिद्ध हैं। ये सब प्रन्य गौड़ीय मतके अनुसार लिखें गये हैं। श्रीबलदेवजी बहुत बड़े प्रेमी भक्त और महान् दार्शनिक विद्वान् थे।

#### 

## मधु गोस्वामी

मधु गोखामीका जन्म वङ्ग देशमें हुआ या । वचपनमें भी खेल खेलते समय उन्हे भगवान्की लीलाका सरस स्मरण हो जाया करता था। उनके नयन श्यामसुन्दरकी अभिराम और मोहिनी झॉकी देखनेके लिये विकल हो उठते थे। """ यौवनके प्रथम कक्षमें चरण रखते ही भगवान् और उनके व्रजका विरह वे बहुत दिनोंतक नहीं सह सके। वृन्दावनके लिये चल पदे। मधु गोखामी वृन्दावन पहुँच गये। उन्होंने श्यामवर्णवाली कालिन्दीके जलमे खड़े होकर नियम लिया कि जवतक वंशीवट-तटपर नित्य रास करनेवाले प्राण-

देवता मदनमोहन दर्शन नहीं देंगे, तबतक अन्न-जल कुछ भी नहीं ग्रहण कलँगा। वृन्दावनके कुछ झूम उठे, उनमें मस्ती छा गयी। नागरिकों, खंतों और भक्तोंने मस्तकपर उनकी चरण-धूलि चढ़ायी। विहारीजीका खिंहासन हिल उठा, वंशीवटकी पवित्र रेतीमें राधारमणने मधु गोस्वामीको दर्शन दिये। सामने स्यामसुन्दर खड़े हैं। मयूरिफ्चका मुकुट लोक-लोकान्तरका वैभव समेटकर उनके पीताम्बरपर जो ऐश्वर्य विखेर रहा था, ब्रह्माकी लेखनी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाती। उनके स्याम-अन्नका प्रतिविम्न यमुनाने अपने अङ्कमे भर लिया । समीर मन्द-मन्द र्गातसे प्रवाहित होकर सलोनी और कोमल लताओकी नमनशीलतासे उनके चरण-स्पर्श करने लगा । प्रभु वंशी वजा रहे है। मधु गोस्वामी निहाल हो गये, भक्तने अपनेको उनके सुरमुनिदुर्लभ पदपङ्कजपर निछावर कर दिया । व्रज मधु गोस्वामीकी जयध्वनिसे धन्य हो उठा।

ーーは気がらなって

#### रघुनाथदास महापात्र

श्रीकृष्णचन्द्र महापात्र बहुत बहे जमींदार थे। उनके पास जितना अधिक धन था, उसमे भी अधिक उदार हृदय पाया था उन्होंने। उनकी पतिवता पत्नी कमला भी पतिके समान ही अतिथि-अभ्यागतोकी सेवामे लगी रहती थी। दम्पतिके एक ही पुत्र था—रशुनाथ। जब रशुनाथ सत्रह वर्षके हुए, तब कठावतीपुरके गङ्गाधर करण नामक धनी-मानी पुरुषकी अन्नपूर्णा नामकी कन्यासे उनका विवाह हो गया।

श्रीकृष्णचन्द्र महापात्र बहुत ही दयाछ पुरुप थे। देशमे उस समय लगातार कई वर्षातक अकाल पडा। प्रजाको जब अपने ही लिये पेटको रोटी न मिठती हो, तब उससे लगान कहाँसे मिले। उदारहृदय जमीदारने लगान वस्ल करना छोड ही दिया। इधर अकाल पडनेसे भूखे-कंगाललोग अन्नकी आशासे जमीदारके द्वारपर आने लगे। लगान मिलता नहीं और अतिथियोकी संख्या बढ गयी। कृष्णचन्द्रका खर्च वेहद वढ गया । जमीदारीपर ऋण हो गया । चिन्ता करते-करते वे वीमार हो गये । अपनेको मरणासन्न जानकर रघुनाथको पास बुलाकर उन्होने कहा-भी तो जा रहा हूँ । तुम मेरी एक बात रखना । जहाँतक हो सके, ऋण चुका देना । किसीको घोखा देनेकी भावना कभी मनमे मत लाना। भगवान् तुम्हारा कल्याण करेंगे ।' कृष्णचन्द्रने सदाके लिये ऑखे बंद कर ्हीं । उनकी पतित्रता पत्नी कमला पतिके साथ सती हो गयी।

रघुनाथ माता-पितासे रहित, अनाथ हो गये । उनकी स्त्री अन्नपूर्णा धनी घरकी लड़की थी । वह अपने सात भाइयोमे सबसे छोटी थी । अतएव माता-पिता और भाइयोका उसपर बहुत स्नेह था । इस कारण वह पिताके घर ही रहती थी । रघुनाथके श्वगुर बहुत धनी होनेपर भी अत्यन्त कृपण थे । जामाताके संकटपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । कंजूस ही असलमे सबसे बड़ा दरिद्र होता है । वह एक-एक कौड़ी समेटकर रखता है । माता-पिता, भाई-पुत्र तो क्या, अपने प्राण संकटमे हों, तब भी

वह धनको खर्च नहीं करता । रघुनाथ भी सहायता मॉगने ससुराल नहीं गथे । उनके पास जो कुछ वर्तन, कपड़े, पशु तथा और भी सामान था, उसे वेचकर पिताका पूरा ऋण उन्होंने चुका दिया । घरतक विक गया ऋण चुकानेमें । ससुरालसे जो दहेज मिला था, उसने उन्होंने देव-सेवाका नियमित प्रवन्ध कर दिया ।

जो कलतक राजकुमार था, वही घरसे कौपीन लगाकर और फटा कपडा लपेटकर निकला । एक रात्रिमे एक वृक्षके नीचे भूमिपर पडे-पडे रघुनाथ सोचने लगा—'इस प्रकार गॉव-गॉव भटककर केवल कूकर-शूकरकी मॉति पेट भरते हुए जीवन नष्ट करनेमे क्या लाम है ? क्यो न किसी पुण्यक्षेत्रमे चलकर भगवान्का भजन किया जाय।'

रघुनाय दूसरे ही दिन चल पड़े। वे नीलाचल पहुँच गये। श्रीजगन्नाथजीका दर्शन करके वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—'प्रभो। मेरे माता-पिता दोनो मर गये। आज रघु 'अरिक्षत' हो गया है। मै अब तुम्हारे श्रीचरणोका आश्रय लेने आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, करो। रघुनाथ तुम्हारा खरीदा हुआ दास है।' सच्चे हृदयकी प्रार्थना प्रमु अवश्य स्वीकार करते है। रघुनाथ अब पुरीमे ही रहने लगे। उनका चित्त आनन्दपूर्ण हो गया। उनहे अपने घरके ऐश्वर्य तथा पत्नीका भी कभी स्मरण नहीं होता था।

कुछ दिनोमे रघुनाथकी ससुराल भी यह सब समाचार पहुँचा । गङ्गाधरदीसने रघुनाथको दस-वीस खोटी-खरी वककर पुत्रोके सामने प्रस्ताव किया—'समझ लेना चाहिये कि अन्नपूर्णाका विवाह हुआ ही नहीं । उसका दूसरा विवाह कर देना चाहिये।' मिखारीको सम्बन्धी मानना पिताके समान पुत्रोको भी अपने सम्मानमे बट्टा लगानेवाला जान पड़ा। सबने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हूँ दुनेपर राजमन्त्रीका पुत्र वसु महापात्र उन्हे वरके रूपमे मिल गया। वसु महापात्र अत्यन्त कामुक तथा अधार्मिक था। अपनी पापवृत्तिके कारण उसने यह विवाह स्वीकार कर लिया।

फाल्गुनकी गुक्रपञ्चमी विवाह-तिथि निश्चित हो गयी । गङ्गाधरदास और मन्त्रीपुत्र दोनों धनी पुरुष थे । समाजमे इनका विरोध करनेका साहस कोई नहीं कर सका ।

अन्नपूर्णांकी अवस्था पंद्रह वर्षकी हो चुकी थी । माता-पिताका विचार जानकर वह व्याकुल हो उठी । और कोई उपाय तो था नहीं, मन-ही-मन वह भगवान्को पुकारने लगी—प्रभो ! यह क्या हो रहा है ? मेरे प्राणनाथ जीवित हैं और मेरे पुनविवाहकी वात चल रही है ? मे अपना शरीर तो स्वामींक चरणोमे अर्पित कर चुकी हूँ । इस शरीरपर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है । दूसरेका मुख मे इस शरीरमे कैंमे देखूँगी ? दयासागर ! मुझ अबलाकी तुम्हीं शरण हो । तुमने द्रौपदीकी ल्बा रक्खी, गजेन्द्रके प्राण बचाये, आज मुझ दीनाकी पुकार भी सुनो । मेरा उद्धार करो, नाथ !

अन्नपूर्णा अव दिन-रात अकेली बैठी भगवान्से प्रार्थना करती और ऑस् बहाया करती । उसे खाना-पीना, हॅसना-वोलना—कुछ भी अच्छा न लगता । घरमें एक पुरानी दासी थी, जिसने अन्नपूर्णाको पाला था । उसे अन्नपूर्णाने अपनी कष्ट-कहानी सुनायी और उसके द्वारा पता लगाया कि मुहल्लेके कुछ लोग नीलाचल जानेवाले हैं। उस पितन्नताने पत्रमे पितको सब बातें लिखकर शीन्न चले आनेको लिखा । उसने अन्तमे लिखा—'मेरे स्वामी ! मे तो आपकी दासी हूं । आप यहाँ आये या न आर्ये, यह आपकी इच्छापर निर्मर है; किंतु मे तो दिन गिन रही हूं । यदि इस बीचमे आपने आकर मुझे दर्शन न दिया तो में अवश्य प्राण त्याग दूँगी ।'

अन्नपूर्णाने दासीको पत्र देकर कहा—'धाय मा ! पत्र देकर उन लोगोंसे कहना कि मेरा जीवन उनके ही हाथमे हैं । मेरा पत्र मेरे स्वामीके पास पहुँचा देंगे तो मैं उनकी जन्म-जन्मतक ऋणी रहूँगी।' दासीने पत्र यात्रियोंको दिया। एक पतिनता नारीके प्रति भला, किस सत्पुक्षके हृदयमें सहानुभूति न होगी ! माघके अन्तिम दिनोंमे वे लोग पुरी पहुँचे। नडी कठिनाईसे रघु अरक्षितको हूँ दकर उन्होंने पत्र दिया।

रघुने पत्र पढा और वे व्याकुल हो गये। 'कलावतीपुर लगभग एक महीनेका मार्ग है और फाल्गुनकी ग्रुह्मपञ्चमीको केवल दस दिन शेष हैं!' वे कुछ भी स्थिर न कर सके। श्रीजगन्नाथजीसे उन्होंने प्रार्थना की—'करुणासागर प्रभो ! एक सती व्याकुल हो रही है । उसके सन्तापको अव आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता । तुम्होरे अतिरिक्त अव कोई उमका रक्षक नहीं।'

रात अधिक हो गयी थी । रघुका कोई घर तो था नहीं, सिंहद्वारके पास टाटका एक फटा चिथडा डालकर भगवान्से प्रार्थना करते-करते वे सो गये। जो अपनेको निर्वल समझकर श्रीहरिकी गरण लेता है, उसकी पुकार वे दयाधाम तत्काल सुनते हैं। कृपासागर प्रभुने सोते हुए रघुनाथको कलावतीपुरमे पहुँचा दिया। रघुनाथ जब प्रातःकाल जगे तो चौंक पड़े। उन्हे पुरीके भगवान्के मन्दिरका सिंहद्वार तथा दूसरे परिचित भवन आदि कुछ नहीं दीख पड़े। लोगोसे पूछनेपर उन्हे पता लगा कि वे कलावतीपुरमे गङ्गाधरदासकी कोठीके सामने पड़े हैं। भगवान् जगन्नाथकी कृपाका स्मरण करके वे गद्गद हो गये।

प्रातःकाल गङ्गाधरदासके पुत्र घरसे बाहर आये तो रघुनाथको देखकर उनका मुख ही सूख गया। लोक-लाजके भयसे गङ्गाधरदासने जामाताको भीतर बुला लिया। अन्नपूर्णा तो समाचार पाकर ही हर्ष-विह्वल हो गयी। ससुर तथा सालोने भीतरके द्वेपको छिपाकर रघुनाथका पूरा आदर-सत्कार किया। भोजनके पश्चात् रघुनाथ विश्राम करने लगे। सती अन्नपूर्णाने आकर पतिके पदोको अपने ऑसुओंसे भिगो दिया।

गङ्गाधरदासने रघुनाथके स्वागत-सत्कारसे छुट्टी पाकर स्त्री तथा पुत्रोंको एकत्र करके मन्त्रणा की—प्आज ही रातको विष देकर इस भिखारीको समाप्त कर देना चाहिये। अन्नपूर्णांकी तो कोई चिन्ता नहीं है। वह मन्त्रीके पुत्रसे विवाह हो जानेपर सुखी हो जायगी। भला, पापियोंको सती नारीके हृदयके सुख-दुःखका अनुमान कैसे हो।

पापमूर्ति गङ्गाधरकी पत्नीने सन्ध्याके समय जो नाना प्रकारके भोजन रघुनाथके लिये बनाये, उनमे विष मिला दिया। माता-पिता और भाइयोकी दिनभरकी फुसफुसाहटने अन्नपूर्णाके मनमे सन्देह उत्पन्न कर दिया था। रसोईमें सहायता देनेके बहाने वह माताके पास एक गयी थी। कुछ देरमे जब सब बातें उसकी समझमे आ गयीं, तब उसका हृदय कॉप गया। पतिको सावधान करने वह दौड़ी गयी; किंतु गङ्गाधरके लडके सैर करनेके बहाने उन्हे घरसे बाहर छे गये थे। अब वह क्या करे १ जरासे ताड़पत्रके दुकड़ेपर उसने लिखा—'भोजनमे हलाहल विष है।' उसने देखा था ससुरालमे कि उसके स्वामी बड़े प्रेमसे पहले पिष्ठक (एक बॅगला मिटाई) खाते है। अतः अवसर पाकर एक पिष्ठकमे उसने वह ताड़पत्रका दुकड़ा रख दिया।

सोनेके थालमे भोजन परसकर पापिष्ठा सासने जामाता-को भोजनके लिये बुलाया । रघुनाथने भगवान्को भोग लगाया । अन्नपूर्णा छिपकर देख रही थी । उसका दृदय घड़क रहा था । यदि उसके स्वामीने उस पिष्ठकके बदले कोई और पदार्थ उठाया तो वह चिल्लाकर उन्हे सावधान कर देगी । परंतु उसने देखा कि उसके पतिने वही पिष्ठक पहले तोडा है और ताड़पत्र पढ़ भी लिया है । वह निश्चिन्त हो गयी। माताने उसे वहाँसे हट जानेको कहा था। अब वह निश्चिन्त मनसे चली गयी।

रघुनाथने ताड़पत्र देखा और सब समझ लिया। उनके नेत्र भर आये। वे कहने लगे—'प्रभो! मेरे लिये तो आपका यह 'पिनत्र प्रसाद' है। मै इसे नही छोड़ सकता; किंतु मुझ अधमने आपको अनजानमे आज विष मिले भोजनका भोग लगाया; इसके लिये मुझे क्षमा करना। मेरे स्वामी! मेरे प्राण रहे या जाय; किंतु आपके प्रसादका मै अपमान नहीं कर सकता।'

रघुनाथने जान-बूझकर वह विष-मिश्रित अन्न खा लिया। यालीमे एक कण भी नही छोड़ा। उग्र विष था, अतः रघुनाथ तत्काल मृर्छित होकर गिरे और छटपटाकर उनका शरीर अकड़ गया, नीला पड़ गया। गङ्गाधरकी स्त्रीने दौड-कर पति-पुत्रोको समाचार दिया। सबने सबेरे लाशको गाड़ देनेका विचार किया। 'रातको रघुनाथको सप्ने काट लिया' यह घोषणा कर देंगे, ऐसा सोच लिया। 'कमरेका दरवाजा बंद कर दिया।

अन्नपूर्णांका हृदय अगान्त था। स्वामीने द्रस्चना देख ली, इससे वह अलग हट आयी थी; पर उसे धैर्य नहीं या। कुछ देरमे उसने माता-पिता तथा भाइयोको इधर-उधर आते-जाते तथा कानाफ़्सी करते सुना। उसके मनमे सन्देह हो गया। सबके चले जानेपर वृह उस कमरेके पास गयी। कमरेका द्वार बाहरसे बंद था। भीतर दीपक जल रहा था। रघुनाथका जीवनरहित नीला देह पृथ्वीपर पद्मा था। वह सती मूर्जिंछत होकर गिर पड़ी। मूर्छा दूर होनेपर वह कातर हृदयसे भगवान्को पुकारने लगी। आर्त हृदयकी पुकार मुनकर वे दयाधाम श्रीहरि स्वयं आकुल हो उठते हैं। अन्नपूर्णाको कमरेमे कुछ आहट जान पड़ी। उसने देखा कि कमरा स्निग्ध ज्योतिसे भर गया है। उनने मुना, कोई अमृतपूर्ण दिन्य स्वरसे कह रहा है—'बेटा रघुनाथ! तू इस प्रकार क्यों अचेत पड़ा है ? उठ! देख, मैं आ गया। भला तुच्छ विष तेरा क्या बिगाड़ सकता है ?' रघुनाथने ॲगड़ाई ली और उठ बैठे। अन्नपूर्णा इस आनन्दको संभाल न सकी। वह पहले शोकसे मूर्छित हुई थी, अब हर्षसे मूर्छित हो गयी। मूर्छा दूर होनेपर वह अपने सोनेक कमरेमे चली गयी। पिताने उसी समय आकर उसका द्वार बाहरसे बंद कर दिया।

रघुनाथ इस प्रकार जगा था, जैसे गाढी नीदसे किसी-ने उसे जगा दिया हो। एक बार उसने चारो ओर देखा। भगवान् उसे जीवेंन दान करके अदृश्य हो गये थे; पर उसके दृद्यमे वे साकार हो रहे थे। उसे स्मरण आ गया कि वह तो विष खाकर मर चुका था। सर्वसमर्थ भक्त-वत्सल हरिको छोड़ भला और कौन उसे जीवन-दान करता ! प्रेमकी बाढमे वह कितना रोया, कितना हॅसा, कुछ ठिकाना नहीं। 'राम-कृष्ण-हरि' कहता वह नृत्य करने लगा।

पापीको उसका, पाप जितना कष्ट देता है, उतना कष्ट उसे नहीं मिलता, जिसे वह पापी सताता है। रघुनाथदास तो विषके क्रारण मूर्छित हो गया था। कष्ट तो उसे बहुत कम हुआ या। परंतु गङ्गाधरदास तथा उनकी स्त्री और पुत्रोको रातभर फॉसीका तख्ता दीखतारहा । उन्हेबराबरयह भय लगा रहा कि कोई अवश्य समाचार देने गया होगा। अवश्य राज्यके सिपाही आते होंगे। पक्षीकी फड़फड़ाहट और पत्तोंके हिलनेकी ध्वनिमें भी वे व्याकुल होकर इधर-उधर देखने लगते थे कि उन्हें पकड़ने तो कोई नहीं आया । रात काटना उन्हें कठिन हो गया । थोडा प्रकाश होते ही मुदेंको गाड़ देनेके विचारसे वे रसोई-घरके पास गये। द्वार खोलते ही गङ्गाधरदास ठिठककर खड़े रह गये । रघुनायके शरीरसे दिन्य ज्योति निकल रही थी [ नेत्रोंसे धारा चल रही यी । होठ कुछ बोलते-से कॉप रहे थे। वे अपने-आपमें नहीं थे। सब-के-सब एक दूसरेकी ओर देखने लगे। काटो तो खून नहीं।

सहसा रघुनाथ चौंके—'ओरे! प्रभु तो नही हैं ?' वे अपने प्रभुको पुकारते हुए व्याकुल हो उठे। फिर सास- ससुर तथा सालोंको देखकर हडवडाकर उठ खडे हुए और फिर झूमकर उसी आसनपर बैठ गये। गङ्गाधरदासने उनकी यह दशा देखी तो समझ लिया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं। उसने उनके चरण पकड लिये। रघुनाथदासने कहा—'आपलोगोका कोई दोप नहीं। सब अपना कर्म-फल भोगते हैं। मैंने पूर्वजन्ममे किसीको विष देकर मार डाला होगा, इसीसे मुझे विप खाना पडा। विप खानेपर भी मेरे स्वामी जगन्नाथजीने अपनी अहैतुकी दयासे ही मुझे फिर जीवित किया है। आपलोगोको यदि धर्मका कुछ विचार हो तो मेरी स्त्री मुझे दे दीजिये। मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा। न देना चाहे तो जो इच्छा हो करे; पर अब मैं जाऊँगा। न

रघुनाथदासको गङ्गाधरने एक दिन रुकनेको कहा, पर ये उनके घरमे नहीं रुके । उनके घरसे वाहर पेड़की छायामे वे बैठ गये । गङ्गाधरदासने अपनी पुत्रीसे उसकी इच्छा पूछी । उस पितवताने दृढतासे कहा—'पिताजी ! मेरा अपराध क्षमा करे । मेरे पितदेव राहके मिखारी सही, पर मेरे तो वे ही देवता है । एकमात्र वे ही मेरी गित हैं । मे उनके साथ जाऊँगी । आपलोग मुझे पर-पुरुपके हाथ देना चाहते हैं । पिता होकर भी आप अपनी कन्याको व्यमिचारिणी बनाना चाहते है ! धिकार है आपको । आप मुझे छोकरी मत समझे । प्राण रहते मुझे कोई दूमरा छू नहीं सकता । मेरे साथ जवरदस्ती की गयी तो मे आत्म-हत्या कर लूँगी और एक सतीके जापसे आपका यह सारा वैभव भस्म हो जायगा।' रोते-रोते वह फिर पिताके पैरोपर गिर पड़ी और अपने पितके साथ भेज देनेकी प्रार्थना करने लगी।

गङ्गाघरदास रघुनाथका ग्रभाव तथा पुत्रीकी हदता देखकर डर गये। उन्होंने बहुत-से धन-रत्नके साथ कन्या रघुनाथके पास उपिस्थित कर दी। रघुनाथजी अपनी पत्नीके साथ 'जय जगन्नाथ' कहकर पुरीकी ओर चल पड़े। गङ्गाघरदासको भिखारीके हाथ पुत्री सोपनेका कष्ट अब भी व्याकुल किये था । उन्होंने मन्त्री-पुत्रके पास सन्देश भेजा—'अन्नपूर्णाको एक कगाल लिये जा रहा है। तुममे साहस हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णाको ले आओ।'

समाचार पाकर मन्त्री पुत्रने कई हजार घुड़सवार सैनिक रघुनाथकी खोजमे भेज दिये । रघुनाथ तो भगवान्का नामकीर्तन करते चले जा रहे थे । पीछेसे घोड़ोंकी टापींका गब्द और सेनिकोकी लठकार सुनकर अन्नपूर्णा डर गयी । रघुनाथदासने कहा—'तुम डरती क्यों हो ? मेरे स्वामी-का नाम जगन्नाथ है, यह तुम जानती हो न ? जो विपसे मरे हुएको जीवित कर देते है, उन दयाधामकी लीला देखती चले।'

उसी समय दो परम तेजस्वी राजपृत घुड़सवार वहाँ आये और पूछने लगे—'तुमलोग कौन हो १ कहाँ जा रहे हो १ तुम्हारे पीछे यह सेना क्यों पडी है ११

रघुनाथदासने सब बातें बताकर कहा—'में तो श्री-जगन्नाथका तुच्छ दास हूँ, उनकी कृपाकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।' दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं।

उन तेजस्वी राजपूतोने कहा—'हम तुम्हारे साथ चलते हैं । तुम निर्भय चलो । देखते हैं कि कौन तुमपर आक्रमण करता है ।'

रघुनाथको समझना नहीं था कि इस प्रकार अकारण असहायकी सहायता करने दौड़ पड़नेवाले कौन हो सकते हैं। मन्त्री-पुत्रने देखा कि दो राजपृत तो क्षणभरमे लाखों हो गये हैं। मन्त्री पुत्र तथा उसके सैनिक जिधर सींग समाये। भाग खड़े हुए। राज्यकी सीमापार हो जानेपर दोनों राजपूत रघुनाथसे निर्भय जानेको कहकर चले गये।

कुछ दिनोमे दम्पति पुरी पहुँचे। पिताके दिये धनसे अन्नपूर्णाने एक घर छे लिया मन्दिरकी दक्षिण ओर। श्रीकृष्ण-कथा कहना-सुननाः नामकीर्तन और श्रीजगन्नाथजी-का दर्शन करते हुए उनके दिव्यप्रेममे निमग्न रहना—यही उनका जीवन बन गया।

## अक्त-वाणी

आत्मारामाश्च मुनयो निर्प्रन्था अप्युरुक्तमे । कुर्वन्त्यहैतुकी सिक्तमित्थम्भूतगुणो हरिः॥ (श्रीमद्रा० १।७।१०) —स्तजी

जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्याकी गाँठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामे ही रमण करनेवाले हैं, वे भी भगवान्की हेनुरहित भक्ति किया करते हैं। भगवान्के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं।

#### भक्त नारायणदास

ते निरमय तिहुँ काल, घर में बन गिरि गहन में । छॉडि कपट जजाल, गही सरन जिन राम की ॥

बंगालके सुप्रसिद्ध राजा कीर्तिचन्द्रके राज्यमे गङ्गाजीके तटपर नारायणदासजीका घर था। वे बड़े ही शुद्धचित्त तथा सरल स्वभावके मनुष्य थे। वे धनवान् थे और विद्वान् थे; पर उनकी सादगी और सरलता ऐसी थी कि उन्हें कोई वैभवसम्पन्न समझ ही नहीं सकता था। धनमे उनकी आसक्ति थी भी नहीं। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराममे ही उनका चित्त सदा लगा रहता था।

नारायणदासजीकी पत्नी मालती भी भक्तिमती, सुशीला एवं पतिव्रता थी। यद्यपि पत्नीके मनमे कोई सन्तान न होनेका दुःख था; फिर भी नारायणदासजीको इस अभावकी तिनक भी परवा नहीं थी। अवस्था ढल जानेपर संसार त्यागकर श्रीअयोध्याजीमे रहते हुए जीवनके शेष दिन भगवान्के भजनमे विता देनेका उन्होने निश्चय किया। पत्नीका साथ चलनेका दृढं आग्रह देखकर उसे भी उन्होने साथ ले लिया। चार वैलोपर आवश्यक सामान लादकर घरसे वे चल पड़े। साथमे कोई भी सेवक ले चलना उन्हें पसंद नहीं आया, यद्यपि कई नौकर साथ चलनेको उत्सुक थे।

पित-पत्नी श्रीरामनामका कीर्तन करते चलते थे । मार्गमे धर्मशालाओमे या किसी ग्राममे निवान करते थे । इस प्रकार वे चित्रकूट पहुँच गये । चित्रकूटकी उस पुण्य-भूमिको देखकर नारायणदासका हृदय प्रेम-विद्वल हो गया । वे वहाँ कुछ दिनके लिये ठहर गये । सत्सङ्ग, साधु-सेवा, भजन-कीर्तन, दान-पुण्य करते हुए कुछ दिन चित्रकूट रहनेके पश्चात् वे अयोध्याकी ओर चले ।

'श्रीराम श्रीमिथिलेशनन्दिनी तथा कुमार लक्ष्मणजीके साथ वनके वीहड़ मार्गसे ही अयोध्यासे चित्रकूट आये थे। हमे भी वनके कष्टोका अनुभव करते हुए उसी मार्गसे अयोध्या जाना चाहिये।' यह सोचकर नारायणदासने सीधा मार्ग छोड़ दिया और वे वन-पवतोंके दुर्गम मार्गसे चलने लगे। कौन-सा' मार्ग सीधा अयोध्या जाता है और कौन-सा नहीं, यह वे नहीं जानते थे। जाननेका साधन भी नहीं था। भगवान्कां नाम-कीर्तन करते कंकइ-पत्थर और कॉटोसे भरी ऊबड़-खाबड़ पगडंडीसे भयद्वर पशुओसे पूर्ण जंगलके बीचसे वे चले जा रहे थे। वृक्षोके नीचे किसी झरनेके किनारे विश्राम करते और बैल वही घास चर लेते, इस प्रकार यात्रा चल रही थी।

एक बार वे छुटेरे भीलोंके गाँवके पास जा पहुँचे । भीलोंने समझ लिया कि इनके पास धन है । उन्होंने इनके पास आकर पूछा—'तुमलोंग इस बीहड बनमें कैसे आ गये ?' नारायणदासने सरलतापूर्वक बता दिया कि भी अयोध्या जा रहा हूँ ।' भीलोंने कहा—'तुमलोंग तो मार्ग भूलकर इस बनमें आ गये । चलों, अच्छा हुआ कि हमलोंगोंसे मेंट हो गयी । हमलोंग भी अयोध्या ही जा रहे है ।'

नारायणदासने समझा कि हमे ये मार्गदर्शक मिल गये। वे उन दुष्टोपर विश्वास करके निश्चिन्त हो गये। वे लोग इनको बातोमे भुलाकर दुर्गम वनमे ले गये। घोर वनमे पहुँचकर भीलोने नारायणदासको पकड लिया और इतना पीटा कि वे मूर्छित हो गये। उनके हाथ-पैर बॉधकर एक खाईंमे फेंक दिया और ऊपरसे पत्थर पटक दिये। उनको मरा समझकर वे दुष्ट उनकी स्त्रीके पास आये।

मालती अपने पूज्य पतिकी दुर्दशा देखकर मूर्छित हो गयी थी। वह पृथ्वीपर पड़ी थी। वे नरराक्षस उसे घसीटने लगे और गालियाँ देने लगे। थोड़ी देरमे मालतीको होश आया। उसने देखा कि इन दुष्टाकी नीयत बहुत बुरी है। भय और कोघसे वह कॉपने लगी। कोई और उपाय न देखकर उस पतिक्रताने नेत्र बद करके अशरणशरण प्रभुको पुकारना प्रारम्भ किया—'प्रभो । आप शरणागत-रक्षक नहीं है क्या? मैने तो सुना है कि सेवकोकी रक्षांके लिये ही आप धनुष-बाण धारण करते है। क्या सचमुच आप शरणमे आये अनाथोको शरण देते है? हमारे तो आप ही स्वामी है, आप ही रक्षक है। हमारी रक्षा क्यो नहीं करते, दयामय ११

माछती नेत्र बंद किये कातर कण्ठसे प्रार्थना कर रही थी। भीलोको लगा कि कहींसे घोड़ेकी टापोंका शब्द आ रहा है। वे कुछ सोच सके, इससे पहले ही सफेद घोड़ेपर सवार एक नौजवान आता दिखायी पड़ा। मस्तकपर सोनेका मुकुट, कानोमे रलकुण्डल, सर्वोङ्ग आभरणभूषित, कमरमें तलवार, हाथमे विशाल धनुष, पीठपर तरकस कसा हुआ। उस श्यामवर्ण कमललोचन युवकको देखकर डाकू डर गये। उन्हें वह यमराजसे भी भयद्वर दीख पड़ा। प्राण लेकर वे चारो ओर भागे। किसीका भागते समय गिरकर सिर फूटा, किसीका पैर टूटा, किसीके दॉत टूटे। सबको चोट लगी। सब भाग गये बहाँसे।

उस युनकने पास आकर घोड़ेसे उतरकर कहा—'माता! ग्रुम कौन हो १ इस वनमे अकेली कैसे आयीं १ ग्रुम्होरे साथ क्या कोई पुरुष नहीं है १ ये कौन ग्रुम्हें घेरे हुए थे १'

प्राणोमे अमृत घोलते हुए ये शब्द कानमे पड़े। मालतीने नेत्र खोलकर देखा और एकटक उस रूपराशिको देखती रह गयी। युवकके फिर पूछनेपर उसने किसी प्रकार बड़े कप्टसे अपनी कहानी सुनाकर प्रार्थना करते हुए कहा— भी नहीं जानती कि सुम कौन हो। कोई भी हो, मेरी दुर्दशा देखकर ही दयामय रघुवीरने सुम्हें मेजा है। मैं नहीं जानती कि मेरे पतिदेवको ये दुष्ट कहाँ फैंक आये। वे जीवित नहीं होंगे। सुम मुझ दीना अवलापर दया करो। मेरे धर्मके भाई बनो। एक चिता बना दो। मैं उसमे जलकर अपने अन्तरकी ज्वालाको शान्त करूँगी।

युवकने कहा—'देवि! आप चिन्ता न करें। आपके पित जीवित हैं। मैने आते समय यह शब्द सुना है—'हाय मालती! हमलोग अयोध्या जाकर श्रीरामके दर्शन न कर सके।' अवश्य ये शब्द तुम्हारे पितके ही होगे। तुम मेरे साथ चलो। वह स्थान यहाँसे दूर नहीं है।' मालतीमे अब एक पद चलनेकी भी शिक्त नहीं थी। भवभयहारी मगवान्ने अपना अभय हस्त बढ़ाया और 'माता' कहकर मालतीको आश्वासन दिया। वह उन सर्वेश्वरका हाथ पकड़कर चलने लगी।

डाकुओने नारायणदासको खाईमे पटक दिया था। उनके हाथ-पैर लताओसे वॅधे थे। उनका अङ्ग-अङ्ग मार पड़नेसे कुचल गया था। बड़े-बड़े कई पत्थर उनकी छाती-पर ऊपरसे गिरे थे। उन्होंने मन-ही-मन कहा—'मेरे प्रभु! सुम्हारे प्रत्येक विधानमें ही जीवका मङ्गल है। मुझे सुम्हारी प्रत्येक व्यवस्थामें आनन्द है। मैं तो एकमात्र तुम्हारी शरण हूँ।' इतना सोचते-सोचते वे मूर्छित हो गये थे। मालतीन वहाँ आकर पतिकी यह दशा देखी तो घडामसे भूमिपर गिर पड़ी। भगवान्ने उमे आधासन दिया। प्रभुने खाईमें उतरकर नारायणदासकी छातीपरसे जिलाएँ हटा दीं, उनके सारे बन्धन काट डाले और उन्हें ऊपर उठा लाये। श्रीराधवेन्द्रके हाथोंका अमृतस्रावी स्पर्ण पाकर नारायण-दासके शरीरमें चेतना लौट आयी। उनके शरीर, मन, प्राण—सबकी व्यथा तत्काल दर हो गयी।

नारायणदासने नेत्र खोलनेपर अपने सामने उन धनुष-धारीको देखा। कई क्षण वे अपलक देखते रहे। दृदयने कहा—'इस भीषण विपत्तिसे परित्राण भला, श्रीजानकीनाथको छोड़कर और कौन दे सकता है। ये पीताम्बरधारी, कौस्तुभमणि गलेमें पहननेवाळे मेरे श्रीरघुनाथ ही तो हैं।' वस, वे प्रभुके चरणोंमे लोट गये। उनके नेत्रोंकी धाराने प्रभुके पादपदा धो दिये।

भगवान् अपने ऐसे भक्तोंसे क्या छिपे रह सकते हैं ? प्रभुने अपने ज्योतिर्मय चिन्मय स्वरूपका दर्शन -देकर दम्पतिको कृतार्थ किया, उन्हें भक्तिका वरदान दिया।

भगवान्की आज्ञासे नारायणदास पत्नीके साथ वहाँसे चलकर कुछ दिनोंमें अयोध्या पहुँच गये। श्रीसरयूजीके तटपर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली। वहीं साधु-सेवा और भगवान्का भजन करते हुए उन्होंने शेष जीवन व्यतीत किया।

## भक्त-वाणी

ये मायया ते हतमेधसस्वरपादारिवन्दं भवसिंधुपोतम्। उपासते कामलवाय तेषां रासीश कामान्निरयेऽिप ये स्युः॥ —कर्दम आपके चरण-कमल भवसागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मारी गयी है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय-सुखोंके लिये, जो नरकमें भी मिल सकते हैं, उन चरणोका आश्रय लेते हैं। किंद्य खामिन्! आप तो उन्हें वे विषय-मोग भी दे देते हैं।

## दृढ्निश्रयी ब्राह्मणभक्त

कृष्णनगरके पास एक गाँवमे एक ब्राह्मण रहते थे। वे पुरोहितीका काम करते थे। एक दिन यजमानके यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्तेमे देखा कि एक मालिन (सागवाली) एक ओर बैठी साग बेच रही है । भीड लगी है । कोई साग मुख्वा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पण्डितजी रोज उसी रास्ते जाते और सागवालीको भी वहीं देखते । एक दिन किसी जान-पहचानके आदमीको साग खरीदते देखकर वे भी वही खड़े हो गये । उन्होने देखा--सागवालीके पास एक पत्थरका बाट है । उसीसे वह पॉच सेरवालेको पॉच सेर और एक सेर-वालेको एक सेर साग तौठ रही है। एक ही बाट सब तौलोंमे समान काम देता है ! पण्डितजीको बडा आश्चर्य हुआ । उन्होंने सागवातीसे पूछा- 'सुम इस एक ही पत्थरके बाटसे कैसे सबको तौल देती हो ? क्या सबका वजन ठीक उतरता है ?' पण्डितजीके परिचित व्यक्तिने कहा-'हॉं, पण्डितजी । यह बड़े अचरजकी बात है । हमलोगोंने कई बार इससे लिये हुए सागको दूसरी जगह तौलकर आजमाया, पूरा वजन उतरा ।' पण्डितजीने कुछ रुककर सागवालीसे कहा-'बेटी! यह पत्थर मुझे दोगी?' सागवाली बोली-'नहीं वावाजी <sup>1</sup> सुम्हे नहीं दूंगी । मैने बड़ी कठिनतासे इसको पाया है । मेरे सेर-वटखरे खो जाते तो घर जानेपर मा और बड़े भाई मुझे मारते । तीन वर्षकी बात है, मेरे बटखरे खो गये। मैं घर गयी तो बड़े भाईने मुझे मारा । मै रोती-रोती घाटपर आकर बैठ गयी और मन-ही-मन भगवान्को पुकारने लगी । इतनेमे ही मेरे पैरके पास यह पत्थर लगा । मैने इसको उठाकर ठाकुरजीसे कहा-·महाराज ! मै तौलना नहीं जानती; आप ऐसी कृपा करे जिससे इसीसे सारे तौल हो जाय ।' बस, तबसे मैं इसे रखती हूँ । अब मुझे अलग-अलग बटखरोंकी जरूरत नहीं होती । इसीसे सब काम निकल जाता है । बताओं हुम्हें कैसे दे दूँ।' पण्डितजी बोले-- भी पुम्हे बहुत से रुपये दूँगा।' सागवालीने कहा- 'कितने रुपये दोगे तम ? मुझे वृन्दावनका खर्च दे दोगे ! सब छोग वृन्दावन गये हैं; मै ही नहीं जा सकी हूँ ।' ब्राह्मणने पूछा, 'कितने रुपयेमे ग्रुम्हारा काम होगा ?' सागवालीने कहा-'पूरे ३००) रुपये चाहिये।' ब्राह्मण बोले—'अच्छा, बेटी ! यह तो बताओ, तुम इस

शिलाको रखती कहाँ हो ?' सागवालीने कहा—'इसी टोकरीमे रखती हूँ; वाबाजी ! और कहाँ रक्खूँगी ?'

ब्राह्मण घर छौट आये और चुपचाप बैठे रहे । ब्राह्मणीने पतिसे पूछा—'यो उदास-से क्यो बैठे हैं ? देर जो हो गयी है।' ब्राह्मणने कहा—'आज मेरा मन खराव हो रहा है, मुझे तीन सौ रुपयेकी जरूरत है।' स्त्रीन कहा—'इसमे कौन-सी वात है। आपने ही तो मेरे गहने बनवाये थे। विशेष जरूरत हो तो छीजिये, इन्हें छे जाइये; होना होगा तो फिर हो जायगा।' इतना कहकर ब्राह्मणीने गहने उतार दिये।

ब्राह्मणने गहने वेचकर रुपये इकटे किये और दूसरे दिन सबेरे सागवालीके पास जाकर उसे रुपये गिन दिये और बदलेमें उस जिलाको लेलिया। गङ्गाजीपर जाकर उसको अच्छी तरह घोया और फिर नहा-घोकर वे घर लौट आये। इधर पीछेन्से एक छोटान्सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणीसे कह गया—'पण्डिताइनजी! तुम्हारे घर ठाकुरजी आ रहे हैं, घरको अच्छी तरह झाड़-बुहारकर ठीक करो।' सरलहृदया ब्राह्मणीने घर साफ करके उसमे पूजाकी सामग्री सजा दी। ब्राह्मणने आकर देखा तो उन्हे अचरज हुआ। ब्राह्मणीसे पूछनेपर उसने छोटे बालकके आकर कह जानेकी बात सुनायी। यह सुनकर पण्डितजीको और भी आश्चर्य हुआ। पण्डितजीने शिलाको सिंहासनपर पधराकर उसकी पूजा की। फिर उसे ऊपर आलेमे पधरा दिया।

रातको सपनेमें भगवान्ने कहा—'त् मुझे जल्दी लौटा आ; नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जायगा।' ब्राह्मणने कहा—'जो कुछ भी हो, मै तुमको लौटाऊँगा नहीं।' ब्राह्मण घरमे जो कुछ भी पत्र-पुष्प मिलता, उसीसे पूजा करने लगे। दो-चार दिनो बाद स्वममे फिर कहा—'मुझे फेक आ; नहीं तो तेरा लड़का मर जायगा।' ब्राह्मणने कहा—'मर जाने दो, तुम्हे नहीं फेंकूँगा।' महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मणका एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनो बाद फिर स्वम हुआ—'अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जायगी।' दहनिश्चयी ब्राह्मणने पहले-वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात् लड़की मर गयी।

फिर कहा कि 'अवकी बार स्त्री मर जायगी।' ब्राह्मणने इसका भी वही उत्तर दिया । अव स्त्री भी मर गयी । इतने-पर भी ब्राह्मण अचल-अटल रहा । लोगोंने समझा, यह पागल हो गया है । कुछ दिन बीतनेपर स्वप्नमे फिर कहा गया-दिख, अब भी मान जा; मुझे लौटा दे। नहीं तो सात दिनोंमें तेरे सिरपर विजली गिरेगी ।' ब्राह्मण बोले-पीरने दो, मै तुम्हे उस सागवालीकी गंदी टोकरीमे नहीं रखनेका ।' ब्राह्मणने एक मोटे कपड़ेमे लपेटकर भगवानको अपने माथेपर मजबूत बॉध लिया । वे सब समय यों ही उन्हें बाँधे रखते । कडकडाकर विजली कौंधती-नजदीक आती। पर लौट जाती । अब तीन ही दिन रोष रह गये । एक दिन ब्राह्मण गङ्गाजीके घाट-पर सन्ध्या-पूजा कर रहे थे कि दो सुन्दर वालक उनके पास आकर जलमे कूदे । उनमे एक सॉवला था। दूसरा गोरा । उनके शरीरपर कीचड लिपटा था । वे इस ढंगरे जलमे कदे कि जल उछलकर ब्राह्मणके शरीरपर पड़ा। ब्राह्मणने कहा--- 'तुमलोग कौन हो, भैया ? कहीं इस तरह जलमे कदा जाता है ? देखो, मेरे शरीरपर जल पड़ गया; इतना ही नहीं, मेरे भगवान्पर भी छींटे पड़ गये। देखते नहीं, में पूजा कर रहा था ।' वचींने कहा-अोहो! हुम्हारे भगवानपर भी छीटे लग गये? हमने देखा नहीं, बाबा ! तुम गुस्सा न होना !' पण्डितजीने कहा-- 'नहीं, भैया ! गुस्सा कहाँ होता हूँ । वताओं तो तुम किसके छड़के हो ? ऐसा सुन्दर रूप तो मैने कभी नहीं देखा! कहाँ रहते हो, भैया ! आहा ! कैसी अमृतघोली मीठी बोली है !' वचोंने कहा—'वावा ! हम तो यहीं रहते है ।' पण्डितजी बोले-प्रेया ! क्या फिर भी कभी मैं तुम-लोगोको देख सकूँगा ।' बच्चोने कहा—'क्यों नहीं, बाबा १ पुकारते ही हम आ जायॅगे ।' पण्डितजीके नाम पूछने-पर--- 'हमारा कोई एक नाम नहीं है: जिसका जो मन होता है। उसी नामसे वह हमें पुकार लेता है।' सॉवला लड़का इतना कहकर बोला—'यह लो, मुरली; जरूरत हो तब इसे बजाना। बजाते ही हमलोग आ जायॅगे। दूसरे गोरे लड़केने एक फूल देकर पण्डितजीवे कहा— ·बाबा ! इस फूलको अपने पास रखना, तुम्हारा मङ्गल होगा ।' वे जवतक वहाँसे चले नहीं गये; ब्राह्मण निर्निमेष-दृष्टिसे उनकी ओर ऑखें लगाये रहे । मन-ही-मन सोचने लगे-- 'आहा ! कितने सुन्दर हैं दोनो ! कभी फिर भी इनके दर्शन होंगे ??

त्राह्मणने फूल देखकर सोचा— फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गन्ध आ रही है इसमे ! पर में इसका क्या करूँगा और रक्लूँगा भी कहाँ ! इससे अच्छा है, राजाको ही दे आऊँ । नयी चीज है, वह राजी होगा ।' यह सोचकर पण्डितजीने जाकर फूल राजाको दे दिया । राजा बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे महलमें ले जाकर बड़ी रानीको दिया । इतनेमे ही छोटी रानीने आकर कहा— 'मुझे भी एक ऐसा ही फुल मॅगवा दो; नहीं तो में हून मरूँगी।'

राजा दरवारमे आये और िषपाहियोंको उसी समय पण्डितजीको खोजने भेजा । सिपाहियोंने हूँढते-हूँढते जाकर देखा--- ब्राह्मणदेवता सिरपर सिला वॉधे पेडकी छायामें वैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजांके पास लिवा लाये। राजाने कहा--- भहाराज ! वैसा ही एक फल और चाहिये। ' पण्डितजी बोले--- 'राजन् ! मेरे पास तो वह एक ही फूल था; पर देखिये, चेष्टा करता हूँ।' ब्राह्मण उन लड़कोंकी खोजमे निकल पड़े । अकस्मात् उन्हें मुरलीवाली वात याद आ गयी । उन्होंने मुरली बजायी । उसी क्षण गौर-स्थाम जोड़ी प्रकट हो गयी । ब्राह्मण रूपमाधुरीके पानमे मतवाले हो गये । कुछ देर वाद उन्होंने कहा—'भैया ! वैसा एक फूल और चाहिये । मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजाको दिया था। राजाने वैसा ही एक फुल और मॉगा है। भोरे वालकने कहा— 'फूल तो हमारे पास नहीं है; परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जायॅगे, जहाँ वैसे फुलोका वगीचा खिला है। तुम ऑखें बंद करो ।' ब्राह्मणने ऑखें मॅद ली। बचे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्तेसे बात-की-बातमे कहाँ ले गये । एक जगह पहुँचकर ब्राह्मणने आँखें खोली । देखकर मुग्ध हो गये । वड़ा सुन्दर स्थान है, चारों ओर सुन्दर-सुन्दर वृक्ष-लता आदि पुष्पोंकी मधुर गन्धसे सुशोभित हैं । बगीचेके बीचमें एक वड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मणने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़ें । महलके अंदर जाकर देखते हैं, सव ओरसे सुसनित बड़ा सुरम्य स्थान है । बीचमें एक दिव्य रलोंका सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पण्डितजीने उस स्थानको मन्दिर समझकर प्रणाम किया । उनके मॉथेमें बॅधी हुई ठाकुरजीकी शिला खुलकर फर्शपर पड़ गयी । ज्यों ही पण्डितजीने उसे उठानेको हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमेरे भगवान् लक्ष्मीनारायण

प्रकट होकर शुन्य सिंहासनपर विराजमान हो गये!

भगवान् नारायणने मुसकराते हुए ब्राह्मणसे कहा—

"हमने तुमको कितने दुःख दिये, परंतु प्रम अटल रहे।

दुःख पानेपर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही
रहे; हसीसे तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आये हैं।

ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम्। दिखा मां दारणं याताः कथं तांस्यक्तुगुस्सदे॥ "जो मक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, घन, इहलोक और परलोक—सबको छोड़कर हमारी शरणमें आ गये हैं, भला, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं।' एघर देखो—यह खड़ी है सुम्हारी सहधर्मिणी, सुम्हारी कल्या और सुम्हारा पुत्र । ये भी मुसे प्रणाम कर रहे हैं। सुम सबको मेरी प्राप्ति हो गयी। सुम्हारी एककी हदतासे सारा परिवार मुक्त हो गया।"

# भक्त नवीनचन्द्र

वज्ञदेशान्तर्गत जगदीशपुरके पास बलाई गाँवमें एक ब्राह्मण रहते थे । ब्राप्तण बहें सदाचारी, भगवद्भक्त और सन्तोषी थे। उनका नाम था-शरद ठाकुर। ब्राह्मणी भी वडी सुशीला और सती थी। यजमानी बहुत थी। बहुत बड़े-बड़े आदमी उनके शिष्य थे। उस समय जैसे ब्राह्मण प्रोहित सदाचारी और विद्वान होते थे, वैसे ही उनके शिष्य यजमान भी श्रद्धाल और उदार होते थे । शरद ठाकुरको यजमानोके यहाँसे बिना ही माँगे काफी धन मिलता था। खर्च था बहुत कम, इससे उत्तरोत्तर उनका वैभव बढ़ता ही जाता था। शरद ठाकुरके एकमात्र पुत्र या नवीनचन्द्र । नवीनचन्द्र सरलदृदय या, परंतु माता-पिताका इकलौता पुत्र होनेसे उसपर कोई शासन नहीं था । घरमे धनकी प्रचुरता थी ही । विष्ठापर भिनभिनानेवाली मिं स्वांके समान नवीनके विलास-वैभवको देखकर उससे लाभ उठानेके लिये अवारे दुराचारी लड़कोंका दल उसके आसपास आ जुटा । सङ्गका रंग चढ्ता ही है । नवीनपर भी कुसङ्गका असर पड़े विना न रहा । नवीनचन्द्र भी इसीके अनुसार अनर्थकी राहपर जा चढ़ा । शरद ठाक़र चिन्तामे पड़ गये । उन्होंने प्रवीसे सारा हाल कहा । वह बेचारी भी सोच करने लगी। पर कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा । दोनों कातर होकर भगवान्को पुकारने लगे । भगवान् भक्तवत्तल हैं, उन्होंने भक्त शरद ठाकुरकी पुकार मुन ली । कुछ ही दिनों बाद घूमते-फिरते शिवेन्द्र स्वामी-नामक एक महात्मा वलाई गाँवमे पधारे और चातुर्मास्यका वत लेकर वहीं नदीके तटपर एक पेड़के नीचे ठहर गये।

महात्मा पहुँचे हुए थे। गॉवके नर-नारी दर्शनके लिये आने लगे। वे दिनभर मौन रहकर ध्यान करते। केवल एक घंटा मौन खोलते। महात्माजीकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी। आसपासके गॉवोसे भी दर्शनार्थी आने लगे। शरद ठाकुर भी जाते। एक दिन शरद महात्माजीको नवीनका हाल सुनाकर रोने लगे। महात्माजीने कहा—'घनराओ नहीं। उसके संस्कार बढ़े अच्छे हैं, वह बड़ा भक्त होगा। एक बार उसे मेरे पाल ले आओ।' शरदको बड़ा आश्वासन मिला।

नवीनको समझा-बुझाकर शरद ठाकुर उसे महात्माजी-के पास लाये । महात्माजीने उसके मस्तक और पीठपर हाय फेरकर कहा—'बेटा ! मेरी बात मानोगे न १' नवीनने मन्त्रमुग्धकी तरह कहा—'हॉ भगवन् ! अवक्य मानूँगा ।'

'तो आजसे यहाँ रोज आया द्धरो ।'
'आऊँगा, भगवन् !'
'यहीं रहना होगा ।'
'रहूँगा—भगवन् !'

'पर मेरे पास रहनेवालेको मेरी शर्ते पूरी करनी पड़ती है।'

'करूँगा, भगवन् । बतलाइये, क्या शर्ते हैं ११

प्राप्तव कभी न पीना, झूठ न बोलना, स्योंदयसे पहले उठना, सन्ध्या करना, अमिहोत्र करना, मा कात्यायनीकी पूजा करना, उनके 'हीं श्रीं कात्यायन्ये स्वाहा' मन्त्रका नित्य विधिपूर्वक जप करना और हविष्याज खाना—बस, यही आठ रातें हैं ।' 'जो आहा, में पूजा और अमिहोत्रका सामान ले आऊँ ?' 'सामान सब में मँगवा दूँगा !' महात्माजीने नवीनसे यों कहकर शरद ठाकुरको सामान लानेके लिये संकेत किया। उसी समय सारा सामान आ गया। नवीन वहीं रहने लगा। उसी क्षणसे उसका कायापलट हो गया। भगवती कात्यायनीका पूजन-जप, नियमित संयमपूर्ण जीवन और महापुरुषका सत्सक्त । भगवान्की वहीं कृपासे नयीनचन्द्रको

सारी सामग्री सहज ही मिल गयी । कुछ ही दिनोमे उसका चेहरा शुक्लपक्षके नवीन चन्द्रकी भॉति चमकने लगा ।

एक दिन नवीनने कहा- 'भगवन् ! आपने इतनी दया की है तो एक और कीजिये। मुझे संन्यासकी दीक्षा देकर कतार्थ कीजिये ।' महात्माजी बोले- 'बेटा! जगदम्बाकी जब जो इच्छा होगी, वही होगा । वे चाहेगी तो तुम्हे सम्यक् प्रकारसे भोगोका त्यागी बनाकर अपनी सेवक-श्रेणीमे ले लेगी। तम तो वस, वेटा! उन्हीं के हो रहो। देखो-मुम्हे पता नहीं है। यहाँके सत्सङ्गसे ग्रम्हारे दोप, तुम्हारी भोगवासनाएँ दव गयी है, क्षीण भी हुई हैं; परंतु अभी उनका पूरा नाग नहीं हुआ है। जगदम्बाकी कृपासे जब सञ्चे वैराग्यकी आग जलेगी, तब अपने-आप ही सारी भोगवासनाका कुड़ा जल जायगा । वेटा! एक म्यानमे दो तलवार नहीं रह सकती । इसी प्रकार भोग-वासनाके रहते वैराग्य नहीं हो पाता और जबतक वैराग्य नहीं होता, तबतक त्यागके स्वॉगका क्या मूल्य है ? भोगोसे उत्पन्न दुःखोसे घवराकर कभी-कभी जो विरक्ति होती है, वह असली वैराग्य नही है। न आवेशमे आकर घर छोड़नेका नाम ही सचा वैराग्य है । धन-सम्पत्तिः स्त्री-पुत्रः मान-बडाई आदि भोगोर्का वासना मनमे छिपी रहती है वड़े-बड़े प्रलोभन और समय-समयपर बहुत रखकर साधकको डिगानकी चेष्टा करती है। यह तो सत्य है ही-भोग हर हालतमे दुःख ही उपजाते हैं। परंत मा जगदम्बाकी कृपा विना भोगवासनासे छुटकारा मिलना बहत ही कठिन है। तुम माको प्रसन्न करो। मा प्रसन्न होकर जब जो आज्ञा दे, वहीं करो । मा तो प्रसन्न ही हैं। पुत्र कितना ही कुपूत हो, माका स्नेहभरा हृदय कभी नहीं सखता । माकी गोद तो सन्तानके लिये सदा ही खाली है। बस, जब पुम माकी-एकमात्र माकी गोदमे बैठना चाहोगे, तभी मा प्रत्यक्ष होकर तुम्हारेसामने आकर तुम्हें अपनी गोदमे उठा लेगी। हृदयसे चिपटा लेगी। बेटा! धैर्य रक्खो, माकी महिमा जानकर मा-मा पुकारते रहो। प्रम्हारा कल्याण होगा । माके और वच्चेके वीचमें तीसरेकी जरूरत नहीं है; वे तुम्हारी मा, तुम उनके बच्चे !'

महात्माजीके वचन सुनकर नवीनका हृदय भर आया। उसके नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा वह निकली । वह अनन्यभावसे जगदम्बाकी सेवा करने लगा । शरद ठाकुर और उनकी पत्नी दोनों ही पुत्रके परिवर्तनपर बड़े प्रसन्न थे। भजन करते-करते नचीनका अन्तःकरण पिवत्र हो गया। वे भजनकी मूर्ति वन गये। माका ध्यान करते-करते कभी रोते, कभी हॅसते, कभी नाचते और कभी मा-मा पुकारकर इधर-उधर दौड़ने लगते। वेठ जाते तो अखण्ड समाधि ही लग जाती।

एक दिन प्रातःकाल जगदम्या कात्यायनी स्वय प्रकट हो गयी। नवीनने ऑखे खोलकर देखा—वड़ा ग्रुभ्र प्रकाश है। माता मृगराजपर सवार हं, प्रसन्न मुखमण्डल है, मुन्दर तीन नेत्र हें, गलेमे मुन्दर हार है, भुजाओंमे रत्नोके वाजूबंद और कड़े है। मुन्दर जटापर मनोहर मुकुट है। चरणोमें न्पूर वज रहे हैं। दिन्य रेशमी वस्त्र धारण किये हुए हें। मस्तकपर अर्धचन्द्र शोभा पा रहा है। करोड़ों चन्द्रमाओंके समान देहकी सुजीतल समुज्ज्वल प्रभा है। दस हाथ है—जिनमे खड़ा, खेटक, वज़, त्रिशूल, वाण, धनुष, पाग, शङ्क, धण्टा और पद्म सुशोभित है। माके वात्सल्यपूर्ण नेत्रोसे मधुर स्नेहामृतकी धारा वह रही है। होठोंपर मीठी मुसकान है। मानो सन्तानको अभय करके अपनी गोदमें लेकर नित्यानन्द प्रदान करनेके लिये ऑचल पसारे खड़ी हैं!

नवीन माताकी मुखमुद्रा देखकर निहाल हो गये। आनन्दके ऑसू बहने लगे। गरीर पुलकित हो गया। वाणी हक गयी। बहुत देर बाद माताकी प्रेरणासे धीरज आनेपर नवीनने माका स्तवन किया। माताने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया और मस्तकपर हाथ फेरकर कहा—'बेटा! तू धन्य हो गया। तेरे गुरुजी आज अहश्य हो जायँगे। तू पूर्वजन्ममे मेरा भक्त था। गुरुजी तेरे पिता थे। वे मेरी कृपाको प्राप्त कर चुके। तू किसी प्रतिवन्धकवश जगत्में आया था। गुरुजीको मैने ही भेजा था। अब तू मेरी कृपासे कृतकृत्य हो गया। मेरी आज्ञासे घर जाकर विवाह कर और जीवनमे मेरी सेवा करता हुआ अन्तमे मेरे सचिदानन्दधाममे प्रवेश कर जा। तेरी भावी पत्नी भी मेरी सेविका है। तू घरमे रहकर भी जलमे कमलकी भाँति असङ्ग ही रहेगा। इतना कहकर माता अन्तर्धान हो गया।

नवीनने देखा, गुरुजी भी अदृश्य हो गये हैं। नवीन माताके आज्ञानुसार घर चला आया और पिता-माताको सारी कथा कह सुनायी। उनके आनन्दका कोई ठिकाना न या, बढ़े उत्साहके साथ तारा नामकी सुशीला कन्यासे नवीनचन्द्रका विवाह हुआ। तारा और नवीन दोनों मातृ-मन्त्रमें दीक्षित होकर जीवनभर माका भजन करते रहे।

# भक्त रामहरि भट्टाचार्य

रामहरि भद्राचार्य बंगालमें कालनाके निकट हॉसपुकुर प्राममें रहते थे। यजमानीकी जीविका थी। घरमे साध्वी स्त्री थी और एक पुत्रके सिवा और कोई नहीं था। रामहरिका हृदय भगवत्-विश्वाससे भरा था। उनका सबके साथ भेमका सम्बन्ध था। संसारमे उनका कोई शत्रु नहीं था। योड़ी-सी जमीन और यजमानोंकी स्वेच्छापूर्वक दी हुई मेंटकी आमदनीसे उनका परिवार अच्छी तरह पल जाता था। वे प्रतिवर्ष भादोंमे घरसे निकलते और यजमानोंके यहाँ कई गाँवोंमे घूम-फिरकर जो कुछ मिलता, लेकर आश्विन लगते-लगते ही घर लौट आते। बड़े सन्तोषी और शान्त-चृत्तिके ब्राह्मण थे रामहरि महाराज।

वे सदाकी भॉति इस वर्ष भी भादों लगते ही घरसे निकल पहें। इस साल बरसात देरसे ग्रुरू हुई थी, इसलिये इन दिनों आकाश लगातार काली घटाओंसे घिरा रहता और रोज ही बृष्टि होती। रामहरि महाराजने इन दुर्दिनोकी ओर कोई घ्यान नहीं दिया और वे भगवान्का नाम लेकर सदाकी भॉति एक गॉवसे दूसरे गॉवमें जाने-आने लगे।

बर्दवानसे कालनातक पक्की सङ्क है। एक दिन सन्ध्यासे कुछ ही पूर्व रामहरि महाराज उसी सङ्कपर द्वतगतिसे बढे चले जा रहे थे। गाँव अभी चार कोस था। ऑधी-पानीसे भरी भयावनी रातके डरसे बचनेके लिये वे दौड़-से रहे थे। रामहरिजी शरीरका पूरा बल लगाकर तेजीसे चलने लगे। चिन्ता और डरसे उनका शरीर कॉप रहा था। रात पड गयी। परंतु तूफानके शान्त होनेका नाम नहीं । झड़की गति और भी बढ गयी। ऑधीके झटकेसे बड़े-बड़े वृक्षोंकी डालियाँ टूट-टूटकर गिर रही थीं और उनपर बैठे हुए पक्षी आर्त्तखर-से चिल्ला रहे थे। इससे रात्रि और भी भयद्वर हो गयी। रामहरि किसी ओर न देखकर विपत्तिहारी भगवान्का नाम स्मरण करते हुए जोरसे बढ़े चले जा रहे थे। रातमर कहीं आश्रय मिल जाय, उनको इस बातकी चिन्ता थी। इसी बीच पास ही बड़े जोरसे कड़ककर बिजली गिरी। रामहरिजी कॉप गये। आकाशको चीरती हुई विद्युत्-शिखा उनकी दोनों ऑलोंको मानो वेधकर आकाशमे विलीन हो गयी। रामहरिजी एक पेड़के नीचे खड़े हो गये। उनके मुखसे विपद्विदारी भगवान्का नाम अनवरत निकल रहा था।

इतनेमें ही अकस्मात् जंगलमें उन्हें मनुष्यका

सुनायी दिया। रास्तेके वगलमे ही बीहड़ जगल था। अब तो लालटैनकी रोशनी भी दिखायी दी । रामहरिजीने देखा, दो मनुष्य धीरे-धीरे उन्हींकी ओर आ रहे हैं। मनुष्योको देख-कर उन्हें बड़ी सान्त्वना मिली । उन्होंने बड़े जोरसे चिल्ला-कर उनको पुकारा और अपने पास आनेके लिये प्रार्थना की । उनकी पुकार सुनते हुए वे दोनों जल्दी-जल्दी चलकर उनके पास आ पहुँचे । वे साधारण ग्रामीण-से लगते थे। शरीर मजबूत और बलवान् थे । उनके एक हाथमे लालटैन और छाता तथा दूसरेमे लंबी लाठी थी। रामहरिजी उन्हें देखकर मन-ही-मन कुछ डरे। रुपये पास होनेपर डर लगता ही है। चील मासको देखकर ही पीछे लगती है। इसी प्रकार चोर-डकैत भी रुपयोंके ही पीछे लगा करते हैं। कुछ भी हो, दूसरा कोई उपाय नहीं था। रामहरिजीने कहा-भाइयो ! मैं गोविन्दपुर जाऊँगा; पर दिन बहुत खराब हो गया, इसलिये रात-ही-रात वहाँ पहुँचना कठिन है। आप-लोग दया करके मुझे पासके किसी गाँवमे पहुँचा दे तो वडी कृपा हो ।' रामहरिजीकी बात सुनकर उनमेसे एकने विनयके साथ कहा-- (पण्डितजी, हमारा घर यहाँसे बहुत नजदीक है। आप यदि रातभर हमारे घर विश्राम करे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम भी अपना अहोभाग्य समझेंगे। प्रातःकाल आपको जहाँ जाना हो। चले जाइयेगा। उनके विनीत वचनोंसे रामहरिजीका भय दूर हो गया और वे उनके पीछे-पीछे चलकर एक टूटी इमारतके सामने आकर खड़े हो गये। उनमेंसे एकने जोरसे पुकारा-- 'अरे धन्ना!' जब द्वार नहीं खुला, तब वे दोनों जोर-जोरसे 'धन्ना ! ओ धना !' पुकारने लगे । कुछ देरके बाद दरवाजा खुला और एक भीषण आकृतिका नवयुवक बाहर निकल आया।

युवकको देखकर एकने कहा—'धना! आजकी यात्रा सफल हुई—अतिथि-सत्कारका अवसर मिल गया।' धन्नाने तीक्ष्ण दृष्टिसे रामहरिजीकी ओर देखकर कहा—'तव भोजनकी व्यवस्था करूँ ?' रामहरिजी उनका रंग-ढंग देखकर समझ गये कि जरूर दालमे काला है। उनका दृदय धड़कने लगा और वे मन-ही-मन आर्तमावसे संकटहारी श्यामसुन्दरका स्मरण करने लगे। परंतु नाहरसे इस भावको छिपाकर हतना ही कहा—'मैं आज कुछ भी नहीं खाऊँगा; र्ग यम गयी तो रातको ही चला धन्नाने उनकी वात सुनकर कुछ नहीं कहा और उन्हें खींच-कर अंदर हे गया। वे दोनो मनुष्य भी पीछे पीछे अंदर चहे गये।

रामरिजीने देखा, चारों ओर जंगल-मा है, वगलमें ही एक घर है। धन्ना रामहरिजीको घरके वीचकी एक कोठरीमें ले गया और उन्हें तख्तेपर विशाम करनेके लिये कहकर वहाँसे चल दिया। रामहरिजी तख्तेपर वंठे थर-थर कॉप रहे थे। हाय। किस अग्रुभ मुहूर्तमें घरसे निकला और जंगलमें इनसे सहायता ही क्यों चाही ? आज इन डकैतोंके हाथसे प्राण नहीं वचेंगे।

वगलकी कोठरीमे वातचीतकी आवाज सुनायी दी। वीचमे एक पतली-सी दीवाल थी, इससे प्रायः सभी वार्ते उन्हें सुनायी पड़ रही थीं । उन्होंने कण्टस्वरसे पहचान लिया कि बातचीत करनेवालोंमें दो व्यक्ति वही हैं। जो जंगलमें मिले थे और तीसरा धन्ना है। बातचीतके मिलसिलेमें पता लगा कि उन दोनोंके नाम हाराण और तीनकौड़ी हैं तथा धना हाराणका लड़का है। हाराणने कहा-'देखो, तीनकौडी! मालूम होता है ब्राह्मण हैं। गलेमें जनेऊ है। फिर ब्रह्महत्याका पाप लगेगा।' तीनकौड़ी बोला-- 'चलो, तुम भी बड़े डरपोक हो । अरे ! गाड़ेमे सपका क्या भार । अवतक ऐसे कितने ब्राह्मणींका पाप लगा होगा । एक और सही । इसके पास पैसे तो काफी मालूम होते हैं। यन्ना वीचमे ही बोल उठा-- 'तुमलोगोंको कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पहेगी। एक ही चोटमे काम तमाम ! बस्त जरा उसे नींद तो आ जाय ।' हाराणने कहा-- 'चुप रह ! इतना चिल्लाता क्यों है ! मुन लेगा तो कहीं सरक निकलेगा।' धन्नाने कहा, भागेगा कहाँ । इन हाथोमें पड़कर भाग निकलना बड़ा आसान है न ।' वातचीत सुनकर रामहरिजीके तो प्राण सूख गये । मनमें आया, भाग निकलूँ; पर धन्नाके शब्द याद आ गये । सोचा, वह सब ओर देखता होगा। फिर, इस अनजान जंगलमें भागकर भी कहाँ जाऊँगा ? ये दुष्ट तुरंत ही हूँदुकर मार डालॅंगे ।

बाहर अब भी मूसलधार वृष्टि हो रही थी। झड़की
तेजी तो कुछ घटी थी, परंतु अभी और सब वातें वैसी ही थीं।
घरके वीचसे अन्धकारमय आकाशका कुछ भाग दीख पड़ता
था। क्षण-क्षणमें विजली कैंघिती थी और साथ ही दूरसे
बज्जपातकी भीषण ध्विन सुनायी पड़ती थी—मानो रामहरिजीके लिये मृत्युका समाचार लेकर आ रही हो। पास ही एक

कदम्यका वृक्ष था । उसकी पुष्पित गाखाओंसे स्निग्ध सुगन्ध लेकर वीच-वीचमें ठंडे पवनका झोंका आ जाता या। रामहरिजीको अपने ब्यामसुन्दरके मन्दिरके वगलका कदम्ब-वृत याद आ गया। अहा। उसमे भी हजारी फूल खिले होंगे और वर्पा-सिक्त वासु उनकी रिनन्ध गन्यको भी इसी प्रकार सब ओर विखेर रहा होगा । मेरी धर्मपत्री बच्चेको हृदयमे लगाकर निद्रामें मेरे लौटनेका खप्न देख रही होगी। और मेरे प्राणयन व्यामसुन्दर ! मेरी वड़ी साधनाके, महती आकाङ्माके स्वामी व्यामसुन्दर ! हाय ! आज यदि मैं इस मुनसान जंगलमे डाकुऑके हाथों मारा गया तो मेरे ज्याम-सुन्दर ! फिर सुम्हारी पूजा कौन करेगा ? मैं जिन बाहाणोंको पूजाका भार दे आया या, मेरी अनुपस्थितिमें पता नहीं, वे सुचावरूपमे सुम्हारी पूजा कर रहे हैं या नहीं। हा! श्यामसुन्दर ! सुम तो पापाणकी मृतिमात्र नहीं हो, तुम्हारे उस नीलकमलने सॉवरे गरीरमं अनन्त करुणामयी दिव्य चिच्छिक्ति नित्य विराजमान है और निरन्तर आर्त प्राणियोंका कल्याण कर रही है। बोलो, बोलो, मेरे क्यामतुन्दर! तुम्हारे इस शरणागत दीन ब्राह्मणका यह नश्वर शरीर इस अज्ञात अरण्यमे नया सियार-कुत्तोंके खानेके काममे आयेगा ११ रामहरिजीके नेत्रोंने ऑसुओंकी धारा वह चली । वे उन्मत्त-की भाँति 'क्यामसुन्दर ! क्यामसुन्दर !' कहकर करुण कन्दन करने लगे ।

यगलकी कोठरीमें तीनकोड़ी और हाराण वातचीतमें लगे ये। उनकी नजर ब्राह्मणपर लगी यी, पर थकावटके कारण इन्हें बीच-वीचमें जँमाइयाँ आ रही थीं। आखिर उन लोगोंने यही निश्चय किया कि धन्नाके हायसे यह काम नहीं कराना है। हाराणने कहा, 'तव में ही काम निपटाऊँगा। देखूँ, ब्राह्मण सो गया या नहीं। कोई आवाज तो नहीं सुनायी देती। यह कहकर हाराणने जाकर देखा। रामहरिजी उस समय प्राणमयमें व्याकुल हुए चादर ओढ़े दुवके पड़े थे। मन-हीं मन व्यामसुन्दरकी करुण प्रार्थना चल रही थी। हाराणने देखकर धीरेमें कहा—'तीन कोड़ी नीद तो आ गयी है, फिर देर क्यों करें। 'तीनकोड़ी वोला—'वायद जागता हो, कुछ और ठहर जाओ।'

रामहरिजी तो सुन-सुनकर सूखे जा रहे थे। सोच रहे थे, अब मृत्युसे बचनेका कोई उपाय नहीं है। प्रभु !यह क्या हो गया ! अकस्मात् ब्राह्मणमे मानो असीम वल आ गया। कदम्बका वृक्ष घरमे चूल्हेके पास ही था। बरसातके कारण उसमे पत्ते खूब आ गये थे । पेड़ बहुत घना और विशाल था । पत्तोंकी आड़मे छिपनेको बहुत जगह थी । रामहरिजी चादर छोड़कर धीरे-धीरे उठे और तुरंत पेड़पर चढकर छिप गये।

इधर ताड़ी (शराव) पीते-पीते नशेमें ही हाराणने कहा, 'धन्ना, आज मुझे खाँडा नहीं चलाना पड़ेगा। यह ब्रह्मयश्च में ही करूँगा। माल्म होता है अब गहरी नींदमे है।' मन-ही-मन झल्लानेपर भी धन्ना कुछ बोला नहीं। हाराणने धन्नाके हाथसे खाँडा लेकर धार देखी। फिर तीनों मिलकर ताड़ी-पर-ताड़ी पीने लगे। नशा बढ़ने लगा। धन्ना कुछ ज्यादा पी गया। उसे नींद आने लगी। धूमता हुआ वह बाहर निकला और जिस तख्तेपर रामहरिजी सोये थे, जाकर उन्हींकी चादर ओढकर वहीं पड़ गया! नशेमे उसे अपनी करनीका कुछ भी पता नहीं था। वह बेहोश था। तीनकोड़ी और हाराणने हरी मिर्च और सत्तूकी चाट मुँहमें लेकर फिर ताड़ी चढानी शुरू की। अब पूरा नशा हो गया!

स्मता हुआ हाराण धार दिये हुए खॉडेको लेकर बगलकी कोठरीमे पहुँचा। रामहरिजी कदम्बपर चढे कोठरीमे रक्खी हुई लालटैनकी मामूली रोशनीके उजियालेमे भयचिकत नेत्रोसे देख रहे थे और मन-ही-मन श्यामसुन्दरको पुकार रहे थे।

हाराण और तीनकौड़ीने समझा—तख्तेपर ब्राह्मण सोया है। नशेमे चूर थे। हाराणने पूरा जोर लगाकर खॉडा चलाया और उसी क्षण धन्नाका सिर धड़से अलग होकर धड़ामसे नीचे गिर पड़ा।

अव जो दृश्य उपिश्यत हुआ, उसे याद करते ही हृदय कॉपता है। हाराण और तीनकौड़ीने भयभरी ऑखोंसे देखा---'ओर, यह तो धन्नाका सिर है !' वस, उसी क्षण सारा नशा उतर गया और खॉडेको दूर फेककर हाराण अपने प्यारे पुत्र धन्नाके सिरको छातीसे लगाकर पागलकी भाँति रोने लगा। तीनकौड़ीने इधर-उधर ब्राह्मणको बहुत खोजाः पर कहीं पता नहीं लगा । रामहरिजी तो प्राणमयसे अत्यन्त व्याकुल होकर श्यामसुन्दरका सारण करने लगे। उस समय उनका स्मरण किन-किन भावोंसे होता होगा, इसका अनुमान वैसी स्थितिमे स्वयं पड़े बिना नहीं लगाया जा सकता। धन्नाके शवको लेकर जब वे लोग टूटे घरसे निकलकर जंगलमे चले गये। तब ब्राह्मणके प्राणोमे प्राण आये । तवतक झड्-चृष्टि बहुत कम हो गयी थी और रात भी थोडी ही शेष थी। ब्राह्मणदेवता धीरेसे पेड्से उतरे और इधर-उधर सतर्क दृष्टिसे देखते हुए घरसे निकलकर चल दिये । भगवानकी कृपासे उन्हे रास्ता मिल गया। हाराण और तीनकौड़ी दूसरी ओर गये थे। इसलिये इनपर कोई विपत्ति नहीं आयी।

कुछ दूर धीरे-धीरे चलकर फिर रामहरिजी दौड़े और पक्की सड़कपर पहुँच गये। उस समय कई लोगोंका और भी साथ हो गया। रामहरिजी भगवान् इयामसुन्दरका मन-ही-मन गुण गाते हुए सीधे घर पहुँचे। बस्र तबसे उनका जीवन भगवान्के भजनमे ही बीता।

#### . डाकू भगत

पुराने जमानेकी बात है । एक धनी ग्रहस्थके घर भगवत्कथाका बड़ा सुन्दर आयोजन हो रहा था । वैशाखका महीना, शुक्रपक्षकी रात्रिका समय । कथावाचक पण्डितजी विद्वान् तो थे ही, अच्छे गायक भी थे । वे बीच-बीचमे भगवत्सम्बन्धी भावपूर्ण पदोंका मधुर कण्ठसे गान भी करते । पहले उन्होंने श्रीमद्भागवतके आधारपर संक्षेपमे भगवान्के जन्मकी कथा सुनायी, फिर नन्दोत्सवका वर्णन करते-करते एक मधुर पद गाया ।

कथाका प्रसङ्ग आगे चला । श्रोतागण व्यवहारकी चिन्ताऔर शरीरकी सुधि भूलकर भगवदानन्दमे मस्त हो गये । बहुतोंके शरीरमे रोमाञ्च हो आया । कितनोंकी ऑखोमें ऑस्ट्र इलक आये । सभी तन्मय हो रहे थे ।

उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ-

के घरमे घुस आया और चुपचाप धन-रत्न ढूँढने लगा। परंतु मगवान्की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करनेपर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ-न-कुछ हाथ लगानेके लिये इधर-उधर ढूँढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कथाकी ओर चला गया। कथावाचक पण्डितजी महाराज ऊँचे स्वरसे कह रहे थे—"प्रातःकाल हुआ। पूर्विदशा उपाकी मनोरम ज्योति और अरुण-की लालमासे रॅग गयी। उस समय वजकी झॉकी अलैकिक हो रही थी। गौएँ और बछड़े सिर उठा-उठाकर नन्दबाबाके महलकी ओर सतृष्ण दृष्टिसे देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्रीकृष्ण हमे आनिन्दत करनेके लिये आ ही रहे होंगे। उसी समय मगवान् श्रीकृष्ण के प्यारे सखा श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वालबालोंने

आकर भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामको बड़े प्रेमसे पुकारा—'हमारे प्यारे कन्हैया, आओ न । अवतक तुम सो ही रहे हो ? देखो, गौँ पुम्हे देखे विना रॅभा रही हैं । हम कभीसे खड़े हैं । चलो, वनमे गौँ चरानेके लिये चले । दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्या कर रहे हो ?' इस प्रकार ग्वाल-बालोंकी पुकार और जल्दी देखकर नन्दरानीने अपने प्यारे पुत्रोंको बड़े ही मधुर खरसे पुकार-पुकारकर जगाया ।

फिर मैयाने स्नेहसे उन्हें माखन-मिश्रीका तथा मॉित-मॉितिके पकवानोंका कलेऊ करवाकर बढ़े चावसे खूब सजाया । लाखों-करोड़ों रुपयोंके गहने, हीरे-जवाहर और मोितयोंसे जड़े स्वर्णाल्ड्कार अपने वचोंको पहनाये । सुकुटमें, बाजूबन्दमे, हारमे जो मिणयाँ जगमगा रही थीं, उनके प्रकाशके सामने प्रातःकालका उजाला फीका पड़ गया । इस प्रकार मलीमॉित सजाकर नन्दरानीने अपने लाइले पुत्रोंके सिर सूंघे और फिर बढ़े प्रेमसे गौ चरानेके लिये उन्हें बिदा किया ।"

इतनी बातें डाकूने भी सुनीं; और तो कुछ उसने सुना था नहीं। अब वह सोचने लगा कि 'अरे! यह तो बड़ा अनुपम सुयोग है। मै छोटी-मोटी चीजोंके लिये इघर-उघर मारा-मारा फिरता रहता हूँ, यह तो अपार सम्पत्ति हाथ लगनेका अवसर है। केवल दो बालक ही तो हैं। उनके दोनो गालोंपर दो-दो चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकालकर मुझे सौप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी ग्रहस्थके घरसे बाहर निकल आया और कथाके समाप्त होनेकी बाट देखने लगा।

बहुत रात बीतनेपर कथा समाप्त हुई। भगवान्के नाम और जयकारके नारोसे आकाश गूँज उठा। भक्त ग्रहस्य बड़ी नम्नतासे ठाकुरजीका प्रसाद ग्रहण करनेके लिये सब श्रोताओंसे अनुरोध करने लगे। प्रसाद वॅटने लगा। उधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकूके मनमें इन वातोंपर कोई ध्यान नहीं था। वह तो रह-रहकर कथावाचककी ओर देख रहा था। उसकी ऑलें कथावाचकजीकी गति-विधिपर जमी हुई थीं। कुछ समयके बाद पसाद पाकर कथावाचकजी अपने हैरेकी ओर चले। डाकू भी उनके पीछे-पीछे हो लिया।

जब पण्डितजी खुले मैदानमे पहुँचे, तब डाकूने पीछेसे कुछ कड़े स्वरमें पुकारकर कहा—'ओ पण्डितजी! खड़े रहो।' पण्डितजीके पास दक्षिणाके रुपये-पैसे भी थे, वे कुछ डरकर और तेज चालसे चलने लगे। डाकूने दौड़ते हुए

कहा-पण्डितजी, खड़े हो जाओ । यों भागनेसे नहीं बच सकोगे। १ पण्डितजीने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठहर गये। डाकूने उनके पास पहुँचकर कहा—दिखिये, पण्डितजी ! आप जिन कृष्ण और बलरामकी बात कह रहे थे, उनके लाखों-करोड़ों रुपयोंके गहनोंका वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है ? वे दोनों गीएँ चरानेके लिये कहाँ जाते हैं ? आप सारी वार्ते ठीक-ठीक वता दीजिये। यदि जरा भी टालमटोल की तो वस, देखिये मेरे हाथमें कितना मोटा डंडा है; यह तुरंत आपके सिरके दुकड़े-द्रकड़े कर देगा। ' पण्डितजीने देखा, उसका लंबा-चौड़ा -दैत्य-सा शरीर बड़ा ही वलिष्ठ है । मजबूत हार्थोंमे मोटी लाठी है। ऑखोंसे करता टपक रही है। उन्होने सोचा, होन-हो यह कोई डाक है । फिर साहस वटोरकर कहा- 'तुम्हारा उनसे क्या काम है ११ डाकूने तनिक जोर देकर कहा-'जरूरत है।' पण्डितजी बोले--- 'जरूरत बतानेमें कुछ अङ्चन है क्या ?' डाकूने कहा—'पण्डितजी ! मैं डाकू हूँ । मैं उनके गहने क्टना चाहता हूं। गहने मेरे हाथ लग गये तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूँगा । देखिये, टालमटोल मत कीजिये । ठीक-ठीक बताइये । पण्डितजीने समझ लिया कि यह वज़मूर्त है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा—'तब इसमें डर किस बातका है। मैं पुम्हे सब कुछ बतला दूँगा। लेकिन यहाँ रास्तेमे तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरेपर चलो। मै पुस्तक देखकर सब ठीक-ठीक वतला दुँगा।' उनके साथ-साथ चलने लगा ।

डेरेपर पहुँचकर पण्डितजीने किसीसे कुछ कहा नहीं। पुस्तक वाहर निकाली और वे डाकूको भगवान् श्रीकृष्ण और वल्रामकी रूप-माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा—'श्रीकृष्ण और वल्रामकी रूप-माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा—'श्रीकृष्ण और वल्राम दोनोंके ही चरण-कमलोमे सोनेके सुन्दर न् पुर है, जो अपनी रुनसुन ध्विनसे सबके मन मोह लेते हैं। श्यामन्वर्णके श्रीकृष्ण पीत वर्णका और गौरवर्णके वल्राम नीलवर्णका वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनोंकी कमरमे बहुमूल्य मोतियोंसे जड़ी सोनेकी करधनी शोभाययान है। गलेमें हीरे-जवाहरातके स्वर्णहार हैं। हृदयपर कौस्तुभमणि झलमला रही है। ऐसी मणि जगत्में और कोई है ही नहीं। कलाईमें रलजिटत सोनेके कंगन, कानोमें मणि-कुण्डल, सिरपर मनोहर मोहन चूड़ा। घुँघराले काले-काले बाल, ललाटपर कस्त्र्रीका तिलक, होठोंपर मन्द-मन्द मुसकान, ऑखोसे मानोआनन्द और प्रेमकी वर्षा हो रही है। श्रीकृष्ण अपने कर-कमलोमें सोनेकी वंशी

लिये उसे अधरोसे लगाये रहते हैं। उनकी अङ्ग-कान्तिके सामने करोड़ो स्योंकी कोई गिनती नहीं। रंग-विरगे सुगन्धित पुष्पोकी माला, तोतेकी-सी नुकीली नासिका, कुन्द-वीजके समान श्वेत दॉतोकी पॉत, यड़ा छभावना रूप है! अजी, जब वे त्रिमङ्गललित भावसे खड़े होते है, देखते-देखते नेत्र तृप्त ही नहीं होते। वॉकेविहारी श्रीकृष्ण जब अपनी बॉसुरीमे 'राधे-राधे-राधे' की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े-बड़े जानी भी अपनी समाधिसे पिण्ड छुडाकर उसे सुननेके लिये दौड आते है। यसुनाके तटपर वृन्दावनमें कदम्ब वृक्षके नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते है। वनमाली श्रीकृष्ण और हल्धारी वलराम।'

डाकुने पूछा-- अच्छा पण्डितजी, सब गहने मिलाकर कितने रुपयोके होगे ?' पण्डितजीने कहा—-'ओह, इसकी कोई गिनती नही है। करोडो-अरवोंसे भी ज्यादा!'-डाकु---'तब क्या जितने गहनोंके आपने नाम लिये, उनसे भी अधिक है १' पण्डितजी—'तो क्या ? संसारकी समस्त सम्पत्ति एक ओर और कौस्त्रभमणि एक ओर । फिर भी कोई ष्ठुलना नही ।' डाकुने आनन्दसे गद्गद होकर कहा—'ठीक है, ठीक है ! और कहिये, वह कैसी है ?' पण्डितजी—'वह मणि जिस स्थानपर रहती है, सूर्यके समान प्रकाश हो जाता है । वहाँ ॲधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वीमे और कोई है ही नहीं !' डाकु—'तव तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे । क्या बोले ? एक बार मलीमॉित समझा तो दीजिये । हाँ, एक बात तो भूल ही गया। मुझे किस ओर जाना चाहिये ?' पण्डितजीने सारी बाते दुवारा समझा दीं । डाकूने कहा—'देखिये; पण्डितजी ! मै शीघ्र ही आकर आपको कुछ द्गा । यहाँसे ज्यादा दूर तो नहीं है न १ मै एक ही रातमे पहुँच जाऊँगाः क्यो ? अच्छा; हॉ-हॉः एक वात और वताइये । क्या वे प्रतिदिन गौऍ चराने जाते हैं ?' पण्डितजी— 'हाँ, और तो क्या ११ डाकू--- 'कब आते है १' पण्डितजी--'ठीक प्रातःकाल । उस समय थोड़ा-थोडा ॲधेरा भी रहता है।'डाकु—'ठीक है, मैने सब समझ लिया । हॉ तो, अब मुझे किथर जाना चाहिये ?' पण्डितजी-- 'वरावर उत्तरकी ओर चले जाओ ।' डाकु प्रणाम करके चल पड़ा ।

पण्डितजी मन-ही-मन हॅसने लगे। देखों। यह कैसा पागल है! थोड़ी देर बाद उन्हें चिन्ता हो आयी। यह मूर्ख दो-चार दिन तो हॅंढ़नेका प्रयत्न करेगा। फिर लौटकर कहीं यह मुझपर अत्याचार करने लगा तो १ किंतु नहीं। यह बड़ा विश्वासी है। लौटकर आयेगा तो एक रास्ता और वतला दूंगा। यह दो-चार दिन भटकेगा, तवतक में कथा समाप्त करके यहाँसे चलता वन्ँगा। इससे पिण्ड छुड़ानेका और उपाय ही क्या है। पण्डितजी कुछ-कुछ निश्चिन्त हुए।

डाक् अपने घर गया । उसकी भूख, प्यास, नींद सव उड़ गयी । वह दिन-रात गहनोकी वात सोचा करता, चमकीले गहनोसे लदे दोनों नयन-मन-हरण वालक उसकी ऑखोंके सामने नाचते रहते। डाक्के मनमे एक ही धुन थी। ॲधेरा हुआ, डाक्ने लाठी उठाकर कंधेपर रक्खी। वह उत्तर दिशाकी ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुनका ही था, दूसरोंके देखनेमे शायद वह दिक्लन ही जारहा हो! उसे इस वातका भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती-पर पड़ रहे हैं या कॉटोपर।

चलते-चलते एक स्थानपर डाक्की ऑख खुली। उसने देखा, वड़ा सुन्दर हरा-भरा वन है। एक नदी भी कल-कल करती वह रही है। उसने सोचा, निश्चय किया 'यही है, यही है ! परंतु वह कदम्बका पेड़ कहाँ रहे ?' डाकू बड़ी सावधानीके साथ एक-एक वृक्षके पास जाकर कदम्बको पहचाननेकी चेष्टा करने लगा । अन्तमे वहाँ उसे एक कदम्य मिल ही गया । अव उसके आनन्दकी सीमा न रही। उसने सन्तोपकी सॉस ली और आस-पास ऑखें दौड़ायीं। एक छोटा-सा पर्वत, घना जंगल और गौआंके चरनेका मैदान भी दीख गया । हरी-हरी दूव रातके स्वाभाविक ॲधेरेमे घुल-मिल गयी थी। फिर भी उसके मनके सामने गौओंके चरने और चरानेवालोंकी एक छटा छिटक ही गयी। अव डाकुके मनमे एक ही विचार था। कव सबेरा हो, कव अपना काम वने । वह एक-एक क्षण सावधानीसे देखता और सोचता कि आज सवेरा होनेमे कितनी देर हो रही है ! ज्यो-ज्यों रात बीतती, त्यो-त्यो उसकी चिन्ता, उद्देग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढती जाती । वह कदम्यपर चढ गया और देखने लगा कि किसी ओर उजाला तो नहीं है। कहींसे वंशीकी आवाज तो नहीं आ रही है ! उसने अपने मनको समझाया-- 'अभी सबेरा होनेमे देर है। मै ज्यो ही वंशीकी धुन सुनूँगा, त्यों ही टूट पड़ें गा ।' इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कण्ठा-के साथ वह डाकू सबेरा होनेकी वाट जोहने लगा।

देखते-ही-देखते मानो किसीने प्राची दिशाका मुख रोलीके रंगसे रँग दिया । डाक्के हृदयमे आकुलता और भी वढ

गय। । वह पेडसे कृदकर जमीनपर आया, परंतु वंशीकी आवाज सुनायी न पडनेके कारण फिर उछलकर कदम्बपर चढ़ गया। वहाँ भी किसी प्रकारकी आवाज सुनायी नहीं पडी । उसका हृदय मानो क्षण-क्षणपर फटता जा रहा था । अभी-अभी उसका हृदय विहर उठता; परंतु यह क्या, उसकी आगा पूर्ण हो गयी । दूर, बहुत दूर वंशीकी सुरीली स्वर-ल्हरी ल्हरा रही है । वह वृक्षसे कृद पड़ा । हों, ठीक है, ठीक है; बॉसुरी ही तो है । अच्छा, यह स्वर तो और समीप होता जा रहा है। डाकू आनन्दके आवेशमे अपनी सुध-बुध खो वैठा और मूर्छित होकर धरतीपर गिर पडा । कुछ ही क्षणोमे उसकी वेहोशी दूर हुई, ऑखे खुर्ली, वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगलमे एक दिव्य शीतल प्रकाश चारो ओर फेठ रहा है। उस मनोहर प्रकाशमे दो सुवन-मोहन वालक अपने अङ्गर्की अर्ट्योकिक छटा विखेर रहे हैं। गौएँ और ग्वाख्याल उनके आगे-आगे कुछ दूर निकल गये है ।

डाकूने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुग्व हो गया—अहाहा । कैसे सुन्दर चेहरे है इनके, ऑसोसे तो अमृत ही बरस रहा है। और इनके तो अङ्ग-अङ्ग बहुमूल्य आभृपणासे भरे हैं। हाय-हाय ! इतने नन्हे-नन्हे सुकुमार शिशुओको मा-वापने गौएँ चरानेके लिये कैस मेजा १ ओह । मेरा तो जी भरा आता है—मन चाहता है, इन्हे देखता ही रहूँ ! इनके गहने उतारनेकी बात कंसी, इन्हें तो और भी सजाना चाहिये। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूँगा। ना, ना, गहने नहीं छीनूँगा तो फिर आया ही क्यो १ ठीक है। में गहने छीन लूँगा। परंतु इन्हे मारूँगा नहीं । वावा रे वावा, मुझसे यह काम न होगा ! घत् तेरेकी ! यह में ह-छोह केसा ? म डाकू हूँ, डाकू । मैं और दया ? वस, वस, में अभी गहने छीने लेता हूँ । यह कहते-कहते वह श्रीकृष्ण और बलरामकी ओर दौड़ा। भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामके पास पहुँचकर उनका खरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर छप्त हो गयी। पैर लड़खड़ाये और वह गिर पड़ा। फिर उठा। कुछ देर टकटकी लगाये देखता रहा, ऑखे ऑसुओसे भर आर्यी । फिर न माॡम क्या सोचा, हाथमे लाठी लेकर उनके सामने गया और वोटा—'खड़े हो जाओ। सारे गइने निकालकर मुझे दे दो ।

श्रीकृष्ण--- 'हम अपने गहने तुम्हे क्यो दे ?'

डाक्-'दोंगे नहीं ? मेरी लाठीकी ओर देखो ।' श्रीकृष्ण—'लाठीसे क्या होगा ?'

डाक्—'अच्छा, क्या होगा ? गहना न देनेपर तुम्हारे सिर तोड डालूँगा; और क्या होगा ?'

श्रीकृष्ण--- 'नहीं, हमलोग गहने नहीं देंगे।'

डाक्—'अभी-अभी मैं कान पकड़के ऐठूँगा और सारे गहने छीन-छानकर तुम्हे नदीमे फेक दूँगा।'

श्रीकृष्ण—( जोरसे ) 'वाप-रे-वाप ! ओ वावा ! ओ वावा !'

डाक्ने झपटकर अपने हाथसे श्रीकृष्णका मुँह दवाना चाहा, परंतु स्पर्ग करते ही उसके सारे शरीरमे विजली दौड गयी। वह अचेत होकर धडामसे धरतीपर गिर पडा। कुछ क्षणोंके वाद जब चेत हुआ, तब वह श्रीकृष्णसे बोला—ध्येर, तुम दोनों कौन हो १ में च्यो-च्यो तुम दोनोंको देखता हूँ, त्यो-ही-त्यों तुम मुझे और मुन्दर, और मधुर, और मनोहर क्यो दीख रहे हो १ मेरी ऑखोकी पलके पडनी बंद हो गयी। हाय! हाय! मुझे रोना क्यों आ रहा है १ मेरे शरीरके सब रोऍ क्यों खड़े हो गये है १ जान गया, जान गया, तुम दोनों देखता हो, मनुष्य नहीं हो।

श्रीकृष्ण—[ मुसकराकर ] 'नहीं, हम मनुष्य है। हम ग्वालवाल है। हम ब्रजके राजा नन्दवावाके लडके है।

डाकू—अहा ! कैसी मुसकान है ! 'जाञो, जाओ; तुम लोग गौएँ चराओ। मै अब गहने नहीं चाहता। मेरी आग्रा-दुराशा, मेरी चाह-आह सब मिट गर्वा । हाँ, मै चाहता हूँ कि सुम दोनांके सुरंग अङ्गाम अपने हाथोरे और भी गहने पहनाऊँ । जाओ, जाओ । हाँ, एक वार अपनं दोनो लाल-लाल चरण कमलाको तो मेरे सिरपर रख दो । हॉ, हॉ, जरा हाथ तो इधर करो ! मै एक बार ग्रम्हारी स्निग्ध हथेलियोका चुम्बन करके अपने प्राणोको तप्त कर व्हूँ । ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर ! धन्य ! धन्य !! तुम्हारे मधुर स्पर्शसे हृदयकी ज्वाला शान्त हो रही है। आशा-अभिलापा मिट गयी। जाओ, हॉ-हॉ, अव तुम जाओ । मेरी भूख-प्यास मिट गयी । अव कही जानेकी इच्छा नहीं होती । मैं यही रहूँगा । तुम दोनों रोज इसी रास्तेसे जाओगे न ? एक बार केवल एक क्षणके लिये प्रतिदिन, हॉ, प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं । किसी दिन नहीं आओगे-दर्शन नहीं दोगे तो याद रक्लो, मेरे प्राण छटपटाकर छूट ही जायॅगे ।'

# कल्याण राष्ट्र

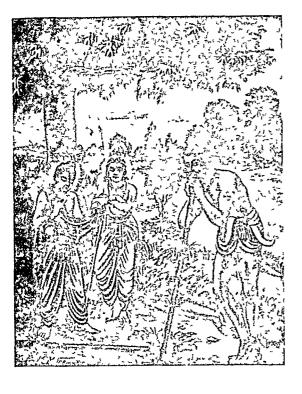

डाक्क् भगत [ पृष्ठ ५३७



भक्त बालीश्रामदास [ पृष्ठ ५४२



भक्त बन्धु महान्ति [ पृष्ठ ५४१



भक्त जगन्नाथदास गोखामी [ १९ ५३८

#### कल्याण

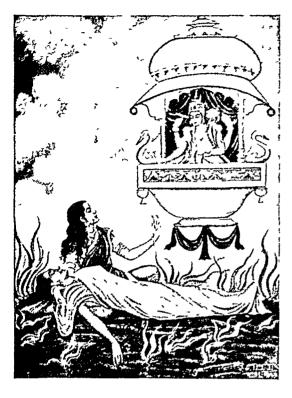

भक्त गंगाधरदास [ पृष्ठ ५४८



भक्त महेरा मण्डल [ पृष्ठ ५५१



श्रीखामिन।रायणजी

[ वृष्ठ ५५२



भक्त शङ्कर्पण्डित [ पृष्ठ ५५

श्रीकृष्ण—'अब तुम हमलोगोको मारोगे तो नही ? गहने तो नहीं छीन लोगे ? हॉ, ऐसी प्रतिश करो तो हम-लोग प्रतिदिन आ सकते हैं।'

डाकू—'प्रतिजा ? सौ वार प्रतिज्ञा ! अरे भगवान्की शपथ ! तुंम गोगोको मैं कभी नहीं मारूँगा । तुम्हें मार सकता हो, ऐसा कोई है जगत्मे ? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथसे निकल जाता है । फिर कौन मारे और कैसे मारे । अच्छा, तुमलोग जाओ !'

श्रीकृष्ण-प्यदि तुम्हे हमलोग गहना दे तो लोगे ?'

डाकू--- 'गहना, गहना ? अब गहने क्या होंगे ? अब तो कुछ भी लेनेकी इच्छा नहीं है ।'

श्रीकृष्ण—'क्यो नहीं? ले लो । हम तुम्हे दे रहे हैं न !' डाकू—'तुम दे रहे हो ! तुम मुझे दे रहे हो ! तब तो लेना ही पड़ेगा । परंतु सुम्हारे मा-बाप सुमपर नाराज होगे, तुम्हे मारेगे तो !'

श्रीकृष्ण—'नहीं-नहीं, हम राजकुमार हैं। हमारे पास ऐसे-ऐसे न जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हे और भी बहुत-से गहने दे सकते हैं।'

डाक्—'ऊहूँ, मै क्या करूँगा। हाँ, हाँ; परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जाती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं ? सच बोलो।'

श्रीकृष्ण—'है नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे हैं! लो, ग्रुम इन्हें ले जाओ।'

मगवान् श्रीकृष्ण अपने शरीरपरसे गहने उतारकर देने लगे । डाकूने कहा—प्देखों भाई ! यदि मुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथोंसे बॉध दो । किंतु देखों, लाला ! यदि मुम मेरी इच्छा जानकर बिना मनके दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिये । मेरी इच्छा तो अब बस, एक यही है कि रोज एक बार मुम्हारे मनोहर मुखड़ेको में देख लिया करूँ और एक बार नुम्हारे चरणतल्से अपने सिरका स्पर्श करा लिया करूँ । श्रीकृष्ण— 'नहीं नहीं, बेमनकी बात कैसी । नुम फिर आना, मुम्हे इस बार और गहने देंगे ।' श्रीकृष्णने उसके दुपट्टेमे सब गहने बॉध दिये । डाकूने गहनेकी पोटली हाथमें लेकर कहा— 'क्यों माई ! मैं फिर आऊँगा तो नुम मुझे और गहने दोंगे न ? गहने चाहे न देना, परंसु दर्शन जरूर देना ।' श्रीकृष्णने

कहा-- 'अवश्य ! गहने भी और दर्शन भी दोनो ।' डाक् गहने लेकर अपने घरके लिये खाना हुआ ।

डाक् आनन्दके समुद्रमे डूबता-उतराता घर लौटा । दूसरे दिन रातके समय कथावाचक पाण्डतजीके पास जाकर सब वृत्तान्त कहा और गहनोकी पोटली उनके सामने रख दी । बोठा---'देखिये, देखिये, पण्डितजी ! कितने गहने लाया हूँ । आपकी जितनी इच्छा हो, ले लीजिये । पण्डितजी ! उसने और गहने देना स्वीकार किया है ।' पण्डितजी तो यह सब देख-सुनकर चिकत रह गये। उन्होने बड़े विस्मयके साथ कहा-'मैने जिनकी कथा कही थी, उनके गहने ले आया ?' डाकू बोला—'तव क्या, देखिये न; यह सोनेकी वंशी ! यह सिरका मोहन चूडामणि !!' पण्डितजी हक्के बक्के रह गये । बहुत सोचा, बहुत विचारा; परंत वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके। जो अनादि, अनन्त पुरुषोत्तम है, बड़े-बड़े योगी सारे जगत्को तिनकेके समान त्यागकर, भूख प्यास-नींदकी उपेक्षा करके सहस्र-सहस्र वर्षपर्यन्त जिनके ध्यानकी चेष्टा करते हैं, परंतु दर्शनसे र्वाञ्चत ही रह जाते हैं। उन्हें यह डाकू देख आया ! उनके गहने ले आया ? ना, ना, असम्भव ! हो नहीं सकता । परंतु यह क्या ! यह चूडामणि, यह बॉस्र्री, ये गहने, सभी तो अजैिकक है-इसे ये सब कहाँ, किस तरह मिले ! कुछ समझमे नहीं आता । क्षणभर ठहरकर पण्डितजीने कहा- 'क्यो भाई ! तुम मुझे उसके दर्शन करा सकते हो ?' डाकु—'क्यो नहीं, कल ही साथ चलिये न ?' पण्डितजी पूरे अविश्वासके साथ केवल उस घटनाका पता लगानेके लिये डाक्नुके-साथ चल पड़े और दूमरे दिन नियत स्थानपर पहुँच गये । पण्डितजीने देखा एक सुन्दर-सा वन है। छोटी-सी नदी वह रही है, वड़ा-सा मैदान और कदम्ब-का चूक्ष भी है। वह ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है: पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गयी, सबेरा होनेके पहले ही डाकुने कहा—'देखिये, पण्डितजी ! आप नये आदमी है । आप किसी पेडकी आडमे छिप जाइये । वह कही आपको देखकर न आये तो ! अन प्रातःकाठ होनेमे विलम्न नहीं है । अभी आयेगा। ' डाकू पण्डित जीसे बात कर ही रहा था कि मुरली-की मोहक ध्वनि उसके कानोमे पडी। वह बोल उठा---'सुनिये, सुनिये, पण्डितजी ! बॉसुरी वज रही है ! कितनी मधुर ! कितनी मोहक ! सुन रहे हैं न ?' पण्डितजी—'कहाँ जी, मै तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ । नया द्यम पागल हो गये हो १' डाकू--'पण्डितजी ! पागल नहीं, जरा टहरिये; अभी आप उसे देखेगे । रुक्तिये, मैं पेड़पर चढ़कर देखता हूँ कि वह अभी कितनी दूर है ।'

डाकूने पेड़पर चढ़कर देखा और कहा-पण्डितजी! पण्डितजी!! अब वह बहुत दूर नहीं है। ' उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूरपर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनन्दके मारे पुकार उठा—'पण्डितजी! वह है, वह है। उसके शरीरकी दिव्य ज्योति सारे वनको चमका रही है।' पण्डितजी—'में तो कुछ नहीं देखता।' डाकू—'ऐसा क्यों, पण्डितजी! वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है; फिर भी आप नहीं देख पाते है! अजी! आप जंगल, नदी, नाला—सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पाते!' पण्डितजी-'हाँ माई! में तो नहीं देख रहा हूँ। देखों, यदि सचमुच वे हैं तो तुम उनसे कहों कि 'आज तुम जो देना चाहते हो, सब इसी ब्राह्मणके हाथपर दे दो।' डाकूने स्वीकार कर लिया।

अवतक भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी डाकूके पास आकर खड़े हो गये थे । डाकूने कहा—'आओ, आओ; मैं

आ गया हूँ । तुम्हारी वाट जोह रहा था । श्रीकृष्ण-भारने लोगे ?' डाकृ—भनहीं भाई ! मै गहने नहीं लूँगा ! जो तुमने दिये थे, वे भी तुम्हें देनेके लिये लौटा लाया हूँ; तम अपना सब ले लो । लेकिन भैया, ये पण्डितजी मेरी वातपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास करानेके लिये ही मै इन्हे साथ लाया हूँ । मै तुम्हारी वंशी-ध्विन सुनता हूँ । तुम्हारी अङ्गकान्तिसे चमकते हुए वनको देखता हूँ, तुम्हारेसाथ बातचीत करता हूँ । परंतु पण्डितजी यह सब देख-सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दीखोंगे तो ये मेरी बातपर विश्वास नहीं करेंगे।' श्रीकृष्ण-'अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शनके अधिकारी नहीं हैं। बूढे, विद्वान् अथवा पण्डित हैं तो क्या हुआ। अडाकू-धनहीं, भाई! मै वलिहारी जाऊँ तुमपर । उनके लिये जो कहो, वही कर दूँ । परंतु एक वार इन्हे अपनी बॉकी झॉकी जरूर दिखा दो।' श्रीकृष्णने **इॅसकर** कहा—'अच्छी वात, तुम मुझे और पण्डितजीको एक साथ ही स्पर्श करो ।' डाकुके ऐसा करते ही पण्डितजी-की दृष्टि दिव्य हो गयी । उन्होंने मुरलीमनोहर पीताम्बरधारी श्यामसुन्दरकी वॉकी झॉकीके दर्शन किये। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान्के चरणोंमें गिर पड़े !

## श्रीजगन्नाथदास गोस्वामी

( लेखक---राजा श्रीलक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव पुरातत्त्वविशारद, विद्यावाचस्पति, विमर्शविनोद )

भारतवर्षमे कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो श्रीकृष्णद्वैपायनद्वारा रिचत श्रीमद्भागवत महापुराणको न जानता हो। अनेक
विद्वानोंने इसपर संस्कृतमे टीकाऍ लिखी हैं और इसका अनुवाद
भी भारतवर्षकी प्रत्येक भागामें हो चुका है। उड़िया भाषामे
बहुत-से विद्वानोंने इसका अनुवाद किया है, परंतु उन सबमे
श्रीजगन्नाथदासजीकृत अनुवादका इस प्रान्त (उड़ीसा)
में अत्यधिक आदर है। इन्होंने इतनी सुन्दर सरल माषामें
अनुवाद किया है कि स्त्रियाँ और निरक्षर लोग भी सुगमताके
साथ उसको द्वदयङ्गम कर सकते हैं। उत्तर भारतमे वैष्णवधर्मकी स्थापना करनेवाले स्वयं श्रीचैतन्यदेवको भी यह
अनुवाद बहुत रुचिकर लगा। पुरीमे श्रीजगन्नाथमन्दिरमें
जव श्रीजगन्नाथदासजी श्रीमद्भागवतकी कथा कहते, तव
श्रीचैतन्य महाप्रमु उसका प्रेमसे श्रवण करते और
जगन्नाथदासजीके प्रति अपने प्रिय शिष्यकी माँति स्नेह करते।

इनका जन्म पुरुषोत्तम-क्षेत्रसे लगभग छः मील पश्चिमकी

ओर किपलेश्वरपुरमे हुआ था। सूर्यवंशी किपलेश्वरदेव जीने जो किसी समय उड़ीसांके शासक थे, इसको दानमें दिया था, इसीलिये इसे 'शासन' कहते हैं। इस ग्राममें केवल एक ही वंशपरम्परांके लोग हैं, जो अपने नामके आगे 'दास' की उपिष लगाते हैं और इसी कारण वे अपने आपको जगन्नाथदास जीके वंशज मानते हैं। परंतु इसमें कहाँ तक तथ्य है—इस सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। मगवानदास नामक एक सदाचारी एवं धार्मिक ब्राह्मण अपनी सती-साच्ची पत्नी पद्मावतीके साथ इस ग्राममें निवास करते थे। भाद्रशुक्ता अष्टमी बुधवारको अनुराधा नक्षत्रमें उनकी श्रद्धा-मिक्ति फलस्वरूप उन्हें एक पिवत्रहृदय शिशुकी प्राप्ति हुई। यह घटना सन् १४९० ई० की है। शिशुका नाम जगन्नाथदास रक्खा गया। जिस दिन शिशुका जन्म हुआ, वह दिन बड़ा पिवत्र माना जाता है; क्योंकि इसी दिन जगन्नननी श्रीराधाका अवतरण हुआ था।

जगन्नाथदासजीके जन्मोपरान्त न केवल उनके माता-पिता ही, अपितु समस्त ग्राम ननैः-रानैः वैष्णवधर्मानुयायी वन गया । माता-पिताने अपने वच्चेका नाम नीलाचलके भगवान् जगन्नाथके नामपर ही जगन्नाथदास रक्खा था ।

वाल्यकालसे ही जगनाथदास बड़े समझदार थे। सोलइ वर्षकी उम्र होनेपर तो ये समस्त वेद-वेदाङ्ग, दर्शन और अन्य शास्त्रोंमें पारङ्गत हो गये। उस समय ग्रामोंमें लोग चावसे पुराणोंकी कथा पढ़ते और सुनते थे। इसी हेसु जगनाथदासका काल 'पुराणयुग'के नामसे पुकारा जाता है। वैष्णवधमंके प्रसिद्ध पुराण श्रीमद्भागवत और रामायणकी कया वे नित्यप्रति कहते और उसको सुननेके लिये अधिक-से-अधिक संख्यामे लोग एकत्रित होते। इस प्रकार उनकी ख्याति चारों ओर फैली और वे लोकप्रिय हुए। उस समय उड़ीसाके शासक महाराजा श्रीपुरुषोत्तमदेव थे। उनके कार्नो-तक यह बात पहुँची। वे स्वयं बड़े भक्त थे और भक्त भक्तका आदर करता ही है। उन्होंने बड़ी श्रद्धाके साथ जगनाथदासजीको आमन्त्रित किया। उस समयतक जगनाथदासजी श्रीमद्भागवतका अनुवाद उड़ियामाषामे कर चुके थे।

महाराजाने श्रीजगन्नाथजीके पुनीत मन्दिरके दक्षिणकी ओर स्थित विद्वत्-ब्राह्मणोंकी गद्दी थी, जो मुक्तिमण्डपके नामसे प्रख्यात थी, उसके पूर्व वट-गणेशके पास ही वटवृक्षके नीचे एक स्थानकी व्यवस्था की। वहाँ उन्होंने जगन्नाथदासजी-द्वारा उनकी अनुवादित भागवतकी कथाको श्रवण किया और उससे अत्यन्त प्रसन्न होकर महाराजने उनके निर्वाहके लिये मुनिश्चित व्यवस्था कर दी। आज भी उस स्थानपर इस अनुवादित ग्रन्थकी कथा वरावर होती है और जगन्नाथदासजीके परम्परागत शिष्योंके निर्वाहकी व्यवस्था उसी प्रकार चलती जा रही है। कथा-श्रवणके लिये लोग काफी संख्यामे उपस्थित रहते हैं। जगन्नाथदासजीके वैकुण्ठवास होनेपर उसी स्थानपर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गयी।

समुद्रतटके समीप ही उनका आश्रम है। यह सतलहरी-के नामसे प्रख्यात है। इस सम्बन्धमें एक कथा चली आ रही है कि एक दिन जब जगन्नायजी भजन-ध्यानमे निमम थे, तब समुद्र भयानक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ने लगा, जिससे गोस्वामीपादको विक्षेप हुआ। उन्होंने उसी समय समुद्रको आदेश दिया कि 'सात लहर पीछे हट जाओ ।' समुद्र उसी समय पीछे हट गया । उसी दिनसे मठ 'सतलहरी' नामसे विख्यात हुआ । एक दिन श्रीचंतन्य-देवने जगन्नाथदासजीसे 'वज-रहस्य' के सम्वन्धमे प्रश्न किया और जब उन्होंने इसका उत्तर सुना, तब बहुत ही प्रसन्न हुए । उसी समयसे श्रीचेतन्यदेव जगन्नाथदासको बहुत आदरकी दृष्टिसे देखने लगे ।

उस समय उड़ीसाके शासक महाराजा श्रीप्रताप-कद्रदेव थे। वे महाराजा पुरुपोत्तमदेवके सुपुत्र थे। जगन्नाथदासजीमें वे बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनके लिये उन्होंने एक मठ बनवा दिया था, जो 'उड़ियामठ' के नामसे प्रसिद्ध था। वह नीलाचलक्षेत्रके पश्चिमकी ओर स्थित है। महाराजा प्रतापक्द्रदेवने श्रीचैतन्यमहाप्रभुसे अनुरोध किया कि वे उनकी रानीको मन्त्रोपदेश दें। परंसु श्रीचैतन्यदेवने उनको जगन्नाथजीके पास जानेका आदेश दिया। जगन्नाथजी पुरुष हैं, इसलिये महाराजा ऐसा करनेमें सहमत न हुए। इसपर श्रीचैतन्यदेवने कहा कि 'जगन्नाथदासके शरीरमे स्त्री-चिह्न विद्यमान हैं।' महाराजाने जब इसकी परीक्षा ली, तब बात सत्य निकली और उन्होंने श्रीचैतन्यदेवकी आज्ञाका सहर्ष पालन किया। जगन्नाथजीने रानीको मन्त्रोपदेश किया।

एक दिन महाराजा प्रतापरुद्रदेवने जगन्नाथजीको मधुर,
सुगन्धित चन्दनका लेप भेंट किया। वे चन्दन-लेपको घर ले आये
और दीवालपर उसको पोत दिया। इसकी सूचना महाराजाको मिली; वे सुनते ही क्षुन्ध हो उठे और उन्होंने तत्काल
जगन्नाथदासजीने पूछा कि 'आपने ऐसा क्यो किया १'
जगन्नाथदासजीने कहा कि 'मैने जो चन्दनलेप दीवालपर
चढ़ाया, वह इस भावसे था कि मै साक्षात् भगवान्
जगन्नाथजीकी सेवा कर रहा हूँ—यह चन्दन उन्हींपर चढ़ा
रहा हूँ।' महाराजाने कहा—'क्या यह चन्दनलेप भगवान्
जगन्नाथजीके विग्रहपर देखा जा सकता है १' इसके उत्तरमें
'हाँ' सुननेपर महाराजा उसी समय गये और जब उन्होंने
अपनी ऑखोंसे देखा कि बात यथार्थमें सत्य है, तब
उनके आश्चर्यकी सीमा न रही।

श्रीजगन्नाथदासजी निम्नलिखित संस्कृत ग्रन्थोंके रचियता हैं— (१) कृष्णभिक्तिकल्पलता, (२) नित्यग्रुप्तमाला, (३) उपासनाशतक, (४) प्रेमसुधाम्बुधि,
(५) नित्याचारदीक्षोपासनाविधि, (६) श्रीराधारसमझरी,
(७) नीलाद्रिशतक, (८) जगन्नाथचरिताम्बोधि-सरिण,
(९) कृष्णभिक्तिकल्पलताफल । उदियाभाषामें उन्होंने

निम्नलिखित ग्रन्थोंकी रचना की—(१) शोलो चोपोथी, (२) शैवागमभागवत, (३) सत्सङ्गवर्णन, (४) गुण्डिचा-विजय,(५) गोलोकसारोद्धार,(६) श्रीराधा-कृष्णमहामन्त्रचन्द्रिका, (७) अद्भुतचन्द्रिका, (८) नीलाद्रिचन्द्रिका, (११) श्रीमद्भागवत। साठ वर्षकी आयुमें सन् १५५० ई० में माघ मासके ग्रुह्म पक्षकी सप्तमीको महात्मा जगन्नायदासजी गोखामी पार्थिवदेहसे मुक्त हुए और भगवान् विष्णुकी ज्योतिमं लीन हो गये। श्रीचैतन्यदेव उनको 'अतिवादी' कहा करते थे; इसीलिये आज भी उनके अनुयायी 'अतिवादीसम्प्रदाय'के नामसे कहे जाते हैं।

## ✓बन्धु महान्ति

स्वार्थ के नेही जगत, सब की अपनी हाय। दीनबंघु विनु दीनकी, को किर सके सहाय॥

उड़ीसाके याजपुर गॉवमें वन्धु महान्तिका घर था। स्त्री, एक पुत्र और दो कन्याएँ थीं घरमे। वन्धु वड़ा गरीव और बहुत सन्तोषी था। गॉवमें भीख मॉगने जाता, एक दिनके कामभरको अन्न मिन्नते ही घर लौट आता। उसी अन्नसे अतिथि-सेवा होती, वचोंको भोजन कराया जाता; कुछ वच जाता तो स्त्री-पुरुष खा लेते, नहीं तो भगवान्का नाम लेते हुए उपवास रह जाते। वन्धु अपनी अवस्थामें परम सन्तुष्ट था। श्रीजगन्नाथमें उसकी अविचल मिक्त थी। उसके हृदयमें जो आनन्दका स्रोत निरन्तर शरता था, वह महलोंमें रहनेवाले, संमारके विषय-लोलुप लोगोंको भला, स्वममे भी कहाँ प्राप्त हो सकता है।

अचानक देशमें अकाल पड़ गया । खेतोंमें अन्न तो क्या घास भी नहीं उगी । कुऍ-तालान सूख गये । जन लोग स्वयं पेड़ोंके छाल-पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण्धारण कर रहे हों, तन भिखारीको भिक्षा कैसे मिले ! वन्चुका परिवार तीन दिनोंसे उपवास कर रहा है । वन्चोंका तड़पना-विलविलाना मातासे नहीं देखा जाता। उसने पतिसे कहा—'स्वामी! मेरे पिताके घर तो कोई रहा नहीं कि इस विपत्तिमे उससे कुछ सहायता मिलती, पर क्या आपके भी कोई बन्धु-नान्धव नहीं हैं ! यदि कोई परिचित भी हो तो उनके पास चलिये। वन्चोंको दो मुद्धी अन्न तो मिलना चाहिये।'

बन्धुने कहा—'देवि! इस जगत्में मेरे और तो कोई मित्र, परिचित या सम्बन्धी हैं नहीं; एक ही सुद्धद् हैं । परन्तु वे यहाँसे पूरे पाँच दिनके रास्तेपर रहते हैं। हमछोग उनके पास पहुँच जाय तो अवस्य ही हमारे समस्त दुःख सदाको दूर हो जायगे। उनका नाम है दीनबन्धु। मुझ-जेसे दीनेंपर वे बढ़ा स्नेह रखते हैं।' स्त्री तुरंत चलनेको प्रस्तुत हो गयी। भूखों मरनेकी अपेक्षा पाँच दिनका रास्ता चल लेना सुगम था। लहकेको बन्धुने कंधेपर लिया, छोटी लड़कीको उसकी माताने गोदमें उठाया, बड़ी लड़की पैदल साथ चली। सामान तो कुछ था ही नहीं, घास-पत्ते खाते वे किमी प्रकार सन्स्याके समस्र श्रीजगन्नाथपुरी पहुँचे। सिंहद्वारपर बहुत भीड़ समझकर बन्धुने मन्दिरकी दिधण ओर पेजनाले (फेन बाहर निकलनेके नाले) पर सबको लाकर बैठा दिया और बोले—'देखो! हमलोग बड़े असमयमें यहाँ आये हैं। इस समय मेरे मित्रसे भेंट होना बड़ा कठिन है। दूर-दूरसे उनके और मित्र भी आये हैं। उनकी भीड़के मारे मन्दिरमें प्रवेश पाना ही कठिन है। आजकी रात तो पेज-पानी (नालेका फेन) पीकर विताओ। कल अपने बन्धुसे मिलकर सारी बातें कहँगा।'

बेचारी स्त्री इतना ही जानती थी कि यहाँ उसके पतिके कोई बहुत सम्पन्न मित्र हैं। उनसे मिलनेपर बच्चोंके प्राण बच जायंगे। उसे धन-दौलत नहीं चाहिये। दो मुडी अन बच्चोंको मिल जाय तो अपने प्राणोंकी भी उसे चिन्ता नहीं। उस पतिन्नताने फूटी हँडियासे उस नालेका फेन ही बच्चोंको पिलाया। स्वयं पिया अपने पतिदेवको पिलाकर।

वन्धु महान्तिके द्ध्यकी दशा दूसरी ही थी। उनके मनमे न धनकी इच्छा थी न अन्नकी। वे घरसे अपने दीनवन्धुके यहाँ पापी पेटके लिये भीख माँगनेका विचार करके नहीं चले थे। वे कोचते आये ये—प्रभुकी कितनी दया है! मुझे तथा मेरी स्त्री एवं बच्चोंको भी जगनायजी के दर्शन होंगे। देह भी छूटा तो पावन पुरुषोत्तमपुरीमें छूटेगा। मरना तो सबको एक दिन है ही। मगवान विश्वम्भर तो सब कहीं हैं, उनपर अविश्वास करके अनके लिये भला दर-दर कौन भटकेगा। नीजाचल आकर तो

उनके दर्शनका परम लाभ पाना है। 'नाथ ! ग्रुमसे कहना क्या है। ग्रुम तो स्वयं सब जानते हो। मैं तो यही कहने आया हूँ कि मेरे मनमें कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो।'

बन्धु महान्तिके लिये, उपवास किये हुए वच्चों तथा स्त्रीके लिये तो वह नालेका फेन ही अमृत जान पड़ा था। वे उसे पीकर सो गये। श्रीजगन्नाथमन्दिरमें रातकी सेवा समाप्त हो जानेपर मन्दिरद्वारपर रस्सी बॉधकर मुहर लगा दी गयी। मशालें जल गयीं। सब लोग बाहर चले गये। सब द्वार बंद हो गये। सेवकगण सो गये। सब सो गये; पर जिसका बन्धु पाँच दिनका रास्ता चलकर पेज-नालेपर सपरिवार पड़ा था, जिसकी बन्धुतापर विश्वास करके वह इतनी दूर आया था, वे दीनवन्धु कैसे सो जाते। उन परम प्रभुके नेत्रोंमें निद्रा कहाँ। वे उठे, मण्डारमे आये और अपने रन-थालको छप्पन भोग-प्रसादसे सजाकर एक बाझणके वेशमें मन्दिरके दक्षिण द्वारसे बाहर आकर पुकारने ल्यो—वन्धु! ओ बन्धु!

पुरीकी इस महानगरीमे एक अपरिचित अज्ञात 'बन्धु महान्ति'को भी कोई पुकार सकता है, यह बात बन्धु कैसे मान ले। पुरीमे और जाने कितने बन्धु हो सकते हैं। अतएव पुकार सुनकर भी उसने उत्तर नहीं दिया। अन्तमें जब पुकारनेवालेने 'याजपुरिया बन्धु!' कहकर पुकारना प्रारम्भ किया, तब हड़बड़ाकर दौड़ा हुआ वह द्वारके पास आया। बाह्मणने स्वरमे उलाहना मरकर कहा—'में पुकारते-पुकारते यक गया, मेरे हाथ इस भारी थालको उठाये-उठाये दर्द करने लगे; पर सुम कैसे हो, जी सुनते नहीं। लो इसे, आज इतनेसे काम चलाओ। कलसे सुम्हारे रहनेकी और भोजनकी सब व्यवस्था हो जायगी। कोई चिन्ता मत करो।'

बन्धु महान्ति तो मुख देखता रह गया । थाल ले लिया उसने । उसे एक शब्द भी बोलनेका अवसर दिये विना वे ब्राह्मण देवता मन्दिरमें चले गये । बन्धु तो जड़की भाँति सज रह गया । बहुत देरमें कुछ होश आया, तब मतबालेकी भाँति स्मता हुआ स्त्री-बच्चोंके पास पहुँचा । सबको जगाया उसने । सबने महाप्रसाद पाया । स्त्रीने थाल घोया । बन्धु उसे लौटाने गया तो देखा कि द्वार बंद है । थालको अपने फटे चिथहेंमें ल्येटकर सिरके नीचे रखकर वह सो गया ।

प्रातःकाल भण्डारीने भण्डार खोला तो उसका होश हवा हो गया। सब वस्तुएँ बिखरी पड़ी थीं। भगवान्-के रक्यालका पता ही नहीं था। इस्ला मचा, लोग एकत्र हुए, इधर-उधर दौड़-धूप होने लगी और अन्तमें बन्धु पकड़ा गया। कोतवालके सामने पहुँचाये जानेपर उसने रातकी सब वार्ते सच-सच कह दीं। परंतु उसकी बातपर कौन विश्वास करता । स्त्री-वर्च्चोसहित हथकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर वह कारागारमें बंद कर दिया गया । बन्धुपर मार पड़ी थी, सब उसे गालियाँ दे रहे थे, कारागारमें बंदी कर दिया गया था वह; किंतु इतनेपर भी उसे न दु:ख हुआ न क्षोम । वह कह रहा था-भिरे स्वामी ! तुम मेरी परीक्षा कर रहे हो ! तुम्हीं बल दो तो पुम्हारी परीक्षामें कोई उत्तीर्ण हो सकता है । तुम्हारे सभी विधान मङ्गलमय हैं । मैं तो तुम्हारी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न हूँ । ये लोग आकर मुझे धिकारते हैं, गालियाँ देते हैं--यह सब दण्ड तो मेरे ही किसी पूर्वकृत पापका फल है। तुम्हारी तो यह महान् कृपा है कि मेरे पार्पोका फल भुगताकर मुझे शुद्ध कर रहे हो। नाथ ! तुम्हीं एकमात्र मेरे शरण हो । मैं केवल तुम्हींको जानता हूँ।

दिनभर बन्धु महान्ति कारागारमें रहे । रात्रि हुई । युरीनरेश महाराज प्रतापकद्र खरदा नामक स्थानमें अपने स्थानपर सोये थे । उन्होंने स्वप्नमें देखा कि श्रीजगन्नाथजी बहुत ही रुष्ट होकर कह रहे हैं—'राजा ! मेरा मक्त पाँच दिनोंसे भूखा-प्यासा याजपुरसे स्त्री-बच्चोंके साथ पैदल चलकर यहाँ आया; परंतु यहाँ तेरे किसी कर्मचारीने उसकौ बात भी नहीं पूछी। वह भूखा पड़ा रहा तो में अपने रत्नथालमें उसे प्रसाद दे आया; रत्नथाल तो मेरा था, में अपने मक्तको दे आया । उसमें तेरा या और किसीका क्या ! पर तेरे सेवकोंने उसे रत्नथालके लिये पीटा, सच-सच बता देनेपर भी कारागारमें बद कर दिया । अब तेरा मला इसीमें है कि इसी समय जाकर उसे बंदी-घरसे छोड़ और सम्मानपूर्वक मन्दिरके हिसाव-रक्षकके पदपर नियुक्त कर दे । उसका सारा प्रवन्ध अभी जाकर कर दे ।'

मगवान्के अन्तर्धान होते ही राजाकी नींद टूट गयी। उसी समय धोड़ेपर सवार होकर वे पुरी पहुँचे । स्वप्नकी सभी बातें सच्ची थीं । बन्धु महान्तिकी हथकड़ी-वेड़ी खोलकर वे हाथ जोड़कर बोले—'यहाँके लोगोंने आपको जो कह दिया है, वह अपराध उनका नहीं, वह तो मेरा अपराध है। आप मुझे खमा करें।' राजाके नेत्रोंसे ऑस् बहने लगे। बन्धुको बड़ा सङ्कोच हुआ। उन्होंने राजाको आश्रासन दिया। सम्मानपूर्वक राजा उन्हें अंदर हे गये।

प्रतिक्षा कर रहे हो ज्ञाही कर हो सा तम्हारी प्रतिक्षणे कोई स्वीण हो सकता है। तुन्हीर स्वर्था विधान महत्वासक है। में ने तकहार प्रमानकार्य हो। प्रमान है। में कोन आकर पुद्ध जिल्हारों है, गालियों देते हैं—यह सब देवद हो से हो किसी पूर्वकृत पर्यक्षा करते हैं। तुन्हारी तो ग्रह सहस्र कृषा है कि मेर पार्यका पर्या भूपताकर मुझे गुद्ध कर को हो। तक्षा तुन्ही एकमान मेर शरण हो। में केवता तुन्हींको जनेता है।

दिनभर बन्ध् सहाति। बासमारमें रहे। साँत हुई।
पुरिनेरण मतारण प्रवापन्द मारदा नामक स्थानमें अदेश
स्थानपर गाँगे में। उन्हाने स्थाने देखा कि जागराज्ञाश्वरों
बहुत हो रुष्ट गोक्कर कह रहे हैं— 'यजा। देश पक पाँच
दिनाई भूका-स्थाग पाणपुरस स्वा-बन्धिक साथ पदल बनकर वहाँ आया। परंदु बहुई की किसी कर्मकारित
उन्हान कम भिज्ञानी पुछी। वह भूखा गड़ा रहा गों में
क्यान रक्षणालमें क्रम प्रचार दे आया, रक्षणाल भी मेर्स था,
में मधने भक्ताने दे आया। उसमें क्रम का जी। किसीका
स्वा? पर संस्थान उस रक्षणालक क्रिय गोटा, सब-स्वा कता देनेया भी कत्यापारमें बंद कर दिया। अस तेश पत्था हसीमें है कि इसी समने। बाकर उसे बदी-बरम संस इसीमें है कि इसी समने। बाकर उसे बदी-बरम

भिनेत्र प्रत्यः सिधुन कः ने। अस्ता सात् प्रकृत संगी जाका स्थान कर है।

> अस्य अब श्रीजगज्ञाधपुरी ही गड़ने नती। हीनंबन्धुकी कृताम के नारपुरम हो करें। श्रीलगलाफलोंके जाय-व्ययका हिंसाय अवसक श्रासन्ध् महत्तनक अमल हो करते नाले आमें हैं।

#### भक्त बालीग्रामदास

वीलणलयनुरीते हो कोमण बालीयण राजकर एक का है। इस प्राप्तमें 'दासिया कार्यों वामका एक भोल कोश था। प्राप्तिया अनुस्त गरीक था। अपहुँ बुनकर किली प्रकार अपना अप अपनी कोका पेठ भर पत्ता था। उसके कोई सन्तन नहीं थी। भीत डोस्पर भी एवं रखी, प्रतिक्रों मगणानुका कीर्यन सुनका कहते कि लगता था। अता भी गोंकों अथा-अस्ति होता वो यह कही जाता और गोंठे केंद्रा सुनक नाम्या। लगा या कीर्यनक पहींका अप तो भाग इन आग्राक्तरका मगजन क्या आजा था भन्नेये हो इनका उस ॥।

स्मान्त्राप्तको अपन सहिता है। विभा समझे और उस अन्तर कोलनो बहुत प्रभाव रेकता है। विस्मान्त्रा र कार्तन ज्वते मुक्ते सामण भीकात हरू थी गुढ हो एका। भगवानुमें उसका राव डो गया। मोर-पोर उसके मनमें बेरमणका तबय तुआ। अब बसे बार्त-पीतेकी भी सुधि मही रहतो। अवसर्ग भावस हो यह घरके सब काम करता। उसे अब एक ही फिल्ल सहती—'मेरे बड़ी राज्य जाहमें जनम लिखा है। मुझे ही समझलको गाँक क्या है. यह भी मालुग नहीं। बेरा अनुष्य जीवन व्यर्थ प्रमा। अवहरूम गाया क्यमधीनों में कसे गा सनता हैं।'

विकार विकार के हो। इस कार्य के कार्य क

प्रस्थेय माकर थी मेंत श्रीजगनाश्वरत्रामीली रहः याजाक र्कन नहीं किये। इस वर्ष इसर पालिसक साथ यह भी पूरी गया। रह पानके दिन विकाल रहमें की उन भौजगळाणांकि दर्शन करके; मी देशिक एकमात्र मधका है, यह आसर्दासम्भूमें इब गया। या भगपानक स्थानमें निमग्र हो जला। स्थानमें के उसने भगवानके न्योगियंद वित्रभूव स्वारूपके दशन किये। असे ने वास्त्विक नेजीसे भागरे काते लगी। दोनी हाथ स्वाका यह प्राथमा करने लगा—'प्रभो । आपने जब दक्ष करके मुझे दर्शन दिये हैं, उब में सब पाला नहीं हैं। आपका हम नेबार देखकर भी क्या कोई गांसत रह सकता है। यूझ मरीचे पासा नागमधीके भागवर्षे भागके इस्ति कर्ती प्रधा जा ती आंगको हो देख है। मेरे स्वामी। अब मुझे अच्छा उन्हो मी माप-ताम सदाके लिये का इस दे। अपने विद्यानी सक्त करी, नाम।

प्राप्तिया स्थ-बाइकि दर्शन करके केने घर नीटा, जर्म कुल समस्य नहीं। गाँविक दूसरे मात्री लॉट रहे थे. इनके कड़नेसे अर्थचेतकाम ही वह छः आया। कापर पहुँचते ही स्त्रीत कहा—'आन भूखे होते, खेलन कर लें। बह बिना कुछ बाले भावन करने के गता। उपकी न्वीने ब्राष्ट्रधार्य भाग बनाया था। उन्होंगर बाह्य रायकर ब्सने पाएक सम्मुख एक दिया। भागन करनेक बटने द्यासया उस हेड्सिको स्थानसे देखते लगा। उस होदियाका लाल रंग भगवानुको तस्नाते आखे जान पड़ा, भाएको उसके भारतका स्केद भाग भी। जाकता उसके मुप्तली देखा। मारे वर्षके बहु खड़ा होकर आवर्त लगा।

यासमाहो स्त्री पविद्यानायत, गेर्ह, उसते, जगलको, ती धीनुमा करते देख डा नजी। उसे लगा कि अवस्य रमयात्रा देखने जात जा लेखने समय सेर पहिल्ले जीई मूल-फेले करा जाग है। रोले हुए उसके पड़ीरीसबोड़ते पुत्रामा । संगान आताः स्त्रांको धराज चँपाया । ने व्यक्तियाको पुकराने, खलाभात करने और भाजन करनेको काने लो । दासियाने कहा — भाइक । स्थास जिल्लाकन अवस्था। के कमानीत आपतीए क्या तहीं देव के हैं? अंतर, भित्तन्त, धुन्दर, है । क्याबादका निया । वार सेंकर भाषासभा नुन्धः स्तर्भः 🖮 🖺

द्रीलिएके पर बहुत-सं सीग एकड हा गर्छ 🙌 स्थापाश्चासे लोटले हुए बहुत से बतादना भी उस पापने वहीं में। आमेंसे भी कुछ लाग वहां आ गर्न थे। एक धक्को बाह्यका अव स्थितको सल्छ निया। इन्हों। मक्तो कहा- 'गृह प्रगमुग भगवानुका द्वासमा- दास हो है। एवं इसे आजसे कानीयामधास कहेंगे, ज्योंकि कालीग्राधके इस 'काम' ने अपने जनामी गाँवकी कृताओ क्ष दिसा है। तभीमें "साहित्या कांगरी" का उप पालीमामुखान जो गुपा । एक भागते स्तीको प्रवासा ।।। दुसरे जनमाँ भाग तिकालकर और सामको अन्त रखकर प्रतिको भोजन जरनेके हिन्दे दे। ह्वाने बीहरा वता हो। एक अतेपर भाग और दुसरपर साक रहा के यांतको दिया। तुन जालोपान्दामने भीतान किना।

किंगाका जनस नाम हो तही बदला, व अब जम्मूर्ण ही बद्दन गर्थे थे। जीकीसी धेंट भगगानुके स्थानम ही दूने रहते थे। व्यहरसे कुछ जान भी करते. तो भा विस श्रीवसामाधक ध्यामधे द्वा रहता। उनके मनमे अब भगनानुक प्रत्यक्ष दशनको तीच लालका ज्ञार वटी। भगवासुका विकास अन्तरा उत्तरहा हो मध्य उनके योज वर्डे दाने तो। भक्ती नाकुलाली वही गडी तो पना रातो है। भगवानु क्या स्थात-प्राति या साधनु ५ जन देखने दें । जब स्तीर सब जोरमें निराह होकर चारी ऑस्ते प्रणाकर उन्हें पुकारता इ. आर उसके प्रणा व्यक्ति है। उसी समय प्रभू प्रधारत है। वालीक्षमदासको पर ब्यामुलता भी पन्न हुई। पन्ट-भन्द मुसकाले बोहरि एक्ट हो गर्व। धेमलान्ने करवात नौगर्मको कही। दासियाने कहा— नाम। मुझ-अस अधमका व्यव आपने इसने दिये, अब और मुझे जगा चाहिये। आजा परणक्रमणीला दर्शन करते हुए मैं मर्छ, यहाँ मुझे भारिय । जॉ, जब में जानका भ्यान करने तभी मुझे आपके दर्शन हैं - वहीं आशीकांद आप मुझे दें।"

अभूते इहा—' बटा। तत्त सभी छार्चनार्वे प्रशिक्षीती। जब ने पुरी आफेगा, तक मिं गन्दिरके गोखन्कवा केंद्र को जेगा। जान मा जिस रूपमें बाहिता, देखें आधी मेर दशत तुई होत्। त् पुत्रे जी हैं। होता में उसाका धीर्ण कारकेंगा। इस इकार महत्रक भगवान अनाधांन था गर्म।

क्षांस्या आयाजा नीच जात्त्वित मानवार बहुत सङ्घेति करते हैं। इनके भनेने हुद्या के जी कि भगवान उनकी धट स्क्रीकार केरे अर्थ के प्रार्थना करनेक गाहमानहीं कर मात थे। सवानामामा प्यावानने भक्तकी इच्छा जानकर इबर्प इसकी भेंद्रका भेंग लगना लोका किया। पास-काल उठते हो शिक्षिया बोचने समे कि भगवानुसी क्या भाग लगाठी। हन्होंने कुछ केन्द्रा बून रखा था। बने वेजने जनभ्ये निकलं। एक चार्यणने नायक खरीया। गानका एकन बाह्यण पैसे लेने बरमें गये औ। बासिया द्वारपा खंड सा। द्वारपा खंड-खंड द्वारसमाने देखा हि पूर्वा चारियलका नेगा चेड् हैं, उसपर परुना ही कल संगा है। फल प्रकाराया है। ये स्तवने लगे—ेगाँड गा फल मुझे भिता जाम हो इसे भगमानुको बङ्गार्जे।

पैसा लेकर अम भाद्यण निकले. उच दासिसाने जा क्रिक्त भीया। जाग्रेणमें यहसे तो धुक्षका पहला कल देना अस्त्रोक्स कर दिया, पर फिर उसके मनमें ली। आ गण। दासियाने आधाः करनेपा कपर्देक पुर मुला। क्यामें नारिसल देना उसने स्वीकार कर लिया। दासियाने बंदी प्रसन्नतामी यह आहे मान ली और आरयहा लेकर गार असे जायें।

वालीपापटास गरा कपदा बुन्ते थे। उस कपडेकी रंगचर दक्षों पैसीने दुसी दिनके लिये मून खरीएते और मा कुछ बचता उससे हुछा सुखा खाकर काम चलाते। रापाली लिये जगडेका गुए यूट्य है आनेका अध ताला लिये केवल एक दिवतक उपवास हो नहीं था। गर्ग जा खरियतेको पेसे न गामेथे जनको आवीरिका ा इह को भयो। यो। परंतु अमनानुको भेट करनेके किसे अकारी बस्तु मिल गर्पी, इस आलन्दर अपने भूखा ातको बताका ध्यान भी उनके मनमें नहीं भाषा।

एक बाह्यण भूवाको सामग्री रेसर्व आखामजी जा एह की प्रार्थना करनेपर बढ़ी गरलताम क्लॉप के नारिप्ल 🕯 अकर ध्रमदानुको प्रश्नाता स्थीकार कर लिया। नारियरा 🦥 हुए द्वीसमाते कहा—"महस्तकं। में! चान्यंते मह गागिप्रसेक साथ यत चढाना। ऐसे आवानक भगने भी असे महना। तपनी पूर्णामें भींग जन हुई। या ल. एवं विक्रम प्रोहे गुरुद्रस्तम्बक पास हिंदे होका उपे लगर

कहत्व— प्रति जानाग्राज्यासन जाएक क्रिये का जीकन भंजम है। आयो हम एसण और।' आय इतना करकर मुख्यान खड़े रहना। धालानं हिंदि ऋपने साध्ये इसे ले लें नी है इन, पहीं भी नग्न लीव सिला।

मक्तीतिमदासभी बाव चुनकर ज्ञाहाण वैम बहै, किंगु उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर लो। एक भीते भीतिको प्रस्तानाक विचये एक नार्यस्त से जाकर उतना कह देना इन चाँछन नहीं जान गद्दा। बाह्यमन पामान्यी विविद्धं पुरुष की और प्रभाट संकर बुंहर देश विज्ञान किया। यह सीटते सहस्य इन्हें इस गारिक्तको व्यद आती। एवं लेका वे गरुइस्तम्भवे गास गा। हतामें वारियल केका उन्होंने प्रत्यंता की-'ब्बामी। आवर्ष तिये बालीगधरासः यह श्रीफल भेगा है और कहा है कि भगवान अपने ताथके ने तो देना, नहीं तो लौटा लागा। जाग आम या ता कृता करके इस फलको तरण करें या है जीता में जाके। प्राचनने में जर काक भारतान्त्रा भारत जिया, इत्लंगे भगलान्ते गाप कड़ाकार मन्त्र उड़ा लिया। आश्चर्यक्रिल बाह्मण तेप्र खीलकर देखवी है जि और कारणायको इस कलका भीगे नागा, रहे हैं। सार पंगाना कि कर-सार्थन आसन्द्रमा हो गणा। चालीमानदस्तके लहुन विश्वास और पेमानी भृति भृति प्रणाता करने लगा। पर लीटकर आदलाने बार्जनामदासका पन्दिरकी क्व चटनाएँ सुनायी।

इस घटनाका सनकर द सिपाना दिय अनिन्दार नाव उठा। के समाप्त गर्य कि अगण्यन प्रेममें टी पूर्व नीच जातिक मुख्याती भेंद्र भी स्थाकार करते हैं। अब वे स्वयं प्रसाद लेकर दि:सङ्घोक प्रश्नेत पाल अनका विचार करने त्यो। नेत्वासकाम प्रमुकं हरांच देनेको बात भी इनी च्चरण आयो । अत्र वे क्यां लेकर गीलाचल अपने इतनमे एक बार्टी जाम बेबने जांगा। सुन्दर जागीका देवका बालाको मेहनीरे दाम देका उन्होंने से शक्तियान उनका प्रकाश। बहुँचा बगाका आगाँको लिये में पूरी पहुँचे।

एक युन्दर् आधा निका जालोगमदासको आधा देख पण्डान जन्हें के दिशा ने परस्क प्रमाहने नही। भारतपुरस्य असा अहा - भहास्ता क्या वर्षेत्र इत्राह्य का है। ने बात अवस्ति किस्तार की क्लेंग इसे

इसे ग्रहण करें।' आप इतना कहकर चुपचाप खड़े रहना। भगवान् यदि अपने हायसे इसे ले लें तो दे देना, नहीं तो मेरा लौटा लाना।''

वालीग्रामदासकी बात सुनकर ब्राह्मण हॅस पहे; किंतु उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। एक भोले भीलकी प्रसन्नताके लिये एक नारियल ले जाकर इतना कह देना उन्हें कठिन नहीं जान पड़ा । ब्राह्मणने भगवान्की विधि-पूर्वक पूजा की और प्रसाद लेकर कुछ देर विश्राम किया। घर लैटते समय उन्हें उस नारियलकी याद आयी। उसे लेकर वे गरुइस्तम्भके पास गये। हाथमें नारियल लेकर उन्होंने प्रार्थना की-'खामी ! आपके लिये बालीग्रामदासने यह भीफल भेजा है और कहा है कि भगवान अपने हाथसे लें तो देना, नहीं तो लीटा लाना। अब आप या तो क्रपा करके इस फलको अहण करें या मैं लौटा ले जाऊँ। ब्राह्मणने नेत्र बंद करके भगवानका ध्यान किया, इतनेमें मगवान्ने हाथ बढ़ाकर फल उठा लिया। आश्चर्यचिकत ब्राह्मण नेत्र खोलकर देखता है कि श्रीजगन्नाथजी उस फलका भोग लगा रहे हैं। वह भगवानके कर-स्पर्शेस आनन्दमग्न हो गया । वालीग्रामदासके सहज विश्वास और प्रेमकी भूरि-भरि प्रशंसा करने लगा। घर लौटकर ब्राह्मणने बालीग्रामदास-को मन्दिरकी सब घटनाएँ सनायी।

इस घटनाको सुनकर दासियाका द्ध्य आनन्दसे नाच उठा । वे समझ गये कि भगवान् प्रेमसे दी हुई नीच जातिके पुरुषकी मेंट भी स्वीकार करते हैं । अब वे स्वयं प्रसाद लेकर निःसङ्कोच प्रमुके पास जानेका विचार करने लगे । नीलचकपर प्रभुके दर्शन देनेकी बात भी उन्हें स्मरण आयी । अब वे क्या लेकर नीलाचल जायं ! इतनेमें एक माली आम वेचने आया । सुन्दर आमोको देखकर मालीको सुँहमाँगे दाम देकर उन्होने दो टोकरियोंमे उनको सजाया । कॉवर बनाकर आमोंको लिये वे पुरी पहुँचे ।

पके सुन्दर आम लेकर वालीग्रामदासको आते देख पण्डोंने उन्हें घेर लिया । वे परस्पर झगड़ने लगे । बालीग्रागदासने उनसे कहा—'आपलोग क्यों व्यर्थमे झगड़ा फरते हैं । ये आम आपमेंसे किसीको नहीं मिलेंगे । इन्हें सो मेरे प्रभु खायँगे और मैं अपने हाथोसे खिलाऊँगा।'

पण्डोंकी समझमें यह बात कैसे आये। वे तो यही जानते हैं कि जो कोई जो कुछ भगवान्को भोग लगाने छाता है। वह उन्हींको देता है। भगवान्के सामने कुछ देर रखनेके पश्चात् वह पदार्थ उन्हींका हो जाता है। एक भील भला, अपने हायसे भगवान्को कैसे खिलायेगा। उसे मन्दिरमे कोई कैसे जाने देगा। परंतु उनके ऐसे तर्क, ऐसी बाते बालीग्रामदासको जॅची नहीं। पण्डे कोधित हुए; पर उन्होंने किसीकी कुछ सुनी नहीं। पण्डे भी उनके पीछे लग गये कि गरुइस्तम्भसे आगे तो यह भील जा नहीं सकेगा, फिर हमभेसे किसीको आम देगा ही।

वालीग्रामदास मन्दिरके बड़े द्वारसे भीतर आये । नीलचक्रके दर्शन होते ही वे प्रेममे विद्वल हो उठे । उन्हें उस नीलचक्रपर साक्षात् श्रीहरिके दर्शन हुए । बारंबार भूमिमे लेटकर उन्होंने प्रभुको प्रणाम किया और फिर एक-एक आम हाथमें लेकर कहने लगे—'लो, प्रभो ! आज इस दासको कृतार्थ करो ।' देखते-देखते दोनों टोकरियाँ खाली हो गर्यी ।

पण्डोने आमोंको अदृश्य होते देखा तो पहले उन्होंने हसे जादू समझा; किंतु मन्दिरमे जाकर देखा तो भगवान्की रत्नवेदीके पास छिलके और गुठिलयोंका ढेर लगा है। अब उन्हें बाजीग्रामदासकी भक्तिका प्रभाव समझ पड़ा। प्रभुकी प्रसादी माला भक्तिके गलेमे पहनाकर वे कहने लगे—'भक्तराज! तुम धन्य हो। हमलोग तो नाममात्रके भगवान्के सेवक है। जगदीशके सच्चे सेवक तो हुम्हीं हो। हुम्हारे दर्शन करके आज हम कुतार्थ हो गये।'

वालीग्रामदास इस सम्मानसे घवरा उठे । पुजारी ब्राह्मणोंके चरणोमे गिरकर वे कहने लगे—'मै तो नीच जातिका हूँ । मुझमे नामको भी भक्ति नहीं है । यह तो भगवान्की और उनके भक्त आपलोगोंकी कृपाका प्रभाव है।'

वालीग्रामदास सभ्मान्ते डरकर पुरी छोड़कर घर लौट आये, पर यहाँ भी उनका दर्शन करनेके लिये लोगोंकी भीड़ लगी ही रहती थी। इससे उन्हें बड़ी लजा आती थी कि लोग उनको भक्त कहते हैं । उन्होने घरसे बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अब वे घरका द्वार बंद करके रात-दिन भगवान्के कीर्तन, ध्यान, भजनमें लगे रहने लगे। छी-पुरुष दोनों जीवनभर भगवान्के स्मरणमें निमन्त रहे और अन्तमे नश्वर शरीर छोड़कर भगवान्के दिव्यधाममें उन परम प्रभुके सेवक बन गये।

#### भक्त नीलाम्बरदास

हरि हरि कहि पागल फिरें, डोले हाल वेहाल । जिनके हिय मै बिस गयो, हियहारी नॅदलाल ॥

नीलाम्बरदासके हृदयमे वह हृदयहारी नन्दलाल बस गया था। घरपर स्त्री थी, पुत्र थे, भरा-पूरा कुटुम्ब था, घन था, मान-प्रतिष्ठा थी; किंतु जब वह चितचोर किसीके चित्तको चुरा लेता है, तब ये ही संसारके सुख, जिनके लिये लोग दिन-रात हाय-हाय करते हैं, अनेक पाप करते भी नहीं हिचकते, उसे विष-जैसे लगते हैं। नीलाम्बरदासका भी भाग्योदय हुआ था। उनका हृदय भी उस हिरने चुरा लिया था। घर-द्वार, धन-दौलत, स्त्री-पुत्र, मान-प्रतिष्ठा, सबको तृणके समान त्यागकर, सबसे पिण्ड खुड़ाकर वे उत्तरप्रदेशसे श्रीजगन्नाथपुरीको चल पड़े थे। नीलाचलनाथके दर्शनकी प्यास उनके प्राणोमे जाग उठी थी। मुखसे 'हरि-हरि' कहते, मनसे हरिका ध्यान करते वे मतवालेकी भाँति चले जा रहे थे।

अनेक पर्वतः नदीः नालेः वनः नगर पार करते नीलाम्बरदास गङ्गा-किनारे पहुँचे । वर्षाकी ऋतः वढ़ी हुई भगवती भागीरथीकी धाराः न कोई प्रामः न घाट । सन्ध्या हो खुकी थी । नीलाम्बरदास गङ्गा-तीरपर उस निर्जन खानमे बैठकर भजन करने लगे । थोडी देरमे उधरसे एक मल्लाह जाल लियेः मळ्ली मारता नौकापर निकला । नीलाम्बरदासने उसे पुकारा—'अरे भाई! कृपा करके इस ब्राह्मणको उस पार उतार दो । तुम जो मॉगोगेः वही दूँगा । भाड़ेके लिये चिन्ता न करो ।'

मल्लाहको लगा कि यात्रीके पास धन है। अच्ला शिकार फॅसा समझकर वह नौका किनारे ले आया। नीलाम्बरदास प्रसन्न होकर भगवान्का स्मरण करते हुए नावमे बैठ गये। स्पेदेव लिप चुके थे। अन्धकार बढ़ता जा रहा था। नीलाम्बरदास नौका पार लगानेकी शीघता कर रहे थे; पर यह देखकर कि मल्लाह उनकी बात सुनता ही नहीं; वह धारामे नाव बहाये ले जा रहा है, उन्हें सन्देह हो गया। वे बोले—'भाई! तेरा मतल्ब क्या है? तू मुझे मार डालना चाहता है क्या अञ्ला, मै भी देखता हूं कि श्रीजगन्नाथके यात्रीको तू कैसे मारता है।'

मलाहने कहा--- भेरा मतलब समझनेमे तुम्हे अब

बहुत देर नहीं लगेगी। तुमको यदि किसीको याद करना हो तो कर लो। मै तुम्हे अभी नीलाचल पहुँचाये देता हूँ।

इस निर्जन प्रदेशमे बढी गङ्गाके बीच यात्रीको मारकर फेक देना और उसका धन छीन छेना बड़ा सरल काम था। मल्लाह पहलेसे इसीलिये नौकापर वैठाकर यात्रीको छे आया या। अब नीलाम्बरदासने घबराकर भगवान्को पुकारना प्रारम्भ किया—'एक बार श्रीजगन्नाथके दर्शन होनेपर प्राण मले चले जाँय, पर उन रथारूढ़ नीलाचलनाथके दर्शन अवश्य हो। इस विपत्तिसे वे द्यामय ही ब्राह्मणको बचा सकते है।'

जब कोई सर्वथा असहाय होकर भगवान्को पुकारता है।
तब भगवान् उसकी प्रार्थनाका उत्तर अवश्य देते हैं। वे
जगन्नाथ एक राजपूतका वेश घारण करके किनारे पहुँचे
और उन्होंने पुकारा—'अरे ओ मल्लाह! नाव किनारे ले
आ! यदि हुझे मरनेकी हुच्छा न हो तो चल, आ झटपट
इघर।' मल्लाहकी तो नानी मर गयी। भयसे थर-थर
कॉपने लगा वह। लेकिन नावको वह बहावमे बहाये ही जा
रहा था। जब उसने दूसरी पुकारपर भी ध्यान न दिया तो
एक बाण खटसे आकर नौकामे घुस गया और किनारेसे
शब्द आया—'अवकी बार नावपर बाण मारा है। अब
यदि तू इघर नहीं आता तो सिर उड़ा दूँगा।' मल्लाह
भयके कारण सफेद पड़ गया। उसने नौका किनारेकी
ओर मोड़ी।

किनारे पहुँचनेपर राजपूतने उसे डॉटा और वे ब्राह्मणसे बोले—'मै छुटेरे, हत्यारोसे यात्रियोंकी रक्षा करनेके लिये इघर घूमा करता हूँ। मैंने यह वेश पीड़ितोकी रक्षाके लिये ही घारण किया है।'

ब्राह्मणने धन्यवाद दिया, कृतज्ञता प्रकट की और श्रीजगन्नाथजीके दर्जनोंके लिये शीघ गङ्गा-पार होनेकी इच्छा क्यक्त की। राजपूतने मल्लाहको डॉटकर कहा—'इन ब्राह्मण-, देवताको झटपट उस पार उतार दे। अभी मेरे सामने ईन्हें उस पार उतार। तिनक भी इधर-उधर किया तो मेरा धनुष देखे रह।' मल्लुएको तो प्राणोंके बच्चनेकी आज्ञा ही नहीं थी। अब उसे कुछ धैर्य हुआ। वह अपने अपराधकी बार-वार क्षमा माँगता हुआ उठा और नीलाम्बरदासको नौकामे बैठाकर उसने प्रुरंत पार उतार दिया। मल्लुएका मन बदल

गया था। उसे अपने कृत्यपर वड़ा पश्चात्ताप था। वह ब्राह्मणके पैरोंपर गिर पड़ा , उसे आगीर्वाद देकर नीजम्बरदास पुरीको चल पड़े।

भगवान् जगन्नाथ वलरामजी तथा सुभद्राके साथ रथपर विराजमान है। लाखो भक्तोका समूह जय-जयकार कर रहा है। चारो ओर कीर्तन, जयघोष और आनन्द-ही-आनन्द है। पुरी पहुँचनेपर नीलाम्बरदासको भगवान्की इस झॉकीके दर्शन हुए । वे वेसुध-से होकर भगवान्के रयके सामने साप्टाङ्ग दण्डवत् करते गिर पड़े । लोगोंने दोड़कर उन्हें उठाना और मार्गसे हटाना चाहा, पर अव नीलाम्बरदासकों कौन हटा सकता था । वे तो श्रीजगन्नाथसे एक हो गये थे । मार्गमे तो उनका देह पड़ा था, जिसे भक्तोंने कीर्तन करते हुए समुद्रमे विसर्जित कर दिया । जगन्नाथपुरीमे अनतक उनके इस दुर्लभ मरणकी महिमा गायी जाती है ।

**--**0€0€€€€€€

#### भक्त गङ्गाघरदास

पुरुपोत्तमक्षेत्र — जगदीरापुरीमे राजा प्रतापरुद्रके समयम गोविन्दपुर ग्राम एक प्रधान तीर्थस्थल था । उसी गोविन्दपुरमे हमारे चिरतनायक परम पूज्य भक्त श्रीगङ्गाधरदाएजीका निवासस्थान था । उनकी स्त्रीका नाम था श्रियाजी । ये परम सती और साध्वी थीं, स्वामीको बहुत प्रिय थीं; पर इनके कोई सन्तान न थी । ये जातिके बनिये थे । सन्तान न होनेपर भी इनको कोई सोच न था । भक्त गङ्गाधरजी साधारण वाणिज्य-च्यापार करके जीविकानिर्वाह करते हुए श्रियाजीसहित भगवद्भजनमे ही अपना जीवन विताते रहे । सतसेवा करते हुए बहुत दिन वीत गये, बृद्धायस्था आ गयी ।

एक दिनकी बात है कि प्रामवासियों के तानोसे तंग आकर सान्त्री स्त्रीने अपने पितसे कहा—'जहाँ-तहाँ घर-बाहर गॉवकी स्त्रियाँ मुझे ताने मारा करती हैं; पर हमारे भाग्यमं तो संतान है ही नहीं, चाह करनेपर भी कैसे मिल सकती है। हाँ, एक वात सम्भव है—वह यह कि आप किसी एक ब्राह्मणवालकका यज्ञोपवीत करा दीजिये, विवाह कर दीजिये अथवा किसी दरिद्रकुलका कोई लड़का मोल लेकर उसको पुत्र मानकर पालिये, उसीको गोद ले लीजिये।'

पत्नीके वेदनाभरे वचनोंको सुनकर गङ्गाधरजीने उसे दादस दिया और वोले—'हम निश्चय ही आज एक लडका ले आयेंगे, तुम उसे पुत्रवत् पालन करना।' इतना कहकर कुछ रुपये लेकर वे वहाँको चले, जहाँ भगवान्के अर्चाविग्रह वनते थे। कुछ धन देकर वे श्रीकृष्णजीकी सर्वलक्षणसम्पन्न एक प्रतिमा लेकर घर आये और शियाजीको वह विग्रह देकर कहा—'इसकी अच्छी तरह सेवा-ग्रुश्रूषा करती रहो; इससे इस लोकमे निर्वाह, लोकापवादसे मुक्ति

और परलोकमे भववन्यनसे मुक्ति मिलेगी। देखो, प्रिये! इन्हीं श्रीकृष्णमे यद्योदामैयाने पुत्रभाव रखकर अपना उद्धार कर लिया था। ब्रह्मादि देवता भी इन्हींका भजन करते हैं, इन प्रमुको छोड़कर जीवका उद्धार करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। हुम्हारी समन्त कामनाएँ पूण करनेवाले ये श्रीकृष्ण हैं।

पतिदेवकी आज्ञा मानकर श्रिया वैसे ही करने लगी। भगवान् श्रीकृष्णके अर्चाविग्रहको मार्जन-स्नान कराके उन्हें सिंहासनपर पधराकर उत्तम-उत्तम भोग लगाती । मन-ही-मन विचार करके कि 'बहुत दिनोपर हम पुत्र मिला है, हम-लोग इसे देखकर सुखपूर्वक रहेगे और शरीरपात होनेपर इसकी कृपासे इमे मुक्ति भी मिल जायगी'--बहुत ही आनन्दित होती। जैसे माताको अपने छोटे वन्चेका लाइ-प्यार-दुलार अत्यन्त भाता है, वैसे ही इस अर्चाविग्रहरूप शिशुके दुलार-प्यार-छेवासे श्रियाका नित्य नया चाव बढता ही जाता था। भक्त गङ्गाधरजीका भी वात्सल्य श्रियाजी-से किसी भाँति कम न था। कोई भी ऐसी वस्तु ग्राममे विकने आती, जो वच्चोको प्रिय लगती है और जिसको वन्चे मारे हठ करके लिया करते हैं। गङ्गाधर खयं लाकर उसे श्रीबालगोपालको भोग लगाते । हाटसे मीठे-मीठे पदार्थ पुरंत पुत्रके पास लाकर निवेदन करते । माता निरन्तर वच्चेको गोदमे रखती, एक क्षण भी अलग करना न चाहती । पुत्रके लिये रसोई वनानेके समय भी उसका चित्त पुत्रमे ही लगा रहता । क्षण-अणपर रसोई छोड़कर पुत्रको देखने चर्छा आती और देखकर सुखी होती। फिर जाती। फिर आती । कभी-कभी आकर गोदमे जोरसे चिपटाकर कहती भी वड़ी अभागिनी हूँ । तुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर माता श्रीकृष्णका मुख चूम लेती।

उनका सिर सूँघती । पुत्रस्नेह छोड़कर दम्पतिका सांसारिक पदार्थोंमे भूछकर भी चित्त नहीं जाता था । इस पुत्रपर पिताका भाव मातासे भी अधिक था ।

इस तरह वात्सल्यभावमे पगे हुए दम्पतिको बहुत काल बीत गया । एक दिन गङ्गाधरजीने स्त्रीसे कहा-- भैं हाट जाता हूँ, मेरे श्रीकृष्णकी देखभाल करती रहना; इसकी सेवा-सँभाल तेरे जिम्मे है। देख, एक क्षण भी इसे अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं'--यों कहकर उन्होंने पुत्रसे भी किसी प्रकार वात्सल्यभरे स्नेहपगे वचन कहे और उसके चरणोंमे चित्त देकर वाणिज्यके लिये चले गये। परंतु पुत्रवियोगमे उनका चित्त अत्यन्त व्याकुल होने लगाः एक-एक क्षण कल्प-समान बीतने लगा । अतएव कुछ अपूर्व फल, मिष्टान्न, पक्वान्न, जो गोविन्दपुरमे नहीं मिलते थे, लेकर घर लौट चले । पुत्रदर्शनकी लालसामे वृद्ध गङ्गाधर सुध-बुध खोये उतावलीमे चले जा रहे थे कि ग्राममे प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगनेसे पैर लड़खडाया और वे धडामसे जमीनपर गिर पड़े तथा उसी क्षण शरीररूपी पिंजरेसे उनके प्राणपखेरू उड़ गये । प्राण निकलते समय उनके हृदयमे विरहामि धघक रही थी । अतः सहसा उनके मुखसे निकल पड़ा-- 'हा बेटा कृष्ण! मै तुझे देख न पाया । मै बड़ा ही पापी हूँ ।' 'कृष्ण-कृष्ण' कहते हुए उनका शरीर छूट गया । ग्रामवासियोने श्रीश्रियाजीको खबर दी। वह सती उस समय पुत्रके लिये भोजन बना रही थी । पतिका मृत्यु-समाचार सुन वह शोकसे आतुर होकर पुत्रके पास पहुँची और पुकारकर कहने लगी-'अरे मेरे कृष्ण ! ओ मेरे कृष्ण ! तू तो अरक्षितका भाई है, दीनोका मित्र है, वंशीधर है, जगत्को मोहित करनेवाला है। अरे, तेरा पिता राहमे मर गया, मैं क्या करूँ ? रे बेटा ! तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता, मैं क्या करूँ ?' भक्तके वशमे रहनेवाले भक्तवत्सल भगवान माताके वचन सुनकर उनकी भक्तिके वश होकर उनके पुत्रभावको पूर्ण करनेके लिये कहने लगे-- भैया! तुम निश्चिन्त रहो, चिन्ता मत करो । मेरे पिता मरे नहीं हैं । वे थककर पत्थरपर रास्तेमें सो गये हैं, तुम जाकर उनको उठाओ और कहो कि बन्चेको अकेला छोड़कर यहाँ क्यो पडे हो ? चलो, लल्ला बुला रहा है ।

पुत्रके वचन सुनते ही वह पतिके पास गयी, देखा कि उनके शरीरमे प्राण नहीं हैं। पर क्या करती ? कृष्णकी आज्ञा थी, इसलिये उनके मस्तकपर हाथ रखकर कहने लगी-- 'प्राणनाय ! मैं पुत्रको अकेला छोड़कर यहाँ चली आयी, मेरे साथ कोई नहीं है, अब प्रुरंत चिलये; देखिये, हमलोगोंकी तो प्रत्रसेवा ही सर्वस्व है। यह सुनते ही वे तुरंत इस तरह उठ बैठे, जैसे कोई सोकर उठता हो। उठते ही विकलतासे पूछा, 'बताओ, तुम यहाँ क्यों आयी ? अरे ! मेरा लाल कृष्ण कहाँ है, उसे अकेला कहाँ छोड आयी !' उसने सब हाल बता दिया । तुरंत ही दम्पति 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारते हुए पुत्रके पास आये। गङ्गाधरने सबसे पहले सब फल-मिष्टान पुत्रको निवेदन किये, पुत्रको देखकर वे आनन्दमे फूले नहीं समाते थे। उस निरतिशयानन्दमे दम्पति देहसुध भूलकर पुत्रको गोदमे ले-लेकर उसका मुख चूमने लगे। भक्त-दम्पति उसे एक-दूसरेसे बार-बार गोदमे लेते, हृदयसे लगाते, प्यार करते । अब वे दोनों पुत्रकी पहलेसे कोटिगुनी अधिक सेवा करने लगे । रात्रिमे जब शयनका समय आया, वात्सल्यमे विह्नल होकर भक्त गङ्गाघर कहने लगे—'अरे मेरे लाल ! तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता । पेटकी ज्वाला ऐसी प्रवल है कि बिना उसको आहुति दिये काम नहीं चलता, भोजन बिना रहा नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पडता है ! पिताके वचन सुनकर अन्तर्यामी भगवान् मुसकराकर कहने लगे---'पिताजी ! आप चिन्ता न करे, मुझ-सरीखे पुत्रके रहते आपको किस वस्तुका अभाव है ? आपने जो कामना की है, वह पूर्ण होगी । आपका घर धन-धान्यसे पूर्ण हो जायगा, इसमे जरा भी संशय नहीं।

दिन्य खरूपसे साक्षात् प्रकट हो इस प्रकार कहकर फिर भगवान् अन्तर्धान हो गये । घर धन-धान्यसे पूर्णहो गया, पर भगवान् चले गये, सिंहासन खाली हो गया।

सिंहासन खाली देख दम्पतिके होश उड़ गये, वे पृथ्वीपर गिरकर अपनेको हतभाग्य मानकर करुण कन्दन करने लगे । गङ्गाधरने रोकर कहा—'हाय ! मेरे लोभके कारण श्रीकृष्णने हमारा त्याग कर दिया ! मुझसे भूल हुई, पर प्यारे लाल ! तूने क्यो भूल की ? अच्छा गये तो भी हर्ज नहीं; पर हमे क्यों न साथ ले लिया १ लाल ! तेरे वियोगमें यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा''।' इस तरह करुणापूर्ण विलाप करते हुए और श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण कहते हुए गङ्गाधरने शरीर छोड़ दिया । सत्य प्रेमकी जय ! भक्त गङ्गाधरकी जय !

पतिके मृत शरीरको गोदमें लेकर श्रिया पुत्रका स्मरण करती हुई सोचने लगी कि भें अब इस क्षणमङ्कुर देहको रखकर क्या करूँगी ! सतीधर्मका अनुकरणकर सबेरे ही सती हो जाऊँगी !' सोचमें ही रात बीत गयी, सबेरा हुआ । उघर उसने सारा धन छुटा दिया, धरमें कुछ भी न रक्खा । फिर चिता बनाकर पतिको गोदमें लेकर कृष्ण-कृष्ण उच्चारण करती हुई वह सती हो गयी । श्रीलक्ष्मीजीसहित

श्रीमन्नारायणभगवान् विमानपर उसी जगह आ पहुँचे। श्रीमन्नारायणभगवान् विमानपर अप्रिसे दम्पति दिन्य शरीरसे निकलकर उस विमानपर सवार हो वैकुण्ठको गये । लोगोंको केवल यह दीख पड़ा कि विजलीका-सा प्रकाश आकाशमे छाया है । कुछ ही क्षणों वाद वह प्रकाश नेत्रोंके सामने गायव हो गया । सव एक स्वरसे 'धन्य-धन्य' कहकर पुकार उठे ।

#### ठाकुर उद्धारणदत्त

पंद्रहवीं शतान्दीके अन्तमें वंगालके हुगली जिलेमें सरम्वती नदीके तटपर स्थित सप्तग्राम नामक एक समृद्धिशाली नगर था । श्रीकरदत्त नामक एक ऐश्वर्यशाली व्यापारी वहाँ आकर निवास करने लगे । श्रीकरदत्त शाण्डिल्य-गोत्रिय प्रतिद्ध वैश्य थे । वे अपनी सदारायता और दया-धर्मपरायणताके कारण वहाँके निवासियोंके अत्यन्त श्रद्धा-पात्र हो गये ये । वे भूखों, अनार्थों और दुखियोंकी सहायता करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखते थे। उनकी धर्मपत्नी भद्रावती भी सुशीला, सञ्चरित्रा, पतिपरायणा एवं दया-धर्मशीला याँ। इन्हीं भद्रावती देवीके गर्भसे शाके १४०३ में महाभागवत श्रीउदारणदत्तका जन्म हुआ । समय पाकर इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। पिताकी मृत्युके वाद उद्धारणदत्त ही उनकी सम्पूर्ण सम्पत्तिके अधिकारी हुए । इसी समय उदारणदत्तने एक जमींदारी खरीदकर और उसे वसाकर अपने नामानुसार उसका नाम उद्धारणपुर रक्खा, जो आज भी कटवेके समीप विद्यमान है । पिताके समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी, परोपकारी और भगवद्भक्त निकला । इनके दया-भावके कारण बंगालके तत्कालीन नवाय सुलतान हुचैनशाह इनका बहुत सम्मान करते थे।

जिस समय भगवान चैतन्यदेवके परमप्रिय सहचर

श्रीनित्यानन्दजी वंगालमे हरिनामामृत-पान करा रहे थे, उस समय उनसे हरि-नामकी दीक्षा लेकर ठाकुर उद्धारणदत्त प्रेम-निमग्न हो गये और अपने पुत्र श्रीनिवासको अर्तुल सम्पत्तिका मालिक वनाकर श्रीनीलाचलधामको चल पड़े और श्रीमहाप्रभुका प्रसाद पाते हुए सुखपूर्वक वहीं निवास करने लगे । वहाँसे फिर श्रीवृन्दावनधाममे आकर रहने लगे । ऐसी किंवदन्ती है कि इनकी मिक्तिसे प्रसन्न होकर परमाराध्या, महाविद्या, शक्तिस्वरूपिणी मा इन्हें समय-समयपर प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं ।

उद्धारणदत्त जातिके स्वर्णविणक् थे । उन्होंने श्रीनित्या-नन्दजीके साथ वंगालके बहुत-से भागोमे भ्रमण करके परम गुद्ध वैष्णवधर्मका प्रचार किया था । 'जीवोंपर दया, भगवन्नाममें रुचि और विष्णुसेवा'—यही उनके प्रचारके विषय थे ।

इस प्रकार १४६० शक्तमें ५७ वर्षकी अवस्थामें श्रीवृन्दावनधाममें इन्होंने इहलीला समाप्त की । आज भी श्रीवृन्दावनधाममें वंशीवटके निकट श्रीउद्धारणदत्तका प्रसिद्ध समाधि-मन्दिर बना है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री उनके समाधि-मन्दिरपर श्रद्धापूर्ण पुष्पाञ्जलि चढाकर अपनेको सौमान्यशाली समझते हैं।

#### भक्त-वाणी

यत्पादपद्गजरजः श्रुतिभिविंग्रुग्यं यन्नाभिपद्गजभवः कमलासनश्च । यन्नामसाररिसको भगवान् पुरारिस्तं रामचन्द्रमिनशं हृदि भावयामि ॥ —अह्ल्या (अ० रा०१ । ५ । ४७ )

जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रुतियाँ भी हूँद्रती रहती हैं—वह उन्हे मिल नहीं पाती, अखिल विश्वकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी जिनके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं और खयं भगवान् राङ्कर जिनके नामामृतका चावसे रसाखादन करते हैं, उन भगवान् रामचन्द्रका मैं निरन्तर ध्यान करता हूँ।

#### भक्त महेश मण्डल

(१)

देशभरमे अकाल पड़ा है, चारों ओर त्राहि-त्राहि
मची हुई है, पूर्ववंगालमे अकालका विशेष प्रकोप है।
लोग भूखके मारे मरे जा रहे हैं। इसी समयकी घटना
है। महेश मण्डल जातिका था नमः-शूद्र—चाण्डाल। दिनभर
मजदूरी करके कुछ पैसे लाता, उसीसे अपना तथा अपनी
स्त्री, पुत्र, कन्या—चारोंका पेट भरता। जर-जमीन कुछ
भी नहीं था। महेश भगवती दुर्गाका भक्त था, दिन-रात
प्रुर्गा, प्रुर्गा रटा करता। मा दुर्गापर बड़ा विश्वास था
उसका। कितना ही दुःख आये, कैसी ही विपत्ति पड़े,
कुछ भी हो, प्रुर्गा नाम महेश कभी नहीं भूलता था।

देशभरमे दुर्भिक्ष था, ऐसे समय काम कहाँ मिलता।
महेशका परिवार आधे-पेट तो रहता ही था, किसी-िकसी
दिन सबको पूरा अनशन करना पड़ता। आज दो दिनका
उपवास था, महेशने बड़ी मुश्किलसे छः आने पैसे कमाये।
बाजारसे दो सेर चावल खरीदे और पार जानेके लिये
नदीपर पहुँचा। नदीके घाटपर खेपू महाराज दिखायी दिये।

खेप गॉवके ज्योतिषी थे। इधर-उधर घूम-फिरकर पञ्चाङ्गका फल बतलाते, किसीकी जन्मकुण्डली देख देते । दुर्गापूजाके समय मूर्ति आदि चित्रित कर देते । इसी तरह जो कुछ मिलता, वही काम करके दो-चार पैसे कमा लेते । न मजद्री कर सकते न कोई और वॅधी आमदनी थी। देशमें अकालके मारे हाहाकार मचा था। ऐसे समयमे इस तरहके आदमीको कौन पैसे देता है। खेपू उदासमुँह घाटपर खड़े थे। उसी समय महेशसे उनकी मुलाकात हुई । महेराने ब्राह्मणका चेहरा उत्तरा हुआ देखकर पूछा कि 'घरमे सब कुशल तो है ?' खेपूने जवाब दिया—'क्या बताऊँ ?' मा दुर्गाने मेरे नसीबमे कुछ लिखा ही नहीं । कहीं भीख नहीं मिली । तीन दिनसे घरमे किसीने कुछ नहीं खाया । आज घर जानेपर सभी लोग मरणासन्न ही मिलेंगे । इसी चिन्तामे डूब रहा हूँ ।' महेशने कहा-·विपत्तिमे मा दुर्गाके सिवा और कौन रक्षा करनेवाला है। वही खानेको देती है और वही नहीं देती। हमारा तो काम है--बस, माके आगे रोना । उनके आगे पुकारकर रोनेसे जरूर भीख मिलेगी।' खेपूने कहा-'भाई ! अब यह विश्वास नहीं रहा । देखते हो--दुःखके सागरमे डूव-उतरा रहा हूं । बस, प्राण निकलना ही चाहते हैं । वताओ, कैसे विश्वास करूँ !'

मा दुर्गाकी निन्दा सुनकर महेशकी आँखों मे पानी भर आया। महेशने कहा—'लो न, मा दुर्गाने तुम्हारी भीख मेरे हाथ भेजी है। तुम रोओ मत।' चावल-दाल सब खेपूको देकर महेश हॅसता हुआ घरको चला। खेपूको अन्न देकर महेश मानो अपनेको कृतार्थ मान रहा था। उसने सोचा—'आज एकादशी है। जीवनमे कभी एकादशीका नत नहीं किया। कल दशमी थी। कुछ खाया नहीं। आज उपवास हो गया, इससे नतका नियम पूरा सघ गया। अब भगवान देंगे तो कल दादशीका पारण हो ही जायगा। एक दिन न खानेसे मर थोड़े ही जायंगे।'

इस प्रकार सुंचिता-विचारता महेश घर पहुँचा। महेशको देखते ही स्त्रीने सामने आकर कहा—'जल्दी चावल दो तो भात बना दूँ। बच्चा शायद आज नहीं बचेगा। बड़ी देरसे भूखके मारे बेहोश पड़ा है। मुझे चावल दो, मै चूल्हेपर चढाऊँ और तुम जाकर बच्चेको सँमालो।' महेशने कहा—'मा दुर्गाका नाम लेकर बच्चेको सँमालो।' महेशने कहा—'मा दुर्गाका नाम लेकर बच्चेके मुँहमे जल डाल दो। माकी दयासे यह जल ही उसके लिये अमृत हो जायगा। खेपू महाराजके बच्चे तीन दिनसे भूखे हैं। आज खानेको न मिलता तो मर ही जाते। मैं दो सेर चावल लाया था, सब उनको दे आया हूँ।' महेशकी स्त्रीने कहा— 'ब्राह्मण-परिवारके प्राण बच गये सो तो बड़ा ही अच्छा हुआ। पर आधा उनको देकर आधा ले आते तो बच्चोंको दो कौर भात दे देती। तीन वर्षका बच्चा दो दिनसे बिना खाये बेहोश पड़ा है। अब क्या होगा ? मा दुर्गा ही जाने।'

महेशने कहा—'यदि सा काली बचायेगी तो कौन मारनेवाला है, अवश्य ही बच जायगा। और यदि समय पूरा ही हो गया है तो प्राणोका वियोग होना ठीक ही है। खेपूका सारा परिवार तीन दिनोंसे भूखा है। पहले वह बचे। हमारे भाग्यमे जो कुछ बदा है, हो ही जायगा।'

इसीका नाम त्याग है। एक करोड़पति अपने करोड़ रुपयोंमेसे नामके लिये लाल रुपये दान दे दे तो इसमे कोई त्याग नहीं। न उसको देनेमे कोई कष्ट हुआ और न वह बदला पानेसे विख्वित ही रहा। अलबारामे नाम छप गया, सरकारसे उपाधि मिल गयी और कोठीकी साख ज्यादा वह गयी। त्याग तो वह है कि जिसमें कुछ कप्ट उठाना पड़ता है; इसीलिये उसका महत्त्व है । इसीलिये शास्त्रोंमं उस आधे ग्रासका महान् फल बतलाया है, जो अपने एकमात्र मुँहके प्रासमेसे दिया जाता है । उसके सामने लाखों-करोडोका दान कोई महत्त्व नहीं रखता । महेगका त्याग तो वहुत ही ऊँचा है । उसने अपने मुँहका आधा ग्रास ही नहीं दिया, सारा ही नहीं दिया; उसने जो कुछ दिया। वह बहुत ही बढ़कर दिया । अपना शिशु पुत्र टों दिनमें भूखा है-भूखके मारे बेहोश पड़ा है-उसके मुखको दाना महेशने खेपूके उन वच्चोकी जान बचानेके लिये दे दिया, जो तीन दिनके भूखे हैं । महेगने सोचा भेरा वच्चा दो दिनका भृखा है; परंतु वे तो तीन दिनके भूखे हैं, पहले उनको मिलना चाहिये ।' अपने वच्चेके दुःखकी अपेक्षा महेरा खेपूके बच्चोंके लिये अधिक दुखी है । यह भी नहीं कि महेगने किसी दवावमे पड़कर अप्रसन्नता या विपादके माथ चावल दिये हों । उसने हॅसते चेहरेसे दिये, हुसता हुआ ही वह घर आया और अपने बच्चेको मौतके मुँहमे देखकर भी अपनी कृतिपर होनेवाली उसकी प्रसन्नता घटी नहीं । धन्य !

( ? )

जिसका मगवान्पर विश्वास होता है, जो भगवान्के नामपर त्याग करना जानता है, जो दुःख और विपत्तियों में भी उन्हें भगवान्का आशीर्वाद मानकर—अपने मङ्गलकी चीज मानकर भगवान्का कृतज्ञ होता है, जो भगवान्की दी हुई बुरी-ले-बुरी और दुःखसे भरी दीखनेवाली स्थितिमें भी भगवान्के मङ्गलमुखकी हास्य-छटाको देखकर हसता है. कोई भी दुःख-भार भगवान्के विश्वासके मार्गसे जिसको नहीं डिगा सकता, जो हर हालतमे हसता हुआ भगवान्के हरेक दैनपर सच्चे दिलसे खुशी मनाता हुआ भगवान्के नामको पुकारता रहता है—भगवान् उसके योग-क्षेमका वहन स्वय करते हैं। उसका सारा भार अपने सिर उठा लेते हैं। यह सत्य है—धुष सत्य है! हम अभागे मनुष्य विश्वासकी कमींस ही दुःख-पर-दुःख उठाते है और भगवान्की वरसती हुई कृपाधारासे विश्वत रह जाते हैं। अस्तु,

महेगके पड़ोसमें गोपाल भौमिक नामक एक मध्यवित्त गृहस्य रहते थे । घरके बीचमे पक्की दीवाल थी नहीं । महेश और उसकी स्त्रीमें जो बातचीत हुई; उसे सुनकर गोपाल और उनकी पत्नी दोनों चंकित हो गये। गोपालने अपनी पत्नीसे कहा—'माल्म होता है यह तो साक्षात् महेश ही है। मला, इतना त्याग कौन मनुष्य कर सकता है। जैसा महेश, ठीक वैसी उसकी स्त्री! मरणासन्न बच्चेको देखकर भी न तो वह पतिपर नाराज ही हुई और न उसके मुँहसे एक कड़ा शब्द ही निकला। हमारे घर रसोई तैयार है। चलो, ले चलें और उन भक्त स्त्री-पुरुषकी सेवा करके अपने जीवनको धन्य बनायें।'

दाल, भात और तरकारीकी हॉडियोंको लेकर गोपालकी स्त्री उमा अपने पतिके साथ महेशकी झोंपड़ीमे पहुंची। गोपालके हाथमे दूधका कटोरा और तीन-चार दर्जन केले थे। इतनी चीजोंको लेकर जब वे महेशके सामने पहुंचे, तब महेश उन्हे देखकर विस्मित हो गया और उसने आश्चर्यसे कहा—'यह क्यो ? मैंने तो आपसे कुछ चाहा नहीं था। बिना ही कारण इस नराधमको आप इतनी चीजें क्यों देने आये हैं ?'

गोपालने सजल नेत्रोंसे कहा—'नराधम कौन है ? हमलोग तो परम श्रद्धांके साथ साक्षात् महेशको भोग लगाने आये हैं। हमे इस सेवाका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसमें भी आपका राष्ट्र ही कारण है। मैं आपका पड़ोसी हूं।'

महेश बोला—'यह भोजन किसी सत्पात्रको दीजिये, आपको पुण्य होगा।' गोपालने ऑखोंमे ऑसू भरकर कुछ जोगके साथ कहा—''मा दुर्गाका नाम लेकर मै ये चीजें लाया हूँ। आप लौटा देगे तो समझूँगा कि 'दुर्गा' के नामका कोई फल नहीं है, 'दुर्गा' नाम मिथ्या है।"

दुर्गाके नामका मिथ्या होना महेशके लिये असहा या। अव उससे नहीं रहा गया और वह बड़े जोरसे 'दुर्गा' 'दुर्गा' पुकारता हुआ अपने स्त्री-बच्चोको साथ लेकर खाने बैठ गया। गोपाल और उनकी स्त्री सामने बैठकर बड़े आदरके साथ भोजन परोसने लगे। महेशने दुर्गा मैयाका प्रसाद पाते-पाते कहा—'आज बड़े भाग्यसे खेपू महाराज मिले थे। वे न मिलते तो सिर्फ चावल ही खाकर रहना पड़ता। आज तो स्वयं मा अन्नपूर्णा यह प्रसाद लाकर खिला रही हैं। मुझे आज अन्नपूर्णाके दर्गन हो गये। मा अन्नपूर्णा अपने हाथो मुझे इस प्रकार दूध-भात खिलाना चाहती थीं। इसीलिये तो उन्होने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं खेपूको सब चावल दे आया।'

( )

महेरा भीख मॉगकर जीवन-निर्वाह करता या और उसीसे अतिथियोंकी सेवा भी । महेराके सीधेपनसे लोग अनुचित लाभ उठाते । दिनभर काम करवाकर बहुत थोड़ी मजदूरी देते । महेरा कुछ नहीं बोलता । कोई किसी भी समय किसी भी कामके लिये महेराको खुलाता तो महेरा भा दुर्गां की सेवा समझकर खुरंत जाकर उसके कामको कर देता । 'दुर्गां' का नाम तो उसकी जीभसे कभी उतरता ही नहीं । मा भी सदा उसकी संभाल रखती और उसके निर्वाहयोग्य पैसे उसे मिल ही जाते ।

वैशाखका अन्तिम दिन था। सन्ध्याके समय महेशकी नन्ही-सी मढ़ेयापर एक ब्राह्मण गोस्वामी अतिथिके रूपमें पधारे। ब्राह्मणका रूप कच्चे सोने-सा सुन्दर था। उनकी देहसे ज्योति निकल रही थी। महेश उस समय घर नहीं था। महेशकी स्त्रीने पड़ोसी गोपाल भौमिकके घर कहलवाया। गॉवके बहुत-से लोग आ गये और उन्होंने अतिथि ब्राह्मणको गोपालके घर अथवा और कहीं टिकनेके लिये प्रार्थना की और कहा कि भहेश बड़ा गरीब है। इसके घर जगह नहीं है। यहाँ आपको कच्चे ऑगनमे सोना पड़ेगा, कष्ट होगा; इससे कृपा करके हमारे साथ चलिये।

ब्राह्मणदेवताने कहा—'मैं तो यहीं आया हूँ। घरके मालिक जो दे सकेंगे, वहीं छे लूँगा, पर किसी धनीके घर नहीं जाऊँगा।'

ब्राह्मणको किसी तरह राजी न होते देख लोग तरह-तरहकी बाते कहने लगे। किसीने कहा कि 'यह ब्राह्मण नहीं है।' कोई बोला—'चाण्डालोंका ब्राह्मण होगा।' किसीने कहा—'ब्राह्मणों और कायस्थोंके घर छोड़कर यह चाण्डालके घर ठहरा है, इसीसे इसकी प्रवृत्तिका पता लग जाता है।' सब लोग यों कोसते हुए चले गये।

इसी समय महेश आ पहुँचा, उसने भक्ति-भावसे अतिथिका आदर किया, उन्हें प्रणाम किया । महेशके घर तो कुछ था ही नहीं । वह अतिथिकी सेवाके लिये पड़ोसियोंके यहाँ कुछ मॉगने गया । पड़ोसी तो पहलेसे ही तने बैठे थे । किसीने कुछ नहीं दिया; कहा कि 'उन्हें यहाँ लाओं तो

देंगे। 'बेचारा महेश उपाय न देखकर मधुखालि नामक गाँवमे गया। वहाँ चन्द्रनाथ साहा नामक एक बड़ा दूकानदार महेशका भक्त था। महेशके मुँहसे अतिथिके आनेकी बात सुनकर उसने लगभग बीस आदिमयोंके सिरोपर लादकर महेशके साथ खानेका बहुत-सा सामान भेज दिया और खुद भी वह उसके साथ चल दिया।

गोस्वामी महोदय श्रीमद्भागवतकी व्याख्या करने लगे । व्याख्या बड़ी सुन्दर थी। पाण्डित्य तो था ही, उसमें भगवान्के प्रेमरसकी धारा बह रही थी। यह देखकर, जिन लोगोने पहले गालियाँ दी थी, वे ही आ-आकर चरणोमे पड़ने और क्षमा चाहने लगे। कथा-समाप्तिके बाद रातके दूसरे पहर भगवान्कों भोग लगाकर गोस्वामीने स्वयं भोजन किया और सबकों प्रसाद दिया। इसी आनन्दमें सबेरा हो चला। इतनेमें देखते हैं कि गोस्वामी महाराजका कहीं पता नहीं है। लोगोंने उन्हें बहुत खोजा, पर वे कहीं नहीं मिले। तब यह निश्चय हो गया कि महेशपर कृपा करके स्वयं भगवान् ही गोस्वामीके रूपमें पधारे थे।

माधी पूर्णिमाका दिन था। गोपालके घर कीर्तन हो रहा था। इसी बीच महेश वहाँ पहुँचा और आनन्दके ऑसू बहाता हुआ वहाँ नाच-नाचकर बड़े जोरोसे भगवान् के नामका कीर्तन करने लगा। उसका सारा शरीर पुलकित हो रहा था। चन्द्रनाथ साहा धन्य-धन्य करने लगा। तीन वेश्याओने आकर महेशकी चरणधूलि सिर चढायी!

महेश कहने लगा—देखों न, ये निताई-निमाई दोनों भाई कीर्तनके ऑगनमें खड़े हैं! ये रहे राधा-कृष्ण। ये शिव-दुर्गा खड़े हैं! बस आज ही तो मरने लायक सुदिन हैं।' महेशने अपनी स्त्रींसे कहा—'कुदाल लाकर गड़हा खोदों और उसमें जल छिड़क दो।' स्त्रीने यही किया। महेशने गड़हमें सोकर कहा—'दुर्गा-नाम सुनाओं!' चारों ओर शोर मच गया। लोग इकड़े हो गये। लोगोंने देखा महेशकी ऑखोंमें ऑस् है, शरीरपर रोमाञ्च है, मुँहसे 'दुर्गा' नामकी ध्वनि हो रही है और वह मन्द-मन्द मुसकरा रहा है। सब लोग उसे घेरकर कीर्तन करने लगे। यो नाम सुनते-सुनते महेशने महायस्थान किया। कलिकालमें भी दुर्लभ इच्छा-मृत्यु हुई।

#### श्रीस्वामिनारायण

( लेखक--पं० श्रीनारायणचरणजी तर्कवेदान्ततीर्थ )

ईसवी सन् १७८१ की ३ अप्रैल,तदनुसार वि० सं० १८३७ की चैत्र शक्का नवमीको अयोध्याके पास 'छपिया' नामक गाँवके एक सरवरिया ब्राह्मणकुलमें भगवान् श्रीस्वामिनारायण अवतरित हुए । पिताका नाम धर्मदेव तथा माताका नाम मक्तिदेवी था । माता-पिताने उस अलैकिक बालकका नाम घनश्याम रक्खा । किन्तु बालक घनश्यामका ज्यां ही जन्म हुआ। त्यों ही असुरोंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया; इसिलये पण्डित धर्मदेव सपरिवार अयोध्यामें आकर वसगये। वहींपर उन्होंने बालक घनश्यामका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया तथा पठन-पाठनकी भी व्यवस्था कर दी । अवतारी पुरुषोंके लिये पदना क्या रहता है, पढे-पढाये तो वे पहलेसे ही होते हैं। अतः बालक घनस्याम अपनी देवी प्रतिभारे थोड़ी ही उम्रमें सकलशास्त्रिनिष्णात हो गये। किंतु अभी उनकी अवस्था केवल ग्यारह वर्षकी थी कि कुछ महीनोंके हेर-फेरसे उनके पिता-माताका स्वर्गवास हो गया । माता-पिताकी उस मृत्युका बालक धनश्यामपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे सं० १८४९ वि० की आषाढ शुक्रा दशमीके दिन रामप्रताप और इच्छाराम नामके अपने दो बड़े भाइयोंपर घरका सारा भार छोड़कर अचानक घरसे बाहर निकल पहे । तबसे लगातारसात वर्षतक उन्होंने भारतके विभिन्न तीर्थाका परिभ्रमग किया और अपना नाम वदलकर नीलकण्ठवर्णि रख लिया। इस प्रकार तीर्थाटन करते हुए नीलकण्ठवर्णि सं०१८५६ वि० में लोजपुर पधारे, जहाँ समाधिमें श्रीरामानुजाचार्यद्वारा दीक्षा पाये हुए भगवान्के अनन्य भक्त उद्भवावतार श्रीरामानन्द स्वामीका आश्रम या। वहाँ उनके शिष्य मुक्तानन्द खामी। सुखानन्द खामी आदि रहते थे । उन लोगोंके द्वारा नीजकण्ठवर्णिका आकर्षण श्रीरामानन्द स्वामीकी ओर हुआ तथा एक वर्ष वाद ही उन्होंने सं०१८५७ वि० की कार्तिक शुक्का एकादशीको पीपलागार नामक स्थानमें उनसे भागवती दीक्षा ले ली । दीक्षा लेनेके उपरान्त उनका नाम नीलकण्ठवर्णिसे वदलकर श्रीनारायणमुनि पह गया और वे अल्पकालमें ही अपनी तेजस्विता, तपस्विता आदि गुणोंसे श्रीरामानन्द स्वामीके सभी शिष्योंमें प्रधान हो गर्थे । अतः जब श्रीरामानन्द स्वामी अपना पाञ्चभौतिक शरीर छोड़कर भगवद्धामको जाने लगे, तत्र अर्थात् सं० १८५८ वि० की कार्तिक शुक्रा एकादशीको उन्होंने नारायणमुनिको ही जेतपुर नगरकी अपनी धर्मधुरीण गद्दीवर अभिविक्त किया ।

उसके बाद भगवान् स्वामिनारायणने अपना दिव्य प्रकाश फैलाना आरम्भ किया । उन्होंने विशिष्टादेत-स्वामिनारायण-सम्प्रदायकी स्थापना की तथा देशमें धूम-धूमकर उसका प्रचार किया । उससे देशका बड़ा कल्याण हुआ । चारों ओर फैली हुई लूट-मार, बर्वरता और अधार्मिकताका अन्त होने लगा। जगह-जगहपर सुविशाल मन्दिर बन गये तथा अगणित नर-नारी भिक्त, ज्ञान, वैराग्यकी उपासना करने लगे । इस प्रकार श्रीस्वामिनारायणने लगभग अहाईस वर्षोतक अपने सम्प्रदायका प्रचार किया, धमेकी स्थापना की और देशका कायापलट करके अन्तमें सं० १८८६वि०की ज्येष्ठ शुक्का दशमीके दिन वे भक्तोकी स्थूल दृष्टिसे ओझल हो गये— उनकी लीलाका संवरण हो गया। श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमं उनके इतने नाम प्रचलित हैं—हरि, कृष्ण, हरिकृष्ण, श्रीहरि, धनश्याम, सरयूदास, नीलकण्डवर्णि, सहजानन्द स्वामी, श्रीजी महाराज, श्रीस्वामिनारायण, नारायणसुनि ।

भगवान् श्रीस्वामिनारायणने जनसमाजके कल्याणार्थ शिक्षापत्री नामका एक प्रन्य भी रचा, जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रींका सार-सिद्धान्त रख दिया । उसके कुछ वलोकोका संक्षिप्त आश्यमात्र यहाँ दिया जाता है--किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये, अहिंसा महान धर्म है । समीको अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरूढ रहना चाहिये । जिन प्रन्थोंमें ईश्वरके स्वरूपका खण्डन हो, उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिये । श्रतिः स्मृति और सदाचारद्वारा ही धर्मके स्वरूप-का बोध होता है। परमात्माके माहात्म्यज्ञानद्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह होता है, वही भक्ति है । भगवान्से रहित अन्यान्य पदार्थोंमें जो प्रीतिका अभाव होता है। उसीका नाम वैराग्य है। तथा जीव, ईश्वर और माया—इन तीनोंके खरूप-को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, आदि-आदि ।' इन उपदेशोंके अतिरिक्त दार्शनिक उपदेशोंका भी 'शिक्षापत्री' में समावेश किया गया है । और भी बहुत से बहुमूल्य उपदेश हैं। जो स्थानामावके कारण यहाँ नहीं दिये जा सकते । उनके उपदेशोंका संग्रह 'वचनामृत' नामक एक अनमोल प्रन्यमें भी है। वह मुमुक्षओं के लिये बड़ा उत्रयोगी है तथा उसमें साख्य, योग, वेदान्त-इन तीनों शास्त्रांका समन्यय किया गया है। श्रीखामिनारायणके उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है-'हिंसा, मांस, दाराय, आत्मघात, विभवास्पर्दा, किसीप हड्क लगाना, व्यभिचार, देवनिन्दा, भगवद्विमुख मनुष्योंसे कृष्णकथा सुनना, चोरी, जिनका अन्न-जल नहीं खाना चाहिये उनका अन्न-जल-महण—इन ग्यारह दोघोंको त्याग-कर भगवान्की शरण होनेसे भगवत्माप्ति होती है।

# भक्त शङ्कर पण्डित

ननी सम जानिह परनारी । धनु पराव बिष तें विष मारी ॥ हरपिहं पर संपित देखी । दुखित होिह पर विपित बिसेषी ॥ ।न्हिह राम तुम्ह प्रान पिओर । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्होरे ॥

गण्डकीके तटपर भारद्वाज-गोत्रीय कर्मनिष्ठ भगवद्भक्त का श्रहर पण्डित नामके विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। घरमे गवान् शालग्रामजीकी पूजा थी। प्रातःकाल रनान-सन्व्या तरके भगवान्की पूजा करते और तब एक पहरतक पडक्षर ममन्त्र (ॐ रामाय नमः) का जप करते। तर्पणादि करके गाँवके बाहर जहाँ पीपलके पुराने पेड़के नीचे शेवालय थाः वहाँ जाकर शिवजीकी पूजा करते। पिड़तजी में तो श्रीरामके भक्तः किंतु राम और शिवमे भेद वे नहीं नानते थे। शिवार्चनके विना श्रीराम-पूजा उनको पूर्ण नहीं इगती थी। पूजा-पाठसे निवृत्त होकर भोजन करते और ज्ञा ग्रामकी पाठशालामे अध्यापन करने पहुँच जाते।

उस गॉवके ठाकुर जगपाल बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने ही संस्कृत पाठशालाकी स्थापना की थी। दस विद्यार्थियोंके भोजनका प्रवन्ध उनकी ओरसे था। जगपाल-जीको भगवान् सूर्यकी उपासना करनेसे एक नीवमे पंद्रह लाख रुपयेका सोना मिला था। उसमेसे दस लाखको भगवान् सूर्यका मन्दिर बनवानेमे लगा देनेका उनका विचार था और शेष पॉच लाख पुत्रोंके लिये वे छोड़ जाना चाहते थे। लेकिन मन्दिर बनवानेसे पहले ही उनका देहान्त हो गया। अपना विचार अवश्य वे पुत्रोंको बता चुके थे। शकुर पण्डितपर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। मरते समय वे पुत्रोंको कह गये—'शङ्कर पण्डित-जैसा महात्मा इस गॉवमे कोई नहीं है। उन्हें मुझसे बढकर तुमलोग समझना और आदर करना।'

जगपालकी मृत्युके पश्चात् उनके बड़े लड़के कुशल-पाल गॉवके ठाकुर हुए । वे स्वभावमे अश्रद्धाल तथा विलासी थे । परंतु लोकउन्जा तथा माताके भयसे पिताकी स्थापित पाठशाला उठा देनेका साहस वे नहीं कर सके । शङ्कर पण्डितका वह आदर तो नहीं रहा, किंतु उन्हें कोई कप्ट नहीं हुआ । सात रुपये मासिक और एक सीधा रोज उन्हें मिल जाता था। वे भी अपने भजन-पूजन तथा अध्यापनके अतिरिक्त बाकी सब बातोसे उदासीन थे। पाठशालाका काम समाप्त होते ही घर चले आते और फिर भजनमे लग जाते थे।

कुशलपालकी माताका कुछ दिनोमे देहान्त हो गया। अब कोई अड्डु न रहनेसे उन्होंने अपने भागका सब धन विलासितामे फूँक डाला। धनकी आवश्यकता हुई तो उनके मनमे पिताका छोड़ा हुआ सोना हड़प जानेका विचार उठा। उन्होंने एक जाली दस्तावेज बनाया और उसपर अपने पिताके हस्ताक्षरोकी हूबहू नकल कर दी। उस दस्तावेजमे सोनेके तीन भाग कुशलपालको और एक भाग शेप तीनों लड़कोको बॉटनेकी बात थी। कुशलपालने भाइयोको बुलाकर दस्तावेज दिखाया और कहा—'पिताजीका विचार पहले तो मन्दिर बनवानेका था, किन्सु मरते समय बदल गया। उन्होंने यह दस्तावेज लिखा और शङ्कर पण्डितके सामने ही इसपर हस्ताक्षर किया।'

जगपालके तीनों छोटे लड़के आश्चर्यचिकत रह गये। वे अपने बड़े भाईके स्वभावको जानते थे, अतः उन्हे विश्वास नहीं हुआ। परंतु शङ्कर पण्डितपर उनकी पूरी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा—'यदि शङ्कर पण्डित कह देंगे कि पिताजी-ने उनके सामने इसपर हस्ताक्षर किये है, तो हमलोग दस्तावेजको मान लेगे। पिताजीकी इच्छाके विपरीत हमे कुछ नहीं करना है।'

कुशलपालने शङ्कर पण्डितका नाम तो ले लिया, पर फिर उसे मनमे बड़ा भय हुआ—'कहीं उस हठी निलोंभी ब्राह्मणने मेरी बात न मानी तो ?' परंतु फिर उसने सोचा—'मानेगा क्यो नहीं । मैं उसके सामने सोनेकी ढेरी लगा दूँगा। धनसे तो देवतातक वशमे किये जा सकते हैं । यदि कहीं न माना तो मै ऐसा दण्ड दूँगा, जिसका नाम ।' वह माह्योंके पाससे घर आया और घरसे शङ्कर पण्डितके घर पहुँचा । आज उसने बड़ी नम्रतासे साप्टाङ्म प्रणाम किया । कुशल-प्रश्नके पश्चात् उसने पिताके दस्तावेज लिखनेकी बात कहकर दस्तावेज दिखाया । पण्डितजीने ध्यानसे देखकर कहा—'हस्ताक्षरं दीखते तो ग्रुम्हारे पिताके अक्षरों-जैसे हैं, पर

उनके हैं नहीं। यह दस्तावेज जाली है। हस्ताक्षर किसी धूर्तने बनाये हैं।

कुशलपालने कहा—'पिण्डितजी ! आप यह क्या कहते है ! दस्तावेज मेरे हाथका लिखा है और मेरे पक्षमे है; अतः लोग तो मुझे ही धूर्त कहेंगे न !'

पण्डितजीने समझाया—'धन किसीके साथ नहीं जाता। एक दिन सभीको मरना है। छठ और पापसे कमाया धन यहीं रह जाता है, किंतु प्राणीको अपने पापका फल परलोकन्में भी भोगना ही पड़ता है। एक कौड़ी भी जब साथ जानेवाली नहीं है, तब थोड़े-से जीवनके लिये पाप बटोरना अच्छा नहीं। पापका धन यहाँ भी सुख नहीं देता। उससे यहाँ भी चिन्ता, अपयश, रोग आदिका क्लेश मिलता है और मरनेपर नरककी आगमे जलना पड़ता है।'

कुरालपालकी समझमे ये वातें वैठ नहीं सकती थीं। लोभने उसकी बुद्धि हर ली थी। उसने कहा—पण्डितजी! आप मुझे झुठा क्यों समझ रहे हैं ! मैं तो पिताजीकी इच्छा-को ही सफल करना चाहता हूँ। आप छुपा करके मेरी बात मुनें। आप यदि इस एक वातमे मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी सेवासे दूर नहीं रहूँगा। मैं कृतम नहीं हूँ। सोनेका आधा हिस्सा आपका होगा। आप उससे भगवान्-की भरपूर सेवा-पूजा कीजिये। आपके वाल-वच्चे भी मुखी होंगे।'

शङ्कर पण्डितने यह सुनकर कहा—'टाकुर साहव! आप अब पधारें। सोनेका लोभ देकर आप मुझे अपने पापमे सम्मिलित करना चाहते हैं! मेरे ठाकुरजी चोरीके धनकी सेवा स्वीकार नहीं करते। वाल-बच्चोको सुख गाढ़ी कमाई-के पैसेसे होगा। पापका धन तो उनको दुखी और आचार-भ्रष्ट करेगा। पापके धनसे बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर नाना प्रकारके अनर्थ होते है। मुझे आपका सोना नहीं चाहिये।'

कुशलपालको कोध आ गया । उसने कहा—'होम करते हाथ जलता है। भिखारी ब्राह्मणको इतना अभिमान ! पण्डित! पिताजीने मुम्हे बहुत सिर चढ़ा लिया है, उसीका यह फल है। मै जाता हूँ; परंतु याद रखना, मेरा नाम कुशलपाल है।'

पण्डितजीने कहा—'भैया ! तुम इतना गर्व क्यों करते हो ! मै भिखारी हूँ, पर तुम्हारी भॉति धनके लिये मेरा ईमान कभी नहीं डिगा । देखो ! यह समार सर्वेश्वर भगवान्का है । उनके राज्यमें अन्याय नहीं चला करता । उन कोसलपालके रहते किसी निरपराधका कुगलपाल कुछ विगाइ नहीं सकते । यहाँ तो सबको अपने-अपने कर्मोंका फल ही भोगना पड़ता है । तुम अपने मनसे पापमय विचारको निकाल दो तो तुम्हारा मङ्गल होगा । भगवान् तुम्हें सुबुद्धि दें ।'

कुशलपाल यह कहकर लीट आया—'हुम-जैसोंके आशीर्वादकी मुझे आवश्यकता नहीं। तुम अपने लिये ही भगवान्से प्रार्थना करो।' वदला लेनेकी आग उसके मनमें जल रही थी। वह जानता था कि शहूर पण्डित सन्ध्याको गाँवके तालावपर ही सन्ध्या आदि करते हैं और शहूरजीका पूजन करके लगभग घंटेभर रात गये लौटते हैं। शिव-मन्दिरसे गाँवके मार्गमे सुनसान जंगल पडता था। वह सायंकाल वहीं रास्तेके पास एक पेड़की आड़मे एक छुरा लेकर छिप गया। भगवन्नामका गान करते, रातके अधेरेमे पण्डितजी मन्दिरसे घरको चले आ रहे थे। अचानक कुशलपालने उनकी छातीमें छुरा मौंक दिया और भागा। रुधिरकी धारा वह चली। 'हा राम!' कहकर पण्डित भूमिपर गिर पड़े।

छुरेका आघात लगनेसे मृर्छित होकर शङ्कर पण्डित गिरे । दूसरे ही क्षण उन्होंने जो दिन्य दृश्य देखा, उसका वर्णन सम्भव नहीं है। एक फल-पुष्पेंसे भरा बहुत ही सुन्दर वगीचा है। उसमे पक्षी चहक रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। एक विद्याल पीपलका वृक्ष है उसमे । उसके नीचे मणिमय सिंहासनपर श्रीराम एवं श्रीजनकनन्दिनी विराजमान हैं। भरतलाल और लक्ष्मणजी चवॅर कर रहे हैं, शतुष्तकुमार जलकी झारी लिये खड़े ैं और श्रीहनुमान् जी प्रभुके चरण दवा रहे हैं। मक्तों और संतोका समुदाय पंक्तिनद्ध खडा प्रभुका स्तवन कर रहा है। वह छविः वह सुषमा—शङ्कर पण्डित कृतकृत्य होगये । उनकी छातीका घाव तो कबका अदृश्य हो चुका । वे तो अपलक लोचनोंसे प्रभुकी झॉकीका दर्शन कर रहे हैं। भगवान्के चरणोमे वे लोट गये। प्रभुका संकेत पाकर श्री-हनुमान्जीने उन्हे उठाया । उठते ही वे मारुतिकी छातीसे चिपट गये । ऑखोंसे अजस स्रोत चलने लगा। प्रभुने कहा- 'शङ्कर ! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मुझे प्रमहारे-जैसे दम्महीन, निर्लोमी, निष्काम मक्त अत्यन्त प्रिय हैं। मेरा चिन्तन करते हुए अभी कुछ समय पृथ्वीपर रहकर जगत्का कल्याण करो । शीघ्र ही तुम मेरे धाममे आओगे।

शङ्कर पण्डितके सम्मुखसे वह दृश्य हृट गया। उन्होंने अपनेको सुनसान जंगलमे पृथ्वीपर पड़े पाया। छातीका घाव अब सर्वथा ठीक हो चुका था। भगवान्का स्मरण करते हुए वे घरकी ओर चल पड़े।

कुशलपाल शक्कर पण्डितको छुरा मारकर भागा था। कुछ दूर जाते-न-जाते दो अत्यन्त भयद्भर यमदूतेने उसे पकड़ लिया और बोले—'नराधम! हम अभी तुझे मार हालते और ले जाकर नरकमे पटक देते; पर क्षमाशील शक्कर पण्डितने तुझे क्षमा कर दिया। वे सच्चे हृदयसे तेरा मङ्गल चाहते है। तू उनके आशीर्वादसे सुरक्षित है। अतः हमलोग तुझे थोड़ा-सा दण्ड देकर ही छोड़ देते है। अव भी तू देष और लोभ छोड़ दे, नहीं तो तेरी भयद्भर दुर्दशा होगी।' इतना कहकर उसके मस्तकमे एक घूँसा जमा दिया उन्होने। उसके मुखसे रक्त निकल आया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा।

शङ्कर पण्डितने मार्गमे कुशलपालको मूर्छित देखा। अत्र चन्द्रमा निकल आया था। उजेलेमे उसकी दुर्दशा देखकर पण्डितको बड़ा दुःख हुआ। कुएँसे जल लाकर उसका रक्त घोया उन्होंने। कुछ देरमे उसे होश आया। चेतन होते ही वह पण्डितके चरणोमे गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा। उसने कहा—मि बड़ा नीच हूँ। बड़ा पापी हूँ मैं। जन्मभर पाप ही मैने कमाये। आप महापुरुष हैं। मुझे क्षमा कर दें। मुझे अपने चरणोंमे स्वीकार करे।'

कुशलपालने अपने धोखा देनेकी बात, यमदूतीसे दण्ड पाना आदि सव सुनाया और क्रन्दन करने लगा। पण्डित-जीने कहा—'भाई! सुमने तो मेरा उपकार ही किया। सुम छुरा न मारते तो मुझे भगवान्के दर्शन कैसे होते। सुम तो मेरे सबसे बड़े हितैपी हो।'

कुशलपालका चित्त शुद्ध हो गया था। उसका आग्रह देखकर पण्डितजीने उसे श्रीरामण्डक्षर (ॐ रामाय नमः) मन्त्रकी दीक्षा दी। उसका जीवन ही पलट गया। घर आकर उसने सारा धन भाइयोको दे दिया। भाइयोंने दस लाखके सोनेसे अपने पिताकी इच्छाके अनुसार सूर्यमन्दिर बनवाया। कुशलपाल तो शङ्कर पण्डितका शिष्य होकर भजनमे लग गया। गुरु-शिष्य दोनो अन्तमे भगवान्के धाममे पहुँचकर कृतार्थ हो गये।

#### -<del>1</del>-\$>>>---

# भक्त पुरुषोत्तम

गङ्गाजीके पिवत्र तटपर एक गाँवमें पुरुपोत्तम नामक एक ब्राह्मण रहते थे । माता-िपता छोटी उम्रमे मर गये थे, दादीने उनको पाला था । बुढ़िया दादीका मगवान्मे सरल विश्वास था और वह दिन-रात मुँहसे राम-राम रटती रहती थी । दादीके ग्रुम सङ्गसे पुरुषोत्तमको भी राम-नाम रटनेकी बान पड़ गयी । राम-नाममे बड़ी अनोखी मिठास है, परंतु इस मिठासका अनुभव होता है रुचि होनेपर ही । लेकिन यह रुचि भी होती है नामके सतत सेवनसे ही । पुरुषोत्तमजी तो बचपनसे ही राम-नाम रटने लगे थे । अतएव इनकी नाममे रुचि हो गयी और रुचि होनेपर इन्हें मिठास भी मिल ही गयी । राम-नामका यह रस इतना मधुर है कि इसके एक बार भी चख लेनेपर फिर इसके सामने सारे रस नीरस और पीके हो जाते है—

श्रीतुलसीदासजीने गाया है— जो मोहि राम लागते मीठे । तौ नवरस षटरस रस अनरस है जाते सब सीठे ॥ 'यदि मुझे राम मीठे लगे होते तो नव रस ( शृङ्कार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त—साहित्यके ये नौ रस ) और छः रस ( कटु, तीक्ष्ण, मधुर, कषाय, अम्ल और लवण—भोजनके ये छः रस ) नीरस और फीके पड़ जाते।'

पुरुषोत्तम इस रसका स्वाद चल चुके थे, इसिल्ये उन्हें अब जगत्के किसी रसमें रित नहीं रह गयी। दादीने दो-एक बार कहा, पर पुरुषोत्तमने विवाह नहीं किया। समयपर दादीका देहान्त हो गया। फिर तो पुरुषोत्तम सर्वथा स्वतन्त्र होकर रामभजनमे लग गये। घरमे कुछ जमीन थी, उसीमे खेती करते। स्वयं परिश्रम करते और जो अनाज पैदा होता, उसीसे जीवननिर्वाह करते। उस अनाजमेसे कुछ बचता, उसको बेचकर कपड़ा, तेल, मसाला, बैल, हल आदि सामान ले आते। उनका नियम या—न मॉगकर खाना, न विना परिश्रमका खाना, न पड़े-पड़े खाना, न किसीसे कभी कुछ लेना। कम-से-कम

आवश्यकता और उमे अपने परिश्रममे ही पूरा करना । पुरुपोत्तमके दिन बड़े ही मुखसे कटते थे । चे जब खेनमें परिश्रम करते, तब भी उनके मुँद्से रामका नाम और मनमें रामका ध्यान रहता । उनका परिश्रम भी सारा अपने इष्टदेव रामकी पूजाके लिये ही होता ।

घरमे भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर प्राचीन विग्रह था । बड़े प्रेम, चाव, भाव और विधिमे पुरुषोत्तमजी भगवान्की पूजा करते । स्वयं रमोई बनाकर भगवान्के भोग लगाते और उत्ती प्रमादसे अपने अंदर रहनेवाले भगवान्की तृप्ति करते ।

भगवान्ने कहा है-

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यज्ञं चतुर्विधम्॥ (गोता १५।१४)

भी ही सब प्राणियोके शरीरमें खित प्राण और अपानसे सयुक्त वैश्वानर अभिरूप होकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ।

बाहर भी भगवान्को भोग लगाना और भीतर भी भगवान्को ही । भक्त जो कुछ करता है, बाहर-भीतर एव भगवान्के लिये ही करता है । वह अपना अस्तित्व भी भगवान्के ही आधारपर मानता है । स्वतन्त्र न पर कुछ है, न उसका अपना कोई अलग कार्य है । उसके मारे कार्य भगवान्के कार्य हैं; क्योंकि वह सर्वदा और सर्वथा भगवान्का ही है । पुरुपोत्तम भक्तके मारे कार्य रसी भावसे सम्पन्न होते । निरन्तर भगवान्का अदाण्ड स्मरण और भगवान्के लिये ही मन-वाणी-रारीरकी प्रत्येक क्षणकी प्रत्येक किया । यही तो भगवदीय जीवन है ।

ज्यों-ज्यों भजन वढ़ता गया, त्यों ही-त्यों भावमें प्रगादता आती गयी । लगभग वारह वर्षकी साधनासे पुरुपोत्तम-का सब कुछ राममय हो गया । अब उनकी रोती-बारी छूट गयी । खेती वारी कहाँने होती—गाढ़ समाथिमें भोजन-पानका भी कोई पता नहीं रह गया । श्रीमद्रागवतमें कथित श्रीभगवान्की निम्निकियत उक्ति मानो उनमें पूर्णतया चरिनार्थ हो गयी—

वाग् गहटा द्रवते यस्य चित्तं
रहत्यभीदणं हमति ष्टचिषः।
विल्रज्ञ उद्दायति नृत्यते च
मद्रितियुक्तो भुवनं पुनाति॥
(११ । १४ । २४)

भगवान् श्रीरामका नामनान करते हुए उनकी वाणी गद्गद हो जाती। चित्त द्रवित होकर यहने लगता। एक क्षणके लिये भी रोना बंद नहीं होता। कभी वे रिव्यक्तित्वकर हँगने लगते, कभी लाज छोट्यर उद्यम्बर्ध गाने लगते और कभी उनमत्त होकर नाचने लगते। भक्तिरममें सराबोर हुए भक्त पुरुषोत्तमजीकी इन सिनिमें जो बोई भी उनके पास आता, उनकी इस दिच्य भावमयी स्थितिके दर्शन करता, वही पवित्र-हृदय होकर भावोत्मत्त हो जाता।

पुरुशेत्तमजीकी रामधुन दूर-दूरतक पहुँची। घर-घर सेन जोर गाँव-गाँवमें होग राम-नामका मधुर वीर्तन वरने हों। पर उनकी भाव-ग्रमाधि प्रगाद्धे प्रगाद्तर होती गयी। कार्य वे सदा-सर्वदा वाह्यजानश्च्य रहते और उपर्युक्त भानोंका विग्धण प्रकाश उनमें निरन्तर होता रहता। इस दशामें वे पाँच वर्षतक रहे। एक दिन इसी दशामें भगवान् और श्रीरामके विग्रहेक सामने नाचते-नाचते ही उन्होंने तीन वार बड़े जोरसे राम-नामका घोष किया और उसी क्षण उनका ब्रह्मरन्ध्र फट गया। शरीर भगवान्के श्रीविग्रहेके दता चरणोंपर गिर पड़ा। उस समय भी उनके मुरामण्डलपर तम- अपूर्व तेज छाया था और मानो उनके रोम-रोमसे रामध्वित वारी हो रही थी।

#### भक्त-चाणी

अहो सुधन्योऽहममूनि रामपादारिवन्दाद्भितभूतलानि । पश्यामि यत्पाद्रजो विसृग्यं ब्रह्मादिदेवैः श्रुतिभिश्च नित्यम् ॥ —भरतजी अहो । मैं परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचन्द्रजीके उन चरणारिवन्दोंके चिद्धासे सुशोभित भूमिको देख रहा हूँ, जिनकी रजको ब्रह्मा आदि देवगण और सम्पूर्ग श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं—पार्ती नहीं ।'

#### विरक्त रामभक्त श्रीबनादासजी

( लेसक--वाबा श्रीराघवदासजी एम्० एल्० ए०)

महात्मा श्रीवनादासजीका जन्म गोंडा जिलेमे लकड़मंडी-गोंडा सड़कपर नवावगंजके पास ग्राम अशोकपुरमे हुआ था। इनके पिता बड़े सदृदय और मक्त पुरुप थे। एक महात्माने उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि 'तुम्हारे घरमें महापुरुषका आविर्माव होगा। श्रीवनादासजीकी माता भी सरलदृदया, साध्वी स्त्री थी। इनका विवाह वरहज (देवरिया) के पास मोहरा समोगर ग्रामके एक टोलेमे हुआ था।

आरम्भमें घरकी गरीलीके कारण बनादासर्जी विशेष पढ़ न सके। साधारण अग्नर-जान ही उनको था। युवावस्थामे भिनगा राज्य (वहराइच) की सेनामे उन्होंने सिपाहीकी नौकरी की और तीस वर्षतक वे इम नौकरीमे रहे। उन्हीं दिनो उनके इकलौते पुत्रका बारह वर्षकी आयुमे स्वर्गवास हो गया। वे मनःसान्त्वनाके लिये शवके साथ श्रीअयोध्याजी चले आये, परंतु बादको हमेशाके लिये विरक्त होकर विक्टोरिया पार्कके पश्चिम एक निश्चित स्थानपर बैठकर उन्होंने चौदह वर्षतक बड़ी कठोर तपस्या की। वे अयोध्याजीमें लगभग चालीस वर्ष रहे। इतने लंबे समयमे धनसंग्रहका तो कोई उपाय किया ही नहीं। कभी मिक्षा मी नहीं माँगी।

रीवॉनरेश महाराज श्रीरघुराजिंहजी रामभक्त थे। एक बार जब वे श्रीअवध पधारे, तब यह सुनकर कि भवहरन-कुझमें एक विरक्त महात्मा रहते हैं, वे श्रीवनादासजीके दर्शनके लिये गये। श्रीवनादासजी उस समय अपनी कुटियामें लेटे हुए थे। श्रीरघुराजिसहजीके आनेकी खबर पाकर भी वे उठे नहीं। लेटे हुए ही करवट बदलकर उन्होंने उनकी ओर पीठ कर दी। इसमे रीवॉनरेशको अपमान माल्म हुआ और वे चल दिये। रातमे उन्हें स्वम हुआ कि सुमने एक महात्माका निरादर किया है। रघुराजिसहजी छरंत वारह बजे रातको दर्शनके लिये महात्मा वनादासकी कुटीपर गये। महात्माजी निद्रामें थे। अतएव चार बजे पातःतक उन्हें वहाँ बैठना पड़ा। चार बजे नित्यिक्रयाके स्वनन्तर दर्शन हुए। अपनी भूलके लिये रघुराजिसहजीन क्षमा माँगी और दस हजारकी थेली देना चाहा। बनादास-जीने सीकार नहीं किया और यह दोहा कहा

जॉचव, जाव, जमाति, जर, जोरू, जाति, जमीन । जतन आठ ये जहर सम, वनादास तजि दीन ॥

अन्तमे श्रीरघुराजिंहजीने उन रुपयोसे भवहरनकु में महात्मा वनादामद्वारा दी हुई भूमिपर श्रीराममन्दिर बनवाया और पूजा-भोग-रागके लिये वीस रुपये मासिक वृत्ति लगा दी। आगे चलकर महात्माजीकी मृत्युके वाद आश्रमके अधिकारियोकी असावधानतासे यह वृत्ति वंद हो गयी।

वनादास जीने आजन्म किसीको सिर झुकाकर प्रणाम नहीं किया । वे कहा करते थे कि अपना सिर तो मैंने भगवान् को अर्पण कर दिया है, दूगरेके सामने उसे झुकानेसे इष्टदेवकी अप्रतिष्ठा होती है—

'सिर दिया सरकार को सो और का केसे नवे ।

उनको जगन्माता श्रीसीताजीका वड़ा भरोसा था। इसिंछिये उन्हें अपने खान-पान-आरामके छिये कोई फिक नहीं रहती थी। वे कहते थे—

भोजन सिय को भेजो पैहों। रूखो सूखो सरो नकारो परम प्रेम ते खेहीं॥ जगत आस तिज भयो आपु को, अब पर घर निहं जैहों। 'बनादास' किमि आस करें पर, आपु को दास कहेहों॥

वीमारीके समय भी औपध-उपचारके लिये चिकित्सकों-की शरण न लेकर वे सीता माताकी ही याद किया करते थे—

को तन ताप हरै सीता बिन । बात सीत ज्वर जुरे जोर किर, जानि अवल मोहि अति त्रासा इन । बहु उपाय किर के हारची हिय, आपु सिरस सूझत कोउ नाहिन ॥

इसी श्रद्धा-विश्वासका यह फल था कि अपने चालीस वर्षके अयोध्यावासमें इन्हें कभी भिक्षा मॉगनेकी जरूरत ही नहीं पड़ी।

ये बहुत स्पष्टवक्ता थे । ऐश-आराम, साधुताके नामपर नाना आडम्बर—इनसे ये दुखी रहा करते थे । इसलिये अपनी रचनाओंमे महात्मा कबीरदासकी तरह इन्होंने कड़े शब्दोंमें इसकी समालोचना की है ।

वनादासजीने आत्मानुभूति, भगवद्भक्ति तथा तद्-विषयक संतोके जो अनुभव लिखे हैं, देखिये, वे कितने सही हैं। वे लिखते हैं— अजव रॅंग अनुमी बरसे लाग ।

काम कोघ मद आस वासना अर्क जनासिंह झरसे लाग ।

लोम मोह परद्रोह दोप दुल किंत कुचाल सब तरसे लाग ॥

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीनि गुन विधि निषेध को गरसे लाग ॥

इन्द्री दमन अमन सब मॉतिहि अरुचि होन अब छरसे लाग ॥

मन बुवि चिन हंकार धूरि में, जा बेनहार सो जरसे लाग ॥

धीर विवेक बोध अनुरागिंह ज्ञान विरागिंह परसे लाग ॥

छमा सील संतोष सुराई साति सहज सुख सरसे लाग ॥

'दास बना' जि नाम सो उपजा मुक्त करत नहि अरसे लाग ॥

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

रहना एकांत सब बासना को अंत किएँ,
सात रस साने औं न खेद उतसाह है।
धीर कुटी छाए, जारु जटा को मुडाए,
मोह कोह को नसाए, सदा विना परवाह है।
उदिमको डार, मन मारे औ विचार वेद,
हारे हक सारे औ विचारे गुनगाह है।
तरक, तकरीरी औ जगीरी तीनि होक,
'वना' आस फरक ती फकीरी वाह वाह है।
जिस अगोक दृक्षके नीचे महात्मा बनादासजीको शन
लाम हुआ था, वह अयोध्याजीमें विक्टोरिया पार्कके पश्चिमी

## भक्त मुरारीदास

किनारेपर आजतक मौजूद है।

मध्यदेशान्तर्गत छत्तीसगढ परगनेके विलीदाँ नामक गाँवके पास लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व एक अत्यन्त अर्किचन ब्राह्मण- के घर मुरारीका जन्म हुआ । इस कंगाल निरीह परिवारमें मुरारी अत्यन्त सुन्दर, स्वस्थ और प्रसन्न वालक था । ऐसे सुन्दर वच्चेको पाकर माता-पिता दोनों निहाल हो गये । मुरारीको गोदमें लेकर उसकी मा लोरियाँ सुनाती । प्रातः- काल जगाते समय, भोजन कराते समय, नहलाते समय और सुलाते समय—जब देखिये वह कोई-न-कोई गीत सुनाकर अपने प्यारे शिशुको रिझाती रहती । इस प्रकार मुरारीको संगीतका रस माताके दूधके साथ मिया था । उसकी वाणी अत्यन्त लोचभरी और मधुर थी । इस कारण गाँवकी खियों और वच्चोंको वह प्राणोंसे भी प्यारा लगता ।

मुरारीसे सभी मुन्दर गीत मुनते । उन्हें ऐसा लगता मानो उनका यह प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी है, जिसने वॉम्रुरी वजाकर गोपियोंको मनमाना नचाया था। वे अपने आनन्दके लिये कभी मुरारीको पीली रेशमी धोती पहना देतीं, नीचेतक लटकती हुई वनमाला गलेमें हाल देतीं, बड़े-बड़े वालोंकी कबरी वॉधकर उसमें मोरकी पॉल खोंस देतीं। हाथमें एक लकुटिया और मुरली देकर जब वह काजल और खौर लगाये, पैरोंमे बुँघक बॉधकर नाचने लगता तो सत्य ही वह त्रिमुवनसुन्दर स्यामसुन्दर-सा सलोना लगता।

परंतु यह रस-रङ्ग अधिक दिन न चल सका । पहले सुरारीके पिताका देहान्त हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी माने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी माका यही आशीर्वाद था कि 'बेटा! जो सबकी सम्हाल रखते हैं, वे सुम्हारी भी सम्हाल रक्खेंगे। मैं तुम्हारी चिन्ता क्यों करूँ। सुम जहाँ रहो, प्रभु-प्रेममें छके रहो। मेरा यही आशीर्वाद है कि भगवान सुम्हारा सब प्रकार मङ्गल करें ''''।'

चारों ओरसे अपनेको सर्वथा अनाय पाकर आश्रयहीन मुरारीके मनमें गॉव छोड़ देनेकी वात प्रायः आया करती । एक मा थी, उसने भी साथ छोड़ दिया; अब यहाँ किसके लिये रहना है। परंतु मुरारीको मन्दिरमें बैठनेसे बड़ी शान्ति मिलती । गॉवके लोग मुरारीको चाहते, परंतु सबसे उपरत हो वह प्रायः सबसे अलग ही रहता । कभी-कभी कोई अपने घरसे लाकर कुछ खिला देता तो खा लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता।

एक बार लगातार तीन दिनोंतक मुरारीको कुछ भी खानेको नहीं मिला । न किसीने उससे पूछा एवं न वह स्वयं किसीके पास गया । भूख एवं प्यासके मारे उसके प्राण विकल थे । वह जानता था कि अब वह ज्यादा जीवित नहीं रहेगा । उसने वेजार होकर अपना अन्तिम संगीत प्रभुके चरणोंमें निवेदित किया । उसका स्वर लड़खड़ा रहा था । ऑसुआंकी झड़ी लगी हुई थी । मुरारी गीत पूरा नहीं कर पाया । लड़खड़ाकर बीचमें ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुखसे वार-वार यही निकल रहा था—

विसर न जाज्यों मेरे मीत । तजिहों न मोहन प्रीत ॥ इतनेमें वह देखता है कि मन्दिरसे कोई देवी सुन्दर वस्त्राभूपणोसे सुसजित त्रैलोक्यसुन्दरी अग-जगमोहिनी एकाएक निकली । उसने मुरारीके सिरको गोदमें रखकर कहा—'बेटा! जिसकी कोई सुध लेनेवाला नहीं होता। उसकी सुध में लेती हूँ—सारा संसार मेरी संतान है। उठो। भोजन करो।'

मुरारी अर्द्धचेतन अवस्थामे पड़ा था। माता अपने हार्योंसे उसे खिलाने लगी। खिला-पिलाकर माने उसे प्यारसे अपनी गोदमें सिर रखकर सुला दिया।

जागनेपर मुरारीकी दशा निक्षित्त-सी हो गयी । वह जिसे देखता, उसीके चरणोमें लोटता और मा-मा चिल्लाता । राह चलनेवाला ब्राह्मण हो या चाण्डाल—मुरारीके लिये सभी साक्षात् जगजननी श्रीराधारानी ही थे । वहाँके नरेशने उसे अनाचारी समझ देश-निर्वासित कर दिया । मुरारीको अब किसी देशसे कोई मोह नहीं था । उसके लिये सभी भूमि गोपालकी हो चुकी थी । उसने पूरी मस्तीसे भगवान्का एक गीत राजाको सुनाया और चल पड़ा अपने प्यारेके देश बृन्दावनकी ओर । बृन्दावनमें उसका एकमात्र काम था—यमुनाके किनारे-किनारे घूमना; कभी घूमना, कभी गाना, कभी नाचना एवं कभी यों ही खिलखिलाकर हँसना और कभी तुरंत डाढ़ मारकर रोना । मुरारीको दुनिया पागल कहती ।

वहाँ मुरारीके जानेके बाद छत्तीसगढ़-नरेशकी दशा विचित्र हो गयी । उन्हें अपने अपराधपर अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ । वह अपनी रानी एवं सामन्तोंके साथ उसे छेने गये। किंग्र मुरारी अपनी मस्तीमें अपना सव भूल चुका था । उसने राजाको पहचाना ही नहीं । उसके लिये तो सभी वासुदेव हो चुके थे । वह तो उन्मत्त-सी अवस्थामें यमुनाजीकी तपती रेतपर नृत्य कर रहा था । राजाने उन्हें दण्डवत् किया तो वह लगा जोरसे हॅसने । किंतु राजाको तो अपने कियेपर अत्यन्त ग्लानि हो रही थी । उन्होंने पालकी मँगवायी । मुरारीदासको उसपर वैठाकर छत्तीसगढ़की ओर लिया चले ।

मुरारीदासके लौटनेपर छत्तीसगढमे नवीन प्राण आ गये । सर्वत्र आनन्द-मङ्गल-यधाइयाँ होने लगीं । राज्य-भरमे धूम मच गयी । राजाकी जीवनचर्या ही वदल गयी । साधुसङ्ग और प्रजापालनमें ही उनका सारा समय वीतने लगा । प्रजामे उनकी नारायणबुद्धि हो गयी और उनकी सेवामे राजाको बड़ा सुख मिलने लगा ।

किसी तरह कुछ दिन तो मुरारीदासजी वहाँ रहे। एक दिन प्रातःकाल लोगोने देखा—मुरारीदासका कंथा-करवा वहीं है और मुरारीदास अब वहाँ नहीं हैं। लोगोंने बहुत ढूँदा, पर उस पागलका पता न चला।

## महाराज व्रजनिधि

महाराज व्रजनिधि भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानीके चरण-कमलके उपासक थे। वे भगवान्के रूप-रस-माधुर्यके अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवद्गुणगानसे अपनी काव्यसाधना सफल की।

महाराज व्रजनिधिका जन्म संवत् १८२१ वि० में हुआ था । उनका नाम प्रतापसिंह सवाई था । वे जयपुर राज्यके अधिपति थे । यद्यपि उनका अधिकांश समय राजकार्य और रणस्थलमे ही बीता था, तो भी भक्ति-रसकी तरङ्गमे वे अपने कुलदेवता भगवान् व्रजनिधिके सम्बन्धमें सरस और माधुर्य-गुणोपेत पदोकी रचना किया करते थे।

जगन्नायमह उनके दीक्षा-गुरु थे। उन्होंने ही महाराज बजिनिधिके हृदयमें भक्ति-भाषना सुदृद की थी। महाराजने उनका श्रद्धापूर्वक आभार स्वीकार किया है। महाराज बजिनिधि- ने ऐश्वर्यके वातावरणमें माधुर्य और श्रीकृष्ण-भक्तिका जो स्रोत प्रवाहित किया वह उनके अनन्य भगवरप्रेमका परिचायक है।

वे ठाकुरजीको नित्य पाँच पद' नये समर्पित किया करते थे । उनके स्लेह-विहार, विरह-सिल्ता, रासका रेखता आदि प्रन्थोंके अवलोकनसे पता चलता है कि उनमें पिवत्र भगवद्भक्ति और दिल्य प्रेमका समुद्र उमड़ा करता था। वे ग्रुद्ध सान्विक शृङ्कार-रसमें पद्र-रचना करके प्रभुको रिझाते रहनेमें ही आत्मानन्दकी पूर्ण उपलब्धि करते थे। उनमें ज्ञज-भूमिके प्रति अपार अनुरक्ति थी। वे ज्ञज-रजमें लोटते रहनेकी सदा उत्कट इच्छा किया करते थे। ज्ञज्यसे लोटते रहनेकी सदा उत्कट इच्छा किया करते थे। ज्ञज्यसे लोटते रहनेकी सदा उत्कट इच्छा किया करते थे। ज्ञज्यसे लोटते रहनेकी बार भगवान् श्रीकृष्णके ज्ञत्सक्ष दर्शन भी हुए वे। उनका पद आजु में अँखियन को फल' षायो' इस तम्यका पृष्ट प्रमाण है। सुन्दर श्याम-

सलोने नन्दनन्दनपर उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था । उन्होंने एक स्थलपर अपना कृष्णानुराग प्रकट किया है---

प्यारी व्रज को ही सिंगार ।

मोर पदा अरु लकुट बॉसुरी, गर गुंजन को हार ॥
वन वन गोधन सग डोठिबो, गोपन सों कर यारी ।
सुनि सुनि के सुद्ध मानत मोहन व्रजवासिन की गारी ॥
विधि सिव सेस सनक नारद से जाको पार न पार्वे ।
वाकों घर वाहर व्रजसुंदरि नाना नाच नचावे ॥

णेसो परम छत्रीजो ठाकुर कहीं काहि नहिं भाते । 'व्रजनिधि' सोई जानिहें यह रस, जाहि स्थाम अपनावे ॥ व्रजनिधिने अपनी सरस और भक्तिपूर्ण पद-रचनामें परम रितक नागरीदासजीकी काव्यपरम्पराका अनुगमन किया । नागरसमुच्चयके पदोसे उनकी रचनाका अधिक साम्यहै। वास्तवमे उनका जीवन धन्य था कि संघर्षमें रहकर भी उन्होंने अपने उपास्य राधा-कृष्णकी भक्तिका अलैकिक आनन्द लाम किया । सं० १८६० वि०मे उनका देहावसान हो गया ।

## भक्त प्रेमनिधि

भक्त प्रेमनिधि प्रेमकी साक्षात् मूर्ति थे, उनपर भगवान् की प्रेममयी कृपाकी निरन्तर वृष्टि होती रहती थी। प्रभुके सुख और संतुष्टिमे ही वे अपना मङ्गळ देखते थे। भगवान्के मङ्गळमय विधानमे उनकी अडिग आस्या थी। वे आगरामे रहते थे। भगवान्की सेवाके लिये वे सूर्योदयसे पहले ही यमुनानदीसे जळ लाया करते थे। उनका निवास-स्थान यवनोकी वस्तीके निकट था। अतएव आगङ्का वनी रहती थी कि सूर्योदयके बाद जळ छू न जाय।

एक दिन भगवान्ने भक्तिकी कड़ी क्सौटीपर भक्तको कसना चाहा । आधी रातके वाद ही आकाशमे काली घटाऍ छा गयीं, विजली चमकने लगी, कहीं हाथ पसारे भी न सूझता था । मूमलधार वृष्टिके फलस्वरूप सारी धरती कीचड़मे वदल गयी । प्रेमनिधिको तो प्रमुके लिये शुद्ध जल लाना था। नींद नयनोंमे न समा सकी । सिरपर भगवत्सेवाकी चिन्ता सत्रार थी, वैठकर विहान कर रहे थे। मनने कहा कि 'सूर्योदयके बाद ही जल लाना ठीक होगा।' बुद्धिने उसका समर्थन किया। हृदयने विरोध किया कि <u>भगवत्सेवामे प्रमाद और आल</u>स्पको तो स्थान ही नही है। विवेकने भक्तके भाव-विकासमें वल दिया । प्रेमनिधिने हाथमे गागर ले ही तो ली। पैर कीचड़मे लथपथ मले हो जाय, शरीर कालिन्दीके तटपर भले ही निष्पाण हो जाय, पर सेवाके लिये जल लाने तो जाना ही था। मक्तने गागर लेकर पैर वढ़ा दिये । भगवान्के भक्त ही तो ठहरे। व्यामसुन्दर नन्दनन्दन कोटिकन्दर्पलावण्ययुक्त रासेश्वरको नित्य-विहार भले ही छोड़ना पड़े, पर उनके देखते भक्त अरक्षित नहीं रह सकते । भगवान् भक्तके कल्याण और

मुखकी निरन्तर चिन्ता किया करते हैं। प्रेमनिधिने देखा एक बारह सालका सुन्दर बालक उनके आगे-आगे मसाल लेकर चल रहा है। उन्होंने सोचा कि राजपथका मसालची होगा; जहाँतक जाय, वहाँतक इसके मसालका उपयोग कर लेना चाहिये। पर आश्चर्यकी वात तो यह हुई कि यमुनातटपर उनके पहुँचते ही वह बालक अहस्य हो गया। प्रेमनिधिने उसके इस व्यवहारकी ओर कुछ ध्यान ही न दिया। वे तो स्नान करके गागरमे जठ लेकर जानेकी वात सोच रहे थे। वे जल लेकर चलने लगे तो मसालची फिर दीख पड़ा । निवास-स्थानपर पहॅचते ही मसालची अन्तर्धान हो गया। प्रभुकी लील भक्तरे छिपी न रह सकी; प्रेमनिधिके नयनोंने ब्वॅघराले बाल, कमल-नयन, कोटि शशि-विनिन्दित मुखसुपमाका दर्शन किया था। वे उनके वियोगमे मछलीके समान विरह-विक्षिप्त हो उठे । हाथोंको तो पाला मार गया, प्रभुका आल्डिन न कर सके । पैर तो न आगे उठते थे और न ठहर पाते थे, व्रजेश्वरके पीछे दौड़ न सके । पापी प्राण विकल हो उठे, प्रमुका स्पर्ग न कर सके । भक्तने भगवान्के अदृश्य हो जानेमे उनकी मङ्गलमयी ऋपाराक्ति देखी, उनके विधानमे ही संतोपकी अनुभूति की ।

प्रेमनिवि भगवान्की कथासुधाका नित्य स्वयं पान करते थे और दूसरोको भी उसका रसास्वादन कराते थे। उनकी भागवतकी कथामे रसिकजनोकी खासी भीड़ रहा करती थी और स्त्रियोकी संख्या तो पुरुषोसे भी अधिक रहती थी। कुछ द्वेपियो और निन्दकोने यवनाधिपसे शिकायत की कि प्रेमनिधि तो चिरत्रहीन और पतित है। भगवान् जब अपने भक्तको विशेषरूपसे सम्मानित करना चाहते हैं तो उनकी प्रशंसाकी अभिदृद्धिके लिये निन्दकों, आलोचकों और दोपदर्शियोंकी जमात-सी खड़ी हो जाती है तथा उनपर कष्टोंके बादल छा जाते हैं। यवनाधिपने उन्हें कारागारमें बंद करवा दिया। प्रेमनिधिको कारागारमें बंद होनेकी तिनक भी चिन्ता नहीं थी; उन्हें तो यह बात रह-रहकर पीड़ा पहुँचा रही थी कि जिस समय वे भगवान्को जल पिलाने जा रहे थे, उसी समय दुष्ट सिपाही उन्हे राजसभामें पकड़ लाये। प्रभु प्यासे रह गये, उनकी तृप्ति न हो सकी। प्रेमनिधि प्रत्येक क्षण यही सोच रहे थे कि प्रभुकी प्यास किस तरह मिट सकेगी। रातको भगवान्ने यवनाधिपसे स्वप्नमें पानी माँगा, उसने शीघ ही पानी लानेका वचन दिया। भगवान्ने कहा कि 'मुझे प्यास लगी हैं, मैं तुम्हारे हाथका पानी नहीं स्वीकार कर

सकता; प्रेमसे पानी पिलानेवालेको तुमने कारागारमें बंद कर दिया है।' मगवान्की लीलाने उसकी ऑख खोल दी, उसे अपनी भूलपर वड़ा पश्चात्ताप हुआ। प्रेमनिविको तत्काल ही मुक्तकर उसने उनके चरणोंपर मस्तक नत कर दिया, क्षमा माँगी। रातमें ही अपने आदमीके साथ उन्हें सम्मानपूर्वक घर भिजवा दिया। मक्तने मगवान्को पानी पिलाया। जिन अधरोंकी प्यास बुझानेके लिये निकुआविश्वरी स्वयं हाथमें दिव्य स्वर्णपात्रमें यमुनाजल लेकर सेवामें सर्वस्व समर्पण करती रहती हैं, उनकी संतुष्टि मक्त कर सके—यह तो मगवान्की महिमा और स्वजनोंके प्रति प्रगाद प्रेम ही है। मगवान् तो प्रेमनिधिके प्रेमके प्यासे थे। प्रेमनिधिने उनका दर्शन करके परमानन्द प्राप्त किया।

# भक्त हिम्मतदास

उन्नीसवीं शतान्दीमें पनाराज्यके बरायछ ग्राममें, जो पक्षासे क्राम्मा पाँच कोल है, श्रीहिम्मतदासजीका जन्म हुआ। इनका कुल परम्परासे भगवन्नक या। साधु-अम्यागतींका घरपर सत्कार होता था। इससे बचपनसे ही हिम्मतदासजीको साधुसङ्ग प्राप्त हुआ। कथा-पुराण तथा हरिचर्चा, कीर्तन आदिमें इनका समय बाल्यकालसे ही व्यतीत होने लगा। मगवान्की कृपासे इनको पितपरायणा सुशीला पत्नी मिली थी। दयाराम नामका एक पुत्र था। [ये दयारामजी भीमद्रागवतके अच्छे शाता हुए।]

हिम्मतदासजीको भगवान्का गुण-कीर्तन करनेमं विशेष भानन्द आता था। झाँझ बजाते हुए कीर्तन करते-करते वे विहल हो जाया करते थे। पलाके राजमन्दिर, श्रीयुगळिकशोर-जीके दर्शन करने, वे नित्य पैदल झाँझ बजाते हुए अपने-प्रामसे आया करते थे। एक दिन जब ये कीर्तन करते, झाँझ बजाते गाँवसे पला जा रहे थे, तब जंगळके मार्गमें चोर मिल गये। चोरोंने कहा—धाबाजी! चिल्ला क्यों रहे हो ! हमलोग चोर हैं। तुम्हारे पास जो कुछ हो, धर दो यहाँ। हिम्मतदासजी अपनी धुनमे थे। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उनको कुछ बोळते न देख चोरोंने झाँझ छीन ळी और बाँटकर इनसे पास जो हो, वह दे देनेको कहा। इन्होंने कहा—धाई! मेरे पास तो ये झाँझें ही थीं। इनको बजाकर में भगवान्का गुण गाता था, सो तुमळोगोंने छीन ही लीं। चोरोंने भीदेख लिया कि साधुके पास कुछ नहीं है; अतः वे भागे

भूतकी लँगोटी ही मली' के न्याय**रे साँस लेकर ही** चलते बने ।

झाँस छिन जानेसे कीर्तनमें वाघा पड़ी । इससे हिम्मतदासजीको कुछ दुःख हुआ । उघर थोड़ी दूर जाते ही चोर चिल्लाने लगे—'ओ बाबाजी ! हमपर दया करो ! हम अन्धे हो गये हैं। हमारी ऑर्खे अच्छी कर दो । अपनी झाँस ले जाओ ।'

साँस मिलनेंकी बात सुनकर प्रसन्नतामे ये उनके पास दौड़ गये। इनका शब्द सुनते ही झाँझ भूमिमें डालकर चोर पैरोंपर गिर पड़े। भगवान्का स्मरण करके इन्होंने उनके नेत्रोंपर हाथ फेरा। वे लोग फिर देखने लगे। उनसे इन्होंने कहा—'अब चोरी करना छोड़ दो। किसीको कभी सताना मत। भगवान्का मजन करके जीवनको सफल बनाओ।' इनके उपदेशसे चोरोंने चोरी छोड़ दी। वे भगवान्के भजनमें लग गये। सच्चे साधुके क्षणभरके सङ्गदी ऐसी ही अपूर्व महिमा है।

चोरोंके मार्गमें मिलनेसे हिम्मतदासजीको पन्ना पहुँचनेमें रात हो गयी । श्रीयुगलिकशोरजीकी सन्ध्या-आरती, न्यारू आदि होकर शयन हो चुका था । वहाँ पहुँचनेपर पहरेदारने इन्हें बताया कि प्लब दर्शन नहीं हो सकेगा, अब तो पट बंद हो गये हैं ।' उसी समय भगवान्का ध्यान करके इन्होंने कहा—

कपटिन को लागे रहैं, हिम्मतदास कपाट । प्रेमिन के पग घरत ही, खुलैं कपाट झपाट ॥

इतना कहते ही मन्दिरके पट अपने आप खुल गये । प्रेममें विद्वल होकर ये स्तुति करने लगे । इनके स्तुति करते-करते मञ्जल-आरतीका समय हो गया । महंत गोविन्द दीक्षितजीने जब चौकीदारसे यह समाचार सुना, तब इनके चरणोंमें जाकर प्रणाम किया । प्रातःकाल महाराज पन्ना भी मन्दिरमें दर्शन करने आये । उन्होंने भी पट खुलनेकी बात सुनी । महाराजने इनसे प्रार्थना की—'आपको बरायछ प्रामसे रोज-रोज यहाँ आनेमें बड़ा कष्ट होता है । आप मेरी ओरसे एक गाँव स्वीकार करें और यहाँ निवास करें ।' लेकिन मगवान्के लाढ़िले मक्त मायाके ऐसे प्रलोभनोंमें नहीं आया करते । हिम्मतदासजीने नम्रतापूर्वक महाराजकी बात अस्वीकार कर दी और आरती हो जुकनेपर अपने ग्राम लोट गये ।

हिम्मतदासजी बड़े ही साधुसेबी थे । उधरसे आनेजानेवाले साधु इनके यहाँ ठहरा ही करते थे । इन्हें भी
संतोंकी सेवामें बहुत सुख मिलता था । द्रव्यका संकोच
होनेसे प्रामके परमेश्वरी नामक बनियेसे अनेक बार उधार
सामान इन्हें लेना पड़ताथा । एक बार साधुओंकी एक जमात
इनके यहाँ आ गयी । इन्होंने आदरपूर्वक उनको ठहराया
और उनके भोजनका सामान लेने बनियेके यहाँ पहुँचे ।
बनियेने इनको आदरपूर्वक बैठाकर पिछला हिसाब समझाना
प्रारम्भ किया । इनके उधार सामान माँगनेपर उसने कहा—
'महाराज ! पिछले रुपये बहुत हो गये हैं । पुराना हिसाब
सुकता हुए बिना मैं उधार नहीं दूँगा ।'

बनियेकी बात उचित ही थी। हिम्मतदास बड़ी निराशा लिये पर पहुँचे। उनकी पतिवता पत्नीने सब बातें सुनीं। उसके सारे आभूषण साधुरेवामें पहले ही विक चुके थे, केवल एक नथ बाकी थी। पतिको उदास देखकर उस साम्बीने वह नथ देते हुए कहा—'स्वामी! इसे देकर आप साधुओं के मोजनका सामान ले आयें।' हिम्मतदासको पत्नीका एकमात्र आभूषण लेते संकोच तो बहुत हुआ, पर दूसरा कोई उपाय नहीं था। नथ लेकर हिम्मतदास बनियेके पास गये। उसे गिरवी रखकर भोजनका सामान लाकर उन्होंने साधुओं को मोजन कराया। प्रातःकाल साधु विदा हो गये।

साधुओंके चले जानेपर हिम्मतदास नदी-किनारे स्नान करने चले गये । उधर भगवान् उनका रूप धारणकर बनियेके पास पहुँचे और उससे रूपया लेकर नय लौटानेको कहने लगे। बनियेने हिसाब करके पौने तीन सौ रूपये माँगे। पूरा हिसाब चुकता करके नथ लिये भगवान् हिम्मतदासके घर आये और बोले—'यह नथ ले जाओ और पहन लो।'

स्त्री अपने रोजके नियमानुसार घर लीपनेमें लगी थी। उसने कहा—'अभी तो आप लोटा-घोती लेकर नदी किनारे गये थे, इतनी देरमें नथ कहाँसे ले आये १ मैं ठाकुरजीका चौका दे रही हूँ, उसे चबूतरेपर रख दो।'

भगवान्ने कहा—स्वर्णका गहना पृथ्वीपर नहीं रक्खा जाता । जस्दी आकर पहन लो ।

स्त्रीने पास आकर कहा—'मेरे हाथ तो गोवरसे सने हैं। तुम्हीं पहना दो।' अतः प्रभुने अपने हाथों ही उसे नथ पहना दी और घरसे बाहर चले गये।

स्तान करके लौटनेपर स्त्रीकी नाकमें नथ देखकर आश्चर्यसे हिम्मतदासजीने पूछा—'तुम्हें यह नथ कहाँसे मिल गयी ?'

स्त्रीने कहा—'महाराज ! बुढापेमें यह हँसी अच्छी नहीं लगती।अभी अपने हाथसे आप ही तो पहिना गये हैं। मैंने तो अभी गोवरके हाथ भी नहीं धोये।'

हिम्मतदास घरसे सीधे विनयेके पास जाकर पूछने लगे—'मेरी नथ तुमने किसके हाथ वेच दी ?'

विनया बोला—'आज आप यह कैसी बात कर रहे हैं ? मेरा सब रुपया देकर अभी-अभी तो आप नथ ले गये हैं । यह बही रक्खी है और यह इसपर हिसाब चुकता होनेके इस्तखत हैं।'

अव हिम्मतदासजीके नेत्रोंसे ऑस्की धारा चलने लगी। उन्होंने कहा—'भैया परमेश्वरी! तुम्हारा नाम सार्थक हो गया। तुम सच्चे परमेश्वरदास हो। तुम्हे भगवान्ने दर्शन दिया। मैंने पता नहीं कौन-सा अपराध किया है कि मुझे दर्शन नहीं हुआ।' घर आकर स्त्रीके सौभाग्यकी भी उन्होंने प्रशंसा की। अपने दर्शन न होनेके दुःखसे व्याकुल होकर दिनभर भूखे-प्यासे घदन करते बैठे रहे वे। रात्रिमें उन्हें लगा कि कोई कह रहा है—'तुम्हें चृन्दावनमें दर्शन होंगे।' इतना सुनते ही शरीरमें अद्भुत स्फूर्ति आ गयी। सॉझें बजाते, कीर्तनकी धुनमें तन्मय, देहकी सुधि भूले वे चृन्दावन चल पड़े। अपने ऐसे प्रेमी भक्तकी अगवानी करने चृन्दावनविहारी, मोरमुकुटधारी, बनमाली, श्यामसुन्दर चृन्दावनसे बाहर मार्गमें आये और भक्तसे

मिले । भगवान्ने कहा—'तुम सात दिनके भूखे-प्यासे हो। आओ, इस कदम्बके नीचे इम सब भोजन करें।' प्रभुकी आशा मानकर इन्होने महाप्रसाद ग्रहण किया। फिर मिलनेका वचन देकर भगवान अन्तर्थान हो गये।

हिम्मतदासजीने ज्यों ही वृन्दावनमे प्रवेश किया कि इन्हें सब लड-चेतन श्यामा श्यामस्वरूप ही.दिखायी पड़ने लगे। दूमरे दिन श्रीयमुनाजीके तटपर पहुँचे तो देखते हैं कि वजके जीवनसर्वस्व रत्नके हिंडोलेपर श्रीराप्तेस्वरीके साथ विराजमान हैं। आप तुरंत ही समीप पहुँचकर झूला झलाने लगे।

वृन्दावनसे आपने मथुराकी यात्रा की । व्रजके समस्त पावन स्थलोंपर जाकर उनके दर्गन किये । गोकुल पहुँचने-पर श्यामसुन्दरने इन्हे अपने बालरूपका दर्शन दिया । व्रजके पावन क्षेत्रोंकी यात्रा करके ये फिर घर लौट गये और जीवनपर्यन्त श्रीवृन्दावन-विहारीके स्मरण-भजनमे लीन रहे ।

# बालक मोहन

दीन दुखी असहाय की सेवा सार सम्हाल । को अपनी ज्यों करि सकें, बिना विहारीलाऊ ॥

एक छोटे-से गाँवमे एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। एक छः वर्षके बालकके अतिरिक्त उसके और कोई नहीं या । वह दो-चार भले घरोंते भिक्षा मॉगकर अपना तथा बच्चेका पेट भर लेती और भगवान्का भजन करती थी। भीख पूरी न मिलती तो बालकको खिलाकर खयं उपवास कर लेती । गाँवमे सम्पन्न लोग भी थे, पर एक दरिद्राकी चिन्ता धनियोंको क्यो होने लगी। अवतक तो यह क्रम चलता रहा; पर अब ब्राह्मणीको लगा कि ब्राह्मणके वालकको दो अक्षर न आये, यह ठीक नहीं है। गाँवमे पढानेकी न्यवस्था नही थी। गाँवते दो कोसपर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने वेटेको लेकर वहाँ गयी। उसकी दरिद्रता तथा रोनेपर दया करके वहाँके अध्यापकने बच्चेको पढाना स्वीकार कर लिया। उस समय पढनेवाले छात्र गुरुगृहमे रहते थे; किंतु ब्राह्मणीका पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणीको भी अपने एकमात्र पुत्रको देखे बिना चेन नहीं पड सकती थी; अतः मोहन नित्य प्रातः पढने जाता और सार्यकाल घर लौट आता ।

दो कोस प्रातः और दो कोस शामको पैदल चलना पडता छः वर्गके बालक मोहनको विद्या प्राप्त करनेके लिये। मार्गमे कुछ दूर जंगल था। शामको लीटनेमे ॲधेरा होने लगता था। उस जंगलमे मोहनको डर लगता था। एक दिन गुरुजीके यहाँ कोई उत्सव था। मोहनको अधिक देर हो गयी और जब वह घर लीटने लगा, रात्रि हो गयी थी। अँधेरी रात, जंगली जानवरोके शब्द—जंगलमे बेचारा नन्हा बालक मोहन भयसे थर-थर कॉपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होनेके कारण बच्चेको हूँ दुने निकली थी। किसी

प्रकार अपने पुत्रको वह घर ले आयी । मोहनने सरलतासे कहा—'मा! दूमरे लड़कोको साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं । मुझे जंगलमे आज वहुत डर लगा । तू मेरे लिये भी एक नौकर रख दे।'

बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके। माताको रोते देख मोहन मी रोने लगा। उसने कहा—'मा!तू रो मत! क्या हमारे और कोई नहीं है ?'

अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे ? उसका हृदय व्यथासे भर गया । उसने कहा—'वेटा ! गोपालको छोड़कर और कोई हमारा नहीं है।'

बच्चेकी समझमे इतनी ही बात आयी कि कोई गोपाल उतका है। उपने पूछा—प्गोपाल कौन १ वे क्या लगते हैं मेरे १ कहाँ रहते है वे ११

ब्राह्मणीने सरल भावसें कह दिया—'वे तुम्हारे भाई लगते हैं। सभी जगह रहते हैं। परतु सहजमे नहीं दीखते। ससारमें ऐसा कौन-सा स्थान है, जहाँ वे नहीं रहते। लेकिन उनकों तो देखा था ध्रुवने, प्रह्लादने, गोंकुलके गोंपोंने।'

बालककी समझमे आये, ऐसी वातें ये नहीं थीं। उसे तो अपने गोपालमाईको जानना था। वह पूछने लगा— गोपाल मुझसे छोटे हैं या बडें! अपने घर आते हें या नहीं!

माताने उसे बताया—'तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम ग्रेग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पानेके लिये व्याकुल होता है, उसीके पुकारनेपर वे उसके पास आते हैं।'

मोहनने कहा-- जंगलमे आते समय मुझे वड़ा हर्

ल्गता है। में उस समय खूव व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारूँ तो क्या गोपाल भाई आयेंगे ?

माताने कहा--- 'त् विश्वासके साथ पुकारेगा तो अवस्य में आर्येगे।'

मोहनकी समझने इतनी वात आयी कि जंगलमे अव इरनेकी आवश्यकता नहीं है । डर लगनेपर मै व्याकुल होकर पुकार्रगा तो मेरा गोपाल भाई वहाँ आ जायगा । दूमरे दिन पाठशात्मसे लौटते समय जब वह वनमे पहुँचा। उसे डर लगा । उसने पुकारा—भोपाल माई ! तुम कहाँ हो ? मुझे यहाँ टर लगता है । मैं व्याकुल हो रहा हूँ । गोपाल माई ?'

जो दीनवन्यु है, दीनोंके पुकारनेपर वह कैसे नहीं पोलेगा। मोहनको वड़ा ही मधुर स्वर सुनायी पड़ा— मैया । तृ दर मत। मैं यह आया। यह स्वर सुनते ही मोहनका भय भाग गया। योड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुन्दर दूर्वोदल-स्याम, रीताम्बरधारी, कमललोचन ग्वाल्बाल उसके पास आग्या वृक्षोके बीचमेसे निकलकर। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा। साथ-साथ चलने लगा। उसके साथ नेलने लगा। वनकी सीमातक वइ पहुँचाकर लौट गया। अयतापहारी, भव-भय-निवारक गोपाल भाईको पाकर मोहनका भय जाता रहा। घर आकर उसने जब माताको सब बातें बतायी, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गद्भद हो अपने प्रभुको प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामय द्रीपदी और गजेन्द्रकी पुकारपर- दीड़ पड़े थे, मेरे भोले वालककी पुकारपर भी वही आये थे।

अव मोहन वनमे पहुँचते ही गोपाल माईको पुकारता और वं झट आ जाते । एक दिन उसके गुरुजीके पिताके शाहका आयोजन पाठशालमे होने लगा । सभी विद्यार्थी कुछ-न-कुछ भेंट देंगे । गुरुजी समसे कुछ-न-कुछ लोनेको कह रहे थे । मोहनने भी सरलतासे पूछा—'गुरुजी ! मै क्या है आऊँ ?' गुरुको ब्राह्मणीकी अवस्थाका पता था । उन्होंने कहा—'वेटा ! तुमको कुछ नहीं लाना होगा ।' लेकिन मोहनको यह बात कैने अच्छी लगती—सब लड़के लायेगे तो मैं क्यों न लाऊँ ? उसके हठको देखकर गुरुजीने कह दिया—'अच्छा, तुम एक लोटा दूध ले आना ।' घर जाकर मोहनने मातासे गुरुजीके पिताके शाहकी बात कही और यह भी कहा कि 'मुझे एक लोटा दूध ले जानेकी आज्ञा मिली है ।'

ब्राह्मणीके घरमे या क्या जो वह दूध ला देती । मॉगनेपर भी उसे दूध कौन देता । लेकिन मोहन टहरा बालक । वह रोने लगा । अन्तमें माताने उसे समझाया—'त् गोपाल भाईसे दूध मॉग लेना । वे अवश्य प्रवन्ध कर देंगे ।' दूसरे दिन मोहनने जंगलमें गोपाल भाईको जाते ही पुकारा और मिलनेपर कहा—'आज मेरे गुक्जीके पिताका श्राद्ध है । मुझे एक लोटा दूध ले जाना है । माने कहा है कि गोपाल माईसे मॉग लेना । सो मुझे तुम एक लोटा दूध लकर दो ।' गोपालने कहा—'में तो पहलेसे यह लोटा मर दूध लाया हूँ । तुम इसे ले जाओ ।' मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ । वह लोटा लेकर ऐसी उमंगमें भरा चला, जैसे उसे राज्य मिल गया हो ।

पाठशालामे गुरुजी दूसरे लड़कोंके उपहार देखने और रखवानेमे लगे थे। मोहन हॅसता हुआ पहुँचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूधकों भी गुरुजी देखेंगे; पर जब किसीका ध्यान उसकी ओर न गया, तब वह बोला—'गुरुजी! मैं दूध लाया हूँ।' देरो सामग्रियाँ सम्हालनेमें लगे गुरुजीने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहनने कई बार जब उन्हें स्मरण दिलाया, तब झूँझलाकर बोले—'जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाये जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी वर्तनमें डालकर हटाओ इसे यहाँसे।' मोहन अपने इस अपमानसे खिन्न हो गया। उसको जलाह चला गया। उसके नेत्रोंसे आँस गिरने लगे।

नीकरने लोटा लेकर दूध कटोरेमें डाला तो कटोरा भर गया; फिर गिलासमें डाला तो वह भी भर गया। वाल्टीमें डालने लगा तो वह भी भर गयी। भगवान्के हाथसे दिया वह लोटाभर दूध तो अक्षय था। नौकर प्रवराकर गुरुजी-के पास गया। उसकी वात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहाँ आये। अपने सामने एक बड़े पात्रमें दूध डालनेको अन्होंने कहा। पात्र भर गया, पर लोटा तिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार कई बड़ें-बड़े वर्तन दूधसे भर गये। अब गुरुजीने पूछा—वेटा!तू दूध कहाँसे लाया!?

सरलताचे बालकने कहा—'मेरे गोपाल माईने दिया।' गुरुजी और चिकत हुए। उन्होने पूछा—'गोपाल माई कौन ? ग्रुम्हारे तो कोई माई है नहीं।'

मोइनने दढतासे कहा—'है क्यों नहीं । गोपाल भाई मेरा बढ़ा भाई है। वह मुझे रोज वनमें मिल जाता है।





भक्त प्रेमनिधि

[ पृ० ५६०



[ पृ० ५५७



भक्त हिम्मतवास [ १० ५६२



भक्त मोहन गोपालभाईके साथ [ १० ५६५





भक्त हरिदासजी

[ पृ० ५६७

भक्त लिलताचरण [ पृ॰ ५६६



भक्त डाक्कर मेघसिंहज़ी [ ए० ५७१



मा कहती है कि वह सब जगह रहता है, पर दीखता नहीं। कोई उसे खूब न्याकुल होकर पुकारे, तभी वह आ जाता है। उससे जो कुछ मॉगा जाय, वह पुरंत दे देता है।

अव गुरुजीको कुछ समझना नहीं या । मोहनको उन्होंने दृदयसे लगा लिया । श्राद्धमे उस दूषसे खीर बनी और ब्राह्मण उसका स्वाद वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे । गोपाल भाईके दूधका स्वाद स्वर्गके अमृतमें भी नहीं, तब संसारके किसी नदार्थमें कहाँसे होगा । उस दूधका बना श्राद्धान पाकर गुरुजीके पितर तृप्त ही नहीं हुए, मायाके दुस्तर पारावारसे पार भी हो गये ।

श्राद्ध समाप्त हुआ। सन्ध्याको सब लोग चले गये। मोइनको गुक्जीने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा— बिटा! मै तेरे साथ चलता हूँ। तू मुझे अपने गोपाल माईके दर्शन करा देगा न ?'

मोहनने कहा—'चिलिये, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है।' वनमें पहुँचकर उसने पुकारा। उत्तरमें उसे सुनायी पड़ा—'आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लगता नहीं; फिर मुझे क्यों बुलाते हों?'

मोहनने कहा-- भेरे गुरुजी तुम्हे देखना चाहते हैं,

तुम जल्दी आओ !' गोपाल भाई आ तो गये झटपट, पर आये वे मोहनके लिये । जब मोहनने गुरुजीसे कहा—'आपने देखा, मेरा गोपाल भाई कितना सुन्दर है !' गुरुजी कहने लगे—'मुझे तो कुछ दीखता नहीं । मैं तो यह प्रकाशमात्र देख रहा हूँ ।'

अब मोहनने कहा—भोपाल भाई ! तुम यह क्या खेल कर रहे हो ! मेरे गुक्जीको दिखायी क्यों नहीं पड़ते !

उत्तर मिला—'तुम्हारी बात दूसरी है। तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध है, तुममें सरल विश्वास है; अतः में तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेवको जो प्रकाश दीख गया-उनके लिये वही बहुत है। उनका इतनेसे ही कल्याण हो जायगा।'

उस अमृतमरे खरको सुनकर गुरुदेवका हृदय गद्गद हो गया। उनको अपने हृदयमें भगवान्के दर्शन हुए। भगवान्की उन्होंने स्तुति की। कुछ देरमे जब भगवान अन्तर्धान हो गये, तब मोहनको साथ लेकर वे उसके घर आये और वहाँ पहुँचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गये। गोपाल भाई उस ब्राह्मणीकी गोदमें बैठे थे और मातांके नेत्रोंकी अशुधार उनकी काली खुँघगली अलकोंको भिगो रही थी। माताको शरीरकी सुधि-बुधि ही नहीं थी।

#### 

#### भक्त लिलताचरण

परम पावन भूमि चित्रकूटके समीप एक छोटे-से गाँवमें साजसे कई सौ वर्ष पूर्व एक वैश्यपरिवारमें लिलताचरणका जन्म हुआ—ठीक भादो बदी अष्टमीके दिन । भादोंकी अष्टमी हिंदूमात्रके लिये अत्यन्त पुनीत है। इसी पुण्य-पर्वपर लिलताचरणने माताकी कोखको धन्य किया!

लिलताचरण अपने माता-पिताका एकमात्र लाइला लाल या। इस कारण उनका अमित स्नेह और अपार दुलार उसपर अहर्निश वरसता रहता। वह उनकी ऑखोंका तारा या। उसका एक क्षणका भी विछोह उनके लिये असह्य या। पिता दूकानपर रहते और माता घरका काम-काज करती। पातःकाल स्नानादिसे निवृत्त होकर पिता श्रीहनुमानचालीसाका पाठ करते और माता तुलसीके याल्हेमे जल देती, सर्यनारायणको अर्घ्य देती और फिर श्रीहनुमान्जीको पत्र-पुष्प स्था प्रसाद चढ़ाती। यही उनका नित्य-नियम था। लिल्ता भी माताके साथ ही लगा रहता और उसके सभी कृत्योंको एक कुत्हलभरी दृष्टिसे देखता। वचपनमें जो संस्कार पद्ध जाते हैं, वे कञ्चे घड़ेपर खिंची हुई रेखाके समान कभी मिटते नहीं। लिलताको पॉच-मात वर्षकी उम्रमें हैं श्रीहनुमानचालीसा कण्ठस्थ हो गया और वह बड़े प्रेमसे अपनी माताके साथ बैटकर श्रीहनुमान्जीको एक पाठ सुनाता। यों करते करते उसकी श्रीहनुमान्जीमें और हनुमानचालीसामें प्रीति हो गयी और वह उत्तरोत्तर बढती गयी। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्न पहनकर वह पूजा-घरमें चला जाता और प्रेमगद्भद वाणींसे पास करता। कभी-कभी पाठ करते हुए उमे ऐसा वोध होता कि साक्षात् श्रीहनुमान्जी उसके मस्तकपर हाथ रक्खे हुए हैं और उसे अपनी अमृतमर्था स्नेहदृष्टिने नहला रहे हैं। ऐसे समय स्वभावतः ही लिलताचरणकी ऑखोंसे प्रेमाशुओंकी अविरक्ष

भारा ग्रहने लगती—पाठ बंद हो जाता और एक विचित्र दिच्योन्मादमे घंटों निकठ जाते । माता-पिताको अपने क्चेंकी इस मगवर्षातिसे अपार आनन्द मिलता ।

एक थारकी बात है। लिलताचरणके गाँवके पास ही एक गाँवमें रासलीला हो रही थी। संयोगसे लिलताचरण भी पहुँच गया था। उस दिन गोपियोंकी विरह-लीलाका प्रसद्ध था। भगवान् श्रीकृण वृन्दावनसे मथुरा जाने लगे। गोपियों नाना प्रकार विलाप करती हुई और लोक-लाज आदिकी परवा न करती हुई ऊँचे स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर हा गोविन्द! हा दामोदर!! हा माधव!!!' कह-कहकर इदन करने लगीं।

उधर गोपियों रो रही थीं, इधर छिंछताचरण रो रहा था। आज एकाएक उसने अपनेको गोपीभावमे तछीन पाया। घंटों उसकी विचित्र दशा रही। ऑसुओंसे उसका वक्षःखल भीग गया। आहों और सिसकियोका ताँता लग गया। हृदयमे सोया हुआ विरह जाग पड़ा। रासलीला चल रही थी। गोपियोंकी दशा देखकर उद्दवजी मथुरा लीटकर आ गये हैं और बड़े ही करणस्वरसे राधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रहे हैं।

लिलताचरणको माळूम हुआ-यह श्रीराधाकी दशा उद्भवनी श्रीकृष्णमें नियेदन नहीं कर रहे हैं, अपितु साक्षात् श्रीहनुमान्नी ही अपने प्रिय भक्त लिखताकी विरहन्यया श्रीक्रणको मुना रहे हैं । रासछीलमेंसे लौट आनेपर भी कई दिनोंतक लिखताचरण उसी दिन्य प्रेमोन्मादमे रहा । खाना-बीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। न किमीसे कुछ कहता, न किसीकी कुछ मुनता । रान-दिन रोता ही रहता । हाँ, वीच-वीचमें श्रीहनुमानचा शिसाका पाठ चलता रहता; क्योंकि उसके हृदयमें यह दृढ़ विश्वाम था कि यह सब कुछ श्रीहनुमान् जीकी कृपासे ही प्राप्त हुआ है। रातको उसने एक दिन स्वप्नमें सुना 'अव चृन्दावन जाकर श्रीरङ्गनाथजीके दर्जन क्तो-वहाँ तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हो जायँगी। भगवान्ने अपने चरणोंमे तुम्हें स्वीकार कर लिया है। ' स्वप्न टूटनेपर लिलाचरणने श्रीर्नुमान्जीके संकेतको स्पष्ट समझ लिया और वृन्दायनकी तैयारी कर छी। रातको किर स्वप्नमें श्रीहनुमान्जीने प्रकट होकर द्वादशाक्षरी श्रीवासुदेव-मन्त्र उसके कानमें चुपकेसे सुनाया और एक तुल्सीकी माला छोड़ गये । दूसरे दिन सबेरे ही लिलता वृन्दावनकी ओर चल पहा । वृन्दावनमें पहुँचते ही लिलताकी दशा कुछ और हो

गयी—जेसे युगोंकी विछुड़ी हुई पत्नी अपने पतिके घर आ गयी हो । जीवमात्र उस प्रियतमसे मिलनेके लिये व्याकुछ है । वह यहाँ स्कता है, वहाँ स्कता है । परंतु यहाँ-वहाँकी किसी भी चीजसे उसे कभी सान्त्वना नहीं मिलती ।

लिता सीधे श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरमें पहुँचा । श्रीर धूल्से मरा है ! केशोंमें लटें पड़ गयी हैं ! परंतु प्रेमीको श्रीरसे क्या नाता ।

दिनभर लिलता श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरकी सीढियोंपर वैठा रहता और रातको नगरसे दूर करीलकी कुर्खोमें चला जाता । वहाँ उसे भगवान्की लीलाओंके दर्शन होते—कभी गोपालकृष्णकी माखनचोरी देखता तो कथी गोपियोंके साथ नृत्य करते भगवान्के रासका दर्शन करता तो कभी चीरहरणका । एक एक करके सारी लीलाएँ उसके सामने खुल्ती जातीं। कभी-कभी वह स्वयं रासमे सम्मिलित होकर भगवान्के साथ नाचता-दाहिना हाथ भी श्रीकृणके हाथमें, वायाँ हाथ भी श्रीकृष्णके हाथमे । कहाँ रहता है, क्या खाता-पीता है-इसे कोई जानता न था। वह स्वयं भी नहीं जानता था कि कहाँसे यह सब हो रहा है। एक वृद्ध महात्मा रोटी और छाछ उसे पहुँचा जाया करते थे-वह चपचाप उस लेकर यमुनाजीके किनारे चला जाता और उसे पाकर फिर दो-चार चुल्लू यमुनाजल पीकर अलमस्तीन होला करता था। हनुमान् नीकी दी हुई तुलसीकी माला गलेमे थी और उनका दिया हुआ वासुदेव-मन्त्र हृदयमें अखण्डरूपसे जाग्रत् ! ऑखोके सामने आनेवाला समस्त रूप, कार्नोको सुन पड्नेवाला प्रत्येक नाम-एकमात्र श्रीकृष्णका ही रूप और श्रीकृष्णका ही नाम हो गया था; सभी रूप उती अपरूप-रूपमे घुलमिल गये थे, सभी नाम उस दिव्य नाममे लय हो चुके थे। कार्नोंसे जो कुछ सुनता, उसमे श्रीकृष्ण ही सुनायी पड़ते; ऑखोंसे जो कुछ देखता, उसमें श्रीकृष्ण ही दिखायी पडते ।

पंद्रह-सोलह वर्ष इस प्रेमोन्मत्ततामें एक क्षणकी मॉिं बीत गये। एक भाव, एक रसमें सारा समय। लिलता अन लिलताचरण नहीं था, वह अव साक्षात् लिलता सखी बन गया था। आज रासका अर्जूव समारोह है। समख्य वृन्दावनकी कुर्ज्ञोंमें दिव्य उन्माद नृत्य कर रहा है—लिलत त्रिभङ्गी स्यामसुन्दरने वंशी वजायी। अपनी प्रमुख अष्ट सखियोंके साथ श्रीकृष्ण रासमें पधारे। फिर सहस्र-सहस्र गोपियाँ पधारों! धन्य हैं वे, जो मगवान्की इस दिव्य वंशीष्विनके आवाहनको सुनते हैं और

सुनकर लोक और कुलकी मर्यादाका भङ्ग करके सदाके लिये प्राणधनके प्रणयपथमे चल देते हैं। फिर तो मिलन होता ही हैं। अवश्यमेव होता है। आज लिलताने भी हृदय स्रोलकर हरिके वंशीपथका अनुसरण किया। रासमण्डलीमें उसे मगवान्ने सम्मिलित कर लिया और फिर भगवान्ने सखी लिलताजीको संकेत किया। उन्होंने भगवान्का गुप्त

संकेत समझकर लिलताको अपने हृदयमें छिपा लिया। लिलता लिलतामें लीन हो गया—भगवान्की प्रणयिनीका पद पा गया!

उसके वाद वृन्दावनमे श्रीरङ्गनाथजीकी सीढ़ियोंपर वह पागल फिर नहीं दिखायी दिया। दीखता कहाँसे, वह तो अपने 'स्वरूप' में प्रवेश कर गया था!

# भक्त हरिदासजी

लगभग दो सौ वर्षकी बात है। श्रीवृन्दावनमें यमुनातट-रामानन्दी वैष्णव पर मनोरम खलीमें श्रीहरिदासजी महाराज अपने शिष्योंके साथ निवास करते थे। उस पुण्यभूमिकी शोभा विचित्र थी। महात्मा हरिदासजींको अञ्जैकिक प्रेम प्राप्त था । हृदयमे केवल प्राणाधारके -दर्शनोंकी ही प्रवल वासना थी । उठते-बैठते, सोते-जागते वे भगवान्के विरहमे प्रेमाश्रु बहाया करते ये । उत्कट उत्कण्ठाने वढते-बढते विशाल खरूप धारण कर लिया था । रात्रिमे जागरण करके भगवद्दर्शनींकी प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान् से प्रार्थना किया करते थे। उनके दृदयमें विरह और दीनताका मानो सागर ही उमझ पड़ा । उस महासमुद्रमे महात्माजी डूब गये । विरहमें विह्नल होकर उन्होंने अपना सर्वस्व प्यारेको समर्पण कर दिया । दीनवत्सळ, प्रेमसिन्धु, करुणानिधान भगवान् भी भक्तका विरह नहीं सह सके और तत्क्षण प्रकट हो गये। महात्माजी निर्निमेष नेत्रोंसे उनका दर्शन करने लगे ।

मनोहर मुसकानयुक्त मुखारविन्दपर घुँघराले केश छिटक रहेथे । मणियोसे मण्डित मुकुट दिव्य वर्णके पुष्पोंसे मुशोभित या । कानोमे कुण्डल झलमला रहेथे । नेत्रोमे मनोहारिणी चितवन थी । पीताम्बर स्थामल सुकुमार अङ्गोपर झलक रहाथा । वनमाला चरणोतक लटक रहीथी । महात्माजी इस रूप-माधुरीमे निमग्न होगये । भगवान् नेचेत कराया । अपना कर-कमल मस्तकपर फेर दिया । महात्माजीने चरणों-पर मस्तक रख दिया । भगवान् अमृतमयी वाणीसे बोले— 'सुम जगन्नाथपुरी जाओ ! इस वर्ष आधादमे विग्रह-परिवर्तन होगा । पहला विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थलपर चुन्दावनमे स्थापित करो । में सब प्रकारसे तुम्हारी रक्षा करूंगा।'

आज्ञा देकर भगवान् अन्तर्घान हो गये । महात्माजी

वियोगसे व्याकुल होकर छटपटाने लगे । भगवान्की आज्ञा-का स्मरण करके महात्माजीने धैर्य धारण किया और अपने सुयोग्य शिष्योंको साथ छेकर कीर्तन करते हुए जगन्नायपुरीकी ओर चल दिये। बीहड़ वन, सर-सरिताएँ, पर्वत तथा कण्टकाकीर्ण मार्गको तै करते हुए चार महीनेमे महात्माजी जगन्नाथपुरी पहुँचे । मार्गका घोर परिश्रम पुरीमे पदार्पण करते ही दूर हो गया और हृदयमे दिन्य आनन्द भर गया । रथयात्राका महोत्सव तो या ही, दूसरे विग्रह-परिवर्तनका भी योग था । छत्तीस वर्षके पश्चात् जब दो आषाढ् आते हैं। तब श्रीजगन्नाथजीके कलेवर बदले जाते हैं। बड़ी भारी प्रतिष्ठा होती है । यज्ञ होता है, वेदपाठ होता हैं और नाना प्रकारसे अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार यह महोत्सवमे भी महोत्सव था । इस समय जगन्नायपुरीमे लाखों यात्री दूर-दूर देशोसे आये हुए हैं। आनन्दका समुद्र उमड रहा है।

इसी समय हमारे श्रीहरिदासजी भी वहाँ आ पहुँचे। अभिषेक होनेमे चार दिन शेष थे। महात्माजीने पुजारियोंके पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान्-की आज्ञा उन्हें कह सुनायी। पुजारियोंने कहा— 'हमको कुछ भी आधिकार नहीं है। आप राजा साहबसे मिछे।' श्रीमहात्माजी राजा साहबसे मिछने गये। राजा साहबने महात्माजीका तेजोमय मुख्मण्डल देखकर उन्हे उठकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और प्रसन्न मनसे परिचय पूछकर आनका कारण पूछा। महात्माजीने भगवान्की आज्ञा सुना दी। राजा साहबने कहा— 'महाराज! सर्वदासे यही नियम चला आया है कि प्रथम विग्रह समुद्रमे प्रवाहित कर दिये जाते है। आज हम नयी प्रणाली कैसे चला सकते है। महाराज! हम इस कार्यके लिये असमर्थ हैं। आपको भगवान्की आशा हुई होगी, किंतु हमको तो भगवान्की आशा नहीं हुई। अतएव क्षमा करें।

महात्माजी—'राजन् ! यदि विग्रह सागरमें प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी सागरमें प्रवाहित होगा; क्योंकि मै अपनी इच्छासे नहीं आया हूँ ।' राजा साहवने खुछ उत्तर नहीं दिया । महात्माजी समुद्रतटपर आकर प्रशान्त प्रनासे भगवान्का ध्यान करने लगे । अन्न-जल त्याग-'कर एकाग्राचित्तसे उसी भुवन-मोहन रूपका स्मरण करने स्तो. जिस रूपका वे प्रथम दर्शन कर चुके थे।

अर्थरात्रिका समय है। राजा अपने महलमें शयन कर रहे हैं। उन्होंने देखा, श्रीजगन्नाथजी प्रकट हुए हैं। उनके पुखारिकन्दपर कुछ कोध सलक रहा है। मेघके समान गम्भीर वाणीसे बोले—'वे साधु मेरी आज्ञासे ही आये हैं। सुम भक्तोंका तिरस्कार करते हो ! जाओ, उनसे क्षमा माँगो और उनकी आज्ञाका पालन करो। मेरा एक विम्रह अब वृन्दावनमें भी रहेगा।'

राजा साहव अत्यन्त भयभीत हो गये और जाग पड़े।

यर-यर कॉपते हुए शय्यासे उठकर कर्मचारियोंको उन महात्माजीका पता लगानेके लिये रात्रिमें ही आशा दी । बहुत हूँ दु-खोजके अनन्तर पता लग गया । राजा साहब समुद्रतटपर उसी समय जाकर महात्माजीके चरणोंपर गिर पड़े और वारंबार क्षमा-याचना करने लगे ।

अभिषेकके अनन्तर राजा साह्यने एक विशाल रयमें श्रीजगन्नाथजी, श्रीवलदाऊजी, श्रीसुभद्राजीको विराजमान कराया। घन-धान्य तथा सेनाके साथ महात्माजीको विदा किया। रथके सहित धूम-धामसे कीर्तन करते हुए महात्माजीने कई महीनोंमे हृन्दावनमे पदार्पण किया। जिस स्थानपर स्वय भजन करते थे, उसी सुरम्य स्थानपर एक सुन्दर मन्दिर बनवाकर महात्माजीने वे विग्रह स्थापित किये। हृन्दावनमें वही दिव्य स्थान, वही दिव्य विग्रह, वही सुन्दर मन्दिर आज भी वर्तमान है। सामने यमुनाजी यह रही हैं। नीचे घाट बना हुआ है, जिसे 'जगन्नाथचाट' कहते हैं। आज भी इस स्थानपर अपूर्व दिव्यता विराज रही है। भजनमें स्वाभाविक मन लगता है। शान्तिका साम्राज्य सा छाया हुआ है।

# ठाकुर मेघसिंह

ठाकुर मेघितंह जागीरदार थे। रियासत बहुत वड़ी तो नहीं थी, परंतु नितान्त क्षुद्र भी नहीं थी। अच्छी आमदनी थी। ठाकुर साहव अक्षरोंकी दृष्टिसे बहुत विद्वान् नहीं थे, पर वैसे यथार्थ दृष्टिमे वे विद्वान् थे। विद्या वही, जो मनुष्यको सच्चे मार्गकी ओर ले जाय। जो विद्या मनुष्यको विपयगामिनी वनाकर भीषण नरकानलमे जलनेको बाध्य करती है, जिसके द्वारा जीवन अभिमान, काम, कोध, लोभ, मोह आदिके भयानक तूफानमे पड़कर नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, वह तो साक्षात् अविद्या है, प्रत्यक्ष तम है। ऐसी विद्यासे तो बचात ही चाहिये। ठाकुर मेघितंह उस विनागकारिणी विद्यासे वचे थे। उनकी विद्याने उनके जीवनको सब ओररो प्रकाशमय बना रक्ष्य था, इससे उनका प्रत्येक कार्य मानव-जीवनके परम लक्ष्यको सामने रखकर ही होता था।

ठाकुर साहबकी प्रजानियता और न्यायसे सभी छोग प्रसन्न थे । उनका प्रत्येक न्याय प्रजावत्सळता और सर्वहित-की दृष्टिसे द्यापूर्ण ही होता था । उन्हें बड़े-से-बड़ा त्याग करनेमें भी किसी कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता था। भगवान्के मङ्गलविधानपर अटल विश्वास होनेके कारण उन्हें किसी भी अवस्थामं कोई उद्देग या विपाद नहीं होता था। जहाँ विपाद या उद्देग है, वहाँ निश्चय ही भगवान्पर अविश्वास है। ठाकुर साहव नित्य प्रसन्नमुख तथा प्रसन्नमन रहते थे । भगवानका स्मरण तो उनके जीवनमे श्वासिकयाकी भाँति अनिवार्य हो गया था। ये नित्य प्रातःकाल सूर्योदयसे एक पहर पूर्व उठते ही सबसे पहले भगवानका ध्यान करते। तदनन्तर शौच-स्नानसे निवृत्त होकर सन्ध्या करते, गायत्रीका जप करते, गीता विष्णुमहस्रनामका पाठ करते और फिर भगवन्नाम-जपमे लग जाते थे । जपके समय भी उनका मानस घ्यान ते। चलता ही था । मध्याह्रके समय उनकी पूज समाप्त होती । तय अभ्यागत-अतिथियोंको स्वय अपने सामने भोजन करवाकर भगवन्त्रसादरूपमे स्वयं भोजन करते। इसके बाद अपनी रियासतका काम देखने कचहरीमे जाकर विराजते और वड़ी धीरता तथा बुद्धिमत्तासे सारा कार्य चॅंभालते तया शगडोंको निपटाते । उस समय भी उनका

भगवत्-सारण अखण्ड चलता ही रहता। वे भगविचन्तन फरते हुए भी समस्त कार्य करते।

संसारमे सब तरहके मनुष्य होते हैं, ठाकुर साहबकी पवित्र जीवनचर्या और उनका साध-स्वभाव भी किसीके लिये ईप्या और द्वेपका कारण बन गया । तमसाच्छन्न हृदयकी कुटिलतामे दृष्टि यदल जाती है। फिर उसे अच्छेमे बुरे, देवतामे राक्षस, साधुमे असाधु और सत्यमे मिथ्याके दर्शन होते हैं । ख़ाँछ विगड़नेपर कियाका विगड़ना स्वाभाविक ही है। इसी स्वभावविपरीतताका शिकार ठाकुर साहवका ही एक सेवक हो गया । वह जातिका चारण था और उसका नाम था भैहँदान । वह ठाकुरका बड़ा विश्वासी था और पहले उसके व्यवहारमें भी कोई दोष नहीं था। परन्तु किसी दैवदुर्विपाकसे उसका मन बिगड़ गया और मन-ही-मन वैरवद्ध-सा होकर वह ठाकुर साहबको मारनेकी वात सोचने लगा। एक दिन ठाकुर साहनको कचहरीमे देर हो गयी थी । रात्रिका पहला पहर था। कृष्ण पक्ष था। वाहर सब ओर ॲधेरा छाया था। उसीमें ठाकुर षाहव निकले और कुछ दूरपर स्थित अपने रनिवालकी ओर जाने लगे । मैह्हॅदान उनके साथ था । पापबुद्धिने जोर दिया, भैरूदानने कटार निकाली, एक बार हाथ कॉपा; परन्तु पापकी प्रेरणांचे पुनः सावधान होकर उसने ॲधेरेमें अपने साधुस्वभाव स्वामीपर वार कर दिया ! परन्तु भगवान्-का विधान कुछ और था, उसी क्षण सामनेसे दौड़ता हुआ एक साँढ आया । ठाकुर तो आगे बढ़ गये और उसका एक सींग भैरूँदानकी छातीमे लगा । कटार हाथमें लिये मैरूँदान गिर पड़ा, हाथ उलट गया था, इससे कटार जाकर नाकपर लगी। नाकका अगला हिस्सा कट गया। भैरूँदान चिल्लाया । क्षणोंमे यह घटना हो गयी । ठाकुर साहब समीप ही थे । चिल्लाहट सुनकर लौटे। सॉढ तो आगे निकल गया था। इन्होंने जमीनपर पड़े हुए भैरूँदानको उठाया । वह छातीपर लगी सींगकी चोटमे तथा नाककी पीडासे वेहोश हो गया था । ठाकुर साहबने पुकारकर रनिवाससे नौकरोको बुद्धाया । भेरूँदानको उठाकर वे निवासमे ले गये। बाहर चौपालमे चारपाई इलवाकर उसे मुलया दिया। दीपक आ ही गया था । देखा तो उसकी षुटीमें खूनसे भरी तेजधार कटार है और नाकसे खून वह रहा है। मुद्धी ऐसी जकड़ गयी थी कि कटार उसमेरे गिरी नहीं । ठाकुर यह दृश्य देखकर अचरजमे पड़ गये । उन्हें सॉढ़के द्वारा गिराये जानेका तो अनुमान था; पर मुडीमें कटार रहने तथा नाकके कटनेका पूरा रहस्य वे नहीं जानते थे, यद्यपि उन्होंने ॲघेरेमें मैक्टॅबानको अपनेपर वार करते हुए से देखा था। लेकिन इस रहस्यको जाननेकी चिन्तामें न पड़कर वे उसे होशमे लानेका यन करने लगे। मुडी खोलकर कटार निकाली। नाक घोयी, उसपर चूना लगाया। छाती-पर कोई दवा लगायी और सिरपर पानी डालकर स्वयं हवा करने लगे। घरके नौकरोंके सिवा और कोई वहाँ था नहीं, इसलिये ठकुराइन भी वहाँ आ गयी थी। वे भी हवा करने लगीं। इस सेवा और उपचारसे मैक्ट्बानको भीतरी होश तो जल्दी हो गया; परंतु छातीकी पीड़ाके मारे उसकी ऑखें नहीं खुलीं, वह वैसे ही पड़ा रहा। इधर ठकुराइनने एक प्रसङ्ग छेड़ दिया और उनमे नीचे लिखी वार्ते हुई—

ठकुराइन—चारणजीकी छातीमे सॉढके सींगलं चोट लग गयी यह तो होनीकी बात है, पर इन्होंने अपने हाथसे कटार क्यों ले रक्खी थी। कहीं आपपर वार करनेका तो इनका मन नहीं था !

ठाकुर साहबने भैरूँदानको अपने ऊपर वार करते-से देखा था; परन्तु उनके साधु मनने उसपर कोई सन्देह नहीं आने दिया। उन्होंने अनुमान किया कि अधेरेमे मेरी रक्षाके लिये ही इन्होंने कटार हाथमे ले रक्खी होगी। अब तो इनके मनमे कोई बात थी ही नहीं। ठकुराइनके प्रश्नसे उनकी फिर कुछ जागृति-सी हुई, पर सन्देहसून्य पवित्र मनमे सन्देह क्यो होता। उन्होंने कहा-

''तुम पगली तो नहीं हो गयी ? भेरूँदान मेरा अति विश्वासी साथी है। 'यह मेरे ऊपर कटार चलायेगा' इस प्रकारका सन्देह करना भी पाप है। सम्भव है, इसने मेरी रक्षांके लिये कटार हाथमें ल रक्खी हो।"

ठकुराइन—आपकी रक्षाकी वहां क्या आवश्यकता थी! मेरे पापी मनमे तो यही बात जन्मती है कि चारणके मनमें बुराई थी, पर भगवान्ने आपकी रक्षा की।

टाकुर—देखों, मेरी समझसे तो तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिये। किसीपर भी सन्देह करना पाप है। फिर भला, तुम तो यह जाननी ही हो कि हमलोगोको जो कुछ भी भोग प्राप्त होते हैं, सब हमारे श्रीगोपालजीकी देख-रेखमे तथा उन्हींके विधानके अनुसार होते हैं। वे परम मङ्गलमय हैं, अतएव उनके विधान भी मङ्गलमय हैं। मुझे करार लगती, तो भी उनके मङ्गलिवधान ही लगती। न लगी तो भी मङ्गलिवधान ही। में तो समझता हूँ कि महूँदानकों जो चोट लगी है, इससे भी इसका कोई मङ्गल ही हुआ है। मुझे मारनेका प्रयास यह क्यों करता। मुझे तो पूरा विश्वास है कि भगवान सबका मङ्गल ही करते हैं। मैं अपने भगवान से कातर प्रार्थना करता हूँ—'द्यामय प्रभु! भेहूँदान मेरा परम विश्वासी है। मेरे मनमें कभी किसी मकार भी किसीकी या इसकी बुराई करनेकी कोई भावना न आयी हो तो इसकी पीड़ा अभी शान्त हो जाय और इसके मनमे यदि कोई दुर्भावना आयी हो तो उसका भी स्मूल नाश हो जाय। यह यदि इसके किसी पापका फल हो तो नाथ! वह फल मुझको मुगता दिया जाय और इसकी शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और उसके कारणोंका विनाश हो जाय।'

यों प्रार्थना करते-करते ठाकुर साहवकी ऑखोसे ऑसुओं-की धारा वहने लगी । उनकी इस दशाको देखकर तथा उनके पवित्र मावोंने प्रभावित होकर ठकुराइनका हृदय भी द्रवित हो गया । उसने भी रोते हुए भगवान्से प्रार्थना की—'नाय ! मैंने जो चारणजीपर सन्देह किया, इस पापके लिये मुझे क्षमा कीजिये और चारणजीको शींव्र पीड़ासे मुक्त कर दीजिये।'

भैरूदानको भीतरी होरा था ही । उसने ये सारी वाते सुर्नी- ज्यों-ज्यों सुन रहा था, त्यों-ही-त्यो उसका मन वदलता जा रहा था और उसके मनमे अपनी करनीपर पश्चात्ताप हो रहा था । पश्चात्तापकी आगसे उसका हृदय कुछ गुद्ध हुआ । फिर जव ठाकुर साहवने भगवान्से प्रार्थना की, तव तो उसका हृदय सर्वथा निर्मं उ हो गया और क्षणोमे ही उसकी छातीकी पीडा भी सर्वथा शान्त हो गयी । उसने ऑखे खोडीं और उठकर वह ठाकुर साहबके चरणोंमें लोट गया । ठाकुर साहब इस बीच भगवान्के ध्यानानन्द-सुधासागरमें हुव गये थे । उन्हे बाहरकी कोई सुधि नहीं थी। ठकुराइन भी भावावेशमे बेसुध थीं । कुछ देर चारण दोनोके चरणोंमे-लोटता रहा । जव भगवत्पेरणामे ठावुर ठवुराइनको वाह्य चेतना हुई, तत्र उन्होंने अपने चरगोंपर पड़े भैह्रदानको अप्रओसे चरण पखारते पाया । ठावुरने उसकी उठाकर हृदयसे ल्या लिया ।

भेरूँदानने अपनेको छुड़ाते हुए रोकर कहा— भालिक ! मेरे-जैस महापापी में ही हूँ । आप मुझ पापीका स्पर्श मत कीजिये । मैं नरकका कीड़ा महापामर व्यर्थ ही आपमें दोष देखकर आपको मारने चला या । भगवान्ने वड़ी दया की जो सॉढ़के रूपमें आकर मेरे नीच आक्रमणें आपको बचा लिया । आपको क्या उन्होंने नाक काटकर उचित शिक्षा दी एवं मुझको बचा लिया और ऐसा बचाया कि मेरे पाप-पादपके मूलका ही उच्छेद कर दिया । यह सब आपकी सहज साधुता और भगवत्प्रीतिका चमत्कार है । मेरा मन पश्चात्तापकी आगसे जल रहा है । मैं इसका समुचित दण्ड चाहता हूं । तभी मुझे तृप्ति होगी ।

ठाकुर साहवने इसते हुए कहा-भैरूदान ! तुम जरा भी चिन्ता न करो। तुम मुझे पहले जैसे प्यारे थे, अब उससे भी बढ़कर प्यारे हो । तुम्हारे इस आचरणने मेरे भगवद्विश्वासको और भी बढ़ाया है। इसिलये मैं तो **पु**म्हारा वड़ा उपकार मानता हूं और अपनेको तुम्हारा ऋणी पाता हूँ । जिस किसी भी निमित्तसे भगवान्में विश्वास उत्पन्न हो और बढ़े, वह निमित्त देखनंमे यदि असुन्दर भी हो, तो भी वस्तुतः वड़ा ही सुन्दर, श्रेष्ठ तथा वन्दनीय है । तुम इसमे निमित्त वने । इसलिये तुम मेरे परम हितकारी बन्ध्र हो । तुम दण्ड चाहते हो। अच्छी बात है । मैं दण्ड देता हूँ--तुम्हारे शरीरको ही नहीं, तन-मन-वचन तीनोंको देता हूँ । जब तुम चाहते हो, तब उपे सानन्द ग्रहण तो करोगे ही। हाँ, यदि तुम ग्रहण करोगे तो मुझको और भी ऋणी बना लोगे। दण्ड यह है कि शरीरसे किसीका कुछ भी बुरा न करके सदा भगवद्भावसे सबकी सेवा किया करो; वचनसे किसीको कभी कठोर वाणी न कहकर सत्य, हितकर, मधुर और परिमित वाणीसे तथा मगवन्नाम-गुणादिके दिव्य कीर्तन-गायनसे सबको सुख पहुँचाया करो और मनसे द्रोह, दम्भ, काम, क्रोध, लोभ, विपाद और जगचिन्त्रनरूपी विषसमूहको निकालकर प्रेम, सरलता, सचाई, प्रमन्नता, सन्तोष और नित्य भगवचिन्तन आदिकी अमृतधाराके द्वारा सबका मङ्गल किया करो और यह सब भी किया करो केवल भगवान्की प्रसन्नताके लिने ही । यही यथार्थ त्रिदण्ड है । जो इनको धारण करता है, वही त्रिदण्डी है । तुम इन तीनो दण्डोको धारणकर सदाके लिये त्रिदण्डी वन जाओ । मै तुम्हारा वड़ा उपकार मानूँगा।

इन सारी बातोंके होनेमे ठाकुर साहबकी मगवत्स्मृति

निरन्तर अक्षुण्ण बनी रही। कहना नहीं होगा कि मैहँदानका जीवन ही पलट गया और ठाकुर मेघिसहजीके वर्ताव और सङ्गसे वह परम साधुताको प्राप्तकर नित्य भगविद्वश्वासी बन गया।

ठाकुर मेघिसंहके एक ही कुमार था-सजनसिंह। सोलह वर्षकी उम्र थी । शील, सौन्दर्य और गुणोंका भण्डार था वह । अभी तीन ही महीने हुए उसका विवाह हुआ था। भगवान्के विघानसे वह एक दिन घोड़ेसे गिर पड़ा और उसके मस्तकमें गहरी चोट आयी । थोड़ी देरके लिये तो वह चेतनाश्चन्य हो गया, परंतु कुछ ही समय बाद उसको चेत हो आया । यथासाध्य पूरी चिकित्सा हुई, पर घावमे कोई सुधार नहीं हुआ । होते-होते घाव बढ़ गया और उसका जहर सारे शरीरमे फैल गया। अव खबको निश्चय हो गया कि सज्जनसिंहके प्राण नहीं बचेंगे। सजनसिंहरे भी यह बात छिपी नहीं रही । उसके चेहरेपर कुछ उदासी आ गयी | ठाकुर मेघसिंह पास बैठे विष्णुसहस्र-नामका पाठ कर रहे थे । उसे उदास देखकर उन्होंने हैंसते हुए कहा---- 'वेटा ! तुम्हारे चेहरेपर उदासी क्यों है ! अभी तुम मेरे पुत्र हो, मेरी जागीरके मालिक हो; तुम्हें मेरे कुँअरका पद मिला है। यह सब तुम्हारे गोपालजीके मङ्गलविधानसे ही हुआ है। अब उन्हींके मङ्गलविधानसे तुम साक्षात् उनके पुत्र बनने जा रहे हो । अन तुम्हे उनके कुँअरका पद मिलेगा और तुम दिव्यधामकी जागीरीके अधिकारी वनोगे । यह तो वेटा ! हर्षका समय है । तुम प्रसन्ततासे जाओ, मञ्जलमय प्रमुसे मेरा नमस्कार कहना और यह भी कहना कि भेघिसिंहके आपके धाममे तवादलेकी भी कोई ब्यवस्था हो रही है क्या ? मुझे कोई जल्दी नहीं है; क्योंिक मुझे तो सदा चाकरीमे रहना है, चाहे जहाँ रक्खें । परंतु इतना अवश्य होना चाहिये कि आपकी चाकरीमें हूँ, सुन्ने इसका स्मरण सदा बना रहे।

भिता ! यहाँके चंयोग-वियोग सब उन लीलामयके लीलासंकेति होते हैं और होते हैं हमारे मङ्गलके लिये । इस बातका जिसको एता है, वह न तो दुःखके संयोगसे दुग्वी होता है न दुःखके वियोगसे । उसे तो सभी समय, सभी सयोग-वियोगोंमें, सभी दुःख-सुखोंमे सदा अखण्ड सुख, अ अण्ड शान्ति और अखण्ड तृप्तिका अनुभव होता है । तुम भगवानके जङ्गल सकेति ही यहाँ आये और उनके मङ्गल संकेति राङ्गलमयकी चरण्यूलि प्रत्यक्ष प्राप्त करने जा रहे हो । उसमें जरा भी उन्देह मत करो ।

संश्ययवान्का ही पतन होता है। विश्वामी तथा श्रद्धाछ तो हँसते-हॅसते प्रमुके धाममे चला जाता है। तुम श्रद्धाको हढताके साथ पकड़े रही, विश्वासको जरा भी इधर-उधर मत होने दो । यहाँसे जाकर तुम वहाँ उस अपरिसीम अनन्त आनन्दको प्राप्त करोगे कि फिर यहाँकी सभी सुखकी चीजे उसके सामने तुम्हें तुच्छ दिखायी देंगी । रही क्रॅअरानीकी बात सो उसकी कोई चिन्ता मत करो। वह पतिवता है। यहाँ साधुभावसे जीवन विताकर वह भी दिव्यधाममे तुम्हारे साथ ही श्रीगोपालजीकी चरणसेविकाका पद पाप्त करेगी । बेटा ! विषयोंका चिन्तन ही पतनका हेत होता है। फिर स्त्री-पुरुषके विषयी जीवनमे तो प्रत्यक्ष विषय-सेवन होता है । प्रत्यक्ष नरकद्वारोमे अनुराग हो जाता है । अतएव वह पतनका निश्चित हेतु है । भगवानूने दया करके उन नरकद्वारोंकी अनुरक्ति और सेवासे क्रॅअरानी-को मुक्त कर दिया है । वह परम भाग्यवती और साध्वी है, इसीसे इसपर यह अनुग्रह हुआ है। वह तपोमय जीवन वितायेगी और समयपर भगवान्के दिव्यधाममे तुमसे आ मिलेगी । तुम्हारी माताको तो भगवानके मङ्गलविधानपर अखण्ड विश्वास है ही । उसे तो मर्वत्र सर्वथा मङ्गल ही दीखता है । वेटा ! तुम सुखसे यात्रा करो । स्वयं हॅसते-हॅसते और सबको हॅसाते-हॅसाते हुए जाओ । जब सबको यह विश्वास हो जायगा कि तुम वहाँ जाकर यहाँकी अपेक्षा कहीं अनन्तगुनी विशेष और अधिक सुखकी स्थितिको प्राप्त करोगे, तब तुम्हारे वियोगमें दुः खका अनुभव होनेपर भी सच्चे प्रेमके कारण तुम्हारे सखसे वे सभी परम सखी हों जायेंगे । पर यह विश्वास उन सबको तभी होगा, जब तुम विश्वास करके हैंसते-हॅसते जाओगे।"

ठाकुरकी इन सची बातोका सजनसिंहपर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसका मुखमण्डल दिन्य आनन्दकी निर्मल ज्योतिसे उद्घासित हो उठा । उसके होठोपर मधुर हॅसी छा गयी, उसका ध्यान भगवान् गोपालजीके मधुर श्रीविग्रहमें लग गया और उसके मुखसे भगवन्नामका उचारण होने लगा। फिर देखते-ही-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उसके प्राण निकलकर दिन्यधाममे पहुँच गये।

ठाकुर, ठकुराइन, बुँअरानी—सभी वहाँपर उपस्थित थे । परंतु सभी आनन्दमम थे । मानो अपने किसी परम प्रिय आत्मोयको ग्रुम आनन्दमय स्थानकी ग्रुम यात्रामें सहर्ष सोत्फुछ हृदयसे विदा दे रहे हो ।

× × × ×

ठाकुर, ठकुराइन और कुँअरानी—तीनोंने ही अपने जीवनको और भी वैराग्यसे सुसम्पन्न किया, भगवत्-रंगमें

विशेषरूपसे रँगा और अन्तमें यथासमय इस अनित्व मर्त्यलोकसे सदाके लिये छूटकर भगवद्धाममें प्रयाण किया ।

# भक्त भुवनसिंह चौहान

ठाकुर भुवनिर्वह चौहान जातिके राजपूत थे, महाराना उदयपुरके दरवारी थे। सालाना दो लाखका पट्टा था। वे अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध थे। उदयपुरके सामन्तों में इनकी बड़ी धाक थी। इतना होनेपर भी ये थे परम वैष्णव। भीकृष्णकी भक्तिसे इनका हृदय भरा था। प्रातःकाल स्पोंदयसे बहुत पहले शय्या त्यागकर शौच-कानादिसे निवृत्त हो ये भगवद्भजनमें लग जाते और दिनके ग्यारह बजेतक अनन्यचित्तसे भगवत्-सेवनमे संलग्न रहते। दुपहरको दरवारमें जाते, रातको फिर भगवद्भजनके लिये बैठ जाते। भुवनिर्महजी भजनानन्दी तो थे ही, आपके आचरण भी बड़े ही पवित्र थे। सत्य, दया, प्रेम, उदारता आदि सद्गुण आपमे भरे थे।

राजाओंमे शिकारका व्यसन होता है। यह राजधर्म न होनेपर भी कई राजा इसे राजधर्म मान दैठते हैं और गरीब पशु-पक्षियोंकी बड़ी नृशंसताके साथ हत्या करके अपने-को गौरवान्वित समझते हैं । महारानाको भी शिकारका व्यसन था। एक दिन अपने सन सामन्तोंको साथ लेकर महाराना शिकारको निकले । वहुत-से पशुओका शिकार किया गया । महारानाने एक बहुत सुन्दर हरिनीको दौड़ते देखा । शिकारीका मन अन्ततः शिकारके समय दयाग्रन्य हो जाता है। रानाने उसे मारनेके लिये घोडा पीछे दौडाया। परंत वह भागकर कहीं छिर गयी । चौरान भुवनसिंह महारानाके साथ थे। महारानाको थके देखकर और उनका इशारा पाकर भुवनसिंह उस हरिनीकी खोजमें चले। कुछ दर जाकर देखा-हिरनी दौड़ते-दौडते थककर एक पेडकी आड़में छिपी ख़डी है। डरके मारे उसका बदन कॉप रहा है, जीवनमें निराश सी होकर वह बड़े ही करुणापूर्ण नेत्रो-धे माना जीवनभिक्षा मॉग रही है। परंतु भुवनमिंटको उसकी इस स्थितिको समझनेके लिये अवकाश कहाँ था । वे तो उस समय शिकारके नशेमे पागल थे ! तत्काल ही उन्होंने अपनी विषेळी तळवार निकाली और लपककर चट हरिनीके दो दुकड़े कर डाले। मृगी कटकर गिर पड़ी, साय ही उसके पेटका बचा भी कट गया। क्षणमात्रमें वह

अपने बच्चेके साथ ही परलोकको सिधार गयी । मरते समय उसने बड़े ही करण नेत्रोंसे मुवनसिंहकी ओर देखा था । भुवनसिंहको उसकी दृष्टिमें करुणाके साथ ही ईश्वरीय कोप दिखायी दिया। उनका कलेजा कॉप गया । उनको अपने इस कुकृत्यपर बड़ी घुणा हुई । वे मन-ही-मन अपने-को धिकारते हुए कहने लगे-क्यां इस प्रकार दयाके योग्य निर्वल मुक पशुओंको मारना ही क्षत्रियधर्म है ! क्या इमीमे राजपूतीकी शान है ! इस वेचारी निरीह गर्भवती हरिनीने मेरा क्या विगाड़ा था, जो मैंने राष्ट्रक-की तरह इसे काट डाला ? विकार है ऐसी जीववातिनी श्ररताको । अरे, इतना निर्दय होकर भी मैं भगवद्गक हूँ ! जो इस प्रकार भगवान्के पैदा किये हुए गरीव जीवोंको भारता है, उसे क्या अधिकार है भगवानकी भक्ति करने-का और अपनेको मक्त समझनेका ! उसकी मक्ति तो ढोंग-मात्र है। हाय ! मैंने वड़ा पाप किया । दयाल भगवन ! इस अधमको अपनाओ, अब मैं ऐसा पाप कमी नहीं करूँगा।' इस प्रकार आत्मन्लानियुक्त प्रार्थना करते करते भुवनिष्ट-ने मन-ही-मन प्रण कर लिया कि आजसे लोहेकी तलवार ही नहीं रक्ष्या, काठकी तलवार रक्ष्या जिससे किसी भी जीवकी हत्या नहीं हो सकेगी।

विकारसे सब लोग लीट आये । भुवनसिंहने अपने निश्चयके अनुसार काठकी तल्वार बनवा ली। किमी सूत्रसे इस बातका एक सामन्तको पता लग गया। वह भुवनसिंह-जीकी ख्याति और प्रतिष्ठासे जलता था। उसने इसको अपनी जलन बुझानेका बड़ा सुन्दर सावन समझा और मौका देखकर महारानासे कह दिया। महारानाको भुवन-सिंहकी वीरताका बड़ा विश्वास था। उन्होंने सामन्तकी बात नहीं मानी। सामन्तको बड़ी निराह्या हुई, उसने एक दिन छिपकर भुवनसिंहकी तलवार म्यानसे निकालकर देखी। तज्वार काठकी थी ही। अब तो उसको अपनी बातका पका निश्चय हो गया। उसने फिर जाकर महारानामे कहा, परंद्र महारानाको उसकी बातपर विश्वाम होता ही नहीं था। यो

एक साल बीत गया । तब उसने एक द्रिन एकान्तमें सहारानासे कहा-4मेंने इतनी बार आपसे प्रार्थना की। परंद्र आप मेरी सची बातपर ध्यान ही नहीं देते । एक वार भ्यानसे निकलवाकर देख तो लीजिये । यदि मेरी बात झूठ हो तो आप उसी क्षण मेरा सिर उतरवा लीजियेगा।' महारानाने सोचा, 'यह इतने जोरसे कहता है तो एक बार वल्वार देखनी तो चाहिये; परंतु देखी जाय कैसे ? मैं यदि भपना सन्देह प्रकट करके उनकी तलवार देखना चाहूँ और यदि तलवार काठकी न निकली तो फिर क्या उत्तर दूँगा ! फिर किसी एकके कहनेसे ही भुवनसिंह-सरीखे सम्भ्रान्त पुरुषका यों अपमान करना भी तो अनुचित है। सम्मव है, यह उनसे द्वेष रखता हो और द्वेषवश ही उनको अपमानित करनेके लिये ऐता कह रहा हो।' अन्तमे रानाके मनमें एक युक्ति आ गयी। उन्होंने एक दिन उपवनके समीप एक सुन्दर तालाबके तीरपर गोठ (भोज) का बायोजन किया । सभी दरबारी सामन्त बुलाये गये । भोज-🕏 पश्चात् रानाने बातों-ही-बातोंमें कहा, देखें, किसकी क्लवार अधिक चमकती है ?' यों कहकर रानाने सबसे पहले अपनी तलवार म्यानसे निकालकर दिखायी । अव वो एक-एकके बाद सभी अपनी-अपनी तलवार म्यानसे निकालकर दिखाने लगे । सुवनसिंह उच श्रेणीके सामन्त थे। उनको पहले ही तलवार निकालकर दिखानी चाहिये थी; परंद्र वे चुपचाप बैठे थे । इंससे रानाके मनमें भी कछ सन्देह पैदा हो गया । रानाने कहा, 'भुवनसिंहजी! आप चुप कैसे बैठे हैं, आप भी अपनी तलवार निकालिये। इसके उत्तरमे भगवद्विश्वासी भुवनसिंहजी यह कहना ही चाहते थे कि भेरी तलवार तो दार (काठ) की है, मैं न्या दिखलाऊँ। 'परतु भगवान्की न मालूम किस अव्यक्त प्रेरणाचे उनके मुखसे 'हार' (काठ ) की जगह 'सार' (असली लोहा ) निकल गया । इतना कहते ही सुवनसिंहने मानो बरवस तलवार म्यानसे खींच ली । भगवान् बड़े भक्त-बत्तल हैं, वे अपने भक्तके मुखसे निकले हुए वान्यको सत्य करनेके साथ ही उसकी पतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते हैं। वलवार म्यानसे बाहर निक्छते ही बिजली-सी चमकी। सबके नेत्र चौंधिया गये । उसकी ऐसी चमक देखकर सभी लोग

चिकत हो गये । मुवनसिंह स्वयं आश्चर्यमें हूव गये; परंष्ठ दूमरे ही क्षण उनकी समझमे आ गया कि यह सारी मेरे स्वामीकी लीला है । चुगली खानेवाले सामन्तका सिर नीचा हो गया; उसकी ऐसी दशा हो गयी कि काटो तो स्वल्य नहीं । रानाका चेहरा क्रोधसे तमतमा उठा, रानाने गर्ज- कर कहा—क्योंजी, मुवनसिंहजीपर झुठा आरोप करते आफ् को लजा नहीं आयी ? अब तैयार हो जाइये, सिर उतरवाने के लिये । यों कहकर महारानाने उस सामन्तका सिर उतारनेकी आज्ञा दे दी ।

मुवनसिंहजी चुपचाप मब सुन रहे थे, अब उनसे नहीं रहा गया । उन्होंने खड़े होकर और सिर नवाकर महारानासे कहा, 'अझदाता! सामन्तका सिर न उतरवाया जाय। इन्होंने सत्य कहा था। मेरी तलवार काठकी ही थीं। उस दिन गर्मिणी हरिनीको मारनेपर मेरे मनमें अपनी वैसी ग्रूरताके प्रति घृणा हो गयी थी और मैने तमीं लोहेकी तलवारका त्याग कर दिया था। यह तो मेरे भगवान श्रीक्यामसुन्दरकी लीला है जो उन्होंने मेरी लाज रखनेके लिये अकस्मात् काठको लोहेके रूपमे परिवर्तित कर दिया।'

महाराना उनकी बात सुनकर चिकत हो गये ।
मगवान्की भक्तवत्सलता देखकर उन्हें रोमाञ्च हो आया ।
रानाने सामन्तको छोड़नेकी आज्ञा देकर कहा—'भुवनसिंहजी!
आज मैं आप-सरीखे भक्तके दर्शन करके कृतार्थ हो गया ।
दर्शन तो रोज ही करता था, परंतु आपका महत्त्व मैंने आज
जाना । अब आपको मेरे दरबारमे नहीं आना पड़ेगा ।
अब तो आप उन महान् राजराजेश्वरके दरबारमें
हाजिरी दीजिये । मैं खुद ही आपके चरणोंमें हाजिर हुआ
करूँगा । आप धन्य हैं । आजसे आपकी जागीर दोके बदले
चार लाखकी हुई ।'

भुवनसिंहजीने कहा—'महाराज! मुझे दूनी जागीर नहीं चाहिये। आप भी फूपा करके अब शिकार खेलना छोड़ दीजिये और श्रीभगवान्का स्मरण कीजिये। आपने मुझे दरवारसे अलग करके बड़ी ही कुपा की है। मै सदा आपका कृतज्ञ रहूँगा।'

गोठमें उपस्थित सभी सामन्त हर्षगद्गद हो गये । सब-ने एकस्वरसे भगवीन् और मक्तका जय-जयकार किया ।

# भक्त अङ्गदसिंह

यहुत पहलेकी वात है, भारतवर्षकी पुण्यभूमिमें सैनगढ़ नामकी एक राजधानी थी। वहाँपर दीनसलाहसिंह नामके एक राजा राज्य करते थे । उनके मतीजेका नाम था अङ्गदिंह, जो एक अल्पन्त सुन्दर, विलष्ठ और पराक्रमी नवयुवक थे। इन गुणोंके कारण अङ्गदसिंहको राजा बड़े प्यारकी दृष्टिसे देखा करते थे और अङ्गदसिंह भी अपने चचार्का भलाईके लिये प्राणींतककी वाजी लगानेको सदा तैयार रहा करते थे । परंत जहाँ अद्भदसिंहमे इतने गुण विद्यमान थे, वहीं उनमे एक वड़ा भारी दोप भी था। वे वडे ही विपयासक्त थे तथा अपना सारा समय खेल-तमारो और आमोद-प्रमोदमे ही विताना चाहते थे । देवयोगसे उनका विवाह एक अत्यन्त सद्गुणवती, सुशीला, मती-सान्त्री और हरिभक्तिपरायणा स्त्रीके साथ हो गया था। वह प्रतिक्षण अपने पतिदेवकी चित्तवृत्तियोको भगवद-भिमुखी बनानेके लिये प्रयत्न करती रहती थी तथा पतिसेवाके अतिरिक्त उसे जो कुछ भी समय मिलता था, वह सब र्न्दावनविहारी श्रीकृष्णकी पूजा तथा उनके गुणानुवादको इनने-मुनानेमे ही व्यतीत होता था । इस प्रकार यद्यपि उन दोना पति-पत्नीके विचारामे आकाग-पातालका अन्तर था। तयापि पतित्रता पत्रीकी सुशीलता एवं उसके समधुर स्वभाव-वे कारण अङ्गदर्सिहको कभी भी उस्तर रुष्ट होनेका मौका नहीं मिछता था। वांत्क वे उसकी प्रत्येक वातको बड़े आदर और मम्मानके साथ सुना करते थे।

संगोगवश एक दिन अद्भदसिंह कहीं बाहर गये हुए ये। जब वे घर छोटे, तब उन्होंने देखा कि ऑगनमें एक फर्मपर सुन्दर मिंहामन विद्या हुआ है, उसपर उनके सितकेश, शृद्ध तास्वी ऋषिकत्य महात्मा विराजमान हैं और उनकी धर्मपत्नी अपने दोनो हाथोंको जोड़े हुए उनके सामने वैठकर कौत्हल और प्रेमके साथ भगवत्कथा सुननेमें तर्छान है। अद्भदसिंहको इन सब बातोंमे रुचि तो थी ही नहीं, वे उन दृश्यको देखकर झाला उठे और गुरुदेवको विना प्रणाम किये ही वक-झक करते हुए किसी दूसरे काममें जा त्यो। अद्भदमिंहके इस अविनय एवं अनीतिपूर्ण व्यवहारको देखकर भी ध्रमाशील और मानापमानको समान समझनेवाले गुरुदेवको कोई कोध तो नहीं आया; परंतु उन्होंने सोचा कि इस प्रकार हरि-कथाका

अपमान नितान्त अनुचित है। इसिल्ये वे वहाँसे उठकर चल दिये। अङ्गदसिंहकी धर्मपत्नीने प्रार्थना की, परंछ उन्होंने एक भी नहीं सुनी । उसके कहनेपर रुकना उचित नहीं समझा । इसपर अङ्गदसिंहकी वर्मशीला पत्नीको बड़ा परिताप हुआ । वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । जब उसे कुछ होरा आया, तब उसने अपने पतिदेवको सामने खड़े देखा। देखते ही वह उनके चरणोसे लिपट गयी और ऑसुओकी अविरल धारा वहाते हुए उसने रुद्धकण्ठसे कहा-प्राणनाथ ! आज आपने क्या किया ? गुरुदेवके अपमानसे वढकर इस जगत्मे और कोई जघन्य पापकर्म नहीं है । आपने गुरुदेवके रूपमें उस ललित लीलाधाम भगवानका ही अपमान किया है, जो इस दोनोंके ही नहीं, समस्त विश्वके स्वामी हैं! उन्हींकी अपार दयासे हमें यह मनुष्यदेह मिला है। अतः जीवनचन! अपने इस भयानक अपराधके लिये हृदयमे पश्चात्ताप कीजिये और शीघ ही गुरुदेवके घर जाकर—उनके श्रीचरणोंमे साष्टाङ्ग प्रणाम करके क्षमा मॉगिये। और नाय । आजके इस पापकर्मके प्रायश्चित्तस्वरूप यह प्रतिज्ञा कीजिये कि आजरे आपके द्वारा गुरुदेवका ही नहीं, किसी भी साधु-संतका अपमान नहीं होगा ।'

अङ्गदसिंहजी अपनी प्राणप्रिया पत्नीकी यह दशा देखकर पहलेसे ही अवाकु हो गये थे। उन्होंने उसके विनययुक्त आर्त अनुरोधको बड़े घ्यानके साथ सुना और सुनते ही उनकी विचारधारा वदल गयी । उन्हें अपने कुकुत्यपर बड़ा ही पश्चात्ताप द्वोने लगा । अन्तर्से उन्होंने अपनी धर्मशीला पत्नीको उठाया और उसे आश्वासन देते हुए वड़े प्रेमके साथ कहा-प्रिये ! क्षमा करो । अब मेरी ऑखे खुल गयी हैं, अब मुझसे ऐसा अपराव कभी नहीं होगा। मैं अभी जाकर गुरुदेवसे क्षमा-भिक्षा माँग आता हूं और तुम्हारे सामने शपयपूर्वक यह प्रतिश करता हूँ कि आजसे मेरा समय साधु-संतोंकी सेवामें ही बीतेगा। अङ्गदसिंहके इस अनुकूल वचनको सुनकर उनकी स्नीको वड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन-ही-मन भगवान्की इस अपार अनुकम्पाके लिये कृतज्ञता प्रकाश करने लगी। अङ्गदसिंह गुरुदेवके घर गये और उनको प्रसन्न करके घर के आये। वे तो पहले भी प्रसन्न थे। अञ्जदसिंहका मन बदलनेके लिये वे क्रपापूर्ण

कोप करके चले गये थे । अङ्गदिसंहकी स्त्रीके आनन्दका अब पार नहीं रहा । वह जिस बातके लिये प्रतिपल भगवान्से प्रार्थना किया करती थी। वही सब प्रकार- से पूर्ण हो गयी । उसने अपनी तरसती हुई ऑखोसे देखा कि उसके प्राणनाथ अब उसके साथ ही अपना सारा समय सत्सङ्ग तथा भगवान्के चिन्तनमें व्यतीत करने लगे । फलतः उनकी बुद्धि भी गङ्गाजलके समान विमल और विवेकशीला बन गयी । यहाँतक कि वे भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनार्थ उसी प्रकार व्याकुल हो उठे। जैसे प्रचण्ड प्रीष्म-श्रृतुका एक यका और प्यासा पिथक केवल धूँटभर पानीके लिये बेचैन हो उठता है।

किंतु भगवान् भी तो बड़े लीलामय हैं। वे अपने भक्तों-को पहले परीक्षामिमे खूब तपा छेनेके वाद तब कहीं अपना दर्शन देते हैं । अतः कुछ कालके बाद अङ्गदर्सिंहके भगवत्येमकी परीक्षाका समय आया । तत्कालीन सम्राट्ने उनके चचा राजा दीनवलाहित हैं इपर चढाई करनेकी आज्ञा दे दी । सम्राट्का एक स्वेदार अपनी फीजके साथ सेनगढ़-पर चढ आया । इस समाचारको पाते ही दीनसलाहसिंहके होश उड़ गये । उन्होंने वीरवर अङ्गदर्सिहको बुलाकर कहा-पंदेरा ! आज सैनगढ़के सम्मानकी रक्षाका भार तुम्हारे ही हायोंमें है। इस बातको सुनकर अङ्गदर्सिहकी भुजाएँ फड़क उठी । उन्होंने चचाके चरणोमें प्रणाम किया और अपनी वीरोक्तिद्वारा चचाके हृदयमे ढाढ्स वँधाकर वे अपने चुने हुए सिपाहियोंके साथ युद्धक्षेत्रमें आ डटे । वहाँ बड़ी घमासान लड़ाई हुई, दोनों ओरके अनेकों सैनिक हताहत हए; परंतु अन्तमे विजय रही वीरकेसरी अङ्गदर्सिह-की । उन्होंने अपनी तलवारसे सुबेदारका सिर काट लिया । सिर काटते ही उनके हाथमें स्वेदारका मुक्ट आ गया। उसमे उन्होंने देखा कि अनेकों बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे। उनमे एक अनमोल हीरा भी था । उसको देखते ही अङ्गदसिंहने निकाल लिया और उसे हाथमें लेकर सोचा कि यह अनमोल हीरा तो भगवान श्रीजगन्नाथके ही रतहारमें शोभा पानेके योग्य है। तत्पश्चात् वे अपने बचे हुए बहादुर सिपाहियोके साथ घर लौटे। स्वेदारका मुकुट राजाके हवाले किया, किंतु उन्होंने उस अनमोल हीरेको भगवान् जगन्नाय-जीके लिये अपने पास रख लिया । कुछ समयके पश्चात् इस बातकी खबर किसी प्रकार राजाको छग गयी। वे उस हीरेकी अत्यधिक प्रशंका सनकर लोभमें पह गये। फिर क्या

था। उनकी मति मारी गयी। उन्हें अङ्गदसिंहका यह व्यवहार विल्कुल ही पसंद नहीं आया । उन्होंने अङ्गदसिंह-को बुला भेजा और कहा कि 'तुम्हें उस हीरेको अपने पास रखनेका कोई अधिकार नहीं है। तुम उसे अभी मेरे सिपुर्द कर दो।' इसपर अङ्गदिंहने सिर हिलाकर उत्तर दिया-'चचाजी ! उस रकको मैं किसी प्रकार आपको नहीं दे सकता । उसके योग्य आप मिल्कुल नहीं हैं। उसको तो में भगवान् जगन्नायजीक सुमग और सुन्दर रतहारमें ही गुँथवाऊँगा। यह सुनना था कि दीनसलाहसिंहकी त्यौरी बदल गयी । वे क्रोधसे तमतमा उठे । उन्होंने बड़े कड़े स्वरमें कहा-'ऐसी धृष्टता शबदि तुमने उस हीरेको मेरे हवाले नहीं कर दिया और मेरी इत अवज्ञाके लिये तुमने मुझसे माफी नहीं माँगी तो मैं जस्दी ही इसका मजा दुम्हें चलाऊँगा। अङ्गदसिंहने इतका उत्तर विनयपूर्वक किंतु दृद्भावसे दिया । उन्होंने कहा- आपकी जैसी इच्छा ! परंतु उस हीरेको तो जीते-जी मैं आपको नहीं दे सकता। वह तो जिसकी बस्त है, उसे समर्पित की जा ज़की है। अब उसपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर अङ्गदिसंह लापरवाहीके साथ वहाँसे उठ गवे। राजा दीनसलाहसिंह भला, उस पराक्रमशील तेजस्वी नवयुवकका क्या कर सकते थे । वे अपना-सा मुँह लेकर ताकते रह गये ।

इसके बाद राजा दीनसलाहिंस्ने सोचा कि बिना किसी छल-छन्नका सहारा लिये अञ्जदसिंहके समर्थ हाथोंसे उस जवाहरकी प्राप्ति कठिन ही नहीं। असम्भव मालूम होती है ! निदान उन्होंने छल-कपट, लोभ-लालच तथा हाँट-हपटके द्वारा किसीको बहकावेमें डालकर उससे अङ्गदसिंहजीके भोजनमें विष मिलवा दिया। सबसे पहले उन्होंने बहे प्रेमके साथ अपने इष्टदेवको भोज्य पदार्थीका भोग लगाया । सदनन्तर मोजन करनेके लिये तैयार हुए । इतनेमें भोजन बनानेवाले-की बुद्धि पलटी और उसने दौड़कर इनको बता दिया कि 'इसमें विष है, आप न खायँ ।' पर श्रक्कदसिंहको इस बातसे कोई भय नहीं लगा। उन्होंने बड़े विश्वासके साथ स्वाभाविक ढंगसे कहा-- 'जो कुछ भी हो, मैं विषके भयसे भगवान्के समर्पित हुए प्रसादका त्याम नहीं कर सकता । बस्तुतः श्रब यह प्रसाद विषमय नहीं रह गवा है। अब तो यह अमृत है। यह कहकर जबरदस्ती उस थालको छीन वे एक बंद कमरेमें वड़े चावसे उस सारे-के-सारे महामसादको पा गये। परंत भगवान्की कृपांचे उस विषमय मोजनका कोई असर

अङ्गदिसंहके शरीरपर नहीं पड़ा; क्योंकि हरि-प्रसाद हो जानेके बाद वह 'विषमय भोजन' रहा ही कहाँ । बिल्क उस महाप्रसादसे तो उन्टे अङ्गदिसंहके शरीरके रहे-सहे रोग भी सदाके लिये दूर हो गये ।

इस घटनाके वाद अङ्गदसिंहने विचार किया कि अव **धैनगढमे उनका रहना विल्कुल ठीक नहीं है**; क्योंकि जहाँका राजा ही इतना लालची और भगविद्वमुख है, वहाँका वातावरण उनके लिये कव हितकर हो सकता है। वस, उन्होंने पुरीमे ही जाकर भगवान् जगन्नाथजीको वह महार्घ हीरा समर्पित करनेका निश्चय कर लिया । अकस्मात् एक दिन वे अपने निश्चयानुसार घरते निकल भी पड़े; किंतु अभी वे घरसे दो-तीन कोससे अधिक नहीं गये होगे कि राजा दीनसलाहसिंहके कानोमे यह भनक पड़ गयी। उन्होंने तरंत अपने सिपाहियोंको बुखाया और आजा दी कि 'चाहे जिस प्रकार हो, तुमलोग अङ्गदसिंहसे वह हीरा छीनकर अवश्य लाओ ।' सिपाही यह सुनते ही अपने-अपने इिययारों-से छैस होकर दौड़ पड़े । अङ्गदसिंहको भला, इसकी क्या खबर थी। वे एक जगह डेरा डालकर भगवान्के ध्यानमें बैठे हुए थे । तवतक पता लगाते-लगाते दीनसलाहसिंहकी भीज उनके पास पहुँच गयी। सिपाहियोंने अङ्गदसिंहको ललकारा और कहा कि 'यदि आप अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हैं तो उस हीरेको हमे दे दीजिये। नहीं तो उसके बदलेमे आपका सिर काटकर राजाके हवाले किया जायगा। उनकी यही आज्ञा है।'

अङ्गदसिंहने विवशता देखकर उस हीरेको हाथमं लिया और मगवान जगन्नाथजीसे यह प्रार्थना की कि नाथ! मेरे जीते-जी यह हीरा राजा कैसे ले सकते हैं। इस समय और कोई वश न देखकर मैं यहींसे इस हीरेको आपकी सेवामे मेंट करता हूँ।' यह कहकर उन्होंने सामनेके एक गहरे जलाशयमे उस अनमोल हीरेको फेंक दिया। सिपाही यह देखकर अवाक् रह गये। उनके ऊपर अङ्गदसिंहजीके इस त्यागका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उलटे पर वहाँसे लैट गये और राजाके पास जाकर उन्होंने सब हाल कहा। राजा भी इस बातको सुनकर आश्चर्यचिकत हो गये, किंतु फिर भी लोभने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अपने सिपाहियोंको साथ लेकर उस तालावके पास आये। उन्होंने तरह-तरहके उपायोंसे उस तालावको छान हाला, परंतु उस हीरेका कहीं

पता नहीं चला। वह वहाँ हो, तब न पता चले। अन्तर्में लाचार और लजित होकर वे अपनी राजधानीको लौट गये।

इधर उसी रातको भगवान्ने खप्नमें अपने परमिपय भक्त अङ्गदसिंहजीसे कहा- 'प्योरे अङ्गद ! तुमने विवश होकर जिस अनमोल रतको मेरे लिये उस गहरे जलाशय-में फेंका था। उसको मैंने इतनी दूरीसे ही स्वीकार कर लिया है। इस समय वह हीरा तुम्हारे इच्छानुसार मेरे रवहारमें सुशोभित हो रहा है ! तुम जल्दी ही नीलाचलपर पहुँचो और मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करके अपनी मनःकामना पूरी करो !' इस सुखमय और सुनहले स्वप्नसे जागनेके बाद अङ्गदसिंहजीकी प्रसन्नताका पारावार न रहा । वे वार-वार अपने सौभाग्यकी सराइना करने लगे। पुरी पहुँचनेमें उन्हें देर नहीं लगी । वहाँ पहुँचकर उन्होंने मक्तमयहारी मगवान्-के प्रत्यक्ष दर्शन किये । उनकी भाग्यशीला ऑखोंने प्रत्यक्ष देखा कि उनके पासका वह अनमोल रत भगवान्के द्दयपर रत्नहारमें सुशोभित हो रहा है और भगवान् अपनी दिव्य मुसकराहटके साथ स्नेहपूर्ण नेत्रींसे अङ्गदसिंहजीकी ओर देख रहे हैं! अङ्गदसिंहजीने भी ऑखें फाड़-फाड़कर मगवान्की उस रूप-माधुरीका पान किया और घोडशोपचार-से उनकी पूजा तथा प्रार्थना की । इसके बाद तो पुरीके कण-कणमें उनकी इतनी ममता हो गयी कि उन्होंने सदा उसीकी पवित्र गोदमें रहनेका विचार कर लिया। वहीं रहकर वे विद्याम्यास तथा साधु-संतोंकी सेवा करने लगे और पिछली सारी घटनाओंको भूल से गये।

कुछ दिनोंके अनन्तर इन सारी वार्तोका पता दीनसलाह-सिंहको चल गया। फिर तो वे बड़े ही विस्मयमें पहकर अपनी करनीपर लिजत हो गये। उन्होंने सोचा कि भेरे ही कारण महात्मा अङ्गदिसंहको इतने कष्ट उठाने पड़े! अब उनकी कृपासे विञ्चत रहनेमे मेरा कल्याण कदापि नहीं है।' यह सोचकर बहुत जल्दी ही दीनसलाहिसंहने पुरीकी यात्रा कर दी। पुरीमे पहुँचकर उन्होंने अङ्गदिसंहका पता लगाया और उनके पास स्वयं जाकर अपने सारे अपराधाकी क्षमा मॉगी। उन्होंने अङ्गदिसंहसे सैनगढ़ पधारनेके लिये भी प्रार्थना की। भक्तवर अङ्गदिसंहका दयाई दृदय अपने चचाके इस प्रस्तावको टाल न सका। वे राजांके साय सैनगढ़मे पधार गये। फिर तो उनके -पधारते ही सैनगढ़की स्थिति बदल गयी। वहाँ रामराज्य हो गया। राजा दीन- स्टाहर्सिंह भी उनके सत्सङ्गसे भगवान्के परम भक्त बन गये। उन्होंने अपनेको और अपने सारे घरको भक्तराज अङ्गदर्सिंहके हवाले कर दिया और स्वयं साधु-संतोंकी सेवा तथा अपनी प्रजाको भगवान्के विविध विग्रह मानकर उनकी भलाईके कार्योमे खंलग्न रहने लगे! उनकी दिनचर्या ही बदल गयी!!

### भक्त राव जगतसिंहजी

( लेखक-शिसिरेहमलजी पंचीली )

जोधपुरमे तहसील जैतारणमे वलूँदा नामक एक ग्राम है। प्रसिद्ध राठौड़ राव दूदाजीके पौत्र राव जयमञ्जी थे। महाराणा प्रतापने चित्तौड़का किला इन्हींके सुपुर्द कर दिया था। इन राव जयमलजीके भाई राव चॉदाजीने बलूंदा ग्राम वसाया था और इसीको अपनी स्वतन्त्र रियासत बनाया या । इनके पुत्र राव रामदासजी हुए और इन्हीं रामदासजीके पुत्र थे--भक्त राव श्रीजगतसिंहजी । राव जगतसिंहजी जोधपुरके प्रथम राजा महाराजा जसवन्तसिंहजी-को अपना पूर्वज मानते थे। जगतसिंहजी परम वैष्णव भक्त थे। ये राजसी ठाट छोड़कर सदा साधुन्निते रहा करते थे। सदैव भगवान् श्रीश्यामजी ( बलूँदामे गढके अंदर श्रीमन्दिरके ठाकुरजी) की सेवामे रहते । स्वयं अपने सिरपर उटाकर तालाव या बावलीसे सेवाके लिये जलका कलसा लाते । मेवाड्मे श्रीरूपचतुर्भुज भगवान्का मन्दिर इन्होंने ही बनवाया था और उसकी सेवा-पूजाके लिये 'टीबड़ी' नामक एक गाँव अपने पट्टेमेसे अर्पण किया था, जो अवतक है । इन्हीं श्रीचतुर्भु जजीके पुजारी प्रसिद्ध श्रीदेवाजी थे, जिनके लिये भगविद्वग्रहके बाल सफेद हो गये थे।

राव जगतिसंहजीका नित्य भगवचरणामृत लिनेका नियम या। एक दिनकी बात है—जनानी ड्योढ़ीसे एक मेहतरानी हॉडीमे राबड़ी लिये आ रही थी। इन्होंने मेहतरानीको पहचाना नहीं, पूछा—'वाई! तुम्हारी हॉडीमे क्या है ?' उस दिन कुछ पाहुने आये हुए थे, उनमेसे एकने दिल्लगीमे कह दिया—'इसकी हॉडीमे चरणामृत है।' इसपर रावजी चरणामृत देनेके लिये बड़े आदरके साथ मेहतरानीसे आग्रह करने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा—'मैं भंगिन हूँ, हॉडीमे राबड़ी है, चरणामृत नहीं है।' पर ये कहते ही रहे—'वाई! इसमें चरणामृत है— तू मुझे पिलाती क्यो नहीं।' आखिर रावजीने हॉडीका मुँह खुल्वाया। देखा तो भगवान्का चरणोदक भरा है। उसपर

पवित्र मुलसीदल तैर रहा है । तब तो उन पाहुनोको बड़ी लब्जा हुई । उन्होंने अपना अपराध माना और वे क्षमा-प्रार्थना करने लगे ।

राव जगतसिंहजी प्रसिद्ध मेड़तणी भक्तिमती मीरॉबाईके भतीजे लगते थे और उन्हींके उपदेशसे इनमें हट भक्तिके संस्कार पड़े थे।

एक बार जब राव जगतसिंहजी जोधपुर अपनी हवेलीमे विराजते थे, लगातार सात दिनोतक वर्षा होती रही। सूर्य भगवान्के दर्शन दुर्लभ हो गये। जोधपुरमे ऐसे बहुत-से नर-नारी थे, जो सूर्यके दर्शन करनेपर भोजन करते थे । घनघोर घटाओमे जब सूर्य भगवान्के शीव उदय होनेकी आशा नहीं रही, तव शहरके लोगोने महाराजा जोधपुर-से प्रार्थना की कि 'आप भी हमारे सूर्य है। आप हाथीपर सवार होकर सबको दर्शन दे दे, ताकि सब लोग भोजन कर सके ।' जोधपुर-नरेश स्वयं व्रतके पक्के थे । उन्होने कहा कि 'और लोग तो मेरे दर्शन करके भोजन कर लेगे, परंतु मै किसके दर्शन करके भोजन करूँगा ?' अन्तमे उन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्तराज राव जगतिसंहजीके दर्शन करूँगा । जोधपुर-नरेश हाथीपर सवार होकर नगरमे निकले। उधर जब राव साहेबको पता लगा, तब उन्हें सङ्कोच हुआ। वे उस समय भगवान् श्रीश्यामजीकी सेवाम थे । उन्होंने कातर प्रार्थना की और महाराज जोधपुरकी सवारी बाजारतक आते-आते बादलोंको चीरकर भगवान् भास्कर प्रकट हो गये। सबने सूर्य-दर्शन करके अपनेको कृतार्थ माना। जोधपुर-नरेश भी दर्शन करके वापस छीट गये। राव जगतर्सिंहजीकी प्रार्थनाका यह फल देखकर सब लोग चिकत रह गये । इन्होने अपने यहाँ पशुवध सर्वथा वद करा दिया था, जो अवतक चालू है। भगवान् श्रीस्यामजीके सामने कीर्तन करते हुए ही इन्होंने शरीर छोड़कर परम धाममे प्रयाण किया था।

### भक्त नागरीदासजी और उनका परिवार

( लेखन--विद्याभूषण सांख्य-साहित्य-वेदान्त-पुराण-तीर्थ श्रीव्रजवङ्गभशरणजी वेदान्ताचार्य )

वहोन्द्ररुद्रमुनिदेवसमर्चिताङ्घिः सर्वेश्वरोऽसि भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि । कारुण्यसागर उतात्मद्यावशान्मे भूयास्त्वमेव शरणं द्यगतेर्मुकुन्द्॥

विक्रमकी १५वीं शताब्दीमे भारतके पुनीत पुण्यस्थल श्रीपुष्करारण्यपर भी दुर्दान्त यवनोंका आक्रमण होने लगा था। इस अरण्यके उत्तरीय भागमे एक सलीमसाह चिम्ती (यवन फ्कीर) यहाँके यात्री और निवासियोंको भाँति-माँतिसे धर्मपरिवर्तनार्थ दुःख देने लगा था।

आर्त हिंदुजनताकी प्रार्थनापर मथुराके श्रीनारदटीलेपर तपश्चर्या पूर्ण करके श्रीपरशुराम-देवजीका वि० सं० १५१५ मे यहाँ पदार्पण हुआ । आपके . आते ही यवनाका वह आतङ्क अस्त हो गया । आपने एक केन्द्र श्रीपष्करके दक्षिण तटपर बनाया, जो आज श्रीपरग्रराम-घाट परशुरामद्वाराके नामसे ख्यात है; दूसरा केन्द्र पुष्करसे तीन योजन दूर उत्तरी भागमे स्थापित किया, जहाँपर प्राचीन जामदग्न्य श्रीपरशरामकी तपःखली थी। वही खल बाज श्रीपरगुरामपुरी एवं श्रीनिम्वार्काचार्यपीठके नामसे व्यवहृत हो रहा है। वातावरण शान्त होते ही जनताका आवागमन शान्ति रूर्वक होने लगा । सन्निकटवर्ती भाटी और राठौड़ नरेश भी पीठकी उन्नतिके प्रयत करने लगे। इस प्रकार लगभग सवा सौ वर्ष व्यतीत हो गये। आचार्यश्रीकी उस समय १४० वर्षकी आयु हो चुकी थी। आप प्रतिदिन पुष्कर जाते-आते थे । उस समय इस अरण्य और आचार्य-ु पीठकी सुरक्षाके लिये वहाँ एक धार्मिक राज्यकी स्थापना करना आवश्यक था । अतः आपके सकल्प एवं आदेशानुसार जोधपुरके बड़े राजा श्रीउदयसिंहजीके द्वितीय राजकुमार श्रीकृष्णिंहजी सेवामें उपस्थित हुए और आचार्यश्रीका ग्रुम आशीर्वाद प्राप्तकर विक्रम सं० १६६४मे उन्होंने कृष्णगढ राज्यकी स्थापना की। श्रीनिम्नार्काचार्यपीठसे हेढ़ योजन दूर पूर्वे-दक्षिणकोणमें राजधानीकी नींव लग गयी। आचार्यपीठसे ले जाकर भगवान् श्रीनृत्य-गोपालकी प्रतिमा किलेमे पधरायी गयी। मगवान्की वही प्रतिमा इस राज्यके अधीश्वर-पद्पर है और नरेन्द्र प्रधान सन्त्रीके रूपसे नीतिपूर्वक प्रजाकी रक्षा करते हैं।

राज्य-संस्थापक महाराजा श्रीकृष्णसिंहजीके समयमें राजस्थापनाके पाँच वर्ष पश्चात्में ही उनके संरक्षक गुर श्रीपरशुरामदेवजी महाराज जीवित समाधि लेकर अन्तर्हित हो गये । इधर कृष्णसिंहजीको भी परमधाम प्राप्त हो गया । उनके १०० वर्ष पश्चात् इसी राजकुलमे आदुर्ग भक्त राजकुमार सॉवन्तिनिंहजीका जन्म हुआ, जो आगे चलकर नागरीदासजीके नामसे प्रख्यात हुए । इनका जन्म वि॰ सं० १७५६ पौप कु० १३ को रूपनगरमे हुआ था। उस समय श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज पीठासीन थे। होनहार राजकुमार सॉवन्तसिंहजीके आचार्यपीठमे होनेवाले सभी संस्कार मर्यादापूर्वक कराये गये। पाँच वर्षकी आयु होते ही आपको वैष्णवी दीक्षा भी प्राप्त करवा दी गयी थी; क्योंकि यह भी इस राजकुलका परम्परागत नियम था। बाल्य, पौगण्ड, किशोर अवस्थामे किये हुए आपके अनेकों वीरतापूर्ण चरित्र मिलते हैं; पर स्थानाभावसे उनका यहाँ उल्लेख नहीं हो सकता । आपने गुरुदेवकी आज्ञारे आचार्यपीठके सन्निकट आये हुए एक वर्वर सिंहसे मछयुद्ध-कर उसका शिकार किया और गुरुभक्तिका सुन्दर आदर्श प्रकट किया । उस समय लिया हुआ आपका चित्र कुष्णगढ्के राजमहल और यहाँ आचार्यपीठमें विद्यमान है। एवं 'सिंहकी शिकार' नामक एक कविताबद्ध पुस्तक भी है। जो मुद्रित भी हो चुकी थी।

फिर वि० सं० १७७७ मे भानगढ़-नरेन्द्रकी राजकुमारी-के साथ आपका विवाह हुआ । पिताके आज्ञानुसार आप राज-काज भी करते थे, परंतु वह केवल इसी हेतुसे कि पिताजीको राजकी देख-भालका कष्ट न हो । वास्तवमे इनका चित्त सासारिक प्रपञ्चोसे हटा हुआ था। इसी समय श्रीगुरुदेवने भगवान्के गुणानुवादोपर कविता-रचना करनेकी आज्ञा दी। गुरुकी आज्ञा शिरोधार्यकर—सर्वप्रथम वि० सं० १७८० मे आपने एक ४५ छन्दोंकी 'मनोरथ-मंजरी' नामक पुस्तक लिखी। इसके अनुशीलनसे आपके मनोभावोंका स्पष्ट पता लग जाता है।

कब बृंदावन धरिन में, चरन परेंगे जाय। कोटि धूरि धरि सीस पर, कछु मुसहू मैं साय॥ जमुना तट निसि चाँदनी, सुमग पुलिन मैं जाय । कव एकाकी होय हों, मौन बदन उर चाय॥

कैसी उत्कट लालता है! यह मनोरथ-मञ्जरी ही आगे चलकर अनेको ग्रन्थोंके रूपमें परिणत हुई। जिनका काळानुसार रचनाक्रम इस प्रकार है—मनोरथमञ्जरी (१७८०), रसिकरतावली (१७८२), विहारचन्द्रिका (१७८८), निकुञ्जविलास, व्रजयात्रा, भक्तिसार (१७९४), पारायणविधिप्रकाश, कलिवैराग्यवछरी (१७९९), गोपी-प्रेमप्रकाश ( वि॰ सं॰ १८०० ), व्रजवैकुण्ठतुला ( १८०१ ), भाक्तमगदीपिका ( १८०२ ), फागविहार, युगलभक्तिविनोद (१८०८), बालविनोदन, वनविनोद ( १८०९ ), सुजनानन्द, तीर्थानन्द ( १८१० ) और वन-जनप्रशंसा ( १८१९ ) । इन अठारह ग्रन्थोंमे रचनाकालका निर्देश मिलता है। कुछ लेखकोंने श्रीनागरीदासजीके इन अठारह ग्रन्थोंमे ही दूसरे-दूसरे ५५ ग्रन्थोंका भी समावेश कर दिया है और 'वैन-बिलास' एवं 'गुप्तरसप्रकाश' इन दो पुक्तकोको अप्राप्य लिखकर ७५ की संख्या पूर्ण की है। परंतु ऐसा माना जाता है कि इन नागरीदासजीसे पूर्व भी तीन नागरीदास नामके कवि और हो चुके हैं। इन सबकी रचनाओंमें कौन रचना कौन-से नागरीदासजीकी है-इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। परंतु इनके समयके मिलने-वाले उपर्युक्त अठारह प्रन्थ निश्चित रूपसे इन्हीं नागरीदास-जीके हैं। वि॰ सं॰ १८०५ मे आपके पिता श्रीराजसिंहजीका स्वर्गवास हुआ। अतः बाध्य होकर आपको राज्यासन ग्रहण करना पड़ा । फिर वि० सं० १८०८ मे आपने लंबी तीर्थयात्रा करनेको प्रस्थान किया । छोटे-वड्डे रम्य तीथाकी यात्रा करते हुए श्रीवृन्दावन-मधुराकी यात्रा करके आपने श्रीगोवर्द्धन-राधाकुण्डमे स्नान किया और वहाँपर अपने परमाचार्य श्रीश्रीनिवासाचार्यजीकी बैठकके दर्शनकर रात्रिको वहीं निवास किया । उस समय वंशीदासजी वहाँके पुजारी ये, जो श्रीरूपरिकजीके पदोंका सुन्दर कीर्तन किया करते ये। श्रीनागरीदासजीको उनके पद बड़े अच्छे लगते थे---आनन्दाह्नादमें समयका भान नहीं रहता था-

> चार जाम बितई निसा, बंसीदास निकेत । रूपरसिक रस कीरतन, भयो प्रेम को खेत ॥

ये रूपरिषकजी ३५ वें श्रीनिम्बार्काचार्य भीहरि-व्याखदेवाचार्यजीके शिष्य थे। श्रीनागरीदाराजीकी कवितामें इन्हीं दोनों महाद्रुमार्वोक्षी स्राप्त मिकती है। यद्यपि तीर्थयात्रासे आप राजधानीमे लौटे, तथापि यहाँ आते ही आपके चित्तमे वैराग्यने तीव्रता धारण कर ली। आपकी उस समय ५४ वर्षकी आयु हो चुकी थी। वानप्रस्थाश्रमके मी चार वर्ष बीत चुके थे। यद्यपि राजगद्दीपर बैठे केवल पाँच ही वर्ष हुए थे, फिर भी जिसका चित्त मगवान् व्रजेन्द्रनन्दनकी रूपमाधुरीमे लग गया, वह फिर इधर कैसे लग सकता था। आपकी वृन्दावनवासकी उत्कट लालसा दिन-रात बढ़ने लगी। उसकी शीघ्र पूर्ति न होनेसे इनके मनमें कैसे-कैसे भाव आते थे—सो देखिये—

ब्रज मैं हैं है कढ़त दिन, ितते दिये ले होय। अवके अवके कहत ही, वह अवके कब होय। राज वड वड़ देत हिर, दिन में लाख करोर। पर काहू को नाहिं वे खैचत अपनी ओर। जहाँ कलह, तहाँ मुख नहीं, कलह सुखन को सूल। सभी कलह इक राज में, राज करह को मृल। मेर या मन मृद्ध तें, डरत रहत हों हाय। बृंदावन की ओर तें, मित कबहूं किर जाय। लेत न सुख हिर मिक को, सकल सुखन को सार। कहा मयो नुपह मयो, ढोवत जग बेगार।

इस विकलताका एक मुख्य कारण था कि इस समयतो चाहे किसी भी कारणसे हो, मेरा मन श्रीधाममे लग रहा है। पर मन बड़ा चञ्चल है; ऐसा न हो कि कहीं यह दूसरी ओर लग जाय। अतः ये चाहते थे कि जितनी शीवतासे हो सके, अब श्रीधामको चल देना चाहिये—

और मौन देखूँ न अब, देखों बृन्दा मौन । हिर से सुधरी चाहिये, सबही बिगरें क्यों न॥

इस विकलतामे ही तीन-चार वर्ष न्यतीत हो गये।
आपने विरक्तवेष लेनेका निश्चय कर लिया। अब यह विचार
उत्पन्न हुआ कि विरक्तवेष किससे ले; क्योंकि उस समय
आपके दीक्षागुरु श्रीवृन्दावनदेवजी तो धराधामपर थे
नहीं। वे वि० १८०० मे ही परमधामवासी हो गये थे,
उनकी गद्दीपर श्रीगोविन्ददेवजी थे। वे उस समय
तीर्थाटनमे पधारे हुए थे। उन आचार्यश्रीके अधिकारी
श्रीमोहनदेवजी बड़े उचकोटिके संत थे, वे उस समय
वजधाममे रहते थे; इनको यह चिन्ता लगी हुई थी कि—
मानुष सिर रिन जनम्यो तब को, देव पितर ऋषि मृतन सबको।
इरि को अनन्य सरन जन होय, क्यू रिन संदेह न कोय।।
(वै० सार)

कव भगवान् श्रीमुकुन्दके अनन्यगरण होकर में समस्त ऋगोंसे मुक्त होऊँ ? ये सब कुछ छोड़कर केवल प्रेमभक्तिके भिखारी थे।

करें विष्णु सेव, केऊ पूर्ज देवी देव, कुऊ केऊ चाहैं मुक्ति, केऊ ठदर निवासना। आठीं सिद्धि नवीं निद्धि चाहत अनंत जन, चाहें केऊ निर्घट पुत्र, नासना ॥ मेर वेई देव संत उज्ज्वल तिलक कीन्हें, रस ठज्जर भी जुगरा **टपासना** । नागर निहोरि करि जोरि माँगी तिन पै तैं, प्रेममक्त ઑ दृङाय विष वासना ॥

अतः आपने तुल्सी-गोपीचन्दनधारी प्रसिद्ध सनक-सम्प्रदायान्तर्वतीं युगलमृर्ति-श्रीराधाकृष्णोपासक एवं श्रीमुकुन्द तथा गोपाल-अप्रादगाक्षर मन्त्रके उपदेश श्रीमोहन-देवजीसे विरक्तवेप लेनेका निश्चय करके, वि॰ सं॰ १८१४ आश्विन द्यु० १० को अपने राजकुमार श्रीसरदारसिंहजीको राजगद्दीपर बैठाकर शुभ एकादशीके दिन वृन्दावनको प्रस्थान कर दिया । वह उनका आदर्श प्रस्थान था । वृन्दावन पहॅचकर उन्हीं श्रीमोहनदेवजीसे यमुनातटपर आपने विरक्त-वेप लिया । उस समयका चित्र कृष्णगढके खजानेमें तथा आचार्यपीठपर भी विद्यमान है। पहलेके पदोमे आपने धाम और गुरुदेवकी एक 'श्रीवृन्दावनं' नामसे वन्दना की है। किन्तु विरक्तदेप छेनेके पश्चात् 'श्रीमोहन गुरु बन्दों' इस प्रकारसे की हुई वन्दना के आपके पद उपलब्ध होते हैं। ये पहले वृन्दावन जाते, तव इन्हें बड़े नरेश मानकर कई संत इनसे मिलनेमे संकोच करते थे; किन्तु अब तो 'नागरिदास'का नाम सनते ही संतोंके झंड-के-झंड आने लगे-

सुनि ब्यीहारिक नाम कीं ठाढे दूर ठदास । देखि मिरुं मरि नैन सुनि नाम नागरीदास ॥

श्रीवृन्दावनमें समागत संतोंके सम्मानार्थ आपने एक आश्रम और एक क्षेत्र स्थापित किया, जो आजकल नागरीदासजीका घेरा और नागरीदासजीके क्षेत्रके नामसे विख्यात है। यह क्षेत्र उनके परमधामवास होनेके पश्चात् भी १७५ वर्षोतक चलता रहा । आपने जो उपासनायह बनाकर उसमे श्रीनागरिवहारी ठाकुरकी प्रतिष्ठा करवायी थी, वह मन्दिर वृन्दावनमें श्रीनागरिदासजीकी कुछके नामसे प्रसिद्ध है । सेवाकुझ दानगलीके छोरपर ही है। उसकी सेवा-पुजादिकी ज्यादा अञ्चार्यरिड्डी जोरहे चलती है। वि॰ सं॰ १८२१ में वृन्दावनमें ही आपने व्रजरज ( मुक्ति ) प्राप्त की।

#### श्रीनागरीदासजीका परिवार

िक्ता—आपके पिता श्रीराजिस्डिजी भी परम भगवद्भक्त थे, उनकी भावनाएँ उनके रचे हुए 'बाहुविलास', 'किक्मणीचरित्र' आदि ग्रन्थों और राजकी तवारीखोंसे ज्ञात होती हैं।

माता—जन्मदात्री माताके शान्त होनेपर इनके पिता श्रीराजसिंहजीने दूसरा विवाह लवाणि (जयपुर)नरेश आनन्दरामजीकी राजकुमारी श्रीत्रजकुमरीजीसे किया। यह विवाहसम्बन्ध वि० सं० १७७६ के आस-पासमें हुआ था।

श्रीनागरीदासजीकी इन विमाता श्रीव्रजकुमरीजीको आचार्यश्रीसे मन्त्रोपदेश प्राप्त हुआ था। इस वातका वे स्वयं अपने रचे हुए प्रन्थोंमे उल्लेख करती हैं। इन्होंने अहाईस वर्षतक पितदेवकी सेवा की और उनकी आजाके अनुसार शास्त्रावलोकनके साथ-साथ भगवदुपासना की। आपको एक कुमार और एक सुता—ये दो रल प्राप्त हुए। वह सुता सुन्दरकुमरीके नामसे आदर्श भगवद्रका हुई। श्रीवजकुमरीने १८०५ से भगवद्गुणानुवादरूप काव्य-रचना आरम्भ की। इनके द्वारा रचित कार्व्योमें पहला श्रीमद्रागवतका पद्यानुवन्ध है, जो २५००० दोहोंमे पूर्ण हुआ है। दूसरा काव्य श्रीमद्रगवद्गीताका पद्यानुवाद है, यह भी लगभग १ सहस्र दोहा-छन्दोंमे पूर्ण हुआ है। राज-महिलाओमे यह सुकार्य सबसे प्रथम ही मानना चाहिये।

श्रीवजदासीका यह भागवतका पद्यानुवाद ग्रन्थ वि॰ सं०१८१२में पूर्ण हुआ। इनके सेव्य ठाकुर श्रीनिम्वार्काचार्य-पीठमें ही विराजमान कर दिये गये थे। उनका नाम व्यॉकेजी है।

बहिन—श्रीनागरीदासर्जीकी वहिन श्रीसुन्दरकुमरी भी उसी भाँति आदर्श हरिभक्त हुई। इन्होने भी उपासना-रहस्यके वारह प्रन्थ रचे हैं। उनके अतिरिक्त एक 'मित्र-शिक्षा' नामक २७५० दोहोंका प्रन्थ बनाया। यह इनकी अन्तिम रचना वि० सं० १८६२ मे पूर्ण हुई थी। इस प्रन्थमें श्रीहंस भगवान्से आरम्भकर तत्कालीन श्रीसर्वेश्वर-श्वरणदेवाचार्यजीतक होनेवाले आचार्याका इतिञ्च है। ९१ वर्षतक निरन्तर प्रभु-आराधना करके श्रीवृन्दावनमें ही इस्होंने धरीर छोड़ा। देशीघाटपर इनका बनाया हुआ

मन्दिर आजकल खींचीवाली कुञ्जके नामसे खंडहर रूपमें विद्यमान आचार्यपीठके ही अधीन है । इनका विवाह राघोगढ़के खींची-नरेन्द्र श्रीवलभद्रसिंहजीसे हुआ था । इनकी एक रचना देखिये—

चेटक लाय सुभाय कियो निज चेरो यहै मन मेरो अमानी । ऐसी करी पुनि केसी घरी चित, होन चली अब जान अजानी ॥ आन वियान तें आन परी मोहि है गति रावरे हाथ विकानी । देखियो लाल निवाह सलाह सो हो न किसे उपहास कहानी ॥

पुत्री—श्रीनागरीदासजीकी चौथी सन्तित बाई श्रीगोपाल-कुमरी हुई । इन्होंने भौतिक देहधारी पितको अङ्गीकार न करके दिन्य विग्रह भगवान्को ही अपना पितदेव माना और आमरण नैष्ठिक वत रखकर भगवान्की आराधना की । धन्य है इस भक्त परिवारको !

पौती—श्रीनागरीदासजीकी पौत्री बाई छत्रकुमरी हुई । इन्होंने ''प्रेम-विनोद" नामक एक सुन्दर भाषापद्योका प्रन्य निर्माण किया । इनकी भक्ति-भावना और गुरुदेव तथा समय आदिका परिचय इस ग्रन्थके अवलोकनसे ही हो सकता है। रचनाकाल वि० सं० १८४५ है।

दासी-शीनागरीदासजीकी 'वनीठनी' आदि नार्मो-

वाली दासी भी अनन्य भगवद्भक्ता थी। उसने अपनी किवतामे 'रिसकिविहारी' की छाप लगायी है। श्रीनागरीदास-जीके विरक्त होनेपर यह भी विरक्त वेष धारणकर श्री-चृन्दावनमे निवास करने लगी। वहीं भगवान्की आराधनामे तल्डीन रहा करती थी। श्रीनागरीदासजीके शरीर छोड़नेसे कुछ कालके पश्चात् ही इसने अपना भौतिक शरीर छोड़ परमधामकी प्राप्ति की। श्रीनागरीदासजीकी समाधि (स्मारक चिह्न) के निकट ही इसका स्मृतिचिह्न है। उसमे इसका निधनकाल वि॰ सं० १८२२ लिखा हुआ है।

सिकटवर्ती—श्रीनागरीदासजीके जितने भी सिक्वकटवर्ती ये—प्रायः सभी भक्त और किव थे। आनन्दघन आपके घिनष्ठोंमें थे, जो एक महाकिव भक्त हो गये हैं। इस भक्त परिकरके इतिवृत्त-सम्बन्धी विषयोपर यहाँ स्थानाभावसे अत्यन्त ही सूक्ष्म प्रकाश डालकर इतना ही कह देना पर्याप्त समझते हैं कि जैसे एक चन्दनका वृक्ष समस्त वनस्थ तक्वरोंको सौरिभित कर देता है, वैसे ही इस भक्त परिकरने इस प्रान्तके प्रत्येक परिवारको भक्ति-रसका आस्वादन कराकर सबके मानस मन्दिरोमे प्रकाशका विस्तार कर दिया था।

# ठाकुर किशनसिंह

SCE ME MISS

बीकानेर-राज्यान्तर्गत गारवदेसर एक ताजीमी ठिकाना था। भक्त किशनसिंहजी वहीं के ठाकुर थे। ठाकुर साहव श्रीमुरलीधरजीके बड़े भक्त थे। जनतामे प्रसिद्ध है कि उनको प्रत्येक दिन पूजनके पश्चात् सवा मासा सोना भगवान्से मिला करता था और वे उक्त सोनेको नित्य ब्राह्मणोको दान कर दिया करते थे। अद्यावधि मूर्तिके अधरोष्ठपर सोनेका चिह्न है। एक दिन ठकुरानी साहबाने हठ करके सोना अपने पास रख लिया था, उसके बाद मूर्तिद्वारा सोना प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी ही अनेक बातें उनके सम्बन्धमे जनताद्वारा मुननेमे आती हैं। उनमेंसे कुछका पाठकोंको परिचय कराया जाता है। सम्भव है आजकलके वैज्ञानिक विद्वान् इन बातोंपर विश्वास न करें। परंतु जो भगवान्के भक्त हैं, उनके दृदयमे इनका अक्षर-अक्षर प्रेम और भिक्तका उद्देक उत्पन्न किये बिना न रहेगा; क्योंकि भगवत्-प्रभावकी ये बातें जितनी भक्तलोग समझते हैं, उतनी और कोई नहीं।

ठाकुर साइब ईश्वरकी शपयका बहुत मान् रखते थे,

यहाँतक कि कई बार दुष्ट प्रकृतिवालोंने उनको शपय दिलाकर धोखा देनेका भी प्रयत्न किया था।

एक बार कुछ चोरोने उनको यह शपथ दिला दी थी कि 'ठाकुर साहब! कॅटोंको ले जाते हैं। यदि आपने किसीसे कहा तो आपको भगवान्की आन (शपथ) है।' ठाकुर साहबने किसीसे नहीं कहा, परतु चोर कॅटोंको तमाम रात दौड़ाकर सबेरे वापिस उसी गॉवके पास आ गये। प्रातःकाल चोरोंने पूछा 'यह कौन-सा गॉव है?' लोगोंद्वारा गारबदेसर सुनकर उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और पकड़े जानेके भयसे वे कॅटोको वहीं छोड़कर भाग गये।

एक साल गारबदेसरके चारों ओर सभी जगह वर्षा हो गयी थी, परंतु वहाँ एक बूँद भी नहीं पड़ी । इससे ठाकुर साहबने कहा कि—

सी कोसाँ बिजली खिंचें, यामें कूण संदेह। किस्ता की तुसना मिटै, जो ऑगण बरसे मेह ॥

भगवान्ने उनकी प्रार्थनापर तुरंत ध्यान दिया । उसी समय वादलोंकी घटा छा गयी और अच्छी वर्षा हुई ।

एक वार ठाकुर साहब किसी यात्रामें महाराजा साहबके साथ जा रहे थे। राहमें पूजाका समय हो जानेसे ठाकर साहब कपड़ा ओढकर घोड़ेपर ही भगवानकी मानसिक पूजा करने लगे। पूजामें आप भगवान्को दहीका भोग लगानेकी तैयारी कर रहे थे। इसी बीचमें महाराजा साहबकी दृष्टि उधर पड़ गयी । महाराजा साहबने दो-तीन यार पुकारकर कहा, 'किशनसिंह ! नींद ले रहे हो क्या ?' ठाकुर साहब पूजामे मझ थे। उनको महाराजा साहबका पुकारना सुनायी ही नहीं पड़ा । इससे महाराजाने रुप्ट होकर अपने घोड़ेको उनके घोड़ेके पास ले जाकर उनका कपड़ा खींचकर दूर कर दिया । फिर महाराजा साहबने उधर दृष्टि हाली नो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ; क्योंकि घोड़े और काठी सत्रपर दही ही-दही फैला हुआ या। उन्होंने ठाकुर साहबसे पूछा, 'किशनसिंह ! यह क्या है !' कुछ समय तो ठाक़र साहव चुप रहे; परंतु महाराजा साहवके अधिक आग्रह करनेपर उन्होने स्पष्ट बता दिया कि 'महाराज ! मैं मानसिक पूजनमें भगवान्को दहीका भोग लगा रहा या, पर आपके वस्त्र खींचनेसे मैं चौंक उठा । अकस्मात् हिल जानेसे मेरा मानस दही गिर गया । वही दही भगवानुकी लीलासे प्रत्यक्ष हो गया माल्र्म होता है। यह सुनकर महाराजा साहवने गद्गद होकर उनसे कह दिया- आप घर चले जायं और भगवानुका भजन करें।'

एक बार सरकारी वकाया देनेमें देरी होनेसे इनपर महाराजा साहबने रुष्ट होकर कहा—'किशनसिंह! यह ठीक नहीं है, समयपुर सरकारी लगान जमा हो जाना चाहिये।' ठादुर साहबके मुँहसे निकल गया—'दीवालीतक ठहरिये,

आपके रुपये जमा करके ही मैं दीवालीका पूजन करूँगा।' या कहकर ठाकुर साहच घर लीट आये। परंतु समयपर रुपये इकडे न हो सके। ठीक दीवालीको सन्ध्यातक उन्होंने इघर-उधरसे जुटाकर रुपये एकच किये। पूजन करनेका समय हो जानेमे भीतरसे आदमी जुलाने आया, पर वे बिना ही पूजन किये रुपये लेकर घोड़ेपर सवार हो गये और सुबहतक साठ मील चलकर बीकानेर पहुँचे। महलमें उनको देखते ही महाराजा साहचने उनसे पूला—'किशनसिंह! तुम कल ही जानेवाले थे न? क्या बात है? गये केंसे नहीं! रातको तुम्हारी तबीयत तो नहीं विगड़ गयी?' महाराजा साहचकी बातें सुनकर ठाकुर साहचने कहा—'अन्नदाताजी! में तो अभी-अभी रुपये जमा देनेके लिये सीधा गाँवसे चला आ रहा हूँ। में कल यहाँ था ही नहीं, आपको किसी दूमरेकी बातका ध्यान रह गया होगा।'

यह सुनकर महाराजा साह्यने कहा, 'मुम क्या कहते हो १ अभी रुपये जमा कराने आये हो १ रुपये तो तुमने कल ही जमा करा दिये थे।'

ठाकुर साहवने जवाव दिया—'नहीं अवदाता! मैं तो कल गाँवमें ही था। आप यह क्या फर्माते हें ?' अन्तमें महाराजा साहवने रोकड़में जमा किये हुए रुपये और उनके हस्ताक्षर दिखाये। उनको देखते ही ठाकुर साहवकी ऑखें प्रेमाश्रुसे भर गयीं और उनके मुँहसे केवल इतना ही निकला—'हाँ, हन्ताक्षर तो मेरे-जैसे ही हैं।' ठाकुर साहव अपने मगवान्की लीलको समझकर गद्गद हो गये। वीकानेर-नरेश भी भक्तकी महिमा और भगवान्की भक्त-वस्तलता देखकर मुग्ध हो गये। ठाकुर साहवने लीटकर भगवान् मुरलीवरजीका मन्दिर वनवाया, जो अभीतक उनकी कीर्तिको बढा रहा है।

#### भक्त-वाणी

त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय सीतापते शिवविरिश्चिसमाधिताङ्वे । संसारिसन्धुतरणामलपोतपाद रामाभिराम सततं तव दासदासः ॥ —सुतीक्ष्ण (अ०रा०३।२।२७)

है अनन्तगुण अप्रमेय सीतापते ! मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ । हे अभिराम राम ! आपके चरण संसार-सागरसे पार करनेके छिये सुदृढ़ जहाजरूप हैं, शिव और ब्रह्मा सर्वदा उनकी सेवा करते हैं । हे नाय ! मैं सर्वदा आपके दासोंका दास बना रहूँ ।

#### भक्त रामदास

भक्त रामदास द्वारकासे सात कोसकी दूरीपर डाकोर नामक गाँवमे रहते थे । 'रणछोड' भगवान के मन्दिरमे प्रति एकादशीको जागरण, कीर्तन आदि उत्सवका आयोजन होता था, उसमें वे नियमपूर्वक सम्मिलित होते ये और भगवान्के दर्शनसे अपने तन, मन और बुद्धिको पवित्र करते थे। भगवान् 'रणछोड़' ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा - 'तुम वृद्ध हो चले हो। तुम्हे सात कोस आने-जानेमें जो कप्ट होता है, वह मेरे लिये नितान्त असहा है। भक्त रामदास तो भगवान्की रूप-माधुरीसे छकनेमे इतने तल्लीन हो गये कि उन्हें वाह्यजान कुछ रहा ही नहीं, आने-जानेके प्रश्नने उनके मिस्तिष्कको कुछ चिन्तित ही नहीं किया । भगवान्ने कृपापूर्वक उन्हे दर्शन दिया, इस बातको सोच-सोचकर वे प्रेम-विद्वल हो रहे थे। मगवान्के अन्तर्धान होते ही उनके वियोगमे प्राण छटपटा गये, अङ्ग-अङ्ग सिहरने लगा। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ हो गया, वे समस्त सुखोंको तिलाञ्जलि देकर दूने उत्साहसे जागरण-महोत्सवमे आने छगे । वे किसी भी मूल्यपर जागरणका आनन्द छोड़नेके छिये अपने-आपको समर्थ न पा सके।

भक्त भगवान्से एकादशी-रामदासका जागरणमें आना और न सहा गया, भक्तको सुख और भानन्द देनेके लिये उन्होंने रामदाससे डाकोर चलनेका निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेमके भूखे होते हैं। उन्होंने रामदासको गाड़ी लानेकी सम्मति दी और कहा — 'मेरे विग्रहको ॲकवारमें मर उसमें लिटा देना और यथाशीघ ही डाकोर पहुँचनेका प्रयत करना ।' दूसरी एकादशीके जागरण-अवसरपर रामदास द्वारकामें गाड़ी ले गये, उनकी वृद्धावस्थांचे किसीने उनपर सन्देह नहीं किया । द्वादशीकी रात आधी वीत चुकी थी । द्वारकावासी और मन्दिरके पुजारी तथा अन्य सेवक आदि नींदकी गहरी और मीठी लहरोंमें वह रहे थे। सारा-का-सारा षातावरण नीरव और शान्त था । रामदास अपने धौभाग्यपर फूले नहीं समाते थे। भगवान्के आतिय्यका आनन्द सो व-सो चकर वे प्रतिक्षण कुछ और-से-और होते जा रहे थे । मन्दिरका पट अचानक खुल गया । वे मन्दिरमें पर्देच गये। योदे ही परिश्रमने भगवान् उनकी गोदमे आ

गये, मगवान्ने प्रसन्नतापूर्वक अपने चिन्मय मादक स्पर्शसे भक्तकी जन्म-जन्मकी तपस्या सफल कर दी । गाड़ी द्वारकासे बहुत दूर निकल गयी। रामदास द्यम-ध्यमकर कीर्तन करते थे और भगवान् भक्तके सरक्षणमे सात कोसकी यात्रा पूरी कर रहे थे।

सवेरा होते ही लोगोंने रामदासका पीछा किया। भगवान् भास्करकी सुनहली किरणें पूर्वदिशाके अञ्चलमें विहार करने-वाली ही थीं कि रामदासने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उनके मस्तकपर पसीनेके कण विखर गये, वे किसी अनहोनी और भीषण घटनासे रह-रहकर आशङ्कित हो उठते थे। कभी प्रभुका श्रीविग्रह प्रेमभरी दृष्टिचे देख लेते तो कभी गाड़ीको तेजीसे आगे बढ़ा देते । उन्हे पूरा-पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेगे, उसीमे मेरा परम कल्याण है। पीछा करनेवाले थोड़ी ही दूर रह गये थे; पर भक्तने भगवानको जगाना उचित नहीं समझा, उन्हे तो विश्वास था कि भगवान गाड़ीपर लेटते ही सो गये । उन्होंने सोचा कि पीछा करनेवाले मुझसे भगवानुको छीन लेगे और प्रभु नींदका सुख लेते द्वारका-मन्दिरमे प्रवेश करेंगे; इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं। पर भगवान्की लीला-शक्ति तो जाग ही रही थी । भक्तभयहारी रासविहारीने कहा--- 'तुम मुझे सामनेकी बावलीमे छिपा दो और जब पीछा करनेवाले चले जायँ, तव गाडीमें रखकर डाकोर छे चलना ।' रामदासने उनकी आज्ञाका पालन किया। पीछा करनेवाले पुजारी आदि आ पहुँचे, दिना कुछ पूँछ-ताँछ किये ही उन्होंने रामदासको मारना आरम्भ किया । मगवान्की लीला-दाक्तिने भक्त रामदासकी हद निष्ठा और धैर्य-परीक्षाकी महिमा प्रकट करनेके लिये दुर्होंको अपनी मनमानी करने दी; पर उन्हें दण्डके ही माध्यमरे भक्तके शरीरका स्पर्श मिल चुकाया, अतः उनका विवेक जाग उठा । गाड़ीमें भगवान्का श्रीविमह न पाकर उनके पश्चात्तापका पाराचार उमङ् आया, उन्होंने महापापसे मी भीषण भक्तापराध कर डाला था। उन्होंने देखा कि वावलीका पानी किसीके खूनसे लाल हो गया है। सत्सङ्गका प्रभाव तो मनपर या ही, भगवान्की लीला-शक्तिने अपना काम किया। वे प्रभुका विग्रह बावलीचे वाहर निकालकर अपने कियेपर पछताने छने ।

भगवान्ने दर्शन दिया, भक्त रामदास प्रभुके घायल शरीरको देखकर कॉप उठे। मेरे कारण उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा! उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान्ने कहा—'मेरा भक्त मुझे मेरी आजासे ले जा रहा है। में तुम्हारे सम्पर्कमें अत्र नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा, जो अमुक स्थानपर है, मन्दिरमें स्थापितकर भिक्त और प्रेमसेअपना अन्त करण पित्र करो; इस महान् अपराधका यही प्रायश्चित्त है।' भगवान्ने रामदासको आजा दी—'मेरे तीलके बरावर उन्हें सोना दे दो।' भक्त अपनी

दरिद्रता और अनमर्थतापर कॉप उठे। उनकी स्त्रीके कानकी वाली पलड़ेमें रक्खी गयी, पलड़ा भारी हो गया, प्रतिमा उतकी तौलमें हलकी हो गयी। पुजारी तथा अभक्त दुष्टअपना-सा मुँह लेकर नौ दो-ग्यारह हो गये। भगवान्ने भक्तकी इंज्जत रख ली। भगवान् 'रणछोड़' उसी दिनसे 'आयुधछत' की उपाधिसे विभूपित हुए। अभीतक उनके घावपर पट्टी वॉधी जाती है। भक्तवर रामदामकी भक्तिकी महिमाका बखान तो भगवान् 'रणछोड़' की लीला-शक्ति ही कर सकती है।

#### 

### भक्तवर पीपाजी

( हेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा )

पीपाजी भगवान्के सिद्ध भक्त थे। जिस समय आचार्य-प्रवर रामानन्दजी समस्त भारतको अपने परम भागवत शिष्य अनन्तानन्द, कवीर, रैदास आदिके द्वारा रामभक्ति-सुधाका रसास्वादन करा रहे थे, भक्तप्रवर पीपाने 'गागरोन' गढमें जन्म लिया। अपने प्रदेशके शक्तिशाली राजाओंमेंसे वे एक थे। उनके ऐश्वर्य, पराक्रम और शक्ति तथा समृद्धिकी कहानी घर-घरमे कही जाती थी। भगवान्के भक्त झोपड़ी और राजप्रामाद दोनों जगह मिलते हैं। भगवान् जिन्हें प्रसन्नता-पूर्वक अपना लेते हैं, वे ही उनकी गौरवमयी भक्तिके अधिकारी हो जाते हैं।

भाग्यमे गागरोनगढमें कुछ संत आये। राजा पीपाने उसके खाने-पीनेका सामान मिजवा दिया। यथाशक्ति स्वागत-सत्कार किया, पर दर्शनके लिये न गये। संतोंको राजाके इस विचित्र चिरत्रसे वड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान्से पीपाजीके बुद्धिसुधारकी प्रार्थना की। संतोंकी वाणी खाली किस तरह जा सकती थी। म्वप्नमे देवीने भगवान्की भिक्तकी प्रेरणा दी और काशी जाकर आचार्यप्रवर परम रामभक्त रामानन्दकी शरण लेनेका आदेश दिया। आधी रात बीत चुकी थी, राजाको एक पलके लिये भी कल न पड़ी। मुख्य दरवाजा खोलकर उन्होंने महामायाके मन्दिरकी ओर पैर बढा दिये, पहरेपर सैनिक जाग उठे। राजा कभी इतनी रातको मन्दिरमें नहीं जाते थे। सारे नगरमें हलचल मच गयी। राजाने महामायाकी चरणधुलि ली।

पीपाजी काशी आ पहुँचे । भगवान् विश्वनायकी राजधानीके सात्विक वैभवने उन्हें जो मानुष्ठिक शान्ति दी। वह पहले कभी नहीं मि ही थी । उन्होंने गङ्गामे स्नान किया । हृदय गुरुदर्शनके लिये पूर्णरूपसे उत्सुक था । वे रामानन्द-जीकी कुटीपर आ गये । उन्होंने आचार्य रामानन्दजीके दर्शनके लिये आदेश माँगा। स्वामी रामानन्दने कहलवाया— हम राजाओंसे नहीं मिलते ।

पीपाजीको तो विवेक प्राप्त हो चुका था-रंतकी निवास-भूमिका प्रभाव पड़ चुका था । उन्होंने राजसी वेश-भूपाका त्याग कर दिया। राजा पीपा रंक हो गये, कंगाल हो चले । परीक्षा पूरी नहीं हो पायी । स्वामीजीने उन्हें कड़ी कसौटीपर कसना चाहा । उन्होंने आज्ञा दी-कुऍमें कृद पहो।' जिनके पद-पङ्कजपर पीपाजीका मस्तक नत होनेके लिये सर्वस्वकी वाजी लगा चुका था, उनकी आजाकी अवहेलना होती ही किस तरह। वे कृदने जा ही रहे थे कि शिष्योंने उनको पकड़ लिया। उनके आत्मवलकी परीक्षा हो चुकी । आचार्यने उन्हें दीक्षा दी । उनके आदेशसे वे गागरोनगढ़ वापस आये । साधु-सेवा और राजकार्यमें उनके समयका सदुपयोग होने लगा । कुछ दिनों बाद गुरुविरह उनके लिये असह्य हो चला । उन्होंने रामानन्दजीको गागरोनगढ आनेका निमन्त्रण दिया । आचार्यप्रवर चालीस भक्तींके साथ आये । इस पवित्र यात्रामें संत कवीर और रैदास आदि भी उनके साथ थे। राजा पीपाने स्वामीजीकी पालकीमे कंघा लगाया, ठाट-वाटसे शोभायात्रा निकाली । गागरोनगढ्को पिन्त्र करनेके वाद रामानन्दजी महाराजने द्वारका जानेकी इच्छा प्रकट की । पीपाका मन उनमें पूर्ण आसक्त था । वे साथ छोड़ना नहीं चाहते थे । वे भी द्वारकाके छिये पड़े । उनकी बारह रानियोंने भी साथ जाना चाहा, पर केवल सीतामहचरी ही जा सकीं । यद्यपि पीपाजी उन्हें साथ ले चलनेके पक्षमे नहीं थे, तो भी गुरु-आज्ञाकी अवज्ञा न कर सके । सीतासहचरीके संस्कार अत्यन्त पवित्र थे ।

रामानन्दजी तो द्वारकासे काशी लौट आये, पर पीपाजी उनकी आशासे सीतासहचरीके साथ वहीं रह गये। वे नित्य द्वारकेश भगवान्का दर्शन करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान् और किन्मणीका साक्षात्कार करना चाहा। वे भगवद्विरहके उन्मादमें समुद्रमें कृद पड़े। द्वारकामें हाहाकार मच गया। वे सात दिनोंतक समुद्रमें ही सीता-सहचरीके साथ रह गये। कहते हैं कि वहाँ उन्हें भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी पटरानी भगवती रुक्मिणीने दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान्की अलौकिक महिमा, कृपा तथा भक्तवत्स्वताने भक्तकी इन्छा पूर्ण की। वे भगवान्की छाप लेकर सात दिनोंके बाद निकल आये। द्वारकावासियोंने देखा कि उनके वस्त्रतक नहीं भीगे थे। भक्तजनोंने उनकी चरण-धूलि ली, मस्तकपर चढ़ाकर जन्म सफल कर लिया। पीपा-जीने मन्दिरके पुजारीको भगवान्की छाप दी; उन्होंने कहा—

'जिमका इससे संस्पर्री होगा, वह भवसागरके पार उतर जायगा।'

एक बार वे चीघड़ भक्तसे मिले । दोनों भक्तराज थें । चीघड़ भक्त दिर्दि थे, पर उन्होंने पीपाजी और सीतासहचरी-का अच्छी तरह स्वागत-सत्कार किया । भोजनके समय पीपाजीने चीघड़की पत्नीका दर्शन करना चाहा, पर सीता-सहचरीने देखा कि वे तो वस्त्रहीन हैं । उन्होंने साड़ी पाड़कर आधी उन्हे पहनायी, फिर चारोंने साथ-ही-साथ भोजन किया।

चीघड़ भक्तको कृतार्थकर वे टोड़े ग्राम गये। पोखरेपर स्नान करते समय किनारेपर कुछ मोहरें देखीं। छोड़कर चले आये। सीतासइचरीसे इस सम्बन्धमे बात कर ही रहें ये कि चोरोने सुन ली। पर पोखरेपर मोहरोके स्थानपर उन्हें सॉप और बिच्छू दिखायी दिये। उन्होंने पात्रमें भरकर उनको पीपाजीके छप्परपर फेक दिया, पीपाजीके लिये तो पात्रमें मोहरे ही थीं। उन्होंने साधु-सेवामे उनका उपयोग किया। टोड़ेके राजा सूर्यसेनने उनका दर्शन किया, राजसभा-में लाकर उनसे दीक्षा ली। पीपाजी जैसे भगवान्के परमभक्त थे, वैसे ही उनकी पत्नी सीता भी महान् भक्तिमती थीं।

# दीनबन्धुदास और उनका कुटुम्ब

अवन्तिकापुरी ( उर्जन ) में दीनबन्धुदास नामके एक उत्तम कुलके ब्राह्मण रहते थे। घरमे उनकी स्त्री, दो पुत्र तथा बड़े पुत्रकी स्त्री—इस प्रकार पाँच व्यक्ति थे। पाँचो ही धर्मपरायण, भगवानके भक्त, विचारशील और तपस्वी ये। दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये उनमेसे प्रत्येक सदा तत्पर रहता था। भगवानकी कथा, हरिकीर्तन, संत-सेवा और अतिथि-सत्कारपर इनका बड़ा प्रेम था। 'गृहस्थका प्रधान धर्म है अतिथि-सेवा। यदि गृहस्थके घरसे अतिथि निराश लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है।' इन शास्त्र-वाक्योंपर इनकी दृद्ध निष्ठा थी। अतिथिको मधुर वचन, जल तथा उपलब्ध सामग्रीसे सन्तुष्ट करनेमे ये सदा तत्पर रहते थे।

जब कोई मक्त भगवान्को पानेके लिये व्याकुल होता है, तव भगवान् भी उसे दर्शन देनेको व्याकुल हो उठते है। दीनवन्धुदास अपनी धर्मपरायणा अतिथि-सेवा तथा भक्तिसे अब अधिकारी हो मये ये दीनबन्धुका दर्शन पानेके। भगवान् उनको कृतार्थ करने एक संन्यासीके वेषमे अवन्ती पधारे। दीनवन्धुदासके बड़े पुत्रको एक विषधर सर्पने काट लिया। सर्पके काटते ही वह गिरा और उसके प्राण परधाम चले गये। पिता-माताके दुःखका पार नहीं। छोटा भाई अलग नेत्रोंसे ऑस् वहा रहा है। पत्नी बेचारीका तो सर्वस्व ही छट गया। दुखी परिवारको रोनेका भी अवकाश नहीं मिछा। इसी समय दारपर पहुँचकर उन संन्यासी महाराजने पुकार लगायी—'नारायण हरि।'

दीनबन्धुदासने शीघ्रतासे नेत्र पोंछे । द्वारपर आकर देखा कि एक अन्दुत तेजस्वी वृद्ध संन्यासी खड़े हैं । उनके चरणोमे प्रणाम किया । उन संतने कहा कि भी बहुत भूखा हूं ।' उन्हे आसनपर बैठाकर दीनबन्धुदास घरमे आकर बोले—'देखों ! बाहर एक भूखे संन्यासी भिक्षाके लिये बैठे हैं और यहाँ यह पुत्रका मृतदेह पड़ा है । अत्र हमलोग क्या करें ?'

पन्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्रवधूने कहा— 'मरा प्राणी तो अच छोट नहीं सकता । अतिथि भूखे छोट जाये, यह तो बड़ा अपराथ होगा । पहले अतिथि-सट्नार होना चाहिये । मृत देहका दाह-संस्कार पीछे होगा ।?

मृत देहको कपड़ेमे लपेटकर एक कमरेमें बंद कर दिया गया। सास बहुने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करनेको बुलाये गये। संन्यासी महाराजने आते ही कहा—'मेरा नियम है कि जिस घरमे मैं भोजन करता हूं, उस घरके सब लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें; तभी मैं भोजन कलेंगा। तुमलोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करों, नहीं तो मैं भोजन नहीं कलेंगा।'

यह बात सुनकर सब विचारमे पड़ गये, एक दूसरेकी ओर देखने लगे। फिर सबने सोचा—'भोजन आज न सही, कल तो करना ही है। बिना भोजनके तो रहा नहीं जा सकता। आज अतिथिको लौटाना उचित नहीं होगा।' चार थालियाँ और लग गयीं। चारों भोजन करने बैठ गये। संन्यासीजीने कहा—'मैंने तो सुना था कि सुम्हारे दो पुत्र हैं, तुम्हारे परिवारमें पाँच व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है ? उसे बुलाओ ! उसके आनेपर ही मैं भोजन कसँगा।'

दीनबन्धुदासके नेत्रोंमें ऑस् भर आये । संन्यासीके बार-बार पूछनेपर उन्होंने सब बातें बता दीं। संन्यासी बाबाने स्वयं वह लाश बाहर मॅगाकर देखी और तब कृत्रिम रोषसे बोले—'दीनबन्धु! तू तो बड़ा निर्दय है! तुझे ज्ञानी कौन कहता है। पुत्रकी लाश घरमें पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनन्दपूर्वक बैठ जाय! ऐसे पापी निष्ठुर पिताको क्या कहा जाय!

दीनबन्धुदासने नम्रतासे कहा—'महाराज ! आप तो ज्ञानी हैं। आप ही बताइये कि इस संसारमें कौन किसंका पिता है और कौन किसका पुत्र। यह तो एक धर्मशाला है। जगह-जगहके यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे। समीको एक दिन मरना है। मेरे पुत्रके जीवनके दिन पूरे हो गये, अतः वह चूला गया। इमलोगोंके दिन पूरे होंगे, तब हम भी चले जायेंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है। इतनेपर भी, व्यवहारकी दृष्टिसे हमारा भोजन करने बैठना अनुचित था; किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इमारे लिये साखात् नारायण हैं। आपको भूखे लौटा देना इमने अधर्म समझकर ही ऐसा किया। आप हमे क्षमा करें।'

संन्यातीजी मनमें तो संतुष्ट हुए, पर कपरसे वोले कुछ नहीं। ये दीनबन्धुदासकी स्त्री मालतीसे कहने लगे---'त् कैशी माता है ! पुत्रके मरणका तुझे शोक नहीं हुआ ! तेरा हृदय कितना कठोर है ।'

मालतीने नम्रतापूर्वक कहा—'प्रभो ! आपसे भला, मैं क्या कह सकती हूँ । जबतक पुत्र जीवित था, तबतक में उसे हृदयके दुकड़ेके समान प्यार करती थी; किंतु अब तो वह मेरा कोई नहीं है ! जीवसे तो किसीका कोई सम्बन्ध होता नहीं, सम्बन्ध होता है शरीरके कारण । शरीर नाशवान् है । जो जनमेगा, वह अवश्य मरेगा । फिर उसके लिये शांक क्यों किया जाय । रातको एक बृक्षपर बहुत से पक्षी एकत्र होते हैं और सबेरा होते ही जहाँ-तहाँ उड़ जाते हैं । ऐसे ही प्राणी भी संसारमें प्रारम्भवश कुछ कालके लिये एकत्र होते हैं । यहाँका सम्बन्ध तो मायाका खेल है ।'

अब संन्यासीजीने दीनबन्धुके छोटे पुत्रसे कहा— 'तुम्हारे मनमे तो बड़ी कुभावना जान पड़ती है। बड़े भाईके मरनेपर भी तुम्हें शोक नहीं हुआ । संसारमें सभी स्वार्थके सगे हैं। तू तो निर्दय, मूर्ख और पापी जान पड़ता है।'

बालकने हाथ जोड़कर कहा—'स्वामिन्! मैं छोटा बचा भला, आपको क्या उत्तर दे सकता हूं । आप चाहे जो दोष मुझपर लगायें; पर क्या आप बता सकते हैं कि संसारका सम्बन्ध सचा है। पता नहीं कितनी बार कितने जन्मोंमे कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्मसे पहले किसीका किसीसे कोई नाता नहीं था। मरनेपर भी कोई नाता नहीं रहता। बीचमे थोड़ा-सा सम्बन्ध रहता है, पर मृत्यु होवेपर वह भी समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार है। सब व्यापारी इस हाटमें अपना-अपना माल बेचने आये हैं। जिसका माल जब बिक जाता है, वह तभी चला जाता है। इसमें शोक करनेकी क्या बात है।'

संन्यासीने अब मृत पुरुषकी विधवा स्त्रीको पास बुलाकर कहा—'बेटी! तेदा वर्ताव तो बहुत दुःखदायक है। संसारमें स्त्रीके लिये एकमात्र पति ही सर्वस्व है। पतिहीना नारीके समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पतिके बिना स्त्रीका जीवन निरर्थक है। त् अच्छे वंशकी लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है! पतिकी मृत्युका तुझे तनिक भी शोक नहीं हुआ! छि:!'

उस धर्मपरायणा विधवाने भूमिमें सिर रखकर संन्यासी-को प्रणाम किया और कहा—'पिताजी! आप ठीक कहते हैं। संसारमे पति ही स्तीका सर्वस्व है; किंतु आप बताहरे तो कि मायामे पहे जीवका सन्ता पति कौन है। उस परम-पति परमात्माको पानेके लिये ही तो स्त्री लौकिक पतिको उस जगदीश्वरकी मूर्ति मानकर उसकी सेवा, पूजा, मक्ति करती है। जबतक भगवान्ने अपने प्रतिनिधिरूप पतिको मुझे सींपा था, तनतक उन पतिदेवकी तन-मनसे सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध्य में अवतक वही करती थी। अब परमात्माने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया तो में उस सर्वेश्वरकी साद्यात् सेवा करूँगी। प्रतिनिधिके चले जानेपर मुझे शोक क्यो होना चाहिये । मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभुकी सेवा करनी है। यह संसार तो भगवानकी नाटक-शाला है। जिसे जो स्वॉग देकर वे भेजते हैं, उसे वही स्वॉग करना पडता है। अपना स्वॉग पूरा करके पात्र चले जाते हैं। मेरे पतिदेवका स्वॉग पूरा हो गया, वे चले गये। मुझे अवतक संघवापनका स्वॉम मिला थाः अव विधवाका स्वॉग मिला है। वैधव्य तो संन्यासके समान पवित्र है। विषयभोगोंसे विरक्त होकर पुरुष संन्यास लेते हैं। विधवाको वह स्थिति सहज प्राप्त हो जाती है। भगवान्ने मुझे भजन करनेका यह अवसर दिया है, मैं शोक क्यों करूँ । लैकिक दृष्टिले मुझे शोक करना चाहिये थाः पर जो स्त्रियाँ मोहवग अधिक रोती-पीटती हैं, गास्त्र कहते हैं कि उनके पतियोको परलोकमे कष्ट होता है। फिर, मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पतिके पूज्य पिताका अतिथि-सेवा-धर्म नष्ट होता । इसल्यि मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा ।'

संन्यासीने मृत पुरुपके ऊपर लिपटा कपड़ा हटा दिया। अपने कमण्डलुसे उसपर जल छिड़का और बोले—'बेटा! उठो तो।' देखते-देखते मृत देहमे जीवन लौट आया। वह नींदरे जोकी भाति उठ बैठा। अपने सामने संन्यासीको देख वह उनके चरणोमे लोट गया। संन्यासीका ऐसा प्रभाव देखकर सब चिकत हो गये। सब उनके चरणोमे गिर पड़े।

चंन्यासीने उस ब्राह्मणकुमारसे कहा—'आज मैने स्वार्थपरताका नंगा नाच देखा । तू जिन्हे अपना मानता है, जिनके लिये रात-दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाइंपर मौज करते हैं, वे तेरे माता-पिता-भाई और तेरी विवाहिता पत्नीतकको तुझसे तिनक भी प्रेम नहीं । तुझे मरा जानकर, तेरा मृत देइ उठाकर एक ओर रखकर सब-के-सब आनन्दसे भोजन करने बैठ गये थे । ऐसे निर्दयी परमें तेरा जन्म होना बढ़े दुःखकी बात है ।'

संन्यासीकी बात सुनकर ब्रासणकुमार हैंसते हुए बोला—'देव! में बड़ा भाग्यवान हूं जो ऐसे अनासक नर-नारी मेरे आत्मीय बने और उनकी सेवाका मुझे अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है। भगवान्ने दया करके ही मुझे ऐसे कुलमे जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनींसे मोह करते हैं, अपने मोहके फंदेमे उन्हें फँसाये रखते हैं। ऐसे माता-पिंता-माई कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी ही कहाँ मिलती है जो पुरुषको मोहमे न डाले। आपकी बात सुनकर मेरी तो इन लोगोंमे श्रद्धा वढ़ गयी है। जैसे गरमीके दिनोमें धूपसे व्याकुल बहुत से पिशक किसी बृक्षकी छायामे थोड़ी देरको आ वैठें, ऐसा ही यह संसारका परस्पर सम्बन्ध है। यात्री जैसे घंटे-दो-घंटे बाद अपने-अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीवको भी अपने कर्मके अनुसार प्रारब्ध मोगकर अलग हो जाना है। यही संसारका सम्बन्ध है। यहाँ कोई किसीके लिये शोक करे, यह तो अज्ञान ही है।'

अव संन्यासी महाराज आनन्दपुलकित होकर बोले— भवेटा दीनवन्धुदास ! तुमलोगोंके निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, चैराग्य और अतिथि-सेवा-प्रेमको धन्य है । तुम सभी परम सुखसे जीवन बिताकर मोक्षपद प्राप्त करोगे । तुम सदा भगवान्का भजन करते रहना । तुमलोगोंको कोई दुःख कभी स्पर्श भी नहीं करेगा ।

सपरिवार दीनवन्धुदास संन्यासीजीके चरणों में गिर पड़े। उन संन्यासीजीने फिर कहा—'में कभी तुमलोगोंको नहीं भूलूँगा। अपने प्रेमियोके हाथ में अपनेको बेच देता हूं। तुम-सरीले भक्त मेरे हृदय हैं। में तुम्हें अपना परिचय देता हूं। तुम अतिथिको नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे, अतः स्वयं में नारायण तुम्हारे यहाँ आया।'

पॉचों व्यक्ति अन्तिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े । उन्होंने देखा कि संन्यासीकी दिव्य मूर्ति अहत्य हो गयी है । वे सब-के-सब व्याकुल होकर पुनः दिव्य दर्शनके लिये प्रार्थना करने लगे । भक्तोंकी प्रार्थना सार्थक हुई । सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवनमोहन श्रीहरिके दिव्य रूपके दर्शन करके । पॉचो प्राणियोंका जीवन कृतकृत्य हो गया।

# भक्त विमलतीर्थ

पण्डित विमलतीर्थ नैष्ठिक ब्राह्मण थे। वड़ा सदाचारीः पवित्र कुल या इनका | त्रिकाल-सन्ध्या, अग्निहोत्र, वेदका स्वाध्याय, तत्त्विचार आदि इनके कुलमें सबके लिये मानो स्वाभाविक कर्म थे। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, नम्रता, अस्तेयः अपरिप्रह और सन्तोप आदि गुण इस कुलमे पैतृक सम्पत्तिके रूपमे सबको मिलते थे । इतना सब होनेपर भी भगवानके प्रति भक्तिका भाव जैसा होना चाहिये, वैसा नहीं देखा जाता था। पण्डित विमलतीर्थ इस कुलके एक अनुपम रव थे। इनकी माताका देशन्त छड़कपनमे ही हो गया था । निनहालमे बालकोंका अमाव था, अतः ये पहलेसे ही अधिकाश समय नानीके पास रहते थे। माताके मरनेपर तो नानीने इनको छोड़ना ही नहीं चाहा, ये वहीं रहं। इनके नाना पण्डित निरञ्जनजी भी यहे विद्वान और महागय थे। उनमे इनको सदाचारकी शिधा मिलती थी तथा गाँवके ही एक सुनिपुण अध्यापक इन्हें पढाते थे। इनकी बुद्धि बड़ी तीव थी। कुलपरम्पराकी पवित्र विद्या-मिरुचि इनमे थी ही । अतएव इनको पढानेमे अध्यापक महोदयको विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। ये प्रन्थीं-को ऐसे सहज ही पढ लेते थे, जैसे फोई पहले पढ़े हए पाठको याद कर छेता हो । यजोपवीत नानाजीने करवा ही दिया था, इसिंहरं ये त्रिकाल-मन्ध्या करते थे। नित्य प्रातःकाल वडोंको प्रणाम करते, उनकी श्रेष्ट आजाओंका कुतर्कशून्य बुद्धिसे परत समझकर भलीभाँति पालन करते और सहज ही सबके स्नेहभाजन वने हुए थे।

विमलजीकी नानी सुनन्दादेवी परम भक्तिमती थी। उसने अपने पितकी परमेश्वरभावसे सेवा करनेके साथ ही परम पित, पितके भी पित भगवान्की सेवाम अपने जीवनको लगा रक्ला था। भगवान्पर और उनके मङ्गल-विधानपर उसका अटल विश्वास था और इसिल्ये वह प्रत्येक स्थितिम नित्य प्रसन्न रहा करती थी। इस प्रकारकी गुणवती पत्नीको पाकर पण्डित निरज्जनजी भी अपनेको धन्य मानते थे। सुनन्दादेवी घरका सारा काम बड़ी दक्षता तथा सावधानीके साथ करती। परतु इसमें उसका भाव यही रहता कि धह घर भगवान्का है, मुझे इसकी सेवाका भार सोपा गया है। जनका मेरे जिम्मे यह कार्य है, तवतक मुझे इसकी सुनाइन इससे करना है। इस प्रकार समझकर वह समस्त कार्य

करतीः परंतु घरमें, घरकी वस्तुओं में, कार्यमें तथा कार्यके फलमे न उसकी आसक्ति थी, न ममता । उसकी सारी आसक्ति और ममता अपने प्रभु भगवान् नारायणमे केन्द्रित हो-गयी थी। इसलिये वह जो कुछ भी करती, सब अपने प्रमु श्रीनारायणकी प्रीतिके लिये, उन्हींका काम समझकर करती। इससे काम करनेंम भी उसे विशेष सुख मिलता था। श्रद्ध कर्तव्यवृद्धिरे किये जानेवाले कर्ममे भी सुख है। परंतु उसमे वह सुख नहीं है, जो अपने प्राणिषय प्रभुकी प्रमन्नताके लिये किये जानेवाले कर्ममें होता है। उसमें रुखापन तो कमी होता ही नहीं, एक विशेष प्रकारके रसकी अनुभृति होती है, जो प्रेमीको पद-पदपर उहासित और उत्फुछित करती रहती है और वह नित्य-नृतन उत्लाहसे सहज ही प्राणींको न्योछावर करके प्रभुका कार्य करता रहता है। परंत इस प्रकारके कार्यमें जो उसे अप्रतिम रसातुभूति मिलती है। उसका कारण कर्म या उसका कोई फल नहीं है। उसका कारण है—प्रभुमें केन्द्रित आएक्ति और ममत्व। प्रभु उस कार्यसे प्रसन्न न हों और किसी दूसरे कार्यमे लगाना चाईं तो उसे उस पहले कार्यको छोड़कर दूसरेके करनेमें वही आनन्द प्राप्त होगा, जो पहलेको करनेम होता था। सुनन्दाका इसी भावसे घरवालींके साथ सम्बन्ध था और इसी भावसे वह घरका सारा कार्य सँभालती तथा करती थी । आज मातृहीन विमलको भी सुनन्दा इसी भावसे द्ददयकी सारी स्नेइ-सुधाको उँडेलकर प्यार करती और पालती-पोसती है कि वह वियतम प्रभु भगवानके द्वारा सीपा हुआ सेवाका पात्र है । उसमे नानीका बड़ा ममत्व था; पर वह इसलिये नहीं था कि विमल उसकी कन्याका लड़का है। वरं इसलिये या कि वह भगवान्के बगीचेका एक सुन्दर सुमध्र फलवृक्ष है, जो सेवा-सॅभालके लिये उसे सौंपा गया है। नानीके पवित्र और विशद स्नेहका विमलपर बदा प्रभाव पड़ा और विमलकी मति भी क्रमशः नानीकी समिति-की भॉति ही उत्तरोत्तर विमल होती गयी। उसमें भगवत्परायणता, भगवद्विश्वास, भगवद्भक्ति और शुभ भगवदीय कर्मके मधुर तथा निर्मल भाव जायत् हो गये। वह नानीकी भगवद्-विग्रहकी सेवाको देख-देखकर सुग्ध होता, उसके मनमे भी भगवत्नेवाकी आती । अन्तमे उसके सच्चे तथा तीव मनोरथको देखकर भगवान्की प्रेरणाधे

# कल्याण



ठाकुर किशनसिंहजी

[ पृष्ठ ५८२



भक्त दीनवन्धुदास

[ वृष्ठ ५८५

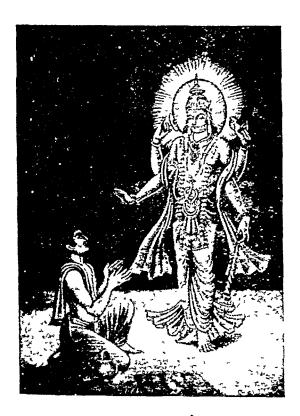

भक्त विमलतीय

[ पृष्ठ ५९०



भक्त धना जाट

# कल्याण क्र



भक्त गोपाल चरवाहा [ पृष्ठ ५९२



भक्त परमेष्टी दर्जी [ पृष्ठ ५९४



भक्त रामदास चमार [ १४ ५९६



भक्त रघु केवट [ पृष्ठ ५९७

नानीने उसके लिये भी एक सुन्दर भगवान् नारायणकी प्रतिमा मँगवा दी और नानीके उपदेशानुसार बालक विमल बड़े भक्तिभावसे भगवान्की पूजा करने लगा ।

विमलतीर्थजीके विमल चंदामे सभी कुछ विमल तथा पवित्र था । भगवद्गक्तिकी कुछ कमी थी-वह या पूरी हो गयी । कर्मकाण्ड, विद्या तथा तस्व विचारके साथ जिनमे नम्रता तथा विनय होती है, वह अन्तमे विद्या तथा तत्वके परम फल श्रीभगवानुकी भक्तिको अवश्य प्राप्त फरता है। परंत जहाँ कर्मकाण्ड, विद्या एवं तत्त्वविचार अभिमान तथा घमंड पैदा करनेवाले होते हैं, वहाँ परिणाममे पतन होता है। वस्तुतः जो कर्म, जो विद्या और जो विचार भगवान्की ओर न ले जाकर अभिमानके मलसे अन्तःकरण-को दूषित कर देते हैं, घे तो कुकर्म, अविया और अविचाररूप ही हैं। विमलतीर्थके फ़ुलमें कर्म, विचा और तत्त्विचारके साथ सहज नम्रता थी-विनय थी और उसका फल भगवान्में रुचि तथा रति उत्पन्न होना अनिवार्य था। सत्कर्मका फल ग्रुम ही होता है और परम ग्रुम तो भगवद्गतिः ही है। नानी सुनन्दाके सङ्गरे विमलतीर्थकी विसल कुलपरम्पराके पवित्र पलका प्राद्धभीव हो गया! नाना-नानीने बड़े उत्साहरे पवित्र कुलकी साध्रयभावा सनयनादेवीके साथ विमलतीर्थका विवाह पवित्र बैदिक विधानके अनुसार कर दिया । सुलक्षणवती वह घरमें आ गयी। बृद्धा सुनन्दाके शरीरकी शक्ति क्षीण हो चली थी। अतएव घरके कार्यका तथा नानीजीके ठाकुरकी पूजाका भार सुनयनाने अपने ऊपर ले लिया । चृद्धा अब अपना सारा हमय भगवान्के सारणमे लगाने लगी । निरञ्जन पण्डित भी नूढ़े हो गये थे। पर उनका स्वभाव वहा ही सुन्दर या । उन्होंने भी अपना मन भगवानुमें लगाया । कुछ समयके बाद चृद्ध दम्पतिकी भगवान्का स्मरण करते-करते बिना किसी बीमारीके सहज ही मृत्य हो गयी। विमल और युनयना यों तो नाना-नानीकी सेवा सदा-सर्वदा करते ही थे, परंग्रु पुण्यपुञ्ज दम्पतिने वीमार धोकर उनते सेवा नहीं ली । अब विमलतीर्थ ही इस घरके स्वामी हुए । पति-पत्नीमे बड़ा प्रेम था, दोनोके बहुत पवित्र आचरण थे। दोनो ही भक्तिपरायण थे। विमल अपने भगवान्की पूजा नियमित रूपसे प्रेमपूर्वक करते थे और सुनयनादेवी नानी सुनन्दाके दिये हुए भगवान्की पूजा करती थी । यों पति-पत्नीके

अलग-अलग ठाकुरजी थे। पर ठाकुर सेवाम दोनोंको बड़ा आनन्द आता था। दोनों ही मानो होड़-सी लगाकर अपने अपने भगवान्को सुख पहुँचानेम संलग्न रहते थे। दोनोंमे ही विद्या थी, अद्धा थी और सात्त्विक सेवा-भाव था।

विमलतीर्थके तीन बड़े भाई थे। वे भी बहुत अच्छे स्वगावके तथा अभक्त परायण थे। छोटे भाई निमल अव एक प्रकारते उन लोगोंके मामाके स्थानापन थे। चारांमें परस्पर बड़ी प्रीति और स्नेह-सौहाई था। प्रीतिका नाश तो स्वार्थमें होता है। इनका स्वार्थ विचित्र दगका था। ये एक-दूसरेका निजेप हित करने, सुरूप पहुँचाने और सेवा करनेमें ही अपना स्वार्थ समझते थे। त्याग तो मानो इनकी स्वाभाविक सम्पत्ति थी। जहाँ त्याग होता है, वहाँ प्रेम रहता ही है और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ आनन्दकों रहने, बढ़ने तथा फूलने-फलनेके लिये पर्याप्त अवकाझ मिलता है। दोनो परिवार इसीित्रये आनन्दपूर्ण थे। नामके ही दो थे। बस्तुतः कार्यरूपमें एक ही थे।

विमलतीर्थजीके मनमे वैराग्य तो था ही। धीरे-धीरे उसमें वृद्धि होने लगी। भगवान्की कृपासे उनकी धर्मपत्नी इसमें सहायक हुई। दोनोंमे मानो वैराग्य तथा भक्तिकी होड़ लगी थी। ऐसी सात्त्विक ई॰ या भगवत्कृपासे ही होती है। इस ई॰ यामें एक-दूसरेसे आगे बढ़नेकी चेष्टा तो होती है, परंतु गिरानेकी या रोकनेकी नहीं होती। बल्कि एक-दूसरेकी सहायता करनेमें ही प्रसन्नता होती है। शक्ति गिरानेमें नहीं, बढ़ने और बढ़ानेमें लगती है। यही शक्तिका सहुपयोग है।

आखिर उपरित बदी, दोनो भगवान्के ध्यानमे मस रहने लगे। एक दिन भगवान्ने कृपा करके सुनयनादेवीको दर्शन दिये और उसी दिन भगवदाजासे वे शरीर छोड़कर भगवान्के परम धाममे चली गयीं। विमलतीर्थजीको इसस बही प्रसन्नता हुई। होड़में पत्नीकी विजय हुई। उसने भगवान्का साक्षात्कार पहले किया। विमलतीर्थजीके लिये यह बड़े ही आनन्दका प्रसन्न था।

अव विमल्तीर्थ सर्वथा साधनामे लग गये। वे वनमें जाकर एकान्तमे रहने लगे और अपनी सारी विद्या-बुद्धिको भूलकर निरन्तर भगवान् श्रीनारायणके मङ्गलमय ध्यानमें ही रत रहने लगे। धीरे-धीरे भगवान्के दिन्य दर्शनकी उत्कण्ठा बदी और एक दिन तो वह इतनी बढ़ गयी कि भव श्वणभरका विलम्ब भी असहा हो गया । जैसे अत्यन्त पिपासारे ब्याकुल होकर मनुष्य जलकी चूँदके लिये छटपटाता है और एक श्वणकी देर भी सहन नहीं कर सकता, वैसी दशा जब भगवान्के दर्शनके लिये भक्तकी हो जाती है, तब भगवान्को भी एक श्वणका विलम्ब असहा हो जाता है और वे अपने सारे ऐश्वर्य-वैभवको भुलाकर उस नगण्य मानव्रके सामने प्रकट होकर उसे कृतार्थ करते हैं । भक्त-वाञ्छाकरुपत्रक भगवान् श्रीनारायण विमलतीर्थको कृतार्थ करनेके लिये उनके सामने प्रकट हो गये। वे चिकत होकर निर्निमेष नेत्रोंसे उस विलक्षण रूपमाधुरीको देखते ही रह गये। बड़ी देरके बाद उनमें हिल्ने-डोल्ने तथा बोल्नेकी श्रक्ति आबी। तब तो आनन्दमुग्ध होकर वे भगवान्के चरणोंमें लोट गये और प्रेमाशुआंसे उनके चरण-पद्मांको पखारने लगे। भगवान्ने उठाकर बड़े स्नेहसे उनको हृदयसे लगा लिया और अपनी अनुपम अनन्य भिक्ता दान देकर सदाके लिये पावन बना दिया!

#### धना जार

धन्नाजीक पिता एक साधुसेवी, सरलद्भदय साधारण किसान थे। पढ़े-लिखे तो थे नहीं, पर थे श्रद्धाछ । उनके यहाँ प्रायः विचरते हुए साधु-संत आकर एक-दो दिन टिक जाते थे। धन्नाजीकी उस समय पाँच वर्षकी अवस्था थी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों कुएँसे जल निकालकर कान किया और तब झोलीमेसे शालग्रामजीको निकालकर उनकी तुलसी, चन्दन-धूप-दीप आदिसे पूजा की। बालक धना बड़े ध्यानसे पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणसे कहा—पण्डितजी! मुझे भी एक मूर्ति दो। में भी पूजा करूँगा। मला, जाटके लड़केको शालग्राम तो कौन देने चला था; परंतु बालक हठ करके रो रहा था। ब्राह्मणने एक काला पत्थर पाससे उटाकर देते हुए कहा—'बेटा! यही तुम्हारे भगवान हैं। तुम इनकी पूजा किया करो।'

बालक धन्नाको बड़ी प्रसन्नता हुई । अब वे अपने मगनान्को कभी सिर्पर रखते और कभी हृदयसे लगाये धूमते । खेल-कृद तो उन्हें भूल गया और लग गये भगवान्की पूजामे । ब्राह्मणको जैसे पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझसे वैसी ही पूजा करनेका आयोजन वे करने लगे । बड़े सबेरे कान करके अपने भगवान्को उन्होंने नहलाया । चन्दन तो पासमे या नहीं, मिट्टीका तिलक किया भगवान्को । वृक्षके हरे-हरे पत्ते चढ़ाये तुलसीदलके बदले । फूल चढ़ाये, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया । हाथ जोड़कर प्रेमसे दण्डवत् की । दोपहरीमे माताने वाजरेकी रोटियाँ खानेको दीं । धन्नाने वे रोटियाँ भगवान्के आगे रखकर ऑखों बंद कर लीं । बीच-बीचमें ऑखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि भगवान् खाते हैं या नहीं। जब भगवान्ने रोटी नहीं खायी। तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इसपर भी भगवान्को भोग लगाते न देख इन्हें बड़ा दुःख हुआ। मनमे आया—'भगवान् मुझसें नाराज हैं, इसीसे मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते।' भगवान् भूखे रहें और खयं खा लें, यह उनकी समझमें नहीं आ सकता था। रोटी उटाकर वे जंगलमें फेंक आये।

कई दिन हो गये, ठाकुरजी खाते नहीं और धन्ना उपवास करते हैं। शरीर दुबला होता जा रहा है। माता-पिताको कुछ पता नहीं कि उनके लड़केको क्या हुआ है, धन्नाको एक ही दुःख है—'ठाकुरजी उनसे नाराज हैं, उनकी रोटी नहीं खाते।' अपनी भूख-प्यासका उन्हें पता ही नहीं। कहाँतक ऐसे सरल बालकसे ठाकुरजी नाराज रहते। बाजरेकी इतनी मीठी प्रेंमभरी रोटियोंको खानेका मन उनका कहाँतक न होता। एक दिंन जब धन्नाने रोटियों रक्षीं, वे प्रकट हो गये और लगे भोग लगाने। जन्न आधी रोटी खा चुकें, तब हाथ पकड़ लिया बालक धन्नाने—'ठाकुरजी! इतने दिनों तो तुम आये नहीं। मुझे भूखों भारा और आज आये तो सब रोटी अकेले ही खा जाना चाहते हो! में आज भी भूखों महँ क्या ! मुझे क्या थोडी रोटी भी न दोगे!'

बची हुई रोटियाँ भगवान्ने धन्नाको दे दीं। जिनको सुदामाके चावल द्वारकाके छप्पनभोगसे अधिक मीठे छो थे, विदुरके शाक तथा विदुरपत्नीके केलोंके छिलकेके लोभसे दुर्योधनका सारा स्वागत-सत्कार जिन्होंने हुकरा दिया था, भीलनीके वेरका स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको—उन्हीं प्रेमके भूखे बजराजकुमारको

धनाकी रोटिबोंका स्वाद लग गया। अन नियमितरूपरे ने धनाकी रोटियोंका नित्य भोग लगाने लगे।

बाल्यकाल समाप्त होनेपर धन्नाजीमें गम्भीरता आयी । भगवान्ने भी इनके साथ अब बालकी इन करना बंद कर दिया । परम्पराकी रक्षांके लिये प्रभुने इन्हें दीक्षा लेनेका आदेश दिया । धन्नाजी वहाँसे काशी गये और वहाँपर श्रीरामानन्द-जीसे इन्होंने मन्त्र प्रहण किया । गुक्देवकी आशा लेकर ये घर लीट आये ।

अय धन्नाजीको सर्वत्र, सबमे अपने भगवान्के दर्शन होने लगे। वे उस हृदयहारीको सब कहीं देखते और उसकी स्मृतिमें मग्न रहते। एक दिन पिताने उन्हें खेतमें गेहूं बोने भेजा। मार्गमे कुछ संत मिल गये। संतोंने भिक्षा मॉगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान्को ही देखते थे। भूखें संत मॉग रहे थे, ऐसे समय चूकनेवाले घन्ना नहीं थे। जहाँ कोई दीन-दरिद्र भूखसे पीड़ित होकर अन मॉंगते हैं, वहाँ स्वयं भगवान् हमसे सेवा चाहते हैं, यह सदा स्मरण रखनेकी बात है। जो ऐसा अवसर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पश्चात्ताप करना पहता है। घन्नाने समसा गेडूँ संतोंको दे दिया।

भोहूँ संतोंको दे दिया-यह जानकर माता-पिता असन्तुष्ट होंगे, उन्हें दुःख होगा !' इस भयसे घन्नाजीने खेतमें इल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया, जैसे गेहूँ बो दिया गया हो । 'घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं । परंतु धन्नाने भूमिके खेतमें गेहूं बोया हो या न बोया हो। उस खेतमें तो बो ही दिया था, जहाँ बोये बीजका भण्डार कभी घटता नहीं । भक्तकी प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्त्व बढानेके लिये भगवान्ने लीला दिखायी । कामदुघा पृथ्वीदेवीने घन्नाके खेतको गेहूँके पौधींसे भर दिया । चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्नाका खेत ऐसा उठा है। जैसा कमी कहीं सुना नहीं गया । पहले तो धन्नाजीको लगा कि लोग उनके सूखे खेतके कारण व्यक्त करते हैं। पर अनेक लोगोंसे एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गये। जाकर जब हरा भरा लहलहाता खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्यका पार नहीं रहा। अपने प्रभुकी अपार कृपा समझकर वे आनन्दिनमम होकर भगवानका नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे।

### गोपाल चरवाहा

त्रिनु त्रिस्तास भगति नहिं तेहि निनु द्रविहं न रामु । राम कृपा निनु सपनेहुँ जीव न तह निश्राम् ॥

उत्तर प्रान्तकी कमलावती नगरीमें गोपाल नामका एक ग्वाला रहता या। न वह पढ़ा-लिखा था और न उसने कथा-वार्ती सुनी थी। दिनभर गायोंको जंगलमें चराया करता था। दोपहरको स्त्री छाक पहुँचा दिया करती थी। गोपाल सीधा, सरल और निश्चिन्त था। उसे 'राम-राम' जपनेकी आदत पढ़ गयी थी, सो उसका जप वह सुबह-शाम थोड़ा-बहुत कर लेला था। इस प्रकार उसकी उमर पचास वर्ष-की हो गयी। वराबरवाले उसे चिदाया करते थे— राम-राम रटनेसे वेकुण्ठके विमानका पाया हाथ नहीं आनेका।'

एक दिन गोपालको उसके साथी चिदा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिदानेवालीं कहा— भाई! शुमलोग बड़ी गलती कर रहे हो। मगवान्के नामकी महिमा तुम नहीं जानते। यह बूदा चरवाहा यदि इसी प्रकार भड़ासे भगवान्का नाम सेता रहेगा तो हुछे उंसार-सागरसे पार कर देनेवाले गुरु अवश्य मिल जायँगे । भगवान्का नाम तो सारे पापींको द्वरंत भस्म कर देता है।

गोपालको अब विश्वास हो गया कि 'मुझे अवस्य गुरु मिलेगे और उनकी कृपासे में भगवान्के दर्शन कर सक्रूँगा।' वह अब बराबर गुरुदेवकी प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता— 'गुरुजीको में झट संतके बताये लक्षणोंसे पहचान लूँगा। उन्हें ताजा दूध पिलाऊँगा। वे मुझपर राजी हो जायँग। भेरे गुरुजी बड़े भारी शानी होंगे। भला, उनका शान मेरी समझमें तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूसूँगा। मुझसे बहुत-सी झंझट नहीं होगी।'

गोपालकी उत्कण्ठा तीन थी । वह बार-बार रास्तेपर जाकर देखता, पेइपर चढ़कर देखता, लोगोंचे पूछता—'कोई संत तो इधर नहीं आये ?' कभी-कभी व्याकुल होकर गुरुजीके न आनेसे रोने लगता । अपने अनदेखे, अनजाने गुरुको जैसे वह खूब जान चुका है । एक दिन इसी प्रकारकी प्रतीक्षामें गोपालने दूरसे एक संतको आते देखा । उसका

हृदय आनन्दसे पूर्ण हो गया । उसने समझ लिया भि उसके गुरूदेव आ गये । उन्हें ताजा दूध पिलानेके लिये झटपट षह गाय दुहने बैठ गया । इतनेमें वे संत पास आ गये । दूहना अधूरा छोड़कर एक हाथमें दूधका वर्तन और दूमरेमें अपनी लाठी लिये वह खड़ा हो गया और बोला—'महाराज! तिक दूख तो पीते जाओ !'

साधने आतुर शन्द सुना तो रक गये। गोपालके हाथ तो फँसे थे, नंतके सामने जाकर उसने मस्तक सुकाया और सरल भावमे बोला—'लो !यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागरसे पार कर दो। महाराज! अब में तुम्हारे चरण नहीं छोड़ेँ गा। दूधका वर्तन और लाठी एक ओर रखकर वह सतके चरणोंसे लिपट गया। उसके नेत्रींसे करकर ऑसू गिरने लगे।

रंत एक बार तो यह सब देखकर चिकत हो गये। फिर गोपालके सरल भिक्तभावको देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने गोपालसे घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेनेको कहा। गोपाल बोला—'महाराज! मुझे तो बनमें रहकर गार्थे चराना ही आता है। स्नान-पूजा तो भें जानता नहीं। घर भी कभी-कभी जाता हूं। मैं गवाँर हूँ। मुझसे बहुत बातें सर्धेगी भी नहीं। मैं तो उन्हें भूल ही जाऊँगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी यहीं बतला दें। मैं उसका पालन करूँगा।'

ऐसे भोले मक्तपर तो भगवान् भी रीझ जाते हैं। संतने मानसिक आसन-श्रुद्धि आदि करके अपने कमण्डलुके जलसे उसपर छींटा मारा और मनत्र देकर बोले—'देखों। अवसे तुम्हे जो कुछ खाना हो। भगवान् गोविन्दका भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधनसे तुमपर गोविन्द भगवान्की कृपा हो जायगी।'

गोपालने पूछा—'महाराज ! मैं आपकी आशाका पालन तो करूँगा; पर गोविन्द भगवान् मुझे कहाँ मिलेंगे कि उन्हें रोज भोग लगाकर तब भोजन करूँगा ?'

सतने भगवान्के स्वरूपका वर्णन करके कहा— भगवान् तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूपका ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत! उन्हें भोग लगाये बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। यह उपदेश देकर गोपालका दूध ग्रहण करके महात्माजी चले गये। दोपहरकों गोपालकी स्त्री आयी और छाक देकर चली गंपी। गोपालको अब गुक्जीकी बात स्मरण आयी। एकान्तमें जाकर पत्तेपर रोटियों परोमकर तुल्सीदल डालकर वे गोविन्द-मगवान्का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे—'हे गोविन्द! लो, ये रोटियों रक्ली हैं। इनका भोग लगाओ! मेरे गुक्देच कह गये हैं कि भगवान्कों भोग लगाकर जो प्रसादी बचे, बही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है; किंतु तुम्हारे भोग लगाये विना में नहीं खाऊँगा। देर मत करो। जल्दी आकर भोग लगाओ।'

गोपाल पार्यना करते-करते थक गये सन्ध्या हो गयी; पर गोविन्द नहीं पधारे । जब भगवान्ने भोग नहीं लगाया। त्तव गोपाल कैसे खा ले । रोटियाँ जंगलमें उसने फैक दी और गोशाला लीट आया । गोपालका शरीर उपवासरे सुखता चला गया । इसी प्रकार अठारह दिन बीत गये । खड़े होनेमें चकर आने लगा। ऑखें गर्हीमें घुस गर्यी। स्त्री-पुत्र घवराकर धार-बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल क्रुछ नहीं बताता । वह सोचता है--- 'एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराजकी आज्ञा तोड़नेका पाप करके क्यों मरूँ। मेरे गुरुदेवकी आजा तो सत्य ही है। यहाँ न सही। मरनेपर परलोकमें तो मुझे भगवान्के दर्शन होंगे।' उपवासको नौ दिन और वीत गये । आज सत्ताईस दिन हो चुके । गोपालके नेत्र अब सपेद हो गये है । वह उठकर बैठ भी नहीं सकता । आज जब उसकी स्त्री छाक लेकर आयी, तय जाना ही नहीं चाहती थीं गोशालाते । उसे किसी प्रकार गोपालने घर भेजा । बड़ी कठिनतारें छाक परसकर वह भूमिपर लेट गया । आज बैठा न रह सका । आज अन्तिम प्रार्थना करनी है उसे । वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना फरनेको देहमें प्राण नहीं रहेंगे ! आज वह गोविन्द मगवानुको रोटी खानेके लिये द्वदयके अन्तिम वन्त्रे पुकार रहा है।

यह क्या हुआ ! इतना तेज, इतना प्रकाश कहाँ से गोशालामे आ गया ! गोपालने देखा कि उसके सामने गुरुजीके बताये वहीं गोविन्द मगवान् खड़े हैं । एक शब्दतक उसके मुखसे नहीं निकला । भगवान्के चरणोंपर उसने सिर रख दिया । उसके नेत्रोंकी धाराने उन लाल-लाल चरणोंको धो दिया । मगवान्ने मक्तको गोदमे उठा लिया और बोले—'गोपाल! तू रो मता देख, मैं तेरी रोटियाँ खाता

हूँ । मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है । अन्न त् यहाँसे घर जा । अन्न तुझे कोई चिन्ता नहीं । अपने बन्धु-बान्धर्वोंके साथ सुखपूर्वक जीवन विता ! अन्तमे तू मेरे गोलोक-धाम आयेगा।

भगवान्ने उसकी रोटियाँ खायीं और उसके लिये

प्रसाद छोड़कर अन्तर्धान हो गये। गोपालने ज्यो ही उस प्रसादको ग्रहण किया, उसका हृदय आनन्दसे भर गया। उसकी भूख-प्यास, दुर्बलता, यकावट—सब क्षणभरमे चली गयी। आज सत्ताईस दिनके उपवासकी भूख-प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अनन्तकालकी दुर्बलता दूर हो गयी।

### परमेष्ठी दर्जी

नीलाचर के नाथ के गह दृढ चरन गर्नार । जगन्नाथ बिनु को जगत जन मन राखनहार ॥

आजसे लगभग चार सौ वर्ष पूर्व दिल्लीमे परमेष्ठी नामका काले रंगका एक कुन्नड़ा दर्जी रहता था। शरीरसे कुल्प होनेपर भी वह हृदयसे भगवान्का भक्त था। श्रूद होनेपर भी जितेन्द्रिय था। दिरद्र होनेपर भी उदार था। श्रमजीवी होनेपर भी आनन्दजीवी था। परमेष्ठीकी स्त्रीका नाम था विमला। वह धर्मपरायणा तथा पितकी इच्लाके अनुसार चलनेवाली थी। उसके एक पुत्र और दो कन्याएँ थीं। सन्तानोमे भी माता-पिताके गुण पूरे उतरे थे। वे विनम्र और आजाकारी थे। परमेष्ठीका पारिवारिक जीवन सुख-शान्तिपूर्ण था।

यद्यपि परमेष्ठीको सब सासारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगोमे तिनक भी आसक्त नहीं था। उसे स्त्री-पुत्रादिका कोई मोह नहीं था। मगवान्, भगवान्के भक्त और भगवन्नाममे उसकी अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते-सीते वह नाम-जप किया करता था। कभी-कभी तो भगवान्का स्मरण करते हुए वह मूर्तिकी भॉति हायमे कपड़ा और सुई लिये बैठा ही रह जाता था। समय मिलते ही वह कीर्तन करने लगता था। उस समय उसके नेत्रोंसे ऑस् चलने लगते थे, कण्ठ भर जाता था, शरीर साच्विक भावोंसे परिपूर्ण हो जाता था। लोग उस भगवद्भक्तकी प्रशंसा करते तथा उसका आदर करते थे।

भक्त होनेके साथ परमेष्ठी अपने काममें भी पूरा निपुण था। सिलाईके वारीक कामके लिये उसकी ख्याति थी। बड़े-बड़े अमीर, नवाब आदि उसीसे अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाहकों भी उसीके द्वारा सिले वस्त्र पसंद आते थे।

एक बार वादशाहके सिंहासनके नीचे दो बढिया गलीचे

उनके पैर रखनेके लिये विद्याये गये । वादशाहकों वे गलीचे पसंद नहीं आये । उन्होंने दो तिकये वनवानेका विचार किया । वहुमूल्य मखमल मँगाकर उसपर सोनेके तारोंके सहारे हीरे, माणिक, मोती जड़वाये गये । जडाऊ काम वादशाहको पसंद आया । परमेष्ठीको बुलवाकर वादशाहने वह कपड़ा उन्हे दिया और उसके दो तिकये बनानेका आदेश दिया । परमेष्ठीकी सचाई और कारीगरीपर बादशाहको पूरा विश्वास था । परमेष्ठी वह रखजिटत वस्त्र लेकर घर आ गये ।

घर आकर परमेष्ठीने उस वस्त्रके दो खोल बनाये। दोनोंमे इत्रसे सुगन्धित रूई भरी। तिकयोंके ऊपर रत्नोके बने फूल-पत्ते जगमग करने लगे। इत्रकी सुगन्धसे घर मर गया। ऐसे तिकये भला दर्जी अपने घरमे कैसे रक्खे। वह उन्हें बादशाहके यहाँ ले जानेको उठ खड़ा हुआ।

तिकयोको उठाकर हाथमे लेते ही परमेधीने ध्यानसे रिलोकी छटा देखी। उनके मनने कहा—'कितने सुन्दर हैं ये तिकये। ये क्या एक सामान्य मनुष्यके योग्य हैं? इनके अधिकारी तो भगवान् वासुदेव ही हैं।' जैसे-जैसे इनकी सुगन्ध नाकमे पहुँचने लगी, वैसे-वैसे यह विचार और दृढ़ होने लगा। मनमे द्वन्द्व चलने लगा—'वह कारीगरी किस कामकी, जो भगवान्की सेवामे न लगे। परंतु मै क्या करूँ? तिकये तो बादशाहके हैं।'

मनके असमझसने ऐसा रूप लिया कि परमेष्ठीको पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन श्री-जगनाथपुरीमें रथयात्राका महोत्सव या । परमेष्ठी एक बार श्रीजगनाथधाम जाकर रथयात्राका महोत्सव देख आया था। आज मावावेश्यमें जैसे रथयात्राका वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है—श्रीजगन्नाथजी रथपर विराजमान हैं। सहस्रो नर-नारी रस्सी पकड़कर रयको खींच रहे हैं। कई पीछेसे ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है। जय-जयकार गूँज रहा है, वेदपाठ हो रहा है। सेवकगण एकके बाद एक बस्त्र विछाते जा रहे हैं। श्रीजगन्नाथजी एक बस्त्रसे दूसरेपर पधारते हैं। सहसा रयके कठिन आधात- से जगन्नाथजीके नीचे विछाया हुआ बस्त्र फट गया। सेवक मन्दिरमे दूसरा बस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठीसे यह हश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीष्रतासे दो तिक्योंमेसे एक जगन्नाथजीको अपण कर दिया। प्रभुने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठीके आनन्दका पार नहीं रहा। वह आनन्दके मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। बड़ी भीड़ थी। वड़ी धका-मुक्की थी। परमेष्ठी मीड़में पीछे पड़ गया। अव आगे बढ़ पाना सम्भव नहीं था। श्रीहरिका दर्शन नहीं हो रहा था अव। सहसा इस स्थितिसे परमेष्ठीको बाह्यज्ञान हो गया।

परमेष्ठीने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथयात्रामें भगवान् जगन्नाथ स्वामीके नीचेका एक वस्न फट गया था और पुजारियोंने देखा कि किसी भक्तने रथपर एक वहुमूल्य रत्नजिटत तिकया प्रमुको चढ़ा दिया है। यहाँ होशमें आकर परमेष्ठीने देखा कि एक तिकया गायव है। उसे वडा आनन्द हुआ। सर्वान्तर्यामी प्रमुने उसके हृदयकी बात जानकर एक तिकया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसीका क्या भय। क्षुद्र बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है। वह कहाँ मृत्युसे डरता है। उसके दयामय प्रमुने उसपर इतनी कृपा की। वह तो आनन्दके मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा।

वादशाहके िपपाही उसे बुलाने आये। एक तिकया लेकर वह वादशाहके पास पहुँचा। वादशाह तिकयेकी कारीगरी देखकर सन्तुष्ट हुआ। उसने दूसरे तिकयेकी वात पूछी। परमेष्ठीने निर्भयतापूर्वक कहा—'उसे तो नीलाचलनाथ श्रीजगन्नाथ स्वामीने स्वीकार कर लिया।' पहले तो वादशाहने परिहास समझा। वह वार-वार पूछने लगा। जब दर्जीने यही वात अनेक वार दुहरायी, तब वादशाहको क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठीको कारागारमे डालनेका आदेश दे दिया। मक्त परमेष्ठी कैदलानेमें बंद कर दिये गये।

हयकड़ी-वेड़ीसे जकड़े परमेष्ठी कारागारकी ॲधेरी कोठरीमे पड़े-पड़े प्रमुका स्मरण कर रहे थे। वहाँ ॲधेरेमें कव दिन गया और रात आयी, उन्हें पता ही नहीं। सहसा हथकड़ी टूट गयी, तड़ाक-तड़ाक करके वेड़ियोंके टुकड़े उड़ गये। मड़मड़ाकर वंदीग्रहकी कोठरीका द्वार खुल गया। परमेष्ठीके सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शहु-चक्र-गदा-पद्मधारी प्रभुने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनन्दमग्न होकर प्रभुके चरणोंमे लोटने लगे। प्रभुने कहा—(परमेष्ठी! मेरे मक्तसे अधिक बलवान् संसारमें और कोई नहीं है। जवतक मेरे हाथमें मेरा यह चक है, किसका साहस है जो मेरे मक्तको कष्ट दे। आ बेटा! मेरे पास आ।

परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गये। प्रभुने अपने चरणोंपर गिरते हुए उन्हें उठाया। उनके मस्तकपर अपनाअभय कर रक्खा। उन्हें मुक्त करके वे जगन्निवास अन्तर्हित हो गये।

उधर वादशाहने स्वप्नमे एक वड़ा भयद्वर पुरुष देखा। जैसे साक्षात् महाकाल अपना कठोर दण्ड उठाकर उसेपीट रहे हों और गर्जन करते कहते हों--- 'तू भक्त परमेष्ठीको कैद करेगा ? तू ?' बादशाह डरके मारे चीखकर जग गया । वह थर-थर कॉप रहा था। उसका अङ्ग-अङ्ग र्सर्द कर रहा था। शरीरपर प्रहारके स्पष्ट चिह्न थे । सबेरा होते ही मन्त्रियोंसे उसने स्वप्नकी वात कही । सबको लेकर वह कैदखाने गया । वहाँ पहरेदार सोये पड़े थे। परमेष्ठीकी हथकड़ी-चेड़ी ट्रटी हुई थी। उनकी कोठरी खुली थी। उनके शरीरमे दिन्य तेज निकल रहा था। वे ध्यानमे मग्न थे। ध्यान टूटनेपर व्याकुल-से होकर वे नामकीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाहको वड़ा आश्चर्य हुआ । उसने परमेष्ठीसे हाथजोड़कर क्षमा मॉगी।नाना प्रकारके वस्त्राभरणोंसे सजित करके हाथीपर वैठाकर गाजे-वाजेके साथ उन्हे शहर ले आया । बहुत-सा धन दिया उसने । चारों ओर भक्त परमेष्ठीका जय-जयकार होने लगा।

परमेष्ठीजीको यह मान-प्रतिष्ठा विल्कुल नहीं रुची। उन्हें इससे बड़ी लजा हुई। प्रतिष्ठासे वचनेके लिये दिल्ली छोड़कर वे दूसरे देश चले गये और वहीं लोगोंकी दृष्टिसे दूर रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान्के भजन-पूजनमे व्यतीत किया।

#### रामदास चमार

ग्रुचिः सद्गक्तिदीप्ताग्निदग्धदुर्जातिकल्मषः । श्वपाकोऽपि बुधैः इलाघ्यो न वेदज्ञोऽपि नास्तिकः ॥

दक्षिण भारतमें गोदावरीके पवित्र किनारेपर कनकावती नगरी थी। वहाँ रामदास नामके एक भगवद्भक्त रहते थे। वे जातिके चमार थे। घरमे मूली नामकी पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील वालक था। स्त्री-पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजारमे वेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरीके पवित्र धनसे वे जीवन-निर्वाह करते थे। तीन प्राणियोंका पेट भरनेपर जो पैसे वचते, वे आतिथि-अभ्यागतो-की सेवामे लग जाते या दीन-दुखियोको बॉट दिये जाते। संग्रह करना इन भक्त-दम्पतिने सीखा ही नहीं था।

रामदास धरमे कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते-बनाते भी वे भगवन्नाम लिया करते थे। कहीं कथा-कीर्तनका पास-पड़ोसमें समाचार मिलता तो वहाँ गये बिना नहीं रहते थे। उन्होंने कीर्तनमे सुना था—'हरि में जैसो तैसो तेरौ।' यह ध्वनि उनके हृदयमें बस गयी थी। इसे बार-बार गाते हुए वे प्रेम-विद्वल हो जाया करते थे। अपनेको भगवान्का दास समझकर वे सदा आनन्दमन रहते थे।

एक बार एक चोरको चोरीके मालके साथ शालग्राम-जीकी एक सुन्दर मृर्ति मिली। उसे उस मूर्तिसे कोई काम तो या नहीं। उसने सोचा—'मेरे जूते दूट गये हैं, इस पत्थरके बदले एक जोड़ी नये जूते मिल जाय तो ठीक रहे।' वह रामदासके घर आया। पत्थर रामदासको देकर कहने लगा—'देखो, तुम्हारे औजार धिसनेयोग्य कितना सुन्दर पत्थर लाया हूँ। मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो।'

रामदास उस समय अपनी धुनमे थे । उन्हे बाह्यज्ञान पूरा नहीं था। प्राहक आया देख अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मॉगनेकी याद ही रामदासको नहीं आयी। इस प्रकार शालग्रामजी अपने भक्तके घर पहुँच गये। रामदास अब उनपर औजार घिसने लगे।

एक दिन उधरसे एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरोंके बीच शालग्रामजीकी सुन्दर मूर्ति दवाकर उसपर औजार थिस रहा है। ब्राह्मणको दुःख हुआ यह देखकर। वे आकर कहने लगे—'भाई! मैं तुमसे एक बस्तु मॉगने आया हूं। ब्राह्मणकी इच्छा पूरी करनेछे तुम्हे पुण्य होगा । तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत सुन्दर लगता है । तुम इसको मुझे दे दो । इसे न पानेसे मुझे बड़ा दुःख होगा । चाहो तो इसके बदले दस-पाँच रूपये में तुम्हे दे सकता हूं ।'

रामदासने कहा—'पण्डितजी! यह पत्थर है तो मेरे बंदें कामका। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आजतक यही मिला है; पर आप इसको न पानेसे दुखी होंगे, अतः आप ही ले जाइये। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिये। आपकी कृपासे परिश्रम करके मेरा और मेरे स्त्री-पुत्रका पेट मरे, इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभुने मुझे जो दिया है, मेरे लिये उतना पर्याप्त है।'

पण्डितजी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया । पञ्चामृतसे शालग्रामजीको स्नान कराया। वेदमन्त्रोका पाठ करते हुए षोडशोपचारसे पूजन किया भगवान्का। इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे। वे विद्वान् थे, विधिपूर्वक पूजा भी करते थे; किंतु उनके हृदयमे लोभ, ईष्यां, अभिमान, भोगवासना आदि दुर्गुण भरे थे। वे भगवान्से नाना प्रकारकी याचना किया करते थे।

रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोगवासना थी, न लोभ था। वह रूखी-सूखी खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्त्विक श्रद्धासे विश्वासपूर्वक वह भगवान्का नाम लेता था। भगवान् शालग्राम अपनी इच्छासे ही उसके घर गये थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान्की मूर्तिपर औजार घिसनेके लिये जल छोड़ता, तब प्रभुको लगता कि कोई भक्त पुरुषस्क्रसे मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनो पैरोंमे दबाकर उस मूर्तिपर रखकर चमड़ा काटता, तब भावमय सर्वेश्वरको लगता कि उनके अङ्कोपर चन्दन-कस्तूरीका लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है, वे शालग्रामजी हैं; किंतु वह अपनेको सब प्रकारसे भगवान्का दास मानता था। इसीसे उसकी सब क्रियाओं-को सर्वातमा भगवान् अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे।

इधर ये पण्डितजी बड़ी विधिसे पूजा करते थे, पर वे भगवान्के रेवक नहीं थे । वे धन-सम्पत्तिके दास थे । वे धन- सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये भगवान्को साधन वनाना चाहते थे। भगवान्को यह कैसे रुचता। वे तो निःस्वार्थ भक्तिके वश हैं। भगवान्ने ब्राह्मणको स्वप्न दिया—'पण्डितजी! तुम्हारी यह आडम्बरपूर्ण पूजा मुझे तिनक भी नहीं रुचती। मैं तो रामदास चमारके निष्कपट प्रेमसे ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है। मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अतः तुम्हे धन और यश मिलेगा। पर मुझे तुम उस चमारके घर प्रातःकाल ही पहुँचा दो।'

भगवान्की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया । दूसरे दिन सबेरे ही स्नानादि करके शाल्यामजीको लेकर वह रामदासके घर पहुँचा । उसने कहा—'रामदास ! सुम धन्य हो । तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं । तुम बड़े पुण्यात्मा हो । भगवान्को तुमने वशमे कर लिया है । ये भगवान् शाल्याम हैं । अव तुम इनकी पूजा करना । मे तो पापी हूँ, इसलिये मेरी पूजा भगवान्को पसंद नहीं आयी । भाई । तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया । तुम तो भवसागरसे पार हो चुके ।'

रामदासने ब्राह्मणके चरणोमे प्रणाम किया । उनका हृदय भगवान्की कृपाका अनुभव करके आनन्दमे भर गया। वे सोचने लगे—'मै दीन, अज्ञानी, नीच जातिका पापी प्राणी हूँ। न मुझमे शौच है, न सदाचार। रात-दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ-जैसे अधमपर भी प्रभुने इतनी कृपा की। प्रभो! तुम सचमुच ही पतित-पावन हो।'

भगवान्को एक छोटे सिंहासनपर विराजमान कर दिया उन्होंने । अब वे नित्य पूजा करने लगे । घघा-रोजगार प्रेमकी बाढमे वह गया । वे दिनभर, रातभर कीर्तन करते । कभी हॅसते, कभी रोते, कभी गान करते, कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठ रहते । भगवान्के दर्शनकी इच्छासे कातर कण्ठसे पुकार करते—'दयाधाम ! जब एक ब्राह्मणके घरको छोड़कर आप इस नीचके यहाँ आये, तब मेरे नेत्रोको अपनी अद्भुत रूपमाधुरी दिखाकर कृतार्थ करो, नाथ ! मेरे प्राण तुम्हारे बिना तडप रहे हैं।'

रामदासकी व्यथित पुकार सुनकर भगवान् एक ब्राह्मणका रूप धारणकर उनके यहाँ पधारे । रामदास उनके चरणोंपर गिर गये और गिडगिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि 'भगवान्का दर्शन हो, ऐसा उपाय वताइये ।' भगवान्ने कहा—'तुम इस दुरागाको छोड दो । यड़े-यड़े योगी, मुनि जन्म-जन्म तप, ध्यान आदि करके भी कदाचित् ही भगवान्का दर्शन पाते हैं ।'

रामदासका विश्वास डिगनेवाला नहीं था। वे वोले— 'प्रमो! आप ठीक कहते हैं। मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप एवं नीचताकी ओर देखकर तो भगवान् मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते; परंतु मेरे वे स्वामी दीनवन्धु हैं, दयाके सागर हैं। अवश्य वे मुझे दर्शन देंगे। अवश्य वे इस अधमको अपनायेंगे।'

अब भगवान्से नहीं रहा गया। भक्तकी आतुरता एवं विश्वास देखकर वे अपने चतुर्भुजस्वरूपसे प्रकट हो गये। प्रभुने कहा—'रामदास ! यह ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती; किंतु मेरी भक्तिसे भक्तका पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणोका, देवताओका भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिन्य रूपके दर्शन करो।' रामदास भगवान्का दर्शन करके कृतार्थ हो गया।

### रघु केवट

श्रीजगन्नाथपुरीसे दस कोस दूर पीपलीचटी ग्राममे रघु केवटका, घर था। घरमें स्त्री और बूढी माता थी। सबेरे जाल लेकर रघु मछलियाँ पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियोंको बेचकर परिवारका पालन करता। पूर्वजन्मके पुण्य संस्कारोंके प्रभावसे रघुके हृदयमें भगवान्की मिक्त थी। वह अत्यन्त दयाछ था। मछलियाँ जब उसके जालमे आकर तड़पने लगतीं, तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्यपर ग्लान होती; परंतु जीवन-निर्वाहका दूसरा कोई साधन न होनेसे वह अपने व्यवसायको छोड़ नहीं पाता था।

रघुने एक अच्छें गुरुसे दीक्षा लेली थी। गलेमें मुल्सीकी कण्ठी बॉघ ली थी। सबेरे स्नान करके भगवन्नामका जप करता था। भागवत मुनना और सत्सङ्गमें जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सबसे उसका अन्तःकरण धीरे-धीरे ग्रुद्ध हो गया। जीवमात्रमें भगवान् विराजमान है, यह वात उसकी समझमे आने लगी। जीव-हिंसासे उसे अब तीव विरक्ति हो गयी। रघुके लिये मछली पकड़ना बहुत ही क्रेग्यदायुक हो गया। उसने इस कामको छोड़ दिया। कुछ दिन तो घरके सञ्चित अबसे

काम चला; परसञ्चय था ही कितना । उपवास होने लगा । घरमे त्राहि-त्राहि मच गयी। पेटकी ज्वाला तथा माता और स्त्रीके तिरस्कारसे व्याकुल होकर रघुको फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूखसे प्राण दे सकता था, पर वृद्धा माता और पत्नीका कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पछताता। भगवान्से प्रार्थना करता वह तालावपर गया। जाल हालनेपर एक बड़ी-सी लाल मछली उसमे आयी और जलसे निकालनेपर तड़पने लगी। रघुका हृदय छटपटा उठा। उसे सारण आया कि सभी जीवोमे भगवान हैं। उस तड़पती मछलीमे उसे स्पष्ट भगवान् प्रतीत होने लगे । इसी समय उसे माता और पत्नीकी भूखी आकृतिका स्मरण हुआ। दुखी, व्याकुल रघुने मछलीको जालसे निकालकर पकड़ा और कहने लगा-- 'मत्स्यरूपधारी हरि! मेरे दुःखकी बात सुनो । सुम्हींने मुझे धीवर बनाया है । जीवींको मारकर पेट भरनेके िवा और कोई दूसरा उपाय मै जीवन-निर्वाहका नहीं जानता । इससे तुमको मारनेके लिये मे विवश हूँ। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथसे बचकर नहीं जा सकते ।

रघुने दोनों हाथोंसे जोरसे मछलीका मुख पकड़ा और उसे फाइने लगा। सहसा मछलीके भीतरसे स्पष्ट शब्द आया—'रक्षा कर, नारायण! रक्षा कर।' रघु चिकत हो गया। उसका दृदय आनन्दसे भर गया। मछलीको लेकर वह वनकी ओर भागा। वहाँ पर्वतसे बहुतसे झरने गिरते थे। उन झरनेंने अनेक जलकुण्ड बना दिये थे। रघुने एक कुण्डमें मछली डाल दी।

रष्टु भूल गया कि वह कई दिनसे भूखा है। भूल गया कि घरमें माता तथा स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुण्डके पास बैठ गया। उसके नेत्रोंसे दो झरने गिरने लगे। वह भरे कण्ठसे कहने लगा—'मछलीके भीतरसे मुझे ग्रुमने 'नारायण' नाम मुनाया ? अब तुम दर्शन क्यो नहीं देते ? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छिव कितनी मुन्दर होगी! मै तुम्हारा दर्शन पाये विना अब यहाँसे उहुँगा नहीं।'

रघुको वहाँ बैठे-बैठे तीन दिन हो गये। वह 'नारायण', नारायण' की रट लगाये था। नारायणमे तन्मय था। एक बूँद जलतक उसके मुखमे नहीं गया। दिन और रातका उसे पता ही नहीं था। भक्तकी सदा खोज-खबर रखनेवाले भगवान एक बुद्ध ब्राह्मणके वेद्यमें वहाँ आये और पूछने

लगे—'ओर तपस्वी! तू कौन है? तू इस निर्जन वनमें क्यों आया ? कबसे बैठा है यहाँ ? तेरा नाम क्या है ?'

रघुका ध्यान दूटा । उसने ब्राह्मणको प्रणाम करके कहा—'महाराज ! मै कोई भी होऊँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है । बातें करनेसे मेरे काममे विष्न पड़ता है । आप पधारें ।'

ब्राह्मणने तिनक हँसकर कहा—'मै तो चला जाऊँगा; पर त् सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्यकी बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछलीमें है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होगे। त् यहाँ व्यर्थ क्यो बैठा है। घर चला जा।'

रघु तो ब्राह्मणकी बात सुनकर चौक पड़ा । उसने समझ लिया कि मछलीकी बात जाननेवाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला—'भगवन्! सब जीवोमे परमातमा ही हैं, यह बात मैं जानता हूं। मछलीके शरीरमेसे वे ही बोलनेवाले है। मै बड़ा पापी हूं। जीवोंकी हत्या की है मैंने। क्या इसीसे आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। मुझे क्यों तरसा रहे हैं, नाथ।'

मक्तकी प्रेमभरी प्रार्थना सुनकर कृपासागर प्रभु अपने दिन्य चतुर्भुजरूपसे प्रकट हो गये। रघु तो एकटक देखता रह गया उस लावण्यराधिको। वह ऑस् वहाता हुआ प्रभुके चरणोंमे लोटने लगा। भगवान्ने उसे भक्तिका आधीर्वाद देकर और भी वर मॉगनेको कहा। रघुने हाथ जोड़कर कहा—'प्रमो! आपके दर्शन हो गये और आपने भजनका आधीर्वाद दे दिया, फिर अब मॉगनेको क्या रहा। परंतु आपकी आज्ञा है तो मै एक छोटी वस्तु मॉगता हूँ। जातिसे धीवर हूँ। मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मै यही वरदान मॉगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाय। पेटके लिये भी मैं कभी हिंसान करूँ। अन्त समयमे मेरी जीम आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकलें।' भगवान्ने रघुके मस्तकपर हाथ रखकर 'तथास्तु' कहा और अन्तर्धान हो गये।

भगवान्का दर्शन पाकर रघु सम्पूर्ण बदल गया । वह भगवन्नाम-कीर्तन करता हुआ घर आया । गॉवके लोगोने उसे घिकारा कि माता और स्त्रीको निराधार छोड़कर वह भाग गया था । दया करके गॉवके जमींदारने वैचारी स्वियोंके लिये अन्नका प्रवन्ध कर दिया था। रघुने इसे भगवान्की दया ही मानी। यदि वह घरपर रहता तो जमींदार या कोई भी एक छटाँक अन्न देनेवाला नहीं था। अब वह प्रातः शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर भगवान्का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गाँवमे घूमता। विना माँगे ही लोग उमे बुलाकर अनेक पदार्थ देते थे। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवारका पालन-पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजनमे लग गर्यो । रघु अब भजनके प्रभावसे पूरा साधु हो गया। दिन-रात उसका मन भगवान्मे लगा रहता था। वह नामकीर्तन करते-करते वेसध हो जाता था।

अत्र रघुकी स्थिति ऐसी हो गयी कि उनके मुखसे जो निकल जाता, वही सत्य हो जाता । वे वचनसिद्ध महात्मा माने जाने लगे । दूर-दूरसे नाना प्रकारकी कामनावाले स्त्री-पुरुषोंकी भीड़ आने लगी । रघु इस प्रपञ्चसे घतरा गये । मान-प्रतिष्ठा उन्हें विष-सी लगती थी । घर छोडकर वे अव निर्जन वनमें रहने लगे और चौवीसो घंटे केवल भजनमे ही विताने लगे ।

एक दिन रघुको लगा कि मानो नीलाचलनाय श्रीजगन्नायजी उनसे भोजन मॉग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। भोजन-सामग्री लेकर उन्होंने कुटियाका द्वार बंद कर लिया। भक्तके बुलाते ही भावके भूखे श्रीजगन्नाथ प्रकट होगये और रघुके हाथमे भोजन करने लगे।

उधर उसी समय नीलाचलमे श्रीजगन्नाथजीके मोग-मण्डपमे पुजारीने नाना प्रकारके पकान्न सजाये । श्रीजगन्नाथ-जीके मन्दिरसे मोग-मण्डप अलग है । भोग-मण्डपमें एक दर्पण लगा है । उस दर्पणमे जगन्नाथजीके श्रीविग्रहका जो प्रतिविग्न पड़ता है, उसीको नैवेद्य चढ़ाया जाता है । सब सामग्री आ जानेपर पुजारी जब मोग लगाने लगा, तब उसने देखा कि दर्पणमे प्रतिविग्न तो पड़ता ही नहीं है । दर्पण जहाँ-का-तहाँ था, बीचमे कोई आड़ भी नहीं थी; पर प्रतिविग्न नहीं पड़ रहा था । घबराकर वह राजाके पास गया । उसने कहा—'महाराज! नैवेद्यमे कुछ दोष होना चाहिये । श्रीजगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं । अब क्या किया जाय।'

श्रद्धालु राजाने स्वयं देखा कि दर्पणमें प्रभुका प्रतिविम्न नहीं पड़ता । उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे कहने लगे— 'पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्रीसे अपित भोग प्रमु स्वीकार नहीं करते । मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित्त करनेको मैं तैयार हूं ।'

राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान्के गरुड़-ध्वजके पास जाकर भूमिपर ही लेट गये। भगवान्की लीलासे लेटते ही उन्हें तन्द्रा आ गयी। उन्होंने स्वप्नमें देखा कि प्रभु कह रहे हैं—'राजा! तेरा कोई अपराध नहीं। तू दुखी मत हो। मैं नीलाचलमें था ही नहीं, तब प्रतिविम्व किसका पड़ता। मैं तो इस समय पीपलीचटी ग्राममे अपने भक्त रघु केवटकी झोपड़ीमे वैठा उसके हाथसे भोजन कर रहा हूं। वह जवतक नहीं छोडता, में यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूं। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्तको उसकी माता तथा स्त्रीके साथ यहाँ ले आ। यहीं उनके रहनेकी व्यवस्था कर।'

राजाका स्वम टूट गया । वे एकदम उठ खड़े हुए । घोड़ेपर बैठकर शीम्रतासे पीपलीचटी पहुँचे । पूछ-पाछकर रघु केवटकी झोपड़ीका पता लगाया । जब कई वार पुकारने-पर भी द्वार न खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोला उन्होंने । कुटियाका दृश्य देखते ही वे मूर्तिकी मॉित हो गये । रोमाञ्चित शरीर रघु सामने भोजन रक्खे किसीको ग्रास दे रहा है । रघु दीखता है, अन्न दीखता है, ग्रास दीखता है; पर ग्रास लेनेवाला मुख नहीं दीखता । राजा चुपचाप खड़े रहे । वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे, वही बड़भागी देख सकता है।

सहसा प्रमु अन्तर्धान हो गये। रघु जलसे निकाली मछलीकी मॉति तड़पने लगा। राजाने अव उसे उठाकर गोदमें बैठा लिया। रघुकों होश आया। अपनेको राजाकी गोदमें देख वे चिकत हो गये। जल्दीसे उठकर वे राजाकी प्रणाम करने लगे। उन्हें रोककर स्वयं पुरी-नरेशने उनके चरणोंमे प्रणाम किया। श्रीजगन्नाथजीकी आज्ञा सुनकर रघुने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नीके साथ वे पुरी आये। उनके नीलाचल पहुँचते ही भोग-मण्डपके दर्पणमें श्रीजगन्नाथजीका प्रतिविम्य दिखायी पड़ा।

पुरीके राजाने श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरसे दक्षिण ओर रघुके लिये घरकी व्यवस्था कर दी । आवश्यक सामग्री भिजवा दी वहाँ । रघु अपनी माता और स्त्रीके साथ भजन करते हुए जीवनपर्यन्त वहीं रहे ।

### मणिदास माली

श्रीजगन्नाथघाममे मणिदास नामके एक माली रहते थे। फूल-माला वेचकर जो कुछ मिलता था, उसमेसे साधु-बाह्मणोंकी वे सेवा भी करते थे, दीन-दुखियोंको, भूखोंको भी दान करते थे और अपने कुदुम्बका काम भी चलाते थे। अक्षर-ज्ञान मणिदासने नहीं पाया था; पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने प्रहण कर ली थी कि दीन-दुखी प्राणियोंपर दया करनी चाहिये और दुष्कमोंका त्याग करके भगवान्का भजन करना चाहिये।

कुछ समय बाद मणिदासके स्त्री-पुत्रोंका एक-एक करके परलोकवास हो गया। जो संसारके विषयों में आसक्त, माया-मोहमें लिपटें प्राणी हैं, वे सम्पत्ति तथा परिवारका नाश होनेपर दुखी होते हैं और भगवान्को दोष देते हैं; किंतु मणिदासने तो इसे भगवान्की कृपा मानी। उन्होंने सोचा—'मेरे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब ओरसे बन्धनमुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री-पुत्रको अपना मानकर उनके मोहमें फँसा रहता था, श्रीहरिने कृपा करके मेरे कल्याणके लिये अपनी वस्तुएँ लीटा लीं। मैं मोह-मदिरासे मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्यको भूला हुआ था। अब तो जीवनका प्रत्येक क्षण प्रभुके स्मरणमे ही लगाऊँगा।'

मणिदास अब साधुके वेश्वमें अपना सारा जीवन भगवान्के भजनमें ही बिताने लगे । हाथोमें करताल लेकर प्रातःकाल ही स्नानादि करके वे श्रीजगन्नाथजीके सिंह-द्वारपर आकर कीर्तन प्रारम्भ कर देते थे । कभी-कभी प्रेममें उन्मत्त होकर नाचने लगते थे । मन्दिरके द्वार खुलनेपर भीतर जाकर श्रीजगन्नाथजीकी मूर्तिके पास गरुद्द-स्तम्भके पीछे खड़े होकर देरतक अपलक दर्शन करते रहते और फिर साष्टाङ्ग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे । कीर्तनके समय मणिदासको शरीरकी सुधि भूल जाती थी । कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते । कभी गाते, स्तुति करते या रोने लगते । कभी प्रणाम करते, कभी जय-जयकार करते और कभी भूमिमें लोटने लगते थे । उनके शरीरमें अश्रु, स्वेद, कम्प, रोमाञ्च आदि आठों सास्विक भावोंका उदय हो जाता था ।

उस समय श्रीजगन्नायजीके मन्दिरमें मण्डपके एक भागमें नित्य पुराणकी कथा हुआ करती थी। कथावाचकजी विद्वान् तो थे, पर भगवान्की भक्ति उनमे नहीं थी । वे कथामे अपनी प्रतिभासे ऐसे-ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे । एक दिन कथा हो रही थी, पण्डितजी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतनेमे करताल बजाता 'राम-कृष्ण-गोविन्द-हरि' की उच्च ध्वनि करता मणिदास वहाँ आ पहुँचा । मणिदास तो जगन्नाथजीके दर्शन करते ही बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि कहाँ कौन बैठा है या क्या हो रहा है। वहतो उन्मत्त होकर नाम-ध्वनि करता हुआ नाचने लगा । कथावाचकजीको उसका यह ढग बहुत बुरा लगा। उन्होने डॉटकर उसे हट जानेके लिये कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुनमे था । उसके कान कुछ सुन नहीं रहे थे। कथावाचकजीको क्रोध आ गया । कथामें विघ्न पड़नेसे श्रोता भी उत्तेजित हो गये । मणिदासपर गालियोंके साथ-साथ थप्पड़ पड़ने लगे। जब मणिदासको बाह्य ज्ञान हुआ, तब वह भौचका रह गया। सब बातें समझमे आनेपर उसके मनमे प्रणयकोप जागा । उसने सोचा--- 'जब प्रभुके सामने ही उनकी कथा कहने तथा सननेवाले मझे मारते है, तब मै वहाँ क्यों जाऊँ ??

जो प्रेम करता है, उसीको रूठनेका भी अधिकार है। मणिदास आज श्रीजगन्नाथजीसे रूठकर भूखा-प्यासा एक मठमें दिनभर पड़ा रहा। मन्दिरमे सन्ध्या-आरती हुई, पट बंद हो गये, पर मणिदास आया नहीं। रात्रिको द्वार बंद हो गये।

पुरी-नरेशने उसी रात्रिमे स्वप्नमें श्रीजगन्नायजीके दर्शन किये। प्रभु कह रहे थे—'त् कैसा राजा है! मेरे मिन्दरमें क्या होता है, तुझे इसकी भी खबर नहीं रहती। मेरा भक्त मिणदास नित्य मिन्दरमें करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचकने उसे आज मारकर मिन्दरसे निकाल दिया। उसका कीर्तन मुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरा मिणदास आज मठमें भूखा-प्यासा पड़ा है। तूस्वयं जाकर उसे सन्तुष्ट कर। अबसे उसके कीर्तनमें कोई विन्न नहीं होना चाहिये। कोई कथावाचक आजसे मेरे मिन्दरमें कथा नहीं करेगा। मेरा मिन्दर तो मेरे भक्तोंके कीर्तन करनेके लिये मुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मीजीके मिन्दरमें होगी।'

उधर मठमे पड़े मणिदासने देखा कि सहसा कोटि-कोटि स्योंके समान शीतल प्रकाश चारो ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथजी प्रकट होकर उसके सिरपर हाथ रखकर कह रहे हैं— प्वेटा मणिदास! तू भूखा क्यो है। देख तेरे भूखे रहनेसे मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी भोजन तो कर ले! भगवान् अन्तर्धान हो गये। मणिदासने देखा कि महाप्रसादका थाल सामने रक्खा है। उसका प्रणयरोष दूर हो गया। प्रसाद पाया उसने।

उधर राजाकी निद्रा टूटी । घोड़ेपर सवार होकर वह स्वयं

जॉच करने मन्दिर पहुँचा । पता लगाकर मठमे मणिदासके पास गया । मणिदासमे अभिमान तो था नहीं, वह राजी हो गया । राजाने उसका सत्कार किया । करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्रीजगन्नाथजीके सम्मुख नृत्य करने लगा। उसीदिनसे श्रीजगन्नाथ-मन्दिरमे कथाका बॉचना बंद हो गया । कथा अवतक श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरके नैर्मुत्य कोणमे स्थित श्रीलक्ष्मीजीके मन्दिरमें होती है ।

मणिदास जीवनभर वहीं कीर्तन करते रहे । अन्तमे श्रीजगन्नायजीकी सेवाके लिये वे उनके दिव्यधाम पधारे।

#### -009ZHZEEQ

#### कूबा कुम्हार

अमय सरन हरि के चरन की जिन रुई सम्हाल ।
तिनतें हारथी सहज ही अति कराल हू काल ॥
राजपूतानेके किसी गाँवमें कूबा नामके कुम्हार जातिके
एक भगवद्भक्त रहते थे । ये अपनी पत्नी पुरीके साथ महीनेभरमे मिट्टीके तीस वर्तन बना छेते और उन्हींको बेचकर
पित-पत्नी जीवन-निर्वाह करते थे । धमका छोभ था नहीं,
भगवान्के भजनमे अधिक-से-अधिक समय छगना चाहिये,
इस विचारसे कूबाजी अधिक वर्तन नहीं बनाते थे । घरपर
आये हुए अतिथियोकी सेवा और भगवान्का भजन, वस
इन्हीं दो कामोमे उनकी रुचि थी ।

धनका सदुपयोग तो कोई विरले पुण्यात्मा ही कर पाते हैं। धनकी तीन गतियाँ हैं—दान, भोग और नारा। जो न दान करता और न सुख-भोगमे धन लगाता, उसका धन नष्ट हो जाता है। चोर-छटेरे न भी ले जाय, मुकदमे या रोगियोकी चिकित्सामे न भी नष्ट हो, तो भी कंजूसका धन उसकी सन्तानको बुरे मार्गमे ले जाता है और वे उसे नष्ट कर डालते हैं। भोगमे धन छटानेसे पापका सञ्चय होता है। अतः धनका एक ही सदुपयोग है—दान। घर आये अतिथिका सत्कार। एक बार कूबाजीके ग्राममे दो सौ साधु पधारे। साधु भूखे थे। गाँवमे सेठ-साहूकार थे, किंतु किसीने साधुओका सत्कार नहीं किया। सबने कूबाजीका नाम बता दिया। साधु कूबाजीके घर पहुँचे।

घरपर साधुओंकी इतनी वड़ी मण्डली देखकर क्वाजीको बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने नम्रतापूर्वक सबको दण्डवत् प्रणाम किया । वैठनेको आसन दिया । परंतु इतने साधुओं- को मोजन कैसे दिया जाय ? घरमे तो एक छटाँक अन्न नहीं या । एक महाजनके पास कूबाजी उधार मॉगने गये । महाजन इनकी निर्धनता जानता था और यह भी जानता था कि ये टेकके सच्चे हैं । उसने यह कहा—'मुझे एक कुऑ खुदबाना है । तुम यदि दूसरे मजदूरोंकी सहायताके विना ही कुआँ खोद देनेका वचन दो तो मैं पूरी सामग्री देता हूँ ।' कूबाजीने शर्त स्वीकार कर छी । महाजनसे आटा, दाल, घी आदि छे आये । साधु-मण्डलीने भोजन किया और कूबाजीको आशीर्वाद देकर विदा हो गये।

साधुओंके जाते ही कूवाजी अपने वचनके अनुसार महाजनके वताये स्थानपर कुऑ खोदनेम लग गये। वे कुऑ खोदते और उनकी पतिवता स्त्री पूरी मिट्टी फेकती। दोनों ही वरावर हरिनाम-कीर्तन किया करते। बहुत दिनोंतक इसी प्रकार लगे रहनेसे कुऍमे जल निकल आया। परंग्र नीचे वाल् थी। ऊपरकी मिट्टीको सहारा नहीं था। कुऑ बैठ गया। 'पुरी' मिट्टी फेंकने दूर चली गयी थी। कूवाजी नीचे कुऍमे थे। वे भीतर ही रह गये। वेचारी पुरी हाहाकार करने लगी।

गॉवके लोग समाचार पाकर एकत्र हो गये । सबने यह सोचा कि मिट्टी एक दिनमें तो निकल नहीं सकती । कूबाजी यदि दक्कर न भी मरे होगे तो क्वास रकनेसे मर जायँगे । पुरीको वे समझा-बुझाकर घर लौटा लाये । कुछ लोगोंने दयावश उसके खाने-पीनेका सामान भी पहुँचा दिया । वेचारी स्त्री कोई उपाय न देखकर लाचार घर चली आयी । गॉवके लोग इस दुर्घटनाको कुछ दिनोंमे भूल गये । वर्षा होनेपर कुऍके स्थानपर जो थोड़ा गड़ा था, वह भी मिट्टी भरनेसे बराबर हो गया।

एक बार कुछ यात्री उधरसे जा रहे थे। रात्रिमे उन्होंने उस कुऍवाले स्थानपर ही डेरा डाला। उन्हे भूमिके भीतरसे करताल, मृदङ्ग आदिके साथ कीर्तनकी ध्वनि सुनायी पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रातमर वे उस ध्वनिको सुनते रहे। सबेरा होनेपर उन्होंने गाँववालोको रातकी घटना बतायी। अब जो जाता, जमीनमे कान लगानेपर उसीको वह शब्द सुनायी पड़ता। वहाँ दूर-दूरसे लोग आने लो। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मन्त्रियोके साथ आये। भजनकी ध्वनि सुनकर और गाँववालोंसे पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे-धीरे मिट्टी हटवाना प्रारम्भ किया। बहुत-से लोग लग गये, कुछ घंटोंमे कुऑ साफ हो गया। लोगोने देखा कि नीचे निर्मल जलकी धारा बह रही है। एक ओर आसनपर शक्क-गदा-पद्मधारी भगवान्

विराजमान हैं और उनके सम्मुख हाथमें करताल लिये क्वाजी कीर्तन करते, नेत्रोंसे अशुधारा बहाते तन-मनकी सुधि भूले नाच रहे हैं। राजाने यह दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना।

अचानक वह भगवान्की मूर्ति अदृश्य हो गयी। राजाने क्वाजीको कुएँ से बाहर निकल्वाया। सबने उन महाभागवत-की चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ायी। क्वाजी घर आये। पत्नीने अपने भगवद्भक्त पितको पाकर परमानन्द लाभ किया। दूर-दूरसे अब लोग क्वाजीके दर्शन करने और उनके उपदेशसे लाभ उठाने आने लगे। राजा नियमपूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ आते थे। एक बार अकालके समय क्वाजीकी कृपासे लोगोको बहुत-सा अन प्राप्त हुआ था। उनके सत्यद्भ अनेक स्त्री-पुरुष भगवान्के भजनमे लगकर संसार-सागरसे पार हो गये।

# भक्त सेन नाई

पॉच-छः सौ साल पहलेकी बात है । बघेलखण्डका बान्धवगढ़ नगर अत्यन्त समृद्ध था। महाराज वीरसिंहके राजत्वकालमे बान्धवगढ्का सुदूर प्रान्तोंमे बड़ा नाम था। नगरके एक भागमें अद्वालिकाएँ थीं, सुन्दर और प्रशस्त राजपथ थे, अच्छे-अच्छे उंपवन और मनोमोहक सरोवर थे। एक ओर सभ्य, संस्कृत और शिष्टजनोंके घर थे तो दूसरी ओर कुछ सोपड़ियाँ थीं,हरे-भरे खेत थे, प्रकृति देवीकी सुषमा थी, देवी सुख और शान्तिका अकृत्रिम साम्राज्य था। नगरके इसी दूसरे भागमे एक परम सतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे; उनका नाम या सेन । राजपरिवारसे उनका नित्यका सम्पर्क था; भगवानुकी कृपासे दिनभरकी मेहनत मजदूरीसे जो कुछ भी मिल जाता या, उसीसे परिवारका भरण-पोषण और संत-सेवा करके निश्चिन्त हो जाते थे । न तो उन्होंने कभी किसीके सामने एक पैसेके लिये हाथ पसारा और न उन्हें कभी आवश्यकता ही प्रतीत हुई कि किसीसे कुछ मॉगकर काम चलायें । भगवान् ही उनके सब कुछ थे । राजा और नगरनिवासी उनकी निःस्पृहता और सीधे-सादे उदार स्वभावकी सराहना करते थे।

वे नित्य प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान्के स्मरण-पूजन और भजनके बाद ही राजसेवाके लिये घरसे निकल पड़ते थे और दोपहरको लौट आते थे । जातिके नाई थे। राजाका बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घरसे निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक मक्तमण्डली मधुर-मधुर ध्विनसे भगवान्के नामका सकीर्तन करती उन्हींके घरकी ओर चली आ रही है। संत-समागमका पवित्र अवसर मिला, इससे बढ़कर आनन्दकी बात दूसरी थी भी नहीं। सेनने प्रेमपूर्वक बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे उनकी चरणधूलि ली। उन्हें इस बातका तिनक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीरसिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतोको घर लाकर सेनने यथाशक्ति उनकी सेवा-पूजा की, सत्सङ्ग किया।

महाराज वीरसिंहको प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इधर सेन संतोंके आतिथ्य और स्वागत-सत्कारसे पूर्ण-रूपसेनिमम थे। उन्हें तिनक भी बाह्यज्ञान नहीं था। काफी धूप चढ़ चुकी थी। इतनेमें सेन नाईके रूपमे स्वय छीळाविहारी राज-महळमें पहुँच गये। सदाकी भॉति उनके कंधेपर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदिकी छोटी-सी पेटी लटक रही थी। मुखपर अळैकिक शान्तिकी किरणें थी, प्रसन्नतामयी मुसकानकी ज्योतिर्मयी तरङ्गें अधरोपर खेळ रही थीं। उनकी प्रत्येक कियामे विलक्षण नवीनता थी। उन्होंने राजाके सिरमे तेळ लगाया, शरीरमे मालिशकी, दर्पण दिखाया। उनके कोमळ कर- स्पर्गरे राजाको आज जितना सुख मिला, उतना और पहले कभी अनुभवमें नहीं आया था। सेन नाई राजाकी पूरी-पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गये। राजाको ऐसा लगा कि सेनके रूपमे कोई स्वर्गीय और सर्वथा दिव्य प्राणी ही उत्तर आये थे।

भक्तमण्डली चली गयी। योड़ी देरके वाद भक्त सेनको स्मरण हुआ कि मुझे तो राजाकी सेवामें भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते-डरते राजपथपर पैर रक्खा। वे चिन्ताग्रस्त थे, राजाके विगड़नेकी बात सोचकर वे डर रहे थे।

'कुछ भूल तो नहीं आये ?' एक साधारण राजसैनिकने टोक दिया।

'नहीं तो, अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका ।' सेन आश्चर्य-चिकत थे।

'आपको कुछ हो तो नहीं गया है १ मस्तिप्क ठीक-ठिकाने तो है न १'

भैया ! अव और बनानेका यत्न न करो ।' सेनके मुखसे सहसा निकल पड़ा ।

'आप सचमुच भगवान्के भक्त हैं। भगवान्के भक्त कितने सीधे-सादे होते हैं, इसका पता तो आज ही चल सका।' सैनिक कहता गया। 'आज तो राजा आपकी सेवासे इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगरमें फैल रही है।' सैनिक आगे कुछ न बोल सका।

सेनको पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और सतोषके लिये भगवान्को मेरी अनुपस्थितिमें नाईका रूप धारण करना पड़ा । वे अपने-आपको विद्यारने लगे कि एक तुच्छ-मी सेवापृर्तिके लिये शोभानिकेतन श्रीराघवेन्द्रको बहुरूपिया वनना पड़ा । प्रभुको इतना कप्ट उठाना पड़ा ! जो पलभरमें समस्त लोक-लोकान्तरका संहार कर सकते हैं, जिनके एक सङ्कल्पाभासमात्रपर विश्वका विधान उल्ट जाता है, उन्होंने कंधेपर छूरे आदिकी पेटी लटकानेम भी रसकी अनुभृति की । भगवान्की सहज रसमयता, प्रगाद भृत्य-वत्सलता, कोमल हुपा और पावन प्रसन्नताका चिन्तन करते-करते वे आत्मग्लानिके अतल सागरमें हूचने-उतराने लगे। उन्होंने भगवान्के चरण-क्रम क्या ध्यान किया, मन-ही-मन प्रभुसे क्षमा माँगी।

उनके राजमहलमें पहुँचते ही राजा वीरसिंह वड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत-सत्कारसे मिले, भगवान्के साक्षात्कारका प्रभाव जो था। भक्त सेनने वढ़े सद्भोचसे विलम्बके लिये क्षमा मॉगी, संतोंके अचानक मिल जानेकी बात कही। दोनोंने एक दूसरेका जीभर आलिद्गन किया। राजाने सेनके चरण पकड़ लिये। वीरसिंहने कहा— 'राजपरिवार जन्म-जन्मतक आपका और आपके वंशजॉका आभार मानता रहेगा। भगवान्ने आपकी ही प्रसन्नताके लिये मङ्गलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप-तापींका अन्त किया है।' भक्त सेन तो प्रेमविद्गल ये। शरीरमें विलक्षण भाव-कम्पन था, अङ्ग-अङ्ग भगवान्के रूपमाधुर्यके रसमें सम्प्लावित थे। वान्धवगढ़ सेनकी उपस्थितिसे धन्य हो गया। वे परम भागवत थे, भगवान्के महान् कृपापात्र—भक्त थे।

# सदन कसाई

जाति पॉति पूछे नहिं कोई । हिर को मजे सो हिर का होई ॥

प्राचीन समयमे सदन नामक कसाई जातिके एक मक्त हो गये हैं। वचपनसे भगवन्नाम-जप और हरिकीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान्कानाम तो इनकी जीभपर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जातिसे कसाई थे, फिर भी इनका इदय दयासे पूर्ण था। जीव-वधके नामसे ही इनका श्रारीर कॉपने लगता था। आजीविकाके लिये और कोई उपाय न होनेसे दूसरोंके यहाँसे मास लाकर बेचा करते थे, स्वयं अपने हाथ-से पश्च-वध नहीं करते थे। इस काममें भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति-व्यवसाय होनेसे करते ये। सदा नाम-जप, भगवान्के गुण-गान और लीलामय पुरुषोत्तमके चिन्तनमें लगे रहते थे। सदनका मन श्रीहरिके चरणोंमें रम गया था। रात-दिन वे केवल 'हरि-हरि' करते रहते थे।

भगवान् अपने भक्तसे दूर नहीं रहा करते । भक्तकों जैसे उनके विना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्तके विना चैन नहीं। सदनके घरमें भगवान् शालग्रामरूपसे विराजमान थे। सदनको इसका पता नहीं था। वे तो शालग्रामको पत्थरका एक बाट समझते थे और उनसे मास तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदनकी दूकानके सामनेसे जा रहे थे। दृष्टि

पड़ते ही वे शालग्रामजीको पहचान गये । मांस-विक्रैता कसाईके यहाँ अपवित्र स्थलमे शालग्रामजीको देखकर साधुको बड़ा क्लेश हुआ । सदनसे माँगकर वे शालग्रामको ले गये। सदनने भी प्रसन्नतापूर्वक साधुको अपना वह चमकीला बाट दे दिया।

साधु बाबा कुटियापर पहुँचे । उन्होंने विधिपूर्विक शालग्रामजीकी पूजा की; परंतु भगवान्को न तो पदार्थोकी अपेक्षा है न मन्त्र या विधिकी । वे तो प्रेमके भूखे हैं, प्रेमसे रीझते हैं । रातमे उन साधुको स्वप्नमे भगवान्ने कहा—'तुम मुझे यहाँ क्यों ले आये ! मुझे तो अपने भक्त सदनके घरमे ही बड़ा मुख मिलता या। जब वह मांस तौलनेके लिये मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्शसे मुझे अत्यन्त आनन्द मिलता था। जब वह ग्राहकोसे बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्तोत्र जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनन्दके मारे मेरा रोम-रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुँचा दो। मुझे सदनके बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती।'

साधु महाराज जगे । उन्होंने शालग्रामजीकां उठाया और सदनके घर जाकर उसे दे आये । साथ ही उसको मगवत्कृपाका महत्त्व भी बता आये । सदनको जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान् शालग्राम हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वे मन-ही-मन कहने लगे—'देखो, मैं कितना वड़ा पापी हूं । मैंने भगवान्को निरादरपूर्वक अपवित्र मासके तराज्ञा बाट बना रक्खा । प्रभो ! अब सदनको अपने व्यवसायसे घृणा हो गयी । वे शालग्रामजीको लेकर पुरुषोत्तमक्षेत्र श्रीजगन्नाथपुरीको चल पड़े ।

मार्गमें सन्ध्या-समय सदनजी एक गाँवमे एक गृहस्थके घर ठहरे । उस घरमे स्त्री-पुरुष दो ही व्यक्ति थे । स्त्रीका आचरण अच्छा नहीं था । वह अपने घर ठहरे हुए इस खस्य, सुन्दर, सबल पुरुषपर मोहित हो गयी । आधी रातके समय सदनजीके पास आकर वह अनेक प्रकारकी अधिष्ट चेष्टाएँ करने लगी । सदनजी तो मगवान्के परम भक्त थे । उनपर कामकी कोई चेष्टा सफल न हुई । वे उठकर, हाथ जोड़कर बोले—'तुम तो मेरी माता हो ! अपने बच्चेकी परीक्षा मत लो, मा! मुझे तुम आग्रीवांद दो ।'

भगवान्के सच्चे भक्त पर-स्त्रीको माता ही देखते हैं।

स्त्रीका मोहक रूप उनको भ्रममे नहीं डालता। वे हड्डी, मांस, चमड़ा, मल-मूत्र, थूक-पीवकी पुतलीको सुन्दर माननेकी मूर्खता कर ही नहीं सकते; परंतु जो कामके वश हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच-समझ पाता, न कुछ देख पाता। वह निर्लंज और निर्दय हो जाता है। उस कामातुरा स्त्रीने समझा कि मेरे पितके भयसे ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गयी और तलवार लेकर सीते हुए अपने पितका सिर उसने काट दिया। कामान्ध कौन-सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी—'प्यारे! अब डरो मत। मैंने अपने खूसट पितका सिर काट डाला है। हमारे सुखका कण्टक दूर हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो।'

सदन भयसे कॉप उठे। स्त्रीने अनुनय-विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वारपर आकर छाती पीट-पीटकर रोने लगी। लोग उसका रदन सुनकर एकत्र हो गये। उसने कहा—'इस यात्रीने मेरे पतिको मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था।' लोगोंने सदनको खूब भला-बुरा कहा, कुछने मारा भी; पर सदनने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीराके पास गया। सदन तो अपने प्रभुकी लीला देखते हुए अन्ततक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीराकी आज्ञासे उनके दोनों हाथ काट लिये गये।

सदनके हाथ कट गये, रुधिरकी धारा चलने लगी; उन्होंने इसे अपने प्रभुकी कृपा ही माना । उनके मनमें भगवान्के प्रति तिनक भी रोष नहीं आया । भगवान्के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पानेपर भी अपने स्वामीकी दया ही मानते हैं । भगवन्नामका कीर्तन करते हुए सदन जगन्नायपुरीको चल पड़े । उधर पुरीमे प्रभुने पुजारीको स्वप्नमें आदेश दिया—'मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है । उसके हाथ कट गये हैं । पालकी लेकर जाओं और उसे आदरपूर्वक ले आओ ।' पुजारी पालकी लिवाकर गये और आप्रहपूर्वक सदनको उसमे बैठाकर ले आये ।

सदनने जैसे ही श्रीजगन्नाथजीको दण्डवत् करके कीर्तन-के लिये भुजाएँ उठायीं, उनके दोनों हाथ पूर्ववत् ठीक हो गये। प्रभुकी कृपासे हाथ ठीक तो हुए, पर मनमे शङ्का बनी ही रही कि वे क्यों काटे गये। भगवान्के राज्यमें कोई निरपराघ तो दण्ड पाता नहीं। रातमे खप्नमें भगवान्ने सदनजीको वताया—'तुम पूर्वजन्ममें काशीमे सदाचारी विद्वान् ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कमाईके घेरेसे भागी जाती थी। उसने तुम्हे पुकारा। तुमने कमाईको जानते हुए भी गायके गलेमें दोनों हाथ डालकर उसे भागनेसे रोक लिया। वहीं गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पित था। पूर्वजन्मका बदला लेनेके लिये उमने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गायको दोनों हाथोंसे पकड़कर

कसाईको सौंपा था, इस पापसे तुम्हारे हाथ काटे गये। इस दण्डसे तुम्हारे पापका नाश हो गया।

सदनने भगवान्की असीम कृपाका परिचय पाया। वे भगवत्येममें विह्नल हो गये। बहुत कालतक नाम-कीर्तन, गुण-गान तथा भगवान्के ध्यानमें तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुपोत्तमक्षेत्रमें निवास किया और अन्तमें श्रीजगन्नायजीके चरणोंमें देह त्यागकर वे परमधाम पधारे।

# भक्त सालवेग

उस समय उडीसाके गजपतिवंशके राजाकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। कटकके ही लालवेग नामक शक्तिशाली मुगल-सरदारने अवसर पाकर सेना संग्रह कर ली थी। अचानक उसने आक्रमण कर दिया । राजा हार गये युद्धमें । लालवेग उडीसाका अधिपति हो गया । वह बड़ा अत्याचारी था । उसके भयके कारण लोग घर-द्वार छोड़ कर भाग जाते थे। हिंदुओंपर वह वहुत अत्याचार करता या। उड़ीसाके दाँतमुकन्दपुर ग्रामसे वह एक विधवा ब्राह्मणकन्याका अपहरण कर लाया था । वेचारी विधवा अपने गाँवमें अकेली ही थी। पति तो ये ही नहीं। सास-श्वरूर भी परलोक चले गये थे । वह एक दिन नदी स्नान करने गयी थी । लालवेग कहींसे युद्ध करके लौट रहा या । वह वलपूर्वक उसे उठा लाया अपने यहाँ । अवला नारी क्या करती ! लालवेगने उसे अपने यहाँ लाकर नाना प्रकारकी यातनाएँ देकर, प्रलोभनसे छुभाकर वशमें कर लिया । उस ब्राह्मण विधवारे एक पुत्र हुआ । उस वालकका नाम सालवेग रक्ला गया ।

सालवेग वचपनसे युद्धकला सीखने लगा। युवा होनेपर वह अस्त्र-शस्त्र चलानेमें पूरा निपुण हो गया। अपनी शूरताका उसे वहुत अधिक गर्व था। अपने पिताके साथ वह एक युद्धमे गया। उसके युद्ध-कौशल तथा पराक्रमको देखकर वहाँ सब लोग दंग रह गये; परंतु गर्वहारी मगवान् किसीका गर्व रहने नहीं देते। शतुके किसी सैनिकने पीछेसे सालवेगके सिरपर तलवार मारी। गहरी चोट खाकर वह गिर पड़ा। सेवक उसे शिविरमें ले आये और जब वहाँ मरहमपट्टीसे घाव ठीक होता न दीखा, तब उसे घर भेज दिया गया।

सालवेग शूर था, अतः लालवेंग उसको मानता था। घायल पुत्रकी लालवेगने कुछ दिन अच्छी खोज-खबर की; किंतु सालवेगका घाव विगइ गया था। जब अधिक दिन हो गये और वह अच्छा नहीं हुआ, तब लालवेग उसकी उपेक्षा करने लगा। दीर्घकालीन रोगीसे सभी कर जाते हैं। संधारमें सब स्वार्थके सम्बन्ध हैं। जबतक म्वार्थ है, तबतक सभी सम्बन्धी घेरे रहते हैं और जब स्वार्थ पूरा होनेकी आशा नहीं रहती, तब कोई बात भी नहीं करना चाहता। सालवेग-से अब यह आशा नहीं थी कि अच्छा होकर वह किसी काम आ सकेगा। जैसे-जैसे उसकी बीमारीके दिन बीतते गये, पिताकी उपेक्षा वैसे-वैसे बढती गयी। अन्तमें लालवेगने उसकी खोज-खबर लेना बिल्कल छोड दिया।

लालवेगकी उदाधीनता देख दूसरे लोग भी सालवेगधे उदाधीन हो गये। नौकर भी अब उसके पास नहीं आते थे। केवल माता ही थी। जो भूख-प्यास भूलकर दिन-रात रोगी पुत्रकी शय्याके पास बैठी उसकी सेवा करती थी। एक दिन सालवेगका कप्ट बहुत बढ़ गया। वह अपने जीवनसे निराश हो गया। वह रोते हुए मातासे अपने अपराधोंकी क्षमा माँगने लगा।

माताने बड़ी कठिनतासे अपने आँसुओं को रोककर उससे कहा—'बेटा ! में तो दासी हूँ। तेरे पिताने मेरा सर्वस्व क्टकर अब मेरी उपेक्षा कर दी है; क्यों कि मुझमें वह अब रूप नहीं रहा है। मेरा तो एक तू ही सहारा है। अपने प्राण देकर भी मैं तुझे बचा सकूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्ता होगी; परंतु बेटा! अपने कमों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक ही उपाय है, पर वह तुझसे होगा नहीं।'

सालवेगने वड़ी उत्सुकतासे उपाय पूछा । माताने आज उसे बताया कि 'बेटा ! त् ब्राह्मणीका पुत्र है ।' उसने कहा— 'मा ! मैंने तेरे गर्भसे जन्म लिया है । त् जो कहेगी, मैं वही करूँगा ।'



भक्त मणिदास माली [ पृष्ठ ६००

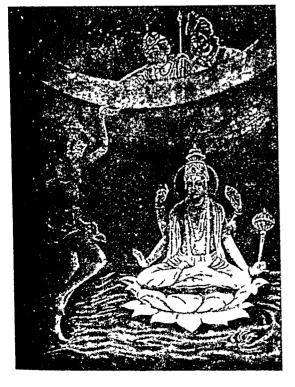

भक्त कूवा कुम्हार [ पृष्ट ६०१



भक्त सदन कसाई

[ पृष्ठ ६०३



भक्त सालवेग

[ पृष्ठ ६०५

#### कल्याण ाः



गंगाबाईके पतिपर भगवत्क्रपा [ पृष्ठ ६११



भक्त गोविन्ददास [ पृष्ठ ६१३



स्वामी श्रीअग्रदासजी [ पृत्र ६११

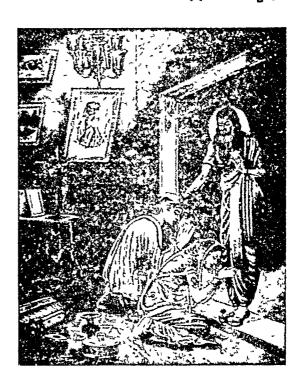

भक्त गोवर्धन

माताने कहा—'वेटा! भगवान् ही तेरी रक्षा कर सकते हैं। वे आनन्दकन्द नन्दनन्दन ही सब देवोंके राजा हैं। उनसे वड़ा दूसरा कोई देवता नहीं है। वे बड़े दयाछ हैं। त् कपट छोड़कर, विश्वासपूर्वक उन गोविन्दका भजन कर। वे तेरे सब रोग दूर कर देंगे।'

पुत्रने पूछा—'मा! में तेरा कहना करूँगा। पर तेरे वे भगवान् कैसे हैं ! कहाँ रहते हैं ! मैं कैसे उनका भजन करूँ !'

लालबेगके घरमें आनेके वादसे आजतक सालवेगकी माताको किसीके मुखसे भगवान् श्रीकृष्णका नाम भी सुननेको नहीं मिला था। आज रोगजय्यापर पड़े पुत्रके पास बैठकर उसने श्रीकृष्णकथा पुत्रको सुनायी। मयूरमुकुटधारी, वनमाली, पीताम्बरपरिधान, त्रिभंगसुन्दर मदनमोहनके स्वरूपका उसने मली प्रकार वर्णन किया। उसने पुत्रको श्रीकृष्ण' नाम-जप करनेको कहा। उसने कहा— वेटा! श्रीकृष्ण-भजनका मूल विश्वास है। तू मनमें किसी प्रकार यह संशय मत आने दे कि मगवान् मुझे दर्शन देंगे या नहीं, मेरा रोग दूर होगा या नहीं। इस प्रकार संदेह करेगा, तव तो कोई लाभ नहीं होगा। यह विश्वास करते हुए भजन कर कि अवश्य दयालु श्रीकृष्ण मुझपर दया करेंगे। अचल श्रद्धासे तू उनका चिन्तन कर। बारह दिनोंमें वे अवश्य मुझे दर्शन देंगे।'

सालवेगने नेत्र बंद कर लिये । उसकी जीम अविराम 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करने लगी । मगवन्नामकी अतुल शक्तिसे उसका बाह्य ज्ञान छेत हो गया । उसके अन्तः-करणमें मुरली-मनोहरकी दिल्य मूर्ति प्रकट हो गयी । उसका हृदय आनन्दसे उछलने लगा । अपने-आप विना जाने ही वह उन नव-धन-सुन्दरकी मानसिक पूजा करने लगा । उसके मीतरसे स्वतः विचित्र स्तुति प्रकट हुई । भगवान्की लीलाओंका स्मरण होने लगा । वह 'पूतना-मोक्षदाता, शकट-मंजक' आदि भगवान्के लीलासूचक नामोंसे उनकी स्तुति करने लगा । उसके नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा वहने लगी ।

देखते-देखते ग्यारह दिन बीत गये । सालवेगने कहा— 'मा! मालूम होता है कि भगवान्को मेरा मर जाना ही पर्छंद है। वे इसीसे मुझपर दया नहीं करते।'

रोगी सालवेग कहॉतक धैर्य रक्ते । उसने रातको निश्चय किया कि भोरी माताके कहे मुताबिक कल बारह दिन पूरे होते हैं। आजकी रात ही बीचमे है। यदि मैं इतनेमें अच्छा न हुआ तो अवश्य आत्महत्या कर लूँगा।

भगवान्का चिन्तन करते-करते सालवेग सो गया। उसकी शय्याके पास उसकी माता भी सो गयी थी। सालवेगने सोते-सोते स्वप्नमें देखा कि उसके सिरहाने बालमुकुन्दवेशमे भगवान् खड़े हैं और कह रहे हैं— सालवेग! छे, यह विभूति छेकर अपने घावपर छगा दे। इससे तेरा घाव अच्छा हो जायगा। देख, पीछे मुझे भूछ मत जाना। निश्चय जान, तेरा भवरोग भी दूर हो गया। जो सच्चे मनसे मुझे किसी भी उद्देश्यसे भजता है, मैं उसे इस लोक और परलोकके सभी दुःखोंसे छुड़ा देता हूँ। निद्रामे ही सालवेगने विभूति छेकर अपने मस्तक और शरीरपर छगा छी। सहसा भगवान्की वह मूर्ति अदृश्य हो गयी। सालवेगकी निद्रा दूट गयी।

जगते ही सालवेग मारे आनन्दके चिछा पड़ा—'मा! मा! देख, तेरे करणामय श्रीकृष्ण मगवान्ने मुझपर कृपा की है। उठ देख, मेरा घाव सूख गया। में कृतार्थ हो गया।' माताके उठते ही सालवेग उससे लिपट गया। वह हर्षके मारे कह रहा था—'मा! तेरी बात सच है। श्रीकृष्णके समान दुःख दूर करनेवाला दूसरा कोई देवता नहीं है। मा! तू अब प्रसन्नचित्तसे मुझे आज्ञा दे। मैं संन्यासी होकर देश-देशमे घूमकर दयासागर श्रीकृष्णकी महिमाका प्रचार कहाँगा!'

सालवेगकी माता भगवान्की परम भक्त यी। उसने कहा—'वेटा! श्रीकृष्णने ही तुझे जीवन दिया है। इस जीवनको त् उनकी सेवामे लगाना चाहता है। यह जानकर में प्रसन्न हुई। तेरे-जैसे पुत्रको पाकर मेरा पतित जीवन भी कृतार्थ हो गया। बेटा! भगवान्को भूलना मत। मनमं उनको सदा जाग्रत् रखना और जिह्नासे उनका नाम लेते रहना।'

माताकी आज्ञा लेकर सालवेग सीधे जगन्नाथजी गया। वहाँ कुछ दिन रहकर वह दक्षिण भारतकी ओर चला गया। उसके जानेके बाद उसकी माताको भी किसीने फिर लालवेगके घरमे नहीं देखा। माता पुत्रका फिर मिलन तो भगवान्के उस नित्य धाममें ही हुआ, जहाँ जानेपर फिर कभी वियोग होता ही नहीं।

# भक्त देवाजी पुजारी

उदयपुरके समीप श्रीरूपचतुर्भुज स्वामीका मन्दिर है। देवाजी पण्डा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े-लिखे नहीं ये, परंतु भगवान्की पूजा-अर्चना वड़ी श्रद्धांके साथ विधिपूर्वक करते थे। भगवान्में उनका विश्वास था, जो मिक्तिके लिये परमावश्यक साधन है। भगवान्की सेवासे उनका अज्ञान-अन्धकार नष्ट्रपाय हो चुका था।

एक दिनकी वात है-उदयपुर-नरेश एक पहर रात बीतनेके बाद मन्दिरमें आये । शयनकी आरती हो चुकी थी । भगवान पौढ चुके थे । भगवानको शयन कराकर देवाजीने भगवानुके गलेका पुष्पहार उतारकर अपने सिरपर रख लिया था और अन्तर्ग्रहके पट वंद करके वे मन्दिरसे वाहर आ रहे थे-इसी समय महाराणा वहाँ पहुँचे । दरवाजेपर अकस्मात महाराणाको देखकर देवाजी घवराकर मन्दिरमे घुस गये और उन्हें पहनानेके लिये भगवान्की माला हूँढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं, अतएव महाराणा नाराज न हों, इसलिये देवाजीने मस्तकपर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और वाहर निकलकर महाराणाके गलेमें पहना दिया । सोचने-विचारनेके लिये तो समय ही कहाँ था। देवाजीके सिरके सारे वाल सफेद हो गये थे और वाल थे लंबे-लंबे । दो-एक सफेद केश मालामें लगे महाराणांके गलेमें आ गये। राणाने वालोंको देखकर व्यङ्गरे कहा-पुजारीजी ! मालूम होता है भगवान्के सारे केश सफेद हो गये हैं। 'देवाजीको इसका उत्तर देनेके लिये और कुछ भी नहीं सूझा, उन्होंने जल्दी-जल्दीमें ढरते हुए कह दिया-'हॉ सरकार! ठाकुरजीके सारे वाल सफेद हो गये हैं। राणाको पुजारीके इस उत्तरपर हँसी आ गयी। साथ ही पुजारीके प्रति मनमें रोप भी आया। उन्होंने गम्भीर होकर कहा---'मैं कल सबेरे स्वयं आकर देखूँगा।' यों कहकर वे लौट गये।

देवाजीने उतावलीमें राणांचे कह तो दिया, पर अव उनको वडी चिन्तु हो गयी । प्रातःकाल राणा आयेंगे और मगवान्के सफेद वाल न पाकर न जाने क्या करेंगे । देवाजीकी आँखोंचे नींद उड़ गयी, खाया तो कुछ था ही नहीं । ऑखोंचे ऑसुओंकी धारा वह निकली । देवाजीने कहा—''मेरे स्वामी ! मेरे मुँहसे सहसा ऐसी वात निकल गयी ! सुम तो नित्य नव किशोर हो । सुम्हारे सफेद केश

कैसे ! पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे, तव तुम्हारे इस सेवककी क्या स्थिति होगी ! राणाकी ऑखोंमें यह सर्वथा मिथ्यावादी सिद्ध हो जायगा । मुझमें न भक्ति है न श्रद्धा है। मैं तो केवल तुम्हें तुल्सी-चन्दन चढाकर अपना पापी पेट भरता हूँ । तुम्हारी नहीं, मैं तो पेटकी ही पूजा करता हूँ; परंतु लोग मुझे हुम्हारी पूजा करनेवाला बतलाते हैं। सबेरे जब महाराणा मेरी बातको झूठ पाकर सबके सामने मेरी भत्सेना करेंगे, तब लोग यही कहेंगे कि कितना वड़ा मूर्ख है यह। कहीं भगवान्के-फिर एक मूर्तिके भी क्वेत केरा होते हैं ? कुछ लोग मुझे अत्यन्त डरपोक वतायेंगे और कुछ यह कहेंगे कि अजी ! भगवान यदि आज भी सच्चे होते या भक्तवत्सल होते तो क्या वेचारे गरीव पुजारीकी वात न रखते ? जितने मुँह, उतनी वार्ते। नाथ ! यह आपका अपराधी, दम्मी पुजारी उस समय कैसे मुख दिखलायेगा ? और किसको क्या उत्तर देगा १ पर प्रमो ! मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरी वात रखनेके लिये बुढापा स्वीकारकर सफेद बालींवाले बाबाजी बन जाओं ? तुम्हें जो ठीक ल्यो, वही करो ।"

यों कहकर देवाजी फुफकार मारकर रो पड़े | इसी प्रकार भगवान्को पुकारते और रोते-कलपते रात बीती | सारा जगत् सोता था | देवाकी करुण पुकार किसीने नहीं सुनी | जागते ये देवा और देवाके हृदय-देवता,—जो सदा ही जागते हैं और सवकी गुप्त-से-गुप्त वातोंको सुनते हैं | भृत्यवत्सल, शरणागतरक्षक भगवान्ने अपने पुजारी देवाजीकी करुण पुकार सुनी | भक्तकी वात रखनेके लिये भगवान्ने लीला की | चतुर्भुजभगवान्के सारे वाल सफेद हो गये ! धन्य !

देवाजीने नहा-धोकर क्रॉपते-कॉपते अन्तर्ग्रहके किंवाइ खोले उनका दृदय भयके मारे धक्-धक् कर रहा था। किंवाइ खोलते ही देखा—कल्याणमय क्रुपा-कल्पतक श्रीविग्रहके समस्त केश ग्रुभ्न हो गये हैं। देवाके 'दृदयकी विचित्र दशा है—यह स्वग्न है कि साक्षात्,' कर्मा-वर्मालयकी इस अतुल्नीय कृपा और दीनवत्मलताको देखकर प्रेमविह्नल और आनन्दोन्मत्त देवाकी वाह्य चेतना जाती रही। वे बेम्रुष होकर जमीनपर गिर पड़ै।

वहुत देरके वाद देवाकी समाधि दूटी । उनके दोनों नेत्रोंसे आनन्द और प्रेमके शीतल ऑसुओंकी वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षाके लिये पधारे। देवाजीको विकलतासे रोते देखकर उन्होंने समझा कि 'राजिको मुझसे कह तो दिया, पर अब भयके मारे रो रहा है।' इतनेमें ही उनकी दृष्टि भगवान्के श्रीविग्रहकी ओर गयी, देखते ही राणा आश्चर्य-सागरमें डूब गये—स्यामसुन्दरके समस्त केश सफेद चॉदी-से चमक रहे हैं। महाराणाको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा—'पुजारीने अपनी बात रखनेकें लिये कहींसे सफेद बाल लाकर चिपका दिये हैं।' राणाके मनमें परीक्षा करनेकी आयी और उन्होंने अपने हाथसे चट भगवान्के सिरका एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणाने देखा—बाल उखाड़ते समय श्रीविग्रहको मानो दर्द हुआ और उनकी नाकपर सिकुड़न आ गयी। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिरसे रक्तकी बूँद निकली और वह राणाके अंगरखेपर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़े।

पूरा एक पहर वीतनेपर महाराणाको चेत हुआ। उन्होने देवाजीके चरण पकडकर कहा—'प्रभो! मै अत्यन्त मूढ, अविश्वासी और नीचबुद्धि हूँ। मैने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं—ऐसा मैने सुना है।

आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये—मेरी रक्षा कीजिये।' यो कहते-कहते महाराणा अपने ऑसुओसे देवाजीके चरण घोने लगे। देवाजीने महाराणाको उठाकर दृृदयसे लगा लिया—गद्गद वाणीसे कहा—'यह सब मेरे प्रभुकी महिमा है। मै अशिक्षित गॅवार केवल पेटकी गुलामीमे लगा था। मगवान्की पूजाका तो नाम था। पर मेरे नाथ कितने दयाछ है, जो मेरी मिथ्या पूजापर इतने प्रसन्न हो गये और मुझ नालायककी बात रखनेके लिये उन्होंने अपने नित्यिकशोर सुकुमार विग्रहपर खेत केशोकी विचित्र रचना कर ली। मै क्या क्षमा कल्—मै तो खयं अपराधी हूँ! राजन्! मैने तो झूठ वोलकर आपका तथा मगवान्का भी अपराध किया था। पर वे ऐसे दीनवत्सल है कि अपराधिके अपराधपर ध्यान न देकर उसकी दीनतापर ही रीझ जाते है।' राणा तथा देवा दोनो ही मगवान्की कुपाखताका स्मरण करते हुए रो रहे थे!

इस घटनाके बाद ही यह आज्ञा हो गयी कि आगेसे राणावंदामे राजगद्दीपर बैठनेके बाद कोई भी मन्दिरमे नहीं आ सकेंगे। जबतक कुमार रहेगे, तभीतक आ सकेंगे।

#### भक्त माधवदासजी

माधवदासजी कान्यकुञ्ज ब्राह्मण थे। गृहस्य-आश्रममे आपने अच्छी धन-सम्पत्ति कमायी । आप बड़े ही विद्वान् तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोकको सिधारीं, तव आपके हृदयमे संसारसे सहसा वैराग्य हो गया। संसारको निस्तार समझकर आपने घर छोड जगन्नाथ-पुरीका रास्ता पकडा । वहाँ पहुँचकर आप समुद्रके किनारे एकान्त स्थानमे पड़ रहे और अपनेको भगवद्ध्यानमे तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यानमग्न हुए कि आपको अन्न-जलकी भी सुध न रही । प्रेमकी यहीं दशा है । इस प्रकार जब विना अन्न-जल आपको कई दिन बीत गये, तब दयाछ जगन्नाथजीको आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। ष्ठरंत सुभद्राजीको आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम-से-उत्तम भोग सुवर्ण-थालमे रखकर मेरे भक्त माधवके पास पहुँचा आओ । सुभद्राजी प्रभुकी आजा पाकर सुवर्ण-थाल सजाकर माधवदासजीके पास पहुँचीं । आपने देखा कि माधव तो ध्यानमे ऐसा मग्न है कि उनके आनेका भी कुछ ध्यान नहीं करता । अपनी ऑर्खें मूँदे प्रभुकी परम मनोहर भूर्तिका म० चं अं २२ध्यान कर रहा है, अतएव आप भी ध्यानमे विक्षेप करना उचित न समझ थाल रखकर चली आयी । जब माधव-दासजीका ध्यान समाप्त हुआ, तव वे सुवर्णका थाल देख भगवत्क्वपाका अनुभव करते हुए आनन्दाश्रु बहाने लगे । भोग लगाया, प्रसाद पा थालको एक ओर रख दिया; फिर ध्यान-मग्न हो गये!

उधर जब भगवान्के पट खुले, तब पुजारियोने सोनेका एक थाल न देख बड़ा शोर-गुल मन्वाया । पुरीभरमे तलाशी होने लगी। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते थाल माधवदासजीके पास पड़ा पाया गया। बस, फिर क्या था, माधवदासजीको चोर समझकर उनपर चालुक पड़ने लगे। माधवदासजीने मुसकराते हुए सब चोटे सह लीं! रात्रिमे पुजारियोको भयद्भर स्वम्न दिखलायी दिया! भगवान्ने स्वम्नमे कहा— भैने माधवकी चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूँगा; नहीं तो चरणोंपर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। वेचारे पण्डा दौड़ते हुए माधवदासजीके पास पहुँन्वे और उनके चरणोंपर जा गिरे।

माधवदासजीने तुरत क्षमा प्रदानकर उन्हें निर्भय किया। भक्तोंकी दयाछता स्वाभाविक है!

अव माधवदासजींक प्रेमकी दशा ऐसी हो गयी कि जब कभी आप भगवद्दर्शनके लिये मन्दिरमे जाते, तब प्रभुकी मूर्तिको ही एकटक देखते रह जाते । दर्शन समाप्त होनेपर आप तल्लीन-अवस्थामें वहीं खड़े-खड़े पुजारियोंके अदृश्य हो जाते ।

एक वार माधवदासजीको अतिसारका रोग हो गया। आप समुद्रके किनारे दूर जा पड़े । वहाँ इतने दुर्वल हो गये कि उठ-बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशामे जगन्नाथजी स्वयं सेवक बनकर आपकी ग्रुश्रृपा करने छगे । जब माधवदासजी-को कुछ होश आया, तव उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो-न-हो ये प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिये और विनीत भावसे कहने लगे-- 'नाय ! मुझ-जैसे अधमके लिये क्यो आपने इतना कप्ट उठाया ? फिर प्रभो ! आप तो सर्वशक्तिमान् हैं। अपनी शक्तिसे ही मेरे दुःख क्यों न हर लिये, वृथा इतना परिश्रम क्यों किया ११ भगवान् कहने लगे-पाधव! मुशसे भक्तोंका कप्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवाके योग्य में अपने सिवा किसीको नहीं समझता । इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की । तुम जानते हो कि प्रारव्य भोगनेसे ही नष्ट होता है—यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ॅं ? इसिंख्ये केवल सेवा करके प्रारब्ध-भोग मक्तीं करवाता हूँ और 'योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते' इसकी सत्यता ससारको दिखलाता हूँ।' भगवान् यह कहकर अन्तर्धान हो गये। इधर माधवदासजीके भी सव दुःख दूर हो गये।

इन घटनाओं से लोगों को वड़ा आश्चर्य हुआ। अव तो माघवदासजीकी महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग इनको बहुत घरने लगे। भक्तों के लिये सकामी संसारी जीवों से घर जाना एक बड़ी आपित्त है। आपको यह सूझा कि अब पागल बन जाना चाहिये। बस, आप पागल बन इधर-उधर हरि-ध्विन करते धूमने लगे। एक दिन आप एक स्त्रीके द्वारपर गये और भिक्षा मॉगी। वह स्त्री उस समय चौका दे रही थी, उसने मारे कोधसे चौकेका पोतना माधवजीके मुँहपर फॅककर मारा। आप बड़े प्रसन्न होकर उस पोतनेको अपने डेरेपर ले गये। उसे धो-सुखाकर भगवान्के मन्दिरमें जा उसकी बत्ती बनाकर जलायी, जिसका यह फल हुआ कि उस पोतनेकी बत्तीसे ज्यों-ज्यों मन्दिरमें प्रकाश फैलने लगा, त्यों-त्यों उस स्त्रीके हृदय-मन्दिरमें भी ज्ञानका प्रकाश होना प्रारम्भ हुआ ! यहाँतक कि अन्तमं वह स्त्री परम भक्तिमती हो गयी और रात-दिन भगवान्के ध्यानमें मस्त रहने लगी।

एक बार एक बड़े शास्त्री पण्डित शास्त्रार्थद्वारा दिग्विजय करते हुए माधवजीके पाण्डित्यकी चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आये और माधवदासजीसे शास्त्रार्थ करने-का इठ करने लगे। भक्तोंको शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है । माधवदासजीने वहुत मना किया, पर पण्डित भला कैसे मानते । अन्तमं माधवदासनीने एक पत्रपर यह लिखकर इस्तीनरण कर दिया। 'माधन हारा। पण्डितजी जीते'। पण्टितजी इस विजयपर फूले न समाये। तुरत काशीको चल दिये। वहाँ पण्डिताँकी समा करके वे अपनी विजयका वर्णन करने छगे और वह प्रमाणपत्र होगों-को दिखाने लगे। पण्डितोंने देखा तो उसपर यह लिखा पाया, 'पण्डितजी हारे, माधव जीता ।' अब तो पण्डितजी कोधके मारे आगववूला हो गये। उल्टे पैर जगन्नायपुरी पहॅचे । वहाँ माधवदासजीको जी खोल गालियाँ सुनायीं और कहा कि 'शास्त्रार्थमें जो हारे, वहीं काला मुँह करके गदहेपर चढ़ नगरभरमें घूमे ।' माधवदासजीने बहुत समझाया, पर वे क्यों मानने लगे । अवकाश पाकर मगवान् माधवदासजीका रूप वना पण्डितजीसे शास्त्रार्थ करने पहुँचे और भरी सभामे उन्हें खूब छकाया । अन्तमें उनकी शतके अनुसार उनका मुँह काला करके गदहेपर चढ़ा, सौ-दो-सौ बालकोंको ले घूल उड़ाते नगरमे संर की । माधवदासजीने जव यह हाल सुना, तब भागे और भगवान्के चरण पकड़कर उनसे पण्डितजीके अपराधोंकी क्षमा चाही । भगवान् तुरंत अन्तर्यान हो गये । माधवदासजीने पाण्डतजीको गदहेसे उतारकर क्षमा मॉगी, उनका रोप दूर किया। धन्य है भक्तोंकी सहिष्णुता और दयाछता !

एक वार माधवदासजी वजयात्राको जा रहे थे। मार्गमे एक वाई आपको भोजन कराने ले गयी। वाईने बड़े प्रेमसे आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्यामसुन्दरजी बगलमें वैठ भोजन करने लगे। वाई भगवान्का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधवजीसे पूछा, भगवन्! किस कठोरहृदय माताने ऐसे सुन्दर वालकको आपके साथ कर दिया ?' माधवदासजीने गर्दन फिराकर देखा तो श्यामसुन्दरजी भोजन कर रहे हैं। वस, आप सुधन्तुध भूल गये और बाईजीकी प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे।

उसके भक्तिभाव और सौभाग्यकी सराहना करके वहाँसे विदा हुए। माधवदासजीके ऐसे अनेक चरित्र हैं, जो विस्तार-मयसे यहाँ वर्णन नहीं किये जाते ।

# भक्त लाखाज़ी और उनका आदर्श परिवार

भक्त लाखाजी जातिके गौड़ ब्राह्मण थे। राजपूतानेके एक छोटे-से गॉवमे उनका घर था। लाखाजी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु विष्णुसहस्रेनाम और गीता उनको कण्हारा वे और भगवान्मे उनका अट्ट विश्वास था। ये खेतींका काम करते थे । इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी । घरका सारा काम तो करती ही। खेतीके काममे भी पतिकी पूरी सहायता करती थी; और पतिकी सेवा किये बिना तो उसका नित्यका वत ही पूरा नहीं होता था। वह नित्य प्रातःकाल स्नान करके पतिके दाहिने चरण-के ॲंगुठेको घोकर पीती । लाखाजीको संकोच होता, वे मना भी करते; परंतु खेमाबाईके आग्रहके सामने उनकी कुछ भी न चलती । उनके दो सन्तान थीं-एक पुत्र) दूसरी कन्या । पुत्रका नाम था देवा और कन्याका गंगाबाई। प्रत्रके विवाहकी तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्मभीर ब्राह्मणको कन्याके विवाहकी बड़ी चिन्ता थी। चेष्टा करते-करते समीपके ही एक गाँवमें योग्य वर मिल गया। वरके पिता सन्तोषी ब्राह्मण थे । सम्बन्ध हो गया और समयपर छाखाजीने बहु चावसे अपनी कन्या गंगाबाईका विवाह करके उसे समुराल भेज दिया । इस समय गंगावाईकी उम्र बारह वर्षकी थी। देवा उम्रमे वड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्याके विवाहके दो साल पीछे किया गया। बहु घरमें आयी । बहुका नाम था लिछमी। वह स्वभावमें साक्षात् लक्ष्मी ही यी । इस प्रकार लाखाजी सब तरहसे सुखी ये । लाखाजीका नियम था-रोज सबेरे गीताजीका एक पूरा पाठ करना और रातको सोनेसे पहले-पहले विष्णुसहस्रनामके पचास पाठ कर छेना । उनके मुखसे पाठ होता रहता और हाथोंसे काम! यह नियम, जब वे दस षर्षके ये, तभी पिताने दिलाया था, जो जीवनभर अखण्ड-रूपसे चला । इसी नियमने उनको भगवदिश्वासरूपी परम निधि प्रदान की ।

सदा दिन एक-से नहीं रहते । न मालूम प्रारब्धके किस संयोगसे कैसे दिन बदल जाते हैं। लाखाजीके जामाताको साँप काट गया और विधिके विधानवद्य पचीस वर्षकी युवावस्थामे वह अपनी बाईस वर्षकी पत्नी और माता-पिताको छोडकर चल बसा। जब लाखाजीको यह समाचार मिला। तव उन्होने बड़े धीरजके साथ अपनी स्त्री खेमावाई और पुत्र तथा पुत्रवधूको अपने पास बुलाकर कहा-'देखो। संसारकी दृष्टिसे हमलोगोंके लिये यह बड़े ही दुःखकी बात हुई है । दुःख इस बातका इतना नहीं है कि जवॉई मर गये ! जीवन-मरण सब प्रारन्धाधीन हैं, इन्हे कोई टाल नहीं सकता । दुःख तो इस बातका है कि गंगाबाईका जीवन दुःखरूप हो गया । यदि हमलोग अपने व्यवहार-बर्तावसे गंगाबाईका दुःख मिटा सकें तो हमारा सारा दुःख दूर हो जाय । उसके दुःख दूर होनेका उपाय यह है कि उसको हम यहाँ ले आयें और हमलोग स्वयं विषयभोगोका त्याग करके उसे श्रीभगवान्की सेवामें लगानेका प्रयत्न करें। मोर्गोकी प्राप्तिसे दुःखोंका नाश नहीं होता, न भोर्गोके नाशमें ही वस्तुतः दुःख है। दुःखके कारण तो हमारे मनके मनोरथ हैं। एक भी भोग न रहे, अति आवश्यक चीजोंका मी अमाव हो; परंतु मन यदि अभावका अनुभव न करके सदा सन्तुष्ट रहे, उसमें मनोरथ न उठें तो कोई भी दु:ख नहीं रहेगा । इसी प्रकार भोगोंकी प्रचुर प्राप्ति होनेपर भी जबतक किसी वस्तुके अभावका अनुभव होता है और उसको प्राप्त करनेकी कामना रहती है, तबतक दुःख नहीं मिट सकते । यदि इमलोग चेष्टा करके गंगाबाईके मनसे उसके पतिके अभावको भूला दे सकें और उसकी सदा भावरूप परमपति भगवानके चरणोंमें आसक्ति उत्पन्न कर दे सर्के तो वह सुखी हो सकती है। यद्यपि यहाँके सारे सम्बन्ध इस शरीरको छेकर ही हैं। तथापि जबतक सम्बन्ध हैं, तबतक हमलोगोंको परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिये, जिससे हमारे मन भोगोंसे हटकर भगवान्में लगें और हमे परम कल्याणरूप श्रीभगवान्की प्राप्ति हो । हित करनेवाले सच्चे माता-पिता, पुत्र-भाई, स्त्री-स्वामी वही हैं, जो अपनी सन्तानको, माता-पिताको, भाई-बहिनोंको, स्वामीको और पत्नीको अनन्त क्लेशरूप जगजालसे बुदाकर अचिनस

आनन्दस्वरूप भगवान्के पथपर चढा देते हैं। हमलोगोंको भी यही चाहिये कि हम गोक छोड़कर नित्य शोकरूप संसारसागरसे गंगावाईको पार लगानेका प्रयत्न करें।'

लाखाजीकी स्त्री, उनके पुत्र देवा तथा पुत्रवधू सभीका लाखाजीके वचनोपर पूरा विश्वास था । वे सब प्रकारसे उनके अनुगत थे । अतः लाखाजीके इन वचनोका उनपर वड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा—'आप गंगावाईको यहाँ ले आइये, हमलोग आपके आज्ञानुसार भोगोका त्याग करके उसे भगवान्के मार्गपर ही लगायेंगे । इससे हमारा-उसका—सभीका परम कल्याण होगा।'

लाखाजी समधीके घर गये और वहाँका दृश्य देखकर चिकत रह गये । उन्होने देखा-गंगाबाई अपने सास-ससरको संसारकी क्षणभङ्गरता और मिथ्या सम्बन्धका रहस्य समझाकर उन्हे सान्त्वना दे रही है और वे उसकी वात मानकर रोना छोड़कर भगवानके नामका कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्रीकी यह स्थिति देखकर लाखाजीको दःखमे सुख हो गया ! उन्हें मानो जहरसे अमृत मिल गया । वे समधीसे मिले, उन्हें देखकर शोक-सागर उमडाः परंत गंगानाईके उपदेशोकी स्मृति आते ही तरंत शान्त हो गया । समधीने लाखाजीसे कहा-- 'लाखाजी ! आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई । आप जानते हैं-युवा पुत्रकी मृत्युका शोक कितना मयानक होता है, स्त्रीके लिये तो पतिका वियोग सर्वथा असहा है: परंत धन्य है आपकी पुत्रीको-जिसने विवेकके द्वारा स्वयं तो पतिवियोगका दुःख सह ही लिया, हमलोगोंको मी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र-शोक दूर हो गया ! हम समझ गये-जगत्के ये सारे सम्बन्ध आरोपित हैं। जैसे किसी खेलमें अलग-अलग खाँग घरकर लोग आते हैं और अपना-अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही इस संसाररूपी खेलमें हमलोग आते हैं, सम्बन्ध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसीका पुत्र या पिता नहीं है। एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता हैं । हम सबको उन्हींकी आराधना करनी चाहिये। आप आ गये हैं-अपनी इस साध्वी कन्याको अपने घर ले जाइये । हम दोनों स्त्री-पुरुष पुष्करराज जाकर मगवद्भजनमें ही शेष जीवन विताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जानेका आग्रह करती है, परंतु हमारे मनमें भगवान् ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि वह आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं यह अपनी सद्भावनासे हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइये, हमलोग आपके बड़े ही कृतज हैं; क्योंकि आपकी पुत्रीने ही हमारी ऑखें खोली हैं और हमे वैराग्य-विवेकका परम थन देकर भगवान्की अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान की है।

लालाजी समधीके वचन सुनकर अचरजमे दूव गये। उन्हें अपना विवेक-वैराग्य इनके सामने फीका जान पड़ने लगा। वे जामाताकी मृत्युके शोकको भूल गये और अपनी पुत्री तथा समधी-समधिनको जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊँची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने समधी-समधिनको हर्षके साथ पुष्करराज भेज दिया। उनके निर्वाहके लिये घरमे जो कुछ था, सब बेचकर नकद रुपये उन्हें दे दिये और गंगावाईको साथ लेकर घरकी ओर प्रस्थान किया।

गंगाबाईको प्रसन्नचित्त देखकर लाखाजीने पूछा-'बेटी ! तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मै अचरजमें हुव रहा हूँ । मै तरह-तरहके विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज वॅधाऊँगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो में चिकत हो गया । बता, बेटी ! तुझे ऐसा शान कहाँसे और कैसे प्राप्त हुआ ११ गंगावाईने कहा-''पिताजी! यह सारा आपकी मक्ति तथा मजनका प्रताप है ! आप जो रोज पूरी गीता और विष्णुसहस्रनामके पचास पाठ करते हैं, उन्हींके प्रतापसे भगवान्ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपाके दर्शन कराये। आपकी कृपारे भैया और मै-हम दोनोने विष्णुसहस्रनाम कण्ठस्य कर लिया था । यहाँ आकर मै जहाँतक मुझसे बनता। निरन्तर मन-ही-मन विष्णुसहस्रनामके पाठ किया करती। आपके जामाताकी मृत्युके तीन दिन पहले भंगवान्ने मुझको स्वंप्रमें दर्शन देकर कहा- 'बेटी ! तेरे पतिकी आयु पूरी हो चुकी है, वह मेरा भक्त है । तेरे साथ कोई पूर्वसम्बन्धका संयोग रोष था, इसीसे उसने जन्म लिया था। अब इसे तीन दिन बाद साँप डँसेगा—उस समय तू इसे मेरा सहस्रनाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करनेसे इसका कल्याण हो जायगा और यह मेरे धामको प्राप्त होगा । मैं तुसे वरदान देता हूँ-तुसे शोक नहीं होगा । तुसे सचा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा । तेरे उपदेशसे तेरे सास-ससुर भी कल्याणपथके पथिक होकर अन्तमें मुझको प्राप्त करेंगे । और त् जीवनभर मेरी भक्ति करती हुई अपने पिता-माता तथा भाई-भौजाईके सहित मेरे परम धामको प्राप्त होगी।

"पिताजी ! इतना कहकर भगवान अन्तर्धान हो गये । मैं जाग पड़ी । मानो उसी समयसे मुझे शानका परम प्रकाश मिल गया । में सारे शोक-मोहसे छूटकर पतिके कल्याणमें लग गयी । मैंने व्रत धारण किया और रातो जागकर पतिदेवताको गीता और सहस्रनाम सुनाती रही। तीसरे दिन पतिदेव स्नान करके तुलसीजीको जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी सहस्रनामका पाठ कर रही थी, वे भी श्रीमगवान्का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक कालमर्पने आकर उनके पैरको इस लिया और देखते-ही-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उनके प्राणपखेरू उड गये । अन्तिम श्वासमे मैंने सुना-उनके मुखसे 'हे नारायण' नाम निकला और उनके कानमे विष्णुसहस्रनामके 'माधवो भक्तवत्तलः' नामोने प्रवेश किया । उनकी आँखें खुल गर्यी—मैने देखा श्रीभगवान् चतुर्भुजरूपमे उनकी ऑखोंके सामने विराजित है । इतनेमे ही जोरकी ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया । पिताजी ! पतिदेवकी इस मृत्युने मेरे मनमें भगवद्विश्वासका समुद्र लहरा दिया, अब मैं तो उसीमे डूच रही हूँ । आप मेरी सहायता कीजिये, जिससे में सदा इसीमे डूबी रहूँ । आपलोग मेरा साथ तो देंगे ही।"

लाखाजी पुण्यमयी गंगाकी पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर गद्गद हो गये, उनकी ऑखोंसे आनन्दके ऑसू वह चले।

पिता-पुत्री घर आये, माता और भाई-भौजाईसे मिलकर गंगावाईने उल्टी उन्हें सान्त्वना दी। लाखाजी और खेमावाई तो उसी दिनसे विरक्त-से होकर समस्त दिन- रात भगवद्भजनमें विताने लगे । घरकी सारी सम्हाल गंगाबाई करने लगी । भाई-भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते । वह घरकी मालकिन थी और थी भाई-भौजाईको परमार्थपथमे राह दिखाकर-विघाँसे बचाकर हे जानेवाली चत्र पथप्रदर्शिका । भाई देवाजी और भाभी लिछमी—दोनों गंगाबाईकी आज्ञाके अनुसार पिता-माताकी सेवा करते, गंगाबाईकी सेवा करते और सब समय भगवान्का सारण करते हुए भगवत्सेवाके भावसे ही घरका सारा काम करते । उन्होंने भोगोंका त्याग कर दिया था और वे पूर्णरूपसे सादा-सीधा संयमपूर्ण जीवन विताते थे। उनका घर संतोंका पावन आश्रम बन गया था। दैवी सम्पदाके गुण सबमे स्वभावसिद्ध हो गये थे । घरमें दोनों समय भगवान् बालकृष्णकी पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया । लगभग पचीस वर्ष बाद लाखाजी और खेमावाईने एक ही दिन श्रीभगवान्का नाम जपते हुए भगवान्की मूर्तिके सामने ही शरीर त्याग दिये । देवाजीने उनका शास्त्रोक्त रीतिषे अन्त्येष्टि-सस्कार तथा श्राद्ध किया । पुत्र, पुत्रवधू और फन्याने उनके लिये तीन एजार विष्णुसहस्रनामके पाठ किये।

माता-पिताकी मृत्युके बाद विहन, भाई, भीजाई—सीनों भगवान्के भजनमें लग गये। भाई-मौजाईके विशेष अनुरोध करनेपर एक दिन गंगावाईने भगवान्से प्रकट होकर दर्शन देनेकी प्रार्थना की। भगवान्ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तोंको अपने दिन्य रूपके दर्शन कराये। वे तीनों भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये और भगवत्सेवामें ही अपना शेष जीवन लगाकर अन्तमं भगवान्के परमधामको चले गये।

#### भक्त-वाणी

सितरुचिरविकासिताननाव्जमितसुलभं सुररा सितजलरुहचारुनेत्रशोभं रघुपितमीशगुरोर्गुरं

सुरराजनीलनीलम् । रागुरोर्गुरुं प्रपद्ये ॥

—जटायु

जिनका मुखकमल मनोहर मुसकानसे खिला रहता है, जो भक्तोंके लिये अति सुलभ हैं, जिनके शरीर-की कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान सुन्दर नीलवर्ण है तथा, े के मनोहर नेत्र खेत कमलकी-सी शोभावाले हैं, महादेवजीके पिता (ब्रह्माजी) के भी पिता उन े प्रति के प्रति हूँ।

### भक्त गोविन्ददास

संसारकी कोई वस्तु मनुष्यके साय नहीं जाती। सब कुछ यहीं रह जाता है। यहाँ भी जो कुछ है। वह अपना नहीं है। वह भी भगवानका ही दिया है। इस मनुष्य-जीवनको पाकर जो उन दयामय भगवान्में नहीं नियोजित करता, उसके जीवनको धिकार है । मनुष्य अज्ञानवश विषय-भोगोंकी इच्छा करता है। विषय तो दुःखरूप ही हैं। जो विषय-सेवन करना चाहता है, वह इस लोकमें भी दुःख ही भोगता है; विषय तो उसे रोगी बना देते हैं। वह विषयोंको भी भोग नहीं पाता और परलोकमें तो उसे अपने पापींका दण्ड नरकमें भोगना ही पड़ता है। संसारका मोह भी व्यर्थ है। यहाँ कोई किसीका है नहीं। जनतक स्वार्थ रहता है। सभी घेरे रहते हैं और जब स्वार्थ नहीं रह जाता, कोई वात-तक नहीं पूछता। स्त्री-पुत्रतक उसका तिरस्कार करने लगते हैं। जीवनभर नाना प्रकारके कप्टते जो धन इकटा किया जाता है, उसे भी परिवारवाले दबा बैठते हैं। अपने सामने ही मनके प्रतिकूल कार्योंमे उस धनको लगते देख दूना दुःख होता है। इस दुःखमय संसारमें कहीं भी तो सुख नहीं है। एकमात्र भगवान् ही जीवके अपने हैं । वे दयासागर पुकारते ही अपना लेते हैं। अधम पापी भी उनकी शरण सन्चे भावसे जाय तो वे उसे पवित्र कर देते हैं। उनके भजनमें ही सच्चा मुख है। मनुष्य-जन्मकी सफलता ही भगवान्का भजन करनेमें है। ' इस प्रकारके वैराग्य-विवेकके विचार एक राज्यके दीवानके मनमें आ रहे थे । उनका नाम था गोविन्ददास । महल-जैसा भवन था; बाग-वगीचे, नौकर-चाकर, धन-रत्नसे भरा घर था। पतित्रता स्त्री थी, एक पुत्री थी और दो पुत्र थे घरमें । परंतु गोविन्ददासका मन इन सबमें तनिक भी आसक्त नहीं था। उन्हें संसारके विषयोंसे विरक्ति हो गयी थी । इन्द्रियोंका महान् संयम हो, भगवान्पर दृढ विश्वास हो। तभी वैराग्य टिकता है। गोविन्ददासजीका इन्द्रियसंयम दृढ् या, भगवान्पर उनको पूरा विश्वास या; अतः उनका वैराग्य सच्चा या । उन्होंने घर छोड़ दिया और तीर्थयात्रा करने लगे । त्यागे हुए मोगोंकी ओर फिर कमी ऑख उठाकर भी उन्होंने नहीं देखा।

उस समयकी तीर्ययात्रा आजकी मॉति सैर-सपाटा नहीं भी । सीर्य तन कर प्रफारके अच्छे-हो क्योंकि देव नहीं दे

और न वहाँ मनोविनोदके लिये जाया जा सकता था। घने वनों, दुर्गम पर्वतोमेसे अनेकों कष्ट सहते, प्राणींका मोह छोड़कर श्रद्धाछ जन तीर्थयात्रा करते थे। गोविन्द-दासजीकी तीर्थयात्राका क्या वर्णन हो । मान-अपमान, सुख-दुःख, सदीं-गरमी-सव उनके लिये एक से हैं। मुखसे बरावर 'हरि-हरि' की ध्वनि निकलती है। मनमे अहंकारका नाम नहीं । विना मार्गे जो रूखा-सूखा कन्द-मूल, साग-पात मिल जाय, उसे भगवान्को निवेदन करके खा लेते हैं। न मिले तो सन्तोषपूर्वक रह जाते हैं । कुऑ, तालाव, नदी, झरना मिल जाय तो जल पी लेते हैं । न मिले तो प्यासे रह जाते हैं। भूख-प्यासके लिये मनमे कभी शोक नहीं होता । जाड़ा, गर्मी, वर्षी—सव एकसे । पासमें कोई सामान नहीं और न सामान बटोरना चाहते हैं। अनेक बार गॉवके लोग पागल समझकर गॉवसे बाहर निकाल देते हैं। अनेक बार लोग झिड़कियाँ या गालियाँ देते हैं। ऊधमी लड़के मार भी देते हैं। इनके मनमे क्षोभ या दुःखका लेश नहीं। प्रभुकी लीला देखते, सबमे प्रभुका दर्शन करते अपनी मस्तीमे चले जाते हैं।

गया, गोमती, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वदिकाश्रम, द्वारका, प्रभाष, श्रीरंगम्, सेतुवन्ध रामेश्वर आदि तीर्योंका दर्शन करते हुए अन्तमें लक्ष्मण-बालाजीका दर्शन करनेके लिये गोविन्ददासजी लक्ष्मण-क्षेत्रके पास आये । घोर वन था, वर्षा हो रही थी। कीचड़ और पानीसे पगदण्डी भी दुर्गम हो गयी थी । जाड़े-की झ्रुत थी । बहुत ही अधिक सदीं पड़ रही थी। गोविन्ददासजीका वृद्ध शरीर, कई दिनोसे भोजन मिला नहीं था, देहमें शक्ति नहीं थी और ऊपरसे भीग गये । सदिकि मारे दाँत वजने लगे, शरीर थर-थर कॉपने ल्या, शक्ति जाती रही, लड़खड़ाकर गिर पड़े । बहुत चेष्टा की, पर उठ नहीं मके ।

गोविन्ददासजीको अब भी अपने कष्टकी चिन्ता नहीं था। मृत्युका उन्हें भय नहीं था। वे मन-ही-मन प्रार्थना कर रहे थे। गोविन्ददासकी पुकार पहाड़ीके उच्च शिखरपर विशाल मन्दिरमें विराजमान वालाजीतक न पहुँचे, यह कैसे सम्मव था। क्या हुआ जो वाणी असमर्थ होनेसे पुकार मनमें ही रह गुषी। भगवान हो किसीकी कोई भाषा समझते नहीं।

उन्हें तो एक ही भाषा आती है और उसीको वे समझते हैं। वह है हृदयकी भाषा। उस भाषाका प्रत्येक अक्षर उनतक पहुँच जाता है और वे करणासागर उसे सुनकर स्वीकार करते ही हैं। लक्ष्मणजी स्वयं एक भीलका रूप धारण किये। हाथमें जलती मशाल लिये गोविन्ददासके पास आये। वर्षा बंद हो गयी थी। उन्होंने ब्राह्मणके पास मशाल ले जाकर कहा—'आपको बहुत जाड़ा लग रहा है। आप मशालसे तापकर स्वस्थ होइये।'

प्रेमभरे वे शब्द कार्नोमें गये तो जैसे प्राणोंमें अमृत बरस गया । कुछ देर मशालकी उष्णता शरीरमें जानेपर तो बोलनेकी शिक्त आयी । गोविन्ददासने अपनेको उठाकर बैठा देनेको कहा । भीलने मशाल एक ओर रखकर उन्हें उठाकर बैठा दिया । अब उस अद्भुत स्पर्शेसे शरीरकी यकावट मिट गयी । गोविन्ददास कहने लगे—'मैं बूढा हो गया, मरनेमें भला, मुझे अब क्या दुःख; किंतु मैं श्रीलक्ष्मणजीका दर्शन करना चाहता हूं । सुमने आज मेरे प्राण बचाये । सुम मेरे धर्मपिता हो । मैं किस प्रकार कृतशता प्रकट कहूँ।'

गोविन्ददास पूछते ही रह गये कि भीलका नाम क्या है, कहाँ रहता है वह, इस घोर वनमे वर्षके समय मशाल लेकर इतनी दया करने कैसे यहाँ आ गया। परंतु भील तो जैसे अब उनकी भाषा समझता ही न हो। मशाल वहीं छोड़कर वह मुसकराता हुआ जंगलमे चला गया। गोविन्ददासने उसे भगवानकी कृपासे ही आया समझा।

अत्र गोविन्ददासको भूख-प्यासका पता लगा । कुछ पेटमें पहुँचे तो कदाचित् वे उठकर चल सकें। उन्हें वालाजी-तक जाना है, श्रीलक्ष्मणजीके दर्शन करने हैं; किंतु शरीरमें अब भी उठनेकी शक्ति नहीं। इस घोर वनमें मला, मोजन कहाँसे मिलेगा। अतएव मनको इधरसे हटाकर वे भगवन्नामका जप करने लगे। इतनेमें उन्होंने सुना—

कोई कह रहा है—'मैं आपके लिये भोजन लाया हूँ । आप भूखे जान पड़ते हैं, भोजन कर लें । मला, दीनानाथ विश्वम्भरका भक्त भूखा कैसे रहता । गोविन्ददासने देखा कि एक ब्राह्मण सामने खड़े हैं। उन्होंने गरमागरम खिचड़ी, शाक और दहीका थाल तथा पात्रमें जल इनके सामने रख दिया है।

गोविन्ददासकी अद्भुत दशा हो गयी ब्राह्मणके दर्शन करके । वे जैसे अपने आपको सर्वथा भूल गये । अब भोजन करते हैं तो कुछ मुखमे जाता है, कुछ भूमिपर गिरता है। किसी प्रकार भोजन समाप्त हुआ । एकटक मूक-भावसे वे ब्राह्मणकी ओर देखते रह गये । होश आया थोड़ी देरमे । वे बोले—'प्रभो ! इस भयद्भर वनमे भेरे-जैसे अधम प्राणीको इस प्रकार भोजन पहुँचानेवाला आप दयाधामको छोड़कर और कौन हो सकता है । कौन इस प्रकार दीनोंकी सुधि लेनेवाला है। मेरे स्वामी! मैंने आपकी कुपासे आपको पहचान लिया । जब आपने इस साधन-भजनहीन पतितपर इतनी कुपा की, तब अपने वास्तविक रूपका दर्शन देकर इसे कुतार्थ भी कीजिये।'

भक्तकी कातर प्रार्थना सुनकर श्रीलक्ष्मणजी उसं ब्राह्मण-रूपको छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूपमे प्रकट हो गये। नीलाम्बर धारण किये उनके ज्योतिर्मय स्वर्णगौर श्रीअङ्गकी यह शोमा—कन्धोंपर धनुष और बाये हाथमे बाण लिये, दाहिने हाथसे भक्तको अमय देते हुए उनकी वह मनोहर सौन्दर्यधन झॉकी! गोविन्दंदास तो विह्नल होकर श्रीचरणों-पर गिर पड़े।

सम्पूर्ण वन दिव्य ज्योतिसे परिपूर्ण हो उठा । पशु-पक्षी, कीट-पतंगतक हर्षनाद करने लगे । आराध्यके चरणोंपर गिरा भक्त आराध्यमें मिल गया । मिट्टीकी देह तो मिट्टीमें मिल ही जायगी, पर गोविन्ददास तो भगवान्के परमधाममें पहुँच गये ।

# श्रीगोविन्द प्रभु

विक्रमी संवत् १२४५ के लगभग विदर्भ ( वर्तमान बरार ) प्रदेशमे ऋदिपुर स्थानके समीप काठसुरे ग्राममे श्रीगोविन्द प्रमु उर्फ गुण्डम प्रमु या गुण्डोवाका जन्म हुआ था। ये काण्वशाखीय ब्राह्मण थे। वचपनमे इनके माता-पिता परलोकवासी हुए, तब इनकी मौसी इन्हें ऋदिपुर ले भायीं और यहीं इनका पालन-योषण, उपनयन तथा विद्यान

ध्ययन हुआ । इसी अवस्थामें इन्हें परमार्थसुखका चसका लगा और कमशः उस सुखानुभवकी वृद्धि होती गयी और ये सिद्ध-कोटिको प्राप्त हुए । ये भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त ये । पण्डरपुरके वारकरी भागवतपन्यके साय-साथ या उससे कुछ पहले ही विदर्भ देशमें जो महानुभावपन्य उदय हुआ था, उसके ये ही आग्न पुरुष थे। संवत् १३४२ में ये समाधिस हुए।

#### पयहारी श्रीकृष्णदासजी

जयपुरमें गळता नामका एक प्रसिद्ध स्थान है, जो गालवन्धापेका आश्रम माना जाता है। वहाँके स्वामी कृष्ण-दासजी प्रसिद्ध संत हो गये हैं। आपने आजन्म पय ( दूध ) का ही आहार किया, जिससे आप पयहारीवावाके नामसे विख्यात हैं। आपकी जाति दाहिमा ( दाधीच ) ब्राह्मण थी। आप बालब्रह्मचारी थे। भगवद्भजनमे लवलीन रहना, यही आपका रात-दिनका काम था।

पयहारीजीने गळता तथा आमेरके कनफटे बैष्णवद्रोही योगियोंको अपनी सिद्धताके बलसे उस मठसे निकाल दिया था। रातभर रहनेके लिये उस जगह आप गये थे, परंतु उन विमुख योगियोंने कहा—'यहाँसे उठ जाओ।' तब आपने अपनी धूनीकी आग कपड़ेमें बॉध ली और दूसरी ठौर जा बठें, वहीं आग कपड़ेमें रख दी। कपड़ेका न जलना देखकर योगियोंका महन्त बाध बनकर आपपर लपका। आपने कहा, 'त् कैसा गधा है।' तुरंत वह गधा हो गया और फिर अपने बलसे मनुष्य न वन सका। आमेरके राजा पृथ्वीराजने आपकी सेवामें जाकर जब बड़ी प्रार्थना की, तब आपने गधेको फिर आदमी बनाकर आज्ञा दी 'कि इस जगहको तुम सब छोड़कर अलग रहो और इस धूनीमें लकड़ियाँ पहुँचाया करो।' उन सबोंने स्वीकार किया और राजा पृथ्वीराज भी श्रीपयहारीजीका चेला हो गया; तमीसे गळता आपकी प्रसिद्ध गादी हुई।

वनमें गौएँ श्रीपयहारीजीको आप-से-आप दूध देती थीं। आपने आमेरकी एक गणिकाको भी उपदेश दिया था, जिसने परम गति पायी। कहते हैं कि एक समय राजा पृथ्वीराजजीने पयहारीजीन से श्रीद्वारकाधीशके दर्शन करनेके लिये द्वारका चलनेकी प्रार्थना की। तब आपने राजाकी भक्ति देख अपनीयोगसिद्धिन से आधी रातके समय राजमहलमे प्रकट हो राजाको श्रीद्वारकान्धीशके दर्शन वहीं करा दिये । फिर राजाने द्वारका चलनेन को कभी नहीं कहा ।

कृष्णदास कि जीति, न्यौति नाहर पर दीयो । अतिथिधर्म प्रतिपालि, प्रकटं जस जग में लीयो ॥ उदासीनता अविध, कनक कामिनि नहिं रातो । राम चरन मकरद रहत निसि दिन मद-मातो ॥ गल्तों गलित अमित गुन, सदाचार, सुठि नीति । दचीचि पाछें दूसरि करी कृष्णदास किल जीति ॥

जैसे दधीचि ऋषिजीने देवताओके मॉगनेसे अपना शरीर दे दिया, ऐसे ही दधीचि-गोत्रमे उत्पन्न खामी श्रीकृष्णदास पयहारीजीने कलिकालको जीतकर दधीचिकी नाई दूसरी बात की। एक समय आपकी गुफाके सामने बाघ आया तो आपने उसको अतिथि जान, नेवता देकर आतिथ्यधर्म-प्रतिपालनपूर्वक अपना पल (मास) काटकर दिया। इस प्रकारके प्रसिद्ध यशको आप जगमे प्राप्त हुए। उदासीनता (वैराग्य) की तो आप मर्यादा ही थे। इस संसार-सागरमे जो कनक-कामिनीरूप दो भॅवर सबको छुवा देनेवाले हैं, उन दोनोंके रंगसे आप नहीं रंगे। केवल श्रीरामचरण-कमलके अनुरागरूपी मकरन्दसे भ्रमरके सहश मदमत्त—आनन्दित रहते थे। संतोके अमित दिव्य गुणोंसे गलित अर्थात् परिपक्व, सदाचार एवं सुन्दर नीतियुक्त, 'गलते' गादीमे आप विराजमान हुए।

#### महात्मा श्रीअग्रदासजी

आप श्रीकृष्णदासजी पयहारीजी महाराजके शिष्य थे, जिन्होंने जयपुरमें गळता नामक प्रसिद्ध स्थानपर पधारकर तत्कालीन जयपुर-नरेशको वैष्णव बनाया और वहींपर पहाड़में धूनी स्थापित की, जो अभीतक चालू है। श्रीपयहारीजी महाराजके बड़े शिष्य श्रीकीलदासजी तो गळतामें विराज थे और इन दूसरे श्रीअग्रदासजी महाराजने जयपुरके पास करीब तीस मील दूर रहेशन गोरयाँके निकट रैवासा नामक स्थान स्थापित किया और ये वहीं विराजे। रैवासाकी गही प्रसिद्ध

है। श्रीअग्रस्वामीजीका जन्मोत्सव जयपुरमें फाल्गुन ग्रुक्ता २ को बड़े धूमधामसे मनाया जाता है।

आपके विषयमें यह पद प्रचलित है— वदौ पद कमल अमल अग्रस्तामीजू के आचारज रसिक सिरोमनि महान हैं । ग्रस बोध विपुल आनंदधन सील, दया, छमा तोष धन जन मानद समान हैं ॥ मेटि रुक्ष ज्ञान महामाधुर्य प्रधान जिन्ह कीन्हों अग्रसागर सो विदित जहान हैं। तीनों मिथ सार घ्यान मंजरी शृंगार सव मेदी अनमेदी पढ़े जानत सज्ञान हैं॥ आपकी स्वरचित ७२ कुण्डलियोमेसे एक यह है—

सदा न फूले तोरई, सदा न सॉवन होय।
सदा न सॉवन होय, संत जन सदा न आवें।
सदा न रहे सुबुद्धि, सदा गोविंद जस गावें।।
सदा न पच्छी केलि करें इह तस्तर ऊपर।
सदा न स्याही रहे सफेदी आवे मृ पर॥
अग्र कहे हिर मिलन कों तन मन डारों लोय।
सदा न फूले तोरई, सदा न सॉवन होय॥

#### परमभागवत नाभादासजी

चार सौ साल पहलेकी बात है। परम पवित्र तैलंगदेशमे गोदावरीके तटपर रामभद्रान्वलकी तलहटीमे अकालका भीषण प्रकोप प्रारम्भ हुआ । जनता दाने-दानेके लिये भूखसे तइपने लगी, हरे-भरे खेत सूख गये, वृक्ष और लताओं की इरियाली समाप्त हो गयी। सर और सरिताओं तथा वावलियोंके जलहीन कंकाल मनमे भीषण भय पैदा कर देते थे । भगवती गोदावरीके समीप एक वनपान्तमे परम वैष्णव महात्मा अग्रदास और कीलहदास एक वृक्षकी श्रीतल छायामे बैठकर विश्राम कर रहे थे । वे कही वहुत दूर यात्रामें गये-से दीख पड़ते थे। दोनों महात्मा रामनामोचारण-की मीठी ध्वनिसे सारे वनको प्राणान्वित कर रहे थे। ठीक दोपहरका समय था। परम प्रचण्ड मार्चण्ड गगन-मञ्चपर ताण्डव कर रहे थे । वनके सारे 'जीव-जन्तु प्यासकी भागसे जल रहे थे। थोड़ी ही दूरपर किसी शिशुके रोनेकी आवाज सुन पड़ी। दोनो महातमा चौंक उठे। वे आगे वढ़े । उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा ।

उन्होंने देखा—एक घने नृक्षकी शीतल छायामें एक पाँच सालका शिशु रो रहा था। ऐसा लगता था कि उसके माता-पिता अकालपीड़ित होकर तथा पेटकी ज्वालांसे त्रस्त होकर उसे वहीं छोड़ गये हैं। महात्मा अग्रदासका हृदय दयासे द्रवित हो उठा, नवनीतके समान कोमल जो था वह। उन्होंने शिशुको अपनी गोदमें वैठा लिया। कीलहदासने हुरंत ही पानी लाकर उसके मुखपर छिड़का। शिशु नेत्रहीन था; विचित्रता तो यह थी कि नेत्रके निशानतक न थे। शिशुने थोड़े समयके वाद चेतनालाभ किया, उसके मुख-मण्डलपर अपार शान्तिकी ज्योति थी, वह जन्मजात सिद्ध-सा लगता था।

महात्माओंके संस्पर्शेषे उसकी आँखें खुल गयीं।

अग्रदासने परिचय पूछा । शिशुने कहा, भी पाँच तत्त्वकी देहका परिचय दूँ या आत्माका ।'

दोनो महात्माओने ऐसे चमत्कारी शिशुको पाकर अपने सौमाग्यकी सराहना की। नारायणदास नाम रक्खा तथा उसे जयपुरान्तर्गत गलता ले आये, वहाँ उनकी गद्दी थी। नारायणदासने अग्रदासजीसे दीक्षा ली।

नारायणदास ही नाभादास थे । भजन-पूजन और भगवान्के स्मरण और चिन्तनमे उनके दिन वीतने लगे । उन्होंने भक्तिकी जो विजयिनी पताका भक्तमाल-रचनाके रूपमे पहरायी है, वह आसेतु-हिमाचलतककी मानवताको अनन्तकालतक भगवान्की महिमा और भक्तिके चरणोपर नतकर जीवको जगत्के माया-मोह-चन्धनसे मुक्त करती रहेगी। वास्तवमें भक्तमालकी रचनाके अधिकारी वे ही थे। नाभादासने भक्त-चरितामृत प्रवाहितकर जो नाम पाया, वह अन्य देशके इतिहासमें किसी भी व्यक्तिके लिये सुलभ हो सका होगा—इसमे संदेह ही है।

धीरे-धीरे परम मक्त नाभादासकी गुरुनिष्ठा बढती गयी। वे गुरुकी सेवाको वड़ा महत्त्व देते थे। एक बार उनके गुरुदेव महात्मा अथ्रदाम मानसपूजामे थे। उन्होंने देखा कि समुद्रकी लहरें अचानक आन्दोलित हो उठी हैं। एक शिष्यका मालसे लदा हुआ जहाज हूचना ही चाहता है। शिष्यने गुरुकुपाकी शरण ली है। अग्रदास उसकी विह्नलतासे क्षुन्थ हो उठे नाभादासने अन्तरात्माकी अनु-प्रेरणासे जान लिया कि गुरुदेवका चित्त चञ्चल हो उठा है। उन्होंने राघवेन्द्रसे मन-ही-मन प्रार्थना की कि व्यापारीका जहाज न हूचे और अन्तर्दृष्टिसे उन्हे पता चल गया कि जहाज इवनेसे वच गया है, तुफान समाप्त हो चला है,

समुद्र शान्त है, व्यापारी आश्वस्त है। उन्होंने सारी बार्ते गुक्के चरणोंमें मस्तक नतकर निवेदन कर दीं और उनसे प्रार्थना की कि मानसपूजा निर्विष्न समाप्त करें। अग्रदासजी उनकी सच्ची गुक्तिष्ठा और आचारसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि जो जीव एक व्यापारीको सागरमें विनष्ट होनेसे बचा सकता है, वह भवसागरमें झूबनेवाले असंख्य जीवोंका उद्धार करनेमें निस्संदेह समर्थ है। उन्होंने नामादासकी पीठ ठोंकी और कहा कि 'तुम भक्तोंका चरित्र वर्णनकर मगवद्गक्तिकी महिमा-कल्पलताका विस्तार करो।' पहले तो नामादासने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि 'मुझे आपके सङ्गमें रहकर वैष्णवोंकी सेवा करने और उनका प्रसाद पानेमे जो सुख मिलता है, वही पर्याप्त है।' पर अपने

कपर गुरुकी महती कृपा देखकर उन्होंने भक्तमालकी रचना की, भगवान् और उनके भक्तोंके चिरतामृतसागरसे कलिकाल-के जीवोंके पाप-तापकी शान्ति की । भगवान्ने अपने सारे अलौकिक रहस्य उनकी बुद्धिमे भर दिये । नाभादासने छप्पय छन्दमे भक्तमाल लिखा । यह प्रन्थ भक्तिसाहित्यका अपूर्व, अद्मुत और अलौकिक इतिहास है ।

नाभादासनी परम वैष्णव और सिद्ध कवि थे। उनकी भागवती वाणीने मिक्तकी श्रीवृद्धिमें महान् योग दिया है। उनका भक्तमाल भिक्तका कल्पवृक्ष है। वास्तवमें परम भागवतकी संज्ञा नाभादासकी ही उपावि हो सकती है। नाभादास भक्तमालके रूपमें अमर हैं। वह उनका साहित्य-रूप है, भिक्त-विग्रह है, जीवन-गाया है।

#### स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

शुक्तसम्प्रदायके प्रवर्तक महात्मा चरणदासजीका जन्म १७६० विक्रमीय भाद्रपद मासकी शुक्का तृतीया मंगलवार-को अलवरराज्यान्तर्गत मेवातप्रान्तके डेहराग्राममें एक विशुद्ध (भागव) ब्राह्मणकुलमें हुआ। \* इनकी माताका नाम कुओदेवी और पिताका नाम मुरलीधर था । ये जन्मसे ही विरक्त और एकान्तप्रिय थे। पाँच वर्षकी अवस्थामें ही चरणदासजी महाराजको डेहर ग्राममें नदीतटपर योगीश्वर शुकदेवजीने प्रत्यक्ष दर्शन दिये । १९ वर्षकी अवस्थामें फिर मुजफ्फरनगरके सनिकट शुकताल नामक स्थानपर श्रीशुकदेवजीने इन्हें दूसरी बार दर्शन दिये और विधिवत् दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया । शुकतालमें ज्येष्ठके गङ्गादशहरा तथा कार्तिकी पूर्णिमापर बहुत यात्री जाते हैं और श्रीशुकदेवजीके चरण-चिह्नोंका दर्शन-पूजन करते हैं। इसके बाद चरण-दासजीने अष्टाङ्क योगकी साधना करके दिल्लीमें चौदह वर्षकी समाधि लगायी । परंतु उन्हें इस योगसाधनासे शान्ति नहीं मिली। मगवत्येममें व्याकुल मक्तको इन सिद्धियोंसे कोई प्रयोजन नहीं होता । तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णके विरहमें व्याकुल चरणदासजी उनके दर्शनार्थ श्रीवृन्दावनधाममें सेवाकु अंतर चल पढ़े। भक्तवत्तल भगवान्ने चरणदास-जीको अनन्यप्रेमी तथा निष्काम भक्त समझकर उनके निष्ठानुसार युगलरूपसे दर्शन दिये और उन्हें हृदयसे लगा कर तथा उनके मस्तकपर अपना वरद इस्त रखकर ग्रहज

साधन प्रेमाभक्तिके प्रचारकी आज्ञा दी और वे तुरंत अन्तर्धान हो गये। भगवान्की आज्ञा ही भक्तकी इच्छा हुआ करती है। चरणदासजी भी भगवदाज्ञानुसार दिल्ली आकर प्रेमा-भक्तिका प्रचार करने लगे। ये जिसको जैसा अधिकारी समझते, उसे उसी तरह ज्ञान, भक्ति, कर्म या योगका उपदेश दिया करते थे।

इनके विषयमें बहुत-सी घटनाएँ सुनी जाती हैं। दिल्लीके तत्कालीन बादशाह मुहम्मदशाहके पास इन्होंने एक बार लिख मेजा कि 'छः महीने बाद ईरानका बादशाह राज्यप्राप्तिके लिये तुमपर चढ़ाई करेगा। 'चरणदासजीके छेखानुसार छः महीने वाद ही नादिरशाहने दिछीपर धावा बोल दिया और युद प्रारम्भ हो गया । युद्धके समय मुहम्मदशाहने नादिरशाहको लिख भेजा कि इस युद्धकी सूचना हमारे यहाँके चरणदास नामक एक महात्माने छः महीने पूर्व ही देदी थी। मुहम्मदशाहका पत्र पद्कर नादिरशाहको चरणदासजीके दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई । मुहम्मदशाहने उसे चरणदास-जीके दर्शन करा दिये । चरणदासजीके उपदेशसे प्रभावित होकर नादिरशाह युद्धकी इच्छा छोड़कर अपना डेरा-इंडा उठाकर ईरानको लौट गया । मुहम्मदशाहने महात्मा चरणदासजीको अपना गुरु मानकर उन्हें सैकड़ों ग्राम मेंट करने चाहे, परंत सर्वस्वत्यागी महात्माको इस उपाधिसे क्या प्रयोजन । उन्होंने साफ इन्कार कर दिया । महम्मदशाहने ने ग्राम उनके शिष्योंके नाम करदिये। उनमें से







#### कल्याण



भक्त रमणलाल [ पृष्ठ ६२४



भक्त जनावाई

[ पृष्ठ ६३१



भक्त संख्वाई [ पृष्ठ ६३२



भक्त करमैतीवाई [ पृष्ठ ६३४

बहुत-से अवतक उन्हींके नाम चले आ रहे हैं। चरणदास-जीके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी घटनाएँ सुनी जाती हैं, परंतु स्थानाभावके कारण उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता।

श्रीचरणदासजीने प्रेमाभक्तिका खूब प्रचार किया। प्रांसिद्ध भक्ता श्रीसहजोबाई और दयाबाई इन्हींकी शिष्या थीं। इसी तरह इनके और भी बहुत से शिष्य थे। दिछी, चावड़ीबाजार, मोहला दसानमे इनके समाधि-स्थानके समीप ही इनकी शिष्या सहजोबाई एवं परम-शिष्य श्रीरामरूपजीका स्थान है। इस प्रकार सासारिक विपयासक्त पुरुपोंकी हितकामनासे ८० वर्षतक इस भूतलपर लीला करके श्री-चरणदासजीने १८३९ विक्रमीयमे स्वेच्छासे योगवलद्वारा इस पाञ्चभौतिक शरीरका परित्याग करके परमधामको प्रयाण किया।

अब चरणदासजी महाराजके कुछ उपदेश उन्हींके शन्दोंमे पढ़िये—

इन्द्रिय जीते सो ब्रह्मज्ञानी । इन्द्रिय जीते सोई ध्यानी ॥ इन्द्रिय जीते सो हरिदासा । अमरलोकमें पाने बासा ॥ इन्द्रिय जीते सोई शूरा । इन्द्रिय जीते सो जन पूरा ॥ इन्द्रिय जीते सो संन्यासी । इन्द्रिय जीते सोइ उदासी ॥ इन्द्रिय जीते, ध्यान लगाने । सो निश्चय ईश्वर हो जाने ॥ इन्द्रिय जीते, मिले भगनंता । इन्द्रिय जीते जीननमुक्ता ॥

संतका सबसे बड़ा गुण 'सर्वभूतिहतरतता' है। सम्पूर्ण प्राणी सुखी कैसे हों, यही उनका ध्येय रह जाता है। रिन्तिदेव, शिबि तथा प्रह्वाद आदि परमभागवत महापुरुषोंने भगवान्से यही वर मांगा था कि सब लोकांक सम्पूर्ण जीव मुखी हो जायँ, 'अपनी तरफसे कभी किसीको कष्ट न हो और जहाँतक हो सके, सबका हितसाधन करता रहे।' यही सतोका स्वभाव और उपदेश है।

सवसों रहा निर्नेर हां, मुखसों मीठा बोल । तनसों रक्षा जीनकी, चरणदास कहे खोल ॥ कडुना बचन न बोलिये, तन सों कष्ट न देय । अपना-सा सब जानिके बने तो दुस हिर लेय ॥ दया-जीलको धारकर करो रामकी सेव । या सम तीरथ और ना, कहिया गुरु शुकदेव ॥ जितने बेरी जीवके तनमें रहें न एक । चरणदास यों कहत है, दया जो अबे नेक ॥

जिंतने भी प्राणी हैं, उनका मन, वचन और कमेंसे कभी भी अहित न हो—साधकको सदा यह ध्यान रखना चाहिये। सबको आत्मस्वरूप समझे और भगवान्के नामका जप करता रहे, यही परमपद पानेका एकमात्र सहज उपाय है। सभी संतोंने भगवन्नामजपकी बड़ी महिमा गायी है, क्योंकि कल्युगमे यही एक सर्वमुलम उत्तम साधन है। श्रीचरणदासजी महाराज कहते हैं—

सॉचा हरिका नाम है, झूठा यह ससार। चरणदास-सों शुक कही सुमिरण करो विचार॥ श्वासा लेवे नाम विन, सो जीवन धिकार। जप, यही धारणा सार ॥ श्वास-श्वासमें नाम नामहीं, टेढा-सीधा उलर-पुरुट जग याका फरु नहिं जायगा, केसा ही को कोय ॥ खाते-पीते नाम ਰ**,** चरते. वेठे, सदा पवित्र यह नाम है, करे उजैला तोय॥

#### भक्तराज भीखजन

( लेखक-श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल )

जयपुर-राज्यान्तर्गत फतेहपुर नामक स्थानमे भगवान् श्रीलक्ष्मीनायजीका एक मन्दिर है। उसके मुख्य द्वारपर निम्नलिखित दोहे हैं—

संख-चक सोभित गदा ितये कर कमल विसाल । बाम रमा, बाहन गरुड, प्रगटे दीनदयाल ॥१॥ पँदरा सौ गुनतीसमं, धरा पाड निकलंत । सहर अलोर पठान घर वह दिन बास करंत ॥२॥ गोरू मोजक बिप्र कुल सुनत गयो तेहि दौर । श्रीपति करुनासिन्धुको, के आयो पहि ठौर ॥३॥ पॅदरा मी अद्वासिया करी प्रमून महर । लक्ष्मीनाय पथारिया फ्तनापुरिये सहर ॥४॥ साला सौ मयं भीलजन आचारज कुल केर । अपनो जन प्रमु जानके दरस दियो मुख फेर ॥५॥

इन दोहोंने प्रथम चार दोहोंसे भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथ-जीके उस मन्दिरके और अन्तिम पॉचवें दोहेंसे भक्तराज भीखजनके इतिहासपर प्रकाग पडता है। भक्तराज भीखजनका जन्म सं० १६०० के लगभग एक महाब्राह्मण कुलमे हुआ था। जब वे कुछ बड़े हुए, तब पूर्वजन्मके संस्कारवश उन्हें भगवत्याप्तिकी उत्कट अभिलापा हो चली। वे नित्य ही भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजीके उक्त मन्दिरमे जाकर कातरभावसे प्रार्थना करने लगे। उनका यह नित्यका नियम बन गया कि जबतक वे भगवान् श्रीलक्ष्मी-नाथजीकी मूर्तिका दर्शन नहीं कर लेते थे, तबतक भोजन नहीं करते थे। किंतु फतेहपुरके कुछ लोगोंको भगवान्के मन्दिरमे एक महाब्राह्मणका आना-जाना उचित नहीं जान पड़ा। उन लोगोने एक दिन भीखजनजीको जबरदस्ती मन्दिरके भीतर जानेसे रोक दिया। भीखजनजी बेचारे क्या करते। कोई चारा न देखकर वे मन्दिरसे बाहर पिछली दीवालकी ओर बैठ गये और उन्होने यह प्रण कर लिया कि 'जबतक भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजी यहींपर मुझको दर्शन न देगे, तबतक में अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा ।' इस प्रकार भक्तवर भीखजनको निराहार रहकर भगवान्का ध्यान करते हुए तीन दिन बीत गये। तीमरे दिन भक्तका हठीला भाव देखकर भगवान् श्रीलक्ष्मीनाथजीसे नहीं रहा गया। वे मन्दिरकी पिछली दीवाल पाइकर भक्त भीखजनके सामने आ गये। फिर तो भक्तराज भीखजनने भगवान्को एक-टक निहारकर अपनी मनःकामना पूरी की और इस घटनाकी खबर बिजलीकी भाँति सारे फतेहपुरमें फैल गयी। लोग दौड़े और भक्तराज भीखजनके चरणोमें लोट-लोटकर क्षमाप्रार्थना करने लगे।

# भक्त गरीवदासजी

भक्त गरीवदासजी पूर्ण विरक्त और भगवित्रष्ठ महातमा थे। पंजाब प्रान्तके रोहतक जिलेमे छुड़ानी गॉवमे उनका जन्म हुआ था। सं० १७७४ वि० वैद्याख पूर्णिमाको उनकी तपोमयी दिव्य आत्मा धरतीपर उतरी थी। बचपनसे ही घरके काम-काजमे उनका मन नहीं लगता था। उनका स्वभाव उस समय अत्यन्त सीधा-सादा था, वे सरलता और विनम्रताकी प्रतिमूर्ति थे। वे सदा भगवान्के नामामृतका ही पान किया करते थे। उनपर संत कबीरकी वाणीका बड़ा प्रभाव था। कहते हैं कि संत कबीरजीने इन्हे स्वप्नमे मन्त्र-दीक्षा दी थी।

उनके जीवनकालमे एक बार भीपण स्ला पड़ा । मक्त गरीवदासकी मौज ही तो यी, उनकी दयादृष्टिसे अनादृष्टिका अन्त हो गया । लोगोंसे अधिक मान-प्रतिष्ठा पाकर उनका जी ऊबने लगा । उन्होंने गाँव छोड़ देनेका निश्चय ही किया था कि भारतकी उत्तर-पश्चिम सीमापर यवनोका आक्रमण आरम्म हुआ । दिल्लीश्वरने उन्हें सादर राजधानीमे पधारनेका आमन्त्रण दिया । राजसभामें पहुँचनेपर बादशाहने उनका अच्छी तरह स्वागत-सत्कार किया । बादशाहने उनसे आक्रमण रोकनेके लिये निवेदन किया । साधु गरीबदास तो भगवान्के पूर्ण भक्त थे । उन्होंने सीधी-सादी,

स्पष्ट और कपटरहित भाषामे बड़ी विनम्रताके साथ कहा-'यद्यपि यह सच है कि भगवान संतोंके ही वशमें रहते हैं। अपने स्वजनोके मनोऽनुकूल ही उनका प्रत्येक कार्य होता है और चारों युगक! प्रमाण है कि जो कुछ संत करते हैं। वही ठीक है, तो भी वे भगवान्के प्रत्येक कार्यको अपने और दूसरोंके लिये पूर्ण हितकर समझते हैं। ' उन्होंने बादशाहसे कहा कि 'ऐसे समयमें भगवत्कृपाकी ही शरण जाना अनिवार्य है; यदि तुम मदिरा-पान, गो-वध और बहुम्त्री-प्रसङ्गकी दुर्नृत्तिको बिल्कुल त्याग दो तो निस्सन्देह तुम ईश्वरीय कृपाके पात्र हो जाओगे, भगवान् तुम्हे इम आपदासे अभय करेंगे । परत दृष्ट सिचवोके बहकानेपर उसने गरीवदासकी बात तो न सुनी, उलटा उन्हें कारागारमें डाल दिया। दूसरे दिन दरवाजे और ताले अपने-आप खुल गये। बादशाहने क्षमा मॉगी। गरीवदासने समझाया कि 'भगवान्के दासो और भक्तोंको कभी कष्ट नहीं देना चाहिये; क्योंकि साधु-संतके दु:खसे भगवान् स्वयं दुखी हो जाते हैं। वे अपने निवासस्थानपर वापस चले आये।

गरीबदासजीने इकसठ वर्षकी अवस्थामे सं०१८३५ वि॰ की भाद्र ग्रुक्ता द्वितीयाको शरीर त्याग किया।

# श्रीमद्देवमुरारीजी

( लेखक-महन्त श्रीरचुनायदासजी महाराज )

दारागंज (प्रयाग) में श्रीमद्देवमुरारीजी महाराजका स्थान प्रमुख वावनद्वारा गिंद्यों में एक है। प्रयागमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा—इन तीनोंकी पुरियाँ हैं। अरैल यमुना-पार जहाँ आदिमाधव भगवान् हैं, वह विष्णुपुरी है। सूतीमें गङ्गापार ब्रह्मपुरी है। वेणीमाधव—भरद्वाज-आश्रम जहाँ है, वह शिवपुरी है। पहले इन पुरियोंमें अनेक सिद्ध योगी औघड़ रहा करते थे। झूनीके समुद्रक्पकी गुफामे सिद्धनाथ आदि औघड़ोंका दल या। ये किसी वैष्णव संत-महात्माको प्रयागमें टिकने ही नहीं देते थे। श्रीमद्वमुरारीजी महाराज जब प्रयाग आये, तब इन औघड़ोंके गिरोहने आपपर आक्रमण किया। परंतु श्रीमद्वेवमुरारीने अपने साधनबलसे इन सबको परास्त कर दिया।

प्रयागकी मकर-संक्रान्तिका एक इतिहास है। श्रीमदेव-मुरारीजी एक बार सङ्गमपर स्नान-सन्ध्या कर रहे थे। सिद्धनाय नामक औषड़ने मुगरका रूप धरकर जलमे आपके पैरको पकड़ लिया। आप समझ गये बात क्या है। अतएव अपने तपोवलसे उसे अपने पैरोंके नीचे दवा दिया। अब तो औघड़-मण्डलीमें खलबली मच गयी और सभी आकर आपसे क्षमा मॉगने लगे। उसी समयसे प्रयागसे औघड़ोंका उन्मूलन हुआ और वैष्णव रहने लगे। मकर-संक्रान्तिके समयमे तभीसे वहाँ वैष्णव जुटने लगे।

जिस समय श्रीमहेवमुरारीजी प्रयाग आये, उसी समय किला वन रहा था। किला वनता था और गङ्गाजी उसे वहा ले जाती थीं। इसलिये अकबरने मानसिंहजीको देवमुरारी-जीकी सेवामें भेजा। देवमुरारीजीने तुल्सीका एक सूखा वृक्ष देकर कहा कि 'इसे नींवमे देकर किला वनवाओ।' इसके वाद किलेको कोई क्षति नहीं पहुँची। आपकी शिष्यपरम्पराके प्रमुख शिष्योंमें श्रीमॡकदासजी, पूर्णदासजी, मानदासजी, उद्धवदासजी, गोपाल्दासजी, सीतारामदासजी, भरतदासजी, हरिनारायणदासजी और राजारामदासजीके नाम विशेष उन्लेखनीय हैं। इसका सम्बन्ध श्रीतोताद्रिमठसे है।

# भक्त गोवर्धन

विशालापुरीमे गोवर्धननामक एक नवयुवक पण्डित रहते थे । ब्राह्मण सदाचारी, विद्वान्, तर्कशील और कुछ विद्याभिमानी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी थी। उसमें भगवान्के प्रति विश्वास और भक्ति थी । पति पत्नीमें पवित्र प्रेम था। घर बहुत सम्पन्न न होनेपर भी दोनों बड़े सुखी थे। इनके यहाँ एक विरक्त महात्मा कभी-कभी आया करते थे। गोवर्धनजीके पिता महात्माजीके बड़े भक्त थे। उन्होंने इनकी बड़ी सेवा की थी। महात्माकी सची सेवा उनके बतलाये हुए पवित्र, मार्गका अनुसरण करनेमे ही है, उनके बाहरी वेप-भूपाका अनुकरणमे नहीं । गोवर्धनके पिता ऐसे ही श्रेष्ठ सेवक थे। उन्होंके सम्बन्धसे महातमा कभी-कभी इनके घर कृपा करके पधारा करते थे। इधर बहुत दिनोंसे महात्मा नहीं आये। गोवर्धनका पडोसी नन्दाराम बड़ा असदाचारी और कुमार्गगामी था। वह गोवर्धनको देखकर जन्ता था और उन्हें भी वह अपने समान ही बनाना चाहता था; परंतु बीच-बीचमे महात्माका सङ्ग प्राप्त होते रहनेसे गोवर्धनकी चिचवृचिपर मिलनताकी छाप नहीं पड़ती थी और इसीलिये पड़ोसी नन्दारामकी दाल नहीं गलती थी।

इधर वर्षोंसे महात्माका सङ्ग छूट गया । गोवर्धन सदाचारी विद्वान् तो थे, परंतु भजनपरायण नहीं थे । उनमें तर्क अधिक था, भिक्त नहीं थी; तथापि महात्माके सङ्गप्रभावसे उनके अदरके काम कोधादि दोष दवे रहते थे । पर सत्सङ्ग छूट जाने और नन्दारामका कुसङ्ग प्राप्त होनेसे उनके वे दवे दोप प्रवलरूपमे उभड आये । गोवर्धन धीरेधीरे शराबी, जुआरी, व्यभिचारी हो गये । पत्नी वेचारी बड़ी दुखी थी । उसके मनमे वड़ा सन्ताप था । उमका भगवान्में विश्वास था । उसने एक दिन मन-ही मन आर्तभावसे रोकर भगान्से प्रार्थना की—भगवन् ! मेरे पितदेव कुसङ्गमें पड़ गये हैं, महात्मा इधर आये नहीं । आप दीनवन्धु हैं । मुझ दीना अवलापर दया कीजिये । महात्माको यहाँ भिजवाइये और मेरे पितका जीवन सुधारिये । आप सर्वसमर्थ हैं, कृपासागर हैं, जीवमात्रके सुदृद् हैं । आपने स्वयं कहा है,

मुझको सब जीवोंका सुदृद् मान लेनेपर उसे तुरंत शान्ति मिल जाती है। प्रभो ! मैं आपको सर्वमुदृद् मानती हूँ । आप सुझे शान्ति दीजिये।

भगवान् सच्ची पुकारको तुरंत सुनते हैं। पुकप हो, न्त्री हो, व्राह्मण हो, चाण्डाल हो, पण्डित हो, मूर्ख हो—जो कोई भी जब कभी भी आर्त होकर सच्चे हृदयसे उन्हें पुकारता है, वे तुरंत सुनते हैं और उमका मनोरय सफल करते हैं। यह तो हमारा अभाग्य है कि हम ऐसे सदा-सच्च अपने साय रहनेवाले सर्वशक्तिमान् परम सुदृद्पर विश्वास न करके नश्वर भोगोंपर और स्वार्थी जगत्पर विश्वास करते एवं सङ्गटके समय उनके सामने गिड़गिड़ाकर निराशा और तिरस्कारके विषयर सर्पको हृदयका हार बनाते हैं!

महात्मा समाधिस्य-अनस्यामें सुदूर नदीतटपर एकान्तवास कर रहे थे । अकम्मात् उन्हे अपने मेनकके पुत्र गोवर्घनकी याद आयी । उनका हृदय तिलमिला उठा । भैं बहुत दिनों-है विशालापुरी नहीं गया । पना नहीं, गोवर्घनकी क्या स्थित होगी । कहीं वह कुमङ्गका शिकार तो नहीं हो गया । मेरे मनमें वार-वार क्यों उसके लिये इतना उद्देग हो रहा है !' महात्माके मन्मे जगत्की मत्ताका सर्वया अभाव हो गया या। फिर सत्ताके मद्भरूप करनेवाले मनका भी अभाव हो गया। पहले दृश्यका अभाव या। अब द्रष्टा भी खो गया । रह गया वही, जो है; वह क्या है, कैमा है-कौन बताये । न कोई जानने योग्य है और न जाननेवाला । वम, उसीम एकात्मता प्राप्त करके महात्मा निर्विकल्प समाधिमें स्थित थे। आज अकस्मात् उनकी समाधि दृटी और उन्हें गोवर्धनकी स्मृति आ गयी । स्मृति भी ऐसी, जो भुन्यये नहीं भूलती । मानो किसी आसक्तियम कुछ हो रहा है। मत्यसंकल्प सर्वनियन्ता भगवानकी प्रेरणा जो थी। क्योंकि गोवर्धनकी साध्वी पत्नीने भगवानसे यही प्रार्थना की थी कि महात्माको भेजकर भेरे स्वामीका जीवन सुधारिये।

महात्मा सीधे विशालापुरीकी ओर चले, जैसे निपुण लक्ष्यवेधीका वाण सीधा लक्ष्यकी ओर ही जाता है । वे विशालापुरी पहुँचे, उन समय आधी रात बीत चुकी थी । सिद्ध महात्माकी सर्वगत दृष्टिने देख लिया, इस समय गोवर्धन शहरके उत्तरकी ओर वने हुए मुहल्लेम मायावर्ती वेश्याके घरपर हैं । वे सीधे वहीं पहुँचे । वाहरका दरवाजा खला था । उन्होंने अंदर जाकर कमरेके किवाड खटखटाये

और कहा—'गोवर्षन! किवाइ खोले।' गोवर्षन इस समय मद्यकी मादकतामें चूर, अपनेको भृटा हुआ था। पराधीन था। सर्वथा विद्युंख हो रहा था। परंतु महात्माके सिद्ध शब्दोंकी वह अवहेलना नहीं कर सका। वेध्याका भी साहस नहीं हुआ कि उसे रोके। गोवर्षनने किवाइ खोल दिये। चॉदनी रात थी। खोलते ही अपने मामने एक परम तेजः पुष्ठ जटाधारी महापुरुपको खड़े देखा। उनके शरीर और नेपांसे एक स्तिग्ध सुशीतल तेजोऽमृतधारा निकल रही थी। गोवर्धनको पहले तो कुछ हर-सा लगा, वहम हुआ, मन्में कुछ उद्देग आया; परतु दूसरे ही क्षण उसने महात्माको पहचान लिया। उसका सारा मद उत्तर गया। वह चीख मारकर चरणोंमें गिर पड़ा।

मायावती भी किवाइँकि पास खड़ी थी। महात्माके अमोच दर्गनका प्रभाव या । उसका भी हृदय द्रवित हुआ जा रहा है । जीवनके सारे पाप मानो इस क्षण मूर्तिमान होकर उसके सामने खड़े हो गये। वह कॉंप गयी। हदयमें पश्चात्तापकी प्रचण्ड आग जल उठी । सारी पापराश्चि जल गयी । हृदयका भाव-नवनीत पिषला और अन्न-धाराके रूपमे वह नेत्रमार्गसे वह नला। पता नहीं, उसका हृदय शुद्ध हुआ माना जाय या नहीं; पर वह भी आगे वढकर महात्माके चरणॉपर गिर पड़ी और नेत्र-जलकी धाराओंसे उनके पावन पद-सरोज पलारने *स्वा*। महात्माका वरद इस्त उठा । महात्मा घुके । वरद इस्तने दोनोंके मस्तर्कोका स्पर्श किया और बोले—भिरे बघी ! उठो, घत्रराओ नहीं । भगवान्की कृपा-शक्तिके सामने तुम्हारे पार्पी-की क्या विमात है ! कितना ही घना, गहरा और बहुत समरका अन्यकार हो। प्रकाशके आते ही वह छिप जाता है। फिर यदि वहाँ साक्षात सूर्य उदय हो जायँ, तत्र तो अन्यकारको कहीं छिपनेकी भी जगह नहीं मिलती । भगवान्-की कृपा कभी न छिपनेवाला प्रचण्ड और मुशीतल प्रकाशमय स्र्य है। पापान्धकारमें कितनी शक्ति है जो क्षणमात्र भी उसके सामने ठहर सके । में श्रीभगवान्की अनुपमेय कुपाशक्तिकी प्रेरणासे ही आधी रातके समय यहाँ आया हूँ। तुम दोनों पवित्र हो गये। उठो! भगवान्का भजन करो और जन्म-जीवनको सफल करो । दोनों उठे और हाय जोड़कर कठपुतलीकी भॉति सामने खड़े हो गये। दोनेंकि नेत्र शरने बने हुए थे।

महात्माने कहा- 'गोवर्घन ! तुम घर जाओ और अपनी साध्वी पत्नीको सान्त्वना दो । आजसे यह मायावती तुम्हारी वहिन है। इसको अपनी सहोदरा वहिन समझो। यह अब कावेरीके तटपर जाकर भगवान्का भजन करेगी । किसी कुसङ्गमें पड़कर यह इस दशाको पहॅची । तुम्हारे पिता मेरे बड़े आज्ञाकारी थे, संत थे, मगवत्प्राप्त पुरुष थे। उनके ग्रम संस्कार तुम्हारे अंदर थे; परंतु तुमने विद्याके अभिमानमें भगवान्की भक्ति नहीं की । तर्कके बलपर केवल जगतके अस्तित्वका खण्डन ही करते रहे । तुमने मायाधीश्वर सिंदानन्द भगवान्को भी मायाका ही कार्य वताया । इसीलिये सम विना केवटकी नावके सहश इस अघ-समुद्रमें हुव गये । जो अपुलशक्ति भगवान्का आश्रय न लेकर अपने चार अक्षरोंके अभिमानपर कदा-फॉदा करते हैं, उन्हे तो उल्टे मुँहकी खानी ही पड़ती है। उनका पतन ही होता है। अन्धकार-का प्रवेश वहीं होता है, जहाँ प्रकाश नहीं होता। पहलेखे ही भगवदाश्रयकीदिव्य शीतल क्षिग्ध ज्योति प्रज्वलित कर ली जाय और दृढ विश्वासके निर्मल स्नेह्से सिञ्चन करते हुए सदा ज्यों-की-त्यों प्रज्वलित रक्खी जाय तो वहाँ कभी पापान्धकार-का प्रवेश हो ही नहीं सकता। पापके विना ताप भी नहीं आते । चोर-डाकुओंका प्रवेश ॲधेरेमे ही हुआ करता है ।

'तुमने तो आज भी भगवान्को नहीं पुकारा, उनकी शरण नहीं गये । पर तुम्हारी पत्नी बड़ी भक्तिमती है । उसका भगवान्पर अटल विश्वास है। उसीकी विश्वासभरी आर्त पुकारने भगवान्का आसन हिलाया और भगवान्की प्रेरणाने ही समाधिसे उठाकर मुझको यहाँ भेजा । मैं भगवान्की सत्य प्रेरणासे ही यहाँ आया; इसीसे तुम दोनोंके हृदर्योमे जो चिरपोषित अनाचार-दुराचारकी राशि थी, वह सूर्यके प्रखर प्रकाशसे अन्धकारकी भाँति इतनी जल्दी मिट गयी । भगवान्के मिलनेपर पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमे तो कहना ही क्या है। भगवान्के मिलनेकी इच्छा ही पापोंको जला डालती है । आज मेरे साथ आयी हुई भगवान्की प्रेरणाका अनिच्छित दुर्शन करके ही तुम कृतार्थ हो गये हो । यह भगवान्की अनन्त कृपाका दिग्दर्शन है । इस कृपा-प्राप्तिमे कारण है तुम्हारी साध्वी पत्नी । र्तुमने भगवान्को नहीं पुकारा । पर तुम्हारी पत्नीने निश्वासभरी पुकार की । उसकी प्रार्थना थी-'दीनवन्धु भगषान् दया करके मेरेद्वारा तुम्हारा सुधार करें।' वही हुआ । मैं तो समाधिस्य था । यहाँ क्यों

'यह मायावती पूर्वजन्मकी बड़ी भक्ता थी । यहाँ भी पवित्र ब्राह्मणकुलमें इसका जन्म हुआ था; परंतु माता-पिता तथा खामीके परलोकवासी हो जानेपर दुराचारी मनुष्योंने इसे अपने फंदेमे फॅला लिया । यह भोली यी, सरलहृदया थी, इससे सहज ही कुमञ्जमे पड़ गयी । जिस कुसङ्गने तुम्हारा पतन किया, उसीने इसका भी किया । कुसङ्गसे ऐसी कौन-सी बुराई है, जो नहीं हो सकती और ऐसा कौन-सा पतन है, जो नहीं होता। मूर्ख मनुष्य धनादिके लोभसे कुसङ्गमें पड़कर अपने ही हाथों अपने पैरोंपर कुल्हाडी मारकर स्वयं ही अपनेको पतनके गहरे गड्ढेमे ढकेल देते हैं। मायावती भी कुसङ्गमे पडकर गिर गयी; पर इसके हृदयमे पश्चात्तापकी आग जल रही थी । पापी दो प्रकारके होते हैं । एक वे, जो परिस्थितिवश कुसङ्गमे पड़कर पापपङ्कमे घॅस जाते हैं; पर वह पाप उनके हृदयमे सदा शूलकी तरह चुभता रहता है । वे पश्चात्तापकी आगमें तपते और मन-ही-मन कराहते हुए पतितपावन भगवान्को पुकारा करते हैं। दूसरे वे, जो पाप करनेमे ही दक्षता, चतुराई और जीवनकी सफलता मानकर मन-ही-मन गौरवका अनुभव करते हैं। ऐसे लोग बार-बार भयानक नरकयन्त्रणाओ और नारकी योनियोमे विविध दुःखो एवं कष्टोके ही शिकार होते हैं। पर जो पहले पश्चात्ताप करके दीनवन्धु भगवान्पर अनन्य विश्वास करके उन्हें पुकारनेवाले होते हैं, उनकी पुकार भगवान् सुनते हैं और अपनी कृपासुधा-धारामे नहलाकर उन्हें प्ररंत परम साध बना लेते हैं।

मायावतीने अभी कल ही रो-रोकर भगवान्को पुकारा या। भगवान्ने उमकी भी पुकार सुन ली। गोवर्धन और मायावती दोनोंके नेत्रोंमें उसी प्रकार अश्रुधारा बह रही थी। उनके सारे पाप उसीमें वह गये थे। दोनोंने वहिन-भाईकी माँति परस्पर मिलकर महात्माके आगे हाथ जोड़े। महात्माने मायावतीको अपनी तुलसीकी माला देकर आशीर्वाद दिया तथा कात्रेरीके तटपर जाकर भजन करनेका आदेश दिया। गोवर्धनको उसके घर जानेका आदेश दिया और प्रातःकाल ही स्वयं भी उसके घर पधारनेकी वात कही। गोवर्धन और मायावतीके सामनेसे मायाका पर्दा हट गया। वे निहाल हो गये। संत और भगवंतकी कृपाशक्ति कल्याण करनेमें अमोध होती है।

गोवर्धनकी पत्नीकी ऑखोंमें नींद नहीं थी । वह रोरोकर करुणामय भगवानको पुकार रही थी । इतनेमें
ही गोवर्धनने आकर किवाड़ खटखटाये तथा आवाज दी ।
दीर्घकालसे गोवर्धन बहुत ही कम घर आते और जब
कभी आते तो शरावके नशेमें चूर, बड़बड़ाते, खीझते,
महाते, चीखते और गिरते-पड़ते! बेचारी ब्राह्मणी सम्हालती,
नहलाती, खिलाती, सेवा करती, समझाती; परंतु बदलेमें उसे
मिलते तिरस्कार, अपमान, वाग्वाण और कभी-कभी मार भी ।
ब्राह्मणी सब सहती, पतिकी असहाय अवस्थाका विचार करके
रो पड़ती और आर्त होकर भगवान्को पुकारती । आज
तो वे पूर्ण स्वस्थ हैं । उनकी आवाजसे ही उनकी
स्वाभाविक स्थितका पता लगता है । पर आज इस
स्वाभाविकताके साथ कुछ अन्यजातीय अम्बाभाविकता भी
है—वह है पवित्र हृदयकी प्रभु-भक्तिका निर्मल सुधाप्रवाह!
ब्राह्मणी आवाज सुनते ही मानो निहाल हो गयी। उसने

दौड़कर दरवाजा खोला । गोवर्धन पजीके साथ घरके अंदर आये । वह चरणोपर गिरकर रोने लगी । इघर कृतज्ञ-दृदय गोवर्धनके नेत्रोंमे ऑसुओंकी झड़ी लगी । गोवर्धनने उसको उठाया और स्नेहसे अपने पास बैठाकर गद्गद कण्ठसे सारी कथा सुनायी । ब्राह्मणी भगवत्कृपाका चमत्कार देखकर कृतार्थ हो गयी और उसका बचा-बचाया जीवन सदाके लिये प्रभुके समर्पण हो गया । समस्त रात्रि संत-चर्चा और भगवच्चांमे बीत गयी । प्रातः स्नानादिसे निवृत्त होकर गोवर्धन भगवत्-पूजा-की बात सोच रहे थे कि महात्मा पधार गये ।

पति-पत्नी उनके चरणोंपर गिर पड़े । दोनोंका हृदय कृतज्ञता, उल्लास और सर्वसमर्पणके निश्चयसे भरा या । महात्माने दोनोंको भगवद्भक्तिका उपदेश और षोडश नामके—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

— इस कलिसन्तरणोपनिषद्के मन्त्रका उपदेश किया और कहा, 'अब तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। तुम दोनों भगवान्के दिव्य धामको और स्वरूपको प्राप्त करोगे।' तदनन्तर भिश्वा आदि करनेके बाद महात्मा अपने स्थानको पधार गये।

इघर ये दोनों भगवद्भक्तिमें तल्लीन हो गये । ब्राह्मणीका जीवन भक्तिमय था ही । ब्राह्मण भी परम भक्त हुए और अन्तमे भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके दोनों दिन्य धामको पधारे । वहाँ उन्होंने नित्य पार्षद-गति प्राप्त की ।

#### भक्त सेठ रमणलाल

सेठ रमणलालका देश विदेशमें कई जगह कारोबार था। वड़ी-वड़ी नावोंमे देशसे माल विदेश मेजा जाता था और विदेशम यहाँ लाया जाता था। रमणलाल अत्यन्त साधु-स्वभावके भक्त पुरुष थे। भगवान्में उनका अगाध विश्वाम था। वे श्रीमद्भगवद्गीताके वड़े विश्वासी थे। नित्य यहे आदरसे भगवद्गीताका मनन करते और भगवान्के आजानुसार पवित्र निष्काम जीवन विताते हुए भगवत्भीत्यर्थ ही अपने वर्णाश्रम-धर्मानुसार व्यापार आदिर कार्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी चम्पाबाई भी बड़ी ही

भक्तिमती थी । घरमें श्रीगोविन्ददेवजीका विग्रह था और दोनों पित-पत्नी स्वयं बड़े भक्तिभावसे नियमित भगवान्का अर्चन-पूजन किया करते थे । दिनमें सेठ अपनी पैढीपर जाते और लगभग छः घंटे काम काज भलीभाँति सम्हालकर घर लैट आते । चार घंटे शौच स्नान, भोजन-पान और अतिथिस्तार आदिमें लगते, चार घंटे सोते । शेष दस घंटे भजन-पूजन, स्वाध्याय-जप और स्मरण ध्यान आदिमें बीतते । बड़ी ही नियमित और निर्मल जीवनचर्या थी । उनके आदर्श सद्व्यवहार्स सैकड़ों मुनीम-पूमारते और नौकर-चाकरोंकी तो

बात ही क्या, दूर-दूरके लोग भी बड़े सन्तुष्ट थे। जो भी उनके सम्पर्कमें आता, वही उनके प्रेम और सत्कारपूर्ण हित-भरे व्यवहारसे मुग्ध हो जाता। वे बड़े व्यवहार-कुशल और हिसाब किताबके साफ थे; परंतु उनकी व्यवहार-कुशल और कहीं भी छल-कपट या परस्वत्वापहरणकी कल्पना भी नहीं थी। उनमे परहितपरायणता और विनयशीलता तो कूट-कूट-कर भरी थी। वे किसीपर कभी गुस्सा तो होते ही नहीं थे। सदैव हॅसमुख और विनय-विनम्र नेत्र रहते थे।

एक वार रसोइयाने भूलसे ह्लुएमें शक्करकी जगह नमकका पानी बनाकर डाछ दिया और तरकारियोंमे नमककी जगह शक्कर डाल दी। वह अपनी पत्नीकी बीमारीके कारण रातभरका जगा हुआ था और पत्नीकी रुग्णताके कारण उसके मनमें चिन्ता भी थी। इसीसे भूल हो गयी। सेठ रमणलाल भोजन करने बैठे तो उन्हें हलुआ नमकीन और तरकारी मीठी किंतु विना नमककी मालूम हुई । उन्होंने रसोइयेके चेहरेकी ओर देखा । उसका चेहरा उदास या । सेठने हार्दिक सहानुभूतिके स्वरमे उससे पूछा-- 'महाराज! आज उदास कैसे हो ?' लाभशङ्कर रसोहयेने जवाब दिया—'ब्राह्मणी बीमार है, इसीसे चेहरेपर कुछ मलिनता आ गयी होगी।' उसने रात जगनेकी बात नहीं कही । पर सेठ उसकी उनींदी ऑखोंको देखकर ताड़ गये। उन्होने कहा- 'लाभशङ्कर ! तुम खाकर जल्दी घर चले जाओ--ब्राह्मणी अकेली है, उसे सॅभालो; यहाँ दूसरा आदमी काम कर लेगा। तुम भला, आये ही क्यों ? फिर भैया ! तुम्हारे घरमे दूसरा कोई है भी तो नहीं । तुम रातभर जगे भी होओगे ! मै एक आदमीभेजता हुँ, वह वैठेगा, तुम कुछ देर आराम कर लेना ।' रसोइयाको मालिकके सहानुभूतिभरे शन्दोंसे बड़ी सान्त्वना मिली। वह मन-ही-मन आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया।

लाभराङ्करके चले जानेपर सेठ रमणलालने अपनी पती चम्पाबाईसे धीरेसे कहा—'देखों, वेचारा डरके मारे स्त्रीको बीमार छोड़कर कामपर आ गया । रातकी नींद थी और ब्राह्मणीकी चिन्ता थी । इससे उसने भूलसे हल्लएमे नमक और तरकारियोंमें शकर डाल दी है । अगर इन चीजोंको घरके सब लोग—नौकर-चाकर आदि खायँगे तो वेचारे ब्राह्मणकी हैंसी उड़ायेगे और उसे भारी दुःख होगा । अतएव ये चीजें गोशालामे ले जाकर गायोको खिला दो और जल्दीसे दूसरी बार हल्लआ-तरकारी बनवा लो, जिसमे लाभराङ्करकी भूलका किसीको पता भी न लगे।' चम्पाबाईने वैसा ही किया। बात

बहुत छोटी, परंतु इससे संठ रमणलालकी विशालहृदयता और सदाशयताका पता लगता है !

कुछ दिनों बाद एक दिन चम्पावाईने हॅसते-हॅसते लाभ-शङ्करको उसकी उस दिनकी भूलकी बात बतचा दी । वह वैचारा सुनकर सकवका गया । उसने सेठके पास जाकर क्षमा मॉगी । सेठने प्यार करते हुए उससे कहा—'लाभशङ्कर ! तुम्हारी जगह हम होते तो वंसी हालतमे हमम तो काई दूमरा काम ही नहीं वन पड़ता । तुमने इतनी सारी रसोई बना दी । नमक-राकरमें जरा उलट-पु स्ट हो गयी तो इसमे अपराध क्या हो गया, जो क्षमा मॉगते हो ? तुम्हारी नीयत तो बुरी थी नहीं।' लाभराङ्करका हृदय कृतज्ञतासे भर गया। उमने विनय-के साथ कहा—'सेठजी ! मैं जानता हूँ, आप वड़े दयार्ख हैं; पर आपने मुझे भूळ बतायी क्यों नहीं १' सेठ रमणर्टाठ बोले-भैया ! उस दिन तुम पहलेसे ही दुखी थे, तुम्हारी भूल बताकर मैं तुम्हारा दुःख ही तो बढाता। फिर सची बात तो यह है कि मुझसे कभी भूल न होती हो तो मैं तुम्हारी भूलकी चर्चा करूँ। जब मैं खुद अनेकों भूले करता हूँ, अच्छी हालतमे भूल करता हूँ, तव तुमसे एक विशेष परिस्थितिमें बनी मामूली भूलकी चर्चा चलाकर नयी भूल क्यों करता। दूमरेकी भूलपर उसीको बुरा माननेका अधिकार हो सकता है। जिससे जीवनमें कभी भूल नहीं होती हो !'

एक बार सेठ रमणलालकी कुछ मालसे भरी नावें समुद्रमे दून गयी। मलाह तो सब बच गये, परंतु मालका कुछ भी हिस्सा नहीं बच पाया। सेठको समाचार मिला तो उन्होंने निर्विकार चित्तसे कहा—'अवश्य ही यह कोई पापका पैसा था। नहीं तो, भगवान्के निर्भान्त मङ्गल-विधानमे नाव दूबनेका प्रसंग ही क्यों आता।' पीछे पता चला कि जहाँसे माल आ रहा था, वहाँके कर्मचारियोने पैसोंके लोभसे अनुचित कमाई की थी। सेठने कहा—'भगवान्ने बड़ा मङ्गल किया जो पापसे लदी नावे राहमे ही दूब गर्यी। कही वह पैसा घरमें आ जाता तो पता नहीं उससे हमलोगोंकी बुद्धि विगड़नेपर क्या दशा होती।'

एक बार सेठ रमणलालकी किसी व्यापारकी शाखामें अनाजकी गोदामोको लोगोंने छूट लिया । उनमे कई लाखका अनाज भरा था । इस खबरको सुनकर शहरके कुछ बन्धु-बान्धव सहानुभूति दिखाने और हाल पूछने सेठके पास सबेरे ही आये । सेठ उस समय गीताका पारायण कर रहे थे । उनके चेहरेपर जरा भी उद्देगका चिद्ध नहीं था । स्वाभाविक

शान्ति और प्रसन्नता निखर रही थीं । उन्होंने समागत लोगोंसे पूछा, 'आज आपलोग इस समय घरपर कैसे पधारे ? कोई मेरे याग्य खास सेवा हो तो आजा कीजिये । उन . लोगोने रमणलालके चेहरेपर कोई विकार न देखकर सोचा। 'शायद संमाचार झठा हो ।' उन्होंने कहा—'हमलोगींन सुना था कि आपकी किसी शाखामे भारी डाका पड गया है। परंत बड़ा अच्छा हुआ जो वह अफवाह झूठी निकली । भगवान्ने बहुत अच्छा किया । इसपर सेठ रमणलालने मुसकराते हए कहा-- 'बात तो झुठी नहीं है; पर आपका यह कहना सर्वथा सत्य है कि भगवान्ने वड़ा अच्छा किया। सचमच श्रीभगवान्ने इसमे मेरा कई तरहसे बड़ा उपकार किया है। भगवानके मङ्गलमय मर्मको तो भगवान ही जानें। पर मैंने इतना तो समझा है कि प्रथम तो उन्होंने मेरी परीक्षा की है कि धनके छट जानेसे मझको दुःख होता है या मैं उनके मङ्गलविधानका आनन्दके साथ स्वागत करता हैं। दुसरे, उस प्रान्तमे इस समय अकालके लक्षण दिखलायी देने लंगे थे। मेरा विचार था कि मै वहाँके <del>एं</del>ग्रहीत अनाजमेसे कुछ हिस्सा अकालपीड़ित भाई-बहिनोंकी सेवामे समर्पण कर दें। उनके रूपमे भी तो मेरे भगवान् ही हैं। पर मैं देर कर

रहा या और मेरे मनमें कुछ बचा रखनेका लोम या; भगवान्की प्रेरणासे उन भगवत्वरूप लोगोंने स्वयं ही अपने-आप उस सारे संग्रहको बॉट लिया । मेरा काम हल्का हो गया । तीसरे, यदि किसीने लोभवश ही कुछ लिया है तो लिया ही है न १ मैंने तो किसीका कुछ नहीं छीना है । और चौथे, मेरा सद्भाव और भगवदाश्रयरूपी धर्म-धन तो पूरा-पूरा मेरे पास ही है । मैं समझता हूँ उसमें तो भगवृत्कृपासे कुछ वृद्धि ही हुई है ।'

सेठ रमणलालकी बात सुनकर लोग उनके पवित्र भावोंकी प्रशंसा और उनके आचरणपर आश्चर्य करते हुए लौट गये !

सेठ जब छप्पन वर्षके हुए, तब उन्होंने—पुत्र न होनेके कारण—अपने दौहित्र छगनलालको बुलाकर घरका सारा भार और सारा धन सोप दिया और स्वयं पत्नीसिहत नर्मदातटपर जाकर त्यागपूर्ण साधु-जीवन विताते हुए अखण्ड भजन करने लगे। लगभग सत्तर सालकी उम्र होनेपर पति-पत्नी दोनोंको भगवान् श्रीगोविन्ददेवजीने साक्षात् दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसके बाद लगभग तीन साल बाद दोनों पूतात्मा पति-पत्नी एक ही दिन नश्वर शरीर छोड़कर नित्य भगवद्धामको सिधार गये।

# भक्त चतुर्भुज

भगवती नर्मदाके पवित्र तटपर गोंडवाना प्रदेशमें भक्त चतुर्भुजका जन्म हुआ था। उस प्रदेशमें जनता कालीजीकी उपासना करती थी और पशुविलंसे देवीको प्रसन्न करनेमें ही अपनी समस्त साधना और उपासनाकी फलसिद्धि समझती थी। भयंकर पशुविलने भक्त चतुर्भुजके सीधे-सादे हृदयको क्षुब्ध कर दिया। वे परम भागवत थे। उन्होंने धीरे-धीरे लोगोंमे भगवान्की भक्तिका प्रचार करना आरम्भ किया। जनताको अपनी मूर्खताजन्य पशुविल और गलत उपासना-पद्धतिकी जानकारी हो गयी। भक्त चतुर्भुजके निष्कपट प्रेम और उदार मनोचुक्तिने जनताके मनमे उनके प्रति सहानुभूतिकी भावना भर दी, उनके देवी गुणोंका प्रभाव बढ़ने लगा।

भक्त चतुर्भुज नित्य भागवतकी कथा कहते थे और संत-सेवामे क्षेत्र समयका उपयोग करते थे। भागवती कथाकी सुधा-माधुरीसे भक्तिकी कल्पलता फूलने-फलने लगी। लोग अधिकाधिक संख्यामें उनकी कथामें आने लगे। भक्तका चरित्र ही उनके सत्कार्यके लिये विश्वाल क्षेत्र प्रस्तुत

कर देता है। वे अपने प्रचारका दिंदोरा नहीं पीटा करते। एक समय इनकी कथामें एक उचका चोर आया। उसके पास चोरीका धन था। सौभाग्यसे उसमें वह व्यक्ति भी उपस्थित था, जिसके घर उसने चोरी की थी। कथा-प्रसंगमें चोरने सुना कि 'जो भगवत-मन्त्रकी दीक्षा लेता है, उसका नया जन्म होता है।' चोर भक्तका दर्शन कर चुका था। भगवान्की कथा-सुधाका माधुर्य उसके हृदय-प्रदेशमें पूर्ण-रूपसे प्रस्फुटित हो रहा था, चोरीके कुत्सित कर्मसे उसका सहज ही उद्धार होनेका समय सन्निकट था। कया सुननेका तो परम पवित्र फल ही ऐसा होता है। उसने चोरीका धन कथाकी समाप्तिपर चढ़ा दिया। वह निष्कलक्का निष्कपट और पापमुक्त हो चुका था। भगवानका भक्त बन चुका या । धनी व्यक्तिने उसे पकड़ लिया, उसपर चोरीका आरोप लगाया पर उसका तो वास्तवमें नया जन्म हो चुका था। उसने हाथमें जलता फार लेकर कहा कि इस जन्ममे मैंने कुछ नहीं चुराया है। बात ठीक ही तो थी, अभी कुछ ही

देर पहले उसे नया जन्म मिला था। घनी व्यक्ति बहुत लिकात हुआ। राजाने संतपर चोरीका आरोप लगानेके अपराधमें घनीको मरवा डालना चाहा, पर संत तो परिहत-चिन्तनकी ही साधनामें रहते हैं। चोरने, जो पूर्ण संत हो चुका था, सारी बात स्पष्ट कर दी। भक्त चतुर्भुजकी कथाका प्रमाव उसपर ऐसा पड़ा था कि धनी व्यक्तिको दिण्डत होते देखकर उसके नयनोसे अश्रुपात होने लगा, राजाको उसने अपनी साधुता और स्पष्टवादितासे आकृष्ट कर लिया। राजाके मिला किपर चतुर्भुजकी कथाका अमिट रंग चढ चुका था; वह भी उनका शिष्य हो गया और भागवत धर्मके प्रचारमे उसने उनको पूरा-पूरा सहयोग दिया।

एक बार कुछ संत इनके खेतके निकट पहुँच गये। चने और गेहूंके खेत पक चुके थे, संतोने वालें तोढ़कर खाना आरम्म किया। रखवालेने उन्हें ऐसा करनेथे रोका और कहा कि 'ये मक्त चतुर्मुजके खेत हैं।' संतोंने कहा, 'तव तो हमारे ही खेत हैं।' रखवाला जोर-जोरसे चिल्लाने लगा कि साधु लोग बालें तोड़-तोड़कर खा रहे हैं और कहते हैं कि ये खेत तो हमारे ही हैं। मक्त चतुर्मुजके कानमे यह रहस्यमयी मधुर बात पड़ी ही थी कि उनके रोम-रोममे आनन्दका महासागर उमड़ आया। उन्होंने अपने सौभाग्यकी सराहना की कि 'आज संतोंने मुझको अपना लिया, मेरी वस्तुको अपनाकर मेरी जन्म-जन्मड़ी साधना सफल कर दी।' उनके नेत्रोमें प्रेमाश्रु छा गये, वे गुड़ तथा कुछ मिष्ठान्न लेकर खेतकी ओर चल पड़े। संतोंकी चरण-धूलि मस्तकपर चढाकर अपनी मिक्तिनिष्ठाका सिन्दूर अमर कर लिया उन्होंने।

#### भक्तिमती रिबया

आजसे बारह सौ वर्ष पूर्व तुर्किस्तानके वसरा नामक नगरमें रिवयाका जन्म एक गरीव मुसल्मानके घर हुआ था। रिवया उसकी चौथी कन्या थी। रिवयाकी मा तो उसके बचपनमें ही मर गयी थी। पिता भी रिवयाको बारह वर्षकी उम्रमे ही अनाथिनी कर चल वसा। रिवया बड़े ही कष्टके साथ अपना जीवन-निर्वाह करती। एक समय देशमे भयानक अकाल पड़ा, जिससे बहनोंका सङ्ग भी छूट गया। किसी दुष्टने रिवयाको फुसलाकर एक धनीके हाथ वेच दिया। धनी बड़ा ही खार्थी और निर्दय स्वभावका मनुष्य था। दैनोंसे खरीदी हुई गुलाम रिवयापर तरह-तरहके जुल्म होने लगे। गाली और मार तो मामूली बात थी। रिवया कष्टसे पीड़ित होकर अकेलेमे ईश्वरके सामने रो-रोकर चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती। जगत्मे एक ईश्वरके सिवा उसे सान्त्वना देनेवाला कोई नहीं था। गरीव अनाथ-का उस अनाथ-नाथके अतिरिक्त और होता भी कौन है।

मालिकके जुल्मसे घवराकर उससे पिण्ड छुडानेके लिये रिवया एक दिन छिपकर भाग निकली, परंतु ईश्वरका विधान कुछ और था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्तिपर नयी विपत्ति आयी। अमावस्थाकी घोर निशाके बाद ही ग्रुक्लपक्षका अरुणोदय होता है। विपत्तिकी सीमा होनेपर ही सुखके दिन लौटा करते हैं। रिवया इस नयी विपत्तिसे विचलित होकर रो पड़ी और उसने दीनोंके एकमात्र बन्धु भगवान्की शरण लेकर कहा—'ऐ मेरे मेहरबान मालिक ! मैं बिना मा-बारकी अनाय लड़की जन्मसे ही दुःखोमें पड़ी हुई हूँ । दिन-रात यहाँ कैदीकी तरह मरती-पचती किसी कदर जिंदगी बिता रही थी। रहा-सहा हाथ भी टूट गया। क्या सुम मुझपर खुश नहीं होओंगे ! कहो, मेरे मालिक ! तुम मुझसे क्यों नाराज हो !'

रिवयाकी कातर वाणी गगनमण्डलको भेदकर उस्त अलौकिक लोकमे पहुँच तुरंत भगवान् के दिव्य अवणेन्द्रियों में प्रवेशकर हृदयमे जा पहुँची। रिवयाने दिव्य स्वरों में सुना, मानो भगवान् स्वयं कह रहे हैं—'बेटी! चिन्ता न कर। तेरे सारे सङ्कट शीघ्र ही दूर हो जायंगे। तेरी महिमा पृथ्वीभरमे छा जायगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे।' सची करण-प्रार्थनाका उत्तर तत्काल ही मिला करता है।

इस दिव्य वाणीको सुनकर रिवयाका हृदय आनन्दि उछल पड़ा। उसको अव पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गयी। उसने सोचा कि 'जव प्रभु मुझपर प्रमन्न हैं और अपनी दयाका दान दे रहे हैं, तव कष्टोको कोमल कुसुमें के स्पर्शकी मॉर्ति हर्षोत्फुल्ल हृदयसे सहन कर लेना कौन वदी बात है।' रिवया अपने हाथकी चोटके दर्दको भूलकर प्रमन्न चित्तसे मालिकके घर लोट आयी। पर आजसे उसका जीवन पलट गया। काम-काज करते हुए भी उसका ध्यान

प्रमुके चरणोंमे रहने लगा। वह रातों जगकर प्रार्थना करने लगी। भजनके प्रभावसे उसका तेज बढ़ गया। एक दिन भाषी रातके समय रिवया अपनी एकान्त कोठरीमे घुटने टेके बैठी हुई करुण-स्वरसे प्रार्थना कर रही थी। भगवत्प्रेरणांसे उसी समय उसके मालिककी भी नींद दूटी। उसने बड़ी मीठी करुणोत्पादक आवाज सुनी और वह सुरंत उठकर अन्दाज लगा रिवयाकी कोठरीके दरवाजेपर आ गया। परदेकी ओटसे उसने देखा कोठरीमे अलोकिक प्रकाश छाया हुआ है। रिवया अनिमेष नेत्रोसे बैठी विनय कर रही है। उसने रिवयाके ये शब्द सुने—'ऐ मेरे मालिक! में अव सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ; लेकिन क्या करूँ! जितना चाहती हूँ, उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ। मुझे गुलामीसे फुरसत ही कहाँ मिलती है।'

दीन-दुनियाके मालिकने रवियाकी प्रार्थना सुन ली और उसीकी प्रेरणासे रबियाके मालिकका मन उसी क्षण पलट गया । वह रवियाकी तेजःपुद्धमयी मञ्जुल मूर्ति देख और उसकी भक्ति-करुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चिकत हो गया। बह घीरे-धीरे रवियाके समीप आ गया । उसने देखा, रिबयाके भक्तिभावपूर्ण मुखमण्डल और चमकीले ललाटपर दिन्य ज्योति छायी हुई है । उसी स्वर्गीय ज्योतिसे मानो सारे **घरमे** उजियाला हो रहा है। इस दृश्यको देखकर वह भय भौर आश्चर्यमे हूव गया । उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवीको गुलामीमे रखकर मैंने वड़ा ही अन्याय--बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभुकी सेविका देवीकी सेवा तो धुसको करनी चाहिये। रवियाके प्रति उसके मनमें बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी । उसने विनीत भावसे कहा-'देवि ! मै अबतक तुझे पहचान नहीं सका था। आज भगवत्कृपासे मैंने तेरा प्रभाव जाना । अब तुझे मेरी सेवा नहीं कर्नी पड़ेगी। तू सुखपूर्वक मेरे घरमे रह। मैं ही तेरी सेवा करूँगा।'

रिवयाने कहा—'स्वामिन्! में आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनोंतक मुझे घरमे रखकर खानेको दिया, यही मुझपर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जानेकी स्वतन्त्रता दे दें तो मैं किसी निर्जन स्थानमे जाकर आनन्दसे भगवान्का भजन करूँ।' मालिकने रिवयाकी बात मान ली। अब रिवया गुलामीसे छूटकर अपना सारा समय भजन-ध्यानमें विताने लगी। उसके दृदयमें प्रेमसिन्धु छलकने लगा। संसारकी

आसक्तिका तो कहीं नाम-निशान भी नहीं रह गया । रिवयाने अपना जीवन सम्पूर्णरूपसे प्रेममय परमात्माके चरणोंमें अपीण कर दिया । रिवयाके जीवनकी कुछ उपदेशप्रद घटनाओंका मनन कीजिये—

एक बार रिवया उदास बैठी हुई थी, दर्शनके लिये आनेवाले लोगोंमेरे एकने पूछा, 'आज आप उदास क्यों हैं ?' रिवयाने जवाब दिया—'आज सबेरे मेरा मन स्वर्गकी ओर चला गया था, इसके लिये मेरे आन्तरिक परम सखाने मुझे फटकारा है। मैं इसी कारण उदास हूँ कि सखाको छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया।' रिवया ईश्वरको सखाके रूपसे भजती थी।

एक समय रिवया बहुत वीमार थी, स्फियान नामक एक साधक उससे मिलने गया । रिवयाकी बीमारीकी हालत देखकर स्फियानको बड़ा खेद हुआ, परंतु वह संकोचके कारण कुछ भी कह नहीं सका । तत्र रिवयाने उससे कहा—'भाई! तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो।'

सूफियानने कहा—'देवि! आप प्रभुत्ते प्रार्थना कीजिये। प्रभु आपकी बीमारीको जरूर मिटा देंगे।'

रिवयाने मुसकराते हुए जवाव दिया—'स्फियान! क्या द्वम इस बातको नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इशारेसे होती है शक्या इस बीमारीमें मेरे प्रमुका हाथ नहीं है ?'

सूफियान-'हॉ, उसकी इच्छा विना तो क्या होता है।' रिवया-'जव यह वात है, तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छाके विरुद्ध वीमारीसे छूटनेके लिये उससे प्रार्थना करूँ। जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेमसे भरा होता है, उसकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमीके लिये कभी उचित है ?' कैसा सुन्दर आतमसमर्थण है!

एक बार संत हुसैन वसरीने रिवयासे पूछा—'क्या आप विवाह करना चाहती हैं ?' रिवयाने जवाब दिया, 'विवाह शरीरसे होता है, परंतु मेरे शरीर कहाँ है । मैं तो मनके साथ इस तनको प्रभुके हाथों अर्पण कर चुकी हूं, यह शरीर अब उसीके अधीन है और उसीके कार्यमें लगा हुआ है । विवाह किसके साथ किस प्रकार कहूँ ?'

रिवयाने अपना सब कुछ प्रभुको अपण कर दिया या। उसके समीप एक प्रभुके खिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। जिसे वह 'मेरी' कहती या समझती हो । एक बार हुसैन बसरीने पूछा—'देवि ! आपने ऐसी ऊँची स्थिति किस तरह प्राप्त की ?'

रविया—'जी कुछ मिला था, सो सब खोकर उसे पाया है।'

हुसैन-'आप जिस ईश्वरकी उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वरको कुभी देखा है ?'

रिवया—'देखती नहीं तो पूजा कैसे करती। परंतु मेरे उस ईश्वरका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता, वह माप-तौलकी चीज नहीं है।'

रिवया सबसे प्रेम करती, पापी-तापी—सबके साथ उसका दयाका बर्ताव रहता था। एक दिन एक मनुष्यंते रिवयासे पूछा—अपाप पापरूपी राक्षसको तो शत्रु ही समझती हैं न !'

रिवयाने कहा---- 'ईश्वरके प्रेममे छकी रहनेके कारण मुझे न किसीसे शत्रुता करनी पड़ी और न किसीसे लड़ना ही पड़ा । प्रमुकुपासे मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं ।'

एक समय कुछ लोग रिवयाके पास गये, रिवयाने उनमेसे एकसे पूछा—'भाई!तू ईश्वरकी सेवा किसलिये करता है !' उसने कहा—'नरककी भयानक पीड़ासे छूटनेके लिये।' दूसरेसे पूछनेपर उसने कहा—'स्वर्ग अत्यन्त ही रमणीय स्थान है, वहाँ भाँति-भाँतिके भोग और असीम सुख है, उसी सुखको पानेके लिये मैं भगवानकी भक्ति करता हैं।'

रिवयाने कहा—'बेसमझा भक्त ही भय या लोभके कारण प्रभुकी भिक्त किया करते हैं, न करनेसे तो यह भी अच्छी ही है; परंतु मान लो, यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या तुमलोग प्रभुकी भिक्त करते? सच्चे भक्तकी ईश्वर-भिक्त किसी भी लोक-परलोककी प्राप्तिके लिये नहीं होती, वह तो अहैतुकी हुआ करती है।' कैसा आदर्श भिक्त-का निरूपण है!

एक बार एक धनी मनुष्यने रिबयाको बहुत फटे-पुराने चिथड़े पहने देखकर कहा—'तपिस्वनी! यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रताको दूर करनेके लिये यह दास तैयार है।'

रिवया-'सासारिक दरिद्रताके लिये किसीसे कुछ भी माँगते मुझे बड़ी शरम मालूम होती है। जब यह सारा जगत् मेरे प्रभुका ही राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे

क्या मॉगॅू ? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिकके हायसे आप ही ले लूँगी। धन्य निर्भरता!

एक समय एक मनुष्यने रिवयाके फूटे लोटे और फटी गुदड़ीको देखकर कहा—'देवि ! मेरी अनेक धनियों से मित्रता है; आप आज्ञा करे तो आपके लिये जरूरी सामान ले आज ?'

रिवया—'तुम बहुत गलती कर रहे हो, वे कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं हैं। जो यथार्थ जीवनदाता है, वह क्या गरीबी-के कारण गरीबको भूल गया है ? और क्या धनके कारण ही वह धनवानोंको याद रखता है ?'

रिवया कभी-कभी प्रेमावेशमें बड़े जोरसे पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि 'आपको कोई रोग या दुःख न होनेपर भी आप किसलिये चिल्ला उठती हैं?' रिवयाने कहा—'मेरे बाहरी बीमारी नहीं हैं, जिसको संसारके लोग समझ सकें; मेरे तो अन्तरका रोग है, जो किसी भी वैद्य-हकीमके वशका नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहनके मुखड़ेकी छिव देखनेसे ही मिट सकती है।'

रिवयाका मन सदा-सर्वदा प्रभुकी उपासनामे लगा रहता था, वह दिन-रात प्रभुके चिन्तनमे अपना समय विताती। एक बार रिवयाने प्रभुसे प्रार्थना की—'स्वामी!तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभो! यदि मैं नरकके डरसे तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकाग्निमें भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्गके लोभसे तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्गका द्वार मेरे लिये सदाको बंद कर दे और अगर तेरे लिये ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाशमय सन्दर रूप दिखलाकर मुझे कुतार्थ कर।'

रिवयाका शेष जीवन बहुत ही ऊँची अवस्थामे बीता, वह चारों ओर अपने परम सखाके असीम सौन्दर्यको देख-देखकर आनन्दमे हूवी रहती। एक दिन रातको, जब चन्द्रमाकी चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी, रिवया अपनी कुटियाके अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टिकी ज्योत्स्नाका आनन्द खूट रही थी। इतनेमे एक परिचित स्त्रीने आकर ध्यानमग्न रिवयाको बाहरसे पुकारा, परिवया ! बाहर आकर देख—कैसी खूबस्रत रात है। रिवयाके इदयमे इस समय जगत्का समस्त सौन्दर्य जिसकी एक बूँदके बरावर भी नहीं है, वही सुन्दरताका सागर उमड़ रहा था। उसने कहा—'तुम एक

गर मेरे दिलके अंदर घुसकर देखो, कैसी दुनियासे परेकी धनोखी खूबसूरती है! हिजरी सन् १३५ में रिवयाने मगवान्में मन लगाकर इस नश्वर शरीरको त्याग दिया !

#### परम शिवभक्ता छल्छेश्वरीजी

( लेखक-पण्डित श्रीयमरनायजी सप्रू)

लल्लेश्वरीने आत्माके स्तरपर शिवकी उपासना की । वे सत्यके शिवरूपकी मधुर गायिका थाँ । उन्होंने आत्मतत्त्वके विवेचन-माधुर्यसे केवल चौदहवीं सदीके कश्मीरको ही नहीं, एशियाके बहुत बड़े भूमिमाग—अरब, फारस आदि देशोंको भी समल्ड्रुत किया । उनका जीवन परम पवित्र और सर्वथा आनन्दमय था, रसमय था। अभी चालीस-पचास साल रहे प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान् डाक्टर स्टाइन, सर प्रियर्सन और सर टेम्पलके उद्योगोंसे उनकी मधुर वाणीका अनुवाद आग्ल् , जर्मन, फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाओंमें भी हुआ है। ल्ल्लेश्वरी प्रेमकी प्रतीक थीं; उन्होंने शुद्ध, सनातन और नित्य सिचदानन्दतत्त्वके प्रति प्रगाढ़ और अटल मिकका गरिचय दिया । कश्मीरमे तो चौदहवीं सदीसे आजतक उनकी दिव्य वाणी भाटों और चारणोंकी रसनापर सुरक्षित वली आ रही है।

उनका जन्म सन् १३४३ या ४७ के लगभग कमीरमे हुआ था। उस समय कश्मीरमें यवनोंकी प्रभुता यी । चारों ओर राजनीतिक उथल-पुथलकी धूम थी । ऐसे कठिन समयमे दिव्य गायिका, साध्वी, तपिखनीने पामपरके नेकट एक ग्राममें अपनी जीवन-ज्योति विखेरी । वे ब्राह्मण-क्रन्या थीं । बारह सालकी अवस्थामे उनका विवाह कर देया गया । उनका समुरालका जीवन अत्यन्त कष्टपद या। **पौतेली सामने उनको सताना आरम्म किया । सास कटोरेमें** गहलै एक बड़े-से गोल पत्थरपर भात परोसकर देती थी: उपस्याकी मूर्ति वधू आधे पेट खाकर सन्तोप करती । वह और भी अनेक यातनाओंसे पीडित करती थी। पर क्षमागीला छल्लेश्वरीने कभी उसके विरोधमे एक शब्द भी नहीं कहा। मोग और तृष्णासे कोसों दूर रहकर उन्होंने ईश्वर-चिन्तन और पूजनको ही अपना सर्वस्व माना । एक समय देव-पूजाके ब्याजसे घरमें पशुविल होनेवाली थी। पद्मा ( लल्लेश्वरी ) नदीके तटपर वर्तन साफ कर रही थी कि एक पड़ोसिनने

व्यक्त किया कि ध्याज तो पाँचों अंगुलियाँ घीमें हैं ! पद्माने कहा- वकरा मरे या भेड़, मझे तो गोल पत्यरसे ही काम है। देवयोगसे उन्होंने पड़ोसिनको सारी बार्ते बता दी। उनका ससर वहीं खड़ा या । ससरने अपनी पत्नीको फटकारा; पर इसका परिणाम यह हुआ कि वे अधिकाधिक सतायी जाने लगीं । माके कहनेपर वेटा (पति) भी विरोधी हो चला। 'वह डाकिनी है, जादगरनी है, आधी रातको सिंहकी पीठपर बैठकर नर-मास खाने जाती है'—इन वातोंसे, मिथ्या प्रचारोंसे उनका जीवन यातना-मय हो उठा । उन्होंने सीमाओंको तोडकर असीमरे मिलनेकी ठान ली। पूर्वजन्मके ग्राम संस्कारों और इस जन्मके तपोवलके फल्स्वरूप उनके आत्माका दीपक प्रज्वलित हो उठा । वे गलियों और वाजारोंमें क्षिव-सम्बन्धी गीत गाने ल्मीं। कोई पत्थर फेंकता, कोई पगली कहता, कोई छेड़ता; पर वे तो शिवतत्त्वकी मध्र साधनामे मस्त रहती यीं। उनका हैतभाव मिट गया। समस्त संसार और प्राणीमात्र-में उन्हे शिव परिव्याप्त दीख पड़े । वे परमहंस-वृत्तिसे अवधूतकी तरह धूमने लगीं-न भोजनकी चिन्ता थी। न वस्नकी इच्छा थी; कोई दो दकड़े ढाल देता तो शिवका प्रसाद समझकर ग्रहण कर छेतीं।

उनपर सूफी-उपासनाका भी बड़ा प्रमाव पड़ा था। वे नंगी नाचती-फिरती थीं। वे कहा करती थीं कि पुरुष तो कोई है ही नहीं। एक द्वार उन्होंने वाजारमें प्रसिद्ध सूफी खंत शाह हमदानको देखकर कहा—'पुरुष है। पुरुष है।' और भागकर वे एक धधकते तंदूरमें कूद पड़ीं। शाह्साहबने वहाँ पहुँचकर आवाहन किया तो दिव्य वस्त्र-भूषण पहने तंदूरसे बाहर आ गर्यी। दोनोंने एक दूसरेको पूर्णरूपने प्रमावित किया।

वे केवल शुद्ध आत्मशानिनी ही नहीं, शिवकी रूपामूट-लहरीमें, भक्तिगङ्गामें स्नान करनेवाली भक्ता भी थीं, कस्मीरमें उनकी शिव-भक्ति अत्यन्त प्रख्यात है।

<sup>\*</sup> देखिये—सर ग्रियर्सन लिखित 'Lalla Vakayani' और सर टेम्पल लिखिन 'Lalla The Prophetess.'

उनकी आत्मोपासना उच्चकोटिकी थी, उनकी वाणी सर्वया दिन्य और सिद्ध थी। एक बार उनके गुरुदेव उपदेश दे रहे थे, शिष्योंकी मण्डली बैठी हुई थी। गुरुजीने प्रश्न किये— सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कीन है, जगत्-विख्यात तीर्थ कौन है, सर्वोत्तम सम्बन्धी कौन है, अनन्त सुखका साधन क्या है? कुछ लोगोने उत्तर तो दिये, पर वे समीचीन न थे; स्रुलेश्वरीने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया—आत्मशान ही सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। आत्मामें लीन रहना ही परम पवित्र तीर्थ है। ईश्वर ही सर्वोत्तम बन्धु है। ईश्वरमय होना ही परम सुख है।

उनकी समता तथा सहनशीलता देखिये; वे कहती हैं—लोग मुझे गाली दें या दुःखदायी वचन कहें; जो जिसको अच्छा लगे सो कहे-करे; कोई फूलोंसे मेरी पूजा करें तो किया करे; मैं विमल न दुःख मानूँ, न सुख । कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं शङ्करभक्ता हूँ तो मेरे मनमें सेद न होगा। दर्पणपर श्वासका मल लगनेसे भला, उसका क्या विगड़ेगा।'

उनका दार्शनिक, यौगिक शान भी अत्यन्त उन्नत या। और विचित्रता तो यह है कि उनमे उपाएनाका माधुर्य इतनी बहुल्तासे मिलता है कि नयनोंमे प्रेममयी ल्ट्लेश्वरीका अभिनय होने लगता है। वे भगवान्से सदा विनम्नतापूर्वक प्रार्थना किया करती थीं कि 'तुम शिव, केशव, बहा जो कुछ भी, वह, यह हो—मेरे जन्म-मरणके दुःखका अन्त कर दो। में तुम्हे अपने ही भीतर पाकर स्नानन्दमय हो गयी।' वे विश्वासपूर्वक कहा करती थीं कि 'समुद्रमें मैं कच्चे धागेसे नाव खींच रही हूँ; कहीं मेरे प्रभु सुन लेगे तो पार लगा देगे।'

वे आजीवन यही सीख देती रहीं कि 'सर्वव्यापीकीं खोज हो ही किस तरह सकती है । वह सर्वत्र है । शिवने कुञ्ज-कुञ्जमे जाल फैलाकर जीवोको उलझा रक्खा है, वह तो आत्मामे ही है । उसकी खोज वाहर नहीं—भीतर हो सकती है । शिव ही मातारूपमे दूध पिलाता है, भायांरूप धारणकर विलासकी अनुभूति कराता है, मायारूपसे जीवको मोहित करता है, इस मायावी शिवका ज्ञान गुरु ही करा सकते हैं।'

उनकी योगानुभूतिने अपने समकालीन जगत्से कहा कि भौने अपने आपमें शिवकी व्यक्ति पायी। शिवरूपी अमृत-सरोवरमे मैंने अपने आपको लय कर दिया। मैं आत्मस्य हो गयी । मै प्रेमाप्रिमे उसी तरह पिघल गयी। जिस तरह स्योंदयमे पाला समा जाता है । मै साक्षात् शिव हो उठी । प्राणोंकी धोंकनीके दिन-रात धौकनेसे मेरे अन्तर्देशका ज्ञान-दीपक प्रज्वलित हो उठा । मैंने आत्माका दर्शन किया। अन्धकारका अस्तित्व मिट गया ।' उन्होंने प्रणवकी बड़ी महिमा गायी है । उन्होंने मनके संयमपर विशेष जोर दिया—भन गदहा है, इसको सदा वशमे रखना चाहिये; नहीं तो पडोसीकी केशरकी क्यारी ही चौपट कर देगा ।'

लल्लेश्वरीको परमधाम पधारे छः सौ सालसे अधिक हो रहें हैं; तो भी कश्मीरकी रमणीय सुषमामे, प्रकृतिप्रदत्त सौन्दर्यके कण-कणमे उनकी मधुर वाणी अङ्कित है। उन्होंने सत्यके सौन्दर्यका शिवरूपमे दर्शन किया। यही उनकी शिव-उपासना अथवा आत्मानन्दसाधना है।

#### कान्हूपात्रा

कान्हूपात्रा मंगलवेदा स्थानमे रहनेवाली श्यामा नाम्नी वैश्याकी लड़की थी। माक्री वेश्यावृत्ति देख-देखकर उसे ऐसे जीवनसे बड़ी घृणा हो गयी। जब वह पद्रह वर्ष-की हुई, तभी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देह पापियोंके हाथ वेंचकर उसे अपवित्र और कलिक्कत न करूँगी। नाचना-गाना तो उसने मन लगाकर सीखा और इस कलामे वह निपुण भी हो गयी। सौन्दर्यमे उसका वहाँ कोई जोड़ ही नहीं था। श्यामा इसे अपनी दुष्टवृत्तिके साँचेमे दालकर रुपया कमाना चाहती थी। उसने इसे बहकानेमें कोई कसर नहीं रक्खी, पर यह अपने निश्चयसे विचलित नहीं दुई। आखिर श्यामाने इससे कहा कि यदि सुम्हे यह धंधा नहीं ही करना है तो कम-से-कम किसी एक पुरुषको तो वर लो । इसने कहा कि 'मैं ऐसे पुरुषको वरूँगी, जो मुझसे अधिक सुन्दर, सुकुमार और सुशील हो ।' पर ऐसा कोई पुरुष मिला ही नहीं । पीछे कुछ काल बाद वारकरी श्रीविद्धल भक्तों के भजन सुनकर यह श्रीपण्डरीनाथके दर्शनोंकेलिये पण्डरपुर गयी तथा पण्डरीनाथके दर्शन करके, उन्हींको वरणकर, उन्हींके चरणोकी दासी बनकर सदाके लिये वहीं रह गयी । इसके सौन्दर्यकी ख्याति दूर-दूरतक फैल चुकी थी । वेदरके बादशाहकी भी इच्छा हुई कि कान्दूपात्रा मेरे हरममे आ जाय । उसने उसे लानेके लिये अपने सिपाही मेजें । इन सिपाहियोंको यह हुकम या

कि कान्तूपात्रा यदि खुशीसे म आना चाहे तो उसे जबर्दस्ती पकड़कर ले आओ। सिपाही पण्डरपुर पहुँचे और उसे पकड़कर ले जाने लगे। उसने सिपाहियोसे कहा—'मै एक बार श्रीविद्वलजीके दर्शन कर आऊं।' यह कहकर वह मन्दिरमें गयी और अनन्य भावसे भगवान्को पुकारने लगी। इस पुकारके पाँच अभङ्ग प्रसिद्ध है, जिनमे कान्हूपात्रा भगवान्से कहती है—'हे पाण्डुरंग! ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं; अब मै क्या करूँ, कैसे तुम्हारे चरणोंमे बनी

रहूँ १ तुम जगत्की जननी हो, इस अमागिनीको अपने चरणोंमे स्थान दो । त्रिमुवनमे मेरे लिये और कोई स्थान नहीं ! में तुम्हारी हूँ, इसे अब तुम ही उवार लो ।' यह कहते-कहते कान्हूपात्राकी देह अचेतन हो गयी । उससे एक ज्योति निकली और वह भगवान्की ज्योतिमें मिल गयी, अचेतन देह भगवान्के चरणोपर आ गिरी । कान्हूपात्राकी अस्थियाँ मन्दिरके दक्षिण द्वारमे गाड़ी गर्यों । मन्दिरके समीप कान्हूपात्राकी मूर्ति खड़ी-खड़ी आर्ज भी पतितोको पावन कर रही है ।

#### भक्त जनाबाई

मित्तमती जनाबाई सुविख्यात भक्तश्रेष्ठ श्रीनामदेवजीके घरमे नौकरानी थी। घरमे झाड़ू देना, बरतन मॉजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे। ऋषि-मुनियोंकी सेवामे रहकर पूर्वजन्ममें जैसे देविषें नारदजी भगवान्के परम प्रेमी बन गये थे, वैसे ही भक्तवर नामदेवजीके घरमे होनेवाली सत्सङ्गति तथा भगवन्यक्विक प्रभावसे जनाबाईके सरल दृदयमे भी भगवन्यक्विक प्रभावसे जनाबाईके सरल दृदयमे भी भगवन्यमिका वीज अङ्कुरित हो गया! उसकी भगवन्नाममे प्रीति हो गयी; जिसमे जिसकी प्रीति होती है, उसे वह भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवन्नामको निरन्तर स्मरण करने लगी। ज्यों-ज्यों नामस्मरण बढ़ा, त्यों-ही-त्यों उसके पापपुञ्ज जलने लगे और प्रेमका अङ्कुर पल्लिवत होकर दृढ़ वृक्षके रूपमे परिणत होने लगा तथा उसकी जड़ सब ओर फैलने लगी!

एकादशीका दिन है, नामदेवजीके घर मक्तोंकी मण्डली एकत्र हुई है, रातके समय जागरण हो रहा है। नामकीर्तन और मजनमें सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन करता है, कोई मृदञ्ज बजाता है, कोई करताल और कोई झाँझ बजाता है। प्रेमी मक्त प्रेममे तन्मय हैं, किसीको तन-मनकी सुधि नहीं है—कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई ऑस बहा रहा है, कोई मस्त हॅसी हॅस रहा है। कितनी रात गयी, इस बातका किसीको ख्याल नहीं है। जनाबाई भी एक कोनेमें खड़ी प्रेममें मत्त होकर झुम रही है। इस आनन्दाम्बुधिमें डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गयी। उषाकाल हो गया। लोग अपने-अपने घर गये। जनाबाई भी अपने घर आयी।

घर आनेपर जनावाई जरा लेट गयी। प्रेमकी मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी, वह उसीमें मुग्ध हुई पड़ी रही। सूर्यदेव उदय हो गये। जनावाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घवरायी। उसने सोचा, मुझे बड़ी देर हो गयी। मालिकके घर झाड़ू-वरतनकी बड़ी कठिनाई हुई होगी, वह हाथ-मुँह धोकर तुरंत कामपर चली गयी।

पूरा विलम्ब हो चुका था, जना घवरायी हुई जन्दी-जन्दी हाथका काम समाप्त करनेमें लग गयी । परंदु हड़बड़ाहटमें काम पूरा नहीं हो पाता । दूसरे, एक काममें विलम्ब हो जानेसे सिलसिला विगड़ जानेके कारण समीमें विलम्ब होता है; यहाँ भी यही हुआ । झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बरतन मॉजने हैं; और न मालम कितने काम हैं।

कुछ काम निपटाकर वह जल्दी-जल्दी कपड़े लेकर उन्हें घोनेके लिये चन्द्रमागा नदीके किनारे पहुँची। कपड़े घोनेमें हाथ लगा ही था कि एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जो इसी समय न होनेसे नामदेवजीको वड़ा कष्ट होता; अतएव वह नदीसे तुरंत मालिकके घरकी ओर चली। रास्तेमें अकस्मात् एक अपरिचिता बृद्धा स्त्रीने प्रेमसे पत्ला पकड़कर जनासे कहा, 'बाई जना! यों घवरायी हुई क्यों दौड़ रही हो १ ऐसा क्या काम है ११ जनाने अपना काम उसे बतला दिया। बृद्धाने स्नेहपूर्ण वचनोंसे कहा, 'घबराओ नहीं! तुम घरसे काम कर आओ, तवतक में तुम्हारे कपड़े घोये देती हूँ ११ जनावाईने कहा, 'नहीं मा! तुम मेरे विके कष्ट न उठाओ, मैं अभी लोट आती हूँ ।' बृद्धाने मुसकराते हुए उत्तर दिया, 'मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे

लिये कोई भी काम करना बहुत आसान है; में सदा सभी तरहके काम करती हूँ, इससे मुझे अभ्यास है! इसपर भी सुग्हारा मन न माने तो कभी मेरे काममे तुम भी सहायता कर देना। जनावाईको घर पहुँचनेकी जल्दी थी, इघर मृद्धाके वचनोमे स्नेह टपक रहा था; वह कुछ भी न बोल सकी और मन-ही-मन मृद्धाकी परोपकार-मृत्तिकी सराहना करती हुई चली गयी। उसे क्या पता था कि यह मृद्धा मामूली स्त्री नहीं, सिन्चदानन्दमयी जगजननी है!

वृद्धाने वात-की-वातमे कपड़े घोकर साफ कर दिये । कपडोंके साथ ही उन कपडोंको पहनने और लानेवालोंका कमंमल भी धुल गया ! थोड़ी देरमें जनावाई लौटी । धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञतासे मर गया । उसने वृद्धासे कहा, 'माता ! आज सुम्हें बड़ा कष्ट हुंआ, सुम-सरीखी परोपकारिणी माताएँ ईश्वरस्वरूप ही होती हैं।' जना ! तू भूलती है। यह वृद्धा ईश्वरस्वरूपिणी नहीं है, साक्षात् ईश्वर ही है । तेरे प्रेमकश भगवानने वृद्धांका स्वॉग सजा है!

चृद्धाने मुसकराते हुए कहा, 'जनावाई ! मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन-सा था ! लो अपने कपड़े, में जाती हूं ।' इतना कहकर चृद्धा वहांसे चल दी । जनाका दृदय चृद्धाके स्नेहसे भर गया था; उसे पता ही नहीं लगा कि चृद्धा चली जा रही है । जना कपड़े बटोरने लगी; इतनेमें ही उसके मनमें आया कि 'चृद्धाने इतना उपकार किया है; उसका नाम-पता तो पूछ लूँ, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा-सत्कार किया जा सके ।' चृद्धा कुछ ही क्षण पहले गयी थी । जनाने चारो ओर देखा, रास्तेकी ओर दोड़ी, सब तरफ ढूँढ़ हारी; चृद्धाका कही पता नहीं लगा, लगता भी कैसे ।

जना निराश होकर नदी-किनारे लौट आयी और वहाँते कपड़े लेकर नामदेवके घर पहुँची । संत जनाका मन चृद्धाके लिये व्याकुल था; वृद्धाने जाते-जाते न माल्म क्या जादू कर दिया, जना कुछ समझ ही नहीं सकी । वात भी यही है। यह जादूगरनी थी भी बहुत निपुण ।

सत्सङ्गका समय था, संतमण्डली एकत्र हो रही थी; जनाने वहाँ पहुँचकर अपना हाल नामदेवजीको सुनाना आरम्भ किया, कहते-कहते जना गद्गदकण्ठ हो गयी। भगवद्भक्त नामदेवजी सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामयकौ लीला समझ गये और मन-ही-मन भगवान्की भक्तवत्सलता-कीप्रशंसा करते हुए प्रेममे मग्न हो गये। फिर बोले, 'जना! त् बड़भागिनी है! भगवान्ने तुझपर वड़ा अनुग्रह किया। वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी; वे तो साक्षात् नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश बिना ही बुलाये तेरे काममें हाथ बँटाने आये थे। यह सुनते ही जनाबाई प्रेमसे रोने लगी। और भगवान्को कष्ट देनेके कारण अपनेको कोसने लगी। सारा संत-समाज आनन्दसे पुलिकत हो गया।

कहा जाता है कि इसके बाद भगवान्के प्रति जनाबाईका प्रेम बहुत ही बढ़ गया या और भगवान् समय-समयपर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया करते थे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवत्प्रेमके 'अभंग' गाया करती थीं; गाते-गाते जब वह प्रेमावेशमें सुध-बुध भूल जाती, तब उसके बदलेमें भगवान् स्वयं पीसते और भक्तिमती जनाके अभंगोको सुन-सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र कवियोने 'जनी संगे दिल्ले' यानी 'जनाके साथ चक्की पीसते थे' इस प्रकार गाया है। महाराष्ट्र-प्रान्तमें जनावाईका स्थान बहुत ही ऊँचा है।

# साध्वी सखूबाई

महाराष्ट्रमें कृष्णा नदीके तटपर कर्हाड़ नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घरमें वह, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्रवधू—ये चार प्राणी थे। ब्राह्मणकी पुत्रवधूका नाम सखूबाई था। सखूबाई जितनी ही अधिक भगवान्की भक्त, सुशीला, विनम्न और सरलहृदया थी, उसके सास-ससुर और पित—तीनों उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोरहृदय थे। वेसखूको सतानेमे कुछ भी उठा नहीं रखते थे। तड़केसे

लेकर रातको सबके सो जानेतक मशीनकी मॉर्ति बिना विश्राम काम करनेपर भी सास उसे भरपेट खानेको भी नहीं देती थी। परंतु सखूबाई इसे भी भगवान्की दया समझकर अपने कर्तव्यके अनुसार अस्वस्थ हो जानेपर भी काम करती रहती। परंतु दुष्टा सास इतनेपर ही राजी न होती, वह उसे दो-चार लात-घूँसे जमाये और उसको तथा उसके मा-वापको दस-बीस बार गालियाँ सुनाये बिना सन्तुष्ट नहीं होती। परंतु सखूसासके सामने कुछ न दोल्ती, लोहूका घूँट पीकर रह जाती । वह इन दारुण दुःखींको अपने कर्मीका भोग और भगवान्का आश्चीर्वाद समझकर उन्हें सुखरूपमे परिणतकर सदा प्रसन्न रहती ।

महाराष्ट्रमें पण्डरपुर वैष्णवींका प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ प्रतिवर्ष आषाद शुक्का एकादशीको वड़ा भारी मेला होता रै। लाखों नर-नारी कीर्तन करते हुए भगवान् पण्ढरीनाय धीविद्वलंके दर्गनार्थ, दूर-दूरसे आते हैं। अवके भी कुछ यात्री कर्हाङ्की तरफरे होकर पण्ढरपुरके मेलेमें जा रहे ये। छख् इस समय कृष्णा नदीपर जल भरने गयी थी। इन सबको जाते देखकर उसके मनमें भी श्रीपण्ढरीनाथके दर्शन करनेकी प्रवल इच्छा हुई । उसने सोचा कि सास-चसुर आदिसे तो किसी तरह आज्ञा मिल नहीं सकती ब्बीर पण्डरपुर जाना निश्चित है; अतः क्यों न इसी सण्डलीके साथ चल पड़ें। वह उनके साथ हो ली। उसकी एक पड़ोसिनने यह सब समाचार उसकी दृष्टा सासको जा धुनाया । वह सुनते ही जहरीली नागिनकी तरह फ़फकार मारकर उठी और अपने लड़केको सिखा-पढाकर सल्को बार्ते-पीटते घसीट छानेको भेजा। वह नदीतटपर पहुँचा और छल्को मार-पीटकर घर ले आया। अव तीनोंकी मन्त्रणाके अनुसार दो सप्ताहतक, जवतक कि पण्ढरपुरकी बात्रा होती है, सल्को बॉघ रखने और कुछ भी खाने-पीनेको न देना निश्चित हुआ । उन्होंने सलुको रस्तीसे इतने जोरसे खींचकर वॉधा कि उसके सूखे शरीरमें गढे पद्ध गये।

बन्धनमें पड़ी हुई सखू भगवान्से कातर स्वरमे प्रार्थना इतने लगी—'हे नाथ! मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रोंसे आपके चरणोंके दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ हैं सो आप ही हैं और मै—मली-बुरी जैसी भी हूँ, आपकी ही हूँ। हे नाथ! क्या मेरी इतनी-सी बात भी न सुनोगे, दयामय?' एस प्रकार बड़ी देरतक सखू प्रार्थना करती रही। भक्तके अन्त्यस्तलकी सची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह चाहे कितनी ही धीमी क्यों न हो, त्रिभुवनको भेदकर भगवान्के कर्णछिद्रोंमें प्रवेश कर जाती है और उनके एदयको उसी धण द्रवीभूत कर देती है।

सक्षूकी आर्त पुकारसे वैकुण्ठनाथका आसन हिल हाठा । वे सुरंत एक सुन्दर स्त्रीका रूप घारणकर उसी हाण सक्षुके पास जाकर बोले—वाई! में पण्डरपुर जा रही हूँ, त् वहाँ नहीं चलेगी ?' सख्ते कहा—'वाई! मैं जाना तो चाहती हूँ, पर यहाँ वेंघ रही हूँ; मुझ पापिनीके भाग्यमें पण्ढरपुरकी यात्रा कहाँ है।' यह सुनकर उन स्त्रीवेपधारी भगवान्ने कहा—'वाई! में तेरी सदा सहचरी हूँ, त् उदास मत हो। तेरे वदले में यहाँ वेंघ जाती हूँ।' यह कहकर भगवान्ने तुरंत उसके वन्धन खोल दिये और उसे पण्ढरपुर पहुँचा दिया। आज सख्का केवल यही वन्धन नहीं खुला, उसके सारे वन्धन सदाके लिये खुल गये। वह मुक्त हो गयी।

सख्का वेप धारण किये नाय वेंधे हैं। सख्के सास-ससुर आदि आते हैं और बुरा-मला कहकर चले जाते हैं। और भगवान् भी सुशीला वधूकी तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार वेंधे हुए पूरे पंद्रह दिन हो गये। सास-ससुरका दिल तो इतनेपर भी नहीं पसीजा; पर सख्के पतिके मनमें यह विचार आया कि पूरा एक पश्च विना कुछ खाये-पीये बीत गया; कहीं यह मर गयी तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। अतः वह पश्चात्ताप करता हुआ सख्वेपधारी भगवान्के पास पहुँचा और सारे बन्धन काटकर क्षमा-प्रार्थना करके बड़े प्रेमसे सान-भोजन आदि करनेके लिये कहने लगा।

भगवान् भी ठीक पतिव्रता पत्नीकी मॉित सिर नीचा किये खड़े रहे। वे सख़्के आनेके पहले ही अन्तर्धान होनेमें उसकी विपत्तिकी आशंकासे सख़्के लौट आनेतक वहीं ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनायी और स्वयं अपने हाथसे तीनोंको भोजन कराया। आजके भोजनमें कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान्ने अपने सुन्दर व्यवहार और सेवासे सबको अपने अनुकूल बना लिया।

इधर सख्वाई पण्डरपुर पहुँचकर भगवान्के दर्शन करके आनन्दिसन्धुमे छूव गयी । वह यह भूल गयी कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह वॅधी है । उसने प्रतिशा कर ली कि जवतक इस शरीरमें प्राण हैं, मैं पण्डरपुरकी सीमांके बाहर नहीं जाऊँगी । प्रेममुग्धा सखू भगवान् पाण्डुरंगके ध्यानमें संलग्न हो गयी, वह समाधिस्थ हो गयी । अन्तमें सख्के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा । दैवयोगसे कन्हाड़के निकटवर्ती किवल नामक प्रामके एक ब्राह्मणने उसे पहचानकर अपने साथियोंको बुलाकर उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया की ।

अव जगन्माता श्रीहिनमणीजीने देखा कि यह तो यहाँ

मर गयी और मेरे स्वामी इसकी जगह बह बने बैठे हैं। मैं तो बेदव फँसी ! यह विचारकर उन्होंने समशानमें जाकर सल्की हडियाँ बटोरकर उसमें प्राण-सञ्चार कर दिया। सस् नवीन शरीरमें जीवित हो गयी । जो महामाया देवी समस्त ब्रह्माण्डकी रचना और उसका विनाश करती 🐍 उसके लिये संखुको जीवित करना कौन बड़ी बात थी। उसे जीवित करके माताने कहा कि 'तेरी प्रतिज्ञा यही थी न कि तू अब इस देहसे पण्डरपुरसे बाहर न जायगी । तेरा बह शरीर तो जला दिया गया है। अब तू इस शरीरसे बात्रियोंके साथ घर छौट जा। ' सखूबाई यात्रियोंके साथ दो दिनमें कन्हाड़ पहुँच गयी। सलूका आना जानकर संख्वेषधारी मगवान नदीतटपर घड़ा लेकर आ गये और **एखुके आते ही दो-चार मीठी-मीठी बातें बनाकर और** घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गये। सखू घड़ा लेकर घर आयी और अपने काममें लग गयी। परंतु अपने घरवालोंका स्वभावपरिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।

कुछ दिनों बाद वह किवल गॉववाला ब्राह्मण जब स्व्कि मृत्युका समाचार उसके घरपर देने आया और उसने

सलुको घरमें काम करते देखा, तव उसके आश्चर्यका पारावार न रहा । उसने संख्के सास-संसुरको वाहर बुलाकर उनसे कहा-'सख् तो पण्डरपुरमें मर गयी, यह कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गयी है !' सखूके समुर और पतिने कहा-वह तो पण्डरपुर गयी ही नहीं, सुम ऐसी बात कैसे कर रहे हो । श्राह्मणके बहुत कहनेपर सलुको बुलाकर सब बातें पूछी गयीं। उसने भगवान्की सारी लीला कह सुनायी । सल्की वात सुनकर सास-ससुर और पतिने बड़े पश्चात्तापके साथ कहा-- 'निश्चय ही यहाँ वॅंघनेवाली स्त्रीके रूपमे साक्षात् लक्ष्मीपति ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतने दिनोंतक बॉध रक्ला और उन्हें नाना प्रकारके क्लेश दिये ।' तीनोंके हृदय विल्कुल शुद्ध हो ही चुके थे। अब वे भगवान्के भजनमें लग गये और सल्का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान्की द्यासे अपने सास-समुर और पतिदेवको अनुकृल बनाकर सखूबाई जन्मभर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवानके नामस्मरण, ध्यान, भजन आदिमे विताती रही।

## भक्तिमती करमैतीबाई

जयपुरके अन्तर्गत खण्डेला नामक एक स्थान है। **यहाँ** सेखानत सरदार राज्य करते थे । पण्डित परशुरामजी खण्डेला राज्यके कुल-पुरोहित थे। करमैतीबाई इन्हीं भाग्य-शाली परशुरामजीकी सद्गुणवती पुत्री थी । पूर्वसंस्कारवश ल्डकपनसे ही करमैतीका मन स्थामसुन्दरमें लगा हुआ था। बह निरन्तर श्रीकृष्णके नामका जप किया करती और एकान्त स्थलमें श्रीकृष्णका ध्यान करती हुई 'हा नाथ!हा नाथ!' पुकारा करती । ध्यानमे उसके नेत्रोंसे ऑसुओंकी घारा **ब**हने लगती । रारीरपर पुलकावलि छा जाती । प्रेमावेशमें वह कमी हॅसती, कभी रोती और कभी ऊँची सुरीली आवाजसे भीर्तन करने लगती। नन्हीं-सी बालिकाका सरल भगवत्प्रेम देखकर घरके और आसपासके सभी लोग प्रसन्न होते। होते-होते करमैतीकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी, पिता-मता सुयोग्य वरकी खोज करने ल्यो; परंतु करमैतीबाईको विवाहकी चर्चा नहीं सुहाती । वह लब्बावश माता-पिताके रामने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयोंकी बातें उसे विषके समान प्रतीत होतीं। इच्छा न होनेपर भी पिताकी

इच्छासे उसका विवाह हो गया; परन्तु वह तो अपने आपको विवाहसे पूर्व ही-नहीं, नहीं पूर्वजन्ममे ही भगवान्के अर्पण कर चुकी थी । भगवान्की वस्तपर दूसरेका अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी। वह तो इस संसारके परे दिव्य प्रेम-राज्यके अधीश्वर नित्य नवीनः चिरक्रमार सौन्दर्यकी राशि श्याम-वदन सिचदानन्द-को वरणकर दिन-रात उन्हींका चिन्तन किया करती थी। कुछ दिन तो यों ही बीते, परंतु एक दिन ससुरालवाले उसे लेनेको आ गये। उसे पता लगा कि वह जिस घरमें ब्याही गयी है, वहाँके लोग भगवान्को नहीं मानते, के वैष्णवों और संतोंके विरोधी हैं; वहाँ उसे अपने प्यारे ठाकुरजीकी सेवाका भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर-मनको भी विषय-सेवामे लगाना पड़ेगा । यह सद सोच-विचारकर वह व्याकुल हो उठी, मन-ही-मन भगवान्-को स्मरणकर रोने लगी । उसने कहा--- नाथ ! इस विपित्तरे तुम्हीं वचाओ । क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयोंकी दाष्ट्री बनायी जायगी १ क्या प्रम इसे ऐसा कोई

उपाय नहीं बतला दोंगे, जिससे यह तुम्हारे व्रजधाममें पहुँचकर वहाँकी पवित्र धूलिको अपने मस्तकपर धारण कर सके ?'

घरमे माता-पिता बेटीको समुराल भेजनेकी तैयारीमे लगे हैं, इधर करमैती दूसरी ही धुनमे मस्त है । रातको थककर सब सो गये, परंतु करमेती तो भगवानसे उपर्यक्त प्रार्थना कर रही है । अकस्मात् उसके मनमे स्फरणा हुई कि जगत्की इस विषय-वासनामे, जो मनुष्यको सदाके लिये प्यारे भगवान्से विमुख कर देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो, विषयोंका त्याग ही मेरे लिये सर्वथा श्रेयस्कर है। यो विचारकर आधी रातके समय, अन्धकार और सन्नाटेको चीरती हुई करमैती निर्भय चित्तसे अकेली ही घरसे निकल गयी । जो उस प्राणप्यारेके लिये मतवाले होकर निकलते हैं, उन्हें किसीका भी भय नहीं रहता। आजसे पूर्व करमैती कभी घरसे अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रातके समय सव कुछ भूलकर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है। साथ हैं भक्तोंके चिर सखा-सदासङ्गी भगवान् श्यामसुन्दर, जिनका एक काम ही शरणागत-आश्रित भक्तोंके साथ रहकर उनकी रक्षा करना है।

भगवत्प्रेममें मतवाली करमैती अन्धकारको भेदन करती हुई चली जा रही है। उसे यह सुधि नहीं है कि मैं कीन हूँ और कहाँ जा रही हूँ।

वह तो दौड़ी चली जा रही है। रातभरमे कितनी दूर निकल गयी। कुछ पता नहीं । प्रातःकाल हो गया। पर वह तो नींद-भूखको मुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर सवेरा होते ही करमैतीकी माताने जब बेटीको घरमे नहीं पाया, तब रोती हुई अपने पति परशुरामके पास जाकर यह दुःसंवाद सुनाया । परशुरामको वड़ा दुःख हुआ, एक तो पुत्रीका स्नेह और दूसरे लोक-लाजका भय ! यद्यपि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय-विराग और भगवदनुरागके कारण ही कहीं चली गयी है, तथापि गाँवके लोग न मालूम क्या-क्या कहेंगे, मेरी सती पुत्रीपर व्यर्थ कलङ्क ल्लोगा। दन विचारोंसे वह महान् दुखी होकर अपने यजमान राजाके पास गया । राजाने पुरोहितके दुःखमे सहानुभृति प्रकट करते हुए चारो ओर सवार दौड़ाये । दो घुड़सवार उस रास्ते भी गये जिस रास्तेसे करमेती जा रही थी । दूरसे घोड़ोंकी टाप सुनायी दी, तब करमैतीको होश हुआ । उसने समझा, हो-न-हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं; परंतु

वह छिपे कहाँ १ न कहीं पहाड़की कन्दरा है और न चृक्षका ही कोई नाम-निशान है । रेगिस्तान-सा खुला मैदान है। अन्तमे एक बुद्धि उपजी । पास ही एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था ! सियार-गिद्धोंने उसके पेटको फाड़कर मान निकाल लिया था। पेट एक खोहकी तरह वन गया था। करमैती बेथडक उसी सड़ी दुर्गन्धसे पूर्ण कॅटके कंकालमें जा छिपी । सवारोंने उस ओर ताका ही नहीं । तीव दुर्गन्धके मारे वे तो वहाँ ठहर ही नहीं सके । करमैतीके लिये तो विषयोंकी दुर्गन्ध इतनी असहा हो गयी थी कि उसने उस दुर्गन्धसे बचनेके लिये इस दुर्गन्धको बहुत तुच्छ समझा या प्रेम-पार्गालनी भक्त बालिकाके लिये भगवत्कृपाते वह दुर्गन्य महान् सुगन्धके रूपमें ही परिणत हो गयी । जिसकी कृपासे अप्रि शीतल और विष अमृत वन गया था, उसकी कृपारे दुर्गन्धका सुगन्ध वन जाना कौन वड़ी बात थी। तीन दिन-तक करमैती ऊँटके पेटमें प्यारे श्यामके ध्यानमें पड़ी रही। चौथे दिन वहाँसे निकली । थोड़ी दूर आगे जानेपर साथ मिल गया । करमैतीने पहले हरद्वार पहुँचकर भागीरथीमें स्नान किया, फिर चलते-चलते वह सॉवरेकी लीलाभूमि वृन्दावनमे जा पहुँची । उस जमानेमें वृन्दावन केवल सच्चे विरागी वैष्णव साधुओंका ही केन्द्र था । वहाँ चारों ओरके मतवाले भगवत्प्रेमियोंका ही जमघट रहा करता था, इसीचे वह परम पवित्र था और इसीसे भक्तोंकी दृष्टि उसकी ओर ल्मी रहती थी।

वृन्दावन पहुँ चकर करमैती मानो आनन्दसागरमें दून गयी। वह जंगलमें ब्रह्मकुण्डपर रहने लगी। प्रेमिनगुकी मर्यादा दूट जानेसे उसका जीवन नित्य अपार प्रेमधारामें वहने लगा! इधर परशुरामको जव कहीं पता न लगा, तन वह हूँ दुते-हूँ दुते वृन्दावन पहुँ चा। वृन्दावनमें भी करमैती-का पता कैसे लगता। जगत्के सामने अपनी भक्तिका स्वॉग दिखानेवाली वह कोई नामी-गरामी मक्त तो थी ही नहीं, वह तो अपने प्रियतमके प्रेममें डूबी हुई अकेली जंगलमें वड़ी रहती थी। एक दिन परशुरामने वृक्षपर चढ़कर देखा तो ब्रह्मकुण्डपर एक वैरागिणी दिखायी दी; वह तुरंत उतरकर वहाँ दौड़ा गया। जाकर देखता है, करमैती साधु-वेशमें ध्यानमग्न बैठी है। उसके मुखपर भजनका निर्मल शितल तेज छिटक रहा है। ऑखोंसे प्रेमके ऑसुओंकी अनवरत धारा वह रही है। परशुराम पुत्रीकी यह दशा देखकर हर्ष-शोकमें दूब गया। पुत्रीकी वाहरी अवस्थापर तो शोक था

और उसके भगवत्प्रेमपर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपनेकी ऐसी भक्तिमती देवीका पिता समझकर धन्य मान रहा था।

परशुरामको वहाँ वैठे कई घंटे हो गये । वह उसकी प्रेम-दशा देख-देखकर वेसुध-सा हो गया। पर करमेती नहीं जागी । आखिर परशुरामने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय-विनयके साथ घर चलकर भजन करनेके लिये कहा । करमेतीने कहा—'पिताजी ! यहाँ आकर कौन वापस गया है । फिर मे तो उस प्रेममयके प्रेम-सागरमे इनकर अपनेको खो चुकी हूँ, जीती हुई ही मर चुकी हूँ । यह मुद्रां अब यहाँसे कैसे उठे ? आप घर जाकर मेरी मातासहित श्रीकृष्णका भजन करें । इसके समान सुखका साज त्रिलोकी-में कहीं दूसरा नहीं है ।' भगवान्के गुण गाते-गाते प्रेमावेश-मं करमेती मूर्छित हो गयी । ब्राह्मण परशुरामने अपने संसारी जीवनको धिकार देते हुए उसे जगाया और श्रीकृष्ण-भजनकी प्रतिशा करके प्रेममे रोता हुआ वहाँसे घर लौटा । घर पहुँचकर उसने ग्रहिणीको पुत्रीके समाचार सुनाकर कहा

कि 'ब्राह्मणी ! तू धन्य है जो तेरे पेटसे ऐसी सन्तान पैदा हुई । आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया।'

राजाने जब यह समाचार सुना, तब वह भी करमैतीके दर्शनके लिये वृन्दावनको चल दिया । राजाने वृन्दावन पहुँचकर करमैतीकी बड़ी ही प्रेम-तन्मय अवस्था देखी । राजाका मस्तक भक्तिभावसे उसके चरणोमे आप ही झक गया। राजाने कुटिया बना देनेके लिये बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमैती इन्कार करती रही। अन्तमें राजाके बहुत आम्रह् करनेपर कुटिया बनानेमे करमैतीने कोई बाधा नहीं दी। राजाने कुटिया बनाव दी। सुनते हैं कि करमैतीकी कुटियाका ध्वंसावशेष अब भी है।

करमैतीबाइ बड़े ही त्यागभावसे रहती थी। उसका मन क्षण-क्षणमें श्रीकृष्णरूपका दर्शन करके मतवाला बना रहता था। उसकी ऑखोपर तो सदा ही वर्षा-ऋतु छायी रहती थी। यो परम तप करते-करते अन्तमें इस तपस्विनी देवीने वही देह त्यागकर गोलोककी शेष यात्रा की।

# भक्तिमती कर्मठी बाई

( लेखक-शीचरमावाले बाबा )

प्रायः बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि कर्मठी और करमैती एक ही बाईके दो नाम हैं; किंतु बात ऐसी नहीं है। श्रीनाभाजीने जिन करमैतीवाईका चरित्र लिखा है, वे कॉथड्या कुलमें उत्पन्न पं० परशुराम राजपुरोहितकी इकलौती कन्या थीं। पं० परशुराम सेखावाटीके राजा सेखावतके राज-पण्डित और खंडेला प्रामके निवासी थे। भिक्तमती करमैतीवाईका विवाह हो गया था और वे बिरागमनके समय आधी-रातको घरसे श्रीवन भाग आयी थीं।

किंदु कर्मठीजीका परिचय देते हुए अनन्यमालके रचियता श्रीभगवतमुदितजीने लिखा है—

अब सुनि एक कमेंडी बाई।

ताकी कथा परम सुखदाई॥
विप्र एक पुरुषोत्तम नाम।

कॉथरिया वागर बिश्राम॥
कन्या एक तासु के मई।

न्याहत ही विधवा हो गई॥
तप जत सुचि संजम में रहै।

तातें नाम कमेंडी कहै॥

कर्मठीजीका यथार्थ नाम क्या था, कुछ पता नहीं; उनके घोर तपने ही उनका नाम कर्मठी रख दिया। कर्मठी बागर प्राम (राज-स्थान) के कॉयड्या ब्राह्मण श्रीपुरुषोत्तमजीकी इकलौती दुलारी थीं । दुर्भाग्यवश वे विवाहोपरान्त ही विधवा हो गयीं, इससे सनातन-धर्मके रीत्यनुसार जप, तप, वत और संयमोंका पालन करते हुए इन्होने अपना वैधन्य-जीवन तपोमय बना दिया। कर्मठीजीका यह तपस्था-क्रम लगातार बारह वर्षोतक एक-सा चलका रहा।

कृपामय श्रीकृष्णकी कृपा कव किसपर कैसे होगी, कोई कह नहीं सकता । कृपाके रूपको न जान-समझकर मले ही कोई अज्ञ उस विधानको अमङ्गलमय कहने स्त्रो, किंतु इससे क्या । उस प्रभु-विधानका जो परिणाम होता है, उसका अनुभव करके प्रभु-प्रेमी भक्तका हृदय आनन्दसे नाच उठता है।

कर्मठीके प्रारम्भिक जीवनमे भी एक ऐसी घटना घटी । कालका भयानक चक्र चला और उनका पितु-कुरु एवं पति-कुल पूर्णरूपसे समाप्त हो गया । दोनों पक्षोंमें कोई मी कर्मठीका अपना कहा जानेवाला न रह गया। जमत्की दृष्टि वे एकदम अवहाय हो गयीं। एक तो परम सुन्दरी युवती और दूसरे विधवा। कर्मठीने एक वयोवृद्ध संव श्रीहरिदासका चरणाश्रय लिया, फिर कुछ दिनों पीछे वे सब ओरसे विरक्त होकर श्रीवन आ गयीं। श्रीवन आनेपर कर्मठीने महाप्रभु श्रीहित हरिवशचन्द्रजीसे वैष्णवी-दीक्षा ली तथा उनके अनुगत होकर भजन-ध्यान, नाम-जप एवं सेवा-पूजा करने लगीं। उनका सारा समय श्रीकृष्ण-परिचर्या और नाम-कर्तिनमे ही व्यतीत होता। सत्सङ्ग और संतोंसे इन्हे अत्यधिक प्यार था। कभी असद् आलाप न करतीं और समयको व्यर्थ न जाने देतीं। कर्मठीजीको अपने इष्टदेव श्रीराधावल्डभलालजीके उत्सवोंमे यहा आनन्द मिलता, अतः भिक्षा माँगकर और स्त कातकर मी पैसे कमातीं और उस द्रव्यको श्रीठाकुरजीके उत्सवोंमें स्वर्च करके अपार सुखका अनुभव करती थीं।

भक्ति और प्रेमके इन आचरणोंसे, प्रेमी संतोंके सद्ग से खीर श्रीवनके निवाससे कर्मठीजीकी घोर कर्म-निष्ठा शान्त हो गयी । उनके चित्तकी वासनाएँ खीण हो गयीं और वे कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर भक्तिके किसी गम्भीर समुद्रमें द्वव गयीं—सीचे शब्दोंमे गुरु-कृपासे वे एक सिद्ध संत हो गर्यी।

कुछ दिनोके पश्चात् कर्मठीजीके जीवनमे एक घटना वहे विषमरूपसे उपस्थित हुई, जिसने कर्मठीजीके जीवनको प्रकाशमे छा दिया और उसके सहारे अनेको साधकोंने दिव्य उपदेश पाये। यह सब जानते हैं कि स्त्री-जाति अवला है और उसके पीय शत्रु, हैं—रूप-लावण्य एवं नारीत्व। यदि अवला समहाय, एकाकी हो और रूप-लावण्य उसके साथ हो तो छोड़प कामियोंका समुदाय उसे सचरित्र देखनेमें दु:ख पाता है; वह उसके धर्म, रूप, यौवन और फिर सर्वस्वका हरण करना चाहता है, केवल अपनी नीचतापूर्ण क्षुद्र वासनाओंकी पूर्तिके लिये!

कर्मठी रूप-लावण्यमयी अवला युवती थीं; किंतु भगवद्-बलने उन्हें कैसी सवला कर दिखाया, यह नीचे लिखी घटनासे प्रकट होगा—

जव सम्राट् अकवरके भानजे अज्ञीज्ञवेगको मथुरा किलेकी हाकिमी मिली, तव उसने अपने भाई हसनवेगको मधुराका शासन-प्रवन्ध करनेके लिये भेजा । मथुराम कुछ दिन रहनेके वाद हसनवेगको श्रीवन देखनेकी सूझी और वह यहाँकी अलैकिक छटा देखनेके लिये श्रीवन आया भी । जिस समय वह श्रीवनका निरीक्षण करता हुआ यमुना-तटपर विचरण कर रहा था। उस समय उसने कर्मठीको स्नान करते हुए देखा । भींगे वस्त्रोंसे लिएटी अनुपम रूप-लावण्यमयी नव-युवतीको देखकर हसनवेगका चित्त अपने वशमें न रह सका । उसने पता लगाया कि यह रूप-सीन्दर्यकी देवी कीन है ।

पूर्ण परिचय प्राप्त करके वह खुरा हो गया; क्योंकि वह अच्छी तरह जानता या कि एक असहाय अवलाको अपने माया-जालमें फँसा लेना कुछ कठिन नहीं है। मधुरा आकर हसनवेगने एक जाल रचना चाहा। उसने कुल्टाओं से मिलकर सलाह की। उनमेंसे दो कुल्टा दूतियाँ इस नीच कार्यके लिये तैयार हुई। उन दुराओंने कहा—'कमंठीको और किसी ढंगसे तो फँसाया जा नहीं सकता, वह हमारी वातोंपर विश्वास ही क्यों करेगी। हाँ, यदि हम मक्तोंका सा वेप यना लें और उसके पास जाय तो वह हमारा विश्वास और आदर करेगी, हमारी वात मानेगी भी।'

यह सलाह इसनवेगको भी जँची। दूसरे दिन प्रातः-काल वे दोनों भक्तवेषमें सजकर वृन्दावन गर्या और यमुनाके घाटपर ही कर्मठीसे मिर्छो । उनकी भक्तिपूर्ण बातोंको सुनकर कर्मठी यह समझ नहीं सकीं कि ये विपके टहु केवल ऊपरसे ही यूरेसे लपेटे गये हैं। कर्मठीने उनका आदर किया और उन्हें साय-साय अपनी कुटियातक लिवा लायाँ । बहुत देरतक मगवधर्चा होती रही । अब तो वे प्रतिदिन इसी प्रकार प्रातःकाल आतीं और कर्मठी-जीकी क्रांटियामें वैठकर घंटों सत्सङ्ग होता । घीरे-कर्मठीजीका उनचे स्नेइ-सा इस प्रकार कितने ही दिन बीते। एक दिन कुछ विलम्बसे आयीं । उनके आनेपर कर्मठीजीने सहज ही पूड लिया, ध्वहनो ! आज इतना विलम्ब कैसे हो गया !' उन्होंने वनावटी प्रसन्नता और उल्लामिश्रित सद्दोचके साथ कहा-- भाताजी ! क्या कहें, इसने चाहा तो वहुत कि आपकी सेवामें शीव आ जायें; किंतु न आ तकीं। क्योंकि हमारे घर एक बहुत बढ़े संत पघारे हैं, उन्हींकी सेवामें विलम्ब हो गया।

'वहुत बड़े संत पधारे हैं', सुनकर कर्मठीजी, जिनके जीवनाधार संत ही थे, प्रसन्नतासे भर गर्यो और बोर्ली—'वहनो ! क्या मुझे भी उन महापुरुषके दर्शन हो सकेंगे !'

उन वेषधारी भक्ताओंने कहा—'अवश्य-अवश्य; जब कल आप यमुना-स्नान करके लोटें, तब हमारी कुटिया जो अमुक स्थानपर है, वहींसे होती हुई आयें या हम ही आपको यमुनापर मिले।'

कुलटाओंने समझा हमारी दाल गल गयी। वे शीघ मधुरा आयों और सारी बातें सुना-समझाकर हसनवेगको चुपके-से वृन्दावन ले आयों। उन्होंने एक कुटियामे उसे ला बैठाया और उनमेंसे एक दूती दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना-पर कर्मठीजीसे जा मिली तथा उन्हें साथ लेकर अपनी कृटियापर संत दर्शनके लिये लिया लायी। कर्मठीको कमरे-के भीतर पहुँचाकर बोली—'अरें! माल्म होता है वह संत कहीं बाहर चले गये हैं। अच्छा, मैं उन्हे शीघ बुलाये लाती हूँ; पुम यहीं ठहरो।' कहकर वह कमरेके बाहर चली गयी। चलते-चलते वह छिपे हुए हसनवेगको कर्मठीके आनेका संकेत कर गयी। कमरेके बाहर निकलकर उसने जल्दीसे किवाइ लगाकर सॉकल चढ़ा दी।

कर्मटी अभीतक कुछ समझ न पायी यों; किंतु जब उन्होंने हसनबेगको अपनी ओर आते देखा, तब उन दुष्टाओकी सारी चाल समझ गयीं। वे घबराकर मन-ही-मन प्रभुसे अपनी लाज बचानेकी प्रार्थना करने लगीं। तबतक हसनबेग कर्मटी-के समीप आकर बोला—'सुन्दरि! हुम जिस साधुका दर्शन करने आयी हो, वह साधु में ही हूं।'

यों कहकर वह कर्मठीको अपने आलिङ्गनमे बॉधनेके लिये लपका। कर्मठी हरके मारे चिल्ला उठीं और भागकर कमरेके एक कोनेमे जा चिपटीं तथा व्याकुल नेत्रोंसे इधर-उधर देखने लगीं। उनकी धवराहट देखकर हसनवेग अपनी विजयपर एक बार ठहाका मारकर हँ सा और कहने लगा— 'यह रूप, यह यौवन, यह जवानी क्या इसलिये है कि इसे यमुनाके ठण्डे पानीमे गलाया जाय, तपस्याकी आगमे तपाया जाय! परी! मैं तुमसे प्यार करता हूं। आओ, मेरी गोदमें आओ और सदाके लिये इस राज्यकी और मेरे हृदय-की रानी बन जाओ।'

हसनवेगके ये शब्द कर्मठीको वाण-से लगे। वे उसका तिरस्कार करती हुई रोषपूर्वक कहने लगीं—'नीच! नराधम! पापी! किसी अवलाकी लाज और उसका धर्म सृटते हुझे लज्जा नहीं आती! मैं तो हुझे इसका अच्छा मजा चला सकती हूँ, किंतु: '''।'

इसके आगे वे और कुछ न कह सकीं। उन्हें अपने म० च० अं० २३ — सर्व-समर्थ गुरुदेवके द्वारा कहे गये 'सव सौं हित' वाक्यका समरण हो आया । वे रोने लगीं । इधर तीव काम-वासनासे विकल, मदान्ध हसनवेग कर्मठीकी ओर बढता चला आया । उसने कर्मठीका स्पर्श करना चाहा; किंतु देखता क्या है कि यह सुन्दरी नहीं, भयानक सिंह है और मुझे खाना चाहता है । बडी-बड़ी लाल-लाल क्रोधित ऑखोंसे मेरी ओर धूर रहा है और गुस्तेसे भरा गुर्स रहा है ।

सिंहको देखते ही उसकी काम-वासना रफूचक्कर हो गयी। उसके प्राण कॉप गये। वह भागकर अपने प्राण वचानेकी कोशिश करने लगा। पर जाता कहाँ ? बाहरसे तो सॉकल बंद थी। वह घबराकर बार-बार किवाड़ोंसे अपने हाथ पटकता और चिल्ला-चिल्लाकर किवाड़ खोलनेकी पुकार करता। उसका सारा शरीर मारे भयके कॉप रहा था। उसने लौटकर देखा तो सिंह उसीकी ओर वढा आ रहा था। कोधित सिंहको अपनी ओर आते देखकर भयको मारे मिर्जा इसनवेगका पाजामा विगड़ गया और वह मूर्च्छत होकर दरवाजेके पास गिर पड़ा।

जाने कितनी देरतक वह बेहोश पड़ा रहा, पीछे उसकी साधिका दूतियोने किवाड़ खोले और उसे सचेत किया। तब वहाँ न तो कर्मठी थी और न सिंह ही।

इस घटनासे इसनवेगको बड़ा आश्चर्य हुआ । कर्मठीसे सिंह हो जाने और फिर लोप हो जानेकी बात तीनोंको आश्चर्यमें डाल रही थी । अतः रहस्यका पता लगानेके लिये इसनवेगने उन दोनों कुलटाओंको फिर कर्मठीके पास मेजा। उन्होंने जाकर देखा कि कर्मठीजी अपने ठाकुरजीकी नेवापूजा कर रही हैं। उन्होंने कर्मठीजीको प्रणाम किया, पर कर्मठीजीने घटनाके विपयमें और न किसी अन्य विषयपर उनसे बात की । उन्होंने देखा कर्मठीजी प्रसन्न हैं। उनके मुखपर कोघका कोई चिह्न ही नहीं है । लौटकर उन्होंने सब समाचार इसनवेगको सुना दिया। इसनवेगपर इसका बड़ा प्रमाव पड़ा और वह बहुत-सा द्रव्य लेकर कर्मठीजीके पास गया; किंतु कर्मठीजीने उसमेसे कुछ भी स्वीकार न करके सब धनको साधु संतोंकी सेवामें लगा देनेकी आशा दी। इसनवेग-ने ऐसा ही किया।

इस प्रकार श्रीकर्मठीवाईके सम्पूर्ण जीवनमे देखा गया कि उनमे अपने वतकी दृढ्ता, साधुसेवा और गुरुसेवाकी निष्ठाके साथ प्रभु-अनुराग, क्षमा, दया, कोमलता, सरलता, उदारता, निःस्पृहता और पवित्रता क्ट-क्टकर भरी थी। श्रीकर्मठीजीके पुनीत चरणोका स्मरण करते हुए चाचा श्रीहित वृन्दावनदासजीने लिखा है—

धन्य पिता धनि मात धन्य मित अवला जन की । तजी विषे संसार विहार निहारन मन की ॥ हसनवेग इक जमन देखि दुष्टता विचारी । किर नाहर की रूप त्रास दें नाथ ठवारी ॥ श्रीहरिवंस प्रसाद तें बन फिरति भरी अनुराग की । हिर भजन परायन कर्मठी फ्ली निकाई माग की ॥

## मीराँबाई

भारतकी नारी-जातिको धन्य करनेवाली भक्तिपरायणा मौरॉबाईका जन्म मारवाङ्के कुडकी नामक ग्राममें संवत् १५५८-५९ के लगभग हुआ था। इनके पिताका नाम राठौर श्रीरतनसिंहजी था । ये मेड़ताके राव दूदाजीके चढुर्थ पुत्र थे। मीरॉ अपने पिता-माताकी इकलौती लड़की थी, बड़े लाइ-चावसे पाली गयी थी; मीरॉके चित्तकी षृतियाँ वचपनसे ही भगवान्की ओर घ्रुकी हुई थीं। एक दिन उनके घरमें एक साधु आये, साधुके पास भगवान्-की एक सुन्दर मूर्ति थी। मीरॉने साधुसे कहकर वह मूर्ति ले ली। साधुने मूर्ति देकर मीरॉसे कहा कि 'ये भगवान हैं, इनका नाम श्रीगिरधरलालजी है, तू प्रतिदिन प्रेमके साथ इनकी पूजा किया कर ।' सरलहृदया बालिका मीरॉ सच्चे मनसे भगवान्की सेवा करने लगी । मीरॉ इस समय दस वर्षकी थी, परंतु दिनभर उसी मूर्तिको नहलाने, चन्दन-पुष्प चढाने, भोग लगाने और आरती उतारने आदिके काममें लगी रहती ।

इसी बीच मीरॉ स्वयं भी पद-रचना करने लगी; जब वह स्वरचित सुन्दर पदोंको भगवान्के सामने मधुर स्वरोमें गाती तो प्रेमका प्रवाह सा वह जाता। सुननेवाले नर-नारियोंके हृदयमे प्रेम उमड़ने लगता। इस प्रकार भाव-तरङ्गोंमे पाँच साल बीत गये। संवत् १५७३ में मीरॉका विवाह चित्तौड़के सीसोदिया-वंशमें महाराणा साँगाजीके ब्येष्ठ कुमार भोजराजके साथ सम्पन्न हुआ। विवाहके समय 'एक अद्भुत घटना हुई। श्रीकृष्णप्रेमकी साक्षात् मूर्ति मीरॉने अपने श्याम गिरधरलालजीको पहले-से ही मण्डपमे विराजित कर दिया और कुमार भोजराजके साथ फेरा लेते समय श्रीगिरधरगोपालजीके साथ भी फेरे ले लिये। मीरॉने समझा कि आज भगवान्के साथ मेरा विवाह भी हो गया।

मीरॉकी माताको इस घटनाका पता था, उसने मीरॉसे कहा कि 'पुत्री ! तैंने यह क्या खेल किया १' मीरॉने भुसकराते हुए कहा— माई म्हॉन सुपनें वरी गोपाल ।

राती पीती चुनडी ओड़ी, मेहदी हाय रसाल ॥

कॉई औरको वर्सें मॉवरी, म्हॉके जग जंजाल ।

मीरॉके प्रमु गिरघरनागर करी सगाई हाल ॥

मीरॉके भगवत्येमके इस अनीखे भावको देखकर माता
वड़ी प्रसन्न हुई । जब सिखर्योंको इस बातका पता लगा,
तब उन्होंने दिल्लगी करते हुए मीरॉसे गिरघरलालजीके साथ

फेरे लेनेका कारण पूछा । मीरॉने कहा—

पेसे वर को के वहाँ, जो जनमें और मर जाय।

वर विरये गोपालजी, म्हारो चुड़िलो अमर हो जाय॥

प्राणों की पुतली मीराँको माता-पिताने दहेजमें बहुत
सा धन दिया, परंतु मीराँका मन उदास ही देखा तो
माताने पूछा कि भीटी ! तू क्या चाहती है ! प्रशे जो
चाहिये, सो हे हे । मीराँने मातासे कहा—

दे री माई अब म्होंको गिरघरलाल ।

प्यार चरण की आन करित हों, और न दे मणि काल ॥

नातो सागो परिवारो सारो, मुनें कमे मानों काल ।

मीरांके प्रमु गिरघरनागर, छिव किस मई निहाल ॥

भक्तको अपने भगवानके अतिरिक्त और क्या चाहिये ।

माताने बड़े प्रेमसे गिरघरलालजीका सिंहासन मीरांकी पालकीमें रखवा दिया । कुमार भोजराज नववधूको लेकर
राजधानीमें आये । घर-घर मञ्जल-वधाइयां बॅटने लगीं ।

रूप-गुणवती बहूको देखकर सास प्रसन्न हो गयी । कुलाचारके अनुसार देवपूजाक़ी तैयारी हुई, परंसु मीरांने कहा

कि भीं तो एक गिरघरलालजीके सिवा और किसीको नहीं
पूजूँगी। सास बड़ी नाराज हुई, मीरांको दो-चार कड़ी मीठी
भी सुनायी; परंसु मीरां अपने प्रणपर अटल रही!

राजपूतानेमें प्रतिवर्ष गौरी-पूजन हुआ करता है । छोटी-छोटी लड़िक्याँ और सुद्दागिन स्त्रियाँ सुन्दर रूप-गुण-सम्पन्न वर और अचल सुद्दागके लिये बड़े चावसे 'गौर'-पूजा करती हैं । मीरॉसे भी गौर पूजनेको कहा गया, मीरॉने साफ जवाव दे दिया । सारा रिनवास मीरॉसे नाराज हो गया । सास और ननद ऊदाबाईने मीरॉको बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी । उसने कहा—

ना म्हे पूर्ना गौरज्याजी ना पूर्ना अन देव। म्हे पूर्ना रणछोडजी सासु थे कॉई जाणो भेव॥

सास बड़ी नाराज हुई। समवयस्क सहेलियोंने मीराँसे कहा कि 'वहिन! यह तो सुहागकी पूजा है, सभीको करनी चाहिये।' मीराँने उत्तर दिया कि 'वहिनो! मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है; जिसको अपने सुहागमे सन्देह हो, वह गिरधरलालजीको छोड़कर दूसरेको पूजे।' मीराँके इन शब्दोंका मर्म जिसने समझा, वह तो धन्य हो मयी; परंतु अधिकांश स्त्रियोंको यह बात बहुत बुरी लगी।

मीरॉकी इस भक्तिभावनाको देखकर कुमार भोजराज पहले तो कुछ नाराज हुए, परंतु अन्तमे मीरॉके सरल इदयकी शुद्ध भक्तिसे उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने मीरॉके लिये अलग श्रीरणछोड़जीका मन्दिर बनवा दिया । कुमार भोजराज एक साहसी वीर और साहित्यप्रेमी युवक ये । मीरॉकी पदरचनासे उन्हे बड़ा हर्ष होता और इसमे वे अपना गौरव मानते । मीरॉका प्रेम-पुलकित मुखचन्द्र वे जब देखते, तभी उनका मन मीरॉकी ओर खिच जाता । जब मीरॉ नये-नये पद बनाकर पतिको गाकर सुनाती, तब कुमारका हृदय आनन्दसे भर जाता ।

यद्यपि मीरॉ अपना सच्चा पित केवल श्रीगिरघरलालजीको ही मानती थी और प्रायः अपना सारा समय उन्हींकी सेवामे लगाती। फिर भी उसने अपने लौकिक पित कुमार मोजराजको कभी नाराज नहीं होने दिया । अपने सुन्दर और सरल स्वभावसे तथा निःस्वार्थ सेवाभावसे उसे सदा प्रसन्न रक्खा । कहते हैं कुछ समय बाद मीरॉकी अनुमित लेकर कुमारने दूसरा विवाह कर लिया था । मीरॉको इस विवाहसे वड़ी प्रसन्तता हुई । उसे इस बातका सदा संकोच रहता था कि मै स्वामीकी मनःकामना पूरी नहीं कर सकती । अब दूसरी रानीसे पितको परितृप्त देखकर और पितके भी परम पित स्मातमा सेवामे अपना पूरा समय लगनेकी सम्भावना समझकर मीरॉको बड़ा आहाद हुआ ।

मीरॉ अपना सारा समय भजन-कीर्तन और साधु-सङ्गतिमे लगाने लगी। वह कभी विरहसे व्याकुल होकर रोने लगती, कभी ध्यानमे साक्षात्कार कर हँसती, कभी प्रेमसे नाचती, भूख-प्यासका कोई पता नहीं ! लगातार कई दिनोतक बिना खाये-पिये प्रेम-समाधिमे पड़ी रहती । कोई समझाने आता तो उससे भी केवल श्रीकृष्ण-प्रेमकी ही बातें करती । दूसरी बात उसे सुहाती नहीं । शरीर दुर्बल हो गया; घरवालोने समझा बीमार है, वैद्य बुलाये गये, मारवाड़से पिता भी वैद्य लेकर आये । मीरॉने कहा—

हे री मैं तो राम दिवानी, मेरो दरद न जाणे कोय।
सूळी ऊपर सेज हमारी, किस विध सोणा होय॥
गगनमॅडळ पे सेज पिया की, किस विध मिरुणा होय।
धायरु की गित घायरु जाणे, की जिण लाई होय॥
जौहर की गित जौहरी जाणे, की जिण जौहर होय।
दरद की मारी बन बन डोलूँ, बैद मिल्या निहं कोय॥
मीराँ की प्रमु पीर मिटे जब, बैद सॉवळिया होय।

वैद्य देख गये । परंतु इन अलैकिक प्रेमके दीवानोंकी दवा वेचारे इन वैद्योंके पास कहाँसे आयी । विरहकातरा मीराँने श्यामवियोगमें यह पद गाया—

नातो नॉव को जी म्हॉसूँ तनक न तोड़ थो जाय ॥ टेक ॥ पाना ज्यूँ पीळी पडी रे, लोग कहैं पिंडरोग। छाने लॉघण महै किया रे, राम मिलण के जोग॥ वानत वैद नुलाइया रे, पकड दिखाई म्हारी बॉह । मुरख बैद मरम नहिं जाणे, कसक कळेजे जाओ बैद घर आपणे रे, म्हारो नॉव न लेय । मै तो दाझी विरह की रे, काहे कूँ औषघ मॉस गळ गळ छीजिया रे, करक रह्या गळ आय । ऑगळिया की मूंदडी म्हारे आवण लागी रह रहे पापी पपीहडा रे, पिय को नॉव न केय। जे कोई बिरहण साम्हळे रे, पिव कारण जिव देय ॥ छिण मंदिर छिण ऑगणै रे, छिण छिण ठाढी होय। घायल ज्यूं घूमूँ खडी, म्हारी विया न बृझै कीय ॥ काढ कळेजो मैं घरू रे, काणा तू छे जिण देसॉ म्हारो पिन बसे रे, उण देखत तूँ नातो नाम को रे, और न नाती मीरॉ ब्याकुल बिरहणी, हरि दरसण दीज्यो मोय ॥

कैसी उत्कण्ठा है ! कैसा उन्माद है !! कितनी मनोहर लालसा है !!! भगवान् इसीसे वश होते हैं, इसीसे वे विक जाते हैं। मीरॉने इसी मूल्यपर उनको खरीदा था।

विवाहके वाद इस प्रकार भक्तिके प्रवाहमें दस साल बीत गये । सवत १५८० के आसपास कुमार भोजराजका देहान्त हो गया। महाराणा सॉगाजी भी परलोकवामी हो गये । राजगद्दीपर मीरॉके दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन हुए । मीरॉ भगवत्प्रेमके कारण वैधव्यके दुःखरे दुःखित नहीं हुई । साधु-महात्माओंका सङ्ग वढता गया। मीरॉकी भक्तिका प्रवाह उत्तरोत्तर जोरसे वहने लगा । राणा विक्रमाजीतको मीरॉका रहन-सहन, विना किसी रकावटके षाधु-वैष्णगेका महलोंमे आना-जाना और चौवीसों घंटे कीर्तन होना बहुत अखरने लगा। उन्होंने मीगॅको समझानेकी वड़ी चेष्टा की । चम्पा और चमेछी नामकी दो दासियाँ इसी हेत्रसे मीराँके पास रक्खी गर्यी, राणाकी बहिन ऊदावाई भी मीरॉको समझाती रही; परंद्र मीरॉ अपने मार्गसे जरा भी नहीं डिगी । मीरॉजीने समझानेवाछी सिखयोंसे पहले तो नम्रतापूर्वक अपना सङ्कल्प सुनाया। अन्तमें स्पष्ट कह दिया-

वरजी मैं काहू की न रहूँ।

सुणी री सखी! तुम चेतन होके, मन री वात कहूँ॥

साधु संगत कर हिर सुख केकें, जग सूँ मैं दूर रहूँ।

तन धन मेरो सब ही जाओ, मल मेरो सीस लहूँ॥

मन मेरो लाग्यो सुमरण सेती, सबका मैं बोल सहूँ।

गीरा के प्रमु शिरघरनागर सतगुरु सरण गहूँ॥

सखियोंने कहा—'मीराँजी! आप भगवान्से प्रेम करती

हैं तो करें, इसमे किसीको कोई आपित्त नहीं; परंतु

कुलकी लाज छोड़कर दिन-रात साधुओंकी मण्डलीमे रहना

और नाचना-गाना उचित नहीं। इससे महाराणा बहुत
नाराज हैं।' मीराँने कहा—

सीसाद्यो राज्यो तो महारो काई कर केमी। महे तो गुण गोविदरा गस्याँ हो माय॥ राणाजी रूठ्यो तो वॉरो देस रसासी। हरिजी रूट्या िठठे जास्या हो माय।। लाज की काण न माना । निरमें निसाण घुरास्यॉ हो राम नाम की स्थाञ्च चलास्या । तिर जास्यॉ हो भवसागर माय ॥ मीरॉ सॉबल गिरघर की । सरण चरण कम् किपटास्याँ हो कैसा अटल निश्चय है! कितना अचल विश्वास है। कितनी निर्मयता है! कैसा अद्भुत त्याग है! ऊदा और दासियाँ आयी याँ समझानेको, परंतु मीराँकी शुद्ध प्रेमाभक्तिको देखकर उनका चित्त भी उसी ओर लग गया। वे भी मीराँके इस गहरे प्रेमरंगमें रॅग गर्या। अन्तमें राणाने चरणामृतके नामसे मीराँके पास विपका प्याला भेजा। चरणामृतका नाम सुनते ही मीराँ वहें प्रेमसे उसे पी गयी। भगवान्ने अपना विरद सम्हाला, विप अमृत हो गया, मीराँका वाल भी बाँका नहीं हुआ। बल्हिरी है! भगवत्कृपासे क्या नहीं होता।

मीरॉने प्रेममें मग्न होकर गाया-

राणाजी जहर दियों मैं जाणी।
जिल हिर मेरो नाम निवेरचा, छरची दूच अरु पाणी॥
जवलग कंचन किसयत नाहीं, होत न बाहर बानी।
अपने कुळ को पडदो किरियों, मैं अबळा बीरानी॥
स्वपच मक वारों तन मन ते, हीं हिर हाथ विकानी।
मीराँ प्रमु गिरघर मजिंवे को, संतचरण लिपटानी॥

दासियोंने जाकर यह समाचार राणाजीको सुनाया। वे तो दंग रह गये। कल्यिगमें यह दूसरा प्रह्लाद कहाँसे आ गया ?

मीराँके आठों पहर भजन-कीर्तनमें वीतने छने । नींद-भृखका कोई पता नहीं, शरीरकी सुधि नहीं, वह दिनभर रोती और गाया करती ! वह रातको मिन्दरके पट वंद करके भगवान्के आगे उनमच होकर नाचती । मानो भगवान् प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीराँके साथ वातचीत करते । महलोंमे तरह-तरहकी चर्चो होने लगी । सिखयोंने कहा—ध्मीराँ ! तुम युवती स्त्री हो। दिनभर किसकी वाट देखती हो। किसके लिये यों क्षण-क्षणमें सिसक-सिसककर रोया करती हो ११ मीराँ माबोन्मच होकर गाने लगी—

दरस विन दूखण लागे नैन।
जव से तुम विछुरे मेर प्रभुजी, कवहुँ न पायो चैंन॥
सब्द सुनत मेरी छतियाँ कंप मीठे लागे बेण।
एक टकटकी पंथ निहारूँ, मई छमासी रेण॥
विरह विथा कासूँ कहूँ सजनी, बह गई करवत नेण।
मीरों के प्रभु कव रे मिलोगे, दुख मेटण सुझ देण॥

दासियोंने समझाया कि 'वाईजी! यह सारी बात तो ठीक है, परंतु इस तरह करनेसे आपका कुछ छन्ति



'मेरे तो गिरधर गोपाल दुसरो न कोई।'

होता है ।' मीरॉने कहा—'क्या करूँ, मेरे वशकी यात नहीं।'

मनुष्य प्रायः अपने ही मनके पापका दूसरेपर आरोप किया करता है। किसीने जाकर राणाजीके कान भर दिये। उन्हें समझा दिया कि भीराँका तो चिरत्र भ्रष्ट हो गया है। दिनभर तो वह विरहिणीकी तरह रोया करती है और रातको आधी रातके समय उसके महल्मे किसी दूसरे पुरूपकी आवाज सुनायी देती है। हो न-हो कुल न-कुल दालमें काला अवस्य ही है।

राणाको यह वात सुनकर बड़ा कोध हुआ, उसी दिन रातकी वे आधी रातके समय नंगी तलवार हाथमें लेकर मीरॉके महलमे गये। किवाड़ वंद थे, राणाको भी अंदरसे किमी पुरुपकी आवाज सुन पड़ी; नहीं कह सकते कि यह राणाके दृढ सङ्कल्पका फल था या भगवान्की लीला थी। खैर, राणाने अकस्मात् किवाड़ खुल्वाये। देखते हैं तो मीरॉ प्रेम समाधिमें वेंठी है। दूसरा कोई नहीं है। राणाने मीरॉको चेत कराकर पूछा कि 'बताओं, तुम्हारे पास दूसरा कोन था ?' मीरॉने झटसे जवाब दिया—'मेरे छैल्छत्रीले गिरधरलाल्जीके सिवा और कौन होता। जगत्मे दूसरा कोई हो तो आये।' राणा इन वचनोंका मर्म क्यों समझने लगे? उन्होंने बड़ी सावधानीसे सारे महल्में खोज की; परतु कहीं कोई नहीं दीख पड़ा, तब लिजत होकर लीट गये।

कहते हैं कि मीरॉके पदोकी प्रगंसा सुनकर एक बार तानसेनको साथ लेकर बादबाह अकवर बैष्णवके नेपमें मीरॉके पास आये थे और मीरॉकी भक्तिका अक्रुत प्रमाव देखकर रणछोड़जीके लिये एक अमूल्य हार देकर लौट गये ये। इससे भी लोगोमे बड़ी चर्चा फैली। राणाने कोधित होकर मीरॉके नाबके लिये एक पिटारीमे काली नागिनको बंद करके शालग्रामजीकी मूर्तिक नामसे उसके पास मेजी। शालग्रामका नाम सुनते ही मीरॉके नेत्र डबडबा आये। उसमे बड़े उत्साहसे पिटारी खोली; देखती है तो सचमुच उसमे एक श्रीशालग्रामजीकी सुन्दर मूर्ति और एक मनोहर पुष्पोंकी माला है। मीरॉ प्रभुके दर्शन करके नाचने लगी।

मीरॉ मनन भइ हरिके गुण गाय ॥ सॉप पिटारा राणा भेज्या, मीरॉ हाथ दिया जाय । न्हाय घोय जब देखण लागी, साळगराम गइ पाय ॥ मीरॉ के प्रमु सदा सहाई, राखे बिन्न हटाय । मजन भाव में मस्त डोल्ती, गिरथर पे बिल जाय ॥ राणाजीने और भी अनेक उपायोंसे उसे डिगाना चाहा, परंतु भीराँ किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत मताने छो, तय भीराँने गोमाई कुल्मीदासजीको एक पत्र छिखा —

स्वस्तिश्री नुनती गुणभूषण दूषण हरण गुर्मोई ।

वारि वार प्रणाम करहुँ, अब हरहु सोक समुदाई ॥

धर के स्वजन हमार जेतं, सबन उपि बढाई ।

मानु सग अह भजन करत मोहि देत करेग्य महाई ॥

सो तो अब छूटन निहं क्योंहूँ, रुगी रुगन बरियाई ।

वाळपणे में मीर्रे कीन्ही गिरघरलाऊ मिताई ॥

मेरे मात तात सम तुम हो, हरिमकन सुखदाई ।

गोकों कहा उचित करिबो, अब सो हिस्बिय समुझाई ॥

गोमाईजी महाराजने उत्तरमे यह प्रसिद्ध पद रिख

जाक प्रिय न राम बैदेही ।

सां छाडिए कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥
नातं नेह राम के मनियत सुहृद सुसेत्य जहाँ हो ।
अजन कहा ऑखि जेहि फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ हों ॥
तुल्पी सां सब मॉति परम हित पूच्य प्रान ते प्यारो १
जामों होय सनेह राम पद पतो मतो हमारो ॥

इस पत्रको पाकर मीरॉने घर छोड़कर वृन्दावन जानेका निश्चय कर लिया । राणाजीको तो इस बातसे वड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु ऊदाजी और मीरॉकी अन्यान्य प्रेमिका सिखयोको वड़ा दुःख हुआ। उन्होंने मीरॉको रोकना चाहा, परन्तु मीरॉने किसीकी कुछ नहीं सुनी, वह झटपट महल्से निकल्कर वृन्दावनकी ओर चल पड़ी। प्रीतमकी खोजमे जानेवाले कभी पीछेको नहीं देखा करते, मीरॉ भी आज उस परम प्यारे श्यामसुन्दरकी खोजमे उन्मादिनी होकर दोड़ रही है। धन्य है! मीरॉ वृन्दावन पहुँची और वहाँ श्यामसुन्दरके प्रत्यक्ष दर्शनके लिये विरहके गीत गाती कुख-कुखमें भटकने लगी। जो उसे देखता, वहीं भक्ति-रससे भीग जाता था।

प्रेमरसमे छकी हुई मीरॉ विरहके गीत जाती फिरती। जब भक्त भगवान्के लिये व्याकुल होते हैं, तब भगवान् भी उनसे मिलनेके लिये वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं। एक दिन मीरॉ गा रही यी—

<sup>\*</sup> इतिहासक सज्जन कहते हैं कि मीराँजीका श्रीगोस्वामी-जीसे कोई पत्रव्यवहार नहीं हुआ था। कारण, गोस्वामीजी मीराँ-जीके बाद हुए हैं। जो कुछ भी हो, दोनों भक्तोंके दोनों पद बड़े उपदेशपद है।

बंसीवाला अवयो महारे देस । ऑरी मॉवरी सूरत वाळो मेम ॥ आऊँ आऊँ कह गया जी, कर गया कौल अनेक । भिणतॉ गिणतॉ विम गई जी, म्हॉरी ऑगिप्टियॉ री रेख ॥ मैं बैरागण आदि की जी, थॉरे म्हॉर कदको सनेद । विन पाणी विन साव जी, होय गई धोय सफेद ॥ जोगण होकर जगळ हेलूँ, यारो नाम न पायो मेस । यारी सुरत के कारणे मै ती धारया छे मगवॉ मेस ॥ मोर मुकुट पीताबर माहै, घूँचरवाळा केस । मीरॉ के प्रमु गिरघर नागर, मिल्यॉ मिटेगो कलेत ॥ भक्त भगवानको बाध्य कर लेते हैं। मीरॉके निकट

भक्त भगवान्को बाध्य कर लेते हैं। मीरॉके निकट बाध्य होकर भगवान्को आना पड़ा। उस मनोहर छविको निरख मीरॉ मोहित हो गयी। नाच-नाचकर गाने छगी—

आज मैं देख्यो गिरधारी।

सुदर बडन मदन की सोमा चितवन अनियारी॥
बजावत बसी कुजन में।
गावत ताल तरंग रग धुनि नचत खालगन में॥
माधुरी मूरति वह प्यारी।
बसी रहै निसदिन हिरदे विच टरे नहीं टारी॥
वाहि पर तन मन हैं वारी।
वह मूरति मोहिनी निहारत लोक लाज डारी॥
तुरुसि वन कुजन सचारी।

गिरधर लाल नवल नटनागर मीरॉ बिलहारी॥

उस रूपराशिको देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं हो जाता ! जो उमे देख पाया, वही पागल हो गया । मीरॉ पागलकी तरह चारों ओर उसकी मधुर छविका दर्शन करती हुई गाती फिरती है—

मेर तो गिरघर गुपाल, दूसरो न कोई ॥
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पित सोई ।
तात मात आत बधु, अपनो न कोई ॥
छाँड दर्द कुल की कान, का किर्हें कोई ।
संतन ढिंग बेंडि बेंडि, होन हाज खांई ॥
चुनरी के किए टूक, ओढ़ हीन्हि होई ।
मोती मूँगे उतार, बनमाला पोई ॥
अस्तुवन जल सीचसींच, प्रेमबंकि बोई ।
अब तो बेलि फैल गई, होनी हो सो होई ॥
दूधकी मधनियाँ बडे प्रेम से जिलोई ।
मारान जब काढि लियो, छाछ पिए कोई ॥

आई मैं भगति काज, जगत देख मोही। दाति मीरॉ गिरघर प्रमु, तारो अब मोही॥

एक बार मीरॉजी वृन्दावनमें श्रीचैतन्यमहाप्रभुके शिष्य परमभक्त जीव गोस्वामीजीका दर्शन करनेके लिये गयीं। गोसाईंजीने भीतरसे कहला भेजा कि हम स्त्रियोसे नहीं मिलते। मीरॉने इसपर उत्तर दिया कि 'महाराज! आजतक तो वृन्दावनमे पुरुप एक श्रीनन्दनन्दन ही थे, और सभी स्त्रियाँ थीं; आज आप एक नये पुरुष प्रकट हुए हैं। मीरॉका रहस्यमय उत्तर सुनकर जीवजी महाराज नगे पैरो वाहर आकर बड़े प्रेमसे मीरॉजीसे मिले।

कुछकाल वृन्दावनमे निवास करके सं०१६००के आसपास मीरॉ द्वारकाजी चली गयों और वहाँ श्रीरणछोड़ भगवान के दर्शन और भजनमे अपना समय विताने लगीं। कहते हें एक बार चित्ती इसे राणाजी उन्हें वापस लौटानेके लिये द्वारकाजी गये थे। मीरॉजीके चले जानेके बाद चित्ती इमे बड़े उपद्रव होने लगे थे। लोगोंने राणाको समझाया कि आपने मीरॉ-सरीखी भगवत्-प्रेमिकाका तिरस्कार किया है, उसीका यह फल है। राणा इसीलिये मीरॉसे क्षमा-याचना करके उसे वापस लौटाकर ले जाना चाहते थे। परतु मीरॉने जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया।

मीरॉने कहा--

राणाजी म्हारी प्रीति पुरवली म्हे कॉई कराँ॥ राम नाम विन नहीं आवहे, हिवडो झोला खाय। मोजनिया नहिं भावे म्हॉने, नीददली नहि आय॥ राठौडाँ की धीयढी जी, सीसोद्या के साथ। के जाती बैकुठको म्हाँरी नेक न मानी बात॥

राणाजीको यों ही वापस लौटना पड़ा । मीरॉ प्रभुके सामने गाने लगी—

रमैया मैं तो थार हैंग राती ॥
औरांके पिया परदेस वसत हैं, लिख लिख भेजें पाती ।
मेरा पिया मेरे हृदय वसत है, रोळ करूँ दिन राती ॥
चूवा चोला पहर सखी री, मैं झुरमट रमवा जाती ।
झुरमट में मोहि मोहन मिलिया, घाल मिली गळबॉथी ॥
और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पियाँ ही माती ।
प्रेम मठीको मैं मद पीयो, छकी निरूँ दिन राती ॥
सुरत निरत को दिवलों जोयो, मनसा पूरण वाती ।
अगम घाणि को तेल सिचायो, बाळ गही दिन गती ॥

जाऊँ नी पीहरिये,जाऊँ नी सासरिये, हरि सूँ सेन लगाती।
मीराँ के प्रमु गिरवर नागर, हरि चरणा चित काती॥
मीराँजी श्रीद्वारकाधीशजीके मन्दिरमें आकर प्रेममें
उन्मत्त होकर गाने छर्गी—

सजन ! सुघ व्येँ जाणौं त्येँ कीज । तुम बिन मेरे और न कोई, ऋपा रावरी कीजै ॥ दिन नहिं मूख, रेण नहिं निद्रा, यों तन पळपळ छीजै । मीराँ के प्रमु गिरघरनागर मिलि बिद्धरन नहिं दीजै ॥

### दूसरा पद--

अब तो निभायाँ सरेगी, बाँह गहे की लाज । समरथ सरण तुम्हारी सहयाँ, सरव सुधारण काज ॥ भवसागर संसार अपरबळ, जामें तुम हो जहाज । निरधाराँ आधार जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज ॥ जुग जुग भीर हरी मक्तन की, दीनी मोच्छ समाज । मीराँ सरण गही चरणन की, काज रखी महाराज ॥

—यों कहकर मीरॉ नाचने छगी और अन्तमे भगवान् रणछोड़जीकी मूर्तिमें समा गयी !

नृत्यत नूपुर बाँधि के, गावत करतार । देखत ही हिर में मिली, तृन सम गिन संसार ॥ मीराँको निज लीन किय, नागर नंदिकसोर । जग प्रतीत हित-नाथ-मुख, रह्यो चूनरी छोर ॥

कहा जाता है कि संवत् १६३० के अनुमान मीरॉजीका देह भगवान्में मिला था। मीरॉजीने कई प्रन्थ रचे थे, जो इस समय नहीं मिलते। मीरॉके भजन तो प्रसिद्ध हैं; जो उन्हें गाता और सुनता है वहीं प्रेममें मत्त हो जाता है। मीरॉने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदूजाति और नार्रा कुलको पावन और धन्य कर दिया।

## मीराँ-चरित्र

( रचयिता--पं० श्रीवासुदेवजी गोस्वामी)

भोर अन्यकारको प्रकाश पूर्ण 'वासुदेव', मोह-ममताके दूर करनेको जान है। मतपथभे जो विचलना चाहते हो, उन्हे चीरने विदारनेको तीर है, कमान है ॥ पत्थरको पानी करनाभी बतलाया गया, विषको भी अमृत बनानेका विधान है। कृष्ण पहिचाननेकी दृष्टि करनेके लिये मीरॉका चरित्र ही ममीराके समान है।। दमनका चक जिसपर चलता ही रहा, कम न हुई पै प्रीति-रीति जिसे ले चुकी। 'वासुदेव' जिसको हिला न सका शासन भी अमर हो जिसके भरोसे विष जैं चुकी ॥ जिसके सहारे परिवारके पयोनिधिकी तरल तरङ्ग वीच तरनीको खे चुकी। विश्वकी अमूल्य निधि जिसमें विराजती थी, वह मन मीरॉ मनमोहनको दे चुकी ॥ विफल प्रयत्न समझानेके हुए थे सब, विषम विरोधियोके बीच विप बो गया। मीरोंके सुप्राण हर लेनेके विचारसे ही

कालकूटका भरके प्याला उनका गया ॥

सुधाकरके करमे पहुँचकर तरल, सरल हो गरलताको खो गया। भक्तिकी अमीरा मीरॉ अधर-सुधाको छुके वह विप-प्याला आला अमृतका हो गथा ॥ इन्दावनवासी श्रीगुपाल गिरिधारीकी तौ लिलत लता सी, धेनु, कंकर-सी हो गयी । भव्य भक्तिमार्गके भुलैयनको 'वासुदेव' सत्य, शुद्ध, सरल, भयंकर-सी हो गयी ॥ प्रमु-पद-विमुख पयोनिधि पठैयनको रुद्र-रूप पूर्ण प्रल्यंकर-सी हो गयी । रानाके पठाये विप-प्यालेके पिवैयनको मीरॉकी मनोज्ञ मूर्ति शङ्कर-सी हो गयी ॥ रानाका घराना, घवराना रहा रात-दिन, मीरॉको सभीके समझानेका विचार था। 'वासुदेव' वहाँ निज प्रण-से हटी न जब, प्राण हर लेनेके सिवा क्या उपचार था।। पूतनाके दूधमे जहर जिसने था पिया, विप-पानमे मीरॉको उसीका अधार था। राममे जो अमर रकार औ मकार वही मीरॉमें भी मंजुल मकार था, रकार था॥

### रानी रत्नावती

ऑबेरके प्रसिद्ध महाराजा मानसिंहजीके छोटे भाईका नाम राजा माधोसिंह था । इनकी पत्नीका नाम था रज्ञावती। रतावतीका वदन जैसा सन्दर था, वैसा ही उनका मन भी सद्गुण और सद्विचारोंसे सुसजित या। पति-चरणोमे उनका बडा प्रेम था । स्वभाव इतना मधुर और पवित्र या कि जो कोई उनसे बात करता। वही उनके प्रति श्रद्धा करने लगता । महलकी दामियाँ तो उनके सद्व्यवहारमे मुन्ध होकर उन्हें साक्षात् जननी समझती। रवावतीजीके महलमे एक दासी बड़ी ही भक्तिमती थी । भगवान् अपने प्रेमियांके सामने छीला-प्रकाश करनेमे सङ्कोच नहीं करते । वह भाग्यवती पुण्यशीन्त्रा दासी भी ऐसी ही एक पवित्र प्रेमिका थी । अखिलरसामृतसिन्धु भगवान् उमके सामने भॉति-भॉतिकी छीला करके उसे आनन्द-समुद्रमें हुबाये रखते थे । रानीका हृदय उनकी ओर खिना । वे बार-बार उसकी इस छोकोत्तर अवस्थाको देखनेकी चेष्टा करतों। देखते-देखते रानीके मनमे भी ब्रेम उत्पन्न होने लगा । हमारे शरीरके अंदर दृदयमे जिस प्रकारके विचारोंके परमाणु भरे रहते हैं। उसी प्रकारके परमाण स्वामाविक ही हमारे रोम-रोमसे सदा वाहर निकलते रहते हैं। पापी विचारवाले मनुष्योंके शरीरसे पापके परमाणु, पुण्यात्माके शरीरसे पुण्यके, ज्ञानियाके शरीरसे ज्ञानके और प्रेमी भक्तोंके शरीरमें प्रेमके । ये परमाण अपनी शक्तिके तारतम्यके अनुमार अनुकृत अथवा प्रतिकृत वायुमण्डलके अनुरूप वाहर फैलते हैं और उस वातावरणमें जो कुछ भी होता है, सबपर अपना असर डालते हे । यह नियमकी वात है। और जिनके अंदर जो भाव-परमाण अधिक मात्रामे और अधिक धने होते हैं। उनके अंदरसे वे अधिक निकलते हैं और अधिक प्रभावगाली होते हैं। उस प्रेममयी दासीका द्वदय पवित्र प्रेमसे भरा था । भरा ही नहीं था, उसमे प्रेमकी बाढ आ गयी थी। प्रेम उसमे समाता नहीं था। बरवस बाहर निकला जाता या । उस प्रेमने रानीपर अपना प्रभाव जमाया । एक दिन दासीके मुँहसे बड़ी ही व्याकलता-से भरी 'हे नवलकिशोर ! हे नन्दनन्दन ! हे ब्रजचन्द्र !' की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुछ हो गर्यी । उन्हें इस दुर्लभ दशाको पाकर बड़ा ही आनन्द मिला।

अब तो रानी उस दासीके पीछे पढ़ गर्थी और उससे

बार-बार पूछने लगीं कि 'वता, तुझे यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ ! भगवान्के नाममें इतना माधुर्य त्ने कैसे भर दिया ! अहा, कितना जादू है उन नामोंमें ! मैं तेरे मुँहसे जब 'हा नन्दनन्दन !' 'हा वजचन्द्र !' सुनती हूँ, तब देहकी सुधि भूल जाती हूँ, मेरा दृदय बरवस उन मधुर नामोंकी ओर खिंच जाता है और ऑखोंसे ऑस् निकल पड़ते हैं। बता, बता, मुझको यह माधुरी निरन्तर कैसे मिलेगी, मैं कैसे उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूँगी। जिनके नामोंमे इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है— बता, मै उन्हे कैसे देख पाऊँगी ! और कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूँगी ! मुझे भगवान्के प्रेमका वह रहस्य बतला, जिसमें तू निरन्तर ढूवी रहती है और जिसके एक कणका दूरसे दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है।"

दासीने पहले-पहले तो टालनेकी कोशिय की; परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ीं, तब एक दिन उसने कहा, 'महारानीजी! आप यह बात मुझसे न पूछिये। आप राजमहरू के सुखोंको भोगिये । क्यों व्यर्थ इस मार्गमें आकर दुःखोंको निमन्त्रण देकर बुळाती हैं ! यह रास्ता कॉटोंसे भरा है। इसमें कहीं सुखका नामोनिशान नहीं है । पद पदपर ल्हुछुहान होना पड़ता है, तब फहीं इसके समीप पहुँचा जा सकता है । पहुँचनेपर तो अलौकिक आनन्द मिलता है। परंतु मार्गकी कठिनाइयाँ इतनी भयानक हैं कि उनको मुनकर ही दिल दहल जाता है । रात-दिन हृदयमें भद्दी जली रहती है, ऑसुओकी धारा बहती है; परंतु वह इस आगको बुझाती नहीं, घी यनकर इसे और भी उभाइती है। मिसकना और सिर पीटना तो नित्यका काम होता है। आप राजरानी हैं, भोग-सुखोंमे पछी-पोसी है, यह पंथ तो विषय-विरागियोंका है-जो संसारके सारे भोग-सुखोसे नाता तोइ चुके हैं या तोइनेको तैयार हैं । और कहीं यदि मोदनकी तनिक-सी माधुरी देखनेको मिल गयी। फिर तो सर्वस री हाथसे चला जायगा । इसलिये न तो यह सब पूछिये और न उस ओर ताकिये ही।

यह सब सुनकर रानी रत्नावतीकी उत्कण्ठा और भी बढ़ गयी। वे बड़े आग्रहसे श्रीकृष्णप्रेमका रहस्य पूझने छगीं। आखिर, उनके मनमें भोग-वैराग्य देखकर तथा उन्हें अधिकारी जानकर श्रीकृष्णप्रेममें डूबी हुई दासीने उन्हें श्रीकृष्ण-प्रेमका दुर्लभ उपदेश किया ।

अव तो दासी रानीकी गुरु हो गयी, रानी गुरुबुद्धिसे उसका आदर-सत्कार करने लगीं। विलासभवन भगवानका लीलाभवन वन गया। दिन-रात हरिचर्चा और उनकी अनूप रूपमाधुरीका बखान होने लगा। सत्सङ्गका प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत्प्रेमियोंके सङ्गका तो कहना ही क्या। रानीका मन-मधुकर स्थामसुन्दर व्रजनन्दनके मुखकमलके मकरन्दका पान करनेके लिये छटपटा उठा। वे रोकर दासीसे कहने लगीं—

'कछुक उपाय कीजे, मोहन दिखाय दीजे, तब ही तो जीजे, वे तो आनि उर अरे हैं।'

'कुछ उपाय करो, मुझे मोहनके दर्शन कराओ; तभी यह जीवन रहेगा। अहा! वेमेरे इदयमे आकर अड गये हैं।'

दासीने कहा—'महारानी! दर्शन सहज नहीं है। जो लोग राज छोड़कर धूलमें छट पडते हैं तथा अनेकां उपाय करते हैं। वे भी उस रूपमाधुरीके दर्शन नहीं पाते । हाँ। उन्हें बरामें करनेका एक उपाय है—बह है प्रेम । आप चाहे तो प्रेमसे उन्हें अपने बग कर सकती हैं।'

रानीके मनमें जैंच गया था कि भगवान्से बढ़कर मृहय वान् वस्तु और कुछ भी नहीं है। इस लोक और परलोकका सब कुछ देनेपर भी यदि भगवान् भिळ जायँ तो बहुत सस्ते ही मिलते हैं । जिसके मनमें यह निश्चय हो जाता है कि श्रीहरि अमूल्य निधि हैं और वे ही मेरे परम वियतम हैं, वह उनके लिये कौन-से त्यागको बड़ी बात ममझता है । वह तन-मन, भोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देनेको है ही क्या । और वास्तवमे बात भी ऐसी ही है। भगवान् तन-मनः साधन-प्रयन्न या भोग-मोक्षके बदलेमें योड़े ही मिल सकते है। वे तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं और भ्रुपाका अनुभव उन्हीको होता है, जो संसारके भोगोंको तुच्छ समझकर केवल उन्हीसे प्रेम करना चाइते हैं। रानी रतावतीके मनमे यह प्रेमका भाव कुछ-कुछ जाग उठा । उन्होंने दासी-गुरुकी अनुमतिके अनुसार नीलम-का एक सुन्दर विग्रह वनाकर तन-मन-धनसे उसकी सेवा आरम्भ की। वे अब जायत्, स्वप्न दोनां ही स्थितियोंमे भगवःप्रेमका अपूर्व आनन्द ऌटने लगी । राजरानी भोगसे मुँह मोड़कर भगवत्प्रेमके पावन पथपर चल पड़ीं । एकके साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजनके साथ-साथ संत-समागम भी होने लगा। सहज कृपालु महात्मालोग भी कभी-कभी दर्शन देने लगे।

एक बार एक पहुँचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे । वे वैराग्यकी मूर्ति थे और भगवत्प्रेममे झूम रहे थे। रानीके मनमे आया, मेरा रानीपन सत्सङ्गमे बडा बाधक हो रहा है। परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही न १ यह मेरा स्कल्प तो है ही नहीं, फिर इसे में पकड़े रहूँ और अपने मार्गमें एक बड़ी वाधा रहने दूँ १ उन्होंने दामी-गुरुमे पूछा— भिला, बताओं तो मेरे इन अङ्गोमे कौन-सा अङ्ग रानी है, जिसके कारण मुझे सत्सङ्गके महान् सुखमे विसुग्व रहना पड़ता है १ दासीने मुसकरा दिया। रानीने आज पद मर्मादा-का बॉध तोड़ दिया। दासीने रोका—परंतु वह नहीं मानी। जाकर महात्माके दर्शन किये और सत्सङ्गते लाम उठाया।

राज-परिवारमे चर्चा होने छगी। रलानतीजीके स्वामी राजा माधोसिंह दिल्ली थे। मन्त्रियोने उन्हें पत्र लिखा कि प्रानी कुलकी लजा-मर्यादा छोड़कर मोडोकी भ भीड़में जा बैठी है। १ पत्र माधोसिंहके पास पहुँचा । पदते ही उनके तन-तनमें आग-सी लग गयी। ऑखे लाल हो गयी। शरीर क्रोधरे कॉपने लगा। दैवयोगरे रतावतीजीके गर्भरे उत्पन राजा माधोसिंहका पुत्र कुँवर प्रेमसिंह वहाँ आ पहुँचा और उसने पिताके चरणोमें तिर टेककर प्रणाम किया । प्रेमसिंहपर भी माताका कुछ असर था। उसके लखाटपर तिलक और गलेमे तुलमीकी माला शोभा पा रही थी। एक तो राजाको कोध हो ही रहा था। फिर पुत्रको इस प्रकारके वेशमें देखकर तो उनको बहुत ही क्षोभ हुआ । राजाने अवशामरे शब्दोंम तिरस्कार करते हुए कहा, 'आव मोडीका'--'माधुनीके लड्के, आ।' पिताकी भाव भंगी देखकर और उनकी तिरस्कारयक्त वाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुःखी हुआ और चुपचाप वहाँसे चला गया।

लोगोसे पूछनेपर पिताकी नाराजीका प्रेमसिइको पता लगा। प्रेमसिंह संस्कारी बालक या। उसके दृदयमे पूर्वजन्मकी भक्तिके भाव थे और थी माताकी शिक्षा। उसने विचारा—'पिताजीने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया, जो मुझे 'मोडीका लड़का' कहा। अब तो मैं सचमुच मोडीका लड़का मोडा (साधु) ही वन्रा। 'यह सोचकर वह माताकी भक्तिपूर्ण भावनापर

राजस्थानकी बोलीमें साधुओंका अवशाभरा नाम ।

वड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसने माताको पत्र लिखा—

भाताजी ! तुम धन्य हो, जो तुम्हारे हृदयमें भगवान्की भक्ति जाग्रत् हुई है और तुम्हारा मन भगवान्की ओर लगा है। भगवान्की वडी कृपासे ही ऐसा होता है। अब तो इस भक्तिको सर्वथा सन्नी भक्ति बनाकर ही छोड़ो। प्राण चले जायँ, पर टेकन जाय। पिताजीने आज मुझे भोडीका लड़का' कहा है। अतएव अब मैं सचमुच मोडीका ही पुत्र बनना और रहना चाहता हूँ। देखो, मेरी यह प्रार्थना व्यर्थन जाय।'

पत्र पढ़ते ही रानीको प्रेमावेश हो गया। अहा! सच पुत्र तो वही है, जो अपनी माताको श्रीभगवान्की ओर जानेके लिये प्रेरणा करता है और उसमें उत्साह भरता है! वे प्रेमके पथपर तो चढ ही चुकी थीं। आजसे राजवेश छोड़ दिया, राजमी गहने-कपड़े उतार दिये, इत्र-फुलेलका त्याग कर दिया और सादी पोशाकमें रहकर भजन-कीर्तन करने लगीं। पुत्रको लिख दिया—'भई मोडी आज, तुम हित करि जॉचियो।' भीं आज सचसुच मोडी हो गयी हूं, प्रेमसे आकर जॉच लो।'

कुँअर प्रेमसिंहको पत्र मिलते ही वह आनन्दसे नाच उठा । बात राजा माधोसिंहतक पहुँची, उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और वे पुत्रको मारनेके लिये तैयार हो गये । मन्त्रियोंने माधोसिंहको बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना । इधर प्रेमसिंहको मी क्षोभ हो गया । आखिर लोगोंने दोनोंको समझा-बुझाकर शान्त किया; परन्तु राजा माधोसिंहके मनमें रानीके प्रति जो क्षोध था, वह शान्त नहीं हुआ । वे रानीको मार ढालनेके विचारसे रातको ही दिल्लीसे चल दिये । वे ऑवर पहुँचे और लोगोंसे मिले । लोगोंने रानीकी वातें सुनायीं । रानीके विरोधियोंने कुछ बढ़ाकर कहा, जिससे माधोसिंहका क्षोभ और भी वढ गया ।

कई कुचिकियों से मिछकर माधोसिंह रानीको मारनेकी तरकीव सोचने छगे। आखिर पड्यन्त्रकारियोंने यह निश्चय किया कि पिंजरेमे जो सिंह है, उसे ले जाकर रानीके महल्में छोड़ दिया जाय। सिंह रानीको मार डालेगा, तब सिंहको पकड़कर यह बात फैटा दी जायगी कि सिंह पिंजड़ेसे छूट गया था, इससे यह दुर्घटना हो गयी। निश्चयके अनुसार ही काम किया गया, महल्में सिंह छोड़ दिया गया। रानी उस समय पूजा कर रही थीं; दासीने सिंहको देखते ही पुकारकर कहा—देखिये, सिंह आया।

रानीकी स्थित बढ़ी विचित्र थी। हृदय आनन्दसे भरा

या, नेत्रोंमें अनुरागके ऑस् थे, इन्द्रियां तमाम सेवामें लगी यीं। उन्होंने सुना ही नहीं। इतनेमें सिंह कुछ समीप आंगया, दासीने फिर पुकारकर कहा—'रानीजी! सिंह आगया।' रानीने वड़ी शान्तिसे कहा, 'वड़े ही आनन्दकी बात है, आज मेरे वड़े भाग्यसे मेरे प्रह्लादके स्वामी श्रीनृसिंहजी पघारे हैं; आइये, इनकी पूजा करें।' इतना कहकर रानी पूजाकी सामग्री लेकर वड़े ही सम्मानके साथ पूजा करने दौड़ीं। सिंह समीप आ ही गया था; परंग्र अब वह सिंह नहीं या। रतावतीजीके सामने तो साक्षात् श्रीनृसिंहजी उपस्थित थे। रानीने वड़े ही सुन्दर, मनोहर और आकर्षक रूपमें परम शोभासम्पन्न भगवान् नृसिंहदेवके दर्शन किये। उन्होंने प्रणाम करके पाद्य-अर्घ्य दिया, माला पहिनायी, तिलक दिया, धूप-दीप किया, भोग लगाया और प्रणाम-आरती करके वे उनकी स्तित करने लगीं।

कुछ हा क्षणां बाद सिंहरूप प्रभु महलसे निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावतीजीको सिंहसे मरवाने आये थे। सिंहरूप प्रभुने बात-की-बातमें उनको परलोक पहुँचा दिया और स्वयं मामूली सिंह बनकर पिंजरेमें प्रवेश कर गये।

लोगोंने दौड़कर राजा माधोसिंहको स्चना दी कि 'रानीने श्रीनृसिंहमगवान् मानकर सिंहकी पूजा की सिंहने उनकी पूजा स्वीकार कर ली और वाहर आकर आदिमयोंको मार डाला; रानी अब आनन्दसे वैठी मजन कर रही हैं।'

अव तो माधोसिंहकी ऑखें खुर्डी । भक्तका गौरव उनके ध्यानमें आया । सारी दुर्भावना क्षणमरमें नष्ट हो गयी । राजा दौड़कर महल्में आये और प्रणाम करने लगे । रानी भगवत्सेवामें तल्लीन थीं । दासीने कहा—'महाराज प्रणाम कर रहे हैं ।' तव रानीने इधर ध्यान दिया और वे बोर्टी कि 'महाराज श्रीनन्दलालजीको प्रणाम कर रहे हैं ।' रानीकी दृष्टि भगवान्में गड़ी हुई थी । राजाने नम्रतासे कहा—'एक बार मेरी ओर तो देखो ।' रानी बोर्टी—'महाराज ! क्या करूँ, ये आँखें इधरसे हटतीं ही नहीं; मैं वेबस हूं ।' राजा बोर्टे—'सारा राज और धन तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो, इसे काममें लाओ ।' रानीने कहा—'स्वामिन् ! मेरा तो एकमात्र धन ये मेरे स्थामसुन्दर हैं, मुझे इनके साथ बड़ा ही आनन्द मिलता है । आप मुझको इन्हींमें लगी रहने दीजिये।'

राजा प्रेम और आनन्दमें गद्गद हो गये और रानीकी भक्तिके प्रभावसे उनका चित्त भी भगवान्की ओर खिंचने लगा। जिनकी ऐसी भक्त प्रवीहो, उनपर भगवान्की कृपा न्यों न हो ! घरमे एक भी भक्त होता है तो वह कुलको तार रेता है ।

एक समय महाराजा मानिसंह अपने छोटे भाई माधोसिंह-के साथ किमी बड़ी भारी नदीको नावसे पार कर रहे थे। तूफान आ गया, नाव डूबने छगी। मानिसंहजीने घबराकर कहा—'भाई । अब तो बचनेका कोई उपाय नही है।' माधोसिंह बोले—'आपकी अनुजवधू अर्थात् मेरी पत्नी बड़ी भक्ता है, उमकी कृपासे हमलोग पार हो जायंगे।' दोनोने रानी रत्नावतीका ध्यान किया। जादूकी तरह नाव किनोरे लग गयी । दोनो भाई नया जन्म पाकर आनन्दमन्न हो गये । यह तो मामूली नाव थी और नदी भी मामूली ही थी । भगवान्के सच्चे भक्तका आश्रय करके तो बड़े-से-बड़ा पापी मनुष्य बात-की-बातमे दुस्तर भवसागरसे तर जा सकता है। विश्वास होना चाहिये।

अब तो मानसिंहजीके मनमे रानीके दर्शनकी लालसा जाग उठी, आकर उन्होंने दर्शन किया!

रानीका जीवन प्रेममय हो गया। वह अपने प्रियतम इयामसुन्दरके साथ घुल मिल गयी।

#### 20000

## भक्तिमती मङ्गलागौरी

( लेखक-शीदेवेन्द्रराय पुरुषोत्तमराय मजूमदार, बी० ए०,कोविद )

भिक्तमती मङ्गलागौरीका चरित्र अत्यन्त पवित्र और चित्ताकर्षक है। उन्होंने आजीवन भगवान्के रूप-माधुर्यका रसास्वादन करके जो सरस सङ्गीत और काव्यकी धारा उत्तर गुजरातके पाटनमे वहायी, वह उनकी भिक्तिनष्ठाकी उज्ज्वल और स्थायी प्रतीक है। दो सौ साल पहलेकी बात है, उन्होंने गुजरातको अपनी उपस्थितिसे गौरवान्वित किया था। उनके पिता पाटन परगनेके प्रसिद्ध जमींदार और शासक श्रीनरभेराय मुकुन्दराय बड़नगरा नागर थे। वे अत्यन्त समृद्ध, ऐश्वर्यशाली और भिक्तभावापन्न व्यक्ति थे। मङ्गलागौरी उनके साथ नित्य मन्दिरमे भगवान्का दर्शन करने गया करती थी। उनके भावी जीवन-विकासमे इस शुभ संस्कारका बड़ा प्रभाव पड़ा था।

मङ्गलाके पित नर्मदागङ्कर लाखियाने थोड़े दिनोंतक यहस्थाश्रममे रहनेके बाद काशीमे जाकर संन्यास ले लिया, कालान्तरमें उनके दोनों पुत्रोंकी मृत्यु हो गयी।इन परिस्थितियों ने उनका जीवन ही बदल दिया; वे अपने पिताके घर चली आयीं और जीवनके शेष दिन उन्होंने वहीं पूरे किये। भगवत्सेवामे ही उनका समय बीतने लगा। वे रात-दिन भगवान्के शृङ्कार और भजन-पूजन तथा स्तवनमे ही संलग्न रहती थीं। उनकी संगीत-निपुणताने उन्हे मधुर काव्य-कण्ठ प्रदान किया और वे भगवान्की लीलाके पदोंकी रचना करने लगीं। आस-पाससे स्त्रियोंका समूह उमड़कर उनके सम्पर्कमें भजन करने

लगा, पाटनक्षेत्र पवित्र हो उटा, दिशाऍ भगवत्-माधुरीसे सम्पन्न हो उठीं ।

मङ्गलागौरीने गुजराती और वजमाषा—दोनो भापाओं में पद-रचना की है। 'यमुनाजीकी आरती' और 'पाटनके गिरिधारीजीका गरवा' अत्यन्त प्रसिद्ध रचनाएँ है। उनकी अन्य देवों में भी निष्ठा थी। महादेव, गणेश आदिके सम्बन्धमें उनके अनेक पद मिलते हैं। मङ्गलागौरीका जीवन पूर्ण रूपसे भगवान्के चरणारिवन्दमें समर्पित था। जीवनके अन्तिम दिनों में उनके नेत्र चले गये थे। फिर भी उनके अधरोपर रामनामका अमृत बहता रहता था, हाथों में मालाका नृत्य होता रहता था। पाटनके ऐश्वर्यशाली व्यक्ति गोविन्दराय मजूमदारके जीवनपर भी मङ्गलागौरीकी भिक्तिनिष्ठाका बड़ा प्रभाव था, वे उनके भाई थे। बहिनको कीर्तन करते देखकर वे आवेशमें भगवान्के श्रीविग्रहके सामने पैरों में घुँ घर्ल बॉधकर नाचा करते थे। उनके सुपुत्र श्रीवैकुण्ठरायजी, रणछोड़रायजी और गोपाल्हायजी भी बड़े भागवत हुए।

एक बार मन्दिरमे धूम-धामसे कीर्तन हो रहा था, भक्तजन प्रेमविमुग्ध होकर भगवन्नाम-उच्चारण कर रहे थे। उसी तुमुल हरिनामध्यनिका रसास्वादन करते हुए मङ्गलाने संसारसे विदा ली। वे वास्तवमे महान् भक्तात्मा थीं।

## गङ्गा-जमुनाबाई

( केखन---वाना भीहितशरणजी महाराज )

मुनी संत हरि इपा प्रगट संसार दिलाई। ेजमन त्रास ते छुटी गंग जमना द्वे बाई॥ जमन द्रष्टना विचारी। सदन घेरि बठारि धायी सिंह की रूप कृष्ण जन के हितकारी॥ जमन मृत्यु लिख पा पाची अवनल प्रभु रक्षां करें। निकट सदाई स्याम घन अपने जन के लॉकेंग ॥

--चाचा श्रीहितवन्दावनदास

सोलहवीं शताब्दीमें इम देशमें मुसल्मानींका अत्याचार काफी जोरपर था। उस समय एक मुगल सरदारने कामवन-पर चढाई की और गॉवोंको खूब खूटा । इस खूट-खसोट और भीषण नर-हत्याकाण्डमे गङ्गा-यमुना दो असहाय लड़िकयोंको भी अपने घर और क़ुद्रम्बसे हाथ घोना पड़ा। इस समय इनकी अवस्था ९-९ वर्षकी थी। ये जंगलमे भाग छिपी थीं। इसीसे इनके प्राण बच गये।

प्रभुकी लीला विचित्र है। जिस समय गङ्गा-यमुना जंगलमे अकेली भूखसे रो रही यीं, उसी समय मनोहरदास नामक कोई ब्राह्मण वहाँमे निकला । उसे इन बालिकाओपर दया आयी और वह इन्हे मधुरा ले आया ।

मनोहरदामने उन दोनों बालिकाओंको नृत्य गानकी अच्छी शिक्षा दी और पॉच वर्पोंमें उन्हें इस कलामे निपुण फर दिया । अब वह इन्हें जगह-जगह नचाकर इनमे पैसे कमाने छगा । गङ्गा-यमुना दोनों अत्यन्त सुन्दरी थीं । अतः मनोहरदासको खूब धन मिलता; किंतु 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाईं वह इनसे अधिक-से-अधिक रूपया कमाना चाहता था। इसलिये उसने इन्हें बेचनेका विचार किया। एक दिन घह आगरेके किसी राजा भानसिंहके यहाँ इनका सौदा भी **फर आया । सौदा दो हजार रु**पयोंका हुआ । पापका फल शीव्र मिल जाता है। मनोहरदास सौदा करके आया और कन्या-विक्रयके ही पापसे दूसरे दिन मर गया । मरते समय वह अपना ग्रप्त धन इन कन्याओंको बता गया।

अस्तु, अबतक गङ्गा-यमुना अपने गुणके लिये प्रसिद्ध हो गयी थीं। उनकी कला और गानका आनन्द लेनेके न्विये श्रीवृन्दावनके एक वृद्ध संत श्रीपरमानन्ददासजी कभी-कभी मनोहरदासके यहाँ आया करते । उनसे गङ्गा-यमुनाका

परिचय और प्रेम था। मनोहरदासके मरनेपर दोनों वहने बाबा श्रीपरमानन्ददासजीके आश्रयमे चली आयीं। अद उन्हें इम नृत्य-गानसे घृणा हो चुकी थी और संत-सङ्गके प्रभावसे स्वामाविक ही भजनमे उनकी रुचि हो गयी थी। धीरे-धीरे उनका मन इम संसारके विषयोसे उपरत हो गया।

अव दोनों वहनोंने वैष्णवी-दीक्षा ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । गालिकाओंकी सची जिजासा देखकर श्रीपरमानन्ददास जीने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी श्रीहितहरिवशचन्द्रक शरणापन्न करा दिया । वैष्णवी दीक्षा लेकर गङ्गा-यमना दोनों श्रीठाकुरजीकी सेवा, नाम-जप और पाठ-मजन आदि बड़ी प्रीतिसे करने लगीं। इनके पास जो मनोहरदासकी सम्पत्ति थी। उसे साब-संतोकी सेवामे लगाने लगाँ। इससे उन्हें अत्यधिक आनन्द मिलता ।

इस प्रकार कितने ही दिन वीतनेके पश्चात् उनके जीवनमे एक उपद्रव आया । गङ्गा-यमुनाके रूप लावण्यकी चर्चा तो सर्वत्र थी ही, मधुराके हाफिम अजीज़ित्रेगने भी सुनी । उसने जाकर इन्हें देखा भी । तब तो मानो उसकी छातीपर सॉप-सा लोटने लगा । अज़ीज़बेगने चुपकेसे दूसरे दिन गङ्गा-यमुनाकी कुटियाके आम्र-पास घेरा डाल दिया और जब रात्रिके समय उनकी क्रुटियापर आया, तब उसने वर्षे एक सिंहको रखवाली करते पाया । सिंहने गर्जना करके उसे खूब डराया भी । वह भागा अपने घर आया । हरके मारे उसे ज्वर आ गया। कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कप्टसे बीती।

यह सब तो हुआ; पर गङ्गा-यमुनाको इस बोतका कि कोई आया भी था। पतातक न चला । वे तो संतोंके सङ्गमे बैठी हरि-गुण-गान करती रहीं । स्त्रेरा होनेपर अज़ीज़बेग गङ्गा-यमुनाके पास आया और उन्हें 'माता' शब्दसे सम्बोधित करके उसने अपना अपराधक्षमा कराया । उसीने उन्हें सिंहकी कथा भी सुनायीतथा बहुत सा द्रव्य भेंट किया। किंतु---इन वाको धन हाय न छुयो । हारि भक्तिन हित सिच्छित कियो ॥

इन्होंने उसके धनको छुआ नहीं और संतोंकी सेवामें लगा देनेका उपदेश दिया । इससे अजीज़बेगकी श्रदा और भी बढ़ गयी। उसने वार-वार इनकी चरण-रज ली, तब धन्होंने उसे आदरके साथ विदा कर दिया।

इन दोनों भक्तिमती बहनोंके विषयमे भक्तमालकार श्रीगोविन्द अलिजीने लिखा है—

हीन कुली वपु घार सार हितजू ते पायी। जैसे पारस परस लोह ते हेम कहायी॥ दास मनोहर वास गृह परमानेंद के संग । कुंजमहल में प्रगट है गावति तान तरंग ॥ इहि विधि जुगल रिझाय के वसीं विपिन में आइ । गंगा जमुना की कथा सुनहु रसिक चित लाइ॥

# भक्तिमती विष्णीबाई

( लेखक---बाबा श्रीहितदासजी )

आगराके गृहस्य वैश्य द्यालदासकी पुत्री विष्णीमें भगवान् श्रीकृष्ण और उनके वृन्दावनके लिये अपने प्राणीं-से भी अधिक प्यार भरा पड़ा है, विष्णीके बचपनके जीवनपरसे यह कोई नहीं जान सका था। इतना तो अवश्य या कि विष्णी सुशीला, सहृद्या, भजन-परात्रणा और पिता-माताकी आज्ञाकारिणी थी।

मुगल कुराजीका समय और आगरेका निवास; अतः पिता दयालदासने छोटी अवस्थामे ही विष्णीका विवाह एक सम्पन्न घरमें कर दिया था। किंतु भगवान्की इच्छा बड़ी प्रबल है, ससुराल जानेके पूर्व ही लगभग १४ वर्षकी अवस्थामें विष्णी एक भयानक रोगसे ग्रस्त हो गयी। वह चौबीसों घंटे पागलकी तरह अपने शरीरकी सुधि-बुधि भूली रहती; जो मनमें आता, ऑय-बॉय बका करती। लोग इसे प्रेतवाधा बतलाते थे। विष्णीकी इस बीमारीसे विष्णीके पितृकुल एवं श्रशुर-कुल दोनों दुखी थे। उन्होंने रोगनिवारणके अनेकों उपाय भी किये, पर सब व्यर्थ हुए। सब लोग विष्णीके जीवनसे निराश थे।

किंतु विष्णिक सौमाग्यसे कहें या प्रभुक्तपासे, गोस्वामी श्रीहितरूपळाळजी अपने शिष्य दयाळदासके घर आ विराजे, वे पूर्व-भारतकी यात्रा पूर्ण करके श्रीवन छौट रहे ये । श्रीमहाराजके आगमनसे सबको अपार हर्ष हुआ । विष्णीके पिताको तो पूर्ण आश्रा हो गयी कि श्रीमहाराजकी कृपासे अवश्य अब मेरी पुत्रीकी बीमारी दूर हो जायगी । ईश्वरेच्छासे हुआ भी ऐसा ही । श्रीमहाराजसे मन्त्रश्रवण करते ही विष्णीकी बीमारी जाने कहाँ चळी गयी और वह पूर्णरूपसे भछी-चंगी हो गयी । विष्णी श्ररीरसे चंगी तो अवश्य हो गयी; किंतु उसके मनपर एक दूसरा पवित्र प्रेत सवार हो गया, जो जीवनभर उसके प्राणोंसे चिपटा रहा और जिसने विष्णीको बासावमें बिष्णी बना दिया । जैसे राखके

ढेरमे छिपी आगकी चिनगारी रुई या पुराने फूसका संसर्ग पाकर एकदम भभक उठती और ज्वाला बन जाती है, उसी प्रकार श्रीगुरुदेवकी कृपा और श्रीकृष्ण-मन्त्रके श्रवण-मात्रसे विष्णीका सुप्त श्रीकृष्णप्रेम जाग उठा । विष्णी इस प्रेम-प्रेतसे ऐसी बावली हुई कि उसे लोक-परलोक सबकी सुधि भूल गयी।

अब विष्णी बड़े ही अनुरागसे अपने ठाकुरजीकी सेवा करती और अहर्निश अपने प्रियतम प्राणवक्तम श्रीराधावक्तमके महामधुर नामोंका स्मरण करती । उसका सारा समय इन्हीं कामोंमे व्यतीत होने लगा—यहाँतक कि उसने अपने पिता-माता, ताऊ-चाचा और सखी-सहेलियोंसे भी मिलना-बोलना बंद कर दिया । वह स्वाभाविक सब ओरसे उपराम हो गयी । विष्णीके इस व्यवहारसे सबको प्रसन्नताके साथ-साथ एक आश्चर्य भी हो रहा था ।

अभीतक अपने प्रिय शिष्य दयालदासके प्रेम-बन्धनमें बँधे श्रीरूपलालजी महाराज आगरेमे उन्होंने श्रीवन जानेकी रहे थे। कई दिनोंके पश्चात् एक दिन उन्होंने श्रीवन जानेकी हच्छा प्रकट की। महाराजके श्रीवन-प्रस्थानकी बात सुनकर उनके वियोग-दुःखकी कल्पनासे विष्णी व्याकुल हो गयी। उसके हृदयमे श्रीवनका अनुराग हिलोरें लेने लगा। अब विष्णीको घर रमशान और नगर नरककी तरह दीखने लगा। वह किसी तरह भी श्रीगुक्देवके साथ श्रीवन जाना चाहती थी। उसे यहाँकी सारी वस्सुएँ प्रच्छ दीखने लगीं। विष्णीने निश्चय किया कि इन लोक और लोकके सुखोंका पूर्णरूपेण परित्याग किये बिना श्रीवनका निवास नहीं मिल सकता, अतः में इन सबका परित्याग करके अवश्य श्रीवन जाऊंगी। उसने अपना निश्चय सुनाते हुए पिताजीसे श्रीवृन्दावन जानेकी क्षाज्ञा माँगी। किंद्र जिस पुत्रीको उन्होंने किसीके लिये दान कर दिया है, उसके जानेन-जानेके

सम्बन्धमें बेचारे दयालदास कहते भी क्या । उन्होंने टाला-दूली-सा उत्तर दे दिया—'बेटी ! तुम जानती हो, तुम्हारा विवाह हो चुका है; तुमपर अब दूसरेका अधिकार है— अनुशासन है; मुझसे श्रीवन जानेके विषयमें क्या पूछती हो । मैं भला, इसका क्या उत्तर दे सकूँगा; तुम्हीं बताओ ।'

पिताजीकी बातसे विष्णी समझ गयी कि इनकी इच्छा मुझे श्रीवन जाने देनेकी नहीं है। अब विष्णीको ये सारे सम्बन्ध—क्या माता, क्या पिता, क्या भाई, क्या बन्धु—सब प्रत्यक्ष बन्धन दीखने लगे। उसने इनके त्यागका फिर एक बार निश्चय किया।

अब विष्णी चुपके-चुपके अपने श्रीवन जानेकी तैयारियाँ करने लगी। श्रीवृन्दावनकी मधुर स्मृतिने उसे विरिष्टणी बना दिया। वह 'हा वृन्दावन! हा वृन्दावन!!' कहती हुई फूट-फूटकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर बहुत से लोग एकत्र हो गये! विष्णीके वृन्दावन-प्रेम और कातर रोदनसे माता-पिता ही क्या, पुरा-पड़ोसियोंका दृदय भी पिघल गया; अब किसीके चित्तमें यह बात न रह गयी कि विष्णी श्रीवन न जाय।

विष्णी श्रीवन जाय या न जाय, इस गम्भीर समस्याका कोई सुनिश्चित इल नहीं हो रहा था। प्रातःकाल श्रीमहाराज भीवन प्रस्थान करनेको तत्पर हैं; किंतु किसीको क्या मालूम कि विष्णी उनसे पहले तैयार बैठी है, भले ही कोई आज्ञा न दे।

जब सब लोग विष्णीको समझा-बुझाकर श्रीमहाराजके निकट आये, तब उन्होंने कोई प्रसङ्ग निकालकर विष्णीके लिये उचित कर्तव्यकी आज्ञा माँगी। इसपर श्रीमहाराजने केवल इतना ही कह दिया कि 'मैं इसका क्या निर्णय दूँ। विष्णीके लिये उचित आज्ञा तो श्रीठाकुरजी ही देगे।' महाराजके इस आश्वासनसे सबको एक प्रकारकी ज्ञान्तिका अनुभव हुआ। प्रेमकी लीला बड़ी विचित्र है। प्रातःकाल होनेवाले प्रस्थानने सायङ्काल दिनका तीसरा प्रहर प्राप्त कर लिया; क्योंकि उसमें विष्णीके पागलपनने विशेष साथ दिया। फलतः श्रीमहाराजसे प्रार्थना की गयी और वे क्रपा-परवश फिर एक गये।

इधर जब विष्णीके श्वशुरने सुना कि हमारी पुत्र-वधू पूण स्वस्य हो गयी है, तब वे भी उसी प्रस्थानके दिन अकस्मात् विष्णीको लिवा ले जानेके लिये आये; किंतु यहाँ विष्णी तो अपनी दूसरी ही ससुराल—पियतमके देशमें जानेको वैयार वैठी भी । घर-पुरा-पड़ोसके सब लोग उसे समझा रहे हैं, पर वह किसीकी एक नहीं सुनती; उसके मुखपर एक ही बात है—'मै श्रीवन नार्जगी।'

विष्णीके श्रग्नरने चाहा कि श्रीमहाराज विष्णीको अपनी आज्ञासे रोक दें, उन्होंने महाराजसे प्रार्थना भी की; किंतु श्रीमहाराज अच्छी तरह जानते थे कि विष्णी मेरी आज्ञासे अपने श्रिरको तो अवश्य यहाँ रोक रक्खेगी, पर उससे उसके प्राण न रोके जा सकेंगे और वे अवश्य श्रीवन चले जायंगे । यह सोचकर आपने अपनी ओरसे कोई आज्ञा नहीं दी और उसी पूर्वकथित वाक्यको दुहरा दिया भाई! में क्या आज्ञा दूँ। विष्णीके लिये उचित आजा तो श्रीठाकुरजी ही देंगे ।'

भगवान्की इच्छा ही इच्छा है; क्योंकि केवल वही एक पूरी होती है, ग्रेप सबकी इच्छाएँ ज्योंकी-त्यों रक्खी रह जाती हैं। तब क्या महत्त्व है हमारी इच्छाओंका ! किंतु खेद तो इस बातका है कि हम तब भी उन इच्छाओंका त्याग नहीं कर सकते, चाहे जीवनभर वे पूरी नहीं।

सय लोगोंकी इच्छा थी—'विष्णी श्रीवन न जाय'; किंद्र भगवान् चाहते थे इसके विरुद्ध । इसलिये उन्होंने मनुष्योंकी इच्छाओंको सहलाते हुए अपनी इच्छा पूर्ण करनेकी चाल खेली । दूसरे दिन विष्णी रजस्वला हो गयी ।

विष्णी रजस्वला क्या हो गयी, मानो उसपर वज्र गिर पड़ा। उसे मरणान्त कप्ट हुआ इस वाघासे। वह रो-रोकर अपने प्रभुसे प्रार्थना करने लगी—'मेरे प्यारे श्रीकृष्ण! क्यों इतना तरसा रहे हो मुझे। क्या में तुम्हारे वृन्दावन न आ सकूँगी? अब कैसे आ सकूँगी, जब तुम्हीं रूठ गये हो। सबेरा होगा और श्रीमहाराज श्रीवन ''''।'

सन लोग नैठे विष्णीकी श्रीवन जाने और न जानेकी समस्यापर विचार कर ही रहे थे कि अचानक उन सबके मध्यसे होती हुई एक ज्योति विष्णीके कमरेमें प्रवेश कर गयी। तन्नतक विष्णीके पिताने पूजागृहसे आकर आश्र्यसे भरे हुए शब्दोमें कहा—'श्रीठाकुरजी अपनी श्रम्यासे उड़कर जाने कहाँ चले गये ?'

दयालदासकी वात सुनकर सब लोग अकचके से इधर-उधर देखने लगे। कुछ तो ठाकुरजीको खोजने भी लगे। किंतु ठाकुरजी कहीं भाग थोड़े गये थे, वे तो अपनी भक्ता विष्णीके विरहसे व्याकुल होकर उसकी गोदमें आ विराजे थे। अपने प्रभुको इस अपावन दशामें भी अपनी गोदमें आया देख विष्णी उनकी पतित-पावनता और भक्क-वरसलतापर मुख्य थी। विष्णीकी गोदमे श्रीठाकुरजीको आया देख सबने अपने-आप निर्णय दे दिया कि विष्णी अवस्य श्रीवन जाय, यही श्रीठाकुरजीकी इच्छा है। फिर तो सबने बड़े प्रेमसे विष्णीके श्रीवन जानेकी तैयारियाँ कर दी और रजोधर्मके चार दिन पूर्ण होनेपर पाँचवे दिन विष्णी सानन्द अपने श्रीवन चली गयी। श्रीवनका दर्शन करके उसका हृदय आनन्द और प्रेमसे थिरक उठा।

श्रीवनमे वास करके विष्णी निरन्तर भजन और श्रीगुर-चरणोंकी सेवामे लगी रहती । वह अपने ठाकुरजीकी सेवा-पूजा तो करती ही, साथ ही मानसिक सेवा-भावना भी किया करती ।

एक बार विष्णीने मानसिक सेवामे अपने ठाकुरजीको मिश्रीका भोग रक्खा और मानसिक प्रसाद भी लिया। जो उसके मुखमें प्रत्यक्ष प्रकट हो गया । भावनाके समय चर्वण करते देख इसकी सहेली लालीवाईने जबरन् उसके मुखसे मिश्री छीनकर सबको दिखायी, इस भक्त-अपराधसे वह पागल हो गयी । पीछे श्रीरूपलालजी महाराजकी कृपा और विष्णीके अपराध क्षमा कर देनेसे वह स्वस्थ हुई ।

एक बार विष्णीवाई भावनामें तल्लीन होकर, श्रिराकी भी सुधि-बुधि भूल बहुत ऊँचेपरसे गिर पड़ी और तीन पहरतक उसी आनन्दमयी भावनामें तल्लीन बेहोश पड़ी रही, पश्चात् प्रकृतिस्थ हुई । इस प्रकार प्रभु-प्रेममे विमुग्ध रहते हुए श्रीविष्णीबाईने श्रीवृन्दावनमें सत्रह वर्ष निवास किया, पश्चात् संवत् १७८५ विक्रममे वह नित्य-निकुक्षमें प्रवेश कर गयी।

### 

### भक्तिमती गजदेवी और हरदेवी

हरदेवी विशालापुरीके सेठ स्थानकदेवकी एकमात्र कन्या थी। माताका नाम गजदेवी था। एकमात्र सन्तान होनेसे हरदेवी माता-पिताको बहुत ही प्यारी थी। घरमे किसी चीजकी कमी नहीं थी। हरदेवीका पालन-पोषण बड़े ही लाइ-चावसे हुआ था। हरदेवीकी माता बड़ी ही विदुषी थी और उसका हृदय भक्तिसे भरा था। वह नित्य श्रद्धापूर्वक भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करती। माताकी पूजाके समय हरदेवी पास बेटी रहती, वह भी माताकी देखादेखी खेलनेमें भगवान्की पूजा किया करती। माता ही सन्तानकी प्रथम गुरु होती है। माताके स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहारका बालकके जीवनपर अमिट प्रभाव पडता है। हरदेवीके हृदयमे भी इसीके अनुसार भक्तिके अङ्कुर पैदा हो गये।

उचित शिक्षा-दीक्षा आदिके अनन्तर हरदेवी जब विवाहके योग्य हुई, तब बड़ी धूम-धामसे उसका विवाह चम्पकपुरीके सेठ गुणदेवके पुत्र हर्षदेवके साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनन्दसे हो गया। विदाईका दिन था। अकस्मात् हरदेवीकी माता गजदेवीको बुखार चढ़ आया। घरमें भीड़ बहुत थी, दवाकी चेष्टा नही हो सकी। गजदेवीका बुखार बहुत तेजीसे बढ़ने लगा। वह अपने भगवान्के पूजा-भवनमे जाकर उनके सामने पड़ गयी। उसकी ऑखों-में ऑस् थे भौर बड़ी ही गद्गद वाणीसे उसने कहना सास्म दिया—

'भगवन् ! मालूम होता है, तुम अब मुझे अपने श्रीचरणोंमें बुलाना चाहते हो । मुझे इस वातका स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है । उसी हर्षके मारे मेरे नेत्रींसे ऑसुओंकी धारा बह रही है। हे मेरे अनन्त-प्राणिपयतम ! पुम अन्तर्यामी हो, जानते हो मेरे मनमे बरसं से कभी कोई भी कामना नहीं उठी । मैं यही चाहती हूँ, कोई कामना मेरे मनमे कभी उठे ही नहीं । मेरा मन सदा यही कहता है कि तुम्हारी इच्छाका अनुसरण करनेमे ही परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत करती हूँ कि मेरे मनमें कोई इच्छा न रहे, सारी इच्छाऍ तुम्हारी इच्छामे विलीन हो जायँ । तुम्हारी इच्छा ही सफल हो । और तुमने सदा मेरी इस भावनाको बल दिया है तथा अपनी ओर खीचा है। आज तुम सदाके लिये अपनी सेवामे बुलानेकी व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिये प्रसन्नताकी बात और क्या हो सकती है। परंतु मेरे स्वामिन ! पता नही क्यो - शायद इसमे भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो-मेरे मनमे एक कामना जाग्रत हो रही है। वह यह कि इस बालिका हरदेवीकी आत्माको भी मुम अपने पावन चरणोमे स्वीकार कर लो । यह तुम्हारी ही हो जाय । यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज यह अपने पतिके घर जा रही है, तथापि इसके परम लक्ष्य तो मुम्हीं हो । बस, मै तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इसपर तुम्हारी कृपादृष्टि सदा बनी रहे और अन्तमें इसे भी सेवाधिकार प्राप्त हो । मेरे पति तो मेरी जीवन-यात्राके षायी ही रहे हैं। उनके किये में क्या माँने ।

गजदेवीकी सची और पिवत्र प्रार्थना स्वीकृत हो गयी।
भगवान्ने प्रकट होकर कहा—'देवि! तुम मेरी भक्ता हो,
मेरे ही परमधाममें जा रही हो और सदा वहीं रहोगी।
हरदेवी तुम्हारी पुत्री है—इस सम्बन्धसे वह मेरी भिक्तको
प्राप्त होती ही, परंतु अब तो सुमने उसके लिये वर मॉग
लिया है। तुम्हारी यह चाह बड़ी उत्तम है। तुम निश्चिन्त
हो जाओ, तुम्हारी चाहके अनुसार हरदेवी मेरी परम भक्ता
होगी और यथावसर मेरे परम धाममें आकर तुमसे मिलेगी।
सुम्हारे सङ्क्षके प्रभावसे तुम्हारे पित भी मेरे परमधाममें ही
आयेंगे। उनके लिये कुछ भी मॉगनेकी आवश्यकता नहीं
है। इसके बाद गजदेवीने देखा—ज्योतिर्मय प्रकाशके
अंदर भगवान् अन्तर्धान हो गये!

गजदेवीको बड़े जोरका ज्वर या, वह विवाहके सव कार्योंसे अलग होकर भगवान्के पूजा-मन्दिरमे पड़ी थी। सेठको पता लगा, तब वे वहाँ आये। गजदेवीने कहा— स्वामन्! आज यह दासी आपसे अलग हो रही है। विदा दीजिये। मेरे अवतकके अपराधोंको क्षमा कीजिये और आश्रीविद दीजिये कि इसकी आत्मा भगवान् श्रीकृष्णकी चरण-रज पाकर धन्य हो जाय। स्थानकदेव पत्नीकी ये वातें सुनकर स्तम्भित रह गये। वे वोले— पिये! अश्रुम क्यों वोल रही हो १ ऐसा कौन-सा रोग है १ ज्वर है, उतर जायगा। अभी वैद्यराजको बुलाता हूँ।

गजदेवीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 'स्वामिन् ! अव वैद्यराजजी इस शरीरको नहीं उनार सकेंगे । मुझे मेरे भगवान्ने बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण-रज ही चाहती हूँ । मुझे आज्ञा दीजिये । इसमे अग्रुम क्या है । जीवन और मरण दोनों ही भगवान्के विधान है। जो जन्मा है, उसे मरना ही पड़ेगा । यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अग्रुभ क्यों है । मृत्यु न हो तो नवीन सुन्दर जन्मकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। पुरातनका संहार सुन्दर नवीनकी सृष्टिके लिये ही तो होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ, जो आपकी चरणधूष्टिको सिर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूँ और जा रही हूँ आपके, अपने एवं अखिल ब्रह्माण्डोंके परमपति भगवान् श्रीकृष्णकी बुलाहटसे उनकी नित्य सेवाधिकारिणी बनकर ! मेरा जन्म-जीवन भाज सफल हो गया । आज इस जीवकी अनादिकालीन साध पूरी हो रही है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान भीकृष्णके अनन्य भजनमें लगा दीजिये । मुझे पता लग गया है कि आपपर भगवान् श्रीकृष्णकी वड़ी ही कृपा है।'

'जिसको तुम-सरीखी कृष्ण-भक्ता पत्नी प्राप्त हुई, उसपर श्रीकृष्णकी कृपा क्यों न होगी। प्रिये! घन्य हो तुम—जो तुम्हारा जीवन भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अर्पित हो गया! और में भी धन्य हूं जो तुम्हारे सङ्गसे मेरे हृदयमे पवित्र भावोंका प्रादुर्भाव हुआ और भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति मिली।' स्थानकदेवने गद्गद होकर कहा।

अव आप पधारिये । हरदेवीको विदा कीजिये । जानेके पहले एक बार वह मुझसे मिल ले । आप निश्चय रिलये, मैं उसके विदा होनेके बाद ही शरीर त्याग करूँगी । आप निश्चिन्त होकर विवाहका काम कीजिये । मैं अपने भगवान्के श्रीचरणोंमें सुखसे पड़ी हूँ।

स्थानकदेवका द्धदय वदल चुका था। अब उनके मनमें शोक-विपाद कुछ भी नहीं रहा। भक्तिके उच्छ्वाससे उनका द्धदय आनन्दसे भर रहा है। वे पतीकी मृत्युमें भगवान्का शुभ विधान देखकर प्रफुछित हो रहे हैं। उन्हें यह जानकर वड़ी प्रसन्नता है कि यह भरकर इससे कहीं अच्छी स्थितिको — नहीं नहीं, परम और अनन्त महासुखकी दुर्लभ स्थितिको प्राप्त करने जा रही है। इसका यह भरण इसके लिये वड़ा ही मङ्गलमय है। इस अवस्थामें ऐसा कीन आत्मीय होगा, जो अपने आत्मीयकी ऐसी कल्याणकारिणी मृत्युसे प्रसन्न न हो। अतएव वे हपित चित्तसे वहाँसे उठकर चले आये और पुत्री हरदेवीकी विदाईके काममें लग गये। हरदेवीसे कह दिया कि 'तेरी मा पूजा-मन्दिरमें तुझे बुला रही है।'

पिताकी बात सुनकर हरदेवी सुरंत माताके पास गयी।
माताको ज्वराकान्त देखकर उसे बड़ी चिन्ता हुई। वह माके
पास बैठ गयी। उसने देखा—मा मुसकरा रही है, उसका
चेहरा खिल रहा है और एक प्रकाशका मण्डल उसके चारों
ओर छाया हुआ है। इतनेमें माताने वड़े दुलारसे हरदेवीका
हाथ अपने हाथमें लेकर कहा—वेटी! त् जानती है, यह
संसार असार है—श्रीकृष्णका भजन ही इसमें एकमात्र
सार है। मैं आज इस असार संसारको छोड़कर श्रीकृष्णकी
सेवा करने उनके परमधाममे जा रही हूं। श्रीकृष्णने स्वयं
मुझको बुलाया है। त् यह न समझना, मै सुझे असहाय
छोड़ जाती हूं। त् जानती है—मनुष्यमें जो कुछ भी बुद्धि,
विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, सब श्रीकृष्णका दिया हुआ है। उन्हीं श्रीकृष्णके हायोंमें सुझे सोंपकर
में जा रही हूं। वे ही विश्वम्भर स्वयं तेरी स्माल करेंगे।

## ल्याण



भक्तिमती कमेठीबाई

[ पृष्ठ ६३७



रानी रत्नावती [ वृष्ठ ६४



गजदेवीपर कृपा [ पृष्ठ ६५२

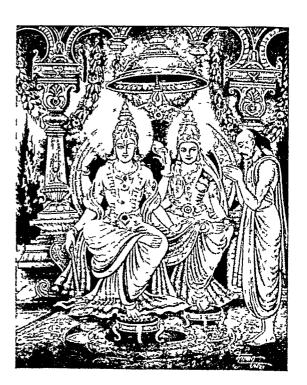

विश्वनाथजीपर कृपा

[ पृष्ठ ६५७

### क्ल्याण 📨





वहिन सरस्वती

[ पृष्ठ ६६०

जमींदार-वधूकी रक्षा [ पृष्ठ ६६९



इसीना-हमीदापर कृपा

.उनसे बढ़कर सँभाल करनेवाला और कौन होगा । मुझे अनुमित दे, में जाऊँ । बेटी ! तुझे श्रीकृष्णकी पूजामें बड़ा आनन्द आता है । मुझे बुलाकर श्रीकृष्णने तेरे लिये बड़ी मुविधा कर दी है । अब इन भगवान्को तू ले जा । नियमितरूपसे श्रद्धा-मिक्तपूर्वक इनकी पूजा किया करना । कभी कुछ कहने-मुननेकी आवश्यकता हो तो निस्संकोच इन्हींसे कहा करना । ये अवश्य तेरी बातें मुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे । देख तो तेरे विश्वासके लिये ये अभी तेरी गोदमें चले आते हैं।

इतना कहना था कि भगवानुकी मूर्ति सिंहासनसहित आकाशमें चलकर हरदेवीकी गोदमें आ गयी । फिर क्या या, हरदेवीको दृढ् विश्वास हो गया और मगवत्प्रेरणासे माताके भावी वियोगका सारा शोक पळभरमे नष्ट हो गया। अब उसने माताकी प्रसन्नता, मुसकराहट और उसके तेजोमण्डलका मर्म समझा । उसने मन्त्र-मुन्घकी तरह हँसते हुए कहा--- भा ! ऐसा ही होगा । मैं आजसे इनकी हो गयी और ये मेरे हो गये। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे । तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु ये तो नित्य मेरे पास रहेंगे । पुम आनन्दसे इनकी सेवामे जाओ । जब इन्होने स्वयं प्रमको अपने पास बुलाया है, तब पुम्हें रोकनेका पाप कौन कर सकता है । जाओ मा, जाओ, भगवानकी सेवा करो। तुम घन्य हो, जो भगवान्की इतनी प्रियपात्र हो और मैं भी धन्य हूँ, जो मुझे हुम-जैसी सचीमाताकी कोखसे पैदा होनेका धौभाग्य मिला है। मा! मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि में भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूँ और अन्तमें उनकी सेवामें ले ली जाऊँ।

गजदेवीने कहा—'बेटी! ऐसा ही होगा, अवश्यमेव ऐसा ही होगा। तू निश्चिन्त रह। हॉ, एक बात कहनी है—अन्तिम और सच्चा सम्बन्ध तो एकमात्र भगवान्का ही है; परंतु यह संसार भी भगवान्का है, इसिल्ये इसमे हमें सभी व्यवहार भगवान्के इच्छा और आज्ञानुसार ही करने चाहिये। अवश्य ही करने चाहिये अपने भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही। शास्त्र भगवान्की ही आज्ञा हैं और उनमें स्त्रीके लिये पति-सेवाको ही सुख्य धर्म बतल्या गया है। पतिके सम्बन्धसे सास-ससुरकी सेवा भी अवश्य करनी चाहिये। तू भगवान्की भक्ता है, ध्यान रखना—इस स्यवहारमें कोई श्रुटि न आने पाये। सदाचार, सादगी, सेवा, सिंहण्णुता और संयम तो सभीके लिये आवश्यक हैं। भक्तके लिये तो ये सर्वया स्वाभाविक होने चाहिये।'

'माता ! ऐसा ही होगा । लाख दुःख उठानेपर भी तुम्हारी यह बेटी अपने कर्तन्यसे कभी नहीं ढिगेगी'— हरदेवीने दृदता और उछासके साथ कहा !

'वेटी! बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ होती हैं। बड़े-बड़े भयके प्रसङ्ग आते हैं। भगवान्पर आखा रक्लेगी तो उनकी कृपाशक्ति तेरा वर अनायास ही निभ जायगा और तू अपने परम छक्ष्य भगवान्को प्राप्त करके कृतार्थ हो जायगी। बेटी! मैं हृदयसे आशीर्वाद देती हूं कि तेरा मन सदा श्रीभगवान्के चरण-कमछोंका चञ्चरीक बना रहे और तू कभी भी उनकी कृपासे विञ्चत न हो।'

'मा—मेरी मा! मैं अत्यन्त बड़भागिनी हूँ, जो तुम्हारी बेटी हूँ । ऐसी मा कितनी हैं, जो अपनी सन्तानको श्रीभगवान्के चरणोंकी भक्ति करनेका आदेश और आशीर्वाद देती हैं ?'—हरदेनीने ऑस् बहाते हुए कहा।

घन्य है माता और पुत्री दोनोंको ! सचमुच वही माता माता है—पिता पिता है, जो अपनी सन्तानको भगवान्के शुभ मार्गपर चलाता है और उसको अग्रसर करनेमें सब प्रकारकी सहायता करता है।

हरदेवीको उसके पिताने बुला लिया । वह भगवान्के सिंहासनको लेकर चली गयी। सिंहासनको सुरक्षित स्थानमें पघराकर उसने माताके पास कई चतुर और स्वामिभक्त सेविकाओंको भेज दिया, जो प्रसन्नतासे उसकी यथायोग्य सेवा करने लगीं । यद्यपि विदाईके दिन माताके बोमार और मरणासन्न हो जानेपर हरदेवीको जगन्की चालके अनुसार बहुत शोक होना चाहिये या और हरदेवीके पिता स्थानकदेवके लिये भी यह कम चिन्ताका प्रसङ्ग नहीं था। फिर भी भगविदच्छासे दोनोंके ही हृदय बदल चुके थे। वे गजदेवीके भगवानके परमंघाम-गमनकी खशीमें मस्त थे और स्वयं भी उन दोनोंके हृदयोद्यानमें भक्ति-लतिका लहलहा रही थी तथा अपने मधुर पुष्पोंके सुन्दर सौरभसे क्षण-क्षणमें उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाहका कार्य तो मानो परवश-किसीकी प्रेरणासे कर रहे थे। सब कार्य भलीभॉति सम्पन्न हुए । हरदेवीके विदा होनेका समय आ गया । उसने एक बार फिर माताके श्रीचरणोंमें जाकर प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद प्राप्त करके पिताके चरणोंमें गिरकर रथमें सवार हो गयी। भगवान्के सिहासनको अपनी गोदमें के

लिया। कन्याकी माताकी अनुपस्थिति दोनों ओरके सभी बरातियोंको बहुत ही खल रही थी और वे सभी उदास-से हो रहे थे!

कन्या विदा हो गयी । स्थानकदेव तुरंत गजदेवीके पास चले आये । थोड़ी देर बाद गजदेवीने हॅसते-हॅसते भगवान्के पावन नामोंका उच्चारण करते हुए पितके चरणोंमे सिर रखकर नश्वर शरीरको छोड़ दिया । उस समय उसके शरीरसे दिव्य तेज निकलता हुआ दिखायी दिया और आकाशसे मधुर शङ्खाचिन सुनायी पड़ी । स्थानकदेवने अद्धापूर्वक एवं विधिवत् पत्नीका अन्त्येष्टि-संस्कार और आदादि कर्म किये !

( ? )

हरदेवीके ससुर गुणदेव वास्तवमें सहुणोंके घर थे। पिताकी भॉति पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभावका था। परंतु हर्षदेवकी माता समलाका स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। बह मौका पाते ही हरदेवीके साथ निर्दय व्यवहार करती थी। परंतु ससुरके अच्छे स्वभावके कारण हरदेवीको कोई खास कष्ट नहीं था।

दैवकी गति विचित्र है। डेंढ सालके बाद सेठ गुणदेव-का देहान्त हो गया। अब तो समला सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र हो गयी। वह जो चाहती सो करती। यद्यपि हर्षदेवका स्वभाव मुन्दर और सौम्य था, फिर भी वह सङ्कोचवश माताके सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। इससे समलाका मन और भी वढ़ गया, वह पुत्रको अपने पक्षमें मानकर वहको विशेषरूपरे सताने लगी। पहननेको अच्छे कपड़े न देना, खानेको रूखी-सूखी रोटियाँ देना-चह भी भर पेट नहीं, शत-बातपर शिङ्कना, हरेक काममें दोष निकालना, उसके माता-पिता-को गालियाँ बकना आदि बातें तो उसके लिये स्वाभाविक र्थी। कभी-कभी तो वह हाथ भी उठा लेती थी। उसने वर्तन मॉजने और झाड़ू देनेवाले नौकरको अलग कर दिया। आटा पीसनेवाली नौकरानीको जवाब दे दिया—इसीलिये कि ये सब काम हरदेवीसे कराये जायं। हरदेवीको किसी भी कामसे कोई इन्कार नहीं था, न उसे किसी बातका मनमे द्वःख ही था । वह माताकी बात याद करके चुपचाप हर्षित मनसे सव कुछ सहन करती । अत्यन्त सुखमे पली होने तथा वर्तन मॉजने और आटा पीसने आदिका अम्यास न होनेके कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावटका अत्भव तो होता ही था। पर वह उसके द्वली नहीं होती

यी। मनमें सोचती थी भगवान् मेरी परीक्षा छेते हैं। फिर यह दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षामें भगवान्की कृपाये कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होऊँगी। कितना भी दुःख आये—भगवान्का आशीर्वाद समझकर उसे सिर चढाऊँगी और कभी मन मेळा न होने दूंगी। वह ऐसा ही करती। सासकी क्षिड़कन और गाळियाँ उसे दुळार और आशीर्वाद-सी जान पड़तीं। वह अम्छान मनसे सब काम किया करती। तन-मनसे पितकी सेवा करती और नित्य नियमसे श्रीमगवान्की पूजा करती। पूजाके वाद यही प्रार्थना करती कि 'भगवन्! में तुम्हारी हूँ, मुझे कभी विसराना नहीं। तुम्हारी मङ्गळमयी इच्छा पूर्ण हो, इसीमें मेरा मङ्गळ है।' वह कभी भगवान्के सामने सासके अत्याचारोंके ळिये रोती नहीं। न कभी पितसे ही सासकी शिकायत करती।

हर्षदेवको निर्दोप और परम शील्पती पत्नीके प्रति अपनी माताका इस प्रकारका करूर वर्ताय देखकर वड़ा दुःख होता था। उसने एक दिम एकान्तमें हरदेवीसे कहा— 'प्रिये! तुम मानवी नहीं हो, तुम तो स्वर्गकी देवी हो। तुमपर जान-बूझकर इतना अत्याचार होता है, परंतु तुम कभी चूंतक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरेपर भी कभी उदासी नहीं देखी—मानो कुछ होता ही नहीं। तुमने कभी आजतक मुझसे इस सम्बन्धमें एक शब्द भी नहीं कहा। परंतु प्रिये! मेरा दृदय जला जा रहा है। अब यह जुल्म मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आजतक कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गयी है। तुम्हारी राय हो तो हमलोग यहाँसे और कहीं चले जाय या माताको ही अलग कर दें।'

भीरे हृदयेश्वर ! आप जरा भी दुःख न करें । मैं सच कहती हूँ मुझे तिनक भी कष्ट नहीं है । मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान्की पूजा करती हूँ, तब मुझे इतना आनन्द मिलता है कि उसमे जीवनभरके बड़े-से-बड़े सन्ताप अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं । फिर आपकी सेवाका जो आनन्द है, वह तो मेरे प्राणोंका आधार है ही । मैं बहुत सुखी हूँ, प्राणनाथ ! आपके चरणोंमें रहकर । मुझे किसी प्रकारका सन्ताप नहीं है । माताजी अपने स्वभाववश जो कुछ कहती-करती हैं, इससे वस्तुतः उन्हींको कष्ट होता है । सच मानिये, स्वामिन् ! झिड़कन, अपमान और गाली ओदि उन्हींको मिलते और जलाते हैं, जो इनको ग्रहण करते हैं । मैं इन्हें लेती ही नहीं । कभी लेती भी हूँ तो आशीर्वाद-करते | फिर मेरे लिये ये दुःखदायी क्यों होने करे । हाँ, कभी कभी इस वातका तो मुझे दुःख अवश्य होता है कि मै माताजीके दुःखमे निमित्त वनती हूँ । आप कोई चिन्ता न करें । ससारमे सब कुछ हमारे भगवान्के विधानसे हमारे मङ्गळके छिये ही होता है । मुझे इस बातका विश्वास है, इसीसे मै सदा प्रसन्न रहती हूँ ।

'नाथ ! न तो माताजीको छोड़कर अलग जानेकी आवश्यकता है, न उन्हें अलग करनेकी । हमलोग यदि उनकी वाते न सहकर इस बुढ़ापेमे उन्हें अकेली छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा । सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह होगी कि हम माताजीकी सेवाके सौभाग्यसे विच्चित हो जायँगे । वह सन्तान बड़ी ही अमागिनी है, जिसको अपने बूढ़े माता-पिताकी सेवा करनेका सुअवसर नहीं मिलता । और उसके दुर्भाग्य तथा दुष्कर्मका तो कहना ही क्या है कि जो किसी भी प्रतिकूलताके कारण माता-पिताकी प्राप्त हुई सेवाको छोड़ बैठता है । फिर, वे बेचारी कहती ही क्या हैं । मुझे तो आजतक कभी उनकी कोई भी बात सुरी नहीं लगी । सासकी सीखभरी झिड़कन सहना तो बहका सौभाग्य है ।'

हरदेवीकी बात सुनकर हर्षदेवका हृदय गद्गद हो गया।
उसके चित्तमे हरदेवीके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गयी
और वह अपनेको धन्य मानने लगा ऐसी धर्मशीला पत्नी
पाकर! उसने कहा—'देवि! इसीसे तो मैं कहता हूँ तुम
मानवी नहीं हो! तुम्हारे इन ऊँचे भावोके सामने किसका
मस्तक नहीं झक जायगा। तुम धन्य हो! तुम्हारे मातापिता धन्य हैं, जिनके घर तुम-सरीखी देवीने अवतार लिया।
तुम्हारी एक-एक बात अनमोल है। परंतु क्या करूँ; जब
माताजी विना किसी कसूरके जान-बूझकर तुम्हे गालियाँ
बकती हैं और वाधिनीकी तरह मारने-काटने दौड़ती हैं,
तब यद्यपि मैं आजतक कुछ बोला नहीं, फिर भी मुझे बड़ा
दुःख होता है। मन होता है कि इस अन्यायका खुलकर
विरोध करूँ, परंतु कुछ तो माताजीके संकोचसे रक जाता हूँ
और कुछ तुम्हारा यह देवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो
कुछ भी हो, कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूँगा।'

इतना कहकर हर्षदेव चळा गया । हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिळा ।

दूसरे दिन हरदेवी वर्तन मॉज रही थी, कुछ पुराने जंग लगे हुए वर्तन उसे मॉजनेको सासने दिये थे। जंग रगद-रगदकर उतारनेमें देर लगी। इतनेमें सास समला ठाल-पीली हो गयी और अनाप-श्रनाप गालियाँ बकने लगी। इसी बीचमें हर्षदेव वहाँ आ गया। उसको माताका यह बर्ताव बुरा माल्म हुआ। उसने नम्रतासे माताको समझानेकी चेष्टा की तो उसका गुस्सा और भी बढ गया। अब वह हर्षदेवको भी बुरा-मला कहने लगी। हर्षदेवको बहुत दुःख हुआ; परतु वह हरदेवीके शील-स्वभावके संकोचसे कुछ भी बोला नही। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता, तब पहले पक्षको बक-बकाकर स्वयं ही चुप हो जाना पड़ता है। समला जब बोलते-बोलते थक गयी, तब अपने-आप ही चुप हो गयी। हर्षदेव विधादभरे हृदयसे बाहर चला गया। हर्षदेवका विधाद देखकर हरदेवीको दुःख हुआ। वह सारा काम निपटाकर अपने भगवान्के पूजा-मन्दिरमें गयी और वहाँ जाकर भगवान्से कातर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा—

'भगवन् ! मैने कभी कुछ भी नहीं चाहा, आज पतिदेव-को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है-वह यह कि मेरी सासका स्वभाव सात्त्विक बना दिया जाय । वे समय-समयपर झल्लाकर हमलोगोंके साथ ही आपको भी बुरा-भला कह बैठती हैं। प्रभो ! इस अपराधके लिये उन्हें क्षमा किया जाय । इसीके साथ, नाथ ! मेरी चिरकालकी आकाङ्का है कि मैं आपके दिव्य खरूपके साक्षात् दर्शन करूँ । मेरे मनमे यह चाह तो थी ही। इस समय प्रार्थना करते-करते पता नहीं क्यों मेरी यह चाह अत्यन्त प्रबल हो गयी है। प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं, घट-घटकी जानते है । यदि मेरी सची चाह है, यदि वास्तवमें आप मेरी व्याकुछताको इस प्रकारकी तीव समझते हैं कि अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असम्भव है तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिये। आप सर्वसमर्थ हैं, मैं अत्यन्त दीन-हीन और मिलनमित हुँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी भक्तिका तत्त्व भी मैं नहीं जानती । इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी हूँ । आपके खिवा मेरे और कोई भी सहारा नहीं है। संसारके सब कार्य आपकी प्रसन्नताके लिये-आपके लिये ही करने हैं। पतिके द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ । मुझे उसके बदलेमे आपकी प्रसन्नताके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये। यदि यह सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिये।

यों कहकर हरदेवी कातरभावसे रोने लगी। उसकी घिग्घी वैंघ गयी, गला रुक गया, बोली बंद हो गयी। भगवान् अब नहीं रह सके। वहीं अपने विग्रहके सामने

ही प्रकट हो गये-वड़ी मनोहर मञ्जल शोभा धारण किये हुए। नील्क्साम वर्ण है। गलेमें रत्नोंकी माला है। करकमलोंमें मुरली है, होठोंपर मधुर मुसकान है, नेत्रोंसे कृपा और प्रेमकी सुधा-धारा वह रही है। सौन्दर्य और माधुर्यकी अप्रतिम छवि हैं। हरदेवी भगवान्को सामने देखकर आनन्दसागरमें डूव गयी। वह कुछ भी बोल नहीं सकी । तव श्रीभगवान्ने कहा—'वेटी ! में तुझपर अति प्रसन्न हूँ । तुने अपने आचरणोंसे और अकृत्रिम मिक्तिसे मुझे वशमें कर लिया है । तेरी सासका स्वभाव सुधरना तो तमी निश्चय हो गया था, जब तू वधू बनकर उसके घर आयी थी । अव तो तेरी कृपांचे वह असाधारण मक्त बन गयी है। तुने अपने पति और सास दोनोंका उद्धार कर दिया । तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रतापसे सद्गतिको प्राप्त हो चुका था। अब मेरी कृपांचे तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुन्दर सदाचारपूर्ण जीवन विताओंगे और अन्तमें मेरे परमधाममें आकर मेरी सेवाका अधिकार प्राप्त करोगे ।

इतना कहकर भगवान् सहसा अन्तर्धान हो गये। हरदेवी स्तब्ध थी। उसका मन मुग्ध हो रहा था। इतनेमें उसने देखा, सास समला पास खड़ी है और रो-रोकर भगवान्से क्षमा-प्रार्थना कर रही है। हरदेवी उठी। सास अपने दोषोंका वर्णन करते हुए उससे क्षमा मॉगने लगी। हरदेवीने सकुचाकर सासके चरण पकड़ लिये। समला-ने उसे उठाकर दृदयसे लगा लिया। दोनोंके नेत्रोंसे प्रेमके ऑसू वहने लगे । हर्षदेव घर लौटा तो माताकी ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनन्दमम हो गया । तीनोंकी जीवन-धारा एक ही परम लक्ष्यकी ओर जोरसे वहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग । मानो एक ही जगह जानेवाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेमसे एक दूसरेकी सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हीं । अड़ोस-पड़ोसपर भी तीनोंके प्रेमका बड़ा प्रभाव पड़ा | इतना ही नहीं, उनके आचरणसे सारे नगरके नर-नारी सदाचारी और भगवद्भक्त बनने लगे।

## भक्तिमती निर्मला

निर्मेटा सचमुच बहुत ही निर्मेट थी। कलियुगकी कालिमाएँ उसे छू नहीं गयी थीं। वह दिव्यलोककी देवी, वैराग्यकी जीती-जागती प्रतिमा और भगवद्भक्तिका सजीव विग्रह थी। उसका सुखमण्डल जैसा सुन्दर और भोला-भाला या, उसका अन्तःकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर और सरल था। संसारकी किसी भी वस्तुमें उसका मन फँसा नहीं था, उसको किसी भी चीजकी चाह नहीं थी और कहीं भी उसकी सीमावद गंदी ममता नहीं थी। वह अपने प्राणाराम राममें अनुरक्त थी, राम ही उसकी चाहके एक-मात्र लक्ष्य ये और समस्त विश्वमें व्याप्त विश्वातीत रामके ही पावन चरणोंमें उसकी ममता थी। सदा प्रसन्न रहना उसका स्वभाव था। मोटी साफ सफेद साड़ी, सफेद कन्जा, गलेमें प्रूटरीजीकी माला, मस्तकपर सफेद चन्दन और जीभपर नित्य नाचनेवाला रामनाम-यही उसका खाभाविक शृङ्कार या। हृदयमें रामका ध्यान, मुँहमे रामका नाम और शरीरसे दिनभर रामकी भावनासे घरभरकी छोटी-बड़ी सब तरहकी सेवा-यही उसका मन, वाणी, शरीरका काम था। वह कभी न यकती थी। न उत्वती थी। न झालाती थी। शान्ति, प्रचन्नता, आनन्दः मुसकान मानो भगवान्की देनके रूपमे

सदा उसकी सेवा करते थे । वह रातके पिछले पहर उठती । शौच-स्नानके वाद छः बजेतक रामजीकी मूर्तिके सामने बैठकर ध्यान-पूजन और रामायणका पाठ करती; फिर काममें छग जाती । दुपहरको एक समय विना मसालेका सादा भोजन करती । जीभके स्वादको उसने जीत छिया था । चार घड़ी रात बीतनेपर उसका काम पूरा होता, तब जमीनपर टाट बिछाकर उसपर कुशका आसन डालकर बैठ जाती और प्रातःकालकी भाँति ही रामजीका ध्यान, पूजन करती; एक पहर रात बीत जानेपर कुशका आसन उठाकर उसी टाटपर रामजीके चरणोंमे उनके नामका स्मरण करती हुई सो जाती । जाड़ेमें भी उसका यही नियम चळाा । उन दिनोंके लिये वह एक रूईदार कब्जा और ऊनी कम्बल और रखती ।

× × × ×

पण्डित विश्वनाथ गौड़ ब्राह्मण थे। ये तो गुजरातके, परंतु काञ्चीमें जाकर बस गये थे। विश्वनाथके पास मोग-विलासके लिये धन तो नहीं था, परंतु भगवान्की कृपासे उनके घर किसी बातकी कमी नहीं थी। वे बहे विद्वान थे। लोगोंमें उनका बहा आदर था। उनकी संस्कृत-पाठशाला

थी, वे विद्यार्थियोंको बड़े चावसे व्याकरण, न्याय और मीमांसा आदि दर्शनोकी शिक्षा देते थे । बड़े विलक्षण व्याकरणी तथा दर्शनशास्त्रके महान् पण्डित होनेपर भी उनके हृदयपाङ्गणमे भक्तिदेवी सदा नाचती रहती थी। वे सन्ध्याके समय नित्यप्रति वाल्मीकीय रामायणकी वडी ही सुन्दर कथा वॉचते थे। जो एक वार उनकी कथा सुन लेता, वह फिर उसे कभी न छोड़ता । उनकी वाणीमे बड़ा मधुर रस था, समझानेकी सुन्दर शैछी थी और उससे पवित्र भावोंकी अखण्ड धाराएँ बहती रहती थी। कथा बाँचते-बॉचते वे गद्गद हो जाते, कभी-कभी तो रो पड़ते। श्रोताओकी भी यही दशा होती । घरमे सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। पतिकी भाँति पत्नी भी रामजीकी भक्त थी। निर्मेल उन्हींकी एकमात्र पुत्री थी। वह बचपनसे ही कथा सुनने लगी थी। पिता-माता दोनों भक्त थे। इससे बचपनमे ही निर्मे छाके निर्मे हृदय-सरोवरमे भक्ति-छता छहराने छगी थी। पितासे उसने भगवान् रामकी पूजापद्धति सीख छी यी । बड़ी होनेपर पिताने बड़ी धूमधामसे निर्मेलाका व्याह किया । निर्मेला पण्डितजीकी एकमात्र सन्तान थी, इससे उनके भक्तोंने निर्मलाके विवाहमे वड़ी उदारता और उमंग-के साथ धन खर्च किया। वर भी वड़ा सुशील, सुन्दर और सदाचारी था। उसका नाम गुलावराय था। सचमुच वह गुलाव-सा सुन्दर था और अपने सहुणोकी सुगन्धसे सबको सुखी करता था। विधाताका विधान कोई टाल नहीं सकता । सालभरके बाद ही हैजेसे उसका देहान्त हो गया । विश्वनाथपर मानो वज्रपात हुआ । उनका हृदय आकुल हो उठा; परंतु प्रभु रामजीकी भक्तिने उनको सँभाला। आकुलतामे ही उनका मन रामजीके चरणोंमे चला गया। विश्वनाथजी रो-रोकर मानिएक भावोसे रामजीकी पूजा करने लगे। प्रभु रामजीने भक्तपर कृपा की। वे अपने संत-मुखदायी सर्वदुःखहारी मङ्गलमय युगलखरूपमे दिन्य सिंहासनसिंहत प्रकट हो गये और भक्त विश्वनायजीको ढाढ़स बैँधाते हुए बोले—ंभैया विश्वनाथ ! इतने आतुर क्यों हो रहे हो ? जानते नहीं हो मेरा प्रत्येक विधान मङ्गलमय होता है ! निर्मलाको यह वैघन्य तुम्हारे और उसके कल्याणके लिये ही प्राप्त हुआ है । सुनो ! पूर्वजन्ममें भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे। वहाँ भी निर्मला तुम्हारी कन्या थी । तुम्हारा नाम था जगदीश और निर्मलाका नाम या सरखती । तुममें और सरस्वतीमें सभी सद्गुण ये । परंदु

प्रम्हारे पड़ोसमें एक क्षत्रियका घर था, वह बड़ा ही दुष्ट-हृदय था। वह मनसे बड़ा कपटी, हिंसक और दुराचारी था, परंतु ऊपरसे बहुत मीठा बोछता था । वह वाते बनाने-मे बहुत चुतुर था। सद्गुणी होनेपर भी उसके कुसङ्गसे तुम्हारे हृदयपर कुछ कालिमा आ गयी थी, वह सरस्वतीको कुदृष्टिसे देखता था। उसके बहकावेमे आकर सरस्वतीने अपने पतिका घोर अपमान किया या और प्रमने उसका समर्थन किया था। सरस्वतीके पतिने आकुछ होकर मन-ही-मन सरस्वतीको और तमको शाप दे दिया था। यद्यपि उसके लिये यह उचित नहीं था, फिर भी दु:खमें मनुष्यकों चेत नहीं रहता । उसी शापके कारण निर्मे इस जन्ममे विधवा हो गयी है और तुम्हे यह सन्ताप प्राप्त हुआ है। पतिके तिरस्कारके सिवा सरस्वतीका जीवन बड़ा पवित्र रहा । उसने दुराचारी पड़ोसीके बुरे प्रस्तावको उकरा दिया । जीवनभर मुळसीजीका सेवन, एकादशीका वत और रामनामका जाप वह करती रही । तुम इसमे उसके सहायक रहे । इसीसे तुमको और उसको दूमरी बार फिर वही ब्राह्मणका शरीर प्राप्त हुआ है और मेरी कुपासे तुम दोनोंके हृदयमे भक्ति आ गयी है। मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदयमे आ जाती है, वह कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता। भक्तिका यह स्वभाव है कि एक बार जिसने उसकी अपने हृदयमे धारण कर लिया, उसको वह मेरी प्राप्ति कराये विना नहीं मानती । बड़ी-बड़ी रुकावटोंको हटाकर, बड़े-बड़े प्रलोभनोसे छुड़ाकर वह उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे ले जाकर उसके हृदयमे बसा देती है। मै भक्तिके वश रहता हूं-यह तो प्रसिद्ध ही है। तुमछोगोंपर जो यह दुःख आया है, यह भक्तिदेवीकी कृपासे तुम्हारे कल्याणके लिये ही आया है। यह दु:ख तुम्हारे सारे दु:खोका सदाके लिये नाश कर देगा ।' इतना कहकर भगवान अन्तर्धान हो गये!

विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जंगे हुए पुरुषकी भाँति चिकत से रह गये। इतनेमे ही निर्मेळा सामने आ गयी। निर्मेळाको देखकर विश्वनाथका हृदय फिर भर आया। उनके नेत्रोसे ऑस् वहने छंगे। वे दुःसह मर्मगीड़ासे पीड़ित हो गये! परंतु निर्मेळाकी साधना बहुत ऊँची थी। वह अपने वैधव्यकी हाळतको खूत्र समझती थी, परंतु वह साधनाकी जिस भूमिकापर स्थित थी, उसपर वैधव्यकी भीषणताका कुछ प्रभाव नहीं था। उसने कहा—'पिताजी

आप विद्वान्, ज्ञानी और भगवद्भक्त होकर रोते क्यों हैं ? शरीर तो मरणधर्मा है ही । जड पञ्चभूतोसे यने हुए शरीरमे तो मुर्दापन ही है। फिर उसके लिये बोक क्यां करना चाहिये। यदि गरीरकी दृष्टिसे ही देखा जाय तो स्त्री अपने स्वामीकी अर्घाद्गिनी है। उसके आधे अङ्गमे वह है और आधे अङ्गमे उसके स्वामी हैं। इस रूपमें स्वामीका विछोह कभी होता ही नहीं । सती स्त्रीका स्वामी तो सदैव अर्धाङ्ग-रूपमे उसके साथ मिला हुआ ही रहता है। अतएव सती स्त्री वस्त्रतः कभी विधवा होती ही नहीं। वह विखासके लिये विवाह नहीं करती। वह तो धर्मतः पतिको अपना खरूप बना लेती है! ऐसी अवस्थामे—पृयम् शरीरके लिये रोनेकी क्या आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्त्वकी बात तो यह है कि सारा जगत् ही प्रकृति है, पुरुप-स्वामी तो एकमात्र भगवान् श्रीरघनाथजी ही हैं। श्रीरघनाथजी अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, सनातन, अखण्ड, अनन्त, अनामय, पूर्ण पुरुषोत्तम है। प्रकृति कभी उनके अंदर सोती है। कभी बाहर उनके साथ खेलती है। प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपा शक्ति है। इस प्रकृतिसे पुरुपका वियोग कभी होता ही नहीं । पुरुपके विना प्रकृतिका अस्तित्व ही नहीं रहता । अतएव हमारे रघुनाथजी नित्य ही हमारे साथ हैं। आप इस वातको जानते हैं। फिर आप रोते क्यों हैं। कर्मकी दृष्टिसे देखें तो, जीव अपने-अपने कर्मवश जगत्में जन्म लेते हैं, कर्मवक ही सबका परस्पर यथायोग्य संयोग होता है, फिर कर्मवश ही समयपर वियोग हो जाता है। कर्मजनित यह सारा सम्बन्ध अनित्य, क्षणिक और मायिक है। यह नश्वर जगत् संयोग-वियोगमय ही तो है, यहाँपर नित्य क्या है। इस स्प्रोग-वियागमें हर्ष-विपाद क्यों होना चाहिये।

पिर, भगवान्का भक्त तो प्रत्येक बातमें भगवान्के मङ्गलमय विधानको देखकर, विधानके रूपमे स्वयं विधाता-का स्पर्श पाकर प्रफुल्डित होता रहता है—चाहे वह विधान देखनेमें कितना ही भीषण क्यों न हो जाय। अतएव पिताजी ! आप निश्चय मानिये—भगवान्ने हमारे परम मद्गळके लिये ही यह विधान किया है, जो जगत्की दृष्टिमें बड़ा ही अमद्गलम्बरूप और भयानक है। आप निश्चिन्त रहिये, हमारा परम कल्याण ही होगा।'

निर्मे डाके दिव्य वचन सुनकर विश्वनायजीकी सारी पीड़ा जाती रही। उन्होंने कहा—'वेटी! त मानवी नहीं है, तू तो दिव्य शेककी देवी है। तभी तरे ऐसे भाव हैं। तूने सुझको शोकमागरसे निकाल लिया! में धन्य हूँ, जो तरा पिता कहलाने योग्य हुआ हूँ।'

तभीसे निर्मेटा पिताके घर रहने टगी और माता-पिता-सिंहत अपना जीवन भगवान्के भज में बताने टगी। घरमें श्रीरघुनाथजीका विग्रह था। माता पिताकी तथा श्री-रघुनाथजीकी सेवा करना ही उसका काम था। घरका काम करते समय भी उसका मन भगवान्मे टगा रहता। भगवान्का सङ्ग उसके जीवनका जीवन वन गया था। वह कुछ भी करती, किसी भी काममें रहती, स्वाभाविक ही भगवान्के साथ रहती। भगवान्के विना वह रह ही नहीं सकती थी।

कुछ समय वाद उसके माता पिता दोनों एक ही दिन भगवान्का स्मरण करते हुए ससारसे विदा हो गये। वह रोयी नहीं। भगवान्के नित्य सान्निध्यने उसके जीवनको निर्भय, रसमय, आनन्दमय, संयोगमय, चिन्मय और भगवन्मय बना दिया था। किसी भी बाहरी अवस्थाका उसकी इस नित्य स्थितिपर अपर नहीं पड़ता था। माता-पिताकी यथोचित किया करनेके बाद वह घर छोड़कर गङ्गातीरपर कुछ दूर चछी गयी। उस समय काशीका गङ्गातट तपोभूमि घी। वहाँ उसने मा भागीरथीके पावन तटपर तीस साल भगवान्के ध्यानमे विताये और अन्तमे घरीरको गङ्गामैयाकी गोदमे छोड़कर भगवान् शङ्करकी कृपासे वह भगवान् श्रीरामजीके दिल्य साकेतमे पहुँचकर उनकी नित्य-चर्यामे नियुक्त हो गयी।

### बहिन सरस्वती

सरस्वती माता-पिताकी बड़ी ही छाड़छी छड़की थी। इसीसे उसके छाछन-पालनमें माता-पिताने कुछ भी उठा नहीं रक्खा था। उसकी कहीं जरा-सी भी मनोवेदना हो, यह माता-पिताको असह्य था। इकछौती सन्तान थी, सम्पन्न घर या और माता-पिताके हृदयोंमें स्नेहकी सरिता उमड़ती थी। बारह वर्षकी अवस्थामें उसका विवाह एक सम्पन्न घरके सुदर्शन नामक छड़केसे कर दिया गया। तीन साछ बाद हिरागमन हुआ। सरस्वतीके विवाह और दिरागमनमें बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गयी, प्रचुर दहेज दिया गया।

सरस्वती सचमुच योगभ्रष्टा थी । नैहरके पंद्रह वर्षोंमें उसके शरीर और. मनको चोट पहुँचानेवाळी कोई भी-छोटी-सी घटना भी नहीं हुई । वह सब प्रकारसे बड़े आरामसे रही, पर उनका मन कभी भी खंसारके भोगोंमें फँसा नहीं। आरामकी सामग्रियाँ प्रचुर मात्रामें थीं पर उसका मन उनसे सदा उदासीन-सा रहता था। माता-पिताको दुःख न हो, इसिंडिये वह प्रकटमें सब कुछ स्वीकार कर लेती थी; परंतु उमका मन उनको स्वीकार नहीं करता था । घरमें श्रीगोपालजीका मन्दिर था । श्तदेव नामक बूढ़े पुजारी बहे ही भक्तिभावसे श्रांगोपाळजीकी पूजा करते थे। उनके कोई सन्तान नहीं थी। उनका गोपाळजीमें वात्सल्यभाव था। वे बड़े स्नेहसे गोपालजीको भोग लगाया करते। उनके मन गोपाळजी जड स्वर्णप्रतिमा नहीं थे, सिचदानन्द्यन भगवान् र्थे । मनमे ही नही, भक्त श्रुतदेवकी ग्रुद्ध भावनाके अनुसार भगवान् उनसे स्थूल व्यवहार भी ऐसा ही करते थे। पर इस बातका रहस्य श्रुतदेवने किसीको नहीं बताया। सरस्वतीके माता-पिता श्रीकीर्ति तथा मितमान् भी इस रहस्यसे अपरिचित थे। सरस्वती छोटी उम्रसे ही मन्दिरमे जाकर यैठती, खेळती, पुजारीजीकी पूजा-आरती तथा भोग-रागको बड़े चावसे देखा करती । पुजारीजी छोटी बच्ची समझकर उससे कोई छिपाव नहीं करते । इसके अतिरिक्त उनका सरस्वतीके प्रति बड़ा स्नेह था, वे उसे अपनी सगी पुत्रीसे बढ़कर मानते थे । यह पुत्री और ठाकुरजी श्रीगोपालजी प्राण-पियतम पुत्र—इस भावसे पुजारीजीका स्नेह दोनोंमें बँट गया था । उनके इस सम्बन्धसे सरस्वती और गोपालजीमें भी भाई-बहिनका सम्त्रन्थ हो गया था। छोटी बालिका अपने गोपाल भैयासे बद्दा प्यार करती । बास्यभावसे उन्हें

खिळाती-पिळाती, उनके साथ खेळती, शुद्ध प्रेमाळाप करती। श्रुतदेवजी बड़े प्रसन्न होते।

सरस्वतीकी बुद्धि बहुत तीव थी। वह पुजारीजीसे गीता-रामायण-पुराण तथा अन्य शास्त्रग्रन्थ बड़ी लगनसे पढती और समय-समयपर श्रीभगवानुके स्वरूप तथा छीलांके सम्बन्धमे पूछा करती। श्रुतदेवजीको वह पितासे बढकर मानती और उनके उपदेशों और वचनोंको कार्यरूपमें परिणत करनेकी चेष्टा करती । इससे उनका जीवन पवित्र, भक्तिमय हो गया था। नौ ही वर्षकी अवस्थामे उसे श्रीभगवान्के दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हो गया था। उसके सरल आग्रहसे प्रसन्न होकर साक्षात् प्रकट हो भगवानने भोग आरोग लिया तथा कुछ ही दिनों बाद श्रावणी पूर्णिमाके दिन उसके द्वारा रक्षाबन्धन करवाया । श्रुतदेवजी इससे बड़े ही प्रसन्न हुए । इसके बाद तो श्रीगोपालजीके साथ सरस्वतीका भाई-बहिनका सम्बन्ध इतना स्पष्टऔर सहद हो गया था कि दोनो जाने कितनी बार मिले और कितनी बार परस्पर सुख-दु:खकी चर्चा हुई। फिर गोपाल भैयाकी मम्मतिसे ही सरस्वतीने विवाह करना स्वीकार किया-इन शर्तपर कि गोपाल भैयाको सरस्वती बहिन जब याद करेगी, तभी वे उसके पास पहुँच जायँगे । सरस्वतीको अपने बाल्यजीवनमे पिता-माताके द्वारा जो सब प्रकार सुख-सुविधा प्राप्त हुई, इसमे गोपाल भैयाकी ही करामात थी और सरस्वतीके विवाह तथा दिरागमनमें भी गोपाल भैयाका बड़ा हाय या । दहेजकी सामग्री, अतिथियोंका स्वागत-सत्कार, सबकी सात्त्विक प्रसन्नता आदिकी व्यवस्था सरस्वतीके पिता मतिमान्को आश्चर्यमें डालनेवाली थी। कहाँसे कैसे कब क्या होता था, इसका उन्हे पता ही नहीं लग पाता था। न मालूम कहाँसे उनके इतने कार्य-कुशल मित्र आ गये थे और इतनी सुमुखी-सयानी देवियाँ घरमे आ गयी थीं श्रीकीर्तिके काममें सहयोग देने । उन्हें पता नहीं था कि यह सव सरस्वतीके भैया गोपालकी कृपाशक्तिके खेळ हैं।

द्विरागमन हो गया । सरखती ससुराळ चली गयी । गोपाल भैया गुप्तरूपसे बहिनको पहुँचाने साय गये और दो तीन दिन वहाँ रहकर उसे सान्त्वना देकर लीटे। सरस्वतीके पित सुदर्शन बहे ही सान्त्विक प्रकृतिके साधु पुरुष थे। उनमें जगत्के छलछन्दका कहीं गन्य केश भी नहीं था। पिताका घर सम्पन्न था। माता-पिता निष्ठावान् धार्मिक थे। घरमे सब प्रकारसे सुख था। सरस्वतीका जीवन बहुत आनन्दसे बीत रहा था। गोपाठ भैया बीच-बीचमें आकर बहिनसे मिठ जाया करते और बातों-ही-बातोंमें उसे उपदेश दिया करते तथा अपने स्वरूपका तत्त्व समझाया करते थे।

एक दिन सरस्वतीने श्रीगोपालजीसे कहा--'भैंया! में छोटी थी, तव तो कुछ समझती नहीं थी। तुम्हारी छोटी-सी मूर्ति मुझे वड़ी प्यारी लगती। पुजारीजी पूजा करते, तब मुझे ऐसा लगता, तुम मानी हॅस रहे हो; वे भीग लगाते, तब मुझे लगता तुम खा रहे हो । मेरी बालसुलभ श्रद्धा थी। फिर एक दिन जब मै पुजारीजीसे अड़ गयी कि आज तो मैं ही भोग लगाऊँगी, तब उन्होंने बहत समझाया; पर मैंने अपना हठ नहीं छोड़ा; उस समय मुझको लगा-तुम मानो पुजारीजीसे कह रहे हो कि 'सरस्वती भोग लगाना चाहती है तो तुम क्यो रोकते हो । मुझे इसके हायका भोग महण करनेमे वड़ी प्रसन्नता है। 'पता नहीं, उन्होंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं, परंतु तुरंत ही मुझसे कह दिया कि 'त्रम भोग छगाओ' और पता नहीं इतना कहकर वे क्यों बाहर चले गये। मैने भोग रक्खा। पर्दा लगाया। पर हुमने खाया नहीं। भैया! मुझे उस दिनकी बात अच्छी तरह याद है-जब मैं रोने छगी, तब तुम उसी मृर्तिमेंसे प्रकट हो गये और मेरा रक्खा हुआ प्रसाद प्रसन्नतासे पाने लगे । मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई । इसके छ: ही महीने वाद मेरे आग्रह करनेपर तमने राखी बॅंधवायी मुझसे । इसके बाद तो सुम मुझसे बातचीत करने लगे। मैं जानती नहीं थी कि तुम कौन हो। इतना ही जानती थी कि मेरे भैया छगते हो। यही पुजारीजीने मुझको वताया था । माने कई बार मुझसे पूछा, पिताजीने भी कभी-कभी बात चलायी; पर तुमने मने कर दिया था, इससे मैंने किसीसे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे कहनेसे में यहाँ चली आयी। पर अब मेरे मनमे यह जाननेकी आ रही है कि वास्तवमें प्रम कौन हो । माताजी, पिताजी तुम्हें भगवान् कहते हैं । पुजारीजी भी भगवान् ही मानते हैं। पर तुम मेरे माता-पिताके सामने मूर्ति ही बने रहते हो। भैया ! बताओ, क्या सचमुच तुम भगवान्, ही हो ! भगवान् ही हो तो फिर मेरे भाई कैसे ! क्या में तुमको भाई न मानूँ र ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जाने कैसा

घवरा जाता है। भैया! अपना रहस्य मुझे वताओ। आज मैं विना जाने नहीं रहूँगी।"

सरस्वती बहिनकी बात सनकर गोपाल भैया हैंसे। बोले-'सरस्वती वहिन ! सचमुच मै तुम्हारा भैया हूँ । यो तो मैं सारे ही संसारका वन्धु हूँ, पर तुम्हारा तो भाई ही हूँ । तुम्हारा मेरे प्रति जो निस्छल प्रेम है, उससे तुमने मझको सदाके लिये अपना भैया बना लिया है। बहिन! प्रेम आत्माका खरूपभूत गुण है—धर्म है। जैसे दूधकी सफेदी और अग्निकी दाहिका-शक्तिका उनसे अभिन्न सम्बन्ध है, वैसा ही आत्माका अभिन्न सम्बन्ध प्रेमसे है। परंत बद्ध जीवका चित्त अशुद्ध होनेसे उसके प्रेमका विषय दूसरा होता है । वह अपने खरूप आत्मामें प्रेम न करके तुच्छ और अनित्य भोग-पदार्थीमे—स्त्री, पति, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदिमें प्रेम करता है और इन नश्वर पदार्थांसे प्रेम करनेके कारण ही बार-बार प्रविच्चत होता है। उसे इस प्रेमके परिणाममें निराज्ञा, असफलता, वियोग, मृत्यु, नाज्ञ और रोना-कराहना ही मिल्ता है । पर, जब मेरी कृपांचे जीवका चित्त शुद्ध होनेपर अपने खरूपकी ओर दृष्टि जाती है, तव उसमें विश्वद्ध प्रेमकी स्फूर्ति होती है। तव वह आत्माकी ओर मुद्रता है, आत्मामे प्रेम स्थापन करता है। आत्माराम हो जाता है। तदनन्तर ही प्रेम-साधनाके बुछसे वह जान पाता है कि मैं (भगवान्) ही समस्त आत्माओंका आत्मा हूँ, मैं ही सबका एकमात्र खरूपाश्रय हें । तब वह समझता है कि बस, एकमात्र भगवान् ही मेरे प्रेमास्पद हैं। ऐसी अवस्थामे उसका चित्त मेरे ही दिव्य गुणोंकी ओर आकर्षित हो जाता है, मेरे ही दिन्य सौन्दर्य-माधुर्यपर मुग्ध होता है और फिर वह समस्त जगत्में और जगत्से बाहर केवल मुझको ही देखता हुआ मुझमें ही अपने प्रेमको मिला देता है । तव, मैं क्या हूं, कैसा हूं-इस तत्त्वका उसे मेरी कृपासे यथार्थ पता लग जाता है।

'सरस्वती बहिन ! तुम मुझे ठीक जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, परंतु मुझसे प्रेम करती हो । मेरी तुल्नामें तुम्हारे मनमे न घर द्वार हैं, न माता-पिता हैं, न धन-ऐश्वर्य हैं, न मान-सम्मान हैं और न स्वर्ग-मोक्ष ही हैं । तुम्हारा मुझमें इतना अपार अनुराग है ! सो यह उचित ही है । इस बातको चाहे कोई जाने या न जाने, सबका प्रेम आत्मामें होता है और मैं तो आत्माका भी आत्मा हूँ । इसके सिवा जो मुझे एक बार देख लेता है, वह अनन्य प्रेम किये बिना रह ही नहीं सकता। मैं हूँ ही ऐसी वस्तु ! आत्माराम मुनि भी मेरे गुणोपर मुग्ध होकर मेरे प्रित अहैतुकी भक्ति करते हैं। यह प्रेम कोई वृक्ति नहीं है, यह मेरी स्वरूप-शक्ति है। प्रेमवृक्ति तो इसीका एक साधारण क्षुद्र प्रकाशमात्र है। भाईके पवित्र भावसे तुममे मेरे प्रति यह जो अप्रतिम प्रेम है, यह मेरे यथार्थ स्वरूपका ज्ञान तुमको अपने-आप ही करा देगा।

'वस्तुतः मेरे स्वरूपका पता कोई भी पुरुषार्थके द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता । मेरा स्वरूप मन-बुद्धि वाणीके अगोचर है । मैं ही नित्य सत्य हूँ, सनातन हूँ, पूर्ण हूँ और परात्पर हूं । जो कुछ भी दृश्यवर्ग है, सब न तो मुझसे भिन्नरूपसे सत् है और न वह शशश्रङ्ग या इन्द्रजालकी भॉति सर्वथा असत् ही है । यह जो कुछ है, सब मै ही हूँ । पर जिस रूपमें यह दीखता है, उन रूपमे नहीं । इस दृश्यमे परिवर्तन होता है; परंतु प्रत्येक दृश्यकी आडमें मैं नित्य सत्यरूपसे विराजित हूं । यह परिवर्तन तो मेरा लीला-विलास है । प्रलयमे जगत् मुझमें ही लीन होता है और सृष्टिके आरम्भमें फिर मुझसे ही उद्भूत हो जाता है । अनन्त विश्व-ब्रह्माण्ड सव मुझमे है, मै अनन्त विश्व-ब्रह्माण्डोंमें हूँ । और मैं ही उनसे अतीत अचिन्त्यरूप हूँ । जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, जो कुछ जगत् या जगदतीत है, जो कुछ भी 'है' या 'नहीं' है, सब मैं ही हूँ। मैं सदा अप्रकट हूँ और मित्य प्रकट हूँ । परमाणु-परमाणुमे मेरा ही नित्य आनन्दनृत्य चल रहा है। सुन्दर मुजन और भयानक संहार-सव मेरे ही छीछास्वरूप हैं। इतना सव होते हुए भी मैं तुम्हारा अपना और परम प्यारा गोपाल भैया हूँ ! तुम मुझे नित्य भैया मानो और मैं तुम्हें नित्य बहिन मानूंगा।

'देखों। तुम्हारा यह पित मेरा पुराना भक्त है। यह पहले अवन्तिकापुरीमे ब्राह्मण था। वहाँ भी क्षुम इसकी धर्मपत्नी थी और मेरी परम भक्ता थी। मेरे किसी लीला-सङ्केतसे तुम दोनोंको फिर यहाँ जन्म लेना पड़ा। अब तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए सफलजीवन होओगे और मेरे दुर्लभ परम धामको प्राप्त करोगे।

ग्तुम निश्चय समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता

है, वह सदा मेरा ही रहता है । तुम्हारे सदश महान् भाग्यशाली भक्तोको, जो मेरे लिये सारे भोगोंकी आसक्ति भूलकर, सब कुछ त्यागकर मेरे ही हो गये हैं, मैं कभी नहीं छोड़ता—

### विस्मृत्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान्। मदात्मकान् महाभागान् कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे॥

इतना कहकर गोपाल भैयाने सरस्वतीके सिरपर हाथ रक्खा । हाथ रखते ही उसकी बुद्धिमे भगवान्का तत्त्व-स्वरूप प्रकट हो गया । कुछ ही क्षणोंमें बुद्धि भी असमर्थ हो चली । अब आगेकी बात कौन बताये। भगवान्के साथ सरस्वतीकी किस प्रकार कैसी एकात्मता हुई, इसका किसीको पता नहीं है; परंतु वह समाधिस्थ-सी हो गयी। श्रीभगवान्का वरद इस्त उसके मस्तकपर है और वह जड पुत्तिलकाकी भाँति निस्तब्ध-स्थिर है । वह इस समय कहाँ थी, क्या अनुभव करती थी, अनुभव करनेवाली कोई सत्ता भी थी या नहीं। कुछ पता नही । पर जब कुछ देरके बाद वह जगी, तब देखा गया, उसमे अपूर्व विरुक्षणता थी । उसकी मुखाकृति ही बदल गयी थी। उससे मानो स्निम्ध शीतल तेजोराशि तथा निर्मल शान्तिकी धारा प्रवाहित हो रही थी। भगवान उसकी ओर देखकर मुसकरा दिये और वह भी हँसने लगी। तदनन्तर भगवान् अन्तर्धान हो गये । सरस्वती भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश प्राप्त करके कृतार्थ हुई ।

इधर भगवान्ने कृपापूर्वक सरस्वतीके पति सुदर्शनको भी कुछ ऐसी विचित्र प्रेरणा की कि उसे अपने पूर्व-जन्मकी बात याद आ गयी और वह सबका मोह छोड़कर केवल भगवदाराधनमें लग गया । अब तो श्रीगोपालजी उसके सामने भी प्रकट हो गये । दोनो पति-पत्नी एक ही साध्य, एक ही साधन और एक ही मार्गका अवलम्बन करके भगवान्के परम प्रेमी बन गये । अब उनके पास जो कुछ भी था, सब भगवान्की पूजाका उपकरण बन गया और वे जो कुछ भी करते, सब भगवत्परायण होकर भगवान्की पूजाके लिये ही करते । उनका अलग काई काम रह ही नहीं गया । इस प्रकार भगवद्भिक्ते ओतप्रोत भगवन्मय जीवन बिताकर वे भगवान्के परम धामको प्राप्त हुए ।

### मक्तिमती कुँअर-रानी

कुँअर-रानी संभ्रान्त राजपूत माता-पिताकी एकमात्र लड़ैती सन्तान थी। सम्पन्न घर था, माता-पिता बहुत ही साधु-स्वभावके तथा भगवद्भक्त थे । कुँअर-रानीके अतिरिक्त उनके कोई सन्तान नहीं थी, इसलिये माता-पिताके समक्ष स्नेह-सौहार्दकी पूर्ण अधिकारिणी एकमात्र कुँअर-रानी ही थी। वह बहुत ही प्यार-दुलारसे पाली-पोमी गयी थी। उसने जैसे माता-पिताके स्नेहको प्राप्त किया, उसी प्रकार उनकी साधुता तथा भगवद्गक्तिका भी उसके जीवनपर काफी असर हुआ । वह लड़कपनसे ही भगवान्के दिव्य सौन्दर्य-माधुर्यमय खरूपका ध्यान किया करती और भगवानुका मधुर नामकीर्तन करते-करते प्रेमाश्रु बहाती हुई बेसुध हो जाती । माता-पिताने चौदह वर्षकी उम्रमे बड़े उमंग-उत्साह-के साथ उसका विवाह कर दिया । क्रॅअर-रानी विदा होकर ससुराल गयी । विधाताका विधान बड़ा विचित्र होता है। उमी रात्रिको उसके माता-पिताने भगवान्के पवित्र नामका कीर्तन करते हुए विकृचिका रोगसे प्राण त्याग दिये । क्रॅअर-रानीको पाँचवे दिन एक कासीदने जाकर यह दुःखप्रद रुमाचार सुनाया। वह उसी दिन वापस लौटनेवाली थी और माता-पिताके भेजे हुए किसी आदमीकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बदले माता-पिताका मरण-संवाद लेकर कासीद आ गया! अकस्मात् मा-वापके मरणका समाचार सुनकर कुँअर-रानी स्तब्ध रह गयी। उसको बड़ा ही दुःख हुआ, परंतु लड़कपनमें प्राप्त की हुई सत्-शिक्षाने उसे धैर्यका अवलम्बन प्राप्त करनेमें बड़ी सहायता की । उसने इस द्धःखको भगवान्का मङ्गलविधान मानकर सहन कर लिया और पीहर जाकर माता-पिताके श्राद्धादिको भलीमॉति सम्पन्न करवाया । माता-पिताके कल्याणार्थ अधिकांश सम्पत्ति सुयोग्य पात्रोंको दान कर दी तथा शेषकी सुव्यवस्था करके वह ससुराल लौट आयी ।

उसके पित सॉवतिसंह बहुत ही सुशील, धर्मपरायण तथा साधु-स्वभावके थे; इससे उसके मनमें सन्तोष था। परंतु विद्याताका विधान कुछ दूसरा ही था। छः ही महीने बाद सॉप काटनेसे उनकी भी मृत्यु हो गयी। घरमें रह गये बूढे सास-ससुर और विधवा कुँअर-रानी! कुँअर-रानी अभी केवल चौदह वर्षकी थी। इस भीषण बज्जपातने एक बार सो उसके हृदयको भयानकरूपे दहला दिया; परत कुछ ही समय वाद भगवत्कृपांचे उसके हृदयमें स्वतः ही ज्ञानका प्रकाश छा गया। उस प्रकाशकी प्रभामयी किरणोंने जगत्के यथार्थ रूप, जागतिक पदार्थों और प्राणियोंकी अनित्यता, क्षणभद्धरता तथा दुःखरूपता, मानवजीवनके प्रधान उद्देश्य, मनुष्यके कर्तव्य, मनुष्यको प्राप्त होनेवाले समस्त सुख-दुःखोंमे मङ्गलमय भगवान्की प्रक्षक मयी कृपा और भगवान्की शरणार्गात तथा भजनसे ही समस्त दुःखोंका नाशं तथा नित्य परमानन्दस्वरूप भगवान्की प्राप्ति होती है—इन सारी चीजोंके प्रत्यक्ष दर्शन करा दिये। उसका दुःख जाता रहा। जीवनका छक्ष्य निश्चित हो गया और उसकी प्राप्तिके छिये उसे प्रकाशमय निश्चित पथकी भी प्राप्ति हो गयी!

कुँअर-रानीने इस वातको भलीभाँति समझ लिया कि मनुष्य-जीवनका परम और चरम लक्ष्य भगवन्पाप्ति है। नारी हो या पुरुष-जीव यनुष्ययोनि प्राप्त करता है भगवानको पानेके लिये ही; परंतु यहाँ विषयभोगोंके भ्रमसे भारानेवाले आपातरमणीय सर्खोमे इस लक्ष्यको भूलकर विषयसेवनमें फँस जाता है और फलतः कामनाकी परवशता-से मानव-जीवनको पापोके संग्रहमे लगाकर अधोगतिमे चला जाता है। विषय-सेवनसे आसक्ति और कामनादि दोष बढते हैं और इसीलिये बुद्धिमान् विरागी पुरुष विषयोंका स्वेच्छा-पूर्वक त्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं--यद्यपि विवाह-विधान भी कामनाको संयमित करके भगवत्प्राप्तिके मार्गमें अग्रसर होनेके लिये ही है । उसका भी चरम उद्देश विषयोपमोगमे अनासक्त होकर मगवान्की ओर लगाना ही है। इसीलिये ग्रहस्थीको भगवान्का मन्दिर और पतिको भगवान् मानने तथा गृहकार्यको भगवत्सेवाके भावसे करनेका विधान है । इतना होनेपर भी सधवा स्त्रियोको विषयसेवनकी सुविधा होनेसे उनमे विषयासिकका बढना सम्भव है ! विधवाजीवन इस दृष्टिसे सर्वथा सुरक्षित है। यह एक प्रकारसे पवित्र साधुजीवन है, जिसमे भोगजीवनकी समाप्तिके साथ ही आत्यन्तिक सुख और परमानन्दस्वरूप भगवान्की प्राप्ति करानेवाले आध्यात्मिक साधनोंका संयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कामोफ्भोग तो नरकोमें हे जानेवाला और दुःखीं-की प्राप्ति करानेवाला है। भोगोंसे आजतक किसीको भी परम शान्ति, शाश्वत सुख या भगवान्की प्राप्ति नहीं हुई !

यह सब सोचकर कुँअर-रानीने मन-ही-मन कहा—मुझे यदि भोग-जीवनमे ही रहना पड़ता तो पता नहीं आगे चलकर मेरी क्या दशा होती। बच्चे होते, उनमे मोह होता; मर जाते, दुःख होता; कामनाका विस्तार होता, चित्त मोहजालमे फॅस जाता और दिन-रात नाना प्रकारकी चिन्ता- ज्वालाओं में जलना पड़ता। मनको प्रपञ्चके अतिरिक्त परमात्माका चिन्तन करनेका कभी शायद ही अवकाश मिलता। भगवान्की मुझपर बड़ी ही कृपा है जो उन्होंने मुझको अनायास और विना ही माँगे जीवनको सफल बनानेका मुअवसर दे दिया है। पशुकी भाँति इन्द्रिय-भोगों मे रची-पची रहनेकी इस पवित्र जीवनसे क्या तुलना है। भगवान्ने मुझ द्भवती हुईको उवार लिया। धन्य है उनकी कृपाको

उसने सोचा, मनुष्य भ्रमसे ही ऐसा मान बैठता है कि भगवान्ने अमुक काम बहुत बुरा किया । वास्तवमे ऐसी बात नहीं है। मङ्गलमय भगवान, जो कुछ भी करते है, हमारे मङ्गलके लिये ही करते है। समस्त जीवोंपर उनकी मङ्गलमयी कृपा सदा बरसती रहती है। उनकी मङ्गलमयता और कृपाछतापर विश्वास न होनेके कारण ही मनुष्य दुखी होता, अपने भाग्यको कोसता और भगवान्पर दोषारोपण करता है। फोड़ा होनेपर उसे चीर देना, विषमज्वर होनेपर चिरायते तथा नीमका कड़वा बवाय पिलाना और कपड़ा पुराना एव गंदा हो जानेपर उसे उतारकर नया पहना देना जैसे परम हितके लिये ही होता है, वैसे ही हमारे अत्यन्त पिय सासारिक सुखोंका छीना जानाः नाना प्रकारके दुःखों-का प्राप्त होना और शरीरसे वियोग कर देना भी मङ्गलमय भगवान्के विधानसे हमारे परम हितके लिये ही होता है। हम अपनी बेसमझीसे ही उसे भयानक दुःख मानकर रोते-कलपते हैं। इन सारे दृश्योंके रूपमे, इन सभी खॉगोंको धारण करके नित्य नवसुन्दर, नित्य नवमधुर हमारे परम पियतम भगवान् ही अपनी मङ्गलमयी लीजा कर रहे हैं। इस बातको हम नही समझते । रोने-कराहनेकी भयानक **छीलाके अंदर भी वे नित्य मधुर हॅसी हॅस रहे है, इसे हम** नहीं देख पाते, इसीसे बाहरसे दीखनेवाले दृश्यों और स्वॉगोंकी भीषणताको देखकर कॉप उठते है।

दुःखके रूपमें भगवान्का विधान ही तो आता है और बह विधान अपने विधासा भगवान्से अभिन्न है। साराश यह कि भगवान् ही दुःखके रूपमें प्रकट हैं। और वे इस रूपमें प्रकट हुए हैं हमारे परम कल्याणके लिये ही।

अहा ! मुझपर भगवानको कितनी अकारण करणा है जो उन्होंने मेरे सारे सासारिक झंझटोंको, विषयोंमे फॅसाने-वाले सब साधनोंको हटाकर मुझको सहज ही अपनी ओर खीच लिया है । मुझे आज उनकी अहैतुकी कुपासे यह स्पष्ट दीखने लगा है कि समस्त सुखोंके भण्डार एकमात्र वे श्रीमगवान् ही हैं। विषयोंमे सुख देखना और विषयभोगोंसे सुखकी आशा रखना तो जीवका महामोह या भीषण भ्रम है। आज भगवानने कृपा करके मेरे इस महामोहको मार दिया और भीषण भ्रमको भंग कर दिया है! यह क्या सुझपर उनकी कम कुपा है १ वे कुपांसागर है, कुपा ही उनका स्वभाव है, वे नित्य क्रपाका ही वितरण करते हैं। धन्य है ! अब तो बस मै केवल उन्हींका चिन्तन करूँगी, उन्हींके नामको सदा रहूँगी । वृद्ध सास-ससुरके रूपमे भी उन्हींके दर्शन करूँगी। भगवानका भजन ही तो मानव-जीवका प्रधान धर्म है । जिसके जीवनमे भजन नही, वह तो मनुष्य-नामधारी पशु या पिशाच है । मानवताका विकास-प्रकाश और प्रसार तो भजनसे ही होता है। दिन-रात प्रभुका मधुर सारण करना और दिन-रातकी प्रत्येक चेष्टाका प्रभुकी पूजा तथा प्रसन्नताके लिये ही किया जाना भजन है। इस प्रकार विवेक, विचार और निश्चय करके परम भाग्यवती कुँअर रानी भगवानुके नित्य भजनमे लग गयी!

### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

कुँअर-रानी वृद्ध सास-ससुरकी भगवद्भावमें सेवा करने लगी। छोटी उम्र होनेपर भी उसकी सच्ची भक्तिभावनाकी प्रताप इतना बढ़ा कि आम पासके लोग ही नहीं, गाँवभरके नर-नारी उसके परम पवित्र तथा परम तेजस्वी जीवनके प्रभावित होकर भगवान्की ओर लग गये। वह उस गाँवके लोगोके लिये मानो भवसागरसे तारनेवाला जहाज ही बन गयी।

उसकी जीवनचर्या बड़ी ही पवित्र और आदर्श थां। उसने नमक और मीठा खाना छोड़ दिया। वह सदा साद्य भोजन करती। सादे सफेद कपड़े पहनती। सिरके केंग मुंडवा दिये। आभूपणोंका त्याग करके तुलमीकी मान्ता गलेमे पहन ली। मस्तकपर गोपीचन्दनका तिलक करती। रातको काठकी चौकीपर धासकी चटाई विछाकर सोती। जाड़ेके दिनोंमे एक कम्बल विछाती और एक ओढती। रातिको केवल चार घंटे सोती। प्रातःकाल स्योदयसे बहुत

पहले उठकर स्नानादिसे निवृत्त हो सास-ससुरकी सेवामें छग जाती । मुँहसे सदा भगवान्का नामोच्चारण होता रहता और मनमे सदा भगवान्की मधुर छविका दर्गन करती रहती । गीता, रामायण और भागवतका पाठ तथा मनन करती । दिनमें अधिकाश समय मौन रहती । नियत समयपर सास-ससुरको प्रतिदिन श्रीमद्भागवत, रामायण या गीता सुनाती तथा उनके अर्थको समझाती । उसके सत्सङ्गमे गाँवके छोग भी आते, जो वहाँसे सुख-शान्ति प्रदान करनेवाले अत्यन्त पवित्र मधुर अमृतकणोंको लेकर छोटते । जैसा उसका उपदेश होता, वसा ही उसका जीवन भी था । तपस्या, विनय, प्रेम, सन्तोष, भगवद्भक्ति, विरक्ति एवं दैवीसम्पत्ति आदि सब मानो उसमे मूर्तिमान होकर रहते थे । उसे

देखते ही देखनेवालेके मनमे पिवत्र मातृभाव तथा भगवद्भाव उदय होता । यह अपने घरका सारा काम अपने हाथों करती । घरमें कुऑं था, उससे स्वयं पानी भरती, स्वयं झाडू लगाती, वर्तन मॉजती, कपड़े घोती, रसोई बनाती, भगवान्की सेवा करती और सास-समुरकी सेवा करती । उसका जीवन सत्र प्रकारसे सात्त्विक और आदर्श था । इस प्रकार सास-समुर जन्नतक जीवित रहे, तत्रतक वह पूर्ण सयमित जीवनसे घरमें रहकर उनकी सेवा करती रही और उनके मरनेपर यह सब कुछ दान करके श्रीवृन्दावन-धाममें चली गयी एवं वहाँ एक परम विरक्त संन्यासिनीकी भॉति कठोर तपस्या तथा भजनमय जीवन विताकर अन्तमें भगवान्को प्राप्त हो गयी !

# प्रेमिणी हसीना और हमीदा

सुदूर अरबदेशमें खस नामक एक संभ्रान्त कुटुम्ब था। उसका सरदार व्यापारचतुर और सर्वनिधिसम्पन्न पुरुष था। उसके हसीना नामकी एक सुशीला, स्वभावतः मधुरभाषिणी कन्या थी । इस हसीनाकी एक समवयस्का हमीदा नामकी सखी थी, जो उसके प्रत्येक रहस्यसे अवगत थी । प्रति सायंकाल ये दोनों समीपवर्ती रम्योद्यानमें जाकर पुष्पचयन करतीं, मीठे मीठे फल खातीं और बालसुलम कीड़ा किया करती थीं; तत्पश्चात् गृहमें आकर अपने सुयोग्य पिताके मुखरे 'अमरिल कैस' नामक धर्मग्रन्थको प्रेमपूर्वक सुना करती थीं । इस प्रकार इन दोनोंके मनोंमें वाल्यकालसे ही ईश्वरानु-राग उत्पन्न होने लगा था । एक समय संसार-भ्रमण करते हुए कोई हरिचरणानुरागी भारतीय संत अरवदेशमे जा पहुँचे, वहाँ भाग्यवश उनकी भेंट हसीनाके पितासे हुई । संतने उसका सत्कार स्वीकार किया और वहाँ सत्सङ्ग होने लगा। बात ही-बातमें उन्होंने परम रमणीय वजधामकी महिमाके साथ ही वृन्दावनविहारीके परमोत्कृष्ट देवदुर्छम रहस्यका वर्णन किया । इसीना भीतर बैठी हुई यह सब सुन रही थी । उसपर इस मधुर चर्चाका वहा प्रभाव पहा । महात्माजीने अन्यत्र प्रस्थान किया । इधर हसीनाके दृदयसागरमें प्रेम-तरङ्गें उठने लगीं, षह सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा-रस-सागर सिचदानन्दघन श्रीनन्दनन्दन-के सुन्दर दर्शनींके लिये व्याकुल हो उठी । दिन-रात उन्हीं-का ध्यान, उन्हींका चिन्तन ! पिताने उसकी यह दशा देखकर एक दिन अत्यन्त प्रेमसे पूछा—'वेटी ! तुझे क्या हो गया

है ! न तुझे गरमीकी चिन्ता और न वर्णका शान, न भूख और प्यास । तेरा यह शरीर कितना दुर्वछ हो गया है ! कोई प्रेतवाधा तो नहीं है ! पिताके वचन सुनकर हसीनाने केवल हतना ही कहा—'जबसे वे रिसकशिरोमणि संत भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके मधुर गुणानुवाद सुना गये हैं, तबसे उन्हीं (श्रीकृष्ण) के दर्शनके छिये मेरा चित्त व्याकुछ हो रहा है, सुझे दिन-रात उन्हींका ध्यान है । मेरा एक-एक क्षण उनके दर्शनके बिना युगके समान बीत रहा है । अब तो जब उन स्यामसुन्दरके दर्शन होंगे, तभी मेरी आत्माको प्रसन्ता होगी। अतएव पिताजी ! आप इस शरीरको भारतवर्णन्तर्गत दिव्य श्रीवृन्दावनधाममें शीष्ठ पहुँचा दीजिये, अन्यया मेरे प्राण अब शीष्ठ ही प्रयाण करना चाहते हैं।

उस समय धर्मके नामपर कोई दुराग्रह नहीं या । हसीनाके पिताने अपनी पुत्रीकी अभिलाषाका अभिनन्दन किया और कहा कि 'अच्छा सङ्ग मिलते ही हम दुम्हें बहाँ भेज देंगे।'

भाग्यवश उन्हीं दिनो एक काफिला (न्यापारी यात्रियों-का समूह ) वगदादको जा रहा था, हसीनाके पिताने से चिन्न-यह अच्छा अवसर हाथ आया। हसीनाको उसके भाई अन्दुङ्घा और सखी हमीदाके साथ भेजनेकी तैयारियाँ होने लगीं। दोनों कन्याएँ अपने-अपने पिताका चरणस्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्तकर अपने प्राणोंके प्राण श्रीकृष्णके दर्शनार्थ अत्यन्त हर्षपूर्वक उस काफिलेके साथ चलां। वहीं रास्तेमें एक नदीतटपर उन लोगोंने डेरा डाला। दिन सुन्दर शरद् ऋतुके थे; परमाह्नादिनी चन्द्रज्योत्स्ना खिल रही थी। अनेक प्रकारके वन्य कुसुमींके सौरभसे मन प्रसन्न हो रहा था; जहाँ देखिये, वही आनन्दमय दृश्य दिखलायी देता था। उस समय ये दोनों सिखयाँ उम तरिङ्गणीके तटपर एकान्त स्थानमे प्राकृतिक छटा देखने चठी गयी । सुन्दर छता और मनोहर वृक्षोको देखकर उन्हें व्रजलताओका स्मरण हो आया । हसीनाने अपनी प्रिय सहेळी हमीदासे कहा कि 'एक बार इस एकान्त स्थलमे, जहाँ चारो ओर शान्तिका साम्राज्य है। कृपाकरके उन संतके द्वारा सुनाया हुआ वजकी शोभाका मधुर वर्णन तो करो । अहा हा ! यही वह शरद थी, जब परमानु-रागिणी महाभागा वजगोपिकाओके सङ्ग मदनमोहन श्रीकृष्णने रासेश्वरी श्रीराधिकाको साथ लेकर महारास किया था। उस हमीदाने, जो भावुकताकी मूर्ति ही थी, श्रीकृष्णके अङ्ग अङ्गकी छवि और परम गुप्त गोलोककी अनन्त माधुरीका विशद वर्णन जिस समय किया, उस समय वे दोनो तन्मयताकी अवस्थाको प्राप्त होकर मानो स्वयं ही उस रासकी नटी हो गयीं । सम्पूर्ण दृश्य उनके नेत्रोके सम्मुख नाचने लगा । वे देखती क्या हैं कि प्रेमामृतमहासिन्धुस्वरूप सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान् नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र रासेश्वरी ज्योतिर्मयी महाशक्ति श्रीराधिकाजीके साथ उमी सुन्दर माधुरीकुञ्जमे विराजमान हैं । नव-नील-नीरद-वर्ण है, कटिमें सुन्दर काछनी काछे हैं, कानोमे सुन्दर कुण्डउ हैं, गलेमें दिन्य पुष्पींकी, रत्नोकी और गुंजाओकी मालाऍ सुगोभित हैं। निरपर मयूरपिच्छका मनोहर मुकुट है, बुंघराठी काठी अठकाव ही भ्रमरपंक्तियों-की शोभाको परास्त कर रही है। अधरपछवपर मुर ही शोभा पा रही है। करोड़ो-करोड़ो कामदेवोंको लजित करनेवाली युगछ-सरकारकी रूपमाञ्जरी है। श्रीराधिकाजी सर्वोङ्गससजित हैं। नील वस्त्र धारण किये हुए हैं । परम भाग्यवती व्रज-वनिताऍ उनकी सेवामे संलग्न तथा उनके योगिदुर्लभ दर्गन पाकर आनन्दविद्वल हो रही हैं। दोनों सिखयोने प्राणियतमका मानस दर्शन किया और तदाकारवृत्ति होकर उसीमे स्थित हो गयी । उस समय उन्हे वहिर्जगत्का ध्यान ही नहीं रहा ।

इधर ये दोनों परमहंसोचित ध्यानमें निमम थीं, उधर काफिलेका समाचार पाकर एक बहुओंका दल अस्त्र-शस्त्र लिये उस काफिलेपर टूट पड़ा। दोनों पक्षोंमें बहुत देरतक युद्ध होता रहा; डाकुओंने न्यापारियोंका बहुत-सा भाग नष्ट कर दिया और उनका धन छीनकर इधर-उधर वे छिप रहे।

केवल हसीनाका भाई और कुछ स्त्रियाँ हो शेष वचीं । इन लोगोंका क्रन्दन सुनते ही उन दोनोकी समाधि भग हुई । वे तुरंत ही उस स्थानपर पहुँचो, जहाँकी पृथ्वी हत्याकाण्डसे रक्तरिज्ञत हो रही थी। ये सोचने लगा—हे भगवन् ! इतनी ही देरमे यह क्या हो गया, हमलोगोपर दैवकी यह कैसी अकृपा । परतु ईश्वरकी छी य तो विचित्र होती है, इमीमें उनका हित निहित था ! उन डाक़ुआमे दो-चार वही पास ही खड़े थे, इन दोनों सुन्दरियाको देखकर उनके मुँहमे पानी भर आया । वे परस्पर कहने छगे, 'अहा ! सर्वोत्तम धन तो यही है। इन दोनोको लेकर बगदादमे बेचेगे, इनकी कीमत भी खूब मिलेगी।' उन्होंने इन दोनों अचलाओंको हठात् पकड् छिया और हाजियोका वेष बनाकर वे इधर-उधर चक्कर लगाने लगे। हसीनाने किसी युक्तिसे एक मालिनके द्वारा अपनी विगत्तिका समाचार उस देशके खळीफाको छिख भेजा। खठीफाने वह पत्र पाकर तत्काछ छज्ञनेपधारियाको पकड़ मँगाया और उन दोनोका उद्धारकर महलमे भेज दिया । बेगमने उनको देखकर अत्यन्त स्नेहसे उनके नेत्र और मुख चूमकर अपनी गोदमे बिठाकर पूछा-- बेटियो ! तुमपर क्या आपत्ति आयी है ! तुम्हारा कहाँ जानेका विचार था ! यहाँ कैसे आ पहुँची !' उन्होंने अपनी बीती हुई सारी घटना आद्योपान्त कह सुनायी। उस करणकथाको सुनकर बेगमका हृदय प्रमीज गया । बेगमने उन्हें घर छौट जानेको कहा; पर उन्होंने कहा कि 'हमारा मन तो श्यामसुन्दरके लिये उन्मत्त हो गया है। इससे अधिक विपत्तियाँ आयेगी तो उन्हें भी हम सह लेगी, पर बृन्दावन जरूर जायंगी। ' उन को अपने सिद्धान्तपर अटल देखकर सहदया बेगमने उन दोनो कुमारियांको युद्धविशारद सिपाहियोकी रक्षामे वजभूमिको पहुँचा दिया । वे दोनो वहाँ पहुँचकर किसी एक मन्दिरके द्वारपर आयी । उन्होंने उस भूमिको प्रणाम किया, देहलीपर मस्तक रक्ला और भीतर चौकमें प्रवेश किया । इतनेमे किसी व्यक्तिने पुजारीको समाचार दिया । वह आकर देखता है कि दो यवनकन्याएँ मन्दिरके प्राङ्गणमे आ गयी है; वह इनकी ओर कोपपूर्ण दृष्टिमे देखता हुआ बोज-- 'तुमलोग कौन हो ! इस मन्दिरमे तुम्हारा क्या काम है ? तुमलोगोंने सारा मन्दिर अपवित्र कर दिया । निकल जाओ बाहर !' वे बेचारी इस अग्निमूर्ति पुजारीको देखकर सहम गयीं । पुजारीसे उन्होंने बहुत कुछ अनुनय-विनय की, परंतु जब पुजारीने नहीं माना, तब वे बेचारी दुखी होकर लौट गयी; परंतु उनका मन तो श्रीकृष्णकी

रूपमाधुरीमें लगा था । कालिन्दीके कुलपर पहुँचकर एक कदम्ब-बृक्षकी छायामें बैठकर दोनों अपने प्यारे श्रीकृष्णका चिन्तन करने लगीं। दिन बीत गया, रात हो गयी, सब लोग अपने-अपने परांमे जाकर सो गये। आधी रातका समय हो गया । इतनेमे वे देखती हैं कि यमनाजीमे एक मुन्दर नौका चली आ रही है, जिसमे श्रीराधिकासहित भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान हैं । सङ्गमे कुछ सिखयाँ चमर-छत्र, मोरछउ आदि लिये अपनी-अपनी सेवामे मझ हैं । नौका आकर किनारे लगी। उसमेसे एक सखीकी दृष्टि इन दोनों कन्याओंपर पड़ी। उसने नीचे उतरकर हमीनासे पूछा-'अहो ! तुमलोग अर्धनिशामे यहाँ वैठी हुई क्या कर रही हो ? तुम कौन हो ? यह तुम्हारे साथ कौन है १ किस देशसे आयी हो १ तुम्हारा क्या मनोरथ है ?' हमीदाने विनम्न प्रणाम करके उस सखीसे कहा कि 'हम दोनों अगेप क्लेश सहन करती हुई अरव-देशसे चृन्दावनका माहात्म्य सुनकर भगवान् श्रीकृष्णका दर्भन करने इस वजभूमिमे आयी हैं। मेरा नाम हमीदा है, यह मेरी स्वामिनी हसीना है। इनके पिता एक दिन अपने महलमे बैठे हुए थे। वहाँ भारतवर्षके कोई महात्मा घूमते हए जा पहॅचे । उन्होंने अखिलब्रह्माण्डनायक, नटवर, त्रिभुवनसुन्दर नन्दनन्दनकी छविका वर्णन किया । उमे सुनते ही हमलोगोंकी दशा विचित्र हो गयी और किसी तरह हम यहाँतक पहुँच गयी । अब यह तो बतलाइये कि वे दीनानाथ हमछोगोंको दर्शन देकर कब कृतार्थ करेगे ?' तत्काल ही उस सखीने उनकी सरखता और सत्य स्नेहपर मुग्ध होकर उनसे कहा कि 'ये जो मणिसंयुत स्वर्णरचित मिंहासनपर विराजमान हैं, यही श्रीश्याममुन्दर हैं और इनकी वार्या ओर परम सुन्दरी महारानी श्रीराधिकाजी हैं । इन दोनोंके चारों ओर ये लिलतादि सिखयाँ अपने-अपने सेवा-कार्यमें संलग्न है। ये दीनदयालु हैं । पहले अपने भक्तोंकी परीक्षा कर लेते हैं। तव समय आनेपर तुरंत स्वयं ही सहायताके लिये दौड़ आते हैं । तुमलोगोंका सम्पूर्ण वृत्तान्त इन्हे ज्ञात है, इसीलिये तुमपर प्रसन्न होकर ये तुम्हे दर्शन देनेके लिये ही पधारे हैं।' इतना कहकर वह सखी उन दोनोंको श्रीकृष्ण और श्रीराधिकाके चरणकमलेंके समीप ले गयी, दोनों दोनोंके चरणोंपर लोट गयीं। जीवनकी सुख साध पूरी हुई, जीवन-जन्म सार्थक हो गया । फिर वे दोनों आवागमनसे रहित होकर निकुञ्जविहारीके नित्य विहारमें सम्मिलित हो गयीं!

### भक्तिमती चन्द्रलेखा

पश्चिमोत्तर प्रदेशमें एक जमींदारके घर चन्द्रलेखाका जन्म हुआ था। चन्द्रलेखा जब नन्ही-सी बालिका थी, तभी उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंच जाता था। उसकी धीरता, गम्भीरता, सौम्य स्वमाव, मृदु-मधुरभाव, जानतृत्वि, मुसकराती मुखाकृति और सरलता देखकर ऐसा कोई नहीं था, जो उससे स्नेह किये बिना रह सकता। उसकी उम्र अभी पाँच-छः वर्षकी थी और वह सबके लिये खिलीना बनी हुई थी।

एक दिन चन्द्रलेखांके घर एक साधु आये। चन्द्र-लेखांके भक्त पिताने उनका भठीमाँति स्वागत-सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने वैठे। उनके पास एक सुन्दर शाल्प्रामका विग्रह था। चन्द्रलेखा उनके पास जाकर वैठ गयी और मगवान्की पूजा देखने लगी। सरल हृदयकी बालिका थी, उसके मनमें आया—'मैं भी इसी प्रकार भगवान्की पूजा करूँगी' और उसने साधु महाराजसे बही ही मीठी वाणींमें कहा—'महाराजजी! ऐसा एक भगवान् मुझको भी दीजिये। आपकी ही भाँति मैं भी उसकी पूजा करूँगी—नहलाऊँगी, चन्दन लगाऊँगी, कपड़े पहनाऊँगी, माला चढ़ाऊँगी, खिलाऊँगी, आरती उतारूँगी, फिर मुलाऊँगी और जब मैं अकेली रहूँगी, तब खूब प्यार-दुलार करूँगी—जैसे मेरी मा मेरा किया करती है।

शिशु-वालिकाकी भोली वार्ते सुनकर साधु महाराजको हॅसी आ गयी। उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसे दे दिया और कह दिया कि 'ये ही भगवान हैं। इनका नाम सिलिपिल्ले है।' वस, अब तो चन्द्रलेखाके आनन्दका पार नहीं रहा। वह अपने सिलिप्ले भगवान्को सिरपर रखकर चली गयी और आनन्दमें मतवाली होकर नाचने लगी। साधु महाराज चले गये; परंतु चन्द्रलेखाको जो भगवान् और उनका मन्त्र मिल गया, वह उन्हींको लेकर मस्त हो गयी। पिताजीने एक सिंहासन बनवा दिया, माताने पूजाका सामान मँगवा दिया। सुलानेके लिये एक सुन्दर पिटारी बनवा दी। चन्द्रलेखाका भगवत्यूजन और सिलिप्ले मन्त्रन

का जप निरन्तर चलने लगा। माता-पिता तथा अड़ोसी-पड़ोसी उसकी पूजा देखकर वड़े प्रसन्न होते। पर चन्द्रलेखा किमीकी ओर न ताककर तद्गतचित्तसे पूजामें लगी रहती। उसकी ऑखोंसे निरन्तर प्रेमाश्र वहते रहते!

काल तो कभी रुकता नहीं, देखते-देखते चन्द्रलेखाकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी। पिताने योग्य वर
हूँ हुकर सम्बन्ध कर दिया। वारात आयी। विधिपूर्वक विवाह हो गया। चन्द्रलेखाको मॉति-मॉतिके वस्त्रामूपणोंसे सजाकर और बहुत-सा दहेज देकर पिताने ऑस्
बहाते हुए विदा कर दिया। वह पालकीपर सवार हो गयी
और अपने प्यारे सिल्पिल्ले भगवान्की पिटारीको आदरपूर्वक पालकीपर पधरा लिया। चन्द्रलेखाने बात-ही बातमें
यह सुन लिया था कि उसका पित हरिविमुख है। इससे
उसको वड़ा दुःख हो रहा था; परंतु भगवान् मेरी निश्चय
ही सहायता करेंगे इस विश्वासको लेकर वह रोती हुई
ससुराल्के लिये विदा हो गयी।

रास्तेमे नदीके तटपर बारात ठहरी । पालकी भी ठहरायी गयी । इसी अवकाशमे चन्द्रलेखाका पति अपनी नविवाहिता पत्नीका मुख देखने और उससे दो-एक मीठी बात करनेके लिये पालकीके पास आया । चन्द्रलेखाके मनमें वड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन-मन-जीवन श्रीमगवान्के अर्पण कर चुकी थी । उसने रोते-रोते कहा—'स्वामिन ! मैने सना है आपका मेरे श्रीहरिके प्रति प्रेम नहीं है। मेरे और आपके सभीके सर्वस्व तो श्रीहरि ही है। उनसे विमुख होनेपर जीवका कभी कल्याण नहीं हो एकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं-आप समल कल्याणगुणोंके भण्डार आनन्दनिकेतन परम वियतम मेरे प्रभुते प्रेम करें। आप मेरे प्रभुते प्रेम करेंगे, तब मेरा दृदय खिल उठेगा और मैं बड़े चावसे आपके चरणोकी सेवा करूँगी। ' नास्तिक पतिके हृदयमे पत्नीके ये वाक्य याण-से विंध गये। उसने कोधित होकर चन्द्रलेखासे भगवान्की पिटारी छीन छी और उसे नदीके प्रवाहमे बहा दिया । इस दृश्यको देखकर चन्द्रलेखाका हृदय मानो विदीर्ण हो गया । वह ऊँचे स्वरसे रोने-कल्पने लगी । पतिने तथा बरातियोंने उसे शान्त करनेकी बहुत कोशिश की, परंतु उसका रुदन बंद नहीं हुआ । उसके हृदयकी क्या स्थिति थी, इसे दूसरे कैसे समझ सकते । रोती हुई ही वह ससुराछ पहुँची!

चन्द्रलेखाके तो हृदयनिधि ही छिन गये हैं। जगत्के सारे सुखोके नारा हो जानेपर भी जिन अपने भगवान्को लेकर वह सुखपूर्वक जीवन विता सकती थी, उनके वियोगमे उसकी कैसी दशा है और वह क्यो रो रही है, इस बातको वेचारी विपयासक्त ससुरालकी स्त्रियाँ कैसे समझ सकर्ती। उन्होंने सोचा 'पहले-पहल वह समुराल आती है, तब रोया ही करती है। ऐसे ही यह भी रोती होगी। दो-चार दिनोंमें अपने ही शान्त हो जायगी। 'पर चन्द्रलेखाका तो रोना दुसरा ही था। उसकी तो हृदय-तन्त्री ही तोड़ दी गयी है। चन्द्रलेखा न सोती है न खाती है, न किसीसे कुछ बोलती है; आठों पहर उसकी ऑखोंसे ऑसुओंकी घारा बहती रहती है। ऑसओंके प्रवाहसे उसका सारा वक्षःखल भीगा रहता है। उसका स्वर्ण-सा मुख-कमळ सर्वथा मुरझा गया है। सासको अपने पुत्रसे जब सारी बातें माळूम हुईँ, तब उसने बहुसे बड़े दुलारसे पूछा। इसपर उसने कहा---'माताजी ! मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवानके हाथमे है। उनके मिलनेपर ही जीवन रह सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है।'

जब उन लोगोंने देखा कि अब इसके प्राण नहीं बच सकते, तब वे लोग उसे लेकर नदीके तीरपर वहीं आये, जहाँ उसके पतिने ठाकुरजीकी पिटारीको जलमें बहा दिया या । चन्द्रलेखाके पतिने कहा—'हमलोग यहाँ नदीके तटपर तो आ गये हैं, परंतु पिटारीका पता कैसे लगेगा। वह तो उसी समय नदीकी धारमें बह गयी थी। खोजकर उसका पता लगाना ठीक है। पता नहीं पिटारी डूब गयी है या बहकर बहुत दूर चली गयी है। मुझसे अवश्य बड़ी भूल हुई, मैंने तुम्हारे भावको नहीं समझा; पर अब क्या उपाय है।' चन्द्रलेखाने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बड़े विश्वासके साथ रो-रोकर अपने प्रमुसे प्रार्थना करने लगी।

मगवान् भृत्यवत्सल हैं, भक्तसर्वस्व हैं, भक्तार्तिकातर हैं, उनसे भक्तके निश्छल निष्काम आंसू नहीं देखे जाते। जो उनके लिये व्याकुल होकर एक भी ऑस्की बूँद बहा देता है, उसके सामने प्रकट होनेमें वे देर नहीं करते। यहाँ तो चन्द्रलेखाकी रोते-रोते ऑखें फूल गयी हैं। भगवान् अव कैसे रहते। अकस्मात् नदीमें एक तरङ्ग आयी और जलराधिको भेद करके सिलिपिक्डे भगवान्की पिटारी निकली और तरङ्गके माथ ही उछलकर वह चन्द्रलेखाकी गोदर्मे उसके हृदयदेगपर आकर चिपट गयी—

सुनतिहें अति आग्त बच्चन करुनानिधि अतुराइ ।
निकित सिरित ते गाँद तेहि आ फिपटे हिर धाइ ॥
चन्द्रलेखाने भगवान्को उठाकर मस्तकपर धारण किया!
सारा कष्ट सदाके लिये वह गया। इस आश्चर्य-घटनाको
देखकर नास्तिक हरिविमुख पतिका मन भी बदल गया।

उसका हृदय भी भगषान्के लिये रो उठाः उसने अपना अपराध स्वीकार करके भगवान्से क्षमा माँगी। भगषान्ने अपनी भक्तिपरायणा चन्द्रलेखांके इच्छानुमार उसके पतिको दुर्जभ भक्ति दी। मास-ननदका हृदय भी भक्ति-रससे द्रवित हो गया। चन्द्रलेखांकी भक्तिकी बाढने रेतीले रेगिस्तानको पवित्र प्रेमसुधांसे लहरा दिया। सूखा बगीचा लहलहा उठा! समस्त श्रशुरकुलका उद्धार हो गया।

#### 

#### भक्त बालकराम

भक्त बालकरामजी राजनगर नामक गाँवमे रहते थे । छोटा-सा गाँव था । अविकाग ब्राह्मणोकी बस्ती थी । बालकरामजी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । पिता-माता बड़े धर्मशील और सान्विक थे। बालकरामजीको छाटी उम्रमे छोड़कर ही दोनो परलाक सिधार गये थे। बारुकरामजीको इनकी विधवा बूआने पाला था । वहीं गाँवमे एक पण्डितजीकी पाठगाला थी । बालकरामजीने उमीमें संस्कृतकी शिक्षा पायी थी । माता-पिता न होनेसे इनके विवाहकी किसीने चेष्टा नहीं की । खयं ये जन्मसं ही विरक्त-स्वभावके थे, इसलिये इनके मनमें कभी विवाह करनेकी-कल्पना आयी ही नहीं । अतएव ये नैष्टिक ब्रह्मचारी थे । शरीर वड़ा सुडोल, सुन्दर गौरवर्ण था, वड़े सधे हुए सजीले जवान थे । ऑखांमे अद्भत तेज था । ये तड़के तीन बजे उठते और हाथ वुँह धीकर भगवान श्रीमीतारामजीके ध्यानमें बैठ जाते । दो घंटे ध्यानमे विताकर—उठकर शौच, स्नान-सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर--फिर ध्यानमे वैठते । बारह बजे उठकर खानेको कुछ बना लेते और भगवानको निवेदन करके प्रसादरूपमें पा लेते । इसके बाद चौबीम घंटे कुछ भी खानेसे काम नहीं । दिनभर कुटिया बंद रखते और अखण्ड भजन करते । शामको सूर्यातके लगभग दो घंटे पहले कुटियासे निकलते । उस समय गाँवके लोग जुट जाते । विविध परमार्थ-चर्चा चलती । आप सबसे भजन करनेको कहते । बीच-बीचमें भागवतके स्रोक और मानसजीकी चौपाइयाँ सुना-सुनाकर लोगोंकी भजन-निष्ठा बढाते । फिर वस शीच, स्नान-सन्ध्यासे निवृत्त होकर सन्ध्या होते ही किवाड दक लेते।

मजनमे बहुत बड़ी निष्ठा थी । आठों पहर इनके मुखसे भगवान्का पवित्र नामोच्लाग्ण होता रहता । एक वार आप सन्ध्यासे कुछ पहले कुटियासे वाहर अकेले वेठे हुए श्रीरामनामका जप कर रहे थे, इतनेमें ही एक सुन्दरी स्त्रीने आकर चरणोंमें प्रणाम किया और कुछ फल-फूल सामने रखकर कहा—'महाराजजी! में अमुक गाँवके जमींदारकी पुत्रवधू हूँ । मेरे कोई सन्तान नहीं है। मैने सुना है, आप बड़े महातमा हैं; इसीलिये अकेली आपकी सेवामें आयी हूँ । आप आशीवांद दे दें तो मेरी गोद जरूर भर जायगी। आप दयाल हैं। मैं आपसे ऑच उपसारकर भीख माँगती हूँ।

बालकरामजीने बड़े सक्कोचसे कहा—'बहिन । तुम्हें अकेले घरसे वाहर निकल्कर इस प्रकार किसी भी पुरुपके पास नहीं जाना चािर । पता नहां, महात्माओं के वेपमें कितने स्वार्थी लोग घूमते हैं। फिर विहन ! मेरे पाम तो कोई भी सिद्धि नहीं है, न कोई मन्त्रवळ या तभोवळ ही है, जिससे में तुम्हें आशीर्वाद दे सकूँ। मैं तो अकिश्चन दीन ब्राह्मण हूँ। प्रमुके नामपर पेट भरता हूँ। मुझे इस बातसे बड़ी लजा होती है कि लोग मुझे भक्त या महात्मा मानते हैं। मैं तो महात्मा और भक्तोंकी चरणरज पानेका भी अधिकारी नहीं हूँ। बिहन ! जाओ, रातको घरसे बाहर रहना ठीक नहीं। भगवान्का स्मरण करों, उन्हींसे प्रार्थना करों; वे जो उचित समझेंगे, वही करेंगे; उसीसे तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसमें जरा भी शक्का न करों!'

बालकरामजीकी बात सुनकर उसे बड़ी निराशा हुई, परतु बेचारी क्या करती । लौट चली । बालकरामजीने कहा— "तुम्हारा घर दो कोस दूर है, अँधेरा हो रहा है । सावधानीसे जाना । भगवान् मङ्गल करेंगे । कोई सङ्कट आये तो 'भीसीताराम-सीताराम' कहना ।" जर्मीदारवध् दो-चार खेत आगे बढी थी कि उनके गहने देखकर चोरोंने उसे घेर लिया। चोर, जब वह आयी थी, तभीसे इसी ताकमें थे। उसने अपनेको बड़े मक्कटमें देखा और विश्वाह करके मन-ही मन प्रार्थना करती हुई 'सीताराम-मीताराम' पुकारने लगी। इतनेमें ही उसने देखा, एक श्याममुन्दर सशस्त्र नवयुवक दौड़ा आ रहा है और उसके पीले-पीले भक्त बालकरामजी दौड़ रहे हैं। देखते-ही-देखते नवयुवकने आकर चोरोंपर गहरी चोट की। चोर उसी क्षण प्राण लेकर चम्पत हो गये। जमींदार-वधूने देखा—श्याममुन्दर नवयुवक और बालकरामजी दोनों ही नहीं दिखायी दे रहे हैं। उसने मोचा, सपना तो नहीं आ गया। पर राह चलतेमें सपना कैमा ? वह आश्चर्यचिकत हो रही। इतनेमें ही उमके घरके कुछ आदमी, जिनको वह बुला आयी थी, आ पहुँचे और वह उनके माथ घर लौट गयी।

परंतु बालकरामजीकी निःस्पृहता, शान्ति, सरलता, साधुता और निरिममानताका तथा श्रीश्यामसुन्दरकी झाँकीका उसके मनपर बहुत ही सात्त्विक प्रभाव पड़ा । वह समझं गयी कि मुझे चोरोंसे बचानेवाले माक्षान् भगवान् श्रीराधवेन्द्र ही थे और यह सब उनके मक्त श्रीबालकरामजीकी कृपासे ही हुआ । हो न हो, आज मेरे लिये बड़ा ही दुर्दिन या, न मालूम कितनी अशुभ घटना घटनेवाली थी । पर मैं महात्माकी कुटियापर पहुँच गयी, जिससे मेरी अद्भुत प्रकारसे रक्षा हो गयी । सबसे बड़ा आश्र्य तो यह हुआ कि उनके मनसे अब सन्तानकी कामना ही दूर हो गयी और उसके बदलेमें भगवान्के भजनकी कामना जाग उठी । उनका अन्तःकरण क्षणोंके साधुमङ्कसे निर्विषय हो गया । उनने इसी बहाने भगवान्के दुर्लभ दर्शन भी पा लिये । साधुसङ्कसे क्या नहीं होता ।

उमने घर पहुँचकर अपना मन भजनमें लगाया और आगे चलकर वह बहुत ऊँची स्थितिमे पहुँच गयी । कहते हैं कि भगवान् श्रीराघवेन्द्रकी उसपर अपार कृपा हुई । फिर वह जब चाहती, तभी उसे भगवान्के दुर्लभ दर्शन होते। भगवान्के साथ उसका नित्य-सम्बन्ध हो गया।

भक्त बालकरामजीने यह बात किसीसे नहीं कही । पता नहीं, उन्हें प्रभुक्ती इस लीलाका पता भी या या नहीं । जमींदार-वधूके द्वारा ही कुछ समय बाद लोगोंको इस चमरकारका पता लगा था ।

एक बार रामनवमीके अवसरपर भक्त बालकरामजीकी इच्छा श्रीअवधयात्रा करनेकी हुई । वे लोटा, दोरी सथा शोला-माला लेकर निकल पढे। राजनगर अयोध्यासे तीन सौ कोस था । रामनवमीमें कुछ तीन दिन शेष रह गये थे। बालकरामजीकी रामनवमीको ही पहुँचकर भगवान्-का मङ्गल जन्ममहोत्सव देखनेकी प्रबल इच्छा यी। पर कोई उपाय था नहीं । उनको अपनेमें कोई चमत्कार या सिद्धि कभी दीखी ही नहीं। उनका अवलम्बन तो था एकमात्र श्रीभगवानुका नाम-जर करना और उनकी रूप-सुधा-माधुरीका ध्यान-नेत्रोंसे अनवरत पान करना । राहमें सन्ध्या हो गयी । वे एक तालावके पास पहुँचे । तटपर एक बड़ा पुराना बरगदका पेड़ था। उन्होंने वही रात वितानेका विचार किया । तालावमें स्नान-सन्ध्या करके वहां ध्यान करने बैठ गये। कुछ ही क्षणोंमे वे भगवान्की रूपमाधुरीमे छक गये । उनकी समाधि लग गयी । प्रातःकाल समाधि टूटी तो देखते हैं। श्रीअयोध्याजीमे मैया सरयूजीके तटपर पीपलके पेड़के नीचे बैठे हुए हैं और भगवान् कोसलेन्द्र सामने खड़े हॅस रहे हैं । बालकरामजी मुग्ध हो गये । उनका शरीर प्रेमानन्दसे पुलकित हो गया । वाणी ६क गयी । ऑखोंसे प्रेमाश्रधारा वह चडी । उमी भावमे मस्त हुए वे अबधेशके मन्दिरकी ओर चल पड़े । उन्होंने स्पष्ट देखा--श्रीकामलेन्द्र उनके आगे-आगे चल रहे है और वे मा हो खिंचे हुए बेबस उनके पीछे चले जा रहे हैं। मन्दिरमे पहॅचते ही कोमलेन्द्र-का वह स्वरूप छिप गया। अब बारुकराम जीको होरा आया। मन्दिरमें जन्मोत्सवकी तैयारी हो रही थी । पुजारीजीको भगवान्ने स्वप्नमे पहले ही बालकरामजीका परिचय दे दिया था । पुजारीजोने उनको पहचान लिया, अच्छी तरह आवभगत की; परंतु बालकरामजीका भाव-मद तो अभी उतरा नही था । वे उसी नशेमें चूर भगवान्के सामने नाचने लगे । भगवान् श्रीरामः भरतलालजीः, लक्ष्मणजी और शत्रुष्नजीकी मङ्गलमय प्राकट्यकी झॉकी उनके सामने थी। वे उसी भावमें निमम थे। छोगोंने देखा एकाएक उनका ब्रह्मरन्त्र फटा और उसमें रामकी ध्वनि हुई । शरीर निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा । उनकी क्या गति हुई होगी, इसका अनुमान तो सभी कर सकते हैं।

#### मामा प्रयागदासजी

जनकपुरमें एक विश्व ब्राह्मणी रहती थी, लगभग पौने दो सो वर्ष पूर्व । उसके एक पुत्र था । उसका नाम था प्रयागदत्त । वालक प्रायः पूछता—'मा! क्या मेरे और कोई नहीं है ?' जनकपुरकी स्त्रियाँ श्रीजानकीजीको अपनी पुत्री या वहिन मानती हैं । वह ब्राह्मणी कहती—'वेटा ! तुम्हारे एक वहिन है। वह अयोध्याके चक्रवर्ती महाराजके राजकुमारको व्याही है ।' वालक कहता- -'मैं वहिनके पाम जाऊँगा ।' माता कहती—'कुछ बड़े होनेपर जाना।'

वालकके मनपर अपने वहिन-वहनोईका संस्कार पूरी तरह वैठ गया। कुछ वड़े होते ही उसने अयोध्या जानेकी हठ पकड़ छी। ब्राह्मणी भक्ता थी। उसने सोचा— 'मिथिलेंगराजकुमारी क्या अपने इस अवोध भाईकी उपेक्षा कर सकती हैं ?' उस वेचारीके पास घरमें तो कुछ था नहीं। मॉगकर थोड़ेसे चावलके कण ले आयी। उन्हें पीसकर उनके मीठे मोदक बना दिये। ऐसे मोदकोंको मिथिलामें 'कासार' कहते हैं। उनको एक कपड़ेमें वॉधकर पुत्रको दिया और कहा—'ये अपनी वहिन और जीजाजीको दे देना।' लड़केको मार्गमें खानेके लिये उसने सत्तू दे दिये।

वालक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिनमे अयोध्या पहुँचे । यहाँ पूछनेपर भी कोई उनके चक्रवर्ती वहनोईका पता नहीं वतलाता था । जिससे पूछते, वही हॅस देता । वहुत परेणान हुए । थककर मणिपर्वतके पास सहस्रशीर्पा मन्दिर (यह आजकल मस्जिद है) के पास घने पेड़ोके मध्यमें एक टीलेपर वैठ गये । वहुत थक गये थे । वहनोईपर वहुत अप्रसन्न हो रहे थे । कह रहे थे—'पता नहीं कहाँ चला गया ? अब उसे कहाँ ढूँढने जाऊँ ?'

भला, कोई उन चक्रवर्ती-राजकुमारको कहाँ हूँढे। परंतु जो सचमुच उन्हें हूँढता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ वे उसे न मिल जायँ। प्रयागदत्तने देखा कि खूब बड़ा एक सफेद हाथी उनके सामने टीलेपर कहींसे आ गया है। उसपर सोनेकी रजजटित अम्बारी पड़ी है। हाथी बैठ गया और उममेसे बहनोईके साथ बहिन उतर पड़ी। किमीको कोई परिचय देना या पूछना नहीं पड़ा। जैसे ये सदाके परिचित ही हों। श्रीजानकीजीने पूछा—'भैया! माताजीने मेरे लिये कुछ भेजा है!'

भैया तो इके नक देखते ही रह गये। कुछ देरमें

सावधान होकर पोटली देते हुए बोले—'मेंने तो तुमलोगोंको बहुत हूँ दा। कोई तुमलोगोंका पता ही नहीं बताता था।'

पोटलीमेंसे श्रीकिशोरीजीने दो कासार ले लिये और शेष प्रयागदत्तको खानेके लिये दे दिया । कहा—'भैया ! तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ । हमलोग ऐसे स्थानपर रहते हैं कि सब लोग हमारा पता नहीं जानते । अब तुम घर लौट जाओ । मातासे कहना कि हम सब बड़े आनन्दमें हैं ।' वे हाथीपर बैठ गये। हाथी बनमें जाकर अहदय हो गया ।

प्रयागदत्त विहन-वहनोईके वियोगमें मूर्छित हो गये। कुछ देरमें कुछ चेतना आयी। उसी समय एक संत उघरसे निकले। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक सुन्दर बालक भूमिपर पड़ा तड़प रहा है। प्रयागदत्तको किसी प्रकार वे अपनी गुफापर ले आये। खस्यचित्त होनेपर प्रयागदत्तने सव वातें बतायीं। एक घड़ी रात गये दो स्त्रियाँ आयीं और उन महात्माजीको दो याल व्यञ्जनोंसे मरे देकर उन्होंने कहा—'आज हमारे यहाँ भगवान्की पूजा हुई है। आपके लिये यह प्रसाद ले आयी हैं। अभी इसे ले लीजिये, याल सवेरे चले जायेंगे।' याल देकर वे शीव्रतासे चली गयीं? दोनों याल कमलके पत्तोंसे ढके थे। पत्ते हटानेपर महात्माजी तो चिकत रह गये। खर्णिके वे याल जगमग कर रहे थे। महात्माजीने समझ लिया कि जगज्जननीने अपने माईकी पहुनाई की है।

वह दिव्य भोग प्रयागदत्तके कारण महात्माजीको भी प्राप्त हुआ । प्रातः थाल लेने तो कौन आनेवाला था। महात्माजीने प्रयागदत्तको थाल देना चाहा तो वे बोले— भोरी मा मुझे वरसे ही निकाल देगी, यदि मैं वहिनकी चीज ले जाऊँ । वह कन्याकी वस्तु कैसे लेगी। वाबाजी भी सच्चे विरक्त थे। उन्होंने थालोंको गणेशकुण्डमें फेंक दिया। प्रयागदत्त घर पहुँचे। पुत्रका समाचार सुनकर माता चिकत रह गयी। उसके नेत्रासे अभुधारा चलने लगी।

इस घटनाके एक वर्ष वीतनेपर प्रयागदत्तकी माता परघाम चली गर्यी । पासके एक ग्रामके सम्पन्न ब्राह्मण इनके साथ अपनी कन्याका विवाह करनेको उत्सुक थे । उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः प्रयागदत्तको वे अपने ही घर रखना चाहते थे । लेकिन प्रयागदत्तको किसीके घनका मोह कहाँ था । उनके मनमें तो वे दिन्य बहिन-बहनोई बस गये थे । ससारमें कोई वस्सु आँख उठाकर देखनेयोग्य भी उन्हें



मामा प्रयागदासजी

[ वृष्ठ ६७१



रामलगनपर हनुमान्जीकी कृपा [ पृष्ठ ६७२



भक्त गुलावरावजी [ पृष्ठ ६७९



खामी भीमव् इन्दिराकान्ततीर्थ [ एष्ट ६७९

# क्रयाण



महातमा शिशिरकुमार घोष [ पृष्ठ ६८२



डा० पनी वेसॅट

[ 88 **€**<





कोकमान्य विकक

[ 88 4<A

नहीं जान पड़ती थी। वे घर छोड़कर सीघे अयोध्याको चल पड़े।

अयोध्या पहुँचकर प्रयागदत्तकी अद्भुत दशा हो गयी। शरीरकी सुधि ही भूल गयी उन्हें। बहिन-वहनोईके दर्शनोंके लिये वे व्याकुल हो गये। जिस टीलेगर पहले दर्शन हुए थे, कुछ देर वहां जाकर प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद कुड़ों और झाड़ियोंमे ढूँढ़ते हुए भटकने लगे। इसी दशामे पूर्व-परिचित सत त्रिलोचन स्वामी इन्हें मिले। महात्माजीने इन्हें पहचाना और अपने आश्रमपर ले आये।

श्रीत्रिछोचन खामीजीके सत्सङ्गका अपूर्व प्रभाव पड़ा । दूसरे दिन उन्हींसे दीक्षा प्रहण करके अब ये प्रयागदास हो गये । गुरुने इन्हें लॅगोटी-अँचला प्रदान किया । उसके बाद तो प्रयागदासजीकी स्थिति बहुत ही ऊँची हो गयी । वे वन-बीहड़में कहाँ पूम रहे हैं, सो उन्हें कुछ पता नही । किसीने खिला दिया तो खा लिया, जल पिला दिया तो पी लिया । केश विखरे हैं, शरीर धूलिसे भरा है । कहीं खड़े हो गये तो घंटों खड़े हैं । किसी वस्तुकी ओर दृष्टि गयी तो उसीको देख रहे हैं एकटक ।

जगन्माता भगवती लक्ष्मीके भाई होनेसे चन्द्रदेव समस्त ससारके मामा लगते हैं। अयोध्यामे श्रीवैदेहीके भाई ये प्रयागदासजी भी बच्चोंके मामा ही तो है। पता नहीं किसने सिखा दिया कि सभी बच्चे इन परमहंसको भामा-मामा' कहने लगे। ये परमहस मामा मत्तगजेन्द्रकी भाँति धूमते हुए अयोध्याकी गलियोंमे घूमते रहते थे।

एक बार प्रयागदासजीको श्रीरामकी वन-लीलाका बोध हुआ। कहने लगे—'देखो! अपने तो गया ही, साथमें मेरी सुकुमारी बहिनको भी बीहड़ वनमें ले गया।' अब आपको एक धुन सवार हुई। कोई पैसे देता तो ले लेते। कुछ दिनोंमें पर्याप्त पैसे एकत्र हो जानेपर तीन जोड़ी जूते बनवाये, जितने बिढया बनवा सकते थे। तीन पलंग ऐसे बनवाये छोटे, बड़े कि एकके पेटमें एक रक्खा जा सके। तीनों पलंगोंके लिये तीन गई बनवाये। अब एकपर एक क्रमशः तीनों पलंग रखकर उनपर तीनों गई और तीनों जोड़ी जूते रख िये और यह सब सामान सिरपर उठाकर चित्रकूट चल पड़े। जहाँ-जहाँ मार्गमें गडदे, कुश, काँटें, कंकड़ मिलते, वहाँ अपने बहनोईको वे कोसते जाते थे।

चित्रक्ट पहुँचकर स्फटिकशि ठाके पास प्रयागदासजीने तीनों पर्लंग विष्ठाये । उनपर गद्दे डाल दिये । उनके नीचे एक-एक जोड़ी जूते रख दिये और अब बहिन-बहनोईको हूँढ़ने लगे। जब बहुत ढूँढ चुके, तब बोले—'देखो! छिप गया न। जान गया कि प्रयागदास आ गया है।' लैटकर देखते हैं तो इनके पलंगपर श्रीराम, लक्ष्मण तथा जानकीजी विराजमान हैं। दौड़कर सबके चरणोंमें जूते पहनाये और रामजीसे उलाहना देते हुए बोले—'तुम इस जगलमें क्यों चले आये! मेरी सुकुमारी बहिनको क्यों साथ ले आये! इस बीहद बनमे तुमलोग रहते कैसे हो!'

श्रीजानकीजीने कहा—'भैया! मै तो स्वय आयी। ये तो मुझे ठाते ही नहीं थे।'

प्रयागदासने कहा—'अच्छा ठीक है। अब हम तुम्हारे साथ-साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे।'

श्रीरघुनाथजीने कहा—'भाई ! हमारी वन-यात्राका नियम है कि हम तीन ही साथ रहते हैं। चौथे किसीको साथ नहीं रखते। पलंगपर कभी हम बैठते नहीं। आज तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये बैठ गये। अब तुम इनको अयोभ्या ले जाओ। तुम इनको अपने काममे लोगे तो हमको बड़ा सुख मिलेगा।'

श्रीजानकीजीने भी इन्हें आश्वासन देकर छौट जानेकों कहा। सिरपर फिर पूर्ववत् पलंग और गद्दे रखकर बेचारे छौट पड़ें। मन-ही-मन कहते जाते थे—'इनको किसीने कुछ कहा नहीं, ये सब आप ही बनमें आये हैं। सोनेका महल काटता है, वन अच्छा लगता है। बहिन तो भोली-भाली है। वह जो कहता है, वही करती है। साथ-साथ चली आयी। हरे-भरे पेड़, लताएँ, मृग देखती है, खुश हो जाती है। किसी दिन बाघ देखेगी तो जानेगी! मुझे भी साथ नहीं लिया। समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो इसकी बहिन सचेत हो जायगी। अयोध्या लौटनेको कहेगी।' इस प्रकार खीझते, बकते वे अयोध्या लौट आये।

अयोध्या लैटकर उन्होंने एक नीमके नीचे खाट विछायी, उसपर गद्दे डाळे और उसपर खय आसीन होकर अपनी मसीमे गाने लगे—

नीमके नीचे साट विछी है, खाटक नीचे करवा। प्रागदास अरुमस्ता सोवे, रामरुकाका सरवा॥

प्रयागदासजीकी अलमस्तीका क्या पूछना । वे निखिल-ब्रह्माण्डनायकके साले जो ठहरे । उत्पीत्त-स्थिति-संहारकारिणी सकल क्लेशहारिणी महाशक्ति उनकी बहिन हैं । उनकी मस्ती अनन्त, अखण्ड, नित्य नूतन है । उनकी वाणियोंमें उस मस्तीकी एक झलक पायी जाती है ।

#### भक्त स्वामी रामअवधदास

लगभग सौ वर्ष पहलेकी वात है । भगवान् श्रीराघवेन्द्र-के परम भक्त क्षेत्रसंन्यामी स्वामी रामअवधदासजी वैरागी साधु थे । वरसोंसे मर्यादा-पुरुपोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी-की राजधानी अयोध्यापुरीमे रहते थे । अहर्निश श्रीसीताराम-नामका कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव हो गया था। रातको कठिनतासे दो घंटे सोते । सरयूजीके तीरपर एक पेड़के नीचे रहते । धूनी रात-दिन जठती । वरसातकी मौसम-में भी कोई छाया नहीं करते । आश्चर्य तो यह कि मूसङघार वर्पामे भी उनकी धूनी ठंढी नहीं होती। जब देखो, तभी स्वामीजीके मुखार्रावन्दसे बड़े मधुर स्वरोमे सीतारामकी ध्वनि सुनायी पड़ती । आसपासके सभी मनुष्य-जीवजन्तु-तक सीतारामध्विन करना सीख गये थे । वहाँके पक्षियोंकी बोडीमे सीतारामकी ध्वनि सुनायी पड़ती, वहाँके कुत्ते-बिछी-की बो डीमे सीतारामका स्वर आता, वहाँके वृक्षोकी खड़खड़ाहटमें सीताराम-नाम सुनायी देता और वहाँकी पवित्र सरयूधारा सीतारामका गान करती । तमाम वातावरण सीताराममय हो गया था !

स्वामीजी कभी-कभी सत्सङ्ग भी कराते, कोई खास अधिकारी आनेपर । उस समय वे जिन तर्क-युक्तियों और शास्त्रमाणोंको अपने अनुभवके समर्थनमे रखते, उनसे पता लगता कि वे षड्दर्शनके बहुत बड़े पण्डित हैं, परंतु इस समय सब कुछ छाड़कर केवल भजनमे लगे हैं । सत्सङ्गमे भी वे भजनका ही उपदेश करते और कहते कि मनुष्य और कर ही क्या सकता है । भगवान्ने कृपा करके जीभ दी है; इससे उनका नाम रटता रहे तो बस, इसीसे प्रमु कृपा करके उसे अपने आश्रयमें ले लेते हैं।

स्वामीजी वैष्णव साधु थे, पर किसी भी सम्प्रदाय और मतसे उनका विरोध नहीं था। वे सभीको अपने ही रामजी-के विभिन्न स्वरूपोंके उपासक मानकर सभीसे प्रेम करते। खण्डन तो कभी किसीका करते ही नहीं। मधुर मुमकान उनके होठोंपर सदा खेळती रहती। वृद्ध होनेपर भी उनके चेहरेपर जो तेज छाया रहता, उसे देखकर छोग चिकत हो जाते।

उन्होंने एक वार अपने श्रीमुखसे अपने पूर्वजीवनका कुछ वृत्तान्त एक सजनको सुनाया था। उन्होंने श्रीअयोध्या-जीके एक संतरे उसको इस प्रकार कहा था। स्वामी

रामअवधदामजी जौनपुरके समीपके ब्राह्मण थे । इनका नाम था-रामलगन। पिताके इकलौते पुत्र थे। माता वड़ी साध्वी और भक्तिमती थी । माताने वचपनसे ही इन्हें सीतारामका कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन वह इन्हें भगवान्के चरित्रोंकी मधुर कथा भी सुनाया करती थी। एक बार जब ये आठ वर्षके थे, तब रातको एक दिन कुछ डाकृ इनके घरमें आ पहुँचे । इनके पिता पण्डित सत्यनारायणजी काशीमे पढ़े हुए विद्वान् थे । पुरोहितीका काम था । सम्पन्न घर था। जिस दिन डाक आये, उम दिन इनके पिता घर-पर नहीं थे, किसी यजमानके घर विवाहमे गये हुए थे। घरपर इनकी मा थी और ये थे । दोनों माता-पुत्र घरके अंदर ऑगनमें सो रहे थे। गरमीके दिन थे, इनलिये सब किवाइ खुरे थे। एक ओर गौएँ खुळी खड़ी थी। जिस समय डाकू आये, उस समय इनकी मा इनको हनूमान् जीके द्वारा लङ्का-दहनकी कथा सुना रही थी। इसी समय लगभग पंद्रह-सोल्ह डाकू स्वास्त्र घरमे घुस आये । उन्हे देखकर इनकी मा डर गयी, पर इन्होंने कहा-भा ! तू डर क्यों गयी ? देख, अभी हन्मान्जी लड्डा जला रहे हैं। उनको पुकारती क्यों नहीं ? वे तेरे पुकारते ही हमारी मददको आयेंगे।' इन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही। परंतु मा तो कॉप रही थी। उसे इस बातका विश्वास नही या कि सचमुच श्रीहनूमान्जी हमारी पुकारसे आ जायॅगे । जब मा कुछ नहीं बोळी, तब इन्होंने खयं पुकारकर कहा-'हनूमान् जी ! ओ हनूमान् जी !! हमारे घरमे ये कौन लोग लाठी ले-लेकर आ गये हैं ! मेरी मा डर रही है । आओ; जल्दी आओ; लङ्का पीछे जलाना ।' डाकू घरमे घुसे ही थे कि क्षणोंमें यह बात हुई । इतनेमें ही सबने देखा-सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कृदता-फॉदता आ रहा है; डाकू उसकी ओर ठाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर दो तीन डाक़ुओं-के तो ऐसी चपत लगायी कि वे गिर पड़े । डाकुओंका सरदार आगे बढा तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोरसे खींची कि वह चीख मारकर बेहोग हो गया। डाकुओंकी लाठियाँ तनी ही गिर पड़ीं । बंदरपर एक भी लाठी नहीं लगी । डाकुओंके शोरगुलसे आसपासके लोग दौदकर आ गये । डाकु भागे । सरदार अभी बेहोश था। उसे र्तान-चार ढाकुओंने कंधेपर उठाया और भाग निकले।

बालक रामलगन और उनकी मा बड़े आश्चर्यसे इस हश्य-को देख रहे थे । अड़ोसी-पड़ोसियोंके आते ही वदर जिधरसे आया था, उधरको ही कूदकर लापता हो गया । रामलगन हॅसकर कह रहे थे—'देखा नहीं मा । तूने ? हन्मान्जी मेरी आवाज सुनते ही आ गये और उन्होंने बदमाशोंको मार भगाया ।' माके भी आश्चर्य और हर्षका पार नहीं था । गॉववालोंने यह घटना सुनी तो सब-के सब आश्चर्यमे डूब गये । रामलगनकी माने बताया कि इतना बड़ा और ऐसा बलवान् बंदर उसने जीवनमे कभी नहीं देखा था।

दो-तीन दिनोके बाद पण्डित सत्यनारायणजी घर छौटे और उन्होने जब यह बात सुनी, तब उन्हे बड़ा आनन्द हुआ। डाकू घरसे चले गये, यह आनन्द तो था ही; सबसे बडा आनन्द तो उन्हें इस बातसे हुआ कि साक्षात् श्रीहनूमान्जीने पधारकर घरको पवित्र किया और ब्राह्मणी तथा बच्चेको बचा लिया। वे भगवान्मे श्रद्धा तो रखते ही थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गयी। उन्होंने यजमानोंके यहाँ आना-जाना प्रायः बंद कर दिया और वे दिनभर भजन-साधनमे रहने लगे। वालक रामलगनको व्याकरण और कर्मकाण्ड पढानेका काम उन्होंके गाँवके पण्डित विनायकजी-के जिम्मे था । प्रातःकाल तीन-चार घंटे पढते । बाकी समय माता-पिताके साथ वे भी भगवान्का भजन करते । भजनमें इनका चित्त रमने लगां। जब इनकी उम्र बारह वर्षकी हुई। तब तो ये घंटो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमे बैठे स्हने लगे। उस समय इनकी समाधि-सी लग जाती। नेश्रोंसे अभुओंकी धारा बहती । बाह्यज्ञान नही रहता । समाधि टूटनेपर ये माता-पिताको बतलाते कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजी श्रीजनकनन्दिनीजी तथा लखनलालजीके साथ यहाँ बहुमूल्य राजसिंहासनपर विराज रहे थे । बालककी इस स्थितिसे भाग्यवान् माता-पिताको वड़ा सुख होता । वे आजकलके माता-पिताकी तरह नहीं थे, जो अपने पुत्रोको जान-बूझकर विषयोमे लगाते है और धन कमानेके लिये मॉति-मॉतिके पापाचरणकी शिक्षा देकर उनके जीवनको बिगाड़ते है। वे सच्चे हितैपी थे अपने पुत्रके । पुत्रको जब इस प्रकार भगवान्के प्रेम और उनके ध्यानमे मस्त देखते, तब उन्हे वडा आनन्द मिन्रता । वे अपनेको बड़ा सौभाग्यशाली समृझते ।

रामलगनजीके पिता-माता सन्चे पुत्रस्नेही थे, वे अपने बालकको नरकोमे न जाने देकर भगवान्के परम धामका यात्री बनानेमे ही अपना सच्चा कर्तव्य-पालन समझते थे; इसलिये उन्होंने पुत्रकी भक्ति देखकर सुख माना तथा उसे और भी उत्साह दिलाया। गाँवके तथा सम्बन्धके लोग जब राम-लगनके विवाहके लिये कहते, तब माता-पिता उन्हें हॅसकर उत्तर देते—'यह रामलगन हमारा पुत्र नहीं है, यह तो प्रभु श्रीराम-चन्द्रजीका है; विवाह करना, न करना उन्हींके अधिकारमे हैं। हम कुछ नही जानते।' उनकी ऐसी बार्तोको सुनकर कुछ लोग चिढ़ते, कुछ प्रसन्न होते और कुछ उनकी मूर्खता समझते। जैसी जिसकी भावना होती, वह वैसी ही आलोचना करता।

रामलगनजीकी उम्र ज्यो-ज्यो बढ्ने लगी, त्यों-ही-त्यों उनका भगवत्प्रेम भी बढ्ने लगा । एक बार रामनव्मीके मेलेपर रामलगनजीने श्रीअयोध्याजी जानेकी इच्छा प्रकट की । पण्डित सत्यनारायणजी और उनकी पत्नीने सोचा-'अब श्रीअवधमे ही रहा जाय तो सब तरहसे अच्छा है। शेष जीवन वहीं बीते । रामलगन भी वहीं पास रहे । इससे इसकी भी भक्ति बढ़ेगी और हमलोगोंका भी जीवन सुधरेगा ।' ऐसा निश्चय करके पत्नीकी सलाहसे पण्डित सत्यनारायणजीने घरका सारा सामान तथा अधिकाश खेत-जमीन वगैरह दान कर दिया । इतनी-सी जमीन रक्खी। जिससे अन्न-वस्नका काम चलता रहे । एक काश्तकारको खेत दे दिया और हर साछ उससे अमुक हिस्सेका अन देनेकी शर्त करके सब छोग श्रीअयोध्याजी चलें गये। इस समय रामलगनजीकी अवस्था साढ़े पंद्रह वर्षकी थी। माताः पिता और पुत्र—तीनो अवधवासी होकर भगवान् अवध-पतिका अनन्य भजन करने लगे । पूरे चार वर्षके बाद पिता-माताका देहान्त हो गया । दोनोका एक ही दिन-ठीक रामनवमीके दिन शरीर छुटा । दोनो ही अन्तसमयतक सचेत थे और भजनमे निरत थे। शरीर छूटनेके कुछ ही मिनटों पहले दोनोंको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने साक्षात् दर्शन देकर कृतार्थ किया । श्रीरामलगनजी इस समय साढे उन्नीस सालके थे । माता-पिताकी श्राद्ध-क्रिया मलीमॉित सम्पन्न करनेके वाद इन्होने अवधके एक मजनानन्दी संतरे दीक्षा ले ली । तबसे इनका नाम स्वामी रामअवधदासजी हुआ ।

स्वामीजीमे उत्कट वराग्य था । ये अपने पास कुछ भी सग्रह नहीं रखते थे । योग-क्षेमका निर्वाह श्रीसीतारामजी अपने-आप करते थे। इन्होंने न कोई क़ुटिया वनवायी। न चेळा वनाया और न किसी अन्य आडम्बरमें रहे। दिन-रात कीर्तन करना और भगवान्के ध्यानमें मस्त रहना। यही इनका एकमात्र कार्य था।

इन्हें जीवनमे बहुत बार श्रीहनूमान्जीने प्रत्यक्ष दर्शन

दिये थे। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके भी इनको सात बार दशन हुए। अन्तकालमें श्रीभगवान् राघवेन्द्रकी गोदमें सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा। लोगोंका विश्वास था कि ये बहुत उच्च श्रेणीके भक्त हैं। ये बहुत ही गुप्त रूपसे रहा करते थे।



### भक्त रामरूपजी

( लेखक-श्रीरामलखनदासजी, श्रीवैजनाथदासजी )

भक्तवर रामरूपजीका जन्म सं० १८०१ वि० में दिछीके सिन्नकट जयसिंहपुर ग्राममे हुआ था । वे गौड़ ब्राह्मण थे । वचपनसे ही वे माता-पिताके सम्पर्क-सुखसे विद्यत रहे । जब वे तीन मासके थे, तभी उनकी माताका देहान्त हो गया और पिता महाराम सदा नौकरीपर ही रहते थे । उनके पाळन-पोषण और शिक्षाका भार धायपर आ पड़ा; पर वे दस साळके भी नहीं हुए थे कि वह भी चळ वसी । रामरूपजीने इन परिस्थितियांसे पूरा-पूरा लाभ उठाया । वचपनसे ही उनमें वैराग्य, भिक्त और संत-सेवाकी भावनाएँ उठा करती थी । धायके भाईने उनमे भिक्तके अद्भुर प्रस्फुटित होते देखकर उनको तत्काळीन महात्मा चरणदासजीके चरणाश्रयमे पहुँचा दिया। चरणदासजी उनपर

वड़ी कृपा रखते थे। गुरुके आशीर्वादसे वे कुछ भक्तोंको साथ लेकर आसपासके ग्रामों मे भगवद्गक्तिके प्रचारके लिये निकल पड़े। लोग उनकी सादगी और सची भक्ति-निष्ठासे बहुत प्रभावित हुए। इस भ्रमणकालमे एक गुफामें श्रीशुकदेवकी मूर्ति भी मिली थी। दिल्लीमें गुरु-आश्रममें लाकर विधिपूर्वक उन्होंने उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की।

संवत् १८४७ वि० में उन्होंने परमधाम-लाम किया। वे सत्सङ्गपर विशेष जोर देते थे; सत्सङ्गको ही ज्ञान, मिक्त और वेराग्य-प्राप्तिका साधन मानते थे। रामनाममें उनकी अडिग श्रद्धा और आस्या थी। योग, यज्ञ, तप और दानसे भी वटकर रामनाम-उच्चारण ही उनके लिये अधिकाधिक श्रेयस्कर था।

# श्रीसुवंशनाथजी त्रिपाठी

( लेखक-पं० श्रीराजमङ्गलनाथनी त्रिपाठी, एम्० ५०, पल्पल्० बी०, साहित्याचार्य )

प्रायः दो सौ वर्षकी पुरानी कथा है। गोरखपुर-प्रान्तमें सरयूके पावन उत्तर तटपर नदौळी नामका अति प्राचीन ब्राह्मणाधिवास है। श्रीसुवंशनाथ त्रिपाठीने उसी ग्रामको अपने जन्मसे अळ्ड्वृत किया था। एकाकी पुत्र थे। माता-पिताके स्नेह और आशीर्वादसे ब्रक्ति पाकर बढ़े, किंतु शिक्षाके ळिये सुविधा न होनेके कारण अधिक न पढ़ सके। संस्कार प्रवळ थे। बाल्यावस्थासे, ही माता-पिताकी भक्ति, साधु-सेवा, गुरुजन-पूजा और सच्छास्त्र-श्रवणमे प्रवृत्ति थी। सात्त्विक गुणाका उदय होता गया। अहिंसा, सत्य, त्याग, तप, परोपकारादि देवी सम्पत्तियोंका भण्डार मरने लगा। श्रीसुवंशनाथजी अल्पान् वस्थामें ही बहुजनियय हो गये। पण्डितजी पूर्ण सदाचारिनष्ठ ब्राह्मण थे। ब्राह्मसुहूर्तमें उठकर नित्य-क्रियारे निवृत्त होकर नियमसे सरयू-क्रान करते थे। घंटों स्नेहसे भगवन्नाम-स्मरण करते थे। माता-पिताकी सेवा नित्य करते थे। गृहस्थीका भार सम्मानपूर्वक संभालना कर्तव्य समझकर मनोयोगपूर्वक खेती करते थे। खेत अधिक नहीं था; परंतु उपज बहुत थी। गायें बहुत थीं। वे सुन्दर थी, खस्थ थीं और पण्डितजीसे बहुत हिली हुई थीं। पण्डितजी जहाँ जाते, गायें उन्हें घेरे रहती थीं।

श्रीसुवंदाजीके घरमें पर्याप्त अन्न होता था। घी-दूधकी नदी बहती थी। परंतु उन्हें इतनेसे सन्तोष कहाँ था! स्नान-पूजा, खेती-वारीसे निश्चित समय निकालकर दीन-

दुखियों, पीड़ितों और दिलतोंकी वस्तीमें निर्भय प्रवेश कर जाते । उनसे भाई-चचाका नाता लग गया था । दृदय वड़ा कोमल था, बड़े परदु:खकातर थे। कहते हैं, निस्सहाय बीमारोंकी परिचर्यामें रात-रातभर जगे रह जाते। प्रातःकालसे पुनः नियमानुसार पूजा-अर्चामे लग जाते। पूर्ण कर्मयोगीकी भॉति 'मामनुस्मर युध्य च' का महामन्त्र उनके जीवनका बल था। संत ऐसे ही परदु:खकातर होते हैं।

कवीर कहते हैं—
कविरा सोई पीर है जो जाने पर पीर ।
जो परपीर न जानई सो काफिर बेपीर ॥
भक्तोंके दृदयमे ऐसे जीवनके प्रति प्रवल आकर्षण होता
है । महाभागवत तुलसीकी अमर अभिलापा है—
कबहुँक हों पिह रहिन रहोगो ।
श्रीरघुनाथ कृपालु कृपा तें संत सुभाव गहोंगो ॥
संत-जीवनके सम्बन्धमे श्रीभगवत्-रिसकजीकी उक्ति
प्रकाश देती है—

इतने गुन जामें सो संत । श्रीमागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंत ॥ हिर को भजन साधु की सेवा सर्व मृतपर दाया । हिंसा कोम दंम छक त्यागे, विष सम देखे माया ॥ सहनसीक आसय उदार अति धीरज सहित विवेकी । सत्य वच्चन सब को सुखदायक गहि अनंतव्रत एकी ॥ इंद्रियजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन । 'मगततरसिक' तासु की संगति तीनहुँ ताप नसावन ॥

कथानायक श्रीसुवंशजी ऐसे ही संत-भक्तोंमें थे। सरयू-तटपर उन्हे प्रायः साधुओंका समागम प्राप्त हो जाता। साधुओंको भोजन करानेमे, फलाहार देनेमे उन्हें अपार आनन्द होता था। पुराने लोगोंका कहना है कि किसी साधुके आगीर्वादसे ही श्रीसुवंशनाथजीको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। साधुकी आज्ञासे ही शिशुका नाम सुचित्तनाथ त्रिपाठी रक्खा गया। पुत्रमे भी पिताके गुण आ गये। पिताको प्रसन्न होनेका अवसर मिला। पुत्र-पौत्रादि-सम्पन्न होकर, पर्याप्त अवस्थामे सरयू-तटपर रामनामोच्चारण करते हुए श्रीसुवंशनाथजी परमधामको प्रस्थान कर गये। उनके वंशमें आज भी गोन्सेवा, कृषि, अहिंसा, त्याग, तप, आचरणकी पवित्रता आदिका विशेष मान है।

विश्वमे त्रितापसे मुक्ति देनेवाला शान्तिका एकमात्र साधन संताचरण ही है।

## भक्त दामोदरदासजी

( लेखक--धर्मभूषण पं० श्रीमधुस्दनाचार्यजी महाराज )

भक्त दामोदरदासजीकी जीवन-गाथा अत्यन्त सरस और मनोमोहक है। वे भगवान्की महती कृपोके पात्र थे। उनका जन्म १३५ वर्ष पूर्व अजमेरके सापला ग्राममे हुआ या। बाल्यावस्थासे ही वे अद्भुत प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। उनके पिता लक्ष्मीनारायण तथा माता लक्ष्मीदेवीने उनको अल्पावस्थामे ही विवाहित कर दिया, उनके पुत्र हुआ, जो कुछ ही दिनोमे चल बमा। भक्त दामोदरको इस घटनासे बड़ा सुख मिला; उन्होंने सोचा कि भगवान्के भजन-पथका एक बहुत बड़ा रोडा अब नहीं रहा।

धीरे-धीरे भगवान्के चरणारविन्दमे उनकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती गयी। लोग उनकी ओर अधिकाधिक संख्यामे आकृष्ट होने लगे। वे द्वारकेश भगवान्की भक्तिमे रात-दिन डूवे रहते थे। एक बार मनमे उनके दर्शनकी

उत्कट इच्छा हुई तथा गाँववालोंने कहा कि आप भगवान्के भक्त है, हमे भी उनका दर्शन कराइये। भक्तका तो सारा काम भगवान्के लिये ही होता है, परलोक-इच्छाकी पूर्ति भी उनके लिये आवश्यक हो गयी, भक्त भगवान्को लेनेके लिये चल पड़े। कठिन व्रत-संयम और नियमका पालन करते हुए द्वारकापुरीके लिये उन्होंने पैर बढ़ा दिये। केवल भगवन्नाम-स्मरण करते हुए द्वारकापुरी पहुँच गये, दूरसे ही पुरीके विशाल मन्दिरोका दर्शनकर वे प्रेम-विह्वल हो उठे। वे भगवान्की राजधानीमे थे। भगवान् भक्तसे मिलनेके लिये स्वयं उत्सुक हो उठे, उन्होंने अश्वारोही राजकुमारके रूपमे भक्त दामोदरको दर्शन दिया। पर भक्तको तो अपने भगवान् प्रिय होते हैं, उन्होंने द्वारकेशसे विनम्रतापूर्वक कहा कि भेरे द्वदय-देवता

तो शक्क-चक्र-गदा-पद्मवाले हैं। भगवान्ने उनके मनके अनुरूप ही अपने दिन्यरूपसे उनको कृतार्थ किया और यथाविधि आतिथ्य-सत्कारसे उनकी आनन्द-वृद्धि की। द्वारकानाथने भक्तिविवश होकर भक्त दामोदरकी इच्छाके अनुकूल ही कहा कि 'द्वारका बहुत दूर है, मै सापलामे म्वय पधालगा। कार्तिक ग्रुक्त प्रतिपदाको मै त्रिमूर्ति (गोपाल, केशवराय और रुक्मिणी) रूपमें वहीं दर्शन दूंगा। सापला ग्रामके पूर्व तालावपर कदम्ब वृक्षके नीचे लखी बनजारेकी बालद (बेलोंकी टोली) मे कबरे बैलपर लदे बोरेमे मेरा प्राकट्य होगा, गेहूँके बोरेमे चावल हो जायंगे। वह नीचे गिर जायगा; तुम वहां लोगोंको साधार बताना कि इसमे मेरे भगवान् हैं। सापलाके निवासियोंको भक्त दामोदरने विश्वास दिलाया कि आपलोगोंको भगवान्का दर्शन अवश्य

होगा । ग्रुम तिथिपर लखी बनजारेकी बालद आयी और भगवान्के कथनानुसार बैलपर लदे बोरेमें भगवान्के श्री-विग्रहोंका प्राकट्य हुआ । बनजारेने एक भन्य मन्दिरका निर्माण कराया और भक्त दामोदरने उसमें अपने भगवान्की प्रतिष्ठा की । उनकी जयध्वनिसे वातावरण पवित्र हो उठा ।

प्रत्येक वर्ष इस पवित्र स्थानपर बहुत बड़ा मेला लगता है और गोपालभगवान्के पूजनोत्सवमे अधिकाधिक जनता भाग लेती है। भक्त दामोदरदासके रचे हुए भगवच्चरित महाग्रन्थका पारायण भी होता है।

भक्त दामोदरदासका जीवन धन्य था, उनकी मिक्त भगवान्को द्वारकारे सापला खींच लायी । भक्त दामोदरके साथ-ही-साथ उनके समकालीन सापला-निवासी तथा अड़ोस-पड़ोसके लोग भी भगवान्के दर्शनसे कृतार्थ हुए ।



## संत श्रीब्रह्मचैतन्यजी महाराज

( लेखक-शीभैरवशङ्करजी शर्मा )

संत श्रीब्रह्मचैतन्यजी महाराज दक्षिण प्रान्तके सातारा जनपदमे पण्ढरपुरके मार्गधर माणगङ्गाके किनारे छोटे-से ग्राम गोंदवलेमें एक भक्त वैष्णवकुलमे उत्पन्न हुए थे। पूर्वजन्मके संस्कारके अनुसार बचपनसे ही मगवत्कथामे तन्मय होकर वैठना, ध्यान करना तथा एकान्त-सेवन आदि विलक्षण कार्य देखकर उनके माता-पिताको उनके उज्ज्वल भविष्यका पता लग गया। यज्ञोपवीत-संस्कारके वाद वे सहसा एक दिन ज्ञानकी खोजमे निकल पड़े। वड़े-बड़े साधु-सतोका सत्सङ्ग लामकर उन्होंने उनके सामने आत्मसम्बन्धी वड़े-बड़े प्रश्न रक्खे; कुछ लोग उनके बालचापल्यपर हॅसते थे परंतु कुछ संत और विवेकी जनोंने उनको अनुभवी सतोकी श्ररणमे जानेका उपदेश दिया।

उन्होंने दक्षिणके प्रसिद्ध संत तुकारामजी महाराजसे भेंट की । तुकारामजी उनको बहुत मानते थे । पहले तो उन्होंने उनकी कड़ी-से-कड़ी परीक्षा ली, वादमे दीक्षा देकर उनको 'ब्रह्मचैतन्य' संज्ञाने समलङ्कृत किया । तुकारामजीके चरणकमलोमे उनकी बड़ी निष्ठा और अविचल भक्ति थी। दीक्षित होनेके बाद वे अपने निवासस्थान गोंदवले प्राम आये और गुरुके आदेशसे वहीं रहकर भगवद्गक्तिका प्रचार करने लगे। वे नाममार्गी भक्त थे। भगवान् श्रीरामको ही अपना उपास्य मानते थे। उन्होंने बतलाया कि जगत्के सारे कार्य राम-नामसे ही सम्पादित होते हैं। जीवको भगवान् रामकी ही अमोघ शरणमे जाना चाहिये। उन्होंने देश-भ्रमण करके पवित्र स्थानों और तीर्थक्षेत्रोंमे राम-मन्दिरोंकी स्थापना की। इन्दौर, उज्जैन और मण्डलेश्वर आदिमें उनके हाथसे स्थापत मन्दिर आज भी विद्यमान हैं।

दक्षिण मारत तथा अन्य तीर्थक्षेत्रोंमे उनके बहुतसे अनुयायी परम्परागत शिष्य आज भी भगवन्नामका प्रचार-कार्य करके असंख्य जीवोका कल्याण कर रहे हैं। गोंदवलेमें प्रतिवर्ष पौष मासमें उनका तिथि-महोत्सव धूमधामसे मनाया जाता है। श्रीब्रह्मचैतन्यजी महान् भक्तिनिष्ठः, विलक्षण त्यागी और आदर्श भगवदीय थे।

## महात्मा श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र

( लेखक--श्रीयुत एन्० कनकराज अय्यर, एम्० ए० )

महात्मा श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र दक्षिण भारत ही नहीं, समस्त विचार-जगतके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य-चिन्तनके प्रधान निषय थे। मदुराके हालास्य क्षेत्रमे पंद्रहर्ची सदीके विख्यात दक्षिणी विद्वान सोमसन्दरके घरमें शिवरामकृष्णने जन्म लिया । उनकी माताका नाम पार्वती देवी था। बचपनसे ही उनको पूर्ण संयम और शास्त्रविधानोकी शृक्कलामें बॉधकर रक्ला गया । उपनयन-संस्कारके बाद मदुराके शिवमन्दिरमें उन्हे वेदाध्ययनके लिये भेजा गया। उसके बाद वे तङ्कोरमे गुरुके घरपर ही रहकर विद्याध्ययन **करने** लगे। अठारह<sup>े</sup> सालकी अवस्थामे उनका विवाह कर दिया गया । तीन वर्षके बाद गुरुकुलसे लौटनेपर जब उनकी माताने गृहस्थाश्रम और पत्नीके आगमनके सम्बन्धमे उनको बतायाः तब उनका हृदय क्षोभसे परिपूर्ण हो उठा। वे सोचनेल्गो कि 'गृहस्थीके सुखसे कहीं बढकर आनन्दमय स्थिति है प्रभुको खोजते रहना।' वे घरसे निकल पड़े, गृहस्थ-जीवनके प्रति वैराग्यका उदय हुआ। विद्याके केन्द्र काञ्चीपुरम्मे आ पहुँचे । कामकोटि मठके स्वामी श्रीपरमशिवेन्द्रसे उन्होंने दीक्षा ली । गेरुआ वस्त्र धारणकर वे पूर्ण संन्यासी हो गये । वे प्रायः मठमे ही अध्यात्मविद्यापर दूसरे लोगोंसे वाद-विवाद किया करते थे, पर गुरुको उनका यह स्वभाव अच्छा न लगा; उनके आदेशसे उन्होंने मौनवत ले लिया ।

उनका अधिकाश समय ब्रह्म-चिन्तन और ग्रन्थ-रचनामे बीतने लगा । उनकी प्रसिद्ध और मधुर रचना आत्मविद्या-विलासने शृङ्गेरी मठके शिवाभिनवसिद्यानन्द नृसिंह

भारतीका भी ध्यान आकृष्ट कर छिया । श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र उनके कृपापात्र हो गये । उनके शिवयोगप्रदीपिका, ब्रह्मसूत्रवृत्तिः श्रीभगवद्गीता-भाष्य आदि अमूल्य ग्रन्थ-रत हैं। मौनी सदाशिव ब्रह्मेन्द्र अपने समयकी बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थे। उन्होंने आगे चलकर दण्ड और कमण्डलुका भी परित्याग कर दिया । वे पूरे अवधूत हो चले । घंटो समाधिमे मग्न रहा करते थे, उनका जीवन तपोमय और त्यागपूर्ण बन गया। उन्होंने पुण्यक्षेत्रोंका पर्यटन आरम्भ किया। एक समय वे त्रिमृति क्षेत्रमे कावेरीके परम रमणीय तटपर कुडमुडी स्थानमे ठहर गये। कावेरी बीच-बीचमे कभी-कभी सूख जाती है। वे नदीमे एक बाल्के टीलेपर बैठे थे कि थोड़ी देरमे उनकी समाधि लग गयी; बाढ आयी और टीला अदृश्य हो चला, गाँववालींने समझा कि स्वामीजी वह गये । कुछ दिनोंके बाद बाढ हटने-पर एक किसान अपना घर बनानेके लिये बालू लाने गया: वह कुछ ही बालू निकाल पाया था कि उसने देखा फावडा रक्तसे भीग गया है। उसने धीरे-धीरे खोदना आरम्भ किया। उस समय स्वामीजी पूर्ण समाधिस्थ थे। वे उठे और चले गये। उनका जीवन चमत्कारी घटनाओंसे सम्पन्न है। उनकी अलैकिक साधनाशक्तिसे लोग आश्चर्यचिकत हो उठे । एक सिद्ध महात्माके रूपमे चारों ओर उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि वे लगभग दो सौ साल-तक जीवित थे। पाँच स्थानोंमे उनकी महासमाधि है। कावेरी नदीके रमणीय तटपर करोरके निकट नरोरमे उनकी महासमाधि एक दर्शनीय वस्तु है। वे प्रसिद्ध विचारकः आत्मज्ञानी और स्वरूपनिष्ठ महातमा थे।

## भक्त-वाणी

अहोऽतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः। राममेव सदान्वेति वनस्थमि हृप्रधीः॥ अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्करः। यदि स्यां सफलं जन्म मम भूयात्र संशयः॥ —भरत (अ० रा० २।८। ३२-३३)

अहा ! महात्मा छक्ष्मणका जन्म अत्यन्त सफल है, जो भगवान् श्रीरामके वनमे रहते समय भी सदा प्रसन्न मनसे उन्होंका अनुसरण करते हैं। जो छोग रामके दास है, उनके दासोका दास भी यदि मै हो जाऊँ तो मेरा जन्म सफल हो जाय—इसमें सन्देह नहीं।

### भक्त दत्तात्रेयजी आण्णाबोवा

( लेखन-श्रीरामचन्द्र दादोगावे )

दक्षिण महाराष्ट्रमे कृष्णा-पञ्चगङ्गाके संगम-तटपर नृतिद्वाडी नामक पुण्यक्षेत्रमे आजसे सौ साल पहले भक्त दत्तात्रेयजी महाराजने जन्म लिया । वे सदाचारसम्पन्न, सत्य-निष्ठ, ब्राह्मणकुलके भूषण और पण्डरपुरके श्रीविद्वल भगवान्के नेष्ठिक वारकरी भक्त थे। उनका सम्पूर्ण जीवन भजनमय था; स्रस्ता, भिक्त और निष्कपटताकी तो वे प्रतिमूर्ति ही थे।

उनकी आर्थिक अवस्था कुछ अच्छी नहीं थी, उनपर दुन्त ऋण था। महाजनने तकाजा किया तो उन्होंने विनम्रता-पूर्वक निवेदन किया कि 'पण्ढरीनायकी यात्रा आनेपर केवल पाँच ही दिनोंमे ऋण चुका दूँगा। आपके पास धरोहरनपम कीमती गहना तो रख ही दिया है। उसे वेचकर पाई पाई चुका दूँगा।' महाजन आग-ववूला हो गया। उसने निर्दयतापूर्वक उनकी घोती पकड़कर धमकाया कि विना ऋण चुकाये में नहीं छोड़ सकता। मक्त तो केवल भगवान्के ही होकर रहते हैं। दत्तात्रेयजीके मनमे भगवहर्शन-की तर हूँ उठ रही थीं; मंसारकी लजा और कुल-मर्यादाकी ओर उन्नेंने तनिक भी ध्यान न देकर घोती महाजनके हाथ-में मींप दी और दिगम्बर वेपमे श्रीपण्डरीनाथके दर्शनके लिये चल पड़े । मराजन उनकी इस अविचल भक्तिसे बहुत प्रभावित हुआ । भक्तने भगवान्के मन्दिरप्रवेशके पहले पुण्यसलिला भगवती चन्द्रभागा नदींमे स्नान किया । भगवान्के दर्शनसे नयनोंको शीतलकर वे भजनमे मम हो उठे।

पण्टरपुरमे वे अपने ग्राम लौटकर भगवती कृष्णाके तटपर वालुकामय क्षेत्रमे एकान्तमेवन करने लगे । कोई कुछ दे देता थातो खा लेतेथे। अयाचित वृत्तिका उन्होंने बड़े संतोप-मे निर्वाह किया। कोई उन्हें टम्भी तो कोई पागल समझता था। सज्जनोंके लिये तो वे पूर्ण संत ही थे । एक दुष्ट व्यक्तिने उनकी पीठपर जलती आग डाल दी, चमडा जल गया, घाव हो गया, कीड़े पड़ने लगे; पर वे मगवद्धक्तिमे तन्मय थे। एक दिन एक कौआ घावपर बैठकर कीड़ोंको खाने लगा; किसी सज्जनने दत्तात्रेयजीको हॅसते देखकर प्रश्न किया कि 'महाराज!आप तो हॅस रहे हैं और कौआ आपको हुरेश पहुँचा रहा है।' दत्तात्रेयजीने कहा कि 'कौआ शरिका अतिथि है, शरीर उनके प्रति अपना कर्तव्यपालन कर रहा है; इसी तरह आपको भी अपने अतिथिके प्रति सद्व्यवहार करना चाहिये।' वह उनकी उत्तरशैलीने बहुत प्रभावित हुआ। दत्तात्रेयजी चमत्कार और उपदेशसे दूर भागते थे। उनके दर्शनमात्रसे ही लोगोंकी शङ्काएँ मिट जाती थीं।

एक बार वे इचलकरंजीके नारायण-मन्दिरमें गये थे। कुछ सजनोंने महाराजको खिलानेके लिथे एक मालिनसे कुछ पके आम माँगे और शीघतासे देनेके लिथे निवेदन किया कि ऐसा न हो—भक्त दत्तात्रेयजी चले जायँ। मालिन धनसे मदान्ध थी। उसने फल देना तो दूर रहा, साधु-स्वभावकी निन्दा आरम्भ की। महाराजजी मन्दिरसे चल पड़े, मालिनके घरमे आग लग गयी, पके आम और गुड़ आदि विनष्ट हो गये।

दत्तात्रेय महाराजकी समाधि मिरज गाँवमे हैं। यह स्थान अत्यन्त कल्याणकारी है। एक सज्जन जो बचपनमें गूँगे थे, इस स्थानकी सेवा करनेसे बोळने ळगे। उन्होंने स्वप्नमे एक जटाधारी संतका दर्शन किया, जिन्होंने उन्हें बोउनेका आदेश दिया। वे बोळने ळगे। उन्होंने दो साळतक दत्तात्रेयजीकी समाधिके निकट भगवद्भजनका कार्यक्रम पूरा किया था।

#### **"अक्टररू** भक्त-वाणी

आर्ता विपण्णाः शिथिलाश्च मीता घोरेषु व्याव्यादिषु वर्तमानाः। संकीर्त्य नारायणशान्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति॥ —सङ्जय

जो छोग आर्त, विपादग्रस्त, शिथिल और भयभीत हैं तथा त्राघ आदि घोर जन्तुओं के वीचमे पड़ गयें हैं, वे केवल 'नारायग' नामका संकीर्तन करके दु:खसे छूट जाते हैं और सदाके लिये सुखी हो जाते हैं।

# पूज्य स्वामी इन्दिराकान्ततीर्थ श्रीपादवडेर

(लेखक-शीरामचन्द्र कृष्ण कामत)

देतिसद्धान्तप्रतिपादक श्रीमन्मध्याचार्यने श्रीक्षेत्र उडुंपीमे श्रीकृष्णविग्रहकी प्राणप्रतिष्ठा करके विशेष हेतुसे जिन आठ मठोंकी स्थापना की, उनमे पूजन-अर्चनके लिये आठ संन्यासियोंकी नियुक्ति की। उन आठ मठोंमेसे एक महान् तपस्वी मठाधिपतिकी ओरसे श्रीबदिरकाश्रममें एक सुशील गौड ब्राह्मण ब्रह्मचारीको आश्रमदीक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने दक्षिण जाकर अपनी इस परम्पराको विशुद्ध रूपसे चलाया। इसी परम्परामे बड़े श्रेष्ठ अधिकारी और मगवत्-साक्षात्कार-प्राप्त श्रीजीवोत्तमतीर्थ स्वामी हुए। स्वामी श्री-हिन्दराकान्ततीर्थंजी इन्होंके उत्तराधिकारी थे।

स्वामी इन्दिराकान्ततीर्थजी धर्माचार्य होनेके साथ-ही-साथ एक दैवीशक्तिसम्पन्न महात्मा और ज्ञानी भक्त थे। श्रीमन्मध्वाचार्य-सम्प्रदायके वे कुशळ मठ-व्यवस्थापक ही नहीं, शास्त्रज्ञानी और अद्भुत कर्मकाण्डी भी थे। उनका जीवन अत्यन्त उन्नत और परम पवित्र था। उनके नैष्ठिक आचार-विचार, रहन सहन, प्रगाढ विद्वत्ता, प्रेममयी प्रकृति, सद्धदयता आदिका छोगोपर पूर्ण प्रभाव था; वे उनको बड़ी श्रद्धा-भक्ति और पूज्य भावनासे सम्मानित करते थे।

वे कहर सनातनधर्मी मठाधीश थे, शास्त्रविहित आचरणको ही श्रेयस्कर समझते थे। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा—इन प्रवृत्तियों वे पोपक थे। अपनेसे छोटोंके प्रति उन्होंने सदा करुणा और वासस्यका परिचय
दिया। उनका जीवन सदा सत्कायाँ है। सम्पादनमें बीता।
वे संयम, नियम, तप, जप आदिके पालनपर विशेष जोर
देते थे। वे कहा करते थे कि जिस व्यक्तिमें दैवीसम्पत्ति—
अहिंसा, तप, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह आदिका
अभाव है, वह कभी भी अपना यह लोक और परलोक नहीं
सुधार सकता। उनका मत था—जनता अर्थ और
कामकी इच्छा करती है। इन दोनो पदायांकी शास्त्रोंने
पुरुषार्थमे गणना की है। परन्तु धर्म, अर्थ, काम और मोध्र—
इन चारों में धर्म और मोध्रद्वारा ही अर्थ तथा कामरूपी
पुरुषार्थ शासित है। यदि धर्म और मोध्रका वन्धन न
रहे तो अर्थसे महान् अनर्थ हो जाते है। धर्मके यथार्थ आचरणसे
ही विशुद्ध अर्थ और काम सुल्म होते है। धर्मके नियन्त्रणमे
अर्थ और काम रखनेसे जीवन सार्थक हो जाता है।

वे पौराणिक कथाओंके पाठमे बड़ी अभिरुचि रखते थे। पुराणकी कथा कहनेमे उनको बडा आनन्द मिलता था। वे योग्य मठाधीश, महान् विद्वान् और धर्माचार्य तथा भक्त थे।

श्रीहरिकी कृपासे उन्होंने पचास वर्षातक मठाधीशकी गद्दीकी शोभा बढायी, सैकडो छात्रोको वेद, काव्य, व्याकरण, न्याय तथा वेदान्तके उच्च ग्रन्थोकी शिक्षा दी।

# भक्तराज श्रीगुलाबरावजी महाराज

( लेखक-श्रीरामनारायणजी श्रीवास्तव )

श्रीगुलावरावजी महाराज रिंक मक्त, विरक्त और ज्ञानी महात्मा थे। वि० संवत् १९३९ में बरार प्रदेशके अमरावती जनपदके माधन गाँवमें उनका जन्म हुआ था। वे राजपूत थे। जन्मकालसे ठीक ९ मासके बाद वे दोनों नेत्रीसे अन्धे हो गये। उनमें वाल्यावस्थासे ही भगवद्भक्तिके लक्षण दीख पडने लगे। जब वे चार ही सालके थे, एक रातको उनके विस्तरेपर दीप उलटकर गिर पडा; उन्होंने अपनी नानीसे कहा कि भवस्तरा नहीं जलेगा, तेल जल जायेगा। भगवान्की कृपास ऐसा ही हुआ। कभी वचपनमे ही भगवान्ने उनको दर्शन दिया था। वे प्रज्ञाचक्ष थे।

ग्यारह सालकी अवस्थामे उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी मणिकर्णिका वडी सती और साध्वी थी। उनके एक अनन्तराव नामक पुत्र भी हुआ था। विवाहके १३ साल बाद उनकी पत्नीने स्वर्ग-यात्रा की। गुलाबरावजी महाराजने समस्त शास्त्रग्रन्थो, ज्ञानेश्वरी, महाभारत, रामायण आदिका मनन और अध्ययन किया। भगवद्भक्तिके प्रति उनमे प्रवृत्र जिज्ञासा थी। आगे चलकर उनमे ज्ञान, भक्ति और कर्मका बड़ा सुन्दर समन्वय हुआ था।

पूनासे १३ मीछकी दूरीपर आछन्दीक्षेत्रमे उन्हे सत ज्ञानश्वरका साक्षात्कार हुआ था। उन्होने कृपापूर्वक गुलाब- रावर्जाको दीक्षितकर सनातनधर्म और भगवद्धक्तिप्रचारका आदेश दिया । उनकी उपासना गोपीभावकी थी । भगवान् श्रीकृष्ण और रासलीलामे उनकी दृढ निष्ठा थी। जिस समय वे बोलने लगते थे, भक्ति-प्रेमामृतकी मानो गङ्गा प्रवाहित हो उठती थी; जिस समय मधुर कण्ठसे भगवन्नाम-कर्तिन करने लगते थे, मधुर रसका सागर उमड पड़ता था। जानेश्वरीके कथा-श्रवणसे नास्तिककी बुद्धि बदल जाती

थी और वह उनकी कृपासे भगवान्का भक्त हो जाता था। वे कहा करते थे कि जीवनमुक्ति प्राप्त करनेके लिये भक्ति ही विशिष्टतम साधन है। उनका मत 'मधुराद्वेतदर्शन' नामसे विख्यात है। यह दर्शन अत्यन्त सरस और मधुर है।

उन्होंने सम्प्रदाय-सुरतक, प्रेम-निकुझ, मिक्तपद-तीर्थामृत आदि ग्रन्थोंकी रचना की थी। संवत् १९७३ में उन्होंने शरीर छोड़ दिया।

# भक्त पण्डित लक्ष्मणप्रसादजी ववेले

( लेखन-श्रीभैयालाल हरिवराजी आर्य )

पण्डित लक्ष्मणप्रसादजी भगवान्के पूरे भक्त थे। उनके जीवनकी अलैकिक और रहस्यपूर्ण घटनाओंसे उनकी दृढ भक्ति और ईश्वरचिन्तनका पता चलता है। वे भगवान् रामके महान् भक्त थे। उनका जन्म संवत् १९३८ वि० में झॉसी जनपदके तालवहट नामक नगरमे पं० परशुराम ववेलेके घर हुआ था। बाल्यकालसे ही उनका मन भगवद्धक्तिमे लगता था। अकालप्रस्त होनेपर उनके माता-पिताने बड़ौदा ग्राममे अपना स्थायी निवास बना लिया। लक्ष्मणप्रसादजीपर स्रदास नामक एक साधुके सत्संगका बड़ा प्रमाव पड़ा था। अठारह सालकी अवस्थामे हथनोरा ग्रामके पण्डित जगन्नाथजी दूवेकी कन्यासे उनका विवाह हो गया। विवाहके थोडे समयके बाद माता-पिताका देहान्त हो जानेपर गृहस्थीका भार उन्हींके कंधोंपर आ पड़ा।

उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दिन-के-दिन वे परिवारसिंहत भूखे ही रह जाते थे। भगवान्पर पूर्ण-रूपसे निर्भर थे, अतएव किसीसे एक पैसा भी मॉगना स्वाभिमानके विरुद्ध समझते थे। इस दैन्यपूर्ण स्थितिमे भी भगवान् श्रीरामके भजन-पूजन और चिन्तनमें किसी भी दिन अन्तर न पड़ा। इसी बीचमे उनकी गाये कानीं हाउस चली गयी, दस रुपया दण्ड लगा; रुपया कहाँसे आये— इसी चिन्तामे उनकी पत्नी डूबने-उतराने लगी। अन्नपूर्णा नामक एक पड़ोसिनसे दस रुपये उधार लेकर वे गायोंको छुड़ाने रायसेन गये, पर बीचमे ही एक साधुमण्डलीसे भेट हो गयी। उन्होंने रुपयोंका साधुओंकी सेवामें सदुपयोग कर कानीहाउसके कर्मचारीसे गायोंको निःशुस्क छोड़ देनेकी बात कही। कर्मचारीने आश्चर्यचिकत होकर कहा कि आप तो अभी-अभी कुछ देर पहले गायोंको छुड़ाकर ले गये है! उसने प्राप्तिपत्र (रसीद) दिखाया। भक्तने घर जाकर गायोंको दानमे दे दिया। प्रभु ख्वयं गायोंको छुड़ाने गये थे, इससे कितना कष्ट हुआ पण्डित लक्ष्मणप्रसादजीको।

एक बार भक्तजी भोजन कर रहे थे, नवावके सिपाही बुलाने आये। उनको नवावने वनमे शिकारके समय शोर मचानेवालोका कार्य सौपा। भक्त लक्ष्मणप्रसादजी रामके ध्यानमे बैठ गये। शङ्कध्वनिकी प्रतिध्वनि सुनकर बाघ और सिंह भाग गये। यवन सिपाहियोंने उनको निर्दयतापूर्वक पीटना आरम्भ किया, भगवान्के विग्रहपर प्रहार किया। भक्तराजने विनम्रतासे कहा कि 'मुझे पीट सकते हो, पर भगवान्की प्रतिमापर हाथ नहीं लगा सकते।' वे भयानक वनकी एक गुकामे प्रवेश करके एक, दो, तीन, नौ निंह निकालकर कहने लगे कि 'जितने चाहो, उतने मिल सकते हैं।' यवनोने पैर पड़कर क्षमा मांगी।

सवत् १९९६ मे नर्मदा-तटपर, हथसोरा ग्रामके सन्निकट रामघाटपर प्राण त्यागकर वे साकेत धाम चले गये।

## आसामके भक्तवर श्रीशङ्करदेव तथा उनके शिष्य

( लेखक-स्वामी श्रीभूमानन्दजी महाराज )

आसामको पौराणिक युगमें प्राग्ज्योतिषपुर कहते थे । महाभारतमे भगदत्तको कामरूपका राजा बताया है । यह कामरूप भी आसामका ही प्राचीन नाम है । तेरहवीं सदीमें ब्रह्मदेशसे आहम जातिके छोगोने आकर कामरूप राज्यपर अधिकार प्राप्त किया । 'आहम' नामसे कामरूपका 'आसाम' नाम पड़ा ।

आसाम प्रान्तमे कायस्थ जातिमे कुसम्बरा नामके एक सहदय व्यक्ति हो गये हैं। वे बड़े ही शिवभक्त थे। शहूरजीके प्रसादसे १४४९ ई॰मे उन्हें एक परम रूपवान और शुभलक्षण-सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ । पिताने उसका नाम शुद्धर रक्खा । शहर बड़े ही प्रतिभाशाली और होनहार वालक थे। बाल्या-वस्थामे ही अपने अछौिकक सदुर्णोंके कारण वे आसपासके गाँवोंमे प्रसिद्ध हो गये थे। एक दिन विद्यालयमे छुट्टी हो जानेके बाद जब सारे शिक्षक और छात्र वाहर चले गये, तब वे अकेले ही विद्यालयके प्राङ्गणमे छट गये । उनको नींद आ गयी। गरमीका दिन था, सूर्य तप रहा था। शिक्षक जो उस रास्तेषे होकर निकले तो देखा कि एक काला सर्प फन काढकर उस बालकके मखपर सूर्यकिरणींसे छाया कर रहा है। शिक्षकको देखकर वह सर्प किसी ओर चला गया। उन्हें यह घटना देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि यह बालक एक महापुरुष होगा। दूसरे दिन उन्होंने इस घटनाका वर्णन सबके सामने किया और शङ्करको 'देव' उपाधिसे विभूषित किया । अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और मेघाके प्रभावसे अल्पकालमे ही शास्त्राम्यास करके शङ्करदेवने गुरुदक्षिणा देकर गुरुसे विदा ली।

उसके वाद वे योगसाधनामे लग गये और निरन्तर अभ्याससे साधनामें उनकी अच्छी प्रगति हुई । उनको कुछ , सिद्धियाँ प्राप्त हुई; परंतु इससे उनकी तुष्टि न हुई और उन्होंने योगाभ्यासका परित्याग करके श्रीमद्भागवत, गीता और वेदान्त आदिका अनुशीलन करना प्रारम्भ किया। फलस्वरूप उनका आत्मचिन्तन बढ़ने लगा और उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्रीकृष्णभक्ति ही जीवके लिये एकमात्र गति है। अब उनका जीवन भक्तिस्रोतमें प्रवाहित होने लगा और उन्होंने श्रीकृष्ण-भक्तिका उपदेश देना प्रारम्भ किया। उनके

अनन्य उपास्यदेव एकमात्र द्विभुजधारी मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण थे।

चारों ओर उनकी ख्याति हो गयी और लोग उनके शिष्य वनकर कृष्ण-भक्तिका रसास्वादन करने लगे। ३४ वर्षकी अवस्थामे वे तीर्थभ्रमण करनेके लिये निकले और काशी, गया, वृन्दावन, मथुरा, वदिरकाश्रम, द्वारका, रामेश्वरम् आदि तीर्थोंका दर्शन करते तथा अनेकों विद्वान् तथा धार्मिक संतींसे शास्त्रालोचना करते हुए घर लीटे।

एक दिन उनका माधव नामके एक विशिष्ट पण्डितसे साक्षात्कार हुआ । वे शाक्तमतके अनुयायी थे । शहरदेवसे उनका शास्त्रार्थ हुआ । शङ्करदेवने श्रीमद्भागवतका श्लोक उद्धत करते हुए कहा कि 'जिस प्रकार वृक्षके मूळमें जल सिञ्चन करनेसे बुक्ष शाखा-प्रशाखाके साथ पूर्णतः सिञ्चित होता है, उसी प्रकार एकमात्र भगवान अच्युतकी भिक्त करनेसे सारे देवी-देवता प्रसन्न होते हैं । श्रह्मरदेवके पाण्डित्य और भक्तिभावनाका माधवके ऊपर प्रभाव पड़ा और उन्होंने वैष्णवधर्म स्वीकार करके उनसे दीक्षा हे ही। आगे चहकर दामोदर नामके एक विद्वान ब्राह्मण उनके शिष्य बने। दामोदरदेवके द्वारा ब्राह्मणोंमे वैष्णवधर्मका प्रचार होने लगा। हरिदेव नामक एक और विद्वान् ब्राह्मण शङ्करदेव-के शिष्य बनकर वैष्णवधर्ममे दीक्षित हुए और आसाममें श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार करने लगे । इस प्रकार शङ्करदेव और उनके शिष्यीपशिष्यके द्वारा आसाममे चारों ओर वैष्णव-धर्मका प्रचार हुआ और कृष्णभक्तिके द्वारा आसामकी भूमि परिप्रावित हो उठी ।

पश्चात् शङ्करदेव दूसरी बार अपने शिष्योंको साय लेकर तीर्थभ्रमणंके लिये निकले और दक्षिणंके अनेकों तीर्थोंका भ्रमण करते हुए पुरीमें आये । वहाँ उनका श्रीचैतन्य महाप्रभुष्ठे समागम हुआ । कुछ दिन पुरीमें निवास करके और श्रीचैतन्यमहाप्रभुके सत्सङ्गका लाम उठाकर वे अपनी शिष्यमण्डलींक साथ आसाम लीट आये । कूचित्रहारके महाराजाने उनका सत्कार किया और उनको राज्यकार्यके लिये किसी विशिष्ट पदपर नियुक्त किया । शङ्करदेवको यह नया प्रपञ्च कुछ ही दिनोंमें असह्य हो उठा और वे राज-अनुमहसे मुक्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा करने त्ये । महाराजाने उनसे दीक्षा प्राप्त करनेका आग्रह किया; परंतु शङ्करदेवने उनने कहा कि 'आपको राजन्वकी रक्षाके ढिये बहुनमे ऐसे काम करने पडते हैं, जो बैण्णवधर्मके विरुद्ध हैं। इसिटिये भक्तिमार्ग आपके उपयुक्त नहीं है।'

अत्र प्रचारकार्यसे श्रीशङ्करदेवको विरक्ति होने लगी। उन्होंने सम्प्रदायके कार्यभारको माधवदेवके सुपुर्द करके स्वयं भगवान्के ध्यान-भजनमें अधिकाधिक योगदान देना प्रारम्भ किया। वे निरन्तर भगवान्के ध्यानमें समाहित रहने लगे। राजाने पुनः शिष्य बनानेके लिये आग्रह किया; परतु राजाको दीक्षा देना उनकी इच्छाके विरद्ध था। इसल्ये राजाको उन्होंने एक दिन उपवास करके आनेके लिये कहा। दूसरे दिन सबेरे ही शङ्करदेवने स्नान आदि

करके नया वस्त्र धारण किया, चन्दन लेपन करके वे समाधि-में वैठ गये। योडी ही देरमें उन्होंने योगवलसे देहत्याग कर दिया। राजा इस घटनासे बहुत ही व्यथित हुए, उन्होंने विधिपूर्वक उनका और्ध्वदैहिक संस्कार किया। १५६९ई०में १२० वर्षकी अवस्थामें आसाममें वैष्णवधर्मके प्रवर्तक और महान् भक्त शङ्करदेवने इहलीलाको समाप्तकर 'तिद्विष्णोः परमं पदम्' में सिन्निधि प्राप्त की।

इनके परचात् आसाममे वैष्णवधर्मके दो पृथक् सम्प्रदाय हो गये। माधवदेवके अनुयायी 'महापुरुषीय' वैष्णव और दामोदरदेवके अनुयायी 'दामोदरीय' वैष्णवके नामसे अभिहित हुए। राङ्करदेवके पुत्र हरिदेवने भी एक सम्प्रदाय चलायाः जो 'हरिदेवीय' सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध है।

## महात्मा शिशिरकुमार घोष

महातमा गिशिरकुमार घोष जन्मजात मक्त थे। वे उन्नीस्तर्या सर्दािक सच्चे देशभक्त और आध्यात्मिक महापुरुष थे। सन् ५७ कं भारतीय स्वतन्त्रता-सग्राम प्रारम्भ होने- से पूर्व शस्यश्यामला वंगभूमिने इतने वड़े तपस्वी, स्वावलम्बी, निर्मीक, स्पष्टवक्ता, कर्मठ और महान् मक्त महापुरुषको जन्म देकर भारतके भालको सभी गौरवपूर्ण क्षेत्रोंमें अन्य देशोंके सामने समुन्नत कर दिया। वंग प्रान्तके यशोहर (जसोर) जनपदके अमृतवाजार (पल्जा-मगरा) ग्राममे संवत् १८९७ विक्रमान्दके आपादमासमे आपका जन्म हुआ था। आपके पिताका नाम श्रीहरिनारायण था। वाल्यावस्थामे साधारण शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनेपर उन्होंने जिस कर्तव्य-परायणताका परिचय दिया, वह उनके सहश कर्मठ और तपस्वी प्रस्तके लिये सर्वथा उचित था।

साधारण आर्थिक स्थितिमे रहकर भी उन्होंने 'अमृत-वाजारपत्रिका' का वीजारोपण किया, अपने परिवारके ही दो-तीन व्यक्तियोंकी सहायतासे छोटे-से-छोटा मुद्रण-सम्बन्धी कार्य सम्पनकर 'अमृतवाजारपत्रिका' का बॅगला संस्करण प्रकाशित किया। उनकी विलक्षण सम्पादन-प्रतिभाने पत्रिका-को भारतीय पत्रकारिताके नन्दनवनकी कल्पलता बना दिया। वे आदर्श पत्रकार थे। स्पष्टवादिता, निर्मीकता, पक्षपात-शून्यता, समयस्चकता, सदालोचना आदि पत्रिकाके खास गुण थे। सम्पादन-क्षेत्रमें आ जानेपर उन्होंने राजनीतिके क्षेत्रमें अभिक्ति दिखायी, निल्हे अंग्रेज व्यापारियोंके

उत्पीड्नसे त्रस्त बगभूमिको आग्वासन दिया । पत्रिकाके भविष्यको सम्बन्ध बनानेके लिये वे अपने ग्राम अमृत-वाजारका परित्याग करके कलकत्ते चले आये और सुचाररूपसे पत्रका संचालन करने लगे । वे राजनीतिक संत थे । लोकमान्य तिलक उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बड़े-बड़े देगभक्तोंके लिये उनका राजनीतिक जीवन आदर्श वन गया था। अपने जीवनके चालीस साल उन्होंने हिंदू-समाजके उत्थान और देशकी राजनीतिक प्रगतिके हाथोमे समर्पित कर दिये । धीरे-धीरे उनके हृदयदेशमे अध्यात्म-चेतनाकी रिक्स उतरने लगी । उन्होंने राजनीति और पत्रकारितासे वैराग्य ग्रहण कर लिया। सम्पादनका कार्य अपने छोटे भाई श्रीमतिलाल घोपके कन्धोंपर सुरक्षितकर ईश्वर-भक्तिका वरण किया और पारमार्थिक जीवन अपनाया । उनकी रुचि पहले ब्राह्मसमाजके सिद्धान्तींकी ओर भी हुई। पर उससे हृदयकी ज्वाला शान्त न हुई । 'स्पिरिचुयल-मैगजीन' नामक एक पत्रिका निकाली, किंतु उसपर भी मस्तिष्क भगवदीय माधुर्यसे दूर ही रहा । अन्तमे श्रीराधा-कृष्णके चरणारविन्द-मकरन्दका रसाखादन ही उनके गान्तिपूर्ण जीवनका संबल बन सका। उन्होंने अभिनव-कृष्ण महा-श्रीगौराङ्गदेवके चरितसुधा-सागरमें अवगाहन करके 'अमियनिमाईचरित' नामक प्रसिद्ध कृति प्रस्तुत की । वैष्णवताके माधुर्यसे उनकी चेतना रसवती हो उठी। एक सच्चे हिंदूकी तरह दैवीसम्पत्तिका संचय करके उन्होंने

भगवद्गक्तिकी विजयिनी पताका फहरायी । उन्होंने प्रेम और भक्तिके एकीभूत रूपका तात्विक विवेचन किया ।

उन्होंने जीवनके कुछ दिन देवघर-वैद्यनाथधामकी प्रकृतिप्रदत्त रमणीयताकी गोदमे बिताये थे। अपनी प्रसिद्ध रचना 'काल्यचाँद गीता' का उद्दीपन-विभाव उन्हें इस नीरव और पवित्र स्थानमें मिल सका। प्रेम, माधुर्य और सौन्दर्यमय ईश्वरकी सफल साधना वे देवघर-निवासकालमें ही पूरी कर सके। उनकी 'काल्यचाँद गीता' प्रेमामिकका उत्कृष्टतम काव्यग्रन्थ है। एक दिन वे देवघरकी पहाड़ी भूमिपर विचरण कर रहे थे, उन्होंने एक नील्वर्णका एक कुसुम देखा; उन्होंने फूलकी सृष्टि करनेवालेकी रिसकतापर सर्वस्व निल्लावर करते हुए कहा—

'एइ वनफूल, सुन्दर अतुल, धुइलेन तृण माझे । सकल लोक जाय, नाहिं देखे ताय, विव्रत संसार काजे ॥'

उन्हें जडजगत्को देखकर उसके पीछे छिप नित्य चेतन, रसमय, सौन्दर्यमय भगवान्का स्मरण हो आया। 'कालाचाँद गीता'
मे जीव, जगत् और जगदाधारके चिन्मय—रसमय सम्बन्धका
वर्णन किया। उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवान्की कृपासे मेरे
हृदयमे सनातन शान्तिका अवतरण होगा और मैं जीवमात्रमे माधुर्य-संचार करूँगा। उनका अधिकाश समय भजनमें ही
बीतता था। उन्होंने अत्यन्त मधुरप्रकृतिसम्पन्न, परम आत्मीय
जन, प्रेमनिधि भगवान्के माधुर्यका अनवरत गुणानुवाद
किया। उनकी अचल मान्यता थी कि परमात्मा और उनकी
दिन्यशक्ति सदा जीवके कल्याणमे तत्पर है। वे समयको
ईश्वरकी परम पवित्र देन कहा करते थे। उनका कहना था
कि जीवनके एक-एक क्षणको भगवत्सेवामे लगाना चाहिये।
'बलरामदास' उनका कविताका उपनाम था।

'अमियनिमाईचरित'के पाँच खण्डोंमे उन्होंने महाप्रभुकी

बड़ी ही मधुर जीवन-छीलाका चित्रण किया । अन्तिम लीला लिखनेका अनुरोध करनेपर वे कहा करते कि 'अब लिखने-की शक्ति नहीं रह गयी है। ' परंत यह अन्तिम बारह वर्षकी गम्भीर लीला ही निगढतम लीला है। कहा जाता है कि केवल खरूप, रामराय, शिखि माहिती और माधवी दासी—ये साहे तीन महापात्र ही महाप्रभुके साथ इस छीलाका रसास्वादन करनेके अधिकारी थे। माधवी--जिल्लाहितीकी बहित--आधी भक्त मानी गयी है। प्रभक्ती प्रेरणासे रुग्णावस्थामे ही उन्होंने छठा खण्ड छिखना आरम्भ किया। वे रोज ही सोचते-- 'कल पातःकाल मैं इस जगत्मे नहीं रहूँगा और छठा खण्ड अपूर्ण ही रह जायगा ।' जिस दिन उन्होंने इह-लोकका त्याग करके गोलोकके लिये प्रयाण किया, उस दिन नियमितरूपसे स्नानाहार किया और छठे खण्डके अन्तिम फार्मका अन्तिम प्रकदेखकर कहा—'अब आज मेरे जीवनका कार्य पूरा हो गया ।' इसके दो ही घंटे बाद उन्होंने 'श्रीगौर-निताई' कीर्तन करते-करते विक्रमाब्द १९६७ के पौषमासमे गोलोकधामकी पुण्य यात्रा की । उनके परधाम-प्रयाणके अवसरपर स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले महोदयने श्रद्धाञ्जिल अपितकर कहा था---भौं तो उनके जीवनमें आध्यात्मिकता और देशभक्तिका अद्भुत समन्वय देखकर आश्चर्यचिकत रह जाता था। उनकी देशभक्तिकी लहरने उनको सदा अशान्त, चिन्तित और व्यग्र रक्खा; वे देशके उद्धारके लिये रात-दिन सोचा करते थे। पर साथ-ही-साथ हृदयमें निवास करनेवाली भगवद्भक्ति उन्हें चिरन्तन शान्ति प्रदान करती रही, इस तरहकी अशान्ति और शान्तिमे उन्हें परमानन्दकी अनुभूति होती रहती थी। भहात्मा लोकमान्य-तिलक जैसे दार्शनिक विद्वान् उनके पदचिह्नोंपर चलनेमें गौरव समझते थे और उनको पिताकी तरह मानते थे।

## भक्त-वाणी

अहं तु नारायणदासदासदासस्य दासस्य च दासदासः। अन्यो न ईशो जगतां नराणामसादहं धन्यतरोऽस्मि लोके॥

—अक्रूर

भगवान् नारायणके जो दासोंके दास हैं, उनके दासानुदासोंका भी मैं दासानुदास हूँ । उनके सिवा समस्त छोकोंका तथा मनुष्यमात्रका दूसरा कोई खामी नहीं है; इस नाते मैं इस संसारमें धन्यातिधन्य हूँ ।



#### भक्त लोकमान्य तिलक

भारतीय राजनीतिक गगनके प्रकाशमान पवित्र नक्षत्रोंमें प्रानःस्मरणीय लोकमान्य वाल गङ्गाधर तिलक महोदय आर्यश्वास्त्रके प्रकाण्ड आस्तिक पण्डित, महान् विचारशील, दृढवती, धर्मपरायण और वड़े भक्त थे। सदाचारपर उनकी वड़ी प्रीति थी। वे जवतक रहे, तवतक कांग्रेस केवल राजनीतिक संखा रही। समाजसुधारके नामपर हिंदूधर्मपर आक्रमण करनेवाले कार्य कांग्रेसके द्वारा करने-करानेका किसीको साहस नहीं हुआ। छः वर्षके कारागारवासमे लोकमान्यने भगवान् श्रीकृष्णकी श्रीमद्भगवद्गीतापर 'कर्मयोगशास्त्र'नामक विलक्षण भाष्य मराठी भाषामें लिखा। उस विशाल ग्रन्थरतसे उनके अगाध पाण्डित्य, आध्यात्मिक तथा दार्गनिक उच्च शान् तथा विलक्षण

बुद्धिमत्ताका तो परिचय प्राप्त होता ही है। उनकी भगवद्गिक्तिका भी प्रकाश प्राप्त होता है। आपने श्रीमद्भगवद्गीताके उपसंहारको भक्तिमूलक स्वीकार करके संत तुकारामजीकी इस सरस वाणीके साथ श्रीगीतारूपी स्वर्णयालीका भक्तिरूपी अन्तिम मधुरग्रास जगत्को प्रदान किया है—

चतुराई, चेतना समी चूत्हेमें जावे ।

वसा मेरा मन एक, ईश-चरणाश्रय पावे ॥

आग लगे आचार-विचारिके उपचयमें ।

उस विभुकाविश्वास सदा दृढ रहे हृदयमें ॥

लोकमान्य स्थूलशरीरसे चले गये, परंतु इस कर्मयोगशास्त्रके रूपमें वे चिरकालतक बने रहेंगे ।

# भक्तिमती डा॰ एनी बेसेंट

इधर दो सी वर्षोमें मानवीय चेतनताको मीतिकताके स्तरसे ऊपर उठाकर आत्म-राज्यमें प्रतिष्ठित करनेवाळी-में श्रीएनी बेसेंटका नाम बड़ी श्रद्धा और आदरसे लिया जाता है। वे उच्च कोटिकी मगवद्भक्ता और आस्तिक थीं। उनका अधिकाश जीवन लोकसेवाके द्वारा मगवान्की सेवाके लिये ही समर्पित था। थियाँसभी-समाजकी सेवाका एकमात्र श्रेय उन्हींको है। उन्होंने भारतकी आध्यात्मिक क्षेत्रमें जो श्री-वृद्धि की, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मन्त्र-द्रष्टा ऋषि-मुनियों तथा वेदोंकी पवित्र भूमिको वे अपनी मातृभूमि समझती थीं। यद्यपि उनका जन्म आयरलेंड और पालन-पोषण इंगलेंडमें हुआ था, फिर भी उनके जीवनका दो तिहाई माग भारतमें ही वीता। संसारको भारतीयता और ईश्वरभक्तिके रंगमें रँग देना उनके जीवनका एक पवित्र उद्देश्य वन गया था।

घार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक—समी क्षेत्रों में उन्होंने इस पुण्यभूमिके उत्कर्षका सत्-प्रयत्न किया। मारतकी वसुचैव कुदुम्बकम्' की नीतिके अनुसार वे कहा करती थीं — विश्व हमारा है, सबका कल्याण करना ही हमारा धर्म है।' लाखों सुशिक्षित भारतीय उन्हें अपनी माता समझते थे और वे भारतीयों को अपनी प्यारी सन्तान कहकर पुकारती थीं।

छंदनमें मैहम ब्लैवेट्स्की छजनकी अचानक मेंट हुई। वे यियाँ सपीके सिद्धान्तों की ओर अपने-आप खिंच गर्यी। भारतको उन्होंने कार्य-क्षेत्र चुना । सन् १९०१में वे महाराजा कश्मीरकी अतिथि हुई । वहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिंदू इच्म' लिखी, तदनन्तर गरीवोंकी सेवाके लिये मारतमें उत्तर पड़ीं । उन्होंने भारतीयोंकी शिक्षाकी ओर घ्यान देकर 'सेंट्रल हिंदू कालेज' खोला और वादमें 'हिंदू-विश्वविद्यालय' की स्थापनाके लिये श्रीमालवीयजी महाराजके चरणोंमें श्रद्धापृत्रक उसे समर्पित कर दिया । प्रथम महायुद्ध लिड़नेके पहले ही उन्होंने भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें मी पाँव वढा दिये थे । घरेलू म्वराज्य अथवा होमरूलकी माँग की, तत्सम्बन्धी परिपन्न तैयार किये । वे कहा करती यीं—'मैं नहीं चाहती कि भारत इंगलैंडसे सम्बन्धिचल्छेद करे ! पर मेरे लिये उसकी दासता भी असह्य है ।' उन्होंने भारतीयोंको स्वशासन, आत्मसम्मान और आत्मशानकी शिक्षा दी ।

उन्होंने प्रायः समस्त भारतका भ्रमण किया था। देशकी मौतिक और आध्यात्मिक उन्नतिके लिये चेष्टा की। हिंदू-धर्ममें उनकी अञ्चल्ण आस्या थी। सैकड़ों शहरों में घूम-धूमकर उन्होंने प्राच्य अध्यात्मविद्यापर हजारों व्याख्यान दे ढाले। मध्य और पूर्वी यूरोपका भी उन्होंने अपने सिद्धान्त-प्रचारके लिये दौरा किया।

अस्सी सालकी अवस्थामें सन् १९२८ ई०में उन्होंने भारतीय कांग्रेसका सभापतित्व भी स्वीकार किया था। आठ बजे रातसे तीन वजे सवेरेतक वे एक आसनसे वैठकर कार्यक्रम चलाती रहीं। वे नवीन भारतकी जननी थी। बड़े-बड़े त्यागी और कर्मठ विद्वान् सेवामावसे उनके अनुगामी और साथी हो गये थे। उन्हें देखते ही लोग उनकी सात्त्विकता और जीवनकी प्रेममयी पवित्रताकी ओर आकृष्ट हो जाते थे, उनमे माता-की तरह श्रद्धा-भक्ति करने लगते थे। उनका खान-पान पूर्णतया निरामिष था। उनका सारा-का-तारा जीवन भारतीय, तपोमय था।

सेवाग्रामके संत महात्मा गॉधीने एक बार कहा

था— 'जवतक भारतवर्ष जीवित है, लोग श्रीएनी वेसेंट-की गौरवपूर्ण सेवाओं और कार्योंका श्रद्धापूर्वक स्मरण करते रहेगे ।' उनका जीवन भारतमय था, उनका भारत श्रीमगवान्का दिव्य विग्रह था। उसकी सेवाको वे ईश्वरकी ही आराधना और उपासना स्वीकार करती थीं।

२० सितम्बर १९३३ ई०को ८६ वर्षकी अवस्थामें उनका स्वर्गवास हो गया । उनकी पूर्वेच्छाके अनुसार उनकी राख श्रीगङ्गाजीकी परम पवित्र धारामे प्रवाहित कर दी गयी।

#### 

## महामना भक्त मालवीयजी

मातःस्मरणीय पण्डित प्रेमधरजी प्रयागमें परम भागवत भक्त थे। भगवान् श्रीराधा-कृष्णकी आराधना करना ही उनके जीवनका एकमात्र प्रधान कार्य था। भगवान्को कभी माला पहनाना, कभी भोग लगाना, कभी आरती उतारना, कभी मतवाले होकर उनके सामने नाचना और कभी स्तोत्रपाठ करना—बस, इन्हीं कार्मोमें वे लगे रहते थे। उनके घरमें भगवान्की दो फुट ऊँची सॉवले रंगकी सुन्दर मूर्ति थी। प्रेमधरजीने एक बार १०८ दिनोंमें श्रीमद्भागवत-के १०८ पाठ किये थे। इनके पुत्र पण्डित व्रजनाथजी भी परम भागवत थे और भगवान् श्रीराधा-कृष्णके अनन्य भक्त ये। बड़ी सुन्दर भागवतकी कथा कहा करते थे। पण्डित व्रजनाथजीके छः पुत्र और दो कन्याएँ—यों आठ संतानें हुई। इनमें पाँचवीं संतान हमारे महामना पं० मदनमोहनजी मालवीय थे। इनका जन्म सं० १९१८ वि० पौषकृष्णा अष्टमीको प्रयागमे हुआ था।

श्रीमदनमोहनजीने अपने परम भागवत, श्रीराधा-कृष्ण-के अनन्य भक्त, दैवीसम्पत्ति-सम्पन्न पितामह और पितासे भगवान्की भक्ति और दैवीसम्पत्तिको, जो वास्तविक सची सम्पत्ति है, उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त किया था। मालवीय-जीके पवित्र और आदर्श जीवनपर जितना लिखा जाय, उतना ही थोड़ा है। इस प्रकारके पवित्रचरित्र महापुरुषोंके स्मरणसे ही चित्तमें पवित्रता आती है।

देशका और घर्मका ऐसा कोई कार्य नहीं, जिसमें मालवीयजीने माग न लिया हो। हिंदू-विश्वविद्यालय तो आपकी अमर कीर्ति है ही; पर आपने जो लाखों-करोड़ों देशवाहियोंके हृदयोंमें अपने पवित्रतम, उज्ज्वल, घर्म-

भक्तिपूर्ण जीवनके आदर्श भर दिये हैं, उनका मूल्य कोई ऑक नहीं सकता। मालवीयजीके एक एक गुणपर सोदाहरण बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। विनय और नम्रताके साथ असीम हढता, सदाचारकी कट्टरताके साथ उदारता, खान-पान और वेश-भूषामे जीवनके आरम्भसे लेकर अन्ततक परिवर्तनहीन आचरणके साथ विभिन्न प्रकृति और पद-पदपर आचार-परिवर्तन करनेवाले लोगोके साथ प्रेमपूर्ण सहयोग, एक चींटीकी हत्या देखनेमें भी दुःखका अनुभव करनेवाले कोमल हृदयके साथ आततायीके वधको धर्म स्वीकार करनेवाला वज्रहृद्य, एकताके पूर्ण पक्षपाती होनेके साथ ही सनातनधर्म, आर्य-संस्कृति और भारतीय आदर्शपर मर-मिटनेकी शिक्षा-दीक्षा, बुद्धिवादके महान् आदर्श होनेके साथ-साथ श्रद्धा-भक्तियुक्त तथा पितृपरम्परागत आचरणोंके प्रति आदर; अधिक क्या, साधुतापूर्ण दैवी-सम्पत्ति और पवित्र नीतिके प्रायः सभी गुणोका एकत्र प्रत्यक्ष आचरण-गत समावेश देखना हो तो मालवीयजीके जीवनकी पुण्यमयी झॉकी करनी चाहिये।

भगवान्के प्रति इनकी कितनी आस्तिकता थी। इसका पता व्याख्यानोंसे नहीं—मालवीयजीके व्यक्तिगत घरेलू आचरणों-से लगता है। अपने विपत्तिग्रस्त पुत्रको घरेलू पत्रमे आप लिखते हैं—'विपत्तिसे त्राण पानेका सर्वोत्तम उपाय है— 'भगवान्की शरणागति'। भगवान्ने गीतामें कहा है—

'मिचित्तः सर्वदुर्गाणि मध्यसादात्तरिष्यसि ।'

तुम मुझमें मन लगाओं । मेरी कृपांचे समस्त संकटोंचे तर जाओंगे ।" एक बार अपने एक पुत्रको तारमें आपने लिखा या, 'श्रीमद्रागवतके आठवें स्कन्धके तीखरे अध्यायका आर्त्त होकर पाठ करो । सारे संकटोसे अवश्य छूट जाओगे ।' एक वार अपने एक प्रेमीको आपने वतलाया था—''मेरी माताने मुझे लड़कपनमें एक अमृल्य वस्तु दी थी और कहा या कि 'बच्चा, इसका सेवन करनेसे तुम कभी असफल नहीं होओगे । माने कहा था कि कहीं भी जाते समय 'नारायण-नारायण' का उच्चारण और मनसे नारायणका स्मरण कर लिया करो तो तुम्हारी वह यात्रा अवश्य सफल होगी ।' तबसे अवतक में सदा स्मरण करता हूं और दो-ही-चार वार ऐसा हुआ है जब में भूला और मेरा अनुभव है कि उस यात्रामे में असफल भी रहा ।" भगवान्की कृपा, श्रीमद्रागवत-शास्त्र और भगवन्नामपर इनकी कैसी निष्ठा थी, इसका पता इन उदाहरणोंसे लग जाता है ।

एक बार प्रयागमें कुम्भके समय भीता-ज्ञानयज्ञ' का आयोजन किया गया था। उसमे गीता-ग्रन्थोकी सुन्दर प्रदर्शनी की गयी थी और गीतापारायण तथा गीतापर प्रवचनों और कथाओंका आयोजन किया गया था। पूज्यपाद मालवीयजी महाराज उसके सभापित थे। उस समय महीने-भरतक प्रतिदिन प्रातःकाल त्रिवेणीमें स्नान करके रेशमी तथा ऊनी वस्त्र पहने श्रीमालवीयजी मण्डपमे आते और पण्डितों-के साथ बैठकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अठारह अध्याय गीताका पाठ करते थे। दिनमें प्रवचन होता था। लोगोंको बड़ा आश्चर्य होता था कि विभिन्न प्रकारके आवश्यक और उपयोगी कार्योमे व्यस्त रहनेवाले मालवीयजी महाराजको इतना समय केसे मिल जाता है।

आप सनातनवर्मसभाः हिंदू-महासभाः काग्रेसः हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनः गोरक्षा सघ—नाना प्रकारकी सस्याओंके और विचारोंके बहुमुखी नेताः संचालक और प्राण थे।

श्रीमालवीयजीकी सरलता, उनकी आहेंसा-वृत्ति, सत्य, प्रेम, अकोध और त्यागकी महिमाका उल्लेख करनेके लिये तो एक एक विस्तृत प्रनथकी अपेक्षा है। वे अत्यन्त उदार ये। उनका द्वार सबके लिये समानरूपसे खुला रहता था। संसारके सभी प्राणी उसमें समा सकते थे। सबके लिये उनके मनमे प्रेम था, सबके गुणोंकी वे प्रशंसा करते थे। किसीकी निन्दाकी कल्पना न तो कभी उनका मन करता था और न उनकी वाणी। उनकी उदारतामें समस्त विश्व स्वच्छन्द धूम सकता था। एक बार वम्बईमें एक विद्वान्ते उनसे कहा—सालवीयजी। आप सुझे सौ गाली दीजिये—

मुझे क्रोध नहीं आयेगा। भालवीयजीने हँसते हुए कहा— भाहाराज! आपके क्रोधकी परीक्षा तो पीछे होगी। पर मेरी जवान तो पहले ही गंदी हो जायगी।

दयाकी तो वे जैसे जीवित प्रतिमा ही थे। मालचीयजी-का वर्णन करते हुए लीडरके प्रतिष्ठिन सम्पादक स्व॰ श्री सी॰ वाई॰ चिन्तामणिजीने कहा था कि 'वे सिरसे पैरतक हृदय-ही हृदय हैं।' इस एक वाक्यमे मालवीयजीका पूरा चित्र आ गया है। एक दिनकी बात है। प्रयागमे घण्टाघर-की ओर वे जा रहे थे। 'पथकी एक रुग्ण मिखारिनका आर्तनाद उनके कानोंमे पहुँचा ही था कि मालवीयजी उसके समीप बैठ गये और उसकी पीड़ाके सम्बन्धमे उससे प्रेम-पूर्वक प्रश्न करने लगे। श्रीमालवीयजीका वहाँ बैठना था कि थोड़ी ही देरमें पर्याप्त भीड़ एकत्र हो गयी और उसके टीनसे पैसे पड़ने लग गये। आपने तुरंत एक्का मँगवाया और उम असहाय मिखारिनको उसपर बैठाकर अस्पताल-की ओर चल पड़े।

एक बार एक कुत्तेंके कानके समीप घाव हो गया था। वह पीड़ासे छटपटाता हुआ इघर-से-उघर भागता फिरता था। ऐसी दगामें कुत्ते पागलों-जैसे काट लिया करते हैं, किंतु श्रीमालवीयजी उसका दुःख दूर करनेके लिये पागल-से हो गये। पूछ ताछकर ओपिघ ले आये और स्वयं बॉसकी डंडीमे कपड़ा बॉधकर उसमे दवा डुवो-डुवोकर लगाने लगे। कुत्ता गुर्राता; पर इन्हे अपनी तो चिन्ता नहीं थी, कुत्तेको अच्छा करना था। पीड़ा शान्त होनेपर कुत्तेको नींद आ गयी, यह देखकर मालवीयजीको शान्ति मिली।

हृदय उनका कितना कोमल या, इसके लिये एक सजनने कहा था—'में दावेके साय कह सकता हूं कि शायद वर्तमान महापुरुषोंमें कोई भी व्यक्ति इतना कोमल न होगा जितने मालवीयजी, जो किसीको निराश नहीं करते और जिनसे कभी किसीको हानि तो पहुँच ही नहीं सकती।' मालवीयजीकी ख्याति कितनी थी, यह तो कहनेकी वस्सु नहीं; किंतु उन्हें अभिमान स्पर्श भी नहीं कर सका। किसी समय उन्हें इक्के और ताँगेपर बैठे वाहर जाते देखा जा सकता था। बड़प्पनके लिये मोटरकी अपेक्षा होती हैं; पर उनको समयपर जो मिल गया, उसीसे काम चला लिया। उनके सुकायोंकी प्रशंसा की जाती तो लिजत होते हुए वे बड़े ही विनयसे उत्तर देते 'इसमें मैंने क्या किया है। सब

भगवान् विश्वनाथजीकी कृपा है और आपलोगोंका आदीर्वाद है।

श्रीमालवीयजी भारतके प्राण थे और भारत तथा भारतीयता उनका प्राण थे। श्रीमती एनी बेसेटने कहा था— फों दावेके साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मर्तोके बीच केवल मालवीयजी ही भारतीय एकताकी मूर्ति वने खड़े हुए हैं। महात्मा गान्धीके जीवनपर श्रीमालवीयजीका अद्भुत प्रभाव पड़ा था। इस कारण गान्धीजीके वे बड़े ही आदरणीय थे। श्रीगान्धीजीने स्वय लिखा है— फों तो मालवीयजी महाराजका पुजारी हूँ। योवनकालसे आरम्भ करके आजतक उनकी देश-भिक्तका प्रवाह अविच्छित्र चलता आया है। में उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ, जो यद्यपि आचारमे बड़े नियमित हैं, किंतु विचारमें बड़े उदार हैं। वे किसीसे द्रेष कर ही नहीं सकते हैं। उनके विद्याल हृदयमे शत्रु भी समा सकते हैं। यह नरवीर हमारे लिये दीर्घायु हों।

श्रीमालवीयेजी धर्मको प्राण समझते थे और भगवान् तो उनके जीवनके आधार ही थे। विश्वके कण-कणमें वे ही प्रभु व्याप्त हैं, सारी लीला उनके ही द्वारा हो रही है—यह उनका हट विश्वास था और उन परमात्माके चरणों-मे प्रीति करनेके लिये वे वार-बार उपदेश दिया करते थे। उनकी कुछ पंक्तियाँ नीचे अविकल उद्धृत की जाती हैं। उससे उनके विचारोका अनुमान लगाया जा सकेगा; साथ ही विद्यार्थियोंके लिये, जो भावी राष्ट्रके निर्माता हैं, उनकी क्या सलह थी—यह विदित हो जायगा। उन्होंने कहा था—

'जो काम करे, वह परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान्को अर्पण कर दे। ईस्वरको पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं। झूठे व्यवहार परमात्माको अच्छे नही लगते। ईस्वर सत्यका प्रेमी है। " "सब धमांमे हिंदू-धर्मकी विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्यका महत्त्व बताता है। ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यका महत्त्व बताता है। ब्रह्मचर्यका पालनकर पचीस वर्षतक विद्या प्राप्त करे। सन्ध्या, नित्यकर्म और ईश्वर-प्रार्थना करके शरीर और आत्मा-को पुष्ट करे। पचीससे पचासतक गृहस्थ बने, कुल-मर्यादाका पालन करे, माता-पिताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके सिवा अन्य स्त्रीपर मातृभाव रक्खे। सन्तान पैदा करे, सामाजिक जीवन वितावे; अतिथि-सत्कार, श्राद्ध-तर्पण, कुटुम्ब-पालन करे। पचाससे पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे। गृहस्थीका भार सन्तानको दे और उनको शिक्षा देकर उज्ज्वल-जीवन करे। परमात्माकी ओर लक्ष्य बढ़ावे। पचहत्तर वर्षके उपरान्त

संन्यासी हो । लोकसुखसे विमुख हो । परमात्माका चिन्तन और ध्यान करे ।

'ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे । केवल सन्तान-प्राप्तिके लिये विवाह कहा गया है, विषय-भोगके लिये नहीं । सब जीव भोग-विलासमे लिस रहते हैं, केवल मनुष्य विवेकसे अपना जीवन उज्ज्वल करता है, प्राणायाम करके मन और इन्द्रियोंको रोकता है । मनुष्य परोपकार करके अपना और दूसरोका हित करता है ।

'यदि पाप किया है तो प्रायश्चित्त कर छे। आगे फिर पाप न करे। सबेरे और शामको सन्ध्या करके ईश्वरसे प्रार्थना कर छे। जैसे स्नानसे शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही भजनसे हृदय। सबसे पहले धर्मभार और परमात्माका स्मरण, दूसरा काम भाता-पिता और गुरुकी सेवा, तीसरा काम प्राणिमात्रका लाभ, चौथा देश-सेवा और तब जगत्की सेवाका भार छे।

#### सत्येन ब्रह्मचर्येण ज्यायामेनाथ विद्यया। देशभक्त्याऽऽत्मत्यागेन सम्मानार्हः सदा भव॥

'सत्य बोले, ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करे, न्यायाम करे, विद्या पढ़े, देश-सेवा करे और लोकमें सम्मान प्राप्त करे। यह अन्तिम उपदेश हर छात्रको हमेशा स्मरण रखना चाहिये और उसके अनुसार आजीवन आचरण करना प्रत्येक न्यक्तिका धर्म है।'

विद्यार्थियोको वे उन्नत वननेके लिये बार-बार उपदश और आदेश देते थे। वे छात्रोंको बार-बार कहते—

खमी बातोंमे संयम रक्लो। वाणीमें संयम, भोजनमें संयम रक्लो और अपने सभी कायोंमे शीलवान् बनो। शीलसे ही मनुष्य मनुष्य बनता है। 'शीलं परं भृषणम्!' शील ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है। सादा जीवन और उच्च विचारका आदर्श न भूलो। स्त्री-जातिका सदा आदर करो। जो बड़ी हैं, उन्हें माताके समान देखो। जो बराबर हैं, उन्हें बहनके समान और जो छोटी हैं, उन्हें पुत्री-के समान देखो। उनके प्रति कभी कोई रूखापन या अपराध न करो।'

श्रीमालवीयजीने भारतकी उन्नतिके लिये गो-रक्षण अत्यन्त आवश्यक समझा था। उन्होंने सन् १९३८ ई० में नासिक पञ्चवटी पिंजरापोलके मैदानमे कहा था— (हिंदुस्थानके कल्याणके लिये गो-रक्षा अनिवार्य है। संसारका जो उपकार गो-माताने किया है, उसके महत्त्वको जानते हुए भी छोग उपेक्षा करते हैं और गो-रक्षाके प्रश्नपर ध्यान नहीं देते। यह उनका भ्रम और अन्याय है। जो छोग गो-वध करते अथवा गो-वध करना अपना धर्म समझते हैं, उनके अज्ञानका ठिकाना नहीं। गो-जैसे उपकारी प्राणीका वध करना कभी भी धर्मसङ्गत नहीं कहा जा सकता। " 'याद रहे कि इस्लाम या कुरानशरीफमे गो-वधका विधान नहीं है, जो हमे उसके रोकनेमे मजहवकी अङ्चन पड़े। गो-माताकी सभी सन्तान हैं। हिंदू, मुसल्मान या ईसाईका सवाल गो-माताके यहाँ नही है। उदार अकवरको इस बातका ज्ञान था। उसने गो-वध वद करा दिया था। सँभलो और औराँको समझाओ कि दिव्य जीवनके लिये गो-सेवा कितने महत्त्वकी चीज है। विश्वास रक्खों कि यदि आप गो-पालनके लिये तैयार हो गये तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काममें सफल होंगे।'

मालवीयजीका सारा जीवन भारतवर्ष, सनातन-धर्म और हिंदू-जातिकी सेवामे बीता। वे जीवनके प्रभातकालसे ही मानवताकी रक्षा और समृद्धिकी चिन्तामे लगे थे। इसील्ये उन्होंने भारतवर्ष, सनातन-धर्म और हिंदू-जातिकी सेवाका कार्य उठाया था। काशीका हिंदू-विश्वविद्यालय उनकी अमिट कीर्तिका उद्घोष करता है। श्रीमालवीयजी प्राणिमात्रके सुदृद्, मनुष्यमात्रके हितचिन्तक और भारतीयोंके सखा थे। जीवनके अन्तमे तो वे कई वप्रांस दुर्वल रहने लगे थे, किंतु पूर्व बंगालके निरपराध नर-नारियोंपर होनेवाले वर्बर अत्याचारोंने उन्हे आकुल कर दिया। उनका हृदय दुःखा, सन्ताप और सहानुभृतिसे भर गया। फलतः वे शय्यापर पड़ गये। उन समय जो भी उनके पास जाता, उससे वे महामना नोआखालीके ही सम्बन्धमे पूछते। उनके जीवनका अन्तिम वक्तव्य नोआखालीसे त्रस्त मानवताके लिये था। उसकी एक-एक पंक्ति उनके हृदयकी व्याकुलता और व्यथाको प्रकट करती है।

हिंदुओंकी पीड़ा महामना सह नहीं सके। वे तड़पते हुए भी हिंदुओंको सङ्गठित होने और अपनी तथा अपने देशकी रक्षाके लिये मर मिटनेके लिये अन्तमें भी लड़खड़ाती सॉसमें बोलते गये। अन्ततः वे महाप्राण, भारतके प्राण, भूतलके प्राण, धर्मके स्तम्म और पितृत्र आचारके मूर्तिमान् विग्रह, हिंदूजातिके आत्मा, महिं श्रीमालवीयजी संवत् २००३ वि० की मार्गशीर्ष कृष्ण ४ को दिनमें ४ वजकर १३ मिनटपर काशीधाममें मगवान् विश्वनाथके चरणोंमे समा गये। आर्यमेदिनीका अनुपम रज छप्त हो गया! कालके क्रूर करोंसे विश्वकी अमूल्य निष्ठ छट गयी! मारतके कोटि-कोटि हृदय अधीर और नेत्र अश्रुपूरित हो गये।

# विश्वासी भक्त गाँधीजी

हैशा वास्यमिद् सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुक्षीथा मा गृधः कत्यस्विद्धनम्॥ (ईशावास्योपनिषद्)

'इस ब्रह्माण्डमे जो कुछ यह जगत् है, सब ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके द्वारा तुम्हारे लिये जो कुछ त्याग किया गया है अर्थात् प्रदान किया गया है, उसीको अनासक्तरूपसे भोगो। किसीके धनकी इच्छा मत करो।'#

समुद्रकी उत्ताल तरङ्गोंसे टकराती हुई काठियावाङ्की

# महात्माजीने इस मन्त्रको अपने जीवनमें उतारनेका प्रयक्ष किया था। वे एक पत्रमें लिखते हैं— मगवद्भजन मृत्युके नजदीक ही होनेसे क्यों ? जिसे में भगवद्भजन मानता हूँ, वह तो प्रतिक्षण चलता ही है। भगवान्की सृष्टिकी भगवर्ष्यात्यर्थ सेवा इसका मजन है। आजकल उसमें सुर देता है - तेन त्यक्तेन भुश्रीया:। पोरवंदर अथवा सुदामापुरीमें महातमा गाँधीजीका जन्म आश्विन बदी १२ संवत् १९२५ अर्थात् २ अक्टूबर १८६९ ईस्वीको पवित्र वैष्णवकुलमें हुआ । पोरवंदर राज्यमें उनके पिता कर्मचन्दजी गाँधी दीवान थे; वहाँ उनके पितामह भी प्रधान मन्त्री रह चुके थे । धार्मिक आचरण तो कर्मचंदजीकी कुलपरम्परासे ही सहज रूपमे चला आ रहा था । नित्य नियमणे प्रातःस्नानसे निवृत्त होते ही वे मन्दिरोंमें भगवान्के दर्शनार्थ जाते, कथा-पुराण सुनते, धर्मचर्चा करते । रामायणका पाठ घरमें होता और भगवदाराधनाके समय वे गद्गद हो उठते । वे कुटुम्ब-प्रेमी, सत्यप्रिय और उदारहृदय थे । रिश्वतसे सदा दूर भागते थे । इसी कारण वे अचूक न्याय करते और राजकाजमें उनकी प्रसिद्ध हुई । गाँधीजीकी माता पुतलीबाई तो साक्षात् मानो वेष्णवधर्मकी जीती-जागती मूर्ति ही थीं । पूजा-पाठ किये बना कभी

223 होते ]

महात्मा गांधीजी

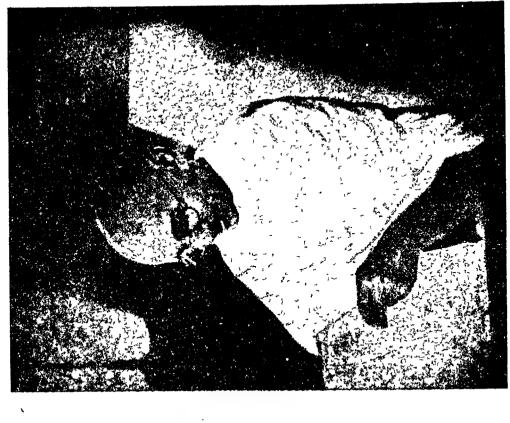



कल्याण

महामना मालवीयजी



भोजन नहीं करती थीं, देव-मन्दिरके दर्शन नित्य नियमसे करती थीं । कठिन-से-कठिन व्रत वे श्रद्धापूर्वक निभा लेतीं । चातुर्मास्य और चान्द्रायण-व्रत तो उन्होंने जीवनमें कई बार किये थे । रामनाममें अट्ट श्रद्धा और उसका नियमपूर्वक जप उनके स्वभावगत था । ऐसी सती-साध्वी माताका प्रभाव भला, वालक मोहनदासपर पड़े विना कैसे रहता ! इस वातको गाँधीजीने स्वयं स्वीकार किया है । वे अपनी माताजीको ही अपना सद्गुरु मानते थे । उनकी दी हुई तुलसीकी कंठी, जब वे बैरिस्टर होकर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तब भी उनके गलेमे शोभा पा रही थी ।

पॉच वर्षतक उनके पिता रोग-शय्यापर पड़े रहे, इस वीच गॉधीजी सदा-सर्वदा उनकी सेवामे सतर्क रहते । रामचरितमानसका पाठ चलता रहता, इसका प्रभाव उनके मनपर पड़ा और भक्तिभावकी जागृति हुई, जो निरन्तर बढती ही गयी । ६३ वर्षकी आयुमे उनके पिताका देहावसान हुआ, जिससे उनको हार्टिक दुःख तो हुआ; पर उन्होंने जो उपदेश प्राप्त किये थे, उनके बलपर वे सदा हढ रहे।

श्रीगॉधीजीका विलायत जाना निश्चित हुआ, उनकी माता घवरायीं । जवतक मोहनदाससे उन्होने तीन प्रतिज्ञाएँ नहीं करवा छी। तवतक उसे विलायत जानेकी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। भांस, मदिरा और स्त्री से दूर रहना-यही तीन प्रतिज्ञाएँ थी, जो गॉधीजीने स्वीकार कीं और राम-नामके भरोसे उनको आजीवन निभाया । उन दिनों लंदनमे विना मांस खाये रहना प्रायः असम्भव-सा था; मित्र मासाहार करनेको रोज समझाते, दलीले देते परंत मातासे विश्वासघात करना उनके लिये असह्य था । अपनी आत्मकथामे वे लिखते है---(रोज मैं ईश्वरसे रक्षाकी प्रार्थना करता और रोज वह पूरी होती ।' विखायतमे एक 'गाकाहारसंघ' बना, उसके सिकय सदस्य श्रीगॉधीजी थे। भिन्न-भिन्न धर्मानुयायियोंसे उनका सम्पर्क बढ़ा दो थियॉमफिस्ट मित्रोंकी प्रेरणासे उनको विलायतमे गीता पढ़नेका सुअवसर मिला। दूसरे अध्यायके ६१ वे तथा ६२ वें श्लोकका उनके हृदयपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। गीताके अध्ययनसे मनसहित इन्द्रियोको वशमे न करनेवाले मनुष्यके पतनका चित्र उनके सामने खिंचने लगा और वे सावधान होने छगे। इसी बीच १८९० ई०मे पोर्टस्मयमे शाका-हारियोंका एक सम्मेलन हुआ । उसमे गॉधीजीको तथ

उनके एक और भारतीय मित्रको निमन्त्रण मिला । वे दोनों एक महिलाके वरमे ठहराये गये। वह एक वदनाम घर था, परंतु स्वागतसमितिको कुछ पता नही था । रातको सभासे दोनो मित्रोने छोटकर मोजन किया । तदनन्तर वे लोग उस महिलाके साथ ताश खेलने लगे। विनोद आरम्भ हुआ और निर्दोप विनोद अश्लील विनोदमे परिणत हो गया । गॉंधीजीका मन कुछ ढीला होने लगा और उम मलिन विनोदमे उनको भी रस आने लगा । तारा एक ओर रखनेकी नौवत आनेवाली ही थी कि उनके साथीके हृदयमे भगवान् आ विराजे और वे बोले—'अरे ! तुझमे यह कल्यिंग क्यो १ यह तेरा काम नहीं, भाग यहाँसे ।' गाँधी-जी वाल-वाल वचे । वे खयं आत्मकथामे इस सम्बन्धमे कहते है-- भे लजित हुआ । हृदयमे इस मित्रका उपकार माना, माताके सामने की हुई प्रतिजा याद आयी। वहाँ ने भागा और कॉपता हुआ अपने कमरेमे पहुँचा। ईश्वरके सम्बन्धमे मैं विशेष कुछ जानकारी नहीं रखता था कि वे हमारे अंदर किन प्रकार काम करते हैं, पर साधारण अर्थमें मैने यही समझा कि ईश्वरने मुझे बचा लिया। मै रामनाम लेते हुए इस सङ्कटसे यचा।' आगे चलकर वे लिखते है भौने देखा है, जब सारी आशाऍ टूट जाती है, कुछ भी, करते-धरते नहीं वनता, तव कहीं-न-कहीसे सहायता आ पहुँचती है । स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है । बल्कि हमारा खाना पीना, चलना-वैठना आदि जितना सत्य है, उससे भी ये चीजे अधिक सत्य है । यह कहनेमें भी अतिशयोक्ति नहीं कि यही सत्य है। और सब मिथ्या है।'

रामनामकी महिमामे उन्होंने वहुत कुछ कहा है। १९२५ ई॰मेनवजीवनमे उन्होंने लिखा था। '''पावन टोनेके लिये रामनाम हृदयमें लेना न्वाहिये। जीम और हृदयको एकरस करके रामनाम लेना चाहिये। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, ससारमे यदि मैं व्यभिन्वारी होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी ही बदौलत। मैने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं। परंतु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो तीन स्त्रियोको मैं बहिन कहनेके लायक न रहा होता। जब-जब मुझपर विकट प्रसङ्ग आये हैं, मैने रामनाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक सङ्गटोसे रामनामने मेरी रक्षा की है।'

गॉधीजीका जीवन त्यागमय था । सन् १९०१ मे जब वे दक्षिण अफीकासे भारत होटनेवाले थे, तब वहाँके भारतीयोने उन्हे उनकी सेवाके उपलक्षमे बहुमूल्य वस्तुऍ भेट की; परंतु उन्होने उन सबको वही एक ट्रस्टके सुपुर्द कर दिया, जिससे वहाँकी भारतीय जनताकी सेवा होती रहे। गाँधीजीने इस सम्बन्धमे कहा, भेरा यह निश्चित मत हो गया है कि लोक-सेवकको जो भेट मिलती है, वह उसकी निजी वस्तु कदापि नहीं हो सकती।

सन् १९०२ की वात है । गॉधीजी दक्षिण अफ्रीकारे होटे थे और वम्बईमे वकालत आरम्भ करनेवाले थे। वहीं गिरगाँवमे रहनेके लिये एक घर भी किरायेपर ले लिया था । परंतु भगवान्की इच्छा ! घर लिये अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनका दस वर्षका दूसरा लड़का मणिलाल वीमार हो गया । भयानक ज्वरने आक्रमण किया था, ज्वर उठरता ही न था । उसे भवराहट तो थी ही, रातको सन्निपातके लक्षण भी दिखायी देने लगे। डाक्टरने देखा तो कहा-'इसे दवा कम ही काम देगी, अब तो इसे अंडा और मुर्गीका शोरवा देनेकी आवश्यकता है।' गॉधीजीने उत्तर दिया-- 'डाक्टर साहब! हम तो सब अन्नाहारी है। मेरा विचार तो इसे इनमेसे एक भी वस्त देनेका नहीं है। आप दूसरी कोई वस्तु वतला सकते हैं ?' डाक्टर बोले--'आपके लंडकेकी जान खतरेमे हैं। दूध और पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा पोषण नहीं मिल सकता। आप जानते है कि में तो बहुत-से हिंदू-परिवारोंमे जाया करता हूँ; पर दवाके रूपमे जो हम चाहते है, वही उन्हे देते है और वे उसे लेते भी है। मै समझता हूँ कि आप भी अपने लडकेके साथ ऐसी सख्ती न करे तो अच्छा होगा।' गॉधीजी वोले-भी तो समझता हूँ कि मनुष्यके धर्मकी कसौटी ऐसे ही समयमे होती है। ठीक हो या गलतः मैने तो इसको धर्म माना है कि मनुष्यको मासादि नहीं खाना चाहिये। जीवनके साधनोकी भी एक सीमा होती है। जीनेके लिये भी ऐसी वस्तुओको हमे नहीं ग्रहण करना चाहिये । मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे और मेरे परिवारके लोगों-को ऐसे समयपर भी मास आदिका उपयोग करनेसे रोकती है। इसलिये आप जिस खतरेको देखते हैं। मुझको उसे उठाना ही चाहिये। आप बालककी नाडी एवं हृदयकी गतिको देखनेके लिये अवस्य पधारनेकी कृपा करते रहे, मैं स्वयं इसकी जल-चिकित्सा करूँगा। भले पारसी डाक्टरने वात स्वीकार कर ली।

गाँधीजीने जल-चिकित्सा आरम्भ कर दी और फल

भगवानुपर छोड़ दिया । उस समय उनमे विचारोंकी वाढ आ रही थी और मन-ही-मन वे कहते--- 'जीव !जो त् अपने लिये करता है, वही लड़केके लिये भी करेगा तो परमेश्वर सन्तोप मानेगे। तुझे जल-चिकित्सापर श्रद्धा है, दवापर नहीं । डाक्टर जीवनदान तो देते नहीं । वे भी तो प्रयोग ही करते है न । जीवनकी डोर तो एकमात्र ईश्वरके हाथमे ही है। ईश्वरका नाम ले और उसपर श्रद्धा रख। अपने मार्गको न छोड़।' लड़केकी अवस्था खराव हो गयी, रात्रिका समय था । उसे उन्होंने एक गीली निचोडी हुई चादरसे पैरसे लेकर सिरतक लपेट दिया और ऊपरसे दो कम्बल उढा दिये। सिरपर गीला तौलिया रख दिया। वालकका गरीर तवेकी तरह तप रहा था, पसीना आता ही न था। गाँधीजी थक गये थे। वे लडके-को उसकी माके पास छोड़ स्वयं चौपाटी चले गये और घूमने लगे । वे लिखते है-- 'रातके दस बजे होंगे । आदिमयोकी आवाज कम हो गयी थी। मेरा हृदय प्रार्थना-में तल्लीन था, कह रहा था—'हे ईश्वर ! इस धर्मसङ्कटमे तू मेरी लाज रख ।' मुँहसे राम-रामकी रट चल रही थी।" भगवान् सच्चे हृदयकी पुकार सुनते हैं। लौटकर आये तो मणिलालने पुकारा--- 'वापू आ गये !' उसी रात मणिलालको इतना पसीना आया कि ज्वर जाता रहा। मणिलाल अच्छा हो गया और भगवान्ने गॉधीजीकी लाज रख छी ।

सन् १९०३ की वात है, दक्षिण अफ्रीकामे वे विना परिवारके गये हुए थे। वहीं अपने देशके लोगोंकी सेवा करनेका निश्चय किया। भगवद्गीताका अध्ययन फिरसे आरम्भ किया, जिससे उनकी अन्तर्हिष्ट बढ़ने लगी। गीताके तेरह अध्याय उन्होंने कण्ठस्थ कर लिये थे। गीताके प्रति उनकी भक्ति बढ़ने लगी और वह उनके लिये आचार-व्यवहारकी एक अचूक मार्गदर्शिका बन गयी। गॉधीजी कहते है— ''उसे मेरा धार्मिक कोष ही कहना चाहिये। आचार-सम्बन्धी अपनी कठिनाइयों और उसकी अटपटी गुत्थियोंको गीताके द्वारा सुलझाता। उसके 'अपरिप्रह', 'समभाव' इत्यादि शब्दोने तो मुझे जैसे पकड़ ही लिया। यही धुन रहती थी कि 'समभाव' कैसे प्राप्त करूँ, कैसे उसका पालन करूँ। हमारा अपमान करनेवाला अधिकारी, रिश्वतखोर, चलते रास्ते विरोध करनेवाले, कल जिनका साथ था ऐसे साथी— उनमे और उन सजनोंमे, जिन्होंने

हमपर भारी उपकार किया है, क्या कोई भेद नही है ? अपरिग्रहका पालन किस तरह सम्भव है ! क्या यह हमारी देह ही हमारे लिये कम परिग्रह है ? स्त्री-पुरुष, बाल-बच्चे आदि यदि परिग्रह नहीं हैं, तो फिर क्या हैं ? धर्मका तत्त्व दिखायी पड़ा । दुस्टी यों करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हैं, पर उसकी एक पाईपर भी उनका अधिकार नही होता । इसी प्रकार ममुक्षको अपना आचरण रखना चाहिये-यह पाठ मैंने गीतासे सीखा । अपरिग्रही होनेके लिये, समभाव रखनेके छिये हेतुका और हृदयका परिवर्तन आवश्यक है-यह बात मुझे दीपककी भाँति स्पष्ट दिखायी देने लगी । मैने एक दस हजारका जीवनबीमा बम्बईमे करा लिया था, तुरंत उसे रद्द करानेको लिख दिया। बाल-बच्चोंकी और ग्रहिणीकी रक्षा वह ईश्वर करेगा, जिसने उनको और हमको पैदा किया है।" गॉधीजी कहते हैं—'मेरे लिये तो गीता ही संसारके सब धर्मप्रन्थों की कुझी हो गयी है। संसारके सब धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से-गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सबको यह मेरे लिये खोलकर रख देती है।'

गीता और रामचिरतमानसकी महिमा गाँधीजी एक जगह इस प्रकार कहते हैं—'भगवद्गीता और तुळसीदासकी रामायणसे मुझे अत्यिषिक शान्ति मिळती है। मैं खुळमखुळा कबूळ करता हूँ कि कुरान, बाइबिळ तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदय-पर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुळसीदासकी रामायणका होता है।'

१९०६ ई०मे गॉधीजीने ३७ वर्षकी आयुमे जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्यपालनका ब्रत लिया और अन्ततक निष्ठापूर्वक
निभाया। ब्रह्मचर्यहीन जीवन उन्हें ग्रुष्क और पशुवत् मालूम
होता। इस सम्बन्धमें वे कहते हैं—'मैने संयमभङ्ग करनेवाले विषयोसे बचनेकी अटल प्रतिज्ञा ली। ब्रत लेनेके विरुद्ध
जितनी भी छुभावनी दलीले हो सकती हैं, उनमेसे किसीके
चशीभूत में न हुआ। अटल ब्रत एक किलेकी तरह है, जो
भयद्भर मोह उत्पन्न करनेवाली वस्सुओं और प्रलोभनोसे
मनुष्यकी रक्षा कर सकता है; यह हमारी दुर्बलताओं और
चञ्चलताओंका अचूक इलाज है। साधकावस्थामें
जब मनुष्यपर मोह और विकारोका आक्रमण होता है,
तब ब्रत उसकी रक्षाके लिये अनिवार्य ही हैं।'

ब्रह्मचर्यकी व्याख्या करते हुए वे कहते है--- 'ब्रह्मचर्यका

अर्थ है-मन, वचन और कर्मसे इन्द्रियोंका संयम । ब्रह्मचारी और भोगीके जीवनमें क्या अन्तर है। यह समझ लेना ठीक होगा। दोनों अपनी ऑखोंसे देखते हैं; लेकिन ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है और भोगी नाटक-सिनेमा देखनेमे लीन रहता है। दोनों कर्णेन्द्रियोंका उपयोग करते हैं; लेकिन जहाँ ब्रह्मचारी ईश्वरमजन सुनता है, वहाँ भोगी विलासी गीतोंको सुननेमे मग्न रहता है। दोनो जागरण करते हैं; परंतु एक अपने हृदयस्य ईश्वरकी आराधना करता है तो दूसरा नाच-गानमे अपनी सुध भला देता है। दोनो आहार करते हैं; एक गरीरको ईश्वरका निवास समझकर उसकी रक्षाभरके लिये कुछ खा लेता है और दूसरा स्वादके लिये पेटमे अनेक पदार्थ भरकर उसे और दुर्गन्धित बनाता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिये सतत प्रयत्नशील रहनेकी आवश्यकता है। परंतु जो ईश्वर-साक्षात्कारके लिये ब्रह्मचर्य-का पालन करना चाहते है, वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही ईश्वरपर श्रद्धा रक्खेंगे तो उन्हें निराश होनेका कारण नहीं ही रहेगा । इसलिये आत्मार्थी अर्थात आत्माका साक्षात्कार करनेवालेके लिये अन्तिम साधन तो 'राम-नाम' और 'राम-कृपा' ही है। इस बातका अनुभव मैने अपने जीवनमें किया है।"

ईश्वरके प्रति श्रद्धा ही उनके जीवनकी धुरी थी, जिसके बलपर वे प्रत्येक क्षेत्रमे क्द पड़ते और सफल होते । ईश्वरको वे सदा-सर्वदा अपने सामने उपिष्टित अनुभव करते और कभी मेद-भाव उनके मनमे नहीं आता । ईश्वरके अस्तित्वमे उनका अडिग विश्वास था । इसके सम्बन्धमे कोई बङ्का करता तो वे कहते— 'यदि ईश्वर नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते । इसीलिये हम सब उसे एक आवाजसे—अनेक और अनन्त नामोसे पुकारते हैं। वह एक है, अनेक हैं । अणुसे छोटा है और हिमालयसे भी बड़ा है । समुद्रके एक बिन्दुमे भी समा जा सकता है और ऐसा भारी है कि सात समुद्र मिलकर भी उसे सहन नहीं कर सकते । उसे जाननेके लिये बुद्धिवादका उपयोग ही क्या हो सकता है, वह तो बुद्धिसे अतीत है । ईश्वरका अस्तित्व माननेके लिये श्रद्धाकी आवश्यकता है । मेरी श्रद्धा बुद्धिसे भी इतनी अधिक आगे दौड़ती है कि में

समस्त संसारका विरोध होनेपर भी यही कहूँगा कि ईश्वर है, वह है ही है।'

उनसे किसीने श्रद्धाका अर्थ पूछा, इसके उत्तरमें वे वोले-- 'श्रद्धाका अर्थ है आत्मविश्वास। आत्मविश्वासका अर्थ है—ईश्वरपर विश्वास। जब चारों ओर काले बादल दिखायी देते हों, किनारा कहीं नजर न आता हो और ऐसा मारुम होता हो कि वस, अव हुवे, तब भी जिसे यह विश्वास होता है कि मैं हर्गिज न डूबूंगा, उसे कहते हैं श्रद्धावान् ।'अपनी श्रद्धाको व्यक्त करते हुए उन्होंने हिंदी नवजीवनमे एक बार लिखा था--- 'काशीविश्वनाथकी भव्य मृर्ति मौ • हसरत मोहानीके नजदीक एक पत्थरका दुकड़ा हां, पर मेरे लिये तो वह ईश्वरकी प्रतिमा है। मेरा हृदय उसका दर्शन करके द्रवित होता है, यह श्रद्धाकी बात है। जय मैं गायका दर्शन करता हूँ, तब मुझे किसी भक्ष्य पशुका दर्शन नहीं होता; उसमें मुझे एक करुण-काव्य दिखायी देता है। मैं उसकी पूजा करूँगा और फिर करूँगा; और यदि सारा जगत् मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हो तो उसका मुकावला करूँगा। ईश्वर एक है, पर वह मुझे पत्थरकी पूजा करनेकी श्रद्वा प्रदान करता है।

ऐसे भावसे ओतप्रोत होकर एक बार फिर उन्होंने लिखा था—'''मैं यह कहनेका साहम करता हूँ कि श्रद्धा और विश्वास न रहे तो क्षणभरमे प्रलय हो जाय। सची श्रद्धाके मानी हैं उन लोगोंके युक्तियुक्त अनुभवोका आदर करना, जिनके विषयमें हमारा विश्वास है कि उन्होंने तपस्या और भक्तिसे पवित्र जीवन विताया है। इसलिये प्राचीन कालके अवतारों या निवयोंमें विश्वास करना कुछ वेमतल्य विश्वास नहीं है, विलक्ष वह है आत्माकी आन्तरिक भूखकी सन्तुष्टि।'

गॉथीजीका जीवन जो इतना व्यापक और सार्वजिनक वना, उसका एक ही आधार उनकी 'एकमेवादितीयम्' ईश्वर्रमें अडिंग और अमल श्रद्धा ही थी। उनके जीवनकी प्रत्येक किया एक ही दृष्टिसे होती थी कि किस प्रकार आतमं दर्शन—ईश्वरका साक्षात्कार हो। वे कहते हैं—'मैं जो कुछ िखता और करता हूँ, वह भी इसी उद्देश्यसे; और राजनीतिक क्षेत्रमें जो मैं कृदा, सो भी इसी बातको सामने रखकर।' इसीको लक्ष्यकर वे अपना हृदय ही खोल देते हैं—'इस सत्यनारायणकी शोधके लिये मैं अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तको

भी छोड़ देनेके छिये तैयार हूँ और इस शोधरूपी यजमें अपने शरीरको भी होम देनेकी मैंने तैयारी कर छी है। मुझे विश्वास है कि इतनी शक्ति मुझमे है। परंतु जबतक इस सत्यका साक्षात्कार नहीं हो जाता, तबतक मेरा अन्तरात्मा जिसे सत्य समझता है, उसी सत्यको अपना आधार मानकर, दीप-स्तम्म समझकर, उसके सहारे में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूँ।

अक्टूबर १९२६ ई॰में उन्होंने नवजीवनमे एक लेख लिखा था । उसका शीर्षक था रामनाम और राष्ट्रसेवा। उसका उपसंहार करते हुए उन्होंने लिखा—'मेरे लिये तो राष्ट्रसेवाका अर्थ मानव-जातिकी सेवा है—यहाँतक कि कुटुम्बकी निर्लिप्त भावसे की गयी सेवा भी मानव-जातिकी सेवा है। इस प्रकारकी कौटुम्बिक मेवा अवश्य ही राष्ट्रसेवाकी ओर ले जाती है। रामनामसे मनुष्यमें अनासक्ति और समता आती है। रामनाम आपित्तकालमें उसे कभी धर्मच्युत नहीं होने देता। गरीब-से-गरीब लोगोंकी सेवा किये बिना या उनके हितमें अपना हित माने बिना मोक्ष पाना में असम्भव मानता हूँ।'

१९४६ ई० की बात है। एक माईने प्रश्न किया कि स्तेवाकार्यके कठिन अवसरोपर भगवद्भक्तिके नित्यनियम नहीं निभ पाते, तो क्या इसमें कोई हर्ज है? दोनोंमेंसे किसको प्रधानता दी जाय। सेवाकार्यको अथवा मालाजपको?

इसके उत्तरमें उन्होंने लिखा—'कठिन सेवाकार्य हो या उससे भी कठिन अवसर हो, तो भी भगवद्भक्ति यानी रामनाम बंद हो ही नहीं सकता । उसका बाह्यरूप प्रसङ्गके मुताबिक बदलता रहेगा । माला छूटनेसे रामनाम जो हृदयमे अद्भित हो चुका है, वह थोड़े ही छूट सकता है ।'

रामधुनकी महिमाका गान करते हुए गाँधीजी कहते हैं—'मैं विना किसी हिचिकचाहटके यह कह सकता हूँ कि छाखों आदिमयोंद्वारा सच्चे दिख्से एक ताल और ख्यके साथ गायी जानेवाळी रामधुनकी ताकत फौजी ताकतके दिखावेसे विल्कुल अलग और कई गुना बढी-चढी होती है। दिख्से भगवान्का नाम लेनेसे आजकी बरवादीकी जगह स्थायी शान्ति और आनन्द पैदा होगा।'

भीतरी और वाहरी पवित्रताका उल्लेख करते हुए गाँधीजी कहते हैं--- जो आदमी रामनाम जपकर अपनी

盘。其在此天文下的正文本法是用的中央国际中国的中国的特别的主题的的工程等的主义的主义的主义和国际国际国际国际国际的特别的主义和特殊的主义和国际的主义和国际的主义 ब्दां भीर विश्वास ने रहे तो समयामें बलाव हो जाय। मन्त्री अद्योक मानी है उन लागीक गुक्तियन अनुभवाक। बादर करता विवक विवक्षी हलाग विश्वास है कि उन्होंने उपस्था और पंक्तिसे पंक्ति जीवन विसादा है। इसोलयं प्राचीन काराके जावतारों या नावसार्व विश्वास करना कुछ नेमतलक विश्वास नहीं है, बल्कि वह है आत्माको आनोहिन भृखन्ती सन्हि।"

गोभाज्यका जीवन की इतना व्यापक और सावजातक बना उलका एक की आंधा उनकी 'एकामेकाहिकीचम्' रेंग्स्स आंड्रण आर असल ग्रद्धा हो थी। उनक कीवनडी प्रत्येक किया एक ही दृष्टिसे होती भी कि किस प्रकार आत्मस्योग-ईबाकाः मेलास्त्रीर हो। वे काले हैं-' हैं ना कुछ लिखता और काता है, यह भा इसी उर्ह्या है, और पावनीतिक क्षेत्रमें की मैं क्रिया की भी इसी नातकों नामने रखकर। इस्तका सम्प्रका व अधना बहुत ही कोल देवें है—'इस सलागागणको गाँघके लिये में अपनी पिय-स-पित वस्तुकों भी कोड़ देनेके सिवे तिवार हुँ और इस शोधकर्पा बजरे काम क्षरेरको भा ॥# देनेकी मैंने वेदारी कर जी है। युद्धे विख्या है कि इतनी गाभि पुराम है। परम् अबतार इस सन्यक्षा सम्मान्याः नहीं हो जाता, तबतक भेरा अल्बसाका जिसे सत्त समञ्जत है, इसी मनक्को अपना आध्या अल्बर, दीव च्यम्म समझकर उसमें सहारे में अपना दाक्षम आग च्छा सह है।

अक्टूबा १९२६ ६० में उन्होंने नक्कावनमें एक क्षेत्र) विस्त्रा था। इसका शार्पक भा गुमनस्य अस 'रक्सका। समका उपस्कार कर्ता दृष्ट उन्होंने लिखा— 'भेर रिसय वा राष्ट्रसेवाका अर्थ मानव जिल्लाको देश है—बहाँताक कि कुदुस्कानी निर्तिष्ठ भाष्ट्रमें की गयी सेवा भा भानसं-जितिको संसा है। इस प्रकारको कीद्रान्तिक मेन अनस्य हो गष्ट्सवाका अस स साता है। गमन्त्रमध्ये सन् वर्गे अनाशांक और सरका जाती है। रामनाम आस्तिकारमधे उसे क्यो धर्मच्या नहीं की देशा। मधः सं लाज तालेको सेना किन निमा या अनके

हित्में प्रका हिंद याने जिला माथा पाना में जसस्थन मानता है।

१/१४६ ७० जा। बात 🖟। एक भाइन एम्र किसा कि 'संजातार्यक कार्टन जनसर्गाम ध्यावद्यालक निर्धाणयन मही निश गाते. तो ज्या केंग्री बोले इन हैं? दोनीकेंस किसको प्रभावता दी जाय। संगक्तर्यको अध्वा मालाक्षपके?'

इसके उत्तरमें उन्होंने लिखा—'काँटन सेवाकाने हो या उससे भा करिन अवस्ता हो श्री भी भावन्द्रोस्ति आही रामनामें बदाही ही नहीं सकता। उसका बाह्यरूप प्रसङ्घी नुताबिक च्यालता रहेगा। यहना छूटनेसे रामनाम जो हदममें ऑड्रेस हो चुका है. वह भोड़ हा छूट सकता है।"

समधुनको महिमाका पान करते हुए गाँगीको कल्ली में — में जिला कियों हिचकियाहरके वह का असता है कि लागाँ कार्योमगाँद्वारा मन्त्रे दिलसे एक राज्य और जयके साथ पारणे वानेवाली गमगुनको ताकव कौजी गाकतमेः दिखावंसे विलकुले अलग और कई गुना बड़ी-चर्ची होती है। विलाने भगवानका नाम देनेसे आजवाँ इरबाटीकी अगह स्थामी क्षान्ति और आरुन्द पैदा होगां।'

धीमरी और कारी प्रविश्वाका उन्नेख करते हुए र्णोधीची कहने हैं—'णे आदेषी समन्तम जयकर अयर्नी ञनस्याका पावन बना सता । भा जाना परगाया बरदास्त करें कर जलती। अधर लाखी-करोड़ी सीम सन्दे इद्देणमें रामनाम असे से न नी देंगे-जो समासिक रोग है—हों जात न बोचारो हो। दुनियाम रामराज्य आया ही नागं।

श्रह सभी जनस है कि गाँधीओं हिंदू-पुक्तिम-एकगाके बड़े पर्श्वपाती थे सीम इसके लिये व बड़े-से-बंड़ा लाग कर्नफो नेपार थे। संतु मौबे उक्की इतसी भारत थी कि व शास्त्रक पश्चक सन्तन सिंदू-पुक्तिम बुक्तामा भी त्याप सकते थे। पाका कालतकस्थीन उनके कुछ संस्थाण लिखे हैं; उसमें वापा है--

'महरमका स्प १९३६ का काग्रस-आंध्रवेशन 🖼। इन श्रीक्षेत्रिकास अध्योगराजीके मकातपा तको थे। वै । १९ मुख्या-गक्ताक । पश्चत 🔻 क्यांबरा रामा e (61-6)

करके बादुकी सम्मतिक लिए लाग। वह सम्मीवदा उनक इसामें आना तो वे कहने लगे— किशाक भी प्रसबस और केसी भी अंतपर किंदू-मुस्लिए समझीता ही जाप ती निया है। मुझे इसमें क्या विखाता है। सिर भी वह असविदा बार्को दिखामा गमा। उन्होंने सास्सी निगाहसे देखकर क्रशः चीक्ष है।

" कल्पको प्रार्थना करके बापू जल्दी सी सबै। सुबह बहुत जल्दी उदे। भगादेव भाईको समाया में भी बन गणा कहते लगे— बहा गरली हो गया। यत्न कामका मस्रतिया येते ब्यानमें नहीं भड़ा। यो हो कह दिला कि डोक र । रातको याद आयी कि उसमें भूमलमानीको गोलध करनेका आन हवाबत दो गर्या है और हमात गोरध्यका समाल में ही लोड़ दिया गया है। यह पुझसे कैसे बरवास्त होगा। व गरबका वध को हो हम उन्हें जन्दस्या तो नहीं रोक सकते। होकिन उसकी संवा कार्क उन्हें समग्रा सकते 🖡 न? में में स्थानवर्ष तिसे भी गोरकाका आदर्श वहाँ छोड़ सकता। उस लोगीका अभी जाकन कह भाओं कि यह समझाता मुझे मान्य नहीं है। सतीबा जाएं जो कुछ भी हो, खितू में बेजरी मानीको स्व तरह कोड् नहीं सक्तरा।

" सहागन्य कीरवर कर्सी थी छालतमें बापुकी आगणते श्रील नहीं रहता। वे प्राप्तिसे ही बोलते थे लेकिन ≅परकी नातें बोलते गण्य च नते किन-से मल्लूम होते वे। मैंने मनमे कहा— अही का बहुत्याप कर्नु व्यवस्थात क्कम्। प्रक्रान्यता नलाभेन् मा परित्यक्तुमुखसाः॥' नामूको कारत देसी हो थी।''

आफारापिक विद्वयका मिटाने और मानवर्ज अहंचारिको भागना जावतकर उसे भगवद्रन्युक करनेके राजवे गाँधाओ भारतास्थानमेशे मॉड-गॉड प्रथक अपना दिश्य तन्त्रेक सङ्को सुना रहे थे। अधिक ।धातक्षरसे उसका शरी। कांगते फूल हो गंका था, पर बुदावेमें भी समुकानक वितासस वे:सेन्डरका शीवत ध । एतीरकी बच्ची हुंबेननाथर निका ध्वान नहीं था। एक दिन बकरोंका दूध नहीं

किल्हा । गाँधीजीने कहा— निर्णे करियलका दूध ही तारा । आड आस जिल्ला व बतारीका दूध पिना करते धे—हर्ने पिलामा प्रमा परंतु तज्ञम क्रानेटी बहुत भाग यहा और उससे उन्हें देखें होंने जगे। इससे सन्ध्यातक गाँधीजांकः इतना कमजोरा आ गयो कि कतरसे झाँगडीने भारत-भारत वर्ते चनार जाने लगे और गासीमें हो व मुख्य हा गाम । इसके भाईको संपूर्ण संसूर्वन उसके साम भी: कर जनगरी और डॉक्टरको युनानेक लिये पत लिखकर भेवनवाली ही थी। कि कार्तेन गाँसीखाको होश जा गमा पनुष्का उन्होंने बुशाचा और कहा सुमका चाहिये कि सम्बं दिलसे सनकाम विता हो। में स्वयं अपने मनस रामनाम से ही रहा था। तुम भी किसीका बुलावको बनाम रामनाम शुरू कर देती हो मुझे बहुल अच्छ। लगा। यदि सम्बावका नत्र ग्रेश दिलमे पूरा-पुरा (म जायमा, ॥। मैं काओं औमार नोक्द कहीं बर्दमा। बह लिया। केवल में लिने ती नहीं समक किये हैं ----यत घटना ३० जनवरी १९४७ के दिन गटी या-वापुके निर्वाणके ठीक एक वर्ग पूर्व।

भटन अया, अन्ता विश्वास, सत्यका आग्रह, आहंशाका महत्त बुर करनेवालका भी गता चाहता और भत्ता करता, जोधका पदस्या मेबास देना, समन्त्रमय अटल विश्वास, गीमाताको भक्ति आहि अववा अप्रतिक पुर्णोका संस्कृ पाँदे एका बगह देखन हो तो जानान युगमें वह गरेंथीं कीने मिल ककता है। व पुगपुत्रय थे संत व जार सन्त सामक थे।

प्रमुगाम्में इतको जा बड़ा ऑन्तर ध्यातक अंडिंग रहीं। विधिक्तने महरूना गींचीकी छातीने लीन आल्डिसी मिस्तीलंसे छाता से सपनाम तीते हुए मिर पट और उनका आका आपने अंतर मगवानून स्टाई जिस्से मित भवा । द्विनकी कल सन्ध व्यक्ति 😘 नार झकर कभी न्त्री भक्तमा पाद मेरे दिलन रामकन पुर-पुरा तम तता वो । अपनाम सता सक्तमें कुले सती को ई—धारकी गहिमा प्रभू है। व्यक्त सक्का है।

उनकी बात सत्य निकली, भै बीमार होकर कभी नहीं भगवान् सदा भक्तमे घुले-मिले रहते हैं—भक्तकी महिसा महिंगा यदि मेरे दिलमे रामनाम पूरा-पूरा रम गया तो।' प्रभु ही जान सकते हैं।

## भक्त श्रीअरविन्द

( लेखक--श्रीश्यामसुन्दर झुनझुनवाला एम्० ए० )

श्रीअरिवन्दके जीवनमे ज्ञान, भिक्त एवं कर्मका समन्वय या; उनकी खोज भागवत पूर्णताके लिये थी। प्रस्तुत लेखमे उनका भक्तरूप दिखानेका प्रयत्न किया जा रहा है। श्रीअरिवन्दका जीवन सदैव एक पहेली रहा है और उनकी जीवन गाथा लिखना एक अत्यन्त दुष्कर कार्य है। अतएव हम उन्हींकी कही और लिखी वातोंके सहारे उनके भक्त-जीवनका यिकञ्चित् उल्लेख करेंगे।

श्रीअरिवन्टका जन्म कलकत्तेमे १५ अगस्त सन् १८७२ ई० को हुआ था । सिविन्ट सर्जन पिता अग्रेजी सम्यतापर लट्टू थे और अपनी सन्तानोको भारतीयताकी वृसे भी वचाना चाहते थे । श्रीअरिवन्द सात वर्षकी आयुमे ही शिक्षाके लिये विलायत भेज दिये गये । विलायतके वातावरणमे उन्होंने इक्कीस वर्षकी आयुतक शिक्षा पायी । श्रीतमाशाली श्रीअरिवन्द विदेशी भाषाओंमे पारङ्गत हो गये । पिताकी आजा मानकर आई० सी० एस्० की प्रतियोगितामें सम्मिलित हुए, किंतु पिताकी आकाङ्का पूरी नहीं हुई । श्रीअरिवन्दने अन्य विषयोमे वहुत अच्छा स्थान पाया, परतु घुइसवारीकी परीक्षाकी उन्होंने उपेक्षा की । भारतके विदेशी शासकोंके हाथकी कठपुतली वननेसे वे वच गये।

विलायतसे भारत लौटनेपर श्रीअरिवन्दके जीवनकी एक अन्य धाराका श्रीगणेश होता है। वम्बईके वंदरगाहपर पेर रखते ही उन्होंने एक अद्भुत शान्तिका अनुभव किया। जो उनपर छा गयी। विदेशसे वापस आये भारत-पुत्रको पावन भारत-भूमिपर भगवान् इससे अधिक अच्छी और क्या वस्तु दे सकते थे।

श्रीअरविन्दने वड़ोदा-नरेगकी नौकरी म्वीकार की । वड़ोदा-कालेजमे प्रोफेसर भी रहे । उनसे सब कोई प्रमन्न थे । उनकी आर्थिक उन्नति भी हो रही थी । परंतु इसी समय देशकी पुकार उठी । यह भारतकी नयी गताब्दीका आरम्भिक काल था । श्रीअरविन्द भी राजनीतिके प्राङ्गणमे कृद पड़े और उस क्षेत्रमे उन्होंने जो कार्य किया, उसकी अपनी एक लंबी कहानी है; परंतु उससे अभी हमारा

प्रयोजन नहीं । यहाँ इस वातका प्रसङ्ग हमे इसिट्ये छेड़ना पड़ा कि यहाँसे उनके जीवनमे एक क्रान्ति और आती है, जिसे ही देखनेकी हमारी इच्छा है।

कान्तिकारियोंके कई काण्डांके पश्चात श्रीभरविन्द कलकत्तेमे गिरफ्तार कर लिने गये । देशमक्तका जी रो उठा । भगवानको यह क्या सूझी कि सिक्रय रंगमञ्जपरसे वह हटा दिया गया । भगवानुका भक्त अपने प्रभुमे विश्वास खोने लगा, किंतु यह अवस्या क्षणिक थी । तीन दिन बाद अंदरसे एक आवाज आयी, 'ठहरो और देखों कि क्या होता है। अोर कुछ दिनो बाद अलीपुरकी निर्जन काल-कोठरीमे भक्तको याद आयी कि गिरफ्तारीसे एक मास पूर्व उसे भगवान्का यह आदेश मिला था कि 'तुम्हे सारे कर्म छोड़कर एकान्तवास करना है और भगवान्से घनिष्ठतर भावसे संयोग प्राप्त करना है। १ परंतु उस समय उसे अपना कार्य वहत विय था। उसके मनमे यह भाव भी था कि उसके बिना देशके कार्यको धका पहुँचेगा। अतएव अव भगवानुको ही मार्ग साफ करना पडा । श्रीअरविन्दको ऐसा वोध हुआ कि भगवान्ने उनसे फिर कहा, 'जिन वन्धनोको तोडनेकी शक्ति तुममे नही थी, उन्हें मैने तुम्हारे लिये तोड़ दिया है। ''''तुम्हारे करनेके लिये मैने दूसरा काम चुन रक्खा है और उमीके लिये मै तुम्हे यहाँ लाया हूँ।

तत्र भगवान्ने श्रीअरिवन्दके हाथोंमे गीता रख दी और उनकी गिक्त भक्तमे प्रवेश कर गयी । 'श्रीअरिवन्दको अनुभवसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अर्जुनसे श्रीकृष्णकी क्या मॉग थी । साथ-ही-साथ हिंदूधमंके मूळ सत्यका भी माक्षात्कार उन्हें हुआ । भगवान्ने जेळरोके दिळको श्रीअरिवन्दकी ओर घुमा दिया और उन्हें घंटे-आध-घंटे काळकोठरीसे बाहर टहळनेकी अनुमित मिळ गयी । वैसे समय उन्हें सर्वत्र भगवान्की उपस्थितकी अनुभृति हुई । भौने अपनेको मनुष्योंसे अळग करनेवाळे जेळकी ओर दृष्टि हाळी और देखा कि अव मैं उनकी ऊँची दीवारोंके

अदर वद नहीं हैं; मुझे तो अव घेरे हुए थे वासदेव। मेरी कालकोठरीके सामने जो पेड था, उसकी झाखाओंके नीचे में टहल रहा थाः पर वहाँ अब पेड नहीं था। मझे प्रतीत हुआ कि वह चासदेव हैं: मैने देखा कि वहाँ स्वयं श्रीकृष्ण खडे हैं और मझपर अपनी छाया किये हए है। मैने अपनी कालकोठरीके सीखचोंकी ओर देखा, उन झरोखोकी ओर देखा, जो दरवाजेका काम कर रहे थे और फिर वहाँ भी वासुदेवको देखा । स्वयं नारायण ही संतरी बनकर पहरा दे रहे थे। अब मै उन मोटे कम्बलोपर लेट गया, जो मुझे पलंगकी जगह मिले थे और यह अनुभव किया कि मेरे सला, मेरे प्रेमास्पद श्रीकृष्ण ही मुझे अपनी बाहुओंमे लिये हुए है। मुझे जो गभीरतर दृष्टि उन्होंने दी थी, उसका यह पहला प्रयोग था। मैने जेलके कैदियों-चोरों) हत्यारों और बदमाशोकी ओर देखा और जब मैने उनकी ओर देखा, तब वासदेव दिखायी पड़े, उन मिलन आत्माओ और अपन्यवहृत शरीरोमे मुझे नारायण मिले ।

अदालतमे जब मुकद्दमा चठा, भगवान्ने फिर भक्तकी रक्षा की। भगवान्ने कहा, 'जब तुम जेल भेजे गये थे, क्या तुम्हारा हृदय हताश नहीं हुआ था ! क्या तुमने मुझे यह कहकर नहीं पुकारा था कि कहाँ है तुम्हारी रक्षा ! अच्छा तो अब मिजस्ट्रेटकी ओर देखो, सरकारी वकीलकी ओर देखो। 'और श्रीअरिवन्दको दोनोमें प्रेमास्पद श्रीकृष्ण ही दिखलायी पड़े। और जब भगवान् रखवाले हैं तो फिर संशय किस वातका। कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि मुकद्दमेका क्ख ही बदल गया और श्रीअरिवन्द कारागारसे मुक्त कर दिये गये।

यह कारा-जीवन श्रीअरिवन्दके लिये साक्षात् वरदान वन गया । भगवान् वासुदेवके दर्शन, उनका संरक्षण, उनके आदेशकी प्राप्ति, उनकी शक्ति एवं इच्छाका यन्त्र बनना—श्रीअरिवन्द अव दूसरे ही व्यक्ति थे । अव उन्हे जगत्के सामने सृष्टिके सत्यको, भगवान्की वाणीको रखना या । अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा-अभिभाषणमे उन्होने यही वाणी कही थी । कितु भगवान्को अभी कई कार्य कराने थे । श्रीअरिवन्द अन्तमे सन् १९१०मे ब्रिटिश पुलिसके पीछा करनेसं तंग आकर भारत छोड़ पाडिन्वेरी चले गये । वहाँ उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान्की इच्छाकी पूर्तिमे और भगवान्की सेवामे लगा दिया । सन् १९५०के दिसम्बरकी पॉचर्वी तारीखको उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया ।

श्रीअरिवन्द योगी कहे जाते है और योग शुक्क माना जाता है। कई लोगोंकी धारणा रही कि श्रीअरिवन्दकी साधनामें भिक्तका कोई स्थान नहीं। परंतु जैसा कि श्रीअरिवन्दने स्वय उत्तर दिया, ऐसा सोचना नासमझी है। वरं उन्होंने भिक्तको उच्चतम स्थान दिया है। भगवानके प्रति प्रेम, भिक्त, हृदयका अर्पण—ये सब आवश्यक है। हमारी जैसी भी स्थिति हो, हम भिक्तके सीधे मार्गपर चलकर भगवानकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्या ही सुन्दर हो यदि भगवानके लिये हमारा हृदय भी गोपीका हृदय वन जाय! कितना अर्थपूर्ण है वह शब्द भोपी?! श्रीअरिवन्द एक पत्रमें लिखते हैं—

"यदि हम गोपी' शब्दको समुचित अर्थमे छे तो यह कहेंगे कि गोपियाँ साधारण व्यक्ति नहीं हैं । वे एक असाधारण तीत्र आध्यात्मिक अनुरागकी मूर्ति-स्वरूप हैं—उस अनुरागकी, जो उनके प्रेम, व्यक्ति-गत मिक्त तथा निःशेष आत्म-दानकी चरमताके कारण असाधारण हो गया है। जिस किसीमे यह चीज हो, फिर उसकी (स्त्री हो या पुरुष) अन्य वातोंमे (विद्या, पाण्डित्य, अभिव्यञ्जना, वाह्य श्रीकृष्णकी खोज कर सकता है और उनके पास पहुँच सकता है—गोपी-प्रतीकका मुझे यही भाव माळूम होता है। निःसदेह इस प्रतीकके और बहुतसे महत्त्वपूर्ण भाव हैं, यह भाव तो बहुतोंमेसे एक है।"

तो गोपीकी-जैसी ही हो हमारी भक्ति-—अहैतुकी, निश्छल, सची, निरिभमान, निरहङ्कार, निष्काम ! हमारे प्रियतम भगवान् जो कुछ चाहे उसीमे तृप्त, सतुष्ट एव आनन्दित।श्रीराधाकी नाई हो भगवान्के प्रति हमारी भक्ति।

## भक्त श्यामसुन्दर चक्रवर्ती

( लेखक---श्रीसुरेशचन्द्र देव )

द्यामसुन्दर याव्का जन्म प्राचीन परम्पराके पुजारी एक कुर्लीन ब्राह्मणगरिवारमें हुआ था । वंगालके वाहर इनकी ख्याति (वन्दे मातरम्) नामक दैनिक पत्रके सम्पर्कमें आनेके यादमे फैर्ला । कितु जनताके सामने इनकी कीर्ति-पनाका विशेषकर राजनीतिके ही स्तम्भपर फहरी ।

भगवत्येमका यह बीज राजनीतिक उथल-पुथलके बीच भी धीरे धीरे अद्भुरित और प्रस्फुटित होता रहा। जिस उत्साहमें वेराजनीतिक आन्दोलनों में भाग छेते थे, उसी उत्साहसे लोगोंने पीछे उन्हें मुग्व और मत्त नगर-सकीर्तन करते-फराते देखा। स्ती-रोगोंके सुप्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर सुन्दरीमोहन दासके साथ वैष्णव भजनोंको गाते-गाते स्यामसुन्दर बावू अपनी सुध-बुध खो बैठते थे।

सन् १९०२ के अन्तिम मासमे स्यामसुन्दर वानू वर्माके यायरमो नामक नगरमं नजरवंद हुए । ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँके एकान्नवाम-कालमं उनकी भगवदुन्मुख-वृत्तिको विकसित होनेका अवमर मिला । भगवदीय ज्ञानके लिये 'अरितर्जनससिद'की आवश्यकता श्रीकृणने स्वयं यतायी है । वर्मामे रहते हुए व्यामसुन्दर वानूने एक छोटी-सी पुन्तिका लिखी--Through Solitude and Sorrow अर्थात् विजनता एवं विपादका प्रसाद । इसमे उन्होंने भगवचरण-समर्पणके पथपर अपने अन्तःकरणकी गतिका अच्छा चित्रण किया है । वे कहते हैं--

भिरी कामनाओकी परिधि वर्द्धनगील नहीं थी। वह सदा सुपरिचित इच्छाओं के ही वीच धूमती थी। इनी-गिनी ही वस्तुओं के प्रति भेरा आकर्षण था तथा प्रेम और सहानुभूतिका क्षेत्र भी मंकीर्ण ही था। सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्रों को निष्कामभावसे अपना कीप छुटाते देखकर उनके प्रति सुसे ईप्यों होती। कामनामय जीवनका परिणाम पुनर्जन्म होगा, इस सिद्धान्तम सुझे सत्य दिखायी पड़ता और प्रतीत होता कि आत्म-विकासके लिये, स्वसंवृद्धिके लिये अथवा पूर्णता प्राप्त करनेके लिये अपने आपको छुटा देने, वहा देनेकी आवस्यकना है और इसमें संकीर्णता, विश्राम अथवी परिपूर्णताके लिये, आत्मनिष्ठ जीवनके लिये बहुत पहले प्रयत्न प्रारम्भ हो जाना चाहिये था । स्वार्थको पद-पदपर कुचल डालना चाहिये था और सबको छाया प्रदान करने-वाले प्रेमके वृक्षको हृदयमे उगा लेना चाहिये था । मैंने सोचा कि सम्पूर्ण आत्मसमर्पणका ढग मुझे पुष्पसे सीखना चाहिये। जो अपनीतिनक भी चिन्ता न करके दूसरोंकी सतत सेवा किया करता है । विना ऐसा बने जीवनकी प्रत्येक परिस्थितिमे निश्चित एवं प्रसन्न रहनेकी आगा करना व्यर्थ है ।

'अकल आत्मसमर्पणकी सुखद स्थिति प्राप्त करनेके पूर्व अपनी वृत्तियोको सेवामे नियोजित करना एवं दीर्घकाल-तक चिन्तन तथा अभ्यासके द्वारा स्थूल प्रकृतिको नष्ट करते रहनेकी आवश्यकता है। मैंने गान्त एवं आत्मस्थित जीवनकी प्राप्तिके लिये कोई साधना नहीं की, वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धिके लिये कोई चेष्टा नहीं की—यह बात मुझे शूलकी तरह चुमती रहती थी; किंतु फिर भी मै उस तत्त्वकी खोजमें निरन्तर लगा रहता, जो मनुष्यको विपत्तियोंमे गिक्त प्रदान करता है।

भीने प्रार्थनाका प्रयोग आरम्म किया । प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सन्ध्या-समय, जितनी मुझसे वन पड़ती, उतनी एकाग्रताके साथ प्रार्थनामे वेंठ जाता । इस कमको मैने छः मास-तक जारी रक्खा । मैं धार्मिक ग्रन्थोको पढता और उन स्तुतियों तथा भजनोंको उतार लेता, जिनको महापुरुपोंने विपत्तिके समय काममे लिया था ।

'इसके अनन्तर मैंने दूसरी प्रक्रिया अपनायी। जब मेरे कमरेमे अन्धकार और मेरे िखा और कुछ नहीं रह जाता, तब मुँह तथा हाथ-पैर धोकर अपनी खाटपर एक कम्बल विद्याकर आरामसे बैठ जाता। तब जो अनुभव होना आरम्भ हुआ, वह यदि अधिक कालतक ठहरने लगता तो िक्तर और कुछ पानेकी इच्छा ही शेप नहीं रहती। लगभग एक घंटेके लिये विना प्रयासके सब प्रकारके निकृष्ट विचारों से छुट्टी पाकर में एक ऐसे राज्यमे पहुँच जाता, जिसकी शान्ति एवं स्थिरता किसी प्रकार भद्ग होती ही नहीं। मेरी अन्तक्ष्वेतना, जिसमें केवल स्मृतियों और वासनाओंका ही स्वर भरा रहता, एकदम नीरव वन जाती और एक

ऐसी गम्भीर ज्ञान्तिमे डूच जाती, जहाँ न कोई अनुताप होता, न कामना और न कोई अभाव। सम्भव है मेरी यह क्षणिक एकतानता उस शाश्वती एकतानताका प्रतिविम्बमात्र हो, जो उस कोलाहलके अन्तरालमे स्थित है, जिमको जगत् संज्ञा दी गयी है। जिनके ऊपर यह एकतानता अमिटरूपसे छायी रहती है, केवल वे ही लोग सङ्कटों अथवा सङ्कटकी आशङ्कासे भयभीत हुए विना जीवनके महान् उद्देश्योंकी ओर वढ सकते है। ऐसी शान्त और अविकल्प अवस्थामे, पता नहीं, ज्ञान और शक्तिकी ऐसी कौन-सी धारा उतरती होगी, जो जीवको परिष्ठावित करके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्

के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित कर देती होगी । धीरे-धीरे में इस क्षणस्थायी अनुभावको बढ़ानेकी चेष्टामें लगा । सन्ध्याकी नीरव वेला, जिसके अन्धकारमें ऑखोंकी चपलता छिन जाती है और आत्मा मानो उन्मुक्त विचरने लगती है, मुझे इसी कार्यमे सहायक प्रतीत हुई।'

अपरके वर्णनमे साधनाकी वास्तविक लगनका दिग्दर्शन है, प्रियतम भगवान्के साथ चिर संयोगकी छटपटाहट दिखायी देती है। चक्रवर्ती महोदय उच्च श्रेणीके साधक, भक्त, अत्यन्त उदार, देशसेवी और आजीवन दुखियोंके दुःखका भार अपने अपर ढोनेवाले संत थे।

## देशबन्धु भक्त चित्तरञ्जन दास

देशबन्धु भक्त श्रीचित्तरञ्जन दासका जन्म कलकत्तेमें सं० १९२७ वि० कार्तिक शुक्ला द्वादशीको हुआ था। इनके पिताका नाम भुवनमोहन दास और माताका नाम निस्तारिणी देवी था। श्रीभुवनमोहन दास ब्राह्म हो गये थे, इससे उनमें विदेशी आचार-विचार आ गये थे; परंतु वे थे बड़े ही सदालय, उदार, कर्तव्यनिष्ठ, आडम्बरहीन तथा स्वजनवस्तळ पुरुष । इसी प्रकार निस्तारिणी देवी भी अत्यन्त उदारहृदया थीं। वे पतिके ब्राह्मधर्मका अनुसरण नहीं करती थी। घरमें जो हिंदू आत्मीय-स्वजनोंके ळिये अळग रसोई बनती थी, उसीमें खाती थी। खान-पानमें तथा आचार-विचारमें पतिसे मेळ न खानेपर भी वे अत्यन्त पतिमक्ता थी। उन्होंने मरते समय कहा—''जन्म-जन्ममें मुझे भगवान् यही पित और यही 'चित्त' पुत्र दें।''

चित्तरक्षन बी॰ ए॰ परीक्षामे उत्तीर्ण होकर सिविछ सिविसकी परीक्षा देने विछायत गये। परंतु उसमे वे अनुत्तीर्ण हो गये। उन दिनों स्व॰ दादाभाई नौरोजी विछायतमे पार्छियामेटकी सदस्यताके छिये खड़े हुए थे। उनके समर्थन-में श्रीचित्तरक्षनने कई स्थानोपर बड़ी ओजस्विनी वक्तृताएँ दीया। इन-जैसे प्रवासी भारतीय छात्रोंकी सहायतासे दादाभाई पार्छियामेटके सदस्य चुन छिये गये; परंतु कहते हैं कि इसी कारण आई॰ सी॰ एस्॰ की परीक्षामें चित्तरक्षनको असफल होना पड़ा। चित्तरक्षनकी इस असफलतासे उनके घरवालोंको—खास करके पिताको बड़ा दुःख हुआ; क्योंकि वे उस समय ऋण्यस्त थे।

इसके बाद चित्तरखनने बैरिस्टरी पढ़नेके लिये 'ग्रेस-इन्'

में प्रवेश किया और उसमें उत्तीर्ण होकर वे भारत छैटे एवं उन्होंने १८९३ ई० में कलकत्ता हाईकोर्टमें प्रवेश किया । प्रसिद्ध अलीपुर वम-केसमें, जिसमें श्रीअरिवन्द अभियुक्त थे, श्रीचित्तरखनकी प्रतिभाका विशेष प्रकाश हुआ । श्रीअरिवन्द उसमें बेदाग छूट गये । श्रीचित्तरखनकी कीर्ति चारों ओर फैल गयी । प्रमिद्ध राष्ट्रिय नेता श्रीविपिनचन्द्र पाल तथा कलकत्तेकी प्रख्यात दैनिक पत्रिका 'सन्ध्या'के सम्पादक तेजस्वी वृद्ध श्रीब्रह्मबान्धव उपाध्याय आदिके मुकदमोंमें भी श्रीचित्तरखनने बड़ी ख्याति प्राप्त की ।

श्रीचित्तरञ्जनका साहित्यिक और राजनीतिक जीवन अत्यन्त गौरवपूर्ण था। उनकी प्रतिमा, तेजस्विता, मननशीलता, विचारशीलता, दृढता, वाग्मिता, त्यागिप्रयता आदिका इन दोनों क्षेत्रोंमे बड़ा ही अद्भुत विकास हुआ था। लाखों रुपयेकी आयपर लात मारकर इन्होंने असहयोग-यज्ञमें सहर्ष आत्माहृति दे दी थी, यह सभी जानते हैं।

संसारके अनेकों ख्यातनामा पुरुष, जो अन्यान्य क्षेत्रोंमें आदर्श माने गये हैं, आर्थिक क्षेत्रमे दुर्बछताके शिकार हो गये हैं। अर्थछोछपताने बड़े-बड़े छोगोंको मार्गभ्रष्ट कर दिया। परंतु देशबन्धु चित्तरञ्जन इस क्षेत्रमे भी सर्वत्र विजयी रहे। इन्हें अर्थछोम तो मानो था ही नही। इनकी ईमानदारी और उदारता सर्वथा आदर्श हैं। इनके पिता ऋणग्रस्त होकर दिवाछिया (Insolvent) हो गये थे। कानूनके अनुसार इस ऋणका चित्तरञ्जनपर कोई दायित्व नहीं था। परंतु वृद्ध पिताके इस ऋणमारको इन्होंने अपने ऊपर छे छिया और रुपये हायमें आनेपर वर्षों बाद छगभग ६८ हजार रुपये पितृ-ऋणके

इन्होंने चुकाये । इनकी इस क्रियाका जिस्टस फ्लेवर, उस समयके आफिशियल असाइनी मि॰ ग्रे महोदय, समस्त कानूनजीवी समुदाय तथा समाजपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार चित्तरञ्जन बड़े दानवीर थे। उनका विशाल हृदय श्रान्त-क्लान्त पथिकांको आश्रय देनेवाले परोपकारपरायण बृक्षकी भाँति दूसरोके लिये सदा ही प्रस्तुत रहता था । जिस समय वे स्वयं अर्थकष्टमे थे, उस समय भी दीनों-दुखियों और अभावपीडितोंके आश्रय थे । उनके पिताने अपने रोष जीवनमे पुरुछियामे जो मकान बनाया था। चित्तरञ्जनकी उदारतासे वह उनकी अविवाहिता वहिन अमला दासगुप्तके परिचालनमें 'अनाथाश्रम'मे परिणत हो गर्या था। इसके लिये उनको मासिक दो हजार रूपये और व्यय करने पड़ते थे । नवद्वीपके नित्यानन्द्धाम तथा मातृ-मन्दिरमे ये सदा सहायता करते रहते । पण्डित कुलदाप्रसन्न मिल्लक भागवतरत्नने वतलाया था कि 'नित्यानन्द-आश्रमके लिये चित्तरञ्जनने दो लाख रुपये दिये थे। इस बातको उनके घरवाले भी नहीं जानते थे।' संस्थाओं में इन्होंने कितना दान किया, इसका हिसाब बताना सम्भव नहीं है । श्रीचित्तरखनमें एक विशेपता थी। संस्थाओं में दान करनेवाले लोग आजकल बहुत मिलते हैं। परंतु गुप्त व्यक्तिगत सहायता लोग प्रायः नहीं करते। परंतु चित्तरञ्जनको ऐसी सहायतामे वडा रस आता और वे वड़ी उदारताके साथ इस रसका आस्वादन किया करते थे। एक बहुत बड़े पुरुषने इनसे एक बार कहा-दास वानू । आप जो असंख्य लोगोंको इतना दान करते हैं, क्या वे सभी दानके पात्र हैं ? आपकी उदारतासे लोग बहुत अनुचित लाभ उठाते हैं और आप ठगे जाते हैं।' दास वाबूने हॅसकर उत्तर दिया—'ठीक है, कुछ छोग ऐसा लाभ उठाते होंगे; पर मैं कभी ठगा नहीं जाता । मेरी जगह आप होते तो आप अवश्य ठगे जाते; क्योंकि आपकी ऐमी भावना है। मेरा तो एक-एक पैसा भगवानकी सेवामें लगता है। फिर यदि मै पात्रोंके चुनावमें लग जाऊँगा, तो उनके दोप-गुणोंमे ही मेरा मन रम जायगा; दानका अवसर ही मुझको कैसे मिलेगा।' इनकी उदारताकी कुछ ही बातें लोग जान पाते थे; क्योंकि इनके ऐसे दान प्रचुर मात्रामे होनेपर भी होते थे गुप्त ही । ऐसी सहस्रों घटनाओंमेंसे दो-एक यहाँ देखिये-

एक विधवा गरीव स्त्री अपनी कन्याके विवाहमें सहायता भाप्त करनेके लिये इनके पास आयी । इन्होंने पूछा--- 'आपको कितने रुपये चाहिये ?' विधवाने कहा—'कुलसात सौ रुपयेकी आवश्यकता है, उसमे तीन सौ तो मेंने घर-घर घूमकर इकट्ठें किये हैं।' · · · 'चित्तरखन बीचमें ही बोल उठे—'अच्छा, वे तीन सौ आप अपने पास रिखये, पीछे भी तो खर्च लगेगा, ये सात सौ रुपये ले जाइये।'

एक सजनको किसी कार्यके लिये दो सी पचास रूपयेकी आवन्यकता थी। वे चित्तरखनके पास आये । इन्होंने पूछा—'कितने हो गये ?' उन्होंने कहा—'अमुक प्रतिद्ध वैरिस्टर महोदयने पचास रूपये दिये हैं।' उसी क्षण ये वोल उठे—'वाकी दो सी में दूँगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा।' जब चेक दिया। तब दो सी पचास रूपयेका था। उक्त सल्जनने कहा—'दो सी पचास रूपये क्यों ?' इन्होंने कहा—'ये पचास रूपये जिन नौकर-चाकरोंने काम किया है। उनके इनामके लिये हैं।'

डुमरॉव-केसमे बहुत बड़ी रकम इन्हें मिली यी, पर सब-की-सब दानमें दे दी गयी । किसीको रेल-भाड़ेके लिये, किसीको कर्ज चुकानेके लिये, किसीको कन्याके विवाहके लिये, किसीको पढ़ाई या परीक्षाके लिये, किसीको बूढ़े माता-पिताके लिये, किसीको रोगीकी दवा और सेवा-ग्रुश्रूपाके लिये आवश्यकता होती और सभीकी आवश्यकता चित्तरखनको पूर्ण करनी चाहिये।

इनकी सहायताका एक तरीका यह था कि जब ये देखते कि अमुक व्यक्ति अभावमें है पर वह लेगा नहीं, तब उसे किसी कामसे वाहर भेज देते और खर्चके लिये सौ-दो-सौ रुपये दे देते; काम होता पंद्रह-बीस रुपयेके खर्चका । वह जब हिसाब देकर रुपये लौटाने आता, तब आप सुनी-अनसुनी करके या कामका बहाना बनाकर और कहीं-कहीं तो गुस्सा दिखाकर उसे लौटा देते ।

असहयोग-आन्दोलनमें पड़ जानेके बाद इन्हें अर्थकी सुविधा नहीं रही थी वरं आगे चलकर इन्हें अर्थकष्ट हो गया था। परंतु उस समय भी ये जैसे-तैसे सेवा करनेसे नहीं चूकते थे। मृत्युके कुछ ही दिनों पूर्व इन्होंने अपनी अंगूठी बेचकर एक कन्याकी विधवा माताको उसके विवाहके लिये छः सौ रुपये दिये थे। यहाँतक कि मरनेसे पहले अपने रहनेका घर भी एक वसीयतनामा बनाकर दान कर दिया था। शर्त थी कि भकान-जमीन बेचकर पहले भूग चुकाया जाय और बची हुई रकमसे—१. मन्दिर-निर्माण—(मूर्तिकी

स्वापना और उसकी दैनिक और सामयिक सेवाकी व्यवस्था), २. भारत-नारीकी शिक्षा, ३. हिंदू-बालकोंको धार्भिक शिक्षा, ४. मातृमन्दिरकी स्थापना और ५. दरिद्र तथा दुखी भारतवासियोंकी सहायता अथवा अन्य कोई ऐसा ही कार्य—येकाम किये जाय । श्रीविधानचन्द्र राय, श्रीनिर्मलचन्द्र चन्द्र, श्रीतुलसीचन्द्र गोस्वामी, श्रीसत्यमोहन घोपाल और श्रीनिल्नीरज्ञन सरकार इस वसीयतके ट्रस्टी बनाये गये थे।

इस प्रकार ये तन, मन, धन, परिजन, प्रतिष्ठा, घर-द्वार—सभी कुछ भगवान्के अर्पण करके सच्चे फकीर बन गये थे।

देगवन्धु चित्तरखनको पितासे ब्राह्मधर्मकी शिक्षा मिली थी। यौवनकालमे ये ईश्वरमे अविश्वास करने लगे थे। इनके 'मालख' और 'माला' नामक काव्यसे इसका स्पष्ट पता लगता है। परंतु धीरे-धीरे इनकी चित्तधाराका प्रवाह यदलता गया। इनके 'अन्तर्यामी' और 'किशोर-किशोरी'में शुद्ध भक्तिभावकी परिणित और परिपृष्टि हो गयी। अन्तिम जीवनमे तो ये परम बैणाव हो गये थे। भगवान्के खरूप दर्शनके लिये इनका चित्त कितना तरस रहा था, इसका पता इनके निम्नलिखित पदके अनुवादसे मिलता है। यह देशवन्धुका अन्तिम पद है—

लो उतार अव ज्ञान-गठिरया, सहन नहीं होता यह भार । सारा ही तन कॉप उठा है, छाया चारों दिशि ॲवियार ॥ वहीं सीसपर मोर मुकुट हो, करमें हो मोहन बॉसी । ऐसी मूरतिके दर्शनको प्राण बड़े हैं अभिकाषी ॥ किरित त्रिमङ्ग खड़े होकर हिर ! करो प्रकाश कुंजका द्वार । आओ, आओ, पारस-मणि ! मम वृथा वेद-वेदान्त-विचार ॥

सन् १९२४ की ता० १६ जून मङ्गलवारको दार्जिलिङ्ग मे इस महान् भक्तने परमधामकी यात्रा की ।



### भक्त भाणसाहेब

( लेखक--श्रीमाणेकलाल शङ्करलाल राणा )

गुजरातमे भाणसाहेब नामके एक प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं । उनको लोग प्रबीरदासका अवतार मानते थे । कुछ लोग कहते थे कि भाणसाहेब गुरु दत्तात्रेयके अवतार हैं । भाण-चरित्र' नामक ग्रन्थमे इनके पूर्वजन्मकी कथाका विस्तारपूर्वक वर्णन है । जो कुछ भी हो; पर वे महान् भक्त थे, इसमे सन्देह नहीं। उनका जन्म मंं० १७५४ में माधी-पूर्णिमाको कनस्त्रीलोड ग्राममे एक लोहाणा ग्रहस्थके घर हुआ था । पिताका नाम कल्याण भगत और माताका अम्बाबाई था । उनके बालचरित्रके विषयमे बहुत-सी अद्भुत बाते सुनी जाती है । जीवन-चरित्रमे लिखा है कि वाल्यावस्थामे उनको देखनेके लिये अवधूत आये, सतोने आकर दर्शनके लिये हठ किया। पाँच वर्षकी अवस्थामे अवधूतके वेषमें आकर गुरु दत्तात्रेयने इनको उपदेश दिया, भक्त नरसीजीने दर्शन दिये इत्यादि।

भाणसाहेबका जीवनचरित्र अनेकों प्रकारके चमत्कारोंसे भरा है; इन्होंने गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छके गॉवोंमें भ्रमण करके भगवद्गिकका प्रचार किया । इनके शिष्योंमें रिवसाहेब परम प्रसिद्ध संत और किव हो गये हैं । इनके पुत्र संत खीमसाहेब कच्छके नामी भक्त थे । भाणसाहेबकी रची संतवाणीको आज भी गुजरातके मक्तजन बड़े ही प्रेम और आदरसे गाते हैं और अपने जीवनको उज्ज्वल बनाते हैं।

भाणसाहेबके उपदेशसे बहुतोंका उद्धार हुआ । कितने ही चोर-डाकू अपने दुष्कर्मका त्याग करके संत-जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि एक वार यात्रियोंका एक दल तीर्थयात्राके लिये निकला । रास्ता बड़ा बीहड़ पड़ता था और छटेरोंका बड़ा डर था । इसलिये वे गुरु भाणकी शरणमे आये । भाण भक्तने उनको एक तुलसीकी माला दी और कहा---''इस मालाको लेकर चले जाओ और यदि कोई छुटेरा सामने आये तो उत्ते माला दिखाकर कह देना कि 'यह गुरु भाणकी माला है' ।'' यात्रियोंने प्रस्थान कियाः आगे जानेपर छुटेरोंने उनको घेरा । वे माला दिखाकर बोले 'यह गुरु भाणकी दी हुई माला है, यही हमारी रखवाली करती है। 'पर निर्दय छुटेरोंने हॅसी करते हुए उन्हे लूटनेकी चेष्टा की । यात्रियोंने घवराकर गुरुको याद किया । गुरु भाणसाहेव घोड़ेपर चढ़े वहाँ प्रकट हो गये और वोले-- 'तुमलोग हरना नहीं, तुम्हारी रक्षाके लिये मैं आ गया ।' संतको देखते ही छुटेरे स्तब्ध हो गये। माण

साहेबने उनको सम्बोधन करते हुए कहा—'अरे दुष्ट अन्धो! केवल लूट, चोरी और कुकर्मका ही धंधा जानते हो ? तुमने संतकी मालाकी भी मर्यादा नहीं रक्खी!' यह वाणी सुनते ही सब-के-सब छुटेरे अन्धे हो गये। अब तो वे घबराये और दीनना प्रकट करते हुए भाणसाहेबसे क्षमा मॉगने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर संतके चरण पकड़े और फिर कुकर्म न करनेकी प्रतिज्ञा करके ग्रद्ध जीवन वितानेका वत लिया। संतका हृदय कोमल होता है, उनका शाप भी कल्याणके लिये ही होता है। भाणसाहेबकी कृपासे उनकी ऑखे ठीक हो गयीं और वे घर लीट गये तथा साधुजीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अनेकों पुरुपोंको उन्होंने सन्मार्गमें लगाया। कच्छके रणकी ओर जाते हुए मौजुद्दीन नामक पठानको उपदेश देकर अपनाया । आगे चलकर ये मौजमीयाँ एक मस्त भजना-नन्दी भक्त बन गये। उत्तर गुजरातके किरात भक्त अभेमाल, वॉकानेरके अनेकों संत—संतकिव रतनदास, वॅधारपाड़के कुवरजी, क्यामदास, शङ्करदास, माधवदास, चरणदास, गरीबदास आदि भाणसाहेबके सत्सङ्गसे प्रसिद्ध हो गये। प्रसिद्ध रिवदासजी भी इन्हींके शिष्य थे। सं० १८११ मे चैत गुक्क क्को भाणसाहेबने जीते-जी समाधि ले ली। कमीजडा गॉवमे भागोले तालावपर उनका समाधि-मन्दिर आज भी विद्यमान है।

साचुं नाम साहेबनुं, जुड्ड् नहिं जराय।
भाण कहे मजी के तो, त्यारे कामज थाय॥
बोके ते बीजो नहिं, परमेश्वर पोते।
अज्ञानी ते ऑपको अक्रगे जहने गोते॥

# महान् भक्त रविसाहेब

( लेखक--श्रीमाणेकलाल शहूरलाल राणा )

काठियावाडमे योगः वेदान्तः समाधि और ध्यान-सम्बन्धी भजनोंकी रचना करनेवाले प्रथम श्रेणीके मस्त संत भक्त रविसाहेबका जन्म १७८३ वि०मे गुजरातके आमोद ताल्छुकेमें तणछा नामक गाँवमे श्रीमाछी वैश्यजातिमे हुआ था। इनके पिताका नाम मंछाराम और माताका नाम इन्छावाई था । भाणमाहेव नामके एक सिद्ध महारमाके उपदेशसे र्रावसाहेबके मनमे वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे उनके शिष्य वन गये । तबसे रविसाहेव प्रपञ्चका त्याग करके भजन-साधनमे रत रहने छगे। एक दिन भाणसाहेवने शेडखीमे रविसाहेवको वेठाकर तथा उनको साधनका रहस्य वतलाकर घोड़ेपर चढ़ वहाँसे कमिजडा-को प्रस्थान कर दिया । वहाँ मेळाभक्तके द्वारा रामदुहाई दिलानेपर १८११ वि०में चेत्र शुक्क तृतीयाको आपने जीवित समाधि ले ली । भागसाहेवके इस महाप्रयाणका समाचार शेडखीमें रविसाहेबको मिला । गुरुके वियोगसे उनका हृदय टूक-टूक हो गया । गुरु-वियोगकी वेदना उनकी वाणीमें स्थान-स्थानपर व्यक्त होती है।

भाणसाहेबके पुत्रका नाम खीमजी था । पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर उनको दारुण शोक हुआ । वे रिवसाहेबके पास गये और उनके साथ वार्ताछाप करनेपर

उनके चित्तको शान्ति मिळी हृदयमे वैराग्य उत्पन्न हुआ । अतः वे रविसाहेबके शिष्य बन गये । संतवाणीमे 'खीमसाहेब और रविसाहेबकी गोष्ठी' बहुत विस्तारपूर्वक प्राप्त होती है ।

कुछ दिन रिवसिहेनका सत्सङ्ग करनेके बाद खीम साहेन्नने वहाँसे विदा लेकर कच्छके लिये प्रस्थान किया। इस प्रकार भाणसाहेन्नके तत्त्वज्ञानकी दो ज्ञाखाएँ हो गयी। रिवसिहेन्नकी शाखा नाद (शिष्य) नामसे और खीम साहेन्नकी शाखा बुन्द (पुत्र) नामसे प्रसिद्ध हुई।

रिवसाहेव भी वहाँसे भ्रमणके छिये निकले और रास्तेमे लोगोको उपदेश देते हुए सूरत पहुँचे । सूरतमे कुछ दिन सत्सङ्गमे व्यतीत करके बहुतोको उपदेश देकर सन्मार्गपर चलाया । वहाँसे शेडलीमे लौट आये। जहाँ बैठकर उन्होंने विमल संतवाणीकी रचना की ।

उनके गुरु भाणसाहेव जातिके लोहाणा थे । उनके मरनेके बाद लोहाणोंमें भगवद्भक्तिका प्रचार रिवसाहेवने किया । सात हजार लोहाणोंने रिवसाहेवकी शरण ली और उनका उपदेश प्राप्तकर अपना जीवन सफल किया । इसके बाद रिवसाहेव लोककल्याणके लिये भ्रमण करने निकले । वे गॉव-गॉव घूमते, सत्सङ्ग करते, दुखियोंका

दुःख दूर करते आगे वढ़ते गये। इस यात्रामे रिवसाहेबने अनेकों चमत्कार किये। उनके चमत्कारकी अनेक कथाएँ गुजरातमे प्रसिद्ध है। स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दी जा रही है।

इसी यात्रामे उन्होंने एक लखारा गाँवमें कुछ दिन प्रवास किया और 'यन्यचिन्तामणि' की रचना की। वहाँसे मार्गमें भक्तिरूपी सुरसरिकी धारा बहाते शेडखीमे लौट आये। यहीं गुजरातके प्रेमी भक्त कवि प्रीतमदास उनसे मिलने आये । दोनो भक्तोंके मिलनका और उनके सस्तद्भका आनन्द प्राप्तकर वहाँके आस-पासके गाँवोंके निवासी कृतार्थ हो गये। इसके बाद रविसाहेव गिरनारकी यात्राके लिये निकले । वहाँ उनको गुरु दत्तात्रेय और गुरु गोरखनाथके दर्शन हुए । वे कुछ दिन गिरनार पर्वतपर रहे और वहाँ उनको कच्छके संत निर्भयराम तथा अन्त्रान्य संतोंके समागमका आनन्द प्राप्त हुआ । वहाँसे वे कच्छकी ओर चले और उस प्रवासमें अनेको सत्सङ्ग और ज्ञान-गोष्टियाँ हुईं, तथा 'विमल संतवाणी' की रचना हुई । फिर खीमसाहेबसे भी मिळनेका सुअवसर मिछा। खीमसाहेबने अपने पुत्र गङ्गदासको रवि गुरुके अर्पण कर दिया।

रविषाहेबकी संतवाणी गुजरातसे मारवाङ्तक पहुँच गयी। वहाँ थराद नामक राज्यके राजकुमार मोरार प्रेम-दीवाना होकर रविषाहेबकी शरणमे आये। आगे चलकर वही राजकुमार मोरार सौराष्ट्रके प्रतापी 'संत मोरारसाहेब' के नामसे प्रसिद्ध हुए।

अगि चलकर रिवसाहेत्र वॉकानेरमे पहुँचे। वहाँ श्रीरतनदासजी मिले, उनके आग्रहसे रिवसाहेत्रको कुछ दिन ठहरना पड़ा और वहीं उन्होंने महाश्रयाण किया। गुरु वियोगमें व्याकु अभिगोरारमाहेत्र गुरुजीकी देहको पालकीमें पधराकर अपने स्थान न्वम्भालिया ले जाने लगे। पालकं जोरसे चठ रही थी। अंदरसे आवाज आयी—'मोरार जरा धीरे चलो।' आस्त्रिर मोरारकी प्रार्थनापर रिव सहिवने करवट बदलकर ऑखे खोली। मोरारको उपदेव दिया। खम्भालियाके संतधाममे मानो प्रेमसमुद्र उमह् चला। मोरारसाहेत्रको, गुरुने जो खम्भालियामे अन्तिम् समय रहने और वही समाधि लेनेका वचन दिया था इसकी मत्यता प्रमाणित देखकर नड़ी ही प्रसन्नता हुई संतका वचन सत्य होना ही चाहिये।

इस प्रकार पुण्य प्रकाशमय जीवन विताकर सं० १८६० मे वे अस्त हो गये ।

# भक्त खीमसाहेब

( लेखक--श्रीमाणेकलाल शकरलाल राणा )

प्रातःस्मरणीय सद्गुरु भाणसाहेबके सुपुत्र खीमसाहेब का समय सं०१७९० से १८५७ तक है। खीमसाहेब रिवसाहेबके शिष्य थे। गुरु भाणके आज्ञानुसार रिवसाहेबके खीमको कच्छके सापर गाँवमे जाकर रहनेका आदेश दिया। तदनुसार वे सापरमे रहे। ध्यानमें मस्त रहनेवाले खीमसाहेबके से सुदीर्घकाल भगवत्स्मरणमें विताया और वे एक बड़े ही प्रभाव-ज्ञाली संत हुए। उनके अनेको चमत्कारकी कहानियाँ लोगोमे प्रचलित हैं। उनको बहुतेरे व्वरणका अवतार मानते थे। नाविक लोग इनको व्हितरे व्वरणका अवतार मानते थे। नाविक लोग इनको व्हितरे था। इसलिये यात्रामें जानेके पहले नाविकलोग खीमसाहेबके चरणोंमे उपस्थित होते और उनका आशीर्वाद लेकर जाते थे। खीमसाहेबके आशीर्वादसे सदा ही उनका बेड़ा पर हो जाता। समुद्रमें झुबते

समय प्रकट होकर नौकाको बचानेके चमत्कारकी भी अनेके कथाएँ सुनी जाती हैं। हैवत नामका एक मुसल्मान खलार्स नौका लेकर समुद्रमें यात्रा कर रहा था। अचानक नौक इवनेकी नौवत आयी। खलासीने खीमसाहेवको स्मरण किया और उसकी नौका बच गयी। वह तभीसे उनक शिष्य वन गया। हैवतका भी विस्तृत चरित्र है।

खीमसाहेब जैसे भवसागरसे तारनेवाले गुरु थे, वैसे हं दानी भी थे। कच्छके रणमें हरजीबन नामका एक लखपती बनजारा छुट गया। वह रोता-कलपता अपने साथियों वे साथ खीमसाहेबके पास गया। खीमसाहेबने उसे आश्वासन देकर रातको अपने यहाँ रक्खा और सबेरा होते ही उसको जगाकर छुटे हुए सवा लाख रुपये देकर विदा किया। खीमसाहेबके धाममें अनिगनत धन है, यह समझकर भेष

खाचर' नामक एक छुटेरा संतके धाममे सेध लगाकर घुसा। खूब खोज की, पर उसे कही कुछ भी नहीं दिखायी दिया। मतने उसको आश्वासन दिया; अब वह जिधर देखता, उधर धनका ढेर दिखायी पडता। गुरुकी यह लीला देखकर मेधा ही उनके चरणोमे गिर पडा। उस कूर डाकूको सदुरुने

भक्त-संत बना दिया । अरबका एक खलासी भी खीमसाहेबका कृपापात्र बना । उनके अनेको शिष्य थे । उन्होंने रिव-साहेबके सामने महाप्रयाणकी तैयारी करके सं० १८५७ में समाधि ले ली । कच्छ—सापरमे समुद्रके किनारे उनकी समाधि आज भी विद्यमान है ।

# भक्त मोरारसाहेब

( लेखम--श्रीमाणेकलाल शङ्करलाल राणा )

मोरारसाहेब सौराष्ट्रके बड़े ही प्रभावशाळी और परम बन्दनीय भक्त कवि हो गये हैं। वे मारवाडके थराद नामक राज्यके राजकुमार थे। रविसाहेबकी सतवाणी और उनके समागमका ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि उन्होंने राज्य-वैभवको तुच्छ समझकर उसे त्याग दिया और वे विरक्त जीवनका सचा आनन्द लेने लगे।

राजपूतानेकी मरुभूमिको छोड़कर वे काठियावाड़की ओर भाग आये और वहाँसे वडौदा प्रान्तमे शेडखीके संत-धाममे पहुँचे । रविसाहेवने उनको दूरसे ही आते देखा और मानो वे पूर्वकालके परम परिचित हो। इस प्रकार भोरार<sup> ।</sup> आओ, आओ, भले आये<sup>,</sup>—कहकर स्नेहपूर्वक हृदयसे लगा लिया और दोनांकी ऑखोंसे प्रेमाश्रु वह चले । मोरार रविसाहेबके शिष्य वने और वही रहने छंगे । जब उनकी माता रानी साहबाको इसका पता चळा, तब वह पत्रवियोगमे पगली हुई शेडली आयी और पुत्रको देखकर रोने लगी । रविसाहेवने मोरारको ममझाया कि भाताके चरणोंमे कोटि तीर्थ निवास करते है। ऐसी परम वन्दनीया भगवती माताका त्याग करना उचित नही है।' रविसाहेबके समझानेपर मोरार माताके साथ हाळार चले गये। पर गुरुका वियोग उनके लिये बड़ा ही दुःखद हुआ । मोरारसाहेबने 'सद्गुरु-वियोग' ग्रन्थ लिखा जो वहुत ही हृदयद्रावक है। माता और मोरारका सवाद भी पर्दोमे मिलता है।

गुरुके वियोगमे मोरार वीमार हो गये । पुत्रकी नीमारीसे माताको वड़ा क्लम हाता था और वह दवा करानेमें लगी रहती थी । मोरारसाहेब बार-वार यही कहते थे— 'माताजी ! मुझे गुरुदेव रविसाहेबके पाम ले जाये विमा में अच्छा नहीं होऊँगा ।' माताजीने अन्तमे पुत्रको रिवसाहेबके दर्शन करके पुनः लौट आनेकी आज्ञा दी।

मोरार रविसाहेबके दर्शनके लिये शेडलीमे पहॅचे। वहाँ कुछ दिन रहकर और गुरुका उपदेशामृत पान करके फिर वे हालार लौट आये और गौऍ चराने, सदावत बॉटने तथा अतिथि-अभ्यागतकी सेवा करनेमे जीवन विताने लगे। माताके स्वर्गवासके उपरान्त वे फिर शेडखी रविमाहेकके यहाँ चले गये और पूर्णरूपसे साधन-भजनमे लग गये। उसी समय जामनगरके खंभालिया गाँवके एक वीरमजीने मोरारको रविसाहेवसे मॉगा आकर रविसाहेबने स्वीकार कर लिया, परंतु प्रार्थना करके उन्होंने गुरु रविसाहेबसे यह स्वीकार करवा लिया था कि 'वे अन्तिम कालमे खंभालियामे रहेगे और वही समाधिस्थ होंगे।' सं० १८४२ में मोरार मक्त खंभालिया पहुँचे और वहाँ एक मन्दिर वनवाकर भक्तिसाधनामे छग गये। उनका प्रभाव सौराष्ट्रमे दूर-दूरतक फैछ गया । उनकी रची हुई संत-वाणीका गान घर-घर होने लगा। दूर-दूरसे यात्री उनका दर्शन करनेके छिये आने छगे । मोरारजीके सत्सङ्गसे अनेकों पुरुष सुधर गये और भजन-साधनमे लग गये । मोरारसाहेवका जीवन दुखियोंका दुःख निवारण करनेमे लगा । उनके जीवनके अनेको चमत्कारोंकी कथाएँ सौराष्ट्रमे विख्यात है।

जामनगरके राजा रणमलने एक संत मेलेकी आयोजना की। दूर-दूरसे संत वहाँ पधारे। जामनगरसे मोरारसाहेव १९०४ सं० में खंभालिया लौट आये और महाप्रयाणकी तैयारी करने लगे। यह समाचार सुनकर सौराष्ट्रमें दूर-दूरसे प्रेमी-जन दौड़ पड़े। जामनगरके राजा साहब भी न्याकुल होकर वहाँ पहुँचे और तलवार खीचकर वोले कि ध्यदि आपने समाधि ली तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। राजाने बलपूर्वक मोरारसाहेवको रोक लिया। श्रीफल डालकर खुदी हुई समाधि बंद कर दी गयी और एकत्रित जनसमूह विखर गया। उस

दिनसे भक्त मोरारसाहेव ध्यानस्थ होकर बैठ गये और लगातार एक वर्षतक उसी स्थितिमें रहे । सं० १९०५ में चैत्र ग्रुक्त द्वितीयाको प्रातःकाल उन्होंने बंद की हुई समाधि खुल्वायी और झटपट समाधिस्थ हो गये । इस महाप्रयाणका समाचार सारे सौराष्ट्रमे वात-की-वातमे फैल गया । राजकोटमे अंग्रेज-अधिकारी ( गवर्नर जनरलके एजेट ) ने यह समाचार सुना और जामनगरके नरेशके ऊपर मुकद्दमा चलाया । एक वर्षतक मुकद्दमा चला; अन्तमें अदालतने फैसला दिया कि समाधि खोद डाली जाय । लोग यह फैसला सुनकर कॉप उठे । अंग्रेज अधिकारीने जामनगरके नरेशको समाधि खुदवानेका आदेश दिया । परंतु वे इसके लिये तैयार न हुए । इसलिये वह कोधमे भरकर एक सेनाकी दुकड़ीके साथ खंभालिया जा पहुँचा । आवेशमे आकर उसने मोरारसाहेवके धाममे प्रवेश किया ।

पर मन्दिरके चौकमे, जहाँ मोरारसाहेबकी समाधि थी, पहुँचते ही वह अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध हो गया। देखता क्या है कि समाधिके ऊपर संत विराजमान हैं। भारतीय संतके इस प्रकार प्रभावको देखकर उसका गर्व दूर हो गया। उसने टोपी उतारकर सिर झुकाकर बार-बार नमस्कार किया। तदनन्तर मन्दिरमे बाहर निकलकर अपनी सेनाके साथ वह शान्तिचत्तसे राजकोटको लौट गया।

सौराष्ट्रके प्रेमी भक्त आज भी उस गाँवको भोरार साहेबका खंभालिया' कहकर पुकारते हैं। उनके अनेकों शिष्य थे, जिनमें कई संत-जगत्मे नक्षत्रके समान प्रकाशित हुए। इनमें चरणदास, दल्र्राम, सुन्दरदास, जीवामक, साई करीमशाह और दास होथीका नाम विशेष उल्लेखनीय है। संत मोरारसाहेबद्वारा रची हुई संत-वाणी आज भी महागुजरातके भक्तजनोंमे प्रेमसे गायी जाती है।

# भक्त गंगसाहेब

( लेखक-शीमाणेकलाल शङ्करलाल राणा )

सदुर भाणसाहेबके पुत्र खीमसाहेबके लाडिले सपूत गंगसाहेब हुए। शेडखीमे रिवसाहेबने भविष्यवाणी की थी कि 'खीमके घरमे एक पुत्ररत उत्पन्न होगा। वह परम विवेकी और प्रभावशाली संत बनेगा।'

गंगसाहेब खीमसाहेबके द्वितीय पुत्र थे। जब उनका जन्म हुआ, तब समाचार पाकर शेडखीसे रविसाहेब आये और शिशुका मुँह देखकर प्रसन्न हो गये। तत्काळ गङ्गाराम नाम लेकर पुकारा और उसके कानमें महामन्त्र सुना दिया।

खीमसाहेबके घर आनेवाले साधु-संत बालकका मुख निहारकर चिकत हो उठते थे और 'यह वालक होनहार और परम संत होगा'—ऐसा यशोगान करके विदा होते थे। कुछ वपोंके बाद रिवसाहेबने आकर गंगको मन्त्र-दीक्षा दी। उसी समय गंगने कहा—'प्रभु ! मुझको यहाँ रहना अच्छा नदी लगता। मै तो आपके संग चल्लॅगा।' वालककी दृढ मावना देखकर संत खीममाहेब भी सहमत हो गये। इसलिये गगको साथ लेकर रिवसाहेब शेडखी लीट गये। गंगको बचपनसे ही उन्होंने अमृतबोध देना गुरू किया। उसको अवधूतका वेश दिया और विद्याभ्यास भी कराने लगे।

कुछ वर्षोंके बाद रिवसाहेब गगको लेकर तीर्थभ्रमणके लिये निकले। रास्तेमें अनेकों साबुन्तंतोंका सत्सङ्ग और ज्ञान-चर्चा करनेका अवसर प्राप्त हुआ। लौटते समय वाराही गॉवमें, जहाँ खीमसाहेव रहते थे, वे पहुँचे । गङ्गारामको देखकर खीमसाहेवका प्रेम उमड़ आया। रिवसाहेवसे गंगको वापस माँगा । गङ्गाराम रिवसाहेवका संग छोड़ना नहीं चाहते थे। पर उन्होंने समझा-बुझाकर पिताके साथ रहनेके छिये उन्हे राजी किया । रिवसाहेवके जानेके वाद गंग सरोवरके किनारे निर्जनमें चले जाते और शान्तिचत्तसे प्रमुके ध्यानमे वैठ जाते। दिनभर ध्यान-भजनमे ही बीत जाता। शामको खीमसाहेव आते और समझा-बुझाकर घर ले जाते। सद्गुरु रिवसाहेवकी कृपासे उनको बालकपनमें ही योगसाधन और सहज समाधिका अनुभव प्राप्त हो गया था।

कुछ वपों वाद आप तीर्थाटनके लिये निकल गये। यात्रामें अनेको संतोसे समागम हुआ। अनेकों भक्तजनींको आपने रास्ता दिखलाया। सौराष्ट्रमे भ्रमण करते मोरारसाहेक्से भेट हुई और वहाँ दुर्लभ शानगोश्री हुई। काठियावाड़के रजवाड़ोंमे घूमते, जानचर्चा करते कच्छकी ओर निकल गये। सापर गाँवमे अपने पिता खीमसाहेक्के पास कुछ दिन रहे। फिर शेडखी चले गये। कुछ समय पुनः सापरम आ गये। गंगसाहेव बड़े ही प्रभावशाली और ध्यानी भक्त थे। उनके चमत्कारकी बहुत-सी कहानियाँ सुननेमे आती हैं। सं० १८८३ में सापरमे उन्होंने जीवित समाधि ले ली। आज भी वह समाधि विद्यमान है।

### महीकांठाके भक्त मेहाजल

( लेखक-श्रीमाणेकलाल शङ्करलाल राणा )

गुजरात-प्रान्तकी महीकांठा एजेन्सीके अन्तर्गत घोड़ापर नामक गॉवमें क्यामदास और सुलभी नामके राजपूत दम्पति सहते ये । शेडखीके महात्मा रविसाहेबके बड़े भक्त थे। मेहाजल उसी दम्पतिके पुत्र थे।

एक दिन वे दम्पति अपने पुत्रको लेकर रविसाहेबके दरबारमें गये । पुत्रके मुखको देखकर रविसाहेब हर्षित हो उठे, परंतु दूसरे ही क्षण उनका मुख म्लान हो गया। यह देखकर मुलभी घतरा गयी और उनसे इसका रहस्य पूलने लगी—'प्रमु! तुम हमसे कोई भेद न लिपाओ; जो बात हो, उसे स्पष्ट कह दो।' मुलभीके इस आग्रहपर भी महात्मा चुपचाप वैठे रहे। अचानक आकाशमे बदली छायी और क्षणभरमे पानी वरसने लगा। गोदमे बालकको लिये हुए सहुरु इस मेहाजलमें मानो स्नान कर रहे थे।

वषिक दिन न थे, फिर भी अचानक मेहाजल आ गया । यह देखकर सद्गुक्ते सुलभीसे कहा 'इस लड़केको अब मेहाजलके नामसे पुकारना ।' वालकके भविष्यके बारेमे रविसाहेबने कहा कि 'तुम्हारा यह लड़का मेहाजल मायाके मृगजलमें नहीं फॅसनेवाला है।' हुआ भी ऐसा ही, ग्यारह वर्षकी उम्र होनेके साथ ही एक दिन मेहाजल अपनी माताके चरणोंमें सिर नवाकर बहुत शीघतासे अरवली पहाड़की ओर भाग गया । माता उसके पीछे दौड़ी, पर बह कुछ ही क्षणोंमें वायुवेगसे ऑखोसे ओझल हो गया।

रविसाहेबके कथनानुसार मेहाजल माताका न रहा। पुत्र-वियोगमें माता निरन्तर व्याकुल रहने लगी। कुछ दिनोंके बाद एक पहाड़ी भोमिया आया और उसने खबर दी कि मेहाजल अरवलीकी कन्दरामें रहता है। माता-पिता न्याकुल होकर भोमियाके साथ वहाँ जा पहुँचे। माता दौड़ती हुई लड़केके पास गयी और भोरा बेटा!' कहकर घड़ामसे गिर पड़ी। कुछ देरके बाद जब माता खस्थ हुई, तब मेहाजलने जंगलसे फल-मूल लाकर माता-पिताको भोजन कराया। माताने हठपूर्वक कहा—'बेटा! अन तुझे छोड़कर हमलोग यहाँसे नहीं जायंगे।'

कुछ दिन माता-पिताके साथ रहनेके बाद मेहाजल एक दिन उनको छोडकर बाघ-सिंह आदि हिंखक पद्मओंकी भयानक गर्जनासे परिपूर्ण पर्वतकी ऊँची कन्दरापर चढ गये । पुत्रको लापता देखकर माता-पिता कलपते हुए घर लौट आये । बाल्यावस्थामे ही आसन मारकर प्रेमसे श्रीहरिका ध्यान लगाये वह बालयोगी कई वर्षोतक तपस्या करता रहा । उसके बाद वे अरवलीसे नीचे उतरे और शेडखीका रास्ता लिया । दूरसे ही रविसाहेबने उन्हे आते हुए देखा और दौड़कर 'मेहाजल ! मेहाजल !'कहते हुए हृदयसे लगा लिया । सद्गुरुके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु वह निकले । मेहाजल सात दिन गुरुधाममे रहे, दुर्लभ सत्सङ्ग हुआ। आठवे दिन विदा होकर वे पुनः अखली पहाड्पर चले गये । सद्गर न्याकुल होकर उनको खोजनेके लिये निकले। अरवलीके पहाड़ी जंगलोके बीच घूमते हुए वहाँ पहुँचे, जहाँ मेहाजल पद्मासनसे बैठे ध्यान जमाये थे । गुरुने देखा, साधकका ब्रह्मरन्त्र फूट गया है और ज्योति निकल गयी है।

### भक्त-वाणी

तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ —गोपीजन

प्रमो ! तुम्हारी लीला-कथा भी अमृतखरूप है । विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन-सर्वख़ ही है । वास्तवमे उन्हें वही जिलाये रखती है । बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओंने उसका गायन किया है, उसकी महिमाका बखान किया है । वह सारे पाप-तापको तो मिटाती ही है, साथ ही परम मङ्गल, परम कल्याणका दान भी करती है । वह प्ररम सुन्दर, परम मधुर और परम विस्तृत भी है । जो तुम्हारी उस लीला-क्याका गामन करते हैं, वास्तवमें भूलोकमे वे ही सबसे बड़े दाता हैं, सबसे अधिक दान करनेवाले हैं । उन्हींके द्वारा जगत्में सबसे अधिक उपकार होता है ।

## कच्छके महान् भक्त दादा मेकण

( लेखक--श्रीबदरहीन राणपुरी )

दादा मेकण जातिके राजपूत और गुरु कापड़ी गणराजाके शिष्य थे । कच्छके छोरपर सिन्ध-गांग पार करके रास्तेपर धंग लाडोई नामक गॉवमे उन्होंने अपना सारा जीवन विताया । इनके पिताका नाम हरघोळजी और माता-का नाम पर्वांबा था । उनके पास लालाराम नामका एक गंघा और मोतीराम नामका एक कुत्ता था। मेकण साधु गधेकी पीठपर पानीकी छोड़ डालते और दोनों बगलके खनोंमें दो ठंडे पानीके भरे मटके डाल लेते और सिरपर एक खाली डबला लेकर गधे और क़त्तेके साथ कच्छके रनकी ओर निकल जाते। इस प्रकार ये चार पैरवालेपश चारो पहर रनमे फिरते। रास्तेमे प्यासे मुसाफिरोंको पानी पिलाते और रास्ता भूले हओंको वे प्राणी मार्ग वताते थे। जब पानी खतम हो जाता, तब वे दोनो पशु वापस छौट आते । जंगलके चीते-जैसे जंगली जानवर भी इन दोनों पशुओंसे दूर रहते थे । रास्तेके किनारे मेकणका स्थान कच्छ और सिन्धके मुसाफिरोंके लिये एक खास मुसाफिरखाना बन गया था। हजारो मुसाफिरोंके लिये वे कॉवर भरकर रोटी लाते, उनको खिलाते और ठंडा पानी पिलाते थे और यके लोगोंको वहाँ विश्राम मिलता था।

महातमा मेकणने एक-एक धूनीपर बारह-बारह वर्ष तपश्चर्या की । अन्तमे तपोबल्से वे बड़े भारी भक्त हो गये । ख्याति खूब बढी; प्रशंसा सुनकर दूर-दूरसे संत-महात्मा और मुमुक्षु सत्सङ्ग करनेके लिये आने लगे । उनके जीवनमे चमत्कार भी खूब हुए । ध्रंगमे मठस्थापना करके वे जनता-को और अपने शिष्योंको सदुपदेश देने लगे ।

महात्मा मेकणकी शिष्य-मण्डली मेकापंथी कापड़ी कहलाती है। साधुसमाजमे कापड़ियोंके दो पंथ हैं। आशापुरी मठके साधु अपनेको कापड़ी कहते है और मेकणका शिष्यसम्प्रदाय अपनेको मेकापंथी कापड़ी कहता है। मेकापंथी मठके महंत त्यागी होते हैं, गृहस्थोंको शिष्य बनाते हैं। आशापुरी मठके कापड़ी माता जगदम्बाके पुजारी और शाक्त होते हैं।

कच्छके राजा एक दिन शिकारके लिये निकले। दादा मेकणकी प्रशंसा सुनकर उनके दर्शनको गये। साधु-ने अतिथिको देखकर सत्कार किया, बैठनेके लिये आसन दिया। राजांके देहपर चमकीली राजसी पोशांक मेकणके मनपर कुछ असर न कर सकी। राजांने कहा—'दादाजी! कुछ माँगो। कही तो राज्यसे रुपये मिजवा दूँ।' मेकणने जवाब दिया—'राजा! रुपये-रुपये क्या कर रहे हो । वह तो मायांकी वस्तु है। मर जानेपर तो मुँहमें धूल ही पढ़ने-वाली है। कुछ चले गये और कुछ चले जायंगे। किस लिये जुल्म करते हो। मैंने तो शहरों-के-शहर मनुष्यके बिना स्ने पड़े देखे हैं।' राजांने कहा—'मुझे कुछ उपदेश दीजिये।' मक्तने जवाब दिया—'राजा! शानरूपी मोती जैसे-तैसेको नही मिल सकता। सचा ग्राहक मिलनेपर ही हृदयरूपी हाट खुल्मी चाहिये।' राजांने कहा—'तब मेरी कुछ बिनती हीस्वीकार कीजिये।'मक्तने कहा—'राजा! तुमसे एक ही चीज माँगनी है कि यहाँ मेरी कुटियांके आस-पास शिकार न खेले। आजसे ही यहाँ आस-पास शिकार खेलने-की मनाही है।'

संत मेकण महान् त्यागीथे। उन्होने कभी किसी वस्तुका 'सञ्चय नहीं किया। जो मिला, उससे लोगोकी सेवा की। सं० १७८६ के आदिवन बदी चतुर्दशीको प्रंगमें उन्होंने जीते-जी समाधि ले ली। उनकी समाधिपर आज भी मेला लगता है और हजारों हिंदू-मुसल्मान जाकर भजन-कीर्तन करते हैं।

उनकी वाणी अवतक कच्छ-काठियावाड़मे घर-घर गायी जाती है । उनकी वाणीका कुछ नमूना यहाँ दिया जाता है-—

जिसने रामको नहीं भजा, उसको बैलका जन्म मिलता है और वह खेत जोत-जोतकर जब मरता है, तब उसकी ऑखें कौए नोचते हैं। ×× मैं दमशानमें गया, वहाँ कोरा घड़ा चिताके ऊपर पड़ा था। और मनुष्यो ! एक दिन अपना भी ऐसा ही आनेवाला है। ×× ये वही बॅगले हैं, वही जगह है, दीवालोंके रंग-विरंगे चित्र भी कायम हैं। मेकण कहता है—लोगो ! वे दीवाल रॅंगनेवाले चले गये।

× × जनतक जियो, किसीके साथ जहर न पैदा करो,
सबके साथ शक्कर-जैसी मिठास-से रहो । आदमी मर जायगा,
पर उसकी भलाई रह जायगी ।

### मेघ स्वामी

( लेखक-श्रीवदरुद्दीन राणपुरी )

काठियावाड़में वढ़वाणके पास दुधहमे ये महान् पुरुष हो गये हैं। जातिके ये रैबारी थे। इनके गॉवसे दो-तीन मील दूर त्रिनेत्रेश्वर महादेवका मन्दिर था। ये वहाँ नित्य नहाने और पूजा करने जाया करते थे। एक दिन मेघ स्वामी मन्दिरमे पूजा करनेके लिये गये। इधर चोर उनके घरपर आये और कम्बल-वस्त्रादि जो कुछ था, लेकर चलते बने। उधर मेघ स्वामी शामको पूजा करके लीटे। इस बीच चोर वहीं मटक रहे थे। बात यह थी कि चोरोंकी चुद्धि हत हो गयी थी, उनको कही रास्ता ही नहीं मिला। जब मेघ स्वामीको आते देखा, तब वे जाकर उनके पैरो पड़ गये और सारी हालत सुनाकर उनके कम्बलवगैरह वापस कर दिये तथा माफी मॉगी। मेघ स्वामी बड़े ही दयाछ थे। उन्होंने बिचारा कि चोर दिनभरके भूखे है; इसलिये उनको साथ लेकर डेरेपर गये और उनको मलीमॉति मोजन कराया। जाते समय चोरोंने जीवनभर चोरी न करनेकी प्रतिजा की।

मेघ स्वामी बड़े ही निरिममानी और सरल हृदयके मक्त थे। अपने स्थानपर बहुत-सी गाये रखते थे। उन्हें स्वय चराने ले जाते और स्वयं ही उनका गोबर आदि उठाया करते थे। सं० १८०० में उनका देहान्त हुआ।

### भक्त कवि अखा

( लेखक--श्रीसीतारामजी सहगल )

संसारके महापुरुषोंकी जीवनीको यदि ध्यानसे देखा जाय तो मालूम होता है कि कुछ छोटी सी घटनाओंने उनके जीवनमें महान् परिवर्तन किये। अग्रिमे पड़े सुवर्णकी तरह उन्होंने अन्तर्निहित देवी शक्तिका अनुभव किया और विश्वमे समय-समयपर अनेक क्रान्तियाँ हुई। सूर, सुल्सी और काल्दिसकी जीवनियोंको देखें तो श्रुतिपरम्पराओंके अनुसार इन्होंने अपनी प्रियतमाओंसे प्रेरणा प्राप्त की। इन्होंने संसारको वह साहित्य प्रदान किया है, जो कालातीत कहा जा सकता है। भक्त अखा भी इसी सुवर्णशृङ्खलकी एक लड़ी हैं, जिन्होंने छोटी-सी सांसारिक घटनासे प्रेरणा प्राप्तकर इस संसारका मोह त्याग दिया।

इनका जन्म संवत् १६४९के लगभग हुआ था। इनके पिताका नाम रहियो था। माताका वचपनमें ही देहान्त हो गया था। इनका विवाह बचपनमें कर दिया गया था। ये पंद्रह वर्षकी उम्रमे ही जेतलपुरसे अहमदाबादमें आकर रहने लगे थे। कहते हैं कि ये अहमदाबादमें देसाईकी पोलमे रहते थे। इनका पूरा नाम अखेराय था। आज भी सर चिनुभाईके डेरेके पास कुएँवाले खाँचेमे एक मकानपर अखानो ओरडों? (घर) ऐसा लिखा है। गुजरातमे यह तो स्वतः-सिद्ध वात मानी जाती है कि अखा अहमदाबादके शहरमें रहते थे। गुजरातमें प्रचलित परम्पराके अनुसार अखा सुनारका काम किया करते थे। समाजमें उनपर

लोगोंको अटल विश्वास था। एक बार एक स्त्रीने उनके पास तीन सौ रुपयेकी घरोहर रक्खी। कुछ समय बाद उसी स्त्रीने भक्तराज अखासे कहा कि 'मुझे तुम इनने रुपयोंकी कण्डमाला बना दो। अखा उससे बहनकी तरह रनेह करते थे। इसलिये उन्होंने एक सौ रुपयेका सुवर्ण अपनी ओरसे मिलाकर एक सुन्दर माला उसको बनाकर दी। परंतु उस स्त्रीको यह स्झा कि अखा वृत्तिका सुनार है, इसलिये उसने इस मालामे कुछ गड़बड़ अवश्य की होगी। वह परीक्षाके लिये उसे दूसरे सुनारके पास ले गयी। उसने उसमेसे एक सोनेकी लड़ी काट ली और उसकी कीमत कम बतायी। वह स्त्री अखाके पास आकर उन्हे कोसने लगी। सरलहृदय अखाका चित्त खिन्न हो गया। मोहने वैराग्यका रूप धारण किया। उसने कहा—'संसार साचानों न थी।' इन्होंने वैराग्यकी अनुभूति नगरमे रहते हुए प्राप्त की, जंगलमे तपस्या करते हुए नही।

विरक्त होकर इन्होंने सुनारके सब हिययार कुएँमें फेंक दिये और साधु-संतोंकी खोजमे ये घरसे निकल पड़े; जिस-जिस रास्तेसे वे निकले, उन्हे ठगबाजी ही दिखायी दी। एक बार वे अपना नाम और वेश बदलकर एक मन्दिरमें गये। वहाँ उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। गुसाईजीको इन्होंने कहा कि आप पैसेवालोंके ही सायी-हैं; निर्घनका कौन सायी है। इस विषयपर इनकी एक साखी प्रसिद्ध है—

गुरु कीया में गोकुरुनाथ घरदा वळदने घाली नाथ । धन हर, धोको नव हर, एतो गुरु कल्याण शुं करे ॥ संत कवियोकी तरह इन्होंने गुजराती साहित्यको अपूर्व देन दी है । हिंदी-साहित्यके आदिकालकी तरह गुजरातमें भी संतकवियोंने भक्तिधाराका प्रवाह चलाया। इन्होंने अपनी संस्कृतिका प्रचार कविता-वाड्मयद्वारा किया । नरसी, मीरा, प्रेमानन्द, शामल तथा दयाराम आदि संतकवि सुप्रसिद्ध हैं। इनमे अखाका अपना स्थान है । इनकी कृतियोंमे भीता' सुप्रसिद्ध है । अनुभविवन्तु इनकी दूसरी सम्मानित रचना है । इसके अतिरिक्त भी गुरु-माहात्म्य, गुरु-गोविन्द-एकता, मायानु स्वरूप, भिक्त-ज्ञान-वैराग्यनुं माहात्म्य, सर्वात्मभाव, प्रेमलक्षणा, जीवन्मुक्तद्शा, ब्रह्मवस्तुनिरूपण, ब्रह्म-ईश्वर-जीवनी एकता, वितण्डावादो नुं वर्णन, पड्दर्शनचिकित्सा और सत्संग-महत्ता आदि ग्यारह ग्रन्थ हैं, जो भिक्त, ज्ञान और वैराग्यसे सने हए हैं।

संवत् १७३०के आस-पास इनका देहान्त हुआ था। ऐसा माना जाता है।



( लेखक--जोशी श्रीजीवनलाल छगनलालजी )

प्रसिद्ध भक्तरत्न गुजरातके महाकवि श्रीदयारामभाईका जन्म सं० १८३३के भाद्रपद शुक्ला द्वादशी (वामनद्वादशी) को डमोईमे हुआ था। उनके पिताका नाम प्रभुराम भद्द और माताका नाम महालक्ष्मी अथवा राजकोर था। माता-पिताके गोलोकवासी हो जानेके करण दयारामभाई निनहालमे रहते थे।

दयारामभाईके भावुक हृदयको जाग्रत् करनेवाले थे— भगवद्गक्त श्रीइच्छाराम भट्ट । भट्टजीके समागमसे दयाराम-भाईका आम्यन्तरिक जीवन आश्चर्यजनक रीतिसे पलट गया । भट्टजीका उपदेश प्राप्तकर दयारामभाईने अपना जीवन श्रीकृष्णके गुणगानमें ही लगा दिया और गोस्वामी श्रीवल्लभलालजी महाराजसे दीक्षा प्रहण की । विवाहके लिये कहनेपर इन्होंने बिल्कुल इन्कार कर दिया और कहा कि भेरा विवाह तो श्रीकृष्णचन्द्रके साथ हो चुका, अब मुझे किसी और विवाहकी आवश्यकता नहीं है ।'

एक बरथो गोपीजनव्रह्मम, नहिं स्वामी बीजो । नहिं स्वामी बीजो रे मारे, नहिं स्वामी बीजो ॥

रसीले दयारामभाई युगलसरकारके दर्शनार्थ वृन्दावन पहुँचे । तीन दिन अनशन करके रहे । चौथे दिन श्रीजी- सिंहत भगवान् श्रीकृष्णने दर्शन देकर इन्हे कृतार्थ किया और अपनी प्रेमलक्षणा भिक्त दी। अपने इन अद्भुत अनुभवोका वर्णन दयारामभाईने 'अद्भुतमञ्जरी' नामक प्रन्थमें किया है। इस मञ्जरीमें भगवान्की विविध लीलाओंके दर्शन होते हैं। जिन्हें पढते-पढते हृदय द्रवित हो जाता है।

दयारामभाईने ग्यारह भाषाओं में साहित्यिक रचना की। परंतु उनकी समस्त रचनाएँ राधेश्यामके गुणानुवादसे ही भरी हैं।

दयारामभाईकी गरिवयोने गुजरातके घर-घरमें अपना स्थान कर रक्खा है। जबतक गुजरात और गुजराती भाषा तथा गुजराती साहित्यमे गरबी साहित्यको स्थान रहेगा। तबतक दयारामभाईका नाम अमर रहेगा।

संवत् १९०१ माघ वदी पञ्चमीके दिन इस रिक्त भक्त-शिरोमणिने डभोईमे ही नश्वर शरीरको छोड़कर गोलोकके लिये प्रयाण किया । भगवत्प्राप्तिके समय इनके शिष्योने इनके आज्ञानुसार—

'मारा अंत समे अलहेला मुजने मृक्को मा।' 'दरशन दो नी रे दासने मारा गुणनिधि गिरधरलारु ॥' ——आदि प्रेमभरे पद गा रहे थे।



### भक्त कवि केशव

( टेखक-शीनदरुदीन राणपुरी )

भक्त क्वि पेजवका जन्म मोरवीमे हुआ था। पिताका नाम हरिराम और मानाका नाम झवेरवाई था । वे जीवनमे सदा ही परमार्थ-चिन्तनः हरिभजन और प्रभुका नाम-गुण-गान करनेम लगे रहे। उनके काव्यसे इसका पूरा पता मिलता है। उन्होंने 'केटाव-कृति' नामने नीति, शान, वैराग्य और मिक्तरतमे भरपूर एक बन्ध लिखा है । उनका सारा जीवन बन्बई की 'वेदधर्म-सभा' की सेवामें अर्थित था और वहाँसे अवजारा लेकर 'आर्यधर्मप्रकारा' मासिक पत्रमे सनातन धर्मकी उन्नित और आर्य-संस्कृतिकी रक्षाके लिये सदा अन्छं-अन्छे हेप हिखा करते थे और उसका प्रभाव जननाके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता था। उनका अन्तःकरण मिनिने भरपूर था। भगवा वस्त्र पहने विना ही उनका हृदय आन्तरिक वैराग्यमे रॅगा हुआ था । वे सदा ही यभुभक्तिमे मल रहते थे । संधारकी प्रत्येक वस्तुमे वासना-का त्यागकर कविका हृदय भगवान्के श्रीचरणोमे विश्राम प्राप्त करता था। ईश्वर ही उनके सर्वस्व थे। यह बात उनकी प्रत्येक कवितासे झलकती है।

देहान्तके दो-एक दिन पहले उन्होंने अपने समस्त भारमीयजनाको पास बुलाया और यह स्वरचित भजन सुनाया—(हिन्दी-अनुवाद)

हम तो आज तुम्हारे मार्ट । दो दिनके मेहमान । सफ्ट कमे यह सहज समागम, सुखका यहाँ निदान ॥ आयं त्योंही चले जायंगे, हम सब एक समान ।
फिर कोई दिन नहीं मिलेंगे करनेको सन्मान ॥
निभै सदा सम्बन्ध परस्पर, रहे धर्ममें ध्यान ।
सद्गुण धारण करो-कराओ, दूर कगे अमिमान ॥
लेश नहीं मेरे अन्तरमें मान और अपमान ।
हो यदि कुछ कडवास हमारी, तो प्रिय! कर लो पान ॥
केशव हरिने अति कहणा की, भ्रमो न मृलो मान ।
रहता तत्त्वज्ञान उसीको, हो न जरा अज्ञान ॥

यह भजन सुनाकर कविने सबको विदा किया और दो-ही-तीन दिनोके अंदर उनके प्राणपखेरू उड़कर प्रसुके चरणोंमे जा बैठे।

काठियावाड्मे केशव कविका यह भजन घर-घर गाया जाता है। यह भजन महात्मा गाँधीजीको बहुत प्रिय था।

हरि नाड तमार हाथे, मारी संभाळजो र। जाणीने पाळजो र ॥ पोताना प्रमु-पद पथ्यापथ्य नथी समजातुं दुःख सदैव रहे उमरातुं। थात्ं, য় निहाळजो नाथ अनादि आप वैद छो साचा, कोई उपाय विषे नहिं काचा। टॉचा, वेळा वाळजो दिवस रह्या छे विश्वेधर शु हजी विसारो, बाजी हाथ छता कॉ **हारो ।** मुंझारो मारो नटवर ! टाळजो 'केशव' हरि मारूँ शुं थाशे, घाण वळवी शुंगढ घेराशे । मुधर ! भाढजो तमारी जाशे,

# रामभक्त श्रीगोपीनाथाचार्य

( लेखक---श्रीकन्हैयालल भाईशंकर दवे )

गुजरातमे बहुतेरे भगवद्गक्त हो गये हैं । उनमें श्रीगोपीनाथाचार्यका नाम बहुत ही प्रिष्ठद्व है । उनकीं माताका नाम चंगादेवी और पिताका नाम लक्ष्मीधर था। उन्होंने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी अनन्यभावसे उपासना करके, सचे भावसे प्रभुकी सेवा करके उनका साक्षात्कार प्राप्त किया था। उनका चरित्र, नीति, व्यवहार और श्रीरामके प्रति अनन्य भक्ति अपूर्व थी। उनके जीवनमें आकर्षण था, उन्होंने एक सचे योगीके समान जीवन विताया और कीर्ति प्राप्त की थी। उनके उपदेशामृतसे सेकड़ों धादमी उनके भक्त हो गये। आज भी उनका सम्प्रदाय अविरत गतिने गुजरातभरमें चलता जा रहा है।

श्रीगोपीनाथाचार्यने द्यास्त्रोंका बहुत अच्छा अभ्यास किया था। उन्होंने ज्योतिर्मठके श्रीरामानन्द स्वामीसे उपदेश ग्रहण किया था—उनकी रामभक्ति रामानन्द स्वामीका अनुसरण करती थी। पूजा, चर्या, उत्सवादि भी सब वे तदनुकूळ ही करते थे। सिद्धपुरमें सरम्वती नदीके किनारे, विन्दुसरोवरके नजदीक कदलीवनके नामसे उनका आश्रम आज भी विख्यात है। उनके उपदेशामृतमें ये दस सिद्धान्त प्राप्त होते हैं—

१. इस सृष्टिके कर्ता, हर्ता और धर्ता प्रभु है। अनकी प्राप्ति ही जीवनका सचा ध्येय है।

# कल्याण ा



श्रीरिव साहेव [ पृष्ठ ७००



श्रीमोरार साहेव [ १९४ ००२



श्रीद्याराम भाई [ पृष्ट ७००

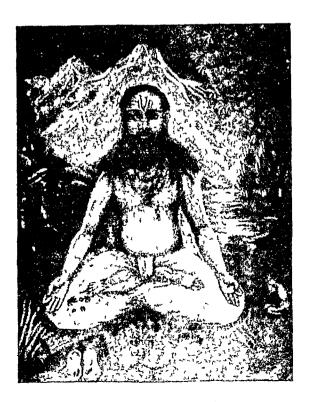

रामभक्त धीगोपीनाथाचार्य [ पृष्ठ ७०८

# कल्याण

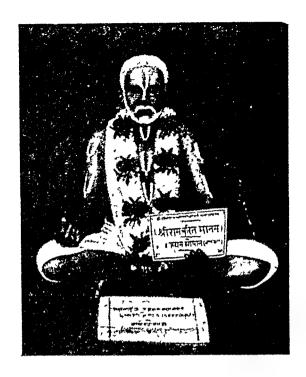

स्वामी श्रीसरयूदासजी महाराज [ पृष्ठ ७१०



महात्मा मस्तरामजी [ पृष्ठ ७१३



श्रीघारशी भक्त

ि विष्ठ ७१४



श्रीशंकरलाल माहेश्वर शास्त्री

[ पृष्ट ७९५

- २. सद्विद्याः सत्सङ्ग और सदाचार—आदि सदुण ईश्वरकी प्राप्तिके परम साधन है।
- जीवनके परम ध्येय मुक्तिके लिये श्रीरामकी
   उपामना ही सर्वोत्कृष्ट साधन है।
  - ४. निष्काम भक्ति ही सची राम-उपासना है।
- ५. मातृ-भक्ति, पितृ-भक्ति और गुरुभक्ति रामोपासनामे बहुत ही आवश्यक है ।
- ६. वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-धर्माके द्वारा ही जीवनको स्वच्छ बनाया जा सकता है ।

- ७. चतुर्विघ पुरुषार्थकी प्राप्तिके लिये प्रमुभक्तिको
   ही मुख्य ध्येय बनाना चाहिये ।
- ८. दसो इन्द्रियाँ, मन और आत्मा आदिकी पवित्रता ही सत्य धर्मका सचा छक्षण है।
- ९. सदुपदेश और सच्छास्त्रोका चिन्तन मनुष्यको उच्च भूमिकामे ले जानेका श्रेष्ठ सोपान है।
- १०. मानवजीवनमे सस्कार ही जीवनको श्रेष्ठ वनाते हैं। उनका सम्प्रदाय गुजरातमे इन सिद्धान्तोंको प्रचार करता है।

### भक्त कानस्वामी

( लेखक-गोसाई पीताम्बरपुरी, प्रेमपुरी )

कानस्वामीका जन्म उन्नीसवी सदीमे काठियावाड़ तालुकाके बोडका ग्राममे हुआ था। उनके पिता दसनामी गोसाई गृहस्थ थे। उनके बचपनमे ही उनके पिताने परलोककी यात्रा की। पालन-पोषण और शिक्षाका भार माताके कन्धोपर आ पडा। उन्होंने कानस्वामीका विवाह पासके ही ग्राममें कर दिया। कानस्वामीका मन गृहस्थीमे नहीं लगता था। सहसा वैराग्यका उदय होनेपर वे गिरनार चले गये। साधु-संतोंके दर्शनका उनके हृदयपर बडा प्रभाव पडा, उनका जीवन बदल गया। लकड़भारती नामक एक महात्माने उनपर कृपाकी, अपना शिष्य बना लिया। पर जब उनको यह पता चला कि कानस्वामी विवाहित है, तब उन्होंने घर जाकर गृहस्थी चलानेका आदेश दिया।

वे गुरुकी आज्ञासे घर चले आये; उनकी माताका उस समय देहान्त हो चुका था। अव उनका अधिकाश समय ईश्वर-भजन और पूजन तथा चिन्तन-स्मरणमे ही वीतने लगा। अव उनकी पत्नीको आशङ्का हुई कि वे कही घर छोड़कर चले न जॉवें । एक बार वे घरमे नाता तोडकर जानेवाले ही थे कि साध्वी पनीने उन्होंके साथ रहकर ईश्वर-भजन करनेकी इच्छा प्रकट की; कानस्वामीने इसको स्वीकार कर लिया ।

अपने ग्राममे थोड़ी दूरपर ही उन्होंने एकान्त स्थानमें अपना निवामस्थान स्थिर किया । वे मपत्नीक कुटीमें प्रसन्नतापूर्वक रहकर जीवन विताने छगे । आसपासके छोगोमे ही नहीं, समस्त काठियावाड़-क्षेत्रमें उनकी ख्याति फैल गयी । वह भूमि-भाग उनके तपस्यापूर्ण जीवनसे धन्य और पवित्र हो गया, चारो ओर भगवद्भक्तिकी खेती लहरा उठी । निकटके एक धनी व्यक्ति बालजी माई कानस्वामीमें बड़ी श्रद्धा-भिक्त रखते थे । वे यथाशक्ति उनकी सेवामें छगे रहते थे। कानस्वामीने ईश्वर-भिक्तकों ही जीवनकी अक्षय सम्पत्ति स्वीकार किया । उनका जीवन अत्यन्त सरल और पवित्र था।

# भक्त-वाणी

भजन्त्यय त्वामत एव साधवो व्युदस्तमायागुणविश्रमोदयम् । भवत्पदानुसारणादृते सतां निमित्तमन्यद्भगवन्न विग्नहे ॥

(४।२०।२९)

निष्काम महात्मा ज्ञान हो जानेके बाद भी आपका भजन करते है । आपमे मायाके कार्य अहंकारादिका सर्वथा अभाव है । भगवन् ! मुझे तो आपके चरण-कमलोका निरन्तर चिन्तन करनेके सिवा सत्पुरुषोंका कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता । मै भी आपका ही भजन करना चाहता हूँ ।

-----

### महात्मा सरयूदासजी महाराज

( लेखक --- प० श्रीअम्बाप्रसाद नर्मदाशहरूको शुक्त, एम्० ए०, साहित्यरल )

महात्मा सरयूदास ईश्वरके परम भक्त थे, भगवान्की कथा कहनेमे उनको बड़ा आनन्द मिजता था। उनका जन्म सं० १९०४ वि०मे गुजरातके पारडी गॉवमे हुआ या। उनका जन्म-नाम भोगीलाल था। वचपनमे उन्हें अपने पड़ोंसी बजा भगतका सत्सङ्ग मिजा। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके भक्तिमूज्क संस्कार उत्तरोत्तर विकसित होने लगे। उनकी शिक्षा-दीक्षा बहुत योड़ी थी, अन्तरमें भगवान्की भक्ति तो जन्म-जन्मसे ही परिव्यास थी। यद्यपि उनके माता-पिता तथा परिवारके अन्य लोग जीवित थे, फिर भी वे अपने मामाके ही घरपर रहकर उनके व्यापारका कार्य संभालते थे। कुछ दिनोंके बाद उनका विवाह हो गया। पर उनकी पत्नी अधिक दिनोंतक जीवित नहीं रह सकी।

एक दिन उनके गाँवमे कुछ साधु आये और एक सवन वरगदके पेड़के नीचे सत्सङ्ग आरम्भ हो गया, भोगीलालजीका साधुआंसे सम्पर्क वढा, ईश्वरप्रेरणासे उन्होंने उनमेले एक साधुने दीक्षाले ली । संतने उनका नाम सरयू-दास रक्या । तदनन्तर अनेक तीर्यस्थानोंका भ्रमण करके सरयूदास अहमदाबादके प्रेमदरवाजेके मन्दिरमें रहने लगे । इस पवित्र स्थानपर उन्होंने भगवत्कथा आरम्भ की । नित्यप्रति भक्तोंकी भीड़ बढने लगी । लोगोंको भक्तिपरक उपदेश देना, परोपकार करना तथा दीन-दुिखयोंकी सेवा करना उनके जीवनका आदर्श हो गया ।

वे बहे विनम्न और क्षमाशील महात्मा थे। एक बार वे रेलगाड़ीके तीसरे दर्जेंमे वैठकर डाकोरकी याचा कर रहे थे, एक पठानने उनको छेड़नेके लिये उन्हींकी ओर पैर फैलाना आरम्म किया। सरयूदासने शीम्रतासे उसके पैर पकड़कर सरलता और निष्कपटतासे कहा कि पीड़ा हो रही हो तो द्या दूँ।' पटानने उनसे अपने अपराधके लिये क्षमा मॉगी।'''सरयूदासजी महाराज बड़े त्यागी थे, उन्होंने तृष्णा और लोभको कमी अपने पास नहीं पटकने दिया। वे सदा रूखा-सूखा सादा भोजन करते थे। एक सजन डब्वेमें रखकर उनका भोजन लाया करते थे। एक दिन महाराजजीने डब्वा खोलकर देखा तो रोटीमें घी अधिक लगा हुआ था, उन्होंने डब्वेको बंदकर अन्नपूर्णाको प्रणाम किया और उपवास किया। एक बार वे एक प्रसिद्ध सेटसे मिलने गये। पहले उसने कोई साधारण व्यक्ति समझकर उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया; पर बादमें वेंगलेने बाहर निकलनेपर उनको देखते ही चरणोंपर गिरकर क्षमा मॉगी और उनकी त्यागनिष्ठा देखकर वह चिकत होगया। महाराजने कुछ विद्यार्थियों और ब्राह्मणोंको भोजन देते रहनेके लिये उसको आदेश दिया।

वे बड़े निष्ठावान् भक्त थे । सदा ईश्वर चिन्तनमें मस्त रहते थे । एक दिन वे सरिता-स्नान करके छैटित समय एक रोगीकी सेवाम छग गये, उनको वहाँ अधिक समय छग गया । इधर मन्दिरमें कथा सुननेवार्छोकी भीड़ बढने छगी। महाराज अपने समयके बड़े पक्षे थे, मगवान्ने भक्तका यश बढ़ाया। कहते हैं कि वे स्वयं प्रकट होकर कथा कहने छगे। कथा समाप्त होनेपर छोग अपने-अपने घर जाने छगे। महाराज जल्दी-जल्दी कथामण्डपकी ओर जा रहे थे, महाराजने कुछ श्रोताओंसे अपनी अनुपिश्यतिके छिये क्षमा मॉगी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे तो मेरी ही कथा सुनकर छीट रहे हैं। उन्होंने मन-ही-मन भगवान्का स्मरण किया, प्रेमसे गहद हो गये।

संवत् १९६८ वि ॰में उन्होंने साकेतलोककी प्राप्ति की । वे भगवान् रामके अनन्य भक्त थे ।

### <del>ं भाक्क्ष्युंख्यन ।</del> भक्त-वाणी

यो नरो जनमपर्यन्तं स्वोदरस्य प्रपूरकः। न करोति हरेः पूजां स नरो गोनृपः स्मृतः॥—रत्नमीव जो मनुष्य जीवनभर केवल उदर-पोषगमे ही लगा रहता है, भगवान्की पूजा नहीं करता, उसको तो मनुष्यरूपमें वैल ही समझना चाहिये।



### भक्त दासी जीवण

काठियावाड़में बहुत ही प्रेमी भक्त हो गये है और प्रभु-प्रेमकी मस्तीमे उन्होंने भजन बनाये हैं। पर उनमे सबसे प्रथम स्थान दासी जीवणका है। इनकी वाणी जंगलकी क्रोंपड़ी-क्रोंपड़ीमें गायी जाती है— 'दासी जीवण' नामसे ये स्त्री-भक्त मालूम होते हैं, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इनका नाम संत जीवनदास था। ये गोण्डल शहरके पास घोषाबदर गॉवके चमार थे।

एक दिन भजन-मण्डलीमे गुरुने उनसे पूछा कि 'तुम पुरुष होकर दासी जीवण कहलाते हो, इसका क्या रहस्य है !' सुनते हैं कि इसके बाद भजनकी खूब धुन लगी और सब एकतार हो गये। तब संत जीवण सोलह वर्षकी गोपीके रूपमे सबको दिखायी दिये। गुरुने शाबाशी दी, तदनन्तर वे फिर अपने रूपमे आ गये। एक बार साधु-सेवाके लिये उन्होंने हदसे बाहर खर्च कर डाला, इसलिये चमड़ेके इजारेकी रकम वे दरबारको चुका नहीं सके। सबेरे जेलमे जानेकी तैयारी हो गयी। उस दिन रातको नरसी मेहताजीके समान उन्होंने भगवान्से प्रार्थना की, गाया—'मेरी टूटी गाड़ी और डूबती नावको तारनेवाले तुम एक ही हो! मैंने तो तुम्हारा आश्रय लिया है और लाज तुम्हारी जानेवाली है।' सुनते हैं कि व्यापारीके रूपमे भगवान् दरबारमें जाकर जितना देना था, उतना स्वयं भर आये।

दासी जीवण महान् सिद्ध भक्त थे । बड़े उपकारी और चमत्कारिक ढंगसे उन्होंने जीवन बिताया । सं० १८८७ में आपका देहान्त हुआ ।

### भक्त लालाजी

(लेखन--प० श्रीमेङ्गलजा उद्धवजी शास्त्री)

मक्त लालाजी भगवान्के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म सौराष्ट्र प्रान्तके मिंधावदर ग्राममे स० १८५६ वि० चैत्र गुक्र नवमीको एक समृद्ध वैश्यकुलमे हुआ था। उनके पिताका नाम बञ्चन्तसाह और माताका चीरूबाई था। ऐमा कहा जाता है कि वे नरसिंह मेहताके अवतार थे। बचपनसे ही उनका मन भगवद्गक्ति और साधुसेवामे बहुत लगता। उनके पिताने उनको कपड़ेके व्यापारमे लगा दिया । जाड़ेका प्रभात था, लालाजी दूकानमें बैठे थे, सतींकी एक मण्डलीने कुछ कम्बल मॉगे; लालाजी उनको भयानक शीतसे आकान्त देखकर दयासे पिघल गये, उन्होंने प्रत्येक साधुको एक-एक कम्बल दे दिया। एक पड़ोसी द्कानदारने लालाजीके पितासे शिकायत की; उनके पिताने आकर कम्बलोंको गिना तो उन्हे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूकानमे जितने कम्बल थे। उनसे एक अधिक है। साधुमण्डली नगरसे थोड़ी ही दूर गयी थी कि पड़ोतीके साथ बज्वन्तने उनके पास जाकर कम्बलोंके सम्बन्धमे पूछ-ताछ की । सतोंने प्रसन्नता-पूर्वक भक्त लाजाजीके दान और उदारताकी सराहना की। उनके पिताने ऐसे भक्त पुत्रको पाकर अपने आपको धन्य समझा ।

धीरे-धीरे लालाजीकी ख्याति बढने लगी । उनके

पीछे-पीछे भगवान्के मक्तांकी एक अच्छी मण्डली चलने लगी। एक बार वे सायला प्रामके ठाकुर मदारसिंहके घरपर भक्तमण्डलीके साथ आमिन्त्रत हुए। ठाकुरको एक बड़ा कष्टथा। वे जब भोजन करने बैठते, तब उन्हें भोजनसामप्रीके स्थानमे रक्त-मास दिखायी देते। इसिलये ठाकुरको यह आग्रह्मा हो गयी थी कि कोई ब्रह्मराध्यस उनके भोजनालयमें आकर खाद्य-सामग्री छू देता है, इससे उन्हें भोजनके स्थानपर रक्त-मास दीख पड़ता है। भक्त लालाजीने उनको समझाया कि भोजन भगवान्को समर्पित करनेके बाद ही खाना चाहिये। भक्तमण्डलीने भगवान्को समर्पित करनेके बाद ही खाना वाहिये। भक्तमण्डलीने भगवान्को समर्पित भोजन किया तथा ठाकुरने भी प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद लिया। लालाजीकी कृपासे आज उनको पवित्र प्रसाद ही दीख पड़ा। उनका कष्ट दूर हो गया। ठाकुर उनके भक्त हो गये। उन्होंने लालाजीकी प्रसन्नताके लिये एक सुन्दर मन्दिर भी बनवाया, जिसमे आजतक सदानतका कम चन्नता आ रहा है।

एक बार लालाजी भक्तमण्डलीके साथ बड़े प्रेमसे भगवान्-का भजन-कीर्तन कर रहे थे। भावावेशमें कभी रोते, कभी हॅस े भजन समाप्त होनेपर वे स्वयं प्रसाद वितरण एक पारधीने, जिसकी झोलीमें दो मरे हुए कि भी तबतक प्रसाद नहीं लॅगा, जबनक यह न बता देंगे कि मेरी झोलीमें क्या है। भक्तराजने बड़ी विनम्रता और सादगीमें उत्तर दिया कि 'दो जीवित पक्षी है।' पारधीने प्रतिवाद किया कि 'आप मगवान्के भक्त होकर असत्य भाषण कर रहे हैं, दोनों पक्षी सबेरे ही मेरी वन्दूकसे मर चुके है।' भक्तराजने कहा कि 'भगवान्का भजन अमृतसे भी बढ़कर है, अमृत पीनेवाटा कभी नहीं मर मकता।' पारधीकी झोलीके दोनों पक्षी जीवित निकले और झोली खोलते ही आकाशमें उड़ गये। उसने भक्त लालाजीकी चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ाली, वातावरण उनके जयनादसे आहादित हो उठा।

ठालाजी क्षमाके तो मूर्तिमान् स्वरूप ही थे। एक समय
वे मक्तमण्डलीसहित महाराजा भावनगरके अतिथि थे।
राजधानीमें उनके स्वागत-सत्कारमें बड़ी चहल-पहल थी।
दूर-दूरके संत और भक्तजन प्रमाद पा रहे थे। एक
जटाधारी सतने लालाजीके हाथसे प्रसाद पानेकी इच्छा प्रकट
की। लालाजीने उनसे विनम्रतापूर्वक भोजन करनेकी प्रार्थना
की, पर उन्होंने भोजनके पहले वस्त्र माँगा। लालाजीने हाथ
जोड़कर कहा कि भोजनके बाद बस्त-प्राप्ति सम्भव है।'
संत कावेशमें आ गये। उन्होंने भक्तराजके मस्तकपर चिमटेने
प्रहार करके कहा कि 'तुम सतोंपर शासन करना चाहते है।'

वे विना भोजन किये ही चल पड़े। लालाजी उनके पीछे दौड़ पड़े, कहा कि 'महाराज! इस शरीरपर एक चिमटा और लगा दीजिये, यह अधम इमीका पात्र है।' संत भक्तराजकी क्षमा और सहनशीलना देखकर चिकत हो उठे। दोनों बड़े प्रेमने गले मिले।

एक समय उन्होंने सायलामें बहुत वड़ा उत्मव किया, उसमें दूर-दूरसे सतो और भक्तोंने आकर भाग लिया। एक जटाधारी संतने भण्डारीसे कहा कि 'मैं अपना मोजन स्वय अपने हाथमें बनाऊँगा, तुम धीने मेरा तूँवा भर दो।' उसने तूँवेमें घी डालना आरम्भ किया, पर वह भरता ही नथा। भक्तराज भजन कर रहे थे। वे घटनास्थलपर स्वय आये, अपने हाथसे ही तूँवा भरने लगे; पर न घीका पात्र खाली होता था और न तूँवा भरता था। संतने थोड़ी देरके बाद तूँवा फेक दिया, वे भक्तराजका आलिङ्गन करके बोल उठे कि 'तुम भगवान्के पूरे भक्तहो, शान-विज्ञान आदिका अन्तिम परिणाम भक्ति हो है। तुम्हारा जीवन धन्य है।' संत अहब्य हो गये।

भक्तराज लालाजीने संवत् १९१८ वि॰ मे भगवान्के धामकी यात्रा की । उन्होंने अपना प्रयाणकाल पहलेसे बता दिया था । उनका भगवानमे अटल विश्वास था ।

# प्रेमी कवि बालाशङ्कर

\$ CINCE**TE** ON CO

महान् मस्त कवि बाळाशङ्करका जन्म स० १९१४ मे हुआ था । वे गुजरातके एक प्रमिद्ध प्रेमी भक्त थे । उनकी कवितामे गोपीयेमके दिव्य भाव यत्र-तत्र भरे पड़े हैं। इसके सिवा ईरानका तत्त्वजान, हाफिजकी दिव्य मस्ती उनके काव्यमे अद्भृत रीतिसे गुँथी हुई है। कवि हाफिजकी बहुत-सी फारसी कविताएँ गुजराती पद्ममे अनृदित की गयी हैं। इन्होने मौलाना रूमकी मसनवी तथा शम्श तब्रेज और दूसरे म्फी कवियोंक प्रन्थोंका अच्छा अभ्यास किया या । इसके मिवा अंग्रेज कवि वायरन, गेली, शेक्सपियर काव्योका अनुवाद भी इन्होंने गुजरातीमें किया था। गुजरातीके प्रखर विद्वान् होनेके साथ-साथ आपका निःस्पृहः मस्त और प्रभुपरायण था । संसारके छोगोसे ये सदा सावधान रहते थे। गुजरातके महान् कवियोंमे आपकी

गणना की जाती है। वड़ौदेमे चालीस वर्षकी उम्रमे प्रेगसे आप कालकवलित हो गये। इनकी कविताका नमूना अनुवादरूपमें दिया जाता है—

'हे भाई ! परमात्मा तुम्हारे ऊपर जो सुख या दुःख डाले, उसे तुम आनन्दसे स्वीकार करो । अपने प्यारे प्रमुको जो पसंद हो, उसीको तुम सबसे अधिक श्रिय समझो । × × × सासारिक लोगोंकी छल-कपटभरी वाणीमे बड़ा ही दुःख प्रतीत होता है, पर तुम उससे अपने अंदरके आनन्दको जरा भी कम न होने दो । × × × अपने आत्मानन्दमे मस्त रहो, यही सच्चा मुख है । प्रमुके नामस्मरणरूपी अमृतके प्यालेको भर-भरकर पीते रहो।'

### महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(लेखक-वैद्य बदरुदीन राणपुरी)

आप मारवाड़की ओरसे काठियावाड़में आये थे और भावनगर राज्य तथा उसके आसपासके प्रदेशमें विचरण किया करते थे। वे मुश्किललें एक जगह एक-दो दिन ठहरते थे। उनके जीवनके प्रसङ्ग ही उनके उपदेश हैं।

एक दिन भावनगरकी एक गलीमे एक नीमके पेड़के नीचे उन्होंने आसन लगा रक्खा था। उनके पास एक लँगोटीके िसवा और कुछ न था। जाड़ेमे पौपकी रात्रि थी, कड़ाकेका जाड़ा पड़ रहा था। उसी समय रातके नौ-दस बजे भावनगरके महाराज उधरसे निकले। उन्होंने महात्माको नंगे वदन जाड़ेसे ठिउरते देखकर अपना दुशाला, जिसकी कीमत कम-सेकम छः-सात सो रुपये थी, उढ़ा दिया। मस्तरामने कहा—'अच्छा, वेटे! तुम ऐसे ही करते रहो।' आधी रातको वे ओढकर सो गये। सबेरे चार-पाँच वजेका समय था, थोड़ा अधेरा था; तभी दो चोर उधरसे निकले। उन्होंने सोचा—'साधुके पास बढिया दुशाला है, इसे ले लेना चाहिये।' उन्होंने दुशाला खीचा। महाराजकी नींद टूट गयी। उन्होंने हॅसते-हॅसते कहा—'ले जाओ वेटे, ले जाओ। तुम भी ऐसे ही करते रहो।'

श्रीमस्तरामजी घूमते-फिरते एक गॉनमे पहुँचे । वहाँके गिरासरदारने महाराजको भिक्षाके लिये निमन्त्रण दिया और श्रद्धासे कढी-रोटी खिलायी। गिरासरदारोंकी कढी इतनी बढ़िया होती थी कि बहुत दिनोंतक उसका स्वाद भुलाया नहीं जा सकता । महाराज भोजन करके दूमरे गाँव चले गये; पर जब भोजन करने बैठे, तब कढी याद आ गयी। इस तरह बीस-पचीस दिनोंतक कढ़ी किसी तरह उनके मनसे नहीं निकली। उन्होंने उसे भुलानेके लिये बहुत प्रयत्न किया, पर वह भुलायी नहीं गयी। भोजन करने बैठते कि कढ़ी याद आ जाती । महाराजने सोचा-धर-द्वार, बाड़ी-बॅंगले, मौज-मजे, स्त्री-पुत्र—सब कुछ छोड़ा; पर यह निगोड़ी कदी कहाँसे पीछे पड़ गयी ? बस, फिर उसी गाँवमे गये और गिरासरदारसे कहा कि 'मेरी इच्छा आज कदी पीनेकी है। एक टोकनी भरकर कढी बनवाओ; और कुछ भी मत बनवाओ। शिरासरदारने विचारा—ऐसा लगता है कि महाराज-को कदी मुँह लग गयी है, इसीलिये लौट आये है। उसने

बड़े प्रेमसे कढ़ी तथा दूसरी भोजनकी सामग्री तैयार करवायी और महाराजको जीमनेके लिये बुलवाया। महाराजने कहा-'और कुछ नहीं चाहिये। बस, कढ़ीकी टोकनी मेरे पास रख दो, मन होगा उतनी कढ़ी पीऊँगा।' यों कहकर महाराज टोकनी मुँहमें लगाकर कढी पीने लगे । तीन-चार सेर कढी पेटमें चली गयी! पेट खूब हटकर भर गया, अब कढ़ीके लिये जगह न रही। तब उन्होंने अपने मनसे कहा-'कह रे मनवाँ ! कढी पी ले ! क्यों नहीं पीता ? रोज बडी याद करता था ? पी ले, अच्छी तरहसे पी ले।' फिर सारी कढ़ी जोरसे पीने लगे । थोड़ी देरके बाद उल्टी हुई । उन्होंने टोकनीमें ही उल्टी कर दी । फिर कढ़ी पीया, फिर उल्टी हुई । इस तरह पंद्रह-बीस बार पीते गये और उल्टी करते गये । अन्तमे कढीको जमीनपर पटककर लात मारकर बोले--- 'चल री, निगोड़ी कढी ! आज तू छूटी । छूटी तो छूटी; मगर जिंदगी भरके छिये छूट गयी।' इतना कहकर वे च उते बने । फिर जीवनभर उनको कभी कढी याद नहीं आयी। वे कहा करते---

> खाटा मीठा देखके जिनिया भर दे नीर । तब लग जिंदा जानिये काया निपट कथीर ॥

एक घनी पुरुपने मनौती मानी थी कि भेरे छड़का पैदा होगा तो मैं महाराजको एक हजार रुपये भेंट करूँगा।' उसके घर छड़का पैदा हुआ। उसने रुपयेकी थैली ले जाकर महात्माजीके पैरोंपर डाल दी और कहा—'भेरी यह भेट स्वीकार कीजिये।' महात्माने कहा—'कैसी भेंट ?'

धनी सेठने जवाब दिया—'आपने मुझे पुत्र दिया है, उसकी ।'

मस्तराम बोले—'वाह! मेरे यहाँ क्या लड़का बनानेका कोई कारखाना है? यह तो भगवान्की इच्छासे हुआ है। हम पैसोंका क्या करेंगे। किसी गरीबको दे दो।'

सेठने कहा— 'महाराजजी! आपके पहननेके लिये तीन अंगुलकी लॅगोटी भर है। फिर दूसरा गरीब मै कहाँ हुँहूँगा।'

मस्तरामजी आनन्दसे बोले—'अरे भाई!त् क्या कहता है १ मै गरीब हूॅ १ जिसको किसी प्रकारकी भी इच्छा नहीं होती, वह शाइंशाह होता है। चाह नहीं, चिन्ता नहीं, मनवाँ वेपरवाह । जाको कछू न चाहिये, सो जग शाहंशाह ॥ फिकिर सभीको खा गया, फिकिर सभीका पीर । फिकिरकी फॉकी जो करे, उसका नाम फकीर ॥ पेट समाता अन्न हो, देह समाता चीर । अधिक संग्रही ना वने, उसका नाम फकीर ॥

भाई ! हम तो मौजी फकीर हैं। हमे किस वातकी कमी है ! जिसको इच्छा ही नहीं, उसको कैसी गरीबी । ठीक है, भाई; ये रुपये किसी गरीबको—जिसको जरूरत हो उसको दे दो।'

यातचीत हो ही रही थी कि इतनेमें भावनगरके राजा मस्तरामजीके दर्शनके लिये आ पहुँचे । मस्तरामने कहा— 'लो भाई ! यह सबसे बड़ा गरीब आ गया, इसको दे दो ।' महाराजा हँसने ल्यो । 'क्यों महात्माजी ! मैं ही सबसे बढकर गरीब हूं ! मैं तो राजा हूँ ।'

महात्माजीने हॅसकर कहा—'क्यों नहीं। हजारों गाँव हैं, करोडोंकी सम्पत्ति है, फिर भी और अधिकके लिये इच्छा है; इसी कारण तुम गरीव हो।' महाराजा साहव हॅसने लगे, और फिर वे रुपये साधु-संतोंके भडारेमे खर्च किये गये।

एक दिन मस्तरामजी गलीमे धूनी लगाये बेठे थे, किसी
भक्तका भेट किया हुआ बिट्या रेशमी बस्त्र पास पड़ा था।
इतनेमें पास ही एक गधेको खड़ा देखा। उसकी पीठपर
फोड़ा था और उसपर कीए चींच मार रहे थे, उससे खून
निकल रहा था। मस्तरामजीका दृदय भर आया—'बेचारा
कितना दुखी हो रहा है!' बस, तुरंत ही पास पड़े हुए
रेशमी कपड़ेको फाड़कर गधेकी पीठपर बॉध दिया और

उसे आनन्दमें देखकर अपने भी हॅसने लगे । बोले—'अब ये गधा भगवान् सुखी हुए।'

आपके हायमें एक बड़ा फोड़ा हो गया और वह पककर फूट गया। खुला रहनेके कारण उसमें कीड़े पड़ गये। इस बातकी खबर वहाँके डाक्टरको लगी और वह महाराजके पास आकर देखकर बोला—'आपके हाथमें कीड़े पड़ गये हैं। इनको निकालना पढ़ेगा।'

महाराजने कहा—'भगवान्ने जब इनको मेरा मास खानेके लिये रख छोड़ा है, तब इनको निकालना नहीं है।' इतनेमे चार छः कीड़े घावसे निकलकर नीचे गिर पड़े। 'अरे राम-राम! ये वेचारे भूखे रह जायँगे' यों कहकर उनको उठाकर फिर घावमें डाल लिया।

डाक्टरने कहा—'महाराज! इन कीड़ोंको नहीं निकालेंगे तो सारे शरीरको नुकसान पहुँचेगा।' महारान बोले—'अरे भाई!क्या नुकसान पहुँचेगा। यह तो हमारे मालिककी मीठी दैन है। वे सुख भेजें, तब तो हम उसे खुशी-खुशी ले लें; और दुःख भेजनेपर उसे वापस लौटा दें १ यही क्या सच्ची प्रीति है १ हम तो दोनोंको समान अपनानेवाले हैं। देह छूट जाय तो क्या हर्ज है। उनकी दी हुई भेंट स्वीकार करके राम-राम करते हुए देह छोड़ देंगे।' कहा जाता है कि इसी पीड़ासे उनका भगवत्सारण करते-करते वोटादमें ही देहान्त हुआ था।

एक पारिं ग्रहस्थने उनकी बड़ी सेवा की थी। उस पारिं ग्रहस्थसे यह लेखक मिला और उससे महाराजके सम्बन्धमें बहुत-सी वार्ते मालूम हुई। आज भी उनकी समाधिके ऊपर अखण्ड धीका दीप जलता है और आज भी उस समाधिके दर्शनसे नर-नारियोंको शान्ति मिलती है।

### श्रीधारशी भगत

काठियावाडकी पंचाल-भूमि संतों और भक्तोंकी खानि समझी जाती है। उसी भूमिमे चोटीला गॉवमें श्रीधारशी भक्त अभी कुछ ही दिन हुए, परम धामको प्राप्त हो चुके हैं।

युवावस्थामें जब उनके ब्याहका निश्चय होने छगा, तब उन्होंने अपने पितासे कह दिया कि 'मुझे ब्याह नहीं करना है।' और उसके बाद सारा जीवन ब्रह्मचर्य-पालन करते हुए प्रभुमिक्त और परमार्थमें बिताया। अब इस समय पंचालमें उनके-जैसा कोई संत मिलना किटन है। उन्होंने किवतामें भक्त-चरित्र लिखे हैं। जब वे इन भक्तगाथाओं को स्वयं गाते थे, तब श्रोताओं की ऑखों से अश्रुकी धारा वह निकलती और उन्हें अपना भान नहीं रहता। भगतजी रामायणके प्रखर विद्वान् थे। उनके यहाँ बरावर रामायण-कथा होती और वहुत-से लोग सुननेके लिये आते थे। वे सुख-दुःख, मानापमान आदि इन्होंसे परे थे। भयद्वर बीमारीके समय भी उनके चित्तकी शान्ति वैसी ही बनी रहती थी। उनके

चेहरेपर या उनकी बोलीमे कभी दुःखंका कोई चिह्न नहीं दीख पडा। उनके पास थोड़ी देरतक बैठनेपर भी जीवनमें शान्तिका अनुभव बहुतोंको हुआ था। वे पवित्रता और सादगीकी मूर्ति थे। आजकलके जमानेमें लोगोंके दुःख और होशको देखकर उनको बहुत दुःख होता था और वे कहते थे—'हम धर्म, नीति, सदाचार और भगवान्को भूल गये;

इसीसे नाना प्रकारके दुःखोंकी उत्पत्ति हुई है। उनके विचारसे कल्युगमे तरनेके साधन दो हैं—हरि-भजन करना और भूखेको भोजन देना। उनको अच्छे-अच्छे साधु-संतोंका सत्सङ्ग करनेका ग्रुभ अवसर मिला था। उनका जीवन प्रभुमय होनेके कारण दिन्य था। स्वभाव शान्तः निर्भय और सतोषी था।

### ----

## महाराज श्रीरामदासजी

( लेखक---श्रीतुलसीजी )

श्रीरामदासजीका जन्म काठियावाइके वॉटावदर गॉवमें एक अहीरके घर हुआ था। चार वर्षकी उम्रमे उनकी माता स्वर्गवासिनी हो गयीं और दादीने उनको पाल-पोसकर बड़ा किया। जब दस वर्षके हुए, तब दादी भी स्वर्ग सिधार गयी और पिताका भी देहान्त हो गया। फिर तो वे भगवान्पर भरोसा करके जगलकी ओर चल दिये। शाम हो गयी और कोई गॉव समीप न देखकर वे एक पेड़के नीचे बैठकर रोने लगे। वहाँ अचानक उनको एक साधुका दर्शन हुआ। साधुने पूछा—'वेटा! तू क्यों रो रहा है और अकेला यहाँ कैसे आया ?' रामदासने जवाब दिया—'वावा! मेरे माता-पिता नहीं है, मैं असहाय हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ सूझता नहीं। इसीलिये रो रहा हूँ।'

साधुने दयादृष्टिसे देखा और कहा—'बेटा! जिसको फोई नहीं होता, उसके भगवान् है। इसिलये घवरा मत। ववाणियामे रामवाई रहती है। तू उसके पास जा और वह जैसा कहे, वैसा कर।' वालक सबेरे ववाणिया पहुँचा। रामवाई उसकी मौसी थी। उसे पहचानकर उसने पास रख लिया। एक दिन रामवाईने उससे कहा कि ध्रामा! आज तू रामायण बॉच।' पर वह तो अपदृ था, बॉचता कैसे। उसे साधु महाराजकी बात याद आ गयी, उसने रामायण हाथमें ली और दोहा-चौपाई रागसे गाकर भावभरे अर्थ करने लगा। यह देखकर लोग चिकत हो गये।

एक रातको भीरभञ्जन महादेव स्वप्नमें आये और बोले कि 'तुम सायला जाओ और वहाँ लालजी महाराजसे दीक्षा लो और अपने रामनामको सार्थक करो।' रामदास सायला गये। लालजी महाराजने अपने शिष्य कृष्णदाससे दीक्षा करा दी और कहा—'जा माई! साधु होकर अभिमान न करना, साधु तो जगत्की सेवाके लिये जन्म लेता है। इसल्यि तुम ववाणिया लौट जाओ और वहाँ साधुओं तथा जगत्की सेवा करो।'

रामदास ववाणिया छौट गये और भजन-साधनमे छग
गये। वे जहाँ रहते, नाम-स्मरणकी माला उनके हाथमे रहती।
रातको प्रायः छोग उनको बैठकर माला जपते देखते थे।
उनके यहाँ नित्य रामायणकी कथा होती थी और बहुत-से
छोग कथा सुनने आते थे। उन्होंने ववाणिया और समीपके
नवल्खी बन्दर—दोनों जगह सदावत बॉटनेका काम लगा
दिया था।

संवत् १९५६ मे बड़ा भारी अकाल पड़ा । महाराज रामदास रोज सिझाया हुआ चना बॉटने जाते थे । कोठारीने कहा—'महाराज ! रोज दस मन चने लगते हैं, यों कहॉतक काम चलेगा । कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिये ।' उन्होंने जवाब दिया—'भाई ! तुम साधु होकर ऐसा क्यों कहते हो । हमसे-सुमसे कहीं कोई काम चलता है । हजार हाथवाले समर्थ प्रभु ही सब काम पूरा केर सकते हैं ।'

उन्होंने त्याग, वैराग्य, भक्ति और ज्ञानोपदेशसे भरे हुए भजन बनाये । उनकी राम-भजनावली नामकी पुस्तक छपी है । बहुत सुन्दर वाणी कही है । उनका जीवन वड़ा चमत्कारी था । संवत् १९७० के फाल्गुन मासमें श्रीसीतारामका स्मरण करते-करते आपने अपनी आत्माको श्रीरामके चरणोंमे समर्पित कर दिया ।

### भक्त केशवदासजी

( लेखक-श्रीवदरुदीन राणपुरी )

भक्त केशवदासजी जातिके चारण ये। काठियावाड़में आंवरडी गॉवके निवासी थे। छड़कपनसे ही साधु-सर्तोंकी सेवा करते थे। ४५ वर्षकी उम्रमें आपने मेघ स्वामीसे दीक्षा छी। उसके बाद उनके जीवनमे महान् परिवर्तन हुआ और वे भजन, ध्यान, समाधिमे ही सारा समय छगाने छगे। वे महान् विवेकशीछ थे। बहुत दूर-दूरसे साधक और भक्त

उनका सत्सङ्ग करने आते थे। बालदास नामक खूनी चारणको उन्होंने अपने उपदेशसे उच्च कोटिका साधु बना दिया था। दीक्षा लेनेके बाद वे ब्रागध्राके पास कातरोडी गॉवमें रहने लगे। उनको समाधिका पूरा अनुभव था। संवत् १९६० में उनका देहान्त हुआ। आज मी हजारों आदमी उनकी समाधिका दर्शन करके पवित्र होते हैं।

### श्रीमत् स्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज

( लेखक---भक्त श्रीरामशरणदासजी )

श्रीरामानुज-सम्प्रदायके आचार्य महान् विद्वान् भिक्त-स्वरूप त्यागी महात्मा जगद्गुरु श्रीमद् अनन्ताचार्यजी स्वामी महाराजका वैकुण्ठवास अभी कुछ ही वर्षो पहले छपरामें हुआ था। उस समय आपकी अवस्था ६३ वर्षकी थी। आपके वैकुण्ठवाससे श्रीवैष्णवसमाजमे जो स्थान रिक्त हुआ, उसकी पूर्ति होना बहुत ही कठिन है। आपका जीवन बड़ा ही आदर्श था।

आपका जन्म सं० १९३० की फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी शनिवारको मद्रास-प्रान्तान्तर्गत तिरुपति नामक स्थानमे अपने नानाके यहाँ हुआ था। आपके पूर्वज, जिनके कारण आपको 'प्रतिवादिभयंकर' की उपाधि मिली, भगवान् श्रीरामानुजा-चार्यके सुपुत्रकी दसवी पीढ़ीमे थे । शिष्य-परम्पराके हिसाबसे तो आठवीं पीढ़ीमे ही आपका आविर्माव हुआ था। अतः मूलपुरुपद्वारा स्थापित किये हुए जो ७४ पीठ हैं, उनमेसे ३६ पीठोंके आप अधीश्वर थे । जब आपकी अवस्था पाँच वर्षकी हुई, तभी आप पाठशालामें प्रविष्ट करा दिये गये थे और आठ वर्षकी अवस्थामे आपका यज्ञोपवीत-सस्कार सम्पन्न हुआ था। यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेके बाद आपने वेदाध्ययन शुरू किया और ग्यारह वर्षकी अवस्थातक दाठकोप-पाठदाालामें पढते रहे । तत्पश्चात् उभयवर्धिनी पाठशालामे आपका प्रवेश हुआ। सत्रह वर्षकी अवस्थासे लेकर इक्कीस वर्षकी अवस्थातक आपने अपने मामा श्रीरगाचार्यजीके यहाँ दर्शन, वेदान्त, व्याकरण आदि शास्त्रींकी पढाई की तथा और भी अनेक भाषाओंका ज्ञान प्राप्त किया। तदनन्तर प्रतिपादनविषयक योग्यता यढानेके छिये आपने भीवीणविद्योक्काितनीं नामक सभाकी स्थापना की । वैष्णव-

सम्मेलनकी स्थापना भी आपके ही कर-कमर्लोद्वारा हुई थी। आपने सम्पूर्ण भारतमें भ्रमण करके सैकड़ों देव-मन्दिरों और रामानुजकुटोंका निर्माण कराया था । रोळ (मारवाइ) के दिव्यदेश और वम्बईकी फानसवाड़ीके श्रीवेंकटेश-मन्दिरके लिये तो आपको अत्यधिक त्याग और कष्ट उठाना पड़ा था। इन दोनों मन्दिरोंमें क्रमशः आपको तीन लाख और आठ लाखकी सम्पत्ति संग्रह करके लगानी पड़ी थी । भीलोंकी अशिक्षा देखकर आपका दयाई हृदय द्रवित हो गया था और आपने उनके प्रान्तोंमें अनेक विद्यालय तथा छात्रावास वनवाये थे । धर्मप्रचारमें भी आपने खूब भाग लिया था । सनातनधर्म-सभा और वर्णाश्रमस्वराज्य-संघके कई महाधिवेदानोंमें आप सम्मिल्ति हुए थे । आपका प्रकाण्ड पाण्डित्य देखकर कलकचेके विद्वानोंने आपको 'वेदान्तवारिनिधि' की उपाधि दी थी। उसी प्रकार विद्या-प्रचारके क्षेत्रमें भी आपके द्वारा पर्याप्त काम हुआ था । सन् १९१८ में आपने 'सुदर्शनयन्त्रालय' की नींव डाटी थी, जिसके द्वारा संस्कृत भाषाके अनेकानेक सुन्दर ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है। सस्कृत भाषाकी कई पत्र-पत्रिकाऍ भी आपके तत्त्वावधानमें निकली थीं। तात्पर्य यह कि आपने भक्तिप्रचारके लिये विभिन्न क्षेत्रोंमें सफलता-पूर्वक कार्य किया या और आप एक प्रचुर साधनसम्पन्न आचार्य थे: परंत फिर भी आपमे अहंभाव प्रायः नहीं था और न जीवनमें कभी संग्रहकी ओर ही आपका ध्यान गया था । विलक आपने जो कुछ किया अथवा आपमें जितनी भी शक्तियाँ थीं। वे कीति और यगकी प्राप्तिके छिये नहीं, बर भगवत्सेवाके लिये थीं । वैयक्तिक जीवन तो आपकी अल्पन्ययी और सीधा-सादा या कि आपका





श्रीयुग**ळान**न्यणरणजी [ पृष्ठ ७१ ७

थ्रीअनन्ताचार्यजी

[ पृष्ठ ७१६



श्रीजानकीवरद्यरणजी [ १४ ५१७



स्तामी रामवद्धभाशरणजी [पृष्ठ ७१८



पं० श्रीरामवल्लभादारणजी महाराज [ पृष्ठ ७१९



श्रीसियारामशरणजी [ पृष्ठ ७२०

◆なからく なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなく





श्रीसियालालचारणजी ( प्रेमलताजी ) [ १४ ७२३

दर्शन करते ही प्राचीन कालके ऋषि-मुनियोंका स्मरण हो आता या और दृदयमे सात्त्विकता आ जाती थी। जरा भी नहीं माल्म होता था कि आप इतने बड़े गद्दीधर हैं। आप सबसे दिल खोलकर मिलते थे। अन्तिम समयमें आपके उपदेशोंका, जिनको सुननेके लिये सर्वत्रकी जनता समुत्सुक रहा करती यी, एकमात्र विषय 'भगवच्छरणागति' रह गया या । संकीर्तन और भगवन्नाम-जपके माहात्म्यपर भी आप खूव बोछते थे। इन सब विषयोंपर भाषण देते समय आपमे जो तन्मयता आ जाती थी, उसे देखते ही बनता था। आज आपके अभावका अनुभव कौन नहीं करता।

# परमाचार्य श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराज

( लेखक---श्रीरामलालशरणजी )

संवत् १८७५ की कार्तिक शुक्त ७ को फल्गुनदीकेतटवर्ती ईसरामपुर (इस्लामपुर) के सारस्वत ब्राह्मणवशमें आपका जन्म हुआ था। उपनयन एवं विद्याध्ययनके पश्चात् आप विभिन्न भाषाओंका अध्ययन करने छगे। उस समय आप नदीके किनारे किसी झाड़ीके नीचे वैठकर भगवद्-भजनमे ति क्लीन हो जाते, भूख-प्यास विसर जाती। बड़े प्रेमसे भगवान् शंकरकी आराधना करते। आप सगीतिविद्या एव मल्लविद्या-में भी बड़े निपुण थे। कहते हैं कि स्वममे स्वयं भगवान् शंकरने दर्शन देकर आपको षडक्षर (ॐ रामाय नमः) मन्त्रराजका उपदेश किया था।

भक्त श्रीमालीजीकी आज्ञासे आप चिरानिवासी श्रीखामी जीवारामजी महाराजसे संस्कार कराकर वैष्णव हुए । तवसे अनेकों स्थानोमें विभिन्न महापुरुषोंसे सत्सङ्ग करते रहे । अनेक तीथामें होकर श्रीअवधजी पहुँचे । वर्षों मौन रहकर अनुष्ठान किया । सीतारामके अतिरिक्त पॉचवें अक्षरका उच्चारण नहीं करते थे । एक समय जौकी दो रोटी पाकर सरयूजलका पान करते । इनके आगीर्वाद-से बहुतोंका सासारिक कल्याण हुआ । आपने अनेकों मन्दिर बनवाये । सिपाही-विद्रोहके समय इनके स्थानके पास ही छावनी बन गयी थी । आपका सुयग सुनकर भौजके कमाण्डरने गवर्नमेंटको लिखा और उसके फलस्वरूप निर्मलीकुण्डकी बावन बीघा जमीन सर्वदाके लिये इन्हें माफी दी गयी । रीवॉके दीवानने मन्दिर बनवाये और गॉव लगा दिये । इनके बनाये हुए एक-से-एक बढकर ८६ ग्रन्थ हैं । मुमुक्षुजनोंको उनका अध्ययन करना चाहिये। आपके सदुपदेशोंसे बहुतोंका कल्याण हुआ । 'कल्याण'के पाठक आपके उपदेशोंसे बहुत कुछ परिचित हैं ।

# श्रीजानकीवरशरणजी महाराज

( लेखक--शीजानकीशरणजी 'स्नेहरूता' रामायणी )

फैजाबाद जिलेके कलाफरपुर नामक ग्राममें मेहरवान मिश्र नामक एक सरयूपारी ब्राह्मणके घर इनका जन्म हुआ था । छोटी उम्रमें ही ये संस्कृत और फारसीके उद्भट विद्वान् हो गये । युवावस्थामें माता-पिताने विवाह कर दिया । अनन्य शिवाराधनके फलस्वरूप श्रीयुगलानन्य-शरण स्वामीने प्रसन्न होकर इन्हें 'श्रीसीताराम' इस युगल मन्त्रकी दीक्षा दी । दीक्षाके बाद काशीमें रहकर इन्होंने साख्यादि षड्दर्शनोंका विशेष अध्ययन किया । उसी समय इनका मन ग्रहादिसे विल्कुल हट गया । घर छोड़कर अनन्यभावसे भजन करते हुए इन्हें शीघ्र ही भगवत्कृपाकी प्राप्ति हो गयी ।

थोड़े दिनों बाद गुरुआशांसे में चित्रक्ट चले गये

और वहाँ गुरुसेवा करने छगे। वहाँसे श्रीनीळाचलधाम, कामाक्षा आदि तीर्थस्थानोंमें होते हुए फिर श्रीअयोध्याजी आ गये। फिर कौशीमें एक वर्ष रहकर तपस्या की। वहाँसे रीवाँ गये, वहाँके दीवानद्वारा उपस्थित की हुई नाना भोगसामग्रीसे घवराकर भागकर चित्रकृट चले गये। चित्रकृटसे बंगालके रामपुर, चिचुड़ा और मुर्शिदाबाद होते हुए फिर अवधमें आ गये। इनका त्याग तो अदितीय या ही। चिचुड़ाकी ठाकुरवाड़ीके महन्त और मुर्शिदाबादमें गोपालदास महन्तने इन्हें महन्ती देनी चाही परंद्य ये तुरंत वहाँसे चुपके से खिसक गये।

अवधरे सुलतानपुर जाकर वहाँ कई मास रहे । वहाँसे कहीं जाते समय में एक भयंकर जंगळमें जा पहुँचे । जंगलमे ही रात्रि हो गयी । ये एक दृक्षके नीचे भूखे ही पड़ रहे । उस समय लीलामयने सुन्दर वालकका रूप धारण करके इन्हें भोजन बनाकर खिलाया और तुरंत अहश्य हो गये । गुरु-आजा पाकर फिर ये काशी, हरिद्वार, गङ्गोत्तरी, वदरिकाश्रम आदिकी यात्रा करते हुए अवध आये । इनके बाद तीन बार जनकपुरी गथे और वृन्दावन एवं पजाव प्रान्तकी यात्रा की । जनकपुरीमें इन्हे अतिशय सुखकी प्राप्ति हुई । अतः एक बार फिर वदरिकाश्रमकी यात्रा करके पुनः मिथिलापुरीमें ही कुटी बनाकर रहने लो।

श्रीमहाराजजीने अनेक जिजामुओंको साधनमागंमं अग्रसर किया तथा अनेकोंको भगवद्भजनमें प्रवृत्त किया। करुणा और उदारताके तो वे समुद्र ही थे। भगवान्के प्रायः सभी गुण भक्तमें उतर आये थे।

इसं प्रकार अपनी दिव्यलीलाओंसे धरणीतलको पवित्र करते हुए संवत् १९५८ वि॰ की माघी अमावस्याको श्रीमहाराजजी सरयृतटपर देह त्यागकर श्रीसाकेतधाम पधार गये।

## स्वामी रामवलभाशरणजी

बारावंकी जिलेके तिलोकपुर गॉवर्मे वि० सं० १९१५ की फाल्युन शुक्का तृतीया सोमवारको स्वामी श्रीरामवछभा-श्रारणजीका आविर्भाव हुआ। आपके पिताका नाम या पं० गणेशदत्त । पण्डित गणेशदत्तजी बड़े ही आस्तिक पुरुप थे और श्रीमद्धागवतपर आपकी विशेष ममता थी। रामवछभा-शरणजीका पहला नाम बलदेव था।

एक बार आप माता-पिताके साथ श्रीअयोध्याजी आये। स्वप्नमे श्रीरघुनाथदासजीके दर्शन हुए और आप खूब जोर-जोरसे रोने छगे। किसी तरह भी चुप नहीं होते थे। स्वप्नमे ही श्रीरघुनाथदासजीके अनुग्रहसे आपको श्रीसीताराम- लक्ष्मणकी अत्यन्त दिन्य तेजोमय मूर्त्तिके दर्शन हुए। अब तो आफ्का जीवन आमूल बदल गया।

पिताकी मृत्युके अनन्तर लोगोंके आग्रहपर आपने
गुड़का न्यापार शुरू किया; परंतु ये सभी गुड़ साधु-महात्मा,
गरीव-अनाथोंमं ही बॉट देते । जिसे प्रभु अपनी ओर
ले लेना चाहता है, उसे संसारके किसी भी न्यापारमें उलझने
नहीं देता और इसीलिये उसमें सफलता भी नहीं मिलने
देता; नहीं तो सफलतासे ही उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ने लगती
है। धंधा-रोजगार सब छोड़-छाड़कर आप श्रीजगन्नायधामदर्शनके लिये चले और बीचमें काशी ठहरे। आपने
भगवान् विश्वनाथसे श्रीसीतारामजीके नाम, रूप, लीला,
धाममें अनन्य भक्ति-प्रीति माँगी।

श्रीजगन्नायजी पहुँचकर आपकी स्थिति विचित्र हो गयी। आनन्टातिरेकमें आप तन-मनकी सारी सुध-बुध खो कैटे। वहाँ श्रीहनुमान्जीके दर्शन करके आप कृतकृत्य हो गये।

श्रीअयोध्याजीमे आकर आप श्रीहरिभक्तिन माईके स्थानपर ठहरे और अपनी इच्छा माईजीसे कह सुनायी। माई-जीने वहा कि 'श्रीसरयूजीमे सान कर आओ तो मै चतलाऊँ किक्या करना चाहिये। अपको यह सुनकर अत्यन्त उत्कण्टा हुई। आपने श्रीरामगङ्गामं स्नानकर श्रीसीतारामके चरणोंमें प्रीति मॉगी। स्नानसे छीटनेपर श्रीमाईजीने अनन्त श्रीपण्डितराज श्रीजानकीवरगरणजी महाराजको इनका परिचय देते हुए कहा कि भ्ये गुरुमुख होने आये है, ब्राह्मणके छड़के हैं। उस समय आपकी अवस्था २४ या २५ वर्षकी थी।

इन्हें देखकर महाराज श्रीजानकीवरगरणजी बहुत प्रसन्न हुए और पूजाके घरसे श्रीरामरज, श्राचमनी, गङ्गाजलीमें श्रीसरयूजल, तुल्सीदल, कंठी, माला, पञ्चमुद्रा और एक छोटी-सी साफी—ये चीजें मंगवायीं और विधिवत् श्रापकी दीक्षा हुई। अब आपका नाम रामवल्लभाशरणजी हुआ। श्रापको मगवान् श्रीराम, मगवती श्रीसीता तथा श्रील्हमणजीके कई बार कई स्थलोंपर दर्शन हुए। लीला-स्वरूपोंमेआपकी बड़ी आस्था थी। आपने यावजीवन कभी किसीसे कुछ मांगा ही नहीं। आपकी गुरुभिक्त संसारमे सदाके लिये आदर्शरूपमें बनी रहेगी। गुरु-आज्ञाके विना आपने कभी कुछ किया ही नहीं। 'सरल स्वभाव न मन कुटिलाई' की आप सजीव मूर्ति ही थे। सदैव श्रीसीता-रामके रसमे हुवे रहते।

संवत् १९८८ की वैशाख शुक्रा नवमीको, जो 'जानकीनवमी' कहलाती है, आपने अपने प्रयाणकी वात अपने एक अन्तरक्ष शिष्यसे कह दी । उसीके तीसरे दिन एकादशीकी रात्रिमें तीन वजे महाप्रयाणकी तैयारी आपने की । नामध्वनिके बीच आपने श्रीभगवान्की सेवा की । प्रातःकाल ६॥ वजे ल्यों ही मन्दिरकी आरतीका घड़ी-घण्टा यजा, त्यों ही आपने अपनेको भगवान् श्रीरामके चरणोंमे निवेदित कर दिया । पूर्ण श्रङ्कार करके सुन्दर सजे विमानपर सवार होकर वड़ी धूमधामसे आप चले और श्रीरामघाटपर श्रीसरयुद्धक्षमें जाकर विश्राम किया।

### पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

श्रीभगवान्की भक्ति ही वास्तविक सम्पत्ति हैं। इसका वहीं
प्राणी पूर्ण अधिकारी होता है, जो भगवान्के रूप-लावण्य-सौन्दर्य-माधुर्य और लीलारसका आस्वादन कर आत्मकल्याण-की पवित्र साधनामे निरन्तर तल्लीन रहता है। श्रीदश्यनन्दन रामके असीम सौन्दर्यसागरमे निमम रहनेवाले संत-शिरोमणि रसिकमक्त रामवल्लभाशरणजी महाराजके जीवनमें हसी तरहकी दिव्य सम्पत्तिके अवतरणने भक्तिके प्रमुख क्षेत्र भगवान्की लीलाभूमिमे, अवधमे, भगवती सरयूके पवित्र तटपर आस्तिकताका पाञ्चजन्य पूँका था।

पं० श्रीरामविष्ठभागरणजी महाराजका जन्म संवत् १९१५ वि० मे आघाढ़ कृष्ण त्रयोदशीको बुन्देळखण्डके पन्नाराजमे रणेह ग्राममे हुआ था। उनके पिता रामळाळजी और माता रमादेवीपर श्रीभगवान् और संतोंकी बड़ी कृपा थी। श्रीरामविष्ठभाशरणजीके बच्चपनका नाम धनुषधारी थाः वे जन्मजात भक्त थे। उनकी बाल्यावस्थाका अधिकाश पौंडी ग्राममें वीता। एक समय रणेहसे वें श्रपने पिता-माताके साथ कहीं जा रहे थे; सघन वनमे एक महात्माका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने बाळक धनुषधारीको फिर दर्शन देनेका आशीर्वाद दिया। कुछ समयके बाद उन्होंने फिर दर्शन दिया।

वालक धनुषधारीने पौंडी ग्राममे अपने माता-पिताकी छत्र-छायामे श्रीहनुमान्जिक मन्दिरमें नित्य दर्शनकर, उनकी पूजा और उपासना करके उनसे रामभक्तिका वरदान माँगा। उन्होंने-काशी जाकर विद्याध्ययन करना चाहा, पर श्रीहनुमान्जीने समाधि अवस्थामें उन्हें न जानेका आदेश दिया। वे संवत् १९३३ चैत्र शुक्र ९ श्रीरामनवमीके दिन मन्दिरके अध्यक्ष संतप्रवर रामवचनदासजीसे राममन्त्रराजकी दीक्षा लेकर एक अपरिचितकी तरह ग्रामकी सीमापर पूर्ण वैराग्य, तप और ब्रह्मचर्यके साथ एकान्त-सेवन करने लगे। श्रीहनुमान्जीकी कृपासे उनका श्रीरोमकी दिल्य लीलाओंके प्रति पूर्ण अनुराग हो गया, रामभक्तिके प्रचारको उन्होंने अपने जीवनका उद्देश्य स्थिर किया। सवत् १९३५ वि० मे उन्होंने निवृत्तिमार्गकी दीक्षा लेकर अपना भक्तिंपथ प्रशस्त कर लिया।

दूसरा उसी समय महात्माजीने इनका 'श्रीरामवल्लभादारण' रक्ला । पौडीमे अयोध्याके प्रसिद्ध रामायणी रामदासजीके श्रीमुखसे रामकथाका रसास्वादन करके वे अपने गुरुके आदेशते उनके साथ ही तीर्थभ्रमगके लिये निकल पड़े । वे रामदासजीके सत्सङ्ग और सम्पर्कसे अत्यन्त प्रभावित थे । चित्रकूट-भ्रमण-कालमे एक दिन सहसा आकाशमे काले बादल छा गये, जलबृष्टि होने लगी। भगवान् श्रीरामकी चरणधूछिसे अङ्कित शिलाखण्डोंको चूमनेवाले पर्वतीय झरनेमे वे स्नान करने छगे कि एक विशालकाय बन्दरने उनका हाय पकड़कर जलधारासे अलग खीच लिया । उसी समय एक शिला जलकी धारासे टूटकर उसी जगह आकर गिरी, जहाँ श्रीरामवल्लभादारणजी स्नान कर रहे थे । इधर वह वानर अदृश्य हो गया । अब इनको रहस्य मालूम हुआ कि इस प्रकार हाथ पकड़कर जलधारासे हटाकर प्राण वचानेवाले श्रीहनुमान्जी ही थे । यों श्रीहनुमान्जीके दर्शनकर उन्होंने-अपने-आपको परम कतार्थ माना ।

बढ़नेपर नैबाजारके वैष्णवमक्त आगे जानकीदासको धन्य कर वे अवधवासी महात्मा हरिहरदासजा-के साथ काशी आये । काशीमें स्वप्नमे भगवान शङ्करजीने दर्शन देकर उनको अयोध्या जानेका आदेश दिया । संवृत् १९३८ वि॰ की अक्षय नवमीको उन्होंने जन्म-जन्मसे चिरपरिचित श्रीअयोध्याधाममें प्रवेश करके रामभक्तिकी भागीरयोमें आत्माभिषेक किया, अपने प्राणेश्वरकी राजधानी-की परिक्रमा की । उनके अङ्ग-अङ्गमे दिव्यता समा गयी। नयनोंमे सरयूकी पवित्र तरङ्कों और कनकभवनके दर्शनकी अभिरामताका राख होने लगा। कान सीतारामकी अमृत-ध्वनिषे पूर्ण चैतन्य हो उठे, रसनाने रामके वैदिक रूपकी जयध्विन की, हाथ रामकी चरणधूळिसे मस्तकको अलंकृत करनेके लिये बढ़े तो आजीवन बढ़े ही रह गये, पैर परिक्रमा-के लिये उठे तो उठे ही रह गये, जनकनन्दिनीके चरणारविन्द-पर मस्तक वन्दनाकें लिये नत हुआ तो साकेत-प्रवेशपर्यन्त नत ही रह गया । पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराजकी साधना, आराधना और उपासना अवधकी दिन्यताकी श्रीवृद्धिमें सफल हो गयी ।

श्रीअयोध्यामे उन्हें बाल्यावस्थामें दर्शन देनेवाले चिर-परिचित संत श्रीविद्यादासजी महाराजके दर्शन हुए । वे उनके अन्तरङ्ग शिष्य हो गये । इस समय पण्डितजीका जीवन सर्वथा भजनमय था। आठों पहर भजन-सत्सङ्गमे ही बीतते थे । श्रीविद्यादासजीके प्रति आदरबुद्धिसे उन्हीके आदेशसे श्रीरामवल्लभारारणजीने रामकथामृत-लहरीमें समस्त अयोध्याको संप्लावित कर दिया। कभी विनयपत्रिका और गीतावलीकी व्याख्या चलती थी तो कभी रामचरितमानसमे संत, परमहंस और भक्तमण्डली विहार करती थी। भगवलीला-चिन्तनमें रामवलभाशरणजी महाराज इतने उन्मत्त रहते थे कि कभी-कभी वे बाह्यज्ञानशून्य हो जाते थे । एक समय दोपहर-को वे कुऍपर जल भर रहे थे, अचानक गुनगुना उठे, 'कह कपि कब रघनाथ कृपा करि हरिहैं निज वियोग सम्भव दुख ।'--- ठहरे भक्त ही, जानकीकी विरह-छीलाका चित्र सामने आ गया । राघवेन्द्रकी प्राणप्रिया राक्षसराजके अशोक वनमें तड़पती हो और भक्त यों ही खंडा रहे, पैर लड़खड़ा ही तो गये, कुऍमें गिर पड़े; पर आक्चर्य तो यह या कि बाहर निकाले जानेपर बस्नतक नहीं भीगा था। श्रीरामकी लीलामें उनकी अचल अनुरक्ति थी। वे रामलीला-मण्डलीके शृङ्गार-समलङ्कृत स्वरूपोंमें पूर्ण भागवती निष्ठा रखते थे।

उनकी भक्तिनिष्ठा, कथा-सुधा और अध्यात्मविद्याकी पूर्ण सम्पन्नतासे आकृष्ट होकर भक्तों और शिष्योंकी संख्या बढ़ने लगी। उनकी कथाकारितासे प्रसन्न होकर पौडीसे महात्मा रामवचनदासजी भी चले आये। पं० श्रीरामव्ह्यभा- शरणजी महाराजने उनके प्रति अपनी पवित्र गुरुनिष्ठा नितान्त अक्षुण्ण रक्खी ।

संवत् १९५१ वि०में महात्मा विद्यादासजी और राम-वचनदासजी महाराजकी साकेत-प्राप्तिके बाद पं० श्रीराम-वछभाशरणजीका मन बहुत खिन्न हो गया । भगवान् श्रीरामके रॅंगीले सखा भक्त सियारामशरणजी और रसरंग-मणिके साथ विशेष आग्रहके फल्स्वरूप वे कुछ दिनोंके लिये चित्रकूट चले आये । वहाँ श्रीहनुमान्जीके दर्शन देनेपर उनसे जन्म-जन्मके लिये रामभक्ति मॉगी । चित्रक्टसे बृन्दावन आये, रासेश्वर श्रीनन्दनन्दनकी दिन्य झॉकीका रसास्वादन कर वे अयोध्या लीट आये । वे स्थायीरूपसे जानकीघाटपर रहने लगे । वे कॅंकर्यनिष्ठाके संत थे । श्रीरामके चरण-कमलोंकी सेवामें उनका जीवन समर्पित था ।

एक समय श्रीसरयूने अयोध्या छोड़कर तीन मीलकी दूरीपर अपनी धारा स्थिर कर ली। संतमण्डलीके प्रार्थना करनेपर पं० श्रीरामवल्लभाशारणजीने उनसे अयोध्याके ही सिनकट रहनेकी कृपायाचना की, सरयूने धारा बदलदी, उनका जल अयोध्याका स्पर्श करने लगा।

संवत् १९९८ वि॰की कार्तिक शुक्रा दशमीको उन्होंने दिव्य साकेत-धामकी यात्रा की । अन्तिम समय सीतारामकी जयध्विन-छहरीमे कनक-भवनाधिपति श्रीराघवेन्द्र और जनक-निद्नीका चरणामृत पानकर उन्होंने अखण्ड समाधि छी । महात्मा पं॰ रामवछभाशरणजी महाराज आदर्श संत, छीला-रसिक परम भगवद्भक्त थे।

# स्वामी श्रीसियारामशरणजी (श्रीरूपलताजी)

( लेखक--श्रीरामगुलामजी नाटाणी )

श्रीअयोध्याजीके प्रसिद्ध महात्मा श्रीरूपलताजीही, जो 'पुजारीजी' के नामसे भी प्रसिद्ध रहे हैं, सियारामशरणजी थे। इनका सेवा-प्रकार, गहरी भक्ति और उच्च शानावस्था अनुपम थी। ये बड़े ही सेवा-ध्यान-शान-निष्ठ थे। इन्होंने श्रीरामघाट अयोध्याजीमें प्रथम-प्रथम बहुत समयतक एकान्त-मे बैठकर निरन्तर प्रेममग्न रहकर भजन किया। फिर मगदत्कृपासे इनकी भजनशक्ति बहुत बढ़ गयी। भोजनमें एक समय चतुर्थ प्रहरमे एक पैसेभर भिगोया चना चवाकर

ये शरीरपोषण कर लेते थे। इतना भी शरीरको भाड़ा देने और क्षुधा-कुत्तीको दुकड़ा डालनेके रूपमें ही था। यही समय एक मुहूर्त्तमात्र बातचीत कर लेनेका था। इनका और सब समय दिन-रात भजन-ध्यानमें लगता था।

इतना हो जानेपर ईश्वरानुग्रहसे आपको श्रीअयोध्याजीके सुप्रसिद्ध कनकभवनमे भगवत्-पूजाका कार्य मिला । इसे आपने बहे चाव-भाव, तन-मृन, पूर्ण ताहीनता और हार्दिक भक्तिसे किया। तभीसे ये 'पुजारीजी' बिख्यात हो गये। श्रीवाल्मीकीय रामायणका नवाहपारायण बड़ी उत्तमता-से किया करते थे। आप अच्छे पण्डित और किव थे। इनकी रची हुई अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं, जिनमे 'विनयचालीसी' और 'अष्टयाम' हमारे संग्रहमे हैं। विनयचालीसीसे पॉच दोहे नीचे दिये जाते हैं। ये वे पॉच उत्तम दोहे हैं, जिनको छापनेवालों-ने छोड़ दिया अथवा उनको प्राप्त नहीं हुए। हमारे पासकी प्राचीन प्रामाणिक हस्तलिखत पुस्तकमे ये दोहे हैं। ये दोहे बहुत अर्थ और सारमेर हैं।

आपके ही सदुद्योग, परिश्रम और साधनसे श्रीअयोध्या-जीके श्रीरामकोटमे 'श्रीआनन्दभवन' नामका उत्तम विशाल स्थान बना, जिसका अच्छा प्रवन्ध है और जहाँ श्रीजीकी सेवा आदि उत्तमतासे होती है । अन्ततोगत्वा बड़ी अवस्थामे आप संवत् १९५० की वैशाख बदी ११ (एकादशी) को श्रीसाकेतधाम (परमधाम) पधार गये! आपके कई शिष्य ये। उनमे जयपुरके श्रीसीतारामजीके बड़े मन्दिर (प्रसिद्ध सेठ दूणकरणजी नाटाणीका बनवाया—शिखरबन्ध बाज़ार-की आमेरकी चौपड़मे ) के सुविख्यात महन्त भक्तवर श्रीखामी रामानुजदासजी मुख्य थे। दोहे ये हैं—

चतुरानन गहि कलम को रचे अनेकन छंद।

सिय मुख समता ना लही लिखत मिटावत चंद॥१॥

मायिक तन से निहें बने निरमायिक तसबीर।

कृपा करे सिय लािंडली पावे दिन्य शरीर॥२॥

स्वस्वरूप को पाइ के परस्वरूप दरसाय।

तुरिया लिख तुरिया मई आवागमन नसाय॥३॥

कौन कहै, अब को सुनै, छिब में छिब दरसाय।

मई पूतरी लीन की रही जु सिंघु समाय॥४॥

परा अवस्या में सदा रहत सदा यह मृत्य।

कृपा लडेती लाल की सेवा दीन्ही नित्य॥५॥

'अष्टयाम'की रचनाएँ भी इनकी बहुत सरस और सारभरी

हैं, जिनसे भक्तिरस और सेवारहस्यका तत्त्व अच्छा प्राप्त होता है।

# भक्त श्रीहंसकलाजी

-----

( लेखक--श्रीदारकाश्रसादसिंहजी बी० ए० )

सारन जिलेमे गङ्गा और सरयूके सङ्गमके समीप गंगहरा नामका एक गाँव है । संवत् १८८८ मे वहीं नागा पाठकका जन्म हुआ । वैराग्य और शान्ति आपके जीवनके चिर सहचर थे । आपने बहुत थोड़ी अवस्थामे घर छोड़कर जंगलका रास्ता लिया । आप श्रीवैद्यनाथ घाम पहुँचे । वहाँ भगवान् आग्रतोषके दर्शन हुए । पासकी एक झाड़ीमे छिपकर आप निरन्तर साधना करते और नित्य नियमपूर्वक भगवान् शङ्करके दर्शनके लिये आया करते थे । भगवान् शङ्करने छठे महीने आपको एक यतिके रूपमे दर्शन दिया और आदेश किया कि 'लक्ष्मीपुरके झारखण्डी स्थानके

महात्मा रामदासजी नृस्यकलाजीका दशन करो।'

आप लक्ष्मीपुर पहुँचे और महात्मा रामदासजीने आप-को अच्छी तरह अपना लिया । आपको शरणागतिमन्त्र तथा विरक्त संन्यासीका बाना दिया तथा आपका नाम रामचरणदास हंसकला रक्ला । आपका शील-स्वभाव और वात्सल्यप्रेम संसारके लिये आदर्शस्वरूप था । भगवत्प्रेमकी तो आप मूर्ति ही थे । भगवन्नामस्मरण तथा कीर्तनमे आपकी बड़ी निष्ठा थी ।

न दिया आश्विन ग्रुह्ण द्वादशी सं० १९६८ को आपने अपना स्थानके नश्वर शरीर त्यांग दिया और श्रीसाकेतधामकी महायात्रा की।

# भक्त श्रीरूपकलाजी

वैष्णवरत श्रीरूपकलाजी एक उच्च कोटिके महात्मा थे। आपके प्रभावसे हजारों पथ-श्रष्ट, श्रान्त नास्तिकोंने भगवान्की सत्तामे विश्वास करके सन्मार्गका अवलम्बन किया—हजारों दुराचारियों के जीवन सुधर गये। हजारों नर-नारियोंने मासाहार छोड़ा। आप संतसमाजके एक अमूल्य रत तथा महान् गौरवस्वरूप थे।

श्रीरूपकलाजीपर आरम्भसे ही भगवत्कृपा रही । आप जिस आश्रममें रहे, आपने उसके नियमोंको तत्परताके साथ पालन किया और उसीमें अपनी उन्नति की । तीस वर्षोतक बिहारप्रान्तमें शिक्षा-विभागके दायित्वपूर्ण पदों-का भार वहन करते हुए भी आप निरन्तर अपनी आध्यात्मिक उन्नतिं करते ही गये एवं विभिन्नतामे रहते हुए भी अपने

### अनन्यताके भावको आपने दृदतर रक्खा ।

मगवद्गिक्त एवं वैराग्यसाधनका तो क्या कहना है, उसके लिये तो मानो आपने जन्म ही ग्रहण किया था। आप उठते-बैठते, चलते-फिरते निरन्तर अपने प्रेममय स्वामीके पादपद्ममं सखीमावसे लौ लगाये रहे। इसी अनुरागके कारण इएदेवकी भी आपपर विशेष छूपा रही तथा आश्चर्यमयी एवं रहस्यमयी रीतिसे सभी कठिनाइयोंमें आपको सहायता मिलती गयी।

एक वार कर्ज जुकानेके लिये आपको कुछ रुपयोंकी वड़ी आवश्यकता थी । सर्वत्र चेष्टा करके हार गये, किंतु कहीं भी रुपयोंका प्रवन्ध होता नजर नहीं आया । तव आप भगवान्पर भरोसा करके बैठ गये । उसी दिन सन्ध्या-समय आपके पास एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने सबके सामने आपके हाथों में एक लिफाफा देकर कहा —'आपसे झूछ बार्ते करनी हैं; इसे अपने पास रिखये, में अभी आता हूँ ।' लिफाफा कई दिनोंतक यों ही आपके पास पड़ा रहा— घह आदमी फिर लैटकर नहीं आया । अन्तमें जब खोला गया, तव उसमें उतने ही रुपये मिले, जितनेकी आपको जरूरत थी।

श्रीरूपकलाजीने जब अपना पद-परित्याग किया। उस समय आपकी अवस्था केवल ५४ वर्षकी थी। सरकारी नियमोंके अनुसार आप कम-से-कम एक वर्ष और नौकरी कर सकते थे; किंतु उसी समय एक ऐसी घटना हुई। जिससे आप विल्कुल प्रेममुग्ध हो गये तथा आपके लिये अब फिर क्षणभर भी नौकरीमें रहना असम्भव हो उठा।

आप स्कूल-निरीक्षणार्थ विहटा रेलवे स्टेशनसे कई मील दक्षिण पटना जिलेके एक देहातमें गये थे । उसी समय तत्कालीन शिक्षा-विभागके डाइरेक्टर मि॰ काफ्ट पटना आये । इन्सपेक्टर मार्टिन साहवने आपके पास पत्र भेजा, जिसमें डाइरेक्टर साहवंके कलकत्ता लौट जानेक़े पूर्व किसी एक महत्त्वपूर्ण विपयपर उनकी सम्मति लेनेका आदेश किया गया था। पत्र आपको ऐसे समयमें मिला, जब पटनासे डाइरेक्टर साहवंकी गाड़ी खुलनेमें केवल १५-२० मिनट वाकी रह गये थे। इतने समयमें पटना पहुँचना सर्वथा असम्भव था। वे बड़े चिन्ताकुल हो गये और मारे फिलके

उनकी ऑर्ले झप गर्या । कुछ देर बाद कानमें घंटीकी आवाज पड़नेसे आप चौककर उठे और अपनेको सारे आवश्यकीय कागजोंके साथ कचहरीके कपड़े पहने पटना स्टेशनके वेटिंग-रूममें पाया । गाड़ी दानापुरसे छूट चुकी थी। आपने छेटफार्मपर जाकर डाइरेक्टर साहवसे वार्ते की तथा गाड़ी छूट जानेपर फिर वेटिंग-रूममें जाकर इस आश्चर्यमयी घटनापर विचार करने छगे । इसी चिन्तामें आपको फिर नींद आ गयी और उठनेपर आपने अपनेको पुनः विहटामें पाया । किंतु डाइरेक्टर साहवके साथ जो वार्ते हुई थीं, वे स्मृतिपटपर पूर्णरूपसे अद्धित थीं।

प्रभुका अपने ऊपर इस प्रकार अपार अनुग्रह देख आप गद्गद हो गये। आप उसी क्षण अपना त्याग-पत्र देकर सीधे श्रीअयोध्याधामको प्रस्थान कर गये।

एक दिन श्रीरूपकलाजी अपने कुछ प्रेमियोंके पाष सोये हुए थे, एकाएक आप उठ बेठे तथा श्रीरोंको भी जगाकर प्रार्थना करनेकी आज्ञा दी। कारण पूछनेपर आपने कहा—पुरुदेवका विमान जा रहा है। श्रन्तिम विदा लेने आये थे। प्रातःकाल तारद्वारा अनुमन्धान करनेपर ज्ञात हुआ कि भागलपुर गुरहट्टाके महंत श्रीहंसकलाजीका ठीक उसी समय साकेतवास हुआ था। श्रीहंसकलाजीके ही आपने कान्ता-भावकी दीक्षा ली थी। रामानन्दी सम्प्रदायकी दीक्षा इन्होंने छपरानिवासी स्वामी श्रीरामचरणदासजीसे ली थी। स्वामीजीने ही इनके असल नाम (भगवानप्रसाद) के आगे अधितारामशरण' जोड़ दिया था। श्रीहंसकलाजीसे दीक्षित होनेके अनन्तर ये फ्लक्क नाम विख्यात हुए।

आपको अपने साकेतवासका समय बहुत दिनोंसे विदित या । बीस वर्ष पूर्वकी डायरीमे एक जगह लिखा पाया गया है—'अमुक तिथिको श्रीमाहतिजी स्वयं आकर ले जायँगे— यह श्रीवचन है ।'

वि॰ संवत् १९८९ की पौप शुक्ला द्वादशीको तीन बजे रात्रिमें आप चालीस वर्षके अखण्ड अवधवासके अनन्तर अपनी अमर कीर्ति, उच्च आदर्श और अमूल्य वचनामृतको इस संसारमें छोड़कर साकेतवास कर गये।

# परमहंस श्रीसियालाल्झरणजी महाराज\*

(श्रीप्रेमलताजी)

( लेखक-श्रीरनेहलताजी )

### छप्पय

मागि मधुकरी खाहि अजब मस्तान सुचाला ।
विचरि अविन प्रमु भजिह सवन ते ढंग निराला ॥
कल्लु दिन मिथिला कल्लुक अवधक छु दिन रहि काशी ।
नाम रटन बल किल मह सियवर भिक्त प्रकाशी ॥
लिह रामवल्लभाशरण गुरु शरण भये तारण-तरण ।
सियलाल्शरणजी संतवर नाम प्रचारक दुलहरण ॥
गल गुदरी अलभी सुअङ्ग शिर टोप विराजे ।
शोरि कमण्डल खप्पर धरे फकीरी साजे ॥
कण्ठी युग लर कण्ठ भाल लस तिलक रसाला ।
विन्दु और चिन्द्रका सहित सोहत श्री लाला ॥
श्रीवैष्णव रसिक विरागि वर नाम-प्रेम छाके रहें ।
जय सियाराम जय जय सियाराम नाम अहिनशि कहें ॥

रटत रटत श्रीनाम गये होइ तत्व-मुज्ञाता ।
अनुभव चख खुलि गयो भजन बल छायो गाता ॥
यदिप सिविधि निहं पढ़े तदिप गुरु नाम कृपा ते ।
भये भुकवि किये कान्य सरस भक्ती रँग राते ॥
'सतगुरु कृपा प्रकाश' तेहि नाम प्रन्य सुन्दर परम ।
लिख 'नेहल्ला' मानी किविहें होत अधिक ईर्षा शरम ॥
पै भाषुक जन काहिं निरिख बाढ़त आनन्दा ।
जिज्ञासुन को होत प्रेम पद सिय-रघुचन्दा ॥
'प्रेमल्ला' अस नाम कान्य महँ सुन्दर सोहै ।
प्रकट नाम गुण किवत वाणि अरु रूप सु जोहै ॥
किमि करै प्रशंसा मन्दमित 'नेहल्ला' किलमल प्रसित ।
जिहि सब विधि नाम मरोस तेहि गुण वर्णत ब्रह्मादि नित ॥

जय ियराम जय जय ियराम

( प्रेषक—सियारधुनायशरणजी )

# भक्त श्रीश्यामदासजी महाराज

( केखक---श्रीजानकीशरणजी 'स्नेहलता' रामायणी )

श्रीक्यामदासजी महाराजका जन्म-स्थान गया-जिलान्तर्गत दोलतपुर नामक ग्राम था। ये वाल्यकालसे ही श्रीसियाराम-जिक परम अनन्य और सबे भक्त थे। भगवान्के सिवा अन्य किसीका आश्रय स्वप्नमें भी स्वीकार नहीं करते थे। भजनके प्रभावसे ये वचनसिद्ध महात्मा हो गये थे। इन्होंने पहले संत रंगाचारीसे दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की। परंग्र रंगाचारीजीने योगवलसे जानकर कहा कि 'हम दोनों पूर्व-जन्मके गुरुभाई रह चुके हैं, अतः में तुम्हें दीक्षा न देकर श्रीढोटनदासजीसे दीक्षा दिला दूँगा।' थोड़े समय बाद ही श्रीढोटनवाबासे दीक्षा लेकर ये छः वर्षतक निरन्तर गुरुसेवा करते हुए उनके पास ही रहे। फिर गुरुदेवका आधीर्वाद पाकर उनकी आज्ञासे परपर आये और आठों पहर भगवत्-

पूजन और नामजप तथा सत्सङ्ग-कीर्तनमें ही रत रहने लगे।

चौयेपनमें भी जब इनके पुत्र नहीं हुआ, तब गाँवमें लोग अनेक प्रकारकी चर्चा करने लगे। प्रभुने पुत्र देकर भक्तकी यह चिन्ता भी मिटा दी। परंतु जब बालक छः मास-का हुआ, तब किसी अग्रम प्रहके कारण उसकी दोनों आँखें जाती रहीं। श्रीमहाराजजीने बालकको मन्दिरमें सुला दिया और हद विश्वासके साथ भगवान्से प्रार्थना करने लगे। सुरंत ही भगवान्ने बालकको नेत्रदान देकर भक्तकी बात रख ली।

एक बार ये भ्रमवश अर्घरात्रिके समय ही गङ्गा-सानके लिये चल पढ़े । रास्तेमें एक दुष्टोंके समूहने इन्हें घेर लिया। इतनेमें ही श्रीरघुनाथजीने एक वीरका वेष धारण कर

<sup>\*</sup> श्नका वहुत सुन्दर इहर् जीवनचरित्र 'श्रीसद्गुर-चरित्र' नामसे मगवरकुपापात्र श्रीसिपारधुनावशरणजी, 'श्रीप्रेममजरी', सङ्गट-मोचन, बनारससे प्रकाशित हुआ है; वह देखने योग्य है।

दुर्होको मार भगाया और इन्हें मञ्जानटनक पहुँचाकर अदृश्य हो गये ।

एक बार इनकी कथामें यह प्रमन्न चला कि कथामें श्रीरम्नायजी स्वयं प्रधारते हैं। इतनेमें ही एक अविश्वाधीने मजाकमें कहा कि 'यदि कथामें रमुनाथजी स्वयं प्रधारते हैं तो यहाँ कहाँ हैं ! दिरालाओ।' कहते हैं कि भगवान्यहाँ परम मुन्दर छोटी अवस्थाके संतका रूप भारण करके प्रभारे। कथा समास होते ही वे ग्रस्त अनार्थान हो गये। या अहुन खेख देराकर वह अत्यान राजित हुआ और वेशे प्रकृतर धमा-याचना वर्ग हमा। इसी प्रवास्त्री अनेत सीहाओं। महाराजनीकी प्रयोग हमार्थ मगुज्य समाज्ञानके हम गये।

इन्होंने सं० १९५८ वि० में मुत्रसे शीरामनाम केने हुए शरीरका त्याम करों साहित्यामको प्रचाप किना ।

# परमहंस रामदासजी

( नेता-चीरेगरीन-इनमगारशे )

परमहंग रामदामजी याता रशुनायदागजीके पिय शिष्य ये । आपनी जनमभूमि छारा यी और आपने बाराणकुनको मुद्योभित किया या। बहुत छोटा अवग्यामें ही आपको वैराग्य हुआ और आपने नारों पामकी प्रदक्षिणा बार्ट्स स्वीम समाप्त की । इसके जननार आप जयोध्या आकर अपने गुरु महाराजही सेवामें राने एगे । निपारके पनमें जाहर एकान्तवाएंक साय-साथ आपने योगान्यास किया । मार्सीक स्वामी विश्वदानन्दजीवे आपको सागनामें दर्श महायना मिली । परमहंश्र तदमणदायजी, रामकृष्ण परमहंग, श्रीहाय स्वित्या यावा आदि प्रविद्र महात्माओं से आपने भेंट की । इस ह बाद भारने अनस्या-आक्षममें जाकर तपस्या की और तीन महीनेतक आप केवल नीमवी पत्ती सायर रहे। बारह पर्य आप वेयल पत्र और दूधपर रहे । परत इसमे भी भापको संगोप नहीं हुआ । आप पृन्दावन गये । वहाँ सीन पर्य यमुनाके किनारे दिना कपड़े पहने अवध्वकी तरह नंग धड़ंग रहे। कोई कुछ माने को देता, वहीं पायर अन्मता रोलते । क्या बेटकी गर्भी और

नपा मापता जाहाः जार सदा दिनम्दर से ग्रेट । सैन स्पेनी इस परमारीमान्यासा समाधित सामे पुरः कादी दिल्क भारत क्रिया ।

आपने पान जो कोई भी। लि हिनी भी कमते लिं सानन प्राप्तः आप उने भगानक नाम की शताने । सिने भीतिमेंने इनकी वेग्यांट कार्य-नाला नी । जाको नंगे पैर देशादनका युन शीक था । नाममें पेपा एक सन्दी और पुछ गोगिरों ही सीनी स्पति में। जानने प्रचान-पान्के देव पुछ गनप गयाने जिल्ला । महाँ इनकी क्यूंग्ली-का दर्शन पाने पहल हुआ । दिनने ही नेप्येक आपने द्वारा यात आंधक कलाए हुआ । क्यिंग्लिप आप अंगर विद्यालें के नाम समयाग मा । योगके माथ नाम आप अंगर विद्यालें के मोत में । आपने भीत वेम-योग्लिप्य-भी युन सुन्दर पद क्ये हैं । आपना द्वान अनेको नित्य समन्दरी पदमालों । पूर्ण है । स्थानाभागने में मध यहाँ नहीं निर्णा कार्यां।

# भक्त श्रीभगवान्दासजी मधुकरिया

( त्याम-भीमन्तीनस्तामा भीगंतरस्तापनी )

आपकी चरित और नाम दोनोंमें निष्ठा थी। जबसे अवध आये, धामसे बाहर नहीं गये। कभी क्रिमीको अपध छोड़नेकी आशा नहीं देते। भगवान्ने आपकी निष्ठा निमाह दी। एक बार आप बहुत बीमार हुए; छः मास हो गये, धरीर स्वस्य न हुआ। तय बहुतसे प्रेमियोंने आपसे हठ क्या कि कुछ दिनोंके लिये बाहर जाकर जल बदल आये; पर आप न गये। इसके पीछे कुछ दिनों बाद आप ही- आप मनमें आनी वि 'अच्छा चली, मुछ दिन बाहर रह आयें।' पर मनगी किछीछे गहनेमें छत्रा स्मती भी, इन्हें आप शुपनाप स्थानछे चल दिये। रारतेमें जब मणिपर्यंतके समीप पहुँचे, तब एक मुखल्मान विपादीरामें आपकी मिला; पूछा—'विधर जाते हो!' आप बढ़े संकोचमें पह गये, कुछ उत्तर न दिया। विगाही बोडा—'हम यहाँछे आगे न जाने देंगे, लीट जाओ।' ये दूबरी वरण गये, उधर भी

# कल्याण 🐃



श्रीगोमतीदासजो

[ पृष्ठ ७२५

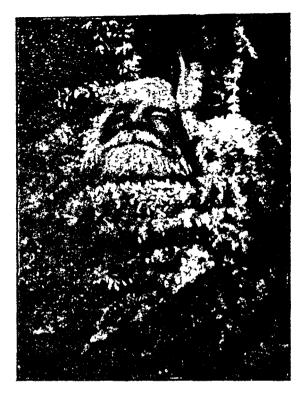

परम भक्त श्रीग्वारिया वावा [ पृष्ठ ७३२





श्रीरूपकलाजी

[ पृष्ठ ७२१

◆公からからなかなからなからなからし

# कल्याण



श्रीरामकृष्ण परमहंस [ पृष्ठ ७३८

श्रंदुर्गाचरण नाग

ष्ट्रिष्ट ५३९



श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी [ पृष्ठ४७१



श्रीकुलदानाव इदाचारी [ पृष्ठ ७४२

वह पहुँच गया । जिधर आप जाते, उधर ही वह सिपाही आकर आपकी राह छेक लेता । चारों तरफसे रास्ता वंद । क्या करे ? उस दिन लौटे। दूसरे दिन चले, दूसरे दिन मी वही हाल हुआ। रास्ता वदल-बदलकर चार-पाँच दिन-

तक आप गये, पर नित्य वही सिपाही आपको जिस ओरसे आप जाते, उधर ही आकर रोकता । अन्ततोगत्वा आप फिर स्थानमे छौट आये । इस चरितके बाद तीसरे दिन आपका शरीर श्रीअवधमेही छूटा । सं० १९४३के छगभग आपका साकेतवास हुआ ।

# स्वामी श्रीगोमतीदासजी

आपका शुभ जन्म अवसे प्रायः सौ वर्ष पूर्व पंजावमें किसी सारस्वत सद्ब्राह्मणके घर हुआ था। कहते हैं कि प्रारब्धवश अपनी बाल्यावस्थामे ही आपको गृहत्याग करना पड़ा था और आप किसी साधुके साथ अमृतसरके दुर्ग्याना नामक गुरुद्दारे या साधुओं के अखाड़ेमे सम्मिछित हो गये थे ! आपके दीक्षागुरु श्रीसरयूदासजी थे। इस गुरुद्वारेमे बड़े-बड़े सिद्ध तथा विरक्त होते आये हैं। एक समय वहाँ आपसे 'मठाधीश' होनेका अनुरोध किया गया, पर आपके हृदयमे तो बाल्यावस्थासे ही वैराग्यका सचा भाव पैदा हो गया था । इसलिये आप चुपचाप अपने गुरुद्वारेसे निकल भागे । आप पैदल ही अनेकों तीयोंमे घूमते रहे। तीर्थोंमें विचरते हुए आप चित्रकृट पहुँचे । चित्रकृटमें आपने बारह वर्षतक मौनवतका अवलम्बन किया । तदुपरान्त आप मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी जन्मभूमि श्रीअयोध्यापुरीकी गोदमें आ विराजे और यहाँ भी मौनवतका ही पालन करते हुए बारह वर्षतक मणिपर्वतपर टिके रहे । मौनवत समाप्त करनेपर आप •वालियरके सेठ प्रह्लाददासके प्रेमपूर्ण अनुरोधसे 'संतिनवास' में रहने लगे । आपने निरन्तर अपनेको छिपाये रखनेकी ही चेष्टा की, पर सची विभूति क्या कहीं छिपी रह सकती है १ 'छक्ष्मणकोट'के महंत श्रीरामोदारशरणजी आपके इस योगाभ्यास और अनुपम तपोबलपर मुग्व हो गये और आपको अपने प्रेमपाशसे ही आनद्धकर लक्ष्मणिकलेमे ले आये । आप जहाँ ठहराये गये, उस स्थानका नाम आपने 'श्रीहनुमन्निवास' रक्खा । आपके इष्टदेव श्रीहनुमान्जी थे। यद्यपि आपकी अनन्य उपासना श्रीसीतारामके युगलनामकीर्तनकी ही थी।

कहते हैं कि आपको श्रीहनुमान्जीका साक्षात्कार भी हुआ करता था और उनसे प्रत्यक्ष आदेश मिलता था।

आपकी उम्र सौसे अधिक हो गयी थी, पर आपकी दिनचर्यामे कभी कोई अन्तर नहीं पडा। आप रात्रिके बारह बजेतक जागते और पहर रात रहते उठकर तीनसे छः तक अपनी श्रीसीतारौँम-नाम-पाठशालामे सम्मिलित होते और शुद्ध भजनानन्दमे तल्लीन हो जाते । सूर्योदय होनेपर दुवारा श्रीसरयूजीमे स्नान करके अपने उपास्य और इष्टदेव श्रीराम तथा रामिकङ्कर श्रीहनुमान्जीकी पूजामे लग जाते। पूजा समाप्तकर प्रातःकालीन 'हवन' आदि धर्मकृत्य किया करते । श्रीविग्रहोंका शृङ्गार और सेवा तथा अर्चा भी अपने ही हाथों किया करते ! आलस्य तो आपमे आपकी बृद्धा-वस्थातक नहीं फटक पाया था। दस-ग्यारह बजे फिर आप अपनी भजनमण्डलीके साथ श्रीसीतारामजीकी मधुर नामध्वनि करते हुए श्रीसरयूजी स्नान करने जाते और वहीं सरयू-तटपर घंटाभर भजन-कीर्तनमे लगे रहते। फिर मध्याह्नकालीन हवन समाप्तकर अपने सामने ही संतोंको मोजन कराते और बड़े ही विलक्षण प्रेमसे भगवत्प्रसाद पवाते । श्रीसीतारामजीकी जयध्विन या 'रामधुनि' कराते हुए भजनानन्दमे मग्न हो जाते। साधु-संतोंके प्रसाद पा लेनेपर संतोंको अपने हाथसे पान-इलायची देते, अभ्यागतों और दरिद्रनारायणोंको भोजन कराते और तब आप फलाहार-मात्र करते । दोपहरसे चार वजेतक आप नित्य अपनी एकान्त कोठरीके किवाइ वंदकर ध्यानस्य रहते । एक वार और स्नानार्थ वाहर आते और फिर सन्ध्या-प्रवेशतक जप-ध्यानमे ही लीन रहते। सन्ध्याको दिया-वत्तीके बाद ऑगनमे आसनपर विराजकर भजन करते और एंत-समाज श्रीरामायणजी आदिकी कथा, श्रीराम-नाम-कीर्तनका आनन्द लूटते । रात्रिके समय आठ, साढ़े आठ बजे फिर स्नानादि कुत्योंसे निवृत्त हो हनुमान्जीकी सेवा करते और तब श्रीरामायणका गायन हुआ करता।

गौओंको अपने हायसे ही रोटियाँ खिलाते और खयं

ही उनकी देख-माल किया करते । अपने सेवकों तथा शिष्यवर्गको भी गो-सेवाके लिये सदा उत्साहित किया करते । फिर शयनासनपर विराजमान हो अपनी उपस्थित संतमण्डलीमें 'रामकथा' या विविध रहस्यमय राम-चरित्रोंका आखादन किया करते । अपनी अन्तिम जीवन-लीला भी आपने अपने श्रीहनुमन्निवासमें ही समाप्त की ।

#### भक्तवर श्रीरामाजी

( केखक - हा० श्रीसत्यनारायणसङ्गयनी )

सारन ( छपरा ) जिलेके खेढ़ाय गाँवमें श्रीवास्तव कायस्यकुलमें साकेतवासी श्रीरामयादलालजी ( श्रीराम-प्रियाशरण ) की धर्मपत्री श्रीलालप्यारी देवीके गर्भसे सं० १९२६ माद्रपद कृष्णा सप्तमीको श्रीरामाजीका आविर्माव हुआ । जन्मसे ही आप सरल, विनम्न और मानुक प्रकृतिके ये । बाल्यावस्थामें ही इनके विलक्षण गुणोंको देखकर अनेक साम्र-महात्माओंने कहा या कि यह बालक परम भक्त होगा । पठन-पाठनमें इनका मन लगता ही नहीं । कोई साम्र-संत देखते ही ये उनकी सेवामें लग जाते । साम्रुसेवामें इन्हें बड़ा मुख मिलता था। आपके गुरु पटनाके सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीस्वामी मीम्मजी महाराज थे ।

स्वभावने ही विनम्न और साधुनेवी होनेके कारण भीरामाजी समीके अदापात्र बन गये। 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'—सारा संसार भगवान्का स्वरूप है और मैं हूँ उसका विनम्न सेवक—इसी भावने आपने समस्त चराचरकी प्रमुरूपने उपासना की। आप सदा जमीनपर बैठते। आप उचासनपर कभी नहीं बैठें, न किसी सवारीपर चढ़कर कहीं गये। विवाहमें लोगोंके बड़ा आग्रह करनेपर एक घंटेके लिये पालकीपर बैठे थे; परंतु परिस्नके बाद पैदल ही ससुराल गये। साधु-न्नाझणके सामने अथवा अपनेसे बढ़ेके सामने उचासनपर बैठना अथवा सवारीपर बैठना आप बेअदबी मानते ये और ऐसा मानते ये कि इससे मगवान असनुष्ट होते हैं।

मगवान् श्रीरामकी उपासना आपकी थी। रामलीलामें आपकी बढ़ी मक्ति थी। मगवान्की वन-यात्राकी झाँकी करणरससे पूर्ण होनेके कारण पहले आपके हृदयको बहुत आकृष्ट करती थी। आप करणरसकी मूर्ति ही थे। परंतु इस झाँकीकी उपासना स्थायी नहीं हुई। आपको एक बार सहसा भगवानके दूरहारूपका ध्यान हुआ और वह इदयमें ऐसा घर कर गया कि आप एक प्रकारसे उसी रूपपर बिक गये। फिर एक धणके लिये भी उस 'नौशे बबुआ'की छविसे मनको कभी अलग नहीं होने दिया।

अपने गाँवके अड़ोस-पड़ोसमें ऊँच-नीच किसी भी जातिके बालकका जब विवाह होता, तब रामाजी दूल्हेको जोड़ा पहनाते और उसे दूल्हा रामका रूप समझकर आनन्द-पुलकित होते। संसारके सारे झमेलोंसे अलग होकर आप प्रत्येक क्षण भगवत्स्मृतिमें ही मम रहते। आपकी शरणागित सच्ची थी। एक क्षणके विस्मरणमें आप परम व्याकुल होकर छटपटाने लगते। 'दूल्हारूप रामकर भ्याना' में आपकी निष्ठा इतनी हद यी कि आप किसी भी दूल्हेको जाते देखते तो पालकीके साथ हो लेते और चँवर दुलाने लगते, उसका चरण चाँपते। इस पाद-संवाहनमें आपको स्वयं श्रीभगवान्के पाद-संवाहनका आनन्द मिलता!

एक बार आपकी इच्छा 'अर्चाविग्रह' का विवाहोत्खब मनानेकी हुई। श्रीकिशोरीजीकी मूर्ति अपने यहाँ यी ही। सभी सामान तो आ गया; परंद्ध श्रीकिशोरीजीके लिये आभूषणोंका प्रबन्ध नहीं हो सका। मन मारे आप चिन्तामम होकर एक दूक्षके नीचे बैठे थे। इतनेमें क्या देखते हैं कि एक सुनार सोनेके अनेक बहुमूल्य गहने लाकर आपसे कहता है, 'इन गहनोंको रख लो। जब दाम हो, दे देना।' विवाहके अनन्तर मक्तवर रामाजीने उस 'सुनार' को बहुत खोजा, परंद्ध इस खोजमें उनहें ही खो जाना पड़ा!

कुछ दिन बाद सरयाँ गाँवमें आप अपने प्रेमी बाबू नगनारायणलालके यहाँ वास कर रहे थे। वहीं संवत् १९८५ की जेठ बदी दूजको भगवान् श्रीरामचन्द्रके चरणोंका चिन्तन करते हुए आप साकेतलोकको पधारे।

### सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज गोवर्धनवाले

( लेखक--ठाकुर श्रीशङ्करसिंहजी, बी० ए० )

गोत्रर्धनवाले श्रीकृष्णदासजी उत्कल-देशवासी कर्णवंशीय श्रीसनातन कानूनगोके पुत्र थे। प्रथम पत्नीसे सन्तान न होनेके कारण सनातनने जड़ी मंगराजाकी कन्यासे विवाह कर दिया। उनके रामचन्द्र, प्रसादी तथा वटकृष्ण—तीन पुत्र हुए। जिस समय कृष्णदासजी केवल वारह वर्षके थे, उनके पिताका देहान्त हो गया; माता उनके साथ सती होने लगीं, तब उन्होंने पहले पुत्रको मंगराज-उपाधिसे विभूषित किया, दूसरेसे कहा कि 'तुम्हारा वश सदा बना रहेगा'; छोटे पुत्रको बजमे वैष्णव बनकर मजन करनेका आशीर्वाद दिया। चार साल घरपर रहकर शिक्षा प्राप्त करनेके बाद वे सोलह सालकी अवस्थामे पैदल बज चले आये।

श्रीकृष्णदासजी गृह-प्रणालीके अनुसार नरोत्तमदासजी ठाकुर महाशयके परिवारमे दीक्षित थे, पर व्रजमे आकर उन्होंने ब्रह्मकुण्डपर श्रीवैष्णव चरणदासजीके आदेशसे भजन करना आरम्भ किया। उनके स्वर्गस्य होनेपर आप श्रीरूपगोस्वामी-जीके सेव्य श्रीगोविन्ददेवजीके दर्शनके लिये जयपर चले आये और दस वर्ष उन्होंने गोविन्ददेवके श्रीविग्रहकी सेवा की। इस समय वे अपने पूर्ण यौवनपर थे। मदनोन्मादसे पीड़ित `होनेपर वे 'व्रज'चले आये।पौष्टिक राजभोग आदिके सेवनसे **उन्हे** काम सताने लगा । उन्होंने कामवनके तत्कालीन प्रसिद्ध संत श्रीजयकृष्णदासजी महाराजसे काम-पीड़ा-निवृत्तिका उपाय पूछा। महाराजने उनको समझाया कि विषय-स्याग किये बिना जीव भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता । विषय-रसका आस्वादन जितनी मात्रामे कम होगा, उतनी ही मात्रामे भक्तिरसका अनुभव होगा । विषयसुख इन्द्रिय-संयोगसे पाप्त होता है और भगवान्का आनन्द उसके त्यागमे ही सिन्नहित है। विपयीके द्रव्यसे खरीदा गया महाप्रसादतक राजिसक वृत्ति उदय करता है । महाप्रसाद सर्वथा चिन्मय है। तो भी इसका रसाख़ादन केवल भक्तिमे सने प्राणी ही कर पाते हैं।

तदनन्तरश्रीकृष्णदासजीने नन्दग्राममेआकर त्याग, वैराग्य और कठोर तपस्यापूर्ण जीवन अपनाया, वे भिक्षामे केवल आटा स्वीकार करते थे और नीमकी पत्ती घोलकर उसे पी जाते थे । घीरे-घीरे उनका शरीर क्षीण होने लगा, नेत्रोंकी ज्योति कम होने लगी । तब केवल कुण्डसे जल लाकर ही क्षुधा-शान्त करने लगे। योड़े ही समयके बाद वे कुण्डतक ज्ञानेमें भी असमर्थ हो गये। उनकी इस दशापर वजिश्वरी राधारानीका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने श्रीलिलता सखीकों आदेश दिया कि प्रसाद ले जाकर भक्तकों भोजन कराये।' श्रीलिलताजीके मधुर वचनों और सरस प्रसाद तथा चिन्मय स्पर्शेसे श्रीकृष्णदासके शरीरमें नयी शक्ति और दिव्य चेतनाका सञ्चार हुआ एवं उनके नेत्रकी ज्योति भी बढ़ गयी। बालिका रूपधारिणी लिलताजीके अन्तर्धान होनेपर वे आश्चर्यमें पड़े रहे। तीन दिनोंतक निराहार रहनेपर श्रीमती राधाजीने स्वप्नमें दर्शन देकर रहस्योद्धाटन किया। भोवर्धन जाकर मेरे उपासक वैष्णवोंको उपदेश दो कि मेरी प्राप्ति किस तरह हो सकेगी।'—इतना कहकर वे अहत्रय हो गयी। श्रीप्रियाजीके आदेशानुसार वे गोवर्धनमें मानसी-गङ्काके तटपर आकर रहने लगे।

वे संस्कृत-बोधके लिये व्याकरणका अध्ययन करने लगे। भजनमे बाधा उपस्थित हुई। भजन और व्याकरण दोनोंको वे यथाकम चलाना चाहते थे, पर सफलताकी आशा न देखकर उन्होंने मरण-संकल्प किया, उन्हें श्रीलिलताजी और श्रीसनातन गोस्वामीने साधात् दर्शन देकर कमशः भजन-स्कूर्ति और सर्वशास्त्रवोधका आधासन दिया। इस घटनाके पश्चात् उनका दृदय समुद्रके समान गम्भीर हो उठा। श्रीकृष्णदासजीका रागानुगा भक्तिमे विशेष अभिनिवेश था। कीर्तन आदिके समय उनके नेत्रींसे अश्रुका वेगपूर्ण प्रवाह होता था और दो सेवक बैठकर पोंछा करते थे। गौड़ीय वैष्णव-सम्प्रदायमे रागानुगा भिक्त-का पूर्ण महत्त्व स्वीकार किया गया है।

एक दिन सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज होली-लीलाके आवेशमे ध्यानस्थ थे कि वैष्णवोको उनके शरीरमे दिव्य राधाकृष्ण-होली-लीलाकी सामग्री—रंग, कुङ्कुम, गुलाल आदि—दीख पड़ी। शरीरमे दिव्य सुगन्धकी परिव्याप्ति थी।

एक समय वे मानसी गङ्गाके तटपर बैठे थे कि वैष्णवींने उनके आस-पास अतर-सुगन्धकी अनुभूति की। कारण पूछनेपर श्रीकृष्णदासजीने कहा कि 'स्नानके उपरान्त श्रीराधाकृष्ण दोनों यहीं उपस्थित हैं, सिखयों उनकी सेवामे लीन हैं, मेरे-ऐसे अभागेके हाथसे अतरकी सीसी गिरकर टूट गयी। मैं

एक छोटी सेवा भी न कर सका । वैण्णवोंने शीशी गिरनेका कारण उनके शरीरमें स्तम्भभावका उदय समझा; उसी दिनसे वे सिद्धकी उपाधिसे समल्ड्कृत किये जाने लगे । नित्यानन्ददास, वल्रामदास, मधुस्द्रनदास आदि उनके अनेक सिद्ध शिष्य तथा अनुयायी अत्यन्त विख्यात हैं। सिद्ध श्रीकृष्णदासने भावना-सार-संग्रह-पद्धति, प्रार्थनामृत- तरिक्षणी आदि ग्रन्थोंकी रचना की । उन्होंने सं० १८७८ से १८८३ वि०की अविधमे इनमेसे अधिकाश ग्रन्थोंकी रचना की । उन्होंने सौ वर्षकी पूरी आयु भोगकर परमधामकी यात्रा की । गौड़ीय सम्प्रदायमे उनके ग्रन्थोका वड़ा आदर है । उनकी निधन-तिथि आश्विन शुक्ल चतुर्थी है । उनकी समाधि गोवर्धनमें चक्रेश्वर महादेवके सिक्कट ही है ।

#### सिद्ध श्रीमधुसूदनदासजी महाशय

( लेखक-शीशद्गरसिंहजी, बी० ए० )

सिद्ध मधुसूदनदासजीके जन्म-स्थानका पता नहीं चलता; पर यह तो निश्चित ही है कि वे एक कुछीन बंगाछी ब्राह्मण और श्रीकृष्णचरणानुरागी विरक्त भक्त थे। उनकी इच्छाके विरुद्ध उनके माता-पिताने विवाह कर दिया, पर विवाह होते ही वे ससुरालसे व्रजके लिये चल पड़े। परिचयके भयसे विना कुछ खाये-पीये ही वे वनमे पड़े रहते थे। एक समय उनके मनमे वैष्णवी दीक्षा लेनेकी उत्कण्ठा हुई; अचानक उसी समय एक महात्मा आ गये और दीक्षा देकर अदृश्य हो गये । मनत्र-ग्रहण करनेके बाद वे इतने भावावेश-मे थे कि उनका परिचयतक न जान सके । दीक्षाके उपरान्त भजन आदिकी विधि समझनेके छिये उन्होंने गोवर्धनवाले सिद्ध श्रीकृष्णदासजीका आश्रय लिया। महाराजने उनसे गुरुपरम्पराके विपयमे पूछा तो वे निस्त्तर रहे; सिद्ध श्रीकृष्णदासने कहा कि 'विना गुरु-परम्परा जाने भजनकी रीति वताना असम्भव है ।' मधुसूदनदासजीको मार्मिक वेदना हुई । महाराजने उनको कामवनके सिद्ध वावाके पास भेज दिया; पर उन्होंने भी वही उत्तर दिया और कहा कि ग़रू-परम्परा वताये विना रागानुगा भजनमे अधिकार नहीं है। भजन करते रही। श्रीराधा रानीकी कृपारे सब कुछ अच्छा ही होगा । कभी-न-कभी प्रम्हारी इच्छा वे पूरी करेंगी ही ।'

मधुस्दनदासजी खिन्न होकर राधाकुण्ड चले आये, उन्होंने मरण-सङ्कल्प कर लिया। रातमें एक गोवर्धनिशला बॉधकर वे राधाकुण्डमें कूद पड़े। जलके तलपर उनको एक दिल्य पुरुपका साक्षात्कार हुआ, उन्होंने उनके गलेसे शिला अलगकर एक तालपत्र प्रदानकर जलके ऊपर फेंक दिया। वे बहुत प्रसन्न हो उठे, तालपत्रपर कुछ अल्यक्त शब्द अङ्कित थे। पहले तो उन्होंने उसे श्रीकृष्णदासको दिखाया; वे उसका रहस्य न समझ सके, अतएव कामवनके सिद्ध बाबाके पास भेज दिया। सिद्ध बाबाने तालपत्र देखते ही कहा कि 'श्रीप्रियाजी तुमपर पूर्ण प्रसन्न और कृपाछ हैं। यह तालपन सर्वथा अन्यक्त है। विहर्जगत्के समझने योग्य नहीं है। तुम राधाकुण्डपर जाकर प्रियाजीसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारा मनोर्थ अवश्य सिद्ध करेंगी।' वे राधाकुण्डपर चले आये, प्रियाजीने दर्शन दिया, सूर्यकुण्ड जानेका आदेश दिया और उन्होंने निषेध किया कि 'उस मन्त्रकी दीक्षा और किसीको न देना।'

वे प्रतिवर्ष होली-लीला देखने बरसाने जाया करते थे । एक साल श्वेत-वस्त्र धारणकर होलीके अवसरपर बरसाने जा रहे थे। थोड़ी दूर गये थे कि रास्तेमें भगवान्की लीलाका दर्शन करके वे मूर्छित हो गये। गिर पड़े, सन्ध्यातक उसी दशामे पड़े रहे। ग्वालोंने आकर उठाया, उनकी विलक्षण दशा थी। नयनोंसे प्रेमाशुओंकी धारा प्रवाहित थी, शरीरमे अद्भुत रोमाञ्च था, वस्त्र विचित्र रगोंसे रंगे थे; विशेष प्रकारकी सुगन्ध आ रही थी।

मधुसूदनदासजीके पूर्वाश्रमकी पत्नी उनके दर्शनके लिये बंगालसे वज आयी थी, वाबाने दर्शन देना अखीकार कर दिया और वे आश्रम छोड़कर वर्नोमे भ्रमण करने लगे। सती-साध्वी पत्नी पतिकी शान्तिमे बाधा नही उपिखत करना चाहती थीं, वे घर छौट गयी । उनके चले जानेके बाद मधुसूदनजी महारायके पैरमे घाव हो गया, असह्य पीड़ासे दुखी होनेपर प्राण-त्यागका सङ्कल्प करके वे गभीर वनमे चले आये । तीन दिनोतक भूखे पड़े रहे; राधारानीने बालिका-वेष धारणकर उनको भोजन कराया। क्षुधा शान्त हुई। घाव भी ठीक हो गया। बाबाजी व्रजवालिकाके घरपर पंघारे, उसकी मासे पूछा कि 'लाली कहाँ है ?' उत्तर मिला कि 'वह तो तीन माहसे समुरालमे है। वाबाजीको महान् खेद हुआ कि भीरे कारण श्रीराधारानीको इस तरह कष्ट उठाना पड़ा ।' उनकी प्रसिद्धि वढ़ने लगी । भक्तोंका समूह एकत्र होने लगा । उन्होंने मार्गशीर्षकी ग्रुक्ल महाप्रयाण किया । उनकी समाधि सूर्यकुण्डपर है ।

#### रणवारीवाले सिद्ध श्रीकृष्णदासजी

(तेसक-भीशक्तरिंदनी, बी० ८०)

रणवारीवाले श्रीकृष्णदासजीका जन्म बंगालके यरोहर जनपदके मुहम्मुद्पुर प्राममे एक कुलीन ब्राह्मण श्रीगोक्कल-चन्द्रजी चट्टोपाध्यायके घर हुआ या । उनका बचपनका नाम कृष्णप्रवाद चट्टोपाध्याय या, घरमे भगवान्के श्रीविग्रहकी सेवा यी। अतएव उनका मन भगवान्के प्रति पूर्णरूपसे आसक्त हो चला, विवाहका प्रस्ताव सुनते ही उनके मनमे वैराग्यका उदय हुआ । वे वृन्दावन चले आये और इसके बाद रणवारीमे भजन करने लगे । कृष्णदासजी गोवर्षनवालेसे भी उनका विदेश सौहार्द या।

कुछ दिनोंके बाद उनके मनमे चारों धामकी यात्रा करने-की इच्छा हुई, पर श्रीराधा-रानीने स्वप्नमे निषेध किया। उन्होंने स्वप्नकी ओर विशेष ध्यान न देकर तीर्थयात्रा आरम्भ की, द्वारका पहुँचकर तप्तमुद्रा धारण करनेपर उनके चित्तमे विशेष हुआ और वे वृन्दावन छोट आये। श्रीराधाजीने फिर स्वप्न दिया कि 'तसमुद्रा छापके कारण प्रुम द्वारकाके परिकरमें सम्मिल्ति हो गये हो, प्रुमने मजवासका अधिकार छो दिया है।' महाराजजीने स्वप्नको सच माना, उनको बड़ी आलग्छानि हुई। 'राधारानीकी चरण-सेवाका सुख न मिलेगा'—यह सोचकर वे बहुत दुखी हुए। उनका दृदय विरहानछभे जल्ने लगा। तीन मासतक बिना कुछ खाये-पीये पहे रहे, भीतरका विरह-ताप बाहर प्रकट हो चला, सारा-का-सारा कुछ शरीर सुलस उठा, वक्षःस्थलतक शरीरके दह्यमान होनेपर भी उनका हरिनाम-उधारण बंद नहीं हुआ। प्रामवासी उनकी स्तुति करने लगे। महाराजने आशीर्वाद दिया कि इस प्राममे कभी महामारी और दुर्भिक्षका प्रकोप नहीं होगा।

उन्होंने पोष मासकी अमावस्थाको संसार-त्याग किया । इस पुण्य तिथिपर रणवारीमें उनकी समाधिपर प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है।

#### 

### सिद्ध श्रीरामकृष्णदासजी

( लेखक--श्रीशद्भरसिंएजी, मी० ए० )

श्रीरामकृष्णदासजीका जन्म सं० १९१४ वि०के भाद्रपद मासमे जयपुर नगरके अन्तर्गत भूराटीवा पंचगलीमे एक कुलीन गौड़-ब्राह्मणवंश्चमें हुआ या । उनके पिताका नाम रामप्रताप मिश्र था । वे वंश-परम्परासे जयपुर महाराजके अध्यापक थे । उन्हें राज्यकी ओरसे जागीर भी मिली थी ।

बाल्यावस्थासे ही श्रीरामकृष्णदासका भगवान्के चरणारविन्दमें अनुराग था। वे अपना समय श्रीगोविन्दजीके मन्दिरमे ही दर्शन और खेळ-कूदमें विताया करते थे। गायत्री-मन्त्रकी दीक्षाके अनन्तर उन्होंने अनुष्ठानके फळ-खरूप श्रीगायत्री देवीका साक्षात्कार किया। देवीके आदेशसे वे चन्दावन चले आये और सिद्ध श्रीनित्यानन्ददासका दर्शन करके वे तेरह वर्षकी अवस्थासे ही घन्दावनमें गोविन्ददेवजीके मन्दिरमे निवास करते हुए विद्याध्ययन करने लगे। उन्होंने श्रीसुदर्शन शास्त्रीसे न्याय और श्रीनीलमणि गोस्वामी तथा श्रीगोपीलाल गोस्वामीजी महाराजसे भक्तिशास्त्रकी शिक्षा मास की। उन्होंने विद्या-प्राप्तिके बाद । नत्य

महाराजसे विष्णवी दीक्षा छी । वे विनम्नता और साधुताकी प्रतिमूर्ति थे, अमानी और सिंहण्यु महातमा थे । दीक्षा छेनेके बाद वे भजन करने बरसाना चले आये । वहाँ एक बुद्ध महातमारे वे गानविषा सीखने छंगे, असएव भजनमे विक्षेप होने छगा । उनका मन ऐसी स्थितिमं पढ़ गया कि न वे सम्भीत ही सीक्ष पाते थे और न स्वतन्त्रतापूर्वक भजन ही कर पाते थे ।

तदनन्तर उन्होंने गुग्धे आदेशसे उग्रय-प्यारीमें बैठकर ग्यारए दिनीतक भोषाल मनत्रका अनुष्ठान किया, पळतः उन्हें श्रीराधा प्रष्णका साक्षात्कार पुजा । भगवान् की आशसे वे मोवर्धन पूँछरीमें श्रीरापय पिन्नतकी गुफामें तीस सालतक लगातार भजन करते रहे, प्रत्मेक तीनचार दिनपर मधुकरीएपिसे भोजन करते में । धूमी बीचमें जयपुरसे उनकी माता भी आ गर्या, सात-आह सालतक भजन यरनेके बाद वे परमपाम पटी गर्या । सत्कालीन ग्यालियर-नरेस श्रीमाध्यरायजीके प्रेष्ठ भाता भलवनत्रावजी

कभी-कभी उनसे मिलने आया करते थे । उन्होंने एक वडी रकम भेंट करनी चाही, पर रामकृण्णदासजी महाराजने उसको अस्वीकार कर दिया। वे पूँछरीसे स्यामकुटी और स्यामकुटीसे बृन्दावन चले आये एवं दाऊजीके उद्यानमे रहने लगे । वड़े-बड़े महात्मा उनके दर्शनके लिये आया करते थे । श्रीरामकृष्णदासजी सदा अपनी साधनामे लगे रहते थे । वे उपदेश देनेसे सदा दूर रहते थे, पर विशेष आग्रहपर निष्ठापूर्वक हरिभजनपर ही जोर देते थे । वे स्वार्थकी वात चलानेवालींकी ओर कुछ ध्यान ही न देते थे । वे उच्च कोटिके विरक्त और आदर्श भक्त महात्मा थे ।

कभी-कभी मरणोपम कप्ट होनेपर भी शारीरिक सुखके लिये उन्होंने अपने इप्टरेवको नहीं पुकारा । उनका हट मत या कि दैहिक, ऐहिक और पारलौकिक आदि सुखकी चाह परमेश्वरसे करना कदापि उचित नहीं है । उनसे प्रमाभक्तिकी याचना करना ही विवेकी मनुष्यका कर्तव्य है । वे कभी अपना फोटो नहीं खिंचवाते थे तथा प्रचारसे बहुत दूर रहते थें । एक बार एक चित्रकारने फोटोके

लिये प्रयत्न किया, पर उनका चित्र नहीं आया। जिन संतके कन्धेपर वे हाथ रखकर खड़े थे, उनका आ गया था। उनकी इप्, वैराग्य, अकिञ्चना भक्ति, गुरु तथा वत और सम्प्रदायके प्रति निष्ठा अत्यन्त स्तुत्य थी। उनका स्वमात्र सहज, सरल और प्रीतिमय था । यह एक विचित्र वात थी कि समस्त वैष्णव-सम्प्रदायोंके सत-महात्मा उनके सत्सङ्गमे सम्मिटित होते थे । उनकी व्रजवासमे असाधारण निष्ठा थी, वे वजवासीके ही घरकी भिक्षा आदि खीकार करते थे । वजवासियोंके फटे वस्त्रोंसे वनी हुई गुदड़ी और व्रजकी मिट्टीका करवा ही उनका संवल था । उनका आदेश था कि उनकी अन्त्येप्टि-क्रियामे व्रज और व्रजवासीकी ही वस्तु और सामग्रीका उपयोग हो । वे अपने पास आनेवालेको सदा नाम-जपका उपदेश दिया करते थे । श्रीरामकृष्णदासजी महाराजने संवत् १९९७ वि०के आश्विन मासकी कृष्ण चतुर्थीको परम धामकी यात्रा की । उनके शिष्य श्रीकृपासिन्धुदासजी महाराजने श्रीभागवत-निवास-आश्रममे उनकी समाधि स्थापित की।

## भक्तवर बाबा मनोहरदासजी

( लेखक-श्रीनिरञ्जनदासजी )

वावा मनोहरदासजी उच्च कोटिके भक्त और महात्मा थे। वे गिरिराज गोवर्धनके सन्निकट गोविन्द-कुण्डपर रहते थे। वे उच कोटिके पण्डित थे। आजसे लगभग सवा सौ साल पहले उन्होंने वंगालमें एक कुलीन ब्राह्मण-परिवारमे जन्म लिया था । कुछ वड़े होनेपर माता-पिताने उनको विवाहके वन्धनमें जकड़नेका निश्चय किया। एक रातको वे वैराग्य-भावसे अनुपाणित होकर घरसे निकल पड़े । वचपनसे ही वे संसार और उसके प्रपञ्चोंके प्रति पूर्ण अनासक्त थे। यात्रा-कालमे एक विद्वान् पण्डितसे उन्होंने वेद-वेदाङ्ग, वेदान्त तथा अन्य शास्त्रोका अध्ययन किया। उनकी वृत्ति ब्रह्म-चिन्तनमें छीन रहने छगी । उन्होंने हिमाछयकी तल्हटीमे एक अनुमवी योगीके सम्पर्कमें अष्टाङ्ग-योगका साधन किया, धीरे-धीरे उनके मनपर श्रीमद्भागवतमे वर्णित गोपीप्रेमकी छाप पड़ी। वे भावक तो थे ही, भगवान श्रीकृष्णके नयनाभिराम रूप-लावण्यका आखादन करनेके लिये वजकी ओर चल पड़े और वृन्दावनमे भगवत्-रिकोंके सत्सङ्गरे जीवनका परमानन्द प्राप्त किया । उसके पश्चात् निध्वनन्

कुसुमसरोवर, राधाकुण्ड आदिपर रहकर तपस्यापूर्ण जीवन अपनाया तथा गोविन्द-कुण्डपर स्थायी रूपसे रहने छगे। नाम-जप और भगवान्के स्वरूप-चिन्तनमें उनका मन इस तरह छगा कि वे भोजन-भिक्षा आदिकी भी सुध-बुध भूल गये। कई वर्पातक वे आटा जलमे घोलकर पीते और नीम-की पत्ती चवाकर ईश्वर-भजनके लिये पर्याप्त समय निकाल लेते थे। रातभर ध्यान और स्मरणमे जागते रहते थे।

उनका त्याग उच्च कोटिका था। लॅगोटी, गाढ़ेकी चादर और मिट्टीके लोटेके सिवा वे अपने पास कुछ नहीं रखते थे। श्रीकृण्णने राधारानीसमेत उन्हे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया था। वे उन्मत्तकी तरह इधर-उधर घूमा करते थे। एक बार तो एक कदम्बके पेडके नीचे तीन दिनोंतक समाधिस्य होकर खड़े रहे। वे रात-रात गोविन्द-कुण्डमें खड़े रहते थे। कभी रोते, कभी हॅसते थे। भगवान्का नाम ले-लेकर जोर-जोरसे प्रेमपूर्वक पुकारते थे, उस समय स्खें मोटे टिकाइ और नीमके झोल (रसा) से ही काम चलाते थे। उनकी प्रेम-साधना विलक्षण थी। उन्होंने अपने किसी भी शिष्यसे कभी शारीरिक सेवा नहीं छी। नब्बे वर्षकी अवस्थामे भी वे स्वावछम्बी ही बने रहे। वे बड़े सहिष्णु थे। एक बार एक शिष्यने मूर्खतावश उनपर भालेसे प्रहार किया। वे मौन रहे, मुसकराते रहे। अन्य शिष्योने उसे आश्रमसे निकालनेकी प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि यदि मैं नहीं रक्लूंगा तो बेचारेको दूसरा कौन रक्खेगा । यदि उनको कोई साष्टाङ्ग दण्डवत् करता तो वे धरतीपर माथा टेककर प्रतिनमस्कार करते थे ।

कभी-कभी भक्तिके आवेशमे बॅगलाके पद भी रचते थे। उनका ग्रन्थ विदग्ध-विलास अत्यन्त प्रसिद्ध है। वे भजनानन्दी महात्मा थे।

#### <del>-+000+--</del>

#### महात्मा श्रीअवधदासजी

मैंने जिस दिन उन महापुरुषके चरणोंमे मस्तक रख-कर प्रणाम किया, उस दिन उस समय उनके चरण शीतल हो चुके थे। उनमे किसीको पहचाननेकी शक्ति नहीं रही थी। उसके पश्चात् कुछ घंटों ही वे इस घरापर और रहे।

वे श्रीगौराङ्क महाप्रभुके (गौडीय) सम्प्रदायके विरक्त वैष्णव थे। उनकी निष्ठा थी कि श्रीमद्भागवत ही साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्र है। वे श्रीमद्भागवतका ही पूजन, आराधन और पाठ करते थे। जीवनभर वे श्रीमद्भागवतका पाठ करते रहे।

उनकी अवस्था सौ वर्षसे अधिक हो चुकी थी, दृष्टि-शक्ति छत हो गयी थी; किंतु उनको तो श्रीमद्भागवतका पूरा प्रन्थ कण्ठस्थ था। यह भी स्मरण था कि उनके पाठ-प्रन्थके किस पृष्ठमे कितने श्लोक हैं। आसनपर बैठकर ग्रन्थके पृष्ठ यथाकम पलटते जाते और पाठ करते जाते थे।

उस दिन जब हमलोग उनके दर्शन करने गये, जाड़ोंके दिन थे। मध्याह्ममे पाठ-विश्राम करके वे ऑगनमे धूपमें
लेटे थे। उनके एक शिष्यने उन्हे पुकारकर सूचना दी
थी। हमलोग तो दर्शन करके चले आये। वे कुछ देरपर
उठे और हाथ-पैर धोकर, आचमन करके पाठ करने अपने
आसनपर जा बिराजे। हाथमे श्रीमद्भागवतका पन्ना, सामने
श्रीमद्भागवतकी खुली प्रति। उनका पाठ कब चलते-चलते
रक गया, किसीको पता नही। नित्य समयपर जब वे न उठे,
तब शिष्योंने जाकर उठाना चाहा। आसनपर वे ऐसे बैठे
थे, जैसे अब भी पाठ करनेवाले हों, हाथमे पन्ना लिये
जैसे अब उसके क्लोक बोलेगे ही; किंतु वे तो जा चुके थे
उस नित्यधाममे, जहाँ जाकर फिर कोई लौटता नहीं।

#### 

# पं० श्रीअमोलकरामजी शास्त्री

एक सीधे-सादे वेश एवं सरल स्वभावके ब्राह्मणको देखकर कौन विश्वास करता कि वे न्यायशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् हैं। वे कुरुक्षेत्रीय ब्राह्मण थे। उन्होंने काशीमे विद्याध्ययनका प्रारम्भ किया और नवद्वीप (बंगाल) जाकर न्यायशास्त्रकी विशेष योग्यता सम्पन्न की। परंतु जिसको आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र अपनाना चाहें, वह न्यायके तर्कजालमे कैसे उलझा रह सकता है। शास्त्रीजीको तर्कके अपार विस्तारमे रसानुभृति नहीं हुई। वे निम्बार्क-सम्प्रदायकी दीक्षा लेकर श्रीवृन्दावनवास करने लगे। व्रजका वास ही तो समस्त पुण्योंका परम फल है।

शास्त्रीजी स्वामी श्रीहरिदासजीकी परम्परामे दीक्षित हुए ये। शास्त्रोंके अध्ययनसे यदि श्रीव्रजेन्द्रनन्दनके चरणोंमे भनुराग न हुआ तो अध्ययन व्यर्थ गया, यह बात उनके द्ध्यमे आयी और मूर्तिमान् हो गयी। वृन्दावनका वास करके उन्होंने आहार-शुद्धिपर ध्यान दिया। ब्राह्मणको दान छेनेका अधिकार है, यह बात ठीक होनेपर भी यह बात शास्त्रोंमें स्पष्ट आयी है कि दान छेनेसे ब्राह्मणके तप तथा तेजका हास होता है। पवित्र उपार्जनसे प्राप्त अन्न ही पवित्र मनका निर्माण करता है। शास्त्रीजीने ब्राह्मणके छिये इस युगमें सर्वोत्तम आजीविका शास्त्राध्यापन समझा और अन्ततक अध्यापन करके ही वे जीवन-निर्वाह करते रहे। बहुत आग्रह करनेपर भी किसीसे दान छेना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया।

नित्य श्रीविहारीजी एवं टाटीस्थानके श्रीठाकुरजीके दर्शन करना और भगवान्की सेवा-पूजा करके प्रसाद ग्रहण करना, यह नियम शास्त्रीजीका कभी भन्न नहीं हुआ । श्रीनिम्बार्क- सम्प्रदायके अनेक ग्रन्थोंका गास्त्रीजीने प्रणयन किया । अनेक विद्वान् शास्त्रीजीके ग्रन्थोंको सम्प्रदायाचार्योंकी कृतियोंके समान ही महत्त्व देते हैं । विद्याके गर्वको छोडकर सीधा-सादा, नम्न, श्रद्धापूर्ण जीवन ही श्रीकृष्णको प्रसन्न करता है। अपने पूरे जीवनके द्वारा शास्त्रीजीने यही शिक्षा दी।

#### भक्त ग्वारिया बाबा

( लेखक-श्रीसुदर्शनसिंहजी )

अभी पंद्रह-सोलह वर्ष पूर्वकी ही बात है, वृन्दावनमें एक संत रहते थे। गौर वर्ण, लंबा शरीर, परतक लटकता ढीला-ढाला कुर्ता; शरीरका एक-एक रोमतक सफेद हो गया था। उनके शरीरकी थोड़ी छरिँयाँ, रोम एवं केशोकी श्वेतता ही कहती थी कि उनकी अवस्था पर्याप्त अधिक है। परंतु उनके कुर्ते या चोगेका वजन सात-आठ सेरसे अधिक ही रहता होगा। उसे पहने वे बच्चोंकी मॉति दौड़ते थे। उनका स्वास्थ्य एवं शारीरिक वल अच्छे स्वस्थ सवल युवकके लिये भी स्पृहणीय ही था। श्रीव्रजराज-कुमारमे उनकी सख्य-निष्ठा थी, अतः वे अपनेको ग्वारिया (चरवाहा) कहते थे। संसारको भी उनके परिचयके रूपमे उनका यह 'ग्वारिया वावा' नाम ही प्राप्त है।

शास्त्रकी आजा है कि ग्रहत्यागी साधु अपने पूर्वाश्रमका स्मरण न करे, पूछनेपर भी घर तथा घरका नाम न बताये। श्रीग्वारिया वावाने इस आज्ञाका इतनी दृढतासे पाछन किया कि उनके घनिष्ठ परिचयमे रहनेवाले भी नहीं जानते कि वावाकी जन्मभूमि कहाँ थी, उनका घरका नाम क्या था, या उनका पूर्व परिचय क्या है। किसीने पूछा—'बाबा! आपने किस सम्प्रदायमे दीक्षा छी है ?' तो उत्तर मिला— 'सभी सम्प्रदाय मेरे ही हैं।'

वृन्दावन आनेसे पूर्व श्रीग्वारिया वाबाका महाराज जयपुर (श्रीमाधवसिंहजी) महाराज ग्वालियर (श्रीमाधवरावजी) तथा दितया एवं चरखारीके राजकुल्से घनिष्ठ सम्पर्क रहा। ये नरेश वाबाको अत्यन्त सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे और प्रयत्न करते थे कि वे उनके यहाँ अधिक-से-अधिक रहे। ग्वारिया वाबा संगीतके कुशल मर्मश्र थे। राजमहलोंमे उनके भीतर जानेपर कभी प्रतिवन्ध नहीं रहा। उनसे राजकुलकी महिलाएँ अनेक वार सङ्गीत एवं वाद्यकी शिक्षा प्राप्त करती थीं।

महापुरुषोंकी प्रवृत्तिको समझना सांसारिक लोगोंके हिर्ये इभी सरक्ष नहीं रहा। इसमें भी चपळचूदामणि

श्रीरयामसुन्दरके सखाओंकी वृत्तिका तो पूछना ही क्या। ग्वारिया वावाकी प्रकृतिमे यह अद्भुत भाव बहुत पर्याप्त था। जय वे किसी राजमहलमे रहते, तव स्वयं महलमे झाड़ लगाया करते । उनके कार्यमे वाधा देनेका तो कभी कोई साहस करता ही न था। एक वार आपने जयपुर-महाराजसे आग्रह किया-- 'मैं जेलमे रहूँगा । तू मुझे जेलमे रख।' महाराजने एक छोहेके सींखचोंका पिंजड़े-जैसा बनवाया । वह कमरा महलमे रहे और उसमे ग्वारिया बावा रहकर सन्तुष्ट हो जायँ, ऐसा महाराज चाहते थे; किंतु ग्वारिया वाबाको तो जेलमे रहना था । अन्तमे महाराजको संतका हठ स्वीकार करना पड़ा। वह पिंजड़ा जेलमे रक्खा गया । वंदियोंके वस्त्र पहनकर ग्वारिया बाबा जेलमे उस पिंजड़ेमे रहे । उन दिनों वे जेळका सामान्य भोजन ही करते थे और सामान्य बंदियोके समान ही व्यवहार करते थे। वृन्दावन आनेपर वह पिंजड़ा भी बावा अपने साथ लिवा लाये थे।

जयपुर रहते हुए ग्वारिया वावा एक बार कई दिनोंतक पूरे दिनभर राजमहल्से वाहर रहते थे। किसीको कुछ विशेष पता नहीं था। उन दिनों जयपुरमे कोई मकान वन रहा था। प्रातःकाल मजदूरके वेशमे ढाठा बॉधकर आप वहाँ मजदूरी करने पहुँच जाते थे। दिनभर परिश्रम करते थे। सायंकाल ठेकेदारसे कहते—'मालिक! कल्से में नहीं आऊँगा। मुझे छुट्टी देदीजाय। मेरे पसे देदीजिये।'ठेकेदार इतने परिश्रमी मजदूरको छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा—'तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। पसे तो सबको साथ ही बॅटेंगे।' सप्ताहके अन्तमे मजदूरी बॉटनेका दिन आया। उस दिन ग्वारिया बाबा मजदूरके वेशमे न जाकर अपना लंबा लवादा पहनकर गये। ठेकेदार और मजदूर चिकत रह गये। जो संत महाराज जयपुरके साथ बग्गीपर घूमने निकलते हैं, वे सात दिन उनके यहाँ सससे कहोर श्रम करते हैं, वे सात दिन उनके यहाँ सससे कहोर श्रम करते

मजदूरीके पैसे ठेकेदारसे लिये और उनके चने खरीदे। छोटे बालकोंको, मयूरोंको और बंदरोंको वे चने वड़ी उमंगसे उन्होंने खिलाये।

एक बार पतंग उड़ाते समय एक लड़का मकानकी छत-से गिर पड़ा। पतंगके पीछे देशमे ऐसी दुर्घटनाएँ प्रायः होती।हैं; किंतु सत्पुरुष तो घटनाओंको यों घटना ही नहीं रहने देते। वे तो उनसे गम्भीर शिक्षा जगत्को देते हैं। ग्वारिया वाबाने लड़केके छतते गिरनेकी वात सुनी तो अपने पूरे मुखमे कालिख पोत ली और एक पतंग छोटे धागेमे बॉधे कई दिन वे नगरमे घूमते रहे। किसीने ऐसा करनेका कारण पूछा तो बोले—'देखो, पतंग उड़ाते हुए वह लड़का मर गया और मेरा मुख काला हुआ। ऊपरकी ओर देखना और नीचेका ध्यान न रखना ऐसा ही सर्वनाश कराता है।'

ग्वारिया बाबा सदा व्रजभाषा ही बोलते और लिखते थे। वृन्दावन आनेपर अन्तिम कई वर्षीतक वे मौन रहे। उस समय भी व्रजभाषामे ही लिखकर बात करते थे। दिन-में वे कहीं भी रहे, रात्रिमे वृत्दावनके समीपके जंगलोंमे घूमा करते थे। एक बार घूमते समय चोरोके एक दलने उन्हें देखा । बाबाकों तो वे पहचानते ही थे, सबने कहा-'ग्वारिया! चोरी करिबे चलैगो !' वाबाको लगा कि श्यामसुन्दरके सखा कहीं दही चोरी करने जा रहे हैं, सो प्रसन्नतासे साथ हो गये । एक घरमे चोर घुसे । चोर तो अपने काममे लग गये और ग्वारिया बाबा कोई खाने-पीनेकी सामग्री ढूँढ़ने लगे। उन्हें केवल गुड़ मिला और कहीं एक ढोलक लटकता मिल गया । आप ढोलक बजाने लगे। चोरोने भागते-भागते भी इन्हे पीटा और घरके लोगोंने भी जगकर अन्धकारमे पीटा । जब प्रकाशमे पहचाने गये, तब सबको बड़ा दु:ख हुआ । घरके लोगोंन देखा कि बाबा हायमे जरा-सा गुड़ लिये है और कह रहे हैं-- 'यारोंके साथ चोरी करने आया था, सो मार तो खुव पड़ी ।'

शरीर छोड़नेसे पंद्रह-बीस दिन पहले ही उन्होंने अपने इस धामको छोड़नेकी बात लोगोंसे कह दी और आग्रह किया—'मेरी शोक-सभा मेरे सामने ही मना लो।' वडी कठिनाईसे बाबाको लोग समझा पाये कि उनके रहते ऐसी अमङ्गलपूर्ण योजना करनेका साहस कोई कर नहीं पाता । 'मेरा कोई स्मारक न रक्खा जाय, कोई चिरत न लिखा जाय ।' यह बाबाका आदेश या । नश्वर शरीरकी स्मृति रक्खी जाय, यह उन्हें विल्कुल स्वीकार नहीं था । उन्होंने शरीर छोड़ते समय भगवान्के मन्दिरसे आया हुआ भगवान्का चरणामृत तथा संतोंका चरणामृत लेनेके लिये ही मुख खोला । उस समय उनके शरीरको शिथिल देखकर कुछ लोगोंने औपध देना चाहा, पर औषधके लिये बाबाने मुख खोला ही नहीं ।

जैसी ग्वारिया बावाकी इच्छा थी, उनका शरीर वृन्दावनके प्रमुख मिन्दिरोंके सामनेसे होकर निकाला गया। मिन्दिरोंसे उस नित्य सखाकी देहके सत्कारके लिये माला, चन्दन आदि प्रसाद आया। इस प्रकार सभी प्रमुख मिन्दिरोंका प्रसाद लेकर वह देह वंशीवटके समीप श्रीयमुना-जीकी गोदमे विसर्जित कर दिया गया।

सबसे आश्चर्यकी बात यह रही कि वृन्दावनके एक बंगाली डाक्टर कहीं बाहर गये थे। वे बाबाके शरीर छोड़ने-के दो-तीन दिन बाद आये और एक संतसे कहने लगे— 'मैने सुना था कि ग्वारिया बाबा केवल वजवासियों के घर ही प्रसाद लेते हैं; पर आज प्रातः वे मेरे यहाँ आये और माँगकर दूध पी गये है।' जब डाक्टरको बताया गया कि बाबा-का शरीर तीन दिन पूर्व ही छूट चुका है, तब वे इसपर बड़ी कठिनाईसे िश्वास कर सके। इसी प्रकार अपने एक श्रद्धालुको बाबाने स्वप्नमे दर्शन दिया और बताया—'मैं सुम्हे भगवान्के पास ले आने आऊँगा।' वह व्यक्ति बीमार था, पर स्वप्न देखकर स्वस्थ हो गया। निश्चित विधिको उसका शरीर सहसा ही छूट गया।

श्रीग्वारिया बाबा वृन्दावनके इस पिछले समयके सबसे प्रसिद्ध संतोंमे हुए हैं। उन्होंने अपनी मस्तीसे केवल एक शिक्षा दी है कि 'श्रीवजराजकुमार केवल भावके वश हैं। जो जिस भावसे उन्हे अपना मान ले, भाव दृढ़ हो तो वे उसके उसी सम्बन्धको सर्वथा सत्य स्वीकार कर लेते हैं।'



#### विद्यावारिधि श्रीकृष्णानन्ददासजी

( हेखक--श्रीरामदासनी शास्त्री )

आपका जन्म जाल्म्घर जिलेका था। ६० वर्षकी आयु-में सं० १९९८ के फाल्गुन मासमे आपने वृन्दावन-रज प्राप्त की। आप पड्दर्शनके विद्वान् थे; काशीमें अध्ययन हुआ, वहीं संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की। आपका त्याग-वैराग्य एक विलक्षण ढंगका ही था, जो आज बहुत कम देखनेमे आता है। आप श्रीकृष्ण-भक्तिके रिसक थे। विद्याम्यासके अनन्तर आप गङ्गातटपर भ्रमण करते रहे, किंतु हृदयको शान्ति न मिल्ती थी। तत्कालीन महात्मा श्रीअच्युत मुनिजीने आपको व्रजमण्डलका रास्ता वताया। वजमे आकर आपने चार-चार, छः-छः दिनके सूखे मधुकरीके हुकड़े खा-खाकर भागवत-अध्ययन और प्राचीन लीला-ग्रन्थोंका स्वाध्याय किया; पश्चात्आपने नवद्यीपके माध्वगीडीय आचार्यवंशमें विष्णवी दीक्षा ग्रहण की और सलाभावका आश्रय ग्रहण किया। प्रायः आप ग्वारिया वावाका सत्सङ्ग करते थे।

वजमें रहते आपकी विचित्र दशा थी। एक साफी, एक लँगोटी, करपात्र, भिक्षा सप्ताहमें एक दिन, एक वृक्षके नीचे एक दिन, मौनवत, स्त्री-अदर्शन आदि वड़े कड़े नियम थे। आप नामवती पक्के थे; जिस गाँवमें अखण्ड कीर्तन न हो, जिस भक्तके घरमें भगवत्-पूजा न हो, वहाँ आप जल ग्रहण नहीं करते थे। लोगोंको आप एक ही उपदेश देते— 'भाई ! गीध, अजामिल, गणिकासे तुम गये-वीते नहीं हो; मनुष्यकी देह मिली है। हिरिनाम जपो और चलते-फिरते प्रभु-नामका कीर्तन करते रहो—

नहिं किल कर्म न धर्म विवेकू । राम नाम अवलंबन एकू ॥ वस, यही आपका मुख्य उपदेश था ।

एक दिन आपके साथ देवी घटना घटी !आपके सारे शरीरको एक तेज:पुञ्जने जकड़ लिया और कहा-क्या तुम छोकरीकी तरह अपने ही काममे लगे रहते हो ? विद्यामें इतना श्रम किया है, इससे जन-कल्याण क्यों नहीं करते ?' वस, उसी समयसे आपने प्रचार-कार्य शुरू किया । आचार्योको आदर्श बनाया और धर्मरक्षार्थ अपने प्राणींका लोभ भी परित्याग कर दिया । उत्तर प्रदेशके उत्तरी जिलोंमें ग्राम-ग्राममे आपने धर्मप्रचार किया । वीसवीं सदीके प्रथम चरणमे जब आर्थ-समाज, देवसमाज, ब्रह्मसमाज आदि विविध मार्ग जोर पकड़ रहे थे, तब आपने एक एक दिनमें पाँच-पाँच ग्रामी-में सभा करके धर्मरक्षार्थ प्रवल आन्दोलन किया। वज और उसके वाहर लगभग २०० कीर्तन-संस्थाएँ स्थापित कीं। जिनका संचालन आज भी उनके 'चार सम्प्रदाय आश्रम, चन्दावनद्वारा हो रहा है। आपने कई धार्मिकं एवं भावात्मक यन्थ भी लिखे हैं; यह कहनेमें कोई सन्देह नहीं कि सहसीं भोली ग्रामीण जनताने आपके उपदेशोंसे मार्ग प्राप्त किया था।

# भक्तप्रवर श्रीराधिकादासजी महाराज

( लेखक-एक भक्त )

महात्मा पं॰ रामप्रवादजी अथवा श्रीराधिकादासजीने जयपुर राज्यके चिड़ावा नामक ग्राममें पण्डित छच्छीरामजी मिश्रके घर संवत् १९३३ माघ कृष्णा अष्टमी रविवारको जन्म ग्रहण किया था।

आप जब आठ वर्षके थे, तभीसे चिड़ावाके प्रसिद्ध मन्दिर श्रीकल्याणरायजीके नित्यप्रति दर्शन करनेको जाया करते और भगवान्से अनेक प्रार्थनाएँ करते । अन्तमे कहते—'हे फुपाछु ! सारे संसारका मला करके मेरा भी भला करना ।'

आप उच्च कोटिके भक्त और श्रीभगवन्नामके बहें रिसक थे। आपने भगवन्नाम, भगवन्निक्त, भक्तमिहमा आदि विपयोंपर गङ्गाशतक, संस्कृत-भजनरत्नावली, भाषाभजन-रत्नावली, वैराग्यसुधाविन्दु, भिक्तसुधाविन्दु, विश्वानसुधा-विन्दु, हरिनामोपदेश, हरिजनमिहमोपदेश, भक्तनामावली, श्रीमत्सद्गुरुजीवनचरित्र, सिद्धान्तसुधाविन्दु, भक्तमन्दािकनी, श्रीमदाचार्यस्तुति, सिद्धान्तष्रट्पदी, विनयपद्यावली और श्रीकृष्णपरत्व आदि ग्रन्थोंकी रचना की। इन पुस्तकोंके मनन सरनेसे जीवका कृष्याण हो सकता है। इन्हींकी कृपासे

### कल्याण 🐃



भक्त राधिकादासजी [ पृ० ७३५



पं॰ मोदनबाहरी मप्तिदोत्री 🕻 🕫 ७८४



भक्त रामनामके आढ़तिया



श्रीडाह्याभाई

ि ५० ५०२

#### कल्याण 📨



भक्त श्रीजादवजी महाराज [ पृ० ७९६



मिश्रु अखण्डानन्दजी [ मृष्ठ ८०१



भक्त भीइरिवासकी महाराज [ १० ७५७



भक्त कम्बू भाई [ हु॰ ७९८

। धेकसिया संस्कृतपाठशाला चिड़ावामे सन्ध्याको हिर नामसङ्गीर्तन हुआ करता है।

आप श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके परम वैष्णव थे। भिन्न-भिन्न मतावलिम्बयोंमे प्रायः परस्पर द्वेष रहा करता है, किंतु आप इस प्रमादके नितान्त अपवाद थे। आप वैष्णव होते हुए भी किसी अन्य देवके प्रति न तो अश्रद्धा रखते थे न किसी तरहकी विद्वेष-भावना ही आपके मनमे थी। प्रत्युत कहा करते थे कि 'सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति।' धन्य है, सची महानुभावता इसीका नाम है।

आपकी दिनचर्या बड़ी ही विचित्र थी । आप रात्रिके लगभग तीन बजे, कभी-कभी दो बजे ही उठ जाते थे और लघुराङ्कादिसे निवृत्त हो हाथ-पैर धोकर भजन करने बैठ जाते थे। बादमे करीब दस बजे भजनसे उठकर शौचादि नित्यकमेंसे निवृत्त होकर फिर भजनमे बैठ जाते थे। इधर एक विद्यार्थी आपके नित्य-कमोंसे निवृत्त होनेके पहले ही लगभग दिनके तीन बजे श्रीगोपालजीका प्रसाद तैयार कर लिया करता था। तब आप अपना मौन तोड़ते थे और प्रसाद पाते थे। भजन-समयमें यदि कोई विशेष कार्य होता तो लिखकर या संस्कृतभाषामे बोलकर सम्पादन करते थे। आप नित्य एक लाख हरिनामके जप करनेका संकल्प करते थे। आप नित्य एक लाख हरिनामके जप करनेका संकल्प करते थे। आपका यह भी एक दृढ़ नियम था कि श्रीमगवान्के अर्पण किये विना जलतक ग्रहण नहीं करते थे और प्रसादके नामसे तो विपतकसे नहीं हिचकते थे।

आपकी भक्ति वहुत ही ऊँची थी। श्रीराधाकृष्णका नाम लेते ही आपकी ऑखोंमे प्रेमाश्रु भर आते थे। दीनताकी तो आप मूर्ति ही थे। भगवान्का नाम लेनेवाला प्रत्येक व्यक्ति आपकी दृष्टिमें भक्त था। आप बड़े भारी विद्वान् और ब्राह्मण होनेपर भी भक्तमात्रके चरणरजको प्रहण करना चाहते थे। दृदय ऐसा सरल और गुद्ध था कि आपकी दृष्टिमें शायद ही किसीका दोष दीखता था। आपमे दैवीसम्पत्तिका विशेष विकास था। श्रीराधे-स्यामके नाम और लीलापर आप सुग्ध थे। परंतु भगवान्के किसी भी स्वरूपसे आपको अक्चि नहीं थी। सुना है एक बार कहीं श्रीरामलीला हो रही थी। आप देखने पधारे। भगवान् श्रीराम, श्रीलक्ष्मण तथा माता सीताजीके स्वरूपोंको देखते ही आप प्रेमावेशमे वेसुध हो गये । आपने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये । औरोंकी दृष्टिमें वे रामलीलांके एक वालक थे, परंतु आपकी दृष्टिमें साक्षात् भगवान् श्रीराम ही थे । आप स्तवन करने लगे । उस दिन रामलीला कक गयी । परंतु असली रामलीला तो हो ही गयी । आपकी साधुता, श्रीकृष्णैकपरायणता, नामप्रेम, विनयका वर्ताव बहुत आदर्श था।

वैसे तो आप प्रतिवर्ष दो वार अर्थात् श्रावण और फालानमे वृन्दावन अवश्य जाया करते थे। किंतु श्रीवृन्दावनवाससे पूर्वके पाँच वर्षोमे तो आपका ध्यान श्रीवृन्दावनकी ओर विशेष आकर्षित हो गया था। इन दो वर्षों में आपको अपने शरीरपातकी शङ्का हो गयी थी। अतः आपने निरन्तर श्रीवृन्दावनमे रहना ही निश्चय कर लिया था । सं० १९८९ के चैत्र मासमे आप रुग्ण हो गये और साधारण चिकित्सारे कुछ लाभ नहीं हुआ। आपका मन औषध ग्रहण करनेका कम था, परंतु सेठोंके विशेष आग्रह तथा और मक्तोंके कहनेके अनुसार आपने दवा लेनी आरम्भ की; किंतु ईश्वरेच्छा और ही थी। आपके रुग्ण होनेसे आपकी धर्मपत्नी और पुत्र तथा सेठ गोरखरामजी तथा द्वारकादासजी आपके पास वृन्दावन चले गये और आपकी सेवा करने लगे। आपके आज्ञानुसार वहाँपर महीनों पहले आठ पहरका हरिकीर्तन होने लगा और कलियुगमे भी सत्ययुगका-सा समय आ गया । आपने श्रीवृन्दावनवास होनेके पचीस दिन पहलेसे अखण्ड मौनवत धारण कर लिया था और श्रीराधेश्याम-शब्दके अतिरिक्त अन्य समस्त शब्दोंका उच्चारण करना त्याग दिया था । मौनावस्थामे एक बार आपने स्लेटपर लिखा कि 'सात दिन रासलीला तथा सात दिन श्रीमद्भागवतकी कथा अच्छे सुयोग्य विद्वानोंसे होनी चाहिये।' महात्माजीके कथनानुसार सात दिन रासलीला तथा सात दिन श्रीमन्द्रागवतका पठन निर्विन्न हुआ । इस तरह सच्चे भक्तका जीवन व्यतीत करते हुए श्रीमहाराजका सं० १९८९ श्रावण ग्रुह्मा त्रयोदशीको प्रातःकाळ नौ वजे श्रीवृन्दावननिकुञ्जवास हो गया और हमारी दृष्टिमे सदाके लिये एक दुर्लम महापुरुपका अभाव हो गया।

### श्रीरामनामके आदृतियाजी

( हेखक--पं० झाबरमङ्जी शर्मा )

आढतियाजीका नाम पं० बालूरामजी था। वचपनमे ही उनको रामनामकी लगन लग गयी थी । साधारण पदना-लिखना जानकर भी उन्होंने जो कार्य कर दिखाया, वह बड़े-बड़े ग्रन्थ रटकर विश्व-विद्यालयोंकी ऊँची-से-ऊँची डिग्री पानेवालेंके लिये भी सहज साध्य नहीं है। उन्होंने चुपचाप एक महान् संस्थाका काम कर दिखाया । राजस्थान तो उनका घर ही था; आसाम, बंगाल, विहार, युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, दक्षिण, गुजरात आदि भारतके समस्त प्रान्तों में भी त्रितापहारी रामनामका प्रचार करके वे धन्य हो गये हैं। उनकी उपदेश-प्रणाली सरल किंत्र हृदयग्राहिणी थी। मामूळी समझके लोगोंसे लेकर वड़े-बड़े विद्वान्, वकील, बैरिस्टर, न्यायाधीश, राजा और जमींदार-तालुकेदार आदि उनके उपदेशोंसे प्रभावित होकर रामनामकी माला जपनेका नियम छे चुके हैं । इसका प्रमाण श्रीआदृतियाजीके वे बड़े-बड़े वहीखाते हैं, जिनमें रामनामकी माला फेरनेकी प्रतिज्ञा करनेवाले ऐसे हजारों नहीं, लाखों मनुष्योंके इस्ताक्षर हैं। महामना माळवीयजी-सरीखे पुरुषोंके हस्ताक्षर भी आपकी बहीमें हैं।

लोगोंको आढ़ितयाजीकी सुख-दुःखमें सम-भावनाका पता उस समय लगा, जब सं० १९८१में उनके नौजवान विवाहित पुत्रकी मृत्यु हो गयी। वह मृत्यु नहीं, वज्रपात या; किंतु सबने उस दारुण दुःखदायक प्रसङ्गपर भी भक्त-दृदय आढ़ितयाजीको रामनाम लेकर नाचते हुए ही देखा या। जोलोग पहले उनकी मस्तीको बनावटी समझकर उनकी हुँसी उड़ाया करते थे, वे भी उनकी धीरता, अविचलता देखकर दंग रह गये थे।

आद्तियाजी परमार्थकामी उदार सजनींकी सहायतासे नासिक, त्र्यम्बकेश्वर, उज्जैन, चित्रक्ट, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, काशी, प्रयाग, अयोध्या, हरिद्वार, गङ्गोत्री आदि स्थानोंमें अञ्चसत्र और पाठशालाएँ स्थापित करनेमें भी समर्थ हुए ये। लक्ष्मणगढ़-ढानीकी संस्कृत-हिंदी-पाठशाला भी उन्हींका स्मृतिचिद्ध है। और लक्ष्मणगढ़से फतहपुर जानेवाले मार्गपर प्रायः दो मीलतककी लंबी पंक्तिबद्ध बृक्षावली तो उनकी कीर्तिकथा कहनेके लिये चिरकालतक विद्यमान रहेगी ही । उनके अपने वतलांये हुए आत्मपरिचयका सक्षेपमें यह सार है—

"मेरा जन्म शेखावटी सीकर-राज्यान्तर्गत छक्ष्मणगढ़में सं० १९३३ फाल्गुन ग्रु० ८ को हुआ था। पिताजीका नाम रतीराम था। वे मुझको पढ़नेके छिये गुरुजीके यहाँ भेजते थे, किंतु में अन्तः करणकी प्रेरणासे पढ़ने न जाकर मन्दिरोंमे चला जाता था। एक जगह मैंने प्रहादजीकी कथा सुनी, वह मुझे बड़ी प्यारी लगी और पढ़नेकी ओरसे अभिरुचि हटकर रामनामके माहात्म्यमे ही मेरा ध्यान जम गया। पिताजीने मुझे पढ़ानेकी बड़ी कोशिश की, किंतु साधारण पढ़ने-लिखने और मामूली हिसाब-किताब सीख छेनेके अतिरिक्त मेरी पढ़ाई आगे न बढ़ सकी। पश्चात् पिताजीकी आज्ञासे मैंने कुछ समयतक दूकानदारी की; परंतु उस काममे भी मेरा जी नहीं छगा। अतः उसे भी छोड़ना पड़ा।

''सं॰ १९६८ में में नवलगढ़के प्रसिद्ध मानसिंहका घरानेके श्रीयुक्त गणेशदास कन्हैयालाल-फर्ममें तीस रुपये मासिक वेतनपर मुनीम होकर आसामके तेतिलया नामक स्थानमें गया । कुछ समय काम करनेके वाद मुझको कपड़ा खरीदनेके लिये कलकत्ता भेजा गया। वहाँ तेतलियावालोंके निकट कुटुम्बी श्रीयुक्त सोनीराम हनुमानदासकी मार्फत कपड़ा खरीद लिया गया । उस फर्मके दूकानदार उन दिनों वाबू सालगराम मानसिंहका थे । उन्होंने कपड़ा खरीदनेके दूसरे दिन मुझसे कपड़ेकी गाँठ वेँधवानेके लिये कहा । उनकी आज्ञा सुनकर मेरे मनमें सहसा यह विचार उठा कि 'नौकरी भी की जाय तो श्रीभगवान्की ही। भगवान्की भक्ति करते हुए दूसरेकी नौकरी करनेसे क्या लाभ है। वस, उसी क्षण मेरे चित्तकी अवस्था वदल गयी । सालगराम वावूने जब कई वार मुझसे कपड़ेकी गॉठें वैंधानेके लिये कहा, तब मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि 'मुझे कपड़ेकी गाँठोंसे मतलब नहीं है। आप ही बँघवाइये और तेतिलिया भेज दीजिये। १ इसपर जब उन्होंने मुझसे फिर साश्चर्य पूछा कि 'तुम क्या काम करोगे ?' तव मैने कहा कि 'मैं तो राम-नाम जपूँगा, घूमूँगा और मौज करूँगा।'

"निदान सालगरामजीने ही कपड़ेकी गाँठ बँधवायी और तेतिलया भेजी। मैं पंद्रह-बीस दिनोंतक कलकत्तेमें ही रहकर रामनामकी माला जपता रहा। तदनन्तर तेतिलयासे कन्हैयालालजीकी चिद्ठी मेरे पास आयी, जिसमे उन्होंने बड़े आग्रहसे वहाँ बुलाया था। मैं चिद्ठी पाकर तेतिलया गया; परंतु जब उन्होंने भी मुझे दूकानपर खरीदारोंको कपड़ा दिखाने-देने आदिका काम सींपना चाहा, तब मैंने उनसे भी कह दिया कि 'भैया! कपड़ा लेने-देनेका अपना काम प्रमहीं करो।' इस प्रकार मेरेद्वारा इनकार करनेपर भी कन्हैयालालजीने मुझको चौदह महीनोंतक अपने यहाँ रक्ला था, जो उनकी बड़ी भारी सजनता और उदारता थी। तेतिलियासे ही मैंने लोगोंको चिद्धियाँ देनी आरम्भ करके राम-नामकी आढ़तका कारोबार जारी कर दिया था। अब मैं प्रायः समस्त भारतको अपना कार्यक्षेत्र बनाकर भ्रमण करता हुआ अपनी रामनामकी आढ़तका विस्तार करता हूँ। करनेवाले तो भगवान् हैं, मैं केवल निमित्तमात्र हूँ। राम-नामके जपद्वारा लोगोंको प्रमुका स्मरण बना रहे—यही मेरा मतलब है।" वे कहते—

उसी गलौमें पूत है, उसी गलीमें मूत । राम मजे सो पूत है, नहीं मूतका मूत ॥

#### संत गङ्गानाथजी महाराज

( लेखक-श्रीगङ्गारामजी कोठारी)

संत गङ्गानाथजीका जन्म बीकानेर-राज्यके अन्तर्गत उदरामसर ग्रामके एक राजपूत-कुलमें हुआ था। वे बड़े विनम्रः, क्षमाशील और पूर्णरूपसे भगवत्परायण थे। प्राणिमात्रके प्रति दयामाव रखना तो उनका जन्मजात और सहज स्वभाव ही था। उनका त्याग अत्यन्त सराहनीय था। वे रुपये-पैसेसे तो सदा दूर ही रहते थे। उन्होंने बरोसर ग्राममें नित्यप्रति कबूतरोंके लिये दस-ग्यारह सेर चूनी देनेकी व्यवस्था की थी। आजतक उनके आदेशका पूर्ववत् पालन होता चला आ रहा है। संन्यासी-वेष

अपनाकर भी उन्होंने एक सीधे-सादे भक्तकी तरह सदा भगवत्प्रतिमाका श्रद्धापूर्वक बड़ी भक्तिसे पूजन किया । उन्हें भजनके सामने खान-पानकी तिनक भी चिन्ता नहीं रहती थी। वे भजनानन्दी महात्मा थे। नाम-जपका उन्हें बड़ा सुन्दर अभ्यास था। सोते समय भी उनका जपका अभ्यास अनवरत चळता रहता था।

उन्होंने संवत् १९९९ वि॰ में बरोसर ग्राममें इस जीवनकी यात्रा समाप्त की, उनकी कुटीमें उनकी समाधि बनी हुई है।

-MARIEN

### रसिकभक्त प्रेमगोपीजी

( लेखक--श्री जी० भीखमचन्दजी पुरोहित विशारद )

रसिकमक्त प्रेमगोपीजीकी उपासना गोपीमावकी थी, वे उच्च कोटिके रसिक थे । राजस्थानके भिक्तक्षेत्रमें उनका नाम चिरस्मरणीय है । उनका जन्म जोधपुरके एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुलमें हुआ था । उनका पहला नाम सुरेशचन्द्र था । उनकी अभिक्चि विशेषतया भक्ति और वैराग्यमें थी । घरवालोंने उनको विवाह-बन्धनमें फॅसाकर घरमे ही रखना चाहा, पर वे इस प्रयत्नमें सर्वथा विफल रहे । प्रेमगोपीजी नित्य नये पदकी रचना करके भगवान् श्रीकृष्णके

चरणोंमे समर्पित किया करते थे। केवल श्रीकृष्णलीलापर ही उन्होंने तेरह सौ पदोंकी रचना की थी। उनके जीवनका अधिकांश समय सखीवेषमें ही बीता। उनके पदोंमे निर्गुण तथा सगुण उपासनाका अत्यन्त मधुर सम्मिश्रण हुआ है। संयोग और वियोग दोनों तरहके भावोंका समीचीन समन्वय पाया जाता है।

उन्होंने अभी हालमें ही शरीर-त्याग किया है । जोधपुर, बड़ौदा आदि स्थानोंमें उनके बहुत-से अनुयायी हैं।

#### श्रीरामकुष्ण परमहंस

श्रीरामकृष्ण परमहंस, जिनकी जन्मराताब्दी भारतवर्ष-भरमे तथा यूरोप और अमेरिकाके विभिन्न भागोमे मनायी गयी है तथा जो एक मतसे आधुनिक भारतके संत-श्रिरोमणि गिने जाते हैं, १७ फरवरी सन् १८३६ को बंगालप्रान्तान्तर्गत हुगली जिलेके 'कामारपुकुर' नामक एक अप्रसिद्ध गॉवमें पैदा हुए थे । इनका घरका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और इनके माता-पिता बड़े ईश्वरप्रेमी, धार्मिक और उच्च आध्यात्मिक आदशेंसि सम्पन्न सनातनी ब्राह्मण थे ।

श्रीरामकृष्णका असाधारण घटनाओं से परिपूर्ण प्रारम्भिक जीवन जन्मस्थानमें ही व्यतीत हुआ । चार सालकी अवस्थामें ही वे पहले-पहल समाधिस्य हुए और दिनो-दिन उनकी यह प्रवृत्ति बलवती होती गयी । पुस्तकी विद्यासे अहिच होने के कारण ग्रामीण प्राहमरी पाठशाला उनकी शिक्षा समाप्त हो गयी; परंतु अपने अनुकरणीय चरित्र, कलानिपुणता, मधुर सुरीले स्वर, अपूर्व आनन्दम्य अनुभव, अलौकिक व्यक्तित्व, असाधारण बुद्धि तथा सभी जातियों और सम्प्रदायोंके लोगोंसे निष्काम प्रेमके कारण वे आस-पासके समस्त ग्रामनिवासियोंकी प्रशंसा तथा भक्तिके पात्र हो गये।

सन् १८५३ ई० में श्रीरामकृष्ण अपने सबसे बड़े माई रामकुमार चटर्जिक साथ कलकत्ते आये और सन् १८५६ ई० में जब रानी रासमणिने इनके बड़े माईको कलकत्तेके निकटवर्ती दक्षिणेश्वरमन्दिरका प्रधान पुजारी नियुक्त किया, तब ये उनके सहायक बन गये । रामकुमारकी मृत्युके बाद ये कई महीने वहीं बड़े माईके स्थानपर रहे । इसी समय इनकी हिंदूधर्मके विभिन्न अङ्गोंकी साधना आरम्भ हुई, जो बारह वर्षतक चलती रही । यहाँपर इन्होंने किस प्रकार तपस्या और त्यागमय जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार तोतापुरीते संन्यास लिया और उन्होंने इनका नाम 'रामकृष्ण परमइंस' रक्खा और किस प्रकार इन्होंने तान्त्रिक साधना तथा खीष्ट और इस्लाम धर्मके अनुसार उन-उन धर्मोंके अनुयायियोंकी भाँति उपासना की—इन सब बातोका वर्णन स्थानाभावके कारण नहीं हो सकता ।

बचपनसे ही भीरामकृष्ण गंदी साम्प्रदायिकता तथा

संकुचित भावोंके विरोधी थे; किंतु साथ ही उन्होंने यह भी वताया कि सभी सम्प्रदाय और मत-मतान्तर सच्चे जिजासुओंको समस्त धर्माके सर्वसम्मत लक्ष्यतक पहुँचानेके लिये भिन्न-भिन्न रास्ते हैं । संसारके भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और मत-मतान्तरोके अनुसार साधना करके उन्होंने प्रत्येक विभिष्ट धर्मके सर्वोच्च ध्येयको प्राप्त किया और सावनाद्वारा प्राप्त अपनी आध्यात्मिक अनुभृतियोंका पुख मानवजातिको दिया । उनके प्रत्येक विचार सीधे ईश्वरसे प्राप्त होते थे । उनमें मानवीय बुद्धि, संस्कार अथवा पाण्डित्यकी करामातों-का सम्मिश्रण नहीं था। जन्मसे छेकर मृत्युपर्यन्त उनका प्रत्येक कार्य असाधारण या । उनके जीवनकी प्रत्येक अवस्था किसी नये शास्त्रका एक-एक अध्याय यी, जिसे मानो पौरस्त्य और पाश्चात्त्य सभी लोगोंको लाभ पहुँचानेके लियेतया बीसवीं गतान्दीकी अध्यात्मसम्बन्धी आवश्यकताओं-को पूर्ण करनेके लिये स्वयं भगवान्ने अपने अलक्ष्य हार्योपे खास तौरपर लिखा था ।

उनके चरित्र और उपदेश इतने अलैकिक एवं चमत्कारपूर्ण थे कि उनके १६ अगस्त १८८६ को संसार कृच करनेके दस वर्षके भीतर ही भूतपूर्व प्रोफेसर सी॰ एच॰ टॉनीने लन्दनके 'इम्पीरियल और कार्टलीं रिल्यू' के सन् १८९६ ई॰ के जनवरीके अक्कमे 'एक आधुनिक हिंदू संत' (श्रीरामकृष्ण) शीर्षक लेख छपवाया था। दिवंगत प्रोफेसर मैक्समूलरने भी सन् १८९६ ई॰ के 'नाइन्टीन्य सेचुरी' (उन्नीसवीं शताब्दी) नामकी अंग्रेजी पत्रिकाके अगस्त अक्कमें 'A Real Mahatma' (एक वास्तविक महात्मा) इस शीर्षक से महात्मा रामकृष्णके जीवनका संक्षिप्त परिचय लिखा और वादमें 'Ramkrishna: His Life and Sayings' (श्रीरामकृष्ण) उनके चरित्र और उपदेश) नामकी पुस्तक लिखी।

सन् १९०३ ई० में न्यूयार्क (अमेरिका) की वेदान्त-सोसायटीने 'Sayings of Ramkrishna' (रामकृष्णके उपदेश) तथा सन् १९०७ ई० में 'Gospel of Ramkrishna' (रामकृष्णका सन्देश) नामक प्रन्य प्रकाशित किये। इस'सन्देश' का बादमें यूरोपकी स्पैनिश, पुर्तगीज, डैनिश, स्कैण्डिनेवियन और जेकोस्ळैवाकी भाषामें अनुवाद हुआ।

#### श्रीरामकृष्णके प्राकट्यका हेतु

उनके अवतारका हेतु अपने जीवनके द्वारा यह दिखलाना था कि किस प्रकार कोई सच्चा आत्मज्ञानी इन्द्रियके विषयोंसे विहर्भुख होकर परमानन्दमे लीन रह सकता है। वे यह सिद्ध करनेके लिये आये थे कि प्रत्येक आत्मा अमर है और ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेकी सामर्थ्य रखता है। विभिन्न सम्प्रदायोंके अन्तस्तलमे सद्धान्तिक एकता दिखाकर उनमे मेल स्थापित करना ही उनके जीवनका उद्देश्य था। पहले-पहल श्रीरामकृष्णने ही यह सिद्ध करके दिखाया कि समस्त धर्म एक नित्य सत्यकी ओर ले जानेवाले विभिन्न मार्ग हैं। परमात्मा एक है, किंतु उसके अनेक रूप हैं। विभिन्न जातियाँ उसकी पूजा विभिन्न नामों और रूपोंसे करती हैं। वह साकार भी है और निराकार भी, और दोनोंसे परे निर्मुण भी है। उसके नाम, और रूप होनेपर भी वह बिना नाम और बिना रूपका है।

उनका ध्येय था—परमात्माको विश्वका माता-पिता सिद्ध करना तथा इस प्रकार स्त्रीत्वके आदर्श्यको जगदम्बाके पदपर प्रतिष्ठित करना । अपनी स्त्रीको वे मानवीरूपमे जगदम्बा ही समझते थे और 'षोडशी देवी' कहकर उसकी पूजा करते थे। इस प्रकार इस विलासितांके युगमें भी भौतिकेतर— आध्यात्मिक विवाहकी सत्यता उन्होंने प्रमाणित की। उनकी स्त्री भगवती कुमारी शारदादेवीने पिवत्रता, सतीत्व और जगन्मातृत्वका आदर्श स्थापित किया और वे भी श्रीराम-कृष्णको मानवरूपमे जगदीश्वर मानकर ही उनकी भक्ति करती थीं। संसारके धार्मिक इतिहासमे इस प्रकारके आध्यात्मिक विवाहका अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। अपितु श्रीरामकृष्णने आध्यात्मिक जगत्मे गुरुको स्त्रीरूपमें मानकर स्त्रीत्वके आदर्शको और भी ऊँचा बना दिया। धार्मिक इतिहासमे स्त्रीत्वको इतना सम्मान देनेवाला अन्य कोई मसीहा अथवा नेता नहीं देखा गया।

श्रीरामकृष्ण स्पर्शमात्रसे ही किसी भी पापीके चरित्रको अपनी देवी शक्तिद्वारा पलट देते थे और उसे आध्यात्मिक जगत्मे पहुँचा देते थे। वे दूसरोंके पाप अपने ऊपर छे लिया करते थे और अपनी आत्मिक शक्ति उनमे डालकर तथा उन्हें ईश्वरके दर्शन कराकर उनको पवित्र कर देते थे। ऐसी अलैकिक शक्ति साधारण संतों और महात्माओं में देखनेको नहीं मिलती।

# भक्त डाक्टर दुर्गाचरण

हाक्टर दुर्गाचरण नाग महाशयका जन्म पूर्ववंगालमें नारायणगंजके पास देवभोग नामक एक छोटे-से गॉवमे हुआ या। आपके पिताका नाम दीनदयाल और माताका नाम त्रिपुरासुन्दरी था। नाग महाशयकी माता उनको आठ वर्षका छोड़कर ही मर गयी थीं। तबसे उनकी बुआ भगवतीने इनका पालन-पोषण किया था। नाग महाशयके पिता कलकत्तेमे नमकके व्यापारी श्रीराजकुमार हरिचरण पाल चौधरी महोदयके यहाँ नौकरी करते थे। पिताके साथ नाग महाशय भी कलकत्ते आ गये और कलकत्तेमे इन्होंने लगभग ढेढ वर्ष 'कैम्बल मेडिकल स्कूल' में डाक्टरी पढ़ी और फिर प्रसिद्ध होमियोपेथिक डाक्टर भादुरी महाशयसे आपने होमियोपेथीकी शिक्षा ग्रहण की। लड़कपनसे ही नाग महाशयकी वृत्ति वैराग्यकी ओर थी। वे कलकत्तेमे अकेले काशीमित्र श्मशानधाटमे चले जाते और मुदींको जलते देखकर जगत्की नश्वरतापर विचार करते। विभिन्न

संन्यातियोंसे मिला करते तथा एकान्तमें ध्यान किया करते थे।

बुआके मरनेपर उनके मनमें बड़ा वैराग्य हुआ और मोगोंसे बड़ी ही निराशा हो गयी। वे रात-दिन विचारमम रहने छगे। आखिर पिताके आग्रहसे उन्होंने डाक्टरी शुरू की और कुछ ही दिनोंमे बहुत अच्छे डाक्टर हो गये। परंतु अपने व्यवसायमें उनके बाह्याडम्बर कुछ भी नहीं या। न वे कोट-पतळून पहनते थे, न गाड़ी-घोड़ेपर ही कहीं जाते थे। दूरसे बुछाहट आनेपर भी पैदछ ही जाते। पिताने एक दिन यह समझकर कि डाक्टरकी-सी पोशाक होनेसे छोगोंका विश्वास अधिक बड़ेगा, पुत्रके छिये कोट पतळून इत्यादि बनवाकर छा दिये। नाग महाशयने कहा पिताजी! मुझे पोशाककी आवश्यकता नहीं हैं-। आप व्यर्थ ही ये कपड़े खरीदकर छाये; इन रुपयोंसे किसी गरीब की सेवा की जाती तो बहुत उत्तम होता।

इनकी विचित्र हालत थी। मुहल्लेमें कहाँ कीन बीमार है, किसके पास खानेको नहीं है, कौन दुखी है—नाग महाशय इसीकी खोजमें रहते और अपनी शक्तिके अनुसार सेवा करनेसे कभी न चूकते। गरीबोंसे दिखाईके रुपये (फीस) तो लेते ही नहीं, दवाके दाम भी नहीं लेते। पथ्यका खर्च भी अपने पाससे दे आते। रास्तेमें पड़ा कोई निराश्रय रोगी मिल जाता तो उसे अपने घर लाकर उसका इलाज करते।

एक दिन एक गरीव रोगीके घर जाकर आपने देखा कि उसकी सेवा करनेवाला कोई नहीं है, तो खयं चार घंटे वहाँ ठहरकर उसको दवा देते रहे और सेवा करते रहे। रातको फिर उसे देखने गये। जाड़ेकी मौसिम, टूटी-फूटी झोंपड़ी और रोगीके बदनपर ओढनेको एक कपड़ा नहीं —यह देखकर नाग महोदयका दृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी भागलपुरी ऊनी चहर उतारकर रोगीको उढ़ा दी और धीरेसे निकल चले। सबेरे रोगीने कृतज्ञता प्रकट की, तब बोले आपको उस समय मुझसे अधिक जल्दत थी, इसलिये चहर आपको उढ़ा दी थी; आप कोई विचार न करें।

एक दिन एक रोगीके घर जाकर आपने देखा कि वह जमीनपर लेट रहा है। उसी समय घरसे अपने शयनकी चौकी मॅगाकर उसपर रोगीको सुला दिया। रोगीको इससे आराम मिला। उसे आराम मिला देखकर नाग महाशयको बड़ी प्रसन्नता हुई। 'पर दुख दुखी सुखी पर सुख तें'—यह उनका नत था।

एक छोटे बच्चेको हैजा हो गया था। नाग महाशय दिनभर उसकी चिकित्सामें छगे रहे, परंतु बच्चा मर गया। घरवालोंने सोचा था आज दिनभरकी बहुत बड़ी फीस लेकर हाक्टर साहब घर छौटेंगे। शामको देखा गया आप खाली हाथ रोते हुए घर छौटे और कहने लगे 'बेचारे गृहस्थके एक ही बच्चा था। किसी तरह बच नहीं सका। उसका घर सूना हो गया।' उस रातको इन्होंने जलतक प्रहण नहीं किया।

नाग महाशयकी जैसी प्रसिद्धि हो गयी थी, उसमें वे चाहते तो बहुत धन कमा सकते थे; परंतु उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया । किसीसे भी वे फीस चाहते नहीं; जो देता सो छे छेते । कोई उधार मॉगने आता तो भा' नहीं करते । एक पैसातक पास होता तो वह भी दे डाछते । किसी-किसी दिन स्वयं दो-एक पैसेका भूजा छेकर दिन काटते, घरमें रसोई नहीं बनती; परंतु गरीवको देनेमें अपनी दशाका विचार कभी नहीं करते । कपट, दम्म, अधर्म और बनावटसे नाग महाशयको बड़ी घृणा थी । सभीमें वे भगवान्को देखनेकी चेष्टा करते ।

नाग महाशयके घर कोई आ जाता तो उसे विना खिलाये नहीं लीटने देते। नारायण मानकर अतिथिसेवा करते। एक दिन नाग महाशयके पेटमें शूलका दर्द हो रहा था। दर्दके मारे वीच-बीचमें वे वेहोश हो जाते थें। घरमे कुछ था नहीं। अकस्मात् आठ-दस अतिथि आ गये। उसी वीमारीमें आप वाजार गये चावल लेने। कुलीके सिरपर सामान रखकर न लानेका आपका नियम था। चावलकी गठरी सिरपर रखकर लाते समय रास्तेमें पेटका दर्द बढ़ गया। आप गिर पड़े और बोले, 'हाय! हाय! यह क्या हुआ ! घरमें नारायण उपिथत हैं, उनकी सेवामे देर हो रही है। धिकार है, इस हाड़-मांसके चोलेको, जो आज इससे नारायणकी सेवा नहीं हो रही है।' दर्द कुछ कम होनेपर घर आये और अतिथियोंको प्रणाम करके कहने लगे, 'मैं बड़ा अपराधी हूं, आज आपके भोजनमे बड़ा विलम्ब हो गया!'

वर्षां कालमें एक दिन नाग महाशयके घर दो अतियि आ गये। वादल घिरे ये और झड़ी लगी हुई थी। नाग महाशयके मकानमे एक ही कमरा ऐसा था जिसमें पानी नहीं गिरता था; उसीमें नाग महाशय सोते थे। अतिथियोंकों भोजन करानेके बाद आपने अपनी धर्मशीला पन्नीये कहा—'आज हमलोगोंका परम सौमाग्य है, जो साक्षात् नारायण ही अपने घर पघारे हैं; क्या उनके लिये जरान्सा कष्ट नहीं सह लिया जायगा ? आओ, हमलोग बाहर दीवालके नीचे बैठकर भगवान्का नाम लें और इनको अंदर सोने दें।' कहना न होगा कि साध्वी पन्नीने पतिकी बातको बड़ी प्रसन्नतासे मान लिया और अतिथियोंको यह बात माल्म ही नहीं होने पायी!

नाग महाशय अपने लिये दूसरों से काम करवाना नहीं सह सकते थे, इसलिये वे कभी नौकर नहीं रखते थे। अतएव वे जब घर रहते, तब घरकी मरम्मत होना भी कठिन होता या। नाग महाशय जब बाहर जाते, तब पीछेसे उनकी पत्नी घरकी मरम्मत करवातीं। एक बार नाग महाशय बहुत दिनोंतिक जन्मभूमिमें रहे। घरोंकी मरम्मत न होनेसे सब बेकाम हो गये। उनकीं पत्नीने घर छानेके लिये एक यवई (छानेवाला) नियुक्त किया। यवईके घरमें आते ही नाग महाशयको उसकी सेवाकी चिन्ता लगी। उसे आपने चिलम भर दी और हवा करने लगे। किसी तरह इनसे छूटकर वह वेचारा ऊपर चढ़कर छाने लगा। नाग महाशयने बार-वार नीचे उतर आनेकी प्रार्थना की। जब वह नहीं उतरा, तब इनसे नहीं रहा गया और ये रोकर कहने लगे—'हे भगवन्! मेरे मुखके लिये दूसरे आदमीको इतना कष्ट हो रहा है और मैं खड़ा-खड़ा देख रहा हूँ; मुझको धिक्कार है!' इनकी व्याकुलता देखकर बेचारा थवई नीचे उतर आया। नाग महाशयने प्रसन्न होकर उसके लिये फिर एक चिलम भर दी और हवा करने लगे और योड़ी देर वाद उसे दिनभरकी मजदूरी देकर विदा किया!

नाग महाशय कभी नावपर चढ़ते तो केवटको नाव नहीं खेने देते । उसकी लगी लेकर खयं नाव खेने लगते । बंगाली प्रायः मांस-मछली खानेमें कोई बुराई नहीं समझते; पर इनके लिये खाना तो दूर रहा, पशु-पिश्चयोंका दुःख भी इनसे नहीं देखा जाता। कई बार इन्होंने मछली बेचनेवालोंसे मछलियाँ खरीदकर तालाबोंमे छुड़वायी थी। एक दिन नारायण-गंजके पाटके कारखानेके कुछ साहब पिश्चयोंका शिकार करने देवभोग आये। बंदूककी आवाज सुनते ही नाग महाशय दौड़े और हाथ जोड़कर साहब लोगोंसे विनती करने लगे। साहबलोग इनकी बातको सुनी-अनसुनी करके फिरसे बंदूक चलानेकी तैयारी करने लगे, तब तो नाग महाशयने बड़े जोरसे डॉटकर उनकी बंदूकें छीन छीं। साहवोंने समझा, यह पागल है और वहाँसे लौटकर वे नाग महाशयपर मुकद्दमा चलानेका विचार करने छगे। नाग महाशयने घर आकर बंदूकोंको अलग रख दिया और प्राणघातक अस्त्रसे स्पर्श होनेके कारण हाथोको अल्छी तरहसे धोया। कुछ देर बाद नाग महाशयने पाटके कारखानेके एक कर्मचारीके द्वारा वंदूकों लौटा दीं। कर्मचारीके मुखसे नाग महाशयके साधु-चरित्रकी प्रशंसा सुनकर साहवोंके मनमे उनके प्रति श्रद्धा हो गयी और फिर वे शिकार खेलनेके लिये देवभोग कभी नहीं गये।

उनके जीवनमें ऐसी अनेकों घटनाएँ हैं—जिनसे उनके साधुस्त्रभाव, अहिंसा-प्रेम, परदुः खकातरता, भगवद्भक्ति और अनोर्खी सहनशीलताका पता लगता है।

नाग महाशय परमहंस रामकृष्णके खास शिष्योंमेसे थे और इनपर परमहंसदेवकी बड़ी ही कृपा रहती थी। सभी लोग इनको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते थे। प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्दने तो अमेरिकासे छौटकर यहाँतक कहा था कि 'हमारा जीवन तो तत्त्वकी खोजमे ही व्यर्थ बीत गया। हम-लोगोंमे एक नाग महाशय ही ऐसे हैं, जो परमहंसदेवकी सफल सन्तान हैं।'

पिताके परलोकगमनके तीन वर्ष बाद तिरपन वर्षकी उम्रमे आपने देहत्याग किया | उस समय प्रसिद्ध स्वामी शारदानन्द आपके पास थे |

# भक्त गोस्वामी विजयकृष्ण

जिन्होंने भागीरथींके पवित्र तटपर शान्तिपुरमें अद्देत वेदान्तके परम शानका प्रचार करके यथाशक्ति उन्मार्गगामी देशवासियोंको शुद्ध ब्रह्मशानका वितरणकर जगा दिया था। फिर नवद्वीपचन्द्रके कण्ठसे प्रेम-सुधा झरते देखकर नामे कचि जीवे दया' इस महान् धर्ममे अपनेको अभिषिक्त करके जो श्रीगौराङ्गदेवके अन्तरङ्ग खरूपमे मतवाले बन गये थे और उसी प्रकार जगत्को मतवाला बनानेके लिये जो नाच उठे थे, उन्हीं शानी, भक्त और तपस्वी श्रीअद्देताचार्यके वंशमें गोस्वामी विजयकृष्णका शुभ जन्म हुआ था। इनका ईश्वरविश्वास पूर्वपुरुषोंकी धमनी-धारासे आकर इन्हें धन्य कर रहा था। ये लड़कपनमे गृहदेवता गोविन्दको अपने साथ खेलनेके लिये बार-बार बुलाया करते और न

आनेपर उनपर कुद्ध होकर बुरा-भला कहने लगते । सचमुच ऐसी आस्तिक बुद्धि हुए विना ईश्वरके दर्शन नहीं हो सकते।

विजयकृष्णका स्वभाव ही ऐसा था कि वे जिस विषयकी चर्चा करते; उसीमें अपनेको हुवाकर उसके गम्भीर रहस्यको उपलब्ध करना चाहते थे। उन्होंने वैदान्तके 'अहं ब्रह्म' की अनुभूति पाकर नैष्ठिक साधनाका त्याग कर दिया; किंतु वेदान्तकी इस 'अहं-बुद्धि' का उनके स्वभावके साथ मेल नहीं हो सका। ब्राह्मधर्मके प्रति नाना प्रकारकी कुत्सित बातें फैलाकर लोग उस समय उस नवजात धर्मशिशुको गला दवाकर मार देना चाहते थे। विजयकृष्णाकी इस धर्मके प्रति श्रद्धा नहीं रही थी। किंतु वगुड़ामें किशोरीनाथ रायकी ब्रह्मसभामें घटनाचकसे उपस्थित होनेपर उनका यह भ्रम दूर हो गया । उपासना-पद्धतिमें क्का हुआ भक्तिका झरना फिर फूट निकला । इसके वाद महर्षि देवेन्द्रनाथके कण्ठसे निकले हुए ईश्वर-विषयक मधुर उपदेशोंसे इनका हृदय द्रवित हो गया और ये ब्राह्म हो गये !

आगे चलकर जब ब्राह्मधर्ममें उन्होंने सत्यरक्षाका अभाव देखा, तब उन्हें बड़ी व्यथा हुई । घटनाचकसे दिक्षणेश्वरमें—जहाँ प्रेम-भक्तिकी मन्दािकनीधारा मस्तकपर उठाये जिव-कालीकी अनिर्वचनीय लीला चल रही थी—उपिखत होनेपर विजयकुष्णके परवर्ती जीवनमें उनका सत्य स्वरूप प्रकाशित हो उठा । उन्होंने समझा सर्वेन्द्रिय-चेष्टाकी सर्वशा निवृत्ति हुए विना सत्य—ईश्वरकी साधना नहीं होती । वे ईश्वरप्रेममे उन्मत्त हो उठे । उनका प्रचार, उपदेश—सभी कुछ भगवत्प्रेमके लिये होने लगा । कहीं

भगवान्के सम्बन्धमें उपदेश देते-देते आत्माभिमान, धर्माभिमान न जाग उठे, इसके लिये वे सदा सावधान रहते थे। इसीलिये उनका लोकसंग्रहकी ओर विशेष ध्यान नहीं था। उन्होंने कोई सम्प्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने अपने असंख्य शिष्योंमें साधनाका बीज वो दिया था, परंतु अपनेको कहीं जाहिर नहीं किया। उन्होंने देशवासियोंको माधुर्यकी साधना दी थी। सभी लोग भगवान्का भजन करें, सबमे प्रेम हो और घर-घरमें भगवान्की लीलाका माधुर्य खिल उठे; माधुर्य, ऐश्वर्य, वीर्य और सत्यसे भरकर संसार स्वर्ग हो जाय—विजयकृष्णके सिद्धजीवनके प्रत्येक कर्मसे उनकी यह इच्ला प्रकाशित होती थी। गोस्वामी विजयकृष्ण इस देशके वातावरणमें विलक्षण शक्ति, प्रभाव और स्पूर्ति लेकर आज भी वर्तमान हैं। भक्तोंको उनसे निर्देश और प्रेरणा मिलती है।

#### -----

### ब्रह्मचारी श्रीकुलदानन्दजी

( लेखक-नद्मचारी श्रीगंगानन्दजी )

ब्रह्मचारी श्रीकुलदानन्दजीका जन्म बँगला सन् १२७४ में बंगालके विक्रमपुर पश्चिमपाड़ा ग्राममें एक ब्राह्मण-कुलमे हुआ या । उनके पिता कमलाकान्त वन्दोपाध्याय एक प्रसिद्ध तान्त्रिक थे। श्रीकुल्दानन्दजीके चरित्र-विकासपर उनके पिताकी संयमित जीवनपद्धतिका बड़ा प्रभाव पड़ा था । ढाका विश्वविद्यालयमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके बाद वे ब्राह्मसमाजमें सम्मिलित हो गये। कुछ दिनोंके बाद वंगालके सुप्रसिद्ध महात्मा विजयकृष्ण गोस्वामीसे दीक्षित होकर वे सत्य-शानकी खोजमें छग गये। गुरुके आदेशसे उन्होंने कुछ दिन अवध क्षेत्रके फैजाबाद जनपदमे भी बिताये, अयोध्याके बड़े-बड़े चंतों और भक्तोंके सत्सङ्गमें उन्होंने भगवद्रसका आस्वादन किया । फैजाबादसे छौटनेपर वे गुरुकी सेवामें ही रहकर तपस्या-पूर्ण जीवन विताने लगे। गुरुकी शरणमे आनेपर उनका जीवन तपस्याका प्रतीक हो उठा । कुछ समयतक वे 'चण्डी' पहाड्पर गुरुके ही आदेशसे निवास करते रहे । गोस्वामीजी महाराजके शरीरान्तके वाद उन्होंने गयाकी पहाड़ियोंमें ब्रह्मचिन्तन आरम्भ किया । उन्होंने महात्मा गंभीरनायके आदेशसे काशीवास किया

और एकान्त स्थानमें अपनी अन्तरङ्ग साधना की।

चन्दननगरमें उन्होंने एक सुन्दर आश्रम खापित किया और गोखामीजी महाराजकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की । अनेक अग्निहोत्री शिष्योंके साथ सप्तश्चती-महाहोमका प्रवर्तन किया । धीरे-धीरे उनके शिष्योंकी संख्या बढ़ने लगी । पुरीमें मी उन्होंने तीर्थयात्रियों तथा साधु-संतोंकी सुविधाके लिये एक आश्रम बनवाया ।

उन्होंने बँगला सन् १३३७ के आषाद मासमें परधामकी यात्रा की । उनका समाधि-कार्य उनके आदेशसे पुरीमें ही सम्पन्न हुआ । उनकी प्रसिद्ध रचना 'सद्गुरु-सङ्ग' उनकी जीवनी है, इसमें उन्होंने अपने जीवनके कुछ वर्षोंकी अनुमृतियोंका सुन्दर दिग्दर्शन कराया है।

उन्होंने आजीवन अपने शिष्योंको सद्ग्रहस्य-धर्म पालन करनेकी सीख दी । सेवा और दया तथा क्षमा आदि दैवी शक्तियोंको अपनानेके लिये उनका विशेष आग्रह रहता था ।

उनके दर्शनमात्रसे ही छोग प्रभावित हो जाया करते थे। वे आदर्श भक्त, महात्मा और सत्यनिष्ठ सत थे।

#### कल्याण 💳



पागल हरनाथ [ पृष्ठ ७४३



प्रभुग्रीजगद्बन्धु

[ ১৪ ৫৪ ঃ



भीकाठियाबाबाजी





श्रीसंतदास याषाजी [ पृष्ठ ७४४



श्रीदिावरामिकंकर घोगत्रयानन्दजी [ पृष्ठ ७४५



श्रीनन्दिकशार मुखोपाध्याय [ पृष्ठ ७४६



स्वामी प्रणचानन्द्जी महाराज [ १९४ ७४९



श्रीदाशरथि समृतिभूषण [ ५३ ७५१

#### पागल हरनाथ ठाकुर

महात्मा हरनाथ ठाकुरका जन्म बँगला सन् १२७२ की १८ वीं आषाढ़को वॉकुड़ा जिलेके सोनामुखी गॉवमे पण्डित जयराम वन्द्योपाध्यायके औरस और श्रीमगवती सुन्दरी देवीके गर्भसे हुआ था। जब ये दो वर्षके थे, तभी इनके पिताका देहान्त हो गया था। उस समय इनकी बहिनकी उम्र छः वर्षकी और बड़े माईकी चार वर्षकी थी। ये बड़े ही प्रतिभाशाली पुरुष थे। इनके जीवनमें अनेकों आश्चर्यजनक घटनाएँ हुई हैं। इनके उपदेश बड़े ही सरल और उच्च होते थे। आपके उपदेशका कुछ अंश यह है—

'अत्यन्त मधुर हरिनामको अपना कण्ठहार बना लो। भीतर-वाहर एक रंगका एक चेहरा रक्खो। मुँह और मनमे खूब मेल बनाये रक्खो। मनुष्यकी ऑखोंमें धूल झोकनेके लिये हरिनामका चोला न पहनो। व्याधकी तरह कपटसे पर्णकुटीमे वास मत करो। किसी भी जीवको कष्ट पहुँचानेकी इच्छा मनमे कभी न करो। श्रीकृष्णकी प्राप्तिको ही जीवन-का प्रधान उद्देश्य बना लो। साधुसङ्गके अतिरिक्त बुरे सङ्गकी कभी इच्छा ही न करो। बहुत प्यारसे अनुरोध किये जानेपर भी बुरे स्थानमे और बुरे सङ्गमें मत जाओ।'

#### 770

#### प्रभु जगद्दन्धु

जगद्धन्धुजीका जन्म सन् १८७१ ई० में ढाहापाड़ा (मुर्शिदाबाद) नामक गॉवके एक ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। १६-१७ वर्षकी उम्रमे ही इनमे भगवद्धिक, वैराग्य, दयामावका इतना विकास हो गया कि लोग इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके । सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामे लोग इनके कीर्तनमे शामिल होने लगे और इनके अमूल्य उपदेशोंसे लाम उठाने लगे।ये भी घूम-घूमकर बंगालभरमे हरि-नाम-सङ्गीर्तनका प्रचार करने लगे। कहते हैं, इनके शरीरमे एक प्रकारका दिल्य तेज था, जिसे सव लोग सहन नहीं कर सकते थे। इसीसे ये सर्वदा अपना श्रीर दका रखते थे और यह आदेश कर रक्खा था

कि कोई कभी छिपकर भी न देखे । दो-एक आदिमियोने जब इस आज्ञाका उल्लिखन किया, तब इनके दर्शनमात्रसे वे बेहोश हो गये।

पिछछे दिनों इनका शरीर बड़ा रुग्ण हो गया था; फिर भी उनका तेज ज्यों-का-त्यों था और निरन्तर हरि-नाम-सङ्कीर्तन इनके चारों ओर होता रहता था। इस तरह जीवनभर भक्तिमार्गका स्वयं अनुसरणकर और सर्वसाधारणमे उसका प्रचारकर इन्होंने अपनी कुटी श्रीअङ्गनमे १७ सितम्बर, सन् १९२१ को महाप्रस्थान किया। इसके ९ दिन बाद उसी स्थानमे इन्हें समाधि दी गयी थी।

# श्रीरामदास काठियाबाबाजी

( लेखक-स्वामी श्रीपरमानन्ददासजी )

'महाराज ! तुमको इतना बड़ा बनानेवाली वह कौन-सी चीज है, जिससे खिंचे हुए रोज चारों ओरसे इतने नर-नारी आ-आकर भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम करते हैं ?'

'वत्स ! वह वस्तु श्रीरामनाम है । रामनामने ही मुझको इतना वड़ा बनाया है ।'

'मैं रामनाम लूँ तो क्या मैं भी इतना वड़ा बन सकता हूँ !'

व्हाँ वाबा ! रामनाम लोगे तो तुम भी इतने ही बड़े हो जाओगे।

प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पूर्व अमृतसर जिलेके लोनाचमारी

गाँवसे कुछ दूरपर पेड़तले बैठे हुए एक परमहंसके साथ चार सालके एक छोटेन्से ब्राह्मण-बालकमे उपर्श्वक्त बातचीत हुई थी। इसी समयसे बालक मन-ही-मन रामनामका जप करने लगा था। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध महात्मा रामदासजी काठियावाबा हुए।

काठियाबाबाके पिता निष्ठावान् ब्राह्मण ये । बालकका यथासमय उपनयन-संस्कार हुआ और फिर उसे पढ़नेके लिये दूसरे गॉव गुरुके यहाँ भेज दिया गया। तीक्ष्णबुद्धि बालक बहुत थोड़े समयमे पाठ याद कर छेता, फिर एकान्तमें बैठकर रामनामका जप किया करता । स्वरह-अठारह वर्षकी उम्रमें पढ़-लिखकर बालक अपने घर छौट आया। आनेके बाद और सब पुस्तकें तो बाँधकर रख दीं, एक गीताको द्वदयसे लगाकर रक्खा।

तदनन्तर गायत्रीमन्त्र सिद्ध करनेके लिये आप यथा-विधि मन्त्रजप करने लगे । प्रायः एक लाख मन्त्रजप हो जानेपर एक दिन गायत्रीदेवीने आकाशमण्डलमें आविर्भूत होकर आदेश दिया—'वत्स ! सुम अव वाकीका जप श्रीज्वालामुखीमें जाकर पूरा करो और वर प्रहण करो ।' रामदासने कहा—'मातः ! सन्तानपर तुम्हारी कृपा प्रतिक्षण बनी रहे, यही प्रार्थना है ।' भगवती गायत्री 'एवमस्तु' कहकर अन्तर्धान हो गयी।

इस घटनाके बाद ज्वालामुखी जानेके समय रास्तेमें एक दिल्यकान्ति ज्योतिर्मय पुरुष मिल्ले और रामदासजी उनके घरण हो गये। इन महात्माने कृपापूर्वक रामदासको शिष्यरूपमें ग्रहण कर लिया। इनका नाम या खामी देवदासजी। ये निम्नार्कसम्प्रदायके एक पूर्वाचार्य थे। पुत्रके संन्यासकी खवर पाकर पिता आये और उनके गुरुदेवसे अनुनय-विनय करके कुछ दिनोंके लिये रामदासजी-को घर ले गये। अत्यधिक स्नेहचश माता सदा रोती रहती, इससे साधनमें विझ होता देखकर ये घरसे निकल गये और फिर कभी जीवनभर अपने गाँवमें गये ही नहीं।

इस समयसे ये गुरुदेवकी सेवामें रहकर उनके आज्ञानुसार साधन करने छगे । गुरुदेवने समय-समयपर इनकी
बड़ी कठिन परीक्षा छी। एक बार घूमते-घूमते गुरु-शिष्य
हिमालयमें जा पहुँचे और वहाँ गुरुदेव एक कुटियामें रहने
लगे और रामदासजी बाहर खुळी जगहमें आसन जमाकर
भजन-साधन करने छगे । शामसे सुबहतक बर्फ पड़ती।
इससे सामने आग जलाकर रातमर ये गुरुके आज्ञानुसार
भजन करते। इन्हें रातको अपने आसनसे उठनेकी आज्ञानहीं थी। एक दिन रातकों थोड़ी देरके छिये कुछ आलस्य
आ गया, बर्फ गिरनेसे आग बुझ गयी और जाड़ेके मारे
रामदासजी कॉपने छगे। सोचा, धूनी चेतन किये बिना तो

जाड़े छे छिदुरकर मरना ही पड़ेगा। शरीर क्रमशः छिदुरा जा रहा था। मनमे गुरुजीका हर था कि वे क्या कहेंगे। अन्तमे साहस करके गये और चुपचाप कुटियाके वाहर खड़े हो गये। भीतर गुरुदेवने कहा-वाहर कौन है ?' शिष्यने कहा-पहाराज, सेवक रामदास।' पश्चात् गुरुके पूछनेपर सव वातें वतला दीं। गुरुदेवने धमकाकर कहा-विटा! क्या सोनेके लिये ही मा-वापको स्लाकर घर छोड़कर यहाँ आये हो ? आज तो आग ले जाओ; पर सावधान, आगे कभी ऐसा न हो।' इतना कहकर गुरुदेवने एक जलती हुई लकड़ी वाहर फेंक दी। रामदासजी उसे ले आये और उससे धूनी जगाकर भजन करने लगे।

एक वार गुरुदेवने इन्हें पहाड़से कूद जानेको कहा, ये तैयार हो गये। एक बार इन्हें बहुत मारा था। एक बार कहा कि 'मैं जबतक न छौटूं, तबतक इसी आसनपर बैठे रहना' और आप छौटकर आये नवें दिन। रामदासजी आठ दिन, आठ रात एक आसनपर बैठे रहे। इस तरह बड़ी कड़ी-कड़ी परीक्षाएँ छेकर अन्तमे प्रसन्न होकर कहा—'वत्स! तुम्हारी परीक्षाएँ छेक हो गयी हैं। तुम इस शरीरसे भगवत्स्वरूपत्वको प्राप्त होओगे। श्रृद्धि-सिद्धि तुम्हारे चरणोंमे छोटेंगी।'

गुरुदेवके अन्तर्धानके बाद आपने आठ बार पैदल चलकर भारतके सब तीथोंमें भ्रमण किया । अन्तमें भरतपुरके सैलानीकुण्डपर आपको भगवान्का साक्षात्कार हुआ। इसके सम्बन्धमे वे कहा करते—

> रामदासको राम मिले हैं सेलानीके कुंडा । संत सदा यह सची मानें झुठी मानें गुंडा ॥

अन्तिम जीवन आपका श्रीवृन्दावनमें बीता । काठकी छँगोटी लगानेसे आपका नाम काठियाबावा पड़ा । यहीं साधु-महात्मा आपके प्रभावको देखकर आपको क्रजविदेही कहने लगे। एक दिन शेषरात्रिके समय योगासनसे बैठकर आपने नश्वर देहका त्यागकर परमधामको प्रयाण किया।

#### श्रीसंतदास बाबाजी

श्रीसन्तदास बावाजी महातमा रामदासजी काठियावावाके शिष्य थे । आपका जन्म बँगला सन् १२६६ के २८ ज्येष्ठके दिन सिल्हट जिलेके बासी गॉवमें एक ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था । आपका गृहस्याश्रमका नाम था—भीताराकिशोर चौधरी । ये बहे अच्छे बकील थे ।

आखिर काठियावावाके प्रभावसे इन्होंने वृन्दावनमें उनसे दीक्षा ले ली। तब इनका नाम बाबा सन्तदासजी हुआ। वे बहुत बड़े विद्वान्, साधुस्वमाव, तत्त्वज्ञ तथा महान् भक्त संत थे। कुछ ही वर्षो पहले इनका देहान्त हुआ था।

#### स्वामी शिवरामिंकंकर योगत्रयानन्दजी

( लेखक-पण्डित श्रीमहेन्द्रनाथ भट्टाचार्य )

स्वामीजीके गृहस्थाश्रमका नाम था राशिभूषण सान्याल । जन्मस्थान था हबड़ा जिलेके वराहनगरका गंगातीर । इनके पिताका नाम रामजीवन सान्याळ था। ळडुकपनसे ही इनमे प्रतिमा और योगभ्रष्ट पुरुषके लक्षण दीखने लगे थे। चौदह-पंद्रह वर्षकी उम्रमे इन्होने बॅगला, ॲगरेजी और संस्कृत पढ़ ली और बिना ही गुरुकी सहायताके ये वेद, वेदान्त, षद्दर्शन, ज्यौतिष तथा पुराणादि समस्त शास्त्रोके पण्डित हो गये । पाश्चात्त्य दर्शन और विज्ञानका सम्यक् अध्ययन करके उनकी भी योग्यता प्राप्त की । फिर साधनमार्गमे प्रवेश करके कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग-तीनोंका साथ ही अभ्यास किया । योगाभ्याससे आप समाधिस्य हो जाते । आश्चर्यकी बात है कि गृहस्थमे रहते हुए ही आपने यह साधन किया । आपके धर्मपत्नी और तीन पुत्र थे । चिकित्साविज्ञान-में आपकी बड़ी पहुँच थी। कलकत्तेके केम्बल मेडिकल स्कूलमे कुछ दिनोंतक पढ़े थे। फिर अपनी प्रतिभासे ऐलोपैथी, होमियोपैयी, बायोकेमी और आयुर्वेदविज्ञानके पण्डित हो गये । इनकी विशिष्ट प्रतिभाकी बात कहनेपर शायद आज-कलके लोग विश्वास नहीं करेंगे, परंतु ये वस्तुतः बड़े ही विलक्षण महापुरुष थे।

त्यागी, संन्यासी, संत अनेक हैं; किंतु स्त्री-पुत्रादिके साथ गृहस्थाश्रममें रहकर मगवान्पर निर्मर हो कुछ भी उपार्जन न करते हुए अनन्य शरणागत होनेपर वे अनन्त करणामय दयासागर मगवान् उस निर्मर-भक्तके अभावोंको किस प्रकार दूर करते हैं, स्वामीजीका जीवन इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है । शास्त्रानुसार सदाचारका पालनः आहारशुद्धि आदिका परिवारके सभी लोग पालन करते थे । स्वामीजी जिस कोठरीमें साधन-भजन करते, शौचादिकों छोड़कर अन्य समय उस कोठरीसे कभी बाहर नहीं निकलते, न किसीसे बातचीत ही अधिक करते । वह कोठरी सदा ही साच्विक सुगन्धसे परिपूर्ण रहती । स्वामीजीकी बड़ी ही मनोरम मधुर मूर्ति थी । उन्हें जो कोई भी आसनपर बैठे देख लेता, मुग्ध हो जाता । वहांसे दृष्टि हटानेकी इच्छा न करता । मुखमण्डलपर कभी किसी चिन्ताकी रेखा नहीं रहती, सर्वदा आनन्दमय हास्यमय !

स्वामीजीकी माताके बीमार होनेपर उन्हे काशी छे

जाया गया और उनका काशीवास होनेपर स्वामीजीने छौट-कर वराहनगरमे एक छोटे-से मकानमे रहना शुरू किया । अर्थोपार्जनकी चेष्टा छोड़ ब्राह्मणकी अयाचित भिक्षावृत्तिका अवलम्बन करके और पूर्णरूपसे भगवान्के चरणोंका आश्रय ग्रहणकर स्वामीजी स्त्री-पुत्रादिसहित आनन्दसे रहने लगे।

वराहनगर कलकत्तेते उत्तर तीरपर है । स्वामीजीके घरका ऑगन सदा सर्द रहता था । स्वामीजी एक कोठरीमें कम्बल बिछाकर बैठे ग्रन्थादि देखा करते, साधन-भजनके समय दरवाजा बंद कर लेते । दोपहरको एक बार दरवाजा खोळते । भोजनके लिये कोई दे जाता तो खा लेते, नहीं तो फिर दरवाजा बंद करके अपने काममे लग जाते ।

एक बार घरमे अन्न नहीं रहा । साध्वी स्त्रीने किसी प्रकार दो-तीन दिन तो काम चलाया, पर अन्तमे उसके पास कुछ नहीं बचा । इसी समय सतीशचन्द्र नामक एक युवक आया और उसकी लायी हुई सामग्रीसे रसोई बन गयी । एक दिन फिर ऐसा हुआ कि घरमे कुछ भी नही रहा । रसोई नहीं बनी । बच्चे उपवासी रहे । इतनेमे ही कालीकृष्णदत्त नामक एक सजनः जो वराहनगरमे ही रहते थे और स्वामीजीको अपना गुरु मानते थे, दौड़े और स्वामीजीके चरणोंमे दो रुपये रखकर प्रणाम किया । पूछनेपर बोले कि भी अपने आफिसमें काम कर रहा था, दो बजेके लगभग हठात् हवामेसे मेरे कानमे यह आवाज आयी कि तुम जिनको अपना गुरु मानते हो, वे आज सपरिवार भूखे हैं । मै सहम गया और उसी वक्त मालिकसे छुट्टी लेकर नावसे यहाँ चला आया। सतीराको रुपये दिये गये । सामग्री आयी और रसोई बनी । कुछ दिनों वाद वालीके जमीदार श्रीराजेन्द्र सान्याल स्वामीजीको सपरिवार कलकत्ते ले गये और आवश्यक खर्च देने लगे। इसके बाद राजेन्द्र बाबूके सहायता बंद कर देने-पर महेन्द्रदास नामक एक कन्ट्राक्टर स्वामीजीके इच्छानुसार उन्हें काशी ले गये और वहाँ सुनारपुरामे मकान भाड़ेपर लेकर स्वामीजीको टिका दिया । काशीमें प्रसिद्ध दण्डी स्वामी श्रीअनन्ताश्रमजी तथा और भी बहुत-से छोग स्वामीजीके पास आतेऔर वेदान्तकी अद्भुत व्याख्या सुनते। स्वामीजीने १५-१६ वर्षकी उम्रमे ही दण्डी स्वामी श्रीशिवरामानन्दजीसे दीक्षा छी थी, इसीलिये उन्होंने गुरुदेव-की आज्ञा लेकर अपना नाम शिवरामिकंकर योगत्रयानन्द रक्खा।स्वामीजीकी मिक्त, ज्ञान और योगमें समान रित थी। काशीमे वम्बईके अटनीं श्रीयुत माईशंकर आये और स्वामीजीसे अंग्रेजीमे वेदान्ततत्त्वको सुनकर मुग्ध हो गये। वम्बईमे देहत्यागके समय माईशंकरजीने अपने वसीयतनामेमे कई हजार रुपये स्वामीजीको दिये थे। स्वामी-जीके पास वम्बईसे रुपये आये और उन्होंने उसी समय किसी ब्राह्मणको कन्यादानके लिये, किसीको ऋगमुक्तिके लिये सब दे डाले। सुनारपुरासे भदैनीमे आकर रहने लगे। वहाँ स्वर्गीय कश्मीरनरेश आये और स्वामीजीको कश्मीर ले जानेके लिये आग्रह करने लगे। काशीके राजा मोतीचंद तो स्वामीजीके भक्त ही थे। 'कल्याण' के लेखक स्व० श्रीयुत नन्दिकशोर मुलोपाध्यायके पिता श्रीयुत कालीपद मुलोपाध्याय रिटायर्ड सबजजने स्वामीजीसे शिष्यत्व ग्रहण किया। कालीपद वाबूने स्वामीजीके लिये राजधाटमें एक मकान बनवा दिया। स्वामीजी उसी मकानमे रहने लगे और खर्चके लिये सौ कपये मासिक कालीपद बाबू देने लगे। तदनन्तर राधिकाप्रसाद राय इंजीनियर कलकत्तेमें तीन सौ कपया मासिक भाड़ेपर मकान लेकर स्वामीजीको कलकत्ते ले गये। कलकत्तेमें हल्ला-गुल्ला विगेप होनेके कारण स्वामीजी उत्तरपाड़ा गङ्गातीरपर चलेगये। मुजफ्फरपुर-के वकील बाबू नगेन्द्रनाथ चौधरी खर्च देने लगे। इसके बाद यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय स्वामीजीकी सेवा करने लगे। कहनेका मतलब यह कि भगवान्ने अपने निर्भर मक्तका योगक्षेम वड़ी खूबीसे चलाया, यद्यपि स्वामीजीको सांसारिक योगक्षेमकी कमी कोई परवा नहीं थी!

स्वामीजी अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, महान् ज्ञानी और परम आदर्श भक्त थे। उनके जीवनकी हजारों घटनाएँ हैं। यहाँ अधिक लिखनेके लिये स्थान नहीं है!

### आराध्यपाद श्रीनन्दिकशोर मुखोपाध्याय

( लेखक—पण्डित श्रीगौरीशङ्करजी मिश्र )

उस मुख-मुविधासे विर्पात्त सहस्रगुनी उत्तम है, जिसमें भगवान्के प्राणिप्रय भक्तके दर्शन और सिन्निधि मिलती है तथा इसी कारण मैं अपनी प्रारिम्भक विपदाओं को भगवत्कृपा-के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता । शैशवसे ही मैं संकटों में बढ़ रहा था, सासारिक आपदाओं से अत्यन्त आकुल हो गया था और तब मनमे बार-बार साधु-महात्मा और भगवद्भक्तों के आशीर्वादसे शान्ति प्राप्त करनेकी कामना लिये उनकी टोहमे लगा रहता था।

'यह जन-शून्य विशाल भवन किसका है ?' काशीमे राजघाटके समीप ही नया महादेव मुहल्लेमें श्रीगङ्गाजीके तटके समीप ही उस भवनको कई बार देखा था। वह चारों ओरसे बंद रहता, जैसे उसमें कोई रहता ही नहीं। इसी कारण मेरे मनमें जिशासा हुई और पासके एक व्यक्तिसे मैंने पूछ लिया।

'यह मकान श्रीकालीपद मुखोपाध्याय पेन्दानर सब-जजका था।' उन्होंने उत्तरमें कहा। 'किंतु इसे उन्होंने अपने गुरु श्री० श्रीशिवरामिकंकर योगत्रयानन्दजी महाराजको दे दिया था। श्रीयोगत्रयानन्दजी यह जगत् छोड़ चुके हैं। किंद्य उनके शिष्य श्रीनन्दिकशोरजी मुखोपाध्याय इसमें रहते हैं। ये श्रीकालीपद मुखोपाध्यायके पुत्र हैं। श्रीनन्दकिशोरजीने श्रीयोगत्रयानन्दजीका एक बार दर्शन किया और
उसी दिन मुंसिफीको ठोकर मार दी। अनुपम विद्वानः
नैष्ठिक गुरुभक्तः त्यागकी प्रतिमा और तपस्याकी सजीव
मूर्ति हैं ये। धन-सम्पत्तिसे तो इन्हे कुछ लेना नहीं हैं।
फिर मकान भाड़ेपर क्यों दें और तब कोलाहल कैसे हो !
समाधि-निरत साधु पुरुष हैं। इनके गुण कहाँतक कहे
जायँ।

'भैया कुछ और बता दो ।' वे सजन जाने छगे थे । मैंने उनसे विनयपूर्वक श्रीमुखोपाध्यायजीके सम्बन्धमें पूछा। वे कदाचित् उनसे कुछ परिचित थे ।

'आप उनसे खयं मिल लें।' उन्होंने कहा। 'जीवन सफल हो जायगा आपका। ऐसे भगवद्भक्त इस धरतीपर बहुत कम आते हैं। इनके पिताकी इनपर अदितीय प्रीति यी, पर ये श्रीशिवरामिकंकरजीके हाथों बिक चुके थे। विवाहके लिये परिवारका आग्रह कुछ नहीं कर सका। आजन्म ब्रह्मचारी हैं ये। इनके पिताने अपनी समस्त सम्पत्ति मृत्युके पूर्व इनके नाम कर दी, किंतु इन्होंने सब अपने भाइयोंके नाम परिवर्तित कर दिया। पता नहीं कैसे इनका काम चलता है। इनकी माताजी भी इनके साथ ही रहती हैं। ऐसे भगवद्भक्त पुत्रको छोड़कर वे कहाँ जायँगी। वे भी भजनमें सतत संख्य रहती हैं।

'आपने मुझपर बड़ी कृपा की, जो इतनी बातें बता दीं।' मैंने उनका आभार प्रदर्शन किया। वे चले गये। मैं वहीं वैठ रहा। दरवाजा बंद था। 'कैसे पुकारूँ उन्हे?' मन-ही-मन सोच रहा था कि खड़ाऊँकी ध्वनि कानमें पड़ी। मैंने सॉकल हिला दी।

'कौन है ?' उन्होंने प्रश्न किया और दरवाजा खुला।

दुवली-पतली तपोमूर्ति ! मैं एकटक उनकी ओर देखने लगा । मेरे प्राणोंमें, मेरे रग-रगमे जैसे विद्युत्-धारा प्रवेश कर रही थी । मै अपना सव कुछ भूल गया था । तनिक-सी चेतना लौटी तो मैं उनके चरणोंमें गिर पड़ा । दोनों चरण कसकर पकड़ लिये ।

'आओ, ऊपर चलें।' अत्यन्त स्नेहिसक स्वरमें उन्होंने कहा। उनकी वाणीमें तिनक भी बंगीयताका पुट नहीं था। जैसे वे इधरके ही निवासी हों। आगे-आगे वे सीदियोंसे ऊपर चढ़ रहे थे, पीछे-पीछे अपने भाग्यकी सराहना करता हुआ आनन्दमम में चल रहा था। वे छत पारकर अपने कमरे-में पहुँचे।

वहाँ चारों ओर ढेर-की-ढेर मोटी-मोटी पुस्तकें पड़ी थीं। पुस्तकोंके वीचमें तीन कुशायन एकमेंही फैले हुए थे। ये उसी-पर बैठते और लेखादि लिखा करते थे। सामने ही एक छोटी-सी काठकी चौकीपर उनके गुरुदेव श्रीशिवरामिकंकर योगत्रयानन्दजीका चित्र अध्यन्त पवित्र, पर सुन्दर वस्त्रसे दका हुआ था। धूपवत्ती जल रही थी। पास ही नारिकेल-कमण्डल पड़ा था। धूपकी सुगन्धसे कमरा भर गया था।

'कैसे आये ?' उन्होंने मुसकराते हुए पूछा ।

मेंने उत्तर दिया—'सासारिक विपत्तियोंसे आकुछ, नामका ब्राह्मण हूँ । बड़े भाग्यसे आपके दर्शन हो गये। मै आपकी कृपा चाहता हूँ ।

'भगवान्की कृपा सवपर है। हम उसका अनुभव नहीं कर पाते।' उन्होंने कहा। 'एक पशु मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूसरा पागुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्यकी हो गयी है। वह प्रतिदिन लोगोंको मृत्यु-गुस्तमें जाते देखकर भी निश्चिन्त है। भगवान्को पानेके िंथे तिनक भी प्रयास नहीं करता । मानव-जीवन फिर कव मिले, पता नहीं । यह अत्यन्त दुर्लभ है । अति शीव इसका उपयोग कर लेना चाहिये ।'

उन्होंने मुझे पढ़नेके लिये उपदेश किया, तब मैंने हाय जोड़कर उन्होंसे कुछ पढ़ानेके लिये प्रार्थना की और उन्होंने कृपापूर्वक अपने भजनके समयसे एक घंटा निकाल-कर रात्रिके नौसे दसतक लघुकौमुदी पढ़ाना स्वीकार कर लिया।

उस दिनसे प्रतिदिन मैं उनके चरणोंमे उपस्थित हो जाता और वे ठीक नौ बजे भजनसे उठ जाते और मुझे पढ़ाने छगते।

श्रीमुखोपाध्यायजी उज्ज्वल वस्त्रमें संन्यासी थे। एक गैरिक वस्त्र भीतर पहनते, उसके ऊपर सूती उज्ज्वल मिर्जई पहने रहते। प्रातः पाँच बजे सन्ध्यामे बैठते तो साढ़े नौ बजे मध्याद्व-सन्ध्या सम्पन्न करके ही उठते । गायबीका मानसिक जप तो उनका निरन्तर चलता ही रहता। साढे नौ बजे वे नीचे उतरते और जलते चूल्हेपर बटुलीमें एक छटॉक चावल छोडकर ऊपर आकर जपमे लग जाते। घड़ीकी सुई देखकर उठते और नीचे जाकर चावल उतार देते और दूसरी बद्रलीमें शाक हाल पुनः ऊपर जा जपमें लग जाते । फिर समयपर नीचे उतरकर कुशासनपर बैठ भोजन करने बैठते । अत्यन्त क्षीण काया और कुछ डेढ छटॉक आहार । उसमें कुछ तो नीचे 'ॐ भूपतये नमः, ॐ भुवनपतये नमः, ॐ भूतानां पतये नमः' आदि मन्त्रींसे चढ़ा दिया जाता और शेष सब एक साथ ही एकमें मिलाकर नेत्र बंदकर भगवान्का ध्यान करते हुए एक-एक ग्रास कण्ठके नीचे उतारते रहते । श्रीस्वामीजीका निष्टर संयम देखकर मैं अत्यन्त दुखी रहता था; पर क्या करता कोई वरा नहीं या । उन्हें लोग स्वामीजी कहते, इसलिये मैं भी उसी नामसे उच्छेख कर रहा हूँ ।

सार्यकाल सन्ध्याके बाद कीर्तनके लिये वे अपने छोटे उपवनमें मुलसी-तरके समीप नियमित रूपसे बैटते और—

राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्। जानकी वर मधुर मूरति राम राघव रक्ष माम्॥ कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राधिका वर मधुर मूरति कृष्ण केशव रक्ष माम्॥

—की रट लग जाती । यह उनके कीर्तनका सर्वाधिक प्रिय मन्त्र था । नीरव रात्रिको वे एकान्तमें शान्त भजन किया करते । वे कन सोते, यह कहना कठिन था । मध्याह्रमे घंटे-डेढ़- घंटे बैठे-बैठे सो लेनेके अतिरिक्त उनका समस्त समय मजनमें बीतता । वे यथार्थ योगीके शिष्य थे और थे स्वयं योगिसद्ध महापुरुष, साथ ही भगवत्प्रेम, भगवद्भिक्त, भगविष्ठिष्ठा, त्याग और तप तथा संयम सब-के-सब उनमें कृट-कृटकर भरे हुए थे ।

एक बार एक अंग्रेज अफसरके अत्यन्त आग्रहसे भीस्वामीजी उससे मिलने मुगलभराय गये । शीस्वामीजीका उपदेश सुन वह उनका मुँह देखता रहा। कुछ ही क्षणके लिये अपनी पत्नीको महाराजजीके पास छोड़ वह जाने लगा, तब महाराजजीने सुरंत कहा—'एकान्तमें किसी मी स्त्रीके साथ बैठना मेरे लिये सम्भव नहीं। शास्त्र यही आदेश देते हैं।' अंग्रेज मन-ही-मन क्षेपता हुआ अन्ततक उनके समीप बैठा रहा। बड़ी ही श्रद्धा-भिक्तिसे उसने श्रीस्वामीजीको विदा किया। कई वर्षतक उनके साथ रहने-पर में इसी निष्कर्षको पहुँचा कि श्रीस्वामीजीने किसी भीस्त्रीको कभी मी अपना चरण मी स्पर्श करनेका अवसर नहीं दिया।

'शिव-शिवार्चनतत्त्व', 'हुर्गा-दुर्गार्चन-तत्त्व', 'देवता-तत्त्व', 'शक्तित्त्व', 'पूजातत्त्व' आदि श्रीयोगत्रयानन्दजी महाराजके उत्कृष्ट उपदेशोंका संकलन श्रीस्वामीजी महाराजने ही अपने जीवनका कण-कण खपाकर किया है। उनकी लिखी विपुल सामग्रियाँ—जो आध्यात्मिक जगत्की अमृत्य निधि हैं—अन्न भी श्रीनकुलेश्वर मजूमदार, हेडमास्टर हरिहर-विद्यालय, काशीके पास सुरक्षित पड़ी हैं; किंतु खेद है अवतक उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया है।

उनके पास एक पाई नहीं, पर उन्हें कोई चिन्ता नहीं। उनका त्याग, वैराग्य एवं भगवत्येम देख कुछ भक्त समयपर जो भेज देते, उसीसे जैसे-तैसे काम चल्ता। उनके तीन माई भी थे, पर अपने लिये ये कभी किसीसे कुछ नहीं चाहते थे। मेरे सामनेकी बात है, एक गुजराती सजन आये। स्वामीजीके दर्शन और शानोपदेशसे अत्यन्त आनन्दित हुए। कुछ सहायताके लिये प्रार्थना की तो स्वामीजीने उसे स्वीकार नहीं किया; फिर भी देश जाकर उन्होंने एक हजार रुपया मनीआईरसे भेज दिया। उस समय आपको रुपयेकी अत्यन्त आवश्यकता थी, किंतु आपने उसे शीघ्र ही वापस कर देनेके लिये पोस्टमैनसे कह दिया। मुझसे उन्होंने कहा, 'यह दानकी रकम मेरे लिये विषतुत्य है, जिसे में नहीं पचा सकता।' मैंने ऐसे कितने अवसर देखे हैं, जब उनके पास एक पैसा भी नहीं या। पर वे निश्चिन्त और आनन्दमम रहते थे। श्रीस्वामीजीकी भगवान्पर निर्भरता और भगवान्की ओरसे समुचित न्यवस्था देखकर गीताके—

#### भनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

--- इस वाक्यपर मेरी दृढ़ आस्या हो गयी।

गुमान नामक एक मछाह सपतीक श्रीस्वामीजीके यहाँ बर्तन आदि साफ करनेका काम करता था। उसे निवासका कष्ट था। आपके अधिकारमे थोड़ी भूमि थी। काग्री-जैसे नगरकी भूमि आपने उसे वैसे ही दे दी और उसके लिये मकान भी बनवा दिया। करुणाकी तो मूर्ति ही थे वे। किसी-की किश्चित् भी व्यथा देखकर वे अधीर हो जाते।

श्रीखामीजी शास्त्र-वाक्यको भगवद्राक्यकी माँति आदर देते । शास्त्र और धर्मके विरुद्ध बातसे उन्हें बहुत धक्का छगता । किसीकी आलोचना तो उन्होंने अपने जीवनमें की नहीं । सत्यके वे सच्चे उपासक थे । किसी प्रकार भी मिय्या भाषणको वे जघन्य कर्म समझते थे ।

उपदेश देना साधारण बात है। पर विकट परिस्थितिमें भगवत्क्रपाका अनुभव करते रहना भगवद्भक्तके ही वश्की बात होती है। गुरु, भाई तथा अन्य संगे-सम्बन्धीकी मृत्युके अवसरपर श्रीस्वामीजी भजन करते रहते और अपनी दृद्धा माताको इस प्रकार भगवत्क्रपाका प्रभाव बताते कि वे तनिक भी चिन्ता नहीं कर पातीं, अपितु 'जय दुर्गा, जय जय दुर्गा' का गान करने छगतीं।

जीवनके अन्तिम दिनोंमें वे प्रायः कहा करते—'जगत्से में घवरा रहा हूँ । दुनिया मुझे काटने दौड़ती है । अब तो श्रीगुरुजीसे यही प्रार्थना है कि वे मुझे अपने चरणोंमें ही बुला लें।'

कलकत्तेमें वे अपने गुरुपुत्रसे मिलने गये और वहीं बीमार पड़ गये। शरीर यों ही शक्तिहीन था। बीमारीसे उठना-बैठना कठिन हो गया। उन्होंने कहा—'मुझे बाबा विश्वनायकी पुरीमें शरीर कोइना है।' उनके आदेशानुसार वे गाड़ीमें लिटाकर काशी लाये गये। काशी पहुँचनेपर एक घंटे बाद भगवान्का स्मरण करते हुए उन्होंने मानव-काया त्याग दी।

जिन्हें उनके दर्शन मिल चुके थे, वे दुखी हुए; पर

जो उनके चरणोंमें रहकर उनकी कृपाका लाभ उठा चुके हैं, उनकी व्यथा व्यक्त करना सम्भव नहीं। फिर भी जो उनका चरण-संस्पर्श पा चुके हैं, उनके भाग्यकी सराहना करनी ही पड़ेगी—यह भगवान्के भक्तकी महिमा है।

### श्रीमत्स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज

( लेखक-नदाचारी श्रीरमेशजी )

पूर्ववंगालके एक साधारण गाँवमें इस महापुरुषका जन्म हुआ था। इनके पिता जाग्रत् गृहदेवता नीलकृत्र महादेवके अनन्य उपासक थे। महादेवकी कृपासे ही उनको यह पुत्ररत प्राप्त हुआ था। बालकपनसे ही वे प्रायः उदास और अनासक्त भावमें रहते थे। बहुधा घरसे गायव हो जाते थे और माता-पिता जब व्याकुल होकर हुँद्वने निकलते, तब किसी पेड़के नीचे अकेले उनको ध्यानस्य सिद्धार्थके समान बाह्यज्ञानग्रून्य अवस्थामें बैठे हुए मिलते। बाल्या-वस्थामें वे न तो अनावश्यक कोई बात बोलते और न अनावश्यक किसी वस्तुके लिये आग्रह करते थे। अनावश्यक किसी दिशामे पैर रखते थे। मानो पूर्ण संयम ही बालमूर्तिमें इस धराधाममें अवतीर्ण हुआ था। उनका नाम विनोद रक्खा गया था।

अब वे विद्यालयमें पढ़नेके लिये जाने लगे। वहाँ भी छुटी होनेके बाद जब शिक्षक और छात्र क्षाससे बाहर निकल जाते, तब विनोद प्रायः न जाने किस चिन्तामे मग्न बाह्यज्ञान-शून्य बैठे ही रहते। वे शिक्षक और छात्र दोनोंको प्रिय थे, इसलिये कोई उनके इस भावमें बाधा नहीं डालता था। धरपर उनको बहुधा लोग रात्रिमे देरतक ध्यानमे बैठे पाते।

वे तुल्सीके बड़े भक्त थे। अपने संघकी संन्यासी सन्तानको कहा करते थे िक 'तुल्सी जाग्रत् देवता हैं। श्रद्धा और अनन्य भावसे देखनेपर कृपा प्रदान करती हैं।' सुनते हैं कि तुल्सी-वृक्षोंकी अधिष्ठात्री तुल्सी देवीने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया था।

सरल और आडम्बरग्र्न्य जीवनयापन करना ही उनकी महान् साधना थी। साधारण आलू और नून-भात ही उनका प्रधान भोजन था। भोजनमें अट्ट संयम और अखण्ड ब्रह्मचर्य-पालन करके उन्होंने अमित शक्ति सञ्चय कर ली थी। उनकी साधनकुटीमें सोने-बैठनेके लिये एक सस्ता। कुछ पुस्तकें, देवताओं के चित्र तथा एक जोड़ा व्यायामके लिये विशाल मुगदर था। पहनने के लिये उनके पास सब ऋमुओं के लिये एक भगवाँ वस्न और ओढ़ने के लिये चादर रहती थी। रातकों वे केवल एक घंटा सोते थे। आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और लगातार छः वर्षोंतक निद्रारहित तपस्याका जीवन व्यतीत किया। एक बार वे नौ दिनोंतक लगातार समाधिमगन अवस्थामें रहे। पहले शीतकालमें एक कम्बल ओढ़ते थे और बादको उसका भी त्याग कर दिया। वे प्रायः कहा करते थे कि 'उपादेय, गुरुपाक, पुष्टिकर मोजन करनेसे शरीरमे उत्तेजना आती है और शक्ति क्षीण होती है। अट्ट ब्रह्मचर्यके पालनसे मेरे शरीर और मनमें असीम आनन्दकी अनुभूति होती है।

१९१३ ई० मे १७ वर्षकी उम्रमें उन्होंने योगिराज बाबा श्रीगम्मीरनाथजीते दीक्षा छी। दीक्षा छेनेके बाद वे प्रायः बाह्यज्ञानशून्य ध्यानमग्न अवस्थामें या अर्द्धवाह्य अवस्थामें पकान्तमें पड़े रहते थे। बाबा गम्मीरनाथ उनको जंगछ-झाड़ीमेते खोजकर निकाळ छाते और कुछ मोजन कराते थे। उसके बाद नाथजीकी आज्ञाते वे काशीपुरीमें अस्तीघाटपर ध्यान-साधना करते रहे। उस समय उनकी अवस्था २० वर्षकी थी। उन्होंने जिस स्थानपर सिद्धि प्राप्त की थी, वहीं आज श्रीप्रणवमठ स्थापित है।

उन्होंने बतलाया या कि 'रागादि रिंपुओंका दलन और इन्द्रियसंयम ही धर्मसाधनाके मूल हैं। ब्रह्मचर्यका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। समाहित मन ही निर्जन गुफा है, भगवत्कृपा-लाभके लिये निर्जन गिरि-गुहाकी आवश्यकता नहीं है। मनको संयत और समाहित करनेके लिये सारे विषयोंमे संयमका अवलम्बन करना परमावश्यक है।'

·वे कहते ये कि घर्मका प्राण अनुभूति, अनुष्ठान

भ• च• अं०२७---

और निष्ठामें निहित है। शास्त्र पढ़कर या छोगोंके मुखसे सुनकर कभी धर्मकी प्राप्ति नहीं होती। त्याग, संयम, सत्य और ब्रह्मचर्य-पाछन ही धर्म-साधनाके मूछ स्तम्भ हैं।

'यत्र जीवस्तत्र शिवः' इस महामनत्रकी साधनामें सिद्धि प्राप्त करके जातिको नवीन आदर्शमे गठित करनेके लिये आचार्य खामी प्रणवानन्दने अपने कर्ममय जीवनको लोकहितमें उत्सर्ग कर दिया था। भारतीय आर्यजातिके धर्म और साधनाको उन्होंने आधुनिक युगकी विकृतिषे मुक्त करनेका व्रत लिया था। उनका अध्यात्म-साधनासे समुज्ज्वल जीवनका महान् आदर्श हमारे लिये सत्य सिद्ध हो!



#### प्रभु अतुलकृष्ण गोस्वामी

( लेखक-आचार्य श्रीप्राणिकशोर गोस्वामी पम्० ए०, विद्यामृपण, साहित्यर )

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके नित्यसंगा श्रीनित्यानन्द प्रभुके वंशमें तेरहवीं पीढ़ीमें प्रभु अतुलकृष्ण गोस्वामीका जन्म संवत् १९२५ वि० की कार्तिक कृष्ण दश्मीकी रात्रिको हुआ। उस समय बङ्गदेशमें घर-घर महाशक्तिकी पूजा हो रही थी, आवाहन-मन्त्र उच्चारित हो रहे थे। ऐसे पुण्यकालमें श्रीअतुलकृष्ण गोस्वामी शिशुरूपमें अवतीर्ण हुए। उस समय महामायाकी पूजाका मृदंग मानो मंगल-वाद्य वजा। शङ्का-ध्विने विजय-घोपणा की। वैष्णवी शक्तिके आवाहन-मन्त्र उनके जन्मकालका स्वस्तिवाचन वने। कलकत्तेका शिमुलिया गाँव उनके आविर्भावसे कृतार्थ हो गया।

वाल्यकालमें अध्ययन किया। योवनमें उस्ताद रखकर संगीतकी शिक्षा प्राप्त की और गयाके पण्डा कन्हाईलालसे इसराज बजाना सीखा। इस प्रकार रिक्तता और सहदयताके इसरा वे एक विदग्ध नागरिकके रूपमें प्रसिद्ध हो गये। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनोंतक व्यवसाय भी किया। परंतु सांसारिक उल्लास-विलासमें उनको तृप्ति कहाँ मिलती। उनके अन्तःकरणमें तो अन्तःसिलला फल्गुके सहश भक्तिकी धारा प्रवाहित हो रही थी। सांसारिक जीवनमें उनको रस कैसे मिल सकता था।

फिर तो उनका मन सत्सङ्गकी ओर छका। श्रीरामानुजानुयायी वासुदेव महाराज, पुरी धामके बड़े वावाजी, बंगालके
प्रसिद्ध तान्त्रिक साधक ताराक्षेपा, वृन्दावनके वावा रामकृष्णदासजी, सुप्रसिद्ध महात्मा पागल हरनाथ, परमहंस रामकृष्ण,
राजपूतानेके खण्डारीवावा, सिचदानन्द वालकृष्ण वजवाला,
वृन्दावनके खारियावावा, श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी महाराज
प्रभृति साधकोंके सत्सङ्ग और प्रभावसे उनके जीवनमें नवजीवनका सञ्चार हुआ। वे खड़दाके श्रीश्यामसुन्दरकी सेवा
करनेमें लगे हुए एक महान् साधक थे। लक्ष्मण शास्त्री

द्रविड्, महामहोपाध्याय प्रमथनाथ तर्कभूपण, महामहोपाध्याय फणिभूषण तर्कवागीय आदि विद्वान् उनके प्रभावसे गौड़ीय वैष्णव-धर्ममें अनुरक्त हुए थे। गौड़ीय वैष्णव-सम्मेख्नके वे प्रतिष्ठाता और सभापति थे । उनका जीवन प्रेमभक्ति और वैराग्यके साधनमें अतिवाहित होता या । वे एक प्रसिद्ध वक्ता और शास्त्रव्याख्याता थे। उन्होंने जो उदार मत और साधनाकी पद्धति चलायी है। उससे अनुप्राणित होकर सहस्रों भक्तोंने वैष्णवधर्मको अपना जीवनादर्श बना लिया है। वृन्दावनीय रसकी साधना उनके जीवनमें मूर्तिमन्त हो गयी यी। कभी-कभी वे प्रेमसमाधिमें लीन हो जाते थे। उनके वचन 'सद्क्तिसंग्रह' नामक पुस्तकमें प्रकाशित हुए 🖁 । 'नानान निधि', 'भक्तेर जय', 'पूजार गल्प' आदि प्रन्योंमें साधना और अनुभूतिके विचित्र विन्यास साधकोंको विसित कर देते हैं। साहित्यके द्वारा भागवत-रस वितरण करना उनके जीवनकी विशेषता है। वे आदर्श भक्त महापुरुष अपने नित्यके व्यवहारकी सामग्रीको भी प्रार्थियोंको दान कर देते थे । उन्होंने जीवनमें जो अर्थसञ्जय किया था, उसका अधिकांश यक्ष्मारोगियोंकी चिकित्साके लिये कार्षिया अस्पतालको दान कर दिया।

संगीताचार्य विष्णुदिगम्बरजी उनके अन्तरंग मित्र ये। कासिमवाजारके राजा स्वर्गीय मणीन्द्रचन्द्र नन्दी उनके प्रधान अनुरागी भक्तोंमेंसे थे। वे कभी काशी, कभी पुरी और कभी वृन्दावनमें वास करते थे। महात्मा तुलसीदासजीकी नाम-महिमा-दोहावलीको 'तुलसी-मज्जरी' नामसे बँगला भाषामें व्याख्याके साथ उन्होंने प्रकाशित किया था। वे सं० २००१में माघी अमावस्याके दिन इस लौकिक शरीरका त्याग करके अपने प्रियतम श्रीराधा-स्थामसुन्दरके पादपद्मोंमें विलीन हो गये। उन्होंने कहा या—भक्तकी जय हो, वह महान् है, वह नित्य प्रकाशरूप है, भक्त स्वयंप्रकाश भगवान्को भी प्रकाशित करता है, इसल्ये भक्त भगवान्से भी बड़ा है।

#### भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण

( लेखक--- आचार्य श्रीप्राणिकशोर गोस्वामी पम्० प०, विद्याभूषण, साहित्यरत )

बंगालके वीरभूमि जिलेके एकचका ग्राममे इनका जन्म हुआ था । इन्होंने किसी स्कूल या कालेजमे शिक्षा नहीं पायी थी । घरपर एक मराठी पण्डित रहते थे । उनसे ही इन्होंने पाणिनीय न्याकरण और अन्य शास्त्र पढे थे । लिडिस्टॉन नॉमक एक विदेशी पण्डितसे घरपर ही इन्होंने अंग्रेजी सीख ली थी । इस तरह पूर्व-पश्चिमके अच्छे पण्डितोंका साथ करके इन्होंने चुने हुए ग्रन्थोंका एक पुस्तकालय कर लिया था जो एक विद्यालय ही हो गया था ।

सतरह वर्षकी अवस्थामे पितृ-वियोग हो जानेके कारण इनके जीवनमे एक विशेष परिवर्तन हो गया । ये पूर्व-बंगालके ढाका शहरमे जाकर दुखी-गरीवोंकी सेवामे लग गये । परंतु पूर्ण सेवाके लिये चिकिन्साशास्त्रके जाननेकी आवश्यकता थी । ये कलकत्ते वापस आये और किसी प्रकार मेडिकल कालेजमें चिकित्साशास्त्रका अध्ययन किया। साय-ही-साथ संस्कृत कालेज पुस्तकालयसे संस्कृतकी पुस्तकें लेकर संस्कृत-भाषाका भी अभ्यास कर लिया।

इसी समय महात्मा शिशिरकुमार घोषने इनको श्रीगौराङ्ग-की ओर लगाया। इस विषयपर ये 'विष्णुप्रिया', 'आनन्द-वाजार' आदि पत्रिकाओंमे प्रबन्ध लिखते। आपने श्रीमत् रूपसनातन-शिक्षामृत, श्रीराय रामानन्द, श्रीकृष्णमाधुरी, गंभीरामे श्रीगौराङ्ग, श्रीगोपीगीता, श्रीनाममाधुरी, चण्डीदास-विद्यापति, जगन्नाथवल्उम, अद्भैतवाद, आनन्दमीमासा, आत्मनिवेदन, श्रीगीतगोविंद आदि बहुत-से वैष्णव-ग्रन्थोकी रचना और अनुवाद भी किया था। बहुत-सी पत्र-पत्रिकाओंका सम्पादन भी ये करते रहे। 'प्रयाग अखिल भारत वैष्णवसम्मेलन'के ये सभापति हुए थे।

विश्वकृति रवीन्द्रनाथसे इनकी खास घनिष्ठता थी।
एक वार श्रीक्षितिमोहनके साथ ये किवगुरुसे मिलने गये
थे। बाते करते बहुत देर हो गयी, विदा होते समय इन्होंने
कहा—''इतना समय बीत गया है, यह तो पता ही नहीं
था। सचमुच हम न तो 'काल'को ही जानते हैं और
न 'काली'को ही। हम तो वैष्णव हैं, कहीं कोई
जान या अनजानमे भाव (प्रेम)के घरमे अपराध करेंगे
तो प्रेमके ठाकुर हमे कभी क्षमा नही करनेके। बस,
यह अपराध कभी न हो।' किवगुरुने उत्तरमे कहा—
'विद्याभूषणजी! स्वार्थी मनुरुयोंकी भाँति केवल अपने ही
लिये यह प्रार्थना न करे, अपितु हमारे लिये और सारे
जगत्के लिये भी यही प्रार्थना करे। भावके घरमे कोई
अपराध न करे। जगत्के सारे अपराध क्षन्तत्य हैं, पर इस
अपराध कही छुटकारा नही।'

एक सौ वर्षोसे अधिक जीवित रहकर इन्होंने आदर्श जीवन वितानेका पथ दिखलाया है।

ये उज्ज्वल-मधुर भक्तिमार्गके उच्चश्रेणीके सिद्ध पुरुष थे, परंद्ध अपना जीवन संन्यातीकी तरह विताया करते थे। इनके पुत्र और स्त्रीकी मृत्यु छोटी अवस्थामे ही हो गयी थी। इन्होंने अपनी भक्ति-प्रेमप्रावित दार्शनिक, प्रतिभासे और अपने दीर्घजीवनके आदर्श कार्यकलापसे वैष्णव-जगत्की जो अपूर्व सेवा की है, उसकी कही तुलना नहीं मिल सकती।

# भक्त दाशरिथ स्मृतिभूषण

( लेखक—सत श्रीसीतारामदास ओंकारनाथ महाराज )

हुगली जिलेके दिगसुई ग्राममे इनका जन्म हुआ या । इनके पितामह श्रीनारायणचन्द्र भट्टाचार्य बड़े भगवद्भक्त थे । भगवन्नामका जप करते हुए उन्होंने गङ्गा-जीके पवित्र जलमें बैठकर अपने पार्थिव शरीरका परित्याग किया था ।

भीदाशरियके बाल्यकालमे ही इनके पिताका देहावसान

हो गया था । उस समय इनकी दो बहिने अविवाहिता थीं । माताने किसी प्रकार कष्ट सहन करके इनको पढ़ाया-लिखाया एवं इनकीं बहनोंका विवाह-कार्य सम्पन्न किया। । बाल्यावस्थाने ही ये प्रतिभासम्पन्न थे । सहपाठीगण इनसें सदा प्रभावित रहते । गौर शरीर, प्रशस्त ललाट एवं हैंसंता-सा गुंख सबकी मोहित कर लेता । माताके इकलौतें पुत्र होनेके कारण वे इन्हें अधिक दुलारसे रखर्ती । इस दुलारने इनको स्वाभाविक ही उद्दण्ड वना दिया ।

चौदह वर्षकी अवस्थातक इन्होंने व्याकरणकी शिक्षा प्राप्त की। इसके अनन्तर श्रीयादवचन्द्र स्मृतिरत्नसे इन्होंने स्मृतिशास्त्रका अध्ययन किया। अध्ययनकालमें सरकारकी ओरसे इनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। दुर्भाग्यवश अध्ययन कर ही रहे थे कि बीचमें ही माता वातन्याधि-प्रस्त हो गयीं, जिसके कारण इनको बाध्य होकर घर जाना पड़ा। माताका यह रोग बढ़ता ही गया। सेवा-शुश्रूषामें रहनेके कारण ये फिर पढ़ने न जा सके।

अव अपने गॉवमें ही इन्होंने एक पाठशाला स्थापित कर ली। जो भी इनसे मिलता, वह इनका भक्त हो जाता। इनकी सब बातें अद्भुत थीं। किसीके घरमें क्रोई भी बीमार होता तो ये स्वयं उसकी सेवामें लग जाते, चिकित्सा आदिकी व्यवस्था करते, आवश्यकता होनेपर मित्रमण्डलीसहित रातमर जागरण करते और रोगीकी सुविधाका ध्यान रखते।

तेतिरया गाँवके दामोदर गोखामी बड़े भक्त थे। उनसे ही इन्होंने दीक्षा ली थी। दीक्षाके बाद ही ये अपनी साधनामें प्रवृत्त हुए। गाँवसे दूर खेतोंके बीचमें शीतला-माताका मन्दिर था। वहाँ जाकर ये ध्यान लगाया करते। एक दिनकी बात है, ये ध्याननिमम थे कि वड़ा भारी साँप आकर उनके गरीरपर चढ़ने लगा। उसके शीतल स्पर्शसे इनका ध्यान मंग हुआ। इन्होंने देखा कि साँप है; परंष्ठ ये निश्चिन्त बैठे रहे। साँप स्वयं विना कष्ट दिये उत्तरकर धीरे-धीरे चला गया।

ये यजमानीसे अपनी जीविका चलते । कुछ दिन तो इनका जीवन कष्टमय ही बीता । दरिष्टता चरम सीमापर थी । केवल यजमानोंकी द्यापर ही ये निर्भर थे । खेती-बारी कुछ थी ही नहीं, किसी प्रकार बाजारसे चावल ले आते और पेट भरते । परंष्ठ कभी-कभी तो अन्नामावके कारण अनदानकी भी नौवत आ जाती । मनमे आया कहीं कोई नौकरी मिले तो कर लें; पर भगवान्की इच्छा, कहीं नहीं मिली । साधन बढ़नेपर तो इसकी इच्छा भी मर गयी।

कुछ मित्रोंके साथ एक बार वे नीलाचलधाममें भगव-दशनार्थ पधारे । वहाँ पहुँचकर भावावेशमे वे इतने निमम हो गये कि बाह्यज्ञान छप्त हो गया । साथियोंने उनके शरीरको हिलाया-दुलाया, परंतु कोई बाह्य चेष्टा उनकी न हुई । शरीरको न सॅभाल सकनेके कारण ये सहसा समुद्रतटपर गिर पड़े ।

भगवान्मे इनका दृदय इतना आसक्त हो गया या कि नीलाचल्धामसे लीटनेपर ये सदा भगवान्के चिन्तनमें ही निमग्न रहते और इनके नेत्रोंसे अश्रुधारा अनस्र वहा करती । अपने एक मित्रके अनुरोधसे वाध्य होकर इन्होंने एक समिति बनायी, निसका उद्देश्य नगत्-कल्याण और आत्मोन्नति था। प्रति रिववारको नगरकीर्तनका दल निकलता या। संकीर्तनमें मस्त होकर ये दोनों हाथ उठाकर नाचते थे। भावावेशमें अश्रुधारासे इनका मुख भीग जाता, शरीर रोमाञ्चित हो उठता। कीर्तन-समाप्तिके वाद भी वे सारी रात भाव-समाधिमें ही रहते।

श्रीभागवतमहापुराणकी कथामें इनकी रुचि थी ही और इसीकी कथा वे यजमानोंके घरोंमें जाकर वराबर सुनाया करते थे। श्रीकृष्णळीळासम्बन्धी अनेक ग्रन्योंका हन्होंने संग्रह किया । श्रीकृष्णळीळाके वर्णनमें ये तल्लीन हो जाते और उसको ये इतनी मधुर वाणीसे सुनाते कि छोग गद्गद हो जाते ।

एक बार उन्हें निमोनिया हो गया। दो-तीन दिनतक वे बाह्यशानश्रत्य रहे। इस बीच एक दिन वे उपस्थित छोगोंसे कहने छो कि भें अभी एक नये प्रदेशमें गया था। वहाँ मैंने बहुत से महापुक्षोंको देखा। उनके छंवे चौड़े दूधके समान दवेत शरीर थे। जब में उनके समीप पहुँचा, तब मेरा रूप भी वैसा ही हो गया। महापुक्षोंकी वह मण्डली जीवोंके उद्धारके छिये ही आयोजित हुई थी। सब मत-मतान्तरोंके अनुसार सर्वसाधारणके छिये एक कल्याणकारक मार्ग निश्चित करना था। सोरे महापुक्षोंने अपना-अपना मत मण्डलीके सम्मुख रक्खा। अन्तमें मुझे भी अपना मत प्रदान करनेकी आशा मिली। मैंने शास्त्रप्रमाणसहित बतलाया कि हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥'—इस मन्त्रका कीर्तन ही सरल साधन है। इसपर सब बहुत ही प्रसन्न हुए और मगवन्नाम-कीर्तनसे वह स्थान उसी समय गूँज उठा।'

उनकी इच्छासव देशोंमें भगवनाम-कीर्तनके प्रचारकी थी और साधनसमितिमें इस महामन्त्रका ही संकीर्तन होता था। चारों ओर जोरोंसे नाम-प्रचार होने लगा। बालक, युवा, वृद्ध, सभी भगवानके नामकीर्तनमें मतवाले होने लगे। इस प्रकार रंकीर्तनकी चारों ओर मानो एक बाद-सी आ गयी।

एक बार वे अपने किसी-यजमानकी कन्याके विवाहमें धनवाद गये थे । वहाँसे तारीघाट गये । वहाँ अचानक वे निमोनियासे ग्रस्त हो गये । अवस्था विगड़ने लगी । काशी जानेकी उनकी इच्ला थी; परंतु प्रभु यहीं उनको काशीवास देनेवाले ये । आधी रातको वे होशमें आये, सिरहाने गङ्गाजल या और भगवान्का नाम निरन्तर चल रहा या । इसी अवस्थामें उन्होंने नित्यधामकी यात्रा की।

उनकी साधन-समितिद्वारा आज भी भजन, नाम-कीर्तन जारी है।

#### भक्त श्रीसरोजकुमार

( लेखक--श्रीफणीन्द्रनाथ मुखोपाघ्याय )

श्रीसरोजकुमारका जन्म बंगालमें हुगली जिलेके 'विघाटी' नामक ग्राममें हुआ था। ये न्वीवीस परगनेके आगडपाड़ा नामक स्थानके रहनेवाले थे। इनकी माताका देहान्त इनकी बाल्यावस्थामें ही हो गया एवं विमाताने ही इनका लालन-पालन किया। अध्ययनकालमें पितासे भी वियोग हो गया, अतः अर्थाभावमें ही किसी प्रकार इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कालेजसे एल्॰ एम्॰ एस्॰ डिगरी प्राप्त की। कुछ दिन पूना कृषि-कालेजके अध्यापक-पदपर रहकर आगडपाड़ा लौट आये और चिकित्साद्वारा ही अपना जीवन-निर्वाह करने लगे।

यहाँ इनका परिचय पानीहाटी प्रामके भक्तप्रवर, शिक्षावती नरेन्द्रनाय चट्टोपाध्यायसे हो गया । उनके प्रभावसे इन्होंने विष्णवसाधना-पथ प्रहण कर छिया । पानीहाटी प्राममें उन दिनों भगवनामका खूब प्रचार था । अन्यतम ख्पातनामा नामप्रचारक श्रीराधारमण चरणदास बाबाजी भी कभी-कभी वहाँ आकर निवास किया करते एवं इजारों छोग उनकी नाम-कीर्तन-सरितामें स्नान करके कल्याण छाम करते । नरेन्द्रनाथ अच्छे छेखक थे । इन्होंने चैतन्य-चरितपर कई नाटक छिखे थे । सरोजकुमार अपने मित्रोंको उत्साहित करके उनके साथ इन नाटकोंका अभिनय करते । इन्हों इजारों छोग आते और इस प्रकारसे थे महाप्रमुकी छीछा और नामका प्रचार किया करते ।

सरोजकुमार एक ख्यातिप्राप्त चिकित्सक और उस ओरके प्रभावशाली व्यक्ति थे। नाम-कीर्तन-प्रचार आदिका अच्छी प्रकार सञ्चालन करनेके लिये उन्होंने एक संस्थाकी नींव डाली। इसका नाम 'हरिसमा' रक्खा गया। आगडपाड़ा-में इस संस्थाका एक मकान बनाया गया। इस 'हरिसभाग्रह'में ये रोज नियमित रूपसे रात्रिमें सामूहिक नाम-कीर्तन किया करते एवं वादमे उपस्थित भक्तोंको सरोजकुमार उपदेश देते थे।

जीवनके लिये सर्वोपयोगी वस्तु एवं भवरोगकी एकमात्र अमृतौषि ये भगवन्नामको ही बताया करते । महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके प्रेमकी अति उच एवं विलक्षण चमत्कारोंसे पूर्ण स्थितिका वे वर्णन करते, उस समय ऐसा लगता मानो साक्षात् चैतन्यदेव ही स्वयं लीलाका अनुष्ठान कर रहे हैं । ये भावावेशमे गद्गद हो उठते और सभीको भगवन्नाम-कीर्तनका ही आश्रय लेनेके लिये उत्साहित करते थे । इन दिनों इनके द्वारा भक्तोंमें नाम कीर्तनका प्रचार अत्यन्त बढा ।

ये अपने जीवनकी बात किसीसे नहीं कहते । वहाँ किसीकी पहुँच नहीं थी । हाँ, उनका जीवन एक नवीन पथका अनुसरण कर रहा है, यह सब छोग अनुभव करते थे।

सत्य है, ऐसे ही महापुरुषोंके आविर्मावसे अशान्तिमय जगत्में शान्तिका प्रवाह बढ़ सकता है, जीवोंमें पशु-प्रवृत्तिकी कमी होकर मानवताके भावोंका आविर्भाव हो सकता है।

भक्त-वाणी

यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्द्धणमच्युतेज्या॥(श्रीमद्भा॰४।३१।१४)

जिस प्रकार रूसकी जड़ोंको सींचनेसे उसके तने, शाखा, उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता हैं और जैसे भोजनद्वारा प्राणोंको तृप्त करनेसे समस्त इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीभगवान्की आराधना करनेसे सभीकी आराधना हो जाती है।

#### ब्रह्मर्षि श्रीसत्यदेवजी महाराज

( लेखक--पं० श्रीवनवारीलालजी दामी )

ब्रह्मर्षि सत्यदेवजी महाराज शान्तिप्रियऔर एकान्तिनेष्ठ महात्मा थे । वे भगवान्को मा कहा करते थे, माके रूपमे ही उनकी उपासना करते थे । उनका जन्म पूर्ववङ्गके बरिसाल जिलेके नवग्राममे हुआ था। वे प्रसिद्ध साधक भैरवचन्द्रके दौहित्र कैलाशचन्द्रके पुत्र थे। उनकी माता शारदासुन्दरीने प्रसिद्ध तारापीठ-देवता श्रीसनन्दा देवीकी उपासनाके फलखरूप उनको पाया था। बचपनसे ही उनके संस्कार शुभ थे । वे अपने पिताकी देखा-देखी नित्य भगवद्विग्रहके सामने बैठकर ध्यान और चिन्तन किया करते थे। उनका नाम शरञ्चन्द्र था । उनकी बाल्यावस्थासे ही शास्त्रोंमें बड़ी अच्छी पहॅच थी। वे माताकी आज्ञासे जीविका-निर्वोहके लिये कलकत्ते चले आये । लोग उनकी सात्त्विकतासे आकृष्ट होकर शिष्य बननेकी पार्थना करने लगे। पर उन्होंने कहा कि भौं तो स्वयं अन्धाहूँ, एक अन्धामा (ईश्वर) का प्रकाश किस तरह दिखा सकता है। १ धीरे-धीरे उनकी वृत्ति भगवान्-की ओर बढ़ने लगी। स्वावलम्बनका भाव विकसित होने लगा। उनका मन विवाहित जीवनमें नहीं लग सका, वे रातको गङ्गा-तटपर विचरणकर माको पुकारते रहते थे। उनकी माताको आशङ्का हुई कि कहीं वे घर छोड़कर चले न जायं; पर उन्होंने घर न छोड़नेका पूरा-पूरा विश्वास दिलाया। वे घरपर रहकर ईश्वर-भजन करने लगे।

एक वार वे विरह-कातर होकर प्रियतम प्रभुकी खोजमें कलकत्तेकी चौड़ी सड़कपर चले जा रहे थे। वे अपने मित्र पाल महोदयके घर जा रहे थे। आधी रात्रिका समय था। उन्होंने थोड़ी दूरपर काली-भयावनी रातमें एक मन्द प्रकाश देखा। पहले तो उन्हें कुहासेका भ्रम हुआ। पर आधी रातकों कुहासेकी सम्भावना तो थी नहीं। उन्होंने मन-ही-मन उस पवित्र ज्योतिको प्रणाम किया। उनको विश्वास हो गया कि मा—(ईश्वर)ने दर्शन दिया है। उनका जीवन बदल गया। संसारके प्रति वास्तविक वेराग्यका उदय हुआ। उन्होंने त्यागपूर्ण जीवनका वरण किया। परिवारवालोंकी सम्मतिसे वेराग्य धारण कर लिया।

ब्रह्मिष्टं सत्यदेवजी महाराजने 'साधन-समर'—दुर्गा-सप्तशतीका विरुक्षण भाष्य लिखा । वे प्रायः कहा करते थे कि 'भगवान् सर्वत्र व्याप्त हैं । उनका दर्शन कण-कणमें करना चाहिये; उनको खोजनेकी आवश्यकता नहीं है, वे तो— जड़ और जङ्गममें विद्यमान ही हैं । भक्ति-प्राप्तिके मूलाधार श्रद्धा और विश्वास हैं ।' वे बड़े सत्यानुरागी महात्मा ये ।

उन्होंने समाधि लेते समय कहा या—मैं नित्य सनातन ब्रह्म हूँ, जन्म-मृत्यु मिथ्या हैं, केवल ब्रह्म ही सत्य है। बॅगला सन् १३३९ में उन्होंने समाधि ले ली।

#### भक्त महेश

( लेखक-श्रीगोपालचन्द्र चक्रवर्ती, वेदान्तशास्त्री )

भक्त महेशका जन्म बंगालमें हुआ या । विद्यार्थि-जीवन-कालमे ही पूर्वजन्मके शुम सस्कारोंके फलस्वरूप उनके मनमें शुद्ध भक्तिभावका उदय हुआ । उनके गाँवमे एक जटाधर नामक साधु रहते थे, उनके सत्सङ्गसे उनकी भक्ति-निष्ठा उत्तरोत्तर हृद्ध होती गयी । भक्त महेश एकान्तमें बैठकर निष्कपटभावसे भगवान्से दर्शनकी याचना किया करते थे । घरमें भगवान् श्रीकृष्णकी मूर्ति स्थापित यी, वे भगवान्के विग्रहके ध्यानमें रात-दिन गस्त रहते थे । भगवान्के ही श्रङ्कार आदिमें वे अपने समयका सदुपयोग इत्ते थे । माता-पिताको यह आश्रहा थी कि महेश पर छोड़कर चले न जायँ; इसिलये वे उन्हें सतरह वर्षकी कोमल अवस्थामे विवाह-वन्धनमें जकड़नेके लिये तैयार हो गये। महेश विवाहके पूर्व ही एक रातको भगवन्नामका जप करते हुए वृन्दावनके लिये चल पड़े। रतनपुरा प्रामके हरिकीर्तन-उत्सवमें सम्मिलित होकर वे वजके प्रमदेवता श्रीकृष्णका ध्यान कर रहे थे कि एक साधुने उनके कानमें 'हरि ॐ' मन्त्रका उच्चार्ण किया। वे वहाँसे आगे बढ़े।

उन्होंने कुछ दिनोंतक काशीमे निवासकर एक साधुके कहनेपर विन्ध्याचळकी यात्रा की, वे संतों और साधुओंके मिलनके लिये बड़े उत्सुक थे । कुछ दिनोंतक अप्रभुजी पहाड़ और उसके आस-पासके भागोंमे भ्रमण करते रहे। उन्होंने भगवान्के चिन्तन, ध्यान, चिन्ताको सारणमें खाने-पीनेकी भुला तदनन्तर वे हरिनामकी ध्वनि करते हुए वृन्दावन-की ओर चल पड़े । नयन और हृदय भगवान् श्यामसुन्दरके तया मिलनके लिये लाजायित ये । महेश भक्तिकी राजधानी वृन्दावनमें पहुँच गये। वे गोविन्दजी-के मन्दिरमें गये । उस समय भगवान्की आरती हो रही थी। उन्होंने गोविन्ददेवकी कमनीय कान्ति और रमणीय

छिविका देवदुर्लभ रसास्वादन किया । उसके बाद वृन्दावनके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मन्दिरोंकी परिक्रमा करके भगवान्के दर्शन-रसामृतसे अपने आपको तृप्त किया । उनका मन तो गोविन्ददेवजीके रूपपर आसक्त हो चुका था । वे गोविन्दजीके मन्दिरमे छौटकर भगवान्को निहारने छगे । मन्दिरके गोस्वामीजीकी दृष्टि उनपर पड़ी, वे उनके रूप-छावण्यसे आश्चर्यचिकत होकर पास आये । महेशने अपने मनकी बात बता दी, उन्होंने कहा कि—महाराज ! में तो पूर्णरूपसे गोविन्दजीका ही हो चुका हूं । गोस्वामीजीने उनको मन्दिरमें स्थायी निवास प्रदान किया । वे आजीवन गोविन्दजीकी ही सेवा करते रहे ।

#### भक्त स्वामी श्रीरामतीर्थ

प्रसिद्ध महापुरुष स्वामी रामतीर्थका जन्म पंजाव-प्रान्तके मुरलीवाला गाँवमें एक उत्तम गोस्वामी ब्राह्मणकुलमें सन् १८७३ की दिवालीके दिन हुआ था । जन्मके कुछ ही दिनो वाद आपकी माताका स्वर्गवास हो गया और आपके पालन-पोषणका सारा भार आपकी बुआपर पड़ा । बुआ परम साध्वी थी और बालक रामको लेकर वह कथा-कीर्तन तथा मन्दिरों में जाया करती थी, इनका नाम तीर्थराम था ।

गाँवकी पढ़ाई समाप्तकर तीर्थराम गुजराँवाला आये और वहाँ भगत धन्नारामकी देख-रेखमें आपकी शिक्षा ग्रुरू हुई। आर्थिक स्थिति शोचनीय थी ही और विद्यार्थी-अवस्थामें आपको अनेकों महान् सङ्गरोंका सामना करना पढ़ा। प्रायः ऐसा होता कि भूख लगी है, पर पासमे पैसे नहीं हैं कि भोजन मिले। फिर भी बड़े मस्त रहते। पढ़ने-लिखनेमें आपकी विचक्षण बुद्धि और अप्रतिम मेधा देखकर सभी चिकत हो जाते। बी॰ ए॰मे प्रथम आनेपर आपको साठ रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलनें लगी। गणितमें एम्॰ ए॰ करके आप उसी कालेजमे गणितके प्रोपेसर हो गये।

श्रीकृष्ण-प्रेमका नशा छाने लगा, रावी-किनारे प्रातः-सायं घंटों प्रेममें छके रहते । होशमें आते तव हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! कहकर रोने-तड्पने लगते । छुटियों मे मथुरा-वृन्दावन पहुँचते और श्रीकृष्ण-भिक्तका अमृत पीते । उपनिषद् और वेदान्तके अन्यान्य प्रन्यों के अनुशीबनके साथ-साथ उत्तरा खण्डमें जाकर एकान्तसेवनका चसका छगा। दृढ वैराग्य और अपार प्रेम! गङ्गा और यमुनाका अद्भुत मिछन! उस अछमस्तीका क्या कहना! भें सूर्य हूँ, में सूर्य हूँ, संसाररूपी बुढ़ियाके नखरे-टखरे और हावमाव मुझे मुग्ध नहीं कर सकते।

सन् १९०० ईस्वीमें नौकरी आदि छोड़कर आप वनको पधारे । तीर्थराम अब स्वामी रामतीर्थ हो गये । राम ध्राम बादशाह' बन गया । अब आप सर्वथा उन्मुक्त होकर ॐ!ॐ! गुनगुनाते फिरते और अपने-आपको प्रभुमें खोये रहते । छोगोंके विशेष आग्रहपर विश्वधर्म-परिषद्मे सम्मिल्ति होनेके छिये आप जापान गये और वहाँसे अमेरिका । जो भी आपकी मस्ती देखता, वही मुग्ध हो जाता । अमेरिकाके पत्रोने आपका परिचय Living Crist जीवित ईमामसीह'के रूपमें दिया। वहाँ कई छोगोने आपसे संन्यासकी दीक्षा छी ।

ढाई वर्ष विदेशोमे विताकर आप पुनः उत्तराखण्ड लौट आये । स्न् १९०६ की दिवालीका प्रातःकाल या । आज आपकी मस्तीका कुछ और ही अंदाज या ।ॐ-ॐकी धुन लग रही यी । गङ्गामें डुवकी लगाने उतरे । गङ्गाकी प्रखर धारामें शरीर वह चला । शरीर गङ्गामे वहा जा रहा है और राम ॐ-ॐकी धुनमें चूर है ! दिवालीके ही दिन वह आया या और दिवालीके ही दिन वह लौट गया अपने प्रभुमें !

#### संत श्रीनागा निरङ्कारीजी

( लेखक--रवामीजी श्रीपलकिनिधिजी महाराज)

संत श्रीनागा निरद्धारीजी महाराजका जीवन-चरित अलैकिक और चमत्कारपूर्ण सिद्धियों और घटनाओंका प्रतीक ही नहीं तपस्या, योगसाधना, वैराग्य और संयमका सजीव साहित्य भी है । अभी कुछ ही वर्षों पहले उन्होंने कार्तिक शुक्का चतुर्दशीको महासमाधि ली थी। यह कहना आमान नहीं है कि उनका जन्म विक्रमकी किस शताब्दीमें हुआ था। उनकी आयुका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। उनकी वाणी और पदरचनाकी ऐतिरासिक समीक्षारे पता चलता है कि उन्होंने उम समय जन्म लिया था, जब भारतमे यावनीय प्रभुता अपने तीसरे पहरपर थी, गोरी-सत्ताका प्रवेश नहीं हुआ या । वे पंजाब प्रान्तके अठीलपुरके राजाके घरमें पैदा हुए थे। बचपनसे ही साधु-संतोंमें उनकी प्रगाढ रुचि यी। वे बड़े अट्हड़ और मस्त रहा करते थे। भगवान्के आश्रयमे उनका उसी समयसे दृढ विश्वास था । वे कीमती-से-कीमती शाल, सोनेकी ॲगूठी आदिसङ्कॉपर खेलते समय साधुऑंको दे दिया करते थे ।

उनके पिता यवनोसे लड़ते हुए एक युद्धमें मारे गये । नागाने राजमहल त्यागकर प्रकृतिकी रमणीय गोदमे, सरिताओंके तटपर, वनों और पहाड़ोंकी गुफाओंमे अलख जगाना आरम्भ किया । वे बड़ी श्रद्धा और भिक्तसे 'अलख निरक्जन' कहा करते थे। धीरे-धीरे उनका मन नानकजींके तथा उनके उत्तराधिकारियों—रामदास, अमरदास, अंगद आदिके भिक्ति हिद्धान्तकी ओर आकृष्ट हुआ । उन्होंने अपनी ब्रह्मवाणीमे नानक आदिका बड़ी भिक्ति स्मरण किया है और निःसन्देह उनके मतमे उनकी बड़ी आस्था और अचल निष्ठा भी थी।

नागाजी महाराज हठयोगी, राजयोगी और लययोगी— सब कुछ थे। वे परमहंस थे, अवधूत थे। पंजाब-भ्रमणके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेशमें भगवती भागीरथी, कालिन्दी, सरयू तथा गोमती आदिके तटोंपर अलख जगाना आरम्भ किया, विशेषतया (कर्णपुर) कानपुरके आस-पानके जनपदोंमें उनके जीवनका अधिकाश बीता। कानपुर जनपदका पाली राज्य उनकी तपोभूमि है।

कभी-कभी मस्त होकर वे पद लिखाया करते थे; उनके पदोंसे पता चलता है कि वे लोक-लोकान्तर और जन्म-जन्मान्तरकी अनुभूतियोंके प्रतीक थे। शिवतत्त्वमें नागा-निरक्कारीकी पूर्ण पहुँच थी; ऐसा लगता है कि वे वाह्यज्ञान-शून्य होकर कैलाशलोकमें भ्रमण किया करते थे! सिद्धियाँ उनके चरणोंपर नत रहती थाँ। वे तिन्त्रत, नेपाल और चीन पैदल गये थे, चीनमें केवल एक दिन ठहरे थे। एक अंग्रेज-के उद्यानमें विश्राम कर रहे थे कि वह आया, श्रद्धापूर्वक उसने चाय-पान कराया।

एक बार आप हरद्वारमें गङ्गाजीमें कृदकर अदृश्य हो गये थे, लोगोंने समझा जल-समाधि ले ली; पर कुछ दिनोंके बाद अपनी तपोभूमि पालीमें दील पड़े । वे पूरे अवधूत थे, लोटे-लोट लड़कोंके साथ खेलते थे । लड़के उन्हें शीत, बरसात अथवा धूपमें जहाँ भी बैठा देते, वे तवतक बैठे रहते, जवतक कोई बालक उन्हें दूसरी जगह न ले जाता । असोथरके राजाने पागल समझकर उन्हें एक बार कमरेमें बंद करवा दिया था । उन्होंने 'अलख' शब्दका उच्चारण किया, राजाने उन्हें मुक्त कर दिया।

उन्होंने अपने पदोंमें भगवान् श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण निष्ठा दिखायी है। उनकी ब्रह्मवाणी संत-साहित्यकी अद्भुत देन है। वे सत्य-खोजी थे। सं० १९९३ वि० में पालीमें उन्होंने समाधि ले ली। वहाँ कार्तिकमें बहुत बड़ा मेला लगता है।

भक्त-वाणी

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्॥ —श्रीशुकदेवजी (श्रीमद्रा०२।३।१०)

जो बुद्धिमान् पुरुष है —वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव भक्तियोगसे केवळ पुरुषोत्तम भगवान्की ही भाराधना करनी चाहिये।

#### कल्याण 📨



स्वामी रामतीर्थ [ पृष्ठ ७५५



संत श्रीसियारामजी [पृष्ठ ७९०



भक्त श्रीरघुजी [ पृष्ठ ७५८



भक्त कोकिलर्जी

[३८७५९

#### कल्याण 🚟



भक्त रसिक्रमोहन विद्यासूवण र पृद्ध ७५१



श्रीसत्यदेवजी महाराज [ पृष्ठ ७५४



प्रभु श्रीअतुलकृष्ण गोखामी [ ९४ ७५•

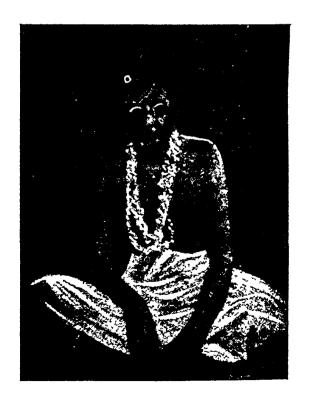

डाकुर सरोजकुमार [ पृष्ठ ७५३

#### रसिकभक्त सरसमाधुरीजी

( हेखरा-श्रीरामलखनदासजी, श्रीवैजनाथदासजी )

भभी केवल कुछ ही दिनोंकी बात है। परम रिक भक्त महात्मा सरसमाधुरीने भगवान्के रूप-लावण्य और सौन्दर्य-माधुर्यका चिन्तनकर राजस्थानमें श्रीराधा-कृण्णकी भक्तिका बड़ा प्रचार किया। केवल जयपुर ही नहीं, समस्त उत्तरी भारतकी भक्ति-चिन्तन-धारा उनके सरस पदों और लीला-चिन्तनसे प्रमावित हुई।

ग्वालियर राज्यके मन्दसौर ग्राममें सं० १९१२ वि० में सरसमाधुरीजीने जन्म लिया था। उनके पिताका नाम घासीराम और माताका पार्वती था। वे गौड़ ब्राह्मण थे। उनका पित्वार अत्यन्त भगवद्भित्तसम्पन्न था। पाँच वर्षकी अवस्थामें वे अपनी माताके साथ निम्हाल—अलवर आये। वहाँ बड़े-बड़े महात्माओं और साधु-संतोंके दर्शनने उनके दृदयमे श्रद्धा और भिक्तके बीज पूर्णरूपसे अंकुरित ही नहीं, प्रस्कृटित भी कर दिये।

उनके सत्सङ्गसे उनको बड़ा लाभ हुआ और मनमें

शुद्ध भगवत्प्रेमका उदय हुआ। माताकी आगासे उन्होंने विवाह कर लिया और जीवनपर्यन्त गृहस्थ वने रहे। उनके दीक्षानुष्ठ श्रीवलदेवदासजी थे। सरसमाधुरीजी श्रीसम्प्रदायकी वैणावी निष्ठामे आस्या रखते थे। माधुर्यमिश्रित शृंगार-रसकी उपासनाको भिक्तका सार तत्त्व समझते थे। उनके जीवनका अधिकाश समय जयपुरमें बीता।

सरसमाधुरीजीकी उपास्य और सेन्य, अवतार-अवतारीसे परे स्वकीया-परकीया-भावरहित नित्य पूर्ण किशोर-अवस्था-वाले द्विभुज राधा-कृष्णके नित्य-विहारमे ही प्रगाढ़ श्रद्धा थी। उनकी उपासनाके राधाकृष्ण निर्गुण-सगुणरूपसे परे सर्वथा दिव्य और अलैकिक हैं। उन्होंने राधा-कृष्ण-लीला-विषयक अनेक पदोंकी रचना की है। सं० १९८३ वि०मे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षकी चतुर्दशीको उन्होंने स्वर्गकी यात्रा की। सरसमाधुरीजी वास्तवमे भगवद्भित्तके माधुर्य-गायक थे। उनका स्मरण परम पवित्र और मधुर है।



#### भक्त नन्दलाल

( लेखक--श्रीरामचन्द्रजी विजयवर्गी )

मक्त नन्दलालने कोटाके साँगोद ग्राममें जन्म लिया या। उनका परिवार अत्यन्त धर्मभीक या, उनके पिता बहुत अच्छे भगवद्भक्त थे; अतएव उनकी निष्ठाका प्रभाव संस्कारी नन्दलालपर भी पड़ा था। थोड़े ही दिनोंके बाद उनके पिताकी मृत्यु हो गयी। मक्त नन्दलालने गृहस्थीका कार्य योग्यतापूर्वक निवाहा। गृहस्थीमें दत्तचित्त रहकर भी उनके नियम-संयम और भक्तिभाव तथा भजन-कार्यमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ी। वे नित्य प्रातःकाल पवित्र नदीमें स्नानकर प्रत्येक मन्दिरमें भगवद्-विग्रहका दर्शन करते ये, कभी-कभी बाढ़के समय वे नदीके दूसरे तटपर स्थित रंगनाथ-मन्दिरमें स्वयं तैरकर पहुँच जाते थे।

भगवान् अपने भक्तकी कड़ी-से-कड़ी अग्नि-परीक्षा लेते हैं, विपित्तकी कसौटीपर कसकर भक्तिका प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। उनके जीवन खेतमें त्याग और दयाकी फतल हरी-भरी हो उठी। उन्होंने धनके केन-देन-ध्वनश्यको छोड़ दिया, ऋणियोंको ऋणमुक्त कर दिया; जो ऋण चुका सकते थे, उनके पैसोंका उन्होंने देव-कार्य, मन्दिर-निर्माण, सदावत और साधुसेवा आदिमें सहुपयोग किया। कुछ समयके वाद वे निर्धन हो चले। लक्ष्मीसे वे सदा निःस्पृह रहते थे, अतएव निर्धनताको उन्होंने भगवत्कृपाके रूपमें वरण किया। दिरद्रतामें भी उन्होंने पूर्ण सन्तोषकी ही अनुभूति की। उनके पूरे परिवारका जीवन सङ्कटमस्त हो चला। नन्दलाल तो भगवान्के समर्पित ही थे, पर परिवारकी दैन्यपूर्ण स्थितिसे वे क्षुच्ध हो उठे। एक रातको कमरेमें पड़े-पड़े कुछ सोच रहे थे कि भगवान् लक्ष्मीपतिने दरवाजा खटखटाकर कहा कि 'तुम निर्धन नहीं हो, तुम्हारा परिवार दुखी नहीं रह सकता; तुम्हें कल प्रातःकाल पुलियापर जीविका-निर्वाहका साधन मिल जायगा। भक्तराजने परिचय पूछा। भगवान्ने कहा—'लक्ष्मीपति' और वे अहस्य हो गये। वे तो कल्यतक मूलाधार है, चिन्तामणिके आधार है, भक्तने

भगवान्की कृपाका उपयोग किया। वे प्रातःकाल पुलियापर पहुँचे और आपको जीविकाका साधन मिल गया। उनका पारिवारिक जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा।

एक दिन भक्त नन्दलालजी नियमानुमार उषाकालसे कुछ पूर्व ही उठे और नित्यकर्मके लिये स्नान करने नदीपर गये । नित्यकर्मके अनन्तर वे नदीके दूसरे तटपर स्थित श्रीरगनाथजीके मन्दिरमें दर्शनार्थ गये । मन्दिरमें पुजारी प्रतिदिन उषाकालसे पूर्व उठकर भगवान्को सुसज्ञित करता है । परंतु उस दिन ईश्वरकी लीलासे पुजारीकी निद्रा नहीं दूटी । भक्त नन्दलालजीने दर्शन करनेके लिये अपनी खड़ाऊँ खोलनेके विचारसे दृष्टि नीचेकी ओर की । उस समय आप देखते हैं कि मन्दिरके प्राङ्गणमे भगवान् चतुर्भुजरूपसे विराजमान हैं । उनकी छटा निराली है । चरणामृत का पात्र भरा हुआ धरा है । ललाटपरं गोरोचन लेप किये हुए सुगोभित हैं । सामने सजी हुई आरती रक्खी है, परंतु पुजारीजी नहीं हैं । आपने नियमानुसार आरती लेकर चरणामृतका पान किया और तिलक लगाया।

उपर्युक्त घटनाके कुछ दिनों पश्चात् ही एक दूसरी आश्चर्य-घटना हुई । प्रामके मध्यमें श्रीलक्ष्मीनायजीका राजमन्दिर है। वहाँ आप एक दिन नित्यकर्मसे निवृत्त हो दर्शनार्थ गये। उस दिन पुजारीजी प्रगाद निद्रामें मस्त थे; परंतु आप देखते हैं कि श्रीलक्ष्मीनायजी स्नान, तिलक और श्रङ्कार करके सुसज्जित हैं। श्रङ्कार विशेषरूपसे हो रहा है। आरती हो चुकी है। आपने आनन्दसे दर्शन किये और दण्डवत् किया। इसके पश्चात् आपने पुजारीजीका पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि पुजारीजी शयन कर रहे हैं। तब आपको अत्यन्त आश्चर्य हुआ। आनन्दकी सीमा न रही। आपने पुजारीजीको साथ लिया और मन्दिरपर पहुँचे। पुजारीजीने भी दर्शन करके अपने-आपको कृतकृत्य समझा। दोनों प्रेममें विह्नल होकर कीर्तन करने लगे और उस दिन भगवान् भास्करके उदय होनेतक वहीं कीर्तनमें तन्मय रहे।

इन घटनाओंसे उनमें अन पूर्ण वैराग्यका उदय हो गया । वे सन कुछ तजकर भजनमें ही लग गये । नन्दलालजीकी निष्ठा और भक्ति धन्य थी ।

# विरही भक्त रघुजी

SCENE AND

भूलसे, प्रमादसे या जान-बृझकर लोगोंको ठगनेके लिये भक्त या संतका-सा वेश बनानेवाले या संतोचित वाणी बोलनेवाले लोग बहुत मिलेगे । किसी चमत्कारको दिखलाकर या चमत्कारके नामपर दुनियाको घोखा देनेवाले बहुत मिलेगे; परंत सचे सिद्ध या साधक संत-भक्तका मिलना कठिन है। वस्तुतः आजके जगत्मे जितना दम्म फैला है, उतना अवसे एक शताब्दी पूर्व भी नहीं या । जिस वेश या जैसी चालसे लोग घोखेंमे आवे, उसीको धारण करके अपना काम बनानेके लिये आजकल स्त्री, धन और मानके भूखे हजारों धूर्त अच्छे सास्विक वेश और सुन्दर चालको कलङ्कित कर रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगोंके डरसे सचे संतकी पहचान और सेवा होना भी आज कठिन हो रहा है। संत समझकर जहाँ आत्मसमर्पण किया जाता है, वही आगे चलकर जब उस संतका असली खरूप सामने आता है, तब द्वदय कॉप उठता है, घृणाचे चित्त भर जाता है, ऐसे संतपनेके विरुद्ध इदयमें विद्रोह खड़ा हो जाता है। यही खास कारण है जिसने रूसी अनीश्वरवादके अद्भरको

धर्मप्राण भारतवर्षमें अपनी जड़ जमाने और पनपनेके लिये खान दिला दिया है। परंतु याद रखना चाहिये ऐसे रॅंगे सियारोंसे भगवान् कभी धोखा नहीं खाते—आखिर उनका पापका घड़ा फूटता ही है! सचमुच ऐसे धूर्तलोग भगवान्-को बड़े छुरे लगते हैं। सच्चे भक्त इस समय भी हैं, परंतु वे बाजारमे अपनी भक्तिका ढिंढोरा नहीं पीटते, इसीसे हम उन्हें पहचान नहीं सकते। यहाँ एक ऐसे ही सच्चे भक्तका जीवन-परिचय लिखा जाता है।

इनका नाम या ठाकुरदासजी उदेशी । जन्म संवत् १९६४ माघ मासमें रानीपुर सिन्धमें हुआ या । इनकी जाति भाटिया (भट्टी राजपूत) थी । इनके पूर्वज दस-वारह पीढ़ी पहले जैसलमेर (मारवाड़) से उठकर सिन्धमें आ बसे थे । आपके पिताका नाम श्रीवल्लभदासजी उदेशी है, जो कराचीमें रहते थे । अपिक देहान्त पचीस वर्षकी उम्रमे हो गया या । माता-पिताके बहुत आग्रह करनेपर भी आपने पुनः विवाह नहीं किया । इनकी माताका देहान्त कुछ ही वर्षों पहले हुआ या । कराचीमें एक ए तक पढ़नेके बाद

तीन वर्षतक बम्बईमें पढे और वहाँ बी० कॉम० की परीक्षा देकर कराची छौट गये। बम्बईमें किसी महापुरुषके संगरे आप श्रीरामकी उपासना करने लगे । उपासनाकी बड़ी लगन लग गयी । भगवानके ध्यान और नामसारणका अभ्यास उत्तरोत्तर बढता गया । बोलना-चालना कम हो गया, धीरे-धीरे भगवानके नाम और गुण सुनकर हृदय द्रवित होने लगा । तदनन्तर किसी मित्रसे कुछ सुनकर आप गोरखपुर आ गये । यहाँ कुछ दिन रहकर फिर कराची लैटि । पिताजीने काम-धंधेकी बातचीत की, पर इनका मन दूसरी ओर जाता ही न या । इसिंछ्ये इन्होंने अखण्ड मौन धारण कर लिया, जो जीवनके अन्ततक रहा । इसके बाद फिर गोरखपुर चले आये । यहाँ लगभग सालभर रहनेके वाद हमलोगोंने आग्रह करके कराची भेज दिया। परंद्ध वे घर नहीं गये । कुछ दिन इधर-उधर रहकर फिर गोरखपुर छौट आये। यहाँसे बीचमं कुछ दिनोंके छिये क्रमशः अयोध्याः चित्रकृट और प्रयाग गये थे। फिर अन्ततक यहीं रहे।

वैष्णव-शास्त्रोंमें वर्णित विरह्की दस दशाओंमेंसे बहुत-सी इनमें प्रत्यक्ष देखी जाती थीं । चिन्ता, जागरण, उद्देग, कृशता, मिलनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु— ये विरह्की दस दशाएँ हैं; ये जब विषयवासनासे प्रेरित छौकिक पाञ्चभौतिक किसी पुतलेके लिये होती हैं, तब इनका स्वरूप तामसी होता है और फल दुःख होता है; परंतु ये ही जब सिचदानन्दघन, अचिन्त्य अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यनिधि भगवान्के लिये होती हैं, तब ये मोक्षपदको दुच्छ कर देती हैं; और सत्त्वगुण तो निरन्तर ऐसे विरहीकी सेवा किया करता है। विरहकी दस दशाओंकी भाँतिं ही प्रेमके आठ लक्षण माने गये हैं—सम्भ, कम्म, स्वेद, अश्रु, स्वरमंग, वैवर्ण्य, पुलक और प्रलय। इन आठों लक्षणोंका भी प्रादुर्भाव रघुवावाजीमे था। आँसू तो उनके सूखते ही नहीं थे। लेखकने किसी-किसी समय बीस-बीस घंटे उन्हें रोते देखा है, वे सदा भावावेशकी-सी अवस्थामें ही रहते थे। सत्तंगकी बात तो सुनते थे, परंतु अन्य कोई भी चर्चा पास बेठे हुए भी वे नहीं सुनते थे। वे किसी अन्य ही राज्यमे विचरण करते थे!

वे भगवान् श्रीरामके अनन्य उपासक थे, भगवान् श्रीरामके एक चित्रपटकी पूजा करते थे। वह चित्र उनके लिये बहुमूल्य वस्तु था। वे इसमे साक्षात् भगवान्को देखते थे। इनका दर्शन वे किसीको नहीं कराते थे। कंगालके धनकी भाँति सदा इन्हें लियाये रखते थे। दिन-रात 'रघु' नामका उच्चारण मन और वाणीसे करते थे, इसीसे उनका नाम 'रघुजी' पड़ गया। बहुत दिनोंसे मौन थे। एक बार इतना बोले थे—'मैं तो प्रेम दिवानी मेरो दरद न जाणे कोय।'

रामनवमीका उत्सव मनायाः एकादशीका निर्जल व्रत कियाः रातको नियमानुसार स्वाध्याय करते रहे । एक साधकको बुळाकर उनसे जटायुक्तत अन्तकालकी स्तुति ही बार सुनी—और द्वादशीको प्रातःकाल प्रयाण कर गये। शरीरत्यागके पहले दिनतक उन्होंने स्वयं कुऍसे जल निकालकर अपनी नित्यिकिया की। न किसीसे सेवा करवायीः न प्रणाम कराया। बद्दे ही लिपे सच्चे मक्त थे।

#### 

### श्रीभक्त कोकिलजी

संवारके नश्वर भोगोंमें आसक्त हो मोहनिद्रामें सोये हुए जीवोंको जगाकर उन्हें दिग्य भगवत्प्रेमका रसास्वादन करानेके छिये स्वयं भगवान् ही अपने प्रेमी संतोंको इस घराधाममे भेजा करते हैं। श्रीभक्त कोकिछजी ऐसे ही उच्चकोटिके प्रेमी संतोंमेंसे एक थे। इनका आविर्माव वि॰ संवत् १९४२ में सिन्धप्रान्तके जेकबाबाद जिलेके अन्तर्गत मीरपुर गॉवमें हुआ था। इनके पिताका नाम स्वामी रोचछदास और माताका नाम सुखदेवी था। छः महीनेकी आयुर्मे ही इन्हें माताका विक्रोह प्राप्त हुआ था।

पिताने जन्मके कुछ दिन बाद ही अपने इस नवजात शिशुको संत स्वामी आत्माराम साहबकी गोदमे अपित कर दिया था । बचपनसे ही साधुसंग सुलम होनेके कारण संतोंकी सेवामें इनकी स्वाभाविक लगन थी । पॉच वर्षकी अवस्थामे जब ये पाठशालामें पढ़नेके लिये मंजे गये, उस समय इन्होंने अपने अध्यापकको पहले श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाकया सुनायी, उसके बाद उनसे वर्णमालाकी शिक्षा ग्रहण की । कहते है, दो ही महीनोमें इन्होंने सिन्धी भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा फारसी आदि कई भाषाएँ सील लीं।

इनकी विलक्षण प्रतिमा देखकर सब लोग आश्चर्यचिकत रह जाते थे । सभी विद्याएँ इनको स्वतः सिद्ध थीं । छः वर्षकी आयु होते-होते इनके पिताका भी परलोकवास हो गया । जब ये दस वर्षके हो गये, उस समय संत आत्माराम साहव भी संसारसे तिरोहित हो गये । मानो भगवान् अपने भक्तका एक-एक बन्धन खयं काटते चले जा रहे थे। माता, पिता तथा आश्रयदाता गुरु तीनोंसे विमुक्त होनेपर इनका मन संसारसे सर्वथा विरक्त हो गया । अव वे दरवारमें न रहकर एकान्तमें बहुधा समय व्यतीत करने छगे। एक दिन चुपचाप सद्गुरकी खोजमें निकल पड़े । मार्गमें कथा-वार्ता और सत्संग करते हुए आगे वढ़ते गये । दो-चार महीनोंमें ही किसी अज्ञात प्रेरणां खिंचे हुएकी भाँति एक डाक्टरके साथ ये कोट कॉगड़ामें जा पहुँचे । वहीं इन्हें अभीष्ट सदुर स्वामी श्रीअविनाशचन्द्रजी महाराजका दर्शन हुआ । वे बंगालसे भूकम्पपीडित जनताकी सहायता करनेके लिये वहाँ आये हुए थे। गुरुने अधिकारी शिष्यको पहचाना और कोकिलजीने सम्पूर्ण रूपसे उन्हें आत्मसमप्ण कर दिया। गुरुसेवामें तत्पर रहने लगे । एक दिन गुरुक्रपासे उन्हें इस दिव्य झॉकीका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ-"महर्षि वाल्मीकिका आश्रम, गङ्गाजीका तट और हरे-भरे वृक्षोंकी पड्कि । सब ओर करुणाभय हाहाकारकी ध्विन छा रही है । अवधकी राजराजेश्वरी जनकनिन्दनी सीता आज पतिसे परित्यक्त होकर यहाँ विलाप कर रही हैं, प्रियतमकी विरहाग्निमें दग्ध हो रही हैं। उनके आर्त कण्ठसे हा प्राणनाय ! हा रघुकुछ-चन्द !' की पुकार उठ रही है। रोम-रोमसे अग्निस्फुलिङ्गके समान 'श्रीराम !श्रीराम !' की अनाहत ध्वनि हो रही है। वे चारों ओर असहायकी भाँति देख रही हैं, गुंडसे बिछुड़ी हुई त्रस्त इरिणीकी मॉति न्याकुछ हो रही हैं। देखते-देखते उनके मुखरे एक चीत्कार निकलती है और वे बेहोश होकर माता-वसुन्धराके वक्षपर गिर जाती हैं।"

इस झाँकीके दर्शनसे भक्त कोकिल्जीकी दशा कुछ और ही हो गयी । उनके मन-प्राप व्याकुल हो उठे । नेत्रोंमें आँद छल्क आये । शरीरमें रोमाञ्च हो आया और देहकी सुध-बुध जाती रही । श्रीश्रविनाशचन्द्रजी महाराजने भजनसे उठकर धैर्य धारण कराया, तब कहीं जाकर उनका चित्र शान्त हुआ । स्तुष्की आशसे यही झाँकी उनकी वित्र हो गयी । दिसीय मनवाक समयकी विरहिणी सीता

ही उनके प्राणींकी आराध्य बन गर्यी । वे उनकी विरह-व्यथासे तड़पने लगे । 'हा स्वामिनी ! हा जानकी !' कहते-कहते मूर्छित होकर गिर पड़ते थे । इस भावावेशमें उन्हें कई बार श्रीजनकनन्दिनीके दर्शन होते थे । एक बार गुरुके आदेशसे इन्होंने एक स्थानपर मिट्टी खोदी; उसमेंसे एक दिव्य सोनेकी डिविया निकली, उसके भीतर भोजपत्रपर अङ्कित श्रीस्वामिनीजीकी बड़ी सुन्दर मूर्ति थी । वे छोटी-सी क्रिटयामें उसी श्रीविग्रहको पालनेपर पघराकर घीरे-धीरे खुलाने लगे । वही उनका सेव्य विग्रह था । कोटकॉगड़ासे मीरपुर लौटनेपर उन्हें वहाँकी महंती मिल रही थी, पर उन्होंने दरबारकी सेवा स्वीकार करनेपर भी गद्दीपर महंत बनकर बैठना स्वीकार नहीं किया । एक बार इन्होंने अपनी स्वामिनीकी जन्मभूमि जनकपुरकी यात्रा की। वहाँ उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए । वे 'श्रीखण्डिदासी' नामक वालिकाके रूपमें रहकर श्रीस्वामिनीजीकी सेवा करते थे । यही उनका भावमय दासी या सहचरीका शरीर या । वे दिव्य कोकिल पक्षीके भावमें रहकर वनमे स्वामिनीजीको पियतमका प्रेम-सन्देश सुनाकर धैर्य बँधाते और वहाँसे अयोध्यामें पहुँचकर प्रियाजीकी विरहवेदना सुना भगवान् श्रीरामका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करते थे। इसी भावना-के कारण उन्हें भक्त कोकिल' भी कहते हैं । कोकिलजीके भक्त उन्हे 'बाबुल साई', 'सदुरु' आदि कहकर भी सम्बोधित करते थे। वजमें उन्होंने दों बार निवास किया । वहाँ उन्हें श्रीराधा और श्रीकृष्णकी दिव्य लीला तया रासळीळाके मी अनेक बार दर्शन हुए थे। वे श्रीराधाजीं वे भी श्रीजानकीजीकी चरणसेवा और उनके प्रति अनन्य प्रेमका ही वरदान मॉगते थे । अयोध्यामें आनेपर उन्हें बड़ा उद्देग होता था। वे कहते थे-जहाँ मेरी स्वामिनी नहीं। वह अयोध्या किस कामकी ! कनकमवनमें युगळसरकार-की झॉकी करके भी वे यही अनुभव करते कि श्रीराघवेन्द्रके साय खामिनीजीकी स्वर्णप्रतिमामात्र है। मेरी दृदयेश्वरी स्वामिनीको तो महाराजने वनमें छोड़ रक्खा है। उन्हें एकाधिक बार दर्शन देकर युगळसरकारने समझाया कि 'हम दोनों सदा एक साथ रहते हैं, वह त्याग और वनवास तो प्रजारञ्जनकी एक छीछामात्र है। फिर भी उनका भावावेश कम नहीं होता था। वे जहाँ रहते, कीर्तन और सत्सङ्गकी धूम मची रहती थी। हिंदू और मुसल्मान सभी उनके सत्तक्तमें आते थे। वे सूफी फकीरोंसे भी मिळते और उनके बत्यक्रवे काम उठाते ये। उनकी दृष्टिमें यही

या कि सभी धर्मीम एक ही भगवान्की आराधना होती है। सभी धर्मप्रन्थोंको वे रामायणकी ही भाँति आदरणीय मानते थे। उनके साथके कितने ही प्रेमी साधक भावराज्य-में प्रवेश करके भगवान्की अनेकानेक दिव्यलीलाओंका साधारकार करते थे। उनका सम्पूर्ण जीवन ही दिव्य प्रेमोन्माद्रे परिपूर्ण या । आज लगभग तीन वर्ष हो गये, उन्होंने मृन्दावनमें इस संसारते तिरोहित होकर दिन्य-धामकी यात्रा की है। उन्होंने जो दिन्यप्रेमकी गङ्गा-यमुना बहायी है, उसमें अनवरत अवगाहन करके कलिके जीव सदा प्राप-तापरे मुक्त हो भगवत्य्रेमका रसास्वादन करते रहेगे।

#### <del>००%%%%</del> महाराज श्रीरघुराजसिंहजी

( केखक-श्रीगुरु रामप्यारेजी अग्निहोत्री )

मे प्राणी धन्य हैं, जो समृद्धि और ऐक्वर्यकी गोदमें पटकर एक पटके टिये भी भगवान्को नहीं भूटते । राजसुल भेटे ही छोड़ देना पड़े, जंगटमें वैराग्य टेकर भटे ही भटकना पड़े, घर-घर धूमकर भीख भटे ही मॉगनी पड़े पर रामनामका विस्मरण उनके टिये मरणके दारुण दुःखसे भी मयद्वर होता है। रीवाँ-राज्याधीक्वर महाराज रघुराजसिंहकी आदर्श मिक्त-परायणतासे यह सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने राम और कृष्णके यंशोगानके सामने इस टोकके वैभव और भोगको सुच्छ समझा।

महाराज रघराजसिंहजी एक अत्यन्त संस्कारी और उन्नत जीव थे। उनका जन्म संवत् १८८० वि० मे हुआ था । परममक्त और धर्मनिष्ठ महाराज विश्वनायसिंहजी उनके पिता थे। रीवॉ राजपरिवारकी भक्तिनिष्ठा और काव्यप्रेम आदि इतिहासगत तथ्य हैं । महाराज रघराज-सिंहकी प्रारम्भिक शिक्षा बहे-बहे संतों और धर्ममर्मज्ञ पण्डितोंकी देख-रेखमे हुई यी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओंका महाराज रघुराजिसहको अच्छा ज्ञान या। महात्माओंका सत्तक्त उन्हें बचपनसे ही सुलभ या । इसके फल्खरूप उनके दृदयमें भक्तिभावना दृद् होती गयी। उनकी धर्मनिष्ठा अत्यन्त स्तुत्य और सराहनीय यी । वे त्रिकाल सन्ध्यान्वन्दनके अभ्यासी थे। उनके भक्तिभूर्ष्य इदयमें भगवान्के ऐश्वयंकेलियेभीस्थान था। उनके पूजापात्र ही केवल पॉच लाख रुपयेके सोनेसे बने हुए ये । वे बिना एक हजार गायत्रीका मन्त्र-जप किये जलतक नहीं प्रहुण करते ये । अपने राज्यमें एक सौ एक भगवान्के मन्दिरींकाः निर्माण कराकर उनके रागभोगके लिये लाखोंकी सम्पत्ति ल्या दी यी। उन्होंने भारतके अनेक प्रसिद्ध तीयोंका पैदल भ्रमण किया था। उन तीर्योमें देवालय बनवाये और दानपत्र दिये । संवत् १९०७ वि० में शीवाँमें लक्ष्मणवाग नामक एक विशाल आश्रमकी स्थापना करके उसमे वैष्णव महात्मा श्रीमुकुन्दाचार्यजी महाराजको राजगुरुके पदपर प्रतिष्ठित किया तथा उनसे मन्त्र महण किया ।

संवत् १९०८ वि॰मे महाराज रघुराजिस हजीने तीर्थयात्रा आरम्भ की। उदयंपुर होते हुए पुष्कर क्षेत्रमें उन्होंने इक्कीस हािययोंका दान किया। द्वारकामें लाखोंकी सम्पत्ति धर्म-कार्यमें लगायी। मधुरामें असंख्य धनरािशका सदुपयोग करके स्वर्ण- कुलादान किया। संवत् १९१० वि॰ में काशीमें मणिकिणिका घाटपर भी उन्होंने स्वर्ण सुलादान सम्पादन किया था। दूसरी तीर्थयात्रा उन्होंने संवत् १९१३ वि॰ में की। जगत्राथपुरीमे भगवान्के मन्दिरके सामने पहुँचते ही पट अपने-आप बंद हो गये; महाराज रघुराजिसहजीने विरहािम-भूत होकर जगदीश-शतक'की रचना की। रचना पूरी होते ही पट खुल गये। महाराज रघुराजिसहजीने भगवान्की उस पवित्र लीलास्थलीमें रिवॉ क्षेत्र'की स्थापना की। उन्होंने अपने राजत्वकालमें अनेक विद्वान् ब्राह्मणोंसे महायशोका अनुष्ठान भी कराया या। उन्होंने खाजपेय और अग्निहोत्र' यश भी कराये थे।

महाराज रघुराजिसहजी महान् कि और कलाकार तथा भगवद्मक थे। किवता तो उनकी पैतृक सम्पत्ति ही थी। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओंका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णकी परम पवित्र कथा लिखनेमें अपनी किवत्वशक्तिका सदुपयोग किया। भाषामें श्रीमद्भागवतका अनुवाद किया। भगवान् श्रीकृष्ण उनके उपास्य थे। भगवान् श्रीराममें भी उनकी महती निष्ठा थी। वे उनका दास्यमावसे भजन करते थे। उनके विद्यागुरु रामानुजदासजी थे, जो जीवनके अन्तिम दिनोंमें अयोध्यामें रहते थे। गुरुकी प्रसन्नताके लिये उन्होंने 'रामस्वयंवर' ग्रन्सके स्पर्मे मगवान् श्रीरामकी पवित्र कथाका गान किया।

उन्होंने एक खटपर खयं कहा है—'मुझे ऐसा लगता है कि इस असार संसारमे रामसे वढकर कोई दूसरा कृपाल नहीं है।' उनका स्पष्ट कथन है कि मैंने 'रामस्वयंवर' ग्रन्थकी रचना नहीं की, भगवान् रामने म्वयं इसकी रचना की है। उनका वचन है—

'कहों सत्य किर राम दोहाई । रच्यो ग्रंथ केवल रघुराई ॥' उन्होंने स्वीकार किया है कि एक बार वे काशीनरेशके रामनगरकी रामलीलांगे बहुत प्रभावित हुए । उन्हींकी अनुप्रेरणांसे रघुराजिंग्हेंने 'रामम्वयंवर' ग्रन्थ लिखा । पूरे ग्रन्थका सार उन्होंने 'केवल राम सुजस जग पावन' उक्तिमें भर दिया है। उन्होंने रुविमणीपरिणयः भक्तिविलासः राम-रिसकावलीः भक्तमाल आदि ग्रन्थोंकी रचना की। वे विष्णव-मतावलम्बी ही नहींः विष्णवमतके प्रचारक भी थे। भक्त होनेके साथ-ही-साथ वे एक जनिषय प्रजापालक शासक भी थे। वे विद्वानोंके आश्रयदाता थेः नित्य सायंकाल राजकार्य-से अवकाश ग्रहणकर अपने अमूल्य समयका सदुपयोग भगवचर्चा और पौराणिक कथा-श्रवण आदिमें करते थे।

संवत् १९३६ वि॰ मे उनका देहावमान हो गया। मृत्युसे पाँच साळ पहले ही उन्होंने राजप्रबन्धसे हाथ खीच लिया था।

## भक्तवर श्रीगुमानसिंहजी

( लेखर--स्वर्गीय महाराजा श्रीचतुरसिंहजी देव )

चित्तौड्के प्रसिद्ध महाराजा श्रीटाखाजीके अजयमल्लजी हुए और उनके शारंगदेवजी हुए। गारंगदेवजीके वंशजशारंग-देवोत कहलाये । इसी शारंगदेवोत शाखामें भक्तवर गुमान-सिंहने सं०१८९७ वि० की चैत्रक्रणा नयमीको जन्म लिया। वे श्रीकल्याणसिंहजीके तीसरे पुत्र थे । उन्हें बचपनसे ही भगवान्के प्रति विशेष आकर्षण या । वे उनके नाम, गुण और लीलाका अवण करके बाल्यावस्थाके खेळोंने प्रफुल्लित हो जाया करते थे। उनके संस्कार बड़े ग्राम और मिक्तसम्पन्न थे। वे अपने ज्येष्ठ भ्राताके साथ बहुत दिनोंतक काशीमे रहे। विश्वनायकी राजधानीमें उन्हें अच्छे-अच्छे महात्माओं---श्रीश्रद्धानन्दजी, श्रीभास्करानन्दजी आदिका सत्संग सुलभ हो चला, इसके परिणामस्वरूप उनकी भगवद्भक्ति दिनदूनी, रातचौगुनी बढती गयी । वे एकान्तमें बैठकर भवसागरसे पार लगानेके लिये सदा भगवान्से प्रार्थना किया करते थे। उनकी परमार्थनिष्ठा उच्चकोटिकी यी । दया, क्षमा, तपस्या आदिके तो वे मूर्तिरूप ही थे । वे भक्त कवि थे, उन्होंने सरल भाषामे भगवद्रससे सनी हुई उत्तमोत्तम कविताओंकी रचना की है। वे भगवान्के चरणोंमें पूर्णरूपसे समर्पित थे। वे कुछ दिनोतक देवल्ये प्रतापगढके नरेश उदयसिंहजीके साथ भी रहे। उन्होंने गुमानसिंहकी वीरतापर प्रसन्न होकर एक छोटी-सी जागीर भी दी थी।

उदयपुरसे दस कोस पूर्व लक्ष्मणपुरामें उन्होंने कुऑ

तथा मन्दिर वनवाया और अपने लिये एकान्त स्थानमें एक कुटी वनवा ली, जिसे 'रामझरोखा' कहते हैं । वे पुरुषार्थकों अधिक श्रेय देते थे । उनका कहना था कि विना पुरुषार्थ किये न तो प्रारच्ध साथ देता है और न भगवान् ही सहायता करते हैं । सत्संगमे उनकी वड़ी रुचि थी । उन्होंने सीख दी कि बाहरी त्यागसे भक्ति नहीं सिद्ध होती, संसारके प्रति मनके पूर्ण रूपसे अनासक्त हो जानेपर ही भगवान् अपनाते हैं । आपके द्वारा रचित 'मोक्षभवन', 'योगाङ्ग', 'सुवोधिनी' (पातझलयोग-दर्गनपर छन्दोबद्ध टीका), 'मनीषालक्षचन्द्रिका', 'योगभानुप्रकाशिनी' (श्रीमद्भगवर्द्गीतापर भापाटीका), 'रत्तसार' (भगवद्गीताके राजराजेश्वर श्लोकोंपर टीका), 'तत्त्ववोध', 'रामरत्नमाला', 'लययोगवत्तीसा', 'समयसार-वावनी', 'अद्देतवावनी' आदि प्रसिद्ध ग्रन्य हैं ।

मनीषालक्षचिन्द्रकामे आपने नये ढंगसे 'बुद्धि' का नायिकारूपमें वर्णन किया है। जहाँ स्त्री-नायिकाके मेदोंमें पड़कर लोग अपनी बुद्धिको मिलन करते हैं, वहाँ इस 'बुद्धि' नौयिकाके भेद जानकर साधक अपनी उन्नति कर सकते हैं। नमूना देखिये—

सत रज तम य तीन गुन मित विच एक प्रधान । सत स्वकीय, परकीय रज, तम गिनका किर मान ॥ सं० १९७१ वि० की फाल्गुनकृष्णा सप्तमीको भक्त गुमानसिंहजीने भगवद्धामकी प्राप्ति की ।

## महाराज श्रीचतुरसिंहजी

महाराणा श्रीफतहसिंहजीके जेठे भाई श्रीसूरतसिंहजीके चौथे पुत्र महाराज चतुरसिंहजीका जन्म छं० १९३६ वि० माघकृष्ण चतुर्दशीको उदयपुरमें हुआ था। श्रापरम्परागत छंस्कारोंके प्रभावचे शान, भक्ति और उपरामताकी ओर बचपनसे ही आपका धुकाव था। प्रशा आपकी प्रखर थी। ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य, रामानुजभाष्य, गीता, उपनिषद्, योगवाशिष्ठ, पञ्चदशी, आत्मपुराण, विचारसागर, श्रीमद्-भागवत, महाभारत आदि प्रन्थोंका आपने वहुत उत्तम रीतिसे अनुशीलन किया था।

अडाईस वर्षकी अवस्थामें आपकी धर्मपत्नीका स्वर्गवास हो गया और इसीके बाद आपके चित्तमे इस असार संसारके प्रति वैराग्य जागा । आप गुरुकी खोजमे निकले और नर्मदा-किनारे कमलभारतीजीसे आपका परिचय हुआ । कमल-भारतीजीने गुमानसिंहजीका नाम बतलाकर वही दीक्षा लेनेका आदेश किया ।

आप अपने गुरुदेवकी सेवामे रहने लगे। गॉवके पास ही एक कची कुटी बनाकर उसीमे मजन-साधनमे लगे रहते थे। कहते हैं इसी पर्णकुटीमे सं०१९७८ वि०पौष ग्रुक्ता तृतीया रिववारको आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ। आप योगिवद्यामें बहुत पारक्तत थे और किसीके भी मनकी बात अनायास ही जान लेते थे। आपने प्रत्येक धर्मके यथार्थ तत्त्व समझनेके लिये उनके धर्मशास्त्रोंका सम्यक रीतिसे अध्ययन किया

तथा संतोंके सत्संग किये। आपके लिखे सतरह प्रन्य मिलते हैं। आपके रचित कुछ दोहे यहाँ दिये जा रहे हैं—

यों संसार त्रिसार जित, ज्यों अनार करतार ।
यों करतार सैंमार नित, ज्यों अनार संसार ॥
राम रावरे नाममें, यही अनोखी नात ।
दो सूचे आखर तज, आखर याद न आत ॥
जो टैरो तें रामको, तो वेरो मवपार ।
नाहिंत फेरो जगतको, परिहे वारंबार ॥

आपमे भक्त और योगी सतके प्रायः सभी छक्षण वर्तमान
थे। 'संसारके प्रति घोर वैराग्य और भगवान्के प्रति अनन्य
आत्मसमर्पण' यही आपके भक्त जीवनका मूलमन्त्र था।
सं०१९८६ वि० को आपादकृष्णा नवमी प्रातःकालको नौ बजे
आपने परम धामको प्रयाण किया। इसके कुछ ही पहले आप
अपनी अलमस्तीमें यह कह गये—

जगदीश्वर जीवाय दियो, थें ही थारो काम कियो । दरशण योग दिया कर दाया, मृत्तलोकमें अमर कियो ॥ माँगू कई, कई अब बाकी, अणमाँग्यों ही अमय दियो । आबारा कागद्र साथे ज्यें, आखर पढतों आय गियो ॥ मनख शरीर दियो थें मालक, सागे जनम सुधार दियो । सोजा रा सोजा गारगने, शहजाहीमें शोध दियो ॥ दया दृष्टि ऑखॉ देखीने सब साधनसूँ दूर दियो । चातुर चोर चाकरी गे पण आखर थें अपणाय िनगो॥

# राठौड़ राव श्रीगोपालसिंहजी

राजस्थान खरवाके प्रसिद्ध देगमक्त राव साह्य श्रीगापालसिंहजी राष्ट्रवर बड़े स्पष्टमाधी, निर्मीक और राजपूती शानके सजन थे। उनकी प्रसिद्ध एक पुराने देशमक्त और हिंदू-सङ्गठन एवं ग्रुद्धिके प्रवल समर्थकके रूपमे थी। हिंदू-महासभाके सभापति-पदको भी वे एक वार अल्ड्कृत कर चुके थे। अपने सार्वजनिक जीवनके आरम्भमें वे भारतधर्ममहामण्डलके सहायक एवं सदस्य रहे। राजनीतिमे वे लोकमान्य तिलकके विचारानुयायी थे। आगे चलकर उनपर आर्य-समाजका रंग भी जम गया था। परंतु यह बात कदाचिन् बहुत कम लोगोको माल्स्म होगी कि गत कई वर्गोसे वे भगवान् श्रीकृष्णके एकान्त भक्त बन

गये थे। क्योंकि आत्माकी प्यास बुझानेके छिये उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी अव्यभिचारिणी प्रेम-भक्ति-सुधा धाराकी ही खास जरूरत थी।

यह भक्तिधारा उन्हें भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवके उपदेशोंमे मिली । रामकृष्णसे उन्हें भगवत्-रारणागित प्राप्त हुई । वे श्रीकृष्णके अनन्य भक्त बन गये । पिछले आठ वर्ष उन्होंने वीतराग साधुकी भाँति कभी पुष्कर एवं कभी खरवाके वाहर एकान्त स्थानमें रहकर भगवत्-स्मरणमे विताये । वे अपने दिनोमे उग्र राजनीतिके माने जाते थे । सच्चे राजपूतकी तरह देशके लिये मर-मिटनेकी उनकी निरन्तर साध थी । रणगङ्गामे सान करनेकी उनकी एकान्त इच्छा थी। इन विचारोंको उन्होंने कार्यरूपमे भी परिणत कर दिखाया। देशकी खाधीनताके लिये महान् बलशाली ब्रिटिश गवर्नमेंटसे भिड़ गये, बहुत कुछ कष्ट उठाये, यहाँतक कि खरवाके राज्यका भी त्याग करना पड़ा। यौचनमें वे जिस उत्साहसे मातृभूमिकी सेवामें संलग्न हुए थे, वार्धक्यमें उसी प्रकारके अविरल प्रेममे भगवान् श्रीकृष्ण-की भक्तिमें सनने लगे।

मृत्युसे लगभग दो मार पूर्व उनके शरीरमें उदर-विकारके लक्षण प्रकट हुए । कोई भी पय्य—हल्के-से-हल्का भी खाते ही उदरश्रल होती एवं वमन हो जाता । चिकित्सार्थ वे अजमेर आये । हा॰ श्रीअम्बालालजीने एक्सरेज़द्वारा परीक्षा करायी एवं निश्चय हुआ कि उनके ऑर्तोका कैन्सर रोग है । यह रोग काफी वढ चुका था तथा शस्यचिकित्सा-साध्य भी नहीं रह गया था।

यह सब उन्होंने जान लिया और वे मृत्युके लिये तैयार हो गये। इन पिछले दो महीनेमें वे दो-चार चम्मच मीसम्बी या नारंगीके रसके सिवा कुछ नहीं ले पाते थे। इस प्रकार पूरा उपवास करते हुए उन्होंने करीब दो मास निकाल दिये। इस खुढ़ापेमे—६६ वर्षकी उमरमें दो महीनेतक कुछ न खाकर भी उनमें तेज और साहसकी कमी नहीं हुई। वे नित्य नियमपूर्वक भगवान्के ध्यानमें बिना नागा बैटते थे।

वेदना इनकी इतनी भयद्वर थी कि मार्फियाके इजेक्द्रानसे भी कोई आराम नहीं मिलता था; किंतु इस भीपण वेदनामें भी मनको आश्चर्यजनक रूपसे एकाम करके श्रीकृष्ण-ध्यानमें वे नियमपूर्वक बैठते थे एवं जितनें समय वे ध्यानमें रहते थे, वेदनाकी रेखा उनके ल्लाटपर जरा भी नहीं रहती थी। वे भगवानके ध्यानमें आत्मविस्मृत होकर तल्लीन हो जाते थे। वहाँ वेदना और कष्टका कहाँ निर्वाह था। यह एक वास्तवमें आश्चर्यकी वात है। केन्सर-जैसे महाभयद्वर रोगकी वेदनाकी कल्पना नहीं की जा सकती। वह असह्य होती थी। मॉर्फिया, यूकोडल आदिके पूरी मात्राके इंजेक्द्रान भी उस असीम कप्टमें कमी नहीं कर सकते थे। किंतु शिकृष्णके ध्यानमें वह असह्य कष्ट कहीं चला जाता था, उसका पता नहीं। क्रान्त और प्रसन्न चेहरेसे वे बराबर ध्यानमें लगे रहते थे। तन्न कः शोकः को मोहः। '

मृत्युचे चार दिन पूर्व रोगके विषके कारण उन्हें

हिचकी और वमन श्रुरू हो गया था। पिछले चार दिनोंमे तो एक चम्मच पानी भी उनके पेटमें नहीं जा सका था, किंतु मगवान्का ध्यान तब भी नहीं छूटा था।

मृत्युके पहले दिन सायङ्कालके समय डा॰ अम्बालाल-जीने उनसे कहा कि 'यदि आपको कोई वसीयत आदि करना हो तो शीघ कर लें। विष ( Toxemia ) के कारण आप रात्रिमें मूर्च्छांकी अवस्थामें अवश्य हो जायँगे।'

यह सुनकर वे बोले—'क्या में मूर्च्छित हो जाऊँगा और मूर्च्छोमें ही शरीर छूट जायगा ?'

डाक्टरने कहा—'लक्षण तो ऐसे ही प्रतीत होते हैं।' वे कहने लगे—'डाक्टर साहव! यह असम्भव है कि गोपालिंह हिंजड़ेकी मौत मर जाय। मौतसे भी चार हाय होंगे। आप देखते जाहये, भगवान् श्रीकृष्ण क्या-क्या करते हैं।'

यह कहकर उन्होंने ढाक्टरसे कहा कि गायकको बुला**कर**—

भाज जो हिरिहि न शस्त्र गहाऊँ । तो लार्जें गंगा जननी कों संतनु सुत न कहाऊँ ।

—यह भजन गवाइये । गायक बाहर गया हुआ थाः अतः वे आप ही गुनगुनाने लगे ।

डाक्टर साहव लिखते हैं---

'मुझे तो उस समय यह कल्पना भी नहीं थी कि व अपने भित्तलले मौतसे भी लड़ सकते हैं। मुझे तो संनिपातका सन्देह होने लगा। रात हो जुकी थी, में पासके कमरेमें सो गया। मेरे आश्चर्यकी सीमा नहीं रही। जब प्रातःकाल पाँच वजे में उठा, मैंने उनको ध्यानमे बैठे देखा। ध्यान पूरा होनेपर वे कहने लगे—'डाक्टर साहव! आज हिचकी बंद है, बमन भी वंद है, दस्त भी स्वतः एक महीने बाद आज हुआ है। में बहुत अच्छा हूँ, हलका हूँ।' मैंने एक डाक्टरकी तरह कहा, 'ईश्वर करे आप अच्छे हो जायें।' कहने लगे—'नहीं, श्ररीर नहीं रहेगा; किंतु भगवानके भजनमें विध्न न हो, इसलिये श्रीकृष्णने स्वयं ही ये बाधाएँ दूर कर दी हैं।' यह कहकर मुझे—

#### कृष्ण त्वदीयपद्पद्धजपञ्जरानते अधैव मे विशतु मानसराजहंसः।

—यह श्लोक सुनानेको कहा । मैंने सुनाया और उन्होंने अपने सेक्रेटरीसे कहकर इसको लिखवा लिया। इंजेक्शन देकर मैं दवाखाने चला गया। करीब १० बजे मैं आया तो देखा कि उनकी नाड़ी जा रही है। मैंने कहा-'राव साहव ! अब करीब आधा घंटा शेप है ।' राव साहब कहने लो -- 'नहीं, अभी पाँच घंटे शेप हैं, घवरायें नहीं।' करीब डेढ़ बजे मैं घर चला गया । मेरे पहुँचते ही मोटर आयी । मैं तुरंत गया । राव साहब लेटे हुए ये । उनके पास कमरेमें करीब २५ सजन मौजूद थे, जिनमें रायपुरके ठाकुर साहब, राजकुमार खरवा, देवलियाके राव साहब आदि कई प्रतिष्ठित सजन थे । उस समय सवा दो बजे थे । मैं पहुँचा, मैंने नमस्कार किया। कहने लगे--अब योड़ा समय है, यहीं बैठे रहो । फिर मुझे गीता सुनानेको कहा। मैं दूसरा अध्याय सुनाने लगा । कहा—'नहीं, विराट् खरूप-का वर्णन सुनाओ ।' मैं गद्गदकण्ठ हो रहा था, आँखोंमे आँसू आ रहे थे, किंतु गीता सुनाने लगा। कमरेमें वड़ी स्तन्धता थी । एव गीता मुन रहे थे । उनका मस्तिष्क कितना स्वच्छ था। इस समय भी वे कहीं-कहीं किमी पदका अर्थ पूछते थे।

''ठीक मृत्युचे पॉच मिनट पूर्व वे आसन ल्याकर बैठ गये। गङ्गाजल पान किया, तलबी ली, गङ्गाजीकी मिट्टीका ललाटपर लेप किया एवं वृन्दाचनकी रज सिरपर रक्ली। हाय जोडकर ध्यान करने लगे।

फिर बोले—'डाक्टर साहब ! अव आपका चेहरा नहीं दील रहा है, किंद्र मगवान् श्रीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं।'

महात्मन्!

अब कूच हो रहा है। ये श्रीकृष्ण खड़ें हैं, इनके चरणोंमें लीन हो रहा हूँ।

'हरि: ॐ तत्सत् हरि: ॐ।'

बस, एक सेकंडमें महाप्रस्थान हो गया। उस कमरेमें बीस-तीस आदमी थे। मैंने, शयपुरके ठाकुर धाह्नमें क्या अन्य सजनेंने घड़ी देखी, ठीक ३ बजे थे। प्या यह मृत्यु थी १ नहीं, इस मृत्युपर हजार जिंदगी निछावर है।

हाविमी पुरुषी राजन् सूर्यमण्डलमेदिनी। परिवाद बीगयुक्तोऽसी रणे चामिम्रुखे हतः॥

वे योगयुक्त परिवाद् थे, श्रीक्वरणमें छीन हो गये। हम सब विस्फारित, नेजींसे देखते रह गये। घन्य आधुनिक भीषम, घन्य मृत्युक्तय, चन्य । तुम्हारी-जैसी मीतपर तुनिया-की बादशाहत कुर्यान है।"

# भक्त श्रीराजेन्द्रसिंहजी

शालावाड़नंदरा श्रीराजेन्द्रसिंह जी स्वभावसे ही आस्तिक भक्त थे। पाश्चात्य-सम्यता प्रेमी पिताकी सन्तान होते हुए भी वे परम आस्तिक बने रहे। पिताके तत्त्वावधानमें, इंग्लैंडमें अंग्रेजी-शिक्षा पाकर भी वे पक्के ईश्वर-निष्ठ व्यक्ति सिद्ध हुए। यही नहीं, अपित उनके पिताजीका जो पृथ्वी-विलास हम्ये एक दिन केवल सरस्ततीका ही मन्दिर था, बादमें वही इनकी अपूर्व ईश्वर-निष्ठासे पूरा-का-पूरा उपासना-गृह भी बन सका।

ऐसे महाराजको हम अनन्य भक्त कहे या अनन्य राजा, यह समझमें नहीं आता । परंतु सच तो यह है कि वे दोनों ही ये । इनके जीवनमें इन दोनोंका ही समन्वय-सामझस्य संसारने देखा । असलमें ये भक्ति और कमेंके मूर्तरूप थे । इस विषयमें उनका यह कहना था—

परंतु उससे प्रेम नहीं करता—किंतु दूसरा स्वामीसे प्रेम तो

करता है, परंद्व काम अच्छा नहीं करता—इन दोनोंकी अपेक्षा वह तीसरा न्यक्ति समिथक अच्छा है, जो मक्त भी है और काम भी अच्छा करता है।' माय ही ने यह मी कहा करते थे कि गीतामें स्वयं भगवानने इसी बातको इम तरह स्पष्ट किया है—

'तसात्सर्वेषु काकेषु मामनुसार युष्य च।'

ईश्वर-कृपाने उनका समस्त जीवन इसी तरह बीता। कार्यक्षेत्रमें वे प्रजाको वस्तुतः 'जुनताजनार्दन' ही समझते थे और अपने आपको उसका पुजारी। किंतु घीरे-घीरे उनकी श्रदा इतनी बढ़ी कि वे सम्पूर्ण जगत्को ही राममय देखने लगे और कहने लगे—

सीय राममय सब जग जानी।

करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥
वैसे भी मनुष्योचित गुणोंकी वे खान थे। आदर्श

व्यवहार तो उनकी अपनी कुल-परम्पराकी वस्तु थी। उनके पितामइ महाराज श्रीछत्रसालजी तो इसके प्रतीक ही थे। पूज्य पिता श्रीभवानीसिंहजी महाराज भी इस दिशामें अपना सानी नहीं रखते थे।

यही कारण था कि उनके सद्वयवहारका सभीपर अच्छा असर था। जो भी एक बार उनसे मिला, जन्मभर उनकी प्रशंसा ही करता रहा।

त्याग-वैराग्यके तो वे मूर्त रूप ही थे। एक भी दीन-दिर कभी इनसे निराश नहीं लौटा। उनके वैराग्यका प्रतीक 'रैन बसेरा' तो आजतक मौन भाषामे उनके वैराग्यकी कहानी सुना रहा है।

चिरत्र-चारित्र्य तो उनकी अपनी पीढियोंकी चीज थी। एकपनी-व्रतके तो वे साक्षात् आदर्श ही थे। युवावस्थामे विलायत रहते हुए भी वे लोकोत्तर चरित्रवान् प्रमाणित हुए।

सवसे वड़ी बात यह थी कि वे ईश्वर-निष्ठाके पक्के आदमी थे। जीवनभर बड़े-से-बड़े दुःखमें और नास्तिक-वेशानिकोंके सत्सङ्गमें भी उनकी ईश्वर-निष्ठामें नाममात्र भी शिथिलता नहीं आयी, प्रत्युत वह अधिकाधिक दृढ़ ही होती गयी— अस सुरसा बदनु बढ़ाता। तासु दून कि रूप देखावा॥ वे न केवल कर्मयोगी भक्त थे, परंतु भक्त-कवि भी थे। 'सुधाकर-काव्य-कला' इसका ज्वलन्त प्रमाण है। उसको पढ़कर प्रत्येक पाठक यह समझे बिना न रहेगा कि उनका व्यक्तित्व भक्ति, कर्म, चिरत्र और कवित्वका व्यक्तित्व था; किंतु उनका कवित्व ऋषि कल्प-सा था। झालावाड़की जनतापर अवतक उनके इसी व्यक्तित्वकी छाप है। आज भी वह उनके पद गा-गाकर उन्हें याद किया करती है। कविता-प्रेमी उनके इन शब्दोंको तो कभी नहीं भूल सकते—

तुमने मनको न विशुद्ध किया, अपने पुनि दोष मिटायं नहीं।
फिरते ही रहे नित नीचनमें, करते छक नेक कजायं नहीं।
कहे क्या-क्या 'सुधाकर' आर्यजनो, गत गीरव ध्यानमें लाये नहीं।
शतधा समझाया-बुझाया तुम्हें, तब भी कुछ कक्खन आये नहीं।
आओ आओ जी कृष्ण ध्यारे, जल्दी दरस दिखाओ ॥ टेक ॥
दर्जन का है ध्यासा मुधाकर, आकर ध्यास बुझाओ।
मधुर-मधुर वो टेर वॉसुरी मोहन वेग सुनाओ। आओ॥
आता हैं, अब आता हूँ, यों कहके मत कलपाओ।
इयाम सखे ! मक्तोंको अपने चुटकीमें न टढाओ। इत्यादि॥

उनका स्वर्गवास भाद्र ग्रुक्ला ३ सं० २००० को हुआ। उस दिन वे सकुदुम्ब वती थे और मृत्युके कुछ देर पहले-तक भक्तिविषयक कुछ पद बना रहे थे।

## बाबा दुधनराम औघड़

( केखन-- महात्मा श्रीजयगौरीशद्भर सीतारामजी )

वाबा दूधनराम औषड़ एक छिद्ध महात्मा थे। यह नहीं कहा जा सकता कि उनका जन्मस्यान किस प्रान्तमे था; पर उनकी तपोभूमि गाजीपुर जिलेका देवल ग्राम थी। उन्होंने पचीस सालतक इस भूमिभागों रहकर कड़ीने कड़ी साधना और तपस्या की थी।

वं जातिके क्षत्रिय थे। उनका नाम दूधनाथ मिंह था, इसी नामके अनुसार वे दूधन वावाके नामसे प्रसिद्ध हुए। देवलमे पधारनेपर हाथमें एक चिमटा लेकर इधर-उधर पागलकी तरह घूमा करते थे। कुछ दिनींके बाद प्रामकी पूर्व दिशामे धूनी जलाकर बैठ गये। धीरे-धीरे उनकी ख्याति वढने लगी। एक दिन वे घोड़ेकी पीठपर सवार होकर कहीं जा रहे थे, एक महात्माने रास्तेमें टोक दिया कि 'तुम माधु होकर घोड़ेपर चढते हो?' अचानक दूधन वावा

पृथ्वीपर खड़े होकर कीर्तन करने छगे, घोड़ा अहरय हो गया। ऐसे अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओंसे उनकी जीवन-गाथा परिपूर्ण है। वे प्रायः छड़कोंके साथ खेला करते थे। सदा 'श्रीराग जय राम जय जय राम' मन्त्रका उच्चारण किया करते थे। मगवान्के विरहमे कभी रोते थे तो कभी हसते थे। उन्होंने कर्मनाशाके तटपर रामगाला नामक एक मठ निर्माण किया था। इसी मठके सिन्नकट रामतलाई नामका एक जलाशय भी है, जिसमें स्नान करनेपर ज्वर उतर जाता है। कुछ दिनोंके लिये वे चित्रकृट भी गये थे और प्रेमोन्मत्त होकर मन्दाकिनीके परम पवित्र तटपर रामनाम-ध्वनिसे वातावरणको उन्होंने सरस और सम्पन्न कर दिया।

उन्होंने संवत् १८८२ वि० में शरीरत्याग किया।

<sup>#</sup> यह बात भी असन्दिग्ध है कि इन भक्त कर्मयोगी नरेशको अपने धार्मिक, राजनीतिक एव भक्ति-विषयक कार्योमें आपकी गहाराणी श्रीहीराकुँवरबामे भी पूर्ण प्रेरणा और सहायता मिलती रही थी।

#### तपोधन पण्डित बचानि आचारी

( लेखक--महाकवि पण्डित श्रीशिवरताजो शुद्ध 'सिरस' )

तपोधन पण्डित वचानि आचारीका जीवन अत्यन्त संयमपूर्ण था। वे महान् वती और भगवद्भक्त थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेशके राथवरेळी जनपदके बछरावाँ ग्राममे संवत् १८८२ वि० मे हुआ था। उनकी माता नन्दोंदेवी वडी विदुपी थीं। वे अपने पुत्रते संस्कृतमे ही बातचीत करती थीं। इससे वे बचपनमे ही धाराप्रवाह संस्कृत बोळने ळग गये थे। एक बार वे अपने नाना पण्डित चंदीदीन अवस्थिके साथ एक पण्डितसभामे गये थे। उनकी विद्वत्ता और वादानुवाद शैळीसे लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विरोधी पक्षको पराजित कर दिया। पर विद्याविवादमें विजित पक्षको बड़ा दुःख होता है, यह समझकर उन्होंने भविष्यमे कभी भी शास्त्रार्थ न करनेका कठोर वत लिया।

थोड़े समयके बाद एक दार्शनिक वैष्णव साधुके उपदेशोंने उनमे भगवान्की भक्तिभावना भर दी; वे नित्यप्रति श्रीमद्भागवतके कम-से-कम पाँच अध्यायोंका पाठ किया करते थे । उन्होंने जीवनपर्यन्त किसीका अन्न-द्रव्य नहीं स्वीकार किया । वे गृहस्य भक्त थे, आचारी-सम्प्रदायमे दीक्षित थे । जो कुछ भगवान्की ओरसे खाने-पीनेको मिल जाता था, उसीमें संतोष करते थे । उनकी श्रीभागवतकी कथा बड़ी मधुर होती थी । धनी-मानी व्यक्ति उनको कथा कहनेके लिये आमन्त्रित करनेका साहस

नहीं कर पाते थे। उनका प्रण था कि जहाँ भी कथा कहूँगा, वहाँ दूसरेका अन्न नहीं ग्रहण करूँगा, न कथाकी समाप्तिपर एक पैसा भी चढ़ने दूँगा। उनके त्याग और तपोमय जीवनमे लोग वहुत प्रभावित हुए। एक बार वे सेमरौताक राजाके अतिथि थे। राजाने बड़ा प्रयत्न किया कि वे उसका अन्न ग्रहण करें, भेट स्वीकार करें, पर बचानि आचारीन कहा कि 'चातक नो स्वाति घनकी ही ओर देग्या करना है; अन्य पक्षी सरोवरमे बिना किसी रोक-टोकके जन्म पीते ग्रहने है, पर चातक तो घनश्यामको ही चाहता है।'

आचारीजी महाराजकी रासपञ्चाध्यायीमें वड़ी निष्ठा थी, रासलीलाकी कथा वे अद्भुत ढंगसे कहते थे। भगवान् श्रीकृष्ण ही उनके उपास्यदेव थे। संत-सेनामें उनकी वड़ी अभिक्षिय थी। एक बार उनकी पत्नीने कहा—'आप पूर्वजोंकी सम्पत्ति उड़ा रहे हैं, वाल-बच्चोंके लिये भी तो कुछ सोचना चाहिये।' आचारीजीने कहा कि 'जिसके खजांची स्वयं भगवान् हें, उसे द्रव्यके अभावकी चिन्ता ही किस तरह रह सकती है।' वे कहा करते थे कि लक्ष्मीकी प्राप्ति भगवान्की भिक्ते ही सम्भव हैं; जहाँ लक्ष्मीपित हैं, वहीं लक्ष्मी है। वे भक्तिको लोक-परलोकसुखकी निधि मानते थे। उन्होंने आजीवन भगवनामाश्रय लिया। उनके जीवनमे तपस्या और भक्तिका सुन्दर समन्वय था।

----

# परमहंस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज

( लेखक--बाबा श्रीराघवदासजी )

श्रीसाकेतवासी योगिराज परमहंसजी महाराजने कार्तिक कृष्ण २, सं० १९७४ विक्रमीको १३९ वर्षकी आयुमे इस पाञ्चमौतिक शरीरका त्याग किया था । वे योगाभ्यासमे पूर्ण कुश्चल थे । शिथिलीकरण तथा प्रणवको उन्होंने सिद्ध कर लिया था । अपने शरीरको गिथिल करनेमे उनको इतनी सफलता प्राप्त थी कि वे वर्षा निद्रा लिये बिना भी पूर्ण स्वस्थ बने रहे । मृत्युके वाद भी उनके तेजस्वी शरीरको देखकर यह कोई नहीं कहें सकता था कि यह मृत शरीर है । इस शिथिलीकरणके प्राप्त करनेका कारण था उनका निरन्तर ऑकारका निदिध्यास । कोई भी क्षण ऐसा

नहीं, जिसमे मैंने उनको नामस्मरणसे रहित देखा हो। वे बात करते, तब भी उनकी ॲगुलियॉ स्मरणका काम एक विशिष्ट प्रकारसे करती रहती थीं। इस सदैव ईश्वर-चिन्तनका परिणाम उनके शरीरपर स्पष्ट दिखायी देता था।

श्रीपरमहंसजी महाराजने अपनी सारी योगशक्तियोंका उपयोग भगवदाराधनमे ही किया था। रातके समय छोगोंने उनको सदैव रोते, हॅसले, मजन गाते, डमरू बजाते हुए ही देखा। वे सदा अपनी मस्तीमे रहते थे, फिर भी उन्हें समयका ध्यान सदैव रहता। उनका प्रत्येक कार्य ठीक समयपर होता था। जिस प्रकार उनका भोजन परिमित था, उसी प्रकार उनका छोगोंसे मिलना आदि भी ठीक समयपर होता था। ध्रमिक्ति उनकी स्तियाँ बढ़ी कोमल हो गयी थी। बालकि समान उनकी आन्तरिक पनित्रता मुख्यमण्डल्पर स्पष्ट शलकता थी। मुझे तो उनको देखकर वारंबार भगवान् श्रीरामकृष्ण परमदंसका स्मरण हो आया करता था। उनकी निःस्पृहता भी पराकाष्ठाकी थी। एक बार जब ये अस्वस्य हुए, तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि राधवदास ! यदि श्रीवेचू साहु ( उस वगीचेके मालिक, जिममे श्रीपरमहंसजी महाराज रहा करते थे और उनके लिये हन्हीं श्रीसाहुजीकी ओरसे गुफा बनवायी गयी थी और दूधका प्रकृत था ) मेरे बाद गुफामें भूसा भी रखना चाहे तो मने न करना। गुफा तो उनकी है। मैं तो केवल बगीचेका रखवाला हूं।

योगाभ्यास और विद्वत्ताके साथ भक्तिका मेल बहुत कम मिलता है, पर श्रीपरमहंसजी इसके अपवादस्वरूप थे। इनमें दोनों बातें थीं। मारतवर्षके समी प्रान्तोंसे योगा-म्यासी उनके पास आते थे। एक बार एक तेजस्वी साठ वर्षके संन्यामी आये । कहने लगे—'मैने मुना है कि आप कल्प कराते हैं; कृपाकर मुझे इसका रहस्य वतायें, मैं भी इसको करूँ।' इसपर ये मुसकराये और कहने लगे कि 'साँप भी केंचुल बदल देता है, पर इससे वह भगवान्का भक्त तो नहीं कहलाता। कल्पसे काम नहीं चलेगा। भगवन्द्रजनमें ही मन लगाना चाहिये। यही शास्त्रोंका सार है।'

श्रीपरमहंसजी महाराजका द्वृदय दयासे भरा था; जब कभी वे किसीको दुन्ती या चिन्तित देखते ये तो उसके दुःख दूर करनेका प्रयत्न करते थे। परंतु मुकद्दमेमे जीत चाहनेवाले तथा पुत्रप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले स्त्री पुरुषोंसे वे सदैव दूर रहते थे। श्रीपरमहंसजी महाराज उच्च कोटिके योगी, विद्वान् और भगवन्द्रक्त थे। काशीके प्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, प्रो० श्रीराममृर्ति आदि पुरुषोंने उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी प्रशंसा की थी। अनेक संतोंने उनकी अनन्य मिक्को देखकर अपना पूज्य भाव व्यक्त किया था।

## भक्त पयाहारी बाबा

( हेस्तिका---श्रीजानकीदेवी दृषे )

उत्तर प्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गाङ्गी नामकी एक छोटी-सी नदी है । कुछ ही आगे जाकर वह पुण्यमयी गङ्गामें समा जाती है । इसी गाङ्गीके तटपर सिसौड़ा नामक एक छोटा-सा गाँव है और वहीं पयाहारी बाबाकी कुटी है ।

आपने बनारस जिलेके महाईच परगनेके सिलौटा नामक गॉवमें जन्म लिया था । आपके पूर्वज अत्यन्त धार्मिक, सदाचारी और भगवत्प्रेमी होते आये हैं । उनके जीवनकी छाप आपपर भी पड़ी । आपका मन शैशवसे ही भजनमे लगता था । आप अधिक-से-अधिक एकान्तमें रहते । भगयक्तामका जप, प्रार्थना और कीर्तन करते रहते । प्रातः-सायं जब भी कोई देखे, उनके अधर हिल्ते रहते ।

यौकन समाप्त भी नहीं हो पाया कि आपने पृथ्वीके समस्त खाद्य-पदायोंको त्याग दिया । केवल दूध और जल लिया फरते । जब जीमें भाता, पावमर राख निगल जाते । वे कहते 'मुझे इसीचे शक्ति मिलती है ।'

उनका पत्यरका अपना पृथक् धासन या । उसे प्रतिदिन

प्रातःकाल घो देते । स्त्री, पुरुष या वालक फोई उसे स्पर्ध नहीं कर पाता था । अत्यन्त षृद्ध होनेपर भी अपने ही हायसे कूप-जल निकालकर स्नान करते तथा अपने ही हायका निकाला हुआ जल प्रहण करते ।

वे अहर्निश भजनमे लगे रहते । निद्रा बहुत कम लेते ये । कुटीपर आये भक्तोंको भक्ति एवं ज्ञानके उपदेशसे तृप्त कर देते । दीन-दुखियोंकी सहायताके लिये वे आकुल हो जाते । श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीरामनवमी और मार्गशीर्घमें राम-विवाहका उत्सव वे बढ़े उत्साह एवं समारोहसे मनाते । हायीपर भगवान् श्रीरामकी वारात चल्ती । सिसीहाकी उक्त कुटीपर अब भी मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीको राम-विवाहका उत्सव होता और वहाँ मेला लगता है ।

बाबा केवल पय (दूध) लेते थे, इसिलये उन्हें पयाहारी बाबा कहत थ। उक्त कुटीपर अब जो भी महात्मा रहेंगे, उन्हें पया-हारपर ही रहनेका नियम बना दिया गया है। उक्त बाबाके वंदाज ही वहाँ पयाहारके नियमका निर्वाह करते हुए मगवानकी सेवामें निरत हैं।

# कल्याण



भक्त राजा रघुराजसिंहजी [ पृष्ठ ७६१



भक्त राजा श्रीचतुर्रासंहजी [ पृष्ठ ७६३



**श्रीभी**अनन्त महाप्रभुजी [पृष्ठ ७६७



भक्त पं० श्रीद्वीसहायजी [ पृष्ठ ७७०

#### कल्याण 🐃



भक्तिमती यशोदामाई [ पृष्ठ ७८०



श्रीटेचनायकाचार्यजी महाराज [ पृष्ठ ७८७





भारतेन्द्र बाब् हरिश्चन्द्र



[ ब्रुष्ट७८२

#### वावन बाबा

काशीसे उत्तर चलकर कुछ दूरके पश्चात् श्रीगङ्गाजी पश्चिमकी ओर वही हैं। यहींपर सबसे लंबा गङ्गाजीका पश्चिममुख प्रवाह है। पश्चिमवाहिनी धाराके मोड़पर ब्लुआ नामक बाजार है गङ्गाजीके उत्तर तटपर। बाजारसे दोन्तीन फर्लोगपर कुछ पेड़ोंके झुरमुट हैं, एक नाला है, छोटान्सा जंगल-जैसा बन गया है। बड़ा सुरम्य स्थान है। यहाँसे लगभग दो मीलपर कैथी नामका ग्राम है। वहाँके एक ब्राह्मणकुलके आजन्म ब्रह्मचारी, तपस्वी, विरक्त महापुरुषने इस ध्यानपर भगवान श्रह्णरका मन्दिर बनवाया और कुटी बनाकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत किया।

श्रीब्रह्मचारीजी महाराज सिद्ध संत थे । उनकी उस प्रदेशमें बड़ी ख्याति थी । अपने गाँवके ही एक क्षत्रिय बालकको उन्होंने दीक्षा दी थी । यह बालक आकारसे वामन था, अतः सब लोग इसे बावन कहा करते थे । गुरुके शरीर छूट जानेपर भी बावनजी उसी कुटीपर भजन करते हुए रहे । अनेक बार उन्होंने वीर्थयात्राएँ की थी; किन्नु उनका चित्त अपने गुरुदेवकी समाधिके समीप पहुँचकर ही प्रसन्न होता था।

कांग्रेसका सत्याग्रह आन्दोछन चछ रहा या। अंग्रेज-सरकार दमनपर छतारू थी। काग्रेस गैरकान् नी संखा घोषित कर दी गयी थी। स्वयंसेवकों ने जेळखानों को मर दिया था। सरकारी कर्मचारी अव स्वयंसेवकों को गिरफ्तार नहीं करते थे। वे स्वयंसेवकों को आश्रय देनेवालेको गिरफ्तार करते और उनकी सम्पत्ति जन्त होती थी। भयके कारण कोई भी काग्रेस-कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ टिकाना नहीं चाहता था। छिपकर सहायता देनेवाले तो बहुत थे, पर रहा कहाँ जाय श्वावनजीने स्वयं आमन्त्रित किया शिविर-मन्त्रीको। अपनी कुटिया और मन्दिरको शिविरके उपयोग-के लिये दे दिया इन्होंने। वे कह रहे थे— भेरें पास है क्या जो पुलिसवाले ले जायंगे। मैं जेल जानेको पहलेसे तैयार बैठा हूँ।' मन्त्रीने कहा—'हमलोग सत्याग्रह करके गॉजा-भॉग वंद करा रहे हैं) आप इन दोनोंका सेवन करते हैं। अतएव यहाँ शिविर कैसे बनाया जा सकता है ?'

वावनजीने उसी समय वहीं बैठे-बैठे गॉजिकी चिलम गङ्गाजीमें नीचे फेंक दी और वोले—'मेंने चिलम ही फेंक दी। अब गॉजा तो-क्या, तम्बाकू भी नहीं पीऊँगा; भॉॅंग और ठंढाई—सबआजसे छूटगयी। तुम निश्चिन्त यहाँ आ जाओ।

उस समय बावनजीकी अवस्था लगभग पैंसठ-सत्तर वर्षकी होगी। सारे शरीरमें झरियाँ पड़ गयी थीं। उनके यहाँ दिनभर भीड़ रहती थी। गाँजेकी चिलम ठंढी ही नहीं होती थी। वे स्वयं कहते थे— भैं मजेसे पचास-साठ चिलम रोज फूँकता था। भाँगका एक छटाँक गोला नित्य लिया करता था।' नशेका इतना अधिक जो सेवन करता रहा हो, वह बुद्धावस्थामें एक क्षणमे सब छोड़ दे, यह बड़े ही दृढ़ सङ्कल्पकी बात थी। लोग धीरे-धीरे नशा छोड़नेकी बात करते हैं, बीमार हो जानेका भय बतलाते हैं, कोई अन्य सहारा लेते हैं नशा छोड़नेके लिये; पर बावनजीने यह कुछ नहीं किया। एक दिनमें उन्होंने अपने यहाँसे गँजेड़ी-मँगेड़ी लोगोंके समूहको भगा दिया। उनके स्वास्थ्यपर तिनक भी असर नहीं पड़ा।

बड़े सरल, प्रसन्नमुख और सीधे थे वावनजी । फसलके कटनेके दिनोंमे गॉवोंमें जाकर अन्न मॉग लाते और फिर उनका वह भण्डार प्रत्येक आगत अतिथिके लिये खुला रहता । कांग्रेस-शिविर जितने दिन वहाँ रहा, बावनजीके भण्डारका अन्न ही स्वयंसेवकोंके उपयोगमें आया ।

भगवान् शहर और गुरुदेवकी चरण-पादुकाकी नित्य पूजा, गङ्गाजीका स्नान और गङ्गाजलका पान तथा गङ्गा-तरपर विचरते हुए आनेवाले साधु-संतोंका यथाशक्य स्त्रागत-सत्कार—यही उनका जीवन-क्रम रहा अन्ततक। ऐसे आदर्श, निःस्पृह जीवन अपनेमे ही धन्य एवं पूर्ण होते हैं

#### भक्तराज पं॰ देवीसहायजी

पं वित्तिस्त्यजीका जन्म सं १८६८ वि ० में फर्र खावाद जिलेके अन्तर्गत सरायमीर नामक ग्राममें हुआ या। ये बड़े शिवभक्त थे। भगवान् शिवपर इनका अट्ट विश्वास या। किसी भी आपित्तके आ पड़नेपर अन्य किसीसे भी सहायताकी याचना न करके भगवान् शङ्करपर ही निर्भर रहा करते थे। भगवान् शङ्करने इन्हें कई वार प्रत्यक्ष दर्शन भी दिये थे। इनके जीवनकी अनेक अलौकिक घटनाओं से इनकी आदर्श शिवभिक्त प्रकट होती है। बृद्धावस्थामें तो इनका एकमात्र काम ही या दिनभर शिवमन्त्रका जप, कीर्तन आदि और प्रातः एवं रात्रिमें खरचित सुल्लित पदों हारा भगवान् शिवके गुणगान

करना । इन्होंने सं॰ १९४४ वि॰मे शिवसायुज्य लाम करके इहलीला संवरण की ।

देवीसहायजीके रचे हुए पद अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं हृदयग्राही हैं। इनका एक सुन्दर पद नीचे दिया जाता है—

दीनवंधु दयाल शहर, जानि जन अपनाइये।
भवसार पार उतार मोर्को, निज स्वरूप दिखाइये॥
जाने-अजाने पाप मेरे, तिनिह आप नसाइये।
कर जोरि मोरि निहोरि मॉर्गों, वेगि दरस दिखाइये॥
'दैवीसहाय' सुनाय शिव सों, प्रेमसहित जे गावहों।
मववन्यते छुटि जाहिं ते नर, सदा अति सुद्ध पावहों॥

#### भक्तवर उमापतिजी त्रिपाठी

( लेखक-पं० श्रीअम्बिकेरवरपतिजी त्रिपाठी )

पण्डित उमापतिजी महाराज महान् विद्वान्, दिग्विजयी शास्त्री और भगवान् रामके परम मक्त थे । उनका जन्म गोरखपुर जनपदमे भगवती सरयुके परमपवित्र तटपर पिण्डीग्राममें संवत १८५१ वि॰में हुआ था । वे बाल्यकाल्से प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति थे, उनके चरित्र-विकास भौर विद्याध्ययनपर उनके विद्वान और संस्कृतज्ञ पिता पण्डित शंकरपतिजी त्रिपाठीका विशेष प्रभाव पडा था। जीविको-पार्जनकी दृष्टिसे उनका परिवार छपराके महुआ ग्राममे आ गया । उमापतिजीके पाण्डित्यसे सारा-का-सारा विहार प्रान्त और उत्तर प्रदेश आस्वर्यचिकत हो उठा । भिथिला शिथिला जाता समायाते उमापतौ की उक्ति विहारमे अव भी प्रसिद्ध है। ये उच कोटिके विद्वान थे। व्याकरण शास्त्रके अर्वाचीन मत्रका खण्डन करके प्राचीन मतके समर्थनके लिये उन्होंने दो बड़े ही मनोरम प्रन्य लिखे थे। वे सफल कवि भी थे: उन्होंने संस्कृत भाषामें भगवान श्रीराम और श्रीसीताके स्तवनमे अनेक श्लोकोंकी रचना की है, जो बहुत सरस और पाण्डित्यपूर्ण हैं।

काशीमें कुछ कालतक निवास करनेके बाद उन्होंने विन्ध्याचलकी यात्रा की, भगवती विन्ध्यवासिनीने साक्षात् दर्शन दिया । देवीकी प्रेरणासे उन्होंने अयोध्यामें आश्रमकी स्थापना करके स्यायीरूपसे निवास किया । अयोध्यानरेश कविवर मानसिंह द्विजदेव तथा आगरा और अवध्रपान्तके प्रसिद्ध नरेश उनको बड़ी श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे।

वे भगवान रामकी उपासना गुरु-भावसे करते थे। रामको अपना शिष्य मानते थे । वे गलेकी पहनी हुई माला उनको पहनाते थे । अयोध्याकी सतमण्डली और भक्त-मण्डलीमें खलबली मच गयी कि एक बृद्ध ब्राह्मण भगवान रामके प्रति ऐसा अनुचित व्यवहार करते हैं । लोगोंने पण्डितजीसे इस विषयमे शंका की । उन्होंने कहा कि आप छोग भगवद्-विग्रह मेरे दरवाजेपर लाये: यदि भगवान मेरे हाथसे माला ग्रहण कर लें तो मेरी निष्ठा उचित समझियेगा । शोभायात्रा निकाली गयी। भगवान्का रथ उनके दरवाजेपर पहुँच गया; भक्त माटा टिये खड़ा रहे और भगवान् खयाछ न करें। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मक्तने भगवानको शिष्य भी तो माना था, गुरुका अपमान भगवान्से हो ? दरारथनन्दन, अयोध्यापतिका मस्तक नत हो गया, रामकी चिन्मय प्रतिमाने हाथ जोडकर प्रणाम किया, माला लेकर गलेमें डाल ली, अयोध्यानगरी उमापति-ऐसे परमभागवत-की उपिखतिषे कृतार्थ हो उठी ।

भगवती मिथिलेशनन्दिनीके चरणकमलों उनकी अपार निष्ठा थी। एक बार कुछ संत आये, उन्होंने कार्तिक मासमे कटहल माँगा; पिण्डतजीने जानकीजीसे प्रार्थना की, मण्डार कटहलसे परिपूर्ण हो उठा। एक बार घरमें चूडी

पहनानेवाली आयी, घरमे दो स्त्रियाँ यीं; उसने कहा कि मैंने तीनको चूड़ियाँ पहनायी हैं । तीसरी स्त्री जानकीजी यीं ! कितनी पूर्ण भक्ति-भावना थी उनकी । संवत् १९३० वि॰ मे उन्होंने भगवान्के धामकी यात्रा की ।

## श्रीबुद्ध भक्त

पचास साल पहलेकी बात है, परम पवित्र भगवती क्पवाहिनी ( कुआनो ) के तटपर उत्तर प्रदेशके बस्ती जनपदके महाश्रम ( महसों ) ग्राममे एक अत्यन्त पवित्र वैश्यकुलमें दो भाइयोंने जन्म लिया, जिनकी शुभ कीर्तिकी पताका आज भी फहराकर भक्ति महारानीकी विजय-जयन्ती मना रही है। उनका नाम बुद्धू और लुद्धू था। दोनों भाई परम भगवद्भक्त और यहस्थवेषमे भी महान् संत थे, दोनोंने आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन किया। दोनों दूर-दूरतक 'भगतजी'के नामसे प्रसिद्ध थे। बुद्धू भक्त बड़े थे।

बचपनसे ही उनका मन भगवान्के चरणारविन्दमे आसक्त था। उनका जीवन सादगी, कोमलता, मृदुता और विनम्रताका प्रतीक था। बुद्धू भक्तका भ्रातृप्रेम अत्यन्त सराहनीय था। वे छुद्धको बहुत मानते थे, परिवारमें उनकी क्षमाशीलताके प्रभावसे कभी कल्ह या झगड़ेका उदय नहीं हुआ। बुद्धू भक्त बड़े संयमी और वृती थे। वे नित्य प्रातःकाल नित्यकमसे निवृत्त होकर भजनमें लगते थे। परम शिवमक्त और श्रीकृष्णचरणानुरागी श्रीलालविहारीजी कायस्थके शिवमन्दिरमे बैठकर नित्य नियमपूर्वक तीन घंटेतक रामचरितमानस, शुक्रसागर तथा अन्य भक्तिग्रन्थोंका पाठ करते थे। वे राम और कृष्णामें कुछ भी भेद नहीं मानते थे। दोनोंकी उपासना समान भावसे

करते थे। पाठ तथा भजन आदि समाप्त करनेपर दूकानके कार्यमे लग जाते थे। मिठाई बनाकर वेचा करते थे। दूकानपर वैठे-थेठे सदा साधु-संतोंकी राह निहारा करते थे। सोभाग्यसे उन्हें नित्य ही सत्पुरुषोंका सत्सङ्ग मिल जाया करता था और वे उनके साथ भगवन्चर्चा किया करते थे। उन्होंने भारतवर्षके समस्त पवित्र तीथोंकी यात्रा की थी। अयोध्या तो सालमे कई बार जाया करते थे। घरपर रामनवमी और जनमाण्टमीका उत्सव धूम-धामसे मनाया करते थे।

मंतसेवामे उनका मन बहुत लगता था। एक वार गाँवमें एक अवधूत आये। परमहंसजीको गाँववालोंने पागल समझा। मक्त बुद्धू शिवमन्दिरमे पाठ कर रहे थे, उठते ही समाचार विदित होनेपर वे महात्माकी खोजमे चल पड़े। अवधूतजी गाँवमें ही थे, मक्त उनके चरणपर गिर पड़े; कहा कि 'गाँववाले आपको नहीं समझ सके, उनका अपराध क्षमा हो।' अवधूतजी हॅसने लगे, मक्तके साथ उनके घर आये, बुद्धूने प्रेमपूर्वक मोजन कराया, उनका अङ्क-अङ्क रोमाञ्चित था। नयनोंमें सावनकी बरसात थी।

् बुद्धू भक्त बड़े अध्यवसायी थे, स्वावलम्बी थे। उनके दर्शनसे ही लोगोंको महती शान्ति मिलती थी, पापी-से-पापी जीव भी उनके सामने आनेपर पुण्यात्मा हो जाता था। अभी वारह-तेरह साल पहले उन्होंने स्वर्गकी यात्रा की।

## भक्त यज्ञनारायणजी पाण्डेय

( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे, साहित्यरन्न )

मिर्जापुर जिलेमे पुण्यतोया चन्द्रप्रभाके तटपर पमहीं नामका एक गाँव है। लगभग दो-ढाई सौघर है इस गाँवमे। यहींके प्रतिष्ठित जमींदार पण्डित श्रीपञ्चानन्दजी पाण्डेयकी धर्मपत्नीकी कोखसे आपने जन्म लिया था। वाल्यकालसे ही आपकी आध्यात्मिक रुचि देखनेमे आती थी। संस्कृतके छोटे-छोटे स्तोत्रोंको कण्ठ कर लेना और उन्हें गाते रहना बद्दा प्रिय लगता या आपको। प्रारम्भिक शिक्षा आपकी

गॉवमे हुई । पिताके सदाचरण एवं आध्यात्मिक जीवनकी आपके निर्मल मस्तिष्कपर अमिट छाप पड़ती गयी ।

भगवान् श्रीराम आपके आराध्य वन गये। मानस आपने कण्ठ करना ग्रुरू किया। कुछ समय वाद आपने पूरा रामचरितमानस मुखस्य कर लिया। इसके बाद गीतावलीः कवितावली और विनयपत्रिकाको भी आपने अधरशः याद किया। आपका कण्ठ अत्यन्त मधुर था। जब भी अवकाश मिलता और दो भी सत्सङ्ग-पिपासु आ जाते, वस राम-चर्चा छिड़ जाती । कोई सत्सङ्गी बैठ सके तों सारी रात्रि उनकी सत्सङ्गके लिये ही थी । रिववारको तो पसहीके राममन्दिरपर नियमित कथाका कार्यक्रम रहता ही था ।

परिवारके लिये आप अकर्मण्य नहीं थे। भगवद्भजनके साथ बड़ी ही तत्परतासे वे ग्रह्स्थीका कार्य करते। प्रातः अक्णोदयके पूर्व स्तान-सन्ध्यासे निवृत्त हो आग्रुतोष शिवकी पूजा कर लेते और फिर कमण्डलुभरा जल तथा दुर्गा- सस्यातीकी पोथी लिये गन्नेके खेतके मचानपर चले जाते। वहाँ दुर्गासप्तश्चतीका सम्पुट पाठ करते। दुर्गासप्तश्चतीका सम्पुट पाठ करते। दुर्गासप्तश्चतीका सम्पुट पाठ किये विना ये कभी जल नहीं ग्रहण करते थे।

इन्हें तीर्थयात्रा करनी थी, इसके लिये परिवारवालों से कुछ समयके लिये अवकाश लिया और परम पावन अवधधामसे दो संतों के साथ यात्रा आरम्म करनेका निश्चय हुआ । ये अत्यन्त हृष्ट-पृष्ट और पहल्वान भी थे । दोनों महात्मा भी इन्हीं-जैसे तगड़े थे । ये उन महात्माओं के साथ पैदल ही जिस पथसे भगवान् श्रीरामने वन-गमन किया था, उसी पथसे उसी प्रकार हर स्थानों के दर्शन करते रामेश्वरतक चले गये । मानस-कथा, भजन और सत्सङ्ग प्रातः-सायं चलता ही था । इसी प्रकार भजन एवं संत-सङ्गका सुख लेते हुए इन्होंने पुरी और द्वारकाकी भी यात्रा की । श्रीवदरीनाथ

और केदारनाथजीके भी दर्शन कर आये। पर दो मील्के लिये भी कोई सवारी नहीं की । लोगोंका विश्वास है, श्रीवदरीविशाल जाते समय इन्हें भगवान्का साक्षात्कार हुआ था।

जीवनके चालीस वर्ष पार करते तो आपका जीवन विलक्षण वन गया । रात्रिके चार बजेसे ही मधुर खरोंमें प्रार्थना आरम्भ होती और फिर दिनभर भजन, पूजन और पाठका कम चलता रहता । रात्रिके वारह बजनेके पूर्व ये कभी गयन नहीं करते । माधमासमें प्रतिवर्ष अपनी धर्म-पत्नीके साथ तीर्थराज प्रयागमें त्रिवेणी-तटपर निवास करके स्नान, भजन और सत्मक्ष करते और पूरे महीनेमर रामनगर-की रामलील देखते । रामलीलाके समय इनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती । भगवान् श्रीरामकी ओर ये इस प्रकार एकटक देखा करते, जैसे जड हो गये हों ।

वे भगवान्के अपूर्व भक्त थे । उनके तन-मन और प्राणमे भगवान् बसे थे । उनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवान्के लिये ही वीतता था । उनके सम्पर्कमें आनेवालों-का जीवन पवित्र ही नहीं हुआ, वे भगवान्को पानेके लिये उत्कट साधनमें लग गये ।

श्रीपाण्डेयजीको इस जगत्से भगवान्के चरणोंमें पहुँचे अभी कुछ ही वर्ष वीते हैं। जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनकी आकृति अत्यधिक तेजपूर्ण हो गयी थी।



#### बाबा रघुपतिदासजी

( लेखक--बाबा श्रीलक्ष्मणदासजी महाराज )

केवल कुछ दिनोंकी बात है, उत्तर प्रदेशके विलया जनपदके केवरा गॉवमे वावा रघुपतिदासने जन्म लिया । उनके पिताका नाम रामिट्त और माताका अलहन्ती देवी या। दोनों भगवद्भक्त थे, अतएव उनके वालक गोपीपर उनकी सरलता और भक्तिका सुन्दर प्रभाव पड़ा । उनके मनमें वैराग्य और संसारके प्रति अनासिक्तिका उदय हो आया। उन्होंने मिल्की मिठयांके स्वामीजी श्रीयच्चू वावासे दीक्षा ली और वे मस्त होकर भजन करने लगे। धीरे-धीरे उनके तन और मन दोनोंपर भगवान्की भक्तिका अमिट रंग चढने लगा। उनकी धारीरिक कान्ति अत्यन्त दिल्य थी। वे स्वतन करते-करते कमी विद्यल हो जाते, कभी रो पहते, कभी प्रेमोन्मादमें मतवाले हो उठते । उनकी सरलता और तपोमय जीवनसे लोग अधिकाधिक संख्यामें उनकी ओर आकृष्ट होने लगे ।

एक समय वे चन्नूतरेपर स्नान कर रहे थे। स्नान अध्रा ही था कि सहसा दौड़कर कूद पड़े, फिर छौट पड़े, ध्रूर-ध्रूमकर हँसने छगे, छोगोंने उनको पागल समझा; पर बादमे उन्होंने स्वयं नताया कि भेरे सामने एक दिव्य मूर्ति प्रकट और अदृश्य होती रहती थी, मैं उसके आलिङ्गनके छिये दौड़ता था, पर वह ओश्रल हो जाती थी। वे भक्तिका रसामृत पीकर कभी-कभी बड़े सुन्दर-सुन्दर कीर्तनके पदोंकी रचना करते और मसा होकर गाया करते थे। भावावेधमें वे -

एक वार धर्मशालाके कमरेमे लगातार छः दिनतक समाधिस्थ रहे, भक्तोंके विशेष आग्रहपर वे बाहर आये । उस समय वे बढ़े तेजस्वी दील पड़ते थे ।

उन्होंने भारतके समस्त प्रसिद्ध तीथोंका भ्रमण किया।

एक बार वे चृन्दावनकी एक धर्मशालामे थे, कड़ाकेका जाड़ा

पड़ रहा था, वदनपर कम्बल नामकी कोई वस्तु न थी।

रासरिसकेश्वरकी राजधानीमे एक खंत भक्त जाड़ेसे कॉंपता

रहे, यह असम्भव था। बाबाने देखा कि उनके शरीरपर

दो-दो शाल पड़े हुए हैं। वे वंशीवाले नन्दनन्दनकी कृपापर अपना सर्वस्व समर्पितकर खिलखिलाकर हॅस पड़ेः अङ्ग-अङ्गमे नया जीवन आ गया।

रघुपतिदासजी परम विरक्त और त्यागी थे । रुपये-पैसेके स्पर्शसे भी दूर रहते थे । उन्होंने अपनी आवश्यकताओंको बहुत कम कर दिया था। मठियामे किसी वस्तुका संग्रह नहीं करते थे। सर्वत्र—सबमे भगवद्बुद्धि रखते थे।

#### 

# भक्त लाला भगवानसहायजी

( लेखक--श्रीवासुदेवजी चामलीकर 'मृगाङ्क')

भगवानसहायजीका जन्म कायस्य सक्सेनाकुळमे संवत् १९३४ वि० में हुआ । कुरावळी जिळा मैनपुरीको उनकी जन्मभूमि होनेका गौरव प्राप्त हुआ । उनके पिता श्रीशंकरठाळजी बड़े भगवद्भक्त, शिवोपासक और भजनप्रेमी व्यक्ति ये । समयके प्रवाहमें १८५७ मे कुरावळीको छोड़ना पड़ा और जीविकोपार्जनके छिये ये ग्वाळ्यर-राज्यान्तर्गत नरवर नामक कस्वेमें रहने छगे । यहाँ आकर उन्होंने राजकीय सेवा स्वीकार की ।

लाला भगवानसहायजीकी शिक्षा योग्य गुरुओंके अनुशासनमें आरम्भ हुई । बाल्यकालमे वे एक गुरुभक्त तथा ईश्वरपरायण छात्र थे । युवावस्थामे उनको पुलिस-विभागमें नौकरी करनी पड़ी तथा उन्होंने उक्त विभागकी सेवा ग्यारह वर्षोतक तन-मनसे की । भ्रष्टाचारसे सदैव दूर रहे । अपने सहयोगियोंके चंगुलमे फॅस जानेपर यदि कभी कुछ अनुचित धन लेना ही पड़ता तो उसे घर न लाकर मार्गमें ही निर्धन भिखारियोंमें वितरित कर देते तथा घर आनेपर हाथ धोकर प्रायश्चित्त करते थे ।

युलिस-विभागमें यह बड़ी कठिन चीज है। सरकारी कार्यकी अपेक्षा पारलैकिक कर्तव्यका वे विशेष ध्यान रखते थे। ब्राह्ममुहूर्तमें उठते तथा भगवान्के ध्यानमें रत रहते। बड़े प्रेम और श्रद्धासे भगवान्का षोडशोपचार पूजन करते और युल्सीकृत रामायणका पाठ करते थे। नित्यका पूजन करनेके पूर्व कुछ भी खाते नहीं थे। यदि राजकीय कार्योके कारण कभी नित्यकर्ममें बाधा आती तो उपवास करते थे तथा

पूजन-पाठादि करनेके पश्चात् ही अन्न ग्रहण करते थे ।

सरकारी कार्यसे निवृत्त होनेके पश्चात् सायङ्काल परिभ्रमणके लिये जाते थे। रात्रिमे 'भक्तमाल' आदि पुस्तकों-का स्वाध्याय तथा प्रार्थना करते थे। ग्यारह-बारह बजे भगवान्का स्मरण करते हुए सो जाते थे।

उनके पिता श्रीशंकरलालजी वृद्धावस्थामे नेत्रज्योतिहीन हो गये थे। अतः पिताजीकी चेवा सदैव स्वयं ही करते थे। स्थानान्तरमे विशेष उन्नतिके साथ बदली होनेपर उन्होंने यह कहकर कि 'नौकरियाँ तो और भी मिल चकेंगी परंतु पितृचेवाका अलभ्य लाम फिर थोड़े ही मिलनेवाला है' त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया।

वे प्रत्येक कार्यको भगवान्की आशा मानते थे तथा हर्ष-विषादसे दूर रहकर निर्लित भावसे कर्म करते थे। वे दयावान्, मधुरभाषी, सरल प्रकृतिके होकर प्राणिमात्रके हितचिन्तक थे। किसी भी वस्तुको अपनी न कहंकर 'रामजी'की कहते थे। कृषि-जमींदारी आदिसे जो कुछ प्राप्त हो जाता, उसीमे संतुष्ट रहते थे। सदैव तुल्सीकी माला धारण करते तथा पक्षियो और चींटियोंको अन्न डालते थे।

उनका देहान्त सन् १९४४ ई० के मई मासमे हुआ । देहान्तके समय उनके दोनों पुत्र बाहर गये हुए थे। उनके लौटनेतक प्राणोंको ब्रह्माण्डमे धारण कर लिया। दो दिनतक इसी स्थितिमें रहे तथा उनके आनेपर शान्तिपूर्वक प्राण-त्याग किया।

### भक्त कुञ्जविहारीसिंहजी

( लेखक--पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा )

वह सभी प्रकार दीन या। बाल्यकालमे तो अत्यन्त सन्दर मनोहर एक पृष्ट बालक था। पर पीछे सभी अङ्गींसे प्रायेण विकलाङ्क हो गया था। उसकी अब भी जब कभी स्मृति हो जाती है-विग्रद्ध भगवद्भनका रूप हृदयमे खिच जाता है। नम्रता और विनयकी तो मानो वह मर्ति ही था। अधिक पढा-जिखा न होनेपर भी महामना विद्वान-जैसा था। उसके मखमे सभी समाधानोंके लिये 'नट मर्कट इव सविंड नचावत। राम खगेस वेद अस गावन॥ इन चौपाईका सर्वदा वास रन्ता था। रामायणका हृदयसे प्रेमी था तथा शङ्का-ममायानीं में दिव्य आनन्द पाता था। प्रायः कुछ घंटोमें ही 'मटरामायण' के नमी क्षोकोंको कण्ठायकर उसने अपनी विलक्षण स्मरण-शक्तिका परिचय दिया था । भगवानकी कया जहाँ और जब भी होती हो, चाहे वह महीनोंतक क्यों न होनी रहे, अस्वस्थता तथा पङ्गकी दशामे भी पहुँच ही जाता था । भगवचर्चा या कथा श्रवणमें उसके नेत्रोंसे अविरल अश्रप्रवाह तथा कभी-कभी दिन्य हर्षोद्रेक उमझ पड़ता था। नामका वह अकिञ्चन प्रेमी था और कहा करता था कि 'लोग वेकार ही हल्ला करते हैं। पता नहीं वे क्या चाहते हैं । यदि कुछ काम कर, किसीकी नौकरी कर मृतिमात्र प्राप्त करना ही उन्हें इष्ट है, तब तो संसारके जीवमात्र ही भगवान्के केंद्वर्यमे मदाके छिये (Permanent) नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। भृति भी उनसे बढकर कौन देगा? ये लोग क्यो नहीं वरावर 'राम-राम' इस अद्भुत अमृतोपम वर्णद्वयीका जप करते हें ११

सचमुच एक आदर्श भगवद्भक्त तो वही है, जो भगवत्कृपा प्राप्तकर, अथच विश्वके मम्पूर्ण पदार्थोका आधिपत्य प्राप्त कर लेनेपर भी न्वयं मुखोंसे विल्कुल दूर रहे। अपनेको तृणसे भी सुनीच तथा तरुसे भी सहिष्णु बनाये रक्षे और बरावर दूसरोंके उपकारोंको ध्यान रक्खे और अपनी विद्वत्ता। आढ्यता, प्रगल्भता आदिको लेशमात्र भी प्रकट न होने दे। काम-कोधादिकोंका तो कोई प्रश्न ही नहीं—

रमा विलासु राम अनुरागी। तजत वमन जिमि जन बडमागी॥ राम चरन पंकज रित जिनहीं। विषय मोग वस करें कि तिनहीं॥ सबिह मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रानसम मम ते प्रानी॥

आढ्यताके अतिरिक्त प्रायः उसमें ये सभी लक्षण मौजूर थे। वह दुराचारियोंको भी बड़े सौम्य तथा मधुर शब्दोंमें उन्मार्गसे विरत होनेकी प्रार्थना करता था। ऐसी कितनी घटनाएँ मेरे सामने हुई हैं।

वह अत्यन्त साधारण राजपूतपरिवारमे उत्पन्न हुआ। उमका सारा प्रायः चौंतीस वर्षोंका जीवन नानाविध संकटोंमें ही गयाः पर उसकी भगवद्गक्तिनिष्टा तो 'गाड्रैवौधमदन्वति' की मॉनि अनुदिन बढ़ती ही गयी और अन्ततक भी वह भगवत्सरणरत रहा । कष्टोंकी याद दिलानेपर भी वह प्रभुकी विलक्षण कृपा तथा कर्म-भोगोंकी वात कहकर सबको धैर्य देता रहा। कई महीनोंकी लंबी बीमारी भोगकर २००० विकर्मीके माघ शुक्क पञ्चमीको वह गीता, रामायण, भगवन्नाम श्रवण करता हुआ ऐहिक शरीरसे मुक्त हुआ । उसके मरनेके समय एक विलक्षण बात तो हुई ही । उसके अनुज शिव-विहारीसिंहने भी स्वयं उसके साथ परलोक जानेकी हार्दिक प्रार्थना की और पूरा सप्ताह भी नहीं बीत पाया कि वह भी चल वसा। रे जो हो। आजके विपम वातावरणमें वैसी विभूतियाँ देखनेमे वहत कम आती हैं: उसमे भी जब साम्प्रदायिकता-का नाम लेकर सनातनधर्मको मिटानेके लिये ही जब भारत-सरकारकी सम्पूर्ण शक्तिके व्यय करनेका डंका पीटा जाता है। तब क्या पता कि भारतमाताके नसीवमे क्या बदा है १

\_\_\_<del>-</del>

१. रोडा हो रह बाटका, तजि ममता अभिमान। यही वेदका सार है, यही द्यान-विशान ॥ हुआ तो क्या हुआ, पथीको दुख देह । साधू ऐसा चाहिये, ज्यों जंगलका खेह॥ ऐही हुआ तो क्या हुआ, उडि उड़ि लागत अंग। साधू चाहिये, ऐसा ज्यों पानीका रंग।। पानी हुआ तो क्या हुआ, तात सीर हो जाय। साधू चाहिंगे, ऐसा हरिमें रहे समाय॥ हरिहू हुआ तो क्या हुआ, हरिसे सब कछु होय। साधू ऐसा चाहिये, जाते कछ न होय॥

२. भेशी तीन-चार घटनाएँ गेरे नेत्रोंके सामने हुई हैं। साम्प्रदायिकताके प्रेमियोंको इसका रहस्य समझने-समझानेका यह करना चाहिये।

#### श्रीचित्रकूटके मौनी बाबा

( लेखन--- धर्मभूषण श्रीकामतासिंहजी वकील)

श्रीमौनी बाबा चित्रकृटके प्रसिद्ध भक्त थे। ये श्री १०८ स्वामी श्रीलक्ष्मणदासजीके शिष्य थे। इन्होंने अवधूत-वृत्तिमे जीवन व्यतीत किया। एक ही वृत्ति सदा रही। किसीसे कभी याचना नहीं की। इनके गुरुजी सिद्धावस्थाके योगी थे। खड़ाऊँ पहनकर बढ़ी हुई मन्दाकिनीमे उस पार जाया करते थे। इन्होंने एक ही स्थानमे रहकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत

किया। एकान्तमें रात्रिके समय जब-तब कुछ गा पड़ते थे— 'मुड़ेहीकी मुरिलयाबाज रही' यही उनका विय पद था। लगभग नब्बे वर्षकी अवस्थामे कार्तिक मास सन् ४२ या ४३ मे शरीर त्यागकर स्वर्गको पधारे। लेखक शरीरत्वागके समय उन्हींके समीप था। उनकी समाधि चित्रकूटमे मन्दािकनीतटपर बनी है। भक्तलोग दीपमालिका आदि पवाँमे उसका पूजन किया करते हैं।

# चित्रकृटके परमत्यागी श्रीरामनारायण ब्रह्मचारीजी

( लेखक-धर्मभूषण श्रीकामतासिंहजी वकील )

श्रीब्रह्मचारीजी महाराज एक उत्कट त्यागी कर्मनिष्ठ महात्मा चित्रकूटमें हो गये हैं। इन्होंने सिरसा वन, चित्रकूटमें जीवन व्यतीत किया। सदा त्रिकाल-सन्ध्या करते। यम-नियमका पालन करते हुए नव्ये वर्षकी अवस्थामे भी स्वपाकी रहे। कर्मयोगके पक्के उपासक थे। जीवनमे किसीसे भी कभी कोई याचना नहीं की, न किसीका दिया कोई पदार्थ ही सेवन किया। एक बड़ा खेत था, किसानको दे दिया था, उसीकी आधी

उपजमे भोजन करके भजन करते थे। लेखकको कई वर्षोतक इनके सत्सङ्गका सौभाग्य प्राप्त हुआ। गीताका पाठ सदा करना आपका नित्य नियम था। बहुत-सी गुप्त विद्याएँ भी आप जानते थे, पर उन्हें वे कभी प्रकट नहीं करते। गौकी सेवा करते, घास स्वयं छीलकर खिलाते थे। बड़े ही सरल स्वभावके तथाँ मधुरभाषी थे। माघके महीनेमें लगभग ३८-३९ सन्मे समाधिस्य हुए।

#### बुखाराके भक्त बाजन्द

( लेखक--वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी )

बादशाह बाजन्दके पिताको एक ज्योतिषीने कहा कि 'मुम्हारा पुत्र एक महान् त्यागी भक्त होगा।' बादशाहको इससे डर लगा और उसी दिनसे उसने बाजन्दको खूब ही मौज-शौक, ऐशो-आराम और अमनचमनमे गर्क कर दिया। राज्यमे हुगी पिटवा दी कि कोई आदमी मर जाय तो उसकी अन्तिम किया इस तरह करनी चाहिये ताकि बाजन्दको मौतकी खबर नहो। इसी समय स्वयं उसके पिताकी मृत्यु हुई; पर बाजन्दको पता न लगे, इसका ध्यान रखते हुए ही उनको मिट्टी दे दी गयी। बाजन्दको यह समझा दिया गया कि बादशाह हज करने गये हैं। पर मगवान्के विधानको कौन टाल सकता है!

आज बड़े धूम-धामसे बाजन्दकी सवारी निकली है। हायी, घोदे, रथ, म्याने, ऊँट, पालकी आदिका ठट्ट लग रहा है । डंके-निशान बज रहे हैं । सबके बीचमे राजकुँवर बाजन्द सजाये हुए हाथीपर विराजमान हैं। बाजन्द हीरा, मिणक आदि रत्नोसे जड़ी बहुमूल्य पोशाक पहने हुए हैं और राजांके निये शोभनीय राजसी ठाट-बाटसे अच्छी तरह सुसज्जित हैं । सवारी एक गाँवसे दूसरे गाँवको जा रही है। सब अपने-अपने राग-रंगमे मस्त हैं। अचानक सवारी रुकी; क्योंकि जब वह दो पहाड़ोंके बीचमे पहुँची, तब सबसे आगेके डंकेवाला कॅट मर गया! रास्ता इतना सॅकड़ा था कि कॅटके मरकर गिर पड़नेसे आगे बढ़नेका रास्ता रुक गया। सवारी रुकनेपर बाजन्द स्वय हाथीसे नीचे उतरे और सवारी क्यों रुकी, इसका पता लगानेके लिये आगे बढ़े। चलते-चलते जब आगे पहुँचे, तब वहाँ कॅटको पड़ा देखा।

वाजन्दने दीवानसे पूछा—'दीवान! इस ऊँटको जल्दी खड़ा करो। यह जल्द चले।'

दीवानने निराश होकर जवाब दिया—'जहॉपनाह ! यह ऊँट मर गया है और अब यह चल नहीं सकता।'

वाजन्द—अरे भाई ! इसमें मर क्या गया ! हाथ है, पैर है, सिर है, पूँछ है, पेट है, छाती है—सभी कुछ तो है; तब मरा क्या !

दीवान—महाराज ! सब कुछ होनेपर भी इसमे जो जीव था, वह निकल गया; इसलिये यह चल नहीं सकता !

बाजन्द—सब कुछ होते हुए भी जीवके विना नहीं चल सकता ?

दीवान—हॉ, गरीवपरवर ! अब तो शरीर बेकाम हो गया, कामकी चीज तो जीव है। जीव गया तो सब गया ! अब तो पञ्चभूत बाकी रह गया।

वाजन्द--अव इस मरे हुए ऊँटका क्या करोगे ? दीवान--इसे जमीनमें गाड़ देंगे ।

बाजन्द—तो क्या मेरी इस सुन्दर कायामेंसे भी जीव चला जायगा ?

दीवान—हॉ दयाछ ! यह तो संसारभरके लिये कुदरतने एक ही नियम बनाया है । जगत्में आने और जानेका स्थान राजाऔर रद्धके लिये कुदरतने एक-सा ही रक्खा है।

बाजन्द--तो फिर मेरे प्राण चले जानेके बाद
क्या होगा १

दीवान—बस, आपको भी कब खोदकर गाड़ देंगे और ऊपरसे धूल डाल देंगे। आपके माता-पिता और दादाकी भी यही हालत हुई है, सब मिट्टीमें मिलकर मिट्टी वन गये हैं। बड़े-बड़े सिकन्दर-जैसे सम्राट्भी मिट्टीमें मिल गये हैं।

वाजन्द—तो फिर इस सुन्दर कायाके उद्धारका भी कोई रास्ता है !

दीवान—हॉं, संतोंने इसका रास्ता वताया है—भगवान्का भजन । भगवान्का भजन करनेवाले मरकर भी अमर हो गये हैं और उन्होंने नित्य सुख-शान्ति प्राप्त की है।

वाजन्द—तो फिर यह राजपाटकी खटपट, दगा-घोखा और आधि-च्याधि-उपाधि—इनकी जीवनमें क्या जरूरत है ! अब तो भजन करके ही भवसागर तरना और देहका उद्धार करना ठीक है । दीवानजी ! अब तुम स्वारी छौटा ले जाओ; और में अपना वही रास्ता पकड़ता हूं जहाँ मृत्युका भय नहीं, दु:खका हर नहीं है और शान्तिका साम्राज्य है ।

#### - CENTES

# सिन्धके भक्त शाह अब्दुल लतीफ

( लेखक-श्रीनदरुदीन राणपुरी )

महान् भक्त किव शाह अब्दुल ल्तीफका जन्म ईसवी सन् १६८९ में हाला गाँवमे हुआ या। उनके पिताका नाम सेयद था। कारणवश वे हाला छोड़कर कोटडीमे आ बसे थे। लड़कपनमे ल्तीफको नूरमहम्मद नामके मौल्वीके पास पढ़नेके लिये भेजा गया। अलिफ-वे करके फारसीकी वर्णमाला शुरू होती है। शाहने मौल्वी साहबको बतलाया कि वर्णमालाका पहला अक्षर 'अलिफ' ईश्वरके नामके साथ जुड़ा हुआ है; इसलिये मैं तो इसको सीलूँगा, बराबर इसीको पढ़ेँगा। वादके 'वे' आदि अक्षरोंसे मुझे क्या मतलब।

वे बड़े दार्शनिक, तत्त्वज्ञानी और प्रभुक्ते प्रेमी हुए । सूफी मार्गके वे महान् संतोंमे गिने जाते हैं। उनके भजन आज भी हिंदू-मुसल्मानोंमें बड़े ही प्रेमसे गाये जाते हैं, और गाने तथा सुननेवालोंके हृदयमें प्रेमकी खुमारी पैदा कर

देते हैं। हिंदू और मुसल्मान दोनों ही आपके शिष्य थे। उनमेंसे एक मुसल्मान शिष्यने एक दिन उनसे पूछा कि आपके हिंदू और मुसल्मान दोनों शिष्य हैं, उनमे वड़ा कौन है ! शाहने एक हायमे जमीनसे धूळ उठायी और दूसरे हाथमे धूनीमेन्से राख छे छी और कहा—वोलो, इसमे बड़ी कौन है ! कोई नहीं ! धूळ और राख दोनों समान हैं। इसी प्रकार हिंदूको जलकर राख होना है और मुसल्मानको मिट्टीमे मिलकर मिट्टी हो जाना है। इनमे छोटा-बड़ा कोई है ही नहीं। प्रमुके बनाये सभी जीव बरावर है। भगवान्ते हिंदू और मुसल्मानके आने और जानेका रास्ता एक ही बनाया है। मेद तो मनुष्यकृत है।

एक बार उनके विरोधियोंने एक वेश्यासे कहा कि 'तू शाह साहवको कोधित कर दे तो तुझे पचास रुपये दिये जायँगे। ' लालचके वश होकर वेश्याने कबूल कर लिया और शाह साहब जब उसे रास्तेमे मिले, तब उनको भोजनका निमन्त्रण दे दिया । उनकी दृष्टिमे सभी भगवान्के थे । अतः उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर छिया। वेश्या घर गयी। एक बड़े मिट्टीके वर्तनमे थोडा ज्वारका आटा, दो-तीन सेर नमक और पंद्रह-बीस सेर पानी डालकर उसे चूब्हेपर चढा दिया । निश्चित समयपर शाह भोजन करने आये । उस समय वेश्या उनको गाली देने लगी। उनके कपड़े फाड दिये और उनपर मार भी पड़ी । फिर भी शाहको जरा भी गुस्सा नहीं । वेश्या घवरायी कि 'हाय मेरे शर्तके पचास रूपये अब चले जायॅंगे ।' वेश्याने नाना प्रकारसे लतीफको अकारण दुःख दिया, पर उसने उनके चेहरेकी शान्तिमे तिनक भी शिकन पड़ते नहीं देखी। वे प्रभुकी यह नयी लीला देखकर आनन्द मान रहे थे । यह सब देखकर वेश्याके क्रोधका पारा चढ़ गया और उसने जलती हुई राबका मटका उठाकर उनके सिरपर जोरसे दे मारा । मटका फूट गया और जलती हुई राब उनके सारे शरीरपर फैल गयी। जहाँ-जहाँ राब गिरी, वहाँ-वहाँ शाहके बदनकी चमड़ी उतर गयी और मासका ढॉचा बाहरसे दीख पडने लगा। फिर भी उनकी शान्ति जैसी-की-तैसी बनी रही । मानो वे शान्तिके सागर थे। थोड़ी देरके बाद शरीरके ऊपर पड़ी हुई राव ठंडी हो गयी । तब वे जमीनके ऊपरसे राब उठाकर खाने लगे । यह देखकर वेश्याको बड़ा पछतावा हुआ । उसकी ऑखोंसे ऑसूकी धारा बहने लगी और वह शाहके पैरोंसे गिरकर बोली—'शाह! मैंने बड़ी भारी भूल की है; क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये ! मैने समझा नहीं और बेसमझी-से आप-जैसे संतको मैने बेहद दुःख दिया। मेरी क्या हालत होगी ! नरकमे भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा । इसलिये क्षमा कीजिये।

शाहने जवाब दिया-—'अरी माई ! इसमे क्षमाकी कौन-सी बात है ! तुमने मेरा क्या विगाड़ा है ! मुझे तो अब भी वही आनन्द है, जो पहले था । बिल्क ऐसी बढिया राब तो मेरी माताने भी मुझे कभी नहीं खिलायी थी । इससे मेरा पेट साफ हो गया । अब मेरा बर्रार नीरोग हा जायगा । माई ! तुमने मेरा पेट साफ कर दिया, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे दिलको साफ करे और तुम्हारा भला करे ।'

बसः उसी दिनसे वहं वेश्या महान् भक्त हो गयी और उसका सारा जीवन प्रभुपरायण हो गया ।

े इस त्यागी पुरुषका सारा जीवन-प्रमङ्ग बोधपद और मूल्यवान् है । जगत्के असंख्य जीवाको भक्तिके मार्गमे लगाकर यह सूफी संत तिरसठ वर्षकी उम्रमे १७५२ ई० मे ईश्वरके दरबारमे ईश्वरसे मिलनेके लिये सिधार गये । आज उनको मरे एक सौ पचहत्तर वर्ष बीत गये । फिर भी संसारमे उनकी कीर्ति शेष है । संस सदा अमर हे ।

उनके कुछ वाक्य यहाँ दिये जाते हैं-

'विनय या नम्रता ही जीवनका प्रधान भूगण है। अल्ङ्कारो-से प्रियतमका संतोष नहीं होता। वृक्ष औसे फलमारसे नीचे झुकता है, वैसे ही निरिममानताके आभूपणसे जीवनको सुसजित करो। प्रियतमकी प्राप्तिके लिये असीम धेर्य चाहिये। किसीके द्वारा अनिष्ट या निन्दा किये जानेपर उसका बदला मत लो। हचामे थूकनेपर थूक अपने ही शरीरपर पड़ता है। अहङ्कार अस्थिरता उत्पन्न करता है। प्रेमराज्यमे अस्थिरता प्रधान विम्न है। जो (अहङ्कारम) आगे दौड़ना चाहता है, वह पीछे चला जाता है; और जो सबसे पीछे रहता है, वह सबसे आगे बढ़ जाता है।'

'पतङ्गकी तरह प्रेमकी अग्निमे कूद पड़ो। पतङ्ग जैसे विरह-बाणसे विंधकर अपनेको भूल जाता है और अग्निमे कूदनेसे पूर्व भूत-भविष्यत्का जरा भी विचार नही करता, प्रेमीको भी इसी प्रकार बनना पड़ेगा। लामकी आशा और स्वार्थकी कामना छोड़कर जो कूद पड़ते हैं, उन्हें शान्ति मिलती है। प्रेमकी अग्निमे जलन नहीं है, परंतु प्रकाश है। प्रेममे स्वार्थ आते ही जलन पैदा हो जाती है।'

भ्यदि सन्चे फकीर होना चाहते हो तो चुपचाप प्रियतम-का ध्यान करो और मुँह बंद कर छो। वैराग्यके कपड़े पहन छो। वैराग्यके जलमे नहाये बिना देह और मनका मैळ नही धुलता। असली प्रेमीको छोगदिखावेका रूप पहले छोड़ देना पड़ेगा।

#### भक्त होथी

( लेखक--श्रीमाणेकलाल शकरलाल राणा )

संत होयी काठियावाड़के नेकनाम गाँवके मुसल्मान थे। वचपनसे ही मोरारसाहेवकी भजनमण्डलीमें जाते और वहाँ भजन गाया करते थे। साधु-संतोंकी सेवा करनेकी उनकी टेव थी। यह चाल-ढाल उनके पिताको अच्छी नहीं लगी और वे बड़े दुखी हुए। अपने कुलकी रिवाजके अनुसार लड़का तलवार, बंदूक, तमंचा, छुरी और भाला न ले, और तम्बूरा तथा मजीरा लेकर गाने-वजाने बैठ जाय—यह ठीक नहीं। वाप बेटेको हमेशा दुःख देता रहा। पर सोना आगमें तपकर और अधिक चमक उठता है। वैसे ही होथी-के ऊपर जितना दुःख बढ़ने लगा, उतना ही अधिक वे भजन करने लगे। उनको रामके नामकी सच्ची लगन लगी थी और उनके सामने हिंदू-मुसल्मान-धर्मका भेद मिट गया था।

एक दिन मोरारसाहेबकी भजनमण्डली हरिजनोंके निवासस्थानमें भजन करने गयी । होथीको उसके बाप सिकन्दरने वहाँ जानेसे रोका । फिर भी होथी गया । बड़ी रातको भजन समाप्त हुआ । मण्डली विखर गयी । रास्ते जाते लोग होथीकी प्रशंसा कर रहे थे—'वाह ! कैसा होथीका प्रेम है, कैसी प्रेमभरी मस्तीसे होथीने भजन गाया है !' यह प्रशंसा सुनकर होथीके पिताके दिलपर बड़ी चोट लगी और इसकी अपेक्षा उसने अपना मर जाना अच्छा समझा । दूसरे दिन जब होथी भजनमण्डलीमें जाने लगा, तब पिताने अफीम घोलकर पुत्रसे कहा—'बेटा! अफीम

तैयार है; इसे या तो तू पी जा, नहीं तो मैं पी लूं ! पर यह बदनामी मसल्मानकी जातिमें अब बरदाश्त नहीं होती। भक्त पत्रने नम्रतारे जवाब दिया--'पिताजी! आप क्यों पियेंगे, यह तो मुझे पीना चाहिये।' यों कहकर उसने हायमे प्याला ले लिया और अशुभरी ऑखोंसे मगवानसे पार्थना करने लगा—'प्यारे प्रमुं! मैं अफीमछे मरूँ तो इसमें मुझे जरा भी गम नहीं ! पर इसमें तम्हारी और पुम्हारी भक्तिकी लाज जायगी । ऐसे ही समयमें तमने मीराके विषके प्यालेको अमृत बना दिया या । द्रौपटीकी लाज जाते समय प्रमने चीर बढा दिया था। प्रभु! मेरी भक्ति यदि सच्ची हो तो मेरी लाज रखना ।' यों कहकर भक्त होयी अफीम पी गये और कोठरी बंद करके कम्बल ओदकर सो गये । वापने वाहरसे ताला लगा दिया। सुनते हैं कि उसी रातको जब हरिजन-बस्तीमें भजन शरू हुआ और वहाँसे छौटे हुए श्रोताओं के सुँहसे सिकन्दरने होयीके भजनकी प्रशंसा सुनी, तब चिकत होकर वह हरिजन-बस्तीमे गया । वहाँ देखता क्या है कि होथी प्रेममप्त हो भजन गा रहा है। वहाँसे छौटकर उसने कोठरीमें होथीको सोये देखा । इससे उसके अचरजका ठिकाना न रहा । उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वह पुत्रके पैरोंमे जा गिरा। फिर पिताने उसे हिंदुओंमे भजन गानेकी छूट दे दी। होथी महान् भक्त हुए और 'दास होथी' नामसे अनेकों भजन वनाये ।

# भक्त बाबा ताजुद्दीन

( छेखक--श्रीसैयद कासिम वर्ली, साहित्यालंकार)

सच्चे ईश्वरभक्त प्रत्येक जाति, धर्म और देशमें पैदा होते हैं। वे प्राणिमात्रके ग्रुभिचन्तक और उपकारी होते हैं। मध्यप्रदेशमें मुसल्मानके घरमें पैदा होकर बाबा ताजुद्दीनने एक महात्माके रूपमें प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका जन्म २७ जनवरी सन् १८६२ ई० को कामठीमे हुआ था। बचपनमें ही उनके पिता फौजी जहाजपर रंगून जाते समय रास्तेमें ही स्वर्गवासी हो गये। सात सालकी अवस्थामें ही माताका भी स्वर्गवास हो गया। नानाने उनका पालन-पोषण किया। वचपन्से ही आप एकान्तसेवी वन गये। तेरह वर्षकी अवस्थामे बस्तरके घने जंगलमें चार वर्षतक भक्ति-साधना करते रहे। वहाँसे कामठी लीट आये। उनका पैतृक घर कन्हान नदीकी घारामें विलीन हो गया था। पिताके स्थानपर उनको पल्टनमे नौकरी मिल गयी और वे पल्टनके साथ सागर चले गये। तीन वर्ष नौकरी करनेके बाद इस्तीफा दे दिया। पल्टनमे वे स्वेदार हो गये थे, परंतु उनको ठाट-बाटका जीवन पसंद न था। उनको तो भक्तिसका स्वाद मिल चुका था। अतएव फकीरीका

आश्रय लेलिया, हायमें तश्वीह (जपमाला) लेकर वे दिन-रात उस प्रीतमकी यादमें ही बिताने लगे । प्रभुस्मरणकी लो यहांतक बढ़ी कि भोजन-वस्त्रकी भी सुधि न रही। कोई कुछ खिला देता तो खा लेते । आगे चलकर मस्ती इतनी बढ़ी, विषयोंसे इतनी विरक्ति हुई कि कोई कुछ खाने या पहननेके लिये देता तो उसे जिस किसीको दे देते अथवा फेंक देते और स्वयं फूल-पत्ते खाकर रहते थे। फिर तोवे प्रेमोन्मत्त दशामे रहने लगे। उनकी इस दशाको देखकर लोगोंने उनको पागल समझा और सन् १८८६ ई०मे उन्हे नागपुर पागलखानेमें भेजवा दिया। कहा जाता है कि जब उनकी कुपासे वहाँके सिविल-सर्जनकी मनःकामना पूरी हुई, तब जेलमे भी उनका रंग जमा। लोग दर्शन करने आने लगे। १८ वर्षके बाद नागपुरके डिप्टी कमिश्नर और राजासाहबने उनको जेलसे मुक्त कराया ।

जेल्से बाहर आनेके बाद बाबा निरन्तर अपनी मस्तीमें पड़े रहते और दुखियोंका दुःख दूर करनेमे अपनी प्रभुप्रदत्त श्वाक्तिका स्वभावतः उपयोग करते रहते । बहुतोंके संकटमें सहारा बने, बहुतोंको जीवनमे प्रभु-मिक्तिके आदर्शकी ओर प्रेरित किया । १७ अगस्त १९२५ ई०मे उन्होंने इस नश्वर शरीरका त्याग किया । नागपुरसे ४ मील दूर सकरदरामे राजा राघोजीराव मोंसलेने उनकी एक समाधि बनवायी। उस समाधिके पास आज ताजाबाद नामका एक छोटा कस्वा वन गया है । वहाँ एक पाठशाला और अस्पताल बाबाके भक्तोंके द्वारा संचालित होते हैं और सालमे दो बार मेला लगता है।

#### महात्माजी श्रीपावनहारी बाबा

( लेखक---भक्त भीरामशरणदासजी )

श्रीपावनहारीजी बाबा एक उन्नकोटिके संत और रामभक्त थे । उन्होंने पंद्रह-सोलह सालकी ही अवस्थामे घर त्यागकर वैराग्य हे हिया या। तीर्थयात्रा करते समय वदरीनारायणमे एक प्रसिद्ध महात्मासे उन्होंने दीक्षा ली, योग सीखा, उनके पास एक लंबी अवधितक रहकर वे अपनी तपोभ्रमि-गाजीपुर जनपदमे चले आये । अपनी कुटियामे उन्होने पूरे सोलह सालके लिये अखण्ड समाधि ले ली, बाहरके पट बंद कर दिये गये—कुछ दिनोंके बाद पुलिसका पहरा पड गया । ठीक सोलह सालके बाद दरवाजा खोला गया । पूज्य पावनहारीजी महाराज ध्यानमप्र वैठे हुए थे, पलकोके बाल नीचेतक लटक रहे थे। भगवान् श्रीराम, श्रीजनकनन्दिनी और लक्ष्मणकी मूर्तिको एक हायसे सप्रेम पंखा झल रहे थे। अपनी अखण्ड समाधिमे वे सोलह सालतक भगवानको पङ्का सलते रहे । उनके पवित्र दर्शन और सफल समाधिसे उत्साहित होकर भक्तमण्डलीने एक बहुत बड़ा भण्डारा-उत्सव किया। जिसमे दूर-दूरके संत और साधु तथा भक्त और महात्मा

सम्मिलित हुए थे। भण्डारेका सारा सामान तो आ चुका था, केवल घीकी कमी रह गयी थी। बाबाने भक्तोंको आदेश दिया कि 'गङ्गाजीसे मेरेनामपर घी उधार ले आओ।'मक्तोंने खाली कनस्तर लेकर कुटीके निकट बहनेवाली गङ्गासे जल भर लिया, जल कड़ाहीमें पड़ते ही घी हो गया। सारा सामान बन गया। थोड़ी देरमे गॉववाले घी लाये, पावनहारीजी महाराजने सारा घी गङ्गाजीमे उँडेलवा दिया और वह जलमें रूपान्तरित हो गया । भण्डारा समाप्त होनेपर उन्होंने संत-महात्माओंको शाल और द्रव्य आदि दक्षिणा देकर विदा करना आरम्भ किया । बाबा एक ताखेपरसे दक्षिणाका सामान उठा-उठाकर देते जाते थे । स्वामी विवेकानन्दजी भी उस समय वहीं उपिखत थे। उन्हें शङ्का हुई कि पावनहारीजी महाराज इतनी वस्तुऍ किस प्रकार देते जा रहे हैं; उन्होने उझककर तालकी ओर देखा, उसपर तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने मन-ही-मन पावनहारीजीकी रामभक्ति और सिद्धिकी सराहना की।

#### भक्त-वाणी

तसाद् भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः। श्रोतन्यः कीर्तितन्यश्च सार्तन्यश्चेन्छताभयम्॥—श्रीग्रुकदेवजी (श्रीमद्भा०२।१।५)

इसिलये हे परीक्षित् ! जो अभयपदको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हे सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण-की ही लीलाओका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये ।



#### भक्तिमती वनमाला

( केखक---श्रीजयनारायणप्रसादजी )

स्ती-साची वनमाला एक भक्त नारी थीं । उनके विचार-आचार उच्चकोटिके थे, उनका जीवन पूर्णरूपसे तपोमय और महान् था। वे विहार प्रान्तके 'छोटा नागपुर' मण्डलमे एक थानेदारके घर पैदा हुई थीं, उनका परिवार अत्यन्त धर्मनिष्ठ था, वे स्वयं वाल्यावस्थासे ही ईश्वर-प्रेममे विमुग्ध रहती थीं। यथासमय उनका विवाह कर दिया गया। पित नयी रोशनीमें शिक्षित था, इसलिये वनमालाकी धर्ममीकता और ईश्वर-निष्ठासे वह बहुत चिढ़ता था; पर साच्वी वनमाला उसे सदा ईश्वरोनमुख करनेका प्रयत्न करती थीं। ज्यों-ज्यों वे समझाती थीं, त्यों-त्यों वह अधिकाधिक प्रतिकृल होता जाता था। उसने वनमालाको सताना आरम्भ किया, पर वनमालाने अद्भुत सिहम्णुता और विलक्षण पित-मिक्तका परिचय दिया। उनका जीवन भगवान्के मधुर तथा मङ्गलमय चिन्तनमें बीतने लगा।

उनके पितने अपने क्रूर स्वभावका एक दिन बहुत बुरी तरह परिचय दिया, उसने धमकाते हुए कहा— विपत्तिक समय ही सत्यकी परख होती है; किसी दिन तुम्हारे विपत्तिमें पड़नेपर देखूँगा कि ईश्वर किस तरह सहायता करते हैं तथा अपने भक्तोंकी मान-प्रतिष्ठा रखते हैं। भक्तका जीवन तो अलैकिक चमत्कारों और दिव्य घटनाओंका

प्रतीक ही होता है। भगवानने वनमालाकी भक्तिको प्रामाणिक सिद्ध करना चाहा, पतिकी चुनौतीको सार्थक करना चाहा। उसी दिन रातको वनमालाके गृहमे आग लग गयी। वे ईश्वर-भजनमे मस्त यीं। उन्हे आग-पानीकी चिन्ता किस तरह सता सकती थी। प्रभ उनके रक्षक थे। आग इतनी भीपण और दारुण थी कि देखनेवाले दूरसे तमाशा ही देखते रह गये, उनका साहस न हुआ कि वे आग बुझायें। वनमालाको बड़ा शोक हुआ कि भगवद्-विग्रह आगमे छल्य न उठे: प्रभुको कितना कष्ट होगा और पति भी ताना मारेंगे।वे भगवानकी करणाकी राह देखने लगीं। भगवान भक्तकी पुकारपर पिघल गये। योडी ही देरमे जल-बृष्टि आरम्भ हुई, अप्रि देवना शान्त हुए । वनमालाने पूजाधरमें जाकर देखा कि सब कुछ स्वाहा हो चुका था, पर भगवानके विग्रह और सिंहासनको आगकी लपर्टे छतक न सकी थीं। लोग इस घटनासे आश्चर्यचिकत होकर वनमालाकी सराहना करने लगे, उनकी जय बोलने लगे। इस घटनाका उनके पतिपर विशेष प्रभाव पड़ा, उसका हृदय बदल गया । उसने क्षमा-मॉगी, वह भगवान्का पूर्ण भक्त हो गया । दम्पतिने भगवानके भजन-पूजन और चिन्तनमें ही अपने जीवनका शेष समय लगा दिया।

## कृष्णभक्ता श्रीयशोदा माई

( केसक-भक्त श्रीरामश्ररणदासजी )

श्रीयशोदा माईजी भगवान् श्रीकृष्णकी भक्त थीं। प्रसिद्ध अंग्रेज कृष्णभक्त श्रीकृष्णप्रेम (श्रीरोनाल्ड निक्सन महोदय) की वे गुरुमाता थीं। वचपनमें उनपर गाजीपुरके प्रसिद्ध संत श्रीपावनहारीजी बाबाके दर्शन और सत्सङ्गका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने पति श्रीशानेन्द्रनाथ चकवर्ती महाशयकी आशासे वैराग्य छे लिया। कुछ दिनोंतक उन्होंने बनारसके प्रसिद्ध संत हरिहरबाबाजीका सत्सङ्ग-छाभ किया। घीरे-घीरे श्रीकृष्ण-भक्तिका दृदयमें पूर्णोदय होनेपर उन्होंने वृन्दावनके सुप्रसिद्ध माध्वगौदेश्वराचार्य गोस्तामी बालकृष्णजी महाराजसे दीक्षा छी। उन्होंने दीक्षा-प्रहणके बाद अपने शिष्ट्य श्रीकृष्णप्रेमजीके सार्य अलमोड़ा आकर निकटकी बस्तीमें उत्तर-बृन्दावन नामक एक नया स्थान बनाया तथा

श्रीराधाक्तरणके मन्दिरका निर्माण कराकर बड़े प्रेमसे भजनमें छग गयीं । धीरे-धीरे भक्तोंकी संख्या बढ़ने लगी । आश्रममें कई अंग्रेज साधक आकर साधन-भजन करने लगे ।

श्रीयशोदा माई रात-दिन श्रीराधा-कृष्णकी भक्तिसुधार्में सराबोर रहती यीं, सदा भगवान्के ही श्रुङ्गार-चिन्तनमें छीन रहती यीं। भगवान्की सेवा-पूजामे किसी प्रकारकी श्रुटि नहीं होने देती यीं। उनका जीवन श्रीभगवान्के चरणोंमें पूर्णरूपसे समर्पित था। वृन्दावनमें उनकी अमित निष्ठा यी। वे कभी-कभी वहाँ जाया करती यीं। श्रीराधाकृष्णके गुणानुवादमें ही उन्होंने अपने अमूल्य समयका आजीवन सदुपयोग किया।

## श्रीआनन्दीबाईजी

( लेखक-श्रीरामदासजी शास्त्री )

आपका जन्म कारमीरी ब्राह्मण-घरमें अमृतसरमें हुआ था। आप रामानुजी वैष्णव दीक्षासे युक्त थीं, वृन्दावनमे आपने एक मन्दिर बनाकर श्रीराधावछभकी प्राण-प्रतिष्ठा की। श्रीराधाकृष्णमे आपका वात्सस्य-भाव था, श्रीकृष्ण पुत्र और राधा पुत्रवधूके रूपमे मान्य थीं। भाव-पोपणका माक्षात् दर्शन इन बाईमे होता था, अपने भावके विरुद्ध एक शब्द भी सुननेपर इन्हें मूच्छी हो जाती थी। कहा जाता है कि श्रीराधा-कृष्ण प्रत्यक्ष इनकी गोदमें खेळते थे।

व्रजवासियोंके छोटे-छोटे वचोंसे आप अधिक स्नेह रखती थीं। महीनेमे एक-दो बार उन्हे निमन्त्रण देतीं; छोटे वस्त्र, कुर्त्ता, टोपी उन्हे दक्षिणामे देतीं। दीन-दुखियोंकी सेवा तो आप स्वयं अपने हाथोंसे करती थीं, रोगग्रस्त जनोंकी सेवाका भार कई बार स्वयं सम्हालती थीं।

#### भक्तिमती श्रीगोपी मा

( लेखक-शीनिरअनदासजी धीर )

वह प्राणी धन्य है, जिसकी सेवा-ग्रुश्रूषाके लिये विशेष परिस्थितिमे स्वयं भगवान् ही प्रकट हो जाते हैं। श्रीगोपी मा भगवान्की एक ऐसी ही उपासिका यीं। उनके जीवनमे सरलता, भक्तसुलम विनम्नता और उदारता कूट-कूटकर भरी हुई यी। त्याग और निःस्वार्थकी तो वे सजीव मूर्ति ही यीं।

परम पवित्र भगवती सरयूके तटपर श्रीअयोध्यामे उनका जन्म हुआ या। उनके जीवनका अधिकाश लाहोरमे वीता। वे भाटीद्वार कन्यापाठशालामे सिलाई-कटाईकी अध्यापिका थी। जीविका-निर्वाहके लिये थोड़ा-सा वचाकर शेप वेतन गरीव, असहाय और रोगियोंकी सेवामे लगा देनेमे उनको वडा आनन्द मिलता था। ग्रीष्म-ऋदुमे विद्यार्थिनी बालिकाओंको अपने पैसेसे मिश्रीका शरबत पिलाती थी। अध्यापन-कार्यसे अवकाश ग्रहण करनेपर वे अयोध्या चली आयी। उनके इष्टदेव भगवान् श्रीराम थे; पर उनके दृदयको श्यामसुन्दरके रूपने अपनी ओर पूर्णतया आकृष्ट कर लिया, उनके नयन कालिन्दिके क्वेत बालुकामय तटपर रास करनेवाले नन्दनन्दनकी छवि देखनेके लिये उत्सुक हो उठे, कान शत-शत काम-विद्युम्बत चरणोंकी रसमयीपायलध्विन सुननेके लिये लालायित हो उठे। अतः उनके चरण वृन्दावनमे विचरण

करनेके लिये चल पड़े, वे व्रजर्मे आ पहुँचीं, भगवान् गोपीनाथने गोपी माका चित्त चुरा लिया । उन्होंने गोपीनाथ बाजारमे बंगाली बासेमे आठ आने किरायेपर एक कोठरी ले ली; वे दिन-रात श्रीगोपीनाथके भजन-पूजन और चिन्तनमे अपने अमूल्य समयका सदुपयोग करने लगीं । यमुना-स्नान, भगवत्सेवा, संकीर्तन आदिमें ही नित्य उनका दैनिक कार्यक्रम पूरा हो जाता था।

एक समय उनको मलेरिया ज्वरने आ घेरा ।
सिवा भगवान्के उनको और किसीका सहारा नहीं था ।
उन्होंने ज्वराकान्त स्थितिमें भगवान्को उलाहना देना
आरम्भ किया कि 'यदि में अयोध्यामे होती तोपरिवारवाले
सेवा-ग्रुश्रूषा तो करते, मै तुम्हारे भरोसे यहाँ आ गयी और
तुम ध्यानतक नहीं देते ?' वे यों कहते-कहते सो गर्यो । भक्तने
भगवान्को सच्चे हृद्यसे पुकारा था । भगवान्ने म्वप्नमें
दर्शन देकर दूध पिलाया, मलाई खिलायी । ऑख खुलते
ही गोपी माने देखा कि मलाईका कुछ अंग मुखमें शेप है;
दूधके मधुर स्वादकी याद थी, मिटीका कुल्हड़ पासमें
ही पड़ा था । उन्होंने अपने सौभाग्यकी सराहना की । इस
घटनाके पश्चात् भी वे कुछ दिनोंतक जीवित रहीं ।
सात-आठ साल पहले उन्होंने परमधामकी यात्रा की ।



#### श्रीशान्तिदेवी

( क्रेसक-श्रीवीरवहादुरसिंहजी चौहान, 'प्रमाकर' )

कुछ ही दिनों पहलेकी वात है, श्रीशान्तिदेवीकी विलक्षण और चमत्कारपूर्ण भगवद्गक्तिकी पिवत्र कथासुधाके प्रभावने लोगोंको आश्चर्यचिकित कर दिया। श्रीश्रान्तिदेवीका जीवन पूर्ण संयमित, तपोमय और साधनसम्पन्न था। उनके पैदा होते ही माता-पिता चल बसे।
उनके पालन-पोषणका भार उनके भाई और भाभीके कर्न्योपर आ पड़ा। एक सन्तान होते ही उन दोनोंने भी उनकी
उपेक्षा कर दी। उनके यातनामय जीवनका आरम्भ हुआ।
भाभी कड़ी-से-कड़ी ताड़ना देने लगी, पर शान्तिने सहिष्णुता
और विनम्रताका परिचय दिया।

एक दूरके ग्राममे उनका विवाह कर दिया गया। ससुरालमें पित, सास और ससुर ही थे; इन तीनोंमे सास-की ही चलती थी। उसका स्वभाव बड़ा रूखा और कर्कश था। शान्तिको भी अनेक प्रकारसे सताते रहनेमे ही उसे आनन्द मिलता था। घरके सारे काम-काज उन्हींको करने पड़ते थे। उन्होंने ससुरालवालोंको सदा प्रसन्न रखनेकी चेष्टा की। वे एक समय ग्रीष्मऋतुमे दोपहरके समय छतपर खड़ी अस्त-व्यस्त-सी होकर कुछ सोच रही थीं कि एकाएक उन्होंने एक दिव्य ज्योति देखी; उसके दर्शनसे वे आश्वस्त हुई। उनमें

उसी दिनसे एक नयी शक्तिका संचार हुआ और वे दूने किलाहरे घरकी देख-रेख करने लगीं।

दिनसे ਕੁਲੀ नित्य प्रात:काल रामायणका क्रमपूर्वक पाठ करती थीं। सूर्योदयके पूर्व ही घरके सारे कार्य कर डालतीं। पर सास उन्हें सताती ही रहती थी । सास उनको पूजा-अर्चनामे लिप्त देखकर कढ-सी गयी और एक कमरेमे जिसमे भूसा, कंडे, ईंघन आदिका संग्रह था। पूजाके सामान फेंक दिये और शान्तिको भी उसीमें बंद कर दिया। वे छः दिनोंतक उसीमें बंद रहीं । सातर्वे दिन प्रातःकाल कमरेके पट अपने आप खल गये । जोरोंसे घण्टा-नाद होने लगा, शक्क वज उठे । लोग उस ओर दौड़ पड़े । शान्ति भगवानके ध्यानमें लीन थीं। कमरेमें दीपक जल रहा या। उनके मुखसे 'राम-राम' मन्त्रका उच्चारण हो रहा या । कमरेमे एक दिव्य ज्योति परिव्यास हो उठी। अचानक कमरेकी छत फट गयी। लोगोंने आश्चर्यसे देखा-न तो कमरेमे पुजाकी चौकी थी और न शान्ति ही दीख पड़ती थीं। निस्तन्देह वे उस दिव्य-ज्योतिमे लीन हो गर्यी ।\*

#### 

# रसिकभक्त भारतेन्दु हरिश्रन्द्र

( लेखक --राय श्रीअम्बिकानाथसिंहजी )

भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र परम वैष्णव महामागवत जयदेव, विरही चण्डीदास और प्रेमी विद्यापितके नवीननम समन्वय-संस्करण थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका जन्म ९ सितम्बर १८५० ई० को काशीके एक प्रसिद्ध वैष्णव-परिवारमे हुआ था। उनका कुल अत्यन्त समृद्ध और सुखी था। वे इतिहासप्रसिद्ध सेठ अमीचन्दके वंगज थे। भारतेन्दुकी गिक्षा-दीक्षा उत्तम रीतिसे हुई थी। पाँच ही सालकी अवस्थामे उनकी माताका देहान्त हो गया, अतएव उनके पालन-पोषणका भार उनके पिता श्रीगिरिधरदासजीके कन्धोपर आ पड़ा। भारतेन्दु बचपनसे ही पूर्वजन्मके शुभ संस्कारोंके फलस्वरूप कविसुलभ प्रतिमा-से समलङ्कृत थे, बाल्यावस्थासे ही उनके हृदयमे ईश्वर-भक्ति-

की निर्झिरणी प्रवाहित थी । उनके पिता स्वयं एक उच्च कोटिके किव थे। उनके घरपर किवयोंका समागम होता रहता था। हरिश्चन्द्रजीके चरित्र-विकास, साहित्यिक अभिक्षिच और भगवद्भक्तिपर इस वातावरणका वडा प्रभाव था। वे वाल्यकालसे ही किवता करने लग गये थे। एक वार कुछ किव गिरिधरदासजीके पास वैठकर उनके 'कच्छप-कथामृत'के पहले पद 'करन चहत जस चारु, कछु कछुवा भगवान्को' की व्याख्या कर रहे थे कि बीचमे ही हरिश्चन्द्रने कहा कि 'पिताजी! आप उन भगवान्का यश गाना चाहते हैं, जिनका आपने कुछ-कुछ स्पर्श किया है।' लोग उनकी इस व्याख्यासे आश्चर्यचिकत हो उठे।

श्रीशान्तिदेवीके जन्म-स्थान और समुराल भादिका नाम जान-बूझकर इस मक्तगाथामें नहीं दिया गया है । सम्भव
 श्रीशान्तिदेवीके परिवारवालोंको इस सम्यन्थमें आपत्ति हो; श्रीशान्तिदेवीके पति तथा समुर आदि अभी जीवित हैं ।

हरिश्चन्द्रजी दस ही वर्षके ये कि उनके पिता गोलोक चले गये। तेरह सालकी अवस्थामे उनका विवाह कर दिया गया। वे तो जन्मजात भागवत-रिषक थे, उनके गृहस्थाश्रम-का आनन्द भी अद्वितीय ही था। वे बड़े उदार और विनम्न प्रकृतिके थे। लंबा कद, छरहरा शरीर, सुडौल नासिका, जादू भरे नैन, कानोंतक लटकती धुंधराली लटें, ऊँचा ललाट, सॉबले रंगका माधुर्य लोगोंको उनकी ओर अपने-आप आकृष्ट कर लेता था। उनके मित्र उनको कलियुगके कन्हैया कहा करते थे।

वे उन्नीसवीं सदीकी हिंदीके साहित्य-आत्मा थे, वीस-बाईस भाषाओंके पण्डित थे । उन्होंने राष्ट्रके साहित्यिक, सामाजिक और राजनैतिक उत्थानमे महान् योग देकर अपनी देशभक्तिका प्रकृष्ट परिचय दिया । हिंदीकी राष्ट्रियताके आदि कलाकार भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र थे । अनेक ग्रन्थों। नाटकों और काव्योंकी रचना करके उन्होंने हिंदी साहत्यकी श्रीवृद्धि की । हिंदी-जगत्ने उनकी सेवाओंके सम्मानार्थ उनको 'भारतेन्दु' की उपाधिसे विभूषितकर अपने आपको गौरवान्वित किया था । उनकी उदारता और दानशीलता तथा मधुर स्वभावकी गाथा विश्व-इतिहासकी एक रसमयी देन है। उन्होंने अनेक कवियों और विद्वानोंको पुरस्कृतकर अपनी दानशीलताका समय-समयपर परिचय दिया । गरीब, दुखी, अभावग्रस्त प्राणियोंका दुःख उनके अपने दुःखरे बढ्कर था और वे उनका दुःख दूर करने जाकर अपने लिये नये-नये दुःख मोल ले लेते थे और इसीमे सुखका अनुभव करते थे। 'सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के' उक्तिको चरितार्थंकर उन्होंने घोषणा की यी कि जिस छक्ष्मीने मेरे परिवारको खायाः उसे मैं खा डालूँगा । उन्होंने अपव्यय नहीं किया, साहित्य और काव्यके प्रोत्साहनदाताके रूपमें एवं परदःखकातर उदारद्भदय महामनाके रूपमें सदुपयोग किया । वे महान् गुणग्राही थे, कवियों और रिसकों-की उनकी सभामे सदा भीड़ लगी रहती थी।

आर्थिक सङ्कट उपस्थित होनेपर भी उनकी दानशिल्ता-का भाव नीचे नहीं गिरा । उन्होंने भक्तसर्वस्त, प्रेममालिका, प्रेमसरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेमतरङ्ग, उत्तरार्ध भक्तमाल, चन्द्रावली नाटिका, सत्यहरिश्चन्द्र, भारतदुर्दशा तथा अन्यान्य काव्य और नाटकोंकी रचना करके अपने साहित्यका विजय-स्तम्म स्थापित किया था।

भारतेन्दु बाब् श्रीवल्लभ्सम्प्रदायके दीक्षित वैष्णव ये।

श्रीमद्बल्लभाचार्य और उनके पवित्र कुलके प्रति उनकी अहिंग आस्या थी। रॅगीले हरिश्चन्द्रने भगवान् श्रीकृष्णको ही आजीवन अपना उपास्य माना । राघारानीकी चरण- शरणमे अपनी भक्ति-कल्पना हरी-भरी की । उन्होंने रास-रिकेक्वर घनक्यामकी वन्दनामें कहा—

'मरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । जयित अपूरव घन कोऊ, लिख नाचत मन मोर ॥१

भारतेन्द्रकी कविता श्रीराधाकृष्णके चरणकमल-सुधा-रस-सागरकी कालिन्दी थी। वे क्रान्तद्रष्टा कवि थे; साहित्यके काव्यरूपको उन्होंने भक्तिके रस-मञ्जपर प्रतिष्ठित किया, यही उनकी भक्ति थी। उनकी विनम्रताने आत्मिनवेदनकी कसौटीपर अपने दोषकी परीक्षा की।

जगत जाल में नित बँध्यों, परथो नारि के फंद । मिथ्या अमिमानी पतित, झूठो कवि हरिचंद॥

उनकी भगवान् श्रीकृष्णके प्रति स्थायी अनन्यता श्रीर आस्था थी । आजीवन उनके लीला-गानसे अपनी मधुर रसवती वाणीको कृतार्थकर उन्होंने अपने आपको धन्य कर लिया । उनके नयनोंने सदा श्रीराधाकृष्णके प्रेम-मिलन-चित्र-का दर्शन किया, कानोंने नूपुर-ध्विन सुनी, रसनाने कहा—

मंगल महा जुगल रसकेलि। जिन तृन करि जग सकल अमंगल पायन दीने पेलि॥ सुख समृह आनंद अखंडित मिर मिर घरथो सकेलि। 'हरीचंद' जन रीझि मिंजायो रस समुद्र उर मेलि॥

कभी वे दाम्पत्यभावसे ओत-प्रोत होकर नन्दनन्दनका आवाहन करते थे और कभी उनकी निर्ममता और निष्ठुरतासे खीझकर उनको उलाहना देते थे; उनका भाष्ठक मन श्रीराधाकृष्ण-प्रेमार्णवमें चदा दूवता-उतराता रहता था। उनका भजनानन्द प्रेममूलक था, वे केवल रितक भक्त ही नहीं—शानी भी थे। पर उनके शानने सदा 'श्रीकृष्ण: शरणं मम' का ही जाप किया। उन्होंने समस्त जगत्मे श्रीराधाकृष्णकी सरस परिव्याप्ति पायी। उनकी वाणीने आत्मचेतना-के पक्षमे कहा—

'हरीचंद एतेहू पें दरस दिलावें क्यों न, तरसत रैनदिन प्यासे प्रानपातकी। एरे ब्रजचंद! तेरे मुलकी चकोरी हूँ मैं परे घनस्याम तेरे रूप की हों चातकी॥ उनकीरीझ-खीझ—सब कुछ भगवान् श्रीकृष्णां ही भी। श्रीराधारानीं वे एक सीधे-सादे सच्चे भक्तकी तरह दिन-रात कहा करते थे।

'श्रीराधे मोहि अपनो कब करिहो । जुगरु रूपरस अमित माधुरी कब इन नयननि मरिहो ॥'

भारतेन्दुके अन्तिम दिन लैकिक दृष्टिसे सङ्कटमय रहे । 'तुम कौन-सं यद्यपि उनका बड़े-बड़े राजाओं और धनियोंसे मेल था, फिर नहीं' की सुध भी अपने स्वाभिमानकी रक्षामे सदा तत्पर रहकर किसीकी मृत्युशय्यापर भी आर्थिक सहायता उन्होंने स्वीकार नहीं की । अन्तिम निर्वाह किय दिनोंमें क्षयसे पीड़ित होनेपर उनकी शृगारमूलक लीलाधामकी

भक्तिने शान्तरसका वरण किया । अन्त समयमें राजा शिवप्रसादजी 'सितारे हिंद'से, जो उनकी शय्याके पास ही थे, कहा—'वड़ी प्यास लगी है।' राजा साहबने चाँदीके कटोरेमें जल भरकर दिया। बाबू साहबकी आन्तरिक वेदनाने तड़पकर कहा, 'पानी नहीं, घनानन्दका सबैया चाहिये।' राजा साहबने 'तुम कौन-सी पाटी पढे हो, लला! मन लेहु पै देहु छॅटाक नहीं' की सुधावाणीसे उनके अधरोंकी प्यास बुझायी। उन्होंने मृत्युशय्यापर भी अपनी श्रीकृष्णभक्ति और रिसकताका निर्वाह किया। ६ जनवरी सन् १८८५ ई० में उन्होंने लीलाधामकी यात्रा की।

# भक्तवर पण्डित मोहनलालजी अमिहोत्री

( लेखक-भक्त श्रीरामशरणदासजी )

पण्डित मोहनलालजी बड़े भगवद्भक्त और विद्वान् थे। वे मेरठ जिलेके किसी गॉवमे रहा करते थे। वचपनमे उन्होने बड़े परिश्रम और तत्परतासे विद्यार्जन किया, युवा होनेपर समयके प्रभावसे वे आर्यसमाजकी विचारधाराके प्रचारमे इधर-उधर भ्रमण किया करते थे। एक समय मेरठमे पंजाब प्रान्तके उपदेशक श्रीरिलयारामजीका उन्होने सारगर्भित व्याख्यान सुना, उनका मन सगुणोपासना और जप-तप तथा भगवचिन्तनमें लग गया। उन्होंने शास्त्रोक्त वतो और पूजाविधिके अनुसार जीवन-निर्माण किया। कहर-से-कहर नास्तिक भी उनके आदर्श और पवित्र चरित्रसे प्रभावित होकर आस्तिक हो जाते थे, भगवान्मे उनका हढ विश्वास हो जाता था। वे अपने पास

चॉदीकी डिवियामे शालग्रामजीको रखकर भजन करते थे, विना उनका दर्शन किये अन्न-जल कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे । वे श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम आदि ग्रन्थोंका श्रद्धापूर्वक प्रेमसे पाठ करते थे । उनके जीवनमे पवित्रता, सात्त्विकता और दैवी सम्पत्तिका सुन्दर सञ्चय था । स्वभाव अत्यन्त कोमल, मधुर और चित्ताकर्षक था । उनकी भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णमे समानरूपसे भक्ति थी ।

सन् १९३९ ई० मे उन्होंने भगवान्की मोहिनी छवि। रूप-लावण्य और लीलारसका स्मरण करते हुए स्वर्गकी यात्रा की। वे सरलता और विनम्रताकी तो प्रतिमूर्ति ही थे।

# स्वामी श्रीनिरञ्जनानन्दजी तीर्थ

( लेखक---प० श्रीमह्मानन्दजी मिश्र )

स्वामी निरक्षनानन्दजी तीर्थका जन्म संवत् १९०३ वि० मे भाद्रपद शुक्त तृतीयाको उत्तरप्रदेशके उन्नाव जनपदके काँथा ग्राममे पण्डित गयादीनजी मिश्रके घर हुआ था । बचपनसे ही उनकी रुचि अध्यातमपरक थी । काँथाके ताछकदार 'शिवसिंह-सरोज' के रचयिता श्रीशिवसिंहजी उनके परम मित्र थे । उनके सम्पर्कमे स्वामी निरक्षनानन्दजीने कान्य तथा सङ्गीत-विद्यामें पर्याप्त निपुणता प्राप्त की थी । दोनोंका बहुत दिनोंतक साथ रहा । सन् १८५७ का भारतीय स्वतन्त्रतासंग्राम समाप्त होनेपर शिवसिंहजी गोंदाके थानेदार नियुक्त हुए और स्वामीजी संन्यास छेनेके

पूर्व उन्हीं साथ यानेपर बारह रुपये मासिकपर उनके सहायक अथवा लेखकके रूपमें जीविका- निर्वाह करते रहे । गोंडां प्रसिद्ध वैष्णव विश्वेश्वरदाससे भारायणमन्त्र' की दीक्षा लेकर उन्होंने ग्रहस्थाश्रमका त्याग कर दिया । कॉयाकी सीमापर एक जीर्ण-शीर्ण मन्दिरमें रहकर श्रीहनुमान्जीकी भक्ति करने लगे । यथावकाश उन्होंने तीर्थयात्रा आरम्भ की, निवृत्ति-मार्गके पूर्णावलम्बी हो चले । काशी पहुँचकर संवत् १९५२ वि०मे उन्होंने स्वामी परमानन्दजी तीर्थसे संन्यास-दीक्षा ली। संन्यास- महणके पश्चात् वे सई नदीके तटपर एकान्त्र, तथा रमणीय

खानमे कुटी बनाकर विरक्तभावसे भजन करने छगे। संवत् १९६२ वि॰मे वे कर्कों हा ग्रामके निकट ढाकके जंगलमे रहकर तपस्या करने छगे। वे शङ्करजीके एक तीन-चार सौ सालपूर्व बने हुए जीर्ण मन्दिरमे रहने लगे।

महात्मा निरञ्जनानन्दजी तीर्थ भगवल्लीला-सम्बन्धी उत्सव भी किया करते थे । धीरे-धीरे उनकी ख्याति बढने लगी । दूर-दूरसे आकर लोग उनके शिष्य बनने लगे। महात्माजीकी रामायण-पाठमे बड़ी श्रद्धा थी। एक

दिनके लिये भी उनके रामायण-पाठका कम नहीं टूटा । वे उच्च कोटिके शानी महात्मा होनेके साथ ही एक सच्चे भक्त भी थे। दैवी-सम्पत्तिसे पूर्ण समृद्ध थे।

उन्होंने विनयवसीठी, निरञ्जन-भजनावली, धनुपयश, राग-संग्रह आदि ग्रन्थोंकी रचना की थी । सवत् १९८१ वि० की फाल्गुन शुक्ल द्वितीयाको तीसरे पहर उन्होंने अपनी कुटीके समीप ही एक पीपल वृक्षके नीचे ममाधि ले ली।

----**∻∋@**G∻---

#### भक्त संतदासजी

( लेखक---श्रीनेष्ट्पालसिंष्ट्जी, रिटायर्ड आई० ई० एस्० )

मक्त संतदासजीने संवत् १९२० वि० में उत्तरप्रदेशके बुलन्दशहर जनपदके धूम ग्राममें एक समृद्ध परिवारमे ठाकुर केशरीसिंहजीके घर जन्म लिया। उनका नाम राजारामसिंह या। बच्चपनसे ही उनका मन वैराग्य और भक्तिमे आसक्त या। दस वर्षकी ही अवस्थामे विसाहढ़ेके ठाकुर निहालसिंहकी पुत्रीसे उनका विवाह कर दिया गया। ससुरालवाले सत्सङ्की थे। उनके यहाँ समय-समयपर साधु-महात्माओंका सत्सङ्की थे। उनके यहाँ समय-समयपर साधु-महात्माओंका सत्सङ्की होता रहता था। राजारामसिंहके पवित्र और भिक्तपूर्ण जीवन-निर्माणमें इस तरहके संत-सम्पर्कका बड़ा प्रभाव पड़ा था। उनपर संत कन्नीर साहबके पदों और वाणीका भी अच्छा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने ग्रामके ही एक सुयोग्य महात्मा ध्यानगिरिजीसे दीक्षा ले ली और गुरुकी तरह ब्रह्मचिन्तनमें तल्लीन हो गये। महात्मा ध्यानगिरिने राजारामका नाम बदलकर संतदास रख दिया, यद्यपि वे अड्रोस-पड़ोसमें भगतजी? नामसे ही विख्यात थे।

संतदासजी उपनिषद्, वेदान्तदर्शन आदिके अध्ययन-में बड़ी रुचि रखते थे। वे ज्ञान और भक्तिके सरल और निष्पक्ष समन्वय थे। जीवनपर्यन्त उनके घरपर रातमे भगवन्नाम-कीर्तनका कार्य-क्रम चलता था। कीर्तन समाप्त होनेपर वे योड़े समयतक प्रवचन भी करते थे। साधु-संतो, अतिथि और अम्यागतोंके आदर-सत्कार, स्वागत-सेवामें वे सदा तत्पर रहते थे। उन्हें समय-समयपर घर बैठे-बैठे ही अच्छे-अच्छे महात्माओं, संतों और विद्यानोंका दर्शन मिल जाता या और निःसन्देह वे इस तरहके दर्शन-सुखके अधिकारी भी थे।

वे सत्य-भाषणपर विशेष जोर देते थे, जप-तप आदि

साधनोंसे कही महत्त्वपूर्ण वे सत्यभाषणको समझते थे । उन्होंने अपने सत्सङ्गमे सदा सदाचार और सत्यकी महिमाका ही बखान किया । योगिक कियाओं में भी उनकी बड़ी रुचि थी । वे यथावकाश साधारण ढंगसे योगाभ्यास भी किया करते थे । उनके सम्पर्कमें गॉववालोंका ही नहीं, आस-पासके असंख्य व्यक्तियोंका जीवन मगवान्के चरण-चिन्तनमे समर्पित हो गया । उनका जीवन-क्रम अत्यन्त सरल और सहुणसम्पन्न था । यद्यपि वे थोड़ा-बहुत खेती-बारीका भी काम देखते थे, तो भी उनके समयका अधिकाश सत्सङ्गमे ही बीतता था । बड़े-से-बड़े पापी, चोर और हिंसक उनके सामने आते ही क्षणमात्रमे कुछ-से-कुछ हो जाते थे। उनका जीवन पूर्णरूपसे सान्त्विक हो जाया करता था।

संतदासजी असहायों और गरीबोंको नि:ग्रुल्क दवा भी देते थे । कभी-कभी समय आनेपर, अपने घरमें ही किसीके बीमार हो जानेपर या धनी व्यक्तिके अस्वस्य हो जानेपर उन्होंने दवा देना अस्वीकार कर दिया; वे कहा करते थे कि धह दवा तो गरीबोंके लिये है; पैसेवाले तो समयपर डाक्टर भी बुला सकते हैं, पर बेचारे गरीब तो इसीसे आश्वस्त होंगे।

वे कीर्तनके लिये पदोंकी रचना स्वयं करते थे। उनकी एक कीर्तन-पुस्तक—'शब्दावली आत्मशान' प्रकाशित है। अन्तकालमें निमोनियासे पीड़ित होते हुए भी उन्होंने स्नान किया, छोटे-नड़े सबको सत्य-पालनका आशीर्वाद दिया और सदाके लिये ऑखें मूँद ली।

#### भक्तवर श्रीप्यारेलालजी

( केखक---भक्त श्रीरामशरणदासजी )

भक्त प्यारेलालजीका जन्म सवत् १९२४ मे लखुवाके सन्निकट बाझेड़ा नामक ग्राममे लाला करोड़ीमल अग्रवालके घर हुआ था । शिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेपर उनका विवाह प्यावली प्राममे कर दिया गया। ससुरालमे श्रीधर महाराज नामक एक विद्वान् और आत्मज्ञानी पण्डितके सम्पर्कमे आनेपर उनका मन भगवद्भक्तिके रस-सागरमें सराबीर हो उठा । वे प्यावलीमें ही रहने लगे, उन्होंने श्रीधर महाराजसे अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराया तथा उनके सत्सङ्कसे प्रभावित होकर वे अपने समयका अधिकांश सन्ध्या-वन्दन, भगवान्के पूजन और चिन्तनमें लगाने लगे। कुछ दिनोंके बाद उनकी पत्नीका देहान्त हो गया । सन्तानोत्पत्तिके छिये, घरवालींके विशेष आग्रह करनेपर, उन्होंने कुञ्जो देवीके साथ दूसरा विवाह कर लिया; वे बड़ी सती-साध्वी थी। प्यारेलालजीके सुचार जीवन-यापनमे वे बहुत सहायक सिद्ध हुई । प्यारेलालजीका जीवन अत्यन्त शुद्ध और पवित्र था । वे खानपानमे आचार-विचारमे शास्त्रोक्त नियमोंका दृदतासे पालन करते थे। उनका स्वभाव

सयमपूर्ण था, उनपर कलिदेवताका तनिक भी प्रभाव नही पड़ा था। वे सदा भजन, संकीर्तन और भगवन्नाम जपमे ही तल्लीन रहते थे। उनका जीवन ऋपियोका-सा था । उन्होंने आजीवन ब्राह्मण और गौके प्रति प्रगाद श्रद्धा और दृढ भक्तिका परिचय दिया। उनके प्रभावसे उनके परिवारके ही लोग नहीं, दूर-दूरके भी लोग भगवद्भजन और कीर्तनमें मस्तीचे सदा संलग्न रहते थे। मृद्धावस्थामे ऑखोंके खराव होनेपर आपको ऑपरेशन कराना पड़ा। एक दिन वे ऑपरेशनकी ही अवधिमें अस्पतालमें चिल्ला उठे कि भगवान् श्रीकृष्ण किस ओर निकल गये। वे तो अभी-अभी यहीं खड़े थे।' लोग इस घटनासे आश्चर्यचिकत हो उठे। वे गङ्गाजी और दाऊजी महाराजमें बडी भक्ति रखते थे। कहा करते थे कि 'दाऊजी श्यामसन्दरके बड़े भाई हैं। उनके प्रसन्न होनेपर भगवान भक्तके वशमे हो जाते हैं। ४ फरवरी सन १९४२ ई० मे उन्होंने गोलोककी यात्राकी।



### बाबा श्रीरघुवीरदासजी

( हेखक-मक्त श्रीरामशरणदासभी )

परम विरक्त भगवद्भक्त वावा रघुवीरदासजीका जनम बाँदा जनपदके दिवधर प्राममें कान्यकुष्ण ब्राह्मणपरिवारमें पण्डित शिववक्सजीके घर संवत् १९३९ वि० की भाद्र शुक्ल पञ्चमीको हुआ था। उनकी बाल्यावस्थासे ही भगवान् श्रीरामचन्द्रके चरणोंमें भक्ति थी। वे प्रायः चार-पाँच सौ सतोंकी मण्डली लेकर अपने आस-पासके प्रमुख नगरों और दिहातोंमें सीताराम-नामकी सरस ध्वनिमें संमस्त वातावरणको सराबोर करके वैष्णव और भक्त-परिवारोंको छतार्थ कर भ्रमण किया करते थे। लोग एक ही साथ एक बहुत बड़ी संतमण्डलीको देखकर, सत्सङ्ग लाभकर, कीर्तन, भजन और समारोहोंमें सम्मिलित होकर अपने सीभाग्यकी सराहना किया करते थे। बाबा रघुवीरदासजी रामानन्दी महात्मा थे। वे भजन और कीर्तनमें अद्भुत अनुराग रखते थे।

उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन किया, वे जन्मजात संन्यासी थे । उनके मुखमण्डलपर सदैव एक दिव्य प्रकाश चमकता रहता या । लंबी जटाएँ, काली दाढी और क्वेत उत्तरीयकी शोभा-सागरमें उनके गौर वर्णकी कान्ति परम अद्भुत और रमणीय थी। जो उनको देखता था, वह उनके चरणोंमे विनत होकर आत्मसमर्पण कर देता था। उन्होंने बड़ी तत्परतासे सनातन-धर्म और वर्णाश्रम-मर्यादाकी रक्षा की।

वे रामायणकी कथामे बड़ी अनुरक्ति और आदर-बुद्धि रखते थे। वे भगवान् श्रीरामके कट्टर भक्त थे। उन्होंने स्वधर्मरक्षापर अपने जीवन-कालमें विशेष ध्यान दिया।

उन्होंने कानपुरमें पतितपावनी भगवती भागीरथीके तटपर ५ फरवरी सन् १९३९ ई॰ को शरीर-त्याग कर दिया।

## परम वैष्णव श्रीदेवनायकाचार्यजी

( लेखक-भक्त श्रीरामशरणदासजी )

श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज सनातनधर्मके महान् स्तम्भ थे । उनके ओजस्वी भाषणसे और तेजस्वी स्वरूपको देखकर लोग आप-ही-आप श्रद्धापूर्वक उनके चरणोंपर नत हो जाया करते थे । श्रीदेवनायकाचार्यजीका जन्म संवत् १९३३ वि० फाल्गुन ग्रुक्ठ तृतीयाको गोरखपुर जनपदके सिरज ग्राममें एक शाण्डिल्य गोत्रीय त्रिपाठी ब्राह्मणकुलमे हुआ था । वे वाल्यावस्थासे ही तेजस्वी और विद्वत्ताकी मूर्ति-से लगते थे । उन्होंने अल्पकालमे ही प्रमुख शास्त्रोंका अध्ययन करके अपनी विलक्षण प्रतिभाका परिचय दिया । उन्होंने प्रसिद्ध वैष्णव तोताद्रि स्वामीसे दीक्षा ली । उनके आदेशसे वे सनातनधर्मके प्रचारके लिये निकल पड़े । उनकी विद्वत्ता और भगवत्यरायणतासे समाकृष्ट होकर श्रीयमुनावाईने संवत् १९८५ वि० मे बङ्गादी बम्बईस्थित श्रीराममन्दिर उनकी सेवामे समर्पित कर दिया । वे अनवरत श्रीभगवान्के ध्यान और चिन्तनमे तल्लीन रहते थे । उनकी भगवद्गक्ति और विद्वत्ताने देशके असंख्य प्राणियोंका कल्याण किया । उनका जीवन त्यागमय और तपस्यापूर्ण था । उन्होंने अपने जीवनमे सात्त्विकता, पवित्रता और सदाचारको बहुत महत्त्व दिया । शास्त्रका जीवनके किसी भी कार्यक्षेत्रमे उछाङ्चन नहीं होने पाया।

उन्होंने भगवती गङ्गा-यमुना-सरस्वतीके पवित्र सङ्गम-तटपर प्रयागमे संवत् २००२ वि० माघ शुक्क प्रतिपदाको शरीर-त्याग किया।

#### -+-

#### भक्तवर पण्डित श्रीहरनारायणजी

( लेखक-भक्त श्रीरामश्ररणदासजी )

भक्तवर हरनारायणजीका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण-परिवारमे मेरठ जनपदके धनोरा ग्राममें हुआ था। उन्होंने कुछ दिनोतक घरपर विद्याध्ययन करनेके पश्चात काशीकी यात्रा की । काशीमे विद्या पढनेके बाद वे घर चले आये । विवाह होनेके पश्चात् वे सपत्नीक धनोरासे बुलन्दशहरके नथैला ग्राममे चले आये । वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादासे जीवनको पूर्ण संयमितकर वे श्रीभगवान्के भजनमे लग गये । वे नित्य नियमपूर्वक भगवान्के मधुर नामका कीर्तन किया करते थे । उन्होंने आजीवन इस पवित्र , नियमका पालन किया । वे पवित्रता और आचरणकी ग्रद्धताका विशेष ध्यान रखते थे । वे नित्य १०८ बार शालग्रामजीको साष्टाङ्ग दण्डवत् कर १०८ परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते समय विष्णुसहस्रनामका पाठ भी करते चलते थे। कभी-कभी मस्तीसे नाचने और गानं लगते थे तो कभी प्रेमोन्मत्त और विह्वल होकर भगवान्के श्रीविग्रहके सामने रोने लगते थे। उनका जीवन भगवानुके श्रीचरणोंमे समर्पित या, वे अपनी छोटी-सी-छोटी कियामें भी भगवनामका स्मरण नहीं भूळते थे। विनम्नताः क्षमा और त्यागके तो

वे मूर्तिमान् रूप ही थे। जीवमात्रके प्रति उनमें करणा और दया तथा सहानुभृतिके भाव उमङ्ते रहते थे । वे अपनी माताकी सेवा-ग्रुश्रुषामें बड़ी अभिरुचि रखते थे । उनकी गुरु-निष्ठा तो सर्विया स्तुत्य और सराहनीय ही थी । गङ्गा, गुरु और ब्राह्मणके प्रति वे बड़ा आदर-भाव रखते थे। लोगोंको सदाचार और पवित्र आचरणका उपदेश देते थे । एक बार उनके उपास्य शालग्रामजीका श्रीविग्रह कही खो-सा गया। उन्होंने विरहमें कई दिनतक अन्न-जल नहीं ग्रहण किया। श्रीविग्रहके मिलनेपर ही भगवान्-को भोग लगाकर उन्होंने प्रसाद लिया । उनमें नाममात्रको भी लोम नहीं था। एक बार हरिद्वारमे किसी श्रद्धालु भक्तने उनके पैरपर सौ रुपयेका एक नोट रख दिया। हरनारायणजी तो पूरे निःस्पृह थे। जब उन्हें पता चला कि यह सौ रुपयेका नोट है, तब उन्होंने उसे श्रीधरजी महाराजके चरणोंपर चढ़ा दिया। वे सीधे-सादे भक्त थे। उनका तो विश्वपति भगवान्से प्रेम था। माया उनसे कोसों दूर रही । उन्होंने चारों धामकी पैदल यात्रा की थी । उन्होंने शृषिकेशमें शरीर-त्याग किया ।

#### परम भक्त संत श्रीहरिहरबाबाजी

( लेखन-पं० श्रीमदादत्तजी चतुर्वेदी, पग्० प० )

संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज एक अद्भुत और सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने काशीक्षेत्रमें रहकर जो तपस्या की, वह संत-साहित्यकी एक महान् देन है। पुण्यसिलला भगवती गङ्गाकी गोदमें ही उन्होंने अपने जीवनका अधिकाश बिताकर जो वात्सल्य-लाभ किया, वह उनकी गङ्गा-भक्ति और संयमपूर्ण आस्तिकताका परिचायक है। काशीमें आनेपर तीर्थयात्री उनका पवित्र दर्शन करते और अपने जन्म-जन्मके पाप धोकेर अमित पुण्यका सञ्चय करनेका विश्वास करते थे। वे विश्वनाथकी नगरीमें शिवकी साधना कर, सत्यकी आराधना कर, सीन्दर्यरूप मगवान्की उपासना कर अमर हो गये। वे शाश्वत शान्ति और तपस्याकी प्रतिमूर्ति थे।

उन्होंने डेढ सी साल पहले विहार प्रान्तके छपरा जनपदके जाफरपुर प्राममें एक कुलीन सरयूपारीण ब्राह्मण-परिवारमें जन्म लिया था। उनका वचपनका नाम सेनापति तिवारी था । बाल्यावस्थासे ही उनमें वैराग्यका उदय हुआ। उन्होंने योड़ा-बहुत संस्कृतका अध्ययन करके काशी-की यात्रा की। वे काशीमें श्रीवीतरागानन्दजी महाराजके साथ रहने लगे। वे जनमजात संत थे ही, उनके हृदयमें पवित्र भावना उठी कि उसमें श्रीहरिहरका निवास है। वे कार्गीमें 'हरिहर भैया'के नामसे विख्यात थे। उन्होंने जीवनको कठोरतम तपस्याके चरणोंमें समर्पित कर दिया। उन्होंने शीतकालके कठोर जाडेको, ग्रीध्मकी भयक्कर लूको और पावसके काले-काले बादलोंको तथा प्रबल शंशावातको चुनौति दी। उन्होंने सदा गङ्गाजीकी धारामें नावपर निवास करके भूखों रहकर, जलती बालुका खाकर श्रीरामकी उपासना करनेका दृढ़ सङ्कल्प किया। अभिनव तुल्सीकी राममयी वाणीने, राम-नाम-ध्वतिने काशीमें ही नहीं, भारत भरमें दूर-दूरतक भक्तिकी भागीरची प्रवाहित कर दी । दूर-दूरके तीर्थयात्री उनका सम्देश भारत-के पवित्र तीर्थोमें, प्रमुख नगरींमें पहुँचाकर भगवान् रामकी विजयिनी पताका फहराने लगे ।

कुछ दिनोंतक ये छिंदूविश्वविद्यालयके सिनकट गङ्गा-माताकी गोदमें रहकर अस्ती घाटपर चले आये। विश्व-विद्यालयका एक छात्र उनकी नावपर जूना पहनकर चला गया। महाराजके शिष्योंने उसे ऐसा करनेसे रोका; पर उसकी उद्दण्डता और वढ गयी, कुछ छात्रोंको लाकर उसने यहा उत्पात किया। हरिहरवात्रा तो क्षमाकी मृर्ति थे, उन्होंने स्थान छोड़ दिया। महाभागवत मालवीयजी उस समय काशीमें नहीं थे। उन्होंने काशी आनेपर अस्तीवाटतक पदल जाकर एक पैरपर खड़े होकर संतापराधके लिये क्षमा मॉगी और महाराजसे उसी स्थानपर चलनेका अनुरोध किया। वावा वहाँ न गये; पर उनके पवित्र दर्शनसे मालवीय-जी महाराजको विद्याम हो गया कि उन्होंने क्षमा कर दिया।

श्रीहरिहरवावा मत्र ऋषुओं में गङ्गाके उस पार ही शीच आदिके लिये जाते थे। कभी-कभी तो नावकी प्रतीक्षा किये विना ही तेरकर उस पार चले जाते थे, वादमें नावपर उघरसे आते थे। नावपर ही रहकर बड़ी शान्तिसे रामनामका आखादन किया करते थे। नीकापर शिष्यों द्वारा रामायण और श्रीमद्भागवत आदिका पाठ चलता रहता या। कीर्तन भी होता या। वे कहा करते थे कि ध्यदि काशी और गङ्गाजीके बदले स्वर्ग भी मिले तो वह त्याज्य है। उन्होंने वयों गङ्गाजीमें नंगे रहड़े होकर स्वर्थ नेत्र मिलाकर तपस्या की यी। वे दिगम्बर वेपमें ही रहते थे। भगवान् शङ्कर और श्रीराममें उनकी अचल मिल और निष्ठा थी।

संवत् २००६ वि० की आपाद शुक्र पञ्चमीको गङ्गाजीकी गो६में ही उन्होंने महानिर्वाणका वरण किया।

#### १८% ४५ ----भक्त-वाणी

रामिति नाम यच्छ्रोत्रे विश्वम्भादागतं यदि । करोति पापसंदाहं तूलं घिक्ककणो यथा ॥ —विष्णुदूत 'जिसके कार्नोमें 'राम' यह नाम अकस्मात् भी पड़ जाता है, उसके पापोंको वह वैसे ही भर्छाभौति जब देता है, जैसे अग्निकी चिनगारी कर्रको ।' (पर्युराप पाताब॰ २०।८०)

#### महात्मा प्रयागदासजी

( लेखक-श्रीउदयप्रतापनारायण बहादुर पाक )

महातमा प्रयागदास परम भगवद्भक्त और विलक्षण संत थे । उन्होंने उत्तरप्रदेशके बस्ती जनपदको अपने तपस्यापूर्ण जीवनसे धन्य और गौरवान्वित किया था । दस-ग्यारह साल पहलेकी बात है, सवा सौ सालकी अवस्थामें उन्होंने भगवती सरयूके तटस्थ कुदरहा नामक ग्राममें समाधि ली ।

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किस प्रान्तमें जन्म लिया था; पर ऐसी मान्यता है कि वे पश्चिमी प्रान्तके एक राजाके पुत्र थे। वचपनमें ही पूर्वजनमके शुम संस्कारोंके फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और भगवती सरयू और कूपवाहिनी ( कुआनों ) के तटवर्ती भूमिभागोंमें विचरण करके भगवान रामकी सुमधुर भक्तिका प्रचार करने लगे।

वे शीतकालमे अपने आस-पासके ग्रामों और नगरोंका परिभ्रमण किया करते थे। उनके साथ संतोंकी एक बड़ी मण्डली रहती थी। जिस ग्रहस्थका वे निमन्त्रण स्वीकार कर लेते थे, वह अपना परम सौभाग्य समझता था। वे कहीं भी एक रातसे अधिक नहीं रहते थे। भ्रमणकालमें वे सन्ध्या होते-होते किसी ग्रहस्थ भक्तके घर पहुँच जाते थे। रातमें उसकी सुविधाके अनुसार संतमण्डलीके लिये सूहम आहार और दुग्धपान आदिकी न्यवस्था हो जाती थी। दूसरे दिन दोपहरको भण्डारा होता था। कुछ देर विश्राम करनेके बाद वे दूसरे स्थानके लिये प्रस्थान कर देते थे। प्रस्थान करते समय उनकी शोभा-यात्रामें एक विशेष दिव्यता और सान्त्विकताका दर्शन होता था; ऐसा लगता

था कि भगवद्गिक्ति ही साकार हो उठी है। घण्टा, घड़ियाछ और शंखनादकी मनोरमता जढ-जङ्गमर्मे दिव्य शक्तिकी प्राणप्रतिष्ठा कर देती थी।

वे भगवान्के अनन्य भक्त तो ये ही, साय ही सिद्ध योगी भी थे। उनकी योगसाधनाकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। कभी-कभी शिष्यों तथा भक्तोंद्वारा बोलनेके लिये विवश किये जानेपर वे भगवान्की अनन्य भक्तिपर ही विशेष जोर देते थे। दुग्धफेनकी धवलिमासे होड़ लेनेवाली श्वेत दादी, भूरे रंगके स्वर्णिम जटाजूट, लंबे कद और गौर वर्णसे विभूषित उनकी रमणीय आकृति योगकी साकार प्रतिमा थी।

उन्होंने आजीवन तप, सत्य और भगवद्भक्तिकी हीं महिमाका बखान किया। धरतीपर भगवान्की महती और पुण्यमयी कृपाका उदय होनेपर ही इस तरहके विरक्त संत और भगवद्भक्त मानवोंका ही नहीं, जगत्मात्रका कल्याण करनेके लिये उतरते हैं। महात्मा प्रयागदास बढ़े लोकप्रिय महात्मा थे। झोपड़ीसे लेकर राजमहलींतकके रहनेवालींपर उनकी कृपा रहती थी। महसोनरेश श्रीनरेन्द्रबहादुरपाल और उनके पुत्र राजा विजयप्रतापनारायण तथा उनके राजपरिवार और समस्त आस-पासकी जनताके वे आदरास्पद थे। अपनी तपोभूमिमे उन्होंने भगवद्भक्तिकी सरस्वती बहायी, सत्य और योगकी गङ्गा उतारी, प्रेमकी कालिन्दी प्रवाहित की। उनकी समाधिस्थलीमें आज भी अनेक संत निवासकर भक्ति-प्रचार—परम्पराकी रक्षा कर रहे हैं।

#### भक्त-वाणी

तावव्भयं द्रविणगेहसुद्दक्षिमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावन्ममेत्यसद्वप्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः॥ — ब्रह्माजी (श्रीमद्रा०३।९।६)

जबतक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारिवन्दोंका आश्रय नहीं ले लेता, तमीतक उसे धन, घर और बन्धु-जनोंके कारण प्राप्त होनेवाले भय, शोक, लालमा, दोनता और अत्यन्त लोभ आदि सताते हैं और तमीतक मैं-मेरेपनका असत आग्रह रहता है—जो दु:खका एकमात्र कारण है।

## परमहंस स्वामी श्रीसियारामजी महाराज

( केंस्क--श्रीरामरक्खाजी )

'कल्याण'के पाठक स्वामी श्रीमियारामजी महाराजके नामसे परिचित ही हैं। 'कल्याण'के पिछले अङ्कोंमें उनके मम्बन्धमे समय-समयपर लेख छपते रहे हैं। इस लेखमें महाराजजीके जीवनकी कुछ शिक्षाप्रद घटनाओं तथा कतिपय उपदेशोंका ही सक्षेपसे उल्लेख किया जायगा।

### शिक्षाकालमें मी जीवनके उद्देश्यकी चिन्ता

आपके मित्र श्रीअयोध्याप्रसादजीको एक दिन पता चला कि महात्माजी ( आपके सच्चे व्यवहार और आत्म-कल्याणकी दृढ जागरूक भावनासे प्रभावित आपके सायी इसी नामसे आपको स्मरण करते थे ) प्रातःकालसे रो रहे हैं। कारण पूछनेपर उत्तर मिला कि 'संसारकी समस्याका हल नहीं सुझता कि ईश्वरने हमें इस सृष्टिमें क्यों मेज दिया। कष्ट सहते हुए भी इसका मर्म हम नहीं समझते और अपने कर्तव्य तथा लक्ष्यका भी कुछ पता नहीं चलता।' अपने जीवनके लक्ष्यको पा लेनेकी तीव भावना जिसके मनमें बचपनमें होती है, वही आगामी जीवनमें आत्मकल्याणके पथपर अग्रगांमी होकर प्रभुभक्त बनता है। विद्यार्थी-जीवनमे भी आपका सत्सङ्कके लिये उत्साह तथा प्रेम था। जब भी समय मिलता, साधुसङ्कमें उपस्थित हो जाते थे। सत्सङ्क तथा तीर्थयात्रा आपके जीवनकी प्यारी वस्तएँ थीं।

#### कर्तव्यपरायणता

कपूरयला कालेजमें जन आप शिक्षकका कार्य करते थे, उस समय एक उच्च राज्यकर्मचारीने आपते प्रार्थना की कि 'आप मेरे पुत्रोंकों प्राइवेट ट्यूशनके रूपमें पढ़ायें।' आपने कहा कि 'प्राइवेट ट्यूशनमें मुझे जो शक्ति व्यय करनी पढ़ेगी, कालेजकी पढ़ाईमें उतनी शक्ति कम लगेगी; यह ईमानदारी नहीं है। कालेजि जो वेतन मिलता है, उसको भोगते हुए बाहरी कार्यमें शक्तिका व्यय करना पाप है।' मिसिपलके यह कहनेपर कि 'मैं आपको आशा देता हूं, आप पढ़ायें; अब आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं रही।' वे विद्यार्थी उनके पास पढ़नेके लिये आते रहे। इस बातपर क्षाश्चर्य हुआ कि वे विद्यार्थी प्रो॰ सियारामके उसी पत्रमें अनुत्तीर्ण हो गये, जिसके कि वे स्वयं परीक्षक थे। आपने होना ही था। बदनामिक भयसे में उन्हें उत्तीर्ण करके कैसे पापका भागी बन सकता था।

#### ईश्वरविश्वास

एक बार एक टीलेपर यह विचार लेकर बैठ गये कि यहाँसे हिलेंगे नहीं; देखें, भगवान् कैसे शरीरकी रक्षा करता है। किसीको सूचना नहीं दी। वहाँ पहले एक आदमी आया, जो खिचड़ी पकनेको रख गया। परतु वह खिचड़ी कची रह गयी। पर आपका चित्त कुछ भी करनेका नहीं था। पीछे दूमरा आदमी आया, वह घरसे खिचड़ी बनाकर ले आया। उसके पश्चात् वह वहीं भोजन पहुँचा जाया करता था।

#### निरभिमानता

जब कभी सत्सङ्गी आते और उन्हें भजनमें प्रवृत्त किया जाता। तब उनका शरीर क्रियाओंसे सूक्ष्म तथा दुर्बल हो जाता या । ऐसी दशामें आप सर्वदा अपने शिध्योंकी सेवा किया करते थे। उन्हें रोटी वनाकर खिलाते थे। ऐसा अनुपम तथा निरमिमानतायुक्त व्यवहार था। शिष्यको मित्र समझना, उसके साथ समानताका व्यवहार ही नहीं, अपित समयपर सेवा भी करना, नम्रता रखना, कभी वहे नहीं बनना-उनका सबके प्रति ऐसा ही बर्ताव देखा गया। कहा करते ये कि 'हमें कोई शिप्य नहीं भासता, भाग्यानुसार अपनी-अपनी सेवा सभी ले रहे हैं।' यह भी कहा करते थे कि 'सव संतोंके दर्शन करने चाहिये। पता नहीं किसके प्रसादसे संसारके दुःखोंका निपटारा हो जाय । अथवा किस महात्माकी वातसे हमारे हृदयकी ग्रन्थि कट जाय। कभी किसी महात्माकी बात जैंच जाती है, समय ऐसा होता है; अथवा किसीकी शैली ऐसी होती है कि हृदयमें बात जैंच जाती है।

#### एकाग्रता तथा तस्त्रीनता

कई बार आप गङ्गाकी ओर मुख करके बाह्य जगत्को भूले हुए बैठे रहते थे । पीछे कई छोग आकर खड़े हो जाते थे और बहुत देरतक उन्हें बोध भी नहीं होता था कि कोई व्यक्ति आया है।

वासुम्न तैयार है। हारी कातेके किये आवसी गण।

एक स्थानसे प्रस्थान करना है कि महाराजजी समार्घिस्थ हो गये । आने-जानेवाले सज्जनोंके पदाघातोंसे भी ध्यान नहीं टूटता । बहुत देरके बाद जागते थे ।

जहाँ भी रहते, उनकी ऐसी मानसिक स्थिति हमेगा देखनेमे आती थी।

#### यम-नियमका पालन आवश्यक है

जब कभी कोई भजनमे लगाये जानेका आग्रह करता था, तब आप कहा करते कि कि कि को मजनमे प्रवृत्त करनेमे सकोच होता है, क्योंकि व्यवहार ग्रुद्ध न होनेसे उन्नति नहीं होती। यदि पहले कुछ उन्नति हो भी जाय तो आगे गाड़ी रुक जाती है। आप यम-नियमके पालनपर बहुत अधिक बल देते थे। उनके सम्पर्कमे आनेवाले अथवा उनके उपदेशोंको सुननेवाले सज्जनोंके मनपर यह प्रभाव पड़ता कि वे वैराग्य तथा व्यवहार-ग्रुद्धिपर अधिक बल देते थे। इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि वर्तमान कालमे आचार-व्यवहारकी ग्रुद्धि तथा वैराग्यपर जन-साधारणको आस्था नहीं है। साधक भी इन दो अत्युपयोगी साधनोंकी और ध्यान न देकर अन्य सरल उपायोंसे लक्ष्य-प्राप्तिकी आग्रा करते हैं।

#### शुद्ध मनपर वाह्य घटनाओंका प्रभाव

भापके रहनेके स्थानकी खिड़कीपर एक कपहेका पर्दा लटकाया गया तो आपने कहा कि इस पर्देसे खूनकी गन्ध आती है। कपड़ा नया था। पीछे पता चला कि जो पैसा उस कपहेको खरीदनेमें खर्च हुआ था। वह खूनके मुकदमेसे आया था।

हवन करते समय एक बार जो छकड़ियाँ आयीं। उन्हें छूने तथा पकड़नेमें घृणा तथा घवराहटके भाव उदय होते ये। कारण खोज करनेपर पता चला कि ये लकड़ियाँ एक ऐसे मकानकी छतमेंसे आयी हैं। जहाँ बहुत दिन पहले एक हत्या हुई थी।

एक छोटी बच्चिक आग्रह करनेपर उसे ध्यान करनेके लिये अपने पास बैठाया। थोड़ी ही देरमें वह बोली कि 'मुझे दूसरे कमरेकी वस्तुएँ दीख रही हैं।' महाराजजीने इस वात-की सत्यताकी खोज करनेके लिये अपने-आप जाकर उस कमरेकी चीजोंकी व्यवस्थामें कुछ उलट-फेर कर दिया और वापस आकर उस लड़कीसे पूछा तो उसने ऑखें बंद किये हुए ही बता दिया कि 'अब वस्तुओं के कममे अमुक परिवर्तन हो

गया है। महापुरुषोंके अपने प्रभावसे ही ऐसी घटनाएँ हो जाती है; परंद्य उन्हें इसका कोई मान अथवा अभिमान नहीं होता।

### प्रार्थनाकी खीकृति

बद्रनाथमें ठहरे हुए आपने एक बार श्रीक्द्रनाथजीसे प्रार्थना की कि 'यदि हमारा कोई भोग हो तो वह भोग यहीं समाप्त कर दीजिये।' उसी दिन लकड़ी कांटते समय आप ख़ुढक गये और पर्याप्त चोट आयी। सिरसे खून, भी बहुत निकला। परंतु आप प्रसन्न थे कि श्रीकद्रनाथजीने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

#### स्वतन्त्रताकी शिक्षा

सत्संगियोंको प्रायः उपदेश देते थे कि भोजन बनाना आदि सब कार्य अपने-आप करनेका अभ्यास होना चाहिये। स्वयं भी अपने हाथसे ही प्रायः भोजन बनाते थे। रोगी होनेपर भी शरीरकी सफाई, उपवास आदि तथा त्रिफला, बनफशा आदि ओषधियोंसे ही कार्य चलाते थे। डाक्टर या वैद्यकी बहुत कम सहायता लेते थे। सत्संगियोंको भी ऐसा ही करनेका उपदेश भी करते थे और उसे अपने व्यवहारसे जँचाते थे।

#### कुछ उपदेश—न्याययुक्त व्यवहार तथा ईश्वरप्रदत्त फलपर सन्तोप

कोई मनुष्य सवको खुरा नहीं कर सकता। वह सिर्फ ईश्वरके सामने साफ-दिल रह सकता है। ईश्वर उसके सल्लका फल जरूर देंगे। हानि-लाभ—सव अपने कमांके मुताबिक होता है। ईश्वरके न्यायपर भरोसा रखकर सब करना चाहिये। जब किसीके साथ काम पड़ता हो, तब साफ तौरपर शर्ते तय करो और बाद दिल साफ रखते हुए ईश्वरको हाजिर-नाजिर समझकर काम करते जाओ। इतनेपर अगर दूसरा खुरा न हो तो दुम्हारा कोई कसूर नहीं।

#### सम्बन्धियोंमें यथार्थदृष्टि

मुसाफिरकी दृष्टिसे देखनेपर सब सम्बन्ध कल्पित मालूम होते हैं। द्रेनके डिब्बेमें बहुत-से आदमी सवार रहते हैं, यात्रा समाप्त होनेपर उतरते जाते हैं। जबतक रहते हैं, एक दूसरेकी सहायता करते हैं, मित्रता हो जाती है। मगर चले जानेपर कोई मोह नहीं करता। ऐसे ही विचार गृहस्थीको रखने चाहिये। संयोग-वियोग होनेका नाम ही सृष्टि है। अपना कर्तव्य करते जाओ, इतना ही सम्बन्ध है; और कोई सम्बन्ध नहीं।

### कर्मका लक्ष्य ईक्वर-प्रसन्नता

सेवा सबकी करते जाओ और सृष्टिका नाटक देखते रहो । फिरसे देखनेकी इच्छा न रहने पाये; नहीं तो फिर यह झगड़ा आकर खड़ा हो जायगा । वाजीगर-की वृत्ति रहे । मदारी खेल दूसरोंको दिखलाता है परंतु अपने-आप उसमें आसक्त नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल लोगोंको प्रसन्न करके पैसा कमाना होता है । इसी तरह अगर केवल ईश्वरको प्रसन्न करना लक्ष्य हो तो ठीक है; वे आप ही समाल लेंगे।

#### गृहस्थीको शिक्षा

१-स्त्रीको हिंदी पढ़ाना चाहिये जिससे वह धर्मग्रन्य पढ सके।

२-स्त्रीको कहना कि मैं तुमसे तव प्रसन्न होऊँगा, जव तुम हर प्रकारसे सास-ससुरकी तन-मनसे सेवा करोगी।

२-विषयभोगमें बहुत न फॅसनाः ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये।

४-छोगोंसे व्यावहारिक वार्तालाप जरूरतसे ज्यादा न करे और न बहुत मिले-जुले।

५-जहाँतक हो, दिमागी ताकतका संग्रह रक्खे।

६-गृहस्थी अपना कर्तव्य करते हुए तमाशा देखनेवाला बननेकी कोशिश करे । दूसरोंके योग तथा बुद्धिको पलटना आपके अधीन नहीं, इसकी रग ईश्वरके हाथमें है । आप सिर्फ अपने कर्तव्यके उत्तरदाता हैं ।

७--सास-बहुके झगड़ेको निपटाना कठिन है। कुछ-न-कुछ कसूर दोनों तरफ होता है।

८-धर्मशास्त्रके अनुसार पंद्रह प्रतिशत अपनी आमदनीका गृहस्थीको धर्मार्थ खर्च करना चाहिये।

#### स्त्रीको शिक्षा

१-पितकी सेवा करना, उनको सन्तुष्ट रखना और उनकी भाशा लेकर भजनमें प्रवृत्त होना।

२-आहार सात्त्विक करना और खादको जीतना । २-व्यवहारको सरल और निष्कपट बनाना । ४-मोटा कपदा पहनना और शृक्कारको छोडना । ५-विधवाएँ अपने बाल कटवार्ये । चक्की तथा चर्ला चलार्ये ।

६-पितके आज्ञामे रहना । अगर पित कोई ऐसी बात करे, जो धर्मशास्त्रके प्रतिकूल हो, तो मधुर वाणीचे उसे समझा दें।

#### निष्पाप जीवन वितानेके नियम

१-अहिंसा—मन-वचन-कर्मचे किसीको दुःख न देना । यदि अपने प्राण और धर्मकी रक्षाके लिये धर्मशास्त्रानुसार किसीको दुःख पहुँच जाय तो दोष नहीं । या दूसरोंकी भलाई करनेमे उसको या दूसरेको शास्त्रानुसार दुःख पहुँच जाय तो दोष नहीं ।

२-सत्य-जैसा दिलमें भाव हो, वैसा ही करना या कहना। भाव प्रकट करनेमें साफ शब्द वोलने चाहिये। यदि दूसरे-को हानि पहुँचानेके लिये भूठ वोला जाय तो बहुत दोप लगता है। अपनी जीन, माल और धर्मकी रक्षाके लिये भूठ बोलनेमें थोड़ा या बहुत कम दोष लगता है।

र-चोरी-किसीका हक छिपाकर या चालाकीसे या जबर्दस्ती लेना।

४-ब्रह्मचर्य-मन, वचन, कर्मसे पराये पुरुष या स्त्री या किसी पुरुष या स्त्रीके सङ्गकी इच्छा न रखना।

५-विवय-त्याग-अर्थात् शब्दः स्पर्शः रूपः रसः गन्ध---किसीकी इच्छा न करना ।

६—भोजन धार्मिक कमाईका होना चाहिये। रसवाला, चिकंना, दृदयको हितकारी, नीरोग रखनेवाला, आयु, बल और बुद्धिको वढ़ानेवाला होना चाहिये। खट्टा, चटपटा, तीक्ष्ण, रूखा, कड़वा, बहुत नमकीन और बहुत गरम नहीं होना चाहिये। दृदयमें जलन पैदा करनेवाला, अपवित्र, दुर्गन्धित, वासी और भारी भोजन नहीं करना चाहिये।

७-व्यवहारमे मनको पवित्र रखना चाहिये । मन मरल रहे । छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेषसे बचना चाहिये ।

८-शरीरकी शुद्धि उसे नीरोग रखनेके लिये जितनी जिस समय आवश्यक समझी जाय, उतनी करनी चाहिये।

९-संसारी और योगका या कोई धर्मका काम करनेपर जितना या जैसा परिणाम हो। उसपर सन्तोष करना चाहिये।

१०—सुख-दुःखा मान-अपमाना स्तुति-निन्दा नेकनामी-बदनामी तथा हानि-लाभमे हर्ष-गोक नहीं करना चाहिये। बिल्कि बिचारना चाहिये कि मेरे पिछले कर्मानुसार जैसा कुछ मेरा भोग था, वैसा ही मेरे सामने आ गया। दूसरा केवल भोग सिद्ध करनेमे निमित्तमात्र है।

११-म्बाध्याय-पढनेके लिये कोई धर्मपुम्तक, जिससे भक्ति, धर्म और वैराग्य वढे, होनी चाहिये।

१२—धर्म—कर्म करते हुए या किसीका उपकार करते हुए ईश्वरसे या संसारसे वदलेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये। जिस तरह वे हमारा कल्याण समझेंगे, वैसे ही वे आप ही कर देंगे। भगवान्पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उनकी रजामे राजी रहना चाहिये।

#### शान्ति और वैराग्य

विषयोसे उपरामता आये बिना मनको शान्ति कहाँ मिल सकती है। प्रभुकी शरणमे वे ही विश्राम पा सकते हैं, जो मायासे विमुख हो चुके है। यम-नियम परमावश्यक है। पापको छोड़े बिना और शास्त्रानुसार व्यवहारको ग्रुद्ध किये बिना तप और साधन कुछ नहीं चल सकते। प्रायः लोग सिद्धियोसे आकर्षित होकर योगकी ओर दृष्टि देते हैं, परन्तु यम और नियमके बिना योग निरर्थक है।

प्रश्न-क्या वैराग्यके बिना ब्रह्मप्राप्ति हो सकती है ? उत्तर-वह उतनी ही संभव है, जितना पीठपर पत्थरांकी गठरी लेकर पहाड़पर सीधा चढ़ना । विषयोमे चित्त फॅसा होनेसे सारा परिश्रम निष्फल हो जाता है । पहले वैराग्य होना जरूरी है ।

वैराग्यके विना अभ्यासमे बहुत पुरुषार्थ करना निरर्थक है। योगकी क्रिया कोई वैराग्यसे बढ़कर फलदायक नहीं हो सकती। कमजोरी और बीमारीमें भी वैराग्यका सहारा रहता है। सत्यके ग्रहण और असत्यके त्यागसे वैराग्यकी प्राप्ति होती है। काम, कोघ, लोम, मोह, अहकारका त्याग करनेसे वैराग्यकी सिद्धि होती है। वैराग्य ही सबसे मुख्य है।

वैराग्य-प्राप्तिका उपाय—दोष दृष्टिके विना पदार्थों से वैराग्य होना सम्भव नही है। पीतलको सोना मत समझो। गुलाबका फूल गुलाबी दीखता है परंतु दूसरी ओर सफेद है। फूलकी डंडी दूरसे चिकनी दीखती है परतु छूनेपर खुरदरी निकलती है। विषयों में इसी प्रकार घोखेंसे सुख दीखता है। इसी प्रकार संसारमें बड़ा घोखा है। मनुष्य भ्रममें पड़ा हुआ अनुमानके सहारे घोखा खाता है। यथार्थ बोधसे यह घोखा मिट सकता है।

जिस वस्तुकी प्राप्ति हमारे लिये ठीक न हो, उसका हठसे त्याग करना उचित है। फिर कुछ काल पश्चात् चित्त आप ही उसका चिन्तन छोड़ देगा। विना हठके कोई काम नहीं हो सकता। विषयोमे दोषदृष्टि विचार और युक्तिसे पैदा करनी चाहिये।

शारीरिक दुःख शारीरिक कुपथ्यसे और मानसिक दुःख मानसिक कुपथ्यसे उत्पन्न होता है; वह कुपथ्यसे अधिक तेज होता है, शान्त नहीं हो सकता । उसका प्रथम और अन्तिम इलाज परहेज हैं । शत्रुसे असावधान कभी नहीं होना चाहिये । जो पुरुष चोरोंकी सरायमें रहता है और असावधान सोता है, वह लूटा जाता है ।

#### स्वाद-विजय

भोजन खादिष्ट बनाकर नहीं करना चाहिये। सप्ताहमें एक दिन बिना नमक-मसालेका दाल-साग खाय। सोठ फंकी ले ले, घी पहले पी ले। फिर रूखा फुल्का-दाल खाये। दूधमें मीठा न डाले, जरूरी हो तो मीठा पहले खाकर फिर दूध पी ले। नमक खानेकी जरूरत हो तो नमक पहले खाकर फीका भोजन पीछे खाय।

### धैय

यदि किसीको इतना पता चल जाय कि असल विरक्ति ऐसी है और वह लक्ष्यको पकडकर वहाँ पहुँचनेके लिये अपनी शक्तिके अनुसार चल पड़े और विना कदम पीछे हटाये आगे ही चलता रहे, तो उसपर ईश्वरकी वडी कृपा समझनी चाहिये । ग्रन्थोको पढ़ लेना तो कठिन बात नहीं है, परंतु उनके अनुसार आचरण करना बड़े धैर्यका काम है । अधीर और विचारग्रन्थ इस मार्गका अधिकारी नहीं है । जो मार खानसे घनरायेगा नहीं, वह जल्दी सफलता प्राप्त करेगा ।

### सच्चे जिज्ञासुमें ये गुण होने चाहिये

(१) सचा वेराग्य। (२) जीमकें स्वादसे हटना। (३) बातका घनी होना। (४) पापसे वृणा। (५) स्वास्थ्यको ठीक रखना, कुपथ्य न करना। (६) तन, मन, धन और समयको किफायतसे खर्च करना। (७) व्रत हे तो कष्ट आनेपर भी उसे निभाना। (८) काम दिखावेसे न करना। (९) अपने रहनेका तथा जीवनका भार दूसरेपर न डालना। (१०) इरादेका पक्का रहना।

# गुजरातके महान् भक्त श्रीप्रीतमदासजी

मक्त प्रीतमदासजीका जन्म वारोट जातिमें सं० १७७४ में गुजरातके वावला गाँवमें हुआ था। उनके पिताका नाम प्रभातितंह और माताका नाम जयकुँविर वाई था। वे वचपन-से ही अन्धे थे।

एक समय वावला गॉवमे साधुओंकी एक जमात आयी। पंद्रह वर्षकी उम्रमें ही प्रीतमदासजी भगवान्की स्तुतिक नये-नये पद बना लेते थे। वालककी ऐसी अद्भुत क्रांक्ति देखकर साधुओंको उसके ऊपर दया आयी। वालकपर सस्यद्भका रंग चढा और जमातके महन्त भाईदासजीसे उसने गुरु-मन्त्र ग्रहण किया।

उसके वाद धूमते-धूमते प्रीतमदासजी गुजरातके संदेसर गॉवमे आये और वहीं मजन करने लगे तथा आजीवन वहीं रहे।

प्रीतमदासजी महान् भक्त थे। उन्होंने सरस गीता, ज्ञान-ककहरा, सोरट रागका महीना इत्यादि बहुत-से अच्छे प्रन्य लिखे हैं। उन्होंने १५००से अधिक भजन भी वनाये थे।

हिरिनो मारग छे गूरानो, निहं कायरनुं काम जोने । परथम पहेलुं मस्तक मूकी वळती लेवुं नाम जोने ॥ सुत वित दारा शीश समर्पं, ते पाम रस पीवा जोने । सिघु मध्ये मोती लेवा मॉही पहथा मरजीवा जोने ॥ मरण आगमे ते मेर मूठी दिलनी दुग्धा वामे जोने । तीर कमा जुवे तमासो ते कौडी नव पामे जाने ॥

प्रेम गंथ पावकनी ज्वाळा भाळी पाछा भाग जोने । मॉही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने ॥ माथा साटे मोंयी वस्तु, सॉंपडवी नहिं सहेल जोने । महापट पाम्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने ॥ राम अमलमॉ राता माता, पूरा प्रेमी परखे जोने । प्रीतमना स्वामीनी लीला, ते रजनी दंन नरखे जोने ॥

महात्मा गाँधीका यह प्रिय पद प्रीतमदासका ही रचा हुआ है। उनकी रची हुई सरस गीता ऐसी है, जो प्रेमसे गानेवालेके द्वारा मधुर कण्ठसे गाये जानेपर भक्त श्रोताओं के द्व्यको भिक्तिरसंसे सरावोर कर देती है और उनकी ऑखों से ऑसुओं की धारा वहने लगती है। उसमे गोपी-प्रेमका अगाध वर्णन है। अन्धे होने के कारण उनके साथ सदा चार-पाँच भक्तजन रहते थे। वे जब भावमे आते, तब भजन बोलते जाते और उनके साथी भक्त उसे लिखते रहते थे। प्रीतमदास समर्थ त्यागी पुरुष थे। उनके चौवीस शिष्य थे, वे भी त्यागी थे।

रविसाहेव श्रीप्रीतमदासके समयके महान् भक्त थे और वे प्रीतमदाससे बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने कोई नया पंय नहीं चलाया। अपने जीवनमे जिस परम सत्यका अनुभव किया, उसीको सरल वाणीमे उस समयकी जनताके सामने उपस्थित कर दिया।

अन्तमे संवत् १८५४ की वैशाख बदी द्वादशीको वे भगवत्त्वरूपमे लीन हो गये।

# श्रीवीरजी भक्त

( लेखन-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी )

श्रीवीरजी भक्तका जन्म भाडला गाँवमे संवत् १८७६ में हुआ था। उनके पिताका नाम वस्ता संवराज और माताका नाम लाडकीवाई था। उनके पिता चोटीलामें आये, तबसे उनका जीवन परमार्थके मार्गमें लग गया। छोटी उम्रमें उन्होंने एक साधुको जाड़ेमें ठिठुरते देखकर अपना धावला उढ़ा दिया। सतरह वर्षकी उम्रमें उनके माता-पिताका देहान्त हो गया। उन्होंने छोटी-सी दूकान कर ली। उसमें जो कुछ वचता, उससे वे साधु-संतोंको रोटी देते। धीरे-धीरे इस सेवाको लेकर मक्तकी ख्याति बढ़ती

गयी । बादको उन्हों ने सदावतके लिये जगह ठीक कर ली और वहाँ एक मन्दिर वनवाया । उस समय रेलवे लाइन न होनेके कारण वढवाणसे द्वारका जानेवाले हजारों साधु-संतोंको भक्तकी धर्मशालामे रोटी मिल्ती थी और ठहरनेके लिये जगह । उनके यहाँसे कोई साधु-संत कभी भूखे वापस नहीं जाते थे ।

गॉवमे पानीका बहुत ही कप्ट था । उन्होंने खुद मेहनत की और एक कुऑ वॅंधवायाः जो अवतक भगतके कुएँ के नामसे प्रसिद्ध है । भगतजीमे प्रभु-प्रेम विचित्र ही था । रामनामकी धुन लगाते समय उनके चेहरेपर अजब तेज झलक उठता था । वे निरन्तर रामनामका जप करते रहते थे ।

वे अखण्ड ब्रह्मचारी थे । उनका जीवन बिल्कुल सादा या । उनकी रहनी-करनी निर्दोष थी । उनका जीवन प्रभुमय या । वे सबमे श्रीहरिका ही दर्शन करते थे । वे कहते थे कि 'मुझको तो सब प्रभुका ही रूप माळूम पड़ता है ।' वे साधु-संतोंकी पगचम्पी करते और उनको जिमाते समय मिक्यमाँ उड़ाते तथा गरमीके दिनोमें पंखा झलते थे। इस प्रकार साधुओंको सदा प्रसन्न रखते थे।

सङ्सठ वर्षकी उम्रमें संवत् १९४३ मे चैत्र वदी पञ्चमी। गुक्वारको प्रातःकाल रामनामका उच्चारण करते हुए उनका देह छूटा और वे भगवत्खरूपमे लीन हो गये।

### भक्त शास्त्रीजी शङ्करलाल माहेश्वर

( लेखक-वैद्य श्रीवदरुदीन राणपुरी )

मोरवी शहरकी कीर्ति देश-विदेशमे फैलानेवाले प्रसिद्ध भक्त श्रीगङ्करलाल शास्त्रीका जन्म मोरवी गहरमे संवत् १८९९ मे हुआ था। वे पंद्रह वर्षकी उम्रमे सुन्दर कविताएँ लिख सकते थे।

उन्होंने अपने जीवनमें बहुत-से उत्तम ग्रन्थ लिखे। मोरवीके राजा सर बाघजी बहादुरने हिमालयकी और सारे हिन्दुस्थानकी यात्रामे शास्त्रीजीको साथ रक्खा था। उसके बाद मोरवीमे १०८ भागवत-पारायणका यज हुआः जिसमे शास्त्रीजीको अग्रस्थान दिया गया। उस समय हिन्दुस्थानमे दो या तीन गतावधानी थे। उनमे एक शास्त्रीजी भी थे। एक दिन एक ब्राह्मणका लड़का उनके घर भिक्षा लेनेके लिये आया। घरमे कोई न था। केवल शास्त्रीजी पूजा करनेमे लगे थे। लड़केने देखा कि घरमे कोई नहीं है। इसलिये वह हवेलीमे

पड़ी हुई एक तपेली चुराकर चलता बना । यह बात शास्त्री-जीने देख ली । कुछ दिनों बाद शास्त्रीजीने उस लड़केको बुलाया और प्रेमसे स्नान कराकर नये कपड़े पहनाये एवं घरमे जितने वर्तन चाहिये, उतने सब उसको दे दिये । जाते समय कहा—'भैया ! उम दिन मेरे पास मॉगते तो मैं दे देता । ऐसा नहीं करना चाहिये ।' इससे वह लड़का वहुत लजित हुआ और उसका भविष्य-जीवन बहुत सुधर गया ।

उनके यहाँ सदा साधु-सत आते और वे बहुत ही प्रेमसे उनकी सेवा करते । मोरवीमें सदा उनकी सुन्दर कथा हुआ करती थी और हजारों आदमी उससे लाम उठाते थे ।

शास्त्रीजी हमेशा दस बजेतक महादेवजीकी पूजामे लगे रहते थे। मोरवीके श्रीकुबेरनाथ महादेव उनके इष्टदेव थे।

### भक्त हरिदास डाकोरवाला

गुजरातके तीर्थस्थान डाकोरमे श्रीहरिदास नामके एक भक्त हो गये हैं। आप ग्रहस्थ थे, पर आपका जीवन बिल्कुल प्रमुपरायण था।

एक बार आप भगवत्सम्बन्धी कुछ लेखनकार्यमे लगे थे; इतनेमे समाचार मिला कि आपका जवान पुत्र मर गया। अपने इकलौते जवान पुत्रका देहान्त होनेपर भी आपके चेहरेपर जरा-सी शोककी छाया भी नहीं आयी। श्रीहरिदासजीने कहा—'चलो, आ रहा हूँ। प्रभुकी वस्तुको फिर प्रभुको ही आनन्दसे सौप देना चाहिये। और जरा भी दुःख या क्लेशके विना पुत्रका रमजानमे दाह करके फिर अपने मजनमे लग गये। आपके सम्बन्धमे अधिक बाते नहीं मिलतीं। आपका

एक भजन गुजरातमे घर-घर गाया जाता है। जान पड़ता है उसमे उन्होंने अपने जीवनके सारे ज्ञानका समावेश कर दिया है।

#### नाम-रसायनमें पथ्य

(१)असत्य न योलो। (२) विमीकी निन्दा न करो। (३) अपनी प्रगसा न करो और न सुनो। (४) किसी प्रकारका भी व्यसन मत रक्सो। (५) अपने ही समान सवकी आत्माको जानकर किसीका दिल मत दुखाओ। (६) परधनको धूलके समान समझो और उसको न लो। (७) दम्भ, अभिमान और दुर्जनतासे हृदयको अपवित्र मत करो। (८) परस्त्रीको माताके समान समझकर कभी कुदृष्टि न डालो।

(९) में प्रभुका हूं और प्रभु मेरी सदा रक्षा करते हैं, यह विश्वास कभी न छोड़ो। (१०) प्रभु जो करते हैं, हमारे हितके लिये ही करते हैं—यह, निश्चय दृढ रक्खो। (११) अपनी शक्तिके अनुसार दूसरों की भलाई करो। (१२) अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो तो भी अधर्मका आचरण न करो। (१३) मैंने दृतना भजन कर लिया, अब इतना भजन कर रहा हूँ—इस तरहकी बात जहाँ-तहाँ कभी मत कहो। (१४) मैं बड़ा भक्त हूँ, मुझको मान देना चाहिये, मेरी पूजा सबको करनी चाहिये—ऐसा अभिमान कभी न करो। (१५) रामनामकी जो अद्यलनीय महिमा है, वह व्यर्थकी प्रशंसामात्र है—ऐसा विचार

स्वप्तमे भी न करो । (१६) आजीवन कभी भी कपट दगा, छल, प्रपञ्च और मायाका आचरण न करो । (१७) मानव सेवा प्रभुकी सेवा है, इस भावको सदा जीवनमे सच उतारो । (१८) यह ऊँच है और यह नीच है—यह मेदभाव प्रभुके मार्गमे कभी न हो । (१९) किसी भी इष्ट कामनाके लिये मनमे अशान्ति न आने दो । (२०) किसी प्रकारकी भी मायाके वशीभृत न हो ।

उपर्युक्त पथ्यों (नियमों ) का सदा पालन करते रहनेरे और रामनामका जप करते रहनेसे प्रभुको पानेमे जरा भी देर नहीं लगती।

#### ---

# प्रसिद्ध भक्त श्रीजादवजी महाराज

वम्बईके प्रसिद्ध भक्तराज श्रीजादवजी महाराजका जन्म संवत् १९१२ वि॰ भाद्रग्रुह्मा द्वादशी श्रीवामनजयन्तीके दिन सुदामापुरीमे पुष्करणा ब्राह्मणके घर हुआ था । इनके पिताका नाम श्रीकेशव गर्मा और माताका नाम प्रेमाबाई था । सन्तान जीवित न रहनेके कारण माता-पिताने भगवान्से प्रार्थना की कि 'यह पुत्र दीर्घायु होगा, तो इसे भक्त बनायेंगे।' इसके अनुसार वे पहलेसे ही जब कोई भी साधु-संत, भक्त घरमे आते, तब उनके चरणोंमे बालकको बैठाकर उसके दृदयमें भक्ति-अंकुर उत्पन्न और परिपुष्ट करनेका प्रयत्न करने लगे। परंतु इन महापुरुषको जन्म देनेवाले दम्पति अपने सुपुत्रकी महत्ता देखनेका सौभाग्य प्राप्त करनेसे पहले ही संसारसे विदा हो गये!

तदनन्तर श्रीजादवजीकी परमात्माके प्रति अभिमुखता दिनों-दिन बढ़ने लगी और वे एकान्त-सेवनकी दृढ इच्छासे वरडा पर्वतकी जाम्बुवानकी गुफामें जाकर तप करने लगे। इस समय वे केवल दूधपर रहते और ईश्वर-चिन्तनमें निमम्न होकर समाधिस्य हो जाते। इनके काका बम्बई रहते थे, उन्होंने इन्हें बम्बई बुला लिया और इनका विवाह करके इन्हें अपने साथ रखने लगे तथा काम-काजमें लगानेका प्रयत्न करने लगे; परंतु इनका चित्त व्यापार-धंधेमें नहीं लगा और सत्सङ्ग तथा भगवन्नाम-कीर्तनमें ये अपना समय विताने लगे। काकाने ऊबकर इनका त्याग कर दिया और इन्होंने मानो एक महान् बन्धनसे छूटकर सुखकी साँस ली। कुछ दिनों बाद वे नासिक चले गये और वहाँ पाण्डवगुफामे बैठकर ध्यान करने लगे। वहाँ

डाक्टर सर जेम्स वर्जेस, डाक्टर कैम्पबेल, प्रो० जयकृष्ण इन्द्रजी तथा दूसरे अनेकों विद्वान् इनके सङ्ग और वचना-मृतका लाभ उठाते थे।

नासिक्से छौटकर आप फिर बम्बई आ गये और भगवान्के नाम कीर्तनका प्रचार करने छगे । बम्बईके बहुत बड़े-बड़े छोग आपके सङ्गसे लाभ उठाने छगे।

संवत् १९५६मे सेठ मनमोहनदास कहानदास, उनकी माता गंगावाई और अन्य कुटुम्बियोने वम्बई, कालवादेवी रोडपर प्रसिद्ध श्रीनरनारायणके मन्दिरका निर्माण करवाया और श्रीजादवजी महाराजसे इस मन्दिरमे जनताको उपदेश देनेकी प्रार्थना की। तभीसे श्रीनरनारायण-सत्सङ्ग-मण्डल'की स्थापना हुई, जो दिनोंदिन उन्नति करता हुआ अवतक वर्तमान है और आज भी प्रातः, सन्ध्या और रात्रि—तीनों समय प्रतिदिन श्रीमगवान्के नामधोषसे वम्बईके विषय-विषाक्त वातावरणको पवित्र कर रहा है।

श्रीजादवजी महाराजने लगातार तैंतीस वर्षतक स्वयं उपदेश देकर और भगवन्नाम-कीर्तनमें लगाकर लाखों प्राणियोंको ईश्वरामिमुख किया । संवत् १९८८की ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीके दिन पचहत्तर वर्षकी आयुमे आपने परम धामकी यात्रा की । इस यात्राका संकेत कुछ दिनो पहले ही आपने कर दिया था ।

अपने जीवनकालमे ही आपने अपने सुपुत्र श्रीहरिदास महाराजको अपनी ही देखरेखमे रखकर उन्हे इस योग्य बना दिया कि वे अपने आचरणसे सबको मुग्ध करते हुए भगवन्नामका प्रचार करते रहे। उन्होंने अपनी सुयोग्य पुत्री श्रीपार्वती बहनको संस्कृतके साथ एम्० ए० तकका अभ्यास करवाकर जगत्को यह भी दिखला दिया कि वे आधुनिक जगत्की प्रवृत्तिसे भी अनिभन्न नहीं हैं।

श्रीजादवजी महाराज सनातनधर्मके प्रसिद्ध सेवक, भगवन्नाम-प्रचारक और भगवान्के परम भक्त थे। ऐसे पुरुष जगत्मे बहुत थोड़े होते हैं।

### भक्त श्रीहरिदासजी महाराज

श्रीजादवजी महाराजके परमधाम-गमनके पश्चात् उनके सुपुत्र श्रीहरिदास महाराज अपनी सुयोग्य और सर्वथा सद्गुणसम्पन्न वहनोंके साथ पिताके पिवत्र कायोंकी पूर्तिमें लग गये। श्रीहरिदासजीका जन्म विक्रम संवत् १९५३ की शरत्पूर्णिमा—रासोत्सवके दिन हुआ था। उन्हें अपनी मातासे वहुत सुन्दर शिक्षा मिली थी। संवत् १९८३ में माताका देहान्त होनेके पश्चात् इनकी वृत्तिमें विशेषरूपसे वैराग्य आ गया। तदनन्तर आपने पाँच वर्षोंमें अनेकों उपनिषद् तथा धार्मिक ग्रन्थोंका अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे अभ्यासकर अपार ज्ञान सम्पादन किया। इसके पाँच ही वर्ष बाद उनके पिता श्रीजादवजी महाराज भी परमधाम पधार गये। यों पाँच ही वर्षमें माता-पिता दोनोंका वियोग होनेपर श्रीहरिदास महाराजने तन-मन-धन और सम्पूर्ण धैयके साथ अपने पिताके लगाये हुए इस पवित्र सत्सङ्ग- वृक्षको विभिन्न भाँतिसे परलवित-पुष्पित और फल्ति किया।

परंतु संवत् १९९९ वि० वैशाख शुक्ला एकादशीके दिन केवल छिपालीस वर्षकी आयुमे आप अपने पिताजीके पास सिधार गये। हरिदासजी बड़े ही सज्जन, धैर्यवान, सुशील, विद्वान्, भगवान्के परम भक्त थे। इनके देहोत्सर्गसे भक्तोंको और उनके कुटुम्बियोंको बड़ा आधात लगा। किंतु भगवान्के मङ्गलमय विधानको सिर चढ़ाकर सबने धैर्य धारण किया। आनन्दका विषय है कि प्रातःस्मरणीय श्री- जादवजी महाराजकी पुत्रियाँ अपने पिता और भाईके द्वारा लगभग पचास वर्ष पूर्व आरम्म किये हुए इस महान् जप-कीर्तन-यज्ञको आज भी बड़े प्रेमसे चला रही हैं और हजारों नर-नारी श्रीनर-नारायणजीके मन्दिरमे तीनों काल श्रीहरिनाम-संकीर्तनकी ध्वनिसे अपने तथा जगत्के वातावरणको पवित्र कर रहे हैं। 'नर-नारायण-सत्सङ्ग-मण्डल' मे जो लोग उत्साहपूर्वक सम्मिलित होकर उसे चला रहे हैं, वे सर्वथा आदर और कृतज्ञताके पात्र हैं।

#### 

# महान् भक्त और पारमार्थिक लेखक श्रीअमृतलाल पढियार

गुजरात काठियावाड़में घर-घर 'स्वर्गकी' पुस्तकें पढी जाती हैं। गरीव-अमीर, विद्वान्-मूर्ख सभी पढियारजीकी पुस्तकोंसे सुपरिचित हैं। उनकी पुस्तकें सदी, सरलऔर प्रामीण भाषामें भक्ति, जान, वैराग्य, सदाचार तथा धर्मसे सराबोर हैं।

श्रीपिंदयारजीका जन्म सवत् १९२६ के चैत्रमे हुआ या । पिता धार्मिक विचारके संस्कारी पुरुष थे । माता यचपनमे ही मर गयी । अहाईस वर्षकी उम्रमे जिस दिन उनका ब्याह होनेवाळा था, उसी दिन वे भाग निकले और संसारका सम्बन्ध तोड़कर अपना जीवन प्रभुक्ते पिवत्र पथमें वितानेका उन्होंने निश्चय कर लिया । घर छोड़नेके बाद जीवनभर वे गरीबोंकी सेवा, साहित्यकी सेवा और प्रभुके भजनमे ही लगे रहे । इससे पिंदयारजीको उनके सहवासमे आनेवाले लोग 'बाबाजी' कहकर ही बुलाते थे । असलमे भगवा वस्त्र पहने बिना ही वे सच्चे संन्यासी थे। उन्होंने अपना दिल रॅगा था। उन्होंने सारे भारतवर्षकी यात्रा की थी और अनेकों साधु-संतोके सत्सङ्गका लाभ उठाया था।

भिक्षु अखण्डानन्दजीकी संन्यास लेनेके बाद चौथे दिन पढियारजीसे भेट हुई । गुजरातकी महान् संस्था 'सस्तुं साहित्यवर्द्धक कार्यालय' की स्थापनामे श्रीपढियारजीने अथक परिश्रम किया था और उसकी स्थापना भी बम्बईमें श्रीपढियारजीके कमरेमे ही हुई थी ।

उन्होंने अपना सारा जीवन जनकल्याणमे ही विताया। वे कहते थे कि जो कुछ मैंने भोगा है, कमाया है, बचाया है, खोया है, दान दिया है, सब मेरे पास है।

श्रीमहात्मा गॉधीजी लिखते हैं कि 'उनकी सादगी और रहन-सहनकी मेरे मनके ऊपर छाप पड़ी है। उनकी पुस्तकें सचमुच बॉचने योग्य हैं।' वे अन्तिम अवस्थामें वम्बईमें श्रीमनु स्वेदारके यहाँ प्रातःकाल उन्होंने नश्वर देहको छोड़कर परलोककी थे और वहीं सं० १९७५की आपाढ कृष्ण पञ्चमीको यात्रा की।



( लेखक-शीभगवानदासजी जैथल्या )

भक्त श्रीकबुभाईजी महाराजका जन्म संवत् १९४४ वि॰ वैशाख कृष्ण त्रयोदशीको गुजरातके पारडी ग्राममे आत्मिनष्ठ वैष्णव आत्मारामजीके घर हुआ था। उनकी माताका नाम धनकुँवरवाई था। वचपनसे ही कद्युभाईका मन त्याग और वैराग्यमें ही रस लेता था। वे दैवीगुणसम्पन्न थे। शिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेके बाद वे पारडीसे जीविकाकी दृष्टिसे वम्बई चले आये। सोलीसिटर-आफितमे उनको एक अच्छा-सा काम मिल गया। पुण्यचरित पुरुपका जीवन तो सदा भगवान्के ही चरणपद्भजमे समर्पित रहता है। मायासे तो वे बहुत दूर रहते हैं। यही दशा भक्त कबुभाईकी थी। उनका मन नौकरीमें कम लगने लगा, वे सोनापुर (मरघट) मे बैठकर देहकी विनश्वरता और संसारकी असारताका चिन्तन किया करते एवं भगवान्से सत्य और भक्तिका वरदान माँगा करते थे।

उन्होंने श्रीनर-नारायण मन्दिरमे श्रीजादवजी महाराजके सत्सङ्गमे जाना आरम्भ किया । श्रीमहाराजकी कबुभाईपर बड़ी कृपा रहती थी । वे उनके प्रति पूर्ण प्रेमभाव रखते थे । धीरे-धीरे मित्रोंके अनुरोधसे कबुभाई अपने घरपर ही बैठकर सत्सङ्ग कराने लगे । भक्तिविषयक प्रवचन और

भगविचन्तनमें उनका मन पूर्णरूपसे अनुरक्त हो उठा। पर साथ-ही-साय जादवजी महाराजके सत्सङ्गमें वे नियमपूर्वक नित्य जाते थे। धीरे-धीरे उनकी ख्याति चारों ओर वढने लगी और सत्सङ्गमें नित्य तीन-चार सौ व्यक्ति आने लगे। कितना धन्य जीवन था भक्त कन्नुभाईका! अपना कल्याण तो उन्होंने किया ही; साथ-ही-साथ सहस्रों प्राणियोंको प्रभुके चरणारविन्द-मकरन्दका अनुरागी बना दिया। सत्सङ्ग ही उनका तप था, प्रभुका गुणगान ही उनका साधन था, भजन और पूजन था। भीड़से कवकर भक्त कन्नुभाईने मौन और एकान्त-वतका नियम लिया। वे परमात्माके चिन्तनमे लीन रहने लगे। केवल पाँच-सात मिनटके लिये भक्तों और शिष्योंको दर्शन देनेके लिये वाहर निकलते थे।

उन्होंने सवत् १९९२ वि॰ में आश्विन कृष्णा एकादशीको परम धामकी यात्रा की । उनके सत्सङ्गकी परम्परा उनके सुयोग्य पुत्र वालभक्त श्रीनवनीतमाईजीद्वारा अब भी चल रही है। संत कबुभाई सीधे-सादे भक्त और तपोनिष्ठ संत थे, वे आत्मानन्दी और भजनानन्दी दोनों थे। उनका जीवन परम पवित्र और धन्य था।

# भक्तवर श्रीमगनलाल हरिभाई न्यास

श्रीमगनलाल गुजरातके वसी नामक गाँवके रहनेवाले थे। ये जातिसे ब्राह्मण थे। महावामें मैद्रिकतक पढ़कर इन्होंने वड़ौदा-कॉलेजमे अध्ययन प्रारम्भ किया। वहाँ इनका परिचय श्रीछोटालाल जीवनलाल मास्टरसे हुआ और धीरे-धीरे ये उनके सम्पर्कमें आने लगे। मास्टर साहवके भापणोंसे ये बहुत ही प्रभावित हुए और इनके विचारोंमे परिवर्तन होने लगा। ये वेदान्तकी ओर झुके और उसी समयसे इन्होंने वेदान्तका अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। संस्कृतका ज्ञान इनको बहुत अच्छा था। उम्न केवल अठारह वर्षकी थी।

वसोमें शिक्षक के रूपमे भी आपने कार्य किया। आपका स्वभाव शान्त और प्रकृति दयाष्ट्रावित होनेसे सव विद्यार्थी आपसे प्रसन्न रहते थे। आपने शिक्षक-जीवनमें कभी भी किसी विद्यार्थीको न तो पीटा और न किसीपर कभी कोध ही किया। हर-एक विद्यार्थीके साथ इनका व्यवहार सुन्दर था।

धन-प्राप्तिके लिये इन्होंने वर्मा, स्याम, जापान और अफ्रीकाका भ्रमण किया। इनके विचार धार्मिक थे, अतः विदेशोंमे भी आचार-विचार और पठन आदिको ये अपने देशकी तरह ही निभाते थे। वहाँपर भी पाठ-पूजा, जप। ध्यान आदिमे पर्याप्त समय लगाते थे। धार्मिक पुस्तकों और ग्रन्थोका शेष अध्ययन इन्होने अफ्रीकामे किया। रातमे धंटोंतक ये ध्यानका अभ्यास करते थे। फिर भी दिनमे आप काम-धंधोंमे पूर्ण सहयोग देते थे।

जिस समय ये अफ्रीकामे थे, उस समय वहाँ जर्मनो-का राज्य था। १९१४ की लडाईके समय ये पूर्वी अफ्रीकामे थे। लडाई ग्रुरू होनेके साथ-साथ इनका पत्रव्यवहार बद हो गया। ये जहाँ रहते थे, उस मकानके सामने भयद्भर लड़ाई होती थी। हजारो सैनिकोंको इन्होने लड़ते देखा था। इनके कहनेके अनुसार सैनिकों भी बहुत-से लोग सबेरे पाठ-पूजा करके फिर लड़ाईमे जाते थे। सैनिक हिंदुस्थानी थे। जर्मनोंके हार जानेके बाद यह देश अंग्रेजोंके अधिकारमे चला गया।

ध्यानके सतत अभ्याससे बड़ी खॉसी हो जानेके कारण ये बहुत पीड़ित हुए । डाक्टरोकी अच्छी-से-अच्छी दवा करनेपर भी आराम नहीं हुआ । इनका ईश्वरमें पूर्ण विश्वास या । अतः ये दुःखसे डिरते नहीं थे । दम फूलने या खॉसी आनेपर ये मनसे सोंऽहं-सोंऽहंका जप करते थे । इस प्रकार एक वर्ष बीत गया । प्रभुमें बड़ी श्रद्धाका परिणाम यह हुआ कि एक ही रातमे उनकी खॉसी अपने-आप भिट गयी और शरीर नीरोग हो गया ।

जपके ये प्रखर अभ्यासी थे। रात्रिमे भी जप करते थे। दिनमे चलते-फिरते और काम करते ये जप करते थे। गायत्री-जप इनको बहुत प्रिय था। प्रतिदिन गायत्रीकी अस्सी माला जपते थे। शास्त्रका पठन भी इन्होंने बहुत किया। एक सौसे सवा सौतक भागवत-पारायण भी किया।

इनकी स्थिति सामान्य थी। ये बहुत पैसेवाले न थे। सादगीमे ही जीवन गुजारते थे। साधु-संत और गायोंके लिये बहुत ही परिश्रम करते थे। गायोंको घासके पूले ढालने तथा डलवानेका कार्य इन्होंने पच्चीस वर्षतक किया। वसोमे कोई भी साधु-संत इनके घर आये बिना नही रहते थे। ये सन्सङ्गी थे। महादेवजीके उपासक थे। कामनाथ महादेवके मन्दिरमें इन्होंने बहुत जप किया।

ये परोपकारी थे । परदुःखसे दुखी और परसुखसे सुखी होते थे । अतः सम्पर्कमे आनेवाले तथा गाँवके लोग इन्हें बहुत चाहते थे। प्रेम-भावके साथ-साथ ये सबको सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। अलिप्त जीवन गुजारते थे। इनके पुत्र जो व्यापार करते हैं, उनके कार्यमे ये हस्तक्षेप नहीं करते थे। इनका दिनभर आत्मचिन्तनमे बीतता था। उनका नित्यक्रम बड़ा सुन्दर था। प्रथम उठकर चित्त ग्रुद्ध करते थे। वे निष्काम भावसे कर्म, भिक्त और दान वगैरह करते थे। जप अन्तरात्मासे करते थे। इनकी यह श्रद्धा थी कि अन्तरात्मासे जप करनेसे इष्टदर्शन और आत्मसाक्षात्कार होता है।

बुरी-से-बुरी स्थितिमे भी इनका भजन बंद नहीं होता था। एक बार ये रेलमे दो भाइयोंके साथ अहमदाबादसे वसो जाते थे। गाड़ीमे एक मूर्ख मनुष्य गाली-गलौज बक रहा था। एक भाईने कहा कि 'इस डिब्बेमे नहीं बैठना चाहिये। यहाँ आदमी गाली बकता है।' इन्होंने कहा कि 'हम तो यहाँ इस डिब्बेमे बैठकर ईश्वर-स्मरण करेंगे।' ये गाड़ीमे ईश्वर-स्मरण करने लगे, तो कुछ ही देरमे वह आदमी चुप हो गया।

आप वाणीके बहुत संयमी थे । ये कहा करते थे कि वाणी तो धनसे भी ज्यादा कीमती है । इन्होने कई पुस्तकें भी लिखीं । ये नहीं चाहते थे कि मेरी पुस्तकें मेरी जीवनावस्थामे ही प्रकाशित हों । सत्सङ्ग-विषय-पर इनकी ये पुस्तके हैं—१. बोधमाला, २. तत्त्वचिन्तन, ३. आपणा ब्रतो, सत्सङ्गमाला और व्यवहारमाला । इनमें 'तत्त्वचिन्तन' और 'आपणा ब्रतो' छप रही है । सत्सङ्गमाला 'कल्याण'मे प्रकाशित हो चुकी है ।

इनका देहत्याग बड़ा सुन्दर था। मृत्यु समीप आ गयी है, इसका पता इनको पहलेसे था। बार-बार बहुत-से आदिमयोंसे कहते थे कि 'मर जाऊँ तो अच्छा है। अब जिंदगीकी जरूरत नहीं है।' इनके कोई बीमारी नहीं थी। आषाढ कृष्ण सप्तमी, सोमवार, संवत् २००५ की सन्ध्याको ७॥ बजे पद्मासन लगाकर प्रणवका जप करते-करते ब्रह्मर-श्रके द्वारा इन्होंने ऊर्ध्वगित प्राप्त की। सामने भगवान् श्रीकृष्णकी मूर्ति थी। वातावरण शान्त था। चारो ओर सब शान्त थे। पता नहीं लगा कि कब आत्माने दिन्य धामका रास्ता पकड़ा। ये अन्ततक सचेत थे।

# भक्त श्रीहरि बापू

( लेखक-चैद्य श्रीबदरुदीन राणपुरी )

श्रीहरि बापू काठियावाड़के पञ्चाल-प्रदेशान्तर्गत चोटीला गॉवमे ये महान भक्त हो गये हैं।

गॉवके वाहर एकान्त पहाड़ीके ऊपर एक मामूळी झोपड़ीमें आप हमेशा भगवान्के भजनमें मस्त रहते थे। 'श्रीहरिः श्रीहरिं' यह आपका जपमन्त्र था। यही धुन अखण्ड चळा करती थी। इसीसे इनका नाम श्रीहरि वापूं' पड़ा था।

इनको अपने वाच-काछके ऊपर विलक्षण विजय प्राप्त थी। स्त्री क्या है और उसका क्या भाव है, इस विषयमें उनको पतातक नहीं था। जब वे भोजनके लिये गॉवमे भिक्षा लेने जाते, तब जहाँ जो कुछ मिल जाता, सबको एकमे मिलाकर खा लेते थे।

आप रामायणके बड़े प्रेमी थे। रातके दस-बारह बजे या जब कभी प्रेम जागता, उसी समय पहाड़ीसे उत्तरकर आप वीरजी वाबूके यहाँ आते और वहीं रहते। संत धारशी भगतको जगाते—धारशी! क्यां सो गया! जाग! प्यारे, जाग! हमको रामायण सुननेकी इच्छा हुई है, योड़ी-सी सुना दे। उस समय भगतजी रामायण बॉचते और श्रीहरि बापू उसे सुनते-सुनते प्रेममे उन्मत्त हो जाते और उनको देहका भान न रहता। एक दिन उनकी झोंपड़ीमें आग लग गयी, तव बाहर निकले और सामने बैठकर 'श्रीहरि, श्रीहरि' करने लगे। गॉवके लोगोको बुलानेके लिये किसीको नहीं पुकारा। जव आगकी लपट ऊपरतक दिखायी दी, तव लोग दौड़े और झोपड़ीकी आग बुझायी। लोगोंने पूछा—'बापू! यह क्या हो गया? आपने हमको पुकारा क्यों नहीं।' संत बोले—'भगवान् जाने क्या हुआ। भगवान्की मर्जी हुई और आग लगी। लगी तो फिर लगने दो। भगवान्ने लगायी तो हम बुझानेको क्यो पुकारते। जिसने लगायी, वहीं बुझायेगा।'

जब धीरे-धीरे वर्षा होती हो, अँधेरी रात हो, चारों ओर शान्तिका साम्राज्य हो, विल्कुल एकान्त हो—ऐसे समयमे ये संत मुरली वजाते और धुँघरू पहनकर नाचते थे। वस, वह मुरलीकी मधुर सुरीली ध्विन रातके ठंढे पहरमे सारे गाँवमे गूँज उठती और सोये आदमी जाग जाते। कहा जाता है कि उस समय भगवान् इन्हे साक्षात् दर्शन देते और ये गोपीभावसे भगवान्के सामने नाचते।

लगभग सत्तर वर्षकी उम्रमें उनका शरीर भगवत्-स्मरण करते हुए भगवत्स्वरूपमे लीन हो गया।

# भक्त कान्हड़दासजी

( लेखन-श्रीसुधाकरजी पुजारी )

भक्त कान्हड्दासजीका जन्म जयपुर राज्यमे हुआ था। संतों और महात्माओं के जीवनमें अलोकिक और चमत्कार-पूर्ण घटनाओं का समावेश होते रहना कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। भक्त कान्हड्दासजी जयपुर तथा बीकानेर आदि राज्यों में अपनी सिद्धियों और चमत्कारों के लिये बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी सर्वथा सिद्ध और सत्य होती थी। वे दादूपनथी महातमा थे।

एक संमय वे बीकानेर गये । तत्कालीन महाराजने उनसे अपने निःसन्तान होनेकी मनोन्यथा कही । कान्हड़-दासजीका नवनीतके समान दृदय द्रवित हो उठा । उन्होंने महाराजको पुत्र होनेका आशीर्वाद दिया । उनकी कृपामयी वाणींके प्रसादरूपमे पुत्र उत्पन्न होनेपर श्रीमहाराजने महात्मा कान्हड्दासको भगवान्की भिक्तिके प्रचारके लिये एक लाख रूपयेकी भेट दी, संतने उस द्रव्यका उपयोग गूडापूँखमे गुरुद्वारा निर्माण करनेमे किया और स्वयं वही रहकर तपस्या करने लंगे ।

जसरापुरके श्रीरघुनाथ-मन्दिरमे एक बहुत बड़े वचन-सिद्ध महातमा तपसी वावा रहते थे। उन्होंने एक शिष्य भेजकर तूँबेमे कान्हड़दासजीके आश्रमसे दूध लानेके लिये कहा। कान्हड़दासने विनम्रतापूर्वक कहा कि अभी तो गायें वैठी हैं। थोड़ी देरमे तपसी बाबाके शिष्यने निवेदन किया कि गायें खड़ी हैं। महात्मा कान्हड़दासने तूँबेमे दूध दुहनेका आदेश दिया। अधिक समयतक दूध दुहते रहनेपर भी तूँबा नहीं भर सका, तब कान्हड़दासने एक दोहनीमेसे अलग दूध लाकर तूँबेमे उंडेलना आरम्म किया। न तो तूँबा भरता था और न दोहनीके दूधकी धारा बंद होतीथी। तपसी बाबाके आदेशसे उनका शिष्य लौट गया। संतोकी जीवन-लीला विचित्र होती है, उनकी कुपासे पहाड़ राई और राईका पहाड़ हो जाता है।

महात्मा कान्हड्दासने सौ सालकी एक भविष्यवाणी (साठी) भी लिखी थी। यह पुस्तक जसरापुरके अस्तल नामक आश्रममे अब भी प्राप्य है।

# परमहंस श्रीसीताशरणजी

इनका जन्म चौबेपुरनिवासी सुखदेवजी त्रिपाठीके घरमे श्रीगौरादेवीके गर्भसे हुआ था । वाल्यकालसे ही इनमे अलैकिक शक्तियाँ दिखलायी पहती थी। एक वार जब इनके माता-पिता इनके साथ कामदगिरिको मनौतीके लिये जा रहे थे, तव वहाँ निरज्जनपुर ग्रामके रहनेवाले एक ब्राह्मण-ने आकर इन्हें अपनी गोदमें हे लिया और पूछनेपर बोहे कि 'आज मेरे समस्त दुःख दूर हो गये, मै वर्षोंसे इसीकी खोजमे था। यों कहकर और वालकका मुण्डन-संस्कार करवाके चले गये । आठ वर्षकी अवस्थामे इनके उपनयन-संस्कारके समय वे ही द्विजराज फिर आये और इन्हे उपदेश, आशीर्वाद एवं बद्रिकाश्रमके वनमे फिर मिलनेका आश्वासन देकर चले गये। तमीसे इनका जीवन बदल गया। अव ये निरन्तर भगवन्नामजपः सःसङ्ग भगवल्पूजन आदिमे ही लगे रहते । सर्वदा मौन होकर एकान्तमें बैठे रहते । इनकी यह दशा देखकर माता-पिता इनके विवाहकी तैयारी करने छगे; परंतु विवाहकी तिथिके तीन दिन पहले ही आधी रातको चुपकेसे घरसे निकलकर ये वृन्दावन जा पहुँचे । वहाँसे हरिद्वार और हरिद्वारसे सत्यनारायण-धाम पहुँचे । वहाँ मौन छोड़कर एक दादृपंथी संतसे गीता आदि नाना शास्त्रोका अध्ययन किया। सात मासतक वहाँ रहकर फिर घूमते-घूमते वदिकाश्रम जा पहुँचे और वहीं कुटी बनाकर रहने छगे। एक दिन जब ये स्नान करके सन्ध्याकी तैयारी कर रहे थे, तब उन्हीं निरञ्जनपुरवाले द्विजराजने आकर इन्हें आज्ञा दी कि भेरा ही स्थूल देह इस समय अयोध्याजीमें शीलमणिके रूपमे अवस्थित है, तुम

जाकर उन्होंसे दीक्षा ले लो ।' वहाँ जाकर दीक्षा ली और गुरु-आज्ञानुसार साधनमे तत्पर रहने छगे। ये प्रमोदवनमें रहकर एक संतसे श्रीमानसके दो-दो पनने छाकर प्रतिदिन पढ़ा करते थे। इसी समय भगवान्ने इन्हें वैशाख मासमें श्रीमानसके सात पाठ करनेकी खप्नमे आज्ञा दी।

वादमे ये अयोध्यासे आठ कोस पश्चिमकी ओर स्थित गुरुपुरधाममे सरयूतटपर एक वट वृक्षके नीचे कुटी वनाकर
नौ वर्पतक रहे। पीछे वहाँ मक्तोकी अधिक भीड़ हो जानेके
कारण वापस अयोध्याजी लौट आये और श्रीयुगलानन्यगरण
स्वामीजीकी आज्ञासे श्रीलालसाहियजीकी सेवा करने लगे।
लालसाहियजीकी सेवामे इनकी इतनी निष्ठा थी कि यदि
कभी भूलसे सेवामे कोई त्रुटि रह जाती तो भगवान् स्वयं
स्वप्नमे दर्शन देकर इन्हे वह भूल समझा दिया करते थे।
ये श्रूला और होली आदि उत्सव प्रतिवर्ष बड़ी धूमधामसे
मनाया करते थे। एक बार जब होली-उत्सवके उपरान्त ये
रसरंगमणि साधुके साथ बैठे हुए थे। तब भगवान्ने होलीके
रंगमे रंगे हुए तीनों भाइयो एवं सखाओंसहित इन्हे दर्शन दिये।

इनके अमूल्य उपदेशोंसे हजारों जिशास भक्तोंको आनन्दकी प्राप्ति हुई । इनके हजारों शिष्य हो गये थे । भक्तोंको ये नाम-जप, कीर्तन, सत्सङ्ग आदि साधनोंका नियम दिल्लाया करते थे । इनके कई शिष्य सिद्ध संत भी हो चुके है । इस प्रकार वहुत समयतक लोकोपकार करते हुए अन्तमें संवत् १९६६ वि॰ कार्तिक शुक्ला द्वादशी, रविवारको भगवन्नाम-उच्चारण करते हुए इस अनित्य-देहको त्यागकर साकेतधाम पधार गये ।

# भिक्षु श्रीअखण्डानन्दजी

स्वामी अखण्डानन्दजी सच्चे त्यागी संन्यासी, कर्मसंछय रहनेपर भी कर्मासक्ति तथा फलासक्तिसे रहित महात्मा थे। 'सस्तुं साहित्य वर्धकं कार्यालय'की स्थापना करके गुजरातीमें आपने जो शानगङ्गा बहायी है, वह चिरकालतक सबको पवित्र करती रहेगी।

आपका जन्म बोरसद नामक गाँवमे वि॰ संवत् १९३० मे छोहाणा जातिमे हुआ था । आपके पिताका नाम श्रीजगजीवन नत्थुभाई ठक्कर था । इनका नाम छल्छूभाई था । इनके पिता छोहा, चीनी मिटीके वर्तन तथा अनाजका व्यापार करते थे। आपकी छड़कपनसे ही भजनमे वड़ी सचि थी। व्यापारमे इनका मन ठीक नहीं छगा, न गृहस्थीमे ही चित्तकी आसक्ति हुई। धीरे-धीरे संसारकी ओरसे विरक्ति बढ़ने छगी। ये साधुसङ्ग, भगवद्भजन, ईश्वरस्मरण, धार्मिक प्रन्थोंके श्रवण-मनन और निदिध्यासनमे चित्त छगाने छगे। शेरखी निवासी वयोद्दस परमहंस जानकीदासजी महाराजके सत्सङ्गसे आपको स्कूर्ति मिछी। अन्तमे इन्होंने संवत् १९६० की शिवरात्रिके दिनसावरमतीके तटपर स्वामीजी श्रीशिवानन्द-जीसे विधिपूर्वक संन्यासकी दीक्षा छे छी। असत् साहित्यका प्रचार और सद्ग्रन्थोंकी बहुमूल्यता देखकर इनके मनमे सस्ते मूल्यपर सद्ग्रन्थोंके प्रचारका विचारआया। इन्होंने सबसे पहले 'भागवत एकाददा स्कन्ध' प्रकाशित करनेका विचार किया। अन्तमें 'सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय'की ग्रुम स्थापना हुई। फिर तो गुजरातमें सत्साहित्यका घर-घर प्रचार हो गया। लगातार पैतीस वपातक इन्होंने अद्भूट परिश्रम करके सत्साहित्यका प्रकाशन तथा प्रचार किया।

लाखों रुपयों के प्रकाशनका कार्य इनकी संस्था के द्वारा हुआ । सस्ते मूल्यपर साहित्य प्रकाशित करनेपर भी संस्था में लाखों की पूँ जी हो गयी । ये ही उसके सर्वेसर्वा थे । परंतु ये अन्ततक संस्था से धनके सम्बन्ध मे वैसे ही निर्लित रहे, जैसे जलमे कमल रहता है । ये अपने खान-पान में केवल पंद्रह रुपये मासिक खर्च करते थे ।

संन्यासधर्म स्वीकार करनेके वाद स्वामीजीने अपने पूर्वाश्रमके छोगोंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रक्खा। कई वर्षोंके वाद इनके पुत्र मोतीलाल दर्शनार्थ आये। पर ये उनसे नहीं मिले । बहिन आयी तो उनसे भी मिलना अस्वीकार कर दिया ।

'सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय'की सेवाके अतिरिक्त इन्होंने तीर्थसेवन किया, साधुसद्ग किया, अनेक लोकोपकारी सस्याओंकी स्थापना और सहायता की । प्रयागमें भीता-शानयश्च' गीताप्रेस गोरखपुरके द्वारा करवाया । उसमें गुप्तरूपसे सहायता दी । इनकी लोकोपकारिणी कियाएँ वहुमुखी होती थाँ ।

स्वामीजीकी श्रनन्त गुणाविलमें प्रभुपरायणता, उदारता, भावुकता, उत्साहशीलता, कर्मशीलता, दश्वता, स्पष्टवादिता, सरलता, युधारपरायणता, दीनवत्सलता, गुप्त-दानशीलता, साधुप्रीति आदि गुण विशेष उल्लेख योग्य हैं।

संवत् १९९८ यानी सन् १९४२ की तीसरी जनवरीको आप इस धराधामको त्यागकर परधाम सिधार गये । आपके सदृश कर्मशील परन्तु कर्मफलासक्ति-रिहत संन्यासी महापुच्य बहुत कम देखनेमें आते हैं।

# भक्त श्रीडाह्याभाई

( लेखक—श्रीदास तुलसी )

श्रीडाह्या भाईका जन्म काठियावाड़के थान नामक गाँव-मे श्रीमाली ब्राह्मण श्रीदेवरामजी दवेके घरमे हुआ था । वचपनमे ही पिताका स्वर्गवास हो गया था । माताने उनको पढ़ाया-लिखाया और पाल-पोसकर बड़ा किया । वचपनमे मातासे उनको उपदेश मिला था । माने उनको बतलाया कि 'भगवान् बड़े दयाछ हैं', उनपर विश्वास रक्खो, वही सारे जगत्का पालन-पोपण करते हैं।' लड़कपन-से ही उनका मन भगवान्की ओर खिंच गया था ।

उन्होंने मैद्रिकतक विद्याभ्यास किया और फिर जाफराबादमे कुछ दिन शिक्षकके रूपमे काम किया। पर उनका मन दीनप्रतिपालक भगवान्के भजनमें लगा रहता था। इसलिये उन्होंने वह काम छोड़ दिया और थानमें ही गॉवसे बाहर पर्णकुटी बनाकर वहीं वे साधन-भजन करने लगे। प्रतिदिन शामको कथा-वार्ता होती और बहुतेरे लोग उससे लाभ उठाते।

हरिनामकीर्तनके आप अत्यन्त ही प्रेमी थे और जब कीर्तन खूब जमता था तब वे भावावेशमें आ जाते थे । उस समय बहुधा उनकी नाड़ी भी बंद हो जाती थी । भावावेशमेरे जाग्रत् अवस्थामें आनेके वाद वे वहुत देरतक रोते रहते थे।

उन्होंने बहुतसे प्रेम-भक्तिसे पूर्ण भजन बनाये हैं, जो सं० १९९२ में 'आनन्दिसन्धु' नामकी पुस्तकमे छ्ये हैं। गोरखपुरके अखण्ड सावत्सिरक संकीर्तनमें अन्तिम दो महीने श्रीहाह्याभाई भी सम्मिलित हुए थे। वहाँसे घर लौटनेके बाद तो उनका जीवन एकदम बदल गया या और उनका अधिक समय जप-ध्यान और भजनमें ही बीतने छगा था।

'कल्याण'में सवा लाख 'मानस-पारायण'की स्चना निकली, तब उनकी भी १०८ पाठ पूरा करनेकी इन्छा हुई। पर ६८ पाठ करनेके बाद वह काम बंद हो गया। अन्तमें वे छः महीने वजमे जाकर रहे। अन्तिम अवस्थामें उनको जूड़ीकी बीमारी हुई, पर उन्होंने दवा लेनेसे विल्कुल इनकार कर दिया और अखण्ड नाम-जप करते रहे। अन्तिम अवस्थामें उन्होंने भगवान्से प्रार्थना करते हुए कहा—'हे श्रीकृष्ण! अब मुझको अपनी शरणमें ले लो।' प्रार्थना करनेके बाद श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण कहते-कहते गोलोकवासी हो गये।

# दुर्गाभक्त पण्डित राधानाथ दूबे

पण्डित राधानाथजी दूवे भगवती दुर्गाके परम भक्त थे। सात्त्विकता, तेजस्विता और अलौकिक पवित्रताके सजीव समन्वय थे। उनके गेहुऑ वर्ण, परिपुष्ट शरीर, अधपके केशसे समल्डकृत मुखके भोलेपनमे एक विचित्र और मधुर आकर्षण था। उनका दर्शन करते ही प्राचीनकालके तपस्वी और ऋषियोंका स्मरण हो जाता था और मस्तक श्रद्धापूर्वक उनके चरणदेशपर विनत होकर आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये समुत्सुक हो उठता था। गम्भीर पाण्डित्यमे अनवरत सराबोर रहते थे।

साठ वर्ष पूर्व काशीक्षेत्रमे पुण्यतोया भगवती भागीरथीके पावन तटपर धानापुर ग्राममे उन्होंने सरयूपारीण द्विवेदी
कुलमे जन्म लिया था। मातृगर्भमें आये चार मास ही बीते
होंगे कि उनके पिता श्रीफेक् दूवेका स्वर्गवास हो गया। फेक्
दूवे आचारनिष्ठ वैष्णव थे। संस्कृतके दिग्गज विद्वान्।
व्याकरण और तुल्सीकृत रामचरितमानसके अच्छे जानकार
ये। राधानाथजीकी देखरेखका भार उनकी तपस्विनी मातापर पड़ा। परिवारमें और कोई नहीं था। वे माताजीकी
आज्ञासे विद्याध्ययन करनेके लिये काशी चले आये। पूर्ण
युवा होनेपर उनका विवाह नियामताबादके प्रसिद्ध पण्डित
श्रीकेदारनाथजी त्रिपाठीकी कन्यासे हो गया। उनका ग्रहस्थजीवन अत्यन्त सुखकर था। उनके जीविका-निर्वाहका मुख्य
साधन खेती और पौरोहित्य था। गॉववाले उनके सादा
जीवन और उच्च विचारके सिद्धान्तसे पूर्ण प्रभावित थे। वे
उनको श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे। उनके

वचनोंमे दृढ़ आस्या रखते थे। पण्डितजी पूर्ण वैष्णव थे। घरमे शालग्रामकी सेवा होती थी। वे नियमित रूपसे गङ्गास्नान करते तथा चन्द्रप्रभा-तटपर तारकेश्वर महादेवका दर्शन करनेके लिये प्रति शिवरात्रिको अद्याईस मील दूर जाया करते थे। पण्डितजी वैष्णव होते हुए दुर्गा, भगवती गङ्गा और आग्रुतोप शिवके प्रेमी भक्त थे। तारकेश्वर मन्दिरकी छत्रछायामें निवास करनेवाले संत श्रीयज्ञनारायणजीकी उनपर वड़ी कृपा रहती थी। साधु-संत-सेवाको पण्डित राधानाथजी अपने जीवनकी अश्चण्ण निधि स्वीकार करते थे।

उन्होंने जीवनके अन्तिम दिन एकान्तमे सार्थक किये। धानापुरमे ही अपने घरसे थोड़ी दूर अपने रमणीय उद्यानमे रहते थे। वहाँसे माता गङ्गाकी धाराके दर्शन होते रहते। प्रपञ्च और सासारिक माया-जाल्से दूर रहकर भगविन्चन्तन करना ही उनका नित्यकर्म था। गङ्गा-सानमे उनकी बड़ी श्रद्धा थी, उसे वे मोक्षसे भी श्रेयस्कर मानते थे। दुर्गा-सप्तरातीका विना पाठ किये वे अञ्च-जल—कुछ भी नहीं प्रहण करते थे। वे जहाँ-कहीं भी जाते, दुर्गापाठकी पोथी उनके साथ रहती और पाठका कम चलता रहता। भगवती दुर्गाकी महिमाके गानमे उनको बड़ा रस मिलता। स्वर्गारीहणके समय दुर्गासप्तरातीकी एक पोथीपर हाथ रखकर ही उन्होंने प्राण-त्याग किया। श्रीदुर्गाजीकी उनपर बड़ी कृपा थी। वे सीधे-सादे भक्त, आचारनिष्ठ ब्राह्मण और परोपकारी पुरुष थे।



### बालभक्त ओमप्रकाश

वालभक्त ओमप्रकाशका जन्म राजस्थानके टोंक राज्यमें संवत् १९८१ वि० में वैशाख शुक्ला एकादशीको एक प्रतिष्ठित कायस्थ-परिवारमे श्रीरामनारायणजी सक्सेनाके घर हुआ था। उनके माता-पिता तथा परिवारके अन्यान्य सजन बहुत विनम्नः सीधे-सादे तथा भगवद्भक्त थे। बालक ओमप्रकाश उनके पवित्र सम्पर्कसे बहुत प्रभावित हुए थे। एक समय टोंकमे टिश्वियोंका आक्रमण हुआ; जिससे खेती चौपट हो जानेकी आशक्कामें उनकी नानी रोने लगीं। ओमप्रकाश पूजा-घरमें गये, बालकने करण कोमल कण्ठसे

भगवान्की स्तुति कीं टिड्डियोंका दल चला गया । नानीको उन्होंने खेती सुरक्षित रहनेका आश्वासन दिया था। उनकी अद्भुत प्रार्थना-शिक्तको देखकर लोग चिकत हो गये। वे टोंकमे प्रारम्भिक शिक्षा समाप्तकर विद्याध्ययनके लिये जयपुर चले आये। कभी-कभी प्राकृतिक दृश्योंकी रमणीयतामे उन्हें अपने उपास्यदेव श्रीकृष्णकी अप्रतिम रूप-मधुरिमाका दर्शन होने लगा। कभी-कभी स्वप्नमे भी उन्हें भगवत्साक्षात्कार-सुखका अनुभव होता था।

एक समय वे अवकाशमें जयपुरसे टोंक आये थे।

अन्नपूर्णांकी पहाड़ीपर चॉदनी रातकी नीरवतामें एकान्तस्थ होकर चन्द्रमाकी कमनीय कान्तिमे अपने प्रियतमकी झॉकी देखनेमे रातके कई घंटे बिता दिये। अल्पवयस्क ओमप्रकाश-के लिये यह बड़ी विलक्षण वात थी । दीपावलीकी रातमें तारोंकी चमक और दीपोंकी जगमगाइटने उन्हें अपने प्राणेश्वरके पास विरहपूर्ण पत्र लिखनेके लिये अनुप्राणित किया। उन्हें भक्तिपूर्ण उद्दीपन मिला। उन्होंने श्रीकृष्णको अनन्य प्रेम और मधुर आत्मीयताकी भाषामें लिखा कि 'इस समय मेरे हृदयमें जो विरह-वेदना हो रही है, उसकी ओषधि टोंकके निकित्सालयमे भी नहीं है । उन्होंने भावावेशमे लिखा पत्र श्रीकृष्णके चित्रपटके सामने रख नयनोंमे दिया । उनके श्यामसन्दरकी मसकानभरी मखाकृतिकी ज्योत्स्ना समा गयी। विरहमें ध्रलसते प्राणोंके अधर शीतल हो गये ।

वे प्रायः भगविचन्तनमें ही लगे रहते थे। आचार-विचारकी पवित्रताका उनके जीवनमें पूर्ण समावेश था। ब्रह्मचर्यव्रत-पाठनमें उनकी अडिग श्रद्धा थी। 'सादा जीवन, उच्च विचार' उनके जीवनका आदर्श था। ब्रह्मचर्यके ही प्रभावसे धर्म और ईश्वरमें उनकी अभिरुचि बढ़ी थी, ऐसा उन्होंने अपने मित्र चॉदमलजीसे स्वीकार किया था। वे शिक्षा-कालमे भी केवल उन्हीं वस्तुओंका उपयोग करते थे, जो अत्यन्त आवश्यक होतीं। साधारण धोती और आधी बॉहकी कमीजसे ही उनका काम चल जाता था। 'कल्याण' मासिकपत्रके लेख वे मननपूर्वक पढते थे।

उच-शिक्षा प्राप्त करनेके लिये वे आगरा चले आये। बीच-बीचकी छुट्टियोंमे वे मथुरा और वृन्दावनमें भ्रमण करने आ जाया करते थे। वृन्दावन-दर्शन तो उनके छिये महान् पुण्य-अर्जन था। वृन्दावनमें नंगे पाँव ही भ्रमण किया करते थे। पैरोंमें छाले पड़ें तो पड़ जायँ, पर बालमक्त ओमप्रकाशका तो यही कहना था कि जिस दिव्य-भूमिमें श्रीकृष्णने नंगे पैर चलकर लीलाएँ की हैं, उसपर जुते पहन-कर चलना नितान्त अगोभन और पापमूलक है। उन्होंने वृन्दावनकी यात्रा की, अक्रुरघाटसे चलकर चामड्देवीके नीचे निवास चुना । उन्होंने वटबृक्षके अन्तरात्माके आदेशसे सौन्दर्य-सुधा-सागर श्रीकृष्णके दर्शनके लिये प्राणोंके त्यागका संकल्पकर उपवास आरम्भ किया। वृन्दावनकी दिव्य आनन्दानुभूतिमें उनका मन रम गया। भक्तने निश्चय कर लिया कि यदि प्राण देनेसे हरिकी प्राप्ति होती हो तो विलम्ब करना ठीक नहीं है,

कहीं ऐसा न हो कि प्राणोंको लेनेके लिये दूसरा ग्राहक आ जाय । उन्होंने अपने आपको श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित कर दिया । वे प्रेमोन्मत्त होकर वटवृक्षकी छत्रच्छायांमें—

'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥'

—महामन्त्रका जापकर रासेक्वर नन्दनन्दनका आवाहन करने लगे । विरह्की आगमे उनका मन शुद्ध होने लगा, उनके अधरोंने श्रीकृष्ण-प्रेमका प्याला पी लिया । इस विकट साधनाकालमें उनके पास केवल एक लँगोटी, धोती, कुरता, माला, कलम, चक्ष्मा और श्रीकृष्णका एक सुन्दर चित्र था । वे जलमे खड़े होकर घंटों तप करने लगे । तपकालमें दो सर्प उनकी रक्षामें तत्पर रहते थे ।

एक रातको लेटे-लेटे उनको एक महात्माके दर्शन हुए । वे ओमप्रकाशजीको साधनमे हढ़ रहनेका आदेश देकर अन्तर्धान हो गये । ओमप्रकाशजीने उच्च कोटिके त्याग और संयमका परिचय दिया । उनको विश्वास था कि वे प्रभुकी ही आशासे सब कुछ कर रहे हैं । उनका श्रीकृष्णके प्रति सखा-भाव था । उपवासके दिन बढते गये, शरीर कमजोर होता गया; पर आत्मतेज उत्तरोत्तर निखरने लगा । पता चलनेपर उनके परिवारके लोग आये । माता और वहें भाईने उनसे टोंक चलकर घरपर ही तप करनेका अनुरोध किया, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया ।

संत नारायणस्वामीमं उनकी बड़ी श्रद्धा थी। ओमप्रकाशजी उन्हें सक्षात् अपना गुरु मानते थे। उनका आग्रह था कि जवतक अपने हाथसे दूध दुहकर मगवान् स्वयं नहीं पिठायेंगे, उपवास नहीं ट्रेगा। लोगोंका विश्वास था कि नारायणस्वामीजीके हायसे दूध पीकर वे उपवास छोड़ देंगे। उपवासके उनहत्तर दिन बीत चुके थे। ओमप्रकाशजी विरहकी आगमे जल रहे थे, वे श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये आकुल थे। लोगोंके समझानेपर उन्होंने नारायणस्वामीके हायसे दूध पीनेकी स्वीकृति दे दी। परन्तु संवत् १९९८ विक्रमकी मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशीको प्रातःकाल वे भगवान्के विरहमें इतने उन्मत्त हो गये कि नारायणस्वामीके आनेके पहले ही श्रीकृष्णने उनको अपने दिव्यधामका यात्री बना लिया। उन्होंने दिव्यधामकी यात्रा की। श्रीयशोदा और श्रीराधारानीकी बालभक्त ओमप्रकाशपर प्रत्यक्ष कृपा रहती थी।

# श्रीजगन्नाथप्रसाद परमहंस

( लेखक--श्रीरामखरूपजी )

श्रीजगन्नायप्रसाद महाराज परमहंसका जन्म ग्वालियर रियासतमे सवलगढके पास विजयपुर नामक ग्राममे पण्डित ईश्वरीप्रसादजी उपाध्यायके घर सं० १९६३ कार्तिक ग्रुक्त ११को हुआ था। आप सनाढ्य ब्राह्मण थे। जब ये चार सालके थे, तभी इनके पिताका देहान्त हो गया। माता बड़ी भक्तिमती और धर्मपरायणा थी। वह बालकको भक्त और धर्मात्मा बनाना चाहती थी। इसिल्ये उसे अच्छे-अच्छे उपदेश दिया करती और सामने बैठाकर रामायण और महाभारतकी सुन्दर कथाएँ मुनाया करती। ये बड़े प्रेम और श्रद्धासे कथा सुनते। चौदह सालकी उम्रमे पढ़ाई छोड़कर ये घर आ गये। फिर तो इनका अधिकाश समय भजनपूजन और सत्सङ्ग-ध्यानमे ही बीतने लगा। विवाह हुआ पर पत्नीका स्वभाव अनुकूल नही मिला। ये मिडिल स्कूलमे अध्यापक हो गये थे, पर दस वर्ष काम करके इन्होने नौकरी

छोड दी, तथा घरपर रहकर भी भजन करने छगे । ये श्रीहनुमान्जीको अपना गुरु मानते थे और दो-ढाई महीनेमे उनका नया शृङ्कार तैयार करके फिर दो-तीन दिनोंमे उन्हें नये शृङ्कारसे सुसज्जित कर पाते थे। गृहस्था-श्रममे रहते हुए भी ये सदा निर्छित्त-से रहे। केवछ एक घोती पहनते थे, आधी कछी हुई और आधी कन्धेपर पड़ी रहती थी। इनके चेहरेपर सदा मुसकान छायी रहती। २१-२२ दिनोंतक भोजन नहीं करते। न किसीका निमन्त्रण स्वीकार करते। इन्होंने अपने जीवनमे कभी दवा नहीं छी। तुछसीदासजीकी पूरी रामायण इन्हें कण्ठस्थ थी। ये बड़े कृष्णभक्त थे। इनके जीवनमे बहुत-सी विचित्र घटनाएँ घटी है। सं० २००३ वैशाख सुदी ११को इन्होंने शरीर त्यागकर विष्णुछोकको प्रयाण किया। जन्म और मरण दोनो ही एकादशीके पवित्र दिन हुए।

# भक्त चेता माली

चेता नामक एक माली था। घरमे स्त्री थी। लड़का-वाला कोई न था। चार आनेसे अधिककी कमाईका काम नहीं करता था, कम भले हो। उसने एक छोटी-सी दूकान ले रक्खी थी, एक माला रोज दूकानका भाड़ा था। लोग उसको जान गये थे, इसिल्ये दूकान खोलते ही ग्राहक आ जुटते थे और उसके फूल खरीद ले जाते थे। जहाँ फूलोंके दाम चार आने हुए कि वह दूकान बंद करके बचे हुए सारे फूल पासके भगवान्के मन्दिरमे चढा आता था। प्रति पूर्णिमाको वह पैदल दाऊजी जाया करता था। दाऊजी उसके घरसे बारह कोस है। वह चतुर्दशीके प्रातःकाल जाता, सन्ध्याको दाऊजी पहुँच जाता, पूर्णिमाको वहाँ ठहरता और प्रतिपदाको सबेरे चलकर शामको घर लौट आता था।

धीरे-धीरे उसका चित्त दाऊजीके स्वरूपमे छगने छगा, एक दिन पूर्णिमाकी सन्ध्याको वह श्रीदाऊजीके मन्दिरकी झॉकी करके एक कोनेमे वैठ गया और दाऊजीका ध्यान करने छगा। कुछ ही क्षणोमे उसकी चित्तवृत्ति ध्येयाकार वन गयी और 'उसे अपने शरीरका तिनक भी भान न रहा। दैवयोगसे अपरके आलेमे स्वाबी हुई दीपककी वत्ती झड़कर उसके साफेपर गिर पड़ी और साफेमेसे धूऑं निकलने लगा। लगभग दो घटेतक साफेसे धूऑ निकलता रहा। अन्तमे जब आग चमकने छगी, तब एक मनुष्यने आगको देखा। उस मनुष्यने पुजारीजीको आवाज दी। पुजारीजीने दौड़कर एक लकड़ीसे साफा गिरा दिया । साफा प्रायः जल ही गया था, परतु चेताको कुछ भी पता नहीं था। पुजारीने देखा तो उसके सिरका एक भी बाल नहीं जला था। लोग 'आश्चर्य करने लगे । चेता ध्यानमम था । जब बहुत देर वाद चेताको वाह्यज्ञान हुआ, तब छोगोने जछा हुआ साफा दिखाया और पूछा—'क्या तुझे साफा जलनेका कुछ भी पता नहीं है ?' उसने कहा-- नहीं, कुछ भी पता नहीं है। मैं तो दाऊर्जीके दर्शन कर रहा था, वहाँ दाऊजी थे और मै था, तीसरा कोई था ही नहीं, मुझे बड़ा ही आनन्द आ रहा था। मुझे पता नही-कव आग लगी और कब साफा सिरसे उतारा गया !

चेताकी भक्ति दिनोंदिन वढ़ती गयी और वह भगवान्का वड़ा प्यारा भक्त हो गया ।

# एक क्षत्रिय भक्त

( आदर्श मृत्यु )

( लेखक—श्रीसुदर्शनसिंहजी )

शरीर छूटते समय मनुष्यके जो अन्तिम विचार होते हैं, उन्हींके अनुसार उसका अगळा जन्म होता है; परंग्छ शरीर छूटते समय साधारणतः मनुष्यकी स्वप्नकी-सी दशा रहती है। उस समय बुद्धि सावधान नहीं रहती। इससे उस समय क्या सोचना चाहिये और क्या नहीं, इसका विवेक नहीं हो पाता। उस समय तो मनमे जो भाव बड़ी प्रवळतांसे बैठा होगा, वही ऊपर आवेगा। जीवनमें हमारा मन राग या देषसे जहाँ सबसे अधिक उळझा रहता है, अन्तकाळमे प्रायः उसीका चिन्तन होता है। यह बात है संसारमें आसक्त साधारण लोगोंके लिये। जो लोग जीवनमें कभी प्रमाद नहीं करते, जिनकी बुद्धि सदा सावधान—विवेकयुक्त रहती है, उनकी बुद्धि मृत्युके समय भी कुण्ठित नहीं होती। वे मृत्युके क्षणमे भी कर्तव्यका निर्णय करनेके लिये सावधान रहते हैं।

लोगोंके मनमें यह वात वैठ गयी है कि भगवान्को पाना वड़ा कठिन है। उन्हें जिन्होंने प्राप्त किया, वे असाधारण लोग थे। उनमें असाधारण वैराग्य, त्याग, मन वल आदि होना ही चाहिये। इसीसे 'भगवान् हमें भी अवश्य मिलेगे' यह आशा और उत्साह लोगोंके मनमें प्रायः नहीं होता। इसीसे भजनमें उनका चित्त नहीं लगता। यह बात तो ठीक है कि महापुरुषोंमें आरम्भसे बहुत अधिक मनोवल, त्याग, वैराग्य आदि होता है; किंतु ऐसा न हो तो भगवान् नहीं प्राप्त होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान् तो दुर्वलको, पापी-से-पापीकों भी अपना लेते हैं। आवश्यकता है उनकी शरण लेने और उनकी दयापर पूरा-पूरा हट विश्वास करनेकी।

मैं जिनकी बात कह रहा हूँ, वे न त्यागी थे, न तपस्वी । भजन-पूजन भी उन्होंने कभी कोई उल्लेख योग्य नहीं किया था । जातिके क्षत्रिय थे । साधारण पढ़े-लिखे ये । घरपर खेतीका काम करते थे । कुछ कारणोंसे उनका नाम-गाँव मैं नहीं बताऊँगा । काग्रेसके सन् १९३० ई० के सत्याग्रह आन्दोलनमें वे मेरे साथ रहे । सत्याग्रह करके जेल गये । जेलसे छूटकर घर आये और बीमार हो गये ।

इतना और बता देना है कि उनके साथ रहकर मैंने देखा कि वे सर्वथा सन्चे, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति थे। जो कुछ कह दिया जाता, उसे करनेमें जुटे रहते। कभी किसी वहसमें पड़ना उन्हें पसंद नहीं या। कोई कुछ कह भी दे तो सह लेते और हँसकर टाल देते। थोड़ेमें —कर्तव्य-परायण, परिश्रमी और सच्चे थे वे।

घरपर उन्हें ज्वर आ रहा या । छः महीनेतक चारपाई-पर पड़े रहे । आस-पासके षैद्योंकी दवासे कोई लाभ न हुआ । स्वयं उठकर बैठनेकी शक्ति भी उनमें नहीं थी । अन्तमें एक दिन उन्होंने कहा—'मेरे कपर गङ्गानल छिड़क दो । गोवरसे भूमि लीपकर कम्चल विछाकर मुझे खाटसे उतारकर उसपर सुला दो । अब मेरा शरीर थोड़ी देरमे छूटनेवाला है । मुझे गीता सुनाओ और महात्मा गॉधी-का एक चित्र दो !'

घरके लोगोंको रोने-धोनेसे उन्होंने मना कर दिया । पूज्य महात्माजीमें उनकी वड़ी श्रद्धा थी । उनको भूमि लीपकर कम्बल विछाकर उसपर उतार लिया गया । गॉवके पास गङ्गाकिनारे एक विद्वान् सन्यासी महात्मा रहते थे । वे भी बुलानेपर आ गये । उन महात्माजीने कहा— भहात्मा गॉधीजी महापुरुष हैं, इसमें सन्देह नहीं, किंतुं वेटा ! तुम अब मरते समय तो अपना ध्यान सबको छोड़कर भगवान् श्रीकृष्णमें लगाओ !'

एक क्षण सोचकर उन्होंने महात्माजीका चित्र लौटा दिया और भगवान्का चित्र माँगा । चित्रको एकटक दो-तीन क्षण देखकर छातीपर रख लिया और नेत्र बंद करके बोले- भैंने सबको मनसे हटा दिया । ये रहे श्रीकृष्ण भगवान् ! अब मैं जाऊँगा । पूरी गीता सुननेके लिये मैं नहीं एक सकता । झटपट यह अध्याय पूरा कर दो ।'

सहसा अपने आप उठकर बैठ गये आसन लगाकर । बोले—'स्वयं भगवान् मुझे लेने आये हैं। मैं जा रहा हूँ । भगवान् श्रीकृष्णकी जय !' और बस!

राजा खटवाङ्गने दो घड़ीमें भगवान्को प्राप्त कर छिया या । यदि जीवन छछ-कपटसे रहित शुद्ध हो, यदि मनमें श्रद्धा-विश्वास हो तो उन सर्वेश्वरको दो क्षणमे मी पाया जा सकता है, यह इन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया ।

# नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भक्तोंके चरित सदा ही नवीन हैं, सदा ही मङ्गलमय हैं, सदा ही सात्त्विक स्फूर्तिदायक है एवं सदा ही चिन्तन, मनन और सेवन करने योग्य है। इसीलिये 'कल्याण' के 'भक्ताङ्क' तथा 'सताङ्क' प्रकाशित हो जानेपर भी यह 'भक्त-चरिताङ्कः प्रकाशित किया गया है । आदर्श व्यवहारः इन्द्रिय-मनपर विजय, पवित्र सेवाभाव, त्याग और तपस्या, विषयविरक्तिः भगवद्भक्ति और प्रेम आदिका सच्चा खरूप उपदेशोंमे नहीं मिलता-वह तो भक्तचरितोमे ही प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। इसिंछिये इस अङ्किके प्रथम खण्डमे केवल भक्त-नामाविल तथा भक्तचरित ही दिये गये है। भक्त-चरित खयं मूर्तिमान उपदेश है। भक्तोके विभिन्न विचित्र असंख्य भाव होते हैं। अपने प्रभुके साथ वे अपने भावके अनुसार ही सम्बन्ध स्थापित करते है और भक्तवत्सल भगवान् भक्तके उसी भावको स्वीकारकर तदनुकूछ ही **छी**छा करके भक्तोंको सुख देते और भक्तके पवित्र प्रेमरस-पूरित भावका रसास्वादन करते है। इस भक्त-चरिताङ्क' मे ऐसे सैकड़ों भक्तोंके विभिन्न विचित्र भावोंकी पवित्र मधुर झॉकी मिलेगी और विचित्र पवित्र रसोका आखादन प्राप्त होगा। ्भक्त-चरितोंको श्रद्धाः भक्ति तथा चित्तकी संव्यतासे पढ़नेपर दुर्लभ भगवद्भक्तिकी प्राप्ति भी सहज हो सकती है।

इसमे आरम्भमे महर्षि शाण्डिल्य और देवर्षि नारदके 'भक्तिसूत्र' महीन अक्षरोमे दिये गये है । तदनन्तर भक्तराज श्रीनाभाजी महाराजका प्रसिद्ध 'भक्तमाल' मूल, भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्रका 'उत्तराई भक्तमाल' (जिसमे प्रधानतया श्रीनाभा-जीके वादके भक्तोंके वर्णन हैं ), एवं संस्कृत 'भक्तनामावली' या 'भक्तसहस्रनाम' दिये गये है। ये तीनो ही पाठ करके पवित्रता प्राप्त करनेके लिये है । भक्तोंका स्मरण और उनके नामोंका उचारण अन्तःकरणको पवित्र और भगवान्मे प्रीति उत्पन्न करनेवाला है । इसलियं इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है । इसके पश्चात् प्रसिद्ध देवताओं-ऋषियोंसे लेकर अबतकके सैकड़ो मक्तोके संक्षित चरित्र हैं। इन चरित्रोंमे कई ऐसे नवीन चरित्र हैंं जो किसी भी 'भक्तमाल' में कहीं नहीं आये हैं और बड़ी खोज-बीनसे प्राप्त किये गये है। इन सभी चरित्रोंका यद्यपि स्थानाभावसे सङ्कोच किया गया है, फिर भी उनके जीवनकी कुछ खास-खास स्फूर्तिप्रद वार्ते देनेकी चेष्टा अवस्य की गयी है। इनमे आये हुए चरित्रगत

उपदेश पाठकोके लिये विशेष लाभदायक होंगे, ऐसी आशा है।

भक्तोकी जीवनीमे कुछ-न-कुछ चमत्कारका उहेख करना एक नियमित प्रथा-सी हो गयी है और वस्तुतः भक्त-जीवनमें चमत्कारिक घटनाओंका होना आश्चर्य भी नहीं है। पर यहाँ इन चरित्रोमे चमत्कारकी वाते यथाशक्य कम देनेका ध्यान रक्खा गया है और उच्च चरित्र, उत्तमोत्तम आदर्श गुण, ईश्वरविश्वास, भक्तिनिष्ठा, दुःख-सङ्कटमे भी भगवान्के अनुग्रहकी अनुभूति आदि बातोंपर विशेष ध्यान दिया गया है। भक्त-जीवनमे चमत्कार हो सकते है, परंतु चमत्कार या अलौकिक घटनाओमे पवित्र भक्तजीवनकी पूर्णता नहीं है। चमत्कारोके बलपर भक्त कहलाना या कहना तो यथार्थतः सची भक्तिका तिरस्कार करना है। भगवत्क्रपाके बलपर भक्तके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है, पर इसमें विशेष महत्त्व नहीं है। फिर आजकल तो चमत्कार दिखानेवाले लोग अधिकाश धोखा देनेवाले ही पाये जाते है। भक्तमे तो उसके परमाराध्य अचिन्त्यानन्त विचित्र दिव्यगुणगणालङ्कत भगवान्के सदृश दैवी गुणोका विकास-प्रकाश होना चाहिये। भक्तकी यही सची कसौटी है । भक्त-जीवनका सर्वथा शुद्ध, लोक-परलोक-कल्याणकारी, स्वाभाविक वैराग्यमय, ज्ञानमय और प्रेममय जीवनमे परिणत हो जाना ही उसका सबसे बड़ा आदरणीय, स्पृहणीय और अभिनन्दनीय चमत्कार है।

इन चिरत्रोंमे कुछ पहलेके लिये गये है और कुछ नवीन लिखे-लिखाये गये है । जिनमे लेखकोके नाम नहीं है, उन । चिरत्रोंके लेखकोमें, श्रीव्रह्मचारी श्रीप्रमुदक्तजी, पण्डित श्री-शान्तनुविहारीजी (वर्तमान खामी अखण्डानन्दजी), पण्डित श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे, पण्डित श्रीरामनारायणजी शास्त्री, पण्डित श्रीमुवनेश्वरनाथजी मिश्र,एम् ०ए० माधव अौर पण्डित श्रीशिवनाथजी द्वे हैं । कुछ चरित्र सम्पादकोद्वारा लिखित हैं । पर इसमे अधिकाश चरित्र ठा० श्रीमुदर्शनसिंहजी तथा श्रीरामलालजीके लिखे हुए है । श्रे शेष विभिन्न लेखकोके द्वारा तथा सम्पादकोंके द्वारा लिखे हुए चरित्र हैं ।

<sup>\*</sup> इस 'भक्त-चिरताङ्क'में प्रकाशित कुछ सिक्षप्त चिरित्रोंका सुन्दर विस्तार देखना हो तो 'गीताप्रेस' से प्रकाशित 'भक्त-चिरत-माला'की सतरह पुंस्तकें देखनी चाहिये। उनमें बहुत अच्छी सामग्री मिलेंगी।

लेखक महोदयोंके भेजे हुए जो चिरत छपे हैं, उनमें अधिकाश बहुत संक्षिप्त कर दिये गये हैं। स्थानाभावसे वाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है। सैकड़ों चिरत्र तो बिल्कुल ही नहीं दिये जा सके हैं। इस अवस्थामें चिरत्र-लेखक सज्जनोंकों क्षोभ होना स्वाभाविक है, परंतु हमलोंग सर्वथा निरुपाय हैं। विशेपाङ्ककी इससे अधिक पृष्ठ-संख्या वढानेकी जरा भी गुंजाइश होती तो हमलोंग लेखकोंके निकट यह अपराध न करते; परंतु हमें वाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है और इसके लिये हम हाथ जोड़कर उन सबसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं। हमारी परिम्थिति-पर विचार करके उदार लेखक महोदय हमें क्षमा करेंगे। जिन लेखक महानुभावोंने चिरत्र लिखकर और चित्र संग्रह करके भेजे हैं तथा अन्यान्य प्रकारसे सहायता की है, उन समीके हमलोंग हदयसे कतन्न हैं।

इस विशेपाङ्कके सम्पादन, चिरत्र-लेखन, पूफ-सशोधन, संशोधित लेखोंके पुनर्लेखन, सामग्री-संयोजन आदिमे हमे अपने कुछ सम्मान्य मित्रों और हमे गुरुजन माननेवाले कई प्यारे सहकर्मियोंसे वड़ी सहायता मिली है। पर उनको धन्यवाद देना उनके विशुद्ध प्रेमका तिरस्कार करना है और अपने सुँह अपन। बड़ाई करना है।

इस अङ्कमे बहुतन्ते ऐसे प्रसिद्ध (निर्गुण-निराकारवादी, ज्ञानमार्गी तथा सुधारवादी) संतोंके तथा विदेशी प्राचीन-अर्वाचीन संतों, महात्माओ, मक्तोंके चिरत्र भी नहीं आ सके हैं, जिनके प्रति हमारे मनमें वड़ा आदर है और जिनके चिरत्र-चित्र 'सताङ्क' मे प्रकाशित हो चुके है। इसका भी सबसे प्रधान कारण स्थानाभाव ही है। प्राचीन-अर्वाचीन भक्तोंके भी बहुत चिरत्र रह गये है। उनमेसे कुछके पुण्य-सरणार्थ ही आरम्ममे दो हिंदी 'भक्तमाल' और एक संस्कृत 'भक्तसहस्रनाम' दिया गया है। असल वात तो यह है कि भक्त अनन्त हैं, उनके जानने, पहचानने, चिरत्र संग्रह करने और छापनेकी शक्ति ही हममे कहाँ है। हम साधनरहित और अन्तर्हिष्टिश्तिन हैं। हमारी स्थूछ दृष्टि केवळ वाहरको ही देख सकती है, इसीसे भक्तोंकी पहचान करनेमें हम असमर्थ हैं। जिन भक्तोंके जीवनचरित इस अङ्कमे छने हैं, उनमें सभी लोग सभीकी दृष्टिमें भक्त हों, अथवा सन एक ही श्रेणिक भक्त हों—ऐसी नात नहीं है। हम अपनी अल्पज्ञता और सीमित बुद्धिशक्तिसे अभक्तको भक्त मान सकते हैं और सच्चे भक्तको पहचाननेमें असमर्थ रह सकते हैं। भक्तोंकी पहचान कौन करे। तथापि यदि हम सच्चे हदयमें किसीको भक्त मानते हैं तो भगवान हमारी नीयतकी ओर देखकर हमें उसके अंदरसे भक्तकी ही झॉकी कराते हैं। फिर भी हम अपनी अल्पज्ञता और असमर्थताके लिये सभी भक्तों और संत-महात्माओंसे करवद्ध क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

भक्त-चरित इतने अधिक थे कि वाद देते-देते और संक्षेप करते-करते भी १०१ फार्म यानी ८०८ पृष्ठ हो गये। इसिल्ये लेख-कविता आदि 'भक्त-चरिताङ्क' के दूसरे खण्डके रूपमें द्वितीय अङ्कमे दिये जायगे। इसपर भी सारे लेख-कविता तो दिये जायगे ही नहीं। इसके लिये भी हम कृपालु लेखकोंसे विनयपूर्वक क्षमा चाहते हैं।

इस कार्यमे जिन महानुभावोंने हमारी सहायता की है, उनके प्रति हम फिर हृदयसे कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसमें जो कही कुछ अच्छापन है, उसका सारा श्रेय भगवत्कृपाको और भगवत्कृपाकी प्रेरणासे ही सहायता करनेवाले महानुभावों-को है। हम तो दोपोंके भण्डार हैं ही। तथापि हम अपने ऊपर भगवान्की बड़ी ही कृपा मानते हैं, जिन्होंने पवित्र भक्त-चरित-सुधा-सरितामे अवगाहन करनेका हमे सुअवसर दिया। क्षमाप्रार्थी—

> सम्पादक { हनुमानप्रसाद पोद्दार चिम्मनलाल गोखामी

# समर्पण

साधनहीन मलीन मन दीन विषय रस लीन। हम हैं अति दयनीय हरि! तू अति रूपा प्रवीन ॥ भक्तचरित दुर्लभ परम, दुर्लभ उनका गान। तूने ही अवसर दिया करके रूपा महान ॥ तेरे भक्तोंके चरित पावन परम उदार। तेरे सुंदर सुयशका करते शुभ विस्तार॥ तव भक्तोंके चरितकी कीरति यह कमनीय। तुझे समर्पित कर रहे प्रियतम वस्तु स्वदीय॥

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 1 2                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| the second of th | , ,                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| and the state of t | <b>♦</b>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , ,                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <b>.</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * *                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , ,                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · .                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 / 1                                   |
| * 5 · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d so we'r                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second second                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * tet " r                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , ,                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *************************************** |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| *, / ** M ***M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 , 1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                     |